

संस्कृत मूल



हिन्दी अनुवाद



गीतापुरम्गारखपुर

मुह्या महास्तुरता

igerî Sieele

संख्या ५



नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥

वर्ष ३

गोरखपुर, फाल्गुन २०१४, मार्च १९५८

्संख्या ५ पूर्ण संख्या २९

ロストライントライン

## 'वन्दे मुकुन्दम्'

यसिनिदं मरुमयूलसरिह्नवामं
विक्वं विचित्रमविकारिणि चित्स्वभावे ।
अध्यस्तमद्भुतगुणाम्बुनिधौ तमीशं
वन्दे ग्रुकुन्दमनिशं मनसा गिराहम् ॥ १ ॥

जो निर्विकार, चैतन्यखरूप तथा अद्भुत गुणोंके महासागर हैं, जिनमें यह विचित्र विश्व मरुकी मरीचिकामें प्रतीत होनेवाली सरिताके जलकणोंकी भाँति अध्यस्त—आरोपित है, उन सर्वेश्वर मुकुन्दकी मैं मन और वाणी-द्वारा निरन्तर वन्दना करता हूँ।

# 'महाभारत' नामक हिंदी मासिक पत्रके सम्बन्धमें विवरण

१-प्रकाशनका स्थान-गीताप्रेस, गोरखपुर

२-प्रकाशनकी अवधि--मासिक

**२-मुद्रकका नाम**—घनश्यामदास जालान राष्ट्रीयता – भारतीय पता—साहवगंज, गोरखपुर

**४-प्रकाशकका नाम**—्घनस्यामदास जालान राष्ट्रीयता—भारतीय पता—साहवर्गंज, गोरखपुर **५-सम्पादकका नाम**—श्रीहनुमानप्रसाद पोहार राष्ट्रीयता—भारतीय पता—गीताप्रेस, गोरखपुर

६-उन व्यक्तियोंके नाम-पते जो इस समाचार-पत्रके मालिक हैं और जो इसकी पूँजीके भागीदार हैं श्रीगोविन्दभवनकार्यालयः पता—नं ० ३०० वाँसतङा गली,कलकत्ता (सन्१८६० के विधान २१ के अनुसार रजिस्टर्ड धार्मिक संस्था)

में, घनश्यामदास जालान, इसके द्वारा यह घोषित करता हूँ कि ऊपर लिखी वार्ते मेरी जानकारी और विश्वासके अनुसार यथार्थ हैं। घनश्यामदास जालान

ता० २८ फरवरी १९५८

प्रकाशक

वार्षिक मूल्य भारतमें २०) विदेशमें २६॥) (४० शिल्मा)

सम्पादक—हनुमानप्रसाद पोद्दार टीकाकार—पण्डित रामनारायणदत्त शास्त्री पाण्डेय 'राम' मुद्रक-प्रकाशक—घनश्यामदास जालान, गीताप्रेस, गोरखपुर एक प्रतिका भारतमें २) विदेशमें २॥) (४ शिक्षिंग)

# विषय-सूची ( अनुशासनपर्व )

| <b>स</b> ध्या | य विषय                                                                    | पृष्ठ-संख्या  | सध्याय      |                         | विषय                   | á            | ा्र-संख्या |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|------------------------|--------------|------------|
| 86-           | -वर्णसंकर संतानोंकी उत्पत्तिका विस्तार                                    | से वर्णन ५६२५ | <b>६७</b> — | अन्न और जलके व          | रानकी महिमा            |              | ५६८१       |
| ٧९-           | नाना प्रकारके पुत्रोंका वर्णन                                             |               |             |                         | तथा रत आदिने           |              | • • • •    |
|               | -गौओंकी महिमाके प्रसङ्गमें च्यवन मुनि                                     |               |             |                         | । और ब्राह्मणका सं     |              | ५६८२       |
|               | ख्यानका आरम्भ, मुनिका मत्स्योंके सा                                       | -             | ६ ९-        | गोदानकी महिमा           | तथा गौओं और            | व्राह्मणोंकी |            |
|               | फॅसकर जलसे बाहर आना                                                       |               | ;           | रक्षांसे पुण्यकी प्राति | प्ते •••               | •••          | ५६८५       |
| ५ १-          | -राजा नहुषका एक गौके मोलपर च्यवन                                          |               | 90-         | ब्राह्मणके धनका         | अपहरण करनेसे           | होनेवाली     |            |
|               | खरीदना, मुनिके द्वारा गौओंका माहात                                        |               |             |                         | ष्ट्रान्तके रूपमें राष |              |            |
|               | तथा मत्स्यों और मलाहोंकी सद्गति                                           |               | -           |                         | •••                    |              | ५६८७       |
| ५ २-          | -राजा कुशिक और उनकी रानीके द्वा                                           |               |             |                         | वकेतका यमराजके         |              |            |
|               | च्यवनकी सेवा                                                              |               |             |                         | चिकेतको गोदानव         |              |            |
| ५३-           | -च्यवन मुनिके द्वारा राजा-रानीके धैर्यक                                   |               | ;           | वंतांना                 |                        | ,•••         | ५६८९       |
|               | और उनकी सेवासे प्रसन्न होक                                                |               |             |                         | रि गोदानविषयक          |              | : }-       |
|               | आशीर्वाद देना                                                             |               |             | और इन्द्रके प्रश्न      | •••                    |              | ५६९५       |
| 48-           | -महर्षि च्यवनके प्रभावसे राजा कुशि                                        | क और          | <b>७</b> ₹— | ब्रह्माजीका इन्द्रसे    | गोलोक और               | गोदानकी      | •          |
|               | उनकी रानीको अनेक आश्चर्यमय                                                | दृश्योंका     | ;           | महिमा बताना             | • • •                  | •••          | ५६९५       |
|               | दर्शन एवं च्यवन मुनिका प्रसन्न होकर                                       |               | <b>68</b> - | दूसरोंकी गायको च        | बुराकर देने या वेच     | नेसे दोष,    |            |
|               | वर माँगनेके लिये कहना                                                     |               |             |                         | परिणाम तथा गो          |              |            |
| ५५-           | -च्यवनका कुशिकके पूछनेपर उनके घर                                          |               |             |                         | हात्म्य                |              | 4600       |
|               | निवासका कारण बताना और उन्हें वरव                                          |               |             |                         | सत्यः ब्रह्मचर्यः, म   |              |            |
| ५६.           | -च्यवन ऋषिका भृगुवंशी और कुंशिक                                           |               |             |                         | की महत्ता              |              | ५७०१       |
|               | सम्बन्धका कारण बताकर तीर्थयात्र                                           |               |             | _                       | गौओंसे प्रार्थना,      | _            | •          |
|               | प्रस्थान : • • • • • • • • • • • • • • • • • •                            |               |             |                         | न करनेवाले नरेशों      |              | ६७०४       |
|               | -विविध प्रकारके तप और दानोंका फल                                          | ~             |             | •                       | उत्पत्ति और महिमा      |              |            |
|               | -जलाशय बनानेका तथा बगीचे लगाने                                            |               |             |                         | को गोदानकी वि          |              | (0)        |
| 49.           | -भीष्मद्वारा उत्तम दान् तथा उत्तम इ                                       |               |             |                         | का पादानका ।           |              | f. 10 9 a  |
| _             | प्रशंसा करते हुए उनके सत्कारका उप                                         |               |             |                         | •                      |              | 4050       |
|               | -श्रेष्ठ अयाचक, धर्मात्मा, निर्धन एवं                                     |               |             | •                       | रा अभीष्ट वरकी प्र     |              |            |
|               | को दान देनेका विशेष फल                                                    | _             | * *         | •                       | मा, विभिन्न प्रकार     |              |            |
| <b>4</b>      | –राजाके लिये यज्ञः दान और ब्राह्म <sup>।</sup>                            | •             |             | •                       | उत्तम लोकोंमें गमन     |              |            |
| 6.5           | प्रजाकी रक्षाका उपदेश ***                                                 |               |             |                         | की महिमा               |              | ५७१४       |
| 94.           | –सब दानोंसे बढ़कर भूमिदानका मह                                            |               |             |                         | य तथा व्यासुजी         |              |            |
| <b>c</b> =    | उसीके विषयमें इन्द्र और बृहस्पतिका<br>-अन्नदानका विशेष माहात्म्य          |               |             |                         | गोलोककी और             |              |            |
|               | ∹अन्नदानका ।वरात्र माहारम्य<br>–विभिन्न ⁻नक्षत्रोंके योगमें भिन्न-भिन्न ः |               |             |                         | • • •                  |              |            |
| 40.           | -ापानक नजनाक पागम (मन्नानक प<br>दानका माहात्म्य •••                       |               | <b>८</b> २- | लक्ष्मी और गौअं         | ोंका संवाद तथा         | . लक्ष्मीकी  | ;          |
| E٠.           | -मर्सा और उस आदि जिल्हा                                                   | ग्रस्त भोते   |             |                         | द्वारा गोवर औ          |              |            |
| 47            | -तुपंग जार जल जादि विमिन्न र<br>दानकी महिमा                               | 3034          | -           | लक्ष्मीको निवासके       | लिये स्थान दिया उ      | जाना '''     | ५७१८       |
| 88.           | -जूताः शकटः तिलः भूमिः गौ औ                                               | र अन्नके 📜    | <b>८</b> ३- | न्त्रह्याजीका इन्द्रसे  | गोलोक और गौओं          | का उत्कर्ष   |            |
| 11            | दानका माहात्म्य                                                           | ः ५६७७        |             | वताना और गौओं           | को वरदान देना          | •••          | ५७२०       |
|               |                                                                           |               |             |                         |                        |              |            |

६-रन्द्रका ब्रह्माजीके साथ गौऑके

सम्बन्धमं प्रश्नोत्तर

पृष्ठ-संख्या 🧭 अध्याय

विषय

**१ष्ठ-सं**ख्या

| ८४-भीष्मजीका अपने पिता शान्तनुके हाथमें                                                              | , ९४-त्रहासर तीर्थमें अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| पिण्ड न देकर कुदागर देना, सुवर्णकी उत्पत्ति                                                          | होनेपर ब्रह्मर्षियों और राजर्षियोंकी धर्मोपदेशपूर्ण              |
| े और उसके दानकी महिमाके सम्बन्धमें वसिष्ठ 🔒 🦠                                                        | ्राव्य तथा धर्मज्ञानके उद्देवयसे चुराये हुए 📆 🗀                  |
| और पर्युरामका संवादः पार्वतीका देवताओंको                                                             | ् कुमलोंका वापस देना 💛 👙 💥 💥 ५७६६                                |
| शाप, तारकासुरसे डरे हुए देवताओंका ब्रह्माजीकी                                                        | ्रकमलोंका वापस देना<br>९५-छत्र और उपानह्की उत्पत्ति एवं दानविषयक |
| श्ररणमें जाना                                                                                        | युधिष्ठिरका प्रश्न तथा सूर्यकी प्रचण्ड धूपसे                     |
| ८५-त्रहाजीको देवताओंको आश्वासन, अग्निकी                                                              | रेणुकाका मस्तक और पैरोंके सत्तत होनेपर                           |
| सीजः अभिके द्वारा स्थापित किये हुए शिवके                                                             | जमदिमिका सूर्यपर कुपित होना और विप्र-                            |
| तंज्ञे संतत हो गङ्गाका उसे मेरपर्वतपर छोड्ना,                                                        | जनपानमा प्रमार कुमित होगा जार पत्र                               |
| कार्तिकेय और सुवर्णकी उत्पत्ति, वरुणरूपधारी                                                          | रूपधारी सूर्यसे वार्तालाप ५७७१                                   |
| महादेवजीके यज्ञमं अग्रिसे ही प्रजापतियों और                                                          | ९६-छत्र और उपानह्की उत्पत्ति एवं दानकी प्रशंसा ५७७३              |
| सुवर्णका प्रादुर्भाव,कार्तिकेयद्वारा तारकासुरका वध ५७२९                                              | ९७-गृहस्थपम्, पञ्चयज्ञ-कर्मके विषयमे पृथ्वीदेवी                  |
| ८६-कार्तिकेयकी उत्पत्ति, पालन-पोपण और उनका                                                           | और भगवान् श्रीकृष्णका संवाद ' ५७८६                               |
| देवसेनापति-पदपर अभिपेक, उनके द्वारा                                                                  | ९८-तपस्वी सुवर्ण और मनुका संवाद—पुष्प,                           |
| तारकासरका वध                                                                                         | धूपा दीप और उपहारके दानका माहात्म्य ५७८८                         |
| ८७-विविध तिथियोंमें श्राद्ध करनेका फल " ५७४२                                                         | ९९-नहुपका ऋषियोंपर अत्याचार तथा उसके                             |
| ८८-श्राद्धमें पितरों के तृतिविष्यका वर्णन " ५७४४<br>८९-विभिन्न नक्षत्रोंमें श्राद्ध करनेका फल " ५७४४ | प्रतीकारके लिये महर्षि भृगु और अगस्त्यकी                         |
| ८९-विभिन्न नक्षत्रोंमें श्राद्ध क्रिनेका फल 💛 ५७४४                                                   | वातचीत ५७९२                                                      |
| ९०-श्राद्धमें ब्राह्मणोंकी परीक्षा, पंक्तिदूषक और                                                    | १००-नहुषका पतन, शतकतुका इन्द्रपदपर पुनः                          |
| पंक्तिपावन ब्राह्मणोंका वर्णन, श्राद्धमें लाख मूर्ख                                                  | अभिपेक तथा दीपदानकी महिमा ५७९५                                   |
| ब्राह्मणोंको भोजन करानेकी अपेक्षा एक वेदवेत्ता-                                                      | १०१-ब्राह्मणोंके धनका अपहरण करनेसे प्राप्त होने-                 |
| को भोजन करानेकी श्रेष्टताका कथन ५७४६                                                                 | वाले दोपके विषयमें क्षत्रिय और चाण्डालका                         |
| ९१-शोकातुर निमिका पुत्रके निमित्त पिण्डदान                                                           | संवाद तथा ब्रह्मस्वकी रक्षामें प्राणोत्सर्ग                      |
| तया श्राद्धके विपयमें निमिको महर्षि अत्रिका                                                          | करनेसे चाण्डालको मोक्षकी प्राप्ति ' ५७९७                         |
| उपदेश, विश्वेदेवोंके नाम एवं श्राद्धमें त्याच्य                                                      | १०२-भिन्न-भिन्न कर्मांके अनुसार भिन्न-भिन्न लोकों-               |
| वस्तुओंका वर्णन " ५७५०                                                                               | की प्राप्ति वतानेके लिये धृतराष्ट्ररूपधारी इन्द्र                |
| ९२-पितर और देवताओंका श्राद्धान्नु व अजीर्ण हो-                                                       | और गौतम् ब्राह्मणके संवादका उल्लेख 🌝 ५८००                        |
| कर ब्रह्माजीके पास जाना और अभिके द्वारा                                                              | १०३-ब्रह्माजी और भगीरयका संवाद, यज्ञ, तप,                        |
| अजीर्णका निवारण, श्राद्धसे तृप्त हुए पितरों-                                                         | दान आदिसे भी अनदान वतकी विशेष महिमा ५८०६                         |
| का आशीर्वाद ५७५३                                                                                     | १०४-आयुकी वृद्धि और क्षय करनेवाले ग्रुभाग्रुभ                    |
| ९३-एहस्यके घमोंका रहस्य, प्रतिग्रहके दोप वतानेके                                                     | कर्मोंके वर्णनसे गृहस्थाश्रमके कर्तव्योंका                       |
| लिये नृपादर्भि और सप्तर्षियोंकी कथा, भिद्ध-                                                          | विस्तारपूर्वक निरूपण ५८१०                                        |
| रूपधारी इन्द्रके द्वारा कृत्याका वध करके                                                             | १०५-वड़े और छोटे भाईके पारस्परिक वर्ताव तथा                      |
| सतर्पियोंकी रक्षा तथा कमलोंकी चोरीके विपयमें<br>टापय खानेके वहानेसे धर्मपालनका संकेत           ५७५४  | माता-पिता, आचार्य आदि गुरुजनोंके गौरव-                           |
| शपय खानेके वहानेसे धर्मपालनका संकेत · · · ५७५४                                                       | का वर्णन                                                         |
|                                                                                                      | ···                                                              |
| [चेत्र-                                                                                              | <del>(1</del> या : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,           |
| १-महाभारत-लेखन (तिरंगा) मुखपृष्ठ                                                                     | ७-महर्षि वशिष्ठका राजा सौदाससे                                   |
| र-त्रहाजीका गौओंको वरदान (,, ) ५६२५                                                                  | गौओंका माहात्म्य-कथन (एकरंगा) ५७१०                               |
| २-जालके साय नदीमेंसे निकाले गये                                                                      | ८-भगवती ल्ह्मीकी गौओंसे आश्रयके                                  |
| महर्षि च्यवन " (एकरंगा) ५६३३                                                                         | ^ ^                                                              |
| ४-महर्षि च्यवनका मूल्याङ्कन ( ,, ) ५६३५                                                              |                                                                  |
| ५-राजा नृगका गिरगिटकी योनिते उद्धार (तिरंगा) ५६८७                                                    | ९-गृहस्य-धर्मके सम्बन्धमें श्रीकृष्णका                           |
| ६-रन्द्रका ब्रह्माजीके साथ गीओंके                                                                    | ं प्रस्तिके साथ संसाद *** ( ) भिक्र ह                            |

्रपृथ्वीके साथ संवाद

१०-(९ लाइन चित्र फरमॉमें)

(एकरंगा) ५६९५

### महाभारत 👓



त्रसाजीका गोओंको वरदान

## अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः

#### वर्णसंकर संतानोंकी उत्पत्तिका विस्तारसे वर्णन

युधिष्ठिर उवाच √

अर्थाह्योभाद् वा कामाद् वा वर्णानां चाप्यनिश्चयात्। अज्ञानाद् वापि वर्णानां जायते वर्णसंकरः॥१॥ तेषामेतेन विधिना जातानां वर्णसंकरे। को धर्मः कानि कर्माणि तन्मे ब्रह्मि पितामह॥२॥

युधिष्टिरने पूछा—पितामह! धन पाकर या धनके लोममें आकर अथवा कामनाके वशीभृत होकर जब उच्च वर्ण-की स्त्री नीच वर्णके पुरुषके साथ सम्बन्ध स्थापित कर लेती है, तब वर्णसंकर संतान उत्पन्न होती है। वर्णोंका निश्चय अथवा ज्ञान न होनेसे भी वर्णसंकरकी उत्पत्ति होती है। इस रीतिसे जो वर्णोंके मिश्रणद्वारा उत्पन्न हुए मनुष्य हैं, उनका क्या धर्म है ? और कौन-कौन-से कर्म हैं ? यह मुझे बताइये॥

भीष्म उवाच 😘

चातुर्वर्ण्यस्य कर्माणि चातुर्वर्ण्यं च केवलम् । अस्रजत् स हि यज्ञार्थे पूर्वमेव प्रजापतिः ॥ ३ ॥

भीष्मजीने कहा—वेटा ! पूर्वकालमें प्रजापितने यज्ञके लिये केवल चार वर्णों और उनके पृथक्-पृथक् कर्मोंकी ही रचना की थी ॥ ३॥

भार्याश्चतस्रो विप्रस्य द्वयोरात्मा प्रजायते । आनुपूर्व्याद् द्वयोहींनौ मातृजात्यौ प्रस्यतः ॥ ४ ॥

ें ब्राह्मणकी जो चार भार्याएँ बतायी गयी हैं, उनमेंसे दो स्त्रियों—ब्राह्मणी और क्षत्रियाके गर्भसे ब्राह्मण ही उत्पन्न होता है और शेष दो वैश्या और श्रद्धा स्त्रियोंके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न होते हैं, वे ब्राह्मणत्वसे हीन क्रमशः माताकी जातिके समझे जाते हैं।। ४।।

परं रावाद् ब्राह्मणस्येव पुत्रः शुद्रापुत्रं पारशवं तमाहुः । शुश्रूषकः खस्य कुलस्य स स्यात् स्वचारित्रं नित्यमथो न जह्यात् ॥ ५ ॥

श्रूदाके गर्मसे उत्पन्न हुआ ब्राह्मणका ही जो पुत्र है, वह शवसे अर्थात् श्रूद्रसे पर—उत्कृष्ट वताया गया है; इसीलिये ऋषिगण उसे पारश्च कहते हैं। उसे अपने कुलकी सेवा करनी चाहिये और अपने इस सेवारूप आचारका कभी परित्याग नहीं करना चाहिये।

> सर्वानुपायानथ सम्प्रधार्य समुद्धरेत् सस्य कुलस्य तन्त्रम् । ज्येष्ठो यवीयानपि यो द्विजस्य शुश्रुषया दानपरायणः स्यात् ॥ ६ ॥

श्रूद्रापुत्र सभी उपायोंका विचार करके अपनी कुल-परम्पराका उद्धार करे। वह अवस्थामें ज्येष्ठ होनेपर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यकी अपेक्षा छोटा ही समझा जाता है; अतः उसे त्रैवर्णिकोंकी सेवा करते हुए दानपरायण होना चाहिये॥ ६॥

तिस्रः क्षत्रियसम्बन्धाद् द्वयोरात्मास्य जायते । हीनवर्णास्तृतीयायां शुद्धा उत्रा इति स्मृतिः॥ ७ ॥

क्षत्रियकी क्षत्रिया, वैश्या और श्र्द्रा—ये तीन भार्याएँ होती हैं। इनमेंसे क्षत्रिया और वैश्याके गर्भते क्षत्रियके सम्पर्कसे जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह क्षत्रिय ही होता है। तीसरी श्र्द्राके गर्भसे हीन वर्णवाले श्र्द्र ही उत्पन्न होते हैं; जिनकी उग्र संशा है। ऐसा धर्मशास्त्रका कथन है। ७॥

द्वे चापि भार्ये वैश्यस्य द्वयोरात्मास्य जायते । शुद्धा शुद्धस्य चाप्येका शुद्धमेव प्रजायते ॥ ८ ॥

वैश्यकी दो भार्याएँ होती हैं—वैश्या और श्रूद्रा। उन दोनोंके गर्भने जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह वैश्य ही होता है। श्रूद्रकी एक ही भार्या होती है श्रूद्रा, जो श्रूद्रको ही जन्म देती है।। ८।।

अतोऽविशिष्टस्त्वधमो ग्रुह्दारप्रधर्षकः। बाह्यं वर्णे जनयति चातुर्वर्ण्यविगहितम्॥९॥

अतः वर्णोमें नीचे दर्जेका सूद्र यदि गुरुजनों—ब्राह्मणः क्षित्रिय और वैश्योंकी स्त्रियोंके साथ समागम करता है तो वह चारों वर्णोद्वारा निन्दित वर्णवहिष्कृत (चाण्डाल आदि) को जन्म देता है ॥ ९॥

विप्रायां क्षत्रियो वाह्यं सूतं स्तोमिक्रियापरम् । वैद्यो वैदेहकं चापि मौद्रस्यमपवर्जितम् ॥ १०॥

क्षत्रिय ब्राह्मणीके साथ समागम करनेपर उसके गर्भसे स्तार जातिका पुत्र उत्पन्न करता है, जो वणवहिष्कृत और स्तुति-कर्म करनेवाला (एवं रथीका काम करनेवाला) होता है। उसी प्रकार वैश्य यदि ब्राह्मणीके साथ समागम करे तो वह संस्कारभ्रष्ट वैदेहक? जातिवाले पुत्रको उत्पन्न करता है, जिससे अन्तः पुरकी रक्षा आदिका काम लिया जाता है और इसीलिये जिसको भौद्गल्य भी कहते हैं॥ १०॥

शूद्रश्चाण्डालमत्युग्रं वध्यघ्नं वाद्यवासिनम्। ब्राह्मण्यां सम्प्रजायन्त इत्येते कुलपांसनाः। एते मतिमतां श्रेष्ठ वर्णसंकरजाः प्रभो॥११॥

इसी तरह शुद्र ब्राह्मणीके साथ समागम करके अत्यन्त भयंकर चाण्डालको जन्म देता है, जो गाँवके वाहर बसता है और वच्चपुरुपोंको प्राणदण्ड आदि देनेका काम करता है। प्रभी ! बुदिमानोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! ब्राह्मणीके साथ नीच पुरुपोंका संसर्ग होनेपर ये सभी कुलाङ्गार पुत्र उत्पन्न होते हैं श्रीर वर्णनंकर कहलाते हैं ॥ १२॥

यन्दी तु जायते चैदयानमागधो वाक्यजीवनः । शुद्राधिपादो मत्स्यघ्नः क्षत्रियायां व्यतिक्रमात् ॥ १२ ॥

वैश्यके द्वारा धनिय जातिकी स्त्रीके गर्भसे उत्पन्न होने-याला पुत्र बन्दी और मागध कहलाता है । वह लोगोंकी प्रशंसा करके अपनी जीविका चलाता है । इसी प्रकार यदि सूद्र धनिय जातिकी स्त्रीके साथ प्रतिलोम समागम करता है तो उससे मछली मारनेवाले निपाद जातिकी उत्पत्ति होती है ॥

श्रृद्रादायोगवञ्चापि वैश्यायां ग्राम्यधर्मिणः। ब्राह्मणैरप्रतिब्राह्मस्तक्षा स्वधनजीवनः॥१३॥

और शह यदि वैश्य जातिकी स्त्रीके साथ प्राम्यधर्म (मैथुन) का आश्रय लेता है तो उससे ध्यायोगन' जातिका पुत्र उत्पन्न होता है, जो वर्द्धका काम करके अपने कमाये हुए धनसे जीवन निर्वाह करता है। ब्राह्मणोंको उससे दान नहीं लेना चाहिये॥ १३॥

प्तेऽपि सदशान् वर्णान् जनयन्ति स्वयोनिषु । मातृजात्याः प्रस्यन्ते हावरा हीनयोनिषु ॥ १४॥

ये वर्णसंकर भी जय अपनी ही जातिकी स्त्रीके साथ समा-गम करते हैं। तय अपने ही समान वर्णवाले पुत्रोंको जन्म देते हैं और जय अपनेसे हीन जातिकी स्त्रीसे संसर्ग करते हैं। तय नीच संतानोंकी उत्पत्ति होती है। ये संतानें अपनी माताकी जातिकी समझी जाती हैं॥ १४४॥

यथा चतुर्षु वर्षेषु द्वयोरात्मास्य जायते । धानन्तर्यात् प्रजायन्ते तथा वाह्याः प्रधानतः ॥ १५ ॥

जैसे चार वर्णोमेंसे अपने और अपनेसे एक वर्ण नीचेकी स्मियोंसे जो पुत्र उत्पन्न किया जाता है, वह अपने ही वर्णका माना जाता है और एक वर्णका व्यवधान देकर नीचेके वर्णोक्ती स्मियोंसे उत्पन्न किये जानेवाले पुत्र प्रधान वर्णसे वाह्य—माताकी जातिवाले होते हैं, उसी प्रकार ये नी—अम्बष्ट, पारधक, उम्र, स्त, वैदेहक, चाण्डाल, मागध, निपाद और अपोगय—अपनी जातिमें और अपनेसे नीचेवाली जातिमें अप धंजान उत्पन्न करते हैं, तय वह संतान पिताकी ही जातिनाली होती है और जब एक जातिका अन्तर देकर नीचेकी जातिमोंने मंतान उत्पन्न करते हैं, तब वे संतानें पिताकी जातिसे धीन माताओंकी जातिवाली होती हैं।। १५॥

ने चापि सटशं वर्ण जनयन्ति स्वयोनिषु। परस्परस्य द्रारेषु जनयन्ति विगर्हितान्॥१६॥ १ए प्रशार पर्वतंत्रर मनुष्य भी समान जातिकी स्त्रिगॅमें अपने ही समान वर्णवाले पुत्रोंकी उत्पत्ति करते हैं और यदि परस्पर विभिन्न जातिकी स्त्रियोंसे उनका संसर्ग होता है तो वे अपनी अपेक्षा भी निन्दनीय संतानोंको ही जन्म देते हैं ॥ १६ ॥

यथा शुद्धोऽपि ब्राह्मण्यां जन्तुं वाह्यं प्रस्यते । एवं वाह्यतराद् वाह्यश्चातुर्वर्ण्यात् प्रजायते ॥ १७ ॥ े जैसे शुद्ध ब्राह्मणीके गर्भसे चाण्डाल नामक बाह्य ( वर्ण-बहिष्कृत ) पुत्र उत्पन्न करता है, उसी प्रकार उस बाह्यजाति-का मनुष्य भी ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंकी एवं बाह्यतर जाति-की स्त्रियोंके साथ संसर्ग करके अपनी अपेक्षा भी नीच जाति-

प्रतिलोमं तु वर्धन्ते वाह्याद् वाह्यतरात् पुनः । होनाद्धीनाः प्रसूयन्ते वर्णाः पञ्चद्शैव तु ॥ १८ ॥

वाला पुत्र पैदा करता है ॥ १७ ॥

इस तरह बाह्य और वाह्यतर जातिकी स्त्रियोंसे समागम करनेपर प्रतिलोम वर्णसंकरोंकी सृष्टि बढ़ती जाती है। क्रमशः हीन-से-हीन जातिके वालक जन्म लेने लगते हैं। इन संकर जातियोंकी संख्या सामान्यतः पंद्रह है।। १९८॥

अगम्यागमनाचैव जायते वर्णसंकरः। वाह्यानामनुजायन्ते सैरन्ध्रयां मागधेषु च। प्रसाधनोपचारक्षमदासं दासजीवनम्॥१९॥

अगम्या स्त्रीके साथ समागम करनेपर वर्णसंकर संतानकी उत्पत्ति होती है। मागध जातिकी सैरन्ध्री स्त्रियोंसे यदि वाह्यजातीय पुरुषोंका संसर्ग हो तो उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है वह राजा आदि पुरुषोंके श्टंगार करने तथा उनके शरीरमें अङ्गराग लगाने आदिकी सेवाओंका जानकार होता है और दास न होकर भी दासनृत्तिसे जीवन निर्वाह करने-वाला होता है।।। १९६ ॥

अतश्चायोगवं सृते वागुरावन्धजीवनम्। मैरेयकं च वैदेहः सम्प्रसृतेऽथ माधुकम्॥२०॥

मागधोंके आवान्तर भेद सैरन्ध्र जातिकी स्त्रीसे यदि आयोगव जातिका पुरुप समागम करे तो वह आयोगव जातिका पुत्र समागम करे तो वह आयोगव जातिका पुत्र उत्पन्न करता है, जो जंगलोंमें जाल विष्ठाकर पशुओंको फँसानेका काम करके जीवन निर्वाह करता है। उसी जातिकी स्त्रीके साथ यदि वैदेह जातिका पुरुप समागम करता है तो वह मदिरा वनानेवाले मैरेयक जातिके पुत्रको जनम् देता है।। २०॥

निपादो महुरं सृते दासं नावोपजीविनम्। मृतपं चापि चाण्डालः श्वपाकमिति विश्वतम्॥ २१॥

निपादके वीर्य और मागधिरन्त्रीके गर्भसे मद्गुर जाति-का पुरुष उत्पन्न होता है, जिसका दूसरा नाम दास भी है। वह नावसे अपनी जीविका चलाता है। चाण्डाल और मागधी सैरन्त्रीके संयोगते श्वपाक नामते प्रतिद्ध अधम चाण्डालकी उत्पत्ति होती है। वह मुदोंकी रखवालीका काम करता है॥ चतुरो मागधी सूते क्रूरान् मायोपजीविनः। मांसं स्वादुकरं क्षोद्रं सौगन्धमिति विश्वतम्॥ २२॥

इस प्रकार मागध जातिकी सैरन्ध्री स्त्री आयोगव आदि चार जातियोंसे समागम करके मायासे जीविका चलानेवाले पूर्वोक्त चार प्रकारके कूर पुत्रोंको उत्पन्न करती है। इनके सिवा दूसरे भी चार प्रकारके पुत्र मागधी सैरन्धीसे उत्पन्न होते हैं, जो उसके सजातीय अर्थात् मागध-सैरन्ध्रसे ही उत्पन्न होते हैं। उनकी मांस्य स्वादुकर श्लीद्र और सौगन्ध-इन चार नामोंसे प्रसिद्धि होती है॥ २२॥

वैदेहकाच पापिष्ठा क्र्रं मायोपजीविनम्। निषादान्मद्रनाभं च खरयानप्रयायिनम्॥ २३॥

आयोगव जातिकी पापिष्ठा स्त्री वैदेह जातिके पुरुषसे समागम करके अत्यन्त क्रूर, मायाजीवी पुत्र उत्पन्न करती है। वही निषादके संयोगसे मद्रनाभ—नामक जातिको जन्म देती है, जो गदहेकी सवारी करनेवाली होती है॥ २३॥ चाण्डालात पुरुकसं चापि खराश्वगजभोजिनम्।

मृतचैलप्रतिच्छन्नं भिन्नभाजनभोजिनम् ॥ २४ ॥

वही पापिष्ठा स्त्री जब चाण्डालसे समागम करती है, तब \_पुल्कस्र जातिको जन्म देती है। पुल्कस गधे, घोड़े और हाथीके मांस खाते हैं। वे मुदोंपर चढ़े हुए कफन लेकर पहनते और फूटे बर्तनमें भोजन करते हैं॥ २४॥

आयोगवीषु जायन्ते हीनवर्णास्तु ते त्रयः। श्रुद्रो वैदेहकादन्त्रो बहिर्श्रामप्रतिश्रयः॥ २५॥ कारावरो निषाद्यां तु चर्मकारः प्रसूयते।

इस प्रकार ये तीन नीच जातिके मनुष्य आयोगवीकी संतानें हैं। निषाद जातिकी स्त्रीका यदि वैदेहक जातिके पुरुषसे संसर्ग हो तो क्षुद्र, अन्ध्र और कारावर नामक जाति-वाले पुत्रोंकी उत्पत्ति होती है। इनमेंसे क्षुद्र और अन्ध्र तो गाँवसे बाहर रहते हैं और जंगली पशुओंकी हिंसा करके जीविका चलाते हैं तथा कारावर मृत पशुओंके चमड़ेका कारवार करता है। इसलिये चर्मकार या चमार कहलाता है।। चाण्डालात् पाण्डुसौपाकस्त्वक्सारव्यवहारवान् २६। आहिण्डको निषादेन वैदेह्यां सम्प्रसूयते। चण्डालेन तु सौपाकश्चण्डालसमवृत्तिमान्॥ २७॥

चाण्डाल पुरुष और निषाद जातिकी स्त्रीके संयोगसे पाण्डुसोपाक जातिका जन्म होता है । यह जाति बाँसकी डिलिया आदि बनाकर जीविका चलाती है। वैदेह जातिकी स्त्रीके साथ निषादका सम्पर्क होनेपर आहिण्डकका जन्म होता है, किंतु वही स्त्री जब चाण्डालके साथ सम्पर्क करती है, तब

उसमें <u>सौपाककी उत्पत्ति</u> होती है । सौपाककी जीविका वृत्ति चाण्डालके ही तुल्य है ॥ २६-२७ ॥

निषादी चापि चाण्डालात् पुत्रमन्तेवसायिनम् । इमशानगोचरं सूते बाह्यैरपि वहिष्कृतम् ॥ २८ ॥

निषाद जातिकी स्त्रीमें चाण्डालके वीर्यसे अ<u>न्तेवसायीका</u> जन्म होता है। इस जातिके लोग सदा क्मशानमें ही रहते हैं। निषाद आदि बाह्यजातिके लोग भी उसे बहिष्कृत या अछूत समझते हैं॥ २८॥

इत्येते संकरे जाताः पितृमातृव्यतिक्रमात्। प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः स्वकर्मभिः॥ २९॥

इस प्रकार माता-पिताके व्यतिकमः (वर्णान्तरके संयोगः) से ये वर्णसंकर-जातियाँ उत्पन्न होती हैं। इनमेंसे कुछकी जातियाँ तो प्रकट होती हैं और बुछकी गुप्त। इन्हें इनके कमोंसे ही पहचानना चाहिये॥ २९॥

चतुर्णामेव वर्णानां धर्मो नान्यस्य विद्यते । वर्णानांधर्महीनेषु संख्या नास्तीह कस्यचित्॥३०॥

शास्त्रोंमें जारों वणोंक धर्मोंका निश्चय किया गया है. औरोंके नहीं । धर्महीन वर्णसंकर जातियोंमेंसे किसीके वर्ण-सम्बन्धी भेद और उपभेदोंकी भी यहाँ कोई नियत मंख्या नहीं है ॥ ३०॥

यदच्छयोपसम्पन्नैर्यन्नसाधुयद्विष्कृतैः । बाह्या बाह्येश्च जायन्ते यथावृत्ति यथाश्रयम् ॥ ३१ ॥

जो जातिका विचार न करके स्वेच्छानुसार अन्य वर्णकी स्त्रियोंके साथ समागम करते हैं तथा जो यज्ञोंके अधिकार और साधु पुरुषोंसे वहिष्कृत हैं, ऐसे वर्णवाह्य मनुष्योंसे ही वर्णसंकर संतानें उत्पन्न होती हैं और वे अपनी रुचिके अनुकूल कार्य करके भिन्न-भिन्न प्रकारकी आजीविका तथा आश्रयको अपनाती हैं ॥ रे१।।

चतुष्पथरमशानानि शैलांश्चान्यान् वनस्पतीन् । काष्णीयसमलंकारं परिगृह्य च नित्यशः ॥ ३२ ॥

ऐसे लोग सदा लोहेके आभूषण पहनकर चौराहोंमें।
मरघटमें, पहाड़ोंपर और वृक्षोंके नीचे निवास करते हैं।।।
वसेयुरेते विज्ञाता वर्तयन्तः स्वकर्मभिः।
युअन्तो वाप्यलंकारांस्तथोपकरणानि च॥३३॥

इन्हें चाहिये कि गहने तथा अन्य उपकरणोंको बनायें तथा अपने उद्योग-धंधींसे जीविका चलाते हुए प्रकटरूपसे निवास करें ॥ ३३ ॥

गोब्राह्मणाय साहाय्यं कुर्वाणा वै न संशयः। आनृशंस्यमनुक्रोशः सत्यवाक्यं तथा क्षमा ॥ ३४॥ स्वशरीरेरिप त्राणं वाह्यानां सिद्धिकारणम्। भवन्ति मनुजन्यात्र तत्र मे नास्ति संशयः॥ ३५॥ पुरानित ! यदि ने मी और ब्राह्मणीकी सहायता करें। कूरतार्ग वर्मकी त्याग दें। सम्बर दया करें। सत्य बोलें। दूसरीके अग्राथ धमा करें और अपने दारीरको कष्टमें डालकर भी दूसरीकी रक्षा करें तो इन वर्णतंकर मनुष्यींकी भी पार-मार्थिक उन्नति हो। समती है—इसमें संदायनहीं है। । ३४-३५॥

> यथोपदेशं परिकीर्तितासु नरः प्रजायेत विचार्य बुद्धिमान् । निहीनयोनिहिं सुनोऽवसादयेत् तितीर्पमाणं हि यथोपलो जले ॥ ३६॥

राजन् ! जैसा ऋषि-मुनियोंने उपदेश किया है, उसके अनुसार बतायी हुई वर्ण एवं बाह्यजातिकी स्त्रियोंमें बुद्धिमान् मनुष्यको अपने हिताहितका भलीभाँति विचार करके ही मंतान उत्पन्न करनी चाहिये; क्योंकि नीच योनिमें उत्पन्न हुआ पुत्र भवसागरसे पार जानेकी इच्छावाले पिताको उसी, प्रकार हुयोता है, जैसे गलेमें वँचा हुआ पत्थर तैरनेवाले मनुष्यको पानीके अतलगर्तमें निमग्न कर देता है ॥ ३६ ॥ अविद्वांसमछं लोके विद्वांसमि वा पुनः।

वंतारमं कोई मूर्ख हो या विद्वान काम और कोधके वशीभृत हुए मनुष्यको नारियाँ अवश्य ही कुमार्गपर पहुँचा देती हैं॥ ३७॥

नयन्ति द्यपथं नार्यः कामक्रोधवशासगम् ॥ ३७॥

खभावश्चेव नारीणां नराणामिह दूपणम्। अत्यर्थे न प्रसज्जन्ते प्रमदासु विपश्चितः॥३८॥

इस जगत्में मनुष्योंको कल्ङ्कित कर देना नारियोंका स्वभाव है। अतः विवेकी पुरुप युवती स्त्रियोंमें अधिक आसक्त नहीं होते हैं ॥ ३८॥

युधिष्टिर उवाच

वर्णापतमविद्याय नरं कलुपयोनिजम्। आर्यस्पिमवानार्यं कथं विद्यामहे वयम्॥ ३९॥

युधिष्टिरन पूछा—पितामह ! जो चारों वणींसे वहि-प्रता वर्णनंकर मनुष्यसे उत्पन्न और अनार्य होकर भी ऊपरसे देखनेमें आर्य-सा प्रतीत हो रहा हो। उसे हमलोग कैसे पहचान सकते हैं ! ॥ ३९॥

भीप्म उवाच

योनिसंकलुपे जातं नानाभावसमन्वितम्। कर्मभिः सज्जनाचीर्णेवित्रेया योनिशुद्धता॥ ४०॥

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठर ! जो कष्टपित योनिमं उत्पन्न हुआ है। यह ऐसी नाना प्रकारकी चेष्टाओंसे युक्त होता है। जो सञ्चलोंके आचारने विस्तीत हैं। अतः उसके मन्ति ही उसकी पहचान होती है। इसी प्रकार सजनोंने चित आचरणोंने योनिकी शुद्धताका शान प्राप्त करना चाहिये॥ अनार्यत्वमनाचारः कृरत्वं निष्क्रियात्मता। पुरुपं व्यञ्जयन्तीह स्रोके कलुपयोनिजम्॥४१॥

इस जगत्में अनार्यताः अनाचारः क्रूरता और अकर्मण्यता आदि दोप मनुष्यको कछपित योनिसे उत्पन्न (वर्णतंकर) सिद्ध करते हैं ॥ ४१ ॥

पित्र्यं वा भजते शीलं मातृजं वा तथोभयम् । न कथंचन संकीर्णः प्रकृति स्तां नियच्छति ॥ ४२ ॥

वर्णसंकर पुरुष अपने पिता या माताके अथवा दोनेंकिं ही स्वभावका अनुसरण करता है। वह किसी तरह अपनी प्रकृतिको छिपा नहीं सकता ॥ ४ रे॥

यधैव सहशो रूपे मातापित्रोहिं जायते । व्याव्रश्चित्रेस्तथा योनिं पुरुषः स्वां नियच्छति ॥ ४३ ॥

जैसे वाप अपनी चित्र-विचित्र खाल और रूपके द्वारा माता-पिताके समान ही होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी योनिका ही अनुसरण करता है ॥ 😵 ॥

कुले स्रोतिस संच्छन्ने यस्य स्याद् योनिसंकरः । संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽल्पमथवा वहु ॥४४॥

यद्यि कुल और वीर्य गुप्त रहते हैं अर्थात् कीन किस कुलमें और किसके वीर्यसे उत्पन्न हुआ है। यह बात ऊपरसे प्रकट नहीं होती है तो भी जिसका जन्म संकर-योनिसे हुआ है। वह मनुष्य थोड़ा-बहुत अपने पिताके स्वभावका आश्रय) लेता ही है ॥ ४४ ॥

आर्यरूपसमाचारं चरन्तं कृतके पथि। सुवर्णमन्यवर्णं वा खशीलं शास्ति निश्चये॥ ४५॥

जो कृत्रिम मार्गका आश्रय लेकर श्रेष्ठ पुरुषोंके अनुरूप आचरण करता है, वह सोना है या काँच-शुद्ध वर्णका है या संकर वर्णका ? इसका निश्चय करते समय-उसका स्वभाव ही सब कुछ बता देता है ॥ ४५ ॥

नानावृत्तेषु भूतेषु नानाकर्मरतेषु च। जन्मवृत्तसमं लोके सुश्लिष्टं न विरज्यते॥ ४६॥

संसारके प्राणी नाना प्रकारके आचार-व्यवहारमें लगे हुए हैं। भाँति-भाँतिके कर्मोमें तत्पर हैं। <u>अतः आचरणके सिवा</u> ऐसी कोई बस्तु नहीं है। जो जन्मके रहस्यको साफ तौरपर प्रकट कर सके ॥ ४६ ॥

शरीरमिह सत्त्वेन न तस्य परिकृष्यते। ज्येष्ठमध्यावरं सत्त्वं तुल्यसत्त्वं प्रमोदते॥ ४७॥

वर्णसंकरको शास्त्रीय वृद्धि प्राप्त हो जाय तो भी वह उसके शरीरको स्वभावसे नहीं हटा सकती। उत्तमः मध्यम या निकृष्ट जिस प्रकारके स्वभावसे उसके शरीरका निर्माण हुआ है, वैसा ही स्वभाव उसे आनन्ददायक जान पड़ता है॥ ज्यायांसमपि शोलेन विहीनं नैव पृज्येत्। अपि शूद्रं च धर्मशं सद्वृत्तमभिपूजयेत्॥ ४८॥

-कॅंची जातिका मनुष्य भी यदि उत्तम शील अर्थात् आचरणसे-हीन हो तो उसका सत्कार न करे और शुद्र भी यदि धर्मज एवं सदाचारी हो तो उसका विशेष आदर करना चाहिये॥ ४८॥

> आत्मानमाख्याति हि कर्मभिर्नरः सुशीलचारित्रकुलैः शुभाशुभैः। प्रणष्टमप्याशु कुलं तथा नरः पुनः प्रकाशं कुरुते स्वकर्मतः॥ ४९॥

मनुष्य अपने शुभाशुभ कर्म, शील, आचरण और कुलके द्वारा अपना परिचय देता है। यदि उसका कुल नष्ट हो गया हो तो भी वह अपने कर्मोंद्वारा उसे फिर शीम ही प्रकाशमें ला देता है ॥ ४९॥

योनिष्वेतासु सर्वासु संकीर्णास्तितरासु च। यत्रात्मानं न जनयेद् बुधस्तां परिवर्जयेत्॥ ५०॥

इन सभी अपर बतायी हुई नीच योनियोंमें तथा अन्य नीच जातियोंमें भी विद्वान् पुरुषको संतानोत्पत्ति नहीं करनी चाहिये। उनका सर्वथा परित्याग करना ही उचित है॥५०॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विवाहधर्मे वर्णसंकरकथने अष्टचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें विवाहधर्मके प्रसंगमें वर्णसंकरकी उत्पत्तिका वर्णनविषयक अड़ताकीसवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ४८ ॥

# एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

नाना प्रकारके पुत्रोंका वर्णन

युधिष्ठिर उवाच

बूहि तात कुरुश्रेष्ठ वर्णानां त्वं पृथक् पृथक् । कीदर्यां कीदशाश्चापि पुत्राः कस्य च के च ते ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—तात ! कुरुश्रेष्ठ ! आप वर्णोंके सम्बन्धमें पृथक्-पृथक् यह बताइये कि कैसी स्त्रीके गर्भसे कैसे पुत्र उत्पन्न होते हैं ! और कौन-से पुत्र किसके होते हैं ! ॥ १॥

विप्रवादाः सुबहवः श्रूयन्ते पुत्रकारिताः। अत्र नो मुद्यतां राजन् संशयं छेत्तुमहैंसि॥२॥

पुत्रोंके निमित्त बहुत-सी विभिन्न बातें सुनी जाती हैं। राजन् ! इस विषयमें हम मोहित होनेके कारण कुछ निश्चय नहीं कर पाते; अतः आप हमारे इस संश्चमका निवारण करें।

भीष्म उवाच

आत्मा पुत्रश्च विश्वेयस्तस्थानन्तरजश्च यः। निरुक्तजश्च विश्वेयः सुतः प्रसृतजस्तथा॥३॥

जहाँ पित-पत्नीके संयोगमें किसी तीसरेका व्यवधान नहीं है अर्थात् जो पितके वीर्यसे ही उत्पन्न हुआ है, उस अनन्त-रज' अर्थात् 'औरस' पुत्रको अपना आत्मा ही समझना चाहिये। दूसरा पुत्र 'निरुक्तज्य होता है। तीसरा 'प्रस्तज' होता है (निरुक्तज और प्रस्तज दोनों क्षेत्रजके ही दो मेद हैं)॥ ३॥

पतितस्य तु भार्याया भर्त्रा सुसमवेतया। तथा दत्तकृतौ पुत्रावध्यूदश्च तथापरः॥ ४॥

पतित पुरुषका अपनी स्त्रीके गर्भं से स्वयं ही उत्पन्न किया हुआ पुत्र <u>चौथी श्रेणीका पुत्र है। इसके सिवा 'दत्तक</u>'

और कीत' पुत्र भी होते हैं। ये कुल मिलाकर छः हुए। सातवाँ है अध्युद्ध पुत्र (जो कुमारी-अवस्थामें ही माताके पेटमें आ गया और विवाह करनेवालेके घरमें आकर जिसका जन्म हुआ)।। ४॥

षडपध्वंसजाश्चापि कानीनापसदास्तथा। इत्येते वै समाख्यातास्तान् विजानीहि भारत॥ ५॥

आठवाँ कानीन? पुत्र होता है। इनके अतिरिक्त छः अपध्वंसज? (अनुलोम) पुत्र होते हैं तथा छः अपुसद? (प्रतिलोम) पुत्र होते हैं। इस तरह इन सबकी संख्या बीस हो जाती है। भारत! इस प्रकार ये पुत्रोंके भेद बताये गये। तुम्हें इन सबको पुत्र ही जानना चाहिये॥ ५॥

युधिष्ठिर उवाच 💛

षडपध्वंसजाः के स्युः के वाष्यपसदास्तथा। पतत् सर्वे यथातत्त्वं व्याख्यातुं मे त्वमहेसि ॥ ६ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—दादाजी ! छः प्रकारके अपध्वंसज पुत्र कौन-से हैं तथा अपसद किन्हें कहा गया है ! यह सब आप मुझे यथार्थरूपसे बताइये ॥ ६॥

भीष्म उवाच

त्रिषु वर्णेषु ये पुत्रा ब्राह्मणस्य युधिष्टिर। वर्णयोश्च द्वयोः स्थातां यौ राजन्यस्य भारत॥ ७॥ एको विड्वर्णे एवाथ तथात्रैवोपलक्षितः। पद्मपद्मंसजास्ते हि तथैवासपदाब्ध्यु॥ ८॥

भीष्मजीने कहा युधिष्ठर ! ब्राह्मणके क्षत्रिय, वैश्य और शृद्ध=इन तीन वर्णोंकी स्त्रियंति जो पुत्र उत्पन्न होते हैं, वे तीन प्रकारके अपध्वंतज कहे गये हैं। भारत!क्षत्रियके वैश्य और सूद्र जातिकी स्विमेंसे जो पुत्र होते हैं। वे दो प्रकारके अपन्तेसूत्र हैं नगा वैश्यके सूद्र-जातिकी स्तीसे जो पुत्र होता है। वह
भी एक अपन्यंस्त है। इन सबका इसी प्रकरणमें दिग्दर्शन
कगया गया है। इन प्रकार वे छः अपन्त्रंसज्ञ अर्मात् अनुलेम पुत्र कहे गये हैं। अब अपसद अर्थात् प्रतिलोम'
पुत्रोंका नर्णन सुनो॥ ७-८॥

चाण्डालो बात्यवैद्यौ च ब्राह्मण्यां क्षत्रियासु च । चैद्यायां चैव शृद्धः लक्ष्यन्तेऽपसदास्त्रयः ॥ ९ ॥

्राह्मणीः क्षत्रिया तथा वैश्या—इन वर्णकी स्त्रियोंके गुर्भसे सूदद्वारा जो पुत्र उत्पन्न किये जाते हैं। वे क्रमशः चाण्डालः मात्य और वैय कहलाते हैं। वे अपसदोंके तीन भेद हैं॥९॥

मागधो वामकश्चेव हो वैश्यस्योपलक्षितौ। ब्राह्मण्यां क्षत्रियायां च क्षत्रियस्यैक एव तु॥१०॥ ब्राह्मण्यां लक्ष्यते सूत इत्येतेऽपसदाः स्मृताः। पुत्रा होते न शक्यन्ते मिथ्याकर्तुं नराधिप॥११॥

त्राह्मणी और धित्रयाके गर्भसे वैश्यद्वारा जो पुत्र उत्पन्न किये जाते हैं। वे क्रमशः मागध और वामक नामवाले दो प्रकारके अपसद देखे गये हैं। धित्रयके एक ही वैसा पुत्र देखा जाता है, जो ब्राह्मणीसे उत्पन्न होता है। उसकी सुत संशा है। ये छः अपसद अर्थात् प्रतिलोम पुत्र माने गये हैं। नरेशर! इन पुत्रोंको मिथ्या नहीं वताया जा सकता। १०-११।

युधिष्टिर उवाच

क्षेत्रजं केचिदेवाहुः सुतं केचित्तु शुक्रजम् । तुल्यावेतौ सुतौ कस्य तन्मे बृहि पितामह ॥ १२ ॥

युधिप्रिरेन पूछा—पितामह ! कुछ लोग अपनी पत्नीके गर्भसे उत्पन्न हुए किसी भी प्रकारके पुत्रको अपना ही पुत्र मानते हैं और कुछ लोग अपने वीर्यसे उत्पन्न हुए पुत्रको ही सगा पुत्र समझते हैं। क्या ये दोनों समान कोटिके पुत्र हैं ! इनपर किसका अधिकार है ! इन्हें जन्म देनेवाली न्त्रीके पतिका या गर्माधान करनेवाले पुरुषका ! यह मुझे यताइये ॥ १२ ॥

भीष्म उवाच

रेतजो याभवेत् पुत्रस्त्यको वाक्षेत्रजो भवेत् । अध्यृदः समयं ।भित्त्वेत्येतदेव निवोध मे ॥ १३ ॥

भीष्मजीने कहा—राजन् !-अपने बीर्यसे उत्पन्न हुआ पुत्र तो मगा पुत्र है ही। क्षेत्रज पुत्र भी यदि गर्भस्यापन करनेवाले तिताके द्वारा छोड़ दिया गया हो तो वह अपना हो होता है। यही वात समय-भेदन करके अध्यूद्ध पुत्रके विषयमें भी समयनी चाहिये। तातार्य यह कि बीर्य डालनेवाले पुरुषने पदि अपना स्वत्व ह्या लिया हो तव तो वे क्षेत्रज और अध्यूद्ध पुत्र भेत्रवित्ते ही माने जाते हैं। अन्यथा उनपर विषयाका हो स्वत्व है॥ १३॥

युधिष्टिर उनाच

रेतजं विद्य वै पुत्रं क्षेत्रजस्थागमः कथम्। अध्यूढं विद्य वै पुत्रं भित्त्वा तु समयं कथम्॥ १४॥

युधिष्ठिरने पूछा-दादाजी ! हम तो वीर्यसे उत्पन्न होनेवाले पुत्रको ही पुत्र समझते हैं । वीर्यके विना क्षेत्रज पुत्रका आगमन कैसे हो सकता है ! तथा अध्यूढको हम किस प्रकार समय-भेदन करके पुत्र समझें ! ॥ १४ ॥

भीष्म उवाचं

आत्मजं पुत्रमुत्पाद्य यस्त्यजेत् कारणान्तरे । न तत्र कारणं रेतः स क्षेत्रस्वामिनो भवेत् ॥ १५॥

भोष्मजीने कहा-गी वेटा रेलोग अपने वीर्वधे पुत्र उत्पन्न करके अन्यान्य कारणींसे उसका परित्याग कर देते हैं। उनका उसपर केवल वीर्य स्थापनके कारण अधिकार नहीं रह जाता। वह पुत्र उस क्षेत्रके स्वामीका हो जाता है।। १५।।

पुत्रकामो हि पुत्रार्थे यां वृणीते विशाम्पते । क्षेत्रजं तु प्रमाणं स्यात्र वै तत्रात्मजः सुतः ॥ १६॥

प्रजानाथ ! पुत्रकी इच्छा रखनेवाला पुरुष पुत्रके िलये ही जिस गर्भवती कन्याको भार्यारूपमे ग्रहण करता है। उसका क्षेत्रज पुत्र उस विवाह करनेवाले पतिका ही माना जाता है। वहाँ गर्भ-स्थापन करनेवालेका अधिकार नहीं रह जाता है।

अन्यत्र क्षेत्रज्ञः पुत्रो लक्ष्यते भरतर्षभ । न ह्यात्मा शक्यते हन्तुं दृष्टान्तोपगतो ह्यसौ ॥ १७ ॥

भरतश्रेष्ठ ! दूसरेके क्षेत्रमें उत्पन्न हुआ पुत्र विभिन्न लक्षणींसे लक्षित हो जाता है कि किसका पुत्र है। कोई भी अपनी असलियतको छिपा नहीं सकता, वह स्वतः प्रत्यक्ष हो जाती है ॥ १७ ॥

कचिच कृतकः पुत्रः संग्रहादेव लक्ष्यते। न तत्र रेतः क्षेत्रं वा यत्र लक्ष्येत भारत॥१८॥

भरतनन्दन ! कहीं-कहीं कृत्रिम पुत्र भी देखा जाता है। वह ग्रहण करने या अपना मान हेने मात्रसे ही अपना हो जाता है। वहाँ वीर्य या क्षेत्र कोई भी उसके पुत्रत्व-निश्चयमें कारण होता दिखायी नहीं देता ॥ १८ ॥

युधिष्ठिर उवाचे

कीदशः कृतकः पुत्रः संग्रहादेव लक्ष्यते । गुक्तं क्षेत्रं प्रमाणं वा यत्र लक्ष्यं न भारत ॥ १९ ॥

युधिष्टिरने पूछा—भारत! जहाँ वीर्य या क्षेत्र पुत्रत्वके निश्चयमें प्रमाण नहीं देखा जाता, जो संग्रह करने मात्रसे ही अपने पुत्रके रूपमें दिखायी देने लगता है, वह कृत्रिम पुत्र कैसा होता है ?॥ ﴿﴿﴿ !! ﴿ !!

भीष्म उवाचे

मातापित्रभ्यां यस्त्यकः पथि यस्तं प्रकल्पयेत्।

न चास्य मातापितरौ शायेतां स हि कृत्रिमः॥ २०॥

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! माता-पिताने जिसे रास्तेपर त्याग दिया हो और पता लगानेपर भी जिसके माता-पिताका ज्ञान न हो सके, उस बालकका जो पालन करता है, उसीका वह कृत्रिम पुत्र माना जाता है ॥ २०॥

अखामिकस्य खामित्वं यस्मिन् सम्प्रति लक्ष्यते । यो वर्णः पोषयेत् तं च तद्वर्णस्तस्य जायते ॥ २१ ॥

वर्तमान समयमें जो उस अनाथ बच्चेका खामी दिखायी देता है और उसका पालन पोषण करता है, उसका जो वर्ण है, वहीं उस बच्चेका भी वर्ण हो जाता है ॥ २१॥

युधिष्ठिरं उवाच

कथमस्य प्रयोक्तव्यः संस्कारः कस्य वा कथम्। देया कन्या कथं चेति तन्मे चूहि पितामह॥ २२॥

युधिष्टिरने पूछा—पितामह! ऐसे बालकका संस्कार कैसे और किस जातिके अनुसार करना चाहिये? तथा वास्तवमें वह किस वर्णका है, यह कैसे जाना जाय? एवं किस तरह और किस जातिकी कन्याके साथ उसका विवाह करना चाहिये? यह मुझे बताइये ॥ २२॥

भीष्म उवाच

आत्मवत् तस्य कुर्वीत संस्कारं खामिवत् तथा । त्यको मातापित्भ्यां यः सवर्णं प्रतिपद्यते ॥ २३ ॥

भीष्मजीने कहा—बेटा ! जिसको माता पिताने त्याग दिया है, वह अपने स्वामी (पालक) पिताके वर्णको प्राप्त होता है। इसलिये उसके पालन करनेवालेको चाहिये कि वह अपने ही वर्णके अनुसार उसका संस्कार करे।

तद्गोत्रवन्धुजं तस्य कुर्यात् संस्कारमच्युत । अथ देया तु कन्या स्यात् तद्वर्णस्य युधिष्ठिर ॥ २४ ॥

धर्मसे कभी च्युत न होनेत्राले सुधिष्ठिर ! पालक पिताके सगोत्र बन्धुओंका जैसा संस्कार होता हो, वैसा ही उसका भी करना चाहिये तथा उसी वर्णकी कन्याके साथ उसका विवाह भी कर देना चाहिये ॥ ﴿﴿ ﴾ ॥

संस्कर्तुं वर्णगोत्रं च मातृवर्णविनिश्चये । कानीनाध्यृढजौ वापि विज्ञेयौ पुत्र किल्बिषौ ॥ २५ ॥

बेटा ! यदि उसकी माताके वर्ण और गोत्रका निश्चय हो जाय तो उस बालकका संस्कार करनेके लिये माताके ही वर्ण और गोत्रको ग्रहण करना चाहिये । कानीन और क्षे अध्यूढज—ये दोनों प्रकारके पुत्र निकृष्ट श्रेणीके ही समझे जाने के योग्य हैं ॥ २५ ॥

ताविष खाविव सुतौ संस्कार्याविति निश्चयः ।
क्षेत्रजो वाप्यपसदो येऽध्यूढास्तेषु चाप्युत ॥ २६ ॥
आतमवद् वै प्रयुक्षीरन् संस्कारान् ब्राह्मणाद्यः ।
धर्मशास्त्रेषु वर्णानां निश्चयोऽयं प्रदृश्यते ॥ २७ ॥
एतत्ते सर्वमाख्यातं कि मूयः श्रोतुमिच्छसि॥ २८ ॥
करे—ऐसा शास्त्रका निश्चय है । ब्राह्मण् आदिको चाहियं कि
वे क्षेत्रज्ञ अपसद तथा अध्यूढ—इन सभी प्रकारके पुत्रोंका
अपने ही समान संस्कार करें । वर्णोंके संस्कारके सम्बन्धमें
धर्मशास्त्रोंका ऐसा ही निश्चय देखा जाता है । इस प्रकार
मैंने ये सारी वार्ते तुम्हें बतायीं । अब और क्या सुनना
चाहते हो १ ॥ २६—२८ ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विवाहधर्मे पुत्रप्रतिनिधिकथने एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥४९॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमे विवाहधर्मके प्रसङ्गमे पुत्रप्रतिनिधिकथनविषयक

उनचासर्वा अध्याय परा हुआ ॥ ४० ॥

#### पञ्चाशत्तमोऽच्यायः

गौओंकी महिमाके प्रसङ्गमें च्यवन मुनिके उपाख्यानका आरम्भ, मुनिका मत्स्थोंके साथ जालमें फँसकर जलसे बाहर आना

युधिष्ठिर उवाच

दर्शने कीद्दशः स्नेहः संवासे च पितामह । महाभाग्यं गवां चैव तन्मे व्याख्यातुमहीस ॥ १ ॥

युधिष्टिरने पूछा—पितामह ! किसीको देखने और उसके साथ रहनेपर कैसा स्नेह होता है ? तथा गौओंका माहात्म्य क्या है ? यह मुझे विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा करें॥

भीष्म उंवाच 🦠

हन्त ते कथियपामि पुरावृत्तं महाद्युते।

नहुषस्य च संवादं महर्षेश्च्यवनस्य च ॥ २ ॥ भीष्मजीने कहा—महातेजस्वी नरेश! इस विषयमें मैं

तुमसे महर्षि च्यवन और नहुपके संवादरूप प्राचीन इतिहासका वर्णन करूँगा ॥ २॥

पुरा महर्षिश्च्यवनो भार्गवो भरतर्षभ । उद्वासकृतारम्भो वभूव स महाव्रतः ॥ ३ ॥

भरतश्रेष्ठ !पूर्वकालकी वात है। भृगुके पुत्र महर्षि च्यवनने । महान् व्रतका आश्रय ले जलके भीतर रहना आरम्भ किया ॥ निहत्य मानं कोघं च प्रहर्ष शोकमेव च । वर्षाणि द्वादश मुनिर्जलवासे धृतवतः॥ ४॥

वे अभिमानः क्रोघः हर्ष और शोकका परित्याग करके दृदतापूर्वक व्रतका पालन करते हुए वारह वर्षोतक जलके भीतर रहे ॥ ४ ॥

थाद्धत् सर्वभूतेषु विश्रम्भं परमं शुभम् । जलेचरेषु सर्वेषु शीतरिहमरिव प्रभुः ॥ ५ ॥

शीतल किरणोंवाले चन्द्रमाके समान उन शक्तिशाली मुनिने सम्पूर्ण प्राणियों। विशेषतः सारे जलचर जीवोंपर अपना परम मङ्गलकारी पूर्ण विश्वास जमा लिया था ॥ ५ ॥

स्थाणुभूतः द्युचिर्भूत्वा दैवतेभ्यः प्रणम्य च । गङ्गायमुनयोर्मध्ये जलं सम्प्रविवेश ह ॥ ६ ॥

एक समय वे देवताओंको प्रणामकर अत्यन्त पवित्र होकर गङ्गा-यमुनाके सङ्गममें जलके भीतर प्रविष्ट हुए और वहाँ काग्रकी भाँति स्थिर भावते वैठ गये ॥ ६ ॥

गङ्गायमुनयोर्चेगं सुभीमं भीमनिःस्वनम् । प्रतिजन्नाह शिरसा वातवेगसमं जवे॥ ७॥

गङ्गा-यमुनाका वेग वड़ा भयंकर था । उससे भीषण गर्जना हो रही थी । वह वेग वायुवेगकी माँति दुःसह था तो भी वे मुनि अपने मस्तकपर उसका आघात सहने लगे ॥ गङ्गा च यमुना चैंव स्तरितश्च सरांसि च ।

गङ्गा च यमुना चय सारतश्च सरास च । प्रद्क्षिणमृषि चक्रुने चैनं पर्यपीडयन् ॥ ८ ॥ परंतु गङ्गा-यमुना आदि नदियाँ और सरोवर ऋषिकी

परंतु गङ्गान्यमुना आदि नादया आर सरावर ऋषिका केवल परिक्रमा करते थे। उन्हें कप्ट नहीं पहुँचाते थे ॥ 2॥ अन्तर्जलेषु सुप्वाप काप्टभूतो महामुनिः।

तत्रञ्चोर्ध्यस्थितो धीमानभवद् भरतर्पभ ॥ ९ ॥

भरतश्रेष्ठ ! वे बुद्धिमान् महामुनि कमी पानीमें काठकी भाँतिसो जाते और कभी उसके ऊपर खड़े हो जाते थे ॥ ९ ॥ जलांकसां स स्तरवानां वभूव वियद्शॅनः । उपाजिवन्त च तदा तस्योण्डं हृष्टमानसाः ॥ १० ॥

वे जलचर जीवोंके वड़े प्रिय हो गये थे। जलजन्तु प्रस्त्रचित्त हांकर उनका ओठ खूँचा करते थे॥ १०॥ तत्र तस्यासतः कालः समतीतोऽभवन्महान् । ततः कदाचित् समये क्रिसिश्चिन्मत्स्यजीविनः॥ ११॥ तं देशं समुपाजन्मुर्जालहस्ता महाद्युते । निपादा यहयस्तत्र मत्स्योद्धरणनिश्चयाः॥ १२॥

महातेजस्त्री नरेश ! इस तरह उन्हें पानीमें रहते बहुत दिन दीत गरे ! तदनन्तर एक समय मछल्योंसे जीविका सर्वारेगारे बहुतन्ते मस्त्राह मछली पकड़नेका निश्चय करके प्रात्न सम्बोधिको हुए उस स्थानपर आये ॥ ११-१२ ॥ व्यायता विलनः शूराः सिललेष्विनविर्तिनः। अभ्याययुश्च तं देशं निश्चिता जालकर्मणि ॥१३॥

वे मल्लाह बड़े परिश्रमी, बलवान्, शौर्यसम्पन्न और पानीसे कभी पीछे न हटनेवाले थे। वे जाल विछानेका हढ़ निश्चय करके उस स्थानपर आये थे॥ १३॥

जालं ते योजयामासुर्निःशेषेण जनाधिप । मत्स्योदकं समासाद्य तदा भरतसत्तम ॥ १४॥

भरतवंशिरोमणि नरेश ! उस समय जहाँ मछ लियाँ रहती थीं, उतने गहरे जलमें जाकर उन्होंने अपने जालको पूर्णरूपसे फैला दिया ॥ १४ ॥

ततस्ते बहुभियोंगैः कैवर्ता मत्स्यकाङ्क्षिणः। गङ्गायमुनयोवीरि जालैरभ्यकिरंस्ततः॥१५॥

मछली प्राप्त करनेकी इच्छावाले केवटोंने बहुत-से उपाय करके गङ्गा-यमुनाके जलको जालोंसे आच्छादित कर दिया॥ जालं सुविततं तेषां नवसूत्रकृतं तथा। विस्तारायामसम्पन्नं यत् तत्र सलिलेऽक्षिपन्॥ १६॥ ततस्ते सुमहचेव बलवच सुवर्तितम्। अवतीर्यं ततः सर्वे जालं चकृषिरे तदा॥ १७॥ अभीतरूपाः संहृष्टा अन्योन्यवश्वर्तिनः। ववन्धुस्तत्र मत्स्यांश्च तथान्यान् जलचारिणः॥ १८॥

उनका वह जाल नये स्तका वना हुआ और विशाल या तथा उसकी लंबाई-चौड़ाई भी वहुत थी एवं वह अच्छी तरहसे बनाया हुआ और मजबूत था। उसीको उन्होंने वहाँ जलपर विछाया था। योड़ी देर वाद वे सभी मल्लाह निडर होकर पानीमें उतर गये। वे सभी प्रसन्न और एक-दूसरेके अधीन रहनेवाले थे। उन सबने मिलकर जालको खींचना आरम्भ किया। उस जालमें उन्होंने मछलियोंके साथ ही दूसरे जल-जन्तुओंको भी बाँच लिया था।। १६–१८॥

तथा मत्स्यैः परिवृतं च्यवनं भृगुनन्दनम्। आकर्षयन्महाराज जालेनाथ यदच्छया॥१९॥

महाराज ! जाल खींचते समय मल्लाहोंने दैवेच्छासे उस जालके द्वारा मत्स्योंसे घिरे हुए भृगुके पुत्र महर्षि च्यवनको भी खींच लिया ॥ १९॥

नदीशैवलिदग्धाङ्गं हरिश्मश्रुजटाधरम् । लग्नैः शङ्कनखैर्गात्रे कोडैश्चित्रैरिवार्पितम् ॥ २०॥

उनका सारा शरीर नदीके सेवारसे लिपटा हुआ था। उनकी मूँछ-दाढ़ी और जटाएँ हरे रंगकी हो गयी थीं और उनके अङ्गोंमें श्रह्म आदि जलचरोंके नख लगनेसे चित्र वन गया था। ऐसा जान पड़ता था मानो उनके अङ्गोंमें श्करके विचित्र रोम लग गये हों॥ २०॥

तं जालेनोद्धृतं हृष्टा ते तदा वेदपारगम् । सर्वे प्राञ्जलयो दाशाः शिरोभिः प्रापतन भुवि ॥ २१॥





जालके साथ नदीमेंसे निकाले गये महपिं च्यवन

वेदोंके पारंगत उन विद्वान् महर्षिको जालके साथ खिंचा देख सभी मल्लाह हाथ जोड़ मस्तक झका पृथ्वीपर पड़ गये। परिखेदपरित्रासाज्जालस्याकर्षणेन च। मत्स्या वभू बुर्व्यापन्नाः स्थलसंस्पर्शनेन च॥ २२॥ स मुनिस्तत् तदा दृष्ट्वा मत्स्यानां कदनं कृतम्। वभूव कृपयाविष्टो निःश्वसंश्च पुनः पुनः॥ २३॥

उधर जालके आकर्षणसे अत्यन्त खेद, त्रास और खल-का संस्पर्श होनेके कारण बहुत-से मत्स्य मर गये। मुनिने जब मत्स्योंका यह संहार देखा, तब उन्हें बड़ी दया आयी और वे बारंबार लंबी साँस खींचने लगे॥ २२-२३॥

निपादा ऊच्छः

अज्ञानाद् यत् कृतं पापं प्रसादं तत्र नः कुरु। करवाम प्रियं किं ते तन्नो बृहि महासुने ॥ २४ ॥

यह देख निषाद बोले—महामुने ! हमने अनजानमें जो पाप किया है, उसके लिये हमें क्षमा कर दें और हमपर प्रमन्न हों। साथ ही यह भी बतावें कि हमलोग आपका कौन-सा प्रिय कार्य करें ? ॥ २४ ॥ इत्युक्तो मत्स्यमध्यस्थरच्यवनो वाक्यमव्रवीत्। यो मेऽद्य परमः कामस्तं श्रृणुध्वं समाहिताः॥ २५॥

मल्लाहोंके ऐसा कहनेपर मछलियोंके बीचमें बैठे हुए महर्षि च्यवनने कहा— 'मल्लाहो ! इस समय जो मेरी सबसे बड़ी इच्छा है, उसे ध्यान देकर सुनो ॥ २५ ॥ प्राणोत्सर्ग विसर्ग वा मत्स्यैयास्याम्यहं सह । संवासान्नोत्सहे त्यकुं सिळिळे ऽध्युषितानहम्॥ २६ ॥

्में इन मछिलयोंके साथ ही अपने प्राणोंका त्याग या रक्षण करूँगा। ये मेरे सहवासी रहे हैं। मैं बहुत दिनोंतक इनके साथ जलमें रह चुका हूँ; अतः मैं इन्हें त्याग नहीं सकतां ।। २६॥

इत्युक्तास्ते निषादास्तु सुभृशं भयकिष्पताः। सर्वे विवर्णवदना नहुषाय न्यवेदयन्॥२७॥

मुनिकी यह बात सुनकर निषादोंको बड़ा भय हुआ। वे थर-थर काँपने लगे। उन सबके मुखका रंग फीका पड़ गया और उसी अवस्थामें राजा नहुषके पास जाकर उन्होंने यह सारा समाचार निवेदन किया॥ २७॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि च्यवनोपाख्याने पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानवर्मपर्वमें च्यवनमुनिका उपाख्यानिवषयक पचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५० ॥

# एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

राजा नहुपका एक गौके मोलपर च्यवन मुनिको खरीदना, मुनिके द्वारा गौओंका माहात्म्य-कथन तथा मत्स्यों और मल्लाहोंकी सद्गति

भीष्म उवाच

नहुपस्तु ततः श्रुत्वा च्यवनं तं तथागतम्। त्वरितः प्रययो तत्र सहामात्यपुरोहितः॥१॥

भीष्मजी कहते हैं—भरतनन्दन ! च्यवनमुनिको ऐसी अवस्थामें अपने नगरके निकट आया जान राजा नहुष अपने पुरोहित और मन्त्रियोंको साथ छे शीघ वहाँ आ पहुँचे ॥१॥ शौचं कृत्वा यथान्यायं प्राञ्जलिः प्रयतो नृपः।

आत्मानमाचचक्षे च च्यवनाय महात्मने ॥ २ ॥

उन्होंने पवित्रभावते हाथ जोड़कर मनको एकाग्र रखते हुए न्यायोचित रीतिसे महात्मा च्यवनको अपना परिचय दिया॥ २॥

अर्चयामास तं चापि तस्य राज्ञः पुरोहितः। सत्यवतं महात्मानं देवकल्पं विशाम्पते॥३॥

प्रजानाथ ! राजाके पुरोहितने देवताओंके समान तेजस्वी सत्यव्रती महात्मा च्यवनमुनिका विधिपूर्वक पूजन किया ॥

नहुष उवाच

करवाणि त्रियं कि ते तन्मे बृहि द्विजोत्तम । सर्व कर्तास्मिभगवन् यद्यपिस्यात् सुदुष्करम्॥ ४ ॥

तत्पश्चात् राजा नहुष चोले—हिजश्रेष्ठ ! वताइये, मैं आपका कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ! भगवन् ! आपकी आज्ञासे कितना ही कठिन कार्य क्यों न हो, मैं सब पूरा करूँगा ॥ ४॥

ं च्यवन उवाच

श्रमेण महता युक्ताः कैवर्ता मत्स्यजीविनः। मम मूल्यं प्रयच्छैभ्यो मत्स्यानां विक्रयैः सह॥ ५॥

च्यवनने कहा—राजन् ! मछिलयोंसे जीविका चलाने-वाले इन मल्लाहोंने आज बड़े परिश्रमसे मुझे अपने जालमें फँसाकर निकाला है; अतः आप इन्हें इन मछिलयोंके साथ-साथ मेरा भी मूल्य चुका दीजिये ॥ ५॥

नहुष उवाच

सहस्रं दीयतां मूल्यं निषादेभ्यः पुरोहित।

म० स० ३---५. २---

निष्क्रयार्थे भगवतो यथाऽऽह भृगुनन्दनः॥ ६॥ तय नहुपने अपने पुरोहितसे कहा—पुरोहितजी! भृगुनन्दन च्यवनजी जैसी आज्ञा दे रहे हैं। उसके अनुसार इन पृष्पगद महर्षिके मृल्यके रूपमें मल्लाहोंको एक इजार अशक्तियाँ दे दीजिये॥ ६॥

च्यवन उवाच

सहस्रं नाहमहीमि कि वा त्वं मन्यसे नृप। सहशं दीयतां मृल्यं खबुद्धश्या निश्चयं कुरु॥ ७॥

च्यवन ने कहा—नरेश्वर ! में एक हजार मुद्राओंपर येचने योग्य नहीं हूँ । क्या आप मेरा इतना ही मृल्य समझते हैं, मेरे योग्य मृल्य दीजिये और वह मृल्य कितना होना चाहिये—यह अपनी ही बुद्धिसे विचार करके निश्चित कीजिये॥ नहुष उनाच

सहस्राणां शतं विष निपादेभ्यः प्रदीयताम् । स्यादिदं भगवन् मूल्यं किं वान्यनमन्यते भवान् ॥ ८ ॥

नहुष बोले—विप्रवर ! इन निपादोंको एक लाख मुद्रा दीजिये। ( यों पुरोहितको आज्ञा देकर वे मुनिसे बोले—) भगवन् ! क्या यह आपका उचित मूल्य हो सकता है या अभी आप कुछ और देना चाहते हैं ! ।। ८ ।। च्यवन उवाच

नाहं शतसहस्रेण निमेयः पार्थिवर्षभ । दीयतां सहशं मूल्यममात्येः सह चिन्तय ॥ ९ ॥ च्यवनने कहा—हपश्रेष्ठ ! मुझे एक लाख रुपयेके मूल्यमें ही मीभित न कीजिये । उचित मूल्य चुकाहये । इस विपयमं अपने मिन्त्रयांके साथ विचार कीजिये ॥ ९ ॥

नहुप उवा<del>च</del>

कोटिः प्रदीयतां मूल्यं निपादेभ्यः पुरोहित । यदेतद्पि नो मूल्यमतो भूयः प्रदीयताम् ॥ १० ॥

नहुपने कहा—पुरोहितजी ! आप इन निपार्दीको एक करोड़ मुद्रा मृल्यके रूपमें दीजिये और यदि यह भी डीक मूल्य न हो तो और अधिक दीजिये ॥ १० ॥ च्यवन उपाच

राजन् नार्हाम्यहं कोटिं भूयो वापि महाद्युते। सदशं दीयतां मृल्यं ब्राह्मणैः सह चिन्तय॥११॥

च्यवन ने कहा—महाते जस्वी नरेश ! में एक करोड़ या उससे भी अधिक मुद्राओं में वेचने योग्य नहीं हूँ । जो मेरे जिये उत्तित हो। वही मृत्य दीजिये और इस विषयमें ब्राह्मणीं-के साथ विचार कीजिय ॥ ११ ॥

नहुप उवाच

बर्च राज्यं समग्रं वा निपादेभ्यः प्रदीयताम् । एतन्मूल्यमद् मन्ये कि चान्यन्मन्यसे द्विज ॥ १२ ॥ नहुष योले—ब्रह्मन् ! यदि ऐसी बात है तो इन मल्लाहोंको मेरा आधा या सारा राज्य दे दिया जाय । इसे ही मैं आपके लिये उचित मूल्य मानता हूँ । आप इसके अतिरिक्त और क्या चाहते हैं ! ॥ १२ ॥

च्यवन उवाच

अर्घे राज्यं समग्रं च मूल्यं नाहीमि पार्थिव। सदृशं दीयतां मूल्यमृषिभिः सह चिन्त्यताम्॥ १३॥

च्यवनने कहा—पृथ्वीनाथ ! आपका आधा या सारा राज्य भी मेरा उचित मूल्य नहीं है। आप उचित मूल्य दीजिये और वह मूल्य आपके ध्यानमें न आता हो तो ऋषियों के साथ विचार कीजिये ॥ १३॥

भीष्म उवाच

महर्पेर्वचनं श्रुत्वा नहुपो दुःखकिरातः। स चिन्तयामास तदा सहामात्यपुरोहितः॥१४॥ भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर!महर्षिका यह वचन

सुनकर राजा नहुष दुःखसे कातर हो उठे और मन्त्री तथा पुरोहितके साथ इस विषयमें विचार करने लगे ॥ १४॥

तत्र त्वन्यो वनचरः कश्चिन्मूलफल।शनः। नहुषस्य समीपस्थो गविजातोऽभवन्मुनिः॥१५॥ स तमाभाष्य राजानमत्रवीद् द्विजसत्तमः।

इतनेहीमें फल-मूलका भोजन करनेवाले एक दूसरे वनवासी
मुनिः जिनका जन्म गायके पेटसे हुआ थाः राजा नहुषके
समीप आये और वे द्विजश्रेष्ठ उन्हें सम्बोधित करके कहने लगे—॥
तोपयिष्याम्यहं क्षिप्रं यथा तुष्टो भविष्यति ॥ १६॥
नाहं मिथ्यावचो त्र्यां स्वैरेष्विप कुतोऽन्यथा।
भवतो यदहं त्र्यां तत्कार्यमविशङ्कया॥ १७॥

ि 'राजन् ! ये मुनि कैसे संतुष्ट होंगे—इस वातको में जानता हूँ । में इन्हें शीघ संदुष्ट कर दूँगा । मैंने कभी हँसी-परिहासमें भी झुठ नहीं कहा है; फिर ऐसे समयमें असत्य कैसे वोल सकता हूँ १ में आपसे जो कहूँ, वह आपको नि:शङ्क होकर करना चाहिये' ॥ १६-१७ ॥

नहुष जवाचें

ब्रवीतु भगवान् मूल्यं महर्षेः सदशं भृगोः। परित्रायस्व मामसाद्विपयं च कुलं च मे॥१८॥

नहुपने कहा—भगवन् ! आप मुझे भृगुपुत्र महर्षि च्यवनका मूल्य, जो इनके योग्य हो, वता दीजिये और ऐसा करके मेरा, मेरे कुलका तथा समस्त राज्यका संकटसे उद्घार कीजिये॥

हन्याद्धि भगवान् क़ुद्धस्त्रैलोक्यमपि केवलम्। कि पुनर्मा तपोहीनं वाहुवीर्यपरायणम्॥ १९॥

ये भगवान् च्यवन मुनि यदि कुपित हो जायँ तो तीना छोकोंको जलाकर भस्म कर एकते हैं; फिर मुझ-जैसे तपोवल-



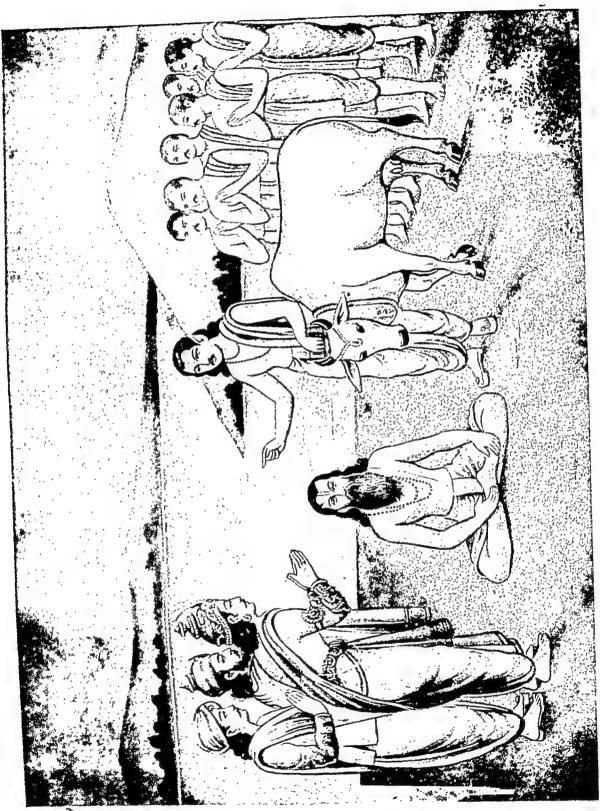

महामारत

श्रूत्य केवल बाहुबलका भरोसा रखनेवाले नरेशको नष्ट करना इनके लिये कौन बड़ी बात है ? ॥ १९ ॥ अगाधाम्भस्ति मग्नस्य सामात्यस्य सन्नात्विजः। स्रुवो भव महर्षे त्वं कुरु मूल्यविनिश्चयम् ॥ २० ॥

महर्षे ! मैं अपने मन्त्री और पुरोहितके साथ संकटके अगाध महासागरमें डूब रहा हूँ । आप नौका बनकर मुझे पार लगाइये । इनके योग्य मृह्यका निर्णय कर दीजिये ॥ रें।। भीष्म जवाच

नहुषस्य वचः श्रुत्वा गविजातः प्रतापवान् । उवाच हर्षयन् सर्वानमात्यान् पार्थिवं च तम् ॥ २१ ॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन्! नहुवकी बात सुनकर गायके पेटसे उत्पन्न हुए वे प्रतापी महर्षि राजा तथा उनके समस्त मिन्त्रियोंको आनिन्दित करते हुए बोले —॥ २१॥

( ब्राह्मणानां गवां चैव कुलमेकं द्विधा कृतम् । एकत्र मन्त्रास्तिष्टन्ति हविरन्यत्र तिष्ठति ॥ ) अनर्धेया महाराज द्विजा वर्णेषु चोत्तमाः । गावश्च पुरुषन्यात्र गौर्मूल्यं परिकल्प्यताम् ॥ २२ ॥

भहाराज ! ब्राह्मणों और गौओंका कुछ एक है, पर ये दो रूपोंमें विभक्त हो गये हैं। एक जगह मन्त्र स्थित होते हैं और दूसरी जगह हविष्य। पुरुषसिंह ! ब्राह्मण सन वर्णोंमें उत्तम हैं। उनका और गौओंका कोई मृत्य नहीं लगाया जा सकता; इसिंख्ये आप इनकी कीमतमें एक गौ प्रदान कीजिये।।

नहुषस्तु ततः श्रुत्वा महर्षेर्वचनं नृप। हर्षेण महता युक्तः सहामात्यपुरोहितः॥२३॥ नरेश्वर!महर्षिका यह वचन सुनकर मन्त्री और पुरो-

हितसहित राजा नहुषको बड़ी प्रसन्तता हुई ॥ २३ ॥

अभिगम्य भृगोः पुत्रं च्यवनं संशितव्रतम् । इदं प्रोवाच नृपते वाचा संतर्पयन्निव ॥ २४ ॥

राजन् ! वे कठोर व्रतका पालन करनेवाले मृगुपुत्र महर्षि स्यवनके पास जाकर उन्हें अपनी वाणीद्वारा तृप्त करते हुए-से बोले ॥ २४ ॥

नहुष उवाच

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ विप्रर्षे गवा क्रीतोऽसि भार्गव । एतन्मूल्यमहं मन्ये तव धर्मभृतां वर ॥ २५ ॥

नहुषने कहा—धर्मात्माओं में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षे ! भृगुनन्दन ! मैंने एक गौ देकर आपको खरीद लिया; अतः उठिये, उठिये, मैं यही आपका उचित मूल्य मानता हूँ ॥ २५॥

च्यवन उवाच

उत्तिष्ठाम्येष राजेन्द्र सम्यक् क्रीतोऽस्मि तेऽनघ। गोभिस्तुल्यं न पद्यामि धनं किंचिदिहाच्युत॥ २६॥ च्यवनने कहा—निष्णप राजेन्द्र!अब मैंउठता हूँ।

आपने उचित मृह्य देकर मुझे खरीदा है। अपनी मर्यादा-से कभी च्युत न होनेवाले नरेश! मैं इस संसारमें गौओंके समान दूसरा कोई धन नहीं देखता हूँ॥ २६॥ कीर्तनं श्रवणं दानं दर्शनं चापि पार्थिव। गवां प्रशस्यते वीर सर्वपापहरं शिवम्॥ २७॥

वीर भूपाल ! गौओंके नाम और गुणेंका कीर्तन तथा अवण करना, गौओंका दान देना और उनका दर्शन करना— इनकी शास्त्रोंमें बड़ी प्रशंसा की गयी है। ये सब कार्य सम्पूर्ण पापोंको दूर करके परम कल्याणकी प्राप्ति करानेवाले हैं।। गावो लक्ष्म्याः सदा मूलं गोषु पाप्मा न विद्यते।

अन्नमेव सदा गावो देवानां परमं हिवः॥ २८॥ गौएँ सदा लक्ष्मीकी जड़ है। उनमें पापका लेशमात्र भी नहीं है। गौएँ ही मनुष्योंको सर्वदा अन्न और देवताओं-को हिवष्य देनेवाली हैं॥ २८॥

खाहाकारवष्ट्कारौ गोषु नित्यं प्रतिष्ठितौ । गावो यञ्चस्य नेत्र्यो वै तथा यञ्चस्य ता मुखम् ॥ २९ ॥

स्वाहा और वषट्कार सदा गौओंमें ही प्रतिष्ठित होते हैं। गौएँ ही यज्ञका संचालन करनेवालीतथा उसका मुख है।। अमृतं ह्यव्ययं दिव्यं क्षरन्ति च वहन्ति च। अमृतायतनं चैताः सर्वलोकनमस्कृताः॥ ३०॥

वे विकाररहित दिन्य अमृत धारण करती और दुइनेपर अमृत ही देती हैं। वे अमृतकी आधारभूत हैं। मारा संसार उनके सामने नतमस्तक होता है।। ३०॥

तेजसा वपुषा चैव गावो विहसमा भुवि। गावो हि सुमहत् तेजः प्राणिनां च सुखप्रदाः॥ ३१॥

इस पृथ्वीपर गौएँ अपनी काया और कान्तिसे अग्निके समान हैं। वे महान् तेजकी राशि और समस्त प्राणियोंको सुख देनेवाली हैं॥ ३१॥

निविष्टं गोकुलं यत्र श्वासं मुञ्जति निर्भयम् । विराजयति तं देशं पापं चास्यापकर्षति ॥ ३२ ॥

गौओंका समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयतापूर्वक साँस लेता है, उस स्थानकी शोभा बढ़ा देता है और वहाँके सारे पापों-को सींच लेता है ॥ ३२॥

गावः खर्गस्य सोपानं गावः खर्गे ऽपि पूजिताः । गावःकामदुहो देव्यो नान्यत् किंचित् परं स्मृतम्॥३३॥

गौएँ स्वर्गकी सीढ़ी हैं। गौएँ स्वर्गमें भी पूजी जाती हैं। गौएँ समस्त कूमनाओंको पूर्ण करनेवाली देवियाँ हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है॥ ३३॥

इत्येतद् गोषु मे प्रोक्तं माहात्म्यं भरतर्षभ । गुणैकदेशवचनं शक्यं पारायणं न तु॥३४॥

भरतभेष ! यह मैंने गीओंका माहातम्य बताया है। इसमें उनके गुणोका दिल्दर्शन मात्र कराया गया है। गौऑक मन्पर्ण गुणोंका वर्णन तो कोई नदी मकता ॥ ३४॥

निपादा उत्तुः दर्शनं कथनं चैव सहासाभिः कृतं मुने। सतां साप्तपदं मैत्रं प्रसादं नः कुरु प्रभो ॥ ३५॥

इसके बाद निपादोंने कहा-मुने ! मजनोंके साय सात पग चलनेमात्रसे मित्रता हो जाती है। हमने तो आपका दर्शन किया और इमारे साथ आपकी इतनी देरतक वातचीत भी हुई; अतः प्रमो ! आप इमलोगॉपर कृपा कीजिये ॥३५॥

हर्चीपि सर्वाणि यथा ह्यपमुङ्के हुताशनः। एयं त्यमपि धर्मात्मन् पुरुपाग्निः प्रतापवान् ॥ ३६॥ घर्मात्मन् ! जैसे अग्निदेव सम्पूर्ण इविष्योंको आत्मसात्

कर लेते हैं, उसी प्रकार आप भी इमारे दोप-दुर्गुणोंको दग्ध करनेवालं प्रतायी अग्निरूप हैं॥ ३६॥

प्रसाद्यामहे विद्वन् भवन्तं प्रणता वयम्। अनुप्रहार्थमसाकमियं गौः प्रतिगृह्यताम् ॥ ३७॥ विद्वत् ! इम आपके चरणोंमें मस्तक झकाकर आपको

प्रसन्न करना चाहते हैं। आप हमलोगींपर अनुग्रह करनेके लिये इमारी दी हुई यह गौ स्वीकार कीजिये ॥ ३७ ॥ ( अत्यन्तापदि मग्नानां परित्राणं हि कुर्वताम् । या गतिर्विदिता त्वद्य नरके दारणं भवान्॥)

अत्यन्त आपत्तिमं हृये हुए जीवींका उद्धार करनेवाले पुरुपोंको जो उत्तम गति प्राप्त होती है। वह आपको विदित ६ । इमलोग नरकमें हुवे हुए हैं । आज्∕आप ही हमें दारण देनेवाले हैं॥

च्यवन उवाच

रुपणस्य च यद्यश्चर्मुनेराज्ञीविषस्य च। नरं समूलं दहति कक्षमित्रिरिव ज्वलन् ॥ ३८॥

च्यवन वेरित्रे—निपादगण ! किसी दीन-दुखियाकी। म्युपिकी तथा विषधर सर्पकी रोपपूर्ण दृष्टि मनुष्यको उसी प्रकार जदम्लगहित जलाकर मस्म कर देती है। जैसे प्रव्वलित अग्नि युरो घास-कूसके देरको ॥ ३८॥

मतिगृद्धामि चो धेनुं कैवर्ता मुक्तकिल्विपाः। दिवं गच्छत वैक्षिप्रं मत्स्यैः सह जलोकृषैः ॥ ३९ ॥

भल्याहो ! मैं तुम्हारी दी हुई गौ स्वीकार करता हूँ। इस ग दानके प्रभावने सुम्हारे सारे पाप दूर हो नाये। अव दुमरोग जरमें देदा हुई इन मछलियोंके साथ ही शीव सर्वको आश्री ॥ ३९॥

भीष्म उवाच

ततस्तस्य प्रभावात् ते महर्पेभीवितात्मनः। निपादास्तेन वाक्येन सह मत्स्यैदिनं ययुः ॥ ४० ॥ भीष्मजी कहते हैं - भारत! तदनन्तर विशुद्ध अन्तः-

करणवाले उन महर्षि च्यवनके पूर्वीक्त यात कहते ही उनके प्रभाव-से वे मल्लाइ उन मछलियोंके साथ ही स्वर्गलोकको चले गये ॥

ततः स राजा नहुयो विस्मितः प्रेक्ष्य धीवरान् । आरोहमाणांस्त्रिदिवं मत्स्यांश्च भरतर्पभ ॥ ४१ ॥

भरतश्रेष्ठ ! उस समय उन मल्लाहीं और मल्स्योंको भी स्वर्गलोककी ओर जाते देख राजा नहुषको

आश्चर्य हुआ ॥ ४१ ॥

ततस्तौ गविजश्चैव च्यवनश्च भृगूद्रहः। छन्द्यामासतुर्नृपम् ॥ ४२॥ वराभ्यामनुरूपाभ्यां

🤨 तत्पश्चात् गौते उत्पन्न महर्षि और भृगुनन्दन 👓 चवन दोनोंने राजा नहुपसे इच्छानुसार वर माँगनेके लिये कहा ॥

ततो राजा महावीर्यो नहुपः पृथिवीपतिः। परमित्यव्रवीत प्रीतस्तदा भरतसत्तम ॥ ४३॥

भरतभूपण ! तव वे महापराक्रमी भूपाल राजा नहुष प्रसन्न होकर बोले-अम् आपलोगींकी कृपा ही बहुत है।

ततो जग्राइ धर्मे स स्थितिमिन्द्रिनभो चृपः। तथेति चोदितः मीतस्तावृषी प्रत्यपूजयत्॥ ४४॥

फिर दोनोंके आग्रह्से उन इन्द्रके समान तेजस्वी नरेशने धर्ममें खित रहनेका वरदान माँगा और उनके तथास्तु कहने-पर राजाने उन दोनों ऋषियोंका विधिवत् पूजन किया 🏗

समाप्तदीक्षरच्यवनस्ततोऽगच्छत् खमाश्रमम्। गविजश्च महातेजाः खमाश्रमपदं ययौ ॥ ४५ ॥

उसी दिन महर्षि च्यवनकी दीक्षा समाप्त हुई और वे अपने आश्रमपर चले गये। इसके बाद महातेजस्वी गोजात मुनि भी अपने आश्रमको पधारे॥ ४५॥

निपादाश्च दिवं जग्मुस्ते च मत्स्या जनाधिप । नहुपोऽपि वरं लब्ध्वा प्रविवेश स्वकं पुरम् ॥ ४६॥

नरेश्वर ! वे मल्लाइ और मत्स्य तो स्वर्गलोकमें चले गये और राजा नहुप भी वर पाकर अपनी राजधानीको छौट आये॥ ४६॥

एतत्ते कथितं तात यन्मां त्वं परिपृच्छिस । दर्शने यादशः स्नेहः संवासे वा युधिष्टिर ॥ ४७॥ महाभाग्यं गवां चैव तथा धर्मविनिश्चयम्। किं भूयः कथ्यतां चीर किं ते हृदि विविक्षितम्॥ ४८॥

तात युधिष्ठिर ! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मेंने यह सारा प्रसंग सुनाया है। दर्शन और सहवाससे कैसा स्नेह होता है १ ग्रीओंका माहात्म्य क्या है १ तथा इस विषयमें धर्मका हैं। अब मैं तुम्हें कौन-सी वात वताऊँ १ वीर ! तुम्हारे मनमें निश्चय क्या है १ ये सारी बातें इस प्रसङ्गसे स्पष्ट हो जाती क्या सुननेकी इच्छा है १ ॥ ४७-४८ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि च्यवनोपाख्याने एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें च्यवनका उपाख्यानविषयक इक्यावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५१ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ श्लोक मिलाकर कुल ५० श्लोक हैं )

~7<del>10</del>065~

### द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

राजा कुशिक और उनकी रानीके द्वारा महर्षि च्यवनकी सेवा

युधिष्ठिर उवाच

संशयो में महाप्राज्ञ सुमहान् सागरोपमः। तं मे श्रुणु महाबाहो श्रुत्वा व्याख्यातुमईसि ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—महावाहो ! मेरे मनमें एक महासागरके समान महान् संदेह खड़ा हो गया है। महाप्राज्ञ! उसे सुनिये और सुनकर उसकी व्याख्या कीजिये ॥ १॥ कौत्हलं में सुमहज्जामदृश्यं प्रति प्रभो। रामं धर्मभृतां श्रेष्ठं तन्मे व्याख्यातुमहीसि ॥ २॥

प्रभो ! धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ जमदिग्निनन्दन परशुरामजीके विषयमें मेरा कौत्हल बढ़ा हुआ है; अतः आप मेरे प्रश्नका विशद विवेचन कीजिये ॥ २॥

कथमेष समुत्पन्नो रामः सत्यपराक्रमः। कथं ब्रह्मर्षिवंशोऽयं क्षत्रधर्मा व्यजायत॥३॥

ये सत्यपराक्रमी परशुरामजी कैसे उत्पन्न हुए ? ब्रह्मर्षियोंका यह वंश क्षत्रियधर्मसे सम्पन्न कैसे हो गया ?॥

तदस्य सम्भवं राजन् निखिलेनानुकीर्तय । कौशिकाच कथं वंशात् क्षत्राद् वै ब्राह्मणो भवेत् ॥४॥

अतः राजन् ! आप 'परशुरामजीकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग पूर्णरूपसे वताइये । राजा कुशिकका वंश तो क्षत्रिय था। उससे ब्राह्मण जातिकी उत्पत्ति कैसे हुई ! । 😿 ।।

अहो प्रभावः सुमहानासीद् वै सुमहात्मनः। रामस्य च नरव्याघ्र विश्वामित्रस्य चैव हि ॥ ५ ॥

पुरुषसिंह ! महात्मा परशुराम और विश्वामित्रका महान् प्रभाव अङ्कुत था ॥ ५ ॥

कथं पुत्रानतिक्रम्य तेषां नप्तृष्वथाभवत्। एषदोषः सुतान् हित्वा तत्त्वं व्याख्यातुमहस्ति॥ ६॥

राजा कुशिक और महर्षि ऋचीक ये ही अपने अपने वंशके प्रवर्तक थे। उनके पुत्र गाधि और जमदिनको लाँचकर उनके पौत्र विश्वामित्र और परशुराममें ही यह विजातीयताका दोष क्यों आया ? इसमें जो यथार्थ कारण हो। उसकी व्याख्या कीजिये॥ ६॥ भीष्म उवाच

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। च्यवनस्य च संवादं कुशिकस्य च भारत॥ ७॥

भीष्मजीने कहा-भारत ! इस विषयमें महर्षि ज्यवन और राजा कुशिकके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ ७ ॥

एतं दोषं पुरा दृष्ट्वा भागंवश्र्यवनस्तदा।
आगामिनं महाबुद्धिः खवंशे मुनिसत्तमः॥ ८॥
निश्चित्य मनसा सर्वे गुणदोषवलावलम्।
दग्धुकामः कुलं सर्वे कुशिकानां तपोधनः॥ ९॥
च्यवनः समनुप्राप्य कुशिकं वाक्यमञ्ज्वीत्।
वस्तुमिच्छा समुत्पन्ना त्वया सह ममानघ॥ १०॥

पूर्वकालमें भूगुपुत्र च्यवनको यह बात मालूम हुई कि हमारे वंशमें कुशिक-वंशकी कन्याके सम्बन्धि क्षत्रियत्वका महान् दोष आनेवाला है। यह जानकर उन परम बुद्धिमान् मुनिश्रेष्ठने मन-ही-मन सारे गुण-दोष और बलाबलका विचार किया। तत्पश्चात् कुशिकोंके समस्त कुलको मस्म कर बालनेकी इच्छासे तपोधन च्यवन राजा कुशिकके पास गये और इस प्रकार बोले—'निष्पाप नरेश! मेरे मनमें कुछ कालतक तुम्हारे साथ रहनेकी इच्छा हुई है'।। — १०॥।

कुशिक उवांच

भगवन् सहधर्मोऽयं पण्डितैरिह धार्यते । प्रदानकाले कन्यानामुच्यते च सदा बुधैः ॥ ११ ॥

कुशिकने कहा—भगवन् ! यह अतिथिसेवारूप सह-धर्म विद्वान् पुरुष यहाँ सदा धारण करते हैं और कन्याओं के प्रदानकाल अर्थात् कन्याके विवाहके समयमें सदा पण्डितजन इसका उपदेश देते हैं ॥ ११ ॥

यतु तावद्तिकान्तं धर्मद्वारं तपोधन । तत्कार्यं प्रकरिष्यामि तद्नुज्ञातुमईसि ॥ १२ ॥

तपोधन ! अवतक तो इस धर्मके मार्गका पालन नहीं हुआ और समय निकल गया, परंतु अव आपके सहयोग और कृपासे इसका पालन कलँगा । अतः आप मुझे आज्ञा प्रदान करें कि मैं आपकी क्या सेवा कलँ ॥ १२ ॥

#### भीष्म उवाच

महामुनेः। च्यवनस्य वयासनमुपादाय कुशिको भार्यया सार्घमाजनाम यतो मुनिः॥ १३॥

इतना कहकर राजा कुशिकने महामुनिच्यवनको भैठनेकेलिय आसन दिया और म्वयं अपनी पत्नीके साथ उस स्मानगर आये, जहाँ वे मुनि विराजमान थे॥ १२॥ भगृहा राजा भृङ्गारं पाद्यमस्मै न्यवेदयत्। फार्यामास सर्वोध्व कियास्तस्य महात्मनः ॥ १४ ॥

राजाने स्वयं गङ्ञा हायमें हेकर मुनिको पैर घोनेके लिये जल निवेदन किया। इसके बाद उन महात्माको अर्ध्य आदि देनेकी सम्पूर्ण कियाएँ पूर्ण करायीं ॥ १४ ॥ ततः स राजा च्यवनं मधुपर्कं यथाविधि। ब्राह्यामास चाव्यब्रो महात्मा नियतव्रतः ॥ १५ ॥

इसके बाद नियमतः वत पालन करनेवाले महामनस्वी राजा कुशिकने शान्तभावसे च्यवन मुनिको विधिपूर्वक मधुपर्क भोजन कराया ॥ १५॥

सत्कृत्य तं तथा विप्रमिदं पुनरथाववीत्। भगवन् परवन्ती स्वो बृहि किं करवावहे ॥ १६॥

इस प्रकार उन ब्रहार्पिका यथावत सत्कार करके वे फिर उन्धे योले-प्नगवन् ! इम दोनीं पति-पत्नी आपके अधीन हैं। यताइये, इम आपकी क्या सेवा करें ॥ १६ ॥ यदि राज्यं यदि धनं यदि गाः संशितव्रत । यद्यानानि च तथा बृहि सर्वे द्दामि ते ॥ १७ ॥ इदं गृष्ठमिदं राज्यमिदं धर्मासनं च ते। राजा त्वमसि शाध्युवींमहं तु परवांस्त्विय ॥ १८ ॥

'कठोर व्रतका पालन करनेवाले महर्षे ! यदि आप राज्य, धन, गौ एवं यशके निमित्त दान लेना चाहते हों तो बतावें। यह सर में आपको दे सकता हूँ। यह राजभवन, यह राज्य और यह भर्मानुकूल राज्यसिंहासन-सन्न आपका है। आप ही राजा हैं। इस पृथ्वीका पालन कीजिये। मैं तो सदा आपकी आशाके अधीन रहनेवाला सेवक हूँ? ॥ १७-१८ ॥ प्यमुक्ते ततो वाक्ये च्यवनो भागवस्तदा। फ़ुशिकं प्रत्युवाचेदं मुदा परमया युतः॥१९॥

उनके ऐसा कहनेवर भृगुपुत्र च्यवन मन-ही-मन बड़े प्रमन्त हुए और कुशिकमें इस प्रकार बोले—॥ १९॥ न राज्यं कामये राजन् न धनं न च योपितः। न च गान च चें देशान् न यशं श्रूयतामिद्म् ॥ २०॥

भातन् ! न में राज्य चाहता हूँ न घन। न युवतियोंकी इच्छा रमाता हूँ न गौओं। देशों और यहकी ही। आप मेरी यह बात मनिये॥ २०॥

नियमं किंचिदारप्स्ये युवयोर्यदि रोचते। परिचर्योऽस्मि यत्ताभ्यां युवाभ्यामविशङ्कया ॥ २१ ॥

प्यदि आपलोगोंको जँचे तो मैं एक नियम आरम्भ करूँगा। उसमें आप दोनों पति-पत्नीको सर्वथा सावधान रहकर विना किसी हिचकके मेरी सेवा करनी होगी? ॥ २१॥ पवमुक्ते तदा तेन दम्पती तौ जहर्पतुः।

प्रत्यवृतां च तमृषिमेवमस्त्वित भारत॥२२॥

मुनिकी यह बात सुनकर राजदम्पतिको वड़ा हर्ष हुआ । भारत ! उन दोनोंने उन्हें उत्तर दिया, वहत अच्छा, इम आपकी सेवा करेंगे' ॥ २२ ॥

थय तं कुशिको हृष्टः प्रावेशयद् तुत्तमम्। दर्शनीयमदर्शयत् ॥ २३ ॥ ततस्तस्य

तदनन्तर राजा कुश्चिक महर्षि च्यवनको बड़े आनन्दके साथ अपने सुन्दर महलके भीतर ले गये। वहाँ उन्होंने मुनिको एक राज-राजाया कमरा दिखायाः जो देखने योग्य था।। इयं शय्या भगवतो यथाकाममिहोण्यताम ।

त्रीतिमाहर्ते ते तपोधन ॥ २४ ॥ प्रयतिष्यावहे उस घरको दिखाकर वे बोले-- 'तपोधन ! यह आपके

लिये शय्या विछी हुई है। आप इच्छानुसार यहाँ आराम कीजिये । हमलोग आपको प्रसन्न रखनेका प्रयत्न करेंगे ।।

अथ सूर्योऽतिचकाम तेषां संवदतां तथा। अथर्षिश्चोदयामास पानमन्नं तथैव च ॥ २५ ॥

इस प्रकार उनमें बातें होते-होते सूर्यास्त हो गया। तब महर्षिने राजाको अन्न और जल ले आनेकी आज्ञा दी। रिपा। तमपृच्छत् ततो राजा कुशिकः प्रणतस्तदा। किमन्नजातमिष्टं ते किमुपस्थापयाम्यहम् ॥ २६ ॥

उस समय राजा क्रशिकने उनके चरणोंमें प्रणाम करके पूछा-भहर्षे ! आपको कौन-सा भोजन अभीष्ट है १ आपकी सेवामें क्या-क्या सामान लाऊँ ११ ॥ २६ ॥

ततः स परया प्रीत्या प्रत्युवाच नराधिपम्। औपपत्तिकमाहारं प्रयच्छस्वेति भारत॥ २७॥

भरतनन्दन ! यह सुनकर वे यडी प्रसन्नताके साथ राजासे वोले--- 'तुम्हारे यहाँ जो भोजन तैयार हो, वही ला दो'॥ तद्वचः पूजयित्वा तु तथेत्याह स पार्थिवः। यथोपपन्नमाहारं तस्मै प्रादाज्जनाधिप ॥ २८॥

नरेश्वर ! राजा मुनिके उस कथनका आदर करते हुए ·जो आज्ञा' कहकर गये और जो भोजन तैयार था, उसे लाकर उन्होंने मुनिके सामने प्रस्तुत कर दिया ॥ २८ ॥ ततः स भुकत्वा भगवान् दम्पती प्राह धर्मवित्। खप्तुमिच्छाम्यहं निद्रा वाधते मामिति प्रभो ॥ २९ ॥ प्रभो ! तदनन्तर भोजन करकें धर्मज्ञ भगवान् च्यवनने राजदम्पतिसे कहा—'अब मैं सोना चाहता हूँ, मुझे नींद सता रही है' ॥ २९॥

ततः शय्यागृहं प्राप्य भगवानृषिसत्तमः। संविवेश नरेशस्तु सपत्नीकः स्थितोऽभवत् ॥ ३०॥

इसके बाद मुनिश्रेष्ठ भगवान् च्यवन शयनागारमें जाकर सो गये और पत्नीसहित राजा कुशिक उनकी सेवामें खड़े रहे॥

न प्रवाध्योऽस्मि संसुप्त इत्युवाचाथ भागवः। संवाहितव्योमेपादौजागृतव्यं च तेऽनिशम्॥ ३१॥

उस समय भृगुपुत्रने उन दोनोंसे कहा— तुमलोग सोते समय मुझे जगाना मत । मेरे दोनों पर दवाते रहना और स्वयं भी निरन्तर जागते रहना भी ३१ ॥

अविराङ्गस्तु कुशिकस्तथेत्येवाह धर्मवित्। न प्रवोधयतां तौ च दम्पती रजनीक्षये॥३२॥

धर्मशराजाकुशिकने निःशङ्क होकर कहा, 'बहुत अच्छा'। रात बीती, सवेरा हुआ, किंतु उन पति-यस्नीने मुनिको जगाया नहीं ॥ ३२॥

यथादेशं महर्षेस्तु शुश्रूषापरमौ तदा। बभूवतुर्महाराज प्रयतावथ दम्पती॥ ३३॥

महाराज ! वे दोनों दम्पति मन और इन्द्रियोंको वशमें करके महर्षिके आज्ञानुसार उनकी सेवामें लगे रहे ॥ ३३ ॥

ततः स भगवान् विप्रः समादिश्य नराधिपम् । सुष्वापैकेन पाश्वेंन दिवसानेकविंशतिम् ॥ ३४ ॥

उधर ब्रह्मि भगवान् च्यवन राजाको सेवाका आदेश देकर इक्कीस दिनोंतक एक ही करवटसे सोते रह गये॥३४॥

स तु राजा निराहारः सभार्यः कुरुनन्दन । पर्युपासत तं हृष्ट्रस्यवनाराधने रतः ॥ ३५ ॥

कुरुनन्दन ! राजा और रानी बिना कुछ खाये-पीय हर्षपूर्वक महर्षिकी उपासना और आराधनामें लगे रहे॥३५॥ भागवस्तु समुत्तस्थी स्वयमेव तपोधनः।

अकिंचिदुक्त्वा तु गृहान्निश्चकाम महातपाः ॥ ३६॥

बाईसर्वे दिन तपस्याके धनी महातपस्वी च्यवन अपने

आप उठे और राजारे कुछ कहे विना ही महलसे बाहर निकल गये ॥ ३६॥

तमन्वगच्छतां तो च शुधितो श्रमकर्शितो । भार्यापती मुनिश्रेष्टस्तावेतो नावलोकयत्॥ ३७॥

राजा-रानी भूखरे पीड़ित और परिश्रमसे दुर्बल हो गये थे। तो भी वे मुनिके पीछे-पीछे गये, परंतु उन मुनिश्रेष्टने इन दोनोंकी ओर आँख उठाकर देखातक नहीं ॥ ३७॥



तयोस्तु प्रेक्षतोरेव भागवाणां कुलोद्वहः। अन्तर्हितोऽभूद्राजेन्द्रततो राजापतत् क्षितौ॥३८॥

राजेन्द्र ! वे भृगुकुलशिरोमणि राजा-रानीके देखते-देखते वहाँसे अन्तर्धान हो गये । इससे अत्यन्त दुखी हो राजा पृथ्वी-पर गिर पड़े ॥ ३८॥

स मुहूर्त समाध्वस्य सह देव्या महाद्युतिः। पुनरन्वेषणे यत्नमकरोत् परमं तदा ॥ ३९॥

दो घड़ीमें किसी तरह अपनेको सँमालकर वे महातेजस्वी राजा उठे और महारानीको साथ लेकर पुनः मुनिको हूँ ढ़नेका महान् प्रयत्न करने लगे ॥ ३९॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि च्यवनकुशिकसंवादे द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें च्यवन और कुशिकका संवादविषयक बावनवाँ अध्याय पूरा हुआ॥५२॥

त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

च्यवन मुनिके द्वारा राजा-रानीके ध्रैर्यकी परीक्षा और उनकी सेवासे प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देना

युधिष्टिर उवाच

तस्मिन्नन्तर्हिते विषेषे राजा किमकरोत् तदा। भार्या चास्य महाभागा तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! च्यवन मुनिके अन्तर्घान हो जानेपर राजा कुशिक और उनकी महान् सौभाग्यशालिनी पत्नीने क्या किया ? यह मुझे बताइये ॥ १ ॥

#### भीष्म उवाच

बद्धा स महीपालस्तमृषि सह भार्यया । परिश्रान्तो निवनृते बीडितो नष्टचेतनः॥ २॥

भीष्मजीने कहा—राजन ! पत्नीसहित भूपालने बहुत हुँद्रनेरर भी जब स्मृपिको नहीं देखाः तब वे यककर लीट आये । उस समय उन्हें बड़ा संकोच हो रहा था । वे अचेत-से हो गये थे ॥ २ ॥

स प्रविदय पुरीं दीनो नाभ्यभाषत किंचन। तदेव चिन्तयामास च्यवनस्य विचेष्टितम्॥ ३॥

वे दीनमावते पुरीमें प्रवेश करके किसीसे कुछ बोले नहीं। केवल च्यवन मुनिके चरित्रपर मन-ही-मन विचार करने लगे॥ अथ शून्येन मनसा प्रविदय खगृहं नृपः। ददर्श शयने तस्मिन् शयानं भृगुनन्दनम्॥ ४॥

राजाने यते मनसे जब घरमें प्रवेश किया। तब भृगुनन्दन
महर्षि च्यवनको पुनः उसी शय्यापर स्रोते देखा ॥ ४॥
विस्मितौ तमृषि दृष्ट्वा तदाश्चर्यं विचिन्त्य च ।
द्र्शनात् तस्य तु तदा विश्रान्तौ सम्बभूवतुः ॥ ५ ॥

उन महर्पिकी देखकर उन दोनोंको वड़ा विसाय हुआ । च उस आश्चर्यजनक घटनापर विचार करके चिकत हो गये । मुनिके दर्शनसे उन दोनोंकी सारी थकावट दूर हो गयी॥५॥ यथास्थानं च तो स्थित्वा भूयस्तं संववाहतुः । अथापरेण पाइवेंन सुप्वाप स महामुनिः ॥ ६ ॥

वे फिर यथास्थान खड़े रहकर मुनिके पैर दवाने छगे। अवकी बार वे महामुनि दूसरी करवटसे सोये थे॥दि॥ तेनेव च स कालेन प्रत्यबुद्धखत बीर्यवान्। न च तो चकतुः किंचिद् विकारं भयशक्वितौ॥ ७॥

शक्तिशाली च्यवन मुनि फिर उतने ही समयमें शेकर उटे। राजा और रानी उनके भयसे शक्कित थे, अतः उन्होंने अपने मनमें तिनक भी विकार नहीं आने दिया॥ ७॥ मतिवुद्धस्तु स मुनिस्तौ प्रोवाच विशाम्पते। तेंलाभ्यद्गो दीयतां मे स्नास्येऽहमिति भारत॥ ८॥

भारत ! प्रजानाथ ! जब वे मुनि जागे। तब राजा और रानीसे इस प्रकार बोले-'तुमलोग मेरे शरीरमें तेलकी मालिश फरो। क्योंकि अब में स्नान करूँगा' ॥ ८॥ तो तथेति प्रतिश्रुत्य श्रुधितो ध्रमक्रशितौ। रातपाकेन तेलेन महाहूँणोपतस्थतुः ॥ ९॥

ययि राज्ञ-गानी भूल-प्यासने पीड़ित और अत्यन्त हुवंड हो गये थे तो भी प्यहुत अच्छा कहकर वे राज्यस्मति सी पार परापर तैयार किये हुए बहुमूल्य तेलको लेकर उनकी धेराम उट गये॥ ९॥ ततः सुखासीनमृषिं वाग्यतौ संववाहतुः। न च पर्याप्तमित्याह भागेवः सुमहातपाः॥१०॥

ऋषि आनन्दसे वैठ गये और वे दोनों दम्पति मौन हो उनके शरीरमें तेल मलने लगे । परंतु महातपस्ती भृगुपुत्र च्यवनने अपने मुँहसे एक वार भी नहीं कहा कि 'वसः अय रहने दोः तेलकी मालिश पूरी हो गयी' ॥ १० ॥ यदा तौ निर्विकारों तु लक्षयामास भागवः । तत उत्थाय सहसा स्नानशालां विवेश ह ॥ ११ ॥

भृगुपुत्रने इतनेपर भी जन राजा और रानीके मनमें कोई विकार नहीं देखा, तब सहसा उठकर वे खानागारमें चले गये॥ ११॥

क्लप्तमेव तु तत्रासीत् स्नानीयं पार्थिवोचितम्। असत्कृत्य च तत् सर्वे तत्रैवान्तरधीयत ॥१२॥ स मुनिः पुनरेवाथ नृपतेः पश्यतस्तदा । नास्यां चक्रतुस्तौ च दम्पती भरतर्षभ ॥१३॥

भरतश्रेष्ठ! वहाँ स्नानके लिये राजोचित सामग्री पहलेसे ही तैयार करके रखी गयी थी; किंतु उस सारी सामग्रीकी अवहेलना करके—उसका किंचित् भी उपयोग न करके वे मुनि पुनः राजाके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये; तो भी उन पित-पत्नीने उनके प्रति दोष-दृष्टि नहीं की ॥ १३२१३॥ अथ स्नातः स भगवान् सिंहासनगतः प्रभुः। द्र्शयामास कुशिकं सभार्य कुरुनन्दन॥ १४॥

कुरुनन्दन! तदनन्तर शक्तिशाली भगवान् च्यवन मुनि परनीषहित राजा कुशिकको स्नान करके सिंहासनपर बैठे दिखायी दिये॥ १४॥

संहप्रवदनो राजा सभार्यः कुशिको मुनिम्। सिद्धमन्नमिति प्रह्लो निर्विकारो न्यवेदयत्॥१५॥

उन्हें देखते ही पत्नीसहित राजाका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा । उन्होंने निर्विकारभावसे मुनिके पास जाकर विनय-पूर्वक यह निवेदन किया कि 'भोजन तैयार है' ॥ १५ ॥ आनीयतामिति मुनिस्तं चोवाच नराधिपम् । स राजा समुपाजहे तदन्नं सह-भार्यया ॥ १६ ॥

तत्र मुनिने राजासे कहा, 'ले आओ।' आज्ञा पाकर पत्नीसिहत नरेशने मुनिके सामने भोजन-सामग्री प्रस्तुत की॥ मांसप्रकारान् विविधान्याकानि विविधानि च। वेसवारिवकारांश्च पानकानि लघूनि च॥१७॥ रसालापूपकांश्चित्रान् मोदकानथ खाण्डवान्। रसान् नानाप्रकारांश्च वन्यं च मुनिभोजनम्॥१८॥ फलानि च विचित्राणि राजभोज्यानि भूरिशः। यद्रेङ्गुद्कारमर्यभवलातकफलानि च॥१९॥ गृहस्थानां च यद्भोज्यं यचापि वनवासिनाम्। सर्वमाहारयामास राजा शापभयात् ततः॥२०॥

नाना प्रकारके फलोंके गूदे, माँति माँतिके साग, अनेक प्रकारके व्यञ्जन, इल्के पेय पदार्थ, खादिष्ठ पूए, विचित्र मोदक (लड्डू), खाँड, नाना प्रकारके रस, मुनियोंके खाने योग्य जंगली कंद-मूल, विचित्र फल, राजाओंके उपभोगमें आनेवाले अनेक प्रकारके पदार्थ, वेर, इङ्कुद, काश्मर्य, मल्लातक फल तथा गृहस्थों और वानप्रस्थोंके खाद्य पदार्थ— सव कुछ राजाने शापके डरसे मँगाकर प्रस्तुत कर दिया था। अथ सर्वमुपन्यस्तमग्रतश्च्यवनस्य तत्। ततः सर्व समानीय तच्च श्रम्थासनं मुनिः ॥ २१ ॥ वस्त्रः शुभैरवच्छाद्य भोजनोपस्करैः सह। सर्वमादीपयामास च्यवनो भृगुनन्दनः॥ २२ ॥

यह सब सामग्री च्यवन मुनिके आगे परोसकर रखी गयी।
मुनिने वह सब लेकर उसको तथा दाय्या और आसनको भी
मुन्दर वस्त्रींसे ढक दिया। इसके बाद भृगुनन्दन च्यवनने भोजन-सामग्रीके साथ उन वस्त्रोंमें भी आग लगा दी। २१-२२।
न च तौ चक्रतुः क्रोधं द्म्पती सुमहामती।
तयोः सम्प्रेक्षतोरेच पुनरन्तर्हितोऽभवत्॥ २३॥

परंतु उन परम बुद्धिमान् दम्यतिने उनपर क्रोध नहीं प्रकट किया। उन दोनोंके देखते ही-देखते वे मुनि फिर अन्तर्धान हो गये॥ २३॥

तथैव च स राजिषस्तस्थी तां रजनीं तदा। सभायों वाग्यतःश्रीमान् न चकोपंसमाविदात्॥२४॥

वे श्रीमान् राजिष अपनी स्त्रीके साथ उसी तरह वहाँ रातभर चुपचाप खड़े रह गये; किंतु उनके मनमें क्रोधका आवेश नहीं हुआ ॥ २४ ॥

नित्यसंस्कृतमन्नं तु विविधं राजवेश्मनि । शयनानि च मुख्यानि परिषेकाश्च पुष्कलाः ॥ २५ ॥

प्रतिदिन मॉित-मॉितका भोजन तैयार करके राजमवनमें मुनिके लिये परोक्षा जाता, अच्छे-अच्छे पर्छंग विछाये जाते तथा स्नानके लिये बहुत-से पात्र रखे जाते थे ॥ २५॥

वस्त्रं च विविधाकारमभवत् समुपार्जितम् । न राशाक ततो द्रष्टुमन्तरं च्यवनस्तदा ॥ २६ ॥ पुनरेव च विव्रर्षिः प्रोवाच कुशिकं नृपम् । सभायों मां रथेनाशु वह यत्र व्रवीम्यहम् ॥ २७ ॥

अनेक प्रकारके त्रस्न ला-लाकर उनकी सेवामें समिति किये जाते थे। जब ब्रह्मर्षि च्यवन मुनि इन सव कार्योंमें कोई छिद्र न देख सके। तब फिर राजा कुशिकसे बोले—'तुम स्त्रीसहित रथमें जुत जाओ और मैं जहाँ कहूँ, वहाँ मुझे शीव ले चलों।। २६-२७॥

तथेति च प्राह नृपो निर्विशङ्कस्तपोधनम् । क्रीडारथोऽस्तु भगवन्तुत सांग्रामिको रथः ॥ २८ ॥

तव राजाने निःशङ्क होकर उन तपोधनसे कहा-वहुत अच्छा, भगवन् ! कीडाका रथ तैयार किया जाय या युद्धके उपयोगमें आनेवाला रथ !! ॥ २८॥

इत्युक्तः स मुनी राज्ञा तेन हृप्टेन तद्वचः। च्यवनः प्रत्युवाचेदं हृप्टः परपुरंजयम्॥२९॥

हर्षमें भरे हुए राजाके इस प्रकार पूछनेपर व्यवन मुनिको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले उन नरेशसे कहा-॥ २९॥

सज्जीकुरु रथं क्षिप्रं यस्ते सांग्रामिको मतः। सायुधः सपताकश्च राक्तीकनकयप्रिमान्॥ ३०॥

राजन् ! तुम्हारा जो युद्धोपयोगी रथ है। उसीको शीघ तैयार करो । उसमें नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र रखे रहें । पताका। शक्ति और सुवर्णदण्ड विद्यमान हीं ॥ इ<u>०</u>॥

किङ्किणीखनिवर्शेषो युक्तस्तोरणकरुपनैः। जाम्बृनद्निवद्धः परमेषुशतान्वितः॥३१॥

• उसमें लगी हुई छोटी-छोटी घंटियोंके मधुर शब्द सब ओर फैलते रहें। वह रथ बन्दनवारोंसे सजाया गया हो। उसके ऊपर जाम्बूनद नामक सुवर्ण जड़ा हुआ हो तथा उसमें अच्छे-अच्छे सैकड़ों वाण रखे गये हों?।। २९॥

ततः स तं तथेत्युक्त्वा करुपियत्वा महारथम् । भार्यो वामे धुरि तदा चात्मानं दक्षिणे तथा ॥ ३२ ॥

तब राजा 'जो आज्ञा' कहकर गये और एक विद्याल रथ तैयार करके ले आये। उसमें बायीं ओरका बोझ ढोनेकें लिये रानीको लगाकर स्वयं वे दाहिनी ओर जुट गये॥ हुरे॥

त्रिद्ण्डं वज्रसूच्यग्रं प्रतोदं तत्र चाद्धत्। सर्वमेतत्त्वा दस्वा मृपो वाक्यमथाव्रवीत्॥ ३३॥

उस रथपर उन्होंने एक ऐसा चाबुक भी रख दिया, जिसमें आगेकी ओर तीन दण्ड ये और जिसका अग्रमाग सूईकी नोंकके समान तीखा था । यह सब सामान प्रस्तुत करके राजाने पूछा-॥ ३३॥

भगवन् क रथो यातु व्रवीतु भृगुनन्दन । यत्र वक्ष्यसि विप्रर्षे तत्र यास्यति ते रथः॥ ३४॥

भगवन् ! भगुनन्दन ! वताइये, यह रथ कहाँ जाय ! बहापें ! आप जहाँ कहेंगे, वहीं आपका रथ चलेगा' ॥३४॥ एवमुक्तस्तु भगवान् प्रत्युवाचाथ तं नृपम् । इतः प्रभृति यातव्यं पदकं पदकं शनैः ॥ ३५॥ अमोमम यथा न स्यात् तथा मच्छन्दचारिणो । सुसुखं चैव वोढव्यो जनः सर्वश्च पश्यतु ॥ ३६॥

राजाके ऐसा पूछनेपर भगवान् च्यवन मुनिने उनसे कहा—प्यहाँसे तुम बहुत धीरे-धीरे एक एक कदम उठाकर चले। यह ध्यान रखो कि मुझे कष्ट न होने पाये। तुम

عم الم المسلود الم

दंग्नी हो हैरी महीके अनुसार चलना होगा । तुमलोग इस प्रहार इस रमको ले चलो जिससे मुझे अधिक आराम मिले कीर सद लोग देखें ॥ ३५-३६ ॥

नोत्सार्याः पथिकाः केचित् तेभ्योदास्येवसु हाहम् । बाह्मणेभ्यस्य ये कामानर्थयिष्यन्ति मां पथि ॥ ३७ ॥

(रास्तेमे किमी राहगीरको इटाना नहीं चाहिये) मैं उन
 सपको धन दूँगा। मार्गमें जो ब्राह्मण मुझसे जिस वस्तुकी
 प्रार्थना करेंगे, मैं उनको वही वस्तु प्रदान करूँगा ॥ ३७॥

सर्वान् दास्याम्यदोषेण धनं रत्नानि चैव हि । क्रियतां निखिलेनेतन्मा विचारय पार्थिव ॥ ३८ ॥

ंमें सबको उनकी इच्छाके अनुसार घन और रत्न बाँहुँगा। अतः इन सबके लिये पूरा-पूरा प्रवन्य कर लो। पृष्यीनाथ! इसके लिये मनमें कोई विचार न करों!। ३८॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा राजाश्वत्यांस्तथाव्रवीत् । यद् यद् वृयान्मुनिस्तत्तत् सर्वे देयमशङ्कितैः॥ ३९॥

मुनिका यह वचन मुनकर राजाने अपने चेवकींचे कहा-'ये मुनि जिस-जिस वस्तुके लिये आशा दें, वह सब निःशङ्क होकर देना' ॥ ३९॥

ततो रज्ञान्यनेकानि स्त्रियो युग्यमज्ञाविकम् । छताछतं च कनकं गजेन्द्राश्चाचलोपमाः ॥ ४० ॥ अन्वगच्छन्त तमृपि राज्ञामात्याश्च सर्वशः । द्वाहाभूतं च तत् सर्वमासीनगरमार्तवत् ॥ ४१ ॥

राजाकी इस आजाके अनुसार नाना प्रकारके रतने। स्तियाँ, वाहन, वकरे, भेड़ें, सोनेके अलंकार, सोना और पर्वतीयम गजराज—ये सब मुनिके पीछे-पीछे चले। राजाके सम्पूर्ण मन्त्री भी इन वस्तुओंके साथ थे। उस समय सारा नगर आतं होकर हाहाकार कर रहा था।। ४०-४१॥

तौ तीक्ष्णाग्रेण सहसा प्रतोदेन प्रतोदितौ। पृष्ठे विद्धौ कटे चैव निर्विकारौ तमूहतुः॥ ४२॥

इतनेहीमें मुनिने सहसा चाबुक उठाया और उन दोनें-की पीटपर जोरसे प्रहार किया। उस चाबुकका अग्रमाग पढ़ा तीला था। उसकी करारी चोट पड़ते ही राजा-रानीकी पीट और कमरमें घाव हो गया। फिर भी वे निर्विकारमावसे रम होते रहे ॥ ४२॥

चेपमानी निराहारी पञ्चाशद्रात्रकांपंती। कर्याचिद्हतुर्वीरी दम्पती तं रयोचमम्॥ ४३॥

पसाय राततक उपवास करनेके कारण वे बहुत दुबले हो गरे थे। उनरा सारा दारीर कॉन रहा था। तथापि वे वीर दम्मति किसी अकार साहम करके उस विद्याल रथका बोस दो रहे थे॥ बहुरों। भुराविद्यी तो स्वयन्ती च स्ततो द्वासम्। दहशाते महाराज पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ ४४ ॥

महाराज ! वे दोनों वहुत घायल हो गये थे। उनकी पीठपर जो अनेक घाव हो गये थे। उनसे रक्त वह रहा था। खूनसे लथपय होनेके कारण वे खिले हुए पलाशके फूलोंके समान दिखायी देते थे॥ ४४॥

तौ दृष्ट्वा पौरवर्गस्तु सृशं शोकसमाकुलः। अभिशापभयत्रस्तो न च किंचिदुवाच ह॥ ४५॥

पुरवासियोंका समुदाय उन दोनोंकी यह दुर्दशा देखकर शोकसे अत्यन्त न्याकुल हो रहा था। स्व लोग मुनिके शापसे हैं डरते थे; इसलिये कोई कुछ बोल नहीं रहा था॥ ४५॥ इन्द्रशश्चात्रुवन सर्वे पश्यध्वं तपसो वलम्। कुद्धा अपि मुनिश्रेष्ठं वीक्षितुं नेह शक्तुमः॥ ४६॥

दो-दो आदमी अलग-अलग खड़े होकर आपसमें कहने लगे—-भाइयो ! सब लोग मुनिकी तपस्याका बल तो देखो। हमलोग कोधमें मरे हुए हैं तो भी मुनिश्रेष्ठकी ओर यहाँ आँख उठाकर देख भी नहीं सकते ॥ ४६ ॥

अहो भगवतो वीर्य महर्षेभीवितात्मनः। राज्ञश्चापि सभार्यस्य घेर्यं पश्यत याददाम्॥ ४७॥

'इन विशुद्ध अन्तःकरणवाले महर्षि भगवान् च्यवनकी तपस्याका बल अद्भुत है। तथा महाराज और महारानीका धैर्य भी कैसा अन्ठा है। यह अपनी आँखों देख लो ॥४७॥

श्रान्ताविष हि क्रच्छ्रेण रथमेनं समूहतुः। न चैतयोर्विकारं वै द्दर्श भृगुनन्दनः॥४८॥

'ये इतने थके होनेपर भी कष्ट उठाकर इस रथको खींचे जा रहे हैं। भृगुनन्दन चयवन अभीतक इनमें कोई विकार नहीं देख सके हैं'॥ ४८॥

भीष्म उवाच

ततः स निर्विकारौ तु दृष्ट्वा भृगुकुलोद्वहः। वसु विश्राणयामास यथा वैश्रवणस्तथा॥ ४९॥

भीष्मजी कहते हैं — युधिष्ठिर ! भृगुकुलशिरोमणि मुनिवर च्यवनने जब इतनेपर भी राजा और रानीके मनमें कोई विकार नहीं देखा, तब वे कुवेरकी तरह उनका सारा धन । छटाने लगे ॥ ४९॥

तत्रापि राजा प्रीतात्मा यथादिएमथाकरोत्। ततोऽस्य भगवान् प्रीतो वभूव मुनिसत्तमः॥ ५०॥

परंतु इस कार्यमें भी राजा कुशिक वड़ी प्रसन्नताके साथ ऋपिकी आशाका पालन करने लगे । इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान् च्यवन बहुत संतुष्ट हुए ॥ ५० ॥

अवतीर्य रथश्रेष्टाद् दम्पती तौ मुमोच ह । विमोच्य चैतौ विधिवत् ततो वाक्यमुवाच ह॥ ५१ ॥ उस उत्तम रथसे उत्तरकर उन्होंने दोनों पति-पत्नीको भार ढोनेके कार्यसे मुक्त कर दिया । मुक्त करके इन दोनोंसे विधिपूर्वक वार्तालाप किया ॥ ५१ ॥

स्निग्धगम्भीरया वाचा भागवः सुप्रसन्नया। ददानि वां वरं श्रेष्ठं तं ब्रूतामिति भारत॥ ५२॥

भारत ! भगुपुत्र च्यवन उस समय स्नेह और प्रसन्नता-से युक्त गम्भीर वाणीमें बोले—'मैं तुम दोनोंको उत्तम वर् देना चाहता हूँ, वतलाओ क्या दूँ ११॥ ५२॥ सुकुमारो च तौ विद्धी कराभ्यां मुनिसत्तमः। परपर्शामृतकल्पाभ्यां स्नोहाद् भरतसत्तम॥ ५३॥

मरतभूषण ! यह कहते-कहते मुनिश्रेष्ठ च्यवन चाबुकसे घायल हुए उन दोनों सुकुमार राजदम्पतिकी पीठपर स्नेहवश्री अमृतके समान कोमल हाथ फेरने लगे ॥ ५३ ॥ अथात्रवीन्नुपो वाक्यं श्रमो नास्त्यावयोरिष्ठ । विश्रान्तौ च प्रभावात् ते ऊचतुस्तौ तु भार्गवम् ॥५४॥ अथ तौ भगवान् प्राह प्रहृष्ट्रच्यवनस्तदा । न वृथा व्याहृतं पूर्व यन्मया तद् भविष्यति ॥ ५५ ॥ उस समय राजाने भगुपुत्र च्यवनसे कहा— अब हम दोनों को यहाँ तिनक भी थकावटका अनुभव नहीं हो रहा है। हम दोनों आपके प्रभावसे पूर्ण विश्राम-सुखका अनुभव करने लगे हैं। जब दोनोंने इस प्रकार कहा, तब भगवान् च्यवन प्रनः हर्षमें भरकर बोले— 'मैंने पहले जो कुछ कहा है, वह

रमणीयः समुद्देशो गङ्गातीरमिदं शुभम्। किंचित्कालं व्रतपरो निवत्स्यामीह पार्थिव ॥ ५६॥

व्यर्थ नहीं होगा, पूर्ण होकर ही रहेगा ॥ ५४-५५ ॥

्षृथ्वीनाथ ! यह गङ्गाका सुन्दर तट वड़ा ही रमणीय स्थान है । मैं कुछ कालतक वतपरायण होकर यहीं रहूँगा ॥ न गम्यतां स्वपुरं पुत्र विश्रान्तः पुनरेष्यसि । इहस्थं मां सभार्यस्त्वं द्रष्टासि श्वो नराधिप ॥ ५७ ॥

वेटा ! इस समय तुम अपने नगरमें जाओ और अपनी यकावट दूर करके कल सबेरे अपनी पत्नीके साथ फिर यहाँ आना । नरेश्वर ! कल पत्नीसहित तुम मुझे यहीं देखोंगे ॥ न च मन्युस्त्वया कार्यः श्रेयस्ते समुपस्थितम् । यत् काङ्क्षितं हदिस्थं ते तत् सर्वे हि भविष्यति ॥५८॥

'तुम्हें अपने मनमें खेद नहीं करना चाहिये। अब तुम्हारे कल्याणका समय उपस्थित हुआ है। तुम्हारे मनमें जो-जो अभिलाबा होगी। वह सब पूर्ण हो जायगी'।। ५८॥

इत्येवमुक्तः कुशिकः प्रहृष्टेनान्तरात्मना । प्रोवाच मुनिशार्दृळमिदं वचनमर्थवत् ॥ ५९ ॥ न मे मन्युर्महाभाग पूतौ खो भगवंस्त्वया । संवृतौ योवनस्भौ खो वपुष्मन्तौ बळान्वितौ ॥ ६० ॥ मुनिके ऐसा कहनेपर राजा कुशिकने मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न होकर उन मुनिश्रेष्ठसे यह अर्थयुक्त बचन कहा— 'मगवन्! महाभाग! आपने हमलोगोंको पवित्र कर दिया। हमारे मनमें तिनक भी खेद या रोष नहीं है। इम दोनोंकी तरुण अवस्था हो गयी तथा हमारा शरीर सुन्दर और बलवान् हो गया॥ ५९-६०॥

प्रतोदेन वणा ये मे सभार्यस्य त्वया कृताः। तान् न पश्यामि गात्रेषु खस्थोऽस्मि सह भार्यया॥६१॥

'आपने पत्नीसहित मेरे शरीरपर चाबुक मार-मारकर जो घान कर दिये थे, उन्हें भी अब मैं अपने अङ्गोंमें नहीं देख रहा हूँ । मैं पत्नीसहित पूर्ण खस्य हूँ ॥ ६१॥ इमां च देवीं पश्यामि वपुषाप्सरसोपमाम्।

श्रिया परमया युक्तां यथा दृष्टा पुरा मया ॥ ६२ ॥

भौ अपनी इन महारानीको परम उत्तम कान्तिसे युक्त
तथा अप्सराके समान मनोहर देख रहा हूँ । ये पहले मुझे

जैसी दिखायी देती थीं वैसी ही हो गयी हैं ॥ ६२ ॥

तव प्रसादसंवृक्तिमदं सर्वे महामुने ।

नैतिचित्रं तु भगवंस्त्विय सत्यपराक्रम ॥ ६३ ॥

भहामुने !यह सब आपके कृपाप्रसादसे सम्भव हुआ है। भगवन् ! आप सत्यपराक्रमी हैं। आप-जैसे तपस्वियोंमें ऐसी शक्तिका होना आश्चर्यकी बात नहीं है'॥ ६३॥ इत्युक्तः प्रत्युवाचैनं कुशिकं च्यवनस्तदा। आगच्छेथाः सभार्यश्च त्विमहिति नराधिप॥ ६४॥

इत्युक्तः समनुष्ठातो राजर्षिरभिवाद्य तम्। प्रययौ वपुषा युक्तो नगरं देवराजवत्॥ ६५॥

महर्षिकी यह आज्ञा पाकर राजर्षि कुशिक उन्हें प्रणाम करके विदा छे देवराजके समान तेजस्वी शरीरसे युक्त हो अपने नगरकी ओर चल दिये ॥ ६५ ॥ तत पनमुपाजग्मुरमात्याः सपुरोहिताः।

वलस्था गणिकायुक्ताः सर्वाः प्रकृतयस्तथा ॥ ६६ ॥

तदनन्तर उनके पीछे-पीछे मन्त्री, पुरोहित, सेनापित, नर्तिकयाँ तथा समस्त प्रजावर्गके लोग चले ॥ ६६ ॥ तैर्चृतः कुशिको राजा श्रिया परमया ज्वलन् । प्रविवेश पुरं हृष्टः पूज्यमानोऽथ बन्दिभिः ॥ ६७ ॥

उनसे घिरे हुए राजा कुशिक उत्कृष्ट तेजसे प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने बड़े हर्षके साथ नगरमें प्रवेश किया। उस समय बन्दीजन उनके गुण गा रहे थे॥ ६७॥ ततः प्रविद्य नगरं कृत्वा पौर्वाह्मिकीः क्रियाः। भुक्त्वा सभायों रजनीमुवास स महाद्युतिः ॥ ६८ ॥ नगरमें प्रवेश करके उन्होंने पूर्वाह्वकालकी सम्पूर्ण क्रियाएँ सम्बन्न की । किर पत्रीसहित मोजन करके उन महास्त्रामी गरेशने रातको महलमें निवास किया ॥ ६८ ॥

ततस्तु तो नवमभिवीक्य योंवनं
परस्परं विगतस्जाविवामरो ।
ननन्दतुः दायनगती वपुर्धरो
श्रिया युतो द्विजवरदत्तया तदा॥ ६९॥
दोनो पतिनवी नीरोग देवताओंके समान दिखायी

वे दोनों पतिन्यत्री नीरोग देवताओंके समान दिखायी देते थे । वे एक दूसरेके शरीरमें नयी जवानीका प्रवेश हुआ देखकर शस्यापर सीये सीये बड़े आनन्दका अनुभव करने लगे । द्विजश्रेष्ठ च्यवनकी दी हुई उत्तम शोभासे सम्पन्न नृतन शरीर धारण किये वे दोनों दम्पति वहुत प्रसन्न थे॥

> अथाप्यृषिर्भृगुकुलकोर्तिवर्धन-स्तपोधनो वनमभिराममृद्धिमत्। मनीषया वहुविधरत्नमृषितं ससर्जं यत्र पुरि शतकतोरिष ॥ ७०॥

इघर भृगुकुलकी कीतिं वढानेवाले तपस्याके धनी महिषे व्यवनने गङ्गातटके तपीवनको अपने संकल्पद्रारा नाना प्रकारके रत्नोंसे सुशोभित करके समृद्धिशाली एवं नयनाभिराम बना दिया । वैसा कमनीय कानन इन्द्रपुरी असरावतीमें भी नहीं था ॥ ७० ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि च्यवनक्षशिकसंवादे त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमे च्यवन और कुशिकका संवादविषयक

तिरपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५३ ॥

# चतुःपञ्चाशत्तसोऽध्यायः

महर्षि च्यवनके प्रभावसे राजा क्वशिक और उनकी रानीको अनेक आश्चर्यमय दक्षोंका दर्शन एवं च्यवन मुनिका प्रसन्त होकर राजाको वर माँगनेके लिये कहना

भीष्म उवाच ं

ततः स राजा राज्यन्ते प्रतिवुद्धो महामनाः। शृतपूर्वाहिकः प्रायात् सभार्यस्तद् वनं प्रति ॥ १ ॥

भीषमजी कहते हैं—राजन् ! तत्पश्चात् रात्रि व्यतीत होनेपर महामना राजा कुशिक जागे और पूर्वाह्न कालके नैतियक नियमों निवृत्त होकर अपनी रानीके साथ उस नयावनकी ओर चल दिये ॥ १॥

ततो ददर्श नृपतिः प्रासादं सर्वकाञ्चनम् । मणिस्तम्भसहस्राह्यं गन्धर्वनगरोपमम् ॥ २ ॥

वहाँ पहुँचकर नरेशने एक सुन्दर महल देखा। जो सारा-का-मारा सोनेका बना हुआ था। उसमें मणियों के हजारों सम्भे लगे हुए ये और वह अपनी शोभासे गन्धर्वनगरके समान जन पड़ता था॥ २॥

तत्र दिव्यानभिष्रायान् ददर्श कुशिकस्तदा । पर्वतान् रूप्यसान्ं्य निवनिश्च सपहुजाः ॥ ३ ॥ चित्रशालाख विविधास्तोरणानि च भारत । ज्ञान्नतेपचितां भूमि तथा काञ्चनकुट्टिमाम् ॥ ४ ॥

भारत ! उन समय राजा ज्ञिभिक्तने वहाँ शिल्पियोंके अभिनामें अनुसार निर्मित और भी बहुत से दिव्य पदार्थ देखे। अभिनामें अनुसार निर्मित और भी बहुत से दिव्य पदार्थ देखे। अभिनाम करों अनि भीतिकी चित्रशालाएँ तथा तोरण शोभा पा रहे थे। भूमिपर कहीं तोने से महा हुआ पक्का फर्ज और कहीं हरी-हरी घासकी बहार थी॥ ३-४॥ सहकारान् प्रफुलांध्य केतको द्वालकान् वरान्। अशोकान् सहकुन्दांध्य फुलांध्येवातिमुक्तकान्॥ ५॥ चम्पक्कांस्तिलकान् भव्यान् पनसान् वञ्जुलानिष। पुष्पितान् कर्णिकारांध्य तत्र तत्र दद्शे ह॥ ६॥

अमराइयोमें बौर लगे थे। जहाँ तहाँ केतक, उद्दालक, अशोक, कुन्द, अतिमुक्तक, चम्पा, तिलक, कटहल, वेंत और कनेर आदिके मुन्दर वृक्ष खिले हुए थे। राजा और रानीने उन सबको देखा॥ ५-६॥

श्यामान् वारणपुष्पांश्च तथाप्टपदिका लताः। तत्र तत्र परिक्लक्षा ददर्श स महीपतिः॥ ७॥

राजाने विभिन्न स्थानीमें निर्मित र्याम तमालः वारण-पुष्प तथा अष्टपदिका लताओंका दर्शन किया ॥ ७ ॥ रस्यान पद्मोत्पलधरान सर्वर्तुकुसुमांस्तथा । विमानप्रतिमांस्थापि प्रासादान शैलसंनिभान्॥ ८ ॥

कहीं कमल और उत्पल्से भरे हुए रमणीय सरोवर शोभा पाते थे। कहीं पर्वत-सदृश ऊँचे ऊँचे महल दिखायी देते थे, जो विमानके आकारमें बने हुए थे। वहाँ सभी अमृतुर्ओके पृल खिले हुए थे॥ ८॥

श्रीतलानि च तोयानि कचिदुण्णानि भारत। आसनानि विचित्राणि शयनप्रवराणि च॥ ९ ॥ भरतनन्दन । कहीं शीतल जल थे तो कहीं उष्ण, उन महलोंमें विचित्र आसन और उत्तमोत्तम शय्याएँ बिछी हुई थीं ॥ ९॥

पर्यङ्कान् रत्नसौवर्णान् परार्श्यास्तरणावृतान् । भक्ष्यं भोज्यमनन्तं च तत्र तत्रोपकिष्पतम् ॥ १०॥

सोनेके बने हुए रत्नजटित पर्लगोंपर बहुमूल्य बिछीने विछे हुए थे। विभिन्न स्थानोंमें अनन्त भक्ष्य मोज्य पदार्थ रखे गये थे॥ १०॥

वाणीवादाञ्छुकांश्चेव सारिकान् भृङ्गराजकान् । कोकिलाञ्छतपत्रांश्च सकोर्याष्ट्रककुक्कुभान्॥११॥ मयूरान् कुक्कुटांश्चापिदात्यूहान् जीवजीवकान्। चकोरान् वानरान् हंसान् सारसांश्चकसाह्यान्।१२। समन्ततः प्रमुदितान् दद्शे सुमनोहरान् ।

राजाने देखाः मनुष्यंकी सी वाणी बोलनेवाले तोते । और सारिकाएँ चहक रही हैं। भृङ्गराजः कोयलः शतपत्रः कोयष्टिः कुक्कुमः मोरः मुगें, दात्यूहः जीवजीवकः चकोरः वानगः हंसः सारस और चक्रवाक आदि मनोहर पशु-पक्षीः चारों ओर सानन्द विचर रहे हैं॥ ११-१२ । किचिद्ष्सरसां संघान् गन्धर्वाणां च पार्थिव ॥ १३॥ कान्ताभिरपरांस्तत्र परिष्वक्तान् दद्शे ह। न दद्शे च तान् भूयो दद्शे च पुनर्नुपः॥ १४॥

पृथ्वीनाथ! कहीं छुंड-की-छुंड अप्सराएँ विहार कर रही थीं। कहीं गन्धवोंके समुदाय अपनी प्रियतमाओंके आलिङ्गन-पाशमें वैधे हुए थे। इन सबको राजाने देखा। वे कभी उन्हें देख पाते थे और कभी नहीं देख पाते थे ॥ गितध्विन सुमधुरं तथैवाध्यापनध्विनम्। हंसान् सुमधुरांश्चापि तत्र शुश्राव पार्थिवः॥ १५॥

राजा कभी संगीतकी मधुर ध्विन सुनते, कभी वेदोंके स्वाध्यायका गम्भीर घोष उनके कानोंमें पड़ता और कभी हंसोंकी मीठी वाणी उन्हें सुनायी देती थी ॥ १५॥

तं दृष्ट्वात्यद्भुतं राजा मनसाचिन्तयत् तदा। स्वप्नोऽयं चित्तविश्वंश उताहो सत्यमेव तु॥१६॥

उस अति अद्भुत दृश्यको देखकर राजा मन ही-मन सोचने लगे— अहो ! यह स्वप्न है या मेरे चित्तमें भ्रम हो गया है अथवा यह सब कुछ सत्य ही है ॥ १६॥

अहो सह शरीरेण प्राप्तोऽस्मि परमां गतिम्। उत्तरान् वा कुरून् पुण्यानथवाण्यमरावतीम्॥१७॥

श्वहो ! क्या में इसी शरीरसे परम गतिको प्राप्त हो गया हूँ अथवा पुण्यसय उत्तरकुर या अमरावतीपुरीमें आ पहुँचा हूँ ॥ १७॥

किंचेदं महदाश्चर्यं सम्पर्यामीत्यचिन्तयत्।

एवं संचिन्तयन्नेव ददर्श मुनिपुङ्गवम् ॥ १८॥

'यह महान् आश्चर्यकी बात जो मुझे दिखायी दे रही है। क्या है ?' इस तरह वे बारंबार विचार करने लगे। राजा इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उनकी दृष्टि मुनिप्रवर च्यवनपर पड़ी॥ १८॥

तिसन् विमाने सौवर्णे मणिस्तम्भसमाकुले। महाहें रायने दिव्ये रायानं भृगुनन्दनम्॥१९॥

मिणमय खम्मोंसे युक्त सुवर्णमय विमानके भीतर वहु-मृल्य दिन्य पर्यङ्कपर वे भृगुनन्दन च्यवन लेटे हुए थे॥१९॥ तमभ्ययात् प्रहर्षेण नरेन्द्रः सह भार्यया ! अन्तर्हितस्ततो भूयरच्यवनः शयनं च तत्॥ २०॥

उन्हें देखते ही पत्नीसहित महाराज कुशिक बड़े हर्षके साथ आगे बढ़े। इतनेहीमें फिर महर्षि च्यवन अन्तर्धान हो गये। साथ ही उनका वह पलंग भी अहस्य हो गया ॥२०॥ ततोऽन्यस्मिन् वनोहेशे पुनरेव दद्शे तम्। कौश्यां बुस्यां समासीनं जपमानं महावतम्॥ २१॥

तदनन्तर वनके दूसरे प्रदेशमें राजाने फिर उन्हें देखाः उस समय वे महान् वतधारी महर्षि कुशकी चटाईपुर बैठकर जप कर रहे थे ॥ २१॥

एवं योगवलाद् विप्रो मोहयामास पार्थिवम् । क्षणेन तद् वनं चैव ते चैवाप्सरसां गणाः ॥ २२ ॥ गन्धवीः पादपाश्चैव सर्वमन्तरधीयत । निःशब्दमभवचापि गङ्गाकूलं पुनर्नृप ॥ २३ ॥

इस प्रकार ब्रह्मिष च्यवनने अपनी योगशक्तिते राजा कुशिकको मोहमें डाल दिया। एक ही क्षणमें वह वनः वे अप्सराओं के समुदायः गन्धर्व और दृक्ष सब-के सब अहत्य हो गये। नरेश्वर ! गङ्गाका वह तट पुनः शन्द-रहित हो गया॥ २२-२३॥

कुशवल्मीकभूयिष्टं वभूव च यथा पुरा। ततः स राजा कुशिकः सभार्यस्तेन कर्मणा ॥ २४ ॥ विसायं परमं प्राप्तस्तद् दृष्ट्वा महद्द्भुतम्। ततः प्रोवाच कुशिको भार्यो हर्षसमन्वितः॥ २५ ॥

वहाँ पहलेके ही समान कुश और बाँबीकी अधिकता हो गयी। तत्पश्चात् पत्नीसहित राजा कुशिक ऋषिका वह महान् अद्भुत प्रभाव देखकर उनके उस कार्यसे बड़े विस्मय-को प्राप्त हुए। इसके बाद हर्षमग्न हुए कुशिकने अपनी पत्नीसे कहा—॥ २४-२५॥

पर्य भद्रे यथा भावाश्चित्रा दृष्टाः सुदुर्लभाः। प्रसादाद् भृगुमुख्यस्य किमन्यत्र तपोवलात्॥ २६॥

'क्रस्याणी । देखो, इमने भृगुकुलतिलक च्यवन मुनिकी

कृति हैं। हैं। अद्भुत और परम दुर्लम पदार्थ देखे हैं। भरा, उतंत्रहरे बद्कर और कीन साबल है। ॥ २६॥ तपना तद्वाप्यं हि यत् तु शक्यं मनोर्थः। वैलोक्यराज्याद्पि हि तप एव विशिष्यते ॥ २७॥

पीतमती मनके द्वारा कराना मात्र की जा सकती है। नह चम्तु तरस्याये साझात् मुलभ हो जाती है। त्रिलांकीके राज्यये भी तर ही शेष्ठ है॥ २७॥

तपसा हि सुत्रतेन दावयो मोक्षस्तपोवलात्। अहै। प्रभावो ब्रह्मपेंद्रच्यवनस्य महात्मनः॥ २८॥

अन्छीतरह तपस्या करनेपर उसकी शक्तिसे मोक्षतक मिल सकता है। इन ब्रह्मार्प महात्मा न्यवनका प्रभाव अद्भुत है। इच्छवेप तपोबीर्यादन्याँ होकान् सुजेदपि। बाह्मणा एव जायेरन् पुण्यवाखुद्धिकर्मणः॥ ६९॥

्ये इच्छा करते ही अपनी तपस्याकी शक्तिसे दूसरे होकोंकी सृष्टि कर सकते हैं। इस पृथ्वीपर ब्राह्मण ही पिवज् वाक् पिवज्ञुद्धि और पिवज कर्मवाले होते हैं॥२९॥ उत्सहिदिह कृत्वेव कोऽन्यो वे च्यवनाहते। ब्राह्मण्यं दुर्लभं लोके राज्यं हि सुलभं नरैः॥ ३०॥

महर्पि च्यवनके िखा दूसरा कीन है। जो ऐसा महान् कार्य कर एके ? संवारमें मनुष्योंको राज्य तो सुलभ हो सकता है। परंतु वास्तविक ब्राह्मणस्व परम दुर्लभ है ॥ ३०॥

प्राहाण्यस्य प्रभावाद्धि रथे युक्तौ खधुर्यवत् । इत्येवं चिन्तयानः स विदितद्व्यवनस्य चै ॥ ३१ ॥

'ब्राह्मणत्वके प्रभावते ही महर्पिने हम दोनोंको अपने वाहनोंकी भाँति रथमें जोत दिया था।' इस तरह राजा सोच-विचार कर ही रहे थे कि महर्षि च्यवनको उनका आना शत हो गया। । ३१॥

सम्बेद्योवाच नृपति क्षिप्रमागम्यतामिति । इत्युक्तः सहभायंस्तु सोऽभ्यगच्छन्महामुनिम्॥३२॥ शिरसा वन्दनीयं तमवन्द्तं च पार्थिवः।

उन्होंने राजाकी ओर देखकर कहा—'भूपाल! शीष्र यहाँ आओ।' उनके इस प्रकार आदेश देनेपर पत्नीसहित राजा उनके पास गये तथा उन वन्दनीय महामुनिको उन्होंने मलक ग्रकाकर प्रणाम किया॥ ई२ई॥

तम्यादिापः प्रयुज्याय स मुनिस्तं नराधिपम्॥ ३६॥ निर्पादेत्यववीद् धीमान् सान्तवयन् पुरुपर्पभः।

तव उन पुरापवर बुदिमान् मुनिने राजाको आशीर्वाद देकर मान्यना प्रदान करते हुए कश-भाओ वैठोग॥ ततः प्रशतिमापको भागवो नृपते नृपम्॥ ३४॥ उपाच नरकणया याचा तर्पयन्तिव भारत।

भरतवंशी नरेश ! तदनन्तर स्वस्य होकर भगुपुत्र चयवन मुनि अपनी स्निष्ध मधुर वाणीद्वारा राजाको तृप्त करते हुए-ते वोले—॥ ३४६॥ राजन सम्यग् जितानीह पञ्च पञ्च स्वयं त्वया॥ ३५॥ मनःप्रानीन्द्रियाणि कृच्छान्मुकोऽसि तेन वै।

रराजन् ! तुमने पाँच जानेन्द्रियों। पाँच कमेन्द्रियों और छठे मनको अच्छी तरह जीत लिया है । इसीलिये तुम महान् संकटने मुक्त हुए हो ॥ ३५% ॥



सम्यगाराधितः पुत्र त्वया प्रवदतां वर ॥ ३६॥ न हि ते वृजिनं किंचित् सुस्क्ष्ममपि विद्यते ।

'वक्ताओंमें श्रेष्ठ पुत्र ! तुमने मलीभाँति मेरी आराधना की है । तुम्हारे द्वारा कोई छोटे-से-छोटा या स्क्म-से-स्क्स अपराध भी नहीं हुआ है ॥ ३६५ ॥

अनुजानीहि मां राजन् गमिष्यामि यथागतम् ॥ ३७ ॥ प्रीतोऽस्मि तव राजेन्द्र वरश्च प्रतिगृह्यताम् ।

्राजन् ! अव मुझे विदा दो । मैं जैसे आया था। वैसे ही छौट जाऊँगा । राजेन्द्र ! में तुमपर यहुत प्रसन्न हूँ; अतः तुम कोई वर माँगों? ॥ रिष्ट्री ॥

कुशिक उवाच

अग्निमच्ये गतेनेव भगवन् संनिधौ मया॥ ३८॥ वर्तितं भृगुशार्द्रुल यन्न दग्धोऽस्मि तद् वहु । एप एव वरो मुख्यः प्राप्तो ये भृगुनन्दन ॥ ३९॥

कुशिक बोछे—भगवन्! भृगुश्रेष्ठ! में आपके निकट उसी प्रकार रहा हूँ, जैसे कोई प्रज्वलित अग्निके वीचमें खड़ा हो। उस अवस्थामें रहकर भी में जलकर भस्म नहीं हुआ, यही मेरे लिये बहुत बड़ी बात है। भृगुनन्दन ! यही मैंने महान् वर प्राप्त कर लिया ॥३८-३९॥ यत् प्रीतोऽसि मया ब्रह्मन् कुलं त्रातं च मेऽनघ। एष मेऽनुत्रहो विष्र जीविते च प्रयोजनम् ॥ ४०॥

निष्पाप ब्रह्मर्षे ! आप जो प्रसन्न हुए हैं तथा आपने जो मेरे कुलको नष्ट होनेसे बचा दिया, यही मुझपर आपका मारी अनुग्रह है। और इतनेसे ही मेरे जीवनका सारा प्रयोजन सफल हो गया ॥ 🕉 🔊 ॥ एतद् राज्यफलं चैव तपस्थ फलं मम।

यदि त्वं प्रीतिमान् विप्र मिय वै भृगुनन्दन ॥ ४१ ॥ अस्ति मे संशयः कश्चित् तन्मे व्याख्यातुमहस्ति ॥ ४२ ॥

भृगुनन्दन ! यही मेरे राज्यका और यही मेरी तपस्याका भी फल है। विप्रवर! यदि आपका मुझपर प्रेम हो तो मेरे मनमें एक संदेह है, उसका समाधान करनेकी कृपा करें ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि च्यवनकुशिकसंवादे चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्याय:॥ ५४॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें च्यवन और कुशिकका संवादविष्यक चौवनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५४ ॥

### पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

च्यवनका कुशिकके पूछनेपर उनके घरमें अपने निवासका कारण वताना और उन्हें वरदान देना

च्यवन उवाच

वरश्च गृह्यतां मत्तो यश्च ते संशयो हृदि। तं प्रबृहि नरश्रेष्ठ सर्वे सम्पादयामि ते॥ १ ॥

च्यवन वोले--नरश्रेष्ठ ! तुम मुझसे वर भी माँग लो और तुम्हारे मनमें जो संदेह हो, उसे भी कहो। मैं तुम्हारा/ सब कार्य पूर्ण कर दूँगा ॥ १ ॥

कुशिक उवाच<sup>ं /</sup>

यदि प्रीतोऽसि भगवंस्ततो मे वद भागव। कारणं श्रोतुमिच्छामि मद्गृहे वासकारितम् ॥ २ ॥

कुशिकते कहा-भगवन् ! भृगुनन्दन ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हों तो मुझे यह वताइये कि आपने इतने दिनों-तक मेरे घरपर क्यों निवास किया था १ मैं इसका कारण सुनना चाहता हूँ ॥ २ ॥

शयनं चैकपाइवेंन दिवसानेकविंशतिम्। अर्किचिदुक्त्वा गमनं बहिश्च मुनिपुङ्गव॥३॥ अन्तर्धानमकसाच पुनरेव च दर्शनम्। पुनश्च शयनं विप्र दिवसानेकविशतिम् ॥ ४ ॥ तैलाभ्यकस्य गमनं भोजनं च गृहे मम। समुपानीय विविधं यद् दग्धं जातवेदसा ॥ ५ ॥ निर्याणं च रथेनाशु सहसा यत् कृतं त्वया। धनानां च विसर्गस्य वनस्यापि च दर्शनम् ॥ ६ ॥ प्रासादानां बहूनां च काञ्चनानां महामुने। मणिविद्रमपादानां पर्यङ्काणां च दर्शनम् ॥ ७ ॥ पुनश्चादर्शनं तस्य श्रोतुमिच्छामि कारणम्। अतीव हात्र मुह्यामि चिन्तयानो भृगृद्वह ॥ ८ ॥

🥄 मुनिपुङ्गव ! इक्कीस दिनोंतक एक करवटसे सोते रहनाः फिर उठनेपर विना कुछ बोले बाहर चळ देना सहसा

अन्तर्धान हो जाना, पुनः दर्शन देना, फिर इक्कीस दिनोंतक दूसरी करवटसे सोते रहना, उठनेपर तेलकी मालिश कराना, मालिश कराकर चल देना, पुनः मेरे महलमें जाकर नाना प्रकारके भोजनको एकत्र करना और उसमें आग लगाकर जला देना, फिर सहसा रथपर सवार हो वाहर नगरकी यात्रा करनाः धन छुटानाः दिव्य वनका दर्शन करानाः वहाँ बहुत-से सुवर्णमय महलोंको प्रकट करना, मणि और मूँगोंके पाये-वाले पलंगोंको दिखाना और अन्तमें सबको पुनः अदृश्य कर देना-महामुने ! आपके इन कार्योंका यथार्थ कारण में सनना चाहता हूँ । भगुकुलरान ! इस वातपर जब मैं विचार कर्ने लगता हुँ । तब मुझपर अत्यन्त मोह छा जाता है ॥३-८॥

न चैवात्राधिगच्छामि सर्वस्यास्य विनिश्चयम् । एतदिच्छामि कात्स्न्येंन सत्यं श्रोतं तपोधन ॥ ९ ॥

तपोधन ! इन सब बातोंपर विचार करके भी मैं किसी निश्चयपर नहीं पहुँच पाता हूँ, अतः इन वार्तीको मैं पूर्ण एवं यथार्थ रूपसे सुनना चाहता हूँ ॥ ९३॥ च्यवन उवाच

श्रृण सर्वमशेषेण यदिदं येन हेतुना। न हि शक्यमनाख्यातुमेवं पृष्टेन पार्थिव ॥ १०॥

च्यवनने कहा-भूपाल ! जिस कारणसे मैंने यह सब कार्य किया था, वह सारा वृत्तान्त तुम पूर्णरूपसे सुनो। तुम्हारे इस प्रकार पूछनेपर में इस रहस्यको बताये विना नहीं रह सकता ॥ १०॥

वदतः पुरा देवसमागमे। पितामहस्य श्रुतवानसिः यद् राजंस्तन्मे निगदतः श्रृणु ॥ ११ ॥

राजन् ! पूर्वकालकी बात है, एक दिन देवताओंकी सभामें ब्रह्माजी एक बात कह रहे थे, जिसे मैंने सुना या। उसे बता रहा हूँ। सुनो ॥ ११ ॥

ब्रह्मस्वप्रियोचेन भविता कुलसंकरः। पीवस्ते भविता राजस्तेजोवीर्यसमन्वितः॥१२॥

नरेशर! ब्रह्माजीने कहा था कि ब्राह्मण और क्षत्रियमें विरोध होनेके फारण दोनों कुलीमें एंकरता आ जायगी। (उन्हींके मुँहरो मेंने यह भी सुना था कि तुम्हारे वंशकी कन्यासे मेरे वंशमें क्षत्रिय तेजका संचार होगा और) तुम्हारा एक पीत्र त्राह्मण तेजसे समय तथा पराक्रमी होगा॥१२॥ व्यक्ते कल्लाहार्थमहं त्यां समयागतः।

ततस्ते कुलनाशार्थमहं त्वां समुपागतः। चिकोर्पन् कुशिकोच्छेदं संदिधक्षः कुलं तव ॥ १३ ॥

यह गुनकर में तुम्हारे कुलका विनाश करनेके लिये तुम्हारे यहाँ आया या। में कुशिकका मूलोच्छेद कर डालना नाहता या। मेरी प्रयल इच्छा थी कि तुम्हारे कुलको जला कर भसा कर डाउँ॥ १३॥

ततोऽहमागम्य पुरे त्वामवोचं महीपते। नियमं कंचिदारप्स्ये शुश्रूषा कियतामिति॥१४॥ न च ते दुष्कृतं किंचिदहमासादयं गृहे। तेन जीवसि राजर्षे न भवेथास्त्वमन्यथा॥१५॥

भ्याल! इसी उद्देश्यते तुम्हारे नगरमें आकर मैंने तुमते कहा कि में एक व्रतका आरम्भ करूँगा। तुम मेरी तेवा करो (इसी अभिप्रायते में तुम्हारा दोप हुँ दहा था); किंतु तुम्हारे परमें रहकर भी मैंने आजतक तुममें कोई दोष नहीं पाया। राज्यें! इसीलिये तुम जीवित हो, अन्यथा तुम्हारी सत्ता मिट गयी होती।। १४-१५॥

एवं बुद्धि समास्थाय दिवसानेकविंशतिम् । सुप्तोऽस्मियदिमां कश्चिद् वोधयेदितिपार्थिव ॥ १६॥

भूपते ! यही विचार मनमें लेकर में इक्कीस दिनींतक एक करवटसे सोता रहा कि कोई मुझे बीचमें आकर जगावे॥ यदा त्वया सभार्येण संसुप्तो न प्रवोधितः । अहं तदेव ते प्रीतो मनसा राजसत्तम ॥ १७॥

नृपश्रेष्ठ ! जब परनीसहित तुमने मुझे सोते समय नहीं जगायाः तभी में तुम्हारे ऊपर मन-ही-मन बहुत प्रसन्ने हुआ या ॥ १७॥

उत्थाय चासि निष्कान्तो यदि मां त्वं महीपते । पृच्छेः क यास्यसीत्येवं रापेयं त्वामिति मभो ॥ १८॥

भूपते ! प्रभो ! जिन समय में उठकर घरसे वाहर जाने लगाः उस समय यदि तुम मुहासे पूछ देते कि कहाँ जाहयेगा' तं दन्ति ही में तुम्हें शाप दे देता ॥ १८ ॥

अन्तिहितः पुनश्चास्मि पुनरेव च ते गृहे। योगमाम्याय संसुनो दिवसानकविंशतिम्॥ १९॥

तिर में अन्तर्धान हुआ और पुनः तुम्हारे घरमें आकर पोगका आभय के **रक**ीत दिनीतक सोया ॥ उँडे ॥ श्रुधितौ मामसूयेथां श्रमाद् वेति नराधिप। एवं बुद्धि समास्थाय किश्ति वां श्रुधा मया॥ २०॥

नरेश्वर ! मैंने सोचा था कि तुम दोनों भूखसे पीड़ित होकर या परिश्रमुने शुक्रकर मेरी निन्दा करोगे । इसी उद्देश्यसे मैंने तुमलोगोंको भूखे रखकर क्लेश पहुँचाया ॥ २० ॥

नचतेऽभूत्सुस्क्मोऽपिमन्युर्मनसि पार्थिव। सभार्यस्य नरश्रेष्ठ तेन ते प्रीतिमानहम्॥२१॥

भूपते ! नरश्रेष्ठ ! इतनेपर भी स्त्रीसहित तुम्हारे मनमें तिनक भी क्रोध नहीं हुआ । इससे में तुमलोगींपर बहुत संतुष्ट हुआ ॥ २१ ॥

भोजनं च समानाय्य यत्तदा दीपितं मया। कुद्धचेथा यदि मात्सर्योदिति तन्मिर्पतं च मे ॥ २२॥

इसके बाद जो मैंने भोजन मँगाकर जला दिया, उसमें भी यही उद्देश छिपा था कि तुम डाहके कारण मुझपर कोभ करोगे; परंतु मेरे उस वर्तावको भी तुमने सह लिया ॥ २२॥ ततोऽहं रथमारुद्या त्यामयोचं नराधिप। सभायों मां वहस्वेति तच्च त्वं कृतवांस्तथा ॥ २३॥

अविशङ्को नरपते प्रीतोऽहं चापि तेन ह।

नरेन्द्र ! इसके बाद में रथपर आरूढ़ होकर बोला, तुम स्नीसहित आकर मेरा रथ खींचो । नरेश्वर ! इस कार्यको भी तुमने निःशङ्क होकर पूर्ण किया । इससे भी में तुमपर बहुत संतुष्ट हुआ ॥ र्हे ॥

ध्रनोत्सर्गेऽपिच कृते न त्वां कोधः प्रधर्षयत् ॥ २४ ॥ ततः प्रीतेन ते राजन् पुनरेतत् कृतं तव । सभार्यस्य वनं भूयस्तद् विद्धि मनुजाधिप ॥ २५ ॥ प्रीत्यर्थे तव चैतन्मे सर्गसंदर्शनं कृतम् ।

फिर जब में तुम्हारा धन छटाने छगा, उस समय भी तुम क्रोधके बशीभूत नहीं हुए। इन सब बातींसे मुझे तुम्हारे ऊपर वड़ी प्रसन्नता हुई। राजन्! मनुजेश्वर! अतः मैंने पत्नीसहित तुम्हें संतुष्ट करनेके लिये ही इस बनमें खर्गका दर्शन कराया है। पुनः यह सब कार्य करनेका उद्देश्य तुम्हें प्रसन्न करना ही था, इस बातको अच्छी तरह जान छो॥ यत् ते बनेऽस्मिन् नृपते हष्टं दिच्यं निद्शनम् ॥ २६॥ खर्गोदेशस्त्वया राजन् स्वश्रारेण पार्थिव। मुहुर्तमनुभूतोऽसौ सभायेण नृपोत्तम॥ २७॥

नरेश्वर! राजन्! इस वनमें तुमने जो दिव्य दृश्य देखे हैं। वह स्वर्गकी एक झाँकी थी। नृषश्रेष्ठ! भूपाल! तुमने अवनी रानीके साथ इसी झरीरसे कुछ देरतक स्वर्गीय मुखका अनुमव किया है ॥ २६-२७॥

निद्दीनार्थे तपसो धर्मस्य च नराधिप। तत्रयाऽऽसीत् स्पृहा राजंस्तचावि विदितं मया॥२८॥

नरेश्वर ! यह सब मैंने तुम्हें तुप और धर्मका प्रभाव दिखलानेके लिये ही किया है। राजन्। इन सब बातोंको देखनेपर तुम्हारे मनमें जो इच्छा हुई है, वह भी मुझे ज्ञात हो चुकी है ॥ २८ ॥

ब्राह्मण्यं काङ्श्रसे हि त्वं तपश्च पृथिवीपते । अवमन्य तरेन्द्रत्वं देवेन्द्रत्वं च पार्थिव ॥ २९ ॥

पृथ्वीनाथ ! तुम सम्राट और देवराजके पदकी भी अवहेलना करके बाह्मणत्व पाना चाहते हो और तपकी भी अभिलाषा रखते हो॥ २९॥

प्वमेतद् यथाऽऽत्थ त्वं ब्राह्मण्यं तात दुर्लभम् । ब्राह्मणे सति चर्षित्वमृषित्वे च तपिसता ॥ ३०॥

तात! तप और ब्राह्मणत्वके सम्बन्धमें तुम जैशा उद्गार प्रकट कर रहे थे, वह विल्कुल ठीक है। वास्तवमें ब्राह्मणस्व दुर्लभ है। ब्राह्मण होनेपर भी ऋषि होना और ऋषि होनेपर भी तपस्वी होना तो और भी कठिन है ॥ ३० ॥ भविष्यत्येष ते कामः कुशिकात् कौशिको द्विजः। हतीयं पुरुषं तुभ्यं ब्राह्मणत्वं गमिष्यति ॥ ३१ ॥

तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी। कुशिकचे कौशिक नामक बाह्यणवंश प्रचिवत होगा तथा तुम्हारी तीसरी पीढ़ी ब्राह्मण हो जायगी ॥ ३१॥

वंशस्ते पार्थिवश्रेष्ठ भूगुणामेव तेजसा। पौत्रस्ते भविता विप्रस्तपस्ती पावकद्युतिः ॥ ३२ ॥

नृपश्रेष्ठ । भृगुवंशियोंके ही तेजसे तुम्हारा वंश ब्राह्मणत्व-को प्राप्त होगा। तुम्हारा पौत्र अग्निके समान तेजस्वी और तपस्वी ब्राह्मण होगा ॥ ३२ ॥

यः स देवमनुष्याणां भयमुत्पादयिष्यति । त्रयाणामेव लोकानां सत्यमेतद् व्रवीमि ते ॥ ३३ ॥

तुम्हारा वह पौत्र अपने तपके प्रभावसे देवताओं, मनुष्यों तथा तीनों लोकोंके लिये भय उत्पन्न कर देगा। मैं तुमसे यह सच्ची बात कहता हूँ ॥ ३३ ॥

वरं गृहाण राजर्षे यत ते मनसि वर्तते। तीर्थयात्रां गमिष्यामि पुरा कालोऽभिवर्तते ॥ ३४॥

राजर्षे ! तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो। उसे वरके रूपमें माँग लों। मैं तीर्थयात्राको जाऊँगा। अब देर हो रही है (1)

क्रिक उवाच 🤝

एष एव वरो मेऽद्य यस्त्वं प्रीतो महामने। भवत्वेतद् यथाऽऽत्थ त्वंभवेत् पौत्रो ममानद्य ॥ ३५ ॥

क्रशिकने कहा-महामुने ! आज आप प्रसन्न हैं। यही मेरे लिये बहुत बड़ा वर है। अनघ! आप जैसा कह रहे हैं, वह सत्य हो--मेरा पौत्र ब्राह्मण हो जाय ॥ ३५ ॥ 🗸

ब्राह्मण्यं मे कुलस्यास्त भगवन्नेष मे वरः। पुनश्चाख्यातुमिच्छामि भगवन् विस्तरेण वै॥ ३६॥

भगवन् ! मेरा कुल ब्राह्मण हो जाय, यही मेरा अभीष्ट वर है। प्रभो ! मैं इस विषयको पुनः विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ ॥ ३६॥

कथमेष्यति विप्रत्वं कुलं मे भृगुनन्दन। कश्चासौ भविता बन्धुर्मम कश्चापि सम्मतः ॥ ३७॥

भृगुनन्दन ! मेरा कुल किस प्रकार ब्राह्मणत्वको प्राप्त होगा ? मेरा वह बन्धु, वह सम्मानित पौत्र कौन होगा, जो सर्वप्रथम ब्राह्मण होनेवाला है ? ॥ ३७ ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि च्यवनकुशिकसंवादो नाम पञ्चपञ्चादात्तमोऽध्यायः॥ ५५॥ इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानवर्म पर्वमें च्यवन और कुशिकका संवादविषयक पचपनवाँ अध्याय पूरा हुआ॥५५॥

षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः

च्यवन ऋषिका भृगुवंशी और कुशिकवंशियोंके सम्बन्धका कारण वताकर तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान

च्यवन उवाचे 🤏

मे तवैतन्नरपुङ्गव। कथनीयं यदर्थं त्वाहमुच्छेत्तं सम्प्राप्तो मनुजाधिष ॥ १ ॥

- च्यवन कहते हैं--नरपुड़्व ! मनुजेश्वर ! मैं जिस उद्देश्यसे तुम्हारा मूळोच्छेद करनेके लिये यहाँ आया था। वह मुझे तुमसे अवश्य बता देना चाहिये ॥ रि ॥

भृगूणां क्षत्रिया याज्या नित्यमेतज्जनाधिप। ते च भेदं गमिष्यन्ति दैवयुक्तेन हेतुना॥ २॥ क्षत्रियाश्च भृगून सर्वान् वधिष्यन्ति नराधिप ।

गर्भादनकृतन्तो दैवदण्डनिपीडिताः॥ ३॥

जनेश्वर ! क्षत्रियलोग सदासे ही भृगुवंशी ब्राह्मणोंके यजमान हैं; किंतु प्रारब्धवश आगे चलकर उनमें फूट हो जायगी। इसिलिये वे दैवकी प्रेरणासे समस्त भृगुवंशियोंक संहार कर डार्लेंगे। नरेश्वर ! वे दैवदण्डसे पीड़ित हो गर्भवे वन्चेतकको काट डार्लेगे ॥ २-३ ॥

तत उत्पत्स्यतेऽस्माकं कुले गोत्रविवर्धनः। ऊर्वो नाम महातेजा ज्वलनार्कसमद्यतिः॥ ४।

तदनन्तर मेरे वंशमें ऊर्व नामक एक महातेजस्वी वालः

14 53¥ 88

नंगींवा।

16

:1

:16:

= ==== तिर्वि

1 50

30

7

المابيخ

التبتي

हिना ।

म० स० ३---५. ४---

इस्स हुंगा: हो भागव गोवकी इदि करेगा। उसका तेज अध्य और युर्वेह समान दुर्वर्ष होगा ॥ ४ ॥ स बेंह्रोक्यविनाशाय कोपांशि जनयिष्यति। महीं सपर्वतवनां यः करिष्यति भससात्॥ ५॥

यह तीनों लोकॉका विनाश करनेके लिये क्रोधजनित अभिनदी सृष्टि फरेगा । वह अभिन पर्वती और वनीसहित गर्म पृष्यीको भस्म कर डालेगी॥ ५॥ कंचित्कालं तु वर्षि च स एव रामविष्यति । समुद्रे चड्चावक्त्रे प्रक्षिप्य मुनिसत्तमः॥६॥

युष्ट कालके याद मुनिश्रेष्ट और्व ही उस अग्निको समुद्रमें स्थित हुई बड़वानलमें डालकर बुझा देंगे ॥ ६॥ पुत्रं तस्य महाराज ऋचीकं भृगुनन्दनम्। साक्षात् कृतस्नो धनुर्वेदः समुपस्थास्यतेऽनघ॥ ७ ॥

निष्पाप महाराज ! उन्हों और्वके पुत्र भृगुकुलनन्दन श्चनीक होंगे, जिनकी सेवामं सम्पूर्ण धनुर्वेद मूर्तिमान् होकर उपिखत होगा ॥ ७ ॥

दैवयुक्तेन क्षत्रियाणामभावाय स तु तं प्रतिगृह्यैव पुत्रे संकामयिष्यति॥ ८॥ जमद्र्यी महाभागे तपसा भावितात्मनि। स चापि भृगुशार्द्छस्तं वेदं धारियण्यति ॥ ९ ॥

वे क्षत्रियोंका संहार करनेके लिये दैववश उस धनुवेंदको ग्रहण करके तपस्यासे शुद्ध अन्तःकरणवाले अपने पुत्र महा-भाग जमदिग्नको उसकी शिक्षा देंगे । मृगुश्रेष्ठ जमदिग्न उस धनुर्वेदको धारण करेंगे ॥ ८-९ ॥

कुलात् तु तव धर्मात्मन् कन्यां सो ८ धिगमिष्यति । उद्घावनार्थे भवतो वंशस्य नृपसत्तम॥१०॥

धर्मातमन् ! नृपश्रेष्ठ ! वे ऋचीक तुम्हारे कुलकी उन्नति-के लिये तुम्हारे वंशकी कन्याका पाणिग्रहण करेंगे ।। १०॥ गाघेदंहितरं प्राप्य पौत्रीं तच महातपाः। **अत्रधर्माणं** पुत्रमुत्पाद्यिप्यति ॥ ११ ॥

तुम्हारी पौत्री एवं गाधिकी पुत्रीको पाकर महातपस्वी श्चानिक क्षत्रियधर्मनाले ब्राह्मणजातीय पुत्रको उत्पन्न करेंगे ( अपनी परनीकी प्रार्थनासे ऋचीक क्षत्रियत्वको अपने पुत्रसे एटाकर भावी पीत्रमें स्यापित कर देंगे ) ॥ ११ ॥ क्षत्रियं विप्रकर्माणं वृहस्पतिमिवौजसा । विश्वामित्रं तव कुले गाघेः पुत्रं सुधार्मिकस् ॥ १२॥ तपसा महता युक्तं प्रदास्यति महाद्यते।

महान् तेजस्वी नरेश | वे ऋचीक मुनि तुम्हारे कुलमें राज गापिको एक महान् तरस्वी और परम घार्मिक पुत्र प्रदान करेंगे। विस्का नाम होगा विश्वामित्र । वह बृहस्पतिके ममान तेजस्वी तथा ब्राह्मणोचित कर्म करनेवाटा दात्रिय होगा॥

स्त्रियौ तु कारणं तत्र परिवर्ते भविष्यतः॥१३॥ पितामहनियोगाद् चै नान्यथैतद् भविष्यति ।

ब्रह्माजीकी प्रेरणांसे गाधिकी पत्नी और पुत्री-ये स्त्रियाँ इस महान् परिवर्तनमें कारण वर्नेगी, यह अवश्यम्भावी है । इसे कोई पलट नहीं सकता ॥ १३५ ॥

पुरुषे तुभ्यं ब्राह्मणत्वमुपैष्यति ॥ १४॥ भविता त्वं च सम्यन्धी भृगूणां भावितात्मनाम्।

तुमसे तीसरी पीट्टीमें तुम्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जायगा और तुम शुद्ध अन्तःकरणवाले भृगुवंशियोंके सम्बन्धी होओगे ॥ १४% ॥

भीष्म उवाच 🐇

कुशिकस्तु मुनेर्वाक्यं च्यवनस्य महात्मनः ॥ १५॥ श्रुत्वा हृष्टोऽभवद् राजा वाक्यं चेद्मुवाच ह । प्वमस्त्विति धर्मात्मा तदा भरतसत्तम ॥१६॥

भीष्मजी कहते हैं-भरतश्रेष्ठ ! महात्मा च्यवन मुनिका यह चचन सुनकर धर्मात्मा राजा कुशिक वड़े प्रसन्न हुए और वोले, भगवन् ! ऐसा ही हो ।। १५-१६ ॥

च्यवनस्तु महातेजाः पुनरेव नराधिपम्। वरार्थे चोदयामास तमुवाच स पार्थिवः॥१७॥ महातेजस्वी च्यवनने पुनः राजा कुशिकको वर माँगनेके

लिये प्रेरित किया । तव वे भूपाल इस प्रकार वोले-॥ १७ ॥ वाढमेवं करिष्यामि कामं त्वत्तो महामुने। व्रह्मभूतं कुछं मेऽस्तु धर्मे चास्य मनो भवेत् ॥ १८॥

🥣 (महामुने ! बहुत अच्छा, मैं आपसे अपना मनोरय प्रकट करूँगा। मुझे यही वर दीजिये कि मेरा कुल ब्राह्मण हो जाय, और उसका धर्ममें मन लगा रहें ॥ १८॥

पवमुक्तस्तथेत्येवं प्रत्युक्तवा च्यवनो मुनिः। अभ्यनुहाय नुपति तीर्थयात्रां ययौ तदा ॥१९॥

कुशिकके ऐसा कइनेपर च्यवन मुनि वोले 'तथास्तु'। फिर वे राजासे विदा ले वहाँसे तत्काल तीर्थयात्राके लिये चले गये ॥ १९ ॥

एतत् ते कथितं सर्वमरोषेण मया नृप। भृग्णां कुशिकानां च अभिसम्बन्धकारणम्॥ २०॥

नरेश्वर ! इस प्रकार मैंने तुमसे भृगुवंशी और कुशिक-वंशियोंके परस्पर सम्बन्धका सन कारण पूर्णरूपसे बताया है ॥ यथोक्तमृपिणा चापि तदा तद्भवन्नुप। जनम रामस्य च मुनेविंभ्वामित्रस्य चैव हि॥ २१॥

युधिष्ठिर । उस समय न्यवन ऋषिने जैसा कहा था। उसके अनुसार ही आगे चलकर भृगुकुल्में परशुरामका और कृशिकवंशमें विश्वामित्रका जन्म हुआ ॥ २१ ॥

ह्ति श्रांमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि च्यवनक्तशिकसंवादे पट्पद्वाशक्तमोऽध्यायः॥ ५६॥ म प्रचार शीनहासारत अनुशासन वर्षके अन्तर्गत दानवर्मपर्वमें च्यवन और कुशिकका संवादविषयक छप्पनवाँ; अध्याय पूरा हुआ ॥५६॥

## सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

### विविध प्रकारके तप और दानोंका फल

युधिष्ठिर उवाच

मुह्यामीव निराम्याद्य चिन्तयानः पुनः पुनः । हीनां पार्थिवसंघातैः श्रीमद्भिः पृथिवीमिमाम् ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने कहा—पितामह! इस पृथ्वीको जब मैं उन सम्पत्तिशाली नरेशोंसे हीन देखता हूँ, तब भारी चिन्तामें पड़कर बारंबार मूर्चिछत-सा होने लगता हूँ ॥ १॥

प्राप्य राज्यानि शतशो महीं जित्वाथ भारत। कोटिशः पुरुषान् हत्वा परितप्ये पितामह॥ २॥

मरतनन्दन ! पितामह ! यद्यपि मैंने इस पृथ्वीको जीतकर सैकड़ों देशोंके राज्योंपर अधिकार पाया है तथापि इसके लिये जो करोड़ों पुरुषोंकी हत्या करनी पड़ी है, उसके कारण मेरे मनमें बड़ा संताप हो रहा है ॥ २ ॥ का जुतासां वरस्त्रीणां समवस्था भविष्यति ।

या हीनाः पितिभिः पुत्रैमीतुलैभीतृभिस्तथा ॥ ३ ॥ हाय ! उन बेचारी सुन्दरी स्त्रियोंकी क्या दशा होगी। जो आज अपने पित, पुत्र, भाई और मामा आदि सम्बन्धियों- से सदाके लिये बिछुड़ गयी हैं ! ॥ ३ ॥

वयं हि तान् कुरून हत्वा ज्ञातींश्च सुहदोऽपि वा। अवाक्शीर्षाः पतिष्यामो नरके नात्र संशयः॥ ४॥

हमलोग अपने ही कुटुम्बीजन कौरवों तथा अन्य सुद्धदीं-का वध करके नीचे मुँह किये नरकमें गिरेंगे, इसमें संशय नहीं है ॥ ४॥

शरीरं योकुमिच्छामि तपसोग्रेण भारत। उपदिष्टमिहेच्छामि तस्वतोऽहं विशामपते॥ ५॥

भारत ! प्रजानाथ ! मैं अपने शरीरको कठोर तपस्याके द्वारा सुखा डालना चाहता हूँ और इसके विषयमें आपका यथार्थ उपदेश ग्रहण करना चाहता हूँ ॥ ५॥

वैशम्पायन उवाचे

युधिष्ठिरस्य तद् वाष्यं श्रुत्वाभीष्मो महामनाः। परीक्ष्य निपुणं बुद्धवा युधिष्ठिरमभाषत॥ ६॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! युधिष्ठिरका यह कथन सुनकर महामनस्वी भीष्मजीने अपनी बुद्धिके द्वारा उसपर मलीभाँति विचार करके उनसे इस प्रकार कहा-॥ रहस्यमद्भुतं चैव शृश्यु वक्ष्यामि यत् त्विय । या गतिः प्राप्यते येन प्रत्यभावे विशाम्पते ॥ ७ ॥

'प्रजानाथ ! मैं तुम्हें एक अद्भुत रहस्यकी बात बताता हूँ । मनुष्यको मरनेपर किस कर्मसे कौन-सी गति मिलती है— इस विषयको सुनो ॥ ७॥ तपसा प्राप्यते सर्गस्तपसा प्राप्यते यशः। आयुः प्रकर्षो भोगाश्च लभ्यन्ते तपसा विभो ॥ ८ ॥

'प्रभो ! तप्रयासे खर्ग मिलता है, तपस्यासे सुयशकी प्राप्ति होती है तथा तपस्यासे बड़ी आयु, ऊँचा पद और उत्तमोत्तम भोग प्राप्त होते हैं ॥ ८॥

शानं विशानमारोग्यं रूपं सम्पत् तथैव च। सौभाग्यं चैव तपसा प्राप्यते भरतर्षभ॥९॥

भरतश्रेष्ठ ! ज्ञानः विज्ञानः आरोग्यः रूपः सम्पत्ति तथा सौमाग्य मी तपस्यासे प्राप्त होते हैं ॥ ९॥

धनं प्राप्नोति तपसा मौनेनाशां प्रयच्छिति। उपभोगांस्तु दानेन ब्रह्मचर्येण जीवितम्॥१०॥

्रिमनुष्य तप करनेसे घन पाता है। मौन-व्रतके पालनसे दूसरोंपर हुक्म चलाता है। दानसे उपमोग और व्रह्मचर्यके पालनसे दीर्घायु प्राप्त करता है॥ १०॥

अहिंसायाः फलं रूपं दीक्षाया जन्म वे कुले। फलमूलाशिनां राज्यं खर्गः पर्णाशिनां भवेत्॥ ११॥

े अहिंसाका फल है रूप और दीक्षाका फल है उत्तम कुलमें जन्म । फल-मूल खाकर रहनेवालोंको राज्य और पत्ता चवाकर तप करनेवालोंको स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है ॥११॥

पयोभक्षो दिवं याति दानेन द्रविणाधिकः। गुरुशुश्रुषया विद्या नित्यश्राद्धेन संततिः॥१२॥

ृ दूध पीकर रहनेवाला मनुष्यस्वर्गको जाता है और दान देनेसे वह अधिक घनवान् होता है। गुरुकी सेवा करनेसे विद्या और नित्य श्राद्ध करनेसे संतानकी प्राप्ति होती है।।१२॥

गवाद्यः शाकदीक्षाभिः खर्गमाहुस्तृणािशनाम्। स्त्रियस्त्रिषवणं स्नात्वा वायुं पीत्वा क्रतुं स्रोत्॥ १३॥

ं जो केवल साग खाकर रहनेका नियम लेता है, वह गोघनसे सम्पन्न होता है। तृण खाकर रहनेवाले मनुष्योंको स्वर्गकी प्राप्ति होती है। तीनों कालमें स्नान करनेसे वहुतेरी स्नियोंकी प्राप्ति होती है और हवा पीकर रहनेसे मनुष्यको यज्ञका फल प्राप्त होता है।। १३॥

नित्यस्नायी भवेद्दक्षः संध्ये तु हे जपन् द्विजः। महं साध्यतो राजन् नाकपृष्ठमनाशके ॥ १४॥

पाजन् ! जो दिज नित्य खान करके दोनों समय संध्योः पासना और गायत्री-जप करता है। वह जातर होता है। मरुकी साधना-जलका परित्याग करनेवाले तथा निराहार रहनेवालेको स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है॥ १४॥ स्यण्डिले शयमानानां गृहाणि शयनानि च । चीरवल्कलवासोभिर्वासांस्याभरणानि च ॥ १५॥

भाष्टीकी वेदी या चवृत्तरींपर सोनेवालींको घर और दायाएँ प्राप्त होती हैं। चीर और बल्कलके वस्त्र पहननेसे उत्तगोत्तम वस्त्र और आभूषण प्राप्त होते हैं॥ १५॥

शय्यासनानि यानानि योगयुक्ते तपोधने। अग्निप्रवेशे नियतं ब्रह्मलोके महीयते॥१६॥

भ्योगयुक्त तरोधनको शय्याः आसन और वाहन प्राप्त होते हैं। नियमपूर्वक अग्निमें प्रवेश कर जानेपर जीवको बसलोकमें सम्मान प्राप्त होता है॥ १६॥

रसानां प्रतिसंहारात् सौभाग्यमिह विन्दति। आमियप्रतिसंहारात् प्रजा हाायुष्मती भवेत्॥ १७॥

्रसोंका परित्याग करनेसे मनुष्य यहाँ सौभाग्यका भागी होता है। मांस-भद्मणका त्याग करनेसे दीर्घायु संतान उत्पन्न होती है॥ १७॥

उदवासं वसेद् यस्तु स नराधिपतिर्भवेत्। सत्यवादी नरश्रेष्ठ देवतैः सह मोदते॥१८॥

'जो जलमें निवास करता है। वह राजा होता है। नरश्रेष्ठ ! सत्यवादी मनुष्य स्वर्गमें देवताओं के साथ आनन्द मोगता है ॥ कितिर्भवति दानेन तथाऽऽरोग्यमहिंसया। हिज्जशुश्रूपया राज्यं द्विजत्वं चापि पुष्कलम् ॥ १९॥

'दानमे यदा, अहिंसासे आरोग्य तथा ब्राह्मणोंकी सेवासे राज्य एवं अतिशय ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति होती है ॥ १९ ॥ पानीयस्य प्रदानेन कीर्तिभैयति शाश्वती । अन्नस्य तु प्रदानेन तृष्यन्ते कामभोगतः ॥ २० ॥

'जल दान करनेसे मनुष्यको अक्षय कीर्ति प्राप्त होती है तथा अन्न-दान करनेसे मनुष्यको काम और भोगसे पूर्णतः तृप्ति मिलती है ॥ २०॥

सान्त्वदः सर्वभूतानां सर्वशोकैविंमुच्यते । देवगुश्रुपया राज्यं दिव्यं रूपं नियच्छति ॥ २१ ॥

भी समस्त प्राणियोंको सान्त्वना देता है, वह सम्पूर्ण शोकींने मुक्त हो जाता है। देवताओंकी सेवासे राज्य और दिव्य रूप प्राप्त होते हैं॥ २६॥

दीपालोकपदानेन चक्षुप्मान् भवते नरः। प्रेक्षणीयप्रदानेन स्मृति मेधां च विन्दति॥ २२॥

भान्दरमें दीपकका प्रकाश दान करनेसे मनुष्यका नेत्र मीरोग होता है। दर्शनीय वस्तुर्ओका दान करनेसे मनुष्य मारणशक्ति और मेवा प्राप्त कर लेता है॥ २२

गन्धमार्यप्रदानेन कीतिभैवति पुष्कला। केरारमधु धारयतामध्या भवति संततिः॥ २३॥ धान्य और पुष्प-माला दान करनेसे प्रचुर यशकी प्राप्ति होती है। सिरके वाल और दाढ़ी-मूँछ धारण करनेवालीको श्रेष्ठ संतानकी प्राप्ति होती है॥ २३॥

उपवासं च दीक्षां च अभिषेकं च पार्थिव । कृत्वा द्वादशवर्षाणि वीरस्थानाद् विशिष्यते ॥ २४ ॥

पृथ्वीनाथ । वारह वर्षोतक सम्पूर्ण मोगोंका त्यागः दीक्षा ( जप आदि नियमोंका ग्रहण ) तथा तीनों समय स्नान करनेसे वीर पुरुषोंकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है ॥ २४॥

दासीदासमलङ्कारान् क्षेत्राणि च गृहाणि च । त्रह्मदेयां सुतां दत्त्वा प्राप्तोति मनुजर्षभ ॥ २५॥

'नरश्रेष्ठ ! जो अपनी पुत्रीका ब्राह्मविवाहकी विधिष्ठे सुयोग्य वरको दान करता है, उसे दास-दासी, अलंकार, क्षेत्र और घर प्राप्त होते हैं ॥ २५ ॥

क्रतुभिश्चोपवासैश्च त्रिदिवं याति भारत। लभते च शिवं क्षानं फलपुष्पप्रदो नरः॥२६॥

भारत ! यज्ञ और उपवास करने से मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है तथा फल-फूलका दान करनेवाला मानव कस्याण मय मोक्षस्वरूप ज्ञान प्राप्त कर लेता है ॥ २६॥

> सुवर्णश्रङ्कोस्तु विराजितानां गवां सहस्रस्य नरः प्रदानात्। प्राप्तोति पुण्यं दिवि देवलोक-मित्येवमाहुर्दिवि देवसंघाः॥ २७॥

'सोनेसे महे हुए सींगोंद्वारा सुशोभित होनेवाली एक हजार गौओंका दान करनेसे मनुष्य स्वर्गमें पुण्यमय देवलोक-को प्राप्त होता है—ऐसा स्वर्गवासी देवबृन्द कहते हैं ॥ रिखे॥

> प्रयच्छते यः किपछां सवत्सां कांस्योपदोहां कनकाष्रश्रङ्कीम् । तैस्तैर्गुणैः कामदुहास्य भूत्वा नरं प्रदातारमुपैति सा गौः॥ २८॥

'जिसके सींगोंके अग्रभागमें सोना मढ़ा हुआ हो। ऐसी गायका कॉनके बने हुए दुग्वपात्र और वछड़ेसमेत जो दान करता है। उस पुरुषके पास वह गी उन्हीं गुणोंसे युक्त काम-घेनु होकर आती है ॥ २८ ॥

यावन्ति रोमाणि भवन्ति घेन्वा-स्तावत् कालं प्राप्य स गोप्रदानात्। पुत्रांश्च पौत्रांश्च कुलं च सर्व-

मासप्तमं तारयते परत्र ॥ २९ ॥ 'उस गौके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षीतक मनुष्य गोदानके पुण्यसे स्वर्गीय सुख मोगता है। इतना

ही नहीं, वह मौ उसके पुत्र-पौत्र आदि सात पीढ़ियाँतक समस्त कुछका परलोकमें उद्घार कर देती है ॥ २९॥ सदक्षिणां काञ्चनचारुश्रङ्गीं कांस्योपदोहां द्रविणोत्तरीयाम् । धेनुं तिलानां ददतो द्विजाय लोका वस्तनां सुलभा भवन्ति ॥ ३०॥

'जो मनुष्य सोनेके सुन्दर सींग बनवाकर और द्रव्यमय उत्तरीय देकर कांस्यमय दुग्धपात्र तथा दक्षिणासहित तिलकी धेनुका ब्राह्मणको दान करता है, उसे वसुओंके लोक सुलम होते हैं॥ ३०॥

खकर्मभिर्मानवं संनिरुद्धं तीत्रान्धकारे नरके पतन्तम्। महार्णवे नौरिव वायुयुक्ता दानं गवां तारयते परत्र॥ ३१॥

'जैसे महासागरके वीचमें पड़ी हुई नाव वायुका सहारा पाकर पार पहुँचा देती है, उसी प्रकार अपने कमोंसे बँधकर घोर अन्धकारमय नरकमें गिरते हुए मनुष्यको गोदान ही परलोकमें पार लगाता है ॥ दिशा

यो ब्रह्मदेयां तु द्दाति कन्यां भूमिप्रदानं च करोति विषे। द्दाति चान्नं विधिवच यश्च स लोकमाप्नोति पुरंदरस्य॥३२॥

'जो मनुष्य ब्राह्मविधिसे अपनी कन्याका दान करता है। ब्राह्मणको भूमिदान देता है तथा विधिपूर्वक अन्नका दान करता है, उसे इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है।। हैं १।।

नैवेशिकं सर्वगुणोपपन्नं द्वाति वै यस्तु नरो द्विजाय। स्वाध्यायचारित्र्यगुणान्विताय

तस्यापि लोकाः कुरुषूत्तरेषु ॥ ३३ ॥

ंजो मनुष्य स्वाध्यायशील और सदानारी ब्राह्मणको सर्व-गुणसम्पन्न गृह और शय्या आदि गृहस्थीके सामान देता है। उसे उत्तर कुरुदेशमें निवास प्राप्त होता है।। बि.है।।

> धुर्यप्रदानेन गवां तथा वै लोकानवाप्नोति नरो वस्ताम् । स्वर्गीय चाहुस्तु हिरण्यदानं ततो विशिष्टं कनकप्रदानम् ॥ ३४ ॥

भार ढोनेमें समर्थ वैल और गायोंका दान करनेसे मनुष्यको वसुओंके लोक प्राप्त होते हैं। सुवर्णमय आभूषणों-का दान स्वर्गलोककी प्राप्ति करानेवाला बताया गया है और विशुद्ध पक्के सोनेका दान उससे भी उत्तम फल देता है।

> छत्रप्रदानेन गृहं वरिष्ठं यानं तथोपानहसम्प्रदाने। वस्त्रप्रदानेन फलं सुरूपं गन्धप्रदानात् सुरिभर्नरः स्यात्॥ ३५॥

'छाता देनेसे उत्तम घर, जूता दान करनेसे सवारी, वस्त्र देनेसे सुन्दर रूप और गन्ध दान करनेसे सुगन्धित शरीरकी प्राप्ति होती है ॥ ३९ ॥

> पुष्पोपगं वाथ फलोपगं वा यः पादपं स्पर्शयते द्विजाय। सश्रीकमृद्धं बहुरत्नपूर्णे लभत्ययत्नोपगतं गृहं वै॥३६॥

'जो ब्राह्मणको फल अथवा फूलोंने भरे हुए वृक्षका दान करता है, वह अनायास ही नाना प्रकारके रत्नोंने परिपूर्ण, धनसम्पन्न समृद्धिशाली घर प्राप्त कर लेता है ॥ ई६॥

> भक्ष्यात्रपानीयरसप्रदाता सर्वान् समाप्तोति रसान् प्रकामम् । प्रतिश्रयाच्छाद्नसम्प्रदाता प्राप्तोति तान्येव न संश्योऽत्र ॥ ३७ ॥

'अन्न, जल और रस प्रदान करनेवाला पुरुष इच्छानुसार सब प्रकारके रसोंको प्राप्त करता है तथा जो रहनेके लिये घर और ओढ़नेके लिये वस्त्र देता है, उसे भी इन्हीं वस्तुओंकी उपलब्धि होती है। इसमें संशय नहीं है॥ ३७॥

> स्रग्धूपगन्धाननुलेपनानि स्नानानि माल्यानि च मानवो यः। दद्याद् द्विजेभ्यः स भवेद्रोग-

स्तथाभिक्तपश्च नरेन्द्र लोके ॥ ३८ ॥ भ्नरेन्द्र ! जो मनुष्य ब्राह्मणॉको फूलॉकी माला, धूप,

भरेन्द्र ! जो मनुष्य ब्राह्मणोको फूलाको माला, धूप, चन्दन, उबटन, नहानेके लिये जल और पुष्प दान करता है, वह संतारमें नीरोग और सुन्दर रूपवाला होता है ॥३८॥

वीजैरशून्यं शयनैरुपेतं द्याद् गृहं यः पुरुषो द्विजाय । पुण्याभिरामं वहुरत्नपूर्णे स्थान्यधिष्ठानवरं स राजन् ॥ ३९॥

'राजन ! जो पुरुष ब्राह्मणको अन्न और शय्यारे सम्पन्न गृह दान करता है। उसे अत्यन्त पवित्रः मनोहर और नाना प्रकारके रत्नोंसे भरा हुआ उत्तम घर प्राप्त होता है ॥ हैं ॥

> सुगन्धचित्रास्तरणोपधानं द्यान्नरो यः शयनं द्विजाय । रूपान्वितां पक्षवतीं मनोन्नां भार्यामयत्नोपगतां स्रभेत् सः ॥ ४०॥

जो मनुष्य ब्राह्मणको सुगन्धयुक्त विचित्र विछीने और तिकयेसे युक्त शय्याका दान करता है, वह विना यत्नके, ही उत्तम कुलमें उत्पन्न अथवा सुन्दर केशपाशवाली, रूपवती एवं मनोहारिणी मार्या प्राप्त कर लेता है ॥ ४०॥ पितामहस्यानवरो वीरशायी भवेत्ररः। नाधिकं विद्यते यसादित्याहुः परमर्पयः॥ ४१॥

• शंप्रामभृभिमें वीरराय्यापर शयन करनेवाला पुरुष ब्रह्माजी-के समान हो जाता है । ब्रह्माजीसे बढ़कर कुछ भी नहीं है— ऐसा महर्गियोंका कथन है? ॥ ४१ ॥

वैशम्यायन उवाच

तस्य तद् यचनं श्रुत्वा शीतात्मा कुरुनन्दनः। नाश्रमेऽरोचयद् वासं वीरमार्गाभिकाङ्क्षया॥ ४२॥

चैराम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! पितामहका यह वचन मुनकर युधिष्ठिरका मन प्रसन्न हो उठा। एवं चीरमार्गकी अभिलापा उत्पन्न हो जानेके कारण उन्होंने आश्रममें निवास करनेकी इच्छाका त्याग कर दिया ॥ ४२ ॥ ततो युधिष्ठिरः प्राह पाण्डवान् पुरुषर्पभ । पितामहस्य यद् वाक्यं तद् वो रोचित्विति प्रभुः॥ ४३ ॥

पुरुषप्रवर ! तव शक्तिशाली राजा युधिष्टिरने पाण्डवींसे कहा — 'वीरमार्गके विषयमें पितामहका जो कयन है, उसीमें तुम सब लोगोंकी रुचि होनी चाहिये' ॥ ४३ ॥ ततस्तु पाण्डवाः सर्वे द्रौपदी च यशस्त्रिनी । युधिष्टिरस्य तद् वाक्यं वाढिमित्यभ्यपूजयन् ॥ ४४ ॥

तव समस्त पाण्डवों तथा यशस्तिनी द्रौपदी देवीने 'बहुत अच्छा' कहकर युधिष्ठिरके उस वचनका आदर किया ॥ ४४ ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि सप्तपद्धाशत्तमोऽध्यायः॥ ५७॥ इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें सत्तावनवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ५७॥

# अष्टपञ्चारात्तमोऽध्यायः

#### जलाशय बनानेका तथा बगीचे लगानेका फल

युधिष्ठिर उवाच

आरामाणां तडागानां यत् फलं कुरुपुङ्गव । तद्दं श्रोतुमिच्छामि त्वचोऽद्य भरतर्पभ ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने कहा—कुरुकुलपुङ्गव ! भरतश्रेष्ठ ! यगीचे लगाने और जलाशय बनवानेका जो फल होता है। उसीको अब में आपके मुखते मुनना चाहता हूँ ॥ १॥

भीष्म उवाच

सुप्रदर्शा यलवती चित्रा धातुविभूषिता। उपेता सर्वभृतेश्च श्रेष्ठा भृमिरिहोच्यते॥ २॥

भीष्मजी चोले—राजन् ! जो देखनेमें सुन्दर हो। जहाँकी मिटी प्रवल, अधिक अन्न उपजानेवाली हो। जो विचिन्न एनं अनेक धातुओं विभूषित हो तथा समस्त प्राणी जहाँ निवास करते हों। वही भूमि यहाँ श्रेष्ठ यतायी जाती है।। २।।

तस्याः क्षेत्रविशेषाश्च तडागानां च वन्धनम् । भौदकानि च सर्वाणि प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः॥ ३॥

उस मृमिसे सम्बन्ध रखनेवाले विशेष-विशेष क्षेत्र, उनमें पोखरोंके निर्माण तथा अन्य सब जलाशय—कृष आदि—इन सदके विषयमें मैंकमशः आवश्यक वार्ते बताऊँगा॥

तटागानां च वस्यामि कतानां चापि ये गुणाः। त्रिषु लोकेषु सर्वत्र पूजनीयस्तडागवान्॥ ४॥

पेखरे बनवानेमे जो लाम होते हैं। उनका भी मैं वर्णन पर्नेगा। पेखरे बनवानेवाला मनुष्य तीनों लोकोंमें सर्वत्र प्रकीप होता है॥ ४॥ अथवा मित्रसद्नं मैत्रं मित्रविवर्धनम्। कोर्तिसंजननं श्रेष्ठं तडागानां निवेशनम्॥ ५॥

अयवा पोखरोंका बनवाना मित्रके घरकी भाँति उपकारी। मित्रताका हेतु और मित्रोंकी वृद्धि करनेवाला तथा कीर्तिके विस्तारका सर्वोत्तम साधन है ॥ ५॥

धर्मस्यार्थस्य कामस्य फलमाहुर्मनीषिणः। तडागसुकृतं देशे क्षेत्रमेकं महाश्रयम्॥६॥

मनीषी पुरुष कहते हैं कि देश या गाँवमें एक तालावका निर्माण धर्मः अर्थ और काम तीनोंका फल देनेवाला है तथा पोखरेसे मुशोभित होनेवाला स्थान समस्त प्राणियोंके लिये एक महान् आश्रय है ॥ दिं॥

चतुर्विधानां भूतानां तडागमुपलक्षयेत्। तडागानि च सर्वाणि दिशन्ति थ्रियमुत्तमाम्॥ ७॥

तालावको चारों प्रकारके प्राणियोंके लिये बहुत बड़ा आधार समझना चाहिये । सभी प्रकारके जलाशय उत्तम े सम्पत्ति प्रदान करते हैं॥ ७॥

देवा मनुष्यगन्धर्वाः पितरोरगराक्षसाः। स्थावराणि च भृतानि संश्रयन्ति जलाशयम्॥ ८॥

देवता, मनुष्य, गन्धर्व, पितर, नाग, राक्षस तथा समस्त खावर प्राणी जलाशयका आश्रय लेते हैं ॥दि॥ तस्मात् तांस्ते प्रवक्ष्यामितडागे येगुणाः स्मृताः। या च तत्र फलावातिर्भृपिभिः समुदाहता॥ ९॥ अतः ऋषियोंने तालाव वनवानेसे जिन फलोंकी पाष्टि बतलायी है तथा तालाबसे जो लाम होते हैं, उन सबको मैं तुम्हें बताऊँगा ॥ ९ ॥

वर्षाकाले तडागे तु सिललं यस्य तिष्ठति । अग्निहोत्रफलं तस्य फलमाहुर्मनीषिणः ॥ १०॥

जिसके खोदवाये हुए तालाबमें बरसात भर पानी रहता है। उसके लिये मनीबी पुरुष अग्निहोत्रके फ़लकी प्राप्ति बताते हैं ॥ १०॥

शरत्काले तु सलिलं तडागे यस्य तिष्ठति । गोसहस्रस्यस प्रेत्य लभते फलमुत्तमम् ॥११॥

निसके तालावमें शरकालतक पानी ठहरता है, वह मृत्यु-के पश्चात् एक हजार गोदानका उत्तम फल पाता है ॥११॥ हेमन्तकाले सलिलं तडागे यस्य तिष्ठति । स वै बहुसुवर्णस्य यशस्य लभते फलम् ॥१२॥

जिसके तालावमें हेमन्त (अगहन-पौष) तक पानी रकता है, वह बहुत-से सुवर्णकी दक्षिणासे युक्त महान् यज्ञके फलका मागी होता है ॥ १२॥

यस्य वै शैशिरे काले तडागे सलिलं भवेत्। तस्याग्निष्टोमयञ्चस्य फलमाहुर्मनीषिणः॥ १३॥

जिसके जलाशयमें शिशिरकाल (माय-फाल्युन) तक जल रहता है, उसके लिये मनीषी पुरुषोंने अग्निष्टोमनामक यज्ञके फलकी प्राप्ति बतायी है ॥ १३॥

तडागं सुकृतं यस्य वसन्ते तु महाश्रयम्। अतिरात्रस्य यक्षस्य फलं स समुपार्वते ॥१४॥

जिसका खोदवाया हुआ पोखरा <u>बसन्त ऋत</u>ुतक अपने भीतर जल रखनेके कारण प्यासे प्राणियोंके लिये महान् आश्रय बना रहता है, उसे <u>'अतिराज</u>़' यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ १४॥

निदाघकाले पानीयं तडागे यस्य तिष्ठति । वाजिमेधफलं तस्य फलं वै मुनयो विदुः ॥ १५ ॥

जिसके तालाबमें-ग्री<u>ष्म ऋतुतक पानी कका रहता है</u>, उसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है—ऐसा मुनियोंका मत है ॥ १५॥

स कुछं तारयेत् सर्वे यस्य खाते जलाशये। गावः पिवन्ति सलिछं साधवश्च नराः सदा ॥ १६॥

जिसके खोदवाये हुए जलाशयमें सदा साधु पुरुष और गौएँ पानी पीती हैं, वह अपने समस्त कुलका उद्धार कर देता है ॥ १६ ॥

तडागे यस्य गावस्तु पिवन्ति तृषिता जलम् । मृगपक्षिमनुष्याश्च सोऽश्वमेधफलं लभेत् ॥१७॥

जिसके तालावमें प्यासी गौएँ पानी पीती हैं तथा मृग,

पक्षी और मनुष्योंको भी जल सुलभ होता है, वह अश्वमेध यज्ञका फल पाता है ॥ १७॥

यत् पिवन्ति जलं तत्र स्नायन्ते विश्रमन्ति च । तडागे यस्य तत्सर्वे प्रेत्यानन्त्याय कल्पते ॥ १८ ॥

यदि किसीके तालाबमें लोग स्नान करते, पानी पीते और विश्राम करते हैं तो इन सबका पुण्य उस पुरुषको मरनेके बाद अक्षय सुख प्रदान करता है ॥ १८॥

दुर्छमं सिललं तात विशेषेण परत्र वै। पानीयस्य प्रदानेन प्रीतिर्भवति शाश्वती॥१९॥

तात! जल दुर्लम पदार्थ है। परलोकमें तो उसका मिलना और भी कठिन है। जो जलका दान करते हैं, वे ही वहाँ जलदानके पुण्यसे सदा तृप्त रहते हैं॥ १९॥ तिलान ददत पानीयं दीपान ददत जायत।

तिलान् द्दत पानाय दापान् द्दत जाग्रत। हातिभिः सह मोद्ध्वमेतत् प्रेत्य सुदुर्लभम्॥ २०॥

बन्धुओ ! तिल्का दान करों। जल दान करों। दीप दान करों। सदा धर्म करनेके लिये सजग रहो तथा कुटुम्बीजनों-के साथ सर्वदा धर्मपालनपूर्वक रहकर आनन्दका अनुभव करों। मृत्युके बाद इन सत्कमोंसे परलोकमें अत्यन्त दुर्लभ । फलकी प्राप्ति होती है ॥ २०॥

सर्वदानैर्गुरुतरं सर्वदानैर्विशिष्यते । पानीयं नरशार्द्वल तसाद् दातन्यमेव हि ॥ २१ ॥

पुरुषसिंह ! जलदान सब दानोंसे महान् और समस्त दानोंसे बढ़कर है। अतः उसका दान अवश्य करना चाहिये ॥ / एवमेतत् तडागस्य कीर्तितं फलमुत्तमम् । अत अर्ध्व प्रवक्ष्यामि बृक्षाणामवरोपणम् ॥ २२ ॥

इस प्रकार यह मैंने तालाब बनवानेके उत्तम फलका वर्णन किया। इसके बाद वृक्ष लगानेका माहातम्य वतलाऊँगा॥ स्थावराणां च भूतानां जातयः षट् प्रकीर्तिताः। वृक्षगुल्मलतावल्ल्यस्त्वक्सारास्तृणजातयः॥ २३॥

खावर भूतोंकी छः जातियाँ बतायी गयी हैं नृक्ष (बड-पीपल आदि), गुल्म ( कुश आदि ), लता (बृक्षपर फैलनेवाली वेल ), बल्ली (जमीनपर फैलनेवाली वेल ), त्वक्सार (बॉस आदि ) और तृण (घास आदि )॥

पता जात्यस्तु बृक्षाणां तेषां रोपे गुणास्त्विमे । कीर्तिश्च मानुषे लोके प्रेत्य चैव फलं शुभम् ॥ २४ ॥

ये-वृक्षोंकी जातियाँ हैं। अब इनके लगानेसे जो लाभ हैं, वे यहाँ वताये जाते हैं। वृक्ष लगानेवाले मनुष्यकी इस लोकमें कीर्ति बनी रहती है और मरनेके वाद उसे उत्तम शुभ फलकी प्राप्ति होती है॥ २४॥

लभते नाम लोके च पितृभिश्च महीयते।

देवलोके गतस्यापि नाम तस्य न नदयति ॥ २५॥ संसारमें उसका नाम होता है। परलोकमें पितर उसका धम्मान करते हैं तथा देवलोकमें चले जानेपर भी यहाँ उसका नाम नष्ट नहीं होता ॥ २५ ॥

अर्तातानागते चोभे पितृवंशं च भारत। तारंगद् वृक्षरोपी च तस्माद् वृक्षांश्च रोपयेत्॥ २६॥

भरतनन्दन ! वृक्ष लगानेवाला पुरुप अपने मरे हुए र्निजों और भविष्यमें होनेवाली संतानोंका तथा पितृकुल-का भी उद्घार कर देता है। इसलिये वृक्षोंको अवश्य हमाना चाहिये॥ २६॥

तस्य पुत्रा भवन्त्येते पादपा नात्र संशयः। ार**लोकगतः खर्गे लोकांश्चामोति सोऽ**ब्ययान् ॥२७॥

जो युक्ष लगाता है। उसके लिये ये वृक्ष पुत्ररूप होते , इसमें संशय नहीं है। उन्हींके कारण परलोकमें जानेपर **उंचे स्वर्ग तथा अक्षय लोक प्राप्त होते हैं ॥** २७॥

(प्पैः सुरगणान् चृक्षाः फलैश्चापि तथा पितृन् । , ग्रयया चातिथि तात पूजयन्ति महीरुहः॥ २८॥

तात ! वृक्षगण अपने फूलेंसे देवताओंकी, फलेंसे तिरोंकी और छायासे अतिथियोंकी पूजा करते हैं ॥ २८॥

केन्नरोरग**रक्षां**सि देवगन्धर्वमानवाः। ।था ऋषिगणाश्चेव संश्रयन्ति महीरुहान् ॥ २९ ॥

किन्नर, नागः राक्षसः देवताः गन्धर्वः मनुष्य और

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वेणि दानधर्मपर्वेणि आरामतदागवर्णनं नाम अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुज्ञासनपर्वके अन्तर्गत दानघमँपर्वमें वगीचा लगाने और तालाव वनानेका वर्णन नामक अद्वावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५८ ॥

एकोनषष्टितमोऽध्यायः

भीष्मद्वारा उत्तम दान तथा उत्तम ब्राह्मणोंकी प्रशंसा करते हुए उनके सत्कारका उपदेश

युधिष्टिर उवाच

गर्नीमानि यहिर्वेद्यां दानानि परिचक्षते । भयो विशिष्टं कि दानं मतं ते कुरुपुद्गव॥ १॥

युधिष्टिरने पृछा-कुरुश्रेष्ठ ! वेदीके बाहर जो वे ान बताये जाते हैं। उन सबकी अपेक्षा आपके मतमें कौन ान क्षेत्र है 🕻 ॥ १ ॥

तिवृहलं हि परमं तत्र मे विद्यते प्रभो। ततारं दत्तमन्वेति यद् दानं तत् प्रचक्ष्य मे ॥ २ ॥

प्रभी ! इस विषयमें मुझे महान् कीतृहल हो रहा है; भवः निम दानका पुण्य दाताका अनुसरण करता हो। वह प्रधे बताहवे ॥ २॥

ऋपियोंके समुदाय--ये सभी वृक्षोंका आश्रय हेते हैं ॥२९॥ पुष्पिताः फलवन्तश्च तर्पयन्तीह मानवान् ।

बृक्षदं पुत्रवद् बृक्षास्तारयन्ति परत्र तु ॥ ३० ॥

फुले-फुले बृक्ष इस जगत्में मनुष्योंको तृप्त करते हैं। जो वृक्षका दान करता है, उसको वे वृक्ष पुत्रकी भाँति परलोकमें तार देते हैं ॥ ३० ॥

तसात् तडागे सद्बृक्षा रोप्याः श्रेयोऽधिंना सदा। पुत्रवत् परिपाल्याश्च पुत्रास्ते धर्मतः स्मृताः ॥ ३१ ॥

इसलिये अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको सदा ही उचित है कि वह अपने खोदवाये हुए तालावके किनारे अच्छे-अच्छे वृक्ष लगाये और उनका पुत्रोंके समान पालन करे; क्योंकि वे वृक्ष धर्मकी दृष्टिसे पुत्र ही माने गये हैं। तडागरुद् चृक्षरोपी इप्यक्षश्च यो द्विजः। पते खर्गे महीयन्ते ये चान्ये सत्यवादिनः ॥ ३२ ॥

जो तालाय बनवाताः वृक्ष लगाताः यशैंका अनुष्ठान करता तथा सत्य वोलता है, ये सभी द्विज स्वर्गलोकमें सम्मानित होते हैं ॥ ३२ ॥

तस्मात् तडागं कुर्वीत आरामांश्चेव रोपयेत्। यजेच विविधैर्यक्षैः सत्यं च सततं वदेत्॥ ३३॥

इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह तालाव खोदाये। वगीचे लगाये, माँति-भाँतिके यज्ञीका अनुष्ठान करे तथा सदा सत्य बोले ॥ ३३ ॥

भीष्म उवाच

अभयं सर्वभूतेभ्यो व्यसने चाप्यनुग्रहः। यचाभिलपितं दद्यात् तृपितायाभियाचते ॥ ३॥ दत्तं मन्येत यद् दत्त्वा तद् दानं श्रेष्टमुच्यते । दत्तं दातारमन्वेति यद् दानं भरतर्पभ ॥ ४ ॥

भीष्मजीने कहा युधिष्ठर । सम्पूर्ण प्राणियोंको अमयदान देना, संकटके समय उनपर अनुप्रह करना, याचकको उसकी अभीष्ट वस्तु देना तथा प्याससे पीढ़ित होकर पानी माँगनेवालेको पानी पिलाना उत्तम दान है और जिसे देकर दिया हुआ मान लिया जाय अर्थात् जिसमें कहीं मी ममताकी गन्व न रह जाया वह दान श्रेष्ठ कहलाता है। भरतश्रेष्ठ । वही दान दाताका अनुधरण करता है ॥ ३-४ ॥

एतानि रानानि

रानधम

हिएय प्तानि

हैं, जो प

वद् यी तत् तव

Ė अग्ने घ गुणवान्

बनानाः प्रियापि

प्रियो

प्रिय इ हे तर

प्रियः

योः

हिरण्यदानं गोदानं पृथिवीदानमेव च। पतानि वैपवित्राणि तारयन्त्यपि दुष्कृतम्॥ ५॥

सुवर्णदान, गोदान और स्मिदान-ये तीन पवित्र दान है, जो पापीको भी तार देते हैं ॥ ६॥

एतानि पुरुषव्याच्च साधुभ्यो देहि नित्यदा। दानानि हि नरं पापान्मोक्षयन्ति न संशयः॥ ६॥

पुरुषिंह ! तुम श्रेष्ठ पुरुषोंको ही सदा उपर्युक्त पवित्र बस्तुओंका दान किया करो । ये दान मनुष्यको पापसे मुक्त कर देते हैं, इसमें संशय नहीं है ॥ ६॥

यद् यदिष्टतमं लोके यचास्य दियतं गृहे। तत् तद् गुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता॥ ७॥

संसारमें जो-जो पदार्थ अत्यन्त प्रिय माना जाता है तथा अपने घरमें भी जो प्रिय वस्तु मौजूद हो, वही-वही वस्तु गुणवान पुरुषको देनी चाहिये। जो अपने दानको अक्षय बनाना चाहता हो, उसके लिये ऐसा करना आवश्यक है॥॥॥

प्रियाणि लभते नित्यं प्रियदः प्रियकृत् तथा। प्रियो भवति भूतानामिह चैव परत्र च॥८॥

जो दूसरोंको प्रिय वस्तुका दान देता है और उनका प्रिय कार्य ही करता है, वह सदा प्रिय वस्तुओंको ही पाता है तथा इहलोक और परलोकमें भी वह समस्त प्राणियोंका प्रिय होता है ॥ ८॥

याचमानमभीमानाद्नासक्तमिकंचनम् । यो नार्चति यथाशकि स नृशंसो युधिष्टिर ॥ ९ ॥

युधिष्ठिर ! जो आसक्तिरहित अर्किचन याचकका अहं-कारवश अपनी शक्तिके अनुसार सत्कार नहीं करता है, वह मनुष्य निर्दयी है ॥ ९ ॥

अमित्रमपि चेद् दीनं शरणैषिणमागतम्। व्यसने योऽनुगृह्णाति स वै पुरुषसत्तमः॥१०॥

शतु भी यदि दीन होकर शरण पानेकी इच्छासे घरपर आ जाय तो संकटके समय जो उसपर दया करता है, वही मनुष्योंमें श्रेष्ठ है ॥ १०॥

कृशाय कृतविद्याय दृत्तिक्षीणाय सीद्ते । अपहन्यात् क्षुधां यस्तु न तेन पुरुषः समः ॥ ११ ॥

विद्वान् होनेपर भी जिसकी आजीविका क्षीण हो गयी है तथा जो दीन, दुर्वल और दुखी है, ऐसे मनुष्यकी जो भूख मिटा देता है, उस पुरुषके समान पुण्यात्मा कोई नहीं है ॥ ११॥

कियानियमितान् साधून् पुत्रदारैश्च कर्शितान् । अयाचमानान् कौन्तेय सर्वोपायैर्निमन्त्रयेत् ॥ १२ ॥ कुन्तीनन्दन ! जो स्त्री-पुत्रोंके पालनमें असमर्थ होनेके कारण विशेष कष्ट उठाते हैं; परंतु किसीसे याचना नहीं करते और सदा सत्कर्मोंमें ही संलग्न रहते हैं, उन श्रेष्ठ पुरुषोंको प्रत्येक उपायसे सहायता देनेके लिये निमन्त्रित करना चाहिये॥१२॥

आशिषं ये न देवेषु न च मत्येषु कुर्वते। अर्हन्तो नित्यसंतुष्टास्तथा लब्धोपजीविनः॥१३॥ आशीविषसमेभ्यश्च तेभ्यो रक्षस्व भारत। तान् युक्तैरुपजिशास्यस्तथा द्विजवरोत्तमान्॥१४॥

कृतैरावसथैनिंत्यं सप्रेष्यैः सपरिच्छदैः। निमन्त्रयेथाः कौरव्य सर्वकामसुखावहैः॥१५॥

युधिष्ठिर ! जो देवताओं और मनुष्योंसे किसी वस्तुकी कामना नहीं करते, सदा संतुष्ट रहते और जो कुछ मिल जाय, उसीपर निर्वाह करते हैं, ऐसे पूज्य द्विजवरींका दूतींद्वारा पता लगाओं और उन्हें निमन्त्रित करो । भारत ! वे दुखी होनेपर विषधर सर्पके समान भयंकर हो जाते हैं; अतः उनसे अपनी रक्षा करो । कुष्नन्दन ! सेवकीं और आवश्यक सामग्रियोंसे युक्त तथा सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करानेके कारण सुखद गृह निवेदन करके उनका नित्यप्रति पूर्ण सत्कार करो । यदि ते प्रतिगृह्वीयुः श्रद्धापृतं युधिष्ठिर ।

कार्यमित्येव मन्वाना धार्मिकाः पुण्यकर्मिणः ॥ १६॥
युधिष्ठिर ! यदि तुम्हारा दान श्रद्धारे पवित्र और
कर्तव्य-बुद्धिरे ही किया हुआ होगा तो पुण्यकर्मोका अनुष्ठान

कतव्य-बुद्धि हो किया हुआ होगा तो पुण्यकमाका अनुष्ठान करनेवाले वे धर्मात्मा पुरुष उसे उत्तम मानकर स्वीकार कर लेंगे ॥ १६%॥

विद्यास्नाता वतस्नाता ये व्यपाश्चित्य जीविनः ।
गृढखाध्यायतपसी व्राह्मणाः संशितव्रताः ॥ १७ ॥
तेषु शुद्धेषु दान्तेषु खदारपरितोषिषु ।
यत् करिष्यसि कल्याणं तत् ते लोके युधाम्पते॥ १८ ॥

युद्धविजयी युधिष्ठिर ! विद्वान्, व्रतका पालन करनेवाले, किसी धनीका आश्रय लिये बिना ही जीवन निर्वाह करनेवाले, अपने स्वाच्याय और तपको गुप्त रखनेवाले तथा कठोर व्रतके पालनमें तत्पर जो ब्राह्मण हैं, जो गुद्ध, जितेन्द्रिय तथा अपनी ही स्त्रीसे संतुष्ट रहनेवाले हैं, उनके लिये तुम जो कुछ करोगे, वह जगत्में तुम्हारे लिये कल्याणकारी होगा। १७-१८।

यथाग्निहोत्रं सुहुतं सायंप्रातद्विजातिना । तथा दत्तं द्विजातिभ्यो भवत्यथ यतात्मसु ॥ १९ ॥

द्विजके द्वारा सायं और प्रातःकाल विधिपूर्वक किया हुआ अग्निहोत्र जो फल प्रदान करता है, वही फल संयमी ब्राह्मणों-को दान देनेसे मिलता है ॥ १९॥

एष ते विततो यशः श्रद्धापूतः सद्क्षिणः । विशिष्टः सर्वयश्चेभ्यो दद्तस्तात वर्तताम् ॥ २०॥ तात ! तुम्हारे द्वारा किया जानेवाला विशाल दान-यश श्रदाते पवित्र एवं दक्षिणामे युक्त है। वह सब वज्ञीते बढ़कर है। तुज्ञ दाताका बहु यज्ञ सदा चाव्ह रहे॥ २०॥ नियापदानसिळ्ळस्ताहदोषु युधिष्ठिर। नियसन् पूज्यंखेंव तेष्वानृण्यं नियच्छति॥ २१॥

युधिष्टिर ! पूर्वोक्त ब्राहाणोंको धितरोंके लिये किये जानेवाल तर्पणकी भाँति दानरूपी जलसे तृप्त करके उन्हें निवास और आदर देते रहो। ऐसा करनेवाला पुरुष देवता आदिके भूगसे मुक्त हो जाता है॥ २१॥

य एवं नैव कुप्यन्ते न लुभ्यन्ति तृणेष्विप । त एव नः पूज्यतमा ये चापि त्रियवादिनः ॥ २२ ॥

जो ब्राह्मण कभी कोथ नहीं करते, जिनके मनमें एक तिनके भरका लोभ नहीं होता तथा जो प्रिय वचन बोलनेवाले हैं, वे ही हमलोगीके परम पूज्य हैं ॥ २२ ॥

एते न यहु मन्यन्ते न प्रवर्तन्ति चापरे। पुत्रवत् परिपाल्यास्ते नमस्तेभ्यस्तथाभयम्॥ २३॥

उपर्युक्त ब्राह्मण निःस्ट्रह हानेके कारण दाताके प्रति विशेष आदर नहीं प्रकट करते । इनमेंचे तो कितने ही घनोपार्जनके कार्यमें तो प्रवृत्त ही नहीं हाते हैं । ऐसे ब्राह्मणोंका पुत्रवत् पालन करना चाहिये । उन्हें वारंबार नमस्कार है । उनकी ओरसे हमें कोई भय न हो ॥ २३॥

भ्रात्विक्पुरोहिताचार्या सृदुब्रह्मधरा हि ते । क्षात्रेणापि हि संसुष्टं तेजः शाम्यति वैद्विजे ॥ २४ ॥

म्मुन्तिक् पुरोहित और आचार्य-ये प्रायः कोमल स्वभाव-बाले और वंदोका धारण करनेवाले होते हैं। क्षत्रियका तेज ब्राह्मणके पास जात ही शान्त हो जाता है॥ २४॥

श्रस्ति मे वलवानसि राजासीति युधिष्टिर । ब्राह्मणान् मा च पर्यक्षीर्वासीभरशनन च ॥ २५॥

युधिष्ठर ! भरे पास घन है। मैं बलवान् हूँ और राजा हूँ ' ऐता तमझते हुए उम ब्राह्मणोंकी उपेक्षा करके खबं ही अब और बलका उपभोग न करना ॥ २५ ॥ यच्छोभार्थ बलार्थ वा वित्तमस्ति तवान्य। तेन ते ब्राह्मणाः पूज्याः खधर्ममनुतिष्ठता ॥ २६॥

अनय । तुम्हारे पास शरीर और घरकी शोमा बढ़ाने अपना यलकी गढि करनेके लिये जो धन है। उसके द्वारा म्यनमंत्रा अनुशान करत हुए तुम्हें ब्राह्मणींकी पूजा करनी माहिये॥ २६॥

नमस्कार्यास्तया विप्रा वर्तमाना-यथातथम्। यथासुगं यथोग्साहं स्सन्तु त्विय पुत्रवत् ॥ २७॥

इतना ही नहीं। तुन्हें उन बाखणींको स्दा नमस्कार करना चाहिये । ये अपनी द्विके अनुमार जैने चाहें रहें । तुम्हारे पास पुत्रकी माँति उन्हें स्नेह प्राप्त होना चाहिये तथा वे सुख और उत्साहके साथ आनन्दपूर्वक रहें, ऐसी चेष्टा करनी चाहिये ॥ २७ ॥

को ह्यक्षयप्रसादानां सुदृदामस्पत्तोपिणाम्। वृत्तिमईत्यवक्षेप्तुं त्वदन्यः कुरुसत्तम॥ २८॥

कुरुश्रेष्ठ ! जिनकी कृपा अक्षय है, जो अकारण ही सबका हित करनेवाले और योड़ेमें ही संवुष्ट रहनेवाले हैं, उन ब्राह्मणी-को तुम्हारे सिवा दूसरा कौन जीविका दे सकता है ॥ २८ ॥ यथा पत्याश्रयो धर्मः खीणां लोके सनातनः ।

यथा पत्याश्रयो धर्मः छोणां लोके सनातनः । सदैव सा गतिनीन्या तथासाकं द्विजातयः ॥ २९ ॥

जैसे इस संसारमें स्त्रियोंका सनातन धर्म सदा पतिकी सेवापर ही अवलम्बित है, उसी प्रकार ब्राह्मण ही सदैव हमारे आश्रय हैं। हमलोगोंके लिये उनके सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं है॥ २९॥

यदि नो ब्राह्मणास्तात संत्यजेयुरपूजिताः।
पश्यन्तो दारुणं कर्म सततं क्षत्रिये स्थितम्॥ २०॥
अवेदानामयशानामछोकानामवर्तिनाम्
कस्तेपां जीवितेनार्थस्त्वां विना ब्राह्मणाश्रयम्॥ ३१॥

तात ! यदि ब्राह्मण क्षत्रियोंके द्वारा सम्मानित न हीं तथा क्षत्रियमें सदा रहनेवाले निष्ठुर कर्मको देखकर ब्राह्मण मी उनका परित्याग कर दें तो वे क्षत्रिय वेद, यहा, उत्तम लोक और आजीविकासे भी भ्रष्ट हो जायँ। उस दशामें ब्राह्मणोंका आश्रय लेनेवाले तुम्हारे सिवा उन दूसरे क्षत्रियोंके जीवित रहनेका क्या प्रयाजन है ! ।। ३०-३१ ॥

अत्र ते वर्तियण्यामि यथा धर्म सनातनम् । राजन्यो ब्राह्मणान् राजन् पुरा परिचचार ह ॥ ३२ ॥ वैदयो राजन्यमित्येव दाुद्रो वैदयमिति श्रुतिः ।

राजन् ! अव में तुम्हें सनातन कालका धार्मिक व्यवहार कैसा है, यह वताऊँगा। हमने सुना है, पूर्व कालमें क्षत्रिय ब्राह्मणोंकी, वैस्य क्षत्रियोंकी और शुद्ध वैस्योंकी सेवा किया करते थे ॥३२ है॥ दूराच्छूद्रेणोपचर्यों ब्राह्मणोऽग्निरिन्न ज्वलन् ॥ ३३॥ संस्पर्शपरिचर्यस्तु वैस्येन क्षत्रियेण च।

ब्राह्मण अग्निके समान तेजस्वी हैं; अतः शुद्रको दूरसे ही उनकी सेवा करनी चाहिये । उनके शरीरके स्पर्शपूर्वक सेवा करनेका अधिकार केवल क्षत्रिय और वैश्यको ही है ॥ मृदुभावान सत्यशीलान् सत्यधर्मानुपालकान्॥ ३४॥ आशीविपानिच कुद्धांस्तानुपाचरत द्विज्ञान्।

ब्राह्मण स्वभावतः कोमल, सत्यवादी और सत्यवर्मका पालन करनेवाले होते हैं, परंतु जब वे दुःपित होते हैं, तब विपैले सर्पके समान मयंकर हो जाते हैं। अतः तुम सदा ब्राह्मणोंकी सेवा करते रहो ॥ ३४५॥

अपरेषां परेषां च परेभ्यश्चापि ये परे॥३५॥ क्षत्रियाणां प्रतपतां तेजसा च वलेन च। ब्राह्मणेष्वेव शाम्यन्ति तेजांसि च तपांसि च॥३६॥

छोटे-बड़े और बड़ोंसे भी बड़े जो क्षत्रिय तेज और बलसे तप रहे हैं। उन सबके तेज और तप ब्राह्मणींके पास जाते ही शान्त हो जाते हैं ॥ ३५-३६ ॥

न में पिता वियतरों न त्वं तात तथा वियः । न में पितुः पिता राजन् न चात्मा न च जीवितम्॥३७॥

तात ! मुझे ब्राह्मण जितने प्रिय हैं। उतने मेरे पिता, तुम, पितामह, यह शरीर और जीवन भी प्रिय नहीं हैं ॥ ३७ ॥ त्वत्तश्च मे प्रियतरः पृथिव्यां नास्ति कश्चन । त्वत्तोऽपि मे प्रियतरा ब्राह्मणा भरतर्षभ ॥ ३८ ॥

भरतश्रेष्ठ ! इस पृथ्वीपर तुमसे अधिक प्रिय मेरे लिये दूसरा कोई नहीं है। परंतु ब्राह्मण तुमसे भी बदकर प्रिय हैं ॥ ब्रवीमि सत्यमेतच यथाहं पाण्डुनन्दन । तेन सत्येन गच्छेयं लोकान् यञ्च च शान्तनुः ॥ ३९॥

पाण्डुनन्दन! मैं यह सन्नी बात कह रहा हूँ और चाहता हूँ कि इस सत्यके प्रमावसे मैं उन्हीं लोकोंमें जाऊँ। जहाँ मेरे पिता शान्तनु गये हैं ॥ ३९॥

पश्येयं च सतां लोकाञ्छुचीन् ब्रह्मपुरस्कृतान् । तत्र मे तात गन्तन्यमहाय च चिराय च ॥ ४०॥

इस सत्यके प्रभावने ही मैं सन्पुरुषोंके उन पवित्र लोकों-का दर्शन कर रहा हूँ, जहाँ ब्राह्मणों और ब्रह्माजीकी प्रधानता है। तात! मुझे शीब ही चिरकालके लिये उन लोकोंमें जाना है॥ ४०॥

सोऽहमेताहरााउँ लोकान् दृष्ट्वा भरतसत्तम । यन्मे कृतं ब्राह्मणेषु न तप्ये तेन पार्थिव ॥ ४१ ॥

मरतश्रेष्ठ ! पृथ्वीनाथ ! ब्राह्मणोंके लिये मैंने जो कुछ किया है, उसके फलस्वरूप ऐसे पुण्यलोकोंका दर्शन करके मुझे संतोष हो गया है। अब मैं इस बातके लिये संतप्त नहीं हूँ कि दूसरा कोई पुण्य क्यों नहीं किया !॥ ४१॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वेणि दानधर्भपर्वेणि एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वेके अन्तर्गैत दानधर्मपर्वमें उनसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५९ ॥

# षष्टितमोऽध्यायः

श्रेष्ठ अयाचक, धर्मात्मा, निर्धन एवं गुणवान्को दान देनेका विशेष फल

युधिष्ठिर उवाच

यौ च स्थातां चरणेनोपपत्रौ यौ विद्यया सदशौ जन्मना च । ताभ्यां दानं कतमस्मै विशिष्ट-मयाचमानाय च याचते च ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—िपतामह ! उत्तम आचरणः विद्या और कुलमें एक समान प्रतीत होनेवाले दो ब्राह्मणोंमेंसे यदि एक याचक हो और दूसरा अयाचक तो किसको दान देनेसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती है ! ॥ हो॥

भीष्म उवाच

श्रेयो वै याचतः पार्थ दानमाहुरयाचते। अर्हत्तमो वै धृतिमान् कृपणाद्धृतात्मनः॥ २॥

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! याचना करनेवालेकी अपेक्षा याचना न करनेवालेको दिया हुआ दान ही श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी बताया गया है तथा अधीर हृदयवाले कृपण मनुष्यकी अपेक्षा धैर्य धारण करनेवाला ही विशेष सम्मानका पात्र है ॥ है॥

क्षत्रियो रक्षणधृतिर्वाह्मणोऽनर्थनाधृतिः।

ब्राह्मणो धृतिमान् विद्यान् देवान् प्रीणाति तुष्टिमान्॥३॥

रक्षाके कार्यमें धैर्य धारण करनेवाला क्षत्रिय और याचना न करनेमें इदता रखनेवाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण धीर, विद्वान और संतोषी होता है, वह देवताओंको अपने व्यवहारसे संतुष्ट करता है॥ ३॥

याच्यमाहुरनीशस्य अभिहारं च भारत। उद्वेजयन्ति याचन्ति सदा भूतानि दस्युवत्॥ ४॥

भारत! दरिद्रकी याचना उसके लिये तिरस्कारका कारण मानी गयी है; क्योंकि याचक प्राणी छुटेरोंकी भाँति सदा छोगोंको उद्भिग करते रहते हैं ॥ 🚱॥

म्रियते याचमानो चै न जातु म्रियते ददत्। इदत् संजीवयत्येनमात्मानं च युधिष्ठिर॥ ५॥

याचक मर जाता है। किंतु दाता कभी नहीं मरता । युधिष्ठिर ! दाता इस याचकको और अपनेको भी जीवित रखता है ॥ ५ ॥

आनृशंस्यं परो धर्मो याचते यत् प्रद्रायते । अयाचतः सीदमानान् सर्वोपायैर्निमन्त्रयेत् ॥ ६ ॥

याचकको जो दान दियाजाता है, वह दयारूप परमधर्म है, परंतु जो लोग क्लेश उठाकर भी याचना नहीं करते, डन द्राक्रणेंको प्रत्येक उपायसे अपने पास बुलाकर दान देना चाहिये॥६॥

यदि वै तादशा राष्ट्रान् वसेयुस्ते द्विजोत्तमाः। भस्मच्छवानिवाद्यस्तान् वृध्येथास्त्वं प्रयत्नतः॥ ७ ॥

यदि तुम्हारे राज्यके मीतर वैसे श्रेष्ठ बाह्मण रहते हीं तो वे राखमें छिपी हुई आगके समान हैं | तुम्हें प्रयत्नपूर्वक ऐसे बाह्मणोंका पता लगाना चाहिये ॥ ७॥

तपसा दीप्यमानास्ते दहेयुः पृथिवीमपि। अपूज्यमानाः कौरव्य पूजाहीस्तु तथाविधाः॥ ८॥

कुरुनन्दन ! तपस्यासे देदीप्यमान होनेवाले वे ब्राह्मण पृज्ञित न होनेपर यदि चाहें तो सारी पृथ्वीको भी मस्म कर सकते हैं; अतः वैसे ब्राह्मण सदा ही पूजा करनेके योग्य हैं॥ ८॥

पूज्या हि झानविज्ञानतपोयोगसमन्विताः। तेभ्यः पूजां प्रयुक्षीया ब्राह्मणेभ्यः परंतप॥ ९ ॥

परंतप ! जो ब्राह्मण ज्ञान-विज्ञान, तपस्या और श्रेगिसे युक्त हैं, वे पूजनीय होते हैं। उन ब्राह्मणोंकी तुम्हें सदा पूजा करनी चाहिये॥ ९॥

ददद् यह्विधान् दायानुपागच्छन्नयाचताम् । यद्ग्निहोत्रे सुहुते सायंप्रातर्भवेत् फलम् ॥ १०॥ विद्यावेद्यतविति तद्दानफलमुच्यते ।

जो याचना नहीं करते, उनके पास तुम्हें स्वयं जाकर नाना प्रकारके पदार्थ देने चाहिये। सायं और प्रातःकाल विधिपूर्यक अग्निहोत्र करनेसे जो फल मिलता है, वही बेदके विद्वान् और नतधारी ब्राह्मणको दान देनेसे भी मिलता है। विद्याचेद्रवतस्तातानव्यपाश्रयजीविनः ॥११॥ गृदस्याध्यायतपसो ब्राह्मणान् संशितव्रतान्। कृतैरावसथैहंचैः सप्रेष्यः सपरिच्छदैः॥१२॥ निमन्त्रयेथाः कौरव्य कामेश्चान्यैद्धिंजोत्तमान्।

कुरनन्दन!जो विद्या और वेदवतमें निष्णात हैं, जो किसीके आधित होकर जीविका नहीं चलते, जिनका स्वाध्याय और तरस्या गुप्त है तथा जो कटोर वतका पालन करनेवाले हैं, ऐसे उत्तम बाक्णोंको तुम अपने यहाँ निमन्त्रित करो और उन्हें भेवक, आवस्यक सामग्री तथा अन्यान्य उपभोगकी वस्तु जींसे समग्र मनोरम एह बनवाकर दो ॥ ११-१२ ।।

व्यपि ते प्रतिगृहीयुः श्रद्धोपेतं युधिष्ठिर ॥ १३ ॥ कार्यमित्येव मन्वाना धर्मज्ञाः स्ट्मद्दिानः। युधिष्ठिर ! वे धर्मज्ञ तथा सूक्ष्मदर्शी ब्राह्मण तुम्हारेश्रद्धा-युक्त दानको कर्तच्यबुद्धिसे किया हुआ मानकर अवस्य स्वीकार करेंगे ॥ १३५ ॥

अपि ते ब्राह्मणा भुक्तवा गताः सोद्धरणान् गृहान् ।१४। येपां दाराः प्रतीक्षन्ते पर्जन्यमिव कर्पकाः ।

जैसे किसान वर्षाकी बाट जोहते रहते हैं, उसी प्रकार जिनके घरकी स्त्रियाँ अन्नकी प्रतीक्षामें बैठी हों और बालकोंको यह कहकर बहला रही हों कि 'अब तुम्हारे बाबूजी भोजन लेकर आते ही होंगे'; क्या ऐसे ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ भोजन करके अपने घरोंको गये हैं !॥ १४६ ॥

यन्नानि प्रातःसवने नियता ब्रह्मचारिणः ॥ १५ ॥ ब्राह्मणास्तात भुञ्जानास्त्रेतान्नि प्रीणयन्त्युत ।

तात ! नियमपूर्वक ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मण यदि प्रातःकाल घरमें भोजन करते हैं तो तीनों अग्नियोंको तृप्त कर देते हैं ॥ १५६ ॥

माध्यन्दिनं ते सवनं ददतस्तात वर्तताम् ॥१६॥ गोहिरण्यानि वासांसि तेनेन्द्रः प्रीयतां तव।

वेटा ! दोपहरके समय जो तुम ब्राह्मणोंको मोजन कराकर उन्हें गी, सुवर्ण और वस्त्र प्रदान करते हो, इससे तुम्हारे ऊपर इन्द्रदेव प्रसन्न हों ॥ १६६ ॥

तृतीयं सवनं ते वै वैश्वदेवं युधिष्ठिर ॥ १७ ॥ यद् देवेभ्यः पितृभ्यश्च विषेभ्यश्च प्रयच्छिस् ।

युधिष्ठिर ! तीवरे छमयमें जो तुम देवताओं, पितरों और ब्राह्मणोंके उद्देश्यसे दान करते हो, वह विश्वेदेवींको संतुष्ट करनेवाला होता है ॥ १७६ ॥

श्राहिंसा सर्वभूतेभ्यः संविभागश्च भागशः॥ १८॥ दमस्त्यागो धृतिः सत्यं भवत्यवभृथाय ते।

सत्र प्राणियोंके प्रति अहिंसाका भाव रखनाः सवको यथायोग्य भाग अर्पण करनाः इन्द्रियसंयमः त्यागः धैर्य और सत्य—ये सत्र गुण तुम्हें यज्ञान्तमें किये जानेवाले अवभृथ-रनानका फल देंगे ॥ १८३॥

एप ते विततो यझः श्रद्धापृतः सदक्षिणः ॥ १९ ॥ विशिष्टः सर्वयझानां नित्यं तात प्रवर्तताम् ॥ २० ॥

इस प्रकार जो तुम्हारे श्रद्धासे पवित्र एवं दक्षिणायुक्त यज्ञका विस्तार हो रहा है; यह सभी यज्ञोंसे वदकर है। तात युधिष्टिर ! तुम्हारा यह यज्ञ सदा चालू रहना चाहिये ॥

इति श्रीमहाभारते अनुजासनपर्वेणि दानधर्मपर्वेणि पष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ इस प्रत्य श्रीनहामाग्त अनुकासनपर्वेक अन्तर्गत दानवर्मपर्वमें साठवाँ अध्याय पृग हुआ ॥ ६० ॥

# एकषष्टितमोऽध्यायः

राजाके लिये यज्ञ, दान और ब्राह्मण आदि प्रजाकी रक्षाका उपदेश

युधिष्ठिर उवाच

दानं यशः किया चेह किंखित् प्रेत्य महाफलम् । कस्य ज्यायः फलं प्रोक्तं की दशेभ्यः कथं कदा ॥ १ ॥ एतिद्वे च्छामि विशातुं याथातथ्येन भारत । विद्वन् जिश्वासमानाय दानधर्मान् प्रचक्ष्वमे ॥ २ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—भारत ! दान और यज्ञकर्म—इन दोनोंमेंसे कौन मृत्युके पश्चात् महान् फल देनेवाला होता है ? किसका फल श्रेष्ठ बताया गया है ? कैसे ब्राह्मणोंको कब दान देना चाहिये और किस प्रकार कब यज्ञ करना चाहिये ? मैं इस बातको यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ। विद्वन् ! आप मुझ जिज्ञासुको दानसम्बन्धी धर्म विस्तारपूर्वक बताइये ॥ १-२ ॥

अन्तर्वेद्यां च यद् दत्तं श्रद्धया चानृशंस्यतः । किंखिन्नैःश्रेयसं तात तन्मे ब्रहि पितामह ॥ ३ ॥

तात पितामइ! जो दान वेदीके भीतर श्रद्धापूर्वक दिया जाता है और जो वेदीके बाहर दयाभावसे प्रेरित होकर दिया जाता है; इन दोनोंमें कौन विदोष कल्याणकारी होता है? ॥३॥

भीष्म उवाच 🦠

रौद्रं कर्म क्षत्रियस्य सततं तात वर्तते। तस्य वैतानिकं कर्म दानं चैवेह पावनम्॥ ४॥

भीष्मजीने कहा—वेटा ! क्षत्रियको सदा कठोर कर्म करने पड़ते हैं, अतः यहाँ यह और दान ही उसे पवित्र करनेवाले कर्म हैं ॥ ४॥

न तु पापकृतां राशां प्रतिगृह्णन्ति साधवः। एतस्मात् कारणाद् यशैर्यजेद् राजाऽऽप्तदक्षिणैः॥ ५॥

श्रेष्ठ पुरुष पाप करनेवाले राजाका दान नहीं लेते हैं। इसिलये राजाको पर्याप्त दक्षिणा देकर यहाँका अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ५ ॥

अथ चेत् प्रतिगृह्णीयुर्दद्यादहरहर्नृपः। श्रद्धामास्थाय परमां पावनं ह्येतदुत्तमम्॥६॥

श्रेष्ठ पुरुष यदि दान स्वीकार करें तो राजाको उन्हें प्रतिदिन बड़ी श्रद्धाके साथ दान देना चाहिये; क्योंकि श्रद्धापूर्वक दिया हुआ दान आत्मशुद्धिका सर्वोत्तम साधन है॥

ब्राह्मणांस्तर्पयन् द्रव्येस्ततो यशे यतवतः। मैत्रान् साधून् वेदविदः शीलवृत्ततपोर्जितान्॥ ७॥

तुम नियमपूर्वक यज्ञमें सुशील, सदाचारी, तपस्वी, वेदवेत्ता, सबसे मैत्री रखनेवाले तथा साधु स्वभाववाले ब्राह्मणोंको धन देकर संतुष्ट करो ॥ ७॥ यत् ते ते न करिष्यन्ति कृतं ते न भविष्यति । यज्ञान् साधय साधुभ्यः स्वाद्वज्ञान् दक्षिणावतः॥ ८॥

यदि वे तुम्हारा दान स्वीकार नहीं करेंगे तो तुम्हें पुण्य नहीं होगा; अतः श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये स्वादिष्ट अन्न और दक्षिणासे युक्त यज्ञोंका अनुष्ठान करो॥ ८॥

इष्टं दत्तं च मन्येथा आत्मानं दानकर्मणा। पूजयेथा यायजूकांस्तवाष्यंशो भवेद् यथा॥ ९॥

याशिक पुरुषोंको दान करके ही तुम अपनेको यह और दानके पुण्यका भागी समझ लो। यह करनेवाले ब्राह्मणोंका सदा सम्मान करो। इससे तुम्हें भी यहका आंशिक फल प्राप्त होगा॥ ९॥

( विद्वज्ञन्यः सम्प्रदानेन तत्राप्यंशोऽस्य पूजया। यज्वभ्यश्चाथ विद्वज्ञन्यो दत्त्वा लोकं प्रदापयेत्॥ : प्रद्याज्ञानदातृणां ज्ञानदानांशभाग् भवेत्।)

विद्वानींको दान देनेसे उनकी पूजा करनेसे दाता और पूजकको यज्ञका आंधिक फल प्राप्त होता है। यज्ञकर्ताओं तथा ज्ञानी पुरुषोंको दान देनेसे वह दान उत्तम लोककी प्राप्ति कराता है। जो दूसरोंको ज्ञानदान करते हैं, उन्हें भी अन और धनका दान करे। इससे दाता उनके ज्ञानदानके आंधिक पुण्यका भागी होता है।

प्रजावतो भरेथाश्च ब्राह्मणान् बहुकारिणः। प्रजावांस्तेन भवति यथा जनयिता तथा॥१०॥

जो बहुतोंका उपकार करनेवाले और बाल-बच्चेवाले ब्राह्मणोंका पालन-पोषण करता है। वह उस ग्रुम कर्मके प्रभावसे प्रजापतिके समान संतानवान् होता है ॥ १०॥

यावतः साधुधर्मान् वै सन्तः संवर्धयन्त्युत । सर्वस्वैश्चापि भर्तव्या नरा ये वहुकारिणः ॥११॥

जो संत पुरुष सदा समस्त सद्धमोंका प्रचार और विस्तार करते रहते हैं, अपना सर्वस्व देकर भी उनका भरण-पोषण करना चाहिये; क्योंकि वे राजाके अत्यन्त उपकारी होते हैं॥ समृद्धः सम्प्रयच्छ त्वं ब्राह्मणेभ्यो युधिष्ठिर। धेनूरनडुहोऽन्नानि च्छत्रं वासांस्युपानहो॥ १२॥

युघिष्ठिर ! तुम् समृद्धिशाली हो इसलिये ब्राह्मणींको गाय, बैल, अन्न, छाता, जूता और वस्त्र दान करते रहो ॥ आज्यानि यजमानेभ्यस्तथान्नानि च भारत । अश्ववन्ति च यानानि वेश्मानि शयनानि च ॥ १३॥ एते देया व्युष्टिमन्तो लघूपायाश्च भारत ।

भारत ! जो ब्राह्मण यज्ञ करते हों, उन्हें घी, अन्न, घोड़े जुते हुए रथ आदिकी सवारियाँ, घर और शय्या आदि गलुँ देनी नाहि। भरतनन्दन ! गजाके लिये ये दान गरतनाथे रानेवादे और पमुद्धिको बदानेवाले हैं॥ १३ई॥ शजुगुप्सांद्यविमाय बाह्मणान् बुक्तिकशितान्॥ १४॥ उपच्छन्तं प्रकाशं वा बुक्या नान् प्रतिपालयेत्।

जिन बाहाणींका अपनगण निन्दिन न हो। वे यदि जीविकाके विना कष्ट पा रहे हीं तो उनका पता लगाकर गुप्त या प्रकट रूपमें जीविकाका प्रवन्य करके सदा उनका पालन करते रहना चाहिये॥ १४९॥

राजस्याभ्यमधाभ्यां श्रेयस्तत् क्षत्रियान् प्रति॥ १५॥ एवं पापैविनिर्मुकस्त्वं प्तः स्वर्गमाप्यसि ।

क्षत्रियोंके लिये यह कार्य राजस्य और अश्वमेघ यहाँसे भी अधिक कल्याणकारी है। ऐसा करनेने तुम सब पार्गेसे मुक्त एवं पवित्र होकर स्वर्गलोक्ष्में जाओगे॥ १५६ ॥ संचियत्वा पुनः कोशं यद् राष्ट्रं पालियप्यसि ॥ १६॥ तेन त्वं ब्रह्मभूयत्वमवाप्स्यसि धनानि च।

कोपका संप्रद करके यदि तुम उसके द्वारा राष्ट्रकी रक्षा करोगे तो तुम्हें दूसरे जन्मोंमें धन और ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति होगी ॥ १६३ ॥ व्यान्यसम्बद्ध परेषां च वस्ति संरक्ष भारत ॥ १७॥

थातमनध्य परेपां च वृत्ति संरक्ष भारत ॥ १७॥ पुत्रवद्यापि भृत्यान् स्वान् प्रजाश्च परिपालय ।

मरतनन्दन ! तुम अपनी और दूसरोंकी भी जीविकाकी रक्षा करो तथा अपने तेवकों और प्रजाजनींका पुत्रकी भाँति पालन करो ॥ १७५ ॥ योगः क्षेमस्य ते नित्यं ब्राह्मणेष्यस्तु भारत ॥ १८॥

योगः क्षेमश्च ते नित्यं ब्राह्मणस्त्रस्तु भारत ॥ १८ ॥ तद्रर्थं जीवितं ते ऽस्तु मा तेभ्योऽप्रतिपालनम् ।

भारत ! ब्राहाणोंके पास जो वस्तु न हो। उसे उनको देना और जो हो उनको रक्षा करना भी तुम्हारा नित्य कर्तव्य है। तुम्हारा जीवन उन्होंकी नेवामें छग जाना चाहिये। उनकी रक्षाने तुम्हें कभी मुँह नहीं मोइना चाहिये॥ १८६ ॥ धनधों ब्राह्मणस्येप यद् वित्तनिचयो महान् ॥ १९॥ श्रिया हाभी हणं संवासो द्र्ययेत् सम्ब्रमोहयेत्।

ब्राह्मणोंके पास यदि बहुत धन इकटा हो जाय तो यह उनके लिये अनर्थका ही कारण होता है; क्योंकि लक्ष्मीका निरन्तर गहवान उन्हें दर्प और मोहमें डाल देता है। ब्राह्मणेषु प्रमृदेषु धर्मा विप्रणशेद् ध्रुवम्। धर्मप्रणाशे भृतानामभावः स्याद्य संशयः॥२०॥

मारूप वर्ष मोहमल होते हैं। तद निश्चय ही घर्मका नाश हो जाता है और धर्मका नाश होनेगर प्राणियोंका भी विनाश हो जाता है। इसमें वंशय नहीं है।। २०॥ यो रिक्षस्यः सम्प्रदाय राजा राष्ट्रं विलुम्पति। पत्रे राष्ट्राद् धनं तस्तादानयध्वमिति ज्ञुवन् ॥ २१॥ यज्ञादाय तदाव्रप्तं भीतं दत्तं सुदारुणम्। यजेद् राजा न तं यद्गं प्रशंसन्त्यस्य साधवः॥ २२॥

जो राजा प्रजासे करके रूपमें प्राप्त हुए धनको कोपकी रक्षा करनेवाले कोपाध्यक्ष आदिको देकर खजानेमें रखवा लेता है और अपने कर्मचारियोंको यह आज्ञा देता है कि 'तुम लोग यज्ञके लिये राज्यसे धन वसूलकर ले आओ', इस प्रकार यज्ञके नामपर जो राज्यकी प्रजाको लूटता है तथा उसकी आज्ञाके अनुसार लोगोंको डरा-धमकाकर निष्ठुरतापूर्वक लाये हुए धनको लेकर जो उसके द्वारा यज्ञका अनुष्ठान करता है, उस राजाके ऐसे यज्ञकी श्रेष्ठ पुरुष प्रशंसा नहीं करते हैं।।

अपीडिताः सुसंवृद्धा ये ददत्यनुकूलतः। ताददोनाप्युपायेन यप्टन्यं नोद्यमाहतैः॥२३॥

इसिंख जो लोग बहुत घनी हों और विना पीड़ा दिये ही अनुकुलतापूर्वक धन दे सकें। उनके दिये हुए अथवा वैसे ही मृदु उपायसे प्राप्त हुए धनके द्वारा यज्ञ करना चाहिये। प्रजापीड़नरूप कठोर प्रयत्नसे लाये हुए घनके द्वारा नहीं ॥ २३ ॥

यदा परिनिषिच्येत निहितो वे यथाविधि। तदा राजा महायहेर्यजेत यहुदक्षिणैः॥२४॥

जव राजाका विधिपूर्वक राज्याभिषेक हो जाय और वह राज्यासनपर वैठ जाय, तब राजा बहुत-सी दक्षिणाओं से युक्त | महान यज्ञका अनुष्ठान करे || २४ ||

बृद्धवालधनं रक्ष्यमन्धस्य कृपणस्य च । न खातपूर्वं कुर्वीत न रुदन्ती धनं इरेत् ॥ २५ ॥

राजा बृद्धः बालकः दीन और अन्धे मनुष्यके धनकी रक्षा करे। पानी न बरसनेपर जब प्रजा कुआँ खोदकर किसी तरह सिंचाई करके छुछ अन्न पैदा करे और उसीसे जीविका चलाती हो तो राजाको वह धन नहीं लेना चाहिये तथा किसी क्लेशमें पहकर राती हुई स्त्रीका भी धन न ल॥ २५॥

हतं कृपणवित्तं हि राष्ट्रं हन्ति नृपश्चियम् । दद्याच महतो भोगान् श्चद्गयं प्रणुदेत् सताम्॥ २६॥

यदि किसी दरिद्रका धन छीन छिया जाय तो वह राजाके राज्यका और लक्ष्मीका विनाश कर देता है। अतः राजाको चाहिये कि दीनोंका धन न लेकर उन्हें महान् मोग अर्पित करे और श्रेष्ठ पुरुषोंको भूखका कष्ट न होने दे ॥ रेद्र॥

येषां खादूनि भोज्यानि समवेक्ष्यन्ति बालकाः। नाश्चन्ति विधिवत् तानि किंनु पापतरं ततः॥ २७॥

जिसके स्वादिष्ट भोजनकी ओर छोटे-छोटे वच्चे तरसती आँखोंसे देखते हों और वह उन्हें न्यायतः खानेको न मिलता हो। उस पुरुपके द्वारा इससे बढ़कर पाप और क्या हो सकता है। ॥

यदि ते ताहशो राष्ट्रे विद्वान् सीदेत् श्रुधा द्विजः। भृणहत्यां च गच्छेथाः छत्वापापमिवोत्तमम् ॥ २८॥ ( एकागारकरीं ेदत्वा षष्टिसाहस्रमूर्ध्वगः । तावत्या हरणे पृथ्व्या नरकं द्विगुणोत्तरम् ॥ )

जो एक घर बनाने भरके लिये भूमि दान करता है, वह साठ हजार वर्षोतक अर्ध्वलोकमें निवास करता है तथा जो उतनी ही पृथिवीका हरण कर लेता है, उसे उससे दूने अधिक कालतक नरकमें रहना पड़ता है/।

यस्य विप्रास्तु शंसन्ति साधोर्भूमिं सदैव हि। न तस्य शत्रवो राजन् प्रशंसन्ति वसुन्धराम्॥ १८॥

राजन् ! ब्राह्मण जिस श्रेष्ठ पुरुषकी दी हुई भूमिकी सदा ही प्रशंसा करते हैं, उसकी उस भूमिकी राजाके शत्रु प्रशंसा नहीं करते हैं ॥ १८॥

यत् किंचित् पुरुषः पापं कुरुते वृत्तिकिशितः। अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन पूयते॥१९॥

जीविका न होनेके कारण मनुष्य क्लेशमें पड़कर जो कुछ पाप कर डालता है, वह सारा पाप गोचर्मके बराबर भूमि-दान करनेसे धुल जाता है ॥ १९॥

येऽपि संकीर्णकर्माणो राजानो रौद्रकर्मिणः। तेभ्यः पवित्रमाख्येयं भूमिदानमनुत्तमम्॥२०॥

जो राजा कठोर कर्म करनेवाले तथा पापपरायण हैं। उन्हें पापोंसे मुक्त होनेके लिये परम पवित्र एवं सबसे उत्तम भूमिदानका उपदेश देना चाहिये॥ २०॥

अल्पान्तरिमदं शश्वत् पुराणा मेनिरे जनाः। यो यजेताश्वमेधेन दद्याद्वा साधवे महीम्॥ २१॥

प्राचीनकालके लोग सदा यह मानते रहे हैं कि जो अश्वमेघयज्ञ करता है अथवा जो श्रेष्ठ पुरुषको पृथ्वीदान करता है, इन दोनोंमें बहुत कम अन्तर है।। २१।।

अपि चेत्सुकृतं कृत्वा शङ्करन्नपि पण्डिताः। अशङ्क्यमेकमेवैतद् भूमिदानमनुत्तमम्॥ २२॥

दूसरा कोई पुण्यकर्म करके उसके फलके विषयमें विद्वान् पुरुषोंको भी शङ्का हो जाय, यह सम्भव है; किंतु एकमात्र यह सर्वोत्तम भूमिदान ही ऐसा सन्कर्म है, जिसके फलके विषयमें किसीको शङ्का नहीं हो सकती॥ २२॥

सुवर्णे रजतं वस्त्रं मणिमुक्तावस्ति च । सर्वमेतन्महाप्राक्षो ददाति वसुधां ददत्॥ २३॥

जो महाबुद्धिमान् पुरुष पृथ्वीका दान करता है, वह सोना, चाँदी, वस्न, मणि, मोती तथा रक—इन सबका दान कर देता है (अर्थात् इन समी दानोंका फल प्राप्त कर लेता है।)। तपो यक्षः श्रुतं शीलमलोभः सत्यसंधता। गुरुदेवतपुजा च पता वर्तन्ति भूमिदम्॥ २४॥

पृथ्वीका दान करनेवाले पुरुषको तप, यद्य, विद्या, सुशीलता, लोमका अमाव, सत्यवादिता, गुरुशुश्रूषा और देवाराषन—इन सबका फल प्राप्त हो जाता है ॥ र्पे

भर्तृनिःश्रेयसे युक्तास्त्यकात्मानो रणे हताः। ब्रह्मलोकगताः सिद्धा नातिक्रामन्ति भूमिदम् ॥ २५॥

जो अपने खामीका मला करनेके लिये रणभूमिमें मारे जाकर शरीर त्याग देते हैं और जो सिद्ध होकर ब्रह्मलोकमें पहुँच जाते हैं, वे भी भूमिदान करनेवाले पुरुषको लाँधकर आगे नहीं बढ़ने पाते ॥ २५॥

यथा जनित्री स्वं पुत्रं क्षीरेण भरते सदा। अनुगृह्णाति दातारं तथा सर्वरसैर्मही॥२६॥

जैसे माता अपने वन्चेको सदा दूध पिलाकर पालती है, उसी प्रकार पृथ्वी सब प्रकारके रस देकर भूमिदातापर अनुग्रह करती है ॥ २६ ॥

मृत्युर्वेकिङ्करो दण्डस्तमो विहः सुदारुणः। घोराश्च दारुणाः पाशा नोपसर्पन्ति भूमिदम्॥ २७॥

कालकी मेजी हुई मौत, दण्ड, तमोगुण, दारण अग्नि और अत्यन्त भयङ्कर पाश-ये भूमिदान करनेवाले पुरुषका स्पर्श नहीं कर सकते हैं॥ २७॥

पितृंश्च पितृलोकस्थान् देवलोकाच देवताः। संतर्पयति शान्तात्मा यो ददाति वसुन्धराम्॥ २८॥

जो पृथ्वीका दान करता है, वह शान्तिचित्त पुरुष पितृ-लोकमें रहनेवाले पितरों तथा देवलोक्से आये हुए देवताओंको भी तृप्त कर देता है ॥ २८॥

कृशाय म्रियमाणाय वृत्तिग्छानाय सीदते। भूमि वृत्तिकरीं दस्वा सत्री भवति मानवः॥ २९॥

दुर्बल, जीविकाके विना दुखी और भूखके कप्टसे मरते हुए ब्राह्मणको उपजाऊ भूमि दान करनेवाला मनुष्य यज्ञका फल पाता है ॥ २९ ॥

यथा धावति गौर्वत्सं स्रवन्ती वत्सला पयः। एवमेव महाभाग भूमिर्भवति भूमिद्म्॥३०॥

महाभाग ! जैसे बछड़ेके प्रति वात्सव्यभावसे भरी हुई गौ अपने थनोंसे दूघ बहाती हुई उसे पिलानेके लिये दौड़ती है, उसी प्रकार यह पृथ्वी भूमिदान करनेवालेको सुख पहुँचानेके लिये दौड़ती है ॥ 🔞 ॥

फालकृष्टां महीं द्त्वा सवीजां सफलामपि। उदीर्णे वापि शरणं यथा भवति कामदः॥३१॥

जो मनुष्य जोती-बोयी और उपजी हुई खेतीसे भरी भूमिका दान करता है अथवा विशाल भवन वनवाकर देता है, उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं ॥ ३१ ॥

ब्राह्मणं वृत्तिसम्पन्नमाहिताग्नि ग्रुचिवतम् । नरः प्रतिग्राह्य महीं न याति परमापदम् ॥ ३२॥

जो सदाचारी, अग्निहोत्री और उत्तम व्रतमें संलग्न ब्राह्मणको पृथ्वीका दान करता है, वह कभी मारी विपत्तिमें नहीं पड़ता है ॥ ३२ ॥ यथा चन्द्रमसी वृद्धिरहन्यहिन जायते। तथा भृमिकृतं दानं सस्ये सस्ये विवर्धते ॥ १३॥

तैने चन्द्रमाकी कला प्रतिदिन बढ़ती है। उसी प्रकार दान की हुई पृथ्वीने जितनी बार फ़नल पैदा होती है। उतना ही उसके पृथ्वी-दानका फल बढ़ता जाता है ॥ ३३ ॥

थत्र गाया भूमिगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः। याः श्रुत्वा जामद्ग्न्येन दत्ता भूः काद्यपाय वै॥ ३४॥

प्राचीन वार्तीको जाननेवाले लोग भूमिकी गायी हुई गायाओं हा वर्णन किया करते हैं। जिन्हें सुनकर जमदिग-नन्दन परशुरामने कारयपजीको सारी पृथ्वी दान कर दी थी। मामेवादत्त मां दत्त मां दत्त्वा मामवाप्स्थथ। अस्मिल्हें कि परे चैव तद् दत्तं जायते पुनः ॥ ३५॥

वह गाया इस प्रकार है—( पृथ्वी कहती है—) 'मुझे ही दानमें दो, मुझे ही प्रहण करो। मुझे देकर ही मुझे पाओंगे; क्योंकि मनुष्य इस लोकमें जो कुछ दान करता है। वही उसे इहलोक और परलोकमें भी प्राप्त होता है'।। रिप्रा

य इमां व्याहर्ति वेद ब्राह्मणो वेदसम्मिताम् । श्राद्धस्य क्रियमाणस्य ब्रह्मभूयं स गच्छति ॥ ३६॥

जो बाद्यण श्राद्धकालमें पृथ्वीकी गायी हुई वेद-सम्मत इस गायाका पाठ करता है, वह ब्रह्मभावको । प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥

छत्यानामधिशस्तानामरिष्टशमनं महत्। प्रायिक्षत्तं महीं दत्त्वा पुनात्युभयतो दश ॥ ३७॥

अत्यन्त प्रचल कृत्या (मारणशक्ति) के प्रयोगसे जो भय प्राप्त होता है। उसको शान्त करनेका सबसे महान् साधन पृथ्वीका दान् ही है। भूमिदानरूप प्रायश्चित्त करके मनुष्य अपने आगे-पीछेकी दस पीढ़ियोंको पवित्र फर देता है॥ ३७॥

पुनाति य इदं वेद वेद्वादं तथैव च। प्रकृतिः सर्वभृतानां भूमिर्वेश्वानरी मता॥३८॥

जो वेदवाणीस्य इस भूमिगायाको जानता है। पद भी अपनी दस पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है। यह पृथ्वी नम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्तिस्यान है और अग्नि इसका अभिग्राता देवता है॥ ३८॥

वभिषिच्येव नृपति श्रावयेदिसमागमम् । यथा शुन्वा महीं द्यान्नाद्यात् साधुतश्च ताम्॥ ३९॥

राजाको राजसिंदासनपर अभिषिक करनेके बाद उसे सकार ही प्राप्तीकी गायी हुई यह गाया सुना देनी चाहिये। विश्वन यह भूभिका दान करें और सस्पुक्षपंके हाथसे उन्हें ही हुई भूमि झीन न के ॥ ३९॥ सोऽयं कृत्स्नो ब्राह्मणार्थो राजार्थश्चाप्यसंशयः। राजा हि धर्मकुशलः प्रथमं भूतिलक्षणम् ॥ ४०॥

यह सारी कथा ब्राह्मण और क्षत्रियके लिये है। इस विषयमें कोई संदेह नहीं है; क्योंकि राजा धर्ममें कुशल हो। यह प्रजाके ऐश्वर्य (वैभव) को सूचित करनेवाला प्रथम लक्षण है॥ ४०॥

अथ येपामधर्मको राजा भवति नास्तिकः। न ते खुखं प्रवुध्यन्ति न सुखं प्रस्वपन्ति च ॥ ४१ ॥ सदा भवन्ति चोद्विद्यास्तस्य दुश्चरितैर्नराः। योगक्षेमा हि वहवो राष्ट्रं नास्याविद्यन्ति तत् ॥ ४२ ॥

जिनका राजा धर्मको न जाननेवाला और नास्तिक होता हैं वे लोग न तो सुखसे सोते हैं और न सुखसे जागते ही हैं; अपितु उस राजाके दुराचारसे सदैव उद्दिग्न रहते हैं। ऐसे राजाके राज्यमें बहुधा योगक्षेम नहीं प्राप्त होते॥

अथ येषां पुनः प्राज्ञो राजां भवति धार्मिकः । सुखं ते प्रतिवुध्यन्ते सुसुखं प्रस्वपन्ति च ॥ ४३ ॥

किंतु जिनका राजा बुद्धिमान् और धार्मिक होता है। वे सुखसे सोते और सुखसे जागते हैं ॥ ४३॥

तस्य राक्षः शुभै राज्यैः कर्मभिनिर्वृता नराः। योगञ्जेमेण वृष्ट्या च विवर्धन्ते स्वकर्मभिः॥ ४४॥

उस राजाके ग्रुम राज्य और ग्रुम कमींसे प्रजावर्गके कोग संतुष्ट रहते हैं। उस राज्यमें सबके योगक्षेमका निर्वाह होता है, समयपर वर्षा होती है और प्रजा अपने ग्रुम कमोंसे समृद्धिशालिनी होती है ॥ ४४॥

सकुलीनः सपुरुषः सवन्धुः स च पुण्यकृत् । स दाता स च विकान्तो यो ददाति वसुन्धराम् ॥४५॥

जो पृथ्वीका दान करता है। वही कुलीन, वही पुरुष, वही बन्धु, वही पुण्यात्मा, वही दाता और वही पराक्रमी है॥

आदित्या इव दीप्यन्ते तेजसा भुवि मानवाः। ददन्ति वसुयां स्फीतां ये वेदविदुपि द्विजे ॥ ४६॥

जो वेदवेत्ता ब्राह्मणको धन-घान्यसे सम्पन्न भूमिदान करते हैं, वे मनुष्य इस पृथ्वीपर अपने तेजसे सूर्यके समान प्रकाशित होते हैं ॥ ४६॥

यथा सस्यानि रोहन्ति प्रकीर्णानि महीतले । तथा कामाः प्ररोहन्ति भूमिदानसमार्जिताः ॥ ४७ ॥

जैसे भूमिमें दोये हुए दीज खेतीके रूपमें अङ्कुरित होते और अधिक अन्न पैदा करते हैं, उसी प्रकार भूमिदान करने-से सम्पूर्ण कामनाएँ सफल होती हैं॥ ४७॥

आदित्यो वरुणो विष्णुर्वह्मा सोमो हुताशनः । शूलपाणिश्च भगवान् प्रतिनन्दन्ति भूमिदम् ॥ ४८ ॥ ्सूर्यः वरुणः विष्णुः ब्रह्माः चन्द्रमाः अग्नि और भगवान् शङ्कर—ये सभी भूमि-दान करनेवाले पुरुषका अभिनन्दन करते हैं ॥ ४८॥

भूमौ जायन्ति पुरुषा भूमौ निष्ठां व्रजन्ति च । चतुर्विधोहि लोकोऽयं योऽयं भूमिगुणात्मकः॥ ४९॥

सन लोगः पृथ्वीपर ही जन्म लेते और पृथ्वीमें ही लीन हो जाते हैं। अण्डजः जरायुजः स्वेदज और उद्भिज-इन चारों प्रकारके प्राणियोंका शरीर पृथ्वीका ही कार्य है ॥ ४९॥

एषा माता पिता चैव जगतः पृथिवीपते । नानया सहरां भूतं किंचिदस्ति जनाधिप ॥ ५० ॥

पृथ्वीनाथ ! नरेश्वर ! यह पृथ्वी ही जगत्की माता और पिता है । इसके समान दूसरा कोई भूत नहीं है ॥ ५० ॥ अञाण्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनस् । वृहस्पतेश्च संवादमिनद्रस्य च युधिष्ठिर ॥ ५१ ॥

युधिष्ठिर ! इस विषयमें विज्ञ पुरुष <u>इन्द्र और बृहस्पति-</u> के-संवादरूप <u>इस प्राचीन इतिहासका</u> उदाहरण दिया करते हैं ॥ ५१ ॥

ष्ट्या ऋतुशतेनाथ महता दक्षिणावता। मघवा वाग्विदां श्रेष्ठं पप्रच्छेदं बृहस्पतिम् ॥ ५२॥

इन्द्रने महान् दक्षिणाओं थुक्त सौ यशेंका अनुष्ठान करनेक पश्चात् वाग्वेत्ताओं में श्रेष्ठ बृहस्पतिजीसे इस प्रकार पूछा ॥ ५२ ॥

## मधवोवाच 🦠

भगवन् केन दानेन स्वर्गतः सुखमेधते। यदक्षयं महार्घ च तद् ब्रूहि वदतां वर ॥ ५३॥

इन्द्र बोले—वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवन् ! किस दानके प्रभावसे दाताको रूगीये भी अधिक सुखकी प्राप्ति होती है ! जिसका फल अक्षय और अधिक महत्त्वपूर्ण हो उस दानको ही मुझे बताइये ॥ ५३ ॥

### भीष्म उग्रचे

इत्युक्तः स सुरेन्द्रेण ततो देवपुरोहितः। बृहस्पतिर्वृहक्तेजाः प्रत्युवाच शतकतुम्॥५४॥

भीष्मजी कहते हैं—भारत! देवराज इन्द्रके ऐसा कहनेपर देवताओं के पुरोहित महातेजस्वी बृहस्पतिने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया ॥ ५४ ॥

#### वृहस्पतिरुवा**च**

सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं च वृत्रहन्। (विद्यादानं च कन्यानां दानं पापहरं परम्।) द्ददेतान् महाप्राज्ञः सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ ५५॥ बृहस्पतिजीने कहा विश्वास्ता वध करनेवाले इन्द्र ! सुवर्णदान, गोदान, भूमिदान, विद्यादान और कन्यादान ये अत्यन्त पापहारी माने गये हैं। जो परम बुद्धिमान् पुरुष इन सब वस्तुओं का दान करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है।। ५५॥

न भूमिदानाद् देवेन्द्र परं किंचिदिति प्रभो। विदिष्टिमिति मन्यामि यथा प्राहुर्मनीषिणः॥ ५६॥

प्रमो ! देवेन्द्र ! जैसा कि मनीषी पुरुष कहते हैं, मैं भूमिदानसे बढ़कर दूसरे किसी दानको नहीं मानता हूँ ॥५६॥

( ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा राष्ट्रघातेऽथ स्वामिनः । कुलस्त्रीणां परिभवे मृतास्ते भूमिदैः समाः॥)

जो ब्राह्मणोंके लिये, गौओंके लिये, राष्ट्रके विनाशके अवसरपर स्वामीके लिये तथा जहाँ कुलाङ्गनाओंका अपमान होता हो, वहाँ उन सबकी रक्षाके लिये युद्धमें प्राण त्याग करते हैं, वे ही भूमिदान करनेवालोंके समान पुण्यके भागी होते हैं॥

ये शूरा निहता युद्धे स्वर्याता रणगृद्धिनः। सर्वे ते विबुधश्रेष्ठ नातिकामन्ति भूमिदम्॥ ५७॥

विबुधश्रेष्ठ ! मनमें युद्धके लिये उत्साह रखनेवाले जो शूरवीर रणभूमिमें मारे जाकर स्वर्गलोकमें जाते हैं, वे सब-के-सब भूमिदाताका उल्लब्धन नहीं कर सकते ॥

भर्तुर्निःश्रेयसे युक्तास्त्यकात्मानो रणे हताः । ब्रह्मलोकगता मुक्ता नातिक्रामन्ति भूमिदम् ॥ ५८॥

स्वामीकी भलाईके लिये उद्यत हो रणभूमिमें मारे जाकर अपने शरीरका परित्याग करनेवाले पुरुष पापोंसे मुक्त हो ब्रह्मलोकमें पहुँच जाते हैं। परंतु वे भी भूमिदातासे आगे नहीं बढ़ पाते हैं॥ ५८॥

पञ्च पूर्वा हि पुरुषाः षडन्ये वसुधां नताः । एकादश ददद्व्मि परित्रातीह मानवः ॥ ५९ ॥

इस जगत्में भूमिदान करनेवाला मनुष्य अपनी पाँच पीढ़ी-तकके पूर्वजोंका और अन्य छः पीढ़ियोंतक पृथ्वीपर आनेवाली संतानोंका—इस प्रकार कुल ग्यारह पीढ़ियोंका उद्घार कर देता है ॥ ५९॥

रत्नोपकीर्णा वसुधां यो ददाति पुरंदर। स मुक्तः सर्वकलुषेः स्वर्गलोके महीयते॥६०॥

पुरंदर ! जो रत्नयुक्त पृथ्वीका दान करता है, वह समस्त पापाँसे मुक्त होकर स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है ॥

महीं स्फीतां ददद् राजन् सर्वकामगुणान्विताम्। राजाधिराजो भवति तिद्ध दानमनुत्तमम्॥६१॥ राजन् ! धन-धान्यसे सम्पन्न तथा समस्त मनोवाञ्छित गुनिते गुक्त पृथ्वीका दान करनेवाला पुरुष दूसरे जन्ममें राज्ञियाज होता है। क्योंकि वह सर्वोत्तम दान है ॥६१॥ सर्वकामसमायुक्तां काद्यपीं यः प्रयच्छति । सर्वभृतानि मन्यन्ते मां दद्यातीति वासव ॥ ६२॥

इन्द्र! जो सम्पूर्ण भोगोंसे युक्त पृथ्वीका दान करता है। उसे सब प्राणी यही समझते हैं कि यह मेरा दान कर रहा है।। ६२॥

सर्वकामदुघां घेनुं सर्वकामगुणान्विताम्। ददाति यः सहस्राक्ष स्वर्गे याति स मानवः॥ ६३॥

महस्राक्ष । जो सम्पूर्णकामनाओंको देनेवाली और समस्त मनोवाञ्छित गुणोंसे सम्पन्न कामधेतुस्वरूपा पृथ्वीका दान करता है। वह मानव स्वर्गलोकमें जाता है ॥ ६३॥

मधुसपिःप्रवाहिण्यः पयोद्धवहास्तथा । सरितस्तर्पयन्तीह सुरेन्द्र वसुधाप्रदम् ॥ ६४ ॥

देवेन्द्र ! यहाँ पृथ्वी-दान करनेवाले पुरुपको परलोकमें मधु, घी, दूध और दहीकी घारा बहानेवाली नदियाँ तृह्यं करती हैं॥ ६४॥

भृमिप्रदानान्नृपतिर्मुच्यते सर्वकिल्विपात्। न हि भूमिप्रदानेन दानमन्यद् विशिष्यते ॥ ६५॥

राजा भूमिदान करनेते समस्त पापेंते छुटकारा पा जाता है। भूमिदानते बढ़कर दूकरा कोई दान नहीं है॥ ६५॥ ददाति यः समुद्रान्तां पृथिवीं शस्त्रनिर्जिताम्। तं जनाः कथयन्तीह यावद भवति गौरियम्॥ ६६॥

जो समुद्रपर्यन्त पृथ्वीको शस्त्रींसे जीतकर दान देता है। उसकी कीर्ति संसारके लोग तयतक गाया करते हैं। जयतक यह पृथ्वी कायम रहती है॥ ६६॥

पुण्यामृद्धिरसां भूमिं यो ददाति पुरंदर। न तस्य लोकाः शीयन्ते भूमिदानगुणान्विताः ॥ ६७॥

पुरंदर ! जो परम पवित्र और समृद्धिरूपी रससे भरी हुई पृष्वीका दान करता है, उसे उस भूदानसम्बन्धी गुणींसे युक्त अक्षय लोक प्राप्त होते हैं ॥ ६७॥

सर्वदा पाधिवेनेह सततं भूतिमिच्छता। भृदेंया विधिवच्छक पात्रे सुखमभीप्सुना॥ ६८॥

इन्द्र ! जो राजा सदा ऐस्वर्य चाहता हो और सुख पानेकी दच्छा रम्बता हो, वह विधिनूर्वक सुपात्रको भूभिदान दे॥ ६८॥

अपि कृत्वा नरः पापं भूमि दत्त्वा द्विजातये। समुत्रस्त्रति तत् पापं जीर्णो त्वचमिवोरगः॥ ६९॥

पान करके भी यदि मनुष्य ब्राह्मणको भूमिदान कर देल है तो यह उस पानको उसी प्रकार त्याग देता है। जैसे मर्ब पुरानी वेंजुलको ॥ ६९॥ सागरान् सरितःशैलान् काननानि च सर्वशः। सर्वमेतन्नरः शक ददाति वसुधां ददत्॥ ७०॥

इन्द्र! मनुष्य पृथ्वीका दान करनेके साथ ही समुद्र, नदी, पर्वत और सम्पूर्ण वन—इन सबका दान कर देता है (अर्थात इन सबके दानका फल प्राप्त कर लेता है)॥/तडागान्यद्रपानानि स्त्रोतांसि च सरांसि च।

तडागान्युदपानानि स्रोतांसि च सरांसि च। स्नेहान् सर्वरसांश्चेव ददाति वसुधां ददत्॥ ७१॥

इतना ही नहीं, पृथ्वीका दान करनेवाला पुरुष तालावः कुआँ, झरनाः सरोवरः स्नेह (घृत आदि) और सव प्रकारके रसोंके दानका भी फल प्राप्त कर लेता है ॥ ७१ ॥ ओपधीवींर्यसम्पन्ना नगान् पुष्पफलान्वितान् । काननोपलशैलांश्च ददाति वसुधां ददत्॥ ७२॥

पृथ्वीका दान करते समय मनुष्य शक्तिशाली ओपियों। फल और फूलोंसे भरे हुए वृक्षों, वन, प्रस्तर और पर्वतींका भी दान कर देता है ॥ ७२॥

अग्निप्टोमप्रभृतिभिरिष्ट्वा च स्वाप्तदक्षिणैः। न तत्फलमवाप्नोति भूमिदानाद् यद्दनुते॥ ७३॥

बहुत-सी दक्षिणाओंसे युक्त अग्निष्टोम आदि यज्ञीद्वारा यजन करके भी मनुष्य उस फलको नहीं पाताः जो उसे भूमिदानसे मिल जाता है ॥ ७३॥

दाता दशानुगृह्णाति दश हन्ति तथा क्षिपन् । पूर्वदत्तां हरन् भूमि नरकायोपगच्छति ॥ ७४ ॥ न ददाति प्रतिश्चत्य दत्त्वापि च हरेत् तु यः । स वद्धो वारुणैः पारौस्तप्यते मृत्युशासनात्॥ ७५ ॥

भूमिका दान करनेवाला मनुष्य अपनी दस पीढ़ियोंका उद्धार करता है तथा देकर छीन लेनेवाला अपनी दस पीढ़ियोंको नरकमें ढकेलता है। जो पहलेकी दी हुई भूमिका अपहरण करता है, वह स्वयं भी नरकमें जाता है। जो देनेकी प्रतिज्ञा करके नहीं देता है तथा जो देकर भी फिर ले लेता है, वह मृत्युकी आज्ञासे वरुणके पाशमें वैंधकर तरह-तरहके कष्ट भोगता है॥ ७४-७५॥

आहिताग्निं सदायक्षं कृशवृत्तिं प्रियातिथिम् । ये भजन्ति द्विजश्रेष्टं नोपसर्पन्ति ते यमम् ॥ ७६॥

जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है, सदा यहके अनुष्ठान-में लगा रहता और अतिथियोंको प्रिय मानता है तथा जिसकी जीविका-वृत्ति नष्ट हो गयी है, ऐसे श्रेष्ठ द्विजकी जो सेवा करते हैं, वे यमराजके पास नहीं जाते ॥ ७६ ॥

ब्राह्मणेष्वनृणीभृतः पार्थिवः स्यात् पुरंदर । इतरेषां तु वर्णानां तारयेत् ऋशदुर्वलान् ॥ ७७ ॥

पुरंदर ! राजाको चाहिये कि वह ब्राह्मणोंके प्रति उन्रमुण रहे अर्थात् उनकी सेवा करके उन्हें संतुष्ट रखे तया अन्य वर्णीमें भी जो लोग दीन-दुर्बल हों। उनका संकटसे उद्धार करे ॥ ७७ ॥

नाच्छिन्द्यात् स्पर्शितां भूमि परेण त्रिदशाधिप। व्राह्मणस्य सुरश्रेष्ठ कृशवृत्तेः कदाचन ॥ ७८॥

सुरश्रेष्ठ ! देवेश्वर ! जिसकी जीविका-वृत्ति नष्ट हो गयी है, ऐसे ब्राह्मणको दूसरेके द्वारा दानमें मिली हुई जो भूमि है। उसको कभी नहीं छीनना चाहिये॥ ७८॥ यथाश्रु पतितं तेषां दीनानामथ सीदताम्। ब्राह्मणानां हते क्षेत्रे हन्यात् त्रिपुरुषं कुलम् ॥ ७९ ॥

ं अपना खेत छिन जानेसे दुखी हुए दीन ब्राह्मण जो आँसू बहाते हैं, वह छीननेवालेकी तीन पीढ़ियोंका नाश कर देता है ॥ ७९ ॥

भूमिपालं च्युतं राष्ट्राद् यस्तु संस्थापयेन्नरः। तस्य वासः सहस्राक्षं नाकपृष्ठे महीयते ॥ ८० ॥

इन्द्र! जो मनुष्य राज्यसे भ्रष्ट हुए राजाको फिर राज-सिंहासनपर बैठा देता है, उसका खर्गलोकमें निवास होता है तथा वह वहाँ बड़ा सम्मान पाता है ॥ ८० ॥

इञ्चभिः संततां भूमि यवगोधूमशालिनीम्। गोऽश्ववाहनपूर्णी वा वाहुवीर्योदुपार्जिताम् ॥ ८१ ॥ निधिगर्भी ददद् भूमि सर्वरत्नपरिच्छदाम्। अक्षयाँ छुभते लोकान् भूमिसर्त्रं हि तस्य तत् ॥ ८२॥

जो भूमि गन्नेके वृक्षोंसे आच्छादित हो। जिसपर जौ और गेहूँकी खेती लहलहा रही हो अथवा जहाँ वैल और घोड़े आदि वाहन भरे हों। जिसके नीचे खजाना गड़ा हो तथा जो सब प्रकारके रत्नमय उपकरणींसे अलंकृत हो। ऐसी भूमिको अपने बाहुबलसे जीतकर जो राजा दान कर देता है, . उसे अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। उसका वह दान भूमियज्ञ कहलाता है ॥ ८१-८२ ॥

वियूय कलुषं सर्वे विरजाः सम्मतः सताम्। लोके महीयते सिद्धियों ददाति वसुन्धराम् ॥ ८३॥

जो वसुधाका दान करता है, वह अपने सब पापींका नाश करके निर्मल एवं सत्पुरुषींके आदरका पात्र हो जाता है तथा लोकमें सज्जन पुरुष सदा ही उसका सत्कार करते हैं॥

यथाप्सु पतितः शक्त तैलविनदुर्विसपीति। तथा भूमिकृतं दानं सस्ये सस्ये विवर्धते ॥ ८४ ॥

इन्द्र ! जैसे जलमें गिरी हुई तेलकी एक बूँद सब ओर फैल जाती है। उसी प्रकार दान की हुई भूमिमें जितना-जितना अन्न पैदा होता है, उतना-ही-उतना उसके दानका महत्त्व वढता जाता है ॥ ८४ ॥

ये रणाग्रे महीपालाः शूराः समितिशोधनाः। वध्यन्तेऽभिमुखाः शक ब्रह्मलोकं व्रजन्ति ते ॥ ८५॥

देवराज ! युद्धमें शोभा पानेवाले जो शूरवीर भूपाल युद्धके मुहानेपर शत्रके सम्मुख लड़ते हुए मारे जाते हैं, वे ब्रह्मलोकमें जाते हैं ॥ ८५ ॥

नृत्यगीतपरा नार्यो दिव्यमाल्यविभूषिताः। उपतिष्ठन्ति देवेन्द्र तथा भूमिप्रदं दिवि॥८६॥

देवेन्द्र ! दिन्य मालाओंसे विभूषित हो नाच और गानमें लगी हुई देवाङ्गनाएँ स्वर्गमें भूमिदाताकी सेवामें उपिखत होती हैं ॥ ८६ ॥

मोदते च सुखं खगें देवगन्धर्वपूजितः। यो ददाति महीं सम्यग् विधिनेह द्विजातये ॥ ८७ ॥

जो यहाँ उत्तम विधिसे ब्राह्मणको भूमिका दान करता है, वह स्वर्गमें देवताओं और गन्धवों े पूजित हो मुख और आनन्द भोगता है ॥ ८७ ॥

दिव्यमाल्यविभूषिताः। शतमप्सरसश्चैव उपतिष्ठन्ति देवेन्द्र ब्रह्मलोके धराष्ट्रम् ॥ ८८ ॥

देवराज ! भूदान करनेवाले पुरुषकी सेवामें ब्रह्मलोकमें दिन्य मालाओंसे विभूषित सैकड़ों अप्सराएँ उपस्थित होती हैं॥

उपतिष्टन्ति पुण्यानि सदा भूमिप्रदं नरम्। शङ्खभद्रासनं छत्रं वराश्वा वरवाहनम्॥८९॥

भूमिदान करनेवाले मनुष्यके यहाँ सदा पुण्यके फल-स्वरूप राष्ट्राः सिंहासना छत्रः उत्तम घोड़े और श्रेष्ठ वाहन उपस्थित होते हैं ॥ ८९ ॥

भूमिप्रदानात् पुष्पाणि हिरण्यनिचयास्तथा। आज्ञा सदाप्रतिहता जयशब्दा वस्ति च ॥ ९०॥

. भूमिदान करनेसे पुरुषको सुन्दर पुष्पः सोनेके भण्डारः कभी प्रतिहत न होनेवाली आज्ञा, जयसूचक शब्द तथा भाँति-भाँतिके धन-रत्न प्राप्त होते हैं ॥ ९० ॥

भूमिदानस्य पुण्यानि फलं खर्गः पुरंदर। हिरण्यपुष्पाश्चीषध्यः कुशकाश्चनशाद्वलाः॥ ९१॥

पुरंदर ! भूमिदानके जो पुण्य हैं, उनके फलरूपमें स्वर्ग, सुवर्णमय फूल देनेवाली ओषघियाँ तथा सुनहरे कुश और घाससे ढकी हुई भूमि प्राप्त होती हैं ॥ ९१ ॥

अमृतप्रसवां भूमि प्राप्नोति पुरुषो ददत्। नास्ति भूमिसमं दानं नास्ति मात्समो गुरुः। नास्ति सत्यसमो धर्मो नास्ति दानसमो निधिः॥९२॥

भूमिदान करनेवाला पुरुष अमृत पैदा करनेवाली भूमि पाता है, भूमिके समान कोई दान नहीं है, माताके समान कोई गुरु नहीं है, सत्यके समान कोई धर्म नहीं है और दानके समान कोई निधि नहीं है॥९२॥ भीष्म उवाच

एतदाङ्गिरसाच्छुत्वा वासवो वसुधामिमाम्।

यसुरनसमाकीर्णी द्वादाद्विस्से तदा॥ ९३॥

भीष्मजी कहते हैं-राजन् ! बृहस्यतिजीके मुँहसे भूमियानका यह माहात्म्य मुनकर इन्द्रने घन और रत्नोंसे भरी हुई यह पृथ्वी उन्हें दान कर दी ॥ ९३ ॥

य इदं थावयेच्छाचे भूमिदानस्य सम्भवम्। न तस्य रक्षसां भागो नासुराणां भवत्युत ॥ ९४ ॥

जो पुरुप श्राद्धके समय पृथ्वी<mark>दानके इस माहा</mark>त्म्यको सुनता है, उसके शादकर्ममें अर्पण किये हुए भाग राखस और असुर नहीं लेने पाते ॥ ९४ ॥ अस्यं च भवेद दत्तं पित्रभ्यस्तन्न संशयः।

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वेणि दानधर्मपर्वणि इन्द्रबृहस्पतिसंवादे द्विपष्टितमोऽध्यायः॥ ६२ ॥ इत प्रकार श्रीमहासारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत ढानधर्मपर्वमें इन्द्र और बृहस्पतिका संवादविषयक बासठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥६२॥

( दाक्षिणास्य अधिक पाठके २५ क्लोक मिलाकर कुल ९८५ क्लोक हैं )

# त्रिषष्टितमोऽध्यायः

अन्नदानका विशेष माहात्म्य

युधिष्ठिर उवाच

फानि दानानि लोकेऽस्मिन् दातुकामो महीपतिः। गुणाधिकेभ्यो विषेभ्यो दद्याद् भरतसत्तम ॥ १ ॥

युधिष्टिरने पृछा-भरतश्रेष्ठ ! जिस राजाको दान करनेकी इच्छा हो। वह इस लोकमें गुणवान बाह्मणोंको किन-किन यस्तुऑका दान करे ?॥ १॥

केन तुष्यन्ति ते सद्यः किं तुष्टाः प्रदिशन्ति च। शंस मे तत्महावाहो फलं पुण्यकृतं महत्॥ २॥

किस वस्तुके देनेसे बाहाण तुरंत प्रसन हो जाते हैं? ीर प्रसन्न होकर क्या देते हैं ? महावाही ! अब मुझे दान-जनित महान् पुण्यका फल बताइये ॥ २ ॥

दत्तं कि फलबद् राजन्निह लोके परत्र च। भवतः श्रोतुमिच्छामि तन्मे विस्तरतो वद्॥ ३॥

राजन् ! इहलीक और परलोकमें कीन-सा दान विशेष पत देनेवाला होता है ! यह मैं आपके मुँहरे सुनना चाहता हूँ । आर इस विजयका विस्तारपूर्वक वर्णन कीनिये ॥ ३ ॥

भीष्म उवाच

रममर्थे पुरा पृष्टो नारदो देवदर्शनः। यहुक्तवानसी वाक्यं तन्मे निगदतः शृणु ॥ ४ ॥

र्भाप्मजीन फहा—युधिष्ठिर! यही बात मैंने पहले एक बार देवदर्शी नारदर्शींसे पूछी थी। उस समय जन्हींने मुक्ती जो हुछ कहा या। यही तुम्हें बता रहा हूँ। सुनी ॥४॥ नारद उवाच

परमेव प्रशंसन्ति देवा प्रयुपिगणास्तथा।

तसाच्ह्रादेष्विदं विद्वान् भुक्षतः श्रावयेद् द्विजान्।९५।

पितरोंके निमित्त उसका दिया हुआ सारा दान अक्षय होता है, इसमें संशय नहीं है; इसलिये निद्वान् पुरुषको चाहिये कि वह श्राद्धमें मोजन करते हुए ब्रासणोंको यह भृमिदानका माहातम्य अवश्य सुनाये ॥ ९५ ॥

इत्येतत् सर्वदानानां श्रेष्टमुक्तं तवानघ। मया भरतशार्ट्ल कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ९६॥

निष्पाप भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार मैंने सब दानोंमें श्रेष्ठ पृथ्वीदानका माहातम्य तुम्हं वताया है। अव और क्या सुनना चाहते हो १ ॥ ९६ ॥

लोकतन्त्रं हि संहाश्च सर्वमन्ते प्रतिष्ठितम् ॥ ५ ॥ नारदजीने कहा—देवता और ऋषि अन्नकी ही प्रशंसा करते हैं, अन्नसे ही लोकयात्राका निर्वाह होता है। उसीरे बुद्धिको स्फूर्ति प्राप्त होती है तथा उस अन्नमें ही सत्र कुछ प्रतिष्ठित है ॥ ५ ॥

अन्तेन सहशं दानं न भृतं न भविष्यति। तस्मादन्नं विशेषेण दातुमिच्छन्ति मानवाः॥ ६॥

अन्नके समान न कोई दान था और न होगा। इसिलये मनुष्य अधिकतर अन्नका ही दान करना चाहते हैं। 🛱 ॥ अन्नमूर्जस्करं लोके प्राणाश्चान्ने प्रतिष्टिताः।

अन्नेन धार्यते सर्वे विश्वं जगदिदं प्रभो ॥ ७ ॥ प्रभो ! संसारमें अन्न ही शरीरके वलको वढ़ानेवाला है । अन्नके ही आधारपर प्राण टिके हुए हैं और इस सम्पूर्ण

जगत्को अन्नने ही धारण कर रखा है ॥ (७॥

अञाद् गृहस्था लोकेऽस्मिन् भिक्षवस्तापसास्तथा। अञ्चाद् भवन्ति वै प्राणाः प्रत्यक्षं नात्र संशयः॥ ८ ॥

इस जगत्में गृहस्यः वानप्रस्य तथा भिक्षा माँगनेवाले भी अन्तरे ही जीते हैं। अन्तरे ही सबके प्राणींकी रक्षा होती है। इस वातका सबको प्रत्यक्ष अनुभय है। इसमें संशय नहीं है॥ कुटुम्विने सीद्ते च ब्राह्मणाय महात्मने।

दातव्यं भिक्षवे चान्नमात्मनो भृतिमिच्छता ॥ ९ ॥ अतः अरने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह अन्नके लिये दुखीः वाल-वच्चोंबाले, महा-

मनस्वी ब्राह्मणको और भिक्षा माँगनेवालेको मी अन्न-दान करे ॥ ९ ॥

ब्राह्मणायाभिक्तपाय यो दद्यादन्नमर्थिने। विद्धाति निधि श्रेष्टं पारलौकिकमात्मनः॥१०॥

जो याचना करनेवाले सुपात्र ब्राह्मणको अन्नदान देता है, वह परलोकमें अपने लिये एक अञ्छी निधि (खजाना) बना लेता है ॥ १०॥

श्रान्तमध्वनि वर्तन्तं बृद्धमर्हमुपिश्यतम् । अर्चयेद् भृतिमन्विच्छन् गृहस्थो गृहमागतम्॥ ११॥

रास्तेका थका-माँदा बूढ़ा राइगीर यदि घरपर आ जाय तो अपना कल्याण चाहनेवाले ग्रहस्थको उस आदरणीय अतिथिका आदर करना चाहिये ॥ ११॥

क्रोधमुत्पतितं हित्वा सुशीलो वीतमत्सरः। अन्नदः प्राप्नुते राजन् दिवि चेह च यत्सुखम्॥ १२॥

राजन् ! जो पुरुष मनमें उठे हुए कोघको दवाकर और ईर्घ्यांको त्यागकर अच्छे शील-स्वमावका परिचय देता हुआ अन्नदान करता है, वह इहलोक और परलोकमें भी सुख पाता है।। १२॥

नावमन्येद्भिगतं न प्रणुद्यात् कदाचन । अपि श्वपाके शुनि वा न दानं विप्रणक्यति ॥ १३॥

अपने घरपर कोई भी आ जाय, उसका न तो कभी अपमान करना चाहिये और न उसेताइना ही देनी चाहिये; क्योंकि चाण्डाल अथवा कुत्तेको भी दिया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता (व्यर्थ नहीं जाता)॥ १३॥

यो दद्याद्परिक्किष्टमन्नमध्वनि वर्तते । आर्तायाद्दप्रपूर्वाय स महद्धर्ममाप्नुयात् ॥ १४ ॥

जो मनुष्य कष्टमें पड़े हुए अपरिचित राहीको प्रसन्नता-पूर्वक अन्न देता है, उसे महान् धर्मकी प्राप्ति होती है ॥१४॥

पितृन् देवानृषीन् विप्रानतिथींश्च जनाधिप । यो नरः प्रीणयत्यन्नैस्तस्य पुण्यफलं महत् ॥ १५॥

नरेश्वर ! जो देवताओं। पितरों। ऋषियों। ब्राह्मणीं और अतिथियोंको अन्न देकर संतुष्ट करता है। उसके पुण्यका फल महान् है ॥ १५॥

कृत्वातिपातकं कर्म यो दद्याद्वमर्थिने। ब्राह्मणाय विद्योषेण न स पापेन मुद्यते॥१६॥

जो महान् पाप करके भी याचक मनुष्यको उसमें भी विशेषतः ब्राह्मणको अन्न देता है, वह अपने पापके कारण मोहमें नहीं पड़ता है ॥ १६॥

ब्राह्मणेष्वक्षयं दानमन्नं शूद्धे महाफलम्। अन्नदानं हि शूद्धे च ब्राह्मणे च विशिष्यते॥१७॥

ब्राह्मणको अन्नका दान दिया जाय तो अक्षय फल प्राप्त होता है और श्रूद्रको भी देनेसे महान् फल होता है; क्योंकि अन्नका दान श्रूदको दिया जाय या ब्राह्मणकोः उसका विशेष फल होता है ॥ १७ ॥

न पृच्छेद् गोत्रचरणं खाध्यायं देशमेव च । भिक्षितो ब्राह्मणेनेह दद्यादन्नं प्रयाचितः॥१८॥

यदि ब्राह्मण अन्नकी याचना करे तो उसते गोत्र, शाखा, वेदाध्ययन और निवासस्थान आदिका परिचय न पूछे; तुरंत ही उसकी सेवामें अन्न उपस्थित कर दे ॥ ﴿﴿ टे ॥

अन्नद्स्यान्नवृक्षाश्च सर्वनामफलप्रदाः। भवन्ति चेह चामुत्र नृपतेनीत्र संशयः॥१९॥

जो राजा अन्नका दान करता है। उसके लिये अन्नके पौधे इहलोक और परलोकमें भी सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फल देनेवाले होते हैं। इसमें संशय नहीं है।। १९॥

आशंसन्ते हि पितरः सुवृष्टिमिव कर्षकाः। अस्माकमपि पुत्रो वा पौत्रो चान्नं प्रदास्पति॥२०॥

जैसे किसान अच्छी दृष्टि मनाया करते हैं, उसी प्रकार पितर भी यह आशा लगाये रहते हैं कि कभी हमलोगींका पुत्र या पौत्र भी हमारे लिये अन्न प्रदान करेगा ॥ २०॥

ब्राह्मणो हि महद्भूतं खयं देहीति याचित । अकामो वा सकामो वा दत्त्वा पुण्यमवाप्नुयात्॥ २१॥

ब्राह्मण एक महान् प्राणी है। यदि वह 'मुझे अन्न दो' इस प्रकार स्वयं अन्नकी, याचना करता है तो मनुष्यको चाहिये कि सकामभावसे या निष्कामभावसे उसे अन्नदान देकर पुण्य प्राप्त करे॥ २१॥

व्राह्मणः सर्वभूतानामतिथिः प्रस्ताव्रभुक् । वित्रा यद्धिगच्छन्ति भिक्षमाणा गृहं सदा ॥ २२ ॥ सत्कृताश्च निवर्तन्ते तद्तीव प्रवर्धते । महाभागे कुले प्रेत्य जन्म चाप्नोति भारत ॥ २३ ॥

भारत ! ब्राह्मण सब मनुष्योंका अतिथि और सबसे पहले भोजन पानेका अधिकारी है । ब्राह्मण जिस घरपर सदा भिक्षा माँगनेके लिये जाते हैं और वहाँसे सत्कार पाकर लौटते हैं, उस घरकी सम्पत्ति अधिक बढ़ जाती है तथा उस घरका मालिक मरनेके बाद महान् सौभाग्यशाली कुलमें जन्म पाता है।।

दत्त्वा त्वन्नं नरो छोके तथा स्थानमनुत्तमम्। नित्यं मिष्टान्नदायी तु खर्गे वसति सत्कृतः॥ २४॥

जो मनुष्य इस छोकमें सदा अन्तः उत्तम स्थान और मिष्टाञ्चका दान करता है। वह देवताओं से सम्मानित होकर स्वर्गछोकमें निवास करता है॥ २४॥

अन्तं प्राणा नराणां हि सर्वमन्ते प्रतिष्ठितम् । अञ्चदः पशुमान् पुत्री धनवान् भोगवानपि ॥ २५ ॥ प्राणवांश्चापि भवति रूपवांश्च तथा नृप । अञ्चदः प्राणदो लोके सर्वदः प्रोच्यते तु सः ॥ २६ ॥ नरेशर ! अत ही मनुष्योंके प्राण हैं, अलमें ही सब प्रतिष्टित है। अतः अल दान करनेवाला मनुष्य पशुः पुत्रः धनः भीगः यह और रूप भी प्राप्त कर लेता है। जगत्में अन्त दान करनेवाला पुरुष प्राणदाता और सर्वस्व देनेवाला फहलाता है॥ २५-२६॥

अन्नं हि दत्त्वातिथये ब्राह्मणाय यथाविधि । प्रदाता सुन्वमाप्रोति दैवतैश्चापि पूज्यते ॥ २७ ॥

अतिथि ब्राह्मणको विधिपूर्वक अन्नदान करके दाता परलोकमें सुख पाता है और देवता भी उसका आदर करते हैं॥

ब्राह्मणो हि महद्भृतं क्षेत्रभूतं युधिष्टिर । उप्यते तत्र यद् यीजं तद्धि पुण्यफलं महत् ॥ २८ ॥

युधिष्ठिर ! ब्राह्मण महान् प्राणी एवं उत्तम क्षेत्र है । उसमें जो बीज बोया जाता है, वह महान् पुण्यफल देनेबाला होता है ॥ २८॥

प्रत्यसं प्रीतिजननं भोकुर्दातुर्भवत्युत । सर्वाण्यन्यानि दानानि परोक्षफलवन्त्युत ॥ २९ ॥

अन्नका दान ही एक ऐसा दान है, जो दाता और भोक्ता, दोनोंको प्रत्यक्षरूपसे संद्वष्ट करनेवाला होता है। इसके सिवा अन्य जितने दान है, उन सबका फल परोक्ष है॥ २९॥ अन्नाद्धि प्रसर्व यान्ति रतिरन्नाद्धि भारत। धर्मार्थावन्नतो विद्धि रोगनाशं तथान्नतः॥ ३०॥

भारत ! अन्नसे ही संतानकी उत्पत्ति होती है । अन्नसे ही रितकी सिद्धि होती है । अन्नसे ही धर्म और अर्थकी सिद्धि समझो । अन्नसे ही रोगोंका नाश होता है ॥ ३०॥

अन्नं धमृतमित्याह पुराकल्पे प्रजापतिः। अन्नं भुवं दिवं खं च सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम् ॥ ३१ ॥

पूर्वकल्पमें प्रजापतिने अन्तको अमृत वतलाया है। भूलोकः न्वर्ग अंद आकाश अन्नरूप ही हैं; क्योंकि अन्न ही सबका आधार है॥ ३१॥

अन्नप्रणारो भिचन्ते शरीरे पञ्च धातवः। यलं यलवतोऽपीह प्रणश्यत्यन्नहानितः॥३२॥

अन्तका आहार न मिलनेपर शरीरमें रहनेवाले पाँची सन्त अलग-अलग हो जाते हैं। अन्तकी कमी हो जानेसे यहे-यहे यलवानीका वल भी धीण हो जाता है। [22]

भावादाध्य विवादाध्य यशास्त्रात्रमृते तथा। निवर्तन्ते नरश्रेष्ट ब्रह्म चात्र प्रकीयते॥ ३३॥

निमन्त्रण, विवाह और यह भी अन्तर्क विना बंद हो लाते हैं। नरशेष्ठ ! अन्त न हो तो वेदोंका ज्ञान भी भूछ जता है ॥ ३३ ॥

अपनः सर्वमेतद्धि यन् किंचित् स्थाणु जङ्गमम् । त्रिषु लोकेषु धर्मार्थमन्नं देयमतो बुघैः ॥ ३४ ॥ यह जो कुछ भी स्थावर-जङ्गमरूप जगत् है, सव-का-सव अन्नके ही आधारपर टिका हुआ है। अतः बुद्धिमान् पुरुषोंको चाहिये कि तीनों लोकोंमें घर्मके लिये अन्नका दान अवश्य करें॥

अन्तदस्य मनुष्यस्य वलमोजो यशांसि च । कीर्तिश्च वर्घते शश्वत् त्रिषु लोकेषु पार्थिव ॥ ३५॥

पृथ्वीनाथ! अन्नदान करनेवाले मनुष्यके वल, ओज, यश और कीर्तिका तीनों लोकोंमें सदा ही विस्तार होता रहता है॥

मेघेपूर्घ्वं संनिधत्ते प्राणानां पवनः पतिः। तच मेघगतं वारि शको वर्षति भारत॥३६॥

भारत ! प्राणींका स्वामी पवन मेघोंके ऊपर स्थित होता है और मेघमें जो जल है। उसे इन्द्र धरतीपर वरसाते हैं। ३६।

आदत्ते च रसान् भौमानादित्यः स्वगभस्तिभिः। वायुरादित्यतस्तांश्च रसान् देवः प्रवर्षति ॥ ३७॥

सूर्य अपनी किरणोंसे पृथ्विक रसोंको ग्रहण करते हैं। वायुदेव सूर्यसे उन रसोंको लेकर फिर भूमिपर वरसाते हैं। इं।।

तद् यदा मेघतो चारि पतितं भवति क्षितौ । तदा वसुमती देवी हिनग्धा भवति भारत ॥ ३८॥

भरतनन्दन ! इस प्रकार जब मेघले पृथ्वीपर जलगिरता है, तब पृथ्वीदेवी स्तिग्ध (गीली) होती है ॥ ३८॥ ततः सस्यानि रोहन्ति येन वर्तयते जगत्। मांसमेदोऽस्थिशुकाणां प्रादुर्भावस्ततः पुनः ॥ ३९॥

फिर उस गीली धरतीसे अनाजके अङ्कुर उत्पन्न होते हैं, जिससे जगत्के जीवोंका निर्वाह होता है। अन्नसे ही शरीरमें मांस, मेदा, अस्थि और वीर्यका प्रादुर्भाव होता है।। ईड़े॥ सम्भवन्ति ततः शुक्रात् प्राणिनः पृथिवीपते। अग्नीपोमो हि तच्छुकं सुजतः पुष्यतश्च ह॥ ४०॥

पृथ्वीनाथ ! उस वीर्यसे प्राणी उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार अग्नि और सोम उस वीर्यकी सृष्टि और पृष्टि करते हैं॥ प्रवमन्नाद्धि सूर्येश्च प्रवनः शुक्रमेव च। एक एव स्मृतो राशिस्ततो भूतानि जिल्लरे॥ ४१॥

े इस तरह सूर्य, वायु और वीर्य एक ही राशि हैं, जो अन्नसे प्रकट हुए हैं। उन्हेंसि समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है॥ प्राणान् ददाति भूतानां तेजश्च भरतर्पभ।

गृहमभ्यागतायाथ यो दद्यादन्तमर्थिने ॥ ४२ ॥ भरतश्रेष्ठ ! जो घरपर आये हुए याचकको अन्न देता है, वह सब प्राणियोंको प्राण और तेजका दान

करता है ॥ ४२ ॥

भीष्म उवाच

नारदेनैवमुकोऽहमदामन्नं सदा नृप। अनस्युस्त्वमप्यन्नं तसाद् देहि गतन्त्ररः॥ ४३॥

भीष्मजी कहते हैं-नरेश्वर | जब नारदजीने मुझे इस प्रकार अन्न-दानका माहात्म्य बतलायाः तबसे मैं नित्य अन्नका दान किया करता था। अतः तुम भी दोषदृष्टि और जलन छोड़कर सदा अन्न-दान करते रहना ॥ ४३॥ दत्त्वान्नं विधिवद् राजन् विष्रेभ्यस्त्वमिति प्रभो। स्वर्गमवाप्यसि ॥ ४४ ॥ यथावदनुरूपेभ्यस्ततः

राजन् ! प्रभो ! तुम सुयोग्य ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक अन्नका दान करके उसके पुण्यसे खर्गळोकको प्राप्त कर लोगे॥ अन्तदानां हि ये लोकास्तांस्त्वं श्रृण जनाधिप । भवनानि प्रकाशन्ते दिवि तेषां महात्मनाम् ॥ ४५ ॥

नरेश्वर ! अन्न-दान करनेवालींको जो लोक प्राप्त होते हैं, उनका परिचय देता हूँ, सुनो । स्वर्गमें उन महामनस्वी अन्नदाताओं के घर प्रकाशित होते रहते हैं ॥ ४५ ॥ तारासंस्थानि रूपाणि नानास्तम्भान्वितानि च। चन्द्रमण्डलराभ्राणि किंकिणीजालवन्ति च ॥ ४६ ॥

उन गृहींकी आकृति तारोंके समान उज्ज्वल और अनेकानेक खम्मेंसि सुशोभित होती है। वे गृह चन्द्रमण्डलके समान उज्ज्वल प्रतीत होते हैं । उनपर छोटी छोटी घंटियोंसे युक्त झालरें लगी हैं॥ ४६॥

तरुणादित्यवणीनि स्थावराणि चराणि च। सान्तर्जलचराणि च ॥ ४७ ॥ अनेकरातभौमानि

उनमेंसे कितने ही भवन प्रातःकालके सूर्यकी भाँति लाल प्रभासे युक्त हैं, कितने ही स्थावर हैं और कितने ही विमानींके रूपमें विचरते रहते हैं । उनमें सैकड़ों कक्षाएँ और मंजिलें होती हैं । उन घरोंके भीतर जलचर जीवोंसहित जलाशय होते हैं ॥ ४७ ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अन्नदानप्रशंसायां न्निषष्टितमोऽध्यायः॥ ६३॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें अन्नदानकी प्रशंसाविषयक तिरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६३ ॥ चतुःषष्टितमोऽध्यायः

विभिन्न नक्षत्रोंके योगमें भिन्न-भिन्न वस्तुओंके दानका माहात्म्य

युधिष्ठिर उवाच

श्रुतं मे भवतो वाक्यमन्नदानस्य यो विधिः । नक्षत्रयोगस्येदानीं दानकर्त्यं व्रवीहि मे॥१॥

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! मैंने आपका उपदेश सुना । अन्तदानका जो विधान है। वह ज्ञात हुआ । अब मुझे यह बताइये कि किस-नक्षत्रका योग प्राप्त होनेपर किस-किस-बस्तुका दान करना उत्तम है ॥ १ ॥

ः भीष्म उत्राच

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् ।

वैदूर्यार्कप्रकाशानि ्रौप्यरुक्ममयानि च। सर्वकामफलाश्चापि वृक्षा भवनसंस्थिताः॥ ४८॥

कितने ही घर वैदूर्यमणिमय ( नील ) सूर्यके समान प्रकाशित होते हैं। कितने ही चाँदी और सोनेके बने हुए हैं। उन भवनोंमें अनेकानेक वृक्ष शोभा पाते हैं, जो सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फल देनेवाले हैं ॥ ४८ ॥

वाप्यो वीथ्यः सभाः कूपा दीर्घिकाश्चैव सर्वशः। घोषवन्ति च यानानि युक्तान्यथ सहस्रशः ॥ ४९ ॥

उन गृहोंमें अनेक प्रकारकी बाविड्यॉ, गिल्यॉ, सभा-भवनः कूपः तालाब और गम्भीर वीष करनेवाले सहस्रों जुते हुए रथ आदि वाहन होते हैं ॥ ४९॥

भक्ष्यभोज्यमयाः शैला वासांस्याभरणानि च । क्षीरं स्नवन्ति सरितस्तथा चैवान्नपर्वताः॥५०॥

्वहाँ मध्य-भोज्य पदार्थोंके पर्वतः वस्त्र और आभूषण हैं। वहाँकी नदियाँ दूध बहाती हैं। अन्नके पर्वतोपम देर लगे रहते हैं ॥ ५० ॥

प्रासादाः पाण्डुराभ्राभाः शय्याश्च काञ्चनोज्ज्वलाः । तान्यन्नदाः प्रपद्यन्ते तस्मादन्नप्रदो भव॥५१॥

उन भवनोंमें सफेद वादलोंके समान अहालिकाएँ और सुवर्णनिर्मित प्रकाशपूर्ण शय्याएँ शोभा पाती हैं । वे महल अन्नदाता पुरुषोंको प्राप्त होते हैं;इसलिये तुम भी अन्नदान करो॥

एते लोकाः पुण्यकृता अन्नदानां महात्मनाम् । तस्माद्ननं प्रयत्नेन दातव्यं मानवैर्भुवि॥ ५२॥

ये पुण्यजनित लोक अन्नदान करनेवाले महामनस्वी . पुरुषोंको प्राप्तः होते हैं । अतः इस -पृथ्वीपर सभी सनुष्योंको प्रयुत्पूर्वक अन्नका दान करना चाहिये ॥ ५२ ॥

देवक्याश्चेव संवादं महर्षेर्नारदस्य च ॥ २ ॥ भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! इस विषयमें जानकार मनुष्य देवकी देवी और महर्षि नारदके संवादरूप पाचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं।। २॥

द्वारकामनुसम्प्राप्तं नारदं देवदर्शनम्। पप्रच्छेदं वचः प्रश्नं देवकी धर्मदर्शनम् ॥ ३ ॥ एक समयकी बात है, धर्मदर्शी देवर्षि नारदजी द्वारकामें

आये थे। उस समय वहाँ देवकी देवीने उनके सामने यही प्रश्न उपियत किया ॥ ३ ॥

तस्याः सम्पृच्छमानाया देवपिर्नारदस्ततः। आचष्ट विधिवत् सर्वे तच्छृणुष्व विशाम्पते॥ ४ ॥

प्रजानाय ! देवकीके इन प्रकार पूछने र देविष नारदने उन नगय विभिन्नक नग बात बतायी । वे ही बातें में तुमसे कहता हैं: सुनो ॥ ४॥

नारद उवाच छत्तिकासु महाभागे पायसेन संसर्पिपा । संतर्ण्य ब्राह्मणान् सार्थृङ्लोकानामोत्यनुत्तमान् ॥ ५ ॥

नारदर्जीन कहा—महाभागे ! कृतिका नश्चत्र आनेपर मनुष्य पृतयुक्त खीरके द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणीको तृप्त करे । इससे यह सर्वोत्तम लोकोंको ब्राप्त होता है ॥ ५ ॥

रोहिण्यां प्रस्तेमांनेंमींसैरन्नेन सर्पिपा। पयोऽन्नपानं दातन्यमनृणार्थं द्विजातये॥ ६॥

र्।हिणां नक्षत्रमें पके हुए फलके गृदे, अन्नः घीः दूध तथा पीनेयाग्य पदायं ब्राह्मणको दान करने चाहिये । इससे उनके ऋणत छुटकारा भिलता है ॥ ६ ॥

दोग्धा दस्या सवत्सां तु नक्षत्रे सोमदैवते । गच्छन्तिमानुपाल्लोकात् सर्वलोकमनुत्तमम्॥ ७ ॥

मृगशिरा नक्षत्रमें दूध देनेवाली गौका वछड़ेसहित दान करके दाता मृत्युके पश्चात् इस लोकसे सर्वोत्तम स्वर्ग-लोकमें जाते हैं॥ ७॥

बार्द्रायां कृसरं दत्त्वा तिलमिश्रमुपोपितः। नरस्तरित दुर्गाणि क्षुरधारांश्च पर्वतान्॥८॥

आर्द्रा नक्षत्रमें उपवासपूर्वक तिलमिश्रित खिचड़ी दान करनेवाला मनुष्य बड़े-बड़े दुर्गम संकटोंने तथा खुरकी-सी घारवाल बवंगिने भी पार हो जाना है ॥ ८॥

पूपान् पुनर्वसं। दत्त्वा तथैवान्नानि शोभने । यशस्त्री रूपसम्पन्नो यहन्नो जायते कुले ॥ ९ ॥

शोभने ! पुनर्<u>वत नक्षत्रम</u> पूथा और अन्न-दान करके मनुष्य उत्तम कुलमें जन्म लेता है तथा वहाँ यशस्त्री। रूपवान् एवं प्रसुर अन्तने सम्पन्न होता है॥ ९॥

पुष्येण कनकं दस्वा कृतं वाकृतमेव च । अनालोकेषु लोकेषु सोमवत् स विराजते ॥ १०॥

्रमुप्य नक्षत्रमें सोनेका आभूषण अथवा केवल सोना ही दान करनेने दाता प्रकाशशून्य लोकीमें भी चन्द्रमाके समान प्रकाशित होता है ॥ १०॥

बाइटेपायां तु यो रूप्यमृपभं वा प्रयच्छति । स सर्वभयनिर्मुकः सम्भवानधितिष्ठति ॥ ११ ॥

जो आहरिया नश्चमें चाँदी अथवा वैल दान करता है। यह इस जन्ममें सद प्रकारके भयने मुक्त हो दूसरे जन्म-में उत्तम दुल्में जन्म लेता है।। ११॥ मघासु तिलपूर्णानि वर्धमानानि मानवः। प्रदाय पुत्रपशुमानिह प्रेत्य च मोदते॥१२॥

जो मनुष्य <u>मया नक्षत्रमें</u> तिलसे भरे हुए वर्धमान पात्रों-का दान करता है। वह इहलोकमें पुत्रों और पशुओंसे सम्पन्न हो परलोकमें भी आनन्दका भागी होता है॥ १२॥

फल्गुनीपूर्वसमये ब्राह्मणानामुपोषितः । भक्ष्यान् फाणितसंयुक्तान् दत्त्वा सौभाग्यमृच्छति॥१३॥

्पूर्वाफाल्युनी नक्षत्रमें उपवास करके जो मनुष्य ब्राह्मणोंको मक्खनमिश्रित भस्य पदार्थ देता है। वह सीभाग्यशाली होता है॥ १३॥

घृतक्षीरसमायुक्तं विधिवत् पष्टिकौदनम् । उत्तराविपये दत्त्वा स्वर्गेलांके महीयते ॥ १४ ॥

उत्तराफाल्युनी नक्षत्रमें विधिपूर्वक घृत और दुग्घसे युक्त साठीके चावलके भातका दान करनेसे मनुष्य स्वर्ग-लोकमें सम्मानित होता है ॥ १४ ॥

यद् यत् प्रदीयते दानमुत्तराविषये नरैः। महाफलमनन्तं तद् भवतीति विनिश्चयः॥१५॥

\_उत्तरा नक्षत्रमें मनुष्य जो-जो दान देते हैं वह महान् फलसे युक्त एवं अनन्त होता है—यह शास्त्रोंका निश्चय है॥१५॥

हस्ते हस्तिरथं दस्या चतुर्युक्तमुपोपितः। प्राप्नोति परमाँल्लोकान् पुण्यकामसमन्वितान्॥ १६॥

इस्तनक्षत्रमें उपवास करके ध्वजा, पताका, चँदोवा और किङ्किणीजाल-इन चार वस्तुओंसे युक्त हाथी जुते हुए रथका दान करनेवाला मनुष्य पवित्र कामनाओंसे युक्त उत्तम लोकोंमें जाता है ॥ १६ ॥

चित्रायां वृपभं दत्त्वा पुण्यगन्धांश्च भारत। चरन्त्यप्सरसां लोके रमन्ते नन्दने तथा॥१७॥

मारत ! जो लोग जिल्ला-नक्षत्रमें चृपम एवं पवित्र गन्वका दान करते हैं। वे अप्सराओं के लोकमें विचरते और नन्दनवनमें रमण करते हैं॥ १७॥

स्वात्यामथ धनं दत्त्वा यदिष्टतममात्मनः। प्राप्तोति छोकान सञ्जभानिह चैव महद् यशः॥ १८॥

स्वाती\_नक्षत्रमें अपनी अधिक-से-अधिक प्रिय वस्तुका दान करके मनुष्य शुम लीकोंमें जाता है और इस जगत्में भी महान् यशका भागी होता है ॥ १८॥

विशाखायामनङ्वाहं घेनुं दत्त्वा च दुग्धदाम् । सप्रासङ्गं च शकटं सधान्यं चल्लसंयुतम् ॥ १९ ॥ पितृन् देवांश्च प्रीणाति प्रेत्य चानन्त्यमदनुते ।

न च दुर्गाण्यवाप्नोति स्वर्गछोकं च गच्छति ॥ २० ॥

बो <u>विशाखा नक्षत्रमें गाड़ी ढोनेवाले वैल</u>, दूघ देनेवाली गाय, वान्य, वस्त्र और प्रामङ्गमहित शकट दान करता है,

44.43

वह रेवता शों और नितरों को तृप्त कर देता है तथा मृत्युके पश्चात् अक्षय सुखका भागी होता है। वह जीते जी कभी संकटमें नहीं पड़ता और मरने के बाद स्वर्गलोक में जाता है।। दत्त्वा यथोक्तं विप्रेभ्यो वृत्तिमिष्टां स विन्दति। नरकादीं असंक्लेशान् नामोतीति विनिश्चयः॥ २१॥

पूर्वोक्त वस्तुओंका ब्राह्मणोंको दान करके मनुष्य इच्छित जीविका-वृत्ति पा लेता है और नरक आदिके कष्ट भी कभी नहीं भोगता। ऐसा शास्त्रोंका निश्चय है ॥ रेहें॥ अनुराधासु प्रावारं वरान्नं समुपोषितः। दत्त्वा युगशतं चापि नरः स्वर्गे महीयते॥ २२॥

जो मनुष्य अनुराधा नक्षत्रमें उपवास करके ओढ़नेका वस्त्र और उत्तम अन्न दान करता है, वह सौ युगींतक स्वर्ग-लोकमें सम्मानपूर्वक रहता है ॥ २२ ॥

कालशाकं तु विषेभ्यो दत्त्वा मर्त्यः समूलकम् । ज्येष्टायामृद्धिमिष्टां चै गतिमिष्टां स गच्छति ॥ २३॥

जो मनुष्य ज्येष्ठा नक्षत्रमें ब्राह्मणोंको समयोचित शाक और मूली दान करता है, वह अभीष्ट समृद्धि और सद्गतिको प्राप्त होता है ॥ २३ ॥

मूले मूलफलं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यः समाहितः। पितृन् प्रीणयते चापि गतिमिष्टां च गच्छति ॥ २४॥

मूल नक्षत्रमें एकाग्रचित्त हो ब्राह्मणोंको मूल-फल दान करनेवाला मनुष्य पितरोंको तृप्त करता और अभीष्ट गतिको पाता है ॥ २४॥

अथ पूर्वास्वषाढासु दिधपात्राण्युपोषितः । कुलवृत्तोपसम्पन्ने ब्राह्मणे वेदपारगे ॥ २५ ॥ 'पुरुषो जायते प्रेत्य कुले सुबहुगोधने ।

पूर्वाघादा नक्षत्रमें उपवास करके कुलीन, सदाचारी एवं वेदोंके पारंगत विद्वान् ब्राह्मणको दहीसे भरे हुए पात्रका दान करनेवाला मनुष्य मृत्युके पश्चात् ऐसे कुलमें जन्म लेता है, जहाँ गोधनकी अधिकता होती है ॥ २५ई ॥ उद्मन्थं सस्पिष्कं प्रभूतमधिफाणितम् । दस्वोत्तरास्वषाढासु सर्वकामानवाष्नुयात् ॥ २६॥

जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्रमें जलपूर्ण कलशसहित सत्त्की बनी हुई खाद्य वस्तु, घी और प्रचुर माखन दान करता है, वह सम्पूर्ण मनोवाञ्छित भोगोंको प्राप्त कर लेता है।। २६॥ दुग्धं त्वभिजिते योगे दत्त्वा मधुघृतप्लुतम्। धर्मनित्यो मनीषिभ्यः स्वर्गलोके महीयते॥ २७॥

जो नित्य धर्म परायण पुरुष अमिजित नक्षत्रके योगमें मनीबी ब्राह्मणोंको मधु और धीसे युक्त दूध देता है, वह स्वर्गलोकों सम्मानित होता है।। २७॥

श्रवणे कम्बलं दस्वा वस्त्रान्तरितमेव वा।

इवेतेन याति यानेन स्वर्गलोकानसंवृतान् ॥ २८॥

जो अञ्जा नक्षत्रमें वस्त्रवेष्टित कम्बल दान करता है। वह स्वेत विमानके द्वारा खुले हुए खर्गलोकमें जाता है॥२८॥ गोप्रयुक्तं धनिष्ठासु यानं दत्त्वा समाहितः। वस्त्रराशिधनं सद्यः प्रेत्य राज्यं प्रपद्यते॥ २९॥

जो धनिष्ठा नक्षत्रमें एकाग्रचित्त होकर बैटगाड़ी, वस्त्र-समूह तथा घन दान करता है, वह मृत्युके पश्चात् शीव्र ही राज्य पाता है ॥ २९ ॥ गन्धाञ्छतभिषायोगे दत्त्वा सागुरुचन्दनान् । प्राप्नोत्यप्सरसां संघान् प्रेत्य गन्धांश्च शाश्वतान् ॥३०॥

जो शत्मिषा नक्षत्रके योगमें अगुरु और चन्दनसहित सुगन्धित पदार्थोंका दान करता है। वह परलोकमें अप्सराओं-के समुदाय तथा अक्षय गन्धको पाता है ॥ ३०॥ पूर्वाभाद्रपदायोगे राजमापान प्रदाय तु। सर्वभक्षफलोपेतः स वै प्रेत्य सुखी भवेत्॥ ३१॥

पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्रके योगमें बड़ी उड़द या सफेद मटरका दान करके मनुष्य परलोकमें सब प्रकारकी खाद्य वस्तुओंसे सम्पन्न हो सुखी होता है ॥ ३१ ॥ व्यास्त्र सम्बन्धायोगे सम्बन्धायायायायायायायाय

औरभ्रमुत्तरायोगे यस्तु मांसं प्रयच्छति। स पितृन् प्रीणयति वै प्रेत्य चानन्त्यमञ्जुते ॥ ३२ ॥

जो. उत्पाधादपदा नक्षत्रके योगमें औरभ्र फलका गूदा दान करता है, वह पितरोंको तृप्त करता और परलोकमें अक्षय सुखका भागी होता है ॥ ३२ ॥ कांस्योपदोहनां धेनुं रेचत्यां यः प्रयच्छति । सा प्रत्य कामानादाय दातारमुपतिष्ठति ॥ ३३ ॥

जो रेवती नक्षत्रमें कांसके दुग्धपात्रसे युक्त धेनुका दान करता है, वह धेनु परलोकमें सम्पूर्ण मोगोंको लेकर उस दाताकी सेवामें उपस्थित होती है ॥ ३३ ॥

रथमश्वसमायुक्तं दस्वाश्विन्यां नरोत्तमः। हस्त्यश्वरथसम्पन्ने वर्चस्वी जायते कुळे॥३४॥

जो नरश्रेष्ठ अश्विनी नक्षत्रमें घोड़े जुते हुए रथका दान करता है, वह हायी, घोड़े और रथसे सम्पन्न कुलमें तेजस्वी पुत्र रूपसे जन्म लेता है ॥ ३४ ॥ भरणीषु द्विजातिभ्यस्तिलधेनुं प्रदाय चै। गाः सुप्रभूताः प्राप्नोति नरः प्रत्य यशस्तथा ॥ ३५ ॥

जो भरणी नक्षत्रमें ब्राह्मणोंको तिलमयी धेनुका दान करता है, वह इस लोकमें बहुत-सी गौओंको तथा परलोकमें महान यशको प्राप्त करता है ॥ ३५ ॥ /

भीष्म उवाच

इत्येष लक्षणोद्देशः प्रोक्तो नक्षत्रयोगतः। देवक्या नारदेनेह सा स्तुषाभ्योऽव्रवीदिदम् ॥ ३६॥

भीष्मजी कहते हैं-रान्त् ! इस प्रकार नक्षत्रींके यामी किने जानेवारे विविध वस्तुओंके दानका संक्षेपसे यहाँ वर्णन किया गया है । नारदजीने देवकीसे और देवकीजीने अपनी पुत्रवधुओंसे यह विषय सुनाया था ॥ ३६॥

इति श्रामहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि नक्षत्रयोगदानं नाम चतुःषष्टितमोऽध्यायः॥ ६४॥

इस प्रसार शीनहामारत अनुदासनपर्वके अन्तर्गत दानवर्वपर्वमें नस्त्रयोगसम्बन्धी दान नामक चौंसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६४॥

## पञ्चपष्टितमोऽध्यायः

## सवर्ण और जल आदि विभिन्न वस्तुओं के दानकी महिमा

भीष्म उवाच

सर्वान् कामान् प्रयच्छन्ति ये प्रयच्छन्ति काञ्चनम्। इत्येवं भगवानित्रः पितामहसुतोऽब्रवीत्॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं-युधिष्ठर ! ब्रह्माजीके पुत्र भगवान् अविका प्राचीन वचन है कि जो मुवर्णका दान करते हैं, ये मानो याचककी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं ।।१॥

पवित्रमथ चायुष्यं पितृणामक्षयं च तत्। सुवर्णं मनुजेन्द्रेण हरिश्चन्द्रेण कीर्तितम् ॥ २ ॥

राजा इरिश्चन्द्रने कहा है कि 'सुवर्ण परम पवित्र, आयु बढ़ानेवाला और वितरींको अक्षय गति प्रदान करनेवाला है। २। पानीयं परमं दानं दानानां मनुरव्रवीत्। तसात् कृपांध्य वापीध्य तडागानि च खानयेत् ॥ ३ ॥

मनुजीने कहा है कि शुजलका दान सव दानोंसे बढ़कर है। रिवलिये कुएँ, वावड़ी और पोखरे खोदवाने चाहिये ॥३॥

बर्घे पापस्य हरति पुरुपस्येह कर्मणः। कृपः प्रवृत्तपानीयः सुप्रवृत्तश्च नित्यशः॥ ४ ॥

जिनके खोदवाये हुए कुएँमें अच्छी तरह पानी निकलकर यहाँ धदा धव लोगोंके उपयोगमें आता है। वह उस मनुष्यके पायकर्मका आधा भाग हर हेता है ॥ ४॥

सर्वे तारयते वंशं यस्य खाते जलाशये। गावः पिवन्ति विप्राश्च साधवश्च नराः सदा ॥ ५ ॥

जिसके खोदवाये हुए जलाशयमें गी, ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पुरुष सदा जल पीते हैं। यह जलाशय उस मनुष्यके समृचे बुलका उदार कर देता है ॥ ५॥

निदायकाले पानीयं यस्य तिष्ठत्यवारितम्। स दुर्गे विषमं हत्स्रं न कदाचिद्वाप्तुते ॥ ६ ॥

निष्ठके यनगाये हुए तालायमें गरमीके दिनोंमें भी पानी मौजूद गइता है। कभी घटता नहीं है। वह पुरुष कभी अत्यन्त विक्रम संबदमें नहीं पड़ता॥ ६॥

पृद्दस्यतेर्भगवतः पृष्णश्चैव भगस्य मध्यमोधीय बदेख श्रीतिसंबति सर्पिया॥ ७॥

घी दान करनेसे भगवान् बृहस्पतिः पूपाः भगः, अश्विनी-कुमार और अग्निदेव प्रसन्न होते हैं ॥ ७ ॥

परमं भेपजं होतद् यक्षानामेतदुत्तमम्। रसानामुत्तमं चैतत् फलानां चैतदुत्तमम्॥८॥

घी सबसे उत्तम औषध और यज्ञ करनेकी सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। वह रसीमें उत्तम रस है और फलॉमें सर्वोत्तम फल है।।८॥

फलकामो यशस्कामः पुष्टिकामश्च नित्यदा। घृतं दद्याद् द्विजातिभ्यः पुरुषः ग्रुचिरात्मवान् ॥ ९ ॥

जो सदा फल, यश और पुष्टि चाहता हो, वह पुरुष पवित्र हो मनको वशमें करके द्विजातियों को घृत दान करे।। ९॥

घृतं मासे आश्वयुजि विप्रेभ्यो यः प्रयच्छति । तस्मै प्रयच्छतो रूपं प्रीतौ देवाविहाश्विनौ ॥ १० ॥

जो आश्विन मासमें ब्राह्मणोंको घृत दान करता है, उस-पर देववैद्य अश्वनीकुमार प्रसन्न होकर यहाँ उसे रूप प्रदान करते हैं ॥ १० ॥

पायसं सर्पिपा मिश्रं हिजेभ्यो यः प्रयच्छति । गृहं तस्य न रक्षांसि धर्पयन्ति कदाचन ॥ ११ ॥

जो ब्राह्मणोंको घृतमिश्रित खीर देता है, उसके घरपर कभी राक्षसेंका आक्रमण नहीं होता ॥ ११ ॥

विवासया न म्रियते सोपच्छन्दश्च जायते। न प्राप्तुयाच व्यसनं करकान् यः प्रयच्छति ॥ १२ ॥

जो पानीसे मरा हुआ कमण्डल दान करता है। वह कभी प्याससे नहीं मरता । उसके पास सब प्रकारकी आवश्यक सामग्री मौजूद रहतीहै और वह संकटमें नहीं पड़ता॥ १२॥

प्रयतो ब्राह्मणात्रे यः अद्धया परया युतः। उपस्पर्शनपड्भागं लभते पुरुषः सदा॥१३॥

जो पुरुष सदा एकामचित्त हो ब्राह्मणके आगे वड़ी श्रदाके साथ विनययुक्त व्यवहार करता है। वह पुरुष सदा दानके छठे भागका पुण्य प्राप्त कर छेता है ॥ १३ ॥ यः साधनार्थे काष्टानि ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति । प्रतापनार्थे राजेन्द्र वृत्तवद्गयः सदा नरः॥ १४॥

सिद्धयन्त्यर्थाः सदा तस्य कार्याणि विविधानि च। उपर्युपरि रात्रणां वपुवा दीव्यते च सः ॥ १५॥

राजेन्द्र!जो मनुष्य सदाचारसम्पन्न ब्राह्मणींको भोजन बनाने और तापनेके लिये सदा लकड़ियाँ देता है, उसकी सभी कामनाएँ तथा नाना प्रकारके कार्य सदा ही सिद्ध होते रहते हैं और वह शत्रुओंके अपर-अपर रह़कर अपने तेजखी शरीरसे देदीप्यमान होता है ॥ १४-१५॥

भगवांश्चापि सम्प्रीतो विह्नर्भवति नित्यशः। न तं त्यजन्ति परावः संग्रामे च जयत्यपि ॥ १६ ॥

इतना ही नहीं, उसके ऊपर सदा भगवान् अग्निदेव प्रमन रहते हैं। उसके पशुओंकी हानि नहीं होती तथा वह संप्राममें विजयी होता है ॥ १६॥

पुत्राञ्छ्रियं च लभते यर्छत्रं सम्प्रयच्छति। न चक्षुर्व्याधि लभते यज्ञभागमथार्त्रते ॥१७॥

जो पुरुष छाता दान करता है, उसे पुत्र और लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। उसके नेत्रमें कोई रोग नहीं होता और उसे सदा यज्ञका भाग मिलता है ॥ 🗐 ॥

निदाघकाले वर्षे वा यर्छत्रं सम्प्रयच्छति। नास्य कश्चिन्मनोदाहः कदाचिदपि जायते। कुच्छात् स विषमाचैव क्षिप्रं मोक्षमवाप्त्रते ॥ १८॥

जो गर्मी और बरसातके महीनोंमें छाता दान करता है, उसके मनमें कभी संताप नहीं होता । वह कठिन-से-कठिन संकटसे शीव्र ही छुटकारा पा जाता है ॥ १८॥ प्रदानं सर्वेदानानां शकटस्य विशस्त्रम्पते। पवमाह महाभागः शाण्डिल्यो भगवानृषिः॥ १९॥

प्रजानाथ ! महाभाग भगवान् शाण्डिल्य ऋषि ऐसा कहते हैं कि 'शकट (बैलगाड़ी) का दान उपर्युक्त सर्वो दानोंके बराबर हैं ॥ ﴿ ﴿ ] ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें पैंसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५ ॥

## षट्षष्टितमोऽध्यायः

जूता, शकट, तिल, भूमि, गौ और अन्नके दानका माहात्म्य गुधिष्ठिर जवाच है, उसे चाँदी और सोनेसे जटित र

द्द्यमानाय विप्राय यः प्रयच्छत्युपानहौ। यत्फलं तस्य भवति तन्मे ब्रुहि पितामह ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! गर्मीके दिनोंमें जिसके पैर जल रहे हों, ऐसे ब्राह्मणको जो जूते पहनाता है, उसको जो फल मिलता है, वह मुझे बताइये ॥ १ ॥

ःभीष्मं उवाच

उपानहीं प्रयच्छेद यो ब्राह्मणेभ्यः समाहितः। मर्दते कण्टकान् सर्वान् विषमान्निस्तरत्यपि ॥ २ ॥ स रात्रणामुपरि च संतिष्ठति युधिष्ठिर। यानं चाश्वतरीयुक्तं तस्य शुभ्रं विशास्पते ॥ ३ ॥

भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर! जो एकाम्रचित्त होकर ब्राह्मणोंके लिये जुते दान-करता है। वह सब कण्टकोंको मसल डालता है और कठिन विपत्तिसे भी पार हो जाता है। इतना ही नहीं, वह शत्रुओंके ऊपर विराजमान होता है। प्रजानाथ ! उसे जन्मान्तरमें खन्चरियोंसे जुता हुआ उज्ज्वल रथ प्राप्त होता है ॥ २-३ ॥

उपतिष्ठति कौन्तेय रौप्यकाञ्चनभूषितम्। शकटं दम्यसंयुक्तं दत्तं भवति चैव हि॥ ४॥ कुन्तीकुमार ! जो नये बैठोंसे युक्त शकट दान करता है, उसे चाँदी और सोनेसे जटित रथ प्राप्त होता है ॥ 🔊॥

अधिष्ठिर उवाच 🥌

यत फलं तिलदाने च भूमिदाने च कीर्तितम्। गोदाने चान्नदाने च भूयस्तद् बूहि कौरव ॥ ५ ॥

युधिष्टिरने पूछा—कुरनन्दन ! तिल, भूमि, गौ और अन्नका दान करनेसे क्या फल मिलता है ! इसका फिरसे वर्णन कीजिये ॥ ५ ॥

भीष्म उवाच

श्रृणुष्व मम कौन्तेय तिलदानस्य यत् फलम्। निशस्य च यथान्यायं प्रयच्छ कुरुसत्तम ॥ ६ ॥

भीष्मजीने कहा-कुन्तीनन्दन ! कुक्श्रेष्ठ ! तिल-दानका जो फल है, वह मुझसे सुनो और सुनकर यथोचित-रूपसे उसका दान करो ॥ ६ ॥

पितृणां परमं भोज्यं तिलाः सृष्टाः खयम्भुवा । तिलदानेन वै तसात् पितृपक्षः प्रमोदते ॥ ७ ॥

ब्रह्माजीने जो तिल उत्पन्न किये हैं, वे पितरींके सर्वश्रेष्ठ. खाद्य पदार्थ हैं। इसलिये तिल दान करनेसे पितरोंको बड़ी प्रसन्नता होती है ॥ 🧖 ॥

मांघमासे तिलान् यस्तु ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति । सर्वसत्त्वसमाकीर्णं नरकं स न पश्यति॥ ८॥ हो मान मानमें बाबागीको तिल दान करता है। वह समझ जन्तुओंने मरे हुए नरकका दर्शन नहीं करता ॥ ८॥ सर्वसप्रैद्य यज्ञने यस्तिल्टेर्यजते पितृन् । न चाकामेन दातव्यं तिल्लश्चाई कदाचन॥ ९॥

जो जिलेंके द्वारा नितरीका पूजन करता है। वह मानी सम्पूर्ण पशीका अनुशान कर लेता है। तिल-श्राद्ध कभी जिल्हाम पुरुषको नहीं करना चाहिये॥ ९॥

महर्षेः कद्यपस्येते गात्रेभ्यः प्रस्तास्तिलाः। ततो दिद्यं गता भावं प्रदानेषु तिलाः प्रभो ॥ १०॥

प्रमो ! ये निल महर्पि करयप्यके अङ्गीते प्रकट होकर विस्तारको प्राप्त हुए हैं; इसल्यि दानके निमित्त इनर्में दिव्यता आ गयी है ॥ १० ॥

पौष्टिका ऋपदाञ्चेय तथा पापविनाशनाः। तस्मात् सर्वप्रदानेभ्यस्तिलदानं चिशिप्यते ॥ ११ ॥

तिल पीष्टिक पदार्थ हैं । वे सुन्दर रूप देनेवाले और पारनाशक हैं । इसलिये तिलःदान सब दानोंसे बढ़कर है ॥११॥ आपस्तम्बश्च मेधाची शङ्ख्य लिखितस्तथा । महपिंगीतमश्चापि तिलदानैदिंबं गताः ॥ १२॥

परम बुदिमान् महर्षि आपस्तम्यः शङ्खः लिखित तथा गौतम—ये तिलोंका दान करके दिव्यलोकको प्राप्त हुए हैं।१२। तिलहोमरता विषाः सर्वे संयतमैथुनाः। समा गव्येन हविषा प्रवृत्तिषु च संस्थिताः॥१३॥

वे सभी ब्राह्मण स्त्री-ममागमसे दूर रहकर तिलोंका हवन किया करते थे। तिल गोधृतके समान हिंवके योग्य माने गये हैं। इसलिये यशोंमें गृहीत होते हैं एवं हरेक कमोंमें उनकी

आवश्यकता है ॥ १३॥

सर्वेपामिति दानानां तिलदानं विशिष्यते । अक्षयं सर्वदानानां तिलदानमिहोच्यते ॥ १४॥

अतः तिलदान सब दानोंमें बढ़कर है। तिलदान यहाँ सब दानोंमें अक्षय फल देनेवाला बताया जाता है॥ १४॥ उक्तिस्टने न पुरा हुन्ये क्रिक्टिंग्स् प्रांत्याः।

उच्छिन्ने तु पुरा इच्ये कुशिकपिः परंतपः। तिरुरिग्नित्रयं दुत्वा प्राप्तवान् गतिमुत्तमाम्॥१५॥

पूर्वकालमें परंतर राजि कुश्चिकने इतिष्य समाप्त हो जानेगर तिलोधे ही इवन करके तीनों अग्नियोंको तृप्त किया या; रमने उन्हें उत्तम गति प्राप्त हुई ॥ १५॥

रित मोकं कुरुश्रेष्ट तिलदानमनुत्तमम्। विघानं येन-विधिना तिलानामिह शस्यते॥१६॥

मुक्षेत्र ! इत प्रकार जित विभिन्ने अनुसार तिल्यान फरना उत्तन माना गया है। वह सर्वोत्तम तिल्दानका विधान पर्रो पदापा गया ॥ १६॥

मत ऊर्घ्वं निवोधेदं देवानां यष्टमिच्छताम् । समागमे महाराज ब्रह्मणा वै स्वयम्भुवा ॥ १७॥

महाराज! इसके बाद यज्ञकी इच्छानाले देवताओं और स्वयम्भू ब्रह्माजीका समागम होनेपर उनमें परस्वर जो बातचीत हुई थी, उसे बता रहा हूँ, इसवर ध्यान दो ॥ १७ ॥ देवाः समेत्य ब्रह्माणं भूमिभागे यियक्षवः। दुमं देशमयाचन्त यजेम इति पार्थिव॥ १८॥

पृथ्वीनाथ! भ्तलके किसी भागमें यज्ञ करनेकी इच्छा-वाले देवता ब्रह्माजीके पास जाकर किसी ग्रुम देशकी याचना करने लगे। वहाँ यज्ञ कर सर्वे ॥ १८॥ ः

देवा ऊचुः

भगवंस्तवं प्रभुभूंमेः सर्वस्य त्रिदिवस्य च । यजेमहि महाभाग यज्ञं भवदनुष्ठया ॥ १९ ॥

देवता बोले—भगवन् ! महाभाग ! आप पृथ्वी और सम्पूर्ण स्वर्गके भी म्वामी हैं: अतः हम आपकी आज्ञा लेकर पृथ्वीपर यज्ञ करेंगे ॥ १९॥

नाननुकातभूमिहिं यक्षस्य फलमश्चुते । त्वं हि सर्वस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च ॥ २०॥ प्रभुभविसि तस्मात्त्वं समनुकातुमहिसि ।

क्योंकि भूखामी जिस भूमिपर यज्ञ करनेकी अनुमित नहीं देता। उस भूमिपर यदि यज्ञ किया जाय तो उसका फल नहीं होता। आप सम्पूर्ण चराचर जगत्के खामी हैं। अतः पृथ्वीपर यज्ञ करनेके लिये हमें आज्ञा दीजिये॥ २०३॥

बह्योवाच

ददानि मेदिनीभागं भवद्भयोऽहं सुरर्पभाः ॥ २१ ॥ यस्मिन् देशे करिष्यध्वं यज्ञान् काश्यपनन्दनाः ।

ब्रह्माजीने कहा—काश्यपनन्दन सुरश्रेष्ठगण ! तुमलोग पृथ्वीके जिस प्रदेशमें यह करोगे, वही भूमाग मैं तुम्हें दें रहा हूँ ॥ २१६ ॥

देवा उत्तुः

भगवन् कृतकार्याः सा यक्ष्महे खाप्तदक्षिणैः॥ २२॥ इमं तु देशं मुनयः पर्युपासन्ति नित्यदा।

देवताओं ने कहा—भगवन ! हमाग कार्य हो गया । अब इम पर्याप्त दक्षिणावाले यज्ञपुरुपका यजन करेंगे । यह जो हिमालयके पासका प्रदेश है। इसका ऋषि-मुनि सदाते ही आअय लेते हैं (अतः हमारा यज्ञ मी यही होगा ) ॥२२६॥ ततोऽगस्त्यश्च कण्वश्च भृगुरित्रच्चिपाकिषः ॥ २३॥ असितो देवलश्चेव देवयशमुपागमन् । तनो देवा महान्मान ईजिरे यज्ञमच्युतम् ॥ २४॥ तथा समापयामासुर्यथाकालं सुर्पभाः ।

तदनन्तर अगस्त्य, कण्व, भृगु, अन्नि, वृपाकपि, असित

और देवल देवताओं के उस यश्में उपस्थित हुए। तब महा-मनस्वी देवताओं ने यशपुरुष अन्युतका यजन आरम्भ किया और उन श्रेष्ठ देवगणों ने यथासमय उस यशको समाप्त भी कर दिया॥ २३-२४६॥

त इष्टयशास्त्रिदशा हिमवत्यचलोत्तमे ॥ २५॥ षष्ठमंशं क्रतोस्तस्य भूमिदानं प्रचितरे।

पर्वतराज हिमालयके पास यज्ञ पूरा करके. देवताओंने भूभिदान मी किया, जो उस यज्ञके छठे भागके बराबर पुण्यका जनक था ॥ २५ है ॥

प्रादेशमात्रं भूमेस्तु यो दद्यादनुपस्कृतम् ॥ २६॥ न सीद्ति स कृष्क्रेषु न च दुर्गाण्यवाप्नुते ।

जिमको खोदखादकर खराव न कर दिया गया हो, ऐसे प्रादेशमात्र भूभागका भी जो दान करता है, वह न तो कभी दुर्गम संकटोंमें पड़ता है और न पड़नेपर कभी दुखी ही होता है ॥ २६६ ॥

शीतवातातपसहां गृहभूमिं सुसंस्कृताम् ॥ २७॥ प्रदाय सुरलोकस्थः पुण्यान्तेऽपि न चाल्यते।

जो सदीं, गर्मी और हवाके वेगको सहन करनेयोग्य सजी-सजायी ग्रहभूमि दान करता है, वह देवलोकमें निवास करता है। पुण्यका भोग समाप्त होनेपर भी वहाँसे इटाया नहीं जाता ॥ २७ ई ॥

मुदिनो वसति प्राज्ञः शकेण सह पार्थिव ॥ २८ ॥ प्रतिश्रयप्रदानाच सोऽपि स्वर्गे महीयते ।

पृथ्वीनाथ ! जो विद्वान् गृहदान करता है, वह भी उसके पुण्यमे इन्द्रके साथ आनन्दपूर्वक निवास करता और खर्ग- लोकमें सम्मानित होता है ॥ २८ ।।

अध्यापककुले जातः श्रोत्रियो नियतेन्द्रियः ॥ २९ ॥ गृहे यस्य वसेत् तुष्टः प्रधानं लोकमञ्जुते ।

अध्यापक-वंशमें उत्पन्न श्रोत्रिय एवं जितेन्द्रिय ब्राह्मण जिसके दिये हुए घरमें प्रसन्नतासे रहता है, उसे श्रेष्ठ लोक प्राप्त होते हैं ॥ २९३ ॥

तथा गवार्थे शरणं शीतवर्षसहं दृढम् ॥ ३०॥ आसप्तमं तारयति कुळं भरतसत्तम।

भरतश्रेष्ठ ! जो गौओंके लिये सदीं और वर्षांसे बचाने-वाला सुदृढ़ निवासस्थान बनवाता है, वह अपनी सात पीढ़ियों-का उद्धार कर देता है ॥ २०५ ॥

क्षेत्रभूमिं दद्छोके ग्रुभां थियमवाप्तुयात् ॥ ३१ ॥ रत्नभूमिं प्रदद्यात् तु कुलवंशं प्रवधयेत्।

खेतके योग्य भूमि दान करनेवाला मनुष्य जगत्में शुभ सम्पत्ति प्राप्त करता है और जो रलयुक्त भूमिका दान करता है, वह अपने कुलकी वंश-परम्पराको बढ़ाता है ॥ ३ ई ।॥ न चोवरां न निर्देग्धां महीं दद्यात् कथंचन ॥ ३२॥ न रमशानपरीतां च न च पापनिषेविताम्।

जो भूमि असर, जली हुई और इमशानके निकट हो तथा जहाँ पापी पुरुष निवास करते हों, उसे ब्राह्मणको नहीं देना चाहिये॥ दिरे ॥

पारक्ये भूमिदेशे तु पितृणां निर्वपेत् तु यः ॥ ३३ ॥ तद्भूमि वापि पितृभिः श्राद्धकर्म विद्यन्यते ।

जो परायी भूमिमें पितरोंके लिये श्राह्म करता है, अथवा जो उस भूमिको पितरोंके लिये दानमें देता है, उसके वे श्राह्म-कर्म और दान दोनों ही नष्ट होते ( निष्फल हो जाते ) हैं। तसात्क्रीत्वा महीं दद्यात् खल्पामपि विचक्षणः॥३४॥ पिण्डः पित्रभ्यो दत्तो वे तस्यां भवति शाश्वतः।

अतः विद्वान् पुरुषको चाहिये कि वह थोड़ी-सी भी भूमि खरीदकर उसका दान करे । खरीदकर अपनी की हुई भूमिमें ही पितरोंको दिया हुआ पिण्ड सदा स्थिर रहनेवाला होता है॥ अद्यवीपर्वताश्चेव नद्यस्तीर्थानि यानि च॥३५॥ सर्वाण्यस्वामिकान्याहुर्ने हि तत्र परिग्रहः। इत्येतद् भूमिदानस्य फलमुक्तं विशाम्पते॥३६॥

बन पर्वतः नदी और तीर्थ ये सब स्थान किसी स्वामीके अधीन नहीं होते हैं (इन्हें सार्वजनिक माना जाता है)। इसलिये वहाँ आद करनेके लिये भूमि खरीदनेकी आवश्यकता नहीं है। प्रजानाथ! इस प्रकार यह भूमिदानका फल बताया गया है। इस-३६॥

अतः परं तु गोदानं कीर्तयिष्यामि तेऽनय। गावोऽधिकास्तपिखभ्यो यसात् सर्वभ्य एव च॥३७॥ तसान्महेश्वरो देवस्तपस्ताभिः सहास्थितः।

अनव ! इसके बाद मैं तुम्हें गो<u>दानका माहास्य</u> बताऊँगा । गौएँ समस्त तपित्वयोंसे बढ़कर हैं; इसिल्ये भगवान् शङ्करने गौओंके साथ रहकर तप किया था ॥ ३७६ ॥ ब्राह्मे लोके वसन्त्येताः सोमेन सह भारत ॥ ३८॥ यां तां ब्रह्मर्षयः सिद्धाः प्रार्थयन्ति परां गतिम्।

भारत ! ये गौएँ चन्द्रमाके साथ उस ब्रह्मलोकमें निवास करती हैं, जो परमगतिरूप है और जिसे सिद्ध ब्रह्मर्षि भी प्राप्त करनेकी इच्छा रखते हैं ॥ ३८५ ॥

पयसा हविषा दशा शकृता चाथ चर्मणा॥ ३९॥ अस्थिभिश्चोपकुर्वन्ति श्रङ्गैर्वारुश्च भारत।

भरतनन्दन ! ये गौएँ अपने दूधा दही। घी। गोवर। चमड़ा, हड़ी। सींग और बालोंसे भी जगत्का उपकार करती रहती हैं ॥ इंडिन्ड्रे॥ नासां शीतातगौ स्यातां सदैताः कर्म कुर्वते॥ ४०॥ न वर्षविपयं वापि दुःखमासां भवत्युत । बाह्मकैः सहिता यान्ति तसात् पारमकं पदम्॥ ४१ ॥

दन्धं गर्दाः गर्मा और वर्याका भी कष्ट नहीं होता है।
ये गरा ही अपना काम किया करती हैं। इसिल्ये ये ब्राह्मणोंके ग्राप परमपदस्वरूप ब्रह्मलोकमें चली जाती हैं ॥४०-४१॥
एकं गोब्राह्मणं तस्मात् प्रचदन्ति मनीपिणः।
रन्तिदेवस्य यद्ये ताः पद्मत्वेनोपकिष्पताः॥ ४२॥
अतश्चर्मण्यती राजन् गोचर्मभ्यः प्रचितंता।
पद्मत्वाद्य चिनिर्मुक्ताः प्रदानायोपकिष्पताः॥ ४३॥

इसीसे भी और ब्राह्मणको मनस्वी पुरुप एक बताते हैं। राजन्! राजा रितदेवके यज्ञमें वे पशुरूपसे दान देनेके लिये निश्चित की गयी थीं; अतः भौओंके चमड़ींसे वह चर्मण्वती नामक नदी प्रवाहित हुई थी। वे सभी भौएँ पशुत्वसे विमुक्त थीं और दान देनेके लिये नियत की गयी थीं॥ ४२-४३॥

ता इमा विव्रमुख्येभ्यो यो ददाति महीपते । निस्तरेदापदं ऋच्छ्रां विषमस्थोऽपि पार्थिव ॥ ४४ ॥

भृपाल ! पृथ्वीनाय ! जो श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको इन गौओंका दान करता है। वह संकटमें पड़ा हो तो भी उस भारी विपत्ति-से उद्धार पा लेता है ॥ ४४ ॥

गवां सहस्रदः प्रेत्यं नरकं न प्रपद्यते। सर्वत्र विजयं चापि लभते मनुजाधिप॥४५॥

जो एक सहस्र गोदान कर देता है। वह मरनेके बाद नरकमें नहीं पड़ता। नरेश्वर! उसे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है॥ अमृतं वे गवां क्षीरिमित्याह त्रिदशाधिपः। तस्माद् ददाति यो धेनुममृतं स प्रयच्छति॥ ४६॥

देवराज इन्द्रने कहा है कि भौओंका दूध अमृत है'; अतः जो दूध देनेवाली गीका दान करता है, वह अमृत दान करता है ॥ ४६ ॥

मर्राानामन्ययं होतद्दीम्यं वेदविदो विदुः । तसाद् ददाति यो घेनुं सहीम्यं सम्प्रयच्छति॥ ४७॥

वेदनेता पुरुषोंका अनुभव है कि भोदुम्धस्य-हविष्यका यदि आंग्नमें इवन किया जाय तो वह अविनाशी फल देता है। अतः जो धेनु दान करता है। वह हविष्यका ही दान करता है।। ४७॥

स्वर्गों यें मूर्तिमानेप वृपभं यो गवां पतिम्। विषे गुणयुन द्यात् स वै स्वर्गे महीयते ॥ ४८॥

देन स्वर्गता मृतिंगान् न्यहरा है। जो गीओंके पति-गाँदका गुजवान् प्राधणको दान करता है। वह स्वर्गलोकमें प्रतिश्वित होता है। ४८॥

प्राणा वे प्राणिनामेते प्रोच्यन्ते भरतर्पभ । तसाद् दद्याति यो घेर्नु प्राणानेय प्रयच्छति ॥ ४९ ॥ भरतश्रेष्ठ ! ये गौएँ प्राणियों (को दूध पिलाकर पालनेके कारण उन) के प्राण कहलाती हैं; इसल्ये जो दूध देनेवाली गौका दान करता है, वह मानो प्राण दान देता है ॥ ४९ ॥ गावः शरण्या भूतानामिति वेद्विदो विदुः। तस्माद् द्वाति यो धेनुं शरणं सम्प्रयच्छति ॥ ५० ॥

वेदवेत्ता विद्वान् ऐसा मानते हैं कि 'गौएँ समस्त प्राणियों-को शरण देनेवाली हैं।' इसलिये जो धेनु दान करता है, वह सबको शरण देनेवाला है॥ ५०॥ न वधार्थं प्रदातव्या न कीनाशे न नास्तिके। गोजीविने न दातव्या तथा गौर्भरतर्षभ॥ ५१॥ (गोरसानां न विकेतुरपञ्चयजनस्य च।)

मरतश्रेष्ठ ! जो मनुष्य वध करनेके लिये गौ माँग रहा हो। उसे कदापि गाय नहीं देनी चाहिये । इसी प्रकार कसाई-को। नास्तिकको। गायसे ही जीविका चलानेवालेको। गोरस वेचनेवाले और पञ्चयज्ञ न करनेवालेको भी गाय नहीं देनी चाहिये ॥ ५१॥

द्दत् स्र तादशानां वै नरो गां पापकर्मणाम् । अक्षयं नरकं यातीत्येवमाहुर्महर्षयः ॥ ५२ ॥

ऐसे पापकर्मी मनुष्योंको जो गाय देता है, वह मनुष्य अक्षय नरकमें गिरता है, ऐसा महिषयोंका कथन है ॥ ५२ ॥ न कृशां नापवत्सां वा वन्थ्यां रोगान्वितां तथा । न व्यङ्गां न परिश्रान्तां दद्याद् गां ब्राह्मणाय वे ॥ ५३ ॥

जो दुवली हो, जिसका वछड़ा मर गया हो तथा जो ठाँठ। रोगिणी, किसी अङ्गसे हीन और थकी हुई (बूढ़ी) हो, ऐसी गौ ब्राह्मणको नहीं देनी चाहिये॥ ५३॥

द्शगोसहस्रदो हि शक्रेण सह मोदते। अक्षयाँछभते लोकान नरः शतसहस्रशः॥ ५४॥

दस इजार गोदान करनेवाला मनुष्य इन्द्रके साय रहकर आनन्द मोगता है और जो लाख गौओंका दान कर देता है, उस मनुष्यको अक्षय लोक प्राप्त होते हैं॥ ५४॥ इत्येतद् गोप्रदानं च तिलदानं च कीर्तितम्। तथा भूमिप्रदानं च श्रृणुष्यान्ने च भारत॥ ५५॥

भारत ! इस प्रकार गोदानः तिल्दान और भूमिदानका महत्त्व वतलाया गया । अब पुनः अन्नदानकी महिमा सुनो ॥ अन्नदानं प्रधानं हि कौन्तेय परिचक्षते । अन्नस्य हि प्रदानेन रन्तिदेवो दिवंगतः ॥ ५६॥

कुन्तीनन्दन ! विद्वान् पुरुष अन्नदानको सब दानींमैं प्रधान वताते हैं । अन्नदान करनेसे ही राजा रन्तिदेव स्वर्ग-छोकमें गये थे ॥ ५६ ॥

श्रान्ताय ञ्चितायान्नं यः प्रयच्छति भूमिपः । स्वायम्भुवं महत् स्थानं स गच्छति नराधिप ॥ ५७॥

नरेश्वर! जो भूमिपाल थके-माँदे और भूखे मनुष्यको अन देता है, वह ब्रह्माजीके परमधाममें जाता है ॥ ५७॥ न हिरण्यैन वासोभिनीन्यदानेन भारत। प्राप्तुवन्ति नराः श्रेयो यथा ह्यन्नप्रदाः प्रभो ॥ ५८ ॥

भरतनन्दन ! प्रभो ! अन्नदान करनेवाले मनुष्य जिस तरह कल्याणके भागी होते हैं, वैसा कल्याण उन्हें सुवर्ण, वस्र तथा अन्य वस्तुओंके दानसे नहीं प्राप्त होता है ॥५८॥ अन्नं चै प्रथमं द्रव्यमन्नं श्रीश्च परा मता। अन्नात प्राणः प्रभवति तेजो वीर्यं वलं तथा ॥ ५९ ॥

अञ् प्रथम द्रव्य है। वह उत्तम लक्ष्मीका खरूप माना गया है। अन्नसे ही प्राणः तेजः वीर्य और बलकी पृष्टि होती है।

सद्यो ददाति यश्चान्नं सदैकायमना नरः। न स दुर्गाण्यवाष्नोतीत्येवमाह पराश्चरः॥ ६०॥

पराश्चर मुनिका कथन है कि जो मनुष्य सदा एकाग्र-चित्त होकर याचकको तत्काल अन्नका दान करता है, उसपर कमी दुर्गम संकट नहीं पड़ता' ॥ ६० ॥

अर्चियत्वा यथान्यायं देवेभ्योऽन्नं निवेद्येत्। यदना हि नरा राजंस्तदनास्तस्य देवताः ॥ ६१ ॥

राजन् ! मनुष्यको प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधिसे देवताओं-की पूजा करके उन्हें अन्न निवेदन करना चाहिये। जो पुरुष जिस अन्नका भोजन करता है, उसके देवता भी वही अन्न ग्रहण करते हैं ॥ ६१॥

कौमुदे शुक्रपक्षे तु योऽन्नदानं करोत्युत। स संतरित दुर्गाणि प्रेत्य चानन्त्यमञ्जूते ॥ ६२ ॥

जो कार्तिक-मासके गुक्रपक्षमें अन्नका दान करता है, वह दुर्गम संकटसे पार हो जाता है और मरकर अक्षय सुखका मागी होता है ॥ ६२ ॥

अभुक्त्वातिथये चान्नं प्रयच्छेद् यः समाहितः। स वै ब्रह्मविदां छोकान् प्राप्तुयाद् भरतर्षभ ॥ ६३ ॥

मरतश्रेष्ठ ! जो पुरुष एकाग्रचित्त हो खयं भूखा रहकर अतिथिको अन्नदान करता है, वह ब्रह्मवेत्ताओंके लोकोंमें जाता है ॥ ६३ ॥

सुकृच्छ्रामापदं प्राप्तश्चान्नदः पुरुषस्तरेत्। पापं तरित चैवेह दुष्कृतं चापकर्षति ॥ ६४ ॥

अन्नदाता मनुष्य कठिन-से-कठिन आपत्तिमें पड़नेपर भी उस आपत्तिसे पार हो जाता है। वह पापसे उद्धार पा जाता है और मविष्यमें होनेवाले दुष्कमींका भी नाश कर देता है ॥ ६४)॥

इत्येतद्ञदानस्य तिलदानस्म चैव भूमिदानस्यं च फलं गोदानस्य च कीर्तितम् ॥ ६५ ॥

इस प्रकार मैंने यह अन्नदान, तिलदान, भूमिदान और गोदानका फल बताया है ॥ ६५ ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमे छाछठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६६ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका रे श्लोक मिलाकर कुल ६५२ श्लोक हैं )

## सप्तषष्टितमोऽध्यायः

अन्न और जलके दानकी महिमा

यधिष्ठिर उवाच

श्रतं दानफलं तात यत् त्वया परिकीर्तितम्। अन्नदानं विशेषेण प्रशस्तमिह भारत ॥ १ ॥

युधिष्टिरने पूछा-तात ! भरतनन्दन ! आपने जो दानींका फल बताया है, उसे मैंने सुन लिया। यहाँ अन्त-दानकी विशेषरूपसे प्रशंसा की गयी है।। १॥

पानीयदानमेवैतत् कथं चेह महाफलम्। इत्येतच्छ्रोतुमिच्छामि विस्तरेण पितामद्द ॥ २ ॥

पितामह ! अब जलदान करनेसे कैसे महान् फलकी प्राप्ति होती है, इस विषयको मैं विस्तारके सुनना चाइता हूँ ॥ २ ॥

भीष्म उवाच

हन्त ते वर्तथिष्यामि यथावद् भरतर्षभ ।

सत्यपराक्रम ॥ ३ ॥ गदतस्तन्ममाद्येह श्रुण भीष्मजी कहते हैं सत्यपराक्रमी भरतशेष्ठ! मैं तुम्हें सब कुछ यथार्थ रूपसे बताऊँगा। तुम आज यहाँ मेरे मुँह-से इन सब बातोंको सुनो ॥ ३॥

पानीयदानात् प्रभृति सर्वं वक्ष्यामि तेऽनघ। यदन्तं यच पानीयं सम्प्रदायाश्नुते नरः ॥ ४ ॥

अन्ध ! जलदानसे लेकर सब प्रकारके दानींका फल में तुम्हें बताऊँगा। मनुष्य अन्न और जलका दान करके जिस फलको पाता है, वह सुनो ॥ ४॥

न तसात् परमं दानं किंचिदस्तीति मे मनः। अन्नात् प्राणभृतस्तात प्रवर्तन्ते हि सर्वशः॥ ५॥

तात ! मेरे मनमें यह धारणा है कि अन्न और जलके द्भातसे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। क्योंकि अन्नसे ही सब प्राणी उत्पन्न होते और जीवन धारण करते हैं॥

तसाद्मां परं लोके सर्वलोकेषु कथ्यते । अज्ञाद् पर्यं च तेज्ञश्च माणिनां वर्षते सदा ॥ ६ ॥ अपदाननतम्बसाच्छेष्टमाह् प्रजापतिः ।

इसिन्दे लोकमें सभा सम्पूर्ण मनुष्योमें अन्नको ही सबसे उत्तम दनाय गया है। अन्नसे ही सदा प्राणियोंके तेज और यलको पृद्धि होता है। अतः प्रजानतिने अन्नके दानको ती सर्वश्रेष्ठ वनलाया है॥ ६६॥

सावित्र्या हापिकीन्तेय श्रुतं ते बचनं शुभम् ॥ ७ ॥ यतश्च यद् यथा चैव देवसबे महामते।

कुन्तीनस्दन ! तुमने सावित्रीके ग्रुभ वचनको भी सुना १ । महामते ! देवताओंके यशमें जिस हेतुमे और जिस प्रकार शो यचन मावित्रीने कहा था। वह इस प्रकार है—॥ ७६॥ अन्ने दन्ते नरेणेह प्राणा दन्ता भवन्त्युत ॥ ८॥ प्राणदानाद्धि परमं न दानमिह विद्यते । अतं हि ते महावाहो लोमशस्यापि तहचः॥ ९॥

भंजस मनुष्यने यहाँ किसीको अन्न दियाः उसने मानो प्राण दे दिये और प्राणदानसे बढ़कर इस संसारमें दूसरा कोई दान नहीं है।' महाबाहों! इस विषयमें तुमने लोमकाका भी बह बचन सुना ही है॥ ८-९॥

प्राणान् द्त्वाकपोताययत् प्राप्तं शिविनापुरा। तां गति लभते द्त्वा द्विजस्थाननं विशाम्पते ॥ १०॥

प्रजानाय ! पूर्वकालमें राजा शिविने कवूतरके लिये
प्राणदान देकर जो उत्तम गित प्राप्त की थी। ब्राह्मणको अन्न
देकर दाता उधी गतिको प्राप्त कर लेता है ॥ १६॥
तस्माद् विशिष्टां गच्छिन्ति प्राणदा इति नः श्रुतम्।
अन्नं वापि प्रभवति पानीयात् कुरुसत्तम ।
नीरजातेन हि थिना न किंचित् सम्प्रवर्तते ॥ ११॥

कुरुश्रेष्ठ ! अतः प्राणदान करनेवाले पुरुष श्रेष्ठ
गतिको प्राप्त दोते हैं—ऐसा हमने सुना है । किंतु अन्न भी
जन्मे दी पैदा होता है । जलराशिक उत्तन्न हुए धान्यके विनाहुए भी नहीं हो सकता ॥ ११ ॥
नीरजातश्च भगवान सोमो ग्रह्मणेश्वरः ।
अमृतं च सुधा चैच खाहा चैच खधा तथा ॥ १२ ॥
अतीयध्यो महाराज वीरुधश्च जलोद्भवाः ।

यतः प्राणभृतां प्राणाः सम्भवन्ति विशामपते ॥ १३॥

महाराज ! महोंके अधिपति भगवान सोम जलसे ही प्रकट हुए हैं। प्रजानाथ ! अमृतः सुधाः स्वाहाः स्वधाः अतः ओषिः तृण और लताएँ भी जलसे उत्पन्न हुई हैं। जिनसे समस्त प्राणियोंके प्राण प्रकट एवं पुष्ट होते हैं॥ १२-१३॥ देवानाममृतं हान्नं नागानां च सुधा तथा। पितृणां च स्वधा प्रोक्ता पशुनां चापि वीरुधः॥ १४॥

देवताओंका अन्न अमृतः नागांका अन्न सुधाः पितरीका अन्न स्वधा और पश्चओंका अन्न तृण लता आदि है ॥१४॥ अन्नमेव मनुष्याणां प्राणानाहुर्मनीपिणः। तम्म सर्व नरव्याव्र पानीयात् सम्प्रवर्तते ॥१५॥ तसात् पानीयदानाद् वैन परं विद्यते क्रस्वित्।

मनीधी पुरुपोंने अन्नको ही मनुष्योंका प्राण बताया है।
पुरुपिंह ! सब प्रकारका अन्न (खाद्यपदार्थ) जल्ले ही
उत्पन्न होता है; अतः जलदानसे बढ़कर दूसरा कोई
दान कहीं नहीं है ॥ १५६ ॥

तच द्यान्नरो नित्यं यदीच्छेद् भूतिमात्मनः ॥ १६ ॥ धन्यं यदास्यमायुष्यं जलदानमिहोच्यते । रात्रुं खाप्यधि कौन्तेय सदा तिष्ठति तोयदः ॥ १७ ॥

जो मनुष्य अपना कत्याण चाहता है, उसे प्रतिदिन जलदान करना चाहिये। जलदान इस जगत्में घन, यश और आयुकी वृद्धि करनेवाला बताया जाता है। कुन्तीनन्दन! जलदान करनेवाला पुरुष सदा अपने शत्रुओंते भी ऊपर रहता है। १६-१७॥

सर्वकामानवाप्नोति कीर्ति चैव हि शाश्वतीम् । प्रेत्य चानन्त्यमञ्चाति पापेभ्यश्च प्रमुच्यते ॥ १८॥

वह इस जगत्में सम्पूर्ण कामनाओं तथा अक्षय कीर्तिको प्राप्त करता है और सम्पूर्ण पापेंसे मुक्त हो जाता है। मृत्युके पश्चात् वह अक्षय मुखका भागी होता है।। १८॥ तोयदो मनुजन्यात्र स्वर्ग गत्वा महाद्युते। अक्षयान् समवान्नोति लोकानित्यत्रवीनमनुः॥ १९॥

महातेजस्वी पुरुपिंह! जलदान करनेवाला पुरुष स्वर्गमें जाकर वहाँके अक्षय लोकींपर अधिकार प्राप्त करता है—ऐसा मनुने कहा है॥ १९॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पानीयदानमाहारम्ये सप्तपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ इत प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमे जरुदानका माहात्म्यविषयक सरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ६७॥

## अष्टपष्टितमोऽध्यायः

तिल, जल, दीप तथा रत्न आदिके दानका माहातम्य-धर्मराज और ब्राह्मणका संवाद

युपिष्टिर उपाय तिलानां कीटरां दानमथ दीपम्य चैव हि । भगानां याससां चैव भूय एव व्रवीहि मे ॥ १ ॥ युधिष्टिरने पूछा—पितामह ! तिलोंके दानका कैसा फल होता है ? दीया अन्न और वस्त्रके दानकी महिमाका भी पुनः सुक्षसे वर्णन की जिये ॥ १॥

भीष्म उवाच

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । ब्राह्मणस्य च संवादं यमस्य च युधिष्टिर ॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! इस विषयमें ब्राह्मणः और यमके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ २ ॥

मध्यदेशे महान् त्रामो ब्राह्मणानां बभूव ह । गङ्गायमुनयोर्मध्ये यामुनस्य गिरेरधः ॥ ३ ॥ पर्णशालेति विख्यातो रमणीयो नराधिप । विद्वांसस्तत्र भूयिष्टा ब्राह्मणाश्चावसंस्तथा ॥ ४ ॥

नरेश्वर ! मध्यदेशमें गङ्गा-यमुनाके मध्यभागमें यामुन पर्वतके निम्न स्थलमें ब्राह्मणोंका एक विशाल एवं रमणीय ग्राम था जो लोगोंमें पूर्णशालानामसे विख्यात था। वहाँ बहुत-से विद्वान् ब्राह्मण निवास करते थे॥ १३-४॥

अथ प्राह यमः कंचित् पुरुषं कृष्णवाससम् । रक्ताक्षमूर्ध्वरोमाणं काकजङ्घाक्षिनासिकम् ॥ ५ ॥

एक दिन यमराजने काला वस्त्र धारण करनेवाले अपने एक दूतसे, जिसकी आँखें लाल, रोएँ ऊपरको उठे हुए और पैरोंकी पिण्डली, आँख एवं नाक कौएके समान थीं, कहा-॥

गच्छ त्वं ब्राह्मणग्रामं ततो गत्वा तमानय । अगस्त्यं गोत्रतश्चापि नामतश्चापि शर्मिणम् ॥ ६ ॥ शमे निविष्टं विद्यांसमध्यापकमनावृतम् ।

'तुम ब्राह्मणोंके उस ब्राममें चले जाओ और जाकर अगस्यगोत्री <u>शर्मी नामक शमपरायण विद्वान अध्यापक</u> ब्राह्मणकोः जो आवरणरहित हैं यहाँ ले आओ ॥ ६५ ॥ मा चान्यमानयेथास्त्वं सगोत्रं तस्यपादर्वतः ॥ ७ ॥ स हि तादग्गुणस्तेन तुल्योऽध्ययनजन्मना । अपत्येषु तथा वृत्ते समस्तेनैव धीमता ॥ ८ ॥

उसी गाँवमें उसीके समान एक दूसरा बाहाण भी रहता है । वह शर्मीके ही गोत्रका है । उसके अगल-बगलमें ही निवास करता है । गुण, वेदाध्ययन और कुलमें भी वह शर्मीके ही समान है । संतानींकी संख्या तथा सदाचार-के पालनमें भी वह बुद्धिमान् शर्मीके ही तुख्य है । तुम उसे ∫ यहाँ न ले आना ॥ ७–८॥

तमानय यथोद्दिण्टं पूजा कार्या हि तस्य वै। स गत्वा प्रतिकूळं तचकार यमशासनम्॥ ९॥

भींने जिसे बताया है, उसी ब्राह्मणको तुम यहाँ हैं। आओ; क्योंकि मुझे उसकी पूजा करनी है। उस यमदूतने वहाँ जाकर यमराजकी आज्ञाके विपरीत कार्य किया॥ ९॥

तमाक्रम्यानयामास प्रतिषिद्धो यमेन यः। तस्मै यमः समुत्थाय पूजां कृत्वा च वीर्यवान् ॥ १०॥ प्रोवाच नीयतामेष सोऽन्य अनीयतामिति।

वह आक्रमण करके उसी ब्राह्मणको उठा लाया। जिसके लिये यमराजने मना कर दिया था। शक्तिशाली यमराजने उठकर उसके लाये हुए ब्राह्मणकी पूजा की और दूसरेको के जाओ और दूसरेको विद्या के आओ? ॥ १०६॥

एवमुक्ते तु वचने धर्मराजेन स द्विजः ॥ ११ ॥ उवाच धर्मराजानं निर्विण्णोऽध्ययनेन वै । यो मे कालो भवेच्छेषस्तं वसेयमिहाच्युत ॥ १२ ॥

धर्मराजके इस प्रकार आदेश देनेपर अध्ययनसे ऊवे हुए उस समागत ब्राह्मणने उनसे कहा— 'धर्मसे कभी च्युत न होनेवाले देव! मेरे जीवनका जो समय शेष रह गया है। उसमें मैं यहीं रहूँगा' ॥ ११-१२॥

यम उवाच

नाहं कालस्य विहितं प्राप्तोमीह कथंचन। यो हि धर्म चरित वै तं तु जानामि केवलम् ॥ १३॥

यमराजने कहा—ब्रह्मन् ! मैं कालके विधानको किसी तरह नहीं जानता । जगत्में जो पुरुष धर्माचरण करता है। केवल उसीको मैं जानता हूँ ॥ १३॥

गच्छ विप्र त्वमद्यैव आलयं स्वं महाद्युते । ब्रूहि सर्वे यथा स्वैरं करवाणि किमच्युत ॥ १४॥

धर्मसे कभी च्युत न होनेवाले महातेजस्वी ब्राह्मण ! तुम अभी अपने घरको चले जाओ और अपनी इच्छाके अनुसार सब कुछ बताओ । मैं तुम्हारे लिये क्या करूँ !॥:

बाह्मण उवाच

यत्तत्र कृत्वा सुमहत् पुण्यं स्यात् तद् त्रवीहि मे । सर्वस्य हि प्रमाणं त्वं त्रैलोक्यस्यापि सत्तम ॥ १५ ॥

ब्राह्मणने कहा—साधुशिरोमणे! संसारमें जो कर्म करनेसे महान् पुण्य होता हो, वह मुझे वताइये; क्योंकि समस्त त्रिलोकीके लिये धर्मके विषयमें आप ही प्रमाण हैं।। यम जवान

श्रुणु तत्त्वेन विप्रर्षे प्रदानविधिमुत्तमम् । तिलाः परमकं दानं पुण्यं चैवेह शाश्वतम् ॥ १६ ॥

यमने कहा—ब्रह्मर्षे ! तुम यथार्थरूपसे <u>दानकी</u> उत्तम-विभि-सुनो । तिलका-दान-सव-दानोंमें उत्तम है । वह यहाँ अक्षय पुण्यजनक माना गया है ॥ १६ ॥

तिलाश्च सम्प्रदातन्या यथाशक्ति द्विजर्षभ । नित्यदानात् सर्वेकामांस्तिला निर्वर्तयन्त्युत ॥ १७ ॥

द्विजश्रेष्ठ ! अपनी शक्तिके अनुसार तिलोंका दान अवश्य करना चाहिये। नित्यदान करनेसे तिल दाताकी सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण कर देते हैं॥ १७ ॥ तिलाम्थ्रादे प्रशंसन्ति दानमेतद्ध्यनुत्तमम्। तान् प्रयच्छस् विषेश्यो विधिद्दष्टेन कर्मणा ॥ १८॥

शादमें विदान पुरुष तिलोंकी प्रशंसा करते हैं। यह तिल्यान गवने उत्तम दान है। अतः तुम शास्त्रीय विधिके अनुगार बाद्यणोंको तिल्यान देते रहो॥ १८॥ चैशाएयां पीर्णमास्यां तु तिलान द्याद् द्विजातिषु। तिला भक्षयितव्याश्च सदा त्वालम्भनं च तैः॥ १९॥

वैद्यालकी पूर्णिमाको ब्राह्मणोंके लिये तिल्दान दे तिल लागे और मदा तिलोंका ही उचटन लगाये ॥ १९ ॥ कार्य सततिमच्छिद्धाः श्रेयः सर्वात्मना गृहे । तथाऽऽपः सर्वदा देयाः पेयाश्चैव न संदायः ॥ २०॥

जो गदा कल्याणकी इच्छा रखते हैं। उन्हें सब प्रकारसे अपने घरमें तिलोंका दान और उपयोग करना चाहिये। इसी प्रकार सर्वदा जलका दान और पान करना चाहिये—इसमें संशय नहीं है।। २०॥
पुष्करिण्यस्तडागानि कृपांश्चेवात्र खानयेत्।
पतत् सदर्लभतरिमहलोके द्विजोत्तम॥ २१॥

द्विजश्रेष्ठ ! मनुष्यको यहाँ पोखरी, तालाव और कुएँ खुदवाने चाहिये। यह इस संसारमें अत्यन्त दुर्लभ— पुण्य कार्य है॥ २१॥

आपो नित्यं प्रदेयास्ते पुण्यं होतदनुत्तमम् । प्रपाध्य कार्या दानार्थं नित्यं ते द्विजसत्तम । भुक्तेऽप्यन्नं प्रदेयं तु पानीयं वे विदोषतः ॥ २२ ॥

विश्वर ! तुम्हें प्रतिदिन जलका दान करना चाहिये । जन देनेके लिये प्याक्त लगाने चाहिये । यह सर्वोत्तम पुण्य कार्य है । (भूखेको अन्त देना तो आवश्यक है ही।) जो भोजन कर चुका हो। उसे भी अन्त देना चाहिये । विशेषतः जलका दान तो सभीके लिये आवश्यक है ॥ २२॥

भीष्म उवाच । इत्युक्ते स तदा तेन यमदूतेन वै गृहान्। नीतश्च कारयामास सर्वं तद् यमशासनम्॥ २३॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन् ! यमराजके ऐसा कहने-पर उस समय ब्राह्मण जानेको उचत हुआ । यमदूतने उसे उसके पर पहुँचा दिया और उसने यमराजकी आजाके अनुसार वह सब पुण्य-कार्य किया और कराया ॥ २३ ॥ नीत्वा नं यमद्तोऽपि गृहीत्वा शामिणं तदा । ययों स धर्मराजाय न्यवेद्यत चापि तम् ॥ २४ ॥

नवशत् यगद्त समीको पकड्कर वहाँ है गया और भगगढ़े देनकी स्वना दी॥ २५॥ ने धर्मराजो धर्मश्रे प्जयित्वा प्रतापवान्। एत्या च संविद्दं तेन विससर्ज यथागतम्॥ २५॥ प्रतापी धर्मराजने उस धर्मज्ञ ब्राह्मणकी पूजा करके उससे बातचीत की और फिर वह जैसे आया था, उसी प्रकार उसे विदा कर दिया ॥ २५॥

तस्यापि च यमः सर्वमुपदेशं चकार ह। प्रेत्यैत्य च ततः सर्वे चकारोक्तं यमेन तत्॥ २६॥

उसके लिये भी यमराजने सारा उपदेश किया। परलोकमें जाकर जब वह लीटा, तब उसने भी यमराजके बताये अनुसार सब कार्य किया॥ २६॥

तथा प्रशंसते दीपान् यमः पितृहितेप्सया । तस्माद् दीपप्रदी नित्यं संतारयति वै पितृन् ॥ २७ ॥

पितरोंके हितकी इच्छासे यमराज दीपदानकी प्रशंसा करते हैं। अतः प्रतिदिन दीपदान करनेवाला मनुष्य पितरोंका उद्धार कर देता है॥ २७॥

दातव्याः सततं दीपास्तसाद् भरतसत्तम । देवतानां पितृणां च चक्षुष्यं चात्मनां विभो ॥ २८॥

इसिलये भरतश्रेष्ठ ! देवता और पितरींके उद्देश्यते ... सदा दीपदान करते रहना चाहिये। प्रभो ! इससे अपने नेत्रोंका तेज बढ़ता है॥ २८॥

रत्नदानं च सुमहत् पुण्यमुक्तं जनाधिप। यस्तान् विक्रीय यजते ब्राह्मणो ह्यभयंकरम् ॥ २९॥

जनेदवर ! रहनदानका भी बहुत बड़ा पुण्य बताया गया है। जो ब्राह्मण दानमें मिले हुए रत्नको वेचकर उसके द्वारा यज्ञ करता है। उसके लिये वह प्रतिग्रह भयदायक नहीं होता ॥ यद् वे द्वाति विप्रेभ्यो ब्राह्मणः प्रतिगृह्य वे। उभयोः स्यात् तदक्षय्यं दातुरादातुरेव च॥ ३०॥

जो ब्राह्मण किमी दातांचे रत्नोंका दान लेकर खयं भी उसे ब्राह्मणोंको बाँट देता है तो उस दानके देने और लेनेवाले दोनोंको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है ॥ ३०॥

यो ददाति स्थितः स्थित्यां तादशाय प्रतिग्रहम् । उभयोरक्षयं धर्मे तं मनुः प्राह धर्मेवित् ॥ ३१ ॥

जो पुरुष स्वयं धर्ममर्यादामें स्थित होकर अपने ही समान स्थितिवाले ब्राह्मणको दानमें मिली हुई वस्तुका दान करता है। उन दोनोंको अक्षय धर्मकी प्राप्ति होती है। यह धर्मक मनुका बचन है। दिश।

वाससां सम्प्रदानेन खदारनिरतो नरः। सुवस्त्रश्च सुवेपश्च भवतीत्यनुशुश्रम॥३२॥

जो मनुष्य अपनी ही स्त्रीमें अनुराग रखता हुआ बुद्ध -दान करता है, वह सुन्दर वस्त्र और मनोहर वेपभूषासे सम्पन्न होता है-ऐसा हमने सुन रखा है ॥ ३२ ॥ गावः सुवर्ण च तथा तिलाश्चेवानुवर्णिताः।

वेदप्रामाण्यदर्शनात्॥ ३३॥ पुरुषव्याघ्र

माहातम्य अनेको बार वेद-शास्त्रके प्रमाण दिखाकर वर्णन किया है।। ३३॥

विवाहांश्चेव कुर्वात पुत्रानुत्पाद्येत च। पुरुषसिंह ! मैंने गी, सुवर्ण और तिलके दानका पुत्रलाभो हि कौरव्य सर्वलाभाद् विशिष्यते॥ ३४॥ कुरुनन्दन ! मनुष्य विवाह करे और पुत्र उत्पन्न करे। ुपुत्रका लाभ सब लाभोंसे बढकर है।। ३४॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि यमब्राह्मणसंवादे अष्टपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें यम और ब्राह्मणका संवाद-विषयक अरसठवाँ अन्याय पृरा हुआ॥ ६८॥

# एकोनसप्ततितमोऽध्यायः

### गोदानकी महिमा तथा गौओं और ब्राह्मणोंकी रक्षासे पुण्यकी प्राप्ति

युधिष्ठिर उवाच

भूय एव कुरुश्रेष्ठ दानानां विधिमुत्तमम्। महाप्राज्ञ भूमिदानं विशेषतः॥ १॥

युधिष्ठिरने कहा-महाप्राज्ञ कुरुश्रेष्ठ ! आप दानकी उत्तम विधिका फिरसे वर्णन कीजिये । विशेषतः भूमिदानका महत्त्व वताइये ॥ १ ॥

पृथिवीं क्षत्रियो दद्याद् ब्राह्मणायेष्टिकर्मिणे। विधिवत् प्रतिगृह्धीयात्र त्वन्यो दातुमहित ॥ २ ॥

केवल क्षत्रिय राजा ही यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणको पृथ्वीका दान कर सकता है और उसीसे ब्राह्मण विधिपूर्वक भूमिका प्रतिग्रह ले सकता है। दूसरा कोई यह दान नहीं कर सकता॥

सर्ववर्णेस्तु यच्छक्यं प्रदातुं फलकाङ्क्षिभिः। वेदे वा यत् समाख्यातं तन्मे व्याख्यातुमईसि॥ ३ ॥

दानके फलकी इच्छा रखनेवाले सभी वर्णोंके लोग जो दान कर सकें अथवा वेदमें जिस दानका वर्णन हो, उसकी मेरे समक्ष ध्याख्या कीजिये ॥ ३ ॥

भीष्म उवाच

तुल्यनामानि देयानि त्रीणि तुल्यफलानि च। सर्वेकामफलानीह गावः पृथ्वी सरखती॥ ४॥

भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर ! गृायः भूमि और सरखती ये तीनों समान नामवाली हैं इन तीनों वस्त-ओंका दान करना चाहिये। इन तीनोंके दानका फल मी समान ही है। ये तीनों वस्तुएँ मनुष्योंकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करनेवाली हैं ॥ ४ ॥

यो ब्र्याचापि शिष्याय धर्म्यो ब्राह्मीं सरस्रतीम्। पृथिवीगोप्रदानाभ्यां तुल्यं स फलमइनुते ॥ ५ ॥

जो ब्राह्मण अपने शिष्यको धर्मानुकूल ब्राह्मी सरस्वती (वेदवाणी) का उपदेश करता है, वह भूमिदान और गोदानके समान फलका भागी होता है ॥ ५ ॥

तथैव गाः प्रशंसन्ति न तु देयं ततः परम्।

संनिकृष्टफलास्ता हि लब्बर्थाश्च युधिष्ठिर ॥ ६ ॥

इसी प्रकार गोदानकी भी प्रशंसा की गयी है। उससे बढ़कर कोई दान नहीं है। युधिष्ठिर! गोदानका फल निकट भविष्यमें मिलता है तथा वे गौएँ शीघ अभीष्ट अर्थकी सिद्धि करती हैं ॥ मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः। वृद्धिमाकाङ्कृता नित्यं गावः कार्याः प्रदक्षिणाः॥ ७ ॥

गौएँ सम्पूर्ण प्राणियोंकी माता कहलाती हैं। वे सबको मुख देनेवाली हैं। जो अपने अभ्युदयकी इच्छा रखता हो।

उसे गौओंओ सदा दाहिने करके चलना चाहिये ॥ ७ ॥ संताड्या न तु पादेन गवां मध्ये न च वजेत्।

मङ्गलायतनं देव्यस्तसात् पूज्याः सदैव हि ॥ ८ ॥

गौओंको लात न मारे । उनके बीचसे होकर न निकले। वे मङ्गलकी आधारभूत देवियाँ हैं। अतः उनकी सदा ही पूजा करनी चाहिये॥८॥

प्रचोदनं देवकृतं गवां कर्मसु वर्तताम्। पूर्वमेवाक्षरं चान्यद्भिधेयं ततः परम्॥ ९॥

देवताओंने भी यज्ञके लिये भूमि जोतते समय वैलोंको डंडे आदिसे हाँका था। अतः पहले यज्ञके लिये ही बैलोंको जोतना या हाँकना श्रेयस्कर माना गया है। उससे भिन्न कर्मके लिये बैलोंको जोतना या डंडे आदिसे हाँकना निन्दनीय है ॥ ९॥

प्रचारे वा निवाते वा बुधो नोद्वेजयेत गाः। तृषिता हाभिवीक्षन्त्यो नरं हन्युः सवान्धवम् ॥ १०॥

विद्वान् पुरुषको चाहिये कि जन गौएँ खच्छन्दतापूर्वक विचर रही हों अथवा किसी उपद्रवसून्य स्थानमें वैठी हों तो उन्हें उद्देगमें न डाले । जब गीएँ प्याससे पीड़ित हो जलकी इच्छासे अपने खामीकी ओर देखती हैं ( और वह उन्हें पानी नहीं पिलाता है ), तब वे रोषपूर्ण दृष्टिसे बन्धु-बान्धवींसिहत उसका नाश कर देती हैं ॥ १० ॥

पितृसद्मानि सततं देवतायतनानि पूयन्ते शकृता यासां पूर्तं किमधिकं ततः॥ ११॥ हिनके गोयरछे ही उने र देवताओं के मन्दिर और रितारों के भारत्यान पवित्र होते हैं। उनने बढ़कर पावन और नया हो सहता है ! ॥ ११ ॥

घासमुष्टि परगये दद्यात् संवत्सरं तु यः। सङ्ख्या स्वयमाद्वारं व्रतं तत् सार्वकामिकम् ॥ १२॥

तो एक वर्षतक प्रतिदिन स्वयं भोजनके पहले दूसरेकी गायको एक मुद्दा पास खिलाता है। उसका बह मत समस्त

कामनाओंको पूर्ण करनेवाला होता है ॥ १२ ॥

सि एत्रान् यशोऽर्धेच थियं चाप्यधिगच्छति। नारायत्यशुभं चेव दुःखप्नं चाप्यपोहति॥१३॥ वह अपने लिये पुत्र, यश, धन और सम्पत्ति प्राप्त फरता है तथा अग्रुभ कर्म और दुःस्वप्नका नाश् कर देता है।१३।

#### युधिप्ठिर उवाच

देयाः किलक्षणा गावः काश्चापि परिवर्जयेत्। कीरदााय प्रदातस्या न देयाः कीरदााय च ॥ १४॥

मुधिष्टिरने पूछा—पितामह ! किन लक्षणींवाली गौओंका दान करना चाहिये और किनका दान नहीं करना चाहिये ! कैसे बाह्मणको गाय देनी चाहिये और कैसे बाह्मणको नहीं देनी चाहिये ! ॥ १४ ॥

#### भीष्म उवाच

असद्बृत्ताय पापाय लुज्धायानृतवादिने । एव्यकव्यव्यपेताय न देया गौः कथंचन ॥ १५ ॥

भीष्मजीने कहा—राजन् ! दुराचारीः पापीः लोभीः असत्यवादी तथा देवयश और श्राद्धकर्म न करनेवाले ब्राह्मणको किसी तरह गी नहीं देनी चाहिये॥ १५॥

भिक्षवे बहुपुत्राय श्रोत्रियायाहितायये। दत्त्वा दशगवां दाता लोकानाप्रोत्यनुत्तमान्॥ १६॥

जिसके बहुत से पुत्र हों। जो श्रोतिय (वेदवेता) और अभिहोत्री बाह्मग हो और गौके छिये याचना कर रहा हो। ऐसे पुरुषको दस गौओंका दान करनेवाला दाता उत्तम होकोंको पाता है॥ १६॥

यशेव धर्म कुरुते तस्य धर्मफलं च यत्। सर्वस्येवांदाभाग् दाता तंनिमित्तं प्रवृत्तयः॥१७॥

जो गोदान प्रहण करके घर्माचरण करता है। उसके धर्मश जो बुछ भी पल होता है। उस सम्पूर्ण धर्मके एक शंशका भागी दाता भी होता है। क्योंकि उसके लिये उसकी गोदानमें प्रकृति हुई थी।। १७॥

यक्षेत्रमुत्पाद्यते यक्षेत्रं त्रायते भयात्।

देता है—ये तीनों ही पिताके तुल्य कलमपं गुरुशुश्रूपा हन्ति मा अपुत्रतां त्रयः पुत्रा अवृत्ति

गुरुजनोंकी सेवा सारे पापे अभिमान महान् यशको नष्ट क हीनताके दोषका निवारण कर दस गौएँ हों तो ये जीविकाके अभ

वेदान्तनिष्ठस्य

शिएस्य दान्तस्य यह भूतेषु नित्यं यः क्षुद्भयाद् वे न विव नमृदुश्च शान्तो वृत्ति द्विजायातिस्

प्रशानतप्तस्य

यस्तुल्यशीलश्र

जो वेदान्तिष्ठ, बहुरा, श शिष्ट, मनको वशमें रखनेवाला, प्रति सदा प्रिय वचन वोलनेवाला, कर्म न करनेवाला, मृदुल, शान्ते, भाव रखनेवाला और स्त्री-पुत्र अ ब्राह्मणकी जीविकाका अवस्य प्रय

> शुभे पात्रे ये गुणा तावान् दोपो सर्वावस्थं ब्राह्मण दाराश्चेपां दूरा

शुभ पात्रको गोदान करनेरे धन ले लेनेपर उतना ही पाप अवस्थामें ब्राह्मणोंके धनका अ ित्रयोंका संसर्ग दूरसे ही त्याग दे (विप्रदारे परहते विप्रद परिज्ञायन्ति शक्तास्तु नमस्ते न पालयन्ति चेत् तस्य हन्ता दण्डयन भर्त्स्यन् नित्यं नि तथा गवां परिज्ञाणे पीडने विप्रगोपु विशेषेण रिक्षते

जहाँ त्राताणोंकी स्त्रियों अय होता हो। वहाँ शक्ति रहते हुए उ हैं। उन्हें नमस्कार है। जो उन



# महाभारत 🖘



राजा नृगका गिरगिटकी योनिसे उद्धार

हैं और नरकसे उन्हें कभी छुटकारा नहीं देते हैं। इसी प्रकार गौओंके संरक्षण और पीड़नंते भी ग्रम और अग्रमकी प्राप्ति

होती है । विशेषतः ब्राह्मणों और गौओंके अपने द्वारा [ सुरक्षित होनेपर पुण्य और मारे जानेपर पाप होता है। इति श्रीमहाभारते अनुकासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गोदानमाहात्म्ये एकोनसप्ततितमोऽध्यायः॥ ६९॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें गोदानका माहात्म्यविषयक उनहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६०॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ श्लोक मिलाकर कुळ २५ श्लोक हैं )

### सप्ततितमोऽध्यायः

ब्राह्मणके धनका अपहरण करनेसे होनेवाली हानिके विषयमें दृष्टान्तके रूपमें राजा नृगका उपाख्यान

भीष्म उवाच

अत्रैव कीर्त्यते सिद्धवीद्याप्याभिमर्शने। **ज़**रोपा सुमहत् कृच्छं यदवाप्तं कुरुद्वह ॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हें--कुरुश्रेष्ठ ! इस विषयमें श्रेष्ठ पुरुष वह प्रसङ्ग सुनाया करते हैं, जिसके अनुसार एक ब्राह्मणुके धनको ले लेनेके कारण राजा नगको महान कष्ट उठाना पुड़ा था॥ १॥

निविशनयां पुरा पार्थ द्वारवत्यामिति श्रुतिः। महाकूपस्तृणवीरुत्समावृतः॥ २ ॥ अहर्यत

पार्थ ! हमारे सुननेमें आया है कि पूर्वकालमें जब द्वारकापुरी वस रही थी। उसी समय वहाँ घास और कताओंसे ढँका हुआ एक विशाल कृप दिखायी दिया ॥२॥

प्रयत्नं तत्र कुर्वाणास्तसात् कूपाजलाधिनः। श्रमेण महता युक्तास्तरिंगस्तोये सुसंवृते ॥ ३॥ द्दशुस्ते महाकायं कृकलासमवस्थितम्।

वहाँ रहनेवाले यदुवंशी वालक उस कुएँका जल पीनेकी इच्छासे बड़े परिश्रमके साथ उस घास-फूसको इटानेके लिये महान् प्रयत करने लगे। इतनेहीमें उस कुएँके ढँके हुए जलमें स्थित हुए एक विशालकाय गिरगिटपर उनकी हिष्ट पड़ी॥ ३ई॥ तस्य चोद्धरणे यत्नमकुर्वस्ते सहस्रशः॥ ४॥ पर्वतोपमम् । प्रग्रहैश्चर्मपट्टैश्च तं वद्ध्वा नाशक्तुवन् समुद्धर्तुं ततो जग्मुर्जनार्दनम् ॥ ५ ॥

फिर तो वे सहस्रों बालक उस गिरगिटको निकालनेका यत्न करने लगे । गिरगिटका शरीर एक पर्वतके समान था । बालकोंने उसे रस्सियों और चमड़ेकी पट्टियोंसे बाँधकर र्खीचनेके लिये बहुत जोर लगाया परंतु वह टस-से-मस न हुआ । जब बालक उसे निकालनेमें सफल न हो सके तब वे भगवान् श्रीकृष्णके पास गये ॥ ४-५ ॥

खमावृत्योदपानस्य कृकलासः स्थितो महान् । तस्य नास्ति समुद्धर्तेत्येतत् कृष्णे न्यवेदयन् ॥ ६ ॥

उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णसे निवेदन किया— भगवन् ! एक बहुत बड़ा गिरगिट कुएँमें पड़ा है, जो उस कुएँके सारे आकाशको घेरकर बैठा है; पर उसे निकालनेवाला कोई नहीं हैं? ॥ 🕼

> स वासुद्वेन समुद्धृतश्च पृष्टश्च कार्यं निजगाद राजा। नृगस्तदाऽऽत्मानमथी न्यवेदयत पुरातनं यशसहस्रयाजिनम्॥ ७ ॥

यह सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण उस कुएँके पास गये। उन्होंने उस गिरगिटको कुएँसे बाहर निकाला और अपने पावन हाथके स्पर्शेषे राजा नगका उद्धार कर दिया। इसके बाद उनसे परिचय पूछा । तब राजाने उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा- 'प्रभो ! पूर्वजन्ममें मैं राजा नृग था, जिसने एक सहस्र यज्ञोंका अनुष्ठान किया या' ॥ ७ ॥

> तथा ब्रवाणं तु तमाह माधवः श्भं त्वया कर्मे कृतं न पापकम् । कथं भवान् दुर्गतिमीहर्शी गतो नरेन्द्र तद् ब्रुहि किमेतदी हशम्॥ ८॥

उनकी ऐसी बात सुनकर भगवान् श्रीकृष्णने पूछा--पाजन । आपने तो सदा पुण्यकर्म ही किया था। पापकर्म कभी नहीं किया, फिर आप ऐसी दुर्गतिमें कैसे पड़ गये ? वताइये, क्यों आपको यह ऐसा कष्ट प्राप्त हुआ १॥ ८॥

> शतं सहस्राणि गवां शतं पुनः शतान्यष्टशतायुतानि । त्वया पुरा दत्तमितीह शुश्रुम नृप द्विजेभ्यः क नु तद् गतंतव॥ ९ ॥

**'नरेशर ! इमने सुना है कि पूर्वकालमें आपने ब्राह्मणींको** पहले एक लाख गौएँ दान कीं । दूसरी बार सी गौओंका दान किया। तीसरी बार पुनः सौ गौएँ दानमें दीं। फिर चौशी बार आपने गोदानका ऐसा सिलसिला चलाया कि लगातार अस्ती लाख गौओंका दान कर दिया । (इस प्रकार आपके द्वारा इक्यांसी लाख दो सी गीएँ दानमें दी गर्यो ।,) आपके उन सब दानीका पुण्यफल कहाँ चला गया ११ ॥ ९॥

नृगस्ततोऽववीत् कृष्णं व्राह्मणस्याग्निहोत्रिणः ।

ब्रांक्तिस्य परिश्रष्टा गौरेका मम गोधने॥१०॥

तर यहा नृगने भगवान् श्रीकृष्णमे कहा—ध्यभो ! एक अभिरोधी हाहाय परदेश चला गया या। उसके पास, एक गाम यी। जो एक दिन अपने खानसे भागकर मेरी गीओंके शुंदमें आ मिली॥ १०॥

गवां सहस्रे संग्याता तदा सा पशुपैर्भम । सा बाह्मणाय में दत्ता वेत्यार्थमभिकाङ्गता ॥ ११ ॥

्उस समय मेरे खालोंने दानके लिये मँगायी गयी एक द्वार गीओंमें उनकी भी गिनती करा दी और मैंने परलोकमें मनोवािकत फलकी इच्छाने वह गौभी एक ब्राह्मणकोदेदी॥ अपस्यत् परिमार्गेश्च तां गां परमुहे द्विजः। ममेयमिति चोवाच ब्राह्मणो यस्य सामवत्॥ १२॥

खुछ दिनों बाद जब वह ब्राह्मण परदेशसे लौटा, तब अपनी गाय हुँदने लगा। हुँदने-हुँदने जब वह गाय उसे दूसरेके घर मिली, तब उस ब्राह्मणने, जिसकी वह गौ पहले थी, उस दूसरे ब्राह्मणसे कहा—'ध्यह्माय तो मेरी है''॥१२॥ तासुभी समनुप्राप्तो विवदन्तौ भृशस्वरौ। भवान दाता भवान हर्तेत्यथ तौ मामवोचताम्॥१३॥

'फिर तो वे दोनों आपसमें छड़ पड़े और अत्यन्त कोधमें मरे हुए मेरे पास आये। उनमेंसे एकने कहा-'महाराज!



यह गौ आपने मुझे दानमें दी है (और यह ब्राह्मण इसे अपनी यता रहा है।) "दूसरेने कहा— "महाराज! वास्तवमें यह मेरों गाय है। आपने उसे चुरा लिया है "॥ हि ॥ " इतिन दातसंख्येन गर्या चिनिमयेन चै। याचे मिनिष्रहीतारं स तु मामब्रवीदिदम्॥ १५॥ देशकालोपसम्पन्ना दोग्ध्री शान्तातिवत्सला । म्वादुक्षीरप्रदा धन्या मम नित्यं निवेशने ॥ १५॥

ंतव मेंने दान लेनेवाले बाह्यणसे प्रार्थनापूर्वक कहा— भीं इस गायके बदले आपको दस हजार गौएँ देता हूँ (आप इन्हें इनकी गाय वापस दे दीजिये)। यह सुनकर वह यों वोला—भाहाराज! यह गौ देश-कालके अनुरूप, पूरा दूध देनेवाली, सीधी-सादी और अत्यन्त दयालुस्वभावकी है। यह बहुत मीठा दूध देनेवाली है। धन्य भाग्य जो यह मेरे घर आयी। यह सदा मेरे ही यहाँ रहे॥ १४—१९॥

कृतं च भरते सा गौर्मम पुत्रमपस्तनम्। न साशक्यामयादातुमित्युक्त्वास जगामह॥१६॥

'अपने दूधते यह गौ मेरे मातृहीन शिशुका प्रतिदिन पालन करती है; अतः मैं इसे कदापि नहीं दे सकता।" यह कहकर वह उस गायको लेकर चला गया॥ रिदे॥ ततस्तमपरं विप्रं याचे विनिमयेन वै। गवां शतसहस्रं हि तत्कृते गृह्यतामिति॥ १७॥

'तत्र मैंने उन दूसरे ब्राह्मणसे याचना की—'भगवन् ! उसके वदलेमें आप मुझसे एक लाख गौएँले लीजिये'।। रेंजे॥

वाह्यण उवाच

न राज्ञां प्रतिगृह्वामि शक्तोऽहं स्वस्य मार्गणे। सैव गौदींयतां शीव्रं ममेति मधुसूदन॥१८॥

ं मधुस्दन ! तव उस ब्राह्मणने कहा—''में राजाओंका दान नहीं लेता । मैं अपने लिये धनका उपार्जन करनेमें समर्थ हूँ । मुझे तो शीघ मेरी वही गी ला दीजिये'' ॥(१८॥

रुक्ममश्वांश्च ददतो रजतस्यन्दनांस्तथा। न जग्राह ययौ चापि तदा स ब्राह्मणर्पभः॥१९॥

भोंने उसे सोनाः चाँदीः रथ और घोड़े-सब कुछ देना चाहाः परंतु वह उत्तम ब्राह्मण कुछ न लेकर तत्काल चुपचाप चला गया ॥ १९॥

पतिस्मन्नेव काले तु चोदितः कालधर्मणा । पितृलोकमहं प्राप्य धर्मराजमुपागमम् ॥ २०॥

्इसी वीचमें कालकी प्रेरणासे में मृत्युको प्राप्त हुआ और पितृलोकमें पहुँचकर धर्मराजसे मिला ॥ १०॥ यमस्तु पूजयित्वा मां ततो वचनमद्मवीत्। नान्तः संख्यायते राजंस्तव पुण्यस्य कर्मणः॥ २१॥ अस्ति चैव कृतं पापमज्ञानात् तद्पि त्वया। चरस्व पापं पश्चाद् वा पूर्ववा त्वं यथेच्छिसि॥ २२॥

े 'यमराजने मेग आदर-सत्कार करके मुझसे यह वात कहीं - 'राजन् ! तुम्हारे पुण्यकर्मोंकी तो गिनती ही नहीं है । परंतु अनजानमें तुमसे एक पाप भी बन गया है। उस पापको उम पछि भोगो या पहले ही भोग लोग जैसी तुम्हारी इच्छा हो। करो॥ २२॥

रक्षितास्मीति चोक्तं ते प्रतिशा चानृता तव । ब्राह्मणस्वस्य चादानं द्विविधस्ते व्यतिक्रमः ॥ २३ ॥

्रिंशापने प्रजाके धन-जनकी रक्षाके लिये प्रतिशा की थी; किंतु उस ब्राह्मणकी गाय खो जानेके कारण आपकी वह प्रतिशा झूठी हो गयी। दूसरी बात यह है कि आपने। ब्राह्मणके धनका सूलसे अपहरण कर लिया था। इस तरह आपके द्वारा दो तरहका अपराध हो गया है? ॥ र्शे॥ पूर्व कृष्ट्यं चरिष्येऽहं पश्चाच्छ्यभिति प्रभो।

धर्मराजं ह्यवन्नेवं पतितोऽस्मि महीतले ॥ २४ ॥

तत्र मैंने धर्मराजसे कहा—प्रभो ! मैं पहले पाप ही ।

भोग लूँगा । उसके बाद पुण्यका उपभोग करूँगा । इतना ।

कहना था कि मैं पृथ्वीपर गिरा ॥ २४ ॥

अश्रीषं पतितश्चाहं यमस्योच्चैः प्रभाषतः। वासुदेवः समुद्धर्ता भविता ते जनार्दनः॥२५॥ पूर्णे वर्षसहस्रान्ते क्षीणे कर्मणि दुष्कृते। प्राप्यसे शाश्वतारुँ काञ्चितान् स्वेनैव कर्मणा॥२६॥

'गिरते समय उच्चस्वरसे बोलते हुए यमराजकी यह बात मेरे कार्नोमें पड़ी—'महाराज! एक हजार दिव्य वर्ष पूर्ण होनेपर तुम्हारे पापकर्मका भोग समाप्त होगा। उस समय जनार्दन भगवान् श्रीकृष्ण आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे और तुम अपने पुण्यकर्मोंके प्रभावसे प्राप्त हुए सनातन लोकोंमें जाओगे' ॥ २५-२६॥

क्षेऽऽत्मानमधःशीर्षमपश्यं पतितश्च ह। तिर्यंग्योनिमनुप्राप्तं न च मामजहात् स्मृतिः ॥ २७ ॥

'कुएँमें गिरनेपर मैंने देखा, मुझे तिर्यग्योनि (गिरगिट-की देह ) मिली है और मेरा सिर नीचेकी ओर है। इस योनिमें भी मेरी पूर्वजन्मोंकी स्मरणशक्तिने मेरा साथ नहीं छोड़ा है॥ २७॥ स्वया ततारितोऽस्स्यद्य किमन्यत्र तपोवलात्। अनुजानीहि मां कृष्ण गच्छेयं दिवमद्य वै॥ २८॥ श्रीकृष्ण ! आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। इसमें आपके तपोवलके सिवा और क्या कारण हो सकता है। अब मुझे आज्ञा दीजिये। मैं स्वर्गलोकको जाऊँगा'॥ अनुज्ञातः स कृष्णेन नमस्कृत्य जनाईनम्। दिवयमास्थाय पन्थानं ययौ दिवमरिंदमः॥ २९॥

भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें आज्ञा दे दी और वे शत्रुदमन नरेश उन्हें प्रणाम करके दिव्य मार्गका आश्रय हे खर्गहोक-को चहे गये॥ २९॥

ततस्तस्मिन् दिवं याते नृगे भरतसत्तम। वासुदेव ६मं इलोकं जगाद कुरुनन्दन॥३०॥

भरतश्रेष्ठ ! कुरुनन्दन ! राजा नृगके स्वर्गलोकको चले जानेपर वसुदेवनन्दन भगवान् श्रीकृष्णने इस रलोकका गान किया—॥ ३०॥

ब्राह्मणस्वं न हर्तव्यं पुरुषेण विज्ञानता । ब्राह्मणस्वं हृतं हन्ति नृगं ब्राह्मणगौरिव ॥ ३१ ॥

समझदार मनुष्यको ब्राह्मणके धनका अपहरण नहीं करना चाहिये। चुराया हुआ ब्राह्मणका धन चोरका उसी प्रकार नारा कर देता है, जैसे ब्राह्मणकी गौने राजा नृगका सर्वनाश किया था'।। ३१॥

सतां समागमः सङ्किर्नाफलः पार्थ विद्यते । विमुक्तं नरकात् पश्य नृगं साधुसमागमात् ॥ ३२ ॥

बुन्तीनन्दन ! यदि राजन पुरुष सत्पुरुषोंका सङ्ग करें तो उनका वह सङ्ग व्यर्थ नहीं जाता । देखों, श्रेष्ठ पुरुषके समागमके कारण राजा दगका नरकरे उद्धार होगया ॥३२॥ प्रदानफळवत् तत्र द्रोहस्तत्र तथाफळः । अपन्यारं गयां तस्साद् वर्जयेत सुधिष्टिर ॥ ३३॥

युधिष्ठिर ! गौओंका दान करनेते जैसा उत्तम फल मिलता है, वैसे ही गौओंते द्रोह करनेपर बहुत बड़ा कुफल में भोगना पड़ता है; इसिलये गौओंको कभी कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिये ॥ ३३॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि नृगोपाख्याने सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गंत दानधर्मपर्वमें नृगका उपाख्यानविषयक सत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७० ॥

एकसहिततमोऽध्यायः

पिताके शापरो नाचिकेतका यमराजके पास जाना और यमराजका नाचिकेतको गोदानकी महिमा वताना

युधिष्ठिर उवाच दत्तानां फलसम्प्राप्ति गर्वा प्रबृहि मेऽनघ । विस्तरेण महावाहो न हि तृष्यामि कथ्यताम् ॥ १ ॥ युधिष्ठिरने पूछा—निष्पाप महाबाहो ! गौओंके दानसे

1

विस्त प्रत्यको प्राप्ति होती है। यह मुझे विस्तारके साथ प्रशाहों । मुझे अन्यके यसनामृतीको मुनते-सुनते तृप्ति नहीं होती है। एमिको अभी और कहिये॥ १॥ भीष्य जवास

अत्राप्तुदादरस्तीममितिहासं पुरातनम् । त्रापेग्रहालकेवीनयं नाचिकेतस्य चोभयोः॥ २ ॥

भीष्मजीने फहा—राजन् ! इस विषयमें विश पुरुष उदारक स्मृति और नाचिकेत दोनोंके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ २ ॥

प्रापिरव्हालकिर्दांक्षासुपगम्य ततः सुतम् । त्वं मासुपचरस्येति नाचिकेतमभापत ॥ ३ ॥

एक समय उदालक शृपिने यज्ञकी दीक्षा लेकर अपने, पुत्र नानिकेतने कहा—'तुम मेरी तेवामें रहो' ॥ ३ ॥ समाप्ते नियमे तस्मिन् महपिः पुत्रमत्रवीत् । उपस्पर्शनसकस्य स्वाध्यायाभिरतस्य च ॥ ४ ॥ इध्मा द्भीः सुमनसः कलदाश्चातिभोजनम् । विस्मृतं मे तदादाय नदीतीरादिहावज ॥ ५ ॥

उस यशका नियम पूरा हो जानेपर महर्षिने अपने पुष्ते कहा—प्रेटा! मेंने समिथा, कुशा, फूल, जलका पड़ा और प्रचुर भोजन-सामग्री (फल-मूल आदि)—हन रायका संग्रह करके नदीके किनारे रख दिया और स्नान तथा पेदपाट करने लगा। किर उन सब बस्तुओंको भूलकर में पहाँ चला आया। अब तुम जाकर नदीतटसे वह सब सामान यहाँ ले आओ। ॥ ४-५॥

गत्यानवाप्य तत् सर्वे नदीवेगसमाप्तुतम् । न पदयामि तदित्येचं पितरं सोऽववीन्सुनिः॥ ६॥

नाचिकेत जब वहाँ गया। तब उसे कुछ न मिला। सारा सामान नदीके वेगमें यह गया था। नाचिकेत मुनि लीट आया और पितासे योला—'मुझे तो वहाँ वह सब सामान नहीं) दिखायी दिया'॥ ६॥

श्चन्पिपासाथमाविष्टो मुनिरुद्दालकिस्तदा । यमं पदयेति नं पुत्रमरापत् स महातपाः ॥ ७ ॥

महातपन्नी उदालक मुनि उस समय भूख-प्याससे कष्ट पा रहे थे। अतः षष्ट होकर योले—'अरे! वह सन तुम्हें क्यों दिन्वायी देगा ! जाओ यमराजको देखो।' इस प्रकार उन्होंने उसे शाय दे दिया॥ ७॥

तथा स पित्राभिद्दतो घाग्वज्ञेण कृतास्रिलः। प्रसीदेति सुवन्नेच गतसत्त्वोऽपतद् भुवि॥ ८॥

रिताके नान्यक्रमे पीछित हुआ नाचिकेत हाथ जोड़कर योजा—गप्रमो ! प्रसन्त होइये । इतना ही कहते-कहते वह े निष्यान होकर पृथ्वीकर गिर पदा ॥ ८ ॥ नाचिकेतं पिता दृष्ट्या पिततं दुःखमूर्चिछतः। किं मया छतमित्युक्त्वा निपपात महीतले॥ ९॥

नाचिकेतको गिरा देख उत्तके पिता भी दुःखसे मूर्न्छित हो गये और 'अरे, यह मैंने क्या कर डाला !' ऐसा कहकर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ९॥

तस्य दुःखपरीतस्य स्वं पुत्रमनुशोचतः। व्यतीतं तदहःशेपं सा चोग्रा तत्र शर्वरी॥१०॥

दुःखर्मे द्वे और वारंवार अपने पुत्रके लिये शोक करते हुए ही महर्पिका वह शेष दिन व्यतीत हो गया और भयानक रात्रि भी आकर समाप्त हो गयी ॥ १०॥

पिञ्येणाश्रुप्रपातेन नाचिकेतः कुरुद्वह । प्रास्पन्दच्छयने कौश्ये वृष्ट्या सस्यमिवाप्छुतम्॥११॥

कुरश्रेष्ठ ! कुशकी चटाईपर पड़ा हुआ नाचिकेत पिताके आँसुओंकी घारांचे भीगकर कुछ हिलने-डुलने लगा, मानो वर्षांचे सिंचकर अनाजकी त्र्खी खेती हरी हो गयी हो ॥१२॥ स पर्यपृच्छत् तं पुत्रं क्षीणं पर्यागतं पुनः। दिव्येर्गन्धेः समादिग्धं क्षीणस्वप्नमिवोत्थितम्॥ १२॥

महर्पिका वह पुत्र मरकर पुनः लौट आया, मानो नींद टूट जानेसे जाग उठा हो। उचका शरीर दिव्य सुगन्धसे व्यास हो रहा था। उस समय उदालकने उससे पूछा—॥१ अपि पुत्र जिता लोकाः शुभारते स्वेन कर्मणा। दिएया चासि पुनः प्राप्तो न हि ते मानुषं चपुः॥ १३॥

भ्वेटा ! क्या तुमने अपने कर्मसे ग्रुम लोकोंपर विजय पायी है ! मेरे सौभाग्यसे ही तुम पुनः यहाँ चले आये हो । तुम्हारा यह श्ररीर मनुष्योंका सा नहीं है—दिन्य मावको | प्राप्त हो गया है' ॥ १३॥

प्रत्यक्षदर्शी सर्वस्य पित्रा पृष्टो महात्मना। स तां वार्तो पितुर्भध्ये महपींणां न्यवेदयत्॥ १४॥

अपने महात्मा पिताके इस प्रकार पूछनेपर परलोककी । सब बातोंको प्रत्यक्ष देखनेवाला नाचिकेत महर्पियोंके बीचमें । पितासे वहाँका सब बृत्तान्त निवेदन करने लगा—॥ १४॥

> कुर्वन् भवच्छासनमाशु यातो ह्यहं विशालां रुचिरप्रभावाम् । वैवस्तर्तां प्राप्य सभामपश्यं सहस्रशो योजनहेमभासम् ॥ १५॥

ंपिताजी ! में आपकी आश्वाका पालन करनेके लिये यहाँसे तुरंत प्रस्थित हुआ और मनोहर कान्ति एवं प्रमावसे युक्त विधाल यमपुरीमें पहुँचकर मेंने वहाँकी स्था देखी। जो सुवर्णके समान सुन्दर प्रमासे प्रकाश्चित हो रही थी। उसका तेज सहस्रों योजन दूरतक फैला हुआ था॥ १५॥

र्ष्ट्वेव मामभिमुखमापतन्तं देहीति स हाासनमादिदेश।

#### वैवखतोऽर्घादिभिरहणैश्च भवत्कृते पूजयामास मां सः ॥ १६॥

'मुझे सामनेसे आते देख निवस्तान्के पुत्र यमने अपने विवस्तान्के पुत्र यमने अपने सेवकोंको आज्ञा दी कि 'इनके लिये आसन दो।' उन्होंने आपके नाते अर्घ्य आदि पूजनसम्बन्धी उपचारोंसे स्वयं ही मेरा पूजन किया॥ १६॥

ततस्त्वहं तं शनकैरवोचं वृतः सदस्यैरभिपूज्यमानः। प्राप्तोऽस्मि ते विषयं धर्मराज लोकानहों यानहं तान विधत्स्व॥ १७॥

'तय सब सदस्थांसे विरकर उनके द्वारा पूजित होते हुए मैंने वैवस्वत यमसे घीरेले कहा—'घर्मराज! मैं आपके राज्यमें आया हूँ; मैं जिन लोकोंमें जानेके योग्य होऊँ, उनमें जानेके लिये मुझे आज्ञा दीजिये'॥ १७॥

> यमोऽव्रवीन्मां न सृतोऽसि सौम्य यमं पश्येत्याह स त्वां तपस्वी । पिता प्रदीप्ताशिसमानतेजा न तच्छक्यसनृतं विप्र कर्तुम् ॥ १८॥

प्तब यमराजने मुझसे कहा—प्योम्य ! तुम मरे नहीं हो । तुम्हारे तपस्वी पिताने इतना ही कहा था कि तुम यमराजको देखो । विप्रवर ! वे तुम्हारे पिता प्रज्विलत अग्निके समान तेजस्वी हैं। उनकी बात झूठी नहीं की जा सकती ॥ १८॥

दृष्टस्तेऽहं प्रतिगच्छल तात शोचत्यसौ तव देहस्य कर्ता। द्दानि किं चापि मनःप्रणीतं प्रियातिथेस्तव कामान् वृणीष्व॥ १९॥

''तात ! तुमने मुझे देख लिया । अब तुम लौट जाओ । तुम्हारे शरीरका निर्माण करनेवाले वे तुम्हारे पिताजी शोक-मग्न हो रहे हैं । वत्स ! तुम मेरे प्रिय अतिथि हो । तुम्हारा कौन-सा मनोरथ मैं पूर्ण करूँ । तुम्हारी जिस-जिस वस्तुके हिंथे इच्छा हो, उसे माँग लो'' ॥ १९ ॥

> तेनैवमुक्तस्तमहं प्रत्यवोचं प्राप्तोऽस्मि ते विषयं दुर्निवर्त्थम् । इच्छाम्यहं पुण्यकृतां समृद्धान् लोकान् द्रष्ट्रं यदि तेऽहं वराईः ॥२०॥

'उनके ऐसा कहनेपर मैंने इस प्रकार उत्तर दिया— 'भगवन्! मैं आपके उस राज्यमें आ गया हूँ, जहाँसे लौट-कर जाना अत्यन्त कठिन है। यदि मैं आपकी दृष्टिमें वर पानेके योग्य होऊँ तो पुण्यात्मा पुरुषींको मिळनेवाले समृद्धि-शाली लोकोंका मैं दर्शन करना चाहता हूँ?॥ २०॥

> यानं समारोप्य तु मां स देवो वाहेर्युक्तं सुप्रभं भानुमत् तत्।

#### संदर्शयामास तदात्मलोकान् सर्वोक्तथा पुण्यकृतां द्विजेन्द्र ॥ २१ ॥

'द्विजेन्द्र! तब यम देवताने वाहनोंसे जुते हुए उत्तम प्रकाशसे युक्त तेजस्वी रथपर मुझे विठाकर पुण्यात्माओंको प्राप्त होनेवाले अपने यहाँके सभी लोकोंका मुझे दर्शन कराया॥

अपर्यं तत्र वेरमानि तैजसानि महात्मनाम् । नानासंस्थानरूपाणि सर्वरत्नमयानि च ॥ २२ ॥

ं तब मैंने महामनस्वी पुरुषोंको प्राप्त होनेवाले वहाँके तेजोमय मवर्नोका दर्शन किया । उनके रूप-रंग और आकार-प्रकार अनेक तरहके थे । उन भवनोंका सब प्रकारके रत्नों-द्वारा निर्माण किया गया था ॥ २२ ॥

चन्द्रमण्डलगुभाणि किङ्किणीजालयन्ति च । यनेकशतभौमानि सान्तर्जलवनानि च ॥ २३ ॥ वैदुर्यार्कप्रकाशानि रूप्यस्कममयानि च । तरुणादित्यवर्णानि स्थावराणि चराणि च ॥ २४ ॥

कोई चन्द्रमण्डलके समान उज्ज्वल थे। किन्हींपर सुद्रघंटियोंसे युक्त झालरें लगी थीं। उनमें से कड़ों कक्षाएँ और मंजिलें थीं। उनके मीतर जलाशय और वन-उपवन सुशोमित थे। कितनोंका प्रकाश नीलमणिमय सूर्यके समान था। कितने ही चाँदी और सोनेके बने हुए थे। किन्हीं- किन्हीं भवनोंके रंग प्रातःकालीन सूर्यके समान लाल थे। उनमेंसे कुछ विमान या मवन तो स्थावर थे और कुछ इच्छानुसार विचरनेवाले थे॥ २३-२४॥

भक्ष्यभोज्यमयाञ्चौलान् वासांसि शयनानि च। सर्वकामफलांश्चैव वृक्षान् भवनसंस्थितान् ॥ २५॥

उन भवनों में मक्ष्य और भोज्य पदार्थों के पर्वत खड़े ये। वस्त्रों और शय्याओं के ढेर लगे थे तथा सम्पूर्ण मनो-वाञ्छित फर्लों को देनेवाले बहुत से बृक्ष उन गृहों की सीमा के भीतर लहलहा रहे थे॥ २५॥

नद्यो वीथ्यः सभा वाष्यो दीर्घिकाश्चैव सर्वशः। घोषवन्ति च यानानि युक्तान्यथ सहस्रशः॥ २६॥

'उन दिन्य लोकोंमें बहुत-सी निदयाँ, गलियाँ, सभा- भन्न वाविड्याँ, तालाव और जोतकर तैयार खड़े हुए घोषयुक्त सहस्रों रय मैंने सब ओर देखे थे ॥ २६॥

श्लीरस्त्रवा वे सरितो गिरीश्च सार्पस्तथा विमलं चापि तोयम् । वैवखतस्यानुमतांश्च देशा-नदृष्पूर्वान् सुवहूनपश्यम् ॥ २७ ॥

भीने दूघ बहानेवाली नदियाँ, पर्वत, घी और निर्मल जल भी देखे तथा यमराजकी अनुमितसे और भी बहुत से पहलेके न देखे हुए प्रदेशोंका दर्शन किया ॥ २७ ॥

सर्वान् दृष्ट्या तदहं धर्मराज-मवोचं वे प्रभविष्णुं पुराणम्। सीरस्येताः स्विपंपछैय नद्यः
रायन्त्रोताः कस्य भोज्याः प्रदिष्टाः॥२८॥
'उन गरनेः देखकर मेंने प्रभावशाली पुरातन देवता
भगगाने नता—'प्रमो ! ये जो भी और दूषकी नदियाँ
यहाँ। रहतीः हैं। जिनकः स्रोत कभी स्वता नहीं है।
किनके उपभोगमें भाती हैं—हन्हें किनका मोजन नियत
दिया गरा है !' ॥ २८॥

यमे। ऽत्रवीद् विद्धि भोज्यास्त्वमेता य दातारः साधवो गोरसानाम् । अन्य लोकाः शाश्वता वीतशोकौः

समाकीणी गोप्रदाने रतानाम् ॥ २९ ॥
'यमराजने कहा—'प्रहान् ! तुम इन नदियोंको उन
धेप्र पुरुषोका भोजन समझोः जो गोर्स दान करनेवाले हैं।
जो गोरानमें तत्तर हैं। उन पुण्यात्माओंके लिये दूसरे भी
रानातन लोक विद्यमान हैं। जिनमें दुःख-दोकने रहित
पुण्यात्मा भरे पड़े हैं॥ २९॥

न त्वेतासां दानमात्रं प्रशस्तं पात्रं कालो गोविशेपो विधिश्च। शास्त्रा देयं विष्र गवान्तरं हि

दुःखं हातुं पायकादित्यभूतम् ॥ ३०॥ 'विभवर! केवल इनका दानमात्र ही प्रशस्त नहीं है; सुपात्र वाहाणः, उत्तम समयः विशिष्ट भी तथा दानकी सर्वोत्तम विशि—इन स्व वार्तोको जानकर ही गोदान करना चादिये। गीओंका आपसमें जो तारतम्य है, उसे जानना यहुत कठिन काम है और अग्नि एवं सूर्यके समान तेजस्वी पात्रको पहचानना भी सरल नहीं है॥ ३०॥

स्वाच्यायवान् योऽतिमात्रं तपसी
वैतानस्थो ब्राह्मणः पात्रमासाम् ।
कुच्छूोत्स्प्राः पोषणाभ्यागताश्च
हार रेतिगाँविद्यापाः प्रशस्ताः ॥ ३१ ॥
भन्नो ब्राह्मण वेदीके स्वाध्यायसे सम्पन्नः अत्यन्त
तपस्वी तथा यशके अनुष्ठानमें लगा हुआ हो। वही इन
गांओंके दानका सर्वोत्तम पात्र है । इसके सिवा जो ब्राह्मण कुच्छूमतने सुक्त हुए हों और परिवारकी पृष्टिके लिये गोदानके
प्रार्थी हो स्व भी दानके उत्तम पात्र हैं । इन
मुद्रोग्न पार्थीको निमित्त यनावर दानमें दी गयी श्रेष्ठ गीएँ
उत्तम मानी गयी हैं ॥ ३१ ॥

तिस्रो राज्यस्त्वक्षिरुपोष्य भूमौ तृप्ता गावस्तिपितेभ्यः प्रदेयाः। वर्ग्तः प्राताः सुप्रज्ञाः सोपचारा-रज्यहं दस्ता गार्ग्तंद्वितेत्व्यम् ॥ ३२॥ गर्भात रज्ञातक उपवासपूर्वक देवल वल पीकर धरती- पर शयन करें। तत्पश्चात् खिला-पिलाकर तृप्त की हुईं गौओंका मोजन आदिसे संतुष्ट किये हुए ब्राह्मणोंको दान करें। वे गौएँ वछड़ोंके साथ रहकर प्रसन्न हों। सुन्दर बच्चे देनेवाली हां तथा अन्यान्य आवश्यक सामग्रियोंसे युक्त हों। ऐसी गौओंका दान करके तीन दिनोंतक केवल गोरसका आहार करके रहना चाहिये॥ ३२॥

> दत्त्वा घेनुं सुव्रतां कांस्यदोहां कल्याणवत्सामपलायिनीं च। यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या-स्तावद् वर्षाण्यश्जुते खर्गलोकम्॥ ३३॥

''उत्तम शील-स्वभाववाली। भले वछड़ेवाली और भागकर न जानेवाली दुधारू गायका कांस्यके दुग्धपात्रसहित दान करके उस गौके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं। उतने वर्गोतक दाता स्वर्गलोकका सुख भोगता है ॥ ३३ ॥

> तथानड्वाहं ब्राह्मणेभ्यः प्रदाय दान्तं धुर्यं वलवन्तं युवानम् । कुलानुजीन्यं वीर्यवन्तं यहन्तं सुङ्के लोकान् सम्मितान् धेनुदस्य॥३४॥

''इसी प्रकार जो शिक्षा देकर काबूमें किये हुए, बोझ होनेमें समर्थ, वलवान्, जवान, कृपक-समुदायकी जीविका चलाने योग्य, पराक्रमी और विशाल डीलडौलवाले बैलका ब्राह्मणोंको दान देता है, वह दुधारू गायका दान करनेवालेके तुल्य ही उत्तम लोकोंका उपमोग करता है ॥ ३४॥

गोपु क्षान्तं गोरारण्यं कृतक्षं
वृत्तिग्लानं तादृशं पात्रमाहुः।
वृद्धे ग्लाने सम्भ्रमे वा महार्थे
कृष्यर्थं वा होम्यहेतोः प्रसूत्याम् ॥ ३५ ॥
गुर्वर्थं वा वालपुष्ट्याभिपक्षां
गां वे दातुं देशकालोऽविशिष्टः।
अन्तर्शाताः सक्रयशानलञ्धाः
प्राणकीता निर्जिता यौतकाश्च ॥ ३६ ॥

''जो गौओंके प्रति क्षमाशील, उनकी रक्षा करनेमें समर्थ, कृतश और आजीविकासे रहित है, ऐसे ब्राह्मणको गोदानका उत्तम पात्र बताया गया है। जो बूढ़ा हो, रोगी होनेके कारण पथ्य-भोजन चाहता हो, दुर्भिक्ष आदिके कारण पथ्य-भोजन चाहता हो, होमके लिये जिसके लिये खेतीकी आवश्यकता आ पड़ी हो, होमके लिये हिन्य प्राप्त करनेकी इच्छा हो अथवा घरमें स्त्रीके बचा पैदा होनेवाला हो अथवा गुकके लिये दिक्षणा देनी हो अथवा बालककी पुष्टिके लिये गोदुन्धकी आवश्यकता आ पड़ी हो, ऐसे ब्यक्तियोंको ऐसे अवसरींतर गोदानके लिये सामान्य

देश-काल माना गया है ( ऐसे समयमें देश-कालका विचार नहीं करना चाहिये )। जिन गौओंका विशेष मेद जाना हुआ हो, जो खरीदकर लायो गयी हों अथवा ज्ञानके पुरस्काररूपसे प्राप्त हुई हों अथवा प्राणियोंके अदला-बदलीसे खरीदी गयी हों या जीतकर लायी गयी हों अथवा दहेजमें मिली हों, ऐसी गौएँ-दानके लिथे उत्तम मानी गयी हैं?!॥

नाचिकेत उवाच

श्रुत्वा वैवस्रतवचस्तमहं पुनरब्रुवम् । अभावे गोप्रदातृणां कथं छोकान् हि गच्छति॥ ३७॥

नाचिकेत कहता है—वैवस्वत यमकी बात सुनकर मैंने पुनः उनसे पूछा—'भगवन्! यदि अभावहरा गोदान न किया जा सके तो गोदान करनेवालीको ही मिलनेवाले लोको-में मनुष्य कैसे जा सकता है ११॥ ३७॥

ततोऽत्रवीद् यमो धीमान् गोप्रदानपरां गतिम् । गोप्रदानातुकरुपं तु गासृते सन्ति गोप्रदाः॥३८॥

तदनन्तर बुद्धिमान् यमराजने गोदानसम्बन्धी गति तथा गोदानके समान फल देनेवाले दानका वर्णन कियाः जिसके अनुसार विना गायके भी लोग गोदान करनेवाले हो सकते हैं १॥ ३८॥

थलाभे यो गवां दद्याद् घृतधेनुं यतव्रतः। तस्यैता घृतवाहिन्यः क्षरन्ते चत्सला इव ॥ ३९ ॥

जो गौओंके अभावमें संयम-नियमसे युक्त हो घुत्रे नुका
 दान करता है, उसके लिये ये घृतवाहिनी नदियाँ वत्सला
 गौओंकी भाँति घृत वहाती हैं ॥ ३९॥

घृतालाभे तु यो दद्यात् तिलघेनुं यतत्रतः। स दुर्गात् तारितो घेन्वा शीरनद्यां प्रमोदते॥ ४०॥

्धिके अभावमें जो वत नियमचे युक्त हो तिलमयी घेतु-का दान करता है। वह उस घेतुके द्वारा संकटचे उद्धार पाकर दूधकी नदीमें आनित्दत होता है ॥ ४० ॥ तिलालामे तु यो द्याज्ञलघेतुं यतवतः। स कामप्रवहां शीतां नदीमेतासुपारतुते॥ ४१॥

धीतलके अमाव्यें जो वतशील एवं नियमनिष्ठ होकर जलमयी धेनुका दान करता है, वह अभीष्ट वस्तुओंको बहाने-वाली इस शीतल नदीके निकट रहकर सुख भोगता है? ॥४१॥

पवमेतानि मे तत्र धर्मराजो न्यदर्शयत्। इष्ट्रा च परमं हर्षमवापमहमच्युत ॥ ४२ ॥

धर्मसे कॅमी च्युत न होनेवाले पूज्य पिताजी ! इस प्रकार धर्मराजने मुझे वहाँ ये सब स्थान दिखाये। वह सब देखकर मुझे बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ ॥ ﴿﴿﴿﴾﴾]। निवेदये चाहिममं प्रियं ते

कतुर्महानल्पधनप्रचारः ।
प्राप्तो मया तात स मत्प्रस्तः
प्रपत्स्यते वेद्विधिष्रदृत्तः ॥ ४३ ॥
तात ! मैं आपके लिये यह प्रिय हत्तान्त निवेदन करता
हूँ कि मैंने वहाँ ओड़ेन्से ही धनसे सिद्ध होनेशाला यह गोदानछप महान यह प्राप्त किया है । वह यहाँ वेदविधिके अनुसार
पुससे प्रकट होकर सर्वत्र प्रचलित होगा ॥ ४३ ॥

शापो हायं भवतोऽनुग्रहाय प्राप्तो मया यत्र हृष्टो यमो वै। दानव्युष्टि तत्र हृष्ट्वा महात्मन् निःसंदिग्धान् दानधर्मोश्चरिष्ये॥ ४४॥

आपके द्वारा भुझे जो शाप मिला, वह वास्तवमें मुझपर अनुप्रहके लिये ही प्राप्त हुआ थाः जिससे मैंने यमलोकर्मे जाकर वहाँ यमराजको देखा । महात्मन् ! वहाँ दानके फलको। प्रत्यक्ष देखकर मैं संदेहरहित दानधर्मोंका अनुष्ठान कुलँगा ॥

> इदं च मामववीद् धर्मराजः पुनः पुनः सम्प्रहृष्टो महर्षे। दानेन यः प्रयतोऽभूत् सदैच विशेषतो गोप्रदानं च कुर्यात्॥ ४५॥

महर्षे ! धर्मराजने बारंबार प्रसन्न होकर मुझसे यह भी कहा था कि जो छोग दानसे सदा पवित्र होना चाहें, वे / विशेषरूपसे गोदान करें ॥ ४५ ॥

शुद्धो हाथौं नावमन्यस्व धर्मान् पात्रे देयं देशकालोपपन्ते । तस्माद् गावस्ते नित्यमेव प्रदेया

मा भूख ते संशयः कश्चिदत्र ॥ ४६॥

'मुनिकुमार ! धर्म निर्दोष विषयः है। तुम धर्मकी
अवहेलना न करना। उत्तम देश काल प्राप्त होनेपर सुपात्रको दान है
देते रहना चाहिये। अतः तुम्हें सदा ही गोदान करना उचित
है। इस विषयमें तुम्हारे भीतर कोई संदेह नहीं होना चाहिये॥

एताः पुरा हाद्द्वित्यमेव शान्तात्मानो दानपथे निविष्टाः । तपांस्युत्राण्यप्रतिशङ्कमाना-स्ते वैदानंप्रदृढुश्चैव शक्त्या ॥ ४७॥

पूर्वकालमें शान्तचित्तवाले पुरुषोंने दानके मार्गमें स्थित हो नित्य ही गौओंका दान किया था। वे अपनी उग्र तपस्या-के विषयमें संदेह न रखते हुए भी यथाशक्ति दान देते ही रहते थे॥ ४७॥

> काले च शक्त्या मत्सरं वर्जयित्वा शुद्धातमानः श्रद्धिनः पुण्यशीलाः ।

दस्या ना चै लोकममुं प्रपन्ना
देदीप्यन्ते पुण्यसीलाम्तु नाके ॥ ४८ ॥
पितने ही सुवनितः श्रवाद्य एवं पुण्यात्मा पुरुष
ईश्लीका त्याग करके ममयपर यणशक्ति गोदान करके परलोकमें पहुँचकर अपने पुण्यमय शील-स्वभावके कारण
स्वर्गतीकमें प्रकशित होते हैं ॥ ४८ ॥

पतद् दानं न्यायलच्धं हिजेम्यः पात्रं दत्तं प्रापणीयं परीक्ष्य । काम्याप्टम्या चतितव्यं दशाहं रसंगीवां शक्तता प्रस्नवैद्यो ॥ ४९ ॥

प्साचा राहता अस्तवमा । ०२ ॥
प्यायपूर्वक उपाजित किये हुए इस गोधनका बाहाणोंको दान करना चाहिये तथा पात्रकी परीजा करके सुपात्रको
दी हुई गाय उसके घर पहुँचा देना चाहिये और किसी भी
द्याम अष्टमीसे आरम्भ करके दस दिनौतक मनुष्यको गोरसको
गोयर अथवा गोनूत्रका आहार करके रहना चाहिये ॥४९॥

देववती स्याद् च्रुपभवदानै-र्वदावातिगोंगुगस्य प्रदाने। तीर्थावातिगोंप्रयुक्तप्रदाने पापोत्सर्गः कपिलायाः प्रदाने॥ ५०॥

'एक बैटका दान करनेसे मनुष्य देवताओंका सेवक होता है। दो बैटोंका दान करनेपर उसे बेदिविद्याकी प्राप्ति होती है। उन बैटोंसे जुते हुए छकड़ेका दान करनेसे तीर्थ-सेवनका फल प्राप्त होता है और कपिला गायके दानसे समन्त पारोंका परित्याग हो जाता है॥ ५०॥

गामप्येकां किपलां सम्प्रदाय न्यायोपेतां कलुपाद् विष्रमुच्येत्। गवां रसात्परमं नास्ति किंचिद्

गवां प्रदानं सुमहद् वदन्ति ॥ ५१ ॥ भनुष्य न्यायतः प्राप्त हुई एक भी कविला गायका दान

करके सभी पापोंने मुक्त हो जाता है। गोरससे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है; इसीलिये विद्वान् पुरुष गोदानको महादान बतलाते हैं॥ ५१॥

गायो होकांस्तारयन्ति क्षरन्त्यो
गायश्चाननं संजनयन्ति लोके।
यस्तं जानय गयां हार्दमिति
स वे गनता निरयं पापचेताः॥ ५२॥
गीएँ दूच देकर सम्पूर्ण लोकोंका भूखके कप्टसे उद्धार
परती हैं। ये लोकमें सबके लिये अन्न देदा करती हैं। इस
पातको जानकर भी जो गीओंके प्रति सीहार्दका भाव नहीं
रस्तान वह गायाना मनुष्य नरकमें पद्धा है॥ ५२॥

यैस्तद् दत्तं गोसहस्रं शतं वा
दशार्धवा दश वा साधुवत्सम् ।
अप्येका वे साधवे ब्राह्मणाय
सास्यामुष्मिन् पुण्यतीर्था नदी वे॥५३॥
ंजो मनुष्य किसी श्रेष्ठ ब्राह्मणको सहस्रः शतः दस
अथवा पाँच गौओंका उनके अच्छे वछड़ोंसहित दान करता
है अथवा एक ही गाय देता है। उसके लिये वह गौ परलोकमें
पिवत्र तीर्थोंवाली नदी वन जाती है ॥ ५३॥

प्राप्त्या पुष्ट्या लोकसंरक्षणेन गावस्तुल्याः सूर्यपादैः पृथिन्याम् । शब्दरचैकः संततिश्चोपभोगा-

स्तस्माद् गोदः सूर्य इवावभाति॥ ५४॥

ग्राप्ति, पृष्टि तथा लोकरक्षा करनेके द्वारा गौएँ इस
पृथ्वीपर सूर्यकी किरणोंके समान मानी गयी हैं। एक ही

गो शब्द धेनु और सूर्य-किरणोंका वोधक है। गौओंसे ही
संतित और उपभोग प्राप्त होते हैं। अतः गोदान करनेवाला
मनुष्य किरणोंका दान करनेवाले सूर्यके ही समान माना जाता है।

गुरुं शिप्यो वरयेद् गोप्रदाने स वै गन्ता नियतं स्वर्गमेव। विधिशानां सुमहान धर्म एष

विधि ह्याद्यं विधयः संविधान्ति॥ ५५॥
धीष्य जब गोदान करने लोग तव उसे ग्रहण करनेके लिये गुरुको चुने । यदि गुरुने वह गोदान स्वीकार कर लिया तो शिष्य निश्चय ही स्वर्गलोकमें जाता है। विधिके जानने-वाले पुरुषोंके लिये यह गोदान महान् धर्म है। अन्य सव विधियाँ इस आदि विधिमें ही अन्तर्भृत हो जाती हैं॥ ५५॥

इदं दानं न्यायलञ्घं द्विजेभ्यः पात्रे दस्वा प्रापयेथाः परीक्य । त्वथ्यारांसन्त्यमरा मानवाश्च

वयं चापि प्रस्ते पुण्यदािले ॥ ५६॥

'तुम न्यायके अनुसार गांधन प्राप्त करके पात्रकी परीक्षा

करनेके पश्चात् श्रेष्ठ ब्राक्षणोंको उनका दान कर देना और

दी हुई वस्तुको ब्राह्मणके घर पहुँचा देना। तुम पुण्यातमा
और पुण्यकार्यमें प्रवृत्त रहनेवाले हो; अतः देवता, मनुष्य
तथा हमलोग नुमसे धर्मकी ही आशा रखते हैं?॥ ५६॥

इत्युक्तोऽहं धर्भराजं हिज्ञपें धर्मात्मानं शिरसाभिप्रणम्य। अनुशातस्तेन वैवस्रतेन

् प्रत्यागमं भगवत्पादमूलम् ॥ ५७ ॥ वृहापं ! धर्मराजके ऐसा कहनेपर मैंने उन धर्मात्मा देवताको मस्तक धुकाकर प्रणाम किया और फिर उनकी आज्ञा टेकर में आपके चरणेंकि समीप लीट आया ॥ ५७॥

इति श्रीमहामारते अनुदासनवर्षणि दानधर्मपर्वणि यमवावयं नाम एकसप्ठतितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ रस प्रकार धीनदासर अनुदासन लेके अन्तर्गत दानधर्मधर्मी यमराज्ञका वाक्य नामक दकहत्त्तरमाँ श्रम्याय पूरा हुआ ॥ ७१ ॥

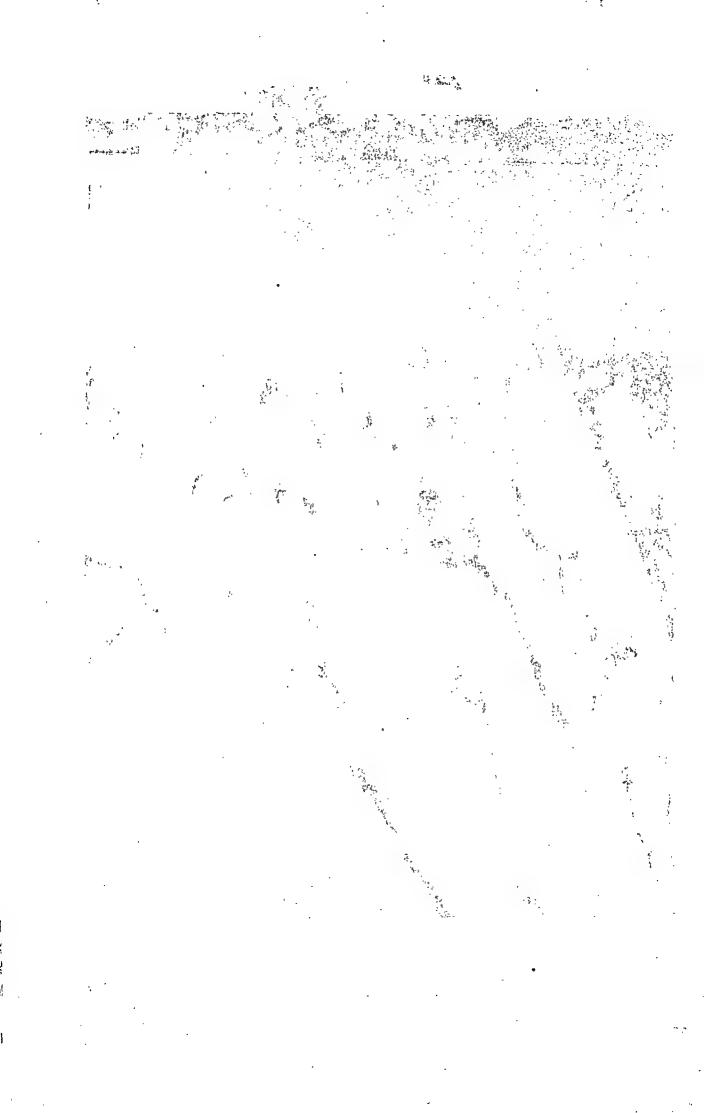

उक्तं ते गोप माहातम्यमपि

युधिष्टिएते प्रति किये गये

गौओंके माहातम्य

नृगेण च एकापराधादश महामते पि

नव द्वार



हुए एकमात्र अ द्वारवत्यां यथ मोक्षहेतुरभूत इन्द्रका ब्रह्माजीके साथ गीओंके सम्बन्धमें प्रश्नोत्तर उदार हुआ श्रीकृष्ण । ये कि त्वस्ति म तत्त्वतः श्रोत् परंतु प्रा अतः गोदान उसका में यदा

भीप्मर्ज लोग एक प्रा जैसा कि इन्हों खर्लोकवारि गारोकवारि

**अत्राप्युदाह**र यथापृच्छत्

**रन्द्र ने** निवासी पुरा द्रुप उन्हें हैं

银用

वेऽयं मक्षस

### द्विसप्ततितमोऽध्यायः

गौओंके लोक और गोदानविषयक युधिष्ठिर और इन्द्रके प्रक्त

यधिष्ठिर उवाच

उक्तं ते गोपदानं वै नाचिकेतम् वि प्रति। माहात्स्यमि चैवोक्त मुद्देशेन गर्वा प्रभो ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा--प्रभो ! आपने नाचिकेत ऋषिके प्रति किये गये गोदानसम्बन्धी उपदेशकी चर्चा की और गौओंके माहातम्यका भी संक्षेपसे वर्णन किया ॥ १ ॥ न्गेण च महदुः खमनुभूतं महात्मना । एकापराधादशानात् पितामह महामते ॥ २ ॥

महामते पितामह ! महात्मा राजा नृगने अनुजानमें किये हुए एकसात्र अपराधके कारण महान् दुःख भोगा था ॥२॥

द्वारवत्यां यथा चासौ निविशन्त्यां समुद्धतः। मोक्षहेतुरभूत् कृष्णस्तद्व्यवधृतं स्या॥३॥

जब द्वारकापुरी वसने लगी थी। उस समय उनका उदार हुआ और उनके उस उदारमें हेतु हुए मगवान्∫ श्रीकृष्ण । ये सारी वातें मैंने ध्यानसे सुनी और समझी हैं ॥ किं त्वस्ति सम संदेही गवां लोकं प्रति प्रभी। तस्वतः श्रोतुमिच्छामि गोदा यत्र वसन्त्युत ॥ ४ ॥

परंतु प्रभो ! मुझे गोलोकके सम्बन्धमें कुछ संदेह हैं। अतः गोदान करनेवाले मनुष्य जिस लोकमें निवास करते हैं। उसका में यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ।। ४॥

भीष्म उवाच

अत्राप्यदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् यथापुच्छत् पद्मयोनिमेतदेव शतकतुः॥ ५ ॥

भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर ! इस विषयमें जानकार लोग एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। जैसा कि इन्द्रने किसी समय ब्रह्माजीसे यही प्रश्न किया था।। शक्र उवाचे

खर्लोकवासिनां लक्ष्मीमभिभूय खयार्चिषा।

गोलोकवासिनः पश्ये वजतः संशयोऽत्र मे ॥ ६ ॥ इन्द्रने पूछा--मगवन्! मैं देखता हूँ कि गोलोक-

निवासी पुरुष अपने तेजसे स्वर्गवासियोंकी कान्ति फीकी करते हुए उन्हें लॉंघकर चले जाते हैं; अतः मेरे मनमें यहाँ यह

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गोप्रदानिके द्विसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानवर्मंपर्वमें गोदानसम्बन्धी बहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७२ ॥

त्रिसप्ततितमोऽध्यायः

ब्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक और गोदानकी महिमा बताना

पितामह उवाच

योऽयं प्रश्नस्त्वया पृष्टो गोप्रदानादिकारितः।

संदेह होता है ॥ ६ ॥ कीदशा भगवँवलोका गवां तद् ब्रुहि मेऽनघ। यानावसन्ति दातार एतदिच्छामि वेदितम्॥ ७॥

भगवन् ! गौओंके लोक कैसे हैं ! अन्य ! यह मुझे बताइये. । गोदान करनेवाले लोग जिन लोकोंमें निवास करते. - हैं। उनके विषयमें मैं निम्नाङ्कित बातें जानना चाहता हूँ ॥ कीदशाः किंफलाः किंखित् परमस्तत्र को गुणः।

कथं च पुरुषास्तत्र गच्छन्ति विगतज्वराः ॥ ८॥

वे लोक कैसे हैं ? वहाँ क्या फल मिलता है ? वहाँका सबसे महान् गुण क्या है ? गोदान करनेवाले मन्त्र्य सब चिन्ताओं से मुक्त होकर वहाँ किस प्रकार पहुँचते हैं १॥ ८॥

कियत्कालं प्रदानस्य दाता च फलमइनुते। कथं वहुविधं दानं स्याद्रुपमिष वा कथम् ॥ ९ ॥

दाताको गोदानका फल वहाँ कितने समयतक भोगनेको मिलता है ? अनेक प्रकारका दान कैसे किया जाता है ? अथवा थोड़ा-सा भी दान किस प्रकार सम्भव होता है?॥९॥ वहीनां कीहरां दानमल्पानां वापि कीहराम्। अदस्वा गोप्रदाः सन्ति केन वा तच शंस मे ॥ १०॥

बहुत-सी गौओंका दान कैसा होता है ? अथवा योड़ी-सी गौओंका दान कैसा माना जाता है ? गोदान न करके भी लोग किस उपायसे गोदान करनेवालोंके समान हो जाते हैं ? यह मुझे बताइये ॥ १० ॥

कथं वा वहुदाता स्याद्हपदात्रा समः प्रभो। अल्पप्रदाता बहुदः कथं खित् स्यादिहेश्वर ॥ ११ ॥

प्रभो ! बहुत दान करनेवाला पुरुष अल्प दान करनेवाले-के समान कैसे हो जाता है ? तथा सुरेश्वर ! अल्प दान करने-वाला पुरुष बहुत दान करनेवालेके तुल्य किस प्रकार हो जाता है १ ॥ ११ ॥

कीहरी दक्षिणा चैव गोप्रदाने विशिष्यते । एतत् तथ्येन भगवन् मम शंसितुमहेंसि ॥ १२॥

भगवन ! गोदानमें कैसी दक्षिणा श्रेष्ठ मानी जाती है ? यह सब यथार्थरूपसे मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ १२ ॥

नास्ति प्रशस्ति लोकेऽस्मिस्त्वत्तोऽन्योहि शतकतो॥१ ब्रह्माजीने कहा-देवेन्द्र ! गोदानके सम्बन्धमें मैंनेतृत्व के पर प्रश्न दर्शन्यत किया है। तुम्हारे विदा इस जगत्में पूरण में है ऐसा प्रश्न फरनेवाला नहीं है ॥ १ ॥

सित मानावित्रा लोका यांस्त्यं शक न परयस्ति । पर्यामियानहं लोकानेकपत्त्यस्य याःस्त्रियः॥२॥ शक् । ऐमे अनेक प्रकारके लोक हैं। जिन्हें छम नहीं देल पात हो। में उन लोकोंको देखता हूँ और पतिवता, स्विता भी उन्हें देख सकती हैं॥ दि॥

कर्मभिशापि सुराभैः सुव्रता ऋपयस्तथा। सदारीपा हि तान् यान्ति व्रासणाः शुभवुद्धयः॥३॥

उत्तम् प्रतका पालन करनेवाले ऋषि तथा श्रभ बुद्धि-याने ब्राह्मण अपने श्रमकर्मोके प्रभावते वहाँ मशरीर चले जाते हैं॥ ३॥

दारीरन्यासमोक्षेण मनसा निर्मलेन च । स्वप्तभृतांद्यताँहोकान् पदयन्तीहापि सुवताः॥ ४॥

श्रेष्ठ वतके आचरणमें लगे हुए योगी पुरुष समाधि-अवत्यामें अथवा मृत्युके समय जब शरीरसे सम्बन्ध त्याग देते हैं, तय अपने शुद्ध चित्तके द्वारा खप्नकी माँति दीखनेवाले उन लोकोंका यहाँसे भी दर्शन करते हैं ॥ ४॥

ते तु लोकाः सहस्राक्ष २२णु याहग्गुणान्विताः। न तब क्रमते कालो न जरा न च पावकः ॥ ५ ॥

सहसास ! वे लोक जैवे गुणॉंखे सम्पन्न हैं। उनका वर्णन सुनो । वहाँ काल और बुढ़ाराका आक्रमण नहीं होता । अग्निका भी ज़ोर नहीं चलता ॥ ५॥

तथा नास्त्यग्रमं किचित्र व्याधिस्तत्र न हामः। यद् यद्यागायो मनसा तिस्मन् वाञ्छन्ति वासव॥ ६॥ तत् सर्वे प्राप्तुवन्ति स्म मम मत्यक्षदर्शनात्। कामगाः कामचारिण्यः कामात्कामांश्च भुक्षते॥ ७॥

यहाँ फिछीका किञ्चित्मान भी अमझल नहीं होता।
उछ लोकमें न रोग है न शोक। इन्द्र! वहाँकी गीँएँ अपने
मनमें निय-निस वस्तुकी इच्छा करती हैं। वे सब उन्हें मास
हो जाती हैं। यह मेरी प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। वे जहाँ
जाना नाहती हैं। जाती हैं। जैसे चलना चाहती हैं चलती हैं।
जीर संबन्धमानमें छम्पूर्ण भोगोंको प्राप्तकर उनका उपभोग है
वस्ती हैं।। ६-७।।

याण्यः सरांसि सरितो विविधानि बनानि च । मृहानि पर्वताधीय यायस्ट्रस्यं च किंच न ॥ ८ ॥

वार दी। राज्यका नदियाँ। नहना प्रकारके बना यह और

मनोइं सर्वभृतेभ्यः सर्वतन्त्रं प्रदश्यत । ईदशाद् विपुलाल्लोकान्नास्ति लोकस्तथाविधः।

गोलोक समस्त प्राणियोंके लिये मनोहर है। प्रत्येक वस्तुपर सबका समान अधिकार देखा जाता है विशाल दूसरा कोई लोक नहीं है ॥ ९ ॥ तत्र सर्वसहाः झान्ता वत्सला गुरुवर्तिनः। अहङ्कारैविरहिता यान्ति शक नरोत्तमाः॥

इन्द्र ! जो सब कुछ सहनेवाले असमाशीला गुरुजनोंकी आशामें रहनेवाले और अहंकाररहित हैं। मनुष्य ही उस लोकमें जाते हैं ॥ १० ॥

यः सर्वमांसानि न भक्षयीत
पुमान् सदा भावितो धर्मयुक्तः ।
मातापित्रोरचिंता सत्ययुक्तः
शुश्र्षिता ब्राह्मणानामनिन्द्यः ॥
अकोधनो गोपु तथा द्विजेपु
धर्मे रतो गुरुशुश्र्षकश्च ।
यावज्ञीवं सत्यवृक्ते रतश्च
दाने रतो यः क्षमी चापराधे ॥
मृदुर्दान्तो देवपरायणश्च
सर्वातिथिश्चापि तथा द्यावान् ।

ई हरगुणो मानवस्तं प्रयाति

लोकं गवां शाश्वतं चाव्ययं च ॥

जो स्व प्रकारके मांसीका भोजन त्याग देता है

भगविचन्तनमें लगा रहता है, धर्मपरायण होता है, पिताकी पूजा करता, सत्य वोलता, ब्राह्मणोंकी सेवामें रहता, जिसकी कभी निन्दा नहीं होती, जो गीं ब्राह्मणोंपर कभी कोध नहीं करता, धर्ममें अनुरक्त गुरुजनोंकी सेवा करता है, जीवनभरके लिये सत्यका लेता है, दानमें प्रवृत्त रहकर किसीके अपराध करने उसे क्षमा कर देता है, जिसका स्वभाव मृदुल जितेन्द्रिय, देवाराधक, सबका आतिथ्य-सत्कार करनेवाल दयाल है, ऐसे ही गुणींवाला मनुष्य उस सनातन एवं आगिलोकमें जाता है ॥ ११६-१३॥

न पारदारी प्रयति लोकमेतं न वै गुरुझोन मृपा सम्प्रलापी। सदा प्रवादी ब्राह्मणेष्वाचवैरो दोपैरेतैर्यश्च युक्तो दुरातमा॥ न मित्रश्चनैक्रिकः क्रमः

न मित्रधुङ्नैकृतिकः कृतझः शहोऽनृजुर्धमीविद्वेपकश्च

न ब्रह्महा मनसापि प्रपर्येद् गवां छोकं पुण्यकृतां निवासम्॥ परस्तीगामी, गुरुहत्यारा, असत्यवादी, सदा बकवाद करनेवाला, ब्राह्मणोंसे वैर वाँध रखनेवाला, मित्रद्रोही, ठग, कृतघन, शठ, कुटिल, वर्महोषी और ब्रह्महत्यारा—इन सब दोषोंसे युक्त दुरात्मा मनुष्य कभी मनसे भी गोलोकका दर्शन नहीं पा सकता; क्योंकि वहाँ पुण्यात्माओंका निवास है॥ एतत् ते सर्वमाख्यातं निपुणेन सुरेश्वर। गोप्रदानरतानां तु फलं श्रृणु शतकतो॥ १६॥

सुरेश्वर ! शतकतो ! यह सब मैंने तुम्हें विशेषरूपसे गोलोकका माहात्म्य बताया है । अब गोदान करनेवालोंको जो फल प्राप्त होता है, उसे सुनो ॥ १६ ॥ दायाद्यलच्चेरचेंयों गाः क्रीत्वा सम्प्रयच्छति । धर्मार्जितान् धनैः क्रीतान् स लोकानामृतेऽक्षयान्॥१७॥

जो पुरुष अपनी पैतृक सम्पत्तिसे प्राप्त हुए घनके द्वारा गौएँ खरीदकर उनका दान करता है, वह उस घनसे घर्मपूर्वक हैं उपार्जित हुए अक्षय लोकोंको प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ यो वै चूते धनं जित्वा गाः क्रीत्वा सम्प्रयच्छति। स दिव्यमयुतं शक वर्षाणां फलमश्चते ॥ १८ ॥

शक । जो जूएमें अन जीतकर उसके द्वारा गायोंको खरीदता और उनका दान करता है। वह दस हजार दिव्य वर्षोतक उसके पुण्यफलका उपभोग करता है।। १८॥ दायाद्याद्याः सा वै गावो न्यायपूर्वें रुपार्जिताः। प्रद्यात् ताः प्रदातृणां सम्भवन्त्यपि च भ्रवाः॥१९॥

जो प्रेतृकः सम्पत्ति न्यायपूर्वक प्राप्त की हुई गौओंका दान करता है। ऐसे दाताओंके लिये वे गौएँ अक्षय फल देने वाली हो जाती हैं॥ १९॥

प्रतिगृह्य तु यो द्द्याद् गाः संग्रुद्धेन चेतसा । तस्यापीहाक्षयाहँ ो कान् ध्रुवान् विद्धि शचीपते॥२०॥

शचीपते ! जो पुरुष दानमें गौएँ लेकर फिर शुद्ध हुदयसे उनका दान कर देता है, उसे भी यहाँ अक्षय एवं अटल लोकोंकी प्राप्ति होती है—यह निश्चितरूपसे समझ लो हि जन्मप्रसृति स्तत्यं च यो ज्यान्त्रियतेन्द्रियः । गुरुद्धिजसहः क्षान्तस्तस्य गोभिः समा गतिः ॥ २१ ॥

जो जन्मसे ही सदा सत्य बोलता, इन्द्रियोंको काबूमें रखता, गुरुजनों तथा ब्राह्मणोंकी कठोर बातोंको भी सह लेता और क्षमाशील होता है, उसकी गौओंके समान गति होती है अर्थात् वह गोलोकमें जाता है ॥ २१॥

न जातु ब्राह्मणो वाच्यो यदवाच्यं शचीपते। मनसा गोषु न दुद्येद् गोवृत्तिर्गोऽनुकल्पकः॥ २२॥ सत्ये धर्मे च निरतस्तस्य शक फलं श्रुणु। गोसहस्रेण समिता तस्य धेनुभैवत्युत ॥ २३॥

श्रचीपते शक ! ब्राह्मणके प्रति कभी कुवाच्य नहीं बोलना चाहिये और गौओं के प्रति कभी मनसे भी द्रोहका भाव नहीं रखना चाहिये। जो ब्राह्मण गौओं के समान वृत्तिसे रहता है और गौओं के लिये घास आदिकी व्यवस्था करता है, साथ ही सत्य और धर्ममें तत्पर रहता है, उसे प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन सुनो। वह यदि एक गौका भी दान करे तो उसे एक इजार गोदानके समान फल । मिलता है। २२-२३॥

क्षत्रियस्य गुणैरेतैरपि तुल्यफलं शृणु । तस्यापि द्विजतुल्या गौर्भवतीति विनिश्चयः ॥ २४ ॥

यदि क्षत्रिय भी इन गुणेंसि युक्त होता है तो उसे भी ब्राह्मणके समान ही (गोदानका) फल मिलता है। इस बातको अच्छी तरह सुन लो। उसकी (दान दी हुई) गौ भी ब्राह्मणकी गौके तुस्य ही फल देनेवाली होती है। यह धर्मात्माओंका निश्चय है।। २४॥

वैश्यस्यैते यदि गुणास्तस्य पञ्चशतं भवेत्। शुद्रस्यापि विनीतस्य चतुर्भागफलं स्मृतम् ॥ २५ ॥

यदि वैश्यमें भी उपर्युक्त गुण हों तो उसे भी एक गोदान करनेपर ब्राह्मणकी अपेक्षा (आधे भाग ) पाँच सौ गौओंके दानका फल मिलता है और विनयशील श्रूदको ब्राह्मणके चौथाई भाग अर्थात् ढाई सौ गौओंके दानका फल प्राप्त होता है ॥ २५॥

> पतच्चेनं योऽनुतिष्ठेत युक्तः सत्ये रतो गुरुगुश्रूषया च। दक्षः क्षान्तो देवतार्थी प्रशान्तः गुचिर्बुद्धो धर्मशीलोऽनहंवाक्॥ २६॥ महत् फलं प्राप्यते स द्विजाय दस्वा दोग्घी विधिनानेन धेनुम्।

जो पुरुष सदा सावधान रहकर इस उपर्युक्त धर्मका पालन करता है तथा जो सत्यवादीः गुरुसेवापरायणः दक्षः क्षमाशीलः देवमकः शान्तिचक्तः पवित्रः ज्ञानवान् धर्मातमा और अहंकारश्रून्य होता है। वह यदि पूर्वोक्त विधिसे ब्राह्मणको दूच देनेवाली गायका दान करे तो उसे महान् फलकी प्राप्ति होती है ॥ २६ ई॥

नित्यं द्यादेकभक्तः सदा च सत्ये स्थितो गुरुगुश्चपिता च ॥ २७ ॥ वेदाध्यायी गोषु यो भक्तिमांश्च नित्यं दस्वा योऽभिनन्देत गाश्च। आजातितो यश्च गवां नमेत इदं फलं शक्त निवोध तस्य ॥ २८ ॥ इन्छ । हो गड़ा एक समय मोजन करके नित्य गोदान गरहा है। सह्यमें फिल होता है। गुक्की सेवा और वेदोंका स्मान्याय फरहा है। जिसके मनमें गीओंके प्रति भक्ति है। हो गीओंका दान देकर प्रसन्न होता है तथा जन्मसे ही गीओंको प्रधान करता है। उसको मिलनेवाले इस फलका गर्मन सुनो ॥ २७ २८ ॥

> यत् सादिष्ट्रा राजसूये फलं तु यत् सादिष्ट्रा बहुना काञ्चनेन । एतत् तुल्यं फलमप्याहुरस्यं सर्वे सन्तस्तवृषयो ये चसिद्धाः॥ २९ ॥

राजम्य पराका अनुष्ठान करनेसे जिस फलकी प्राप्ति होती है तथा बहुत से सुवर्णकी दक्षिणा देकर यश करनेसे जो पल मिलता है। उपर्युक्त मनुष्य भी उसके समान ही उत्तम फलका भागी होता है। यह सभी सिद्ध-संत-महात्मा ए.यं श्रुपियोंका कथन है॥ २९॥

> योऽत्रं भक्तं किंचिद्रप्रास्य द्याद् गोभ्यो नित्यं गोव्रती सत्यवादी। द्यान्तोऽलुन्धो गोसहस्रस्य पुण्यं संवत्सरेणाप्नुयात् सत्यशीलः॥ ३०॥

जो गोसेवाका वत लेकर प्रतिदिन मोजनसे पहले गीओंको गोप्राम अर्पण करता है तथा शान्त एवं निर्लोम होकर सदा सत्यका पालन करता रहता है, वह सत्य-शील पुरुष प्रतिवर्ष एक सहस्त गोदान करनेके पुण्यका भागी होता है ॥ ३० ॥

यदेकभक्तमश्रीयाद् द्यादेकं गवां च यत् । द्रावर्षाण्यनन्तानि गोवती गोऽनुकम्पकः ॥ ३१॥

हो गोसेवाका वत छेनेवाला पुरुष गौऑपर दया करता और प्रतिदिन एक समय भोजन करके एक समयका अपना मीजन गौऑको दे देता है। इस प्रकार दस वर्षोतक गोसेवामें तत्पर रहनेवाल पुरुषको अनन्त सुख प्राप्त होते हैं ॥ दिश ॥ एकेनेव च भक्तेन यः कीत्वा गां प्रयच्छति । यावन्ति तस्या रोमाणि सम्भवन्ति शतकतो ॥ ३२ ॥ सावत् प्रदानात् स गवां फलमाप्नोति शाश्वतम्।

शतकतो ! जो एक समय भोजन करके दूसरे अमयके यनाचे हुए भोजनसे गाय लरीदकर उसका दान करता है। यह उस गीके जितने रोएँ होते हैं। उत्तने गीओंके दानका अध्य प्रज पाता है।। इन्हें ॥

झात्रणस्य फलं छीदं अनियस्य तु नै श्रणु ॥ ३३ ॥ पञ्जवापिकमेवं तु अनियस्य फलं स्मृतम् । तत्ते।ऽधीन तु वेदयस्य श्रूद्रो वदयार्घतः स्मृतः॥ ३४ ॥ पद माद्याके लिये पल पताया गया। अय अत्रियको मिलनेवाले फलका वर्णन सुनो । यदि क्षत्रिय इसी प्रकार पाँच वर्पोतक गौकी आराधना करे तो उसे वही फल प्राप्त होता है। उससे आधे समयमें वैश्यको और उससे भी आधे समयमें श्रूदको उसी फलकी प्राप्ति बतायी गयी है।। ३३-३४॥

यश्चात्मविकयं कृत्वा गाः कीत्वा सम्प्रयच्छति। याव**त् संदर्शयेद् गां** वे स तावत् फलमञ्जुते॥ ३५॥

जो अपने आपको वेचकर भी गाय खरीदकर उसका दान करता है, वह ब्रह्माण्डमें जवतक गोजातिकी सत्ता देखता है, तबतक उस दानका अक्षय फल भोगता रहता है। विदेश

रोम्णि रोम्णि महाभाग लोकाश्चास्याऽक्षयाः स्मृताः। संग्रामेष्वर्जयत्वा तुयो वैगाः सम्प्रयच्छति। आत्मविकयतुल्यास्ताः शाश्वता विद्धि कौशिक ॥३६॥

महाभाग इन्द्र! गौओंके रोम-रोममें अक्षय लोकींकी स्थिति मानी गयी है। जो संग्राममें गौओंको जीतकर उनका दान कर देता है। उनके लिये वे गौएँ स्वयं अपनेको वेचकर लेकर दी हुई गौओंके समान अक्षय फल देनेवाली होती हैं—इस वातको तुम जान लो।। ३६।।

अभावे यो गवां दद्यात् तिलघेतुं यतव्रतः। दुर्गात् स तारितो घेन्वा क्षीरनद्यां प्रमोदते ॥ ३७॥

जो संयम और नियमका पालन करनेवाला पुरुष गौओंके अमावमें तिल्धेनुका दान करता है। वह उस धेनुकी सहायता पाकर दुर्गम संकटने पार हो जाता है तथा दूधकी धारा यहानेवाली नदीके तटपर रहकर आनन्द भोगता है ॥ ३७॥

न त्वेवासां दानमात्रं प्रशस्तं पात्रं कालो गोविशेषो विधिश्च। कालकानं विष्र गवान्तरं हि दुःखं कातुं पावकादित्यभूतम्॥ ३८॥

केवल गौओंका दानमात्र कर देना प्रशंसाकी बात नहीं हैं। उसके लिये उत्तम पात्र, उत्तम समय, विशिष्ट गौ, विधि और कालका ज्ञान आवश्यक है। विप्रवर ! गौओंमें जो परस्पर तारतम्य है, उसको तथा अग्नि और सूर्यके समान तेजस्वी पात्रको जानना बहुत ही कटिन है ॥ ३८॥

स्वाध्यायाद्धं शुद्धयोनि प्रशान्तं वैतानस्थं पापभीरुं चहुझम्। गोषु क्षान्तं नातितीद्दणं शरण्यं मृत्तिग्लानं तादशं पात्रमाहुः॥ ३९॥ जो वेदीके स्वाध्यायते सम्पन्न, शुद्ध कुलमं उत्पन्न, शान्तस्वभाव, यहनसम्भा, पापमीद और बहुन है, जो गौओंके प्रति क्षमाभाव रखता है, जिसका स्वमाव अत्यन्त तीखा नहीं है, जो गौओंकी रक्षा करनेमें समर्थ और जीविकासे रहित है, ऐसे ब्राह्मणको गोदानका उत्तम पात्र बताया गया है ॥ ३९॥

> वृत्तिग्लाने सीदित चातिमात्रं कृष्यर्थे वा होम्यहेतोः प्रस्तेः। गुर्वर्थे वा बालसंवृद्धये वा धेनुंद्याद्देशकालेऽविशिष्टे॥४०॥

जिसकी जीविका क्षीण हो गयी हो तथा जो अत्यन्त कष्ट पा रहा हो, ऐसे ब्राह्मणको सामान्य देश-कालमें भी दूध देनेवाली गायका दान करना चाहिये। इसके सिवा खेतीके लिये, होम-सामग्रीके लिये, प्रसूता स्त्रीके पोषणके लिये, गुरुदक्षिणांके लिये अथवा शिशुपालनके लिये सामान्य देश-कालमें भी दुधारू गायका दान करना उचित है। प्रिली

> अन्तक्षाताः सक्रयक्षानलच्धाः प्राणैः कीतास्तेजसा यौतकाश्च। कृञ्ज्ञोत्सृष्टाः पोषणाभ्यागताश्च द्वारैरेतेगीविद्योषाः प्रशस्ताः॥ ४१॥

गर्भिणी, खरीदकर लायी हुई, ज्ञान या विद्याके बलसे प्राप्त की हुई, दूसरे प्राणियोंके बदलेंगे लायी हुई अथवा युद्धमें पराक्रम प्रकट करके प्राप्त की- हुई, दहेजमें मिली हुई, पालनमें कष्ट समझकर स्वामीके द्वारा परित्यक्त हुई विशिष्ट गौएँ इन उपर्युक्त कारणींसे ही दानके लिये प्रशंसनीय मानी गयी हैं। ४१॥

वलान्विताः शीलवयोपपन्नाः सर्वाः प्रशंसन्ते सुगन्धवत्यः। यथा हि गङ्गा सरितां वरिष्ठा तथार्जुनीनां कपिला वरिष्ठा॥ ४२॥

हुष्ट पुष्टः सीधी सादीः जवान और उत्तम गन्धवाली सभी गौएँ प्रशंसनीय मानी गयी हैं। जैसे गङ्गा सब नदियोंमें श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार कपिला गौ सब गौओंमें उत्तम है ॥४२॥

तिस्रो रात्रीस्त्वद्भिष्ठपोष्य भूमौ

तप्ता गावस्तर्पितेभ्यः प्रदेयाः।

वत्सैः पुष्टैः क्षीरपैः सुप्रचारा-

स्त्र्यहं दस्वा गोरसैर्विर्तितन्यम् ॥ ४३ ॥

(गोदानकी विधि इस प्रकार है—) दाता तीन रात-तक उपवास करके केवल पानीके आधारपर रहे, पृथ्वीपर शयन करे और गौओंको धास-भ्सा खिलाकर पूर्ण तुप्त करे। तत्पश्चात् ब्राह्मणोंको भोजन आदिसे संतुष्ट करके उन्हें वे गौएँ दे। उन गौओंके साथ दूध पीनेवाले हृष्ट-पुष्ट बछदे

भी होने चाहिये तथा वैसी ही स्फूर्तियुक्त गौएँ भी हों। गोदान करनेके पश्चात् तीन दिनीतक केवल गोरस पीकर रहना चाहिये॥ ४३॥

> दत्त्वा घेतुं सुव्रतां साधुदोहां कल्याणवत्सामपलायिनीं च। यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या-स्तावन्ति वर्षाणि भवन्त्यमुत्र॥ ४४॥

जो गौ सीधी-सूघी हो, सुगमतासे अच्छी तरह दूध दुहा लेती हो, जिसका बछड़ा भी सुन्दर हो तथा जो बन्धन तुड़ाकर भागनेवाली न हो, ऐसी गौका दान करनेसे उसके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षोंतक दाता परलोकमें सुख मोगता है ॥ ४४ ॥

तथानड्वाहं ब्राह्मणाय प्रदाय
धुर्य युवानं विलनं विनीतम्।
हलस्य वोढारमनन्तवीर्यं
प्राप्तोति लोकान् दशधेनुदस्य ॥ ४५ ॥

जो मनुष्य ब्राह्मणको बोझ उटानेमें समर्थ, जवान, बिलेष्ठ, विनीत—सीधा-सादा, इल खींचनेवाला और अधिक शक्तिशाली बैल दान करता है, वह दस धेनु दान करनेवालेके सोकोंमें जाता है ॥ ४५॥

कान्तारे ब्राह्मणान् गाश्चयः परित्राति कौशिक । क्षणेत विप्रमुच्येत तस्य पुण्यफलं श्रृणु ॥ ४६॥

इन्द्र! जो दुर्गम वनमें फॅंचे हुए ब्राह्मण और गौओंका उद्धार करता है, वह एक ही क्षणमें समस्त पापांते मुक्त हो जाता है तथा उसे जिस पुण्यफलकी प्राप्ति होती है, वह मी सुन लो ॥ ४६॥

ब्रश्वमेधकतोस्तुल्यं फलं भवति शाश्वतम् । मृत्युकाले सहस्राक्ष यां वृत्तिमनुकाङ्क्षते ॥ ४७॥

सहस्राक्ष ! उसे अश्वमेध यज्ञके समान अक्षय फल सुलभ होता है। वह मृत्युकालमें जिस स्थितिकी आकांक्षा करता है, उसे भी पा लेता है ॥ ४७॥

लोकान् बहुविधान् दिव्यान् यचास्य हृदि वर्तते। तत् सर्वे समवाप्नोति कर्मणैतेन मानवः॥ ४८॥

नाना प्रकारके दिव्य लोक तथा उसके हृदयमें जो-जो कामना होती है, वह सब कुछ मनुष्य उपर्युक्त सत्कर्मके प्रभावसे प्राप्त कर लेता है ॥ ४८ ॥ गोभिश्व समनुकातः सर्वत्र च महीयते।

यस्त्वेतेनैच कल्पेन गां चनेप्चनुगच्छति ॥ ४९ ॥ तृणगोमयपणीशी निःस्पृहो नियतः श्रुचिः । अकामं तेन चस्तव्यं मुद्तिन शतकतो ॥ ५० ॥ मम छोके सुरैः सार्धे छोके यत्रापि चेच्छति ॥ ५१ ॥

§ 131

[H

1

<u>ئىن</u> }

司持

11

इतना ही नहीं, यह भी भीने अनुग्रहीत होकर सर्वत्र पूजित होता है। शतकतो ! जो मतुष्य उपर्युक्त विविधे वनमें रहकर भी भीता अनुभरण करता है तथा निःस्पृह, संयमी व और प्राथम होकर धाम पत्ते एवं गोवर खाता हुआ जीवन

व्यतीत करता है, वह मनमें कोई कामना न होनेपर मेरे लोकमें देवताओंके साथ आनन्दपूर्वक निवास करता है। अथवा उसकी जहाँ इच्छा होती है, उन्हीं लोकोंमें चला जाता है॥ ४९-५१॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पितामहेन्द्रसंवादे त्रिसष्ठतितमोऽध्यायः॥ ७३॥

इस प्रकार शीमहासारत अनुदासनपरीक अन्तरीत दानघर्मपरीमें ब्रह्माजी और इन्द्रका संवादविषयक तिहत्तरवाँ अध्यायं पूरा हुआ ॥ ७३॥

# चतुःसप्ततितमोऽध्यायः

द्सरोंकी गायको चुराकर देने या वेचनेसे दोप, गोहत्याके भयंकर परिणाम तथा गोदान एवं सुवर्ण-दक्षिणाका माहात्म्य

इन्द्र उवाच

जानन्यो गामपहरेद् विकीयाच्चार्थकारणात्। एतद् विदातुमिच्छामिक चु तस्य गतिभीवेत्॥ १॥

र्न्ट्रने पूछा—पितामह ! यदि कोई जान-यूसकर दूसरेकी गीका अपहरण करे और धनके लोमसे उसे वेच बाले उसकी परलोकमें क्या गति होती है ! यह मैं जानना चाहता हूँ ॥ १॥

पितामह उवाचे

भक्षार्थं विक्रयार्थे वा येऽपहारं हि कुर्वते। दानार्थे ब्राह्मणार्थाय तत्रेदं श्रूयतां फलम्॥ २॥

ब्रह्माजीने कहा—इन्द्र! जो खाने। वेचने या ब्राह्मणीं-को दान करनेके लिये दू<u>सरेकी गाय चुराते</u> हैं। उन्हें क्या फल मिलता है। यह सुनो ॥ २॥

विक्रयार्थे हि यो हिंस्याद् भक्षयेद् वा निरङ्कराः । घातयानं हि पुरुषं येऽनुमन्येयुर्श्वनः ॥ ३ ॥

जो उच्छूद्वल मनुष्य मांन येचनेके लिये गौकी हिंसा करता या गांमांन खाता है तथा जो स्वार्थवश धातक पुरुषको गाय मारनेकी सलाह देते हैं। वे सभी महान् पापके भागी होते हैं॥ ३॥

घातकः खादको वापि तथा यश्चानुमन्यते। यावनित तस्या रोमाणि तावद् वर्षाणि मज्जति॥ ४॥

गीकी हत्या करनेवाले उसका मांस खानेवाले तथा गोहत्याका अनुमोदन करनेवाले लोग गीक दारीरमें जितने रोएँ हाने हैं। उतने वर्षीतक नरकमें डूवे रहते हैं ॥ ४॥

ये दोषा यादशादवैव द्विजयशोषघातके। विक्रय चापदारे च ते दोषा वै स्मृताः क्रभो॥ ५॥

प्रमो ! ब्रास्प हे यहका नाग करनेवाले पुरुषको हैं। भीर जिनने पाप लगते हैं। दूसरोकी गाय चुराने और वेचने-में में वे ही दोष यहापे गये हैं॥ ५॥ अपदृत्य तु यो गां वे ब्राह्मणाय प्रयच्छति। यावद् दानफर्लं तस्यास्तावन्निरयमृच्छति॥ ६॥

जो दूसरेकी गाय चुराकर ब्राह्मणको दान करता है, वह गोदानका पुण्य मोगनेके लिये जितना समय शास्त्रीमें बताया गया है, उतने ही समयतक नरक भोगता है ॥ दि ॥

सुवर्णे दक्षिणामाहुर्गोप्रदाने महाद्युते । सुवर्णे परमित्युक्तं दक्षिणार्थमसंशयम् ॥ ७ ॥

महातेजस्वी इन्द्र ! गोदानमें चुछ -सुवर्णकी दक्षिणा देनेका विधान है। दक्षिणाके लिये सुवर्ण सबसे उत्तम बताया गया है। इसमें संशय नहीं है॥ ७॥

गोप्रदानात् तारयते सप्त पूर्वोस्तथा परान् । सुवर्णे दक्षिणां कृत्वा तावद्द्रिगुणमुच्यते ॥ ८॥

मनुष्य गोदान करनेसे अपनी सात पीढ़ी पहलेके पितरों-का और सात पीढ़ी आगे आनेवाली संतानोंका उद्घार करता है; किंतु यदि उसके साथ सोनेकी दक्षिणा भी दी जाय तो उस दानका फल दूना बताया गया है ॥ 🗷॥

सुवर्णे परमं दानं सुवर्णं दक्षिणा परा। सुवर्णे पावनं शक पावनानां परं स्मृतम्॥ ९॥

क्योंकि इन्द्र ! सुवर्णका दान सबसे उत्तम दान है। सुवर्णकी दक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है तथा पैवित्र करनेवाली वस्तुओंमें सुवर्ण ही सबसे अधिक पावन माना गया है॥

कुलानां पावनं प्राहुर्जातरूपं शतकतो। यपा मे दक्षिणा प्रोक्ता समासेन महाद्युते॥१०॥

महातेजस्वी रातकतो ! सुवर्ण सम्पूर्ण सुलाको पवित्र करनेवाला यताया गया है । इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेपमें यह दक्षिणाकी वात बतायी है ॥ १० ॥

भीष्म उवाच

एतत् पितामहेनोक्तमिन्द्राय भरतर्पभ । रन्द्रो दशरयायाह रामायाह पिता तथा ॥ ११ ॥ भीषाजी कहते हैं—भग्तश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! यह उपर्यंक उपदेश ब्रह्माजीने इन्द्रको दिया। इन्द्रने राजा दशरयको तथा पिता दशरथने अपने पुत्र श्रीरामचन्द्रजीको दिया॥ राघवोऽपि प्रियश्चात्रे लक्ष्मणाय यशस्त्रिने। स्राविभ्यो लक्ष्मणेनोक्तमरण्ये वसता प्रभो॥ १२॥

प्रभो ! श्रीरामचन्द्रजीने भी अपने प्रिय एवं यशस्वी भाता लक्ष्मणको इसका उपदेश दिया । फिर लक्ष्मणने भी वनवासके समय ऋषियोंको यह बात बतायी ॥ १२॥ पारम्पर्यागतं चेदमृषयः संशितव्रताः । दुर्धरं धारयामासू राजानद्येव धार्मिकाः ॥ १३॥

इस प्रकार परम्परासे प्राप्त हुए इस दुर्धर उपदेशको, उत्तम व्रतका पालन करनेवाले ऋषि और धर्मात्मा राजालोग । धारण करते आ रहे हैं ॥ १३ ॥

उपाध्यायेन गदितं मम चेदं युधिष्टिर। य इदं ब्राह्मणो नित्यं वदेद् ब्राह्मणसंसदि॥१४॥ यञ्जेषु गोप्रदानेषु द्वयोग्पि समागमे। तस्य लोकाः किलाक्ष्यया देवतैः सह नित्यदा॥१५॥ (इति ब्रह्मा स भगवान् उवाच परमेश्वरः)

्युधिष्ठिर ! मुझसे मेरे उपाध्याय (परशुरामजी) ने इस विषयका वर्णन किया था । जो ब्राह्मण अपनी मण्डलीमें बैठकर प्रतिदिन इस उपदेशको दुहराता है और यश्चमें, गोदानके समय तथा दो व्यक्तियोंके भी समागममें इसकी चर्चा करता है, उसको सदा देवताओंके साथ अक्षयलोक प्राप्त होते हैं। यह बात भी परमेश्वर भगवान् ब्रह्माने स्वयं है ही इन्द्रको बतायी है ॥ १४-१५॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि चतुःसप्तितसोऽध्यायः॥ ७४॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमे चौहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ७४॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठका है श्लोक मिलाकर कुळ १५६ श्लोक हैं)

#### 

वत, नियम, दम, सत्य, ब्रह्मचर्य, माता-पिता, गुरु आदिकी सेवाकी महत्ता

युधिष्ठिर उवाच

विस्निमितोऽहं भवता धर्मान् प्रवदता विभो । प्रवस्यामि तु संदेहं तन्मे ब्रुहि पितामह ॥ १ ॥

युधिष्टिरने कहा—प्रमो! आपने घर्मका उपदेश करके उसमें मेरा दृढ़ विश्वास उत्पन्न कर दिया है। पितामइ! अब मैं आपसे एक और संदेह पूछ रहा हूँ, उसके विषयमें मुझे बताइये॥ १॥ यतानां कि फलं प्रोक्तं कींदशं वा महायुते। नियमानां फलं कि च खधीतस्य च कि फलम्॥ २॥

महाद्युते ! व्रतीका क्या और कैसा फल बताया गया है ! नियमोंके पालन और खाध्यायका भी क्या फल है ! ॥ दत्तस्येह फलं कि च वेदानां धारणे च किम्। अध्यापने फलं कि च सर्वमिच्छामि वेदितुम्॥ ३॥

दान देने, वेदोंको घारण करने और उन्हें पढ़ानेका क्या पळ होता है ! यह सब मैं जानना चाहता हूँ ॥ ३॥ अप्रतिग्राहके कि च फळं छोके पितामह। तस्य कि च फळं हम्ने यस्तु प्रयच्छति॥ ४॥

पितामह ! संसारमें जो प्रतिमह नहीं लेता, उसे क्या फुळ मिलता है ! तथा जो वेदोंका जान प्रदान करता है, उसके लिये कौन-सा फुळ देखा गया है ॥ ४ ॥ स्वकर्मनिरतानां च शूराणां चापि कि फुळम् । शौचे च कि फुळं प्रोक्तं ब्रह्मचर्ये च कि फुळम् ॥ ५ ॥

111

अपने कर्तव्यके पालनमें तत्पर रहनेवाले शर्विरोंको मी किस फलकी प्राप्ति होती है ! शौचाचारका तथा ब्रह्मचर्यके पालनका क्या फल बताया गया है ! ॥ ५ ॥ पितृशुश्रूपणे कि च मातृशुश्रूषणे तथा। आचार्यगुरुशुश्रूपाखनुकोशानुकम्पने ॥ ६ ॥

भिता और माताकी सेवासे कौन-सा फल प्राप्त होता है ? आचार्य एवं गुरुकी सेवासे तथा प्राणियोपर अनुप्रह एवं द्यामाव बनाये रखनेसे किस फलकी प्राप्ति होती है ? ॥ एतत् सर्वमदेखेण पितामह यथातथम् । चेत्तमिच्छामि धर्मश्च परं कौत्हलं हि मे ॥ ७ ॥

धर्मश पितामइ! यह सब में यथावत् रूपसे जानना चाहता हूँ। इसके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है।। ७।। भीष्म उवाच

यो व्रतं वे यथोदिष्टं तथा सम्प्रतिपद्यते। अखण्डं सम्यगारभ्य तस्य लोकाः सनातनाः॥ ८ १

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधिसे किसी वतको आरम्प्र करके उसे अखण्डरूपसे निमादेते हैं, उन्हें सनातन लोकोंकी प्राप्त होती है ॥ ८ ॥ नियमानां फलं राजन् प्रत्यक्षमिह दृश्यते । नियमानां कत्नां च न्वयावासिमदं फलम् ॥ ९ ॥ राजन् ! संसारमें नियमोंके पालनका फल तो प्रत्यक्ष

देखा जाता है। तुमने भी यह नियमों और यहाँका ही फल

प्राप्त किया है ॥ 🕄 ॥

मधीतमापि न फलं एदयतेऽमुघ चेह च । १दलोकेऽयवा नित्यं बसलेके च मोदते ॥ १०॥

वेदीके स्वाप्तायका पत्न भी इस्टोक और परहोक्में भी देखा नाता है। स्वाप्यायशील दिन इस्टोक और बस्रहोक्में भी सदा भागनद भोगता है॥ १०॥

दमस्य तु फलं राजञ्छुणु त्वं विस्तरेण मे । द्यान्ताः सर्वत्र सुखिनो दान्ताः सर्वत्र निर्वृताः॥ ११॥

राजन् ! अय तुम मुझसे विस्तारपूर्वक दम (इन्द्रिय-संपम ) के प्रथम वर्णन सुनो । जितेन्द्रिय पुरुष सर्वत्र सुखी और सर्वप्र संतुष्ट रहते हैं ॥ ११॥

यभेच्छागामिनो दान्ताः सर्वशत्रुतिपूद्नाः। प्रार्थयन्ति च यद् दान्ता लभन्ते तन्न संशयः॥ १२॥

ये जहाँ चाहते हैं, यहाँ चले जाते हैं और जिस वस्तुकी हन्छा करते हैं, यही उन्हें प्राप्त हो जातो है। वे सम्पूर्ण छपुत्रोंका अन्त कर देते हैं। इसमें संशय नहीं है।। १२।। युज्यन्ते सर्वकामेहिं दा-ताः सर्वत्र पाण्डव। समें यथा प्रमोदन्ते तपसा विक्रमेण च॥ १३॥ दानें यंशेक्ष विविधेस्तथा दान्ताः क्षमान्वताः।

पाण्हुनन्दन ! जितेन्द्रिय पुरुप सर्वत्र सम्पूर्ण मनचारी परतुएँ प्राप्त कर हेते हैं । वे अपनी तरस्या, पराक्रम, दान तथा नाना प्रकारके यहाँ से स्वर्गलोकमें आनन्द भोगते हैं । इन्द्रियोंका दमन करनेवाले पुरुप क्षमाशील होते हैं ॥१३३॥ दानाद् दमो विशिष्टों हि दद्धिकचिद् द्विजातये॥ १४॥ दाता कुष्यति नो दान्तस्तस्माद् दानात् पर दमः। पस्तु दशादकुष्यन् हि तस्य लोकाः सनातनाः॥ १५॥

दानमे दमका स्यान ऊँचा है। दानी पुरुष ब्राह्मणको कुछ दान करते समय कभी कोच भी कर सकता है। परंतु दमनशील या जितेन्द्रिय पुरुष सभी कोच नहीं करता। दमनशील या जितेन्द्रिय पुरुष सभी कोच नहीं करता। दमिलिये दम (इन्द्रिय-संयम) दानसे श्रेष्ठ है। जो दाता पिना कोच किये दान करता है। उसे सनातन (नित्य) लोक प्राप्त होते हैं॥ १४-१६॥

मोधो हिन्त हि यद्दानं तसाद्दानात् परंदमः। सहस्यानि महाराज स्थानान्ययुत्तशो दिवि॥१६॥ सार्याणां सर्वलं केषु याहातो यान्ति देवताः। इमेन यानि स्पतं गच्छन्ति परमर्पयः॥१७॥ कामयाना महत्स्यानं तसाद्दानात् परंदमः।

दान करते मनप यदि कोध आ जाय तो वह दानके पटको नष्ट कर देता है। इमलिये उस कोधको दवानेवाला जो दमनामक गुण ईंग यह दानसे क्षेष्ठ माना गया है। महाराज! मरेक्कर! संस्कृत लोकोंमें निवास करनेवाले ऋषियोंके स्वर्गमें। सदस्य अदम्य स्वान हैं। जिनमें दमके पालनदारा महान

....

लोककी इच्छा रखनेवाले महर्षि और देवता इस लोकसे जाते हैं; अतः (दम<u>) दान</u>से श्रेष्ठ है ॥ १६-१७ है ॥

अध्यापकः परिक्लेशाद्वयं फलमश्तुते ॥ १८ ॥ विधिवत् पावकं हुत्वा ब्रह्मलोके नराधिप ।

नरेन्द्र ! शिष्पोंको वेद पढ़ानेवाला अध्यापक क्लेश सहन करनेके कारण अक्षय फलका भागी होता है । अग्निमें विधिपूर्वक हवन करके ब्राह्मण ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ अधीत्यापि हि यो वेदान्त्यायविद्धश्यः प्रयच्छति॥१९॥ गुरुकर्मप्रशंसी तु सो 2पि खर्गे महीयते।

जो वेदोंका - अध्ययन करके न्यायपरायण शिष्योंको विद्यादान करता है तथा गुरुके कर्मोंकी प्रशंसा करनेवाला है, वह भी स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ १९६॥

क्षत्रियोऽध्ययने युक्तो यजने दानकर्मणि। युद्धे यश्च परित्राता सोऽपि स्वर्गे महीयते॥ २०॥

वेदाच्ययन, यज्ञ और दानकर्ममें तत्वर रहनेवाला तथा युद्धमें दूसरोकी रक्षा करनेवाला क्षत्रिय भी स्वर्गलोकर्मे पूजित होता है ॥ २०॥

घैरयः स्वकर्मनिरतः प्रदानाल्लभते महत्। शूदः स्वकर्मनिरतः स्वर्गे शुश्रूषयाच्छीति॥२१॥

अपने कर्ममें लगा हुआ वैध्य दान देनेसे महत्-पदको प्राप्त होता है। अपने कर्ममें तत्पर रहनेवाला श्रूद्ध सेवा करनेसे स्वर्गलोकमें जाता है॥ २१॥

शूरा वहुविधाः प्रोक्तास्तेपामर्थास्तु मे ऋणु । शूरान्वयानां निर्दिष्टं फलं शूरस्य चैव हि॥ २२॥

श्रुवीरोंके अनेक भेद वताये गये हैं। उन सबके तात्पर्य मुसते मुनो। उन श्रूरोंके वंश में तथा श्रूरोंके लिये जो फल बताया गया है, उसे बता रहा हूँ ॥ २२ ॥ यहाश्रुरा दमे श्रूराः सत्यश्रुरास्तथापरे। युद्धश्रुरास्तथेचोका दानश्रुराश्च मानवाः॥ २३॥ (बुद्धिश्रुरास्तथा चान्ये क्षमाश्रुरास्तथा परे।)

कुछ लोग युज्ञार हैं। कुछ इन्द्रियसंयुम्में ग्रूर् होनेके कारण दमग्रूर कहलाते हैं। इसी प्रकार कितने ही मानव सत्यग्रुर युद्धग्रर, दानग्रूर, बुद्धिग्रर तथा क्षम'ग्रूर कहे गये हैं॥ २३॥

सांख्यशूराश्च वहवो योगशूरास्तथापरे। अरण्ये गृहवासे च त्यागे शूरास्तथापरे॥ २४॥

वहुतने मनुष्य सांख्यग्रूर, योगग्रूर, वनवासग्रूर, गृहवासग्रूर तथा त्यागग्रूर हैं ॥ २४ ॥ आर्जवे च तथा श्रूराः शमे वर्तन्ति मानवाः । तैस्तैश्च नियमेः श्रूरा वहवः सन्ति चापरे । वेदाध्ययनश्रूराश्च श्रूराश्चाध्यापने रताः ॥ २५ ॥ गुरुश्रुषया श्र्राः पितृश्रश्रवयापरे। मात्शुश्रुषया भैक्ष्यशूरास्तथांपरे ॥ २६॥ श्य

कितने मानव सरलता दिखानेमें शूरवीर हैं। बहुत से शम ( मनोनिग्रह ) में ही शूरता प्रकट करते हैं। विभिन्न नियमोंद्वारा अपना शौर्य सूचित करनेवाले और भी बहुत से शूरवीर हैं। कितने ही वेदाध्ययनशूर, अध्यापनशूर, गुरु-शुश्रुवासूर, वितृतेवासूर, मातृतेवासूर तथा भिक्षासूर है।। अरण्ये गृहवासे च शृराश्चातिथिपूजने।

सर्वे यान्ति पराहुँ कान् सकर्मफलनिर्जितान्॥ २७॥ कुछ लोग वनवासमें, कुछ गृहवासमें और कुछ लोग अतिथियोंकी सेवा-पूजामें भूरवीर होते हैं। ये सं-के सब अपने कर्मफलोद्दारा उपार्जित उत्तम लोकोंमें जाते हैं ॥ २७॥

सर्ववेदानां सर्वतीर्थावगाहनम्। सत्यं च हुवतो नित्यं समंवास्यान्न वा समम्॥ २८॥ सम्पूर्ण वेदोंको धारण करना और समस्त तीयोंमें स्नान

करना—इन सन्कर्मोंका पुण्य सदा सत्य बोलनेवाले पुरुषके पुण्यके बरावर हो सकता है या नहीं; इसमें सन्देह है अर्थात् इनसे सत्य श्रेष्ठ है ॥ २८॥

अभ्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम्। ंभश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते॥ २९॥ यदि तराज्के एक पलड़ेपर एक हजार अश्वमेध यशेंका

पुण्य और दूसरे पलड़ेपर केवल सत्य रखा जाय तो एक सहस्र अश्वमेध यज्ञोंकी अपेक्षा सत्यका ही पलड़ा भारी होगा ॥

सत्येन सूर्यस्तपति सत्येनाग्नः प्रदीप्यते। सत्येन महतो वान्ति सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥ ३० ॥ सत्यके प्रभावसे सूर्य तपते हैं। सत्यमे अग्नि प्रज्वलित

होती है और सत्यसे ही वायुका सर्वत्र संचार होता है; क्योंकि

सब कुछ सत्यपर ही िका हुआ है ॥(३० ॥

सत्येन देवाः प्रीयन्ते पितरो ब्राह्मणास्तथा। सत्यमाद्यः परो धर्मस्तस्मात् सत्यं न लङ्घयेत् ॥ ३१ ॥ देवता, पितर और ब्राह्मण सत्यसे ही प्रसन्न होते हैं।

सत्यको ही परम धर्म बताया गया है; अतः सत्यका कभी

उल्लङ्घन नहीं करना चाहिये॥ ३१ ॥

मुनयः सत्यनिरता मुनयः सत्यविक्रमाः। मुनयः सत्यशपथास्तस्मात् सत्यं विशिष्यते ॥ ३२ ॥

ऋषि-मुनि सत्यपरायण, सत्यपराक्रमी और सत्यप्रतिश

होते हैं। इसलिये सत्य सबसे श्रेष्ठ है।। ३२॥ सत्यवन्तः स्वर्गलोके मोदन्ते भरतर्षभ।

दमः सत्यफलावाप्तिरुका सर्वात्मना मया॥ ३३॥ भरतश्रेष्ठ ! सत्य वोलनेवाले मनुष्य स्वर्गलोकमें आनन्द

भोगते हैं। किंतु इन्द्रियमंयम—दम उस सत्यके फलकी

प्राप्तिमें कारण है। यह बात मैंने सम्पूर्ण हृदयसे कही है॥ असंशयं विनीतात्मा स दे खर्गे महीयते। ब्रह्मचर्यस्य च गुणं श्रृणु त्वं वसुधाधिप ॥ ३४ ॥

जिसने अपने मनको वशमें करके विनयशील बना दिया है। वह निश्चय ही स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है। प्रवी-नाथ ! अन तुम ब्रह्मचर्यके गुणोका वर्णन सुनो ॥ ३४॥ आजन्ममरणाद् यस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह।

न तस्य किंचिदप्राप्यमिति विद्धि नराधिए ॥ ३५॥ नरेश्वर ! जो जन्मसे लेकर मृत्यु पूर्वनत यहाँ वहाचारी

ही रह जाता है। उसके लिये कुछ भी अलभ्य नहीं है। इस बातको जान हो ॥ ३५ ॥

बह्रथः कोट्यस्त्वृषीणां तु ब्रह्मलोके वसन्त्युत। सत्ये रतानां सततं दान्तानामूर्धरेतसाम् ॥ ३६॥

जहालोकमें ऐसे करोड़ों ऋ प निवास करते हैं। जो इस लोकमें सदा सत्यवादी, जितिन्द्रय और ऊर्ध्वरेता (नैष्ठिक ब्रह्मचारी ) रहे हैं ॥ ३६ ॥

ब्रह्मचर्य दहेद् राजन् सर्वपापान्यपासितम्। ब्राह्मणेन विद्रंषेण ब्राह्मणो ह्यश्चिरुच्यते ॥ ३७ ॥ राजन् ! यदि बाह्मण् विशेष्ड्पसे बहाचर्यका पालन

करे तो बह सम्पूर्ण पापीको भस्म कर डालता है। क्योंकि ब्रह्मचारी-ब्राह्मण अरिनस्वरूप कहा जाता है।। ३७॥ प्रत्यशं हि तथा होतद् ब्राह्मणेषु तपस्विषु। विभेति हि यथा शको ब्रह्मचारिप्रधापितः॥ ३८॥

तद् ब्रह्मचर्यस्य फलमृषीणामिह दर्यते । मातापित्रोः पूजने यो धर्मस्तमपि मे ऋणुं॥ ३९॥

तपस्वी ब्राह्मणोंमें यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है। क्योंकि ब्रह्मचारीके आक्रमण करनेपर साक्षात् इन्द्र भी डरते हैं। ब्रह्मचर्यका वह फल यहाँ ऋपियोंमें दृष्टिगोचर होता है। अब तुम माताः पिता आदिकें पूजनसे जो धर्म होता है। उसके विषयमें भी मुझसे सनो ॥ ३८-३९॥

शुश्रुवते यः पितरं न चासूयेत् कदाचन। मातरं भ्रातरं चापि गुरुमाचार्यमेव च ॥ ४० ॥ तस्य राजन् फलं विद्धि खलोंके स्थानमर्चितम्। न च पश्येत नरकं गुरुशुश्र्षयाऽऽत्मवान्॥ ४१॥

राजन् ! जो विता-माता, बड़े आई, गुरु और आचार्य-की सेवा करता है और कभी उनके गुणोंमें दोषदृष्टि नहीं करता है, उसको मिलनेवाल फलको जान ला। उसे स्वर्ग-लोकमें सर्वसम्मानित स्थान प्राप्त होता है। मनको वशमें रखनेवाला वह पुरुष गुरुगुश्रूषाके प्रभावसे कभी नरकका दर्शन नहीं करता ॥ ४०-४१ ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानवर्मपर्वणि पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७५॥ इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासन पर्वके अन्तर्गत दानवर्मपर्वमें पचहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७५ ॥

## पट्सप्ततितमोऽध्यायः

गांदानकी विधि, गौंओंसे प्रार्थना, गौंओंके निष्क्रय और गोदान करनेवाले नरेशोंके नाम

युधिष्टिर उपाच

विधि गर्वा परं श्रोतुमिच्छामि चृप तत्त्वतः। यन तात्र्याभ्वताँह्योक्तानिर्धनां प्राप्तुयादिहः॥ १ ॥

युधिष्ठिरने कहा—नरेश्वर | अब मैं गोदानकी उत्तम विनिष्ठा यथार्थरूपने अवण करना चाहता हूँ; जिससे प्रार्थी पुरुषींके लिये अमीष्ट सनातन लोकींकी माप्ति होती है ॥ १॥

भीष्म उवाच

न गोदानात् परं किंचिद् विद्यते चसुधाधिप। गोहिं न्यायागता दत्ता सद्यस्तारयते कुलम्॥ २ ॥

भी मर्जाने कहा—पृथ्वीनाय ! गोदानसे बढ़कर कुछ भी नहीं है । यदि न्यायपूर्वक प्राप्त हुई गौका दान किया जाय तो वह समस्त बु.लका तत्काल उद्धार कर देती है ॥२॥

> सतामर्थे सम्यगुत्पादितो यः सर्वे क्लप्तः सम्यगाभ्यः प्रजाभ्यः। तसात् पूर्वे ह्यादिकालप्रवृत्तं गोदानार्थेश्टणु राजन् विधि मे ॥ ३ ॥

राजन् । ऋषियोंने सत्पुरुपोंके लिये समीचीन भावसे जिस विधिको प्रकट किया है, वही इन प्रजाजनोंके लिये मलीगोति निश्चित किया गया है। इसलिये तुम आदिकालसे प्रचलित हुई गोदानकी उस उत्तम विधिका मुझसे श्रवण करो॥

पुरा गोपूपनीतासु गोपु संदिग्धदर्शिना। मान्धाया मकृतं प्रदनं बृहस्पतिरभापत॥ ४॥

्पूर्नकालकी वात है। जब महाराज मान्धाताके पास यहुत-सी गौएँ दानके लिये लाथी गया। तब उन्होंने किसी गौ दान करे ?' इस मंदेहमें पड़कर बृहस्पतिजीसे तुम्हारी ही तरह प्रश्न किया। उस प्रश्नके उत्तरमें बृहस्पतिजीने इस प्रकार कहा—॥ ४॥

हिजातिमतिसरहत्य भ्वः कालमभिवेद्य च । गोदानार्थे प्रयुक्जीत रोहिणीं नियतवतः॥ ५ ॥ शाहानं च प्रयुक्जीत समङ्गे बहुलेति च । प्रथिदय च गयां मध्यमिमां श्रुतिमुदाहरेस्॥ ६ ॥

गोदान करने शते मनुष्यको चाहिये कि वह नियमपूर्वक मनका पालन करें और बाह्मणको बुलाकर उपका अच्छी सरह सातार करके कहे कि भी कर प्रातःकाल आपको एक गौ दान कर्मगा।' तत्त्रश्चात् गोदानके लिये वह लाल रंगकी (रोदियों) गौ मैंगाये और 'समेंगे बहुले' इस प्रकार कहकर गापको सम्बोधिन करें, किर गौओंके बीचमें प्रवेश करके इस निम्माहित शुनिहा उधारण करें—॥ ५-६॥ गौर्मे माता वृपभः पिता मे दिवं शर्भ जगती मे प्रतिष्ठा। प्रपद्यैवं शर्वरीमुख्य गोषु

पुनर्वाणीमुत्स्जेद् गोप्रदाने ॥ ७ ॥

'गौ मेरी माता है। वृष्पम (बैल) मेरा पिता है। वे
दोनों मुझे स्वर्ग तथा ऐहिक मुख प्रदान करें। गौ ही मेरा
आवार है।' ऐसा कहकर गौओंकी शरण ले और उन्होंके
साथ मौनावलम्बनपूर्वक रात विताकर सबेरे गोदानकालमें
ही मौन मझ करे—बोले॥ ७॥

सतामेकां निशां गोभिः समसख्यः समझतः। पेकात्म्यगमनात् सद्यः कलुपाद् विप्रमुच्यते॥ ८॥

इस प्रकार गौओंके साथ एक रात रहकर उनके समान मतका पालन करते हुए उन्हींके साथ एकात्मभावको प्राप्त होनेसे मनुष्य तत्काल सब पापोंसे छूट जाता है ॥ 🛭 ॥

उत्स्रप्रवृपवत्सा हि प्रदेया सूर्यदर्शने। त्रिदिवं प्रतिपत्तन्यमर्थवादाशिपस्तव॥९॥

राजन् ! सूर्योदयके समय वछड़ेसहित गौका तुम्हें दान करना चाहिये। इससे स्वर्गलोककी प्राप्ति होगी और अर्थवाद मन्त्रोंमें जो आशीः (प्रार्थना) की गयी है। वह तुम्हारे लिये सफल होगी। | ि।।

> ऊर्जिस्मिय ऊर्जिमेघाश्च यहै गर्भोऽसृतस्य जगतोऽस्य प्रतिष्ठा। क्षिते रोहः प्रवहः शश्वदेव प्राजापत्याः सर्विमत्यर्थवादाः॥ १०॥

(वे मन्त्र इस प्रकार हैं, गोदानके पश्चात् इनके द्वारा प्रार्थना करनी चाहिये— ) भौएँ उत्साहसम्पन्न, बल और बुद्धिसे युक्त, यश्में काम आनेवाले अमृतस्वरूप हविष्यके उत्पत्तिस्थान, इस जगत्की प्रतिष्ठा (आश्रय), पृथ्वीपर वैलोके द्वारा खेती उपजानेवाली, संसारके अनादि प्रवाहको प्रचुक्त करनेवाली और प्रजापितकी पुत्री हैं। यह सब गौओं की प्रशंसा है ॥ १०॥

गावो ममैनः प्रणुद्दन्तु सौर्या-स्तथा सौम्याः खर्गयानाय सन्तु। आत्मानं मे मातृवचाश्रयन्तु तथानुक्ताः सन्तु सर्वाद्वापो मे॥ ११॥

'सूर्य और चन्द्रमाके छंशसे प्रकट हुई वे गौएँ हमारे पार्नोका नाश करें। हमें स्वर्थ आदि उत्तम लोकोंकी प्राप्तिमें सहायता दें। माताकी माँति शरण प्रदान करें। जिन इच्छाओंका इन मन्त्रोंद्वारा उल्लेख नहीं हुआ है और जिन-का हुआ है, वे सभी गोमाताकी कृपासे मेरे लिये पूर्ण हों।

> शोषोत्सर्गे कर्मभिर्देहमोक्षे सरस्वत्यः श्रेयसे सम्प्रवृत्ताः। यूयं नित्यं सर्वपुण्योपवाद्यां दिशध्वं मे गतिमिष्टां प्रसन्नाः॥ १२॥

भागेओ ! जो लोग तुम्हारी सेवा करते हुए तुम्हारी आराधनामें लगे रहते हैं, उनके उन कमोंसे प्रसन्न होकर तुम उन्हें क्षय आदि रोगोंसे छुटकारा दिलाती हो और ज्ञानकी प्राप्ति कराकर उन्हें देहबन्धनसे भी मुक्त कर देती हो । जो मनुष्य तुम्हारी सेवा करते हैं, उनके कल्याणके लिये तुम सरस्वती नदीकी भाँति सदा प्रयत्नज्ञील रहती हो । गोमाताओ ! तुम हमारे ऊपर सदा प्रसन्न रहो और हमें समस्त पुण्योंके द्वारा प्राप्त होनेवाली अभीष्टगित प्रदान करोती।

या वै यूयं सोऽहमद्यैव भावो

युष्मान् दस्वा चाहमात्मप्रदाता ।

मनश्च्युता मन एवोपपन्नाः

संधुक्षध्यं सौम्यरूपोग्ररूपाः ॥ १३ ॥

एवं तस्यात्रे पूर्वमर्धं वदेत

गवां दाता विधिवत् पूर्वदृष्टः ।

प्रतिवृयाच्छेषमर्थं द्विजातिः

प्रतिगृह्णन् वै गोप्रदाने विधिक्षः ॥१४ ॥

ि इसके बाद प्रथम दृष्टिपथमें आया हुआ दाता पहले विधिपूर्वक निम्नाङ्कित आधे दलोकका उच्चारण करे था वै यूयं सोऽइमदीव मावो युष्मान् दत्त्वा चाइमात्मप्रदाता ।—गौओ! तुम्हारा जो स्वरूप है, वही मेरा भी है—तुममें और इममें कोई अन्तर नहीं है; अतः आज तुम्हें दानमें देकर हमने अपने आपको ही दान कर दिया है। दाताके ऐसा कहनेपर दान लेनेवाला गोदानविधिका ज्ञाता ब्राह्मण शेष आधे क्लोकका उच्चारण करे—'मनश्चयुता मन एवोपपन्नाः संधुक्षध्वं सीम्यल्पोग्ररूपाः ।—गौओ! तुम ज्ञान्त और प्रचण्डरूप धारण करनेवाली हो। अब तुम्हारे ऊपर दाताकां ममत्व (अधिकार) नहीं रहा, अब तुम मेरे अधिकारमें आ गयी हो; अतः अभीष्ट भोग प्रदान करके तुम मुझे और दाताको भी प्रसन्न करों।। १३५१४ ॥

गोप्रदानीति वक्तव्यमध्यवस्रवसुप्रदः । ऊर्ध्वास्या भवितव्या च वैष्णवीति च चोद्येत् ॥ १५ ॥ नाम संकीत्येत् तस्या यथासंख्योत्तरं स वै ।

'जो गौके निष्क्रयरूपसे उसका मृह्य, वस्त्र अथवा सुवर्ण दान करता है, उसको भी गोदाता ही कहना चाहिये। मृह्य, वस्त्र एवं सुवर्गरूपमें दी जानेवाली गौओंका नाम क्रमश: अर्ध्वास्या, भवितन्या और वैष्णवी है। संकल्पके समय इनके इन्हीं नामींका उच्चारण करना चाहिये अर्थात् 'इमां ऊर्व्वास्यां, 'इमां भवितव्यां' 'इमां वैष्णवीं तुभ्यमहं संप्रददे त्वं ग्रहाण—में यह ऊर्ध्वास्या, भवितव्या या वैष्णवी गौ आपको दे रहा हूँ, आप इसे प्रहण करें ।'-ऐसा कहकर ब्राह्मणको वह दान ग्रहण करनेके लिये प्रेरित करना चाहिये ॥ १६६ ॥

फलं षट्त्रिशद्षौ च सहस्राणि च विशतिः॥ १६॥ एवमेतान् गुणान् विद्याद् गवादीनां यथाक्रमम्। गोप्रदाता समाप्नोति समस्तानष्टमे क्रमे॥ १७॥

'इनके दानका फल क्रमशः इस प्रकार है—गौका मूल्य देनेवाला छत्तीस हजार वर्षोतक, गौकी जगह वस्त्र दान करनेवाला आठ हजार वर्षोतक तथा गौके स्थानमें सुवर्ण देनेवाला पुरुष बीस हजार वर्षोतक परलोकमें सुख भोगता है। इस प्रकार गौओंके निष्क्रय दानका क्रमशः फल बताया गया है। इसे अच्छी तरह जान लेना चाहिये। साक्षात् गौका दान लेकर जब ब्राह्मण अपने घरकी ओर जाने लगता है, उस समय उसके आठ पग जाते-जाते ही दाताको अपने दानका फल मिल जाता है। १६-१७॥

> गोदः शीली निर्भयश्चार्थदाता न स्याद् दुःखी वसुदाता च कामम्। उपस्योदा भारते यश्च विद्वान् विख्यातास्ते वैष्णवाश्चन्द्रलोकाः॥१८॥

'साक्षात् गौका दान करनेवाला शीलवान् और उसका मूल्य देनेवाला निर्भय होता है तथा गौकी जगह इच्छा- नुसार सुवर्ण दान करनेवाला मनुष्य कभी दुःखमें नहीं पड़ता है। जो प्रातःकाल उठकर नैत्यिक नियमोंका अनुष्ठान करनेवाला और महाभारतका विद्वान है तथा जो विख्यात वैष्णाव हैं, वे सब चन्द्रलोकमें जाते हैं ॥ १८॥

गा वै दस्वा गोवती स्थात् त्रिरात्रं निशां चैकां संवसेतेह ताभिः। कामाप्टम्यां चर्तितव्यं त्रिरात्रं रसैर्वा गोः शकृता प्रसर्वेवी॥१९॥

भौका दान करनेके पश्चात् मनुष्यको तीन राततक गोवतका पालन करना चाहिये और यहाँ एक रात गौओंके साथ रहना चाहिये। कामाष्टमीसे लेकर तीन राततक गोवरः। गोदुम्ब अथवा गोरसमात्रका आहार करना चाहिये॥ १९॥।

> देवव्रती स्याद् वृषभप्रदाने वेदावाप्तिगोंयुगस्य प्रदाने । तथा गवां विधिमासाद्य यज्वा

लोकानस्यान् विन्दते नाविधिकः॥ २०॥
ंजो पुरुष एक वैलका दान करता है, वह देवव्रती
(सूर्यमण्डलका भेदन करके जानेवाला ब्रह्मचारी) होता

है। जे एक गण और एक दैल दान करता है। उसे वेदोंकी प्राप्त है जे है तथा को विभिन्नुर्वक गोदान यह करता है। उसे उन्तर को ह भिन्नते हैं। परंतु जो विधिकों नहीं जानता। उसे उत्तर प्रकृति प्राप्त नहीं होती ॥ २० ॥

> णामान् सर्वान् पार्थिवानेकसंस्थान् याचे द्यात् कामदुषांच घेनुम्। सम्यकाः स्युईव्यकव्योष्ववत्यः स्तासामुक्षणां ज्यायसां सम्प्रदानम्।२१।

भी इन्छानुसार दूध देनेवाली धेनुका दान करता है।
यह मानी समस पार्थिव भोगोंका एक साय ही दान कर
देता है। जब एक गीके दानका ऐसा माहात्म्य है, तब हव्यकन्यकी राधिसे मुशोभित होनेवाली बहुत-सी गीओंका यदि
विभिन्नेक दान किया जाय तो कितना अधिक फल हो सकता
है! नीजवान बैलोंका दान उन गीओंसे भी अधिक पुण्यदायक होता है।। हिने।।

न चाशिष्यायाव्रतायोपकुर्या-न्नाथ्रद्धानाय न वक्तवुद्धये । गुह्यो हायं सर्वेलोकस्य धर्मी नेमं धर्म यत्र तत्र प्रजल्पेत्॥ २२॥

ां। मनुष्य अपना शिष्य नहीं है, जो व्रतका पालन नहीं करता, जिसमें श्रद्धाका अभाव है तथा जिसकी बुद्धि गुटिल है, उसे इस गोदान-विधिका उपदेश न दे; क्योंकि, यह सबसे गोपनीय धर्म है; अतः इसका यत्र-तत्र सर्वत्रं प्रचार नहीं करना चाहिये ॥ २२ ॥

> सन्ति लोकेऽश्रद्द्धाना मनुष्याः सन्ति श्रुद्रा राक्षसमानुषेषु । एपामेतद् दीयमानं द्यनिष्टं येनास्तिक्यं चाश्रयन्तेऽहपपुण्याः ॥२३॥

भंगारमें यहुत-से अभद्धाल हैं ( जो इन सब वार्तीपर विश्वाम नहीं करते ) तथा राक्षणी प्रकृतिके मनुष्योंमें बहुत-से ऐसे भुद्र पुरुष हैं ( जिन्हें ये बातें अच्छी नहीं लगतीं), रिजने ही पुष्पहीन मानव नाम्तिकताका सहारा लिये रहते हैं। उन महत्वें इसका उपदेश देना अभीष्ट नहीं है, उलटे भनिशासक होता है!।। ६३।।

याईस्पर्यं वाक्यमेतिनशस्य य गजाना गाप्रदानानि दस्या । लोकान् प्राताः पुण्यशीलाः प्रयुक्ता-स्तान् में राजन् कीर्त्यमानान् नियोध॥२४॥ स्टार् (ब्रह्मिविधी) इस उपदेशको सुनकर जिन

राज्य १ विषयणगर्भ इस उपवेशकी सुनकर जिन राजाजीन गोजान करने उसके प्रभावने उत्तम लोक प्राप्त किंद्र तथा जो सदाहे लिये पुल्याच्या यनकर सक्तमीम प्रवृत्त हुए, उनके नामींका उल्लेख करता हूँ, सुनी ॥ १४ ॥
उद्योनरो विष्वगम्बो नृगश्च
भगीरथो विश्वतो यौवनाश्वः ।
मान्धाता वै मुचुकुन्दश्च राजा
भूरिद्युम्नो नैपधः सोमकश्च ॥ २५ ॥
पुरूरवो भरतश्चकवर्ती
यस्यान्ववाये भरताः सर्व एव ।
तथा वीरो दाद्यारथिश्च रामो
ये चाष्यन्ये विश्वताः कीर्तिमन्तः ॥ २६ ॥
तथा राजा पृथुकर्मा दिलीपो
दिवं प्राप्तो गोप्रदानैविधिकः ।
यक्षैर्दानैस्तपसा राजधर्मैमीन्धाताभूद् गोप्रदानैश्च युक्तः॥ २७ ॥
उद्यीनर, विष्वगद्दक नृग, भगीरय, सुविख्यात युव-

उशीनर, विष्वगश्व, नृग, भगीरय, सुविख्यात युव-नाश्वकुमार महाराज मान्धाता, राजा मुचुकन्द, भूरिद्युम्न, निपधनरेश नल, सोमक, पुरूरवा, चकवर्ती भरत-जिनके वंशमें होनेवाले सभी राजा भारत कहलाये, दशरयनन्दन वीर श्रीराम, अन्यान्य विख्यात कीर्तिवाले नरेश तथा महान् कर्म करनेवाले राजा दिलीप—इन समस्त विधिश्च नरेशोंने गोदान करके स्वर्गलोक प्राप्त किया है। राजा मान्धाता तो यश, दान, तपस्या, राजधर्म तथा गोदान आदि सभी श्रेष्ठ गुणोंसे सम्पन्न थे॥ २५-२७॥

> तसात् पार्थं त्वमपीमां मयोक्तां वार्हस्पर्ती भारतीं धारयस्य । द्विजाय्येभ्यः सम्प्रयच्छस्य प्रीतो गाःपुण्यावैष्राप्य राज्यं कुरूणाम् ॥ २८ ॥

अतः कुन्तीनन्दन ! तुम भी मेरे कहे हुए वृहस्पतिजीके इस उपदेशको धारण करो और कौरव-राज्यपर अधिकार पाकर उत्तम ब्राह्मणको प्रसन्ततापूर्वक पवित्र गौओंका दान करो ॥ २८॥

वैशम्पायन उवाच तथा सर्वे कृतवान् धर्मराजो भीष्मेणोक्तो विधिवद् गोप्रदाने । स मान्धातुर्देवदेवोपदिष्टं सम्यग्धर्मधारयामास राजा ॥ २९ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! भीष्मजीने जब इस प्रकार विधिवत् गोदान करनेकी आशा दी, तब धर्मराज युधिष्टिरने सब वैसा ही किया तथा देवताओं के मी देवता ब्रह्मरित जीने मान्धाताके लिये जिस उत्तम वर्मका उपदेश किया था, उसको भी भलीभाँति समरण रखा ॥

इति चृप सततं गवां प्रदाने यवशकलान् सह गोमयैः पिवानः।

· 文献 (李) · [4] [6]

#### क्षितितलशयनः शिखी यतात्मा चृष इव राजवृषस्तदा वभूव ॥ ३०॥

नरेश्वर ! राजाओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर उन दिनों सदा गोदानके लिये उद्यत होकर <u>गोबरके साथ जौके कर्णोका</u> आहार करते हुए मन और इन्द्रियोंके संयमपूर्वक पृथ्वीपर शयन करने लगे । उनके सिरपर जटाएँ बढ़ गर्या और वे साक्षात् धर्मके समान देदीप्यमान होने लगे ॥ ३० ॥ नरपतिरभवत् सदैवताभ्यः प्रयतमनास्त्वभिसंस्तुवंश्चताःसः। न च धुरि नृप गामयुक्तं भूय स्तुरगवरैरगमच यत्र तत्र॥३१॥

नरेन्द्र ! राजा युधिष्ठिर सदा ही गौओं के प्रति विनीत चित्त हों कर उनकी स्तुति करते रहते थे। उन्होंने फिर कभी बैलका अपनी सवारीयें उपयोग नहीं किया। वे अच्छे-अच्छे घोड़ों द्वारा ही इधर-उधरकी यात्रा करते थे॥३१॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गोदानकथने षट्सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें गोदानकथनविषयक छिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७६ ॥

# सप्तसप्तितमोऽध्यायः

### कपिला गौओंकी उत्पत्ति और महिमाका वर्णन

वैशम्पायन उवाच 🐶

ततो युधिष्ठिरो राजा भूयः शान्तनवं नृपम् । गोदानविस्तरं धर्मान् पप्रच्छ विनयान्वितः ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने पुनः शान्तनुनन्दन भीष्मसे गोदानकी विस्तृत विधि तथा तत्सम्बन्धी धर्मोंके विषयमें विनयपूर्वक जिज्ञासा की ॥ १॥

युघिष्ठिर उवाच गोप्रदानगुणान् सम्यक् पुनर्मे ब्रूहि भारत । न हि तुप्याम्यहं वीरंश्युण्वानोऽसृतमीदशम् ॥ २ ॥

युधिष्ठिर बोले—भारत ! आप गोदानके उत्तम गुणों-का मलीभाँति पुनः मुझसे वर्णन कीजिये। वीर ! ऐसा अमृतमय उपदेश सुनकर मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ ॥ २ ॥ वैशम्पायन उवाच

इत्युक्तो धर्मराजेन तदा शान्तनवो नृपः। सम्यगाह गुणांस्तस्मै गोप्रदानस्य केवलान्॥ ३॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! धर्मराज युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर उस समय शान्तनुनन्दन भीष्म केवल गोदान ! सम्बन्धी गुणोंका भलीभाँति (विधिवत्) वर्णन करने लगे ॥ भीष्म उवाच

वत्सलां गुणसम्पन्नां तरुणीं वस्त्रसंयुताम् । इत्वेदशीं गां विप्राय सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ४ ॥

भीष्मजीने कहा—बेटा ! वात्सव्य-भावसे युक्तः गुणवती और जवान गायको वस्त्र ओढ़ाकर उसका दान करे। ब्राह्मणको ऐसी गायका दान करके मनुष्य सब पापेंसि मुक्ते हो जाता है ॥ ४॥

असुर्या नाम ते लोका गां दस्वा तान् न गच्छति।

पीतोदकां जग्धतृणां नप्टक्षीरां निरिन्द्रियाम् ॥ ५ ॥ जरारोगोपसम्पन्नां जीर्णा वापीमिवाजलाम् । दक्ता तमः प्रविशति द्विजं क्लेशेन योजयेत् ॥ ६ ॥

असुर्य नामके जो अन्धकारमय लोक (नरक) हैं, उनमें गोदान करनेवाले पुरुषको नहीं जाना पड़ता। जिसका घास खाना और पानी पीना प्रायः समाप्त हो चुका हो, जिसका दूध नष्ट हो गया है, जिसकी इन्द्रियाँ काम न दे सकती हों, जो बुढ़ापा और रोगसे आकान्त होनेके कारण द्यरिस जीर्ण द्यों किना पानीकी बावड़ीके समान व्यर्थ हो गयी हो, ऐसी गौका दान करके मनुष्य ब्राह्मणको व्यर्थ कप्टमें डालता है और स्वयं भी घोर नरकमें पड़ता है ॥ ५-६॥

रुष्टा दुष्टा व्याधिता दुर्बला वा नो दातव्या याश्च मूल्यैरद्त्तैः । क्लेरौर्विप्रं योऽफलैः संयुनकि तस्यावीर्याश्चाफलाश्चैव लोकाः ॥ ७ ॥

जो क्रोध करनेवाली, दुष्टा, रोगिणी और दुवली-पतली हो तथा जिसका दाम न चुकाया गया हो, ऐसी गौका दान करना कदापि उचित नहीं है। जो इस तरहकी गाय देकर ब्राह्मणको व्यर्थ कप्टमें डालता है, उसे निर्वल और निष्फल लोक ही प्राप्त होते हैं॥ ७॥

वलान्विताः शीलवयोपपत्राः सर्वे प्रशंसन्ति सुगन्धवत्यः। यथा हि गङ्गा सरितां वरिष्ठा

तथार्जुनीनां कपिला चरिष्ठा ॥ ८ ॥ हृष्ट-पुष्ट, सुलक्षणा, जवान तथा उत्तम गृन्धवाली गायकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं। जैसे नदियों में गङ्गा श्रेष्ठ हैं, वैसे ही गौओंमें कपिला गौ उत्तम मानी गयी है ॥

युविष्टिर उवाच

कस्मात् समाने बहुलाप्रदाने सद्भिः प्रशस्तं कपिलाप्रदानम् । विदेशपिनच्छामि महाप्रभावं श्रीतुं समर्थोऽस्मिभवान् प्रवक्तुम्॥ ९॥

युश्चिष्टिरने पूछा—भितामह ! किसी भी रंगकी गायका दान किया जायक गोदान तो एक-सा ही होगा ? किस सापुरुपीने किस्टा गौकी ही अधिक प्रशंसा क्यों की है ! में किस्टाक महान् प्रभावको विशेषरूपसे सुनना चाहता हूँ । में मुननेम समर्थ हूँ और आप कहनेमें ॥ ९ ॥

भीष्म उवाच

वृद्धानां ब्रुवतां तात श्रुतं मे यत् पुरातनम्। वक्ष्यामि तद्दशेषेण रोहिण्यो निर्मिता यथा॥ १०॥

भीष्मजीने कहा—येटा ! मैंने बड़े-वृद्धिके मुँहसे रोहिणी (कपिला) की उत्पत्तिका जो प्राचीन वृत्तान्त सुना है, यह सब तुम्हें बता रहा हूँ ॥ १०॥

प्रजाः खंजेति चादिएः पूर्वं दक्षः खयम्भुवा । अख्जद् वृत्तिमेवाग्रे प्रजानां हितकाम्यया ॥११॥

सृष्टिके प्रारम्भमें स्वयम्भू ब्रह्माजीने प्रजापित दक्षको यह आशा दो कि 'तुम प्रजाकी सृष्टि करो।' किंतु प्रजापित दक्षने प्रजाके दितकी इच्छासे सर्वप्रथम उनकी आजीविकाका ही निर्माण किया ॥ ११ ॥

यथा रामृतमाथित्य वर्तयन्ति दिवौकसः। तथा द्युत्ति समाथित्य वर्तयन्ति प्रजा विभो ॥ १२ ॥

प्रभो ! डैसे देवता अमृतका आश्रय लेकर जीवननिर्वाह करते ईं। उसी प्रकार समस्त प्रजा आजीविकाके सहारे जीवन भाग्य करती है ॥ १२ ॥

अचरेभ्यक्ष भूतेभ्यक्षराः श्रेष्टाः सदा नराः। ब्राह्मणाक्ष ततः श्रेष्टास्तेषु यज्ञाः प्रतिष्टिताः॥ १३॥

न्यायर प्राणियोंसे जन्नम प्राणी सदा श्रेष्ठ हैं। उनमें भी मनुष्य और मनुष्योंमें भी बावण श्रेष्ठ हैं। क्योंकि उन्होंमें यह प्राचित हैं॥ १३॥

याँरवाष्यते सोमः स च गोषु प्रतिष्टितः। तते। देवाः प्रमोदन्ते पूर्वे वृत्तिस्ततः प्रजाः॥ १४॥

याने मोमकी प्राप्ति होता है और वह यह गौओंमें प्रतितित है। जिनमें देवता आमन्दित होते हैं। अतः पहले। आर्टीशिश है जिस प्रता॥ १४॥

प्रजामान्येय भृतानि प्राक्तेशम् वृत्तिकाह्नया । गृचिदं न्यान्यययन्त स्विताः पितृमातृवत् ॥ १५॥ गणमा भागे उत्तर होते ही डीविक्षे स्थि कोलाइस

करने लगे । जैसे भृखे-प्यासे वालक अपने मा-वापके पास जाते हैं, उसी प्रकार समस्त जीव जीविकादाता दक्षके पास गये ॥ १५॥

इतीदं मनसा गत्वा प्रजासगीर्थमात्मनः। प्रजापतिस्तु भगवानमृतं प्रापिवत् तदा ॥ १६॥

प्रजाजनोंकी इस स्थितिपर मन-ही-मन विचार करके भगवान प्रजापतिने प्रजावर्गकी आजीविकाके लिये उस समय अमृतका पान किया ॥ १६॥

स गतस्तस्य तृप्तिं तु गन्धं सुरभिमुद्रिरन् । ददर्शोद्वारसंवृत्तां सुरभिं मुखजां सुताम् ॥ १७ ॥

अमृत पीकर जब वे पूर्ण तृप्त हो गये, तब उनके मुखसे सुरिम (मनोहर) गन्ध निकलने लगी। सुरिम गन्धके निकलनेके साथ ही 'सुरिम' नामक गौ प्रकट हो गयी, जिसे प्रजापतिने अपने मुखसे प्रकट हुई पुत्रीके रूपमें देखा गर्म

सास्रजत् सौरभेयीस्तु सुरभिर्लोकमातृकाः। सुवर्णवर्णाः कपिलाः प्रजानां वृत्तिघेनवः॥ १८॥

उस सुरिभने बहुत-सी 'सौरभेयी' नामवाली गौओंको उत्पन्न किया। जो सम्पूर्ण जगत्के लिये माताके समान थीं। उन सबुका रंग सुवर्णके समान उद्दीत हो रहा था। वे <u>कपिला गौएँ प्रजाजन</u>ोंके लिये आजीविकारूप दूध देनेवाली थीं।। १८॥

तासामसृतवर्णानां अरन्तीनां समन्ततः। वभूवासृतजः फेनः स्रवन्तीनामिवोर्मिजः॥१९॥

जैसे निदयोंकी लहरोंसे फेन उत्पन्न होता है। उसी प्रकार चारों ओर दूधकी धारा बहाती हुई अमृत ( सुवर्ण ) के समान वर्णवाली उन गौओंके दूधसे फेन ) उठने लगा ॥ १९ ॥

स वत्समुखविश्रष्टो भवस्य भुवि तिष्ठतः। शिरस्यवाप तत् कुद्धः स तद्देश्वत च प्रभुः॥ २०॥ छलाटप्रभवेणाक्ष्णा रोहिणीं प्रदहत्विव।

एक दिन भगवान् शङ्कर पृथ्वीपर खड़े थे। उसी समय सुरभिके एक वछड़ेके मुँइसे फेन निकलकर उनके मस्तकपर गिर पड़ा। इससे वे कुपित हो उठे और अपने ललाटजनित नेवसे, मानो रोहिणीको भस्म कर डालेंगे, इस तरह उसकी ओर देखने लगे॥ २०५॥

तत्तेजस्तु ततो रौट्टं कपिलास्ता विशामपते ॥ २१॥ नानावर्णत्वमनयन्मेघानिव दिवाकरः।

प्रजानाय ! रुद्रका वह भयंकर तेज जिन-जिन किपलाओं-पर पड़ा, उनके रंग नाना प्रकारके हो गये। जैसे सूर्य यादलोंको अपनी किरणोंसे वहुरंगा वना देते हैं, उसी प्रकार उस तेजने उन सबको नाना वर्णवाली कर दिया॥ २१ है॥ यास्तु तसादपक्रम्य सोममेवाभिसंश्रिताः॥ २२॥ यथौत्पन्नाः स्वत्रणांस्थास्ता होता नान्यवर्णगाः। अथ कुद्धं महादेवं प्रजापतिरभावत ॥ २३॥

परंतु जो गौएँ वहाँसे भागकर चन्द्रमाकी ही शरणमें चली गयीं। वे जैसे उत्पन्न हुई थीं। वैसे ही रह गयीं। उनका रंग नहीं बदला। उस समय क्रोधमें भरे हुए महा देवजीसे दक्षप्रजापितने कहा—॥ २२-२३॥

अमृतेनावसिक्तस्त्वं नोच्छिष्टं विद्यते गवाम्। यथा ह्यमृतमादाय सोमो विस्यन्दते पुनः॥ २४॥ तथा क्षीरं क्षरन्त्येता रोहिण्योऽमृतसम्भवम्।

प्रमो ! आपके जपर अमृतका छींटा पड़ा है। गौओं-का दूध बछड़ोंके पीनेसे जूटा नहीं होता। जैसे चन्द्रमा अमृतका संग्रह करके फिर उसे बरसा देता है, उसी प्रकार ये रोहिणी गौएँ अमृतसे उत्पन्न दूध देती हैं॥ २४%॥ न दुष्यत्यनिलो नाग्निर्न सुवर्ण न चोद्धिः॥ २५॥ नामृतेनामृतं पीतं वत्सपीता न वत्सला। इमाल्लँ कान् भरिष्यन्ति हविषा प्रस्नवेण च॥ २६॥ आसामेश्वर्यमिच्छन्ति सर्वे 5मृतमयं शुभम्।

ि 'जैसे वायु, अग्नि, सुवर्ण, समुद्र और देवताओंका पीया हुआ अमृत—ये वस्तुएँ उिच्छ नहीं होतीं, उसी प्रकार बछड़ोंके पीनेपर उन बछड़ोंके प्रति स्नेह रखनेवाली गौ भी दूषित या उिच्छ नहीं होती। (तालर्थ यह कि दूष पीते समय बछड़ेके मुँहसे गिरा हुआ झाग अग्रुद्ध नहीं माना जाता।) ये गौएँ अपने दूध और बीसे इस सम्पूर्ण जगत्का पालन करेंगी। सब लोग चाहते हैं कि इन गौओंके पास मङ्गलकारी अमृतमय दुग्धकी सम्पत्ति बनी रहें।। चृषमं च ददौ तस्मै सह गोभिः प्रजापतिः॥ २७॥ प्रसादयासास मनस्तेन रुद्ध आरत।

भरतनन्दन ! ऐसा कहकर प्रजापतिने महादेवजीको बहुत-सी गौएँ और एक बैल भेंट किये तथा इसी उपायके द्वारा उनके मनको प्रसन्न किया ॥ २७१ ॥

प्रीतश्चापि महादेवश्चकार वृषमं तदा ॥ २८॥ ध्वजं च वाहनं चैव तसात् स वृषभध्वजः।

महादेवजी प्रसन्त हुए । उन्होंने वृषभको अपना वाहन | बनाया और उसीकी आकृतिसे अपनी ध्वजाको चिह्नित किया, इसीछिये वे <u>श्वष्मध्वज्</u>य कहलाये ॥ २८६ ॥

ततो देवैर्महादेवस्तदा पशुपितः कृतः। ईश्वरः स गवां मध्ये वृषभाङ्गः प्रकीर्तितः॥ २९॥

तदनन्तर देवताओंने महादेवजीको पशुओंका अधिपति बना दिया और गौओंके बीचमें उन महेरवरका नाम 'वृषभाङ्क' रख दिया ॥ २९॥ एवमन्यप्रवर्णानां किपलानां महौजसाम्। प्रदाने प्रथमः कल्पः सर्वासामेच कीर्तितः॥ ३०॥

इस प्रकार कपिला गौएँ अत्यन्त तेजस्विनी और शान्त वर्णवाली हैं। इसीसे दानमें उन्हें सब गौओंसे प्रथम स्थान दिया गया है।। २०॥

> लोकज्येष्ठा लोकवृत्तिप्रवृत्ता चद्रोपेताः सोमविष्यन्दभूताः। सौम्याः पुण्याः कामदाः प्राणदाश्च गा वै दत्त्वा सर्वकामप्रदः स्यात्॥ ३१॥

गौएँ संसारकी सर्वश्रेष्ठ वस्तु हैं। ये जगत्को जीवन देनेके कार्यमें प्रवृत्त हुई हैं। भगवान् शङ्कर सदा उनके साथ रहते हैं। वे चन्द्रमासे निकले हुए अमृतसे उत्पन्न हुई हैं तथा शान्त, पवित्र, समस्त कामनाओं को पूर्ण करनेवाली और जगत्को प्राणदान देनेवाली हैं; अतः गोदान करनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओं का दाता माना गया है।। ३१॥

इदं गवां प्रभवविधानमुत्तमं
पठन् सदाशुचिरपि मङ्गलप्रियः।
विमुच्यते कलिकलुषेण मानवः
श्रियं सुतान् धनपशुमाप्नुयात् सदा ।३२।

गौओंकी उत्पत्तिसे सम्बन्ध रखनेवाली इस उत्तम कथा- का सदा पाठ करनेवाला मनुष्य अपिवत्र हो तो भी मङ्गल- प्रिय हो जाता है और कलियुगके सारे दोषोंसे छूट जाता है। इतना ही नहीं, उसे पुत्र, लक्ष्मी, धन तथा पशु आदिकी सदा प्राप्ति होती है।। ३२।।

हन्यं कन्यं तर्पणं शान्तिकर्म यानं वासो वृद्धवालस्य तुष्टिः। पतान् सर्वान् गोप्रदाने गुणान् वै दाता राजञ्चाप्नुयाद् वै सदैव ॥ ३३॥

राजन् ! गोदान करनेवालेको हन्य, कन्य, तर्पण और शान्तिकर्मका फल तथा वाहन, वस्त्र एवं वालकों और वृद्धींको संतोष प्राप्त होता है। इस प्रकार ये सब गोदानके गुण हैं। दाता इन सबको सदा पाता ही है॥ ३३॥

वैशम्पायन उवाच

पितामहस्याथ निशस्य वाक्यं राजा सह भ्रातिभराजमीढः। सुवर्णवर्णानडुहस्तथा गाः पार्थो ददौ ब्राह्मणसत्तमेभ्यः॥३४॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! पितामह भीष्मकी ये बातें सुनकर अजमीढवंशी राजा युधिष्ठिर और उनके भाइयों- ने श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको सोनेके समान रंगवाले वैलों और उत्तम गौओंका दान किया ॥ ३४॥

नर्भव नेश्योऽपि दहौ हिजेश्यो गयां सहस्राणि शताति चैव। यशान् समुद्धिय च दक्षिणार्थे लोकान् विजेतुं परमां च कीतिम्॥ ३५॥

इसी प्रकार यर्गोकी दक्षिणाके लिये। पुण्यलोकों-पर विजय पानेके लिये तथा संसारमें अपनी उत्तम कीर्तिका विस्तार करनेके लिये राजाने उन्हीं ब्राह्मणोंको सैकड़ों और हजारों गौएँ दान की ॥ ३५ ॥

ह्ति श्रीमहाभारते अनुगासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि

गोप्रभवकथने सप्तसप्ठतितमोऽध्यायः॥ ७७ ॥ इय प्रस्य भगरहानास्त अनुपासनपर्के अन्तर्भत दानवर्मपर्वमें गीओंकी उत्पत्तिका वर्णनविषयक सतहत्तरवाँ अध्याय परा हुआ ॥ ७७ ॥

# अष्टसह तितमोऽध्यायः

#### वसिष्ठका सीदासको गोदानकी विधि एवं महिमा वताना

भीष्म उवाच

एनिसानंव काळ तु वसिष्टमृपिसत्तमम्। इक्वाकुवंशजो राजा सौदासो बदतां वरः॥ १॥ सर्वलंकचरं सिद्धं ब्रह्मकोशं सनातनम्। पुरोद्दितमभित्रप्टुमभिवाद्योपचक्रमे

भीष्मजी कहते हैं-राजन् ! एक समयकी वात है। यकाओं में श्रेष्ठ इक्ष्वाङ्वंशी राजा सौदासने सम्पूर्ण लोकों में विचरनेवाले, वैदिक ज्ञानके भण्डार, सिद्ध सनातन ऋषि-श्रेट वांसद्रज्ञीने, जो उन्हींके पुरोहित थे, प्रणाम करके इस प्रकार पृष्ठना आरम्म किया ॥ १-२ ॥

सौदास उवाच

प्रैलेक्ये भगवन् किंखित् पवित्रं कथ्यतेऽनघ । यत् कीतीयन् सदा मत्येः प्राप्तुयात् पुण्यमुत्तमम्॥३॥

सीदास बोले-भगवन् ! निप्पाप महर्षे ! तीनी लंकों ऐसी प्रवित्र यस्तु कौन कही जाती है। जिसका नाम ंत्रेमावसे मनुष्यको सदा उत्तम पुण्यकी प्राप्ति हो सके १॥

भीषा उवाच

तस्मे प्रोवाच वचनं प्रणताय हितं तदा। गवामुपनिपहिद्धान् नमस्कृत्य गवां श्रुचिः॥ ४ ॥

भीग्मजी फहते हैं--राजन्!अपने चरणीमें पड़े हुए राता गौरामंग्रायोपनिपद् (गौऑकी महिमाके गृढ् रहस्यको मारट करनेवारी विद्या ) के विद्वान् पवित्र महर्षि विषयने गीओंकी नमस्कार करके दम प्रकार कहना आरम्भ किया-॥

गावः सुरभिगन्धिन्यस्तथा 'गुग्गुलुगन्धयः।, गावः प्रतिष्टा भृतानां गावः खस्त्ययनं महत्॥ ५ ॥

'सान्द्! मीजॅकि वारीरमे अनेक प्रकारकी मनोरम' सुगर निकलती रहती है तथा बहुतेरी गौदें गुग्गुलके समान गन्ध छनी दोती है। गौदैं समल प्राणियोंकी प्रतिष्ठा (आचार) र्दे और सौर्द ही उनहें लिये महान् मङ्गलकी निधि हैं ॥५॥ गाया भूतं च भव्यं च गायः पुष्टिः सनातनी।

गाया लक्ष्यास्तथा मूलं गोषु दत्तं न नद्यति॥ ६॥

गौए ही भूत और मविष्य हैं। गौएँ ही सदा रहनेवाली पुष्टिका कारण तथा लक्ष्मीकी जड़ हैं। गौओंको जो कुछ दिया जाता है, उसका पुण्य कमी नष्ट नहीं होता ॥ ६ ॥ अन्तं हि परमं गावो देवानां परमं हविः।

स्वाहाकारवपट्कारौ गोषु नित्यं प्रतिष्ठितौ॥ ७ ॥ ं भौएँ ही सर्वोत्तम अन्नकी प्राप्तिमें कारण हैं। वे ही देवताओंको उत्तम हविष्य प्रदान करती हैं। स्वाहाकार (देवयज्ञ ) और वपट्कार (इन्द्रयाग )-ये दोनों कर्म सदा गौऑपर ही अवलम्बित हैं॥७॥

गावो यज्ञस्य हि फलं गोपु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः। गावो भविष्यं भूतं च गोपु यहाः प्रतिष्ठिताः॥ ८॥

भौएँ ही यज्ञका फल देनेवाली हैं। उन्हींमें यज्ञोंकी प्रतिष्ठा है। गीएँ ही भूत और मिवष्य हैं। उन्हींमें यज्ञ प्रतिष्ठित हैं अर्थात् यह गौऑपर ही निर्भर है ॥ 🗷 ॥

सायं प्रातश्च सततं होमकाले महाद्युते । गावो दद्ति वै हौम्यमृपिभ्यः पुरुपर्पभ ॥ ९ ॥

भहातेजस्वी पुरुषप्रवर ! प्रातःकाल और सायंकाल सदा होमके समय ऋधियोंको गौएँ ही हवनीय पदार्थ ( घृत आदि ) देती हैं ॥ ९ ॥

यानि कानि च दुर्गाणि दुष्कृतानि कृतानि च । तरन्ति चैव पाप्मानं धेतुं ये ददति प्रभो ॥ १०॥

ध्यभो ! जो लोग ( नवप्रस्तिका दूध देनेवाली ) गौका दान करते हैं, वे जो कोई भी दुर्गम संकट आनेवाले होते 🖏 उन सबसे अपने किये हुए दुष्कमोंसे तथा समस्त पाप-समृहसे भी तर जाते हैं ॥ १०॥

पकां च दशगुर्देयाद् दश द्याच गोशती। शतं सहस्रगुर्दचात् सर्वे तुल्यफला हि ते ॥ ११ ॥

ें 'जिसके पास दस गौएँ हों, वह एक गौका दान करें। जो सी गार्ये रखता हो। वह दस गीओंका दान करे और जिसके पास एक इजार गीएँ मीजृद हों। वह सी गीएँ दानमें दे दे तो इन मबको बराबर ही फल मिलता है ॥ दिशाः

1.

16

- 1

甘 沙川

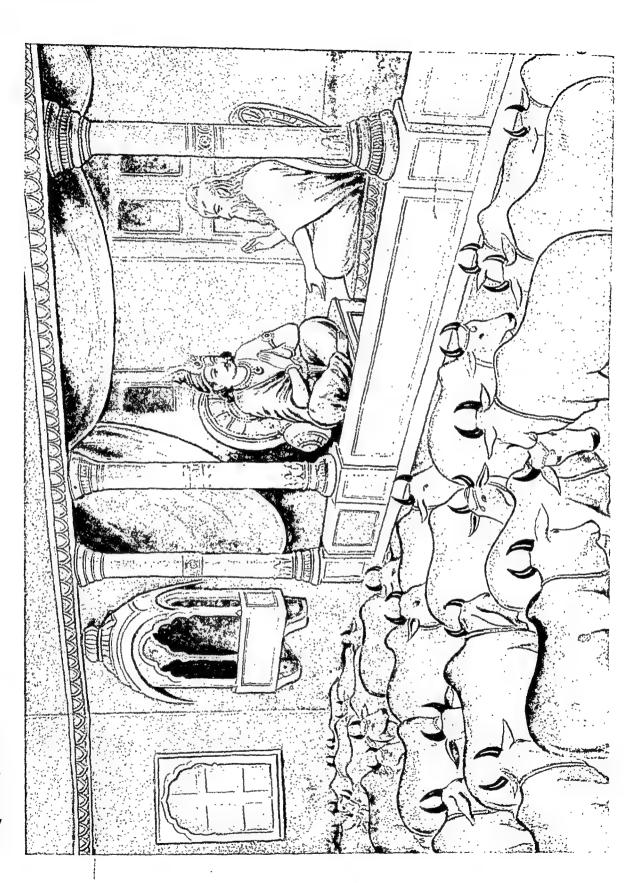

अनाहिताग्निः शतगुरयज्वा च सहस्रगुः। समृद्धो यश्च कीनाशो नार्घ्यमहीन्त ते त्रयः॥१२॥

'जो सौ गौओंका स्वामी होकर भी अग्निहोत्र नहीं करता। जो हजार गौएँ रखकर भी यज्ञ नहीं करता तथा जो धनी होकर भी कुपणता नहीं छोड़ता—ये तीनों मनुष्य अर्घ्य (सम्मान) पानेके अधिकारी नहीं हैं ॥ १२॥

कपिलां ये प्रयच्छन्ति सवत्सां कांस्यदोहनाम्। सुवतां वस्त्रसंवीतामुभौ लोकौ जयन्ति ते ॥ १३॥

भी उत्तम लक्षणोंसे युक्त कपिला गौको वस्त्र ओढ़ाकर बछड़ेसहित उसका दान करते हैं और उसके साथ दूध दुहनेके लिये एक कॉस्यका पात्र भी देते हैं। वे इहलोक और परलोक दोनोंपर विजय पाते हैं॥ १३॥

युवानिमन्द्रियोपेतं शतेन शतयूथपम् । गवेन्द्रं ब्राह्मणेन्द्राय भूरिश्टङ्गमलङ्कृतम् ॥ १४॥ वृषभं ये प्रयच्छन्ति श्रोत्रियाय परंतप । पेश्वर्यं तेऽधिगच्छन्ति जायमानाः पुनः पुनः ॥ १५॥

'शतुओंको संताप देनेवाले नरेश! जो लोग जवान, सभी इन्द्रियोंसे सम्पन्न, सौ गायोंके यूथपित, बड़ी-बड़ी सींगोंवाले गवेन्द्र चूषम (साँड़) को सुसज्जित करके सौ गायोंसिहत उसे श्रोत्रिय ब्राह्मणको दान करते हैं, वे जब-जब इस संसारमें जन्म लेते हैं, तब-तब महान् ऐश्वर्यके भागी होते हैं॥ १४-१५॥

नाकीर्तयित्वा गाः सुप्यात् तासां संस्मृत्य चोत्पतेत्। सायंप्रातन्मस्येच गास्ततः पुष्टिमाप्नुयात्॥ १६॥

भ्गोओंका नाम-कीर्तन किये विना न सोये। उनका स्मरण करके ही उठे और सवेरे-शाम उन्हें नमस्कार करे। इससे मनुष्यको बल एवं पुष्टि प्राप्त होती है।। १९६॥

गवां मूत्रपुरीवस्य नोद्विजेत कथंचन । न चासां मांसमइनीयाद् गवां पुष्टिं तथाप्तुयात्॥१७॥

्गौओंके मूत्र और गोबरसे किसी प्रकार उद्दिग्न न हो-घृणा न करे और उनका मांस न खाय। इससे मनुष्यको पुष्टि प्राप्त होती है॥ १७॥

गाश्च संकीर्तयेत्रित्यं नावमन्येत तास्तथा। अनिष्टं स्वप्नमालक्ष्य गां नरः सम्प्रकीर्तयेत्॥ १८॥

'प्रतिदिन गौओंका नाम छे। उनका कमी अपमान न करे। यदि बुरे स्वप्न दिखायी दें तो मनुष्य गोमाताका नाम छे॥ १८॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि

गोमयेन सदा स्नायात् करीषे चापि संविद्येत्। इलेष्ममूत्रपुरीषाणि प्रतिघातं च वर्जयेत्॥१९॥

प्रतिदिन शरीरमें गोबर लगाकर स्नान करें। सूखे हुए गोबरपर बैठे। उसपर थूक न फेंके, मल-मूत्र न छोड़े तथा गौओंके तिरस्कारसे बन्तता रहे॥ १९३॥

सार्दे चर्मणि सुञ्जीत निरीक्षेद् वारुणीं दिशम्। वाग्यतः सर्पिषा भूमौ गवां पुष्टिं सदारनुते ॥ २०॥

्भीगे हुए गोचर्मपर बैठकर भोजन करे। पश्चिम दिशा-की ओर देखे और मौन हो भूमिपर बैठकर धीका भक्षण करे। इससे सदा गौओंकी वृद्धि एवं पुष्टि होती है॥ २०॥

घृतेन जुहुयाद्धि घृतेन स्वस्ति वाचयेत्। घृतंद्याद् घृतं प्राशेद् गवां पुष्टि सदाइनुते ॥ २१ ॥

'अग्निमें व्यात्ते हवन करें । घृतसे ही स्विस्तिवाचन करायें । घृतका दान करें और स्वयं भी गौका घृत ही खाय। इससे मनुष्य सदा गौओंकी पुष्टि एवं वृद्धिका अनुभव करता है ॥ २१ ॥

गोमत्या विद्यया घेतुं तिलानामभिमन्त्र्य यः । सर्वेरत्नमर्या द्यान स शोचेत् कृताकृते ॥ २२ ॥

'जो मनुष्य सब प्रकारके रत्नेंति युक्त तिलकी धेनुको 'गो मा अग्ने विमां अश्वि' इत्यादि गोमती-मन्त्रते अभिमन्त्रित करके उसका ब्राह्मणको दान करता है, वह किये हुए शुमा-शुम कर्मके लिये शोक नहीं करता ॥ २२ ॥

गावो मामुपतिष्ठन्तु हेमश्रङ्ग्यः पयोमुचः। सुरभ्यः सौरभेय्यश्च सरितः सागरं यथा॥ २३॥

'जैसे नदियाँ समुद्रके पास जाती हैं, उसी तरह सोनेसे मढ़ी हुई सीगोंवाली, दूघ देनेवाली सुरभी और सौरभेयी गौएँ मेरे निकट आयें ॥ २३ ॥

गा वै पदयाम्यहं नित्यं गावः पदयन्तु मां सदा। गावोऽस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयम्॥ २४॥

्में सदा गौओंका दर्शन करूँ और गौएँ मुझपर कृपा-हिए करें । गौएँ इमारी हैं और इम गौओंके हैं। जहाँ गौएँ रहें। वहीं हम रहें ॥ २४।।

एवं रात्रौ दिवा चापि समेषु विषमेषु च । महाभयेषु च नरः कीर्तयन् मुच्यते भयात्॥ २५॥

भ्जो मनुष्य इस प्रकार रातमें या दिनमें, सम अवस्थामें या विषम अवस्थामें तथा बहे-से-बड़े मय आनेपर मी गोमाताका नामकीतन करता है, वह भयते मुक्त हो जाता है गो

गोप्रदानिके अष्टसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७८॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें गोदानविषयक मटहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ। ७८ ॥

### एकोनाशीतितमोऽध्यायः

गाँ बोंके नपयाद्वारा अमीष्ट वरकी प्राप्ति तथा उनके दानकी महिमा, विभिन्न प्रकारके गाँ बोंके दानसे विभिन्न उत्तम लोकोंमें गमनका कथन

यसिष्ठ उवाच

शनं वर्षनहम्त्राणां तपस्तप्तं सुदुष्करम् । गामिः पूर्वं विस्पृष्टाभिर्गच्छेम श्रेष्टतामिति ॥ १ ॥ त्येषेऽन्तिन्द्रिणानां च सर्वासांवयमुत्तमाः । भवेम न च लिष्येम दोषेणेति परंतप ॥ २ ॥ अस्तिन्युरीपस्तानेन जनः पूर्येत सर्वदा । शक्ता च पवित्रार्थे कुर्वारन् देवमानुषाः ॥ ३ ॥ तथा सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च । प्रदातारश्च लोकान् नो गच्छेयुरिति मानद ॥ ४ ॥

यसिष्ठजीकहते हैं—मानद परंतप ! प्राचीन कालमें जब गीओंकी सृष्टि हुई थी। तब उन गीओंने एक लाख वर्गोतक बढ़ी कटोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या का उद्देश पह था कि हम श्रेष्टता प्राप्त करें। इस जगत्में जितनी दिला। देने योग्य वस्तुएँ हैं। उन सबमें हम उत्तम समझी जायें। विश्वी दोपमें लित न हों। हमारे गोवरसे स्नान करनेपर मदा सब लोग पित्रत्र हों। देवता और मनुष्य पित्रताके लिय हमेशा हमारे गोवरका उपयोग करें। यमस्त चराचर प्राणी भी हमारे गोवरसे पित्रत्र हो जावें और हमारा दान करनेपाल मनुष्य हमारे ही लोक (गोलोक-धाम) में जायें। १-४॥

ताभ्यो वरं द्दी बहा। तपसोऽन्ते स्वयं प्रभुः। एवं भवन्विति प्रभुळांकांस्तारयतेति च ॥ ५ ॥

जय उनकी तरस्या समाप्त हुई। तय साक्षात् भगवान् मगाने उन्हें यर दिया— भौओ ! ऐसा ही हो— तुम्हारे भनमें जो संकल्प है। यह परिपूर्ण हो । तुम सम्पूर्ण जगत्के जीवींका उद्धार करती रहो? ॥ ५ ॥

उत्तर्युः सिद्धकामास्ता भृतभव्यस्य मातरः। प्रातनेमस्यास्ता गावस्ततः पुष्टिमवाष्त्रुयात् ॥ ६ ॥

इस प्रधार अपनी समस्त कामनाएँ सिद्ध हो जानेपर गी.ँ, तपस्यासे उठीं । वे भूतः भविष्य और वर्तमान—तीनों राजीं से जननी हैं। अकः मितिहन प्रातःकाल उठकर गौओंको प्रणाम करना चाहिदे । इससे मनुष्योंको पृष्टि प्राप्त होती है ॥

तपसोऽन्ते महाराज गायो लोकपरायणाः। तस्ताद् गायो महाभागाः पियत्रं परमुच्यते॥ ७॥

महाराज ! तपस्यः समाप्त दोनेपर गौएँ सम्पूर्ण जगत्का आधार बन गर्जी; इसल्पिये वे महान् सीभाग्यशालिनी गौएँ परम परिष बतायी जाती हैं ॥ ७॥ तथैव सर्वभूतानां समितिष्टन्त सूर्धिन । समानवत्सां किएलां धेनुं दस्वा पयिस्तिम् । सुवतां वस्त्रसंवीतां ब्रह्मलोकं महीयते ॥ ८॥

ये समस्त प्राणियोंके मस्तकपर स्थित हैं ( अर्थात् सबसे श्रेष्ठ एवं वन्दनीय हैं )। जो मनुष्य दूध देनेवाली सुलक्षणा कपिला गौको वस्त्र ओढ़ाकर कपिल रंगके वस्त्रहेसहित दान करता है, वह ब्रह्मलोक्में सम्मानित होता है।। 2।।

होहितां तुल्यवत्सां तु धेनुं दत्त्वा पयिसनीम्। सुवतां वस्त्रसंवीतां सूर्यहोके महीयते॥ ९॥

जो मनुष्य दूध देनेवाली सुलक्षणा लाल रंगकी गौको वस्त्र ओढ़ाकर लाल रंगके वछड़ेसिहत दान करता है, वह सूर्य-लोकमें सम्मानित होता है ॥ ﴿﴿ ॥

समानवत्सां शवलां धेनुं दत्त्वा पयिसनीम् । सुवतां वस्त्रसंवीतां सोमलोके महीयते ॥ १०॥

जो पुरुष दूध देनेवाली सुलक्षणा चितकवरी गौको वस्त्र ओढ़ाकर चितकवरे वछड़े अहित दान करता है, वह चनद्र-लोकमें पूजित होता है ॥ १०॥

समानवत्सां श्वेतां तु धेनुं दत्त्वा पयखिनीम्। सुव्रतां वस्त्रसंघीतामिन्द्रलोके महीयते॥११॥

जो मानव दूध देनेवाली सुलक्षणा स्वेत वर्णकी गौको वस्त्र ओढ़ाकर स्वेत वर्णके वछड़ेसिहत दान करता है। उसे इन्द्रलोकमें सम्मान प्राप्त होता है ॥ ११।

समानवत्सां कृष्णां तु धेनुं दत्त्वा पयस्विनीम्। सुत्रतां चस्त्रसंत्रीतामग्निलोके महीयते॥ १२॥

जो मनुष्य दूघ देनेवाली सुलक्षणा कृष्ण वर्णकी गौको वस्त्र ओढाकर कृष्ण वर्णके वछदेसहित दान करता है, वह अग्निलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ १२॥

समानवत्सां धूम्रां तु धेनुंदत्त्वा पयस्तिनीम्। सुनतां चल्रसंवीतां याम्यलोके महीयते॥ १३॥

जो पुरुष दूध देनेवाली सुलक्षणा धूएँ-जैसे रंगकी गौको वस्त्रओदाकर धूएँके समान रंगके वछदेसहित दान करता है। वह यमलोकमें सम्मानित होता है ॥ १३ ॥

अपां फेनसवर्णी तु सवत्सां कांस्यदोहनाम्। प्रदाय वस्त्रसंवीतां चारुणं लोकमाप्नुते ॥ १०॥ जो जडके फेनके समान रंगवाली गीको वस्त्र ओढाकर [4]

ÇŦ

1

Ц.

1

41

111

T 16

17 FE

 बछड़े और कांस्यके दुग्धपात्रसहित दान करता है। वह वरुणलोकको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥

वातरेणुसवर्णो तु सवत्सां कांस्यदोहनाम् । प्रदाय वस्त्रसंवीतां वायुलोके महीयते ॥ १५॥

जो हवासे उड़ी हुई घूलके समान रंगवाली गौको वस्न ओढ़ाकर बछड़े और कांस्यके दुग्धपात्रसहित दान करता है। उसकी वायुलोकमें पूजा होती है ॥ १५॥

हिरण्यवर्णो पिंगार्क्षो सवत्सां कांस्यदोहनाम्। प्रदाय वस्त्रसंवीतां कौवेरं लोकमञ्जूते ॥१६॥

जो सुवर्णके समान रंग तथा पिङ्गल वर्णके नेत्रवाली गौको वस्त्र ओढ़ाकर बछड़े और कांस्थके दुग्धपात्रसहित दान करता है, वह कुबेर-लोकको प्राप्त होता है ॥ १६॥

पलालधूम्रवर्णी तु सवत्सां कांस्यदोहनाम्। प्रदाय वस्त्रसंवीतां पितृलोके महीयते॥१७॥

जो पुआलके धूएँके समान रंगवाली बछड़ेसहित गौको बस्नसे आच्छादित करके कांस्यके दुग्धपात्रसहित दान करता है, वह पितृलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ १७॥

सवत्सां पीवरीं दत्त्वा इतिकण्डामलंकृताम्।

वैश्वदेवमसम्बाघं स्थानं श्रेष्टं प्रपद्यते ॥ १८ ॥

जो लटकते हुए गलकम्बलसे युक्त मोटी-ताजी सवत्सा गौको अलङ्कृत करके ब्राह्मणको दान देता है, वह विना किसी बाधाके विश्वेदेवोंके श्रेष्ठ लोकमें पहुँच जाता है ॥ १३८॥

समानवत्सां गौरीं तु घेतुं दत्त्वा पयखिनीम् । सुव्रतां वस्त्रसंवीतां वसूनां लोकमाप्तुयात् ॥ १९ ॥

जो गौर वर्णवाली और दूध देनेवाली ग्रुमलक्षणा गौको वस्त्र ओढ़ाकर समान रंगवाले वछड़ेसहित दान करता है। वह वसुओंके लोकमें जाता है ॥ १९९॥

पाण्डुकम्वलवणीभां सवत्सां कांस्यदोहनाम्। प्रदाय वस्त्रसंवीतां साध्यानां लोकमाप्त्रते॥ २०॥

जो श्वेत कम्बलके समान रंगवाली सवत्सा गौको वस्त्रसे आव्छादित करके कांस्यके दुग्धपात्रसहित दान करता है, वह साध्योंके लोकमें जाता है ॥ २०॥ वैराटपृष्ठमुक्षाणं सर्वरह्नेरलंकृतम् । प्रद्रमहतां लोकान् स राजन् प्रतिपद्यते ॥ २१॥

राजन् ! जो, विशालपृष्ठमागवाले बैलको सब प्रकारके

रत्नींसे अलङ्कृत करके उसका दान करता है। वह मस्द्रणींके लोकींमें जाता है।। २१॥

वयोपपन्नं लीलाङ्गं सर्वरत्नसमन्वितम् । गन्धर्वाप्सरसां लोकान् दत्त्वा प्राप्नोति मानवः॥२२॥

जो मनुष्य यौवनसे सम्पन्न और सुन्दर अङ्गवाले वैलको सम्पूर्ण रत्नोंसे विभूषित करके उसका दान करता है, वह गन्ववों और अप्सराओंके लोकोंको प्राप्त करता है ॥ २२ ॥ हितकण्डमनड्वाहं सर्वरत्नैरलंकृतम् । दस्वा प्रजापतेलोंकान् विशोकः प्रतिपद्यते ॥ २३ ॥

जो लटकते हुए गलकम्बलवाले तथा गाड़ीका बोझ ढोनेमें समर्थ बैलको सम्पूर्ण रतोंसे अलङ्कृत करके ब्राह्मणको देता है, वह शोकरिहत हो प्रजापतिके लोकोंमें जाता है ॥ २३ ॥ गोप्रदानरतो याति भित्त्वा जलदसंच्यान् । विमानेनार्कवर्णेन दिवि राजन् विराजते ॥ २४॥

राजन् ! गोदानमें अनुरागपूर्वक तत्पर रहनेवाला पुरुष सूर्यके समान देदीप्यमान विमानमें बैठकर मेघमण्डलको मेदता हुआ स्वर्गमें जाकर सुशोमित होता है ॥ २४ ॥

तं चारुवेषाः सुश्रोण्यः सहस्रं सुरयोषितः। रमयन्ति नरश्लेष्ठं गोप्रदानरतं नरम्॥२५॥

उस गोदानपरायण श्रेष्ठ मनुष्यको मनोहर वेष और सुन्दर नितम्बवाली सहस्रों देवाङ्गनाएँ (अपनी सेवासे) रमण कराती हैं॥ २५॥

वीणानां वह्नकीनां च नृपुराणां च सिञ्जितेः। हासैश्च हरिणाक्षीणां सुप्तः स प्रतिवोध्यते ॥ २६॥

वह वीणा और वल्लकीके मधुर गुंर्जन, मृगनयनी युवतियोंके नूपुरीकी मनोहर झनकारी तथा हास-परिहासके शब्दीको अवण करके नींदसे जागता है ॥ २६ ॥

यावन्ति रोमाणि भवन्ति धेन्वा-

स्तावन्ति वर्षाणि महीयते सः । स्वर्गच्युतश्चापि ततो नृलोके प्रसूरते वै विपुले गृहे सः ॥ २७ ॥

गौके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षोतक वह स्वर्गलोकमें सम्मानपूर्वक रहता है। फिर पुण्यक्षीण होनेपर जव स्वर्गसे नीचे उतरता है, तब इस मनुष्यलोकमें आकर सम्पन्न घरमें जन्म लेता है। ि ए ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गोप्रदानिके एकोन।शीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें गोदानिवषयक उन्यासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७९ ॥

म॰ व॰ ३--५, १२-

#### अज्ञीतितमोऽध्यायः गाँओं तथा गोदानकी महिमा

प्रमिष्ट डवाच

गुनक्षारप्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवाः। गृतनयो प्रनायतांस्ता में सन्तु सदा गृहे ॥ १ ॥ पृतं में हृद्ये नित्यं पृतं नाभ्यां प्रतिष्टितम्। पृतं सर्वेषु गावेषु घृतं मे मनसि स्थितम् ॥ २ ॥ गावा मनाप्रतो नित्यं गावः पृष्टत एव च । गावों में सर्वतर्वेव गवां मध्ये वसाम्यहम् ॥ ३ ॥ इत्याचम्य जपेत् सायं प्रातश्च पुरुषः सदा । यददा फुरुते पापं तस्मात् स परिमुच्यते ॥ ४ ॥

यसिष्टजी - कहते हैं - राजन् ! मनुष्यको चाहिये कि सदा संबेरे और सायंकाल आचमन करके इस प्रकार जप फरे-प्यी और दूध देनेवाली, घीकी उत्पत्तिका स्थान, घीको प्रकट करनेवाली, बीकी नदी तथा बीकी भवँररूप गौएँ मेरे परमें नदा निवास करें । गीका वी मेरे हृदयमें सदा स्थित रहे । घी मेरी नाभिमें प्रतिष्ठित हो। घी मेरे सम्पूर्ण अर्ज्जोंमें न्यास रदें और घी मेरे मनमें स्वित हो । गीएँ मेरे आगे रहें । गीएँ मेरे पीछे भी रहें। गीएँ मेरे चारों ओर रहें और में गौओंके बीचमें निवास करूँ। १ इस प्रकार प्रतिदिन जप करनेवाला मनुष्य दिनभरमें जो पान करता ईं। उससे छुटकारा पा-जाता दे ॥ १-४॥

प्रासादा यत्र सौवर्णा वसोर्धारा च यत्र सा । गन्धर्वाप्सरसो यत्र तत्र यान्ति सहस्रदाः॥ ५ ॥

धरस गीओंका दान करनेवाले मनुष्य नहाँ सोनेके महल है। जहाँ स्वर्गगङ्गा यहती हैं तथा जहाँ गन्वर्व और अन्यराएँ निवास करती हैं। उस स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ 🗣 ॥ नवनीतपद्धाः क्षीरोदा द्धिशैवलसंकुलाः। यहन्ति यत्र ये नद्यस्तत्र यान्ति सहस्रदाः॥ ६ ॥

सदस गीओंका दान करनेवाले पुरुष नहीं दूधके जलसे भरी हुई। दहींके सेवारमे व्यात हुई तथा मक्खनरूपी की चक्षे युक्त हुई नदियाँ बहती हैं, बही जाते हैं ॥ ६०॥

गवां रातसएसं तु यः प्रयच्छेद् यथाविधि। परां गृद्धिमवाप्याय स्वर्गेलोके महीयते॥ ७॥

जो विभिन्वंक एक लाल गीओंका दान करता है। वह अस्पन्त अनुपुदम हो पाकर स्वर्गलीकमें सम्मानित होता है ॥

दश चोभयतः पुत्रो मातापित्रोः पितामहान् । द्धाति सुकृतान् होकान् पुनाति च कुहं नरः॥८॥

यह मनुष्य अनने माता और विताकी दस-दसपीढ़ियोंको परिष परके उन्हें पुष्यमय लोकोंमें मेजता है और अपने कुलको भी पवित्र कर देता है ॥ ८ ॥

धेन्वाः प्रमाणेन समप्रमाणां धेनं तिलानामपि च प्रदाय। पानीयदाता च यमस्य लोके न यातनां काञ्चिद्वपैति तत्र ॥ ९ ॥

जो गायके बरावर तिलकी गाय बनाकर उसका दान

करता है, अथवा जो जलधेनुका दान करता है, उसे यम-लोकमें नाकर वहाँकी कोई यातना नहीं भोगनी पड़ती । शि।

पवित्रमञ्ज प्रतिष्ठा जगतः दिवौकसां मातरोऽथाप्रमेयाः। अन्वालभेद् दक्षिणतो व्रजेच्च दद्याञ्च पात्रे प्रसमीक्ष्य कालम्॥१०॥

गौ सबसे अधिक पवित्र, जगत्का आघार और देवताओंकी माता है। उसकी महिमा अपमेय है। उसका सादर स्पर्श करे और उसे दाहिने रखकर चले तथा उत्तम समय देखकर उसका सुपात्र ब्राह्मणको दान करे ॥ १० ॥

> घेतुं सवत्सां किपलां भूरिश्ट्रङ्गीं कांस्योपदोहां वसनोत्तरीयाम्। प्रदाय तां गाहति दुर्चिगाद्यां याम्यां सभां चीतभयो मनुष्यः॥ ११॥

जो बड़े-बड़े सींगोंबाली कपिला धेनुको वस्त्र ओढ़ाकर उसे बछड़े और काँसीकी दोहनीसिहत ब्राह्मणको दान करता है। वह मनुष्य यमराजकी दुर्गम सभामें निर्भय होकर प्रवेश करता है ॥ ११ ॥

सुरूपा वहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः। गावो मामुपतिष्ठन्तामिति नित्यं प्रकीर्तयेत् ॥ १२ ॥

प्रतिदिन यह प्रार्थना करनी चाहिये कि सुन्दर एवं अनेक प्रकारके रूप-रंगवाली विश्वरूपिणी गोमाताएँ सदा मेरे निकट आर्ये ॥ १२ ॥

नातः पुण्यतरं दानं नातः पुण्यतरं फलम्। नातो विशिष्टं छोकेषु भूतं भवितुमईति॥१३॥

गोदानसे बढ़कर कोई पवित्र दान नहीं है। गोदानके फलवे श्रेष्ठ दूषरा कोई फल नहीं है तथा वंगरमें गौसे वढ़-कर दूसरा कोई उत्कृष्ट प्राणी नहीं है ॥ १३ ॥

त्वचा लोम्नाथप्रंगैर्वा चालैः क्षीरेण मेदसा। यहं वहति सम्भूय किमस्त्यभ्यधिकं ततः॥ १४॥

त्वचा, रोम, सींग, पूँछके बाल, दूध और मेदा आदिके

साथ मिलकर गौ (दूध दही घी आदिके दारा ) यजका निर्वाह करती है; अतः उसने श्रेष्ठ दूसरी कौन-सी वस्तु है ॥ यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावरजङ्गमम्। तां घेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्॥१५॥

जिसने समस्त चराचर जगतको व्याप्त कर रखा है, उस भूत और भविष्यकी जननी गौको मैं मस्तक द्युकाकर प्रणाम करता हूँ ॥ १५॥

गुणवचनसमुचयैकदेशो

नृवर मयेष गवां प्रकीर्तितस्ते ।

न च परिमिह दानमस्ति गोभ्यो

भवति न चापि परायणं तथान्यत्॥ १६॥

नरश्रेष्ठ ! यह मैंने तुमसे गौओंके गुणवर्णनसम्बन्धी

साहित्यका एक छघु अंशमात्र बताया है—दिग्दर्शनमात्र

कराया है। गौओंके दानसे बढ़कर इस संसारमें दूसरा कोई दान नहीं है तथा उनके समान दूसरा कोई आश्रय भी नहीं है।। १६॥

भीष्म उवाच

वरमिद्मिति भूमिदो विचिन्त्य प्रवरमृषेर्वचनं ततो महात्मा । व्यस्त्रतत नियतात्मवान् द्विजेभ्यः सुवहुचगोधनमाप्तवांश्चलोकान् ॥ १७॥

भीष्मजी कहते हैं महर्षि वसिष्ठके ये वचन सुनकर भूमिदान करनेवाले संयतात्मा महामना राजा सौदासने 'यह बहुत उत्तम पुण्यकार्य है' ऐसा सोचकर ब्राह्मणोंको बहुत सी गौएँ दान दी। इससे उन्हें उत्तम लोकोंकी प्राप्ति हुई।

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गोप्रदानिके अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें गोदानविषयक असीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८० ॥

# एकाशीतितमोऽध्यायः

गौओंका माहातम्य तथा व्यासजीके द्वारा शुकदेवसे गौओंकी, गोलोककी और गोदानकी महत्ताका वर्णन

युधिष्ठिर उवाच

पवित्राणां पवित्रं यच्छिष्टं लोके चयद् भवेत्। पावनं परमं चैव तन्मे ब्रिहि पितामह ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने कहा—पितामह ! संसारमें जो वस्तु पवित्रोंमें भी पवित्र तथा लोकमें पवित्र कहकर अनुमोदित एवं परम पावन हो। उसका मुझसे वर्णन् कीजिये ॥ १॥

भीष्म उवाच 🤡

गावो महार्थाः पुण्याश्च तारयन्ति च मानवान् । धारयन्ति प्रजाश्चेमा हविषा पयसा तथा ॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा—राजन्! गौएँ महान् प्रयोजन सिद्ध करनेवाली तथा परम पवित्र हैं। ये मनुष्योंको तारने-वाली हैं और अपने दूध-धीसे प्रजावर्गके जीवनकी रक्षा करती हैं॥ २॥

न हि पुण्यतमं किंचिद् गोभ्यो भरतसत्तम । एताः पुण्याः पवित्राश्च त्रिषु स्रोकेषु सत्तमाः ॥ ३ ॥

भरतश्रेष्ठ ! गौओंसे बढ़कर परम पवित्र दूसरी कोई बस्तु नहीं है। ये पुण्यजनकः पवित्र तथा तीनों लोकोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं॥ रू॥

देवानामुपरिष्टाच गावः प्रतिवसन्ति वै। दरवा चैतास्तारयन्ते यान्ति खर्गं मनीषिणः ॥ ४ ॥ गौएँ देवताओं से भी ऊपरके होकों में निवास करती हैं। जो मनीषी पुरुष इनका दान करते हैं। वे अपने आपको तारते हैं और स्वर्गमें जाते हैं ॥ कुं॥

मान्धाता यौवनाश्वश्च ययातिर्नहुषस्तथा। गा वै ददन्तः सततं सहस्रशतसमिताः॥ ५॥ गताः परमकं स्थानं देवैरिष सुदुर्लभम्।

युवनाश्वके पुत्र राजा मान्धाताः ( सोमवंशी ) नहुष और ययाति—ये सदा लाखीं गौओंका दान किया करते थे; इससे वे उन उत्तम स्थानोंको प्राप्त हुए हैं, जो देवताओंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ हैं॥ ५ई॥

अपि चात्र पुरागीतां कथिषण्यामि तेऽनघ ॥ ६ ॥ त्रमृषीणामुत्तमं धीमान् कृष्णद्वैपायनं शुकः । अभिवाद्याह्निककृतः शुचिः प्रयतमानसः ॥ ७ ॥ पितरं परिपप्रच्छ दृष्टलोकपरावरम् । को यज्ञः सर्वयज्ञानां चरिष्ठोऽभ्युपलक्ष्यते ॥ ८ ॥

निष्पाप नरेश! इस विषयमें में तुम्हें एक पुराना कृतान्त सुना रहा हूँ। एक समयकी बात है, परम बुद्धिमान् शुक-देवजीने नित्यकर्मका अनुष्ठान करके पवित्र एवं शुद्धित्तत होकर अपने पिता—ऋषियोंमें उत्तम श्रीकृष्णद्धैपायन व्यासको, जो लोकके भूत और भविष्यको प्रत्यक्ष देखनेवाले हैं, प्रणाम करके पूछा—-पिताजी! सम्पूर्ण यशोंमें कौन सा यश्च सबसे श्रेष्ठ देखा जाता है ?॥ ६-८॥ कि न्य कृत्या परं स्थानं प्रान्तुवन्ति मनीपिणः । वेन देशाः पश्चितेष सर्गमञ्जन्ति वा विभो ॥ ९ ॥

्याना ! मनीती पुष्य कीन-सा कर्म करके उत्तम स्यान-शं यात होते हैं सभा किन पवित्र कार्यके द्वारा देवता स्वर्गेतित राजस्मीन करते हैं ? ॥ ९ ॥

कि न यसम्य यसम्यं क च यसः प्रतिष्ठितः। देवानामृत्तमं कि च कि च सत्रमितः परम् ॥ १०॥

प्यम्भारत्य नया है शयग किसमें प्रतिष्ठित है श देनताओं के लिये कीन-सी बस्तु उत्तम है शहससे श्रेष्ठ यथ नया है शा १०॥

पविज्ञाणां पवित्रं च यत् तद् त्र्हि पितमम । पतच्हुत्वा तु वचनं व्यासः परमधर्मवित् । पुत्रायाकथयत् सर्वे तत्त्वेन भरतर्पभ ॥ ११ ॥

्रिताजी ! पवित्रोंमें पवित्र वस्तु क्या है ! इन सारी यातीका मुझसे वर्णन कीजिये । भरतश्रेष्ठ ! पुत्र शुकदेवका यह वचन सुनकर परम धर्मश व्यासने उससे सब बातें टीक-टीक वतायीं ॥ ११ ॥

व्यास उवाच

गावः प्रतिष्ठा भृतानां तथा गावः परायणम् । गावः पुण्याः पवित्राश्च गोधनं पावनं तथा ॥ १२ ॥

व्यास जी चोले --वेटा ! गौएँ सम्पूर्ण भूतोंकी प्रतिष्ठा हैं। गीलें परम आश्रय हैं। गौएँ पुण्यमयी एवं पवित्र होती हैं तथा गोधन सबको पवित्र करनेवाला है॥ १२॥

पूर्वमालक्ष्यक्षा वे गाव **रत्यनुशुक्रम ।** श्टक्षार्थे समुपासन्त ताः किल प्रभुमव्ययम् ॥ १३ ॥

इमने मुना है कि गौएँ पहले विना सींगकी ही थीं। उन्होंने सींगके लिये अविनाशी मगवान्त्रकाकी उपासना की ID ततो ब्राह्मा तु गाः प्रायमुपविष्टाः समीक्ष्य ह । ईप्सितं प्रद्यो ताभ्यो गोभ्यः प्रत्येकशः प्रभुः ॥ १४॥

भगवान् ब्रह्माजीने गीओंको प्रायोपवेदान (आमरण उप्ताम ) करते देख उन गीओंमेंचे प्रत्येकको उनकी अभीट यस्तु दी ॥ १४॥

तासां श्रृहाण्यजायन्त यस्या <mark>यादकानोगतम् ।</mark> नामावर्णाः श्रृहत्वन्त्यस्ता व्यरोचन्त पुत्रक ॥ १५ ॥

ेरा ! यरदान मिलनेके पश्चात् गीओंके सींग प्रकट हो गर्थ ! विवक्ते मनमें जैसे सींगकी इच्छा थी। उसके वैसे ही हो गर्थ ! नाना प्रहारके रूपन्यंग और सींगसे युक्त हुई उन गीओं की वहीं शोभा होने लगी !! १५ !!

महामा चग्द्कास्ता दृष्यकव्यप्रदाः शुभाः। पुरमा परिकाः सुभगा दिव्यसंस्थानलञ्जूणाः॥ १६॥ ब्रह्माजीका वरदान पाकर गौएँ मङ्गलमयीः हव्य-कव्य प्रदान करनेवालीः पुण्यजनकः पवित्रः सौभाग्यवती तथा दिव्य अङ्गी एवं लक्षणींसे सम्पन्न हुई ॥ १६ ॥

गावस्तेजो महद् दिव्यं गवां दानं प्रशस्यते। ये चेताः सम्प्रयच्छन्ति साधवो वीतमत्सराः॥ १७॥ ते चे सुकृतिनः प्रोक्ताः सर्वदानप्रदाश्च ते। गवां छोकं तथा पुण्यमाप्तुवन्ति च तेऽनघ॥ १८॥

गौएँ दिव्य एवं महान् तेज हैं। उनके दानकी प्रशंसा की जाती है। जो सत्पुरुष मात्सर्यका त्याग करके गौओंका दान करते हैं। वे पुण्यात्मा कहे गये हैं। वे सम्पूर्ण दानोंके दाता माने गये हैं। निष्पाप शुकदेव! उन्हें पुण्यमय गोलोक-की प्राप्ति होती है।। १७-१८॥

यत्र वृक्षा मधुफला दिव्यपुष्पफलोपगाः। पुष्पाणि च सुगन्धीनि दिव्यानि द्विजसत्तम ॥ १९॥

े द्विजश्रेष्ठ ! गोलोकके सभी वृक्ष मधुर एवं मुखादु फल देनेवाले हैं । वे दिन्य फल-फूलोंसे सम्पन्न होते हैं । उन वृक्षोंके पुष्प दिन्य एवं मनोहर गन्धसे युक्त होते हैं ॥ १९॥

सर्वो मणिमयी भूमिः सर्वकाञ्चनवालुका। सर्वर्तुसुखसंस्पर्शा निष्पङ्का नीरजाः शुभा॥२०॥

वहाँ की भूमि मिणमयी है । वहाँ की बाछका काञ्चन-चूर्णरूप है। उस भूमिका स्पर्श सभी ऋतुओं में सुखद होता है। वहाँ धूल और कीचड़का नाम भी नहीं है। वह भूमि सर्वथा मङ्गलमयी है।। २०॥

रक्तोत्पलवनैश्चैव मणिखण्डैहिंरण्मयैः। तरुणादित्यसंकारौर्भान्ति तत्र जलाशयाः॥२१॥

वहाँके जलाशय लाल कमलवनोंसे तथा प्रातःकालीन सूर्यके समान प्रकाशमान मणिजटित सुवर्णमय सोपानोंसे सुशोभित होते हैं॥ ﴿﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّال

महाईमणिपत्रेश्च काञ्चनप्रभकेसरैः । नीलोत्पलविमिश्रेश्च सरोभिर्वहुपङ्कतैः ॥ २२ ॥

वहाँकी भूमि कितने ही सरोवरोंसे शोभा पाती है। उन सरोवरोंमें नीलोत्पलमिश्रित बहुत-से कमल खिले रहते हैं। उन कमलोंके दल बहुमृत्य मणिमय होते हैं और उनके केसर अपनी स्वर्णमयी प्रभासे प्रकाशित होते हैं।। २२॥

करवीरवनैः फुल्लैः सहस्रावर्तसंवृतैः। संतानकवनैः फुल्लैर्चृक्षेश्च समलंकृताः॥ २३॥ उन्न लोकमं बहुत-सी निर्देशाँ हैं, जिनके तटीपर खिले हुए कनेराके वन तथा विकसितसंतानक (कल्पवृक्ष-विशेष) के वन एवं अन्यान्य वृक्ष उनकी शोभा बढ़ाते हैं।वे हुख और वन अपने मूल भागमें सहस्रों आवतांसे विरे हुए हैं॥ सन्दे हा

7 1.7

Town III

Same !

Trans.

नित्रं है

さか 六六

117

4 1

-

大きり ちかり

ा राज्य है है।

医连续静态

75.77.57

\* sinm \*\*\*

THE TEST

は気が

西亚洲群

المسترسين

المنابق الم

100 TO 17

1911 37 19

-

立方:

神经神

百 四對

知問於

一門門.

المناق المالية

الالتفائية

神神神

高語 (阿

أأنه ينرنس

उन नदियोंके तटोंपर निर्मल मोती, अत्यन्त प्रकाशमान ्रमणिरत्न तथा सुवर्ण प्रकट होते हैं ॥ २४ ॥

सर्वरत्नमयैश्चित्रैरवगाढा द्रुमोत्तमैः। जातरूपमयैश्चान्येर्द्धतारानसमप्रभैः

कितने ही उत्तम दुक्ष अपने मूलभागके द्वारा उन नदियोंके जलमें प्रविष्ट दिखायी देते हैं। वे सर्वरत्नमय विचित्र देखे जाते हैं । कितने ही सुवर्णमय होते हैं और दूसरे बहुत-से वृक्ष प्रज्वलित अग्निके समान प्रकाशित होते हैं ॥ २५ ॥ सौवर्णा गिरयस्तत्र मणिरत्नशिलोचयाः।

सर्वरत्नमयैर्भान्ति श्रङ्गैश्चारुभिरुच्छ्रितैः ॥ २६ ॥ वहाँ सोनेके पर्वत तथा मणि और रत्नोंके शैलसमृह हैं। जो अपने मनोहर, ऊँचे तथा सर्वरत्नमय शिखरींसे सुशोभित होते हैं ॥ २६॥

नित्यपुष्पफलास्तत्र नगाः पत्ररथाकुलाः। दिव्यगन्धरसैः पुष्पैः फलैश्च भरतर्षभ ॥ २७ ॥

भरतश्रेष्ठ ! वहाँके वृक्षोंमें सदा ही फूल और फल लगे रहते हैं । वे वृक्ष पक्षियोंसे भरे होते हैं तथा उनके फूलों और फलोंमें दिव्य रस और दिव्य सुगन्ध होते हैं ॥ २७॥

रमन्ते पुण्यकर्माणस्तत्र नित्यं युधिष्ठिर। सर्वकामसमृद्धार्था निःशोका गतमन्यवः॥ २८॥

सुधिष्ठिर ! वहाँ पुण्यातमा पुरुष ही सदा निवास करते हैं। गोलोकवासी शोक और क्रोधसे रहितः पूर्णकाम सफलमनोरथ होते हैं।। २८॥

विमानेषु विचित्रेषु रमणीयेषु भारत। मोदन्ते पुण्यकर्माणो विहरन्तो यशस्विनः ॥ २९ ॥

भरतनन्दन ! वहाँके यशस्वी एवं पुण्यकर्मा मनुष्य विचित्र एवं रमणीय विमानोंमें बैठकर यथेष्ट विहार करते हुए आनन्दका अनुभव करते हैं ॥ रें९ ॥

उपक्रीडन्ति तान् राजञ्जुभाश्चाप्सरसां गणाः। पतार् लोकानवाप्रोति गां दत्त्वा घै युधिष्ठिर ॥ ३० ॥

राजन् ! उनके साथ सुन्दरी अप्सराएँ कीड़ा करती हैं । युधिष्ठिर ! गोदान करके मनुष्य इन्हीं लोकोंमें जाते हैं ॥ई०॥ येषामधिपतिः पूषा भारुतो बलवान् बली। पेश्वर्ये वहलो राजा नाममात्रं युगन्धराः ॥ ३१ ॥ सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः।

प्राजापत्यमिति ब्रह्मन् जपेन्नित्यं यतव्रतः॥३२॥ नरेन्द्र ! शक्तिशाली सूर्य और बलवान् वायु जिन

छोझोंके अधिपति हैं। एवं राजा वृद्ण ज़िन छोकोंके ऐश्वर्यपर

प्रतिष्ठित हैं, मनुष्य गोदान करके उन्हीं लोकोंमें जाता गौएँ युगन्घरा, सुरूपा, बहुरूपा, विश्वरूपा तथा माताएँ हैं। शुकदेव! मनुष्य संयम-नियमके साथ व गौओंके इन प्रजापतिकथित नामोंका प्रतिदिन जप व गाश्च शुश्रूषते यश्च समन्वेति च सर्वशः। तस्मै तुष्टाः प्रयच्छन्ति वरानपि सुदुर्लभान् ॥ ३

जो पुरुष गौओंकी सेवा और सब प्रकारसे उनका गमन करता है, उसपर संतुष्ट होकर गौएँ उसे अत्यन्त तु वर प्रदान करती हैं ॥ ३३ ॥

द्वहोत्र मनसा वापि गोषु नित्यं सुखप्रदः। अर्चयेत सदा चैव नमस्कारैश्च पूजयेत्॥३

गौओं के साथ मनसे भी कभी द्रोह न करे, उन्हें सुख पहुँचाये, उनका यथोचित सत्कार करे और नम आदिके द्वारा उनका पूजन करता रहे ॥ ३४ ॥

दान्तः प्रीतमना नित्यं गवां व्युप्टिं तथाइनुते । इयह्मुण्णं विवेनमूत्रं इयह्मुण्णं विवेत् पयः ॥ ३

जो मनुष्य जितेन्द्रिय और प्रसन्नचित्त होकर गौओंकी वेवा करता है, वह समृद्धिका भागी होता मनुष्य तीन दिनींतक गरम गोमूत्र पीकर रहे। फिर

दिनतक गरम गोदुग्घ पीकर रहे ॥ ३५॥ गवामुष्णं पयः पीत्वा ज्यहमुष्णं घृतं पिवेत्। ज्यहमुष्णं चृतं पीत्वा वायुभक्षो भवेत् ज्यहम् ॥ ३<sup>५</sup>

गरम गोदुग्ध पीनेके पश्चात् तीन दिनोंतक गरम-गोघृत पीये। तीन दिनतक गर्म घी पीकर फिर तीन वि तक वह वायु पीकर रहे ॥ ३६ ॥

येन देवाः पवित्रेण भुअते लोकमुत्तमम्। यत् पवित्रं पवित्राणां तद् घृतं शिरसा वहेत्॥ ३ देवगण भी जिस पवित्र घृतके प्रमावसे उत्तम-उ

लोकका पालन करते हैं तथा जो पवित्र वस्तुओंमें बढ़कर पवित्र है, उससे घृतको शिरोघार्य करे॥ है घृतेन जुहुयाद्धिं घृतेन खस्ति वाचयेत्।

घृतं प्राशेद् घृतं दद्याद् गवां पुष्टिं तथाइनुते ॥ ३ गायके घीके द्वारा अग्निमें आहुति दे। घृतकी दि

देकर ब्राह्मणीद्वारा स्वस्तिवाचन कराये। घृत भोजन तथा गोयृतका ही दान करे। ऐसा करनेसे मनुष्य गौ समृद्धि एवं अपनी पुष्टिका अनुभव करता है ॥ ३८॥

निर्हृतैश्च यवैगोभिर्मासं प्रश्चितयावकः। ब्रह्महत्यासमं पापं सर्वमेतेन ग्रुध्यते॥३

गौओंके गोबरसे निकाले हुए जौकी रूप्सीका एक तक मक्षण करे। इससे मनुष्य ब्रह्महत्या-जैसे पापरे  पराभवाग देंग्यानां देवैः शीचमिदं छतम् । ते देवन्यमपि प्राताः संसिद्धाश्च महावलाः ॥ ४० ॥

तव दैरनाने देवनात्रोंको पराजित कर दिया। तव देवताओंने इसी प्रायक्षितका अनुष्ठान किया। इससे उन्हें पुनः (नष्ट दूए) देवत्वकी प्राप्ति हुई तथा वे महाबलवान् और परम भिद्ध दो गये॥ ४०॥

गायः पवित्राः पुण्याश्च पावनं परमं महत्। ताश्च दत्त्वा हिजातिभ्यो नरः स्वर्गमुपादनुते ॥ ४१ ॥

गौएँ परम पायनः पवित्र और पुण्यस्वरूपा हैं। वे महान् देवता हैं। उन्हें ब्राह्मणोंको देकर मनुष्य स्वर्गका सुरा भोगता है॥ ४१॥

गवां मध्ये द्युचिर्भृत्वा गोमतीं मनसा जपेत्। पूर्ताभिरङ्गिराचम्य द्युचिर्भवति निर्मलः॥ ४२॥

पवित्र जलमे आचमन करके पवित्र होकर गौओं के बीचमें गोमतीमन्त्र (गोमाँ अन्ते विमाँ अश्वी इत्यादि) का मन-ही-मन जप करें। ऐसा करनेसे यह अत्यन्त शुद्ध एवं निर्मेल (पापमुक्त ) हो जाता है ॥ ४२॥

अग्निमध्ये गवां मध्ये ब्राह्मणानां च संसदि।

विद्यावेदवतस्नाता ब्राह्मणाः पुण्यक्तिंगः॥ ४३॥ अध्यापयेरिक्शिप्यान् वैगोमतीं यज्ञसम्मिताम्।

जन्यापेयराज्यान् वंगामता यज्ञसाम्मताम्। त्रिरात्रापोपितो भृत्वा गोमर्ती लभते वरम् ॥ ४४ ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि

इस प्रकार थीनहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत

विद्या और वेदवतमें निष्णात पृण्यात्मा ब्राह्मणोंको चाहिये कि वे अग्नियों और गौओंके वीचमें तथा ब्राह्मणोंकी सभामें शिष्योंको यज्ञतुल्य गोमतीविद्याकी शिक्षा दें। जो तीन राततक उपवास करके गोमती-मन्त्रका जग करता है, उसे गौओंका वरदान प्राप्त होता है। ४३-४४॥

पुत्रकामश्च लभते पुत्रं धनमथापि वा। पतिकामा च भर्तारं सर्वकामांश्च मानवः। गावस्तुप्राः प्रयच्छन्ति सेविता वै न संशयः॥ ४५॥

पुत्रकी इच्छावाला पुत्र और धन चाहनेवाला धन पाता है। पतिकी इच्छा रखनेवाली स्त्रीको मनके अनुकूल पति मिलता है। चारांश यह कि गौऑकी आराधना करके मनुष्य सम्पूर्ण कामनाऑको प्राप्त कर लेता है। गौएँ मनुष्यों-द्वारा सेवित और संतुष्ट होकर उन्हें सब कुछ देती हैं। इसमें संशय नहीं है॥ ४५॥

एवमेता महाभागा यिक्षयाः सर्वकामदाः। रोहिण्य इति जानीहि नैताभ्यो विद्यते परम् ॥ ४६॥

इस प्रकार ये महाभाग्यशालिनी गौएँ यज्ञका प्रधान अंक्ष हैं और सबको सम्पूर्ण कामनाएँ देनेवाली हैं। तुम इन्हें रोहिणी समझो। इनसे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है।। ४६॥ इत्युक्तः स महातेजाः शुकः पित्रामहात्मना।

इत्युक्तः स महातजाः शुकः पित्रामहात्मना । पूजयामास गां नित्यं तस्मात् त्वमपि पूजय ॥ ४७ ॥

युषिष्ठिर ! अपने महात्मा पिता ध्यासजीके ऐसा कहने-पर महातेजस्वी शुकदेवजी प्रतिदिन गौकी सेवा पूजा करने लगे; इसलिये तुम भी गौओकी सेवा-पूजा करो ॥ ४७॥

गोप्रदानिके एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥

दानधर्मपर्वमें गोदानविषयक इक्यासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥८९॥

# द्रवशीतितमोऽध्यायः

लक्ष्मी और गाँओंका संवाद तथा लक्ष्मीकी प्रार्थनापर गौओंके द्वारा गोवर और गोमूत्रमें लक्ष्मीको निवासके लिये स्थान दिया जाना

युधिप्डिर उवाच 🕆

मया गर्वा पुरीपं वै श्रिया जुएमिति श्रुतम् । एतदिच्छाम्यदं श्रोतुं संशयोऽत्र पितामह ॥ १ ॥

युधिष्टिरने कहा—ितामह ! मैंने मुना है कि गोओं-के गोबरमें लक्ष्मीका निवास है। किंतु इस विपयमें मुझे संदेहः है। सतः इसके सम्बन्धमें में यथार्थ बात सुनना चाहता हूँ ॥

भीष्म उवाच । अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । गोभिनृषेद् संवादं श्रिया भरतसत्तम॥ २॥

भीष्मजीने कहा—मरतक्षेत्र ! नरेश्वर ! इस विषयमें विष्ट पुरुष गी और लक्ष्मीके संवादरूप इस प्राचीन इतिहास-का उदाहरूप दिया करते हैं॥ २॥ श्रीः कृत्वेह वपुः कान्तं गोमध्येषु विवेश ह । गावोऽथ विस्मितास्तस्या दृष्टा रूपस्य सम्पद्म् ॥ ३ ॥

एक समयकी बात है। रूक्मीने मनोहर रूप धारण करके गीओंके छंडमें प्रवेश किया। उनके रूप वैभवको देखकर गीएँ आश्चर्यचिकत हो उटीं॥ ३॥

गाव ऊनुः

कासि देवि कुतो वा त्वं ऋपेणाप्रतिमा भुवि। विस्मिताः सा महाभागे तव ऋपस्य सम्पदा॥ ४॥

गौऑने पूछा—देवि ! तुम कीन हो और कहाँसे आयी हो ? इस पृथ्वीपर तुम्हारे रूपकी कहीं तुलना नहीं है । महाभागे ! तुम्हारी इस रूप-सम्पत्तिसे हमलोग बढ़े आइचर्यमें पड़ गये हैं ॥ ४॥



भगवती लक्ष्मीकी मीओंसे आश्रयके लिये प्राथित

इच्छाम त्वां वयं शातुं का त्वं क च गमिष्यसि । तत्त्वेन वरवर्णाभे सर्वमेतद् ब्रवीहि नः ॥ ५ ॥

इसिलिये इम तुम्हारा परिचय जानना चाहती हैं। तुम कौन हो और कहाँ जाओगी ? वरवर्णिनि ! ये सारी बार्ते हमें ठीक-ठीक वताओ ॥ ५॥

### श्रीरुवाच

लोककान्तास्मि भद्रं वः श्रोनीमाहं परिश्रुता। मया दैत्याः परित्यका विनष्टाः शाश्वतीः समाः॥ ६॥

लक्ष्मी बोर्ली—गौओ ! तुम्हारा कल्याण हो । मैं इस जगत्में लक्ष्मी नामसे प्रसिद्ध हूँ । सारा जगत् मेरी कामना ाता है । मैंने दैत्योंको छोड़ दिया। इसलिये वे सदाके लिये हिंदी हो । दि ॥

ि अभिपन्ना देवाश्च मोदन्ते शाश्वतीः समाः । इन्द्रो विवखान् सोमश्चविष्णुरापोऽग्निरेव च ॥ ७ ॥

मेरे ही आश्रयमें रहनेके कारण इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, विष्णु, जलके अधिष्ठाता देवता वरण और अग्नि आदि देवता सदा आनन्द भोग रहे हैं॥ ७॥

मयाभिपन्नाः सिध्यन्ते ऋषयो देवतास्तथा। यान् नाविशाम्यहं गावस्ते विनश्यन्ति सर्वशः॥ ८॥

देवताओं तथा ऋषियोंको मुझसे अनुग्रहीत होनेपर ही विद्धि मिलती है। गौओ! जिनके शरीरमें मैं प्रवेश नहीं करती, वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं ॥ 🚉॥

धर्मश्चार्थश्च कामश्च मया जुष्टाः सुखान्विताः । एवंप्रभावं मां गावो विजानीत सुखप्रदाः॥ ९॥

धर्म, अर्थ और काम मेरा सहयोग पाकर ही सुखद होते हैं; अतः सुखदायिनी गौओं! मुझे ऐसे ही प्रभावसे सम्पन्न समझो ॥ ﴿ ॥

इच्छामि चापि युष्मासु वस्तुं सर्वासु नित्यदा । आगत्य प्रार्थे युष्माञ्जूजिष्टा भवताईथ वै ॥ १० ॥

मैं तुम सब लोगोंके भीतर भी सदा निवास करना चाहती हूँ और इसके लिये स्वयं ही तुम्हारे पास आकर प्रार्थना करती हूँ। तुमलोग मेरा आश्रय पाकर श्रीसम्पन्न हो। जाओ ॥ १०॥

# गाव उत्तुः 🎺

अधुवा चपला च त्वं सामान्या बहुभिः सह । न त्वामिच्छाम भद्रं ते गम्यतां यत्र रंस्यसे ॥ ११ ॥

गौओं ने कहा—देवि ! तुम चञ्चला हो । कहीं भी स्थिर होकर नहीं रहतीं । इसके सिवा तुम्हारा बहुतों के साथ एक सा सम्बन्ध है; इसलिये हम तुम्हें नहीं चाहती हैं। तुम्हारा कल्याण हो। तुम जहाँ आनन्दपूर्वक रह सको, जाओं। वपुष्मन्त्यो वयं सर्वाः किमस्माकं त्वयाद्य वै। यथेष्टं गम्यतां तत्र कृतकार्या वयं त्वया॥ १२॥

हमारा शरीर तो यों ही हृष्ट-पुष्ट और सुन्दर है। हमें तुमसे क्या काम ? तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, चली आओ। तुमने दर्शन दिया, इतनेहीसे हम कृतार्थ हो गर्यी ॥ १२॥

#### श्रीरुवाच 🦈

किमेतद् वः क्षमं गावो यन्मां नेहाभिनन्दथ । न मां सम्प्रति गृह्णीध्वं कस्माद् वै दुर्लभां सतीम्॥१३॥

ठक्ष्मीने कहा—गौओ ! यह नया बात है ? नया यही तुम्हारे लिये उचित है कि तुम मेरा अभिनन्दन नहीं करती ? मैं सती-साध्वी हूँ, दुर्लभ हूँ । फिर भी इस समय तुम भुशे स्वीकार नयों नहीं करती ? ॥ १३ ॥

सत्यं च लोकवादोऽयं लोके चरति सुव्रताः । स्वयं प्राप्ते परिभवो भवतीति विनिश्चयः ॥ १४ ॥

उत्तम व्रतका पालन करनेवाली गौओ ! लोकमें जो यह प्रवाद चल रहा है कि 'बिना बुलाये स्वयं किसीके यहाँ' जानेपर निश्चय ही अनादर होता है ।' यह ठीक ही जान पड़ता है ॥ १४॥

महदुश्रं तपः कृत्वा मां निषेवन्ति मानवाः । देवदानवगन्धर्वाः पिशाचोरगराक्षसाः॥१५॥

देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच, नाग, राक्षस और मनुष्य बड़ी उग्र तपस्या करके मेरी सेवाका सौभाग्य प्राप्त करते हैं ॥ प्रभाव एष वो गावः प्रतिगृह्णीत मामिह । नावमन्या हाई सौम्यास्त्रेलोक्ये सचराचरे ॥ १६॥

सौम्य स्वभाववाली गौओ ! यह तुम्हारा प्रभाव है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आयी हूँ । अतः तुम मुझे यहाँ प्रहण करो । चाराचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोकीमें कहीं भी मैं अपमान पानेके योग्य नहीं हूँ ॥ १६ ॥

### गावें ऊचुः 🗹

नावमन्यामहे देवि न त्वां परिभवामहे। अधुवा चळिचचासि ततस्त्वां वर्जयामह॥१७॥

गौओं ने कहा—देवि ! हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं करतीं । केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं। वह भी इसलिये कि तुम्हारा चित्त चञ्चल है । तुम कहीं भी स्थिर होकर नहीं रहती ॥ १७॥

वहुना च किमुक्तेन गम्यतां यत्र वाञ्छसि। वपुणान्त्यो वयं सर्वाः किमसाकं त्वयानघे॥१८॥

इस विषयमें बहुत वात करनेसे क्या लाम १ तुम जहाँ जाना चाहो-चली जाओ। अनये! हम सब लोगोंका शरीर तो यों ही हृष्ट-पुष्ट और सुन्दर है; अतः तुमसे हमें क्या काम है १॥ १८॥

#### र्शारुवाच

श्रवणता भवित्यामि सर्वलोकस्य मानदाः। प्रत्यात्यानेन युप्माकं प्रसादः क्रियतां मम्॥ १९॥

रुड्मीन कहा—दूसरोंको समान देनेवाली गीओ ! गुम्हार स्वाम देनेसे में सम्पूर्ण जगत्के लिये अवहेलित और टंगिल हो लाईंगी, इसलिये मुसार स्वा करो ॥ १९ ॥ महाभागा भयत्यो चे दारण्याः दारणागताम् । परित्रायन्तु मां नित्यं भजमानामनिन्दिताम् ॥ २० ॥

तुम महान् सीभाग्यशालिनी और सबको शरण देनेवाली हो। में भी तुम्हारी शरणमें आयी हूँ। तुम्हारी भक्त हूँ। मुशमें कोई दोप भी नहीं है। अतः तुम मेरी रक्षा करो-मुझे अपना लो।। २०॥

माननामद्दमिच्छामि भवत्यः सततं शिवाः। अष्यकाङ्गेष्वधो वस्तुमिच्छामिच सुक्कत्सिते॥ २१॥

गौओं ! में तुमसे सम्मान चाहती हूँ । तुम सदा सबका करवाण करनेवाली हो । तुम्हारे किसी एक अङ्गमें, नीचेके कुत्सित अङ्गमें भी यदि स्थान मिल जाय तो मैं उसमें रहना चाहती हूँ ॥ २१ ॥

न चोऽस्ति कुत्सितं किंचिद्केष्वालक्ष्यतेऽनघाः। पुण्याः पवित्राः सुभगा ममादेशं प्रयच्छथ॥२२॥ चसेयं यत्र चो देहे तन्मे व्याख्यातुमहृथ।

निण्याप गीओ ! वास्तवमें तुम्हारे अङ्गोमें कहीं कोई कुलित खान नहीं दिखायी देता । तुम परम पुण्यमयी। पवित्र और सीमाग्यशालिनी हो । अतः मुझे आज्ञा दो । तुम्हारे शरीरमें जहाँ में रह सक्ँ, उसके लिये मुझे स्पष्ट यताओ ॥ २२५ ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि

एवमुकास्ततो गावः शुभाः करुणवत्सलाः। सम्मन्त्र्य सहिताः सर्वाः थियमूचुर्नराधिप॥ २३॥

नरेश्वर! लक्ष्मीके ऐसा कहनेपर करणा और वासल्यकी मूर्ति ग्रुभस्वरूपा गौओंने एक साथ मिलकर सलाह की; फिर सबने लक्ष्मीसे कहा—॥ २३॥

अवश्यं मानना कार्या तवासाभिर्यशस्त्रिनि । शकुन्मूत्रे निवस त्वं पुण्यमेतद्धि नः शुभे ॥ २४ ॥

'शुभे ! यशस्विनि ! अवश्य ही हमें तुम्हारा सम्मान करना चाहिये । तुम हमारे गोवर और मूत्रमें निवास करो। क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएँ परम पवित्र हैं ।। २४ ॥

#### श्रीरुवाच े

दिएया प्रसादो युष्माभिः कृतो मेऽनुब्रहात्मकः। 📝 एवं भवतु भद्रं वः पूजितास्मि सुखप्रदाः॥ २५॥ 🖔

लक्ष्मीने कहा—मुखदायिनी गौओ ! धन्यभाग्य जो तुमलोगोंने मुझपर अपना कृपापूर्ण प्रसाद प्रकट किया। ऐसा ही होगा—में तुम्हारे गोबर और मूत्रमें ही निवास करूँगी। तुमने मेरा मान रख लिया। अतः तुम्हारा कल्याण हो ॥

पवं कृत्वा तु समयं श्रीगोंभिः सह भारत । पर्यन्तीनां ततस्तासां तत्रैवान्तरधीयत ॥ २६ ॥

भरतनन्दन! इस प्रकार गौओंके साथ प्रतिज्ञा करके लक्ष्मीजी उनके देखते-देखते वहाँसे अन्तर्धान हो गर्यी ॥२६॥ एवं गोराकृतः पुत्र माहात्म्यं तेऽनुवर्णितम्। माहात्म्यं च गवां भूयः श्रूयतां गदतो मम ॥ २७॥

वेटा ! इस तरह मैंने तुमसे गोवरका माहात्म्य वतलाया है । अव पुनः गौओंका माहात्म्य वतला रहा हूँ, सुनो ॥२७॥

श्रीगोसंवादो नाम द्वयशीतितमोऽध्यायः॥ ८२॥

इस प्रकार शीनहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधमेपवेमें लक्ष्मी और गौओंका संवादनामक वयासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८२॥

# **ज्यशीतितमोऽध्यायः**

वहाजीका इन्द्रसे गोलोक और गौओंका उत्कर्ष बताना और गौओंको बरदान देना

भीष्म उवाच

य च गां सम्प्रयच्छन्ति द्वतिश्वाशिनश्च ये । तेपां सत्राणि यज्ञाश्च नित्यमेव युधिष्ठिर ॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्टर ! जो मनुष्य सदा मण्डिए असका मोजन और गोदान करते हैं। उन्हें प्रतिदिन अन्तदान और परा करनेका फल मिलता है ॥ १ ॥ प्रति द्धि घृतेनेह न यहाः सम्प्रवर्तते । तेन यहान्य यहत्वमतो मूर्लं च फल्यते ॥ २ ॥ दही और गोणुकके दिना यह नहीं होता । उन्हींन यह- का यज्ञत्व सफल होता है। अतः गौओंको यज्ञका मूल कहते हैं॥२॥

दानानामपि सर्वेषां गवां दानं प्रशस्यते। गावः श्रेष्ठाः पवित्राध्य पावनं होतदुत्तमम्॥ ३॥

सर्व प्रकारके दानोंमें गोदान ही उत्तम माना जाता है। इसिंटिये गौएँ श्रेष्ठः पवित्र तथा परम पावन हैं॥ 🕄 ॥ पुष्ट्यर्थमेताः सेवेत शान्त्यथर्मपि सेव ह ।

पयोद्धिचृतं चासां सर्वेपापप्रमोचनम् ॥ ४ ॥ मनुष्यको अपने धरीरकी पुष्टि तथा सब प्रकारके विप्नी- ही शान्तिके लिये भी गौओंका सेवन करना चाहिये। इनके

[क, दही और घी सब पापोंसे छुड़ानेवाले हैं ॥ ४ ॥

गावस्तेजः परं प्रोक्तमिह लोके परत्र च।

त गोभ्यः परमं किंचित् पवित्रं भरतर्षभ ॥ ५ ॥

भरतश्रेष्ठ ! गौएँ इहलोक और परलोकमें भी महान्

तेजोरूप मानी गयी हैं । गौओंसे बढ़कर पवित्र कोई वस्तु

हिं है ॥ ५ ॥

भत्राप्युदाहरन्तीमिमितिहासं पुरातनम् । पेतामहस्य संवादिमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर ॥ ६ ॥ युधिष्ठिर ! इस विषयमें विद्वान् पुरुष इन्द्र और ब्रह्माजी-हे इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ ६ ॥ गराभूतेषु दैत्येषु शकस्त्रिभुवनेश्वरः ।

प्रजाः समुदिताः सर्वाः सत्यधर्मपरायणाः ॥ ७ ॥
पूर्वकालमें देवताओंद्वारा दैत्योंके परास्त हो जानेपर जब
हिन्द्र तीनों लोकोंके अघीश्वर हुए, तब समस्त प्रजा मिलकर
हिन्द्र प्रसन्नताके साथ सत्य और धर्ममें तत्पर रहने लगी ॥

अथर्षयः सगन्धर्वाः किन्नरोरगराक्षसाः।
देवासुरसुपर्णाश्च प्रजानां पतयस्तथा॥ ८॥
पर्युपासन्त कौन्तेय कदाचिद् वै पितामहम्।
तारदः पर्वतश्चेव विश्वावसुईहाहुहः॥ ९॥
देव्यतानेषु गायन्तः पर्युपासन्त तं प्रभुम्।
तत्र दिव्यानि पुष्पाणि प्रावहत् पवनस्तदा॥१०॥
आजहुर्म्युतवश्चापि सुगन्धीनि पृथक् पृथक्।
तसिन् देवसमावाये सर्वभूतसमागमे॥११॥

तस्मिन् देवसमावाये सर्वभूतसमागमे ॥ ११ ॥ देव्यवादित्रसंघुष्टे दिव्यस्त्रीचारणावृते । इन्द्रः पप्रच्छ देवेशमभिवाद्य प्रणम्य च ॥ १२ ॥

कुन्तीनन्दन! तदनन्तर एक दिन जब ऋषि, गन्धर्व, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता, असुर, गरइ और प्रजापित-गण ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित थे, नारद, पर्वत, विश्वावसु, हाहा और हूहू नामक गन्धर्व जब दिन्य तान छेड़कर गाते हुए वहाँ उन भगवान ब्रह्माजीकी उपासना करते थे, वायुदेव देन्य पुष्पोंकी सुगन्ध लेकर बह रहे थे, पृथक्-पृथक् ऋतुएँ भी उत्तम सौरभसे युक्त दिन्य पुष्प भेट कर रही थीं, देवता-ओंका समाज जुटा था, समस्त प्राणियोंका समागम हो रहा था, दिन्य वाद्योंकी मनोरम ध्वनि गूँज रही थी तथा दिन्या-क्रनाओं और चारणोंते वह समुदाय घरा हुआ था, उसी समय देवराज इन्द्रने देवेश्वर ब्रह्माजीको प्रणाम करके पूछा—॥ ८-१२॥

देवानां भगवन् कस्माल्लोकेशानां पितामह । उपरिष्टाद् गवां लोक एतदिच्छामि वेदितुम् ॥ १३ ॥ भगवन् ! पितामह ! गोलोक समस्त देवताओं और लोकपालोंके ऊपर क्यों है ! मैं इसे जानना चाइता हूँ ॥१३॥ किं तपो ब्रह्मचर्य वा गोभिः कृतिमहेश्वर । देवानामुपरिष्टाद् यद् वसन्त्यरजसः सुखम् ॥१४॥

'प्रमो ! गौओंने यहाँ किस तपस्याका अनुष्ठान अथवा ब्रह्मचर्यका पालन किया है, जिससे ने रजोगुणसे रहित होकर देवताओंसे भी ऊपर स्थानमें सुखपूर्वक निवास करती हैं?'॥ ततः प्रोवाच ब्रह्मा तं शक्तं वलनिष्द्तम् । अवज्ञातास्त्वया नित्यं गावो वलनिष्द्त ॥ १५॥ तेन त्वमासांमाहात्म्यंन नेत्सि श्टणु यत्प्रभो । गवां प्रभावं परमं माहात्म्यं च सुर्षभ ॥ १६॥

तब ब्रह्माजीने बलसूदन इन्द्रसे कहा—'वलासुरका विनाश करनेवाले देवेन्द्र ! तुमने सदा गौओंकी अवहेलना की है। प्रभो ! इसीलिये तुम इनका माहात्म्य नहीं जानते। सुरश्रेष्ठ ! गौओंका महान् प्रभाव और माहात्म्य मैं बताता हूँ, सुनो ॥ १५-१६॥

यशाङ्गं कथिता गावो यश एव च वासव। एताभिश्च विना यशो न वर्तेत कथंचन॥१७॥

'वासव ! गौओंको यशका अङ्ग और साक्षात् यज्ञरूप बतलाया गया है; क्योंकि इनके दूघ, दही और घीके विना यज्ञ किसी तरह सम्पन्न नहीं हो सकता ॥ १७॥

धारयन्ति प्रजाश्चैव पयसा हविषा तथा। एतासां तनयाश्चापि कृषियोगमुपासते॥ १८॥ जनयन्ति च धान्यानि वीजानि विविधानि च।

'ये अपने दूध घीते प्रजाका भी पालन-मेघण करती हैं। इनके पुत्र (बैल) खेतीके काम आते तथा नाना प्रकारके धान्य एवं बीज उत्पन्न करते हैं॥ १८६ ॥ ततो यज्ञाः प्रवर्तन्ते हव्यं कव्यं च सर्वशः॥ १९॥ पयोद्धि घृतं चैव पुण्याद्येताः सुराधिप। वहन्ति विविधान भारान् क्षुसृष्णापरिपीडिताः। २०।

'उन्हींसे यज्ञ सम्पन्न होते और हन्य-कन्यका भी सर्वया निर्वाह होता है। सुरेश्वर ! इन्हीं गौओंसे दूध, दही और घी प्राप्त होते हैं। ये गौएँ बड़ी पवित्र होती हैं। वैल भूख-प्याससे पीड़ित होकर भी नाना प्रकारके वोझ ढोते रहते हैं॥ १९-२०॥

मुर्नीश्च धारयन्तीह प्रजादचैवापि कर्मणा । वासवाकूटवाहिन्यः कर्मणा सुकृतेन च ॥ २१ ॥

्इस प्रकार गोएँ अपने कर्मसे ऋषियों तथा प्रजाओंका पालन करती रहती हैं। वासव ! इनके व्यवहारमें माया नहीं होती। ये सदा सत्कर्ममें ही लगी रहती हैं॥ २१॥ उपरिष्ठात् ततोऽस्माकं वसन्त्येताः सदैव हि। एवं ते कारणं शक निवासकृतमद्य वै॥ २२॥

गवां देवोपरिष्टादि समाज्यातं शतकतो। एता हि यरदत्ताश्च वरदाश्चापि वासव॥२३॥

प्रमित्ते ये गीरे इस सब लोगोंके कार स्थानमें निवाध करती हैं। इकि ! तुम्हारे प्रदनके अनुसार मैंने यह बात मताबी कि गीएँ देवताओंके भी कार स्थानमें क्यों निवास इस्ती हैं। इतकतु इन्द्र ! इसके सिवा ये गीएँ वरदान भी बात कर नुकी हैं और प्रसन्त होनेनर दूसरीको वर देनेकी भी द्वाकि स्वती हैं॥ २२-२३॥

सुरभ्यः पुण्यकर्मिण्यः पावनाः श्रुभलक्षणाः । यद्र्यं गां गतादचेव सुरभ्यः सुरसत्तम ॥ २४ ॥ तद्यं मे १४णु कारस्त्येन वदतो वलसूदन ।

्मुरभी गीएँ पुण्यक्षमं करनेवाली और श्रमलक्षणा होती हैं। मुरश्रेष्ठ ! वलव्दन ! वे जिस उद्देश्यसे पृथ्वीपर गयी हैं, उनको भी में पूर्णक्ष्मसे वता रहा हूँ, सुनो ॥२४ है॥ पुरा देशयुगे तात देशेन्द्रेषु महात्मसु ॥ २५ ॥ घीं ल्लोकान नुशासत्सु विष्णो गर्भत्यमागते। अदित्यास्तप्यमानायास्तपो शारं सुदुश्चरम् ॥ २६ ॥ पुत्रार्थममरश्रेष्ठ पादेनैकेन नित्यदा। तां नु हृष्ट्रा महादेशों तप्यमानां महत्तपः ॥ २७ ॥ दश्वस्य दृहिता देशी सुरभी नाम नामतः। सत्यत्यत तपो शोरं हृष्टा धर्मपरायणा॥ २८ ॥ सत्यत्यत तपो शोरं हृष्टा धर्मपरायणा॥ २८ ॥

प्तात ! पहले सत्ययुगमें जब महामना देवेश्वरगण तीनी होकोंपर शासन करते थे और अमरश्रेष्ठ । जब देवी अदिति पत्रके लिये नित्य एक पैरसे खड़ी रहकर अत्यन्त घोर एवं दुष्कर तास्या करती थी और उस तपस्यांचे संतुष्ट होकर साद्यात् भगवान् विष्णु ही उनके गर्भमें पदार्पण करनेवाले थे, उन्हीं दिनोंकी बात है, महादेवी अदितिको महान् तप करती देख दक्षकी धर्मगरायणा पुत्री सुरभी देवीने भी बड़े हर्षके साथ घोर तपस्या आरम्भ की ॥ २५-२८ ॥ देवगन्धर्वसंविते । कैलासशिखरे रम्य **ब्यतिष्टदेकपादेन** योगमास्थिता॥ २९॥ परमं दशवयंसहस्राणि दशवर्पशतानि संतप्तास्तपसा तस्या देवाः सर्पिमहोरगाः॥३०॥

भीतासके रमणीय शिखरपर जहाँ देवता और गन्वर्व भदा विराजते रहते हैं। वहाँ वह उत्तम योगका आश्रय ले ग्यारह हजार वर्षोतक एक प्रेसे खड़ी रही। उसकी तपस्या-से देवता, म्हिंग और बड़े-बड़े नाम भी संतप्त हो उसे॥ तप्र गन्या मया सार्च पर्युपासन्त तां सुभाम्। अधाहमत्रुचं तत्र देवीं तां तपसान्त्रितांम्॥ ३१॥

में सब होग मेरे साथ ही उस शुमल्खणा तपित्नी मुर्गा देवीके पात जाकर खड़े हुए। तब मैंने वहाँ उपने करा—॥ ३१॥ किमर्थं तप्यसे देवि तपो घोरमनिन्दिते। प्रीतस्तेऽहं महाभागे तपसानेन शोभने॥३२॥ वरयस्व वरं देवि दातास्मीति पुरंदर॥३३॥

'सती-साध्वी देवि ! तुम किसिलये यह घोर तपस्या करती हो ? शोभने ! महाभागे ! में तुम्हारी इस तपस्यासे बहुन संतुष्ट हूँ । देवि ! तुम इच्छानुसार वर माँगो ।'' पुरंदर ! इस तरह मैंने सुरभीको वर माँगनेके लिये प्रेरित किया ॥ ३२-३३ ॥

### सुरभ्युवाच

वरेण भगवन् महां छतं लोकपितामह। एप एव वरो मेऽच यत् प्रीतोऽसि ममानघ॥ ३४॥

सुरभीने कहा—भगवन् ! निष्पाप लोकपितामह ! मुझे वर लेनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । मेरे लिये तो | सबसे बड़ा वर यही है कि आज आप मुझपर प्रसन्न ! हो गये हैं ॥ ३४॥

### बह्मोवाच

तामेवं ब्रुवर्ती देवीं सुर्राभं त्रिद्दोश्वर । प्रत्यब्रुवं यद् देवेन्द्र तन्तिवोध द्याचीपते ॥ ३५ ॥

ब्रह्माजीने कहा —देवेश्वर ! देवेन्द्र ! शचीपते ! जब सुरभी ऐसी बात कहने लगी, तब मैंने उसे जो उत्तर दिया, बह सुनो ॥ ३५॥



अलोभकाम्यया देवि तपसा च शुभानने। प्रसन्नोऽहं वरं तसादमरत्वं ददामि ते॥ ३६॥ (मैंने कहा—) देवि। शुमानने। तुमने लोम और

कामनाको त्याग दिया है। तुम्हारी इस निष्काम तपस्यासे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हें अमरत्वका वरदान देता हूँ। त्रयाणामपि लोकानामुपरिष्टान्निवत्स्यसि। मत्प्रसादाच विख्यातो गोलोकः सम्भविष्यति॥ ३७॥

तुम मेरी क्यांसे तीनों लोकोंके ऊपर निवास करोगी और तुम्हारा वह घाम भोलोक' नामसे विख्यात होगा ॥३७॥ मानुषेषु च कुर्वाणाः प्रजाः कर्म शुभास्तव । निवत्स्यन्ति महाभागे सर्वा दुहित्रस्थ ते ॥ ३८॥

महाभागे ! तुम्हारी सभी शुभ संतानें—समस्त पुत्र और कन्याएँ मानवलोकमें उपयुक्त कर्म करती हुई निवास करेंगी॥ मनसा चिन्तिता भोगास्त्वया वै दिव्यमानुषाः। यच स्वर्गे सुखं देवि तत् ते सम्पत्स्यते शुभे॥ ३९॥

देवि ! शुभे ! तुम अपने मनसे जिन दिन्य अथवा मानवी भोगोका चिन्तन करोगी तथा जो स्वर्गीय मुख होगा। वे सभी तुम्हें स्वतः प्राप्त होते रहेंगे ॥ ३९॥ वस्या लोकाः सहस्राक्ष सर्वकामसमन्विताः।

तस्या लोकाः सहस्राक्ष सर्वकामसमन्विताः। न तत्र कमते मृत्युर्न जरा न च पावकः॥ ४०॥

सहस्राक्ष ! सुरमीके निवासम्त गोलोकमें सबकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण होती हैं। वहाँ मृत्यु और बुढ़ापाका आक्रमण नहीं होता। अग्निका भी जोर नहीं चलता ॥ ४०॥ । न देवं नाशुभं किंचिद् विद्यते तत्र वासव।

तत्र दिव्यान्यरण्यानि दिव्यानि भवनानि च ॥ ४१ ॥ विमानानि सुयुक्तानि कामगानि च वासव ।

वासव! वहाँ न कोई दुर्भाग्य है और न अशुम। वहाँ दिन्य वन, दिन्य भवन तथा परम सुन्दर एवं इच्छानुमार विचरनेवाले विमान मौजूद हैं ॥ ४१ है ॥ व्रह्मचर्यण तपसा यन्तेन च दमेन च ॥ ४२ ॥ दानैश्च विविधः पुण्येस्तथा तीर्थानुसेवनात्। तपसा महता चैव सुकृतेन च कर्मणा॥ ४३ ॥ दान्यः समासादयितुं गोलोकः पुष्करेक्षण।

कमलनयन इन्द्र ! ब्रह्मचर्यः तपस्याः यलः इन्द्रिय-संयमः नाना प्रकारके दानः पुण्यः तीर्थसेवनः महान् तप और अन्यान्य ग्रुभ कमोंके अनुष्ठानसे ही गोलोककी प्राप्ति हो मकती है ॥ ४२-४३ है ॥

एतत् ते सर्वमारव्यातं मया शकानुपृच्छते ॥ ४४ ॥ न ते परिभवः कार्यो गवामसुरसुदन ॥ ४५ ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमेपर्वणि

असुरसूदन शक ! इस प्रकार तुम्हारे पूछनेके अनुसार मैंने सारी बातें बतलायी हैं। अब तुम्हें गौओंका कभी तिर-स्कार नहीं करना चाहिये॥ ४४-४५॥

भीष्म उवाच 🧐

पतच्छुत्वा सहस्राक्षः पूजयामास नित्यदा। गाश्चके बहुमानं च तासु नित्यं युधिष्टिर॥ ४६॥

भीष्मजी कहते हैं — युधिष्ठिर ! ब्रह्माजीका यह कथन सुनकर सहस्र नेत्रधारी इन्द्र प्रतिदिन गौओंकी पूजा करने छगे । उन्होंने उनके प्रति बहुत सम्मान प्रकट किया ॥४६॥

एतत् ते सर्वमाख्यातं पावनं च महाद्यते । . पवित्रं परमं चापि गवां माहात्म्यमुत्तमम् ॥ ४७॥

महाद्युते ! यह सब मैंने तुमसे गौओंका परम पावनः परम पवित्र और अत्यन्त उत्तम माहात्म्य कहा है ॥ ४७ ॥ कीर्तितं पुरुषव्यात्र सर्वपापविमोचनम् । य इदं कथयेत्रित्यं ब्राह्मणेभ्यः समाहितः ॥ ४८ ॥

य इद् कथयान्नत्य ब्राह्मणभ्यः समाहितः॥ ४८॥ हब्यकव्येषु यज्ञेषु पितृकार्येषु चैव ह। सार्वकामिकमक्षय्यं पितृंस्तस्योपतिष्ठते॥ ४९॥

पुरुषसिंह ! यदि इसका कीर्तन किया जाय तो यह समस्त पापोंसे छुटकारा दिलानेवाला है। जो एकामचित्त हो सदा यश और श्राद्धमें इव्य और कव्य अर्पण करते समय ब्राह्मणोंको यह प्रसङ्ग सुनायेगा, उसका दिया हुआ समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला और अक्षय होकर पितरोंको प्राप्त होगा ॥ ४८ ४९॥

गोषु भक्तश्च लभते यद् यदिच्छति मानवः। स्त्रियोऽपि भक्ता या गोषु ताश्च काममवाप्तुयुः॥ ५०॥

गोभक्त मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वह सब उसे प्राप्त होती है। स्त्रियोंमें भी जो गौओंकी भक्त हैं, वे मनोवाञ्छित कामनाएँ प्राप्त कर लेती हैं॥ ५०॥

पुत्रार्थी लभते पुत्रं कन्यार्थी तामवाप्तुयात्। धनार्थी लभते वित्तं धर्मार्थी धर्ममाप्तुयात्॥ ५१॥

पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र पाता है और कन्यार्थी कन्या। घन चाहनेवालेको धन और धर्म चाहनेवालेको धर्म प्राप्त होता है॥ ५१॥

विद्यार्थी चाप्तुयाद् विद्यां सुखार्थी प्राप्तुयात् सुखम्। न किंचिद् दुर्लभं चैव गवां भक्तस्य भारत॥ ५२॥

विद्यार्थी विद्या पाता है और सुखार्थी सुख । भारत ! गोभक्तके लिये यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है ॥ ५२ ॥

गोलोकवर्णने त्र्यशीतितमोऽध्यायः ॥ दे३ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें गोलांकका वर्णनिविषयक तिरासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८३ ॥

## चतुरशीतितमोऽध्यायः

भीष्मजीका अपने पिता शान्तनुके हाथमें पिण्ड न देकर कुशपर देना, सुवर्णकी उत्पत्ति और उसके दानकी महिमाके सम्बन्धमें विसष्ट और परशुरामका संवाद, पावतीका देवताओंको शाप, तारकासुरसे डरे हुए देवताओंका ब्रह्माजीकी शरणमें जाना

गुधिष्टर उवाचे

उत्तं पितामहेनेदं गर्या दानमनुत्तमम्। विदेषिण नरेन्द्राणामिह धर्ममवेक्षताम्॥१॥

मुधिष्ठिरने कहा—ियतामह ! आपने सव मनुष्योंके टिपे, विशेषतः धर्मपर दृष्टि रखनेवाले नरेशोंके लिये परम उत्तम गोदानका वर्णन किया है ॥ १॥

राज्यं हि सततं दुःखं दुर्घरं चाकृतात्मभिः। भृयिष्टं च नरेन्द्राणां विद्यते न ग्रुभा गतिः॥ २ ॥

राज्य सदा ही दुःशिक्ष है। जिन्होंने अपना मन वशमें नहीं किया है, उनके लिये राज्यको सुरक्षित रखना बहुत ही कठिन है। इसलिये प्रायः राजाओंको शुभ गति नहीं प्राप्त होती है। । २॥

पूयन्ते तत्र नियतं प्रयच्छन्तो वसुन्धराम्। सर्वे च कथिता धर्मास्त्वया मे कुरुनन्दन॥ ३॥

उनमें वे ही पवित्र होते हैं, जो नियमपूर्वक पृथ्वीका दान करते हैं। कुरुनन्दन! आपने मुझसे समस्त धर्मीका वर्णन किया है॥ ३॥

एवमेव गवामुक्तं प्रदानं ते नुगेण ह। भ्रापिणा नाचिकेतेन पूर्वमेव निद्धितम्॥ ४॥

इनी तरह राजा नगने जो गोदान किया या तथा नाचिकेत ऋषिने जो गौओंका दान और प्जन किया या, वह एव आपने पहले ही कहा और निर्देश किया है ॥ ४ ॥ चेदोपनिपदस्चेय सर्वकर्मसु दक्षिणाः। सर्वकतुषु चोदिष्टं भृमिर्गावोऽध काञ्चनम्॥ ५ ॥

वेद और उपनिपर्देनि भी प्रत्येक कर्ममें दक्षिणाका विचान किया है। सभी यशेंमें भूमि, मी और सुवर्ण-मी दक्षिणा बतायी गयी है॥ ५॥

तत्र श्रुतिस्तु परमा सुवर्ण दक्षिणेति वै। एतद्विच्छाम्यहं श्रोतुं पितामह यथातथम्॥ ६॥

इनमें मुक्षं धरते उत्तम दक्षिणा है—ऐसा श्रुतिका यनन है, अतः तितामह ! में इस विषयको यथार्थ रूपसे मुनना चाहता हूँ ॥ ६ ॥ कि मुक्षं कथं जातं कस्मिन् काले किमात्मकम्।

कि देवं कि फर्ल चैव कस्ताच परमुच्यते ॥ ७ ॥ मुद्रा नया है किय और किस तरहते इसकी उत्पत्ति हुई है १ सुवर्णका उपादान क्या है १ इसका देवता कीन है १ इसके दानका फल क्या है १ सुवर्ण क्यों उत्तम कहलाता है १ ॥ 💯 ॥

कस्माद् दानं सुवर्णस्य पूजयन्ति मनीविणः। कस्माच दक्षिणार्थे तद् यज्ञकमंसु शस्यते॥ ८॥

मनीवी विद्वान् सुवर्णदानका अधिक आदर क्यों करते हैं ? तथा यज्ञ-क्रमेंमिं दक्षिणाके लिये सुवर्णकी प्रशंसा क्यों की जाती है ? ॥ ८॥

कसाच पावनं श्रेष्ठं भूमेगोंभ्यश्च काञ्चनम्। परमं दक्षिणार्थे च तद् ब्रवीहि पितामह ॥ ९ ॥

पितामह ! क्यों सुवर्ण पृथ्वी और गौओंसे भी पावन और श्रेष्ठ है ? दक्षिणाके लिये सबसे उत्तम वह क्यों माना गया है ? यह मुझे वताइये ॥ ९ ॥

भीष्म उवाच

श्रृणु राजञ्जवहितो वहुकारणविस्तरम्। जातरूपसमुत्पत्तिमनुभूतं च यन्मया॥१०॥

भीष्मजीने कहा-राजन् ! ध्यान देकर सुनो ! सुवर्णः की उत्पत्तिका कारण बहुत विस्तृत है। इस विषयमें मैंने जो अनुभव किया है। उसके अनुसार तुम्हें सब बातें वता रहा हूँ ॥ १०॥

पिता मम महातेजाः शान्तनुर्निधनं गतः। तस्य दित्सुरहं श्राद्धं गङ्गाद्वारमुपागमम्॥११॥

मेरे महातेजस्वी पिता महाराज शान्तनुका जब देहावसान हो गया, तव में उनका श्राद्ध करनेके द्विषये गङ्गाद्वार तीर्थ) (हरद्वार) में गया ॥ ११॥

तत्रागम्य पितुः पुत्र श्राद्धकर्म समारभम् । माता मे जाह्नवी चात्र साहाय्यमकरोत् तदा॥ १२॥

वेटा !वहाँ पहुँचकर मैंने पिताका श्राद्धकर्म श्रारम्भ किया । इस कार्यमें वहाँ उस समय मेरी माता गङ्गाने भी यड़ी सहायता की ॥ १२ ॥

ततोऽत्रतस्ततः सिद्धानुपवेश्य वहुनृपीन् । तोयप्रदानात् प्रभृति कार्याण्यहमथारभम् ॥ १३ ॥

तदनन्तर अपने सामने बहुत-से सिद्ध-महर्पियोंको विठा-कर मैंने जलदान आदि सारे कार्य आरम्म किये॥ १३॥ तत् समाप्य यथोहिष्टं पूर्वकर्म समाहितः। दातुं निर्वपणं सम्यग् यथावद्हमारभस्॥ १४॥

एकाग्रचित्त होकर शास्त्रोक्तविधिसे पिण्डदानके पहलेके सब कार्य समाप्त करके मैंने विधिवत् पिण्डदान देना प्रारम्भ किया ॥ १४॥

ततस्तं दर्भविन्यासं भित्त्वा सुरुचिराङ्गदः। प्रलम्बाभरणो बाहुरुद्तिष्ठद् विद्याम्पते ॥१५॥

प्रजानाथ ! इसी समय पिण्डदानके लिये जो कुश विछाये गये थे, उन्हें भेदकर एक बड़ी सुन्दर बाँहर बाहर निकली । उस विशाल सुजामें बाजूबंद आदि अनेक आभूषण है शोभा पा रहे थे ॥ १५ ॥



तमुत्थितमहं हृष्ट्वा परं विस्सयमागसम्।
प्रतिग्रहीता साक्षानमे पितेति भरतर्षभ ॥ १६ ॥
ततो मे पुनरेवासीत् संज्ञा संचिन्त्य शास्त्रतः।
नायं वेदेषु विहितो विधिर्हस्त इति प्रभो ॥ १७ ॥
पिण्डो देयो नरेणेह ततो मितरभून्सम।
साक्षान्नेह मनुष्यस्य पिण्डं हि पितरः क्रचित् ॥ १८ ॥
गृह्णन्ति विहितं चेत्थं पिण्डो देयः कुरोष्विति।

उसे ऊपर उठी देख मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।

मरतश्रेष्ठ ! साक्षात् मेरे पिता ही पिण्डका दान लेनेके लिये
उपिश्वत थे। प्रमो ! किंतु जब मैंने शास्त्रीय विधिपर विचार
किया, तब मेरे मनमें सहसा यह बात स्मरण हो आयी कि

मनुष्यके लिये हाथपर पिण्ड देनेका वेदमें विधान नहीं है।

पितर साक्षात् प्रकट होकर कभी मनुष्यके हाथसे पिण्ड
लेते भी नहीं हैं। शास्त्रकी आज्ञा तो यही है कि कुशोंपर

पिण्डदान करे॥ १६-१८ई॥

ततोऽहं तद्नाहत्य पितुईस्तिनिदर्शनम् ॥ १९ ॥ शास्त्रप्रामाण्यस्कृमं तु विधिपिण्डस्य संस्परन् । ततो दर्भेषु तत् सर्वमद्दं भरतर्षभ ॥ २० ॥

भरतश्रेष्ठ ! यह सोचकर मैंने पिताके प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले हाथका आदर नहीं किया | शास्त्रको ही प्रमाण मानकर उसकी पिण्डदानसम्बन्धी स्क्ष्म विधिका ध्यान रखते । हुए कुशोंपर ही सब पिण्डोंका दान किया || १९-२० || शास्त्रमार्गानसारेण तद विद्धि सनजर्षभ ।

शास्त्रमार्गानुसारेण तद् विद्धि मनुजर्षभ । ततः सोऽन्तर्हितो बाहुः पितुर्मम जनाधिप ॥ २१ ॥

नरश्रेष्ठ ! तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि मैंने शास्त्रीय मार्गका अनुसरण करके ही सब कुछ किया । नरेश्वर ! तदनन्तर मेरे पिताकी वह बाँह अदृश्य हो गयी ॥ २१ ॥ ततो मां दर्शियामासुः स्वमान्ते पितरस्तथा । प्रीयमाणास्तु मामूचुः प्रीताः स्म भरतर्षभ ॥ २२ ॥ विज्ञानेन तथानेन यन्न मुह्यसि धर्मतः ।

तदनन्तर खप्नमें पितरोंने मुझे दर्शन दिया और प्रसन्ततापूर्वक मुझसे कहा—'भरतश्रेष्ठ! तुम्हारे इस शास्त्रीय ज्ञानसे हम बहुत प्रसन्न हैं। क्योंकि उसके कारण तुम्हें धर्मके विषयमें मोह नहीं हुआ ॥ २२ ई ॥

त्वया हि कुर्वता शास्त्रं प्रमाणमिह पार्थिव ॥ २३ ॥ आत्मा धर्मः श्रुतं वेदाः पितरश्चर्षिभिः सह । साक्षात् पितामहो ब्रह्मा गुरवोऽथ प्रजापतिः ॥ २४ ॥ प्रमाणसुपनीता वे स्थिताश्च न विचालिताः ।

्षृथ्वीनाथ ! तुमने यहाँ शास्त्रको प्रमाण मानकर आत्माः धर्मः, शास्त्रः वेदः पितृगणः ऋषिगणः गुरुः, प्रजापति और ब्रह्माजी—इन सबका मान बढ़ाया है तथा जो लोग धर्ममें स्थित हैं। उन्हें भी तुमने अपना आदर्श दिखाकर विचलित नहीं होने दिया है ॥ २३-२४६ ॥

तिद्दं सम्यगारब्धं त्वयाद्य भरतर्षभ॥२५॥ किं तु भूमेर्गेवां चार्थे सुवर्णं दीयतामिति।

भरतश्रेष्ठ! यह सब कार्य तो तुमने बहुत उत्तम किया है; किंतु अब इमारे कहनेते भूमिदान और गोदानके निष्क्रयरूपसे कुछ सुवर्णदान भी करो।। २५ई॥ एवं वयं च धर्मक सर्वे चास्मित्पतामहाः॥ २६॥ पाविता वै भविष्यन्ति पावनं हि परं हि तत्।

'धर्मज्ञ ! ऐसा करनेसे हम और हमारे सभी पितामह पत्रित्र हो जायँगे; क्योंकि सुवर्ण सबसे अधिक पावन वस्तु है ॥ २६ ।।

द्शपूर्वान् दशैवान्यांस्तथा संतारयन्ति ते ॥ २७ ॥ सुवर्णे ये प्रयच्छन्ति एवं मित्पतरोऽब्रुवन् । ततोऽहं विस्मितो राजन् प्रतिबुद्धो विशाम्पते ॥ २८ ॥ स्यणंदानेऽकरवं मति च भरतर्पभ।

भी मुंदर्व दान करते हैं, वे अपने पहले और पीछेकी दमन्यम् पीड़ियोचा उद्धार कर देते हैं।' राजन्! जब मेरे निमेंने ऐसा कहा तो मेरी नींद खुल गयी। उस समय स्थानका नारण करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ। प्रजानाथ! मरत्येष ! तय मेंने सुवर्णदान करनेका निश्चित विचार कर लिया। । २७-२८ई।।

इतिहासिममं चापि शृणु राजम् पुरातनम् ॥ २९ ॥ जामदन्त्यं प्रति विभो धन्यमायुष्यमेव च ।

राजन् ! अय ( मुवर्णकी उत्पत्ति और उसके मादान्यके विषयमें)एक प्राचीन इतिहास सुनोग्जो जमदिग्न-नन्दन परग्रुरामजीते सम्बन्ध रखनेवाला है। विभो ! यह आख्यान धन तथा आयुकी दृद्धि करनेवाला है। १९६॥ जामदग्न्येन रामेण तीवरोपान्यितेन वै॥ ३०॥ विश्वसङ्ख्या पृथिवी कृता निःक्षत्रिया पुरा।

्पूर्वकालकी त्रात है, जमदिग्नकुमार परशुरामजीने तीत्र रोपमें भरकर इनकीस बार पृथ्वीको क्षत्रियोंने शून्य कर दिया था॥ ३० है॥

ततो जित्वा महीं छत्कां रामो राजीवलोचनः॥ ३१॥ आजहार कतुं वीरो ब्रह्मक्षत्रेण पूजितम्। वाजिमधं महाराज सर्वकामसमन्वितम्॥ ३२॥

महाराज! इसके बाद सम्पूर्ण पृथ्वीको जीतकर बीर कमलनयन परग्रसमजीने ब्राह्मणों और क्षत्रियोद्वारा सम्मानित तथा सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले अधुमुख यज्ञका अनुग्रान किया ॥ ३१-३२ ॥

पावनं सर्वभूतानां तेजोद्यतिविवर्धनम्। विषाप्मा च स तेजसी तेन ऋतुफलेन च ॥ ३३॥ नेवात्मनोऽध लघुतां जामदग्न्योऽध्यगच्छत।

यदापि अश्वमेष यह समस्त प्राणियोंको पवित्र करनेवाला तथा तेन और कान्तिको बढ़ानेवाला है तथापि उसके फलते तेनमी परगुरामनी सर्वथा पापपुक्त न हो सके। इसके उन्होंने अपनी लगुताका अनुभव किया ॥ ३३ई ॥

स तु झतुवरेणेष्ट्रा महात्मा दक्षिणावता ॥ ३४ ॥ पमच्छानमसम्प्रसान्त्रयोन् देवांश्व भागीवः । पावनं यत् परं नृणामुद्रे कर्मणि वर्तताम् ॥ ३५ ॥ तदुच्यतां महाभागा इति जातघृणोऽत्रवीत्। इत्युक्ता वेद्याख्यास्तम् सुस्ते महर्षयः ॥ ३६ ॥

प्रमुर दक्षिणाने मधान्त उन श्रेष्ठ यहका अनुष्ठान पूर्ण काके महामना भ्युवंशी परश्चममजीने मनमें दयामाव लेकर शास्त्रक श्विपो और देवताओंने इन प्रकार पृष्ठा—ध्महाभाग महा माजी । उम वर्मने स्वी हुए मनुष्योंके जिये जो परम पावन बस्तु हो वह मुझे वताइये।' उनके इस प्रकार प्रछनेपर उन वेद-शास्त्रोंके शाता महर्पियोंने इस प्रकार कहा—॥ राम विप्राः सक्तियन्तां वेद्प्रामाण्यद्शीनात्। भूयश्च विप्रपिगणाः प्रष्टव्याः पावनं प्रति॥ ३७॥

परशुराम ! तुम वेदोंकी प्रामाणिकतापर दृष्टि रखते हुए | ब्राह्मणींका सत्कार करो और ब्रह्मियोंके समुदायसे पुनः इस | पावन वस्तुके लिये प्रश्न करो ॥ ३७ ॥

ते यद् व्र्युर्महाशाहास्तच्चेव समुदाचर । ततो विसष्ठं देविषमगस्त्यमथ काश्यपम् ॥ ३८ ॥ तमेवार्थं महातेजाः पप्रच्छ भृगुनन्दनः । जाता मितर्मे विप्रेन्द्राः कथं प्रेयमित्युत ॥ ३९ ॥ केन वा कर्मयोगेन प्रदानेनेह केन वा ।

ंश्रीर वे महाज्ञानी महर्षिगण जो कुछ वतार्वे, उसीका प्रसन्नतापूर्वेक पालन करो।' तव महातेजस्वी भृगुनन्दन परशुरामजीने वित्तष्ट, नारद, अगस्त्य और कश्यपजीके पास जाकर पूछा—'विप्रवरों! में पवित्र होना चाहता हूँ।



वताइये, कैसे किस कर्मके अनुष्ठानसे अथवा किस दानसे पवित्र हो सकता हूँ ? ॥ २८-३९ई ॥ यदि चोऽनुष्रहरूता चुिंहमी प्रति सत्तमाः । प्रतृत पायनं कि मे भवेदिति तपोधनाः ॥ ४०॥

'साधुशिरोमणे तरोधनो ! यदि आपळोग मुझपर' अनुम्रह करना चाहते हीं तो बतायें, मुझे पवित्र करनेवाला साधन क्या है ?' ॥ ४० ॥ ऋषय ऊचुः 🤏

गाश्च भूमिं च वित्तं च दत्त्वेह भृगुनन्दन । पापकृत् पूयते मर्त्य इति भागव शुश्रम ॥ ४१ ॥

ऋषियों ने कहा - भगुनन्दन ! इमने सुना है कि पाप करनेवाला मनुष्य यहाँ गाय, भूमि और धनका दान करके । पवित्र हो जाता है ॥ ४१॥

अन्यद् दानं तु विप्रर्षे श्रूयतां पावनं महत्। दिव्यमत्यद्भुताकारमपत्यं जातवेदसः॥ ४२॥

ब्रहार्षे ! एक दूसरी वस्तुका दान भी सुनो । वह वस्तु सबसे बढ़कर पावन है । उसका आकार अत्यन्त अद्भुत और दिव्य है तथा वह अग्निसे उत्पन्न हुई है ॥ ४२॥ दग्ध्वा लोकान पुरा वीर्यात सम्भूतिमह शुश्रम । सुवर्णिमिति विख्यातं तद् ददत् सिद्धिमेष्यसि ॥ ४३॥

उस वस्तुका नाम है सुवर्ण । हसने सुना है कि पूर्वकालमें अिन्ने सम्पूर्ण लोकोंको भसा करके अपने वीर्यसे सुवर्ण को प्रकट किया था । उसीका दान करनेसे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी ॥ ४३ ॥

ततोऽव्रवीद् वसिष्ठस्तं भगवान् संशितव्रतः । श्रुणु राम यथोत्पन्नं सुवर्णमनलप्रभम् ॥ ४४.॥

तदनन्तर कठोर व्रतका पालन करनेवाले भगवान् विश्व कहा—- प्रशुराम ! अग्निके समान प्रकाशित होने वाला सुवर्ण जिस प्रकार प्रकट हुआ है, वह सुनो ॥ ४४ ॥ फल दास्पति ते यत् तु दान प्रमिहोच्यते । सुवर्ण यच यसाच्च यथा च गुणवत्तमम् ॥ ४५ ॥ तन्निवोध महावाहो सर्व निगदतो मम।

'सुवर्णका दान तुम्हें उत्तम फल देगा; क्योंकि वह दानके लिये सर्वोत्तम बताया जाता है। महाबाहो! सुवर्णका जो स्वरूप है, जिससे उत्पन्न हुआ है और जिस प्रकार वह विशेष गुणकारी है, वह सब बता रहा हूँ, मुझसे सुनो ॥ अज्ञीषोमात्मकमिदं सुवर्ण विद्धि निश्चये॥ ४६॥ अज्ञोऽशिर्वरुणो मेषः सूर्योऽश्व इति दर्शनम्।

्यह मुवर्ण अग्नि और सोमरूप है। इस बातको तुम निश्चितरूपसे जान लो। वकरा, अग्नि, भेड़, वरुण तथा घोड़ा सूर्यका अंदा है। ऐसी दृष्टि रखनी चाहिये॥ ४६ है॥ कुञ्जराश्च मृगा नागा महिषाश्चासुरा इति॥ ४७॥ कुक्कुटाश्च चराहाश्च राक्षसा भृगुनन्दन। इडा गावः पयःसोमो भूमिरित्येव च स्मृतिः॥ ४८॥

'मृगुनन्दन ! हाथी और मृग नागोंके अंश हैं। मैंसे—असुरोंके अंश हैं। मुर्गा और सूअर राक्षसोंके अंश हैं इडा—गौ, दुग्ध और सोम—ये सब भूमिरूप ही हैं। ऐसी स्मृति है ॥ ४७-४८॥

जगत् सर्वे च निर्मथ्य तेजोराशिः समुत्थितः । सुवर्णमेभ्यो विप्रर्षे रत्नं परममुत्तमम् ॥ ४९ ॥

'सारे जगत्का मन्यन करके जो तेजकी राशि प्रकट हुई है, वही सुवर्ण है । अतः ब्रह्मर्षे ! यह अज आदि सभी बस्तुओंसे परम उत्तम रन्न है ॥ ४९॥

एतसात् कारणाद् देवा गन्धर्वोरगराक्षसाः। मनुष्याश्च पिशाचाश्च प्रयता धारयन्ति तत्॥ ५०॥

्इसीलिये देवताः गन्धर्वः नागः राक्षसः मनुष्य और पिशाच--ये सुव प्रयत्नपूर्वक सुवर्ण् धारणकरते हैं ॥ ५०॥ सुकुटरङ्गदयुतैरलंकारैः पृथग्विधैः। सुवर्णविकृतैस्तत्र विराजन्ते भृगूत्तम॥ ५१॥

तसात् सर्वपवित्रेभ्यः पवित्रं परमं स्मृतम्। भूमेर्गोभ्योऽथ रत्नेभ्यस्तद् विद्धि मनुजर्षभ ॥ ५२ ॥

अतः नस्श्रेष्ठ ! जगत्में भूमि, गौ तथा रत्न आदि जितनी पवित्र वस्तुएँ हैं, सुवर्णको उन सबसे पवित्र माना गया है; इस बातको भलीमाँति जान लो ॥ ५२ ॥

पृथिवीं गाश्च दत्त्वेह यचान्यदिप किंचन। विशिष्यते सुवर्णस्य दानं परमकं विभो ॥ ५३॥

्विभो ! पृथ्वी, गौ तथा और जो कुछ भी दान किया जाता है, उन सबसे बढ़कर सुवर्णका दान है ॥ ५३ ॥ अक्षयं पावनं चैव सुवर्णममरद्युते । प्रयच्छ द्विजमुख्येभ्यः पावनं ह्येतदुत्तमम् ॥ ५४ ॥

्देचोपम तेजस्वी परशुराम ! सुवर्ण अक्षय और पावन है, अतः तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणोको यह उत्तम और पावन वस्तु ही दान करो ॥ ५४ ॥

सुवर्णमेव सर्वासु दक्षिणासु विधीयते । सुवर्ण ये प्रयच्छन्ति सर्वदास्ते भवन्त्युत ॥ ५५ ॥

सब दक्षिणाओं में सुवर्णका ही विधान है; अतः जो सुवर्ण दान करते हैं, वे सब कुछ दान करनेवाले होते हैं। देवतास्ते प्रयच्छन्ति ये सुवर्ण ददत्यथ। अग्निहिं देवताः सर्वाः सुवर्ण च तदात्मकम्॥ ५६॥

भी सुवर्ण देते हैं। व देवताओंका दान करते हैं। क्योंकि आंग सर्वदेवतामय हैं और सुवर्ण अग्निका स्वरूप है॥ ५६॥

तस्मात् सुवर्णं दद्ता दत्ताः सर्वाः स देवताः । भवन्ति पुरुषव्याघ्र न हातः परमं विदुः ॥ ५७ ॥ ६ (पुरुषिंह ! अतः सुवर्णका दान करनेवाले पुरुषोंने सम्पूर्ण देवताओंका ही दान कर दिया । ऐसा माना जाता है। अतः विज्ञान पुरुष मुनर्यते वड्कर दूसरा कोई दान नहीं मानते हैं॥ ५७॥

भूय प्रवास माहात्म्यं सुवर्णस्य निवोध मे । गद्वो मम विप्रदे सर्वशस्त्रभूतां वर ॥ ५८ ॥

मारात्य यता रहा हूँ। ध्यान देकर सुनो ॥ ५८ ॥

मया श्रुतिमदं पूर्व पुराणे भृगुनन्दन । प्रजापतः कथयतो यथान्यायं तु तस्य वै॥ ५९॥

त्म्गुनन्दन ! मेंने पहले पुराणमें प्रजापतिकी कही हुई े यह न्यायोचित वात सुन रखी है ॥ ५९ ॥

द्मलपाणर्भगवतो रुद्रस्य च महात्मनः। गिरौ हिमवति थेष्ठे तदा भृगुकुलोद्धह॥६०॥ देव्या विवाहे निर्वृत्ते रुद्राण्या भृगुनन्दन। समागमे भगवतो देव्या सह महात्मनः॥६१॥

भ्रगुकुलरतन ! भ्रगुनन्दन परश्रराम ! यह वात उस समयकी है। जब श्रेष्ठ पर्वत हिमालयपर श्रूलपाणि महातमा भगवान् रुद्रका देवी रुद्राणीके साथ विवाह-संस्कार सम्पन्न हुआ या और महामना भगवान् शिवको उमादेवीके साथ समागम-सुख प्राप्त था ॥ ६०-६१ ॥

ततः सर्वे समुद्धिया देवा रुद्रमुपागमन् । ते महादेवमासीनं देवीं च वरदामुमाम् ॥ ६२ ॥

'उस समय सब देवता उद्धिग्न होकर कैलास-शिखरपर हैठे हुए महान् देवता रुद्र और वरदायिनी देवी उमाके पास गये ॥ ६२॥

प्रसाच शिरसा सर्वे रुद्रमूचुर्रुगृद्धह । अयं समागमो देव देव्या सह तवानघ ॥ ६३ ॥ तपिसनस्तपिस्वन्या तेजस्विन्याऽतितेजसः ।

'भृगुश्रेष्ठ ? वहाँ उन धवने उन दोनांके चरणोंमें मस्तक धकाकर उन्हें प्रधन्न करके भगवान् इद्र के कहा—'पाप-रित महादेव ! यह जो देवी पार्वतीके साथ आपका धमागम हुआ है। यह एक तरस्वीका तपित्वनीके साथ और एक महातेजस्वीका एक तेजिस्त्वनीके साथ धंयोग हुआ है ॥ समोधतेजास्त्वं देव देवी चेयमुमा तथा॥ ६४॥ सप्तयं युवयोहेंच वलवद् भविता विभो। तन्नुनं विषु लोकेषु न किञ्चिच्छेपयिष्यति॥ ६५॥

ंदेव ! प्रभो ! आपका तेज अमीव है । वे देवी उमा भी ऐसी ही अमीव तेजित्वनी हैं । आप दोनोंकी जो संतान होसी। यह अत्यन्त प्रवस्त होसी । निश्चय ही वह तीनों लोकोंमें हिसीको येप नहीं रहने देसी ॥ ६४-६५॥

तदेग्यः प्रणतेभ्यस्यं देवेभ्यः पृथुलोचन । परं प्रपच्छ लोकेश जैलोन्यहितकाम्यया ॥ ६६ ॥ विशाललोचन! लोकेश्वर! हम सव देवता आपके चरणोंमं पड़े हैं। आप तीनों लोकोंके हितकी इच्छासे हमें वर दीजिये॥ ६६॥

अप्रत्यार्थ निगृहीप्त्र तेजः परमकं विभो । त्रेलोक्यसारौ हि युवां लोकं संतापयिष्यथः॥ ६७॥

'प्रभी ! संतानके लिये प्रकट होनेवाला जो आपका उत्तम तेज हैं, उसे आप अपने भीतर ही रोक लीजिये । आप दोनों त्रिलोकीके सारभूत हैं । अतः अपनी संतानके द्वारा सम्पूर्ण जगत्को संतप्त कर डालेंगे ॥ ६७॥

तद्पत्यं हि युवयोर्देवानभिभवेद् ध्रुवम्। न हि ते पृथिवी देवी न च घौर्न दिवं विभो ॥ ६८॥ नेदं धारियतुं शकाः समस्ता इति मे मितः। तेजःप्रभावनिर्देग्धं तसात् सर्वमिदं जगत्॥ ६९॥

भ्आप दोनोंसे जो पुत्र उत्पन्न होगा, वह निश्चय ही देवताओं को पराजित कर देगा। प्रमो ! हमारा तो ऐसा विश्वास है कि न तो पृथ्वीदेवी, न आकाश और न स्वर्ग ही आपके तेजको धारण कर सकेगा। ये सब मिलकर भी आपके इस तेजको धारण करनेमें समर्थ नहीं हैं। यह सारा जगत आपके तेजके प्रमावसे मस्म हो जायगा।। हिंदि ।

तसात् प्रसादं भगवन् कर्तुमईसि नः प्रभो । न देव्यां सम्भवेत् पुत्रो भवतः सुरसत्तम । धैर्यादेव निगृह्णीष्व तेजो ज्वलितमुत्तमम् ॥ ७०॥

े 'अतः मगवन् ! इमपर कृपा की जिये । प्रभो ! सुरश्रेष्ठ ! हम यही चाहते हैं कि देवी पार्वतीके गर्भते आपके को ई पुत्र न हो । आप धैर्यसे ही अपने प्रस्वित उत्तम तेजको । मीतर ही रोक ली जिये ।। ७० ॥

इति तेपां कथयतां भगवान् वृषभध्वजः। एवमस्त्विति देवांस्तान् विप्रर्वे प्रत्यभापत॥ ७१॥

'विप्रवें ! देवताओं के ऐसा कहनेपर भगवान् वृषभध्वजने उनसे 'एवमस्तु' कह दिया ॥ ७१ ॥ इत्यक्तवा चोध्वमनयह रेतो वयभवाहनः।

इत्युक्त्वा चोर्ध्वमनयद् रेतो वृपभवाहनः। ऊर्ध्वरेताः समभवत् ततः प्रसृति चापि सः॥ ७२॥

'देवताओं हे ऐसा कहकर च्रुपभवाहन मगवान् शङ्करने अपने 'रेतस्' अर्थात् वीर्यको अपर चढ़ा छिया। तभीसे वे 'अर्ध्वरेता' नामसे विख्यात हुए-॥ ७२॥

रुद्राणीति ततः कुद्धा प्रजीच्छेदे तदा कृते। देवानथात्रवीत् तत्र स्त्रीभावात् परुपं वचः॥ ७३॥

'देवताओंने मेरी माबी संतानका उच्छेद कर डाला' यह सोचकर उस समय देवी कट्टाणी बहुत कुपित हुई और स्त्रीस्वमाव होनेके कारण उन्होंने देवताओंसे यह कटोर वचन कटा-॥ ७३॥ यसाद्पत्यकामो वै भर्ता मे विनिवर्तितः। तसात् सर्वे सुरा यूयमनपत्या भविष्यथ ॥ ७४ ॥

·देवताओ ! मेरे पतिदेव मुझसे संतान उत्पन्न करना चाहते थे, किंतु तुमलोगींने इन्हें इस कार्यसे नित्रत कर दिया; इसलिये तुम् सभी देवता निर्वेश हो जाओगे ॥७४॥ प्रजोच्छेदो सम कृतो यसाद् युष्माभिरद्य वै। तसात् प्रजा वः खगमाः सर्वेषां न भविष्यति ॥ ७५ ॥

'आकाशचारी देवताओ ! आज तुम सब लोगोंने मिल-कर मेरी संततिका उच्छेद किया है; अतः तुम सब लोगोंके भी संतान नहीं होगी? ॥ ७५ ॥

पावकस्तु न तत्रासीच्छापकाले भृगृद्वह। देवा देव्यास्तथा शापादनपत्यास्ततोऽभवन् ॥ ७६॥

भृगुश्रेष्ठ ! उस शापके समय वहाँ अग्निदेव नहीं थे। अतः उनपर यह शाप लागू नहीं हुआ । अन्य सब देवता देवीके शापसे संतानहीन हो गये ॥ ७६॥

रुद्रस्तु तेजोऽप्रतिमं धारयामास वै तदा। प्रस्कन्नं तु ततस्तस्मात् किंचित्तत्रापतद् भुवि ॥ ७७॥

रुद्रदेवने उस समय अपने अनुपम तेज (वीर्य ) को यद्यपि रोक लिया या तो भी किञ्चित् स्वलित होकर वहीं पूछ्वीपर गिर पड़ा ॥ ७७ ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि

उत्पपात तदा वहाँ ववृधे चाद्भतोपमम्। संयुक्तमात्मयोनित्वमागतम् ॥ ७८॥ तेजस्तेजसि

वह अद्भुत तेज अनिमें पड़कर बढ़ने और अपरको उठने लगा । तेजसे संयुक्त हुआ वह तेज एक स्वयम्भू पुरुषके रूपमें अभिव्यक्त होने लगा ॥ ७८ ॥ एतिसान्नेव काले तु देवाः शक्रपुरोगमाः। असुरस्तारको नाम तेन संतापिता भृशम् ॥ ७९ ॥

इसी समय तारक नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था। जिसने इन्द्र आदि देवताओंको अत्यन्त संतप्त कर दिया या।। आदित्या वसवो रुद्रा मरुतोऽथाश्विनावपि। साध्याश्च सर्वे संत्रस्ता दैतेयस्य पराक्रमात्॥ ८०॥

आदित्य, वसु, रुद्र,मरुद्रण,अश्विनीकुमार तथा साध्य--सभी देवता उस दैत्यके पराक्रमसे संत्रस्त हो उठे थे ॥८०॥

स्थानानि देवतानां हि विमानानि पुराणि च। चाश्रमाश्चैव वभूबुरसुरैर्हताः॥८१॥ असुरोंने देवताओंके स्थान, विमान, नगर तथा ऋषियों-

के आश्रम भी छीन लिये थे ॥ ८१ ॥ ते दीनमनसः सर्वे देवता ऋषयश्च ये। प्रजग्मुः शरणं देवं ब्रह्माणमजरं विभुम्॥८२॥

वे सब देवता और ऋषि दीनचित्त हो अजर-अमर एवं सर्वव्यापी देवता भगवान् ब्रह्माकी शरणमें गये॥ ८२॥

सवर्णोत्पत्तिनीम चतुरशीतितमोऽध्यायः॥ ८४॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें सुवर्णकी उत्पत्ति नामक चौरासीवाँ अध्याय पूरा हुआ । ८४॥

पञ्चाशीतितमोऽध्यायः

ब्रह्माजीका देवताओंको आश्वासन, अग्निकी खोज, अग्निके द्वारा स्थापित किये हुए शिवके तेजसे संतप्त हो गङ्गाका उसे मेरुपर्वतपर छोड़ना, कार्तिकेय और सुवर्णकी उत्पत्ति, वरुणरूपधारी महादेवजीके यज्ञमें अग्निसे ही प्रजापतियों और सुवर्णका प्रादुर्भीन, कार्तिकेयद्वारा तारकासुरका वध ब्रह्मोवाच

देवा ऊचः

असुरस्तारको नाम त्वया दत्तवरः प्रभो। सुरानृषींश्च क्लिश्नाति वधस्तस्य विधीयताम् ॥ १ ॥

देवता वोले-प्रभो ! आपने जिसे वर दे रखा है, वह तारक नामक असुर देवताओं और ऋषियोंको बड़ा कष्ट दे रहा है । अतः उसके वधका कोई उपाय कीजिये ॥ १ ॥

तसाद् भयं समुत्पन्नमसाकं वै पितामह। परित्रायस्व नो देव न हान्या गतिरस्ति नः॥ २॥

पितामह ! देव ! उस असुरसे इमलोगोंको मारी भय उत्पन्न हो गया है। आप हमारी उससे रक्षा करें; क्योंकि इमारे लिये दूसरी कोई गति नहीं है ॥ २॥

समोऽहं सर्वभूतानामधर्म नेह रोचये। हन्यतां तारकः क्षिप्रं सुरर्षिगणवाधिता ॥ ३ ॥

ब्रह्माजीने कहा मेरा तो समस्त प्राणियोंके प्रति समान भाव है तथापि मैं अधर्म नहीं पसंद करता; अतः देवताओं तथा ऋषियोंको कष्ट देनेवाले तारकासुरको तुमलोग शीव ही मार डालो ॥ ३ ॥

वेदा धर्माश्च नोच्छेरं गच्छेयुः सुरसत्तमाः। विहितं पूर्वमेवात्र मया वै व्येतु वो ज्वरः॥ ४ ॥ सुरश्रेष्ठगण ! वेदों और घर्मोका उच्छेद न हो। इसका उन्नय मेंने पटोले ही कर लिया है । अतः तुम्हारी मानिषक निम्ता दूर ही जानी चाहिये ॥ ४ ॥

देशा अनुः

वरदानाद् भगवतो देतेयो वसगवितः। देवैन शक्यते दन्तुं स कथं प्रशमं वजेत्॥ ५॥

देवता बोकि—भगवन्! आपके ही वरदानसे वह दैस्य दलके घमंडसे भर गया है। देवता उसे नहीं मार सकते। ऐसी दशामें वह कैसे शान्त हो सकता है शिष्टि स्त हि नैय स्म देवानां नासुराणां न रक्षसाम्। चध्यः स्यामिति जग्नाह वरं त्वत्तः पितामह ॥ ६ ॥

् नितामह ! उसने आपसे यह वरदान प्राप्त कर लिया है कि मैं देवताओं। अनुरा तथा राक्षसीमंसे किसीके हायसे भी गारा न जाऊँ॥ ६॥

देवाश्च शप्ता रुद्राण्या प्रजोच्छेदे पुराकृते। न भविष्यति वोऽपत्यमिति सर्वे जगत्पते॥ ७॥

जगत्यते ! पूर्वकालमें जब इमने चद्राणीकी संततिका उच्छेद कर दिया। तब उन्होंने सब देवताओंको शाप दे दिया कि तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी ॥ ७॥

वसोवाच -

हुताशनो न तत्रासीच्छापकाले सुरोत्तमाः। स उत्पादयितापत्यं वधाय त्रिदशद्विपाम्॥ ८॥

ब्रह्माजी बोले—सुरश्रेष्ठगण ! उस शापके समय वहाँ । अग्निदेव नहीं थे । अतः देवद्रोहियोंके वधके लिये वे ही संतान उत्पन्न करेंगे ॥ ८॥

तद् वे सर्वानतिकम्य देवदानवराक्षसान्। मानुपानथ गन्धर्वान् नागानथ च पक्षिणः॥ ९ ॥ अस्त्रेणामोघपातेन शक्त्या तं घातियप्यति। यतो वो भयमुत्पन्नं ये चान्ये सुरशत्रवः॥ १०॥

वही समस देवताओं, दानवों, राक्षसीं, मनुष्यों, गन्धवों, नागों तथा पश्चिमोंको लाँचकर अपने अचूक अल-शक्तिके द्वारा उस अमुरका वध कर ढालेगा, जिससे तुम्हें भय उत्पन्न हुआ है। दूसरे जो देवशत्रु हैं, उनका भी वह संहार फर डालेगा॥ ९-१०॥

सनातनो हि संकल्पः काम इत्यभिर्धायते। गद्भयं तेजः प्रस्कन्नमसी निपतितं च यत्॥११॥ तत्तेजोऽसिर्महङ्गतं हितीयमिति पावकम्। यचार्य देवसमूणां गद्धायां जनियप्यति॥१२॥

सनातन यंग्रहरको ही काम कहते हैं। उसी कामसे सहका जो केन स्वस्ति होकर अग्निमे गिरा था। उसे अग्निमे वे राम है। दिसीय अग्निके समान उन महान् तेनको वे गड़ा होने स्वपित करके अलक्ष्यके उत्पन्न करेंगे।वही बालक देवशतुओंके वधका कारण होगा ॥ ११-१२ ॥ स तु नावाप तं शापं नष्टः स हुतभुक् तदा । तसाद् वो भयहद् देवाः समुत्पत्स्यति पाविकः॥१३॥

अग्निदेव उस समय छिपे हुए थे, इसिलये वह शाप उन्हें नहीं प्राप्त हुआ; अतः देवताओ ! अग्निके जो पुत्र उत्पन्न होगा, वह तुमलोगोंका सारा भय हर लेगा ॥ १३॥ अन्विष्यतां वैज्वलनस्तथा चाद्य नियुज्यताम् । तारकस्य वधोपायः कथितो वै मयानधाः ॥ १४॥

तुमलोग अग्निदेवकी खोज करो और उन्हें आज ही इस कार्यमें नियुक्त करों । निष्पाप देवताओ ! तारकासुरके वधका यह उपाय मैंने वता दिया ॥ १४॥

न हि तेजिस्तनां शापास्तेजःसु प्रभवन्ति वै। वलान्यतिवलं प्राप्य दुर्वलानि भवन्ति वै॥१५॥

तेजस्वी पुरुपोंके शाप तेजस्वियोंपर अपना प्रभाव नहीं दिखाते। साधारण वहीं कितने ही क्यों न हों, अत्यन्त वहरें शालीको पाकर दुर्वल हो जाते हैं ॥ १५॥ हन्याद्वध्यान् वरदानिप चैव तपस्विनः। संकल्पाभिरुचिः कामः सनातनतमोऽभवत्॥ १६॥

तपुरवी पुरुषका जो काम है, वही संकल्प एवं अमि-रुचिके नामसे प्रसिद्ध है। वह सनातन या चिरस्यायी होता है। वह वर देनेवाले अवस्य पुरुषोंका भी वधकर सकताहै।

जगत्पतिरनिर्देश्यः सर्वभः सर्वभावनः। हुच्छयः सर्वभूतानां ज्येष्ठो रुद्राद्पि प्रभुः॥१७॥

अग्निदेव इस जगत्के पालकः अनिर्वचनीयः सर्वव्यापीः सबके उत्पादकः समस्त प्राणियोंके दृदयमें शयन करनेवालेः सर्वसमर्य तथा रुद्रसे भी ज्येष्ठ हैं ॥ १७ ॥ अन्विष्यतां स तु क्षिप्रं तेजोराशिर्द्धताशनः । स वो मनोगतं कामं देवः सम्पादयिष्यति ॥ १८ ॥

तेजकी राशिभूत अग्निदेवका तुम सब लोगशीव अन्वेषण करो । वे तुम्हारी मनोवाञ्छित कामनाको पूर्ण करेंगे ॥१८॥ एतद् वाक्यमुपश्चत्य ततो देवा महात्मनः। जग्मुः संसिद्धसंकल्पाः पर्येपन्तो विभावसम्॥१९॥

महात्मा ब्रह्माजीका यह कथन सुनकर सफलमनोरय हुए देवता अग्निदेवका अन्वेषण करनेके लिये वहाँ से चले गये।। ततस्त्रेलोक्यमृपयो व्यचिन्वन्त सुरेः सह । काङ्कन्तो दर्शनं बहेः सर्वे तहतमानसाः॥ २०॥

तव देवताओं सहित ऋ पियोंने तीनों छोकों सं अग्निकी खोज प्रारम्भ की । उन सबका मन उन्हों सं लगा था और वे—सभी अग्निदेवका दर्शन करना चाहते थे ॥ २०॥ परेण तपसा युक्ताः श्रीमन्तो छोकविश्रताः।

### लोकानन्वचरन् सिद्धाः सर्व एव भृगूत्तम ॥ २१ ॥

भगुश्रेष्ठ ! उत्तम तपस्यासे युक्त, तेजस्वी और लोक-विख्यात सभी सिद्ध देवता सभी लोकोंमें अग्निदेवकी खोज करते रहे ॥ २१॥

नष्टमात्मिन संलीनं नाधिजग्मुईताशनम्। ततः संजातसंत्रासानग्निदर्शनलालसान्॥ २२॥ जलेचरः क्लान्तमनास्तेजसाग्नेः प्रदीपितः। उवाच देवान् मण्डूको रसातलतलोत्थितः॥ २३॥

वे छिपकर अपने-आपमें ही छीन थे; अतः देवता उनके पास नहीं पहुँच सके। तव अग्निका दर्शन करनेके छिये उत्सुक और भयभीत हुए देवताओं एक जलचारी मेढक, जो अग्निके तेजसे दग्ध एवं क्लान्तिचत्त होकर रसातलसे ऊपर को आया था, बोला—॥ २२-२३॥

रसातलतले देवा वसत्यग्निरिति प्रभो । संतापादिह सम्प्राप्तः पावकप्रभवादहम् ॥ २४ ॥

'देवताओ ! अग्नि रसातलमें निवास करते हैं । प्रमो ! मैं अग्निजनित संतापसे ही घबराकर यहाँ आया हूँ ॥ २४॥

स संसुप्तो जले देवा भगवान् हव्यवाहनः। अपः संसुज्य तेजोभिस्तेन संतापिता वयम्॥ २५॥

'देवगण ! भगवान् अग्निदेव अपने तेजके साथ जलको संयुक्त करके जलमें ही सोये हैं। हमलोग उन्हींके तेजसे संतप्त हो रहे हैं।। रिक्षा।

तस्य दर्शनमिष्टं वो यदि देवा विभावसोः। तत्रैवमधिगच्छध्यं कार्यं वो यदि विह्नना॥२६॥

'देवताओं ! यदि आपको अग्निदेवका दर्शन अमीष्ट हो और यदि उनसे आपका कोई कार्य हो तो वहीं जाकर उनसे मिलिये ॥ रिष्ठ ॥

गम्यतां साधियण्यामो वयं हाग्निभयात् सुराः । एतावदुक्त्वा मण्डूकस्त्वरितो जलमाविशत् ॥ २७ ॥

ंदेवगण ! आप जाइये । हम भी अग्निके भयसे अन्यत्र जायँगे । १ इतना ही कहकर वह मेढक तुरंत ही जलमें घुस गया ॥ २७॥

हुताशनस्तु बुबुधे मण्डूकस्य च पैशुनम्। शशाप स तमासाद्य न रसान् वेत्स्यसीति वै॥ २८॥

अग्निदेव समझ गये कि मेढकने मेरी चुगली खायी है; अतः उन्होंने उसके पास पहुँचकर यह शाप दे दिया कि 'तुम्हें रसका अनुभव नहीं होगा' ॥ २८॥

तं वै संयुज्य शापेन मण्डूकं त्वरितो ययौ। अन्यत्र वासाय विभुनं चात्मानमदर्शयत्॥ २९॥ मेढकको शाप देकर व तुरंत दूसरी जगह निवास करनेके लिये चले गये। सर्वव्यापी अग्निने अपने-आपको प्रकट नहीं किया ॥ २९॥

देवास्त्वनुग्रहं चक्तर्मण्डूकानां भृग्तम। यत्तच्छृणु महाबाहो गदतो मम सर्वशः॥ ३०॥

भृगुश्रेष्ठ ! महावाहो ! उस समय देवताओंने मेढकींपर जो कृपा की, वह सब बता रहा हूँ, सुनो ॥ ३० ॥

देवा ऊचुः 🏏

अग्निशापाद्जिह्यापि रसज्ञानवहिष्कृताः। स्र

देवता बोळे—मेढको ! अग्निदेवके शापसे तुम्हारे जिह्ना नहीं होगी; अतः तुम रसोंके ज्ञानसे सून्य रहोगे तथापि हमारी कृपासे तुम नाना प्रकारकी वाणीका उच्चारण कर सकोगे ॥ इ १ ॥

बिलवासं गतांश्चैव निराहारानचेतसः। गतासूनिप संग्रुष्कान् भूमिः संधारियष्यिति ॥ ३२ ॥ तमोधनायामि वै निशायां विचरिष्यथ।

बिलमें रहते समय तुम आहार न मिलनेके कारण अचेत और निष्प्राण होकर सूख जाओगे तो भी भूमि तुम्हें धारण किये रहेगी—वर्षाका जल मिलनेपर तुम पुनः जी उठोगे । घने अन्धकारसे भरी हुई रात्रिमें भी तुम विचरते रहोगे ३२६ इत्युक्तवा तांस्ततो देवाः पुनरेव महीमिमाम् ॥ ३३ ॥ परीयुज्वेलनस्यार्थे न चाविन्दन् हुताशनम्।

मेढकोंसे ऐसा कहकर देवता पुनः अग्निकी खोजके लिये इस पृथ्वीपर विचरने लगे; किंतु वे अग्निदेवको कहीं उपलब्ध न कर सके ॥ ३३ ॥

अथ तान् द्विरदः कश्चित् सुरेन्द्रद्विरदोपमः ॥ ३४ ॥ अश्वत्थस्थोऽग्निरित्येवमाह देवान् भृगूद्वह ।

भृगुश्रेष्ठ ! तदनन्तर देवराज इन्द्रके ऐरावतकी भाँति कोई विशालकाय गजराज देवताओंसे वोला—ध्अश्वत्थ -अग्निरूप-हैं? ॥ ३४ ई ॥

शशाप ज्वलनः सर्वान् द्विरदान् क्रोधमूर्च्छितः॥३५॥ प्रतीपा भवतां जिह्ना भवित्रीति भृगुद्वह ।

भृगुकुलभूषण ! यह सुनकर अग्निदेव कोधि विह्नल हो उठे और उन्होंने समस्त हायियोंको शाप देते हुए कहा— (तुमलोगोंकी जिह्ना उलटी हो जायगी' ॥ ३५ ई ॥

इत्युक्त्वा निःसृतोऽश्वत्थादग्निर्वारणसूचितः । प्रविवेश शमीगर्भमथ विहः सुषुष्सया ॥ ३६ ॥

ऐसा कहकर हाथीद्वारा सूचित किये गये अग्निदेव अश्वत्यसे निकलकर शमीके भीतर प्रविष्ट हो गये । वे वहाँ अच्छी तरह सोना चाहते थे ॥ ३६॥ अनुप्रहं तु नागानां यं चकुः शृणु तं प्रभो । देवा भृगुकुलक्षेष्ट प्रीत्या सत्यपराक्रमाः ॥ ३७॥

प्रमो ! स्नुकुलक्षेत्र ! तय सत्यपराक्रमी देवतार्क्षेने प्रयत्र हो नागापर जिस प्रकार अपना अनुप्रद प्रकट किया, उसे सुनो ॥ ३७॥

### देवा उत्तुः

प्रतीपया जिल्लयापि सर्वाहारं करिष्यथ । याचं चोद्यारियध्यस्यमुद्यस्यक्षिताक्षराम् ॥ ३८॥

देवता योले—हाथियो ! तुम अपनी उलटी जिहासे भी छव प्रकारके आहार प्रहण कर सकोगे तथा उच्छ्यरसे याणीका उचारण कर सकोगे; किंतु उससे किसी अक्षरकी अभिव्यक्ति नहीं होगी ॥ ३८॥

इत्युक्त्वा पुनरेवाग्निमनुसस्नुर्दिवौकसः । अथ्यत्थान्निःसृतश्चाग्निः शमीगर्भमुपाविशत् ॥ ३९ ॥

ऐसा कहकर देवताओंने पुनः अग्निका अनुसरण किया । उधर अग्निदेव अश्वत्यसे निकलकर शमीके भीतर जा वैठे ॥ शुकेन स्थापितो विष्न तं देवाः समुपाद्रवन् । शरापा शुकमिस्तु वाग्विहीनो भविष्यसि ॥ ४०॥

विप्रवर ! तदनन्तर .तोतेने अनिका पता वता दिया ।
पित्र तो देवता शमीवृक्षकी ओर दौड़े । यह देख अनिने
तोतेको शाप दे दिया—'त् वाणीसे रहित हो जायगा' ॥४०॥
जिहामावर्तयामास तस्यापि द्वतभुक् तथा ।
हृष्टा तु ज्वलनं देवाः शुकमूचुर्दयान्विताः ॥ ४१॥
भविता न न्वमत्यन्तं शुकत्वे नष्टवागिति ।
आगुचितिहस्य सतो वाक्यं कान्तं भविष्यति ॥ ४२॥

अमिरेयने उसकी भी जिद्धा उलट दी। अव अमिरेयको प्रत्यक्ष देखकर देयताओंने दयायुक्त होकर शुक्के कहा—
गृ शुक्र-योनिमें रहकर अत्यन्त वाणीरिहत नही होगा—कुछमुछ योल सकेगा। जीभ उलट जानेपर भी तेरी योली बड़ी
मधुर एवं कमनीय होगी॥ ४१-४२॥

षालस्येय प्रवृदस्य कलमन्यकमद्भुतम्।

भी यहे-मूढ़े पुरुपको बालककी समझमें न आनेवाली अद्भुत नोतली बोली बड़ी मीटी लगती है। उसी प्रकार तेरी बोली मी सबको प्रिय लगेगींगा ४२६॥

इत्युक्त्वा तं दामीगर्भे चित्रमालक्य देवताः ॥ ४३ ॥ तदेवायतनं चक्तः पुण्यं सर्वेकियास्त्रपि । ततः प्रभृति चाप्यक्षिः दामीगर्भेषु हृदयते ॥ ४४ ॥

ऐसा कर्कर शमीके गर्भमें अग्निदेवका दर्शन करके देवलाओंने सभी कमोंके लिये शमीको ही अग्निका पवित्र स्थान निवत किया। तबने अग्निदेव शमीके भीतर हिंगोचर होने स्था॥ ४३-४८॥

उत्पादने तथोपायमभिजग्मुश्च मानवाः । आपो रसातले यास्तु संस्पृष्टाश्चित्रभानुना ॥ ४५॥ ताः पर्वतप्रस्रवणेरूपां मुञ्चन्ति भागव । पावकेनाधिशयता संतप्तास्तस्य तेजसा ॥ ४६॥

भार्गव! मनुष्योंने अग्निको प्रकट करनेके लिये शमीका मन्यन ही उपाय जाना। अग्निने रसातलमें जिस जलका स्पर्श किया था और वहाँ शयन करनेवाले अग्निदेवके तेजसे जो संतप्त हो गया था। वह जल पर्वतीय शरनोंके रूपमें अपनी गरमी निकालता है ॥ ४५-४६॥

अथाग्निर्देवता दृष्ट्वा वभूव व्यथितस्तदा। किमागमनमित्येवं तानपृच्छत पावकः॥ ४७॥

उस समय देवताओंको देखकर अग्निदेव व्यथित हो गये और उनसे पूछने लगे—'किस उद्देश्यसे यहाँ आप-लोगोंका ग्रुमागमन हुआ है ?'॥ ४७॥

तमूचुविंवुधाः सर्वे ते चैव परमर्षयः। त्वां नियोक्ष्यामहे कार्ये तद् भवान् कर्तुमहिति ॥ ४८॥ कृते च तिसम् भविता तवापि सुमहान् गुणः ॥ ४९॥

तव सम्पूर्ण देवता और महर्षि उनसे बोले—'हम तुम्हें एक कार्यमें नियुक्त करेंगे। उसे तुम्हें करना चाहिये। उस कार्यको सम्पन्न करदेनेपर तुम्हें भी बहुत बड़ा लाम होगा'॥

अग्निरुवाच ं

त्रूत यद् भवतां कार्यं कर्तास्मि तदहं सुराः। भवतां तु नियोज्योऽस्मि मा वोऽत्रास्तु विचारणा॥

अग्निने कहा—देवताओं ! आपलोगीका जो कार्य है, उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा, अतः उसे किहये। मैं आप लोगोंका आज्ञापालक हूँ। इस विषयमें आपको कोई अन्यया विचार नहीं करना चाहिये॥ पि ॥

देवा उत्तुः े

असुरस्तारको नाम ब्रह्मणो वरदर्पितः । अस्मान् प्रवाधते वीर्योद् वधस्तस्य विधीयताम् ॥ ५१ ॥

देवता वोले—अग्निदेव ! एक तारकनामक असुर है। जो ब्रह्माजीके वरदानसे मदमत्त होकर अपने पराक्रमसे इम सब लोगोंको कप्ट दे रहा है । अतः तुम उसके वघका कोई उपाय करो ॥ ५१ ॥

इमान् देवगणांस्तात प्रजापतिगणांस्तथा। न्रप्तयांख्यापि महाभाग परित्रायस्य पावक॥५२॥

तात! महाभाग पावक! इन देवताओं, प्रजापितयों तथा ऋषियोंकी मी रक्षा करो ॥ ५२ ॥ अपत्यं तेजसा युक्तं प्रवीरं जनय प्रभो । यद्भयं नोऽसुरात् तस्माजाशयेद्धव्यवाहन ॥ ५३ ॥

प्रमो ! इच्यवाइन ! तुम एक ऐसा तेनस्वी और महावीर

पुत्र उत्पन्न करो, जो उस असुरसे प्राप्त होनेवाले हमारे भयका नाश करे॥ ५३॥

शप्तानां नो महादेव्या नान्यदस्ति परायणम् । अन्यत्र भवतो वीर्यं तस्मात्त्रायस्य नः प्रभो ॥ ५४ ॥

प्रभो ! महादेवी पार्वतीने इसलोगोंको संतानद्दीन होनेका शाप दे दिया है; अतः तुम्हारे बलवीर्यके सिवा इमारे लिये दूसरा कोई आश्रय नहीं रह गया है, इसलिये इमलोगोंकी रक्षा करो ॥ ५४॥

इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा भगवान् हब्यवाहनः । जगामाथ दुराधर्षो गङ्गां भागीरथीं प्रति ॥ ५५ ॥

देवताओं के ऐसा कहनेपर 'तथास्तु' कहकर दुर्धर्ष भगवान् हव्यवाहन भागीरथी गङ्गाके तटपर गये ॥ ५५॥ तया चाप्यभवन्मिश्रो गर्भ चास्यादघे तदा । ववृधे स तदा गर्भः कक्षे कृष्णगतिर्यथा ॥ ५६॥

वे वहाँ गङ्गाजीसे मिले। गङ्गाजीने उस समय मगवान् शङ्करके उस तेजको गर्भरूपसे धारण किया। जैसे सूखे तिनकों अथवा लकड़ियोंके देरमें रक्खी हुई आग प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार वह तेजस्वी गर्भ गङ्गाजीके भीतर बढ़ने लगा॥ ५६॥

तेजसा तस्य देवस्य गङ्गा विद्वलचेतना । संतापमगमत् तीवंसोढुंसा न शशक ह ॥ ५७॥

अग्निदेवके दिये हुए उस तेजसे गङ्गाजीका चित्त व्याकुळ हो गया। वे अत्यन्त संतप्त हो उठीं और उसे सहन करनेमें असमर्थ हो गयीं ॥ ६७॥

आहिते ज्वलनेनाथ गर्भे तेजःसमन्विते । गङ्गायामसुरः कश्चिद् भैरवं नादमानदत् ॥ ५८॥

अग्निके द्वारा गङ्गाजीमें स्थापित किया हुआ वह तेजस्वी गर्भ जब बढ़ रहा था, उसी समय किसी अमुरने वहाँ आकर सहसा बड़े जोरसे भयानक गर्जना की ॥ ६८॥

अबुद्धिपतितेनाथ नादेन विपुलेन सा । वित्रस्तोद्धान्तनयना गङ्गा विस्नुतलोचना ॥ ५९ ॥

उस आकस्मिक महान् सिंहनादसे भयभीत हुई गङ्गा-जीकी आँखें घूमने लगीं और उनके नेत्रोंसे आँस् बहने लगा हि विसंक्षा नाशकद् गर्भ वोद्धमात्मानमेव च । सा तु तेजःपरीताङ्की कम्पयन्तीव जाह्नवी ॥ ६० ॥ उवाच ज्वलनं विप्र तदा गर्भवलोद्धता । ते न शकास्मि भगवंस्तेजसोऽस्य विधारणे ॥ ६१ ॥

वे अचेत हो गयी। अतः उस गर्भको और अपने-आप-को भी न सम्हाल सर्की। उनके सारे अङ्ग तेजसे व्यास हो रहे थे। विप्रवर! उस समय जाह्नवी देवी उस गर्भकी शक्तिसे अभिभूत हो काँपती हुई-सी अग्निसे बोलीं—'भगवन्! मैं आपके इस तेजको घारण करनेमें असमर्थ हूँ ॥ ६०-६१॥ विमूढास्मि कृतानेन न में स्वास्थ्यं यथा पुरा। विह्वला चास्मि भगवंश्चेतो नष्टं च मेऽनघ ॥ ६२॥

पनिष्पाप अग्निदेव ! इसने मुझे मूर्च्छित-सी कर दिया है । मेरा स्वास्थ्य अब पहले-जैसा नहीं रह गया है । मगवन ! में बहुत घबरा गयी हूँ । मेरी चेतना छप्त-सी हो रही है (||.)

धारणे नास्य शकाहं गर्भस्य तपतां वर । उत्स्रक्ष्येऽहमिमं दुःखान्न तु कामात् कथंचन ॥ ६३॥

'तपनेवालोंमें श्रेष्ठ पावक ! अव मुझमें इस गर्भको घारण किये रहनेकी शक्ति नहीं रह गयी है । मैं असहा दु:खसे ही इसे त्यागने जा रही हूँ । स्वेच्छासे किसी प्रकार नहीं ॥ ६३ ॥

न तेजसोऽस्ति संस्पर्शो मम देव विभावसो । आपदर्थे हि सम्बन्धः सुसूक्ष्मोऽपि महाद्युते ॥ ६४॥

'देव ! विभावसो ! महाद्युते ! इस तेजके साथ मेरा कोई सम्पर्क नहीं है । इस समय जो अत्यन्त सूक्ष्म सम्यन्ध स्थापित हुआ है, वह भी देवताओंपर आयी हुई विपत्तिको टालनेके उद्देश्यसे ही है ॥ ६४ ॥

यदत्र गुणसम्पन्नमितरद् वा हुतारान । त्वय्येव तदहं मन्ये धर्माधर्मो च केवलौ ॥ ६५ ॥

'हुताशन! इस कार्यमें यदि कोई गुण या दोषयुक्त परिणाम हो अथवा केवल धर्म या अधर्म हो। उन सवका उत्तरदायित्व आफ्पर ही है। ऐसा मैं मानती हूँ'॥ ६५ ॥

तामुवाच ततो विह्नर्थार्यतां धार्यतामिति । गर्भो मत्तेजसा युक्तो महागुणफलोदयः ॥ ६६॥

तब अग्निने गङ्गाजीसे कहा—'देवि ! यह गर्भ मेरे तेजसे युक्त है,इससे महान् गुणयुक्त फलका उदय होनेवाला है। इसे धारण करो, धारण करो ॥ ६६॥

शका हासि महीं कृत्स्नां वोढुं धारियतुं तथा । न हि ते किंचिदप्राप्यमन्यतो धारणाहते ॥ ६७ ॥

'देवि ! तुम सारी पृथ्वीको घारण करनेमें समर्थ हो। फिर इस गर्भको धारण करना तुम्हारे लिये कुछ असाध्य नहीं है। । ६७ ॥

सा विद्वना वार्यमाणा देवैरिप सिरिद्वरा । समुत्ससर्ज तं गर्भ मेरी गिरिवरे तदा ॥ ६८॥

देवताओं तथा अग्निके मना करनेपर भी सरिताओं में श्रेष्ठ गङ्गाने उस गर्भको गिरिराज मेरुके शिखरपर छोड़ दिया ॥ ६८ ॥

समर्था धारणे चापि रुद्रतेजःप्रधर्षिता। नाराकत् तं तदा गर्भं संधारियतुमोजसा ॥ ६९॥ नगीर सहाजी उन समेकी घारण करनेमें नमर्थ थीं तो भी महरे नेजने पराभव होकर यसपूर्वक उसे घारण न कर। मही ॥ ६९ ॥

मा ममुनरूज्य नं हुःनाद् दीतवेंश्वानरप्रभम् । द्दांयामाम चाशिस्तं तदा गङ्गां भृगृह्वह् ॥ ७० ॥ पप्रच्छ मरिनां श्रेष्टां कचिद् गर्भः सुखोदयः । क्षीट्रवर्णोऽपि वा देवि कीदग्रूपश्च दृद्यते । तेजसा केन वा युक्तः सर्वमेतद् प्रवीहि मे ॥ ७१ ॥

भगुभेष्ठ ! गद्धानीने यहे दुःखंसे अग्निके समान तेजम्बी उस गर्भको स्थाग दिया । तत्पश्चात् अग्निने उनका दर्शन किया और सरिताओं में श्रेष्ठ उन गद्धानीसे पूछा—'देवि ! सुम्हाग गर्भ सुलपूर्वक उत्पन्न हो गया है न ! उसकी कान्ति कैसी है अथवा उसका रूप कैसा दिखायी देता है, वह कैसे तेजसे युक्त है ! यह सारी बातें मुझसे कहों । ॥ ७०-७१ ॥

### गङ्गोवाच

जातरूपः स गर्भो वै तेजसा त्वमिवानय । सुवर्णो विमलो दीप्तः पर्वतं चावभासयत् ॥ ७२॥

गङ्गा बोर्छी —देव ! वड गर्भ क्या है सोना है । अनय ! वह तेजमें हुबहू आपके ही समान है । सुवर्ण-जैसी निर्मल कान्तिसे प्रकाशित होता है और सारे पर्वतको उद्धासित । करता है ॥ ७२ ॥

प्रमोत्पलविमिश्राणां हदानामिव शीतलः । गन्धोऽस्य स कदम्यानां तुल्यो वै तपतां वर ॥ ७३॥

तरनेवाटोंमें श्रेष्ठ अग्निदेव ! कमल और उत्पल्से संयुक्त सरोवरीके समान उसका अङ्ग झीतल है और कदम्ब-पुष्पींके समान उससे मीटी मीटी सुगन्घ फैलती रहती है ॥ ७३ ॥

तेजसा तस्य गर्भस्य भास्करस्येव रिहमभिः । यद् द्रव्यं परिसंख्ष्यं पृथिव्यां पर्वतेषु च ॥ ७४ ॥ तत् सर्वे काञ्चनीभृतं समन्तात् प्रत्यदृश्यत ।

सूर्वकी किरणोंके समान उस गर्मसे वहाँकी भूमि या पर्यतीयर रहनेवाले जिस किसी द्रव्यका स्पर्ध हुआ, वह सब् चारी ओरसे सुवर्णमय दिलायी देने लगा ॥ ७४६ ॥ पर्यधावत होलांख नदीः प्रस्रवणानि च ॥ ७५॥ ज्यादीपर्यस्तेजसा च बेंलोक्यं सचराचरम् ।

गई पालक अपने तेजने चगाचर प्राणियोंको प्रकाशित । करता हुआ पर्वती। निदयों और झरनोंकी ओर दीड़ने हमा मा॥ ७५ई ॥

एवंसपः स भगवान् पुत्रस्ते ह्य्यवाहन । मूर्यवेग्वानरसमः फाल्या सोम इवापरः ॥ ७६॥ इत्यपदन ! आरहा ऐक्ष्यंशाडी पुत्र ऐसे ही स्ववाटा

है। वह सूर्य तथा आपके समान तेजस्वी और दूसरे चन्द्रमा-के समान कान्तिमान् है॥ ७६॥

एवमुक्त्वा तु सा देवी तत्रैवान्तरधीयत । पावकश्चापि तेजस्वी कृत्वा कार्य दिवीकसाम् ॥ ७७॥ जगामेण्टं ततो देशं तदा भागवनन्दन ।

मार्गवनन्दन! ऐसा कहकर देवी गङ्गा वहीं अन्तर्धान हो गयीं और तेजस्वी अग्निदेव देवताओंका कार्य सिद्ध करके उस समय वहाँसे अभीष्ट देशको चले गये॥ ७७६॥ एतैः कर्मगुणैलोंके नामाग्नेः परिगीयते॥ ७८॥ हिरण्यरेता इति वै ऋषिभिर्विवुधैस्तथा। पृथिवी च तदा देवी ख्याता वसुमतीति वै॥ ७९॥

इन्हीं समस्त कमों और गुणोंके कारण देवता तथा ऋषि संसारमें अग्निको हिरण्यरेताके नामसे पुकारते हैं। उस समय अग्निजनित हिरण्य (वसु) धारण करनेके कारण पृथ्वीदेवी वसुमती नामसे विख्यात हुई ॥ ७८-७९॥

स तु गर्भो महातेजा गाङ्गेयः पावकोद्भवः । दिव्यं शरवणं प्राप्य ववृधेऽद्भुतदर्शनः ॥ ८०॥

अग्निके अंशसे उत्पन्न हुआ गङ्गाका वह महातेजस्वी गर्भ सरकण्डोंके दिव्य वनमें पहुँचकर बढ़ने और अद्भुत दिखायी देने लगा ॥ ८०॥

द्दशुः कृत्तिकास्तं तु वालार्कसदशद्युतिम् । पुत्रं वे ताश्च तं वालं पुपुपुः स्तन्यविस्रवैः ॥ ८१ ॥

प्रभातकालके सूर्यकी भाँति अरुण कान्तिवाले उस तेजस्वी वालकको कृत्तिकाओंने देखा और उसे अपना पुत्र मानकर स्तनोंका दूध पिलाकर उसका पालन-पोषण किया

ततः स कार्तिकेयत्वमवाप परमद्युतिः । स्कन्नत्वात् स्कन्दतां चापि गुहावासाद् गुहोऽभवत्।८२।

इसीलिये वह परम तेजस्वी कुमार कार्तिकेय' नामसे प्रसिद्ध हुआ। शिवके स्कन्दित (स्वलित) वीर्यसे उत्पन्न होनेके कारण उसका नाम 'स्कन्द' हुआ और पर्वतकी गुहामें निवास करनेसे वह 'गुह' कहलाया ॥ ८२॥

एवं सुवर्णसुत्पन्नमपत्यं जातवेदसः। तत्र जाम्त्रुनदं श्रेष्ठं देवानामपि भूपणम् ॥ ८३॥

इस प्रकार अग्निसे संतानरूपमें सुवर्णकी उत्पत्ति हुई है। उसमें मी जाम्बूनद नामक सुवर्ण श्रेष्ठ है और वह देवताओंका भी भूषण है॥ ८३॥

ततः प्रभृति चाप्येतज्ञातरूपमुदाहतम्। रत्नानामुत्तमं रत्नं भूषणानां तथैव च ॥ ८४॥

तमीसे सुवर्णका नाम जातरूप हुआ । वह रहोंमें उत्तम रत और आमृपणोंमें श्रेष्ठ आभूपण है ॥ ८४ ॥ पवित्रं च पवित्राणां मङ्गलानां च मङ्गलम् । यत् सुवर्णे स भगवानशिरीदाः प्रजापतिः ॥ ८५॥

वह पिवत्रोंमें भी अधिक पिवत्र तथा मङ्गलोंमें भी अधिक मङ्गलमय है। जो सुवर्ण है, वही भगवान् अग्नि हैं, वही ईश्वर और प्रजापित हैं ॥ ८९॥

पवित्राणां पवित्रं हि कनकं द्विजसत्तमाः। अग्नीषोमात्मकं चैव जातरूपमुदाहृतम्॥८६॥

दिजवरो ! सुवर्ण सम्पूर्ण पवित्र वस्तुओंमें अतिशय पवित्र हैं। उसे अग्नि और सोमरूप बताया गया है ॥﴿﴿٤॥ विश्व उवाच

अपि चेदं पुरा राम श्रुतं मे ब्रह्मदर्शनम् । पितामहस्य यद् वृत्तं ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ ८७॥

न्वसिष्ठजी कहते हैं — परशुराम ! परमात्मा पितामह ब्रह्माका जो <u>ब्रह्मदर्शन नामक वृत्तान्त</u> मैंने पूर्वकालमें सुना , था, वह तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो ॥ ८७॥

देवस्य महतस्तात वारुणीं विश्वतस्तनुम्।
पेश्वर्ये वारुणे राम रुद्रस्येशस्य वै प्रभो ॥ ८८ ॥
आजग्मुर्मुनयः सर्वे देवाश्चाग्निपुरागमाः।
यज्ञाङ्गानि च सर्वाणि वषट्कारश्च मूर्तिमान् ॥ ८९ ॥
मूर्तिमन्ति च सामानि यजूषि च सहस्रशः।
ऋग्वेदश्चागमत् तत्र पदक्रमविभूषितः॥ ९० ॥

प्रभावशाली तात परशुराम । एक समयकी जात है। सबके ईश्वर और महान् देवता भगवान रुद्र वरुणका स्वरूप घारण करके वरुणके साम्राज्यपर प्रतिष्ठित थे। उस समय उनके यश्चमें अग्नि आदि सम्पूर्ण देवता और ऋषि पधारे। सम्पूर्ण मूर्तिमान् यशाङ्गः वषट्कारः साकार सामः । सहस्रों यशुर्मन्त्र तथा पद और क्रमसे विभूषित ऋग्वेद भी वहाँ उपस्थित हुए॥ ८८—९०॥

लक्षणानि खराः स्तोभा निरुक्तं सुरपङ्क्तयः। ओङ्कारश्चावसन्नेत्रे निम्नहममहौ तथा॥९१॥

वेदोंके लक्षण, उदात्त आदि स्वर, स्तोत्र, निरुक्त, सुरपंक्ति, ओङ्कार तथा यज्ञके नेत्रस्वरूप प्रग्रह और निग्रह मी है उस स्थानपर स्थित थे॥ ९१॥

वेदाश्च सोपनिषदो विद्या साविज्यथापि च । भूतं भन्यं भविष्यं च द्धार भगवान् शिवः ॥ ९२ ॥

वेदः उपनिषद् विद्या और सावित्री देवी भी वहाँ आयी थीं। भगवान् शिवने भूतः वर्तमान और मविष्य—तीनों / कालोंको धारण किया था॥ ९२॥

संजुहाचात्मनाऽऽत्मानं खयमेव तदा प्रभो । यद्यं च शोभयामास बहुरूपं पिनाकधृत् ॥ ९३ ॥

115

प्रभो ! पिनाकघारी महादेवजीने अनेक रूपवाले उस

यज्ञकी शोभा बढ़ायी और उन्होंने स्वयं ही अपनेदारा अपने ) आपको आहुति प्रदान की ॥ ९३॥

द्यौर्नभः पृथिवी खं च तथा चैवैष भूपतिः। सर्वविद्येश्वरः श्रीमानेष चापि विभावसुः॥ ९४॥

ये भगवान् शिव ही स्वर्गः आकाराः पृथ्वी समस्त शून्य प्रदेशः राजाः सम्पूर्ण विद्याओंके अधीश्वर तथा तेजस्वी अग्निरूप हैं ॥ ﴿﴿﴿﴾॥

एष ब्रह्मा शिवो रुद्रो वरुणोऽग्निः प्रजापतिः । कीर्त्यते भगवान् देवः सर्वभूतपतिः शिवः ॥ ९५॥

ये ही भगवान् सर्वभूतपित महादेव ब्रह्मा, शिवः रुद्धः वरुणः अग्निः प्रजापित तथा कल्याणमय शम्भु आदि नामी-/ से पुकारे जाते हैं ॥ ९५॥

तस्य यज्ञः पशुपतेस्तपः क्रतव एव च । दीक्षा दीप्तवता देवी दिशश्च सदिगीश्वराः ॥ ९६ ॥ देवपत्न्यश्च कन्याश्च देवानां चैव मातरः । आजग्मुः सहितास्तव तदा भृगुकुलोद्वह ॥ ९७ ॥

भृगुकुलभूषण ! इस प्रकार भगवान् पशुपितका वह यज्ञ चलने लगा । उसमें सम्मिलित होनेके लिये तपः कतुः उद्दीस व्रतवाली दीक्षा देवीः दिक्पालींसिहत दिशाएँ देवपित्नयाँ देवकन्याएँ तथा देव-माताएँ भी एक साथ आयी थी ॥ १९६९ ॥

यज्ञं पशुपतेः प्रीता वरुणस्य महात्मनः। स्वयम्भुवस्तु ता दृष्ट्वा रेतः समपतद् भुवि ॥ ९८ ॥

महात्मा वरुण पशुपतिके यश्चमें आकर वे देवाङ्गनाएँ बहुत प्रसन्न थीं। उस समय उन्हें देखकर स्वयम्भू ब्रह्माजीका वीर्य स्खलित हो पृथ्वीगर गिर पड़ा ॥ ९८॥

तस्य गुकस्य विस्पन्दान् पांस्त्न् संगृह्य सूमितः । त्रास्यत्पूषा कराभ्यां वै तस्मिन्नेव हुताराने ॥ ९९ ॥

तव ब्रह्माजीके वीर्यंसे संसिक्त घूलिकणोंको दोनों हाथीं-द्वारा भूमिसे उठाकर पुषाने उसी आगमें फेंक दिया ॥ १९॥ ततस्तिसिन् सम्प्रवृत्ते सन्ने ज्वलितपावके ।

वतस्तासम् सम्प्रवृत्त सत्र ज्वालतपावन । ब्रह्मणो जुह्नतस्तत्र प्रादुर्भाचो वभूव ह ॥१००॥ तदनन्तर प्रज्वलित अग्निवाले उस यज्ञके चाल् होनेपर

वहाँ ब्रह्माजीका वीर्य पुनः स्वलित हुआ ॥ १०० ॥ स्कन्नमात्रं च तच्छुकं स्रुवेण परिगृद्य सः। आज्यवन्मन्त्रतश्चापि सोऽजुहोद् भृगुनन्दन ॥१०१॥

भृगुनन्दन ! स्वलित होते ही उस वीर्यको खुवेमें लेकर उन्होंने स्वयं ही मन्त्र पढ़ते हुए घीकी भाँति उसका होम कर दिया ॥ १०१ ॥

ततः स जनयामास भूतग्रामं च वीर्यवान् ।

तस्य तत् तेजसम्तसाज्ञते छोकेषु तेजसम् ॥१०२॥

शिक्षाती ब्रह्माती उन विगुणात्मक वीर्यंते चतुर्विष प्रात्तिमपुदायको अन्य दिया । उनके वीर्यंका जो स्वीत्तर प्रांत थाः उससे जगत्में तेजस प्रवृत्तिप्रधान जङ्गम प्रात्तिमें इत्यत्ति हुई ॥ १०२ ॥

तमसन्तामसा भावा व्यापि सत्त्वं तथोभयम् । स गुणस्तेत्रसा नित्यस्तस्य चाकाशमेव च ॥१०३॥

तमानय अंग्रिक्षे तामन पदार्थ स्थावर दक्ष आदि प्रकट पुण और को साध्विक अंग्र था। वह राजन और तामस दोनोंमें अन्तर्भृत हो गया। वह सत्वगुण अर्थात् प्रकाश-रवत्या गुद्धिका नित्यस्वरूप है और आकाश आदि सम्पूर्ण विश्व भी उन बुद्धिका कार्य होनेसे उसका ही स्वरूप है॥

सर्वभृतेषु च तथा सत्त्वं तेजस्तथोत्तमम्। शुक्रे हुतेऽस्रो तस्मिस्तु प्रादुरासंख्यः प्रभो ॥१०४॥ पुचपा चपुपा शुक्ताः स्वैः स्वैः प्रसवजैर्गुणैः।

अतः सम्पूर्ण भ्तोंमं जो सत्त्वगुण तथा उत्तम तेज है, यह प्रजापतिके उस शुक्रते ही प्रकट हुआ है। प्रभो ! ब्रह्मा-जीके वीर्यकी जब अग्निमं आहुति दी गयी, तब उससे तीन शरीरधारी पुरुष उत्पन्न हुए, जो अपने-अपने कारणहें जनित गुणोंने सम्पन्न थे॥ १०४६ ॥

भृगित्येव भृगुः पूर्वमङ्गारेभ्योऽङ्गिराभवत् ॥१०५॥ अङ्गारसंध्रयाच्चेव कविरित्यपरोऽभवत् । सद्द ज्वालाभिष्यत्वोभृगुस्तसाद्भृगुः स्मृतः॥१०६॥

भृग् अर्थात् अग्निकी ज्वालासे उत्पन्न होनेके कारण एक पुरुपका नाम 'भृगु' हुआ। अङ्गारीसे प्रकट हुए दूसरे पुरुपका नाम 'अङ्गिरा' हुआ और अङ्गारीके आश्रित जो स्वस्तमात्र ज्वाला या भृगु होती है, उससे 'कृषि' नामक तीसरे पुरुपका प्रादुर्भाव हुआ। भृगुजी ज्वालाओं हे साथ ही उत्पन्न हुए थे, उससे भृगु कहलाये॥ मर्राचिभ्यो मर्राचिस्तु मार्राचः कृद्यपो हाभृत्। अङ्गारभ्योऽङ्गिरास्तात वालकिल्याः कृद्योच्चयात।१०७।

उसी अग्निकी मरीचियोंने मरीचि उत्पन्न हुए; जिनके पुत्र मारीच—कद्यत्र नामसे विख्यात हैं । तात ! अद्गारींने अद्गिरा और क्रुग्रोंके देरसे वालखिल्य नामक ऋषि प्रकट हुए थे ॥ १०७॥

वर्षवात्रेति च विभो जातमित्रं वदन्त्यि । तथा भसन्यपेदिभ्यो त्रहापिंगणसम्मताः ॥१०८॥ वैगानसाः समुत्पन्नास्तपःश्रुतगुणेप्सवः । मञ्जूतेऽस्य समुत्पन्नावश्विनौ स्पसम्मतौ ॥१०९॥

विभो ! अत्रैव—उन्हीं कुशसमूहोंसे एक और ब्रह्मिष्ठं उत्तन्त हुए, जिन्हें लोग अत्रि? कहते हैं । भूस —राशियोंसे ब्रह्मिष्योंद्वारा सम्मानित वैखानसींकी उत्पत्ति हुई, जो तास्या, शास्त्र-शान और सहुणोंके अभिलाधी होते हैं । अग्निके अश्रुसे दोनों अश्विनीकुमार प्रकट हुए, जो अपनी रूप-सम्मत्तिके द्वारा सर्वत्र सम्मानित हैं ॥ १०८-१०९ ॥

शेपाः प्रजानां पतयः स्रोतोभ्यस्तस्य जिलेरे । ऋपयो रोमकूपेभ्यः स्वेदाच्छन्दो वलान्मनः ॥११०॥

शेष प्रजापतिगण उनके अवण आदि इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए । रोमकूपेंसि ऋषि, पसीनेसे छन्द और वीर्यसे मनकी उत्पत्ति हुई ॥ ११० ॥

पतसात् कारणादाहुरग्निः सर्वोस्तु देवताः। ऋपयः श्रुतसम्पन्ना वेदमामाण्यदर्शनात्॥१११॥

इस कारणसे शास्त्रज्ञानसम्पन्न महर्षियोंने वेदोंकी प्रामाणिकतापर दृष्टि रखते हुए अग्निको सर्वदेवमय बताया है ॥ १११ ॥

यानि दारुणि निर्यासास्ते मासाः पक्षसंक्षिताः। अहोरात्रा मुहूर्ताश्च पित्तं ज्योतिश्च दारुणम् ॥११२॥

उस यज्ञमें जो समिधाएँ काममें ली गयीं तथा उनसे जो रस निकला, वे ही सब मास, पक्ष, दिन, रात एवं मुहूर्तरूप हो गये और अग्निका जो पित्त था, वह उम तेज होकर प्रकट हुआ ॥ ११२॥

रौद्रं लोहितमित्याहुर्लोहितात् कनकं स्मृतम् । तन्मैत्रमिति विश्वेयं धूमाच वसवः स्मृताः ॥११३॥

अग्निके तेजको लोहित कहते हैं। उस लोहितसे क्रनक उसन्त हुआ। उस कनकको मैत्र जानना चाहिये तथा अग्निके धूमसे वसुओंकी उत्पत्ति बतायी गयी है।। ११३॥

थर्चिपोयाश्च ते रुद्रास्तथाऽऽदित्या महाप्रभाः। उदिप्रास्ते तथाङ्गारा ये घिष्ण्येषु दिचि स्थिताः॥११४॥

अग्निकी जो लपटें होती हैं, वे ही एकादश रुद्र तथा अत्यन्त तेजस्वी द्वादश आदित्य हैं तथा उस यश्चमें जो दूसरे- दूसरे अङ्गारे थे, वे ही आकाशिस्यत नक्षत्रमण्डलोंमें ज्योति:- पुक्षके रूपमें स्थित हैं ॥ ११४॥

आदिकार्ता च लोकस्य तत्परं ब्रह्म तद्ध्वम् । सर्वकामद्मित्याहुस्तद्रहस्यमुवाच ह ॥११५॥

इस लोकके जो आदि स्रष्टा हैं। उन ब्रह्माजीका कथन है कि अग्नि परब्रह्मस्वरूप हैं। वही अविनाशी परब्रह्म परमात्मा है और वही सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला है। यह गोपनीय रहस्य ज्ञानी पुरुष वंताते हैं॥ ११५॥

ततोऽत्रवीन्महादेवो वरुणः पवनात्मकः। मम सत्रमिदं दिव्यमहं गृहपतिस्त्विह॥११६॥ तब वरुण एवं वायुरूप महादेवजीने कहा—देवताओ ! यह मेरा दिव्य यज्ञ है । मैं ही इस यज्ञका गृहस्थ यजमान हूँ ॥ १९६॥

त्रीणि पूर्वाण्यपत्यानि मम तानि न संशयः। इति जानीत खगमा मम यशक्तं हि तत्॥११७॥

'आकाशचारी देवगण ! पहले जो तीन पुरुष प्रकट हुए हैं, वे भ्रुगु, अङ्गिरा और किव मेरे पुत्र हैं, इसमें संशय नहीं हैं। इस बातको तुम जान लो; क्योंकि इस यज्ञका जो कुछ फल है, उसपर मेरा ही अधिकार है' ॥ १९७० ॥

अग्निरुवाच 💆

मद्द्गेभ्यः प्रस्तानि मदाश्रयकृतानि च। ममेव तान्यपत्यानि वरुणो ह्यवशात्मकः ॥११८॥

अशि बोले—ये तीनों एंतानें मेरे अर्ज़ोंसे उत्पन्न हुई हैं और मेरे ही आश्रयमें विधाताने इनकी छि की है। अतः ये तीनों मेरे ही पुत्र हैं। वरुणरूपधारी महादेवजीका इनपर कोई अधिकार नहीं है।। ११८॥

अथात्रवीह्योकगुरुर्वह्या छोकपितामहः। ममैव तान्यपत्यानि मम शुकं हुतं हिं तत्॥११९॥

ंतदनन्तर लोकिपतामह लोकगुरु ब्रह्माजीने कहा—'ये सब मेरी ही संतानें हैं; क्योंकि मेरे ही बीर्यकी आहुति दी-गयी है, जिससे इनकी उत्पत्ति हुई है ॥ ११९॥

अहं कर्ता हि सत्रस्य होता ग्रुक्रस्य चैव ह । यस्य बीजं फलं तस्य ग्रुक्तं चेत् कारणं मतम् ॥१२०॥

ं भों ही यज्ञका कर्ता और अपने वीर्यका हवन करनेवाला हूँ। जिसका बीज होता है, उसको ही उसका फल मिलता है। यदि इनकी उत्पत्तिमें वीर्यको ही कारण माना जाय तो निश्चय ही ये मेरे पुत्र हैं'॥ १२०॥

ततोऽत्रुवन् देवगणाः पितामहसुपेत्य वै । कृताञ्जलिपुदाः सर्वे शिरोभिरभिवन्य च ॥१२१॥

इस प्रकार विवाद उपिश्यत होनेपर समस्त देवताओंने ब्रह्माजीके पास जा दोनों हाथ जोड़ मस्तक द्युकाकर उनको प्रणाम किया और कहा—॥ १२१॥

वयं च भगवन् सर्वे जगच सचराचरम्। तवैव प्रसवाः सर्वे तसाद्यिविभावसुः॥१२२॥ वरुणश्चेश्वरो देवो लभतां काममीव्सितम्।

े भगवन् ! हम सब लोग और चराचरसहित सारा जगत् ये सब-के-सब आपकी ही संतान हैं। अतः अब ये प्रकाशमान अग्नि और ये वरुणरूपधारी ईश्वर महादेव भी अपना मनोवाञ्छित फल प्राप्त करें? ॥ १२२ है॥

निसर्गाद् ब्रह्मणश्चापि वरुणो याद्साम्पतिः ॥१२३॥

जग्राह वे भृगुं पूर्वमपत्यं सूर्यवर्चसम्। ईश्वरोऽङ्गिरसं चाग्नेरपत्यार्थमकल्पयत्॥१२४॥

तब ब्रह्माजीकी आज्ञासे जलजन्तुओं के स्वामी वरणरूपी भगवान् शिवने सबसे पहले सूर्यके समान तेजस्वी भगुको पुत्ररूपमें ब्रहण किया । फिर उन्होंने ही अङ्गराको अग्निकी संतान निश्चित किया ॥ १२३-१२४॥

पितामहस्त्वपत्यं वै कविं जन्नाह तस्ववित्। तदा स वारुणः ख्यातो भृगुः प्रसवकर्मवित्॥१२५॥ आग्नेयस्त्विङ्गराः श्रीमान् कविन्नोह्यो महायशाः। भार्गवाङ्गिरसौ लोके लोकसंतानळक्षणौ॥१२६॥

तदनन्तर तत्त्वज्ञानी ब्रह्माने किन्नको अपनी संतानके रूपमें ब्रह्मण किया। उस समय संतानके कर्तव्यको जाननेवाले महर्षि भूगे वारण नामसे विख्यात हुए। तेजस्वी अङ्गिरा आग्नेय तथा महायशस्वी किन् ब्राह्म नामसे विख्यात हुए। भूगु और अङ्गिरा—ये दोनों लोकमें जगत्की सृष्टिका विस्तार करनेवाले बतलाये गये हैं ॥ १२५-१२६॥

पते हि प्रस्नवाः सर्वे प्रजानां पतयस्त्रयः। सर्वे संतानमेतेषामिद्मित्युपधारय॥१२७॥

इस प्रकार ये तीन प्रजापित हैं और शेष सब लोग इनकी संतानें हैं । यह सारा जगत् इन्हींकी संतित है। इस बातको तुम अच्छी तरह समझ लो ॥ १२७॥

भृगोस्तु पुत्राः सप्तासन् सर्वे तुत्या भृगोर्गुणैः। च्यवनो वज्रशीर्षश्च श्रुचिरौर्वस्तथैव च ॥१२८॥ शुक्रो वरेण्यश्च विभुः सवनश्चेति सप्त ते। भागवा वाहणाः सर्वे येषां वंशे भवानपि ॥१२९॥

भुगुके सात पुत्र व्यापक हुए, जो उन्हींके समान गुणवान् थे। न्यवन, वज्रशीर्ष, श्रुचि, और्व, शुक्र, द्वरेण्य तथा सवन—ये ही उन सातोंके नाम हैं। सभी भृगुवंशी सामान्यतः वारुण कहळाते हैं। जिनके वंशमें तुम भी उत्पन्न हुए हो॥१२८-१२९॥

अष्टौ चाङ्गिरसः पुत्रा वारुणास्तेऽण्युदाहृताः । बृहस्पतिरुतथ्यश्च पयस्यः शान्तिरेव च ॥१३०॥ घोरो विरूपः संवर्तः सुधन्वा चाष्टमः स्मृतः । पतेऽष्टौ वह्निजाः सर्वे शाननिष्ठा निरामयाः ॥१३१॥

अिक्तराके आठ पुत्र हैं, वे भी वारुण कहलाते हैं (वरुण-के यश्में उत्पन्न होने से ही उनकी वारुण संशा हुई है)। उनके नाम इस प्रकार हैं——बृहस्पति, उत्थ्य, पयस्य, शान्ति, घोर, विरूप, संवर्त और आठवाँ सुघन्वा। ये आठ अग्निके वंशमें उत्पन्न हुए हैं। अतः आग्नेय कहलाते हैं। वे सब-के-सब शानिष्ठ एवं निरामय (रोग-शोक से रहित) हैं॥ १३०-१३१॥ व्यापनन्तु भवः पुत्रा वानुणास्तेऽप्युदाहताः। अर्द्या वसवजेर्युक्ता गुणेर्वस्विदः शुभाः॥१३२॥

बद्धाहे पुत्र जो कवि हैं। उनके पुत्रोंकी भी वारण गंधा है। वे आठ हैं और सभी पुत्रोचित गुणोंसे सम्पन्न हैं। उन्हें गुभलक्षण एवं ब्रह्मशानी माना गया है॥ १३२॥

कविः काव्यश्च भृष्णुश्च बुद्धिमानृशना तथा । भृगुश्च विरज्ञादचेव काशी चोत्रश्च धर्मवित् ॥१३३॥

्उनके नाम ये. हैं—किव, काव्य, धृष्णु, बुद्धिमान् ग्रुकानार्य, भृगु, विरज्ञा, काशी तथा धर्मक उग्र ॥ १३३ ॥ अप्री किवसुता होते सर्वमेभिर्जगत् ततम् । प्रजापतय पते हि प्रकाभागैरिह प्रजाः ॥१३४॥

ये आठ कविके पुत्र हैं। इन सबके द्वारा यह सारा जगत् व्याप्त है। ये आठों प्रजापित हैं और प्रजाके गुणेंसि युक्त होनेके कारण प्रजा भी कहे गये हैं॥ १३४॥ एवमहिरसक्षेव फवेश्च प्रसवान्वयैः। भृगोश्च भृगुशार्दूल वंशजैः सततं जगत्॥१३५॥

भगुश्रेष्ट ! इस प्रकार अङ्गिरा, कवि और भृगुके वंश्रजीं तथा संतान-परम्पराञ्जीं सारा जगत् व्याप्त है ॥ १३५ ॥ वरुणश्चादितो वित्र जत्राह प्रभुरीश्वरः । कवितात भृगुं चापितसात्तौ वारुणौ स्मृतौ॥१३६॥

विप्रवर ! तात ! प्रभावशाली जलेश्वर वरणरूप शिवने पहले कवि और भृगुको पुत्ररूपते प्रहण किया था। इसिलये । वे वारण कहलाये ॥ १२६ ॥

जग्राहाद्गिरसं देवः शिखी तसाद्धुताश्चनः। तसादाद्विरसा द्वेयाः सर्वे एव तद्नवयाः॥१३७॥

व्वालाओंसे सुशोभित होनेवाले अग्निदेवने वरुणरूप शिवसे अङ्गिराको पुत्ररूपमें प्राप्त किया; इसलिये अङ्गिराके, गंशमें उत्पन्न हुए सभी पुत्र अग्निवंशी एवं वारुण नामसे भी जानने योग्य हैं॥ १३७॥

ब्रह्मा पितामहः पूर्वं द्वताभिः प्रसादितः। रमे नः संतरिष्यन्ति प्रजाभिजेगतीश्वराः॥१३८॥ सर्वे प्रजानां पतयः सर्वे चातितपस्विनः। त्यत्प्रसादादिमं लोकं तारियध्यन्ति साम्प्रतम्॥१३९॥

पूर्वशालमें देवताओंने वितामह ब्रह्माको प्रसन्न किया और कहा—प्रभो । आन ऐसी कृपा कीजिये जिससे ये भूगु आदिके बंधज इस पृष्टीका पालन करते हुए अपनी मंतानेंद्रारा हमारा संकटसे उदार करें। ये सभी प्रजापति हो और सभी अत्यन्त तपस्ती हों। ये आपके कृपाप्रसादसे इस समय इस समूर्य होकका संकटसे उदार करेंगे॥ संध्य भंद्राक्तारस्त्व तेजोबिवर्धनाः।

भवेयुर्वेदविदुपः सर्वे च कृतिनस्तथा॥१४०॥

'आपकी दयासे ये सब लोग वंशप्रवर्तकः आपके तेजकी वृद्धि करनेवाले तथा वेदज्ञ पुण्यात्मा हों ॥ १४० ॥ देवपक्षचराः सौम्याः प्राजापत्या महर्षयः। आप्नुवन्ति तपक्ष्वेव ब्रह्मचर्य परं तथा ॥१४१॥

'इन सबका स्वभाव सौम्य हो। प्रजापतियोंके वंशमें उत्पन्न हुए ये महर्पिगण सदा देवताओंके पक्षमें रहें तथा तप और उत्तम ब्रह्मचर्यका बल प्राप्त करें ॥ १४१॥ सर्वे हि वयमेते च तवैव प्रसवः प्रभो। देवानां ब्राह्मणानां च त्वं हि कर्ता पितामह ॥१४२॥

'प्रभो । पितामहः ! ये सब और इमलोग आपहीकी संतानः' हैं; क्योंकि देवताओं और ब्राह्मणोंकी सृष्टि करनेवाले आप ही हैं॥ १४२॥

मारीचमादितः कृत्वा सर्वे चैवाथ भार्गवाः। अपत्यानीति सम्प्रेक्ष्य क्षमयाम पितामह॥१४३॥

'पितामह | कश्यपसे लेकर समस्त भृगुवंशियोंतक हम सव लोग आपहीकी संतान हैं—ऐसा सोचकर आपसे अपनी भूलोंके लिये क्षमा चाहते हैं ॥ १४३॥

ते त्वनेनैव रूपेण प्रजनिष्यन्ति वै प्रजाः। स्थापयिष्यन्ति चात्मानं युगादिनिधने तथा ॥१४४॥

'वे प्रजापतिगण इसी रूपसे प्रजाओंको उत्पन्न करेंगे और सृष्टिके प्रारम्भसे लेकर प्रलयपूर्यन्त अपने-आपको मर्यादामें स्थापित किये रहेंगे'॥ १४४॥

इत्युक्तः स तदा तैस्तु ब्रह्मा कोकपितामहः। तथेत्येवाव्रवीत् प्रीतस्तेऽपि जग्मुर्यथागतम् ॥१४५॥

देवताओं के ऐसा कहनेपर लोकपितामह ब्रह्मा प्रसन्न होकर योले—-'तथास्तु (ऐसा ही हो )।' तत्पश्चात् देवता जैसे आये थे। वैसे ही लौट गये॥ १४५॥

एवमेतत् पुरा वृत्तं तस्य यशे महात्मनः। देवश्रेष्ठस्य छोकादौ वारुणी विभ्रतस्तन्नुम् ॥१४६॥

इस प्रकार पूर्वकालमें जब कि सृष्टिके प्रारम्भका समय था। वरुण-शरीर घारण करनेवाले सुरश्रेष्ठ महात्मा रुद्रके यश्चमें पूर्वोक्त कृतान्त घटित हुआ था ॥१४४६॥

अग्निर्वह्या पञ्जपतिः शर्वो रुद्धः प्रजापतिः। अग्नेरपत्यमेतद् चै सुचर्णमिति धारणा ॥१४७॥

अग्नि ही ब्रह्माः पशुपतिः शर्वः हरू और प्रजापतिरूप हैं । यह - सुवर्णः अग्निकी ही ... संतानः है--ऐसी सबकी मान्यता है ॥ १४७ ॥

अग्न्यभावे च कुरुते विह्नस्थानेषु काञ्चनम् । जामदग्न्य प्रमाणक्षो येदश्चितिनिदर्शनास् ॥१४८॥ जमदिग्निनन्दन परशुराम ! वेद-प्रमाणका ज्ञाता पुरुष वैदिक श्रुतिके दृष्टान्तके अनुसार अग्निके अभावमें उसके स्थानपर सुवर्णका उपयोग करता है ॥ १४८ ॥

कुशस्तम्बे जुहोत्यियं सुवर्णे तत्र च स्थिते । वर्त्मीकस्य वपायां च कर्णे वाजस्य दक्षिणे ॥१४९॥ शक्टोर्व्यो परस्याप्सु ब्राह्मणस्य करे तथा। हुते प्रीतिकरीमृद्धिं भगवांस्तत्र मन्यते ॥१५०॥

कुशोंके समृहपर, उसपर रखे हुए सुवर्णपर, बाँबीके छिद्र-में, वकरेके दाहिने कानपर, जिस मार्गसे छकड़ा आता-जाता हो उस भूमिपर, दूसरेके जलाशयमें तथा ब्राह्मणके हाथपर वैदिक प्रमाण माननेवाले पुरुष अग्निस्वरूप मानकर होम आदि कुर्म करते हैं और वह होमकार्य सम्पन्न होनेपर मगवान् अग्निदेव आनन्ददायिनी समृद्धिका अनुभव करते हैं ॥ १४९-१५०॥

तस्मादग्निपराः सर्वे देवता इति शुश्रुम। ब्रह्मणो हि प्रभूतोऽग्निरग्नेरपि च काञ्चनम् ॥१५१॥

अतः सब देवताओं में अरिन ही श्रेष्ठ हैं । यह हमने सुना है । ब्रह्मासे अग्निकी उत्पत्ति भी है और अग्निसे सुवर्णकी ॥

तसाद् ये वै प्रयच्छन्ति सुवर्णे धर्मदर्शिनः। देवतास्ते प्रयच्छन्ति समस्ता इति नः श्रुतम् ॥१५२॥

इसिलिये जो धर्मदर्शी पुरुष सुवर्णका दान करते हैं; \ वे समस्त देवताओंका ही दान करते हैं, यह हमारे सुननेमें आया है ॥ १५२ ॥

तस्य चातमसो लोका गच्छतः परमां गतिम् । स्वर्लोके राजराज्येन सोऽभिषिच्येत भार्गव ॥१५३॥

सुवर्णदाता जॉ परमगतिको प्राप्त होताहै। उसे अन्धकार-रहित ज्योतिर्मय लोक मिलते हैं। भृगुनन्दन । स्वर्गलोकमें उसका राजाधिराज (कुबेर) के पदपर अभिषेक किया जाता है ॥ १५३॥

आदित्योदयसम्प्राप्ते विधिमन्त्रपुरस्कृतम् । ददाति काञ्चनं यो वै दुःखप्नं प्रतिहन्ति सः ॥१५४॥

जो स्योदय-कालमें वििषपूर्वक मन्त्र पढ़कर सुवर्णका दान करता है, वह अपने पाप और दुःस्वप्नको नष्ट कर डालता है॥ १५४॥

द्दात्युद्तिमात्रे यस्तस्य पाप्मा विध्ययते। मध्याह्ने द्दतो रुक्मं हन्ति पापमनागतम् ॥१५५॥

सूर्योदयके समय जो सुवर्णदान करता है। उसका सारा पाप धुल जाता है तथा जो मध्याद्वकालमें सोना दान करता है, वह अपने भविष्य पापोंका नाश कर देता है ॥ १५५॥

द्दाति पश्चिमां संध्यां यः सुवर्णे यतव्रतः। ब्रह्मवाय्वग्निसोमानां सालो<del>क्</del>यमुपयाति सः ॥१५६॥

जो सायं संध्याके समय वतका पालन करते हुए सुवर्ण दान देता है, वह ब्रह्मा, वायु, अग्नि और चन्द्रमाके लोकों-में जाता है।। १५६॥

सेन्द्रेषु चैव लोकेषु प्रतिष्ठां विन्दते शुभाम्। इह लोके यशः प्राप्य शान्तपाप्मा च मोदते ॥१५७॥

इन्द्रसिहत सभी लोकपालोंके लोकोंमें उसे शुभ सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही वह इस लोकमें यशस्वी एवंपापरहित होकर आनन्द भोगता है॥ १५७॥

ततः सम्पद्यते ऽन्येषु लोकेष्वप्रतिमः सदा। अनावृतगतिरुचैव कामचारो भवत्युत ॥१५८॥

मृत्युके पश्चात् जब वह परलोकमें जाता है, तव वहाँ अनुपम पुण्यात्मा समझा जाता है। कहीं मी उसकी गतिका प्रतिरोध नहीं होता और वह इच्छानुसार जहाँ चाहता है, विचरता रहता है॥ १५८॥

न च क्षरित तेभ्यश्च यशश्चैवाप्तुते महत्। सुवर्णमक्षयं दस्वा लोकांश्चामोति पुष्कलान् ॥१५९॥

सुवर्ण अक्षय द्रव्य है, उसका दान करनेवाले मनुष्यको पुण्यलोकोंसे नीचे नहीं आना पड़ता। संसारमें उसे महान् यशकी प्राप्ति होती है तथा परलोकमें उसे अनेक समृद्धिशाली पुण्यलोक प्राप्त होते हैं ॥ १९९॥

यस्तु संजनयित्वाग्निमादित्योदयनं प्रति । दद्याद् वै व्रतमुद्दिश्य सर्वकामान् समश्जुते ॥१६०॥

जो मनुष्य सूर्योदयके समय अग्नि प्रकट करके किसी व्रतके उद्देश्यमे सुवर्णदान करता है। वह सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है।। १६०॥

अग्निमित्येव तत् प्राहुः प्रदानं च सुखावहम् । यथेष्टगुणसंवृत्तं प्रवर्तकमिति स्मृतम् ॥१६१॥

सुवर्णको अग्निस्वरूप ही कहते हैं। उसका दान सुख देनेवाला होता है। वह यथेष्ट पुण्यको उत्पन्न करनेवाला और दानेच्छाका प्रवर्तक माना गया है।। १६१॥

एषा सुवर्णस्योत्पत्तिः कथिता ते मयानघ। कार्तिकेयस्य च विभो तद् विद्धि भृगुनन्दन ॥१६२॥

प्रमो ! निष्पाप भृगुनन्दन ! यह मैंने तुम्हें सुवर्ण और कार्तिकेयकी उत्पत्ति बतायी है। इसे अच्छी तरह समझ छो ॥ १६२ ॥

कार्तिकेयस्तु संवृद्धः कालेन महता तदा। देवैः सेनापतित्वेन वृतः सेन्द्रैर्भृगूद्वह ॥१६३॥

भृगुश्रेष्ठ ! कार्तिकेय जव दीर्घकालमें बड़े हुए, तब इन्द्र आदि देवताओंने उनका अपने सेनापतिके पदपर वरण किया ॥ १६३ ॥ जवान तारकं चापि दैत्यमन्यांम्नथासुरान्। जिन्होनद्राज्या ब्राजँहोकानां हितकाम्यया॥१६४॥

त्रकान् ! उन्होंने लोकेंकि हितकी कामना एवं देवरान ररणकी आजाने प्रेपित हो तारकामुर तथा अन्य देखीं-कार्यकार कर दाला || १६४ ||

मुवर्णदाने च मया कथितास्ते गुणा विभो । तसात् मुवर्ण विप्रेभ्यः प्रयच्छ ददतां वर ॥१६५॥

प्रमो ! दाताओं में श्रेष्ट ! इस प्रकार मैंने तुम्हें सुवर्णदान-का माहारम्य बताया है । इसल्ये अब तुम ब्राह्मणींको सुवर्णका दान करो ॥ १६५ ॥

भीष्म उवाच

इत्युक्तः स वसिण्डेन जामदग्न्यः प्रतापवान् ।

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि सुवर्णोत्पत्तिनीम पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें सुवर्णकी ठत्पत्तिविषयक पचासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८५ ॥

द्दौ सुवर्णं विषेभयो व्यमुच्यत च किल्विपात् ॥१६६॥

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर !वितष्ठजीके ऐसा कहने पर प्रतापी परशुरामजीने ब्राह्मणोंको सुवर्णका दान किया। इससे वे सब पापोंसे छुटकारा पा गये ॥ १६६ ॥ पतत ते सर्वमाख्यानं सवर्णस्य महीपते।

एतत् ते सर्वमाख्यातं सुवर्णस्य महीपते। प्रदानस्य फलं चैव जन्म चास्य युधिष्टिर ॥१६७॥

राजा युधिष्टिर ! इस प्रकार मेंने तुम्हें सुवर्णकी उत्पत्ति और उसके दानका फल यह सब कुछ बता दिया ॥१६७॥

तसात् त्वमिष विषेभ्यः प्रयच्छ कनकं वहु । ददत्सुवर्ण नृपते किल्विषाद् विष्रमोक्ष्यसि ॥१६८॥

अतः नरेश्वर ! अव तुम भी ब्राह्मणेंको बहुत-सा सुवर्ण दान करो । सुवर्ण दान करके तुम पापसे मुक्त हो जाओगे सी

## पडशीतितमोऽध्यायः

कार्तिकेयकी उत्पत्ति, पालन-पोपण और उनका देवसेनापति-पद्पर अभिषेक, उनके द्वारा तारकासुरका वध

युधिष्टिर उवाच

उक्ताः पितामहेनेह सुवर्णस्य विधानतः। विस्तरेण प्रदानस्य ये गुणाः श्रुतिस्रक्षणाः॥ १ ॥

युचिष्ठिरने पूछा - पितामह ! सुवर्णका विधिपूर्वक दान करनेथे जो वेदोक्त फल प्राप्त होते हैं, यहाँ उनका आपने विस्तारपूर्वक वर्णन किया ॥ १ ॥

यत्तु कारणमुत्पत्तेः सुवर्णस्य प्रकीर्तितम् । स कथं तारकः प्राप्तो निधनं तद् व्रवीहि मे ॥ २ ॥

मुवर्णकी उत्पत्तिका जो कारण है। वह भी आपने यताया। अद मुहे यह बताइये कि वह तारकासुर कैसे मारा गया ? ॥ २ ॥

उक्तं स देवतानां हि अवध्य इति पार्थिव। कथं तस्याभवन्मृत्युर्विस्तरेण प्रकीर्तय॥३॥

पृष्णीनाम ! आरमे पहले कहा है कि वह देवताओं के लिये अवच्य था, किर उसकी मृत्यु कैसे हुई ? यह विस्तार-पूर्वक यनाइने ॥ ३ ॥

ण्तविच्छाम्यहं श्रोतुं त्यत्तः कुरकुलोहह। काल्स्येन नारकवयं परं कीतृहलं हि मे॥ ४॥

वृष्णुलका भार यहन करनेवाले वितामह ! मैं आपके मुल्ते यह तारक नवका नवकी ह्वान्त सुनना चाहता हूँ । इसके लिये मेरे मनमें यहा कीतृहल है ॥ ४॥ भीष्म उवाचे

विपन्नकृत्या राजेन्द्र देवता ऋषयस्तथा। कृत्तिकाश्चोदयामासुरपत्यभरणाय वै॥५।

भीष्मजीने-कहा—राजेन्द्र ! जब गङ्गाजीने अग्नि-द्वारा स्थापित किये हुए उस गर्भको त्याग दिया। तब देवताओं और ऋषियोंका बना-बनाया काम विगङ्नेकी स्थितिमें आ गया । उस दशामें उन्होंने उस गर्भके भरण-पोषणके लिये छहीं कृत्तिकाओंको प्रेरित किया ॥ ५ ॥

न देवतानां काचिद्धि समर्था जातवेदसः। एता हि शक्तास्तं गर्भे संधारियतुमोजसा॥ ६॥

कारण यह था कि देवाङ्गनाओं में दूसरी कोई स्त्री अग्नि एवं रुद्रके उस तेजका भरण-पोपण करनेमें समर्थ नहीं थी और ये कृत्तिकाएँ अपनी शक्तिसे उस गर्भको भलीभाँति धारण-पोपण कर सकती थीं ॥ दि॥

पण्णां तासां ततः प्रीतः पायको गर्भधारणात् ।

स्वेन तेजोविसर्गेण वीर्येण परमेण च ॥ ७ ॥ अपने तेजके स्थापन और उत्तम वीर्यके महणद्वारा गर्भ धारण करनेके कारण अन्निदेव उन छहाँ कृत्तिकाऔपर बहुत प्रयन्न हुए ॥ छ ॥

तास्तु पट् कृत्तिका गर्मे पुपुषुर्जातवेद्सः। पट्सु वर्त्मसु तेजोऽश्नेः सकलं निहितं प्रभो ॥ ८ ॥ प्रभो ! उन छहाँ कृत्तिकाओंने अग्निके उस गर्मका पोषण किया। अग्निका वह सारा तेज छः मार्गोसे उनके मीतर स्थापित हो चुका था॥ 💯॥

ततस्ता वर्धमानस्य कुमारस्य महात्मनः। तेजसाभिपरीताङ्ग्यो न क्वचिच्छर्म छेभिरे॥ ९॥

गर्भमें जब वह महामना कुमार बढ़ने लगा। तब उसके तेजसे उनका सारा अङ्ग व्याप्त होनेके कारण वे कृत्तिकाएँ कहीं चैन नहीं पाती थीं ॥ १९ ॥

ततस्तेजःपरीताङ्ग्यः सर्वाः काल उपस्थिते । समं गर्भे सुषुविरे कृत्तिकास्तं नरर्पभ ॥ १०॥

नरश्रेष्ठ ! तदनन्तर तेजसे व्याप्त अङ्गवाली उन समस्त कृत्तिकाओंने प्रसवकाल उपस्थित होनेपर एक साथ ही उस ) गर्भको उत्पन्न किया ॥ १०॥

ततस्तं षडिधष्टानं गर्भमेकत्वमागतम्। पृथिवी प्रतिजग्राह कार्तस्वरसमीपतः॥११॥

छः अधिष्ठानींमें पला हुआ वह गर्भ जब उत्पन्न होकर एकत्वको प्राप्त हो गया तब सुवर्णके समीप स्थित हुए उस बालकको पृथ्वीने ग्रहण किया ॥ ११ ॥

स गर्भो दिव्यसंस्थानो दीप्तिमान् पावकप्रभः। दिव्यं शरवणं प्राप्य वच्चधे प्रियदर्शनः॥१२॥

वह कान्तिमान् शिशु अन्निके समान प्रकाशित हो रहा
था। उसके शरीरकी आकृति दिव्य थी। वह देखनेमें बहुत
ही प्रिय जान पड़ता था। वह दिव्य सरकंडेके वनमें जन्म
प्रहण करके दिनोदिन बढ़ने लगा ॥ १२॥
प्रहशु: कृत्तिकास्तं तु बालमर्कसमयुतिम्।
जातस्नेहाच सौहादीत् पुपुषु: स्तन्यविस्रवै: ॥ १३॥

कृत्तिकाओंने देखा वह बालक अपनी कान्तिसे सूर्यके समान प्रकाशित हो रहा है । इससे उनके हृदयमें स्नेह उमड़ आया और वे सौहार्दवश अपने स्तनोंका दूध पिलाकर उसका पोषण करने लगी ॥ १३ ॥

उसका पोषण करने लगी ॥ १३ ॥ अभवत् कार्तिकेयः स त्रैलोक्ये सचराचरे । स्कन्नत्वात् स्कन्दतां प्राप्तो गुहावासाद् गुहोऽभवत् ।१४।

इसीसे चराचर पाणियोंसहित त्रिलोकीमें वह कार्तिकेयके नामसे प्रसिद्ध हुआ । स्कन्दन (स्खलन) के कारण वह । स्कन्द' कहलाया और गुहामें वास करनेसे 'गुह' नामसे विख्यात हुआ ॥ १४॥

ततो देवास्त्रयस्त्रिशाद् दिशश्च सदिगीश्वराः।
रहो धाता च विष्णुश्च यमः पूषार्यमा भगः॥१५॥
अंशो मित्रश्च साध्याश्च वासवो वसवोऽश्विनौ।
आपो वायुर्नभश्चन्द्रो नक्षत्राणि ग्रहा रविः॥१६॥
पृथग्भूतानि चान्यानि यानि देवार्पणानि वै।

आजग्मस्तेऽद्भृतं द्रष्टुं कुमारं ज्वलनात्मजम् ॥ १७॥
तदनन्तर तैंवीस देवता, दर्भे दिशाएँ, दिक्पाल, रुद्र,
घाता, विष्णु, यम, पूषा, अर्यमा, मग, अंश, मित्र, साध्य,
वसु, वासव (इन्द्र), अधिनीकुमार, जल (वरुण),
वायु, आकाश, चन्द्रमा, नक्षत्र, प्रह्मण, रवि तथा दूसरेदूसरे विभिन्न प्राणी जो देवताओं के आश्रित थे, सव-के-सव
उस अद्भुत अग्निपुत्र कुमार' को देखनेके लिये।
वहाँ आये॥ १५–१७॥

त्रम्वयस्तुण्डुवुक्वेव गन्धर्वाश्च जगुस्तथा।
पडाननं कुमारं तु द्विषडक्षं द्विजिप्रयम्॥१८॥
पीनांसं द्वादशभुजं पावकादित्यवर्चसम्।
शयानं शरगुल्मस्थं दृष्ट्वा देवाः सहिषिभः॥१९॥
लेभिरे परमं हर्षं मेनिरे चासुरं हतम्।
ततो देवाः प्रियाण्यस्य सर्व एव समाहरन्॥२०॥

त्रृषियोंने स्तुति की और गन्धवोंने उनका यद्य गाया। ब्राह्मणोंके प्रेमी उस कुमारके छः मुखः बारह नेत्रः बारह भुजाएँ, मोटे कंधे और अग्नि तथा मुर्यके समान कान्ति थी। वे सरकण्डोंके द्धरमुटमें सो रहे थे। उन्हें देग्वकर ऋषियोंसिहत देवताओंको बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ और यह विश्वाम हो गया कि अब तारकामुर मारा जायगा। तदनन्तर सब देवता उन्हें उनकी प्रिय वस्तुएँ भेंट करने छगे॥ १८-२०॥ क्रीडतः क्रीडनीयानि दृदुः पक्षिगणाश्च ह। सुपर्णोऽस्य द्दौ पुत्रं मयूरं चित्रवहिंणम्॥ २१॥

पक्षियोंने खेल-कूदमें लगे हुए कुमारको खिलौने दिये,
गरुडने विचित्र पङ्कोंमे सुशोभित अपना पुत्र मयूर मेंट किया हि राक्षसाश्च ददुस्तस्मे चराहमहिषाबुभौ। कुकुटं चाग्निसंकाशं प्रद्वावरुणः स्वयम् ॥ २२॥ राक्षसोंने सूअर और भैंसा—ये दो पशु उन्हें उपहार-

राक्षसात सूअर आर मसा—य दा पशु उन्ह उपहार-रूपमें दिये। गरुडके भाई अरुणने अग्निके समान लाल वर्णवाला एक मुर्गा भेंट किया॥ २२॥

चन्द्रमाः प्रद्दौ मेषमादित्यो रुचिरां प्रभाम् । गवां माता च गा देवी ददौ शतसहस्रशः ॥ २३॥

चन्द्रमाने भेड़ा दिया। सूर्यने मनोहर कान्ति प्रदान की। गोमाता सुरमि देवीने एक लाख गौएँ प्रदान की ॥ २३॥

छागमग्निर्गुणोपेतमिला पुष्पफलं वहु । सुधन्वा शकटं चैव रथं चामितक्वरम् ॥ २४ ॥ अनिने गुणवान बकराः इलाने बहुतरे फल-फूलः

सुधन्नाने छकड़ा और विशाल क्वरसे युक्त रथ दिये ॥२४॥ वरुणो वारुणान दिव्यान सगजान प्रददौ शुभान । सिंहान सुरेन्द्रो व्याघ्रांश्च द्विपानन्यांश्च पक्षिणः॥२५॥ श्वापदांश्च बहुन् घोरांश्छत्राणि विविधानि च ।

वरुणने वरुणलोकके अनेक सुन्दर एवं दिव्य हाथी

1

दिये। देवराव इन्द्रने सिंद्रः त्यावः हागीः अन्यान्य पक्षीः यहुत्तरे भयानक दिशक जीव नगा नाना प्रकारके छत्र भेट विथे॥ २५६॥

राञ्चसासुरसंघाश अनुजन्मुस्तमीश्वरम् ॥ २६॥ वर्षमानं तु तं दृष्ट्रा प्रार्थयामास तारकः। उपार्थयंद्रुभिर्दृन्तुं नाशकचापि तं विभुम्॥ २७॥

राधमी और अनुरोका समुदाय उन शक्तिशाली कुमारके अनुगामी हो गये। उन्हें यहते देख तारकामुरने मुद्धके लिये लटकारा; परंतु अनेक उपाय करके भी वह उन प्रभाव-शाली कुमारको गारनेमें एफल न हो सका ॥ २६-२७॥

संनापत्येन तं देवाः पूजयित्वा गुहालयम् । दारांसुविंपकारं तं तस्मै तारककारितम् ॥ २८ ॥

देवताओंने गुहाबाबी कुमारकी पूजा करके उनका चेना-पतिके पदपर अभिपेक किया और तारकामुरने देवताओंपर जो अरयाचार किया था, सो कह सुनाया ॥ २८॥

स विवृद्धो महावीर्यो देवसेनापितः प्रभुः। जघानामोघया शक्त्या दानवं तारकं गुहः॥ २९॥

महानराक्रमी देवसेनानित प्रमु गुहने वृद्धिको प्राप्त होकर अपनी अमोच शक्तिसे तारकासुरका वध कर डाला ॥ तेन तिस्मन् कुमारेण क्रीडता निहतेऽसुरे। सुरेन्द्रः स्थापितो राज्ये देवानां पुनरीश्वरः॥ ३०॥

खेल-खेलमें ही उन अग्निकुमारके द्वारा जब तारकासुर मार डाला गया। तब ऐश्वर्यशाली देवेन्द्र पुनः देवताओंके राज्यपर प्रतिष्ठित किये गये ॥ ३०॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि

स सेनापतिरेवाथ वभौ स्कन्दः प्रतापवान्। ईशो गोप्ता च देवानां प्रियक्तच्छङ्करस्य च ॥ ३१ ॥

प्रतापी स्कन्द सेनापितके ही पदपर रहकर वड़ी शोभा पाने लगे। वे देवताओं के ईश्वर तथा संरक्षक थे और भगवान् शङ्करका सदा ही हित किया करते थे ॥ ईशे॥ हिरण्यमूर्तिर्भगवानेष एव च पाविकः। सदा कुमारो देवानां सैनापत्यमवासवान्॥ ३२॥

ये अग्निपुत्र भगवान् स्कन्द सुवर्णमय विग्रह धारण करते हैं । वे नित्य कुमारावस्थामें ही रहकर देवताओं के सेना-पति-पदपर प्रतिष्ठित हुए हैं ॥ ३२ ॥

तसात् सुवर्णं मङ्गल्यं रत्नमक्षय्यमुत्तमम्। सहजं कार्तिकेयस्य वहेस्तेजः परं मतम्॥३३॥

सुवर्ण कार्तिकेयजीके साथ ही उत्पन्न हुआ है और अग्निका उत्कृष्ट तेज माना गया है। इसलिये वह मङ्गलमयः अक्षय एवं उत्तम रत्न है। ३३॥

एवं रामाय कौरन्य वसिष्टोऽकथयत् पुरा । तस्मात् सुवर्णदानाय प्रयतस्व नराधिप ॥ ३४ ॥

कुरनन्दन! नरेश्वर! इस प्रकार पूर्वकालमें विषष्टजीने परशुरामजीको यह सारा प्रसङ्ग एवं सुवर्णकी उत्पत्ति और माहात्म्य सुनाया था। अतः तुम सुवर्णदानके लिये प्रयल करो॥ ३४॥

रामः सुवर्णं दत्त्वा हि विमुक्तः सर्विकिल्विपैः । त्रिविष्टपे महत् स्थानमवापासुलभं नरैः ॥ ३५॥

परशुरामजी सुनर्णका दान करके सब पापींसे मुक्त हो गये और स्वर्गमें उस महान् स्थानको प्राप्त हुए। जो दूसरे मनुष्यैंकि लिये सर्वथा दुर्लभ है ॥ ३५॥

तारकवधोपाख्यानं नाम पदशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुदासनपर्वेक अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें तारकवधका उपाख्यान नामक छियासावाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८६॥

# सप्ताशीतितमोऽध्यायः

### विविध तिथियोंमें श्राद्ध करनेका फल

युधिष्टर उवाच

चातुर्वर्ण्यस्य धर्मात्मन् धर्माः प्रोक्ता यथा त्वया । मधेव मे आद्वविधि कृत्स्नं प्रवृहि पार्थिव ॥ १ ॥

युधिष्टिरने कहा-धर्मात्मन् । पृथ्वीनाय । आपने जैसे चारों वर्णोकं धर्म बताये हैं। उसी प्रकार अब मेरे लिये श्राद्ध-विधिक्ष वर्णन-कीजिये ॥ र ॥

वैशमायन उवाच युधिष्टिरेणेयमुक्ती भीष्मः शान्तनयस्तद्। इमें श्राद्यविधि छत्मनं यक्तुं समुप्रवक्तमे॥ २॥ वैशम्पायनजी कहते हें—(जनमेजय !) राजा युधिष्ठिरके इस प्रकार अनुरोध करनेपर उस समय शान्तनुनन्दन मीप्मने इस सम्पूर्ण श्राद्धविधिका इस प्रकार वर्णन आरम्म किया ॥ २॥

भीष्म उवाच्

श्रृणुप्वाविहतो राजञ्झाद्धकर्मविधि शुभम्। धन्यं यशस्यं पुत्रीयं पितृयक्षं परंतप॥ ३॥ भीप्मजी वोले—शत्रुओंको संताप देनेवाले नरेश! तुम श्राद-कर्मके शुम विधिको साववान होकर सुनो। यह धनः यश और पुत्रकी प्राप्ति करानेवाला है। इसे प्रातृयशः कहते हैं।। ३॥

देवासुरमनुष्याणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् । पिशाचिकन्नराणां च पूज्या वै पितरः सदा ॥ ४ ॥

देवताः असुरः मनुष्यः गन्धर्वः नागः राक्षसः पिशाच और किन्नर—इन सबके लिये पितर सदा ही पूज्य हैं ॥४॥ पितृन पूज्यादितः पश्चादेवतास्तर्पयन्ति वै। तस्मात् तान् सर्वयक्षेन पुरुषः पूजयेत् सदा ॥ ५॥

मनीषी पुरुष पहले पितरोंकी पूजा करके पीछे देवताओं-की पूजा करते हैं। इसल्चिये पुरुषको चाहिये कि वह सदा सम्पूर्ण यज्ञोंके द्वारा पितरोंकी पूजा करे॥ ५॥ अन्वाहार्य महाराज पितृणां श्राद्धमुच्यते।

तसाद् विशेषविधिना विधिः प्रथमकिएतः ॥ ६ ॥
महाराज ! पितरोंके श्राद्धको अनुवाहार्य कहते हैं । अतः

विशेष विधिके द्वारा उसका अनुष्ठान पहले करना चाहिये ॥ सर्वेष्वहःसु प्रीयन्ते ऋते श्राद्धे पितामहाः। प्रवक्ष्यामि तु ते सर्वोस्तिथ्यातिथ्यगुणागुणान्॥ ७॥

सभी दिनों में आद्ध करने से पितर प्रसन्न रहते हैं। अब मैं तिथि और अतिथिके सब गुणागुणका वर्णन करूँगा ॥७॥ येष्वहः सु कृतैः आद्धेर्यत् फळं प्राप्यते ऽनघ। तत् सर्वे कीर्तियिष्यामि यथावत् तिश्चोध मे॥ ८॥

निष्पाप नरेश ! जिन दिनोंमें श्राद्ध करनेसे जो फल प्राप्त हे ता है, वह सब मैं यथार्थरूपसे बताऊँगा, ध्यान देकर सुनो ॥ ८॥

पितृनर्च्य प्रतिपदि प्राप्तुयात् सुगृहे स्त्रियः। अभिरूपप्रजायिन्यो दर्शनीया बहुप्रजाः॥ ९॥

प्रतिपदा तिथिको पितरोंकी पूजा करनेसे मनुष्य अपने उत्तम गृहमें मनके अनुरूप सुन्दर एवं बहुसंख्यक संतानींको जन्म देनेवाली दर्शनीय भार्या प्राप्त करता है ॥ ९ ॥ स्त्रियो द्वितीयां जायन्ते तृतीयायां तु वाजिनः। चतुष्ट्यां श्चुद्रपदावो भवन्ति बहवो गृहे ॥ १०॥

द्वितीयाको श्राद्ध करनेसे कन्याओंका जन्म होता है।

तृतीयाके श्राद्धसे घोड़ोंकी प्राप्ति होती है, चतुर्थीको पितरोंका
श्राद्ध किया जाय तो घरमें बहुत-से छोटे-छोटे पशुर्ओकी
संख्या बढ़ती है।। १०॥

पञ्चम्यां बहवः पुत्रा जायन्ते कुर्वतां नृप । कुर्वाणास्तु नराः षष्ट्रयां भवन्ति द्युतिभागिनः॥ ११ ॥

नरेश्वर । पञ्चमीको श्राद्ध करनेवाले पुरुषोंके बहुत से पुत्र होते हैं । षष्ठीको श्राद्ध करनेवाले मनुष्य कान्तिके भागी होते हैं ॥ ११ ॥

कृषिभागी भवेच्छ्राद्धं कुर्वाणः सप्तमीं नृप । अष्टम्यां तु प्रकुर्वाणो वाणिज्ये लाभमाप्नुयात् ॥ १२ ॥

राजन् ! सप्तमीको श्राद्ध करनेवाला मनुष्य कृषिकर्ममें लाम उठाता है और अष्ट्रमीको श्राद्ध करनेवाले पुरुषको ब्यापारमें लाम होता है ॥ १२॥

नवम्यां कुर्वतः श्राद्धं भवत्येकराफं बहु। विवर्धन्ते तु दशमीं गावः श्राद्धान् विकुर्वतः॥ १३॥

नवसीको श्राद्ध करनेवाले पुरुषके यहाँ एक खुरवाले घोड़े आदि पशुओंकी बहुतायत होती है और दश्मीको श्राद्ध करनेवाले मनुष्यके घरमें गौओंको वृद्धि होती है ॥ १३ ॥ कुप्यभागी भवेन्मर्त्यः कुर्वन्नेकाद्शों नृए। ब्रह्मवर्चिसनः पुत्रा जायन्ते तस्य वेश्मिन ॥ १४ ॥

महाराज ! एकाद्शीको श्राद्ध करनेवाला मानव धोने-चाँदीको छोड़कर शेष सभी प्रकारके धनका मागी होता है । उसके घरमें ब्रह्मतेजसे सम्पन्न पुत्र जन्म लेते हैं ॥ १४ ॥ द्वाद्श्यामीहमानस्य नित्यमेव प्रदश्यते । रजतं बहुवित्तं च सुवर्णं च मनोरमम् ॥ १५ ॥

द्वा<u>दशीको श्रा</u>द्धके लिये प्रयत्न करनेवाले पुरुषको सदा ही मनोरम सुवर्ण, चाँदी तथा बहुत-से धनकी प्राप्ति होती देखी जाती है ॥ १५ ॥

श्वातीनां तु भवेच्छ्रेष्ठः कुर्वञ्छाद्धं त्रयोदशीम्। अवश्यं तु युवानोऽस्य प्रमीयन्ते नरा गृहे ॥ १६ ॥ युद्धभागी भवेन्मर्त्यः कुर्वञ्छाद्धं चतुर्दशीम् । अमावास्यां तुनिर्वापात् सर्वकामानवाष्त्रयात्॥ १७ ॥

त्र्योदशीको आद्ध करनेवाला पुरुष अपने कुटुम्बी जनोंमें श्रेष्ठ होता है; परंतु जो चतुर्दशीको आद्ध करता है, उसके घरमें नवयुवकोंकी मृत्यु अवश्य होती है तथा आद्ध करने-वाला मनुष्य स्वयं भी युद्धका भागी होता है (इसलिये चतुर्दशीको आद्ध नहीं करना चाहिये)। अमावास्थाको आद्ध करनेसे वह अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है॥ मुख्णपक्षे दशम्यादौ वर्जियत्वा चतुर्दशीम्। आद्धकर्मणि तिथ्यस्तु प्रशस्ता न तथेतराः॥१८॥

कृष्ण-पक्षमें केवल चतुर्दशीको छोड़कर दशमीने लेकर अमावास्यातककी सभी तिथियाँ श्राह्मकर्ममें जैसे प्रशस्त मानी गयी हैं, वैसे दूसरी प्रतिपदासे नवमीतक नहीं ॥ १८ ॥ यथा चैवापरः पक्षः पूर्वपक्षाद् विशिष्यते । तथा श्राह्मस्य पूर्वाह्माद्दपराह्मो विशिष्यते ॥ १९ ॥

जैसे पूर्व (शुक्ल) पक्षकी अपेक्षा अपर (कृष्ण) पक्ष आद्धके लिये श्रेष्ठ माना है, उसी प्रकार पूर्वाह्मकी अपेक्षा अपराह्म उत्तम माना जाता है ॥ १९॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्राद्धकल्पे सप्ताशीतितमोऽध्याय: ॥ ८७ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें श्राद्धकरुपविषयक सत्तासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८७ ॥

# अष्टाशीतितमोऽध्यायः

## श्राद्धमें पितरोंके तृप्तिविषयका वर्णन

युधिष्टिर उवाच

किस्तिद् इत्तं पितृभ्यो चै भवत्यक्षयमीश्वर । कि एविश्विररात्राय किमानन्त्याय कल्पते ॥ १ ॥

युधिष्टिरने पूछा—िपतामह ! पितरोंके लिये दी हुई कीन-सी चरत अक्षय होती है ? किस वस्तुके दानसे पितर अधिक दिनतक और किसके दानसे अनन्त काल्तक तृप्त रहते हैं । ॥ १ ॥

#### भोष्म उवाच

हर्वीपि श्राद्धकर्पे तु यानि श्राद्धविदो विदुः । तानि मे २२णु काम्यानि फलं चैव युधिष्टिर ॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा — युधिष्ठिर । श्राद्धवेत्ताओंने श्राद्ध-कहामें जो हविष्य नियत किये हैं, वे सब-के-सब काम्य हैं। मैं उनका तथा उनके फलका वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ २॥ तिलेंब्रीहियवेर्मापंरिक्ट्रमूंलफलेस्तथा । दत्तेन मासं प्रायन्ते श्राद्धेन पितरो नृप ॥ ३॥

नरेश्वर ! तिल, बीहि, जी, उड़द, जल और फल-मूलके द्वारा श्राद्ध करनेसे पितरोको एक मासतक तृप्ति बनी रहती है॥ वर्धमानतिलं श्राद्धमक्षयं मनुरब्रवीत्। सर्वेष्वय तुभोज्यपु तिलाः प्राधान्यतः स्मृताः॥ ४॥

मनुजीका कथन है कि जिस श्राउमें तिलकी मात्रा अधिक रहती है। वह श्राद अक्षय होता है। श्राद सम्बन्धी सम्पूर्ण भोज्य-पदायोंमें तिलोका प्रधानरूपमें उपयोग बताया गया है। । ४।।

गव्येन दत्तं थाद्धे तु संवत्सरमिहोच्यते । यथा गव्यं तथा युक्तं पायसं सर्पिपा सह ॥ ५ ॥

यदि श्राद्वमें गायका दही दान किया जाय तो उससे पितरों को एक वर्षतक तृप्ति होती बतायं। गयी है। गायके दिशका जैना फल बताया गया है, वैसा ही वृतिमिश्रित खीरका भी समझना चाहिये॥ ५॥

गाथाश्चाप्यत्र गायन्ति पितृगीता युधिष्ठिर । सनत्कुमारो भगवान् पुरा मय्यभ्यभाषत ॥ ६ ॥

युधिष्टिर ! इस विपयमें पितरोंद्वारा गायी हुई गाथाका भी विज्ञ पुरुप गान करते हैं । पूर्वकालमें भगवान् सनत्कुमार-ने मुझे यह गाथा बतायी थी ॥ ६॥

अपि नः खकुले जायाद् यो नो दद्यात्त्रयोदशीम्। मघासु सपिंःसंयुक्तं पायसं दक्षिणायने ॥ ७ ॥

पितर कहते हैं— 'क्या इमारे कुलमें कोई ऐसा पुच्य उत्पन्न होगा, जो दक्षिणायनमें आधिन मासके कृष्णपक्षमें मधा और त्रयोदशी तिथिका योग होनेपर हमारे लिये घृत-मिश्रित खीरका दान करेगा ! ॥ 🗓॥

आजेन वापि लौहेन मघाखेव यतवतः। हस्तिच्छायासुविधिवत् कर्णव्यजनवीजितम्॥ ८॥

'अथवा वह नियमपूर्वक वतका पालन करके म<u>धा नक्षत्रमें</u> ही हाथीके शरीरकी छायामें बैठकर उसके कानरूपी व्यजनसे हवा लेता हुआ अन्न-विशेष-चावलका बना हुआ पायस या लीहशाकसे विधिपूर्वक हमारा श्राद्ध करेगा ! ॥ ८॥

पप्टन्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत्। यत्रासौ प्रथिने। लोकेष्वक्षय्यकरणो वटः॥ ९ ॥

'बहुत-से पुत्र पानेकी अभिलाषा रखनी चाहिये, उनमेंसे यदि एक भी उस गया-तीर्थकी ग्रात्रा करे, जहाँ लोकविख्यात अक्षयवद्विद्यमान है, जो श्राद्धके फलको अक्षय बनाने- वाला है ॥ ९॥

आपो मूळं फळं मांसमन्नं चापि पितृक्षये। यत् किंचिन्मधुसम्मिश्चं तदानन्त्याय कल्पते॥ १०॥

्षितरोंकी क्षय-तिथिको जल, मूल, फल, उसका गूरा और अन आदि जो कुछ भी मधुमिश्रित करके दिया जाता है। वह उन्हें अनन्तकालतक तृप्ति देनेवाला है। ॥१०॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्राद्धकल्पेऽष्टाशीतितमोऽध्यायः॥ ८८॥ इत प्रकार श्रीनहानारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें श्राद्धकरपविषयक अद्वासोवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ८८॥

# एकोननवतितमोऽध्यायः

विभिन्न नक्षत्रोंमें श्राद्ध करनेका फल

भीष्म उयाच<sup>े</sup> यमस्तु यानि श्राद्धानि प्रोचाच शशक्तिस्वे । तानि मे श्टणु फाम्यानि न त्रेत्रेषु पृथक् पृथक् ॥ १ ॥ भीष्मजी कहते हैं—युधिष्टिर ! यमने राजा द्यादीनदुको भिन्न-भिन्न नक्षत्रोंमें किये जानेवाले जो काम्य श्राद्व वताये हैं; उनका वर्णन मुझसे सुनो ॥ १॥ श्राद्धं यः कृत्तिकायोगे कुर्वीत सततं नरः। अग्नीनाधाय सापत्यो यजेत विगतज्वरः॥ २॥

जो मनुष्य सदा कृतिका नक्षत्रके योगमें अग्निकी स्थापना करके पुत्रसहित श्राद्ध या पितरोंका यजन करता है, वह रोग और चिन्तासे रहित हो जाता है ॥ २॥

अपत्यकामो रोहिण्यां तेजस्कामो सृगोत्तमे। क्रूरकर्मा ददच्छाद्धमाद्रीयां मानवो भवेत्॥ ३॥

संतानकी इच्छावाला पुरुष <u>रोहिणीमें</u> और तेजकी कामनावाला पुरुष <u>मुगशिरा नक्षत्रमें</u> श्राद्ध करे। आर्द्रा नक्षत्रमें श्राद्धका दान देनेवाला मनुष्य क्रूरकर्मा होता है ( इसलिये आर्द्रा नक्षत्रमें श्राद्ध नहीं करना चाहिये )॥ ३॥ धनकामो भवेन्मर्त्यः कुर्वञ्छाद्धं पुनर्वसौ।

धनकामो भवेन्मर्त्यः कुर्वञ्ज्ञाद्धं पुनर्वसौ। पुष्टिकामोऽथ पुष्येण श्राद्धमीहेत मानवः॥ ४॥

धनकी इच्छावाले पुरुषको <u>पुनर्वसु नक्ष</u>त्रमें श्राद्ध करना चाहिये। पुष्टिकी कामनावाला पुरुष पु<u>ष्युनक्षत्रमें श्राद्ध करे।।</u> आद्येषायां द्दच्छाद्धं धीरान पुत्रान प्रजायते। ज्ञातीनां तु भवेच्छ्रेष्ठो मघासु श्राद्धमावपन ॥ ५ ॥

आश्लेषामें श्राद्ध करनेवाला पुरुष घीर पुत्रोंको जन्म देता है। मुद्यामें श्राद्ध एवं पिण्डदान करनेवाला मनुष्य अपने कुटुम्बी जनोंमें श्रेष्ठ होता है॥ ५॥

फल्गुनीषु ददच्छ्राद्धं सुभगः श्राद्धदो भवेत्। अपत्यभागुत्तरासु हस्तेन फलभाग् भवेत्॥ ६॥

पूर्वाफाल्गुनीमें श्राद्धका दान देनेवाला मानव सौभाग्य-शाली होता है। उत्तराफाल्गुनीमें श्राद्ध करनेवाला संतानवान् और इस्तनक्षत्रमें श्राद्ध करनेवाला अभीष्ट फलका भागी होता है॥ ६॥

चित्रायां तु द्दच्छ्रां छं छभेद् रूपवतः सुतान् । स्वातियोगे पितृनचर्यं वाणिज्यसुपजीवति ॥ ७ ॥

्चित्रामें आंद्धका दान करनेवाले पुरुषको रूपवान् पुत्र प्राप्त होते हैं। स्वातीके योगमें पितरीकी पूजा करनेवाला वाणिज्यसे जीवन-निर्वाह करता है।। ७॥

बहुपुत्रो विशाखासु पुत्रमीहन् भवेन्नरः। अनुराधासु कुर्वाणो राजचकं प्रवर्तेयेत्॥८॥

विशाखामें आद्ध करनेवाला मनुष्य यदि पुत्र चाहता हो तो बहुसंख्यक पुत्रोंसे सम्पन्न होता है । अनुराधामें आद्ध करनेवाला पुरुष दूसरे जन्ममें राजमण्डलका शासक होता है ॥ ८ ॥ आधिपत्यं व्रजेन्मर्त्यो ज्येष्ठायामपवर्जयन् । नरः कुरुकुलश्रेष्ठ ऋद्यो दमपुरःसरः॥९॥

कुरुकुलश्रेष्ठ ! ज्येष्ठा नक्षत्रमें इन्द्रियसंयमपूर्वक पिण्डदान करनेवाला मनुष्य समृद्धिशाली होता है और प्रभुत्व प्राप्त करता है ॥ ९ ॥

मूले त्वारोग्यसृच्छेतयशोऽऽषाढासुचोत्तमम्। उत्तरासु त्वषाढासु वीतशोकश्चरेन्महीम्॥ १०॥

मुल्में आद करने े आरोग्यकी प्राप्ति होती है और पूर्वी-षाद्रामें उत्तम यशकी । उत्तराष्ट्राह्में पितृयश करनेवाला पुरुष शोकश्चन्य होकर पृथ्वीपर विचरण करता है ॥ १० ॥ आदं त्वभिजिता कुर्वन भिपकिसिद्धिमवाप्त्रयात।

श्राद्धं त्वभिजिता कुर्वन् भिपक्सिद्धिमवाष्त्रयात्। श्रवणेषु दद्रच्छ्राद्धं प्रेत्य गच्छेत् स सद्गतिम् ॥ ११ ॥

अभिजित नक्षत्रमें श्राद्ध करनेवाला वैद्यविषयक सिद्धि पाता है । श्रवण नक्षत्रमें श्राद्धका दान देनेवाला मानव मृत्युके पश्चात् सद्गतिको प्राप्त होता है ॥ ११ ॥

राज्यभागी धनिष्ठायां भवेत नियतं नरः। नक्षत्रे वारुणे कुर्वन् भिषक्तिसिद्धमवाष्नुयात्॥ १२॥

ध्र<u>तिष्ठामें आ</u>द्ध करनेवाला मनुष्य नियमपूर्वक राज्यका भागी होता है। <u>वारुण नक्षत्र</u>—शतिभषामें आद्ध करनेवाला पुरुष वैद्यविषयक विद्धिको पाता है ॥ १२॥

पूर्वप्रोष्ठपदाः कुर्वन् वहून् विन्दत्यजाविकान् । उत्तरासु प्रकुर्वाणो विन्दते गाः सहस्रशः॥१३॥

्पू<u>र्वभाद्वपदामें</u> श्राद्ध करनेवाला बहुत-से भेड़-बकरींका लाम लेता है और उत्तरा<u>भादपदा</u>में श्राद्ध करनेवाला सहस्रों गोएँ पाता है ॥ १३ ॥

वहुकुप्यकृतं वित्तं विन्दते रेवर्ता श्रितः। अश्वितीष्वश्वान् विन्देत भरणीष्वायुरुत्तमम्॥१४॥

श्राद्धमें रेवतीका आश्रय लेनेवाला ( अर्थात् रेवतीमें श्राद्ध करनेवाला ) पुरुष सोने-चाँदीके सिवा अन्य नाना प्रकारके धन पाता है । अश्विनीमें श्राद्ध करनेते घोड़ोंकी और भरणीमें श्राद्धका अनुष्ठान करनेते उत्तम आयुकी प्राप्ति होती है ॥१४॥

इमं श्राद्धविधि श्रुत्वा शशिवन्दुस्तथाकरोत् । अक्लेशेनाजयचापि महीं सोऽनुशशास ह ॥ १५ ॥

इस श्राद्धविधिका श्रवण करके राजा शशविन्दुने वही किया । उन्होंने बिना किसी क्लेशके ही पृथ्वीको जीता और उसका शासनसूत्र अपने हाथमें ले लिया ॥ १५ ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्राद्धकरुपे एकोननविततमोऽध्यायः॥ ८९॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें श्राद्धकल्पविषयक नवासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८० ॥

## नवतितमोऽध्यायः

श्राद्धमें ब्राह्मणोंकी परीक्षा, पंक्तिदूपक और पंक्तिपावन ब्राह्मणोंका वर्णन, श्राद्धमें लाख मूर्ख ब्राह्मणोंको मोजन करानेकी अपेक्षा एक वेदवेत्ताको मोजन करानेकी श्रेष्टताका कथन

### युधिष्टिर उवाच

षीटरास्यः प्रदातव्यं भवेच्छ्राउं पितामह । क्रिजेस्यः कुरुशार्वृत्व तन्मे व्याख्यातुमईसि ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! कैसे बादाणको श्राह्मका दान (अर्थात् निमन्त्रण ) देना चाहिये ! कुक्श्रेष्ठ ! आप इसका भेरे लिये स्पष्ट वर्णन करें ॥ १ ॥

#### भीप्प उवाच

ब्राह्मणान् न परीक्षेत क्षत्रियो दानधर्मवित्। ऐंचे कर्मणि पित्र्ये तु न्यायमाहुः परीक्षणम् ॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा—राजन् ! दान-वर्मके जाता क्षत्रियको देवछम्बन्धी कर्म (यज्ञ-यागादि) में ब्राह्मणकी परीक्षा नहीं करनी चाहिये। किंतु पितृकर्म (श्राद्ध) में उनकी परीक्षा न्यायसंगत मानी गयी है।। २॥

देवताः पूजयन्तीह दैवेनैवेह तेजसा। उपत्य तसाद् देवेभ्यः सर्वेभ्यो दापयेन्नरः॥ ३॥

देवता अपने देव तेजसे ही इस जगत्में ब्राह्मणांका पूजन (समादर) करते हैं; अतः देवताओं के उद्देश्यसे सभी ब्राह्मणांके पास जाकर उन्हें दान देना चाहिये॥ देशा थाद्धे त्यथ महाराज परीक्षेद् ब्राह्मणान् बुधः। कुलक्षालवयोक्तपैविंचयाभिजनेन च॥ ४॥

किंतु महाराज ! आदके समय विद्वान् पुरुष कुल, बील ( उत्तम-आचरण ), अवस्थाः रूपः विद्या और पूर्वजीके निवासस्थान-आदिके द्वारा ब्राह्मणकी अवस्य परीक्षा करे ॥ तेपामन्ये पङ्क्तियूपास्तथान्ये पङ्क्तिपावनाः। सपाङ्केयास्तुये राजन् कीर्तयिष्यामि ताञ्श्रणु ॥ ५॥

ब्राहाणोंमें कुछ तो पंक्तिदूपक होते हैं और कुछ पंकि-पानन । राजन् ! पहले पंक्तिदूपक ब्राहाणोंका वर्णन करूँगा। मुनो ॥ ५ ॥

कितवो भ्रूणहा यक्मी पशुपालो निराकृतिः।
प्रामप्रेण्यो वार्धुपिको गायनः सर्वविकयी॥६॥
अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविकयी।
सामुद्रिको राजभृत्यस्तैलिकः कृटकारकः॥७॥
पिन्ना वियदमानश्च यस्य चोषपितर्गृहे।
अभिशास्तर्त्वथा स्तेनः शिल्पं यखोपजीवित॥८॥
पर्वकारश्च सूर्चा च मिद्रशुक् पारदारिकः।
अञ्जानामुपाष्यायः काण्डपृष्ठस्तयेव च॥९॥

श्वभिश्च यः परिकामेद् यः शुना दष्ट एव च। परिवित्तिश्च यश्च स्याद् दुश्चर्मा गुरुतल्पगः॥ १०॥ कुशीलवी देवलकी नक्षत्रैर्यथ्य जीवति । **ई**दरौत्रीहाणेर्भुक्तमपाङ्केयेर्युधिष्टिर रक्षांसि गच्छते हव्यमित्याहुर्वहावादिनः। 👙 जुआरी) गर्भहत्यारा, राजयक्ष्माका रोगी, पशुपालन करनेवालाः अपद्ः गाँवभरका हरकाराः सूदखोरः गवैयाः सव तरहकी चीज वेचनेवाला, दूसरीका घर फूँकनेवाला, विप देने-वाला, माताद्वारा पतिके जीते जी दूसरे पतिसे उत्तन्त्र किये हुए पुत्रके घर भोजन करनेवाला, सोमरस वेचनेवाला, सामुद्रिक विद्या ( इस्तरेखा ) से जीविका चलानेवालाः राजाका नौकरः तेल वेचनेवाला, झुठी गवाही देनेवाला, वितांन झगड़ा करनेवालाः जिसके घरमें जार पुरुषका प्रवेश हो वहः यहुरूपिया, चुगलखोर, चौर, शिल्पजीवी, कलङ्कितः मित्रद्रोही, परस्त्रीलम्पट, व्रतगहित मनुष्योंका अध्यापकः हथियार बनाकर जीविका चलानेवाला, कुत्ते साथ लेकर घूमनेवाला, जिसे कुत्तेने काटा हो वह, जिसके छोटे भाईका विवाह हो गया हो ऐसा अविवाहित वड़ा भाई, चर्मरोगी, गुरुपत्नीगामीः नटका काम करनेवालाः देवमन्दिरमें पूजासे जीविका चलानेवाला और नक्षत्रोका फल बताकर जीनेवाला-ये सभी ब्राह्मण पंक्तिसे बाहर रखने याग्य है। युधिष्ठर! ऐसे पंक्तिदूपक ब्राह्मणींका खाया हुआ हविष्य राक्षसीको मिलता है। ऐसा ब्रह्मवादी पुरुपोंका कथन है ॥ ६-११६ ॥ श्राद्धं सुक्त्वा त्वधीयीत वृपलीतरूपगश्च यः ॥ १२ ॥

पुरीपे तस्य ते मासं पितरस्तस्य दोरते। जो ब्राह्मण श्राद्धका भोजन करके फिर उस दिन येद पढ़ता है तथा जो वृपली स्त्रीसे समागम करता है, उसके पितर उस दिनसे लेकर एक मासतक उसीकी विष्ठामें श्रयन करते हैं॥ १२३॥

सोमविक्रियणे विष्टा भिपजे प्यशोणितम्॥ १३॥
नष्टं देवलके दत्तमप्रतिष्ठं च वार्धुपे।
यत्तु वाणिजके दत्तं नेह नामुत्र तद् भवेत्॥ १४॥
ं सोमरस वेचनेवालेको जो श्राद्धका श्रन्न दिया जाता है।
वह पितरीके लिये विष्ठाके तुल्य है। श्राद्धमें वैद्यको

वह पितरोंके लिये विष्टाके तुल्य है । श्राद्धमें वैद्यको जिमाया हुआ अन्न पीन और रक्तके समान पितरोंको अग्राह्य हो जाता है । देवमन्दिरमें पूजा करके जीविका चलानेवालेको दिया हुआ श्राद्धका दान नष्ट हो जाता है— उसका कोई फल नहीं मिलता। सुद्रखोरको दिया हुआ अन्न अस्थिर होता है। वाणिज्यवृत्ति करनेवालेको श्राद्धमें दिये हुए अन्नका दान न इहलोकमें लामदायक होता है और न परलोकमें ॥ १३-१४॥

भसानीव हुतं हर्व्यं तथा पौनर्भवे द्विजे। ये तु धर्मव्यपेनेषु चारित्रापगतेषु च। हर्व्यं कव्यं प्रयच्छन्ति तेषां तत् प्रेत्य नश्यति ॥ १५॥

एक पितको छोड़कर दूमरा पित करनेवाली स्त्रीके पुत्रको दिया हुआ श्राइमें अन्नका दान राखमें डाले हुए हिविष्यके समान व्यर्थ हो जाता है। जो लोग धर्मरिहत और चरित्रहीन हिजको हव्य-कव्यका दान करते हैं। उनका वह दान परलोकमें नष्ट हो जाता है। उप ॥ श्रानपूर्व तु ये तेभ्यः प्रयच्छन्त्यल्पबुद्धयः। पुरीषं भुञ्जते तेषां पितरः प्रत्य निश्चयः॥ १६॥

जो मूर्ख मनुष्य जान-बूझकर वैसे पंक्तिदूषक ब्राह्मणों-को श्राद्धमें अन्नका दान करते हैं, उनके पितर परलोकमें निश्चय ही उनकी विष्ठा खाते हैं॥ १६ ॥

पतानिमान् विजानीयाद्पाङ्केयान् द्विजाधमान् । शूद्राणामुपदेशं च ये कुर्वन्त्यल्पचेतसः॥ १७॥

इन अधम ब्राह्मणोंको पंक्तिसे बाहर रखने योग्य जानना चाहिये। जो मूढ़ ब्राह्मण शुर्होंको वेदका उपदेश करते हैं, वे भी अपाङ्क्तेय (अर्थात् पंक्ति-बाहर) ही

है। १७॥

षष्टि काणः शतं षण्ढः श्वित्री यावत्प्रपश्यति । पङ्क्त्यां समुपविष्टायां तावद् दूषयते नृप ॥ १८ ॥

राजन्! काना मनुष्य पंक्तिमें बैठे हुए साठ मनुष्योंको दूषित कर देता है। जो नपुंसक है, वह सौ मनुष्योंको अपवित्र बना देता है तथा जो सफेद कोढ़का रोगी है, वह बैठे हुए पंक्तिमें जितने छोगोंको देखता है, उन सबको दूषित कर देता है। १८॥

यद् विष्ठितिशिरा भुङ्के यद् भुङ्के दक्षिणामुखः। सोपानत्कश्चयद् भुङ्के सर्व विद्यात् तदासुरम्॥१९॥ जो सिरपर पगड़ी और टोपी रखकर भोजन करता है। जो दक्षिणकी ओर मुख करके खाता है तथा जो जूते पहने भोजन करता है। उनका वह सारा भोजन आसुर समझना चाहिये॥१९॥

असूयता च यद् दत्तं यच श्रद्धाविवर्जितम् । सर्वे तदसुरेन्द्राय ब्रह्मा भागमकल्पयत् ॥ २०॥

जो दोषदृष्टि रखते हुए दान करता है और जो विना श्रद्धांके देता है, उस सारे दानको ब्रह्माजीने असुर-राज बिलका भाग निश्चित किया है ॥ २०॥ श्वानश्च पङ्किदूषाश्च नावेक्षेरन् कथंचन । तस्मात् परिसृते दद्यात् तिलांश्चान्ववकीरयेत्॥ २१॥

कुत्तों और पंक्तिदूषक ब्राह्मणोंकी किसी तग्ह हिष्ट न पड़े, इसके लिये सब ओरने विरे हुए स्थानमें श्राद्धका दान करे और वहाँ सब ओर तिल छीटे ॥ २१ ॥ तिलैविंरहितं श्राद्धं कृतं क्रोधवशेन च । यातुधानाः पिशाचाश्च विप्रस्कुम्पन्ति तद्धविः ॥ २२ ॥

जो श्राद्ध तिलोंसे रहित होता है, अथवा जो कोघ-पूर्वक किया जाता है, उसके हविष्यको यातुषान (राक्षस) और गिशाच छप्त कर देते हैं॥ २२॥

अपाङ्को यावतः पाङ्कान् भुञ्जानाननुपश्यति । तावत्फलाद् भ्रंशयति दातारं तस्य बालिशम् ॥ २३ ॥

पंक्तिदूषक पुरुष पंक्तिमें भोजन करनेवाले जितने ब्राह्मणोंको देख लेता है, वह मूर्ख दाताको उतने ब्राह्मणोंके दानजनित फलसे विश्वित कर देता है ॥ २३॥

इमे तु भरतश्रेष्ठ विज्ञेयाः पङ्किपावनाः। ये त्वतस्तान् प्रवक्ष्यामि परीक्षस्वेह तान् द्विजान्॥२४॥

भरतश्रेष्ठ ! अत्र जिनका वर्णन किया जा रहा है। इन सबको पंक्तिपावन जानना चाहिये । इनका वर्णन इस लिये करूँगा कि तुम ब्राह्मणोंकी श्राद्धमें परीक्षा कर सको ॥ २४॥

विद्यावेदवतस्नाता ब्राह्मणाः सर्व एव हि। सदाचारपराश्चेव विशेयाः सर्वपावनाः॥ २५॥

विद्या और वेदवतमें स्नातक हुए समस्त ब्राह्मण् यदि सदाचारमें तत्पर रहनेवाले हों तो उन्हें सर्व-पावन जानना चाहिये॥ २५॥

पाङ्केयांस्तु प्रवक्ष्यामि शेयास्ते पङ्किपावनाः । त्रिणाचिकेतः पञ्चाग्निस्त्रिसुपर्णः पडङ्गवित् ॥ २६ ॥

अब मैं पाङ्क्तेय ब्राह्मणोंका वर्णन करूँगा। उन्हींको पंक्तिपावन जानना चाहिये। जो त्रिणाचिकेत नामक मन्त्रों-का जप करनेवाला, गार्हपत्य आदि पाँच अग्नियोंका सेवन करनेवाला, त्रिसुपर्ण नामक (त्रिसुपर्णमित्यादि-) मन्त्रोंका पाठ करनेवाला है तथा 'ब्रह्ममेतु माम्' इत्यादि तैंचिरीय-प्रसिद्ध शिक्षा आदि छहों अङ्गोंका ज्ञान रखनेवाला है ये सब-पंक्तिपावन हैं ॥ २६॥

व्रह्मदेयानुसंतानइछन्दोगो ज्येष्टसामगः। मातापित्रोर्यश्च वरुयः श्लोत्रियो दशपूरुषः॥ २७॥

जो परम्परासे वेद या पराविद्याका ज्ञाता अथवा उपदेशक है, जो वेदके छन्दोग शाखाका विद्वान है, जो ज्येष्ठ साममन्त्रका गायक, माता-पिताके वशमें रहनेवाला कौर दम पीट्रपेंग कोविय (पेदगर्टी) है। वह भी पीत्रगम है॥ २०॥

श्रृतुकालाभिगामी च धर्मपर्लाषु यः सदा । यद्वियावतस्तातो वित्रः पङ्क्ति पुनात्युत ॥ २८ ॥

जो अग्नी धर्मदिवयोंके साथ सदा ऋतुकालमें ही गमामम करता है, वेद और विद्याके बतमें स्नातक हो चुका है, वह बाह्य पंक्तिको पवित्र कर देता है ॥ २८ ॥ अथर्यदिगरसोऽध्येता ब्रह्मचारी यतब्रतः। सत्यवादी धर्मदीलः स्वकर्मनिरतश्च सः॥ २९॥

जो अपर्वचेदके ज्ञाता, ब्रह्मचारी, नियमपूर्वक ब्रतका पालन करनेवाले, सत्यवादी, धर्मशील और अपने कर्तव्य-क्रमंमें तत्पर हैं, वे पुरुष पंक्तिपायन हैं ॥ २९ ॥

ये च पुण्येषु तीर्थेषु अभिषेकरुतश्रमाः।
मखेषु च समन्त्रेषु भवन्त्यवभृथप्छुताः॥३०॥
श्रकोधना द्यचप्रसान्ता दान्ता जितेन्द्रियाः।
सर्वभृतहिता ये च श्राद्धेप्वेतान् निमन्त्रयेत्॥३१॥

जिन्होंने पुण्य तीयोंमें गोता लगानेके लिये अम-प्रयत्न किया है, वेदमन्त्रोंके उद्यारणपूर्वक अनेकों यज्ञोंका अनुष्ठान करके अवभ्रय-स्नान किया है; जो कोधरहित, चपलता-रहित, क्षमाश्रील, मनको वश्रमें रखनेवाले, जितेन्द्रिय और सम्पूर्ण प्राणियोंके हितेपी हैं, उन्हीं ब्राह्मणोंको श्राद्धमें निमन्त्रित करना चाहिये॥ २०-३१॥

पतेषु दत्तमक्षयमेते वै पङ्किपावनाः। इमे परे महाभागा विवेयाः पङ्किपावनाः॥ ३२॥

क्योंकि ये पंक्तिपावन हैं; अतः इन्हें दिया हुआ दान अक्षय होता है। इनके सिवा दूसरे भी महान् भाग्यशाली पंक्तिपावन ब्राह्मण हैं, उन्हें इस प्रकार जानना चाहिये॥३२॥ यतयो मोक्षधर्महा योगाः सुचरितव्रताः। (पाञ्चरात्रविदो मुख्यास्तथा भागवताः परे। येखानसाः कुल्थेष्टा चेदिकाचारचारिणः॥) ये चेतिहासं प्रयताः आवयन्ति हिजोत्तमान् ॥ ३३॥ ये च भाष्यविदः केचिद् ये च व्याकरणे रताः। क्षषीयते पुराणं ये धर्मशास्त्राण्यथापि च ॥ ३४॥ वर्षात्यं च ययान्यायं विधिवत्तस्य कारिणः। उपपन्नो गुरुकुले सत्यवादी सहस्रशः॥ ३५॥ अध्याः सर्वेषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च। यावदेते प्रपर्यन्ति पङ्क्त्यास्तावत्युनन्त्युत॥ ३६॥

जो मोध-धर्मका शान रखनेवाले संयमी और उत्तम प्रकारते नवका आचरण करनेवाले योगी हैं, पाञ्चरात्र भागमके जाननेवाले श्रेष्ठ पुरुष हैं, परम भागवत हैं, मानप्रत्य-पर्मका पालन करनेवाले, कुलमें श्रेष्ठ और वैदिक आचारका अनुष्ठान करनेवाले हैं। जो मनको संयममें रखकर श्रेष्ठ ब्राहाणोंको इतिहास सुनाते हैं, जो महाभाष्य और व्याकरणके विद्वान् हैं तथा जो पुराण और धर्मशास्त्रोंका न्यायपूर्वक अध्ययन करके उनकी आज्ञाके अनुसार विधिवत् आचरण करनेवाले हैं, जिन्होंने नियमित समयतक गुरुकुलमें निवास करके वेदाध्ययन किया है, जो परीक्षाके सहस्रों अवसरोंपर सत्यवादी सिद्ध हुए हैं तथा जो चारों वेदोंके पढ़ने-पढ़ानेमें अग्रगण्य हैं, ऐसे ब्राहाण पंक्तिको जितनी दूर देखते हैं उतनी दूरमें वैठे हुए ब्राह्मणोंको पवित्र कर देते हैं ॥ ३३—३६॥

ततो हि पावनात्पङ्कत्याः पङ्क्तिपावन उच्यते । क्रोशादर्घतृतीयाच पावयेदेक एव हि ॥ ३७ ॥ व्रह्मदेयानुसंतान इति व्रह्मविदो विदुः ।

पंक्तिको पवित्र करनेके कारण ही उन्हें पंक्तिपावन कहा जाता है। ब्रह्मवादी पुरुषोंकी यह मान्यता है कि वेदकी शिक्षा देनेवाले एवं ब्रह्मज्ञानी पुरुषोंके वंशमें उत्पन्न हुआ ब्राह्मण अकेला ही साढ़े तीन कोसतकका स्थान पवित्र कर सकता है॥ ३७ ई॥

अनृत्विगनुपाध्यायः स चेद्यासनं व्रजेत्॥ ३८॥ ऋत्विग्भिरभ्यनुक्षातः पङ्क्त्या हरति दुष्कृतम्।

जो ऋत्विक् या अध्यापक न हो। वह भी यदि ऋत्विजोंकी आज्ञा लेकर श्राद्धमें अग्रासन ग्रहण करता है तो पंक्तिके दोषको हर लेता है अर्थात् दूर कर देता है।। अथ चेद् वेद्वित् सर्वेः पङ्क्तिदोपैविंवर्जितः ॥ ३९॥ न च स्यात् पतितो राजन् पङ्क्तिपावन एव सः।

राजन ! यदि कोई वेदज्ञ ब्राह्मण सब प्रकारके पंकि-दोपॉसे रहित है और पतित नहीं हुआ है तो वह पंकि-पावन ही है ॥ ३९६ ॥

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन परीक्ष्यामन्त्रयेद् द्विज्ञान् ॥ ४० ॥ स्वकर्मनिरतानन्यान् कुले जातान् वहुश्रुतान् ।

इसलिये सब प्रकारकी चेष्टाओंसे ब्राह्मणोंकी परीक्षा करके ही उन्हें श्राद्धमें निमन्त्रित करना चाहिये। वे स्वकर्ममें तत्पर रहनेवाले कुलीन और बहुश्रुत होने चाहिये॥४०६॥ यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हचींपि च ॥ ४१॥ न प्रीणन्ति पितृन देवान सर्गं च न स गच्छति।

जिसके आदोंके भोजनमें मित्रोंकी प्रधानता रहती है। उसके वे श्राद एवं हिवप्य पितरों और देवताओंको तृप्त नहीं करते हैं तथा वह श्राद्धकर्ता पुरुष स्वर्गमें नहीं जाता है॥ ४१ है॥

यश्च थ्रांद्रे कुरुते सङ्गतानि न देवयानेन पथा स याति।

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

स वै मुक्तः पिप्पलं बन्धनाद् वा स्वर्गालोकाच्च्यवते श्राद्धमित्रः॥ ४२॥

जो मनुष्य श्राद्धमें भोजन देकर उससे मित्रता जोड़ता है, वह मृत्युके वाद देवमार्गसे नहीं जाने पाता । जैसे पीपलका फल डंठलसे टूटकर नीचे गिर जाता है, वैसे हीं श्राद्धको मित्रताका साधन बनानेवाला पुरुष स्वर्गलोकसे श्रष्ट हो जाता है ॥ ४२ ॥

> तसानिमत्रं शाद्धकृत्राद्रियेत द्यानिमत्रेभ्यः संग्रहार्थं धनानि । यन्मन्यते नैव शत्रुं न मित्रं तं मध्यस्थं भोजयेद्धव्यक्वये ॥४३॥

इसिलिये श्राद्धकर्ताको चाहिये कि वह श्राद्धमें मित्रको निमन्त्रण न दे। मित्रोंको संतुष्ट करनेके लिये धन देना उचित है। श्राद्धमें भोजन तो उसे ही कराना चाहिये। जो रानु या मित्र न होकर मध्यस्य हो॥ ४३॥

> यथोषरे बीजमुतं न रोहे-न्न चावता प्राप्तुयाद् बीजभागम्। एवं श्राद्धं भुक्तमनर्हमाणै-ने चेह नामुन फलं ददाति॥ ४४॥

जैसे ऊसरमें बोया हुआ बीज न तो जमता है और न बोनेवालेको उसका कोई फल ही मिलता है, उसी प्रकार अयोग्य ब्राह्मणोंको भोजन कराया हुआ श्राद्धका अन्न न इस लोकमें लाम पहुँचाता है, न परलोकमें ही कोई फल देता है ॥ ४४॥

ब्राह्मणो ह्यनधीयानस्तृणाग्निरिव शाम्यति । तस्मै श्राद्धं न दातव्यं न हि भस्मनि हूयते ॥ ४५ ॥

जैसे घास-फूसकी आग शीव्र ही शान्त हो जाती है, उसी प्रकार स्वाध्यायहीन ब्राह्मण तेजहीन हो जाता है, अतः उसे श्राद्धका दान नहीं देना चाहिये, क्योंकि राखमें कोई भी हवन नहीं करता ॥ ४५॥

सम्भोजनी नाम पिशाचदक्षिणा सा नैव देवान् न पितृनुपैति । इहैव सा भ्राम्यति हीनपुण्या शाळान्तरे गौरिव नष्टवत्सा ॥ ४६॥

जो लोग एक-दूसरेके यहाँ श्राद्धमें मोजन करके परस्पर दक्षिणा देते और लेते हैं, उनकी वह दान-दक्षिणा पिशाच-दक्षिणा कहलाती है। वह न देवताओंको मिलती है, न पितरों-को। जिसका वछड़ा मर गया है ऐसी पुण्यहीना गी जैसे दुखी होकर गोशालामें ही चकर लगाती रहती है, उसी प्रकार आपसमें दी और ली हुई दक्षिणा इसी लोकमें रह जाती है, वह पितरोंतक नहीं पहुँचने पाती॥ ४६॥ यथाग्नौ शान्ते घृतमाजुहोति
तन्नैव देवान् न पितृनुपैति।
तथा दत्तं नर्तने गायने च
यां चानृते दक्षिणामावृणोति॥ ४७॥
उभौ हिनस्ति न भुनक्ति चैषा
या चानृते दक्षिणा दीयते वै।
आधातिनी गहिंतैषा पतन्ती
तेषां प्रेतान् पातयेद् देवयानात्॥ ४८॥

जैसे आग बुझ जानेपर जो घृतका हवन किया जाता है।
उसे न देवता पाते हैं। न पितर; उसी प्रकार नाचनेवाले।
गवैये और झुठ बोलनेवाले अपात्र ब्राह्मणको दिया हुआ दान
निष्कल होता है। अपात्र पुरुषको दी हुई दक्षिणा न दाताको
एत करती है न दान लेनेवालेको; प्रत्युत दोनोंका ही नाश
करती है। यही नहीं। वह विनाशकारिणी निन्दित दक्षिणा
दाताके पितरीको देवयान-मार्गसे नीचे गिरा देती है।।४७-४८।।

त्रमृषीणां समये नित्यं ये चरन्ति युधिष्ठिर । निश्चिताः सर्वधर्मज्ञास्तान् देवा ब्राह्मणान् विदुः॥४९॥

युधिष्ठिर ! जो सदा ऋषियोंके बताये हुए धर्ममार्गपर चलते हैं, जिनकी बुद्धि एक निश्चयपर पहुँची हुई है तथा जो सम्पूर्ण घर्मोंके ज्ञाता हैं, उन्हींको देवतालोग ब्राह्मण मानते हैं ॥ ४९॥

स्वाध्यायनिष्ठा ऋषयो ज्ञाननिष्ठास्तथैव च। तपोनिष्ठाश्च वोद्धव्याः कर्मनिष्ठाश्च भारत ॥ ५०॥

भारत ! ऋषि-मुनियोंमें किन्हींको स्वाध्यायनिष्ठः किन्हींको ज्ञाननिष्ठः किन्हींको तपोनिष्ठ और किन्हींको कर्मनिष्ठ जानना चाहिये ॥ ५० ॥

कव्यानि ज्ञाननिष्ठेभ्यः प्रतिष्ठाप्यानि भारत । तत्र येत्राह्मणान् केचिन्न निन्दन्तिहि ते नराः ॥ ५१ ॥

भरतनन्दन ! उनमें ज्ञाननिष्ठ महर्षियोंको ही श्राद्धका अन्न जिमाना चाहिये । जो लोग ब्राह्मणोंकी निन्दा नहीं करते, वे ही श्रेष्ठ मनुष्य हैं ॥ ५१ ॥

ये तु निन्दन्ति जल्पेषु न ताञ्छ्राद्धेषु भोजयेत्। ब्राह्मणा निन्दिता राजन् हन्युस्त्रैपुरुपं कुलम् ॥ ५२ ॥ वैखानसानां वचनमृषीणां श्रूयते नृप। दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणान् वेदपारगान् ॥ ५३ ॥

राजन् ! जो बातचीतमें ब्राह्मणोंकी निन्दा करते हैं, उन्हें श्राद्धमें भोजन नहीं कराना चाहिये । नरेश्वर ! वानप्रस्थ ऋषियोंका यह वचन सुना जाता है कि ब्राह्मणोंकी निन्दा होनेपर वे निन्दा करनेवालेकी तीन पीढ़ियोंका नाश कर डालते हैं। वेदवेचा ब्राह्मणोंकी दूरसे ही परीक्षा करनी चाहिये॥ ५२-५३॥

प्रियो वा यदि वा द्वेष्यस्तेषां तु श्राद्धमावपेत्।

यः सदस्यं सहस्राणां भोजयेदस्तान् नरः।
प्रमुखान्मन्यवित् श्रीतः सर्वानहीतः भारतः॥ ५४॥
भारतः! वेदण पुरुष अपना वित्र हो या अप्रिय—इसका
पिनारं न करके उसे शासमें भोजन कराना चाहिये। जो दस

लाल अपात्र ब्राह्मणको भोजन कराता है। उसके यहाँ उन सबके बदले एक ही सदा संतुष्ट रहनेवाला वेदश ब्राह्मण भोजन करनेका अधिकारी है अर्थात् लाखों मूखोंकी अपेक्षा एक सत्यात्र ब्राह्मणको भोजन कराना उत्तम है॥ ५४॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्राद्धकल्पे नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ १म प्रसार श्रीमहामास्त अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें श्राद्धकल्पविष्यक नव्येवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९० ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ स्त्रोक मिलाकर कुल ५५ स्त्रोक हैं )

# एकनवतितमोऽध्यायः

शांकातुर निमिका पुत्रके निमित्त पिण्डदान तथा श्राद्धके विषयमें निमिको महर्षि अत्रिका उपदेश, विक्वेदेवोंके नाम एवं श्राद्धमें त्याज्य वस्तुओंका वर्णन

### युधिष्टिर उवाच

केन संकिएतं श्राइं किस्तिन काले किमात्मकम्। भृग्विद्गरित्तिके काले मुनिना कतरेण वा ॥ १ ॥ कानि श्राद्धानि वर्ज्यानि कानि मूलफलानि च। धान्यजात्यश्च का वर्ज्यास्तन्मे बृहि पितामह ॥ २ ॥

युधिष्टिरने पूछा—पितामह! श्राद्ध क्य प्रचलित हुआ ! सबसे पहले किस महर्षिने इसका संकल्प किया अर्थात् प्रचार किया ! श्राद्धका स्वरूप क्या है ! यदि भृगु और अक्षिराके समयमें इसका प्रारम्म हुआ तो किस मुनिने इसको प्रकट किया ! श्राद्धमें कीन-कीनसे कर्म, कीन-कीन फल-मूल और कीन-कीनसे अन्न त्याग देने योग्य हैं ! वह मुझसे कहिये ॥ १-२॥

भीष्म उवाच

यथाश्रादं सम्प्रवृत्तं यसिन् काले यदात्मकम् । पेन संकल्पितं चैव तन्मे श्रृणु जनाधिप ॥ ३ ॥

भीष्मजीने कहा—राजन् ! श्राद्धका जिस समय और जिस प्रकार प्रचलन हुआ। जो इसका स्वरूप है तथा सबसे पहले जिसने इसका संकल्प किया अर्थात् प्रचार किया। वह सब तुरहें बता रहा हुँ, सुनो ॥ ३॥

स्वायम्भुवोऽत्रिः कौरव्य परमर्पिः प्रतापवान् । तस्य वंदो महाराज दत्तात्रेय इति स्मृतः ॥ ४ ॥

कुरनन्दन ! महाराज ! प्राचीन कालमें ब्रक्षाजीते महर्षि क्षतिकी उत्तरित हुई । वे बड़े प्रतानी ऋषि थे। उनके वंशमें दचानेयजीका प्रादुर्भाव हुआ ॥ ४॥

दत्तात्रेयस्य पुत्रोऽभृत्रिमिर्नाम तपोधनः। निमेखाप्यभवत् पुत्रः श्रीमाद्याम श्रिया वृतः॥ ५ ॥

दत्ताभेपके पुत्र निमि हुए। जो बद्दे तपस्वी थे। निमिके मी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम या श्रीमान् । बद्द बड़ा कान्तिमान् या ॥ ५॥ पूर्णे वर्षसहस्रान्ते स कृत्वा दुष्करं तपः। कालधर्मपरीतात्मा निधनं समुपागतः॥६॥

उसने पूरे एक हजार वर्षोतक वड़ी कठोरतपस्या करके अन्तमें काल-धर्मके अधीन होकर प्राण त्याग दिया॥ई॥ निमिस्तु कृत्वा शौचानि विधिद्यष्टेन कर्मणा। संतापमगमत् तीवं पुत्रशोकपरायणः॥ ७॥

फिर निमि शास्त्रोक्त कर्मद्वारा अशौच निवारण करके पुत्र-शोकमें मग्न हो अत्यन्त संतप्त हो उठे ॥ ७ ॥ अथ कृत्वोपहार्याणि चतुर्द्द्यां महामितः । तमेव गणयञ्शोकं विरात्रे प्रत्यबुष्यत ॥ ८ ॥

तदनन्तर परम बुद्धिमान् निमि चतुर्दशीके दिन श्राढमें देने योग्य सब वस्तुएँ एकत्रित करके पुत्रशोकसे ही चिन्तित हो रात बीतनेपर ( अमाबास्याको श्राद्ध करनेके लिये) प्रातः काल उठे ॥ ८॥

तस्यासीत् प्रतिबुद्धस्य शोकेन व्यथितात्मनः। मनः संबुत्य विषये बुद्धिर्विस्तारगामिनी॥९॥ ततः संचिन्तयामास श्राद्धकरुपं समाहितः।

प्रातःकाल जागनेपर उनका मन पुत्रशोकसे व्यथित होता रहा। किंतु उनकी बुद्धि बड़ी विस्तृत यी। उसके द्वारा उन्होंने मनको शोककी ओरसे हटाया और एकाप्रचित्त होकर श्राद्धविधिका विचार किया॥ ९६॥ यानि तस्यैव भोज्यानि मूलानि च फलानि च॥ १०॥

उक्तानि यानि चान्नानि यानि चेष्टानि तस्य ह । तानि सर्वाणि मनसा विनिश्चित्य तपोधनः ॥ ११ ॥

फिर श्राद्धके लिये शास्त्रोंमें जो फल-मूल आदि मोज्य पदार्थ वताये गये हैं तथा उनमेंसे जो-जो पदार्थ उनके पुत्रको प्रिय थे, उन सबका मन-ही-मन निश्चय करके उन तवोधनने संग्रह किया ॥ १०-२१॥

अमावास्यां महाप्राहो विप्रानानास्य पूजितान् ।

## दक्षिणावर्तिकाः सर्वा बृमीः खयमथाकरोत् ॥ १२॥

तदनन्तर, उन महान् बुढिमान् मुनिने अमावस्थाके दिन सात् ब्राह्मणोंको बुलाकर उनकी पूजा की और उनके लिये स्वयं ही प्रदक्षिण भावसे मोड़े हुए कुशके आसन बनाकर उन्हें उनपर विठाया ॥ १२ ॥

सप्त विशंस्ततो भोज्ये युगपत् समुपानयत् । ऋते च लवणं भोज्यं स्यामाकान्नंददौ प्रभुः ॥ १३॥

प्रभावशाली निमिने उन सातोंको एक ही साथ मोजनके लिये अलोना सावाँ परोसा ॥ १३ ॥

द्क्षिणात्रास्ततो दभी विष्टरेषु निवेशिताः।
पादयोश्चेव विप्राणां ये त्वन्नमुपभुञ्जते ॥ १४ ॥
कृत्वा चद्क्षिणात्रान् वैदभीन् सप्रयतः शुचिः।
प्रद्रौ श्रीमतः पिण्डान् नामगोत्रेमुदाहरन् ॥ १५ ॥

इसके बाद भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंके पैरोंके नीचे आसनोंपर उन्होंने दक्षिणाग्र कुश विछा दिये और (अपने सामने भी) दक्षिणाग्र कुश रखकर पवित्र एवं सावजान हो अपने पुत्र श्रीमान्के नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए कुशोंपर पिण्डदान किया ॥ १४-१५॥

तत् कृत्वा स मुनिश्रेष्ठो धर्मसंकरमात्मनः। पश्चात्तापेन महता तप्यमानोऽभ्यचिन्तयत्॥१६॥

इस प्रकार श्राद्ध करनेके पश्चात् मुनिश्रेष्ठ निमि अपनेमें घर्मसङ्करताका दोष मानकर ( अर्थात् वेदमें पिता-पितामह आदिके उद्देश्यसे जिस श्राद्धका विधान है, उसको मैंने स्वेच्छासे पुत्रके निमित्त किया है—यह सोचकर ) महान् पश्चात्तापसे संतम हो उठे और इस प्रकार चिन्ता करने छगे—॥११६॥

अकृतं मुनिभिः पूर्वं कि मयेद्मनुष्टितम्। कथं नु शापेन न मां दहेयुर्वोह्मणा इति ॥ १७॥

'अहो ! मुनियोंने जो कार्य पहले कमी नहीं किया। उसे मैंने ही क्यों कर डाला ! मेरे इस मनमाने बर्तावको देखकर ब्राह्मणलोग मुझे अपने शापसे क्यों नहीं मस्म कर डालेंगे !'॥

ततः संचिन्तयामास वंशकर्तारमात्मनः। ध्यातमात्रस्तथा चात्रिराजगाम तपोधनः॥१८॥

यह बात ध्यानमें आते ही उन्होंने अपने वंशप्रवर्दक महर्षि अत्रिका स्मरण किया । उनके चिन्तन करते ही तपोधन अत्रि वहाँ आ पहुँचे ॥ १८॥

अथात्रिस्तं तथा दृष्ट्वा पुत्रशोकेन कर्षितम्। भृशमाश्वासयामास वाग्मिरिष्टाभिरव्ययः॥ १९॥

आनेपर जब अविनाशी अत्रिने निमिको पुत्रशोकसे न्याकुल देखा, तत्र मधुर वाणीद्वारा उन्हें बहुत आश्वासन दिया—॥ निमे संकल्पितस्तेऽयं पितृयञ्चस्तपोधन। मा ते भूद्भीः पूर्वहछोधर्मोऽयं ब्रह्मणा खयम्॥ २०॥

•तपोधन निमे ! तुमने जो यह पितृयज्ञ किया है। इससे डरो मत । सबसे पहले स्वयं ब्रह्माजीने इस धर्मका साक्षात्कार किया है ॥ २०॥

सोऽयं खयम्भुविहितो धर्मः संकिएतस्त्वया । ऋते खयम्भुवः कोऽन्यः श्राद्धेयं विधिमाहरेत् ॥२१॥

'अतः तुमने यह ब्रह्माजीके चलाये हुए धर्मका ही अनुष्ठान किया है। ब्रह्माजीके सिवा दूसरा कौन इस श्राद्ध-विधिका उपदेश कर सकता है ॥ २१ ॥

अथाख्यास्यामि ते पुत्र श्राद्धेयं विधिमुत्तमम् । स्वयम्भुविहितं पुत्र तत् कुरुष्व निवाध मे ॥ २२ ॥

'बेटा ! अब मैं तुमसे ख़ब्रम्भू ब्रह्माजीकी बतायी हुई आह्य । उत्तम विधिका वर्णन करता हूँ इसे सुनो और सुन-कर इसी विधिक अनुसार आह्यका अनुष्ठान करो ॥ २२॥ इत्वासीकरणं पूर्व मन्त्रपूर्व तपोधन । ततोऽस्रयेऽथ सोमाय वरुणाय च नित्यशः ॥ २३॥ विश्वेदेवाश्च ये नित्यं पितृभिः सह गोचराः । तभ्यः संकल्पिता भागः खयमव खयम्भुवा ॥ २४॥

'तब तपोधन ! पहले बेदमन्त्रके उच्चारणपूर्वक अग्नी-करण—अग्निकरणकी क्रिया पूरी करके अग्नि, लोम, वरण और पितरींके साथ नित्य रहनेवाले विश्वेदेवींको उनका भाग सदा अपण करे। साक्षात् ब्रह्माजीने इनके भागोंकी कल्पना की है ॥ २३-२४:॥

स्तोतब्या चेह पृथिवी निवापस्येह धारिणी। वैष्णवी कार्यपी चेति तथैंवहाक्षयेति च॥ २५॥

्तद्नन्तर् श्राद्धकी आधारभूता पृथ्वीकी वैष्णवी, काश्यपी और अक्षया आदि नामोंने स्तुति करनी चाहिये ॥ १५ ॥ उद्कानयने चैव स्तोतव्यो वरुणो विभुः। ततोऽग्निश्चैव सोमश्च आप्याय्याविह तेऽनघ ॥ २६॥

'अनघ ! श्राद्धके लिये जल लानेके लिये भगवान् वरुणका स्तवन करना उचित है । इसके बाद तुम्हें अग्नि और सोमको भी तृप्त करना चाहिये ॥ २६ ॥

देवास्तु पितरो नाम निर्मिता ये खयम्भुवा। उष्णपा ये महाभागास्तेषां भागः प्रकल्पितः॥ २७॥

श्रह्माजीके ही उत्पन्न किये हुए कुछ देवता पितरोंके नामसे प्रसिद्ध हैं। उन महाभाग पितरोंको उष्णप भी कहते हैं। खयम्भूने श्राद्धमें उनका भाग निश्चित किया है।।२७॥ वे श्राह्में ब्राह्में विकास वे विकास के श्राह्में व्याह्में हिन्द्याहा।

ते श्राद्धेनार्च्यमाना वै विमुच्यन्ते ह किल्विषात्। सप्तकः पितृवंशस्तु पूर्वेदृष्टः खयम्भुवा ॥ २८॥ 'श्राद्धके द्वारा उनकी पूजा करनेषे श्राद्धकर्ताके पितरीं- का पारने उदार हो जाता है। ब्रह्मजीने पूर्वकालमें जिन अन्निप्याच आदि पितरींको शादका अधिकारी बताया है। उनभी संगुष्म सुत है।। ३८॥

विद्वं चाझिमुखा देवाः संख्याताः पूर्वमेव ते। तेपां नामानि वस्यामि भागार्दाणां महात्मनाम् ॥२९॥

भितरेषेदेवींकी चर्चा तो मैंने पहले ही की है। उन सबका मुख अभिन है। यहमें भाग पानेके अधिकारी उन महात्माओंके नामौंको कहता हूँ ॥ २९॥

यहं भृतिविपापमा च पुण्यसृत् पावनस्तथा। पाणिद्रिमा समृद्ध्य दिव्यसानुस्तथैव च ॥ ३०॥ विवसान वीर्यवान हीमान कीर्तिमान कत एव च। जितातमा मुनिर्वार्येश्च दीप्तरोमा भयंकरः॥ ३१॥ प्रतीतश्च प्रदाताप्यंग्रमांस्तथा । शैलाभः परमकोची धीरोण्णी भूपतिस्तथा ॥ ३२॥ स्रजो वजी वरी चैव विश्वेदेवाः सनातनाः। विद्यहर्चाः सोमवर्चाः सूर्यश्रीश्चेति नामतः ॥ ३३ ॥ सोमपः सूर्यसावित्रो दत्तात्मा पुण्डरीयकः। उप्णीनाभो नभोदश्च विश्वायुर्दीप्तिरेव च ॥ ३४॥ चमूहरः सुरेशश्च व्योमारिः शङ्करो भवः। र्दशः कर्ता कृतिर्दक्षो भुवनो दिव्यकर्मकृत् ॥ ३५॥ गणितः पञ्चर्वार्यश्च आदित्यो रिहमवांस्तथा। सप्तकृत् सोमवर्चाश्च विश्वकृत् कविरेव च ॥ ३६॥ अनुगोप्ता सुगोप्ता च नप्ता चेश्वर एव च। कीर्तितास्ते महाभागाः कालस्य गतिगोचराः ॥ ३७॥

'यल, धृति, विपाप्ता, पुण्यकृत्, पावन,पाणिक्षेमा, समूह्र, दिव्यसातु, विवस्तान्, वीर्यवान्, हीमान्, कीर्तिमान्, कृत, जितात्मा, मुनिवीर्य, दीसरोमा, भयंकर, अनुकर्मा, प्रतीत, प्रदाता, अंग्रुमान्, दौलाम, परमकोषी, धीरोण्णी, भूपति, लज, यजी, वरी, विरवेदेव, वियुद्धची, सोमवर्चा, सूर्यश्री, सोमप, सूर्य सावित्र, दत्तात्मा, पुण्डरीयक, उष्णीनाम, नभोद्, विश्वायु, दीति, चम्ह्रर, सुरेद्य, व्योमारि, दांकर, भव, ई्य, कर्ता कृति, द्या, भुवन, दिव्यकर्मकृत्, गणित, पञ्चवीर्य, आदित्य, रिमवान्, सतकृत्, सोमवर्चा, विरवकृत्, कवि, अनुगोता, मुगोता, नता और ई्यर । इस प्रकार सनातन विरवेदेवीके नाम यतलाये गये। ये महाभाग कालकी गतिके जाननेवाले यहे गये हैं ॥ ३०—१७॥

सथाद्येपानि धान्यानि कोद्रवाः पुलकास्तथा।

हिंगुद्रच्येषु शाकेषु पलाण्डुं लसुनं तथा॥३८॥ सौभाञ्जनः कोविदारस्तथा गृञ्जनकादयः। कूप्माण्डजात्यलावुं च कृष्णं लवणमेव च ॥ ३९॥ ग्राम्यवाराहमांसं च यच्चैवाप्रोक्षितं भवेत्। कृष्णाजाजी विडश्चेंव शीतपाकी तथैव च। अङ्कुराद्यास्तथा वर्ज्यो इह श्टङ्गाटकानि च ॥ ४०॥ भारत श्राद्धमें निपिद्ध अन आदि वस्तुओंका वर्णन करता हूँ । अनाजमें कोदो और पुलक-धरसो। हिंगुद्रव्य-छौंकनेके काम आनेवाले पदार्थोंमें हींग आदि पदार्थ, शाकींमें प्याज, लहसुन, सहिजन, कचनार, गाजर, कुम्हडा और हौकी आदि; कालानमक, गाँवमें पैदा होनेवाले वाराहीकन्द-का गूदा, अप्रोक्षित-जिसका प्रोक्षण नहीं किया गया (संस्कार-हीन ), काला जीरा, बीरिया सौंचर नमक, शीतपाकी (शाक-विशेष), जिसमें अङ्कर उत्पन्न हो गये हों ऐसे मूँग और सिंघाड़ा आदि । ये सब वस्तुएँ श्राद्धमें वर्जित हैं ॥ ३८-४० ॥ वर्जयेलवणं सर्वे तथा जम्बूफलानि च। अवक्षतावरुदितं तथा श्राद्धे च वर्जयेत्॥ ४१॥ े स्वयं प्रकारका नमकः जामुनका फल तथा <u>र्छीक या</u> ऑसूते दूषित हुए पदार्थ भी श्राद्धमें त्याग देने चाहिये॥४०॥ निवापे हव्यकव्ये वा गहितं च सुदर्शनम्। पितरश्च हि देवाश्च नाभिनन्दन्ति तद्धविः॥ ४२॥

'श्राद्ध-विपयक हन्य-कव्यमें सुदर्श्यनसोमलता निन्दित है। उस हिवको विस्वेदेव एवं पितृगण पसंद नहीं करते हैं।। चाण्डालश्वपचो वज्यों निवापे समुपस्थिते। कापायवासाः कुष्टी वा पिततो ब्रह्महापि वा॥ ४३॥ संकीर्णयोनिर्विप्रश्च सम्बन्धी पिततश्च यः। वर्जनीया बुचैरेते निवापे समुपस्थिते॥ ४४॥ पिण्डदानका समय उपस्थित होनेपर उस स्थानसे चाण्डालों और स्वपचीको हटा देना चाहिये। गेक्शा वस्त्र धारण करनेवाला संन्यासी कोड़ी, पितत, ब्रह्महत्यारा, वर्णसंकर ब्राह्मण तथा धर्मश्रष्ट सम्बन्धी भी श्राह्मकाल उपस्थित होनेपर विद्वानोद्वारा वहाँसे हटा देने योग्य हैं।॥ ६३-४४॥ इत्येवमुक्त्वा भगवान् स्ववंद्यं तमृपि पुरा। पितामहस्तभां दिव्यां जगामात्रिस्तपोधनः॥ ४५॥

पूर्वकालमें अपने वंद्यज निमि ऋषिको श्राद्धके विषयमें यह उपदेश देकर तपस्याके धनी भगवान् अत्रि ब्रह्माजीकी दिव्य सभामें चले गये ॥ ४५ ॥

इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्राद्धकरुपे प्कनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ इस प्रमु श्रीनद्दामास्त अनुशासनपर्वके अन्तर्रत दानवर्मपर्वमे श्राद्धकरपविषयक इक्यानवर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ९१ ॥

# द्विनवतितमोऽध्यायः

पितर और देवताओंका श्राद्धान्नसे अजीर्ण होकर ब्रह्माजीके पास जाना और अन्निके द्वारा अनीर्णका निवारण, श्राद्धसे तृप्त हुए पितरोंका आशीर्वाद

भीष्म उवाच

तथा निमी प्रवृत्ते तु सर्व एव महर्षयः। पितृयशं तु कुर्वन्ति विधिद्दष्टेन कर्मणा॥ १॥

भीष्मजी कहते हैं - युधिष्ठिर ! इस प्रकार जब महर्षि निमि पहले-पहळ श्राद्धमें प्रवृत्त हुए, उसके वाद सभी महर्षि शास्त्रविधिके अनुसार पितृयज्ञका अनुष्ठान करने लगे ॥ १॥

ऋषयो धर्मनित्यास्तु कृत्वा निवपनान्युत। तर्पणं चाप्यक्रवेन्त तीर्थाम्भोभिर्यतत्रताः॥ २॥

सदा धर्ममें तत्पर रहनेवाले और नियमपूर्वक वत घारण करनेवाले महर्षि पिण्डदान करनेके पश्चात तीर्थके जलसे पितरोंका तर्पण भी करते थे॥ २ ॥

निवापैदींयमानैश्च चातुर्वण्येंन तर्पिनाः पितरो देवास्तत्रान्नं जरयन्ति वै॥ ३ ॥ अजीर्णेस्त्वभिहन्यन्ते ते देवाः पितृभिः सह । सोसमेवाभ्यपद्यन्त तदा हान्नाभिपीडिताः॥ ४॥

भारत । धीरे-घीरे चारों वर्णोंके लोग श्राद्धमें देवताओं और पितरोंको अन्न देने लगे। लगातार श्राद्धमें भोजन करते-करते वे देवता और पितर पूर्ण तृप्त हो गये। अन वे अन्न पचानेके प्रयत्नमें लगे । अजीर्णसे उन्हें विशेष कष्ट होने लगा। तव वे सोम-देवताके-पास गये ॥ ३-४॥

ते.ऽज्ञुवन् सोममासाद्य पितरोऽजीर्णपीडिताः। निवापारनेन पीड्यामःश्रेयोनोऽत्र विधीयताम्॥ ५ ॥

सोमके पास जाकर वे अजीर्णं पीड़ित पितर इस प्रकार बोले-दिव ! हम श्रादान्नसे बहुत कष्ट पारहे हैं । अब आप हमारा कल्याण कीजिये ।। ५ ॥

तान् सोमः प्रत्युवाचाथ श्रेयइचेदीप्सितं सुराः। स्वयम्भूसद्नं यात स वः श्रेयोऽभिधास्यति ॥ ६ ॥

तव सोमने उनसे कहा-- 'देवताओ ! यदि आप कल्याण चाहते हैं तो बहाजीकी शरणमें जाइये। वही आपलोगोंका कल्याण करेंगे' ॥ ६ ॥

ते सोमवचनाद् देवाः पितृभिः सह भारत। पितामहमुपागमन् ॥ ७ ॥ समासीनं मेरुश्रङ्गे

भरतनन्दन ! सोमके कहनेसे वे पितरीं सहित देवता मेरपर्वतके शिखरपर विराजमान ब्रह्माजीके पास पये ॥ ७॥

पितर जन्नः

निवापान्नेन भगवन् भृशं पीड्यामहे वयम्।

स्व स्व ३--५. १७--

प्रसादं कुरु नो देव श्रेयो नः संविधीयताम् ॥ ८ ॥

**पितरों ने कहा**—भगवन् ! निरन्तर श्राद्धका अन्न खानेसे इम अजीर्णतावश अत्यन्त कष्ट पा रहे हैं। देव। हमलोगोंपर कुमा की जिये और हमें कल्याणके भागी बनाइये॥

इति तेषां वचः श्रुत्वा स्वयम्भूरिद्मव्रवीत्। एष मे पार्श्वतो विहर्युष्मच्छ्रेयोऽभिधास्यति ॥ ९ ॥

पितरोंकी यह बात सुनकर स्वयम्भू ब्रह्माजीने इस प्रकार कहा-- देवगण ! मेरे निकट ये अग्निदेव विराजमान हैं। ये ही तुम्हारे कल्याणकी बात बतायेंगे? ॥ ९ ॥

अग्निरुवाच-ः

सहितास्तात भोक्ष्यामी निवापे समुपस्थिते। जरियष्यथ चाप्यन्नं मया सार्घे न संशयः॥१०॥

अग्नि बोले—देवताओ और पितरो ! अवने श्राह्मका अवसर उपस्थित होनेपर हमलोग साथ ही भोजन किया करेंगे । मेरे साथ रहनेसे आपलोग उस अन्नको पचा सकेंगे, इसमें संशय नहीं है ॥ १०॥

एतच्छ्रत्वा तु पितरस्ततस्ते विज्वराऽभवन्। एतसात् कारणाचाराः प्राक् तावद् दीयते नृप॥ ११ ॥

नरेश्वर ! अग्निकी यह बात सुनकर वे पितर निश्चिन्त हो गये: इसीलिये. श्राद्धमें पहले अग्निको ही - भाग-अर्पित किया जाता है।। ११॥

निवसे चाग्निपूर्व वै निवापे पुरुषर्भ । न ब्रह्मराक्षसास्तं वै निवापं धर्षयन्त्यत ॥ १२ ॥

पुरुषप्रवर ! अग्निमें इवन करनेके वाद जो पितरोंके निमित्त पिण्डदान दिया जाता है, उसे ब्रह्मराक्षस दूषित नहीं करते ॥ १२ ॥

रक्षांसि चापवर्तन्ते स्थिते देवे हुताशने। पूर्व पिण्डं पितुर्देखात् ततो दद्यात् पितामहे॥ १३॥

अग्निदेवके विराजमान रहनेपर राक्षस वहाँसे भाग जाते हैं। सबसे पहले पिताको पिण्ड देना चाहिये, फिर पितामहको ॥ १३ ॥

प्रिवतामहाय च तत एष श्राद्धविधिः स्मृतः। ब्रूयाच्छ्राद्धे च सावित्रीं पिण्डे पिण्डे समाहितः॥१४॥

तदनन्तर प्रिपतामहको पिण्ड देना चाहिये। यह श्राद्धकी विधि बतायी गयी है। श्राद्धमें एकामचित्त हो प्रत्येक पिण्ड देते समय गायत्री मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये ॥ १४ ॥

सोमायितिच यक्तव्यं तथा पितृमतेति च। रक्ष्मत्या च या नारी व्यक्तिता फर्णयोख या। नियाप नोपतिष्ठेत संग्राहा। नान्यवंशजा॥ १५॥

िए रान हे आरम्भने पहले अपन और सोमके लिये जो दो भाग दिये जाते हैं। उनके मन्त्र क्रमशः इस प्रकार हैं-(अग्नुषे कृष्यचार्नाय स्वाहा,) सोमाय पितृमते स्वाहा।' जो सी रजन्यता हो अथया जिसके दोनों कान यहरे हों। उनको आदमें नहीं उत्ता चाहिये। दूसरे वंशकी स्त्रीको भी आदक्रमंग नहीं छेना चाहिये॥ १५॥ जलं प्रतरमाणश्च कीर्तयेत पितामहान्। नदीमासाद्य कुर्वात पितृणां पिण्डतर्पणम्॥ १६॥

जलको तैरते समय पितामहों (के नामों) का कीर्तन करें। किसी नदीके तटपर जानेके बाद वहाँ पितरोंके लिये पिण्डदान और तर्पण करना चाहिये ॥ १६ ॥ पूर्व स्वयंदाजानां तु रुत्वाद्धिस्तर्पणं पुनः। सुहत्सम्यन्धिवर्गाणां ततो दद्याज्ञलाञ्जलिम् ॥१७॥

पहले अपने वंशमें उत्पन्न पितरीका जलके द्वाग तर्पण करके तत्पक्षात् सुदृद् और सम्यन्धियोके ससुदायको जलाङ्गलि देनी चाहिये ॥ १७ ॥

कल्मापगोयुगेनाथ युक्तेन तरतो जलम् । पितरोऽभिलपन्ते वै नावं चाप्यधिरोहिताः॥ १८॥

जो नितकपरे रंगके वैलेंबि जुती गाड़ीपर वैठकर नदीके जलको पार कर रहा हो। उसके पितर इस समय मानो नावपर वैठकर उससे जलाखालिपानेकी इच्छा रखते हैं॥ सदा नावि जलं तज्याः प्रयच्छन्ति समाहिताः। मासार्घे कृष्णपक्षस्य कुर्यान्तिर्वपणानि वै॥१९॥ पुष्टिरायुक्तथा वीर्ये श्रीक्वैव पितृभक्तितः।

अतः जो इस वातको जानते हैं, वे एकाग्रवित्त हो नावपर वैटनेपर सदा ही पितरोंके लिये जल दिया करते हैं। महीनेका आधा समय वीत जानेपर कृष्णपक्षकी अमात्रारण तिथिको अवश्य श्राद्ध करना चाहिये। पितरोंकी भक्तिसे मनुष्य को पुष्टि, आयु, वीर्य और लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है।।१९६॥ पितामहः पुलस्त्यश्च वसिष्ठः पुलहस्तथा॥ २०॥ अङ्गिराश्च कतुश्चेव कश्यपश्च महानृषिः। पते कुरुकुलश्चेष्ठ महायोगेश्वराः स्मृताः॥ २१॥ पते च पितरो राजन्नेप शाद्धविधः परः।

कुरुकुलश्रेष्ठ ! ब्रह्माः पुलस्यः विषष्ठः पुलहः अङ्गिरा, कृतु और महिंवे कश्यप—ये सात ऋषि महान् योगेश्वर् और पितर माने गये हैं । राजन् ! इस प्रकार यह श्रादकी उत्तम विधि वतायी गयी॥ २०-२१६ ॥ प्रेतास्तु पिण्डसम्बन्धाः मुच्यन्ते तेन कर्मणा ॥ २२ ॥ इत्येषा पुरुषश्रेष्ठ श्राद्धोत्पत्तिर्यथागमम् । व्याख्याता पूर्वनिर्दिण दानं वक्ष्याम्यतः परम् ॥ २३ ॥

्रेत\_(-मरे हुए पिता आदि ) पिण्डके सम्बन्धि प्रेतत्व-के कष्टले छुटकारा पा जाते हैं । पुरुषश्रेष्ठ ! यह मैंने शास्त्रके अनुसार तुम्हें पूर्वमें वताये श्राद्धकी उध्यक्तिका प्रसङ्ग विस्तार-पूर्वक बताया है। अब दानके विषयमें बताऊँगा ॥ २२-२३ ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्राद्धकरुपे द्विनवित्तमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ इस प्रकार ग्रीनदामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गैत दानधर्मपर्वमें श्राद्धकरुपियक वानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२ ॥

# त्रिनवतितमोऽध्यायः

गृहस्थके धर्मों का रहस्य, प्रतिग्रहके दोप वतानेके लिये दृपादिमें और सप्तिपियोंकी कथा, भिक्षरूपधारी इन्द्रके द्वारा कृत्याका वध करके सप्तिपियोंकी रक्षा तथा कमलोंकी चोरीके विषयमें शपथ खानेके वहानेसे धर्मपालनका संकेत

युधिष्टर उवाच

हिजातयो मतोपता एविस्ते यदि भुञ्जते। अन्नं ब्राह्मणकामाय कथमतत् पितामह॥ १॥

युधिष्टिरने पूछा—वितामह ! यदि वतघारी विष्ठ किसी नाहागकी दरण पूर्ण करने के लिये उसके घर आदका अन्न भीतन कर ले तो इसे आप कैसा मानते हैं ? ( अपने वतका लेख करना उचित हैं या वासणकी प्रार्थना अस्वीकार करना ) ॥ १ ॥

भीष्म उवाच

अवेदोक्तवताश्चेव भुझानाः कामकारणे। वेदोक्तेषु तु भुझाना वतलुप्ता युधिष्ठिर ॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! जो वेदोक्त व्रतका पालन नहीं करते, वे बाह्मणकी इच्छापूर्तिके लिये श्राद्धमें मोजन कर एकते हैं। किंतु जो वैदिक व्रतका पालन कर रहे हों, वे यदि किसीके अनुरोवसे श्राद्धका अन्न ब्रहण करते हैं तो उनका व्रत मङ्ग हो जाता है ॥ २॥

युधिष्ठिर उवाच

यदिदं तप इत्याहुरुपवासं पृथग्जनाः। तपः स्यादेतदेवेह तपोऽन्यद् वापि किं भवेत्॥३॥

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! साघारण लोग जो उपवासको ही तप कहा करते हैं, उसके सम्बन्धमें आपकी क्या घारणा है ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि वास्तवमें उपवास ही तप है या उसका और कोई स्वरूप है ॥ ३॥

भीष्म उवाच

मासार्धमासोपवासाद् यत् तपो मन्यते जनः। आत्मतन्त्रोपघाती यो न तपसी न धर्मवित्॥ ४॥

भीष्मजीने कहा—राजन् ! जो लोग पंद्रह दिन या एक महीनेतक उपगस करके उसे तपस्या मानते हैं, वे व्यर्थ ही अपने शरीरको कष्ट देते हैं । वास्तवमें केवल उपवास करनेवाले न तपस्वी हैं, न धर्मश्र ॥ ४॥ व्यासस्य नाणि सम्पन्तिः शिष्यने तप उत्तमम् ।

त्यागस्य चापि सम्पत्तिः शिष्यते तप उत्तमम्। सदोपवासी च भवेद् ब्रह्मचारी तथैव च॥ ५॥ मुनिश्च स्थात् सदा विष्रो वेदांश्चैव सदा जपेत्।

ेत्याराका सम्यादन ही सबसे उत्तम तपस्या है। ब्राह्मण-को सदा उपवासी (ब्रतपरायण), ब्रह्मचारी, मुनि और वेदोंका स्वाध्यायी होना चाहिये॥ ५३॥

कुटुम्बिको धर्मकामः सदाखप्नश्च मानवः॥६॥ अमांसाशी सदा च स्यात् पवित्रं च सदा पठेत्। भ्रमतवादी सदा च स्यान्नियतश्च सदा भवेत्॥७॥ विद्यसाशी कथं च स्यात् सदा चैवातिथिप्रियः। अमृताशी सदा च स्यात् पवित्री च सदा भवेत्॥८॥

िधर्मपालनकी इच्छासे ही उसको स्त्री आदि कुटुम्बका संग्रह करना चाहिये (विषयभोगके लिये नहीं )। ब्राह्मणको उचित है कि वह सदा जाग्रत् रहे, मांस कभी न खाय, पित्रभावसे सदा वेदका पाठ करे, सदा सत्य भाषण करे और इन्द्रियोंको संयममें रक्ले। उसको सदा अमृताशी, विषयाशी और अतिथिप्रिय तथा सदा पवित्र रहना चाहिये॥ ६-८॥

युधिष्ठिर उवाच

कथं सदोपवासी स्याद् ब्रह्मचारी च पार्थिव । विघसाशी कथं च स्यात् कथं चैवातिथिष्रियः ॥ ९ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—पृथ्वीनाथ ! ब्राह्मण कैसे सदा उपवासी और ब्रह्मचारी होवे ? तथा किस प्रकार वह विवसाशी एवं अतिथिप्रिय हो सकता है ? ॥ ९ ॥

भीष्म उवाच अन्तरा सायमाशं च प्रातराशं च यो नरः। सदोपवासी भवति यो न भुङ्केऽन्तरा पुनः॥१०॥

भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर ! जो मनुष्य केवल प्रातः-

काल और सायंकालमें ही मोजन करता है, बीचमें कुछ नहीं खाता, उसे सदा उपवासी समझना चाहिये ॥ १०॥ भार्या गच्छन् ब्रह्मचारी ऋती भवति चैव ह । ऋतवादी सदा च स्थाद्दानशीलस्तु मानवः॥ ११॥

जो केवल ऋतुकालमें धर्मपत्नीके साथ सहवास करता है। वह ब्रह्मचारी ही माना जाता है। सदा दान देनेवाला पुरुष सत्यवादी ही समझने योग्य है॥ ११॥

अमक्षयन् वृथा मांसममांसाशी भवत्युत । दानं ददत् पवित्री स्यादखप्नश्च दिवाखपन् ॥ १२ ॥

जो मांस नहीं खाता, वह अमांसाशी होता है और जो सदा दान देनेवाला है, वह पवित्र माना जाता है । जो दिन-में नहीं सोता, वह सदा जागनेवाला माना जाता है ॥ १९॥

भृत्यातिथिषु यो भुङ्के भुक्त बत्सु नरः सदा। अमृतं केवलं भुङ्के इति विद्धि युधिष्ठिर ॥ १३ ॥

युधिष्ठिर ! जो सदा मृत्यों और अतिथियोंके मोजन कर होनेके बाद ही स्वयं भोजन करता है, उसे केवल अमृत भोजन करनेवाला ( अमृताशी ) समझना चाहिये ॥ १३॥ अभुक्तवत्सु नाश्चाति ब्राह्मणेषु तु यो नरः।

अभोजनेन तेनास्य जितः खर्गो भवत्युत ॥ १४॥

जबतक ब्राह्मण भोजन नहीं कर लें तबतक जो अन्न ब्रह्मण नहीं करता, वह मनुष्य अपने उस ब्रतके द्वारा स्वर्ग-लोकपर विजय पाता है ॥ १४॥

देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च संधितेभ्यस्तथैव च । अवशिष्टानि यो भुङ्के तमाहुर्विघसाशिनम् ॥ १५ ॥ तेषां लोका द्यपर्यन्ताः सद्ने ब्रह्मणः स्मृताः ।

उपस्थिता हाप्सरसो गन्धर्वेश्च जनाधिप ॥ १६॥ निरंश्वर ! जो देवताओं, पितरों और आश्रितोंको मोजन करानेके बाद बचे हुए अन्नको ही स्वयं मोजन करता है, उसे विधसाशी कहते हैं । उन मनुष्योंको ब्रह्मधाममें अक्षय लोकोंकी प्राप्ति होती है तथा गन्धवांसहित अप्सराएँ उनकी सेवामें उपस्थित होती हैं ॥ १५-१६॥

देवतातिथिभिः सार्घं पितृभ्यश्चोपभुञ्जते । रमन्ते पुत्रपौत्रेण तेषां गतिरनुत्तमा ॥ १७ ॥

जो देवताओं और अतिथियों छहित पितरों के लिये अन्न-का भाग देकर स्वयं भो जन करते हैं, वे इस जगत्में पुत्र-पौत्रों के साथ रहकर आनन्द भोगते हैं और मृत्युके पश्चात् उन्हें परम उत्तम गति प्राप्त होती है ॥ १७॥

युधिष्ठिर उवाच

ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छन्ति दानानि विविधानि च।

१. पोष्यवर्ग ।

ज़ प्री

न्

THE

ព្រដ

ii i

q

यात्मनिवर्धातीर्थं को विदोषः पितामह॥१८॥

सुधिष्टिरने पूछा—वितामद ! लोग बालणोंको नाना प्रसारकी नक्षणें दान करते हैं । दान देने और दान लेनेवाले पुरुषोंगें क्या विशेषता होती है १ ॥ १८ ॥

भीष्म उवाच

साधार्यः प्रतिगृहीयात् तथैवासाधुतो हिजः। गुणवन्यस्पदोपः स्यान्निर्गुणे तु निमज्जति॥१९॥

भीष्मजीने कहा—राजन् ! जो ब्राह्मण साधु अर्थात् उत्तम गुण-आनरणयांच पुरुषसे तथा असाधु अर्थात् दुर्गुण और दुगनारयांचे पुरुषसे दान ब्रह्मण करता है, उनमें सद्गुणी-सदानारयांचे पुरुषसे दान लेना अस्य दोष है। किंतु दुर्गुण और दुरानारयांचेसे दान लेनेवाला पापमें ह्य जाता है॥१९॥ अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम्। स्थापद्मेंक्ष संयादं सप्तर्पाणां च भारत॥ २०॥

भारत ! इस विषयमें उराजा...च्यादर्भि और सप्तर्षियोंके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ २०॥

फदयपोऽनिर्वेसिष्ठश्च भरहाजोऽथ गौतमः। विश्वामित्रो जमद्ग्निः साघ्वी चैवाप्यरुम्धती॥२१॥ सर्वेपामथ तेपां तु गण्डाभृत् कर्मकारिका। द्युद्रः पशुसखदचैव भर्ता चास्या वभूव ह॥२२॥ ते च सर्वे तपस्यन्तः पुरा चेर्ह्महीमिमाम्। समाधिनोपशिक्षन्तो ब्रह्मलोकं सनातनम्॥२३॥

एक समयकी यात है। करयप। अति। विश्वामित्र। जमदिन और पतित्रता देवी अन्ववती-ये सब लोग समाधिके द्वारा सनातन ब्रह्मलोकको प्राप्त करनेकी इच्छासे तपस्या करते हुए इस पृथ्वीपर विचर रहे थे। इन सबकी सेवा करनेवाली एक दासी थी। जिसका नाम था धार्टी। वह पशुसल नामक एक शुद्रके साथ व्याही गयी थी (पशुसल भी इन्हीं महर्षियोंके साथ रहकर सबकी सेवा करता था)।। २१-२३॥

अधाभवद्नावृष्टिर्महती कुरुनन्दन । फुच्छूपाणोऽभवद्यव लोकोऽयं वैक्षुधान्वितः॥२४॥

तुरुनन्दन ! एक बार पृथ्वीपर दीर्घकालतक वर्षा नहीं हुई । जिसमें अकाल पह जानेके कारण यह सारा जगत् भूख-में पीजित रहने लगा । छोग बड़ी केठिनाईसे अपने प्राणी-की ग्या करते थे ॥ २४॥

किंगिधिम पुरा यसे देखिन शिविम्तुना। दक्षिणार्थेऽथ मृत्विगम्यो दन्मः पुत्रःपुरा किल॥ २५॥

द्रौरात्में सिनिहे पुत्र सैन्यने किसी यहमें दक्षिणाके सामे अपना दल पुत्र ही स्तिकोंकों दे दिया था॥ २५॥ यसिन् कालेऽथ सोऽल्पायुर्दिप्रान्तमगमत् प्रभुः। ते तं क्षधाभिसंतप्ताः परिवार्योपतस्थिरे ॥ २६॥

उस दुर्भिक्षके समय वह अल्गायु राजकुमार मृत्युको प्राप्त हो गया। वे सप्तर्षि भूखसे पीड़ित थे, इसलिये उस मरे हुए बालकको चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये॥ २६॥

## **वृ**षादर्भिरुवाच

( प्रतिष्रहो ब्राह्मणानां सृष्टा वृत्तिरनिन्दिता । ) प्रतिष्रहस्तारयति पुष्टिर्वे प्रतिगृह्यताम् । मिय यद् विद्यते वित्तं तद् वृणुध्वं तपोधनाः ॥ २७ ॥

तय चुपादिभे योले—प्रतिमह ब्राह्मणोंके लिये उत्तम वृत्ति नियत किया गया है। तपोधन ! प्रतिमह दुर्भिक्ष और भूखके कप्टसे ब्राह्मणकी रक्षा करता है तथा पुष्टिका उत्तम साधन है। अतः मेरे पास जो धन है, उसे आप स्वीकार करें और ले लें॥ २७॥

> प्रियो हि मे ब्राह्मणो याचमानो द्यामहं वोऽश्वतरीसहस्रम्। एकैक्शः सवृपाः सम्प्रस्ताः सर्वेपां वे शीव्रगाः श्वेतरोमाः॥ २८॥

क्योंकि जो ब्राह्मण मुझसे याचना करता है, वह मुझे बहुत प्रिय लगता है। मैं आपलोगोंमेंसे प्रत्येकको एक हजार खचरियाँ देता हूँ तथा सभीको सफेद रोएँवाली शीवगामिनी एवं व्यायी हुई गीएँ साँड्रॉसहित देनेको उद्यत हूँ ॥२८॥

> कुरुंभरानन्डुहः दातं दातान् धुर्याञ्च्वतान् सर्वशोऽहं ददामि। प्रष्ठोहीनां पीवराणां च ताव द्रया गृष्ट्यो धेनवः सुव्रताश्च ॥ २९॥

स्थि ही एक कुलका भार वहन करनेवाले दस हजार भारवाहक सफेद बैल भी आप सब लोगोंको दे रहा हूँ। इतना ही नहीं, मैं आप सब लोगोंको जवान, मोटी-ताजी, पहली बारकी व्यायी हुई, अच्छे स्वभाववाली श्रेष्ठ एवं दुधारू गौएँ भी देता हूँ॥ २९॥

वरान् त्रामान् त्रीहिरसं यवांश्च रत्नं चान्यद् दुर्लभं किं ददानि । नास्मिन्नभक्ष्ये भावमेवं कुरुध्वं पुष्टवर्थं वःकिं प्रयच्छाम्यहं वै ॥ ३०॥

इनके सिवा अच्छे-अच्छे गाँव। धान। रस, जी। रत तथा और भी अनेक दुर्लम वस्तुएँ प्रदान कर सकता हूँ। वतलाइये। में आपको क्या दूँ? आप इस अभक्ष्य वस्तुके\ मक्षणमें मन न लगावें। कहिये। आपके श्ररीरकी पुष्टिके लिये में क्या दूँ?॥३०॥

## भुषय उत्तुः

राजन् प्रतिष्रहो राज्ञां मध्वाखादो विषोपमः। तज्जानमानः कस्मात्त्वं कुरुषे नः प्रलोभनम्॥ ३१॥

ऋषि वोले राजन् ! राजाका दिया हुआ दान ऊपरसे मधुके समान मीठा जान पड़ता है, परंतु परिणाममें विषके समान भयङ्कर हो जाता है। इस बातको जानते हुए भी आप क्यों हमें प्रलोभनमें डाल रहे हैं॥ ३१॥

क्षेत्रं हि दैवतिमदं ब्राह्मणान् समुपाश्रितम्। अमलो होष तपसा प्रीतः प्रीणाति देवताः॥ ३२॥

व्राह्मणोंका शरीर देवताओंका निवासस्थान है, उसमें सभी देवता विद्यमान रहते हैं । यदि ब्राह्मण तपस्यासे शुद्ध एवं संतुष्ट हो तो वह सम्पूर्ण देवताओंको प्रसन्न करता है ॥३२॥

अह्नापिह तपो जातु ब्राह्मणस्योपजायते । तद् दाव इव निर्देह्मात् प्राप्तो राजप्रतिब्रहः ॥ ३३ ॥

व्राह्मण दिनभरमें जितना तप संग्रह करता है, उसको राजाका दिया हुआ दान वनको दग्ध करनेवाले दावानलकी भाँति नष्ट कर डालता है ॥ ३३॥

कुरालं सह दानेन राजन्नस्तु सदा तव । अर्थिभ्यो दीयतां सर्वमित्युक्त्वान्येन ते ययुः॥ ३४॥

राजन् ! इस दानके साथ ही आप सदा सकुशल रहें और यह सारा दान आप उन्हींको दें, जो आपसे इन् वस्तुओंको लेना चाहते हों । ऐसा कहकर वे दूसरे मार्गसे चल दिये ॥ ३४॥

ततः प्रचोदिता राज्ञावनं गत्वास्य मन्त्रिणः। प्रचीयोदुम्बराणि स्म दातुं तेषां प्रचिकरे ॥ ३५॥

तव राजाकी प्रेरणासे उनके मन्त्री वनमें गये और गुलरके फल तोड़कर उन्हें देनेकी चेष्टा करने लगे ॥३५॥ उद्भवराण्यथान्यानि हेमगर्भाण्युपाहरन् ।

भृत्यास्तेषां ततस्तानि प्रशाहितुमुपाद्रवन् ॥ ३६॥

मिन्त्रयोंने गूलर तथा दूसरे-दूसरे वृक्षोंके फल तोड़कर उनमें खर्ण-मुद्राएँ भर दीं। फिर उन फलोंको लेकर राजाके

सेवक उन्हें ऋषियोंके हवाले करनेके लिये उनके पीछे दौड़े

गये॥ ३६॥

गुरूणीति विदित्वाथ न ग्राह्याण्यत्रिरव्रवीत्। न साहे मन्द्विज्ञाना न साहे मन्द्बुद्धयः॥३७॥ हैमानीमानि जानीमः प्रतिबुद्धाः सा जागृम। इह होतदुपाद्तं प्रेत्य स्यात् कटुकोद्यम्। अप्रतिग्राह्यमेवैतत् प्रेत्येह च सुखेण्सुना॥३८॥

वे सभी फल भारी हो गये थे, इस वातको महर्षि अति ताङ् गये और वोले-प्ये गूलर हमारे लेने योग्य नहीं हैं। हमारी बुद्धि मन्द नहीं हुई है। हमारी ज्ञानशक्ति छुप्त नहीं हुई है। हम सो नहीं रहे हैं, जागते हैं। हमें अच्छी तरह



शात है कि इनके भीतर मुवर्ण भरा पड़ा है। यदि आज हम इन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो परलोकमें हमें इनका कटु परिणाम मोगना पड़ेगा। जो इहलोक और परलोकमें भी मुख चाहता हो। उसके लिये यह फल अग्राह्य है। ।। २७ – २८।।

वसिष्ठ उवाच

शतेन निष्कगणितं सहस्रेण च सम्मितम् । तथा बहु प्रतीच्छन् चै पापिष्ठां पतते गतिम् ॥ ३९ ॥

वसिष्ठ वोले—एक निष्क (स्वर्णसुद्रा) का दान लेनेसे सी हजार निष्कोंके दान लेनेका दोष लगता है। ऐसी दशामें जो बहुत-से निष्क ग्रहण करता है, उसको तो घोर पापमयी गतिमें गिरना पड़ता है॥ दें ॥

कस्यप उवाच

यत्पृथिन्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः। सर्वे तन्नालमेकस्य तसाद् विद्वाञ्छमं चरेत्॥ ४०॥

करयपने कहा—इस पृथ्वीपर जितने धान, जी, सुत्रण, पशु और स्त्रियाँ हैं, वे सत्र किसी एक पुरुपको मिल जायँ तो भी उसे संतोष न होगा; यह सोचकर विद्वान् पुरुप अपने मनकी तृष्णाको शान्त करे ॥ ४०॥

भरद्वाज उवाच

उत्पन्नस्य हरोः श्टक्षं वर्धमानस्य वर्धते । प्रार्थना पुरुषस्येव तस्य मात्रा न विद्यते ॥ ४१ ॥ भरद्वाज बोले—जैसे उत्पन्न हुए मृगका सींग उसके बढनेके साथ-साथ बढ़ता रहता है, उसी प्रकार मनुष्यकी तृष्णा गदा बदनी ही रहती है। उसकी कोई मीमा नहीं है ॥४१॥

गीतन ज्याच न तल्लोके द्रव्यमस्ति यल्लोकं प्रतिपूर्येत्। समुद्रकल्पः पुरुषो न कदाचन पूर्यते॥ ४२॥ गीतमने कहा—संवारमें ऐवा कोई द्रव्य नहीं है। जो मनुष्यकी आगाका पेट भर मके। पुरुषकी आशा समुद्रके

समान है। यह कभी भरती ही नहीं ॥ ४२ ॥

विश्वामित्र उवाच

कामं कामयमानस्य यदा कामः समृध्यते।
अथेनमपरः कामस्तृष्णाविध्यति वाणवत्॥ ४३॥
विश्वामित्र योटे—िक्नी वस्तुकी कामना करनेवाले
मनुष्यकी एक इच्छा जब प्री होती है, तब दूनरी नयी उत्पन्न
हो जाती है। इस प्रकार तृष्णा तीरकी तरह मनुष्यके मनपर
चोट करती ही रहती है॥ ४३॥

( अत्रिरुवाच

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। इविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते॥)

अत्रि चोले—भोगोंकी कामना उनके उपभोगसे कभी नहीं शान्त होती है। अपितु घीकी आहुति पड़नेपर प्रज्वलित होनेवाली आगकी माँति वह और भी बढ़ती ही जाती है॥

जमदग्निरुवाच

प्रतिग्रहे संयमो वे तपो धारयते ध्रुवम् । तद् धनं ब्राह्मणस्येह लुभ्यमानस्य विस्नवेत् ॥ ४४ ॥ जमदिने कहा—प्रतिग्रह न लेनेते ही ब्राह्मण अपनी तरस्याको सुरक्षित रख नकता है। तपस्या ही ब्राह्मणका घन है। जो लेकिक धनके लिये लोभ करता है। उनका तपरूपी घन नष्ट हो जाता है॥ ४४ ॥

अरुन्धत्युवाच

धर्मार्थं संचयो यो वे द्रव्याणां पक्षसम्मतः। तपःसंचय पवेष्ठ विशिष्टो द्रव्यसंचयात्॥ ४५॥ अठन्थती वोर्लो—संगरमं एक पक्षके होगॉकी गय

है कि धर्मके लिये धनका संग्रह करना चाहिये; किंतु मेरी रायमें धन संग्रहकी अपेका नपस्याका संचय ही श्रेष्ठ है ॥४५॥

गण्डोवाच

उग्रादितो भयाद् यसाद् विभ्यतीमे ममेश्वराः। यलीयांसो दुर्यलबद् विभेम्यदमतः परम्॥ ४६॥

गण्डाने कहा — मेरे ये मालिक लोग अत्यन्त शिक्त-शाली होते हुए भी जब इस मयंकर प्रतिप्रहके भयसे इतना दरते हैं, तम मेरी क्या भामर्थ्य है ! सुक्ते तो दुर्वल प्राणियोंकी भौति इसने बहुत यहा भय लग रहा है ॥ ४६॥ पशुसल उनाच

यद् वै धर्मे परं नास्ति ब्राह्मणास्तद्धनं विदुः । विनयार्थे सुविद्धांसमुपासेयं यथातथम् ॥ ४७॥

पशुस्त्रजने कहा—धर्मका पालन करनेपर जिस धनकी प्राप्ति होती है। उस धनको ब्राह्मण ही जानते हैं; अतः मैं भी उसी धर्ममय धनकी प्राप्ति-का उपाय सीखनेके लिये विद्वान् ब्राह्मणोंकी सेवामें लगा हूँ॥

ऋपय ऊचुः

कुशलं सह दानेन तस्मै यस्य प्रजा इमाः। फलान्युपिधयुक्तानि य एवं नः प्रयच्छति॥४८॥

अप्रियोंने कहा—जिसकी प्रजा ये कपटयुक्त फल देनेके लिये ले आयी है तथा जो इस प्रकार फलके व्याजसे हमें सुवर्णदान कर रहा है, वह राजा अपने दानके साथ ही कुशलसे रहे ॥ ४८॥

भीष्म उवाच

इत्युक्त्वा हेमगर्भाणि हित्वा तानि फलानि वै। ऋषयो जग्मुरन्यत्र सर्व एव धृतव्रताः॥ ४९॥

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! यह कहकर उन सुवर्णयुक्त फलोंका परित्याग करके वे समस्त व्रतधारी महर्पि वहाँसे अन्यत्र चले गये ॥ ४९॥

मन्त्रिण ऊचुः

उपिंध शङ्कमानाम्ते हिन्वा तानि फलानि वै। ततोऽन्येनवगच्छन्ति विदितं तेऽस्तु पार्थिव॥५०॥

तव मन्त्रियोंने शैव्यके पास जाकर कहा— महाराज ! आपको विदित हो कि उन फलेंको देखते ही झृषियोंको यह संदेह हुआ कि हमारे साथ छल किया जा रहा है। इसलिये वे फलेंका परित्याग करके दूसरे मार्गसे चले गये हैं॥ इन्युक्तः सन्युक्तेवृधाद्भिंदचुकोप ह।

इन्युक्तः स तु भृत्यस्तवृषादाभरचुकोष ह । तेषां वे प्रतिकर्तुं च सर्वेषामगमद् गृहम् ॥ ५१ ॥

सेवकोंके ऐसा कइनेपर राजा चपादिभिको बङ्गा कोप दुआ और वे उन सप्तियोंसे अपने अपमानका बदला लेनेका विचार करके राजधानीको लीट गये ॥ ५१॥

स गत्वा हवनीयेऽझी तीवं नियममास्थितः। जुहाव संस्कृतेर्भन्त्रेरेकैकामाहुति नृपः॥ ५२॥

वहाँ जाकर अत्यन्त कटोर नियमोंका पालन करते हुए वे आह्वनीय अग्निमें आभिचारिक मन्त्र प्रदृक्त एक-एक आहुति हालने लगे॥ ५२॥

तस्मादग्नेः समुत्तस्थौ कृत्या लोकभयंकरी। तस्या नाम चृपादभियोतुधानीत्यधाकरोत्॥ ५३॥

आहुति समाप्त होनेपर उस् अग्निस एक लोकभयंकर कृत्या प्रकट हुई। राना वृपादिभिने उसका नाम यातुषानी रखा ॥५३॥ सा कृत्या कालरात्रीव कृताञ्जलिरुपस्थिता। वृषादिभें नरपति कि करोमीति चात्रवीत्॥ ५४॥

कालरात्रिके समान विकराल रूप धारण करनेवाली वह कृत्या हाथ जोड़कर राजाके पास उपस्थित हुई और बोली— 'महाराज! मैं आपकी किस आज्ञाका पालन करूँ!' ॥﴿४॥

वृषादर्भि रुवाच

त्रमृषीणां गच्छ सप्तानामहन्धत्यास्तथैव च । दासीभर्तुश्च दास्याश्च मनसा नाम धारय ॥ ५५ ॥ श्वात्वा नामानि चैवैषां सर्वानेतान् विनाशय । विनष्टेषु तथा स्वैरं गच्छ यत्रेष्सितं तव ॥ ५६ ॥

वृषाद्भिने कहा—यातुधानी ! तुम यहाँसे वनमें जाओं और वहाँ अरुन्धतीसहित सातों ऋषियोंकाः उनकी दासीका और उस दासीके पतिका भी नाम पूछकर उसका तात्पर्य अपने मनमें धारण करो । इस प्रकार उन सबके नामोंका अर्थ समझकर उन्हें मार डालो; उसके बाद जहाँ इच्छा हो चली जाना ॥ ५६.५६ ॥

सा तथेति प्रतिश्रुत्य यातुधानी स्वरूपिणी। जगाम तद्वनं यत्र विचेहस्ते महर्षयः॥५७॥

राजाकी यह आज्ञा पाकर यातुधानीने 'तथास्तु' कहकर इसे स्वीकार किया और जहाँ वे महर्षि विचरा करते थे, उस वनमें चली गयी ॥ ५७ ॥

भीष्म उवाच अथात्रिप्रमुखा राजन् वने तस्मिन् महर्षयः । व्यचरन् भक्षयन्तो वै मूळानि च फळानि च ॥ ५८॥

भीष्मजी कहते हैं-राजन् ! उन दिनों वे अत्रि आदि महर्षि उस वनमें फल-मूलका आहार करते हुए घूमा करते थे॥ अधापदयन् सुपीनांसपाणिपादमुखोदरम् । परिव्रजन्तं स्थूलाङ्गं परिव्राजं शुना सह ॥ ५९॥

एक दिन उन महर्षियोंने देखा, एक संन्यासी कुत्तेके के साथ वहाँ इधर-उधर विचर रहा है। उसका शरीर बहुत मोटा था। उसके मोटे कंधे, हाथ, पैर, मुख और पेट आदि सभी अङ्ग मुन्दर और मुडौल थे॥ ५९॥ अरुन्धती तु तं दृष्ट्वा सर्वाङ्गोपचितं शुभम्। भवितारो भवन्तो वे नैवांमत्यव्रवीद्दर्षीन्॥ ६०॥

अरुन्धतीने सारे अङ्गींसे दृष्ट-पुष्ट दुए उस सुन्दर संन्यामीको देखकर ऋषियोंसे कहा—- क्या आपलोग कमी ऐसे नहीं हो सकेंगे? !॥ ६०॥

विसष्ठ उवाच नैतस्येह यथास्माकमग्निहोत्रमनिहुतम् । सायं प्रातश्च होतव्यं तेन पीवाञ्छुना सह ॥ ६१॥ विसष्ठजीने कहा—हमलोगोंकी तरह इसको इस

बातकी चिन्ता नहीं है कि आज हमारा अग्निहोत्र नहीं हुआ और सबेरे तथा शामको अग्निहोत्र करना है; इसीलिये यह कुत्तेके साथ खूब मोटा-ताजा हो गया है। १६१॥

अत्रिरुवाच् 🌝

नैतस्येह यथास्माकं श्रुधा वीर्यं समाहतम् । कृच्छ्राधीतं प्रणष्टं च तेन पीवाञ्छुना सह ॥ ६२ ॥

अत्रि बोले—इमलोगोंकी तरह भूखके मारे उसकी सारी शक्ति नष्ट नहीं हो गयी है तथा बड़े कप्टसे जो वेदोंका अध्ययन किया गया था, वह भी हमारी तरह इसका नष्ट नहीं हुआ है; इसीलिये यह कुत्तेके साथ मोटा हो गया है।

विश्वामित्र उवाच

नैतस्येह यथास्माकं शश्वच्छास्रं जरद्रवः। अलसः क्षुत्परो मुर्खेस्तेन पीवाञ्छुना सह ॥ ६३ ॥

विश्वामित्रने कहा—हमलोगीका भूखके मारे सनातन शास्त्र विस्मृत हो गया है और शास्त्रोक्त धर्म भी क्षीण हो चला है। ऐसी दशा इसकी नहीं है तथा यह आलसी। केवल पेटकी भूख बुझानेमें ही लगा हुआ और मूर्ख है। इसीलिये यह कुत्तेके साथ मोटा हो गया है॥ ६३॥

जमदग्निरुवाच

नैतस्येह यथासाकं भक्तमिन्धनमेव च । संचिन्त्यं वार्षिकं चित्ते तेन पीवाञ्छुना सह ॥ ६४ ॥

जमदिश बोले—हमारी तरह इसके मनमें वर्ष-मरके लिये भोजन और ईंघन जुटानेकी चिन्ता नहीं है, इसीलिये कुत्तेके साथ मोटा हो गया है।। हुए।।

कश्यप 'उवाच 🎺

नैतस्येह यथासाकं चत्वारश्च सहोद्राः।
देहि देहीति भिक्षन्ति तेन पीवाञ्छुना सह ॥ ६५ ॥
कश्यपने कहा—हमलोगोंके चार भाई हमसे प्रतिदिन
भोजन दो, भोजन दो, कहकर अन्न माँगते हैं, अर्थात्
हमलोगोंको एक भागी कुटुम्बके भोजन-वस्त्रकी चिन्ता करनी
पड़ती है। इस संन्यासीको यह सब चिन्ता नहीं है। अतः
यह कुत्तेके साथ मोटा है॥ ६५ ॥

भरद्वाज उवाच

नैतस्येह यथास्माकं व्रह्मवन्धोरचेतसः। शोको भार्यापवादेन तेन पंचाञ्छुना सह॥६६॥

भरद्वाज बोले—इस विवेकशून्य ब्राह्मणबन्धुको हमलोगोंकी तरह अपनी स्त्रीके कलङ्कित होनेका शोक नहीं है। इसीलिये यह कुत्तेके साथ मोटा हो गया है॥ ६६॥

गौतम उवाच

नैतस्येह यथास्माकं त्रिकौशेयं च राङ्कवम्। एकैकं वै त्रिवर्षीयं तेन पीवाञ्छुना सह॥६७॥ गीतम योले—इमलोगीकी तरह इसे तीन तीन वर्षोतक गुगरी रस्तीकी बनी हुई तीन लखाली मेखला और मृगर्गम धारण करके नहीं रहना पड़ता है। इसीलिये यह तुस्तिक साथ मोटा हो गया है॥ ६७॥

भीष्म उवाच

शथ रृष्टा परिवार् स तान् महर्पान् शुना सह । अभिगन्य यथान्यायं पाणिस्पर्शमथाचरत् ॥ ६८॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन् ! कुत्तेसहत आये हुए गंग्याधीने जब उन महर्षियोंको देखा, तव उनके पास आकर गंग्यासकी मर्यादाके अनुसार उनका हाथसे स्पर्श किया॥६८॥

परिचर्यां वने तां तु क्षुत्प्रतीघातकारिकाम्। अन्योन्येन निवेद्याय प्रातिष्ठन्त सहैव ते ॥ ६९ ॥

तदनन्तर वे एक दूसरेको अपना कुशल-समाचार वताते पुर बोले—'हमलोग अपनी भूख मिटानेके लिये इस वनमें भ्रमण कर रहे हैं' ऐसा कहकर वे साय-ही-साथ वहाँसे चल पड़े ॥ ६९ ॥

एकनिश्चयकार्याश्च व्यचरन्त वनानि ते । आद्दानाः समुद् धृत्य मूलानि च फलानि च ॥ ७०॥

उन सबके निश्चय और कार्य एक-से थे। वे फल-मूलका संग्रह करके उन्हें साय लिये उस बनमें विचर रहे थे ॥७०॥ फदाचिद् विचरन्तस्ते चृक्षेरिवरलैर्चुताम्। श्रुचिवारिप्रसन्नोदां दृष्टगुः पश्चिनीं शुभाम्॥ ७१॥

एक दिन घूमते-फिरते हुए उन महर्पियोंको एक सुन्दर सरोवर दिखायी पड़ा; जिसका जल वड़ा ही खच्छ और पवित्र या। उसके चारों किनारोंपर सघन नृक्षोंकी पिंद्ध शोभा पा रही थी॥ ७१॥

यालादित्यवपुःप्रख्यैः पुष्करैरुपशोभिताम् । वैदूर्यवर्णसद्दशैः पद्मपत्रैरथावृताम् ॥ ७२ ॥

प्रातःकालीन सूर्यके समान अरुण रङ्गके कमलपुष्प उस सरोवरकी द्योमा बढ़ा रहे थे तथा वैदूर्यमणिकी-सी कान्तिवाले कमलिनीके पत्ते उसमें चारों और छा रहे थे ॥ ७२॥

नानाविचेश्च विहर्गेर्जलप्रकरसेविभिः। एकद्वारामनादेयां स्पतीर्थामकर्ममाम्॥ ७३॥

नाना प्रकारके विद्वाम कल्पन करते हुए उसकी जलराधिका धेवन करते थे। उसमें प्रवेश करने के लिये एक ही द्वार था। उसमें कोई वस्तु ली नहीं जा सकती थी। उसमें उत्तरने के लिये यहत सुन्दर सीदियाँ वनी हुई थाँ। वहाँ काई और कीचड़का तो नाम भी नहीं था।। ७३।।

गृपाद्भिप्रयुक्ता तु छत्या विछतद्शीना। यातुधानीति विष्याता पश्चिनी तामरक्तत ॥ ७४॥ राज कुणद्भिकी नेती हुई मयानक आकारवाली यातुषानी कृत्या उस तालावकी रक्षा कर रही थी ॥७४॥ पशुसखसहायास्तु विसार्थ ते महर्पयः। पश्चिमीमभिजगमुस्ते सर्वे कृत्याभिरक्षिताम्॥ ७५॥

पशुसलके साथ वे सभी महिष मृणाल लेनेके लिये उस सरोवरके तटपर गये, जो उस कृत्याके द्वारा सुरक्षित या॥ ७५॥

ततस्ते यातुधानीं तां दृष्ट्वा विकृतदर्शनाम् । स्थितां कमिलनीतीरे कृत्यामूचुर्महर्षयः॥ ७६॥

सरोवरके तटपर खड़ी हुई उस यातुधानी कृत्याको। जो वड़ी विकराल दिखायी देती थी, देखकर वे सब महर्षि बोले–॥ ७६॥

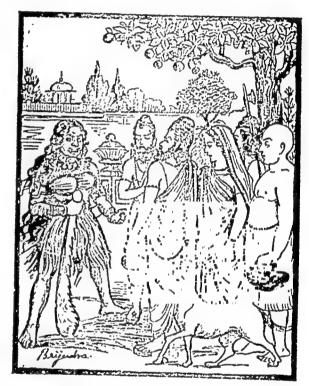

एका तिष्ठसि काच त्वं कस्यार्थे किं प्रयोजनम्। पिषानीतीरमाश्रित्य बृहि त्वं किं चिकीर्पसि ॥ ७७॥

'अरी । त् कौन है और किसलिये यहाँ अकेली खड़ी है ? यहाँ तेरे आनेका क्या प्रयोजन है ? इस सरीवरके तटपर रहकर त् कौन-सा कार्य गिद्ध करना चाहती है ?' ॥७७॥

यातुषान्युवाच

यासि सास्म्यनुयोगो मे न कर्तव्यः कथंचन। आरक्षिणीं मां पश्चिन्या वित्त सर्वे तपोधनाः॥ ७८॥

यातुधानी बोली—तपत्वियो ! में जो कोई भी होऊँ, तुम्हें मेरे विपयमें पूछ-ताछ करनेका किसी प्रकार कोई अधिकार नहीं है। तुम इतना ही जान लो कि में इस सरोवरका संरक्षण करनेवाली हूँ ॥७८॥ ऋषय ऊचुः 🧦

सर्व एव क्षुघार्ताः सा न चान्यत् किंचिदस्ति नः। भवत्याः सम्मते सर्वे गृह्णीयाम विसान्युत ॥ ७९ ॥

ऋषि वोले—भद्रे ! इस समय हमलोग भूखसे व्याकुलं हैं और हमारे पास खानेके लिये दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अतः यदि तुम अनुमति दो तो हम सब लोग इस सरोवरसे कुछ मृणाल ले लें।। ७९॥

यातुधान्युवाच

समयेन विसानीतो गृह्धीध्वं कामकारतः। यकैको नाम मे प्रोक्त्वा ततो गृह्धीत माचिरम्॥ ८०॥

यातुधानीने कहा—ऋषियो ! एक शर्तपर तुम इस सरोवरसे इच्छानुसार मृणाल ले सकते हो । एक-एक करके आओ और मुझे अपना नाम और ताःपर्य बताकर मृणाल ले लो । इसमें विलम्ब करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥८०॥

भीष्म उवाच 🎺

विज्ञाय यातुधानीं तां कृत्यामृषिवधैषिणीम्। अत्रिः क्षुधापरीतात्मा ततो वचनमत्रवीत्॥८१॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन्! उसकी यह बात सुनकर महर्षि अत्रियह समझ गये कि 'यह राक्षसी कृत्या है और हम सब ऋषियोंका वध करनेकी इच्छासे यहाँ आयी हुई है।' तथापि भूखसे व्याकुल होनेके कारण उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया॥ ८१॥

#### अत्रिरुवाच

अरात्रिरत्रिः सा रात्रियां नाधीते त्रिरद्य वै। अरात्रिरत्रिरित्येव नाम मे विद्धि शोभने॥ ८२॥

अति बोले - कल्याणी ! काम आदि शतुओं ले त्राण करनेवालेकी अरात्रि कहते हैं और अत (मृत्यु ) से बचानेवाला अति कहलाता है। इस प्रकार में ही अरात्रि होनेके कारण अति हूँ। जवतक जीवको एकमात्र परमात्माका ज्ञान नहीं होता, तवतककी अवस्था रात्रि कहलाती है। उस अज्ञानावस्थासे रहित होनेके कारण भी मैं अरात्रि एवं अति कहलाता हूँ। सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये अज्ञात होनेके कारण जो रात्रिके समान है, उस परमात्मतत्त्वमें मैं सदा जाम्रत् रहता हूँ; अतः वह मेरे लिये अरात्रिके समान है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार भी मैं अरात्रि और अत्रि (ज्ञानी) नाम धारण करता हूँ। यही मेरे नामका तात्पर्य समझो ॥ ८२॥

यातुधान्युवाच

यथोदाहतमेतत् ते मिय नाम महाद्युते।
दुर्घार्यमेतन्मनसा गच्छावतर पद्मिनीम् ॥ ८३॥
यातुधानीने कहा तेजस्वी महर्षे! आपने जिसे
प्रकार अपने नामका तात्पर्य बताया है, उसका मेरी समझमें

आना कठिन है। अच्छा, अब आप जाइये और तालावमें उतिरये॥ ८३॥

वसिष्ठ उवाच

वसिष्ठोऽसि वरिष्ठोऽसि वसे वासगृहेष्विप। वसिष्ठत्वाच वासाच वसिष्ठ इतिविद्धि माम्॥ ८४॥

वसिष्ठ वोले मेरा नाम विषष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ होनेके कारण लोग मुझे विरष्ठ भी कहते हैं। मैं ग्रहस्थ-आश्रममें वास करता हूँ; अतः विसष्ठता (ऐश्वर्य-सम्पत्ति) और वासके कारण तुम मुझे विसष्ठ समझो ॥ ८४॥

यातुधान्युत्राच

नामनैरुक्तमेतत् ते दुःखन्याभाषिताक्षरम् । नैतद् धारियतुं शक्यं गच्छात्रतर पद्मिनीम् ॥ ८५ ॥

यातुधानी बोली मुने ! आपने जो अपने नामकी व्याख्या की है उसके तो अक्षरोंका भी उच्चारण करना कठिन है। मैं इस नामको नहीं याद रख सकती। आप जाइये तालाबमें प्रवेश कीजिये॥ ८५॥

करयप उवाच

कुळं कुळं च कुवमः कुवमः कश्यपो द्विजः। काश्यः काशनिकाशत्वादेतन्मे नाम धारयः॥ ८६॥

कर्यपने कहा यातुषानी ! कर्य नाम है शरीरकां। जो उसका पालन करता है उसे कर्यप कहते हैं । मैं प्रत्येक कुल (शरीर) में अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश करके उसकी रक्षा करता हूँ, इसीलिये कर्यप हूँ । कु अर्थात पृथ्वीपर वस यानी वर्षा करनेवाला सूर्य भी मेरा ही स्वरूप है, इसलिये मुझे 'कुवम' भी कहते हैं । मेरे देहका रंग काशके फूलकी भाँति उज्ज्वक है, अतः मैं काश्य नामसे भी प्रसिद्ध हूँ । यही मेरा नाम है । इसे तुम धारण करो ॥ ८६ ॥

यातुधान्युवाच*ें* 

यथोदाहतमेतत् ते मयि नाम महाद्युते। दुर्धार्यमेतन्मनसा गच्छावतर पद्मिनीम्॥ ८७॥

यातुधानी योली—महर्षे ! आपके नामका तात्पर्ये समझना मेरे लिये बहुत कठिन है । आप भी कमलेंसे भरी। हुई बावड़ीमें जाइये ॥ ८७ ॥

भरद्वाज उवाच

भरेऽसुतान् भरेऽशिष्यान् भरे देवान् भरे द्विजान्। असे भार्या भरे द्वाजं भरद्वाजोऽसि शोभने ॥ ८८॥

भरद्वाजने कहा—कल्याणी ! जो मेरे पुत्र और शिष्य नहीं हैं, उनका भी मैं पालन करता हूँ तथा देवता। ब्राह्मण, अपनी धर्मपत्नी तथा द्वाज (वर्णसंकर) मनुष्यी-का भी मरण पोषण करता हूँ, इसिलये भरदाज नामसे प्रसिद्ध हूँ। ८८ ॥

#### यातुघान्युवाच

नामनैयक्तमेतत् ते दुःगव्याभाषिताक्षरम् । नेतद् धारियतुं शक्यं गच्छावतर पश्चिनीम् ॥ ८९॥

यातुश्रानी घोळी—मुनिवर ! आपके नामाझरका उत्पारण करनेमें भी मुक्ते कड़ेश जान पड़ता है, इसिट्ये में दसे धारण नहीं कर सकती । जाहये, आप भी इस सरोवरमें उत्तरिये ॥ ८९॥

#### गौतम उवाच

गोदमो दमतोऽधूमोऽदमस्ते समदर्शनात्। चिद्धिमांगीतमं रुत्ये यातुधानि नियोध माम्॥ ९०॥

गौतमने कहा हत्ये! मेंने गो नामक इत्द्रियोंका चंपम किया है, इसलिये भोदम' नाम घारण करता हूँ। में धूमरिहत अग्निके समान तेजस्वी हूँ, सबमें समान दृष्टि रखनेके कारण तुग्हारे या और किसीके द्वारा मेरा दमन नहीं से सकता । मेरे दारीरकी क्राटित (गो) अन्वकारको दूर मगानेवाली (अतम) है, अतः तुम मुझे गोतम समझो॥ ९०॥

#### यातुघान्युवाच

यथोदाहतमेतत् ते मयि नाम महामुने। नेतद् धारियतुं शक्यं गच्छावतर पद्मिनीम् ॥ ९१ ॥

यातुधानी चोली महामुने ! आपके नामकी व्याख्या भी में नहीं समझ सकती । नाइये पोखरेमें प्रवेश कीजिये ॥ ९१॥

## विश्वामित्र उवाच

विद्वे देवाश्च मे मित्रं मित्रमस्मि गवां तथा। विश्वामित्रमिति ख्यातं यातुधानि निवोध माम्॥ ९२॥

-विश्वामित्रने कहा—यातुवानी ! त् कान खोलकर सुन ले, विश्वेदेव मेरे मित्र हैं तथा गौओं और सम्पूर्ण विश्वका में मित्र हूँ । इसलिये संसारमें विश्वामित्रके नामसे प्रसिद्ध हूँ ॥ ९२॥

### यातुधान्युवाच

नामनेरुक्तमेतत् ते दुःखन्याभाषिताक्षरम् । नेतद्धारियतुं शक्यं गच्छावतर पश्चिनीम् ॥ ९३॥

यातुधाती बोली—महर्षे ! आपके नामकी व्याख्याके एक असरका भी उचारण करना मेरे लिये कठिन है । इसे याद रखना मेरे लिये असम्भव है । अतः जाह्ये, सरोवरमें प्रवेश की जिये ॥ ९३ ॥

#### जमदग्निरुवाच

जाजमयजजानेऽदं जिजादीह जिजायिपि । जमद्रिपिति य्यातस्ततो मां विद्धि शोभने ॥ ९४॥ जमद्रिगिने कहा—कल्पाणी ! में नगत् अर्थात् देवताओंके आहवनीय अग्निसे उत्पन्न हुआ हूँ। इसलिये तुम मुझे जमदग्नि नामसे विख्यात समझो ॥ ९४ ॥

#### यातुघान्युवाच

यथोदाहतमेतत् ते मिय नाम महामुने । नैतद् घारियतुं शक्यं गच्छावतर पिझनीम् ॥ ९५॥

यातुधानी योली महामुने ! आपने जिस प्रकार अपने नामका ताल्यं बतलाया है। उसको समझना मेरे लिये बहुत कठिन है। अब आप सरोवरमें प्रवेश कीजिये ॥९५॥

#### अरुन्धत्युवाच 🏏

धरान् धरित्रीं वसुधां भर्तुस्तिष्टाम्यनन्तरम्। मनोऽनुरुन्धतीभर्तुरिति मां विद्ययरुन्धतीम्॥ ९६॥

अरुन्धतीने कहा—यातुधानी ! में अर अर्थात् पर्वतः पृथ्वी और द्युलोकको अपनी शक्तिमे धारण करती हूँ । अपने खामीले कभी दूर नहीं रहती और उनके मनके अनुसार चलती हूँ, इसलिये मेरा नाम अरुन्धती है ॥९६॥

#### यातुधान्युवाच

नामनैरुक्तमतत् ते दुःखन्याभाषिताक्षरम्। नैतद् धारियतुं शक्यं गच्छावतर पद्मिनीम्॥ ९७॥

्यातुधानी चोली—देवि ! आपने जो अपने नामकी व्याख्या की है। उसके एक अक्षरका भी उचारण मेरे लिये किन है। अतः इसे भी में नहीं याद रख सकती । आप तालायमें प्रवेश कीजिये ॥ ९७ ॥
गण्डोवाच

वक्त्रेकदेशे गण्डेति धातुमेतं प्रचक्षते। तेनोन्नतेन गण्डेति विद्धि मानलसम्भवे॥ ९८ ४

गण्डाने कहा—अग्निसे उत्पन्न होनेवाली कृत्ये ! गडि धातुसे गण्ड शब्दकी सिद्धि होती है, यह मुखके एक देश—क्योलका वाचक है। मेरा क्योल (गण्ड) कँचा है, इसलिये लोग मुझे गण्डा कहते हैं॥ ९८॥

### यातुधान्युवाच

नामनैहक्तमेतत् ते दुःखन्याभाषिताक्षरम् । नैतद् धारियतुं शक्यं गच्छायतर पश्चिनीम्॥९९॥

खात्धाती योली—तुम्हारे नामकी व्याख्याका मी उच्चारण करना मेरे लिये कठिन है। अतः इसको याद रखना असम्मव है। जाओ। तुम मी वावड़ीमें उत्तरो ॥ ९९॥

#### पशुसख उवाच

पशून् रञ्जामि दृष्ट्वाहं पशूनां च सदा सखा । गौणं पशुसखेत्यवं विद्धि मामग्निसम्भवे॥१००॥

्पशुस्ताने कहा—आगसे पैदा हुई कृत्ये ! मैं पशुऑं-को प्रसन्न रखता हूँ और उनका प्रिय सखा हूँ; इस गुणके अनुसार मेरा नाम पशुसख है ॥ १०० ॥

84. 81 = 1 W 17 35 1111 2.5 7 नेन 119 1 1111 بيبي 議 118 1321 13 京原 )देश 1 **FISS** 10.16

行系统

133

all (1)

بخبري

## यातुधान्युवाच

नामनै हक्त मेतन् ते दुःखन्या माषिताश्वरम्। नैतद् धारियतुं शक्यं गच्छावतर पिश्वनीम् ॥१०१॥

यातुधानी बोर्छा—तुमने जो अपने नामकी व्याख्या की है। उसके अक्षरोंका उचारण करना भी मेरे लिये कष्टपद है। अतः इसको याद नहीं रख सकती; अब तुम भी पोखरेमें जाओ ॥ १०१॥

#### शुनःसख उवाच

एभिरुक्तं यथा नाम नाहं वक्तुमिहोत्सहे। द्युनःसंखसखायं मां यातुधान्युपधारय॥१०२॥

शुनःस्त्र (संन्यासी) ने कहा यात्रधानी ! इन ऋषियोंने जिस प्रकार अपना नाम बताया है; उस तरह में नहीं बता सकता । तू मेरा नाम शुनःसख समझ ॥ १०२ ॥

## यातुधान्युवाच

नामनैहक्तमेतत् ते वाक्यं संदिग्धया गिरा। तसात् पुनिरदानीं त्वं बूहि यन्नाम ते द्विज ॥१०३॥

यातुधानी चोली—विप्रवर! आपने संदिग्धवाणीमें अपना नाम बताया है। अतः अब फिर स्पष्टरूपसे अपने नामकी व्याख्या कीजिये॥ १०३॥

### शुनःसख उवाच 🔧

सकृदुक्तं मया नाम न गृहीतं त्वया यदि । तस्मात्त्रिदण्डाभिहता गच्छ भस्मेति मा चिरम्॥१०४॥

शुनःस्त्यने कहा—मैंने एक बार अपना नाम वता दिया फिर भी यदि तूने उसे प्रहण नहीं किया तो इस प्रमादके कारण मेरे इस जिदण्डकी मार खाकर अभी भसा हो जा—इसमें विलम्ब न हो ॥ १०४॥

सा ब्रह्मदण्डकल्पेन तेन मूर्धिन हता तदा। इत्या पपात मेदिन्यां भसा सा च जगाम ह ॥१०५॥

यह कहकर उस संन्यासीने ब्रह्मदण्डके समान अपने चिदण्डसे उसके मस्तकपर ऐसा हाथ जमाया कि वह यातुषानी पृथ्वीपर गिर पड़ी और तुरंत मस्स हो गयी॥ १०५॥

शुनःसखा च हत्वा तां यातुधानीं महाबलाम् । भुवि त्रिदण्डं विष्टभ्य शाद्धले समुपाविशत् ॥१०६॥

इस प्रकार ग्रुनःसखने उस महाबळवती राखसीका वध करके त्रिदण्डको पृथ्वीपर रख दिया और स्वयं भी वे वहीं चाससे टॅंकी हुई भूमिपर बैठ गये॥ १०६॥ मृणाल लेकर प्रसन्नतापूर्वक सरोव श्रमेण महता कृत्वा ते विस तीरे निक्षिप्य पद्मिन्यास्तर्पण

फिर बहुत परिश्रम करके वाँधे। इसके बाद उन्हें किनारेप जलसे तर्पण करने लगे॥ १०८॥ अधोत्थाय जलात्तसात् सर्वे नापश्यंश्चापि ते तानि विसारि

थोड़ी देर बाद जब वे पुरुषप्र उन्हें रखे हुए अपने वे मृणाल नह ऋषय ऊच्च

केन क्षुधापरीतानामसाकं नृशंसेनापनीतानि विसान्याह

तव वे ऋषि एक दूसरेसे सब लोग भूखते न्याकुल थे और व थे। ऐसे समयमें किस निर्दयीने चुरा लिये॥ १३१०॥

ते शङ्कमानास्त्वन्योन्यं पप्रच्छु त ऊच्चः समयं सर्वे कुर्म

शत्रुसूदन ! वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अ संदेह करते हुए पूछ-ताछ करने ल 'हम सब लोग मिलकर शपथ करें' त उक्त्वा बाढमित्येवं सर्व एर श्लुधार्ताः सुपरिश्रान्ताः शपथ

शपथकी बात सुनकर सब-के-सब फिर वे भूखसे पीड़ित और परिश्रम साथ ही शंपथ खानेको तैयार हो ग अत्रिहनाच

स गां स्पृशतु पादेन सुर्थे । अनध्यायेष्वधीयीत विसस्तैन्यं

अत्रि-चोले—जो मृणालकी न को लात मारने, सूर्यकी ओर मुँह अनध्यायके समय अध्ययन करनेका वसिष्ठ उवान

अनध्याये पठेलोके शुनः स् परिवाद् कामतृत्तस्तुविसस्तैन शरणागतं हन्तु स वे खसुत्ती अर्थान्काङ्कृतुकीनाशाद्विसस्

ततस्ते मुनयः सर्वे पुष्कराणि विसानि च ।

सन्भाना बर्ताव करने। शरणागदको सारने। अपनी कन्या ४ पकर श्रीतिका चलाने तथा किलानके घन छीन लेनेका पाप सर्वे ॥ ११४-११५ ॥

#### करयप उवाच

सर्वेत्र सर्वे लपतु न्यासलोपं करोतु च । फृटसाझित्यमभ्येतु विसस्तैन्यं करोति यः ॥११६॥

फर्यपने ंफहा—ित्रधने मृणालेंकी चोरी की हो उसको सब जगह सब तरहकी बातें कहने, दूसरोंकी घरोहर इन्द्र लेने और सूटी गवाही देनेका पाप लगे ॥ ११६॥

सृथामांसादानश्चास्तु वृथादानं करोतु च । यातु स्त्रियं दिवा चैव विसस्तेन्यं करोति यः ॥११७॥

जो मृणार्टोकी चोरी करता हो उसे मांसाहारका पाप रूगे । उनका दान व्ययं चला जाय तथा उसे दिनमें स्त्रीके साथ समागम करनेका पाप लगे ॥ ११७॥

#### भरद्वान उवाच

मृशंसस्त्यकधर्मास्तु स्त्रीपु शातिषु गोषु च । बाह्मणं चापि जयतां विसस्तेन्यं करोति यः ॥११८॥

भट्टाज बोले—जिसने मृणाल चुराया हो उस निर्दयी-को धर्मके परित्यागका दोप लगे । वह स्त्रियों, बुदुम्बीजनी रागा गौओंके साथ पापपूर्ण वर्ताव करनेका दोषी हो और बाहाणको वाद-विवादमें पराजित करनेका पाप लगे ॥११८॥

उपाध्यायमधः कृत्वा ऋचोऽध्येतु यजूंवि च । जुद्दोतु च स ऋझाऱो विसस्तैन्यं करोति यः ॥११९॥

जो मृणालकी चोरी करता हो। उसे उपाध्याय (अध्यापक या गुरु ) को नीचे वैठाकर उनके ऋग्वेद और यजुर्वेदका अध्ययन करने और घास पूराकी आगमें आहुति डालनेका पाप लगे ॥ ११९॥

### जमदग्निरुवाच

पुरीग्मुत्स्जलप्सु हन्तु गां चैव हुहातु। अनृती मेथुनं यातु विसस्तेन्यं करोति यः ॥१२०॥

जमद्भि बोले—जिसने मृणालीका अपहरण किया हो। उछे पानीमें मलत्याग करनेका पाप लगे। गाय मारनेका अथवा उसके साथ द्रोह करनेका तथा ऋतुकाल आये विना ही स्त्रीके साथ समागन करनेका पाप लगे ॥ १२०॥

हेप्यो भार्योपजीवी स्याद्द्रवन्धुख वैरवान्। भन्योन्यस्यातिथिखास्तु विसस्तैन्यं करोति यः॥१२१॥

ितने मृणाल नुराये हैं। उसे सबके साथ द्वेप करनेकाः स्त्रीभी कमाईपर जीविका चलानेकाः माई-यन्युओंसे दूर रहनेकाः सदसे बैर करनेका और एक दूसरेके घर अतिथि क्रोनेका पान लगे ॥ १२१॥

#### गौतम उवात्र

अधीत्य वेदांस्त्यजतु त्रीनग्नीनपविष्यतु । विकीणातु तथा सोमं विसस्तैन्यं करोति यः ॥१२२॥

गौतम चोले—जिसने मृणाल चुराये हों उसे वेदोंको पढ़कर त्यागनेका, तीनों अग्नियोंका परित्याग करनेका और सोमरसका विकय करनेका पाप लगे ॥ १२२॥

उदपानप्लवे ग्रामे ब्राह्मणो वृपलीपतिः । तस्य सालोक्यतां यातु विसस्तैन्यं करोति यः ॥१२३॥

जिसने मृणालोंकी चोरी की हो उसे वही लोक मिले। जो एक ही कूपमें पानी मरनेवाले, गाँवमें निवास करनेवाले और शुद्रकी पत्नीसे संसर्ग रखनेवाले ब्राह्मणको मिलता है ॥

#### विश्वामित्र उवाच

जीवतो वै गुरून् भृत्यान् भरन्त्वस्य परे जनाः । अगतिर्वेहुपुत्रः स्याद् विसस्तैन्यं करोति यः ॥१२४॥

विश्वामित्र चोले—जो इन मृणालोंको चुरा ले गया हो, जिस पुरुपके जीवित रहनेपर उसके गुरु और माता तथा पिताका दूसरे पुरुप पोपण करें उसकी और जिसकी कुगति हुई हो तथा जिसके बहुत-से पुत्र हो उसकी जो पाप लगता है वह पाप उसे लगे ॥ १२४॥

अशुचित्रीसक्टोऽस्तु ऋद्या चैवाप्यहंकतः। कर्पको मत्सरी चास्तु विसस्तैन्यं करोति यः ॥१२५॥

जिसने मृणालींका अपहरण किया हो, उसे अपिवत्र रहनेका, वेदको मिथ्या माननेका, धनका धमंड करनेका, ब्राह्मण होकर खेत जोतनेका और दूसरोंसे डाह रखनेका पाप लगे ॥ १२५॥

वर्षाचरोऽस्तु भृतको राज्ञश्चास्तु पुरोहितः। अयाज्यस्य भवेदत्विग् विसस्तैन्यं करोति यः॥१२६॥

जिसने मृणाल चुराये हों। उसे वर्षाकालमें परदेशकी यात्रा करनेका, ब्राह्मण होकर वेतन लेकर काम करनेका। राजाके पुरोहित तथा यज्ञके अनिधकारीसे भी यज्ञ करानेका। पाप लगे ॥ १२६॥

## अरुन्घत्युवाच

नित्यं परिभवेच्छ्वश्रं भर्तुर्भवतु दुर्मनाः। एका खादु समाञ्चातु विसस्तैन्यंकरोतिया ॥१२७॥

अरुत्यती योर्ली जो स्त्री मृणालींकी चोरी करती हो उसे प्रतिदिन सामका तिरस्कार करनेका, अपने पतिका दिल दुम्बानेका और अवेली ही स्वादिष्ट वस्तुएँ खानेका पाप लगे ॥ १२७॥

श्रातीनां गृहमध्यस्या सक्तृनत्तु दिनक्षये। अभोग्या वीरस्रस्तु विसस्तैन्यं करोति या ॥१२८॥ जिसने मृणालेंकी चोरी की हो। उस स्त्रीको कुटुम्बीजर्नी-का अपमान करके घरमें रहनेका। दिन बीत जानेपर सत्त् खानेका। कलिङ्कानी होनेके कारण पितके उपमोगमें न आनेका और बाह्मणी होकर भी क्षत्राणियोंके समान उम्र स्वभाववाले वीर पुत्रकी जननी होनेका पाप लगे ॥ १२८॥

#### गण्डोवाच

अनृतं भाषतु सदा बन्धुभिश्च विरुध्यतु। ददातु कन्यां शुरुकेन विसस्तैन्यं करोति या ॥१२९॥

गण्डा चोली—जिस स्त्रीने मृणालकी चोरी की हो उसे सदा झूठ वोलनेका, भाई-बन्धुओंसे लड़ने और विरोध करने और शुल्क लेकर कन्यादान करनेका पाप लगे॥ १२९॥

साधियन्वा खर्यं प्राशेद् दास्ये जीर्यतु चैव ह । विकर्भणा प्रमीयेत विसस्तैन्यं करोति या ॥१३०॥

जिस स्त्रीने मृणाल चुराया हो उसे रसोई बनाकर अकेली मोजन करनेका, दूसरोंकी गुलामी करती-करती ही चूढ़ी होनेका और पापकर्म करके मौतके मुखमें पड़नेका पाप लगे॥

## पशुसख उवाच 🐖

दास एव प्रजायेतामप्रसृतिरकिंचनः। दैवतेष्वनमस्कारो विसस्तैन्यं करोति यः॥१३१॥

पशुसख वोला—जिसने मृणालोंकी चोरी की हो उसे दूमरे जन्ममें भी दासके ही घरमें पैदा होने, संतानहीन भौर निर्धन होने तथा देवताओंको नमस्कार न करनेका पाप लगे॥ १३१॥

· शुनःतख उवा<del>च</del>

अध्वर्यवे दुहितरं वा ददातु इंद्यन्दोगे वा चरितव्रह्मचर्ये। आथर्वणं वेदमधीत्य विप्रः स्नायीत् वा यो हरते विसानि ॥१३२॥

शुनःसखने कहा—जिसने मृणालोंको चुराया हो वह ब्रह्मचर्यत्रत पूर्ण करके आये हुए यजुर्वेदी अथवा सामवेदी विद्वान्को कन्यादान दे अथवा वह ब्राह्मण अथवेवेदका अध्ययन पूरा करके शीघ्र ही स्नातक वन/जाय॥ १३२॥

#### ऋषय ऊचुः

इप्टमेतद् द्विजातीनां योऽयं ते शपथः कृतः। त्वया कृतं विसस्तैन्यं सर्वेषां नः शुनःसख ॥१३३॥

त्रमुषियोंने कहा—शुनःसख ! तुमने जो शपथ की है। वह तो ब्राह्मणोंको अमीष्ट ही है। अतः जान पड़ता है। हमारे मृणालोंकी चोरी तुमने ही की है।। १३३॥

शुनःसंख उवाच

न्यस्तमद्यं न पश्यद्भियदुक्तं कृतकर्मभिः। सत्यमतन्त्र मिथ्यतद् विसस्तेन्यं कृतं मया ॥१३४॥

शुनःसखने कहा—मुनिवरो ! आपका कहना ठीक है। वास्तवमें आपका मोजन मैंने ही रख लिया है। आप-लोग जब तर्पण कर रहे थे, उस समय आपकी दृष्टि इधर नहीं थी; तभी मैंने वह सब लेकर रख लिया था। अतः आपका यह कथन कि तुमने ही मृणाल चुराये हैं, ठीक है। मिथ्या नहीं है। वास्तवमें मैंने ही उन मृणालोंकी चोरी की है॥ १३४॥

मया ह्यन्तर्हितानीह विसानीमानि पश्यत । परीक्षार्थ भगवतां कृतमेवं मयानघाः ॥१३५॥

मैंने उन मुणालोंको यहाँ छिपा दिया था। देखिये। ये रहे आपके मुणाल। निष्पाप मुनियो ! मैंने आपलोगोंकी परीक्षाके लिये ही ऐसा किया था।। १३५॥

रक्षणार्थं च सर्वेषां भवतामहमागतः। यातुधानी द्यतिकूरा कृत्येषा वो वधैषिणी ॥१३६॥

में आप सब लोगोंकी रक्षाके लिये यह े आया था यह यातुधानी अत्यन्त कूर स्वभाववाली कृत्यों थी और आप-लोगोंका वध करना चाहती थी ॥ १३६ ॥

वृषादिभंत्रयुक्तेषा निहता मे तपोधनाः। दुष्टा हिस्यादियं पापा युष्मान् प्रत्यग्निसम्भवा॥१३७॥ तसाद्स्म्यागतो विषा वासवं मां निवोधत। अलोभादक्षया लोकाः प्राप्ता वै सार्वकामिकाः॥१३८॥ उत्तिष्ठध्वमितः क्षिप्रं तानवाप्तुत वै द्विजाः॥१३९॥

त्योधनो ! राजा चृषादिभिने इसे भेजा था, किंतु यह
मेरे द्वारा मारी गयी । ब्राह्मणो ! मैंने सोचा कि अग्निसे उत्पन्न
यह दुष्ट पापिनी कृत्या कहीं आपलोगोंकी हिंसा न कर
हाले; इसिलये मैं यहाँ आ गया । आपलोग मुझे इन्द्र
समझें । आपलोगोंने जो लोभका परित्याग किया है,
इससे आपको वे अक्षयलोक प्राप्त हुए हैं, जो सम्पूर्ण
कामनाओंको देनेवाले हैं । अतः ब्राह्मणो ! अव आपलोग
यहाँसे उठें और शीव उन लोकोंमें पदार्पण करें ॥१३७–१३९॥

#### भीष्म उवाच

ततो महर्षयः प्रीतास्तथेन्युक्त्वा पुद्रम् । सहैव त्रिद्शेन्द्रेण सर्वे जग्मुस्त्रिविष्टपम् ॥१४ ॥

भीषमजी कहते हैं - युधिष्ठिर ! इन्द्रकी बात सुनकर महर्षियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने देवराजसे तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ही। फिर वे सब-के-सब देवेन्द्रके साथ ही स्वर्गहोक चले गये ॥ १४०॥

एवमेते महात्मानो भोगैर्वहृविधैरि । श्रुधा परमया युक्तारछन्यमाना महात्मभिः ॥१४१॥ नैव लोमे तदा चक्रस्ततः स्वर्गमवाप्तुवन् ॥१४२॥

इन प्रचार उन महात्माओंने अत्यन्त भूवे होनेपर और बहे-बहे होगीं हे अनेक प्रकारके भोगींदारा टाटच देनेतर भी उस समय होम नहीं फिया । इसीसे उन्हें म्पर्गटोककी माप्ति हुई ॥ १४१-१४२ ॥

तसात् सर्वावयसासु नरी होमं विवर्जयेत्। पप धर्मः परो राजंस्तसाल्होभं विवर्जयेत् ॥१४३॥

राजन ! इसलिये मनुष्यको चाहिये कि...वह... समी द्याओं है। सका त्याग करे क्येंकि यही सबसे बड़ा धर्म 🕻 । अतः होमको अवस्य त्याग देना चाहिये ॥ १४३ ॥ इदं नरः सुचरितं समवायेषु कीर्तयन्।

इति श्रीमहाभारते अनुसासनपर्वणि दानघर्मपर्वणि

अर्थभागी च भवति न च दुर्गाण्यवाप्त्रते ॥१४४॥

जो मनुष्य जनसमुदायमें इस पवित्र चरित्रका कीर्तन करता है, वह घन एवं मनोवाञ्छित वरतुका भागी होता है और कमी संकटमें नहीं पड़ता है ॥ १४४ ॥ प्रीयन्ते पितरश्चास्य ऋपयो देवतास्तथा। यशोधर्मार्थभागी च भवति प्रेत्य मानवः ॥१४५॥

उसके ऊपर देवता। ऋषि और पितर सभी प्रसन्न होते हैं। वह मनुष्य इहलोकमें यश, धर्म एवं धनका भागी। होता है। और मृत्युके परचात् उसे स्वर्गलोक सुलभ होता है ॥ १४५॥

बिसस्तैन्योपाख्याने त्रिनवतितमोऽध्यायः॥ ९३ ॥ इस प्रकार शीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें मृणालकी चोरीका उपास्यानविषयक तिरानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२ ॥ (दक्षिणात्य अधिक पाठके १५ क्षोक मिलाकर कुल १४६५ क्षोक हैं)

चतुर्नवतितमोऽध्यायः

व्रवसरतीर्थमें अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर व्रह्मपियों और राजपियोंकी धर्मोपदेश-पूर्ण शपथ तथा धर्मज्ञानके उद्देश्यसे चुराये हुए कमलोंका वापस देना

भीपा उवाच

अञ्जेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। यद् वृत्तं तीर्थयात्रायां शपथं प्रति तच्छृणु ॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं - युधिष्ठिर! इसी विषयमें एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। तीर्थयात्राके प्रसन्भें इसी तरहकी शपथको लेकर जो एक घटना घटित हुई थी, उसे यताता हूँ, सुनो ॥ १ ॥

पुष्करार्थं छतं स्तैन्यं पुरा भरतसत्तम। राजिंपिभर्महाराज तथैव च द्विजर्पिभिः॥ २ ॥

मरतवंशियरोमणे ! महाराज ! पूर्वकालमें कुछ राजिवयाँ और ब्रह्मर्पियोंने भी इसी प्रकार कमलोंके लिये चोरी की यी॥ २॥

> ऋपयः समेताः पश्चिमे वै प्रभासे मन्त्रममन्त्रयन्त । समागता चराम सर्वी पृथिवी पुण्यतीयी तन्नः कामं हन्त गच्छाम सर्वे ॥ ३ ॥

पश्चिम रामुदके तटपर प्रमास तीर्थमें बहुत-से ऋषि एकच हुए थे। उन समागत महर्षियोंने आपसमें यह सदाह की कि इमलोग अनेक पुण्यतीयाँसे भरी हुई समूची पृष्पीकी यात्रा करें । यह इम सभी लोगोंकी अभिलापा है। अतः खब क्षेम साय-ही-साय यात्रा प्रारम्म कर **दें** ॥ ई ॥

> गुकोऽङ्गिराक्षेय कविश्व विद्वां-स्तथा हागस्त्यो नारदपर्वती च।

भृगुर्वसिष्ठः कश्यपो गौतमश्र विश्वामित्रो जमदग्निश्च राजन् ॥ ४ ॥ ऋपिस्तथा गालवोऽथाएकश्च भरद्वाजोऽरुन्धती वालखिल्याः। शिविर्दिलीपो नहुपोऽम्बरीपो राजा ययातिर्धुन्धुमारोऽथ पुरुः॥ ५ ॥ जग्मुः पुरस्कृत्य महानुभावं शतकतुं चुत्रहणं नरेन्द्राः। तीर्थानि सर्वाणि परिभ्रमन्तो माध्यां ययुः कौशिकों पुण्यतीर्थाम् ॥ ६ ॥

ें राजन् ! ऐसा निश्चय करके शुक्त, अङ्गिरा, विद्वान् कविः, अगस्त्यः, नारदः, पर्वतः, भृगुः, वितष्ठः, कदयपः, गौतमः विश्वामित्रः जमदग्निः गालव मुनिः अष्टकः मरद्वाजः अफ्न्यती, वालखिल्यगण, शिवि, दिलीप, नहुप, अम्यरीप, राजा ययाति, धुन्धुमार और पूर--ये सभी राजिं तथा ब्रहार्षि वज्रधारी महानुमाव वृत्रहन्ता शतकतु इन्द्रको आगे करके यात्राके लिये निकले और सभी तीयोंमें घूमते हुए माघ मामकी पूर्णिमा तिथिको पुण्यसुविका कौशिकी नदीके तटपर जा पहुँचे ॥ ४-६ ॥

तीर्थेप्यंवधृतपापा जग्मुस्ततो ब्रह्मसरः सुपुण्यम् । देवस्य तीर्थे जलमग्निकल्पा विगाह्य ते भुक्तविसप्रस्ताः॥ ७॥ - इस प्रकार वहाँके तीर्थीमें स्नानके द्वारा अपने पाप धो करके ऋषिगण उस स्थानसे परम पवित्र ब्रह्मसर तीर्थमें गये। उन अग्निके समान तेजस्वी ऋषियोंने वहाँके जलमें स्नान करके कमलके फूलोंका आहार किया॥ ७॥

> केचिद् विसान्यखनंस्तत्र राज-न्नन्ये मृणालान्यखनंस्तत्र विप्राः। अथापश्यन् पुष्करं ते ह्रियन्तं ह्रदादगस्त्येन समुद्धतं तत्॥ ८॥

राजन् ! कुछ ऋषि वहाँ कमल खोदने लगे । कुछ ब्राह्मण मृणाल उखाड़ने लगे । इसी बीचमें अगस्त्यजीके उस पोखरेसे जितना कमल उखाड़कर रक्खा था, वह सब सहसा गायब हो गया । इस बातको सबने देखा ॥ ८॥

> तानाह सर्वानृषिमुख्यानगस्त्यः केनादत्तं पुष्करं मे सुजातम्। युष्माञ्शङ्के पुष्करंदीयतां मे न वै भवन्तो हर्तुमहन्ति पद्मम्॥ ९॥

तव अगस्यजीने उन समस्त ऋषियोंसे पूछा-किसने मेरे सुन्दर कमल ले लिये। मैं आप सब लोगोंपर संदेह करता हूँ। मेरे कमल लौटा दीजिये। आप-जैसे साधु पुरुषोंको कमलोंकी चोरी करना कदापि उचित नहीं है॥ ९॥

> श्रृणोमि कालो हिंसते धर्मवीर्यं सोऽयं प्राप्तो वर्तते धर्मपीडा । पुराधर्मो वर्तते नेह यावत् तावद्गच्छामः सुरलोकं चिराय॥१०॥

'सुनता हूँ कि कालधर्मकी शक्तिको नष्ट कर देता है। वहीं काल इस समय प्राप्त हुआ है। तभी तो धर्मको हानि पहुँचायी जा रही है-अस्तेय-धर्मका इनन हो रहा है। अतः इस जगत्में अधर्मका विस्तार न हो इसके पहले ही इम चिरकालके लिये स्वर्गलोकमें चले जायँ॥ १०॥

> पुरा वेदान् ब्राह्मणा ग्राममध्ये घुष्टस्वरा चृषलाञ्श्रावयन्ति । पुरा राजा व्यवहारेण धर्मान् पश्यत्यहं परलोकं ब्रजामि ॥ ११ ॥

ब्राह्मणलोग गाँवके बीचमें उच्चखरसे वेदपाठ करके शूद्रोंको सुनाने लगें तथा राजा व्यावसायिक दृष्टिसे धर्मको देखने लगें, इसके पहले ही मैं परलोकमें चला जाऊँ॥ ११॥

> पुरा वरान् प्रत्यवरान् गरीयसो यावन्नरा नावमंस्यन्ति सर्वे । तमोत्तरं यावदिदं न वर्तते तावद् अजामि परलोकं चिराय॥ १२॥

'जनतक सभी श्रेष्ठ मनुष्य महान् पुरुषोंकी नीचोंके समान अवहेलना नहीं करते हैं तथा जबतक इस संसारमें- अज्ञान- जिनत तमोगुणका बाहुत्य नहीं हो जाता है, इसके पहले ही मैं ] चिरकालके लिये परलोक चला जाऊँ ॥ १२॥

> पुरा प्रपश्यामि परेण मर्त्यान् बलीयसा दुर्बलान् भुज्यमानान्। तसाद् यास्यामि परलोकं चिराय न ह्यत्सहे द्रष्ट्रमिह जीवलोकम् ॥१३॥

'भविष्यकालमें बलवान् मनुष्य दुर्बलोंको अपने उपमोग-में लायेंगे, इस बातको मैं अभीसे देख रहा हूँ । इसिलये मैं दीर्घकालके लिये परलोकमें चला जाऊँ । यहाँ रहकर इस जीव-जगत्की ऐसी दुरवस्था मैं नहीं देख सकता' ॥ १३॥

> तमाहुरार्ना ऋषयो महर्षि न ते वयं पुष्करं चोरयामः। मिथ्याभिषङ्गो भवता न कार्यः शपाम तीक्ष्णैः शपथैर्महर्षे॥ १४॥

यह सुनकर सभी महर्षि घबरा उठे और अगस्यजीसे बोले-'महर्षे ! हमने आपके कमल नहीं चुराये हैं। आपको झूठा कलक्क नहीं लगाना चाहिये। हम अपनी सफाई देनेके लिये कठोर-से-कठोर शपथ खा सकते हैं?॥ १४॥

> ते निश्चितास्तत्र महर्षयस्तु सम्पश्यन्तो धर्ममेतं नरेन्द्राः। ततोऽशपन्त शपथान् पर्ययेण सहैव ते पार्थिव पुत्रपौत्रैः॥१५॥

पृथ्वीनाथ! तदनन्तर वे महर्षि तथा नरेशगण वहाँ कुछ निश्चय करके इस धर्मपर दृष्टि रखते हुए पुत्रों और पौत्रों-सहित बारी-बारीसे शपथ खाने लगे॥ १५॥

भृगुरुवाच

प्रत्याकोशेदिहाकुष्टस्ताडितः प्रतिताडयेत्। खादेच पृष्ठमांसानि यस्ते हरति पुष्करम्॥ १६॥

भुगु बोले पुने ! जिसने आपके कमलकी चोरी की है, वह गाली सुनकर बदलेमें गाली दे और मार खाकर बदले-में खयं भी मारे तथा दूसरेकी पीठके मांस खाय अर्थात् उपर्युक्त पापोंका मागी हो ॥ १६ ॥

वसिष्ठ उवाच

अखाध्यायपरो लोके श्वानं च परिकर्षतु। पुरे च भिक्षुर्भवतु यस्ते हरति पुष्करम्॥१७॥

विसप्टने कहा—जिसने आपके कमल चुराये हो, वह स्वाध्यायसे विमुख हो जाय। कुत्ता साथ लेकर शिकार खेले और गाँव-गाँव भीख माँगता फिरे॥ १७॥

कश्यपः उवाच

सर्वत्र सर्व पणतु न्यासे लोभं करोतु च।

क्टसाक्तियमभ्येतु यस्ते इरति पुष्करम्॥१८॥

फद्यपंने फदा—नी आपका कमल नुस ले गया हो। यह सब जगह सब तरहकी वस्तुओंकी खरीद-विकी करे। हिनीही धरोहरको हट्टप लेनेका लोभ करे और खड़ी गवाही दे अर्थात् उपर्मुक्त पानेका भागी हो॥ १८॥

#### गीतम उवाच

जीवन्वहंछतो युद्धथा विषमेणासमेन सः। कर्षको मत्सरी चास्तु यस्ते हरति पुष्करम्॥ १९॥

गौतम योले—जिसने आपके कमलकी चोरी की हो। वह अइंकारी। वेईमान और अयोग्यका साथ करनेवाला। खेती करनेवाला और ईंप्यांयुक्त होकर जीवन व्यतीत करे॥ १९॥

### मिह्नरा उवाच

व्ययुचिर्वसक्त्रहोऽस्तु भ्वानं च परिकर्पतु। ब्रह्मसानिकृतिश्चास्तु यस्ते हरति पुष्करम्॥२०॥

अिंदाने कहा—जो आपका कमल ले गया हो। वह अपवित्र, वेदको मिथ्या बतानेवाला। ब्रह्महत्यारा और अपने पापों-का प्रायक्षित्त न करनेवाला हो। इतना ही नहीं। वह कुत्तोंको साथ लेकर शिकार खेलता फिरे अर्थात् उपर्युक्त पापोंका भागी हो॥

#### घुन्धुमार उवाच

वकृतज्ञस्तु भित्राणां शृद्धायां च प्रजायतु। एकः सम्पन्नमञ्जातु यस्ते हरति पुष्करम्॥२१॥

धुन्धुमारने कहा — जिसने आपके कमलोंकी चोरी की हो। वह अपने मित्रोंका उपकार न माने । श्रूद्र-जातिकी स्त्रीसे संतान उत्पन्न करें और अफेला ही स्वादिष्ट अन्न मोजन करें । अर्थात् इन पापोंके फलका भागी बने ॥२१॥

पूरुखान

चिकित्सायां प्रचरतु भार्यया चैव पुष्यतु। श्वशुराचस्य वृत्तिःस्याद्यस्ते हरति पुष्करम्॥ २२॥

पूर बोले — जो आपका कमल चुरा ले गया हो। वह चिकित्साका न्यवसाय ( वैद्य या हाक्टरका पेशा ) करे। स्रोकी कमाई खाय और समुरालके घनपर गुजारा करे।। २२॥

### दिलीप उवाच

उद्गानप्लवे शामे ब्राह्मणो वृपलीपतिः। तस्य लोकान् सब्बन्तु यस्ते हर्रात पुष्करम् ॥ २३ ॥

दिलीप योले—जो आपका कमल चुराकर ले गया हो।
यह एक क्रॅंपर सबके साम पानी मरनेवाले गाँवमें रहकर
स्ट्र-जातिकी स्त्रीते सम्मन्य रखनेवाले ब्रासणको मृत्युके
परचात् जिन दुःखदायी लोकोंमें जाना पढ़ता है। उन्हींमें
जाय ॥ २३ ॥

शुक उवाच

युपामांसं समञ्जातुं दिवां गच्छतु मैयुनम्।

प्रेंप्यो भवतु राज्ञक्ष यस्ते हरति पुष्करम् ॥ २४ ॥

ग्रुकने कहा—जो आपका कमल जुराकर ले गया हो। उसे मांस खानेका, दिनमें मैथुन करनेका और राजाकी नौकरी करनेका पाप लगे॥ २४॥

#### जमदग्निरुवाच

अन्ध्यायेष्वधीयीत मित्रं श्राहे च भोजयेत्। थाहेशृद्धस्य चाश्रीयाद् यस्ते हरति पुष्करम्॥ २५॥

जमदित वोले — जिस्ते आपके कमल लिये हों, वह निषिद्ध कालमें अध्ययन करे। मित्रको ही श्राद्धमें जिमाने तथा स्वयं भी शुद्धके श्राद्धमें भोजन करे।। २५॥

#### शिविरुवाच

अनाहिताग्निर्मियतां यहे विघ्नं करोतु च। तपस्विभिविंक्ष्येच यस्ते हरति पुष्करम्॥२६॥

शिविने कहा—जो आपका कमल चुरा ले गया हो। वह अग्निहोत्र किये विना ही मर जाय। यज्ञमें विष्न डाले और तपस्वी जनोंके साथ विरोध करे अर्थात् इन सब पापोंके फल-का भागी हो ॥ २६॥

#### ययातिरुवाच

अनृतौ च व्रती चैव भार्यायां स प्रजायतु । निराकरोतु वेदांश्च यस्ते हरति पुष्करम् ॥ २७॥

ययातिने कहा—जिसने आपके कमलींकी चोरी की हो। वह वतघारी होकर भी ऋतुकालसे अतिरिक्त समयमें स्नी-समागम करे और वेदोंका खण्डन करे अर्थात् इन सब पापोंके फलका भागी हो॥ २७॥

नहुप उवाच

अतिथिर्गृहसंस्थोऽस्तु कामवृत्तस्तु दीक्षितः। विद्यां प्रयच्छतु भृतो यस्ते हरति पुष्करम्॥ २८॥

नहुप चोले—जिसने आपके कमलींका अपहरण किया हो, वह संन्यासी होकर भी घरमें रहे। यज्ञकी दीक्षा लेकर भी इच्छाचारी हो और वेतन लेकर विद्यापढ़ावे अर्थात् इन सब पापोंके फलका भागी हो।। २८॥

#### अम्बरीप उवाच

नृशंसस्त्यकथर्मोऽस्तु स्त्रीपु द्यातिषु गोपु च। निहन्तु ब्राह्मणं चापि यस्ते हरति पुष्करम् ॥ २९॥

अम्बरीपने कहा—जो आपका कमल ले गया हो। वह क्रिस्त्रमावका हो जाय । स्त्रियाः वन्धु-वान्ववां और गीओंके प्रति अपने धर्मका पालन न करे तथा ब्रह्महत्याके पापका भागी हो ॥ २९॥

नारद उवाच

गृहक्षानी चिहःशास्त्रं पठतां वित्वरं पदम्। गरीयसोऽवजानातु यस्ते हरति पुष्करम्॥३०॥ नारद्जीने कहा—जिसने आपके कमलोंका अपहरण किया हो, वह देहरूपी घरको ही आत्मा समझे । मर्यादाका उल्लङ्घन करके शास्त्र पढ़े। स्वरहीन पदका उच्चारण करे और गुरुजनोंका अपमान करता रहे अर्थात् उपर्युक्त पापींका मागी बने ॥ ३०॥

#### नाभाग उवाच

अनृतं भाषतु सदा सङ्गिश्चैव विरुध्यतु। शुल्केन तु द्दत्कन्यां यस्ते हरति पुष्करम् ॥ ३१ ॥

नाभाग बोले-जिसने आपके कमल चुराये हों। उसे सदा झुठ बोलनेका, संतोंके साथ विरोध करनेका और कीमत लेकर कन्या बेचनेका पाप लगे ॥ ३१॥

#### कविरुवाच 🏏

पद्भ्यां स गां ताडयतु सूर्यं च प्रतिमेहतु । शरणागतं संत्यजतु यस्ते हरति पुष्करम् ॥ ३२ ॥

किन कहा—जिसने आपका कमल लिया हो। उसे गौको लात मारनेका। सूर्यकी ओर मुँह करके पेशाव करनेका और शरणागतको त्याग देनेका पाप लगे ॥ ३२॥

#### विश्वामित्र उवाच

करोतु भृतकोऽवर्षा राज्ञश्चास्तु पुरोहितः। ऋत्विगस्तु ह्ययाज्यस्य यस्ते हरति पुष्करम् ॥ ३३ ॥

विद्वासित्र बोले—जो आपका कमल चुरा लेगया हो। वह वैश्यका मृत्य होकर उसीके खेतमें वर्षा होनेमें बाधा उप-स्थित करें। राजाका पुरोहित हो और यश्चके अनिधकारीका यश्च करानेके लिये ऋत्विज बने अर्थात् इन पापोंके फलका भागी हो।। ३३॥

#### पर्वत उवाच 🗸

प्रामे चाधिकृतः सोऽस्तु खरयानेन गच्छतु। शुनः कर्षतु वृत्त्यर्थे यस्ते हरति पुष्करम्॥ ३४॥

पर्वतने कहा—जो आपका कमल ले गया हो, वह गाँव-का मुखिया हो जाय, गधेकी सवारीपर चले तथा पेट मरने-के लिये कुत्तोंको साथ लेकर शिकार खेले ॥ ३४॥

## भरद्वाज उवाच

सर्वपापसमादानं नृशंसे चानृते च यत्। तत् तस्यास्तु सदा पापं यस्ते हरित पुष्करम्॥ ३५॥

भरद्वाजने कहा—जिसने आपके कमलोंकी चोरी की हो, उस पापीको निर्दयी और असत्यवादी मनुष्योंमें रहनेवाला सारा-का-सारा पाप सदा ही प्राप्त होता रहे || ३५ ||

## अष्टक उवाच √

स राजास्त्वकृतप्रज्ञः कामवृत्तश्च पापकृत्। अधर्मेणाभिशास्तुर्वी यस्ते हरति पुन्करम् ॥ ३६॥ अप्रक बोले—जो आपका कमल लेगया हो, वह राजा मन्दबुद्धि, स्वेच्छाचारी और पापात्मा होकर अधर्मपूर्वक इस पृथ्वीका शासन करे ॥ ३६॥

## गालव उवार्च

पापिष्ठेभ्यो ह्यनर्घार्हः स नरोऽस्तु खपापकृत्। दत्त्वा दानं कीर्तयतु यस्ते हरति पुष्करम्॥ ३७॥

गालव बोले—जो आपका कमल चुरा ले गया हो, वह महापापियोंसे भी बढ़कर अनादरणीय हो, स्वजनींका भी अपकार करे तथा दान देकर अपने ही मुखसे उसका बखान करे ॥ ३७॥

#### अरुन्धत्युवाच

श्वश्र्वापवादं वदतु भर्तुर्भवतु दुर्मनाः। एका खादु समझ्नातु या ते हरति पुष्करम्॥ ३८॥

अरुन्धती बोर्ली—जिस स्त्रीने आपका कमल लिया हो, वह अपने सासकी निन्दा करे, पतिके लिये अपने मनमें दुर्भावना रक्खे और अकेली ही स्व।दिष्ट भोजन किया करे अर्थात् इन सब पापोंकी फलभागिनी बने ॥ ३८॥

## वालखिल्या ऊचुः

पकपादेन वृत्त्यर्थं प्रामद्वारे स तिष्ठतु । धर्मज्ञस्त्यक्तधर्मास्तु यस्ते हरति पुष्करम् ॥ ३९ ॥

वालिखित्य बोले—जो आपका कमल ले गया हो। वह अपनी जीविकाके लिये गाँवके दरवाजेपर एक पैरसे खड़ा रहे और धर्मको जानते हुए भी उसका परित्याग करे॥३९॥

## शुनःसख उवाच 🏏

अग्निहोत्रमनादृत्य स सुन्तं स्वपतु द्विजः। परिव्राट् कामवृत्तोऽस्तु यस्ते हरति पुष्करम्॥ ४०॥

द्युनःसख बोले—जो आपका कमल ले गया हो, वह द्विज होकर भी सबेरे और शामको अग्निहोत्रकी अवहेलना करके युखसे सोये तथा संन्यासी होकर भी मनमाना वर्ताव करे अर्थात् उपर्युक्त पापेंकि फलका मागी हो ॥ ४० ॥

## सुरभ्युवाच

बाळजेन निदानेन कांस्यं भवतु दोहनम्। दुह्येत परवत्सेन या ते हरति पुष्करम्॥ ४१॥

सुरिभ वोली—जो गाय आपका कमल ले गयी हो, उसके पैर वालोंकी रस्तीते वाँघे जायँ, उसके दूघके लिये ताँबे मिले हुए धातुका दोहनपात्र हो और वह दूसरे गायके बढ़िसे दुही जाय ॥ ४१ ॥ गंभ उवान

नतस्तु नैः दापयैः दाष्यमानैसानायियेर्यतुभिः कौरवेन्द्र ।
सहस्राद्धे देवराट् सम्प्रहणः
समीद्ध्य नं कोपनं विप्रमुख्यम् ॥ ४२ ॥
भीगमत्री कहते हिं—कौरवेन्द्र ! इस प्रकार जब सब ।
संग नाना प्रकारकी अनेकानेक द्यप्य कर चुके तब सहस्र
नेक्यारी देवराज इन्द्र बढ़े प्रसन्न हुए और उन विप्रवर ।
अगस्यको दुनित हुआ देख उनके सामने प्रकट हो गये ॥

व्याव्यीनमयवा प्रत्ययं स्वं समाभाष्य तमृषि जातरोपम् । व्रह्मपिर्देवपिनृषिमध्ये

यं तं नियोधेह ममाद्य राजन् ॥ ४३॥ राजन् ! बर्णापंयों, देवपियों तथा राजपियोंके बीचमें कृतित हुए महीपं अगत्त्यको सम्बोधित करके देवराज इन्द्रने । जो अपना अभिप्राय व्यक्त किया, उसे आज तुम मेरे मुखते । यहाँ मुनो ॥ ४३॥

शक उवाच

अध्वर्यवं दुहितरं ददातु छन्दोगे वा चरितव्रह्मचर्ये। अथर्वणं वेदमधीत्य विषः

कार्यात यः पुष्करमाददाति ॥ ४४ ॥

१नद्र बोरू — ज्ञलन् ! जो आपकाकमल ले गया हो। वह

प्रदान्यं वतको पूर्ण करके आये हुए यजुर्वेदी अथवा सामवेदी
विदान्को कन्यादान दे । अथवा वह बालण अथवेवेदका
अन्ययन पूरा करके शीव ही स्नातक वन जाय ॥ ४४ ॥
सर्वान् वेदानधीयीत पुण्यशीलोऽस्तु धार्मिकः ।

वाह्मणः सद्दं यातु यस्ते हरति पुष्करम् ॥ ४५ ॥

जिसने आपके कमलोंका अनहरण किया हो। वह सम्पूर्ण वेदीका अध्ययन करें । पुण्यात्मा और धार्मिक हो तथा मृत्यु-के पश्चान् वह ब्रह्माजीके लोकमें जाय ॥ ६६ ॥

अगरत्य उवाच 🧐

आर्द्याचीद्दस्त्यया प्रोक्तः शपयो बलस्ट्रन । दीयतां पुष्करं महामय धर्मः सनातनः ॥ ४६ ॥ ्यम्ह्त्यने कहा—वलस्ट्रन ! आगने जो श्रय की है। वह तो आशीर्वादस्त्रेष है। अतः आपने ही मेरे कमल लिये हैं, भूषपा उन्हें मुरो देदीजिये। यही मनातन वर्म है॥ ४६॥।

इन्द्र उवाच

न मया भगवहाँ भाजूतं पुष्करमय है। धर्मास्तु श्रोतुकामेन हतं न कोहुमईसि॥ ४७॥ इन्द्र बोले—भगवन् ! मेंने लोमवरा कमलोंको नहीं विकासा। आक्रोगोंके मुखले वर्मकी बातें सुनना चाहता

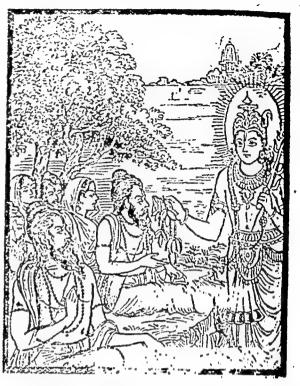

था, इसीलिये इन कमलोंका अपहरण कर लिया था। अतः मुझपर क्रोध न कीजियेगा॥ ४७॥

धर्मश्रुतिसमुत्कर्षो धर्मसेतुरनामयः। आर्पो चै शाश्वतो नित्यमन्ययोऽयं मयाश्रुतः॥ ४८॥

आज मैंने आपलोगोंके मुखसे उस आर्प सनातन धर्म-का श्रवण किया है। जो नित्य अविकारी। अनामय और संसार-सागरसे पार उतारनेके लिये पुलके समान है। इससे धार्मिक श्रुतियोंका उत्कर्ष सिद्ध होता है॥ ४८॥

तिददं गृहातां विद्वन् पुष्करं द्विजसत्तम । अतिकमं मे भगवन् अन्तुमईस्यनिन्दित ॥ ४९॥

हिजशेष्ठ ! विहन् ! अय आप अपने ये कमल लीजिये ! भगवन् ! अनिन्दनीय महर्षे ! मेरा अपराध क्षमा कीजिये ॥

इत्युक्तः स महेन्द्रेणं तपसी कोपनी भृशम्। जग्राह पुष्करं धीमान् प्रसन्नश्चाभवन्मुनिः॥ ५०॥

महेन्द्रके ऐसा कहनेपर वे कोधी तपस्ती बुद्धिमान् अगस्त्य मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने इन्द्रके हायसे अपने कमल ले लिये ॥ ५० ॥

प्रयमुस्ते ततो भूयस्तीर्थानि वनगोचराः। पुण्येषु तीर्थेषु तथा गात्राण्याष्ट्रावयन्त ते॥ ५१॥

तदनन्तर उन सब लोगोंने वनके मागोंसे होते हुए पुनः तीर्ययात्रा आरम्भ की और पुण्यतीयोंमें जा-जाकर गोते लगाकर स्नान किया ॥ ५१ ॥

ब्राच्यानं य इदं युक्तः पठेत् पर्वणि पर्वणि । न मूर्जं जनयेत् पुत्रं न भवेच निरास्त्रतिः॥ ५२॥

जो प्रत्येक पर्वके अवसरपर एकामचित्त हो इस पवित्र आख्यानका पाठ करता है, वह कभी मूर्ख पुत्रको नहीं जन्म देता है तथा खयं भी किसी अङ्गसे हीन या असफलमनोरथ नहीं होता है ॥ ५२ ॥

न तमापत् स्पृशेत्काचिद् विज्वरो न जरावहः। विरजाः श्रेयसा युक्तः प्रेत्य स्वर्गमवाष्त्रयात् ॥ ५३ ॥

उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती । वह चिन्तारहित इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधमपर्वमें शपथिविधनामक चौरानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४ ॥

होता है । उसके ऊपर जरावस्थाका आक्रमण नहीं होता । वह रागशून्य होकर कल्याणका भागी होता है तथा मृत्युके पश्चात् स्वर्गलोकमें जाता है ॥ ५३ ॥

यश्च शास्त्रमधीयीत ऋषिभिः परिपालितम् । स गच्छेद् ब्रह्मणो लोकमव्ययं च नरोत्तम ॥ ५४॥

नरश्रेष्ठ ! जो ऋषियोद्धारा सरक्षित इस शास्त्रका अध्ययन करता है, वह अविनाशी ब्रह्मधामको प्राप्त होता है ॥ ५४॥ शपथविधिनीम चतुर्नवतितमोऽध्यायः ॥ ९४॥

# पञ्चनवतितमोऽध्यायः ै

छत्र और उपानह्की उत्पत्ति एवं दानविषयक युधिष्ठिरका प्रश्न तथा सूर्यकी प्रचण्ड धूपसे रेणुकाका मस्तक और पैरोंके संतप्त होनेपर जमद्गिनका सर्थपर कृपित होना और विप्ररूपधारी सर्थसे वार्तालाप

यधिष्ठिर उवाच

श्राद्धकृत्येषु दीयते भरतर्षभ। छत्रं चोपानही चैव केनैतत् सम्प्रवर्तितम् ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा-भरतश्रेष्ठ! श्राद्धकर्मोंमें जिनका दान दिया जाता है, उन छत्र और उपानहोंके दानकी प्रथा किसने चलायी है ? ॥ १ ॥

कथं चैतत् समुत्पन्नं किमर्थं चैव दीयते। न केवलं श्राद्धकृत्ये पुण्यकेष्वपि दीयते॥ २॥

इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और किसिलेये इनका दान किया जाता है ? केवल श्राद्धकर्ममें ही नहीं, अनेक पुण्यके अवसरोंपर भी इनका दान होता है ॥ २ ॥

बहुष्विप निमित्तेषु पुण्यमाश्रित्य दीयते। पतद् विस्तरशो राजञ्श्रोतुमिच्छामि तस्वतः॥ ३ ॥

बहत-से निमित्त उपस्थित होनेपर पुण्यके उद्देश्यसे इन वस्तुओं के दानकी प्रथा देखी जाती है। अतः राजन् ! में इस विषयको विस्तारके साथ यथावत् रूपसे सुनना चाहता हूँ ॥

भीष्म उवाच 🗟

राजन्नवहितर्छत्रोपानहविस्तरम्। श्रुणु यथैतत् प्रथितं लोके यथा चैतत् प्रवर्तितम् ॥ ४ ॥

भीष्मजीने कहा-राजन् ! छाते और जुतेकी उत्पत्ति-की-वार्ता-मैं--विस्तारके साथ बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो । वंसारमें किस प्रकार इनके दानका आरम्भ हुआ और कैसे उस दानका प्रचार हुआ, यह सब अवण करो ॥ ४ ी। यथा चाक्षय्यतां प्राप्तं पुण्यतां च यथा गतम् ।

नराधिप ॥ ५ ॥ सर्वमेतदशेषेण प्रवक्ष्यामि ं नरेश्वर ! इन दोनीं वस्तुओंका दान किस तरह अक्षय होंता है तथा ये किस प्रकार पुण्यकी प्राप्ति करानेवाली मानी गयी हैं, इन सब बार्तीका मैं पूर्ण रूपसे वर्णन करूँगा ॥ ५ ॥

जमद्ग्नेश्च संवादं सूर्यस्य च महात्मनः। पुरा सभगवान् साक्षाद्र नुवाकीडयत् प्रभो ॥ ६ ॥ संधाय संधाय शरांश्चिक्षेप किल भागवः। तान् क्षिप्तान् रेणुका सर्वोस्तस्येषुन्दीप्ततेजसः॥ ७ ॥ आनीय सा तदा तस्मै प्रादादसकृदच्युत।

प्रभो ! इस विषयमें महर्षि जमद्गि और महात्मा भगवान सूर्यके संवादका वर्णन किया जाता है। पूर्वकालकी बात है, एक दिन भृगुनन्दन भगवान् जमदिग्नजी धनुष चलानेकी क्रीड़ा कर रहे थे। धर्मसे न्युत न होनेवाले युधिष्ठिर ! वे बारंबार धनुषपर वाण रखकर उन्हें चलाते और उन चलाये हुए सम्पूर्ण तेजस्वी बाणोंको उनकी पत्नी रेणुका ला-लाकर दिया करती थीं ॥ ६-७३ ॥

अथ तेन स शब्देन ज्यायाश्चैव शरस्य च ॥ ८ ॥ प्रहृष्टः सम्प्रचिक्षेप सा च प्रत्याजहार तान्।

धनुषकी प्रत्यञ्चाकी टङ्कारध्वनि और वाणके छूटनेकी सनसनाइटसे जमदिग्न मुनि बहुत प्रसन्न होते थे। अतः वे बार-बार बाण चलाते और रेणुका उन्हें दूरसे उठा-उठाकर लाया करती थीं ॥ ८<del>ई</del> ॥

ततो मध्याह्ममारूढे ज्येष्टामूले दिवाकरे॥ ९ ॥ स सायकान् द्विजो मुक्त्वारेणुकामिद्मववीत्। गच्छानय विशालाक्षिशारानेतान धनुश्च्युतान्॥१०॥ यावदेतान पुनः सुभू क्षिपामीति जनाधिप।

जनेश्वर ! इस प्रकार वाण चलानेकी कीड़ा करते-करते ज्येष्ठ मासके सूर्य दिनके मध्यभागमें आ पहुँचे। विप्रवर जमदिग्नने पुनः वाण छोड़कर रेणुकासे कहा-'सुभू । विशाल- ते नने ! लक्षे, भेरे पतुपने सूटे हुए इन बार्गोको ले आओ। विवर्ष में पुनः इन गप हो घनुपार रशकर छोटूँ ॥९-१०६॥ स्वा गच्छन्त्यन्तरा छायां बृक्षमाश्चित्य भामिनी ॥११॥ तस्यो तस्या हि सन्तमं शिरः पादी तथैव च ।

मानिनी रेगुप्ता गृशोंके बीचने होकर उनकी छायाका आथप है जाती हुई बीच-बीचमें टहर जाती थी; क्योंकि उसके जिर और पैर तर गये थे॥ ११ई॥

स्थिता सा तु मुहर्ते वै भर्तुःशापभयाच्छुभा ॥ १२ ॥ ययावानयितं भूयः सायकानसितेक्षणा ।

कत्रगरे नेशोंवाली वह कल्याणमयी देवी एक जगह दो ही पड़ी टहरकर पतिके शापके भयसे पुनः उन वाणोंको स्रानेके लिये चल दी ॥ १२% ॥

प्रत्याजगाम च दारांस्तानादाय यदाखिनी ॥ १३ ॥ सा वै खित्रा सुचार्वङ्गी पद्धभ्यां दुःखं नियच्छती । उपाजगाम भर्तारं भयाद् भर्तुः प्रवेपती ॥ १४ ॥

उन याणोंको लेकर सुन्दर अङ्गोवाली यशस्विनी रेणुका जय लीटी; उस समय वह बहुत खिन्न हो गयी थी। पैरोंके जलनेसे जो दुःख होता था, उसको किसी तरह सहती और पतिके भयसे थर-थर कॉंपती हुई उनके पास आयी॥१३-१४॥

सतामृषिस्तदा कुद्धो वाक्यमाह द्युभाननाम् । रेणुके कि चिरेण त्वमागतेति पुनः पुनः ॥ १५॥

उस समय महर्षि कुनित होकर सुन्दर मुखवाली अपनी पत्रीसे यारंबार पूछने लगे—प्रेणुके ! तुम्हारे आनेमें इतनी देर क्यों हुई !' ॥ १५ ॥

रेणुकोवाच

शिरस्तावत् प्रदीप्तं मे पादौ चैव तपोधन । सूर्यतेजोनिरुद्धाहं बृक्षच्छायां समाश्रिता ॥ १६॥

रेणुका योली—तपोधन! मेरा किर तप गया। दोनों पैर जलने लगे और सूर्यके प्रचण्ड तेजने मुझे आगे बढ़नेसे रोक दिया। इसलिये गोड़ी देरतक बृक्षकी छायामें खड़ी होक्स विश्राम लेने लगी थी॥ १६॥

पतसात् कारणाद् ब्रह्मंश्चिरायेतत् कृतं मया। पतच्युत्वा ममविभो मा क्षधस्त्वं तपोधन ॥ १७॥

महान् ! इसी कारणधे मेंने आपका यह कार्य कुछ विज्ञम्बसे पूरा किया है । तनीयनः ! प्रभी ! मेरे इस बातवर ' ध्यान देकर आप कोध न करें ॥ १७ ॥

जमद्गिन्ज्याच

अर्चेनं दीतिकरणं रेणुके तच दुःखदम्। दारेरिनेपातिपयामि स्यमस्प्रक्षितजसा ॥ १८॥ जमदन्तिने कडा—रेपुके ! जिस्ने तुसे कष्ट पहुँचाया है, उस उद्दीत किरणीवाले सूर्यको आज मैं अपने बाणींसे, अपनी अस्त्रान्निके तेजसे गिरा दूँगा ॥ १८॥

भीष्म उनाच

स विस्फार्य धनुर्दिन्यं गृहीत्वा च शरान् वहून्। अतिष्ठत् सूर्यमिभतो यतो याति ततो मुखः॥ १९॥

भीष्मजी कहते हैं— युधिष्ठिर ! ऐसा कहकर महर्षि जमदिग्नने अपने दिव्य धनुषकी प्रत्यञ्चा खीचीं और बहुत से पाण हाथमें लेकर सूर्यकी ओर मुँह करके वे खड़े हो गये । जिस दिशाकी ओर सूर्य जा रहे थे। उसी ओर उन्होंने भी अपना मुँह कर लिया था ॥ १९॥

अथतं प्रेक्ष्य सन्नद्धं सूर्योऽभ्येत्य तथाव्रवीत्। द्विजरूपेण कौन्तेय किं ते सूर्योऽपराध्यते॥२०॥

कुन्तीनन्दन! उन्हें युद्धके लिये तैयार देख सूर्यदेव ब्राह्मणका रूप धारण करके उनके पास आये और बोले— ब्रह्मन्! सूर्यने आपका क्या अपराध किया है ! ॥ र्रे ॥

आद्त्ते रिहमभिः सूर्यो दिवि तिष्ठंस्ततस्ततः । रसं हृतं वै वर्षासु प्रवर्षति दिवाकरः ॥ २१ ॥

'स्यंदेव तो आकाशमें स्थित होकर अपनी किरणेंद्वारा वसुधाका रस खींचते हैं और वरसातमें पुनः उसे वरसा देते हैं॥ ततो ऽन्नं जायते विष्र मनुष्याणां सुखावहम् । अन्नं प्राणा इति यथा वेदेषु परिषठ्यते ॥ २२॥

'विप्रवर! उसी वर्षासे अन्न उत्पन्न होता है, जो मनुष्यीं के लिये सुखदायक है। अन्न ही प्राण है, यह वात वेदमें भी बतायी गयी है॥ २२॥

अथाभ्रेषु निगृदश्च रिमिभः परिवारितः। सप्तद्वीपानिमान् ब्रह्मन् वर्पेणाभिष्रवर्पति ॥ २३॥

'ब्रह्मन् ! अपने किरणसमूहसे घिरे हुए भगवान् सूर्य बादलोंमें छिपकर सातों द्वीपोंकी पृथ्वीको वर्षाके जलसे आष्ट्रावित करते हैं ॥ २३ ॥

ततस्तदोपधीनां च चीरुधां पुष्पपत्रजम् । सर्वे वर्पाभिनिर्वृचमन्नं सम्भवति प्रभो ॥ २४ ॥

'उसीमे नाना प्रकारकी ओपिषयाँ, लताएँ, पत्र-पुष्प, धास-पात आदि उत्पन्न होते हैं। प्रभो ! प्रायः समी प्रकारके अब वर्शके जलसे उत्पन्न होते हैं॥ २४॥

जातकर्माणि सर्वाणि व्रतोपनयनानि च । गोदानानि विवाहाश्च तथा यज्ञसमृद्धयः ॥ २५ ॥ शास्त्राणि दानानि तथा संयोगा वित्तसंचयाः ।

मन्नतः सम्प्रवर्तन्ते तथा त्वं वेत्थ भार्गव ॥ २६॥

्जातकर्मः वतः उपनयनः विवादः गोदानः यञ्च सम्पत्तिः द्यास्त्रीय दानः संयोग और घनसंब्रह आदि सारे कार्य अन्नसे ही सम्पादित होते हैं । भृगुनन्दन ! इस बातको आप मी अच्छी तरह जानते हैं ॥ २५-२६ ॥

रमणीयानि यावन्ति यावदारम्भकाणि च। सर्वमन्नात् प्रभवति विदितं कीर्तयामि ते॥ २७॥

'जितने सुन्दर पदार्थ हैं अथवा जो भी उत्पादक पदार्थ हैं, वे सब अन्नसे ही प्रकट होते हैं। यह सब मैं ऐसी बात बता रहा हूँ, जो आपको पहलेसे ही विदित हैं॥ २७॥ सर्वे हि वेत्थ विप्र त्वं यदेतत् कीर्तितं मया। प्रसाद्ये त्वां विप्रषें किं ते सूर्यं निपात्य वै॥ २८॥

'विप्रवर ! ब्रह्मर्षें ! मैंने जो कुछ भी कहा है, वह सब आप भी जानते हैं। मला, सूर्यको गिरानेसे आपको क्या लाभ होगा ! अतः मैं प्रार्थनापूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ ( कृपया सूर्यको नष्ट करनेका संकल्प छोड़ दीजिये )'॥ २८॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि छत्रोपानहोत्पत्तिनीम पञ्चनविततमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें छत्र और उपानह्की उत्पत्तिनामक पंचानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९५ ॥

# षण्णवतितमोऽध्यायः

## छत्र और उपानह्की उत्पत्ति एवं दानकी प्रशंसा

युधिष्ठिर उवाच 🥤

पवं प्रयाचित तदा भास्करे मुनिसत्तमः। जमद्गिनमहातेजाः किं कार्यं प्रत्यपद्यत॥१॥

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! जब सूर्यदेव इस प्रकार याचना कर रहे थे, उस समय महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ जमदिग्निने कौन-सा कार्य किया ! ॥१॥

भीष्म उवाच 🕆

स तथा याचमानस्य मुनिरग्निसमप्रभः। जमद्ग्निः शमं नैव जगाम कुरुनन्दन॥२॥

भीष्मजीने कहा—कुष्तन्दन! सूर्यदेवके इस तरह प्रार्थना करनेपर भी अग्निके समान तेजस्वी जमदग्नि मुनिका क्रोध शान्त नहीं हुआ॥ २॥

ततः सूर्यो मधुरया वाचा तमिदमव्रवीत् । कृताञ्जलिर्विप्ररूपी प्रणम्यैनं विद्याम्पते ॥३॥

प्रजानाथ ! तब विप्ररूपधारी सूर्यने हाथ जोड़ प्रणाम करके मधुर वाणीद्वारा यों कहा-॥ है॥

चलं निमित्तं विश्वषें सद् सूर्यस्य गच्छतः। कथं चलं भेतस्यसि त्वं सद् यान्तं दिवाकरम्॥ ४॥

्विप्रर्षे ! आपका लक्ष्य तो चल है, सूर्य भी सदा चलते रहते हैं। अतः निरन्तर यात्रा करते हुए सूर्यरूपी चञ्चल लक्ष्यका आप किस प्रकार भेदन करेंगे ?'॥ ४॥

· जमदग्निरुवाच

ेस्थिरं चापि चलं चापि जाने त्वां ज्ञानचक्षुषा । अवदयं विनयाधानं कार्यमद्य मया तव ॥ ५॥

जमदिश बोले—हमारा लक्ष्य चञ्चल हो या स्थिर, हम ज्ञानदृष्टिसे पहचान गये हैं कि तुम्हीं सूर्य हो। अतः आज दण्ड देकर तुम्हें अवश्य ही विनययुक्त बनायेंगे ॥६॥ मध्याहे वै निमेषार्धं तिष्ठसि त्वं दिवाकर। तत्र भेत्स्यामिसूर्यं त्वां न मेऽत्रास्ति विचारणा॥६॥

दिवाकर ! तुम दोपहरके समय आधे निमेषके लिये ठहर जाते हो ! सूर्य ! उसी समय तुम्हें स्थिर पाकर हम अपने बाणोंद्वारा तुम्हारे शरीरका भेदन कर डालेंगे । इस विषयमें मुझे कोई (अन्यथा) विचार नहीं करना है ॥ ६॥

सूर्य उवाच 🦈

असंशयं मां विप्रर्षे भेत्स्यसे धन्विनां वर । अपकारिणं मां विद्धि भगवञ्छरणागतम्॥ ७॥

सूर्य वोले—धनुर्धरों में श्रेष्ठ विप्रषें! निस्तंदेह आप मेरे शरीरका मेदन कर सकते हैं। भगवन्! यद्यपि में आपका अपराधी हूँ तो भी आप मुझे अपना शरणागृत समझिये॥॥॥

भीष्म उवाच 💆

ततः प्रहस्य भगवान् जमदग्निरुवाच तम्। न भीः सूर्यं त्वया कार्या प्रणिपातगतो हासि॥८॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन् ! स्यंदेवकी यह वात सुनकर भगवान् जमदिग्न हॅंस पड़े और उनसे वोले— स्यंदेव ! अब तुम्हें भय नहीं मानना चाहिये; क्योंकि तुम

मेरे शरणागत हो गये हो ॥ ८॥

ब्राह्मणेष्वार्जवं यच्च स्थैर्यं च धरणीतले। सौम्यतां चैव सोमस्य गाम्भीर्यं वरुणस्य च ॥ ९॥ दीतिमग्नेः प्रभां मेरोः प्रतापं तपनस्य च। पतान्यतिक्रमेद् यो वै स हन्याच्छरणागतम् ॥ १०॥ 'ब्राह्मणोंमें जो सरलता है, पृथ्वीमें जो स्थिरता है, सोमका

जो सौम्यभाव, सागरकी जो गम्भीरता, अग्निकी जो दीति, मेरकी जो चमक और सूर्यका जो प्रताप है—इन सबका वह पुरुष उछङ्कन कर जाता है, इन सबकी मर्यादाका नाश करनेयाचा समसा जाता है। जो शरणागतका वध करता है॥ १-१०॥

भवेत् स गुरुतस्यो च ब्रह्महाच स वै भवेत् । सुरापानं स कुर्याच यो हत्याच्छरणागतम् ॥ ११ ॥

ते प्रश्नामनकी इत्या करता है, उसे गुरुपवीगमनः नहारत्या और महिरायानका पाप लगता है ॥११॥ पतस्य त्यपनीतस्य समाधि तात चिन्तय । यथा सुख्यामः पत्था भवेत् त्यद्रहिमभावितः ॥ १२॥

तात ! इस समय तुम्हारे द्वारा जो यह अपराघ हुआ है। उसका कोई समाधान—उपाय सोचो । जिससे तुम्हारी किरणोंदारा तया हुआ मार्ग सुगमतापूर्वक चलने योग्य हो सके ॥ १२ ॥

भीष्म उवाच

पतावदुक्त्वा सतदा तृष्णीमासीद् भृग्तमः । अथ सूर्योऽददत् तस्मै छत्रोपानहमाशु वै ॥ १३ ॥

भीष्मजी कहते हैं—-राजन् ! इतना कहकर मृगुश्रेष्ठ जमदिम मुनि चुप हो गये । तय भगवान् सूर्यने उन्हें शीव ही छत्र और उपानद् दोनों वस्तुएँ प्रदान की ॥ १३ ॥

सूर्य उवाच

महर्षे शिरसस्त्राणं छत्रं मद्दिमवारणम्। प्रतिगृहीप्त पद्भवां च घाणार्थं चर्मपादुके ॥ १४॥

सूर्यदेवने कहा—महर्षे ! यह छत्र मेरी किरणींका | निवारण करके मस्तककी रक्षा करेगा तथा चमड़ेके बने ये एक जोड़े जुते हैं। जो पैरोंको जलनेसे बचानेके लिये प्रस्तुत किये ,गये हैं। आ<u>प इन्हें प्रहण की जिये</u> ॥१४॥

अद्यप्रभृति चैवेद्द<sup>ं</sup> होके सम्प्रचरिप्यति । पुण्यकेषु च सर्वेषु परमक्षय्यमेव च ॥१५॥

आजमे इस जगत्में इन दोनों वस्तुओंका प्रचार होगा और पुण्यके सभी अवसरींपर इनका दान उत्तम एवं अक्षय फट देनेवाला होगा ॥ १५॥

भीष्म उवाच

छत्रोपानहंमतत् तु सूर्येणैतत् प्रवर्तितम्। पुण्यमेतद्भिष्यातं विषु टोकेषु भारत॥१६॥

भीष्मजी कहते हैं—-भारत ! छाता और जूता— इन दोनी पस्तुओं हा प्राकट्य— छाता लगाने और जुता पहननेकी. प्रधा स्ति हो जारी की है। इन वस्तुओंका दान तीनी होकीमें प्रतिष्ठ प्रताया गया है। १६॥

तसात् प्रयच्छ विषेषु छत्रोपानद्दमुत्तमम्। धर्मस्तेषु महान् भावीन मेऽत्रास्ति विचारणा॥ १७॥ इनक्षेत्रे तुम प्रायमीयो उत्तम छाते और उत्ते दिया करो । उनके दानसे महान् धर्म होगा । इस विषयमें मुझे मी संदेह नहीं है ॥१७॥

छत्रं हि भरतश्रेष्ठ यः प्रदद्याद् द्विजातये। युभ्रं शतशलाकं वै स प्रेत्य सुखमेधते॥१८॥

भरतश्रेष्ठ ! जो बाहाणको सौ श्राह्मकाओं से युक्त सुन्दर छाता दान करता है, वह परलोकमें सुखी होता है ॥१८॥ स शकलोके वसति पूज्यमानो द्विजातिभिः। अप्सरोभिश्च सततं देवेश्च भरतर्पभ ॥१९॥

भरतभूषण । वह देवताओं, ब्राह्मणों और अप्सराओंद्वारा सतत सम्मानित होता हुआ इन्द्रलोकमें निवास करता है ॥१९॥ दह्यमानाय विश्राय यः प्रयच्छत्युपानहों । स्नातकाय महावाहो संशिताय द्विजातये ॥ २०॥ सोऽपि लोकानवाप्नोति देवतैरभिपूजितान् । गोलोके स मदा युक्तो वसति प्रेत्य भारत ॥ २१॥

महावाहो ! भरतनन्दन ! जिसके पैर जल रहे हो ऐसे कठोर वतधारी स्नातक दिजको जो जूते दान करता है। वह शरीर-स्यागके पश्चात् देववन्दित लोकोंमें जाता है और वड़ी प्रसन्नताके साथ गोलोकमें निवास करता है।।२०-२१॥

पतत् ते भरतश्रेष्ठ मया कात्स्न्येन कीर्तितम् । छत्रोपानहदानस्य फलं भरतसत्तम ॥ २२ ॥

मरतश्रेष्ठ ! भरतसत्तम ! यह मैंने तुमसे छातों और जूतोंके दानका सम्पूर्ण फल यताया है ॥२२॥

[ सेवासे शुद्धांकी परम गति, शौचाचार, सदाचार तथा वर्णधर्मका कथन एवं संन्यासियोंके धर्मोंका वर्णन और उससे उनको परम गतिकी मृप्ति ]

युधिष्टिर उवाच

शूट्राणामिह गुश्रूपा नित्यमेवानुवर्णिता । कैः कारणेः कतिविधा गुश्रृपा समुदाहता ॥

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! इस जगत्में शूदोंके लिये सदा द्विजातियोंकी सेवाको ही परम धर्म बताया गया है । वह सेवा किन कारणोंसे कितने प्रकारकी कही गयी है ?॥

के च गुश्र्पया लोका विहिता भरतर्पभ । शुद्राणां भरतश्रेष्ठ वृहि मे धर्मलक्षणम्॥

भरतभूषण ! भरतरत्न ! शुर्दोको द्विजोंकी सेवासे किन लोकोंकी प्राप्ति वतायी गयी है ! मुझे धर्मका लक्षण वताइये॥ मीप्म उवाच

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । शुद्राणामनुकम्पार्थे यदुक्तं ब्रह्मवादिना ॥ भीष्मजीने कहा—राजन् ! इस विषयमं ब्रह्मवादी पुराहारते अद्रीपर क्रवा करनेके लिये जो कुछ कहा है, उसी इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ चुद्धः पराशरः प्राह धर्मे शुभ्रमनामयम् । अनुग्रहार्थे वर्णानां शौचाचारसमन्वितम् ॥

बड़े-बूढ़े पराशर मुनिने सन वर्णोंपर कृपा करनेके छिये शौजाजारते सम्पन्न-निर्मल एवं अनामय धर्मका प्रतिपादन किया ॥

धर्मोपदेशमिखलं यथावद्तुपूर्वशः। शिष्यानभ्यापयामास शास्त्रमर्थवदर्थवित्॥

तत्त्वज्ञ पराशर मुनिने अपने सारे धर्मोपदेशको ठीक-ठीक आनुपूर्वीसहित अपने शिष्योंको पढाया । वह <u>एक सार्थक</u> <u>अर्मशास्त्र</u>्था ॥

पराशर उवाच 😪

श्नान्तेन्द्रियेण दान्तेन शुचिनाचापलेन वै। अदुर्वलेन धीरेण नोत्तरोत्तरवादिना॥ अलुब्धेनानृशंसेन ऋजुना ब्रह्मवादिना। चारित्रतत्परेणैव सर्वभूतिहतात्मना॥ अरयः षड् विजेतव्या नित्यं स्वं देहमाश्चिताः। कामक्रोधौ च लोमश्च मानमोहौ मदस्तथा॥

पराशारने कहा— मनुष्यको चाहिये कि वह जितेन्द्रियः मनोनिग्रहीः पवित्रः चञ्चलतारहितः सबलः धैर्यशीलः उत्तरोत्तर वाद-विवाद न करनेवालाः लोभहीनः, दयालुः, सरलः ब्रह्मवादीः सदाचारपरायण और सर्वभूतिहतैषी होकर सदा अपने ही देहमें रहनेवाले कामः क्रोधः लोभः मानः मोह और मद—हन छः शत्रुओंको अवश्य जीते ।

विधिना धृतिमास्थाय शुश्रूषुरनहं कृतः। वर्णत्रयस्यानुमतो यथाराक्ति यथावलम्॥ कर्मणा मनसा वाचा चक्षुषा च चतुर्विधम्। आस्थाय नियमं धीमाञ्ज्ञान्तो दान्तो जितेन्द्रियः॥

बुद्धिमान् मनुष्य विधिपूर्वक धैर्यका आश्रय छ गुरुजनों-की सेवामें तत्पर, अहंकारश्रन्य तथा तीनों वणोंकी सहानु-भूतिका पात्र होकर अपनी शक्ति और बलके अनुसार कर्म, मन, वाणी और नेत्र—इन चारोंके द्वारा चार प्रकारके संयमका अवलम्बन ले शान्तचित्त, दमनशील एवं जितेन्द्रिय हो जाय ॥

## नित्यं दक्षजनान्वेषी शेषान्नकृतभोजनः। वर्णत्रयान्मधु यथा भ्रमरो धर्ममाचरन्॥

दक्ष—श्वानीजनींका नित्य अन्वेषण करनेवाला यश्रशेष अमृतरूप अन्नका भोजन करे । जैसे भौरा फूलोंसे मधुका संचयं करता है, उसी प्रकार तीनों वणोंसे मधुकरी भिक्षाका संचयं करते हुए ब्राह्मण भिक्षुको धर्मका आचरण करना चाहिये।

स्वाध्यायधिननो विप्राःक्षत्रियाणां बलं धनम् । विणक्किषश्च वैश्यानां शुद्राणां परिचारिका ॥ व्युच्छेदात् तस्य धर्मस्य निर्यायोपपचते ।

बाह्मणोंका धन है वेद-शास्त्रोंका खाध्यायः क्षत्रियोंका धन है बळ, वैश्योंका धन है ज्यापार और खेती तथा श्रद्धोंका धन है तीनों वणोंकी सेवा। इस धर्मरूपी धनका उच्छेद करनेसे मनुष्य नरकमें पड़ता है।।

ततो म्लेच्छा भवन्त्येते निर्घृणा धर्मवर्जिताः ॥ पुनश्च निरयं तेषां तिर्यग्योनिश्च शाश्वती ।

नरकसे निकलनेपर ये धर्मरहित निर्दय मनुष्य म्लेच्छ होते हैं और म्लेच्छ होनेके बाद फिर पापकर्म करनेसे उन्हें सदाके लिये नरक और पशु-पक्षी आदि तिर्यक् योनिकी/प्राप्ति होती है ॥

ये तु सत्पथमास्थाय वर्णाश्रमकृतं पुरा॥ सर्वान् विमार्गानुत्स्तृत्य स्वधमपथमाश्रिताः। सर्वभूतद्यावन्तो दैवतद्विजपूजकाः॥ शास्त्रहृष्टेन विधिना श्रद्धया जितमन्यवः। तेषां विधि प्रवस्यामि यथावद्नुपूर्वशः॥ उपादानविधि कृतस्नं शुश्रूषाधिगमं तथा।

जो लोग प्राचीन वर्णाश्रमोचित सन्मार्गका आश्रय ले सारे विपरीत मार्गोका परित्याग करके स्वधर्मके मार्गपर चलते हैं, समस्त प्राणियों के प्रति दया रखते हैं और कोघको जीतकर शास्त्रोक्त विधिसे श्रद्धापूर्वक देवताओं तथा ब्राह्मणों-की पूजा करते हैं, उनके लिये यथावत् रूपसे क्रमशः सम्पूर्ण घमोंके ग्रह्मकी विधि तथा सेवामावकी प्राप्ति आदिका वर्णन करता हूँ ॥

## शौचक्रत्यस्य शौचार्थान् सर्वानेव विशेषतः॥ महाशौचप्रभृतयो दृशस्तन्वार्थदर्शिभिः।

जो विशेषरूपि शौचका सम्पादन करना चाहते हैं, उनके लिये सभी शौचविषयक प्रयोजनींका दर्णन करता हूँ । तत्त्वदर्शी विद्वानींने शास्त्रमें महाशौच आदि विधानींको प्रत्यक्ष देखा है ॥

तत्रापि शुद्दो भिक्षुणां मृदं शेषं च कल्पयेत्॥

वहाँ शुद्र भी भिक्षुओंके शौचाचारके लिये मिट्टी तथा अन्य आवश्यक पदार्थीका प्रवन्ध करे

भिश्वभिः सुकृतप्रक्षैः केवलं धर्ममाश्रितैः। सम्यग्दर्शनसम्पन्नैर्गताध्वनि हितार्थिभिः॥ अवकारामिदं मेध्यं निर्मितं कामवीरुधम्।

जो धर्मके ज्ञाता, केवल धर्मके ही आश्रित तथा सम्यक् ज्ञानसे सम्पन्न हैं, उन सर्वहितैषी संन्यासियोंको चाहिये कि वे सजनाचरित मार्गपर खित हो इस पवित्र कामलतास्तरूप शिष्ट पुरा नेदों और स्मृतियों के विधानके अनुसार जिस कर्नश्या उपदेश करें, असमर्थ पुरुषको उसीका अनुष्ठान करना नाहिये। उसके लिये वही धर्म निश्चित किया गया है ॥ सतोऽन्यथा तु कुर्याणः श्रेयो नाप्नोति मानवः। तस्ताद् भिन्नुषु शृद्गेण कार्यमात्महितं सदा ॥

इसके विरसीत करनेवाला मानव कल्याणका भागी नहीं होता है, अतः श्रृहको संन्यासियोंकी सेवा करके सदा अपना, फल्याण करना चाहिये॥

रह यत् कुरते श्रेयस्तत् प्रेत्य समुपारमुते । तथानस्यता कार्यं कर्तव्यं यद्धि मन्यते ॥ अस्यता कृतस्यह फलं दुःखाद्वाप्यते ॥

मनुष्य इस लोकमें जो कल्याणकारी कार्य करता है। उसका पल मृत्युके पक्षात् उसे प्राप्त होता है। जिसे वह अग्ना कतथ्य समझता है। उस कार्यको वह दापदृष्टि न रखते हुए जो कार्य किया जाता है, उसका पल इस जगत्में बड़े दुःखसे प्राप्त होता है।।) प्रियचार्या जितकोधो चीततन्द्रिरमत्सरः। समायाञ्दालिसम्पन्नः सत्यधर्मपरायणः॥ आपद्मावेन कुर्याद्धि द्युश्रूपां भिश्चकाश्रमे॥

श्रूदको चाहिये कि वह प्रिय वचन वोले, क्रोधको जीते, आलस्यको दूर भगा दे, ईप्यां-द्वेपते रहित हो जाय, क्षमाश्रील, शीलवान् तथा सत्यधर्ममें तत्पर रहे। आपित्तकाल्में वह
संन्यासियोंके आश्रममें (जाकर ) उनकी सेवा करे।।
अयं मे परमो धर्मस्त्यने नेदं सुदुस्तरम्।
संसारसागरं घोरं तिरिध्यामि न संशयः॥
निभयो देहमुनस्त्य यास्यामि परमां गतिम्।
नातः परं ममास्त्यन्य एप धर्मः सनातनः॥
एवं संचिन्त्य मनसा शृद्धो बुद्धिसमाधिना।
फुर्याद्विमना नित्यं शुश्रूपाध्यमेमुत्तमम्॥

ं यही मेरा परम धर्म है। इसीके द्वारा में इस अत्यन्त दुन्तर घोर संसार-सागरसे पार हो नाऊँगा। इसमें संशय नहीं है। में निर्मय होकर इस देहका त्याग करके परम गतिको प्राप्त हो जाऊँगा। इससे यदकर मेरे लिये दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। यही सनातन धर्म है। मन-ही-मन ऐसा विचार करके प्रस्त्रचित्त हुआ शुद्र बुद्धिको एकाम करके सदा उत्तम शुश्रूगा-धर्मका पालन करे॥

द्युश्र्यानियमेनेह भाव्यं शिष्टाशिना सदा। शमान्यितेन दान्तेन कार्याकार्यविदा सदा॥

राष्ट्रको चाहिँपै कि वह नियमपूर्वक सेवाम तत्यर रहे। सदा पर्रादेश अन भोजन करे। मन और दिन्द्रयोंको वर्शम रहो। और सदा कर्वव्याकर्वस्थको जाने॥ सर्वकार्येषु कृत्यानि कृतान्येव च द्रीयेत्। यथा भीतो भवेद्भिश्चस्तथा कार्यं मसाध्येत्॥ यदकल्यं भवेद्भिक्षोर्नं तत् कार्यं समाचरेत्।

सभी कार्योमें जो आवश्यक कृत्य हों, उन्हें करके ही दिखावे। जैसे-जैसे संन्यासीको प्रस्त्रता हो, उसी प्रकार उसका कार्य साधन करे। जो कार्य संन्यासीके लिये हितकर न हो, उसे कदापि न करे॥

यदाश्रमस्याविकदं धर्ममात्राभिसंहितम॥

यदाश्रमस्याविरुद्धं धर्ममात्राभिसंहितम् ॥ तत् कार्यमविचारेण नित्यमेव शुभाथिना ।

जो कार्य संन्यास-आश्रमके विरुद्ध न हो तथा जो धर्मके अनुकूल हो, ग्रुमकी इच्छा रखनेवाले शूद्रको वह कार्य सदा यिना विचारे ही करना चाहिये ॥

मनसा कर्मणा वाचा निन्यमेव प्रसाद्येत्॥ स्थातन्यं तिष्टमानेषु गच्छमानाननुवजेत्। आसीनेष्वासितन्यं च नित्यमेवानुवर्तिना॥

मन, वाणी और क्रियाद्वारा सदा ही उन्हें संतुष्ट रखे । जय वे संन्यासी खड़े हों, तय सेवा करनेवाले शूद्रको स्वयं भी खड़ा रहना चाहिये तथा जब वे कहीं जा रहे हों, तब उसे स्वयं भी उनके पीछे-पीछे जाना चाहिये। यदि वे आसनपर वैठे हों, तय वह स्वयं भी भूमिपर वैठे। तात्पर्य यह कि सदा ही उनका अनुसरण करता रहें

नैशकार्याणि कृत्वा तु नित्यं चैवानुचोदितः।
यथाविधिरुपस्पृद्यं संन्यस्य जलभाजनम्॥
भिक्ष्णां निलयं गत्वा प्रणम्य विधिपूर्वकम्।
ब्रह्मपूर्वान् गुरूंस्तत्र प्रणम्य नियतेन्द्रियः॥
तथाऽऽचार्यपुरोगाणामनुकुर्यात्रमस्क्रियाम्।
स्वधमेचारिणां चापि सुखं पृष्ट्राभिवाद्यं च॥
यो भवेत् पूर्वसंसिद्धस्तुरुयधर्मा भवेत् सदा।
तस्मै प्रणामः कर्तव्यो नतरेपां कदाचन॥

रात्रिक कार्य पूरे करके प्रतिदिन उनसे आज्ञा लेकर विधिपूर्वक रनान करके उनके लिये जलसे भरा हुआ कलग्र ले आकर रक्ले। फिर सन्यासियोंके स्थानपर जाकर उन्हें विधिपूर्वक प्रणाम करके इन्द्रियोंको संयममें रखकर ब्राह्मण आदि गुरुजनोंको प्रणाम करे। इसी प्रकार स्वधर्मका अनुष्ठान करनेवाले आचार्य आदिको नमस्कार एवं अभिवादन करे। उनका खुशल-समाचार पूछे। पहलेके जो शूद्र आश्रमके कार्यमें सिद्धहर्त्ता हों। उनका स्वयं भी सदा अनुकरण करे, उनके समान कार्यपरायण हो। अपने समानवर्मा शृद्रको प्रणाम करे, दूसरे शुद्रोंको कदापि नहीं।

अनुक्ता तेषु चोत्याय नित्यमेव यतवतः। सम्मार्जनमयो कृत्वा कृत्वा चाप्युपलेपनम्॥

1

एंन्यां एयं अथवा आश्रमके दुमरे व्यक्तियोंको कहे विना

ही प्रतिदिन नियमपूर्वक उठे और झाड़ू देकर आश्रमकी भूमिको लीप-पोत दे रा

ततः पुष्पबिं दद्यात् पुष्पाण्यादाय धर्मतः । निष्कम्यावसथात् तूर्णमन्यत् कर्म समाचरेत् ॥

तत्पश्चात् धर्मके अनुसार फूलोंका संग्रह करके पूजनीय देवताओंकी उन फूलोंद्वारा पूजा करे। इसके बाद आश्रमसे निकलकर तुरंत ही दूसरे कार्यमें लग जायती यथोपघातो न भवेत् स्वाध्यायेऽऽश्रमिणां तथा। उपघातं तु कुर्वाण एनसा सम्प्रयुज्यते॥

आश्रमवासियोंके स्वाध्यायमें विष्न न पड़े, इसके छिये सदा सचेष्ट रहे । जो स्वाध्यायमें विष्न डालता है, वह पापका भागी होता है ॥

तथाऽऽत्मा प्रणिधातव्यो यथा ते प्रीतिमाष्तुयुः। परिचारिकोऽहं वर्णानां त्रयाणां धर्मतः स्मृतः॥ किमुताश्रमवृद्धानां यथालव्धोपजीविनाम्॥

अपने-आपको इस प्रकार सावधानीके साथ सेवामें लगाये रखना चाहिये, जिससे वे साधु पुरुष प्रसन्न हों। श्रूद्रको सदा इस प्रकार विचार करना चाहिये कि भों तो शास्त्रोंमें धर्मतः तीनों वणोंका सेवक बताया गया हूँ। फिर जो संन्यास-आश्रममें रहकर जो कुछ मिल जाय, उसीसे निर्वाह करनेवाले बड़े-बूढ़े संन्यासी हैं, उनकी सेवाके विषयमें तो कहना ही क्या है ? (उनकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है ही)।

भिश्लूणां गतरागाणां केवलं ज्ञानदर्शिनाम्। विद्योषेण मया कार्या ग्रुश्रूषा नियतात्मना॥

जो केवल ज्ञानदर्शी, वीतराग संन्यासी हैं, उनकी सेवा
मुझे विशेषरूपसे मनको वशमें रखते हुए करनी चाहिये॥
तेषां प्रसादात् तपसा प्राप्त्यामीष्टां शुभां गतिम्॥
प्रचमेतद् विनिश्चित्य यदि सेवेत भिश्चकान्।
विधिना यथोपदिष्टेन प्राप्नोति परमां गतिम्॥

(उनकी कृपा और तपस्यांते में मनोवाञ्छित शुमगति प्राप्त कर लूँगा। ऐसा निश्चय करके यदि शूद्र पूर्वोक्त विधिसे संन्यासियोंका सेवन करे तो परम गतिको प्राप्त होता है।।

न तथा सम्प्रदानेन नोपवासादिभिस्तथा। इष्टां गतिमवाप्नोति यथा शुश्रूषकर्मणा॥

शुद्र सेवाकर्मसे जिस मनोवाञ्चित गतिको प्राप्त कर लेता है, वैसी गति दान तथा उपवास आदिके द्वारा मी नहीं प्राप्त कर सकता ॥

यादशेन तु तोयेन शुद्धि प्रकुरुते नरः। तादग् भवति तद्दौतमुद्कस्य खभावतः॥

मनुष्य जैसे जलसे कपड़ा धोता है। उस जलकी

खच्छताके अनुसार ही वह वस्त्र खच्छ होता है ।। शुद्रोऽप्येतेन मार्गेण यादशं सेवते जनम् । तादग् भवति संसर्गादचिरेण न संशयः॥

शूद्र भी इसी मार्गसे चलकर जैसे पुरुषका सेवन करता है, संसर्गवश वह शीव वैसा हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। तस्मात् प्रयत्नतः सेव्या भिक्षवो नियतात्मना।

अतः श्रूद्रको चाहिये कि अपने मनको वशमें करके प्रयतपूर्वक संन्यासियोंकी सेवा करे॥

अध्वना किंशतानां च व्याधितानां तथैव च॥ शुश्रूषां नियतः कुर्यात् तेषामापदि यत्नतः।

जो राह चलनेसे थके-माँदे कष्ट पा रहे हों तथा रोगसे पीड़ित हों। उन संन्यासियोंकी उस आपित्तके समय यत्न और नियमके साथ विशेष सेवा करे ।।

द्रभाजिनान्यवेक्षेत भैक्षमाजनमेव च ॥ यथाकामं च कार्याणि सर्वाण्येवोपसाध्येत्।

उनके कुशासनः मृगचर्म और भिक्षापात्रकी भी देख-भाल करे तथा उनकी रुचिके अनुसार सारा कार्य करता रहे।। प्रायश्चित्तं यथा न स्यात् तथा सर्वे समाचरेत्॥ व्याधितानां तु प्रयतः चैलप्रक्षालनादिभिः। प्रतिकर्मक्रिया कार्यो भेषजानयनैस्तथा।

सब कार्य इस प्रकार सावधानीसे करे, जिससे कोई अपराध न बनने पावे । संन्यासी यदि रोगग्रस्त हो जायँ तो सदा उद्यत रहकर उनके कपड़े घोवे । उनके लिये ओषधि ले आवे तथा उनकी चिकित्साके लिये प्रयत्न करे ॥

भिक्षाटनोऽभिगच्छेत भिषजश्च विपश्चितः। ततो विनिष्कियार्थानि द्रव्याणि समुपार्जयेत्॥

भिक्षुक बीमार होनेपर मी भिक्षाटनके लिये जाय। विद्वान् चिकित्सकोंके यहाँ उपिखत हो तथा रोग-निवारणके लिये उपयुक्त विशुद्ध ओषधियोंका संग्रह करे (॥)

यश्च प्रीतमना दद्यादाद्याद् भेषजं नरः। अश्रद्धया हि दत्तानि तान्यभोज्याणि भिक्षुभिः॥

जो चिकित्सक प्रसन्नतापूर्वक ओषि दे, उसीसे संन्यासी-को औषघ लेना चाहिये । अश्रद्धापूर्वक दी हुई ओषिधयोंको संन्यासी अपने उपयोगमें न ले नि श्रद्धया यदपादन्तं श्रद्धया चोपपादितम् ।

श्रद्धया यदुपादत्तं श्रद्धया चोपपादितम् । तस्योपभोगाद् धर्मः स्याद् व्याधिभिश्च निवर्त्यते॥

जो अदापूर्वक दी गयी और श्रदाते ही महण की गयी हो। उसी ओषिके सेवनते धर्म होता है और रोगोंते छुटकारा। मी मिलता है।।

आदेहपतनादेवं शुश्रुषेद् विधिपूर्वकम्।

न न्येय धर्ममुन्द्रस्य कुर्यात् तेषां प्रतिकियाम्॥

श्द्रको नारिये कि जवतक यह शरीर सूट न जाय तब-तक इसी प्रकार विधिनुर्वक नेवा करता रहे । धर्मका उछद्वन करके उन नाधु-नंत्याधियोंके प्रति विपरीत आचरण न करें ॥

स्वभायते हि हुन्हानि विषयान्त्युपयान्ति च । स्वभायतः सर्वभावा भवन्ति न भवन्ति च ॥ सागरम्योर्मिसरशा विद्यातव्या शुणात्मकाः ।

शीत-उपग आदि सारे इन्द्र स्वमावसे ही आते-जाते रहते हैं। समसा पदार्थ स्वमावसे ही उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं। सारे त्रिगुणमय पदार्थ समुद्रकी लहरोंके समान उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं।।।

### विद्यादेवं हि यो धीमांस्तत्त्ववित् तत्त्वदर्शनः॥ न स लिप्येत पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा।

जो दुदिमान् एवं तस्वश्च पुरुष ऐसा जानता है। वह जलसे निर्लित रहनेवाले पद्मवत्रके समान पापसे लित नहीं होता ॥

पवं प्रयतितन्यं हि शुश्रूपार्थमतिनद्रतैः॥ सर्वाभिरुपसेवाभिस्तुष्यन्ति यतयो यथा।

इत प्रकार श्र्वींको आलस्यस्य होकर संन्यासियोंकी सेवाके लिये प्रयत्नशील रहना चाहिये। वह सब प्रकारकी छोटी-बड़ी सेवाओंद्वारा ऐसी चेष्टा करे, जिससे वे संन्यासी सदा संतुष्ट रहें॥

नापराध्येत भिक्षोस्तु न चैवमवधीरयेत्॥ उत्तरं च न संद्धात् कृद्धं चैव प्रसाद्येत्।

भिन्नका अवराय कभी न करे, उसकी अवहेलना भी न करे, उसकी कड़ी बातका कभी उत्तर न दे और यदि वह दुरित हो तो उसे प्रसन्न करनेकी चेश करे।

थेय प्वाभिधातव्यं कर्तव्यं च प्रहण्वत्॥ तृष्णीम्भावेन चै तत्र न कुद्रमभिसंवदेत्।

सदा कल्याणकारी यात ही बोले और प्रसन्नतापूर्वक कल्याणकारी कर्भ ही करे। संन्यासी कुपित हो तो उसके सःमने चुन ही रहे। यातचीत न करे॥

लम्बालम्बेन जीवेत तथैंव परिपोपयेत्।

मंन्याग्रीको चाहिये कि भाग्यके कोई वस्तु मिले या न मिले जो कुछ प्राप्त हो उन्तीष्ठ जीवन-निर्वाह एवं श्ररीरका पोरन करे।।

" MIT 15

कोपिनं तु न याचेत मानविद्येपकारितः॥ स्यावरेषु दयां कुर्याज्ञद्गमेषु च माणिषु। पचाऽऽन्मनि तचान्येषुसमां दृष्टि निपातयेत्॥ जो कोधी हो। उससे किसी वस्तुकी याचना न करे। जो शानसे द्वेप रखता हो। उससे भी कोई वस्तु न माँगे। स्थावर और जङ्गम सभी प्राणियोंनर दया करे। जैसे अपने ऊपर उसी प्रकार दूसरीपर समतापूर्ण दृष्टि डालें।

पुण्यतीर्थानुसेवी च नदीनां पुलिनाश्रयः। शून्यागार्यानेकेतश्च वनवृक्षगुहाशयः॥ अरण्यानुचरो नित्यं वेदारण्यनिकेतनः। एकरात्रं द्विरात्रं वान क्षचित् सज्जते द्विजः॥

े संन्यासी पुण्यतीथोंका निरन्तर सेवन करे, निदयोंके तटपर कुटी बनाकर रहे। अथवा सूने घरमें डेरा डाले। वनमें इक्षोंके नीचे अथवा पर्वतोंकी गुफाओंमें निवास करे। सदा बनमें विचरण करे। बेदल्पी बनका आश्रय ले, किसी भी स्थानमें एक रात या दो रातसे अधिक न रहे। कहीं भी आएक न होती

शीर्णपर्णपुटे वापि वन्ये चरति भिक्षुकः। न भोगार्थमनुष्रेत्य यात्रामात्रं समस्तुते॥

संन्यासी जंगली फल-मूल अथवा सूखे पत्तेका आहार करे। वह मोगके लिये नहीं, शरीरयात्राके निर्वाहके लिये भोजन करे।

धर्मलम्धं समइनाति न कामान् किंचिद्दनुते । युगमात्रहगध्वानं क्रोशाद्ध्वं न गच्छति॥

वह धर्मतः प्राप्त अन्नका ही भोजन करे । कामनापूर्वक कुछ भी न खाय । रास्ता चलते समय वह दो हाथ आगे-तककी भूमिपर ही दृष्टि रक्खे और एक दिनमें एक कोससे अधिक न चले ॥

समो मानापमानाभ्यां समलोष्टाइमकाञ्चनः। सर्वभृताभयकरस्तथैवाभयदक्षिणः ।

मान हो या अपमान—वह दोनों अवस्थाओं सं समान भावंसे रहे। मिट्टीके ढेले, पत्थर और सुवर्णको एक समान समन्ने। समस्त प्राणियोंको निर्भय करे और सबको अभयकी दक्षिणा दे।।

निर्दृन्द्वो निर्नमस्कारो निरानन्द्परिग्रहः। निर्ममो निरहद्वारः सर्वभृतनिराश्रयः॥

द्यीत-उप्ण आदि द्वन्द्वों निर्विकार रहे किसीको नमस्कार न करे । सांसारिक सुख और परिप्रदसे दूर रहे । ममता और अहंकारको त्याग दे । समस्त प्राणियों में से किसीके भी आश्रित न रहे ॥

परिसंख्यानतत्त्वद्यस्तथा सन्यरितः सदा। ऊर्व्वनाधोन तिर्यक् चन किचिद्भिकामयेत्॥

वलुओंके खरूपके विषयमें विचार करके उनके तत्त्वको

जाने । सदा सत्यमें अनुरक्त रहे । ऊपरः नीचे या अगल-बगलमें कहीं किसी वस्तुकी कामना न करेः

पवं संचरमाणस्तु यतिधर्म यथाविधि । कालस्य परिणामात् तु यथा पक्कपलं तथा ॥ स विस्रुज्य खकं देहं प्रविदोद् ब्रह्म शाश्वतम्।

इस प्रकार विधिपूर्वक यतिधर्मका पालन करनेवाला संन्यासी कालके परिणामवश अपने शरीरको पके हुए फलकी भाँति त्यागकर सनातन ब्रह्ममें प्रविष्ट हो जाता है ॥ निरामयमनाद्यन्तं गुणसौम्यमचेतनम् ॥ निरक्षरमवीजं च निरिन्द्रियमजं तथा। अजय्यमक्षरं यत् तद्भेद्यं सूक्ष्ममेव च ॥ निर्गुणं च प्रकृतिमित्रिविकारं च सर्वशः। भूतभव्यभविष्यस्य कालस्य परमेश्चरम् ॥ अव्यक्तं पुरुषं क्षेत्रमानन्त्याय प्रपद्यते।

वह बहा निरामय, अनादि, अनन्त, सौम्यगुणसे युक्त, चेतनासे ऊपर उठा हुआ, अनिर्वचनीय, बीजहीन, इन्द्रियातीत, अजन्मा, अजेय, अविनाशी, अमेद्य, सूक्ष्म, निर्गुण, सर्वशक्तिमान्, निर्विकार, भूत, वर्तमान और भविष्य कालका स्वामी तथा परमेश्वर है। वही अव्यक्त, अन्तर्थामी पुरुष और क्षेत्र मी है। जो उसे जान लेता है, वह मोक्षको प्राप्त कर लेता है।

## एवं स भिक्षुर्निर्वाणं प्राप्तुयाद् दग्धकिल्विषः॥ इहस्यो देहमुत्सुज्य नीडं शकुनिवद् यथा।

इस प्रकार वह भिक्षु घोंसला छोड़कर उड़ जानेवाले पक्षीकी भाँति यहीं इस शरीरको त्यागकर समस्त पापोंको शानाग्निसे दग्ध कर देनेके कारण निर्वाण—मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

## यत् करोति यद्दनाति शुभं वा यदि वाशुभम्। नाकृतं भुज्यते कर्म न कृतं नद्दयते फलम्।

मनुष्य जो ग्रुभ या अग्रुभ कर्म करता है, उसका वैसा ही फल भोगता है। बिना किये हुए कर्मका फल किसीको नहीं भोगना पड़ता है तथा किये हुए कर्मका फल भोगके बिना नष्ट नहीं होता है।

## शुभकर्मसमाचारः शुभमेवाष्त्रते फलम् ॥ तथाशुभसमाचारो हाशुभं समवाष्त्रते।

जो ग्रम कर्मका आचरण करता है, उसे ग्रम फलकी ही प्राप्ति होती है और जो अग्रम कर्म करता है, वह अग्रम फलका ही भागी होता है।

## तथा ग्रुभसमाचारो हाग्रुभानि विवर्जयेत्॥ श्रुभान्येव समादद्याद् य इच्छेद् भूतिमात्मनः।

🗘 अतः जो अपना कल्याण चाहता हो। वह ग्रुभकर्मीका ही

आचरण करे । अशुभ कर्मोंको त्याग दे । ऐसा करनेसे वह शुभ फलोंको ही प्राप्त करेगा (॥)

तसादागमसम्पन्नो भवेत् सुनियतेन्द्रियः॥ शक्यते द्यागमादेव गति प्राप्तुमनामयाम्।

मनुष्यको चाहिये कि वह अपनी इन्द्रियोंको वशमें करके शास्त्रोंके शानसे सम्पन्न हो । शास्त्रके शानसे ही मनुष्यको अनामय गतिकी प्राप्ति हो सकती है । परा चैषा गतिर्दृष्टा यामन्वेषन्ति साधवः॥ यत्रामृतत्वं छभते त्यक्त्वा दुःखमनन्तकम्।

साधु पुरुष जिसका अन्वेषण करते हैं, वह परमगति शास्त्रीं-में देखी गयी है। जहाँ पहुँचकर मनुष्य अनन्त दुःखका परित्याग करके अमृतत्वको प्राप्त कर लेता है।।

इमं हि धर्ममास्थाय येऽपि स्युः पापयोनयः॥ स्त्रियो वैश्याश्च शुद्धाश्च प्राप्तुयुः परमां गतिम्।

इस धर्मका आश्रय लेकर पापयोनिमें उत्पन्न हुए पुरुष तथा स्त्रियाँ, वैश्य और श्रूद्र भी परमगतिको प्राप्त कर लेते हैं।

कि पुनर्वाह्मणो विद्वान् क्षत्रियो वा बहुश्रुतः॥ न चाप्यक्षीणपापस्य ज्ञानं भवति देहिनः। ज्ञानोपळव्धिभैवति कृतकृत्यो यदा भवेत्॥

ि फिर जो विद्वान् ब्राह्मण अथवा बहुश्रुत क्षत्रिय है, उसकी सद्गतिके विष्यमें क्या कहना है। जिस देहधारीके पाप क्षीण नहीं हुए हैं, उसे ज्ञान नहीं होता। जब मनुष्यको ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है, तब वह क्रुतकृत्य हो जाता है।

उपलभ्य तु विज्ञानं ज्ञानं वाप्यनस्यकः। तथैव वर्तेद् गुरुषु भूयांसं वा समाहितः॥

ज्ञान या विज्ञानको प्राप्त कर छेनेपर भी दोषदृष्टिते । रिहत हो गुरुजनोंके प्रति पहले ही-जैसा सद्भाव रक्षे । अथवा एकाप्रचित्त होकर पहलेसे भी अधिक श्रद्धाभाव रक्षे॥ स्थानसन्त्रेत गरुं तथा तेषु प्रचर्तते।

यथावमन्येत गुरुं तथा तेषु प्रवर्तते। व्यर्थमस्य श्रुतं भवति ज्ञानमज्ञानतां व्रजेत्॥

शिष्य जिस तरह गुरुका अपमान करता है, उसी प्रकार गुरु मी शिष्योंके प्रति वर्ताव करता है। अर्थात् शिष्यको अपने कर्मके अनुसार फल मिलता है। गुरुका अपमान करनेवाले शिष्य-का किया हुआ वेद-शास्त्रोंका अध्ययन व्यर्थ हो जाता है। उसका सारा ज्ञान अज्ञानरूपमें परिणत हो जाता है। गति चाप्यशुभां गच्छेन्तिरयाय न संशयः। प्रक्षीयते तस्य पुण्यं श्लानमस्य विरुष्ते॥

वह नरकमें जानेके लिये अशुभ मार्गको ही प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। उसका पुण्य नष्ट हो जाता है और शन अश्चन हो जाता है।

सर्प्युर्वेशन्याणे। यथाद्यविधिर्नरः॥ उन्तेशान्मोद्यापण तस्यज्ञानं न चाप्नुयात्।

जिसमे पहले कभी कल्याणका दर्शन नहीं किया है ऐसा मनुष्य शासीका विभिक्तों न देखनेके कारण अभिमानवश मोहको प्राप्त हो जाता है। अतः उसे तत्वशानकी प्राप्ति नहीं होती।

एवमेव हि नोत्सेकः कर्तव्यो ज्ञानसम्भवः॥ फलं ज्ञानस्य हि हामः प्रशामाय यतेत् सदा।

अतः किमीको भी शानका अभिमान नहीं करना चाहिये। शानका फल है शान्ति, इसलिये सदा शान्तिके लिये ही प्रयान करे।

उपशान्तेन दान्तेन क्षमायुक्तेन सर्वदा ॥ शुक्षुपा प्रतिपत्तव्या नित्यमेवानसूयता।

मनका निग्रह और इन्टियोंका संयम करके सदा क्षमा-क्षील तथा अदोपदशीं होकर गुरुजनोंकी सेवा करनी चाहिये॥ धृत्या शिदनोदरं रक्षेत् पाणिपादं च चक्षुपा॥ इन्द्रियार्थोध्य मनसा मनो बुद्धौ समादधेत्।

धैर्यके द्वारा उपस्य और उदरकी रक्षा करे। नेत्रोंके द्वारा द्वाय और पैगेकी रक्षा करे। मनसे इन्द्रियोंके विषयोंको यचाव और मनको बुद्धिमें स्वापित करे॥

धृत्याऽऽसीत ततो गत्वा गुद्धदेशं सुसंबृतम् ॥ लञ्चाऽऽसनं यथाहष्टं विधिपूर्वं समाचरेत्।

पहले गुद्ध एवं धिरे हुए स्थानमें जाकर आसन लें। उसके । कपर धैयंपूर्वक वेठे और शास्त्रोक्त विधिके अनुसार, ध्यान-के लिये प्रयत्न करे ॥

शानयुक्तस्तथा देवं हिद्दस्थमुपलक्षयेत्॥ आदीप्यमानं वपुपा विध्ममनलं यथा। रिहममन्तिमवादित्यं वैद्यताशिमिवाम्बरे॥ संस्थितं हृद्ये पद्येदीशं शाध्वतमव्ययम्।

विवेकयुक्त धाघक अपने हृदयमें विराजमान परमातम-देगका साधात्कार करें। ज़िंधे आकार्यमें विद्युत्का प्रकाश देशा जाता है तथा जिस प्रकार किरणीयाले सूर्य प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार उस परमात्मदेवको धूमरहित अग्निकी माँवि तेजस्वी स्वरूपये प्रकाशित देखे। हृदयदेशमें विराजमान उन अविनाशी सनातन परमेश्वरका बुद्धियी नेत्रोंके द्वारा दर्शन परे।।

न चायुक्तेन शक्योऽयं द्रष्टुं देहे महेश्वरः॥ युक्तस्तु पदयते युद्धया संनिवस्य मनो हदि।

हो योगयुक्त नहीं है ऐसा पुरूप अपने हृदयमें विराज-मान उस महेरवरका साक्षात्कार नहीं कर सकता। योगयुक्त पुरुष ही मनको हृदयमें स्थापित करके बुद्धिके द्वारा उस अन्तर्यामी प्रमातमाका दर्शन करता है ॥ अय त्वेवं न शक्तोति कर्तुं हृदयधारणम् ॥ यथासांख्यमुपासीत यथावद् योगमास्थितः।

यदि इस प्रकार हृदयदेशमें ध्यान-धारणा न कर सके तो ययावत्रूपसे योगका आश्रय हे सांख्यशास्त्रके अनुसार उपासन करे ॥

पञ्च बुद्धीन्द्रियाणीह पञ्च कर्मेन्द्रियाण्यपि॥ पञ्च भृतविशेपाश्च मनश्चैव तु पोडश।

हस शरीरमें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच भूत और सोलहवाँ मन—ये सोलह विकार हैं।। तन्मात्राण्यपि पञ्चैव मनोऽहङ्कार एव च ॥ अष्टमं चाण्यथाव्यक्तमेताः प्रकृतिसंक्षिताः।

पाँच तन्मात्राएँ, मन, अहंकार और अन्यक्त-ये आठ प्रकृतियाँ हैं ॥

एताः प्रकृतयश्चाष्टौ विकाराश्चापि पोडरा ॥ एवमेतदिहस्थेन विशेयं तत्त्ववुद्धिना । एवं वर्ष्म समुत्तीर्य तीर्णो भवति नान्यथा ॥

ये आठ प्रकृतियाँ और पूर्वोक्त सोलह विकार—इन चौबीस तस्वोंको यहाँ रहनेवाले तस्वश्च पुरुपको जानना चाहिये। इस प्रकार प्रकृति-पुरुपका विवेक हो जानेसे मनुष्यं शरीरके वन्धनसे ऊपर उठकर भवसागरसे पार हो जाता है, अन्यथा नहीं।

परिसंख्यानमेवैतन्मन्तव्यं शानवुद्धिना । अहन्यहिन शान्तात्मा पावनाय हिताय च ॥ पवमेव प्रसंख्याय तत्त्ववुद्धिर्विमुच्यते ।

शानयुक्त बुद्धिवाले पुरुपको यही सांख्ययोग मानना चाहिये। प्रतिदिन शान्तिचित्त हो अपने अन्तःकरणको पवित्र बनाने और अपना हित साधन करनेके लिये इसी प्रकार उपर्युक्त तत्त्वोंका विचार करनेके मनुष्यको ययार्थ तत्त्वका बोध हो जाता है और वह बन्धनसे छूट जाता है।।

निष्कलं केवलं भवति गुद्धतत्त्वार्थतत्त्ववित्॥

शुद्ध तत्त्वार्यको तत्त्वसे जाननेवाला पुरुप अवयव रहित अदितीय बदा हो जाता है ॥

सत्संनिकर्षे परिचर्तितन्यं विद्याधिकाश्चापि निपेचितन्याः । सवर्णतां गच्छति संनिकर्पा-श्रीतः खगां मेरुमिवाश्चयन् वे ॥ मनुष्यको गदा सत्पुरुपोके समीप रहना चाहिये । विद्यामें बद्दे-चद्दे पुरुपोका सेवन करना चाहिये । जो जिसके निकट रहता है, उसके समान वर्णका हो जाता है। जैसे नील पक्षी मेरु पर्वत्का आश्रय लेनेसे सुवर्णके समान रंगका हो जाता है॥

भीष्म उवाच

इत्येवमाख्याय महामुनिस्तदा चतुर्षु वर्णेषु विधानमर्थवित्। शुश्रूषया वृत्तगति समाधिना समाधियुक्तःप्रययौ समाधमम्॥

भीष्मजी कहते हैं — युधिष्ठिर! शास्त्रोंके तात्पर्यको जाननेवाले महामुनि पराशर इस प्रकार चारों वणोंके लिये कर्तव्यका विधान बताकार तथा शुश्रूषा और समाधिसे प्राप्त होनेवाली गतिका निरूपण करके एकाग्रचित्त हो अपने आश्रमको चलेगये।

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त )

[ सबके पूजनीय और वन्दनीय कौन हैं—इस विषयमें इन्द्र और मातलिका संवाद ] युधिष्ठिर उवाच

केषां देवा महाभागाः संनमन्ते महात्मनाम्। लोकेऽस्मिस्तानृषीन् सर्वाञ्श्रोतुमिच्छामि तस्वतः॥

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! इस लोकमें महाभाग देवता किन महात्माओंको मस्तक झुकाते हैं ! मैं उन समस्त भृषियोंका यथार्थ परिचय सुनना चाहता हूँ ॥

भीष्म उवाच

इतिहासमिमं विप्राः कीर्तयन्ति पुराविदः। अस्मिन्नर्थे महाप्राज्ञास्तं निवोध युधिष्ठिर॥

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! इस विषयमें प्राचीन बातोंको जाननेवाले महाज्ञानी ब्राह्मण इस इतिहासका वर्णन करते हैं । तुम उस इतिहासको सुनो ॥

वृत्रं हत्वाप्युपावृत्तं त्रिद्शानां पुरस्कृतम्। महेन्द्रमनुसम्प्राप्तं स्तूयमानं महर्षिभिः॥ श्रिया परमया युक्तं रथस्थं हरिवाहनम्। मातिलः प्राञ्जलिभूत्वा देविमन्द्रमुवाच ह॥

जब इन्द्र वृत्रासुरको मारकर लौटे, उस समय देवता उन्हें आगे करके खड़े थे। महर्षिगण महेन्द्रकी स्तुति करते थे। हरित वाहनीवाले देवराज इन्द्र रथपर बैटकर उत्तम शोमासे सम्पन्न हो रहे थे। उसी समय मातलिने हाथ जोड़कर देवराज इन्द्रसे कहा॥

मातलिरुवाच

नमस्कृतानां सर्वेषां भगवंस्त्वं पुरस्कृतः। येषां लोके नमस्कुर्यात्तान् व्रवीतु भवान् मम॥ माति बोले—भगवन् ! जो सबके द्वारावित्त होते है, उन समस्त देवताओं के आप अगुआ हैं; परंतु आप भी इस जगत्में जिनको मस्तक झकाते हैं, उन महात्माओं का मुझे परिचय दीजिये ॥

भीष्म उवाच

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा देवराजः श्रचीपतिः। यन्तारं परिपृच्छन्तं तिमन्द्रः प्रत्युवाच ह॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन्! मातिलकी वह बात सुनकर शचीपित देवराज इन्द्रने उपर्युक्त प्रश्न पूछनेवाले अपने सारिथिसे इस प्रकार कहा ॥

इन्द्र उवाच

धर्म चार्थं च कामं च येषां चिन्तयतां मतिः। नाधर्मे वर्तते नित्यं तान् नमस्यामि मातले॥

्रहन्द्र बोले मातले ! धर्मः अर्थ और कामका चिन्तन करते हुए भी जिनकी बुद्धि कभी अधर्ममें नहीं लगती। मैं प्रतिदिन उन्हींको नमस्कार करता हूँ ॥

ये रूपगुणसम्पन्नाः प्रमदाहृदयङ्गमाः। निवृत्ताः कामभोगेषु तान् नमस्यामि मातले॥

मातले! जो रूप और गुणसे सम्पन्न हैं तथा युवितयोंके हृदय मन्दिरमें हठात् प्रवेश कर जाते हैं-अर्थात् जिन्हें देखते ही युवितयाँ मोहित हो जाती हैं, ऐसे पुरुष यदि काम-भोगसे दूर रहते हैं तो मैं उनके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ ॥

स्वेषु भोगेषु संतुष्टाः सुवाचो वचनक्षमाः। अमानकामाश्चार्घ्यार्हास्तान् नमस्यामि मातले॥

मातले ! जो अपनेको प्राप्त हुए भोगोंमें ही संतुष्ट हैं—दूसरोंसे अधिककी इच्छा नहीं रखते । जो सुन्दर वाणी बोलते हैं और प्रवचन करनेमें कुशल हैं। जिनमें अहंकार और कामनाका सर्वथा अभाव है तथा जो सबसे अर्घ्य पानेके योग्य हैं, उन्हें मैं नुमस्कार करता हूँ॥

धनं विद्यास्तथैश्वर्ये येषां न चलयेनमतिम् । चलितां ये निगृह्णन्ति तान् नित्यं पूजयाम्यहम्॥

धन, विद्या और ऐश्वर्य जिनकी बुद्धिको विचिलत नहीं कर सकते तथा जो चञ्चल हुई बुद्धिको भी विवेकसे कावूमें कर लेते हैं, उनकी मैं नित्य पूजा करता हूँ ॥ हुएँद्रिरेक्पेतानां शुचीनामाग्निहोत्रिणाम् । चतुष्पादकुदुम्बानां मातले प्रणमाम्यहम्॥

मातले ! जो प्रिय पत्नीसे युक्त हैं, पवित्र आचार-विचारसे रहते हैं, नित्य अग्निहोत्र करते हैं और जिनके कुटुम्बमें चौपायों (गौ आदि पशुओं ) का भी पालन होता है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ येपामर्थस्त्रया कामो धर्मम्लविवर्धितः । धर्मार्था यस्य नियतीतान् नमस्यामि मातले ॥

मातले ! जिनका अर्थ और काम धर्ममूलक होकर वृद्धिको प्राप्त हुआ है तथा जिनके धर्म और अर्थ नियत हैं, उनको में प्रणाम करता हूँ ॥

धर्ममृत्यर्थकामानां ब्राह्मणानां गवामिष । पतिब्रतानां नारीणां प्रणामं प्रकरोम्यहम् ॥

धमंम्लक धनकी कामना रखनेवाले ब्राह्मणांको तथा गीओं और पतिवता नारियोंको में नित्य प्रणाम करता हूँ॥ य भुक्त्वामानुपान् भोगान् पूर्वे वयसि मातले। तपसा स्वर्गमायान्ति शह्वत्तान् पूजयाम्यहम्॥

गातले ! जो जीवनकी पूर्व अवस्थामें मानवमोर्गोका उपमोग करके तरस्याद्वारा स्वर्गमें आते हैं। उनका में सदा ही पूजन करता हूँ ॥

यसम्भोगान्न चासकान् धर्मनित्याञ्जितेन्द्रियान् । संन्यस्तानचलप्रख्यान् मनसा पूजयामि तान् ॥

जो मोगॉंधे दूर रहते हैं, जिनकी कहीं भी आसक्ति नहीं है, जो सदा धर्ममें तत्पर रहते हैं, इन्द्रियोंको कायूमें रखते हैं, जो सब्चे संन्यासी हैं और पर्वतोंके समान कभी विचलित नहीं होते हैं, उन श्रेष्ठ पुरुपोंकी मैं मनसे पूजा करता हूँ॥

शानप्रसन्नविद्यानां निरूढं धर्ममिच्छताम् । परेःकीतिंतशीचानां मातले तान् नमाम्यहम्॥

मातले ! जिनकी विद्या शानके कारण स्वच्छ है। जो सुप्रसिद्ध धर्मके पालनकी इच्छा रखते हैं तथा जिनके शीचाचारकी प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं। उनको मैं नमस्कार करता हूँ-॥

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त )

[सरोवर सोदाने और वृक्ष लगानेका माहातम्य ]

युधिष्टिर उवाच

संस्टतानां तटाकानां यत् फलं कुरुपुङ्गव । तद्दं थोतुमिञ्छामि त्वत्तोऽच भरतर्पभ ॥

युधिष्ठिरने कहा—कुरुपुद्भव ! भरतश्रेष्ट ! सरोवरीके यनानेका जो पल है, उमे आज में आपके मुलसे मुनना चाहता हूँ ॥

भीष्म उवाच ।

सुपद्दों धनपतिश्चित्रधानुविभृपितः।

चिपु सोकेषु सर्वय पृजिनो यस्तटाकवान्॥

भीष्मजीने कहा—राजन् ! जो तालव वनवाता है।

वह पुरुप विचित्र धातुओं विभूपित धनाध्यक्ष कुत्रेरके समान दर्शनीय है। वह तीनों लोकोंमें सर्वत्र पूजित होता है॥

इह चामुत्र सद्नं पुत्रीयं वित्तवर्धनम्। कीर्तिसंजननं श्रेण्ठं तटाकानां निवेशनम्॥

तालावका वंखापन श्रेष्ठ एवं कीर्तिजनक है। वह इस लोक और परलोकमें भी उत्तम निवासखान है। वह पुत्रका घर तथा घनकी वृद्धि करनेवाला है।। धर्मस्यार्थस्य कामस्य फलमाहुर्मनीपिणः। तटाकं सुरुतं देशे क्षेत्रे देशसमाश्रयम्॥

मनीपी पुरुषोंने सरोवरोंको धर्मः अर्थ और काम तीनोंका फल देनेवाला बताया है। तालाव देशमें मूर्तिमान् पुण्य-खरूप है और क्षेत्रमें देशका भारी आश्रय है॥ चतुर्विधानां भूतानां तटाकमुपलक्षये। तटाकानि च सर्वाणि दिशन्ति श्रियमुत्तमाम्॥

में तालावको चारों (स्वेदज, अण्डज, उद्भिज, जरायुज)
प्रकारके प्राणियोंके लिये उपयोगी देखता हूँ । जगत्में जितने
भी सरोवर हैं, वे सभी उत्तम सम्पत्ति प्रदान करते हैं ॥५॥
देवा मनुष्या गन्धर्वाः पितरोरगराक्षसाः ।
स्थावराणि च भूतानि संथयन्ति जलाश्यम् ॥

देवताः मनुष्यः गन्वर्वः पितरः नागः राक्षत तथा स्यावर भृत—ये सभी जलाशयका आश्रय हेते हैं ॥ तस्माचांस्ते प्रवक्ष्यामि तटाके ये गुणाः स्मृताः। या च तत्र फलपाती ऋषिभिः समुदाहता ॥

अतः सरोवर खोदवानेमं जो गुण हैं, उन सबका में तुमसे वर्णन करूँगा तथा ऋषियोंने तालाव खोदानेसे जिन फलोंकी प्राप्ति बतायी है, उनका भी परिचय दे रहा हूँ ॥ वर्षमात्रं तदाके तु सिललं यत्र तिष्ठति । अग्निहोत्रफलं तस्य फलमाहुर्मनीपिणः॥

जिस सरोवरमें एक वर्षतक पानी टहरता है, उसका फल मनीपी पुरुपोंने अग्निहोत्र वताया है अर्थात् उसे खोदानेवालेको प्रतिदिन अग्निहोत्र करनेका पुण्य प्राप्त होता है ॥

निद्यकाले सिललं तटाके यस्य तिष्टति। वाजपेयफलं तस्य फलं वे ऋपयोऽत्रुवन्॥

जिसके तालावमें गर्मीभर जल रहता है, उसके लिये ऋषियोंने वाजनेय यशके फलकी प्राप्ति वतायी है। सकुलं तारचेद् वंशं यस्य खाते जलाशये। गावः पिवन्ति पानीयं साधवश्च नराः सद्या॥ जिसके खोदवाये हुए सरोवरमें सदा साधुपुरुष तथा गौएँ पानी पीती हैं, वह अपने कुलको तार देता है ॥ तटाके यस्य गावस्तु पिबन्ति तृषिता जलम् । सृगपक्षिमनुष्याश्च सोऽश्वमेधफलं लभेतु ॥

जिसके जलाशयमें प्यासी गीएँ पानी पीती हैं तथा तृषित मृग, पक्षी एवं मनुष्य अपनी प्यास बुझाते हैं, वह अश्वमेध यज्ञका फल पाता है।

यत् पिवन्ति जलं तत्र स्नायन्ते विश्रमन्ति च । तटाककर्तुस्तत् सर्वे प्रेत्यानन्त्याय कल्पते ॥

मनुष्य उस तालावमें जो जल पीते, स्नान करते और तटपर विश्राम लेते हैं, वह सारा पुण्य सरोवर बनवानेवालेको परलोकमें अक्षय होकर मिलता है।

दुर्लभं सलिलं तात विशेषेण परंतप । पानीयस्य प्रदानेन सिद्धिर्भवति शाइवती ॥

शत्रुओंको संताप देनेवाले तात ! जल विशेषरूपसे दुर्लभ वस्तु है; अतः जलदान करनेसे शाश्वत सिद्धि प्राप्त होती है ॥

तिलान् द्दत पानीयं दीपमन्नं प्रतिश्रयम् । बान्धवैः सह मोद्ध्वमेतत् प्रेतेषु दुर्लंभम् ॥

तिल, जल, दीप, अन्न और रहनेके लिये घर दान करो तया बन्धु-बान्धवोंके साथ सदा आनिन्दत रहो, क्योंकि ये सन्न वस्तुएँ मरे हुओंके लिये दुर्लम हैं॥

सर्वदानैर्गुहतरं सर्वदानैर्विशिष्यते । पानीयं नरशार्दुळ तस्माव् दातन्यमेव हि ॥

नरश्रेष्ठ ! जलका दान सभी दानोंसे गुरुतर है। वह समस्त दानोंसे बढ़कर है; अतः उसका दान अवश्य ही करना चाहिये॥

प्वमेतत् तटाकेषु कीर्तितं फलमुत्तमम्। अत ऊर्ध्वे प्रवक्ष्यामि वृक्षाणामि रोपणे॥

इस प्रकार यह सरोवर खोदानेका उत्तमफल बताया गया है। इसके बाद बक्ष-लगानेका फल मली प्रकार बताऊँगा॥

स्थावराणां तु भूतानां जातयः षर् प्रकीर्तिताः । बृक्षगुरुमलतावरुरयस्त्वक्सारतृणवीरुधः ॥ एता जात्यस्तु बृक्षाणामेषां रोपगुणास्त्विमे ।

स्थावर भूतोंकी छः जातियाँ बतायी गयी हैं, - वृक्ष गुल्म, लता, बल्ली, त्वनसार तथा तृण, वीरुध — ये वृक्षोंकी जातियाँ हैं। इनके लगानेसे ये-ये गुण बताये गये हैं।

पनसाम्रादयो वृक्षा गुल्मा मन्दारपूर्वकाः॥ नागिकामिलयावल्लयो मालतीत्यादिका लताः। वेणुकमुकत्वकसाराः सस्यानि तृणजातयः॥ कटहल और आम आदि वृक्ष जातिके अन्तर्गत हैं।

मन्दार आदि गुल्म कोटिमें माने गये हैं। नागिका, मिल्या

आदि वल्लीके अन्तर्गत हैं। मालती आदि लताएँ हैं।

बाँस और सपारी आदिके पेड़ त्वक्सार जातिके अन्तर्गत
हैं। खेतमें जो घास और अनाज उगते हैं। वे सब तृण जातिमें अन्तर्भृत हैं॥

कीर्तिश्च मानुषे लोके प्रेत्य चैव शुभं फलम् । लभ्यते नाकपृष्ठे च पितृभिश्च महीयते ॥ देवलोकगतस्यापि नाम तस्य न नश्यति । अतीतानागतांश्चैच पितृवंशांश्च भारत॥ तारयेद् वृक्षरोपी तु तसाद् वृक्षान् प्ररोपयेत् ।

भरतनन्दन! वृक्ष लगाने मनुष्यलोकमें कीर्ति वनी रहती है और मृत्युके पश्चात् स्वर्गलोकमें ग्रुभ फलकी प्राप्ति होती है। वृक्ष लगानेवाला पुरुष पितरों हारा भी सम्मानित होता है। देवलोकमें जानेपर भी उसका नाम नहीं नष्ट होता। वह अपने बीते हुए पूर्वजों और आनेवाली संतानों को भी तार देता है। अतः वृक्ष अवश्य लगाने चाहिये॥ तस्य पत्रा भवन्येच पादपा नाज संज्ञयः॥

तस्य पुत्रा भवन्त्येव पादपा नात्र संशयः॥ परलोकगतः खर्गे लोकांश्चाप्नोति सोऽव्ययान्।

जिसके कोई पुत्र नहीं हैं। उसके भी वृक्ष ही पुत्र होते हैं; इसमें संशय नहीं है। वृक्ष लगानेवाला पुरुष परलोकमें जानेपर स्वर्गमें अक्षय लोकोंको प्राप्त होता है।

पुष्पैः सुरगणान् वृक्षाः फलैश्चापि तथा पितृन्॥ छायया चातिथीं स्तात पूजयन्ति महीरुहाः ।

तात ! वृक्ष अपने फूलोंचे देवताओंका, फलांचे पितरींका तथा छायाचे अतिथियोंका चदा पूजन करते रहते हैं।।। किन्नरोरगरक्षांसि देवगन्धवीमानवाः॥ तथा ऋषिगणाश्चेव संश्रयन्ते महीरुहान्।

किन्नर, नाग, राक्षस, देव, गन्धर्व, मनुष्य तथा ऋषिगण भी वृक्षोंका आश्रय हेते हैं ॥ पुष्पिताः फलवन्तश्च तर्पयन्तीह मानवान्॥ वृक्षदान् पुत्रवद् वृक्षाः तारयन्ति परत्र च । तसात् तटाके वृक्षा वैरोप्याः श्रेयोऽथिंना सदा॥

फल और फूलेंछे भरे हुए वृक्ष इस जगत्में मनुष्योंको तृप्त करते हैं। जो वृक्ष दान करते हैं। उनके वे वृक्ष परलोकमें पुत्रकी भाँति पार उतारते हैं। अतः कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको सदा ही सरोवरके किनारे वृक्ष लगाना चाहिये॥

पुत्रवत् परिरक्ष्याश्च पुत्रास्ते धर्मतः स्मृताः । तटाककृद् वृक्षरोपी इष्टयज्ञश्च यो द्विजः ॥ पते खर्गे महीयन्ते ये चान्ये सत्यवादिनः । ्या समागर उनकी पुत्रीकी भाँति रक्षा करनी चाहिये।
वर्गीकि ये पर्मतः पुत्र माने गये हैं। जो तालाय बनवाता है और
जो उसके किनारे एस लगाता है। जो द्विज यशका अनुष्ठान
करता है तथा दूगरे जो लोग सत्यभाषण करनेवाले हैं—वे सब-

तसात् तटाकं कुर्वीत आरामांश्चापि योजयेत् ॥ यजेच विविधेयंशैः सत्यं च विधिवद् वदेत् ।

इसलिये सरोवर खोदावे और उसके तटपर वगीचे भी लगावे । सदा नाना प्रकारके यहींका अनुप्रान करे और विधिपूर्वक सत्य बोले ॥

(दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त )

इति श्रीमहाभारते अनुतासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि छत्रोपानद् दानप्रशंसा नाम पण्णवितसोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें छत्रदान और उपानह्दानकी प्रशंसानामक छानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १७५६ स्त्रीक मिलाकर कुल १९७६ स्त्रीक हैं )

सप्तनवितमोऽध्यायः

गृहस्यधर्म, पश्चयज्ञ-कर्मके विषयमें पृथ्वीदेवी और भगवान् श्रीकृष्णका संवाद

युधिष्ठिर उवाच

गार्हस्थ्यं धर्ममखिलं प्रवृहि भरतर्पभ । प्रवृद्धिमाप्नोति कि कृत्वा मनुष्य इह पार्थिव ॥ १ ॥

युधिष्टिरने कहा—भरतश्रेष्ठ ! पृथ्वीनाय ! अव आप मुझे गृहस्य आश्रमके सम्पूर्ण धर्मोका उपदेश कीजिये । मनुष्य कीन-सा कर्म करके इहलोकमें समृद्धिका भागी होता है !॥ १॥

भीष्म उवाच

अत्र ते वर्तियण्यामि पुरावृत्तं जनाधिप । चासुदेवस्य संवादं पृथिव्यादचेव भारत॥ २॥

भीष्मजीने कहा—नरेश्वर! भरतनन्दन! इस विपय-में भगवान् श्रीकृष्ण और पृथ्वीका संवादरूप एक प्राचीन मृत्तान्त वता रहा हूँ॥ २॥

संस्तुत्य पृथिवीं देवीं वासुदेवः प्रतापवान् । पप्रच्छ भरतश्रेष्ट मां त्वं यत् पृच्छसेऽद्य वै ॥ ३ ॥

भगतश्रेष्ठ ! प्रतापी भगवान् श्रीकृष्णने पृथ्वी-देवीकी स्तुति करके उनसे यही वात पृष्टी थी, जो आज तुस् मुहाने पृष्ठते हो ॥ ३ ॥

वासुदेव उवाच

गाहरियं धर्ममाश्रित्य मया वा महिधेन वा। किमवस्यं धरे कार्यं किं वा छत्वा छतं भवेत्॥ ४॥

भनवान् श्रीकृष्णने पृद्धा—वतुन्वरे ! मुझको वा गेरंकीने दिखी दृशरे मनुष्यको गाईस्था-धर्मका आश्रय देवर दिस पर्मको अनुष्टान अवस्य करना चाहिये ! क्या गरंनने गुरुवको मक्त्या मिळती है ! ॥ ४॥

पृथिद्युषाच

प्रत्ययः पितरो देवा मनुष्याद्वेव माधव। इत्यादवेवार्चनीयाध यथा चैव निवोध मे॥ ५॥ पृथ्वीन कहा—माधव ! यहस पुरुष्को सदा ही देवताओं पतरों, ऋ पियों और अतिथियोंका पूजन एवं सत्कार करना चाहिये। यह सब कैसे करना चाहिये! सो बता रही हूँ; सुनिथे॥ ५॥

सदा यहेन देवाश्च सदाऽऽतिथ्येन मानुपाः। छन्दतश्च यथा नित्यमहोन् भुञ्जीत नित्यशः॥ ६॥

प्रतिदिन यश-होमके द्वारा देवताओंका, अतिथि-सःकार-के द्वारा मनुष्योंका (श्राद्ध-तर्पण करके पितरींका) तथा वेदींका नित्य स्वाध्याय करके पूजनीय ऋषि-महिंपैयोंका यथाविधि पूजन और सरकार करना चाहिये। इसके बाद नित्य भोजन करना उचित है। । ६।।

तेन ह्यिगणाः श्रीता भवन्ति मधुस्दन । नित्यमग्नि परिचरेद्दभुक्त्वा विक्तर्म च ॥ ७ ॥ कुर्यात् तथैव देवा वै श्रीयन्ते मधुस्दन । कुर्याद्हरहः आदमन्नाद्येनोदकेन च ॥ ८ ॥ पयोमूलफर्ट्यापि पितृणां श्रीतिमाहरन् ।

मधुस्दन ! स्वाध्यायसे ऋषियोंको वड़ी प्रसन्नता होती है। प्रतिदिन भोजनके पहले ही अग्निहोत्र एवं विल्वैश्वदेय कर्म करे। इससे देवता संतुष्ट होते हैं। पितरोंकी प्रसन्नता-के लिये प्रतिदिन अन्न, जल, दूध अथवा फल-मूलके द्वारा श्राद्ध करना उचित है।। ७-८ई ।।

सिद्धान्नाद् वैश्वदेवं वे कुर्याद्रग्नौ यथाविधि ॥ ९ ॥

सिद्ध अत्र (तैयार हुई रखोई) मेंसे अत्र टेकर उसके द्वारा विधिष्ट्वक विट्विश्वदेव कर्म करना चाहिये ॥ ९ ॥ अग्नीपोमं वेंद्वदेवं धान्वन्तर्यमनन्तरम् । प्रजानां पतये चेंव पृथग्घोमो विधायते ॥ १० ॥

पहले अगिन और सोमको, फिर विस्वेदेवोंको, तदनन्तर धन्यन्तरिको, तत्मश्चात् प्रजापतिको प्रथक्-प्रथक् आहुति देनेका विधान है ॥ १० ॥



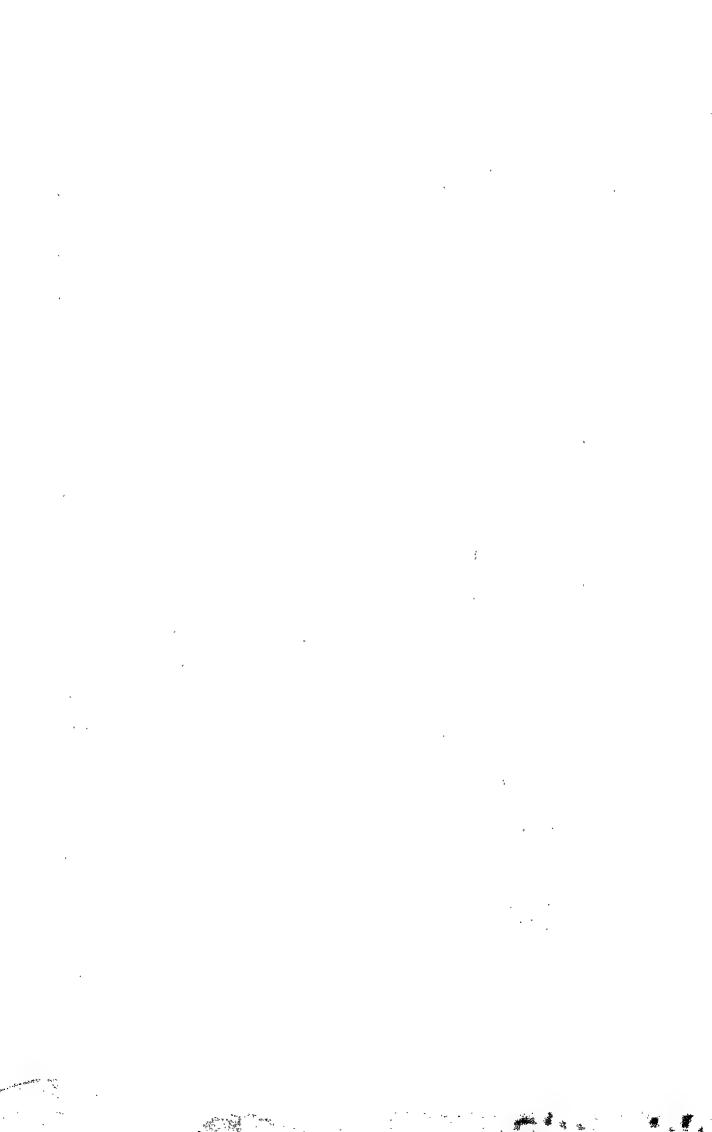

तथैव चानुपूर्व्येण बलिकर्म प्रयोजयेत्। दक्षिणायां यमायेति प्रतीच्यां वरुणाय च ॥ ११ ॥ सोमाय चाप्युदीच्यां वै वास्तुमध्ये प्रजापतेः। धन्वन्तरेः प्रागुदीच्यां प्राच्यां राक्राय माधव ॥ १२ ॥

इसी प्रकार कमशः विकर्मका प्रयोग करे। माधव! दक्षिण दिशामें यसको, पश्चिममें वरुणको, उत्तर दिशामें सोमको, वास्तुके सध्यभागमें प्रजापतिको, ईशानकोणमें धन्वन्तरिको और पूर्विदशामें इन्द्रको विल समर्पित करे॥ ११-१२॥ मनुष्यभ्य इति प्राहुर्विल द्वारि गृहस्य वै। मरुद्भयो दैवतेभ्यश्च विलमन्तर्गृहे हरेत्॥ १३॥

घरके दरवाजेपर सनकादि मनुष्योंके लिये <u>बल्टि देनेका</u> विधान है। <u>मरुद्रणों तथा देवताओंको घरके भीतर बलि</u> समर्पित <u>करनी चाहिये</u> ॥ १३॥

तथैव विश्वेदेवेभ्यो बलिमाकाशतो हरेत्। निशाचरेभ्यो भूतेभ्यो बलिं नक्तं तथा हरेत्॥ १४॥

विश्वेदेवोंके लिये आकाशमें बलि अर्पित करे। निशानरों और भूतोंके लिये रातमें बलि दे॥ १४॥ एवं कृत्वा वर्लि सम्यग्दचाद् भिक्षां द्विजाय वै। अलाभे ब्राह्मणस्याग्नावग्रमुद्धत्य निक्षिपेत्॥ १५॥

इस प्रकार विल समर्पण करके ब्राह्मणको विधिपूर्वक निक्षा दे। यदि ब्राह्मण न मिले तो अन्नमेंसे थोड़ा-सा अग्रग्रास निकालकर उसका अग्निमें होम कर दे॥ १५॥ यदा श्राद्धं पितृभ्योऽपि दातुमिच्छेत मानवः। तदा पश्चात् प्रकुर्वीत निवृत्ते श्राद्धकर्मणि ॥ १६॥ पितृन् संतर्पीयत्वा तुर्वालं कुर्याद् विधानतः। देश्वदेवं ततः कुर्यात् पश्चाद् ब्राह्मणवाचनम्॥ १७॥

जिस दिन पितरोंका श्राद्ध करनेकी इच्छा हो। उस दिन
पहले श्राद्धकी किया पूरी करे । उसके बाद पितरोंका
तर्पण करके विधिपूर्वक विलविश्वदेव-कर्म करे । तदनन्तर
ब्राह्मणोंको सरकारपूर्वक मोजन करावे ॥ १६-१७ ॥

ततोऽन्नेन विशेषेण भोजयेदतिथीनपि। अर्चापूर्वं महाराज ततः श्रीणाति मानवान् ॥ १८॥

महाराज ! इसके वाद विशेष अन्नके द्वारा अतिथियों-को भी सम्मानपूर्वक भोजन करावे। ऐसा करनेसे ग्रहस्थ पुरुष सम्पूर्ण मनुष्योंको संतुष्ट करता है ॥ १८॥

अनित्यं हि स्थितो यसात् तसादितिथिरुच्यते । आचार्यस्य पितुरचैव सख्युराप्तस्य चातिथेः ॥ १९ ॥ इदमस्ति गृहे महामिति नित्यं निवेदयेत्। ते यद् वदेयुस्तत् कुर्योदिति धर्मो विधीयते॥ २०॥

जो नित्य अपने घरमें स्थित नहीं रहता, वह अतिथि कहलाता है। आचार्य, पिता, विस्वामपात्र मित्र और अतिथिसे सदा यह निवेदन करे कि 'अमुक वस्तु मेरे घरमें मौजूद है, उसे आप स्वीकार करें।' फिर वे जैसी आज्ञा दें वैसा ही करें। ऐसा करनेसे धर्मका पालन होता है।। १९-२०॥

गृहस्थः पुरुषः कृष्ण शिष्टाशी च सदा भवेत्। राजर्त्विजं स्नातकं च गुरुं श्वशुरमेव च ॥ २१ ॥ अर्चयेनमधुपर्केण परिसंवत्सरोषितान्।

श्रीकृष्ण ! ग्रहस्य पुरुषको सदा यज्ञशिष्ट अन्नका ही मोजन करना चाहिये। राजाः ऋत्विजः स्नातकः गुरु और स्वशुर—ये यदि एक वर्षके वाद घर आवें तो मधुपर्कसे इनकी पूजा करनी चाहिये॥ २१३ ॥॥

द्वभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च वयोभ्यश्चावपेद् भुवि। वैश्वदेवं हि नामैतत् सायंप्रातर्विधीयते॥ २२॥

कुत्तों, चाण्डालें और पश्चियोंके लिये भूमिपर अन रख देना चाहिये। यह वैश्वदेव नामक कर्म है। इसका सायंकाल और प्रातःकाल अनुष्ठान किया जाता है॥ २२॥

पतांस्तुधर्मान् गार्हस्थ्यान् यः कुर्यादनस्यकः। स इहर्षिवरान् प्राप्य प्रेत्य लोके महीयते॥ २३॥

जो मनुष्य दोषदृष्टिका परित्याग करके इन गृहस्थोचित । धर्मोका पालन करता है, उसे इस लोकमें ऋषि-महर्षियोंका वरदान प्राप्त होता है और मृत्युके पश्चात् वह पुण्यलोकी-में सम्मानित होता है ॥ २३ ॥

भीष्म उवाचे

इति भूमेर्वचः श्रुत्वा वासुदेवः प्रतापवान् । तथा चकार सततं त्वमण्येवं सदाचर॥ २४॥

भीष्मजी कहते हैं — युधिष्ठिर ! पृथ्वी देवीके ये वचन मुनकर प्रतापी भगवान् श्रीकृष्णने उन्हींके अनुसार गृहस्थधमोंका विधिवत् पालन किया। तुम भी सदा इन धमोंका अनुष्ठान करते रहो ॥ २४॥

पतद् गृहस्थधर्मे त्वं चेष्टमानो जनाधिप। इहलोके यशः प्राप्य प्रेत्य स्वर्गमवाप्स्यसि॥ २५॥

जनेश्वर ! इस गृहस्थ-धर्मका पालन करते रहनेपर तुम इहलोकमें सुयश और परलोकमें स्वर्ग प्राप्त कर लोगे॥२५॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि बिलदानविधिर्नाम सप्तनवित्तमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत बिलदानविधि नामक सत्तानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९७ ॥



## अप्टनवतितमोऽध्यायः

तपस्ती सुवर्ण और मनुका संवाद— पुष्प, धृप, दीप और उपहारके दानका माहात्म्य

युधिष्टिर उवाच

आलोकदानं नामेतत् कीहशं भरतपेभ । कथमेतत् समुत्पन्नं फलं वा तद् ब्रवीहि मे ॥ १ ॥

मुश्रिप्तिने पूछा—भरतश्रेष्ठ ! यह जो दीपदान-नामक कर्म है, यह की किया जाता है ! इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ! अथवा इसका फल क्या है ? यह मुझे बताइये ॥ १॥

भीष्म उवाच

धनाष्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। मनोः प्रजापतेर्वादं सुवर्णस्य च भारत॥ २॥

भीष्मजीने कहा—भारत ! इस विषयमें प्रजापति मनु-श्रीर मुवर्णके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ २ ॥

तपःवी कश्चिद्भवत् सुवर्णो नाम भारत। वर्णतो हेमवर्णः स सुवर्ण इति पप्रथे॥३॥

भरतनन्दन ! सुवर्णनामसे प्रसिद्ध एक तपस्वी ब्राह्मण ये । उनके दारीरकी कान्ति सुवर्णके समान थी । इसीलिये ये सुवर्णनामसे विख्यात हुए ये ॥ ३॥

कुलर्शीलगुणोपेतः स्वाध्याये च परंगतः। यहन् सुवंशप्रभवान् समतीतः सकेर्गुणैः॥ ४॥

वे उत्तम कुल, शील और गुणसे सम्पन्न थे। स्वाध्यायमें भी उनकी यही रूयाति थी। वे अपने गुणोंद्वारा उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए बहुत से श्रेष्ठ पुरुपोंकी अपेक्षा आगे बढ़े हुए थे॥ ४॥

स कदाचिनमनुं विषो दद्शोंपससर्पं च। फुशलप्रक्षमन्योन्यं तो चोभौ तत्र चक्रतुः॥ ५॥

एक दिन उन बाह्मणदेवताने प्रजापित मनुको देखा। देखकर वे उनके पास चले गये। फिर तो वे दोनों एक-दूसरेसे बुदाल-समाचार पृष्ठने लगे॥ ५॥

ततरतें। सत्यसंकर्षी मेरी काञ्चनपर्वते। रमणीये शिलापृष्टे सहितें। संन्यपीदताम्॥ ६॥

तदनन्तर वे दोनों सत्यसंकल्प महातमा सुवर्णमय पर्यंत मेराहे एक रमणीय शिलाष्ट्रध्वर एकसाथ वैठ गये।६।

तत्र तो कथ्यन्ती स्तां कथा नानाविधाश्रयाः। हाहापिदेवदैन्यानां पुराणानां महात्मनाम्॥ ७॥

पहाँ ये दोनों प्रकार्षियों। देवताओं। दैत्यों तथा प्राचीन महत्माओं हे सम्बन्धमें नाना प्रकारकी कथा-वार्ता धरने तो ॥ ७॥ सुवर्णस्त्वव्रवीद् वाक्यं मनुं सायम्भुवं प्रति। हितार्थं सर्वभूतानां प्रश्नं मे वक्तुमहेसि॥८॥ सुमनोभियंदिज्यन्ते दैवतानि प्रजेश्वर। किमेतत् कथमुत्पन्नं फलं योगं च शंस मे॥९॥

उस समय सुवर्णने स्वायम्भव मनुसे कहा—'प्रजापते! में एक प्रश्न करता हूँ, आप समस्त प्राणियोंके हितके लिये मुझे उसका उत्तर दीजिये। फ्लोंसे जो देवताओंकी पूजा की जाती है, यह क्या है ? इसका प्रचलन कैसे हुआ है ? इसका फल क्या हे ? और इसका उपयोग क्या है ? यह सब मुझे बताइये'॥ ८-९॥

मनुरुवाच 👸

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। शुकस्य च चलेश्चैव संवादं वै महात्मनोः॥१०॥

मनुजीने कहा—मुने ! इस विपयमें विज्ञजन <u>शुकाचार्य और बिल्ल</u> इन दोनों महात्माओंके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं॥ १०॥

वलेवेंरोचनस्येह त्रैलोक्यमनुशासतः। समीपमाजगामाशु शुको भृगुकुलोद्वहः॥११॥

पहलेकी वात है। विरोचनकुमार विल तीनों लोकींका शासन करते थे। उन दिनों भृगुकुलभ्षण शुक्र शीव्रता-पूर्वक उनके पास आये॥ ११॥

तमर्च्यादिभिरभ्यर्च्य भागवं सोऽसुराधिषः। निषसादासने पश्चाद् विधिवद् भूरिदक्षिणः॥ १२॥

पर्याप्त दक्षिणा देनेवाले असुरराज बलिने भ्रगुपुत्र शुक्राचार्यको अर्थ्य आदि देकर उनकी विधिवत् पूजा की और जब वे आसनगर बैट गये। तब बलि भी अपने सिंहासनगर आसीन हुए ॥ १२॥

कथेयमभवत् तत्र त्वया या परिकीतिता। सुमनोधृपदीपानां सम्प्रदाने फलं प्रति॥१३॥ ततः पप्रच्छ दैत्येन्द्रः कवीन्द्रं प्रश्नमुत्तमम्॥१४॥

वहाँ उन दोनोंमें यही वातचीत हुई, जिसे तुमने प्रस्तुत किया है। देवताओंको फूल, धृप और दीप देनेसे क्या फल मिलता है, यही उनकी वार्ताका विषय था। उस समय दैत्यराज बलिने कविवर शुक्रके सामने यह उत्तम प्रक्त उपस्थित किया॥ १३-१४॥

*चलिरुवाच*ें सुमनोधृपदीपानां किं फलं त्रस्रवित्तम ।

## प्रदानस्य द्विजश्रेष्ठ तद् भवान् वक्तुमहित ॥ १५॥

विलिने पूछा—ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ! द्विजिशिरोमणे ! फूल, धूप और दीपदान करनेका क्या फूल है ? यह वताने-की कृपा करें ॥ १५॥

#### शुक्र उवाचे

तपः पूर्वे समुत्पन्नं धर्मस्तसादनन्तरम्। पतस्मिन्नन्तरे चैव बीरुदोषध्य एव च॥१६॥

शुकाचार्यने कहा—राजन् ! पहले तप्रसाकी उत्पत्ति हुई है, तदनन्तर धर्मकी । इसी वीचमें लता और ओषधियोंका प्रादुर्माव हुआ है ॥ १६ ॥

सोमस्यात्मा च बहुधा सम्भूतः पृथिवीतले । अमृतं च विषं चैव ये चान्ये तृणजातयः ॥ १७ ॥

इस भूतलपर <u>अनेक प्रकारकी सोमलता प्र</u>कट हुई। अमृत, विष तथा दूसरी-दूसरी जातिके तृणोंका प्रादुर्भाव हुआ।। १७॥

अमृतं मनसः प्रीति सद्यस्तृप्ति ददाति च । मनो ग्लपयते तीव्रं विषं गन्धेन सर्वदाः ॥१८॥

अमृत वह है, जिसे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। जो तत्काल तृति प्रदान करता है और विष वह है, जो अपनी गन्धसे चित्तमें सर्वथा तीव ग्लानि पैदा करता है।। १८॥

अमृतं मङ्गलं विद्धि महद्विषममङ्गलम् । ओषध्यो ह्यमृतं सर्वा विषं तेजोऽग्निसम्भचम्॥१९॥

अमृतको मङ्गळकारी जातो और विष महान् अमङ्गळ करतेवाळा है। जित्तनी ओषधियाँ हैं, वे सब-की-सब अमृत मानी गयी हैं और विष अमिजनित तेज है। १९॥

मनो ह्लादयते यसाचिछ्यं चापि दधाति च । तसात् सुमनसः प्रोक्ता नरैः सुकृतकर्मभिः ॥ २०॥

पूछ मनको आह्वाद प्रदान करता है और शोभा एवं सम्पत्तिका आधान करता है, इसिलेये पुण्यात्मा मनुष्योंने उसे सुमन कहा है।। २०॥

देवताभ्यः सुमनसो यो ददाति नरः शुचिः। तस्य तुष्यन्ति वे देवास्तुष्टाः पुष्टि ददत्यपि ॥ २१ ॥

जो मनुष्य पवित्र होकर देवताओंको फूल चढ़ाता है, उसके ऊपर सब देवता संतुष्ट होते और उसके लिये पुष्टि प्रदान करते हैं ॥ रिश्र ॥

यं यमुद्दिश्य दीयेरन् देवं सुमनसः प्रभो । मङ्गलार्थं स तेनास्य प्रीतो भवति दैत्यप ॥ २२ ॥

प्रभो ! दैत्यराज ! जिस-जिस देवताके उद्देश्यसे फूल दिये जाते हैं, वह उस पुष्पदानसे दातापर बहुत प्रसन्न होता और उसके मङ्गलके लिये सचेष्ट रहता है ॥ दे ॥ श्रेयास्त्याश्च सौम्याश्च तेजिलन्यश्च ताः पृथक् । ओषध्यो चहुचीर्या हि बहुद्धपास्तथैव च ॥ २३॥

उग्रा, सौम्या, तेजस्विनी, बहुवीर्या और बहुरूपा— अनेक प्रकारकी ओषधियाँ होती हैं। उन सबको जानना चाहिये॥ २३॥

यिशयानां च वृक्षाणामयशीयान् निवोध मे । आसुराणि च माल्यानि दैवतेभ्यो हितानि च ॥ २४॥

अव यज्ञसम्बन्धी तथा अयज्ञोपयोगी वृक्षींका वर्णन सुनो । असुरोंके लिये हितकर तथा देवताओंके लिये प्रिय जो पुष्पमालाएँ होती हैं। उनका परिचय सुनो ॥ २४॥

रक्षसामुरगाणां च यक्षाणां च तथा प्रियाः। मनुष्याणां पितृणां च कान्तायास्त्वनुपूर्वशः॥ २५॥

राष्ट्रस्, नाग, यक्ष, मनुष्य और पितरोंको प्रिय एवं मनोरम लगनेवाली ओषधियोंका भी वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ २५ ॥

वन्या प्राम्यादचेह तथा कृष्टोप्ताः पर्वताश्रयाः । अकण्टकाः कण्टकिनो गन्धरूपरसान्विताः ॥ २६॥

पूलोंके बहुत से वृक्ष गाँवोंमें होते हैं और बहुत से जंगलों-में । बहुतेरे वृक्ष जमीनको जोतकर क्यारियोंमें लगाये जाते हैं और बहुत से पर्वत आदिपर अपने-आप पैदा होते हैं । इन वृक्षोंमें कुछ तो काँटेदार होते हैं और कुछ विना काँटोंके । इन सबमें रूप, रस और गन्ध विद्यमान रहते हैं ॥ रिद्

द्विविधो हि स्मृतो गन्ध इष्टोऽनिष्टश्च पुष्पजः। इष्टगन्धानि देवानां पुष्पाणीति विभावय॥ २७॥

फूलोंकी गन्ध दो प्रकारकी होती है अच्छी और बुरी। अच्छी गन्धवाले फूल देवताओंको प्रिय होते हैं। इस वातको ध्यानमें रक्लो ॥ २७॥

अकण्टकानां चृक्षाणां इवेतप्रायाश्च वर्णतः। तेषां पुष्पाणि देवानामिष्टानि सततं प्रभो॥२८॥ (पद्मं च तुळसी जातिरपि सर्वेषु पूजिता।)

प्रभी ! जिन बुक्षोंमें काँटे नहीं होते हैं, उनमें जो अधिकांश स्वेतवर्णवाले हैं, उन्हींके फूळ देवताओंको सदैव प्रिय हैं । कमल, तुल्ली और चमेली ये सब फूलोंमें अधिक प्रशिक्त हैं ॥ २८॥

जळजानि च माल्यानि पद्मादीनि च यानि वै। गन्धर्वनागयक्षेभ्यस्तानि दद्याद् विचक्षणः ॥ २९ ॥

जालसे उत्पन्न होनेवाले जो कमल-उत्पल आदि पुष्प हैं। उन्हें विद्वान् पुरुष गन्धवों। नागों और यक्षोंको समर्पित करे ॥ २९॥ क्रोपध्यो रनापुष्पाश्च कटुकाः कण्डकान्विताः । दादृणामभिवारार्थमायर्वेषु निद्दिताः ॥ ३०॥

अपर्योदमें बतनाया गया है कि शप्तुओंका अनिष्ट करनेके निये किये जानेवाले अभिचार कर्ममें लाल फूलोंवाली कर्या और कारकाकीर्य ओपधियोंका उपयोग करना नादिये॥ ३०॥

तीक्णवीयीस्तु भूतानां दुरालम्भाः सकण्टकाः। रनाभृषिष्ठवर्णोध्व छुप्णादचैवोपहारयेत्॥ ३१॥

जिन पूलोंमें काँटे अधिक हों। जिनका हाथसे स्पर्श फरना कठिन जान पड़े। जिनका रंग अधिकतर लाल या फाला हो तथा जिनकी गन्धका प्रभाव तीव हो। ऐसे फूल भूत-प्रेतोंके काम आवे हैं। अतः उनको वैसे ही फूल भैंट करने। चाहिये ॥ ३१॥

मनोहृदयनिदन्यो विदोपमधुराश्च याः। चारुरूपाः सुमनसो मानुपाणां स्मृता विभो॥ ३२॥

प्रभो ! मनुष्योंको तो वे ही फूल प्रिय लगते हैं। जिनका रूप-रंग सुन्दर और रस विशेष मधुर हो तथा जो देखनेपर हृदयको आनन्ददायी जान पहें ॥ ३२ ॥

न तु इमशानसम्भूता देवतायतनोद्भवाः। संनयेत् पुष्टियुक्तेषु विवाहेषु रहःसु च॥३३॥

दमशान तथा जीर्ण-शीर्ण देवालयोंमं पैदा हुए फूलींका । पौष्टिक कर्म विवाह तथा एकान्त विहारमें उपयोग नहीं करना चाहिये ॥ ३३॥

गिरिसानुरुद्दाः सौम्या देवानामुपपादयेत्। प्रोक्षिताऽभ्युक्षिताः सौम्या यथायोग्यं यथासमृति॥३४॥

पर्वतींके शिखरपर उत्पन्न हुए सुन्दर और सुगन्धितः पुष्पींको घोकर अथवा उनपर जलके छीटे देकर धर्मशास्त्रींमें यताये अनुसार उन्हें यथायोग्य देवताओं र चढ़ाना चाहिये॥

गन्धेन देवास्तुष्यन्ति दर्शनाद् यक्षराक्षसाः। नागाः समुपभोगेन विभिरतेस्तु मानुषाः॥३५॥

देवता पृत्येकी सुगन्यसे, यहा और राक्षस उनके दर्शनसे, गागगण उनका भनीभाँति उपभोग करनेसे और मनुष्य उनके दर्शन, गन्य एवं उपभोग तीनीसे ही संतुष्ट होते हैं ॥ ३५ ॥

सद्यः प्राणाति देवान् वै ते प्रीता भावयन्त्युत। संकट्यसिद्धाः मर्त्यानामीप्सितेश्च मनोरमैः॥ ३६॥

पूल चडामें भनुष्य देवताओंको तत्काल संबुध करता है और मंतुद हो करने विद्धसंकत्त देवता मनुष्योंको मनोवाञ्छितं एवं मनोरम मोग देकर उनकी मलाई करते हैं ॥ ३६ ॥ भीताः भीणन्ति सततं मानिता मानयन्ति च । अवज्ञातावधृताश्च निर्देहन्त्यधमान् नरान् ॥ ३७॥

देवताओंको यदि सदा संतुष्ट और सम्मानित किया जाता है तो वे भी मनुष्योंको संतोप एवं सम्मान देते हैं तथा यदि उनकी अवज्ञा एवं अवहेलना की गयी तो वे अवज्ञा करनेवाले नीच मनुष्यको अपनी कोधामिसे भस्म कर डालते हैं॥ ३७॥

अत ऊर्घ्वे प्रवक्ष्यामि धूपदानविधेः फलम्। धूपांश्च विविधान् साधूनसाधूंश्च निवोध मे ॥ ३८॥

इसके बाद अब मैं धूपदानकी विधिका फल बताऊँगा। धूप भी अच्छे और बुरे कई तरहके होते हैं। उनका वर्णन मुझसे सुनो ॥ ३८॥

निर्यासाः सारिणश्चैव कृत्रिमारचैव ते त्रयः। इष्टोऽनिष्टो भवेद्गन्धस्तन्मे विस्तरदाः श्टणु ॥ ३९॥

धूपके मुख्यतः तीन भेद हैं—तिर्यासः सारी और कृत्रिम । इन धूपोंकी गन्ध भी अच्छी और बुरी दो प्रकारकी होती है । ये सब बार्ते मुझसे विस्तारपूर्वक सुनो ॥ ३९॥

निर्यासाः सहलकीवर्ज्या देवानां द्यिताऽस्तु ते। गुग्गुलुः प्रवरस्तेषां सर्वेषामिति निश्चयः॥ ४०॥

वृक्षोंके रस (गोंद) को निर्यास कहते हैं। सहकीनामक वृक्षके सिवा अन्य वृक्षोंसे प्रकट हुए निर्यासमय धूप देवताओं-को बहुत प्रिय होते हैं। उनमें भी गुग्गुल सबसे श्रेष्ट है। ऐसा मनीपी पुरुषोंका निश्चय है। १४०॥

अगुरुः सारिणां श्रेष्टो यक्षराक्षसभोगिनाम्। दैत्यानां सल्लकीयश्च काङ्घतो यश्च तद्विधः॥ ४१॥

जिन काष्ठोंको आगमें जलानेपर सुगन्ध प्रकट होती है, उन्हें सारी धूप कहते हैं। इनमें अगुरुकी प्रधानता है। सारी धूप विशेपतः यक्ष, राक्षस और नागोंको प्रिय होते हैं। देव्य) लोग सलकी तथा उसी तरह अन्य दृक्षोंकी गाँदका बना हुआ धूप पसंद करते हैं॥ ४१॥

अय सर्जरसादीनां गन्धैः पार्थिव दारवैः। फाणितासवसंयुक्तैर्मनुष्याणां विधीयते॥ ४२॥

पृथ्वीनाय ! राल आदिके सुगन्धित चूर्ण तथा सुगन्धित काष्ठीपिधयोंके चूर्णको घी और शकरते मिश्रित करके जो अष्टगन्ध आदि धूप तैयार किया जाता है, वही कृत्रिम है । विशेषतः वही मनुष्योंके उपयोगमें आता है ॥ ४२॥

देवदानवभूतानां सद्यस्तुष्टिकरः स्मृतः। येऽन्ये वैहारिकास्तत्र मानुपाणामिति स्मृताः॥ ४३॥

वैसा धून देवताओं, दानवों और भृतोंके लिये भी तत्काल संतोप प्रदान करनेवाला माना गया है। इनके सिया विश्वार (भोग-विलास) के उपयोगमें आनेवाले और भी अनेक प्रकारके धूप हैं, जो केवल मनुष्योंके न्यवहारमें आते हैं ॥ ४३॥

## य प्वोक्ताः सुमनसां प्रदाने गुणहेतवः। धूपेष्वपि परिज्ञेयास्त एव प्रीतिवर्धनाः॥ ४४॥

देवताओंको पुष्पदान करनेसे जो गुण या लाभ बताये गये हैं। वे ही धूप निवेदन करनेसे भी प्राप्त होते हैं। ऐसा जानना चाहिये। धूप भी देवताओंकी प्रसन्नता बढ़ाने-वाले हैं॥ ४४॥

## दीपदाने प्रवक्ष्यामि फलयोगमनुत्तमम्। यथा येन यदा चैव प्रदेया याददास्त्र ते ॥ ४५ ॥

अब मैं दीप-दानका परम उत्तम फल बताऊँगा। कब किस प्रकार किसके द्वारा किसके दीप दिये जाने चाहिये, यह सब बताता हूँ, सुनो ॥ ४५॥

## ज्योतिस्तेजः प्रकारां वाष्यूर्ध्वंगं चापि वर्ण्यते। प्रदानं तेजसां तसात् तेजो वर्धयते नृणाम् ॥ ४६॥

दीपक ऊर्ध्वगामी तेज है वह कान्ति और कीर्तिका जिल्लार करनेवाला बताया जाता है। अतः दीप या तेजका दान मनुष्योंके तेजकी वृद्धि करता है॥ ४६॥

### अन्धन्तमस्तमिस्रं च दक्षिणायनमेव च । उत्तरायणमेतसाज्ज्योतिर्दानं प्रशस्यते ॥ ४७ ॥

अन्धकार अन्धतामिस्र नामक नरक है। दक्षिणायन भी अन्धकारसे ही आच्छन्न रहता है। इसके विपरीत उत्तरायण प्रकाशमय है। इसलिये वह श्रेष्ठ माना गया है। अतः अन्धकारमय नरककी निवृत्तिके लिये दीपदानकी प्रशंसा की गयी है॥ ४७॥

## यसादूर्ध्वगमेतत् तु तमसक्त्वैव भेषजम्। तसादूर्ध्वगतेदीता भवेदत्रेति निश्चयः॥ ४८॥

द्वीपककी शिखा कुर्ध्वगामिनी होती है। वह अन्धकार-रूपी रोगको दूर करनेकी दवा है। इसलिये जो दीपदान करता है। उसे निश्चय ही कर्ध्वगतिकी प्राप्ति होती है। ४८॥

## देवास्तेजिखनो ह्यसात् प्रभावन्तः प्रकाशकाः। तामसा राक्षसाद्वेव तसाद् दीपः प्रदीयते ॥ ४९.॥

देवता तेजस्वी, कान्तिमान् और प्रकाश फैलानेवाले होते.

हैं और राक्षम अन्धकारप्रिय होते हैं; इसलिये देवताओंकी प्रसन्नताके लिये दीपदान किया जाता है ॥ ४९ ॥ आलोकदाना चक्षुष्मान् प्रभायुक्तो भवेन्नरः। तान् दस्वा नोपहिसेत न हरेन्नोपनाशयेत्॥ ५०॥ दीपदान करनेसे मनुष्यके नेनोंका तेज बढ़ता है और

वह स्वयं भी तेजस्वी होता है। दान करनेके पश्चात् उन दीपकोंको न तो बुझावें न उठाकर अन्यत्र ले जाय और न नष्ट ही करें ॥ ५०॥

## दीपहर्ता भवेदन्धस्तमोगतिरसुप्रभः। दीपप्रदः स्वर्गलोके दीपमालेव राजते॥५१॥

दीपक चुरानेवाला मनुष्य अन्धा और श्रीहीन होता है तथा मरनेके बाद नरकमें पड़ता है, किंतु जो दीपदान करता है, वह स्वर्गलोकमें दीपमालाकी भाँति प्रकाशित होता है ॥ ५१ ॥

## हविषा प्रथमः कल्पो द्वितीयश्चौषधीरसैः। वसामेदोऽस्थिनिर्यासैर्न कार्यः पुष्टिमिच्छता॥ ५२॥

धीका दीपक जलाकर दान करना प्रथम श्रेणीका दीप-दान है। ओष्धियोंके रस अर्थात् तिल-सरसों आदिके तेलसे जलाकर किया हुआ दीप-दान दूसरी श्रेणीका है। जो अपने शरीरकी पुष्टि चाहता हो—उसे चर्बी, मेदा और हड्डियोंसे निकाले हुए तेलके द्वारा कदापि दीपक नहीं जलाना चाहिये॥ ५२॥

## गिरिप्रपाते गहने चैत्यस्थाने चतुष्पथे। (गोब्राह्मणालये दुर्गे दीपो भृतिप्रदः शुचिः।) दीपदानं भवेन्नित्यं य इच्छेद् भृतिमात्मनः॥ ५३॥

जो अपने कल्याणकी इच्छा रखता हो, उसे प्रतिदिन पूर्वतीय झरनेके पास, वनमें, देवमन्द्रिरमें, चौराहीपर, गो-शालामें, ब्राह्मणके घरमें तथा दुर्गम स्थानमें प्रतिदिन दीप-दान करना चाहिये। उक्त स्थानोंमें दिया हुआ पिनत्र दीप ऐश्वर्य प्रदान करनेवाला होता है॥ ५३॥

### कुलोद्योतो विशुद्धात्मा प्रकाशत्वं च गच्छति । ज्योतिषां चैव सालोक्यं दीपदाता नरः सदा॥ ५४॥

दीप-दान करनेवाला पुरुष अपने कुलको उद्दीत करने-वाला, शुद्धचित्त तथा श्रीतम्पन्न होता है और अन्तमें वह प्रकाशमय लोकोंमें जाता है ॥ ५४॥

## बिलकर्मस्यविश्यामि गुणान् कर्मफलोदयान् । देवयक्षोरगनृणां भूतानामथ रक्षसाम् ॥ ५५ ॥

अब मैं देवताओं, यक्षों, नागों, मनुष्यों, भूतों तथा राक्षसोंको बलि समर्पण करनेसे जो लाभ होता है, जिन फर्ली-का उदय होता है, उनका वर्णन करूँगा ॥ ५५॥

## येषां नाष्ट्रभुजो विष्रा देवतातिथिवालकाः। राक्षसानेव तान् विद्धि निर्विशङ्कानमङ्गलान्॥ ५६॥

जो लोग अपने भोजन करनेसे पहले देवताओं, ब्राहाणीं, अतिथियों और बालकोंको भोजन नहीं कराते, उन्हें भयरिहत अमञ्जलकारी राक्षस ही समझो ॥ ५६॥ तसाद्यं प्रयच्छेत देवभ्यः प्रतिपृजितम्। शिरसा प्रयतभाषि हरेट् यलिमतन्द्रितः॥५७॥

अतः यहरा मनुष्यका यह कर्तस्य है कि वह आलस्य छोद्दर देवनाओंकी पूजा करके उन्हें मस्तक ग्रुकाकर प्रणाम करे और गुजनित्त हो सर्वप्रथम उन्हींको आदरपूर्वक अन्नका भाग अर्थन करे ॥ ५७॥

गृत्ति देवता नित्यमाशंसन्ति सदा गृहान्। यागाव्यागन्तवो येऽन्ये यसराक्षसपन्नगाः॥ ५८॥ इतो इत्तेन जीवन्ति देवताः पितरस्तथा। ते प्रीताः प्रीणयन्तेनमायुषा यशसा धनैः॥ ५९॥

नयोंकि देवतालोग सदा गृहस्य मनुष्योंकी दी हुई बिल-को स्वीकार करते और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। देवता, नितर, यक्ष, राखन, सर्प तथा बाहरने आयें हुए अन्य अतिथि आदि गृहस्यके दिये हुए अन्नते ही जीविका चलाते हैं और प्रमन्न होकर उन गृहस्यको आयु, यहा तथा धनके द्वारा धंनुष्ट करते हैं।। ५८-५९॥

वलयः सह पुप्पैस्तु देवानामुपहारयेत्। दिधदुग्धमयाः पुण्याः सुगन्धाः प्रियदर्शनाः॥ ६०॥

देवताओंको जो बिल दी जाया बह दही-दूधकी बनी हुई। पुरम पित्रज सुगन्धिता दर्शनीय और फूलोंसे सुशोभित होनी चाहिये ॥ ६०॥

कार्या रुधिरमांसाङ्या चलयो यक्षरक्षसाम् । सुरासवपुरस्कारा लाजोल्लापिकभूपिताः॥ ६१॥

आहुर स्वभावके लोग वश्च और राक्षमोंको रुधिर और मांग्ये युक्त बिल अर्पित करते हैं। जिलके साथ सुरा और आसब मी रहता है तथा ऊपरसे धानका लावा छींटकर उस बिलको विभृतित किया जाताहै॥६१॥

नागानां द्यिता नित्यं पद्मोत्पलविभिश्रिताः। तिलान् गुडसुसम्पन्नान् भूतानामुपहारयेत्॥ ६२॥

नागोंको पद्म और उत्पलयुक्त विल प्रिय होती है। गुड़-मिश्रित तिल भूतोंको भेंट करे॥ ६२॥

अग्रदाताग्रभोगी स्याद् वलवीर्यसमन्वितः। तसाद्यं प्रयच्छेत देवेभ्यः प्रतिपूजितम्॥ ६३॥

जो मनुष्य देवता आदिको पहले विल प्रदान करके भोजन करता है, वह उत्तम भोगसे सम्पन्न, वलवान् और वीर्यवान् होता है । इसलिये देवताओंको सम्मानपूर्वक अन्न पहले अर्गण करना चाहिये ॥ ६३ ॥

ज्वलन्त्यहरहो वेश्म याश्चास्य गृहदेवताः। ताः पूज्या भृतिकामेन प्रसृताग्रप्रदायिना॥६४॥

गृहस्थके घरकी अधिष्ठातृ देवियाँ उसके घरको सदा प्रकाशित किये रहती हैं, अतः कल्याणकामी मनुष्यको चाहिये कि भोजनका प्रथम भाग देकर सदा ही उनकी पूजा किया करे ॥ ६४॥

इत्येतद्सुरेन्द्राय काव्यः प्रोवाच भागवः। सुवर्णाय मनुः प्राह सुवर्णो नारदाय च ॥ ६५ ॥ नारदोऽपि मिय प्राह गुणानेतान् महाद्युते। त्वमप्येतद् विदित्वेह सर्वमाचर पुत्रक॥ ६६ ॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन्! इस प्रकार शुकाचार्यने असुरराज बलिको यह प्रसङ्ग सुनाया और मनुने तपस्वी सुवर्णको इसका उपदेश किया। तत्पश्चात् तपस्वी सुवर्णने नारदजीको और नारदजीने मुझे धूप, दीप आदिके दानके गुण बताये। महातेजस्वी पुत्र! तुम भी इस विधिको जानकर इसीके अनुसार सब काम करो॥ ६५-६६॥

द्ति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मंपर्वणि सुवर्णमनुसंवादो नामाप्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥

इस प्रकार श्रीमहानागत अनुशासनपर्वके अन्तर्भत दानधर्मपर्वमें सुवर्ण और मनुका संवादिवेवयक अद्वानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८ ॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ स्टोक मिलाकर कुल ६७ स्टोक हैं)

> —**ॐ** जन्मीनगोऽज्ञान

## नवनवतितमोऽध्यायः

नहुपका ऋषियोंपर अत्याचार तथा उसके प्रतीकारके लिये महर्षि भृगु और अगस्त्यकी वातचीत

युधिष्टर उवान धुनं मे भरतक्षेष्ट पुरपश्पप्रदायिनाम्। फलं विलिवियाने च तद् भृयो वक्तुमईसि ॥ १ ॥ युधिष्टिरने पृद्धा—भरतश्रेष्ठ । फूल और धूप और देनेवालोंको जिस फलकी प्राप्ति होती है, वह मैंने सुन लिया। अब बलि समर्पित करनेका जो फल है, उसे पुनः वतानेकी कृपा करें॥ १॥

धूपप्रदानस्य फलं प्रदीपस्य तथैव च । बलयश्च किमर्थे वै क्षिप्यन्ते गृहमेधिभिः ॥ २ ॥

धूपदान और दीपदानका फल तो ज्ञात हो गया ! अब यह बताइये कि ग्रहस्थ पुरुष बलि किस लिये समर्पित करते हैं ? ॥ २ ॥

भीष्म उवाच

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । नहुषस्य च संवादमगस्त्यस्य भृगोस्तथा ॥ ३ ॥

भीष्मजीने कहा—राजन् ! इस विषयमें भी जानकार मनुष्य राजा नहुष और अगस्य एवं भृगुके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ ३॥

नहुषो हि महाराज राजिषः सुमहातपाः। देवराज्यमनुप्राप्तः सुकृतेनेह कर्मणा॥ ४॥

महाराज ! राजर्षि नहुष बड़े भारी तपस्वी थे। उन्होंने अपने पुण्यकर्मके प्रभावसे देवराज इन्द्रका पद प्राप्त कर लिया था। । ४।।

तत्रापि प्रयतो राजन् नहुषस्त्रिदिवे वसन्। मानुषीरचैव दिव्याश्च कुर्वाणोविविधाः क्रियाः॥ ५ ॥

राजन् ! वहाँ स्वर्गमें रहते हुए भी ग्रुद्धचित्त राजा नहुष नाना प्रकारके दिव्य और मानुष कर्मोंका अनुष्ठान किया करते थे ॥ ५ ॥

मानुष्यस्तत्र सर्वाः सा क्रियास्तस्य महात्मनः । प्रवृत्तास्त्रिदिवे राजन् दिव्याद्यवेव सनातनाः ॥ ६॥

नरेश्वर ! स्वर्गमें भी महामना राजा नहुषकी सम्पूर्ण मानुषी क्रियाएँ तथा दिव्य सनातन क्रियाएँ भी सदा चलती े रहती थीं ॥ ६॥

अग्निकार्याणि समिधः कुशाः सुमनसस्तथा। बलयश्चान्नलाजाभिर्धूपनं दीपकर्म च॥७॥ सर्वे तस्य गृहे राज्ञः प्रावर्तत महात्मनः। जपयज्ञान्मनोयज्ञांस्त्रिदिवेऽपि चकार सः॥८॥

अग्निहोत्र, सिमधा, कुशा, पूछ, अन्न और लावाकी बिल, धूपदान तथा दीपकर्म—ये सब-के-सब महामना राजा नहुषके घरमें प्रतिदिन होते रहते थे। वे स्वर्गमें रहकर भी जप-यज्ञ एवं मनोयज्ञ (ध्यान) करते हिते थे। ७-८॥

देवानभ्यर्चयचापि विधिवत् स सुरेश्वरः। सर्वानेव यथान्यायं यथापूर्वमरिंद्म॥९॥

शत्रुदमन ! वे देवेश्वर नहुष विधिपूर्वक सभी देवताओं-का पूर्ववत् यथोचितरूपसे पूजन किया करते थे ॥ हो॥ अथेन्द्रोऽहमिति ज्ञात्वा अहंकारं समाविशत्। सर्वाश्चेव क्रियास्तस्य पर्यहीयन्त भूपतेः॥ १०॥

किंतु तदनन्तर भी इन्द्र हूँ 'ऐसा समझकर वे अहंकार-के वशीभृत हो गये। इससे उन भूपालकी सारी कियाएँ नष्टपाय होने लगीं॥ १०॥

स ऋषीन वाहयामास वरदानमदान्वितः। परिहीणिकयश्चैव दुर्बेळत्वमुपेयिवान्॥११॥

वे वरदानके मदसे मोहित हो ऋषियोंसे अपनी सवारी खिंचवाने लगे। उनका धर्म-कर्म छूट गया। अतः वे दुर्बल हो गये—उनमें धर्मबलका अभाव हो गया॥ १३॥

तस्य वाहयतः कालो मुनिमुख्यांस्तपोधनान् । अहंकाराभिभूतस्य सुमहानभ्यवर्तत ॥ १२ ॥

वे अहंकारसे अभिभूत होकर क्रमशः सभी श्रेष्ठ तपस्वी मुनियोंको अपने रथमें जोतने लगे। ऐसा करते हुए राजाका दीर्घकाल व्यतीत हो गया॥ १२॥

अथ पर्यायकाः सर्वान् वाहनायोपचक्रमे । पर्यायश्चाप्यगस्त्यस्य समपद्यत भारत ॥ १३ ॥

नहुषने बारी-बारीसे सभी ऋषियोंको अपना वाहन बनानेका उपक्रम किया था। भारत ! एक दिन महर्षि अगस्त्यकी बारी आयी॥ १३॥

अथागत्य महातेजा भृगुर्वह्मविदां वरः। अगस्त्यमाश्रमस्थं वैं समुपेत्येदमद्रवीत्॥१४॥

उसी दिन ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भृगुजी अपने आश्रमपर बैठे हुए अगस्त्यके निकट आये और इस प्रकार बोले—॥ १४॥

एवं वयमसत्कारं देवेन्द्रस्यास्य दुर्मतेः। नहुषस्य किमर्थं वै मर्षयाम महामुने॥१५॥

'महामुने ! देवराज बनकर वैठे हुए इस दुर्बुद्धि नहुषके अत्याचारको हमलोग किस लिये सह रहे हैं' ॥१॥॥

अगस्त्य उवाच

कथमेष मया शक्यः शप्तुं यस्य महामुने । वरदेन वरो दत्तो भवतो विदितश्च सः॥१६॥ अगस्त्यजीने कहा-महामुने ! में इस नहुषको कैसे शान दे सकता हूँ, जब कि वस्तानी बहाजीने इसे वर दे सनगा है। उसे पर मिला है, यह बात आपको भी विदित ही है॥ १६॥

यो में दृष्टिपथं गच्छेत् स में बदयो भवेदिति । इत्यंतन वर्ष देवो याचितो गच्छता दिवम् ॥ १७॥

ह्यर्गटो हमें आते समय इस नहुपने ब्रह्माजीसे यह वर गाँगा था कि 'जो मेरे दृष्टिययमें आ जायः वह मेरे अधीन हो जाय' ॥ १७ ॥

प्वं न दुग्धः स मया भवता च न संशयः । अन्येनाप्यृपिमुख्येन न दुग्धो न च पातितः ॥ १८॥

ऐसा वरदान प्राप्त होनेके कारण ही मैंने और आपने भी अवतक इसे दग्ध नहीं किया है। इसमें संशय नहीं है। दूसरे किसी श्रेष्ठ ऋषिने भी उसी वरदानके कारण न तो अवतक उसे जलाकर भस्म किया और न स्वर्गसे नीचे ही गिराया॥ १८॥

अमृतं चेंव पानाय दत्तमस्में पुरा विभो। महात्मना तदर्थं च नास्माभिर्विनिपात्यते॥१९॥

प्रमो ! पूर्वकालमें महात्मा ब्रह्माने इसे पीनेके लिये अमृत प्रदान किया था । इसीलिये इमलोग इस नहुपको स्वर्गेरे नीचे नहीं गिरा रहे हैं ॥ १९॥

प्रायच्छत वरं देवः प्रजानां दुःखकारणम्। हिजेप्यधर्मयुक्तानि स करोति नराधमः॥ २०॥

भगवान् ब्रह्माजीने जो इसे वर दिया था, वह प्रजाजनींके लिये दुः तका कारण वन गया। वह नराधम ब्राह्मणींके साथ अधर्मयुक्त वर्ताव कर रहा है॥ २०॥

तत्र यत्प्राप्तकालं नस्तद् वृहि वदतां वर । भवांश्वापियथा वृयात् तत्कर्तास्मि नसंशयः ॥ २१॥

वक्ताओं में श्रेष्ठ भृगुजी ! इस समय हमारे लिये जो कर्तव्य प्राप्त हो। यह बताइये । आप जैसा कहेंगे वैसा ही में करूँगा; इसमें संशय नहीं है ॥ २१ ॥

भुगुरुवाच

पितामहनियोगेन भवन्तं सोऽहमागतः। प्रतिकर्तुं वलवति नहुपे दैवमोहिते॥ २२॥ भृगु योल-पुने। ब्रह्मार्वाकी आज्ञाले में आपके पाष्ट आया हूँ । वलवान् नहुप दैववश मोहित हो रहा है । आज उससे ऋपियोंपर किये गये अत्याचारका वदला लेना है ॥ २२॥

अद्य हि त्वां सुदुर्वुद्धी रथे योक्ष्यित देवराट्। अद्येनमहसुद्धृत्तं करिष्येऽनिन्द्रमोजसा ॥ २३॥

आज यह महामूर्ख देवराज आपको रथमें जोतेगा। अतः आज ही में इस उच्छृङ्खल नहुपको अपने तेजसे इन्द्र-पदसे भ्रष्ट कर दूँगा॥ २३॥

अद्येन्द्रं स्थापयिष्यामि पश्यतस्ते शतकतुम्। संचाल्य पापकर्माणमैन्द्रात् स्थानात् सुदुर्मतिम्। २४।

आज इस पापाचारी दुईदिको इन्द्रपदसे गिराकर में आपके देखते-देखते पुनः शतकतुको इन्द्रपदपर विठाऊँगा॥२४॥ अद्य चासौ कुदेवेन्द्रस्त्वां पदा धर्पयिष्यति । देवोपहतचित्तत्वादातमनाशाय मन्द्रधीः ॥ २५॥

दैवने इसकी बुद्धिको नष्टकर दिया है। अतः यह देवराज वना हुआ मन्दबुद्धि नीच नहुप अपने ही विनाशके लिये आज आपको लातसे मारेगा ॥ २५ ॥

ब्युत्कान्तधर्मं तमहं धर्पणामिंपतो भृशम्। अहिर्भवस्वेति रुपा राण्स्ये पापं द्विजद्वहम्॥ २६॥

आपके प्रति किये गये इस अत्याचारसे अत्यन्त अमर्पमें भरकर मैं धर्मका उछञ्चन करनेवाले उस द्विजद्रोही पापीको रोपपूर्वक यह शाप दे दूँगा कि 'तू सर्प हो जा' ॥ (२६) ॥

तत एनं सुदुर्वुद्धि धिक्राव्दाभिहतत्विपम् । धरण्यां पातियण्यामि पदयतस्ते महामुने ॥ २७ ॥ नहुपं पापकर्माणमैश्वर्यवस्तमोहितम् । यथा च रोचते तुभ्यं तथा कर्तास्म्यहं मुने ॥ २८ ॥

महामुने ! तदनन्तर चारों ओरसे धिकारके शब्द मुनकर यह दुर्जुद्धि देवेन्द्र श्रीहीन हो जायगा और में ऐश्वर्यवलसे मोहित हुए इस पापाचारी नहुपको आपके देखते-देखते पृथ्वीपर गिरा दूँगा। अथवा मुने! आपको जैसा जँचे वैसा ही करूँगा॥ २७-२८॥

एवमुक्तस्तु भृगुणा मैत्रावरुणिरव्ययः। अगस्त्यः परमशीतो वभूव विगतज्वरः॥२९॥

भृगुके ऐसा कहनेपर अविनाशी मित्रावरुणकुमार अगस्त्यजी अत्यन्त प्रसन्न और निश्चिन्त हो गये॥ २९॥

इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अगस्त्यमृगुसंचादो

नाम नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥

इस प्रकार श्रीमहानास्त्र अनुशासनपर्वक अन्तर्गत दानवर्मपर्वमें अगस्य और मृगुका संवादनानक निन्यानवेदी अध्याय परा हुआ ॥ ९९ ॥

w54000

## शततमोऽध्यायः

## नहुषका पतन, शतक्रतुका इन्द्रपद्पर पुनः अभिषेक तथा दीपदानकी महिमा

युधिष्ठिर उवाच

कथं वै स विपन्नश्च कथं वै पातितो भुवि। कथं चानिन्द्रतां प्राप्तस्तद्भवान् वकुमहीति॥ १॥

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! राजा नहुषपर कैसे विपत्ति आयी ? वे कैसे पृथ्वीपर गिराये गये और किस तरह वे इन्द्रपदसे विञ्चत हो गये ? इसे आप बतानेकी कृपा करें ॥ १॥

## भीष्म उवाच

पवं तयोः संवद्तोः क्रियास्तस्य महात्मनः। सर्वा एव प्रवर्तन्ते या दिग्या याश्च मानुषीः॥ २॥

भीष्मजीने कहा—राजन् ! जब महर्षि भृगु और अगस्त्य उपर्शुक्त वार्तालाप कर रहे थे। उस समय महामना नहुषके घरमें दैवी और मानुषी सभी कियाएँ चल रही थीं॥ २॥

तथैव दीपदानानि सर्वोपकरणानि वै। बिलकर्म च यचान्यदुत्सेकाश्च पृथग्विधाः॥३॥ सर्वे तस्य समुत्पन्ना देवेन्द्रस्य महात्मनः। देवलोके नृलोके च सदाचारा बुधैः स्मृताः॥ ४॥

दीप्रदान, समस्त उपकरणोंसहित अनुदान, विलक्षम एवं नाना प्रकारके स्नान-अभिषेक आदि पूर्ववत चाल थे। देवलोक तथा मनुष्यलोकमें विद्वानोंने जो सदाचार बताये हैं, वे सब महामना देवराज नहुषके यहाँ होते रहते थे॥ ३—४॥

ते चेद् भवन्ति राजेन्द्र ऋद्धयन्ते गृहमेधिनः । धूपप्रदानदीपेश्च नमस्कारैस्तथैव च॥५॥

राजेन्द्र! गृहस्थके घर यदि उन सदाचारोंका पालन हो तो वे गृहस्थ सर्वथा उन्नतिशील होते हैं, धूपदान, दीप-दान तथा देवताओंको किये गये नमस्कार आदिसे भी गृहस्थोंकी ऋदि-सिद्धि बढ़ती है।। ५॥

यथा सिद्धस्य चान्नस्य ग्रहायाग्रं प्रदीयते । बलयश्च गृहोहेशे अतः प्रीयन्ति देवताः ॥ ६ ॥

जैसे तैयार हुई रसोईमेंसे पहले अतिथिको भोजन दिया जाता है, उसी प्रकार घरमें देवताओंके लिये अन्नकी विल दी-जाती है। जिससे देवता प्रसन्न होते हैं ॥ ई ॥

यथा च गृहिणस्तोषो भवेद् वै बिलकर्मणि । तथा शतगुणा प्रीतिर्देवतानां प्रजायते ॥ ७ ॥ बलिकर्म करनेपर गृहस्थको जितना संतोष होता है। उससे सौगुनी प्रीति देवताओंको होती है॥ ७॥

एवं धूपप्रदानं च दीपदानं च साधवः। प्रयच्छन्ति नमस्कारैर्युक्तमात्मगुणावहम्॥८॥

इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष अपने लिये लाभदायक समझकर देवताओंको नमस्कारसहित धूपदान और दीपदान करते हैं ॥ ८॥

स्नानेनाङ्गिश्च यत् कर्म क्रियते वै विपश्चिता। नमस्कारप्रयुक्तेन तेन प्रीयन्ति देवताः॥९॥ पितरश्च महाभागा ऋषयश्च तपोधनाः। गृह्याश्च देवताः सर्वाः प्रीयन्ते विधिनार्चिताः॥१०॥

विद्वान् पुरुष जलसे स्नान करके देवता आदिके लिये नमस्कारपूर्वक जो तर्पण आदि कर्म करते हैं, उससे देवता, महाभाग पितर तथा तपोधन ऋषि संतुष्ट होते हैं तथा विधिपूर्वक पूजित होकर घरके सम्पूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं ॥ ९-१०॥

इत्येतां बुद्धिमास्थाय नहुषः स नरेश्वरः। सुरेन्द्रत्वं महत् प्राप्य कृतवानेतदद्भुतम्॥११॥

इसी विचारधाराका आश्रय लेकर राजा नहुषने महान् देवेन्द्रपद पाकर यह अद्भुत पुण्यकर्म सदा चाल् रक्खा था ॥ ११॥

कस्यचित् त्वथ कालस्य भाग्यक्षय उपस्थिते । सर्वमेतद्वज्ञाय कृत्वानिद्मीदृशम् ॥ १२ ॥

किंतु कुछ कालके पश्चात् जब उनके सौमाग्य-नाशका अवसर उपस्थित हुआ, तब उन्होंने इन सब वातोंकी अवहेलना करके ऐसा पापकर्म आरम्भ कर दिया ॥ १२॥ ततः स परिहीणोऽभृत् सुरेन्द्रो बलद्र्पतः। ध्रुपदीपोदकविधि न यथावचकार ह॥ १३॥

बलके घमण्डमें आकर देवराज नहुष उन सत्कर्मोंसे भ्रष्ट हो गये। उन्होंने धूपदानः दीपदान और जलदानकी विधिका यथावत्रूष्ट्रपसे पालन करना छोड़ दिया॥ २३ ॥

ततोऽस्य यज्ञविषयो रक्षोभिः पर्यवध्यत । अथागस्त्यमृषिश्रेष्ठं वाहनायाजुहाव ह ॥ १४ ॥ द्रुतं सरस्वतीकूळात् स्मयन्निव महावळः । ततो भृगुर्महातेजा मैत्रावरुणिमत्रवीत् ॥ १५ ॥

उसका फल यह हुआ कि उनके यज्ञस्थलमें राक्षसोंने

देग दाव दिया। इन्सीन प्रमायित होकर महादली नहुपने प्रमायने गुण्ने मुनिषेत्र अगस्यको सरस्वतीतस्ये तुरंत अगमा रम दोनेके लिये हुलागा। तत्र महानेजस्यो स्गुने भिगायरणगुमार अगरसाजीने कहा—॥ १४-१५॥

निर्मालय सनयने जटां यावद् विशामि ते । स्थाणुभृतस्य तम्याथ जटां प्राविशद्दच्युतः ॥१६॥ भृगुः स सुमहातेजाः पातनाय नृपस्य च । नतः स देवगट् प्राप्तस्तमृपि वाहनाय वै॥१७॥

म्तुने ! आप अपनी आँखें मूँद छें। में आपकी जटामें प्रवेश फरता हूँ । महर्षि अगस्त्य आँखें मूँदकर काष्ठकी तरह खिर हो गये। अपनी मर्यादांसे न्युत न होनेवाल महातेजखी मृगुने राजाको स्वर्गसे नीचे गिरानेके लिये अगस्त्यजीकी जटामें प्रयेश किया। इतनेहीमें देवराज नहुप ऋषिकी अपना वाहन यनानेके लिये उनके पास पहुँचे ॥ १६-१७॥

ततोऽगस्त्यः सुरपति वाक्यमाह विशामपते। योजयस्वेति मां क्षिप्रं कं च देशं वहामि ते॥ १८॥ यप्र वक्ष्यिस तत्र त्वां निषण्यामि सुराधिप। इत्युक्तो नहुपस्तेन योजयामास तं सुनिम्॥ १९॥

प्रजानाय ! तय अगस्त्यने देवराजि कहा—प्राजन् !
मुशे शीम रयमें जोतिये और वताहये में आपको किस स्थानपर हे चलूँ । देवेश्वर ! आप जहाँ कहेंगे, वहीं आपको हे
चलूँगा ।' उनके ऐसा कहनेपर नहुपने मुनिको रथमें जोत
दिया ॥ १८-१९ ॥

भृगुस्तस्य जटान्तस्यो वभूव दृषितो भृशम्। न चापि दर्शनं तस्य चकार स भृगुस्तदा॥ २०॥

यह देख उनकी जटाके भीतर वैठे हुए भृगु बहुत प्रसन्न हुए। उस समय भृगुने नहुपका माक्षात्कार नहीं किया॥ २०॥

चरदानप्रभावशो नहुपस्य महात्मनः। म चुकोप तदागस्त्यो युक्तोऽपि नहुपेण वै॥ २१॥

अगरत्यमुनि महामना नहुपको मिले हुए वरदानका प्रभाग जानते थे, इसलिये उन्नक द्वारा रयमें जोते जानेपर भी वे कुपित नहीं हुए ॥ २१ ॥

तं तु राजा प्रतोदेन चोदयामास भारत । म चुकोप स धर्मात्मा ततः पादेन देवराट् ॥ २२ ॥ अगस्यस्य तदा कुछो चामेनाभ्यहनव्छिरः ।

भारत ! राज नहुपने चातुक मारकर हाँकना आरम्भ दिया तो भी उन धर्मात्मा मुनिको कोच नहीं आया । तय पुरित हुए देवराजने महात्मा अगस्त्रके क्षियर बावें पैरके प्रश्न दिया ॥ २२१ ॥ तिसि व्हिरस्यभिहते स जटान्तर्गतो भृगुः ॥ २३॥ शशाप वलवत्कुद्धो नहुपं पापचेतसम्। यसात् पदाऽऽहतः कोधाव्छिरसीमं महामुनिम्॥२४॥ तसादाग्रु महीं गव्छ सर्गे भृत्वा सुदुमेते।

उनके मस्तकपर चोट होते ही जटाके भीतर वैठे हुए महर्पि भृगु अत्यन्त कृषित हो उठे और उन्होंने पापात्मा नहुपको इस प्रकार शाप दिया—'ओ दुर्मते! तुमने इन महामुनिके मस्तकमें कोधपूर्वक लात मारी है, इसलिये त् शीघ्र ही सर्प होकर पृथ्वीपर चला जा' ॥ २३-२४५ ॥ इत्युक्तः स तदा तेन सर्पो भृत्वा पपात ह ॥ २५ ॥ अहप्रेनाय भृगुणा भृतले भरतर्पभ ।

भरतश्रेष्ठ ! भृगु नहुपको दिखायी नहीं दे रहे थे। उनके इस प्रकार शाप देनेपर नहुष सर्प होकर पृथ्वीपर गिरने लगे ॥ २५३ ॥

भृगुं हि यदि सोऽद्रक्ष्यन्नहुषः पृथिवीपते ॥ २६॥ न च शकोऽभविष्यद् वैपातने तस्य तेजसा ।

पृथ्वीनाय ! यदि नहुष भृगुको देख लेते तो उनके तेजसे प्रतिहत होकर वे उन्हें स्वर्गसे नीचे गिरानेमें समर्थ न होते ॥ २६५ ॥

स तु तैस्तैः प्रदानेश्च तपोभिर्नियमैस्तथा ॥ २७ ॥ पतितोऽपि महाराज भृतले स्मृतिमानभूत् । प्रसादयामास भृगुं शापान्तो मे भवेदिति ॥ २८ ॥

महाराज ! नहुपने जो भिन्न-भिन्न प्रकारके दान किये थे। तप और नियमोंका अनुष्ठान किया था। उनके प्रभावते वे प्रय्वीपर गिरकर भी पूर्वजन्मकी स्मृतिते विश्वत नहीं हुए। उन्होंने भृगुको प्रवन्न करते हुए कहा—-(प्रभो ! मुझको) मिले हुए शापका अन्त होना चाहिये। ॥ २७-२८॥

ततोऽगस्त्यः कृपाविष्टः प्रासाद्यत तं भृगुम् । शापान्तार्थं महाराज स चप्रादात् कृपान्वितः ॥२९॥

महाराज ! तय अगस्त्यने दयासे द्रवित होकर उनके शापका अन्त करनेके लिये भृगुको प्रसन्न किया । तय कृपायुक्त हुए भृगुने उस शापका अन्त इस प्रकार निश्चित
किया ॥ २९ ॥

भृगुरुवाच

राजा युधिष्टिरो नाम भविष्यति कुलोद्वहः। सत्वांमोक्षयिता शापादित्युक्त्वान्तरघीयत॥३०॥

भृगुने कहा—राजन् ! तुम्हारे कुलमें सर्वश्रेष्ठ युधिष्टिर नामसे प्रिमेद एक राजा होंगे, जो तुम्हें इस शापसे मुक्त करेंगे—ऐमा कहकर भृगुजी अन्तर्यान हो गये ॥ ६०॥ किया ॥ ३३ ॥

## अगस्त्योऽपि महातेजाः कृत्वा कार्यं शतकतोः । स्वमाश्रमपदं प्रायात् पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥ ३१॥

महातेजस्वी अगस्त्य भी शतकतु इन्द्रका कार्य सिद्ध करके द्विजातियोंसे पूजित होकर अपने आश्रमको चले गये॥ ३१॥

### नहुषोऽपि त्वया राजंस्तसाच्छापात् समुद्धृतः । ब्रह्मभवनं पश्यतस्ते जनाधिए॥३२॥

राजन् ! तुमने भी नहुषका उस शापसे उद्धार कर दिया। नरेश्वर! वे तुम्हारे देखते-देखते ब्रह्मलोकको चले गये ॥ ३२॥ तदा स पातियत्वा तं नहुषं भृतले भृगुः।

जगाम ब्रह्मभवनं ब्रह्मणे च न्यवेद्यत्॥३३॥ भृगु उस समय नहुषको पृथ्वीपर गिराकर ब्रह्माजीके धाममें गये और उनसे उन्होंने यह सब समाचार निवेदन

### ततः शक्षं समानाच्य देवानाह पितामहः। वरदानान्मम सुरा नहुषो राज्यमाप्तवान् ॥ ३४ ॥ स चागस्त्येन क्रुद्धेन भ्रंशितो भूतलं गतः।

तब पितामह ब्रह्माने इन्द्र तथा अन्य देवताओंको बुलवाकर उनसे कहा-दिवगण ! मेरे वरदानसे नहुषने राज्य प्राप्त किया था। परंतु कुपित हुए अगस्त्यने उन्हें स्वर्गसे नीचे गिरा दिया। अब वे पृथ्वीपर चले गये॥ ३४५॥ न च शक्यं विना राज्ञा सुरा वर्तिये हुं क्विचत् ॥ ३५ ॥ तसादयं पुनः शको देवराज्येऽभिषिच्यताम्।

'देवताओं ! बिना राजाके कहीं भी रहना असम्भव है। अतः अपने पूर्व इन्द्रको पुनः देवराजके पदपर अभिषिक्त करो'॥ हर्प्ट्रे॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अगस्त्यभृगुसंवादो नाम शततमोऽध्यायः ॥१००॥

इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें अगस्त्य और मृगुका संवादनामक

सौवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०० ॥

# **एकाधिकशततमोऽध्यायः**

ब्राह्मणोंके धनका अपहरण करनेसे प्राप्त होनेवाले दोपके विषयमें क्षत्रिय और चाण्डालका संवाद तथा ब्रह्मस्वकी रक्षामें प्राणोत्सर्ग करनेसे चाण्डालको मोक्षकी प्राप्ति

युधिष्ठिर उवाच

ब्राह्मणस्वानि ये मन्दा हरन्ति भरतर्षभ। नृशंसकारिणो मूढाः क्व ते गच्छन्ति मानवाः॥ 🚶 ॥

युधिष्ठिरने पूछा—भरतश्रेष्ठ ! जो मूर्ख और मन्द-

एवं सम्भाषमाणं तु देवाः पार्थ पितामहम् ॥ ३६॥ एवमस्त्वित संहष्टाः प्रत्यूचुस्तं नराधिप।

कुन्तीनन्दन ! नरेश्वर ! पितामह ब्रह्माका यह कथन सुनकर सब देवता हर्षसे खिल उठे और बोले---भगवन् ! ऐसा ही हो? ॥ ३६३ ॥

## सोऽभिषिको भगवता देवराज्ये च वासवः॥ ३७॥ ब्रह्मणा राजशार्ट्रुल यथापूर्वे व्यरोचत ।

राजसिंह ! भगवान् ब्रह्माके द्वारा देवराजके पदपर अभि-षिक्त हो शतकतु इन्द्र फिर पूर्ववत् शोभा पाने लगे ॥ ३७३॥ पवमेतत् पुरावृत्तं नहुषस्य व्यतिक्रमात् ॥ ३८॥ स च तैरेव संसिद्धो नहुषः कर्मभिः पुनः।

इस प्रकार पूर्वकालमें नहुषके अपराधसे ऐसी घटना घटी कि वे नहुष बार-बार दीपदान आदि पुण्यकमोंसे सिद्धि-को प्राप्त हुए थे ॥ ३८५ ॥

#### तस्माद् दीपाः प्रदातन्याः सायं वैगृहमेधिभिः॥ ३९॥ दिव्यं चक्षुरवाष्नोति प्रेत्य दीपस्य दायकः।

इसलिये ुगृहस्थोंको सायंकालमें अवश्य दीपदान करने चाहिये दीपदान करनेवाला पुरुष परलोकमें दिव्य नेत्र प्राप्त करता है ॥ ३९३ ॥

पूर्णचन्द्रप्रतीकाशा दीपदाश्च भवन्त्युत ॥ ४०॥ यावदक्षिनिमेषाणि ज्वलन्ते तावतीः समाः। रूपवान् बलवांश्चापि नरो भवति दीपदः॥ ४१ ॥

<sup>िं</sup>दीपदान करनेवाले मनुष्य निश्चय ही पूर्ण चन्द्रमाके समान कान्तिमान् होते हैं। जितने पलकोंके गिरनेतक दीपक जलते हैं, उतने वर्षोतक दीपदान करनेवाला मनुष्य रूपवान् और बलवान् होता है ॥ ४०-४१ ॥

बुद्धि मानव क्रूरतापूर्ण कर्ममें संलग्न रहकर ब्राह्मणोंके घनका अपहरण करते हैं, वे किस लोकमें जाते हैं ? ॥ १॥ भीष्य सवाच

(पातकानां परं होतद् ब्रह्मखहरणं वलात्।

साम्ययान्ते विनद्यन्ति चण्डालाः प्रेन्य बेह च॥)

भीष्मतीने कहा—गणन् ! बाहाणों के घनका बलपूर्वक अस्टरण्य—पर् सबसे बदा पातक है। ब्राह्मणोंका घन ब्रुटर्गक ने नाण्डाल-स्वभावयुक्त मनुष्य अपने कुल-परिवार-गृहत नष्ट हो जाते हैं॥

स्रत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । चाण्टालम्य च संवादं क्षत्रवन्धोश्च भारत ॥ २ ॥

भारत ! इस विषयमें जानकार मनुष्य एक चाण्डाल और ध्वियवन्धुका संवादविषयक प्राचीन इतिहासका उदाइरण दिया करते हैं॥ २॥

राजन्य उवाच

युद्धरूपोऽसि चाण्डाल वालवच विचेष्टसे। श्वनराणां रजःसेवी कसादुद्धिजसे गवाम्॥३॥

क्षत्रियने पूछा—वाण्डाल ! त् वृद्ध हो गया है तो भी बालकों-जैसी चेष्टा करता है। कुत्तों और गर्धोंकी धृलिका सेवन करनेवाला होकर भी त् इन गौओंकी धृलिसे क्यों इतना उद्धिग्न हो रहा है॥ ३॥

साधुभिर्गाहितं कर्म चाण्डालस्य विधीयते । कस्माद् गोरजसाध्यस्तमपां कुण्डे निपिञ्चसि ॥ ४ ॥

चाण्डालके लिये विहित कर्मकी श्रेष्ठ पुरुप निन्दा करते हैं। त् गोधूलिसे ध्वस्त हुए अपने शरीरको क्यों जलके कुण्डमें डालकर घो रहा है ? ॥ ४ ॥

चाण्डाल उवाच

व्राह्मणस्य गर्वा राजन् हियतीनां रजः पुरा । सोममुष्यंसयामास तं सोमं येऽपियन् हिजाः ॥ ५ ॥ दीक्षितश्च स राजापि क्षित्रं नरकमाविशत्। सह तैर्याजकैः सर्वेर्वहास्यमुपजीव्य तत्॥ ६॥

न्नाएडाल ने कहा-राजन् ! पहलेकी बात है—एक ब्राह्मणकी कुछ गीओंका अपहरण किया गया था । जिस समय मे गीएँ हरकर ले जायी जा रही थीं, उस समय उनकी दुम्बन्मामिशत न्यरणधूलिने सोमरस्पर पड़कर उन्ने दूसित कर दिया । उन सोमरसको जिन ब्राह्मणोंने पीपा, ये तथा उस यहकी दीक्षा लेनेवाले राजा भी शीब ही नरकमें जा गिरे । उन यह करानेवाले समस्त ब्राह्मणों-सहित राजा ब्राह्मणके अपहल धनका उपभोग करके मरकगामी हुए ॥ ५-६ ॥

रेडिप नवापियन झीरं घृतं दिथि च मानवाः। ब्राह्मनाः सहराजन्याः सर्वे नरकमाविदान्॥ ७॥ वर्षे मे गीर्षे हरकर टार्या गयी यी। वहाँ जिन मनुष्योंने उनके दूधः दही और घीका उपभोग किया। वे सभी ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि नरकमें पड़े ॥ ७ ॥ जच्नुस्ताः पयसा पुत्रांस्तथा पौत्रान् विधुन्वतीः। पश्नुनवेक्षमाणाश्च साधुवृत्तेन दम्पती ॥ ८ ॥

वे अपहत हुई गीएँ जब दूसरे पशुर्जीको देखतीं और अपने स्वामी तथा बछड़ोंको नहीं देखती थीं। तब पीड़ासे अपने शरीरको कँपाने लगती थीं। उन दिनों सद्भावसे ही दूध देकर उन्होंने अपहरणकारी पति-पत्नीको तथा उनके पुत्रों और पीत्रोंको भी नष्ट कर दिया ॥ ८॥

अहं तत्रावसं राजन् ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः। तासां मे रजसा ध्वस्तं भैक्षमासीन्नराधिप॥ ९॥

राजन् ! में भी उसी गाँवमें व्रह्मचर्यपालनपूर्वक जितेन्द्रियभावसे निवास करता था । नरेश्वर ! एक दिन उन्हीं गौओंके दूध एवं धूलके कणसे मेरा भिक्षान्न भी दृषित हो गया ॥ ९ ॥

चाण्डालोऽहं ततो राजन् भुक्त्वा तदभवं नृप । ब्रह्मखहारी च नृपः सोऽप्रतिष्ठां गति ययौ ॥ १०॥

महाराज ! उस भिक्षान्नको खाकर में चाण्डाल हो गया और ब्राह्मणके धनका अपहरण करनेवाले वे राजा भी नरकगामी हो गये ॥ १० ॥

तसाद्धरेत्र विप्रस्वं कदाचिद्पि किंचन। ब्रह्मस्वं रजसा ध्वस्तं भुक्त्यामां पश्य यादशम्॥११॥

इसलिये कभी किंचिन्मात्र भी ब्राह्मणके धनका अपहरण न करे। ब्राह्मणके धूल-धूसरित दुग्यरूप धनको खाकर मेरी जो दशा हुई है, उसे आप प्रत्यक्ष देख लें।।११॥ तस्मात् सोमोऽप्यविकेयः पुरुषेण विपश्चिता।

तसात् सामाऽप्यावकयः पुरुपण । वपाश्चता । विक्रयं त्विह सोमस्य गर्हयन्ति मनीपिणः ॥ १२ ॥

इसीलिये विद्वान् पुरुषको सोमरसका विकय भी नहीं करना चाहिये । मनीपी पुरुप इस जगत्में सोमरसके विकयकी बड़ी निन्दा करते हैं ॥ १२ ॥ ये चैनं क्रीणते तात ये च विक्रीणते जनाः ।

ये चैनं क्रीणते तात ये च विक्रीणते जनाः। ते तु वैवस्वतं प्राप्य रौरवं यान्ति सर्वग्रः॥ १३॥

तात ! जो लोग सोमरसको खरीदते हैं और जो लोग उसे वेचते हैं। वे समी यमलोकमें जाकर रीख नरकमें पड़ते हैं॥ १३॥

सोमंतु रजसा घ्यस्तं विकीणन् विधिपूर्वकम् । श्रोतियो वार्धुपी भृत्वा न चिरं स विनश्यति ॥ १४॥

वेदवेचा ब्राह्मण यदि गौओंके चरणोंकी धृष्टि और दूधसे दूपित सोमको विधिनूर्वक वेचता है अथवा ब्याजपर रुपये

चलाता है तो वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है ॥ १४ ॥

नरकं त्रिंशतं प्राप्य स्वविष्ठामुपजीवति ।

श्वचर्यामिमानं च सिखदारे च विष्ठवम् ॥ १५ ॥

तुलया धारयन् धर्ममिमान्यतिरिच्यते ।

वह तीस नरकोंमें पड़कर अन्तमें अपनी ही विष्ठापर जीनेवाला कीड़ा होता है। कुत्तोंको पालनाः अभिमान तथा मित्रकी स्त्रीसे व्यभिचार—इन तीनों पापोंको तराजूपर रखकर यदि घर्मतः तौला जाय तो अभिमानका ही पलड़ा भारी-होगा॥ १५ ई।।

इवानं वै पापिनं पदय विवर्णं हरिणं कृदाम् ॥ १६॥ अभिमानेन भूतानामिमां गतिमुपागतम्।

आप मेरे इस पापी कुत्तेको देखिये, यह कान्तिहीन, सफेद और दुर्बल हो गया है। यह पहले मनुष्य या। परंतु समस्त प्राणियोंके प्रति अभिमान रखनेके कारण इस दुर्गतिको प्राप्त हुआ है।। १६३॥

अहं वै विपुले तात कुले धनसमिनवते ॥ १७॥ अन्यस्मिञ्जनमिन विभो ज्ञानविज्ञानपारंगः। अभवं तत्र जानानो होतान दोषान् मदात् सदा ॥१८॥ संरब्ध एव भूतानां पृष्ठमांसमभक्षयम्। सोऽहं तेन च वृत्तेन भोजनेन च तेन वै॥ १९॥ इमामवस्थां सम्प्राप्तः पद्य कालस्य पर्ययम्।

तात ! प्रभो ! मैं भी दूसरे जन्ममें धनसम्पन्न महान् कुलमें उत्पन्न हुआ था । ज्ञान-विज्ञानमें पारंगत था । इन सर्व दोषोंको जानता था तो भी अभिमानवश सदा सर्व प्राणियोंपर कोष करता और पशुओंके पृष्ठका मांस खाता था। उसी दुराचार और अभक्ष्य-भक्षणसे में इस दुरवस्थाको प्राप्त हुआ हूँ । कालके इस उलट-फेरको देखिये ॥ १७-१९३ ॥

आदीप्तमिव चैलान्तं भ्रमरैरिव चार्दितम्॥२०॥ धावमानं सुसंरब्धं पदय मां रजसान्वितम्।

मेरी दशा ऐसी हो रही है, मानो मेरे कपड़ोंके छोरमें आग लग गयी हो अथवा तीखे मुखवाले भ्रमरींने मुझे डंक मार-मारकर पीड़ित कर दिया हो । मैं रजोगुणसे युक्त हो अत्यन्त रोष और आवेशमें मरकर चारों ओर दौड़ रहा हूँ । मेरी दशा तो देखिये ॥ २०६ ॥

स्वाध्यायैस्तु महत्पापं हरन्ति गृहमेधिनः॥ २१॥ दानैः पृथग्विधैश्चापि यथा प्राहुर्मनीषिणः।

ग्रहस्य मनुष्य वेद-शास्त्रींके स्वाध्यायद्वारा तथा नाना प्रकारके दानोंसे अपने महान् पापको दूर कर देते हैं। जैसा कि मनीधी-पुरुषोंका कथन है ॥ २१ई ॥

तथा पापकृतं विष्रमाश्रमस्थं महीपते॥ २२॥ सर्वसङ्गविनिर्मुक्तं छन्दांस्युत्तारयन्त्युत।

पृथ्वीनाथ ! आश्रममें रहकर सब प्रकारकी आसक्तियोंसे मुक्त हो वेदपाठ करनेवाले ब्राह्मणको यदि वह पापाचारी हो तो भी उसके द्वारा पढ़े जानेवाले वेद उसका उद्धार कर देते हैं ॥ १२२ ॥

अहं हि पापयोन्यां वै प्रस्तः क्षत्रियर्षभ । निश्चयं नाधिगच्छामि कथं मुच्येयमित्युत ॥ २३ ॥

क्षत्रियशिरोमणे ! मैं पापयोनिमें उत्पन्न हुआ हूँ । मुझे यह निश्चय नहीं हो पाता कि मैं किस उपायसे मुक्त हो सकूँगा ! ॥ २३॥

जातिसारत्वं च मम केनचित् पूर्वकर्मणा। शुभेन येन मोक्षं वै प्राप्तुमिच्छाम्यहं नृप ॥ २४ ॥

नरेश्वर ! पहलेके किसी ग्रुम कर्मके प्रभावते मुझे पूर्व-जन्मकी वार्तोका स्मरण हो रहा है। जिससे मैं मोक्ष पानेकी इच्छा करता हूँ ॥ २४४॥

त्विममं सम्प्रपन्नाय संशयं बूहि पृच्छते। चाण्डालत्वात् कथमहं मुच्येयमिति सत्तम ॥ २५॥

सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ ! मैं आपकी शरणमें आकर अपना यह संशय पूछ रहा हूँ । आप मुझे इसका समाधान बताइये। मैं ज्वाण्डाल योनिसे किस प्रकार मुक्त हो सकृता हूँ ? ॥२५॥

राजन्य उवाच

चाण्डाल प्रतिजानीहि येन मोक्षमवाप्स्यसि । ब्राह्मणार्थे त्यजन् प्राणान् गतिमिष्टामवाप्स्यसि ॥ २६॥

क्षत्रियने कहा—चाण्डाल ! तू उस उपायको समझ ले, जिस्से तुझे मोक्ष प्राप्त होगा । यदि तू ब्राह्मणंकी रक्षाके लिये अपने प्राणोंका परित्याग करे तो तुझे अभीष्ट गति प्राप्त होगी ॥ २६ ॥

द्त्त्वा शरीरंक्रव्याद्भयो रणाग्नौद्विजहेतुकम् । द्वुत्वा प्राणान् प्रमोक्षस्ते नान्यथा मोक्षमईसि ॥ २७ ॥

यदि ब्राह्मणकी रक्षाके लिये त् अपना यह शरीर समराग्निमें होमकर कचा मांस खानेवाले जीव-जन्तुओंको बाँट दे तो प्राणोंकी आहुति देनेपर तेरा छुटकारा हो सकता है, अन्यया त् मोक्ष नहीं पा सकेगा ॥ २७॥

भीष्म उवाच

इत्युक्तः स तदा तेन ब्रह्मस्वार्थे परंतप। हुत्वा रणमुखे प्राणान् गतिमिष्टामवाप ह ॥ २८ ॥

भीष्मजी कहते हैं—परंतप ! क्षत्रियके ऐसा कहनेपर उस चाण्डालने ब्राह्मणके घनकी रक्षाके लिये युद्धके मुहानेपर अपने प्राचीती आहुति दे अभीष्ट्रगति प्राप्त कर ली॥२८॥ नम्माद् रक्ष्यं त्यया पुत्र ब्रह्मस्यं भरतपैभ। यदीच्छस्ति महायाही झाश्वतीं गतिमात्मनः॥२९॥ वेटा! भरतशेष्ठ! महायाहो ! यदि तुम सनातन गति पाना चाहते हो तो तुम्हें ब्राह्मणके धनकी पूरी रक्षा करनी चाहिये॥ २९॥

इति धीमदाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि राजन्यचाण्डालसंवादो नामैकोत्तरराततमोऽध्यायः॥ १०१ ॥

रस प्रकार प्रीनदानस्त अनुदासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें स्वत्रिय और चाण्डालका संवादविषयक एक सौ एकवाँ अध्याग पूरा हुआ ॥ १०१ ॥ ( दाक्षिणास्य अधिक पाठका १ स्त्रोक मिलाकर कुल ३० स्त्रोक हैं )

## द्वचिषकशततमोऽध्यायः

मिन्न-भिन्न कमोंके अनुसार भिन्न-भिन्न लोकोंकी प्राप्ति वतानेके लिये धृतराष्ट्ररूपधारी इन्द्र शीर गीतम बाह्मणके संवादका उल्लेख

युधिष्टिर उवाचे

एके लोकाः सुकृतिनः सर्वे त्वाहो पितामह । तत्र तत्रापि भिन्नास्ते तन्मे त्रृहि पितामह ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! (मृत्युके पश्चात्) छमी पुण्यात्मा एक ही तरहके लोकमें जाते हैं या वहाँ उन्हें प्राप्त होनेवाले लोकोंमें भिन्नता होती है ? दादाजी ! यह मुद्दे बताइये !! १ !!

भीष्म उवाच

कर्मेभिः पार्थनानात्वं लोकानां यान्ति मानवाः । पुण्यान् पुण्यकृतो यान्ति पापान् पापकृतो नराः॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा—कुन्तीनन्दन ! मनुष्य अपने कर्मोंके अनुसार भिन्न-भिन्न लोकोंमें जाते हैं। पुण्यकर्म करनेवाले-पुण्यलोकोंमें जाते हैं और पाराचारी मनुष्य पापमय लोकोंमें ॥ २ ॥

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। गौतमस्य मुनेस्तात संवादं वासवस्य च॥३॥

तात ! इस विषयमें विज्ञ पुरुष इन्द्र और गौतम मुनिके संवादस्य प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥३॥ द्राह्मणो गौतमः कश्चिनमृदुर्दान्तो जितेन्द्रियः । महावने हस्तिशिशुं परिद्युनममातृकम् ॥ ४॥ तं एष्ट्रा जीवयामास सानुकोशो भृतवतः । स तु दीर्येण कालेन यभृ्वातिवलो महान् ॥ ५॥

े पूर्वकालमें गीतम नामवाले एक ब्राह्मण ये जिनका समाय बदा पोमल था। ये मनको बदामें रखनेवाले और जिल्होंकिय थे। उन बदायरी मुनिने विशाल बनमें एक हाथीके रम्मेरो अपने माताक दिना बदा कर पात देखकर उसे बागायूर्वेर जिल्हामा। दीर्वकाल के प्रधान बद हाथी बहुकर अध्यम रलवान् दे गया। ४५५॥

तं प्रभिन्नं महानागं प्रस्नुतं पर्वतोपमम् । धृतराष्ट्रस्य रूपेण शको जन्नाह हस्तिनम् ॥ ६ ॥ उस महानागके कुम्भस्यलसे फूटकर मदकी धारा बहने लगी । मानो पर्वतसे झरना झर रहा हो । एक दिन इन्द्रने राजा धृतराष्ट्रके रूपमें आकर उस हाथीको अपने अधिकारमें कर लिया ॥ ६ ॥

हियमाणं तु तं दृष्ट्वा गौतमः संशितव्रतः। अभ्यभाषत राजानं धृतराष्ट्रं महातपाः॥ ७॥

कठोर व्रतका पालन करनेवाले महात स्वी गौतमने उस हाथीका अपहरण होता देख राजा धृतराष्ट्रसे कहा—॥७॥

> मा मेऽहापींहास्तिनं पुत्रमेनं दुःखात् पुष्टं धृतराष्ट्राकृतश । मैत्रं सतां सप्तपदं वदन्ति मित्रद्रोहो मैवराजन् स्पृशेत् त्वाम्॥८॥

'कृतशताश्चन्य राजा धृतराष्ट्र ! तुम मेरे इस हायीको न ले जाओ । यह मेरा पुत्र है । मैंने यहे दुःखि इसका पालन-पोपण किया है । स्त्युक्पोंमें सात पग साथ चलनेमात्रसे मित्रता हो जाती है । इस नाते हम और द्वम दोनों मित्र हैं । मेरे इस हायीको ले जानेसे तुम्हें मित्रहोहका पाप लगेगा । तुम्हें यह पाप न लगे। ऐसी चेश करो ॥ ८॥

इभोदकप्रदातारं शून्यपालं ममाश्रमे । विनीतमाचार्यकुले सुयुक्तं गुरुकर्मणि ॥ ९ ॥ शिष्टं दान्तं छतशं च प्रियं च सततं मम । न मे विकोशतो राजन् हर्तुमर्हसि कुझरम् ॥ १०॥

रराजन् ! यह मुझे समिया और जल लाकर देता है। मेरे आश्रममें जब कोई नहीं रहता है। तब यही रक्षा करता है। आचार्यकुलमें रहकर इसने विनयकी शिक्षा ग्रहण की है। गुरुसेवाके कार्यमें यह पूर्णक्ष्यसे संलग्न रहता है। यह शिष्टा जितेन्द्रिया कृतव तथा मुझे सदा ही प्रिय है। में चिल्ला-चिल्लाकर कहता हूँ, तुम मेरे इस हाथीको न ले जाओ' ॥ ९-१०॥

धृतराष्ट्रं उवाचे

गवां सहस्रं भवते ददानि दासीशतं निष्कशतानि पञ्च। अन्यच वित्तं विविधं महर्षे किं ब्राह्मणस्येह गजेन कृत्यम्॥ ११॥

भृतराष्ट्रने कहा—महर्षे ! मैं आपको एक इजार गौएँ दूँगा । सौ दासियाँ और पाँच सौ स्वर्ण-मुद्राएँ प्रदान करूँगा और भी नाना प्रकारका घन समर्पित करूँगा । ब्राह्मणके यहाँ हाथीका क्या काम है ! ॥ ११॥

गौतम उवाच

तवैव गावो हि भवन्तु राजन् दास्यः सनिष्का विविधं च रत्नम्। अन्यच वित्तं विविधं नरेन्द्र किं ब्राह्मणस्येह धनेन कृत्यम्॥ १२॥

गौतम बोले—राजन ! वे गौएँ, दासियाँ, स्वर्णमुद्राएँ, नाना प्रकारके रत्न तथा और भी तरह-तरहके घन तुम्हारे ही पास रहें । नरेन्द्र ! ब्राह्मणके यहाँ घनका क्या काम है ?॥१२॥

घृतराष्ट्र उवाच

ब्राह्मणानां हस्तिभिनीस्ति कृत्यं राजन्यानां नागकुलानि विप्र । स्वं वाहनं नयतो नास्त्यधर्मो नागश्रेष्ठं गौतमासान्निवर्ते ॥ १३ ॥

धृतराष्ट्रने कहा—विप्रवर गौतम ! ब्राह्मणींको हाथियोंते कोई प्रयोजन नहीं है । हाथियोंके समूह तो राजाओंके ही काम आते हैं । हाथी मेरा वाहन है; अतः, इस श्रेष्ठ हाथीको ले जानेमें कोई अधर्म नहीं है । आप इसकी ओरसे अपनी तृष्णा हटा लीजिये ॥ १३ ॥

गौतम उवाच

यत्र प्रेतो नन्द्ति पुण्यकर्मा यत्र प्रेतः शोचते पापकर्मा। वैवस्वतस्य सद्ने महात्मं-स्तत्र त्वाहं हस्तिनं यातियण्ये ॥ १४ ॥

गौतमने कहा—महात्मन् ! जहाँ जाकर पुण्यकर्मा पुरुष आनन्दित होता है और जहाँ जाकर पापकर्मा मनुष्य शोकमें डूब जाता है, उस यमराजके लोकमें में तुमसे अपना हाथी वापस लूँगा ॥ १४॥

घृतराष्ट्र उवाच

ये निष्क्रिया नास्तिकाश्रद्दधानाः पापात्मान इन्द्रियार्थे निविष्टाः। यमस्य ते यातनां प्राप्तुवन्ति परं गन्ता धृतराष्ट्रो न तत्र॥१५॥

भृतराष्ट्रने कहा जो निष्कियः नास्तिकः श्रद्धाहीनः पापात्मा और इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त हैं, वे ही यमयातनाको प्राप्त होते हैं; परंतु राजा धृतराष्ट्रको वहाँ नहीं जाना है ॥ १५ ॥

गौतम उवाच

वैवस्तती संयमनी जनानां यत्रानृतं नोच्यते यत्र सत्यम्। यत्रावला बलिनं यातयन्ति तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये॥१६॥

गौतम बोले जहाँ कोई भी घट नहीं बोलता, जहाँ सदा सत्य ही बोला जाता है और जहाँ निर्बल मनुष्य भी बलवान्से अपने प्रति किये गये अन्यायका बदला लेते हैं, मनुष्योंको संयममें रखनेवाली यमराजकी वही पुरी संयमनी नामसे प्रसिद्ध है। वहीं मैं तुमसे अपना हाथी वस्ल करूँगा॥ १६॥

घृतराष्ट्र उवाच

ज्येष्ठां खसारं पितरं मातरं च यथा रात्रुं मदमत्ताश्चरन्ति । तथाविधानामेष लोको महर्षे परं गन्ता धृतराष्ट्रो न तत्र ॥ १७॥

धृतराष्ट्रने कहा—महर्षे ! जो मदमत्त मनुष्य बड़ी बहिन, माता और पिताके साथ शत्रुके समान बर्ताव करते हैं, उन्होंके लिये यह यमराजका लोक है; परंतु धृतराष्ट्र वहाँ जानेवाला नहीं है ॥ १७ ॥

गीतम उवाच

मन्दाकिनी वैश्रवणस्य राक्षो महाभागा भोगिजनप्रवेश्या।
गन्धर्वयक्षेरप्सरोभिश्च जुष्टा
तत्र त्वाहं हस्तिनं यात्रियस्ये॥ १८॥

गौतमने कहा महान् सौमाग्यशालिनी मन्दाकिनी नदी राजा कुवेरके नगरमें विराज रही हैं, जहाँ नागोंका ही प्रवेश होना सम्भव है, गन्धर्व, यक्ष और अप्सराएँ उस मन्दाकिनीका सदा सेवन करती हैं; वहाँ जाकर में तुमसे अपना हाथी वसुल कहँगा ॥ १८॥

धृतराष्ट्र उवाच

अतिधिवताः मुबता ये जना वै प्रतिश्चयं दद्ति ब्राह्मणेभ्यः । दिखादिनः संविभज्याधितांश्च मन्दाकिनीं तेऽपि विभूपयन्ति ॥ १९ ॥

भृतराष्ट्र योदि—जो सदा अतिथियोंकी सेवामें तत्तर रहवर उत्तम प्रतका पालन करनेवाले हैं। जो लोग ब्राह्मणको आध्यन्दान करते हैं तथा जो अपने आधितोंको बाँटकर रोप अन्नका भोजन करते हैं। वे ही लोग उस मन्दाकिनी-तदकी शोभा बदाते हैं (राजा धृतराष्ट्रको तो वहाँ भी नहीं जाना है)॥ १९॥

गीतम उवाच

मेरोरप्रे यद् वनं भाति रम्यं
सुपुष्पितं किन्नरीगीतजुष्टम् ।
सुदर्शना यत्र जम्त्रूर्विशाला
तत्र त्वाहं हस्तिनं यातविष्ये ॥ २०॥

गौतम योले—मेदार्वतके सामने जो रमणीय वन शोभा पाता है, जहाँ मुन्दर फूर्लीकी छटा छायी रहती है और किन्निरयोंके मधुर गीत गूँजते रहते हैं, जहाँ देखनेमें सुन्दर विशाल जम्यूब्ध शोभा पाता है, वहाँ पहुँचकर भी में तुमसे अपना हाथी वापस हूँगा ॥ २०॥

धृतराष्ट्र उचाच

ये ब्राह्मणा मृद्यः सत्यशीला यहुश्रुताः सर्वभृताभिरामाः। येऽश्रीयते सेतिहासं पुराणं मध्वाहृत्या जुहति वे द्विजेभ्यः॥ २१॥ तथाविधानामेप लोको महर्षे परं गन्ता धृतराष्ट्रो न तत्र। यद् विद्यते विदितं स्थानमस्ति तद् बृद्धि त्वंत्वरितो होप यामि॥ २२॥

भृतराष्ट्र योले—मदर्भं! जो ब्राह्मण कोमलखमाव। सायशील। अनेक शाखोंके विद्वान् तथा सम्पूर्ण भृतींको प्यार यसनेवाले हैं। जो इतिहास और पुराणका अन्ययन करते तथा नाहाणींको महुर मोजन अर्वित करते हैं। ऐसे लोगोंके लिये ही यह पूर्वीक लोक है। परंतु राजा भृतराष्ट्र वहाँ मी जनेवाला नहीं है। आरको जो लो स्थान विदित हैं। उन सदका यहाँ वर्णन कर हाइये। में जानेके लिये उतावला हूँ। यह देलिये, में चला। ६१-६२॥

45

र्गातम उवाच

सुपुष्पितं किन्नरराजजुष्टं प्रियं वनं नन्दनं नारदस्य। गन्धर्वाणामप्सरसां च शश्वत् तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये॥ २३॥

गौतमने कहा—सुन्दर-सुन्दर पूलोंसे सुशोभितः किन्नर-राजींसे सेवित तथा नारदः गन्धर्व और अप्सराओंको सर्वदा प्रिय जो नन्दननामक वन है। वहाँ जाकर भी मैं तुमसे अपना हायी वापस दूँगा ॥ २३॥

वृतराष्ट्र उवाच

ये नृत्यगीते कुशला जनाः सदा द्ययाचमानाः सिंहताश्चरित्त । तथाविधानामेप लोको महर्पे परं गन्ता धृतराष्ट्रो न तत्र ॥ २४॥

धृतराष्ट्र योळे—महर्षे ! जो लोग नृत्य और गीतमें निपुण हैं; कभी किसीसे कुछ याचना नहीं करते हैं तथा सदा सजनोंके साथ विचरण करते हैं, ऐसे लोगोंके लिये ही यह नन्दनवनका जगत् है; परंतु राजा धृतराष्ट्र वहाँ भी जानेवाला नहीं है ॥ २४॥

गीतम उवाच

यत्रोत्तराः कुरवो भान्ति रम्या देवैः सार्घं मोदमाना नरेन्द्र । यत्राग्नियौनाश्च वसन्ति लोका अञ्योनयः पर्वतयोनयश्च ॥ २५ ॥ यत्र शको वर्षति सर्वकामान् यत्र स्त्रियः कामचारा भवन्ति । यत्र चेर्यां नास्ति नारीनराणां तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिण्ये ॥ २६ ॥

गौतम बोले—नरेन्द्र ! जहाँ रमणीय आकृतिवाले उत्तर कुरके निवाधी अपूर्व शोभा पाते हैं, देवताओं के साथ रहकर आनन्द भोगते हैं, अग्नि, जल और पर्वतसे उत्पन्न हुए दिच्य मानव जिस देशमें निवास करते हैं, जहाँ इन्द्र सम्पूर्ण कामनाओं की वर्षा करते हैं, जहाँ की म्नियाँ इच्छानुसार विचरनेवाली होती हैं तथा जहाँ म्नियों और पुरुगों में ईम्यांका सर्वेषा अमाव है, वहाँ जाकर में दुमसे अपना हाथी वापस स्ना। । २५-२६॥

घृतराष्ट्र उवाच

य सर्वभूतेषु निवृत्तकामा अमांसादा न्यस्तदण्डाश्चरन्ति। न हिंसन्ति स्थावरं जङ्गमं च
भूतानां ये सर्वभूतातमभूताः ॥ २७ ॥
निराशिषो निर्ममा वीतरागा
लाभालाभे तुल्यनिन्दाप्रशंसाः ।
तथाविधानामेष लोको महर्षे
परं गन्ता धृतराष्ट्रो न तत्र ॥ २८ ॥

धृतराष्ट्रने कहा—महर्षे ! जो समस्त प्राणियोंमें निष्काम हैं, जो मांसाहार नहीं करते, किसी भी प्राणीको दण्ड नहीं देते, स्थावर-जङ्गम प्राणियोंकी हिंसा नहीं करते, जिनके लिये समस्त प्राणी अपने आत्माके ही तुल्य हैं, जो कामना, ममता और आसक्तिसे रहित हैं, लाम-हानि, निन्दा तथा प्रशंसामें जो सदा समभाव रखते हैं, ऐसे लोगोंके लिये ही यह उत्तर कुरुनामक लोक है; परंतु धृतराष्ट्रको वहाँ भी नहीं जाना है ॥ २७-२८ ॥

गौतम उवाच

ततोऽपरे भान्ति छोकाः सनातनाः सुपुण्यगन्धा विरजा वीतशोकाः। सोमस्य राज्ञः सद्ने महात्मन-स्तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिण्ये॥ २९॥

गौतमने कहा—राजन् ! उससे मिन्न बहुत-से सनातन लोक हैं, जहाँ पवित्र गन्व छायी रहती है । वहाँ रजोगुण तथा शोकका सर्वथा अमाव है । महात्मा राजा सोमके लोकमें उनकी स्थिति है। वहाँ पहुँचकर मैं तुमसे अपना हाथी वापस लूँगा॥

घृतराष्ट्र उवाच

ये दानशीला न प्रतिगृह्धते सदा

न चाप्यर्थाश्चाददते परेभ्यः।
येषामदेयमई ते नास्ति किंचित्
सर्वातिथ्याः सुप्रसादा जनाश्च॥ ३०॥
ये क्षन्तारो नाभिजल्पन्ति चान्यान्
सत्रीभूताः सततं पुण्यशीलाः।
तथाविधानामेष लोको महर्षे
परं गन्ता धृतराष्ट्रो न तत्र॥ ३१॥

धृतराष्ट्रने कहा—महर्षे ! जो सदा दान करते हैं, किंतु दान लेते नहीं हैं, जिनकी दृष्टिमें सुयोग्य पात्रके लिये कुछ भी अदेय नहीं है, जो सबका अतिथि-सत्कार करते तथा सबके प्रति कृपामाव रखते हैं, जो क्षमाशील हैं, दूसरोंसे कभी कुछ नहीं बोलते हैं और जो पुण्यशील महातमा सदा सबके लिये अन्नसत्ररूप हैं, ऐसे लोगोंके लिये ही यह सोमलोक हैं; परंतु धृतराष्ट्रको वहाँ भी नहीं जाना है ॥ ३०-३१॥ गौतम उवाच

ततोऽपरे भान्ति लोकाः सनातना विरजसो वितमस्का विशोकाः। आदित्यदेवस्य पदं महात्मन-स्तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये॥ ३२॥

गौतमने कहा—राजन् ! सोमलोकसे भी ऊपर कितने ही सनातन लोक प्रकाशित होते हैं, जो रजोगुण, तमोगुण और शोकसे रहित हैं। वे महात्मा सूर्यदेवके स्थान हैं। वहाँ जाकर भी मैं तुमसे अपना हाथी वसूल करूँगा ॥ ३२॥

घृतराष्ट्र उवाच 🦠

स्तपंसिनः सुवताः सत्यसंधाः। स्तपंसिनः सुवताः सत्यसंधाः। आचार्याणामप्रतिकूलभाषिणो नित्योत्थिता गुरुकर्मस्वचोद्याः॥३३॥ तथाविधानामेष लोको महर्षे विशुद्धानां भावितो वाग्यतानाम्। सत्ये स्थितानां वेदविदां महात्मनां परं गन्ता धृतराष्ट्रो न तत्र॥३४॥

धृतराष्ट्रने कहा—महर्षे! जो खाध्यायशील, गुरुसेवा-परायण, तपस्ती, उत्तम वतघारी, सत्यप्रतिज्ञ, आचार्योके प्रतिकृत भाषण न करनेवाले, सदा उद्योगशील तथा विना कहे ही गुरुके कार्यमें संलग्न रहनेवाले हैं, जिनका भाव विशुद्ध है, जो मौनवतावलम्बी, सत्यनिष्ठ और वेदवेता महात्मा हैं, उन्हीं लोगोंके लिये यह सूर्यदेवका लोक है; परंतु धृतराष्ट्र वहाँ भी जानेवाला नहीं है।। ३३-३४॥

गौतम उवाच

ततोऽपरे भान्ति लोकाः सनातनाः
सुपुण्यगन्धा विरजा विशोकाः ।
वरुणस्य राज्ञः सदने महात्मनस्तत्र त्वाहं हस्तिनं यातियष्ये ॥ ३५॥

गौतमने कहा—उसके सिवा दूसरे भी बहुत-से सनातन लोक प्रकाशित होते हैं, जहाँ पवित्र गन्च छायी रहती है। वहाँ न तो रजोगुण है और न शोक ही। महामना राजा वरुणके लोकमें वे स्थान हैं। वहाँ जाकर में तुमसे अपना हाथी वापस लूँगा॥ ३५॥

> घृतराष्ट्र उवाच चातुर्मास्येयें यजन्ते जनाः सदा

तथेष्टीनां दशशतं प्राप्त सर्

ये चातिहोत्रं जुहिति श्रद्धाना
यथास्नायं त्रीणि वर्षाणि विश्राः॥ ३६॥
सुधारिणां धर्मधुरे महात्मनां
यथोदिते वर्ग्मनि सुस्थितानाम्।
धर्मात्मनामुद्धहतां गति तां
परं गन्ता धृतराष्ट्रो न तत्र॥ ३७॥
धृतराष्ट्रने कहा—तो लोग सदा चातुर्मास्य याग करते हैं। हतारों इष्टियोंका अनुश्रान करते हैं तथा जो बाह्मण तीन ययोतक गैदिक विधिके अनुसार प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। धर्मका मार अच्छी तरह वहन करते हैं। धर्मका मार अच्छी तरह वहन करते हैं। धेदोक्त मार्गपर मलीमाँति स्थित होते हैं। वे ही धर्मत्मा महात्मा बाह्मण वहणलोकमें जाते हैं। धृतराष्ट्रको वहाँ भी नहीं जाना है। यह उससे भी उत्तम लोक प्राप्त करेगा॥ ३६-३७॥

गौतम उवाच

इन्द्रस्य लोका विरजा विशोका दुरन्वयाः काङ्किता मानवानाम्। तस्याहं ते भवने भूरितेजसो राजन्निमं हस्तिनं यातयिष्ये॥ ३८ ॥

गौतमने कहा—राजन् ! इन्द्रके लोक रजोगुण और दोकिंगे रहित हैं। उनकी प्राप्ति बहुत कठिन है। सभी मनुष्य उन्हें पानेकी इच्छा करते हैं। उन्हीं महातेजस्वी इन्द्रके भवनमें चलकर में आपसे अपने इस हायीको वापस लूँगा॥

धृतराष्ट्र उवाचे

रातवर्षजीवी यश्च शूरो मनुष्यो वेदाष्यायी यश्च यज्वाप्रमत्तः। एते सर्वे राकलोकं वजन्ति परं गन्ता धृतराष्ट्रो न तत्र॥३९॥

धृतराष्ट्रने कहा — तो सौ वर्षतक जीनेवाला श्र्वीर मनुष्य वेदीका खाष्याय करता, यशमें तत्वर रहता और कमी प्रमाद नहीं करता है, ऐसे ही लोग इन्द्रलोकमें जाते हैं। धृतराष्ट्र उससे भी उत्तम लोकमें जायगा। उसे वहाँ भी नहीं जना है॥ ३९॥

गीतम उपाच

प्राजापत्याः सन्ति लोका महान्तो

नाकस्य पृष्ठे पुष्कला वीतशोकाः।

मनीपिताः सर्वेलोकोद्भयानां

तत्र त्याहं हस्तिनं यातियस्ये॥ ४०॥
गौतम मोले—गहन्! न्यांके शिवस्य प्रजायिके

महान् लोक हैं। जो इट-पुष्ट और शोकगहत हैं। सम्पूर्ण जगत्के प्राणी उन्हें पाना चाहते हैं। में वहीं जाकर तुमसे अपना हाथी वापस लूँगा ॥ ४०॥

घृतराष्ट्र उवाच

ये राजानो राजसूयाभिषिका धर्मातमानो रक्षितारः प्रजानाम्।

ये चाश्वमेधावस्थे व्लुताङ्गा-स्तेपां लोका धतराष्ट्रो न सत्र ॥ ४१ ॥

धृतराष्ट्रने कहा—मुने! जो धर्मात्मा राजा राजस्य यश्में अभिषिक्त होते हैं, प्रजाजनोंकी रक्षा करते हैं तथा अश्वमेधयशके अवस्थ-स्नानमें जिसके सारे अङ्ग भींग जाते हैं, उन्होंके लिये प्रजापतिलोक हैं। धृतराष्ट्र वहाँ भी नहीं जायगा ॥ ४१॥

गीतम उवाच

ततः परं भान्ति लोकाः सनातनाः
सुपुण्यगन्धा विरजा वीतशोकाः।
तिस्मन्नहं दुर्लमे चाप्यधृष्ये
गवां लोके हस्तिनं यातियध्ये ॥ ४२॥
गौतम वोले—उससे परे जो पवित्र गन्धसे परिपूर्णः

गौतम बोले—उससे परे जो पवित्र गन्धसे परिपूर्ण, रजोगुणरहित तथा बोकशून्य सनातन लोक प्रकाशित होते हैं, उन्हें गोलोक कहते हैं। उस दुर्लभ एवं दुर्धर्ष गोलोकमें जाकर में तुमसे अपना हाथी वापस लूँगा ॥ ४२॥

घृतराष्ट्र उवाच

यो गोसहस्री शतदः समां समां
गवां शती दश दद्याच शक्त्या।
तथा दशभ्यो यश्च दद्यादिहैकां
पञ्चभ्यो वा दानशीलस्तथैकाम्॥ ४३॥
ये जीर्यन्ते ब्रह्मचर्येण विष्रा
ब्राह्मीं वाचं परिरक्षन्ति चैव।
मनस्विनस्तीर्थयात्रापरायणास्ते तत्र मोदन्ति गवां निवासे॥ ४४॥

भृतराष्ट्रने कहा—जो सहस्र गौओंका स्वामी होकर प्रतिवर्ष सी गौओंका दान करता है, सी गौओंका स्वामी होकर ययाशक्ति दस गौओंका दान करता है, जिसके पास दस ही गौएँ हैं, वह यदि उनमेंसे एक गायका दान करता है अथवा जो दानशील पुरुप पाँच गौओंमेंसे एक गायका दान कर देता है, वह गोलोकमें जाता है। जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्यका पालन करते-करते ही बूदे हो जाते हैं, जो वेदवाणीकी सदा रक्षा करते हैं तथा जो मनस्वी ब्राह्मण सद्दा तीर्ययात्रामें ही

The state of the s

तत्पर रहते हैं, वे ही गौओंके निवास-स्थान गोलोकमें आनन्द भोगते हैं ॥ ४३-४४॥

प्रभासं मानसं तीर्थं पुष्कराणि महत्सरः।
पुण्यं च नैमिषं तीर्थं बाहुदां करतोयिनीम्॥ ४५.॥
गयां गयशिरइचैव विपाशां स्थूलवालुकाम्।
छण्णां गङ्गां पञ्चनदं महाहदमथापि च॥ ४६॥
गोमतीं कौशिकीं पम्पां महात्मानो धृतव्रताः।
सरस्वतीहषद्वत्यौ यमुनां ये तु यान्ति च॥ ४७॥
तत्र ते दिव्यसंस्थाना दिव्यमाल्यधराःशिवाः।
प्रयान्ति पुण्यगन्धाद्या धृतराष्ट्रो न तत्र वै॥ ४८॥

प्रभास, मानसरोवर तीर्थ, त्रिपुष्कर नामक महान् सरोवर, पवित्र नैमिषतीर्थ, बाहुदा नदी, करतोया नदी, गया, गयशिर, स्थूल वाछकायुक्त विपाशा (व्यास), कृष्णा, गङ्गा, पञ्चनद, महाहुद, गोमती, कौशिकी, पम्पासरोवर, सरस्वती, हषद्वती और यसुना—इन तीर्थोंमें जो व्रतधारी महात्मा जाते हैं, वे ही दिव्य रूप धारण करके दिव्य मालाओंसे अलंकृत हो गोलोकमें जाते हैं और कल्याणमय स्वरूप तथा पवित्र सुगन्धसे व्याप्त होकर वहाँ निवास करते हैं। धृतराष्ट्र उस लोकमें भी नहीं मिलेगा ॥ ४५—४८,॥

#### गौतम उवाच

यत्र शीतभयं नास्ति न चोष्णभयमण्विष ।
न क्षुत्पिपासे न ग्लानिर्न दुःखं न सुखं तथा ॥ ४९ ॥
न द्वेष्यो न प्रियः कश्चिन्न वन्धुर्न रिपुस्तथा ।
न जरामरणे तत्र न पुण्यं न च पातकम् ॥ ५० ॥
तिस्मिन् विरजसि स्फीते प्रशासत्त्वव्यवस्थिते ।
स्वयम्भुभवने पुण्ये हस्तिनं मे प्रदास्यसि ॥ ५१ ॥

गौतम बोले — जहाँ सदींका भय नहीं है, गर्मीका अणुमात्र भी भय नहीं है, जहाँ न भूख लगती है न प्यास, न ग्लानि प्राप्त होती है न दुःख-सुख, जहाँ न कोई देषका पात्र है न प्रेमका, न कोई बन्धु है न शत्रु, जहाँ जरा-मृत्यु, पुण्य और पाप कुछ भी नहीं है, उस रजोगुणसे रहित, समृद्धि-शाली, बुद्धि और सस्वगुणसे सम्पन्न तथा पुण्यम्य बद्धालोकमें जाकर तुम्हें मुझे यह हाथी वापस देना पड़ेगा ॥ ४९-५१॥

#### घृतराष्ट्र उवाच

निर्मुकाः सर्वसङ्गेयें कृतात्मानो यतव्रताः। अध्यात्मयोगसंस्थानेर्युकाः खर्गगिति गताः॥ ५२॥ ते व्रह्मभवनं पुण्यं प्राप्नुवन्तीह सात्त्विकाः। न तत्र धृतराष्ट्रस्ते शक्यो द्रष्टुं महासुने॥ ५३॥ धृतराष्ट्रसे कहा—महासुने। जो सब प्रकारकी

आसक्तियोंसे मुक्त है, जिन्होंने अपने मनको वशमें कर लिया है, जो नियमपूर्वक व्रतका पालन करनेवाले हैं, जो अध्यातम-ज्ञान और योगसम्बन्धी-आसनोंसे युक्त हैं, जो स्वर्गलोकके अधिकारी हो चुके हैं, ऐसे सान्विक पुरुष ही पुण्यमय ब्रह्म-लोकमें जाते हैं। वहाँ तुम्हें घृतराष्ट्र नहीं दिखायी दे सकता॥

गौतम उवाच

रथन्तरं यत्र वृहच गीयते
यत्र वेदी पुण्डरीकैस्तृणोति।
यत्रोपयाति हरिभिः सोमपीथी
तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये॥ ५४॥

गौतम बोले—जहाँ रथन्तर और वृहत्सामका गान किया जाता है, जहाँ याज्ञिक पुरुष वेदीको कमलपुर्णिसे आच्छादित करते हैं तथा जहाँ सोमपान करनेवाला पुरुष दिव्य अश्वोद्धारा यात्रा करता है, वहाँ जाकर मैं तुमसे अपना हाथी वापस लूँगा ॥ ५४॥

> बुध्यामि त्वां चुत्रहणं शतकतुं व्यतिक्रमन्तं भुवनानि विश्वा। किचन्न वाचा वृज्ञिनं कदाचि-दकार्षे ते मनसोऽभिषङ्गात्॥ ५५॥

में जानता हूँ, आप राजा धृतराष्ट्र नहीं, बुत्रासुरका वध करनेवाले शतकतु इन्द्र हैं और सम्पूर्ण जगत्का निरीक्षण करनेके लिये सब ओर घूम रहे हैं। मैंने मानसिक आवेशमें आकर कदाचित् वाणीद्वारा आपके प्रति कोई अपराध तो नहीं कर डाला १॥ ५५॥

शतकतुरुवाच

मघवाहं लोकपथं प्रजाना-मन्द्रागमं परिवादे गजस्य। तस्माद्भवान् प्रणतं मानुशास्तु व्रवीषि यत्तत् करवाणि सर्वम्॥ ५६॥

शतकतु बोले—में इन्द्र हूँ और आपके हायीके अपहरणके कारण मानव प्रजाके दृष्टिपयमें निन्दित हो गया हूँ । अब मैं आपके चरणोंमें मस्तक द्युकाता हूँ । आप मुझे कर्तव्यका उपदेश दें । आप जो-जो कहेंगे, वह सब करूँगा ॥

गौतम उवाच

इवेतं करेणुं मम पुत्रं हि नागं यं मेऽहार्षींद्शावर्षाणि वालम्। यो मे वने वसतोऽभूद् द्वितीय-स्तमेव मे देहि सुरेन्द्र नागम्॥ ५७॥ गीतम बोले—देवन्छ ! यह दवेत गजराजकुमार जो इस समय नवजवान हाथीके रूपमें परिणत हो चुका है। मेरा पुत्र है और अभी दम वर्षका दचा है। यही इस वनमें रहते हुए मेग महत्त्वर एवं महयोगी है। इसे आपने हर लिया है। मेरी प्रार्थना है कि मेरे इसी हाथीको आप मुझे लौटा दें॥

शनकतुरुवाच

अयं सुतस्ते हिजमुख्य नाग आगच्छिति त्वामभिवीक्षमाणः। पादौ च ते नासिकयोपजिञ्ञते श्रेयो ममाध्याहि नमश्च तेऽस्तु॥ ५८॥

दातकातुने कहा—विप्रवर! आपका पुत्रखरूप यह हाथी आपहीकी आंर देखता हुआ आ रहा है और पास आकर आपके दोनों चरणोंको अपनी नासिकासे सूँवता है। अब आप मेरा कल्याण जिन्तन कीजिये। आपको नमस्कार है॥

गीतम उवाच

शिवं सदैवेह सुरेन्द्र तुभ्यं ध्यायामि पूजां च सदा प्रयुञ्जे। ममापि त्वं शक शिवं ददस्व त्वयादत्तं प्रतिगृह्यामि नागम्॥ ५९॥

गौतम बोले—सुरेन्द्र ! में सदा ही यहाँ आपके कल्याणका चिन्तन करता हूँ और सदा आपके लिये अपनी पूजा अर्थित करता हूँ । शक ! आप भी मुझे कल्याण प्रदान करें । में आपके दिये हुए इस हाथीको प्रहण करता हूँ ॥ शतकतुरुवाच

येषां वेदा निहिता वै गुहायां

मनीपिणां सत्यवतां महातमनाम्।
तेषां त्वयैकेन महातमनास्मि

वृद्धस्तस्मात् प्रीतिमांस्तेऽहमद्य॥ ६०॥

हन्तेहि ब्राह्मण क्षिप्रं सह पुत्रेण हस्तिना। त्वं हि प्राप्तुं ग्रुभाँह्योकानहाय च चिराय च॥ ६१॥

शतकतुने कहा—जिन सत्यवादी मनीपी महात्माओं-की हृदय-गुफामें सम्पूर्ण वेद निहित हैं, उनमें आप प्रमुख महात्मा हैं। केवल आपके कल्याण-चिन्तनसे में समृद्धिशाली हो गया। इसलिये आजमें आपपर बहुत प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण!में बड़े हर्षके साथ कहता हूँ कि आप अपने इस पुत्रभूत हाथीके साथ शीव चलिये। आप अभी चिरकालके लिये कल्याणमय लोकोंकी प्राप्तिके अधिकारी हो गये हैं।। ६०-६१।।

स गौतमं पुरस्कृत्य सह पुत्रेण हस्तिना। दिवमाचक्रमे वज्री सद्भिः सह दुरासदम्॥६२॥

पुत्रस्वरूप द्दायीके साथ गौतमको आगे करके वज्रधार इन्द्र श्रेष्ठ पुरुपोके साथ दुर्गम देवलोकमें चले गये ॥ ६२॥

इदं यः श्रृणुयान्तित्यं यः पठेद् वा जितेन्द्रियः । स याति ब्रह्मणे लोकं ब्राह्मणो गौतमो यथा॥ ६३ ॥

जो पुरुप जितेन्द्रिय होकर प्रतिदिन इस प्रसङ्गको सुनेगाः अथवा इसका पाठ करेगाः वह गौतम ब्रह्मणकी माँति ब्रह्मलोकर्मे जायगा॥ ६३॥

हति श्रीमहाभारते अनुदासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि हस्तिकृटो नाम द्वयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥ १त प्रदार श्रीमहाभारत अनुदासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें हस्तिकृट नामक एक सौ दोवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०२॥

## **च्यिकशततमोऽध्यायः**

ब्रह्माजी और भगीरथका संवाद, यज्ञ, तप, दान आदिसे भी अनशन-ब्रतकी विशेष महिमा

युधिष्टर उवाच

दानं यद्विधाकारं शान्तिः सत्यमहिसितम्। सदारतृष्टिश्लोका ते फलं दानस्य चैच यत्॥ १॥ पितामहस्य विदितं किमन्यत् तपसा वलात्। तपसो यत्परं तुऽच तन्तो व्याख्यातुमईसि॥ २॥

युधिष्टिरने पूछा—िनतामह ! आपने अनेक प्रकारके द्वानः भान्तिः सहय और अहिंसा आदिका वर्णन् किया । आपनी ही स्त्रीपं संतुष्ट रहनेकी बात बताबी और दानके फलका भी निरूपण किया । आपकी जानकारीमें तभीबलसे बदकर दूसरा कौन वल है ! यदि आपकी रायमें तपस्याते भी कोई उत्कृष्ट साधन हो तो हमारे समक्ष उसकी व्याख्या करें ॥ १-२ ॥

भीप्म उवाच 🗸

तपः प्रचक्षते यावत् तावहोको युधिष्टिर। मतं ममात्र कौन्तेय तपो नानशनात् परम्॥ ३॥

भीष्मजीने कहा - युधिष्टर ! मनुष्य जितना तप्र करता है। उन्नीके अनुसार उसे उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। किंतु कुन्तीकुमार ! मेरी रायमें अनशनसे यदकर दूसरा कोई तप नहीं है ॥ ३॥ अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । भगीरथस्य संवादं ब्रह्मणश्च महात्मनः ॥ ४ ॥

इस विषयमें विज्ञ पुरुष राजा <u>मगीरथ और महात्मा</u> ब्रह्माजीके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ ४॥

अतीत्य सुरलोकं च गवां लोकं च भारत। ऋषिलोकं च सोऽगच्छद् भगीरथ इति श्रुतम्॥ ५॥

भारत ! सुननेमें आया है कि राजा भगीरथ देवलोक, गौओंके लोक और ऋषिलोकको भी लाँघकर ब्रह्मलोकमें जा पहुँचे ॥ ५॥

तं तु दृष्ट्वा वचः प्राह ब्रह्मा राजन् भगीरथम् । कथं भगीरथागास्त्विममं लोकं दुरासदम् ॥ ६ ॥

राजन् ! राजा मगीरथको वहाँ उपिखत देख ब्रह्माजीने उनसे पूछा—'मगीरथ ! इस लोकमें तो आना बहुत ही कठिन है, तुम कैसे यहाँ आ पहुँचे ॥ ६ ॥

न हि देवा न गन्धर्वा न मनुष्या भगीरथ। आयान्त्यतप्ततपसः कथं वै त्वमिहागतः॥ ७॥

भगीरथ ! देवता, गन्धर्व और मनुष्य बिना तपस्या किये यहाँ नहीं आ सकते । फिर तुम कैसे यहाँ आ गये ११ ॥७॥

भगीरथ उनाच

निष्काणां वै हाददं ब्राह्मणेभ्यः शतं सहस्राणि सदैव दानम्। ब्राह्मं व्रतं नित्यमास्थाय विद्वन् न त्वेवाहं तस्य फळादिहागाम्॥ ८॥

भगीरथने कहा—विद्रन् ! मैं ब्रह्मचर्यव्रतका आश्रय लेकर प्रतिदिन एक लाख स्वर्ण-मुद्राओंका ब्राह्मणोंके लिये दान किया करता था; प्रंतु उस दानके फलसे मैं यहाँ नहीं आया हूँ ॥ ८॥

दशैकरात्रान् दशपञ्चरात्रानेकादशैकादशकान् कर्त्थ्य ।
ज्योतिष्टोमानां च शतं यदिष्टं
फलेन तेनापि च नागतोऽहम् ॥ ९ ॥

मैंने एक रातमें पूर्ण होनेवाले दस यक् , पाँच रातोंमें पूर्ण होनेवाले दस यक , ग्यारह रातोंमें समाप्त होनेवाले ग्यारह यक और ज्योतिष्टोम नामक एक सौ यज्ञोंका अनुष्ठान किया है; परंतु उन यज्ञोंके फलसे भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ ॥ ९॥

> यचावसं जाह्नवीतीरनित्यः शतं समास्तप्यमानस्तपेऽहम्।

अदां च तत्राश्वतरीसहस्रं नारीपुरं न च तेनाहमागाम्॥१०॥

मैंने जो घोर तपस्या करते हुए लगातार सौ वर्षोतक प्रतिदिन गङ्गाजीके तटपर निवास किया है और वहाँ सहस्तों खचरियों तथा द्यंड-की-झंड कन्याओंका दान किया, उस पुण्यके प्रभावसे भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ ॥ १०॥

दशायुतानि चाश्वानां गोऽयुतानि च विंशतिम् । पुष्करेषु द्विजातिभ्यः प्रादां शतसहस्रशः॥११॥ सुवर्णचन्द्रोत्तमधारिणीनां

> कन्योत्तमानामद्दं सहस्रम्। षष्टिं सहस्राणि विभूषितानां जाम्बूनदैराभरणैर्न तेन॥१२॥

पुष्करतीर्थमें जो सैकड़ों-हजारों बार मैंने ब्राह्मणोंको एक लाख घोड़े और दो लाख गौएँ दान की तथा सोनेके उत्तम चन्द्रहार धारण करनेवाली जाम्बूनदके आभूषणोंसे विभूषित हुई साठ हजार सुन्दरी कन्याओंका जो सहस्रों बार दान किया, उस पुण्यसे भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ ॥ ११-१२॥

> द्शार्बुदान्यद्दं गोसवेज्या-स्वेकैकशो दश गा लोकनाथ। समानवत्साः पयसा समन्विताः

सुवर्णकांस्योपदुहा न तेन॥१३॥

लोकनाथ ! गोसव नामक यज्ञका अनुष्ठान करके उसमें मैंने दूध देनेवाली सौ करोड़ गौओंका दान किया। उस समय एक-एक ब्राह्मणको दस-दस गायें मिली थीं। प्रत्येक गायके साथ उसीके समान रंगवाले बछड़े और सुवर्णमय दुग्धपात्र भी दिये गये थे; परंतु उस यज्ञके पुण्यसे भी मैं यहाँतक नहीं पहुँचा हूँ॥ १३॥

आप्तोर्यामेषु नियतमेकैकस्मिन् दशाददम्। गृष्टीनां श्लीरदात्रीणां रोहिणीनां शतानि च ॥ १४ ॥

अनेक वार सोमयागकी दीक्षा लेकर उन यशोंमें मैंने प्रत्येक ब्राह्मणको पहले बारकी ब्यायी हुई दूध देनेवाली दस-दस गौएँ और रोहिणी जातिकी सी-सी गौएँ दान की हैं॥ १४॥

दोग्धीणां वै गवां चापि प्रयुतानि दशैव ह । प्रादां दश्रगुणं ब्रह्मन् न तेनाहमिहागतः ॥ १५॥

ह्यान् ! इनके अतिरिक्त मी मैंने दस बार दस-इस लाल दुवारू गौएँ दान की हैं। किंतु उस पुण्यसे भी मैं इस लोकमें नहीं-आया हूँ ॥ १५॥

वाजिनां बाह्निजातानामयुतान्यददं दश। कर्काणां हेममालानां न च तेनाहमागतः॥१६॥ गहुँ बदेशमें उत्तल हुए द्वेतरंगके एक हाल घोड़ोंकी गोनेको मालाकीने नहाकर मेंने बाह्ययोको दान किया। किंद्र उन्न पुण्यने भी में यहाँ नहीं आया हूँ ॥ १६ ॥ कोटीस्य काञ्चनस्याधी प्रादां ब्रह्मन दशान्यहम् । एकेकस्मिन् कर्ती तेन फलेनाहं न चागतः ॥ १७ ॥

बद्धन् ! मैंने एक एक यश्में प्रतिदिन अठारह-अठारह करोद स्वर्णनृष्टाएँ याँटी थीं; परंतु उसके पुण्यके भी मैं यहां नहीं आया हूँ ॥ १७ ॥ याजिनां स्थामकर्णानां हरितानां पितामह । प्रादां हेमस्रजां ब्रह्मन् फोटीर्दश स्र स्त स्व ॥ १८ ॥ ईपादन्तान् महाकायान् काञ्चनस्रियमृपितान् । पश्चिनो ये सहस्राणि प्रादां दश स्त स्त स्व ॥ १९ ॥ अलंकतानां देवेश दिव्येः कनकभूपणैः। स्थानां काञ्चनाङ्गानां सहस्राण्यद्दं दश ॥ २० ॥ सप्त चान्यानि युक्तानि घाजिभिः समलंकतेः।

ब्रहान् ! पितामह ! फिर स्वर्णहारसे विभूपित हरे रंगवाले सत्ररह करोड़ क्यामकर्ण बोड़े ईपादण्ड (हरिस) के समान दाँतीवाले स्वर्णमालामण्डित एवं विश्वाल शरीरवाले सत्रह इजार कमलचिह्नयुक्त हाथी तथा सोनेके बने हुए दिव्य आभूपणींसे विभूपित स्वर्णमय उपकरणींसे युक्त और सजे-सजाये घोड़े जुते हुए सत्ररह, हजार रथ दान किये ॥ १८-२० है ॥

दक्षिणावयवाः केचिद् वेदैये सम्प्रकीर्तिताः ॥ २१ ॥ वाजपेयेषु दशसु प्रादां तेष्वपि चाप्यहम् ।

इनके अतिरिक्त भी जो वस्तुएँ वेदीं दिवाणके अवयवरूपि वतायी गयी हैं। उन एको मैंने दस वाजपेय यहाँका अनुसान करके दान किया या ॥ २१६ ॥ शक्ततुल्यप्रभावाणामिज्यया विक्रमेण ह ॥ २२ ॥ सहस्रं निष्ककण्ठानामददं दक्षिणामहम् । विजित्य भूपतीन सर्वानर्थेरिष्टा पितामह ॥ २३ ॥ अष्टभ्यो राजस्येभ्यो न च तेनाहमागतः।

पितामइ ! यश और पराक्रममें जो इन्द्रके समान प्रमायशासी थे। जिनके कण्ठमें सुवर्णके हार शोभा पा रहे थे। ऐसे इजारों राजाओंको सुद्रमें जीतकर प्रचुर धनके द्वारा आठ राजस्यपत्र करके मैंने उन्हें ब्राह्मणोंको दक्षिणामें दे दिया: परंतु उस पुष्पते भी मैं इस सोकर्में नहीं आगा हैं ॥ २२-२३ ।॥

स्रोतक्ष यायहज्ञायादछक्तमासीज्ञगत्यते ॥ २४ ॥ दक्षिणानिः प्रयुत्तानिर्मेष नागां च तत्छते ।

वनगरे ! मेरी दी हुई दक्षिणाओंने गञ्जानदी

आच्छादित हो गयी थी; परंतु उसके कारण भी में इस लोकमें नहीं आया हूँ ॥ २४५ ॥ वाजिनां च सहस्रे हे सुवर्णशतभूषिते ॥ २५॥ वरं प्रामशतं चाहमेकेकस्य त्रिधाददम्।

उस यशमें मैंने प्रत्येक बालणको तीन-तीन बार सोनेके

सैकड़ों आभूपणोंसे विभूपित दो-दो हजार घोढ़े और एक-एक सौ अच्छे गाँव दिये थे॥ २५६॥ तपस्वी नियताहारः शाममास्थाय चाग्यतः॥ २६॥ दीर्घकालं हिमचित गङ्गायाश्च दुक्तसहाम्। मूर्घा धारां महादेवः शिरसा यामधारयत्। न तेनाप्यहमागच्छं फलेनेह पितामह॥ २७॥

पितामइ! मिताहारी, मौन और शान्तभावसे रहकर मैंने हिमालय पर्वतपर सुदीर्घ कालतक तरस्या की थी। जिससे प्रसन्न होकर भगवान् शङ्करने गङ्गाजीकी दुःसह धाराको अपने मस्तकपर धारण किया; प्रंतु उस तपस्याके फल्से भी मैं इस लोकमें नहीं आया हूँ॥ २६-२७॥

> शम्याक्षेपैरयजं यद्य देवान् साद्यस्कानामयुतैश्चापि यत्तम् । प्रयोदशद्वादशाद्वेश्च देव सपौण्डरीकान्न च तेषां फलेन ॥ २८॥

देव ! मैंने अनेक वार 'शम्याक्षेप' याग किये । दस हजार 'साध्यक्त' यागोंका अनुष्ठान किया । कई वार तेरह और वारह दिनोंमें समाप्त होनेवाले याग और 'पुण्डरीक' नामक यश पूर्ण किये; परंतु उनके फलेंसि मी मैं यहाँ नहीं आया हूँ ॥ २८ ॥

अष्टौ सहस्राणि ककुबिनामहं ग्रुकुर्वभाणामददं हिजेभ्यः। एकैकं वै काञ्चनं श्रुक्षमेभ्यः

पत्नीर्श्वेपामद्दं निष्ककण्टीः ॥ २९ ॥ इतना ही नहीं, मैंने सफेद रंगके ककुद्वाले आठ हजार वृपम भी ब्राह्मणोंको दान किये, जिनके एक एक सीगमें सोना मदा हुआ या तथा उन ब्राह्मणोंको सुवर्णमय हारसे विभूषित गीएँ भी मैंने दी थीं ॥ २९ ॥ हिरण्यरत्निन्चयानद्दं रत्नपर्वतान् । धनधान्यसमृद्धाश्च ब्रामाश्चान्ये सहस्रवाः ॥ ३० ॥ दातं दातानां गृष्टोनामद्दं चाष्यतिद्धतः । इष्ट्रानेकैर्महायद्दैर्बाह्मणेभ्यो न तेन च ॥ ३१ ॥

१. यह कर्ता पुरुष 'शस्या' नामक एक काठका दंदा खूब जोर लगाकर फेंकता है, वह जितनी द्रपर जाकर गिरता है, उतने दूरमें यह की बेदी बनायी जाती है; उस वेदीपर जी यह किया जाता है, उसे 'शस्यासेप' अथवा 'शस्यामास' पह कहते हैं। मैंने आलस्यरित होकर अनेक बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान करके उनमें सोने और रलोंके ढेर, रलमय पर्वत, धनधान्यसे सम्पन्न हजारों गाँव और एक बारकी ब्यायी हुई सहस्रों गौएँ ब्राह्मणोंको दान कीं; किंतु उनके पुण्यसे भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ ॥ ३०-३१॥

पकादशाहैरयजं सदक्षिणै-हिंद्वीदशाहैरश्वमेधैश्च देव। आकीयणैः षोडशभिश्च व्रह्मं-स्तेषां फलेनेह न चागतोऽस्मि॥ ३२॥

देव ! ब्रह्मन् ! मैंने ग्यारह दिनीमें होनेवाले और चौबीस दिनोमें होनेवाले दक्षिणासहित यज्ञ किये। बहुत-से अश्वमेधयज्ञ भी कर डाले तथा सोलह बार आर्कायण-यज्ञोंका अनुष्ठान किया; परंतु उन यज्ञोंके फलके मैं इस लोकमें नहीं आया हूँ ॥ ३२ ॥

निष्कैककण्ठमद्दं योजनायतं
तिद्वस्तीर्णं काञ्चनपादपानाम्।
वनं चृतानां रत्नविभूषितानां
न चैव तेषामागतोऽहं फलेन ॥ ३३॥

चार कोस लंबा-चौड़ा एक चम्पाके वृक्षोंका वनः जिसके प्रत्येक वृक्षमें रत्न जड़े हुए थे, वस्त्र लपेटा गया था और कण्ठदेशमें स्वर्णमाला पहिनायी गयी थी, मैंने दान किया है। किंतु उस दानके फूलसे भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ॥३३॥

तुरायणं हि व्रतमप्यधृष्यसक्रोधनोऽकरवं त्रिंशतोऽव्दान्।
शतं गवामप्रशतानि चैव
दिने दिने हांददं ब्राह्मणेभ्यः॥३४॥

में तीस वर्षोतक कोषरहित होकर तुरायण नामक दुष्कर वृतका पालन करता रहा जिसमें प्रतिदिन नौ सौ गार्ये ब्राह्मणोंको दान देता था ॥ ३४॥

> पयिवनीनामथ रोहिणीनां तथैवान्याननडुहो लोकनाय। प्रादां नित्यं ब्राह्मणेभ्यः सुरेश नेहागतस्तेन फलेन चाहम्॥३५॥

लोकनाय ! सुरेश्वर ! इनके अतिरिक्त रोहिणी (कपिला) जातिकी वहुत-सी दुघारू गौएँ तथा बहुसंख्यक साँड भी मैं प्रतिदिन ब्राह्मणोंको दान करता था। परंतु

उन सव दानोंके फलसे भी मैं इस लोकमें नहीं आया हूँ ॥ ३५ ॥

त्रिशदशीनहं ब्रह्मन्नयज्ञं यच नित्यदा।
अष्टाभिः सर्वमेधेश्च नरमेधेश्च सप्तभिः॥३६॥
दशभिर्विश्वजिद्धिश्च शतैरप्टादशोत्तरैः।
न चैव तेषां देवेश फलेनाहमिहागमम्॥३७॥

ब्रह्मन् ! मैंने प्रतिदिन एक-एक करके तीस बार अग्निचयन एवं यजन किया | आठ बार सर्वमेधः सात बार नरमेध और एक सौ अद्वाईस बार विश्वजित् यज्ञ किया है; परंतु देवेश्वर ! उन यज्ञोंके फलसे भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ || ३६-३७ ||

सरय्वां बाहुदायां च गङ्गायामथ नैमिषे। गवां शतानामयुतमददं न च तेन वै॥३८॥

सरयू बाहुदा गङ्जा और नैमिषारण्य तीर्थमें जाकर मैंने दस लाख गोदान किये हैं। परंतु उनके फल्से भी यहाँ आना नहीं हुआ है (क्षेत्रल अनशनतके प्रभावसे मुझे इस दुर्लम लोककी प्राप्ति हुई है )॥ ३८॥

> इन्द्रेण गुहां निहितं वे गुहायां यद्भागंवस्तपसेहाभ्यविन्दत् । जाज्वल्यमानमुशनस्तेजसेह तत्साधयामासमहं वरेण्य ॥ ३९॥

पहले इन्द्रने स्वयं अनशनवतका अनुष्ठान करके इसे गुप्त रक्खा था । उसके बाद शुकाचार्यने तपस्यांके द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त किया । फिर उन्होंके तेजसे उसका माहात्म्य सर्वत्र प्रकाशित हुआ। सर्वश्रेष्ठ पितामह ! मैंने भी अन्तमें उसी अनशनवतका साधन आरम्भ किया ॥३९॥

ततो मे ब्राह्मणास्तुप्रास्तस्मिन् कर्मणि साधिते । सहस्रमृषयश्चासन् ये वै तत्र समागताः ॥ ४० ॥ उक्तस्तैरसा गच्छ त्वं ब्रह्मलोकमिति प्रभो । प्रीतेनोकसहस्रेण ब्राह्मणानामहं प्रभो । इसं लोकमनुप्राप्तो मा भूत् तेऽत्र विचारणा ॥ ४१ ॥

जब उस कर्मकी पूर्ति हुई, उस समय मेरे पास हजारों ब्राह्मण और ऋषि पधारे । वे सभी मुझपर बहुत संबुष्ट थे । प्रमो । उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक मुझे आज्ञा दी कि खुम ब्रह्मलोकको जाओ ।' भगवन ! प्रसन्न हुए उन इजारों ब्राह्मणोंके आशीर्वादसे में इस लोकमें आया हूँ । इसमें आप कोई अन्यथा विचार न करें ॥ ४०-४१ ॥ कामं यथायहिद्दितं विधाता पृष्टेन याच्यं तु मया यथायत् । तथो हि नान्यचानशनान्मतं मे नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद् ॥ ४२ ॥

देवेशर ! मैंने अपनी इच्छाके अनुसार विविधूर्वक अनुधानवतका पालन किया ! आप सम्पूर्ण जगत्के विधाता है । आपके पूछनेपर मुझे सब बातें यथावत्रूपि वतानी चाहिये, इसलिये सब कुछ कहा है । मेरी समझमें अनुधान-मति बदकर दूसरी कोई तपत्या नहीं है । आपको नमस्कार है, आप मुझपर प्रसन्न होहये ॥ ४२ ॥

भीष्म उवाच

इत्युक्तवन्तं ब्रह्मा तु राजानं स भगीरथम् । पूजयामास पूजाई विधिद्दष्टेन कर्मणा ॥ ४३॥ भीष्मजी कट्ते हैं—राजन् ! राजा भगीरथने जव इस प्रकार कहा, तत्र ब्रह्माजीने शास्त्रोक्त विधिसे आदरणीय नरेशका विशेष आदर-सत्कार किया ॥ ४३ ॥ तस्मादनशतेर्युक्तो विष्ठान् पूजय नित्यदा ।

विप्राणां वचनात् सर्वे परत्रेह च सिध्यति ॥ ४४ ॥ अतः तुम भी अनशनवत्ते युक्त होकर सदा ब्राह्मणीका पूजन करो; क्योंकि ब्राह्मणीके आशीर्वादसे

इह्लोक और परलोकमें भी सम्पूर्ण कामनाएँ विद्व होती हैं ॥ चासोभिरन्नैगोंभिश्च शुभैनेंचेशिकैरिप । शुभैः सुरगणेश्चापि स्तोष्या पव द्विजास्तथा । पतदेव परं ग्रह्ममलोभेन समाचर ॥ ४५॥

अन्न वस्न गी तथा सुन्दर गृह देकर और कल्याणकारी देवताओं की आराधना करके भी जाहाणों को ही संतुष्ट करना चाहिये। तुम लोभ छोड़ कर इसी परम गोपनीय धर्मका आचरण करो॥ ४५॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि ब्रह्मभगीरथसंवादे स्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें ब्रह्मा और मगीरथका संवादिवययक पक सी तीनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०३॥

## चतुरधिकशततमोऽध्यायः

आयुकी वृद्धि और क्षय करनेवाले शुभाशुभ कमोंके वर्णनसे गृहस्थाश्रमके कर्तव्योंका विस्तारपूर्वक निरूपण

युधिष्टिर उवाच

शतायुरुकः पुरुषः शतबीर्यश्च जायते । कस्मान्म्रियन्ते पुरुषा याला अपि पितामह ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने प्छा—शितामह ! शास्त्रीमें कहा गया है कि 'मनुष्पत्री आयु ही वर्षोंकी होती है। वह हैकड़ीं प्रकारकी शिक्त टेकर जन्म धारण करता है।' किंतु देखता हूँ कि किनने ही मनुष्य वचपनमें ही मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है।॥ १॥

भायुष्मान् केन भवति अल्पायुर्वापि मानवः। केन वा रुभते फीर्ति केन वा रुभते श्रियम्॥ २॥

मनुष्य किय जनायने दीर्थायु होता है अथवा किस कारण है उन्हों आयु कम हो जाती है। क्या करने से वह कीर्न पाठा है या क्या करने से उसे सम्मिति प्राप्ति होती है। । र ॥ तपसा ब्रह्मचर्येण जपहोमेस्तथीपघैः। कर्मणा मनसा वाचा तन्मे बृहि पितामह॥३॥

पितामह ! मनुष्य मन, वाणी अथवा श्रारिके द्वारा तर, ब्रह्मचर्य, जर, होम तथा औपघ आदिमें किसका आश्रय हे, जिससे वह श्रेयका मागी हो, वह मुझे यताइये ॥ ३॥

मीप्म उवाच

अत्र तेऽहं प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वमनुपृच्छिति । अल्पायुर्येन भवित दीर्घायुर्वापि मानवः ॥ ४ ॥ येन वा लभते कीर्ति येन वा लभते श्रियम् । यया वर्तयन् पुरुषः श्रेयसा सम्प्रयुज्यते ॥ ५ ॥

भीष्मजीने कहा—युधिष्टिर ! तुम मुझसे जो पूछ रहे हो, इसका उत्तर देता हुँ। मनुष्य जिस्कारणसे अल्यायु होता है, जिस उपायसे दीर्वायु होता है, जिससे वह कीर्ति और सम्पत्तिका मागी होता है तथा जिस वर्तावसे पुरुषको श्रेयका संयोग प्राप्त होता है, वह सब बताता हूँ, सुनो ॥ ४-५ ॥ आचाराह्मभते ह्यायुराचाराह्मभते श्रियम् । आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च ॥ ६ ॥

सदाचारसे ही मनुष्यको आयुकी प्राप्ति होती है।
सदाचारसे ही वह सम्पत्ति पाता है तथा सदाचारसे ही
उसे इहलोक और परलोकमें भी कीर्तिकी प्राप्ति होती है।।
इ.।।

दुराचारो हि पुरुषो नेहायुर्विन्दते महत्। त्रसन्ति यसाद् भूतानि तथापरिभवन्ति च ॥ ७ ॥

हुराचारी पुरुष् जिससे समस्त प्राणी डरते और तिरस्कृत होते हैं, इस संसारमें बड़ी आयु नहीं पाता ॥ ७॥ तस्मात् कुर्यादिहाचारं यदीच्छेद् भूतिमात्मनः। अपि पापशरीरस्य आचारो हन्त्यलक्षणम्॥ ८॥

अतः यदि मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता हो तो उसे इस जगत्में सदाचारका पालन करना चाहिये। जिसका सारा शरीर ही पापमय है, वह भी यदि सदाचारका पालन करे तो वह उसके शरीर और मनके बुरे लक्षणोंको दवा देता है।।

भाचारलक्षणो धर्मः सन्तश्चारित्रलक्षणाः। साधूनां च यथावृत्तमेतदाचारलक्षणम्॥९॥

चंदाचार ही धर्मका लक्षण है। सचरित्रता ही श्रेष्ठ
पुरुषोंकी पहचान है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा बर्ताव करते हैं;

बही सदाचारका स्वरूप अथवा लक्षण है ॥ ९॥

अप्यदृष्टं श्रवादेव पुरुषं धर्मचारिणम्। भूतिकर्माणि कुर्वाणं तं जनाः कुर्वते प्रियम्॥१०॥

जो मनुष्य धर्मका आचरण करता और लोककल्याणके कार्यमें लगा रहता है, उसका दर्शन न हुआ हो तो मी मनुष्य केवल नाम सुनकर उससे प्रेम करने लगते हैं। शिला

ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्राभिछङ्घिनः। अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः॥११॥

ें जो नास्तिक, क्रियाहीन, गुरु और शास्त्रकी आज्ञाका उल्लब्धन करनेवाले, धर्मको न जाननेवाले और दुराचारी

हैं; उन् मनुष्योकी आयु क्षीण हो जाती है ॥ ११॥

विशीला भिन्नमर्यादा नित्यं संकीर्णमैथुनाः। अल्पायुषो भवन्तीह नरा निरयगामिनः॥१२॥

जो मनुष्य श्रीलहीन, सदा घर्मकी मर्यादा मङ्ग

करनेवाले तथा दूसरे वर्णकी स्त्रियोंके साथ सम्पर्क रखनेवाले हैं; वे इस लोकमें अल्पायु होते और मरनेके वाद नरकमें पड़ते हैं ॥ १२ ॥

सर्वेलक्षणहीनोऽपि समुदाचारवान् नरः। श्रद्दधानोऽनसुगुश्च शतं वर्षाणि जीवति॥१३॥

सव प्रकारके ग्रुम लक्षणों हीन होनेपर भी जो मनुष्य सदाचारी, श्रद्धालु और दोषदृष्टिसे रहित होता है, वह सी वर्षोतक जीवित रहता है ॥ १३ ॥

अक्रोधनः सत्यवादी भूतानामविहिंसकः। अनस्युरजिहाश्च शतं वर्षाणि जीवति॥१४॥

जो कोघदीन, सत्यवादी, किसी भी प्राणीकी हिंसा न करनेवाला, अदोषदर्शी और कपटशून्य है, वह सी वर्षीतक जीवित रहता है ॥ (१)४॥

लोष्टमर्दी तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः। नित्योच्छिष्टः संकुसुको नेहायुर्विन्दते महत्॥ १५॥

जो ढेले फोइता, तिनके तोड़ता, नख चवाता तथा सदा ही उच्छिष्ट (अशुद्ध ) एवं चञ्चल रहता है, ऐसे कुलक्षण-युक्त मनुष्यको दीर्घायु नहीं प्राप्त होती ॥ १९ ॥

ब्राह्मे मुहूर्ते वुध्येत धर्माथौँ चानुचिन्तयेत्। उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वी संध्यां कृताञ्जलिः॥ १६॥

प्रतिदिन ब्राह्ममुहूर्तमें (अर्थात् सूर्योदयते दो घड़ि पहले) जागे तथा घर्म और अर्थके विषयमें विचार करें। फिर शय्याते उठकर शौच-स्नानके पश्चात् आचमन करके हाथ जोड़े हुए प्रातःकालकी संध्या करे॥ १६॥

पवमेवापरां संध्यां समुपासीत वाग्यतः। नेक्षेतादित्यमुचन्तं नास्तं यान्तं कदाचन ॥ १७॥ इसी प्रकार सायंकालमं भी मौन होकर संध्योपासना

करे। उदय और अस्तके समय सूर्यकी ओर कदापि न

नोपसृष्टं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्। भ्रष्ट्यो नित्यसंध्यत्वाद् दीर्घमायुरवाप्नुवन्॥१८॥ तसात् तिष्ठेत् सदापूर्वो पश्चिमां चैव वाग्यतः।

ग्रहण और मध्याह्नके समय भी सूर्यकी ओर दृष्टिपात न करे तथा जलमें स्थित सूर्यके प्रतिविम्यकी ओर भी न देखे। श्रृषियोंने प्रतिदिन संध्योपासन करनेसे ही दीर्घ आयु प्राप्त की थी। इसलिये सदा मौन रहकर द्विजमात्रको प्रातःकाल भीर गर्नाग्रहारी गर्य आया करनी चारि ॥ १८६ ॥ ये न प्योम्यासन्ते हिजाः संद्यां न पश्चिमाम्॥१९॥ सर्योसान थामिको राजा स्टूकमीण कार्यत्।

हो दिन न हो। प्रायःकालकी संद्या करते हैं और न सार्यकालकी हो। उन सबसे व्यक्ति हाना सुद्रोचित कर्म करावे॥ १९३॥

परदारा न नन्तच्या सर्ववर्णेषु किंदिचत्॥२०॥ न हीटरामनायुष्यं लोके किंचन विद्यते। यादशं पुरुषस्थेह परदारोपसेवनम्॥२१॥

किसी भी वर्णके पुरुषको कभी भी परायी स्त्रियोंसे संवर्ग नहीं करना चाहिये । परस्त्री-सेवनसे मनुष्यकी आयु जल्दी ही समाप्त हो जाती है । संसारमें परस्त्रीसमागमके समान पुरुपकी आयुको नष्ट करनेवाला दूसरा कोई कार्य नहीं है ॥ २०-२१ ॥

यावन्तो रोमकूपाः स्युः स्त्रीणां गात्रेषु निर्मिताः। तावद् वर्षसद्द्याणि नरकं पर्युपासते॥ २२॥

ि व्योंके शरीरमें जितने रोमकूप होते हैं, उतने ही हजार पर्पोतक व्यभिचारी पुरूपोंको नरकमें रहना पड़ता है ॥२२॥ प्रसाधनं च केशानामञ्जनं दन्तवावनम् । पूर्वाह एव कार्याणि देवतानां च पूजनम् ॥ २३॥

केशीकी सँवारनाः आँखोंमें अञ्चन लगानाः दाँत-मुँह पोना और देवताओंकी पूजा करना—ये सब कार्य दिनके पहले प्रदर्भे ही करने चाहिये॥ २३॥ पुरीपमूत्रे नोदीक्षेन्नाधितिष्ठेत् कदाचन। नातिकल्यं नातिसायं न च मध्यन्दिने स्थिते॥ २४॥ नासातैः सह गच्छेत नैको न वृप्यकैः सह।

मल-मूपकी और न देखे। उत्तपर कभी पैर न खेखे। शायन्त गर्थरे। अधिक गाँस हो जानेनर और टीक दोपहरके ग्रम्य ग्रही गाहर न जाय। न तो अनिरिचित पुरुपेंके साथ ग्राप्ता गरे। न स्ट्रीके ग्राप्त और न अकेला ही ॥ २४६॥ पन्या देयो ब्राह्मणाय गोभ्यो राजभ्य एव च ॥ २५॥ गुद्धाय भारतसाय गर्भिण्ये दुर्वलाय च।

ज्ञाहरा, गाय, राजा, तृद्ध पुरुष, गर्मिणी स्त्री, दुर्बल और भारगीदित मनुष्य यदि सामनेत्रे आते हीं तो स्वयं विनारे हटकर उन्हें जानेका मार्ग देना चाहिते॥ २५५॥ भवसिणं च कुर्चीत परिज्ञातान् चनस्पतीन्॥ २६॥ चतुष्पयान् प्रकुर्वात सर्वानेव प्रदक्षिणान्।

मार्गमें चलते समय अश्वत्य आदि परिचित दृशों तथा समस्य चौग्रहोंको दाहिने करके जाना चाहिये ॥ १६६ ॥ मध्यन्दिने निशाकाले अर्घरात्रे च सर्वदा ॥ २७॥ चतुष्पर्यं न सेवेत उमे संध्ये तथैव च ।

दोपहरमें, रातमें, विशेषतः आधी रातके समय और दोनों संध्याओंके समय कभी चौराहोंपर न रहे॥ २०१॥ उपानहों च वछं च धृतमन्येर्न धारयेत्॥ २८॥ प्रसचारी च नित्यं स्यात् पादं पादेन नाकमेत्। अमावास्यां पौर्णमास्यां चतुर्दश्यांच सर्वशः॥ २९॥ अष्टम्यां सर्वपक्षाणां प्रसचारी सदा भवेत्। आकोशं परिवादं च पैशुन्यं च विवर्जयेत्॥ ३०॥

दूसरोंके पहने हुए वस्त्र और जूते न पहने । सदा ब्रह्मचर्यका पालन करे । पैरसे पैरको न दवावे। सभी पक्षोंकी अमावास्या, पीर्णमासी, चतुर्दशी और अष्टमी तिथिको सदा ब्रह्मचारी रहे—स्त्री-समागम न करे । किसीकी निन्दा, बदनामी और चुगली न करे ॥ २८–२०॥

नारुन्तुदः स्यान्न नृशंसवादी

न हीनतः परमभ्याददीत ।

ययास्य वाचा पर उद्विजेत

न तां चदेद् रुशतीं पापलोक्याम् ॥३१॥

दूसरोंके मर्मपर आघात न करे । क्रूरतापूर्ण वात न
हे, औरोंको नीचा न दिखाये । जिसके कहनेसे दूसरींको

बोले, औरॉको नीचा न दिखावे। जिसके कहनेसे दूसरॉको उद्देग होता हो वह रुखाईसे भरी हुई बात पापियोंके लोकमें ले जानेवाली होती है। अतः वैसी बात कभी न बोले ॥ हि ॥

याक्सायकायद्नान्तिण्यतन्ति
येराहतः शोचिति राज्यहानि ।
परस्य या मर्मेखु ये पतन्ति
तान् पण्डितो नायख्जेत् परेषु ॥ ३२ ॥
वचनरूपी वाण मुँहसे निकलते हैं, जिनसे आहत होकर
मनुष्य रात-दिन शोकमें पड़ा रहता है । अतः जो दूसरोंकेमर्मस्थानांपर चोट करते हैं, ऐसे वचन विद्वान पुरुष
दूमरोंके प्रति कमी न कहे ॥ ३२ ॥
रोहते सायकैर्विद्धं वनं परशुना हतम् ।
याचा दुरुक्तं वीभत्सं न संरोहिति वाक्स्ततम् ॥ ३३ ॥
वाणींसे विंवा और परसेस कटा हुआ वन पुनः अङ्करित

हो जाता है, किंतु दुर्वचनरूपी शस्त्रसे किया हुआ भयंकर याव कभी नहीं भरता है ॥ ३३ ॥

कर्णिनालीकनाराचान् निर्हरन्ति । इारीरतः। वाक्राल्यस्तु न निर्हर्तुं द्वाक्यो हृदिद्ययो हि सः॥३४॥

कणि, नालीक और नाराच-ये शरीरमें यदि गड़ जायें तो चिकित्सक मनुष्य इन्हें शरीरसे निकाल देते हैं, किंतु वचनरूपी बाणको निकालना असम्भव होता है; क्योंकि वह हृदयके भीतर चुमा होता है ॥ ३४ ॥

हीनाङ्गानतिरिकाङ्गान् विद्याहीनान् विगहिंतान्। रूपद्रविणहीनांश्च सत्त्वहीनांश्च नाक्षिपेत्॥३५॥

हीनाङ्ग (अन्धे-काने आदि), अधिकाङ्ग (छाङ्कुर आदि), विद्याहीन, निन्दित, कुरूप, निर्धन और निर्वेछ मनुष्योंपर आक्षेप करना उचित नहीं है ॥(र्रेष्ट्र॥

नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्। द्वेषस्तम्भोऽभिमानं च तेक्षण्यं च परिवर्जयेत्॥ ३६॥

नास्तिकताः वेदोंकी निन्दाः देवताओंको कोसनाः देघः उद्दण्डताः अभिमान और कठोरता-इन दुर्गुणींका त्याग कर देना चाहिये ॥ ३६॥

परस्य दण्डं नोद्यच्छेत् कुद्धो नैनं निपातयेत्। अन्यत्र पुत्राच्छिष्याच शिक्षार्थं ताडनं स्मृतम्॥३७॥

क्रोधमें आकर पुत्र या शिष्यके सिवा दूसरे किसीको न तो डंडा मारे, न उसे पृथ्वीपर ही गिरावे । हाँ, शिक्षाके लिये पुत्र या शिष्यको ताड़ना देना उचित माना गया है ॥ है ॥ न ब्राह्मणान परिवदेन्नक्षत्राणि न निर्दिशेत् । तिथि पक्षस्य न ब्र्यात् तथास्यायुने रिष्यते ॥ ३८॥

ब्राह्मणोंकी निन्दा न करे, घर-घर घूम-घूमकर नक्षत्र और किसी पक्षकी तिथि न बताया करे। ऐसा करनेसे मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती है।। ३८॥ (अमावास्यामृते नित्यं दन्तधावनमाचरेत्। इतिहासपुराणानि दानं वेदं च नित्यशः॥

अमावास्याके सिवा प्रतिदिन दन्तधावन करना चाहिये। इतिहास, पुराणोंका पाठः वेदोंका स्वाध्यायः, दानः एकाग्रचित्त होकर संध्योपासना और गायुत्रीमन्त्रका जप-ये सब कर्म नित्य करने चाहिये।

गायत्रीमननं नित्यं कुर्यात् संध्यां समाहितः।)

कृत्वा मूत्रपुरीषे तु रथ्यामाक्रम्य वा पुनः।

पादप्रक्षालनं कुर्यात् खाध्याये भोजने तथा ॥ ३९ ॥ मल-मूत्र त्यागने और रास्ता चलनेके बाद तथा स्वाध्यायऔर भोजन करनेके पहले पैर घो लेने चाहिये॥३९॥

त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकल्पयन् । अदृष्टमद्भिर्निणिक्तं यत्र वाचा प्रशस्यते ॥ ४० ॥

जिसपर किसीकी दूषित दृष्टि न पड़ी हो, जो जलसे घोया गया हो तथा जिसकी ब्राह्मणलोग वाणीद्वारा प्रशंसा करते हों—ये ही तीन वस्तुएँ देवताओंने ब्राह्मणोंके उपयोगमें छाने योग्य और पवित्र बतायी हैं ॥ ४०॥

संयावं क्रसरं मांसं शाकुर्ली पायसं तथा। आतमार्थं न प्रकर्तव्यं देवार्थं तु प्रकल्पयेत्॥ ४१॥

जौके आटेका हलुवा खिचड़ी फलका गूदा पूड़ी और खीर-ये सब वस्तुएँ अपने लिये नहीं बनानी चाहिये। देवताओं को अर्पण करने के लिये ही इनको तैयार करना चाहिये॥ ४१॥

नित्यमग्निं परिचरेद् भिक्षां दद्याच नित्यदा। वाग्यतो दन्तकाष्ठं च नित्यमेव समाचरेत्॥ ४२॥

प्रतिदिन अग्निकी सेवा करे, नित्यप्रति मिक्षुको मिक्षा दे और मौन होकर प्रतिदिन दन्तधावन किया करे ॥ ४२.॥

(त संध्यायां खपेन्तित्यं स्नायाच्छुद्धः सदा भवेत्।) न चाभ्युदितशायी स्यात् प्रायश्चित्ती तथा भवेत्। मातापितरसुत्थाय पूर्वमेवाभिवादयेत्॥ ४३॥ आचार्यमथवाप्यन्यं तथायुर्विन्दते महत्।

सायंकालमें न सोये, नित्य स्नान करे और सदा पवित्र-तापूर्वक रहे । सूर्योदय होनेतक कभी न सोये । यदि किसी दिन ऐसा हो जाय तो प्रायश्चित्त करें । प्रतिदिन प्रातःकाल सोकर उठनेके बाद पहले माता-पिताको प्रणाम करें । फिर आचार्य तथा अन्य गुरुजनोंका अमिवादन करें । इससे दीर्घायु प्राप्त होती है ॥ ४३ ई ॥

वर्जयेद् द्नतकाष्टानि वर्जनीयानि नित्यशः॥ ४४॥ भक्षयेच्छास्त्रद्दप्रानि पर्वस्विष विवर्जयेत्।

शास्त्रोंमें जिन काष्टोंका दाँतन निषिद्ध माना गया है। उन्हें सदा ही त्याग दे-कभी काममें न छे। शास्त्रविहित काष्ट्रका ही दन्त्रधावन करें; परंतु पर्वके दिन उसका मी परित्याग कर दे॥ ४४ है॥

उदङ्मुखश्च सततं शौचं कुर्यात् समाहितः॥ ४५॥

भग्नया देयपूजां च नाचरेट् दन्तश्रावनम् । गृश एगए चिन हो दिन्में उत्तरकी भोग मुँह करके ही मत्रस्पार स्थाप करें। दन्तरायन किये विनादेवताओंकी पुतान करें॥ ४५६॥

महत्या देवपूजां च नाभिगच्छेत् फदाचन । धन्यत्र तु गुरुं वृद्धं धार्मिकं चा विचक्षणम्॥ ४६॥

देवपूता क्षिय विना गुरु गृह, धार्मिक तथा विद्वान् पुरुपको छोड़कर दूनरे विसीके पास न जाय ॥ ४६ ॥ भयलोक्यो न चादकों मिलनो बुद्धिमत्तरैः। न चाहातां ख्रियं गच्छेद्गर्भिणीं वाकदाचन ॥ ४७॥

अत्यन्त बुद्धिमान् पुरुषोंको मिलन दर्पणमें कभी अपना मुँद नहीं देखना चाहिये। अपरिचित तथा गर्भिणी स्त्रीके पास भी न जाय॥ ४७॥

( दारसंप्रहणात् पूर्वं नाचरेन्मेथुनं बुधः। थन्ययात्ववकीर्णः स्यात्प्रायश्चित्तं समाचरेत्॥ नोदीक्षेत् परदारांश्च रहस्येकासनो भवेत्। इन्द्रियाणि सदायच्छेत् स्वप्ने शुद्धमना भवेत्॥)

विद्वान् पुरुष विवाहसे पहले मैथुन न करे अन्यथा वह महान्तर्य-गतको मङ्ग करनेका अपराधी माना जाता है। ऐसी दशमें उसे प्रायक्षित्त करना चाहिये। वह परायी स्त्रीकी और न तो देखे और न एकान्तमें उसके माथ एक आसनपर बैठे ही। इन्द्रियोंको सदा अपने वसमें रक्खे। स्वप्नमें भी झुद्ध मनवाळा होकर रहें।

उदक्शिरा न स्वपेत तथा प्रत्यक्शिरा न च । प्राक्शिरास्तु स्वपेद् विद्वानथवा दक्षिणाशिराः॥४८॥

उत्तर तथा पश्चिमकी ओर खिर करके न सोये । विद्वान् पुष्टिको पूर्व अथवा दक्षिणकी ओर खिर करके ही सोना चाहिये ॥ ४८ ॥

न भग्ने नावशीर्षे च शयने प्रखपीत च । नान्तर्धाने न संयुक्ते न च तिर्यक् कदाचन ॥ ४९ ॥

दूरी और दीनी खाटार नहीं मोना चाहिये। अँधेरेमें पर्दी हुई सम्पार भी सहमा शयन करना उचित नहीं है (उज्ञाहा परके उसे अच्छी तरह देख देना चाहिये)। किशी दूगरेके साथ एक खाटार न सोये। हमी तरह पहंगपर हभी तिरहा होकर नहीं, सदा सीधे ही मोना चाहिये॥४९॥ न चापि गच्छेन् कार्येण समयाद् वापि नास्तिकैं।

मासनं तु पदाऽऽरुप्य न प्रसज्जेत्तया नरः॥ ५०॥

नान्तिकोंके साथ काम पड़ने रह भी न जाय। उनके द्यपथ खाने या प्रतिज्ञा करने पर भी उनके साथ यात्रा न करे। आसनको पैरहे खींचकर मनुष्य उहपर न वैठे ॥५०॥

न नग्नः कहिंचित्स्नायात्र निशायां कदाचन । स्नात्वा च नावमृज्येत गात्राणि सुविचक्षणः ॥ ५१ ॥

विद्वान् पुरुष कभी नग्न होकर स्नान न करे। रातमें मी कभी न नहाय। स्नानके पश्च'त् अपने अङ्गीमें तैल आदिकी मालिश न करावे॥ ५१॥

न चानुलिम्पेदस्नात्वा स्नात्वा वासो न निर्धुनेत् । न चैवार्द्राणि वासांसि नित्यं सेवेत मानवः॥ ५२॥

स्नान किये विना अपने अङ्गोमें चन्दन या अङ्गराग न लगाने । स्नान कर लेनेपर गीले वस्त्र न झटकारे । मनुष्य मीगे वस्त्र कमी न पहने ॥ ५२॥

स्रजश्च नावरुष्येत न चहिर्धारयीत च । उद्क्यया च सम्भाषां न कुर्वीत कदाचन ॥ ५३॥

गर्लमें पड़ी हुई मालाको कमी न खींचे। उसे कपड़ेके ऊपर न घारण करे। रजखला स्त्रीके साथ कमी बातचीत न करे॥ ५३॥

नोत्स्जेत पुरीयं च क्षेत्रे द्रामम्य चान्तिके। उमे मूत्रपुरीये तु नाप्सु क्षुर्यात् कदाचन॥ ५४॥

बोये हुए खेतमें। गाँवके आस-पास तथा पानीमें कमी मल-मूत्रका त्याग न करे ॥ ५४॥

( देवालयेऽथ गोवृन्दे चैत्ये सस्येषु विश्वमे । भक्ष्यान् भुक्त्वा क्षुतेऽध्वानं गत्वा मूत्रपुरीपयोः॥ द्विराचामेद् यथान्यायं हृद्गतं तु पिवन्नपः।)

देवमन्दिर, गौओंके समुदाय, देवसम्बन्धी वृक्ष और विभामस्यानके निकट तथा वढ़ी हुई खेतीमें भी मल-मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये। मोजन कर लेनेपर, छींक आनेपर, रास्ता चलनेपर तथा मल-मूत्रका त्याग करनेपर ययोचित शुद्धि करके दो बार आचमन करे। आचमनमें इतना जल पीये कि वह हृदयतक पहुँच जाय।

अन्नं बुभुक्षमाणस्तु त्रिर्मुखेन स्पृशेद्पः। भुक्त्वा चान्नं तथेव त्रिहिं: पुनःपरिमार्जयेत्॥५५॥ मोजनके करनेकी हुच्छाबाला पुरुष पहले तीन गर

मोजनके करनेकी इच्छाबाला पुरुष पहले तीन बार मुँखने जलका स्पर्श (आचमन) करे। फिर भोजनके पश्चात् भी तीन आचमन करे। फिर अङ्गुष्ठके मूलमागरे दो बार मुँहको पेछि ॥ ५५॥

प्राङ्मुखोनित्यमश्रीयाद्वाग्यतोऽन्तमकुत्सयन् । प्रस्कन्द्येच मनसा भुक्त्वा चाग्निमुपस्पृदोत्॥ ५६॥

भोजन करनेवाला पुरुष प्रतिदिन पूर्वकी ओर मुँह करके मौन भावते भोजन करे। भोजन करते समय परोते हुए अन-की निन्दा न करे। किंचिन्मात्र अन्न थालीमें छोड़ दे और भोजन करके मन-ही-मन अग्निका स्मरण करे॥ ५६॥ आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्कते यशस्यं दक्षिणामुखः। धन्यं पश्चानमुखो भुङ्कते ऋतं भुङ्के उदङ्मुखः॥५७॥

जो मनुष्य पूर्व दिशाकी ओर मुँह करके भोजन करता है, उसे दीर्घायु, जो दक्षिणकी ओर मुँह करके भोजन करता है उने यश, जो पश्चिमकी ओर मुख करके भोजन करता है । उसे धन और जो उत्तराभिमुख होकर भोजन करता है उसे सत्यकी प्राप्ति होती है ॥ ५७॥

अग्निमालभ्य तोयेन सर्वान् प्राणानुपस्पृशेत् । गात्राणि चैव सर्वाणि नाभि पाणितले तथा॥ ५८॥

(मनसे) अग्निका स्पर्श करके जलसे सम्पूर्ण इन्द्रियोंकाः सब अङ्गोंकाः नाभिका और दोनों इथेलियोंका स्पर्श करे॥ ५८॥

नाधितिष्ठेत् तुषं जातु केराभस्मकपालिकाः। अन्यस्य चाप्यवस्नातं दूरतः परिवर्जयेत्॥ ५९॥

भूसी, भस्म, बाल और मुदेंकी खोपड़ी आदिपर कभी न बैठे। दूसरेके नहाये हुए जलका दूरसे ही स्याग कर दे॥ ५९॥

शान्तिहोमांश्च कुर्वीत सावित्राणि च धारयेत्। निषण्णश्चापि खादेत न तु गच्छन् कदाचन ॥ ६०॥

शान्ति-होम करे, सावित्रसंज्ञक मन्त्रोंका जप और स्वाध्याय करे। बैठकर ही मोजन करे, चलते-फिरते कदापि मोजन नहीं करना चाहिये॥ ६०॥

मूत्रं नोत्तिष्ठता कार्यं न भसानि न गोव्रजे । आर्द्रपादस्तु भुक्षीत नार्द्रपादस्तु संविद्येत् ॥ ६१ ॥ खड़ा होकर पेशाब न करे । राखमें और गोशालामें भी

मूत्र त्याग न करे, भीगे पैर भोजन तो करे, परंतु शयन

न करे॥ ६३॥

आर्द्रपादस्तु भुआनो वर्षाणां जीवते शतम्।

त्रीणि तेजांसि नोच्छिष्ट आलभेत कदाचन ॥ ६२॥ अग्नि गां ब्राह्मणं चैव तथा ह्यायुर्न रिष्यते ।

भीगे पैर भोजन करनेवाला मनुष्य सौ वर्षोतक जीवन घारण करता है। भोजन करके हाथ-मुँह घोये विना मनुष्य उच्छिष्ट (अपवित्र ) रहता है। ऐसी अवस्थामें उसे आंग्रः गौ तथा ब्राह्मण—इन तीन तेर्जास्वयोंका स्पर्श नहीं करना चाहिये। इस प्रकार आचरण करनेसे आयुका नाश नहीं होता ॥ ६२ ।

त्रीणि तेजांसि नोच्छिष्ट उदीक्षेत कदाचन ॥ ६३॥ सूर्याचन्द्रमसौ चैव नक्षत्राणि च सर्वशः।

उन्छिष्ट मनुष्यको सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र— इन त्रिविघ तेर्जोकी ओर कभी दृष्टि नहीं डालनी चाहिये ॥ ६३३ ॥

ऊर्ध्वं प्राणा ह्युत्कामन्ति यूनः स्थविर आयति॥ ६४॥ प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान् प्रतिपचते।

नृद्ध पुरुषके आनेपर तरुण पुरुषके प्राण अपरकी ओर उठने लगते हैं। ऐसी दशामें जब वह खड़ा होकर नृद्ध पुरुषोंका स्वागत और उन्हें प्रणाम करता है, तब वे प्राण पुनः पूर्वावस्थामें आ जाते हैं ॥६४% ॥

अभिवादयीत वृद्धांश्च दद्याचैवासनं स्वयम् ॥ ६५ ॥ कृताञ्जलिकपासीत गच्छन्तं पृष्ठतोऽन्वियात्।

इसिलये जब कोई वृद्ध पुरुष अपने पास आवे, तब उसे प्रणाम करके बैठनेको आसन दे और स्वयं हाथ जोड़कर उसकी सेवामें उपस्थित रहे। फिर जब वह जाने लगे, तब उसके पीछे-पीछे कुछ दूरतक जाय ॥ ६५ ई॥

न चासीतासने भिन्ने भिन्नकांस्यं च वर्जयेत् ॥ ६६ ॥ नैकवस्त्रेण भोकव्यं न**ंनग्नः** स्नातुमहिति ।

फटे हुए आसनपर न बैठे। फूटी हुई काँसीकी यालीको काममें न ले। एक ही वस्त्र (केवल घोती) पहनकर मोजन न करे (साथमें गमछा भी लिये रहे)। नग्न होकर स्नान न करे ॥ ६६ ॥

खप्तव्यं नैव नग्नेन न चोच्छिष्टोऽपि संविशेत्॥ ६७॥ उच्छिष्टो न स्पृशेच्छीर्षं सर्वे प्राणास्तदाश्रयाः।

नंगे होकर न सोये । उन्छिष्ट अवस्थामें भी शयन न करे। जुड़े हाथसे मस्तकका स्पर्श न करे; क्योंकि समस्त प्राण मस्तकके ही आश्रित हैं ॥ ६७ है ॥ केदामहं महारांख दिएस्येतान् विवर्जयत् ॥ ६८॥ न संदत्तास्यां पाणिस्यां कण्ह्येदात्मनः शिरः । न नाभीकां दिएः स्तायान् तथान्यायुनं रिष्यते ॥६९॥

निर्दे पाल पकद्वर स्थानना और मसकार प्रहार करना पर्जित है। दोनों हाय सटावर उनसे अपना सिर न गुजरांगे । वारंपार मसकार पानी न ढाले । इन सप पार्जिक पालनमें मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती है॥ ६८-६९॥

दिारःकातस्तु तैलैख नाहं किंचिद्पि स्पृशेत्। तिलसृष्टं न चाक्षीयात् तथास्यायुर्ने रिप्यते ॥ ७०॥

िरार तेल लगानेके बाद उसी हायसे दूसरे अङ्गोंका स्पर्श नहीं करना चाहिये और तिलके बने हुए पदार्थ नहीं खाने चाहिये। ऐसा करनेसे मनुष्यकी आसु क्षीण नहीं होती है।। नाध्यापयेत् तथोच्छिप्टो नाधीयीत कदाचन। याते च पूतिगम्बेच मनसापि न चिन्तयेत्॥ ७१॥

जुरे गुँह न पढ़ावे तथा उच्छिष्ट अवस्तामें स्वयं भी कभी स्वाध्याय न करे । यदि दुर्गन्धयुक्त वायु नले; तव तो मनसे स्वाध्यायका चिन्तन भी नहीं करना चाहिये ॥ ७१ ॥ अन्न गाथा यमोद्गीताः कीर्तयन्ति पुराविदः । आयुरस्य निरुन्तामि प्रजास्तस्याद्दे तथा ॥ ७२ ॥ उच्छिष्टो यः प्राद्वचित स्वाध्यायं चाधिगच्छिति । यधानध्यायकालेऽपि मोहादभ्यस्यति द्विजः ॥ ७३ ॥ तस्य चेदः प्रणद्येत आयुक्ष परिहीयते । तसाद् युक्तो हानध्याये नाधीयात कदाचन ॥ ७४ ॥

प्राचीन इतिहासके जानकार लोग इस विपयमें यमराजकी गायी हुई गाया मुनाया करते हैं। (यमराज कहते हैं—) भो मगुष्य बुट्टे बुट उटकर दी इता और स्वाच्याय करता है, में उसकी आयु नष्ट कर देता हूँ और उसकी संतानोंको भी उससे छीन लेता हूँ। जो द्विज मोहबद्य अनुष्यायके समय भी अध्ययन करता है। उसके बैदिक छान और यासुका भी नाम्र हो जाता है। अतः साबचान पुरुषको निषद समयमें कभी बेदोंका अध्ययन नहीं करना चाहिये॥ अरु—अरु॥

प्रत्यादित्यं प्रत्यनतं प्रति गां च प्रति विज्ञान् । ये भेटन्ति च पत्थानं ते भवन्ति गताबुवः ॥ ७५॥ वो गुर्दः धन्नः भी तथा ब्राह्मगोंकी और सुँद करके पेशाव करते हैं और जो बीच रास्तेमें मूतते हैं। वे सब गतायु हो जाते हैं॥ ७५॥

उमे मूत्रपुरीषे तु दिवा क्तर्यादुदङ्मुखः। दक्षिणाभिमुखो रात्रौ तथा द्यायुर्न रिष्यते ॥ ७६॥

मल और मृत्र दोनोंका त्याग दिनमें उत्तराभिमुख होकर करे और रातमें दक्षिणाभिमुख । ऐसा करनेसे आयुका नाश नहीं होता ॥ ७६॥

त्रीन् क्शान् नावजानीयाद् दीर्घमायुर्जिजीविषुः। त्राह्मणं क्षत्रियं सर्वे सर्वे ह्याशीविषास्त्रयः॥ ७७॥

जिसे दीर्घ कालतक जीवित रहनेकी इच्छा हो, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और सर्प-इन तीनोंके दुर्वल होनेपर भी इनको न छेड़े; क्योंकि ये सभी यड़े जहरीले होते हैं ॥ ७७॥

दहत्याशीविपः कृद्धो यावत् पश्यति चक्षुपा । स्रिवयोऽपि दहेत् कृद्धो यावत् स्पृशति तेजसा॥७८॥ ब्राह्मणस्तु कुलं हन्याद् ध्यानेनावेक्षितेन च । तसादेतत् त्रयं यलाद्रपसेवेत पण्डितः ॥ ७९॥

कोषमें भरा हुआ साँप जहाँतक आँखोंसे देख पाता है। वहाँतक घावा करके काटता है। क्षत्रिय भी कुपित होनेपर अपनी द्यक्तिभर शत्रुको भसा करनेकी चेष्टा करता है। परंतु ब्राह्मण जब कुपित होता है। तब वह अपनी दृष्टि और संकल्पसे अपमान करनेवाले पुरुपके सम्पूर्ण कुलको दग्ध कर डालता है। इसलिये समझदार मनुष्यको यलपूर्वक इन तीनोंकी सेवा करनी चाहिये॥ ७८-७९॥

गुरुणा चैव निर्वन्थो न कर्तव्यः कदाचन। अनुमान्यः प्रसाद्यक्ष गुरुः कृद्धो युधिष्टिर॥ ८०॥

गुरुके साथ कभी हट नहीं टानना चाहिये। युधिष्ठिर ! यदि गुरु अप्रसन्न हीं तो उन्हें हर तरहसे मान देकर मनाकर प्रसन्न करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। । उने।

सम्यङ्मिथ्यामवृत्तेऽपि चर्तितच्यं गुराचिह् । गुरुनिन्दा दहत्यायुर्मनुष्याणां न संशयः॥८१॥

गुरु प्रतिक्छ वर्ताव करते हों तो भी उनके प्रति अच्छा ही वर्ताव करना उचित हैं। क्योंकि गुरुनिन्दा मनुष्योंकी आयुको दग्ध कर देती हैं। इसमें संशय नहीं है ॥ ८१ ॥ दूरादावस्थानमूत्रं दूरात् पादावसेचनम् । उच्छिष्टोत्सर्जनं चैव दूरे कार्य हितेषिणा ॥ ८२ ॥

अरना दित चाहनेवाटा मनुष्य घरसे दूर जाकर पेशाब

करे, दूर ही पैर घोवे और दूरपर ही जूठे फेंके ॥ ८२॥ रक्तमाल्यं न धार्यं स्याच्छुक्लं धार्यं तु पण्डितैः। वर्जियत्वा तु कमलं तथा कुवलयं प्रभो॥ ८३॥

प्रभो ! विद्वान् पुरुषको लाल फूलोंकी नहीं, स्वेत पुष्पोंकी माला धारण करनी चाहिये; परंतु कमल और कुवलयको छोड़कर ही यह नियम लागू होता है। अर्थात् कमल और कुवलय लाल हों तो भी उन्हें धारण करनेमें कोई हर्ज नहीं है ॥ ८३॥

रक्तं शिरसि धार्यं तु तथा वानेयमित्यपि । काञ्चनीयापि मालाया न सा दुष्यतिकर्हिचित् ॥८४॥

लाल रंगके फूल तथा वन्य पुष्पको मस्तकपर घारण करना चाहिये। सोनेकी माला पहननेसे कभी अशुद्ध नहीं होती ॥ १८%॥

स्तातस्य वर्णकं नित्यमार्द्धं दद्याद् विशाम्पते । विपर्ययं न कुर्वीत वासस्रो बुद्धिमान् नरः ॥ ८५ ॥

प्रजानाथ! स्नानके पश्चात् मनुष्यको अपने ललाटपर गीला चन्दन लगाना चाहिये। बुद्धिमान् पुरुषको कपड़ोंमें कभी उलट-फेर नहीं करना चाहिये अर्थात् उत्तरीय वस्नको अघोवस्त्रके स्थानमें और अघोवस्त्रको उत्तरीयके स्थानमें न पहने॥ ८५॥

तथा नान्यधृतं धार्यं न चापदशमेव च। अन्यदेव भवेद् वासः शयनीये नरोत्तम॥८६॥ अन्यद् रथ्यासु देवानामर्चायामन्यदेव हि।

नरश्रेष्ठ ! दूसरेके पहने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिये। जिसकी कोर फट गयी हो, उसको भी नहीं धारण करना चाहिये। सोनेके लिये दूसरा वस्त्र होना चाहिये। सड़कोंपर घूमनेके लिये दूसरा और देवताओंकी पूजाके लिये दूसरा ही वस्त्र रखना चाहिये॥ ८६%॥

प्रियङ्गचन्दनाभ्यां च बिल्वेन तगरेण च ॥ ८७ ॥ पृथगेवानुलिम्पेत केसरेण च बुद्धिमान्।

बुद्धिमान् पुरुष राई, चन्दन, बिल्व, तगर तथा केसरके द्वारा पृथक्-पृथक् अपने शरीरमें उबटन कमावे ॥ ८७३ ॥ उपवासं च कुर्वीत स्नातः शुचिरळंकृतः ॥ ८८ ॥ पर्वकालेषु सर्वेषु ब्रह्मचारी सदा भवेत्।

मनुष्य सभी पर्वोंके समय सान करके पवित्र हो वस्त्र

एवं आभूषणींसे विभूषित होकर उपवास करे तथा पर्व-कालमें सदा ही ब्रह्मचर्यका पालन करे ॥ ८८ ॥ समानमेकपात्रे तु भुञ्जेन्नान्नं जनेश्वर ॥ ८९ ॥ नालीढया परिहतं भक्षयीत कदाचन । तथा नोद्धृतसाराणि प्रेक्ष्यते नाप्रदाय च ॥ ९० ॥

जनेश्वर ! किसीके साथ एक पात्रमें भोजन न करे । जिसे रजस्वला स्त्रीने अपने स्पर्शसे दूषित कर दिया हो, ऐसे अन्नका भोजन न करे एवं जिसमेंसे सार निकाल लिया गया हो ऐसे पदार्थको कदापि भक्षण न करे तथा जो तरसती हुई दृष्टिसे अन्नकी ओर देख रहा हो, उसे दिये बिना भोजन न करे ॥ ८९-९०॥

न संनिष्ठप्टे मेधावी नाशुचेर्न च सत्सु च। प्रतिषिद्धान् नधर्मेषु भक्ष्यान् भुञ्जीत पृष्ठतः ॥ ९१ ॥

बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह किसी अपवित्र मनुष्यके निकट अथवा सत्पुरुषोंके सामने बैठकर भोजन न करे। धर्मशास्त्रोंमें जिनका निषेध किया गया हो। ऐसे भोजन-को पीठ पीछे छिपाकर भी न खाय॥ ९१॥

पिष्पलं च वटं चैव शणशाकं तथैव च। उदुम्बरं न खादेच भवार्थी पुरुषोत्तमः॥९२॥

अपना कल्याण चाहनेवाले श्रेष्ठ पुरुषको पीपलः बङ् श्रीर गूलरके फलका तथा सनके सागका सेवन नहीं करना चाहिये॥ ९२॥

न पाणी लवणं विद्वान प्राश्नीयात्र च रात्रिषु । द्धिसक्तृन् न भुञ्जीत वृथा मांसं च वर्जयेत् ॥९३॥

विद्वान् पुरुष हाथमें नमक लेकर न चाटे । रातमें दही और सत्तू न खाय । मांस अखाद्य वस्तु है उसका सर्वथा त्याग कर दे ॥ ९३॥

सायंत्रातश्च भुञ्जीत नान्तराले समाहितः। वालेन तु न भुञ्जीत परभाद्धं तथैव च ॥ ९४॥

प्रतिदिन सबेरे और शामको ही एकाम्र चित्त होकर भोजन करे । बीचमें कुछ भी खाना उचित नहीं है । जिस मोजनमें बाल पड़ गया हो, उसे न खाय तथा शत्रुके आदमें । कभी अन्न न महण करे ॥ ९४ ॥

वाग्यतो नैकवस्त्रश्च नासंविष्टः कदाचन ।
भूमौ सदैव नाइनीयात्रानासीनो न राव्दवत्॥ ९५॥

मोजनके समय मौन रहना चाहिये। एक ही वस्त्र धारण

इस्त प्रकार मेचि ने वे कदापि मोजन न करे । मोजनके प्रकार मोजन करें । मोजनके प्रकार मोजन ने स्वाप । खदा होकर पर करापि न खाप । खदा होकर पर करापि न खाप । खदा होकर पर करापि मोजन नहीं करना पार्टिये ॥ १५ ॥

गायपूर्व प्रदायाजमतिथिभ्यो विशाम्पते । पक्षाद् भुर्जात मेथावी न चाष्यन्यमना नरः ॥ ९६॥

प्रज्ञनाप ! बुद्धिमान् पुरुष पहले अतिथिको अन्न और जल देशर पीठ स्वयं एकाप्रचित्त हो भोजन करे ॥ ९६ ॥ स्त्रमानमेकपण्पत्यां तु भोज्यमन्नं नरेश्वर । विषं ग्रास्टाहलं भुङ्को योऽप्रदाय सुहस्त्रने ॥ ९७ ॥

नरेशर ! एक विक्तमें बैटनेपर सबको एक समान भोजन करना चाहिये । जो अपने सुहृद्-जर्नोको न देकर अकेला ही भोजन करता है, वह हालाहल विष ही खाता है ॥ ९७ ॥

पानीयं पायसं सक्त् दिधसिपंर्मधून्यपि। निरस्य दोपमन्येपां न प्रदेयं तु कस्यचित्॥ ९८॥

पानी खीर सत् दही घी और मधु-इन सबको छोड़कर अन्य भक्ष्य पदार्थोंका अविधिष्ट माग दूसरे किसीको नहीं देना नाहिये॥ ९८॥

भुञ्जाना मनुजन्यात्र नैच शङ्कां समाचरेत्। द्रिच चाप्यनुपानं वै न कर्तन्यं भवार्थिना ॥ ९९ ॥

पुरुपसिंद ! भोजन करते समय भोजनके विषयमें शंका नहीं करनी चाहिये तथा अपना भला चाहनेवाले पुरुपको भोजनके अन्तमें दही नहीं पीना चाहिये॥ १९॥ आचम्य चेंकहस्तेन परिष्ठाच्यं तथोदकम्। अहुष्टं चरणस्याथ दक्षिणस्यावसेचयेत्॥१००॥

भोजन करनेके पश्चात् चुला करके मुँद घो ले और एक दापने दादिने पैरके अँगूठेवर पानी डाले ॥ १००॥ पाणि मूर्षिन समाधाय स्पृष्ट्य चार्षिन समाद्दितः। धानिश्रेष्टयमबाप्नोति प्रयोगकुदालो नरः॥१०१॥

िर प्रयोगनुष्यत् मनुष्य एकाप्रत्यित्त हो अपने हायः को निरमर रक्तो । उसके बाद अग्निका मनसे स्वर्ध करे । धेगा वरनेने यह मुदुम्यीननोंमें ब्रेप्टता प्राप्त कर हेता है ॥ १०१ ॥

अद्भिः प्राणान् समालभ्य नाभि पाणितले तथा । सर्देशीय प्रतिष्ठेत न चात्राद्वेष पाणिना ॥१०२॥ इसके बाद जलमे आँखा नाक आदि इन्द्रियों और नाभिका स्पर्ध करके दोनों हायोंकी इथेलियोंको घो डाले। घोनेके पश्चात् गीले हाय लेकर ही न बैठ जाय (उन्हें कपड़ों-से पोंछकर सुखा दे)॥ १०२॥

अङ्गुष्ठस्यान्तराले च ब्राह्मं तीर्थमुदाष्टतम् । कनिष्ठिकायाः पश्चात् तु देवतीर्थमिहोच्यते ॥१०३॥

्र्वेगृठेका अन्तराल (मूलस्थान) ब्राह्मतीर्थ कहलाता है। कृतिष्ठा आदि अँगुलियोंका पश्चाद्वाग (अप्रभाग) देवतीर्थ कहा जाता है ॥ १०३॥

अङ्गुष्ठस्य च यन्मध्यं प्रदेशिन्याश्च भारत । तेन पित्र्याणि कुर्वीत स्पृष्टापो न्यायतः सदा ॥१०४॥

मारत ! अङ्गुष्ठ और तर्जनीके मध्यमागको पितृतीर्थ | कहते हैं। उसके द्वारा शास्त्रविधिसे जल लेकर सदा पितृकार्थ | करना चाहिये ॥ १०४॥

परापवादं न त्रूयान्नाप्रियं च कदाचन । न मन्युः कश्चिद्धत्पाद्यः पुरुपेण भवार्थिना ॥१०५॥

अपनी मलाई चाहनेवाले पुरुषको दूसरोंकी निन्दा तथा अप्रिय वचन मुँहसे नहीं निकालने चाहिये और किसी-को कोष भी नहीं दिलाना चाहिये ॥ ३०५॥ पतितेस्त कथां नेच्छेद दर्शनं च विवर्जयेत्।

संसर्गे च न गच्छेत तथाऽऽयुर्विन्दते महत् ॥१०६॥

पतित मनुष्योंके साथ वार्तालापकी इच्छा न करे। उनका दर्शन भी त्याग दे और उनके सम्पर्कमें कभी न जाय। ऐसा करनेसे मनुष्य बड़ी आयु पाता है॥ १०६॥

न दिवा मैथुनं गच्छेत्र कन्यां न च वन्धकीम् । न चास्नातां स्त्रियं गच्छेत् तथायुर्विन्दते महत्॥१०७

दिनमें कमी मैथुन न करे । कुमारी कन्या और कुलटाके साय कभी समागम न करे । अपनी पत्नी भी जवतक शरुत्तस्नाता न हो तवतक उसके साथ समागम न करे । इससे मनुष्यको बड़ी आयु प्राप्त होती है ॥ २०७ ॥

स्वे स्वे तीर्थे समाचम्य कार्ये समुपकल्पिते । त्रिःपीत्वाऽऽपोद्धिःप्रमुज्यकृतशीचोभवेन्नरः॥१०८॥

कार्य उपस्थित होनेपर अपने-अपने तीर्थमें आचमन करके तीन बार जल पीये और दो बार ओटोंको पीछ ले-ऐसा करनेसे मनुष्य श्रुद्ध हो जाता है॥ १०८॥

## इन्द्रियाणि सक्तस्पृद्य त्रिरभ्युक्ष्य च मानवः । कुर्वीत पिज्यं दैवं च वेददृष्टेन कर्मणा ॥ १०९॥

पहले नेत्र आदि इन्द्रियोंका एक बार स्पर्श करके तीन बार अपने ऊपर जल छिड़के, इसके बाद वेदोक्त विधिके अनुसार देवयज्ञ और पितृयज्ञ करे ॥ १०९॥

ब्राह्मणार्थे च यच्छीचं तच मे श्रणु कौरव। पवित्रं च हितं चैव भोजनाद्यन्तयोस्तथा ॥११०॥

कुरनन्दन । अब्बाह्मणके लिये भोजनके आदि और अन्तर्मे जो पवित्र एवं हितकारक ग्रुद्धिका विधान है। उसे बता रहा हूँ, सुनो ॥ ११० ॥

सर्वशौचेषु ब्राह्मेण तीर्थेन समुपरपृशेत्। निष्ठीव्यतुतथा भ्रुत्वा सपृश्यापोहि शुचिर्भवेत्॥१११॥

ब्राह्मणको प्रत्येक ग्रुद्धिके कार्यमें ब्राह्मतीर्थसे आचुमन करना चाहिये। थूकने और छींकनेके बाद जलका स्पर्श (आचमन) करनेसे वह ग्रुद्ध होता है॥ १११॥

वृद्धो ज्ञातिस्तथा मित्रं दरिद्रो यो भवेदिप । (कुलीनः पण्डित इति रक्ष्या निःस्वाः खराक्तितः । ) गृहे वासयितव्यास्ते धन्यमायुष्यमेव च ॥११२॥

बूढ़े कुंटुम्बी, दरिद्र मित्र और कुलीन पण्डित यदि निर्धन हों तो उनकी यथाशक्ति रक्षा करनी चाहिये। उन्हें अपने घरपर ठहराना चाहिये। इससे धन और आयुकी बृद्धि होती है।। ११२॥

गृहे पारावता धन्याः शुकाश्च सहसारिकाः। गृहेष्वेते न पापाय तथा वै तैलपायिकाः॥११३॥ (देवता प्रतिमाऽऽदर्शाश्चन्दनाः पुष्पविल्लकाः। शुद्धं जलं सुवर्णे च रजतं गृहमङ्गलम्॥)

परेवा, तोता और मैना आदि पक्षियोंका घरमें रहना अभ्युदयकारी एवं मङ्गलमय है। ये तैल्पायिक पक्षियोंकी माँति अमङ्गल करनेवाले नहीं होते। देवताकी प्रतिमा, दर्पण, चन्दन, फूलकी लता, ग्रुद्ध जल, सोना और चाँदी-इन सब बस्तुओंका घरमें रहना मङ्गलकारक है।। ११३॥

उद्दीपकाश्च गृधाश्च कपोता भ्रमरास्तथा। निविशेयुर्यदा तत्र शान्तिमेव तदाऽऽचरेत्। अमङ्गल्यानि चैतानि तथाक्रोशो महात्मनाम्॥११४॥

उद्दीपक, गीघ, कपोत ( जंगली कबूतर ) और भ्रमर

नामक पक्षी यदि कभी घरमें आ जायँ तो सदा उसकी शान्ति ही करानी चाहिये; क्योंकि ये अमङ्गलकारी होते हैं। महात्माओंकी निन्दा भी मनुष्यका अकल्याण करनेवाली है॥ ११४॥

महात्मनोऽतिगुह्यानि न वक्तव्यानि कर्हिचित् । अगम्याश्च न गच्छेत राज्ञः पत्नीं सखीस्तथा ॥११५॥

महात्मा पुरुषोंके गुप्तं कर्म कहीं किसीपर प्रकट नहीं करने चाहिये। परायी स्त्रियाँ सदा अगम्य होती हैं, उनके साथ कभी समागम न करे। राजाकी पत्नी और सिंखयोंके पास भी कभी न जाय॥ ११६॥

वैद्यानां बालवृद्धानां भृत्यानां च युधिष्ठिर । वन्धूनां ब्राह्मणानां च तथा शारणिकस्य च ॥११६॥ सम्बन्धिनां च राजेन्द्र तथाऽऽयुर्विन्दते महत् ।

राजेन्द्र युधिष्ठिर ! वैद्यों, वालकों, वृद्धों, भृत्यों, वन्धुओं, व्राह्मणों, श्ररणार्थियों तथा सम्बन्धियोंकी स्त्रियोंके पास कभी न जाय । ऐसा करनेसे दीर्घायु प्राप्त होती है ॥ ११६६ ॥ ब्राह्मणस्थपतिभ्यां च निर्मितं यन्निवेशनम् ॥११७॥ तदावसेत् सदा प्राङ्गो भवार्थी मनुजेश्वर ।

मनुजेश्वर ! अपनी उन्नित चाहनेवाले विद्वान् पुरुषको उचित है कि ब्राह्मणके द्वारा वास्तुपूजनपूर्वक आरम्भ कराये और अच्छे कारीगरके द्वारा बनाये हुए घरमें सदा निवास करे ॥ ११७ के ॥

संध्यायां न खपेद् राजन् विद्यां न च समाचरेत्॥११८॥ न भुञ्जीत च मेधावी तथायुर्विन्दते महत्।

राजन् ! बुद्धिमान् पुरुष सायंकालमें गोधूलिकी वेलामें न तो सोये न विद्या पढ़े और न भोजन ही करे। ऐसा करनेसे वह बड़ी आयुको प्राप्त होता है।। ११८६ ॥

नकं न कुर्यात् पित्र्याणि भुक्त्वा चैव प्रसाधनम्॥११९॥ पानीयस्य क्रिया नकं न कार्या भूतिमिच्छता ।

अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको रातमें श्राद्धकर्म नहीं करना चाहिये। भोजन करके केशोंका संस्कार (क्षीरकर्म) भी नहीं करना चाहिये तथा रातमें जलसे स्नान करना भी उचित नहीं है ॥ ११९ ।

वर्जनीयाश्चैव नित्यं सक्तवो निश्चि भारत ॥१२०॥ शोषाणि चैव पानानि पानीयं चापि भोजने ।

भरतनन्दन ! रातमें सत्तू खाना सर्वथा वर्जित है । अन्न-

में क्यारे बरवाय जो पीनेपोग्य पदार्थ और जल शेप रह जाते हैं, उनका भी खाग कर देना चाहिये॥१२०ई॥ सीहित्यं न च कर्नव्यं गावीनच समाचरेत् ॥१२१॥ दिजल्लेहं न कुर्यात सुक्त्यानच समाचरेत्।

गतमें न स्वयं उटकर मोजन करे और न दूसरेको ही इटकर मोजन करावे । भोजन करके दौड़े नहीं । ब्राझणींका यन कभी न करें ॥ १२१६ ॥

महाकुछे प्रस्तां च प्रशस्तां छक्षणैस्तथा ॥ १२२॥ ययःस्यां च महाप्राणः कन्यामावोद्धमहीत ।

नो भेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुई हो। उत्तम लक्षणींसे प्रशंतित हो। तथा विवाहके योग्य अवस्थाको प्राप्त हो। गयी। हो। ऐसी सुलक्षणा कन्याके साथ श्रेष्ठ बुद्धिमान् पुरुष विवाह करे॥ १२२६ ॥

अपत्यमुत्पाच ततः प्रतिष्ठाप्य कुलं तथा ॥१२३॥ पुत्राः प्रदेया शानेषु कुलधर्मेषु भारत।

भारत ! उसके गर्भसे छंतान उत्पन्न करके वंशपरम्पराको प्रतिष्ठित करे और शान तथा कुलधर्मकी शिक्षा पानेके लिये पुत्रीको गुरुके आश्रममें भेज दे ॥ १२३ है ॥ कन्या चोत्पाद्य दातच्या कुलपुत्राय धीमते ॥१२४॥

कन्या चान्पाध दातव्या कुलपुत्राय घामत ॥१३ पुत्रा निवेदयाश्च कुलाद् भृत्या लभ्याश्च भारत ।

भरतनन्दन ! यदि कन्या उत्पन्न करे तो बुद्धिमान् एवं कुलीन वरके साथ उसका न्याह कर दे । पुत्रका विवाह भी उत्तम कुलकी कन्याके साथ करे और भृत्य भी उत्तम कुलके मगुष्योंको ही यनावे ॥ १२४६ ॥

शिरःस्नातोऽध कुर्वीत देवं पित्र्यमथापि च ॥१२५॥ नक्षत्रे न च कुर्वीत यस्मिन् जातो भवेन्नरः। न प्रोष्ठपदयोः कार्य तथाग्नेये च भारत ॥१२६॥

मारत ! मस्तकपरसे स्नान करके देवकार्य तथापितृकार्य करें । जिल नक्षणमें अपना जन्म हुआ हो उसमें एवं पूर्वा और उत्तरा दोनों माद्रपदाओं में तथा कृत्तिका नक्षणमें मी । साजका निषेत्र है ॥ १२५-१२६ ॥

यारणेषु च सर्वेषु प्रत्यरि च विवर्जयेत्। ज्योतिषेयानि चोकानि तानि सर्वाणि वर्जयेत्॥१२७॥

(आरनेताः आर्द्राःग्वेद्धा और मूल आदि) सम्पूर्णदावण नक्षणे और प्रावीनागकः भी परित्याग कर देना चाहिये ।

१. बपने बन्नवधनमें बर्नमान सम्बन्ध गिने, गिनने-

सारांश यह है कि ज्योतिष-शास्त्रके भीतर जिन-जिन नक्षत्रोंमें भादका निषेष किया गया है, उन सबमें देषकार्य और पितृकार्य नहीं करना चाहिये ॥ १२७॥ प्राङ्मखः इमश्रकमीणि कारयेत ससमाहितः।

प्राङ्मुखः इमथुकर्माणि कारयेत् सुसमाहितः। उदङ्मुखो वा राजेन्द्र तथायुर्विन्दते महत्॥१२८॥

राजेन्द्र ! मनुष्य एकाम्रचित्त होकर पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके हजामत बनवाये, ऐसा करनेसे यही आयु प्राप्त होती है ॥ १२८॥

(सतां गुरूणां वृद्धानां कुलस्त्रीणां विशेषतः।)
परिवादं न च ब्रूयात् परेपामात्मनस्तथा।
परिवादो ह्यधर्माय प्रोच्यते भरतर्पभ ॥१२९॥

भरतश्रेष्ठ ! सत्पुरुपों, गुरुजनों, वृद्धों और विशेषतः कुलाङ्गनाओंकी, दूसरे लोगोंकी और अपनी भी निन्दा न करे; क्योंकि निन्दा करना अधर्मका हेतु वताया गया है ॥ १२९ ॥

वर्जयेद् व्यङ्गिर्मी नारीं तथा कन्यां नरोत्तम । समापीं व्यङ्गितां चैव मातुः खकुलजां तथा ॥१३०॥

नरश्रेष्ठ ! जो कन्या किसी अङ्गसे हीन हो अथवा जो अधिक अङ्गवाली हो, जिसके गोत्र और प्रवर अपने ही समान हो तथा जो माताके कुलमें (नानाके वंद्यमें ) उत्पन्न हुई हो, उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिये ॥ १३०॥

चृद्धां प्रव्रजितां चैव तथैव च पतिव्रताम् । तथा निक्रएवणीं च वर्णोत्कृष्टां च वर्जयेत्॥१३१॥

जो बूढ़ी, संन्यासिनी, पतिवता, नीच वर्णकी तथा केंचे वर्णकी स्त्री हो, उसके सम्पर्कसे दूर रहना चाहिये॥१३१॥

अयोनि च वियोनि च न गच्छेत विचक्षणः। पिङ्गळां कुष्टिनीं नारीं न त्वमुद्वोद्धमईस्ति ॥१३२॥

जिसकी योनि अर्थात् कुलका पता न हो तया जो नीच कुछमें पैदा हुई हो, उसके साथ विद्वान् पुरुष समागम न करे । युधिष्ठिर ! जिसके शरीरका रंगपीला हो तथा जो कुष्ठ रोगवाली हो, उसके साथ तुम्हें विवाह नहीं करना चाहिये ॥

अपसारिकुले जातां निहीनां चापि वर्जयेत्। श्वित्रणां च कुले जातां क्षयिणां मनुजेश्वर ॥१३३॥

पर जितनी संस्या हो इसर्ने नीका भाग दे । यदि पाँच छेप रहे तो उम दिनके नक्षत्रको प्रत्यति नारा समझे । नरेश्वर ! जो मृगीरोगसे दूषित कुलमें उत्पन्न हुई हो। नीच हो। सफेद कोढ़वाले और राजयक्ष्माके रोगी मनुष्यके कुलमें पैदा हुई हो। उसको भी त्याग देना चाहिये ॥१३३॥ लक्षणैरिन्वता या च प्रशस्ता या च लक्षणैः। मनोक्षां दर्शनीयां च तां भवान् वोद्धुमहित ॥१३४॥

जो उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न, श्रेष्ठ आचरणों द्वारा प्रशंसितः मनोहारिणी तथा दर्शनीय होः उसीके साथ तुम्हें विवाह करना चाहिये॥ १३४॥

महाकुले निवेएव्यं सदशे वा युधिष्ठिर। अवरा पतिता चैव न ष्राह्या भूतिमिच्छता॥१३५॥

युधिष्ठिर ! अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको अपनी अपेक्षा महान् या समान कुल्में विवाह करना चाहिये । नीच जातिवाली तया पतिता कन्याका पाणिग्रहण कदापि नहीं करना चाहिये ॥ १३५॥

अग्नीनुत्पाद्य यत्नेन क्रियाः सुविहिताश्च याः। वेदे च ब्राह्मणैःप्रोक्तास्ताश्च सर्वाः समाचरेत् ॥१३६॥

(अरणी-मन्थनद्वारा) अग्निका उत्पादन एवं स्थापन करके ब्राह्मणोंद्वारा बतायी हुई सम्पूर्ण वेदविहित क्रियाओंका यत्नपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये॥ १३६॥

न चेर्ष्या स्त्रीषु कर्तव्या रक्ष्या दाराश्च सर्वशः। अनायुष्या भवेदीर्ष्या तसादीर्ष्या विवर्जयेत् ॥१३७॥

सभी उपायोंसे अपनी स्त्रीकी रक्षा करनी चाहिये। स्त्रियोंसे ईर्ष्या रखना उचित नहीं है। ईर्ष्या करनेसे आयु क्षीण होती है। इसल्यि उसे त्याग देना ही उचित है॥ १३७॥

अनायुष्यं दिवा खप्तं तथाभ्युदितशायिता। प्रगे निशामाशु तथा नैवोच्छिष्टाः खपन्ति वै॥१३८॥

दिनमें एवं सूर्योदयके पश्चात् शयन आयुको श्वीण करनेवाला है। प्रातःकाल एवं रात्रिके आरम्भमें नहीं सोना चाहिये। अच्छे लोग रातमें अपवित्र होकर नहीं सोते हैं॥ १३८॥

पारदार्यमनायुष्यं नापितोच्छिष्टता तथा। यत्नतो वै न कर्तव्यमभ्यासश्चीव भारत॥१३९॥

परस्त्रीसे व्यभिचार करना और इजामत बनवाकर बिना नहाये रह जाना भी आयुका नाश करनेवाला है। मारत ! अपवित्रावस्थामें वेदोंका अध्ययन यत्नपूर्वक त्याग देना चाहिये॥ १३९॥

संध्यायां च न भुञ्जीत न स्नायेन्न तथा पठेत्। प्रयतश्च भवेत् तस्यां न च किंचित् समाचरेत्॥१४०॥

संध्याकालमें स्नानः भोजन और स्वाध्याय कुछ भी न करे। उस बेलामें शुद्ध चित्त होकर ध्यान एवं उपासना करनी चाहिये। दूसरा कोई कार्य नहीं करना चाहिये॥ १४०॥

ब्राह्मणान् पूजयेचापि तथा स्नात्वा नराधिप । देवांश्च प्रणमेत् स्नातो गुरूंश्चाप्यभिवादयेत् ॥१४१॥

नरेश्वर ! ब्राह्मणोंकी पूजा, देवताओंको नमस्कार और गुरुजनोंको प्रणाम स्नानके बाद ही करने चाहिये॥ १४१ ॥

अनिमन्त्रितो न गच्छेत यहां गच्छेत दर्शकः। अनर्चिते ह्यनायुष्यं गमनं तत्र भारत॥१४२॥

बिना बुलाये कहीं भी न जाय, परंतु यह देखनेके लिये मनुष्य बिना बुलाये भी जा सकता है। भारत! जहाँ अपना आदर न होता हो, वहीँ जानेसे आयुका नाहा होता है॥ १४२॥

न चैकेन परिव्रज्यं न गन्तव्यं तथा निशि। अनागतायां संध्यायां पश्चिमायां गृहे वसेत्॥१४३॥

अकेले परदेश जाना और रातमें यात्रा करना मना है। यदि किसी कामके लिये बाहर जाय तो संध्या होनेके पहले ही घर लौट आना चाहिये॥ १४३॥

मातुः पितुर्गुरूणां च कार्यमेवानुशासनम् । हितं चाप्यहितं चापि न विचार्ये नर्र्षभ ॥१४४॥

नरश्रेष्ठ ! माता-पिता और गुरुजनींकी आज्ञाका अविलम्ब पालन करना चाहिये । इनकी आज्ञा हितकर है या अहितकर, इसका विचार नहीं करना चाहिये ॥ श्रिक्ट ॥

धनुर्वेदे च वेदे च यत्नः कार्यो नराधिप। हस्तिपृष्ठेऽश्वपृष्ठे च रथचर्यासु चैव ह॥१४५॥ यत्नवान् भव राजेन्द्र यत्नवान् सुखमेधते। अप्रधृष्यश्च रात्रृणां भृत्यानां स्वजनस्य च॥१४६॥

नरेश्वर ! क्षत्रियको धनुर्वेद और वेदाध्यनके लिये यक

करना नार्देश स्टेन्ट १ तुम दार्था-नोईसी सनारी और रण दोरने भी पनारी निपुणता प्राप्त करने हैं लिए प्रमत्त्रालि पने एक मेरिक पना करने शाला पुरुष सुन्यपूर्वक उन्नतिशील देश है। यह शतुओं सालमें और भृत्योंके लिये दुर्धवं देश देश देश १४५-१४६॥

प्रशापालनयुक्तका न क्षति लभते कवित्। युक्तिशाखं च ते वेयं शब्दशाखं च भारत ॥१४७॥

को राज्ञ गदा प्रमाके पालनमें तत्पर रहता है, उसे अभी हानि नहीं उठानी पड़ती । भरतनन्दन ! तुम्हें गर्भगत्म और शब्दशास्त्र दोनोंका शान प्राप्त करना साहित्र ॥ १४७॥

गान्धर्वशाखं च कलाः परिवेषा नराधिप । पुराणमितिहासाश्च तथाख्यानानि यानि च ॥१४८॥ महातमनां च चरितं श्रोतब्यं नित्यमेव ते ।

नरेश्वर ! गान्धर्वशास्त्र ( सङ्गीत ) और समस्त कराओंका भान प्राप्त करना भी तुम्हारे लिये आवश्यक है । गुम्हें प्रतिदिन पुराणः इतिहासः उगास्थान तथा महात्माओंके निषया अयण करना नाहिये ॥ १४८६ ॥ (मान्यानां मानने कुर्याक्षिन्द्यानां निन्द्नं तथा। गोजाहाणार्थे युक्येत प्राणानिष्परित्यजेत्॥)

राजा माननीय पुरुषोंका सम्मान और निन्दनीय मनुष्योंकी निन्दा करे। यह गौओं तथा ब्राह्मणोंके लिये युद्ध यरे। उनकी रक्षाके लिये आवश्यकता हो तो प्राणोंको मी निछायर कर दे॥

पर्ना रजसाटा या च नाभिगच्छेत्र चाहयेत् ॥१४९॥ स्नानां चतुर्थे दियसे राज्ञों गच्छेद् विचक्षणः। पद्ममे दिवने नारी पष्ठेऽहानि पुमान् भवेत् ॥१५०॥

अपनी पत्नी भी रजस्तला हो तो उसके पास न जाय भीर न प्रसे भी अपने पास बुलाये। जब चौथे दिन वह रनान कर के सब रातमें बुलिमान पुरुष उसके पास जाय। पाँची दिन गर्भाचान करनेने कत्वाकी उत्सत्ति होती है भीर छड़े दिन पुषकी अर्थात् समरात्रिमें गर्भाचानके पुषक और शिमराजिमें गर्भाचान होनेसे कत्याका जन्म दोशादि । १४९-१५०॥ एतेन विधिना पत्नीमुपगच्छेत पण्डितः। शातिसम्बन्धिमित्राणि पूजनीयानि सर्वशः॥१५१॥

इसी विधिसे विद्वान् पुरुष पत्नीके साथ समागम करे। भाई-यन्युः सम्यन्यी और मिच-इन सबका सब प्रकारसे आदर करना चाहिये॥ १५१॥

यएव्यं च यथाशकि यहैर्विविधद्क्षिणैः। अत अर्घ्वमरण्यं च सेवितव्यं नराधिप ॥१५२॥

अपनी शक्तिके अनुसार भाँति-माँतिकी दक्षिणावाले यज्ञोंका अनुष्ठान करना चाहिये। नरेश्वर ! तदनन्तर गार्हस्थ्यकी अविध समाप्त हो जानेपर वानप्रस्थके नियमोंका पालन करते हुए वनमें निवास करना चाहिये !! १५२ !!

एप ते लक्षणोद्देश भायुष्याणां प्रकीतिंतः। शेपस्त्रीविद्यवृद्धेभ्यः प्रत्याहार्यो युधिष्ठिर ॥१५३॥

युधिष्ठिर ! इस प्रकार मैंने तुमसे आयुकी वृद्धि करनेवाले नियमीका संक्षेपसे वर्णन किया है। जो नियम वाकी रह गये हैं। उन्हें तुम तीनों वेदोंके ज्ञानमें यहे-चहे ब्राह्मणोंसे पूछकर जान लेना ॥ १५३॥

आचारो भूतिजनन आचारः कीतिंवर्धनः। आचाराद् वर्धते ह्यायुराचारो हन्त्यलक्षणम्॥१५४॥

सदाचार ही कत्याणका जनक और सदाचार ही कीर्तिको बढ़ानेवाला है । सदाचारमे आयुक्ती वृद्धि होती है और सदाचार ही बुरे लक्षणोंका नादा करता है ॥ १५४॥

आगमानां हि सर्वेपामाचारः श्रेष्ठ उच्यते । आचारप्रभवो धर्मो धर्मादायुर्विवर्धते ॥१५५॥

मम्पूर्ण आगमोंमें सदाचार ही श्रेष्ठ वतलाया जाता है। सदाचारने धर्मकी उत्पत्ति होती है और धर्मसे आयु बद्ती है॥ १५५॥

एतद् यरास्यमायुष्यं खर्ग्यं सस्ययनं महत्। अनुकम्प्य सर्ववर्णान् ब्रह्मणा समुदाहतम् ॥१५६॥

पूर्वकालमें मय यणोंके लोगोंपर दया करके ब्रह्माजीने यह मदाचार धर्मका उपदेश दिया या। यह यश, आयु और म्बर्गकी प्राप्ति करानेवाला तथा कल्याणका परम आचार है॥ १५६॥ (य इमं श्रृणुयान्तित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत्। स शुभान् प्राप्तुते लोकान् सदाचारव्रतान्तृप ॥)

है, वह सदाचार-व्रतके प्रभावसे ग्रुभ लोकोमें जाता है। इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि भायुष्याख्याने चतुरधिकशततमोऽध्याय: ॥ ५०४ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें आयु बढ़ानेवाळ साधनोंका वर्णनविषयक एक सी चारवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १०४॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ९५ श्लोक मिलाकर कुल १६५५ श्लोक हैं )

## पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः

बड़े और छोटे माईके पारस्परिक वर्तीव तथा माता-पिता, आचार्य आदि गुरुजनोंके गौरवका वर्णन

युधिष्ठिर उवाच

यथा ज्येष्टः कनिष्ठेषु वर्तेत भरतर्षभ। किनष्ठाश्च यथा ज्येष्ठे वर्तेरंस्तद् व्रवीहि मे ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ ! बड़ा माई अपने छोटे भाइयोंके साथ कैसा वर्ताव करे ? और छोटे माइयोंका बड़े भाईके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिये ! यह मुझे बताइये ॥ १ ॥

भीष्म उवाच

ज्येष्ठवत् तात वर्तस्व ज्येष्ठोऽसि सततं भवान् । गुरोर्गरीयसी वृत्तिर्या च शिष्यस्य भारत ॥ २ ॥

भोष्मजीने कहा-तात भरतनन्दन ! तुम अपने भाइयोंमें सबसे बड़े हो; अतः सदा बड़ेके अनुरूप ही बर्ताव करो । गुरुको अपने शिष्यके प्रति जैसा गौरवयुक्त वर्ताव होता है, वैसा ही तुम्हें भी अपने भाइयोंके साथ करना चाहिये ॥ःरिं॥

न गुरावकृतप्रक्षे राक्यं शिष्येण वर्तितुम्। गरोहिं दीर्घदर्शित्वं यत् तिच्छप्यस्य भारत ॥ ३ ॥

यदि गुरु अथवा बड़े भाईका विचार गुद्ध न हो तो शिष्य या छोटे भाई उसकी आज्ञाके अधीन नहीं रह सकते। मारत ! बड़ेके दीर्घदर्शी होनेपर छोटे भाई भी दीर्घदर्शी होते हैं ॥ ई ॥

अन्धः स्यादन्धवेलायां जडः स्यादिप वा बुधः। परिहारेण तद् ब्र्याद् यस्तेषां स्याद् व्यतिक्रमः॥ ४ ॥

बड़े माईको चाहिये कि वह अवसरके अनुसार अन्धः जड़ और विद्वान् बने अर्थात् यदि छोटे भाइयों कोई अपराध हो जाय तो उसे देखते हुए भी न देखे । जानकर भी अनजान बना रहे और उनसे ऐसी बात करे, जिससे उनकी अपराध करनेकी प्रवृत्ति दूर हो जाय की

प्रत्यक्षं भित्रहृद्या भेद्येयुः इतं नराः। श्रियाभितप्ताः कौन्तेय भेदकामांस्तथारयः॥ ५ ॥

नरेश्वर ! जो प्रतिदिन इस प्रसङ्गको सुनता और कहता

यदि बड़ा माई प्रत्यक्षरूपसे अपराधका दण्ड देता है तो उसके छोटे भाइयोंका हृदय छिन्न-भिन्न हो जाता है और वे उस दुर्व्यवहारका लोगींमें प्रचार कर देते हैं। तब उनके ऐखर्यको देखकर जलनेवाले कितने ही शत्र उनमें मतभेद पैदा करनेकी इच्छा करने लगते हैं ॥ ६॥ ज्येष्ठः कुळं वर्धयति विनाशयति वा पुनः। हिन्त सर्वमिप ज्येष्ठः कुलं यत्रावजायते ॥ ६ ॥

जेठा भाई अपनी अच्छी नीतिसे कुलको उन्नतिशील बनाता है; किंतु यदि वह कुनीतिका आश्रय लेता है तो उसे विनाशके गर्तमें डाल देता है! जहाँ बड़े भाईका विचार खोटा हुआ, वहाँ वह जिसमें उत्पन्न हुआ है, अपने उस समस्त कुलको ही चौपट कर देता है ॥ ६ ॥

अथ यो विनिकुर्वीत ज्येष्टो भ्राता यवीयसः। अज्येष्ठः स्यादभागश्च नियम्यो राजभिश्च सः ॥ ७ ॥

जो बड़ा भाई होकर छोटे भाइयोंके साथ कुटिलतापूर्ण वर्ताव करता है, वह न तो ज्येष्ठ कहलाने योग्य है और न ज्येष्ठांश पानेका ही अधिकारी है। उसे तो राजाओं के द्वारा दण्ड मिलना चाहिये ॥ ७॥

निकृतीहि नरो लोकान् पापान् गच्छत्यसंशयम्। विदुलस्येव तत् पुष्णं मोघं जनयितुः स्मृतम् ॥ ८ ॥

कपट करनेवाला मनुष्य निःसंदेइ पापमय लोकों ( नरक) में जाता है। उसका जन्म पिताके लिये बेतके फुलकी भाँति निरर्थक ही माना गया है ॥ दि ॥

सर्वानर्थः कुले यत्र जायते पापपूरुषः। अकीर्ति जनयत्येव कीर्तिमन्तर्देधाति च॥ ९॥

जिस कुलमें पापी पुरुष जन्म लेता है, उसके लिये वह सम्पूर्ण अनर्थोंका कारण बन जाता है। पापात्मा मनुष्य कुल्में करण सरका और उसके मुख्याना नाम करता. है।। ९।।

सर्वे गावि विकर्मस्या भागं नार्धन्त सोद्राः। नामदाय क्षतिष्ठस्यो ल्येष्टः कुर्वीत यीतकम्॥ १०॥

पाँद होते माई भी पारकर्ममें लगे रहते ही तो वे देशक भनदा माग पानके अधिकारी नहीं हैं। छोटे माइमी-की उनदा उनित भाग दिये यिना यहे माईको पैतृक-सम्पनिदा भाग ग्रहण नहीं करना चाहिये॥ १०॥

धनुपग्नन् पितुर्दायं जहात्रमफलोऽध्वगः। स्यम्मित्तलस्यं तु नाकामो दातुमईति॥११॥

र्याद यहा भाई पैतृक घनको हानि पहुँचाये विना ही सेगढ जाँभोंके परिश्रमधे परदेशमें जाकर घन पैदा करे तो पह उनके निजी परिश्रमको कमाई है। अतः यदि उनकी हन्छा न हो तो यह उन घनमें भाइयोंको नहीं दे सकता है। ११॥

श्रातृणामविभक्तानामुत्यानमपि चेत् सह। न पुत्रभागं विपमं पिता दद्यात् कदाचन ॥१२॥

यदि भाइयोके दिस्सेका यटवारा न हुआ हो और सबने गाम-ही-साथ न्यामर आदिके द्वारा धनकी उन्नति की हो। उस अवस्थामें यदि पिताके जीते-जी सब अल्य होना चाहें तो रिताको उचित है कि यह कभी किसीको कम और किसीको अधिक धन न दे अर्थात् वह सब पुत्रोंको बरावर-बरावर दिस्सा दे॥ १२॥

न ज्येष्टो यावमन्येत दुष्हतः सुक्रतोऽपि वा । यदि ग्र्री यद्यवरजः श्रेयश्चेत् तत् तदाचरेत् ॥ १३ ॥ धर्म दि श्रेय इत्याहरिति धर्मविदो जनाः ।

बहा भाई अच्छा काम करनेवाला हो या बुरा, छोटेको उगका अरमान नहीं करना चाहिये। इसी तरह यदि छी अयवा छोटे भाई बुरे रास्तेनर चल रहे हों तो श्रेष्ठ पुरुषको क्षित्र तरहों भी उनकी भलाई हो, वही उनाय करना चाहिये। भर्मक पुरुषीहा कहना है कि धर्म ही कल्याणका सर्वश्रेष्ठ कामन है।। १२६॥ द्शाचार्यानुपाध्याय उप दश चैव पितृन् माता गौरवेणाभिभवति नारि

गीरवम दस आचायांसे यहकर पिता और दस पिता गीरवसे समूची पृष्वीको भी समान दूसरा कोई गुरु नह माता गरीयसी यच ज्येष्टो भ्राता पितृसमो

भरतनन्दन ! माताक लोग उसका विशेष आ मृत्यु हो जानेपर वड़े भा चाहिये ॥ १६ ॥

स होपां वृत्तिदाता स्थात कनिष्टास्तं नमस्येरन् तमेव चोपजीवेरन्

बढ़े माईको उचित जीविका प्रदान करे तथा भाइयोंका भी कर्तव्य है धामने नतमस्तक हों और बढ़े माईको ही पिता मान करें ॥ १७३ ॥

शरीरमेती खजतः पि याचार्यशास्तायाजाति

भारत | पिता और म किंद्र आचार्यके उपदेशसे होता है, वह सत्य, अवर ज्येष्टा मातृसमा चा भातुभार्या च तहतु स्य

भरतश्रेष्ट ! यड़ी वि तरह बड़े भाईकी पत्नी त हो। वह बाय भी माताके

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्यति दानधर्मपर्यणि ज्येष्टकनिष्ट

पद्माधिकन्नाततमोऽत्यायः ॥ १०५ ॥

इस प्रधार बीमहामारत अनुकासनपर्वेष्ठ करनार्वेत दानधर्मपर्वेमें नरे श्रीर स्टॉ

in (in) 1311 m 131 121

到 年 年 至

1

the state of the state of the

.1

is b

; 53

門門門

र्धाद्यीर:

不安于天平天平天天天天天天天天下天天天天天天天天天天天天天天天大大大大大

चार नदी पुस्तरे !

一方方を水と方方の方面の方方の方面の方面的内内の

प्रकाशित हो गयी !!

# श्रीमन्महाभारतम् ( मूलमात्रम्, तस्य तृतीयो भागः )

( कर्ण, शल्य, साप्तिक, स्त्री और शान्तिपर्व )

बाकार २२×३० आठपेजी, तीस पींडके मोटे कागज, पृष्ट-सं० ७५६, चार सुन्दर वहुरी। और एक सादा चित्र, पूरे कपढ़ेकी जिल्द, मूल्य ६), डाकखर्च २।)।

पूर महाभारतका मूल पाठ कमदाः प्रकाशित करनेकी योजनाके अन्तर्गत प्रथम भागमं आदि, सभा और वन—ये तीन पर्व तथा द्वितीय भागमं विराट, उद्योग, भीष्म और द्रोण—ये चार पर्व दिय जा चुके हैं। इस तीसरे भागमें कर्ण, शल्य, सौतिक, स्त्री और शान्ति—ये पाँच पर्व हैं। शेप ६ पर्व भी यथासमय निकल ही सकते हैं। जिन्होंने दो भाग लिये हैं, वे इसे भी मँगवानेकी दृषा करें। शान्तिपर्वकी तो विशेषता है ही।

## मार्क्सवाद और रामराज्य

( लेखक-स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराष )

आकार डिमाई आठपेजी, ग्लेज कागज, पृष्ट-सं० ८१६, पूरे कपडेकी जिल्द, मूल्य ४). डाफखर्च १॥=)।

अभीतक कोई ऐसी पुस्तक उपलब्ध नहीं, जिसमें प्राच्य और पाश्चात्त्य आधारभूत सिद्धान्तींका इतना सूक्ष्म और विस्तृत विवेचनं किया गया हो। केवल कम्युनिष्ट भाई ही नहीं, पाश्चात्त्यदर्शनके सभी विद्वान् यह पुस्तक पढ़कर सत्यका अन्वेपण करनेमें अग्रसर हो सकते हैं। इस एक ही पुस्तकमें इतनी अधिक सामग्री आ गयी है कि इसे दर्शन और राजनीतिका 'विश्वकीय' कहना भी अनुपयक्त न होगा।

नटीक सूरसागरके पदोंक खण्डशः प्रकाशन-योजनाकी चौंधी पुरतक

# श्रीऋष्ण-माधुरी (सरल भावार्थसहित)

आकार डयल काउन सोलहपेजी, पृष्ट २८८, सचित्र, मृत्य १), सजिल्द १।०), डाकखर्च ।।।०)। इसमें श्रीकृष्णके माधुर्यपरक लगभग साढ़े तीन सो चुने हुए पदाँका समाचेश हैं। जो काव्य-कला पर्व भावकी दृष्टिसे अनुपमेय हैं। आरम्भके १४८ पदाँमें श्रीकृष्णकी विविध मधुर झाँकियोंके दर्शन होते हैं और आगेके पदाँमें मुरलीकी अलोकिक माधुरीका वर्णन है। स्रदासजीकी मुरलीविपयक उक्तियाँ हिंदी-साहित्यमें वेजोड़ हैं। प्रेमी पाठक इस संग्रहका भी समुचित समादर करेंगे ऐसी आशा है।

# गोविन्दवेभवम् ( भट्ट मथुरानाथजी शास्त्रा प्रणीत )

( लेखककी स्वरचित संस्कृत-टीका एवं भाषानुवादसहित )

आकार उपल काउन सोलहपेजी, पृष्ठ २७६, एक बहुरंगा तथा दो साद सुन्दर चित्रः मृह्य १), सजिल्द १।०), डाकवर्च ॥।०)।

यह प्रन्य आदिसे अन्ततक भक्ति-रससे ओतप्रोत है। इसकी रचनामें प्रसाद, माधुर्य, हाप्दातंकार एवं अयोलंकार आदि सभी काव्यगुणांकी छटा देखनेको मिलती है। इसके प्रत्येक प्रधमें अन्त्यानुप्रासका यदे ही सुन्दर ढंगसे निर्वाह किया गया है। इसमें भगवान् गोविन्द्के लोकाभिराम पंभवका उन्छए दिख्दर्शन है। काव्यानुसागी भक्तोंके लिये यह सर्वधा संप्रहणीय है।

RARRAGE STATES OF THE SERVE SE

व्यवस्थानक-गीतांत्रेस, पो० गीतांत्रेस (गोरखपुर)

संस्कृत मूल



हिन्दी अनुवाद





Michighanite R

वर्ष ३

1 ٠. .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... ,

ॐ श्रीपरमात्मने नमः



नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥

वर्ष ३ }

गोरखपुर, चैत्र २०१५, अप्रैल १९५८

{ संख्य रपूर्ण संख्य

# निर्मल भक्तिसे भगवान्की प्राप्ति

भक्त्या हरिर्विशदया सुलभो नराणां यो दुर्लभः सुरगुरोर्मुनिसप्तकस्य। लब्धोऽध्वरैर्न गुरुणा तपसा सुनीन्द्रै-र्लब्धः स गोपवनिताभिरिह व्रजीके।

जो भगवान् श्रीकृष्ण देवगुरु बृहस्पति तथा सप्तिषयोंके लिये भी दुर्लभ हैं, वे ही मनुष्योंको निर्मल भिक्तसे सुलभ हो जाते हैं । वड़े-बड़े मुनीश्वरोंने अनेकानेक यज्ञों तथा वड़ी भारी तपस्यासे भी जिन्हें नहीं पाया है, उन्हें ही यहाँ वजधाममें भिक्तमती गोपाङ्गनाओंने प्राप्त कर लिया ।

वार्षिक सूच्य भारतमें २०) विदेतमें २६॥) (४० किंडिम)

भगादक—हनुमानप्रसाद पोहार द्येशकार—पिटत समनास्यगदत्त द्यानी,पाग्देय भाम' धुद्रकाद्यशद्यक् चनद्यामदास जालान, गीनाप्रेस, गोरखपुर पुक प्रतिका भारतमें २) विदेशमें २॥) ( ४ दिक्तिंग )

-

# विषय-सूची

| अध्याव ें के विषय किया पृष्ठ-संख्या                | अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या                                            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| १०६-मासः पक्ष एवं तिथिसम्बन्धी विभिन्न वतो-        | १२२-च्यास-मैत्रेय-संवादतपकी प्रशंसा तथा                             |
| पवासके फलका वर्णन ५८२५                             | ग्रहस्थके . उत्तम् कर्तन्यका निर्देश · · · ५८७१                     |
| १०७-दरिद्रोंके लिये यज्ञतुस्य फल देनेवाले उपवास-   | १२३ शाण्डिली और सुमनाका संवाद पतिवता                                |
| वत और उसके फलका विस्तारपूर्वक वर्णन ५८२९           | स्त्रियोंके कर्तव्यका वर्णन " ५८७३                                  |
| १०८-मानस तथा पार्थिव तीर्थकी महत्ता " ५८३८         | १२४-नारदका पुण्डरीकको भगवान् नारायणकी                               |
| १०९-प्रत्येक मासकी. द्वादशी तिथिको उपवास           | आराधनाका उपदेश तथा उन्हें भगवद्धामकी                                |
| और भगवान् विष्णुकी पूजा करनेका                     | प्राप्ति, सामगुणकी प्रशंसा, ब्राह्मणका राक्षसके                     |
| विशेष माहात्म्य ५८३९                               | सफेद और दुर्वल होनेका कारण वताना · · · ५८७४                         |
| ११०-रूप-सौन्दर्य और लोकप्रियताकी प्राप्तिके        | १२५-श्राद्धके विषयमें देवदूत और पितरोंका,                           |
| लिये मार्गशीर्षमासमें चन्द्र-व्रत करनेका           | पापोंसे छूटनेके विषयमें महर्षि विद्युत्पभ और                        |
| प्रतिपादन् ५८४१                                    | इन्द्रका, धर्मके विषयमें इन्द्र और वृहस्पतिका                       |
| १११-वृहस्पतिका युधिष्ठिरसे प्राणियोंके जन्मके      | तथा वृषोत्सर्ग आदिके विषयमें देवताओं।                               |
| प्रकारका और नानाविध पापोंके फलस्वरूप               | ऋषियों और पितरोंका संवाद " ५८८०                                     |
| , नरकादिकी पाति एवं तिर्यंग्योनियोंमें जन्म        | १२६-विष्णु, बलदेव, देवगण, धर्म, अग्नि,                              |
| लेनेका वर्णन                                       | विश्वामित्र, गोसमुदाय और ब्रह्माजीके द्वारा                         |
| ११२-पापसे छूटनेके उपाय तथा अन्न-दानकी              | धर्मके गूढ़ रहस्यका वर्णन                                           |
| विशेष् महिमा १५ १८५०                               | १२७ अग्नि, लक्ष्मी, अङ्गिरा, गार्ग्य, धौम्य तया                     |
| ११३-बृहस्पतिजीका युधिष्ठिरको अहिंसा एवं धर्मकी     | जमदिमिके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन 🤲 ५८८९                         |
| महिमा बताकर स्वर्गलोकको प्रस्यान 😬 ५८५२            | १२८-वायुके द्वारा धर्माधर्मके रहस्यका वर्णन *** ५८९१                |
| ११४-हिंसा और मांसमक्षणकी घोर निन्दा 💛 ५८५३         | १२९-छोमशद्वारां धर्मके रहस्यका वर्णन पटि ५८९१                       |
| ११५-मद्य और मांसके भक्षणमें महान दोषः              | १३०-अरुन्धतीः धर्मराज और चित्रगुप्तद्वारा                           |
| उनके त्यागकी सहिमा एवं त्यागमें परम                | धर्मसम्बन्धी रहस्यका वर्णन ''' ५८९३                                 |
| लामका प्रतिपादन *** ५८५५                           |                                                                     |
| ११६—मांस न खानेसे लाभ और अहिंसाघर्मकी              | १३१-प्रमथगणोंके द्वारा धर्माधर्मसम्बन्धी रहस्यका<br>कथन ५८९५        |
| प्रशंसा ५८६०                                       | •                                                                   |
| ११७-शुभ कर्मसे एक कीड़ेको पूर्व-जन्मकी स्मृति होना | १३२-दिगाजींका धर्मसम्बन्धी रहस्य एवं प्रभाव " ५८९६                  |
| और कीट-योनिमें भी मृत्युका भय एवं                  | १३३ महादेवजीका धर्मसम्बन्धी रहस्य " ५८९७                            |
| मुखकी अनुभूति बताकर कीड़ेका अपने                   | १३४ स्कन्द्देवका धर्मसम्बन्धी रहस्य तथा                             |
| कल्याणका उपाय पूछना ५८६२                           | भगवान विष्णु और भीष्मजीके द्वारा                                    |
| ११८-कीडेका क्रमशः क्षत्रिययोनिमें जन्म लेकर        | माहात्म्यका वर्णन                                                   |
| न्यासजीका दर्शन करना और व्यासजीका                  | १ं३५-जिनका अन्न ग्रहण करने योग्य है और                              |
| उसे ब्राह्मण होने तथा स्वर्गसुख और अक्षय           | ं जिनका ग्रहण करने योग्य नहीं है, उन<br>''मनुष्योंका वर्णन ''' ५९०० |
| सुखकी प्राप्ति होनेका वरदान देना " ५८६४            | १३६-दान होने और अनुचित भोजन करनेका                                  |
| ११९-कीडेका ब्राह्मणयोनिमें जन्म लेकरा ब्रह्मलोकमें | प्रायश्चित्तं ५९०१                                                  |
| जाकर सनातन ब्रह्मको प्राप्त करना "५८६६             | •                                                                   |
| १२०-व्यास और मैत्रेयका संवाद-दानकी प्रशंसा         | १३७-दानसे स्वर्गलोकमें जानेवाले राजाओंका वर्णन ५९०३                 |
| और कर्मका रहस्य                                    | १३८-पाँच प्रकारके दानोंका वर्णन ५९०५                                |
| १२१-व्यास मैत्रेय संवाद—विद्वान् एवं सदाचारी       | १३९-तपस्वी श्रीकृष्णके पास ऋषियोका अनि। उनका                        |
| 93\र्ग ःः धरहरू                                    | प्रभाव देखना और उनसे बार्तालाप करना ५९०                             |

| (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | y )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १४०-नार्दलीके द्वारा हिमालय पर्यंतरर भूतगरोंके गरिश शिवलीकी शोभाका विस्तृत वर्णनः गर्यशिश आगमनः शिवलीकी दोनों ऑखोंको अगरे शामीने वेद परना और तीमरे नेत्रका प्रग्र होनाः हिमालयका भूमा होना और पुनः प्राकृत अयक्रामें हो जाना तथा शिव- पार्यशिश पर्मियपक संवादकी उत्थापना ''' ५९१० १४१-शिव पार्यशिक पर्मियपक संवाद—वर्णाश्रम- धर्मगम्यक्ती आचार एवं प्रश्ति-निवृत्तिस्य धर्मशा निरुपण १४१-उमा-मरेश्वर-गंवादः यानप्रस्य धर्म तथा उसके पालनकी विधि और महिमा ''' ५९२८ | १०. यमलोक तथा वहाँके मागोंका वर्णन, पापियोंकी नरकयातनाओं तथा कर्मानुसार विभिन्न योनियोंमें उनके जन्मका उल्लेख ५९८० ११. ग्रुभाग्रुभ मानस आदि तीन प्रकारके कर्मोंका स्वरूप और उनके फलका एवं मद्यसेवनके दोपोंका वर्णन, आहार-ग्रुद्धि,मांस-भक्षणसे दोप, मांस न खानेसे लाभ, जीवदयाके महत्त्व, गुरुप्जाकी विधि, उपवास-विधि, ब्रह्मचर्य-पालन, तीर्थचर्चा, सर्वसाधारण द्रव्यके दानसे पुण्य, अन्न, सुवर्ण, गौ, मृमि, कन्या और विद्यादानका माहात्म्य, पुण्य- |
| १४३-ब्राह्मणादि वर्णोकी प्राप्तिमें मनुष्यके द्युभाद्यम<br>कर्मोकी प्रधानताका प्रतिपादन :: ५९३५<br>१४४-वश्यन-मुक्तिः, स्वर्गः, नरक एवं दीर्बायु और<br>अल्यायु प्रदान करनेवाले दारीरः वाणी                                                                                                                                                                                                                                                                         | तम देश, काल, दिये हुए दान और धर्म-<br>की निष्फलता, विविध प्रकारके दान,<br>लौकिक-वैदिक यज्ञ तथा देवताओंकी पूजा-<br>का निरूपण ''' ५९८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| और मनदारा किये जानेवाटे ग्रमाग्रम<br>कमोका वर्णन *** ५९३९<br>१४५-स्वर्ग और नरक तथा उत्तम और अधम कुलमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १२ श्राद्ध-विधान आदिका वर्णन, दानकी<br>त्रिविधतासे उसके फलकी भी त्रिविधता-<br>का उल्लेख, दानके पाँच फल, नांना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| जन्मकी प्राप्ति करानेवाले कर्मोका वर्णन ५९४६<br>१. राजधर्मका वर्णन ५९४७<br>२. योद्धाओंके धर्मका वर्णन तथा रणवक्तमें<br>प्राणोत्सर्गवी महिमा ५९५१<br>२. संक्षेत्रते राजधर्मका वर्णन ५९५३<br>४. अहिंसाकी और इन्द्रियसंयमकी प्रशंसा<br>तथा देवकी प्रधानता ५९५५                                                                                                                                                                                                       | प्रकारके धर्म और उनके फलोंका प्रतिपादन ६००१<br>१३ प्राणियोंकी ग्रुभ और अग्रुभ गतिका<br>निश्चय करानेवाले लक्षणोंका वर्णन,<br>मृत्युके दो भेद और यन्नसाध्य मृत्युके<br>चार भेदोंका कथन, कर्तव्यपालनपूर्वक<br>शरीर-त्यागका महान् फल और काम-क्रोध<br>आदिद्वारा देह-त्याग करनेसे नरककी                                                                                                                                                                  |
| <ul> <li>५. विवर्गका निरुपण तथा कल्याणकारी आचार-व्यवहारका वर्णन </li> <li>६. विविध प्रकारके कर्मफलोंका वर्णन </li> <li>५. अन्धल और पङ्खल आदि नाना प्रकारके</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्राप्ति "' ६००५<br>१४: मोक्षधर्मकी श्रेष्ठताका प्रतिपादनः मोक्ष-<br>साधक ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय और<br>मोक्षकी प्राप्तिमें वैराग्यकी प्रधानता ''' ६००८                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| दोपों और रोगोंके कारणभृत दुष्कर्मी-<br>का वर्णन " ५९६४<br>८. उमा-महेश्वर-मंबादमें कितने ही महत्त्वपूर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १५ सॉस्यशानका प्रतिपादन करते हुए<br>अञ्चक्तादि चौबीस तत्त्वांकी उत्पत्ति<br>आदिका वर्णन <b>६</b> ०१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| विषयोंका विवेचन ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १६. योगधर्मका प्रतिगंदनपूर्वक उसके<br>फलका वर्णन ''' ६०१६<br>१७. पागुपत योगका वर्णन तथा शिवलिङ्ग-<br>' पूजनका माहात्म्य ''' ६०१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| तथा पुनर्जन्मका विवेचन े ५९७६<br>न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४६-पार्वतीजीके द्वारा स्त्री-धर्मका वर्णन " ६०२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १-अस्प्राग्नेत्व (तिरंगा) मुखपृष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ९८. ।।<br>६-इन्द्रका भगवान् विष्णुके साथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ६-किय प्रवेती (११) ५८२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रश्नीतर (एकरंगा) ५८८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २-एटरानिकाम सुनिधिनमी उपदेश (एकरंगा) ५८४२<br>४-वेन्सोनमे पतिकता झान्डिसी और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७-भगवान् श्रीकृष्णकी तपस्या ( '' ) ५९०७<br>८-पार्वतीजी भगवान् शंकरको दारीर-<br>धारिणी समस्त नदियाँका परिचय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सुमनाकी बात कीत (-११ ) ५८७३<br>५-न्याननीकिको विजय (११ ) ५८७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | दे रही हैं (तिरंगा) ६०२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १ - १ - १ - १ - १ - १ - १ - १ - १ - १ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . ९-( १ टाइन चित्र: फरमौर्मे )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

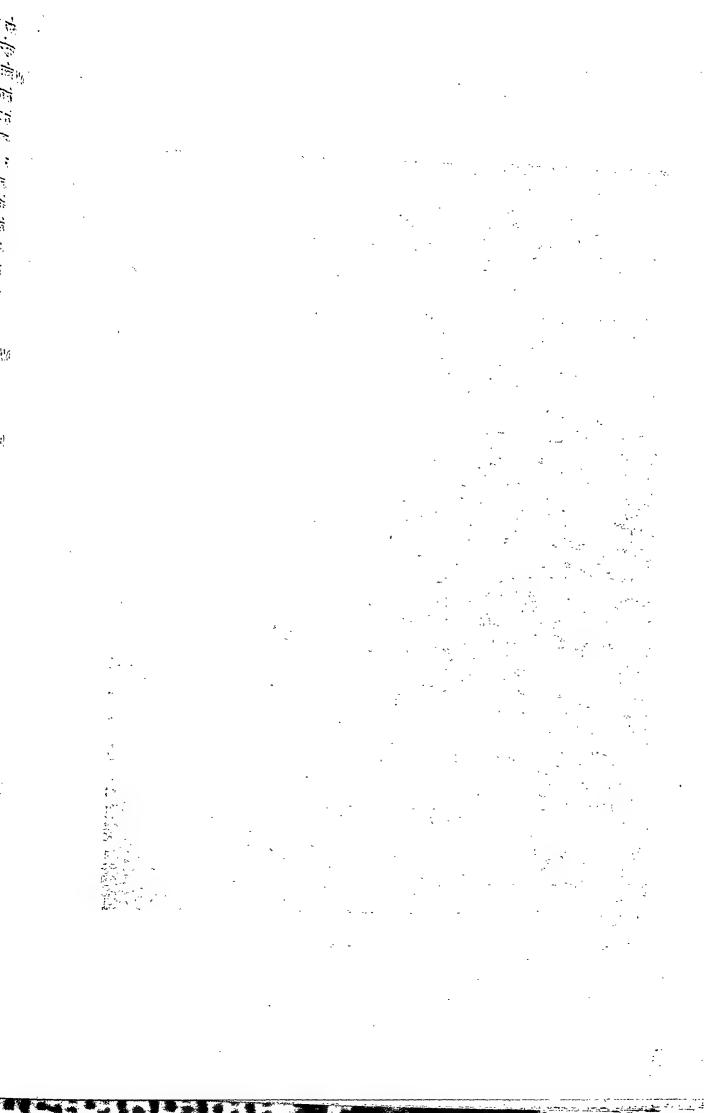



# षडिकशततमोऽध्यायः

# मास, पक्ष एवं तिथिसम्बन्धी विभिन्न व्रतोपवासके फलका वर्णन

युधिष्ठिर उवाचे

सर्वेषामेव वर्णानां म्लेच्छानां च पितामह । उपवासे मतिरियं कारणं च न विदाहे ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा — पितामह! सभी वर्णों और म्लेच्छ जातिके लोग भी उपवासमें मन लगाते हैं, किंतु इसका क्या कारण है ? यह समझमें नहीं आता ॥ १ ॥

ब्रह्मश्चत्रेण नियमाश्चर्तव्या इति नः श्रुतम्। उपवासे कथं तेषां ऋत्यमस्ति पितामह॥२॥

पितामह ! सुननेमें आया है कि ब्राह्मण और क्षित्रयोंको नियमोंका पालन करना चाहिये; परंतु उपवास करनेसे किस प्रकार उनके प्रयोजनकी सिद्धि होती है, यह नहीं जान पड़ता है ॥ २॥

नियमांश्चोपवासांश्च सर्वेषां बृहि पार्थिव। आप्नोति कां गतिं तात उपवासपरायणः॥ ६॥

पृथ्वीनाथ ! आप कृपा करके हमें सम्पूर्ण नियमों और उपवासोंकी विधि बताइये । तात ! उपवास करनेवाला मनुष्य किस गतिको प्राप्त होता है ? ॥ ३ ॥

उपवासः परं पुण्यमुपवासः परायणम् । उपोष्येह नरश्रेष्ठ किं फलं प्रतिपद्यते ॥ ४ ॥

नरश्रेष्ठ ! कहते हैं, उपवास बहुत बड़ा पुण्य है और उपवास सबसे बड़ा आश्रय है; परंतु उपवास करके यहाँ मनुष्य कौन-सा फल पाता है ! ॥ ४ ॥

अधर्मान्मुच्यते केन धर्ममाप्नोति वा कथम्। स्वर्गे पुण्यं च लभते कथं भरतसत्तम॥ ५॥

भरतश्रेष्ठ! मनुष्य किस कर्मके द्वारा पापने छुटकारा पाता है और क्या करनेसे किस प्रकार उसे धर्मकी प्राप्ति होती है! वह पुण्य और स्वर्ग कैसे पाता है!॥ ५॥

उपोष्य चापि किं तेन प्रदेयं स्यान्नराधिप। धर्मेण च सुखानर्थां हिमेद् येन ब्रनीहि तम्॥ ६॥

नरेश्वर ! उपवास करके मनुष्यको किस वस्तुका दान करना चाहिये ! जिस धर्मसे सुख और धनकी प्राप्ति हो सके। वही मुझे बताइये ॥ ६॥

वैशम्पायन उवाच

एवं ब्रुवाणं कौन्तेयं धर्मज्ञं धर्मतत्त्ववित्। धर्मपुत्रमिदं वाक्यं भीष्मः शान्तनवोऽब्रवीत्॥ ७॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! धर्मश्र धर्मपुत्र कुन्तीकुमार युविष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर धर्मके तत्वको

जाननेवाले शान्तनुनन्दन भीष्मने उनसे इस प्रकार कहा ॥
भीष्म उवाच

इदं खलु मया राजञ्छतमासीत् पुरातनम्। उपवासविधौ श्रेष्ठा गुणा ये भरतर्षभ॥८॥

भीष्मजीने कहा - राजन् ! भरतश्रेष्ठ ! उपवास करनेमें जो श्रेष्ठ गुण हैं, उनके विषयमें मैंने प्राचीन कालमें इस तरह सुन रखा है ॥ ८॥

ऋषिमङ्गिरसं पूर्वे पृष्टवानस्मि भारत। यथा मां त्वं तथैवाहं पृष्टवांस्तं तपोधनम्॥९॥

भारत ! जिस तरह आज तुमने मुझसे प्रश्न किया है इसी प्रकार मैंने भी पूर्वकालमें तपोधन अङ्गिरा मुनिसे प्रश्न किया था !! ९ !!

प्रश्नमेतं मया पृष्टो भगवानिनसम्भवः। उपवासविधिं पुण्यमाचष्ट भरतर्षभ ॥ १०॥

भरतभूषण! जब मैंने यह प्रश्न पूछा, तब अग्निनन्दन भगवान् अङ्गिराने मुझे, उपवासकी पवित्र विधि इस प्रकार वतायी॥ अङ्गिरा उवाच

ब्रह्मक्षत्रे त्रिरात्रं तु विहितं कुरुनन्दन । द्विस्त्रिरात्रमधैकाहं निर्दिष्टं पुरुवर्षभ ॥ ११ ॥

अङ्गिरा बोले—कुरुनन्दन! ब्राह्मण और क्षत्रियके लिये तीन रात उपवास करनेका विधान है। कहीं कहीं दो त्रिरात्र और एक दिन अर्थात् कुल सात दिन उपवास करनेका संकेत मिलता है॥ ११॥

वैश्याः शूदाश्च यन्मोहादुपवासं प्रचिक्ररे । त्रिरात्रं वा द्विरात्रं वा तयोर्व्युप्टिर्न विद्यते ॥ १२ ॥

वैश्यों और श्र्द्रोंने जो मोहवश तीन रात अथवा दो रात-का उपवास किया है। उसका उन्हें कोई फल नहीं मिला है।। चतुर्थभक्तस्वपणं वैश्ये श्रूद्धे विधीयते। त्रिरात्रं न तु धर्महोविंहितं धर्मदर्शिभिः॥ १२॥

वैश्य और श्रूड़के लिये चौथे समयतक मोजनका त्याग करनेका विधान है अर्थात् उन्हें केवल दो दिन एवं दो रात्रितक उपवास करना चाहिये; क्योंकि धर्मशास्त्रके ज्ञाता एवं धर्मदर्शी विद्वानीने उनके लिये तीन राततक उपवास करनेका विधान नहीं किया है ॥ १३॥

पञ्चम्यां वापि षष्टयां च पौर्णमास्यां च भारत । उपोप्य एकभक्तेन नियतात्मा जितेन्द्रियः ॥ १४॥ क्षमावान कपसम्पन्नः श्रुतवांश्चेव जायते ।

स० स० ३-६.१--

नानपण्यो भवेत् प्रामो दरिहो वा कदाचन ॥ १५॥

भारत ! यदि मनुष्य अञ्चयोः पद्यो और पूर्णिमाके दिन अपने मन और इंग्टियोंको कायूमें रखकर एक वक्त भोजन करके दूर्ण यक उपयाग करे तो यह क्षमायान्। क्ष्यवान् और विवान् होता है। यह इदिमान् पुरुष कभी संतानहीन या दरिष्ट नहीं होता ॥ १४-१२ ॥

यतिष्णुः पञ्चमां पष्टीं कुले भोजयते द्विजान् । धप्टमीमय कीरप्य राष्णपक्षे चतुर्दशीम् ॥ १६॥ उपोष्य स्याधिरहितो बीर्यवानभिजायते ।

तुकान्दन ! जो पुरुष भगवान्की आराधनाका इच्छुक होकर पद्मभी: पद्मी, अष्टमी तथा कृष्णपक्षकी चतुर्द्शीको अपने परपर बाहाणीको भोजन कराता है और खुव उपवास. करता है। यह रोगरहित और बच्चान होता है ॥ १६६ ॥ मार्गद्दािन तु यो मासमेकभक्तेन संक्षिपेत् ॥ १७॥ भोजयेचा हिजान्दाक्त्या स सुच्येद् व्याधिकित्वियैः।

जो मार्गशीर्प मासको एक समय भोजन करके विताता है और अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंको भोजन कराता है। यह रोग और पार्गिंसे मुक्त हो जाता है।।१७६ ॥ सर्वकल्याणसम्पूर्णः सर्वोपधिसमन्वितः॥१८॥ उपोष्य व्याधिरिहतो वीर्यवानभिजायते। गृपिभागी वहुधनो वहुधान्यश्च जायते॥१९॥

नह सब प्रकारक कल्याणमय साधनीं से सम्पन्न तथा सब तरहकी ओपनियों (अत-पन्न-आदि) से भरा-पूरा होता है। मार्गशीर्य मायमें उपवास करनेसे मनुष्य दूसरे जन्ममें रोगरहित और यलवान होता है। उसके पास खेती-वारीकी सुविवा रहती है तथा वह बहुत धन-धान्यसे सम्पन्न होता है।

र्षायमासं तु कौन्तेय भक्तेनैकेन यः क्षिपेत्। सुभगो दर्शनीयश्च यशोभागी च जायते॥२०॥

कुन्तीनन्दन ! जी भीप मामको एक वक्त भोजन करके विकास है। यह नीभाग्यशाली दर्शनीय और यशका भागी होता है।। २३॥

मार्यं तु नियते। मासमैकभक्तेन यः क्षिपेत्। श्रीमन्कुले शातिमध्ये स महत्त्वं प्रपद्यते॥ २१॥

तो माधनायको नियमपूर्वक एक समयके <u>मोजन्से व्य</u>तीत. प्राटा है। यह धनपान् तृत्यमें जन्म लेकर अपने कुटुम्बीजनॉमें सहराको प्राप्त होता है ॥ स्टर्सा

भगईयतमासं तु एकभन्तेन यः क्षिपत्। खोषु यतभनां यातियस्याधान्यभवन्तिताः॥ २२॥

को परहरूत सामग्री एक समय भोजन करके व्यतीत

करता है, वह क्रियोंको प्रिय होता है और वे उसके अधीन रहती हैं ॥ २२॥

चैत्रं तु नियतो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्। सुवर्णमणिमुकाख्ये कुले महति जायते॥ २३॥

जो नियमपूर्वक रहकर चैत्रमासको एक समय भोजन करके विताता है, वह सुवर्ण, मणि और मोतियाँवे सम्पन्न महान् कुळमें जन्म देता है ॥ २३॥

निस्तरेदेकभक्तेन वैशाखं यो जितेन्द्रियः। नरो वा यदि वा नारी शातीनां श्रष्टतां वजेत्॥ २४॥

जो स्त्री अथवा पुरुष इन्द्रियसंयमपूर्वक एक समय भोजन करके वैद्याख मासको पार करता है, वह सजातीय यन्धु बान्धवॉमें श्रेष्ठताको प्राप्त होता है ॥ २४॥

च्येष्ठामूळं तु यो मासमेकभक्तेन संक्षिपेत्। पेश्वर्यमतुळं श्रेष्ठं पुमान् स्त्री वा प्रपद्यते॥ २५॥

जो एक समय ही भोजन करके ज्येष्ट मासको विताता है; वह स्त्री हो या पुरुष, अनुषम श्रेष्ठ ऐश्वर्यको प्राप्त होता है।।

व्यापाढमेकभक्तेन स्थित्वा मासमतिन्द्रतः। यहुधान्यो यहुधनो यहुपुत्रश्च जायते॥ २६॥

जो आपाद मासमें आहस्य छोड़कर एक समय भोजन करके रहता है, वह बहुत-से धन-घान्य और पुत्रोंसे सम्पन्न होता है ॥ २६ ॥

श्रावणं नियतो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्। यत्र तत्राभिषेकेण युज्यते शातिवर्धनः॥२७॥

जो मन और इन्द्रियोंको संयममें रखकर एक समय भोजन करते हुए आवण मासको विताता है। यह विभिन्न तीर्योमें स्नान करनेके पुण्य फड़से युक्त होता और अपने कुटुम्बीजनींकी वृद्धि करता है॥ २७॥

मौष्ठपदं तु यो मासमेकाहारो भवेन्नरः। गवाह्यं स्फीतमचलमैश्यर्ये प्रतिपद्यते॥२८॥

जो मनुष्य भाद्रपद मासमें एक समय भोजन करके रहता है, वह गोवनसे सम्पन्न, समृद्धिशील तथा अविचल ऐस्वर्यका मागी होता है ॥ २८ ॥

तथैवाश्वयुजं मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्। मृजावान् वाहनाट्यश्च वहुपुत्रश्च जायते॥२९॥

ं जो आ<u>दिवन मासको एक समय-भोजन करके विताता है।</u> वह पवित्रः नाना प्रकारके वाहर्नोंस सम्पन्न तथा अनेक पुत्रींसे युक्त होता है ॥२९॥

कार्तिकं तु नरो मासं यः कुर्याद्कभोजनम् । शुरुख बहुभार्येश्च कीर्तिमांश्चेच जायते ॥ ३०॥ जो महुष्य कार्तिक् मास्म एक समय भोजन करता है। वह श्रुरवीर, अनेक भार्याओं से संयुक्त और कीर्तिमान् होता है॥ इति मासा नरव्याघ्र क्षिपतां परिकीर्तिताः। तिथीनां नियमा ये तु श्रुणु तानिप पार्थिव॥ ३१॥

पुरुषिह ! इस प्रकार मैंने मासपर्यन्त एकमुक्त वृत करनेवाले मनुष्योंके लिये विभिन्न मासोंके फल बताये हैं। पृथ्वी-नाथ ! अब <u>तिथियोंके</u> जो नियम हैं। उन्हें भी सुन लो ॥३१॥ पक्षे पक्षे गते यस्तु भक्तमश्चाति भारत। गवाढ्यो बहुपुत्रश्च बहुभार्यः स जायते॥ ३२॥

भरतनन्दन! जो पंद्रह पंद्रह दिनपर मोजन करता है। वह गोधनसे सम्पन्न और बहुत-से पुत्र तथा स्त्रियोंसे युक्त होता है।। मासि मासि त्रिरात्राणि कृत्वा वर्षाणि द्वादश । गणाधिपत्यं प्राप्तीति निःसपस्तमनाविलम् ॥ ३३॥

जो बार्ड वर्षोतक प्रतिमास अनेक त्रिरात्रवत करता है। वह भगवान् शिवके गणोंका निष्कण्टक एवं निर्मल आविपत्य प्राप्त करता है ॥ ३३॥

पते तु नियमाः सर्वे कर्तव्याः शरदो दश । द्वे चान्ये भरतश्रेष्ठ प्रवृत्तिमनुवर्तता ॥ ३४॥

मरतश्रेष्ठ ! प्रवृत्तिमार्गका अनुसरण करनेवाले पुरुष-को ये सभी नियम बारह वर्षोतक पालन करने चाहिये ॥३४॥ यस्तु प्रातस्तथा सायं भुञ्जानो नान्तरा पिवेत् । अहिंसानिरतो नित्यं जुह्वानो जातवेदसम् ॥३५॥ षड्भिः स वर्षेर्नृपते सिध्यते नात्र संशयः। अग्निष्टोमस्य यश्चस्य फलं प्राप्नोति मानवः॥३६॥

जो मनुष्य प्रतिदिन सबेरे और शामको भोजन करता है। बीचमें जलतक नहीं पीता तथा सदा अहिंसापरायण होकर नित्य अग्निहोत्र करता है। उसे छः वर्षोंमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें संशय नहीं है तथा नरेश्वर! वह अग्निष्टोम यज्ञ-का फल पाता है।। ३५-३६॥

अधिवासे सोऽप्सरसां नृत्यगीतविनादिते। रमते स्त्रीसहस्राख्ये सुकृती विरजो नरः॥३७॥

वह पुण्यात्मा एवं रजोगुणरिहत पुरुष- सहस्रों दिव्य रमणियोंमे भरे हुए अप्तराओंके महलमें जहाँ तृत्य और गीतकी ध्वनि गूँजती रहती है, रमण करता है ॥ ३७॥

तप्तकाञ्चनवर्णाभं विमानमधिरोहित । पूर्णं वर्षसहस्रं च ब्रह्मलोके महीयते ॥ ३८ ॥ तत्क्षयादिह चागम्य माहात्म्यं प्रतिपद्यते ।

इतना ही नहीं, वह तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिमान् विमानपर आरूढ़ होता है और पूरे एक हजार वर्षोतक ब्रह्म-लोकमें सम्मानपूर्वक रहता है । पुण्यक्षीण होनेपर इस लोकमें आकर महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है ॥ ३८६ ॥ यस्तु संवत्सरं पूर्णमेकाहारो भवेत्ररः॥३९॥ अतिरात्रस्य यशस्य स फलं समुपार्नुते।

जो मानव पूरे एक वर्ष तक प्रतिदिन एक बार भोजन करके रहता है, वह अतिरात्रयज्ञका फल भोगता है ॥ ३९६॥ दशवर्षसहस्राणि स्वर्गे च स महीयते ॥ ४०॥ तत्स्र्यादिह चागम्य माहात्म्यं प्रतिपद्यते ।

वह पुरुष दस हजार वर्षोतक स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। फिर पुण्यक्षीण होनेपर इस लोकमें आकर महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेता है। । ४०३॥

यम्तु संवत्सरं पूर्णं चतुर्थं भक्तमश्तुते ॥ ४१ ॥ अहिंसानिरतो नित्यं सत्यवाग् विजितेन्द्रियः । वाजपेयस्य यशस्य स फलं समुपाश्तुते ॥ ४२ ॥ दशवर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ।

जो पूरे एक वर्षतक दो-दो दिनपर भोजन करके रहता है तथा साथ ही अहिंसा, सत्य और इन्द्रियसंयमका पालन करता है, वह वाजपेय यज्ञका फल पाता है और दस हजार वर्षोतक स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ ४१-४२६ ॥ पष्ठे काले तु कौन्तेय नरः संवत्सरं क्षिपन् ॥ ४३॥ अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलं प्राप्तोति मानवः।

कुन्तीनन्दन! जो एक साल तक छठे समय अर्थात् तीन-तीन दिनोंपर मोजन करता है। वह मनुष्य अञ्चमेध यज्ञ-का\_फल-पाता है ॥ ४३ ई ॥

चक्रवाकप्रयुक्तेन विमानेन स गच्छति॥ ४४॥ चत्वारिशत् सहस्राणि वर्षाणां दिवि मोदते।

वह चक्रवाकींद्वारा वहन किये हुए विमानने स्वर्गलोक-में जाता है और वहाँ चालीन हजार वर्षोतक आनन्द भोगता है ॥ ४४ है ॥

अप्रमेन तु भक्तेन जीवन् संवत्सरं नृप ॥ ४५ ॥ गवामयस्य यशस्य फलं प्राप्नोति मानवः।

नरेश्वर ! जो मनुष्य चार दिनोंपर भोजन करता हुआ एक वर्षतक जीवन घारण करता है। उसे गवामय यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ४५ है ॥

हंससारसयुक्तेन विमानेन स गन्छति ॥ ४६॥ पञ्चादातं सहस्राणि वर्षाणां दिवि मोदते ।

वह हंस और सारसेंसे जुते हुए विमानद्वारा जाता है शोर पचास हजार वंधीतक स्वर्गलोकमें सुख भोगता है ॥ पक्षे पक्षे गते राजन् योऽश्वीयाद् वर्षमेव तु ॥ ४०॥ पण्मासानदानं तस्य भगवानिङ्गराऽव्रवीत्।

राजन् ! जो एक-एक पक्ष वीतनेपर भोजन करता है और इसी तरह एक वर्ष पूरा कर देता है, उसको छः मासतुक

रामग्रम कामेश कल मिनना है। ऐसा मगवान् अङ्गरा मुनि-मा भाग है।। ४००।।

पिछ्यैपैसहस्राणि दिवमावसते च सः॥४८॥ यीजानां यहकीतां च वेणनां च विशाम्पते । सुरोपिर्मपुरे: इन्देः सुप्तः स प्रतिबोध्यते ॥ ४२ ॥

प्रजानाथ | यह साट इजार नगीतक स्वर्गमें निवास करता है और गहाँ बीबा, यत्न ही, वेश आदि वार्योके मनोरम घोष तमा सुमपुर शब्दोंद्राम उसे सोतेसे जगाया जाता है। संवत्सरमिहेकं तु मासि मासि पिवेदपः। फर्ट विश्वजितस्तात प्राप्नोति स नरो नृप ॥ ५० ॥

तात! नरेरवर! जो मनुष्य एक वर्ष तक प्रतिमास एक वार जल पीय र रहता है। उसे विश्वजित् यशका फल मिलता है।। सिंद्याव्यव्यक्तेन विमानेन स गच्छति। सप्तति च सहस्राणि वर्षाणां दिवि मोदते ॥ ५१ ॥

यह िंद और व्याव बुते हुए विमानसे यात्रा करता है और सत्तर इजार वर्षीतक स्वर्गलोकमें सुख भोगता है ॥५१॥ मासादृध्यं नरव्याव नोपवासो विधीयते। विधि त्वनदानस्याहुः पार्थे धर्मविदो जनाः ॥ ५२ ॥

पुरुपिंद्! एक माससे अभिक समयतक उपवास करनेका विधान नहीं है। कुन्तीनन्दन ! धर्मज्ञ पुरुषोने अनशनकी यही विधि बतायी है ॥ ५२ ॥

धनातों व्याधिरहितो गच्छेदनशनं तु यः। परे परं यहफलं स प्राप्नोति न संहायः॥ ५३॥

जो चिना रोग-व्याधिके अनशन वत करता है। उसेपद-पदपर यभका कल मिलता है। इसमें संदाय नहीं है ॥ ५३ ॥ दिवं हंसप्रयुक्तेन विमानेन स गच्छति। शतं वर्षसहस्राणां मोदते स दिवि प्रभो ॥ ५४ ॥ शतं चाप्सरसः कन्या रमयन्यपि तं नरम्।

प्रभा ! ऐसा पुरुष इंन जुते हुए दिव्य विमानसे यात्रा काता है और एक लाल वपातक देवलोकमें आनन्द भोगता दै। गैक्दों हुमारी अष्टगएँ उत्त मनुष्यका मनोरञ्जन क्यती हैं।। ५४९ ।।

आर्ती वा व्याधितो वापि गच्छेद्नदानं तु यः ॥ ५५ ॥ दानं गर्पसहस्राणां मोदते स दिवि मभो।

मनो ! रोगी अपया पीदित मनुष्य भी यदि उपवास करता है तो यह एक लाल वर्षोतक स्वर्गमें मुखपूर्वक निवास मारता है ॥ ५५३ ॥

कार्यान्परवादेन सुप्तर्शेव प्रवी यते ॥ ५६॥ सरपद्भयुकेन विमानन तु गच्छति।

यह हो जने रह दिव्य रमनियों ही काशी और नुपने ही

झनकारसे जागता है और ऐसे विमानसे यात्रा करता है। जिसमें एक इजार हैस जुते रहते हैं ॥ ५६३ ॥ स गत्वा स्त्रीशतार्काणें रमते भरतपेभ ॥ ५७ ॥

क्षीणस्याप्यायनं दृष्टं क्षतस्य क्षतरोहणम्। व्याधितन्यौषधग्रामः कृद्धस्य च प्रसादनम् ॥ ५८ ॥ दुःखितस्यार्थमानाभ्यां दुःखानां प्रतिपेधनम् ।

न चैते खर्गकामस्य रोचन्ते सुखमेधसः॥५९॥

भरतश्रेष्ठ ! वह स्वर्गमें जाकर सैकड़ों रमणियोंसे भरे हुए महलमें रमण करता है। इस जगतमें दुर्वल मनुष्यको हुए-पृष्ट होते देखा गया है। जिसे घाव हो गया है। उसका घाव भी भर जाता है। रोगीको अपने रोगकी निवृत्तिके लिये औपध-समृह प्राप्त होता है। कोधमें भरे हुए पुरुपको प्रसन्न करनेका उपाय भी उपलब्ध होता है। अर्थ और मानके लिये दुखी हुए पुरुषके दुःखींका निवारण भी देखा गया है। परंतु स्वर्गकी इच्छा रखनेवाले और दिव्य सुख चादनेवाले पुरुपको ये 🖟 सब इस लोकके सुर्खोकी वार्ते अच्छी नहीं लगती ॥५७–५९॥ ।

अतः स कामसंयुक्ते विमाने हेमसंनिभे। रमते स्त्रीशताकीणे पुरुषोऽलंकतः शुचिः॥६०॥ खस्थः सफलसंकरपः सुखी विगतकरमपः।

अतः वह पवित्रारमा पुरुप वस्त्राभृपणोंधे अलंकत हो वैकड़ों स्नियोंसे भरे हुए और इच्छानुसार चलनेवाले सुवर्ण-सदश विमानपर बैठकर रमण करता है। वह स्वस्थ, सफल-मनोरयः सुखी एवं निष्याप होता है ॥ ६०५ ॥

अनश्चन् देहमुत्स्ट्रस्य फर्लं प्राप्नोति मानवः॥ ६१॥ यालसूर्यप्रतीकाशे 💎 विमाने हेमवर्चसि । वैदुर्गमुकाखचिते । वीणामुरजनादिते ॥ ६२ ॥ पताकादीपिकाकीर्णे दिव्यघण्टानिनादिते । स्त्रीसहस्त्रानुचरिते स नरः सुखमेधते॥६३॥

जो मनुष्य अनशन-त्रत करके अपने शरीरका त्याग कर देता है। वह निम्नाङ्कित फलका भागी होता है। वह प्रातः-कालके सूर्वकी भाँति प्रकाशमानः मुनहरी कान्तिवाले, वैदूर्य और मोतींचे जांटतः बीणा और मृदङ्गकी ध्वनिष्ठे निनादितः पताका और दीपकॉंसे आलोकित तथा दिव्य घंटानादसे गूँ वतं हुए। सहस्रों अप्यराओंने युक्त विमानपर बैठकर दिव्य मुख भागता है ॥ ६१-६३॥

यावन्ति रोमकृपाणि तस्य गात्रेषु पाण्डव। तावन्त्येव सहस्राणि वर्षाणां दिवि मोदते ॥ ६४ ॥ ी

पाण्डुनन्दन ! उसके शरीरमें नितने रोमकृष होते हैं, उतने ही धहस वर्षोतक वह स्वर्गशेकमें सुलपूर्वक निवास करता है ॥ ६४ ॥

नास्ति बदात् परं शाखं नास्ति मावसमो गुरुः।

\*

1 1

411

1/1

W

37

阿

110

1 2 1

H

神一二十二年

41

U

Ħ

311

1

#### सताधिकशततमोऽप्यायः

क्षमावान् महर्षि उपवास करके ही दि

इदमङ्गिरसा पूर्व महर्पिभ्यः

यः प्रदर्शयते नित्यं न स दु

महिमाका दिरदर्शन कराया था।

प्रचार करता है, वह कभी दुखी न

पूर्वकालमें अङ्गिरा मुनिने महि

इमं तु कौन्तेय यथाकमं

पठेच यो वै श्रुण्याच वि

कुन्तीनन्दन ! महर्षि अङ्गिर

विमुच्यते चापि स सः

वियोनिजानां च विजा

वह सब प्रकारके संकीर्ण पापें।

उसका मन कभी दोषोंसे अभिभूतः

वह श्रेष्ठ मानव दूषरी योनिमें उत्प

समझने लगता है और अक्षय कीरि

न चास्य दोषैरां

ध्रुवां च कीर्तिं ल

उपवासवतकी विधिको जो प्रतिदिन

है, उस मनुष्यका पाप नष्ट हो जात

प्रवर्तितं हाङ्गिरसा

न विद्यते तस्य नरस

उपवाससे बढ़कर कोई तपस्या नहीं है ॥ ६५॥ ब्राह्मणेम्यः परं नास्ति पावनं दिवि चेह च। नहीं है ॥ ६६'॥ विधिवद् देवास्त्रिदिवं प्रतिपेदिरे। उपोष्य त्रृषयश्च परां सिद्धिमुपवासैरवाप्नुवन् ॥ ६७ ॥ द्वियवर्षसहस्राणि विश्वामित्रेण धीमता।

परम बुद्धिमान् विश्वामित्रजी एक इजार दिव्य वर्षीतक \ प्रतिदिन एक समय मोजन करके भूखका कष्ट सहते हुए तपमें लगे रहे । उससे उन्हें ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति हुई ॥ ६८ ॥ च्यवनो जमद्गिनश्च वसिष्ठो गौतमो भृगुः। सर्वे एव दिवं प्राप्ताः क्षमावन्तो महर्षयः ॥ ६९ ॥

च्यवन, जमदिग्न, वसिष्ठ, गौतम, भृगु--ये सभी

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि उपवासविधौ षडिधिकशततमोऽध्य इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें उपवासिविविवयक एक सी छठा अध्य

# सप्ताधिकशततमोऽध्यायः े

दरिद्रोंके लिये यज्ञतुल्य फल देनेवाले उपवास-त्रत और उसके फलका वि

युधिष्ठिर उवाच

पितामहेन विधिवद् यज्ञाः प्रोक्ता महात्मना । गुणाश्चेषां यथातथ्यं प्रेत्य चेह च सर्वशः॥ १॥

युधिष्ठिरने कहा -- महात्मा वितामहने विधिपूर्वक यशींका वर्णन किया और इहलोक तथा परलोकमें जो उनके सम्पूर्ण गुण हैं, उनका मी ययावत्रूष्ये प्रतिपादन किया।।

न ते शक्या द्रिवेण यक्षाः प्राप्तुं पितामह। नानासम्भारविस्तराः॥ २॥ यशा बहूपकरणा

किंतु पितामइ ! दरिद्र मनुष्य उन यज्ञोंका लाभ नहीं ग सन्ताः स्गोकि उस यज्ञीके उपकरण बहुत हैं और पार्थिवै राजपुत्रैर्वा शक्याः प्र नार्थन्यूनैरवगुणैरेकात्मभिरस

दादाजी ! राजा अथवा राज ले सकते हैं। जिनके पास धन एकाकी और असहाय हैं। वे व सकते ॥ ३॥

यो दरिद्रैरपि विधिः शक्यः प्र अर्थन्यूनैरवगुणैरेकात्मभिरस तुल्यो यज्ञफलैरेतैस्तन्मे

इसलिये जिस.कर्मका अनुष्ठा

न धर्मात् परमो लाभस्तपो नानशनात् परम् ॥ ६५ ॥ वेदसे बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है, माताके समान कोई गुर नहीं है, धर्मसे बढ़कर कोई उत्कृष्ट लाभ नहीं है तथा उपवासैस्तथा तुरुषं तपःकर्म न विद्यते ॥ ६६ ॥ जैसे इस लोक और परलोकमें ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणींसे बढ़कर कोई पावन नहीं है, उसी प्रकार उपवासके समान कोई तप

देवताओंने विधिवत् उपवास करके ही स्वर्ग प्राप्त किया है तथा ऋषियोंको भी उपवाससे ही सिद्धि प्राप्त हुई है ॥६७॥

क्षान्तमेकेन भक्तेन तेन विप्रत्वमागतः॥ ६८॥

1

8

31

13 \$15

, वैर्

7/19/5 गुत्रहर

F

1831 航

#### भीष्म इयाच

रदमहिरसा शोकसुपवासफलात्मकम्॥५॥ विधि यनफलेन्द्रस्यं तन्नियोध युधिष्ठिर।

भीष्मजीने कहा-सुविध्ति !अद्विश मुनिकी वतलायी हुई जो उपतायकी विश्विति तह यहाँके समान ही फल देने बानी है। उपहा पुनः वर्णन करता हूँ, तुनो ॥५६॥ पस्तु करूपं तथा सायं भुझानो नान्तरा पिवेत्॥ ६॥ महिंसानिरतो नित्यं जुहानो जातवेदसम्। पहिंभिरेव स वर्षेस्तु सिध्यते नात्र संदायः॥ ७॥

जो सबेरे और शामको ही भोजन करता है। बीचमें जल-तक नहीं पीता तथा अहिंगापरायण होकर नित्य अग्निहोत्र । करता है। उसे छः वर्षोंने ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है—इसमें संशय नहीं है ॥ ६-७॥

त्तप्तकाञ्चनवर्णे च विमानं स्थाते नरः। देवस्त्रीणामधीवासे मृत्यगीतिननादिते॥८॥ प्राजापत्ये वसेत् पर्यं वर्षाणामग्निसंनिभे।

बद्द मनुष्य तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिमान् विमान पाता है और अभिगुल्य देनम्बी प्रजापतिलोकमें नृत्य तथा गीतों भे गूँजते हुए देवाञ्चनाओं के महल्में एक पद्म वर्णोतक निवास करता है ॥ ८ हैं॥

त्रीणि वर्याणियः प्रादोत् सततं त्वेकभोजनम्॥ ९ ॥ धर्मपत्नीरतो नित्यमग्निष्टोमफळं छभेत्।

जो अपनी ही धर्मपत्रीमें अनुराग रखते हुए निरन्तर सीन यपीतक प्रतिदिन एक समय मोजन करके रहता है। उसे अग्निष्टोम यशका फल प्राप्त होता है।। ९३॥

यशं चहुमुवर्णं वा वासविषयमाचरेत्॥ १०॥ सत्यवान् दानदाीतृश्च ब्रह्मण्यश्चानसूयकः। क्षान्तो दान्तो जितकोधः स गच्छति परां गतिम्॥ ११॥

जो पहुत-धी सुवर्णकी दक्षिणांसे युक्त इन्द्रिय यशका भनुष्ठान करता है तथा सत्यवादी दानशील ब्राह्मणभक्त, अदीपदर्शी धमाशील जिलेन्द्रिय और क्रीधविजयी होता है, सह उत्तम गतिको प्राप्त होता है।। १०-११॥

पाण्डुराभ्रप्रतीकारी विमाने हंसलसणे। हे समाप्ते ततः पन्ने सोऽण्सरीभिवसित् सह॥ १२॥

यह धरेद यादलें के ममान चमकीले हंग्रीयलक्षित विमानगर बैठकर दो पद्म वर्षोक्ष समय समात होनेतक अन्यसभीरे साम यहाँ निवास करता है ॥ १२ ॥

वितीये दिवसे यस्तु प्राक्षीयादेकभी जनम् । सदा वाद्रामासांस्तु जुड़ानी जातयेदसम् ॥ १३ ॥ भगिकायेपमे नित्यं नित्यं कत्यप्रयोधनः । विनिष्टोमस्य यशस्य फलं प्राप्नोति मानवः॥ १४॥

जो मनुष्य नित्य अग्निमें होम करता हुआ एक वर्षतक प्रति दूसरे दिन एक बार भोजन करता है तथा प्रतिदिन अग्निकी उपासनामें तत्रर रहकर नित्य स्वेरे जागता है। वह अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता है।। १३-१४॥

हंससारसयुक्तं च विमानं लभते नरः। इन्द्रलोके च वसते वरस्त्रीभिः समावृतः॥१५॥

वह मानव-हंस-और सारसेंति जुते हुए विमानको पाता है और इन्द्रलोकमें सुन्दरी स्त्रियोंने घरा हुआ निवास करता है ॥ १५॥

तृतीये दिवसे यस्तु प्राश्नीयादेकभोजनम्। सदा द्वादशमासांस्तु जुहानो जातवेदसम्॥१६॥ अग्निकार्यपरो नित्यं नित्यं कल्यप्रवोधनः। अतिराष्ट्रस्य यहास्य फलं प्राप्नोत्यनुत्तमम्॥१७॥

जो बारह महीनोंतक प्रति तीसरे दिन एक समय मोजन करता, नित्य धरेरे उठता और अग्निकी परिचर्यामें तत्तर हो नित्य अग्निमें आहुति देता है, वह अतिरात्र यागका परम उत्तम फल पाता है ॥ १६-१७ ॥ मयूरहंसयुक्तं च विमानं लभते नरः। सप्तर्याणां सद्। लोके सोऽप्सरोभिवंसेत् सह ॥ १८ ॥ निवर्तनं च तत्रास्य त्रीणि पद्मानि चैव ह ।

उसे मोरोंसे जुता हुआ विमान प्राप्त होता है और वह सदा सप्तर्पियोंके लोकमें अप्सराओं के साथ निवास करता है। वहाँ तीन पद्म वर्षोतक वह निवास करता है॥ १८ई॥ दिवसे यश्चतुर्थे तु प्राश्लीयादेकभोजनम् ॥ १९॥ सदा हाद्दामासान् वे जुहानो जातचेदसम्। वाजपेयस्य यहस्य फलं प्राप्नोत्यनुत्तमम्॥ २०॥

जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करता हुआ वारह महीनेतिक प्रति चौथे दिन एक वार मोजन करता है। वह वाजपेय यज्ञका परम उत्तम फल पाता है ॥ १९-२० ॥

रुन्द्रकन्याभिरूढं च विमानं लभते नरः। सागरस्य च पर्यन्ते वासवं लोकमावसेत्॥ २१॥ देवराजस्य च क्रीडां नित्यकालमवेक्षते।

उष मनुष्यको देवकन्याओं हे आरुढ़ विमान उपलब्ब होतां है और वह पूर्वसागरके तटपर इन्द्रलोकमें निवास करता है तथा वहाँ रहकर वह प्रतिदिन देवराजकी की डाओं को देला करता है ॥ २१ है ॥

दिवसे पञ्चमे यस्तु प्राश्लीयादेकभोजनम् ॥ २२ ॥ सदा द्वादशामासांस्तु जुहानो जातवेदसम् । असुभ्यः सत्यवादी च ब्रह्मण्यश्चाविहिंसकः ॥ २३ ॥ अनस्युरपापस्यो द्वादशाहफटं टभेत् । जो बारह महीनींतक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता हुआ हर पाँचवें दिन एक समय भोजन करता है और लोमहीन, सत्यवादी, ब्राह्मणभक्त, अहिंसक और अदोषदशीं होकर सदा पापकमोंसे दूर रहता है, उसे द्वादशाह यशका फल प्राप्त होता है ॥ २२-२३ ॥

जाम्बृतद्मयं दिव्यं विमानं हंसलक्षणम् ॥ २४॥ सूर्यमालासमाभासमारोहेत् पाण्डुरं गृहम्। आवर्तनानि चत्वारि तथा पद्मानि द्वादशः॥ २५॥ शराग्निपरिमाणं च तत्रासौ वसते सुखम्।

वह सूर्यकी किरणमालाओं के समान प्रकाशमान तथा जाम्बूनद नामक सुवर्णके बने हुए स्वेतकान्तिवाले हंसलिक्षत दिव्य विमानपर आरूढ़ होता तथा चार, बारह एवं पैतीस ( कुल मिलाकर इक्यावन) पद्म वर्षोतक स्वर्गलोक में सुखपूर्वक हिनास करता है ॥ २४-२५ है ॥

दिवसे यस्तु षष्ठे वै मुनिः प्राशेत भोजनम् ॥ २६ ॥ सदा द्वादशमासान् वै जुह्वानो जातवेदसम् । सदा त्रिषवणस्तायी ब्रह्मचार्यनसूयकः ॥ २७ ॥ गवां मेधस्य यशस्य फर्लं प्राप्नोत्यनुत्तमम् ।

जो बारह महीनेतक सदा अग्निहोत्र करता, तीनीं संध्याओं के समय स्नान करता, ब्रह्मचर्यका पालन करता, दूसरीं के दोष नहीं देखता तथा मुनिवृत्तिसे रहकर प्रति छठे दिन एक बार भोजन करता है, वह गोमेध यज्ञका सर्वोत्तम फल पाता है।। २६-२७ है।।

अग्निज्वालासमाभासं हंसवर्हिणसेवितम् ॥ २८॥ शातकुम्भसमायुक्तं साध्येद् यानमुक्तमम् । तथैवाप्सरसामङ्के प्रतिसुतः प्रवाध्यते ॥ २९॥ नूपुराणां निनादेन मेखलानां च निःखनैः।

उसे अग्निकी ज्वालांके समान प्रकाशमान, हंस और मयूरोंसे सेवित, सुवर्णजटित उत्तम विमान प्राप्त होता है और वह अप्सराओंके अङ्गमें सोकर उन्हींके काञ्चीकलाप तथा मूप्रोंकी मधुर ध्वनिसे जगाया जाता है ॥ २८-२९ई ॥ कोटीसहस्रं वर्षाणां त्रीणि कोटिशतानि च ॥ ३०॥ पद्मान्यष्टादश तथा पताके हे तथैव च। अयुतानि च पञ्चाशदक्षचमेशतस्य च॥ ३१॥ लोमनां प्रमाणेन समं ब्रह्मलोंके महीयते।

वह मनुष्य दो पताका ( महापद्म ), अद्वारह पद्म, एक हजार तीन सो करोड़ और पचास अयुत वर्षोतक तथा सो रीछोंके चमड़ोंमें जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षोतक ब्रह्मलोक-में सम्मानित होता है ॥ ३०-३१६ ॥

दिवसे सप्तमे यस्तु प्राक्तीयादेकभोजनम् ॥ ३२ ॥ सदा द्वादशमासान् चै हुहानो जातदेदसम्।

सरस्तरीं गोपयानो ब्रह्मचर्यं समाचरन् ॥ ३३ ॥ सुमनोवर्णकं चैव मधुमांसं च वर्जयन् । पुरुषो महतां लोकमिन्द्रलोकं च गच्छति ॥ ३४ ॥

जो बारह महीनोंतक प्रति सातवें दिन एक समय मोजन करता, प्रतिदिन अग्निमें आहुति देता, वाणीको संयममें रखता और ब्रह्मचर्यका पालन करता एवं फूर्लोकी माला, चन्द्रन, मधु और मांसका सदाके लिये त्याग कर देता है, वह पुरुष मस्द्रणों तथा इन्द्रके लोकमें जाताहै ॥३२–३४॥ तत्र तत्र हि सिद्धार्थों देवकन्याभिर्ट्यते। फलं बहुसुवर्णस्य यज्ञस्य लभते नरः॥३५॥

संख्यामतिगुणां चापि तेषु लोकेषु मोदते।
उन समी स्थानोंमें सफलमनोरथ होकर वह देवकन्याओंद्वारा पूजित होता है तथा जिस यहमें बहुत-से
सुवर्णकी दक्षिणा दी जाती है, उसके फलको वह प्राप्त कर
लेता है और असंख्य वर्षोतक वह उन लोकोंमें आनन्द
भोगता है।। ३५ है।।

यस्तु संवत्सरं क्षान्तो भुङ्केऽहन्यप्रमे नरः ॥ ३६॥ देवकार्यपरो नित्यं जुहानो जातवेदसम् । पौण्डरीकस्य यशस्य फलं प्राप्नोत्यनुत्तमम् ॥ ३७॥

जो एक वर्षतक प्रति आठवें दिन एक बार मोजने करता, सबके प्रति क्षमाभाव रखता, देवताओं के कार्यमें तत्पर रहता और नित्यप्रति अग्निहोत्र करता है, उसे पौण्डरीक यागका सर्वश्रेष्ठ फल मिलता है ॥ ३६-३७ ॥

पद्मवर्णनिमं चैव विमानमधिरोहित । कृष्णाः कनकगौर्यश्च नार्यः इयामास्तथापराः॥ ३८॥ वयोरूपविलासिन्यो लभते नात्र संशयः।

वह कमलके समान वर्णवाले विमानपर चढ़ता है और वहाँ उसे स्यामवर्णा, सुवर्णसहरा गौर वर्णवाली, सोलह वर्षकी-सी अवस्थावाली और नृतन यौवन तथा मनोहर रूप-विलास सुरोभित देवाङ्गनाएँ प्राप्त होती हैं । इसमें संशय नहीं है ॥ १८६ ॥

यस्तु संवत्सरं भुङ्के नवमे नवमेऽहिन ॥ ३९॥ सदा द्वादशमासान् वै जुह्यानो जातवेदसम् । अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्नोत्यनुत्तमम् ॥ ४०॥

जो एक वर्षतक नौ-नौ दिनपर एक समय भोजन करता है और बारहों महीने प्रतिदिन अन्निमें आहुति देता है। उसे एक हजार अरवमेघ यज्ञका परम उत्तम फल प्राप्त होता है ॥ ३९-४० ॥

पुण्डरीकप्रकाशं च विमानं लभते नरः। दीप्तस्योग्नितेजोभिदिग्यमालाभिरेव च॥४१॥ नीयते रुद्रकन्याभिः सोऽन्तरिक्षं सनातनम्,। अणद्रा सहस्राणि वर्षाणां कर्यमेव च ॥ ४२॥ फोटीरावसहस्रं च नेषु लोकेषु मोदते।

तमा गढ पुण्डरीको समान द्वेत वर्गोका विमान पाता है। दीनिमान गर्व और अग्निके समान तेणस्विती और दिवरमाराजरिणी सहकरपाएँ उसे समान अन्तरिक्षलोकों है जाती हैं और वहाँ वह एक कल्य लाख करोड़ एवं अहारह हतार पर्योतक सुल मोगता है॥ ४१४२६ ॥ यस्तु संपन्तरं भुक्को द्वाहि वै गते गते ॥ ४६॥ सदा हाददामासान चे जुहानो जातचेदसम्। ब्रायकस्पानिवासे च सर्वभृतमनोहरे॥ ४४॥ अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्नोत्यनुत्तमम्। स्रप्यत्यक्ष तं कस्या रमयन्ति सनातनम्॥ ४५॥

जी एक वर्षतक दस-दस दिन बीतनेपर एक बार भोजन करता है और बारहीं महीने प्रतिदिन अग्निमें आहुति देता है। वह सम्पूर्ण भूतींके लिये मनोहर ब्रह्मकन्याओंके निवास-स्थानमें जाकर एक इजार अधमेध यशींका परम उत्तम फल पाता है और उस सनातन पुरुपका बहाँकी रूपवती कन्याएँ सनोरहान करती हैं। भूर-भूष ॥

नीलोत्पलनिर्भेर्वणें रक्तोत्पलनिर्भेस्तथा। विमानं मण्डलावर्तमावर्तगहनाकुलम्॥ ४६॥ सागरोमिप्रतीकाशं लभेद् यानमनुत्तमम्। विचित्रमणिमालाभिनोदितं शङ्खनिःखनैः॥ ४७॥

यह नीले और लाल कमलके समान अनेक रङ्गोंसे सुगोनित, मण्डलाकार घूमनेवाला, भँवरके समान ग्रहन चक्कर लगानेवाला, सागरकी लहरोंके समान ऊपर नीचे होनेवाला, विनिष्य मणिमालाओंसे अलंकत और शहुच्चिनिसे परिपूर्ण सर्वोत्तम विमान प्राप्त करता है ॥ ४६-४७ ॥ स्फाटिकीर्य उस्तरोंक्ष स्तरभैं: सुस्तत्वेदिकम् । अर्थाहित महद् यानं हंससारसनादितम् ॥ ४८ ॥

उसमें स्कटिक और वजनारमणिके खम्मे हमे होते हैं।
उस्पर सुन्दर दंगसे बनी हुई वेदी होभा पाती है तथा
पहाँ इंस और सारस पथी कहरन करते रहते हैं। ऐसे
विशान विमानपर चढ़ता और खच्छन्द घूमता है। ऐट्टेगा
प्रकाददें तु दिवसे यः प्राप्ते प्रादाते हिनः।
सदा हाददामासांस्तु जुहानो जातवेदसम् ॥ ४९॥
प्रक्तियं नाभिलपेद् वाचाथ मनसापि वा।
अस्तं च न भाषत मातापित्रोः हाउतेपि वा॥ ५०॥
अभिगण्छेन्महादेवं विमानस्यं महावलम्।
भावमेचसहस्त्रस्य फलं प्राप्तोत्यनुत्तमम्॥ ५१॥

हो बारद महीनोतक प्रतिदिन अप्रहोत्र करता हुआ भार ग्यारहेरे दिन एक बार इतिस्याद सहण करता है। मन वाणीं भी कभी परस्रीकी अभिलाया नहीं करता है और माता-पिताके लिये भी कभी शुट नहीं बोलता है, वह विमानमें विराजमान परम शक्तिमान् महादेवजीके समीप जाता और हजार अश्वमेष यशोंका सर्वोत्तम फल पाता है॥ ४९–५१॥

खायम्भुवं च पश्येत विमानं समुपस्थितम् । कुमार्यः काञ्चनाभासा रूपवत्यो नयन्ति तम् ॥ ५२ ॥ कद्राणां तमधीवासं दिवि दिव्यं मनोहरम् ।

वह अपने पास ब्रह्माजीका भेजा हुआ विमान खतः उपस्थित देखता है। सुवर्णके समान रङ्गवाली रूपवती कुमारियाँ उसे उस विमानदारा युलोकमें दिव्य मनोहर रुद्रलोकमें ले जाती हैं॥ ५२६ ॥

वर्षाण्यपरिमेयानि युगान्ताग्निसमप्रभः ॥ ५३ ॥ कोटीशतसहस्रं च दशकोटिशतानि च । हदं नित्यं प्रणमते देवदानवसम्मतम् ॥ ५४ ॥ स तस्मै दर्शनं प्राप्तो दिवसे दिवसे भवेत्।

वहाँ वह प्रलयकालीन अग्निके समान तेजस्वी दारीर धारण करके असंख्य वर्षीतक एक लाख एक हजार करोड़ वर्षीतक निवास करता हुआ प्रतिदिन देवदानव-सम्मानित भगवान् कद्रको प्रणाम करता है। वे भगवान् उसे नित्य-प्रति दर्शन देते रहते हैं॥ ५३-५४%।।

दिवसे द्वाद्दो यस्तु प्राप्ते वै प्राद्याते हिवः ॥ ५५ ॥ सदा द्वाद्दामासान् वै सर्वमेधफलं लभेत ।

जो बारह महीनेंतिक प्रति बारहवें दिन केवल हिवण्याल ग्रहण करता है, उसे सर्वमेध यज्ञका फल मिलता है ॥५५६॥ आदित्यद्वादद्वां तस्य विमानं संविधीयते ॥ ५६॥ मिणमुक्ताप्रवालेश्च महाहें हैपशोभितम् । हंसमालापरिक्षितं नागवीधीसमाकुलम् ॥ ५७॥ मयूरेश्चकवाकेश्च कूजद्विहपशोभितम् । अर्ह्यमहिद्धः संयुक्तं त्रहालोके प्रतिष्ठितम् ॥ ५८॥ नित्यमावसथं राजन् नरनारीसमावृतम् । भ्रापरेवं महाभागस्त्विद्धरा प्राह धर्मवित् ॥ ५९॥ भ्रापरेवं महाभागस्त्विद्धरा प्राह धर्मवित् ॥ ५९॥

टसके लिये बारह स्योंके समान तेजस्वी विमान प्रस्तुत किया जाता है। बहुम्ल्यमणि मुक्ता और मुँगे उस विमानकी शोभा बढ़ाते हैं। इंस्क्रेणीसे परिवेष्टित और नागवीयीसे परिव्यास वह विमान कलस्व करते हुए मोरों और चक्रवाकींसे सुशोभित तथा ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित है। उसके भीतर बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएँ वनी हुई हैं। राजन्! वह नित्य-निवासस्यान अनेक नर-नारियोंसे मरा हुआ होता है। यह बात महास्मम धर्मण अप्रिय अङ्गिराने कही थी॥५६—५९॥ त्रयोदरो तु दिवसे प्राप्ते यः प्राराते हविः। सदा द्वादरामासान् वै देवसत्रफलं लभेत्॥ ६०॥

जो बारह महीनीतक सदा तेरहवें दिन हिवज्यात्र भोजन करता है, उसे देवसत्रका फळ-प्राप्त होता है ॥ ६०॥ रक्तपद्मोद्यं नाम विमानं साध्येत्ररः। जातरूपप्रयुक्तं च रत्नसंचयभूषितम्॥ ६१॥ देवकन्याभिराकीणं दिव्याभरणभूषितम्। पुण्यगन्धोद्यं दिव्यं वायव्येक्पशोभितम्॥ ६२॥

उस मनुष्यको रक्तपद्मोदय नामक विमान उपलब्ध होता है, जो सुवर्णसे जटित तथा रक्तसमृहसे विभूषित है। उसमें देवकन्याएँ भरी रहती हैं, दिव्य आभूषणोंसे विभूषित उस विमानकी बड़ी शोभा होती है। उससे पिवत्र सुगन्ध प्रकट होती रहती है तथा वह दिव्य विमान वायव्यास्त्रसे शोभायमान होता है॥ ६१-६२॥

तत्र राङ्खपताके हे युगान्तं कल्पमेव च । अयुतायुतं तथा पद्मं समुद्रं च तथा वसेत् ॥ ६३ ॥

वह व्रतधारी पुरुष दो शङ्कः दो पताका (महापद्म), एक कल्प एवं एक चतुर्युग तथा दस करोड़ एवं चार पद्म वर्षोतक ब्रह्मलोकमें-निवास करता है ॥ ६३ ॥

गीतगन्धर्वघोषेश्च भेरीपणवनिःसनैः । सदा प्रह्लादितस्ताभिर्देवकन्याभिरिज्यते ॥ ६४ ॥

वहाँ देवकन्याएँ गीत और वाधोंके घोष तथा भेरी और पणवकी मधुर ध्वनिसे उस पुरुषको आनन्द प्रदान करती हुई सदा उसका पूजन करती हैं ॥ ६४ ॥ चतुर्दशे तु दिवसे यः पूर्णे प्राशते हविः।

सदा द्वादशमासांस्तु महामेधफर्छ छमेत्॥ ६५॥ जो बारह महीनेतक प्रति चौदहवें दिन हविष्यान्न भोजन करता है, वह महामेध यज्ञका फर्छ पाता है॥ ६५॥ अनिदेश्यवयोक्षपा देवकन्याः खलंकृताः। मृष्टतप्ताङ्गद्धरा विमानैरूपयान्ति तम्॥ ६६॥

जिनके यौवन तथा रूपका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी देवकन्याएँ तपाये हुए ग्रुद्ध स्वर्णके अङ्गद (बाजूबन्द) और अन्यान्य अलङ्कार धारण करके विमानोंद्वारा उस पुरुषकी सेवामें उपस्थित होती हैं ॥ ६६॥

कलहंसिविनिघोंषैनूपुराणां च निःखनैः। काश्चीनां च समुत्कर्षेस्तत्र तत्र निवोध्यते॥६७॥

वह सो जानेपर कलहंसींके कलरवों, न्पुरोंकी मधुर झनकारी तथा काञ्चीकी मनोहर घ्वनियोंहारा जगाया जाता है ॥ ६७॥

देवकन्यानिवासे च तस्मिन् वसति मानवः। जाह्नवीवालुकाकीर्णं पूर्णं संवत्सरं नरः॥ ६८॥

वह मानव देवकन्याओं के उस निवासस्थानमें उतने वर्षोतक निवास करता है। जितने कि गङ्गाजीमें वालूके कण हैं || ६८ ||

यस्तु पक्षे गते भुङ्के एकभक्तं जितेन्द्रियः। सदा द्वादशमासांस्तु जुह्वानो जातवेदसम्॥६९॥ राजस्यसहस्रस्य फलं प्राप्नोत्यनुत्तमम्। यानमारोहते दिन्यं हंसवर्हिणसेवितम्॥ ७०॥

जो जितेन्द्रिय पुरुष वारह महीनेतिक प्रति पंद्रहवें दिन एक बार खाता और प्रतिदिन अभिहोत्र करता है, वह एक हजार राजसूय यज्ञका सर्वोत्तम फल पाता है और हंस तथा मोरोंसे सेवित दिव्य विमानपर आरूढ़ होता है ॥ ६९-७०॥ मणिमण्डलकेश्चित्रं जातरूपसमावृतम्। दिव्याभरणशोभाभिवेरस्त्रीभिरलंकृतम् ॥ ७१॥

वह विमान सुवर्णपत्रसे जटित तथा मणिमय मण्डलाकार चिह्नोंसे विचित्र शोभासम्पन्न है । दिव्य वस्नाभूषणींसे शोभायमान सुन्दरी रमणियाँ उसे सुशोभित किये रहती हैं ॥ ७१ ॥

एकस्तम्भं चतुर्द्वारं सप्तभौमं सुमङ्गलम्। वैजयन्तीसहस्रेश्च शोभितं गीतनिःसनैः॥ ७२॥

उस विमानमें एक ही खम्मा होता है। चार दरवाजे छगे होते हैं। वह सात तल्लोंसे युक्त एवं परममङ्गलमय विमान सहस्रों वैजयन्ती पताकाओंसे सुशोभित तथा गीतोंकी मधुर-ध्वनिसे व्याप्त होता है।। ७२।।

दिञ्यं दिञ्यगुणोपेतं विमानमधिरोहति। मणिमुक्ताप्रवालेश्च भूषितं वैद्युतप्रभम्॥॥७३॥ वसेद् युगसहस्रं च खङ्गकुअरवाहनः।

मणि, मोती और मूँगोंसे विभूषित वह दिन्य विमान विद्युत-की-सी प्रभासे प्रकाशित तथा दिन्य गुणोंसे सम्पन्न होता है। वह व्रतधारी पुरुष उसी विमानपर आरुढ़ होता है। उसमें गेंडे और हाथी जुते होते हैं तथा वहाँ एक सहस्र युगोंतक वह निवास करता है॥ ७३ई॥

षोडशे दिवसे प्राप्ते यः कुर्यादेकभोजनम्॥ ७४॥ सदा द्वादशमासान् वै सोमयक्षफलं लभेत्।

जो बारह महीनोतक प्रति सोलहवें दिन एक वार भोजन करता है। उसे सोमयागका फल मिलता है।। ७४ ई।।
सोमकन्यानिवासेषु सो ऽध्यावसित नित्यशः॥ ७५॥
सौम्यगन्धानुलिसश्च कामकारगतिभवेत्।

वह सोम-कन्याओंके महलोंमें नित्य निवास करता है, उसके अङ्गोंमें सौम्य गन्धयुक्त अनुलेप लगाया जाता है। वह अपनी इच्छाके अनुसार जहाँ चाहता है, धूमता है॥ ७५ई॥ मुद्रशंनाभिनारीभिर्मेषुराभिक्तयेव च ॥ ७६॥ अन्त्रीते चे विमानस्यः कामभोगीख सेव्यते।

यद निमानगर निगलमान दोता है और देखनेमें परम मुन्दर्ग तथा महुरमाधिनी दिव्य नारियाँ उन्न पूजा करती तथा उसे काम-भोगका सेवन कराती हैं ॥ १९६५ ॥ फर्ल पद्मदातप्रपूर्व महाकर्ण द्याधिकम् ॥ ७७॥ आवर्तनानि चरवारि साध्येषाध्यसौ नरः।

गर पुरार मी पर्म वर्षाके समान दस महाकल तथा भार नतुर्तुगी तक अपने पुण्यका फल भोगता है ॥ ७७ है ॥ दियस समद्दामे यः प्राप्ते प्राप्ताते हिवः ॥ ७८ ॥ सदा हाद्दामासान् वें जुहानो जातवेदसम् । स्यानं वाहणमेन्द्रं च रोहं वाष्यधिगच्छति ॥ ७९ ॥ मार्ग्तादानसं चेव ब्रह्मलोकं स गच्छति । तत्र देवतकन्याभिरासनेनोपचर्यते ॥ ८० ॥

जो मनुष्य वारह महीनांतक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता हुआ सोलह दिन उपवास करके समहवें दिन केवल हविष्यान्न भोजन करता है। वह वहण, इन्द्र, रुद्र, महत, शुकानार्यजी तथा बणाजीके लोकमें जाता है और उन लोकोंमें देवताओंकी कन्याएँ आसन देकर उसका पूजन करती हैं॥ ७८-८०॥

भृभुवं चापि देवपि विश्वरूपमवेशते । तत्र देवाधिदेवस्य कुमायों रमयन्ति तम् ॥ ८१ ॥ ग्रात्रिशद् रूपधारिण्यो मधुराः समलंकृताः ।

यह पुराप भूलीका भुवलीक तथा विश्वस्पवारी देवर्षिका यहाँ दर्शन करता है और देवाधिदेवकी कुमारियाँ उसका मनोरञ्जन करती हैं। उनकी संख्या बत्तीस है। वे मनोहर स्प्रधारिणी। मधुरभाषिणी तथा दिव्य अल्ह्नारींसे अल्ह्नुत होती हैं। ८१ई॥

चन्द्रादित्यातुर्भी यावद् गगने चरतः।प्रभो॥ ८२॥ तावचरत्यसी धीरः सुधामृतरसादानः।

प्रभी ! जयतक आकारामें चन्द्रमा और सूर्य विचरते हैं। सरतक यह भीर पुरूप सुवा एवं अमृतरसका भीजन करता हुआ मक्कोक्में विहार करता है ॥ ८२६ ॥

अष्टाद्दो यो दिवसे प्राशीयादेकभोजनम्॥ ८३॥ सदा द्वाद्दामासान् वै सप्तलोकान् सपद्यति ।

होत्यगात्र पादर महीनीतक प्रति अठारहवेदिन एक बार भीतन करता है। यह भू आदि नाती लेलीका दर्शन : क्यता दे॥ ८२१॥

र्यः सनिद्यापेश पृष्टतः सोऽनुगम्यते ॥ ८४ ॥ रेयमन्याधिनर्देनतु सालमानः सन्देहतैः । उसके पीछे आनन्दपूर्वक जय घोप करते हुए बहुत-से तेजस्वी एवं सज-सजाये रथ चलते हैं। उन रथींपर देव-कन्याएँ वैटी होती हैं।। ८४ है।।

व्याव्यसिंहप्रयुक्तं च मेघलननिनादितम् ॥ ८५ ॥ विमानमुक्तमं दिव्यं सुसुखी हाधिरोहति।

उसके सामने व्याघ्र और सिंहोंसे जुता हुआ तथा मेघके समान गम्भीर गर्जना करनेवाला दिव्य एवं उत्तम विमान प्रस्तुत होता है। जिसगर वह अत्यन्त सुखपूर्वक आरोहण करता है। ८५१ ॥

तत्र कल्पसहस्रं स कन्याभिः सह मोदते ॥ ८६॥ सुधारसं च भुञ्जीत अमृतोपममुत्तमम्।

उस दिव्य लोकमें वह एक हजार कल्पीतक देवकन्याओं-के साय आनन्द भोगता और अमृतके समान उत्तम सुधारस-का पान करता है ॥ ८६ है ॥

एकोनविंशतिदिने यो भुङ्कते एकभोजनम् ॥ ८७॥ सदा द्वादशमासान् वै सप्तलोकान् स पश्यति ।

जो लगातार बारह महीनोंतक उन्नीसवें दिन एक बार मोजन करता है। वह भी भू आदि सातों लोकोंका दर्शन करता है।। 20% ॥

उत्तमं लभते स्थानमप्सरोगणसेवितम्॥ ८८॥ गम्धर्वेरुपगीतं च विमानं स्येवर्चसम्।

उसे अप्सराओंद्वारा सेवित उत्तम स्थान-गन्धवींके गीतोंसे गूँजता हुआ सूर्यके समान तेजस्वी विमान प्राप्त होता है ॥ ८८ई ॥

तत्रामरवरस्त्रीभिर्मोदते विगतज्वरः॥ ८९॥ दिव्याम्बरधरः श्रीमानयुतानां द्यतं दातम्।

उस विमानमें वह सुन्दरी देवाञ्चनाओंके साथ आनन्द भोगता है। उसे कोई चिन्ता तथा रोग नहीं सताते। दिव्य-वन्त्रधारी और श्रीसम्पन्न रूप धारण करके वह दस करोड़ वपीतक वहाँ निवास करता है॥ ८९६॥

पूर्णेऽथ विदो दिवसे यो भुङ्के होकभोजनम्॥ ९०॥ सदा द्वाद्शमासांस्तु सत्यवादी धृतव्रतः। व्यमांसादी ब्रह्मचारी सर्वभृतहिते रतः॥ ९१॥ सहोकान् विपुटान् रम्यानादित्यानामुपाद्युते।

जो लगातार बारह महीनेतक पूरे बीस दिनपर एक बार मोजन करता, सत्य बोलता, बतका पालन करता, मांस नहीं खाता, ब्रह्मचर्वका पालन करता तथा समन्त प्राणियोंके हितमें तत्यर रहता है, बह स्यंदेवके विशाल एवं रमणीय लोकोंमें जाता है। १००९१ है॥

गन्धर्वेरप्सराभिश्च दिन्यमाल्यानुलेपनैः॥ ९२॥

### विमानैः काञ्चनैर्ह्यः पृष्ठतश्चानुगम्यते।

उसके पीछे-पीछे दिन्यमाला और अनुलेपन घारण करनेवाले गन्धर्वों तथा अप्तराओंसे सेवित सोनेके मनोरम विमान चलते हैं ॥ ९२३॥

पक्तिंशे तु दिवसे यो भुङ्के होकभोजनम् ॥ ९३॥ सदा द्वादशमासान् वे जुह्वानो जातवेदसम्। लोकमौशनसं दिव्यं शकलोकं च गच्छति॥ ९४॥ अश्विनोर्मरुतां चैव सुखेष्वभिरतः सदा। अनभिज्ञश्च दुःखानां विमानवरमास्थितः॥ ९५॥ सेव्यमानो वरस्रीभिः क्रीडत्यमरवत् प्रभुः।

जो लगातार वारह महीनोंतक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता हुआ इक्की सर्वे दिनपर एक बार मोजन करता है, वह गुक्राचार्य तथा इन्द्रके दिन्यलोकमें जाता है। इतना ही नहीं, उसे अश्वनीकुमारों और मरुद्रणोंके लोकोंकी भी प्राप्ति होती है। उन लोकोंमें वह सदा सुख मोगनेमें ही तत्पर रहता है। दुःखोंका तो वह नाम भी नहीं जानता है और श्रेष्ठ विमानपर विराजमान हो सुन्दरी क्रियोंसे सेवित होता हुआ शक्तिशाली देवताके समान कीड़ा करता है। १३-९६६॥ द्वाविदे दिवसे प्राप्ते यो भुङ्के होकमोजनम्॥ ९६॥ सदा द्वादरामासान् वे जुद्धानो जातवेदसम्। अहिंसानिरतो धीमान् सत्यवागनस्यकः॥ ९७॥ लोकान् वस्तामाप्नोति दिवाकरसमप्रभः। कामचारी सुधाहारो विमानवरमास्थितः॥ ९८॥ रमते देवकन्याभिर्दिन्याभरणभूषितः।

जो बारह महीनोंतक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता हुआ बाईसवाँ दिन प्राप्त होनेपर एक बार मोजन करता है तथा अहिंसामें तत्पर, बुद्धिमान, सत्यवादी और दोषदृष्टिसे रहित होता है, वह सूर्यके समान तेजस्वी रूप धारण करके श्रेष्ठ विमानपर आरूढ़ हो वसुओंके लोकमें जाता है। वहाँ इच्छानुसार विचरता, अमृत पीकर रहता और दिन्य आभूषणींसे विभूषित हो देवकन्याओंके साथ रमणकरता है।।९६-९८६॥ चयोविंदो तु दिवसे प्रादोद् यस्त्वेकभोजनम् ॥ ९९॥ सदा द्वादशमासांस्तु मिताहारो जितेन्द्रियः। वायोक्शनसञ्चेव रुद्दलोकं च गच्छति॥१००॥

जो लगातार बारह महीनींतक मिताहारी और जितेन्द्रिय होकर तेईसर्वे दिन एक बार भोजन करता है, वह वायु, शुक्राचार्य तथा रद्रके लोकमें जाता है ॥ ९९-१०० ॥ कामचारी कामगमः पूज्यमानोऽप्सरोगणैः। अनेकगुणपर्यन्तं विमानवरमास्थितः॥१०१॥ रमते देवकन्याभिर्दिव्याभरणभूषितः।

वहाँ अनेक गुणींसे युक्त श्रेष्ठ विमानपर आरूढ़ हो इच्छानुसार विचरताः जहाँ इच्छा होती वहाँ जाता और

अप्सराओंद्वारा पूजित होता है। उन लोकोंमें वह दिन्य आभूषणींसे विभूषित हो देवकन्याओंके साथ रमण करता है॥ १०१ है॥

चतुर्विशे तु दिवसे यः प्राप्ते प्राश्ते हिवः॥१०२॥ सदा द्वादशमासांश्च जुह्वानो जातवेदसम्। आदित्यानामधीवासे मोदमानो वसेचिरम्॥१०३॥ दिव्यमाल्याम्बरधरो . दिव्यगन्धानुलेपनः।

जो लगातार बारह महीनींतक अग्निहोत्र करता हुआ चौबीसर्वे दिन एक बार इविष्यान्न भोजन करता है, वह दिव्यमाला, दिव्यवस्त्र, दिव्यगन्ध तथा दिव्य अनुलेपन धारण करके सुदीर्धकालतक आदित्यलोकमें सानन्द निवास करता है ॥ १०२–१०३ है॥

विमाने काञ्चने दिव्ये इंसयुक्ते मनोरमे ॥१०४॥ रमते देवकन्यानां सहस्रीरयुतैस्तथा।

वहाँ इंसयुक्त मनोरम एवं दिव्य युवर्णमय विमानपर वह सहस्रों तथा अयुर्तो देवकन्याओंके साथ रमण करता है ॥ पञ्चिवंशे तु दिवसे यः प्राशेदेकभोजनम् ॥१०५॥ सदा द्वादशमासांस्तु पुष्कलं यानमारुद्देत्।

जो लगातार बारह महीनोंतक पचीसवें दिन एक बार मोजन करता है, उसको सवारीके लिये बहुत से विमान या बाहन प्राप्त होते हैं ॥ १०५३ ॥

सिंहच्याच्रमयुक्तेस्तु मेघिनःस्वननादितैः ॥१०६॥ स रथैर्निन्दिघोषेश्च पृष्ठतो ह्यनुगम्यते । देवकन्यासमारूदैः काञ्चनैर्विमलैः शुभैः ॥१०७॥

उसके पीछे सिंहों और न्याघोंसे जुते हुए तथा मेघींकी गम्मीर गर्जनासे निनादित बहुसंख्यक रथ सानन्द विजयघोष करते हुए चलते हैं। उन सुवर्णमय, निर्मल एवं मङ्गलकारी रथींपर देवकन्याएँ आरूढ़ होती हैं॥ १०६-१०७॥

विमानमुत्तमं दिन्यमास्थाय सुमनोहरम्। तत्र कल्पसहस्रं वे वसते स्त्रीशतावृते ॥१०८॥ सुधारसं चोपजीवन्नमृतोपममुत्तमम्।

वह दिन्य, उत्तम एवं मनोहर विमानपर विराजमान हो सैकड़ों मुन्दिरयोंसे भरे हुए महलमें सहस्र कर्ल्योतक निवास करता है। वहाँ देवताओंके भोज्य अमृतके समान उत्तम मुधारसको पीकर वह जीवन विताता है॥ १०८६॥ पद्ध्यियों दिवसे यस्तु प्रकुर्यादेकभोजनम् ॥१०९॥ सदा द्वादशमासांस्तु नियतो नियताशनः। जितेन्द्रियो वीतरागो जुद्धानो जातवेदसम् ॥११०॥ स प्राप्नोति महाभागः पूज्यमानोऽप्सरोगणैः। सप्तानां महतां लोकान् वस्तां चापि सोऽश्नुते॥१११॥

जो लगातार वारह महीनींतक मन और इन्द्रियीं-

اد این المدین با ادارین را پر میانداد میشینهده میردوییو از ایم جاریان می

ही संप्रममें स्पाहर मिताहारी हो छन्द्रीखें दिन एक बार भीतन फरता है तथा बीतराग और जितेन्द्रिय हो प्रतिदिन अग्निमें आहुति देता है। वह महाभाग मनुष्य अन्तराओंने पृज्ति हो सात मण्डलों और आठ बसुओंने लोकोंमें जाता है।। १०९-१११।।

विमानिः स्काटिकेदिंग्यैः सर्वरत्नेरसंस्तैः। गन्धर्वेरप्सरोभिद्य पूज्यमानः प्रमोदते ॥११२॥ हे युगानां सहस्त्रे तु दिग्य दिग्येन तेजसा।

सम्पूर्ण रत्नोंसे अलंकत रफटिक मणिमय दिव्य विमानींसे सम्पन्न हो गन्धर्वो और अप्सराओंद्वारा पूजित होता हुआ दिव्य तेजसे सुक्त हो देवताओंके दो हजार दिव्य सुर्गीतक यह उन लोकॉमें आनन्द भोगता है॥ ११२ई॥

सप्तिचिदोऽथ दिवसे यः कुर्यादेकभोजनम् ॥११३॥ सदा द्वादरामासांस्तु जुद्धानो जातचेदसम्। फलं प्राप्नोति चिपुलं देवलोके च पूज्यते॥११४॥

जो गारह महीनोंतक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता हुआ हर सताईसर्वे दिन एक बार भोजन करता है। वह प्रजुर पत्रका भागी होता और देवलोकमें सम्मान पाताहै।११३-११४। अमृताही वसंस्तत्र स वितृष्णः प्रमोद्ते। देवपिंचरितं राजन राजपिंभिरजुष्टितम् ॥११५॥ अध्यावस्ति दिव्यात्मा विमानवरमास्थितः। स्राभिमेनोभिरामाभी रममाणो महोत्कटः॥११६॥ युगकरुपसहस्राणि श्रीण्यावस्ति वे सुखम्।

वहाँ उसे अमृतका आहार प्राप्त होता है तथा वह पूष्णारित हो वहाँ रहकर आनन्द भोगता है। राजन्! यह दिव्यरूपवारी पुरुष राजिपयोद्वारा वर्णित देविपयोंके चरित्रका अवग-मनन करता है और शेष्ठ विमानपर आबद हो मनोरम मुन्दरियोंके साथ मदोन्मचभावसे रमण करता हुआ तीन हजार युगों एवं कल्योंतक वहाँ मुखपूर्वक निवास करता है॥ ११५-११६६॥

योऽप्रानिशे तु दिवसे प्राश्रीयादेकभोजनम् ॥११७॥ सदा द्वादशमासांस्तु जितातमा विजितेन्द्रियः। फटं देवपिंचरितं विषुटं समुपारनुते ॥११८॥

जो यादद महीनीतक सदा अरने मन और इन्द्रियोंको भाष्में रम्बकर अहाईसर्वे दिन एक बार भोजन करता है। यह देवर्षियोंको प्राप्त होनेवाले महान् पलका उपमोग भगता है॥ ११७-११८॥

भोगवांस्तेतसा भाति सहस्रांशुरिवामलः। सङ्गार्यका नार्यस्तं रममाणाः सुवर्वसः॥११९॥ पीनस्त्रोयत्रधना दिव्याभरणसृपिताः। रमपत्ति मनःकाते विमाने सूर्यसंनिभे॥१२०॥ सर्वकामगमे दिव्ये कल्पायुतरातं समाः।

वह भोगछे सम्पन्न हो अपने तेजसे निर्मल सूर्यकी भाँति प्रकाशित होता है और सुन्दर कान्तिवाली। पीन उरोज, जाँघ और जयन प्रदेशवाली। दिव्य वस्त्राभूपणोंसे विभूषित सुकुमारी रमणियाँ सूर्यके समान प्रकाशित और सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाले मनोरम दिव्य विमानपर वैठकर उस पुण्यात्मा पुरुषका दस लाख कल्पोंके वर्षोतक मनोरंजन करती हैं ॥ ११९-१२० है ॥

एकोनित्रंशे दिवसे यः प्राशेदेकभोजनम् ॥१२१॥ सदा द्वादशमासान् वै सत्यवतपरायणः। तस्य लोकाः ग्रुभा दिच्या देवराजर्पिपूजिताः॥१२२॥

जो बारह महीनेतिक सदा सत्यवतके पालनमें तत्पर हो उन्तीसर्वे दिन एक बार भोजन करता है, उसे देविधियों तथा राजिपियोद्वारा पूजित दिव्य मङ्गलमय लोक प्राप्त होते हैं ॥ १२१-१२२॥

विमानं सूर्यचन्द्राभं दिव्यं समधिगच्छति। जातरूपमयं युक्तं सर्वरत्नसमन्वितम्॥१२३॥

वह सूर्य और चन्द्रमाके समान प्रकाशितः सम्पूर्ण रत्नोंसे विभूपित तथा आवश्यक सामग्रियोंसे युक्त सुवर्णमय दिव्य विमान प्राप्त करता है ॥ १२३॥

अप्सरोगणसम्पूर्णं गन्धर्वेरभिनादितम् । तत्र चैनं शुभा नायों दिव्याभरणभूपिताः ॥१२४॥ मनोऽभिरामा मधुरा रमयन्ति मदोत्कद्याः ।

उस विमानमें अप्तराएँ भरी रहती हैं, गन्धवाँके गीताँकी मधुर घ्वनिसे वह विमान गूँजता रहता है। उस विमानमें दिव्य आभूषणोंसे विभूषित, शुभ लक्षणसम्मन्न, मनोभिराम, मदमत्त एवं मधुरभाषिणी रमणियाँ उस पुचपका मनोरंजन करती हैं॥ १२४ ई॥

भोगवांस्तेजसा युको वैश्वानरसमप्रभः॥१२५॥ दिन्यो दिन्येन वपुपा भ्राजमान इवामरः। वस्नां मक्तां चैव साध्यानामश्विनोस्तथा॥१२६॥ रहाणां च तथा लोकं ब्रह्मलोकं च गच्छति।

वह पुरुष भोगम्पननः तेजस्वीः अग्निके समान दीप्तिमानः अपने दिव्य द्यरीरसे देवताकी भाँति प्रकाशमान तथा दिव्यभावसे युक्त हो वसुओं, मह-हणों, साध्यगणों, अञ्चिनीक्रमारों, रुद्रोत्या ब्रह्माजीके लोकमें भी जाता है ॥ १२५-१२६६ ॥

यस्तु मासे गते भुङ्के एकभक्तं शमात्मकः ॥१२७॥ सदा हादशमासान् वे ब्रह्मलोकमवाप्नुयात्।

जो वारह महीनोंतक प्रत्येक मास व्यतीत होनेपर तीसर्वे दिन एक बार भोजन करता और सदा शान्तभावसे रहता है। वह ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है ॥ १२७ है॥

#### सुधारसकृताहारः श्रीमान् सर्वमनोहरः॥१२८॥ तेजसा वपुषा लक्ष्म्या भ्राजते रिंदमवानिव।

वह वहाँ सुधारसका भोजन करता और सबके मनको हर लेनेवाला कान्तिमान् रूप धारण करता है। वह अपने तेज, सुन्दर शरीर तथा अङ्गकान्तिसे सूर्यकी भाँति प्रकाशित होता है॥ १२८३॥

#### दिञ्यमाल्याम्बरधरो दिञ्यगन्धानुलेपनः ॥१२९॥ सुखेष्वभिरतो भोगी दुःखानामविज्ञानकः।

दिव्यमाला, दिव्यवस्न, दिव्यगन्ध और दिव्य अनुलेपन धारण करके वह भोगकी शक्ति और साधनसे सम्पन्न हो सुख-भोगमें ही रत रहता है। दुःखोंका उसे कभी अनुभव नहीं होता है॥ १२९३॥

स्वयंप्रभाभिर्नारीभिर्विमानस्थो महीयते ॥१३०॥ रुद्रदेवर्षिकन्याभिः सततं चाभिपूज्यते । नानारमणरूपाभिर्नानारागाभिरेव च॥१३१॥ नानामधुरभाषाभिर्नानारतिभिरेव च।

वह विमानपर आरूढ़ हो अपनी ही प्रमासे प्रकाशित होनेवाली दिव्य नारियोद्वारा सम्मानित होता है। कड़ों तथा देविषयोंकी कन्याएँ सदा उसकी पूजा करती हैं। वे कन्याएँ नाना प्रकारके रमणीय रूप। विभिन्न प्रकारके राग। माँति-माँतिकी मधुर भाषणकला तथा अनेक तरहकी रति-क्रीड़ाओंसे सुशोभित होती हैं॥ १२०-१३११ ॥

विमाने गगनाकारे सूर्यवैदूर्यसंनिभे ॥१३२॥ पृष्ठतः सोमसंकारो उदके चाभ्रवित्रभे। दक्षिणायां तु रक्ताभे अधस्तात्रीलमण्डले ॥१३३॥ अर्ध्व विचित्रसंकारो नैको वसति पूजितः।

जिस विमानपर वह विराजमान होता है, वह आकाशके समान विशाल दिखायी देता है। सूर्य और वैदूर्यमणिके समान तेजस्वी जान पड़ता है। उसका पिछला भाग चन्द्रमान्के समान, वामभाग मेघके सहश्च, दाहिना भाग लाल प्रभासे युक्त, निचला भाग नीलमण्डलके समान तथा उपरका भाग अनेक रंगोंके सम्मिश्रणसे विचित्र-सा प्रतीत होता है। उसमें वह अनेक नर-नारियोंके साथ सम्मानित होकर रहता है। १३२-१३३ है।

#### यावद् वर्षसहस्रं वै जम्बुद्धीपे प्रवर्षति ॥१३४॥ तावत् संवत्सराः प्रोका ब्रह्मलोकेऽस्य धीमतः।

मेघ जम्बूदीपमें जितने जलविन्दुओंकी वर्षा करता है। उतने हजार वर्षोतक उस बुद्धिमान् पुरुषका ब्रह्मलोकमें निवास बताया गया है ॥ १३४ ई॥

विप्रषश्चैव यावन्त्यो निपतन्ति नभस्तलात् ॥१३५॥ वर्षासु वर्षतस्तावनिवसत्यमरप्रभः। वर्षा ऋतुमें आकाशसे घरतीपर जितनी वूँदें गिरती हैं। उतने वर्षोतक वह देवोपम तेजस्वी पुरुष ब्रह्मलोकमें निवास करता है॥ १३५३॥

#### मासोपवासी वर्षेस्तु दशिभः स्वर्गमुत्तमम् ॥१३६॥ महर्षित्वमथासाद्य सशरीरगतिभवेत्।

दस वर्षोतक एक-एक मास उपवास करके एकतीस्व दिन भोजन करनेवाला पुरुष उत्तम स्वर्ग लोकको जाता है। वह महर्षि पदको प्राप्त होकर सद्यरीर दिन्यलोककी यात्रा करता है।। १२६६।।

मुनिर्दान्तो जितकोधो जितिशक्षोद्रः सदा ॥१३७॥ जुह्वन्नभ्रीश्च नियतः संध्योपासनसेविता। बहुभिर्नियमैरेवं शुचिरइनाति यो नरः॥१३८॥ अभ्रावकाशशीलश्च तस्य भानोरिव त्विषः।

जो मनुष्य खदा मुनिः जितेन्द्रियः क्रोंघको जीतनेवालाः शिश्न और उदरके वेगको खदा कावूमें रखनेवालाः नियमपूर्वक तीनों अग्नियोंमें आहुति देनेवाला और संध्योपासनामें तत्पर रहनेवाला है तथा जो पवित्र होकर इन पहले बताये हुए अनेक प्रकारके नियमोंके पालनपूर्वक मोजन करता है। वह आकाशके समान निर्मल होता है और उसकी कान्ति सूर्यकी प्रमाके समान प्रकाशित होती है॥ १३७-१३८ई॥

#### दिवं गत्वा रारीरेण स्वेन राजन् यथामरः ॥१३९॥ स्वर्गे पुण्यं यथाकाममुप्रसुङ्के तथाविधः।

राजन् । ऐसे गुणोंसे युक्त पुरुष देवताके समान अपने शरीरके साथ ही देवलोकमें जाकर वहाँ इच्छाके अनुसार स्वर्गके पुण्यफलका उपमोग करता है ॥ १३९५॥

एष ते भरतश्रेष्ठ यशानां विधिरुत्तमः ॥१४०॥ न्याख्यातो ह्यानुपूर्व्येण उपवासफलात्मकः। द्रिदेभेनुजैः पार्थं प्राप्तं यशफलं यथा ॥१४१॥

भग्तश्रेष्ठ । यह तुम्हें यज्ञोंका उत्तम विधान क्रमशः विस्तारपूर्वक बताया गया है । इसमें उपवासके फलपर प्रकाश डाला गया है । कुन्तीनन्दन ! दरिद्र मनुष्योंने इन उपवा-सात्मक वृतोंका अनुष्ठान करके यज्ञोंका फल प्राप्त किया है ॥

उपवासानिमान् कृत्वा गच्छेच परमां गतिम्। देवद्विजातिपूजायां रतो भरतसत्तम ॥१४२॥

भरतश्रेष्ठ ! देवताओं और ब्राह्मणोंकी पूजामें तत्पर रहकर जो इन उपवासींका पालन करता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है ॥ १४२ ॥

उपवासविधिस्त्वेष विस्तरेण प्रकीर्तितः। नियतेष्वप्रमत्तेषु शौचवत्सु महात्मसु॥१४३॥ दम्भद्रोहनिवृत्तेषु कृतवुद्धिषु भारत। मदामन्त्रांक्षेत्र द्रम्म और द्रोद्धे रदितः विद्युद्ध बुद्धिः अचल ः करनाः चाहिये ॥ १४३-१४४ ॥

सचनेत्रप्रप्रकर्मेषु मा ते भृद्व संदायः ॥१४४॥ -और खिर खुभावनाले मतुष्यीके लिये मैंने यह उपवासकी भारत [ [नयमधीतः छावचानः श्रीनाचारवे सम्यन्न, विधि विस्तारपूर्वक बतायी है । इस विषयमें तुम्हें संदेह नहीं

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वति दानभर्मेपर्वति उपवासविधिनीम सप्ताधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०७ ॥ इस प्रचार धीनहासारत अनुशासनपत्रेक अन्तर्गत दानवर्मेपर्वमें उपवासकी विधिनामक एक सौ सातवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १०७॥

# अप्टाधिकशततमोऽध्यायः मानस तथा पार्थिव तीर्थकी महत्ता

य्घिष्टिर उवाच

यद वरं सर्वतीर्थानां तन्मे बृहि पितामह। यत्र चेव परं शीचं तन्मे व्याप्यातुमईसि ॥ १ ॥

युधिष्टिरने पूछा-पितामह ! जो सब तीयोंमें श्रेष्ठ हो तथा जहाँ जानेते परम शुद्धि हो जाती हो, उस तीर्थको मुझे विस्तारपूर्वक वताइये ॥ १ ॥

भीष्म उवाच

सर्वाणि ख़द्ध तीर्थानि गुणवन्ति मनीपिणः। यत्त तीर्थं च शीचं च तन्मे श्रृणु समाहितः ॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर!इस पृथ्वीपर जितनेतीर्य हैं, वे सब मनीपी पुष्पोंके लिये गुणकारी होते हैं; किंतु उन रायमें जो परम पवित्र और प्रधान तीर्य हैं। उसका वर्णन करता है, एकामनित्त होकर मुनो ॥ २ ॥ यगाधे विमले शुद्धे सत्यतीये धृतिहदे। कातव्यं मानसे तीर्थे सत्त्वमालम्ब्य शाश्वतम् ॥ ३ ॥

जिनमें भैर्यरूप कुण्ड और सत्यरूप जल भरा हुआ है तथा जो अगाभा निर्मल एवं अत्यन्त शुद्ध है। उस मानस तीर्यमें सदा परमात्माका आश्रय लेकर स्नान करना चाहिये ॥ र्तार्थशोचमन्थित्वमार्जवं सत्यमाईवम् । यहिंसा सर्वभूतानामानृशंस्यं दमः शमः॥ ४॥

कामना और याननाका अभावः सरलताः सत्यः मृद्रताः अद्भाः गमन प्राणियोके प्रति भूरताका अभाव-दयाः इन्द्रियर्पपम और मनेनिमह—ये ही इस मानस तीर्यंके सेवनसे

प्राप्त होनेवाली पवित्रताके स्थाप है।। ४ ॥

निर्ममा निर्म्हारा निर्द्धन्ता निष्परिष्रदाः। द्यवयनीर्घभृतासे ये भैक्यमुपभुक्षते॥ ५ ॥

ों गगता आंखार राग-देवादि इन्द्र और परिप्रदेश गरित परंगिक्षां। जीवन निर्वाद वस्ते हैं। वे विशुद्ध अन्तः। करतवाले मानु पुरंप नीर्धन्वस्य है ॥ ५ ॥

मत्ववित्वनदंबुद्धिर्<u>स</u>ार्थप्रयम्<u>म</u>च्यते ( नागपनेऽघ एडे वा भविस्तीर्व परं मना।) शौचलक्षणमेतत ते सर्वत्रैवान्ववेक्षतः॥ ६॥

किंतु जिसकी बुदिमें अइंकारका नाम भी नहीं है। वह तत्वज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ तीर्य कहलाता है। भगवान् नारायण अथवा भगवान् शिवमें जो भक्ति होती है। वह भी उत्तम तीर्य मानी गयी है। पवित्रताका यह लक्षण तुम्हें विचार करनेपर सर्वत्र ही दृष्टिगोचर होगा ॥ ६ ॥

रजस्तमः सत्त्वमधो येषां निर्धीतमात्मनः। शौचाशौचसमायुकाः स्वकार्यपरिमार्गिणः॥ ७ ॥ सर्वत्यागेष्वभिरताः सर्वज्ञाः समद्शिनः। शौवेन वृत्तशौवार्थास्ते तीर्थाः श्चयश्च ये ॥ ८ ॥

जिनके अन्तःकरणसे तमोगुणः रजोगुण और सरवगुण घुल गये हैं अर्थात् जो तीनों गुणींसे रहित हैं, जो बाह्य पवि-त्रता और अपवित्रतासे युक्त रहकर भी अपने कर्तव्य (तत्त्व-विचार, ध्यान, उपासना आदि ) का ही अनुसंधान करते हैं। जो सर्वस्वके त्यागमें ही अभिक्चि रखते हैं, सर्वज्ञ और समदर्शी होकर शौचाचारके पालनदारा आत्मशुद्धिका सम्पादन करते हैं, वेसत्पुरुप ही परम पवित्र तीर्थस्वरूप हैं॥

इत्यभिभीयते । नोदकक्रिन्नगात्रस्तु । स्त्रात सस्रातो यो दमस्रातः सवाद्याभ्यन्तरः श्रचिः॥ ९ ॥

शरीरको केवल पानीचे भिगो लेना ही स्नान नहीं कह-लाता है। सचा स्नान तो उसीने किया है, जिसने मन-इन्द्रिय-के संयम्हणी जलमें गोता लगाया है। वही याहर और भीतर-रे भी पवित्र माना गया है ॥ ९ ॥

अतीतेष्वनपेक्षा ये प्राप्तेष्वर्थेषु निर्ममाः। शीचमेव परं तेषां येषां नोत्पद्यते स्पृहा॥ १०॥

जो बीते या नष्ट दुए विपयोंकी अपेक्षा नहीं रखते। प्राप्त हुए पदार्थीमें ममतासून्य होते हैं तथा जिनके मनमें कोई इच्छा पैदा ही नहीं होती, उन्होंमें परम पवित्रता होती है।।)

शर्रारस्य विशेषतः। प्रजानं शीचमेचेह तथा निष्किचनत्वं च मनसञ्च प्रसन्नता ॥ ११ ॥

इस जगत्में प्रशान ही शरीर-श्रुद्धिका विशेष सावन है।

इसी प्रकार <u>अकिंचनता और म</u>नकी प्रसन्नता भी <mark>बरीरको</mark> ग्रद करनेवाले हैं ॥ ११ ॥

वृत्तराौचं मनःशोचं तीर्थशौचमतः परम् । शानोत्पन्नंच यच्छोचं तच्छोचंपरमं स्मृतम् ॥ १२ ॥

ग्रुद्धि चार प्रकारकी मानी गयी है—आचारशुद्धिः मनः-ग्रुद्धिः तीर्थशुद्धि और ज्ञानशुद्धिः इनमें बानसे प्राप्त होनेवाली ग्रुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ मानी गयी है ॥ १२ ॥

छाप रा पन्य श्रष्ट माना गया है ॥ २२ ॥ मनसा च प्रदीप्तेन ब्रह्मज्ञानजलेन च । स्नाति यो मानसे तीर्थे तत्स्नानं तत्त्वदर्शिनः ॥ १३ ॥

जो प्रसन्न एवं ग्रुद्ध मनसे ब्रह्मज्ञानरूपी जलके द्वारा मानसर्वीर्थमें स्नान करता है। उसका वह स्नान ही तत्त्वदर्शी

ज्ञानीका स्तान माना गया है ॥ १३ ॥ समारोपितशौचस्त्र नित्यं भावसमाहितः ।

समारा।पतशाचस्तु ।नत्य भावसमाहितः। केवलं गुणसम्पन्नः शुचिरेव नरः सदा ॥ १४ ॥ जो सदा शौचाचारषे सम्पन्न, विशुद्ध मावषे युक्त और

जा सदा शाचाचारस सम्पन्न, विशुद्ध मावस युक्त आर ल सदणोंने विभिष्ठन है। उस मनस्यको सदा शहर ही

केवल सदुर्णीसे विभूषित है, उस मनुष्यको सदा ग्रुद्ध ही समझना चाहिये ॥ २४॥

शरीरस्थानि तीर्थानि प्रोक्तान्येतानि भारत । पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यानि शृणु तान्यपि ॥ १५॥

भारत ! यह मैंने शरीरमें स्थित तीर्थोंका वर्णन किया; अब पृथ्वीपर जो पुण्यतीर्थ हैं, उनका महत्त्व भी सुनो ॥१५॥

शरीरस्य यथोद्देशाः ग्रुचयः परिकीर्तिताः। तथा पृथिक्या भागाश्च पुण्यानि सिललानि च ॥ १६ ॥

जैसे शरीरके विभिन्न स्थान पवित्र बताये गये हैं, उसी प्रकार पृथ्वीके भिन्न-भिन्न भाग भी पवित्र तीर्थ हैं और वहाँका जल पुण्यदायक है ॥ १६ ॥ कीर्तनाचैव तीर्थस्य स्नानाच पितृतर्पणात्। धुनन्ति पापं तीर्थेषु ते प्रयान्ति सुखं दिवम् ॥ १७॥ जो लोग तीर्थोंके नाम लेकर तीर्थोमें स्नान करके तथा उनमें

पितरींका तर्पण करके अपने पाप धो डालते हैं, वे बड़े सुखसे स्वर्गमें जाते हैं ॥ १७ ॥

परिग्रहाच साधृनां पृथिव्याश्चैव तेजसा। अतीव पुण्यभागास्ते सिललस्य च तेजसा॥१८॥

पृथ्वीके कुछ भाग साधु पुरुषोंके निवाससे तथा स्वयं पृथ्वी और जलके तेजसे अत्यन्त पवित्र माने गये हैं ॥ १८॥ मनसश्च पृथिव्याश्च पुण्यास्तीर्थास्तथापरे ।

मनसञ्च पुण्यन्याञ्च पुण्यास्ताथास्तथापर । उभयोरेव यः स्नायात् स सिद्धि शीव्रमाप्तुयात् ॥१९॥

इस प्रकार पृथ्वीपर और मनमें भी अनेक पुण्यमय तीर्थ हैं। जो इन दोनों प्रकारके तीर्थोंमें स्नान करता है, वह शीन्न ही परमात्मप्राप्तिरूप सिद्धि प्राप्त कर छेता है। । १९ ॥ यथा वळं क्रियाहीनं क्रिया वा वळवर्जिता। नेह साध्यते कार्य समायुक्ता तु सिध्यति॥ २०॥ एवं शरीरशौचेन तीर्थशौचेन चान्वितः। शुचिः सिद्धिमवामोति द्विविधं शौचमुक्तमम्॥ २१॥

जैसे कियाहीन बल अथवा बलरिहत किया इस जगत्में कार्यका साधन नहीं कर सकती । बल और किया दोनोंके संयुक्त होनेपर ही कार्यकी लिखि होती है, इसी प्रकार शरीर-शृद्धि और तीर्थश्चिक्षिय युक्त पुरुष ही पवित्र होकर परमात्म-प्राप्तिरूप सिद्धि प्राप्त करता है। अतः दोनों प्रकारकी शुद्धि ही उत्तम मानी गयी है॥२०-२१॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि शौचानुपृच्छा नामाष्टाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें शुद्धिकी जिज्ञासानामक एक सी आठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥१०८॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठ हा कि क्षोक मिलाकर कुल २१६ श्लोक हैं)

# नवाधिकशततमोऽध्यायः

प्रत्येक मासकी द्वादशी तिथिको उपवास और भगवान् विष्णुकी पूजा करनेका विशेष माहात्म्य

युधिष्ठिर उवाच

सर्वेषामुपवासानां यच्छ्रेयः सुमहत्फलम् । यचाप्यसंशयं लोके तन्मे त्वं वक्तुमईसि ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने कहा—पितामह ! समस्त उपवासीमें जो सबसे श्रेष्ठ और महान् फल देनेवाला है तथा जिसके विषयमें लोगोंको कोई संशय नहीं है। वह आप मुझे वृताइये ॥ १॥

भीष्म उवाच

श्रुणु राजन् यथा गीतं खयमेव खयम्भुवा। यत् कृत्वानिर्वृतो भूयात् पुरुषो नात्र संशयः॥ २ ॥ भीष्मजीने कहा—राजन्! खयम्भू भगवान् विष्णुने इस विषयमें जैसा कहा है, उसे बताता हूँ, सुनो । उसका अनुष्ठान करके पुरुष परम सुखी हो जाता है, इसमें संशय नहीं है ॥ द्वाद्दयां मार्गशीर्षे तु अहोरात्रेण केशवम् । अर्ज्याश्वमेधं प्राप्नोति दुष्कृतं चास्य नश्यति ॥ ३ ॥

मार्गशीर्षमासमें द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास कर-के मगवान् केशवकी पूजा-अर्चा करनेसे मनुष्य अश्वमेष यज्ञका फल पा लेता है और उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है॥ तथैव पौषमासे तू पूज्यो नारायणिति च। याज्येयमवामाति सिद्धि च परमां ब्रजेत्॥ ४॥

इसी प्रशास पीतमाएमें द्वाद्यी विधिको उपवासपूर्वक भगारन् नासप्रवासी पूजा करनी नाहिये। ऐसा करनेवाले पुरुषको गाजीन प्रशास कल मिलता है और वह परम सिद्धि-यो प्राप्त हो जाता है। । ४॥

थहोरात्रेण हाद्द्यां माघमासे तु माधवम् । राजम्यमयाप्रोति कुलं चेव समुद्धरेत्॥ ५॥

मापमानकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके भगवान् माधवकी पूजा करनेले उपासकको राजस्य यशका फल प्राप्त होता है और वह अपने कुलका उद्धार कर देता है ॥ तथेव फालगुने मासि गोविन्देति च पूजयन् । अतिरात्रमवाप्तोति सोमलोकं च गच्छति ॥ ६ ॥

इसी तरह फाल्गुनमासकी हादशी तिथिको उपवास-पूर्वक गोविन्द नामसे भगवान्की पूजा करनेवाला पुरुप अतिरात्र यशका फल पाता है और मृत्युके पश्चात् सोमलोक-में जाता है ॥ ६ ॥

अहोरात्रेण द्वाद्दयां चैत्रे विष्णुरितिसारन् । पीण्डरीकमवामोति देवलोकं च गच्छति ॥ ७ ॥

चैत्रमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके विष्णुनामसे भगवान्का चिन्तन करनेवाला मनुष्य पौण्डरीक यशका फल पाता है और देवलोकमें जाता है ॥ ७ ॥ वैशालमासे द्वादृदयां पूजयन मधुसृद्वम् । अग्नियोममवाप्नोति सोमलोकं च गच्छति ॥ ८ ॥

वैद्यालमायकी द्वादशी तिथिको उपवासपूर्वक भगवान् मधुसूदनका पूजन करनेवाला पुरुष अग्निष्टोम यञ्चका फल पाता और सोमलोकमें जाता है ॥ ८॥

अहोरात्रेण द्वाद्दयां ज्येष्ठे मासि त्रिविक्रमम् । गर्या मेघमयाप्रोति अप्सरोभिश्च मोदते ॥ ९ ॥

ब्येद्रमाधकी, द्वादश्ची विधिको दिन-रात उपवास करके जो भगवान् विधिकमकी पूजा करता है। वह गोमेधयज्ञका फल पाता और अन्यराओंके साथ सानन्द मोगता है॥ ९॥

बापाडे मासि ग्राद्दयां वामनेति च पूजयन् । नरमेथमवामोति पुण्यं च लभते महत्॥ १०॥

्भाराद्वासकी द्वादधी तिषिको उपवासपूर्वक वामन नानमे भगवान्दा पूजन करनेवाटा पुरुष नरमेथ यशका फल दाला और महान् पुरुषका भागी होता है॥ १०॥ अहोरात्रेण द्वाद्दयां श्रावणे मासि श्रीधरम् । पञ्चयज्ञानवाप्रोति विमानस्थश्च मोदते ॥ ११ ॥

श्रावणमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके जो मगवान् श्रीधरकी आराधना करता है। वह पञ्च महायर्शे-का फल पाता और विमानपर बैठकर सुख भोगता है॥११॥

तथा भाद्रपदे मासि हृपीकेरोति पूजयन्। सौत्रामणिमवाप्नोति पूतात्मा भवते च हि॥१२॥

भाद्रपद्मासकी द्वादशी तिथिको उपवासपूर्वक ह्यिकिश नामसे भगवान्की पूजा करनेवाला मनुष्य सौत्र।मणि यशका फल पाता और पवित्रात्मा होता है ॥ १२ ॥

द्वाद्यामाश्विने मासि पद्मनाभेति चार्चयन् । गोसहस्रफलं पुण्यं प्राप्तुयात्रात्र संशयः॥१३॥

आहितनमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके पद्मनाभ नामसे भगवान्की पूजा करनेवाला पुरुष सहस्र गोदानका पुण्यकल पाता है, इसमें संशय नहीं है ॥

द्वादश्यां कार्तिके मासि पूज्य दामोदरेति च । गवां यद्यमवाप्नोति पुमान स्त्री वा न संशयः ॥ १४ ॥

्कार्तिकुमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके भगवान् दामोदरकी पूजा करनेसे स्त्री हो या पुरुष गो-यशका फल पाता है। इसमें संशय नहीं है ॥ १४॥

अर्चयेत् पुण्डरीकाक्षमेवं संवत्सरं तु यः। जातिसारत्वं प्राप्नोति विन्दाद् यद्व सुवर्णकम्॥ १५॥

इस प्रकार जो एक वर्षतक कमलनयन भगवान् विष्णुं का पूजन करता है, वह पूर्वजन्मकी वार्तोका स्मरण करने-वाला होता है और उसे वहुत सी सुवर्णराशि प्राप्त होती है ॥ अहन्यहिन तन्द्रावसुपेन्द्रं योऽधिगच्छति । समाप्ते भोजयेद् विप्रानथवा दापयेद् घृतम् ॥ १६॥

जो प्रतिदिन इसी प्रकार भगवान् विष्णुकी पूजा करता है, वह विष्णुभावको प्राप्त होता है। यह वत समाप्त होनेपर ब्राह्मणीको भोजन करावे अथवा उन्हें घृतदान करे ॥ १६ ॥

अतः परं नोपवासो भवतीति विनिश्चयः। उवाच भगवान् विष्णुः स्वयमेव पुरातनम्॥१७॥

इस उपवासमे बढ़कर दूसरा कोई उपवास नहीं है, इसे निक्षय समज्ञना चाहिये। साक्षात् भगवान् विष्णुने ही इस पुरातन व्रतके विषयमें बताया है॥ १७॥

इति श्रीमहाभारते अनुवासनपर्यणि दानधर्मपर्यणि विष्णोर्द्यादशकं नाम नवाधिकशततमोऽश्यायः॥ १०९॥ अग प्रधार श्रीमहानपत्र अनुदासनपर्यके बन्तार्यत दानवर्षश्यैमे भगतान् विष्णुका द्वादशीन्त्रत नामक पत्र सौ नवी अध्याय पूरा हुआ॥ १०९॥

# दशाधिकशततमोऽध्यायः

रूप-सौन्दर्य और लोकप्रियताकी प्राप्तिके लिये मार्गशीर्षमासमें चन्द्र-व्रत करनेका प्रतिपादन

वैशम्पायन उवाच

शरतल्पगतं भीष्मं वृद्धं कुरुपितामहम्। उपगम्य महाप्राज्ञः पर्यपृच्छद् युधिष्ठिरः॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं - जनमेजय ! महाज्ञानी युधिष्ठिरने बाणशय्यापर सोये हुए कुरुकुलके वृद्ध पितामह भीष्मजीके निकट जाकर इस प्रकार प्रश्न किया ॥ १॥

युधिष्ठिर उवाच

अङ्गानां रूपसौभाग्यं प्रियं चैव कथं भवेत्। धर्मार्थकामसंयुक्तः सुखभागी कथं भवेत्॥ २॥

युधिष्ठिर बोले—पितामइ! मनुष्यके अङ्गोंको सुन्दर रूपका सौमाग्य कैसे प्राप्त होता है! मनुष्यमें लोकप्रियता कैसे आती है! धर्म, अर्थ और कामसे युक्त पुरुष किस प्रकार सुखका भागी हो सकता है!॥ २॥

भीष्म उवाच

मार्गशीर्षस्य मासस्य चन्द्रे मूलेन संयुते। पादौ मूलेन राजेन्द्र जङ्घायामथ रोहिणीम्॥ ३॥

भीष्मजीने कहा—राजेन्द्र ! मार्गशीर्षमासके शुक्ल-पक्षकी प्रतिपदाको मूल नक्षत्रसे चन्द्रमाका योग होनेपर चन्द्रसम्बन्धी वत आरम्भ करे । चन्द्रमाके स्वरूपका इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये । देवतासहित मूलनक्षत्रके द्वारा उनके दोनों चरणोंकी मावना करे और पिण्डलियोंमें रोहिणी-को खापित करे ॥ ३॥

अश्विन्यां सिक्थनीचैव ऊरू चाषाढयोस्तथा । गुह्यंतु फाल्गुनी विद्यात् कृत्तिका कठिकास्तथा ॥ ४ ॥

जाँघोंमें अश्विनी नक्षत्र, ऊर्घ्योंमें पूर्वाबादा और उत्तरा-बादा नक्षत्र, गुद्य भागमें पूर्वाकास्गुनी और उत्तराकास्गुनी नक्षत्र तथा कटिभागमें कृत्तिकाकी स्थिति समझे ॥ ४ ॥ नाभि भाद्रपदे विद्याद् रेवत्यामिक्षमण्डलम् ।

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११०॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें एक सौ दसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११०॥

पृष्ठमेव धनिष्ठासु अनुराधोत्तरास्तथा॥ ५॥

नाभिमें पूर्वाभाद्रपदा और उत्तराभाद्रपदाको जाने। नेत्रमण्डलमें रेवती, पृष्ठमागमें धनिष्ठा, अनुराधा तथा उत्तराको स्थापित समझे ॥ ५॥

बाहुभ्यां तु विशाखासु हस्तौ हस्तेन निर्दिशेत्। पुनर्वस्वङ्गुळी राजन्नाश्ळेषासु नखास्तथा॥६॥

राजन् ! दोनों भुजाओंमें विशाखाका, हार्योमें हस्तका, अङ्गुलियोंमें पुनर्वसुका तथा नखोंमें आश्लेषाकी स्थापना करे॥ श्रीवां ज्येष्ठा च राजेन्द्र श्रवणेन तु कर्णयोः। मुखं पुष्येण दानेन दन्तोष्ठौ स्वातिरुच्यते॥ ७॥

राजेन्द्र ! ज्येष्ठा नक्षत्रमे ग्रीवाकी, श्रवणमे दोनों कानोंकी, पुष्य नक्षत्रकी स्थापनामे मुखकी तथा स्वाती नक्षत्रमे दाँतों-और ओठॉकी भावना वतायी जाती है ॥ ७॥

हासं शतभिषां चैव मघां चैवाथ नासिकाम्। नेत्रे मृगशिरो विद्याल्ललाटे मित्रमेव तु॥ ८॥

शतिमधाको हासः मधाको नासिकाः मृगशिराको नेत्र और मित्र (अनुराधा) को ल्लाट समझे ॥ ८ ॥ भरण्यां तु शिरो विद्यात् केशानाद्वां नराधिप । समाप्ते तु घृतं दद्याद् ब्राह्मणे वेदपारगे ॥ ९ ॥

नरेश्वर ! मरणीको सिर और आर्द्राको चन्द्रमाके केश समझे।(इस प्रकार विभिन्न अङ्गोमें नक्षत्रोंकी स्थापना करके तत्सम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा उन-उन अङ्गोंकी पूजा एवं जप)होम आदि प्रतिदिन करे। पौर्णमासीको वत समाप्त होनेपर वेदोंके प्रारंगत विद्वान् ब्राह्मणको घृत दान करे॥ ९॥ सुभगो द्र्यानीयस्त्र ज्ञानभाग्यथ जायते। जायते परिपूर्णाङ्गः पौर्णमास्येव चन्द्रमाः॥ १०॥

ऐसा करनेसे मनुष्य पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाँति परि-पूर्णाङ्ग, सीमाग्यशाली, दर्शनीय तथा शानका भागी होताहै॥

एकादशाधिकशततमोऽध्यायः

बृहस्पतिका युधिष्ठिरसे प्राणियोंके जन्मके प्रकारका और नानाविध पापोंके फलखरूप नरकादिकी प्राप्ति एवं तिर्यग्योनियोंमें जन्म लेनेका वर्णन

युघिष्ठिर उवाच पितामद्द महाप्राज्ञ सर्वेशास्त्रविशारद् । श्रोतुमिच्छामि मर्त्यानां संसारविधिमुत्तमम् ॥ १ ॥ युधिष्ठिरने कहा—सम्पूर्ण शास्त्रोंके ज्ञानमें निपुण महाप्राज्ञ पितामह! अब मैं मनुष्यींकी संसारयात्राके निर्वाहकी उत्तम विधि सुनना चाहता हूँ ॥ १॥ केन वृत्तेन राजेन्द्र वर्तमाना नरा भुवि। प्राप्नुवन्युत्तमं खर्गं कथं च नरकं नृष॥ २॥

राजेन्द्र ! पृथ्वीरर रहनेवाले मनुष्य किस वर्तावरे उत्तम <u>स्वर्गलोक पाते हैं ! और नरेश्वर ! कैसा वर्ताव करने</u>से वे नरकमें पहते हैं ! ॥ २ ॥

मृतं रार्रारमुत्सुच्य काष्टलोष्टसमं जनाः। प्रयान्त्यमुं लोकमितः को चै ताननुगच्छति॥ ३॥

लोग अपने मृत शरीरको काठ और मिट्टीके ढेलेके ममान छोड़कर जग यहाँसे परलोककी राह लेते हैं। उस समय उनके पीछे कीन जाता है ! ॥ ३॥

भीष्म उवाच

अयमायाति भगवान् गृहस्पतिरुद्दारधीः। पृच्छैनं सुमहाभागमेतद् गृहां सनातनम्॥ ४॥

भीष्मजीने कहा—वत्त ! ये उदारबुद्धि भगवान् मृहस्पतिजी यहाँ पधार रहे ईं । इन्हीं महाभागने इस समातन गृह विषयको पूछो ॥ ४॥

नेतद्रन्येन राक्यं हि वक्तुं केनचिद्द वै। यका गृहस्पतिसमोन हान्यो विद्यते कचित्॥ ५॥

आज दूसरा कोई इस विषयका प्रतिपादन नहीं कर सकता। वृहस्पतिजीके समान वक्ता दूसरा कोई कहीं भी नहीं है॥ ५॥

वैशम्पायन उवाच

तयोः संवद्तोरेवं पार्थगाहेययोस्तदा । धाजगाम विशुद्धातमा नाकपृष्ठाद् गृहस्पतिः ॥ ६ ॥

चैदाम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर और गङ्गानन्दन भीष्म, इन दोनोंमें इस प्रकार यात हो ही रही थी कि विश्वद अन्तः करणवाले बृहस्पतिजी स्वगंलोकने वहाँ आ पहुँचे ॥ ६॥

ततो राजा समुत्थाय धृतराष्ट्रपुरोगमः। पूजामनुपमां चमे सर्वे ते च सभासदः॥ ७॥

उन्हें देखते ही राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्रको आगे करके राहे हो गये। फिर उन्होंने तथा उन सभी समासदोंने नृहर्गातजीकी अनुपम पूजा की ॥ ७॥

ततो धर्मसुतो राजा भगवन्तं गृहस्पतिम् । उपगम्य यथान्यायं प्रदर्न पमच्छ तत्त्वतः ॥ ८ ॥

वद्गन्तर धर्मपुत्र राजा मुधिष्टिरने मगवान् ब्रह्मितिजी-के समीद जाकर समीचित रीतिसे यह तास्विक प्रक्रन उपस्मित किया ॥ ८॥

युधिष्टिर उचान

भगपन सर्वधर्मेश सर्वशास्त्रविशास्त्र । मर्ग्यम्यकः सद्दायो वै पिता माता सुतो गुरुः ॥ ९ ॥ शांतिसम्यन्धियर्गश्च मित्रवर्गस्तथैव च। मृतं शरीरमुत्सुज्य काष्टलोष्टसमं जनाः॥१०॥ गच्छन्त्यमुत्र लोकं वै क एनमनुगच्छति।

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन्! आप सम्पूर्ण धर्मों के शाता और सव शास्त्रीं विद्वान् हैं। अतः वताइपे, पिता, माता, पुत्र, गुरु, सजातीय सम्बन्धी और मित्र आदिमें से मनुष्यका सच्चा सहायक कीन है ! जब सब लोग अपने मरे हुए शरीरको काठ और देलें समान त्यागकर चले जाते हैं, तब इस जीवके साथ परलोकमें कीन जाता है!॥९-१०६॥

वृहस्पतिरुवाच

पकः प्रस्यते राजन्नेक एव विनश्यति ॥ ११ ॥ एकस्तरित दुर्गाणि गच्छत्येकस्तु दुर्गतिम् ।

बृहस्पतिजीने कहा—राजन् ! प्राणी अकेला ही जन्म लेता, अकेला ही मरता, अकेला ही दुःखसे पार होता तथा अकेला ही दुर्गति भोगता है॥ ११६॥

असहायः पिता माता तथा भ्राता सुतो गुरुः ॥ १२ ॥ श्रातिसम्बन्धिवर्गश्च मित्रवर्गस्तथैव च ।

पिताः माताः भाईः पुत्रः गुरुः जातिः सम्बन्धी तथा
मित्रवर्ग-ये कोई भी उसके सहायक नहीं होते ॥ ११२६ ॥

मृतं शरीरमुत्मुज्य काष्ठलेष्टसमं जनाः॥ १३॥ मुहूर्तमिव रोदित्वा ततो यान्ति पराङ्मुखाः।

छोग उसके मरे हुए शरीरको काट और मिट्टीके देलेकी तरह फैंककर दो घड़ी रोते हैं और फिर उसकी ओरसे मुँह फेरकर चल देते हैं॥ १३६॥

तैस्तच्छरीरमुत्तुष्टं धर्म एकोऽनुगच्छति ॥ १४ ॥ तस्माद् धर्मः सहायश्च सेवितव्यः सदा नृभिः ।

वे कुटुम्यीजन तो उसके दारीरका परित्याग करके चले जाते हैं, किंतु एकमात्र धर्म ही उस जीवात्माका अनुसरण करता है; इसलिये धर्म ही सचा सहायक है। अतः मनुष्योंको सदा धर्मका ही सेवन करना चाहिये॥ १४ ई॥

प्राणी धर्मसमायुक्तो गच्छेत् स्वर्गगति पराम् ॥ १५ ॥ तथैवाधर्मसंयुक्तो नरकं चोपपद्यते ।

धर्मयुक्त प्राणी ही उत्तम स्वर्गमें जाता है और अधर्मः।
प्रायण जीव नरकमें पड़ता है ॥ १५६ ॥
तस्मान्न्यायागतैरथं धर्में सेवेत पण्डितः ॥ १६॥
धर्म एको मनुष्याणां सद्दायः पारछोकिकः।

इसलिये विदान पुरुपको चाहिये कि न्यायमे प्राप्त हुए धनके द्वारा धर्मका अनुष्ठान करे। एकमात्र धर्म ही परलोक-में मनुष्योंका सहायक है।। १६६ ॥

# महाभारत 🖘



चृहस्पतिजीका युधिष्ठिरको उपदेश

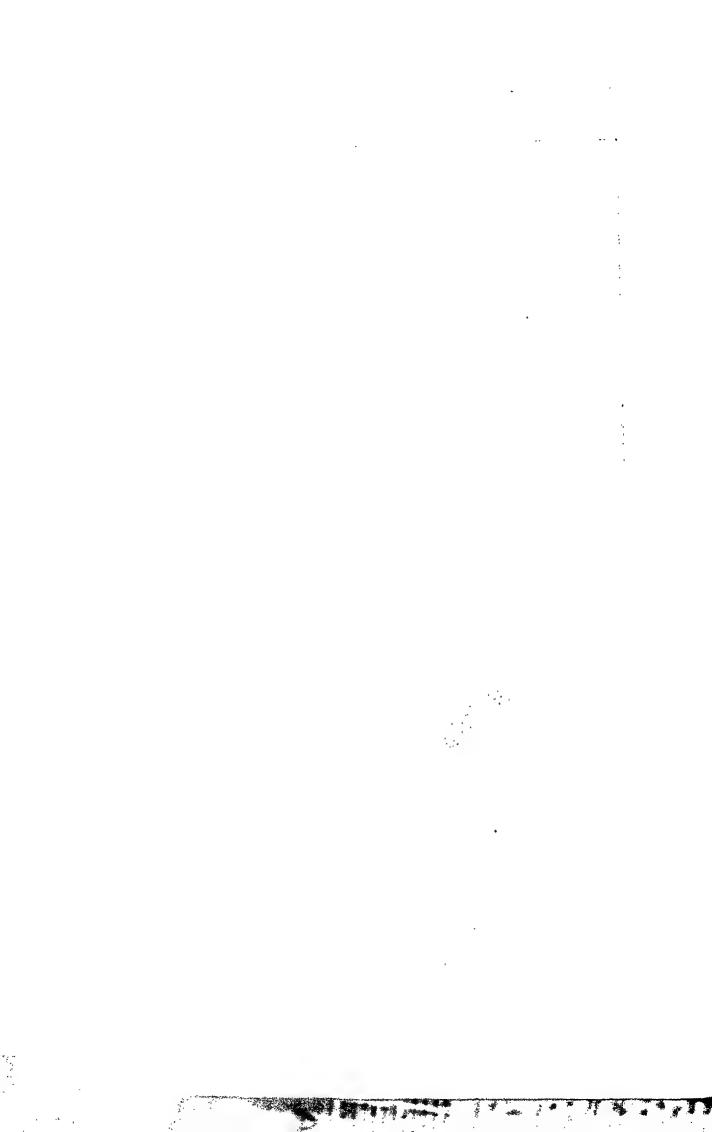

लोभान्मोहादनुक्रोशाद् भयाद् वाप्यबहुश्रुतः॥ १७॥ नरः करोत्यकार्याणि परार्थे लोभमोहितः।

जो बहुश्रुत नहीं है, वही मनुष्य लोम और मोहके वशीभृत हो दूसरेके लिये लोम, मोह, दया अथवा मयसे न करने योग्य पापकर्म कर बैठता है ॥ १७३॥

धर्मश्चार्थश्च कामश्च त्रितयं जीविते फलम् ॥ १८॥ एतत् त्रयमवाप्तव्यमधर्मपरिवर्जितम् ।

भर्मः अर्थ और काम-ये तीन जीवनके फल हैं, अतः मनुष्यको अवर्मके त्यागपूर्वक इन तीनोंको उपलब्ध करना चाहिये॥ १८६ ॥

युधिष्ठिर उवाच

श्रुतं भगवतो वाक्यं धर्मयुक्तं परं हितम् ॥ १९ ॥ शरीरनिचयं ज्ञातुं बुद्धिस्तु मम जायते ।

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! आपके मुँहसे मैंने धर्म-युक्त परम हितकर बात सुनी । अब शरीरकी स्थिति जानने-के लिये मेरा विचार हो रहा है ॥ १९३॥

मृतं शरीरं हि नृणां सूक्ष्ममन्यकतां गतम् ॥ २०॥ अचक्षुर्विषयं प्राप्तं कथं धर्मोऽनुगच्छति।

मनुष्यका स्थूल शरीर तो मरकर यहीं पड़ा रह जाता है और उसका सूक्ष्म शरीर अन्यक्तभावको प्राप्त हो जाता है—नेत्रोंकी पहुँचसे परे है। ऐसी दशामें धर्म किस प्रकार उसका अनुसरण करता है ?॥ २० ई॥

#### *बृहस्पतिरुवाच*

पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिर्भनोऽन्तकः ॥ २१ ॥ बुद्धिरात्मा च सहिता धर्म प्रथन्ति नित्यदा ।

बृहस्पतिजीने कहा—धर्मराज ! पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकारा, मन, यम, बुद्धि और आत्मा—ये सब सदा एक साथ मनुज्यके धर्मपर दृष्टि रखते हैं ॥ २१६॥ प्राणिनामिह सर्वेषां साक्षिभूता निशानिशम् ॥ २२॥ प्रतेश्च सह धर्मोऽपि तं जीवमनुगच्छति।

दिन और रात भी इस जगत्के सम्पूर्ण प्राणियोंके कर्मों-के साक्षी हैं । इन सबके साथ धर्म भी जीवका अनुसरण करता है ॥ २२ है ॥

त्वगस्थिमांसं शुक्तं च शोणितं च महामते ॥ २३ ॥ शारीरं वर्जयन्त्येते जीवितेन विवर्जितम् ।

महामते ! त्वचा अस्थि मांस शुक्र और शोणित-ये सब घातु निष्प्राण शरीरका परित्याग कर देते हैं अर्थात् ये उस शरीरधारी जीवात्माका साथ छोड़ देते हैं एक धर्म ही उसके साथ जाता है ॥ २३ ।।

ततो धर्मसमायुक्तः प्राप्तुते जीव एव हि ॥ २४ ॥ ततोऽस्य कर्म पश्यन्तिशुमं वा यदि वाशुभम् । देवताः पञ्चभृतस्थाः किं भूयःश्रोतुमिच्छसि ॥ २५ ॥

इसिलये धर्मयुक्त जीव ही परमगित प्राप्त करता है। फिर परलोकमें अपने कमोंका भोग समाप्त करके प्राणी जब दूसरा शरीर धारण करता है, उस समय उसके शरीरके पाँचों भ्तोंमें खित अधिष्ठाता देवता उस जीवके ग्रुभ और अग्रुभ कमोंको देखते हैं। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो !।। २४-२५।।

ततो धर्मसमायुक्तः स जीवः सुखमेधते। इहलोके परे चैव कि भूयः कथयामि ते॥ २६॥

तदनन्तर धर्मयुक्त वह जीव इहलोक और परलोकमें सुखका अनुभव करता है। अब तुम्हें और क्या वताऊँ ।।

युधिष्ठिर उवाचे 🕆

तद् द्शितं भगवता यथा धर्मोऽनुगच्छति । पतत् तु झातुमिच्छामि कथं रेतः प्रवर्तते ॥ २७ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! धर्म जिस प्रकार जीव-का अनुसरण करता है, वह तो आपने समझा दिया । अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस शरीरमें वीर्यकी उत्पत्ति कैसे होती है ! ॥ २७ ॥

#### बृहस्पतिरुवाच

अन्नमश्नित्त यद् देवाः शरीरस्था नरेश्वर । पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिर्मनस्तथा ॥ २८ ॥ ततस्तृप्तेषु राजेन्द्र तेषु भूतेषु पश्चसु । मनःषष्टेषु शुद्धातमन् रेतः सम्पद्यते महत् ॥ २९ ॥

बृहस्पतिने कहा-शुद्धात्मन् ! नरेश्वर !राजेन्द्र ! इस शरीरमें स्थित पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मनके अधिष्ठाता देवता जो अन्न भक्षण करते हैं और उस अन्नसे मनसहित वे पाँचीं भूत जब पूर्ण तृप्त होते हैं, तब महान् रेतस् (वीर्य) की उत्पत्ति होती है ॥ २८-२९ ॥

ततो गर्भः सम्भवति इछेषात् स्त्रीपुंसयोर्नृप । एतत् ते सर्वमाख्यातं भूयः कि श्रोतुमिच्छसि॥ ३०॥

राजन् ! फिर स्नी-पुरुषका संयोग होनेपर वही वीर्य गर्भका रूप धारण करता है । ये सब बार्ते मैंने तुम्हें बता दी । अब और क्या सुनना चाहते हो ! ॥ ३०॥

युधिष्टिर उवाच

आख्यातं मे भगवता गर्भः संजायते यथा। यथा जातस्तु पुरुषः प्रपद्यति तदुच्यताम् ॥ ३१॥ युधिष्ठिरने कहा—भगवन् । गर्भ जिस प्रकारउत्पन्न होता है। यह आपने यताया । अय यह बताहये कि उत्पन्न हुआ दुश्य पुनः हिस प्रकार बन्धनमें पदता है ॥ ३१ ॥

**इहस्पतिस्था**च

आस्त्रमात्रः पुरुषस्तेर्भृतैरभिभृयते । विप्रयुक्तका तेर्भृतेः पुनर्यात्यपरां गतिम् ॥ ३२ ॥

मृहस्पतिज्ञीने कहा—राजन् ! जीव उस विविमें प्राप्त होका कर गर्भमें संनिहित होता है। तुन ने पाँचों भूत अस्पत्मामें परिणत हो उसे बाँध देते हैं। फिर उन्हीं भूतोंने विका होनेसर वह दूसरी गतिको। प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ सर्वभूतसमायुक्तः प्राप्तुते जीव पव हि । ततोऽम्य फर्म पर्यन्ति शुभं वायदि वाशुभम् । देयताः पञ्चभृतस्याः कि भूयःश्रोतुमिच्छसि ॥ ३३ ॥

द्यारोरों सम्पूर्ण भूतोंसे युक्त हुआ वह जीव ही सुख या दुःसा पाता है। उस समय पाँचों भूतोंमें स्वित उनके अघि-छाता देवता जीवके छम या अछम कर्मको देखते हैं। अव और क्या सुनना नाहते हो है॥ ३३॥

युधिष्टिर उवान

त्वगस्थिमांसमुत्सुज्य तैश्च भूतैर्विवर्जितः। जीवःस भगवन् षस्यः सुखदुःखे समद्तुते ॥ ३४॥

युधिष्टिरने पूछा—भगवन् ! जीव त्वचा, अखि और मांसमय दारीरका त्याग करके जब पाँची भूतोंके सम्बन्ध-मे प्रमान् हो जाता है, तय कहाँ रहकर वह सुख-दुःखका उपभोग करता है ! ॥ ३४ ॥

**गृहस्पतिरुवाचे** 

जीवः कर्मसमायुक्तः शीवं रेतस्त्वमागतः। खीणां पुष्पं समासाद्य स्ते कालेन भारत ॥ ३५॥

गृहस्यतिजीने कहा—भारत ! जीव अपने कर्मीं है प्रेरित होकर शीम ही वीर्यमानको प्राप्त होता है और स्त्रीके रजमें प्रविष्ट होकर समयानुसार जन्म घारणकरता है ॥३५॥

यमस्य पुरुषेः फ्लेशं यमस्य पुरुषेर्वधम् । सुःगं संसारचकं च नरः फ्लेशं सविन्दति ॥ ३६॥

( गर्भमें भानेके पहले मुहमशरीरमें स्वित होकर अपने हुम्हमेंकि कारण ) यह यमहूर्तोद्वारा नाना प्रकारके क्लेश पता, उनके प्रहार सहता और दुम्लमयं संसारचक्रमें मॉति-मोलिके कह भीगता है ॥ ३६ ॥

इटलोंके न स प्राणी जनमप्रभृति पार्थित । सुद्धतं कर्म वे सुद्धते धर्मस्य फलमाधितः ॥ ३७॥ पदि धर्म यथादाकि जनमप्रभृति सेवते । ततः स पुरुषे भूत्वा सेवते नित्यदा सुन्धम् ॥ ३८॥ एष्णेनप । पदि प्राणी इस सेवमें जनसे ही पुष्यकर्ममें ट्या रहता है तो वह घर्मके फलका आश्रय लेकर उसके अनुसार सुख भोगता है। यदि अपनी शक्तिके अनुसार पाल्यकाट्से ही घर्मका सेवन करता है तो वह मनुष्य होकर सदा सुखका अनुभव करता है॥ २७-३८॥

अथान्तरा तु धर्मस्याप्यधर्ममुपसेवते । सुखस्यानन्तरं दुःखं स जीवोऽप्यधिगच्छति ॥३९॥

किंतु घर्मके बीचमें यदि कमी-कमी वह अधर्मका भी आचरण कर बैठता है तो उसे सुखके बाद दुःख भी मोगना पड़ता है ॥ हिंदु ॥

अधर्मेण समायुक्तो यमस्य विषयं गतः।
महद् दुःखं समासाद्य तिर्यग्योनौ प्रजायते ॥ ४०॥
अधर्मपरायण मनुष्य यमलोकमें जाता है और वहाँ

महान् दुःख मोगकर यहाँ पशु-पक्षियोंकी योनिमें जन्म लेता है॥ कर्मणा येन येनेह यस्यां योनी प्रजायते। जीवो मोहसमायुक्तस्तन्मे निगदतः १८णु॥ ४१॥

जीव मोहके वशीभूत होकर जिस-जिस कर्मका अनुष्ठान करनेसे जैसी-जैसी योनिमें जन्म घारण करता है, उसे बता रहा हूँ, सुनो ॥ ४१॥

यदेतदुच्यते शास्त्रे सेतिहासे च च्छन्दसि । यमस्य विपयं घोरं मर्त्यो लोकः प्रपद्यते ॥ ४२॥

शास्त्र इतिहास और वेदमें जो यह बात बतायी गयी है कि मनुष्य इस लोकमें पाप करनेपर मृत्युके पश्चात् यमराज- के भयंकर लोकमें जाता है। यह सत्य ही है ॥ ४२ ॥ इस स्थानानि पुण्यानि देवतुल्यानि भूपते । तिर्यग्योन्यतिरिक्तानि गतिमन्ति च सर्वशः ॥ ४३ ॥

ं भूपाल ! इस यमलोकमें देवलोकके समान पुण्यमय स्थान मी हैं, जिनमें तिर्यक् (तथा कीट-पतंग आदि) योनिके प्राणियोंको छोड़कर समस्त पुण्यात्मा जङ्गम जीव जाते हैं ॥ ४३॥

यमस्य भवने दिव्ये ब्रह्मलोकसमे गुणैः। कर्मभिर्नियतैर्वेद्धो जन्तुर्दुःखान्युपार्जुते॥ ४४॥

यमराजका भवन सौन्दर्य आदि गुणोंके कारण ब्रह्मलोक-के समान दिव्य भी है। परंतु अपने नियत पापकमोंसे विधा हुआ जीव वहाँ भी नरकमें पड़कर दुःख मोगता है॥ ४४॥

येन येन तु भावेन कर्मणा पुरुषो गतिम्। प्रयाति परुषां घोरां तत्ते वक्ष्याम्यतः परम्॥ ४५॥

मनुष्य जिस-जिस माव और जिस-जिस कमेंसे निष्ठुरता-पूर्ण मयंकर गतिको प्राप्त होता है, अब उसीको यता रहा हूँ॥

अधीत्य चतुरो वेदान हिजो मोहसमन्वितः।' पतितात् प्रतिगृह्याय स्वरयोनी प्रजायते॥ ४६॥ जो द्विज चारों बेदोंका अध्ययन करनेके बाद मी मोहवश प्रतित मनुष्योंसे दान लेता है। उसका गृद्हेकी योनिमें जन्म होता है ॥ ४६ ॥

खरो जीवति वर्षीण दस पश्च च भारत। खरो मृतो वलीवर्दः सप्त वर्षीण जीवति ॥ ४७॥

भारत ! गदहेकी योनिर्में वह पंद्रह वर्षोतक जीवित रहता है । उसके बाद भरकर <u>बैल होता है</u> । उस योनिर्में वह सात वर्षोतक जीवित रहता है ॥ ४७ ॥

बळीवदों मृतश्चापि जायते ब्रह्मराक्षसः। ब्रह्मरक्षश्च मासांस्त्रींस्ततो जायति ब्राह्मणः॥ ४८॥

जब बैलका शरीर छूट जाता है। तब वह ब्रह्मसुग्रुक्षस होता है। तीन मासतक ब्रह्मराक्षस रहनेके बाद फिर वह ब्राह्मणका जन्म पाता है॥ ४८॥

पतितं याजयित्वा तु कृमियोनौ प्रजायते। तत्र जीवति वृषीणि दश पञ्च च भारत॥ ४९॥

भारत । जो ब्राह्मण पतित पुरुषका यश कराता है। वह मरनेके बाद कीड़ेकी योनिमें जन्म लेता है और उस योनिमें पंद्रह वर्षोतक जीवित रहता है ॥ ४९॥

कृमिभावाद् विमुक्तस्तु ततो जायित गर्दभः। गर्दभः पञ्च वर्षाणि पञ्च वर्षाणि स्करः॥ ५०॥ कुक्कुटः पञ्च वर्षाणि पञ्च वर्षाणि जम्बुकः। श्वा वर्षमेकं भवति ततो जायित मानवः॥ ५१॥

कीड़ेकी योनिसे छूटनेपर वह गदहेका जन्म पाता है। पाँच वर्षतक गदहा रहकर पाँच वर्ष स्अर, पाँच वर्ष मुर्गा, पाँच वर्ष सियार और एक वर्ष कुत्ता होता है। उसके बाद वह मनुष्ययोनिमें उत्पन्न होता है। ५०-५१॥

उपाध्यायस्य यः पापं शिष्यः कुर्यादबुद्धिमान् । सं जीव इहं संसारांस्त्रीनाप्तोति न संशयः ॥ ५२ ॥ प्राक्श्वा भवति राजेन्द्र ततः क्रव्यात्ततः खरः। ततः प्रेतः परिक्षिष्टः पश्चाज्ञायति ब्राह्मणः ॥ ५३ ॥

जो मूर्ख शिष्य अपने अध्यापकका अपराध करता है, वह यहाँ निम्नाङ्कित तीन योनियोंमें जन्म ग्रहण करता है, इसमें संशय नहीं है। राजेन्द्र! पहले तो वह कुत्ता होता है, फिर राक्षस और गदहा होता है। उसके बाद मरकर प्रेतावस्थामें अनेक कष्ट भोगनेके पश्चात् ब्राह्मणका जन्म पाता है।।५२-५३॥

मनसापिगुरोर्भार्या यः शिष्यो याति पापकृत्। स उत्रान् प्रैति संसारानधर्मेणेह चेतसा॥ ५४॥

जो पापान्वारी शिष्य गुरुपत्नीके साथ समागमका विन्वार भी मनमें लाता है, वह अपने मानसिक पापके कारण भयंकर योनियोंमें जन्म लेता है ॥ ५४ ॥

श्वयोनौ तु स सम्भूतस्त्रीणि वर्षाणि जीवति ।

तत्रापि निधनं प्राप्तः कृमियोनौ प्रजायते ॥ ५५ ॥ कृमिभावमनुपाप्तो वर्षमेकं तु जीवति । ततस्तु निधनं प्राप्तो ब्रह्मयोनौ प्रजायते ॥ ५६ ॥

पहले कुत्तेकी योनिमें जन्म लेकर वह तीन वर्षतक जीवन धारण करता है। उस योनिमें मृत्युको प्राप्त होकर वह कीड़े-की योनिमें उत्पन्न होता है। कीटयोनिमें जन्म लेकर वह एक वर्षतक जीवित रहता है। फिर मरनेके बाद उसका ब्राह्मण-योनिमें जन्म होता है॥ ५५-५६॥ यदि पुत्रसमं शिष्यं गुरुईन्यादकारणे। आत्मनः कामकारेण सोऽपि हिस्नः प्रजायते॥ ५७॥

यदि गुरु अपने पुत्रके समान शिष्यको विना कारणके ही मारता-पीटता है तो वह अपनी स्वेच्छाचारिताके कारण हिंसक पुशुकी योनिमें जन्म लेता है ॥ ५७ ॥

पितरं मातरं चैव यस्तु पुत्रोऽवमन्यते। सोऽपिराजन् मृतो जन्तुः पूर्वं जायेत गर्दभः॥ ५८॥

राजन् !-जो पुत्र अपने माता-पिताका अनादर करता है। वह भी मरनेके बाद पहले गदहा नामक प्राणी होता है।। गर्दभत्वं तु सम्प्राप्य द्श वर्षाणि जीवति । संवत्सरं तु कुम्भीरस्ततो जायेत मानवः ॥ ५९॥

गदहेका शरीर पाकर वह दस वर्षीतक जीवित रहता है। फिर एक सालतक घड़ियाल रहनेके बाद मानव-योनिमें उत्पन्न होता है॥ ५९॥

पुत्रस्य मातापितरौ यस्य रुष्टान्नुभावपि । गुर्वपध्यानतः सोऽपि मृतो जायति गर्दभः ॥ ६० ॥

जिस पुत्रके ऊपर माता और पिता दोनों ही रुष्ट होते हैं, वह गुरुजनोंके अनिष्टचिन्तनके कारण मृत्युके वाद गदहा होता है ॥ ६० ॥

खरो जीवति मासांस्तु दश श्वा च चतुर्देश । बिडालः सप्तमासांस्तु ततो जायति मानवः ॥ ६१ ॥

गदहेकी योनिमें वह दस मासतक जीवित रहता है। उसके बाद चौदह महीनेतिक कुत्ता और सात मासतक बिलाव होकर अन्तमें वह मनुष्यकी योनिमें जन्म प्रहण करता है॥ ६१॥

मातापितरावाकुश्य सारिकः सम्प्रजायते । ताडयित्वा तु तावेव जायते कच्छपो नृप ॥ ६२ ॥

माता-पिताकी निन्दा करके अथवा उन्हें गाली देकर मनुष्य दूसरे जन्ममें मैना होता है। नरेश्वर ! जो माता-पिता-को मारता है। वह कछुआ होता है। हिरे॥

कच्छपो दश वर्षाणि त्रीणि वर्षाणि शल्यकः । व्यालो भूत्वा च षण्मासांस्ततो जायति मानुषः ॥ ६३॥ दन बर्गतक कुछुआ रहनेके पश्चात् तीन वर्ष साही और छः महीनेतक सर्व होता है। उनके अनन्तर वह मनुष्य-को योनिमें जन्म लेता है॥ इ.३॥

भर्तृषिण्डमुपाश्चन् यो राजिहिष्टानि सेवते । सोऽपि मोहसमापन्नो मृतो जायति वानरः ॥ ६४ ॥

जो पुरुष राजाके दुकड़े खाकर पलता हुआ भी मोहवश् उसके शत्रुऑकी खेवा करता है। वह मरनेके बाद बानर है होता है ॥ ६४ ॥

यानरो दश वर्पाणि पञ्च वर्पाणि सूपिकः। श्वाथ भूत्वा तुपण्मासांस्ततो जायति मानुषः ॥ ६५॥

दस वरोंतक वानरः पाँच वर्षोतक चूहा और छः महीनीं-तक कुत्ता होकर वह मनुष्यका जन्म पाता है ॥ ६५ ॥ न्यासापहर्ता तु नरो यमस्य विषयं गतः । संसाराणां इतं गत्वा कृमियोनौ प्रजायते ॥ ६६ ॥

दूसरोंकी घरोहर इड़प लेनेवाला मनुष्य यमलोकमें जाता और क्रमशः सी योनियोंमें भ्रमण करके अन्तमें कीड़ा होता है॥ ६६॥

तत्र जीवति वर्षाणि दश पश्च च भारत । दुष्कृतस्य क्षयं कृत्वा ततो जायति मानुषः ॥ ६७॥

भारत! कीड़ेकी योनिमें वह पंद्रह वर्पोतक जीवित रहता है और अपने पापोंका क्षय करके अन्तमें मनुष्य-योनिमें जन्म रुता है।। ६७॥

अस्यको नरश्चापि मृतो जायति शार्क्षकः। विश्वासहर्ता तु नरो मीनो जायति दुर्मतिः॥ ६८॥

दूसरीके दोप इँड़नेवाला मनुष्य हरिणकी योनिमें जन्म लेता है तथा जो अपनी खोटी बुद्धिके कारण किसीके साथ विश्वासवात करता है। वह मनुष्य मछली होता है ॥ ६८॥

भृत्वा मीनोऽष्टवर्षाणि मृतो जायति भारत । मृगस्तु चतुरो मासांस्ततदछागः मजायते ॥ ६९ ॥

भारत ! आठ वपींतक मछली रहकर मरनेके बाद वह चार मासतक मृग होता है। उसके बाद बकरेकी बोनिमें जन्म नेता है।। ६९॥

छागस्तु निधनं प्राप्य पूर्णे संवत्सरे ततः। फीटः संजायते जन्तुस्ततो जायति मानुषः॥ ७०॥

यक्या क्रे एक वर्षतर मृत्युको प्राप्त होनेके पश्चात् कीड़ां होता है। उनके बाद उन जीक्को मनुष्यका जन्म मिलताहै॥ धान्यान् ययांन्तिलान् मापान् कुल्ह्यान् सर्पपांश्चणान् कलापान्य मुद्रांश्च गोधुमानतसींस्त्रथा॥ ७१॥ सन्यम्यान्यस्य हती च मोहाज्ञन्तुरचेतनः। स जापत महाराज मृषिको निरपञ्चपः॥ ७२॥ महाराज ! जो पुरुष लजाका परित्याग करके अशान और मोहके वशीभूत होकर धान, जो, तिल, उड़द, बुलधी, सरसीं, चना, मटर, मूँग, गेहूँ और तीसी तथा दूसरे-दूसरे अनाजींकी-चोरी करता है, वह मरनेके बाद पहले चूहा होता है ॥ ७१-७२ ॥

ततः प्रेत्य महाराज मृतो जायित स्करः। स्करो जातमात्रस्तु रोगेण म्नियते नृप॥७३॥

राजन् ! फिर वह चूहा मृत्युके पश्चात् सूअर होता है । नरेश्वर ! वह सूअर जन्म लेते ही रोगसे मर जाता है ॥७३॥ श्वा ततो जायते मूढः कर्मणा तेन पार्थिव । भूत्वा श्वा पञ्च वर्षाणि ततो जायति मानवः ॥ ७४॥

पृथ्वीनाथ ! फिर उसी कर्मसे वह मूढ़ जीव कुत्ता होता है और पाँच वर्षतक कुत्ता रहकर अन्तमें मनुष्यका जन्म पाता है ॥ ७४ ॥

परदाराभिमर्शे तु कृत्वा जायति वै वृकः। श्वा श्रमालस्ततो गृधो व्यालः कङ्को वकस्तथा॥ ७५॥

-परस्त्रीगमनका पाप करके मनुष्य क्रमशः भेड़ियाः कुत्ताः सियारः गीधः साँपः कङ्क और वगुला होता है॥ ७५॥ भ्रातुभीयों तु पापात्मा यो धर्षयति मोहितः। पुंस्कोकिलत्वमाग्नोति सोऽपि संवत्सरं नृपः॥ ७६॥

नरेश्वर ! जो पापात्मा मोहवश भाईकी स्त्रीके साथ यलात्कार करता है। वह एक वर्षतक कोयलकी योनिमें पड़ा । रहता है ॥ ७६ ॥

सिखभार्या गुरोर्भार्या राजभार्या तथैव च । प्रथर्पयित्वा कामाय सृतो जायित सुकरः॥ ७७॥

जो कामनाकी पूर्तिके लिये मित्र, गुरु और राजाकी स्त्रीका सतीत्व भन्न करता है, वह मरनेके बाद सुअर होता है।। स्क्ररः पञ्च वर्षाणि दश वर्षाणि श्वाविधः। विडालः पञ्च वर्षाणि दश वर्षाणि कुक्कुटः॥ ७८॥ पिपीलिकस्तु मासांस्त्रीन् कीटः स्थान्मासमेव तु। पतानासाय संसारान् कृमियोनौ प्रजायते॥ ७९॥

पाँच वर्षतक स्थर रहकर दस वर्ष भेड़िया, पाँच वर्ष विलाव, दस वर्ष मुर्गा, तीन महीने चींटी और एक महीने कीड़ेकी योनिमें रहता है। इन सभी योनियोंमें चक्कर लगानेके बाद वह पुनः कीड़ेकी योनिमें जन्म लेता है।। ७८-७९॥

तत्र जीवति मासांस्तु कृमियोनौ चतुर्दश । ततोऽधर्मक्षयं कृत्वा पुनर्जायति मानवः॥ ८०॥

उस कीट-योनिमें वह चौदह महीनोंतक जीवन धारण करता है। तदनन्तर पापश्चय करके वह पुनः मनुष्य-योनिमें जन्म देता है॥ ८०॥ उपस्थिते विवाहे तु यशे दानेऽपि वा विभो। मोहात्करोति योविद्यं समृतो जायते कृमिः॥ ८१॥

प्रभो ! जो विवाह, यज्ञ अथवा दानका अवसर आनेपर मोहवश उसमें विष्न डालता है, वह भी मरनेके बाद कीड़ा ही होता है ॥ ८१॥

कृमिर्जीवति वर्षाणि द्श पञ्च च भारत। अधर्मस्य क्षयं कृत्वा ततो जायति मानवः॥ ८२॥

भारत ! वह कीट पंद्रह वर्षोतक जीवित रहता है । फिर पापोंका क्षय करके वह मनुष्ययोनिमें जन्म छेता है ॥ ८२ ॥ पूर्व दस्वा तु यः कन्यां द्वितीये दातुमिच्छति । सोऽपि राजन मृतो जन्तुः कृमियोनो प्रजायते॥ ८३॥

राजन् ! जो पहले एक व्यक्तिको कन्यादान करके फिर दूसरेको उसी कन्याका दान करना चाहता है, वह भी मरनेके बाद कीड़ेकी योनिमें जन्म लेता है ॥ 🗐॥

तत्र जीवति वर्षाणि त्रयोद्श युधिष्ठिर । अधर्मसंक्षये युक्तस्ततो जायति मानवः॥८४॥

युधिष्ठिर ! उस योनिमें वह तेरह वर्षोतक जीवन धारण करता है । तदनन्तर पापक्षयके पश्चात् वह पुनः मनुष्य-योनिमें उत्पन्न होता है ॥ ८४ ॥ देवकार्यमकृत्वा तु पितृकार्यमथापि वा । अनिर्वाप्य समश्चन् वे मृतो जायित वायसः ॥ ८५ ॥

जो देवकार्य अथवा पितृकार्य न करके बलिवैश्वदेव किये बिना ही अन्न-प्रहण-करता है। वह मरनेके बाद कीएकी योनिमें जन्म लेता है।। ८५॥

वायसः रातवर्षाणि ततो जायति कुक्कुटः। जायते व्यालकश्चापि मासं तस्मात् तु मानुषः ॥८६॥

सौ वर्षोतक कौएके शरीरमें रहकर वह मुर्गा होता है। उसके बाद एक मासतक सर्प रहता है। तत्पश्चात् मनुष्यका जन्म पाता है। दिहै।

ज्येष्ठं पितृसमं चापि भ्रातरं योऽवमन्यते । सोऽपि मृत्युमुपागम्य क्रौञ्चयोनौ प्रजायते ॥ ८७॥

बड़ा भाई पिताके समान आदरणीय है। जो उसका अपमान करता है। उसे मृत्युके बाद क्रौद्ध पक्षीकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है।। ८७॥

कौञ्चो जीवति वर्षे तु ततो जायति चीरकः। ततो निधनमापन्नो मानुषत्वमुपार्नुते ॥ ८८॥

कौद्ध होकर वह एक वर्षतक जीवित रहता है। उसके बाद चीरक जातिका पक्षी होता है और फिर मरनेके बाद मनुष्य-योनिमें जन्म पाता है॥ १८०॥

वृषलो ब्राह्मणीं गत्वा कृमियोनौ प्रजायते।

ततः सम्प्राप्य निधनं जायते स्करः पुनः॥ ८९॥

ग्रूद-जातिका पुरुष ब्राह्मणजातिकी स्त्रीके साथ समागम करके देहत्यागके पश्चात् पहले कीड़ेकी योनिमें जन्म लेता है। फिर मरनेके बाद स्थर होता है॥ ८९॥

स्करो जातमात्रस्तु रोगेण च्रियते नृप। श्वा ततो जायते मूढः कर्मणा तेन पार्थिव॥ ९०॥

नरेश्वर ! स्अरकी योनिमें जन्म लेते ही वह रोगसे मर जाता है। पृथ्वीनाथ! तत्पश्चात् वह मूढ़ जीव उसी पाप-कर्मके कारण कुत्ता होता है॥ १०॥

श्वा भूत्वा कृतकर्मासौ जायते मानुषस्ततः। तत्रापत्यं समुत्पाद्य मृतो जायति मूषिकः॥९१॥

कुत्ता होनेपर पापकर्मका भोग समाप्त करके वह मनुष्य-योनिमें जन्म लेता है। मनुष्ययोनिमें भी वह एक ही संतान पैदा करके मर जाता और शेष पापका फल भोगनेके लिये चूहा होता है॥ ९१॥

कृतन्नस्तु मृतो राजन् यमस्य विषयं गतः। यमस्य पुरुषेः कुद्धैर्वधं प्राप्तोति दारुणम्॥९२॥

राजन् ! कृतच्न मनुष्य मरनेके बाद यमराजके लोकमें जाता है । वहाँ कोधमें भरे हुए यमदूत उसके ऊपर यड़ी निर्दयताके साथ प्रहार करते हैं ॥ ९२॥

दण्डं समुद्गरं शूलमग्निकुम्भं च दारुणम् । असिपत्रवनं घोरवालुकं कूटशाल्मलीम् ॥ ९३ ॥ पताश्चान्याश्च वह्नीश्च यमस्य विषयं गतः। यातनाः प्राप्य तत्रोग्रास्ततो वध्यति भारत ॥ ९४ ॥

मारत ! वह दण्डः मुद्गर और शूलकी चोट खाकर दारुण अग्निकुम्भ (कुम्भीपाक ), असिपत्रवनः त्यो हुई भयंकर बादः काँटींसे भरी हुई शाल्मली आदि नरकींमें कष्ट भोगता है। यमलोकमें पहुँचकर इन ऊपर बताये हुए तथा और भी बहुत-से नरकींकी भयंकर यातनाएँ भोगकर वह वहाँ यमदूर्तीद्वारा पीटा जाता है॥ ९३-९४॥

ततो हतः कृतझः स तत्रोग्रैर्भरतर्पभ। संसारचक्रमासाद्य कृमियोनौ प्रजायते॥ ९५॥

भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार निर्देयी यमदूर्तीसे पीड़ित हुआ कृतघ्न पुरुष पुनः संसारचक्रमें आता और कीड़ेकी योनिमें जन्म छेता है ॥ ९५॥

कृमिर्भवति वर्षाणि द्रा पञ्च च भारत। ततो गर्भे समासाद्य तत्रवे म्रियते शिशुः॥९६॥

मारत ! पंद्रह वर्षोतक वह कीड़ेकी योनिमें रहता है। फिर गर्भमें आकर वहीं गर्भस्य शिशुकी दशामें ही मर जाता है।। ९६॥ ततो गर्नदानिजन्तुर्यहुभिः सम्प्रपद्यते । संसारांद्य यहन् गत्या ततस्तिर्यक्ष जायते ॥ ९७ ॥

इस सरद कई की बार वह जीव गर्मकी यन्त्रणा भोगता दे। तदमन्तर बदुत यार जन्म लेनेके पक्षात् वह तिर्यंग्योनिमें उत्पन्न दोता है ॥ ९७ ॥

तते दुःगमनुप्राप्य यह वर्षगणानिह । धपुनभैयसंयुक्तस्ततः कूर्मः प्रजायते ॥ ९८ ॥

इन योनियोमं यदुत वर्षोतक दुःख भोगनेके पश्चात् वह हिर मनुष्ययोनिमं न आकर दीर्घकालके लिये कछुआ हो जाता है ॥ ९८ ॥

द्धि एत्या वकश्चापि स्रचो मत्स्यानसंस्कृतान् । चोरियत्या तु दुर्वुद्धिर्मधु दंशः प्रजायते ॥ ९९ ॥

दुर्वृद्धि मनुष्य दहीकी चोरी करके बगला होता है। कची मिल्योंकी चोरी करके वह कारण्डव नामक जलपक्षी होता है और मधुका अपहरण करके वह डाँस ( मच्छर ) की योनिमें जन्म लेता है।। ९९॥

फलं वा मूलकं हत्वा अपूर्णं वा पिपीलिकाः । चोर्रायत्वा च निष्पावं जायते हलगोलकः ॥१००॥

पत्ल, मूल अयवा पूएकी चोरी करनेपर मृतुष्यको चींटीकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है । निष्पाव ( मटर या उड़द ) की चोरी करनेवाला इलगोलक नामवाला कीड़ा होता है ॥

पायसं चोरियत्वा तु तित्तिरित्वमवामुते । इत्वा पिष्टमयं पूर्व कुम्भोत्कृः प्रजायते ॥१०१॥

लीरकी चौरी करनेवाला तीतरकी योनिमें जन्म लेता है। आटेका पूजा चुराकर मनुष्य मरनेके बाद उल्लू होता है॥ १०१॥

वयो हत्या तु दुर्बुद्धिर्यायसो जायते नरः। फांस्यं हत्या तु दुर्बुद्धिर्हारितो जायते नरः॥१०२॥

लेहिकी चोरी करनेवाटा मूर्ख मानव कौवा होता है। कॉंग्रकी चोरी करके खोटी बुद्धिवाटा मनुष्य हारीत नामक पंथी होता है।। १०२॥

राजतं भाजनं छत्या कपोतः सम्प्रजायते । ष्टत्या तु काञ्चनं भाण्डं छमियोनो प्रजायते ॥१०३॥

चाँदीका पर्तन जुरानेवाला कबूतर होता है और धुरानंमय भाग्डकी चोरी करके मनुष्यको की देकी यो निर्मे जन्म देना पहला है।। १०३॥

पत्रीम चोर्यात्वा तु एकछत्वं निगच्छति। क्षीद्यकं तु तत्वा एत्वा नरो जायति वर्तकः॥१०४॥ अनी यम सुगनेवाल एकड (गिर्साट) की योनिम जन्म हेता है । कौशेय (रेशमी) वस्त्रकी चोरी करनेपर मनुष्य वत्तक होता है ॥ १०४॥

अंग्रुकं चोरियत्वा तु शुको जायित मानवः। चोरियत्वा दुक्लं तु मृतो हंसः प्रजायते ॥१०५॥

अंशुक (महीन कपड़े) की चोरी करके मनुष्य तोतेका जन्म पाता है तथा दुक्ल (उत्तरीय वस्न ) की चोरी करके मृत्युको प्राप्त हुआ मानव हंसकी योनिमें जन्म लेता है।। को द्वाः कार्पासिकं हत्वा मृतो जायित मानवः। चोरियत्वा नरः पट्टं त्वाविकं चैव भारत॥१०६॥ क्षीमं च वस्त्रमादाय शशो जन्तुः प्रजायते।

स्ती वस्त्रकी चोरी करके मरा हुआ मनुष्य क्रौश्च पक्षीकी योनिमें जन्म लेता है। मारत! पाटम्बरः भेड़के कनका बना हुआ तथा क्षीम (रेशमी) वस्त्र चुरानेवाला मनुष्य खरगोश नामक जन्तु होता है॥ १०६६ ॥ चर्णान् हत्वा तु पुरुषो मृतो जायित चिर्हणः॥१०७॥ हत्वा रक्तानि वस्त्राणि जायते जीवजीवकः।

अनेक प्रकारके रंगोंकी चोरी करके मृत्युको प्राप्त हुआ पुरुप मोर होता है। लाल कपड़े चुरानेवाला मनुष्य चकोरकी योनिमें जन्म लेता है॥ १०७६॥

वर्णकार्दीस्तथा गन्धांश्चोरियत्वेह मानवः॥१०८॥ छुच्छुन्द्रित्वमामोति राजहाँ भिपरायणः। तत्र जीवति वर्षाणि ततो दश च पश्च च॥१०९॥

राजन् । जो मनुष्य लोभके वशीभृत होकर वर्णक (अनुलेपन) आदि तथा चन्दनकी चोरी करता है, वह छहुँदर होता है। उस योनिमें वह एंद्रह वर्षतक जीवित रहता है॥ १०८-१०९॥

अधर्मस्य क्षयं गत्वा ततो जायति मानुपः। चोरयित्वा पयश्चापि वलाका सम्प्रजायते ॥११०॥

भिर अधर्मका क्षय हो जानेपर वह मनुष्यका जन्म पाता है। दूध चुरानेवाली स्त्री वगुली होती है॥ ११०॥ यस्तु चोरयते तेंलं नरो मोहसमन्वितः। सोऽपि राजम् मृतो जन्तुस्तैलपायी प्रजायते ॥१११॥

राजन् ! जो मनुष्य मोहयुक्त होकर तेल चुराता है, वह मरनेपर तेल्पायी नामक कीड़ा होता है ॥ १११ ॥ अशालं पुरुषं हत्वा सद्याख्यः पुरुपाधमः। अर्थार्थो यदि वा वेरी स मृतो जायते स्वरः ॥११२॥

जो नीच मनुष्य धनके लोभसे अथवा शत्रुताके कारण इथियार लेकर निहत्ये पुरुषको मार डालता है। वह अपनी मृत्युके बाद गट्हेकी योनिमें जन्म पाता है॥ ११२॥ खरो जीवति वर्षे द्वे ततः शस्त्रेण वध्यते । समृतो मृगयोनौ तु नित्योद्विग्नोऽभिजायते ॥११३॥

गदहा होकर वह दो वर्षोतक जीवित रहता है। फिर शस्त्रसे उसका वध होता है। इस प्रकार मरकर वह मृगकी योनिमें जन्म लेता और हिंसकोंके भयसे सदा उद्धिग्न रहता है॥ ११३॥

मृगो वध्यति शस्त्रेण गते संवत्सरे तु सः। हतो मृगस्ततो मीनः सोऽपि जालेन वध्यते ॥११४॥

मृग द्दोकर वह सालभरमें ही शस्त्रद्वारा मारा जाता है।

मरनेपर मत्स्य होता है, फिर वह भी जालसे वँधता है।।११४॥

मासे चतुर्थे सम्प्राप्ते श्वापदः सम्प्रजायते।

श्वापदो दश वर्षाण द्वीपी वर्षाण पञ्च च ॥११५॥

वह किसी प्रकार जालसे छूटा हुआ भी चौथे महीनेमें मृत्युको प्राप्त हो हिंसक जन्तु भेड़िया आदि होता है। उस योनिमें दस वर्षोतक रहकर वह पाँच वर्षोतक व्याघ्र या चीतेकी योनिमें पड़ा रहता है॥ ११६।।

ततस्तु निधनं प्राप्तः कालपर्यायचोदितः। अधर्मस्य क्षयं ऋत्वा ततो जायति मानुषः ॥११६॥

तदनन्तर पापका क्षय होनेपर कालकी प्रेरणासे मृत्युको प्राप्त हो वह पुनः मनुष्य होता है ॥ ११६ ॥

स्त्रियं हत्वा तु दुर्बुद्धिर्यमस्य विषयं गतः। बहून् क्लेशान् समासाद्य संसारांश्चेव विंशतिम् ११७

जो खोटी बुद्धिवाला पुरुष स्त्रीकी हत्या कर डालता है, वह यमराजके लोकमें जाकर नाना प्रकारके क्लेश भोगनेके पश्चात् बील बार दुःखद योनियोंमें जन्म लेता है ॥११७॥ ततः पश्चान्महाराज कृमियोनों प्रजायते।

कृमिर्विशितिवर्षाणि भूत्वा जायित मानुषः ॥११८॥ महाराज ! तदनन्तर वह कीड़ेकी योनिमें जन्म लेता है और बीस वर्षोतक कीट-योनिमें रहकर अन्तमें मनुष्य होता हैं॥ भोजनं चोरियत्वा तु मिस्नका जायते नरः। मिस्नकासंघवशमो बहून् मासान् भवत्युत ॥११९॥ ततः पापक्षयं कृत्वा मानुषत्वमवाप्नुते।

मोजनकी चोरी करके मनुष्य मक्खी होता है और कई महीनीतक मिक्खयोंके समुदायके अधीन रहता है। तत्पश्चात् पापीका भोग समाप्त करके वह पुनः मनुष्य-योनिमें जन्म हेता है। ११९६ ॥

धान्यं हत्वा तु पुरुषो लोमशः सम्प्रजायते ॥१२०॥ तथा पिण्याकसम्मिश्रमशनं चोरयेन्नरः। स जायते वभ्रुसमो दारुणो मूषिको नरः॥१२१॥ दशन् वै मानुषान्नित्यं पापात्मास विशाम्पते।

धान्यकी चोरी करनेवाले मनुष्यके शरीरमें दूसरे जन्ममें बहुत-से रोएँ पैदा होते हैं। प्रजानाथ! जो मानव तिलके चूर्णसे मिश्रित भोजनकी चोरी करता है, वह नेवलेके समान आकारवाला भयानक चूहा होता है तथा वह पापी सदा मनुष्योंकों काटा करता है॥ १२०-१२१ है॥

घृतं हृत्वा तु दुर्वुद्धिः काकमहुः प्रजायते ॥१२२॥ मत्स्यमांसमयो हृत्वा काको जायति दुर्मतिः। स्रवणं चोरियत्वा तु चिरिकाकः प्रजायते ॥१२३॥

जो दुर्बुद्धि मनुष्य घी चुराता है, वह काकमद्गु (सींग-वाला जल-पक्षी) होता है। जो खोटी बुद्धिवाला मनुष्य मत्स्य और मांसकी चोरी करता है, वह कीवा होता है। नमककी चोरी करनेले मनुष्यको चिरिकाक-योनिमें जन्म लेना पड़ता है।। १२२-१२३॥

विश्वासेन तु निश्चिप्तं यो विनिह्नोति मानवः। स गतायुर्नरस्तात मत्स्ययोनौ प्रजायते॥१२४॥

तात ! जो मानव विश्वासपूर्वक रक्खी हुई दूसरेकी घरोहर-को हड़प लेता है। वह गतायु होनेपर मस्यकी योनिमें जन्म लेता है॥ १२४॥

मत्स्ययोनिमनुप्राप्य मृतो जायति मानुषः। मानुषत्वमनुप्राप्य क्षीणायुरुपपद्यते ॥१२५॥

मत्स्ययोनिमें जन्म लेनेके बाद जब मरता है, तब पुनः । मनुष्यका जन्म पाता है। मानव-योनिमें आकर उसकी आयुः बहुत कम होती है।। १२५॥

पापानि तु नराः कृत्वा तिर्यग् जायन्ति भारत । न चात्मनः प्रमाणं ते धर्म जानन्ति किंचन ॥१२६॥

भारत । पाप करके मनुष्य पशु-पक्षियोंकी योनिमें जन्म टेते हैं । वहाँ उन्हें अपने उद्धार करनेवाठे धर्मका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता ॥ १२६ ॥

ये पापानि नराः कृत्वा निरस्यन्ति वतैः सदा।
सुखदुःखलमायुक्ता व्यथितास्ते भवन्त्युत ॥१२७॥
असंवासाः प्रजायन्ते म्लेच्छाश्चापि न संशयः।
नराः पापसमाचारा लोभमोहसमन्विताः॥१२८॥

जो पापाचारी पुरुष लोभ और मोहके वशीभूत हो पाप करके उसे बत आदिके द्वारा दूर करनेका प्रयत्न करते हैं, वे सदा सुख-दुःख भोगते हुए व्यथित रहते हैं। उन्हें कहीं रहनेको ठौर नहीं मिलता तथा वे म्लेच्छ होकर सदा मारे-मारे फिरते हैं। इसमें संशय नहीं है। १२७-१२८॥

वर्जयन्ति च पापानि जन्मप्रभृति ये नराः। अरोगा रूपवन्तस्ते धनिनश्च भवन्त्युत॥१२९॥

जो मनुष्य जन्मते ही पापका परित्याग कर देते हैं, वे नीरोग, रूपवान और घनी होते हैं ॥ १२९॥ तिबंधकोरेन फलोन कृत्या पापनवान्त्रयुः। प्रोपामेच जन्यूनां भाषीत्वमुप्रयान्ति ताः॥१३०॥

स्मित्तं भी यदि पूर्वेक पापकर्म करती है तो पापकी अधिमा कोली है और वे उन पापभोगी प्राणिमीकी ही। तभी होती है। १३०॥

परमहरूषे दोपाः सर्व एव प्रकीतिताः। कुरुष्टि लेदामात्रेण कथितं ते मयान्य ॥१३१॥

निश्वान नीन ! परापे धनका अनहरण करनेसे जो दोष होते हैं। वे सप यसापे गर्पे । यहाँ मेरे द्वारा संक्षेत्रसे ही इस स्थित सारित्यान कराया गया है ॥ १३१ ॥ अपरस्मिन् कथायोगे भूयः श्रोप्यसि भारत । पतन्मया महाराज ब्रह्मणो वद्तः पुरा ॥१३२॥ सुरपींणां श्रुतं मध्ये पृष्टश्चापि यथातथम् । मयापि तच्च कात्स्न्येन यथावद्दनुवर्णितम् । पतच्छुत्वा महाराज धर्मे कुरु मनः सदा ॥१३३॥

भरतनन्दन! अव दूसरी वार वातचीतके प्रसङ्गमें फिर कभी इस विषयको सुनना। महाराज! पूर्वकालमें नदााजी देविषयोंके वीच यह प्रसङ्ग सुना रहे थे। वहाँ उन्हींके मुँह्से मैंने ये सारी वातें सुनी थों और तुम्हारे पूछनेपर उन्हीं सब यातोंका मैंने भी यथार्थरूपसे वर्णन किया है। रालन्! यह सुनकर तुम सदा धर्ममें मन लगाओ॥ १२२-१२३॥

इति श्रीमहाभारते अनुसासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि संसादचकं नाम एकादशाधिकशततमोऽध्यायः॥ १११॥

इस प्रचार श्रीनहानाग्त अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्गपर्वमे संसारचक नामक एक सी म्यारहर्वे अग्याय पूरा हुआ ॥ १९९ ॥

# द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः

### पापसे छूटनेके उपाय तथा अन्नदानकी विशेष महिमा

युधिष्टर उवाच

अधर्मस्य गतिर्वसन् कथिता मे त्वयानघै। धर्मस्य तु गति श्रोतुमिच्छामि वदतां वर ॥ १ ॥

युधिष्टिरने पूछा—ब्रह्मन् ! आपने अधर्मकी गति यज्ञायी। पाररिहेत यक्ताओं में क्षेष्ठ ! अय में धर्मकी गति युनना चारता हूँ ॥ १॥

शत्या कर्माणि पापानि कथं यान्ति शुभां गतिम्। कर्मणा च शतेनेद केन यान्ति शुभां गतिम्॥ २॥

मनुष्य पाय कर्म करके कैंसे द्यमगतिको आस होते हैं तथा किन कर्मके अनुसानसे उन्हें उत्तम गति शास होती है है।।

*चृहस्पति*रुवाच

रुग्या पापानि कर्माणि अधर्मवदामागतः। मनसा विपर्रातेन निरयं प्रतिपद्यते॥३॥

सृतस्यितिशीन फहा—राजन् ! जो मनुष्य पानकर्म करके भारतीर यशीभृत हो जाता है, उसका मन धर्मके विपरीत मार्गी असे समाना है। इसस्यि यह नरकर्म गिरता है।। ३॥

मोद्याद्धम् यः कृत्वा पुनः समनुतप्यते। मनःसमाधिसंयुक्तो न स सेवेत दुष्कृतम्॥ ४॥

परंतु की अञ्चलका अधर्म यन जानेवर पुनः उन्नके लिये अभागत नक्ता है। जो नाहिये कि मनको बग्रमें रखकर बद हिर्मुमी पत्रमा सेवन न करें ॥ ४॥

पया पया मनस्तस्य दुष्यतं वर्मं गईते। मधा सभा दार्थतं तु तेनाथमेंण मुख्यते॥ ५॥ <u>मन्ष्यका मन् ज्यों ज्यों</u> पापकर्मकी निन्दा करता है त्यों त्यां उसका शरीर उस अधर्मके यन्धनसे मुक्त होता जाता है॥ ५॥

यदि व्याहरते राजन् विप्राणां धर्मवादिनाम् । ततोऽधर्मकृतात् क्षिप्रमपवादात् प्रमुच्यते ॥ ६ ॥

राजन् ! यदि पापी पुरुष धर्मश ब्राह्मणोंसे अपना पाप पता दे तो यह उस पापके कारण होनेवाली निन्दासे शीव ही छुटकारा पा जाता है ॥ ६॥

यथा यथा नरः सम्यगधर्ममनुभापते। समाहितेन मनसा विमुच्येत तथा तथा। भुजङ्ग इच निर्मोकात् पूर्वमुक्ताज्ञरान्वितात्॥ ७॥

मनुष्य अपने मनको स्थिर करके जैसे-जैसे अपना पाप , प्रकट करता है। वैसे-ही-वैसे वह मुक्त होता जाता है। ठीक हे उसी तरह जैसे सर्प पूर्वमुक्त, जराजीर्थ कंजुटसे छूट जाता है।।

दत्त्वा विप्रस्य दानानि विविधानि समाहितः। मनःसमाधिसंयुक्तः सुर्गातं प्रतिपद्यते॥ ८॥

मनुष्य एकाप्रचित्त होकर सावधान हो ब्राह्मणको यदि नाना । प्रकारके दान करे तो वह उत्तम गतिको पाता है ॥ ८ ॥ । प्रदानानि तु चक्ष्यामि यानि दत्त्वा युधिष्ठिर । नरः कृत्वाप्यकार्याणि ततो धर्मण युज्यते ॥ ९ ॥

सुधिष्टिर ! अब मैं उन उत्कृष्ट दानींका वर्णन करूँगा। जिन्हें देकर मनुष्य यदि उत्तते न करने योग्य कर्म यन जायँ -तो-मी-बर्मके फलमे मंयुक्त होता है ॥ १ ॥ सर्वेषामेव दानानामन्तं श्रेष्टमुदाहृतम् । पूर्वमन्तं प्रदातव्यमृजुना धर्ममिच्छता॥१०॥

सब प्रकारके दानोंमें अन्तका दान श्रेष्ठ बताया गया है। अतः धर्मकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको सरलभावसे पहले अन्तका ही दान करना चाहिये॥ १०॥

प्राणा ह्यन्नं मनुष्याणां तस्माज्जन्तुश्च जायते। अन्ने प्रतिष्ठितो लोकस्तस्मादन्नं प्रशस्यते॥११॥

अन्न मनुष्योंका प्राण है, अन्नसे ही प्राणीका जन्म होता है, अन्नके ही आधारपर सारा-संसार टिका हुआ है। इसलिये अन्न सबसे उत्तम माना गया है।। ११॥

अन्नमेव प्रशंसन्ति देवर्षिपितमानवाः। अन्नस्य हि प्रदानेन रन्तिदेवो दिवं गतः॥१२॥

देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य अन्नकी ही प्रशंसा करते हैं। अन्नके ही दानसे राजा रन्तिदेव स्वर्गको प्राप्त हुए हैं।। १२।।

न्यायलन्धं प्रदातन्यं द्विजातिभ्योऽन्नमुत्तमम् । स्वाध्यायं समुपेतेभ्यः प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ १३ ॥

अतः स्वाध्यायमें तत्पर रहनेवाले ब्राह्मणोंके लिये प्रसन्न चित्तसे न्यायोपार्जित उत्तम अन्नका दान करना चाहिये॥१३॥ यस्य ह्यन्नमुपाश्ननित ब्राह्मणानां रातं दरा। हण्टेन मनसा दत्तं न स तिर्थग्गतिभवेत्॥१४॥

जिस पुरुषके प्रसन्न चित्तसे दिये हुए अन्नको एक हजार ब्राह्मण खा लेते हैं, वह पशु-पक्षीकी योनिमें नहीं जन्म लेता ॥ १४ ॥

ब्राह्मणानां सहस्राणि दश भोज्य नरर्षभ । नरोऽधर्मात् प्रमुच्येत योगेष्वभिरतः सदा ॥ १५ ॥

नरश्रेष्ठ ! जो मनुष्य सदा योग-साधनमें संलग्न रहकर दस हजार ब्राह्मणोंको भोजन करा देता है, वह पापके बन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ १५॥

भैक्ष्येणान्नं समाहत्य विप्रो वेदपुरस्कृतः। स्वाध्यायनिरते विप्रे दत्त्वेह सुखमेधते॥१६॥

वेदज्ञ ब्राह्मण मिक्षासे अन्न लाकर यदि स्वाध्याय-परायण विष्रको दान देता है तो इस लोकमें सुखी होता है । (भैक्ष्येणापि समाहृत्य दृद्यादन्नं द्विजेषु वै। सवर्णदानात पापानि नश्यन्ति सुबहून्यपि॥

जो भिक्षांसे भी अन्न लाकर ब्राह्मणोंको देता है और सुवर्णका दान करता है, उसके बहुत से पाप भी नष्ट हो जाते हैं

दत्त्वा वृत्तिकरीं भूमिं पातकेनापि मुच्यते । पारायणैः पुराणानां मुच्यते पातकेर्द्धिजः॥ जीविका चलानेवाली भूमिका दान करके भी मनुष्य पातकसे मुक्त हो जाता है। पुराणोंके पाठसे भी ब्राह्मण पातकोंसे खुटकारा पा जाता है॥ गायज्याश्चेव लक्ष्मेण गोसहस्त्रस्य तर्पणात्। वेदार्थ ज्ञापयित्वा तु शुद्धान् विष्रान् यथार्थतः॥ सर्वत्यागादिभिश्चापि मुच्यते पातकैद्विजः। सर्वातिथ्यं परं होषां तस्सादन्नं परं स्मृतम्॥)

एक लाख गायती जपनेसे, एक हजार गौओंको तृप्त करनेसे, विशुद्ध ब्राह्मणोंको यथार्थरूपसे वेदार्थका ज्ञान करानेसे तथा सर्वस्वके त्याग आदिसे भी द्विज पापमुक्त हो जाता है। इन सबमें सबका अन्नके द्वारा आतिथ्य-सत्कार करना ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। इस्र अन्नको सबसे उत्तम माना गया है।

अहिंसन् ब्राह्मणस्वानि न्यायेन परिपाल्य च । क्षत्रियस्तरसा प्राप्तमन्नं यो वै प्रयच्छति ॥ १७ ॥ द्विजेभ्यो वेदवृद्धेभ्यः प्रयतः सुसमाहितः। तेनापोहति धर्मात्मन् दुष्कृतं कर्म पाण्डव ॥ १८ ॥

धर्मात्मा पाण्डुनन्दन ! जो अतिय ब्राह्मणके धनका अपहरण न करके न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करते हुए अपने बाहुबलसे प्राप्त किया हुआ अन्न वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको मलीभाँति गुद्ध एवं समाहित चित्तसे दान करता है, वह उस अन्न-दानके प्रभावसे अपने पूर्वकृत पापोंका नाश कर डालता है।। १७-१८॥

षड्भागपरिशुद्धं च कृषेभीगमुपार्जितम् । वैश्यो दद्द् द्विजातिभ्यः पापेभ्यः परिमुच्यते ॥ १९॥

जो-चैश्य-खेतींसे अन्न पैदा करके उसका छठा माग राजाको देकर बचे हुएमेंसे ग्रुद्ध अन्नका ब्राह्मणको दान करता है, वह पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ १९ ॥

अवाप्य प्राणसंदेहं कार्कश्येन समार्जितम् । अन्नं दत्त्वा द्विजातिभ्यः शुद्रः पापात् प्रमुच्यते ॥ २० ॥

-शूद्ध-भी यदि प्राणोंकी परवा न करके कठोर परिश्रमधे कमाया हुआ अन्न ब्राह्मणोंको दान करता है तो पापसे छुटकारा पा जाता है ॥ २०॥

औरसेन बलेनान्नमर्जियत्वाविहिसकः। यः प्रयच्छति विषेभयो न स दुर्गाणि पश्यति ॥ २१ ॥

जो किसी प्राणीकी हिंसा न करके अपनी छातीके वलसे पैदा किया हुआ अन्न विप्रोंको दान करता है, वह कमी संकटका अनुभव नहीं करता ॥ २३॥

न्यायेनैवासमन्नं तु नरो हर्षसमन्वितः। द्विजेभ्यो वेदचुद्धेभ्यो दत्त्वा पापात् प्रमुच्यते ॥ २२ ॥ न्यायके अनुसार अन्न प्राप्त करके उसे वेदवेता ब्राह्मणींको इर्वे (कि इस देश का महाच अपने पाने हैं पन्यनी सुक · 四十分11年11

भनमहेरकां लोके इन्वोर्ज्या भवेनकः। मतः पन्यानमापुष्य सर्वपापैः ब्रमुच्यते ॥ २३ ॥

र्मगणी अस ही बचारी मुद्धि करनेवाला है, अतः अस्तक अन करके मन्ध्य बच्चान होता है और संसुकांकि मार्गेश भगपा वेका समस्त पात्रीमें सूट जाता है ॥ ई३.॥

यानविद्धाः कृतः पन्या येन यान्ति मनीपिणः । ने हि प्राणस्य दानारस्तेभ्यो धर्मः सनातनः ॥ २४॥

वातः पुरुपीने जिस मार्गको चालू किया है, उसीसे मतीवी पुरुष चर्छा है। अन्नदान करनेवाले मनुष्य वास्तवमें प्रापदान फरनेवाचे हैं। उन्हीं लोगोंसे सनातन धर्मकी यदि होती है।। २४॥

सर्यायस्थं मनुष्येण न्यायेनान्नमुपाजितम्। कार्य पात्रागतं नित्यमन्तं हि परमा गतिः॥ २५॥

मनुष्यको प्रत्येक अवस्वामं न्यायतः उपार्जित ित्या हुआ अन्न सत्यात्रके लिये अर्पित करना चाहिये; नयाँकि अन्त ही सब प्राणियाँका परम आधार है ॥ २५॥

अन्तस्य हि प्रदानन नरी रौट्टं न सेवते। प्रदातव्यमन्यायपरिवर्जितम् ॥ २६ ॥

अन्न-दान करनेसे मनुष्यको कभी नरककी भयंकर मातना नहीं भोगनी पद्यती; अतः न्याये।पार्जित अन्नका ही गदा दान करना चाढिये॥ २६॥

इति श्रीमदाभारते अनुतासनपर्यणि दानधर्मपर्यणि

एक सौ बारहर्वी अव्याम पूरा हुआ ॥ ११२ ॥

यतेद् बाह्मणपूर्वे हि भोकमन्नं गृही सदा। अवन्ध्यं दिवसं क्यिदिन्नदानेन मानवः॥२७॥

प्रत्येक गृहस्यको उचित है कि वह पहले ब्राह्मणको मोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करनेका प्रयत्न करे तथा अन्त-दानके द्वारा प्रत्येक दिनको सपल बनावे ॥ २७ ॥

भोजयित्वा दशरातं नरो वेदविदां नृप। न्यायविद्धर्भविदुपामितिहासविदां 🔧 तथा ॥ २८॥ न याति नरकं घोरं संसारांश्च न सेवते। सर्वकामसमायुक्तः प्रेत्य चाप्यरनुते सुखम् ॥ २९ ॥

ैं नरेश्वर! जो मनुष्य वेद, न्याय, धर्म और इतिहासके जाननेवाले. एक हजार ब्राह्मणींको भोजन कराता है। वह घोर नरक और मंसारचकमें नहीं पड़ता । इहलोकमें उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण होती हैं और मरनेके बाद वह परलोकमें मुख भोगता है ॥ २८-२९ ॥

पवं खलु समायुक्ती रमते विगतज्वरः। रूपवान कीर्तिमांश्चेव धनवांश्चोपपद्यते ॥ ३० ॥

इस प्रकार अन्न-दानमें संलग्न हुआ पुरुप निश्चिन्त हो मुखका अनुभव करता है और रूपवान्। कीर्तिमान् तथा धनवान् होता है॥ ३०॥

पतत् ते सर्वमाख्यातमन्नदानफलं महत्। मूलमेतत् तु धर्माणां प्रदानानां च भारत ॥ ३१ ॥

भारत ! अन्न-दान सव प्रकारके धर्मी और दानीका मृल है। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह अन्नदानका सारा महान् पळ बताया है ॥ ३१ ॥ संसारचके द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११२॥

इस प्रकार श्रीनद्दामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें संसारचकविष्यक

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ स्टोक मिलाकर कुल ३५ स्टोक हैं )

# त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः

सहस्पतिजीका युधिष्टिरको अहिंसा एवं धर्मकी महिमा वताकर स्वर्गलोकको प्रस्थान

युधिष्टिर उथाच

महिसा येदियं कर्म ध्यानमिन्द्रियसंयमः। तपोऽध गुरुशुक्ष्मा कि श्रेयः पुरुषं प्रति॥ १ ॥

गुर्भिष्टरने पूछा-भगवन्! अहिंसा, वेदोक कर्म, भ्यान- इस्टिय संयम्। त्रास्या और गुरूग्रभूमा—इनमेंधे भीतना कर्म महानका (विगेष) कन्याप कर सकता है॥

पुरुगनिस्यान

मयोग्येतानि धर्म्यामि पृथाद्वाराणि सर्वदाः। श्रु मंदीर्यमानानि पंदेव भरतपंभा २॥

वृहस्पतिजीने कहा-भरतश्रेष्ट ! ये छः प्रकारके कर्म ही धर्मजनक हैं तथा सब-के-सब मिन्न-भिन्न कारणींसे प्रकट हुए हैं । मैं इन छहींका वर्णन करता हुँ; तुम सुनो ॥ हन्त निःश्रेयसं जन्तोरहं वक्याम्यनुत्तमम्। अहिंसापाश्रयं धर्म यः साश्रयति चै नरः॥ ३॥ त्रीन दोपान सर्वभृतेषु निधाय पुरुषः सदा। कामकोधौ च संयम्य ततः सिद्धिमवाप्नुते ॥ ४ ॥

अव मैं मनुष्यके लिये कल्याणके सर्वश्रेष्ट ... उपायका वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य अहिंगायुक्त वर्मका पालन करता

है वह <u>मोह, मद और मत्तरतारूप</u> तीनों दोषोंको अन्य समस्त प्राणियोंमें स्थापित करके एवं सदा क्<u>राम-क्रोधका संयम</u> करके सिद्धिको प्राप्त हो जाता है ॥ ३-४॥

अहिंसकानि भूतानि दण्डेन विनिहन्ति यः। आत्मनः सुखमन्विच्छन् सप्रेत्य न सुखी भवेत्॥ ५॥

जो मनुष्य अपने सुखकी इच्छा रखकर अहिंसक प्राणियोंको डंडेसे मारता है। वह परलोकमें सुखी नहीं होता है ॥ ५॥

आत्मोपमस्तु भूतेषु यो वै भवति पृरुषः। न्यस्तदण्डो जितकोधः स प्रेत्य सुखमेधते॥ ६॥

जो मनुष्य सब भूतोंको अपने समान समझता किसीपर प्रहार नहीं करता (दण्डको हमेशाके लिये त्याग देता है) और क्रोधको अपने काबूमें रखता है, वह मृत्युके पश्चात् सुख भोगता है। दि।।

सर्वभूतात्मभूतस्य सर्वभूतानि पश्यतः। देवाऽपि मार्गे मुह्यन्ति अपदस्य पदैषिणः॥ ७॥

जो सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा है। अर्थात् सबकी आत्माको अपनी ही आत्मा समझता है तथा जो सब भूतोंको समान मावसे देखता है। उस गमनागमनसे रहित जातीकी गतिका पता लगाते समय देवता भी मोहमें पड़ जाते हैं। ७॥

न तत् परस्य संदध्यात् प्रतिकूलं यदात्मनः । एष संक्षेपतो धर्मः कामादन्यः प्रवर्तते ॥ ८ ॥

जो बात अपनेको अन्छी न लगे। वह दूसरींके प्रति भी

नहीं करनी चाहिये। यही धर्मका संक्षिप्त लक्षण है। इससे सिन्न जो वर्ताव होता है, वह कामनामूलक है।। ८॥ प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे प्रियाप्रिये। आत्मीपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति॥ ९॥

माँगनेपर देने और इनकार करनेसे, सुख और दुःख पहुँचानेसे तथा प्रिय और अप्रिय करनेसे पुरुषको खयं जैसे हर्ष-शोकका अनुभव होता है, उसी प्रकार दूसरोंके लिये भी समझे ॥ हु॥

> ं यथा परः प्रक्रमते परेषु तथापरे प्रक्रमन्ते परिस्मन् । तथैव तेऽस्तूपमा जीवलोके यथा धर्मो नैपुणेनोपदिष्टः॥१०॥

े जैसे एक मनुष्य दूसरोंपर आक्रमण करता है, उसी प्रकार अवसर आनेपर दूसरे भी उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। इसीको तुम जगत्में अपने लिये भी दृष्टान्त समझो। अतः किसीपर आक्रमण नहीं करना चाहिये। इस प्रकार यहाँ कौशलपूर्वक धर्मका उपदेश किया है।। १०॥

वैशम्पायन उवाच

इत्युक्त्वा तं सुरगुरुर्धर्मराजं युधिष्ठिरम्। दिवमाचक्रमे धीमान् पर्यतामेव नस्तदा॥११॥

वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! धर्मराज युधिष्ठिरसे इस प्रकार कहकर परम बुद्धिमान् देवगुरु वृहस्पति-जी उस समय इमलोगोंके देखते-देखते स्वर्गलोकको चले गये॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि संसारचक्रसमाप्तौ त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११३॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें संसारचक्रकी समाप्तिविषयक एक सौ तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११३॥

## चतुर्दशाधिकशततमोऽध्यायः हिसा और मांसभक्षणकी घोर निन्दा

वैशम्यायन उवाच
ततो युधिष्ठिरो राजा शरतत्पे पितामहम्।
पुनरेव महातेजाः पप्रच्छ वद्तां वरः॥१॥
वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! तदनन्तर

महातेजस्वी और वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरने बाणशस्या-पर पड़े हुए पितामह भीष्मसे पुनः प्रश्न किया ॥ १ ॥

युधिष्ठिर उनाच

त्रह्णयो ब्राह्मणा देवाः प्रशंसन्ति महामते। अहिंसालक्षणं धर्मे वेदप्रामाण्यदर्शनात्॥ २॥ कर्मणा मनुजः कुर्वन् हिंसां पार्थिवसत्तम। वाचा च मनसा चैव कथं दुःखात् प्रमुच्यते॥ ३॥ युधिष्ठिरने पूछा—महामते ! देवता, ऋषि और बाह्यण वैदिक प्रमाणके अनुसार सदा अहिंसा-घर्मकी प्रशंसा किया करते हैं। अतः रूपश्रेष्ठ! में पूछता हूँ कि मन, वाणी और क्रियासे भी हिंसाका ही आचरण करनेवाला मनुष्य किस प्रकार उसके दुःखसे छुटकारा पासकता है ? ॥ २-३॥

भीष्म उवाचें विविध्य सिंहिसा ब्रह्मवादिभिः। एकैकतोऽपि विश्रष्टा न भवत्यरिस्द्रन॥ ४॥

भीष्मजीने कहा—शतुसदन ! ब्रह्मवादी पुरुषीने ( सन्छे, वाणींचे तथा कर्मचे हिंसा न करना एवं मांस न खाना-इन ) चार उपायींचे अहिंसाधर्मका पालन वतलाया

है। इसके किसी एक अंकरी भी कभी वह गयी हो अहिसाह यमें के कुर्ण के काल नहीं होता ॥ ४ ॥

याः सर्वेशतुःपाद् वै विभिः पार्देनं तिष्टति । सर्वेवेयं गर्दायान कार्योः प्रोच्यते विभिः॥ ५ ॥

महोत्तन ! तिन चार पैरोबाटा प्रमु तीन पैरोंसे नहीं राहा रह स्तात उसी प्रवार वेजन तीन ही कारणींसे पालित हुई अहिंसा पूर्णतः अहिंसा नहीं कही जा सकती ॥

यया नागपेर्डन्यानि पद्दानि पद्गामिनाम् । सर्याण्ययापिधीयन्ते पद्जातानि कौञ्जरे ॥ ६ ॥ एवं सोकेर्याहंसा नु निर्दिष्टा धर्मतः पुरा ।

ीं हार्थी है पैरके चिद्वमें सभी पदगामी प्राणियोंके पदिनाह समा आते हैं उसी प्रकार पूर्वकालमें इस जगत्के भीतर धर्मतः अहिंगका निर्देश किया गया है अर्थात् अहिंगा अर्थीं समायेश हो जाता है । ऐसा माना गया है ॥ ६३॥

कर्मणा लिप्यते जन्तुर्याचा च मनसापि च ॥ ७ ॥ पूर्वे तु मनसा त्यक्त्वा तथा वाचाथ कर्मणा । न भक्षयति यो मांसं विविधं स विमुच्यते ॥ ८ ॥

जीव मन, याणी और क्रियाके द्वारा हिंसाके दोष्ये ित्य दोता है, किंतु जो क्रमशः पहले मनसे, फिर वाणीये ... और किर क्रियादारा हिंसाका त्याग करके कभी मांस नहीं रताता, यह पूर्वोक्त तीनों प्रकारकी हिंसाके दोपसे भी मुक्त हो जाता है ॥ ७-८ ॥

त्रिकारणं तु निर्दिष्टं श्रृयते ब्रह्मवादिभिः। मनो वाचि तथाऽऽसादे दोपा होषु प्रतिष्टिताः॥ ९ ॥

नवादी महात्माओंने हिसादोपके प्रधान तीन कारण पतला हैं-मन (मांग मानेकी इच्छा), बाणी (मांग मानेका उपदेश) और आसाद (प्रत्यक्षरूपमें मांगका स्वाद रेना)। ये तीनों ही हिसा-दोपके आधार हैं ॥ ९॥

न् भस्यन्यतो मांसं तपोयुक्ता मनीपिणः। दापांसतु भस्रणे राजन् मांसस्येद नियोध मे ॥ १०॥

इस्टिंग तप्रसामें लगे हुए मनीपी पुरुष कभी मांस गरी खाने हैं। राजन्! अब में मांसमञ्जूमें जो दोप है। जनको यहाँ बना रहा हैं। मुनो ॥ १०॥

पुत्रमांसीयमं जानुन् गादने योऽविचक्षणः। मांसं मोदसमायुक्तः पुरुषः सोऽधमः स्मृतः॥ ११॥

जो मूर्ज यह लानते हुए मी कि पुत्रके मोसमें और दूरी सामाय मोटीने कोई अनार नहीं है। मोहनया मोसानाता है स्वद नगाम है ॥ ११॥

िर्मार्समायोगं पुत्रत्वं जायते यथा। दिमां रुत्यायसः पायो भृषिष्टं जायते तथा॥ १२॥ जैसे विता और माताके संयोगसे पुत्रकी उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार हिंसा करनेसे पापी पुरुपको विवश होकर वारंबार पाउयोनिमें जन्म लेना पड़ता है ॥ १२ ॥ रसं च प्रतिजिह्याया हानं प्रज्ञायते यथा।

रसं च प्रतिजिहाया शानं प्रशायते यथा। तथा शास्त्रेषु नियतं रागो ह्यास्वादिताद् भवेत्॥ १३॥

जैसे जीभसे जय रहका शान होता है, तय उसके प्रति वह आकृष्ट होने लगती है, उसी प्रकार मांसका आखादन करनेपर उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है। शास्त्रोंमें भी कहा है। कि विपयोंके आखादनसे उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है॥१३॥

संस्कृतासंस्कृताः पका लवणालवणास्तथा। प्रजायन्ते यथा भावास्तथा चित्तं निरुध्यते ॥ १४॥

संस्कृत (नमाले आदि डालकर संस्कृत किया हुआ) असंस्कृत (मसाला आदिके संस्कारसे रहित), पुन्व, केवल नमक मिला हुआ और अलोना—ये मांसकी जो जो अवस्थाएँ होती हैं। उन्हीं-उन्हींमें कचिमेदसे मांसाहारी मनुष्यका चित्त आसक्त होता है।। १४॥

भेरीमृदङ्गराव्दांश्च तन्त्रीराव्दांश्च पुष्कलान् । निपेविष्यन्ति वे मन्दा मांसभक्षाः कथं नराः ॥ १५ ॥

मांसभक्षी मूर्ख मनुष्य स्वर्गमें पूर्णतः सुरुभ होनेवाले भेरी, मृदङ्ग और वीणाके दिव्य मधुर शन्दोंका सेवन कैसे कर सकेंगे; क्योंकि वे स्वर्गमें नहीं जा सकते॥ १५॥

( परेपां धनधान्यानां हिंसकास्तावकास्तथा । प्रशंसकाश्च मांसस्य नित्यं स्वर्गे वहिष्कृताः ॥ )

दूषरोंके घन-घान्यको नष्ट करनेवाले तथा मांसमक्षणकी स्तुति-प्रशंसा करनेवाले मनुष्य सदा ही स्वर्गसे बहिण्कृत होते हैं।

अचिन्तितमनिर्दिष्टमसंकित्पतमेव च । रसगृद्धयाभिभृता ये प्रशंसन्ति फलार्थिनः ॥ १६॥

ं जो मांसके रसमें होनेवाली आसक्तिसे अभिभूत होकर उसी अमीष्ट फल मांसकी अभिलापा रखते हैं तथा उसके बारंवार गुण गाते हैं, उन्हें ऐसी दुर्गात प्राप्त होती है, जो कभी चिन्तनमें नहीं आयी है। जिसका वाणीद्वारा कहीं निर्देश नहीं किया गया है तथा जो कभी मनकी कल्पनामें मी नहीं आयी है॥ १६॥

(भस्म विष्टा कृमिर्वापि निष्टा यस्येदशीध्रवा। स कायः परपीडाभिः कथं धार्यो विपश्चिता॥ ) प्रशंसा होव मांसस्य दोपकर्मफळान्विता॥ १७॥

नो मृत्युके पश्चात् चितापर जला देनेसे मसा हो जाता है अथवा किसी हिंसक प्राणीका खाद्य वनकर उसकी विष्ठाके रूपमें परिणत हो जाता है। सा सा ही फेंक देनेसे जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं—इन तीनोंमेंसे यह एक-न-एक परिणाम जिसके लिये सुनिश्चित है, उस शरीरको विद्वान पुरुष दूसरी-को पीड़ा देकर उसके मांससे कैसे पोषण कर सकता है । मांसकी प्रशंसा भी पापमय कर्मफलसे सम्बन्ध कर देती है॥ जीवितं हि परित्यज्य बहवः साधवो जनाः। स्वमांसेः परमांसानि परिपाल्य दिवं गताः॥ १८॥ उशीनर शिवि आदि बहुत से श्रेष्ठ पुरुष दूसरोंकी रक्षाके लिये

अपने प्राण देकर, अपने मांससे दूसरोंके मांसकी रक्षा करवे स्वर्गलोकमें गये हैं॥ १८॥

पवमेषा महाराज चतुर्भिः कारणैर्वृता। अहिंसा तव निर्दिष्टा सर्वधर्मानुसंहिता॥१९।

ति हि परित्यज्य बहवः साधवी जनाः। महाराज ! इस प्रकार चार उपायोंने जिसका पाळने । स्वाराज ! इस प्रकार चार उपायोंने जिसका पाळने । स्वाराज ! इस प्रकार चार उपायोंने जिसका पाळने । स्वाराज ! इस प्रकार चार उपायोंने जिसका पाळने । स्वाराज ! इस प्रकार चार उपायोंने जिसका पाळने । स्वाराज ! इस प्रकार चार उपायोंने जिसका पाळने । स्वाराज है । स्वाराज किया । स्वाराज है । स्वाराज किया । स्वाराज श्वाराज है । स्वाराज है । स्व

इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्भपर्वमें मांसके परित्यागका उपदेशिवषयक एक सौ चौदहर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ ११४॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ श्लोक मिलाकर कुल २१ श्लोक हैं)

# पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः

मद्य और मांसके मक्षणमें महान् दोष, उनके त्यागकी महिमा एवं त्यागमें परम लाभका प्रतिपादन युधिष्ठर उवाच

अहिंसा परमो धर्म इत्युक्तं बहुशस्त्वया। जातो नः संशयो धर्मे मांसस्य परिवर्जने। दोषो भक्षयतः कःस्यात् कश्चाभक्षयतो गुणः॥ १॥

युधिष्ठिरने पूछा—िपतामह ! आपने बहुत बार यह बात कही है कि अिंहिंसा परम धर्म है; अतः मांसके परित्यागरूप धर्मके विषयमें मुझे संदेह हो गया है । इसिल्ये मैं यह जानना चाहता हूँ कि मांस खानेवालेकी क्या हानि होती है और जो मांस नहीं खाता उसे कौन-सा लाम मिलता है ! !! १ !!

हत्वा भक्षयतो वापि परेणोपहृतस्य वा । हन्याद् वा यः परस्यार्थे क्रीत्वा वा भक्षयेन्नरः ॥ २ ॥

जो स्वयं पशुका वच करके उसका मांस खाता है या दूसरेके दिये हुए मांसका मध्ण करता है या जो दूसरेके खाने के लिये पशुका वध करता है अथवा जो खरीदकर मांस खाता है, उसको क्या दण्ड मिलता है ! । (२)।।

एतिद्च्छामि तत्त्वेन कथ्यमानं त्वयानघ। निश्चयेन चिकीर्षामि धर्ममेतं सनातनम्॥३॥

निष्पाप पितामह! मैं चाहता हूँ कि आप इस विषयका यथार्थरूपसे विवेचन करें। मैं निश्चितरूपसे इस सनातन धर्मके पालनकी इच्छा रखता हूँ॥ ३॥

कथमायुरवाप्नोति कथं भवति सत्त्ववान्। कथमन्यङ्गतामेति लक्षण्यो जायते कथम्॥ ४॥

मनुष्य किस प्रकार आयु प्राप्त करता है, कैसे वलवान् होता है, किस तरह उसे पूर्णाङ्गता प्राप्त होती है और कैसे वह शुभलक्षणोंने संयुक्त होता है १॥ 😵 ॥ मांसस्यामक्षणाद् राजन् यो धर्मः कुरुनन्दन । तन्मे श्रुणु यथातत्त्वं यथास्य विधिरुत्तमः ॥ ५ ॥

भीष्मजीने कहा—राजन् । कुरुनन्दन । मांस न खानेसे जो धर्म होता है, उसका मुझसे यथार्थ वर्णन सुने तथा उस धर्मकी जो उत्तम विधि है, वह भी जान हो ॥५॥ रूपमञ्यङ्गतामायुर्वुद्धि सत्त्वं वहां स्मृतिम् । प्राप्तुकामैनरेहिंसा वर्जिता वे महात्मभिः॥ ६॥

जो सुन्दर रूप, पूर्णाङ्गता, पूर्ण आयु, उत्तम बुद्धि, सत्त्व बुळ और स्मरणशक्ति प्राप्त करना चाहते थे, उन महास् पुरुषोंने हिंसाका सर्वथा त्याग कर दिया था ॥ ६॥

ऋषीणामत्र संवादो यहुशः कुरुनन्दन । बभूव तेषां तु मतं यत् तच्छृणु युधिष्ठिर ॥ ७ । कुरुनन्दन युधिष्ठिर ! इस विषयको लेकर ऋषियों

अनेक वार प्रश्नोत्तर हो जुका है। अन्तमें उन एक्की रायं जो विद्धान्त निश्चित हुआ है, उसे वता रहा हूँ, सुनो ॥७ यो यजेताश्वमेधेन मासि मासि यतवतः। वर्जयन्मधु मांसं च सममेतद् युधिष्ठिर॥ ८

युचिष्ठिर ! जो पुरुष नियमपूर्वक वतका पालन करत हुआ प्रतिमास अरवमेष यज्ञका अनुष्ठान करता है तथा उ केवल-मध् और मांसका परित्याग करता है। उन दोनींव एक-साही फल मिलता है।। ८।।।

सप्तर्षयो वालखिल्यास्तथैव च मरीचिपाः। अमांसभक्षणं राजन् प्रशंसन्ति मनीपिणः॥ ९

राजन् । सप्तर्षिः वालखिट्य तथा सूर्यकौ किरणोद्धापा

阿爾

lil.

1

37

17

F1

131

1

्हि

<del>रेड्ड</del>

Tie.

१६४ होत

पाउंडी ती हैं, हो , बी

n) o hisi

湖湖湖

करतेको अस्थान्य सनीती महर्षि मोत न खानेकी **ही प्रशंखा** करो है । १॥

म भरावाँव यो मांसं न च एन्याच घातयेत्। व्यक्तित्रं सर्वभृतानां मनुः खायम्भुवोऽवर्वात् ॥ ६० ॥

रायम्भुय महारा कथन है कि जो मनुष्य न मांस खाता और न पहारी दिया करता और न दूसेरेंसे ही हिंसा करांता है। अक्स सम्पूर्ण आणियोंना मिन्न है ॥ १०॥

श्रप्रयः सर्वभृतानां विश्वास्यः सर्वजन्तुषु । साधृनां सम्मतो नित्यं भवेन्मांसं विवर्जयन् ॥ ११ ॥

भी पुरान मांसका परित्याम कर देता है। उसका कोई भी प्राणी निरस्कार नहीं करता है। वह सब प्राणियोंका विश्वास-पाप हो। जाता है तथा श्रेष्ठ पुरुष उसका सदा सम्मान करते हैं।। ११॥

म्यमांसं गरमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति। नारदः प्राद्य धर्मात्मा नियतं सोऽवसीदृति॥ १२॥

धर्मात्मा नारदजी कहते ई-जो दूसरेके मांससे अपना मांग बदाना नाहता है। वह निश्चय ही दुःख उठाता है।। ददाति यजते चापि तपखी च भवत्यपि। मधुमांसनिवृत्त्यति प्राह चैवं वृहस्पतिः॥ १३॥

्रवृहस्यतिजीका कथन है—जो मध् और मांस् त्याग देता । है, वह दान देता, यज करता और तर करता है अर्थात् उते... दान, यह और तरस्याका फल प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ मासि मास्यश्यमेधेन यो यजेत हातं समाः । न र्यादित च यो मांसं सममेतन्मतं मम ॥ १४ ॥

ाँ। गी गर्भीतक प्रतिमास अस्यमेव यश करता है और भी कभी मांग नहीं खाता है— इन दोनोंका समान फल माना गया है ॥ १४॥

सदा यजित संघेण सदा दानं प्रयच्छिति। सदा तपस्त्री भवति मधुमांसविवर्जनात्॥१५॥

मध और मांधका परित्याग करनेसे मनुष्य सदा यश धरोनेकाका गदा दान देनेवाला और सदा तव करनेवाला दोल देनो १५॥

सर्वे घेदा न तत् युर्जुः सर्वे यशाश्च भारत । यो भक्षवित्या मांसानि पञ्चाद्वि निवर्तते ॥ १६॥

भारत ! जो पहने मांन साता रहा हो और पीछे उसका सभेषा परिस्ताम कर दे। उसको जिस पुण्यकी प्राप्ति होती है। उसे सम्पूर्ण नेद और यह भी नहीं प्राप्त करा सकते ॥ हेदे॥

तुष्करं च रसकाने मांसम्य परिवर्जनम्। नर्तु मर्नामदं क्षेष्टं सर्वभाष्यभयप्रदम् ॥ १७॥ मण्डे रहन् आसारन एवं अतुनय पर हेनेतर दने स्यागना और समस्त प्राणियोंको अभय देनेवाले इस सर्वश्रेष्ठ अहिसावतका आचरण करना अत्यन्त कटिन हो जाता है ॥ १७ ॥

सर्वभृतेषु यो विद्वान् ददात्यभयदक्षिणाम्। दाता भवति लोके स प्राणानां नात्र संशयः॥ १८॥

जो विद्वान् सव जीवोंको अभयदान कर देता है। वह इस संसारमें निःसंदेह प्राणदाता माना जाता है ॥ १८॥

एवं वै परमं धर्मे प्रशंसन्ति मनीपिणः। प्राणायथाऽऽत्मनोऽभीष्टाभूतानामपि वैतथा॥१९॥

इस प्रकार मनीयी पुरुष अहिंसारूप परमधर्मकी प्रशंसा करते हैं। जैसे मनुष्यको अपने प्राण प्रिय होते हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणियोंको अपने-अपने प्राण प्रिय जान पड़ते हैं॥ १९॥

आत्मौपम्येन मन्तव्यं बुद्धिमङ्गिः कृतात्मभिः । मृत्युतो भयमस्तीति विदुपां भृतिमिच्छताम् ॥ २०॥ किं पुनर्हन्यमानानां तरसा जीवितार्थिनाम् । अरोगाणामपापानां पापैमांसोपजीविभिः ॥ २१॥

अतः जो बुद्धिमान् और पुण्यातमा है, उन्हें चाहिये कि सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने समान समझें । जन अपने कल्याण-की इच्छा रखनेवाले विद्वानोंको भी मृत्युका भय बना रहता है, तब जीवित रहनेकी इच्छावाले नीरोग और निर-पराध प्राणियोंको, जो मांसपर जीविका चलानेवाले पापी पुरुपोंद्वारा बलपूर्वक मारे जाते हैं, क्यों न भय प्राप्त होगा ॥ २०-२१॥

तसाद् विद्धि महाराज मांसस्य परिवर्जनम्। धर्मस्यायतनं श्रेण्डं सर्गस्य च सुखस्य च ॥ २२॥

इर्सालये महाराज ! तुम्हें यह विदित होना चाहिये कि ् मांसका परित्याग ही धर्मः स्वर्गऔर सुखका सर्वोत्तमः आधार है ॥ २२ ॥

अहिंसा परमो धर्मस्तथाहिंसा परं तपः । अहिंसा परमं सत्यं यतो धर्मः प्रवर्तते ॥ २३॥

अहिंसा परम अर्थ है। अहिंसा परम तय है और अहिंसा परम सत्य है। क्योंकि उसीसे धर्मकी प्रवृत्ति होती है ॥२३॥ न हि मांसं तृणात् काष्टाहुपळाद् वापि जायते। हत्वा जन्तुं ततो मांसं तस्माद् दोपस्तु भक्षणे॥ २४॥

तृणसे, काटसे अथवा पःयरसे मांग नहीं पैदा होता, है, यह जीवकी हत्या करनेपर ही उपलब्ध होता है; अतः उसके लानेमें महान् दीप है॥ २४ ॥

स्वाहास्वधामृतभुजो देयाः सत्यार्जविषयाः। कव्यादान् राक्षसान् विद्धि जिल्लामृतपरायणान्॥२५॥ जो लोग स्वाहा (देवयज्ञ) और स्वधा (पितृयज्ञ) का अनुष्ठान करके यज्ञशिष्ट अमृतका भोजन करनेवाले तथा सत्य और सरल्ताके प्रेमी हैं, वे देवता हैं; किंतु जो कुटिलता और असत्य-भाषणमें प्रवृत्त होकर सदा मांसमक्षण किया करते हैं, उन्हें राक्षस समझो॥ २५॥

कान्तारेष्वथ घोरेषु दुर्गेषु गहनेषु च। रात्रावहिन संध्यासु चत्वरेषु सभासु च॥ २६॥ उद्यतेषु च शस्त्रेषु मृगव्यालभयेषु च। अमांसभक्षणे राजन् भयमन्यैन गच्छति॥ २७॥

राजन् ! जो मनुष्य मांस नहीं खाता उसे संकटपूर्ण स्थानों भयंकर दुगों एवं गहन वनोंमें रात-दिन और दोनों संच्याओंमें, चौराहोंपर तथा सभाओंमें भी दूसरेंसे भय नहीं प्राप्त होता तथा यदि अपने विरुद्ध हथियार उठाये गये हों अथवा हिंसक पशु एवं सपोंके भय सामने हों तो भी वह दूसरेंसे नहीं डरता है ॥ २६-२७॥

श्चरण्यः सर्वभूतानां विश्वास्यः सर्वजन्तुषु । अनुद्वेगकरो लोके न चाप्युद्विजते सदा ॥ २८ ॥

इतना ही नहीं, वह समस्त प्राणियोंको शरण देनेवाला और उन सबका विश्वासपात्र होता है। संसारमें न तो वह दूसरेको उद्देगमें डालता है और न स्वयं ही कभी किसीसे उद्दिग्न होता है।। २८।।

यदि चेत् खादको न स्यात्र तदा घातको भवेत् । घातकः खादकार्थाय तद् घातयति वै नरः॥ २९॥

यदि कोई भी मांस खानेवाला न रह जाय तो पशुओंकी हिंसा करनेवाला भी कोई न रहे; क्योंकि हत्यारा मनुष्य मांस खानेवालोंके लिये ही पशुओंकी हिंसा करता है ॥२९॥

अभक्ष्यमेतिदिति वै इति हिंसा निवर्तते। खादकार्थमतो हिंसा सुगादीनां प्रवर्तते ॥ ३०॥

यदि मांसको अमध्य समझकर सत्र लोग उसे खाना छोड़ दें तो पशुओंकी हत्या स्वतः ही बंद हो जायः क्योंकि मांस खानेवालोंके लिये ही मृग आदि पशुओंकी हत्या होती है ॥ ३०॥

यसाद् ग्रसति चैवायुहिंसकानां महाद्यते । तस्माद् विवर्जयेनमांसं य इच्छेद् भूतिमात्मनः॥ ३१ ॥

महातेजस्वी नरेश ! हिंसकोंकी आयुको उनका पाप ) मस लेता है । इसलिये जो अपना कल्याण चाहता हो। वह मनुष्य मांसका सर्वथा परित्याग कर दे ॥ ३१॥

त्रातारं नाधिगच्छन्ति रौद्राः प्राणिविहिसकाः। उद्येजनीया भूतानां यथा व्यालमृगास्तथा ॥ ३२॥

जैसे यहाँ हिंसक पशुओंका लोग शिकार खेलते हैं और वे पशु अपने लिये कहीं कोई रक्षक नहीं पाते, उसी प्रकार प्राणियोंकी हिंसा करनेवाले भयंकर मनुष्य दूसरे जन्ममें सभी प्राणियोंके उद्देगपात्र होते हैं और अपने लिये कोई संरक्षक नहीं पाते हैं ॥ ३२ ॥

लोभाद् वा वुद्धिमोहाद् वा वलवीर्यार्थमेव च । संसर्गाद्थ पापानामधर्मरुचिता नृणाम् ॥ ३३ ॥

लोभसे बुद्धिके मोहसे, बल-वीर्यकी प्राप्तिके लिये अथवा पापियोंके संसर्गमें आनेसे मनुष्योंकी अधर्ममें रुचि हो जाती है ॥ ३३ ॥

स्वमांसं प्रमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । उद्विग्नवासो वसति यत्र यत्राभिजायते ॥ ३४॥

जो दूसरोंके मांससे अपना मांस बढ़ाना चाहता है। वह जहाँ कहीं भी जन्म केता है। चैनसे नहीं रहने पाता है॥३४॥

धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं स्वस्त्ययनं महत्। मांसस्याभक्षणं प्राहुर्नियताः परमर्पयः॥ ३५॥

नियमपरायण महर्षियोंने मांत-मञ्चणके त्यागको ही धन् युद्य आयु तथा स्वर्गकी प्राप्तिका प्रधान उपाय और परमकल्याणका साधन वतलाया है ॥ ३५ ॥

इदं तु खलु कौन्तेय श्रुतमासीत् पुरा मया। मार्कण्डेयस्य वदतो ये दोषा मांसभक्षणे ॥ ३६॥

कुन्तीनन्दन! मांसमक्षणमें जो दोष हैं। उन्हें बतलाते हुए मार्कण्डेयजीके मुखसे मैंने पूर्वकालमें ऐसा सुन रखा है—॥ ३६॥

यो हि खादति मांसानि प्राणिनां जीवितैपिणाम् । हतानां वा मृतानां वा यथां हन्ता तथैव सः॥३७॥

'जो जीवित रहनेकी इच्छावाले प्राणियोंको मारकर अथवा उनके खयं मर जानेपर उनका मांस खाता है₃ वह न मारनेपर भी उन प्राणियोंका हत्यारा ही समझा जाता है ﴿﴾

धनेन क्रयिको हन्ति खादकश्चोपभोगतः। घातको वधवनधाभ्यामित्येष त्रिविधो वधः॥ ३८॥

खरीदनेवाला धनके द्वारा, खानेवाला उपभोगके द्वारा और धातक वध एवं बन्धनके द्वारा पशुओंकी हिंसा करता है। इस प्रकार यह तीन तरहसे प्राणियोंका वध होता है।३८।

अखाद्त्रजुमोद्दंश्च भावदोषेण मानवः । योऽजुमोदति हन्यन्तं सोऽपि दोषेण लिप्यते॥ ३९॥

करता है, वह मनुष्य भी भावदोषके कारण मांसमक्षणके पापका भागी होता है। इसी प्रकार जो भारनेवालेका अनुभोदन मोदन करता है, वह भी हिंसाके दोषसे लिस होता है।

अधृष्यः सर्वभूतानामायुष्मान् नीरुजः सदा । भवत्यभक्षयन् मांसं द्यावान् प्राणिनामिह् ॥ ४०॥

रहें। इनपा कोन नहीं साता और **इ**स जगत्में स्व भी हर दक करना है। उनहां कोई भी प्राणी विरस्कार रही करने और यह महा दीर्यात एवं नीरोग होता है ॥४०॥ दिरायदानेगाँदानेभं मिदानेश सर्वशः मांतम्यानअगे धर्मी विशिष्ट इति नः अतिशा धर्रे॥

भागीरानः गाँडान और मुमिदान करनेथे जो धर्म पात होता है, संवस्त अक्षय न करनेने उसकी अपेक्षा भी भिन्न पर्मशी प्राप्ति होती है । यह हमारे सुनने में आया है ॥

पादकम्य कृते जन्तुन् यो हन्यात् पुरुपाधमः। महादोपनरस्नप्र घातको न तु खादकः॥ ४२॥

भो मान सानेवाहीके लिये पशुओंकी इत्या करता है। यह मनुष्यों में अधम है। घातकको यहत मारी दोप लगता है। मांग गानेवालेको उतना दोप नहीं सगता ॥ ४२ ॥ इज्यायसभ्रतिशतैयौ मार्गेरवधोऽधमः। हन्याज्ञन्तुन् मांसगृष्तुः स यै नरकभाङ्नरः॥ ४३ ॥

<) मांगरोभी मूर्ल एवं अधम मनुष्य यज्ञ-याग आदि भेदिक मार्गीके नामपर प्राणियोंकी दिसा करता है, वह नरक्षामी होता है ॥ ४३ ॥

भव्यवित्वापि यो मांसं पश्चादपि निवर्तते रास्यापि सुमहान् धर्मो यः पापाद् विनिवर्तते ॥ ४४ ॥

भी पहले मांस लानेके बाद किर उससे निवृत्त हो जाता है। उसको भी अत्यन्त महान् धर्मकी प्राति होती है। नभैंकि पह पारने निवृत्त हो गया है ॥ ४४ ॥

आहर्ना चान्मन्ता च विशस्ता कपविकयी। मंहरती चीपमाचा च खादकाः सर्व एव ते॥ ४५ ॥

शो मनुष्य इत्याके थिये पशु लावा है। जो उसे मारनेकी भनुमनि देता है। जो उसहा वध करता है तथा जो खरीदता। बेनता, पहाता और साता है। <u>ते सपन्ते-सप् सानेवाले</u> ही माने आते हैं। अर्थात् वे सब खानेवालेके समान ही पापके नामी होते हैं? ॥ ४५॥

रद्मन्यस यद्यामि प्रमाणं विधिनिमितम् । वेदेषु पर्यिनष्टितम् ॥४६॥ प्रावश्यिमिर्द्ध

अद में इत विरवमें एक दूखरा प्रमाण बता रहा हूँ' जो राधात् अकालीहे दारा प्रतिपादितः पुरातनः ऋषियोदारा मेरिक सम्ब देवोंमें बलिटिन है ॥ ४६ ॥

मग्निस्यमे। धर्मः मजाधिभिरदाहतः यथेकं यत्रवाह्ं ह न तु तत्मेक्षकाङ्गिणाम्॥ ४७॥

र्वशिष्ट ! प्रश्रेषी प्रश्रेति प्रकृतिस्य पर्मेका प्रतिवादन िता है। परंड बद मोठकी अभिटाया एवनेवाडे विरस्त प्रभारित विभे अमेरि नहीं है।। ४० ॥

य इच्छेत् पुरुषोऽत्यन्तमात्मानं निरुपद्रवम् । स वर्जयेत मांसानि प्राणिनामिह सर्वशः॥ ४८॥

जो मन्द्रय अपने आपको अत्यन्त उपद्रवरहित बनाये रखना चाहता हो। वह इस जगत्में प्राणियों के मांसका-मुर्वया परिलाग कर दे ॥ ४८ ॥

श्रुयते हि पुरा कल्पे नृणां बीहिमयः पशुः। येनायजन्त यज्वानः पुण्यलोकपरायणाः ॥ ४९॥

\_सुना है। पूर्वकल्पमें मनुष्योंके यश्चमें पुरोडाश आदिके रूपमें अन्तमय पशुका ही उपयोग होता था। पुण्यलोककी प्राप्तिके सावनॉमें लगे रहनेवाले याशिक पुरुप उस (अन्नके) द्वारा ही यज्ञ करते थे ॥ ४९ ॥

ऋषिभिः संशयं पृष्टो वसुश्चेदिपतिः पुरा। अभक्ष्यमपि मांसं यः बाह भक्ष्यमिति बभो ॥ ५० ॥

प्रभो ! प्राचीन कालमें ऋषियांने चेदिराज वसुसे अपना संदेह पूछा था। उस समय वसुने मांसको भी जो सर्वथा अमध्य है, भक्ष्य बता दिया ॥ ५०॥

आकाशादवर्नि प्राप्तस्ततः स पृथिवीपतिः। पतदेव पुनश्चोक्त्वा विवेश धरणीतलम्

उस समय आकाराचारी राजा वसु अनुचिन निर्णय देनेके कारण आकाशसे पृथ्वीपर गिर पड़े । तदनन्तर पृथ्वी-पर भी फिर यही निर्णय देनेके कारण वे पातालमें समा गये ॥ ५१ ॥

इदं तु श्रुणु राजेन्द्र कीर्त्यमानं मयानघ । अभक्षणे सर्वसुखं मांसस्य मनुजाधिप ॥ ५२ ॥

निष्पाप राजेन्द्र ! मनुजेश्वर ! मेरी कही हुई यह वात मी सुनो-मांस-भक्षण न करनेसे सब मुख मिलता है ॥ ५२ ॥

यस्तु वर्पशतं पूर्णं तपस्तप्येत् सुदारुणम् वर्जयन्मांसं सममेतन्मतं मम

जो मनुष्य सी वर्गीतक कठोर तरस्या करता है तथा िजो केवल मांसका परित्याग कर देता है—ये दोनें। मेरी दृष्टिमें एक समान हैं॥ ५३॥

कीमुदे तु विदोपेण युक्लपक्षे नराधिप । यर्जयेनमञ्जूमांसानि धर्मो एव विधीयते ॥ ५४॥

नरेश्वर । विशेषतः शरदृष्ण्यु, शुक्लपक्षमें मध् और\_ मांसका सर्व्या त्याग कर दे; क्योंकि ऐसा करनेमें धर्म होता है।।

चतुरो वार्षिकान् मासान् यो मांसं परिवर्जयेत्। चत्वारि भद्राण्यवाप्नोति कीतिमायुर्यशोहनम् ॥५५ ॥

ं वो मनुष्य वर्षाके चार महीनोंमें मांसका परित्याग कर

देता है, वह चार कल्याणमयी वस्तुओं—कीर्ति, आयु, यश) और बलको प्राप्त कर लेता है ॥५५॥

अथवा मासमेकं वै सर्व मांसान्यभक्षयन् । अतीत्य सर्वेदुःखानि सुखं जीवेन्निरामयः ॥ ५६॥

अथवा एक महीनेतक सब प्रकारके मांसींका त्याग करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण दुःखोंसे पार हो सुखी एवं नीरोग जीवन व्यतीत करता है ॥ ५६ ॥

वर्जयन्ति हि मांसानि मासराः पक्षशोऽपि व॥ तेषां हिंसानिवृत्तानां ब्रह्मलोको विधीयते ॥ ५७॥

जो एक-एक मास अथवा एक-एक पक्षतक मांस खाना छोड़ देते हैं, हिंसासे दूर हटे हुए उन मनुष्योंको ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है (फिर जो कभी भी मांस नहीं खाते, उनके लाभकी तो कोई सीमा ही नहीं है )॥ एडं।

मांसं तु कौ मुदं पक्षं वर्जितं पार्थ राजिभः ।
सर्वभूतात्मभूतस्थैविदितार्थपरावरः ॥ ५८ ॥
नाभागेनाम्बरीषेण गयेन च महात्मना ।
आयुनाथानरण्येन दिलीपरघुपूरुभिः ॥५९ ॥
कार्तवीर्यानिरुद्धाभ्यां नहुषेण ययातिना ।
नृगेण विष्वगद्द्येन तथैव द्यादिनदुना ॥ ६० ॥
युवनाद्येन च तथा शिविनौशीनरेण च ।
मुचुकुन्देन मान्धात्रा हरिश्चन्द्रेण वा विभो ॥ ६१ ॥

कुन्तीनन्दन ! जिन -राजाओंने आश्विन मासके दोनें।
पक्ष अथवा एक पक्षमें मांस-भक्षणका निषेत्र किया था।
वे सम्पूर्ण भूतोंके आत्मरूप हो गये थे और उन्हें परावर तत्त्वका
ज्ञान हो गया था । उनके नाम इस प्रकार हैं नाभागः
अम्बरीष, महात्मा गयः आयुः अनरण्यः दिलीपः रघुः पूरुः
कार्तवीर्यः अनिरुद्धः नहुषः ययातिः नगःविश्वगश्वः ज्ञाविनदुः
युवनाश्वः उज्ञीनरपुत्र शिविः मुचुकुन्दः मान्धाता अथवा
हरिश्चन्द्र ॥ ५८–६१ ॥

सत्यं वदत मासत्यं सत्यं धर्मः सनातनः । हरिश्चन्द्रश्चरति वै दिवि सत्येन चन्द्रवत् ॥ ६२॥

सत्य बोलो, असत्य न बोलो, सत्य ही सनातन धर्म है। राजा हरिश्चन्द्र सत्यके प्रभावसे आकाशमें चन्द्रमाके समान विचरते हैं॥ ६२॥

इयेनचित्रेण राजेन्द्र सोमकेन वृकेण च ।
रैवते रिन्तिदेवेन वसुना सृज्जयेन च ॥६३॥
पतिश्चान्येश्च राजेन्द्र कृपेण भरतेन च ।
दुष्यन्तेन करूपेण रामालकेनरैस्तथा ॥६४॥
विरूपाइवेन निमिना जनकेन च धीमता ।
पेलेन पृथुना चैव वीरसेनेन चैव ह ॥६५॥
इक्ष्वाकुणा शम्भुना च इवेतेन सगरेण च ।

अजेन धुन्धुना चैव तथैव च सुवाहुना ॥ ६६ ॥ हर्यद्वेन च राजेन्द्र क्षुपेण भरतेन च । एतैश्चान्यैश्च राजेन्द्र पुरा मांसं न भक्षितम् ॥ ६७ ॥

राजेन्द्र! श्येनचित्रः सोमक, वृक, रैवतः रन्तिदेवः, वसुः सञ्जयः अन्यान्य नरेशः कृपः भरतः दुष्यन्तः करूषः रामः अलर्कः नरः विरूपाश्वः, निमिः बुद्धिमान् जनकः पुरूरवाः पृथुः वीरसेनः इक्ष्वाकुः शम्भुः श्वेतसागरः अजः धुन्धुः सुत्राहुः इर्षश्चः क्षुपः भरत—इन सबने तथा अन्यान्य राजाञीने मी कभी मांस नहीं खाया था ॥ ६३—६७॥

ब्रह्मलोके च तिप्रन्ति ज्वलमानाः श्रियान्विताः। उपास्यमाना गन्धवैः स्त्रीसहस्रसमन्विताः ॥ ६८॥

वे सन नरेश अपनी कान्तिसे प्रज्वलित होते हुए वहाँ ब्रह्मलोकमें विराज रहे हैं, गन्धर्न उनकी उपासना करते हैं और सहस्रों दिन्याङ्गनाएँ उन्हें घेरे रहती हैं॥ ६८॥ तदेतदुत्तमं धर्ममहिंसाधर्मलक्षणम्। ये चरन्ति महात्मानो नाकपृष्ठे वसन्ति ते॥ ६९॥

अतः यह अहिंसारुप धर्म सब धर्मोंसे उत्तम है। जो महात्मा इसका आचरण करते हैं। वे स्वर्गहोक्तमें जिल्ला करते हैं। इस ॥

मधु मांसं च ये नित्यं वर्जयन्तीह धार्मिकाः । जन्मप्रभृति मद्यं च सर्वे ते मुनयः स्मृताः ॥ ७०॥

जो धर्मातमा पुरुष जन्मते ही इस जगत्में शहदः मधः और मांसका सदाके लिये परित्याग कर देते हैं। वे सब-के-सब मुनि माने गये हैं॥ ७०॥

इमं धर्मममांसादं यश्चरेच्छ्रावयीत वा । अपि चेत् सुदुराचारो न जातु निरयं व्रजेत् ॥ ७१॥

जो मांत-भक्षणके परित्यागरूप इस घर्मका आचरण करता अथवा इसे दूसरोंको सुनाता है, वह कितना ही दुराचारी क्यों न रहा हो, नरकमें नहीं पड़ता ॥ ७१ ॥ पठेद् वा य इदंराजङहुणुयाद् वाप्यभीक्ष्णशः। अमांसभक्षणविधि पवित्रमृपिपूजितम् ॥ ७२ ॥ विमुक्तः सर्वपापेभ्यः सर्वकामैर्महीयते । विशिष्टतां झातिषु च लभते नात्र संशयः॥ ७३ ॥

राजन् ! जो ऋषियोंद्वारा सम्मानित एवं पवित्र इस्त मांस-भक्षणके त्यागके प्रकरणको पढ़ता अथवा बारंबार सुनता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो सम्पूर्ण मनोवाञ्छित भोगोँद्वारा सम्मानित होता है और अपने सजातीय वन्धुओंमें विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है ॥ ७२-७३॥

आपन्नश्चापदो मुच्येद् बद्धो मुच्येत वन्धनात्। मुच्येत्तथाऽऽतुरो रोगाद् दुःखान्मुच्येतदुःव्हितः७४ द्राचा हो नहीं। इसके भयात प्रयास पटनते आसीतेने पदा द्राम प्रार्थिते। ग्रापनमें देना द्रुआ बन्धनके। रोगी रोगो की द्रुपमें द्रुपमें सुद्रकार पा आसा है। ७४॥ विभीनोति न गर्यहेन रूपयांख भवेपतः । गर्भारामान में फुर्यक्षेष्ठ बाप्तुयाश महद्यशः॥ ७५॥

ामान पाकु रुध प्रमान्तुयाचा महद् यसा ॥ ७५ ॥ वृष्टभेष प्रसुके प्रमायने मनुष्य तिर्यग्योनिमें नहीं इति व्योमहाभारते अनुजासनपर्यणि दानधर्मपर्यणि पड़ता तथा उसे सुन्दर रूपः सम्पत्ति और महान् यशकी प्राप्ति होती है ॥ ७५ ॥

एतत्ते कथितं राजन मांसस्य परिवर्जने । प्रवृत्तो च निवृत्तो च विधानमृपिनिर्मितम् ॥ ७६॥

राजन् ! यह मैंने तुम्हें ऋषियौद्धारा निर्मित मांस-त्याग-का विधान तथा प्रवृत्तिविषयक धर्म भी बताया है ॥ ७६॥

इति भीमहाभारते अनुज्ञासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि मांसभक्षणनिषेधे पञ्चद्वाधिकदाततमोऽध्यायः॥ ११५॥

रम प्रकार शीमहामारन अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानवर्मपर्वमें मांसमक्षणका निषेधविषयक एक सी पंद्रहर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ ११५ ॥

## <u>षोडशाधिकशततमोऽध्यायः</u>

### मांस न खानेसे लाभ और अहिंसाधर्मकी प्रशंसा

गुधिष्टिर उवाच

इमे ये मानया लोके नृशंसा मांसगृद्धिनः। विस्टुप विविधान् भक्ष्यान् महारक्षोगणा इव॥ १॥

युधिष्ठिर कहते हैं—वितामह ! यहे खेदकी वात है कि संसारके ये निर्देशी मनुष्य अच्छे-अच्छे खाद्य पदार्थी; का परित्याग करके महान् राक्षसीके समान मांसका स्वाद केना चाहते हैं ॥ १ ॥

षपूपान् विविधाकाराज्याकानि विविधानि च । गाण्डवान् रसयोगान्न तथेच्छन्ति यथाऽऽमिपम् ॥२॥

भौति भौतिक मालपूत्रों। नाना प्रकारके शाकी तथा है रखीली मिठाइपीकी भी बैसी इच्छा नहीं रखते। जैसी कचि । मांसके निये रखते हैं ॥ २ ॥

तदिच्छामि गुणाञ्थोतुं मांसम्याभक्षणे प्रभो । भक्षणे चंव ये दोपास्तांधेव पुरुपर्पभ ॥ ३ ॥

प्रमो ! पुरुपप्रवर ! अतः मैं मांच न खानेते होनेवाले स्प्य और उसे खानेते होनेवाली हानियोंको पुनः सुनना चाइना हूँ ॥ ३ ॥

सर्वे तत्वेन धर्मन यथायदिह धर्मतः। कि न भह्यमभक्षं वा सर्वमेतद् बद्स्य मे ॥ ४ ॥

भर्मक विलागड । इस समय धर्मके अनुसार यथावत्रुत्तरमे महीसर को डीकडीक बताइये। इसके सिवा यह भी कहिये कि नोकन करने योग्य कवा वस्तु है और भोजन कि करने में कि नवा तम्हु है। अ॥

यर्गेतर् पादमं चैव गुणा ये चाम्य वर्जने । दोषा भतपतो येऽपि तन्मे बृहि पितामह ॥ ५ ॥

िएनइ ! मॉनडा हो स्वस्त है। यह हैना है। इसका नगर वर देनेने यो साम है और इसे सानेवादे पुराको सो दोप प्राप्त होते हैं—ये सब बातें मुझे बताइये ॥ ५ ॥ भीष्म उवाच

प्वमेतन्महावाहो यथा वद्सि भारत। विवर्जिते तु बहवो गुणाः कौरवनन्दन। ये भवन्ति मनुष्याणां तान् मे निगदतः शृणु॥ ६॥

भीष्मजीने कहा—महाबाहो । मरतनन्दन ! तुम जैसा कहते हो ठीक वैसी ही बात है। कौरवनन्दन ! मांस् ज खानेमें बहुत से लाभ हैं। जो वैसे मनुष्योंको सुलम होते हैं। मैं बता रहा हूँ। सुनो ॥ ६॥

खमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति। नास्ति श्रुद्रतरस्तस्मात् स नृज्ञांसतरो नरः॥ ७॥

जगत्में अपने प्राणोंसे अधिक प्रिय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसलिये मनुष्य जैसे अपने ऊपर दया चाहता है। उसी तरह दूसरींगर भी दया करे। । ८।।।

द्युकाच तात सम्भृतिर्मोसस्येह न संशयः। भक्षणे तु महान् दोषो निचृत्त्या पुण्यमुच्यते ॥ ९ ॥

तात ! मांस-भक्षण करनेमें महान् दोप है; क्योंकि मांसकी -उत्पत्ति वीर्यसे होती है। इसमें संशय नहीं है। अतः उससे निकृत होनेमें ही पुण्य बताया गया है॥ ९॥

न द्यतः सददां किचिदिह लोके परत्र च । यत् सर्वेप्यिष्ठ भृतेषु दया कीरवनन्दन ॥ १० ॥

कीखनन्दन! इस लोक और परलोकमें इसके समान दूसरा कोई पुष्पकार्य नहीं है कि इस जगत्में समस्त प्राणियोपर दमा की जाय ॥ १०॥ न भयं विद्यते जातु नरस्येह द्यावतः। द्यावतामिमे लोकाः परे चापि तपस्विनाम् ॥ ११ ॥

इस जगत्में दयालु मनुष्यको कभी भयका सामना नहीं करना पड़ता। दयालु और तपम्वी पुरुषोंके लिये इहलोक और परलोक दोनी ही सुखद होते हैं ॥ १९॥ अहिंसालक्षणो धर्म इति धर्मविदो विदुः। यद्हिंसात्मकं कर्म तत् कुर्यादात्मवान् नरः ॥ १२ ॥

धर्मज्ञ पुरुष यह जानते हैं कि अहिंसा ही धर्मका लक्षण है। मनस्ती पुरुष वही कर्म करे। जो अहिंसात्मक हो ॥१२॥ अभयं सर्वभूतेभ्यो यो ददाति दयापरः। भूतानि ददतीत्यनुशुभ्रम॥१३॥ अभयं तस्य

जो दयापरायण पुरुष सम्पूर्ण भूतोंको अभयदान देता है। उसे भी सब प्राणी अभयदान देते हैं। ऐसा इसने सुन रक्खा है ॥ १९३०॥

क्षतं च स्खलितं चैव पतितं कृष्टमाहतम्। सर्वभूतानि रक्षन्ति समेषु विषमेषु च ॥ १४ ॥

वह घायल हो। लड़लड़ाता हो। गिर पड़ा हो। पानीके बहावमें खिचकर बहा जाता हो। आहत हो अथवा किसी भी.... सम् विषयः अवस्थामे पद्मा हो। सब प्राणी उसकी रक्षा करते हैं॥ नैनं व्यालमुगा प्रन्ति न पिशाचा न राक्षसाः । मुच्यते भयकालेषु मोक्षयेद् यो भये परान् ॥ १५॥

जो दूसरोंको भयसे छुड़ाता है, उसे न हिंसक पशु मारते हैं और न पिशाच तथा राक्षस ही उसपर प्रहार करते हैं। वह मयका अवसर आनेपर उससे मुक्त हो जाता है ॥ १५॥ प्राणदानात् परं दानं न भूतं न भविष्यति।

न ह्यात्मनः प्रियतरं किंचिदस्तीह निश्चितम् ॥ १६॥

प्राणदानसे बढकर दूसरा कोई दान न हुआ है और न होगा । अपने आत्मासे बढ़कर प्रियतर वस्तु दूसरी कोई नहीं है। यह निश्चित बात है।। १६ ॥

अनिष्टं सर्वभूतानां मरणं नाम भारत। मृत्युकाले हि भूतानां सद्यो जायित वेपथुः ॥ १७॥

भरतनन्दन ! किसी भी प्राणीको मृत्य अभीष्ट नहीं है; क्योंकि मृत्युकालमें सभी प्राणियोंका श्रीर तुरंत काँप उठता है ॥ १७॥

जातिजन्मजरादुःखैनित्यं संसारसागरे। परिवर्तन्ते मरणादुद्विजन्ति च॥१८॥

इस संसार-समुद्रमें समस्त प्राणी सदा गर्भवास, जन्मः और बुढ़ापा आदिके दु:खोंसे दुखी होकर चारों ओर मटकते रहते हैं। साथ ही मृत्युके भयसे उद्दिग्न रहा करते हैं ॥१८॥

गर्भवासेषु पच्यन्ते क्षाराम्लकटुकै रसैः। परुषेर्धशदारुणैः मुत्रस्वेदपुरीपाणां

गर्भमें आये हए प्राणी मल मूच और प्रमीनोंके वीचमें रहंकर खारे, खट्टे और कड़वे आदि रसेंले, जिनका स्पर्श अत्यन्त कठोर और दु:खदायी होता है, पकते रहते हैं, जिससे उन्हें वड़ा भारी कष्ट होता है ॥ १९ ॥

जाताश्चाप्यवशास्तत्र चिछद्यमानाः पुनः पुनः । पाच्यमानाश्च दृश्यन्ते विवृशा मांसगृद्धितः ॥ २० ॥

मांसलोलुप जीव जन्म लेनेपर भी परवश होते हैं। वे बार-बार शस्त्रींसे काटे और पकाये जाते हैं। उनकी यह बेवशी प्रत्यक्ष देखी जाती है ॥ २०॥

कुम्भीपाके च पच्यन्ते तां तां योनिसुपागताः। आक्रम्य मार्थमाणाश्च भ्राम्यन्ते वै पुनः पुनः ॥ २१ ॥

वे अपने पापोंके कारण कुम्मीपाक नरकमें राँधे जाते और भिन्न-भिन्न योनियोंमें जन्म हेकर गला घीट-घीटकर मारे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें बारंबार संसार-चक्रमें भटकना पड़ता है ॥ २१ ॥

नात्मनोऽस्ति प्रियतरः पृथिवीमनुस्त्य ह। तसात् प्राणिषु सर्वेषु द्यावानात्मवान् भवेत् ॥ २२ ॥

इस भूमण्डलपर अपने आत्मासे बढकर कोई प्रिय वस्तुः नहीं है। इसलिये सब प्राणियोंपर दया करे और सबको अपना आतमा ही समझे ॥ २२ ॥

सर्वमांसानि यो राजन् यावज्जीवं न भक्षयेत्। खर्गे स विपुलं स्थानं प्राप्तुयात्रात्र संशयः ॥ २३ ॥

राजन्! जो जीवनभर किसी भी प्राणीका मांसनहीं खाताः वह स्वर्गमें श्रेष्ठ एवं विशाल स्थान पाता है, इसमें संशय नहीं है ॥ २३०॥

ये भक्षयन्ति मांसानि भूतानां जीवितैषिणाम्। भक्ष्यन्ते तेऽपि भूतैस्तैरिति मे नास्ति संशयः ॥ २४ ॥

जो जीवित रहनेकी इच्छावाले प्राणियोंके मांसको खाते हैं। वे दूसरे जन्ममें उन्हीं प्राणियों द्वारा भक्षण किये जाते हैं। इस विषयमें मुझे संशय नहीं है ॥ २४ ॥

मां स भक्षयते यसाद् भक्षयिष्ये तमप्यहम्। प्तन्मांसस्य मांसत्वमनुबुद्धयस्य भारत ॥ २५ ॥

मरतनन्दन ! ( जिसका वध किया जाता है, वह प्राणी कहता है-) भां स मक्षयते यसाद् मक्षयिष्ये तमप्यहम् ।' अर्थात् 'आज मुझे वह खाता है तो कभी में भी उसे खाऊँगा।' यही मांसका मांसल है इसे ही मांस शब्दका तालार्य उमहो।। घातको वध्यते नित्यं तथा वध्यति भक्षिता ।

आकोष्टा कृष्यते राजंस्तथा द्वेष्यत्वमाप्नुने ॥ २६॥ राजन् । इस जन्ममें जिस जीवकी हिंसा होती है। वह

दूसरे जन्ममें सदा ही अपने घातकका वध करता है। फिर

मान्य कार्यन होई भी सार कारता है। तो दूनरीकी निन्दा कारत के पदम्यां भी दूनगिके होन और देपका पात्र होता है।। गैन पैन दार्गरेण यद् यत् कर्म करोति यः। तेन नैन दार्गरेण तक्तत् फलसुपारमुते ॥ २७॥

के जिस्तिम ध्रीरमे जो को कर्म करता है। वह उस-इस धरोगों भी उस-उस कर्मका पळ मोगता है।। २७॥ अहिंसा परमो धर्मस्त्रधार्टिसा परो दमः। अहिंसा परमं दानमहिंसा परमं तपः॥ २८॥

अहिंगा परम चर्म है। अहिंगा परम संयम है। अहिंगा परम दान है और अहिंगा परम तपस्या है ॥ २८॥ धरिस्ता परमी यहस्तश्राहिंसा पर फलम्। धरिस्ता परमें मित्रमहिंसा परमें सुखम्॥ २९॥

अहिंगा परम यह है। अहिंगा परम पलहै। अहिंगा परम भित्र है और अहिंगा परम सुख है ॥ २९ ॥ सर्वयरेषु वा दानं सर्वतीर्थेषु वाऽऽप्लुतम् । सर्वदानफलं वापि नेतन्तृत्यमहिसया ॥ ३० ॥

सम्पूर्ण यहाँ में जो दान किया जाता है। समस्त तीयों में जो गोता लगाया जाता है तथा सम्पूर्ण दाने का जो फल है— यह सब मिलकर भी अहिंगके बरावर नहीं हो सकता ॥ है। अहिंस्त्रस्य तपोऽश्वर्यमहिंस्त्रो यजते सदा। अहिंस्त्रस्य तपोऽश्वर्यमहिंस्त्रो यजते सदा। अहिंस्त्रः सर्वभूतानां यथा माता यथा पिता ॥ ३१॥

जो हिंसा नहीं करता, उसकी तपस्या अभय होती है। वह सदा यह करने का फल पाना है। हिंसा न करनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोंके माता-विताके समान है॥ होरे॥ पतत् फलमहिंसाया भूयश्च कुरुपुङ्गच। न हि शक्या गुणा वक्तुमपि वर्षशतेरिप ॥ ३२॥

कुरुशेष्ठ ! यह अहिंसाका फल है । यही क्या, अहिंसाका तो इससे भी अधिक फल है । अहिंसासे होनेवाले लाभीका सी वर्षोमें भी वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ३२॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानभ्रमेपर्वणि अहिंसाफङकथने पोडशाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११६॥

रम पकार शीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्म पर्वमे अहिंसाके फलका वर्णनिविषयक एक मी सोजहर्वी अध्याय पूरा हुआ ॥ ११६ ॥

# सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः 🗸

शुभ कमसे एक कीड़ेको पूर्व जन्मकी स्मृति होना और कीट-योनिमें भी मृत्युका मय एवं सुखकी अनुभूति वताकर कीड़ेका अपने कल्याणका उपाय पूछना

गुधिष्टिर उवाच -

लक्षामाध्य सकामाध्य ये इताः सा महामृधे । कां गति प्रतिपन्नास्ते तन्मे वृद्दि पितामइ ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा-पितामह! जो योदा महासमरमें इच्छा या अनिच्छाने मारे गुवे हैं। वे किछ गतिको प्राप्त हुए हैं ! यह मुक्ते बताइये ॥ र ॥

दुःगं प्राणपरित्यागः पुरुषाणां महासृघे। जानाति त्वं महाप्रास प्राणत्यामं सुदुष्करम् ॥ २ ॥

गद्याण ! भारती जानते ही हैं कि महानंत्राममें मनुष्येकि लिये प्राणीता पित्याग करना कितना तुःखदायक होता है। प्रणीता प्राण करना अस्तत्त तृष्कर कार्य है।। २॥ सम्दर्भ वासमुद्धी वा गुभे वा यदि वाशुमे। कारणं सप्र में वृद्धि सर्वशे शक्ति में मतः॥ ३॥

शारी उसरी या अवनति शुन या अशुभ किमी भी भवनामें माना नहीं चार्ट है। इसका क्या कृत्या है। यह पुरे दशहरें। ज्यों कि मेरी हिन्में आब मुक्त है। ३॥ भीष्म उत्राच

समृद्धौ वासमृद्धौ वा शुभे वा यदि वाशुभे। संमारेऽस्मिन समायाताः प्राणिनः पृथिवीपते॥ ४॥ निरता येन भावेन तत्र मे २२णु कारणम्। सम्यक् चायमनुप्रस्तस्त्वयोक्तस्तु सुधिष्टिर॥ ५॥

भीष्मजीने कहा—पृथ्वीनाय ! इस संसारमें आये हुए प्राणी उन्नतिमें या अवनितमें तथा शुभ या अशुभ अवस्थामें ही सुख मानते हैं । मग्ना नहीं चाहते । इसका क्या कारण है, यह बताता हूँ, सुनो । युधिष्ठिर ! यह तुमने बहुत अच्छा प्रश्न उपस्थित किया है ॥ ४-५ ॥

अत्र ते वर्तियण्यामि पुरावृत्तमिदं मृप। द्वैपायनस्य संवादं कीटस्य च युधिष्टिर ॥ ६ ॥

नोश्वर ! युधिष्टिर ! इस विषयमें द्वेपायन व्यास और एक कीड़ेका संव दरूप जे यह प्राचीन द्यतान्त प्रसिद्ध है, वहीं तुम्हें बता रहा हूँ ॥ ६ ॥

ब्रह्मभूतश्चरम् विष्यः कृष्णद्वेषायमः पुरा। द्दर्शकोढं धावन्तं शीवं राकटवर्त्मान॥ ७॥ पहलेकी बात है। ब्रह्मखरूप श्रीकृष्ण हैपायन निप्रवर व्यासजी कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक की ड़ेको गाड़ी की खीक-से बड़ी तेजीके साथ भागते देखा॥ ७॥

गतिशः सर्वभृतानां भाषाश्च शरीरिणाम्। सर्वशः स तदा दृष्ट्वा कीटं वचनमत्रवीत्॥ ८॥

सर्वज्ञ व्यासजी सम्पूर्ण प्राणियोंकी गतिके ज्ञाता तथा सभी देहचारियोंकी भाषाको समझनेवाले हैं। उन्होंने उस कीड़ेको देखकर उससे इस प्रकारकी बातचीत की ॥ देश। व्यास उवाच

कीट संत्रस्तरूपोऽसि त्वरितश्चैव लक्ष्यसे। क धावसि तदाचक्ष्व कुतस्ते भयमागतम्॥ ९॥

व्यासजीने पूछा—कीट ! आज तुम बहुत हरे हुए और उतावले दिखायी दे रहे हो। बताओ तो सही-कहाँ मागे जा रहे हो ! कहाँसे तुम्हें भय प्राप्त हुआ है ! ॥ ९॥

कीट उवाच 🧡

शकटस्यास्य महतो घोषं श्रुत्वा भयं मम। आगतं वै महांबुद्धे सन एप हि दारुणः॥१०॥

कीड़ेने कहा—महामते!यह जो बहुत बड़ी बैलगाड़ी आ रही है, इसीकी घर्षराहट रुनकर मुझे भय हो गया है; क्योंकि उसकी यह आवाज बड़ी भयंकर है ॥ १०॥ श्रूपते न च मां हन्यादिति हास्माद्पक्रमे। श्र्वसतां च श्रुणाम्येनं गोपुत्राणां प्रतोद्यताम्॥ ११॥ वहतां सुमहाभारं संनिकर्षे स्वनं प्रभो। नृणां च संवाहयतां श्रूपते विविधः स्वनः॥ १२॥

्यह आवाज जब कानोंमें पड़ती है, तब यह संदेह होता है कि कहीं गाड़ी आकर मुझे छुचल न डाले। इसीलिये यहाँसे जल्दी-जल्दी भाग रहा हूँ। यह देखिये बैलींपर चातुक-की मार पड़ रही है और वे बहुत भारी बोझ लिये हाँफते हुए इधर आ रहे हैं। प्रभो! मुझे उनकी आवाज बहुत निकट सुनायी पड़ती है। गाड़ीपर बैठे हुए मनुष्योंके भी नाना प्रकारके शब्द कानोंमें पड़ रहे हैं॥ ११-१२॥

श्रोतुमसिद्धियेतैय न शक्यः कोटयोनिना । तसाद्तिकमाम्येष भयाद्सात् सुद्रारुणात् ॥ १३॥

मेरे जैसे कीड़े के लिये इस मयंकर शब्दको धैर्यपूर्वक सुन सकना असम्मव है। अतः इस अत्यन्त दार्कण भयसे अपनी रक्षा करने के लिये में यहाँसे माग रहा हूँ॥ १३॥ दुःखं हि मृत्युर्भूतानां जीवितं च सुदुर्लभम्। अतो भीतः पलायामि गच्छेयं नासुखं सुखात्॥ १४॥

प्राणियोंके लिये मृत्यु बड़ी दुःखदायिनी होती है। अपना अकेला ही भोजनकी इच्छा रख जीवन सबको अत्यन्त दुर्लभ जान पड़ता है। अतः हरकर हुए अतिथियों और आश्रितज भागाजा रहा हूँ। कहीं ऐसा न हो कि मैं सुखसे दुःखमें पड़ जाऊँ ि भोजन कर लेता या ॥ हैं? ॥

भीष्म उवाच 🧺

इत्युक्तः स तु तं प्राह कुतः कीट सुखं तव । मरणं ते सुखं मन्ये तिर्यग्योनौ तु वर्तसे ॥ १५॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन् ! कीड़ेके ऐसा कहने रर व्यासजीने उससे पूछा—कीट ! तुम्हें सुख कहाँ है ? मेरी समझमें तो तुम्हारा मर जाना ही तुम्हारे लिये सुखकी बात है; क्योंकि तुम तिर्यक् योनि—अधम कीट-योनिमें पड़े हो ॥ १५ ॥ शब्दं स्पर्शे रसंगन्धं भोगां श्लो चावचान् वहून् । नाभिजानासि कीट त्वं श्रेयो मरणमेव ते ॥ १६॥

'कीट ! तुम्हें शब्द, स्पर्श, रस, गन्ध तथा बहुत से छोटे-बड़े भोगींका अनुभव नहीं होता है । अतः तुम्हारा तो मर जाना ही अच्छा है' ॥ १६॥

कीट उवाच

सर्वत्र निरतो जीव इतश्चापि सुखं मम। चिन्तयामि महाप्राञ्ज तसादिच्छामि जीवितुम्॥ १७॥

कि के कहा—महापात्त ! जीव सभी योनियों में सुख-का अनुभव करते हैं । मुझे भी इस योनिमें सुख मिलता है और यही सोचकर जीवित रहना चाहता हूँ ॥ ६७ ॥ इहापि विपयः सर्वो यथादेहं प्रवर्तितः । मानुपाः स्थैर्यजाश्चैव पृथम्भोगा विशेषतः ॥ १८॥

यहाँ भी इस शरीरके अनुसार सारे विषय उपलब्ध होते हैं। मनुष्यों और स्थावर प्राणियोंके भोग अलग अलग हैं।। अहमासं मनुष्यो चै शूद्रो चहुधनः प्रभो। अब्रह्मण्यो नृशंसश्च कद्यों वृद्धिजीवनः॥ १९॥

प्रभो ! पहले जन्ममें में एक मनुष्य, उसमें भी बहुत अनी शृद्ध हुआ था। ब्राह्मणोंके प्रति मेरे मनमें आदरका भाव न था। मैं कंजूस, क्रूर और व्याजखोर था॥ १९॥ वाक्तीक्षणो निकृतिप्रको द्वेष्टा विश्वस्य सर्वशः। मिथ्याकृतोऽपि विधिना परस्वहरण रतः॥ २०॥

सबसे तीले बचन बोलनाः बुद्धिमानीके साथ लोगोंको व्यन्ताः और संसारके सभी लोगोंसे देव रखनाः यह मेरा स्वभाव हो गया या। झुठ बोलकर लोगोंको घोखा देना और दूसरोंके मालको इड्प लेनेमें संलग्न रहना—यही मेरा काम या॥ २०॥

भृत्यातिथिजनश्चापि गृहे पर्यशितो मया। मात्सर्यात् खादुकामेन नृशंसेन बुभुक्षता॥२१॥

में इतना निर्दयी या कि केवल खाद लेनेकी कामना है अकेला ही भोजनकी इच्छा रखता और ईर्घ्यावश घरपर आये हुए अतिथियों और आश्रितजनोंको भोजन कराये बिना ही भोजन कर लेता था ॥ रिशि॥

हेक्तर्र विद्यानवैद्यानं अज्ञाऽऽहतं मया। स दलसर्वकांन्य देवमन्तं पुरा किल॥२२॥

क्रिकाम में देवलामां और वितरीके यजनके लिये भारतके अब एक्स करता। परंतु धन-वंग्रहकी कामनासे / उस देवलेक अन्तरा भी दान नहीं करता या ॥ २२ ॥

गुतं शरणमाधित्य भयेषु शरणागताः। अक्षमात् ते मयात्यकान त्राता अभयेषिणः॥ २३॥

अपने समय अन्य पानेकी इच्छाने कितने दीशरणार्थी भेरे पान आते. तिनु भें उन्दें शरण देनेयोग्य सुरक्षित स्थानमें पर्वचाशर भी अकसात् वहाँस निकाल देता। उनकी रक्षा नहीं करता था॥ २६॥

धनं धान्यं प्रियान् दारान् यानं वासस्तथाद्भुतम्। धियं दृष्ट्रा मनुष्याणामसूयामि निरर्थकम्॥ २४॥

द्गोर मनुष्योके पास चन-भान्यः सुन्दरी स्त्रीः अच्छी-अच्छी सवारियाः अद्भुत वस्त्र और उत्तम हदमी देखकर में अस्तरण सी उनसे कुद्ता रहता या ॥ २४ ॥

ईर्ष्युः परग्नुखं इष्ट्रा अन्यस्य न बुभूषकः। त्रियर्गदन्ताः चान्येपामात्मकामानुवर्तकः॥ २५॥

शूमगं मा मुल देलकर मुझे ईंग्या होती थी। दूसरे किसी-की उलात हो यह में नहीं चाहता था। औरिके घर्मे। अर्थ भीर काममें वाचा टालता और अपनी ही इच्छाका अनुसरण करता था।। २५॥ नृशंसगुणभूयिष्ठं पुरा कर्म कृतं मया। स्मृत्वा तद्दनुतप्येऽहं हित्वाप्रियमिवात्मजम्॥ २६॥

पूर्वजन्ममें प्रायः मेंने वे ही कर्म किये हैं। जिनमें निर्दयता अधिक थी। उनकी याद आनेते मुझे उसी तरह पश्चात्ताप होता है। जैसे कोई अपने प्यारे पुत्रको त्यागकर पछताता है।। २६॥

शुभानां नाभिजानामि कृतानां कर्मणां फलम् । माता च पूजिता वृद्धा ब्राह्मणश्चाचितो मया ॥ २७ ॥ सकृजातिगुणोपेतः सङ्गत्या गृहमागतः। अतिथिः पूजितो ब्रह्मंस्तेन मां नाजहात् स्मृतिः॥२८॥

मुसे पहलेके अपने किये हुए शुभकर्मों के फलका अवतक अनुभव नहीं हुआ है। पूर्वजन्ममें मैंने केवल अपनी बूढ़ी माताकी सेवा की थी तथा एक दिन किसीके साथ हो जाने से अपने घरपर आये हुए ब्राह्मण अतिथिका जो अपने जातीय गुणोंसे सम्पन्न थे, स्वागत-सरकार किया था। ब्रह्मन् ! उसी पुण्यके प्रभावसे मुझे आजतक पूर्वजन्मकी स्मृति छोड़ न सकी है ॥ २७-२८॥

कर्मणा पुनरेवाहं सुखमागामि लक्षये। तच्छ्रोतुमहमिच्छामि त्वत्तः श्रेयस्तपोधन॥२९॥

त्योधन ! अव में पुनः किसी शुभक्रमेंके द्वारा भविष्यमें सुख पानेकी आशा रखता हूँ । वह कल्याणकारी कर्म क्या है। इसे में आपके मुखसे सुनना चाहता हूँ ॥ २९ ॥

हति श्रामित्रभारते अनुज्ञासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि कांटोपाल्याने सप्तद्वाधिकवाततमोऽध्यायः॥ ११७॥ इस प्रजारश्रीनदानात अनुज्ञासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्नपर्वमें कीटका ठपाल्यानविषयक एक सौ सत्रहवीं अध्याय पूरा हुआ॥ ९९७॥

## अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः

की हेकाक नवाः क्षत्रिययो निमं जन्म लेकर व्यासजीका दर्शन करना और व्यासजीका उसे बाह्मण होने तथा स्वर्मसुख और अक्षय सुसकी प्राप्ति होनेका वरदान देना

न्याम उपाच

शुंभव कमंत्रा यहँ वियंग्योनी न मुहासे। मंभेव केट नव् कर्म येन त्यं न प्रमुहासे॥ ६॥

द्यासकां से कहार—वीट! तुम जिस शुनकर्मके प्रभावते विदेग किया किया ने हम भी मीदित नहीं हुए हो। वह मेरा दी को देन मिर्ट दर्भ ने प्रभावते होतुम्हें मोह नहीं हो रहाहै॥ अने मां क्षीकादेव सारवामि तपोवळात्। सर्वादकादि कारवाद् क्लमन्यक विद्यते॥ २॥

में आने वर्षश्यांने हेन्द्र दर्शनमात्र देकर तुम्हार्स उत्तर वर देगाः अमेकि समेवलमें स्टब्स दूसरा कोई विकास मधीति । साम जानामिपापैः सक्तैर्गतं त्वां कीट कीटताम्। अवाप्यसि पुनर्घमं धर्मे तु यदि मन्यसे॥ ३॥

कीट! में जानता हूँ, अपने पूर्वकृत पापोंके कारण तुम्हें कीटयोनिमें आना पढ़ा है। यदि इस समय तुम्हारी धर्मके प्रति श्रद्धा है तो तुम्हें धर्म अवस्य प्राप्त होगा ॥ ३ ॥ कर्म भूमिछतं देवा भुजते तिर्धनाश्च ये। धर्मोऽपि हि मनुष्येषु कामार्थश्च तथा गुणाः॥ ४ ॥

देवता मनुष्य और तिर्यग् योनिम पहे हुए प्राणी इस कर्मशृमिम किये हुए कर्मोका ही फल मोगते हैं। अज्ञानी मनुष्यका धर्म भी कामनाको लेकर ही होता है तथा वे कामनाकी निद्धिके निये ही गुणोंको अपनाते हैं॥ ४॥ वाग्बुद्धिपाणिपादेश्च व्यपेतस्य विपश्चितः। कि हास्यति मनुष्यस्य मन्दस्यापि हि जीवतः॥ ५ ॥

मनुष्य मूर्ल हो या विद्वान्, यदि वह वाणी, बुद्धि और हाय-पैरसे रहित होकर जीवित है तो उसे कौन सी वस्तु त्यागेगी, वह तो सभी पुरुषायोंने स्वयं ही परित्यक्त है ॥५॥ जीवन हि कुरुते पूजां विप्राप्ट्यः शशिसूर्ययोः। ब्रुवन्नपि कथां पुण्यां तत्र कीट त्वमेष्यसि॥ ६॥

कीट ! एक जगह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं। वे जीवनमें सदा सूर्य और चन्द्रमाकी पूजा किया करते हैं तथा लोगोंको पिवत्र कथाएँ सुनाया करते हैं। उन्होंके यहाँ तुम (क्रमशः) पुत्ररूपसे जनम लोगे ॥ ६॥

गुणभूतानि भूतानि तत्र त्वमुपभोक्ष्यसे। तत्र तेऽहं विनेष्यामि ब्रह्म त्वं यत्र वैष्यसि॥ ७॥

वहाँ विषयोंको पञ्चभूतोंका विकार मानकर अनासक्तभावसे उपभोग करोगे । उस समय मैं तुम्हारे पास आकर ब्रह्मविद्यान का उपदेश कलँगा तथा तुम जिस लोकमें जाना चाहोगे। बहीं तुम्हें पहुँचा दूँगा ॥ ७॥

स तथेति प्रतिश्रुत्य कीटो वर्त्यन्यतिष्ठत । शकटो व्रजंश्च सुमहानागतश्च यहच्छया ॥ ८ ॥ चक्राक्रमेण भिन्नश्च कीटः प्राणान् सुमोच ह ।

व्यासजीके इस प्रकार कहनेपर उस कीड़ेने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और वीच रास्तेमें जाकर वह ठहर गया । इतनेहीमें वह विज्ञाल छकड़ा अकस्मात् वहाँ आ पहुँचा और उसके पहियेसे दबकर चूर-चूर हो कीड़े-ने प्राण त्याग दिये ॥ ८% ॥

सम्भूतः क्षत्रियक्कले प्रसादादमितौजसः॥ ९॥ तमृषि द्रष्टुमगमत् सर्वाखन्यासु योनिषु। श्वाविद्रोधावराहाणां तथैव मृगपक्षिणाम्॥१०॥ श्वपाकशुद्रवैद्यानां क्षत्रियाणां च योनिषु।

्तत्पश्चात् वह क्रमशः शाही, गोधा, सूअर, मृग, पक्षी, चाण्डाल, शूद्र और वैश्यकी योनिमें जन्म लेता हुआ क्षत्रिय-जातिमें उत्पन्न हुआ। अन्य सारी योनियोंमें भ्रमण करनेके बाद अमित तेजस्वी व्यासजीकी कृपासे क्षत्रियकुलमें उत्पन्न होकर वह उन महर्षिका दर्शन करनेके लिये उनके पास गया॥ ९-१०ई॥

स कीट एवमाभाष्य ऋषिणा सत्यवादिना। प्रतिस्मृत्याथ जग्राह पादौ मूर्झि कृताञ्जलिः॥११॥

वह कीट-योनिमें उन सत्यवादी महर्षि वेदव्यासजीके साथ वातचीत करके जो इस प्रकार उन्नतिशील हुआ था, उसकी याद करके उस क्षत्रियने हाथ जोड़कर ऋषिके चरणों- में अपना मस्तक रख दिया ॥ ११॥

कीट उवाच

इदं तद्तुलं स्थानमीष्सितं दश्तभिर्गुणैः। यद्दं प्राप्य कीटत्वमागतो राजपुत्रताम्॥१२॥

कीट (क्षत्रिय) ने कहा—भगवन् ! आज मुझे वह स्थान मिला है, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। इसे मैं दस जन्मोंसे पाना चाहता था। यह आपहीकी कृपा है कि मैं अपने दोषसे कीड़ा होकर भी आज राजकुमार हो गया हूँ ॥ १२॥

वहन्ति मामतिवलाः कुञ्जरा हेममालिनः। स्यन्दनेषु च काम्बोजा युक्ताः परमवाजिनः॥ १३॥

अव सोनेकी मालाओंसे सुशोभित अत्यन्त बलवान् गज-राज मेरी सवारीमें रहते हैं । उत्तम जातिके काबुली घोड़े मेरे रथोंमें जोते जाते हैं ॥ १३ ॥

उष्ट्राश्वतरयुक्तानि यानानि च वहन्ति माम्। सवान्धवः सहामात्यश्चाश्चामि पिशितौदनम्॥ १४॥

ऊँटों और खचरींचे जुती हुई गाड़ियाँ मुझे ढोती हैं। मैं माई-बन्धुओं और मन्त्रियोंके साथ मांस-भात खाता हूँ ॥१४॥

गृहेषु स्वनिवासेषु सुखेषु शयनेषु च । वराहेषु महाभाग स्वपामि च सुपूजितः॥१५॥

महाभाग ! श्रेष्ठ पुरुषोंके रहने योग्य अपने निवासभूत सुन्दर महलोंके भीतर सुखद शय्याओंपर में बड़े सम्मानकें साथ शयन करता हूँ ॥ १५ ॥

सर्वेष्वपररात्रेषु स्तमागधवन्दिनः। स्तुवन्ति मां यथा देवा महेन्द्रं प्रियवादिनः॥ १६॥

प्रतिदिन रातके पिछले पहरोंमें सूत, मागघ और वन्दी-जन मेरी स्तुति करते हैं, ठीक वैंचे ही जैसे देवता प्रिय वचन बोलकर महेन्द्रके गुण गाते हैं ॥ १६ ॥

प्रसादात् सत्यसंधस्य भवतोऽमिततेजसः। यद्दं कोटतां प्राप्य सम्प्राप्तो राजपुत्रताम् ॥ १७ ॥

आप सत्यप्रतिज्ञ हैं। अमित तेजस्वी हैं। आपके प्रसादसे ही आज मैं कीड़ेसे राजपूत हो गया हूँ ॥ १७ ॥

नमस्तेऽस्तु महाप्राज्ञ किं करोमि प्रशाधि माम्। त्वत्तपोवलनिर्दिप्टमिदं द्यधिगतं मया॥ १८॥

महाप्राज्ञ ! आपको नमस्कार है, मुझे आज्ञा दीजिये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ; आपके तपोवलसे ही मुझे राजपद प्राप्त हुआ है ॥ १८॥

व्यास उवाच

अर्चितोऽहं त्वया राजन् वाग्भिरद्य यहच्छया। अद्य ते कीटतां प्राप्य स्मृतिजीता जुगुप्सिता॥ १९॥

व्यासजीने कहा—राजन् ! आज तुमने अपनी वाणीरे मेरा मलीभाँति स्तवन किया है । अभीतक तुम्हें अपनी कीट- वंशित है होता स्मृति सर्पात् मांग सानेकी कृति बनी हुई है॥ न नुमाझो। इन्ति पायम्य यस्त्रयोगित्रनः पुरा । दाहुणार्थप्रयोगन मृद्यसेनाततायिना ॥ २०॥

नुष्यं पूर्वजन्ममें अर्थवरायण, नृशंस और आततायी शह रोजन को पान संत्रम किया था। उनका सर्वदा नारा निर्मा हुआ है ॥ २०॥

मम ते दर्शनं प्राप्तं तब वै सुकृतं त्वया । तिर्थन्योनी सा जातेन मम चाभ्यर्चनात् तथा ॥ २१ ॥ इतस्त्वं राजपुत्रत्वाद् ब्राह्मण्यं समवाप्स्यसि ।

कीट-योनिमें जन्म लेकर भी जो तुमने मेरा दर्शन किया। उसी पुष्पका यह फल है कि तुम राजपूत हुए और आज जो तुमने भेरी पूजा की, इसके फलस्वरूप तुम इस क्षत्रिय-योनिके पक्षात् ब्राह्मणस्वको प्राप्त करोगे ॥ २१ई ॥

गोबाप्रणकृते प्राणान् दुत्वाऽऽत्मानं रणाजिरे ॥ २२ ॥ राजपुत्र सुखं प्राप्य क्रतृंश्चैवाप्तदक्षिणान् । वय मोदिष्यसे खर्गे बहामूतोऽत्ययः सुखी॥ २३॥

राजकुमार ! तुम नाना प्रकारके सुख भोगकर अन्तमें ग्री और बाद्यणींकी रक्षाके लिये संप्रामभूमिमें अपने प्राणोकी आहुति दोगे । तदनन्तर बाह्यणरूपमें पर्याप्त दक्षिणावाले यश्चीका अनुष्ठान करके स्वर्गसुखका उपभोग करोगे । तत्यक्षात् अविनाशी बहास्वरूप होकर अक्षय आनन्दका अनुभव करोगे ॥ २२-२३ ॥

तिर्यंग्योन्याः शूद्रतामभ्युपैति शूद्रो वैश्यं क्षत्रियत्वं च वैश्यः। वृत्तश्राघी क्षत्रियो ब्राह्मणत्वं स्वर्गं पुण्यं ब्राह्मणः साधुवृत्तः॥ २४॥

तिर्यग्-योनिर्मे पदा हुआ जीव जव जपरकी ओर उठता है, तव वहाँसे पहले शूद्र-मावको प्राप्त होता है। शूद्र वैश्ययोनिको, वैश्य क्षत्रिययोनिको और सदाचारसे सुशोभित क्षत्रिय ब्राह्मणयोनिको प्राप्त होता है। किर सदाचारी ब्राह्मण पुण्यमय स्वर्गलोकको जाता है॥ २४॥

ह्ति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि कीटोपास्याने अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११८॥

इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें कीड़ेका ठपाख्यानविषयक एक सौ अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११८ ॥

## एकोनविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

कीड़ेका ब्राह्मणयोनिमें जन्म लेकर ब्रह्मलोकमें जाकर सनातनब्रह्मको प्राप्त करना

भीष्म उवाच

द्मत्रधर्ममनुष्राप्तः स्मरन्तेव च वीर्यवान् । त्यन्त्वा स कीटतां राजंश्चचार विषुष्ठं तपः ॥ १॥

भीष्मजी कर्ते हैं—राजा युविष्ठिर ! इस प्रकार बीटवीनिका त्याग करके अपने पूर्वजन्मका स्मरण करनेवाला यह जीव अप क्षत्रिय-वर्मको प्राप्त हो विशेष शक्तिशाली हो गया और वड़ी भारी तपस्या करने लगा ॥ १ ॥ तम्य धर्मार्थविदुषो एष्ट्रा तद् विषुळं तपः । आजनाम शिजश्रेष्टः शुष्णहेषायनस्तन्।॥ २ ॥

तद घमें और अर्थेंदे तत्त्वकी जाननेवाले उत्त राजकुमार-की उम तपत्ता देखकर विभवर । श्रीहरणदेवायन व्यासजी वसके यास आपे ॥ २ ॥

व्याम उवाच

सामं देववर्गं कीट भृतानां परिपालनम् । सामं देववर्गं भ्यायंस्तते। विष्यत्वमेण्यसि ॥ ३ ॥

स्यासर्जाने कथा-पूर्वजनके कीट | प्राणियोदी स्था करण देवलागेंका वट है और यदी भावनमें है। इसका चिंतत्न और पालन करके तुम अगले जन्ममें ब्राह्मण हो जाओगे ॥ ३ ॥

पाहि सर्वाः प्रजाः सम्यक् छुभाछुभविदातमवान् । छुभैः संविभजन् कामैरछुभानां च पावनैः ॥ ४ ॥ आतमवान् भव सुप्रीतः स्वधमीचरणे रतः । क्षात्रीं तनुं समुत्सुज्य ततो विप्रत्वमेण्यसि ॥ ५ ॥

तुम ग्रम और अग्रमका ज्ञान प्राप्त करो तथा अपने सन् और इन्द्रियोंको वर्शम करके भलीभाँति प्रजाका पालन करो। उत्तम मोगोंका दान करते हुए अग्रम दोगोंका मार्जन करके प्रजाको पावन बनाकर आत्मज्ञानी एवं सुप्रसन्त हो। जाओ तथा सदा स्वध्मके आचरणमें तत्पर रहो। तदनन्तर क्षत्रिय-ग्रारिका त्याग करके ब्राह्मणत्वको प्राप्त करोगे ॥४-५॥

भीप्प उवाच

सोऽध्यरण्यमनुप्राप्य पुनरेच युधिष्ठिर । महर्पेर्वचनं थुन्या प्रजा धर्मेण पाल्य च ॥ ६ ॥ अचिरेणेंच कालेन कीटः पाधिंचसत्तम । प्रजापालनधर्मेण प्रेत्य विप्रत्वमागतः॥ ७ ॥ भीष्मजी कहते हैं—नुपभेष्ठ युविष्ठिर । वह भूतपूर्व

कीट महर्षि वेदव्यासका वचन सुनकर घर्मके अनुसारप्रजाका पालन करने लगा । तत्पश्चात् वह पुनः वनमें जाकर योड़े ही समयमें परलोकवासी हो प्रजापालनरूप घर्मके प्रभाव-से ब्राह्मण-कुलमें जन्म पा गया ॥ ६-७ ॥

ततस्तं ब्राह्मणं दृष्टा पुनरेच महायशाः। महाप्राज्ञः कृष्णद्वैपायनस्तदा ॥ ८ ॥

उसे ब्राह्मण हुआ जान महायशस्वी महाशानी श्रीकृष्ण-द्वैपायन व्यास पुनः उसके पास आये ॥ 🔊॥

व्यास उवाच

भो भो ब्रह्मर्षभ श्रीमन मा व्यथिष्टाः कथंचन । शुभक्रच्छुभयोनीषु पापकृत् पापयोनिषु ॥ ९ ॥

व्यासजीने कहा-ब्राह्मणशिरोमणे!अब तुम्हेंकिसी प्रकार व्यथित नहीं होना चाहिये। उत्तम कर्म करनेवाला उत्तम योनियोंमें और पाप करनेवाला पापयोनियोंमें जन्म लेता है॥ ९॥

धर्मञ यथापापफलोपगम् । उपपद्यति तसान्मृत्युभयात् कीट मा व्यथिष्ठाः कथंचन॥१०॥ धर्मछोपभयं ते स्थात् तसाद् धर्म चरोत्तमम्।

धर्मज्ञ ! मनुष्य जैसा पाप करता है। उसके अनुसार ही उसे फल भोगना पड़ता है। अतः भूतपूर्व कीट! अब तुम मृत्युके भयते किसी प्रकार व्यथित न होओ । हाँ उम्हें घर्मके . लोपका मय अवश्य होना चाहिये। इसलिये उत्तम धर्मका आचरण करते रहो ॥ १०३॥

कीट उवाच

सुखात् सुखतरं प्राप्तो भगवंस्त्वत्कृते ह्यहम् ॥ ११ ॥ धर्ममूलां श्रियं प्राप्य पाष्मा नष्ट इहाद्य मे ।

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि कीटोपाख्याने एकोनविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ ११९॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गंत दानधर्मपर्वमें कीहेका उपाख्यानविषयक एक सौ उन्नीसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ११० ॥

# विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

व्यास और मैत्रेयका संवाद—दानकी प्रशंसा और कर्मका रहस्य

युधिष्ठिर उवाच

विद्या तपश्च दानं च किमेतेषां विशिष्यते। पृच्छामि त्वां सतां श्रेष्ठ तन्मे वृहि पितामह ॥ १ ॥

युधिष्टिरने पूछा—सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ पितामह ! विद्याः तप और दान-इनमेंसे कौन-सा श्रेष्ठ है ! यह मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइये ॥ १ ॥

भीष्म उवाच पुरातनम् । अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं मैत्रेयस्य व संवादं कृष्णद्वैपायनस्य च ॥ २ ॥

भूतपूर्व कीटने कहा--मगवन् ! आपके ही प्रयत्नसे मैं अधिकाधिक सुखकी अवस्थाको प्राप्त होता गया हूँ। अब इस जन्ममें धर्ममूलक सम्पत्ति पाकर मेरा सारा पाप नष्ट हो गया ॥ ११५ ॥

भीष्म उवाच

भगवद्वचनात् कीटो ब्राह्मण्यं प्राप्य दुर्लभम् ॥१२॥ अकरोत् पृथिवीं राजन यश्यूपराताङ्किताम् । ततः सालोक्यमगमद् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः॥ १३॥

भीष्मजी कहते हैं-राजन् । भगवान् व्यासके कथनानुसार उस भूतपूर्व कीटने दुर्लभ ब्राह्मणत्वको पाकर पृथ्वीको सैकड़ों यज्ञयूपींसे अङ्कित कर दिया। तदनन्तर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ होकर उसने ब्रह्मसालोक्य प्राप्त किया अर्थात ब्रह्मलोकमें जाकर सनातन ब्रह्मको प्राप्त किया ॥ अवाप च पदं कीटः पार्थ ब्रह्म सनातनम्।

खकर्मफलनिर्वृत्तं व्यासस्य वचनात् तदा ॥ १४ ॥ पार्थ ! व्यासजीके कथनानुसार उसने स्वधर्मका पालन किया था । उसीका यह फल हुआ कि उस कीटने सनातन ब्रह्मपद प्राप्त कर लिया ॥ १४ ॥

तेऽपि यसात् प्रभावेण हताः क्षत्रियपुङ्गवाः। सम्प्राप्तास्ते गतिं पुण्यां तसान्मा शोच पुत्रक॥ १५॥

बेटा ! ( क्षत्रिययोनिमें उस कीटने युद्ध करके प्राण त्याग किया था, इसिलये उसे उत्तम गतिकी प्राप्ति हुई।) इसी प्रकार जो प्रधान-प्रधान क्षत्रिय अपनी शक्तिका परिचय देते हुए इस रणभूमिमें मारे गये हैं, वे भी पुण्यमयी गतिको प्राप्त हुए हैं। अतः उसके लिये तुम शोक न करो ॥ १५॥

भीष्मजीने कहा-राजन् ! इस विषयमें श्रीकृष्ण-द्वैपायन व्यास और मैत्रेयंके संवादरूप इस प्राचीन इतिहास-का उदाहरण दिया जाता है ॥ २ ॥

राजन्नशातचरितं चरन्। कृष्णद्वैपायनो वाराणस्यामुपातिष्टनमैत्रेयं स्वैरिणीकुले ॥ ३ ॥

नरेश्वर ! एक समयकी बात है-भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासजी गुप्तरूपसे विचरते हुए वाराणसीपुरीमें जा पहुँचे। वहाँ मुनियोंकी मण्डलीमें वैठे हुए मुनिवर मैत्रेयजीके यहाँ वे उपस्थित हुए॥ ३॥

नमुपन्तितमासीनं पात्वा स मुनिसत्तम। र्षाचन्वा भोजयामास मैत्रेयोऽशनमुत्तमम्॥ ४॥

पात आकर देटे हुए मुनिवर व्यावजीको पहचानकर भैदेवजीने उनका पूजन किया और उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराया॥४॥

तद्वमुत्तमं भुक्त्वा गुणवत् सार्वकामिकम् । प्रतिष्टमानोऽस्पयत प्रीतः कृष्णो महामनाः॥ ५ ॥

यद उत्तम लाभदायक और सवकी रुचिके अनुकूल अन्न भोजन करके महामना व्यामनी बहुत संतुष्ट हुए। किर जब वे बहाँगे चलने लगे तो मुस्कराये॥ ५॥

तमुन्सयन्तं सम्प्रेक्ष्य मैत्रेयः कृष्णमत्रघीत्। कारणं त्रृष्टि धर्मात्मन् व्यस्मियष्टाः कुतश्चते ॥ ६ ॥ तपिसनो धृतिमतः प्रमोदः समुपागतः। पतत् पृच्छामि ते विद्यन्तभिवाद्य प्रणम्य च ॥ ७॥

उन्हें मुस्कराते देख मैत्रेयजीने त्यासजीसे पूछा— 'धर्मात्मन् ! विद्वन् ! में आपको अभिवादन एवं प्रणाम करके यह पूछता हुँ कि आप अमी-अभी जो मुस्कराएँ हैं। उसका क्या कारण है ? आपको हैंसी कैसे आयी ? आप तो तपस्वी और धैर्यवान् हैं। आपको कैसे सहसा उल्लास हो आया ? यह मुझे बताह्ये ॥ ६-७॥

सात्मनक्ष तपोभाग्यं महाभाग्यं तवेह च । पृथगाचरतस्तात पृथगात्मसुखात्मनोः । अल्पान्तरमहं मन्ये विशिष्टमपि चान्वयात् ॥ ८ ॥

'तात ! मैं अन्तेमं तपस्याजनित सौभाग्य देखता हूँ और आपमें यहाँ सहज महाभाग्य प्रतिष्ठित है ( क्योंकि आप मेरे गुरु पुत्र हैं ) । जीवात्मा और परमात्मामं में बहुत भोदा अन्तर मानता हूँ । परमात्माका सभी पदार्थोंके साथ सम्यन्ध है; क्योंकि वह सर्वव्यापी है । इसीलिये में उसे जीवात्माकी अपेक्षा श्रेष्ठ भी मानता हूँ, किंतु आप तो जीवात्माकी परमात्मासे अभिन्न जाननेवाले हैं, फिर आपका आचरण इस मान्यतासे भिन्न हो रहा है; क्योंकि आपको कुछ विसाय हुआ है और मुझे नहीं हुआ है' ॥ ८॥

व्यास उवाच अतिच्छन्दातिवादाभ्यां सायोऽयं समुपानतः। असन्यं वेदवचनं कसाद् वेदोऽनृतं वदेत्॥ ९॥

च्यासजीने कहा—ब्रह्मन् ! अतिथिको अत्यन्त गौरव प्रदान करते हुए उनकी इच्छाके अनुसार सत्कार करना

ेर. शावरणीय पुरुषों नरणोंको हायसे प्रस्कृत जो सगरपार विद्या राजा है, उसे अधिवादन कहते हैं और दोनों हार्देशे अभि श्रेंदरूप उसे अपने कलाउसे लगावर हो। बन्दनीय पुरुषों सन्दर सुराम जाता है, उसरा नाम प्रवास है। ध्वितिच्छन्द' कहलाता है और वाणीदारा अतिथिके गौरवका जो प्रकाशन किया जाता है, उसे 'अतिवाद' कहते हैं। मुझे यहाँ अतिच्छन्द और अतिवाद दोनों प्राप्त हुए हैं, इसीलिये मेरा यह विस्मय एवं हपोंल्लास प्रकट हुआ है। (दान और आतिच्य आदिका महत्त्व वेदोंके द्वारा प्रतिपादित हुआ है।) वेदोंका वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। मला, वेद स्यों असत्य कहेगा १॥ ९॥

त्रीण्येव तु पदान्याहुः पुरुषस्योत्तमं वतम्।
न दुहोच्चेव दद्याच सत्यं चेव परं चदेत्॥ १०॥
ि वेद मनुष्यके हिये तीन वार्तोको उत्तम वत वताते हैं—
(१) किसीके प्रति होह न करें। (२) दान दे तथा

(३) दूसरोंसे सदा सत्य बोले ॥ १० ॥

इति चेदोक्तमृपिभिः पुरस्तात् परिकरिपतम् । इदानीं चैव नः कृत्यं पुरस्ताच परिश्रुतम् ॥ ११ ॥

वेदके इस कथनका सबसे पहले ऋषियोंने पालन किया। इसने भी बहुत पहलेसे इसे सुन रखा है और इस समय भी वेदकी इस आज्ञाका पालन करना हमारा कर्तव्य है ॥ ११॥

अल्पोऽपि ताहशो दायो भवत्युत महाफलः। तृपिताय च ते दत्तं हृदयेनानसूयता॥१२॥

शास्त्रविधिके अनुसार दिया हुआ योड़ा-सा भी दानं महान् फल देनेवाला होता है। तुमने ईर्ध्यारहित हृदयसे भूखे-प्यासे अतिथिको अन्न-जलका दान किया है॥ १२॥

तृपितस्तृपिताय त्वं दस्वैतद् दर्शनं मम। अजैपीर्भहतो लोकान् महायहौरिव प्रभो॥१३॥

प्रभो । में भूखा और प्यासा था । तुमने मुझ भूखे-प्यासेको अन्न-जल देकर तृप्त किया । इस पुण्यके प्रमावसे महान् यशोद्धारा प्राप्त होनेवाले यहे-बड़े लोकोंपर तुमने विजय पायी है—यह मुझे प्रत्यक्ष दिखायी देता है ॥ १३॥

ततो दानपविञेण प्रीतोऽस्मि तपसैच च। पुण्यस्येच हि ते सत्त्वं पुण्यस्येच चदर्शनम्॥ १४॥

इस दानके द्वारा पवित्र हुई तुम्हारी तपस्यासे में बहुत संतुष्ट हुआ हूँ । तुम्हारा वल पुण्यका ही वल है और तुम्हारा दर्शन भी पुण्यका ही दर्शन है ॥ १४॥

पुण्यस्यैवाभिगन्थस्ते मन्ये कर्मविधानजम् । अधिकं मार्जनात् तात तथा चैवानुरुपनात् ॥ १५॥

तुम्हारे शरीरसे जो सदा पुण्यकी ही सुगन्ध फैलती रहती है, इसे में इस दानरूप पुण्यकर्मके अनुष्टानका ही फल मानता हूँ। तात ! दान करना तीर्थ-सान तथा बैदिक वतकी पूर्तिसे भी बढ़कर है ॥ १५॥

द्युमं सर्वपवित्रेभ्यो दानमेव परं द्विज।

नो चेत् सर्वपवित्रेभ्यो दानसेव परं भवेत्॥ १६॥

बहान् ! जितने पवित्र कर्म हैं, उन सबमें दान ही सबसे बढ़कर पवित्र एवं कल्याणकारी है। यदि दान ही समस्त पित्रन वस्तुओंसे श्रेष्ट न होता तो वेद-शास्त्रोंमें उतकी इतनी प्रशंसा नहीं की जाती।। १६॥

थानीमान्युत्तमानीह वेदोक्तानि प्रशंसिस। तेषां श्रेष्टतरं दानंमिति मे नात्र संशयः॥१७॥

व्रम जिन-जिन वेदोक्त उत्तम इमींकी यहाँ प्रशंसा करते हो। उन सबमें दान ही श्रेष्ठतर है। इस विषयमें मुझे संशय नहीं है ॥ १७ ॥

वानकुद्धिः कृतः पन्था येन यान्ति मनीषिणः। ते हि प्राणस्य दातारस्तेषु धर्मः प्रतिष्ठितः॥ १८॥

दाताओंने जो मार्ग बना दिया है, उसीसे मनीषी पुरुष चलते हैं। दान करनेवाले प्राणदाता समझे जाते हैं। उन्हींमें घर्म प्रतिष्ठित है ॥ १८ ॥

यथा वेदाः खधीताश्च यथा चेन्द्रियसंयमः। सर्वत्यागो यथा चेह तथा दानमनुत्तमम्॥१९॥

जैसे बेदोंका स्वाध्याय, इन्द्रियोंका एंयम और सर्वस्वका... रयाग उत्तम है। उसी प्रकार इस संसारमें दान भी अत्यन्त उत्तम माना गया है ॥ १९ ॥

त्वं हि तात महायुद्धे सुखमेण्यसि शोभनम्। संखात सुखतरप्राप्तिमाप्त्रते सतिमान्नरः ॥ २०॥

तात ! महाबुद्धे !तुमको इस दानके कारण उत्तम सुखकी प्राप्ति होगी । बुद्धिमान् मनुष्य दान करके उत्तरोत्तर सुख प्राप्त करता है ॥ २० ॥

प्रत्यक्षमेवेद्मुपलभ्यमसंशयम्। श्रीमन्तः प्राप्तुवन्त्यर्थीन् दानं यज्ञं तथा सुखम् ॥२१॥

यह बात इमलोगोंके सामने प्रत्यक्ष है। हमें निःसंदेह ऐसा ही समझना चाहिये। तुम-जैसे श्रीसम्पन्न पुरुष जन धन पाते हैं, तब उससे दान, यज्ञ और सुख भोग करते हैं॥ सुखादेव परं दुःखं दुःखाद्प्यपरं सुखम्। हर्यते हि महाप्राज्ञ नियतं वै खभावतः॥ २२॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि मैन्नेयभिक्षायां विशस्यधिकशतसमोऽध्यायः॥ १२०॥

महाप्रारा ! किंतु जो लोग विषयसुर्खोमें आसक्त हैं, वे सुखसे ही महान् दु:खमें पड़ते हैं और जो तपस्या आदिके द्वारा दुःख उठाते हैं, उन्हें दुःखसे ही सुखकी प्राप्ति होती देखी जाती है। सुख और दुःख मनुष्यके खभावके अनुसार नियत हैं ॥ २२ ॥

त्रिविधानीह बुलानि नरस्याहुर्मनीपिणः। पुण्यमन्यत् पापमन्यन्त पुण्यं न च पापकम् ॥ २३ ॥

इस जगत्में मनीबी पुरुषोंने मनुष्यके तीन प्रकारके आचरण वतलाये हैं-पुण्यमयः पापमय तथा पुण्य-पाप दोनेंसि रहित ॥ २३ ॥

न वृत्तं मन्यते तस्य मन्यते न च पातकम्। तथा खकर्मनिर्वृत्तं न पुण्यं न च पापकम् ॥ २४ ॥

ब्रह्मनिष्ठ पुरुष कर्तापनके अभिमानसे रहित होता है। अतः उसके किये हुए कर्मको न पुण्य माना जाता है न पाप । उसे अपने कर्मजनित पुण्य और पापकी प्राप्ति होती ही नहीं है ॥ २४ ॥

यज्ञदानतपःशीला नरा वै पुण्यकर्मिणः। येऽभिद्रुद्यन्ति भूतानि ते यै पापकृतो जनाः ॥ २५ ॥

जो युक्त दान और तपस्यामें प्रवीण रहते हैं। वे ही मनुष्य पुण्य कर्म करनेवाले हैं तथा जो पाणियोंसे द्रोह करते हैं, वे ही पापाचारी समझे जाते हैं ॥ २५ ॥

द्रव्याण्याददते चैव दुःखं यान्ति पतन्ति च। ततोऽन्यत् कर्म यरिकचिन्न पुण्यंन च पातकम् ।२६।

जो मनुष्य दूसरोंके धन चुराते हैं, वे दुःख पाते और नरकमें पड़ते हैं। इन उपर्युक्त शुभाश्चम कर्मीं मिन्न जो साधारण चेष्टा है, वह न तो पुण्य है और न तो पाप हीहै ॥ रमस्वैधस्व मोदस्व देहि चैव यजस्व च। न त्वामभिभविष्यन्ति वैद्या न च तपखिनः ॥ २७ ॥

महर्षे ! तुम आनन्दपूर्वक स्वधर्म-पालनमें रत रहो। तम्हारी निरन्तर उन्नति हो, तुम प्रसन्न रहो दान हो और ्यज्ञ करो । विद्वान् और तपस्वी तुम्हारा पराभव नहीं कर सकेंगे ॥ २७ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें मैत्रेयकी मिक्षाविषयक एक सौ बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१२०॥

# एकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

व्यास-मैत्रेय-संवाद—विद्वान् एवं सदाचारी ब्राह्मणको अन्नदानकी प्रशंसा

भीष्म उवाच

मैत्रेयः कर्मपूजकः। प्वमुक्तः प्रत्युवाच

अत्यन्तश्रीमति कुले जातः प्राशो वहुश्रुतः॥ १ ॥ भीष्मजी कहते हैं-राजन् ! व्यासनीके ऐसा कहने-

पर कर्मपूरक भैत्रेयने जो अत्यन्त भीसम्पन्न कुटमें उत्यन्त पुण यहुभूत विद्वान् येः उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया ॥ १॥

मेत्रेय उवाच

समंशयं महाप्राण यथैवात्य तथैव तत्। अनुसातव्य भवता किचिद् वृयामहं विभो ॥ २ ॥

मैत्रेय बोले—महापात्र ! आग जैसा कहते हैं टीक रेगी ही बात है। इसमें संदाय नहीं है। प्रमो ! यदि आप आगा दें तो में कुछ कहूँ ॥ २॥

**च्यास उवाच** 

यद्यद्ञिस मैत्रेय यावद्यावद् यथा यथा । वृहि तत्त्वं महाप्राप्त शुश्रूषे चचनं तव ॥ ३ ॥

व्यासर्जाने कहा—महापाश मैत्रेय ! तुम जो-जो। जितनी-जितनी और जैसी-जैसी बार्ते कहना चाहो। कहो। में तुम्हारी बार्ते सुनुँगा॥ ३॥

मैत्रेय उवाच

निदोंपं निर्मलं चैयं वचनं दानसंहितम् । विद्यातपोभ्यां हि भवान् भावितात्मा न संशयः॥ ४ ॥

मेंत्रेय बोले—मुने ! आपने दानके सम्बन्धमें जो बातें यतायी ईं, वे दोपरहित और निर्मल हैं। इसमें संदेह नहीं कि आपने विद्या और तपस्यासे अपने अन्तःकरणको परम र पवित्र बना लिया है॥ ४॥

भवतो भावितात्मत्वाहाभोऽयं सुमहान् मम। भूया वुद्धवानुपस्यामि सुसमृद्धतपा रव॥ ५॥

आप गुद्धित्त हैं। इसलिये आपके समागमसे मुझे यह महान् लाभ पहुँचा है। यह यात में समृद्धिशाली तपवाले महर्षिके समान बुद्धिसे बारंबार विचारकर प्रत्यक्ष देखता हूँ॥

अपि नो दर्शनादेव भवतोऽभ्युदयो भवेत्। मन्ये भवत्मसादोऽयं तद्धि कर्म स्वभावतः॥ ६॥

आपके दर्शनसे ही हमलोगीका महान् अम्युदय हो सकता है। आपने जो दर्शन दियाः यह आपकी बहुत बड़ी हमा है। में ऐसा ही मानता हूँ। यह कर्म भी आपकी कृपासे ही स्वभावतः यन गया है।। ६॥

तपः श्रुतं च योनिश्चाप्येतद् ब्राह्मण्यकारणम् । विभिर्मुणैः समुद्तिस्ततो भवति वै द्विजः॥ ७ ॥

ब्राझण्यके तीन कारण माने गये हैं—तपस्याः शास्त्रशन और विशुद्ध ब्राह्मणकुलमें जन्म । जो इन तीनों गुणेंविसम्पन्न है। वहीं सन्त्रा ब्राह्मण है ॥ ७॥

ससिस्त्रेते च तृप्यन्ते पितरो दैयतानि च । न हि श्रुतवतां किचिद्धिकं ब्राह्मणाहते ॥ ८ ॥ ऐसे ब्राह्मणके तृत्र होनेपर देवता और पितर भी तृत हो जाते हैं। विद्वानोंके लिये ब्राह्मणसे बढ़कर दूसरा कोई मान्य नहीं है।। ८॥

अन्धं स्यात् तम एवेदं न प्रज्ञायेत किंचन। चातुर्वण्यं न वर्तेत धर्माधर्मावृतावृते॥ ९॥

यदि ब्राह्मण न हों तो यह सारा जगत् अज्ञानान्धकारसे आच्छन्न हो जाय। किसीको कुछ सूझ न पढ़े तथा चारों वणोंकी स्थिति। धर्म-अधर्म और सत्यासत्य कुछ भी न रह जाय॥ ९॥

यथा हि सुकृते क्षेत्रे फलं विन्दति मानवः। एवं दत्त्वा श्रुतवित फलं दाता समश्जुते॥१०॥

जैसे मनुष्य अच्छी तरह जोतकर तैयार किये हुए खेतमें बीज डालनेपर उसका फल पाता है, उसी प्रकार विद्वान् ब्राह्मणको दान देकर दाता निश्चय ही उसके फलका मागी होता है ॥ १० ॥

ब्राह्मणश्चेन्न विन्देत श्रुतवृत्तोपसंहितः। प्रतिब्रहीता दानस्य मोघं स्याद् धनिनां धनम्॥११॥

यदि विद्या और सदाचारसे सम्पन्न ब्राह्मण जो दान लेनेका प्रधान, अधिकारी है। घन न पा सके तो घनियोंका । घन व्यर्थ हो जाय ॥ ११ ॥

अद्दन्तविद्वान् हन्त्यन्तमद्यमानं च हन्ति तम् । तं चान्नं पाति यश्चान्नं स हन्ता हन्यतेऽबुधः ॥ १२ ॥

मूर्ख मनुष्य यदि किछीका अन्न खाता है तो वह उस अन्नको नष्ट करता है ( अर्थात् कर्ताको उसका कुछ फल नहीं मिलता )। इसी प्रकार वह अन्न भी उस मूर्खको नष्ट कर डालता है। जो सुपात्र होनेके कारण अन्न और दाता-की रक्षा करता है, उसकी भी वह अन्न रक्षा करता है। जो मूर्ख दानके फलका हनन करता है, वह स्वयं मी मारा जाता है। १२॥

प्रभुर्शन्नमद्न् विद्वान् पुनर्जनयतीश्वरः। सःचान्नाज्ञायते तस्मात् स्क्म एप व्यतिक्रमः॥ १३॥

प्रभाव और शक्तिसे सम्पन्न विद्वान् ब्राह्मण यदि अन्न मोजन करता है तो वह पुनः अनका उत्पादन करता है। किंतु वह स्वयं अन्नसे उत्पन्न होता है। इसिल्पे यह व्यतिक्रम स्म ( दुर्विज्ञेय ) है अर्थात् यद्यपि वृष्टिसे अन्नकी और अन्नसे प्रजाकी उत्पत्ति होती है। किंतु यह प्रजा ( विद्वान् ब्राह्मण ) से अन्नकी उत्पत्तिका विपय दुविज्ञेय है ॥ १३ ॥

यदेव ददतः पुण्यं तदेव प्रतिगृह्तः। न होकचकं वर्तेत इत्येवमृषयो विद्रः॥१४॥

'दान देनेवालको जो पुण्य होता है। यही दान लेनेवाले-को भी (यदि वह योग्य अधिकारी है तो ) होताहै। (क्यॉकि दोनों एक दूसरेके उपकारक होते हैं) एक पहियेखे गाड़ी नहीं चलती—प्रतिमहीताके विना दाताका दान सफल नहीं हो सकता।' ऐसी ऋषियोंकी मान्यता है॥ १४॥
यत्र वे ब्राह्मणाः सन्ति श्रुतवृत्तोपसंहिताः।
तत्र दानफलं पुण्यमिह चामुत्र चार्नुते॥ १५॥

जहाँ विद्वान् और सदाचारी ब्राह्मण रहते हैं, वहीं दिये हुए दानका फल इहलोक और परलोकमें मनुष्य भोगता है ॥ वे योनिशुद्धाः सततं तपस्यभिरता भृशम् । दानाध्ययनसम्पन्नास्ते वे पूज्यतमाः सदा ॥ १६ ॥

जो ब्राह्मण विशुद्ध कुलमें उत्पन्न, निरन्तर तपस्यामें संलग्न रहनेवाले, बहुत दानपरायण तथा अध्ययनसम्पन्न हैं। वे ही सदा पूज्य माने गये हैं॥ १६॥

तैर्हि सङ्गः कृतः पन्थास्तेन यातो न मुहाते । ते हि स्वर्गस्य नेतारो यज्ञवाहाः सनातनाः ॥ १७॥

ऐसे सत्पुरुषोंने जिस मार्गका निर्माण किया है, उससे चलनेवालेको कभी मोह नहीं होता; क्योंकि वे मनुष्योंको स्वर्गलोकमें ले जानेवाले तथा सनातन यहनिर्वाहक हैं॥१७॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि मैत्रेयभिक्षायामेकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२१ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें मैत्रेयकी मिक्षाविषयक स्टा, सौ इक्कोसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२१ ॥

## द्वाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

च्यास-मैत्रेय-संवाद - तपकी प्रशंसा तथा गृहस्थके उत्तम कर्तव्यका निर्देश

भीष्म उत्राच

एवमुक्तः स भगवान् मैत्रेयं प्रत्यभाषत । दिप्रयोवंत्वं विजानासि दिष्ट्या ते बुद्धिरीदशी ॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं— युधिष्ठिर ! मैत्रेयके इस प्रकार कहनेपर भगवान वेदव्यास उनसे इस प्रकार बोले— 'ब्रह्मन् ! र्तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, जो ऐसी बातोंका ज्ञान रखते हो। भाग्यसे ही तुमको ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है ॥ १॥ लोको ह्यार्यगुणानेव भूयिष्ठं तु प्रशंसति।

रूपमानवयोमानश्रीमानाश्चाप्यसंशयम् ॥ २ ॥ दिएया नाभिभवन्ति त्वां दैवस्तेऽयमनुष्रहः।

'संसारके लोग उत्तम गुणवाले पुरुषकी ही अधिक प्रशंसा करते हैं। सौभाग्यकी बात है कि रूपः अवस्था और सम्पत्तिके अभिमान तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डालते हैं। यह तुमपर देवताओंका महान् अनुग्रह है। इसमें संशय नहीं है। ११ ॥

यत् ते भृशतरं दानाद् वर्तयिष्यामि तच्छृणु ॥ ३ ॥ यानीहागमशास्त्राणि याश्च काश्चित् प्रवृत्तयः। तानि वेदं पुरस्कृत्य प्रवृत्तानि यथाक्रमम् ॥ ४ ॥

'अस्तु, अब मैं दानसे भी उत्तम धर्मका दुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो । इस जगत्में जितने शास्त्र और जो कोई भी प्रवृत्तियाँ हैं, वे सब वेदको ही सामने रखकर क्रमश्र प्रचलित हुए हैं॥ ३-४॥

अहं दानं प्रशंसामि भवानिष तपःश्रुते। तपः पवित्रं वेदस्य तपः स्वर्गस्य साधनम्॥ ५॥ ं में दानकी प्रशंसा करता हूँ, द्वम भी तपस्या और शास्त्रशनकी प्रशंसा करते हो। वास्तवमें तप्रस्या पवित्र और वेदाध्ययन एवं स्वर्गका उत्तम साधन है ॥ ५ ॥ तपसा महदाप्नोति विद्यया चेति नः श्रुतम् ।

तपसी महदाजात विद्या चात न श्रुतम् ।
तपसैव चापनुदेद् यज्ञान्यदिप दुष्कृतम् ॥ ६ ॥

भैंने सुना है कि तपुर्या और विद्या दोनोंसे ही मनुष्य महान् पदको प्राप्त करता है। अन्यान्य जो पाप हैं। उन्हें भी तपस्यासे ही वह दूर कर सकता है। ६॥

यद् यद्धि किंचित् संधाय पुरुपस्तप्यते तपः। सर्वमेतद्वामोति विद्यया चेति नः श्रुतम्॥ ७॥

ंजो कोई भी उद्देश्य लेकर पुरुष तपस्यामें प्रवृत्त होता है, वह सब उसे तप और विद्यासे प्राप्त हो जाता है; यह इमारे सुननेमें आया है ॥ ७॥

दुरन्वयं दुष्प्रधर्ष दुरापं दुरतिक्रमम्। सर्वे वे तपसाभ्येति तपो हि वलवत्तरम्॥ ८॥

'जिससे सम्बन्ध स्थापित करना अत्यन्त कठिन है। जो दुर्घर्ष, दुर्लभ और दुर्लङ्घय है। वह सब तपस्यां सुलभ हो जाता है; क्योंकि तपस्याका बल सबसे बड़ा है।।

सुरापोऽसम्मतादायी भ्रूणहा गुरुतल्पगः। तपसा तरते सर्वमेनसभ्य प्रमुच्यते॥ ९॥

्शरावी, चोर, गर्भहत्यारा, गुरुकी शय्यापर शयन करने-वाला पापी भी तपस्याद्वारा सम्पूर्ण संसारसे पार हो जाता है

और अपने पापींचे छुटकारा पा जाता है ॥ ९ ॥ सर्वविद्यस्तु चक्षुष्मानिप यादशतादशम् । तपस्तिनं तथैबाइस्ताभ्यां कार्यं सदा नमः ॥ १० ॥

्जो सब -प्रकारकी-विद्याओंमें प्रवीण है। वही नेत्रवान्

il.

1

11

II)

Įij.

\*

दे और तस्यो। चाई जैया हो उसे भीनेमवान् ही कहा जाता दे। इन दोनोंको सदा नगस्कार करना चाहिये॥ ६०॥ सर्वे पूज्याः श्रुतधनास्तथेंच च तपखिनः। दानप्रदाः सुखं प्रेत्य प्राप्नुचन्तीह च श्रियम्॥११॥

 श्लो विदाके भनी और तपस्ती हैं। वे सब पूजनीय हैं तथा दान देनेवाले भी इस लोकमें घन-सम्पत्ति और परलोकन् में सुख पाते हैं ॥ ११ ॥

रमं च ब्रह्मलोकं च लोकं च वलवत्तरम् । अन्नदानेः सुरुतिनः प्रतिपद्यन्ति लीकिकाः ॥१२॥

संसारके पुण्यात्मा पुरुष <u>अन्त</u>-दान देकर इस छोकमें भी मुखी होते हैं और मृत्युके बाद ब्रह्मलोक तथा दूसरे राक्तिशाबी छोकको प्राप्त कर छेते हैं ॥ १२ ॥

पूजिताः पूजयन्त्येते मानिता मानयन्ति च । स दाता यत्र यत्रैति सर्वतः सम्प्रण्यते ॥१३॥

'दानी स्वयं पूजित और सम्मानित होकर दूसरींका पूजन और सम्मान करते हैं। दाता जहाँ-जहाँ जाते हैं। सब ओर उनकी स्वृति की जाती है॥ १३॥

अकर्ता चैव कर्ता च लभते यस्य यादशम् । यदि चोर्ध्वयद्योवा स्वाद्ँलोकानभियास्वति॥१४॥

भनुष्य दान करता हो या न करता हो, वह जपरके छोकमें रहता हो या नीचेके लोकमें, जिसे कर्मानुसार जैसा लोक प्राप्त होगा, वह अपने उसी लोकमें जायगा ॥ १५ ॥ प्राप्त्यसि त्वन्नपानानि यानि वाञ्छसि कानिचित्। मेधाव्यसि कुले जातः श्रुतवाननृदांसवान्॥ १५॥ कौमारचारी व्यतवान् मैत्रेय निरतो भव।

भैत्रेयनी । तुम जो कुछ चाहोगे। उसके अनुसार तुमको अन्त-पानकी सामग्री प्राप्त होगी । तुम बुद्धिमान्। कुलीन। शास्त्र और दपाल हो । तुम्हारी तहण अवस्था है और तुम मतधारी हो । अतः सदा धर्म-पालनमें लगे रहो और गृहस्थीं-के लिये जो समसे उत्तम एवं मुख्य कर्तन्य है। उसे ग्रहण करो-ध्यान देकर सुनो ॥ १५-१६ ॥

पतद् गृहाण प्रथमं प्रशस्तं गृहमेधिनाम् ॥ १६॥

यो भर्ता वासितातुष्टो भर्तुस्तुष्टा च वासिता । यस्मिन्नेवं कुले सर्वे कल्याणं तत्र वर्तते ॥१७॥

्रिय कुलमें पति अपनी पत्नीसे और पत्नी अपने पतिसे ंद्रुष्ट गहती हो। यहाँ सदा कल्याण होता है ॥ १७ ॥ अङ्गिर्गात्रान्मलिमव तमोऽग्निप्रभया यथा। दानेन तपसा चैव सर्वपापमपोहति॥१८॥

· जिस प्रकार जल्से श्रारीरका मल धल जाता है और

अग्निकी प्रभासे अन्वकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार रान और तपस्यासे मनुष्यके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १८ ॥ (दानेन तपसा चैव विष्णोरभ्यर्चनेन च । ब्राह्मणः स महाभाग तरेत् संसारसागरात् ॥ स्वकर्मशुद्धसत्त्वानां तपोभिनिर्मेळात्मनाम् । विद्यया गतमोहानां तारणाय हरिः स्मृतः ॥ तद्चनपरो नित्यं तद्भक्तस्तं नमस्कुरु । तद्भका न विनद्यन्ति ह्यष्टाक्षरपरायणाः ॥ प्रणवोपासनपराः परमार्थपरास्त्विह । एतैः पावय चात्मानं सर्वपापमपोद्य च ॥ )

भहाभाग ! ब्राह्मण दान, तपस्या और भगवान विष्णु-की आराधनाके द्वारा रांसारसागरसे पार हो जाता है । जिन्होंने अपने वर्णोचित्त कर्मोंका अनुष्ठान करके अन्तःकरणको शुद्ध वना लिया है, तपस्याद्वारा जिनका चित्त निर्मल हो गया है तथा विद्याके प्रभावसे जिनका मोह दूर हो गया है, ऐसे मनुष्योंके उद्धारके लिये भगवान् श्रीहरि माने गये हें अर्थात् उनका स्मरण करते ही वे अवस्य उद्धार करते हैं । अतः तुम भगवान् विष्णुकी आराधनामें तत्यर हो सदा उनके मक्तवने रहो और निरन्तर उन्हें नमस्कार करो । अष्टाक्षर मन्त्रके जपमें तत्यर रहनेवाले भगवन्त्रक्त कभी नष्ट नहीं होते। ओ इस जगत्में प्रणवोपासनामें संलग्न और परमार्थ-साधनमें तत्यर हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषोंके सङ्गते सारा पाप दूर करके अपने आपको पत्रित्र करो ॥

खिस्त प्राप्तुहि भैत्रेय गृहान् साधु वजाम्यहम्। एतन्मनिस कर्तव्यं श्रेय एवं भविष्यति॥१९॥

भैत्रेय ! तुम्हारा कर्त्याण हो । अव में सावधानीके साथ अपने आश्रमको जा रहा हूँ । मैंने जो कुछ बताया है। उसे याद रखना; इससे तुम्हारा कर्त्याण होगा ॥ १९९॥ तं प्रणम्याथ मैंत्रेयः कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् । स्वस्ति प्राप्नोतु भगवानित्युवाच कृताक्षिष्टः ॥ २०॥

तय मैत्रेयजीने व्यासजीको प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा-भगवन् ! आप मङ्गल प्राप्त करें ।। २०॥

इति श्रीसद्दाभारते शनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि सैन्नेयभिक्षायां द्वाविदात्यधिकशतत्तमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥
अस प्रकार श्रीसद्दामान्त अनुशासनपर्वेक अन्तर्गतं दानधर्मपर्वेने मैन्नेयकी निक्षाविषयक एक सी बाईसवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ १२२ ॥
( दाक्षिणास्य अधिक पाठके ४ दलोक मिलाकर कुल २४ इलोक हैं )

----

# महाभारत 🖘



देवलोकमें पवित्रवा शाण्डिली और सुमनाकी यावचीव

# त्रयोविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

शाण्डिली और सुमनाका संवाद—पतिवता सियोंके कर्तव्यका वर्णन

युधिष्ठिर उवाच

सत्त्रीणां समुदाचारं सर्वधर्मविदां वर । श्रोतुमिञ्छाम्यहं त्वत्तस्तन्मे बृहिः पितामह ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—सम्पूर्ण धर्मज्ञीमें श्रेष्ठ पितामह ! साघ्वी व्यिपोने सदाचारका वया स्वरूप है १ यह मैं आपके मुखसे मुंतनों चाहता हूँ। उसे मुझे बताइये ॥ १ ॥

.भीष्म उवान 💝

सर्वशिस्वितत्त्वशां देवलोके मनस्विनीम्। कैकेयी समना नाम शाण्डिली पर्यपृच्छतः॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा—राजन् ! देवलोककी बात है — सम्पूर्ण तत्त्वोंको जाननेवाली सर्वज्ञा एवं मनस्विनी शाण्डिली देवी से केक्यराजकी पुत्री सुमनाने इस प्रकार प्रश्न किया—॥ १३॥ केन वृत्तेन कल्याणि समाचारेण केन वा । विध्य सर्वपापानि देवलोकं त्वमागता ॥ ३ ॥

कृदियाणि तिमने किंस बर्ताव अथवा किस सदाचारके. प्रभावसे समस्त पार्पीका नाश करके देवलोकमें पदार्पण किया है ? ॥ ३ ॥

हुताशनशिखेव त्वं उच्छमाना खतेजसा। सुता ताराधिपस्येव प्रभया दिवमागता॥ ४॥

वृत्त अपने तेजले अग्निकी ज्वालाके समान प्रज्वलित हो रही हो और चन्द्रमाकी पुत्रीके समान अपनी उज्ज्वल-प्रभासे प्रकाशित होती हुई स्वर्गलोकमें आयी हो ॥ ४॥

अरजांसि च वस्त्राणि धारयन्ती गतक्कमा । विमानस्था ग्रुमा भासि सहस्रगुणमोजसा ॥ ५ ॥

्तिमेल वल घारण किये थकावट और परिश्रमं रहित होकर विमानपर बैठी हो । तुम्हारी मङ्गलमयी आकृति है। तुम अपने तेजसे सहस्रगुनी शोमा पा रही हो ॥ ५ ॥ न त्वमल्पेन तपसा दानेन नियमेन वा ।

न त्वमल्पेन तपसा दानेन नियमेन वा । इमं लोकमनुप्राप्ता त्वं हिं तत्त्वं वदस्य मे ॥ ६ ॥

भोड़ी सी तपस्याः थोड़े-सेदान या छोटे-मोटे नियमींका पालन करके तुम इस लोकमें नहीं आयी हो। अतः अपनी साधनाके सम्बन्धमें सची-सची बात बताओं। । ६॥

इति पृष्टा सुमनया मधुरं चारुहासिनी । शाण्डिली निभृतं वाक्यं सुमनामिद्मव्रवीत् ॥ ७ ॥

सुमनाके इस प्रकार मधुर वाणीमें पूछनेपर मनोहर सुसकानवाली शाण्डिलीने उससे नम्रतापूर्ण शब्दोंमें इस प्रकार कहा—॥ ७॥ नाहं काषाययसना नापि वल्कलधारिणी। न च मुण्डा च जटिला भूत्वा देवत्वमागता ॥ ८ ॥

'देवि ! मैंने गेहआ बस्न नहीं घारण किया, बल्कलवस्न नहीं पहना, मूँड नहीं मुडाया और बड़ी बड़ी जटाएँ नहीं रखायीं । बह सब करके मैं देवलोकमें नहीं आयी हूँ ॥८॥ अहितानि च वाक्यानि सर्वाणि परुवाणि च ।

अप्रमत्ता च भर्तारं कदाचिन्नाहमबुवम् ॥ ९ ॥
भीने सदा सावधान रहकर अपने पतिदेवके प्रति मुहसे

कभी अहितकर और कठोर वचन नहीं निकाले हैं ॥ ९॥ देवतानां पितृणां च ब्राह्मणानां च पूजने । अप्रमत्ता सदा युक्ता श्वश्चश्चश्चरवर्तिनी ॥ १०॥

्में सदा सास-समुरकी आज्ञामें रहती और देवता, पितर तथा ब्राह्मणीकी पूजामें सदा सावधान होकर संलग्न रहती थीं ॥ १०॥

पैशुन्ये न प्रवर्तामि न ममैतन्मनोगतम् । अद्वारि न च तिष्टामि चिरं न कथयामि च ॥ ११॥

किसीकी चुगली नहीं खाती थी। चुगली करना मेरे मनको बिल्कुल नहीं भाता था। मैं घरका दरवाजा छोड़कर अन्यत्र नहीं खड़ी होती और देरतक किसीसे बात नहीं करती थी ॥ ११॥

असद् वा हसितं किंचिद्दितं वापि कर्मणा। रहस्यमरहस्यं वा न प्रवर्तामि सर्वथा॥१२॥

भौने कभी एकान्तमें या सबके सामने किसीके साथ अक्लील परिहास नहीं किया तथा मेरी किसी कियाद्वारा किसीका अहित भी नहीं हुआ। में ऐसे कायों में कभी प्रवृत्त नहीं होती यी॥ १२॥

कार्यार्थे निर्गतं चापि भर्तारं गृहमागतम्। आसनेनोपसंयोज्य पूजयामि समाहिता॥ १३॥

थिद मेरे खामी किसी कार्यते वाहर जाकर फिर घरको छौटते तो मैं उठकर उन्हें बैठनेके लिये आसन देती और एकांग्रचित्त हो उनकी पूजा करती थी ॥ १३ ॥

यद्न्नं नाभिजानाति यद् भोज्यं नाभिनन्दति । भक्ष्यं वा यदि वा लेहां तत्सर्वे वर्जयाम्यहम् ॥ १४॥

भिरे स्वामी जिस अन्नको ग्रहण करने योग्य नहीं समझते थे तथा जिस भक्ष्य, भोज्य या लेख आदिको वे नहीं पसंद करते थे, उन सबको में भी त्याग देती थी ॥१४॥ कटम्बार्थे समानीतं यत्किचित् कार्यमेव तु ।

म॰ स॰ ३-६. ७-

प्रातगतथाय तत्सर्वे कार्यामि करोमि च ॥ १५॥

भागे पुद्रश्ये विवे जो हुछ कार्य आ पड्ता, वह सब मैं गरेरे ही उठकर कर करा वेशी थी।। १९॥ (अग्निसंरक्षणपरा स्ट्रह्याईं च कार्ये। सुमारान पाल्ये नित्यं सुमार्गे परिशिक्षये॥ आत्मियाणि हित्यापि गर्भसंरक्षणे रता। यालानां वर्जेये नित्यं शापं कोपं प्रतापनम्॥ श्रविद्यानि धार्यानि नान्नविद्यपणं सहे। रन्नवत् स्पृहये गेहे गावः सयवसोदकाः॥ समुद्रस्य चशुद्धाईं भिक्षां द्यां द्विजातिषु।)

भी आंगहोत्रकी रक्षा करती और घरको लीय-पोतकर शुद्ध रखती थी। बचोंका प्रतिदिन पालन करती और कत्याओंको नारीधर्मकी शिक्षा देती थी। अपनेको प्रिय लगनेवाली खाच वस्तुएँ त्यागकर भी गर्भकी रक्षामें ही सदा संलग्न रहती थी। बचोंको झाप (गाली) देना उनपर कोध करना अथवा उन्हें सताना आदि में सदाके लिये त्याग चुकी थी। मेरे घरमें कभी अनाज छोटे नहीं जाते थे। किसी भी अन्नको वित्येरा नहीं जाता था। में अपने घरमें गौओंको घास-भूता लिलाकर, पानी पिलाकर तृप्त करती थी और रत्नकी भाँति उन्हें सुरक्षित रखनेकी इच्छा करती थी तथा शुद्ध अवस्थामें में आगे बढ़कर ब्राह्मणोंको भिक्षा देती थी।। प्रवासं यहि मे याति भर्ता कार्येण केनिचत् ।

महर्छेर्यहुभिर्युक्ता भवामि नियता तदा ॥ १६॥ ध्यदि मेरे पति किशी आवश्यक कार्यवश कभी परदेश जाते तो में नियमेश रहकर उनके कल्याणके लिये नाना प्रकारके माङ्गलिक कार्य किया करती थी॥ १६॥ अञ्चनं रोचनां चैव स्तानं माल्यानुलेपनम् । प्रसाधनं च निष्कान्ते नाभिनन्दामि भर्तरि ॥ १७॥

्रात्वामीके बाहर चले जानेपर में आँखोंमें आँजन लगाना। ललाटमें गोरोचनका तिलक करना। तैलाभ्यक्षपूर्वक स्नान करनाः पूर्त्वेकी माला पदननाः अङ्गीमें अङ्गराग लगाना तया शृङ्गार करना पसंद नहीं करती यी ॥ ६७ ॥ नोत्थापयामि भर्तारं सुखसुप्तमहं सदा । आन्तरेप्यपि कार्येषु तेन तुप्यति मे मनः ॥ १८॥

जब स्वामी सुखपूर्वक सो जाते उस समय आवस्यक कार्य आ जानेपर भी में उन्हें कभी नहीं जगाती थी। इससे मेरे मनको विशेष संतोष प्राप्त होता था।। १८॥ नायास्यामि भर्तारं कुटुम्वार्थेऽपि सर्वदा। गुप्तगुद्धा सदा चास्मि सुसम्मृष्टनिवेशना॥ १९॥

परिवारके पालन-पोपणके कार्यके लिये भी में उन्हें कभी नहीं तंग करती थी। घरवी गुप्त वातोंको सदा छिपाये रखती और घर-ऑगनको सदा झाड़-बुद्दारकर साफ रखती थी। १९॥

इमं धर्मपथं नारी पालयन्ती समाहिता । अरुन्धर्ताव नारीणां स्वगंछोके महीयते ॥ २०॥

'जो स्त्री सदा साववान रहकर इस धर्ममार्गका पालन करती है, वह नारियोंमें अरुन्धतीके समान आदरणीय होती है और स्वर्गलोकमें भी उसकी विशेष प्रतिष्ठा होती है गाउँ।।

भीष्म उवाच

एतदाख्याय सा देवी सुमनायै तपस्विनी। पतिधर्म महाभागा जगामादर्शनं तदा ॥२१॥

भीषमजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! सुमनाको इस प्रकार पातित्रत्य धर्मका उपदेश देकर तपिस्त्रनी महाभाग शाण्डिली देवी तत्काल वहाँ अदृश्य हो गर्यो ॥ २१ ॥ यश्चेदं पाण्डवाख्यानं पठेत् पर्वणि पर्वणि । स देवलोकं सम्प्राप्य नन्दंन स सुखी बसेत्॥ २२ ॥

पाण्डुनन्दन ! जो प्रत्येक पर्वके दिन इस आख्यानका पाठ करता है। वह देवलोकमें पहुँचकर नन्दनवनमें . गुख-पूर्वक निवास करता है ॥ २२॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि शाण्डिलीसुमनासंयादे त्रयोविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १२३॥

इस प्रकार श्रीनहानास्त अनुशासनपर्वेक अन्तर्गत दानवर्मपर्वमें शाण्डिली और सुमनाका संवादविष्यक एक सी तेईसवीं अध्याय पूरा हुआ॥ १२३॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३५ श्लोक मिलाकर कुछ २५६ श्लोक हैं )

# चतुर्विद्यत्यधिकशततमोऽभ्यायः

नारदका पुण्डरीकको भगवान् नारायणकी आराधनाका उपदेश तथा उन्हें भगवद्वामकी प्राप्ति, सामगुणकी प्रशंसा, बाह्मणका राक्षसके सफेद और दुर्वल होनेका कारण बताना

*( युधिष्टिर उदाच* कड़ोबं कस्मं छन्यमन्ष्टेयं महान्मभिः। सारं मे सर्वशास्त्राणां वक्तुमईस्यनुग्रहात्॥ युधिष्टिरने कहा—पितामह ! जो सर्वोत्तम कर्तव्य- रूपसे जानने योग्य है, महात्मा पुरुष जिसका अनुष्ठान करना अपना धर्म समझते हैं तथा जो सम्पूर्ण शास्त्रोंका सार है, उस श्रेयका कुपापूर्वक वर्णन कीजिये।

भीष्म उवाच

श्रूयतामिद्मत्यन्तं गृढं संसारमोचनम् । श्रोतव्यं च त्वया सम्यग् ज्ञातव्यं च विशाम्पते॥

भीष्मजीने कहा—प्रजानाथ ! जो अत्यन्त गूढ़, संसारबन्धनसे मुक्त करनेवाला और तुम्हारे द्वारा अवण करने एवं भलीभाँति जाननेके योग्य है, उसु परम अंग्रका वर्णन सुनो ॥

पुण्डरीकः पुरा विष्रः पुण्यतीर्थे जपान्वितः । नारदं परिपष्रच्छ श्रेयो योगपरं मुनिम् ॥ नारदश्चाव्रवीदेनं ब्रह्मणोक्तं महात्मना ।

प्राचीन कालकी बात है, पुण्डरीक नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण किसी पुण्यतीर्थमें सदा जप किया करते थे। उन्होंने योगपरायण मुनिवर नारदजीसे श्रेय (कल्याणकारी साधन) के विषयमें पूछा। तव नारदजीने महात्मा ब्रह्माजीके द्वारा बताये हुए श्रेयका उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया॥

नारद उवाच 😾

श्टणुष्वावहितस्तात ज्ञानयोगमनुत्तमम् । अप्रभूतं प्रभूतार्थं वेद्शास्त्रार्थसारकम् ॥

नारद्जीने कहा—तात ! तुम सावधान होकर परम उत्तम <u>ज्ञानयोगका वर्णन सुनो</u> । यह किसी व्यक्तिविशेषसे नहीं प्रकट हुआ है—अनादि है, प्रचुर अर्थका साधक है तथा वेदों और शास्त्रोंके अर्थका सारभूत है ॥

यः परः प्रकृतेः प्रोक्तः पुरुषः पञ्चविंशकः । स एव सर्वभूतात्मा नर इत्यभिधीयते ॥

जो ज्ञौनीस तस्वमयी प्रकृतिसे उसका सक्षिभृत प्रचीसवाँ तस्व पुरुष कहा गया है तथा जो सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा है, उसीको नर कहते हैं ॥

नराज्ञातानि तत्त्वानि नाराणीति ततो विदुः। तान्येव चायनं तस्य तेन नारायणः स्मृतः॥

नरसे सम्पूर्ण तस्त प्रकट हुए हैं, इसलिये उन्हें नार कहते हैं । नार ही भगवान्का अयन—निवासस्थान है, इसलिये वे नारायण कहलाते हैं ॥

नारायणाञ्जगत् सर्वे सर्गकाले प्रजायते । तस्मिन्नेव पुनस्तच प्रलये सम्प्रलीयते ॥

सृष्टिकालमें यह सारा जगत् नारायणसे ही प्रकट होता है और प्रलयकालमें फिर उन्हींमें इसका लय होता है 耶 नारायणः परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः।

परादिप परइचासौ तस्माननास्ति परात् परम् ॥

नारायण ही परब्रह्म हैं। परमपुरुष नारायण ही सम्पूर्ण तत्त्व हैं, वे ही परसे भी परे हैं। उनके सिवा दूसरा कोई परात्पर तत्त्व नहीं है।

वासुदेवं तथा विष्णुमातमानं च तथा विदुः। संज्ञाभेदैः स एवैकः सर्वशास्त्राभिसंस्कृतः॥

उन्होंको वासुदेव विष्णु तथा आत्मा कहते हैं। संज्ञाने भेदसे एकमात्र नारायण ही सम्पूर्ण शास्त्रीद्वारा वर्णित होते हैं॥

आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः। इद्मेकं सुनिप्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा॥

समस्त शास्त्रींका आलोडन करके वारंवार विचार करने-पर एकमात्र यही सिद्धान्त स्थिर हुआ है कि सदा भगवान् नारायणका ध्यान करना चाहिये ॥

तसारवं गहनान सर्वोस्त्यक्त्वा शास्त्रार्थविस्तरान्। अनन्यचेता ध्यायस्व नारायणमजं विभुम् ॥

अतः तुम शास्त्रार्थके सम्पूर्ण गहन विस्तारका त्याग करके अनन्यचित्त होकर सर्वव्यापी अजन्मा भगवान् नारायणका ध्यान करो ॥

मुहूर्तमिप यो ध्यायेन्नारायणमतन्द्रितः। सोऽपि सद्गतिमाप्नोति कि पुनस्तत्परायणः॥

जो आलस्य छोड़कर दो घड़ी भी नारायणका ध्यान करता है, वह भी उत्तम गतिको प्राप्त होता है। फिर जो निरन्तर उन्होंके भजन-ध्यानमें तत्पर रहता है, उसकी तो बात ही क्या है।

नमो नारायणायेति यो वेद ब्रह्म शाश्वतम् । अन्तकाले जपन्नेति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥

जो ५ॐ नमो नारायणाय! इस अष्टाक्षर मन्त्रको सनातन ब्रह्मरूप जानता है और अन्तकालमें इसका जप करता है, वह भगवान विष्णुके परम पदको प्राप्त कर लेता है।। श्रवणान्मननाच्चेव गीतिस्तुत्यर्चनादिभिः। आराध्यं सर्वदा ब्रह्म पुरुपेण हितैषिणा॥

जो मनुष्य अपना हित चाहता हो। वह सदा श्रवणः मननः गीतः स्तुति और पूजन आदिके द्वारा सर्वदा ब्रह्मस्वरूपः नारायणकी आराधना करे॥

लिप्यते न स पापेन नारायणपरायणः। पुनाति सकलं लोकं सहस्रांशुरिवोदितः॥

नारायणके भजनमें तत्पर रहनेवाला पुरुष पापसे लिप्त नहीं होता । वह उदित हुए सहस्र किरणींवाले सूर्यकी माँति समस्त लोकको पवित्र कर देता है ॥ ब्रह्मवार्ग गृहस्थे। या वानप्रस्थे।ऽथ भिक्षकः। केदावाराधने हित्वा नैव यान्ति परां गतिम् ॥

बक्र नारी हो या ग्रहस्य। वानप्रस्य हो या संन्याकी भगवान् विष्णुर्ध आराचना छोड़ देनेपर ये कोई भी परम गतिको नहीं प्राप्त होते हैं॥

जन्मान्तरसहस्रेषु दुर्लभा तहता मितः । तङ्गक्यत्सलं देवं समाराधय सुत्रत ॥

उत्तम ब्रतका पाउन करनेवाले पुण्डरीक! सहस्रोजन्म घारण करनेवर भी भगवान् विष्णुमें मन और बुद्धिका लगनाः अत्यन्त दुर्लभ है। अतः तुम उन भक्तवत्सल नारायणदेवकी, भलीमाँति आराधना करो॥

भीष्म उवाच

नारदेनेवमुकस्तु स विशोऽभ्यर्चयद्धरिम्। स्वप्नेऽपि पुण्डरीकाशं शङ्घचकगदाधरम् ॥ किरोदकुण्डलधरं लसच्छ्रीवत्सकीस्तुभम्। तं दृष्वा देवदेवेशं प्राणमत् सम्भ्रमान्वितः॥

भीष्म नी कहते हैं—राजन् ! नारदजीके इस प्रकार उपदेश देनेपर विप्रवर पुण्डरीक भगवान् श्रीहरिकी आराधना करने लगे । वे स्वप्नमें भी शहु-चक्र-गदाधारी किरीट और कुण्डलसे सुशोभित सुन्दर श्रीवत्स-चिह्न एवं कौरतुभ मणि धारण करनेवाले कमलनयन नारायण देवका दर्शन करते ये और उन देवदेवेश्वरको देखते ही बड़े वेगसे उठकर उनके चरणोंमें साधान्न प्रणाम करते ये गि

अय कालेन महता तथा प्रत्यक्षतां गतः । संस्तुतः स्तुतिभिवंदैदैवगन्धर्वकिन्नरैः ॥

तदनन्तर दीर्वकालके बाद भगवान्ने उसी रूपमें पुण्टरीकको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय सम्पूर्ण वेद तथा देवता, गन्ववं और किन्नर नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा उनकी स्तुति करते थे॥

श्रय तेनैय भगवानात्मलोकमधोक्षजः । गतः सम्पृजितः सर्वैः स योगनिलयो हरिः॥

योग ही जिनका निवासस्यान है। वे मगवान् अधोक्षज भीइरि सबके द्वारा पूजित हो उस मक्त पुण्डरीकको साथ सेकर ही पुनः अपने धामको चले गये॥

तसात् त्वमपि राजेन्द्र तद्भक्तस्तत्परायणः। अर्चयित्वा यथायोगं भजस्य पुरुषोत्तमम् ॥

राजेन्द्र! इसलिये तुम भी भगवान्के भक्त एवं शरणां: गत होकर उनकी यथायोग्य पूजा करके उन्हीं पुरुषोत्तमकें भजनमें तथे रही ॥

अजरममरमेकं ध्येयमायन्तरान्यं सगुणमगुणमायं स्थ्लमत्यन्तस्क्मम् ।

### निरुपममुपमेयं योगिविज्ञानगम्यं त्रिभुवनगुरुमीशं सम्प्रपद्यस्वविष्णुम् ॥)

जो अजर, अमर, एक ( अद्वितीय ), ध्येय, अनादि, अनन्त, सगुण, निर्गुण, सबके आदि कारण, स्यूल, अत्यन्त सूक्ष्म, उपमारहित, उपमाके योग्य तथा योगियोंके लिये ज्ञान-गम्य हैं, उन्न-त्रिभुवनगुरु भगवान् विष्णुकी शरण लो ॥

#### युधिष्टिर उवाच

साम्नि चापि प्रदाने च ज्यायः कि भवतो मतम्। प्रवृद्धि भरतश्रेष्ठ यदत्र व्यतिरिच्यते ॥ १ ॥

युधिष्टिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ ! आपके मतमें साम और दानमें कौन-सा श्रेष्ठ है ? इनमें जो उत्कृष्ट हो। उसे बताइये ॥ १ ॥

भीष्म उवाच

साम्ना प्रसाद्यते कश्चिद् दानेन च तथा परः। पुरुषप्रकृति ज्ञात्वा तयोरेकतरं भजेत्॥ २॥

भीएमजीने कहा—वेटा ! कोई मनुष्य सामसे प्रसन होता है और कोई दानसे । अतः पुरुषके स्वभावको समझ-कर दोनोंमेंसे एकको अपनाना चाहिये ॥ रे॥

गुणांस्तु शृणु मे राजन सान्त्वस्य भरतर्पभ । दारुणान्यपि भूतानि सान्त्वेनाराधयेद् यथा ॥ ३ ॥

राजन् ! भरतश्रेष्ठ ! अव तुम .सामके गुणोंको .सुनो । सामके द्वारा मनुष्य भयानक-से-भयानक प्राणीको वशमें कर सकता है ॥ ३ ॥

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । गृहीत्वा रक्षसा मुक्तो द्विजातिः कानने यथा॥ ४ ॥

इस विषयमें एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है, जिसके अनुसार कोई ब्राह्मण किसी जङ्गलमें किसी राक्षसके चङ्गलमें फेंसकर भी सामनीतिके द्वारा उससे मुक्त हो गया था ॥ ४॥

कश्चिद् वाग्वुद्धिसम्पन्नो ब्राह्मणो विजने वने । गृहीतः कुच्छूमापन्नो रक्षसा भक्षयिष्यता ॥ ५ ।

एक बुद्धिमान् एवं वाचाल ब्राह्मण किसी निर्जन वनमें घूम रहा था । उसी समय किसी राक्षसने आकर उसे खानेकी इच्छासे पकड़ लिया। वेचारा ब्राह्मण वड़े कप्टमें पड़ गया॥ ५॥

स दुद्धिश्रुतिसम्पन्नस्तं दृष्ट्यातीय भीषणम् । सामैवास्मिन् प्रयुचुने न मुमोह न विव्यये ॥ ६ ॥

ं ब्राह्मणकी बुद्धि तो अच्छी यी ही, वह ब्राम्ब्रोंका विद्वान् भी था। इसलिये उस अत्यन्त भयानक राक्षसको देखकर भी वह न तो प्रवराया और न व्यथित ही हुआ। बिस्क . . ÷ . • . . 

# महाभारत 🖘



सामनीविकी विजय

उसके प्रति उसने साम नीतिका ही प्रयोग किया ॥ ६॥ रक्षस्तु वासंसम्पूज्य प्रश्नं पप्रच्छ तं द्विजम्। मोक्ष्यसे ब्रुहि में प्रश्नं केनास्मि हरिणः कुशः॥ ७॥

राक्षसने ब्राह्मणके शान्तिमय वर्चनीकी प्रशंसा करके उनके सामने अपना प्रश्न उपस्थित किया और कहा-प्यदि मेरे प्रश्नका उत्तर दे दोगे तो तुम्हें छोड़ दूँगा ! बताओं। में किस कारणसे अत्यन्त दुर्बल और सफेद (पाण्डु) हो गया हूँ?॥ ७॥

मुहूर्तमथ् संचिन्त्य ब्राह्मणस्तस्य रक्षसः। आभिगोथाभिरव्यत्रः प्रदनं प्रतिजगाद ह ॥ ८॥

यह सुनकर ब्राह्मणने दो घड़ीतक विचार करके शान्त-भावसे निम्नाङ्कित गाथाओं (वचनोद्वारा) उस राक्षसके प्रथका उत्तर देना आरम्भ किया ॥ ८॥

े नाह्यण उवाच

विदेशस्थो विलोकस्थो विना नूनं सुहज्जनैः । विषयानतुलान् भुङ्क्षे तेनासि हरिणः कृदाः॥ ९ ॥

ब्राह्मण बोला—राक्षस ! निश्चय ही तुम सुद्धद्जनोंसे अलग होकर परदेशमें दूसरे लोगोंके साथ रहते और अनुपम विषयींका उपमोग करते हो; इसीलिये चिन्ताके कारण तुम दुवले एवं सफेद होते जा रहे हो ॥ १ ॥

नृनं मित्राणि ते रक्षः साधूपचरितान्यपि। खदोषाद्परज्यन्ते तेनासि हरिणः कृदाः ॥१०॥

निशाचर ! तुम्हारे मित्र तुम्हारे द्वारा मलीमाँति सम्मानित होनेपर मी अपने स्वमावदोषके कारण तुमसे विमुख रहते हैं। इसीलिये तुम चिन्तावश दुबले होकर संफेद पड़ते जा रहे हो ॥१०॥

धनेश्वर्याधिकाः स्तब्धास्त्वहुणैः परमावराः। अवजानन्ति नूनं त्वां तेनासि हरिणः कृशः॥ ११॥

जो गुणोंमें तुम्हारी अपेक्षा निम्नश्रेणींके हैं। वे जड मनुष्य भी धन और ऐश्वर्यमें अधिक होनेके कारण निश्चय ही सदा तुम्हारी अवहेलना किया करते हैं; इसीलिये तुम दुर्वल और सफेद (पीले) होते जा रहे हो ॥ ११॥

गुणवान् विगुणानन्यान् नूनंपश्यसि सत्कृतान् । प्राज्ञोऽप्राज्ञान् विनीतात्मा तेनासि हरिणःकृशः॥१२॥

तुम गुणवान्, विद्वान् एवं विनीत होनेपर भी सम्मान नहीं पाते और गुणहीन तथा मूढ व्यक्तियोंको सम्मानित होते देखते हो; इसीलिये तुम्हारे शरीरका रंग फीका पड़ गया है और तुम दुर्वल हो गये हो ॥ १२॥

अवृत्त्या क्रिश्यमानोऽपि वृत्त्युपायान् विगर्हयन्। माहात्म्याद् व्यथसे नूनं तेनासि हरिणः कृशः॥ १३॥ जीवन-निर्वाहका कोई उपाय न होनेसे तुम क्लेश उठाते होंगे, किंतु अपने गौरवके कारण जीविकाके प्रतिप्रह आदि उपायोंकी निन्दा करते हुए उन्हें स्वीकार नहीं करते होंगे। यही तुम्हारी उदासी और दुर्वस्ताका कारण है॥१३॥

सम्पीड्यात्मानमार्यत्वात् त्वया कश्चिदुपस्कृतः। जितं त्वां मन्यते साधी तेनासि हरिणः कृशः॥ १४॥

साधी ! तुम सजनताके कारण अपने शरीरको कष्ट देकर भी जब किसीका उपकार करते हो तब वह तुम्हें अपनी शक्तिसे पराजित समझता है। इसीलिये तुम कुशकाय और सफेद होते जा रहे हो ॥ १४॥

क्किश्यमानान् विमार्गेषुकामकोधावृतात्मनः । मन्येत्वंध्यायसि जनांस्तेनासि हरिणः कृशः॥ १५॥

जिनका चित्त काम और क्रोघसे आकानत है, अंतएव जो कुमार्गपर चलकर कष्ट भोग रहे हैं । सम्मवतः ऐसे ही लोगोंके लिये तुम सदा चिन्तित रहते हो; इसीलिये दुर्वल होकर सफेद (पीले) पड़ते जा रहे हो ॥ १५ ॥

प्रशासम्भावितो नूनमप्रशैरुपसंहितः। हीयमानोऽसि दुर्वृत्तैस्तेनासि हरिणः कृशः॥ १६॥

यद्यपि तुम अपनी उत्तम बुद्धिके द्वारा सम्मानके योग्य हो तो भी अज्ञानी पुरुष तुम्हारी हँसी उड़ाते हैं और दुराचारी मनुष्य तुम्हारा तिरस्कार करते हैं। इसी चिन्तासे तुम्हारा शरीर सुखकर पीला पड़ता जा रहा है।। १६॥

नूनं मित्रमुखः शत्रुः कश्चिदार्यवदाचरन् । वश्चियत्वा गतस्त्वां वै तेनासि हरिणः कृशः॥ १७॥

निश्चय ही कोई शत्रु मुँहरे मित्रतांकी बार्ते करता हुआ आया, श्रेष्ठ पुरुषके समान बर्ताव करने लगा और तुंग्हें ठगकर चला गया; इसीलिये तुम दुर्बल और सफेद होते जा रहे हो ॥ १७॥

प्रकाशार्थगतिर्नूनं रहस्यकुशलः कृती । तन्त्रेनं पूज्यसे नूनं तेनासि हरिणः कृशः ॥ १८॥

तुम्हारी अर्थगति—कार्यपद्धति सवको विदित है, तुम रहस्यकी वार्ते समझानेमें कुशल और विद्वान् हो तो भी गुणश पुरुष तुम्हारा आदर नहीं करते हैं; इसीसे तुम सफेद और दुर्वल हो रहे हो ॥ १८॥

असत्स्विप निविष्टेषु ब्रुवतो मुक्तसंशयम् । गुणास्ते न विराजन्ते तेनासि हरिणः कृशः ॥ १९॥

तुम दुराग्रही दुष्ट पुरुषोंके वीचमें ही संशयरहित होकर उत्तम बात कहते हो, तो भी तुम्हारे गुण वहाँ प्रकाशित नहीं होते; इसीलिये तुम दुर्वल होते और फीके पढ़ते जा रहे हो ॥१९॥ धनवुद्धिश्चतहींनः केवलं तेजसान्वितः । मदत् प्रार्थयसे नृतं तेनासि हरिणः कृदाः ॥ २०॥

अथवा यह भी हो सकता है कि तुम धनः बुद्धि और विधान हीन ही हम भी कैयल आसीतिक शक्तिने सभाव होकर कैना पद बाहते रहे हो और दसमें तुम्हें सफलता न मिली हैं। इसीलिंग नुम पालुक्योंके हो गये हो और तुम्हारा समीर भी मूमपा बा रहा है ॥ २०॥

तपःप्रणिहितात्मानं सन्ये त्वारण्यकाह्यिणम् । यान्धवा नाभिनन्दन्ति तेनासि हरिणः छद्यः ॥ २१ ॥

मुरे। यह भी जान पड़ता है कि तुम्हारा मन तनस्यामें लगा है और इमीलिये तुम जंगलमें रहना चाहते हो। परंतु पुम्हारे भाई-बन्धु इस बातको पसंद नहीं करते हैं। इसी-लिये तुम संगद और दुर्बल हो गये हो ॥ २१॥ (सुदुर्बिनीतः पुत्रो वा जामाताचा प्रमार्जकः। द्वारा वा प्रतिकृलास्ते तेनास्ति हरिणः कृदाः॥

अथवा यह भी सम्भव है कि तुम्हारा पुत्र दुर्विनीत— उद्गण्ड हो। या दामाद घरकी सारी सम्पत्ति झाइ-पोछकर ले जानेवाला हो। या तुम्हारी पत्नी प्रतिकृत स्वभावकी हो। हमीसे तुम कुशकाय और पीले होते जा रहे हो।। भातरोऽतीय विपमाः पिता वा शुल्क्षतो सृतः। माता ज्येष्टो गुरुर्वापि तेनासि हरिणः कृशः॥

तुम्हारे भाई यहे वेईमान हों अथवा तुम्हारे पिता माता या ज्येष्ट भाई एवं गुरुजन भूखते तुर्वल होकर मर गये हों। इस वातकी भी सम्भावना है। शायद इसीते तुम्हारे शरीरका रंग संकद हो गया है और तुम स्खते चले जा रहे हो ॥ ब्राह्मणो वा हतो गौवी ब्रह्मस्व वा हतं पुरा। देवस्व वाधिक काल तेनासि हरिणः कुशः॥

अथवा यह भी अनुमान होता है कि पहले तुमने किसी ब्राह्मण या गौकी हत्या की हो। किसी ब्राह्मण या देवताका किसी समय अधिक-मे-अधिक धन चुरा लिया हो। इसीलिये तुम कुशकाय और पीले हो रहे हो ॥

ष्टतदारोऽथ वृद्धो वा ठोके द्विष्टोऽथ वानरैः। स्रविद्यानेन वा वृद्धस्तेनासि हरिणः कृदाः॥

यह भी गम्भव है कि तुन्दारी स्त्रीका किसीने अपहरण कर दिया हो । अथवा तुम बूढ़े हो चले हो या जगत्के मनुष्प तुममें होप करने लगे हो। अथवा अज्ञानके हारा ही तुम रहेन्यहें हो और इसीलिये चिन्ताके कारण तुम्हारा शभीर ममेद तथा तुर्वल हो गया हो॥ पार्थक्यार्थ धने एष्ट्रा स्वार्थार्याप परेहिता। तृत्तियों दुर्जनापेक्षा तेनासि हरिणः हादाः॥)

बुद्धांग्रेडे लिये तुम्हारे पास धनका संप्रह देखकर दूसरीने तुद्धारी उन्न निशी सम्बन्धिका अम्हरण कर लिया हो असवा जीविक्सके लिये दुष्ट पुरुषों की अपेक्षा रखनी पड़ती हो। इसकी भी मम्भावना जान पड़ती है। शायद इसी चिन्तासे बुम्हारा शरीर दुवला होता और पीला पड़ता जा रहा हो॥ इप्रभार्यस्य ते नूनं प्रातिवेदयो महाधनः। युवा खुळळितः कामी तेनासि हरिणः कृशः॥ २२॥

यह भी सम्भव है कि तुम्हारी स्त्री परम सुन्दरी होनेके कारण तुम्हें बहुत प्रिय हो और तुम्हारे पड़ोसमें ही कोई बहुत सुन्दर, महाधनी और कामी नवयुवक निवास करता हो! इसी चिन्तासे तुम दुवले और पीले पड़ते जा रहे हो॥२२॥

नूनमर्थवतां मध्ये तव वाक्यमनुत्तमम्। नभाति कालेऽभिहितं तेनासि हरिणः छशः॥ २३॥

निश्चय ही तुम धनवानोंके वीच परम उत्तम और समयोचित वात कहते होगे, किंतु वह उन्हें पसंद न आती होगी। इसीलिये तुम सफेद और दुर्वल हो रहे हो॥ २३॥

हृद्वपूर्व श्रुतं मूर्खं कुपितं हृद्यभियम् । अनुनेतुं न राक्नोपि तेनासि हरिणः कृराः ॥ २४ ॥

तुम्हारा कोई पहलेका हद निश्चयवाला प्रिय व्यक्ति मूर्खताके कारण तुमपर कृपित हो गया होगा और तुम उसे किसी तरह समझा-बुझाकर शान्त नहीं कर पाते होगे। इसी-लिये तुम दुईल और पीके पड़ते जा रहे हो॥ २४॥

नृनमासंजयित्वा त्वां कृत्ये किंसिश्चिदीप्सिते । कश्चिदर्थयते नित्यं तेनासि हरिणः कृदाः॥ २५॥

निश्चय ही कोई मनुष्य तुम्हें अपनी इच्छाके अनुसार किसी अभीष्ट कार्यमें नियुक्त करके सदा अपना स्वार्य सिद्ध करना चाहता है; इसीलिये तुम द्वेत (पीत ) वर्णके और दुवले हो रहे हो ॥ २५ ॥

नृतं त्वां सुगुणैर्युक्तं पूजयानं सुहृद्ध्वम् । ममार्थ इति जानीते तेनासि हरिणः कृशः ॥ २६॥

अवस्य ही तुम सद्गुणोंसे युक्त होनेके कारण दूसरे लोगोंद्वारा प्जित होते हो; परंतु तुम्हारा मित्र समझता है कि यह मेरे ही प्रभावसे आदर पा रहा है। इसीलिये तुम चिन्तासे दुवल एवं पीले होते जा रहे हो॥ २६॥

अन्तर्गतमभिप्रायं नृनं नेच्छिस छज्जया। विवेक्तुं प्राप्तिरौथिल्यात् तेनासि हरिणः कृदाः॥ २७॥

निश्चय ही तुम लजावश किसीपर अपना आन्तरिक अभिप्राय नहीं प्रकट करना चाहते, क्योंकि तुम्हें अपनी अभीष्ट वस्तुकी प्राप्तिके विपयमें संदेह है, हसीछिये चिन्ता वश मुखते और पीले पड़ते जा रहे हो॥ २७॥

नानाबुद्धिरुचो लोके मनुष्यान् नृनमिच्छसि । प्रद्वीतुं खगुणैः सर्वोस्तेनासि दृरिणः स्ट्राः ॥२८॥ निश्चय ही संसारमें नाना प्रकारकी बुद्धि और भिन्न-भिन्न रुचि रखनेवाले लोग रहते हैं। उन सबको तुम अपने गुणों-से वशमें करना चाहते हो। इसीलिये क्षीणकाय और पाण्डुवर्णके हो रहे हो॥ २८॥

अविद्वान् भीरुरत्पार्थे विद्याविक्रमदानजम् । यशः प्रार्थयसे नृनं तेनासि हरिणः कृशः॥ २९॥

अथवा यह भी हो सकता है कि तुम विद्वान् न होकर भी विद्यासे मिलनेवाले यशको पाना चाहते हो। डरपोक और कायर होनेपर भी पराक्रमजनित कीर्ति पानेकी अभिल्हा रखते हो और अपने पास बहुत थोड़ा धन होनेपर भी दान-वीर होनेका यश पानेके लिये उत्सुक हो। इसीलिये कुशकाय और पीले हो रहे हो॥ २९॥

चिराभिलिषतं किंचित्फलमप्राप्तमेव ते। इतमन्यैरपहृतं तेनासि हरिणः कृजाः॥ ३०॥

तुमने कोई कार्य किया। जिसका चिरकालसे अभिलित कोई फल तुम्हें प्राप्त होनेवाला था, किंतु तुम्हें तो वह प्राप्त हुआ नहीं और दूसरे लोग उसे हर ले गये। इसीलिये तुम्हारे श्रीरकी कान्ति फीकी पड़ गयी है और दिनोंदिन दुबले होते जा रहे हो ॥ ३०॥

नूनमात्मकृतं दोषमपश्यन् किंचिदात्मनः। अकारणेऽभिद्यातोऽसि तेनासि हरिणः कृदाः॥ ३१॥

एक बात यह भी ध्यानमें आती है कि तुम्हें तो अपना कोई दोष दिखायी नहीं देता तथापि दूसरे छोग अकारण ही तुम्हें कोसते रहते हैं। शायद इसीलिये तुम कान्तिहीन और दुर्बल होते जा रहे हो।। दिश ।।

साधून् गृहस्थान् दृष्ट्वा च तथा साधून् वनेचरान् । मुकांश्चावसथे सकांस्तेनासि हरिणः कृशः ॥ ३२॥

तुम विरक्त साधुओंको ग्रहस्थः दुर्जनोंको बनवासी तथा संन्यासियोंको मठ-मन्दिरमें आसक्त देखते हो; इसीलिये सफेद और दुर्बल होते जा रहे हो ॥ ३२ ॥

सुहृदां दुःखमार्तानां न प्रमोक्ष्यसि चार्तिजम्। अलमर्थगुणैहींनं तेनासि हरिणः कृशः॥ ३३॥

तुम्हारे स्नेही बन्धु-बान्धव रोग आदिसे पीड़ित होकर महान् दुःख भोगते हैं और तुम उन्हें उस पीडाजनित कष्ट-से मुक्त नहीं कर पाते हो तथा अपने आपको भी तुम अर्थ-

लामसे दीन पाते हो; शायद इसीलिये तुम सफेद और दुवले-पतले हो गये हो॥ ३३%॥

धर्म्यमर्थ्यं च काम्यं च काले चाभिहितं वचः। न प्रतीयन्ति ते नूनं तेनासि हरिणः कृशः ॥ ३४॥

तुम्हारी वार्ते घर्म, अर्थ और कामके अनुकूल एवं सामयिक होती हैं, तो भी दूसरे लोग उनपर ठीक विश्वास नहीं करते हैं। इसलिये तुम कान्तिहीन एवं कृशकाय हो रहे हो ॥ ३४॥

दत्तानकुरालैरथीन् मनीपी संजिजीविपुः। प्राप्य वर्तयसे नूनं तेनासि हरिणः कृशः॥ ३५॥

मनीषी होनेपर भी तुम जीवन-निर्वाहकी इच्छासे ही अज्ञानी पुरुषोंके दिये हुए घनको लेकर उसीपर गुजारा करते हो; इसीलिये तुम कान्तिहीन और दुर्वल हो।।३५॥

पापान् प्रवर्धतो दृष्ट्वा कल्याणानावसीद्तः । ध्रुवं गर्हयसे नित्यं तेनासि हरिणः कृशः ॥ ३६॥

पापियोंको आगे बढ़ते और कत्याणकारी कमोंमें लगे हुए पुण्यात्मा पुरुषोंको दुःख उठाते देखकर अवश्य ही तुम सदा इस परिस्थितिकी निन्दा करते हो; इसीलिये दुर्वेल और पाण्डुवर्णके हो गये हो ॥ ३६॥

परस्परविरुद्धानां प्रियं नूनं चिकीर्षसि । सुद्धदामुपरोधेन तेनासि हरिणः कृशः॥३७॥

एक दूसरेसे विरोध रखनेवाले अपने सुदृदोंको रोककर तुम निश्चय ही उनका प्रिय करना चाहते हो। इसीलिये चिन्ता-के कारण श्रीहीन और दुर्बल हो गये हो ॥ ३७॥

श्रोत्रियांश्च विकर्मस्थान् प्राज्ञांश्चाप्यजितेन्द्रियान् । मन्येऽनुष्यायसि जनांस्तेनासि हरिणः कृशः॥ ३८॥

वेदज्ञ ब्राह्मणोंको वेदिविष्द्ध कर्ममें तत्पर और विद्वानीं-को इन्द्रियोंके अधीन देखकर मेरी अमझमें तुम निरन्तर चिन्तित रहते हो। सम्मवतः इसीलिये तुम्हारा शरीर अपेद (पीला) पड़ गया है और तुम दुर्यल हो गये हो॥ ३८॥

एवं सम्पूजितं रक्षो वित्रं तं प्रत्यपूजयत्। सखायमकरोच्चैनं संयोज्यार्थेर्भुमोच ह॥ ३९॥

ऐसा कहकर जन उस ब्राह्मणने राक्षसका समादर किया। तव राक्षसने भी ब्राह्मणका विशेष सत्कार किया। उसने ब्राह्मणको अपना मित्र बना लिया और उसे घन देकर छोड़ दिया॥ ३९॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि हरिणक्रशकाख्याने चतुर्विशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२४॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्म पर्वमें दुर्वेल और पाण्डुवर्णके राक्षसका आख्यानिवयक • एक सौ चौनीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२४॥

(दाक्षिणात्य अधिक पाठके २८३ श्लोक मिलाकर कुल ६७३ श्लोक हैं)

### पञ्चविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

श्राद्धके विषयमें देवद्त और पितरोंका, पापोंसे छूटनेके विषयमें महर्षि विद्युत्प्रभ और इन्द्रका, धर्मके विषयमें इन्द्र और बृहस्पतिका तथा ब्रुपोत्सर्ग आदिके विषयमें देवताओं, ऋषियों और पितरोंका संवाद

युधिष्टिर उवाच

जन्म मानुष्यकं प्राप्य कर्मक्षेत्रं सुदुर्रुभम् । ध्रेयोऽधिना दरिद्रेण किं कर्तव्यं पितामह ॥ १ ॥

युधिष्टिरने पूछा—िपतायह! मनुष्यकुलमें जन्म और परम दुर्लभ कर्मक्षेत्र पाकर अपना कल्याण चाइनेवाले <u>दिख्</u>रिप्रका क्या करना चाहिये ! ॥ १ ॥

दानानामुत्तमं यच देयं यच यथा यथा। मान्यान पूज्यांश्च गाङ्गेय रहस्यं वकुमर्हस्ति ॥ २ ॥

गङ्गानन्दन ! सय दानोंमें जो उत्तम दान है, जिस यस्तुका जिस-जिस प्रकारसे दान करना उचित है तथा जो माननीय और पूजनीय हैं—हन सय रहस्यमय (गोपनीय) विपयोंका वर्णन कीजिये॥ २॥

वेशम्पायन उवाच

एवं पृष्टो नरेन्द्रेण पाण्डवेन यशस्त्रिना। धर्माणां परमं गुर्ह्यं भीष्मः प्रोवाच पार्थिवम् ॥ ३ ॥

चेदाम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! यशसी पाण्युपुत्र महाराज युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर भीष्मजीने जनसे धर्मका परम गुद्ध रहस्य बताना आरम्भ किया ॥ ३॥

भीष्म उवाच 🐬

श्रृणुष्वावहितो राजन् धर्मगुह्यानि भारत । यथाहि भगवान् व्यासः पुराकथितवान् मयि ॥ ४ ॥

भीष्मजीने कहा—राजन् ! भरतनन्दन ! पूर्वकालमें भगवान् वेदव्यासने मुझे धर्मके जो गृढ् रहस्य वताये थे। उनका वर्णन करता हूँ। सावधान होकर सुनो ॥ ४॥

देवगुद्यमिदं राजन् यमेनाक्तिप्रकर्मणा। नियमस्थेन युक्तेन तपसो महतः फलम्॥ ५॥

राजन् । अनायास ही महान् कर्म करनेवाले यमने नियम-परायम और योगयुक्त होकर महान् तमके फलस्वरूप इस देवगुष्य रहस्यको प्राप्त किया या ॥ ५ ॥

येन यः प्रीयते देवः प्रीयन्ते पितरस्तथा। प्राप्यः प्रमयाः श्रीख चित्रगुप्तो दिशां गजाः॥ ६॥ जिससे देवताः पितरः ऋषिः प्रमथगणः लक्ष्मीः चित्र-गुप्त और दिग्गज प्रसन्न होते हैं ॥ ६ं॥

ऋषिधर्मः स्मृतो यत्र सरहस्यो महाफलः। महादानफलं चैव सर्वयद्यक्तलं तथा॥ ७॥

जिसमें महान् फल देनेवाले ऋपिधर्मका रहस्यसिहत समावेश हुआ है तथा जिसके अनुष्ठानसे वड़े-बड़े दानी और सम्पूर्ण यशीका फल मिलता है ॥ ७॥

यद्वैतदेवं जानीयाज्ज्ञात्वा वा कुरुतेऽनघ। सदोपोऽदोपवांद्रचेह तैर्गुणैः सह युज्यते॥ ८॥

निष्पाप नरेश ! जो उस धर्मको इस प्रकार जानता और जानकर इसके अनुसार आचरण करता है। वह सदीप (पापी) रहा हो भी तो उस दोषसे मुक्त होकर उन सद्गुणींसे सम्पन्न हो जाता है ॥ ८॥

दशस्तासमं चकं दशचकसमो ध्वजः। दशध्वजसमा वेदया दशवेदयासमो नृपः॥ ९॥

दस कसाइयोंके समान एक तेली, दस तेलियोंके समान एक कलवार, दस कलवारोंके समान एक वेश्या और दस वेश्याओंके समान एक राजा है ॥ ९ ॥

अर्घेनैतानि सर्वाणि नृपतिः कथ्यतेऽधिकः। त्रिवर्गसहितं शास्त्रं पवित्रं पुण्यस्थणम्॥१०॥

राजा इन एवकी अपेक्षा अधिक दोपयुक्त वताया जाता है, इसिल्ये वे सब पाप राजाके आधेसे भी कम हैं। (अतः राजाका दान लेना निषिद्ध है।) धर्म, अर्थ और कामका प्रतिपादन करनेवाला जो शास्त्र है, वह पवित्र एवं पुण्यका परिचय करानेवाला है।। १०॥

धर्मव्याकरणं पुण्यं रहस्यश्रवणं महत्। श्रोतव्यं धर्मसंयुक्तं विहितं चिदशैः खयम्॥ ११॥

उसमें धर्म और उसके रहस्योंकी व्याख्या है वह परम पवित्र, महान् रहस्यमय तत्त्वका अवण करानेवाला, धर्मयुक्त और साक्षात् देवताओं द्वारा निर्मित है। उसका अवण करना चाहिये॥ ११॥

पितृणां यत्र गुह्यानि घोच्यन्ते श्राद्धकर्मणि। देवतानां च सर्वेषां रहस्यं कथ्यतेऽखिलम् ॥ १२॥ ऋषिधर्मः स्मृतो यत्र सरहस्यो महाफलः। महायक्षफलं चैव सर्वदानफलं तथा॥१३॥

जिसमें पितरोंके श्राद्धके विषयमें गृह बार्ते बतायी गयी हैं, जहाँ सम्पूर्ण देवताओंके रहस्यका पूरा-पूरा वर्णन है तथा जिसमें रहस्यसहित महान् फलदायी ऋषिधर्मका एवं बड़े-बड़े यशें और सम्पूर्ण दानोंके फलका प्रतिपादन किया गया है ॥ १२-१६॥

ये प**ठन्ति सदा म**र्त्या येषां चैवोपतिष्ठति । श्रुत्वा च फलमाचष्टे खयं नारायणः प्रभुः॥ १४॥

जो मनुष्य उस शास्त्रको सदा पढ़ते हैं, जिन्हें उसका तरव द्वदयङ्गम हो जाता है तथा जो उसका फल सुनकर दूसरोंके सामने व्याख्या करते हैं, वे साक्षात् मगवान् नारायणस्वरूप हो जाते हैं ॥ १४॥

गवां फलं तीर्थफलं यश्चानां चैव यत् फलम् । एतत् फलमवाप्नोति यो नरोऽतिथिपूजकः ॥ १५॥

जो मानव अतिथियोंकी पूजा करता हैं। वह गोदान, तीर्थस्नान और यज्ञानुष्ठानका फल पा लेता है।। १५॥ श्रीतारः श्रद्धधानाश्च येषां शुद्धं च मानसम्। तेषां व्यक्तं जिता लोकाः श्रद्धधानेन साधुना ॥ १६॥

जो श्रद्धापूर्वक धर्मशास्त्रका श्रवण करते हैं तथा जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, वे श्रद्धाल एवं श्रेष्ठ मनके द्वारा अवस्य ही पुण्यलोकपर विजय प्राप्त कर लेते हैं ॥ १६ ॥ मुख्यते किल्बिषाच्चैव न स पापेन लिप्यते । धर्म च लभते नित्यं प्रेत्य लोकगतो नरः ॥ १७ ॥

शुद्धचित्त पुरुष श्रद्धापूर्वक शास्त्र-श्रवण करनेसे पूर्व पापसे मुक्त हो जाता है तथा वह भविष्यमें भी पापसे लिस नहीं होता है। नित्य-प्रति धर्मका अनुष्ठान करता है और मरनेके बाद उसे उत्तम लोककी प्राप्ति होती है।। १७॥

कस्यचित् त्वथ कालस्य देवदृतो यदच्छया। स्थितो ह्यन्तर्हितो भूत्वा पर्यभाषत वासवम्॥ १८॥

्एक समयकी बात है, एक देवदूतने अकस्मात् पहुँच-कर आकाशमें खित हो इन्द्रसे कहा—॥ १८ ॥ यौ तौ कामगुणोपेतावश्विनौ भिषजां वरौ । आश्चयाहं तयोः प्राप्तः सनरान् पितृदैवतान् ॥ १९ ॥

वं जो कमनीय गुणोंसे सम्पन्न वैद्यप्रवर अश्विनीकुमार हैं, उन दोनोंकी आज्ञासे मैं यहाँ देवताओं, पितरों और मनुष्योंके पास आया हूँ ॥ १९॥



कसाद्धि मैथुनं श्राद्धे दातुर्भोक्तुश्च वर्जितम् । किमर्थं च त्रयःपिण्डाः प्रविभक्ताः पृथक् पृथक्॥ २०॥

'मेरे मनमें यह जिज्ञासा हुई है कि श्राद्धके दिन श्राद्ध-कर्ता और श्राद्धान्न भोजन करनेवाले ब्राह्मणके लिये जो मैशुनका निषेध किया गया है। उसका क्या कारण है ! तथा श्राद्धमें पृथक्-पृथक् तीन पिण्ड किसिल्ये दिये जाते हैं!।।२०।।

मथमः कस्य दातव्यो मध्यमः क च गच्छति। उत्तरश्च स्मृतः कस्य एतिद्च्छामि वेदितुम्॥ २१॥

'प्रथम पिण्ड किसे देना चाहिये ! दूसरा पिण्ड किसे प्राप्त होता तथा तीसरे पिण्डपर किसका अधिकार माना गया है ! यह सब कुछ में जानना चाहता हूँ '॥ २१ ॥ अह्थानेन दूतेन भाषितं धर्मसंहितम् । पूर्वस्थास्त्रिद्शाः सर्वे पितरः पूज्य खेचरम् ॥ २२ ॥

उस श्रद्धाल देवदूतके इस प्रकार धर्मयुक्त भाषण करने-पर पूर्विदेशामें स्थित हुए सभी देवताओं और पितरोंने उस आकाशचारी पुरुषकी प्रशंसा करते हुए कहा ॥ २२॥

पितर ऊचुः 🗡

खागतं तेऽस्तु भद्गं ते श्रूयतां खेचरोत्तम । गूढार्थः परमः प्रक्तो भवता समुद्दीरितः॥ २३॥

पितर बोले—आकाशचारियोमें श्रेष्ठ देवदूत !तुम्हारा स्वागत है । तुम कल्याणके भागी होओ। तुमने गृढ़ अभिप्रायसे युक्त बहुत उत्तम प्रश्न उपस्थित किया है। इसका उत्तर सुनो॥ २३॥

थ्रादंस्वा च भुक्ता च पुरुषोयः स्त्रियं वजेत्।

ितरम्यम्य तं मासं तस्तिन् रेतसि देखते॥ २४॥

हैं। पुरुष भादका दान और मोहन करके स्वीके साथ समागम करता दें। उसके जितर उस महीनेभर उसीवीर्यमें राजन करते दें ॥ २४॥

मियभागं तु पिण्डानां मबस्याम्यनुपूर्वशः। पिण्डो राधस्ताद् गच्छंस्तु अपआविदयभावयेत्।२५। पिण्डं तु मध्यमं तत्र पत्नी त्येका समदन्ते। पिण्डस्टुनीयो यस्तेपां तं दद्याज्ञातयेदस्ति॥२६॥

अब में विण्डोंका कमशः विभाग वताऊँगा। आदमें तो तीन विण्डोंका विभाग है। उनमें पहला पिण्ड जलमें डाल देना चाहिये। मण्यम पिण्ड कंचल श्रादकर्ताकी पत्नीको मोजन करना चाहिये और उनमें जो तीसरा पिण्ड है। उसे आगमें डाल देना चाहिये॥ २५-२६॥

एप आद्यविधिः प्रोक्तो यथा धर्मो न लुप्यते । पितरस्तस्य तुष्यन्ति प्रदृष्टमनसः सदा ॥ २७ ॥ प्रजा विवर्धते चास्य अक्षयं चोपतिष्ठति ।

यही आद्यकी विधि बतायी गयी है। जिसके अनुसार चक्रेनर धर्मका छोप नहीं होता। जो इस धर्मका पालन करता है। उसके पितर सदा प्रसन्नचित्त एवं संतुष्ट रहते हैं। उसकी संतति बदती है और कभी खीण नहीं होती।।२७ है।।

#### देवदूत उवाच

आनुपूर्व्येण पिण्डानां प्रविभागः पृथक् पृथक् ॥ २८ ॥ पितृणां त्रिषु सर्वेपां नियक्तं कथितं त्वया ।

देयद्तने पूछा—पितृगण ! आपलोगीने क्रमशः पिल्डीका विभाग वतलाया और तीनी लोकीमें जो समस्त पितर ईं। उनको पिण्डदान करनेका शास्त्रोक्त प्रकार भी बतला दिया !! २८६ !!

एकः समुद्धतः पिण्डो हाधस्तात् कस्य गच्छति॥२९॥ कं वा भीणयते देवं कथं तारयते पितृन्।

किंतु पहले पिण्डको उठाकर जो नीचे जलमें डाल देने-की पात कही गयी है। उसके अनुसार यदि वह जलमें डाला जान तो पर किसको प्राप्त होता है ! किस देवताको तृप्त करता है ! और किस प्रकार पितरोंको तारता है ! ॥ २९५॥ मध्यमं तु तदा पत्नी भुङ्केऽनुशातमेव हि ॥ ३०॥ किमर्थ पितरस्तस्य कव्यमेव च भुजते।

इसी प्रकार यदि गुरुवनोंकी आठाके अनुसार मध्यम रिष्ट यनों हो खानी है तो उसके वितर किस प्रकार उस रिष्टका उपभाग करते हैं ! ॥३०३ ॥

भययन्यन्तिमः पिण्डो गच्छने जातवेदसम् ॥ ३१ ॥ भयते का गतिस्तस्य कं वा समनुगच्छति । ४ तथा अन्तिम पिण्ड जब अग्निमें डाल दिया जाता है। तय उसकी क्या गति होती है ! वह किस देवताको प्राप्त होता है ! ॥ ३१६ ॥

एतिद्व्छाम्यहं थोतुं पिण्डेपु त्रिपु या गितः ॥ ३२॥ फलं वृत्ति च मार्गे च यश्चेनं प्रतिपद्यते।

यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। तीनों पिण्डोंकी जो गति होती है, उसका जो फल, कृत्ति और मार्ग है तथा जो देवता उस पिण्डको पाता है, उन स्वपर प्रकाश डालिये३२६

पितर उन्तः 😽

सुमहानेष प्रश्नो वै यस्त्वया समुदीरितः ॥ ३३ ॥ रहस्यमद्भुतं चाषि पृष्टाः सा गगनेचर । पतदेव प्रशंसन्ति देवाश्च मुनयस्तथा ॥ ३४ ॥

पितरोंने कहा—आकाशचारी देवदूत ! तुमने यह महान् प्रश्न उपस्थित किया है और इमलोगोंसे अद्भुत रहस्य-की बात पूछी है। देवता और मुनि भी इस पितृकर्मकी प्रशंसा करते हैं॥ ३३-३४॥

तेऽप्येत्रं नाभिजानन्ति पितृकार्यविनिश्चयम् । वर्जयित्वा महात्मानं चिरजीविनमुत्तमम् ॥ ३५ ॥ पितृभकस्तु यो विष्रो चरङ्थो महायशाः ।

परंतु वे मी इस प्रकार पितृकार्यके रहस्यको निश्चित -रूपसे नहीं जानते हैं। जो पिताके मक्त हैं और जिन महा-यश्ची ब्राह्मणको वर प्राप्त हुआ है। उन सर्वश्रेष्ठ चिरजीवी। महातमा मार्कण्डेयको छोड़कर और किसीको उसका पता/ नहीं है॥ ३५%॥

त्रयाणामिप पिण्डानां श्रुत्वा भगवतो गतिम् ॥ ३६ ॥ देवदूतेन यः पृष्टः श्राद्धस्य विधिनिश्चयः। गति त्रयाणां पिण्डानां श्रृणुष्वाविहतो मम ॥ ३७ ॥

उन्होंने भगवान् विष्णुसे तीनी पिण्होंकी गति सुनकर श्राद्धका रहस्य जान लिया है। देवदूत ! तुमने जो श्राद्धविधि-का निर्णय पूछा है, उसके अनुसार तीनों पिण्होंकी गति यतायी जा रही है। सावधान होकर मुझसे सुनो॥ ३६-३७॥

अपो गच्छति यो छात्र दाशिनं होप प्रीणयेत्। दाशी प्रीणयते देवान् पितृंश्चैच महामते ॥ ३८॥

महामते । इस श्राद्धमें जो पहला विण्ड पानीके मीतर चला जाता है। वह चन्द्रमाको तृप्त करता है और चन्द्रमा स्वयं देवता तथा वितरोंको तृप्त करते हैं ॥ ३८ ॥

भुङ्के तु पत्नी यं चैपामनुशाता तुमध्यमम् । पुत्रकामाय पुत्रं तु प्रयच्छन्ति पितामहाः ॥ ३९ ॥

इसी प्रकार श्राद्धकर्ताकी पतनी गुरु वर्नोकी आजासे जो मध्यम निन्डका भक्षण करती है। उसने प्रमन्त हुए पितामह १ पुत्रकी कामनावाळे पुरुपको पुत्र प्रदान करते हैं॥ ३९ ॥ हिन्यवाहे तु यः पिण्डो दीयते तन्निबोध मे । पितरस्तेन तृप्यन्ति प्रीताः कामान् दिशन्ति च॥ ४०॥

अग्निमें जो पिण्ड डाला जाता है, उसके विषयमें भी मुझसे समझ लो। उससे पितर तृप्त होते हैं और तृप्त होकर वे मनुष्यकी सब कामनाएँ पूर्ण करते हैं ॥ ४०॥ एतत् ते कथितं सर्चे त्रिष्ठ पिण्डेषु या गतिः। ऋत्विग्यो यज्ञमानस्य पितृत्वमनुगच्छति॥ ४१॥ तिस्तिनहिन मन्यन्ते परिहार्ये हि मैथुनम्। शुचिना तु सदा श्राद्धं भोक्तव्यं खेचरोत्तम॥ ४२॥

इस प्रकार तुम्हें यह सब कुछ बताया गया । तीनों पिण्डोंकी जो गति होती है, उसका भी प्रतिपादन किया गया । श्राद्धमें भोजनके लिये निमन्त्रित हुआ ब्राह्मण उस दिनके लिये यजमानके पितृभावको प्राप्त हो जाता है; अतः उस दिन उसके लिये मैथुनको त्याज्य मानते हैं । आकाशचारियोंमें श्रेष्ठ देवदूत ! ब्राह्मणको स्नान आदिसे पवित्र होकर सदा श्राद्धमें भोजन करना चाहिये ॥ ४१-४२ ॥

ये मया कथिता दोषास्ते तथा स्युर्न चान्यथा। तसात् स्नातः ग्रुचिः क्षान्तः श्राद्धं भुजीत वै द्विजः॥४३॥

मैंने जो दोष बताये हैं, वे बैसे ही प्राप्त होते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता; अतः ब्राह्मण स्नान करके पवित्र एवं क्षमाशील हो आदमें भोजन करे।। ४३॥ प्रजा विवर्धते चास्य यदचैवं सम्प्रयच्छति। ततो विद्युत्प्रभो नाम ऋषिराह महातपाः ॥ ४४॥

जो इस प्रकार श्राद्धका दान देता है, उसकी संतित बढ़ती है। पितरोंके इस प्रकार कहनेके बाद विद्युत्प्रभ नाम-वाले एक महातपस्वी महर्षिने अपना प्रक्रन उपस्थित किया॥ ४४॥

आदित्यतेजसा तस्य तुल्यं रूपं प्रकाशते। स च धर्मरहस्यानि श्रुत्वा शक्रमथाव्रवीत्॥ ४५॥

उनका रूप सूर्यके समान तेजसे प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने वर्मके रहस्यको सुनकर इन्द्रसे पूछा—॥ हुई॥ तिर्यग्योनिगतान् सत्त्वान् मर्त्या हिंसन्ति मोहिताः। कीटान् पिपीलिकान् सपीन् मेषान् समृगपक्षिणः॥ किल्विषं सुबहु प्राप्ताः किस्विदेषां प्रतिक्रिया।

देवराज ! मनुष्य मोहवश जो तिर्यग्योनिमें पहे हुए प्राणियों, मृग, पक्षी और भेड़ आदिको तथा कीड़ों, चीटे-चीटियों एवं सर्पोंकी हिंसा करते हैं, इससे वे बहुत-सा पाप बटोर छेते हैं। उनके छिये इन पापोंसे खूटनेका क्या उपाय है ?' ॥ ४० है ॥

ततोः देवगणाः सर्वे ऋषयश्च तपोधनाः॥ ४७॥ पितरश्च महाभागाः पूजयन्ति सा तं मुनिम्। उनका यह प्रश्न सुनकर सम्पूर्ण देवताः तपोधन ऋषि तथा महामाग पितर विद्युतप्रम मुनिकी भूरि-भृरि प्रशंसा करने लगे ॥ ४७ ई ॥

शक उवाच 🧐

कुरुक्षेत्रं गयां गङ्गां प्रभासं पुष्कराणि च ॥ ४८ ॥ पतानि मनसाध्यात्वा अवगाहेत् ततो जलम् । तथा मुच्यति पापेन राहुणा चन्द्रमा यथा ॥ ४९ ॥

इन्द्र वोले मुने ! मनुष्यको चाहिये कि कुछ्केत्र, ग्या, गङ्गा, प्रमास और पुष्करक्षेत्रका मन-ही मन चिन्तन करके जलमें स्नान करे । ऐसा करनेसे वह पापसे उसी प्रकार मुक्त हो जाता है, जैसे चन्द्रमा राहुके ग्रहणसे ४८-४९ इयहं स्नातः स भवति निराहारश्च वर्तते । स्पृशते यो गवां पृष्ठं वालधि च नमस्यति ॥ ५०॥

जो मनुष्य गायकी पीठ छूता और उसकी पूँछको नमस्कार करता है, वह मानो उपर्युक्त तीथोंमें तीन दिन-तक उपवासपूर्वक रहकर स्नान कर लेता है ॥ ५०॥

ततो विद्युत्प्रभो वाक्यमभ्यभाषत वासवस् । अयं स्क्ष्मतरो धर्मस्तं निवोध शतकतो॥ ५१॥

तदनन्तर विद्युत्प्रभने इन्द्रवे कहा—'शतकतो ! यह स्क्ष्मतर धर्म में बता रहा हूँ । इसे ध्यानपूर्वक सुनिये ॥ घृष्टो वटकपायेण अनुलिप्तः प्रियंगुणा । क्षीरेण षष्टिकान् भुक्तवा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ५२ ॥

्वरगदकी जटांचे अपने शरीरको रगड़े, राईका उवटन लगाये और दूधके साथ साटीके चावलींकी खीर बनाकर मोजन करे तो मनुष्य सब पापोंचे मुक्त हो जाता है ॥ ५२॥

श्रूयतां चापरं गुहां रहस्यमृषिचिन्तितम्। श्रुतं मे भाषमाणस्य स्थाणोः स्थाने वृहस्पतेः॥ ५३॥ रुद्रेण सह देवेश तन्निवोध शचीपते।

्एक दूसरा गृढ् रहस्यः जिसका भ्रष्टियोंने चिन्तन किया है, सुनिये। इसे मैंने मगवान् शङ्करके स्थानमें भाषण करते हुए बृहस्पतिजीके मुखसे भगवान् रहके साथ ही सुना था। देवेश । शचीपते ! उसे ध्यानपूर्वक सुनिये ॥ ५३ई ॥

पर्वतारोहणं कृत्वा एकपादो विभावसुम् ॥ ५४॥ निरीक्षेत निराहार ऊर्ध्ववादुः कृताञ्जलिः। तपसा महता युक्त उपवासफलं लभेत्॥ ५५॥

'जो पर्वतपर चढ़कर मोजनसे पूर्व एक पैरसे खड़ा हो दोनों भुजाएँ ऊपर उठाये हाथ जौड़े वहाँ अग्निदेवकी ओर देखता है, वह महान् तपस्यासे युक्त होकर उपवास करनेका फल पाता है ॥ ५४-५५ ॥

रिमिभिस्तापितोऽर्कस्य सर्वपापमपोहति। मीष्मकालेऽथ वा शीते एवं पापमपोहति॥ ५६॥ तदः पारात् प्रमुक्तस्य चित्रमेवति शाम्बती । भेजना म्हणैयद् दीतो भाजने सोमवत् पुनः ॥ ५७॥

ारे प्रीयम प्रमाण शीतकालमें सर्वती विश्वांति वानित शंता है। यह आने भारे पानिका नाम कर देता है। इस प्रवार महाया प्रस्माण हो जाता है। पारने मुक्त हुए पुरुष को सन्तानन व्यक्ति प्राप्त होती है। वह अपने तेजले सर्वते सन्तान देशीन्यमान और चन्त्रमावे समान प्रकाशित होता है। ॥ ६६-६७॥

मन्ये प्रिद्शवर्गन्य देवराजः शतकतुः। उयाच मनुरं वाक्यं दृष्टस्पतिमनुत्तमम्॥५८॥

तत्रशात् देवराज शतक्तु इन्द्रने देवमण्डलीके बीचमें अपने गर्वजेद गुरु वृह्हपतिजीम मधुर वाणीमें कहा-॥५८॥

धर्मगुरां तु भगवन् मानुपाणां सुम्नावहम् । सरहम्याध्व ये दोपास्तान् यथावहुदीरय ॥ ५९ ॥

भगपन् । मनुष्योंको सुख देनेवाले धर्मके गृहस्वरूपका तथा ग्रह्मोंसिरत जो दोष हैं- उनका भी यथावत्रूपसे वर्णन कीजिये ॥५९॥

**गृहस्पतिरुवाच** 

प्रतिमेहन्ति ये सूर्यमिनिलं द्विपते च ये। ह्य्ययाहे प्रदीते च समिधं ये न जुहति॥६०॥ यालयन्सां च ये घेतुं दुहन्ति क्षीरकारणात्। नेपां दोपान् प्रवक्षामि तान् नियोध राचीपते॥६१॥

गृहस्पितजीने कहा— शचीपते ! जो स्प्रीकी ओर मुँह करते . मृत ,त्याम करते हैं। वासुदेवसे द्वेप रखते हैं अर्थात् वासुके सम्मृत मृत्र त्याम करते हैं। जो मृज्वलित अप्निमं समिधाकी आहुति नहीं देते तथा जो दूधके लोमसे बहुत लोटे यह देवाली धेनुको भी दुइ लेते हैं। उन सबके दोषीका वर्णन करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो ॥ ६०-६१॥

भानुमाननिल्हींव ह्वयवाहश्च वासव । लोकानां मातरश्चेव गावः सृष्टाः स्वयम्भुवा ॥ ६२ ॥

ामन ! साधार् ब्रह्माजीने सूर्यः वायुः, अग्नितथा लोकः भानः गीओंद्री सुधी नी है ॥ ६२ ॥

लेकांम्तारयितुं शका मर्ल्येष्वेतेषु देवताः। सर्वे भवन्तः श्रण्वन्तु एकेंकं धर्मनिश्चयम्॥ ६३॥

ी मर्लाहोक्के देवता है तथा सम्पूर्ण जगत्का उद्धार करहेकी शक्ति रणते हैं। आप सब लोग मुनें। मैं एक-एक करेल निभय बता रहा हूँ ॥ ६३ ॥

वर्षीण पद्यशिति तु दुर्वृत्ताः कुल्पांसनाः । विद्यः सर्वोश्च दुर्वृत्ताः प्रतिमेदन्ति या रविम् ॥ ६४ ॥ अनिल्हेषिणः द्रापः गर्मस्या च्यवने प्रजा ।

रन्य ! हे दुरानारी और बुलाझार पुरुषतया बोधशह

दुराचारिणी निस्याँ सूर्वकी ओर मुँह करके पेशाय करती हैं और जो लोग वायुक्ते द्वेप रसते अर्थात् वायुके सम्मुख मूच-त्याग करते हैं। उन सबकी छियाशी वर्षीतक गर्भमें आयी हुई संतान गिर जाती है।। ६४६॥

हव्यवाहम्य दीप्तस्य समिघं ये न जुह्नति ॥ ६५ ॥ अग्निकार्येषु ये तेषां हव्यं नारनाति पाचकः ।

जो प्रज्यलित यहाग्निमें समिधाकी आहुति नहीं देते, उनके अग्निहोत्रमें अग्निदेव हविष्य प्रहण नहीं करते हैं (अतः अग्नि प्रज्यलित किये बिना उसे आहुति नहीं देनी चाहिये )॥ ६५३॥

क्षीरं तु वालवत्सानां ये पिवन्तीह मानवाः ॥ ६६ ॥ न तेपां क्षीरपाः केचिज्ञायन्ते कुलवर्घनाः । प्रजाक्षयेण युज्यन्ते कुलवंशक्षयेण च ॥ ६७ ॥

जो मानव छोटे वछड़ेवाली गौओंके दूव दुइकर पी जात हैं। उनके वंशमें दूध पीनेवाले और कुलकी वृद्धि करने-बाले कोई वालक नहीं उत्पन्न होते हैं। उनकी संतान नष्ट हो जाती है तथा उनके कुल एवं वंशका क्षय हो जाता है।। ६६-६७॥

प्यमेतत् पुरा दृष्टं कुलवृद्धेद्विजातिभिः। तस्माद् यर्ज्यानि यर्ज्यानि कार्यं कार्यं च नित्यदाः॥ ६८॥ भृतिकामेन मर्त्येन सत्यमेतद् ब्रवीमि ते।

इस प्रकार उत्तम कुछमें उत्पन्न हुए ब्राह्मणीने पूर्वकाळ-में यह प्रत्यक्ष देखा और अनुमय किया है। अतः अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको शास्त्रमें जिन्हें त्याज्य बतलाया है। उन कमोंको त्याग देना चाहिये और जो कर्तव्य कर्म है। उसका सदा अनुष्टान करते रहना चाहिये। यह मैं तुम्हें सभी वात यता रहा हूँ ॥ ६८ है॥

ततः सर्वा महाभाग देवताः समरुद्रणाः ॥ ६९ ॥ भ्रष्टपयश्च महाभागाः पृच्छन्ति सं पितृंस्ततः ।

तथ मरहणांतिहत सम्पूर्ण महाभाग देवता और परम सीभाग्यशाली ऋषियोंने षितरांते पूछा—॥ ६९६ ॥ पितरः केन तुष्यन्ति मर्त्यानामल्पचेतसाम् ॥ ७० ॥ अक्षयं च कथं दानं भवेचचेचोर्घ्यदेहिकम् । आनुण्यं चा कथं मर्त्या गच्छेयुः केन कर्मणा ॥ ७१ ॥ पतिद्च्छामहे ओतुं परं कीतृहरुं हि नः।

भनुष्योंकी बुढि योही होती है; अतः वे कीन-सा कर्म करें, जिसमे आप सम्पूर्ण पितर उनके ऊपर संतुष्ट होंगे ? आदमें दिया हुआ दान किस प्रकार अक्षय हो सकता है? अथवा मनुष्य किस कर्मने किस प्रकार पितरोंके ऋणिये छुट-कारा पा सकते हैं? हम यह सुनना चाहते हैं। यह सब मुननेके लिये हमारे मनमें बढ़ी उन्कण्टा हैं। ॥ ७०-७१३॥ पितर ऊचुः

न्यायतो वै महाभागाः संशयः समुदाहृतः ॥ ७२ ॥ श्रूयतां येन तुष्यामो मर्त्यानां साधुकर्मणाम् ।

पितरोंने कहा-महाभाग देवताओ ! आपने न्यायतः अपना संदेह उपस्थित किया है। उत्तम कर्म करनेवाले मनुष्योंके जिस कार्यसे इम संतुष्ट होते हैं, उसको सुनिये॥ नीलषण्डप्रमोक्षेण समावास्यां तिलोहकैः॥ ७३॥ वर्षासु दीएकैश्चेव पितृणामनृणो भवेत्।

जिल्हारा तर्गण करनेने और वर्षा ऋतुमें पितरों के लिये दीप देनेसे मनुष्य उनके ऋणसे मुक्त हो सकता है ॥७३६॥। अक्षयं निर्व्यलीकं च दानमेतन्महाफलम् ॥ ७४॥ अस्माकं परितोषश्च अक्षयः परिकीर्त्यते।

इस तरह निष्कपट भावसे किया हुआ दान अक्षय एवं निष्कपट भावसे किया हुआ दान अक्षय एवं निष्कपट सहान् फलदायक होता है और उससे हमें भी अक्षय संतोष प्राप्त होता है—ऐसा शास्त्रका कथन है ॥७४ है॥ अहधानाश्च ये मत्यी आहरिष्यन्ति संतितम्॥ ७५॥ दुर्गात् ते तारियष्यन्ति नरकात् प्रितामहान्।

जो मनुष्य पितरोंमें श्रद्धा रखकर संतान उत्पन्न करेंगे। वे अपने प्रिपतामहींका दुर्गम नरकसे उद्धार कर देंगे ७५६ पितृणां भाषितं श्रुत्वा हृष्टरोमा तपोधनः॥ ७६॥ वृद्धगाग्यों महातेजास्तानेवं वाक्यमत्रवीत्।

पितर्रोका यह भाषण सुनकर तपस्याके धनी महातेजस्वी वृद्धगाग्येके शरीरमें रोमाञ्च हो आया और उनसे इस प्रकार पूछा-॥ ७६ ई ॥

के गुणा नीलपण्डस्य प्रमुक्तस्य तपोधनाः॥ ७७॥ वर्षासु दीपदानेन तथैव च तिलोदकैः।

'तपोधनो ! नीले रंगके साँड छोड़ने वर्षा ऋतुमें दीप देने और अमावास्याको तिलिमिश्रित जलद्वारा तर्पण करनेसे क्या लाभ होते हैं ?'॥ ७७ ई॥

पितर अचुः

नीलषण्डस्य लाङ्गूलं तोयमभ्युद्धरेद् यदि ॥ ७८ ॥

पष्टि वर्षसहस्राणि पितरस्तेन तर्पिताः।

पितरोंने कहा—मुनें! छोड़े हुए नीले रंगके साँडकी पूँछ यदि नदी आदिके जलमें भीगकर उस जलको ऊपर उछा-लती है तो जिसने उस साँडको छोड़ा है, उसके पितर साठ हजार वर्षोतक उस जलसे तृप्त रहते हैं ॥ ७८ ई॥ यस्त श्रह्मानं एकं कल्याद्यस्त्र निस्ति ॥ ७०॥

यस्तु शृङ्गगतं पङ्कं कूलादु द्वृत्य तिष्ठति ॥ ७९ ॥ पितरस्तेन गच्छन्ति सोमलोकमसंशयम् ।

जो नदी या तालाबके तटसे अपने सीगोंद्वारा कीचड़ उछालकर खड़ा होता है, उससे वृषोत्सर्ग करनेवालेके पितर निस्संदेह चन्द्रलोकमें जाते हैं॥ ७९३॥

वर्णासु दीपदानेन शशिवच्छोभते नरः॥ ८०॥ तमोरूपं न तस्यास्ति दीपकं यः प्रयच्छति।

वर्षा ऋतुमें दीपदान करनेसे मनुष्य चन्द्रमाके समान शोभा पाता है। जो दीपदान करता है। उसके लिये नरकका अन्धकार है ही नहीं ॥ ८०६ ॥

अमावास्यां तु ये मर्त्याः प्रयच्छन्ति तिलोदकम् ॥ ८१ ॥ पात्रमौदुम्वरं गृद्य मधुमिश्रं तपोधन । इतं भवति तैः श्राद्धं सरहस्यं यथार्थवत् ॥ ८२ ॥

तपोषन ! जो मनुष्य अमाबास्याके दिन ताँवेके पात्रमें मधु एवं तिलंके मिश्रित जल लेकर उसके द्वारा पितरींका तर्पण करते हैं। उनके द्वारा रहस्यसहित श्राद्धकर्म यथार्थरूप- से सम्पादित हो जाता है ॥ ८१-८२ ॥

ष्टुषुष्टमनास्तेषां प्रजा भवति नित्यदा। कुलवंशस्य वृद्धिस्तु विण्डदस्य फलं भवेत्। श्रद्धधानस्तु यः कुर्यात् पितृणामनृणो भवेत्॥ ८३॥

उनकी प्रजा सदा हृष्ट-पुष्ट मनवाली होती है । कुलु और वंश-परम्पराकी बृद्धि आदका फल है। पिण्डदान करनेवाले को यह फल सुलभ होता है। जो अदापूर्वक पितरोंका आड करता है। वह उनके ऋणते छुटकारा पा जाता है।। ८३॥ एवमेच समुद्दिष्टः आद्यकालकसम्तथा। विधिः पात्रं फलं चैव यथावद्मुकीर्तितम्॥ ८४॥

इस प्रकार यह आदके काल, क्रम, विधि, पात्र और फलका यथावत्रूपंत्र वर्णन किया गया है ॥ ८४ ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पितृरहस्यं नाम पञ्जविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥

इस प्रकार श्रीमहःभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानवर्मपर्दमें पितरोंका रहस्य नामक पक सौ पत्तीसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ १२५ ॥

## पड्विंश्त्यधिकशततमोऽध्यायः

विष्णु, बलदेव, देवगण, धर्म, अग्नि, विश्वामित्र, गोसमुदाय और ब्रह्माजीके द्वारा धर्मके गृह रहस्यका वर्णन

भीषा जवाच

र्यन से च भवेन् प्रांतिः कथं नुष्टितु गच्छसि । रति पृष्टः सुरेन्द्रेण प्रोवाच हरिरीश्वरः॥ १॥

भीष्मजी कहते हैं—युविदिर ! प्राचीन कालकी बात है। एक पार देवराज इन्द्रने भगवान् विष्णुसेपूछा—भगवन्! आप किस कर्मसे प्रसन्न होते हैं ! किस प्रकार आपको संतुष्ट किया जा सकता है !' सुरेन्द्रके इस प्रकार पूछनेपर नगदीभर श्रीहरिने कहा ॥ १॥

विष्णुरुवाच

ब्राह्मणानां परीचादो मम चिह्नेपणं महत्। ब्राह्मणेः प्जितेनित्वं पूजितोऽहं न संशयः॥ २॥

भगवान् विष्णु योळे—इन्द्र ! ब्राहाणोंकी निन्दा करना मेरे साथ महान् देप करनेके समान है तथा ब्राहाणोंकी पूजा करनेथे सदा मेरी भी पूजा हो जाती है—इसमें संशय नहीं है॥ २॥

नित्याभिवाद्या विषेन्द्रा भुक्त्वा पादौ तथात्मनः। तेषां तुष्यामि मर्त्यानां यक्षके च विंह हरेत्॥ ३॥

भेष्ठ मादाणोंको प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिये। भोजनके परचात् अपने दोनों पैरोंको भी सेवा करे अर्थात् पैरोंको महीनोंति घो छ तथा तीर्थकी मृत्तिकासे मुदर्शन चक्र बनाकर उनपर मेरी पृजा करे और नाना प्रकारकी मेंट चढ़ाये। जो ऐसा करते हैं। उन मनुष्यीपर में संबुष्ट होता हूँ। ३॥

यामनं बाह्यणं दृष्ट्वा व्राहं च जलोत्थिम्। उद्भवां धरणां चैव मूर्घ्ना धारयते तु यः॥ ४ ॥ ग तेपामगुभं किचित् कल्मपं चोपपद्यते।

जो गतुष्य बौने बादाण और पानीसे निकले हुए वराइको हेसकर, नमस्कार करता और उनकी उठायी मृत्तिकाको मिस्तक्षे लगाता है। ऐसे लोगोंको कभी कोई अञ्चम या पाप नहीं प्राप्त होता ॥ ४३ ॥

मध्यत्यं रोचनां गां च प्जयेद् यो नरः सदा ॥ ५ ॥ प्रितं च जगत् तेन सदेवासुरमानुषम् ।

हो। सनुष्य अस्यापु तृक्षः। सोराचना और सौकी सदा पुणाकरता है। उनके द्वारा देवताओं। असुरों और सनुष्यीनहित सम्पूर्व जगपूरी पूजा हो। जाती है।। ५३/॥

तेन रुपेन तेपां च प्जां गृहामि तत्वतः ॥ ६ ॥ पुजा मभेग नास्त्यत्या यावलाकाः प्रतिष्ठिताः । उस रूपमें उनके द्वारा की हुई पूजाको मैं यथार्थ-रूपसे अपनी पूजा मानकर महण करता हूँ। जवतक ये सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। तयतक यह पूजा ही मेरी पूजा है। इससे भिन्न दूसरे प्रकारकी पूजा मेरी पूजा नहीं है। हिंदुं॥ अन्यथा हि वृथा मर्त्याः पूजयन्त्यल्पबुद्धयः॥ ७॥ नाहं तत् प्रतिगृह्यामि न सा तुष्टिकरी मम॥ ८॥

अल्पबुद्धि मानव अन्य प्रकारसे मेरी व्यर्थ पूजा करते हैं। में उसे प्रहण नहीं करता हूँ। वह पूजा मुझे संतोप प्रदान करनेवाली नहीं है॥ ७-८॥

इन्द्र उवाच

चक्रं पादौ वराहं च ब्राह्मणं चापि वामनम्। उद्दतां धरणीं चैव किमर्थे त्वं प्रशंसिस ॥ ९ ॥

इन्द्रने पूछा—मगवन् ! आप चकः दोनी पैरः यौने बाह्मणः वराह और उनके द्वारा उटायी हुई मिटीकी प्रशंसा किस लिये करते हैं ! ॥ हैं॥

भवान् स्जिति भूतानि भवान् संहरित प्रजाः। प्रकृतिः सर्वभूतानां समत्यानां सनातनी॥१०॥

आप ही प्राणियोंकी सृष्टि करते हैं। आप ही समस्त प्रजाका संहार करते हैं और आप ही मनुष्योंसहित सम्पूर्ण प्राणियोंकी सनातन प्रकृति (मूल कारण) हैं ॥ १०॥

भीष्म उवाच

सम्प्रद्वस्य ततो विष्णुरिदं वचनमववीत्। चक्रेण निहता देत्याः पद्मश्यां कान्ता वसुन्धरा ॥ ११ ॥ वाराहं रूपमास्थाय हिरण्याक्षो निपातितः। वामनं रूपमास्थाय जितो राजा मया विलः॥ १२ ॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन् ! तब भगवान् विष्णुने हैं सकर इस प्रकार कहा—'देवराज ! मैंने चन्नसे देखोंको मारा है। दोनों पैरेंसे पृथ्वीको आकान्त किया है। वाराहरूप घारण करके हिरण्याध देखको घराशायी किया है और बीने बाह्मणका रूप प्रहण करके मैंने राजा बल्को जीता है भि

परितुष्टो भवाम्येवं मानुपाणां महात्मनाम् । तन्मां ये पूजयिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभवः ॥ १३ ॥

'इस तरह इन सक्की पूजा करनेसे में महामना मनुष्योंपर संतुष्ट होता हूँ । जो मेरी पूजा करेंगे। उनका कभी पराभव नहीं होगा ॥ १२॥

अपि वा बाह्मणं स्था ब्रह्मचारिणमागतम्।

## महाभारत 📨



इन्द्रका भगवान् विष्णुके साथ प्रश्नोत्तर

شارم

ŧ,

a produce and south a make make

75

ब्राह्मणात्र्याहुतिं दस्वा अमृतं तस्य भोजनम् ॥ १४ ॥

'व्रह्मचारी ब्राह्मणको घरपर आया देख गृहस्य पुरुष ब्राह्मणको प्रथम भोजन कराये तत्पश्चात् स्वयं अवशिष्ट अन्नको ब्रह्ण करे तो उसका वह भोजन अमृतके समान ग्राना गया है ॥ १४॥

पेन्द्रीं संध्यामुपासित्वा आदित्याभिमुखःस्थितः। सर्वतीर्थेषु स स्नातो मुच्यते सर्वकिल्विषः॥१५॥

्जो प्रातःकालकी संध्या करके सूर्यके सम्मुख खड़ा होता है, उसे समस्त तीथोंमें स्नानका फर्क मिलता है और वह सब पापींचे छुटकारा पा जाता है ॥ १५॥

पतद् वः कथितं गुह्यमिखलेन तपोधनाः। संशयं पृच्छमानानां किं भूयः कथयाम्यहम् ॥ १६॥

'तपोषनो ! तुमलोगोंने जो संशय पूछा है, उसके समाधानके लिये मैंने यह सारा गूढ़ रहस्य तुम्हें बताया है। बताओं और क्या कहूँ'॥ १६॥

#### बलदेव उवाच

श्रूयतां परमं गुद्धं मानुषाणां सुखावहम्। अजानन्तो यद्बुधाः क्लिइयन्ते भूतपीडिताः ॥ १७॥

बलदेवजीने कहा—जो मनुष्योंको सुख देनेवाला है तथा मूर्ख मानव जिसे न जाननेके कारण भूतोंसे पीड़ित हो नाना प्रकारके कष्ट उठाते रहते हैं वह परम गोपनीय विषय मैं बता रहा हूँ; उसे सुनो ॥ १७॥

कल्य उत्थाय यो मर्त्यः स्पृशेद् गां वै घृतं दिधि। सर्वपं च प्रियङ्कां चाकसम्बात् प्रतिमुच्यते ॥ १८॥

जो मतुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गायः भीः दहीः सुर्सो और राईका स्पर्श करता है। वह पापसे मुक्त हो जाता है।। १८॥

भूतानि चैव सर्वाणि अग्रतः पृष्ठतोऽपि वा । उच्छिष्टं वापि च्छिद्रेषु वर्जयन्ति तपोधनाः॥ १९॥

तपस्वी पुरुष आगे या पीछेसे आनेवाले सभी हिंसक जन्तुओंको त्याग देते—उन्हें छोड़कर दूर हट जाते हैं। इसी प्रकार संकटके समय भी वे उच्छिष्ट बस्तुका सदा परित्याग, ही करते हैं॥ १९॥

#### देवा ऊचुः

प्रमृह्योदुम्बरं पात्रं तोयपूर्णमुदङ्मुखः । उपवासं तु गृह्धीयाद् यद् वा संकल्पयेद् वतम् ॥ २० ॥

देवता बोले—मनुष्य जलसे भरा हुआ ताँबेका पात्र लेकर उत्तराभिमुख हो उपवासका नियम ले अथवा और किसी वतका संकल्प करे ॥ २०॥

देवतास्तस्य तुष्यन्ति कामिकं चापि सिष्यति ।

अन्यथा हि चृथा मर्त्याः कुर्वते स्वल्पवुद्धयः ॥ २१ ॥

जो ऐसा करता है, उसके ऊपर देवता संतुष्ट होते हैं और उसकी सारी मनोवाञ्छा सिद्ध हो जाती है। परंतु मन्द-बुद्धि मानव ऐसा न करके व्यर्थ दूसरे-दूसरे कार्य किया करते हैं ॥ २१॥

उपवासे वलौ चापि ताम्रपात्रं विशिष्यते । विलिभेंक्षा तथार्घ्यं चिपतृणां च तिलोदकम् ॥ २२ ॥ ताम्रपात्रेण दातव्यमन्यथालपफलं भवेत् । गुद्यमेतत् समुद्दिष्टं यथा तुष्यन्ति देवताः ॥ २३ ॥

उपवासका संकल्प लेने और पूजाका उपचार समर्पित करनेमें ताम्रपात्रको उत्तम माना गया है । पूजन-सामग्री, भिक्षा, अर्घ्य तथा पितरोंके लिये तिलमिश्रित जल ताम्रपात्रके द्वारा देने चाहिये अन्यथा उनका फल बहुत थोड़ा होता है। यह अत्यन्त गोपनीय बात बतायी गयी है। इसके अनुसार कार्य करनेसे देवता संतुष्ट होते हैं ॥ २२-२३॥

#### धर्म उवाच

राजपौरुषिके विष्रे घाण्टिके परिचारिके।
गोरक्षके वाणिजके तथा कारुकुशीलवे॥ २४॥
मित्रद्वह्मनधीयाने यश्च स्याद् वृष्लीपतिः।
एतेषु दैवं पित्र्यं वा न देयं स्यात् कथंचन॥ २५॥
पिण्डदास्तस्य हीयन्ते न च प्रीणाति वै पितृन्।

धर्मने कहा—ब्राह्मण यदि राजाका कर्मचारी हो, वेतन लेकर घण्टा बजानेका काम करता हो, दूसरोंका सेवक हो, गोरक्षा एवं वाणिज्यका व्यवसाय करता हो, शिस्पी या नट हो, मिन्नद्रोही हो, वेद न पढ़ा हो, अथवा शुद्ध जातिकी स्त्रीका पति हो, ऐसे लोगोंको किसी तरह मी देवकार्य (यह) और पितृकार्य (श्राद्ध ) का अन्न आदि नहीं देना चाहिये। जो इन्हें पिण्ड या अन्न देते हें, उनकी अवनति होती है तथा उनके पितरोंको भी तृप्ति नहीं होती॥ २४-२५ई॥

अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते ॥ २६ ॥ पितरस्तस्य देवाश्च अग्नयश्च तथैव हि । निराशाः प्रतिगच्छन्ति अतिथेरप्रतिग्रहात् ॥ २७ ॥

जिसके घरसे अतिथि निराश छोट जाता है, उसके यहाँसे अतिथिका सत्कार न होनेके कारण देवता, पितर तथा अग्नि भी निराश छोट जाते हैं ॥ २६-२७॥

स्त्रीच्नैगींच्नैः कृतच्नैश्च ब्रह्मच्नैर्गुरुतल्पगैः । तुल्पदोषो भवत्येभिर्यस्यातिथिरनर्चितः ॥ २८ ॥ :

जिसके यहाँ अतिथिका सत्कार नहीं होता, उस पुरुपको विद्यारों। गोघातकों, कृतव्यों, ब्रह्मधातियों और गुरूपकी-गामियोंके समान पाप लगता है ॥२८॥

#### अनिन्द्रवाच

पादमुयभ्य यो मन्गैः समुदेद् गाश्च सुदुर्मितः । बाह्यपं या महाभागं दीत्यमानं तथानलम् ॥ २९ ॥ तस्य दोपान् प्रयङ्गमि तच्छुणुष्यं समाहिताः ।

श्रीम दोले--हो दुईदि मनुष्य लात उठाकर उससे गीरा। महामाग बाणगंदा संगवा प्रव्वलित अग्वि। स्पर्श परता ६, उसके दोप बहा रहा हूँ। सब लोग एकामचिच होपर मुना।। २९६॥

दियं स्पृशतयशन्दोऽस्य घस्यन्ति पितरश्च वै ॥ ३० ॥ वैमनस्यं च देवानां कृतं भवति पुष्कलम् । पावकश्च महातेजा हृद्यं न प्रतिगृहृति ॥ ३१ ॥

ऐसे मनुष्यकी अपकीतिं स्वर्गतक पैंत जाती है। उसके नितर भयभीत हो उठते हैं। देवताओं में भी उसके प्रति भारी वैमनस्य हो जाता है तथा महातेजस्वी पायक उसके दिये हुए हविष्यको नहीं प्रहण करते हैं॥ २०-३१॥ आजन्मनां दातं चैंच नरके पच्यते तु सः। निष्ठतिं चन तस्यापि अनुमन्यन्ति कहिंचित्॥ ३२॥

वह सी जन्मीतक नरकमें पकाया जाता है। ऋषिगण कभी उसके उदारका अनुभोदन नहीं करते हैं॥ ३२॥ तस्माद् गावो न पादन स्प्रप्रथ्या वें कदाचन। ब्राह्मणश्च महातेजा दीप्यमानस्तथानलः॥ ३३॥ श्रद्धधानेन मर्त्येन आत्मनो हितमिच्छता। पते दोषा मया प्रोक्तास्तियु यः पाद्मुत्सुजेत्॥ ३४॥

इसलिये अपना हित चाहनेवाले <u>श्रद्धाल पुरुपको गौओं</u>-, इत्ता, महातेज्ञन्त्री ब्राह्मणका तथा प्रज्वलित अग्निका भी कभी पुरुष स्पर्श-नहीं करना चाहिये। जो इन तीनींपर पैर उठाता है। उमे प्राप्त होनेवाले इन दोयोंका मैंने वर्णन किया है।।

#### विशामित्र उवाच

श्र्यतां परमं गुरां रहस्यं धर्मसंहितम्। परमान्नेन यो द्यात् पितृणामोपहारिकम् ॥ ३५ ॥ गजच्छायायां पूर्वस्यां कुतपे दक्षिणामुखः। यदा भाद्रपद मास्ति भवते वहुल मद्या ॥ ३६ ॥ श्र्यतां तस्य दानस्य यादशो गुणविस्तरः। स्तरं तेन महच्छादं वर्षाणीह अयोदश ॥ ३७ ॥

विश्वामित्र वेदि — देवताओं । यह धर्मसम्बन्धी परम गांवनीय गहरा गुनो। वर भाइपदमासके कृष्णपक्षमें त्रयोद-शी तिचिकों गण नव्यवका योग हो। उस समय जो मनुष्य दक्षिणाभिमुख हो जुन्य कालमें ( मध्यादके बाद आठवें गुहुतेंगें ) वर्ष कि हार्याकी छापा पूर्व दिशाकी ओर पह रही हो, उस शायामें ही स्थित हो नितरीके निमित्त उपहारके सपमें उत्यम अजका दान करता है। उस दानका जैसा विस्तृत फल बताया गया है। वह सुनो । दान करनेवाले उस पुरुपने इस जगत्में तेरह वर्षोंके लिये पितरींका महान् आढ सम्बन्न कर दिया। ऐसा जानना चाहिये ॥ ३५–३७ ॥

गाव ऊच्चः 🧨

वहुले समंगे हाकुतोऽभये च श्रेमे च सख्येव हि भूयसी च । यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतकतोर्वज्ञधरस्य यहे ॥ ३८ ॥ भूयश्च या विष्णुपदे स्थिता या विभावसोश्चापि पथे स्थिता या । देवाश्च सर्वे सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम ॥ ३९ ॥

गीओंने कहा—पूर्वकालमें ब्रह्मलोकके भीतर वजधारी इन्द्रके यज्ञमें 'बहुले! समझे! अबुतोभये! क्षेमे! सखी। भूयसी' इन नामोंका उच्चारण करके बछड़ों सहित गीओं की स्तुति की गयी थी, फिर जो-जो गीएँ आकाशमें स्थित थीं और जो सूर्यके मार्गमें विद्यमान थीं। नारदसहित सम्पूर्ण देवताओंने उनका स्ववसहां! नाम रख दिया॥ ३८-३९॥

मन्त्रेणैतेनाभिवन्देत यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा। लोकानवाप्नोति पुरंदरस्य गवां फलं चन्द्रमसो द्युति च॥४०॥

ये दोनों क्लोक मिलकर एक मन्त्र है। उस मन्त्रसे जो गौत्रोंकी वन्दना करता है, वह पापकर्मसे मुक्त हो जाता है। गोसेवाके फलस्वरूप उसे इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है तथा वह चन्द्रमाके समान कान्तिलाभ करता है॥ ४०॥

> एतं हि मन्त्रं त्रिदशाभिजुष्टं पठेत यः पर्वसु गोष्ठमध्ये। न तस्य पापं न भयं न शोकः सहस्रनेत्रस्य च याति लोकम्॥ ४१॥

जो पर्वके दिन गोद्यालामें इस देवसेवित मन्त्रका पाठ करता है। उसे न पाप होता है। न मय होता है और न शोक ही प्राप्त होता है। वह सहस्र नेवधारी इन्ट्रके लोकमें जाता है॥

#### भीष्म उवाच े

अथ सप्त महाभागा भ्रम्पयो लोकविश्रुताः। वसिष्टप्रमुखाः सर्वे ब्रह्माणं पद्मसम्भवम् ॥ ४२॥ प्रदक्षिणमभिकस्य सर्वे प्राञ्जलयः स्थिताः।

भीप्मजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर महान् सौमाग्यशाली विश्वविख्यात वसिष्ठ आदि समी सप्तिपियोंने कमलयोनि ब्रह्माजीकी प्रदक्षिणा की और सव-क्रे-सवः हाय जोइकर उनके सामने खड़े हो गये॥ ४२६ ॥ वाच वचनं तेषां वसिष्ठो ब्रह्मवित्तमः॥ ४३॥ तर्वप्राणिहितं प्रश्नं ब्रह्मक्षत्रे विशेषतः।

उनमें ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ विषष्ठ मुनिने समस्त प्राणियीहे लिये हितकर तथा विशेषतः ब्राह्मण और क्षत्रियजातिके
हेये लाभदायक प्रश्न उपिस्थित किया—॥ ४३ है ॥
हियहीनाः कथं मर्त्या दिरद्धाः साधुवर्तिनः ॥ ४४ ॥
पिनुवन्तीह यज्ञस्य फलं केन च कर्मणा।
तिच्छुत्वा वचस्तेषां ब्रह्मा वचनमब्रवीत्॥ ४५ ॥

'भगवन् ! इस संसारमें सदाचारी मनुष्य प्रायः दरिद्र वं द्रव्यहीन हैं । वे किस कर्मसे किस तरह यहाँ यज्ञका छ पा सकते हैं !' उनकी यह बात सुनकर ब्रह्माजीने कहा।।

#### वह्योवाच

ाहो प्रश्तो महाभागा ग्र्ढार्थः परमः शुभः । १्रह्मः श्रेयांश्चमर्त्यानां भवद्भिः समुदाहृतः ॥ ४६ ॥

ब्रह्माजी बोले—महान् भाग्यशाली सप्तर्षियो ! तुम ोगोने परम ग्रुमकारकः गूढ़ अर्थसे युक्तः सूक्ष्म एवं मनुष्यों हे लिये कल्याणकारी प्रदन सामने रखा है ॥ ४६॥

यथा यश्चफलं मर्त्यों लभते नात्र संशयः ॥ ४७ ॥ तपोधनो ! मनुष्य जिस प्रकार विना किसी संशयके यशका फल पाता है। वह सब पूर्णरूपसे बताऊँगा, सुनो ॥ ४७ ॥ पौष्णसम्म अक्टो है यहा सन्योत सोहिएते।

श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये निखिलेन तपोधनाः।

पौषमासस्य शुक्ले वै यदा युज्येत रोहिणी। तेन नक्षत्रयोगेन आकाशशयनो भवेत्॥ ४८॥ एकवस्रः शुचिः स्नातः श्रद्दधानः समाहितः। सोमस्य रक्ष्मयः पीत्वा महायक्षफळं ळभेत्॥ ४९॥

पौषमाय रक्ष्मयः पात्वा महायश्वपळ ळमत्॥ ४९॥
पौषमायके शुक्क पक्षमें जिस दिन रोहिणी नक्षत्रका योग
हो। उस दिनकी रातमें मनुष्य स्नान आदिसे शुद्ध हो एक वस्त्र
धारण करके श्रद्धा और एकाग्रताके साथ खुळे मैदानमें
आकाशके नीचे शयन करे और चन्द्रमाकी किरणोंका ही पान
करता रहे। ऐसा करनेसे उसको महान् यज्ञका फल मिलता है॥
पतद् वः परमं गुद्धां कथितं द्विजसत्तमाः।
यन्मां भवन्तः पृच्छन्ति सूक्ष्मतत्त्वार्थद्शिनः॥ ५०॥

विप्रवरो ! तुमलोग सूक्ष्मतस्व एवं अर्थके ज्ञाता हो । तुमने मुझरे जो कुछ पूछा है, उसके अनुसार मैंने तुम्हें यह परम गूढ़ रहस्य बताया है ॥ ५०॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि देवरहस्ये षड्विशरपिकशततमोऽध्यायः॥ १२६॥ त प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत ढानवर्मपर्वमें देवताओंका रहस्पविषयक एक सौ छव्वीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १२६॥

## सप्तविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

अग्नि, लक्ष्मी, अङ्गिरा, गार्ग्य, धौम्य तथा जमदग्निके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन

विभावसुरुवाच

तिलसाञ्जलि पूर्णमक्षताश्च घृतोत्तराः। तोमस्योत्तिष्टमानस्य तज्जलं चाक्षतांश्च तान् ॥ १ ॥ स्थितो ह्यभिमुखो मर्त्यः पौर्णमास्यां बलि हरेत्। त्रिकार्ये कृतं तेन हुताश्चास्याग्नयस्त्रयः॥ २ ॥

अग्निदेवने कहा — जो मनुष्य पूर्णिमा तिथिको उन्होदयके समय चन्द्रमाकी ओर मुँह करके उन्हें जलकी गरी हुई एक अञ्जलि घी और अक्षतके साथ मेंट करता है। उसने अग्निहोत्रका कार्य सम्पन्न कर लिया। उसके दारा गाईपत्य आदि तीनों अग्नियोंको मलीमाँति आहुति दे दी गयी ॥ १-२॥

श्नस्पति च यो हन्यादमावास्यामबुद्धिमान् । अपि ह्येकेन पत्रेण लिप्यते ब्रह्महत्यया ॥ ३ ॥

जो मूर्ख अमावास्थाके दिन किसी वनस्पतिका एक पत्ताः भी तोड़ता है, उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है ॥ ३ ॥

इन्तकाष्ठं तु यः खादेद्मावास्यामबुद्धिमान् । हिसितश्चन्द्रमास्तेन पितरश्चोहिजन्ति च॥४॥ जो बुद्धिहीन मानव अमावास्या तिथिको दन्तषावन काष्ठ चवाता है, उसके द्वारा चन्द्रमाकी हिंसा होती है और-पितर भी उससे उद्दिग्न हो उठते हैं ॥ ४॥ हव्यं न तस्य देवाश्च प्रतिगृह्धन्ति पर्वसु। कुप्यन्ते पितरश्चास्य कुळे वंशोऽस्य हीयते॥ ५॥

पूर्वके दिन उसके दिये हुए हिष्यको देवता नहीं प्रहण करते हैं। उसके पितर भी कुपित हो जाते हैं और उसके कुलमें वंशकी हानि होती है॥ ५॥

श्रीरुवाच 🔧

प्रकीर्णं भाजनं यत्र भित्रभाण्डमथासनम्। योषितश्चैव हन्यन्ते कश्मलोपहते गृहे॥ ६ः॥ देवताः पितरश्चैव उत्सवे पर्वणीपु वा। निराशाःप्रतिगच्छन्ति कश्मलोपहताद् गृहात्॥ ७॥

लक्ष्मी बोर्ली—जिस घरमें सव पात्र इघर-उघर बिखरे पड़े हीं, बर्तन फूटे और आसन फटे हीं तथा जहाँ स्नियाँ मारी-पीटी जाती हों, वह घर पापके कारण दूषित होता है। पापसे दूषित हुए उस ग्रहसे उत्सद और पर्वके अवगरीस देशक और विका निराश कीट जाते हैं-उम बरकी यूटा नहीं स्थीतार करते ॥ ६-७ ॥

अक्तरा उवाच

यम्तु संवन्मरं पूर्णे द्वाद् दीपं करञ्जके। सुवर्चलामृत्रहरूः प्रजा तस्य विवर्धते॥ ८॥

अहिराने फहा—ने पूरे एक वर्षतक करंत. (करन) कुशरे भीचे दीप्याम करे और बहुतीबूदीकी जड़ हाथमें निषे ग्रे उसकी संतति बहुती है ॥ ८॥

गार्ग्य उवाच

श्रानिथ्यं सनतं क्चर्याद् दीपं द्यात् प्रतिश्रये। वर्जयानो दिवा खापं न च मांसानि भक्षयेत्॥ ९ ॥ गोबाह्यणं न हिंस्याच पुष्कराणि च कीर्तयेत्। एप श्रेष्टतमो धर्मः सरहस्यो महाफलः॥ १०॥

गार्ग्यने कहा—सदा अतिथियोंका सत्कार करे, घरमें दीयक जलाये, दिनमें सोना छोड़ दे। मांस कभी न खाय। गी और बाह्मणकी इत्या न करे तथा तीनों पुष्कर तीर्गोंका प्रतिदिन नाम लिया करे। यह रहस्यसहित श्रेष्ठतम धर्म महान् फल देनेवाला है॥ ९-१०॥

अपि मतुशतैरिट्टा क्षयं गच्छति तद्धविः। न तु क्षीयन्ति ते धर्माः श्रद्दधानैः प्रयोजिताः ॥११॥

हैकड़ों बार किये हुए यशका फल भी क्षीण हो जाता है; किंतु अदाल पुरुषेदारा उपर्युक्त धर्मोंका पालन किया जाय तो वे कभी क्षीण नहीं होते ॥ ११॥

द्दं च परमं गुह्यं सरहस्यं नियोधत। श्राह्मकरो च देवे च तैथिके पर्वणीषु च ॥ १२ ॥ रजखला च या नारी श्विविकाषुत्रिका च या। एताभिक्षञ्जपा हप्टं हिविनीझन्ति देवताः॥ १३ ॥ पितरक्ष न तुष्यन्ति वर्षाण्यपि त्रयोदश।

यह परम गोपनीय रहस्यकी बात सुनो । श्राह्ममें, यहमें, तीर्थमें और पर्वोके दिन देवताओं के लिये जो हिष्य तैयार किया जाता है। उसे यदि रजस्वला, कोढ़ी अथवा बन्ध्यां स्त्री देख ले तो उनके नेबोंद्वारा देखे हुए हिष्यको देवता नहीं प्रदेश करते हैं तथा वितर भी तेरह वर्षोतक असंतुष्ट गरते हैं।। १२-१३ ।।

शुह्रवासाः शुविभृत्वा ब्राह्मणान् खस्तिवाचयेत्। फीतंयद् भारतं चेव तथा स्याद्क्षयं हविः॥ १४॥ श्राद और यशके दिन मनुष्य खान आदिसे पवित्र होकर द्वेत वस्त्र धारण करे। ब्राह्मणींसे स्वस्तिवाचन कराये तथा महामारत (गीता आदि) का पाठ करे। ऐसा करनेसे उसका हन्य और कृत्य अक्षय होता है॥ १४॥

घौम्य उवाच

भिन्नभाण्डं च खट्वां च कुक्कुटं ग्रुनकं तथा। अप्रशस्तानि सर्वाणि यश्च वृक्षो गृहेरुहः॥ १५॥

धौम्य बोले—घरमें फूटे वर्तन, टूटी खाट, मुर्गा, कुत्ता और अश्वत्यादि वृक्षका होना अच्छा नहीं माना गया है॥ १५॥

भिन्नभाण्डे किं प्राहुः खट्वायां तु धनक्षयः। कुक्कुटे शुनके चैव हविनीश्रन्ति देवताः। चृक्षमूले ध्रुवं सत्त्वं तसाद् वृक्षं न रोपयेत्॥१६॥

फूटे वर्तनमें कलियुगका वास कहा गया है। टूटी खाट रहनेसे घनकी हानि होती है। मुर्गे और कुत्तेके रहनेपर देवता उस परमें हविष्य नहीं ग्रहण करते तथा मकानके अंदर कोई यड़ा कुक्ष होनेपर उसकी जड़के अंदर साँप, विच्छू आदि जन्तुओंका रहना अनिवार्य हो जाता है। इसलिये घरके मीतर पेड़ न लगावे॥ (१६)॥

जमद ग्निरुवाचे

यो यजेदश्वमेधेन वाजपेयशतेन ह। भवाक्शिरा वालम्येत सत्रं वास्फीतमाहरेत्॥१७॥ न यस्य हृदयं शुद्धं नरकं स ध्रुवं वजेत्। तुल्यं यशश्च सत्यं च हृदयस्य च शुद्धता॥१८॥

जमदिन योले—कोई अश्वमेध या सेकड़ों याजपेय यह करे, नीचे मस्तक करके दृक्षमें लटके अथवा समृद्धि-द्याली सत्र खोल दे; किंदु जिसका हृदय द्युद्ध नहीं है, वह पापी निश्चय ही नरकमें जाता है; क्योंकि यह, सत्य और हृदयकी शुद्धि तीनों वरावर हैं (फिर मी हृदयकी शुद्धि सर्वश्रेष्ठ है)॥ १७-१८॥

ग्रुद्धेन मनसा दत्त्वा सक्तुप्रस्थं द्विजातये। ब्रह्मलोकमनुपासः पर्याप्तं तन्निद्दीनम्॥१९॥

(प्राचीन समयमें एक ब्राह्मण) ग्रुद्ध हृदयसे ब्राह्मण-को सेरमर सत्तू दान करके ही ब्रह्मछोकको प्राप्त हुआ था । इदयकी ग्रुद्धिका महत्त्व बतानेके लिये यह एक ही हप्टान्त । पर्याप्त होगा ॥ १९ ॥

इति श्रीमहाभारते अनुसासनपर्यणि दानधर्मपर्यणि देवरहस्ये सप्तविंदात्यधिकदाततमोऽध्यायः॥ १२७॥

इस प्ररूप शीनहानास्त अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें देवताओंका रहस्यविषयक परा सी सत्तर्देमवाँ अध्याग पूरा हुआ ॥ १२७ ॥

# अष्टाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः वायुके द्वारा धर्माधर्मके रहस्यका वर्णन

वायुरुवाच

र्किचिद् धर्मे प्रवक्ष्यामि मानुषाणां सुखावहम् । सरहस्याश्च ये दोषास्तान्श्रृणुध्वं समाहिताः॥ १ ॥

वायुदेवने कहा—में मनुष्योंके लिये मुखदायक धर्मका किंचित् वर्णन करता हूँ और रहस्यसहित जो दोष हैं, उन्हें भी बतलाता हूँ। तुम सब लोग एकाप्रचित्त होकर सुनो॥ अग्निकार्यं च कर्तव्यं परमान्नेन भोजनम्। दोपकश्चापि कर्तव्यः पितृणां स्तिलोदकः॥ २॥

प्रतिदिन अनिहोत्र करना चाहिये। श्राद्धके दिन उत्तम अन्नके द्वारा श्राह्मण-मोजन कराना चाहिये। पितरोंके लिये दीप-दान तथा तिल्लिभित्रत जलसे तर्पण करना चाहिये॥

प्तेन विधिना मर्त्यः श्रद्द्यानः समाहितः। चतुरो वार्षिकान् मासान् यो ददाति तिलोदकम्॥३॥ भोजनं च यथाशक्त्या ब्राह्मणे वेदपारगे। पशुबन्धशतस्येह फलं प्राप्तोति पुष्कलम्॥४॥

जो मनुष्य श्रद्धा और एकाग्रताके साथ इस विधिसे वर्षाके चार महीनोंतक पितरोंको तिलमिश्रित जलकी अञ्जलि देता है और वेद-शास्त्रके पारङ्गत विद्वान् ब्राह्मणको यथाशक्ति मोजन कराता है, वह सौ यशोंका पूरा फल प्राप्त कर लेता है ॥ ३-४॥

इदं चैवापरं गुह्यमप्रशस्तं निवोधत । अग्नेस्तु वृषलो नेता हिवर्मूहाश्च योषितः ॥ ५ ॥ मन्यते धर्म एवेति स चाधर्मेण लिप्यते । अग्नयस्तस्य कुप्यन्ति शूद्रयोनि स गच्छति ॥ ६ ॥

अब यह दूसरी उस गोपनीय वातको सुनो, जो उत्तम नहीं है अर्थात् निन्दनीय है। यदि श्द्र किसी द्विजके अग्निहोत्रकी अग्निको एक स्थानसे दूसरे स्थानको हे जाता है तथा मूर्ख स्त्रियाँ यज्ञसम्बन्धी हिविष्यको हे जाती हैं—इस कार्यको जो धर्म ही समझता है, वह अधर्मसे लिस होता है। उसके ऊपर अग्नियोंका कोप होता है और वह श्रद्रयोनिमें जन्म हेता है॥ ५-६॥

पितरश्च न तुष्यन्ति सह देवैविंशेषतः। प्रायश्चित्तं तु यत् तत्र ब्रुवंतस्तन्निवोध मे॥ ७॥

उसके ऊपर देवताओंसहित पितर भी विशेष छंतुष्ट नहीं होते हैं । ऐसे खलोंपर जो प्रायिश्वतका विधान है, उसे बताता हूँ, सुनो ॥ ७॥

यत् कृत्वा तु नरः सम्यक् सुखी भवति विज्वरः।
गवां मूत्रपुरीषेण पयसा च घृतेन च ॥ ८ ॥
अग्निकार्य ज्यहं कुर्यात्रिराहारः समाहितः।
ततः संवत्सरे पूणें प्रतिगृह्धन्ति देवताः॥ ९ ॥
हृष्यन्ति पितरश्चास्य श्राद्धकाल उपस्थिते।

उसका भलीमाँति अनुष्ठान करके मनुष्य सुखी और निश्चिन्त हो जाता है। द्विजको चाहिये कि वह निराहार एवं एकाग्रचित्त होकर तीन दिनोंतक गोमूत्र, गोवर, गोदुग्ध और गोघृतसे अग्निमें आहुति दे। तत्पश्चात् एक वर्ष पूर्ण होनेपर देवता उसकी पूजा ग्रहण करते हैं और पितर भी उसके यहाँ श्राद्धकाल उपस्थित होनेपर प्रसन्न होते हैं॥ ८–९६॥ एष हाधमों धर्मश्च सरहस्यः प्रकीर्तितः॥ १०॥ मत्यीनां स्वर्गकामानां प्रेत्य स्वर्गस्रखावहः॥ ११॥

इस प्रकार मैंने रहस्यसहित धर्म और अधर्मका वर्णन किया। यह स्वर्गकी कामनावाले मनुष्योंको मृत्युके पश्चात् स्वर्गीय सुखकी प्राप्ति करानेवाला है॥ १०-११॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि देवरहस्ये अष्टाविशत्यिधकशततमोऽध्यायः॥ १२८॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गंत दानधर्मपर्वमें देवताओंका रहस्यविषयक एक सौ अद्वाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२८ ॥

## एकोनत्रिंशद्धिकशततमोऽध्यायः

लोमशद्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन

लोमश उवाच

परदारेषु ये सक्ता अकृत्वा दारसंग्रहम्। निराशाः पितरस्तेषां श्राद्धकाले भवन्ति वै॥१॥ लोमशजीने कहा—जो खयं विवाह न करके परायी

्स्नियोंमें आसक्त हैं। उनके यहाँ श्राद्ध-काल आनेपर पितर ेनिराश हो जाते हैं॥ १॥

परदाररतिर्यश्च यश्च वन्ध्यामुपासते। ब्रह्मस्वं हरते यश्च समदोषा भवन्ति ते॥ २॥

ो पगरी स्त्री अपना है। हो बन्धा स्त्रीका धेवन अध्यतां चापरी धर्मः सरहस्यो महाफलः। करता है तथा को आक्षत्रम पन इर देखा है—ये तीनों समान ाहर कलियुगं प्राप्य मनुष्याणां सुखावहः ॥ ९ ॥ दोलके मार्ग होते हैं ॥ २ ॥

असम्भाष्या भवन्येने पितृषां नाव संशयः। रेयताः पितरशेषां नाभिनन्दन्ति तद्यविः॥३॥

ये वित्रयंत्री इष्टिमें बात शरनेके योग्य नहीं रह जाते हैं। रुगर्ने संग्रय नहीं है और देवता तथा पितर उसके इविष्यको आदर नहीं देते हैं ॥ ३ ॥

तसात्परस्य वैदारांस्त्यजेद् वन्ध्यां च योपितम्। महास्यं हि न हर्तव्यमात्मनो हितमिच्छता ॥ ४ ॥

अतः अपना दित चादनेवाले पुरुषको परायी स्त्री और यत्रया स्त्रीका त्याग कर देना चाहिये तथा ब्राह्मणके धनका कभी अपहरण नहीं करना चाहिये॥ ४॥

श्र्यतां चापरं गृहां रहस्यं धर्मसंहितम्। थइधानेन कर्तव्यं गुरूणां वचनं सदा॥५॥

अय दूसरी घर्मयुक्त गोपनीय रहस्यकी बात सुनो। गदा शदापूर्वक गुरुजनीकी आजाका पालन करना चादिये॥ ५॥

द्वाद्दयां पौर्णमास्यां च मासि मासि घृताञ्चतम्। ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छेत तस्य पुण्यं निवोधत ॥ ६ ॥

प्रत्येक मासकी द्वादशी और पूर्णिमाके दिन ब्राक्तणोंको पुतमदित चावलींका दान करे । इसका जो पुण्य है। उधे मनो ॥ ६ ॥

सोमध वर्धते तेन समुद्रश्च महोद्रधिः। अध्यमेधचतुर्भागं फलं स्ज्ञति वासवः॥ ७॥

उस दानमे चन्द्रमा तथा महोदधि समुद्रकी बृद्धि होती 🕏 और उन्न दाताको इन्द्र अस्त्रमेव यहका चतुर्यास फल देते हैं।। ७॥

दानेनेतेन तेजसी घीर्यवांख भवेन्नरः। मीतश्च भगवान् सोम इष्टान् कामान् प्रयच्छति॥ ८ ॥

उम दानमें मनुष्य तेज्ञह्या और बलवान होता है और भगवात् धोम प्रधन्न होकर उधे अभीष्ट कामनाएँ प्रदान करते हैं।। ८॥

अव दुसरे महान् फलदायक रहस्ययुक्त धर्मका वर्णन सनो । जो इस कलियुगको पाकर मनुष्योंके लिये सुलकी प्राप्ति करानेवाला है ॥ ९ ॥

कल्यमुत्थाय यो मर्त्यः स्नातः शुक्लेन वाससा। तिलपात्रं प्रयच्छेत ब्राह्मणेभ्यः समाहितः॥१०॥ तिलोदकं च यो दद्यात् पितृणां मधुना सह। दीपकं कृसरं चैव श्रयतां तस्य यत् फलम् ॥ ११ ॥

जो मनुष्य सबेरे उठकर स्नान करके पवित्र सफेद वस्त्रे युक्त हो मनको एकाम करके बाधाणीको तिल-पात्रका दान करता है और पितरोंके लिये मधुयुक्त तिलोदक, दीपक एवं खिचड़ी देता है, उसको जो फल मिलता है, उसका वर्णन सुनो ॥ १०-११ ॥

तिलपात्रे फलं प्राह भगवान पाकशासनः। गोप्रदानं च यः कुर्याद् भृमिदानं च शाश्वतम्॥ १२ ॥ अग्निष्टोमं च यो यशं यजेत बहुदक्षिणम्। तिलपात्रं सहैतेन समं मन्यन्ति देवताः॥१३॥

भगवान् इन्द्रने तिल-पात्रके दानका फल इस प्रकार चतलाया है--जो सदा गो-दान और भूमि-दान करता है तथा जो बहुत-सी दक्षिणावाले अग्निष्टोम यशका अनुष्टान करता है। उसके इन पुण्य-कर्मोंके समान ही देवतालोग तिल-पात्रके दानको भी मानते हैं ॥ १२-१३ ॥

तिलोदकं सदा थाई मन्यन्ते पितरोऽक्षयम् । दीपे च कुसरे चैव तुष्यन्तेऽस्य पितामहाः॥ १४॥

पितरलोग सदा श्राद्धमें तिल्सहित जलका दान करना अध्य मानते हैं। दीवदान और खिचड़ीके दानसे उसके पितामइ संतुष्ट होते हैं ॥ १४ ॥

खर्गे च पिव्लोके च पित्रदेवाभिपृजितम्। प्यमेतन्मयोहिएस् पिहर्षं पुरातनम् ॥ १५॥

यह पुरातन धर्म-रहस्य ऋषियोद्वारा देखा गया है। स्वर्गंटोक और पितृलोकमें भी देवताओं तथा पितरोंने इसका समादर किया है। इस प्रकार इस घर्मका मैंने वर्णन किया है॥ १५॥

इति धामहाभारते अनुशासनपर्याण दानधर्मपर्याण कोमशरहस्ये एकोनिन्नशदिवकशतत्रमोऽध्यायः ॥ १२९॥ इस प्रकार श्रीनदासारत अनुदासनपत्रके अन्तर्गत दानध्रमैपवैमें लोमश्रवर्णित धर्मका रहस्यविषयक पर सौ उनीतर्वी अध्याम पूरा हुआ ॥ १२० ॥

## त्रिंशद्**धिकशततमोऽ**घ्यायः

#### अरुन्धती, धर्मराज और चित्रगुप्तद्वारा धर्मसम्बन्धी रहस्यका वर्णन

भीष्म उवाच

ततस्त्वृषिगणाः सर्वे पितरश्च सदेवताः। अरुन्धतीं तपोवृद्धामपृच्छन्त समाहिताः॥१॥ समानशीलां वीर्येण वसिष्ठस्य महात्मनः। त्वत्तो धर्मरहस्यानि श्रोतुमिच्छामहे वयम्। यत्ते गुह्यतमं भद्दे तत् प्रभाषितुमहस्ति॥२॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन ! तदनन्तर सभी ऋषियों, पितरों और देवताओंने तपस्यामें बढ़ी-चढ़ी हुई अरुन्धती देवीसे, जो शील और शक्तिमें महात्मा विषष्ठजीके ही समान थीं, एकामचित्त होकर पूछा—ध्मद्रे ! हम आपके मुँहसे धर्मका रहस्य सुनना चाहते हैं। आपकी दृष्टिमें जो गुह्यतम धर्म हो, उसे बतानेकी कृपा करें? ॥ १-२॥

*्अरु*न्धत्युवाच

तपोवृद्धिर्मया प्राप्ता भवतां सारणेन वै। भवतां च प्रसादेन धर्मान वक्ष्यामि शाश्वतान्॥ ३ ॥ सगुद्यान् सरहस्यांश्च ताञ्श्रणुध्वमशेषतः। श्रद्धधाने प्रयोक्तव्या यस्य शुद्धं तथा मनः॥ ४ ॥

व्यवन्धती बोली—देवगण ! आपलोगोंने मुझे स्वरण किया, इससे मेरे तपकी बृद्धि हुई है। अब मैं आप ही लोगोंकी कृपाते गोपनीय रहस्योंसिहत सनातन धर्मोंका वर्णन करती हूँ, आपलोग वह सब सुनें। जिसका मन श्रुद्ध हो, उस श्रद्धाल पुरुषको ही इन धर्मोंका उपदेश करना चाहिये॥ ३-४॥

अश्रद्धानो मानी च ब्रह्महा गुरुतल्पगः। असम्भाष्या हि चत्वारो नेषां धर्मः प्रकाशयेत्॥ ५ ॥

जो श्रद्धांसे रहितः अभिमानीः ब्रह्महत्यारे और गुरुस्त्री-गामी हैं। इन चार प्रकारके मनुष्येंसे वात मी नहीं करनी चाहिये। इनके सामने धर्मके रहस्यको प्रकाशित न करे॥५॥

अहन्यहिन यो दद्यात् किपिलां द्वाद्शीः समाः। मासि मासि च सत्रेण यो यजेत सदा नरः ॥ ६ ॥ गवां शतसहस्रं च यो द्याज्ज्येष्ठपुष्करे। न तद्धर्भफलं तुल्यमतिथिर्यस्य तुष्यति ॥ ७ ॥

जो मनुष्य बारह वर्षोतक प्रतिदिन एक-एक किएला गौका दान करता, हर महीनेमें निरन्तर सत्रयाग चलाता और ज्येष्ठपुष्कर तीर्थमें जाकर एक लाख गोदान करता है, उसके धर्मका फल उस मनुष्यके बरावर नहीं हो सकता, जिसके द्वारा की हुई सेवासे अतिथि संतुष्ट हो जाता है।। श्रूयतां चापरो धर्मो मनुष्याणां सुखावहः। थ्रद्धानेन कर्तव्यः सरहस्यो महाफलः॥८॥

अब मनुष्योंके लिये मुखदायक तथा महान् फल देनेवाले दूसरे घर्मका रहस्यमहित वर्णन सुनो । श्रद्धापूर्वक इसका पालन करना चाहिये ॥ ८॥

कल्यमुत्थाय गोमध्ये गृह्य दर्भान् सहोदकान् । निषिञ्चेत गवां श्रङ्गे मस्तकेन च तज्जलम् ॥ ९ ॥ प्रतीच्छेत निराहारस्तस्य धर्मफलं श्रणु ।

सबेरे उठकर कुश और जल हाथमें ले गौओं के बीचमें जाय। वहाँ गौओं के सीगपर जल छिड़के और सींगसे गिरे हुए जलको अपने मस्तकपर धारण करे। साथ ही उस दिन निराहार रहे। ऐसे पुरुषकों जो धर्मका फल मिलता है, उसे सुनो॥ ९६॥

श्र्यन्ते यानि तीर्थानि त्रिषु लोकेषु कानिचित्॥ १०॥ सिद्धचारणुषुष्टानि सेवितानि महर्षिभिः। अभिषेकः समस्तेषां गवां श्रङ्कोदकस्य च ॥ ११॥

तीनों लोकोंमें सिद्ध, चारण और महर्षियोंसे सेवित जो कोई भी तीर्थ सुने जाते हैं, उन सबमें स्नान करनेसे जो फल. मिलता है, वही गायोंके सींगके जलसे अपने मस्तकको सींच- नेसे प्राप्त होता है।। १०-११॥

साधु साध्विति चोहिएं दैवतैः पितृभिस्तथा । भूतैक्वैव सुसंहृष्टेः पूजिता साप्यरुम्धती॥ १२॥

यह सुनकर देवता। पितर और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए । उन सबने उन्हें साधुवाद दिया और अबन्धती देवीकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ १२ ॥

.पितामह उवाच

अहो धर्मो महाभागे सरहस्य उदाहतः। वरं द्दामि ते धन्ये तपस्ते वर्धतां सदा॥१३॥

ब्रह्माजीने कहा—महाभागे ! तुम धन्य हो, तुमने रहस्यसहित अद्भुत धर्मका वर्णन किया है । मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी तपस्या सदा बढ़ती रहे ॥ १३ ॥

यम उवाच

रमणीया कथा दिव्या युष्मचो या मया श्रुता। श्रुयतां चित्रगुतस्य भाषितं मम च त्रियम् ॥ १४॥

यमराजने कहा—देवताओ और महर्षियो ! मैंने आपलोगोंके मुखते दिव्य एवं मनोरम कथा सुनी है । अव आपलोग चित्रगुप्तका तथा मेरा मी प्रिय भाषण सुनिये ॥ रहस्यं धर्मसंयुक्तं शक्यं श्रोतुं महर्षिभः । श्रद्धधानेन मत्येन आत्मनो हितमिच्छता ॥ १५॥

इस पर्मेतुत रहसाठी महर्ति भी सुन ६कते हैं। व्यक्त दिन भारते गाँउ यजाल मनुष्यकी भी इसे श्रवण करना पार्दिके॥ १५ ॥

न हि पुल्यं तथा पापं छतं किंचिद् विनद्यति। पर्पशाने च यत् किंचिद्दद्वित्यं चाधितिष्ठति॥ १६॥

मनुष्य विवा हुआ कोई भी पुष्य तथा पार मोगके है विना नष्ट नहीं होता। पर्यकृत्सम् जो कुछ भी दान किया : ज्या के यह गय गर्यदेवके पाछ पहुँचता है ॥ १६ ॥ मनलोक गते मत्यें तत् तत् सर्वे विभावसुः। मतिज्ञानाति पुष्यातमा तथा तत्रोपयुज्यते ॥ १७ ॥

जप मनुष्य प्रेतचेकको जाता है। उन समय स्वंदेव वे सारी गरतुष्ट उसे अर्थित कर देते हैं और पुष्पातमा पुरुष परलेकों उन यस्तुओंका उपभोग करता है॥ १७॥ किंचिद् धर्म प्रवक्ष्यामि चित्रगुप्तमतं ग्रुभम्। पानीयं चेव दीपं च दातव्यं सततं तथा॥ १८॥

अप में चित्रगुप्तके मतके अनुसार कुछ कस्याणकारी धर्मका वर्णन करता हूँ। मनुष्यको जलदान और दीपदान सदा ही करने चाहिये॥ १८॥ उपानधी च चछत्रं च कपिला च यथातथम्। पुष्करे कपिला देया ब्राह्मणे चेदपारंगे॥ १९॥ अतिहोत्रं च यत्नेन सर्वदाः प्रतिपालयेत्।

उपानद् (जूता), छत्र तथा कपिला गौका भी ययोचित रीतिगे दान करना चारिये । पुष्कर तीर्धमें वेदोंके पारक्षत विद्वान् ब्राक्षणको किन्छा गाय देनी चाहिये और अग्निहोत्र-के नियमका सर तर्द्रसे प्रयत्नपूर्वक पालन करना चाहिये ॥ अयं चैवापरो धर्मिक्षत्रसुत्तेन भाषितः ॥ २० ॥ फलमस्य पृथक्तवेन श्रोतुमहीन्त सत्त्वमाः । प्रलयं सर्वभूतेस्तु गन्तव्यं कालपर्ययात् ॥ २१ ॥

इसके सिवा यह एक दूसरा धर्म भी चित्रगुप्तने बताया है। उसके प्रयम् पृथक् फलका वर्णन सभी सासु पुरुष सुने। समस्य प्राणी कालक्ष्मसं प्रत्यको प्राप्त होते हैं॥ २०-२१॥ सप्त दर्गमनप्राप्ताः अस्त्रप्राप्तिकीहिताः।

तत्र दुर्गमनुप्राप्ताः क्षुचृष्णापरिषीदिताः । दद्यमाना विपच्यन्ते न तत्रास्ति पळायनम् ॥ २२ ॥

पानि कारण दुर्गम नरकमें पड़े हुए प्राणी भृख-प्यास-से पीड़ित ही आगर्ने जलते हुए पकाये जाते हैं। वहाँ उस पाउनाने निकल मागनेका कोई उपाय नहीं है। । २२ ॥ सन्धकारं तमी घोरं भविदान्त्यल्पनुद्धयः। राष्ट्र धर्म प्रवद्यामि येन दुर्गाणि संतरेत्॥ २३॥

मन्द्युदि गतुष्य ही नरकरे घोर दुःखनय अन्यकारमें भंगा करते हैं । उस अवसरके लिये में बर्मका उपदेश करता हूँ, जिससे मनुष्य दुर्गम नरकसे पार हो सकता है ॥ २२ ॥ अरुपव्ययं महार्थे च प्रेत्य चैव सुखोदयम् । प्रानीयस्य गुणा दिव्याः प्रेतलोके विदोपतः ॥ २४ ॥

उस धर्ममें न्यय बहुत थोड़ा है। परंतु लाम महान् है। उससे मृत्युके पश्चात् मी उत्तम सुखकी प्राप्ति होती है। जलके गुण दिव्य हैं। प्रेतलोकमें ये गुण विशेषरूपसे लक्षित होते हैं॥ २४॥

तत्र पुण्योदका नाम नदी तेषां विधीयते। अक्षयं सलिलं तत्र शीतलं छमृतोपमम्॥२५॥

वहाँ पुण्योदका नामसे प्रसिद्ध नदी है। जो यमलोकनिवासि-योंके लिये विहित है। उसमें अमृतके समान मधुर। शीतल एवं अक्षय जल भरा रहता है॥ २५॥

स तत्र तोयं पिवति पानीयं यः प्रयच्छति । प्रदीपस्य प्रदानेन श्रूयतां गुणविस्तरः॥२६॥

जो यहाँ जलदान करता है। वही परलोकमें जानेपर उस नदीका जल पीता है। अब दीपदानसे जो अधिकाधिक लाम होता है, उसको सुनो ॥ २६॥

तमोऽन्धकारं नियतं दीपदो न प्रपश्यति। प्रभां चास्य प्रयच्छन्ति सोमभास्करपावकाः॥ २७॥

दीपदान करनेवाला मनुष्य नरकके नियत अन्यकारका वर्दान नहीं करता। उसे चन्द्रमाः सूर्य और अग्नि प्रकाश देते रहते हैं ॥ २७ ॥

देवताश्चानुमन्यन्ते विमलाः सर्वतो दिशः। द्योतते च यथाऽऽदित्यः प्रेतलोकगतो नरः॥ २८॥

देवता भी दीपदान करनेवालेका आदर करते हैं। उसके लिये सम्पूर्ण दिझाएँ निर्मल होती हैं तथा प्रेतलोकमें जानेपर वह मनुष्य सूर्वके समान प्रकाशित होता है।। २८॥

तसाद् दीपः प्रदातन्यः पानीयं च विदोपतः। कपिलां ये प्रयच्छन्ति ब्राह्मणे वेदपारमे॥ २९॥ पुष्करे च विदोपेण श्रूयतां तस्य यत् फलम्। गोशतं सवृषं तेन दत्तं भवति शाश्वतम्॥ ३०॥

इसलिये विशेष यन करके दीप और जलका दान करना चाहिये। विशेषतः पुष्कर तीर्थमें जो वेदोंके पारञ्जत विद्वान् ब्राह्मणको किपला दान करते हैं। उन्हें उस दानका जो फल मिलता है। उसे सुनो। उसे साँड्रॉसिहत सी गीओंके दानका शास्त्रत फल प्राप्त होता है॥ २९-२०॥

पापं कर्भ च यत् किंचिद् ब्रह्महत्यासमंभवेत् । शोधयेत् कपिला होका प्रदत्तं गोशतं यथा ॥ ३१ ॥ तसाचु कपिला देया कौमुद्यां ज्येष्ठपुष्करे ।

ब्रह्महत्याके समान जो कोई पान होता है, उसे एकमान

किपिलाका दान शुद्ध कर देता है। वह एक ही गोदान सौ गोदानोंके वरावर है। इसिलये ज्येष्ठपुष्कर तीर्थमें कार्तिककी पूर्णमाको अवश्य किप्ला गौका दान करना चाहिये॥३१६॥ न तेषां विषमं किचिन्न दुःखं न च कण्टकाः॥ ३२॥ उपानहो च यो दद्यात् पात्रभूते द्विजोत्तमे। छत्रदाने सुखां छायां लभते परलोकगः॥ ३३॥

जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मणको उपानह् (जूता) दान करता है, उसके लिये कहीं कोई विषम स्थान नहीं है। न उसे दुःख उठाना पड़ता है और न काँटोंका ही सामना करना पड़ता है। छत्र दान करनेसे परलोकमें जानेपर दाताको सुखदायिनी छाया सुलभ होती है॥३२-३३॥

न हि दत्तस्य दानस्य नाशोऽस्तीह कदाचन। चित्रगुप्तमतं श्रुत्वा हृष्ट्रोमा विभावसुः॥३४॥ उवाच देवताः सर्वाः पितृंश्चेच महाद्युतिः। श्रुतं हि चित्रगुप्तस्य धर्मगुद्यं महात्मनः॥३५॥

इस लोकमें दिये हुए दानका कभी नाश नहीं होता। चित्रगुप्तका यह मत सुनकर भगवान् सूर्यके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। उन महातेजस्वी सूर्यने सम्पूर्ण देवताओं और पितरोंसे कहा—'आपलोगोंने महामना चित्रगुप्तके धर्म-विषयक गुप्त रहस्यको सुन लिया॥ ३४-३५॥ श्रह्धानाश्च ये मत्यी ब्राह्मणेषु महात्मसु।

दानमेतत् प्रयच्छन्ति न तेषां विद्यते भयम् ॥ ३६ ॥

जो मनुष्य महामनस्वी ब्राह्मणोपर श्रद्धा करके यह दान देते हैं, उन्हें भय नहीं होता'॥ ३६॥ धर्मदोषास्त्विम पञ्च येषां नास्तीह निष्कृतिः। असम्भाष्या अनाचारा वर्जनीया नराधमाः॥ ३७॥

आगे बताये जानेवाले पाँच धर्मविषयक दोष जिनमें विध्यान हैं। उनका यहाँ कभी उद्धार नहीं होता। ऐसे अनाचारी नराधमोंसे बात नहीं करनी चाहिये। उन्हें दूरसे ही त्याग देना चाहिये। ३७॥

ब्रह्महा चैव गोझश्च परदाररतश्च यः। अश्चद्द्यानश्च नरः स्त्रियं यश्चोपजीवति॥३८॥

वृह्यहरयाराः गोहत्या करनेवालाः परस्त्रीलम्पटः अश्रद्धालु तथा जो स्त्रीपर निर्मर रहकर जीविका चलाता है—ये ही पूर्वोक्त पाँच प्रकारके दुराचारी हैं ॥ ३८॥

प्रेतलोकगता होते नरके पापकर्मिणः। पच्यन्ते वै यथा मीनाः पृथशोणितभोजनाः॥ ३९॥

ये पापकर्मी मनुष्य प्रेतलोकमें जाकर नरककी आगमें मछिलयोंकी तरह पकाये जाते हैं और पीव तथा रक्त मोजन करते हैं ॥ ३९॥

असम्भाष्याः पितृणां च देवानां चैव पञ्च ते । स्नातकानां च विप्राणां ये चान्ये च तपोधनाः ॥ ४० ॥

इन पाँचौं पापाचारियोंसे देवताओं, पितरों, स्नातक व्राह्मणों तथा अन्यान्य तपोधनोंको वातचीत भी नहीं करनी चाहिये॥ ४०॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अरुन्धतीचित्रगुप्तरहस्ये त्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥१३०॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्भत दानधर्मपर्वमे अरुन्धती और चित्रगुप्तका धर्मसम्बन्धी रहस्यविषयक एक सौ तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३०॥

# एकत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः

प्रमथगणोंके द्वारा धर्माधर्मसम्बन्धी रहस्यका कथन

भीष्म उत्राच ततः सर्वे महाभागा देवाश्च पितरश्च ह । भ्रमुषयश्च महाभागाः प्रमथान् वाक्यमत्रुवन् ॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन् । तदनन्तर सभी महाभाग देवता, पितर तथा महान् भाग्यशाली महर्षि प्रमथगणींसे गोले—॥ १॥

भवन्तो वे महाभागा अपरोक्षनिशाचराः। उच्छिष्टानग्रुचीन् क्षुद्रान् कथं हिंसथ मानवान्॥२॥

भहाभागगण ! आपलोग प्रत्यक्ष निशाचर हैं। बताहये। अपवित्र, उच्छिष्ट और शुद्ध मनुष्योंकी किस तरह और क्यों हिंख करते हैं ?!! २ ॥

के च स्मृताः प्रतीघाता येन मर्त्यान् न हिंसथ । रक्षोज्ञानि च कानि स्युर्येर्गृहेषु प्रणक्यथ । श्रोतुमिच्छाम युष्माकं सर्वमेतन्निशाचराः ॥ ३ ॥

वं कौन-से प्रतिघात ( रात्रुके आघातको रोक देनेवाले उपाय ) हैं, जिनका आश्रय लेनेसे आपलोग उन मनुष्योंकी हिंसा नहीं करते । वे रखोच्न मन्त्र कौन-से हैं, जिनका उच्चारण करनेसे आपलोग घरमें ही नष्ट हो जायँ या माग जायँ ? निशाचरो ! ये सारी बार्ते हम आपके मुखसे सुनना चाहते हैं? ॥ ३ ॥

प्रमथा उत्तुः

मैथुतेन सदोच्छिष्टाः सते चैवाधरोखरे।

मेशान्तिसानि सार्व पृत्तमूले च या स्वेत्॥ ४ ॥ सामितं सीर्यंतो यमा पादतो यक्ष संविदोत् । सन श्रीत्रप्रशाः सर्वे यहच्छिद्राक्ष मानवाः॥ ५ ॥ उद्के साध्यमध्यानि देलेष्माणं च प्रमुश्चति । सर्वे मध्याक्ष यथ्याक्ष मानुषा नात्र संदायः॥ ६ ॥

प्रमध्य योति—हो मनुष्य गदा म्हीनहराएके कारण दूरित रहते गहों हा अगान करते, मूर्वतावय मांग खाते, दूरते हिन्दी होते, कियर मांग्रका योशा ढोते, विछीनोंपर पैर रहने ही जगद किर रक्तर सोते, ये सबके सब मनुष्य वृद्धित (अपवित्र) तथा बहुतने छिट्टोंबाले माने गये हैं। हो होति मल मूल एवं शुक फेकते हैं, वे भी उच्छिटकी ही होति आते हैं। ये सभी मानव हमारी दृष्टिमें भक्षण और यथहे योग्य हैं। इसमें संशय नहीं है॥ ४–६॥ एयंद्याल्यसमाचारान ध्यंयामो हि मानवान्। ध्युयतां च प्रतीघातान्यने शक्तुम हिस्तुम्॥ ७॥

। जनके ऐसे शील और आचार है, उन मनुष्योको हम घर देवाते हैं। अब उन प्रतिरोधक उपायोंको सुनिये, जिनके बारण हम मनुष्योंकी हिंसा नहीं कर पाते ॥ ७ ॥ गोरोचनासमालम्भो चचाहस्तक्ष्य यो भवेत्। घृताक्षतं च यो द्यान्मस्तके तत्परायणः॥ ८ ॥ ये च मांसं न छाइन्ति तान् न शक्तुम हिंसितुम्।

जी अपने शरीरमें गोरोचन लगाताः हाथमें वच नामक जीवन लिये रहताः ललाटमें भी और अञ्चत भारण करता तथा मांच नहीं खाता—ऐसे मनुष्योंकी हिंसा हम नहीं कर सकते ॥ ८५ ॥

यस्य चाग्निगृहे नित्यं दिवारात्रौ च दीप्यते ॥ ९ ॥ तरक्षोश्चमं दंष्ट्राश्च तथैव गिरिकच्छपः । आज्यधूमो विडालश्चच्छागः कृष्णोऽथ पिङ्गलः ॥१०॥ येपामेतानि तिष्ठन्ति गृहेषु गृहमेधिनाम् । तान्यधृष्याण्यगाराणि पिशिताशैः सुदाहणैः ॥ ११ ॥

जिसके घरमें अग्निहोत्रकी अग्नि नित्य-दिन-रात देदीप्यमान रहती है, छोटे जातिके वाघ (जरख )का चमें, उसीकी दाढ़ें तथा पहाड़ी कछुआ मौजूद रहता है, बीकी आहुतिसे सुगन्धित धूम निकलता रहता है, विलाव तथा काला या पीला बकरा रहता है, जिन गृहस्योंके घरोंमें ये सभी वस्तुएँ स्थित होती हैं, उन घरोंपर मयद्भर मांसमझी निशाचर आक्रमण नहीं करते हैं॥ ९-११॥

लोकानसिद्धिधा ये च विचरित यथासुखम्। तसादेतानि गेहेपु रक्षोघ्नानि विशाम्पते। एतद् वः कथितं सर्वे यत्र वः संशयो महान्॥ १२॥

हमारे-जैसे जो भी निशाचर अपनी मीजसे सम्पूर्ण लोकॉमें विचरते हैं वे उपर्युक्त घरोंको कोई हानि नहीं पहुँचा सकते; अतः प्रजानाय ! अपने घरोंमें इन रक्षोध्न वस्तुओंको अवस्य रखना चाहिये। यह सब विषयः जिसमें आपलोगोंको महान् संदेह था, मैंने कह सुनाया॥ १२॥

ह्ति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वीण प्रमधरहस्ये एकश्चिशद्धिकशतसमीऽध्यायः ॥ १६१॥ रम प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तरीत दानधर्मपर्वमे प्रमथगणीका धर्मसम्बन्धी रहस्यविषयक एक सी एकतीसबाँ अध्याय पूग हुआ ॥ १३१ ॥

## द्वात्रिंशद्धिकशततमोऽध्यायः दिग्गजोंका धर्मसम्बन्धी रहस्य एवं प्रमाव

भीष्य उवाच

ततः पद्मप्रतीकादाः पद्मोद्भूतः पितामहः। उपाय ययनं देवान् वासवं च दाचीपतिम् ॥ १ ॥

भीष्मती फहते हैं-राजव ! तदनन्तर कमलके समान गिनान् कमलें इस ब्रह्मांगीने देवताओं तथा श्राचीनित इस्ते इस ब्रह्मा गड़ा-॥ १ ॥ अयं महावली नामी रसानलचरो वली। तेजसी रेणुको नाम महासत्त्वपराक्रमः॥ २ ॥ अतितेजिनिनः सर्वे महावीर्या महानजाः। धारपन्ति महीं एत्यां सरीलवनकाननाम्॥ ३ ॥ - धार रहाहण्में विचरनेवाका महावशीः शक्तिश्राणी। महान् सत्त्व और पराक्रमं युक्त तेजस्वी रेणुक नामवासा नाग यहाँ उपस्थित है। सब-के-सय महान् गजराज (दिग्गज) अत्यन्त तेजस्वी और महापराक्रमी होते हैं। वे पर्वत, वन और काननींसहित समूची पृथ्वीको धारण करते हैं॥ २-३॥

भवद्भिः समनुशातो रेणुकस्तान् महागजान् । धर्मगुह्यानि सर्वाणि गत्वा पृच्छतु तत्र वै॥ ४॥

'यदि आपठोग आज्ञा दें तो रेणुक उन महान् गर्जीके पास जाकर घर्मके समस्त गोपनीय रहस्योंको पूछे' ॥४॥ पितामहयचः श्रुत्वा ते देवा रेणुकं तदा। प्रेययामासुरव्यत्रा यत्र हो धुरणीध्रपः॥ ५॥ पितामह ब्रह्माजीकी बात सुनकर शान्त चित्तवाले देवताओंने उस समय रेणुकको उस स्थानपर मेजाः जहाँ पृथ्वीको घारण करनेवाले वे दिग्गज मौजूद थे॥ ५॥

रेणुक उवाच 🧺

अनुज्ञातोऽस्मि देवैश्च पितृभिश्च महावलाः। धर्मगुज्ञानि युष्माकं श्रोतुमिच्छामि तस्वतः। कथयध्वं महाभागा यद् वस्तस्वं मनीषितम्॥ ६॥

रेणुकने कहा—महावली दिगाजो ! मुझे देवताओं और पितरोंने आज्ञां दी है, इसल्ये यहाँ आया हूँ और आपलोगोंके जो धर्मविषयक गृढ़ विचार हैं, उन्हें मैं यथार्थ रूपसे सुनना चाहता हूँ। महाभाग दिग्गजो ! आपकी बुद्धिमें जो धर्मका तन्व निहित हो, उसे कहिये ॥ ६॥

दिग्गजा ऊचुः

कार्तिके मासि चाइलेषा बहुलस्याष्टमी शिवा। तेन नक्षत्रयोगेन यो ददाति गुडौदनम्॥ ७॥ इमं मन्त्रं जपञ्छाद्धे यताहारो ह्यकोपनः।

दिगाजोंने कहा कार्तिक मासके कृष्णपक्षमें आहलेषा नक्षत्र और मङ्गलमयी अष्टमी तिथिका योग होनेपर जो मनुष्य आहार संयमपूर्वक कोध शून्य हो निग्नाङ्कित मन्त्रका पाठ करते हुए श्राद्धके अवसरपर हमारे लिये गुड़मिश्रित भात देता है (वह महान् फलका भागी होता है )॥ ७ई॥ वलदेव प्रभृतयो ये नागा वलवत्तराः॥ ८॥ अनन्ता ह्यक्षया नित्यं भोगिनः सुमहावलाः। तेषां कुलोङ्गवा ये च महाभूता भुजङ्गमाः॥ ९॥ ते मे बलि प्रतीच्छन्तु बलते जोऽभिवृद्धये। यदा नारायणः श्रीमानु ज्ञहार वसुंधराम्॥ १०॥ तद् वलं तस्य देवस्य धरामुद्धरतस्तथा।

'बलदेव ( शेष या अनन्त ) आदि जो अत्यन्त बलशाली नाग हैं, वे अनन्त, अक्षयः नित्य फनधारी और महाबली हैं। वे तथा उनके कुलमें उत्पन्न हुए जो अन्य विशाल भुजंगम हों, वे भी मेरे तेज और बलकी वृद्धिके लिये मेरी दी हुई इस बलिको ग्रहण करें। जब श्रीमान् भगवान् नारायणने इस पृथ्वीका एकार्णवके जलसे उद्धार किया था, उस समय इस वसुन्वराका उद्घार करते हुए उन भगवान्के श्रीविग्रहमें जो वल था, वह मुझे प्राप्त हो'॥ ८–१०६॥ एवसुक्त्वा वांल तत्र वल्मीके तु निवेद्येत्॥ ११॥ गजेन्द्रकुसुमाकीर्णं नीलवस्त्रानुलेपनम्। निवंपेत् तं तु वल्मीके अस्तं याते दिवाकरे॥ १२॥

इस प्रकार कहकर किसी वाँवीपर विल निवेदन करे। उसपर नागकेसर बिखेर दे, चन्दन चढ़ा दे और उसे नीले कपड़ेसे ढक दे तथा सूर्यास्त होनेपर उस बलिको बाँबीके पास रख दे॥ ११-१२॥

एवं तुष्टास्ततः सर्वे अधस्ताङ्गारपीडिताः। श्रमं तं नावबुध्यामो धारयन्तो वसुंधराम्॥१३॥ एवं मन्यामहे सर्वे भारार्ता निरपेक्षिणः।

इस प्रकार संतुष्ट होकर पृथ्वीके नीचे भारसे पीड़ित होनेपर भी हम सब लोगोंको वह परिश्रम प्रतीत नहीं होता है और हमलोग सुखपूर्वक वसुधाका भार वहन करते हैं। भारसे पीड़ित होनेपर भी किसीसे कुछ न चाहनेवाले हम सब लोग ऐसा ही मानते हैं॥ १३ ।

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शुद्धो वा यद्युपोषितः॥ १४॥ एवं संवत्सरं कृत्वा दानं वहुफलं लभेत्। वर्तमीके वलिमादाय तन्नो वहुफलं मतम्॥ १५॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा सूद्र यदि उपवासपूर्वक एक वर्षतक इस प्रकार हमारे लिये वलिदान करे तो उसका महान् फल होता है। वाँबीके निकट विल अपित करनेपर वह हमारे लिये अधिक फल देनेवाला माना गया है। १४-१५।

ये च नागा महावीर्यास्त्रिपु लोकेषु कृत्स्नशः। कृतातिथ्या भवेयुस्ते शतं वर्षाणि तत्त्वतः॥१६॥

तीनों लोकोंमें जो समस्त महापराक्रमी नाग हैं। वे इस विह्नदानसे सौ ववाँके लिये यथार्थरूपसे सन्द्वत हो जाते हैं॥ दिग्गजानां च तच्छुत्वा देवताः पितरस्तथा। ऋष्यश्च महाभागाः पूजयन्ति सारेणुकम्॥१७॥

दिगाजींके मुखसे यह वात सुनकर महाभाग देवता। पितर और ऋषि रेणुक नागकी भृरि-भृरि प्रशंसा करने लगे॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि दिगाजानां रहस्ये द्वात्रिशद्धिकदाततमोऽध्यायः॥ १३२॥

इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें दिग्गजोंका धर्मसम्बन्धी रहस्यविषयक एक सौ बत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९३२ ॥

# त्रयस्त्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः महादेवजीका धर्मसम्बन्धी रहस्र

महेश्वर उवाच सारमुद्धृत्य युष्माभिः साधुधर्म उदाहृतः। धर्मगुद्यमिदं मत्तः शृणुध्वं सर्व एव ह ॥ १ ॥ ( ऋषि, मुनि, देवता और पितरोंसे ) महेश्वर

He Ho 3--- 6, 20---

मोहानांसानि गारेत वृद्यमूहे च यः खपेत्॥ ४॥ सामिषं शीपंतो यम्य पादतो यक्ष संविशेत्। सन उम्छिएकाः सर्वे वहच्छिद्राक्ष मानवाः॥ ५॥ उदके चाप्यमेष्यानि इलेप्माणं च प्रमुञ्जति। एते भक्ष्यास वष्याक्ष मानुषा नात्र संशयः॥ ६॥

द्रमथ योले—को मनुष्य गदा स्त्री-ग्रहनासके कारण द्रान रहते। यहाँका अनमान करते। मूर्जतावरा मांग खाते। युक्ती जहमें सोते। सिरपर मांग्रका वोझा दोते। विछौनींपर पैर रलनेकी जगह सिर रलकर सोते। ये सन-केश्य मनुष्य उन्तिष्ट (अपनित्र) तथा बहुतने छिट्टोंबाले माने गये हैं। को बानोमें मल मूत्र एवं शुक्त फेक्ते हैं। वे भी उन्छिष्की ही कोटिमें आते हैं। ये सभी मानव हमारी दृष्टिमें भक्षण और नवके योग्य हैं। इसमें संशय नहीं है॥ ४–६॥ एवंद्रीलिसमान्यारान धर्षयामो हि मानवान्। ध्रुयनां न्य प्रतीघातान् येने शक्तुम हिस्तितुम्॥ ७॥

। जनके ऐसे शील और आचार हैं, उन मनुष्योंको हम घर दयते हैं। अब उन प्रतिरोधक उपायोंको सुनिये, जिनके कारण हम मनुष्योंकी हिंसा नहीं कर पाते ॥ ७ ॥ गोराचनासमालम्भो चचाहस्तक्ष यो भवेत्। घृताक्षतं च यो द्धानमस्तके तत्वरायणः॥ ८ ॥ ये चमांसंन खादन्ति तान् न शक्नुम हिंसितुम्।

जी अपने दारीरमें गोरोचन लगाता, द्वायमें वच नामक भीपन लिये रहता, ललाटमें घी और अक्षत धारण करता तथा मांच नहीं खाता—ऐसे मनुष्योंकी हिंसा इम नहीं कर सकते ॥ ८५ ॥

यस्य चाग्निगृहे नित्यं दिवारात्रो च दीप्यते ॥ ९ ॥ तरक्षोश्चर्म दंष्ट्राश्च तथैव गिरिकच्छपः। आज्यधूमो विडालश्चच्छागः रूप्णोऽथ पिङ्गलः ॥ १०॥ येपामेतानि तिष्ठन्ति गृहेषु गृहमेधिनाम्। तान्यधृप्याण्यगाराणि पिशिताशैः सुदाहणैः॥ ११॥

जिसके घरमें अग्निहोत्रकी अग्नि नित्य-दिन-रात देदी-यमान रहती है, छोटे जातिके याघ (जरख )का चर्म, उसीकी दाढ़ें तथा पहाड़ी कछुआ मौजूद रहता है, घीकी आहुतिसे सुगन्धित धूम निकलता रहता है, विलाव तथा काला या पीला बकरा रहता है, जिन गृहस्योंके घरोंमें ये सभी वस्तुएँ खित होती हैं, उन घरोंपर मयद्भर मांसभक्षी निशाचर आक्रमण नहीं करते हैं॥ ९-११॥

लोकानसिद्धिधा ये च विचरित यथासुसम्। तसादेतानि गेहेषु रक्षोझानि विशाम्पते। एतद् वः कथितं सर्वे यत्र वः संशयो महान्॥ १२॥

हमारे-जैसे जो भी निशाचर अगनी मौजसे सम्पूर्ण लोकों में विचरते हैं, वे उपर्युक्त घरों को कोई हानि नहीं पहुँचा सकते; अतः प्रजानाय ! अपने घरों में इन रक्षोष्न वस्तुओं को अवस्य रखना चाहिये। यह सब विषय, जिसमें आपलोगों को महान् संदेह था, मैंने कह सुनाया॥ १२॥

इति धीमहाभारते अनुशासनपर्शेण दानधर्मपर्शेण प्रमथरहस्ये एकप्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १३१॥ स्य प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्शेक अन्तरीत दानधर्मेपर्थेमे प्रमथगणीका धर्मसम्बन्धी रहस्यविषयक एक सौ एकतीसदाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९३९ ॥

# द्वात्रिंशद्धिकशततमोऽध्यायः

भीष्म उवान

ननः पद्ममतीकादाः पद्मोद्भृतः पितामहः। उयाय यसनं देवान् वासर्वं च दाचीपतिम् ॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर कमलके समान कान्तिमान् कमलेखन वकांजीने देवताओं तथा श्राचीपति इन्द्रभे इस प्रकार कड़ा-॥ १ ॥ अर्थ महावलो नामो रस्नातलचरो वली । तिजन्ति रेणुको नाम महासस्वपराक्रमः॥ २ ॥ अन्तिज्ञान्तिनः सर्वे महावीर्या महानजाः । धारपन्ति महीं शुरुमां सदौलवनकाननाम्॥ ३ ॥ • एक रस्तक्षमें विचलनेकानः महाबकीः स्विधानीः महान् सन्व और पराक्रमसे युक्त तेजली रेणुक नामवाहा नाग यहाँ उपस्थित है। सय-के सय महान् गजराज (दिग्गज) अत्यन्त तेजली और महापराक्रमी होते हैं। ये पर्वत, वन और काननोंसिहत समूची पृथ्वीको धारण करते हैं॥ २-३॥

भवद्भिः समनुज्ञातो रेणुकस्तान् महागज्ञान् । धर्मगुह्यानि सर्चाणि गत्या पृच्छतु तत्र वे ॥ ४ ॥

ध्यदि आपलोग आज्ञा दें तो रेणुक उन महान् गर्जीके पाम जाकर धर्मके समस्त गोपनीय रहस्योंको पृछे'॥४॥ पितामहयचः श्रुत्वा ते देवा रेणुकं तदा। प्रेयपामासुरस्यका यत्र हो धुरणीक्ष्यः॥ ५॥ पितामह ब्रह्माजीकी बात सुनकर शान्त चित्तवाले देवताओंने उस समय रेणुकको उस स्थानपर भेजा, जहाँ पृथ्वीको धारण करनेवाले वे दिग्गज मौजूद थे॥ ५॥

रेणुक उवाच 🐬

अनुहातोऽस्मि देवैश्च पितृभिश्च महावलाः। धर्मगुह्यानि युष्माकं श्रोतुमिच्छामि तस्वतः। कथयध्वं महाभागा यद् वस्तस्वं मनीषितम्॥ ६॥

रेणुकने कहा—महाबली दिगाजो ! मुझे देवताओं और पितरोंने आज्ञा दी है, इसिलये यहाँ आया हूँ और आपलोगोंके जो धर्मविषयक गृद विचार हैं, उन्हें मैं यथार्थ रूपसे सुनना चाहता हूँ । महाभाग दिगाजो ! आपकी बुद्धिमें जो धर्मका तन्व निहित हो, उसे किहये ॥ ६ ॥

दिग्गजा ऊचुः

कार्तिके मास्ति चाइलेषा बहुलस्याष्टमी शिवा। तेन नक्षत्रयोगेन यो ददाति गुडौदनम्॥ ७॥ इमं मन्त्रं जपञ्छाद्धे यताहारो ह्यकोपनः।

दिगाजोंने कहा कार्तिक मासके कृष्णपक्षमें आरलेषा नक्षत्र और मङ्गलमयी अष्टमी तिथिका योग होनेपर जो मनुष्य आहार-संयमपूर्वक कोध ग्रुन्य हो निम्नाङ्कित मन्त्रका पाठ करते हुए श्राद्धके अवसरपर हमारे लिये गुड़िमिश्रित भात देता है (वह महान् फलका भागी होता है )॥ ७५ ॥ बलदेव प्रभृतयो ये नागा बलवत्तराः॥ ८॥ अनन्ता हाक्षया नित्यं भोगिनः सुमहाबलाः। तेषां कुलोङ्गवा ये च महाभूता भुजङ्गमाः॥ ९॥ ते मे बलि प्रतीच्छन्तु बलतेजो ऽभिवृद्धये। यदा नारायणः श्रीमानुज्जहार वसुंधराम्॥ १०॥ तद् बलं तस्य देवस्य धरामुद्धरतस्तथा।

भ्वलदेव ( शेष याअनन्त ) आदि जो अत्यन्त बलशाली नाग हैं, वे अनन्त, अक्षय, नित्य फनधारी और महावली हैं। वे तथा उनके कुलमें उत्पन्न हुए जो अन्य विशाल भुजंगम हों, वे भी मेरे तेज और बलकी वृद्धिके लिये मेरी दी हुई इस बलिको ग्रहण करें। जब श्रीमान् मगवान् नारायणने इस पृथ्वीका एकार्णवके जलसे उद्धार किया था, उस समय इस वसुन्वराका उद्घार करते हुए उन भगवान्के श्रीविग्रह्में जो वल था। वह मुझे प्राप्त हो'॥ ८–१०६ ॥ एवमुक्त्वा वांल तत्र वल्मीके तु निवेदयेत् ॥ ११ ॥ गजेन्द्रकुसुमाकीर्ण नीलवस्त्रानुलेपनम् । निर्वपेत् तं तु वल्मीके अस्तं याते दिवाकरे ॥ १२ ॥

इस प्रकार कहकर किसी वाँबीपर विल निवेदन करे। उसपर नागकेसर बिखेर दे, चन्दन चढ़ा दे और उसे नीले कपड़ेसे ढक दे तथा सूर्यास्त होनेपर उस बिलको बाँबीके पास रख दे॥ ११-१२॥

एवं तुष्टास्ततः सर्वे अधस्ताङ्गारपीडिताः। श्रमं तं नावबुध्यामो धारयन्तो वसुंधराम्॥ १३॥ पवं मन्यामहे सर्वे भाराती निरपेक्षिणः।

इस प्रकार संतुष्ट होकर पृथ्वीके नीचे भारते पीड़ित होनेपर भी हम सब लोगोंको वह परिश्रम प्रतीत नहीं होता है और इमलोग सुखपूर्वक वसुधाका भार वहन करते हैं। भारते पीड़ित होनेपर भी किसीसे कुछ न चाहनेवाले हम सब लोग ऐसा ही मानते हैं॥ १३ है॥

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शुद्रो वा यद्युपोषितः ॥ १४ ॥ एवं संवत्सरं कृत्वा दानं वहुफलं लभेत् । वल्मीके बलिमादाय तन्नो बहुफलं मतम् ॥ १५ ॥

ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्य अथवा सूद्र यदि उपवासपूर्वक एक वर्षतक इस प्रकार हमारे लिये वलिदान करे तो उसका महान् फल होता है। वाँबीके निकट वलि अपित करनेपर वह हमारे लिये अधिक फल देनेवाला माना गया है।१४-१५। ये च नागा महावीयीस्त्रिपु लोकेपु कृतस्त्रदाः। कृतातिथ्या भवेयुस्ते शतं वर्षाणि तत्त्वतः॥१६॥

तीनों लोकोंमें जो समस्त महापराक्रमी नाग हैं, वे इस बिल्दानसे सौ वर्षोंके लिये यथार्थरूपसे सत्कृत हो जाते हैं॥ दिग्गजानां च तच्छुत्वा देवताः पितरस्तथा। ऋष्यथ्य महाभागाः पूजयन्ति स्म रेणुकम्॥१७॥

दिगाजींके मुखसे यह बात सुनकर महाभाग देवता, पितर और ऋषि रेणुक नागकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि दिगाजानां रहस्ये द्वान्निशदधिकशाततमोऽध्यायः॥ १३२॥ इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें दिग्गजोंका धर्मसम्बन्धी रहस्यविषयक

एक सौ बत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३२ ॥

## त्रयिक्तंशद्धिकश्ततमोऽध्यायः

महादेवजीका धर्मसम्बन्धी रहस्य

महेश्वर उवाच

सारमुद्धृत्य युष्माभिः साधुधर्म उदाहृतः।

धर्मगुद्यमिदं मत्तः श्रृणुध्वं सर्व एव ह ॥ १ ॥ (ऋषि, मुनि, देवता और पितरोंसे) महेश्वर

H. 80 8-- 6, 80-

बैलि व्यूननंति वर्नगामना गर निशासकर उत्तम वर्नग वर्णन्ति (त्या है। अब गव स्था पृत्तने धर्म-सम्बन्धी इस गुरू रहम्यशा वर्णन सुनी ॥ १॥

येषां भर्माश्चिता युद्धिः श्रद्धभानाश्च ये नराः। तेषां स्वाद्यदेष्ट्यः सरहस्यो महाफलः॥ २॥

विन्छी तुद्धि गरा भर्ममे ही लगी रहती है और जो मतुष्य प्रमा भदाद्ध हैं। उन्होंकी इस महान् फलदायक स्वस्यपुतः धर्मका उपदेश देना चाहिये॥ २॥

निरुद्धिसस्तु यो द्यान्मासमेकं गवाद्विकम् । एकभक्तं तथादनीयाच्छ्यतां तस्य यत् कलम् ॥ ३ ॥

जी उदेगरित होकर एक मासतक प्रतिदिन गीको भोजन है देना है और खबं एक ही समय खाता है। उसे जो फल मिलता है। उसका वर्णन सुनो ॥ ३ ॥

इमा गायो महाभागाः पवित्रं परमं स्मृताः। प्रीहुँ कान् धारयन्ति सासदेवासुरमानुषान्॥४॥

ये गौएँ परम छौभाग्यशालिनी और अत्यन्त पवित्र मानी गयी हैं। ये देवताः असुर और मनुष्यां छित्त तीनों लोकोंको धारण करती हैं॥ ४॥

तासु चैव महापुण्यं शुश्रूषा च महाफलम् । अद्दर्यहनि धर्मेण युज्यते चै गवादिकः॥ ५॥

इनकी सेवा करनेने यहुत यहा पुण्य और महान् फल

प्राप्त होता है। प्रतिदिन गौओंको भोजन देनेवाला मनुष्य नित्य महान् धर्मका उपार्जन करता है॥ ५॥ मया होता हानुकाताः पूर्वमासन् कृते युगे। ततोऽहमनुनीतो वै ब्रह्मणा पद्मयोनिना॥ ६॥

मेंने पहले सत्ययुगमें गौओंको अपने पास रहनेकी आज्ञ दी थी। पद्मयोनि ब्रह्माजीने इसके लिये मुझसे बहुत अनुनय-विनय की थी॥ ६॥

तसाद् व्रजस्थानगतिस्तप्टत्युपरि मे वृपः। रमेऽहं सह गोभिश्च तसात् पूज्याः सदैव ताः॥ ७ ॥

इसलिये मेरी गीओंके छंडमें रहनेवाला वृपम मुझसे ऊपर मेरे रथकी ध्वजामें विद्यमान है। में सदा गौओंके साथ रहनेमें ही आनन्दकों अनुभव करता हूँ। अतः उन गौओंकी सदा ही पूजा करनी चाहिये॥ ७॥

महाप्रभावा वरदा वरं दशुरुपासिताः। ता गावोऽस्थानुमन्यन्ते सर्वकर्मसु यत् फलम्॥८॥ तस्य तत्र चतुर्भागो यो ददाति गवाहिकम्॥९॥

गौओंका प्रभाव बहुत बड़ा है। वे बरदायिनी हैं। इसिलये उपासना करनेपर अमीए बर देती हैं। उसे सम्पूर्ण कर्मोमें जो फल अमीए होता है, उसके लिये वे गौएँ अनुमोदन करती — उसकी सिद्धिके लिये बरदान देती हैं। जो पूबोंक्त रूपसे गौको नित्य भोजन देता है, उसे सदा की जाने-वाली गोसेवाके फलका एक चौथाई पुण्य प्राप्त होता है ८-९

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्येणि दानधर्भपर्येणि महादेवरहस्ये त्रयस्मिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ इस प्रधार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्यके अन्तर्गत दानधर्मपर्यमे महादेवजीका धर्मसम्बन्धी रहस्यविषयक एक सी तैतीसर्वी अध्याय पूरा हुआ ॥ ९३३ ॥

## चतुस्त्रिंशद्धिकशततमोऽध्यायः

स्कन्ददेवका धर्मसम्बन्धी रहस्य तथा भगवान् विष्णु और मीष्मजीके द्वारा माहारम्यका वर्णन

स्कन्द उवाच

ममाप्यनुमतो धर्मस्तं शृणुध्वं समाहिताः। नीलपण्डस्य शृंगाभ्यां गृहीत्वामृत्तिकां तु यः॥ १॥ अभिषेकं स्पहं कुर्यात् तस्य धर्मे निवोधत।

स्कान्द्रने फहा—देवताओ ! अब एकामित्त होकर मेरी मान्यताके अनुमार भी धर्मका गोगनीय रहस्य मुनो । जो मनुष्य नीति गंगके माँद्रकी सीगोमें टगी हुई मिटी टेकर इसने टीन दिनेतिक बनान करता है। उसे प्राप्त होनेवाले पुष्पका यर्गन मुनो ॥ १६॥

द्रोधियद्युमं सर्वमाधिपन्यं परत्र च॥२॥ यावश्य जायते मर्त्यस्तावच्छूरो भविष्यति। वह अपने सारे पापीको घो डालता है और परलोकमें आधिपत्य प्राप्त करता है। फिर जय वह मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है, तब शुरवीर होता है।। २५ ॥

इदं चाष्यपरं गुहां सरहस्यं नियोधत ॥ ३ ॥ प्रमृह्योद्धम्बरं पात्रं प्रकान्नं मधुना सह । सोमस्योत्तिष्ठमानस्य पोर्णमास्यां विंह हरेत् ॥ ४ ॥ तस्य धर्मफर्हं नित्यं अइधाना निवोधत । साध्या रुद्रास्त्रथादित्या विद्येदेवस्तथाश्विनौ ॥ ५ ॥ मरुतो वसवक्षेत्र प्रतिगृह्णन्ति तं विलम् । सोमक्ष वर्षते तेन समुद्रश्च महोद्धाः ॥ ६ ॥ एष धर्मो मयोद्दिष्टः सरहस्यः सुस्रावहः ॥ ७ ॥ अब धर्मका यह दूसरा गुप्त रहस्य मुनो । पूर्णमासी तिथि-को चन्द्रोदयके समय ताँवेके बर्तनमें मधु मिलाया हुआ पक-वान लेकर जो चन्द्रमाके लिये बलि अर्पण करता है, उसे जिस नित्य धर्म-फलकी प्राप्ति होती है, उसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करो । उस पुरुषकी दी हुई उस बलिको साध्य, रुद्द, आदित्य, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार, मरुद्रण और वसुदेवता मी प्रहण करते हैं तथा उससे चन्द्रमा और समुद्रकी वृद्धि होती है । इस प्रकार मैंने रहस्यसहित सुखदायक धर्मका वर्णन किया है ॥ ३-७॥

#### विष्णुरुवाच

धर्मगुह्यानि सर्वाणि देवतानां महात्मनाम् । ऋषीणां चैव गुह्यानि यः पठेदाह्निकं सदा ॥ ८ ॥ श्रणुयाद् वानस् युर्यः श्रद्धानः समाहितः । नास्य विद्यः प्रभवति भयं चास्य न विद्यते ॥ ९ ॥ भगवान् विष्णु बोले—जो देवताओं तथा महात्मा



ऋषियोंके बताये हुए धर्मसम्बन्धी इन सभी गूढ़ रहस्योंका प्रतिदिन पाठ करेगा अथवा दोषदृष्टिसे रहित हो सदा एकाग्र-चित्त रहकर श्रद्धापूर्वक श्रवण करेगा, उसपर किसी विष्नका प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा उसे कोई भय भी नहीं प्राप्त होगाट-९ ये च धर्मा: गुभा: पुण्या: सरहस्या उदाहृता:।

ये च धर्माःशुभाः पुण्याः सरहस्या उदाहृताः । तेषां धर्मफळं तस्य यः पठेत जितेन्द्रियः ॥ १० ॥

यहाँ जिन-जिन पवित्र एवं कल्याणकारी घर्मोंका रहस्यों-सहित वर्णन किया गया है, उन सत्रका जो इन्द्रियसंयमपूर्वक पाठ करेगा, उसे उन धर्मोंका पूरा-पूरा फल प्राप्त होगा। १० नास्य पापं प्रभवति न च पापेन लिप्यते। पठेद् वा श्रावयेद् वापि श्रुत्वा वा लभते फलम् ॥ ११ भु अते पितरो देवा हव्यं कव्यमथाक्षयम्।

उसके ऊपर कभी पापका प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह कभ पापसे लित नहीं होगा। जो इस प्रसङ्गको पढ़ेगा, दूसरोंव सुनायेगा अथवा स्वयं सुनेगा, उसे भी उन धर्मोंके आचरण का फल मिलेगा। उसका दिया हुआ इन्य-कन्य अक्षय होग तथा उसे देवता और पितर बड़ी प्रसन्नतासे प्रह करेंगे॥ ११ हैं॥

श्रावयंश्चापि विप्रेन्द्रान् पर्वसु प्रयतो नरः॥१२ श्रुवीणां देवतानां च पितृणां चैव नित्यदा। भवत्यभिमतः श्रीमान् धर्मेषु प्रयतः सदा॥१३।

जो मनुष्य पर्वते दिन शुद्धचित्त होकर श्रेष्ठ ब्राह्मणीके धर्मके इन रहस्योंका श्रवण करायेगा, वह सदा देवता, ऋषि और पितरोंके आदरका पात्र एवं श्रीसम्पन्न होगा। उसके सदा धर्मोंमें प्रवृत्ति बनी रहेगी॥ १२-१३॥ कृत्वापि पापकं कर्म महापातकवर्जितम्। रहस्यधर्मे श्रुत्वेमं सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ १४।

मनुष्य महापातकको छोड़कर अन्य पापींका आचरप करके भी यदि इस रहस्य-धर्मको सुन लेगा तो उन सम्पू पापींसे मुक्त हो जायगा ॥ १४॥

भीष्म उवाच वित्तत्व धर्मरहस्यं वे देवतानां नराधिप। व्यासोदिष्टं मया प्रोक्तं सर्वदेवनमस्कृतम्॥१५।

भीषमजी कहते हैं—नरेश्वर ! देवताओं के वताये हु। इस धर्मरहस्यको व्यासजीने मुझसे कहा था। उसीको मैं तुम्हें बताया है। यह सब देवताओं हारा समाहत है।।१५। पृथिवी रत्नसम्पूर्णा ज्ञानं चेदमनुत्तमम्। इदमेव ततः आव्यमिति मन्येत धर्मवित्॥१६।

एक ओर रत्नींसे भरी हुई सम्पूर्ण पृथ्वी प्राप्त होती ह और दूसरी ओर यह सर्वोत्तम ज्ञान मिल रहा हो तो उ पृथ्वीको छोड़कर इस सर्वोत्तम ज्ञानको ही श्रवण एवं ग्रह करना चाहिये। घर्मज पुरुष ऐसा ही माने ॥ १६॥

> नाश्रद्धानाय न नास्तिकाय न नष्टधर्माय न निर्घृणाय। न हेतुदुष्टाय गुरुद्धिपे वा नानात्मभूताय निवेद्यमेतत्॥१७

iği H

Fig.

1

,141 141 141

計画

福制技

14

ł

KENT H STA

131

1 41

191

101

वालेको न गुरुद्रोहीको और न देहानिमानी व्यक्तिको ही म अपूर्णनको न नामिलको न भर्न नष्ट करनेवाले-र्यंत्र म निर्देशोधीतम युक्तिवादका गहारा लेकर दुष्टता करनेत्र इस धर्मवा उपदेश देना चाहिये ॥ १७ ॥

इति भीमदाभारते अनुजाननपर्वति दानभर्मपर्वणि स्वन्ददेवरहस्ये चतुस्त्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १३४॥

इस प्रतार पीनद्वासार्व अनुशासनार्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें स्वन्ददेवका रहस्यविष्यक एक माँ चौंतीसकी अध्याम पूरा हुआ ॥ १३४ ॥

## पञ्चत्रिंशद्धिकशततमोऽध्यायः

िनका अन्न ग्रहण करने योग्य है और जिनका ग्रहण करने योग्य नहीं है, उन मनुष्योंका वर्णन

यधिष्टर उचान

के भीज्या बालणस्यह के भोज्याः क्षत्रियस्य ह । तथा वैद्यस्य के भोज्याः के दादस्य च भारत ॥ १ ॥

युधिष्टिरने पृद्धा-भगतनन्दन ! इस जगत्में बाहागरी किनके यहाँ भीजन करना चाहिये। क्षत्रियको किनके गरमा अत प्रहण करना चाहिये तथा वैश्य और शहको किन-किन छोगोंके घर भोजन करना चाहिये ? ॥ १ ॥

भीष्म उवाच

ब्राह्मणा ब्राह्मणस्पेह भोज्या ये चैव क्षत्रियाः। वेंदयाद्यापि तथा भोज्याः शुद्राह्य परिवर्जिताः ॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा-चेटा ! इत लोकमें ब्राक्षणको जागाण, धात्रिय तथा वैश्वके घर भोजन करना चाहिये। धदके पर भोजन करना उसके लिये निषिद्ध है ॥ २ ॥ बाह्मणाः क्षत्रिया चैर्या भोज्या चै क्षत्रियस्य ह । वर्जनीयास्तु वे शुद्धाः सर्वभक्षा विकर्मिणः ॥ ३ ॥

इसी प्रकार क्षत्रियको ब्राह्मणः क्षत्रिय तथा वैरयके पर ही भीजन प्रदेण करना चाहिये । भध्याभध्यका विचार न करके सर कुछ सामेवाले और शासके विचव आचरण करनेवाले ब्होंका अन्न उनके लिवे भी त्याच्य है ॥ ३॥ वैद्यास्त भोज्या विप्राणां क्षत्रियाणां तथैव च । नित्याग्नया विविक्ताख चातुर्मास्यरताख्य ये ॥ ४ ॥

नैंग्योमें भी जो निष्य अग्निहोत्र करनेवाले, पवित्रताने रदंगे पाटे और नानुमांखन्यनमा पालन करनेवाले हैं। उन्हींका अब ब्राह्म और अधियोंके लिये गाय है। । ४॥ श्हाणामथ यो भुङ्के स भुङ्के पृथिवीमलम् ।

मंद्रं नृत्रां स पियति मलं भुद्रेते जनम्य च ॥ ५ ॥

ो दिन सुद्रीके परका अन्न खाता है। वह असन्त पृथ्वी और मध्यूर्व मनुष्योंने मत्त्रमा ही पान और भक्षण करता 喜日安日

श्यानां यनधा सुङ्के म सुङ्के प्रिवीमलम् । पृथिभागित्रमहर्गात ये हिलाः शुद्धभेतिनः॥ ६॥

जो शृहोंका अन्न खाता है। वह पृथ्वीका मल खाता है। 🖰 शृहानन भोजन करनेवाले सभी द्विज पृथ्वीका मल ही खाते .

शुद्धस्य कर्मनिष्ठायां विकर्मस्थोऽपि पच्यते। ब्राह्मणः क्षत्रियो वैदयो विकर्मस्थश्च पच्यते ॥ ७ ॥

ं जो ब्राह्मणः क्षत्रिय और वैश्य शुद्रके कर्मोंमें संलग्न रहनेवाला हो। वह यदि विशिष्ट कर्म-संध्या-वन्दन आदिमें संलग्न रहनेवाला हो। तो भी नरकमें पकाया जाता है । यदि शहके कर्म न करके भी वह शास्त्र-विरुद्ध कर्ममें संलग्न रहता हो तो भी उसे नरकक़ी यातना भोगनी पड़ती है ॥ ७ ॥

खाध्यायनिरता विप्रास्तथा खस्त्ययने नृणाम् । रक्षणे क्षत्रियं प्राहुर्वेदयं पुष्टवर्थमेव च ॥ ८ ॥

बाहाण वेदोंके स्वाध्यायमें तत्पर और मनुष्योंके लिये .मञ्जलकारी कार्यमें लगे रहनेवाले होते हैं। क्षत्रियको सबकी रक्षामें तत्पर बताया गया है और वैश्यको प्रजाकी पुष्टिके लिये कृपि, गोरक्षा आदि कार्य करने चाहिये ॥ ८ ॥

करोति कर्म यद् वैदयस्तद् गत्वा छ्पजीवति । कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यमकुत्सा वैद्यकर्मणि॥ ९॥

्दैश्य जो कर्म करता है। उसका आश्रय लेकर सब लोग जीविका चलाते हैं। कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य-ये वैश्यके अपने कर्म हैं। इससे उसको पुणा नहीं होनी चाहिये ॥ ९ ॥

शुद्रकर्म तु यः कुर्याद्वहाय खकर्म च। स विहेयो यथा द्युदो न च भोज्यः कदाचन ॥ १०॥

जो दैश्य अंगना कर्म छोड़कर शृहका कर्म करता है। उसे शुद्रके समान ही जानना चाहिये और उसके यहाँ कभी भोजन नहीं करना चाहिये॥ १०॥

चिकित्सकः काण्डगृष्टः पुराध्यक्षः पुरोहितः। सांवत्सरो बुथाव्यायी सर्वे ते शृद्धसिमताः ॥ ११ ॥

हो चिकित्या करनेवाला। शक्ष वेचकर जीविका चलाने-वालाः मामाध्यकः पुरोहितः वर्षक्र वतानेवाला ज्योतिपी और वेद-शासमें भिन्न व्यर्थकी पुस्तकें पढ़नेवाला है। वे धवके सब बाराण श्रूडके समान हैं।। ११॥

शूद्रकर्मस्थैतेषु यो भुङ्क्ते निरपत्रपः। अभोज्यभोजनं भुक्त्वा भयं प्राप्नोति दारुणम् ॥ १२ ॥

जो निर्लंज मनुष्य शूद्रोचित कर्म करनेवाले इन द्विजोंके घर भोजन करता है, वह अमध्य मक्षणका पाप करके दारुण भयको प्राप्त होता है ॥ १२॥

कुलं वीर्यं च तेजश्च तिर्यग्योनित्वमेव च । स प्रयाति यथा श्वा वै निष्क्रियो धर्मवर्जितः ॥ १३ ॥

उसके कुला वीर्य और तेज नष्ट हो जाते हैं तथा वह धर्म-कर्मसे हीन होकर कुत्तेकी भाँति तिर्यक योनिमें पड़ जाता है ॥ १३ ॥

भुङ्क्ते चिकित्सकस्थान्नं तदन्नं च पुरीषवत् । पुंश्चरयन्नं च मूत्रं स्यात् कारुकान्नं च शोणितम्॥१४॥

जो चिकित्सा करनेवाले वैद्यका अन्न खाता है, उसका वह अन्न विद्याके समान है। व्यभिचारिणी स्त्री या वेश्या-का अन्न मूत्रके समान है। कारीगरका अन्न रक्तके तुल्य है॥

विद्योपजीविनोऽन्नं च योभुङ्के साधुसम्मतः । तद्प्यन्नं यथा शौद्रं तत् साधुः परिवर्जयेत् ॥ १५॥

जो साधु पुरुषोद्वाग सम्मानित पुरुष विद्यावेचकर जीविका । चलानेवाले ब्राह्मणका अन्न खाता है। उसका वह अन्न भी श्रुद्रान्नके ही समान है। अतः साधु पुरुषको उसका परित्याग कर देना चाहिये॥ १५॥

वचनीयस्य यो सुङ्क्ते तमाहुः शोणितं हृदम् । पिशुनं भोजनं सुङ्के ब्रह्महत्यासमं विदुः ॥ १६॥ असत्कृतमवज्ञातं न भोक्तव्यं कदाचन ॥ १७॥ जो कलिङ्कत मनुष्यका अन्न ग्रहण करता है। उसे रक्तका कुण्ड कहते हैं। जो चुगुलखोरके यहाँ भोजन करता है। उसका वह भोजन करना न्नहाहत्याके समान माना गया है। असत्कार और अवहेलनापूर्वक मिले हुए भोजनको कभी नहीं ग्रहण करना चाहिये॥ १६-१७॥

व्याधि कुलक्षयं चैव क्षिप्रं प्राप्नोति ब्राह्मणः । नगरीरक्षिणो भुङ्क्ते श्वपचप्रवणो भवेत्॥१८॥

जो ब्राह्मण ऐसे अन्नको भोजन करता है, वह रोगी होता है और शीध ही उसके कुलका संहार हो जाता है। जो नगररक्षक का अन्न खाता है, वह चाण्डालके समान होता है।। १८॥ गोध्ने च ब्राह्मणध्ने च सुरापे गुरुतल्पगे। भुक्तवान्नं जायते विश्रो रक्षसां कुलवर्धनः॥ १९॥

गोवधः ब्राह्मणवधः सुरापान और गुरुपकीगमन करनेवाले मनुष्यके यहाँ भोजन कर लेनेपर ब्राह्मण राक्षसीके कुलकी वृद्धि करनेवाला होता है ॥ १९॥

न्यासापहारिणो भुक्त्वा कृतद्ने क्रीववर्तिनि । जायते शवरावासे मध्यदेशवहिष्कृते ॥ २०॥

धरोहर हड़पनेवाले कृतघ्न तथा नपुंसकका अन्न खा लेनेसे मनुष्य मध्यदेशवहिष्कृत भीलोंके घरमें जन्म लेता है ॥(२) ॥

अभोज्याश्चेव भोज्याश्च मया प्रोक्ता यथाविधि । किमन्यद्द्य कौन्तेय मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि ॥ २१ ॥

कुन्तीनन्दन ! जिनके यहाँ खाना चाहिये और जिनके यहाँ नहीं खाना चाहिये, ऐसे लोगोंका मैंने विधिवत् परिचय दे दिया । अय मुझसे और क्या सुनना चाहते हो ॥ २१ ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानवर्मपर्वणि भोज्याभोज्यान्नकथनं नाम पञ्जन्निशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १२५ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें मोज्यामोज्यानकथन नामक एक सौ पेंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३५ ॥

> षट्त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः दान हेने और अनुचित भोजन करनेका प्रायश्वित

युधिष्ठिर उवाच

उक्तास्तु भवता भोज्यास्तथाभोज्याश्च सर्वशः। अत्र मे प्रदनसंदेहस्तन्मे वद पितामह॥१॥

युधिष्ठिरने कहा — पितामह! आपने मोज्यान्न और अमोज्यात्र सभी तरहके मनुष्योंका वर्णन किया; किंतु इस विषयमें मुझे पूछनेयोग्य एक संदेह उत्पन्न हो गया। उसका मेरे लिये समाधान की जिये ॥ १॥

व्राह्मणानां विशेषेण हव्यकव्यप्रतिग्रहे। नानाविधेषु भोज्येषु प्रायश्चित्तानि शंस मे॥ २॥ प्रायः ब्राह्मणोंको ही ह्वय और कव्यका प्रतिम्रह छेना पड़ता है और उन्हें ही नाना प्रकारके अन्न म्रहण करनेका अवसर आता है। ऐसी दशामें उन्हें पाप लगते हैं, उनका क्या प्रायश्चित्त है ? यह मुझे यतार्वे ॥ २॥

भीष्म उवाच

हन्त वक्ष्यामि ते राजन् ब्राह्मणानां महात्मनाम्। प्रतिग्रहेषु भोज्ये च मुच्यते येन पाप्मनः॥ ३॥ भीष्मजीने कहा—राजन् । महात्मा ब्राह्मणींको प्रति- वर्तने और मेजन करने हैं पाने जिन प्रसार छुटकारा किला है। पर प्रायोधन में बता रहा हूँ, नुनो ॥ है ॥ गुत्रमतिप्रदे सेय सावियों समिदाहुतिः। तिलप्रतिप्रदे सेय सममेतद् युधिष्टिर ॥ ४ ॥

मुनियर दिन स्थापन यदि भीका दान है तो गायत्री मन्त्र स्टब्स अभिनेते समिभाक्षी आहुति दे ! तिल्का दान हैनेपर भी पटी प्राप्तित करना चाहिये। ने दोनों कार्य समान हैं ॥ मांस्म्यानिकारे चैंच मानुनो लवणस्य च । आदिस्योद्यनं स्थित्वा पूतो भवति ब्राह्मणः॥ ५॥

क्रमका सुद्राः मञ्ज और नमकका दान लेनेपर उस समयभे देकर गर्योदयतक साई रहनेने ब्राह्मण शुद्धः हो अत्य है॥ ५॥

फाञ्चनं प्रतिगृह्याय जपमानो गुरुश्रुतिम् । कृष्णायसं च विवृतं धारयन् मुच्यते हिजः॥ ६ ॥

्सुनर्णका दान लेकर्गायत्री-मन्त्रका जप करने और गुले क्षीरपर काले लोहेका देंट धारण करनेसे ब्राह्मण<u>ु उसके</u> दोपसे हुटकास पाता है ॥ ६ ॥

एवं प्रतिगृहीतेऽथ धने वस्त्रे तथा स्त्रियाम् । एवमेव नरस्रेष्ठ सुवर्णस्य प्रतिग्रहे ॥ ७ ॥ अन्नप्रतिग्रहे चैव पायसेक्षुरसे तथा ।

नरशेष्ट ! इसी प्रकार धनः वस्त्रः कन्याः अन्नः स्वीर और ईमाके रसका दान ग्रद्दण करनेपर भी सुवूर्ण-दानके समान ही प्रायक्षित्त करे ॥ ७३ ॥

इञ्जतंत्रपवित्राणां त्रिसंध्येऽप्सु निमजनम्॥ ८॥ बीहाँ पुष्पे फले चैंच जले पिष्टमये तथा। यावकद्विदुग्धेचसावित्री दातशोऽन्विताम्॥ ९॥

यन्ताः तेल और कुशैंका प्रतिष्रह स्वीकार करनेपरः प्रिकाल स्नान करना चाहिये । पानः पूलः फलः जलः पृआः क्रीकी लग्नी और दही-दूषका दान लेनेपर भी बार आयुत्री-मन्य स् जय करना चाहिये ॥ ८-९ ॥

उपानहीं च च्छत्रं च प्रतिगृहौं।ध्वेदेहिके। जंपच्छतं समायुक्तस्तेन मुच्येत पापमना॥ १०॥

भादमें जुता और छाता महण करनेपर एकामनित हो यदि सी पार गायधी सन्यका जर करेतो उछ प्रतिप्रदक्ते दोप-से सुद्धारा मिल जाता है ॥ १०॥

क्षेत्रप्रतिष्रदे चैय प्रहस्तकयोस्तथा । घीषि सत्राण्युपेषित्यातेन पाषाद् विमुच्यते ॥ १२ ॥

में देवे समय अधवा अभीतमें किसीके दिवे हुए

े ४. १० मेल स्वत्याराहेराता नर्पे त्यो देशसम्बारमाधीत्यः वराज्यमंत्रं वर्षुनाः जो विनये यह मारा दी तथा जो जनन मरगः खेतका दान स्वीकार करनेपर तीन रात उपवास करनेसे उसके दोपसे छुटकारा मिलता है॥११॥

रुप्णपक्षे तु यः श्राद्धं पितृणामश्तुते द्विजः। अन्नमेतद्द्दोरात्रात् पूतो भवति व्राह्मणः॥ १२॥

जो दिज कृष्णपक्षमें किये हुए पितृश्रादका अन्न भोजन करता है। वह एक दिन और एक रात बीत जानेपर शुद्ध होता है।। १२॥

न च संघ्यामुपासीत न चजाप्यं प्रवर्तयेत्। न संकिरेत् तदन्नं च ततः पूर्येत ब्राह्मणः॥ १३॥

ब्राह्मण जिस दिन श्राह्मका अन्त भोजन करे। उस दिन संध्याः गायत्री-जन् और दुवारा भोजन त्याग दे। इससे उसकी । शुद्धि होती है ॥ १३॥

इत्यर्थमपराक्षे तु पितृणां श्राद्धमुच्यते । यथोक्तानां यदशीयुत्रीहाणाः पूर्वकीर्तिताः ॥ १४ ॥

इसीलिये अपराह्मकालमें पितरोंके श्राद्धका विधान किया गया है। (जिससे स्वेरेकी संध्योपासना हो जाय और शामको पुनभांजनकी आवश्यकता ही न पड़े) ब्राहाणीं-को एक दिन पहले श्राद्धका निमन्त्रण देना चाहिये। जिससे वे पूर्वोक्त प्रकारसे विशुद्ध पुरुषोंके यहाँ यथावत् रूपसे भोजन कर सकें॥ १४॥

मृतकस्य तृतीयाहे त्राह्मणो योऽन्नमइनुते । स त्रिवेलं समुन्मज्ज्य द्वादशाहेन शुध्यति॥ १५॥

जिसके घर किसीकी मृत्यु हुई हो। उसके यहाँ मरणाशीचं के तीसरे दिन अन्न ग्रहण करनेवाला बादाण वारह दिनींतक विकाल रनान करनेसे शुद्ध होता है॥ १५॥

हादशाहे व्यतीते तु क्रतशीचो विशेषतः। ब्राह्मणेभ्यो हविर्दस्वा मुच्यते तेन पाप्मना॥१६॥

बारह दिनोंतक स्नानका नियम पूर्ण हो जानेपर तेरहवें दिन वह विदेशकरपुरे स्नान आदिके द्वारा पवित्र हो ब्राह्मणीं-को हविष्य भोजन करावे। तब उस पापसे मुक्त हो सकता है॥ १६॥

मृतस्य द्शरात्रेण प्रायश्चित्तानि दापयेत्। सावित्रीं रेवतीमिष्टि कृष्माण्डमघमर्पणम्॥१७॥

जो मनुष्य किसीके यहाँ मरणाशीचमें दस दिन तक अन्न खाता है, उसे गायत्री-मन्त्र, रैयत शाम, पत्रित्रेष्टि कृष्माण्ड अनुवाक् और अवमर्षणका जर करके उस दोषका प्रायक्षिच करना चाहिये॥ १७॥

मम्बन्धी अशीवसे युक्त हो। ऐसे। छोगोंका दिया दुमा क्षेत्रवान मीकार करनेपर तीन रात व्यवास करनेसे प्रतिप्रह-दोपसे खुटकारा मिन्दत है। मृतकस्य त्रिरात्रे यः समुद्दिण्टे समस्नुते। सप्त त्रिषवणं स्नात्वा पूतो भवति ब्राह्मणः ॥ १८॥

इसी प्रकार जो मरणाशौचवाले घरमें लगातार तीन रात भोजन करता है। वह ब्राह्मण सात दिनींतक त्रिकाल स्नान करनेसे शुद्ध होता है।। १८॥

सिद्धिमाप्नोति विपुलामापदं चैव नाप्नुयात् ॥ १९ ॥

यह प्रायश्चित्त करनेके बाद उसे सिद्धि प्राप्त होती है और वह भारी आपत्तिमें कभी नहीं पड़ता है ॥ १९॥ यस्तु शुद्भैः समश्रीयाद् ब्राह्मणोऽप्येकभोजने । अशीचं विधिवत् तस्ये शौचमत्र विधीयते ॥ २०॥

जो ब्राह्मण शूर्दीके साथ एक पंक्तिमें भोजन कर हेता है, वह अग्रुद्ध हो जाता है। अतः उसकी शुद्धिके लिये शास्त्रीय विधिके अनुसार यहाँ शौचका विधान है॥ २०॥

यस्तु वैरयैः सहाश्रीयाद् व्राह्मणोऽप्येकभोजने। स वै त्रिरात्रं दीक्षित्वा मुख्यते तेन कर्मणा॥ २१॥

जो ब्राह्मण वैश्योंके साथ एक पङ्क्तिमें भोजन करता है। वह तीन राततक व्रत करनेपर उस कर्मदोषसे मुक्त होता है ॥ २१ ॥

क्षत्रियैः सह योऽश्रीयाद् ब्राह्मणोऽप्येकभोजने।

इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि प्रायश्चित्तविधिनीम षट्त्रिंशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १३६॥ इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें प्रायश्चित्तविधि नामक

एक सौ छत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३६॥

जो बाह्मण क्षत्रियोंके साथ एक पङ्क्तिमें भोजन करता है, वह वस्त्रोंसिंहत स्नान करनेसे पापमुक्त होता है ॥ २२ ॥

आप्छुतः सह वासोभिस्तेन मुच्येत पाप्मना॥ २२॥

शुद्धस्य तु कुलं हन्ति वैश्यस्य पशुवान्धवान् । क्षत्रियस्य श्रियं हन्ति ब्राह्मणस्य सुवर्चसम् ॥ २३ ॥

ब्राह्मणका तेज उसके साथ भोजन करनेवाले शुद्रके कुलका, वैश्यके पशु और बान्धवोंका तथा क्षत्रियकी सम्पत्ति-का नारा कर हालता है ॥ २३ ॥

प्रायश्चित्तं च शान्ति च जुहुयात् तेन मुच्यते। सावित्रीं रैवतीमिष्टिं कूष्माण्डमघमप्णम् ॥ २४॥

इसके लिये प्रायश्चित्त और शान्तिहोम करना चाहिये 📑 गायत्री-मन्त्र, रैवत साम, पवित्रेष्टि, कूष्माण्ड अनुवाक् और अधमर्षण मन्त्रका जप भी आवश्यक है ॥ २४ ॥ तथोच्छिप्रमथान्योन्यं सम्प्राहोन्नात्र संहायः। रोचना विरजा रात्रिर्मङ्गलालम्भनानि च ॥ २५ ॥

किसीका जूठा अथवा उसके साथ एक पङ्क्तिमें भोजन

नहीं करना चाहिये। उपर्श्वक प्रायश्चित्तके विषयमें संशय नहीं

करना चाहिये। प्रायश्चित्त करनेके अनन्तर गोरोचन, दुर्वा और हरूदी आदि माङ्गलिक वस्तुओंका स्पर्श करना चाहिये॥

## सप्तत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः

दानसे स्वर्गलोकमें जानेवाले राजाओंका वर्णन

युधिष्ठिर उवाच

दानेन वर्ततेत्याह तपसा चैव भारत। तदेतनमे मनोदुःखं व्यपोह त्वं पितामह। किंखित् पृथिव्यां होतन्मे भवाञ्छंसितुमहीति ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा-भरतनन्दन ! पितामह ! आप कहते हैं कि दान और तप दोनोंसे ही मनुष्य स्वर्गमें जाता है, परंतु मेरे मनमें संशयजनित दुःख हो रहा है। आप इसका निवारण कीजिये। इस पृथ्वीपर दान और तपमेंसे कीन-सा साधन श्रेष्ठ है। यह बतानेकी कृपा करें ! ॥ १ ॥

भीष्म उवाच

श्रृणु यैर्घर्मनिरतैस्तपसा भावितात्मभिः। लोका हासंशयं प्राप्ता दानपुण्यरतेर्नृपैः॥ २॥

भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर! तपस्यासे ग्रुद्ध अन्तः-करणवाले जिन धर्मात्मा राजाओंने दान-पुण्यमें तत्पर रहकर नि:संदेह बहुत-से उत्तम छोक प्राप्त किये हैं। उनके नाम बता रहा हूँ, सुनो ॥ २ ॥ सत्कृतश्च तथाऽऽत्रेयः शिष्येभ्यो ब्रह्म निर्गुणम्। उपिद्दय तदा राजन् गतो लोकानजुत्तमान् ॥ ३ ॥

राजन् ! लोकसम्मानित महर्षि आत्रेय अपने शिष्योंको निर्गुण ब्रह्मका उपदेश देकर उत्तम लोकॉमें गये हैं ॥ ३ ॥ शिविरौशीनरः प्राणान् प्रियस्य तनयस्य च । ब्राह्मणार्थमुपाकृत्य नाकपृष्टमितो गतः॥ ४ ॥

उद्यीनरकुमार शिवि अपने प्यारे पुत्रके प्राणींको ब्राह्मण-के लिये निष्ठावर करके यहाँ स्वर्गलोक में चले गये ॥ ४॥ प्रतर्दनः काशिपतिः प्रदाय तनयं सकम्। ब्राह्मणायातुलां कीर्तिमिह चामुत्र चार्नुते ॥ ५ ॥

काशीके राजा प्रतर्दनने अपने प्यारे पुत्रको ब्राह्मणकी सेवामें अपित कर दिया। जिसके कारण उन्हें इस लोकमें भागात कीर्नियाली और परलेखाँचे भी ने अक्षया आसन्दत्ता अवर्गत चर गर्द हैं।। ५ ॥

र्गान्देयम सांकृत्यो यसिष्टाय महात्मने । भारते प्रदाय विधिवल्टेम लोकाननुत्तमान्॥ ६॥

गहुति हे पुत्र सामा बन्ति देवने महातमा बनिष्ठ मुनिको भिष्य अर्थादान किया। जिसमे उन्हें श्रेष्ठ लोकोंकी प्राप्ति हुई ॥ ६ ॥

दिःषं दानदालाकं च यहार्थं काञ्चनं ग्रुभम्। छवं देवायुधी दत्त्वा बाहाणायास्थितो दिवम्॥ ७ ॥

देवाहून नामक राजा यहाँमें सोनेकी सी तीलियोंबाले मुन्दर दिव्य छत्रका ब्राह्मणको दान करके स्वर्गलोकको प्राप्त हुए हैं॥ ७॥

भगयानस्यरीपध्य ब्राह्मणायामितौज्ञसे । प्रदाय सकलं राष्ट्रं सुरलोकमबासबान् ॥ ८ ॥

ऐश्वर्यशाली राजा अम्बरीय अमित तेजस्वी ब्राह्मणको अपना सारा राज्य सीवकर देवलोकको प्राप्त हुए ॥ ८॥ साचित्रः कुण्डलं दिव्यं यानं च जनमेजयः। ब्राह्मणाय च गा दत्त्वा गतो लोकानचुत्तमान्॥ ९॥

सूर्यपुत्र कर्ण अपना दिव्य कुण्डल देकर तथा महाराज जनभेत्रप बाणगको सवारी और गी दान करके उत्तम लोकों-में गर्य हैं ॥ ९॥

ग्रुवाद्भिध्व राजवीं रत्नानि विविधानि च । रम्यांध्वावस्थान् दस्वा छिजेभ्यो दिवमागतः ॥ १०॥

राजिर पृपादिनिने बादाणींकी नाना प्रकारके रतन तथा रमणीय यह प्रदान करके खर्गळोकमें स्थान प्राप्त किया है॥ निमी राष्ट्रं च चैदिभिः कन्यां दत्त्वा महात्मने। अगरूयाय गतः स्यगं सपुत्रपशुवान्थवः॥११॥

िदर्भके पुत्र राजा निभि अगस्य मुनिको अपनी कन्या और राज्यका दान करके पुत्र, पशु और वान्धवाँसहित सर्गलोकमें चले गरे।। ११॥

जामद्रम्यक्ष विमाय भूमि दत्त्वा महायद्याः । रामोऽक्षयांस्त्रया छोकान् जगाम मनसोऽधिकान्॥१२॥

यहाराजी जनदिननत्दन परग्रसमतीन बाहाणको नियान करके दन अजब लोकीको बाह्य है। जिन्हें पाने ही धनमें कल्पना भी नहीं हो सकती ॥ १२ ॥ अवपैति च पजेत्ये सर्वेभृतानि देवराट्। धनिष्ठो जीवयामास येन यातोऽदायां गतिम्॥ १३ ॥

एक पार मंधारमें वर्षा न देनियर मुनियर विष्ट्रजीने समस्य करियों के जीवन दान दिया था। विषये उन्हें अक्षय से की ही क्षित हुई ॥ रहे ॥ रामो दाशरियश्रीय हुत्या यहेषु वै वसु। स नतो हाक्ष्याहाँ कान् यस्य लोके महद् यशः॥ १४॥

दशरथनन्दन भगवान् श्रीरामचन्द्रजी यशोगं प्रचुर घन-की आहुति देकर संशारमें अपने महान् यशकी स्थापना करके अक्षय लोकोंमें चले गये॥ १४॥

कक्षसेनश्च राजपिंवीसप्टाय महात्मने। न्यासं यथावत् संन्यस्य जगाम सुमहायशाः॥ १५॥

महायशस्त्री राजपि कश्चसेन महात्मा विसष्ठको अपना सर्वस्त समर्पण करके स्वर्गलोकमें गये हैं ॥ १५ ॥

करन्धमस्य पाँत्रस्तु मरुत्तोऽविक्षितः सुतः। कन्यामाङ्गिरसे दत्त्वा दिवमाशु जगाम सः॥१६॥

करन्धमके पौत्रः अविक्षित्के पुत्र महाराज मरुत्तने अङ्गराके पुत्र संवर्तको कन्यादान करके शीम ही स्वर्गलोकमें स्थान प्राप्त कर लिया ॥ १६ ॥

व्रह्मदत्तश्च पाञ्चाल्यो राजा धर्मभृतां वरः। निधि राह्यमनुदाप्य जनाम परमां गतिम्॥१७॥

पाञ्चालदेशके राजा भर्मात्माओंमें श्रेष्ठ ब्रहादत्तने ब्राह्मण-को शङ्गनामक निधि- प्रदान करके परम गति प्राप्त कर ली थी॥ १७॥

राजा मित्रसहश्चेव चिसष्टाय महात्मने । मदयन्तीं प्रियां भार्यो दत्त्वा च त्रिदिवं गतः ॥ १८ ॥

राजा मित्रसह महारमा विसष्ट मुनिको अपनी प्यारी पत्नी मदयन्त्री सेवाके लिये देकर स्वर्गलोकमें चले गये ॥ १८ ॥ मनोः पुत्रश्च खुद्यम्नो लिखिताय महारमने । दण्डमुद्धत्य धर्मण गतो लोकानजुत्तमान् ॥ १९ ॥

मनुपुत्र राजा मुत्रुम्न महात्मा लिखितको धर्मतः दण्ड देकर परम उत्तम लोवोंमें गये ॥१९ ॥

सहस्रचित्यो राजियः प्राणानिष्टान् महायशाः। ब्राह्मणार्थे परित्यज्य गतो छोकाननुत्तमान्॥ २०॥

महान् यशस्त्री राजपिं सहस्रचित्य ब्राह्मणके लिये अपने प्यारे प्राणींकी बलि देकर श्रेष्ठ लोकींमें गये हैं ॥ २० ॥ सर्वकामेश्च समपूर्ण दत्त्वा वेदम हिरणमयम् । मोहल्याय गतः स्वर्ग दातशुम्नो महीपतिः ॥ २१ ॥ अ

महाराता दातशुग्नने मीहत्य नामक ब्राह्मणको समस्त कामनाओंने परिपृणं सुवर्णमय यह दान देकर स्वर्ग प्राप्त किया है ॥ २१ ॥

भक्ष्यभोज्यस्य च कृतान् रादायः पर्वतोषमान् । द्याण्डिल्याय पुरा दस्या सुमन्युर्दिचमास्थितः ॥ २२ ॥ राजा सुमन्युने भक्ष्य, मोज्य पदार्थोके पर्वतःवैधे कितने ही ढेर लगाकर उन्हें शाण्डिल्यको दान दिया था। जिससे उन्होंने स्वर्गलोकमें स्थान प्राप्त कर लिया ॥ २२ ॥ नामा च द्यतिमान् नाम शाल्वराजो महाद्यतिः। दत्त्वा राज्यमृचीकाय गतो छोकानजुत्तमान् ॥ २३॥

महातेजस्वी शाल्वराज द्युतिमान् महर्षि ऋचीकको राज्य देकर सर्वोत्तम लोकॉमें चले गये॥ २३॥ मदिराभ्वश्च राजर्षिर्दस्वा कन्यां सुमध्यमाम्। हिरण्यहस्ताय गतो लोकान् देवैरधिष्ठितान्॥ २४॥

राजर्षि मदिराश्व अपनी सुन्दरी कन्या विप्रवर हिरण्य-इस्तको देकर देवताओं के लोकमें चले गये ॥ २४॥ लोमपादश्च राजर्षिः शान्तां दत्त्वा सुतां प्रभुः। **ऋष्यश्यङ्गाय विषु**लैः सर्वैः कामैर्युज्यत ॥ २५ ॥

प्रभावशाली राजर्षि लोमपादने मुनिवर ऋष्यशृंगको अपनी शान्ता नामवाली कन्या दान की थी, इससे उनकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्णरूपंसे सफल हुई ॥ २५ ॥ कौत्साय दत्त्वा कन्यां तु हंसीं नाम यदाखिनीम्। गतोऽक्षयानतो लोकान राजर्षिश्च भगीरथः॥ २६॥

राजर्षि भगीरथ अपनी यशस्विनी कन्या हंसीका कौत्य ऋषिको दान करके अक्षय लोकोंमें गये हैं ॥ २६ ॥ दत्त्वा शतसहस्रं तु गवां राजा भगीरथः। सवत्सानां कोहलाय गतो लोकाननुत्तमान्॥ २७॥

राजा भगीरथने कोइल नामक ब्राह्मणको एक लाख सवत्सा गौएँ दान कीं। जिससे उन्हें उत्तम लोकींकी प्राप्ति हुई ॥ पते चान्ये च बहवो दानेन तपसा च ह।

युधिष्ठिर गताः खर्गे विवर्तन्ते पुनः पुनः॥ २८॥

युधिष्ठिर ! ये तथा और भी बहुत से राजा दान और तपस्याके प्रभावसे बारंबार स्वर्गलोकको जाते और पुनः वहाँसे इस लोकमें लौट आते हैं ॥ २८ ॥

तेषां प्रतिष्ठिता कीर्तियीवत् स्थास्यति मेदिनी। गृहस्थैद्दीनतपसा यैर्लीका वै विनिर्जिताः॥ २९॥

जिन गृहस्थोंने दान और तपस्याके वलसे उत्तम लोकों-पर विजय पायी है। उनकी की निं इस लोकमें तयतक प्रतिष्ठित रहेगी, जनतक कि यह पृथ्वी स्थिर रहेगी ॥ २९ ॥ शिष्टानां चरितं होतत् कीर्तितं मे युधिष्टिर। दानयन्नप्रजासर्गे रेते हि दिवमास्थिताः ॥ ३० ॥

युधिष्ठिर ! यह शिष्ट पुरुषोंका चरित्र बताया गया है | ये सब नरेश दान यज्ञ और संतानीत्पादन करके स्वर्गमें प्रतिष्ठित\_हुए हैं || ३० ||

दत्त्वा तु सततं तेऽस्तु कौरवाणां धुरन्धर। बुद्धिर्धर्मोपचायिनी ॥ ३१ ॥ दानयशक्रियायुक्ता

कौरवधुरंघर ! तुम भी सदा दान करते रहो। तुम्हारी बुद्धि दान और यज्ञकी क्रियामें संलग्न हो धर्मकी उन्नति करती रहे ॥ ३१ ॥

यत्र ते नृपशार्द्छ संदेहो वै भविष्यति। श्वः प्रभाते हि वक्ष्यामि संध्या हि समुपस्थिता॥ ३२॥

नृपश्रेष्ठ ! अब तुम्हें जिस विषयमें संदेह होगा, उसे मैं कल सबेरे बताऊँगाः क्योंकि इस समय संध्याकाल उपस्थित है ॥ ३२ ॥

इति श्रीमहाभारते अनुवासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि सप्तत्रिंशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १३७॥ इस प्रकार श्रीमहानारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानवर्मपर्वमें एक सौ सेंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३७ ॥

# अष्टत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः

पाँच प्रकारके दानोंका वर्णन

युधिष्ठिर उवाच

भवतस्तात सत्यव्रतपराक्रम । श्रतं मे द्रानधर्मेण महता ये प्राप्तास्त्रिदिवं नृपाः॥ १ ॥

(दूसरे दिन प्रातःकाल ) युधिष्ठिरने पूछा— सत्यव्रती और पराक्रमसम्पन्न तात! दानजनित महान् धर्मके प्रभावसे जो-जो नरेश स्वर्गलोक्में गये हैं, उन सबका परिचय मैंने आपके मुखसे सुना है ॥ १ ॥

इमांस्तु श्रोतुमिच्छामि धर्मान् धर्मभृतां वर। दानं कतिविधं देयं किं तस्य च फलं लमेत्॥ २॥

धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पितामह ! अव में दानके सम्बन्धमें इन घर्मों को सुनना चाहता हूँ कि दानके कितने भेद हैं ! और जो दान दिया जाता है, उसका क्या फल मिलता है ? !! कथं केभ्यश्च धर्म्य च दानं दातव्यमिप्यते।

कैः कारणैः कतिविधं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः॥ ३ ॥

कैसे और किन लोगोंको धर्मके अनुसार दान देना अभीष्ट है ! किन कारणेंसे देना चाहिये ! और दानके कितने भेद हो जाते हैं ! यह सब मैं यथार्यरूपसे सुनना चाहता हूँ ॥

भीष्म उवाच 🥳 शृणु तत्त्वेन कौन्तेय दानं प्रति ममानघ। यथा दानं प्रदातव्यं सर्ववर्णेषु भारत॥ ४॥

भीष्मजीने कहा—निष्पात कुर्राक्तिगार! भरतनत्दन! शानके मध्यश्में मैं यथार्थरूपमें जो कुछ कहता हुँ, सुनी। मभी वर्षों हे लोगोंको दान किन प्रकार करना चाहिये— यह पटा गहा हूँ ॥ ४॥

धर्माद्धाद्भयात्कामात्कारण्यादितिभारत। दानं पञ्चित्रदं दोयं कारणेर्येनियोध तत्॥ ५ ॥

भारत । धर्म, अर्थ, भय, कामना और दया—इन पाँच हेत् ऑंधे दानको पाँच प्रकारका जानना चाहिये। अब भिन कारणोंसे दान देना उचित है, उनको सुनो ॥ ५॥

इष्ट कांतिमवाप्नोति पेत्य चानुत्तमं सुखम्। इति दानं प्रदातव्यं ब्राह्मणेभ्योऽनस्यता॥६॥

दान करनेपाला मनुष्य इदलोकमें कीर्त और परलोकमें सर्वोत्तम मुख पाता है। इसलिये ईर्ष्यारिहत होकर मनुष्यः बाह्यणोंको अवस्य दान दे (यह धर्ममूलक दान है)॥६॥ द्दाति वा दास्यति वा मह्यं दत्तमनेन वा। इत्यर्थिभ्यो निराम्येव सर्वे दातव्यम्थिने॥ ७॥

्ये दान देते हैं। ये दान देंगे अथवा इन्होंने मुझे दान दिया है' याचकोंके मुखते ये वार्ते सुनकर अपनी कीर्तिकी इन्हासे प्रत्येक याचकको उसकी इन्हाके अनुसार सब कुछ देना नाहिये ( यह अर्थमूलक दान है ) ॥ ७॥ नास्याहं न मद्योयोऽयं पापं कुर्याद् विमानितः। इति द्याद् भयादेव दृढं मूढाय पण्डितः॥ ८॥

'न मैं इसका हूँ न यह मेरा है तो भी यदि इसको कुछ न दूँ तो अपमानित होकर मेरा अनिष्ट कर डालेगा।' इस भयसे ही विद्वान पुरुष जब किसी मूर्खको दान दे तो यह भ्यमुलक दान है॥ ८॥

प्रियो मेऽयं प्रियोऽस्याहमिति सम्प्रेक्य वुद्धिमान्। चयस्यायैवमिक्रुष्टं दानं दचादतन्द्रितः॥ ९॥

'यह मेरा विय है और में इसका व्रिय हूँ' यह विचार कर बुद्रिमान् मनुष्य आलस्य छोड़कर अपने मित्रको प्रसन्नतापूर्वक दान दे (यह कामनामूलक दान है )॥ ९॥

दीनश्च याचते चायमर्पेनापि हि तुप्यति । इति दद्याद् दरिद्राय कारुण्यादिति सर्वथा ॥ १० ॥

'यह येचारा बड़ा गरीव है और मुझसे याचना कर रहा है। योड़ा देनेसे भी संतुष्ट हो जायगा।' यह सोचकर दरिद्र मनुष्यके लिये सर्वथा दयावश दान देना चाहिये,।।

इति पञ्चविधं दानं पुण्यकीर्तिविवर्धनम्। यथाशक्त्या प्रदातन्यमेवमाह प्रजापतिः॥११॥

यह पाँच प्रकारका दान पुण्य और कीर्तिको बढ़ाने-वाला है। यथाशक्ति सबको दान देना चाहिये। ऐसा प्रजापतिका कथन है॥ ११॥

ह्ति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अष्टत्रिदाद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३८ ॥ दस प्रकार श्रीनहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानवर्मपर्वमे एक सी अवृतीसर्वी अध्याय पूरा हुआ ॥ १३८ ॥

## एकोनचत्वारिंशद्यिकशततमोऽध्यायः

तपसी श्रीकृष्णके पास ऋषियोंका आना, उनका प्रमाव देखना और उनसे वार्तालाप करना

युधिष्टिर उवाच

पितामह महाप्रारा सर्वशास्त्रविशारद । आगमैर्यद्वभिः स्कीतो भयान् नः प्रवरे कुले ॥ १ ॥

मुधिष्टिरने पृद्धा—महाश्राश वितामह । आव हमारे शेष्ठ पुत्रमें समूर्ग शास्त्रीके विशिष्ट विहान् और अनेक आगमेंकि शानने सम्यन्त हैं ॥ १ ॥

त्वत्तो धर्मार्थसंयुक्तमायत्यां च सुन्नीद्यम् । साक्षर्यभृतं होकस्य थोतुमिच्छाम्यरिद्म ॥ २ ॥

शपुद्रमत ! में आरके गुलसे अब ऐसे विषयका वर्णन सुनना चढ़ता हूँ। तो धर्म और अपने सुन्तः भविष्य-में गुल देनेदाल और संस्थिक स्थि अद्भुत हो ॥ २ ॥ अर्थ च कालः सन्धातो दुलेमा शानिवान्धवैः । शाम्ला च न दि नः कश्चित् त्वामृते पुरुष्यमा ३ ॥ पुरुपप्रवर ! हमारे वन्धु-बान्धवींको यह तुर्लम अवसर प्राप्त हुआ है । हमारे लिये आपके सिवा दूसरा कोई समस्त घर्मीका उपदेश करनेवाला नहीं है ॥ ३ ॥

यदि तेऽहमनुत्राह्यो भारतिभः सहितोऽनघ । वकुमहंसि नः प्रदनं यत्त्वां पृच्छामि पार्थिव॥ ४ ॥

अनव ! यदि भाइयोंसहित मुझपर आपका अनुम्रह हो तो पृय्वीनाय ! में आपसे जो प्रश्न पृछता हूँ, उसका हम सब होगोंके लिये उत्तर दीजिये ॥ ४ ॥

अयं नारायणः श्रीमान् सर्वपार्थिवसम्मतः। भवन्तं वहुमानेन प्रश्रयेण च सेवते॥ ५॥

सम्पूर्ण नरेशोंद्राम सम्मानित ये श्रीमान् भगवान् नारायण शीकृष्ण यहे आदर और विनयके साथ आपकी सेवा करते हैं॥ अस्य चैंव समक्षं त्वं पार्थिवानां च सर्वदाः। तिणां च ियार्थं मे स्नेहाद् भाषितुमहैसि॥ ६ ॥ इनके तथा इन भूपतियोंके सामने मेरा और मेरे भाइयों-सब प्रकारसे प्रिय करनेके लिये इस पूछे हुए विषयका नेह वर्णन कीजिये ॥ ६ ॥

वैशम्पायन उवाच

ह्य तद् वचनं श्रुत्वा स्नेहादागतसम्झमः। ोष्मो भागीरथीपुत्र इदं वचनमत्रवीत्॥ ७॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! युधिष्ठिरका ह वचन सुनकर स्नेहके आवेशसे युक्त हो गङ्गापुत्र भीष्मने ह बात कही ॥ ७ ॥

भीष्म उवाच े

हं ते कथिष्यामि कथामितमनोहराम्। स्य विष्णोः पुरा राजन् प्रभावोयो मयाश्रुतः॥ ८॥ श्च गोवृषभाङ्कस्य प्रभावस्तं च मे शृणु। द्राण्याः संशयोयश्च दम्पत्योस्तं च मे शृणु॥ ९॥

भीष्मजी बोले—वेटा ! अब मैं तुम्हें एक अत्यन्त नोहर कथा सुना रहा हूँ । राजन् ! पूर्वकालमें इन भगवान् ।रायण और महादेवजीका जो प्रभाव मैंने सुन रक्खा है, ।एको तथा पार्वतीजीके संदेह करनेपर शिव और पार्वतीमें गो संवाद हुआ था, उसको भी बता रहा हूँ, सुनो ॥८-९॥

रतं चचार धर्मात्मा कृष्णो द्वादशवार्षिकम् । रिक्षितं चागतौ द्रष्टुमुभौ नारदपर्वतौ ॥ १० ॥

पहलेकी बात है, धर्मात्मा भगवान् श्रीकृष्ण बारह वर्षोमें अमाप्त होनेवाले वतकी दीक्षा लेकर (एक पर्वतके ऊपर) कटोर-तपस्या-कर रहे-थे। उस समय उनका दर्शन करनेके लेये नारद और पर्वत-ये दोनों ऋषि वहाँ पधारे॥ १०॥

रुणाद्वैपायनश्चैव धौम्यश्च जपतां वरः। देवलः काश्यपश्चैव हस्तिकाश्यप एव च ॥११॥ प्रपरे चर्षयः सन्तो दीक्षादमसमन्विताः। शिष्यैरनुगताः सिद्धैर्दैवकल्पैस्तपोधनैः॥१२॥

इनके िवा श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास, जप करनेवालों में श्रेष्ठ घीम्य, देवल, काश्यप, इस्तिकाश्यप तथा अन्य साधु-महर्षि जो दीक्षा और इन्द्रियसंयमसे सम्पन्न थे, अपने देवो-पम, तपस्वी एवं सिद्ध शिष्यों के साथ वहाँ आये ॥ ११-११ ॥

तेषामतिथिसत्कारमर्चनीयं कुलोचितम्। देवकीतनयः प्रीतो देवकल्पमकल्पयत्॥१३॥

देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्णने वड़ी. प्रसन्नताके साथ देवोचित उपचारींसे उन महर्षियोंका अपने कुलके अनुरूप आतिथ्य-सत्कार किया ॥ १३ ॥

हरितेषु सुवर्णेषु वर्हिष्केषु नवेषु च । उपोपविविद्युः प्रीता विष्टरेषु महर्षयः॥१४॥

मगवान्के दिये हुए हरे और सुनहरे रंगवाले कुशोंके नवीन आसर्नोपर वे महर्षि प्रसन्नतापूर्वक विराजमान हुए ॥ कथाश्चकुस्ततस्ते तु मधुरा धर्मसंहिताः। राजर्षीणां सुराणां च ये वसन्ति तपोधनाः॥ १५॥

तदनन्तर वे राजियों, देवताओं और जो तपस्वी मुनि वहाँ रहते थे, उनके सम्बन्धमें धर्मयुक्त मधुर कपाएँ कहने लगे ॥ १५॥

ततो नारायणं तेजो व्रतचर्येन्धनोत्थितम्। चक्त्रान्निःस्त्य कृष्णस्य विह्नरद्भुतकर्मणः॥१६॥ सोऽग्निर्ददाह तं शैलं सद्भुमं सलताक्षुपम्। सपक्षिमृगसंघातं सभ्वापद्दसरीस्पम्॥१७॥

तत्पश्चात् वतत्त्रयोरूपी ईघनसे प्रज्वलित हुआ भगवान् नारायणका तेज अद्भुतकर्मा श्रीकृष्णके मुखारविन्दसे निकल-कर अग्निरूपमें प्रकट हो बृक्ष, लता, झाड़ी, पक्षी, मृग-समुदाय, हिंसक जन्तु तथां सपौसहित उस पर्वतको जलाने लगा ॥ १६-१७ ॥

मृगैश्च विविधाकारैर्हाहाभूतमचेतनम् । शिखरं तस्य शैलस्य मिथतं दीनदर्शनम् ॥ १८॥

उस समय नाना प्रकारके जीव-जन्तुओंका आर्तनाद चारों ओर फैल रहा था। मानो पर्वतका वह अचेतन शिखर स्वयं ही हाहाकार कर रहा हो । उस तेजसे दग्घ हो जानेके कारण वह पर्वतशिखर बड़ा दयनीय दिखायी देता था ॥

स तु विह्नमेहाज्वालो दग्ध्वा सर्वमरोषतः। विष्णोः समीप आगम्य पादौ शिष्यवदस्पृशत्॥ १९॥

बड़ी बड़ी लपटोंवाली उस आगने समस्त पर्वतिशिखर-को दग्ध करके भगवान विष्णु ( श्रीकृष्ण)के समीप आकर जैसे शिष्य गुरुके चरण छूता है। उसी प्रकार उनके दोनों चरणोंका स्पर्श किया और उन्हींमें वह विलीन हो गयी ॥

ततो विष्णुगिरिं दृष्ट्वा निर्दग्धमरिकर्शनः। सौम्यैर्रेष्टिनिपातस्तं पुनः प्रकृतिमानयत्॥२०॥

तदनन्तर शत्रुस्दन श्रीकृष्णने उस पर्वतको दग्ध हुआ देखकर अपनी सौम्य दृष्टि डालीऔर उसे पुनः प्रकृतावस्थामें पहुँचा दिया-पहलेकी माँति हरा-भरा कर दिया ॥ १०॥

तथैव स गिरिर्भूयः प्रपुष्पितलताद्रुमः। सपक्षिगणसंघुष्टः सभ्वापदसरीसुपः॥२१॥

वह पर्वत फिर पहलेकी ही भाँति खिली हुई लाताओं और वृक्षोंसे सुशोभित होने लगा। वहाँ पक्षी चहचहाने लगे। वहाँ हिंसक पशु और सर्प आदि जीव-जन्तु जी उठे॥ २१॥

(सिद्धचारणसंघैश्च प्रसन्तैरुपशोभितः। मत्तवारणसंयुक्तो नानापक्षिगणैर्युतः॥) निजी और नारणोंके समुदाय प्रसन्न होकर उस पर्वत-की भोमा यदाने तथे। वह स्थान पुनः मतवाले हायियों और नाना प्रकारके पश्चिमें सम्बन्न हो गया।

तमहतमयिन्यं च इष्ट्रा मुनिगणस्तदा। विसातो इष्टरामा च वभूवास्त्राविलेक्षणः॥२२॥

इन अद्भुत और अनिनय घटनाको देखकर ऋषियोंका गमुदाय विस्तित और रोमाजित हो उठा । उन सबके नेत्रों-में आनन्दके आँयु भर आये ॥ २२ ॥

ततो नारायणो रङ्गा तानुपीन् विस्मयान्यितान् । प्रिथितं मधुरं किग्धं पप्रच्छ चदतां चरः ॥ २३ ॥

यकाओं में क्षेष्ठ नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णने उन श्रापियोंको विस्मयविमुग्ध हुआ देख विनय और स्नेहसे मुक्त मधुर वाणीमें वृक्षा—॥ २३॥

किमर्थमृषिप्गस्य त्यकसङ्गस्य नित्यशः। निर्ममस्यागमयतो विस्मयः समुपागतः॥ २४॥

'महर्षिये ! ऋषिषमुदाय तो आषक्ति और ममताचे रहित है ! अयको शान्त्रींका शान है। फिर भी आपलोगोंको आश्चर्य नमें हो रहा है ! ॥ २४ ॥

पतन्मे संशयं सर्वे याथातथ्यमनिन्दिताः। ऋपयो वक्तमर्दन्ति निश्चितार्थे तपोधनाः॥२५॥

'तारोधन ऋषियो ! आप सब लोगसबके द्वारा प्रशंकित हैं। अतः मेरे इस संशयको निभित्त एवं यथार्थ रूपसे बतानेकी सुपा करें? ॥ २५॥

गुपय जनुः

भयान् विख्जते लोकान् भयान् संदरते पुनः। भयान् द्यातं भयानुष्णं भयानेय च वर्षति ॥ २६॥

क्ष्मृपियों ने कहा—मगवन् ! आवादी संसारको बनाते । और आप दी पुनः उसका संदार करते दें । आप दी सर्दी। आप दी गर्मी और आप दी वर्षों करते दें ॥ २५ ॥

पृथिव्यां यानि भूतानि स्यावराणि चराणि च। तेषां पिता त्वं माता त्वं प्रभुः प्रभव एव च ॥ २७॥

इत पृथ्वीयर को भी चराचर प्राणी हैं। उनके विता-माता, प्रमु और उत्पविस्थान भी आप ही हैं ॥ २७ ॥

एतं नो विसायकरं संदायं मधुसद्दन। न्यमेवार्यसिकल्याण वक्तुं वहेविनिगमम्॥२८॥

मधुगुद्रन ! आपके मुख्ये अनिका बादुर्माव हमारे सिये इस बकार किस्प्यानक दुआ है। इस खंश्यमें पद गये हैं। कार्यानमय श्रीहरण ! आप ही इसका कारण बताकर इसमें सुदेद और विस्मयका नियागण कर सकते हैं॥ २८॥

ठले दिगतसंत्रासा स्पमन्यदिक्र्यांन।

यच्छुतं यद्य ष्टष्टं नस्तत् प्रवक्ष्यामहे हरे॥ २९॥

शतुम्दन हरे ! उसे सुनकर हम भी निर्भय हो जायँगे और हमने जो आश्चर्यकी बात देखी या सुनी है, उसका हम आपके सामने वर्णन करेंगे ॥ २९॥

वासुदेव उवाचे

एतद् वैवेष्णवं तेजो मम वक्त्राद् विनिः स्तम्। रुष्णवर्तमा युगान्ताभो येनायं मथितो गिरिः॥ ३०॥

श्रीकृष्ण योले <u>मिनवरो | मेरे मुखसे यह मेरा वैष्णव .</u> तेज प्रकट हुआ था; जिसने प्रलयकालकी अग्निके समान रूप धारण करके इस पर्वतको दग्ध कर डाला था ॥ ३०॥

त्रमृपयश्चार्तिमापन्ना जितकोधा जितेन्द्रियाः। भवन्तो व्यथिताश्चासन् देवकल्पास्तपोधनाः॥ ३१॥

उसी तेजसे आप-जैसे तपस्याके धनी, देवोपम शक्तिशाली, कोधिवजयी और जितेन्द्रिय ऋषि भी पीड़ित और व्यथित हो गये थे ॥ ३१॥

वतचर्यापरीतस्य तपखिव्रतसेवया। मम चिक्रः समुद्धतो न वै व्यथितुमर्हथ॥ ३२॥

में व्रतचयमिं लगा हुआ था। तपस्वी जनोंके उस व्रतका सेवन करनेसे मेरा तेज ही अग्निरूपमें प्रकट हुआ था। अतः आपलोग उससे व्यथित न हों॥ ३२॥

वतं चर्तुमिहायातस्त्वहं गिरिमिमं शुभम्। पुत्रं चात्मसमं वीर्ये तपसा लब्धुमागतः॥३३॥

में तपस्यादारा अपने ही समान वीर्यवान् पुत्र पानेकी इच्छासे मत करनेके लिये इस मञ्जलकारी पर्वतपर आया हुँ।।। ततो ममात्मायो देहे सोऽग्निर्भृत्वा विनिःसृतः। गतश्च वरदं द्रष्टुं सर्वलोकपितामहम्॥ ३४॥

मेरे शरीरमें स्थित प्राण ही अग्निके रूपमें बाहर निकल-कर सबको वर देनेवाले सर्वलोकपितामह ब्रह्माजीका दर्शन करनेके लिये उनके लोकमें गया था॥ ३४॥

तेन चात्मानुशिष्टो मे पुत्रत्वे सुनिसत्तमाः। तेजसोऽर्घेन पुत्रस्ते भवितेति वृषध्वजः॥३५॥

मुनिवरो । उन ब्रह्माजीने मेरे प्राणको यह संदेश देकर भेजा है कि साक्षात् भगवान् शंकर अपने तेजके आधे भागसे ) आपके पुत्र होंगे ॥ ३५॥

सोऽयं चिक्रिरुपागम्य पादमूळे ममान्तिकम्। शिष्यचत् परिचर्यार्थे शान्तः प्रहतिमागतः॥ ३६॥

वही यह अग्निरूपी प्राण मेरे पास लौटकर आया है और निकट पहुँचनेपर शिष्यकी माँति परिचर्या करनेके लिये उसने मेरे चरणोंमें प्रणाम किया है। इसके बाद शान्त होकर बह भपनी पूर्वावस्थाको प्राप्त हो गया है॥ ३६॥

11 11 11 11

एतदेव रहस्यं वः पद्मनाभस्य धीमतः। मया प्रोक्तं समासेन न भीः कार्या तपोधनाः॥ ३७॥

तपोधनो ! यह मैंने आपलोगोंके निकट बुद्धिमान् भगवान् विष्णुका गुप्त रहस्य संक्षेपसे वताया है । आपलोगों को भय नहीं मानना चाहिये ॥ ३७॥

सर्वत्र गतिरव्यद्रा भवतां दीर्घदर्शनात्। तपस्विव्रतसंदीप्ता शानविशानशोभिताः॥३८॥

आपलोगोंकी गति सर्वत्र है, उसका कहीं भी प्रतिरोध नहीं है; क्योंकि आपलोग दूरदर्शी हैं। तपस्वी जनोंके योग्य मतका आचरण करनेसे आपलोग देदीप्यमान हो रहे हैं तथा शान और विज्ञान आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं॥ ३८॥ यच्छुतं यच वो दृष्टं दिवि वा यदि वा भुवि। आश्चर्यं परमं किंचित् तद् भवन्तो ब्रुवन्तु मे॥ ३९॥

इसिलये मेरी प्रार्थना है कि यदि आपलोगोंने इस पृथ्वीपर या स्वर्गमें कोई महान् आश्चर्यकी बात देखी या सुनी होतो उसको सुझे बतलाइये ॥ ३९॥

तस्यामृतनिकाशस्य वाद्मधोरस्ति मे स्पृहा । भवद्भिः कथितस्येह तपोवननिवासिभिः॥ ४०॥

आपलोग तपोवनमें निवास करनेवाले हैं, इस जगत्में आपके द्वारा कथित अमृतके समान मधुर वचन सुननेकी इच्छा मुझे सदा बनी रहती है ॥ ४०॥

यद्यप्यहमहष्टं वो दिन्यमद्भुतदर्शनम्। दिविवाभुविवाकिचित् पश्याम्यमरदर्शनाः॥ ४१॥ प्रकृतिः सा मम परा न कचित् प्रतिहन्यते। न चातमगतमैश्वर्यमाश्चर्यं प्रतिभाति मे॥ ४२॥ अद्धेयः कथितो हार्थः सज्जनश्रवणं गतः। चिरं तिष्ठति मेदिन्यां शैंले लेख्यामिवार्पितम्॥ ४३॥

महर्षियो! आपका दर्शन देवताओं के समान दिन्य है। यद्यपि युलोक अथवा पृथिवीमें जो दिन्य एवं अद्भुत दिखायी देने-वाली वस्तु है, जिसे आपलोगोंने भी नहीं देखा है, वह सब मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ। सर्व ता मेरा उत्तम खमाव है। वह कहीं भी प्रतिहत नहीं होता तथा मुझमें जो ऐश्वर्य है, वह मुझे आश्चर्यरूप नहीं जान पड़ता तथापि सत्पुक्षोंके कार्नोमें पड़ा हुआ कथित विषय विश्वासके योग्य होता है और वह पत्थरपर खिंची हुई लकीरकी माँति इस पृथ्वीपर बहुत दिनों-तक कायम रहता है ॥ ४१-४३॥

तदहं सज्जनमुखान्निःसृतं तत्समागमे। कथयिष्याम्यहमहो बुद्धिदीपकरं नृणाम्॥ ४४॥

अतः मैं आप साधु-संतोंके मुखसे निकले हुए वचनको मनुष्योंकी बुद्धिका उद्दीपक (प्रकाशक) मानकर उसे सत्पृष्वोंके समाजमें कहुँगा॥ ४४॥

ततो मुनिगणाः सर्वे विस्सिताः कृष्णसंनिधौ। नेत्रैः पद्मदलप्रख्यैरपश्यंस्तं जनार्दनम्॥ ४५॥

यह सुनकर मगवान् श्रीकृष्णके समीप बैठे हुए सभी श्रापियोंको बड़ा विस्मय हुआ । वे कमलदलके समान खिले हुए नेत्रोंसे उनकी ओर देखने लगे ॥ ४५॥

वर्धयन्तस्तथैवान्ये पूजयन्तस्तथापरे । वाग्भिर्ऋग्भूषितार्थाभिः स्तुवन्तो मधुसूदनम्॥ ४६॥

कोई उन्हें बधाई देने लगाः कोई उनकी पूजा-प्रशंसा करने लगा और कोई ऋग्वेदकी अर्थयुक्त ऋचाओंद्रारा उन मधुस्दनकी स्तुति करने लगा ॥ ४६॥

ततो मुनिगणाः सर्वे नारदं देवदर्शनम्। तदा नियोजयामासुर्वेचने वाक्यकोविदम्॥ ४७॥

तदनन्तर उन सभी मुनियोंने बातचीत करनेमें कुशल देवदर्शी नारदको भगवान्की बातचीतका उत्तर देनेके लिये नियुक्त किया ॥ ४७॥

मुनय उत्तुः 🥳

यदाश्चर्यमचिन्त्यं च गिरौ हिमवति प्रभो । अनुभूतं मुनिगणैस्तीर्थयात्रापरैर्मुने ॥ ४८ ॥ तद् भवानृषिसंघस्य हितार्थे सर्वमादितः । यथा दृष्टं हृषीकेशे सर्वमाख्यातुमईसि ॥ ४९ ॥

मित बोले — प्रमो ! मुने ! तीर्थयात्रापरायण मुनियोंने हिमालय पर्वतपर जिस अचिन्त्य आश्चर्यका दर्शन एवं अनुभव किया है, वह सब आप आरम्भसे ही ऋषिसमूहके हितके लिये मगवान् श्रीकृष्णको बताइये ॥ ४८-४९ ॥

एवमुक्तः स मुनिभिर्नारदो भगवान् मुनिः। कथयामास देवर्षिः पूर्ववृत्तामिमां कथाम्॥ ५०॥

मुनियोंके ऐसा कहनेपर देवर्षि भगवान् नारदमुनिने यह पूर्वघटित कथा कही ॥ ५० ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि प्कोनचस्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३९॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें एक सौ उनताकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३९॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ श्लोक मिलाकर कुल ५१ श्लोक हैं)

## चत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः

नारदर्जीके द्वारा हिमालय पर्वतपर भ्तराणोंके सहित शिवजीकी शोभाका विस्तृत वर्णन, पार्वतीका आगमन, शिवजीकी दोनों आँखोंको अपने हाथोंसे वंद करना और तीसरे नेत्रका प्रकट होना, हिमालयका मस्स होना और प्रनः प्राकृत अवस्थामें हो जाना तथा शिव-पार्वतीके धर्मविषयक संवादकी उत्थापना

भीष्म उवाच

ततो नारायणसुहन्नारदो भगवानृषिः। दाद्वरम्योगया सार्घ संवादं प्रत्यभापत॥१॥

भीष्मजी कहते हैं-युधिष्ठिर !तदनन्तर श्रीनारायणके मुद्धद् भगवान् नारदभूनिने दांकरजीका पार्वतीके साथ जो गंबाद हुआ गा। उसे बताना आरम्म किया ॥ १ ॥

नारद उवाच

तपश्चचार धर्मातमा द्युपभाद्धः सुरेश्वरः।
पुण्यं गिरो हिमचित सिद्धचारणसेविते ॥ २ ॥
नानीपधियुते रम्ये नानापुष्पसमाकुले।
बप्सरोगणसंकीणें भृतसंचिनिषेविते ॥ ३ ॥

नारद्जीने कहा—मगवन् ! जहाँ विद्वः और चारण निवात करते हैं। जो नाना प्रकारकी ओपियोंने सम्पन्न तथा भाँति-माँतिके पूलींने त्यात होनेके कारण रमणीय जान पड़ता है। जहाँ छंड-की-छंड अप्तराएँ मरी रहती हैं और भूतोंकी टोलियाँ निवात करती हैं। उस परमः पवित्र हिमालयपर्वतपर पर्मातमा देवाधिदेव भगवान् शहर तमस्या कर रहे थे ॥२-३॥

तत्र देवो मुदा युक्तो भूतसंघरातेर्ज्ञतः। नानारूपेविरूपेश्च दिव्येरद्भुतदर्शनेः॥ ४॥

उस स्यानपर महादेवजी सैकड़ों भूतसमुदायोंने विरे रहकर बड़ी प्रमन्नताका अनुभव करते थे। उन भूतोंके रूप नाना प्रकारके एवं विकृत थे। किन्हीं-किन्हींके रूप दिन्य एवं अद्भुत दिखायी देते थे॥ ४॥

सिंद्याद्मगजप्रप्येः सर्वजातिसमन्वितेः। कोप्टुकर्त्रापिवदनेर्ज्यस्पेभमुखेस्तथा ॥ ५ ।

कुछ भूतीं ही आहति विद्वी व्यानी एवं गनरानीं के गमान थी। उनमें सभी जातियों के प्राणी मिमालित थे। कितने ही भूतीं है गुण विद्यार्थ, चीतीं रोष्टीं और बैलींके समान थे॥ उत्कृत्वद्दनैभीं मैर्चुकद्यन मुम्मेस्तथा । नानावर्ण मृंगमुकीः सर्वजातिसमन्वितः॥ ६॥

हितने ही उन्द्रिते मुगवान से। बहुतने भवंकर भूग भेदियाँ और बावोंके समान मुग्न घारण करते थे। और क्तिमीके मुग्न दिगोंके समान थे। उन-सबके वर्ण भनेक मकार्य पे तथा वे सभी जातियोंने सम्यन्त थे॥ दंगा

किंतरैर्यक्षगन्धर्वे रक्षोभूतगणैस्तथा । दिव्यपुष्पसमाकीर्णं दिव्यव्वालासमाकुलम् ॥ ७ ॥ दिव्यचन्द्रतसंयुक्तं दिव्यधूपेन धूपितम् । तत् सदो वृषभाद्धस्य दिव्यवादित्रनादितम् ॥ ८ ॥ सृदङ्गपणवोद्घुष्टं शङ्कभरीनिनादितम् । नृत्यद्भिर्भृतसंधैश्च वर्षिणेश्च समन्ततः ॥ ९ ॥

इनके िवा बहुत से किन्नरों, यक्षों, गन्धवों, राक्षसों तथा भूतगणोंने भी महादेवजीको घेर रक्खा था। भगवान् शहुरकी वह सभा दिव्य पुष्पोंसे आच्छादित, दिव्य तेजसे व्याप्त, दिव्य चन्दनसे चर्चित और दिव्य धूपकी सुगन्धसे सुवासित थी। वहाँ दिव्य वाद्योंकी ध्वनि गूँजती रहती थी। मुदङ्ग और पणवका घोप छाया रहता था। शहु और भेरियोंके नाद सब ओर व्याप्त हो रहे थे। चारों ओर नाचते हुए भूतसमुदाय और मयूर उसकी शोभा बढ़ाते थे। 6-९॥

प्रमृत्ताप्सरसं दिव्यं देवर्षिगणसेवितम्। दृष्टिकान्तमनिर्देदयं दिव्यमद्भुतदर्शनम्॥१०॥

वहाँ अप्सराएँ नृत्य करती थीं। वह दिव्य समा देवर्षियों-के समुदायोंसे शोभिता देखनेमें मनोहरा अनिर्वचनीया अलैकिक और अद्भुत थी ॥ १०॥

स गिरिस्तपसा तस्य गिरिशस्य व्यरोचत । स्वाध्यायपरमेविंप्रैर्वद्ययोपो निनादितः॥ ११॥

भगवान् शङ्करकी तपस्यावे उस पर्वतकी यड़ी शोमा हो रही थी। स्वाध्यायपरायण ब्राह्मणोंकी वेदध्विन वहाँ सब ओर गूँज रही थी॥ ११॥

यद्पदैरुपगीतैश्च माधवाप्रतिमो गिरिः। तन्महोत्सवसंकादां भीमरूपधरं ततः॥१२॥ दृष्ट्वा मुनिगणस्यासीत् परा प्रीतिर्जनार्दन।

माधव ! यह अनुपम पर्वत भ्रमरेकि गीतीं अत्यन्त सुधोमित हो रहा था । जनार्दन ! वह स्थान अत्यन्त भयंकर होनेपर मी महान् उत्सवि सम्यन्न-सा प्रतीत होता था । उसे देखकर मुनियोंके समुदायको यद्दी प्रसन्तता हुई॥१२५॥ मुनयश्च महाभागाः सिद्धाश्चेचोर्ध्वरेतसः॥१३॥ मरुतो चसवः साध्या चिद्देचेदेवाः सवासवाः। यद्दानागाः पिद्याचाश्च लोकपाला हुतादानाः॥१४॥

11

14

111

ii.

1 #

177

ŧξ

3.

1 To

0

15

ű

[7]

猻

胨

, Ç

111

111

181

## वाताः सर्वे महाभूतास्तत्रैवासन् समागताः।

महान् सौमाग्यशाली मुनि, ऊर्ध्वरेता सिद्धगण, मबद्गण, नसुगण, साध्यगण, इन्द्रसहित विश्वेदेवगण, यक्ष और नाग, पिशाच, लोकपाल, अग्नि, समस्त वायु और प्रधान भूतगण वहाँ आये हुए थे॥ १६३१४६ ॥

ऋतवः सर्वपुष्पेश्च व्यकिरन्त महाद्भुतैः॥१५॥ ओषध्यो ज्वलमानाश्च द्योतयन्ति सा तद् वनम्।

ऋतुएँ वहाँ उपिखत हो सब प्रकारके अत्यन्त अद्भुत पुष्प विलेर रही थीं। ओषियाँ प्रज्विलत हो उस वनको मकाशित कर रही थीं॥ १५%॥

विहङ्गाश्च मुदा युक्ताः प्रानृत्यन् व्यनदंश्च ह ॥ १६ ॥ गिरिपृष्ठेषु रम्येषु व्याहरन्तो जनवियाः।

वहाँके रमणीय पर्वतिशिखरींपर लोगोंको प्रिय लगने-वाली बोली बोलते हुए पक्षी प्रसन्नतासे युक्त हो नाचते और कलरव करते थे ॥ १६५ ॥

तत्र देवो गिरितटे दिन्यधातुविभूषिते ॥ १७॥ पर्यङ्क इव विभ्राजन्तुपविद्यो महामनाः।

दिन्य घातुओंसे विभूषित पर्यङ्कके समान उस पर्वत-शिलरपर बैठे हुए महामना महादेवजी बड़ी शोमा पा रहे थे॥ १७<u>२</u>॥

**ब्याध्रचर्माम्बरधरः** सिंहचर्मोत्तरच्छदः॥१८॥ व्यालयशोपवीती च लोहिताङ्गदभूषणः। हरिश्मश्रुर्जेटी भीमो भयकर्ता पुरिद्विषाम् ॥ १९ ॥ अभयः सर्वभूतानां भक्तानां वृषभध्वजः।

....उन्होंने ज्याघचर्मको ही वस्त्रके रूपमें धारण कर रक्ला था। सिंह्का चर्म उनके लिये उत्तरीय वस्त्र (चादर) का काम देता या। उनके गलेमें सर्पमय यज्ञोपवीत शोभा दे रहा था । वे लाल रंगके बाजूबंदसे विभूषित थे । उनकी मूँछ काली थी। मस्तकपर जटाजूट शोभा पाता था। वे भीमखरूप रुद्र देवद्रोहियोंके मनमें भय उत्पन्न करते थे। अपनी ध्वजामें वृषभका चिह्न धारण करनेवाले वे भगवान् शिव भक्तीं तथा सम्पूर्ण भूतींके भयका निवारण करते थे॥ दृष्टा महर्षयः सर्वे शिरोभिरवर्नि गताः ॥ २०॥

(गीर्भिः परमशुद्धाभिस्तुष्टुबुश्च मनोहरम् ॥) विमुक्ताः सर्वपापेभ्यः क्षान्ता विगतक्रमणः।

भगवान् शङ्करका दर्शन करके उन सभी महर्षियी-ने पृथ्वीपर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया और परम शुद्ध वाणीद्वारा उनकी मनोहर स्तुति की। वे सभी भूषि सम्पूर्ण पापोंसे मुक्तः क्षमाशील और कल्मघरहित थे ॥२०५॥ तस्य भूतपतेः स्थानं भीमरूपधरं वभौ ॥ २१ ॥ अप्रधृष्यतरं महोरगसमाकुलम्। चैव

भगवान् भूतनाथका वह भयानक स्थान वड़ी शोभा पा रहा था। वह अत्यन्त दुर्घर्ष और वड़े-वड़े सपोंसे मरा हुआ था॥ २१ई॥

क्षणेनैवाभवत् सर्वमद्भतं मधुसूद्रन ॥ २२ ॥ तत् सदो वृषभाङ्कस्य भीमरूपधरं वभौ।

मधुसूद्न ! वृषभन्वजका वह भयानक सभास्यल क्षण-भरमें अद्भुत शोभा पाने लगा ॥ २२५ ॥ भृतस्त्रीगणसंवृता ॥ २३ ॥ तमभ्ययाच्छैलसुता

समानवतधारिणी। हरतुल्याम्बरधरा विभ्रती कलशं रौक्मं सर्वतीर्थजलोद्भवम् ॥ २४ ॥

उस समय भूतोंको छियोंसे विशी हुई गिरिराजनिदनी उमा सम्पूर्ण तीर्थोंके जलसे भरा हुआ सोनेका कलश लिये उनके पास आर्यी । उन्होंने भी भगवान् शङ्करके समान ही वस्त्र धारण किया था। वे भी उन्होंकी माँति उत्तम व्रतका पालन करती थीं॥ २३-२४॥

गिरिस्नवाभिः सर्वाभिः पृष्ठतोऽनुगता शुभा। पुष्पवृष्ट्याभिवर्षन्ती गन्धैर्वह्रविधैस्तथा। सेवन्ती हिमवत् पाइर्वे हरपाइर्वेमुपागमत्॥ २५॥

उनके पीछे-पीछे उस पर्वतसे गिरनेवाली सभी निद्याँ चल रही थीं। ग्रुभलक्षणा पार्वती फूलोंकी वर्षा करती और नाना प्रकारकी सुगन्ध विखेरती हुई भगवान् शिवके पास आयों | वे भी हिमालयके पार्वभागका ही सेवन करती थीं ॥ २५ ॥

ततः सायन्ती पाणिभ्यां नर्मार्थं चारुहासिनी। हरनेत्रे शुभे देवी सहसा सा समावृणोत्॥ २६॥

आते ही मनोहर इास्यवाली देवी उमाने मनोरञ्जन या हास-परिहासके लिये मुसकराकर अपने दोनों हाथोंसे सहसा भगवान शङ्करके दोनों नेत्र बंद कर लिये ॥ २६ ॥ संवृताभ्यां तु नेत्राभ्यां तमोभूतमचेतनम्। निहोंमं निर्वषट्कारं जगद् वे सहसाभवत्॥ २७॥

उनके दोनों नेत्रोंके आच्छादित होते ही सारा जगत् सहसा अन्धकारमय, चेतनाशून्य तथा होम और वपट्कार-से रहित हो गया ॥ २७॥

जनश्च विमनाः सर्वोऽभवत् त्राससमन्वितः। निमीलिते भूतपतौ नष्टसूर्य इवाभवत्॥ २८॥

सब लोग अनमने हो गये। सबके ऊपर त्रास छा गया। भूतनाथके नेत्र तंद कर लेनेपर इस संसारकी वैसी ही दशा हो गयी। मानो सूर्यदेव नष्ट हो गये हैं ॥ २८ ॥

ततो वितिमिरो लोकः क्षणेन समपद्यत। ज्वाला च महती दीसा ललाटात् तस्य निःस्ता॥ २९ ॥

तदनन्तर क्षणभरमें सारे जगत्का अन्यकार दूर हो

रका। मरणान् शिवके लवारमें अन्यन्त दीतिशालिनी महारका अकर हो गयी ॥ २९ ॥

र्वतायं चाम्य सम्भूतं नेत्रमादित्यसंनिभम्। युगालसद्दां दीवं येनासी मिथतो गिरिः॥३०॥

उमके एडाटमें आदित्यके समान तेजन्ती तीसरे नेजका भारिमांप हो गया। यह नेय प्रष्ट्याग्निके समान देदीप्यमान हो रहा या। उस नेयमे प्रकट हुई ज्वालाने उस पर्वतको बलाकर मण दाला॥ ३०॥

तनो गिरिसृता ष्ट्रा दीप्ताग्निसरहोक्षणम्। इरं प्रणम्य शिरसा दृद्शीयतलोचना॥३१॥

तय महादेवजीको प्रव्वित अग्निके सहश्च तीसरे नेत्र-में मुक्त हुआ देल मिरिराजनिदनी विशाललोचना उमाने विरसे प्रणाम करके उनकी ओर चिकत हृष्टिसे देखा॥३१॥

दशमाने वने तस्मिन् ससालसरलद्वुमे। सचन्दनवरे रम्ये दिव्यीपधिविदीपिते॥३२॥

गाल और सरल आदि हुकोंसे युक्त, श्रेष्ठ चन्दन-हुक्षसे मुशोभित तथा दिन्य ओपिस्योंसे प्रकश्चित उस रमणीय यनमें आग लग गयी थी और वह सब ओरसे जल रहा था॥ ३२॥

मृनयूर्थेर्द्वतेभीतेईरपादर्वमुपानतेः । दारणं चाप्यविन्दद्भिस्तत् सदः संकुलं वभौ ॥३३॥

भवनीत मृगेंकि मंडोंको जब कहीं भी शरण न मिली। तब वे भागते हुए महादेवजीके पास आ पहुँचे । उनसे वह सारा समाराज मर गयाऔर उसकी अपूर्व शोमा होने लगी॥ ततो नभस्पृशाञ्चालो विद्युलोलाग्निस्ट्यणः। द्वादशादित्यसदशो युगान्ताग्निरिचापरः॥ ३४॥

नहीं लगी हुई आगकी लग्र्ट आकाशको चूम रही थीं।
नियुत्के समान चश्चल हुई वह आग बड़ी भयानक प्रतीत
हो रही थी, वह दारह स्योंके समान प्रकाशित होकर
दूगरी प्रलगानिके समान प्रतीत होती थी।। ३४॥
इन्होंन नेन निर्देग्धों हिमयानभवन्नगः।
स्रधानुशिवराभोगों दीप्तद्रग्धलतीयधिः॥ ३५॥

उनने धमभरमें दिमालय पर्वतको घातु और विद्याल शिल्तरीयदिव दग्ध कर दाला। उम्रकी लताएँ और ओप-पियों प्रायत्विव हो जलकर भूमा हो गयीं ॥ ३५॥ सं स्ट्रा मिथतं दीलं दीलराजमुता ततः। भूगपनां प्रपन्ना ये साञ्जलप्रप्रदा स्थिता॥ ३६॥

उत्त परंतको दन्त हुआ देल गिरिगजङ्गारी उमा देली हाय जेद्दरर भगवान् शहरकी शरणमें गयी॥ २६॥ उमां दार्यम्बदा हुनु स्वीभावगतमादंवाम्। पितुर्देन्यमनिच्छन्तीं प्रीत्यापदयत्तदा निरिम्॥३७॥

उस समय उमार्ने नारी-स्वभाववश मृदुता (कातरता) आ गयी थी। वे पिताकी दयनीय अवस्था नहीं देलना चाहती थीं। उनकी ऐसी दशा देख भगवान् शहरने हिम-वान् पर्वतकी ओर प्रसन्नतापूर्ण दृष्टिसे देखा॥ ३७॥

श्रणेन हिमवान् सर्वः प्रकृतिस्थः सुद्रश्नः। प्रहृष्टविह्गश्चेव सुपुष्पितवनद्रुमः॥ ३८॥

उनकी दृष्टि पड़नेपर क्षणभरमें सारा हिमालय पर्वत पहली स्थितिमें आ गया। देखनेमें परम सुन्दर हो गया। वहाँ ह्यमें भरे दृृष्ट पक्षी कलरव करने लगे। उस वनके वृक्ष सुन्दर पुष्पींसे सुशोभित हो गये॥ ३८॥

प्रकृतिस्थं गिरिं दृष्ट्वा प्रीता देवं महेश्वरम्। उवाच सर्वेलोकानां पति शिवमनिन्दिता॥३९॥

पर्वतको पूर्वावस्थामें स्थित हुआ देख पतिवता पार्वती देवी बहुत प्रसन्न हुई। फिर उन्होंने सम्पूर्ण लोकेंकि स्वामी कस्याणस्वरूप महेश्वरदेवसे पूछा ॥ ३९॥

उमोवाच ।

भगवन् सर्वभूतेश शूलपाणे महावत । संशयो मे महान् जातस्तन्मे व्याख्यातुमईसि ॥ ४०॥

उमा वोर्ली—भगवन् ! सर्वभूतेश्वर ! शूलपाणे ! महान् मतधारी महेश्वर ! मेरे मनमें एक महान् संशय उत्पन्न हुआ है । आप मुझसे उसकी व्याख्या कीजिये ॥ ४० ॥ किमर्थं ते ललाटे चै तृतीयं नेत्रमुत्थितम् । किमर्थं च गिरिर्द्ग्धः सपिक्षगणकाननः ॥ ४१ ॥ किमर्थं च पुनर्देव प्रकृतिस्थस्त्वया कृतः ।

क्यों आपके ललाटमें तीसरा नेत्र प्रकट हुआ ! किस-लिये आपने पिश्वयों और वनींसिहत पर्वतको दग्ध किया और देव ! किर किसलिये आपने उसे पूर्वावस्थामें ला दिया । मेरे इन पिताको आपने जो पूर्ववत् वृक्षोंसे आब्छादित कर दिया। इसका क्या कारण है ! ॥ ४१-४२ ॥

तथैव द्रुमसंच्छन्नः कतोऽयं ते पिता मम ॥ ४२॥

(एप में संशयों देव हिंद में सम्प्रवर्तते। देवदेव नमस्तुभ्यं तन्मे शंसितुमईसि॥

देवदेव ! मेरे हृदयमें यह संदेह विद्यमान है । आप इसका समाधान करनेकी कृपा करें । आपको मेरा सादर नमस्कार है ॥

नार्द उवाच

एवमुकस्तथा देव्या शीयमाणोऽत्रवीद् भवः॥)

नारद्जी कहते हैं — देवी पार्वतीके ऐसा कहनेपर मगवान् शंकर शमल होकर बोटे ॥

श्रीमहेश्वर उचाच

( स्थाने संशयितुं देवि धर्मशे प्रियमापिणि ॥ त्वदते मां हि वै प्रष्टं न शक्यं केनचित् प्रिये।

श्रीमहेश्वरने कहा—धर्मको जानने तथा प्रिय वचन बोलनेवाली देवि ! तुमने जो संशय उपिखत किया है, वह उचित ही है। प्रिये ! तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मुझसे ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता॥

प्रकाशं यदि वा गुह्यं प्रियार्थं प्रत्रवीम्यहम् ॥ श्रुणु तत् सर्वेमखिलमस्यां संसदि भामिनि ।

भामिनि ! प्रकट या गुप्त जो भी बात होगी, तुम्हारा प्रिय करनेके लिये में सब कुछ बताऊँगा । तुम इस समा-में मुझसे सारी बार्ते सुनो ॥

सर्वेषामेव लोकानां क्टस्थं विद्धि मां िषये ॥ मदधीनास्त्रयो लोका यथा विष्णौ तथा मिय । स्रष्टा विष्णुरहंगोप्ता इत्येतद् विद्धि भामिनि ॥

प्रिये ! सभी छोकों में मुझे कृटस्य समझो । तीनी छोक मेरे अधीन है । ये जैसे भगवान विष्णुके अधीन हैं। उसी प्रकार मेरे भी अधीन हैं । भामिनि ! तुम यही जान छो कि भगवान विष्णु जगतके साधा हैं और मैं इसकी रक्षा करनेवाला हूँ ॥

तसाद् यदा मां स्पृशति शुभं वा यदि वेतरत्। तथैवेदं जगत् सर्वे तत्तद् भवति शोभने ॥)

शोभने । इसीलिये जब मुझसे शुभ या अशुभका स्पर्श होता है। तब यह सारा जगत् वैसाही शुभ या अशुभ होजाता है।।

नेत्रे में संवृते देवि त्वया बाल्यादिनिन्दिते। नष्टालोकस्तदा लोकः क्षणेन समपद्यत॥ ४३॥

देवि ! अनिन्दिते ! तुमने- अपने भोलेपनके कारण मेरी दोनों आँखें बंद कर दीं । इससे क्षणभरमें समस्त संसार-का प्रकाश तत्काल नष्ट हो गया ॥ ४३ ॥

नप्रदित्ये तथा लोके तमीभूते नगात्मजे। तृतीयं लोचनं दीप्तं सुष्टं मे रक्षता प्रजाः॥ ४४॥

गिरिराजकुमारी ! संसारमें जब सूर्य अदृश्य हो गये और सब ओर अन्धकार ही-अन्धकार छा गया। तब मैंने प्रजाकी रक्षाके लिये अपने तीसरे तेजस्वी नेत्रकी सृष्टि की है ॥४४॥

तस्य चाक्णो महत् तेजो येनायं मथितो गिरिः। त्वतित्रयार्थं च मे देवि प्रकृतिस्थः पुनः कृतः॥ ४५॥

उसी तीवरे नेत्रका यह महान् तेज था। जिसने इस पर्वतको मथ डाला । देवि ! फिर तुम्हारा प्रिय करनेके लिये मैंने इस गिरिराज हिमवान्को पुनः प्रकृतिस्य कर दिया है ॥

भगवन् केन ते वक्त्रं चन्द्रवत् प्रियदर्शनम्। पूर्वं तथैव श्रीकान्तमुत्तरं पश्चिमं तथा॥ ४६॥ दक्षिणं च मुखं रौद्रं केनोध्वं किपला जटाः। केन कण्ठश्च ते नीलो वर्षिवर्हनिभः कृतः॥ ४७॥

उमाने कहा—भगवन् ! ( आपके चार मुख क्यों हैं।) आपका पूर्व दिशावाला मुख चन्द्रमाके समान कान्ति-मान् एवं देखनेमें अत्यन्त प्रिय है। उत्तर और पश्चिम दिशा-के मुख भी पूर्वकी ही भाँति कमनीय कान्तिसे युक्त हैं। परंतु दक्षिण दिशावाला मुख बड़ा भयंकर है। यह अन्तर क्यों! तथा आपके सिरपर कृपिल वर्णकी जटाएँ कैसे हुई श्वया कारण है कि आपका कण्ट मोरकी पाँखके समान नीला हो गया!।।४६-४७॥

हस्ते देव पिनाकं ते सततं केन तिष्ठति। जटिलो बह्मचारी च किमर्थमसि नित्यदा॥ ४८॥

देव ! आपके <u>हाथमें पिनाक क्यों सदा विद्यमान रहता</u> ्हे ! आप किसलिये नित्य जटाधारी ब्रह्मचारीके वेदामें रहते हैं ! ॥ ४८ ॥

एतन्मे संशयं सर्वे वक्तुमईसि वै प्रभो। सधर्मचारिणी चाहं भक्ता चेति वृषध्वज ॥ ४९॥

प्रमो ! वृषध्वज ! मेरे इस सारे संशयका समाधान कीजिये। क्योंकि में आपकी सहधर्मिणी और भक्त हूँ ॥ ४९ ॥

भीष्म उवाच

एवमुक्तः स भगवान् शैलपुत्र्या पिनाकधृत्। तस्याधृत्याच बुद्धवा च प्रीतिमानभवत् प्रभुः॥ ५०॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन् ! गिरिराजकुमारी उमा-के इस प्रकार पूछनेपर पिनाकघारी भगवान् शिव उनके धैर्य और बुद्धिसे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५० ॥

ततस्तामव्रवीद् देवः सुभगे श्रूयतामिति। हेतुभियभैमैतानि रूपाणि रुचिरानने॥५१॥

तत्पश्चात् उन्होंने पार्वतीजीये कहा—'प्रुभगे ! रुचिरानने ! जिन देवुओंसे भेरे ये रूप हुए हैं, उन्हें बता रहा हूँ, सनो ॥ ५१ ॥

इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वेणि दानधर्मपर्वणि उमामहेश्वरसंवादो नाम चस्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः॥१४०॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानवर्मंपर्वमें उमामहेश्वरसंवादनामक एक सी चाकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४० ॥

(दाक्षिणात्य अधिक पाठके ६२ वर्षोक मिलाकर कुल ५७२ वर्षोक हैं)

# **एकचत्वारिंशदिधकशततमोऽध्यायः**

शिव-पार्वतीका धर्मविषयक संवाद-वणीश्रनधर्मसम्बन्धी आचार एवं प्रवृत्ति-निवृत्तरूप धर्मका निरूपण

श्रीभगवानुवाच

तिलोत्तमा नाम पुरा बद्धणा योपिदुत्तमा। तिलं तिलं समुब्द्ध रज्ञानां निर्मिता शुभा॥ १ ॥

भगवान् दिविन पहा -- विवे ! पूर्वकाल्में ब्रुकानीने एक ग्वीतम महीदी सृष्टि की थी । उन्होंने सम्पूर्ण रवीकाः -- निर्द्धतलभग भाग उद्भुत काके उस शुभलक्षणा सुन्द्रीके अहीदा निर्मात् किया था। इसलिये वह तिलोत्तमा नामसे प्रसिद्ध हुई ॥ १ ॥

स्ताभ्यगञ्छतः मां देवि रूपेणात्रतिमा भुवि । प्रदक्षिणं लोभयन्ती मां शुभे रुचिरानना ॥ २ ॥

देवि ! द्यमे ! इस पृथ्वीयर तिलोत्तमाके रूपकी कहीं तुलना नहीं थी । नह सुमुखी वाला मुक्ते छभाती दुई मेरी परिकृमा करनेके लिये आयी ॥ रि॥

यतो यतः सा सुदती मामुपाधाचदन्तिके। ततस्ततो मुखं चारु मम देवि विनिर्गतम्॥ ३॥

देवि ! वह मुन्दर दाँतीयाली सुन्दरी निकटसे मेरी परिक्रमा करती हुई जिस-जिस दिशाकी ओर गयी। उस-उस दिशाकी और मेरा मनीरम मुख प्रकट होता गया ॥ ३॥

तां दिस्शुरहं योगाचतुर्मृतित्वमागतः। चतुर्मुराक्ष संवृत्तो दर्शयन् योगमुत्तमम्॥ ४॥

तिलोनमाके रूपको देखनेकी इच्छाने में योगयलसे चतुर्मृति एवं चतुर्मुख हो गया। इस प्रकार मैंने लोगोंको उत्तम योगशनिका दर्गन कराया॥ ४॥

पूर्वेण वद्नेनागमिन्द्रत्वमनुशास्मि ह । उन्तरेण त्वया सार्घे रमाम्यहमनिन्दिते ॥ ५ ॥

भैपूर्वदिशायांत्र मुलके द्वाग इन्ट्रपदका अनुशासन करता है। अनिन्दिते ! भै उत्तरवर्ती मुलके द्वारा तुम्हारे साथ पर्णात्यको मुखका अनुभव करता हैं॥ ५॥ पश्चिमं में मुगं सीम्यं सर्वप्राणिक्त्यावसम्।

पालम म सुरा साम्य संद्यालिनुलावहम्। इक्षिणं भीमसंकादां रीटं संहरति प्रजाः॥ ६॥

नेत्र प्रियमणाला मूल् गीय है और मध्यूर्ण प्राणियोंको गुल देनेत्राका है। तथा दक्षिण दिशाताला भयानक मूल रोट है। तो गमन प्रशास गंदार करना है॥ ६॥ व्यक्तियों प्राप्तयागी न स्रोकानां विश्वकान्यया। देवकार्यार्शनाद्यभ्य गिनाकं में योग स्थितम् ॥ ७॥

हैंपीचे दिपकी कपानाने ही मैं स्वाधारी नदानारीके

वेषमें रहता हूँ । देवताओंका हित करनेके लिये ,पिनाक सदा मेरे हाथमें रहता है ॥ ७.॥

इन्द्रेण च पुरा वजं क्षिप्तं श्रीकाङ्घिणा मम । दग्ध्या कण्ठं तु तद् यातं तेन श्रीकण्ठता मम॥ ८॥

पूर्वकालमें इन्हते मेरी श्री प्राप्त करनेकी इच्छाएं मुझपर वज्रका प्रहार किया था। वह वज्र मेरा कण्ट दग्व करके चला गया। इससे मेरी श्रीकण्ठ नामने ख्याति हुई॥ ८॥

(पुरा युगान्तरे यत्नादमृतार्थं सुरासुरैः। यलविद्गविंमिथतिश्चिरकालं महोदिधः॥

प्राचीन कालके दूसरे युगकी बात है। बलबान देवताओं और असुरोंने मिलकर अमृतकी प्राप्तिके लिये महान् प्रयास करते हुए चिरकालतक महासागरका मन्थन किया था ॥

रज्जुना नागराजेन मध्यमाने महोदधौ । विपं तत्र समुद्धृतं सर्वलोकविनाशनम्॥

नागराज वामुकिकी रस्तीते वैधी हुई मन्दराचलहरी मथानीद्वारा जब महासागर मथा जाने लगा। तब उसते सम्पूर्ण लोकीका विनाश करनेवाला विष्य प्रकट हुआ (॥) तद् दृष्ट्वा विद्युधाः सर्वे तदा विमनसोऽभवन् ।

तद् दृष्ट्या विवुधाः सबै तदा विमनसोऽभवन् । ग्रस्तं हि तन्मया देवि लोकानां हितकारणात् ॥

उसे देखकर सब देवताओंका मन उदास हो गया। देवि | तब मेंने तीनों कोकोंके हितके लिये उस विश्वको स्वयं .पी.लिया ॥

तत्कृता नीलता चासीत् कण्डे वाईनिभा शुभे। तदाप्रभृति चैवाई नीलकण्ड इति स्मृतः॥ एतत् तं सर्वमाण्यातं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि।

शुभे । उस विपके ही कारण मेरे कण्डमें मोरपञ्चके समान नीटे रंगका चिद्ध वन गया। तमीसे में नीटकण्ड कहा जाने लगा । ये सारी वार्ते मेंने तुम्हें बता दीं। अब और क्या सुनना चाहती हो ?॥

उमोवाच

नीलकण्ट नमस्तेऽस्तु सर्वलोकसुखावह ॥ यहनामायुधानां त्वं पिनाकं धर्तुमिच्छस्ति । किमर्थं देवदेवेदा तन्मे दांसितुमहंसि ॥

उमाने पूछा—सम्पूर्ण लोकोंको सुख देनेवाले नीलकण्ड! आपको नमस्कार है। देवदेवेरवर! यहुतसे आयुर्वोके होते हुए मी आप पिनाकको ही किस विये धारण करना चाहते हैं? यह मुझे दतानेकी क्या करें॥ श्रीमहेश्वर उवाच

त्रागमं ते वक्ष्यामि श्रणु धर्म्यं शुचिस्सिते। गन्तरे महादेवि कण्बो नाम महामुनिः॥ हि दिव्यां तपश्चर्यां कर्तुमेवोपचक्रमे।

श्रीमहेश्वरने कहा—पवित्र मुसकानवाली महादेवि! । मुझे जिस प्रकार धर्मानुकूल शस्त्रोंकी प्राप्ति हुई है। बता रहा हूँ । युगान्तरमें कण्वनामसे प्रसिद्ध एक महामुनि गये हैं । उन्होंने दिन्य तपस्या करनी आरम्भ की ॥

॥ तस्य तपो घोरं चरतः काळपर्ययात्॥ मीकं पुनरुद्धतं तस्यैव शिरसि प्रिये। माणश्च तत् सर्वे तपश्चर्यो तथाकरोत्।

प्रिये ! उसके अनुसार घोर तपस्या करते हुए मुनिके कपर कालक्रमसे वाँबी जम गयी । वह सब अपने कपर लिये-दिये वे पूर्ववत् तपश्चर्यामें लगे रहे॥ मै ब्रह्मा वरं दातुं जगाम तपसार्चितः॥ या तस्मै वरं देवो वेणुं दृष्टा त्वचिन्तयत्।

मुनिकी तपस्याले पूजित हुए ब्रह्माजी उन्हें वर देनेके गये। वर देकर भगवान् ब्रह्माने वहाँ एक बाँस देखा उसके उपयोगके लिये कुछ विचार किया॥

क्कार्ये समुद्दिश्य वेणुनानेन भामिनि ॥ तयित्वा तमादाय कार्मुकार्थे न्ययोजयत् ।

मामिनि ! उस बाँसके द्वारा जगत्का उपकार करनेके ध्यसे कुछ सोचकर ब्रह्माजीने उस वेणुको हाथमें ले लिया उसे धनुषके उपयोगमें लगाया ॥

णोर्मम च सामर्थ्य ज्ञात्वा लोकपितामहः ॥ षी द्वे तदा प्रादाद् विष्णवे मम चैव तु ।

लोकपितामह ब्रह्माने भगवान् विष्णुकी और मेरी शक्ति के कर उनके और मेरे लिये तस्काल दो धनुष बनाकर दिये ॥ कि नाम में चापं शार्क्ष नाम हरेर्धनुः॥

कि नाम में चाप शाङ्गे नाम इरेधेनुः । विमनशेषेण गाण्डीवमभवद् धनुः ।

मेरे धनुषका नाम पिनाक हुआ और श्रीहरिके धनुषका शार्ज । उस वेणुके अवशेष मागसे एक तीसरा धनुष या गया। जिसका नाम गाण्डीव हुआ ॥

सोमाय निर्दिश्य ब्रह्मा छोकं गतः पुनः ॥ त् ते सर्वेमाख्यातं शस्त्रागममनिन्दिते । )

गाण्डीव धनुष सोमको देकर ब्रह्माजी फिर अपने लोक-चले गये । अनिन्दिते । शस्त्रोंकी प्राप्तिका यह सारा न्त मैंने तुम्हें कह सुनाया ॥ उमोवाच

वाहनेष्वत्र सर्वेषु श्रीमत्स्वन्येषु सत्तम। कथं च वृषभो देव वाहनत्वमुपागतः॥९॥

उमाने पूछा—सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ महादेव ! इस जगत्में अन्य सब सुन्दर वाहनोंके होते हुए क्यों तृषम ही आपका बाहन बना है ? ॥ ९ ॥

श्रीमहेश्वर उवाच

सुरभीमस्त्रज्ञ् ब्रह्मा देवघेतुं पयोमुचम् । सा सृष्टा बहुधा जाता क्षरमाणा पयोऽमृतम्॥ १०॥

श्रीमहेश्वरने कहा—प्रिये ! ब्रह्माजीने देवताओंके लिये दूध देनेवाली सुरिभ नामक गायकी सृष्टि की, जो मेथके समान दूधरूपी जलकी वर्षा करनेवाली थी। उत्पन्न हुई सुरिभ अमृतमय दूध बहाती हुई अनेक रूपोंमें प्रकट हो गयी॥ १०॥

तस्या वत्समुखोत्सृष्टः फेनो मद्रात्रमागतः। ततो दग्धा मया गावो नानावर्णत्वमागताः॥ ११॥

एक दिन उसके बछड़ेके मुखसे निकला हुआ फेन मेरे शरीरपर पड़ गया। इससे मैंने कुपित होकर गौओंको ताप देना आरम्भ किया। मेरे रोषसे दम्घ हुई गौओंके रंग नाना प्रकारके हो गये॥ ११॥

ततोऽहं लोकगुरुणा शमं नीतोऽथँवेदिना। चृषं चैनं ध्वजार्थं मे ददौ वाहनमेव च॥१२॥

तव अर्थनीतिके ज्ञाता लोकगुरु ब्रह्माने मुझे शान्त किया तथा ध्वज-चिह्न और वाहनके रूपमें यह च्रुपम मुझे प्रदान किया ॥ १२ ॥

उमोवाच

निवासा वहुरूपास्ते दिवि सर्वगुणान्विताः। तांश्च संत्यस्य भगवञ्दमशाने रमसे कथम् ॥ १३ ॥

उमाने पूछा—मगवन् ! स्वर्गलोकमें अनेक प्रकारके सर्वगुणसम्पन्न निवासस्यान हैं। उन सबको छोडकर आप इमुजान-भूमिमें कैसे रमते हैं ?॥ १३॥

केशास्थिकलिले भीमे कपालघटसंकुले। गृध्रगोमायुवहुले चिताग्निशतसंकुले॥१४॥ अशुचौ मांसकलिले वसाशोणितकर्रमे। विकीर्णान्त्रास्थिनिचये शिवानाद्विनादिते॥१५॥

रमशानभूमि तो केशों और इड्डियोंसे भरी होती है। उस भयानक भूमिमें मनुष्योंकी खोपड़ियाँ और घड़े पड़े रहते हैं। गीघों और गीदड़ोंकी जमातें जुटी रहती हैं। वहाँ सब ओर चिताएँ जला करती हैं। मांस, वसा और रक्तकी कीच-सी मची रहती है। विखरी हुई आँतोंवाली हृि योंके देर पड़े रहते हैं और सियारिनोंकी हुआँ-हुआँ-

भी पानि गई। गूँजरी रहती है। ऐसे अपवित्र स्थानमें आप नगी रहते हैं ! || १४-१५ ||

शीमहेश्वर उपाच

मेण्यान्वेषी महीं कृष्यां विचराम्यनिशं सदा। न च मेण्यतरं किचिच्छ्मशानादिष्ट लक्ष्यते॥ १६॥

श्रीमारेश्वरने कहा—विये !मैं प्रवित्र स्थान हुँ हुने के लिये सदा गारी प्रश्वीपर दिन-रात विचरता रहता हुँ परंतु दगेगान्थे यद्दर दृष्य कोई पविचतर स्थान यहाँ मुझे नहीं दिगावी दे रहा है ॥ १६ ॥

तेन में सर्ववासानां इमशानि रमते मनः। स्यम्भेषशापासंद्वन्ते निर्भुग्नस्रग्विभूपिते॥१७॥

इमिल्यं मम्पूर्ण निवासस्यानीमें हे इमशानमें ही मेरा मन भौनक रमना है। वह इमशान-भूमि बरगदकी डालियों है। आस्टादित और मुद्दें कि शरीर हे ट्रकर गिरी हुई पुष्प-मालाशिक द्वारा विभूषित होती है॥ १७॥

तत्र चैव रमन्तीमे भूतसंघाः श्रुचिस्मिते। न च भूतगणेर्देवि विनाहं वस्तुमुत्सहे॥१८॥

पित्र मुसकानवाली देवि । ये मेरे भूतगण इमशानमें ही रसते हैं। इन भूतगणोंके यिना में कहीं भी रह नहीं सकता ॥ १८॥

एप वासी हि मे मेध्यः स्वर्गीयश्च मतः शुभे। पुण्यः परमकश्चेव मेध्यकामेरुपास्यते॥१९॥

दाभे ! यह दमशानका नियासही मैंने अपने लिये पवित्र और स्वर्गीय माना है। यही परम पुण्यस्वली है। पवित्र यस्तुकी यामना स्यानेवाले उपासक इसीकी उपासना करते हैं॥ १९॥

(अस्माच्छ्मशानमेध्यं तु नास्ति किंचिदनिन्दिते। निस्सम्पातानमनुष्याणां तस्माच्छुचितमं स्मृतम्॥

अनिन्दिते! इस समझानभूमिसे अधिक पयित्र दूसरा कोई स्थान नहीं है। स्थोकि वहाँ मनुष्योंका अधिक आना-जाना नहीं होता। हे इसीनिये गह स्थान पविश्वतम माना गया है।। स्थान में तत्र विहिनं धीरस्थानमिति प्रिये।

स्थानं में तथ विदितं वीरस्थानमिति प्रिये। शयाल्यातसम्पूर्णमभिरूपं भयानकम्॥

निये ! यह योगें हा रहान है। इसलिये मैंने वहाँ अपना नियम जगाया है। यह मृतकीकी सैकड़ों खोबड़ियोंने मग हुआ भवानक साम भी मुसे मुन्दर समता है॥ मध्याहें संध्ययोस्तम नक्षमें समृद्विते।

्र पर्या शाया है मील धरह के महामें बमरागन शहर में साथी हा महा-बमरागन का गुक्ति होता कि इसमें निये कहाँ शबके क्याँनमें शिवके क्योंनका करू माना जाता है। आयुष्कामैरयुद्धैर्वा न गन्तन्यमिति स्थितिः॥

दोगहरके समय, दोनी संध्याओंके समय तथा आद्री नक्षत्रमें दीर्यायुकी कामना रखनेवाले अथवा अशुद्ध पुरुपीकी वहाँ नहीं जाना चाहिये, ऐसी मर्यादा है।

मदन्येन न शक्यं हि निहन्तुं भूतजं भयम्। तत्रस्थोऽहं प्रजाः सर्वाः पालयामि दिने दिने॥

मेरे सिवा दूसरा कोई भूतजनित भयका नाश नहीं कर सकता। इसिल्ये में समशानमें रहकर समस्त प्रजाओंका प्रतिदिन पालन करता हूँ (॥)

मिनयोगाद् भूतसंघा न च कान्तीह कंचन। तांस्तु लोकहिताथीय इमशाने रमयाम्यहम्॥ एतत्ते सर्वमाख्यातं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि।

मेरी आज्ञा मानकर ही भूतोंके समुदाय अन इस जगत्में किसीकी हत्या नहीं कर सकते हैं। सम्पूर्ण जगत्के हितके लिये में उन भूतोंको इमशान-भूमिमें रमाये रखता हूँ। इमशान-भूमिमें रहनेका यह सारा रहस्य मैंने तुमको यता दिया। अब और क्या सुनना चाहती हो है।।

उमोगाच भगवन् देवदेवेश त्रिनेत्र वृपभध्वज । पिङ्गलं विकृतं भाति रूपं ते तु भयानकम् ॥

उमाने पूछा—भगवन् ! देवदेवेश्वर ! त्रिनेत्र ! दृपभ-ध्वज ! आपका रूप पिञ्चल, विकृत और भयानक प्रतीत होता है ॥

भस्मदिग्धं विरूपाक्षं तीक्ष्णदंष्टं जटाकुलम् । च्याब्रोद्रत्वक्संबीतं कपिलदमधुसंततम् ॥

आपके सारे शरीरमें मभूति पुती हुई है। आपकी आँख विकराल दिखायी देती है। दाढ़ें तीखी हैं और सिरपर जटा-ऑका भार लदा हुआ है। आप बायम्बर लपेटे हुए हैं और आपके मुखपर कपिल रंगकी दाढ़ी-मूँछ फीली हुई है।। रोहं भयानकं घोरं शूलपिट्टशसंयुतम्।

रीद्रं भयानकं घोरं शूळपट्टिशसंयुतम्। किमर्यं त्वीदशं रूपं तन्मे शंसितुमर्हसि॥

आपका रूप ऐसा रीट्रा भयानक, घोर तथा श्रूल और पट्टिश आदिसे युक्त किस्तिये हैं १ यह मुझे यतानेकी क्या करें ॥

श्रीमंहश्वर उवाच

तद्दं कथयिष्यामि श्टणु तत्त्वं समाहिता। द्विविधो छौकिको भावः शीतमुष्णमिति विये॥

श्रीमहेश्वरने कहा—प्रिये ! में इसका भी यथार्थ कारण बताता हूँ, तुम एकामचित्त होकर मुनो । जगत्के सारे पदार्थ दो मागोंमें विभक्त हैं—श्रीत और उपण (अग्नि और सोम ) ॥ तयोहिं प्रथितं सर्वं सौम्याग्नेयमिदं जगत्। सौम्यत्वं सततं विष्णौ मय्याग्नेयं प्रतिष्ठितम्॥ अनेन वपुषा नित्यं सर्वछोकान् विभर्म्यहम्।

अग्नि-सोम-रूप यह सम्पूर्ण जगत् उन शीत और उष्ण तत्त्वोंमें गुँथा हुआ है। सौम्य गुणकी स्थिति सदा मगवान् विष्णुमें है और मुझमें आन्नेय (तैजस) गुण प्रतिष्ठित है। इस प्रकार इस विष्णु और शिवरूप शरीरसे में सदा समस्त लोकोंकी रक्षा करता हूँ॥

रौद्राकृतिं विरूपाक्षं शूलपट्टिशसंयुतम्। आग्नेयमिति मे रूपं देवि लोकहिते रतम्॥

देवि । यह जो विकराल नेत्रोंसे युक्त और शूल-पिट्टशसे सुशोभित भयानक आकृतिवाला मेरा रूप है। यही आग्नेय है। यह सम्पूर्ण जगत्के हितमें तत्पर रहता है।।

यद्यहं विपरीतः स्थामेतत् त्यत्तवा शुभानने । तदैव सर्वछोकानां विपरीतं प्रवर्तते॥

शुभानने ! यदि मैं इस रूपको त्यागकर इसके विपरीत हो जाऊँ तो उसी समय सम्पूर्ण लोकोंकी दशा विपरीत हो जायगी॥ तस्मान्मयेदं भ्रियते रूपं लोकहितैषिणा ।

इति ते कथितं देवि कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥
देवि ! इसिलये लोकहितकी इच्छासे ही मैंने यह रूप धारण किया
है । अपने रूपका यह सारा रहस्य बता दियाः अब और क्या
सनना चाहती हो ! ॥

नारद उवाच

एवं ब्रुवित देवेशे विस्मिता परमर्षयः। वाग्भिःसाञ्जलिमालाभिरभितुष्टुबुरीश्वरम्॥

नारदजी कहते हैं—देवेश्वर भगवान शङ्करके ऐसा कहनेपर सभी महर्षि वड़े विस्मित हुए और हाय जोड़कर अपनी वाणीद्वारा उन महादेवजीकी खुति करने लगे।

ऋषय ऊचुः

नमः राङ्कर सर्वेश नमः सर्वजगद्गुरो। नमो देवादिदेवाय नमः शशिकलाधर॥

ऋषि वोले— सर्वेश्वर शङ्कर ! आपको नमस्कार है । सम्पूर्ण जगत्के गुरुदेव ! आपको नमस्कार है । देवताओं के भी आदि देवता! आपको नमस्कार है । चन्द्रकलाधारी शिव! आपको नमस्कार है ॥

नमो घोरतराद् घोर नमो रुद्राय शङ्कर । नमः शान्ततराच्छान्त नमञ्चन्द्रस्य पालक ॥

अत्यन्त घोरसे भी घोर रुद्रदेव ! शङ्कर ! आपको वार-वार नमस्कार है । अत्यन्त शान्तसे भी शान्त शिव ! आप-को नमस्कार है । चन्द्रमाके पालक!आपको नमस्कार है ॥ नमः सोमाय देवाय नमस्तुभ्यं चतुर्भुख। नमो भूतपते शम्भो जङ्गक्त्याम्बुशेखर॥

उमाम्रहित महादेवजीको नमस्कार है । चतुर्मुख ! आप-को नमस्कार है । गङ्गाजीके जलको सिरपर धारण करनेवाले भूतनाथ शम्भो ! आपको नमस्कार है ॥

नमस्त्रिशूलहस्ताय पन्नगाभरणाय च। नमोऽस्तु विषमाक्षाय दक्षयश्रप्रदाहक॥

हाथोंमें त्रिशूल धारण करनेवाले तथा सर्पमय आभूवणी-से विभूषित आप महादेवको नमस्कार है। दक्षयज्ञको दन्ध करनेवाले त्रिलोचन! आपको नमस्कार है॥

नमोऽस्तु वहुनेत्राय लोकरक्षणतत्पर। अहो देवस्य माहात्म्यमहो देवस्य वै कृपा॥ पवं धर्मपरत्वं च देवदेवस्य चार्हति।

लोकरक्षामें तत्पर रहनेवाले शंकर ! आपके बहुतसे नेत्र हैं, आपको नमस्कार है । अही ! महादेवजीका कैसामाहातम्य है । अही ! कद्रदेवकी कैसी कृपा है । ऐसी प्रमेपरायणता देवदेव महादेवके ही योग्य है ॥

नारद उवाच

प्वं ब्रुवरसु मुनिपु वचो देव्यव्रवीद्धरम् । सम्प्रीत्यर्थे मुनीनां सा क्षणशा परमं हितम्॥ )

नारद्जी कहते हैं — जब मुनि इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उसी समय अवसरको जाननेवाली देवी पार्वती मुनियों की प्रसन्नताके लिये भगवान् शंकरसे परम हितकी बात बोलीं ।।

उमीवाच े

भगवन् सर्वभूतेश सर्वधर्मविदां वर। पिनाकपाणे वरद् संशयो मे महानयम्॥२०॥

उमाने पूछा—सम्पूर्ण धर्मोंके ज्ञाताओं में श्रेष्ठ ! सर्व-भूतेश्वर ! भगवन् ! वरदायक !पिनाकपाणे ! मेरे मनमें यह एक और महान् संज्ञाय है ॥ २० ॥

अयं मुनिगणः सर्वस्तपस्तेप इति प्रभो। तपोवेषकरो छोके भ्रमते विविधाकृतिः॥२१॥ अस्य चैवर्षिसंघस्य मम च प्रियकाम्यया। एतं ममेह संदेहं वक्तुमईस्यरिंदम॥२२॥

प्रभी ! यह जो मुनियोंका धारा समुदाय यहाँ उपस्थित है, सदा तपस्यामें संलग्न रहा है और तपस्त्रीका चेप धारण किये लोकमें भ्रमण कर रहा है; इन सबकी आकृति भिन्न-भिन्न प्रकारकी है। शत्रुदमन शिव ! इस ऋषिसमुदायका तथा मेरा भी प्रिय करनेकी इच्छासे आप मेरे इस संदेहका समाधान करें ॥ २१-२२॥ भमें: फिलअपः प्रोक्तः कथं या चरितं नरैः। राष्ट्री धर्ममिक्टिङ्ग्वेमीत बहु में प्रभी ॥ २३ ॥

व में ! पर्मेश ! धर्मेशा क्या तक्षण यताया गया है ? रापा के पर्मेकी नहीं जनते हैं ऐसे मन्द्रय उठ वर्मका भ नगण हैमें कर मकते हैं है यह मुद्रे बताइये ॥ २३ ॥

#### नारद उयान

नना मुनिगपः सर्वस्तां देवीं प्रत्यपुजयत्। पान्भित्रगुरम्पनार्थाभिः स्त्रवैधार्थविद्यारदैः॥ २४ ॥

नारवजी कहुने हैं -तदनन्तर समल मुनिसमुदायने देनी पार्वतीकी ऋग्येदके मनत्रायांसे भूशोभित वाणी तथा उत्तम अर्थयुक्त मोश्रॉदारा स्तुति एवं प्रशंसा की ॥ २४ ॥

श्रीमहेश्वर उवाच

अहिमा सत्यवचनं सर्वभूतानुकस्पनम्। शमा दानं यथाशक्ति गार्हस्थ्यो धर्म उत्तमः॥ २५॥

र्श्वामहेरवरने कहा—देवि ! किसी भी जीवकी हिंसा न करनाः मस्य योलनाः सय प्राणियोपर दया करनाः मन और इन्द्रियोगर काबू रखना तथा अपनी शक्तिके अनुसार दान देना ग्रहस्य-आश्रमका उत्तम वर्म है ॥ २५ ॥

परदारेष्यसंसर्गी न्यासङ्गीपरिरक्षणम्। भर्त्तादानविग्मा मधुमांसस्य वर्जनम् ॥ २६॥ एर पश्चविधो धर्मी बहुशासः सुसोदयः। द्रिभिर्घर्मपरमैक्षर्तक्यो धर्मसम्भवः ॥ २७॥

(उनः गदस्य भमंका पालन करनाः )परायी स्त्रीके छंसर्गछे दूर रहना, पराहर और स्वीकी रक्षा करना, बिना दिये किसी-की वत्यु न वेना तथा मांस और महिराको त्याग देना-ये भर्मके यांच भेद हैं। जो मुखकी प्राप्ति करानेवाले हैं। इनमें-में एक एक धर्मकी अनेक शालाएँ हैं। धर्मको क्षेत्र मानने-गान मनुष्कों हो। चाहिये कि ने पुष्यप्रद धर्मका पालन अयाय करें ॥ ५६-२७ ॥

#### उमीगाच

भगवन् संवयः पृष्टस्तमे शंसितुमहैसि। मातुर्वार्यस्य यो धर्मः स्वे स्व वर्षे गुणावहः॥ २८॥

उमाने पुछा --भगवन् ! मैं एक और संजय उपस्तित करती है। पासे वर्णोक्षा ले को धर्म अपने अपने वर्णके लिये विदेश साम हार्गी है। यह सुने यताने श्री क्या की निवेश है।

प्राध्यमें कीएको धर्मः समिये कीटकोऽभवत् । गेर्प फिल्डाको धर्मः हार्ट्रे फिल्डाको भवेत् ॥ २९ ॥

प्राक्षण है रिवे कर्र स सम्ब केमा है। अधियकी लिये दैल है। वैराज निर्देश समीति भर्मता क्या है। तथा श्चाले वर्षेका भी क्या स्थाप है है। १९९॥

श्रीमहेश्वर उवाच ( एतत्ते कथिप्यामि यत्ते देवि मनःप्रियम् । श्रुण तत सर्वमिष्ठिलं धर्मं वर्णाश्रमाश्रितम् ॥

श्रीमहेश्वरने कहा-देवि! तुम्हारे मनको प्रिय लगने-वाला जो यह धर्मका विषय है। उसे बताऊँगा । द्वम वर्णी और आथमीपर अवलम्बित छमरत धर्मका पूर्णरूपसे वर्णन सनो ॥

त्राह्मणाः क्षत्रिया वैदयाः शुद्राश्चेति चतुर्विधम्। ब्रह्मणा विहिताः पूर्वे लोकतन्त्रमभीष्सता ॥ कर्माणि च तद्दीणि शास्त्रेषु विहितानि वै।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध-ये वणींके चार भेद-हैं। लोकतन्त्रकी इच्छा रखनेवाले विधाताने स्वसे पहले ब्राह्मणोकी सुष्टिकी है और शास्त्रोम उनके योग्य कमोंका विधान किया है ॥

यदीदमेकवर्णे स्याज्ञगत् सर्वे विनदयति॥ सहैव देवि वर्णानि चत्वारि विहितान्यतः।

देवि ! यदि यह सारा जगत् एक ही वर्णका होता तो सब साय ही नष्ट हो जाता । इसलिये विधाताने चार वर्ण वनाये हैं॥

मुखतो ब्राह्मणाः सृष्टास्तस्मात् ते वाग्विशारदाः॥ बाहुभ्यां क्षत्रियाः सृष्टास्तसात् तेवाहुगर्विताः।

बादाणोंकी सृष्टि विधाताके मुखसे हुई है। इसीलिये वे वाणीविशारद होते हैं। क्षत्रियोंकी खष्टि दीनों भुजाओंसे हुई है। इसीलिये उन्हें अपने बाहुबलपर गर्ब होता है 🕕 उद्राद्वद्वता वैद्यास्तसाद् वार्तोपजीविनः॥ शृद्राश्च पादतः खृष्टास्तसात् ते परिचारकाः। तेषां धर्मोश्च कर्माणि शृष्य देवि समाहिता॥

वैश्योंकी उत्पत्ति उदरसे हुई है। इसीलिये वे उदरपोपण-के निमित्त कृषि। वाणिज्यादि वार्तावृत्तिका आश्रय छ जीयन-निवांद करते हैं। सुटोंकी सुष्टि पैरस हुई हैं, इसिलेपे वे परिचारक होते हैं। देवि ! अब तुम एकामिचत होकर चारों वर्णीके धर्म और कमीका वर्णन सुनी ।। विप्राः छता भूमिद्वा लोकानां धारणे छताः। ते कैश्चिन्नावमन्तव्या बाह्मणा हित्तमिच्छुभिः॥

ब्राह्मणको इस भूमिका देवता यनाया। गया है। ये सब लॉकॉकी रक्षाके लिये उत्पन्न किये गये हैं। अतः अपने हित-की इच्छा रखनेवाले किमी भी मनुष्यको ब्राह्मणोका अवमान नहीं करना चाहिये॥

यदि ते श्राह्मणा न स्युर्धनयोगबहाः सदा । उभयोर्लेक्योर्देवि स्थितिर्ने स्थात् समासतः ॥

देवि ! यदि दान और योगका वहन करनेवाले व बाहाण

न हों तो लोक और परलोक दोनोंकी स्थिति कदापि नहीं रह सकती 🏗

व्राह्मणान् योऽवमन्येत निन्देच्च क्रोधयेच्चवा।
प्रहरेत हरेद् वापि धनं तेषां नराधमः॥
कारयेद्धीनकर्माणि कामलोभविमोहनात्।
स च मामवमन्येत मां क्रोधयित निन्दित॥
मामेव प्रहरेन्मूढो मद्धनस्यापहारकः।
मामेव प्रेषणं कृत्वा निन्दते मृढचेतनः॥

जो ब्राह्मणोंका अपमान और निन्दा करता अथवा उन्हें क्रोध दिलाता या उनपर प्रहार करता, अथवा उनका धन हर लेता है या काम, लोभ एवं मोहके वशीभृत होकर उनसे नीच कर्म कराता है, वह नराधम मेरा ही अपमान या निन्दा करता है। मुझे ही क्रोध दिलाता है, मुझपर ही प्रहार करता है, वह मूढ़ मेरे ही धनका अपहरण कहता है तथा वह मूढ़-चित्त मानव मुझे ही इधर-उधर भेजकर नीच कर्म कराता और निन्दा करता है (॥)

स्वाध्यायो यजनं दानं तस्य धर्म इति स्थितिः। कर्माण्यध्यापनं चैव याजनं च प्रतिग्रहः॥ सत्यं शान्तिस्तपः शौचं तस्य धर्मः सनातनः।

वेदोंका खाध्याय, यज्ञ और दान ब्राह्मणका धर्म है, यह शास्त्रका निर्णय है। वेदोंको पढ़ाना, यजमानका यज्ञ कराना और दान लेना—ये उसकी जीविकाके साधनभूत कर्म है। सत्य, मनोनिम्रह, तप और शौचाचारका पालन—यह उसका सनातन धर्म है।

विकयो रसधान्यानां ब्राह्मणस्य विगर्हितः॥

रस और वान्य (अनाज) का विक्रय करना ब्राह्मणके लिये निन्दित है ॥

तप पव सदा धर्मो ब्राह्मणस्य न संशयः। स तु धर्मार्थमुत्पन्नः पूर्वे धात्रा तपोबळात्॥)

् सदा तप करना ही ब्राह्मणका धर्म है। इसमें संशय नहीं है। विधाताने पूर्वकालमें धर्मका- अनुष्ठान करनेके लिये ही अपने तपोबलसे ब्राह्मणको उत्पन्न किया था॥

न्यायतस्ते महाभागे सर्वशः समुदीरितः। भूमिदेवा महाभागाः सदा लोके द्विजातयः॥ ३०॥

महाभागे ! मैंने तुम्हारे निकट सब प्रकारसे धर्मका निर्णय किया है । महाभाग ब्राह्मण इस लोकमें सदा भूमिदेव माने गये हैं ॥ ३० ॥

उपवासः सदा धर्मो ब्राह्मणस्य न संशयः। स हि धर्मार्थसम्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥३१॥

इसमें संशय नहीं कि उपवास (इन्द्रियसंयम् ) वृतका आचरण करना बाह्मणके लिये सदा धर्म वतलाया गया है। धर्मार्थसम्पन्न ब्राह्मण ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है ॥ ३१॥ तस्य धर्मिकिया देवि ब्रह्मचर्या च न्यायतः। व्रतोपनयनं चैव द्विजो येनोपपद्यते॥ ३२॥

'देवि ! उसे धर्मका अनुष्ठान और न्यायतः ब्रह्मचर्यकाः पालन करना चाहिये । व्रतके पालनपूर्वक उपनयन-संस्कार-का होना उसके लिये परम आवश्यक है, क्योंकि उसीसे वह दिज होता है ॥ ३२ ॥

गुरुदैवतपूजार्थं स्वाध्यायाभ्यसनात्मकः। देहिभिर्धर्मपरमैश्चर्तन्यो धर्मसम्भवः॥ ३३॥

गुरु और देवताओं की पूजा तथा खाध्याय और अभ्यास-रूप धर्मका पालन ब्राह्मणको अवश्य-करना चाहिये। धर्म-परायण देइधारियों को उचित है कि वे पुण्यप्रद धर्मका आचरण अवश्य करें॥ ३३॥

उमोवाच

भगवन् संशयो मेऽस्तितन्मे व्याख्यातुमहीस। चातुर्वर्ण्यस्य धर्म वै नैपुण्येन प्रकीर्तय ॥ ३४॥

उमाने कहा—भगवन्! मेरे मनमें अभी संशय रह गया है। अतः उसकी व्याख्या करके मुझे समझाइये। चारों वर्णोंका जो धर्म है। उसका पूर्णरूपने प्रतिपादन कीजिये॥ ३४॥

श्रीमहेश्वर उवाच

रहस्यश्रवणं धर्मो वेद्वतनिषेवणम् । अग्निकार्यं तथा धर्मो गुरुकार्यप्रसाधनम् ॥ ३५ ॥

श्रीमहेरवरने कहा-धर्मका रहस्य सुनना, वेदोक्त वतका पालन करना, होम और गुरुसेवा करना-यह ब्रह्मचर्य-आश्रम; का धर्म है ॥ ३५॥

भैक्षचर्या परो धर्मो नित्ययक्षोपवीतिता। नित्यं खाध्यायिता धर्मो ब्रह्मचर्याश्रमस्तथा॥३६॥

ब्रह्मचारीके लिये भैक्षचर्या (गाँवोंमेंसे भिक्षा माँगकर लाना और गुरुको समर्पित करना ) परम धर्म है । नित्य यज्ञोपवीत धारण किये रहनाः प्रतिदिन वेदका स्वाध्याय करना और ब्रह्मचर्याश्रमके नियमोंके पालनमें लगे रहनाः ब्रह्मचारीका प्रधान धर्म है ॥ ई६ ॥

गुरुणा चाभ्यनुक्षातः समावर्तेत वै द्विजः। विन्देतानन्तरं भार्यामनुरूपां यथाविधि॥३७॥

ब्रह्मचर्यकी अविष समाप्त होनेपर द्विज अपने गुरूकी आशा लेकर समावर्तन करे और पर आकर अनुरूप स्त्रीसे विधिपूर्वक विवाह करे ॥ ३७ ॥

शुद्धान्नवर्जनं धर्मस्तथा सत्पथसेवनम्। धर्मो नित्योपवासित्वं ब्रह्मचर्यं तथैव च ॥ ३८॥ अवस्थान स्वयं अन्त नहीं गाना नाहिये। यह उसका वर्ष है। सम्मर्णता सेपना नित्य उपवास-प्रत और महान्वर्य-का पानन भी धर्म है। १८॥

भागिनान्तिर्धायाने। जुहानः संयतेन्द्रियः। विमसाद्यां यनाहारे। गृहस्यः सन्यवाक् शुचिः॥ ३९॥

प्रकारों अग्नियानपूर्वक अग्निहोत्र करनेवाला स्वाह्यायगीला होमनसम्बन्धा जितेन्द्रिया विवसासी। मिनाहारी गन्तवादी और पवित्र होना चाहिये ॥ ३९ ॥ धातिथिमतता धर्मो धर्मस्त्रेताग्निधारणम् । इष्टीश्च पञ्चनधांक्ष्य विधिपूर्व समाचरेत् ॥ ४०॥

अतिथि सत्कार करना और गाईपत्य आदि त्रिविध भारतमाँ ही ग्धा करना उसके तिये धर्म है। यह नाना प्रकार-की इष्टियों और पद्मरक्षाकर्मका भी विधिपूर्वक आचरण करे। ४०॥

यज्ञ परमो धर्मस्तथाहिंसा च देहिषु। अपूर्वभोजनं धर्मो विद्यसाशित्वमेव च ॥ ४१ ॥

यश करना तथा किसी भी जीवकी हिंसा न करना उसके लिये परम धर्म है। घरमें पहले भोजन न करना तथा विध-गांशी होना—शुद्धस्पके लोगोंके भोजनकरानेके बाद ही अविशष्ट अन्नका भोजन करना—यह भी उसका धर्म है॥ ४१॥ भुक्ते परिजने पश्चाद् भोजनं धर्म उच्यते। बाह्मणस्य गृहस्थस्य शोत्रियस्य विशेषतः॥ ४२॥

त्रव कुरुम्बीतन भोजन कर हैं उसके पश्चात् स्वयं भोजन करना—पह रहस्य जाकाणका विदेशितः श्रीत्रियका गुरुष धर्म बताया गया है ॥ ४२ ॥

द्रम्पयोः समझीलत्वं धर्मः स्याद् गृत्मेधिनः। गृताणां चेव देवानां नित्यपुष्पवलिकिया ॥ ४३ ॥ नित्योपलेपनं धर्मस्तथा नित्योपवासिता ।

पति और पदीका स्वभाव एक-सा होना चाहिये। यह
गढ़रावका धर्म है। घरके देवताओं की प्रतिदिन पुष्पेंद्वारा
पूजा करनाः उन्हें अलकी बलि समर्पित करनाः रोज-रोज
पर खीवना और प्रतिदिन मत रखना भी गहस्तका
धर्म है। ४२१॥

सुसम्मृष्टेपिलिते च साज्यधूमी भवेद् गृहे ॥ ४४ ॥ एव हिजजने धर्मी गाईस्थ्यो लोकधारणः । हिजानां च सतां नित्यं सदैवेप प्रवर्तते ॥ ४५ ॥

माइनुदार, तीर पोत्रस स्वच्छ किये हुए परमें पृत्युक्त असूति करके उसका धुओं पीलाना चाहिये। यह ब्राह्मणीका साईस्य धर्म कत्याया। को संग्राप्ती स्था करनेताला है। अभी ब्राह्मणीके यहाँ गदा ही इस धर्मका पालन किया तथा है। ४०४६॥ यस्तु क्षत्रगतो देवि मया धर्म उदीरितः। तमहं ते प्रवक्ष्यामि तन्मे श्रृणु समाहिता॥ ४६॥

देवि !मेरे द्वारा जो क्षत्रिय-धर्म बताया गया है। उसीका अब तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ। तुम मुझते एकाप्रचित्त होकर सुनो ॥ ४६॥

प्तित्रयस्य स्मृतो धर्मः प्रजापालनमादितः। निर्दिष्टफलभोका हि राजा धर्मेण युज्यते॥४७॥

क्षित्रियका सबसे पहला धर्म है प्रजाका पालन करना। प्रजाकी आयके छटे भागका उपभोग करनेवाला राजा धर्मका फलपाता है॥ ४७॥

( क्षत्रियास्तु ततो देवि द्विजानां पालने स्मृताः। यदि न क्षत्रियो लोके जगत्स्यादधरोत्तरम् ॥ रक्षणात् क्षत्रियेरेव जगद् भवति शादवतम्।

देवि ! धित्रय ब्राह्मणोंके पालनमें तत्पर रहते हैं। यदि संसारमें धित्रय न होता तो इस जगत्में भारी उलट-फेर या विष्ट्रव मच जाता । धित्रियोंद्वारा रक्षा होनेसे ही यह जगत् सदा टिका रहता है ॥

सम्यग्गुणहितो धर्मो धर्मः पौरहितकिया। व्यवहारिस्थितिर्नित्यं गुणयुक्तो महीपतिः॥)

उत्तम गुणींका सम्पादन और पुरवासियोंका हित-साधन उसके लिये धर्म है। गुणवान् राजा सदा न्याययुक्त व्यवहारमें स्थित रहे॥

प्रजाः पालयते यो हि धर्मेण मनुजाधिपः। तस्य धर्मार्जिता लोकाः प्रजापालनसंचिताः॥ ४८॥

जो राजा धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करता है, उसे उसके प्रजापालनरूपी धर्मके प्रभावसे उत्तम होक प्राप्त होते हैं॥ ४८॥

तस्य राहः परो धर्मो दमः खाध्याय एव च । अग्निहोत्रपरिस्पन्दो दानाध्ययनमेव च ॥ ४९ ॥ यहोपवीतधरणं यहो धर्मेकियास्तथा । भृत्यानां भरणं धर्मः छते कर्मण्यमोघता ॥ ५० ॥ सम्यन्दण्डे स्थितिर्धर्मो धर्मो वेदकतुर्कियाः । व्यवहारस्थितिर्धर्मः सत्यवाक्यरितस्तथा ॥ ५१ ॥

राजाका परम धर्म है—इन्द्रियसंयमः म्वात्यायः अग्नि-होत्रकर्मः दानः, अन्ययनः यशोपवीत-धारणः यशानुष्ठानः भार्मिक वार्यका सम्पादनः पोध्यवर्गका मरण-पोपणः आरम्म किये दुए कर्मको सफल यनानाः अपराधके अनुसार उचितं दण्ड देनाः चेदिक यशादि कर्मोका अनुष्ठान करनाः व्यवहारमें न्यायकी रक्षा करना और सत्यभापणमें अनुरक्त होना। ये समी कर्म राजाके लिये वर्म ही हैं॥४९-५१॥ थार्तेहस्तपदो राजा प्रेत्य चेह महीयते। गोब्राह्मणार्थे विकान्तः संग्रामे निधनं गतः॥ ५२॥ अश्वमेधजितौरुलोकानाप्नोति त्रिदिवालये॥ ५३॥

जो राजा दुखी मनुष्योंको हाथका महारा देता है, वह इस लोक और परलोकमें भी सम्मानित होता है। गौओं और वाझणोंको संकटसे बचानेके लिये जो पराक्रम दिखाकर संग्राममें मृत्युको प्राप्त होता है, वह स्वर्गमें अश्वमेघ यज्ञोंद्वारा जीते हुए लोकोंपर अधिकार जमा लेता है।। ५२-५३।। (तथैंघ देवि वैश्याश्च लोकयात्राहिताः स्मृताः। अन्ये तानुपजीवन्ति प्रत्यक्षफलदा हि ते॥ यदि न स्युस्तथा वैश्या न भवेयुस्तथा परे।)

देवि ! इसी प्रकार वैदय भी लोगीकी जीवन-यात्राके निर्वाहमें सहायक माने गये हैं । दूसरे वणोंके लोग उन्हींके सहारे जीवन-निर्वाह करते हैं, क्योंकि वे प्रत्यक्ष फरु देनेवाले हैं । यदि वैदय न हों तो दूसरे वर्णके लोग भी न रहें ॥ वैदयस्य सततं धर्मः पाद्युपाल्यं कृषिस्तथा । अग्निहोत्रपरिस्पन्दो दानाष्ययनमेव च ॥ ५४ ॥ वाणिड्यं सत्पथस्थानमातिथ्यं प्रदामो दमः । विप्राणां स्वागतं त्यांगो वैदयधर्मः सनातनः ॥ ५५ ॥

पशुओंका पालन, खेती, न्यापार, अग्निहोत्रकर्म, दान, अध्ययन, सन्मार्गका आश्रय लेकर सदाचारका पालन, अतिथि-सत्कार, शम, दम, ब्राह्मणोंका स्वागत और त्याग—ये सव बैध्योंके सनातन धर्म हैं ॥ ६४-५५॥ तिलान गन्धान रसांचैव विकीणीयान्न चैव हि। चणिकपथम्पासीनो वैश्यः सत्पथमाश्रितः॥ ५६॥

व्यापार करनेवाले सदाचारी वैश्यको तिलः चन्दन और रसकी विक्री नहीं करनी चाहिये तथा ब्राह्मणः क्षत्रिय और वैश्य-इस त्रिवर्गका सब प्रकारसे यथाशक्ति यथायोग्य आतिथ्यसत्कार करना चाहिये॥ ५६५॥

सर्वातिथ्यं त्रिवर्गस्य यथाशक्ति यथाईतः।

शूद्रधर्मः परो नित्यं शुश्रुषा च द्विजातिषु ॥ ५७ ॥ स शूद्रः संशिततपाः सत्यवादी जितेन्द्रियः । शुश्रुषुरतिथि प्राप्तं तपः संचित्तते महत्॥ ५८ ॥

शूद्रका परम धर्म है तीनों वर्णोंकी सेवा। जो शूद्र सत्य-वादी, जितेन्द्रिय और घरपर आये हुए अतिथिकी सेवा करनेवाला है, वह महान् तपका संचय कर लेता है। उसका सेवालप धर्म उसके लिये कठोर तप है। ५७-५८।। नित्यं स हि शुभाचारों देवताद्विजपूजकः। शूद्रो धर्मफलैरिष्टैः सम्प्रयुज्येत वुद्धिमान्॥ ५९॥ नित्यं सदाचारका पालन और देवता तथा ब्राह्मणोंकी पृजा करनेवाले बुद्धिमान् शृद्धको धर्मका मनोवाच्छित फल प्राप्त होता है ॥ ५९॥

(तथैव शुद्रा विहिताः सर्वधर्मप्रसाधकाः। शुद्राश्च यदि ते न स्युः कर्मकर्ता न विद्यते॥

इसी प्रकार शुद्र भी सम्पूर्ण धर्मोंके साधक वताये गये हैं। यदि शुद्र न हों तो सेवाका कार्य करनेवाला कोई नहीं है॥

त्रयः पूर्वे शूद्रमूलाः सर्वे कर्मकराः स्मृताः । ब्राह्मणादिषु शुश्रूषा दासधर्म इति स्मृतः॥

पहलेके जो तीन वर्ण हैं, वे सव श्रूदमूलक ही हैं, क्योंकि श्रूद ही सेवाका कर्म करनेवाले माने गये हैं। ब्राह्मण आदि-की सेवा ही दास या श्रूदका घर्म माना गया है।। वार्ता च कारुकर्माण शिल्पं नाट्यं तथैव च। अहिंसकः शुभाचारो देवतद्विजवन्दकः॥

वाणिज्यः कारीगरके कार्यः शिल्प तथा नाट्य भी शूद्रका धर्म है। उसे अहिंसकः सदाचारी और देवताओं तथा ब्राह्मणीका पूजक होना चाहिये॥

शूद्रो धर्मफलैरिष्टैः खधर्मेणोपयुज्यते । एवमादि तथान्यच्च शूद्रधर्म इति स्मृतः॥)

ऐसा शूद्र अपने धर्मसे सम्पन्न और उसके अमीष्ट फलोंका भागी होता है। यह तथा और भी शूद्र-धर्म कहा गया है।।

एतत् ते सर्वमाख्यातं चातुर्वण्यंस्य शोभने । एकैकस्येह सुभगे किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि॥ ६०॥

शोभने ! इस प्रकार मैंने तुम्हें एक-एक करके चारी वर्णोंका सारा धर्म वतलाया । सुभगे ! अब और क्या सुनना चाहती हो ! ॥ ६० ॥

उमोवाच

(भगवन् देवदेवेश नमस्ते वृपभध्वज्ञ। श्रोतुमिच्छाम्यहं देव धर्ममाश्रमिणां विभो॥

उमा बोर्ली—भगवन् । देवदेवेश्वर ! वृपमध्वज ! देव ! आपको नमस्कार है । प्रमो ! अव मैं आश्रमियोंका -धर्म सुनना चाहती हूँ ॥

श्रीमहेश्वर उवाच

तथाश्रमगतं धर्मे श्रृणु देवि समाहिता। बाश्रमाणां तु यो धर्मः कियते ब्रह्मवादिभिः॥

श्रीमहेश्वरने कहा-देवि ! एकाग्रचित्त होकर आश्रम-धर्मका वर्णन सुनो । ब्रह्मवादी मुनियोंने आश्रमेंका जो धर्म निश्चित किया है, वही यहाँ वताया जा रहा है ॥ पृह्यसः प्रवर्गनेषां गार्गन्यं धर्ममाश्रितः । पश्यम्भिया श्रीतं दारतृष्ट्रितिद्वता ॥ प्रतिकाराभिगमनं दानयशतपंति च । अधिप्रवासन्तर्येष्टः नाध्यायश्चानिपृवैकम् ॥

शांशमीम ग्रह्म-आसम गवंध शेष्ठ है, क्योंकि वह गांहर-भारत्य प्रतिदिन है। यह महाप्रमोता अनुष्ठानः गाहर-भीरत्यो परिष्ठाः अपनी ही स्तित संतुष्ट रहनाः भारत्यो राज्य देनाः श्रातुकालमें ही पत्नीके साथ समागम करनाः दानः यह और तपस्तामें लगे रहनाः परदेश न जाना और अग्निहोत्रपूर्वक वेद शाखोंका स्वाच्याय करना— य ग्रह्माके अभीष्ट धर्म हैं॥

गर्भेव वानवस्थस्य धर्माः व्रोक्ताः सनातनाः । गृह्यासं समुन्स्च्य निश्चित्येकमनाः शुभैः ॥ गन्येरेव सदाहारेर्वतेयेदिति च स्थितिः ।

इसी प्रकार गानवस्य आश्रमके सनातन धर्म वताये गये हैं। गानप्रस्य आश्रममें प्रवेश करनेकी इच्छावाला पुरुष एकनित्त होकर निश्चय करनेके पश्चात् घरका रहना छोड़कर यनमें चला जाय और वनमें प्राप्त होनेवाले उत्तम आहारीत ही जीवन-निर्वाह करे। यही उसके लिये शाल-विहित मर्यादा है।।

भूमिशस्या जहार्मश्रुचमैयरकलधारणम् ॥ देवतातिथिसकारो महारूच्छ्राभिपूजनम् । अग्निरोत्रं त्रिपवणं तस्य नित्यं विधीयते ॥ ब्रह्मवर्यं समा शौचं तस्य धर्मः सनातनः। एवं स विगते प्राणे देवलोके महीयते॥

पृथ्वित सोना, जटा और दादी-पूँछ रखना, मृगचर्म और यनकर यस घारण करना, देवताओं और अतिथियोंका मकार करना, महान् कष्ट सहकर भी देवताओंकी पूजा आदिका निर्याद परना—-यह यानप्रस्थका नियम है। उसके लिए प्रतिदेश अभिन्दोत्र और विकाल-स्नानका विधान है। प्रधानदें, क्षमा और शीन आदि उसका सनातन धर्म है। देशा करनेपाला यानप्रस्थ प्रालखागके प्रधात् देवलोक्से प्रतिशिव होगा है।

यतिधर्मास्तथा देवि गृहांस्त्यन्त्रा यतस्ततः।
भाकिश्चन्यमनारम्भः सर्वतः शौचमार्जवम् ॥
सर्वत्रं भेक्षचर्यां च सर्वत्रेव विवासनम्।
मदा भ्यानपर्यं न दोपशुद्धिः क्षमा द्या ॥
सन्यानुनवर्ष्वत्रयं तस्य धर्मविधिभवेत्।

देनि । विश्वानं इत्यस्य हरे। ग्रेन्साग्री पर छोड्कर इक्षण्यत विभागा गरे। गर अपने पान किसी यस्तुता नेवर संबंधे। बसीहे आरम्भ मा अपनेशनचे दूर रहे। गर श्रोरहे पवित्रता और सरलताको वह अपने भीतर स्थान दे।
सर्वत्र भिक्षाने जीविका चलावे। सभी स्थानेंनि वह विद्या
रहे। सदा ध्यानमें तत्पर रहना, दोषोंने शुद्ध होना, सवपर
धमा और दयाका माव रखना तथा बुद्धिका तत्त्वकं चिन्तनमें
लगाये रखना—से सब संन्यासीके लिये धर्मकार्य हैं(॥)
बुभुक्षितं पिपासार्तमितिथि श्रान्तमागतम्।
अर्चयन्ति वरारोहे तेपामिप फलं महत्॥

वरारोहे ! जो भूख-प्यासंसे पीहित और धके-मादे आये हुए अतिथिकी सेवा-पूजा करते हैं। उन्हें भी महान् फलकी । प्राप्ति होती है ॥

पात्रमित्येव दातव्यं सर्वस्मे धर्मकाक्किभिः। आगमिप्यति यत् पात्रं तत् पात्रं तारियप्यति॥

धर्मकी अमिलापा रखनेवाले पुरुषोंको चाहिये कि अपने घरपर आये हुए सभी अतिथियोंको दानका उत्तम पात्र समझकर दान दें। उन्हें यह विश्वास रखना चाहिये कि आज जो पात्र आयेगा। वह हमारा उद्घार कर देगा ॥ काले सम्प्राप्तमतिथि भोकुकाममुपस्थितम्। यस्तं सम्भावयेत् तत्र व्यासं।ऽयं समुपस्थितः॥

े समयार भोजनकी इच्छासे आये अथवा उपस्थित हुए अतिथिका जो समादर करता है। वहाँ ये साक्षात् भगवान् ज्यास उपस्थित होते हैं॥

तस्यपूजां यथाशक्त्या सौम्यचित्तः प्रयोजयेत्। चित्तमूलो भवेद् धर्मो धर्ममूलं भवेद् यशः॥

अतः कोमलिचत्त होकर उस अतिथिकी यथाशक्ति पूजा करनी चाहिये; क्योंकि धर्मका मूल है चिचका विश्वद माव और यशका मूल है धर्म ॥

तसात् सौम्येन चित्तेन दातव्यं देवि सर्वथा । सौम्यचित्तस्तुयोददात्तिहिदानमगुत्तमम्॥

अतः देवि ! सर्वया सौम्य चित्तने दान देना चाहिये; वर्षोकि जो सौम्यचित्त होकर दान देता है। उनका यह दान सर्वोत्तम है॥

यथाम्बुचिन्दुभिः स्क्ष्मैः पत्रिः मैदिनीतले । केदाराश्च तटाकानि सरांसि सरितस्तथा ॥ तोयपूर्णानि दृदयन्ते अशतक्यांनि शोभने । अल्पमल्पमपि होकं दीयमानं चिचर्चते ॥

शोमने ! जैसे भ्तन्यर वर्षाके समय गिरती हुई जलकी छोटी-छोटी भूँदोंसे ही खेतींकी क्यारियाँ, तालाक, सरोवर और गरिनाएँ अवक्वं मावसे जलपूर्ण दिखायी देती हैं, उसी प्रकार एक-एक करके थोड़ा-योड़ा दिया हुआ दान मी बद जाता है।।

पीडयापि च भृत्यानां दानमेव विशिष्यते । पुत्रदारधनं धान्यं न मृताननुगच्छति॥

मरण-पोषणके योग्य कुटुम्बीजनींको थोड़ा-सा कप्ट देकर भी यदि दान किया जा सके तो दान ही श्रेष्ठ माना गया है। स्त्री-पुत्र, घन और धान्य-ये वस्तुएँ मरे हए पुरुषोंके साथ नहीं जाती हैं॥

श्रेयो दानं च भोगश्च धनं प्राप्य यशस्त्रिनि । दानेन हि महाभागा भवन्ति मनुजाधिपाः॥ नास्ति भूमौदानसमं नास्ति दानसमो निधिः। नास्ति सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकं परम्॥

यशिखिनि ! घन पाकर उसका दान और भोग करना भी श्रेष्ठ है। परंतु दान करनेसे मनुष्य महान् सौमाग्यशाली नरेश होते हैं। इस पृथ्वीपर दानके समान कोई दूसरी चस्तु नहीं है। दानके समान कोई निधि नहीं है। सत्यसे बढकर कोई धर्म नहीं है और असत्यमें बढ़कर कोई पातक नहीं हैं।

आश्रमे यस्तु तप्येत तपो मूलफलाशनः। आदित्याभिमुखो भूत्वा जटावरकछसंवृतः॥ मण्डूकशायी हेमन्ते श्रीष्मे पञ्चतपा भवेत्। सम्यक् तपश्चरन्तीह श्रद्दधाना वनाश्रमे ॥ गृहाश्रमस्य ते देवि कलां नाहिन्ति षोडशीम्।

<sup>९</sup> जो वानप्रस्थ आश्रममें फल-मूल खाकर जटा बढ़ाये, वरुकल पहने, सूर्यकी ओर मुँह करके तपस्या करता है, हेमन्त ऋतुमें मेढककी भाँति जलमें सोता है और ग्रीष्म ऋतुमें पञ्चाग्निका ताप सहन करता है। इस प्रकार जो लोग वानप्रस्थ आश्रममें रहकर श्रद्धापूर्वक उत्तम तप करते हैं। वे भी ग्रह्साश्रमके पालनसे होनेवाले धर्मकी षोलहवीं कलाके भी बराबर नहीं हो सकते॥

उमोवाच 🕆

गृहाश्रमस्य या चर्या व्रतानि नियमाश्च ये॥ यथा च देवताः पूज्याः सततं गृहमेधिना। यद् यद्य परिहर्तन्यं गृहिणा तिथिपर्वसु ॥ तत् सर्वे श्रोतुमिच्छामि कथ्यमानं त्वया विभो।

उमाने कहा-प्रमो ! गृहस्याश्रमका जो आचार है। जो वत और नियम हैं, गृहस्थको सदा जिस प्रकारसे देवताओंकी पूजा करनी चाहिये तथा तिथि और पर्वोंके दिन उसे जिस-जिस वस्तुका त्याग करना चाहिये। वह सब मैं आपके मुखसे मुनना चाहती हूँ ॥

श्रीमहेश्वर उवाच

गृहाश्रमस्य यन्मूलं फलं धर्मोऽयमुत्तमः॥ पादेश्चतुर्भिः सततं धर्मो यत्र प्रतिष्ठितः। सारभूतं बरारोहे दब्नो घृतमियोद्धतम् ॥

तदहं ते प्रवक्ष्यामि श्रुयतां धर्मचारिणि।

श्रीमहेरवरने कहा-देवि । गृहस्य-आश्रमका व मूल और फल है, यह उत्तम धर्म जहाँ अपने चारों चरणी षदा विराजमान रहता है, वरारोहे ! जैसे दहीसे घी निका जाता है उसी प्रकार जो सब घमोंका सारभृत उसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। धर्मचारिण ! सुनो॥ शुश्रुपन्ते ये पितरं मातरं च गृहाश्रमे॥ भर्तारं चैव या नारी अग्निहोत्रं च ये द्विजाः। तेषु तेषु च प्रीणन्ति देवा इन्द्रपुरोगमाः॥ पितरः पितृलोकस्थाः खधर्मेण स रज्यते । जो लोग गृहं स्थाश्रममें रहकर माता-पिताकी सेवा कर हैं, जो नारी पतिकी सेवा करती है तथा जो ब्राह्मण नित

अग्निहोत्र कर्म करते हैं, उन सबपर इन्द्र आदि देवता पितृलंकिनिवासी पितर प्रसन्न होते हैं एवं वह पुरुष अपन धर्मसे आनिदत होता है॥

उमोवाच मातापितृवियुक्तानां का चर्या गृहमेघिनाम् ॥ विधवानां च नारीणां भवानेतद् व्रवीतु मे।

उमाने पूछा-जिन गृहस्थिं माता-पिता न हों। उनकी अथवा विधवा स्त्रियोंकी जीवनचर्या क्या होनी चाहिये यह मुझे बताइये ॥

श्रीमहेश्वर उवाच

गुरुवृद्धाभिवादनम् ॥ देवतातिथिशुश्रुषा अहिंसा सर्वभूतानामलोभः सत्यसंधता। ब्रह्मचर्य शरण्यत्वं शौचं पूर्वाभिभाषणम् ॥ धर्मशीलता। कृतज्ञत्व**म**पैशस्यं सततं दिने द्विरभिषेकं च पितृद्वतपूजनम् ॥ गवाह्निकप्रदानं च संविभागोऽतिथिप्वपि। दीपं प्रतिश्रयं चैव दद्यात् पाद्यासनं तथा ॥ पञ्चमेऽहिन षष्ठे वा द्वाद्रोऽप्यप्टमेऽपि वा। चतुर्दशे पश्चदशे ब्रह्मचारी सदा भवेत्॥ इमश्रुकर्म शिरोऽभ्यङ्गमञ्जनं दन्तधावनम् । नैतेष्वहस्सु कुर्वीत तेषु लक्ष्मीः प्रतिष्ठिता ॥

श्रीमहेश्वरने कहा -देवता और अतिथियोंकी सेवा गुरुजनों तथा वृद्ध पुरुषोंका अभिवादन, किसी भी प्राणीव हिंसा न करना, लोभको त्याग देना, सत्यप्रतिज्ञ होना शौचाचारः पहरे व्रह्मचर्यः शरणागतवत्मलताः वातचीत करना, उपकारीके प्रति कृतज्ञ होना, किसीव चुगली न खाना, सदा घर्मशील रहना, दिनमें दो बार स्ना करना, देवता और पितरोंका पूजन करना, गौओंको प्रतिदि अन्नका ग्रास और घाष देना। अतिथियोंको विमागपूर्व भोजन देना, दीप, ठहरनेके लिये स्थान तथा पाद्य औ भागम देनाः वज्ञानीः प्रश्नीः दादगीः प्रत्मीः चतुर्दशी एवं प्रियाक्षी सद्दाः ज्ञानपर्वता पासन करनाः इन विधियीपर गृहा सुद्धानेः निक्ता से उल्लामेः आंदामे अञ्चन करने तथा प्राप्ति करने एवं यांत पान आदिका कार्य न करे। जा इन प्रिथिनियंशीरा पालन करते हैं। जनके यहाँ स्थ्यी प्रविष्ठित

राना है।।

मनोपवासनियमस्तपो दानं च शक्तितः। भरणं भृत्यवर्गस्य दीनानामनुकम्पनम्॥ परदार्यनगृत्तिक्ष सद्गरेषु रतिः सद्।।

गत और उपयासका नियम पालना। तपस्या करना पथाशिक दान देना। पीष्यवर्गका पीषण करना। दीनीपर कृष रसना। पराधी क्रीसे दूर रहना तथा सदा ही अपनी स्त्रीसे ग्रेम रसना ग्रहराका धर्म हैनी।

शरीरमेकं दम्पत्ये।विधात्रा पूर्वनिर्मितम् ॥ तस्मात् सदारनिरतो ब्रह्मचारी विधायते ।

निधाताने पूर्व कालमें पांत-पत्नीका एक ही शरीर बनाया था। अतः अपनी ही स्त्रीमें अनुरक्त रहनेवाला पुरुष ब्रहाचारी माना जाता है।।

र्शालवृत्तविनीतस्य निगृहीतेन्द्रियस्य च॥ भाजवे वर्तमानस्य सर्वभूतिहतैपिणः। प्रियातिथेध्व क्षान्तस्य धर्माजितधनस्य च॥ गृहाश्रमपदस्थस्य किमन्यैः कृत्यमाश्रमैः।

जो शील और सदाचारंगे विनीत है, जिसने अपनी इन्द्रियोंको कापूमे कर रक्खा है, जो सरलतापूर्ण वर्ताव करता है और समक्ष प्राणियोंका हितेषी है, जिसको अतिथि प्रिय है, जो क्षमाशील है, जिसने धर्मपूर्वक धनका उपार्जन किया है—ऐसे एहस्यके लिये अन्य आश्रमीकी क्या आयस्यकता है ?[[]

यया मातरमाश्चित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः॥ तथा गृहाशमं प्राप्य सर्वे जीवन्ति चाश्रमाः।

जैसे छमी जीव माताका सहारा छेकर जीवन घारण करते हैं। उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्य-आश्रमका आश्रय संकर ही जीवन-यावन करते हैं॥

राजानः सर्वपापण्डाः सर्वे रक्षोपजीविनः॥ यालप्रदाक्षः डम्भाखः चौरा राजभटास्तया। सविधाः सर्वद्गीलमाः सर्वे वै विचिकित्सकाः॥ दृष्ण्यानं प्रपणाक्षः क्षीणपण्योदना नराः। एते चान्ये स यहवः तर्कयन्ति गृहाधमम्॥

सहार पालपडीर नटा मरेगा दम्मा चेरा राजपुरूप विद्यार मन्त्री गीरीहे जानदार सभी मंग्रयाह तथा दूरके एम्बेस भारे हुए राधेमग्रहेत सही—ये तथा और भी यहुतने मन्ष्य ग्रह्साश्रमपर ही ताक लगाये रहते हैं।।।
मार्जारा मृषिकाः द्वानः स्कराश्च शुकास्तथा ।
कपोतका कर्कटकाः सरीख्पनिपेवणाः ॥
अरण्यवासिनश्चान्ये सङ्घा ये मृगपिक्षणाम् ।
प्वं बहुविधा देवि छोकेऽसिन् सचराचराः ॥
गृहे देवे विछे चैव शतशोऽथ सहस्रशः ।
गृहस्थेन छतं कर्म सर्वस्तैरिह भुज्यते ॥

देवि ! चूहे विल्ली कुत्ते, स्अर, तोते, कपूतर, कर्नटक (काक आदि), सरीस्परेवी-ये तथा और भी बहुत-से मृग-पश्चियोंके बनवासी समुदाय हैं तथा इसी तरह इस जगत्में जो नाना प्रकारके सेकड़ों और इजारों चराचर प्राणी घर, क्षेत्र और विलमें निवास करते हैं, वे सब के सब यहाँ गृहस्थके किये हुए कर्मको ही मोगते हैं॥

उपयुक्तं च यत् तेषां मितमान् नानुशोचित । धर्म इत्येव संकल्प्य यस्तु तस्य फलं शृणु ॥

जो वस्तु उनके उपयोगमें आ गयी। उसके लिये जो बुद्धिमान् पुरुप कभी शोक नहीं करता। इन सबका पालन करना धर्म ही है। ऐसा समझकर संतुष्ट रहता है। उसे मिलने बाले फलका वर्णन सुनो 🗓

सर्वयद्मप्रणीतस्य ह्यमेधेन यत् फलम् । वर्षे स द्वादशे देवि फलेनेतेन युज्यते ॥)

देवि ! जो सम्पूर्ण यशेंका सम्पादन कर चुका है। उसे अश्वमेधयशसे जो फल मिलता है। वहीं फल इस ग्रहस्यकों सारह वर्षोतक पूर्वोक्त नियमींका पालन करनेमें प्राप्त हो जाता है ॥

## उमोवाच

उक्तस्त्वया पृथग्धर्मश्चातुर्वण्यंहितः युभः। सर्वन्यापी तु यो धर्मो भगवंस्तद् व्रवीहि मे ॥ ६१ ॥

उमान कहा-भगवन् ! आपने चारी वर्णीके लिये दितकारी एवं द्यन धर्मका प्रथक् प्रयक्ष वर्णन किया । अव मुझे वह धर्म वतलाइये, जो सब वर्णीके लिये समानरूपने उपयोगी हो ॥ ६१ ॥

## श्रीमहेश्वर उवाच

ब्राह्मणा लोकसारेण सृष्टा धात्रा गुणार्थिना। लोकांस्तारियतुं कृत्कान् मत्येषु क्षितिदेवताः॥ ६२॥ तेपामपि प्रवक्ष्यामि धमकर्मफलोद्यम्। ब्राह्मणेषु हि यो धर्मः स धर्मः परमो मतः॥ ६३॥

श्रीमहेदवरने कहा—देवि ! गुणोंकी अभिलापा रखने-वाले जगत्लाटा ब्रह्माजीने समस्त लोकॉका उदार करनेके लिये जगत्की सार यस्तुदारा मृत्युलोकमें ब्राह्मणोंकी सृष्टि | की है । ब्राह्मण इस भूमण्डलके नेवता हैं, अतः पहले उनके ही धर्म-कर्म और उनके फलोंका वर्णन करता हैं। क्योंकि ब्राह्मणोंमें जो धर्म होता है। उसे ही परम धर्म माना जाता है ॥ ६२-६३ ॥

इमे ते लोकंधर्मार्थं त्रयः सृष्टाः खयम्भुवा। पृथिव्यां सर्जने नित्यं सृष्टांस्तानिष मे ऋणु ॥ ६४ ॥

ं ब्रह्माजीने सम्पूर्ण जगत्की रक्षाके लिये तीन प्रकारके धर्मका विधान किया है। पृथ्वीकी सृष्टिके साथ ही इन तीनों धर्मोंकी सृष्टि हो गयी है, इनको भी तुम मुझसे सुनो॥ो वेदोकः परमो धर्मः स्मृतिशास्त्रगतोऽपरः। शिष्टाचीर्णोऽपरः प्रोक्तस्त्रयो धर्माः सनातनाः ॥ ६५॥

पहला है बेदोक्त धर्मा जो सबसे उत्कृष्ट धर्म है। दूसरा है वेदानुकुल स्मृति-शास्त्रमें वर्णित-सार्त्वधर्म और तीवरा है शिष्ट पुरुषोद्वारा आचरित धर्म ( शिष्टाचार )। ये तीनों षर्म सनातन हैं।। ६५॥

त्रैविद्यो ब्राह्मणो विद्वान् न चाध्ययनजीवकः । त्रिकर्मा त्रिपरिकान्तो मैत्र एष स्मृतो द्विजः ॥ ६६ ॥

जो तीनों वेदोंका ज्ञाता और विद्वान हो; पढने पढानेका काम करके जीविका न चलाता हो; दान, धर्म और यज्ञ-इन तीन कर्मोंका सदा अनुष्ठान करता हो; काम, क्रोध और लोम-इन तीनों दोषोंका त्याग कर चुका हो और सब प्राणियोंके प्रति मैत्रीमाव रखता हो-ऐसा पुरुष ही वास्तवमें ब्राह्मण माना गया है॥ ६६॥

षडिमानि तु कर्माणि प्रोवाच सुवनेश्वरः। वृत्त्यर्थं त्राह्मणानां वैश्र्यु धर्मान् सनातनान् ॥ ६७ ॥

सम्पूर्ण भुवनोंके स्वामी ब्रह्माजीने ब्राह्मणोंकी जीविकाके ित्ये ये छः कर्म बताये हैं; जो उनके लिये सनातन धर्म है। इनके नाम सुनो ॥ ६७॥

यजनं याजनं चैव तथा दानप्रतिग्रही। अध्यापनं चाध्ययनं षट्कर्मा धर्मभाग् द्विजः ॥ ६८ ॥

यजन-याजन (यज्ञ करना-कराना) दान देना दान लेनाः वेद पढ्ना और वेद पढ़ाना । इन छः कर्मोंका आश्रय

लेनेवाला ब्राह्मण धर्मका भागी होता है ॥ ६८ ॥

नित्यः खाध्यायिता धर्मो धर्मो यज्ञः सनातनः। दानं प्रशस्यते चास्य यथाशक्ति यथाविधि ॥ ६९ ॥

इनमें भी सदा स्वाध्यायशील होना ब्राह्मणका मुख्य धर्म है, यश करना सनातन धर्म है और अपनी शक्तिके अनुसार विधिपूर्वक दान देना उसके लिये प्रशस्त धर्म है ॥ ६९॥

शमस्तुपरमो धर्मः प्रवृत्तः सत्सु नित्यशः। गृहस्थानां विद्युद्धानां धर्मस्य निचयो महान् ॥ ७० ॥ संग प्रकारके विषयोंसे उपरंत होना शम कहलाता है।

यह सत्पुरुषोंमें सदा दृष्टिगोचर होता है। इसका पालन करने-से शुद्धचित्तवाले गृहर्स्थोको महान् धर्मराशिकी प्राप्ति होती है।। पञ्चयक्षविशुद्धातमा सत्यवागनसूयकः। दाता ब्राह्मणसत्कर्ता सुसंस्पृपनिवेशनः॥ ७१॥ थमानी च सदाजिह्यः स्निग्धवाणीप्रदस्तथा। अतिश्यभ्यागतरतिः शेषात्नकृतभोजनः ॥ ७२ ॥ पाद्यमर्घ्ये यथान्यायमासनं शयनं तथा। दीपं प्रतिश्रयं चैव यो ददाति स धार्मिकः॥ ७३॥ ें ग्रहस्य पुरुषको पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान करके अपने

मनको शुद्ध वनाना चाहिये । जो गृहस्य सदा सत्य बोलता, किसंकि दोष नहीं देखता, दान देता, ब्राह्मणीका सत्कार करताः अपने घरको झाड्-बुद्दारकर साफ रखताः अभिमान-को त्याग देता, सदा सरल भावसे रहता, स्नेह्युक्त वचन बोलता। अतिथि और अभ्यागतींकी सेवामें मन लगाता। यज्ञांशष्ट अन्नका भाजन करता और आंत्रिको शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार पाद्य, अर्घ्य, आसन, शय्या, दीपक तथा ठहरनेके लिये यह प्रदान करता है। उसे धार्मिक समझना

चाहिये ॥ ७१-७३ ॥

प्रातरुत्थाय चाचम्य भोजनेनोपमन्श्य च । सत्कृत्यानुवजेद् यस्तु तस्य धर्मः सनातनः ॥ ७४ ॥

जो प्रातःकाल उठकर आचमन करके ब्राह्मणकोभोजन-के लिये निमन्त्रण देता और उसे ठीक समयपर सत्कारपूर्वक भोजन करानेके बाद कुछ दूरतक उसके पीछे-पीछे जाता है। उसके द्वारा सनातन. धर्मका पालन होता है ॥ ७४ ॥ सर्वातिथ्यं त्रिवर्गस्य यथाशक्ति निशानिशम् । समाख्यातस्त्रिवर्गपरिचारणम् ॥ ७५ ॥

शूद्र गृहस्थको अपनी शक्तिके अनुसार तीनों वर्णींका निरन्तर सब प्रकारसे आतिथ्य-सत्कार करना चाहिये । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-इन तीन वर्णोकी परिचर्यामें रहना उसके लिये प्रधान धर्म बतलाया गया है ॥ ७५ ॥

प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो गृहस्थेपु विधीयते। तमहं वर्तयिष्यामि सर्वभूतहितं शुभम्॥ ७६॥

प्रवृत्तिहरूप धर्मका विधान ग्रहस्थोके लिये किया गया है। वह सब प्राणियोंका हितकारी और ग्रुम है। अब मैं उसीका वर्णन करता हूँ ॥ ७६ ॥

दातव्यमसक्रच्छक्त्या यप्रव्यमसक्त् तथा। पुष्टिकमीविधानं च कर्तव्यं भृतिमिच्छता॥ ७७॥

अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको सदा अपनी शक्तिके अनुसार दान करना चाहिये । सदा यज्ञ करना चाहिये और सदा ही पुष्टिजनक कर्म करते रहना चाहिये॥ ७७॥ धर्मेणार्थः समाहार्यो धर्मलन्धं त्रिधा धनम्।

कर्तरपं भर्मपूर्म मानवेन प्रयत्नतः॥ ७८॥

गहुराही पर्मेह दारा पन हा उपाईन करना चाहिये। बर्मेन उपाकि हुए पन हे तीन भाग करने चाहिये और पालहुर्देक प्लेक्सान वर्मेका अनुष्टान करना चाहिये॥७८॥ एकेनांद्रीन धर्मार्थी कर्तव्यी भृतिमिच्छता। एकेनांद्रीन कामार्थ एकमंद्रां विवर्धयेत्॥७९॥

अन्ती उन्ति चाहनेवाचे पुरुपको धनके उपर्युक्त तीन <u>रामिने एकः भागके हारा पर्मः और अर्थकी सिद्धि करनी</u> चाद्धिरे। दूगरे भागको उपमोगमे स्याना चाहिये और सीसं अंशको पदाना चाहिये (प्रकृत्तिधर्मका वर्णन किया स्या है)॥७९॥

निगृत्तिलक्षणस्त्वन्यो धर्मो मोक्षाय तिष्टति । नस्य वृत्ति प्रवक्ष्यामि १२णु मे देवि तत्त्वतः ॥ ८० ॥

<u>इससे</u> भिन्न निष्टतिरूपः वर्ष है । वह सोक्षका साधन . ई । देवि ! में यथार्थरूपते उसका खरूप वताता हूँ। उसे सुनो ॥ ८०॥

सर्वभृतदया धर्मी न चैकन्नामवासिता। आराणाराविमोक्षश्च रास्त्रते मोक्षकाङ्किणाम्॥८१॥

मीधरी अभिलापा रखनेवाले पुरुषोंको सम्पूर्ण प्राणियों-पर दया करनी चाहिये । यही उनका धर्म है । उन्हें सदा एक ही गाँवमें नहीं रहना चाहिये और अपने आशारूपी यन्यनोंको तोइनेका प्रयक्ष करना चाहिये । यही मुमुक्षुके जिये प्रशंक्षकी यात है ॥ दें ॥

न कुट्यां नोदके सहो न वासित न चासने । न बिदण्डे न शयने नाग्नी न शरणालये ॥ ८२॥

मोक्षाभिलायी पुरपको न तो छुटीमें आसक्ति रखनी नादिये न जडमें, न वस्त्रमें, न आसनमें; न त्रिदण्डमें, न राय्यामें; न अग्निमें और न किसी निवासस्यानमें ही आसक्त होना चादिये॥ ८२॥

अध्यातमगतिचित्तो यस्तन्मनास्तत्परायणः। युक्तो योगं प्रति सदा प्रतिसंख्यानमेव च ॥ ८३॥

ग्रह्मुको अध्यातम्यानका ही चिन्तनः मनन और निदिष्पायन करना चादिये। उसे उसीमें सदा स्थित रहना चादिये। निरन्तर योगान्यासमें प्रश्च होकर तत्वका विचार करते रहना चादिये॥ ८३॥

गुसमृह्यपर्य नित्यं श्ल्यागार्यनिवेशनः। नद्रीपुलिनशायी च नदीतीर्यतिस्त्र यः॥८४॥ विमुक्तः सर्वसङ्गेषु स्नेहयन्येषु च हिजः। धारमन्येयारमनी भावं समासज्ञेत वे हिजः॥८५॥

गंग्यामी दिवही उचिव है कि यह एवं प्रकारकी

आमक्तियों और स्नेद्दनधनोंने मुक्त होकर नर्वदा कुसके नीचे, चुने घरमें अथवा नदीके किनारे रहता हुआ अपने अन्तः करणः में ही परमातमाका ध्यान करे ॥ ८४-८५ ॥

स्याणुभूतो निराहारो मोक्षद्दप्टेन कर्मणा। परिव्रजेति यो युकस्तस्य धर्मः सनातनः॥८६॥

जो युक्तिचत होकर संन्यासी होता है और मोक्षोपयोगी कर्म अवण, मनन, निदिष्यासन आदिके द्वारा समय व्यतीत करता हुआ निराहार (विषयसेवनसे रहित) और ठूठे काठ-की माँति स्थिर रहता है। उसको सनातन धर्मका मोक्षरूप धर्म प्राप्त होता है।। ८६॥

न चैकत्र समासको न चैकप्रामगोचरः। मुको हाटति निर्मुको न चैकपुलिनेशयः॥ ८७॥

संत्याधी किसी एक स्थानमें आसक्ति न रखें। एक ही प्राममें न रहे तथा किसी एक ही किनारेपर सर्वदा शयन न करें। उसे सब प्रकारकी आसक्तियों से मुक्त हो कर खच्छन्द विचरना चाहिये॥ ८७॥

एप मोक्षविदां धर्मों वेदोक्तः सत्पथः सताम् । यो मार्गमनुयातीमं पदं तस्य च विद्यते ॥ ८८ ॥

यह मोक्षधर्मके ज्ञाता सत्पुरुपीका वेदप्रतिपादित धर्म एवं सन्मार्ग है। जो इस मार्गपर चळता है, उसकी ब्रह्मपदकी प्राप्ति होती है॥ ८८॥

चतुर्विधा भिक्षवस्ते कुटीचकबहूदकौ । हंसः परमहंसश्च यो यः पश्चात् स उत्तमः ॥ ८९ ॥

संन्यासी चार प्रकारके होते हैं-कुटीचकः बहुदकः इंस और परमहंस । इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं ॥ ८९ ॥

अतः परतरं नास्ति नावरं न तिरोप्रतः। अदुःखमसुखं सोम्यमजरामरमव्ययम्॥९०॥

इस परमहंस धर्मके द्वारा प्राप्त होनेवाले आत्मशानमें बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। यह परमहंस-ज्ञान किसीरे निष्कृष्ट नहीं है। परमहंस-शानके सम्मुख परमात्मा तिरोहित नहीं है। यह दुःख-मुखसे रहित सीम्य अजर-अमर और अविनाशी पद है॥ ९०॥

उमोवाच

गार्हस्थ्यो मोक्षधर्मश्च सज्जनाचरितस्त्वया। भाषितो जीवलोकस्य मार्गः श्रेयस्करो महान्॥ ९१॥

उमा वोर्छी—मगवन् ! आपने क्लुक्पोंद्वारा आचरणमें टाये हुए गाईस्प्यवर्म और मोक्षधर्मका वर्णन किया । ये दोनी दी मार्ग जीवनगत्का महान् कत्याण करनेवाले हैं ॥ ९१॥

ऋषिधर्मे तु धर्मह थोतुमिच्छाम्यतः परम्। स्पृद्दा भवति मे नित्यं तपोवननिवासिषु ॥ ९२ ॥

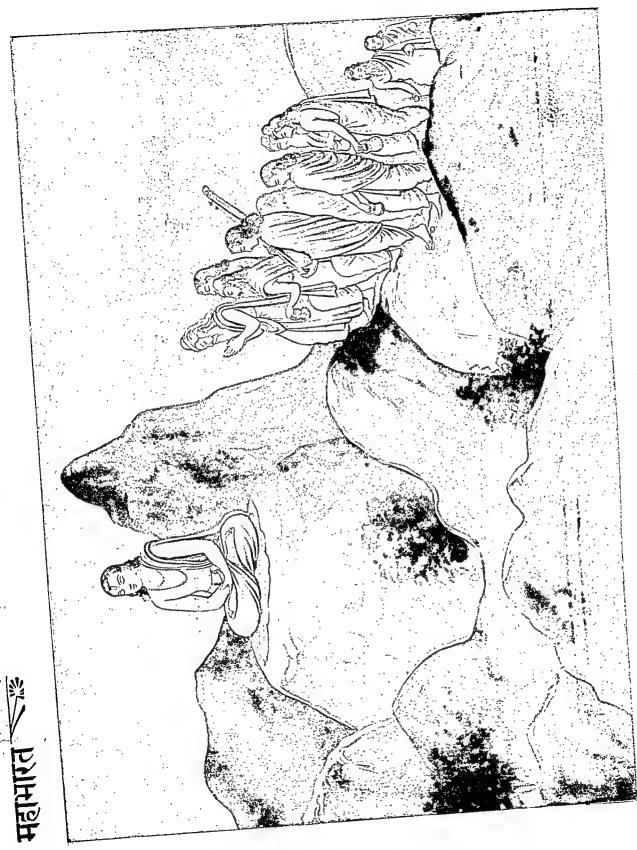

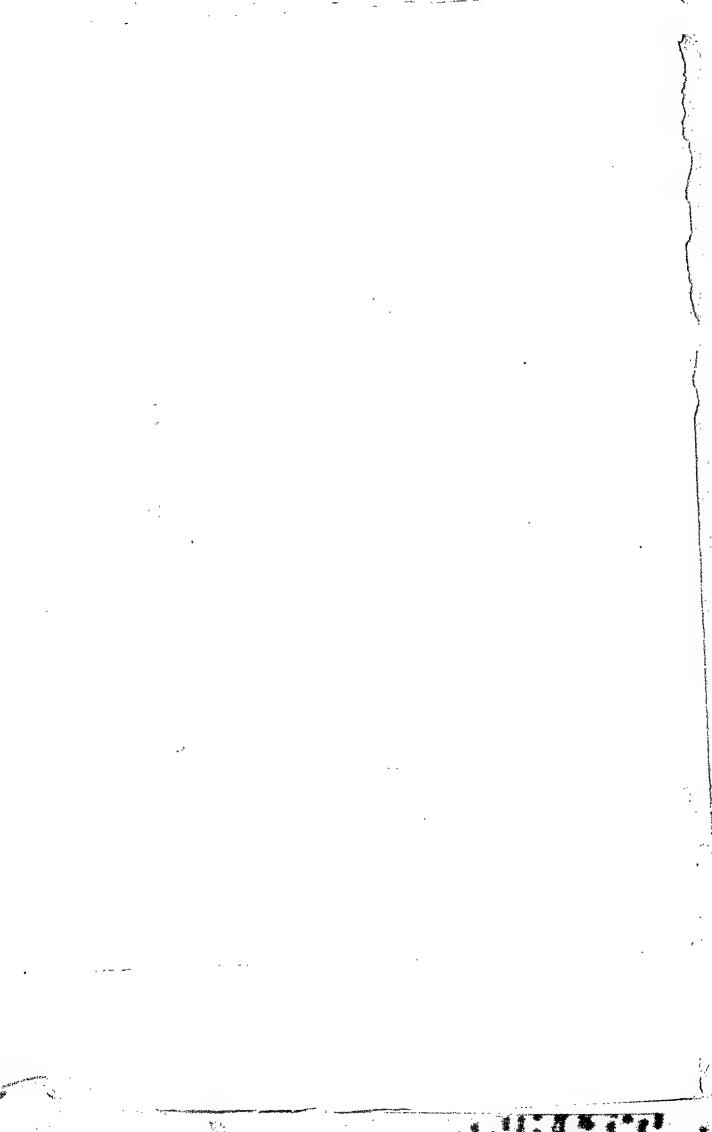

धर्मत ! अब में ऋषिधर्म सुनना चाहती हूँ । तपोवन-निवासी सुनियोंके प्रति सदा ही मेरे मनमें स्नेह बना रहता है ॥ ९२ ॥

आज्यधूमोद्भवो गन्धो रुणद्वीव तपोवनम् । तं रुष्ट्वा मे मनः प्रीतं महेश्वर सदा भवेत् ॥ ९३॥

महेश्वर ! ये ऋषिलोग जब अग्निमें घीकी आहुति देते हैं, उस समय उसके धूमसे प्रकट हुई सुगन्घ मानो सारे तपोवनमें छा जाती है । उसे देखकर मेरा चित्त सदा प्रसन्न रहता है ॥ ९३ ॥

पतन्मे संशयं देव मुनिधर्मकृतं विभो। सर्वधर्मार्थतत्त्वज्ञ देवदेव वद्स्व मे। निखिलेन मया पृष्टं महादेव यथातथम्॥ ९४॥

विमो ! देव ! यह मैंने मुनिधर्मके सम्बन्धमें जिज्ञासा प्रकट की है । देवदेव ! आप सम्पूर्ण धर्मोंका तत्त्व जानने-वाले हैं, अतः महादेव ! मैंने जो कुछ पूछा है, उसका पूर्ण-रूपसे यथावत् वर्णन कीजिये ॥ ९४॥ श्रीभगवानुवाच

हन्त तेऽहं प्रवक्ष्यामि मुनिधर्ममनुत्तमम्। यं कृत्वा मुनयो यान्ति सिद्धि स्वतपसा शुभे॥ ९५॥

श्रीभगवान् शिव बोले—शुभे ! तुम्हारे इस प्रश्नसे मुझे बड़ी प्रसन्तता हुई है। अब मैं मुनियोंके सर्वोत्तम धर्मका वर्णन करता हूँ, जिसका पालन करके वे अपनी तपस्याके द्वारा परम सिद्धिको प्राप्त होते हैं॥ ९५॥

फेनपानामृषीणां यो धर्मो धर्मविदां सताम्। तन्मे श्रणु महाभागे धर्मक्षे धर्ममादितः॥९६॥

महाभागे ! घर्मरो !ं सबसे पहले धर्मवेत्ता साधुपुरुष फेनप ऋषियोंका जो धर्म है, उसीका मुझसे वर्णन सुनो ॥

उञ्छन्ति सततं ये ते ब्राह्मयं फेनोत्करं ग्रुभम्। अमृतं ब्रह्मणा पीतमध्वरे प्रसृतं दिवि॥९७॥

पूर्वकालमें ब्रह्माजीने यह करते समय जिसका पान किया या तथा जो स्वर्गमें फैला हुआ है, वह अमृत (ब्रह्माजीके द्वारा पीया गया इसलिये) ब्राह्म कहलाता है। उसके फेनको जो थोड़ा-थोड़ा संग्रह करके सदा पान करते हैं (और उसीके आधारपर जीवन-निर्वाह करके तपस्यामें लगे रहते हैं,) वे फेनप कहलाते हैं।। ९७॥

एष तेषां विद्युद्धानां फेनपानां तपोधने।

१. कुछ छोग दूध पीने के समय वछड़ों में हुँ में छगे हुए फेनको ही वह अमृत मानते हैं, उसीका पान करनेवाळे उनके मतमें फेनप हैं। आवार्य नीलकण्ठ अन्तके अग्रभाग (रसोईसे निकाले गये अग्राशन) को फेन और उसका उपयोग करनेवालेको फेनप कहते हैं।

धर्मचर्याकृतो मार्गी वालखिल्यगणैः शृणु ॥ ९८॥

तपोधने ! यह धर्मान्वरणका मार्ग उन विशुद्ध फेनप महात्माओंका ही मार्ग है। अब बालखिल्य नामवाले ऋषिगणोद्धारा जो धर्मका मार्ग वताया गया है, उसको सुनो॥

वालिखिल्यास्तपःसिद्धाः मुनयः सूर्यमण्डले । उञ्छे तिष्ठन्ति धर्मशः शाकुनी वृत्तिमास्थिताः॥ ९९॥

बालखिल्यगंण तपस्यासे सिद्ध हुए मुनि हैं। वे सव धर्मोंके ज्ञाता हैं और सूर्यमण्डलमें निवास करते हैं। वहाँ वे उञ्छन्नत्तिका आश्रय ले पिक्षयोंकी माँति एक-एक दाना वीन-कर उसीसे जीवन-निर्वाह करते हैं॥ ९९॥

मृगनिर्मोकवसनाश्चीरवल्कलवाससः । निर्द्धन्द्वाः सत्पथं प्राप्ता वालखिल्यास्तपोधनाः ॥१००॥

मृगुछाला, चीर और वस्कल—ये ही उनके वस्न हैं। वे बालखिल्य श्रीत-उष्ण आदि इन्होंने रहिता सन्मार्गपर चलने-वाले और तपस्याके धनी हैं ॥ १००॥

अङ्गुष्ठपर्वमात्रा ये भूत्वा स्वे स्वे व्यवस्थिताः । तपश्चरणमीहन्ते तेषां धर्मफलं महत् ॥१०१॥

उनमेंसे प्रत्येकका द्यारीर अङ्गूठेके सिरेके बरावर है। इतने लघुकाय होनेपर भी वे अपने-अपने कर्तव्यमें स्थित हो सदा तपस्यामें संलग्न रहते हैं। उनके धर्मका फल महान् है॥ ते सुरैः समतां यान्ति सुरकार्यार्थसिद्धये। द्योतयन्ति दिशः सर्वास्तपसा दग्धकित्विषाः॥१०२॥

वे देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये उनके समान रूप धारण करते हैं। वे तपस्यासे सम्पूर्ण पापींको दग्ध करके अपने तेजसे समस्त दिशाओंको प्रकाशित करते हैं ॥ १०२॥ ये त्वन्ये शुद्धमनसो द्याधर्मपरायणाः। सन्तश्चकचराः पुण्याः सोमलोकचराश्च ये ॥१०२॥ पितृलोकसंमीपस्थास्त उञ्छन्ति यथाविधि।

इनके अतिरिक्त दूसरे भी बहुत-से शुद्धचित्त, द्याधर्म-परायण एवं पुण्यात्मा संत हैं, जिनमें कुछ चक्रचर (चक्रके समान विचरनेवाले), कुछ सोमलोकमें रहनेवाले तथा कुछ पितृलोकके निकट निवास करनेवाले हैं। ये सब शास्त्रीय विधिके अनुसार उञ्छवृत्तिसे जीविका चलाते हैं॥ १०३६॥ सम्प्रक्षालाइमकुष्टाश्च दन्तोल्खिलकाश्च ते॥१०४॥ सोमपानां च देवानामूष्मपाणां तथेव च। उञ्छन्ति ये समीपस्थाः सद्दारा नियतेन्द्रियाः॥१०५॥ कोई ऋषि सम्प्रक्षाले, कोई असमकुट्टें और कोई दन्तो-

१. नो मोजनके पश्चात् पात्रको थो-पोछकर रख देते है, दूसरे दिनके लिये कुछ भी नहीं बचाते हैं, उन्हें सम्प्रक्षाल कहते हैं। २. पत्थरसे फोड़कर खानेवालेको भश्मकुट कहते हैं।

स्विद्धि है। ये होग गोमर (चल्रमाकी किरणींका पान गरनेपाने) और हण्या (पूर्वकी किरणींका पान करनेवाहे) देग्डाओंके निकट रहकर अपनी जियोंकित उन्छत्तिने जीवन निर्वाह करते और इन्टियोंको कावृमें रखते हैं॥ तेपामिनपरिस्पन्दः पितृणां चार्चनं तथा। यसानां चीच पञ्चानां यजनं धर्म उच्यते॥१०६॥

अग्निरोत्रः वितरींका पूजन ( शाद ) और पञ्चमहा-गरींका अनुशन यह इनका मुख्य धर्म कहा जाता है॥ १०६॥ एप चक्रचरैंस्वि देवलोकचरैद्धिजैः। भाविधर्मः सदा चीर्णो योऽन्यस्तमपि मे श्रृणु ॥१०७॥

देवि ! चक्करी तरह विचरनेवाले और देवलोकमें नियास करनेवाले पूर्वोक्त ब्राह्मणोंने इस ऋषिधर्मका सदा ही अनुष्टान किया है। इसके अतिरिक्त दूमरा भी जो ऋषियों-का धर्म है। उसे मुझसे सुनो ॥ १०७॥ सर्वेष्येवर्षिधमें यु दोयोऽऽत्मा संयतेन्द्रियैः।

0भी आर्पवर्मोमें इन्द्रियसंयमपूर्वक आत्मशान प्राप्त फर्ना आवस्यक है। फिर काम और कोधको भी जीतना चाहिये। ऐसा मेरा मतहै॥ १०८॥

फामकोधी ततः पश्चाङ्जेतन्याविति मे मितः॥१०८॥

व्यन्तिहोत्रपरिस्पन्दो धर्मपत्रिसमासनम् । स्रोमप्राभ्यनुद्यानं पञ्चमी यञ्जदक्षिणा॥१०९॥

प्रत्येक भृषिके लिये अग्निहोत्रका सम्मदनः धर्मसत्रमें लिति। शोमयशका अनुष्ठानः यशिधिका शान और यशमें दिल्णा देना—इन पाँच कमोंका विधान आवश्यक है॥१०९॥ निन्यं यशिक्या धर्मः पितृदेवार्चने रितः। सर्वातिथ्यं च फर्निस्यमन्तेनोञ्छार्जितेन वै॥११०॥

नित्य यशका अनुष्ठान और धर्मकापाटन करना चाहिये। देवपूजा और क्षाद्वमें प्रीति रखना चाहिये। उञ्छन्तिसे उपार्जित किये हुए अन्तके द्वारा स्वका आतिथ्य संस्कार करना ऋषियोंका परम कर्तन्य है ॥ ११० ॥

निवृत्तिरुपभोगेषु गोरसानां हामे रतिः। स्यण्डिले हायने योगः शाकपर्णनिषेवणम् ॥१११॥ फलमूलाशनं वायुरापः शैवलभक्षणम्। ऋयीणां नियमा होते यैजीयन्त्यजितां गतिम्॥११२॥

विषयभोगोंसे निवृत्त रहना, गोरसका आहार करना, शमके साधनमें प्रेम रखना, खुले मैटान चबूतरेपर सोना, योगका अभ्यास करना, साग-पातका सेवन करना, फल-मूल खाकर रहना, वायु, जल और सेवारका आहार करना—मे ऋष्टियोंके नियम हैं। इनका पालन करनेसे वे अजित—सर्व- श्रेष्ठ गतिको प्राप्त करते हैं। १११-११२॥

विधूमे सन्तमुसले व्यङ्गारे भुक्तवज्ञते।

अतीतपात्रसंचारे काले विगतिभक्षुके ॥११३॥

अतिथि काङ्गमाणो वै रोपान्तकतभोजनः।

सत्यधर्मरतः शान्तो मुनिधर्मेण युज्यते ॥११४॥

न स्तम्भी न च मानी स्थान्नामसन्नो न विस्मितः।

मित्रामित्रसमो मेत्रो यः स धर्मविदुत्तमः ॥११५॥

जव गृहस्यों के यहाँ रसोई घरका धुआँ निकलना बंद हो जाय, मृसलसे धान कूटनेकी आवाज न आये——सन्नाटा छाया रहे, चूल्हेकी आग बुझ जाय, घरके सब लोग मोजन कर चुकें, वर्तनींका हघर-उधर ले जाया जाना कक जाय और भिक्षक भीख माँगकर लोट गये हों, ऐसे समयतक मृिषको अतिथियोंकी बाट जोहनी चाहिये और उसके बचे-खुचे अन्न-को स्वयं ग्रहण करना चाहिये। ऐसा करनेसे सत्यधर्ममें अनुराग रखनेवाला शान्त पुरुप मुनिचर्मसे युक्त होता है अर्थात् उसे मुनिचर्मके पालनका फल मिलता है। जिसे गर्थ और अभिमान नहीं है, जो अप्रसन्न और विस्मित नहीं होता, शत्रु और मित्रको समान समझता तथा सबके प्रति मैधीका माव रखता है, वही धर्मवेत्ताओं में उत्तम मृिष है ११३—११५

इति धीमहाभारते अनुशासनवर्षणि दानधर्मवर्षणि एकचावारिशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १४१॥ इस प्रकार धीमहामाग्त अनुशासनवर्षेक अन्तर्गत दानधर्मपर्वमे एक सी एकतालीसर्वे अध्याय पूरा हुआ॥ १४१॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठके १०६६ स्त्रीक मिलाकर कुल २२१६ स्त्रीक हैं)

# द्विचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः

डमा-महेश्वर-संवाद, वानप्रख धर्म तथा उसके पालनकी विधि और महिमा

ं उमोयाच हेरोपु रमणीयेषु नदीनां निर्हारेषु च । म्ययन्तीनां निक्रञ्जेषु पर्वतेषु चनेषु च ॥ १ ॥ देशेषु च पवित्रेषु फलवत्सु समाहिताः। मृत्यत्सु च मध्येषु चसन्ति नियतवताः॥ २ ॥ पार्वतीने कहा—भगवन् ! नियमपूर्वक वतका पार्वन

१. श्री दॉरोंसे ही भीराजीय बाम छेते हैं वर्षा र अपकी ओएडीमें न कुटकर दोतोंसे ही चयाकर खाते हैं। वे दस्तोद्धानिक सरदाते हैं।

करनेवाले एकाग्रचित्त वानप्रस्थी महात्मा नदियोंके रमणीय तटप्रदेशोंमें इस्तोंमें सिरताओंके तटवर्ती निकु द्धोंमें पर्वतीपर वनोंमें और फल-मूल्से सम्पन्न पवित्र स्थानोंमें निवास करते हैं ॥ १२२।।

तेषामि विधि पुण्यं श्रोतुमिच्छामि शङ्कर । वानप्रस्थेषु देवेश खशरीरोपजीविषु॥३॥

कल्याणकारी देवेश्वर ! वानप्रस्थी महात्मा अपने शरीर-को ही कष्ट पहुँचाकर जीवन-निर्वाह करते हैं; अतः उनके पालन करने योग्य जो पवित्र कर्तव्य या नियम है, उसीको मैं सुनना चाहती हूँ ॥ ३॥

श्रीमहेश्वर उवाच ें

वानप्रस्थेषु यो धर्मस्तं मे श्रृणु समाहिता। श्रुत्वा चैकमना देवि धर्मबुद्धिपरा भव॥ ४॥

भगवान महेश्वरने कहा—देवि! ( ग्रहस्थ एवं ) वानप्रस्थोंका जो धर्म है, उसको मुझसे एकाग्रचित होकर सुनो और सुनकर एकचित्त हो अपनी बुद्धिको धर्ममें लगाओ ॥ ४॥

संसिद्धैर्नियमैः सङ्गिर्वनवासमुपागतैः। वानप्रस्थैरिदं कर्म कर्तव्यं श्रृणु याददाम्॥ ५ ॥

नियमोंका पालन करके सिद्ध हुए वनवासी साधु वान-प्रस्थोंको यह कर्म करना चाहिये। कैसा कर्म १ यह बताता हुँ, सुनो ॥ ५ ॥

( भूत्वा पूर्व गृहस्थस्तु पुत्रानृण्यमवाप्य च । कलत्रकार्यं संतृप्य कारणात् संत्यजेद् गृहम् ॥

मनुष्य पहले ग्रहस्य होकर पुत्रोंके उत्पादनद्वारा पितरी-के ऋणते उर्ऋण हो पत्नीते सम्पन्न होनेवाले कार्यकी पूर्ति करके घर्मसम्पादनके लिये ग्रहका परित्याग कर देशी अवस्थाप्य मनो धृत्या व्यवसायपुरस्सरः।

निर्द्धन्द्वो वा सदारो हा वनवासाय सवजेत्॥

मनको धैर्यपूर्वक स्थिर करके मनुष्य दृढ् निश्चयकेसाय

निर्द्व-द (एकाकी) होकर अथवा स्त्रीको साथ रखकर वन-

वासके लिये प्रस्थान करे (॥)

देशाः परमपुण्या ये नदीवनसमन्विताः। अबोधमुक्ताः प्रायेण तीर्थायतनसंयुताः॥ तत्र गत्वा विधि शात्वा दीक्षां कुर्याद् यथाक्रमम्। दीक्षित्वैकमना भूत्वा परिचर्या समाचरेत्॥

नदी और वनसे युक्त जो परम पुण्यमय प्रदेश हैं, वे प्रायः अज्ञानसे मुक्त और तीथों तथा देवस्थानींसे सुशोभित हैं। उनमें जाकर विधिका ज्ञान प्राप्त करके क्रमशः ऋषि-धर्मकी दीक्षा ग्रहण करे और दीक्षित होनेके पश्चात् एक-चित्त हो परिचर्या आरम्भ करें। कल्योत्थानं च शौचं च सर्वदेवप्रणामनम्। शकृदालेपनं काये त्यक्तदोषप्रमादता॥ सायम्प्रातश्चाभिषेकं चाग्निहोत्रं यथाविधि। काले शौचं च कार्यं च जटावल्कलधारणम्॥ सततं वनचर्या च समित्कुसुमकारणात्। नीवाराष्ट्रयणं काले शाकमूलंपचायनम्॥ सदायतनशौचं च तस्य धर्माय चेष्यते।

सबेरे उठना, शौचाचारका पालन करना, सब देवताओं-को मस्तक झुकाना, शरीरमें गायका गोवर लगाकर नहाना, दोष और प्रमादका त्याग करना, सायंकाल और प्रातःकाल स्नान एवं विधिवत् अग्निहोत्र करना, ठीक समयपर शौचा-चारका पालन करना, सिरपर जटा और कटिप्रदेशमें वहकल धारण करना, समिधा और पुष्पका संग्रह करनेके लिये सदा वनमें विचरना, समयपर नीवारसे आग्रयण कर्म (नवशस्येष्टि यज्ञका सम्पादन) करना, साग और मूलका संकलन करना तथा सदा अग्ने घरको ग्रद्ध रखना-आदि कार्य वानप्रस्थ मुनिके लिये अमीष्ट है। इनस उसके धर्मकी सिद्धि होती हैं।

अतिथीनामाभिमुख्यं तत्परत्वं च सर्वद्।॥ पाद्यासनाभ्यां सम्पूज्य तथाहारनिमन्त्रणम्। अग्राम्यपचनं काले पितृदेवार्चनं तथा॥ पश्चादतिथिसत्कारस्तस्य धर्माः सनातनाः।

पहले अतिथियोंके सम्मुख जाय, फिर सदा उनकी सेवा-में तत्पर रहे। पाद्य और आसन आदिके द्वारा उनकी पूजा करके उन्हें भोजनके लिये बुलावे। समयपर ऐसी वस्तुओंसे रसोई बनावे, जो गाँवमें पैदा न हुई हो। उस रसाइके द्वारा पहले देवताओं और पितरींका पूजन करे। तत्पश्चात् अतिथि-को सत्कारपूर्वक भोजन करावे। ऐसा करनेवाल वानप्रस्थको सनातन धर्मकी सिद्धि प्राप्त होतां है।

शिष्टैर्धर्मासने चैव धर्मार्थसहिताः कथाः ॥ प्रतिश्रयविभागश्च भृमिशय्या शिलासु वा ।

धर्मातनपर बैठे हुए शिष्ट पुरुपोद्वारा उसे धर्मार्थयुक्त कथाएँ सुननी चाहिये। उसे अपने लिये पृथक् आश्रम वना हेना चाहिये। वह पृथ्वी अयवा प्रस्तरकी शय्यापर सोये। हें वतोपवासयोगश्च क्षमा चेन्द्रियनिग्रहः॥ दिवारात्रं यथायोगं शौचं धर्मस्य चिन्तनम्।)

वानप्रस्य मुनि वत और उपवासमें तत्पर रहे, दूसरोपर क्षमाका भाव रक्ले, अपनी इन्द्रियोंको वशमें करे। दिन-गत यथासम्भव शौचाचारका पालन करके धर्मका चिन्तन करे॥

त्रिकालमभिषेकं च पितृदेवार्चनं तथा। अग्निहोत्रपरिस्पन्द इष्टिहोमविधिस्तथा॥ ६॥ उन्हें दिनमें तीन बार स्वान, रितरों और देवताओंका पूजन: अस्मिहेत्र तथा विभिन्न यह करने चाहिये ॥ ६ ॥ नीयारब्रहणं चैय फलमूलनियेयणम् ॥ इहुदेशण्डतेलानां सनेहार्ये च नियेयणम् ॥ ७ ॥

यःनवस्त हो जीविकाके लिये नीवार ( तिन्नीका चावल) और पल मूलका रेयन करना चाहिये तथा धरीरमें दिनम्बता लाने या तेलने होनेबाले कार्योके निर्वाहके लिये इंगुद और रेड़ीके तेलका सेवन करना उचित है ॥ ७ ॥

योगवर्याकृतेः सिद्धैः कामकोधविवर्जितैः। घीरदाय्यामुपासद्भिर्वीरस्थानोपसेविभिः ॥ ८॥

उन्हें योगका अस्याम करके उसमें सिद्धि प्राप्त करनी चाहिये। काम और क्रोधको त्याग देना चाहिये। चीरासनसे बैठकर चीरस्थान (विद्याल और घने जंगल) में निवास करने चाहिये॥ 2॥

युक्तेयोंनवहैः सद्गिर्ग्राप्मे पञ्चतपैस्तथा। मण्डकयोगनियतैर्यथान्यायं निपेविभिः॥९॥

मनको एकाम रखकर योगसावनमें तत्वर रहना चाहिये । श्रेष्ठ वानमस्यको गर्भोमें पञ्चारिन सेवन करना चाहिये । इठ-योगशाल्यमें प्रसिद्ध मण्डूकयोगके अभ्यासमें नियमपूर्वक स्वेग रहना चाहिये । किसी भी वस्तुका न्यायानुक्छ सेवन करना चाहिये ॥ ९॥

र्घारासनरतैर्नित्यं स्थण्डिले शयनं तथा। शांततोयाग्नियोगश्च चर्तन्यो धर्मयुद्धिभिः॥१०॥

सदा वीरासनसे बैठना और वेदी या चब्रतरेपर सोना चाहिये। धर्ममें बुद्धि रखनेवाल वानस्य मुनियोको शीत-तोयाग्नियोगका आचरण करना चाहिये अर्थात् उन्हें सर्दीकी मौसममें गतको जलके भीतर बैठना या खड़े रहना। बरसात-में खुले मैदानमें सोना और प्रीष्म ऋतुमें पञ्चाग्निका सेवन करना चाहिये॥ १०॥

बन्भसेर्यायुभर्सेश्च शैवलोत्तरभोजनैः। अदमकुष्टेस्तथा दान्तेः सम्प्रश्नालैस्तथापरैः॥ ११॥

ने बायु अथवा जल पीकर रहें । मेवारका भोजन करें । पत्यरंग्रे अन्त या फलको कूँचकर खावँ अथवा दाँताँमें स्थाकर ही सक्षण करें । सम्प्रशालके नियमंते रहें अर्थात् दूसरे दिनके लिये आहार संग्रह करके न रक्खें ॥ ११॥

चीरयहकलसंबीतेम्हैगचर्मनिवासिभिः । कार्षा यात्रा यथाकालं यथाधर्म यथाविधि ॥ १२ ॥

अभोवात्रकी जगह चीर और बक्कल गहनें उत्तरीयके म्यानमें मृग्छानेते ही अपने अहींको आच्छादित करें। उन्हें ममयके अनुसार पर्मके उद्देरमते विचिन्नंक तीर्घ आदि म्यानीको ही माधा करनी चाहिये॥ १२॥ वननित्यैर्वनचरैर्वनस्यैर्वनगोचरैः । वनं गुरुमिवासाद्य वस्तव्यं वनजीविभिः॥ १३॥

L. Aud in

वानप्रसको सदा बनमें ही रहना, वनमें ही विचरना, वनमें ही ठहरना, वनके ही मार्गपर चटना और गुरुकी भाँति वनकी शरण लेकर वनमें ही जीवन-निर्वाह करना चाहिये॥ १३॥

तेपां होमिकया धर्मः पञ्चयन्ननिपेवणम् । भागं च पञ्चयद्यस्य वेदोक्तस्यानुपालनम् ॥ १४ ॥

प्रतिदिन अग्निहोत्र और पञ्चमहायशेंका सेवन वानप्रस्थोंका धर्म है। उन्हें विमागपूर्वक वेदोक्त पञ्चयशेंका निरन्तर पालन करना चाहिये॥ १४॥

अप्टमीयशपरता चातुर्मास्यनिपेवणम् । पौर्णमासादयो यशा नित्ययश्चस्तथैव च ॥ १५ ॥

अष्टमी तिथिको होनेवाले अष्टका श्राद्धरूप यश्चमें तत्पर रहना, चातुर्मास्य व्रतका सेवन करना, पौर्णमास और दर्शामादि यश तथा नित्ययशका अनुष्ठान करना वानप्रस्य मुनिका धर्म है ॥ १५ ॥

विमुक्ता दारसंयोगैविंमुक्ताः सर्वसंकरैः। विमुक्ताः सर्वपापैश्च चरन्ति मुनयो वने॥१६॥

वानप्रस्य मुनि स्त्री-समागमः सब प्रकारके संकर तथा सम्पूर्ण पापींचे दूर रहकर वनमें विचरते रहते हैं॥ १६॥

स्रुग्भाण्डपरमा नित्यं त्रेताग्निशरणाः सदा। सन्तः सत्पथनित्याये ते यान्ति परमां गतिम्॥ १७॥

ं सुक्-सुवा आदि यशपात्र ही उनके लिये उत्तम उपकरण हैं। वे सदा आहवनीय आदि त्रिविध अग्नियोंकी शरण लेकर सदा उन्होंकी परिचर्यामें लगे रहते हैं और नित्य सन्मार्गपर चलते हैं। इस प्रकार अपने धर्ममें तत्पर रहनेवाले वे श्रेष्ठ पुरुष परमगतिको प्राप्त होते हैं।। १७॥

ब्रह्मलोकं महापुण्यं सोमलोकं च शाश्वतम् । गच्छन्ति मुनयः सिद्धाः सत्यधर्मव्यपाश्रयाः॥ १८॥

वे मुनि सत्यवर्मका आश्रय हेनेवाने और सिद्ध होते हैं। अतः महान् पुण्यमय ब्रह्महोक तथा सनातन सोमहोक्सें जाते हैं॥ १८॥

एव धर्मो मया देवि वानप्रस्थाश्रितः शुभः। विस्तरेणाय सम्पन्नो यथास्यूलमुदाहतः॥१९॥

देवि ! यह मैंने तुम्हारे निकट विस्तारयुक्त एवं मङ्गल-मय वानप्रस्वयर्मका स्थूलभावसे वर्णन किया है ॥ १९॥

उमोवाच

भगवन् सर्वभृतेश सर्वभृतनमस्कृत । यो धर्मो सुनिसंघस्य सिद्धिवादेषु तं वद् ॥ २० ॥ उमादेवी बोर्ली—भगवन् ! सर्वभृतेश्वर ! समस्त प्राणियोंद्वारा वन्दित महेश्वर ! ज्ञानगोष्टियोंमें मुनिसमुदाय-का जो वर्म निश्चित किया गया है, उसे बताइये ॥ २०॥

सिद्धिवादेषु संसिद्धास्तथा वननिवासिनः। स्वैरिणो दारसंयुक्तास्तेषां धर्मः कथं स्मृतः॥ २१॥

श्रानगोष्ठियोंमें जो सम्यक् सिद्ध बताये गये हैं, वे वनवासी मुनि कोई तो एकाकी ही खच्छन्द विचरते हैं, कोई पत्नीके साथ रहते हैं। उनका धर्म कैसा माना गया है ! || २१ ||

श्रीमहेश्वर उवाच

स्वैरिणस्तपसा देवि सर्वे दारविहारिणः। तेषां मौण्ड्यं कषायश्च वासे रात्रिश्च कारणम्॥ २२॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि । सभी वानप्रश्न तपस्यामें संलग्न रहते हैं, उनमें कुछ तो स्वच्छन्द विचरनेवाले होते हैं (स्त्रीको साथ नहीं रखते) और वुछ अपनी अपनी स्त्रीके साथ रहते हैं। स्वच्छन्द विचरनेवाले मुनि सिर मुड़ा-कर गेक्ए वस्त्र पहनते हैं; (उनका कोई एक स्थान नहीं होता) किंतु जो स्त्रीके साथ रहते हैं, वे रात्रिको अपने आश्रममें ही ठहरते हैं ॥ हुए।।

त्रिकालमभिषेकश्च होत्रं त्वृषिकृतं महत्। समाधिसत्पथस्थानं यथोहिष्टिनषेवणम्॥ २३॥

दोनों प्रकारके ही ऋषियोंका यह महान् कर्तव्य है कि वे प्रतिदिन तीनों समय जलमें स्नान करें और अग्निमें आहुति डालें। समाधि लगावें, सन्मार्गपर चलें और शास्त्रोक्त कमोंका अनुष्ठान करें ॥ २३॥

ये च ते पूर्वकथिता धर्मास्ते वनवासिनाम् । यदि सेवन्ति धर्मोस्तानाष्त्रवन्ति तपःफलम् ॥ २४ ॥

पहले जो तुम्हारे समक्ष वनवासियोंके धर्म वताये गये हैं। उन सबका यदि वे पालन करते हैं तो उन्हें अपनी तपस्या-का पूर्ण कल मिलता है ॥ २४॥

ये च दम्पतिधर्माणः स्वदारितयतेन्द्रियाः। चरित विधिवद् दृष्टं तद्नुकालाभिगामिनः॥ २५॥ तेषामृषिकृतो धर्मो धर्मिणामुपपद्यते। न कामकारात् कामोऽन्यः संसेव्यो धर्मद्शिभिः॥२६॥ जो गृहस्य दाम्पत्य धर्मका पालन करते हुए स्त्रीको अपने साथ रखते हैं, उसके साथ ही इन्द्रियसंयमपूर्वक वेदविहित धर्मका आचरण करते हैं और केवल अगृतुकालमें ही स्त्री-समागम करते हैं, उनधर्मात्माओंको अगृषियोंके वताये हुए धर्मोंके पालन करनेका फल मिलता है। धर्मदर्शी पुरुषोंको कामनावश किसी भोगका सेवन नहीं करना नाहिये॥ २५-२६॥

सर्वभूतेषु यः सम्यग् ददात्यभयदक्षिणाम्। हिंसादोषविमुक्तातमा स वै धर्मेण युज्यते॥ २७॥

जो हिंसा दोषसे मुक्त होकर सम्पूर्ण प्राणियोंको अमय-दान कर देता है, उसीको धर्मका फल प्राप्त होता है ॥२७॥

सर्वभूतानुकम्पी यः सर्वभूतार्जवव्रतः। सर्वभूतात्मभूतश्च स वै धर्मेण युज्यते॥ २८॥

जो सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करताः सबके माथ सरलता-का वर्तीव करता और समस्त भूतोंको आत्मभावसे देखता है। वहीं घर्मके फलसे युक्त होता है ॥ २८॥

सर्ववेदेषु वा स्नानं सर्वभूतेषु चार्जवम्। उभे पते समे स्यातामार्जवं वा विशिष्यते॥ २९॥

चारों वेदोंमें निष्णात होना और सब जीवोंके प्रति सरलताका बर्ताव करना—ये दोनों एक ममान समझे जाते हैं। अथवा सरलताका ही महत्त्व अधिक माना जाता है॥

आर्जवं धर्ममित्याहुरधर्मो जिह्न उच्यते। आर्जवेनेह संयुक्तो नरो धर्मेण युज्यते॥ ३०॥

सरलताको धर्म कहते हैं और कुटिलताको अधर्म। सरलभावसे युक्त मनुष्य ही यहाँ धर्मके फलका भागी होता है॥

आर्जवे तु रतो नित्यं वसत्यमरसंनिधौ। तसादार्जवयुक्तःस्याद्य इच्छेद् धर्ममात्मनः॥ ३१॥

जो सदा सरल बर्नावमें तत्पर रहता है, वह देवताओं के समीप निवास करता है। इसलिये जो अपने धर्मका फल पाना चाहता हो, उसे सरलतापूर्ण वर्तावसे युक्त होना चाहिये॥ ३१॥

क्षान्तो दान्तो जितकोधो धर्मभूतो विहिंसकः। धर्मे रतमना नित्यं नरो धर्मेण युज्यते॥ ३२॥

क्षमाशील, जितेन्द्रिय, क्रोघविजयी, धर्मनिष्ठ, अहिंसक और सदा धर्मपरायण मनुष्य ही धर्मके फलका भागी होता है ।।

ब्यपेततिन्द्रधर्मात्मा शक्त्या सत्पथमाश्चितः। चारित्रपरमो बुद्धो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥३३॥

जो पुरुष आलस्परहितः धर्मात्माः शक्तिके अनुसार श्रेष्ठः मार्गपर चलनेवालाः सम्बरित्र और ज्ञानी होता है। वहः ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है॥ ३३॥

उमोवा<del>प</del>

( प्यां यायावराणां तु धर्ममिच्छामि मानद । कृपया परयाऽऽविष्टस्तन्मे चृहि महेश्वर ॥

सवको मान देनेवाले महेश्वर ! मैं यायावरींके धर्मको सुनना चाहती हूँ, आप महान् अनुग्रह करके मुझे यह बताइये ॥

## थीमहेसर उवाच

धर्मे यायावयणां त्वं श्रृणु भामिनि तत्वरा॥ यनोपवासमुद्राहास्तीर्थसानपरायणाः ॥

श्रीमोश्यरने कहा—भामित ! तुम तत्तर होकर यागारोहे भर्म गुना। यत और उपवास्ते उनके अञ्च-प्रत्यञ्च एत्र हो जाते हैं तथा वे तीर्थ-स्नानमें तत्तर रहते हैं।। भृतिमन्तः समायुक्ताः सत्यवतपरायणाः॥ प्रश्नामोगयासेश्च कर्शिता धर्मदर्शिनः।

उनमें घेर्य और क्षमाका भाव होता है। वे सत्यवत-परायण होकर एक एक पक्ष और एक-एक मासका उपवास करके अध्यन्त दुर्वन्ट हो जाते हैं। उनकी हृष्टि सदा घर्मन ही रहती है !!

र्यं शीतातपेरेव फुर्वन्तः परमं तपः॥ कालयोगेन गच्छन्ति शकलोकं शुचिस्मिते।

पवित्र मुसकानवाली देवि ! वे सदीं गर्मी और वर्षाका कष्ट सहन करते हुए वड़ी भारी तपस्य करते हैं और काल-यांगरी मृत्युको प्राप्त होकर स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥

तत्र ते भोगसंयुक्ता दिन्यगन्धसमन्विताः॥
दिन्यभूपणसंयुक्ता विमानवरसंयुताः।
विन्यरन्ति ययाकामं दिन्यस्त्रीगणसंयुताः॥
यतत् ते कथितं देवि कि भूयः थोतुमिन्छसि॥

वहाँ भी नाना प्रकारके भोगोंसे संयुक्त और दिव्यगन्षसे सम्पन्न हो दिव्य आभूषण घारण करके सुन्दर विमानीपर बैठते और दिव्याजनाओंके साथ इच्छानुसार विहार करते हैं। देवि । यह सब यायावरीका घर्म मेंने तुम्हें बताया। अब और क्या सुनना नाहती हो ?॥

#### उमोवाच

तेयां चक्रचराणां च धर्ममिच्छामि चै प्रभो ॥

उमाने कहा-प्रभी ! वानप्रस ऋषियोंमें जो चक्रचर ( छक्षेत्रेमें यापा करनेपाले ) हैं। उनके धर्मकों में जानना साहती हूँ ॥

## थीमहेश्वर उवाच

एतत् ने कथिएयामि श्रृणु शाकिटकं शुभे ॥
श्रीमहेश्वरने कहा—शुभे ! यह में तुम्हें यहा रहा
हैं। नक्ष्मारी या शहिक मुनियाँका पूर्म हुनो ॥
संवहन्तो पुरं दारैः शकटानां तु सर्वदा ।
प्राथयन्ते यधाकालं शकटेमें अचर्यया ॥
नयोऽर्जनयरा धीरास्तरसा साणकलमपाः ।
पर्यटन्तो दिशः सर्वाः कामकोधिविविज्ञताः ॥

ने अपनी क्रिमेरिक साथ सदा छकड़ीं है बोहा दोते। हुए

यथासमय छकड़ोंद्वारा ही जावर मिक्षाकी याचना करते हैं। सदा तनस्थाके उपार्जनमें लगे रहते हैं। वे धीर मुनि तपस्याद्वारा अपने सारे पापींका नाश कर डालते हैं तथा काम और कोषसे रहित हो सम्पूर्ण दिशाओं में पर्यटन करते हैं॥

तेनैव कालयोगेन त्रिदिवं यान्ति शोभने। तत्र प्रमुद्तिता भोगैविंचरन्ति यथासुखम्॥ पतत् ते कथितं देवि किंभूयः थोतुमिच्छसि॥

शोभने ! उसी जीवनचर्यासे रहते हुए वे कालयोगसे मृत्युको प्राप्त होकर स्वर्गमें जाते हैं और वहाँ दिव्य मोगॅसि आनन्दित हो अपने मौजसे घूमते-फिरते हैं । देवि ! ग्रम्हारे इस प्रश्नका भी उत्तर दे दिया। अब और क्या सुनना चाहती हो ॥

#### उमोवाच

वैखानसानां वै धर्म श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ॥

उमाने कहा—प्रमो ! अय में वैखानसीका धर्म
सुनना चाहती हूँ ॥

#### श्रीमहश्वर उवाच

ते वै वैखानसा नाम वानप्रस्थाः ग्रुमेक्षणे। तीवेण तपसा ग्रुका दीप्तिमन्तः खतेजसा॥ सत्यवतपरा धीरास्तेषां निष्कल्मपं तपः॥

श्रीमहेश्वरने कहा—-ग्रुपेक्षणे ! वे जो वैलानस नाम-वाले वानप्रस्य हैं। वड़ी कठोर तपस्यामें संलग्न रहते हैं। अपने तेजसे देदीप्यमान होते हैं। सत्यमतपरायण और घीर होते हैं। उनकी तपस्यामें पापका लेश भी नहीं होता है।।

अदमकुट्टास्तथान्ये च दन्तोल्रखितनस्तथा।
द्रीर्णपर्णाद्यानश्चान्ये उञ्छवृत्तास्तथा परे॥
कपोतवृत्तयश्चान्ये कापोतीं वृत्तिमास्थिताः।
पशुप्रचारनिरताः फेनणश्च तथा परे॥
मृगवन्मृगचर्यायां संचरन्ति तथा परे।

उनमेंसे बुछ लोग अदमबुट (पर्यरते ही अन्न या पत्रको कुँचकर खानेवाले ) होते हैं। दूसरे दाँतोंसे ही ओखली का काम लेते हैं, तीसरे सूले पत्ते च्याकर रहते हैं, चीथे उच्छ हत्ति बीविका चलानेवाले होते हैं। कुछ कापोती मृतिका आश्रय लेकर कबूतरोंके समान अनके एक-एक दाने बीनते हैं। छुछ लोग पश्चचर्याको अपनाकर पश्चओंके साम ही चलते और उन्होंकी माँति तृण खाकर रहते हैं। दूसरे लोग केन चाटकर रहते हैं तथा अन्य बहुतेरे चैलानस मृगचर्याका आश्रय लेकर मृगोंके समान उन्होंके माथ विचरते हैं।

## अब्भक्षा वायुभक्षाश्च निराहारास्तथैव च ॥ केचिश्वरन्ति सद्विष्णोः पादपूजनमुत्तमम्।

कुछ लोग जल पीकर रहते, कुछ लोग हवा खाकर निर्वाह करते और कितने ही निराहार रह जाते हैं। कुछ लोग भगवान् विष्णुके चरणारविन्दोंका उत्तम रीतिसे पूजन करते हैं।

संचरित तपो घोरं व्याधिमृत्युविवर्जिताः ॥ स्ववशादेव ते मृत्युं भीषयित्त च नित्यशः ॥ इन्द्रलोके तथा तेषां निर्मिता भोगसंचयाः । अमरैः समतां यान्ति देववद्गोगसंयुताः ॥

वे रोग और मृत्युसे रहित हो घोर तपस्या करते हैं और अपनी ही शक्ति प्रतिदिन मृत्युको डराया करते हैं। उनके लिये इन्द्रलोकमें देर-के-देर भोग संचित रहते हैं। वे देवतुल्य भोगोंसे सम्पन्न हो देवताओंकी समानता प्राप्त कर लेते हैं।

## वराप्सरोभिः संयुक्तादिचरकालमनिन्दिते । एतत् ते कथितं देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥

सती साध्वी देवि ! वे चिरकालतक श्रेष्ठ अप्सराओं के साथ रहकर सुखका अनुभव करते हैं । यह नुमसे वैखानसीं-का वर्म बताया गया, अब और क्या सुनना चाहती हो ? ॥

उमोवाच े

#### भगवञ्श्रोतमिच्छामि वालखिल्यांस्तपोधनान्॥

उमाने कहा—मगवन् ! अव मैं तपस्याके घनी वालखिल्योंका परिचय सुनना चाहती हूँ ॥

श्रीमहेश्वर उवाच

धर्मचर्या तथा देवि वालखिल्यगतां शृणु ॥ मृगनिर्मोकवसना निर्द्देन्द्वास्ते तपोधनाः। अङ्गुष्ठमात्राः सुश्रोणि तेष्वेवाङ्गेषु संयुताः॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि ! बाल्खिल्योंकी धर्मचर्याका वर्णन सुनो । वे मृगछाला पहनते हैं, शीत-उष्ण आदि इन्होंका उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तपस्या ही उनका धन है। सुश्लोणि ! उनके शरीरकी लंबाई एक अंगूठेके वरावर है, उन्हीं शरीरोंमें वे सब एक साथ रहते हैं॥

उद्यन्तं सततं सूर्यं स्तुवन्तो विविधेः स्तवैः। भास्करस्येव किरणैः सहसा यान्ति नित्यदा॥ द्योतयन्तो दिशः सर्वा धर्मज्ञाः सत्यवादिनः॥

वे प्रतिदिन नाना प्रकारके स्तोत्रोद्वारा निरन्तर उगते हुए सूर्यकी स्तुति करते हुए सहसा आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी सूर्यतुल्य किरणोंसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते रहते हैं। वे सब-के-सव घर्मज्ञ और सत्यवादी हैं॥ तेष्वेच निर्मेलं सत्यं लोकार्थं तु प्रतिष्ठितम्। लोकोऽयं धार्यते देवि तेषामेव तपोवलात्॥ महात्मनां तु तपसा सत्येन च ग्रुचिस्मिते। क्षमया च महाभागे भूतानां संस्थिति विदुः॥

उन्हींमें लोकरक्षाके लिये निर्मल सत्य प्रतिष्ठित है। देवि! उन वालखिल्योंके ही तपोवलसे यह सारा जंगत् टिका हुआ है। पवित्र मुसकानवाली महाभागे! उन्हीं महात्माओं; की तपस्या, सत्य और क्षमाके प्रमावसे सम्पूर्ण भूतोंकी स्थिति बनी हुई है, ऐसा मनीषी पुरुष मानते हैं॥

प्रजार्थमिप लोकार्थ महिद्धः क्रियते तपः। तपसा प्राप्यते सर्वे तपसा प्राप्यते फलम्॥ दुष्प्रापमपि यल्लोके तपसा प्राप्यते हि तत्॥)

महान् पुरुष समस्त प्रजावर्ग तथा सम्पूर्ण लोकोंके हितके लिये तपस्या करते हैं। तपस्यासे सब कुछ प्राप्त होता है। तपस्यासे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है। लोकमें जो दुर्लभ वस्तु है। वह भी तपस्यासे सुलभ हो जाती हैं।

#### उमोवाच

आश्रमाभिरता देव तापसा ये तपोधनाः। दीप्तिमन्तः कया चैव चर्ययाथ भवन्ति ते॥ ३४॥

उमाने पूछा--देव ! जो तपस्याके धनी तपस्ती अपने आश्रमधर्ममें ही रम रहे हैं, वे किस आचरणसे तपस्ती होते हैं ! ॥ ३४॥

राजानो राजपुत्राश्च निर्धना ये महाधनाः। कर्मणा केन भगवन् प्राप्तुवन्ति महाफलम्॥३५॥

भगवन् ! जो राजा या राजकुमार हैं अथवा जो निर्धन या महाधनी हैं, वे किस कर्मके प्रभावने महान् फलके भागी होते हैं ? ॥ ३५ ॥

नित्यं स्थानमुपागम्य दिव्यचन्दनभूषिताः। केन वा कर्मणा देव भवन्ति वनगोचराः॥३६॥

देव ! वनवासी मुनि किस कमसे दिव्य स्थानको पाकर दिव्य चन्दनसे विभूषित होते हैं ? ॥ ३६ ॥

एतन्मे संशयं देव तपश्चर्याऽऽश्रितं शुभम्। शंस सर्वमशेषेण ज्यक्ष त्रिपुरनाशन ॥३७॥

देव ! त्रिपुरनाशन त्रिलोचन ! तपस्याके आश्रित शुम फलके विषयमें मेरा यही संदेह है । इस सारे संदेहका उत्तर आप पूर्णरूपसे प्रदान करें ॥ ३७ ॥

श्रीमहेश्वर उवाच

उपवासवतेदीन्ता हाहिसाः सत्यवादिनः। संसिद्धाः प्रेन्य गन्धर्वैः सह मोदन्त्यनामयाः॥ ३८॥ श्रीमहेश्वरमे कहा—जो उपवास प्रतसे सम्पन्तः विहेत्रियः हिंगार्गहत और सत्यवादी होकर सिद्धिको प्राप्त हो सुके हैं। ये मृत्युके पक्षात् रोग-शोकसे रहित हो गन्धर्विक गाग गहार आनन्द भोगते हैं ॥ ३८॥

मण्डक्रयोगरायनो यथान्यायं यथाविधि। दीक्षां चरति धर्मात्मा स नागैः सह मोदते॥ ३९॥

ो धर्मात्मा पुरुष न्यायानुसार विधिपूर्वक इंटयोग-प्रिट्ट मण्ट्रक्रयोगके अनुसार शयन करता और यशकी दीशा हैता है। यह नागहोक्सें नागोंके साथ सुख सोगता है॥ ३९॥

दाणं मृगमुखोच्छिष्टं यो मृगैः सह भक्षति। दीक्षितो वं मुदा युक्तः स गच्छत्यमरावतीम्॥ ४०॥

जो मृगचर्या-मतकी दीक्षा है मृगेकि मुखते उच्छिष्ट हुई पामको प्रयन्नतापूर्वक उन्होंके साथ रहकर भक्षण करता है। यह मृत्युके पक्षात् अमरावती पुरीमें जाता है।। ४०॥ दीचार्ल द्वार्णपर्ण चा तद्वती यो निषेवते। दीतयोगवहो नित्यं स गच्छेत् परमां गतिम्॥ ४१॥

जो मतथारी वानप्रस्य मुनि सेवार अथवा जीर्ण-शीर्ण पत्तेका आहार करता तथा जाड़ेमें प्रतिदिन शीतका कष्ट सहन करता है। यह परमगतिको प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥

घायुभक्तोऽम्युभक्षो वा फलमूलाशनोऽपि वा । यक्षेष्वेभ्वर्यमाधाय मोदतेऽप्सरसां गणेः॥ ४२॥

जो वायुः जङः पल अथवा मूल खाकर रहता है। वह यसींपर अपना प्रभुत्व स्थापित करके अप्सराओंके साथ आनन्द मोगता है ॥४२॥

अग्नियोगवदो ब्रीप्मे विधिद्दष्टेन कर्मणा। चीर्त्वो हाद्दावर्पणि राजा भवति पार्थिवः॥ ४३॥

जो गर्मीमें शास्त्रीक विधिके अनुसार पञ्चारिन छेवन करता है, वह चारद वर्गीतक उक्त वतका पालन करके जन्मान्तरमें भूमण्डलका राजा होता है ॥ ४३ ॥

आहारनियमं कृत्वा मुनिर्होद्दावार्षिकम्। मर्गं संसाध्य यत्नेन राजा भवति पार्थिवः॥ ४४॥

हो मुनि बारद वर्षेतक आहारका वंषम करता दुवा यत्नपूर्वक मदनावना करके अर्थात् जलको मी त्यागवर तार करता दै। यद भी इस प्रव्योका राजा होता है ॥ ४४ ॥ स्थागिडले शुद्धमाकाद्यां परिगृद्ध समन्ततः। प्रविद्य स मुद्दा युक्तो दीलां बाददायापिकीम् ॥ ४५ ॥ देशं चानदान ल्यप्त्या स खर्गे सुखमधते।

जो तानप्रमा आने पारी ओर विद्युद आकारको प्रदण करना एका मुद्दे मैदानमें वेदीनर केला और बारह वर्षेके िवये प्रसन्नतापूर्वक वतकी दीक्षा हे उपवास करके अपना शरीर त्याग देता है। वह स्वर्गहोकमें सुख भोगता है। ।४५६॥ स्यण्डिलस्य फलान्याहुर्योनानि शयनानि च ॥ ४६॥ गृहाणि च महार्हाणि चन्द्रशुश्लाणि भामिनि।

भामिनि ! वेदीपर शयन करनेते प्राप्त होनेवाले फल र्स प्रकार यतायेगये हैं-सवारी । शय्या और चन्द्रमाके समान उज्ज्वल बहुमूल्य गृह ॥ ४६ है ॥

आत्मानमुपजीवन् यो नियतो नियताशनः॥ ४७॥ देहं वानशने त्यक्त्वा स खर्गे समुपाश्नुते।

जो केवल अपने ही छहारे जीवन-यापन करता हुआ नियमपूर्वक रहता और नियमित मोजन करता है अथवा अनदान मतका आश्रय ले दारीरको त्याग देता है। वह स्वर्गका सुख मोगता है॥ ४७ है॥

आत्मानमुपजीवन् यो दीक्षां द्वाद्शवार्षिकीम् ॥ ४८॥ त्यक्तवा महार्णवे देहं वारुणं लोकमश्वते ।

जो अपने ही सहारे जीवन-यापन करता हुआ बारह वर्गोंकी दीक्षा ले महासागरमें अपने शरीरका त्याग कर देता है। वह वरुणलोकमें सुख मोगता है ॥ ४८ है।। आत्मानमुपजीवन् यो दीक्षां द्वादशवार्षिकीम् ॥ ४९॥ अदमना चरणौ भित्त्वा गुहाकेषु स मोदते। साधियत्वाऽऽत्मनाऽऽत्मानं निर्द्धन्द्वो निष्परिग्रहः।५०।

जो अपने ही सहारे जीवन-यापन करता हुआ निर्द्धन्द्र और परिग्रहशून्य हो वारह वर्षोंके लिये व्रतकी दीक्षा ले अन्त-में पत्यरमे अपने पैरोंको विदीर्ण करके स्वयं ही अपने शरीरको त्याग देता है, वह गुहाकलोकमें आनन्द मोगता है॥ ४९-५०॥

चीर्त्वा द्वादशवर्षाणि दीक्षामेतां मनोगताम् । स्वर्गछोकमवाप्नोति देवैश्च सह मोदते ॥ ५१ ॥

जो बारइ वर्षीतक इस मनोगत दीवाका पालन करता है। वह स्वर्गलोकमें जाता और देवताओं के साथ आनन्द भोगता है ॥ ५१॥

भात्मानमुपजीवन् योदीक्षां द्वादशवार्षिकीम्। द्वत्वाम्मे देहमुन्सुज्य चित्रलोके महीयते॥ ५२॥

जो गरह वपोंके लिये वत-पालनकी दीक्षा ले अपने हीं छहारे जीवन-यागन करना हुआ अपने हारीरको अनिमें होम देता है। वह अग्निलोक्तमें प्रतिष्ठित होता है॥ ५२॥ यस्तु देवि यथान्यायं दीक्षितो नियतो द्वितः। आत्मन्यान्मानमाधाय निर्ममो धर्मलालसः॥ ५३॥ चीर्त्वा द्वादहावर्याणि दीक्षामेतां मनोगताम्। अरणीसहितं स्कन्धे यद्ध्या गच्छत्यनावृतः॥ ५४॥ वीराध्वानगतो नित्यं वीरासनरतस्तथा। वीरस्थायी च सततं स वीरगतिमाप्नुयात्॥ ५५॥

देवि ! जो ब्राह्मण नियमपूर्वक रहकर यथोचित रीतिसे वनवास-व्रतकी दीक्षा ले अपने मनको परमात्मिचन्तनमें लगा-कर ममताश्चन्य और धर्मका अभिलाधी होकर बारह वर्षोतक इस मनोगत दीक्षाका पालन करके अरणीसहित अग्निको बृक्षकी डालीमें बॉधकर अर्थात् अग्निका परित्याग करके अनावृत मावसे यात्रा करता है, सदा वीर मार्गसे चलता है, वीरासनपर बैठता है और वीरकी भाँति खड़ा होता है, वह वीरगतिको प्राप्त होता है ॥ ५३-५५॥

स शक्तलोकगो नित्यं सर्वकामपुरस्कृतः। दिव्यपुष्पसमार्काणों दिव्यचन्दनभूषितः॥ ५६॥

वह इन्द्रलोकमें जाकर सदा सम्पूर्ण कामनाओं सम्पन्न होता है। उसके ऊपर दिन्य पुष्पोकी वर्षा होती है तथा वह दिन्य चन्दनसे विभूषित होता है। । ५६॥ सुखं वसति धर्मात्मा दिवि देवगणैः सह। वीरलोकगतो नित्यं वीरयोगसहः सदा॥ ५७॥

वह धर्मात्मा देवलोकमें देवताओंके साथ सुखपूर्वक निवास करता है और निरन्तर वीरलोकमें रहकर वीरोंके साथ संयुक्त होता है ॥ ५७ ॥

सत्त्वस्थः सर्वमुत्सुज्य दीक्षितो नियतः शुचिः। वीरोध्वानं प्रपद्यद् यस्तस्य लोकाः सनातनाः॥ ५८॥

जो सब कुछ त्यागकर वनवासकी दीक्षा छे सत्त्वगुणमें स्थित नियमपरायण एवं पवित्र हो वीरपथका आश्रय छेता है। उसे सनातन छोक प्राप्त होते हैं॥ ५८॥

कामगेन विमानेन स वै चरति छन्दतः। शक्तलोकगतः श्रीमान् मोदते च निरामयः॥ ५९॥

वह इन्द्रलोकमें जाकर नीरोग और दिव्य शोभासे सम्पन्न हो आनन्द मोगता है और इन्छानुसार चलनेवाले विमानके द्वारा स्वन्छन्द विचरता रहता है ॥ ५९ ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि उमामहेश्वरसंवादे द्विचःवारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः॥१४२॥

इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानवर्मंपर्वमें उमामहेश्वरसंवादविषयक

एक सौ बयालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४२ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३७३ श्लोक मिलाकर कुळ ९६३ श्लोक हैं )

त्रिचत्वारिंशदधिकशततमोऽ**ध्यायः** 

ब्राह्मणादि वर्णीकी प्राप्तिमें मनुष्यके शुभाशुभ कर्मीकी प्रधानताका प्रतिपादन

उमोवाच े

भगवन् भगनेत्रव्न पूष्णो दन्तिपातन । दक्षकतुहर ज्यक्ष संशयो मे महानयम् ॥ १ ॥

पार्वतीजीने पूछा—भगदेवताकी आँख फोड़कर पूषा-के दाँत तोड़ डालनेवाले दक्षयज्ञविध्वंषी भगवान् त्रिलोचन! मेरे मनमें यह एक महान् संशय है ॥ 🕃॥

चातुर्वण्यं भगवता पूर्व सृष्टं खयम्भुवा। केन कमीविपाकेन वैश्यो गच्छति शूद्रताम्॥ २॥

भगवान् ब्रह्माजीने पूर्वकालमें जिन चार वर्णोंकी सृष्टिकी है, उनमेंसे वैश्य किस कर्मके परिणामसे शूद्रत्वको प्राप्त हो जाता है १॥ २॥

वैश्यो वाक्षत्रियः केन द्विजो वा क्षत्रियो भवेत्। प्रतिलोमः कथं देव शक्यो धर्मो निवर्तितुम्॥ ३॥

अथवा क्षत्रिय किस कर्मसे वैश्य होता है और जासण किस कर्मसे क्षत्रिय हो जाता है ? देव ! प्रतिलोग घर्मको कैसे निवृत्त किया जा सकता है ? ॥ ३॥

केन वा कर्मणा विप्रः शूद्धयोनौ प्रजायते। क्षत्रियः शूद्धतामेति केन वा कर्मणा विभो॥ ४॥ प्रभो । कौन सा कर्म करनेसे ब्राह्मण शूद्ध-योनिमें जन्म लेता है ! अथवा किस कर्मसे क्षत्रिय ग्रह हो जाता है ॥४॥ एतन्मे संशयं देव वद् भूतपतेऽनघ। त्रयो वर्णाः प्रकृत्येह कथं ब्राह्मण्यमाष्नुयुः॥ ५॥

देव ! पापरहित भूतनाथ ! मेरे इस संशयका समाधान कीजिये । शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय-इन तीन वर्णोंके लोग किस प्रकार स्वभावतः ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो सकते हैं ? ॥

श्रीमहेश्वर उवाच '

त्राह्मण्यं देवि दुष्प्रापं निसर्गाद् व्राह्मणः युभे। क्षत्रियो वैश्यशूद्रौ वा निसर्गादिति मे मतिः॥ ६॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि ! ब्राह्मणत्व दुर्लम् है। श्रुमे ! ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्य और श्रूद्र—ये चारों वर्ण मेरे विचारते नैसर्गिक ( प्राकृतिक या स्वमाविषद ) हैं। ऐसा मेरा विचार है ॥ ६ ॥

कर्मणा दुष्कृतेनेह स्थानाद् भ्रश्यति वै द्विजः। ज्येष्ठं वर्णमनुप्राप्य तस्माद् रक्षेद् वै द्विजः॥ ७॥

इतना अवश्य है कि यहाँ पापकर्म करने हिज अपने स्थानसे-अपनी महत्तासे नांचे गिर जाता है। अतः हिजको उत्तम वर्णमें जन्म पाकर अपनी मर्यादाकी रक्षा करनी चाहिये॥ म्यिते। ब्राह्मणधर्मेण ब्राह्मण्यमुपजीवति । स्रिवयो याथ वैदयो वा ब्रह्मभूयं स गच्छति॥ ८॥

<u>यदि श</u>िष अथवा वैश्य बाहाण-धर्मका पालन करते दुए ब्राज्ञगावका सहारा लेता है तो वह ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥

यस्तु विप्रत्यमुत्सुज्य झात्रं धर्मे निषेवते । ब्राह्मण्यात् स परिश्रष्टः क्षत्रयोनौ प्रजायते ॥ ९ ॥

जो बाह्मण ब्राह्मणत्वका त्याग करके क्षत्रिय-धर्मका धेयन करता है। यह अपने धर्मते भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योनिर्मे जन्म लेता है॥ ९॥

वैदयकर्म च यो विष्रो लोभमोहव्यपाश्रयः। ब्राह्मण्यं दुर्लभं प्राप्य करोत्यल्पमितः सदा॥१०॥ स द्विजो वैदयतामेति वैदयो वा शृद्धतामियात्। स्यधर्मात् प्रच्युतो विष्रस्ततः शृद्धत्वमाप्नुते॥११॥

जो विष दुर्लम बाह्मणत्वको पाकर लोम और मोहके वशीभृत हो अपनी मन्दबुदिताके कारण वैश्यका कर्म करता है। यह वैश्ययोनिमें जन्म लेता है। अथवा यदि वैश्य शूदके कर्मको अपनाता है। तो वह भी शूद्रत्वको प्राप्त होता है। गूदोनित कर्म करके अपने धर्मसे श्रष्ट हुआ बाह्मण शूद्रत्वको प्राप्त हो जाता है। १०-११॥

तत्रासों निरयं प्राप्तो वर्णभ्रष्टो बहिष्कृतः। ब्रह्मलोकात् परिभ्रष्टः सृद्धः समुपजायते॥१२॥

बाझण जातिका पुरुष सूद्र-कर्म करनेके कारण अपने वर्णसे भ्रष्ट होकर जातिसे वहिष्कृत हो जाता है और मृत्युके पश्चात् यह ब्रह्मलोककी प्राप्तिसे चिच्चत होकर नरकमें पड़ता है। इसके बाद वह सुद्रकी योनिमें जन्म ग्रहण करता है।।

क्षत्रियो चा महाभागे वैदयो चा धर्मचारिण । स्वानिः कर्माण्यपाहाय दाद्रकर्म निषेवते ॥ १३॥ स्वस्थानात् स परिश्रष्टो वर्णसंकरतां गतः । बाह्मणः क्षत्रियो वैदयः दाद्वत्वं याति ताददाः ॥ १४॥

महामारे ! धर्मचारिणि !क्षत्रिय अथवा वैश्य मी अपने-अपने कमोंचो छोड़कर यदि शहका काम करने लगता है तो यह अपनी जातिसे अष्ट होकर वर्णसंकर हो जाता है और दूसरे जनमें गुहकी यानिमें जनम पाता है। ऐसा व्यक्ति प्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य कोई भी क्यों न हो वह शहभाव-को प्राप्त होता है॥ १३-२४॥

यस्तु युद्धः खधर्मेण शानविशानवाञ्युचिः। धर्मश्रे धर्मनिरतः स धर्मफलमश्तुते ॥ १५॥

हो पुरुष अपने यर्पवर्मका पालन करते हुए योच प्राप्त करता है और शानविधानमें समझा पवित्र तथा धर्मकहोकर षर्ममें ही लगा रहता है। वहीं धर्मके वास्तविक फलका उपभोग करता है ॥ १५ ॥

इदं चैवापरं देवि ब्रह्मणा समुदाहृतम्। अध्यात्मं नैष्ठिकं सङ्गिर्धर्मकामैनिपेव्यते॥१६॥

देवि ! ब्रह्माजीने यह एक बात और बतायी है-धर्मकी इच्छा रखनेवाले सरपुरुषोंको आजीवन अध्यात्मतत्त्वका ही सेवन करना चाहिये॥ १६॥

उन्नान्नं गहिंतं देवि गणान्नं श्राद्धस्तकम्। दुष्टान्नं नैव भोक्तव्यं श्र्द्धान्नं नैव कहिंचित्॥ १७॥

देवि ! उग्रखमावके मनुष्यका अन्न निन्दित माना गया है। किसी समुदायका, श्राद्धका, जननाशीचका, दुष्ट पुष्पका और शूद्रका अन्न भी निषिद्ध है—उसे कभी नहीं खाना चाहिये॥ १७॥

श्द्रान्नं गर्हितं देवि सदा देवैर्महात्मभिः। पितामहमुखोत्सृष्टं प्रमाणमिति मे मतिः॥१८॥

देवताओं और महात्मा पुरुषोंने शूद्रके अन्नकी सदा ही निन्दा की है। इस विषयमें पितामह ब्रह्माजीके श्रीमुखका वचन प्रमाण है, ऐसा मेरा विश्वास है ॥ १८॥

शुद्रान्नेनावशेषेण जठरे यो म्रियेद् द्विजः। माहिताग्निस्तथायज्वास शुद्रगतिभाग् भवेत्॥ १९॥

जो ब्राह्मण पेटमें शूदका अन्न लिये मर जाता है, वह अग्निहोत्री अथवा यश करनेवाला ही क्यों न रहा हो, उसे शूदकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है ॥ १९॥

तेन शूदान्नशेषेण ब्रह्मस्थानादपाकृतः। ब्राह्मणः शूद्रतामेति नास्ति तत्र विचारणा॥ २०॥

उदरमें श्र्दान्नका रोपभाग स्थित होनेके कारण ब्राह्मण ब्रह्मलोकसे विच्चत हो श्र्द्रभावको प्राप्त होता है; इसमें कोई अन्यथा विचार करनेकी आवस्यकता नहीं है।। २०॥

यस्यान्नेनावरोपेण जठरे यो म्रियेद् हिजः। तां तां योनिं वजेद् विषो यस्यान्रमुपजीवति॥ २१॥

उदरमें जिसके अन्तका अवशेष लेकर जो ब्राह्मण मृत्यु-को प्राप्त होता है। वह उसीकी योनिमें जाता है। जिसके अन्तसे जीवन-निर्वाह करता है। उसीकी योनिमें जन्म प्रहण करता है॥ २१॥

ब्राह्मणत्वं शुभं प्राप्य दुर्लभं योऽवमन्यते । अभोज्यात्रानि चासाति सहिजत्वात् पतेत वै ॥ २२ ॥

जो शुम एवं दुर्लम ब्राझणत्वको पाकर उसकी अवहेलना करता है और नहीं खानेयोग्य अन्न खाता है, वह निरचय ही ब्राझणत्वसे गिर जाता है ॥ २२॥ सुरापो ब्रह्महा क्षुद्रश्चोरो भग्नवतोऽशुचिः। स्वाध्यायवर्जितः पापो लुब्धो नैकृतिकः शठः॥ २३॥ अवती वृषलीभर्ता कुण्डाशी सोमविक्रयी। निहीनसेवी विप्रो हि पति ब्रह्मयोनितः॥ २४॥

शराबी, ब्रह्महत्यारा, नीच, चोर, व्रतमङ्ग करनेवाला, अपिवत्र, स्वाध्यायहीन, पापी, लोभी, कपटी, शट, व्रतका पालन न करनेवाला, श्रद्धजातिकी स्त्रीका स्वामी, कुण्डाशी (पितके जीते-जी उत्पन्न किये हुए जारज पुत्रके घरमें खाने-वाला अथवा पाकपात्रमें ही भोजन करनेवाला ), सोमरस वेचनेवाला और नीचसेवी ब्राह्मण ब्राह्मणकी योनिसे श्रष्ट हो जाता है ॥ २३-२४॥

गुरुतल्पी गुरुद्रोही गुरुकुत्सारतिश्च यः। ब्रह्मविचापि पतिति ब्राह्मणो ब्रह्मयोनितः॥ २५॥

जो गुरुकी शय्यापर सोनेवाला, गुरुद्रोही और गुरुनिन्दामें अनुरक्त है, वह ब्राह्मण वेदवेत्ता होनेपर भी ब्रह्मयोनिसे नीचे गिर जाता है॥ र्ि ॥ एभिस्तु कर्मभिर्देवि शुभैराचरितैस्तथा। शुद्धोब्राह्मणतां याति वैश्यः क्षत्रियतां बजेत्॥ २६॥

देवि ! इन्हीं ग्रुप कमों और आचरणीते ग्रुद्र ब्राह्मणत्व-को प्राप्त होता है और वैश्य क्षत्रियत्वको ॥ २६ ॥ ग्रुद्धकर्माणि सर्वाणि यथान्यायं यथाविधि । ग्रुश्च्रवां परिचर्यां च ज्येष्ठे वर्णे प्रयत्नतः ॥ २७ ॥ कुर्याद्विमनाः ग्रुद्धः सततं सत्पथे स्थितः । देवद्विजातिसत्कर्ता सर्वातिथ्यकृतव्रतः ॥ २८ ॥ श्रुतुकालाभिनामी च नियतो नियताशनः । चोक्षश्चोक्षजनान्वेषी शेषाञ्चकृतभोजनः ॥ २९ ॥ वृथामांसं न भुञ्जीत ग्रुद्धो वैश्यत्वमृच्छिति ।

शूद्र अपने सभी कमोंको न्यायानुसार विधिपूर्वक सम्पन्न करे।अपनेसे उयेष्ठ वर्णकी सेवा और परिचर्यामें प्रयत्नपूर्वक लगा रहे। अपने कर्तव्यपालनसे कभी कवे नहीं। सदा सन्मार्गपर स्थित रहे। देवताओं और द्विजोंका सत्कार करे। स्वके आतिथ्य-का वत लिये रहे। ऋतुकालमें ही स्त्रीके साथ समागम करे। नियमपूर्वक रहकर नियमित भोजन करे। स्वयं ग्रुद्ध रहकर ग्रुद्ध पुरुषोंका ही अन्वेषण करे। अतिथि-सत्कार और कुटुम्बी जनोंके भोजनसे बचे हुए अन्नका ही आहार करे और मांस न खाय। इस नियमसे रहनेवाला शुद्ध ( मृत्युके पश्चात् पुण्यकमोंका फल भोगकर ) वैश्ययोनिमें जन्म लेताहै॥ २७-२९ई ॥

ऋतवागनहंवादी निर्द्धन्द्वः शमकोविदः ॥ ३० ॥ यजते नित्ययशैश्च स्वाध्यायपरमः ग्रुचिः । दान्तो ब्रह्मणसंस्कर्ता सर्ववर्णवुभूषकः ॥ ३१ ॥

गृहस्थवतमातिष्ठन् द्विकालकृतभोजनः । रोषाशी विजिताहारो निष्कामो निरहंवदः ॥ ३२ ॥ श्रीहोत्रमुपासंश्च जुह्वानश्च यथाविधि । सर्वातिथ्यमुपातिष्ठ=रोषात्रकृतभोजनः ॥ ३३ ॥ त्रेताग्निमन्त्रविहितो वैश्यो भवति वै द्विजः । स वैश्यः क्षत्रियकुले शुचौ महति जायते ॥ ३४ ॥

वैश्य सत्यवादी, अहंकारशृन्य, निर्द्वन्द्व, शान्तिके साधनीं का ज्ञाता, स्वाध्यायपरायण और पवित्र होकर नित्य यशें-द्वारा यजन करे । जितेन्द्रिय होकर ब्राह्मणोंका सत्कार करते हुए समस्त वणोंकी उन्नित चाहे । गृहस्थके व्रतका पालन करते हुए प्रतिदिन दो ही समय मोजन करे। यश्रशेष अन्नका ही आहार करे । आहारपर काबू रक्षे । सम्पूर्ण कामनाओं-को त्याग दे । अहंकारशृन्य होकर विधिपूर्वक आहुति देते हुए अग्निहोत्र कर्मका सम्पादन करे । सबका आतिष्य-सत्कार करके अवशिष्ट अन्नका स्वयं भोजन करे । त्रिविध अग्नियोंकी मन्त्रोचारणपूर्वक परिचर्या करे । ऐसा करने-वाला वैश्य दिज होता है । वह वैश्य पवित्र एवं महान् क्षत्रिय-कुलमें जन्म लेता है ॥ २०—२४॥

स वैश्यः क्षत्रियो जातो जन्मप्रमृति संस्कृतः। उपनीतो व्रतपरो द्विजो भवति सत्कृतः॥ ३५॥ द्दाति यजते यहैः समृद्धेराप्तदक्षिणैः। अधीत्य स्वर्गमन्त्रिच्छंस्रोताग्निशरणः सदा॥ ३६॥ आर्तहस्तप्रदो नित्यं प्रजा धर्मेण पालयन्। सत्यः सत्यानि कुरुते नित्यं यः सुखदर्शनः॥ ३७॥

क्षित्रयकुलमें उत्पन्न हुआ वह वैदय जन्मते ही क्षित्र-योचित संस्कारसे सम्पन्न हो उपनयनके परचात् ब्रह्मचर्यवत के पालनमें तत्पर हो सर्वसम्मानित द्विज होता है। वह दान देता है, पर्याप्त दक्षिणावाले समृद्धिशाली यज्ञोंद्वारा भगवान्का यजन करता है, वेदोंका अध्ययन करके स्वर्गकी इच्छा रखकर सदा त्रिविध अग्नियोंकी शरण ले उनकी आराधना करता है, दुखी एवं पीड़ित मनुष्योंको हाथका सहारा देता है, प्रतिदिन प्रजाका धर्मपूर्वक पालन करता है, स्वयं सत्यारायण होकर स्तय-पूर्णव्यवहार करता है तथा दर्शनसे ही सबके लिये सुखद होता है, वही श्रेष्ठ क्षत्रिय अथवा राजा है ॥ ३५-३७॥

धर्मदण्डो न निर्दण्डो धर्मकार्यानुशासकः। यन्त्रितः कार्यकरणैः षड्भागकृतलक्षणः॥३८॥

्यर्मानुसार अपराधीको दण्ड दे । दण्डका त्याग न करे। प्रजाको धर्मकार्यका उपदेश दे। राजकार्य करनेके लिये नियम और विधानसे वैधा रहे। प्रजासे उसकी आयका छटा माग करके रूपमें ग्रहण करे॥ ३८॥

ग्राम्यधर्मं न सेवेत खच्छन्देनार्थकोचिदः। ऋतुकाले तु धर्मात्मा पत्नीमुपशयेत् सदा॥ ३९॥ कार्य द्वार प्रमानमा अधिय स्वन्धन्दतापूर्वक मास्य वर्म (भैपुन)का सेवन न करे। केवल श्रृतुकालमें ही सदा प्रामृक्ति निकट शपन करे॥ ३९॥

सदोपवासी नियतः स्वाध्यायनिरतः युचिः। यर्षिष्कान्तरिते नित्यं दायानोऽग्निगृहे सदा॥ ४०॥

सदा उपनास करे अर्थात् एकादशी आदिके दिन उपनास एरे और दूसरे दिन भी सदा दो ही समय भोजन करे। बीचमें बुछ न साय। नियमपूर्वक रहे। वेद-शास्त्रोंके स्वाध्यायमें सत्तर रहे। पवित्र हो प्रतिदिन अग्निशालामें कुशकी चटाईपर शयन करे॥ ४०॥

सर्वातिथ्यं त्रिवर्गस्य कुर्वाणः सुमनाः सदा । शुद्राणां चात्रकामानां नित्यं सिद्धमिति बुवन् ॥ ४१ ॥

धतिय सदा प्रसन्नतापूर्वक सयका आतिथ्य-सस्कार करते हुए धर्म, अर्थ और कामका सेवन करें। खूद्र भी यदि अन्नकी इच्छा रखकर उसके लिये प्रार्थना करे तो क्षत्रिय उनके लिये सदा यही उत्तर दे कि तुम्हारे लिये भोजन तैयार है, नहीं कर ली ॥ ४१ ॥

अर्थाद् वा यदि वा कामान्न किंचिदुपलक्षयेत्। पितृद्वातिथिकृते साधनं कुरुते च यः॥ ४२॥

वह स्वार्थ या कामनावश किसी वस्तुका प्रदर्शन न करे। जो पितरों, देवताओं तथा अतिथियोंकी सेवाके लिये चेष्टा करता है, वहीं श्रेष्ठ क्षत्रिय है ॥ ४२ ॥

खवेदमनि यथान्यायमुपास्ते भैक्ष्यमेव च । विकालमग्निद्यांचं च जुहानो वै यथाविधि ॥ ४३ ॥

क्षत्रिय अपने ही घरमें न्यायपूर्वक भिक्षा(भोजन) करे। तीनों समय विधियत् अग्निहोत्र करता रहे॥ ४३॥ गोत्राह्मणहितार्थाय रणे चाभिमुखो हतः। नेतान्निमन्त्रपूतातमा समाविदय हिजो भवेत्॥ ४४॥

बह धर्ममं स्थित हो त्रिविध अग्नियोंकी मन्त्रपूर्वक परि-न्यांशि पवित्रचित्त हो यदि मौओं तथा ब्राह्मणोंके हितके टिपे गमरमें बाबुका शामना करते हुए मारा जाय तो दूसरे जन्ममें ब्राह्मण होता है ॥ ४४॥

शानविशानसम्पन्नः संस्कृतो वेद्पारगः। विमो भवति धर्मानमा अवियःस्वेन कर्मणा ॥ ४५ ॥

इस प्रकार धर्मातमा धनिय अपने कर्मसे जन्मान्तरमें क्रम्यिकानसम्बद्धः संस्कारस्यः तथा वेदीका पारक्रतविद्दान् ब्राह्मण होता है ॥ ४५ ॥

प्तैः क्रमेक्छेदैवि न्यूनजातिकुछोद्भवः। शुद्रोऽप्यागमसम्पर्धा छिजाभवति संस्कृतः॥ ४६॥

देशि! इन क्रमेंक्टों है प्रभाष्ट नीच अति एवं दीन

ङ्ख्में उत्पन्न हुआ शुद्र भी जन्मान्तरमें शास्त्रज्ञानसम्पन्न और संस्कारयुक्त बाक्षण होता है ॥ ४६ ॥

ब्राह्मणो वाप्यसद्घृत्तः सर्वसंकरभोजनः। ब्राह्मण्यं स समुत्सुन्य शुद्रो भवति तादशः॥ ४७॥

ब्राह्मण भी यदि दुराचारी होकर सम्पूर्ण संकर जातियोंके घर भोजन करने लगे तो वह ब्राह्मणत्वका परित्याग करके वैसा ही शुद्र वन जाता है ॥ ४७ ॥

कर्मभिःशुचिभिर्देवि शुद्धातमा विजितेन्द्रियः। शुद्रोऽपिद्विजवत् सेन्य इति ब्रह्माब्रवीत् स्वयम्॥४८॥

देवि!शूद्र भी यदि जितेन्द्रिय होकर पवित्र कर्मोंके अनुष्ठान-से अपने अन्तःकरणको शुद्ध बना लेता है, वह द्विजकी ही माँति सेव्य होता है-यह साक्षात् ब्रह्माजीका कथन है ॥४८॥

स्वभावः कर्म च शुभं यत्र शुहेऽपि तिष्ठति । विशिष्टः स द्विजातेचे विशेष इति मे मतिः॥ ४९॥

मेरा तो ऐसा विचार है कि यदि श्रूड़के स्वभाव और कर्म दोनों ही उत्तम हों तो वह दिजातिसे भी बढ़कर मानने योग्य है ॥ ४९॥

न योनिर्नापि संस्कारो न श्रुतं न च संतितः। कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम्॥ ५०॥

ब्राह्मणत्वकी प्राप्तिमें न तो केवल योनिः न संस्कारः न शास्त्रशन और न संतित ही कारण है। ब्राह्मणत्वका प्रधान हेतु तो सदाचार ही है ॥ ५० ॥

सर्वोऽयं ब्राह्मणो लोके चृत्तेन तु विधीयते। चृत्ते स्थितस्तु शुद्धोऽपि ब्राह्मणत्वं नियच्छति॥ ५१॥

होकमें यह सारा ब्राह्मणसमुदाय सदाचारसे ही अपने पदपर बना हुआ है। सदाचारमें खित रहनेवाला शूद्र भी ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो सकता है॥ ५१॥

ब्राह्मः स्वभावः सुश्रोणि समः सर्चत्र मे मितः। निर्गुणं निर्मलं ब्रह्म यत्र तिष्ठति स द्विजः॥ ५२॥

सुश्रोणि ! ब्रह्मका स्वभाव सर्वत्र समान है। जिसके भीतर उस निर्धुण और निर्मल ब्रह्मका ज्ञान है। वही बास्तवमें ब्रावण है। ऐसा मेरा विचार है॥ ५२॥

एते योनिफला देवि स्थानभागनिदर्शकाः। स्वयं च वरदेनोक्ता ब्रह्मणा खुजता प्रजाः॥५३॥

देवि ! ये जो चारों वर्णोंके स्थान और विभाग वतलाये गये हैं। ये उस-उस जातिमें जन्म प्रदण करने केपल हैं। प्रजा-की स्टिष्ट करते समय वरदाता ब्रह्माजीने स्वयं ही यह बात कही है।। ५३॥

ब्राह्मणोऽपि मदत् क्षेत्रं स्रोके चरति पाद्यत् । यत् तत्र वीजं वपति सा रुपिः प्रत्य भाविति ॥ ५४ ॥ मामिनि । ब्राह्मण संसारमें एक महान् क्षेत्र है। दूसरे क्षेत्रों-की अपेक्षा इसमें विशेषता इतनी ही है कि यह पैरोंसे युक्त चलता-फिरता खेत है। इस क्षेत्रमें जो बीज डाला जाता है, वह परलोकके लिये जीविकाकी साधनरूप खेतीके रूपमें परि-णत हो जाता है। १५४॥

विघसाशिना सदा भान्यं सत्पथालम्बिना तथा। ब्राह्मं हि मार्गमाकम्य वर्तितन्यं बुभूषता ॥ ५५ ॥

अपना कल्याण चाहनेवाले ब्राह्मणको उचित है कि वह सजनोंके मार्गका अवलम्बन करके सदा अतिथि और पोष्यवर्गको भोजन करानेके बाद अन्न ब्रह्मण करे, वेदोक्त पथका आश्रय लेकर उत्तम बर्ताव करे।। ५५ ॥

संहिताध्यायिना भाव्यं गृहे वै गृहमेधिना। नित्यं स्वाध्यायिनाभाव्यं न चाध्ययनजीविना॥ ५६॥

गृहस्य ब्राह्मण घरमें रहकर प्रतिदिन संहिताका पाठ और शास्त्रोंका स्वाध्याय करे । अध्ययनुको जीविकाका साधन न बचावे ॥ ५६॥

पवंभूतो हि यो विप्रः सत्पर्थं सत्पर्थे स्थितः।

आहिताग्निरधीयानी ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ ५७॥

इस प्रकार जो बाह्यण सन्धार्गपर स्थित हो सन्पथका ही अनुसरण करता है तथा अग्निहोत्र एवं स्वाध्यायपूर्वक जीवन विताता है, वह ब्रह्मभावको प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥

ब्राह्मण्यं देवि सम्प्राप्य रक्षितन्यं यतात्मना। योनिष्रतिब्रहादानैः कर्मभिश्च द्युचिस्मिते॥ ५८॥

देवि ! शुचिसिते ! मनुष्यको चाहिये कि वह वासण-त्वको पाकर मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए योनि, प्रतिग्रह और दानकी शुद्धि एवं सत्कर्मोद्वारा उसकी रक्षा करे ॥ ५८ ॥

एतत् ते गुह्यमाख्यातं यथा शुद्रो भवेद् द्विजः। ब्राह्मणो वा च्युतो धर्माद् यथा शुद्रत्वमाप्नुते॥ ५९॥

गिरिराजकुमारी शद्भ घर्माचरण करनेसे जिस प्रकार ब्राह्मणत्वको प्राप्त करता है तथा ब्राह्मण स्वधर्मका त्याग करके जातिसे अष्ट होकर जिस प्रकार शद्भ हो जाता है। यह गूढ़ रहस्यकी बात मैंने तुम्हें बतला दी॥ ५९॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्भपर्वणि उमामहेश्वरसंवादे त्रिचत्वारिंशद्धिकशततसोऽध्यायः॥१४३॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें उमामहेश्वरसँवादिवषयक एक सौ तेताकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४३ ॥

# चतुश्रत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः

बन्धन-मुक्ति, स्वर्ग, नरक एवं दीर्घायु और अल्पायु प्रदान करनेवाले शरीर, वाणी और मनद्वारा किये जानेवाले शुभाशुभ कर्मीका वर्णन

उमोवाच

भगवन सर्वभूतेश देवासुरनमस्कृत । धर्माधर्मी नृणां देव बूहि मेऽसंशयं विभो ॥ १ ॥

उमाने पूछा—भगवन ! सर्वभूतेश्वर ! देवासुरविन्दत देव ! विभो ! अब मुझे धर्म और अधर्मका स्वरूप बताइये; जिससे उनके विषयमें मेरा संदेह दूर हो जाय ॥ १॥

कर्मणा मनसा वाचा त्रिविधं हि नरः सदा। बध्यते बन्धनैः पाशैर्मुच्यतेऽप्यथवा पुनः॥ २॥

मनुष्य मन, वाणी और किया-इन तीन प्रकारके बन्धनों-से सदा बँधता है और फिर उन बन्धनोंसे मुक्त होता है ॥ केन शिलेन वृत्तेन कर्मणा कीहरोन वा। समाचारिर्गुणेः कैर्वा खर्ग यान्तीह मानवाः॥ ३॥

प्रमो ! किस शील-स्वमावसे, किस बर्तावसे, कैसे कर्मसे तथा किन सदाचारों अथवा गुणोंद्वारा मनुष्य वॅघते, मुक्त होते एवं स्वर्गमें जाते हैं ॥ ३ ॥ श्रीमहेश्वर उवाच देवि धर्मार्थतत्त्वज्ञे धर्मनित्ये दमे रते। सर्वप्राणिहितः प्रश्नः श्रूयतां बुद्धिवर्धनः॥ ४॥

श्रीमहेर्न्नरने कहा—धर्म और अर्थके तत्त्वको जानने-वाली, सदा धर्ममें तत्पर रहनेवाली, हिन्द्रयसंयमपरायणे देवि ! तुम्हारा प्रश्न समस्त प्राणियोंके लिये हितकर तथा बुद्धिको बढ़ानेवाला है, इसका उत्तर सुनो ॥ ४ ॥

सत्यधर्मरताः सन्तः सर्विलङ्गिववर्जिताः। धर्मलञ्धार्थभोकारस्ते नराः स्वर्गगामिनः॥ ५॥

जो मनुष्य धर्में उपाजित किये हुए घनको भोगते हैं। सम्पूर्ण आश्रमसम्बन्धी चिह्नेंसे बिलग रहकर भी सत्यः धर्म-में तत्पर रहते हैं। वे स्वर्गमें जाते हैं ॥ ५ ॥

नाधर्मेण न धर्मेण वध्यन्ते छिन्नसंशयाः। प्रलयोत्पत्तितत्त्वज्ञाः सर्वेज्ञाः सर्वेद्शिनः॥६॥ जिनके सब प्रकारके संदेह दूर हो गये हैं, जो प्रलय भीर उत्पंतिके तत्त्वहो जाननेवाले सर्वष्ठ और सर्वद्रष्टा हैं। वे महात्मा न तो धर्मते वेंधते हैं और न अधर्मते ॥ ६ ॥ वीतरागा विमुख्यन्ते पुरुषाः कर्मवन्थनैः। कर्मणा मनसा वाचा ये न हिस्सन्ति किंचन॥ ७ ॥

ो मन याणी और कियादारा किसीकी हिंसा नहीं गरत हैं और जिनकी आस्ति सर्वथा दूर हो गयी है। वे पुरुष कर्मवन्यनोंसे मुक्त हो जाते हैं ॥ ७॥

यन सज्जन्ति काँसिधित् ते न वद्ध्यन्ति कर्मभिः। प्राणातिपाताद् विरताः शांखवन्तो दयान्विताः॥ ८॥ तुल्यक्टेप्यप्रिया दानता सुच्यन्ते कर्मवन्धनैः।

जो कहीं आसक नहीं होते। किसीके प्राणींकी हत्यासे दूर रहते हैं तथा जो सुशील और दयाल हैं। वे मी कमोंके बन्धनोंमें नहीं पड़ते। जिनके लिये शत्रु और प्रिय मित्र दोनों समान हैं। वे जितेन्द्रिय पुरुष कमोंके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं।। ८१।।

सर्वभूतद्यावन्तो विश्वास्याः सर्वजनतुषु॥९॥ त्यकर्दिसासमाचारास्ते नराः स्वर्गगामिनः।

जो स्व प्राणियों र द्या करनेवाले स्व जीवोंके विश्वास-पात्र तथा दिसामय आचरणोंको त्याग देनेवाले हैं। वे मनुष्य स्वर्गमें नाते हैं॥ ९१ ॥

परस्ये निर्ममा नित्यं परदारियर्जकाः॥१०॥ धर्मलम्धान्नभोक्तारस्ते नराः खर्गगामिनः।

जो दूसरीके धनपर ममता नहीं रखते, परायी स्त्रीते सदा दूर रहते और धर्मके द्वारा प्राप्त किये अन्नको ही मोजन करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गटोकमें जाते हैं॥ १० है॥ मात्र्यत् स्वस्वयाचेय नित्यं दुष्टित्वया ये॥ ११॥ परदारेषु वर्तन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः।

जो मानव परायी क्रियोंको माताः वहिन और पुत्री-के ममान ममशकर तदनुरूप वर्ताव करते हैं। वे स्वर्गलोकर्मे जाते हैं॥ ११३ ॥

स्तैन्यान्निवृत्ताः सततं संतुष्टाः स्वधनेन च॥ १२॥ स्वभाग्यान्युपजीवन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः।

वो गदा अरने ही घनते गंतुष्ट रहकर चोरी-चमारीने अटम रहते हैं तथा वो अपने भाग्यपर ही मरोष्ठा रखकर जीवन-निर्वाद करते हैं। वे मनुष्य व्वर्गगामी होते हैं ॥१२-है॥ स्यद्गरिनरता ये च ऋनुकालाभिगामिनः॥ १३॥ मग्राम्यसुकाभोगान्त्र ते नराः स्वर्गगामिनः।

ते अपनी ही स्त्रीमें अनुरक्त रहकर ऋतुकालमें ही उसके गाम मनागम करते हैं और माम्य सुल भोगोंमें आसक्त नहीं होते हैं। वे मनुष्य सर्गलोक्षमें जाते हैं॥ १३५ ॥ परदारेषु ये नित्यं चरित्रावृतलोचनाः॥ १४॥ जितेन्द्रियाः शीलपरास्ते नराः स्वर्गगामिनः।

जो अपने खदाचारके द्वारा सदा ही परायी स्त्रियोंकी ओरसे अपनी आँखें बंद किये रहते हैं, वे जितेन्द्रिय और शिलगरायण मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं ॥ १४६ ॥ पप देवकृतो मार्गः सेवितव्यः सदा नरेः ॥ १५ ॥ अकपायकृतद्वेव मार्गः सेव्यः सदा वुधैः।

ं यह देवताओं का बनाया हुआ मार्ग है। राग और देपको दूर करने के लिये इस मार्ग की प्रवृत्ति हुई है। अतः साधारण मनुष्यों तथा विद्वान् पुरुषों को भी सदा ही इसका सेवन करना चाहिये॥ १५ है॥

दानधर्मतपोयुक्तः शीलशीचदयात्मकः ॥ १६॥ बृत्त्यर्थे धर्महेतोर्वा सेवितव्यः सदा नरैः। स्वर्गवासमभीप्सद्भिर्न सेव्यस्त्वत उत्तरः॥ १७॥

यह दान, धर्म और तपस्याधे युक्त तथा शील, शीच और दयामय मार्ग है। मनुष्यको जीविका एवं धर्मके लिये सदा ही इस मार्गका सेवन करना चाहिये। जो स्वर्गलोक-में निवास करना चाहते हों, उनके लिये सेवन करने योग्य इससे बढ़कर उत्कृष्ट मार्ग नहीं है॥ १६-१७॥

उमोवाच 🗸

वाचा तु वद्ध्यते येन मुच्यतेऽप्यथवा पुनः । तानि कर्माणि मे देव वद भूतपतेऽनघ॥१८॥

उमाने पूछा—निष्पाप भूतनाथ ! महादेव ! कैसी वाणी वोलने अथवा उस वाणीद्वारा कीन-सा कर्म करनेसे मनुष्य वर्धनमें पड़ता या उस वर्धनसे छुटकारा पा जाता है ! उन वाचिक कर्मोंका मुझसे वर्णन कीजिये ॥ १८ ॥

श्रीमहेश्वर उवाच

आत्महेतोः परार्थे वा नर्महास्याश्रयात् तथा । ये मृपा न वदन्तीह ते नराः स्वर्गगामिनः॥ १९॥

श्रीमहेदवरने कहा—जो हँसी औरपरिहासका सहारा लेकर भी अपने या दूमरेके लिये कभी छूठ नहीं बोलते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥१९॥

वृत्त्यर्थे धर्महेतोर्वा कामकारात् तथैव च । अनुतं ये न भापन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः॥ २०॥

जो आजीविका अथवा धर्मके लिये तथा स्वेच्छाचारसे मी कमी असत्य भाषण नहीं करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग-गामी होते हैं॥ २०॥

न्छक्णां वाणीं निरावाधां मधुरां पापवर्जिताम्। स्वागतेनाभिभापन्ते ते नराः स्वर्गगमिनः ॥ २१ ॥ जो क्रियः मधुरः बाबारहित और पापसून्य तथा स्वागत- सत्कारके भावते युक्त वाणी बोलते हैं, वे मानव स्वर्ग-लोकमें जाते हैं॥ २१॥

परुषं ये न भाषन्ते कडुकं निष्ठुरं तथा। अपैशुन्यरताः सन्तस्ते नराः स्वर्गगामिनः॥ २२॥

जो किसीकी चुगली नहीं खाते और कभी किसीसे रूखी। कड़वी और निष्टुरतापूर्ण बात मुँहसे नहीं निकालते। वे सजन पुरुष स्वर्गमें जाते हैं॥ २२॥

पिशुनां न प्रभाषन्ते मित्रभेदकरीं गिरम्। ऋतं मैत्रं तु भाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः॥ २३॥

जो दो मित्रोंमें फूट डालनेवाली चुगलीकी बातें नहीं करते हैं, सत्य और मैत्रीमावसे युक्त वचन बोलते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं॥ २३ ॥

ये वर्जयन्ति परुषं परद्रोहं च मानवाः। सर्वभूतसमा दान्तास्ते नराः स्वर्गगामिनः॥ २४॥

जो मानव दूसरोंसे तीखी वार्ते बोलना और द्रोह करना छोड़ देते हैं, सब प्राणियोंके प्रतिसमान माव रखनेवाले और जितेन्द्रिय होते हैं, वे स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ २४॥

शटप्रलापाद् विरता विरुद्धपरिवर्जकाः। सौम्यप्रलापिनो नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः॥ २५॥

जिनके मुँइसे कभी शठतापूर्ण बात नहीं निकल्ती, जो विरोधयुक्त वाणीका परित्याग करते हैं और सदा सौम्य (कोमल) वाणी बोलते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ न कोपाद् व्याहरन्ते ये वाचं हृद्यदारणीम्। सान्त्वं वदन्ति कृद्धाऽिष ते नराः स्वर्गगामिनः॥ २६॥

जो क्रोधमें आकर भी हृदयको विदीर्ण करनेवाली वात मुँहसे नहीं निकालते हैं तथा कुद्ध होनेपर भी सान्तवनापूर्ण बचन ही बोलते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ २६॥ एष वाणीकृतो देवि धर्मः सेव्यः सदा नरैः। गुभः सत्यगुणो नित्यं वर्जनीयो मृषा बुधैः॥ २७॥

देवि ! यह वाणीजनित धर्म बताया गया है । मनुष्यों-को सदा इसका सेवन करना चाहिये । विद्वानोंको उचित है कि वे सदा ग्रुम और सत्य वचन बोर्ले तथा मिश्याका परित्याग करें कि ॥ २७ ॥

उमोवाच

मनसा बद्ध्यते येन कर्मणा पुरुषः सदा। तन्मे ब्रूष्टि महाभाग देवदेव पिनाकधृत्॥ २८॥ उमाने पूछा--महामाग । पिनाकधारी देवदेव!

अपर्युक्त कर्मों का निष्कामभावसे आचरण करनेवाले पुरुषको ।
 प्रमारमपदकी प्राप्ति हो जाती है ।

जिस-मानसिक\_कर्मसे मनुष्य सदा वन्धनमें पड़ता है। उसको मुझे बताह्ये ॥ २८ ॥

श्रीमहेश्वर उवाच 🐣

मानसेनेह धर्मेण संयुक्ताः पुरुषाः सदा। खर्गं गच्छन्ति कल्याणि तन्मे कीर्तयतः श्रृणु॥ २९॥

श्रीमहेश्वरने कहा—कल्याणि ! जो सदा मानसिक धर्म-से युक्त हैं अर्थात् मनसे धर्मका ही चिन्तन और आचरण करते हैं, वे पुरुष स्वर्गमें जाते हैं। मैं इस विषयमें जो बताता हूँ, उसे सुनो ॥ २९॥

दुष्प्रणीतेन मनसा दुष्प्रणीततरा कृतिः। मनो वद्ध्यति येनेह श्रुणु वाक्यं शुभानने ॥ ३०॥

ग्रमानने ! मनमें दुर्विचार आनेसे मनुष्यके कार्य भी दुर्नीतिपूर्ण एवं दूषित होते हैं। जिससे मन वन्यनमें पड़ -जाता है । इस विषयमें मेरी बात सुनो ॥ ३०॥

अरण्ये विजने न्यस्तं परस्वं दृश्यते यदा। मनसापि न हिंसन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः॥३१॥

जव दूसरेका धन निर्जन वनमें पड़ा हुआ दिखायी दे, उस समय भी जो उसकी ओर मन ललचाकर किसीकी हिंसा नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं॥ ३१॥

ग्रामे गृहे वा ये द्रव्यं पारक्यं विजने स्थितम् । नाभिनन्दन्ति वै नित्यं ते नराः खर्गगामिनः ॥ ३२॥

गाँव या घरके एकान्त स्थानमें पड़े हुए <u>पराये</u> धनका जो कमी अभिनन्दन नहीं करते हैं। वे मानव स्वर्गगामी होते हैं ॥ ३२॥

तथैव परदारान् ये कामवृत्तान् रहोगतान्। मनसापि न हिंसन्ति ते नराः खर्गगामिनः॥ ३३॥

इसी प्रकार जो मनुष्य एकान्तमें प्राप्त हुई कामासक परायी स्त्रियोंको मनसे भी उनके साथ अन्याय करनेका विचार नहीं करते, वे स्वर्गगामी होते हैं ॥ ३३॥

शत्रुं मित्रं च ये नित्यं तुल्येन मनसा नराः। भजन्ति मैत्राः संगम्य ते नराः खर्गगामिनः॥ ३४॥

जो सबके प्रति मैत्रीभाव रखकर सबसे मिलते तथा। शत्रु और मित्रको भी सदा समान हृदयसे अपनाते हैं, वे मानव स्वर्गलोकमें जाते हैं॥ २४॥

श्रुतवन्तो दयावन्तः श्रुचयः सत्यसंगराः। स्वैरथैः परिसंतुष्टास्ते नराः स्वर्गगामिनः॥३५॥

जो शास्त्रज्ञ, दयालु, पवित्र, सत्यप्रतिज्ञ, और अपने ही धनसे संतुष्ट होते हैं, वे स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ ३५॥

अवैरा ये त्वनायासा मैत्रीचित्तरताः सदा। सर्वभूतद्यावन्तस्ते नराः स्वर्गगामिनः॥३६॥ िनके मनमें किसीके प्रति वैर नहीं है। जो आयागादिता मैचीनावने पूर्ण हृद्यवाले तथा समूर्ण प्राणियों-के प्रति गदा ही द्यामाव स्यनेवाले हैं। वे मनुष्य स्वर्गमें जाने हैं॥ ३६॥

श्रदायन्ते द्यायन्तश्रोक्षाश्रोक्षजनिषयाः । धर्माधर्मविद्रो नित्यं ते नराः स्वर्गगमिनः ॥ ३७ ॥

जो अदानुः दयानुः श्रदः श्रद्धजनोंके प्रेमी तथा धर्म और अधर्मके शाता हैं। वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ ३७॥ श्रुभानामश्रभानां च कर्मणां फल्संचये। श्रिपाकशास्त्र ये देवि ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ३८॥

देवि ! जो ग्रुम और अग्रुम कर्मोके फल्र-संचयके विषयमें परिणामके शाता हैं। वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं॥ न्यायोपेता गुणोपेता देवद्विजपराः सदा। समुत्थानमनुप्रातास्ते नराः स्वर्गगमिनः॥ ३९॥

जो न्यायशील गुणवान देवताओं और दिजोंके मक्त तथा उत्थानको प्राप्त हैं। वे मानव स्वर्गगामी होते हैं ॥ ३९॥ शुभैः कर्मफलैंदेंवि मयेते परिकीर्तिताः। स्वर्गमार्गपरा भूयः कि त्वं श्रोतुमिहेच्छसि॥ ४०॥

देवि ! जो ग्रम कमीके फलींचे स्वर्गलोकके मार्गमें स्थित हैं, उनका वर्णन मैंने यहाँ किया है । अब तुम और क्या मुनना चाहती हो ! ॥ ४०॥

उमोवाच

महान् में संशयः कश्चिन्मत्यीन् प्रति महेश्वर। तस्मात् त्वं नेपुणेनाच मम व्यास्यातुमर्हिस ॥ ४१ ॥

उमाने पूछा—महेशर ! मुझे मनुष्योंके विषयमें एक महान् संदाय है। आप अच्छी तरह उस संशयका समापान करें॥ ४१॥

केनायुर्लभते दीर्घं कर्मणा पुरुषः प्रभो। तपसा वापि देवेश केनायुर्लभते महत्॥ ४२॥

प्रमो ! मनुष्य किन्न कर्मथे दीवां प्राप्त करता है ! तथा देवेशर ! किन्न तन्साने मनुष्यको वड़ी आयु प्राप्त होती है ? ॥ ध्रीणायुः केन भवति कर्मणा भुवि मानवः । विपार्क कर्मणां देव वक्तुमईस्यनिन्दित ॥ ४३॥

अनित्य महादेव ! इस भूतलपर कीन-सा कर्म करनेसे मनुष्यकी आनु कीण हो जाती है ! आप मुझसे कर्म-विपाक-का वर्णन करें ॥ ४३ ॥

भगरे च महाभाग्या मन्द्रभाग्यास्तथापरे। भकुर्वानास्तथा चान्ये कुर्वानास्त्र तथापरे॥ ४४॥ १८ स्पान्भे वृत्र संग महान् भाग्यताली हैं तो कुछ होग मन्दमान्य हैं। कुछ लोग निन्दित दुन्हमें उत्पन्न हैं तो दूसरे होग उन्चकुलमें ॥ ४४ ॥

दुर्दर्शाः केचिदाभान्ति नराः काष्ठमया इव । त्रियद्शोस्तथा चान्ये दर्शनादेव मानवाः॥ ४५॥

वृद्ध मनुष्य दुर्दशाके मारे काष्टमय (जडवत् ) प्रतीत हो रहे हैं, उनकी ओर देखना कठिन जान पड़ता है और दूसरे कितने ही मनुष्य दर्शनमात्रसे मन प्रसन्न कर देते हैं, उनकी ओर देखना प्रिय लगता है ॥ ४५॥

दुष्प्रहाः केचिदाभान्ति केचिदाभान्ति पण्डिताः। महाप्राह्मास्तथैवान्ये ज्ञानविज्ञानभाविनः॥ ४६॥

कुछ लोग दुर्बुद्धि जान पड़ते हैं और कुछ विद्वान् तथा कितने ही ज्ञान-विज्ञानशाली महाप्राज्ञ प्रतीत होते हैं ॥ ४६॥ अल्पावाधास्तथा केचिन्महावाधास्तथापरे।

**दृद्यन्ते पुरुपा देव तन्मे व्याख्यातुम**ईसि ॥ ४७ ॥

देव ! कुछ लोग साधारण एवं स्वल्प वाधाओंसे प्रस्त होते हैं और कुछ लोगोंको वड़ी-यड़ी वाधाएँ घेरे रहती हैं। इस तरह जो भिन्न-भिन्न प्रकारकी विषम अवस्थामें पड़े हुए पुरुष दिखायी देते हैं। उनकी इस विषमताका क्या कारण है ! यह मुझे विस्तारपूर्वक वताइये ॥ ४७॥

श्रीमहेश्वर उवाच े

इन्त तेऽहं प्रवश्यामि देवि कर्मफलोदयम्। मर्त्यलोके नरः सर्वो येन खफलमइनुते॥४८॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि! अय में प्रसन्नतापूर्वक तुग्हें यह वता रहा हूँ कि कर्मके फलका उदय किस प्रकार होता है और मर्त्यलोकके सभी मनुष्य किस प्रकार अपनी-अपनी करनीका फल भोगते हैं ॥ ४८॥

प्राणातिपाते यो रौद्रो दण्डहस्तोचतः सदा।
नित्यमुचतरास्त्रश्च हन्ति भृतगणान् नरः॥४९॥
निर्दयः सर्वभृतानां नित्यमुद्रेगकारकः।
अपि कीटपिपीलानामरारण्यः सुनिर्चृणः॥५०॥
प्रयंभृतो नरो देवि निरयं प्रतिपद्यते।

देवि ! जो मनुष्य दूसरोंका प्राण हेनेके लिये द्दायमें ढंडा लेकर सदा भयंकर रूप धारण किये रहता है। जो प्रतिदिन द्यायार उठाये जगत्के प्राणियोंकी द्दा किया करता है। जिसके भीतर किसीके प्रति दया नहीं होती। जो समस्त प्राणियोंको सदा उद्देगमें डाले रहता है और जो अत्यन्त क्रूर होनेके कारण चींठी और कीड़ोंको भी धरण नहीं देता। ऐसा मानव घोर नरकमें पड़ता है ॥ ४९-५०३ ॥ विपरीतस्तु धर्मात्मा रूपवानभिजायते ॥ ५१ ॥ पापेन कर्मणा देवि चय्यो हिंसारितर्नरः । अप्रियः सर्वभृतानां द्दीनायुरुपजायते ॥ ५२ ॥

जिसका स्वभाव इसके विपरीत है, वह धर्मात्मा और रूपवान् होता है। देवि ! हिंसाप्रेमी मनुष्य अपने पापकर्मके कारण दूसरोंका वध्य, सब प्राणियोंका अप्रिय तथा अल्पायु होता है ॥ ५१-५२ ॥

निरयं याति हिंसात्मा याति स्वर्गमहिंसकः। यातनां निरये रौद्रां स कुच्छ्रां स्वभते नरः॥ ५३॥

जिसका चित्त हिंसामें लगा होता है, वह नरकमें गिरता है और जो किसीकी हिंसा नहीं करता, वह स्वर्गमें जाता है। नरकमें पड़े हुए जीवको बड़ी कष्टदायक और मयङ्कर यातना मोगनी पड़ती है।। ५३॥

यः कश्चिन्निरयात् तस्मात् समुत्तरित कर्हिचित्। मानुष्यं लभते चापि हीनायुस्तत्र जायते॥ ५४॥

यदि कभी कोई उसनरकते छुटकारा पाता है तो मनुष्य-योनिमें जन्म लेता है। किंतु वहाँ उसकी आयु बहुत थोड़ी होती है ॥ ५४॥

पापेन कर्मणा देवि बद्धो हिंसारतिर्नरः। अप्रियः सर्वभूतानां हीनायुरुपजायते॥ ५५॥

देवि !पापुकर्मसे वँघा हुआ हिंसापरायण मनुष्य समस्त प्राणियोंका अप्रिय होनेके कारण अस्पायु हो जाता है ॥५५॥ यस्तु शुक्काभिजातीयः प्राणिघातिववर्जकः। निक्षिप्तशस्त्रो निर्दण्डो न हिंसति कदाचन ॥ ५६॥ न घातयति नो हन्ति घनन्तं नैवानुमोदते। सर्वभूतेषु सस्तेहो यथाऽऽत्मिन तथापरे ॥ ५७ ॥ ईदशः पुरुषोत्कर्षो देवि देवत्वमश्तुते । उपपन्नान् सुखान् भोगानुपाश्चाति मुदायुतः॥ ५८ ॥

इसके विपरीत जो शुद्ध कुलमें उत्पन्न और जीवहिंसासे अलग रहनेवाला है, जिसने शस्त्र और दण्डका परित्याग कर दिया है, जिसके द्वारा कभी किसीकी हिंसा नहीं होती, जो न मारता है, न मारनेकी आज्ञा देता है और न मारनेवालेका अनुमोदन ही करता है। जिसके मनमें सब प्राणियोंके प्रति स्नेह बना रहता है तथा जो अपने ही समान दूसरीपर भी दयाहिष्ट रखता है। देवि! ऐसा श्रेष्ठ पुरुष देवत्वको प्राप्त होता है और देवलोकमें प्रसन्नतापूर्वक स्वतः उपलब्ध हुए सुखद भोगोंका अनुभव करता है। (६६-५८।)

अथं चेन्मानुषे लोके कदाचिदुपपद्यते। तत्र दीर्घायुरुत्पन्नः स नरः सुखमेधते॥ ५९॥

अथवा यदि कदाचित् वह मनुष्यलोकमें जन्म लेता है तो वह मनुष्य दीर्घायु और सुखी होता है ॥ ५९ ॥ एष दीर्घायुषां मार्गः सुवृत्तानां सुक्तिंगाम् । प्राणिहिंसाविमोक्षेण ब्रह्मणा समुदीरितः ॥ ६० ॥

यह सत्कर्मका अनुष्ठान करनेवाले सदाचारी एवं दीर्ध-जीवी मनुष्योंका लक्षण है। स्वयं ब्रह्माजीने इस मार्गका उपदेश किया है। समस्त प्राणियोंकी हिंसाका परित्याग करनेसे ही इसकी उपलब्धि होती है॥ ६०॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनेपर्वणि दानधर्मपर्वणि उमामहेश्वर संबादे चतुश्चत्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १४४॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें ठमामहेश्वरसंवादविषयक एक सौ चौवाकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४४॥

# पञ्चन्त्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः

स्वर्ग और नरक तथा उत्तम और अधम कुलमें जन्मकी प्राप्ति करानेवाले कर्मीका वर्णन

उमोवाच 🦠

किंशीलः किंसमाचारः पुरुषः कैश्च कर्मभिः। स्वर्गे समभिपद्येत सम्प्रदानेन केन वा॥१॥ पार्वतीने पूछा—भगवन्! मनुष्य किंस प्रकारके

पावतान पूछा—मगवन् ! मनुष्य किस प्रकारक शील, कैसे सदाचार और किन कमोंसे युक्त होकर अथवा किस दानके द्वारा स्वर्गमें जाता है ? ॥ १ ॥

श्रीमहेश्वर उवाच

द्वाता ब्राह्मणसत्कर्ता दीनार्तकृपणादिषु ।
भक्ष्यभोज्यान्नपानानां वाससां च प्रदायकः ॥ २ ॥
प्रतिश्रयान् सभाः कृपान् प्रपाः पुष्करिणीस्तथा।
नैत्यकानि च सर्वाणि किमिच्छकमतीव च ॥ ३ ॥

आसनं शयनं यानं गृहं रत्नं घनं तथा। सस्यजातानि सर्वाणि गाः क्षेत्राण्यथयोषितः॥ ४॥ सुप्रतीतमना नित्यं यः प्रयच्छति मानवः। एवंभूतो नरो देवि देवलोकेऽसिजायते॥ ५॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि! जो मनुप्य ब्राह्मणोंका सम्मान और दान करता है, दीन, दुखी और दिरद्र आदि मनुष्योंको भक्ष्य-मोज्य, अन्न-पान और वस्त्र प्रदान करता है, ठहरनेके स्थान, घर्मशाला, कुआँ, प्याऊ, पोखरी या बावड़ी आदि बनवाता है, लेनेवाले लोगोंकी इच्छा पूछ-पूछकर नित्य देनेयोग्य वस्तुएँ दान करता है, समस्त नित्य कर्मोंका अनुष्ठान करता है, आसन, शय्या, स्वारी, गृह, रतन, धन, धान्य, गी, खेत और कन्याओंका प्रसन्नतापूर्वक

दान करता है। देवि | ऐसा मनुष्य देवलोकर्मे जन्म सेवा है ॥ २-५ ॥

नपोष्य मृचिरं कालं भुक्त्वा भोगाननुत्तमान् । सदाप्तरोभिमुँदितो रमते नन्दनादिषु ॥ ६ ॥

यहाँ चिरकालतक निवास करके उत्तम भोगीका भोग करते हुए नन्दन आदि बनोमें अप्सराओंके साथ प्रसन्नता-पूर्व हरमण करता है ॥ ६॥

तसात् सर्गाच्च्युतो लोकान् मानुपेषु प्रजायते। महाभागकुले देवि धनधान्यसमन्वितः॥ ७॥

हेर्रिय ! किर यह स्वर्गलोक्से मीचे आनेपर मनुष्यजातिके भीतर महान् भोगीसे सम्पन्न कुलमें जन्म लेता है और धन-बान्यसे सम्पन्न होता है ॥ ७ ॥

तत्र कामगुणैः सर्वैः समुपतो मुदा युतः। महाभोगा महाकोशो धना भवति मानवः॥ ८॥

मानव-योनिमें वह समस्त कमनीय गुणेंसे सम्पन्न एवं प्रसन्न होता है। उसके पास महान् भोगसामग्री संचित रहती है। उसका खजाना भी विशास होता है। वह मनुष्य सभी दृष्टियोंसे घनवान् होता है। ८॥

एते देवि महाभागाः प्राणिनो दानशीलिनः। ब्रह्मणा वै पुरा प्रोक्ताः सर्वस्य प्रियदर्शनाः॥ ९ ॥

देवि ! ये दानशील प्राणी ही ऐसे महान् सौमाय्यसे सम्पन्न होते हैं। पूर्वकालमें ब्रह्माजीने इनका ऐसा ही परिचय दिया है। दाता मनुष्य समीकी दृष्टिमें प्रिय होते हैं॥ ९॥ सपरे मानवा देवि प्रदानरूपणा हिजैः। याचिता न प्रयच्छन्ति विद्यमानेऽष्यगुद्धयः॥ १०॥

देवि ! दूसरे बहुत-से मनुष्य दान देनेमें कृपण होते हैं । वे मन्दवुद्धि मानव ब्राह्मणोंके मॉंगनेपर अपने पास घन होते हुए भी उन्हें कुछ नहीं देते ॥ १०॥

दीनान्धरूपणान् स्या भिक्षुकानतिथीनपि। याच्यमाना निवर्तन्ते जिद्धालाभसमन्विताः॥११॥

व दीनों। अन्यों। दिस्त्रों। भिखमंगी और अतिथियोंको देराते ही हट जाते हैं। उनके याचना करनेपर भी निद्धाकी कोतुमताके कारण उन्हें अन्त नहीं देते ॥ ११॥

न धनानि न यासांसि न भोगान् न चकाञ्चनम् । न गायो नास्त्रिकृति प्रयच्छन्ति कदाचन ॥ १२॥

वे न भना न यसा न भोगा न मुवर्णा न गौ और न अन्नकी यमी हुई नाना प्रकारकी खाद्य वस्तुओंका कभी दान करने हैं॥ १२॥

सप्रवृत्ताध्ये युज्धा नास्तिका दानवर्जिताः। एवंमृता नगः देवि निष्यं यात्रयबुद्धयः॥ १३॥ देवि । ऐसे अकर्मण्यः लोभीः नास्तिक तथा दानधमीर दूर रहनेवाले बुद्धिहीन मनुष्य नरकमें पड़ते हैं ॥ १३॥ ते वै मनुष्यतां यान्ति यदा कालस्य पर्ययात्। धनरिके कुले जन्म लभन्ते स्वल्पबुद्धयः॥ १४॥

यदि कालचकके फेरसे वे मन्दबुद्धि मानव पुनः मनुष्ययोनिमें जन्म लेते हैं तो निर्धन कुलमें ही उत्पन्न होते हैं॥ १४॥

श्चित्पिपासापरीताश्च सर्वलोकवहिष्कृताः । निराशाः सर्वभोगेभ्यो जीवन्त्यधर्मजीविकाम् ॥ १५॥

वहाँ सदा भूख-प्यासका कष्ट सहते हैं। सब लोग उन्हें समाजसे बाहर कर देते हैं तथा वे सब प्रकारके भोगींसे निराश होकर पापाचारसे जीविका चलाते हैं॥ १५॥

अल्पभोगकुले जाता अल्पभोगरता नराः। अनेन कर्मणा देवि भवन्त्यथनिनो नराः॥१६॥

देवि ! इस पापकर्मसे ही मनुष्य अल्य भोगवाले कुलमें जन्म लेते, योड़े-से ही भोग भोगते और सदा निर्धन रहते हैं ॥ १६॥

अपरे स्तिमिनो नित्यं मानिनः पापतो रताः। आसनाईस्य ये पीठं न प्रयच्छन्त्यचेतसः॥ १७॥

इनके िवा दूसरे भी ऐसे मनुष्य हैं, जो सदा गर्व और अभिमानमें फूले तथा पापमें गत रहते हैं। वे मूर्ख आसन देने योग्य पूज्य पुरुषको वैठनेके लिये कोई पीढ़ा या चौकीतक नहीं देते हैं॥ ﴿ ७॥

मार्गार्हस्य च ये मार्गं न यच्छन्त्यरुपवुद्धयः। पाद्यार्हस्य च ये पाद्यं न ददत्यरुपवुद्धयः॥ १८॥

वे बुद्धिहीन अथवा मन्दनुद्धि पुरुप मार्ग देने योग्य पुरुषोंको जानेके लिये मार्ग नहीं देते और पाद्य अर्पण करने योग्य पूजनीय पुरुषोंको पाद्य (पर घोनेके लिये जल) नहीं देते हैं॥ १८॥

अर्घ्यार्हान् न च सत्कारैरर्चयन्ति यथाविधि । अर्घ्यमाचमनीयं चा न यच्छन्त्यरुपबुद्धयः॥ १९॥

इतना ही नहीं, वे अर्घ देने योग्य माननीय व्यक्तियाँ-का नाना प्रकारके सत्कारों द्वारा विधिनुर्वक पूजन नहीं करते अपवा वे मूर्ख उन्हें अर्घ्य या आचमनीय नहीं देते हैं॥१९॥

गुरुं चाभिगतं प्रेम्णा गुरुवन्न नुभूपते। अभिमानप्रवृत्तेन लोभेन समयस्थिताः॥२०॥ सम्मान्यांश्चावमन्यन्ते बृद्धान् परिभवन्ति च। एवंविधा नरा देवि सर्वे निरयगामिनः॥२१॥

गुरके आनेपर प्रेमपूर्वक उनकी पूजा नहीं करते— उन्हें गुरुवत् सम्मान नहीं देना चाहते। अभिमान और लोमके वशीभूत होकर वे सम्माननीय मनुष्योंका अपमान और बड़े-बूढ़ोंका तिरस्कार करते हैं। देवि ! ऐसा करनेवाले अभी मनुष्य नरकगामी होते हैं॥ २०-२१॥

ते वै यदि नरास्तसान्निरयादुत्तरिन्त वै। वर्षपूर्गेस्ततो जन्म लभन्ते कुत्सिते कुले॥२२॥ श्वपाकपुरकसादीनां कुत्सितानामचेतसाम्। कुलेपु तेषु जायन्ते गुरुवृद्धापचायिनः॥२३॥

बहुत वर्षोंके बाद जब वे उस नरकसे छुटकारा पाते हैं तो श्वाक और पुल्कस आदि निन्दित और मूद्रमनुष्योंकें छुत्सित कुछमें जन्म छेते हैं। गुरुजनों और वृद्धोंका तिरस्कार करनेवाले वे अवम मानव चाण्डालोंके उन्हीं निन्दित कुलोंमें उत्पन्न होते हैं॥ २२-२३॥

न स्तम्भी न च मानी यो देवताहिजपूजकः।
लोकपूज्यो नमस्कर्ता प्रश्चितो मधुरं वचः॥ २४॥
सर्ववर्णप्रियकरः सर्वभूतिहतः सदा।
अह्रेपी सुमुखः रुद्धणः सिग्धवाणीप्रदः सदा॥ २५॥
स्वागतेनैव सर्वेषां भूतानामिविहिसकः।
यथाई सित्कयापूर्वमर्चयन्नवितिप्रति ॥ २६॥
मार्गार्हाय ददन्मार्ग गुरुं गुरुवद्चेयन्।
अतिथिप्रयहरतस्तथाभ्यागतपूजकः ॥ २७॥
पवंभूतो नरो देवि स्वर्गितं प्रतिपद्यते।
ततो मानुषतां प्राप्य विशिष्टकुलजो भवेत्॥ २८॥

देवि! जो न तो उद्दण्ड है, न अभिमानी है तथा जो देवताओं और दिजोंकी पूजा करता है, संसारके लोग जिसे पूज्य मानते हैं, जो बड़ोंको प्रणाम करनेवाला, विनयी, मीठे वचन बोलनेवाला, सब वणोंका प्रिय और सम्पूर्ण प्राणियोंका हित करनेवाला है, जिसका किसीके साथ देव नहीं है, जिसका मुख प्रसन्न और स्वभाव कोमल है, जो सदा स्वागतपूर्वक रनेहमरी वाणी बोलता है, किसी भी प्राणी-की हिंसा नहीं करता तथा सबका यथायोग्य सत्कारपूर्वक पूजन करता रहता है, जो मार्ग देने योग्य पुरुषोंको मार्ग देता और गुरुका उसके योग्य समादर करता है, अतिथियोंको आमन्त्रित करके उनकी सेवामें लगा रहता तथा स्वयं आये हुए अतिथियोंका भी पूजन करता है, ऐसा मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है। तत्पक्षात् मानवयोनिमें आकर विशिष्ट कुलमें जन्म लेता है॥ २४-२८॥

तत्रासौ विपुलेभोंगैः सर्वरत्नसमायुतः। यथाईदाता चाहेंपु धर्मचर्यापरो भवेत्॥ २९॥

उस जन्ममें वह महान् भोगों और संपूर्ण रत्नोंसे सम्पन्न हो सुयःग्य ब्राह्मणोंको यथायोग्य दान देता और धर्मानुष्ठानमें तत्पर रहता है ॥ २९॥

सम्मतः सर्वभूतानां सर्वलोकनमस्कृतः।

खकर्मफलमामोति खयमेव नरः सदा॥३०॥

वहाँ सब प्राणी उसका सम्मान करते हैं और सब छोग उसके सामने नतमस्तक होते हैं । इस प्रकार मनुष्य अपने कर्मोका फुल सदा स्वयं ही भोगता है ॥ २०॥

उदात्तकुलजातीय उदात्ताभिजनः सदा। एष धर्मो मया प्रोक्तो विधात्रा स्वयमीरितः॥ ३१॥

धर्मात्मा मनुष्य सर्वदा उत्तम कुल, उत्तम जाति और उत्तम खातमें जन्म धारण करता है। यह सक्षात् महाजीके बताये हुए धर्मका मैंने वर्णन किया है॥ ३१॥ यस्तु रौद्रसमाचारः सर्वसत्त्वभयंकरः। हस्ताभ्यांयदिवा पद्भयां रज्ज्वादण्डेन वा पुनः॥ ३२॥ लोण्टैः स्तम्भैरायुधैर्वा जन्तून् वाधित शोभने। हिंसार्थं निकृतिप्रज्ञः प्रोद्वेजयित चैव ह॥ ३३॥ उपकामित जन्तूंश्च उद्वेगजननः सदा। पवशीलसमाचारो निरयं प्रतिपद्यते॥ ३४॥

है। जिससे समुख्यका आचरण क्रूरतासे मरा हुआ है। जिससे समस्त जीवोंको भय प्राप्त होता है। जो हाथ, पैर, रस्सी। इंडे और देलेसे मारकर। खम्मोंमें वाँषकर तथा घातक शक्कींका प्रहार करके जीव जन्तुओंको सताता है। छल-कपटमें प्रवीण होकर हिंसाके लिये उन जीवोंमें उद्देश पैदा करता है तथा उद्देगजनक होकर सदा उन जन्तुओंपर आक्रमण करता है। ऐसे स्वभाव और आचारवाले मनुष्यको नरकमें गिरना पड़ता है। १२-२४॥

स वैमनुष्यतां गच्छेद्यदिकालस्य पर्ययात्। बह्वाबाधपरिक्लिष्टे जायते सोऽधमे कुले॥ ३५॥

यदि वह कालचकके फेरसे फिर मनुष्ययोनिमें आता है तो अनेक प्रकारकी विष्न-बाधाओंसे कष्ट उठानेवाले अधम कुलमें उत्पन्न होता है ॥ ३५ ॥ लोकद्वेष्योऽधमः पुंसां स्वयं कर्मफलैंः कृतैः । एष देवि मनुष्येषु वोद्धव्यो ज्ञातिवन्धुषु ॥ ३६ ॥

देवि ! ऐसा मनुष्य अपने ही किये हुए कमोंके फलके अनुसार मनुष्योंमें तथा जाति-बन्धुओंमें नीच समझा जाता है और सब लोग उससे देश रखते हैं ॥६६॥

अपरः सर्वभूतानि द्यावाननुपश्यति।
मैत्रदृष्टिः पितृसमो निर्वेरो नियतेन्द्रियः॥ ३७॥
नोद्वेजयित भूतानि न विघातयते तथा।
इस्तपादैः सुनियतैर्विभ्वास्यः सर्वजन्तुपु॥ ३८॥
न रज्ज्वा न च दण्डेन न लोप्टैर्नायुघेन च।
उद्देजयित भूतानि श्रक्षणकर्मा द्यापरः॥ ३९॥
प्रवंशीलसमाचारः खर्गे समुपजायते।
तत्रासौ भवने दिव्ये मुद्दा वसति देववत्॥ ४०॥

इसके विकारित को सनुष्य सब प्राणियोंके प्रति दया-इक्ति रस्तल है। सब से मित्र सम्प्रता है। सबके उत्तर विताके स्मान रनेद रम्पता है। किसीके साम वैर नहीं करता और इतिक्षीको यशमें तिये रहता है। जो हाय-पैर आदिको अपने अयोन रस्तकर किसी भी जीवको न तो उद्देशमें डालता और न मारता ही है। जिसपर सब प्राणी विश्वास करते हैं। जो रस्ती। दंदे। देले और पातक अञ्च-शल्लीसे प्राणियोंको कष्ट नहीं पहुँचाता। जिसके कर्म कोमल एवं निर्दोध होते हैं तथा लो सदा ही दयापरायण होता है। ऐसे स्वभाव और आचरण-याला पुरुष स्वर्गलोकों दिल्य शरीर धारण करता है और गहाँके दिल्य भयनमें देवताओंके समान आनन्दपूर्वक निवास करता है। ३७-४०।।

स चेत् कर्मक्षयानमत्यों मनुष्येपूपनायते। धल्पायाधो निरातद्वः स जातः सुखमेधते॥ ४१॥ सुखभागी निरायासो निरुद्धेगः सदा नरः। एप देवि सतां मार्गो वाधा यत्र न विद्यते॥ ४२॥

फिर पुण्यकमोंके खीण होनेपर यदि वह मृत्युलीकमें जन्म लेता है, तो उसके ऊपर वाधाओंका आक्रमण कम होता है। वह निर्म्य हो सुलके अपनी उन्नित करता है। मुखका भागी होकर आयास और उद्देगसे रहित जीवन स्यतीत करता है। देवि! यह सत्पुरुपोंका मार्ग है, जहाँ किसी प्रकारकी विन्न-वाधा नहीं आने पाती है॥ ४१-४२॥

### उमोवाच े

पार्वतिने पूछा — मगवन् ! इन मनुष्योमिते क्रुष्ठ तो करापोदमें कुशलः शान विशानते मध्यत्र, बुद्धिमान् और अर्थनिपुण देले जाते हैं ॥ ४३ ॥

दुप्पमाधापरे देव धानविशानवर्जिताः। केन कर्मविशेषेण प्रज्ञावान् पुरुषो भवेत्॥ ४४॥

देव ! कुछ दूसरे मानव शान-विशानमें शून्य और दुर्चुदि दिलापी देते हैं । ऐसी दर्शमें मनुष्य कीन-सा विशेष कर्म करते हैं हिस्मान हो सकता है ! ॥ ४४ ॥

थल्पप्रहों विरूपास कथं भवति मानवः। एतम्मे संदायं छिन्धि सर्वधर्मविदां वर ॥ ४५॥

विष्याः ! मनुष्य मन्दबुद्धि कैसे होता है ! सम्पूर्ण धर्मेटीमें श्रेष्ठ महादेव ! आप मेरे इस संदेहका निवारण कीतिरे ॥ ४५ ॥

ज्ञात्यन्थाञ्चापरे देव रोगातीञ्चापरे तथा। नराः श्लीदाञ्च एदयन्ते कारणं वृद्धि तत्र वै॥ ४६॥ देव। इण होन जन्मन्या दुछ रोगने वीदित और कितने ही नपुंसक देखे जाते हैं। इसका क्या कारण है? यह मुझे बताइये ॥ ४६॥

### श्रीमहेश्वर उवाच

ब्राह्मणान् वेद्विदुपः सिद्धान् धर्मविद्स्तथा।
परिपृच्छन्त्यहरहः कुश्लाः कुशलं तथा॥४७॥
वर्जयन्तोऽशुभं कर्म सेवमानाः शुभं तथा।
लभन्ते स्वर्गति नित्यमिह्लोके तथा सुखम्॥४८॥

श्रीमहादेवजीने कहा—देवि! जो कुशल मनुष्य सिद्धः वेदवेत्ता और धर्मक ब्राह्मणींसे प्रतिदिन उनकी कुशल पूछते हैं और अशुभ कर्मका परित्याग करके शुभकर्मका सेवन करते हैं। वे परलोकमें स्वर्ग और इहलोकमें सदा सुख पाते हैं। ४७-४८॥

स चेन्मानुपतां याति मेधावी तत्र जायते। श्रुतं प्रद्यानुगं यस्य कल्याणमुपजायते॥ ४९॥

ऐसे आचरणवाला पुरुप यदि स्वर्गसे लौटकर फिर मनुष्ययोनिमें आता है तो वह मेघावी होता है। शास्त्र उसकी बुद्धिका अनुसरण करता है। अतः वह सदा कल्याणका भागी होता है॥ ४९॥

परदारेषु ये चापि चक्षुर्दुष्टं प्रयुञ्जते। तेन दुष्टसभावेन जात्यन्धास्ते भवन्ति ह ॥ ५०॥

जो परायी स्त्रियोंके प्रति सदा दोषमरी दृष्टि डालते हैं, उस दुष्ट स्वमावके कारण वे जन्मान्य होते हैं ॥ ५० ॥ मनसा तु प्रदुष्टेन नग्नां पश्यन्ति ये स्त्रियम्। रोगार्तास्ते भवन्तीह नरा दुष्कृतकर्मिणः ॥ ५१ ॥

जो दूपित हृदयसे किसी नंगी स्त्रीकी ओर निहारते हैं। वे पापकर्मी मनुष्य इस लोकमें रोगसे पीड़ित होते हैं ॥५१॥ ये तु मूढा दुराचारा वियोनी मैथुने रताः। पुरुषेषु सुदुष्पद्या कृषियत्वसुपयान्ति ते॥५२॥

जो दुराचारीः दुईिंद्धि एवं मूट् मनुष्य पशु आदिकी योनिम मैथुन करते हैं, वे पुरुषोम नपुंत्रक होते हैं ॥ ५२॥ पश्रृंश्च ये वातयन्ति ये चैच गुरुतरुपगाः।

प्रकीर्णमेथुना ये च क्षीया जायन्ति ते नराः॥ ५३॥ नो पशुओंकी इत्या कराते गुक्की शाय्यापर मोते और

जो पशुआँकी इत्या कराते। गुरुकी शाय्यापर छोते और वर्णमंकर जातिकी स्त्रियोंने समागम करते हैं। ये मनुष्य नपुंसक होते हैं॥ ५३॥

## उमोवाच

सावद्यं किन्तु वै कर्म निरवद्यं तथैव च । श्रेयः कुर्वेत्रवाप्तोति मानवो देवसत्तम ॥ ५४॥ पार्वतीने पूछा—देवभेष्ट । कीन सदोष कर्म हैं और कौन निर्दोषः कौन-सा कर्म करके मनुष्य कल्याणका भागी होता है ! ॥ ५४ ॥

श्रीमहेश्वर उवाच

श्रेयांसंमार्गमन्विच्छन् सदायः पृच्छति द्विजान्। धर्मान्वेषी गुणाकाङ्की स खर्ग समुपाद्युते॥ ५५॥

श्रीमहेश्वरने कहा—जो श्रेष्ठ मार्गको पानेकी इच्छा रखकर सदा ही ब्राह्मणोंसे उसके विषयमें पूछता है, धर्मका अन्वेषण करता और सदुणोंकी अभिलाषा रखता है, वही स्वर्गलोकने मुखका अनुभव करता है ॥ ५५॥

यदि मानुषतां देवि कदाचित् स निगच्छति । मेधावी धारणायुक्तः प्रायस्तत्राभिजायते ॥ ५६॥

देवि ! ऐसा मनुष्य यदि कभी मानवयोनिको प्राप्त होता है तो वहाँ प्रायः मेघावी एवं घारणा शक्तिसे सम्पन्न होता है।। एष देवि सतां धर्मो मन्तब्यो भूतिकारकः। नृणां हिताशीय मया तव वै समुदाहृतः॥ ५७॥

देवि ! यह तत्पुरुघोंका धर्म है उसे कल्याणकारी मानना चाहिये । मैंने मनुष्योंके हितके लिये इस धर्मका तुम्हें भलीभाँति उपदेश किया है ॥ ५७ ॥

उमोवाच

अपरे खल्पविज्ञाना धर्मविद्वेषिणो नराः। ब्राह्मणान् वेदविदुषो नेच्छन्ति परिसर्पितुम्॥ ५८॥

पार्वतीने पूछा—भगवन् । दूसरे बहुत-से ऐसे मनुष्यं हैं, जो अल्पबुद्धि होनेके कारण धर्मसे द्रेष करते हैं । वेद-वेत्ता ब्राह्मणीके पास नहीं जाना चाहते हैं ॥ ५८॥

व्रतवन्तो नराः केचिच्छ्रद्वाधर्मपरायणाः। अव्रता भ्रष्टनियमास्तथान्ये राक्षसोपमाः॥५९॥

कुछ मनुष्य व्रतधारी, श्रद्धाछ और धर्मपरायण होते हैं तथा दूसरे व्रतहीन, नियमभ्रष्ट तथा राक्षसोंके समान होते हैं ॥ ५९॥

यज्वानश्च तथैवान्ये निर्होमाश्च तथापरे। केन कर्मविपाकेन भवन्तीह वदस्व मे॥ ६०॥

कितने ही यज्ञशील होते हैं और दूसरे मनुष्य होम और यज्ञसे दूर ही रहते हैं। किस कर्मविपाकसे मनुष्य इस प्रकार परस्परविरोधी स्वभावके हो जाते हैं ! यह मुझे बताइये॥ ६०॥

श्रीमहेश्वर उवाच

आगमा लोकधर्माणां मर्यादाः सर्वनिर्मिताः। प्रामाण्येनातुवर्तन्ते दश्यन्ते च ददवताः॥६१॥

श्रीमहेरवरने कहा—देवि! शास्त्र लोकधर्मीकी उन मर्यादाओंको स्थापित करते हैं, जो सबके हितके लिये निर्मित

हुई हैं। जो उन शास्त्रोंको प्रमाण मानते हैं, वे दृद्तापूर्वक उत्तम व्रतका पालन करते देखे जाते हैं ॥ ६१ ॥ अधर्म धर्ममित्याहुर्ये च मोहचरां गताः। अव्रता नप्टमर्यादास्ते प्रोक्ता व्रह्मराक्षसाः॥ ६२ ॥

जो. मोहके वशीभूत होकर अधर्मको धर्म कहते हैं, वे वतहीन मर्यादाको नष्ट करनेवाले पुरुष ब्रह्मराक्षस कहे गये हैं ॥ ६२ ॥

ते चेत्कालकृतोद्योगात् सम्भवन्तीह मानुषाः। निर्होमा निर्वषट्कारास्ते भवन्ति नराधमाः॥ ६३॥

वे मनुष्य यदि काल्योगसे इस संधारमें मनुष्य होकर जन्म लेते हैं तो होम और वषटकारसे रहित तथा नराधम होते हैं॥ एष देवि मया सर्वः संशयच्छेदनाय ते। कुशालाकुशलो नृणां व्याख्यातो धर्मसागरः॥ ६४॥

देवि ! यह धर्मका समुद्रः धर्मारमाओंके लिये प्रिय और पापारमाओंके लिये अप्रिय है । मैंने तुम्हारे संदेहका निवारण करनेके लिये यह सब विस्तारपूर्वक बताया है ॥ ६४ ॥

[ राजधर्मका वर्णन ]

( उमोवाच

देवदेव नमस्तुभ्यं त्रियक्ष वृपभध्वज । श्रुतं मे भगवन् सर्वे त्वत्प्रसादान्महेश्वर ॥

उमाने कहा-देवदेव! त्रिलोचन! वृषमध्वज! भगवन्! महेश्वर! आपकी कृपाते मैंने पूर्वोक्त सब विषयोंको सुना है ॥ संगृहीतं मया तच्च तव वाक्यमनुक्तमम्। इदानीमस्ति संदेहो मानुपेष्विह कश्चन॥

सुनकर आपके उस परम उत्तम उपदेशको मैंने बुदिके द्वारा ग्रहण किया है। इस समय मनुष्योंके विषयमें एक संदेह ऐसा रह गया है। जिसका समाधान आवश्यक है॥
नुल्यप्राणशिरःकायो राजायमिति दृश्यते।
केन कर्मविपाकेन सर्वप्राधान्यमहीति॥

मनुष्योंमें यह जो राजा दिखायी देता है। उसके मी प्राण, सिर और धड़ दूसरे मनुष्योंके समान ही हैं। फिर किस कर्मके फलसे यह सबमें प्रधान पद पानेका अधिकारी हुआ है १॥

स चापि दण्डयन् मर्त्यान् भर्त्सयन् विविधानिष। प्रेत्यभावे कथं लोकाँह्धभते पुण्यकर्मणाम् ॥ राजवृत्तमहं तस्माच्छ्रोतुमिच्छामि मानद् ।

यह राजा नाना प्रकारके मनुष्योंको दण्ड देता और उन्हें डाँटता-फटकारता है। यह मृत्युके पश्चात् कैसे पुण्यात्माओंके लोक पाता है ? मानद ! अतः में राजाके आचार-न्यवहारका वर्णन सुनना चाहती हूँ ॥

## थीमहेरार उवाच

तद्वं ने प्रदक्ष्यामि राजधर्मे शुभानने ॥ राजायनं हि यत् सर्वे लोकवृत्तं शुभाशुभम् । महत्रस्तपक्षो देवि फलं राज्यमिति स्मृतम् ॥

श्रीमहेदयरने फहा—ग्रुधानने ! अब में तुम्हें राज-भर्मकी यात बताऊँगाः वर्षेकि जगत्का सारा ग्रुधाग्रम आगार-व्यवहार राजके ही अधीन है। देवि । राज्यको यहत बड़ी तपस्याका फल माना गया है॥

धगजके पुरा त्यासीत् प्रजानां संकुछं महत्। तद् एष्टा संकुछं ब्रह्मा मनुं राज्ये न्यवेदायत्॥

प्राचीन गालकी यात है। सर्वत्र अराजकता फैली हुई थी। प्रजापर महान् संकट आ गया। प्रजाकी यह संकटापल अवस्या देख ब्रह्माजीने मनुको राजिनहासनपर विटाया॥ तदापभृति संहष्टं राज्ञां वृत्तं शुभाशुभम्। तन्मे श्रुणु वरारोहे तस्य पथ्यं जगद्धितम्॥

तमीक्षे राजाओंका शुभाशुम वर्ताव देखनेमें आया है। वरारोहे! राजाका जो आचरण जगत्के लिये हितकर और लामदायक है। वह मुससे सुनो ॥ यथा प्रेत्य लभेत् स्वर्ग यथा चीर्ये यशस्तथा। पिष्यं वा भूतपूर्वे वा स्वयमुत्पाच वा पुनः॥ राज्यधर्ममनुष्ठाय विधिवद् भोक्तुमहिति॥

जिस बर्तावके कारण वह मृत्युके पश्चात् स्वर्गका भागी हो सकसा है। वही बता रहा हूँ। उसमें जैसा पराक्रम और देशा परा होना चाहिये। वह भी सुनो। विताकी ओरसे प्राप्त हुए अथवा स्वयं ही पराक्षमद्वारा प्राप्त करके वसमें किये हुए अथवा स्वयं ही पराक्षमद्वारा प्राप्त करके वसमें किये हुए राज्यको राजा पर्मका आश्रम से विविधूर्वक उपभोगमें स्वये॥ स्वत्रमृत्यान् प्रचाः प्रश्चादित्येष विनयक्षमः॥

पद्देन अपने आपको ही विनयने सम्पन्न करे। तत्पश्चात् । रोप में और प्रजाओंको विनयको शिक्षा दे। यही विनयका इस दे॥

म्यामिनं चोषमां ग्रुग्या प्रजास्तद्भुत्तकाङ्क्षया । स्ययं विनयसम्पन्ना भवन्तीह् शुभेक्षणे ॥

द्युभेक्षणे ! राजाको ही। आदर्श मानकर उसके आचरण सीपनिकी इन्छाने प्रज्ञावर्गके लोग स्वयं भी विनयसे सम्बन्न होते हैं।।

मामात् पूर्वतरं राजा दिनयत्येव वै प्रजाः। भारतस्यो भवचाटक् म्यदोपस्यानवेक्षणात्॥ जो राजा स्वयं विनय सीखनेके पहले प्रजाकी ही विनय सिखाता है। वह अपने दोवींपर दृष्टि न सालनेके कारण उपहासका पात्र होता है।

विद्याभ्यासँर्वृद्धयोगैरात्मानं विनयं नयेत्। विद्या धर्मार्थफलिनी तद्विदो वृद्धसंक्रिताः॥

विद्याके अभ्यास और वृद्ध पुरुषोंके सङ्गरेअपनेआपको विनयशील बनाये । विद्या धर्म और अर्थरूप पल देनेवाली है । जो उस विद्याके जाता हैं, उन्होंको वृद्ध कहते है ॥

इन्द्रियाणां जयो देवि अत अर्ध्वमुदाहृतः। अजये सुमहान् दोपो राजानं विनिपातयेत्॥

े देवि ! इसके बाद राजाको अपनी इन्द्रियोपर विजय पाना चाहिये—यह बात बतायी गयी । इन्द्रियोंको कायूमें न करनेसे जो महान् दोप प्राप्त होता है, वह राजाको नीचे गिरा देता है ॥

पञ्चैय खबरो रुत्या तदर्शीन पञ्च शोपयेत्। पडुत्खुज्य यथायोगं शानेन विनयेन च॥ शाख्रचक्षुन्यपरो भूत्या भृत्यान् समाहरेत्॥

ेपाँचों इन्द्रियोंको अपने अधीन करके उनके पाँचों विषयोंको सुला डाले। ज्ञान और विनयके द्वारा आवश्यक प्रयत्न करके कामक्रोध आदि छः दोपोंको त्याग दे तथा चास्त्रीय दृष्टिका सहारा लेकर न्यायपरायण हो सेवकोंका धंग्रह करे॥

वृत्तश्रुतकुलोपेतानुपधाभिः परीक्षितान् । अमान्यानुपधातीतान् सापसर्पान् जितेन्द्रियान्॥ योजयेत यथायोगं यथाई स्वेपु कर्मसु ॥

जो सदाचार, शास्त्रशान और उत्तम कुलसे सम्पन्न हों, जिनकी सचाई और ईमानदारीकी परीक्षा ले ले गयी हो, जो उस परीक्षामें उचीर्ण हूए हों, जिनके साथ बहुत-से जासूस हों और जो जितेन्द्रिय हों——ऐसे अमात्योंको यथायोग्य अपने कमोंमें उनकी योग्यताके अनुसार नियुक्त करे।

अमात्या वृद्धिसम्पन्ना राष्ट्रं वहुजनिषयम् । दुराधर्पं पुरश्रेष्टं कोशः कृच्छूसहः स्मृतः ॥ अनुरक्तं वलं साम्नामहेंचं मित्रमेव च । एताः मकृतयः स्वेषु सामी विनयतत्त्ववित् ॥

बुढिमान् मन्त्री, यहुजनिय राष्ट्र, दुर्घर्ष श्रेष्ट नगर या दुर्ग, कटिन अवसर्गेयर काम देनेवाला कोप, सामनीतिके द्वारा राजामें अनुराग रलनेवाली सेना, दुविधेमें नपदा हुआ मित्र और विनयके तत्त्वको जाननेवाला राज्यका स्वामी-ये सात मक्कतियाँ कही गयी हैं॥ प्रजानां रक्षणार्थाय सर्वमेतद् विनिर्मितम् । धाभिः करणभूताभिः कुर्याख्ळोकहितं नृपः ॥

प्रजाकी रक्षाके लिये ही यह सारा प्रवन्ध किया गया है। रक्षाकी हेतुभूत जो ये प्रकृतियाँ हैं, इनके सहयोगसे राजा छोकहितका सम्पादन करें।

भारमरक्षा नरेन्द्रस्य प्रजारक्षार्थमिष्यते । तस्मात् सततमात्मानं संरक्षेद्रपमाद्वान् ॥

राजाको प्रजाकी रक्षाके लिये ही अपनी रक्षा अमीष्ट होती है, अतः वह सदा सावधान होकर आत्मस्था करें॥ भोजनाच्छादनस्नानाद् वहिनिष्क्रमणाद्यि। नित्यं स्त्रीगणसंयोगाद् रसेदात्मानमात्मवान्॥

मनको वशमें रखनेवाला राजा भोजन आच्छादन-रनान, बाहर निकलना तथा सदा ख्रियोंके समुदायसे संयोग रखना—इन सबसे अपनी रक्षा करें।। स्वेभ्यश्चेव परेभ्यश्च शस्त्राद्धि विषाद्धि। सततं प्रवृद्धिभयो रक्षेत्रतमानमात्मवान्॥

वह मनको सदा अपने अधीन रखकर ख़जातीले, दूसरीले, शक्ति, विपत्ते तथा स्त्री-पुत्रीले भी निरन्तर अपनी रक्षा करे।।

सर्वेभ्य एव स्थानेभ्यो रक्षेदात्मानमात्मवान् । प्रजानां रक्षणार्थाय प्रजाहितकरो भवेत्॥

आत्मवान् राजा प्रजाकी रक्षाके लिये सभी स्थानी से अपनी रक्षा करें और सदा प्रजाके हितमें रुंल्ग्न रहें ॥ प्रजाकार्ये तु तत्कार्ये प्रजासी ख्यं तु तत्सुखम्। प्रजावियं प्रियं तस्य स्विहतं तु प्रजाहितम् ॥ प्रजाव्यं तस्य सर्वस्वमातमार्थं न विधीयते ॥

प्रजाका कार्य ही राजाका कार्य है, प्रजाका सुख ही उसका सुख है, प्रजाका प्रिय ही उसका प्रिय है तथा प्रजाके हितमें ही उसका अपना हित है। प्रजाके हितके लिये ही उसका सर्वस्व है, अपने लिये कुछ भी नहीं है। प्रक्रितीनां हि रक्षार्थ रागद्वेषों च्युक्स्य च। उभयोः पश्चयोवीदं श्रुन्वा चैव यथातथम्॥ तमर्थ विमुशेद बुद्धया स्वयमातत्वदर्शनात्॥

प्रकृतियोंकी रक्षाके लिये राग-देष छोड़कर किसी विवादके निर्मयके लिये पहले दोनों पक्षोंकी यथार्थ बातें सुन ले। फिर अपनी बुद्धिके द्वारा स्वयं उस मामनेपर तवतक विचार करे। जवतक कि उसे यथार्थताका सुराष्ट्र ज्ञान न हो जाय।।

तत्त्वविद्धिश्च वहुभिः सहासीनो नरोत्तमैः। कर्तारमपराधं च देशकालौ नयानयौ॥ **बात्वा सम्यग्यथाशास्त्रं ततो दण्डं नयेन्तृपु** ॥

त्त्वको जाननेवाले अनेक श्रेष्ठ पुरुपोंके साथ बैटकर परामर्श करनेके बाद अपराधी, अपराध, देश, काल, न्याय और अन्यायका टीक-टीक ज्ञान प्राप्त करके पित शास्त्रके अनुसार राजा अपराधी मनुष्योंको दण्ड दे॥

एवं कुर्वेल्लभेद् धर्म पश्चपातिविधर्जनात्॥

पवं कुर्वेल्लभेद् धर्मे पञ्जपातिवर्वजनात्॥ प्रत्यक्षाप्तोपदेशाभ्यामनुमानेन वा पुनः। बोद्धव्यं सततं राज्ञा देशवृत्तं शुभाशुभम्॥

पक्षपात छोड़कर ऐसा करनेवाला राजा धर्मका भागी होता है। प्रत्यक्ष देखकर, माननीय पुरुषोंके उपदेश सुनकर अथवा युनियुक्त अनुमान करके राजाको सदा ही अपने देश-के ग्रुभाग्रुम कृतान्तको जानना चाहिये॥

चारैः कर्मेष्रवृत्त्या च तद् विशाय विचारयेत्। अद्युमं निर्हरेत् सद्यो जोषयेच्छुभमात्मनः॥

गुमचरोद्वारा और कार्यकी प्रवृत्तिसे देशके शुभाशुभ वृत्तान्तको जानकर उसपर विचार करे। तत्पश्चात् अशुभका तत्काल निवारण करे और अपने लिये शुभका सेवन करे॥ गर्ह्यान् विगहें येदेव पूज्यान सम्पूजयेत् तथा। दण्ड्यांश्च दण्डयेद् देवि नात्र कार्या विचारणा॥

देवि । राजा निन्दनीय मनुष्योंकी निन्दा ही करें।
पूजनीय पुष्पोंका पूजन करे और दण्डनीय अपराधियोंको
दण्ड दे । इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये ॥
पञ्चापेक्षं सदा मन्त्रं कुर्याद् चुद्धिगुतैर्नरैः ।
कुलवृत्तश्रुतोपेनैर्नित्यं मन्त्रपरो भवेत्॥

पाँच व्यक्तियोंकी अपेक्षा रखकर अर्थात् पाँच महित्रयोंके साथ बैठकर सदा ही राज-कार्यके विषयमें गुप्त मन्त्रण करे। जो बुद्धिमान् कुलीन, सदाचारी और शास्त्रशानसम्पन्न हों, उन्होंके साथ राजाको सदा मन्त्रणा करनी चाहिये॥ कामकारेण वैमुख्येनेव मन्त्रमना भवेत्। राजा राष्ट्रहितापेक्षं सत्यधमीण कारयेत्॥

जो इच्छानुसार राजकार्यमे विमुख हो जाते हो, ऐसे लेगोंके साथ मन्त्रणा करनेका विचार भी मनमें नहीं लाना चाहिये। राजाको राष्ट्रके हितका ध्यान रखकर सत्य-धमका पालन करना और कराना चाहिये॥ सर्वोद्योगं स्वयं कुर्याद् दुर्गादिषु सदा नृषु। देशवृद्धिकरान् भृत्यानप्रमादेन कारयेत्॥ देशअयकरान् सर्वानप्रियांश्च विस्तंत्रयेत्। अहन्यहित सम्पद्येदनुर्जाविगणं स्वयम्॥

दुर्ग आदि तथा मनुष्योंकी देखभाठके लिये राजा

मन्त्री उद्योग मदा स्वयं ही करे । यह देशकी उन्नति करनेवाने भ्रायोको सावधानीके साथ कार्यमें नियुक्त करे और रेग्नको हानि पर्वचानेवाले समस्त अप्रियजनीका परित्याग कर दे। जो राजाके आधित होकर जीविका चला रहे हीं। ऐसे टांगोंको देख-भाठ भी राजा प्रतिदिन स्वयं ही करे।। सम्मः स्प्रियो दत्वा सम्यन्वृत्तं समाचरेत्।

अध्यस्य परुपं तीक्षां याक्यं वक्तुं न चाईति॥

यह प्रसन्तपुत और सपका परम प्रिय होकर लोगोंको मीविका दें। उनके साथ उत्तम वर्ताव करें । किसीसे भाषपूर्ण। रूसा और तीसा बचन योटना उसके लिये कदापि उचित नहीं॥

श्रविश्वास्यं हि चचनं चक्तुं सत्सु न चाईति । नरे नरे गुणान दोपान सम्यग्वेदितुमईति॥

धरपुरपोंके यीचमें वह कभी ऐसी वात न कहे। जो विद्यासके योग्य न हो । प्रत्येक मनुष्यके गुणों और दोघोंको उसे अच्छी तरह समझना चाहिये ॥

स्वेद्गितं वृणुयाद् घैर्यान्न कुर्यात् श्रुद्रसंविदम्। परिक्रितको लोकेषु भूत्वा संसर्गमाचरेत्॥

अपनी चेशको धैर्यपूर्वक छिपाये रखे। शुद्र बुद्धिका प्रदर्शन न करे अथवा मनमें झुद्र विचार न लाये। दूसरेकी चेष्टाको अच्छी तरह समझकर संसारमें उनके साथ सम्पर्क स्पापित करे.॥

परतद्यंव ं परस्परभयाद्पि। खतभ वमानुषभयेभ्यक्ष स्वाः प्रजाः पालयेन्तृषः॥

राजाको चाहिये कि वह अपने भयसे, दूसरेंकि भयसे, पारस्परिक भयसे तथा अमानुष भयसि अपनी प्रजाको सरधित रखे ॥

लुम्धाः कडोराध्याप्यस्य मानवा दस्युवृत्तयः । निप्राह्या एव ते रामा संगृहीत्वा यतस्ततः॥

जो होमी। कठोर तथा डाका शहनेवाहे मनुष्य हो। उन्हें जहाँ-तहाँमे पकद्वाकर राजा कैदमें डाल दे ॥ कुमारान् विनयरेव जनमममृति योजयत्। तेवामात्मगुणोपेतं यीवराज्येन योजयेत्॥

राजकुमारीको जन्मके दी विनयशील बनावे । उनमेंसे हो। भी अपने अनुरूप गुणींने युक्त हो। उसे युवराज्ञ पृद्रपुर नियुक्त करे।।

वधनकं भणमपि धार्यं न स्यादि शोभने। भागमनोऽनुविधानाय यीवराज्यं सद्देष्यते॥

गोभने ! एक धनके लिये भी विना राज्ञका राज्य नहीं गरना नाहिया अतः अनने गीछे राजा होनेके लिये एक

युवराजको नियत करना सदा ही आवश्यक है ॥ कुलजानां च वैद्यानां श्रोत्रियाणां तपस्विनाम्। अन्येपां वृत्तियुक्तानां विशेषं कर्तुमहित॥ थातमार्थे राज्यतन्त्रार्थे कोशार्थे च समाचरेत्॥

कलीन पुरुषों, वैद्यों, श्रोत्रिय ब्राह्मणों) तपस्वी मुनियों तथा वृत्तियुक्त दूसरे पुरुपोंका भी राजा विरोप सत्कार करे । अपने लिये राज्यके हितके लिये तथा कोप-रांगहके लिये ऐसा करना आवश्यक है ॥

चतुर्धा विभजेत् कोशं धर्मभृत्यात्मकारणात्। आपदर्थे च नीतिशो देशकालवशेन तु॥

नीतिश पुरुष अरने कीपको चार भागींमें विभक्त करे-धर्मके लिये, पोध्य वर्गके पोपणके लिये, अपने लिये तथा देश-कालवश आनेवाली आपत्तिके लिये 🗓

अनाथान् व्याधितान् बृद्धान् खदेशे पोपयेन्त्रपः॥ सिन्धं च विग्रहं चैव तद्विशेषांस्तथा परान्। यथावत् संविमृहयैव वुद्धिपूर्वे समाचरेत्॥

राजाको चाहिये कि अपने देशमें जो अनाय, रोगी और षृद्ध हों। उनका स्वयं पोपण करे। छंघि। विप्रह तथा अन्य नीतियोंका दुढिपूर्वक मलीमाँति विचार करके प्रयोग करे ॥

सर्वेपां सम्प्रियो भूत्वा मुण्डलं सततं चरेत्। शुभेष्वपि च कार्येषु न चैकान्तः समाचरेत्॥

राजा सयका प्रिय होकर सदा अपने मण्डल (देशके मिन्न-भिन्नं भाग ) में विचरे । शुभ कार्योमें भी वह अकेला कुछ न करे।।

खतश्च परतद्येव व्यसनानि विमृद्य सः। परेण घामिकान् योगान् नातीयाद् द्वेपलोभतः॥

अपने और दूसरोंसे संकटकी सम्भावनाका विचार करके देप या लोभवश भार्मिक पुरुपीके साथ सम्बन्धका त्याग न करे॥

रक्ष्यत्वं वे प्रजाधर्मः क्षत्रधर्मस्तु रक्षणम्। कुनृपैः पीडितास्तस्मात् प्रजाः सर्वत्र पालयेत् ॥

प्रजाका घर्म है रक्षणीयता और क्षत्रिय राजाका घर्म है रक्षा; अतः दृष्ट राजाओंसे पीड़ित हुई प्रजाकी सर्वत्र रक्षा करे ॥ व्यसनेभ्यो वलं रक्षेन्नयतो व्ययतोऽपि वा। प्रायशो वर्जयेद् युद्धं प्राणरक्षणकारणात्॥

सेनाको संकटोंसे बचावे, नीतिसे अथवा घन खर्च करके भी प्रायः युद्धको टाले। सैनिकौ तथा प्रजाजनीके प्राणीकी रक्षाके उद्देश्यक्षे ही ऐसा करना चाहिये॥

कारणादेव योद्धव्यं नात्मनः परदोषतः। सुयुद्धे प्राणमोक्षश्च तस्य धर्माय इष्यते॥

अनिवार्य कारण उपस्थित होनेपर ही युद्ध करना चाहिये, अपने या पराये दोषसे नहीं । उत्तम युद्ध में प्राण-विसर्जन करना बीर योद्धाके लिये धर्मकी प्राप्ति करानेवाला होता है ॥ अभियुक्तो वलवता कुर्यादापद्धिधि नृपः । अनुनीय तथा सर्वान् प्रजानां हितकारणात्॥ एष देवि समासेन राजधर्मः प्रकीर्तितः॥

किसी वलवान् शत्रुके आक्रमण करनेपर राजा उस आपित्तसे बचनेका उपाय करे। प्रजाके हितके लिये समस्त विरोधियोंको अनुनय-विनयके द्वारा अनुकूल बना ले। देवि ! यह संक्षेपसे राजधर्म बताया गया है।

एवं संवर्तमानस्तु दण्डयन् भर्त्सयन् प्रजाः। निष्करमपमवाप्नोति पद्मपत्रमिवाम्भसा॥

इस प्रकार बर्ताव करनेवाला राजा प्रजाको दण्ड देता ) और फटकारता हुआ भी जलसे लिप्त न होनेवाले कमलदलके/ समान पापसे अञ्चला ही रहता है (॥)

एवं संवर्तमानस्य कालधर्मो यदा भवेत्। स्वर्गलोके तदा राजा त्रिद्दौः सह तोष्यते॥

इस बर्तावसे रहनेवाले राजाकी जब मृत्यु होती है, तब वह स्वर्गलोकमें जाकर देवताओं के साथ आनन्द भोगता है ॥

(दाक्षिणात्यप्रतिमें अध्याय समाप्त )

[ <u>योदाओं के धर्मका वर्णन तथा रणयज्ञमें</u> प्राणोत्सर्गकी महिमा ] श्रीमहेश्वर उवाच

अथ यस्तु सहायार्थमुकः स्यात् पार्थिवैर्नरैः ॥ भोगानां संविभागेन वस्त्राभरणभूषणैः । सहभोजनसम्बन्धेः सत्कारैविविधैरिए॥ सहायकाले सम्प्राप्ते संप्रामे शस्त्रमुद्धरेत्॥

भगवान महेइवर कहते हैं—राजा भाँति-माँतिके भोग, वस्त्र और आभूषण देकर जिन लोगोंको अपनी सहायता-के लिये बुलाता और रखता है, उनके साथ भोजन करके घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करता है और नाना प्रकारके सत्कारींद्वारा उन्हें संतुष्ट करता है, ऐसे योद्धाओंको उचित है कि युद्ध छिड़ जानेपर सहायताके समय उस राजाके लिये शक्त उठावे॥

हन्यमानेष्वभिमत्सु शूरेषु रणसंकटे।
पृष्ठं दत्त्वा च ये तत्र नायकस्य नराधमाः॥
अनाहता निवर्तन्ते नायके चाप्यनीष्सिति।
ते दुष्कृतं प्रपद्यन्ते नायकस्याखिलं नराः॥
यद्यास्ति सुकृतं तेषां युज्यते तेन नायकः॥

जब घोर संप्राममें श्रूरबीर एक-दूसरेको मारते और मारे जाते हों, उस अवसरपर जो नराघम सैनिक पीठ देकर सेनानायककी इच्छा न होते हुए मी विना घायल हुए ही युद्धसे मुँह मोड़ लेते हैं, वे सेनापितके सम्पूर्ण पापोंको स्वयं ही ग्रहण कर लेते हैं और उन मगेड़ोंके पास जो कुछ मी पुण्य होता है, वह सेनानायकको प्राप्त हो जाता है।। आहिंसा परमो धर्म इति येऽपि नरा विदुः। संग्रामेषु न युध्यन्ते भृत्याश्चेवानुरूपतः॥ नरकं यान्ति ते घोरं भर्तपिण्डापहारिणः॥

'अहिंसा परम घर्म है,' ऐसी जिनकी मान्यता है, वे मी यदि राजाके सेवक हैं, उनसे भरण-पोषणकी सुविधा एवं भोजन पाते हैं, ऐसी दशामें भी वे अपनी शक्तिके अनुरूप संग्रामोंमें जूझते नहीं हैं तो घोर नरकमें पड़ते हैं; क्योंिक वे स्वामीके अन्नका अपहरण करनेवाले हैं॥

यस्तु प्राणान् परित्यज्य प्रविशेदुद्यतायुधः। संप्राममग्रिप्रतिमं पतंग इव निर्भयः॥ स्वर्गमाविशते ज्ञात्वा योधस्य गतिनिश्चयम्॥

जो अपने प्राणोंकी परवाह छोड़कर पतंगकी माँति निर्भय हो हाथमें हथियार उठाये अग्निके समान विनाशकारी संग्राममें प्रवेश कर जाता है और योद्धाको मिलनेवाली निश्चित गतिको जानकर उत्साहपूर्वक जूझता है, वह स्वर्गलोकमें जाता है ॥

यस्तु स्वं नायकं रक्षेद्तिघोरे रणाङ्गणे। तापयन्नरिसैन्यानि सिंहो मृगगणानिव॥ आदित्य इव मध्याहे दुर्निरीक्ष्यो रणाजिरे॥ निर्द्यो यस्तु संप्रामे प्रहरन्तुद्यतायुधः। यजते स तु प्तातमा संप्रामेण महाकतुम्॥

जो अत्यन्त घोर समराङ्गणमें मृगोंके छंडोंको संतप्त करनेवाले सिंहके समान शत्रुसैनिकोंको ताप देता हुआ अपने नायक (राजा या सेनापित) की रक्षा करता है, मध्याह-कालके सूर्यकी भाँति रणक्षेत्रमें जिसकी ओर देखना शत्रुओंके लिये अत्यन्त कठिन हो जाता है तथा जो संग्राममें शस्त्र उठाये निर्दयतापूर्वक प्रहार करता है, वह शुद्धचित्त होकर उस युद्धके द्वारा ही मानो महान् यज्ञका अनुष्ठान करता है॥ वर्म कर्षणाजिनं तस्य दन्तकाष्टं धनः स्मृतम्।

वर्म कृष्णाजिनं तस्य दन्तकाष्ठं धनुः स्मृतम् । रथो वेदिध्वजो यूपः कुशाश्च रथरशमयः॥ मानो दर्पस्त्वहङ्कारस्त्रयस्त्रेताग्नयः स्मृताः। प्रतोदश्च स्नुवस्तस्य उपाध्यायो हि सारिथः॥ स्नुग्भाण्डं चापि यत् किंचिद् यक्षोपकरणानि च॥ आयुधान्यस्य तत् सर्वे समिधः सायकाः स्मृताः॥

उस समय कवच ही उसका काला मृगचर्म है। धनुष ही दाँतुन या दन्तकाष्ठ है, रथ ही वेदी है। स्वज यूप है और रयकी रित्य ही बिक्रे हुए कुरोंका काम देती हैं। मानः दर्प भी। अर्पार—वे प्रिविध अग्नियों हैं। चात्रक खुवा है। सारित उपायाद है। सुद्वाण्ड आदि वो कुछ भी यत्रकी सामग्री है। उपाठे सामग्री उस योजांके भित्र-भित्र अख्याख्य है। सामग्री हो ही समिया माना गया है।।

स्यद्ग्रयथ्य गात्रेभ्यः क्षीत्रं तस्य यशिकाः। प्रराज्ञाशा मृजीपीणि रुधिरं चाहुतिः समृता॥ त्णाधीय चर्मिया चसीधीरा चसाः समृताः॥ ग्रन्थाश भृतसंश्रध्य तस्मिन् यशे द्विजातयः। तेषां भकाशपानानि हता मृगजवाजिनः॥

उन यशला बीरके अज्ञीते जो पश्चिन दलते हैं, वे ही नानों मधु है। मनुष्योंके मस्तक पुरोहाश हैं, रुधिर आहुति है, न्याराकी चर समझना चाहिय। वसाको ही वसुधारा माना गया है, मांसमधी भूतोंके समुदाय ही उस यशमें दिज हैं। मारे गयं मनुष्य, हाथी और पोड़े ही उनके मोजन और अन्नयान हैं।

निध्तानां तु योधानां वस्ताभरणभूपणम्। दिरण्यं च सुवर्णं च यद् वे यहस्य दाक्षणा॥

मारे गये योद्धाओं के जो वस्त्र आभूषण और सुवर्ण हैं। ये ही मानो उस रणयशकी दक्षिणा हैं।ि यमनब हत्यते देखि सजस्कत्वसनो नरः।

यस्तत्र हन्यते देवि गजस्कन्वगतो नरः। ब्रह्मलाकमवाद्रोति रणेष्वभिमुखो हतः॥

देवि ! जो संप्राममें हाथीकी पीठपर बैठा हुआ पुद्धके गुरानेपर मारा जाता है, वह ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है । रथमध्यपतो चापि हयपृष्ठगतोऽपि वा । हन्यते यस्तु संब्रामे शकलोके महीयते ॥

रथके बीचमें बैठा हुआ या घोड़ेकी पीठपर चढ़ा हुआ जो बीर सुद्रमें मारा जाता है। वह इन्द्रलीकमें सम्मानित होता है।

खर्गे हताः प्रपूज्यन्ते हन्ता त्वत्रैव पूज्यते । द्यावर्ता सुग्रमेथेते हन्ता यथ्येव हन्यते ॥

मारे गये योहा स्वर्गमें पूजित होते हैं। किंद्र मारनेवाला हती लोकमें भगेतित होता है। अतः युद्धमें दोनों ही मुखी होते हैं—हो मारता है वह और जो मारा जाता है वह ॥ तस्मात् संप्राममासाध महर्तव्यमभीतवत् ॥ निर्मयो यस्तु सप्राम महरेतुचतायुधः॥ यथा नदीसद्धाणि प्रविष्णान महाद्धिम्। तथा सर्वे न संदृहों धर्मा धर्ममृतां चरम्॥

अतः गंप्रामम्भिमे ग्रुँच डानेस्र निर्मय होकर शत्रुत्र प्रदार करना चाहिए। जो देशियार उटाकर गंप्राममें निर्मय होकर प्रदार करता है। भर्मामाओंने केट उन्न चीरको निस्संदेह सभी घर्म प्राप्त होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे महासागर्में सहसों नदियों आकर मिलती हैं॥ धर्म पन हतो हन्ति धर्मों स्थति स्थितः।

धर्म एव हतो हन्ति धर्मी रश्नति रिञ्जतः। तस्माद् धर्मी न हन्तव्यः पार्थिवन विशेपतः॥

धर्म ही, यदि उसका हनन विया जाय तो मारता है और धर्म ही सुरक्षित होनेपर रक्षा करता है। अतः प्रत्येक मनुष्यको, विदेपतः राजाको धर्मका हनन नहीं करना चाहिये॥ प्रजाः पालयते यत्र धर्मेण चसुधाधिपः। पट्कर्मनिरता विधाः पूज्यन्ते वित्रदेवतेः॥ नेव तस्मिन्ननावृष्टिनं रोगा नाप्युपद्भवाः। धर्मशीलाः प्रजाः सवीः स्वधर्मनिरते नृपे॥

जहाँ राजा धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करता है तथा जहाँ पितरों और देव । ओं के साथ पट्कर्मपरायण बाहाणों की पूजा होती है। उस देशमें न तो कभी अनाष्ट्रिष्ट होती है। न रोगीका आक्रमण हता है और न किसी तरहके उपद्रव ही होते हैं। राजाके स्वधर्मपरायण होनेपर वहाँकी सारी प्रजा धर्मशील होती है।

एएव्यः सततं देवि युक्ताचारो नराधिपः। छिद्रश्योव शश्णामप्रमत्तः प्रतापवान्॥

देवि । प्रजाको सदा ऐसे नरेशकी इच्छा रखनी चाहिये, जो सदाचारी तो हो ही, देशमें सय ओर गुप्तचर नियुक्त करके शत्रुओंके छिद्रोंकी जानकारी रखता हो । सदा ही प्रमादश्चय और प्रतापी हो ॥

श्रुद्राः पृथिव्यां वहवी राशां बहुविनाशकाः। तस्मात् प्रमादं सुश्रं णिन कुर्यात् पण्डितो नृपः॥

मुश्रीण ! पृथ्वीपर बहुत-से ऐसे धुद्र मनुष्य ६, जी राजाओंका महान् विनाश करनेपर तुले रहते ६; अतः विद्वान् राजाको कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये (आत्मरक्षाके लिये सदा सावधान रहना चाहिये।)॥

तेषु मित्रेषु त्यक्तेषु तथा मत्येषु हस्तिषु। विन्त्रम्भो नोपगन्तव्यः स्नानपानेषु नित्यशः॥

वहरूंके छोड़े हुए मित्रींपर, अन्यान्यमनु'योंपर, हाथियों-पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिये। प्रतिदिनके स्नान और खानपानमें भी किसीका पूर्णतः विश्वास करना उचित नहीं है॥

राज्ञो बहुभतामेति कुळं भावयते स्वकम्। यस्तु राष्ट्रहितार्थाय गोबाह्मणकृते तथा॥ यर्न्शप्रहायमित्रार्थे प्राणांस्त्यजति दुस्त्यजान्॥

जो राष्ट्रके हितके लिये। गी और बाह्मणोंके उपकारके लिये। किथीकी, बन्धनमें मुक्त करनेके दिये और मित्रोंकी सहायताके निमित्त अपने दुस्त्यज प्राणींका परित्याग कर देता है, वह राजाको प्रिय होता है और अपने कुलको उन्नति-के शिखरपर पहुँचा देता है ॥

सर्वकामदुघां घेतुं धरणीं लोकधारिणीम् । समुद्रान्तां वरारोहे सद्दौलवनकाननाम् ॥ दद्याद् देवि द्विजातिभ्यो वसुपूर्णी वसुन्धराम् ॥ न तत्समं वरारोहे प्राणत्यागी विशिष्यते ॥

वरारोहे ! यदि कोई सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करनेवाली कामधेनुको तथा पर्वत और वनीं सिंहत समुद्रपर्यन्त लोक-घारिणी पृथ्वीको धनसे परिपूर्ण करके द्विजों को दान कर देता है, उसका वह दान भी पूर्वोक्त प्राणत्यागी योद्धाके त्यागके समान नहीं है । वह प्राणत्यागी ही उस दातासे बढ़कर है ॥ सहस्रमिप यज्ञानां यजते च धनर्द्धिमान् । यज्ञैस्तस्य किमाश्चर्य प्राणत्यागः सुद्रुष्करः॥

जिसके पास धन और सम्पत्ति है, वह सहस्रों यह कर सकता है। उसके उन यहोंसे कौन-सी आश्चर्यकी बात हो गयी! प्राणोंका परित्याग करना तो समीके लिये अत्यन्त दुष्कर है।।

तसात् सर्वेषु यज्ञेषु प्राणयज्ञो विशिष्यते। एवं संग्रामयज्ञास्ते यथार्थे समुदाहृताः॥

अतः सम्पूर्ण यूजोंमें पाणयज्ञ ही बढ़कर है। देवि! इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष रणयज्ञका यथार्थरूपसे वर्णन किया है॥

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त )

[ संक्षेपसे राजधर्मका वर्णन ]

श्रीमहेश्वर उवाच

सम्प्रहासश्च भृत्येषु न कर्तन्यो नराधिपैः। लघुत्वं चैव प्राप्नोति आज्ञा चास्य निवर्तते ॥

श्रीमहादेवजी कहते हैं—देवि! राजाओंको अपने सेवकोंके साथ हास-परिहाम नहीं करना चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे उन्हें लघुता प्राप्त होती है और उनकी आज्ञाका पालन नहीं किया जाता है।।

भृत्यानां सम्प्रहासेन पार्थिवः परिभूयते । अयाच्यानि च याचित्त अवक्तव्यं हुवन्ति च ॥

सेवकीं के साथ हँसी-परिहास करने से राजाका तिरस्कार होता है। वे घृष्ट सेवक न माँगने योग्य वस्तुओं को भी माँग बैठते हैं और न कहने योग्य बात भी कह डालते हैं। पूर्वमप्युचितिं की भी परितोषं न यान्ति ते। तसाद भृत्येषु नृपतिः सम्प्रहासं विवर्जयेत्॥

पहलेसे ही उचित लाम मिलनेपर भी वे संतुष्ट नहीं होते; इसलिये राजा सेवकोंकेसाय हैंसी-मजाक करना छोड़ दे।

न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्ते न च विश्वसेत्। सगोत्रेषु विशेषेण सर्वोपायैर्न विश्वसेत्॥

राजा अविश्वस्त पुरुषपर कभी विश्वास न करे। जो विश्वस्त हो, उसपर भी पूरा विश्वास न करे; विशेषतः अपने समान गोत्रवाले भाई-बन्धुर्औपर किसी भी उपायसे कदापि विश्वास न करे॥

विश्वासाद् भयमुत्पन्नं हन्याद् वृक्षमिवाशिनः। प्रमादाद्धन्यते राजा लोभेन च वशीकृतः॥ तसात् प्रमादं लोभं च न च कुर्यात्र विश्वसेत्॥

जैसे वज्र बृक्षको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार विश्वाससे उत्पन्न हुआ मय राजाको नष्ट कर डालता है। प्रमादवश लोमके वशीभूत हुआ राजा मारा जाता है। अतः प्रमाद और लोमको अपने भीतर न आने दे तथा किसीपर भी विश्वास न करे॥

भयातीनां भयात् त्राता दीनानुग्रहकारणात्। कार्याकार्यविशेषशो नित्यं राष्ट्रहिते रतः॥

राजा भयातुर मनुष्योंकी भयसे रक्षा करे। दीन-दुखियों-पर अनुग्रह करे। कर्तव्य और अकर्तव्यको विशेषरूपसे समझे और सदा राष्ट्रके हितमें संलग्न रहे।

सत्यः संधिश्यितो राज्ये प्रजापालनतत्परः। अलुञ्चो न्यायवादी च षड्भागमुपजीवति॥

अपनी प्रतिज्ञाको सत्य कर दिखावे। राज्यमें स्थित रहकर प्रजाके पालनमें तत्पर रहे। लोमग्रन्य होकर न्याययुक्त बात कहे और प्रजाकी आयका छठा भागमात्र लेकर जीवन-निर्वाह करे॥

कार्याकार्यविशेषज्ञः सर्वे धर्मेण पश्यति । स्वराष्ट्रेषु दयां कुर्यादकार्ये न प्रवर्तते ॥

कर्तव्य-अकर्तव्यको समझे । सनको घर्मकी दृष्टिसे देखे ! अपने राष्ट्रके निवासियोंपर दया करे और कभी न करने योग्य कर्ममें प्रवृत्त न हो ॥

ये चैवेनं प्रशंसन्ति ये च निन्दन्ति मानवाः। शत्रुं च मित्रवत् पश्येदपराधविवर्जितम्॥

जो मनुष्य राजाकी प्रशंसा करते हैं और जो उसकी निन्दा करते हैं, इनमेंसे शत्रु भी यदि निरपराध हो तो उसे मित्रके समान देखे ॥

अपराधानुरूपेण दुष्टं दण्डेन शासयेत्। धर्मः प्रवर्तते तत्र यत्र दण्डरुचिर्नृपः॥

दुष्टको अपराधके अनुसार दण्ड देकर उसका शासन करे। जहाँ राजा न्यायोचित दण्डमें रुचि रखता है, वहाँ धर्मका पाळन होता है॥ नाथमाँ विश्वते तत्र यत्र राजासमान्वितः॥ स्रीतिष्ट्रासनं धर्मः शिष्टानां परिपालनम्।

कर्त गल धमाधीत न हो, वहाँ अपर्म नहीं होता। अक्तित्र पुरुषोधे दण्य देना और शिष्ट पुरुषोका पालन करना गलास धर्म है।।

यध्यांका गातयद् यस्तु अवध्यान् परिरक्षति ॥ अवध्या बावणा गावा दूताक्षेत्र पिता तथा । विद्यां बाह्यते यक्ष ये च पूर्वोपकारिणः॥ खियकीय न इन्तव्या यक्ष सर्वातिथिर्नरः॥

राजा नवरे योग्य पुरुषोंका यथ करे और जो वधके योग्य न हों। उनकी रक्षा करे । ब्राह्मणः गीं। दूतः पिताः जो विद्या बद्राता है वह अध्यापक तथा जिन्होंने पहले कभी उपकार किये हैं वे मनुष्य—ये सब-के-सब अवध्य माने गये। हैं। स्त्रियोंका तथा जो सबका अतिथि-सत्कार करनेवालाः हो। उस मनुष्यका भी वधनहीं करना चाहिये॥

धरणीं गां हिरण्यं च सिद्धान्नं च तिलान् घृतम्। दद्घित्यं द्विजातिभ्यो मुच्यते राजकिल्विपात्॥

्पृथ्वीः गीः मुवर्णः सिद्धान्नः तिल् और घी—इन यस्तुर्भोतः ब्राद्धाणके लिये प्रतिदिन दान करनेवाला राजा पारते मुक्त हो जाता है ॥

एवं चरित यो निन्यं राजा राष्ट्रहिते रतः। तस्य राष्ट्रं धनं धर्मो यशः कीर्तिश्च वर्धते॥

जो गजा इस प्रकार राष्ट्रके दितमें तत्पर हो प्रतिदिन ऐसा वर्ताव करता है। उसके राष्ट्रः धनः धर्मः यदा और कीर्तिका विस्तार होता है ॥

न च पाँपैनं चानर्थेर्युज्यते स नराधिपः॥
पद्भागमुष्युञ्जन् यः प्रजा राजा न रञ्जति॥
स्वचक्षपरचकाभ्यां धर्मर्या चिक्रमेण चा।
निरुद्योगो नृषो यश्च परराष्ट्रविद्यातने॥
स्वराष्ट्रं निष्प्रताषस्य परचकेण इन्यते॥

ऐसा राजा पाप और अनर्थका भागी नहीं होता। जो नरेश प्रजाभी आपके छड़े भागका उपयोग तो करता है; परंतु धर्म या पराजमदारा स्वचक (अपनी मण्डलीके लोगों) तथा परचका (प्रजुमण्डलीके लोगों) से प्रजाकी रक्षा नहीं करता एवं को राजा दूसरेके राष्ट्रपर आक्रमण करनेके विषयमें सदा उपेंगदीन धना रहता है, उन प्रतापदीन राजका सहय प्रश्निद्धारा नट कर दिया जाता है॥

यत् पापं परचक्षस्य परराष्ट्राभिश्रातने । तन् पापं सक्ष्यं राजा इतराष्ट्रः प्रपचते ॥

्रूषे नहारे सहारे निये दूधरेरे सहकाविनाश करनेपर की पार लागू रोता है। यह धन्ना पार उछ सजाको भी प्राप्त होता है। जिसका राज्य उसीकी दुर्वलताके कारण हानुर्भोद्वारा नष्ट कर दिया जाता है ॥

मातुरुं भागिनेयं वा मातरं श्वयुरं गुरुम्। पितरं वर्जयित्वैकं हन्याद् घातकमागतम्॥

मामा भानजाः माताः श्वद्यरः गुरु तथा पिता इनमेंसे प्रत्येकको छोड्कर यदि दूसरा कोई मनुष्य मारनेकी नीयतसे आ जाय तो उसे ( आततायी समझकर ) मार डालना चाहिये ॥

स्वस्य राष्ट्रस्य रक्षार्थं युध्यमानस्तु यो इतः। संग्रामे परचक्रेण श्रूयतां तस्य या गतिः॥

जो राजा अपने राष्ट्रकी रक्षाके लिये युद्धमें जूझता हुआ शत्रुगण्डलके द्वारा मारा जाता है। उसे जो गति मिलती है। उनको अवण करो ॥

विमाने तु वरारोहे अप्सरोगणसेविते। शकलोकमितो याति संग्रामे निहतो नृपः॥

वरारोहे ! संग्राममें मारा गया नरेश अप्तराओं है वित विमानपर आरूढ़ हो इस लोकसे इन्द्रलोकमें जाता है ॥ यावन्तो रोमकृपाः स्युस्तस्य गात्रेषु सुन्दरि । ताबद्धर्पसहस्राणि शक्तलोके महीयते ॥

सुन्दरि ! उसके अङ्गोंमं जितने रोमकूप होते हैं। उतने ही हजार वर्षीतक वह इन्द्रलोकमें सम्मानित होता है ॥ यदि वे मानुषे लोके कदाचिद्यपपद्यते। राजा वा राजमात्रो वा भूयो भवति वीर्यवान्॥

यदि कदाचित् वह फिर मनुष्यलोकमें आता है तो पुनः राजा या राजाके तुल्य ही शक्तिशाली पुरुष होता है ॥ तसाद् यत्नेन कर्तव्यं खराष्ट्रपरिपालनम्। व्यवहाराश्च चारश्च सततं सत्यसंधता ॥ अनमादः प्रमोदश्च व्यवसायेऽप्यचण्डता। भरणं चेव भृत्यानां वाहनानां च पोपणम् ॥ योधानां चेव सत्कारः छतं कर्मण्यमोधता। अंय पव नरेन्द्राणामिह चेव परत्र च॥

इसलिये राजाको यत्नपूर्वक अपने राष्ट्रकी रक्षा करनी नाहिये। राजोन्ति व्यवहारोंका पालन, गुनन्दरोंकी नियुक्ति, मदा मत्यप्रतिश होना, प्रमाद न करना, प्रसन्न रहना, व्यवसायमें अत्यन्त कुपित न होना, भृत्यवर्गका भरण और बाहनौंका पोपण करना, योद्धाओंका सत्वार करना और किये हुए कार्यमें सफलता लाना—यह सब राजाओंका कर्तव्य है। ऐसा करनेमे उन्हें इहकोक और परलोकमें भी श्रेयकी प्राप्ति होती है॥

( दाविणात्म प्रतिने अध्याय समात )

[अहिंसाकी और इन्द्रिय-संयमकी प्रशंसा तथा देवकी प्रधानता ]

उमोवाच

देवदेव महादेव सर्वदेवनमस्कृत। यानि धर्मरहस्यानि श्रोतुमिच्छामि तान्यहम्॥

उमाने कहा—सर्वदेववन्दित देवाधिदेव महादेव ! अव मैं धर्मके रहस्योंको सुनना चाहती हूँ ॥

श्रीमहेश्वर उवाच

अहिंसा परमो धर्मो ह्यहिंसा परमं सुखम्। अहिंसा धर्मशास्त्रेषु सर्वेषु परमं पदम्॥

श्रीमहेश्वरने कहा—अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा परम सुख है। सम्पूर्ण धर्मशास्त्रोंमें अहिंसाको परमपद बताया गया है॥

देवतातिथिशुश्रूषा सततं धर्मशांस्ता। विदाध्ययनयशाश्च तपो दानं दमस्तथा॥ आचार्यगुरुशुश्रूषा तीर्थाभिगमनं तथा। अहिंसाया वरोरोहे कस्तां नाहिन्ति षोडर्शाम्॥ पतत् ते परमं गुह्यमाख्यातं परमार्चितम्॥

वरारोहे! देवताओं और अतिथियोंकी सेवा, निरन्तर धर्मशीलता, वेदाध्ययन, यश, तप, दान, दम, गुरु और आचार्यकी सेवा तथा तीथोंकी यात्रा—ये सब अहिंसाधर्मकी हैं सोलहवीं कलाके भी बरावर नहीं हैं। यह मैंने तुम्हें धर्मका परम गुह्य रहस्य बताया है, जिसकी शास्त्रोंमें भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है।

निरुण द्वीन्द्रियाण्येव सं सुखी सं विचक्षणः॥ इन्द्रियाणां निरोधेन दानेन च दमेन च। नरः सर्वसवाप्तोति मनसा यद् यदिच्छति॥

जो अपनी इन्द्रियोंका निरोध करता है, वही सुखी है और वही विद्वान् है। इन्द्रियोंके निरोध है, दानसे और इन्द्रिय-संयमसे मनुष्य मनमें जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता। है, वह सब पा लेता है।

यतो यतो महाभागे हिंसा स्थान्महती ततः। निवृत्तो मधुमांसाभ्यां हिंसा त्वल्पतरा भवेत्॥

महाभागे ! जिल-जिस ओरसे भारी हिंसाकी सम्भावना हो, उससे तथा मद्य और मांससे मनुष्यको निवृत्त हो जाना चाहिये । इससे हिंसाकी सम्भावना बहुत कम हो जाती है ॥ निवृत्तिः परमों धर्मो निवृत्तिः परमं सुखम्। मनसा विनिवृत्तानां धर्मस्य निचयो महान् ॥

े निवृत्ति परम धर्म है, निवृत्ति परम सुख है, जो मनसे. बिपयोंकी ओरसे निवृत्त हो गये हैं, उन्हें विशाल धर्मराशिकी-धर्माप्ति होती है ॥

मनःपूर्वागमा धर्मा अधर्माश्च न संशयः। मनसा वद्ध्यते चापि मुच्यते चापि मानवः॥ निगृहीते भवेत् खर्गो विसृष्टे नरको धुवः।

इसमें संदेह नहीं कि धर्म और अधर्म पहले मनमें ही आते हैं। मनसे ही मनुष्य वैधता है और मनसे ही मुक्त होता है। यदि मनको वश्में कर लिया जाय तव तो स्वर्ग मिळता है और यदि उसे खुला छोड़ दिया जाय तो नरककी प्राप्ति अवस्थमावी है॥

जीवाः पुराकृतेनैव तिर्यग्योनिसरीसृपाः। नानायोनिषु जायन्ते स्वकर्मपरिवेष्टिताः॥

जीव अपने पूर्वकृत कर्मके ही फलते पशु-पक्षी एवं कीट आदि होते हैं। अपने-अपने कर्मोंसे वैंधे हुए प्राणी ही भिन्न-भिन्न योनियोंमें जन्म लेते हैं॥

जायमानस्य जीवस्य मृत्युः पूर्वे प्रजायते । सुखं वा यदि वा रहुःखं यथापूर्वे कृतं तु वा ॥

जो जीव जनम लेता है। उसकी मृत्यु पहले ही पैदा हो जाती है। मनुष्यने पूर्व जनममें जैसा कम किया है। तदनुसार ही उसे मुख या दुःख प्राप्त होता है॥

अष्रमत्तः प्रमत्तेषु विधिर्जागति जन्तुषु । न हि तस्य प्रियः कश्चित्र द्वेष्यो न च मध्यमः ॥

प्राणी प्रमादमें पड़कर भले ही सो जायँ। परंतु उनका प्रारब्ध या दैव प्रमादश्चन्य—सावधान होकर सदा जागता । रहता है। उसका न कोई प्रिय है। न द्वेषपात्र है और न कोई मध्यस्य दी है।

समः सर्वेषु भूतेषु कालः कालं निरीक्षते। गतायुषो ह्याक्षिपते जीवः सर्वस्य देहिनः॥

काल समस्त प्राणियों के प्रति समान है। वह अवसरकी प्रतीक्षा करता रहता है। जिनकी आयु समाप्त हो गयी है, उन्हीं प्राणियों का वह संहार करता है। वहीं समस्त देहधारियों का जीवन है।

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त. )

[ त्रिवर्गका निरूपण तथा कल्याणकारी आचार-व्यवहारका वर्णन ] श्रीमहेश्वर उवाच

विद्या वार्ता च सेवा च कारुत्वं नाट्यता तथा। इत्येते जीवनार्थाय मर्त्यानां विहिताः प्रिये ॥

श्रीमहेश्वरने कहा—प्रिये ! विद्याः वार्ताः हेवाः शिह्यकुटा और अभिनय-कटा—ये मनुष्योंके जीवन-निर्वाहके टिये पाँच इत्तियाँ बनायी गयी हैं ॥

विद्यायोगस्तु सर्वेषां पूर्वमेव विधीयते। कार्याकार्यं विजानन्ति विद्यया देवि नान्यथा॥ देशि ! मनी मनुष्यों हे निये विचाका योग पहले ही | निधित कर दिया जाता है । विचाने लोग कर्तव्य और अक्ष्रीयनो जानते हैं। अल्पणा नहीं ॥ विचया क्ष्तीयने वानं वानात् तस्वविद्शीनम्। कृष्तस्वो विनीतायमा सर्वार्थस्य च भाजनम् ॥

विषाने भान पट्ना है। शानने तत्त्वका दर्शन होता है
और तत्त्वका दर्शन कर लेनेके पश्चात् मनुष्य विनीतिचत्त देश्वर गमना पुरपार्थोंका भाजन हो जाता है ॥ शास्त्रयं विद्याविनीतेन लोके संजीवनं शुभम्॥ सारमानं विद्यया तस्मात् पूर्वे छत्वातु भाजनम्। यदेयेन्द्रियो जितकोधो भृतात्मानं तु भावयेत्॥

तियामे विनीत हुआ पुरंप संसारमें शुभ जीवन विता सफता है; अतः अपने आपको पहले विद्याद्वारा पुरुपार्यका भाजन बनावर कोशविजयी एवं जितेन्द्रिय पुरुप सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा-परमात्माका चिन्तन करे ॥ भावियत्वा तदाऽऽत्मानं पूजनीयः सतामपि॥ कुलानुवृत्तं वृत्तं वा पूर्वमात्मा समाश्रयेत्।

परमात्माका चिन्तन करके मनुष्य सत्पुरुपोंके लिये भी पूजनीय यन जाता है। जीवात्मा पहले कुलपरम्पराधे चले आते हुए सदाचारका ही आश्रय लेगी।

यदि चेद् विद्यया चैव वृत्ति काङ्क्षेद्यात्मनः॥
राजविद्यां तु वा देवि छोकविद्यामथापि वा।
तीर्थतश्चापि गृहीयाच्छुश्रूपादिगुणेर्युतः॥
प्रन्यतश्चार्थतश्चैव दृढं कुर्यात् प्रयन्नतः॥

देवि! यदि विषाये अपनी जीविका चलानेकी इच्छा हो तो गुश्रूपा आदि गुणीये सम्पन्न हो किसी गुरुसे राजविषा अथवा लोकविषाकी शिक्षा प्रहण करे और उसे प्रन्य एवं अर्य-के अम्यासद्वारा प्रयत्नपूर्वक हद करे ॥

एवं विद्यापालं देवि प्राप्तुयानान्यथा नरः। न्यायाद् विद्यापालानीच्छेदधर्मे तत्र वर्जयेत्॥

देखि ! ऐसा वरनेने मतुष्य विष्णका पल पा सकता है। अन्यमा नहीं । न्यायने ही विष्णार्थनत पत्नीको पानेकी इच्छा करे । यहाँ अन्यमे ने सर्पमा स्थाग है ॥ यदिच्छेद् बार्तया सुर्त्ति काङ्क्षेत विधिपूर्वकम् । सेन्ने जन्नोपपने च तथोग्यं स्थिमाचरेत् ॥

मरि यातां कृति के द्वाम जीविका सलानेकी इच्छा हो तो अहाँ मीसनेके लिए जलकी व्यवस्था हो, ऐसे सेतमें तरतुरूप मार्ग विधिवृषेक करे ॥

पाणिज्यं या यथाकालं कुर्यात् तद्देशयोगतः। मूल्यमर्थे प्रयासं च विचार्येष व्ययोद्यी। अयवा यथासमय उस देशकी आवश्यकताके अनुसार वस्तु, उसके मूल्य, व्यय, लाम और परिश्रम आदिका मली-भाति विचार करके व्यापार करे॥

पशुसंजीवनं चैव देशगः पोपयेद् ध्रुवम्॥ यहुप्रकारा वहवः पशवस्तस्य साधकाः॥

देशवासी पुरुपको प्रश्नोंका पालन पोपण मी अवस्य करना चाहिये। अनेक प्रकारके यहुसंख्यक पश्च भी उसके लिये अर्थप्राप्तिके साधक हो सकते हैं॥

यः कश्चित् सेवया वृत्ति काङ्गेत मतिमान् नरः। यतात्मा श्रवणीयानां भवेद् वै सम्प्रयोजकः॥

जो कोई बुद्धिमान् मनुष्य सेवाहारा जीवनिर्वाह करना चाहे तो वह मनको संयममें रखकर अवण करनेयोग्य मीठे वचनोंका प्रयोग करे ॥

यथा यथा स तुष्येत तथा संतोपयेत् तु तम् । अनुजीविगुणोपेतः दुर्यादात्मानमाश्रितम् ॥

जैसे-जैसे सेव्य स्वामी संतुष्ट रहे, वैसे ही वैसे उसे संतोप दिलावे । सेवकके गुर्णींसे सम्पन्न हो अपने आपको स्वामीके आश्रित रखे ॥

विभियं नाचरेत् तस्य एपा सेवा समासतः॥ विभयोगात् पुरा तेन गतिमन्यां न लक्षयेत्॥

स्वासीका कभी अप्रिय न करे, यही संदेवित सेवाका स्वरूप है। उसके साप वियोग होनेसे पहले अपने लिये दूसरी कोई गति न देखे॥

कारुकर्म च नाट्यं च प्रायशो नीचयोनिषु। तयोरिप यथायोगं न्यायतः कर्मवेतनम्॥

शिल्पकर्म अथवा कारीगरी और नाट्यकर्म प्रायः निम्न जातिके लोगोंमें चलते हैं। शिल्प और नाट्यमें भी यथायोग्य न्यायानुसार कार्यका वेतन लेना चाहिये॥

आर्जवेभ्योऽपि सर्वेभ्यः स्वाजीवाद् वेतनंहरेत्। अनार्जवादाहरतस्तत् तु पापाय कल्पते ॥

सरल व्यवहारवाले सभी मनुष्योंसे सरलतासे ही वेतन े लेना चाहिये। कुटिलतासे वेतन लेनेवालेके लिये वह पापका कारण यनता है॥

सर्वेषां पूर्वमारम्भांश्चिन्तयेश्वयपूर्वकम् । आत्मराक्तिमुपायांश्च देशकालौ च युक्तितः ॥ कारणानि प्रवासं च प्रक्षेपं च फलोद्यम् ॥ एवमादीनि संचिन्त्य दृष्ट्वा देवानुकूलताम् । अतः परं समारम्भेद् यत्रात्मद्दितमाहितम् ॥

जीविका-ग्राघनके जितने उपाय हैं, उन सबके आरम्मीं-पर पहले न्यायपूर्वक विचार करे। अपनी शक्ति, उपाय, देश, काल, कारण, प्रवास, प्रक्षेप और फलोदय आदिके विषयमें युक्तिपूर्वक विचार एवं चिन्तन करके दैवकी अनुकूलता देखकर जिसमें अपना हित निहित दिखायी दे, उसी उपाय- का आलम्बन करे।

वृत्तिमेवं समासाद्य तां सदा परिपालयेत्। दैवमानुषविष्नेभ्यो न पुनर्भ्रदयते यथा॥

इस प्रकार अपने लिये जीविकावृत्ति चुनकर उसका सदा ही पालन करे और ऐसा प्रयत्न करे, जिससे वह दैव और मानुष विघ्नोंसे पुनः उसे छोड़ न बैठे।।

पालयन् वर्धयन् भुञ्जंस्तां प्राप्य न विनाशयेत्। क्षीयते गिरिसंकाशमक्षतो हानपेक्षया॥

रक्षा, वृद्धि और उपभोग करते हुए उस वृत्तिको पाकर नष्ट न करे । यदि रक्षा आदिकी चिन्ता छोड़कर केवल उपभोग ही किया जाय तो पर्वत-जैसी धनराशि भी नष्ट हो जाती है ॥

आजीवेभ्यो धनं प्राप्य चतुर्धा विभजेद् बुधः। धर्मायार्थाय कामाय आपत्प्रशमनाय च॥

आजीविकाके उपायोंसे घनका उपार्जन करके विद्वान्
पुरुष धर्माः अर्थः काम तथा एंकट-निवारण इन चारोंके
उद्देश्यसे उस घतके चार भाग करे ॥

चतुर्ष्विपि विभागेषु विधानं शृणु भामिति ॥ यद्यार्थे चान्नदानार्थं दीनानुग्रहकारणात् । देवब्राह्मणपूजार्थं पितृपूजार्थमेव च ॥ मूलार्थं संनिवासार्थे क्रियानित्यैश्च धार्मिकैः। पवमादिषु चान्येषु धर्मार्थे संत्यजेद् धनम् ॥

भामिन ! इन चारों विभागों में भी जैसा विधान है, उसे सुनो । यह करने, दीन दुिलयों पर अनुग्रह करके अन्न देने, देवताओं, ब्राह्मणों तथा पितरों की पूजा करने, मूलधन-की रक्षा करने, सत्पुरुषों के रहने तथा कियापरायण धर्मातमा पुरुषों के सहयोगके लिये तथा इसी प्रकार अन्यान्य सत्कर्मों के उद्देश्यते धर्मार्थ धनका दान करे ॥

धर्मकार्ये धनं दद्यादनवेदय फलोदयम्। पेश्वर्यस्थानलाभार्थे राजवाल्लभ्यकारणात्॥ वार्तायां च समारम्भेऽमात्यमित्रपरिष्रहे। आवाहे च विवाहे च पूर्णानां वृत्तिकारणात्॥ अर्थोदयसमावासावनर्थस्य विघातने। एवमादिषु चान्येषु अर्थार्थं विस्रुजेद् धनम्॥

फलकी प्राप्तिका विचार न करके धर्मके कार्यमें धन देना चाहिये। ऐश्वर्यपूर्ण स्थानकी प्राप्तिके लिये, राजाका प्रिय होनेके लिये, कृषि, गोरक्षा अथवा वाणिज्यके आरम्भके लिये, मन्त्रियों और मित्रोंके संग्रहके लिये, आमन्त्रण और विवाहके लिये, पूर्ण पुरुष्कि दृत्तिके लिये, धनकी उत्पत्ति एवं प्राप्तिके लिये तथा अनर्थके निवारण और ऐसे ही अन्य कार्योंके लिये अर्थार्थ-घनका-त्याम-करना चाहिये॥ अनुवन्धं हेतुयुक्तं हृष्ट्वा विक्तं परित्यजेत्। अनर्थं वाधते हार्थो अर्थं चैव फलान्युत॥

हेतुयुक्त अनुबन्ध ( सकारण सम्बन्ध ) देखकर उसके लिये धनका त्याग करना चाहिये । अर्थ अनर्थका निवारण ) करता है तथा धन एवं अमीष्ट फलकी प्राप्ति कराता है ॥ नाधनाः प्राप्तुवन्त्यर्थे नरा यत्नशतेरिप । तसाद् धनं रक्षितव्यं दातव्यं च विधानतः ॥

निर्धन मनुष्य सैकड़ों यत करके भी धन नहीं पा सकते । अतः धनकी रक्षा करनी चाहिये तथा विधिपूर्वक उसका दान करना चाहिये ॥ शरीरपोषणार्थाय आहारस्य विशेषणे । प्वमादिषु चान्येषु कामार्थं विस्रजेद् धनम् ॥

शरीरके पोषणके लिये विशेष प्रकारके आहारकी व्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य कार्योंके निमित्त कामार्थ घनका व्यय करना उचिन है।

विचार्य गुणदोषौ तु त्रयाणां तत्र संत्यजेत्। चतुर्थं संनिद्ध्याच आपदर्थं शुचिस्सिते॥

गुण-दोषका विचार करके धर्म, अर्थ और काम-सम्बन्धी धर्नोका तत्तत् कार्योमें व्यय करना चाहिये। ग्रुचि-स्मिते ! धनका जो चौथा भाग है, उसे आपत्तिकालके लिये सदा सुरक्षित रखे॥

राज्यभंशविनाशार्थं दुर्भिक्षार्थं च शोभने।
महान्याधिविमोक्षार्थं वार्धकथस्यैवकारणात्॥
शत्रुणां प्रतिकाराय साहसैश्चाप्यमर्पणात्।
प्रस्थाने चान्यदेशार्थमापदां विप्रमोक्षणे॥
एवमादि समुह्दिस्य संनिद्ध्यात् सकं धनम्॥

होंभने ! राज्य विध्वंसका निवारण करने, दुर्भिक्षके समय काम आने, बड़े-बड़े रोगोंने छुटकारा पाने, बुद्रापेमें जीवन-निर्वाह करने, साहस और अमर्पपूर्वक शत्रुओंने बदला लेने, विदेश-यात्रा करने तथा सब प्रकारकी आपत्तियोंने छुटकारा पाने आदिके उद्देश्यसे अपने धनको अपने निकट बचाये रखना चाहिये ॥

सुखमर्थवतां लोके कृच्छ्राणां विप्रमोक्षणम्।

धन संकटोंसे छुड़ानेवाला है। इसलिये इस जगत्में धनवानोंको सुख होता है॥

धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्यं च परमं यशः। त्रिवर्गो हि वशे युक्तः सर्वेषां शं विघीयते॥ तथा संवर्तमानास्तु लोकयोर्हितमाप्नुयुः॥

वह धन यश, आयु तथा स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला है। इतना ही नहीं, वह परम यशस्वरूप है। धर्म, अर्थ

भीर काम पट दिवासी कहनाता है। यह जिसके वशमें होता है। उस मदरे थिरे क्रमान गरी होता है। ऐसा दर्ताव करने-गाने संगा उभव सेलिमें अपना दित गाधन करते हैं ॥ कार्यात्यानं च शीचं च देवब्राह्मणभक्तितः। गुरुजामेय शक्षया बाह्यणेष्वभिवादनम्॥ प्रयुत्यानं च वृद्धानां देवस्थानप्रणामनम्। आभिन्त्यं पुरस्कृत्य अतिथीनां च पूजनम् ॥ हितपथ्ययोः। गुरोपदेशकरणं अवर्ण पीपणं भत्यवर्गस्य सान्वदानपरिग्रहैः॥ कर्षकरणमन्यायाहितवर्जितम् । सम्यग्वृत्तं खदारेषु दोपाणां प्रतिपेधनम् ॥ पुत्राणां विनयं कुर्यात् तत्तत्कार्यनियोजनम्। चर्जनं चाराभार्थानां राभानां जोपणं तथा॥ कुलोचितानां धर्माणां यथायत् परिपालनम् । कुलसंधारणं चेंव पौरुपेणैव एयमादि शुभं सर्वे तस्य बृत्तमिति स्थितम् ॥

प्रातःकाल उठनाः शीच-स्नान करके शुद्ध होनाः देव-ताओं और ब्राझणींमें भक्ति रखते हुए गुरुजनोंकी सेवा तथा बादाण-नर्गको प्रणाम करना, बङ्गे-नृहोंके आनेपर उटकर उनका न्यागत करना, देवस्थानमें मस्तक चुकाना, अतिथियों-के मम्प्रल होकर उनका उचित आदर-सत्कार करना। वड़े-पटोंके उपदेशको मानना और आचरणमें लानाः उनके दितकर और लाभदायक बचानेंको सुननाः भृत्यवर्गको सान्त्वना ीर अभीष्ट वस्तुका दान देकर अवनाते हुए उनका पालन-पोपण करना। न्याययुक्त कर्म करना। अन्याय और अहितकर क्षार्यको त्याम देनाः अपनी म्बीके साथ अच्छा बर्ताव करनाः दोर्गेका नियारण करनाः पुत्रीको विनय क्षिलानाः उन्हें भिन्न-निज आयस्य र कार्योमें लगानाः अञ्चन पदार्थोको त्याग देनाः द्यम पदार्थीका रीवन करनाः कृत्होचित धर्मीका यथा-यत् रूपमे पालन करना और अपने ही पुरुपार्यसे सर्वया भरने कुलकी रक्षा करना। इत्यादि आहे ज्यान व्यवहार वृत्त -क्षेत्र गर्ने हैं।।

# गुऊँसेवी भवेन्नित्यं हितार्थे झानकाङ्क्षया । परार्थे नाहरेट् द्रस्यमनामन्त्र्य तु सर्वदा ॥

प्रतिदिन अपने दिनके लिये और शान-प्राप्तिकी श्रन्छाने एक प्राप्ति नेपन करें । दूसरेके द्रव्यको उससे पूछे जिना भटादिन है ॥

न पानेत पगन् भीरः स्वशह्यलमाक्षयेत्॥ स्वागीरं सदा रहेदाहागचारयोगीर । दिनं पण्यं सदाहारं जीर्ण सुर्वात मात्रया॥ धीर पुरुष दूसरेसे याचना न करे । अपने बाहुबलका भरोसा रक्खे । आहार और आचार-व्यवहारमें भी सदा अपने हारीरकी रक्षा करें । जो भोजन हितकर एवं लामदायक हो तथा अच्छी तग्ह पक गया हो। उसीको नियत मात्रामें ग्रहण करें ॥

## देवतातिथिसत्कारं कृत्वा सर्वे यथाविधि। रापं भुञ्जेच्छुचिर्भूत्वा न च भाषेत विभियम्॥

देवताओं और अतिथियोंको पूर्णरूपसे विधिपूर्वक सत्कार करके शेष अन्नका पवित्र होकर भोजन करे और कभी किसीसे अप्रिय बचन न बोले ॥

प्रतिश्रयं च पानीयं वर्छि भिक्षां च सर्वतः । गृहस्थवासी वतवान् दद्याद् गाश्चेव पोपयेत् ॥

गृहस्य पुरुष धर्मपालनका व्रत लेकर अतिथिके लिये ठहरने का स्थान, जल, उपहार और भिक्षा दे तथा गौओंका पालन-पोषण करे ॥

वहिनिष्क्रमणं चैव कुर्यात् कारणतोऽपि वा। मध्याहे वार्धरात्रे वा गमनं नैव रोचयेत्॥

वह किसी विदोप कारणसे बाहरकी यात्रा भी कर सकता है। परंतु दोपहर या आधी रातके समय उसे प्रस्थान करनेका विचार नहीं करना चाहिये॥

विपयान् नावगाहेत खशकया तु समाचरेत्। यथाऽऽयव्ययता लोके गृहस्थानां प्रपृतिता ॥

विपयोंमें ह्या न रहे। अपनी शक्तिके अनुसार धर्माचरण करे। यहस्य पुरु की जैसी आप हो। उसके अनुसार ही यहिं। उसका व्यय हो तो लोकमें उसकी प्रशंसा की जाती है॥ अयशस्करमर्थमं कर्म यत् प्रपीडनम्। भयाद् चा यदि वा छोभाव कुर्वात कदाचन॥

मय अथवा होमवरा कभी ऐसा कर्म न करे जो यहां और अर्थका नाहाक तथा दूसरोंको पीड़ा देनेवाहा हो॥ बुद्धिपूर्व समाहोक्य दूरतो गुणदोपतः। आरमेत तदा कर्म शुभं वा यदि वेतरत्॥

कियी कर्मके गुण और दोपको दूरते ही बुद्धिपूर्वक देखकर तदनन्तर उस शुभ कर्मको लामदायक समझे तो आरम्भ करेया अशुभका त्याग करे॥

बात्मसाझी भवेजित्यमात्मनस्तु युभायुमे । मनसा कर्मणा वाचा न च काहोत पातकम् ॥

अपने श्रम और अग्रम कर्ममें सदा अपने आपको ही साधी माने और मनः वाणी तथा क्रियाद्वारा कभी पार करनेकी इच्छा न करे॥

(दाधियात्व प्रतिने अव्याव समात )

1773

# [ विविध प्रकारके कर्मफलॉका वर्णन ]

उमोवाच 🥳

सुरासुरपते देव वरद प्रीतिवर्धन।
मानुषेष्वेत्र ये केचिदाख्याः क्लेशिवर्जिताः॥
मुञ्जाना विविधान् भोगान् दृश्यन्ते निरुप्रद्रवाः॥
अपरे क्लेशसंयुक्ता दिरद्रा भोगवर्जिताः॥
किमर्थं मानुषे लोके न समत्वेन किएताः।
पतच्छ्रोतुं महादेव कौतूहलमतीव मे॥

उमाने पूछा—सुरासुरपते! सबकी प्रीति बढ़ानेवाले वरदायक देव! मनुष्योमें ही कितने ही लोग क्लेशसून्य, उपद्रवरिहत एवं धन-धान्यसे सम्पन्न होकर माँति-माँतिके मोग मोगते देखे जाते हैं और दूसरे बहुत-से मनुष्य क्लेशसुक्त, दिख्र एवं मोगोंसे बिख्यत पाये जाते हैं। महादेव! मनुष्य-लोकमें सब लोग समान क्यों नहीं बनाये गये (वहाँ इतनी विषमता क्यों है) १ यह सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा कौत्हल हो रहा है।।

श्रीमहेश्वर उवाच

यादशं कुरुते कर्म तादशं फलमरनुते। स्वरुतस्य फलं भुङ्के नान्यस्तद्भोक्तमईति॥

श्रीमहेश्वर कहते हैं—देवि ! जीव जैसा कर्म करता है, वैसा फल पाता है। वह अपने किये हुएका फल स्वयं ही । मोगता है, दूसरा कोई उसे भोगनेका अधिकारी नहीं है।। अपरे धर्मकामेभ्यो निवृत्ताश्च शुभेक्षणे। कद्यो निरनुकोशाः प्रायणात्मपरायणाः॥ ताहशा मरणं प्राप्ताः पुनर्जन्मनि शोभने। दिद्दाः क्लेशभृथिष्टा भवन्त्येव न संशयः॥

शुमेक्षणे ! जो लोग घर्म और कामसे निवृत्त हो लोभी। निर्दयी और प्रायः अपने ही शरीरके पोषक हो जाते हैं। शोभने ! ऐसे लोग मृत्युके पश्चात् जब पुनः जन्म लेते हैं, तब दिद्र और अधिक क्लेशके भागी होते हैं। इसमें संशय नहीं है।

उमोवाच

मानुषेष्वथ ये केचिद् धनधान्यसमन्विताः। भोगहीनाः प्रदश्यन्ते सर्वभोगेषु सत्स्विष ॥ न भुञ्जते किमर्थं ते तन्मे शंसितुमहीस ॥

उमाने पूछा—भगवन् ! मनुष्यों में जो लोग घन-घान्यसे सम्पन्न हैं, उनमें से भी कितने ही ऐसे हैं, जो सम्पूर्ण भोगों के होनेपर भी भोगहीन देखे जाते हैं। वे उन भोगों को क्यों नहीं भोगते ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें।

श्रीमहेश्वर उवाच

परेः संचोदिता धर्म कुर्वते न खकामतः। धर्मश्रद्धां बहिष्कृत्य कुर्वन्ति च सद्ग्ति च॥ तादशा मरणं प्राप्ताः पुनर्जन्मित शोभने। फलानि तानि सम्प्राप्य भुञ्जते न कदाचन॥ रक्षन्तो वर्धयन्तश्च आसते निधिपालवत्॥

श्रीमहेरवरने कहा—देवि! जो दूसरोंसे प्रेरित होकर धर्म करते हैं, स्वेच्छा से नहीं तथा धर्मविषयक श्रद्धाको दूर करके अश्रद्धाने दान या धर्म करते हैं और उसके लिये रोते या पछताते हैं; शोभने । ऐसे लोग जब मृत्युको प्राप्त होकर फिर जन्म लेते हैं तो धर्मके उन फर्लोको पाकर कभी भोगते नहीं हैं। केवल खजानेकी रक्षा करनेवाले सिपाहीकी भाँति उस धनकी रखवाली करते हुए उसे बढ़ाते रहते हैं।।

### उमोवास

केचिद् धनवियुक्ताश्च भोगयुक्ता महेश्वर । मानुषाः सम्प्रदश्यन्ते तनमे शंसितुमहेसि ॥

उमाने पूछा—महेश्वर ! कितने ही मनुष्य घनहीन होनेपर भी भोगयुक्त दिखायी देते हैं । इसका क्या कारण है ? यह मुझे बताइये ॥

श्रीमहेश्वर उवाच

नित्यं ये दातुमनसो नरा वित्तेष्वसत्स्विष ॥ कालधर्मवद्यां प्राप्ताः पुनर्जन्मनि ते नराः। एते धनविद्दीनाश्च भोगयुक्ता भवन्त्युतः॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि! जो धन न होनेपर भी सदा दान देनेकी इच्छा रखते हैं, वे मनुष्य मृत्युके परचात् जब फिर जन्म लेते हैं, तब निर्धन होनेके साथ ही भोगयुक्त होते हैं (धर्मके प्रभावसे उनके योगक्षेमकी व्यवस्था होती रहती है)॥ धर्मदानोपदेशं वा कर्तव्यमिति निश्चयः। इति ते कथितं देवि कि भूयः श्रोतुमिच्छसि॥

अतः धुर्म और दानका उपदेश करना चाहिये—यह विद्वानोंका निश्चय है। देवि ! तुम्हारे इस प्रश्नका उत्तर तो दे दिया, अब और क्या सुनना चाहती हो ! ॥

उमोवाच 🗸

भगवन् देवदेवेश नियक्ष वृपभध्वज । मानुपास्त्रिविधा देव दृश्यन्ते सततं विभो ॥

उमाने कहा—भगवन् ! देवदेवेदवर ! त्रिलोचन ! वृषभव्वज ! देव | विभो ! मनुष्य तीन प्रकारके दिखायी देते हैं ॥

यासीना एव भुञ्जन्ते स्थानैश्वर्यपरिग्रहैः। अपरे यत्नपूर्वे तु लभन्ते भोगसंग्रहम्॥ अपरे यतमानाश्च न लभन्ते तु किंचन। केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहसि॥

वुछ लोग बैठे-बैठे ही उत्तम खान, ऐश्वर्य और विविध मोगींका छंग्रह पाकर उनका उपभोग करते हैं । दूसरे लोग यत्नपूर्वक मोगींका छंग्रह कर पाते हैं, और तीसरे ऐसे हैं, जो यन वश्मेवर भी कुछ नहीं पाते। किम वर्मविपाकने ऐसा केला है। यह मुक्ते यवाहने ॥

श्रीमहेरवर उवाच

न्यायतस्यं महाभागे श्रोतुकामासि भामिति ॥
ये लोके मानुपा देवि दानश्रमेपरायणाः ।
पात्राणि विधिवन्दात्वा दूरतोऽप्यनुमानतः ॥
अभिगम्य स्तयं तत्र ब्राह्यन्ति प्रसाद्य च ।
दानादि चेहितेरेच तेरविहातमेव वा ॥
पुनर्जन्मिन ते देवि ताहशाः शोभना नराः ।
अयम्नतस्तु तान्येच फलानि प्राप्तुवन्त्युत ॥
शासीना एव भुअन्ते भोगान् सुकृतभागिनः।

र्धामहेदचरने कहा-महाभागे ! भामिनि ! तुम न्यायतः मेरा उनदेश सुनना चाहती हो, अतः सुनो । देवि ! दानधर्ममें तत्पर रहनेवाले जो मनुष्य संसारमें दानके सुयोग्य पात्रोंका विधिवत् शान प्राप्त करके अथवा अनुमानसे मी उन्हें जानकर दूरसे भी स्वयं उनके पास चले जाते और उन्हें प्रसन्न करके अपनी दी हुई वस्तुएँ उन्हें स्वीकार करवाते हैं, उनके दान आदि कर्म संकेतसे ही होते हैं; अतः दान-पार्थोंको जनाये यिना ही जो उनके लिये दानकी वस्तुएँ दे देते हैं; देवि ! वे ही पुनर्जन्ममें वैसे श्रेष्ट पुरुष होते हैं तथा वे विना यत्नके ही उन कर्मोंके फलोंको प्राप्त कर क्षेत्रे हैं और पुण्यके मागी होनेके कारण बंटे-बेटाये ही सब तरहके भोग मोगते हैं ॥

अपरे य च दानानि ददत्येव प्रयाचिताः॥ यदा यदायिने दत्त्वा पुनर्दानं च याचिताः। तावत्कालं ततो दिवि पुनर्जन्मनि ते नराः। यत्नतः धमसंयुक्ताः पुनस्तान् प्राप्नुचन्ति च॥

दूसरे जो लोग यानकोंके माँगनेवर दान देते ही हैं और अय-अय यानकने माँगा, तय-तय उसे दान देकर उसके पुनः यानना करनेवर फिर दान दे देते हैं। देवि ! वे मनुष्य पुनर्जनम पानेवर यान और परिश्रमसे वारंबार उन दान-क्योंके पल पाते रहते हैं।।

याचिता अपि केचित् तु न ददत्येव किंचन । मम्यस्यापरा मर्त्या लोभोपहतचेतसः॥

गुष्ट होग ऐने हैं। जो याचना करने उर भी याचकको पुष्ठ नहीं देते। उनका निच होमने दूपित होता है और ये एदा दूखों हे दोप ही देशा करते हैं॥ ते पुनर्जन्मनि शुमे यतन्तो यहधा नराः। न प्राप्तुवन्ति मनुजा मार्गन्तकोऽपि किंचन॥

धुमें । ऐसे लोग किर जन्म लेनेपर बहुत यत्न करते रहते हैं हो भी कुछ नदीं पाठें। बहुत हैंदनेपर भी उन्हें कोई भीग सुक्रम नहीं होता ॥ नानुप्तं रोहते सस्यं तद्धद् दानफलं विदुः। यद्यद्द्दाति पुरुपस्तत् तत् प्राप्नोति केवलम्॥ इति ते कथितं देवि भूयः थोतुं किमिच्छसि॥

जैसे बीज बोये विना खेती नहीं उपजती, यही बात दानके फलके विषयमें भी समझनी चाहिये—दिये विना किसीको कुछ नहीं मिलता। मनुष्य जो-जो देता है, केवल उसीको पाता है। देवि! यह विषय तुम्हें बताया गया। अब और क्या सुनना चाहती हो !॥

उमोवाच

भगवन् भगनेत्रघ्न केचिद् वार्घकथसंयुताः। अभोगयोग्यकाले तु भोगांद्चैंव धनानि च॥ लभन्ते स्थविरा भूता भोगेश्वर्यं यतस्ततः। केन कर्मविपाकेन तन्मे दांसितुमईसि॥

उमाने पूछा— भगवन् ! भगदेवताका नेत्र नष्ट करनेवाले महादेव ! कुछ लोग चूढ़े हो जानेपर, जब कि उनके लिये भोग भोगने योग्य समय नहीं रह जाता, बहुत-से भोग और धन पा जाते हैं । वे वृद्ध होनेपर भी जहाँ-तहाँसे । भोग और ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं; ऐसा किस कर्म-विपादसे सम्भव होता है ? यह मुक्ते बताह्ये ॥

श्रीमहेश्वर उवाच

हन्त ते कथयिष्यामि ऋणु तत्त्वं समाहिता ॥ धर्मकार्यं चिरं कालं विस्मृत्य धनसंयुताः । प्राणान्तकाले सम्प्राप्ते व्याधिभिश्च निपीडिताः ॥ आरभन्ते पुनर्धमीन् दातुं दानानि वा नराः ॥ ते पुनर्जन्मिन द्युमे भृत्वा दुःखपरिष्टुताः । अतीतयौवने काले स्थविरत्वमुपागताः ॥ लभन्ते पूर्वदत्तानां फलानि द्युमलक्षणे ॥ पतत् कर्मफलं देवि कालयोगाद् भवत्युत ॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि । में प्रधननतापूर्वक तुमसे इसका उत्तर देता हूँ, तुम एकाप्रचित्त होकर इसका तात्विक विषय सुनो । जो लोग धनसे सम्पन्त होनेपर भी दीर्घकालतक धर्मकार्यको भूले रहते हैं और जब रोगोंसे पीड़ित होते हैं, तब प्राणान्त-काल निकट आनेपर धर्म करना या दान देना आरम्भ करते हैं, ग्रुमे ! वे पुनर्जन्म लेनेपर दुः लमें मन्न हो यीवनका समय बीत जानेपर जब बृढ़े होते हैं, तब पहलेके दिये हुए दानोंके फल पाते हैं । ग्रुमलक्षणे । देवि ! यह कर्म-फल काल-योगसे प्राप्त होता है ॥

उमीवाच

भोगवुक्ता महादेव केचिद् व्याधिपरिष्टुताः। असमर्थाश्चतान् भोक्तुं भवन्ति किळ कारणम्॥

उमाने पृद्धा—महादेव ! बुछ छोग युवावस्थाम ही मांगवे सम्पन्न दोनेपर भी रोगोंसे पीड़ित होनेके कारण उन्हें भोगनेमें असमर्थ हो जाते ईंग इसका क्या कारण है !॥

## श्रीमहेश्वर उवाच

व्याधियोगपरिक्किष्टा ये निराशाः खर्जाविते। आरभन्ते तदा कर्तुं दानानि शुभलक्षणे॥ ते पुनर्जन्मनि शुभे प्राप्य तानि फलान्युत। असमर्थाश्च तान् भोक्तुं व्याधितास्ते भवन्त्युत॥

श्रीमहेश्वरने कहा—ग्रुभलक्षणे! जो रोगींचे कष्टमें पड़ जानेपर जब जीवनचे निराश हो जाते हैं। तब दान करना अगरम्भ करते हैं। ग्रुभे! वे ही पुनर्जन्य छेनेपर उन फर्छोंको पाकर रोगींचे आकान्त हो उन्हें भोगनेमें असमर्थ हो जाते हैं॥

### उमोवाच

भगवन् देवदेवेश मानुषेष्वेद केचन । रूपयुक्ताः प्रदृश्यन्ते शुभाङ्काः प्रियदर्शनाः ॥ केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहीसि॥

उमाने पूछा—भगवन ! देवदेवेश्वर ! मनुष्योंमें कुछ ही लोग रूपवान, ग्रुम लक्षणसम्पन्न और प्रिय-दर्शन (परम मनोहर) देखे जाते हैं, किस कमीविपाकसे ऐसा होता है ? यह मुझे बताइये ॥

## श्रीमहेश्वर उवाच

हन्त ते कथिषण्यामि श्रणु तत्त्वं समाहिता ॥ ये पुरा मानुषा देवि लजायुक्ताः प्रियंवदाः । शक्ताः सुमधुरा नित्यं भूत्वा चैव सभावतः ॥ अमांसभोजिनश्चेव सदा प्राणिद्यायुताः । प्रतिकर्मपदा वापि वस्त्रदा धर्मकारणात् ॥ भूमिशुद्धिकरा वापि कारणादिग्वपूजकाः ॥ प्वंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मिन ते नराः । क्षेण स्पृहणीयास्तु भवन्त्येव न संशयः ॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि! मैं प्रसन्ततापूर्वक इसका रहस्य बताता हूँ। तुम एकामचित होकर सुनो। जो मनुष्य पूर्वजन्ममें लजायुक्त, पिय वचन बोलनेवाले, शिक्तशाली और सदा स्वभावतः मधुर स्वभाववाले होकर सर्वदा समस्त प्राणियोपर दया करते हैं, कभी मांस नहीं खाते हैं, धर्मके उद्देश्यसे वस्त्र और आभूषणोंका दान करते हैं, भूमिकी शुद्धि करते हैं, कारणवश अग्निकी पूजा करते हैं। ऐसे सदाचारसम्पन्न मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर रूप-सौन्दर्यकी दृष्टिसे स्पृह्मणीय होते ही हैं, इसमें संशय नहीं है।

## उमोवाच

विरूपाश्च प्रहर्यन्ते मानुषेष्वेव केचन। केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहीस॥

उमाने पूछा—भगवन् ! मनुष्योंमें ही कुछ लोग बड़े कुरूप दिखायी देते हैं, इसमें कौन-सा कर्मविपाक कारण है ? यह मुझे वताइये ॥

## श्रीमहेश्वर उवाच

तदहं ते प्रवक्ष्यामि श्रणु कल्याणि कारणम् ॥ रूपयोगात् पुरा मर्त्या दर्णाहंकारसंयुताः । विरूपहासकाश्चेव स्तुतिनिन्दादिभिर्भृशम् ॥ परोपतापिनश्चेव मांसादाश्च तथ्वेव च । अभ्यस्यापराश्चेव अशुद्धाश्च तथा नराः ॥ एवंयुक्तसमाचारा यमलोके सुद्दिताः । कथंचित् प्राप्य मानुष्यं तत्र ते रूपवर्जिताः ॥ विरूपाः सम्भवन्त्येव नास्ति तत्र विचारणा ।

श्रीमहेश्वरने कहा—कल्याण ! सुनो, में तुमको इसका कारण बताता हूँ। पूर्व जन्ममें सुन्दर रूप पाकर जो मनुष्य दर्प और अहंकारसे युक्त हो स्तुति और निन्दा आदिके द्वारा कुरूप मनुष्योंकी बहुत हँसी उड़ाया करते हैं, दूसरोंको सताते, मांस खाते, पराया दोष देखते और सदाई अगुद्ध रहते हैं, ऐसे अनाचारी मनुष्य यमलोकमें मलीभाँति दण्ड पाकर जब फिर किसी प्रकार मनुष्य योनिमें जन्म लेते हैं, तब रूपहीन और कुरूप होते ही हैं। इसमें विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं।

### उमोवाच े

भगवन देवदेवेश केचित् सौभाग्यसंयुताः। रूपभोगविहीनाश्च ददयन्ते प्रमदाप्रियाः॥ केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहंसि॥

उमाने पूछा—भगवन् ! देवदे श्वर ! कुछ मनुष्य सौमाग्यशाली होते हैं, जो रूप और भोगवे हीन होनेपर भी नारीको प्रिय लगते हैं। किस कर्म-विपाक से ऐसा होता है ? यह मुझे बताहये॥

# श्रीमहेश्वर उवाच

ये पुरा मानुषा देवि सौम्यशीलाः प्रियंवदाः । खदारेरेव संतुष्टा दारेषु समवृत्तयः ॥ दाक्षिण्येनैव वर्तन्ते प्रमदाखप्रियाखपि । न तु प्रत्यादिशन्त्येव स्त्रीदोपान् गुणसंश्रितान् ॥ अन्नपानीयदाः काले नृणां खादुप्रदाश्च ये । खदारव्रतिनश्चेव धृतिमन्तो निरत्ययाः ॥ एवंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने । मानुषास्ते भवन्त्येव सततं सुभगा भृशम् ॥ अर्थादतेऽपि ते देवि भवन्ति प्रमदाप्रियाः ॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि ! जो मनुष्य पहले सौम्य स्वमावके तथा प्रिय वचन बोलनेवाले होते हैं, अपनी ही पत्नीमें संतुष्ट रहते हैं, यदि कई पितनयाँ हों तो उन सवपर समान माव रखते हैं, अपने स्वभावके कारण अप्रिय लगने-वाली स्वियोंके प्रति भी उदारतापूर्ण वर्ताव करते हैं, स्वियोंके दोगों की ननों नहीं करते। उनके गुर्गीका ही बसान करते हैं।
गमपार असन और जलका दान करते हैं। अतिथियों को
गारिष्ट असा भोजन कराते हैं। अपनी पत्नीके प्रति ही
प्रतुरक रहने हा नियम लेने हैं। पैर्यवान् और दुःखरहित
होते हैं। शोजने ! ऐसे आनास्ताले मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर
गदा सीआग्यशाली होते ही हैं। देवि ! वे धनहीन होनेपर
भी अस्त्री पत्नीके प्रीतिसय होते हैं॥

#### उगोनाच

रुभंगाः सम्प्रदश्यन्ते आर्या भोगयुता अपि । केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहीसि ॥

उमाने पूछा—भगवन् ! यहुत-से श्रेष्ठ पुरुष मोगोंसे सम्पन्न होनेपर भी तुर्भाग्यके मारे दिखायी देते हैं। किस कर्मित्राकरे ऐसा सम्भव होता है ? यह मुझे बताइये॥

## श्रीमहेश्वर उवान

तद्दं ते प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वं समाहिता ॥
ये पुरा मृनुजा देवि खदारेष्वनपेक्षया।
यथेष्टवृत्तयक्षेत्र निर्ठज्ञा वीतसम्भ्रमाः ॥
परेषां विप्रियक्तरा वाद्यानःकायकर्मभिः।
निराध्या निरन्नाचाः खीणां हृद्यकोपनाः ॥
एवं युक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि ते नराः।
दुर्भगाम्तु भवन्त्येव खीणां हृद्यविप्रियाः ॥
नास्ति तेषां रतिसुखं खदारेष्विष किंचन ॥

श्रीमहेदयरने कहा—देवि ! इस वातको में तुम्हें यताता हुँ, तुम एकामित्त होकर सारी वार्ते सुनो । जो...मतुष्य—पहने अपनी पत्नीकी उपेक्षा करके स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, हजा और भयको छोड़ देते हैं, मन, वाणी और दारीर तथा कियादारा दूसरीकी तुराई करते हैं और आश्रयहीन एवं निराहार रहकर पत्नीके हृदयमें कोच उत्पन्न करते हैं; ऐसे दूपित आचारवाटे मनुष्य पुनर्जन्म टेनेपर दुर्माययुक्त और नारी जातिके टिये अपिय ही होते हैं। ऐसे भाग्यहीनोंको अपनी पन्नीने भी अनुरागजनित सुख नहीं सुलम होता ॥

### उमोगान ं

भगवन् देवदेवेश मानुपेष्वपि केचन्। शानविमानसम्पन्ना बुद्धिमन्तो विचक्षणाः॥ दुर्गतास्तु प्रदृष्यन्ते यतमाना यथाविधि। फेन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहँसि॥

उमाने प्टा-भगवन ! देनदेवेशर ! मनुष्येमिने कुछ संग भाग विभानते सम्भन्तः बुद्धिमान् और विदान् दोनेपर भी दुर्गतिमें पदे दिखाणे देते हैं। ये विविध्नंत यन्त करके भी उस दुर्गतिने नदी सूट याते । किस कर्मविपाकते ऐसा देला है। यह मुझे रहाहमें ॥

### श्रीमहेश्वर उवाच

तदहं ते प्रवक्ष्यामि श्रणु कल्याणि कारणम् ॥ ये पुरा मनुजा देवि श्रुतवन्तोऽपि केवलम् । निराश्रया निरन्नाद्या भृशमात्मपरायणाः ॥ ते पुनर्जन्मिन शुभे शानबुद्धियुता अपि । निर्फिन्नना भवन्त्येव अनुष्तं हि न रोहति ॥

श्रीमहेश्वरने कहा—कल्याणि ! सुनो, में इसका कारण तुम्हें बताता हूँ । देवि ! जो मनुष्य पहले केवल विद्वान् होनेपर भी आश्रयहीन और भोजन-सामग्रीसे बिबत होकर केवल अपने ही उदर पोपणके प्रयत्नमें लगे रहते हैं, शुभे ! वे पुनर्जनम लेनेपर ज्ञान और बुद्धिसे युक्त होनेपर भी अकिञ्चन ही रह जाते हैं, क्योंकि विना योया हुआ बीज नहीं जमता है ॥

### उमोवाच

मूर्खा लोके प्रदश्यन्ते दृढमूला विचेतसः। शानविशानरिहताः समृद्धाश्च समन्ततः॥ केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमईसि॥

उमाने पूछा—भगवन् ! इस जगत्में मूर्लः अचेत तथा ज्ञान-विज्ञानरे रहित मनुष्य भी सब ओरसे समृद्धिशाली और दृद्मूल दिखायी देते हैं। किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये ॥

# श्रीमहेश्वर उवाच <sup>V</sup>

ये पुरा मनुजा देवि वालिशा अपि सर्वतः। समाचरित दानानि दीनानुत्रहकारणात्॥ अनुद्धिपूर्वे वा दानं ददस्येव ततस्ततः। ते पुनर्जन्मिन शुभे प्राप्तुवन्त्येव तत् तथा॥ पण्डितोऽपण्डितो वापि भुङ्क्तेदानफळंनरः। बुद्धयाऽनपेक्षितं दानं सर्वथा तत्फळत्युत॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि । जो मनुष्य पहले मूर्खं होनेपर भी सब ओर दीन-दुिलयोंपर अनुग्रह करके उन्हें दान देते रहे हैं, जो पहलेसे दानके महत्त्वको न समझकर भी जहाँ तहाँ दान देते ही रहे हैं, ग्रुभे । वे मनुष्य पुनर्जन्म प्राप्त होनेपर वैसी अवस्थाको प्राप्त होते ही हैं। कोई मूर्खं हो या पण्डित, प्रत्येक मनुष्य दानका पळ मोगता है। बुदिसे अनपेक्षित दान भी मर्वथा पळ देता ही है।

## उमोवाच

भगवन् देवदेवेश मानुषेषु च केचन । मेधाविनः श्रुतिधरा भवन्ति विशदाक्षराः ॥ केन कर्मविषाकेन तन्मे शंसितुमहंसि ॥

उमाने पूछा--भगवन् ! देवदेवेश्वर | मनुष्यीम ही कुछ टोग बढ़े मेवाबी। किसी वातको एक वार सुनकर ही

उसे याद कर लेनेवाले और विश्वद अञ्चर-ज्ञानसे सम्पन्न होते हैं । किस कर्मविपाक्षसे ऐसा होता है ? यह मुझे बताइये॥

श्रीमहेश्वर उवाच 🗸

ये पुरा मनुजा देवि गुरुशुश्रूषका मृहाम्। ज्ञानार्थं ते तु संगृह्य तीर्थं ते विधिपूर्वकम् ॥ विधिनेव परांद्रचेव प्राह्मयन्ति च नान्यथा। अदलाघमाना ज्ञानेन प्रशान्ता यतवाचकाः॥ विद्यास्थानानि ये लोके स्थापयन्ति च यत्नतः। ताह्शा मरणं प्राप्ताः पुनर्जन्मनि शोभने॥ मेधाविनः श्रुतिधरा भवन्ति विद्यादाक्षराः।

श्रीमहेश्वरने कहा-देवि! जो मनुष्य पहले गुरुकी अत्यन्त सेवा करनेवाले रहे हैं और ज्ञानके लिये विधिपूर्वक गुरुका आश्रय लेकर स्वयं भी दूसरोंको विधिसे ही अपनी विद्या प्रहण कराते रहे हैं, अविधिसे नहीं। अपने ज्ञानके द्वारा जो कभी अपनी झूठी बड़ाई नहीं करते रहे हैं, अपितु ज्ञान्त और मौन रहे हैं तथा जो जगत्में यत्नपूर्वक विद्यालयों-की स्थापना करते रहे हैं, ज्ञोभने! ऐसे पुरुष जब मृत्युको प्राप्त होकर पुनर्जन्म लेते हैं, तब मेधावी, किसी बातको एक बार ही सुनकर उसे याद कर लेनेवाले और विश्वद अक्षर-रज्ञानसे स्थपनन होते हैं।

उमोवाच

अपरे मानुषा देव यतन्तोऽपि यतस्ततः। बहिष्कृताः प्रदृश्यन्ते श्रुतविज्ञानबुद्धितः॥ केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमईसि॥

उमाने पूछा—देव ! दूसरे मनुष्य यत्न करनेपर भी जहाँ-तहाँ शास्त्रज्ञान और बुद्धिसे बहिष्कृत दिखायी देते हैं। किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये॥ श्रीमहेश्वर उवाच

ये पुरा मनुजा देवि ज्ञानद्रपंसमन्विताः। इलाघमानाश्चतत् प्राप्य ज्ञानाहङ्कारमोहिताः॥ वदन्ति ये परान् नित्यं ज्ञानाधिक्येन द्रिताः। ज्ञानादस्यां कुर्वन्ति न सहन्ते हि चापरान्॥ ताहशा मरणं प्राप्ताः पुनर्जन्मनि शोभने। मानुष्यं सुचिरात् प्राप्य तत्र बोधविवर्जिताः॥ भवन्ति सततं देवि यतन्तो हीनमेधसः॥

श्रीमहेरवरने कहा—देवि ! जो मनुष्य ज्ञानके घमंडमें आकर अपनी झूठी प्रशंसा करते हैं और ज्ञान पाकर उस-के अहंकारसे मोहित हो दूसरोंपर आक्षेप करते हैं, जिन्हें सदा अपने अधिक ज्ञानका गर्व रहता है, जो ज्ञानसे दूसरोंके दोष प्रकट किया करते हैं और दूसरे ज्ञानियोंको नहीं सहन कर पाते हैं, शोमने ! ऐसे मनुष्य मृत्युके पश्चात् पुनर्जन्म लेनेपर चिरकालके बाद मनुष्य योनि पाते हैं। देवि ! उस जन्ममें वे सदा यत्न करनेपर भी योधहीन और बुद्धिरहित होते हैं॥

उमोवाच 😾

भगवन् मानुषाः केचित् सर्वकत्याणसंयुताः ।
पुत्रैद्रिर्गुणयुतैद्रीसीदासपरिच्छदैः ॥
परस्पर्रिद्धसंयुक्ताः स्थानेश्वर्यमनोहरैः ।
व्याधिहीना निरावाधा रूपारोग्यवहेर्युताः ॥
धनधान्येन सम्पन्नाः प्रसादैर्योनवाहनैः ।
सर्वोपभोगसंयुक्ता नानाचित्रैर्मनोहरैः ॥
शातिभिः सह मोदन्ते अविष्नं तु दिने दिने ।
केन कर्मविपाकृन तन्मे शंसितुमहिस् ॥

उमाने पूछा—भगवन् ! कितने ही मनुष्य समस्त कल्याणमय गुणोंसे युक्त होते हैं। वे गुणवान् स्त्री-पुत्र, दास-दासी तथा अन्य उपकरणोंसे सम्पन्न होते हैं। स्थान, ऐश्वर्य तथा मनोहर भोगों और पारस्परिक समृद्धिसे संयुक्त होते हैं। रोगहीन, वाधाओंसे रहित, रूप-आरोग्य और बळसे सम्पन्न, धन-धान्यसे परिपूर्ण, भाँति-भाँतिके विचित्र एवं मनोहर महल, यान. और वाहनींसे युक्त एवं सब प्रकारके भोगोंसे संयुक्त हो वे प्रतिदिन जाति-भाइयोंके साथ निर्विध्न आनन्द भोगते हैं। किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये॥

श्रीमहेश्वर उवाच 🗸

तदहं ते प्रवक्ष्यामि श्रृणु सर्वे समाहिता ॥
ये पुरा मनुजा देवि आख्या वा इतरेऽपि वा ।
श्रुतवृत्तसमायुक्ता दानकामाः श्रुतिप्रयाः ॥
परिक्षितपरा नित्यं दातव्यमिति निश्चिताः ।
सत्यसंघाः क्षमाद्योला लोभमोहिववर्जिताः ॥
दातारः पात्रतो दानं वतैर्नियमसंयुताः ।
स्वदुःखमिव संस्मृत्य परदुःखविवर्जिताः ॥
सौम्यद्यीलाः ग्रुभाचारा देवव्राह्मणपूजकाः ॥
पवंशीलसमाचाराः पुनर्जन्मिन द्योभने ।
दिवि वा भुवि वा देवि जायन्ते कर्मभोगिनः ॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि ! यह में तुम्हें वताता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सब बातें सुनो । जो धनाट्य या निर्धन मनुष्य पहले शास्त्रज्ञान और सदाचारसे युक्त, दान करनेके हच्छुक, शास्त्रप्रेमी, दूसरोंके इशारेको समझकर सदा दान देनेके लिये दृढ़ विचार रखनेवाले, सत्यप्रतिज्ञ, श्रमाशील, लोभ-मोहसे रहित, सुपात्रको दान देनेवाले, वत और नियमों-से युक्त तथा अपने दुःखके समान ही दूसरोंके भी दुःखको समझकर किसीको दुःख न देनेवाले होते हैं, जिनका शील-स्वमाव सौम्य होता है, आचार-व्यवहार शुम होते हैं, जो देवताओं तथा बाहारीहै प्रवह होते हैं। शोमामधी देवि !
होते शहर गहर गहर होते हैं। शोमामधी देवि !
होते शहर गहर होते हैं।
एक्षेण अपने महत्वीहे कर भोगते हैं।
मानुषेठ्यपि ये जानाम्नाहशाः सम्भवन्ति ने ।
गहराम्नु न्यया प्रोक्ताः सर्वे कहयाणसंयुनाः॥
कपं दृष्यं यसं चायुर्भोनेश्ययं कुलं श्रुतम् ।
हत्येनत् सर्येसाद्गुण्यंदानाद् भवति नान्यथा॥
तथेदानम्यं सर्यमिति चिह्नि द्युभानने॥

वैसे पुरुष तथ मनुष्योमें जन्म ग्रहण करते हैं। तब वे सभी भुरहारे बताये अनुभार कल्याणमय गुणोंसे सम्पन्न होते हैं। उन्हें रूप, प्रथ्य, बल, आयु, मोग, ऐहवर्य, उत्तम पुल और शास्त्रशान प्राप्त होते हैं। इन सभी सहुणोंकी प्राप्ति दानमें ही होती है। अन्यया नहीं। शुभानने ! तुम यह जान ले कि सब कुछ तबस्या और दानका ही फल है।।

उमोवाच 🕆

अथ केचित् प्रदृश्यन्ते मानुपेष्वेय मानुपाः । दुर्गताः होराभ्यिष्ठा दानभोगिवविर्निताः ॥ भयेखिभिः समायुक्ता व्याधिश्चद्धयसंयुताः । दुष्तलवाभिभृताश्च सततं विद्यदर्शकाः ॥ केन कमंविपाकेन तन्मे दांसितुमहीसि ॥

उसाने पूछा-प्रमो ! मनुष्योमें ही कुछ लोग हुर्गति-युक्तः अधिक क्लेशने पीदितः, दान और भोगते बद्धितः तीन प्रकारकं भयोंने युक्तः रोग और भोगके भयते पीड़ितः दृष्ट पत्नीमे तिरस्कृत तथा सदा सभी कार्योमें विष्नका ही दर्शन करनेवाले होते हैं। किम कर्मविपाकते ऐसा होता रे र यह मुझे यनाइये॥

श्रीमंहश्वर उवाच

ये पुरा मनुजा देवि आसुरं भावमाश्रिताः।
कोधलोभसमायुक्ता निरम्नाचाश्च निष्कियाः॥
नास्तिकाश्चेय धृतीश्च मृर्याश्चात्मपरायणाः।
परापतापिनो देवि प्रायद्याः प्राणिनिर्द्याः॥
एयंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि द्योभने।
कर्यवित् प्राप्य मानुष्यं नव ते दुःसपीदिताः॥
कर्यतः सम्भवन्येव पूर्वमात्मप्रमादतः।
यथा ते पूर्वकथितास्त्रया ते सम्भवन्युतः॥

श्रीमहेश्वराने कहा — देवि ! जो मनुष्य पहले आसुर-नावहे आखित, कांच और लोभमे मुक्त, भोजनशामग्रीसे पटिता, अवर्मांद्य, नामिक, धूर्न, मृन्तं, अपना ही पेट पारने सांच, दूमरोही सन्तेचाले तथा प्रापः सभी प्राणियोंके प्रति निर्देष लोगेंदें । गोभने ! ऐसे आचार-स्पवहारने सुक्त सनुष्य पुनर्जनके समय हिंछी प्रकार मनुष्ययोगिको पाकर वहाँ कहीं भी द्यारम होते हैं। सर्वंत्र अपने ही प्रमादके कारण दुःखरे पीड़ित होते हैं और जैसा तुमने बताया है, वैसे ही अवाञ्छनीय दोषसे सुक्त होते हैं॥ गुभागुभं कृतं कर्म सुक्वदुःखफलोद्यम्। इति ते कथितं देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि॥

देवि ! मनुष्यका किया हुआ श्रम या अश्रभ कर्म ही उसे मुख या दुःखरूप फलकी प्राप्ति करानेवाला है । यह बात मैंने तुम्हें बता दी । अब और क्या सुनना चाहती हो !॥

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) [अन्धत्य और पंगुत्य आदि नाना प्रकारके दीपों और रोगोंके कारणभूत दुष्कमोंका वर्णन]

उमोवाच

भगवन् देवदेवेश ममं प्रीतिविवर्धन । जात्यन्धार्थेव दर्यन्ते जाता वा नष्टचक्षुपः ॥ केन कमीविपाकेन नन्मे शंसितुमहीस ।

उमाने कहा—भगवन् ! मेरी प्रीति बढ़ानेवाले देव-देवश्वर ! इस संसारमें कुछ लोग जन्मसे ही अन्धे दिखायी देते हैं और कुछ लोगोंके जन्म लेनेके पश्चात् उनकी ऑखें नष्ट हो जाती हैं । किस कमीविनाकते ऐसा होता है ? यह मुझे बतानेकी कृषा करें ॥

श्रीमहेश्वर उवाच

ये पुरा कामकारेण परवेदमसु लोलुपाः। परित्रियोऽभिवीक्षन्ते दृष्टेनैव खचक्षुपा॥ अन्धीकुर्चन्ति ये मर्त्याः कोधलोभसमन्विताः। लक्षणदाक्ष कृपेषु अयथावत्प्रदर्शकाः॥ प्वयुक्तसमाचाराः कालधर्मवद्यास्तु ते। दण्डिता यमदण्डेन निरयस्थाश्चिरं प्रिये॥

श्रीमहेश्यरने कहा—प्रिये! जो पूर्वजन्ममें काम या स्वेच्छाचारवश पराये घरोंमें अपनी छोछपताका परिचय देते हैं और परायी स्त्रियोंपर अपनी दूपित हिए हाछते हैं तथा जो मनुष्य कोच और छोमके यशीमृत होकर दूसरोंकों अन्धा बना देते हैं, अथवा न्यविषयक छक्षणोंको जानकर उसका मिथ्या प्रदर्शन करते हैं। ऐसे आचारवाछे मनुष्य मृत्युको प्राप्त होनेपर यमदण्डसे दिण्डत हो चिरकाल-तक नरकोंमें पड़े रहते हैं॥

यदि चेन्मानुषं जन्म लभेरंस्ते तथापि वा। स्वभावतो वा जाता वा अन्त्रा एव भवन्ति ते॥ अक्षिरोगयुता वापि नास्ति तत्र विचारणा॥

उसके बाद यदि वे मनुष्ययोनिमें जन्म हेते हैं, तत्र स्वभावतः अन्धे होते हैं अथवा जन्म हेनेके बाद अन्धे हो जाते हैं या सदा ही नेत्ररोगसे पीड़ित रहते हैं । इस विषयमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ ध

उमोवाच 🗸

मुखरोगयुताः केचिद् दृश्यन्ते सततं नराः। दन्तकण्डकपोलस्थैर्व्याधिभिर्वद्वपीडिताः॥ आद्रिप्रभृति वै मर्त्या जाता वाप्यथ कारणात्। केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहस्ति॥

उमाने पूछा—प्रभो ! कुछ मनुष्य सदा मुखके रोगसे व्यथित रहते हैं, दाँत, कण्ठ और कपोळींके रोगसे अत्यन्त कुछ भोगते हैं, कुछ तो जन्मसे ही रोगी होते हैं और कुछ जन्म छेनेके बाद कारणवश उन रोगोंके शिकार हो जाते हैं। किस कमंविपाकसे ऐसा होता है ? यह मुझे बताइये॥ श्रीमहेश्वर उवाच

हन्त ते कथिष्यामि श्रुणु देवि समाहिता॥
कुवकारस्तु ये देवि जिह्नया कटुकं भृशम्।
असत्यं परुपं घोरं गुरून् प्रति परान् प्रति॥
जिह्नाबाधां तदान्येषां कुर्वते कोपकारणात्।
प्रायशोऽनृतभूयिष्ठा नराः कार्यवशेन वा॥
तेषां जिह्नाप्रदेशस्था व्याध्यः सम्भवन्ति ते॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि! एकाग्रचित्त होकर सुनो।
में प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें सब कुछ बताता हूँ । जो कुवाक्यो
बोलनेवाले सनुष्य अपनी जिह्वासे गुरुजनों या दूमरोंके प्रति
अत्यन्त कड़वे। झुठे। रूखे तथा घोर वचन बोलते हैं। जो
कोधके कारण दूसरोंकी जीम काट लेते हैं अथवा जो कार्यवश प्रायः अधिकाधिक झुठ ही बोलते हैं। उनके जिह्वाप्रदेशमें ही रोग होते हैं।

कुश्रोतारस्तु ये चार्थं परेषां कर्णनाहाकाः। कर्णरोगान् बहुविधाँ छभन्ते ते पुनर्भवे॥

जो परदोष और निन्दादियुक्त कुवचन सुनते हैं तथा जो दूसरोंके कानोंको हानि पहुँचाते हैं, वे दूसरे जन्ममें कर्णः सम्बन्धी-नाना प्रकारके रोगोंका कष्ट-भोगते हैं ॥

द्रस्तरोगशिरोरोगकर्णरोगास्तथैव च। अन्ये मुखाश्रिता दोषाः सर्वे चात्मकृतं फलम्॥

ऐसे ही लोगोंको दन्तरोगः शिरोरोगः कर्णरोग-तथा अन्य-सभी मुखसम्बन्धी-दोष-अपनी करनीके फल्रूपसे प्राप्त-होते हैं॥

उमोवाच

पीड्यन्ते सततं देव मानुषेष्येव केचन।
कुक्षिपक्षाश्रितैदोंषैव्योधिभिश्चोदराश्रितैः॥

उमाने पूछा-देव ! मनुष्योंमें कुछ लोग सदा कुधि

और पक्षसम्बन्धी दोषों तथा उदरसम्बन्धी रोगोंते पीड़ित रहते हैं ॥

तीक्षणशूलेश्च पीड्यन्ते नरा दुःखपरिप्लुताः। केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमईसि॥

कुछ लोगोंके उदरमें तीले शूल से उठते हैं, जिनसे वे बहुत पीड़ित होते और दुःखमें डूब जाते हैं। किस कर्म-विपाक्से ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये ॥

श्रीमहेश्वर उवाच 🧭

ये पुरा मनुजा देवि कामकोधवशा भृशम्। आत्मार्थमेव चाहारं भुञ्जन्ते निरपेक्षकाः॥ समक्ष्याहारदानैश्च विश्वस्तानां विपप्रदाः। अमक्ष्यभक्षदाश्चेव शौचमङ्गलवर्जिताः॥ प्रवंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने। कथंचित्प्राप्य मानुष्यं तत्र ते व्याधिपीडिताः॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि ! पहले जो मनुष्य काम और क्रोधके अत्यन्त वशीभृत हो दूसरोंकी परवा न करके केवल अपने ही लिये आहार जुटाते और खाते हैं, अमस्य मोजनका दान करते हैं, विश्वस्त मनुष्योंको जहर दे देते हैं, न खानेयोग्य वस्तुएँ खिला देते हैं, शीच और मङ्गलाचारचे रहित होते हैं; शोभने ! ऐसे आचरणवाले लोग पुनर्जन्म लेनेपर किसी तरह मानवशरीरको पाकर उन्हीं रोगोंसे पीड़ित होते हैं ॥

तैस्तैर्वहुविधाकारैर्व्याधिभिर्दुःखसंथिताः । भवन्त्येव तथा देवि यथा चैव कृतं पुरा॥

देवि ! नाना प्रकारके रूपवाले उन रोगोंसे पीड़ित हो वे दुःखमें निमग्न हो जाते हैं। पूर्वजन्ममें जैसा किया या वें वें सोगते हैं॥

उमोवाच

हर्यन्ते सततं देव व्याधिभिर्मेहनाश्चितः। पीड्यमानास्तथा मर्त्या अश्मरीशर्करादिभिः॥ केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमईसि॥

उमाने पूछा—देव ! बहुत से मनुष्य प्रमेहसम्यन्घी रोगोंसे पीड़ित देखे जाते हैं, कितने ही पथरी और शर्करा (पेशावसे चीनी आना) आदि रोगोंके शिकार हो जाते हैं। किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बतानेकी छुपा करें॥

श्रीमहेश्वर उवाच

ये पुरा मनुजा देवि परदारप्रधर्पकाः। तिर्यग्योनिषु धूर्ता वे मैथुनार्थं चरन्ति च॥ कामदोषेण ये धूर्ताः कन्यासु विधवासु च। वकात्कारेण गच्छन्ति रूपदर्पसमन्विताः॥ ताद्या मरणं प्राप्ताः पुनर्जन्मनि शोभने। यदि वेरमानुषं जन्म सभरकंत तथायियाः॥ मेहनस्यम्ननो शोरीः गीरुयन्ते व्याधिभिःप्रिये।

र्धामणेश्वरमे कहा—देवि ! जो मनुष्य पूर्वजनममें पराधी कियों मानिक नष्ट करनेवाले होते हैं, जो धूर्त मानव पराधे निम्म मेशुन हे लिये नेष्टा करते हैं, रूपके पर्मटमें भरे हुए जो पूर्व काम दोलने कुमारी कन्याओं और विधवाओं के गाम बनालान करते हैं, शोभने ! ऐसे मनुष्य मृत्युके पश्चात् जय जिस जन्म देते हैं, तब मनुष्ययोनिमें आनेके बाद वैसे ही रोगी होते हैं। विषे ! ये प्रमेहसम्बन्धी भयद्वर रोगींसे पीहित रहते हैं।।

### उमोवाच

भगयन् मानुपाः केचिद् हदयन्ते शोपिणः छशाः। केन कर्मविषाकेन तन्मे शंसितुमहसि॥

उमान पूछा--भगवन् ! कुछ मनुष्य स्वारोग् (जिसमें दारीर यूल जाता है ) से पीड़ित एवं दुर्वल दिखायी देते हैं। किस कमीनिपकरे ऐसा होता है ? यह मुसे बताइये ॥

### श्रीमहेश्वर उवाच

ये पुरा मनुजा देवि मांसलुञ्धाः सुलोलुपाः। भात्मार्थे खादुगृद्धाश्च परभोगोपतापिनः॥ अभ्यसूयापराश्चापि परभोगेषु ये नराः॥ प्वंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मिन शोभने। शोपन्याधियुतास्तत्र नरा धमनिसंतताः॥ भवन्त्येव नरा देवि पापकर्मोपभोगिनः॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि ! जो मनुष्य मांतपर छभाये रहते हैं, अत्यन्त लोखप हैं, अपने लिये स्वादिष्ट मोजन चाहते हैं, दूसरोंकी भोगतामग्री देखकर जलते हैं तथा जो दूसरोंके भोगोंमें दोषटिट रखते हैं, शोभने ! ऐसे आचारवाले मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर सूखारोगसे पीड़ित हो हतने दुर्वल हो जाते हैं कि उनके शरीरमें फैली हुई नस-नाहियाँतफ दिखायी देती हैं। देवि ! वे पापकर्मोका फल भोगनेवाले मनुष्य वैसे ही होते हैं॥

#### उमीवाच

भगवन् मानुवाः केचित् हिस्यन्ते कुष्ठरोगिणः। केन कर्मविवाकेन तन्मे शंसितुमईसि॥

उमाने पूछा—भगवन् ! कुछ मनुष्य कोदी होकर कष्ट पाते हैं। यह किन कृषीने सकता फलके ! यह मुक्ते बताइये ॥

थीमहेस्यर उवाच

ये पुरा महुता देवि परेषां रूपनादानाः। आयात्रयभवन्येश पृथा दण्टेन सोहिताः॥ रप्टनादाकरा ये तु अपथ्यादारदा नगः। चिकित्सका वा दुणश्च द्वेपलोभसमन्विताः॥ निद्याः प्राणिहिंसायां मलदाश्चित्तनाशनाः॥ पवंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मिन शोभने। यदि वे मानुपं जन्म लभेरंस्तेषु दुःखिताः॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि ! जो मनुष्य पहले मोहवश आधात, वध, यन्धन तथा व्यर्थ दण्डके द्वारा दूसरोंके रूपका नाश करते हैं, किसीकी प्रिय वस्तु नष्ट कर देते हैं, चिकित्सक होकर दूसरोंको अपध्य मोजन देते हैं, देप और लोमके वशीभृत होकर दुष्टता करते हैं, प्राणियोंकी हिंसाके लिये निर्दय वन जाते हैं, मल देते और दूसरोंकी चेतनाका नाश करते हैं, शोभने ! ऐसे आचरणवाले पुरुप पुनर्जन्मके समय यदि मनुष्य-जन्म पाते हैं तो मनुष्योंमें सदा दुखी ही रहते हैं॥

यत्र ते क्लेशसंयुक्ताः कुष्टरोगशतैर्दृताः॥ केचित् त्यग्दोपसंयुक्ता वणकुप्ठेश्च संयुताः। श्वित्रकुष्टयुता वापि यहुवा कुष्टसंयुताः॥ भवन्त्येव नरा देवि यथा येन कृतं फलम्॥

उस जन्ममें वे सैकड़ों कुछ रोगोंसे घिरकर क्लेशसे पीड़ित होते हैं। कोई चर्मदोपसे युक्त होते हैं, कोई मणकुछ (कोढ़के घाव) से पीड़ित होते हैं अथवा कोई सफेद कोढ़से लाञ्चित दिखायी देते हैं। देवि! जिसने जैसा किया है उसके अनुसार फल पाकर वे सब मनुष्य नाना प्रकारके कुछ रोगोंके शिकार हो जाते हैं।

### उमोवाच ।

भगवन् मानुपाः केचिदङ्गहीनाश्च पङ्गवः। केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमईसि॥

उमाने पूछा—भगवन् ! किस कर्मके विपाकसे कुछ मनुष्य अङ्गदीन एवं पहुं हो जाते हैं, यह मुझे वताइये ॥ श्रीमहेरवर उवाच

ये पुरा मनुजा देवि लोभमोहसमानृताः।
प्राणिनां प्राणिहंसार्थमङ्गविष्नं प्रकुर्वते॥
शास्त्रेणोन्द्रत्य वा देवि प्राणिनां चेप्रनाशकाः॥
प्रचंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मिन शोभने।
तद्दह्वीना वे प्रत्य भवस्त्येव न संशयः॥
स्वभावतो वा जाता वा पङ्गवस्ते भवन्ति वै॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि ! जो मनुष्य पहले लोम और मोहसे आच्छादित होकर प्राणियोंके प्राणोंकी हिंसा करनेके लिये उनके अङ्ग-भङ्ग कर देते हैं, शस्त्रोंसे काटकर उन प्राहियोंको निश्चेष्ट बना देते हैं, शोमने ! ऐसे आचारबाले पुरुष मरनेके बाद पुनर्जन्म लेनेकर अङ्गहीन होते हैं; इसमें संशय नहीं है। वे स्वभावतः पङ्कुरूपमें उत्पन्न होते हैं अथवा जन्म लेनेके बाद पङ्कु हो, जाते हैं॥

उमोवाच

भगवन् मानुषाः केचिद् ग्रन्थिभः पिहन्दैस्तथा। क्रिस्यमानाः प्रदर्यन्ते तन्मे शंसितुमईसि॥

उमाने पूछा—मगवन् ! कुछ मनुष्य ग्रन्थि ( गठिया ), पिल्लक ( फीलपाँच ) आदि रोगोंरे कष्ट पाते देखे जाते हैं, इसका क्या कारण है ! यह मुझे बताइये ॥

श्रीमहेश्वर उवाच 🎺

ये पुरा मनुजा देवि अन्थिभेदकरा नृणाम् ।
मुष्टित्रहारपरुषा नृशांसाः पापकारिणः॥
पाटकास्तोटकारचेव शूलतुन्दास्तथैव च ।
पवंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मिन शोभने ।
प्रस्थिभिः पिल्लकेरचेव क्लिस्थन्ते भृशदुंदुःखिताः॥

श्रीमहेश्वरने कहा — देवि जो मनुष्य पहले लोगोंकी मिन्युयोंका भेदन करनेवाले रहे हैं। जो मुष्टि प्रहार करनेमें निर्दय, नृशंक, पापाचारी, तोड़-फाड़ करनेवाले और शूल चुभाकर पीड़ा देनेवाले रहे हैं, शोभने ! ऐसे आचरणवाले लोग फिर जन्म लेनेपर गठिया और फीलपाँवसे कष्ट पाते तथा अत्यन्त दुखी होते हैं॥

### उमोवान

भगवन् मानुषाः केचित् पाद्रोगसमन्विताः। इञ्चनते सततं देव तन्मे शंसितुमहसि॥

उमाने पूछा—भगवन् ! देव ! कुछ मनुष्य सदा पैरोंके रोगोंसे पीड़ित दिखायी देते हैं । इसका क्या कारण है ? यह मुझे बताइये ॥

श्रीमहेश्वर उवाच

ये पुरा मनुजा देवि कोधलोभसमिन्वताः।
मनुजा देवतास्थानं खपादैर्भ्रदायन्त्युत॥
जानुभिः पार्ष्णिभिद्यवेव प्राणिहिसां प्रकुर्वते॥
पवंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मिन शोभने।
पादरोगैर्वहुविधैर्वाध्यन्ते श्वपदादिभिः॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि ! जो मनुष्य पहले कोघ और लोभके वशीभूत होकर देवताके स्थानको अपने पैरोंसे श्रष्ट करते, घुटनों और एडियोंसे मारकर प्राणियोंकी हिंसा करते हैं; शोभने ! ऐसे आचरणवाले लोग पुनर्जन्म लेनेपर भपद आदि नाना प्रकारके पाद-रोगोंसे प्रीड़ित होते हैं ॥

### उमोवाच

भगवन् मानुषाः केचिद् दृश्यन्ते वहवो सुवि। वातज्ञैः पिचजै रोगैर्युगपत् संनिपातकैः॥ रोगैर्वद्वविधैर्देव क्लिश्यमानाः सुदुःखिताः। उमाने पूछा—भगवन् ! देव ! इस भूतलपर कुछ ऐसे लोगोंकी बहुत बड़ी संख्या दिखायी देती है, जो वातः पित्त और कफजनित रोगोंसे तथा एक ही साथ इन तीनोंके संनिपातसे तथा दूसरे-दूसरे अनेक रोगोंसे कष्ट पाते हुए बहुत दुखी रहते हैं ॥

असमस्तैः समस्तैश्च भाढ्या वा दुर्गतास्तथा ॥ केन कमीविपाकेन तन्मे शंसितुमहीस ॥

वे घनी ही या दरिद्र, पूर्वोक्त रोगोंमें कुछके द्वारा अथवा समस्त रोगोंके द्वारा कष्ट पाते रहते हैं। किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है ? यह मुझे बताहये॥

श्रीमहेश्वर उवाच

तद्दं ते प्रवक्ष्यामि श्रणु कल्याणि कारणम् ॥ ये पुरा मनुजा देवि त्वासुरं भावमाश्रिताः । स्वव्याः कोपनपरा गुरुविद्वेषिणस्तथा ॥ परेषां दुःखजनका मनोवाद्धायकर्मभिः । छिन्दन् भिन्दं स्तुदन्नेव नित्यं प्राणिषु निर्द्याः ॥ एवं युक्त समाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने । यदि वै मानुषं जन्म लभेरंस्ते तथाविधाः ॥

श्रीमहेश्वरने कहा—कल्याणि! इसका कारण में तुम्हें बताता हूँ, सुनो । देवि ! जो मनुष्य पूर्वजन्ममें आसुरभावका आश्रय ले स्वच्छन्दचारी, कोषी और गुरुद्रोही हो जाते हैं, मन, वाणी, शरीर और कि याद्वारा दूसरोंको दुःख देते हैं, काटते, विदीर्ण करते और पीड़ा देते हुए सदा ही प्राणियोंके प्रति निर्दयता दिखाते हैं । शोभने ! ऐसे आचरणवाले लोग पुनर्जन्मके समय यदि मनुष्य जन्म पाते हैं तो वे वैसे ही होते हैं ॥

तत्र ते बहुभिर्घोरैस्तप्यन्ते व्याधिभिः प्रिये ॥
केचित्र छर्दिसंयुक्ताः केचित्काससमन्विताः ।
ज्वरातिसारतृष्णाभिः पीड्यमानास्तथा परे ॥
पादगुल्मैश्च बहुभिः इलेष्मदोपसमन्विताः ।
पादरोगैश्च विविधैर्वणकुष्टभगन्दरैः ॥
आढ्या वा दुर्गता वापि दृश्यन्ते व्याधिपीडिताः ॥

विये ! उस शरीरमें वे बहुतरे भयंकर रोगोंसे संतप्त होते हैं | किसीको उल्टी होती है तो कोई खाँसीसे कष्ट पाते हैं | दूसरे बहुत-से मनुष्य ज्वर, अतिसार और तृष्णासे पीड़ित रहते हैं | किन्हींको अनेक प्रकारके पादगुल्म सताते हैं | कुछ लोग कफदोषसे पीड़ित होते हैं | कितने ही नाना प्रकारके पादरोग, जणकुष्ट और मगन्दर रोगोंसे क्णा रहते हैं | वे घनी हों या दिरद्र सब लोग रोगोंसे पीड़ित दिखायी देते हैं ॥

पवमात्मकृतं कर्म भुञ्जते तत्र तत्र ते।

प्रदातुं न न दान्यं हि केनचिद्ययकृतं फलम्॥ इति ते कवितं देवि भूगः श्रोतुं किमिच्छसि॥

इस इयार उन-उने शरीगेंगें ने अपने किये हुए कर्मका ही परा भोगों है। बोई भी बिना किये हुए कर्मके फलको नहीं या सपता। देति ! इस प्रकार यह विषय मैंने तुम्हें भगापा भग और क्या मनना चाहती हो,!॥

इमोवाच

भगवन देवदेवेश भृतपाल नगोऽस्तु ते। हम्पाहादचेव नकाद्वाः कुट्जा वासनकास्तथा॥ अपरे मानुपा देव एदयन्ते कुणिवाहवः। केन कर्मविपाकेन तन्मे शंचितुमहीसि॥

उमान प्छा—भगवन् ! देवदेवेश्वर ! भूतनाय ! आत्रको नमस्कार है । देव ! दूबरे मनुष्य छोटे शरीरवाले, टेदे-मेटे अर्फ्नोवाले, कुवड़े, बीने और व्लेट दिखायी देते हैं । किस कर्मवितायसे ऐसा होता है १ यह मुझे बुताइये ॥

थीमहेश्वर उवाच 🗸

ये पुरा मनुजा देवि लोभमोहसमिनताः। धान्यमानान् विकुद्यन्ति क्यविकयकारणात्॥ तुलादोपं तदा देवि धृतमानेषु नित्यशः। अर्धापकपंणाञ्चेय सर्वेषां क्रयविकये॥ अन्नदोपकृषा ये तु परेषां कोषकारणात्। मांसादाद्येव ये मूर्ला अपयावत्मथाः सदा॥ एवं युक्तसमाचाराः पुनर्जन्मिन शोभने। हसाहा वामनाद्येव कुञ्जाद्येव भवन्ति ते॥

श्रीमहेश्यरने कहा—देवि ! जो मनुष्य पहले लोम और मोहने युक्त हो खरीद विश्वीके लिये अनाज तीलनेके बाटोंको तोइ-फोइकर छोटे कर देते हैं, तराज्में भी कुछ दोष रक्त लेने हैं और प्रतिदिन क्रय विश्वयके समय जय उन याटोंको स्वकर अनाज तीलते हैं, तब सभीके मालमेंसे आधेकी चोरी कर लेते हैं। जो कोय करते, दूसरोंके शरीरपर चोट करके उनके अझोंमें दोप उत्पन्न कर देते हैं, जो मूर्ख मांस लाते और पदा इस बोलते हैं, शोमने ! ऐसे आचरणवाले मनुष्य पुनर्जन्म लेनेनर छोटे शरीरवाले बीने और कुनड़े होते हैं।

उमोगान

भगवन् मानुपाः केचिद् दृश्यन्तं मानुपेषु वै । उन्मचाधा पिशात्राधा पर्यटन्तो यतस्ततः ॥ केन कमियपाँकन नन्ने शैसितुमहीसि ॥

उमान पूछा—भगवन् | मनुष्योमेंसे दृष्ट लोग उन्मत्त और निशायों हे समान इधर-उधर पूमते दिखायी देते हैं। उनकी ऐसी अग्रह्माने कीन सा कर्म-फल कारण है। यह मुगे बनाइने !! श्रीमहेश्वर उवाच

य पुरा मनुजा देवि दर्पाहङ्कारसंयुताः। यहुधा प्रलपन्त्येव हसन्ति च परान् भृशम्॥ मोहयन्ति परान् भोगेर्मद्नैलांभकारणात्। वृद्धान् गुरुंश्च ये मूर्जा वृथेवापहसन्ति च॥ शोण्डा विद्ग्धाः शास्त्रेषु तथेवानृतवादिनः॥ प्रवंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मिन शोभने। उन्मन्ताश्च पिशाचाश्च भवन्त्येव न संशयः॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि! जो मनुष्य पहले दर्प श्रीर अहंकारले युक्त हो नाना प्रकारकी अंटरांट वार्ते करते हैं, दूसरोंकी खूब हँची उड़ाते हैं, लोमवरा, उत्सत्त बना देने बाले भोगोंद्वारा दूसरोंको मोहित करते हैं, जो मूर्ख बृद्धी और गुरुजनोंका च्यर्थ ही उपहास करते हैं तथा शास्त्रशानमें चतुर एवं प्रवीण होनेपर भी सदा श्रुठ बोलते हैं, शोमने! ऐसे आचरणवाले मनुष्य पुनर्जनम लेनेपर उत्मत्तीं और पिशाचोंके समान भटकते फिरते हैं; इसमें संशय नहीं है।

उमोवाच 🧉

भगवन् मानुषाः केचिन्निरपत्याः सुदुःखिताः। यतन्तो न स्रभन्त्येच अपत्यानि यतस्ततः॥ केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहंसि॥

उमाने पूछा—मगवन्! कुछ मनुष्य तंतानहीन होनेके कारण अत्यन्त दुखी रहते हैं। वे जहाँ तहाँ में प्रयत्न करने-पर मी संतानलाममें वृद्धित ही रह जाते हैं। किस कर्म-विपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे यतानेकी कुपा करें॥

श्रीमहेश्वर उवाच

ये पुरा मनुजा देवि सर्वप्राणिषु तिर्द्याः।

ध्निति वाळांश्च भुञ्जन्ते मृगाणां पिक्षणामि ॥

गुरुविद्वेपिणद्येव परपुत्राभ्यस्यकाः।

पितृपूजां न कुर्वन्ति यथोकां चाएकादिभिः॥

पर्वयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मिन शोभने।

मानुष्यं सुचिरात् प्राप्य निरणत्या भवन्ति ते।

पुत्रशोकसुताश्चापि नास्ति तत्र विचारणा॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि । जो मनुष्य पहले समस्त प्राणियोंके प्रति निर्दयताका वर्ताय करते हैं, मृगों औरपक्षियों के भी बच्चोंको मारकर खा जाते हैं, गुरुगे होप रखते, दूधरींके पुत्रोंके दोप देखते हैं, पार्वण आदि श्राह्मोंके हारा शास्त्रोंक रीतिसे नित्रोंकी पूजा नहीं करते; शोभने । ऐसे श्राचरणवाले जीव फिर जन्म लेनेपर दीर्घकालके परचात् मानवयोनिको पाकर संतानहीन तथा पुत्रशोकसे संतम होते हैं; इसमें विचार करनेकी श्रावस्यकता नहीं है ॥

## उमोवाच '

भगवन् मानुषाः केचित् प्रदृश्यन्ते सुदुःखिताः। उद्वेगवासनिरताः सोद्वेगाश्च यतव्रताः॥ नित्यं शोकसमाविष्टा दुर्गताश्च तथैव च। केन कर्मविषाकेन तन्मे शंसितुमहसि॥

उमाने कहा—भगवन् ! मनुष्योंमं कुछ लोग अत्यन्त दुखी दिखायी देते हैं । उनके निवासस्यानमें उद्देगका वाता-वरण छाया रहता है । वे उद्दिग्न रहकर संयमपूर्वक व्रतका पालन करते हैं । नित्य शोकमझ तथा दुर्गितिमस्त रहते हैं । किस कर्मविपाकने ऐसा होता है ! यह मुझे बृताइये ॥

श्रीमहेश्वर उवाच

ये पुरा मनुजा नित्यमुक्तोचनपरायणाः।
भीषयन्ति परान् नित्यं विकुर्वन्ति तथैव च ॥
ऋणवृद्धिकराश्चैव दिद्धभ्यो यथेएतः।
ये श्वभिः क्रीडमानाश्च त्रासयन्ति वने सृगान्।
प्राणिहिंसां तथा देवि कुर्वन्ति च यतस्ततः॥
येषां गृहेषु वै श्वानः त्रासयन्ति वृथा नरान्॥
पवंयुक्तसमाचाराः कालधर्मगताः पुनः।
पीडिता यमदण्डेन निरयस्थाश्चिरं प्रिये॥
कथंचित् प्राप्य मानुष्यं तत्र ते दुःखसंयुताः॥
कुदेशे दुःखभूयिष्ठे व्याधातशतसंकुले।
जायन्ते तत्र शोचन्तः सोद्वेगाश्च यतस्ततः॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि! जो मनुष्य पहले प्रतिदिन धूस लेते हैं, दूसरोंको डराते और उनके मनमें विकार उत्पन्न कर देते हैं, अपने इच्छानुसार दिरोंका ऋण बढ़ाते हैं, जो कुत्तींसे खेळते और बनमें मृगोंको त्रास पहुँचाते हैं, जहाँ-तहाँ प्राणियोंकी हिंसा करते हैं, जिनके घरोंमें पले हुए कुत्ते व्यर्थ ही लोगोंको डराते रहते हैं, प्रिये! ऐसे आचरणवाले मनुष्य मृत्युको प्राप्त होकर यमदण्डसे पीड़ित हो चिरकालतक नरकमें पड़े रहते हैं। फिर किसी प्रकार मनुष्यका जन्म पाकर अधिक दुःखसे भरे हुए सैकड़ों बाधाओंसे व्याप्त कुत्सित देशमें उत्पन्न हो वहाँ दुखी, शोकमग्न और सब ओरसे उद्दिग्न वने रहते हैं॥

उमोवाच ै

भगवन् भगनेत्रक्त मानुषेषु च केचन। क्रीबा नपुंसकाश्चेव दश्यन्ते षण्डकास्तथा॥ नीचकर्मरता नीचा नीचसख्यास्तथा भुवि। केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमईसि॥

उमाने पूछा—मगवन । भगदेवताके नेत्रको नष्ट करने-वाले महादेव । मनुष्योंमें कुछ लोग कायर, नपुसक और हींजड़े देखे जाते हैं, जो इस भूतलपर स्वयं तो नीच हैं ही, नीच कमोंमें तत्पर रहते और नीचींका ही साथ करते हैं।

उनके नपुंसक होनेमें कौन-सा कर्मविपाक कारण होता है ? यह मुझे वताइये ॥

# श्रीमहेश्वर उवाच

तद्हं ते प्रवक्ष्यामि श्रृणु कल्याणि कारणम् ।
ये पुरा मनुजा भूत्वा घोरकर्मरतास्तथा ।
पशुपुंस्त्वोपघातेन जीवन्ति च रमन्ति च ॥
प्वंयुक्तसमाचाराः कालधर्म गतास्तु ते ॥
दण्डिता यमदण्डेन निरयस्थाश्चिरं पिये ॥
यदि चेन्मानुषं जन्म लभेरंस्ते तथाविधाः ।
क्रीवा वर्षवराश्चेव षण्डकाश्च भवन्ति ते ॥

श्रीमहेश्वरने कहा—कल्याणि! में वह कारण तुम्हें वताता हूँ, सुनो। जो मनुष्य पहले भयंकर कर्ममें तत्पर होकर पशुके पुरुषत्वका नाश करने अर्थात् पशुकोंको विधया करने के कार्यद्वारा जीवनिर्नाह करते और उसीमें सुख मानते हैं, प्रिये! ऐसे आचरणवाले मनुष्य मृत्युको पाकर यमदण्डसे दिण्डत हो चिरकालतक नरकमें निवास करते हैं। यदि मनुष्यजन्म धारण करते हैं तो वैसे ही कायर, नपुंसक और हीजड़े होते हैं॥

स्त्रीणामि तथा देवि यथा पुंसां तु कर्मजम् । इति ते कथितं देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥

देवि ! जैसे पुरुषोंको कर्मजनित फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार स्त्रियोंको भी अपने-अपने कर्मोंका फल भोगना पड़ता है। यह विषय मैंने तुम्हें बता दिया। अब और क्या सुनना चाहती हो ! ॥

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त )

[ उमा-महेश्वर-संवादमें कितने ही महस्वपूर्ण विषयोंका विवेचन ]

उमोवाच 🥣

भगवन् देवदेवेश प्रमदा विधवा भृशम् । दृश्यन्ते मानुषे लोके सर्वकल्याणवर्जिताः॥ केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमईसि।

उमाने पूछा—मगवन् ! देवदेवेश्वर ! मनुष्यलोकमें बहुत-सी युवती स्त्रियाँ समस्त कल्याणोंसे रहित विषवा दिखायी देती हैं । किस कमीविपाकसे ऐसा होता है ? यह मुझे वताइये ॥

## श्रीमहेश्वर उवाच

याः पुरा मनुजा देवि वुद्धिमोहसमन्विताः । कुटुम्बं तत्र वै पत्युनाशयन्ति वृथा तथा ॥ विषदाश्चाग्निदादचैव पतीन् प्रति सुनिर्द्याः । अन्यासां हि पतीन् यान्ति खपतीन् द्वेण्यकारणात् ॥ पवंयुक्तसमाचारा यमलोके सुदण्डिताः ॥ निरयस्याधिरं कालं क्यंचित् प्राप्य मानुपम् ॥ तत्र ता भोगर्राहता विधवाध भवन्ति वै ॥

र्धामहिश्यरमे कहा—देवि! जो कियाँ पहले जनममें पूर्ण में पंतर छा जानेके कारण पतिके कुटुम्बका व्यर्थ नाश करती हैं। विप देती। आग लगाती और पतियोंके प्रति अत्यन्त निर्दय होती हैं। अपने पतियोंके होप रखनेके कारण दूसरी कियोंके पतियोंने मन्यन्य स्वापित कर लेती हैं। ऐसे आचरणनाली नारियाँ पमलेकमें भलीभाँति दण्डित हो चिग्कालतक नरकमें पद्दी गहती हैं। किर किसी तरह मनुष्य-योनि पाकर ने मोगरहित विभवा हो जाती हैं।

### उमोवाचं :

भगवन् देवदेवेश मानुषेष्वेव केचन । दासभूताः प्रदश्यन्ते सर्वकर्मपरा भृशम् ॥ आघातभन्संनसद्दाः पीड्यमानाश्च सर्वशः । केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहंसि ॥

उमाने पूछा—मगवन् ! देवदेवेश्वर ! मनुष्योमें ही कोई दासभावको प्राप्त दिखायी देते हैं। जो सब प्रकारके कमोंमें सर्वथा संलग्न रहते हैं। वे पीटे जाते हैं। हाँड-फटकार सहते हैं और सब तरहसे सताये जाते हैं। किस कमीविपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताहये ॥

### श्रीमहेश्वर उवाच

तद्दं ते प्रवक्ष्यामि श्रणु कल्याणि कारणम् ॥ ये पुरा मनुजा देवि परेषां वित्तहारकाः ॥ प्रमुणवृद्धिकरं कीर्यान्त्यासद्त्तं तथैव च । निक्षेपकारणाद् दत्तपरद्रव्यापहारिणः ॥ प्रमादाद् विस्मृतं नष्टं परेषां धनहारकाः । वध्यन्वपरिक्रेशेद्यांसत्वं कुर्वते परान् ॥ ताद्या मरणं प्राप्ता दण्डिता यमशासनः । कथंचित् प्राप्य मानुष्यं तत्र ते देवि सर्वया ॥ दासभृता भविष्यन्ति जनमप्रभृति मानवाः ॥ तेषां कमोणि कुर्वन्ति येषां ते धनहारकाः । आसमाप्तेः व्यापस्य कुर्वन्तीति चिनिद्ययः ॥

श्रीमहिश्वरने कहा—कत्याणि ! वह कारण में बताता हूँ, मुनो । देवि ! तो मनुश्य पहले दूसरों के घनका अवहरण करते हैं, तो मुरतावय किसी के ऐसे घनको हड़प देते हैं। जिसके कारण उनके उत्तर म्हण बढ़ जाता है। जो रखने के लिये दिये हुए या घराइरके तीरपर रखे हुए पराये घनको द्वा मेते हैं अगया प्रमादवश दूसरों के भूले या खोये हुए घनको हर लेते हैं। इसरों हो वय-यन्यन और क्लेशमें टालकर उनसे अगरी दासता कराते हैं। देवि ! ऐसे लोग मृत्युको मात्र हो यमरण्यसे दिस्त कर किसी तरह मनुष्य- होने में लग्न लेते हैं। तर जन्मने ही दास होते हैं और उनहीं-

की सेवा करते हैं। जिनका धन उन्होंने पूर्वजनामें इर किया है। जबतक उनके पापका भोग समाप्त नहीं हो जाता। तबतक वे दासकर्म ही करते रहते हैं। यही शास्त्रका निरचय है॥ पशुभूतास्त्रथा चान्ये भवन्ति धनहारकाः। तत् तथा शीयते कर्म तेषां पूर्वीपराधजम्॥

पराये धनका अग्रहरण करनेवाले दूसरे लोग पशु होकर मी धनीकी सेवा करते हैं। ऐसा करनेसे उनका पूर्वापराध-जनित कर्म क्षीण होता है॥

किंतु मोक्षविधिस्तेषां सर्वथा तत्प्रसादनम् । अयथावन्मोक्षकामः पुनर्जन्मनि चेप्यते ॥

चय प्रकारते उस घनके स्वामीको प्रसन्न कर लेना ही व उसके ऋणवे छुटकारा पानेका उपाय है। किंतु जो यथावत् रूपसे उस ऋणसे छूटना नहीं चाहता। उसे पुनर्जन्म लेकर उनकी सेवा करनी पड़ती है ॥

मोक्षकामी यथान्यायं कुर्वन् कर्माणि सर्वशः। भर्तुः प्रसादमाकाङ्कोदायासान् सर्वथासहन्॥

जो उस वन्धनसे छूटना चाहता हो। वह यथोचित रूपसे सारे काम करता और परिश्रमको सर्वथा सहता हुआ खामीको प्रसन्न करनेकी आकाङ्का रखे॥

प्रीतिपूर्वं तु यो भर्ता मुको मुकः स पावनः। तथाभूतान् कर्मकरान् सदा संतोपयेत् पतिः॥

जिसे स्वामी प्रसन्नतापूर्वक दासताके बन्धनसे मुक्त कर देता है, वह मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है। स्वामीको भी चाहिये कि वह ऐसे सेवकीको सदा संतुष्ट रखे॥ यथाई कारयेत् कर्म दण्डं कारणतः क्षिपेत्। वृद्धान् वालांस्तथा क्षीणान् पालयन् धर्ममाप्तुयात्॥ इति ते कथितं देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छस्ति॥

उनसे यथायोग्य कार्य कराये और विशेष कारणसे ही उन्हें दण्ड दे। जो हदीं, बालकीं और दुर्बल मनुष्योंका । पालन करता है, वह धर्मका भागी होता है। देवि! यह । विषय तुम्हें बताया गया। अब और क्या सुनना चाहती हो॥

## उमोवाच 🏾

भगवन् भुवि मर्त्यानां दिण्डितानां नरेश्वरेः । दृण्डेनेव कृतेनेह पापनाशो भवेन वा ॥ एतन्मया संशयितं तद् भवांदछेतुमईति ॥

उमाने पृछा—भगवन् ! इस भूतलपर राजा लोग जिन मनुष्योंको दण्ट दे देते हैं। अब उस दण्डसे ही उनके पार्योका नाग्र हो जाता है या नहीं ? यह मेरा संदेह हैं। आप इसका निवारण करें ॥ श्रीमहेश्वर उवाच

स्थाने संशियतं देवि शृणु तत्त्वं समाहिता ॥ ये नृपैर्दण्डिता भूमावपराधापदेशतः । यमलोके न दण्ड्यन्ते तत्र ते यमदण्डनैः ॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि ! तुम्हारा संदेह ठीक है, तुम एकामिचत्त होकर इसका यथार्थ उत्तर सुनो । इस भूमिपर राजालोग जिस अपराधका नाम लेकर जिन मनुष्योंको दण्ड दे देते हैं, उसके लिये वे यमलोकमें यमराजके दण्डदारा दण्डित नहीं होते हैं ॥

अद्गिडता वा ये तथ्या मिथ्या वा दण्डिता भुवि। तान् यमो दण्डयत्येव स हि वेद ऋताऋतम्॥

इस पृथ्वीपर जो वास्तविक अपराधी विना दण्ड पाये रह जाते हैं अथवा झुठे ही दूसरे लोग दण्डित हो जाते हैं, उस दशामें यमराज उन वास्तविक अपराधियोंको अवश्य दण्ड देते हैं; क्योंकि वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि किसने अपराध किया है और किसने नहीं किया है 🎁

नातिक्रमेद् यमं कश्चित् कर्म कृत्वेह मानुषः। राजा यमश्च कुर्वाते दण्डमात्रं तु शोभने॥

कोई भी मनुष्य इस लोकमें कर्म करके यमराजको नहीं त लॉघ सकता, उसे अवश्य दण्ड भोगना पड़ता है। शोमने! राजा और यम सबको भरपूर दण्ड देते हैं॥ े नास्ति कर्मफल्डच्छेत्ता कश्चिल्लोकत्रयेऽपि च। इति ते कथितं सर्वे निर्विशङ्का भव प्रिये॥

तीनों लोकोंमें कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है, जो कमोंके फलका बिना भोगे नाश कर सके। प्रिये! इस विषयमें तुम्हें सारी बातें बता दीं। अब संदेहरहित हो जाओ।

उमोवाच दि किमर्थे दुष्कृतं कृत्वा मानुषा भुवि नित्यदाः । पुनस्तत्कर्मनाशाय प्रायिश्वतानि कुर्वते ॥

उमाने पूछा—भगवन् ! यदि ऐसी बात है तो भूमण्डलके मनुष्य पाप-कर्म करके उसके निवारणके लिये। प्रायक्षित क्यों करते हैं ? ॥

सर्वपापहरं चेति हयमेधं वदन्ति च। प्रायश्चित्तानि चान्यानि पापनाशाय कुर्वते॥ तस्मान्मया संशयितं त्वं तच्छेत्रुमिहाईसि।

कहते हैं कि अश्वमेघयश सम्पूर्ण पार्पीको हर लेनेवाला है। लोग दूसरे-दूसरे प्रायिश्वत्त मी पार्पीका नाश करनेके लिये ही करते हैं। (इधर आप कहते हैं कि तीनों लोकोंमें कोई कर्मफलका नाश करनेवाला है ही नहीं) अतः इस विषयमें मुझे संदेह हो गया है। आप मेरे इस संदेहका निवारण करें।। श्रीमहेश्वर उवाच

स्थाने संशयितं देवि शृणु तत्त्वं समाहिता। संशयो हि महानेव पूर्वेषां च मनीपिणाम्॥

श्रीमहेश्वरते कहा—देवि ! तुमने ठीक संशय उपिश्वत किया है। अब एकामिचत्त होकर इसका वास्तविक उत्तर सुनो। पहलेके महर्षियोंके मनमें भी यह महान् संदेह बना रहा है॥

द्विधा तु क्रियते पापं सिद्धश्चासिद्धरेव च। अभिसंधाय वा नित्यमन्यथा वा यदच्छया॥

सजन हों या असजन, समीके द्वारा दो प्रकारका पाप बनता है, एक तो वह पाप है, जिसे सदा किसी उद्देश्यको मनमें लेकर जान-बूझकर किया जाता है और दूमरा वह है, जो अकस्मात् दैवेच्छासे विना जाने ही बन जाता है ॥ केवलं चाभिसंधाय संरम्भाच्य करोति यत्। कर्मणस्तस्य नाशस्तु न कथंचन विद्यते॥

जो उद्देश्य-सिद्धिकी कामना रखकर क्रोधपूर्वक कोई असत् कर्म करता है, उसके उस कर्मका किसी तरह नाश नहीं होता है ॥

अभिसंधिकृतस्यैव नैव नाशोऽस्ति कर्मणः। अश्वमेधसहस्रैश्च प्रायश्चित्तशतेरिप ॥ अन्यथा यत् कृतं पापं प्रमादाद् वा यहच्छया। प्रायश्चित्ताश्वमेधाभ्यां श्रेयसा तत् प्रणद्यति॥

फलाभिसिन्धपूर्वक किये गये कमोंका नाश सहसीं अश्वमेध यजों और तैकहों प्रायिश्वचींसे भी नहीं होता। इसके सिवा और प्रकारसे—असावधानी या दैवेच्छासे जो पाप बन जाता है, वह प्रायिश्वच और अश्वमेधयज्ञसे तथा, दूसरे किसी श्रेष्ठ कर्मसे नष्ट हो जाता है।

् विद्धयेवं पापके कार्ये निर्विशंका भव प्रिये। इति ते कथितं देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि॥

प्रिये ! इस प्रकार पाप कर्मके विषयमें तुम्हारा यह संदेह अय दूर हो जाना चाहिये । देवि ! यह विषय मैंने तुम्हें बताया । अर और क्या सुनना चाहती हो ? ॥

उमोवाच

भगवन् देवरेवेश मानुपाञ्चेतरा अपि। म्रियन्ते मानुषा छोके कारणाकारणाद्पि॥ केन कर्मविषाकेन तन्मे शंसितुमहेसि॥

उमाने पूछा—भगवन् ! देवदेवेश्वर ! जगत्के मनुष्य तथा दूबरे प्राणीः जो किसी कारणसे या अकारण भी मृत्युको प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कौन-सा कर्मविपाक कारण है ! यह मुझे वताहये ॥

### थीमहेशर उपाप

ये पुरा मनुजा देवि कारणाकारणाद्षि। ययामुभिवियुज्यन्ते प्राणिनः प्राणिनिर्दयाः॥ तथैय के प्राप्नुवन्ति यथैवात्मकृतं फलम्। विपदास्तु विपेणैव दास्नैः दास्नेण घातकाः॥

श्रीमदेश्यरमें कहा—देवि ! जो निर्दयी मनुष्य पहले रिशी वारणते या अकारण भी दूसरे प्राणियोंके प्राण लेते हैं। वे उसी प्रकार अपनी करनीका फल पाते हैं। विष देनेगाले विपत्ते ही मरते हैं और श्रम्भद्वारा दूसरोंकी हत्या करनेगाले लोग स्वयं भी जन्मान्तरमें श्रस्तोंके आधातते ही मारे जाते हैं।।

इति सन्यं प्रजानीहि लोके तत्र विधि प्रति । कर्मकर्ता नरोऽभोका स नास्ति दिविचा भुवि ।

तुम इसीको सत्य समझो। कर्म करनेवाला मनुष्य उन कर्मोका फल न मोगे। ऐसा कोई पुरुष न इस पृथ्वीपर है न स्वर्गमें ॥

न दाक्यं कर्म चाभोक्तुं सदेवासुरमानुपैः॥ कर्मणा प्रथितो लोक आदिप्रभृति वर्तते।

देवता, असुर और मनुष्य कोई भी अपने कर्मीकां े फल भोगे विना नहीं रह सकता। आदिकालने ही यह संसार कर्मते गुँचा हुआ है।।

पतदुद्देशतः प्रोक्तं कर्मपाकफळं प्रति॥ यदन्यश्च मया नोक्तं यस्मिस्ते कर्मसंप्रदे। युद्धितकॅण तत् सर्वे तथा चेदितुमईसि॥ कथितं थोतुकामाया भूयः थोतुं किमिच्छसि॥

वसींके परिणामके विषयमें ये वार्ते संक्षेपसे बतायी गयी हैं। कर्मसंचयके विषयमें जो वात मैंने अवतक नहीं कहीं हो। उसे भी तुम्हें अपनी बुद्धिद्वारा तर्क— कहापोइ करके जान हेना चाहिये। तुम्हें सुननेकी इच्छा थी। इसलिये मैंने ये सारी वार्ते बतायी। अब तुम और क्या सुनना चाहती हो !॥

## उमोवाच 🥳

भगवन् भगनेत्रका मानुपाणां विचेष्टितम्। सर्वमात्महतं चेति श्रुतं मे भगवनमतम्॥ लोके प्रहरूनं सर्वे मत्वा कर्मे शुभाशुभम्। तदेव प्रहनक्षत्रं प्रायदाः पर्शुपासते॥ एप मे संदायो देव तं मे त्वं छेतुमईसि।

उमाने प्छा—मगवन् ! मगनेवनायन ! आपका मत है कि मनुष्यों की को भणी-तुरी अवस्या है। यह सब उनकी सबनी ही कमनीश फट है। आपके इस मतको मैंने अच्छी सरह हुना। वर्गद्र सोवमें यह देखा जाता है कि लोग समस्य सनस्या कमें करही महत्रनित मानकर प्रायः उन मह- नश्चनोंकी ही आराधना करते रहते हैं। क्या उनकी यह मान्यता ठीक है! देव ! यही मेरा संशंय है। आप मेरे इस संदेहका निवारण कीजिये॥

श्रीमहेश्वर उवाच

स्थाने संशियतं देवि श्रृणु तत्त्वविनिध्यम् ॥ नक्षत्राणि शहाद्वेव शुभाशुभनिवेदकाः। मानवानां महाभागे न तु कर्मकराः स्वयम्॥

श्रीमहेरवरने कहा—देवि ! तुमने उचित संदेह उपस्थित किया है। इस विपयमें जो सिद्धान्त मत है। उसे सुनो । महाभागे ! मह और नक्षत्र मनुष्योंके ग्रुम और अग्रुमकी सूचनामात्र देनेवाले हैं। वे स्वयं कोई काम नहीं | करते हैं॥

मजानां तु हिताथीय शुभाशुभविधि प्रति । धनागतमतिकान्तं ज्योतिश्चकेण योध्यते ॥

प्रजाके हितके लिये ज्यौतिषचक (ग्रह-नक्षत्र मण्डल ) के द्वारा भूत और भविष्यके ग्रुभाग्रुम फलका वोध करामा जाता है ॥

किंतु तत्र शुभं कर्म सुप्रहैस्तु निवेद्यते। दुष्कृतस्याशुभैरेव समवायो भवेदिति॥

किंतु वहाँ ग्रम कर्मफलकी सूचना उत्तम ( ग्रुम ) । महींद्वारा प्राप्त होती है और दुष्कर्मके फलकी सूचना े अश्म महींद्वारा॥

केवलं ग्रहनक्षत्रं न करोति शुभाशुभम्। सर्वमात्मकृतं कर्म लोकवादो ग्रहा इति॥

केवल ग्रह और नक्षत्र ही ग्रुमाश्चम कर्मफलको उपस्थित नहीं करते हैं। सारा अपना ही किया हुआ कर्म ग्रुमाश्चम फलका उत्पादक होता है। ग्रहोंने कुछ किया है—यह कथन लेगोंका प्रवादमात्र है।

उमोवाच

भगवन् विविधं कर्म कृत्वा जन्तुः शुभाशुभम्। किं तयोः पूर्वकतरं भुङ्के जनमान्तरे पुनः॥ एप मे संदायो देव तं मे त्वं छेत्तुमहीस ।

उमाने पृछा—भगवन् ! जीव नाना प्रकारके शुमा-शुभ कमें करके जब दूसरा जन्म घारण करता है, तब दोनोंमेंसे पहले किसका फल मोगता है, शुभका या अशुमका ! देव ! यह मेरा संशय है । आप इसे मिटा दीजिये ॥

श्रीमहेश्वर उवाच

स्थाने संदायितं देवि तत् ते वक्ष्यामि तत्त्वतः ॥ स्रशुभं पूर्वमित्याहुरपरे शुभमिस्यपि । मिष्या तदुभयं प्रोक्तं केवलं तद् व्रवीमि ते ॥ श्रीमहेश्वरने कहा—देवि! तुम्हारा संदेह उचित ही है, अब मैं तुम्हें इसका यथार्थ उत्तर देता हूँ। कुछ लोगोंका कहना है कि पहले अग्रुभ कर्मका फल मिलता है, दूसरे कहते हैं कि पहले ग्रुभ कर्मका फल प्राप्त होता है। परंतु ये दोनों ही बार्ते मिथ्या कही गयी हैं। सच्ची बात क्या है शयह मैं तुम्हें बता रहा हूँ॥

# भुञ्जानाश्चापि दश्यन्ते क्रमशो भुवि मानवाः। ऋदि हानि सुखं दुःखं तत् सर्वमभयं भयम्॥

इस पृथ्वीपर मनुष्य कमशः दोनों प्रकारके फल भोगते देखे जाते हैं। कभी धनकी वृद्धि होती है कभी हानि, कभी सुख मिलता है कभी दुःख, कभी निर्भयता रहती है और कभी भय प्राप्त होता है। इस प्रकार सभी फल कमशः भोगने पड़ते हैं॥

## दुःखान्यनुभवन्त्याढ्या दरिद्राश्च सुखानि च । यौगपद्याद्धि भुञ्जाना दृश्यन्ते छोकसाक्षिकम् ॥

कभी धनाट्य लोग दुःखका अनुभव करते हैं और कभी दरिद्र भी सुख भोगते हैं। इस प्रकार एक ही साथ े लोग ग्रुप और अग्रुपका भोग करते देखे जाते हैं। सारा जगत् इस बातका साक्षी है॥

# नरके खर्गलोके च न तथा संस्थितिः प्रिये। नित्यं दुःखं हि नरके खर्गे नित्यं सुखं तथा॥

प्रिये ! किंतु नरक और स्वर्गलोकमें ऐसी स्थिति नहीं है । नरकमें सदा दुःख ही दुःख है और स्वर्गमें सदा सुख ही सुख ॥

# तत्रापि सुमहद् भुक्त्वा पूर्वमरुपं पुनः शुभे । एतत् ते सर्वमाख्यातं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥

शुमे । वहाँ भी शुम या अशुममेंसे जो बहुत अधिक होता है, उसका भोग पहले और जो बहुत कम होता है, उसका मोग पीछे होता है। ये सब बातें मैंने तुम्हें वता दी, अब और क्या सुनना चाहती हो !॥

उमोवाच ।

# भगवन् प्राणिनो छोके छियन्ते केन हेतुना। जाता जाता न तिष्ठन्ति तन्मे शंसितुमहीस ॥

उमाने पूछा--भगवन् ! इस लोकमें प्राणी किस कारणसे मर जाते हैं ? जन्म ले-लेकर वे यहीं वने क्यों नहीं रहते हैं ? यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥

श्रीमहेश्वर उवाच भ

## त्तदहं ते प्रवक्ष्यामि श्रृणु सत्यं समाहिता। आत्मा कर्मक्षयाद् देहं यथा मुञ्जति तच्छुणु॥

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि! इस विषयमें जो यथार्थ बात है, वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कर्मीका मीग समाप्त होनेपर आत्मा इस शरीरको कैसे छोड़ता है ! यह एकाप्रचित्त होकर सुनो ॥ ७

## शरीरात्मसमाहारो जन्तुरित्यभिधीयते । तत्रात्मानं नित्यमाहुरनित्यं क्षेत्रमुच्यते॥

शरीर और आत्माका (जड और चेतनका ) जो संयोग है, उसीको जीव या प्राणी कहते हैं । इनमें आत्माको नित्य और शरीरको अनित्य वताया जाता है ॥

# पवं कालेन संकान्तं शरीरं जर्जरीकृतम्। अकर्मयोग्यं संशीर्णं त्यक्त्वा देही ततो व्रजेत्॥

जब कालते आक्रान्त होकर शरीर जरावस्थाचे जर्जर हो जाता है, कोई कर्म करने योग्य नहीं रह जाता और सर्वथा गल जाता है, तब देह्घारी जीव उसे त्यागकर चल देता है।

## नित्यस्यानित्यसंत्यागाञ्छोके तन्मरणं विदुः। काळं नातिक्रमेरन् हि सदेवासुरमानवाः॥

नित्य जीवात्मा जब अनित्य शरीरको त्यागकर चला जाता है, तब लोकमें उस प्राणीकी मृत्यु हुई मानी जाती है। देवता, असुर और मनुष्य कोई भी कालका उल्लह्धन नहीं कर सकते ॥

## यथाऽऽकारो न तिष्ठेत द्रव्यं किंचिद्चेतनम्। तथा धावति कालोऽयं क्षणं किंचित्र तिष्ठति॥

जैसे आकाशमें कोई भी जड़ द्रव्य स्थिर नहीं रह सकता, उसी प्रकार यह काल निरन्तर दीड़ लगाता रहता है। एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता ॥

## स पुनर्जायतेऽन्यत्र शरीरं नवमाविशन्। एवं लोकगतिर्नित्यमादिष्मृति वर्तते॥

वह जीव फिर किसी दूसरे शरीरमें प्रवेश करके अन्यत्र जन्म लेता है। इस प्रकार आदि कालसे ही लोककी सदा ऐसी ही गति चल रही है॥

उमोवाच

भगवन् प्राणिनो वाला दृश्यन्ते मरणं गताः। अतिवृद्धाश्च जीवन्तो दृश्यन्ते चिरजीविनः॥

उमाने पूछा-भगवन् ! इस संसारमें वाल्यावस्थामें मी प्राणियोंकी मृत्यु होती देखी जाती है और अत्यन्त वृद्ध मनुष्य मी चिरजीवी होकर जीवित दिखायी देते हैं॥ केवलं कालमरणं न प्रमाणं महेश्वर। तसानमें संद्यायं वृद्धि प्राणिनां जीवकारणम्॥

महेश्वर ! केवल काल-मृत्यु अर्थात् वृद्धावस्थामें ही मृत्यु होनेकी वात प्रमाणभूत नहीं रह गयी है; अतः प्राणियों- के जीवनके लिये उठे हुए मेरे इस संदेहका आप निवारण की जिये ॥

थीमहेश्वर उवान

श्रुणु तत् कारणं देवि निर्णयस्येक एव सः।

र्थं मोध्यरने कहा—देवि! इसका कारण सुनो। इस विषयों एक ही निर्वय है॥

यावत् पूर्वेष्टतं कमं नावजीवति मानवः। तत्र कमेवशाद् वाला च्रियन्ते कालसंक्षयात्॥ चिरं जीवन्ति चृद्धाख्य तथा कमेप्रमाणतः। इति ते कथितं देवि निर्विशक्षा भव प्रिये॥

जनतक पूर्व हत कर्म (प्रारच्च) दोप है। तयतक मनुष्य जीवित रहता है। उसी कर्मके अधीन होकर प्रारच्घ मोगका काल समाम होनेपर यालक मी मर जाते हैं और उसी कर्मकी माम्राके अनुमार वृद्ध पुरुप भी दीर्घकालतक जीवित रहते हैं। देवि! यह सब विषय तुम्हें बताया गया। प्रिये! इस विषयमें अब तुम संश्वरहित हो जाओ।।

उमोवाच 🗸

भगवन् केन चृत्तेन भवन्ति चिग्जीविनः। अल्पायुषो नराः केन तन्मे शंसितुमर्हसि॥

उमाने पृद्धा—भगवन् ! किस आचरणसे मनुष्य निरजीवी होते है और किससे अल्पायु हो जाते हैं ! यह मुझे यतानेकी कृपा करें ॥

श्रीमहेश्वर उवाच

श्रुण तत् सर्वमिष्ठिलं गुरां पथ्यतरं मृणाम्। येन वृत्तेन सम्पन्ना भवन्ति चिरजीविनः॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि । यह सारा गृढ़ रहस्य मनुष्योके ित्ये परम लामदायक है। जिस आचरणसे सम्यन्न मनुष्य चिरजीयी होते हैं, वह स्व सुनो ॥ अहिंसा सत्यवचनमकोधः क्षान्तिरार्जवम्। सुरूणां नित्यशुश्च्या चृद्धानामपि पूजनम्॥ श्रीचादकार्यसंत्यागः सदा पथ्यस्य भोजनम्। प्रवादिशुणं चृत्तं नराणां दार्घजीविनाम्॥

अहिंगा, मत्यभाषण, कोधका त्याग, धमा, धरलता,
गुरुजनोंकी नित्य मेवा, वहे-वृद्धिका पूजन, पवित्रताका ध्यान
रणकर न करनेपोग्य कर्नोका त्याग, छदा ही पय्य भोजन
इत्यदि गुर्गोबाच आचार दीर्घजीबी मनुष्योंका है॥
तपसा ब्रह्मचर्येण रसायननिपेचणात्।
उद्ग्रसस्या यहिनो भयन्ति चिरजीविनः॥

तास्याः ब्रह्मचर्यं तथा रखयनके सेवनसे मनुष्य अधिक पैर्दशासीः बरवान् और चिरजीवी होते हैं॥ सर्गे या मानुषे यापि चिरं तिष्ठन्ति धार्मिकाः॥ सर्गे पापकर्माणः भायशोऽनृतवादिनः। हिंसाप्रिया गुरुद्विष्टा निष्कियाः शौचवर्जिताः ॥ नास्तिका घोरकर्माणः सततं मांसपानपाः । पापाचारा गुरुद्विष्टाः कोपनाः कलहप्रियाः ॥ प्यमेवाद्युभाचारास्तिष्ठन्ति निरये चिरम् । तिर्यग्योनी तथात्यन्तमल्पास्तिष्ठन्ति मानवाः ॥

धर्मात्मा पुरुष न्वर्गमें हो या मनुष्यलोकमें, वे दीर्घकाल-तक अपने पदपर बने रहते हैं। इनके सिवा दूपरे जो पार-कर्मी प्रायः झूठ बोलनेवाले, हिंसाप्रेमी, गुरुद्रोही, अकर्मण्य, शौचाचारसे रहित, नास्तिक, घोरकर्मी, सदा मांस खाने और मध पीनेवाले, पापाचारी, गुरुसे द्वेप रखनेवाले, क्रोधी और कल्ह्रप्रेमी हैं, ऐसे असदाचारी पुरुष चिरकालतक नरकर्मे पढ़े रहते हैं तथा तिर्यग्योनिमें स्थित होते हैं, वे मनुष्य शरीरमें अत्यन्त अल्प समयतक ही रहते हैं॥

तस्माद्यायुपो मर्त्यास्तादृशाः सम्भवन्ति ते ॥ अगम्यदेशगमनाद्पथ्यानां च भोजनात्। आयुःक्षयो भवेन्तृणामायुःक्षयकरा हि ते॥

इसीलिये ऐसे मनुष्य अल्पायु होते हैं। अगम्य खानीमें जानेसे, अपय्य वस्तुओंका भोजन करनेसे मनुष्योंकी आयु क्षीण होती है, क्योंकि वे आयुका नांश करनेवाले हैं। । । भवन्त्यरुपायुवस्तैस्तेरन्यथा चिरजीविनः। पतत् ते कथितं सर्वे भूयः थोतुं किमिच्छिस।।

ऊपर वताये हुए कारणींने मनुष्य अल्पायु होते हैं। अन्यथा चिरजीवी होते हैं। यह सारा विषय मैंने तुम्हें वतादिया। अय और क्या सुनना चाहती हो ?॥

उमोवाच

देवदेव महादेव श्रुतं मे भगवित्रदम्। आत्मनो जातिसम्यन्धं वृहि स्त्रीपुरुपान्तरे॥

उमाने पूछा—देवदेव | महादेव | मगवन् | यह विषय तो मैंने अच्छी तरह सुन लिया | अय यह बताह्ये कि आत्माका स्त्री या पुरुषमें हे किस जातिके साथ े सम्बन्ध है ? ॥

स्त्रीप्राणः पुरुषप्राण एकः स पृथगेव वा। एप मे संशयो देव तं मे छेत्तुं त्वमईसि॥

जीवातमा स्त्री-रूप है या पुरुपरूप ? एक है या मलग-अलग ? देव | यह मेरा संशय है | आप इसका निवारण करें ॥

श्रीमहेश्वर उवाच 🦞

निर्विकाणः सदैवातमा स्त्रीत्वं पुंस्तवं न चातमि। कर्मप्रकारेण तथा जात्यां जात्यां प्रजायते॥ कृत्वा तु पौरुषं कर्म स्त्री पुमानिष जायते। स्त्रीभावयुक् पुमान् कृत्वा कर्मणा प्रमदा भवेत्॥ श्रीमहेश्वरने कहा — जीवात्मा सदा ही निर्विकार है! वह न श्री है न पुरुष। वह कर्मके अनुसार विभिन्न जातियोंमें जन्म लेता है। पुरुषोचित कर्म करके स्त्री मी पुरुष हो सकती है और स्त्री-मावनारे युक्त पुरुष तदनुरूप कर्म करके उस कर्मके अनुसार स्त्री हो सकता है॥

उमोवाच 伏

भगवन सर्वलोकेश कर्मात्मा न करोति चेत्। कोऽन्यः कर्मकरो देहे तन्मे त्वं वक्तुमईसि॥

उमाने पूछा-भगवन् ! सर्वलोकेश्वर ! यदि आत्मा कर्म नहीं करता तो शरीरमें दूसरा कौन कर्म करनेवाला है ? यह मुझे बताइये ॥

श्रीमहेश्वर उवाच

श्रुणु भामिनि कर्तारमात्मा हिन च कर्मकृत्। भक्तत्या गुणयुक्तेन क्रियते कर्म नित्यशः॥

श्रीमहेश्वरने कहा—भामिन कर्ता कीन है ? यह
सुनो । आत्मा कर्म नहीं करता है । प्रकृतिके गुणोंसे युक्त
प्राणीद्वारा ही सदा कर्म किया जाता है ॥
रारीरं प्राणिनां लोके यथा पित्तकफानिलेः ।
न्याप्तमेभिल्लिभिदोंषैस्तथा न्याप्तं त्रिभिर्गुणैः ॥

जगत्में प्राणियोंका शरीर जैसे वात, पित्त और कफ— इन तीन दोषोंसे व्याप्त रहता है, इसी प्रकार प्राणी सक्ता, है रज और तम—इन गुणोंसे व्याप्त होता है ॥ सक्तां रजस्तमश्चेव गुणास्त्वेते शरीरिणः। प्रकाशात्मकमेतेषां सक्तां सततिमध्यते॥ रजो दुःखात्मकं तत्र तमो मोहात्मकं स्मृतम्। त्रिभिरेतेगुंणैर्युक्तं छोके कर्म प्रवर्तते॥

सत्त्व, रज और तम—ये तीनों शरीरघारीके गुण हैं। इनमें से स्व सदा प्रकाशस्त्ररूप माना गया है। रजोगुण दुःखरूप और तमोगुण मोहरूप बताया गया है। लोकमें इन तीनों गुणोंसे युक्त कर्मकी प्रवृत्ति होती है। हि सत्यं प्राणिद्या शोचं श्रेयः प्रीतिः क्षमा दमः। एवमादि तथान्यच कर्म सात्त्विक मुच्यते॥

सत्यमाषणः प्राणियोपर दयाः शौचः श्रेयः प्रीतिः क्षमा और इन्द्रिय-संयम—ये तथा ऐसे ही अन्य कर्म भी सात्त्वक कहलाते हैं॥

द्राक्ष्यं कर्मपरत्वं च लोभो मोहो विधि प्रति । कलत्रसङ्गो माधुर्य नित्यमैश्वर्येलुब्धता ॥ रजसश्चोद्भवं चैतत् कर्म नानाविधं सदा ॥

दक्षता कर्मगरायणता लोम विधिके प्रति मोह स्त्री-सङ्ग माधुर्य तथा सदा ऐक्वर्यका लोम—ये नाना प्रकारके भाव और कर्म रजोगुणसे प्रकट होते हैं॥ अनृतं चैव पारुष्यं धृतिर्विद्वेषिता भृशम्। हिंसासत्यं च नास्तिक्यं निद्रालस्यभयानि च॥ तमसक्षोद्भवं चैतत् कर्म पापयुतं तथा॥

असत्यमाषणं, रूखापनं, अत्यन्त अधीरतां, हिंसां, असत्यं, नास्तिकतां, निद्रां, आलस्य और भय—ये तथा पापयुक्त कर्म तमोगुणसे प्रकट होते हैं ॥
तस्माद् गुणमयः सर्वः कार्यारम्भः शुभाशुभः ।
तस्मादात्मानमञ्ययं विद्ययकर्तारमञ्ययम्॥

इसिलये समस्त ग्रुमाश्चम कार्यारम्म गुणमय है, अतः आत्माको व्ययतारहित, अकर्ता और अविनाशी समझो ॥ सात्त्विकाः पुण्यलोकेषु राजसा मानुषे पदे। तिर्यग्योनौ च नरके तिष्ठेयुस्तामसा नराः॥

सान्त्रिक मनुष्य पुण्यलोकोंमें जाते हैं। राजस जीव मनुष्यलोकमें स्थित होते हैं तथा तमोगुणी मनुष्य पशु-पक्षियोंकी योनिमें और नरकमें स्थित होते हैं॥

उमोवाच '

किमर्थमात्मा भिन्नेऽस्मिन् देहे शस्त्रेण वाहते। खयं प्रयास्यति तदा तन्मे शंसितुमहीस॥

उमाने पूछा—इस शरीरके भेदनसे अथवा शस्त्रद्वारा मारे जानेसे आत्मा स्वयं ही क्यों चला जाता है ? यह मुझे बताइये ॥

श्रीमहेश्वर उवाच

तद्हं ते प्रवक्ष्यामि शृणु कल्याणि कारणम्। एतन्नैमीपिकैश्चापि मुह्यन्ते सूक्ष्मद्युद्धिभः॥

श्रीमहेश्वरने कहा-कल्याणि ! इसका कारण मैं वताता हूँ, सुनो । इस विषयमें सूक्ष्म बुद्धिवाले विद्वान् भी मोहित हो जाते हैं ॥

कर्मक्षये तु सम्प्राप्ते प्राणिनां जन्मधारिणाम्। उपद्रवो भवेद् देहे येन केनापि हेतुना॥ तिक्षमित्तं शरीरी तु शरीरं प्राप्य संक्षयम्। अपयाति परित्यज्य ततः कर्मवशेन सः॥

जन्मघारी प्राणियोंके कमोंका क्षय हो जाने र इस देहमें जिस किसी भी कारणसे उपद्रव होने लगता है। उसके कारण शरीरका क्षय हो जाने पर देहाभिमानी जीव कमंके अधीन हो उस शरीरको त्यागकर चला जाता है।। देहः क्षयित नैवातमा वेदनाभिन चाल्यते। तिष्ठेत कमें फलं यावद् वजेत् कमें क्षये पुनः॥

शरीर क्षीण होता है। आतमा नहीं । वह वेदनाओं से भी विचलित नहीं होता । जबतक कर्मफल शेष रहता है। तबतक रीयाना इष्ट शरीरमें लित रहता है और कमीका अय होनेपर पुनः चला जाता है।।

सादिमसृति होकेऽसिन्नेयमात्मगतिः स्मृता । पतत् ते फियतं देवि कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥

थादिकालने ही इम जगत्में आतमाकी ऐसी ही गति मानी गयी है। देनि ! यह छव बिपय तुम्हें बताया गया ! अब और क्या मुनना चाहती हो ! ॥

( दक्षिणला प्रतिने अध्यान समाप्त )

[ प्रानियोंके चार भेड़ोंका निरूपण, पूर्वजन्मकी स्मृतिका रहसा, मरकर फिर सीटनेमें कारण स्वमदर्शन, दैव और पुरुषार्थ तथा पुनर्जनमका विवेचन ]

उमोवाच्

भगवन् देवदेवेश कर्मणैव शुभाशुभम्। यथायोगं फलं जन्तुः प्राप्नोतीति विनिश्चयः॥

उमाने पूछा—भगवन् । देवदेवेदवर । जीव-अपने-कर्मशे ही ययायोग्य शुभाशुभ फल पाता है । यह निश्चय हुआ ॥

परेपां विप्रियं कुर्वन् यथा सम्प्राप्तुयाच्छुभम्। यदेतदस्मिश्चेद् देहे तन्मे शंसितुमहीस ॥

दूसरोंका अप्रिय करके भी इस शरीरमें खित हुआ जीवान्मा किस प्रकार शुभ फल पाता है ? यह मुझे बतानेकी मुपा फरें ॥

श्रीगहंशर उवाच

तद्प्यस्ति महाभागे अभिसंधियलान्नुणाम्। दितार्ये दुःखमन्येपां कृत्वा सुलमवाप्तुयात्॥

श्रीमदेश्यरने फहा—महामागे ! ऐसा भी होता है कि शुभ संकल्पके बलसे मनुष्योंके हितके लिये उन्हें हु:ख देकर भी पुरुष गुख प्राप्त कर सके ॥

दण्डयन् भरसंयन् राजाप्रजाः पुण्यमवाष्त्रयात् । गुरुः संतर्जयिव्हाण्यान् भर्ता भृत्यजनान् सकान्॥

राजा प्रजाको अनराधके कारण दण्ड देता और फटका-रता है तो भी वह पुण्यका ही माणी होता है। गुरु अपने विभ्योंको और खामी अपने धेवकोंको उनके सुवारके छिये यदि डॉटता-पटकारता है तो इसमे सुखका ही भागी होता है।।

उम्मार्गप्रतिपनांध्य शास्ता धर्मफलं लयेत्॥ चिकित्सकाथ दुग्लानि अनयन् हितमान्त्यात्।

में हुमार्गवर घल रहे हैं। उनका आउन करनेवाल सहा धर्मका भल पाल है। विक्लिक रोगोकी चिकित्स करते समय उसे कह ही देता है। समावि रोग मिटानेका प्रयत करनेके कारण वह हितका ही भागी होता है ॥ एवमन्ये सुमनसो हिंसकाः खर्गमाप्तुयुः ॥ एकस्मिन् निहते भद्रे यहवः सुखमाप्तुयुः । तिस्मिन् हते भवेद् धर्मः कुत एव तु पातकम् ॥

इस प्रकार दूसरे लोग भी यदि शुद्ध हृदयसे किसीको कष्ट पहुँचाते हैं तो स्वर्गलोकमें जाते हैं। मद्रे! जहाँ किसी एक दृश्के मारे जानेपर बहुत-से सत्पुरुपोंको सुख प्राप्त होता हो तो उसके मारनेपर पातक क्या लगेगा। उलटे धर्म होता है॥

श्राभसंधेरजिहान्वाच्छुद्धे धर्मस्य गौग्वात्। एतत् कृत्वा तु पापेभ्यो न दोपं प्राप्तुयुः कवित्॥

यदि उद्देश्य कुटिलतापूर्ण न हो। अपितु धर्मके गौरवरे शुद्ध हो तो पापियोके प्रति ऐसा व्यवहार करके भी कर्री दोपकी प्राप्ति नहीं होती ॥

उमोवाच

चतुर्विधानां जन्तूनां कथं शानमिह स्मृतम् । कृत्रिमं तन्खभावं वा तन्मे शंसितुमहसि॥

उमाने पूछा — इस जगत्में रहनेवाले चार प्रकारके प्राणियोंको कैसे शान प्राप्त होता है । वह कृत्रिम है या खाभा-विक १ यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥

श्रीमहेश्वर उवाच

स्थावरं जङ्गमं चेति जगद् हिविधमुच्यते। चतस्रो योनयस्तत्र प्रजानां क्रमशो यथा॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि | यह जगत् स्थावर और जङ्गमके भेद्रे दो प्रकारका पाया जाता है | इसमें प्रजाकी क्रमशः चार योनियाँ हैं—जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्गिज।

तेपामुद्भिद्जा वृक्षा लतावरलयश्च वीरुधः। दंशयूकाद्यश्चान्ये स्वेद्जाः कृमिजातयः॥

इनमें वृक्ष, लता, वल्ली और तृण आदि उद्गिन कहलाते हैं। डाँस और जूँ आदि कीट जातिके प्राणी स्वेदन कहे गये हैं॥

पक्षिणदिछद्रक्षणीश्च प्राणिनस्त्वण्डजा मताः। मृगव्यालमनुष्यांश्च विद्धि तेषां जरायुजान्॥

जिनके पंख होते हैं और कानके खानमें एक छिद्र मात्र होता है। ऐसे प्राणी अण्डज माने गये हैं । पशु, व्याह (हिंसक जन्तु त्रायः चीते आदि)और मनुष्य-इनको जरायुज समझो ॥

पवं चतुर्विधां जातिमात्मा संस्त्य तिष्ठति ॥

इस तरह आत्मा इन चार प्रकारकी जातियाँका आश्रय केकर रहता है ॥

# तथा भूम्यम्बुसंयोगाद् भवन्त्युद्भिदजाः प्रिये । शीतोष्णयोस्तु संयोगाजायन्ते स्वेदजाः प्रिये॥

प्रिये ! पृथ्वी और जलके संयोगसे उद्भिज प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है तथा स्वेद ज जीव सदीं और गर्मीके संयोग-से जीवन ग्रहण करते हैं ।।

अण्डजाश्चापि जायन्ते संयोगात् क्रेद्वीजयोः। युक्कशोणितसंयोगात् सम्भवन्ति जरायुजाः॥ जरायुजानां सर्वेषां मानुषं पदमुत्तमम्॥

क्छेद और बीजके संयोगसे अण्डज प्राणियोंका जन्म होता है और जरायुज प्राणी रज-वीर्यके संयोगसे उत्पन्न होते हैं। समस्त जरायुजोंमें मनुष्यका स्थान सबसे ऊँचा है॥ अतः परं तमोत्पत्ति श्रृणु देवि समाहिता। द्विविधं हि तमो छोके शार्वरं देहजं तथा॥

देवि ! अव एकाग्रचित्त होकर तमकी उत्पत्ति सुनो । लोकमें दो प्रकारका तम बताया गया है—राजिका और देहजनित ॥

ज्योतिर्भिश्च तमो लोके नाशं गच्छित शार्वरम् । देहजं तु तमो लोके तैः समस्तैर्न शाम्यति ॥

लोकमें ज्योति या तेजके द्वारा रात्रिका अन्धकार नष्ट हो जाता है। परंतु जो देहजनित तम है। वह सम्पूर्ण ज्योतियों-के प्रकाशित होनेपर भी नहीं शान्त होता ॥ नमसम्बद्धा नाशर्थ नोपायमध्यनिकासना ।

तमसस्तस्य नाशार्थं नोपायमधिजग्मिवान् । तपश्चचार विपुछं छोककर्ता पितामहः॥

लोककर्ता पितामह ब्रह्माजीको जब उस तमका नाश करनेके लिये कोई उपाय नहीं स्झा, तब वे बड़ी भारी तपस्या करने लगे ॥

चरतस्तु समुद्भता वेदाः साङ्गाः सद्दोत्तराः। ताँछञ्चा मुमुदे ब्रह्मा लोकानां द्वितकाम्यया॥ देद्दजं तत् तमो घोरं वेदैरेव विनाशितम्॥

तिपशा करते समय उनके मुखसे छहीं अङ्गी भीर उपनिषदींसहित चारी वेद प्रकट हुए। उन्हें पाकर ब्रह्माजी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने लोकींके हितकी कामनासे वेदोंके ज्ञानद्वारा ही उस देहजनित घोर तमका नाज्ञ किया॥ कार्याकार्यमिदं चेति वाच्यावाच्यमिदं त्विति। यदि चेन्न भवेल्लोके श्रुतं चारित्रदेशिकम्॥ पशुभिर्तिविद्रोषं तु चेष्टन्ते मानुषा भिष्।।

यह वेदशान कर्तव्य और अकर्तव्यकी शिक्षा देनेवाका है। वाच्य और अवाच्यका बोच करानेवाला है। यदि संसारमें सदाचारकी शिक्षा देनेवाली श्रुति न हो तो मनुष्य मी पशुओं-के समान ही मनमानी चेष्टा करने करों। यहादीनां समारम्भः श्रुतेनैव त्रिधीयते। यह्य फलयोगेन देवलोकः समृद्धयते॥

वेदोंके द्वारा ही यज्ञ आदि कर्मोंका आरम्भ किया जाता है। यज्ञफलके संयोगसे देवलोककी समृद्धि वढ़ती है॥ प्रीतियुक्ताः पुनर्देवा मानुषाणां भवन्त्युत। एवं नित्यं प्रवर्धेते रोदसी च परस्परम्॥

इससे देवता मनुष्योंपर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार पृथ्वी और स्वर्गलोक दोनों एक-दूसरेकी उन्नतिमें सदा सह-योगी होते हैं॥

लोकसंधारणं तस्माच्छुतमित्यवधारय। शानाद् विशिष्टं जन्तूनां नास्ति लोकत्रयेऽपि च ॥

अतः तुम यह अच्छी तरह समझ लो कि <u>वेद ही धर्मकी</u>
प्रविद्यारा सम्पूर्ण जगत्को धारण करनेवाला है। जीवोंके
ि लिये इस त्रिलोकीमें ज्ञानसे बढ़कर दूसरी कोई बस्त नहीं
है।

सम्प्रगृह्य श्रुतं सर्वं कृतकृत्यो भवत्युत । उपर्युपरि मर्त्यानां देववत् सम्प्रकाशते ॥

सम्पूर्ण वेदोंका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके द्विज कृतकृत्य हो जाता है और साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा ऊँची स्थिति-में पहुँचकर देवताके समान प्रकाशित होने लगता है।। कामं क्रोधं भयं दर्पमज्ञानं चैव बुद्धिजम्। तच्छुतं नुद्ति क्षिपं यथा वायुर्वलाहकान्॥

जैसे हवा बादलोंको उड़ाकर छिन्न-भिन्न कर देती है, उसी प्रकार वेदशास्त्रजनित ज्ञान काम, कोष, भय, दर्प और वौद्धिक अज्ञानको भी शीघ्र ही दूर कर देता है।। अल्पमात्रं कृतो धर्मो भवेज्ञानवता महान् । महानिप कृतो धर्मो हाज्ञानािकिष्फलो भवेत्॥

शानवान् पुरुषके द्वारा किया हुआ थोड़ा-सा धर्म भी महान् बन जाता है और अज्ञानपूर्वक किया हुआ महान् धर्म भी निष्फळ हो जाता है॥

. उमोवाच

भगवन् मानुषाः केचिज्ञातिस्मरणसंयुताः। किमर्थमभिजायन्ते जानन्तः पौर्वदेहिकम्॥

उमाने पूछा—मगवन् ! कुछ मनुष्योंको पूर्वजनमकी वार्तोका स्मरण द्दोता है । वे किसिक्ये पूर्व शरीरके हत्तान्तको जानते दुए जन्म केते हैं ! ॥

श्रीमहेश्वर उवाच

तदहं ते प्रवक्ष्यामि श्रृणु तत्त्वं समाहिता॥
ये मृताः सहसा मर्त्या जायन्ते सहसा पुनः।
तेषां पौराणिकोऽभ्यासः कंचित् काळं हि तिष्ठति॥

द्वीमहैश्यरमे कहा-देवि ! मैं तुर्ग्हें तस्वकी बात बहारहा है। प्रश्नित होकर मुनो। नो मतुष्य ग्रह्मा मृत्युको भन होकर हिर कहीं गृहमा नम्म ने हेते हैं। उनका पुराना भन्माम गर्ग गंग्यार तुद्ध कायनक दना रहता है॥ नम्मान्नातिस्मरा स्टोको जायन्ते बोधसंयुताः। नेपां विवर्षतां संहा स्वप्नवत् सा प्रणदयति॥ परस्रोकस्य चास्तिन्वे मृहानां कारणं त्विदम्॥

इस्तिये ने तोकमें पूर्वजन्मकी वार्तीके शानसे युक्त होकर जन्म रेटी हैं और जातिस्मर (पूर्वजन्मका सारण करनेवाले) कहलाते हैं। पिर व्योक्यों ये यहने लगते हैं, त्यों-त्यों उनकी नायन-जेसी वह पुरानी स्मृति नष्ट होने लगती है। ऐसी पटनाएँ मृत्यं मनुष्योंको परलोककी सत्तापर विश्वास करानेमें कारण यनती हैं॥

#### उमोवाच

भगवन् मानुषाः केचिन्मृता भूत्वापि सम्प्रति । निवर्तमाना दृश्यन्ते देहेप्चेव पुनर्नराः ॥

उमाने पूछा—मगवन् ! कई मनुष्य मरनेके बाद
• मी कित उसी शरीरमें छीटते देखे जाते हैं । इसका क्या
कारण है ! ॥

### श्रीमहेश्वर उवाच

तद्दं ते प्रवक्ष्यामि कारणं श्र्णु शोभने ॥ प्राणैविंगुज्यमानानां यहुत्यात् प्राणिनां क्षये । तथेंव नामसामान्याद् यमदूता नृणां प्रति ॥ यद्दित ते कचिन्मोहायन्यं मत्यं तु धार्मिकाः । निर्विकारं हि तत् सर्वं यमो वेद कृताकृतम् ॥

श्रीमहेश्वरने कहा—होमने ! वह कारण में बताता हूँ, गुनो । प्राणी बहुत हैं और मृत्युकाल आनेपर समीका अपने प्राणीने वियोग हो जाता है । धार्मिक यमदृत कमी- एभी कई मनुष्योंके एक ही नाम होने के कारण मोहबरा एक के बदने दूगरे मनुष्यको पकड़ ले जाते हैं, परंतु यमराज निर्विकार मानने दूती के द्वारा किये गये और नहीं किये गये, सभी कार्यों हो जानते हैं ॥

तसात् संयमनी प्राप्य यमेनैकेन मोक्षिताः। पुनरेयं निवर्तन्ते दापं भोकं सकर्मणः॥ सकर्मण्यसमाप्ते तु निवर्तन्ते हि मानवाः॥

अतः धंयमनीपुरीमें जानेयर भूकते गये हुए मनुष्यको एकमान समरात तिन होद देते हैं। अतः वे अपने प्रारच्य सर्मका देश माग मीगनेके किने पुनः कौट आते हैं। वे ही मनुष्य कीटते हैं। जिनका कर्म-भीग समाप्त नहीं हुआ होता है।।

#### उमोवाच

भगवन सुप्तमात्रेण प्राणिनां खप्तद्शेनम्। किं तत् सभावमन्यद् वा तन्मे शंसितुमहैसि॥

उमाने पूछा—भगवन् ! सोनेमात्रसे प्राणियोंको स्वप्नका दर्शन होने लगता है। यह उनका स्वभाव है, या और कोई बात है ? यह मुझे बतानेकी कृपा करें॥

### श्रीमहेश्वर उवाच

सुप्तानां तु मनइचेष्टा खप्त इंत्यभिथीयते। अनागतमतिकान्तं पदयते संचरन्मनः॥

श्रीमहेश्वरने कहा—प्रिये । होये हुए प्राणियांके मनकी जो चेष्टा है। उसीको स्वप्न कहते हैं। स्वप्नमें विचरता हुआ मन भूत और भविष्यकी घटनाओंको देखता है॥ निमित्तं च भवेत् तस्मात् प्राणिनां स्वप्नदर्शनम्। एतत् ते कथितं देवि भूयः श्रोतं किमिच्छसि॥

अतः उन घटनाओंके देखनेमें प्राणियोंके लिये खप्त-दर्शन निमित्त बनता है। देवि ! तुम्हें खप्तका विषय बताया गया। अव और क्या सुनना चाहती हो ! ॥ उमोवाच

भगवन् सर्वभूतेश लोके कर्मक्रियापथे। दैवात् प्रवर्तते सर्वभिति केचिद् व्यवस्थिताः॥

उमाने कहा—भगवन् ! सर्वभूतेश्वर ! जगत्म दैवकी प्रेरणासे ही समकी कर्ममार्गमें प्रवृत्ति होती है । ऐसी कुछ लोगोंकी मान्यता है ॥

अपरे चेएया चेति दृष्टा प्रत्यक्षतः कियाम् । पक्षभेदे द्विधा चास्मिन् संशयस्थं मनो मम ॥ तत्त्वं वद महादेव श्रोतुं कौतृहरुं हि मे ॥

दूसरे लोग कियाको प्रत्यक्ष देखकर ऐसा मानते हैं कि चेष्टासे ही सबकी प्रकृति होती है, देवसे नहीं। ये दो पक्ष हैं। इनमें मेरा मन संश्वयमें पड़ जाता है; अतः महादेव! यथार्थ सात बताहये। इसे मुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा कीन्हल हो रहा है।।

श्रीमहेश्वर उवाच

तदहं ते प्रवक्यामि श्रृणु तत्त्वं समाहिता।

श्रीमदेश्वरने कहा—देवि ! में तुम्हें तत्त्वकी वात बता रहा हूँ। एकामचित्त होकर सुनो ॥

रुक्यते हिविधं कर्म मानुषेप्वेव तच्छूणु। पुराहतं तयोरेकमेहिकं त्वितरत् तथा ॥

मनुष्योमि दो प्रकारका कर्म देखा जाता है। उसे मुनो। इनमें एक तो पूर्वकृत कर्म है। और ब्यूसरा इहलोकमें किया गया है।

लौकिकं तु प्रवक्ष्यामि दैवमानुषनिर्मितम्। कृषौ तु दश्यते कर्म कर्षणं वपनं तथा॥ रोपणं चैव लवनं यचान्यत् पौरुषं स्मृतम्। दैवादसिद्धिश्च भवेद् दुष्कृतं चास्ति पौरुषे॥

अब में दैव और मनुष्य दोनेंसि सम्पादित होनेवाले लौकिक कर्मका वर्णन करता हूँ। कृषिमें जो जुताई, बोवाई, रोपनी, कटनी तथा ऐसे ही और भी जो कार्य देखे जाते हैं, वे सब मानुष कहे गये हैं। दैवसे उस कर्ममें सफलता और असफलता होती है। मानुष कर्ममें बुराई भी सम्मव है।। सुयलाहुभ्यते कीर्तिर्दुर्यलादयशस्तथा। एवं लोकगतिर्देवि आदिप्रमृति वर्तते॥

उत्तम प्रयत्न करनेसे कीर्ति प्राप्त होती है और बुरे उपायोंके अवलम्बनसे अपयश । देवि ! आदिकालसे ही जगत्की ऐसी ही अवस्था है ॥

रोपणं चैव लवनं यचान्यत् पौरुषं स्मृतम् ॥ काले वृष्टिः सुवापं च प्ररोहः पंकिरेव च । पवमादि तु यचान्यत् तद् दैवतमिति स्मृतम् ॥

बीजका रोपना और काटना आदि मनुष्यका काम है; परंतु समयपर वर्षा होना, बोवाईका सुन्दर परिणाम निकलना, बीजमें अङ्कर उत्पन्न होना और शस्यका श्रेणीवद होकर प्रकट होना इत्यादि कार्य देवसम्बन्धी बताये गये हैं। देवकी अनुक्लतासे ही इन कार्योंका सम्पादन होता है।।

पञ्चभूतिस्थितिरुचैव ज्योतिषामयनं तथा। अबुद्धिगम्यं यन्मत्यैंहेंतुभिर्वा न विद्यते॥ तादृशं कारणं दैवं शुभं वा यदि वेतरत्। यादृशं चात्मना शक्यं तत् पौरुषमिति स्मृतम्॥

े पञ्चभूतोंकी स्थितिः ग्रहनक्षत्रोंका चलना-फिरना तथा जहाँ मनुष्योंकी बुद्धि न पहुँच सके अथवा किन्हीं कारणों या युक्तियोंने भी समझमें न आ सके—ऐसा कर्म ग्रुभ हो या अग्रुभ देव माना जाता है और जिस बातको मनुष्य स्वयं कर सके, उसे पौरुष कहा गया है ॥

केवलं फलनिष्पत्तिरेकेन तु न शक्यते। पौरुषेणैव दैवेन युगपद् प्रथितं प्रिये॥

केवल दैव या पुरुषार्थि फलकी सिद्धि नहीं होती। प्रिये! प्रत्येक वस्तु या कार्य एक ही साथ पुरुषार्थ और दैव दोनेंसि ही गुँथा हुआ है॥

तयोः समाहितं कर्म शीतोष्णं युगपत् तथा। पौरुषं तु तयोः पूर्वमारब्धन्यं विजानता॥ आत्मना तु न शक्यं हि तथा कीर्तिमवाण्नुयात्॥

दैव और पुरुषार्थ दोनोंके समानकालिक सहयोगसे कर्म सम्पन्न होता है। जैसे एक ही कालमें सदीं और गर्मी

दोनों होती हैं, उसी प्रकार एक ही समय दैव और पुरुषार्थ दोनों काम करते हैं। इन दोनोंमें जो पुरुषार्थ है, उसका आरम्म विज्ञ पुरुषको पहले करना चाहिये। जो अपने-आप होना सम्मव नहीं है, उसको आरम्म करनेसे मनुष्य कीर्तिका भागी होता है॥

खननान्मथनाल्लोके जलाग्निप्रापणं तथा। तथा पुरुषकारे तु दैवसम्पत् समाहिता॥

जैसे छोकमें भूमि खोदनेसे जल तथा काष्ठका मन्यन करनेसे अग्निकी प्राप्ति होती है। उसी प्रकार पुरुषार्थ करनेपर दैवका सहयोग स्वतः प्राप्त हो जाता है ॥

नरस्याकुर्वतः कर्म दैवसम्पन्न लभ्यते। तस्मात् सर्वसमारम्भो दैवमानुषनिर्मितः॥

जो मनुष्य कर्म नहीं करता, उसको दैवी सहायता नहीं प्राप्त होती; अतः समस्त कार्योंका आरम्भ दैव और पुरुषार्थ दोनोंपर निर्भर है॥

### उमोवाच

भगवन् सर्वछोकेश लोकनाथ वृषध्वज । नास्त्यात्मा कर्मभोक्तेति मृतो जन्तुर्न जायते ॥

उमाने पूछा, — भगवन् ! सर्वलोकेश्वर ! लोकनाथ ! वृषध्वज ! कमोंका फल भोगनेवाले जीवारमा नामक किसी द्रव्यकी सत्ता नहीं है; इसलिये मरा हुआ जीव फिर जन्म नहीं लेता है ॥

स्वभावाज्ञायते सर्व यथा बृक्षफलं तथा। यथोर्मयः सम्भवन्ति तथैव जगदाकृतिः॥

जैसे बृक्ष कल पैदा होता है। उसी प्रकार स्वभावसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है और जैसे समुद्र से लहरें प्रकट होती हैं, उसी प्रकार स्वभावसे ही जगत्की आकृति प्रकट होती है।

तपोदानानि यत् कर्म तत्र तद् दश्यते वृथा। नास्ति पौनर्भवं जन्म इति केचिद् व्यवस्थिताः॥

तप और दान आदि जो कर्म हैं, वे सन न्यर्थ दिखायी देते हैं, किंतु जीवात्माका पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसी कुछ लोगोंकी मान्यता है॥

परोक्षवचनं श्रुत्वा न प्रत्यक्षस्य दर्शनात्। तत् सर्वं नास्ति नास्तीति संशयस्थास्तथा परे॥ पक्षभेदान्तरे चास्सिस्तत्त्वं मे वक्तुमईसि। उक्तं भगवता यत् तु तत् तु लोकस्य संस्थितिः॥

वास्त्रोंके परोक्षवादी वचन सुनकर और प्रत्यक्ष दर्शन न होनेसे कितने ही लोग इस संशयमें पड़े रहते हैं कि वह सत ( पालोक ) नहीं है। नहीं है। इस पद्मभेदके भीतर पापर्यगद करा है ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें। भगवन्! भागने को पुछ बताय है। यही लोककी स्पिति है।।

#### नारद उनाच

मसमेनत् तु पृच्छन्या रहाण्या परिपत् तदा । कीनुम्लयुता धोतुं समाहितमनाभवत् ॥

नारदर्जी कष्टते हैं—रुद्राणीके यह प्रश्न उपस्थित सम्मेपर सारी मुनिमण्डली एकाप्रचित्त होकर इसका उत्तर मुननेरे लिये उक्किण्डत हो गयी ॥

### शीमहेश्वर उवाचं

नेतर्नि महाभागे यद् चदन्तीह नास्तिकाः। एतद्वाभिशस्तानां श्रुतिबहेपिणां मतम्॥

श्रीमदेश्वरने कहा—महामागे । इस विषयमें नास्तिक लोग जो कुछ कहते हैं। वह ठीक नहीं है। यह तो कलद्विती शास्त्रोही पुरुषोका मत है॥

सर्वमर्थे श्रुतं एष्टं यत् प्रागुक्तं मया तव। तद्मप्रभृति मर्त्यानां श्रुतमाश्रित्य पण्डिताः॥ फामान् संछिच परिधान् भृत्या वैपरमासनाः। अभियान्त्येव ते स्वगं पद्यन्तः कर्मणः फलम्॥

मेंने पहले तुमसे जो कुछ कहा है, वह सारा विषय भारत्रपमत तथा अनुभूत है। तभीसे मनुष्योंमें जो विद्वान् पुरार हैं, वे वेद-शास्त्रका आश्रय ले परिध-जैसी कामनाओंका उच्छेद करके धैर्पपूर्वक उत्तम आसन लगाये ध्यानमगन रहते हैं, वे कमीका पल मत्यक्ष देखते हुए स्वर्ग (ब्रह्म) लेकको ही जाते हैं।।

एवं अदाभवं लोके परतः सुमहत् फलम्। युद्धिः अद्धा च विनयः करणानि हितैपिणाम्॥

इन प्रकार परलोकमें श्रद्धाजनित महान् फलकी प्राप्ति होती है। जो अपना हित चाहते हैं। उन पुरुषोंके लिये । हाँकि श्रद्धा और विनय—में करण ( उन्नतिके सायन ) हैं॥ नस्मात् सर्गाभिगन्तारः फतिचित् त्वभवन् नराः। अस्य करणहीनत्वादासित्तक्यं भावमाश्रिताः॥

अतः दुरु ही लोग उक्त मायनचे सम्पन्न होनेके कारण सर्ग आदि पुण्यलोकोंने जाते हैं। दूसरे लोग उन साधनींने होन होने रे पारण नालिकभावका अवलम्बन लेते हैं॥

धुर्तावदेषियाः मूर्यः नास्तिकाददितश्चयाः। निरित्रपानतु निरसादाः पतन्येवाधमां गतिम्॥

ंद्रविदेशी मुग्छे मानिकः अस्ट्रिस्थयवाले क्रियाहीन तथा अन्तर्पियों से विना जुछ दिये ही प्रगी निकाल देनेवाले गारी मतुष्य अथम मतिको प्राप्त होते हैं॥ नास्त्यस्तीति पुनर्जन्म कवयोऽप्यत्र मोहिताः। नाधिगच्छन्ति तन्नित्यं हेतुवाद्दशतैरपि॥

पुनर्जन्म नहीं होता है या होता है। इस विपयमें बड़े-बड़े विद्वान् मोहित हो जाते हैं। वे सैकड़ों युक्तिवादींद्वारा मी उसे सर्वथा नहीं समझ पाते हैं॥

एपा ब्रह्मकृता माया दुर्विहेया सुरासुरैः। किं पुनर्मानवैलेकि हातुकामैः कुचुद्धिभः॥

यह बद्दााजीके द्वारा रची माया है। जिसे देवता और असुर भी बड़ी कठिनाईसे समझ पाते हैं। फिर दूपित सुदिवाले मानव यदि लोकमें इस विपयको जानना चाहें तो कैसे जान सकते हैं।

फेवलं श्रद्धया देवि श्रुतिमात्रनिविष्टया। ततोऽस्तीत्येव मन्तन्यं तथा हितमवाण्तुयात्॥

देवि ! <u>केवल वेदमें पूर्णतः श्रद्धा करके 'परलोक एवं</u> पुनर्जनम होता है' ऐसा मानना चाहिये। इससे आस्तिक मनुष्यका हित होता है ॥

दैवगुह्येषु चान्येषु हेतुईंवि निरर्थकः। यधिरान्धवदेवात्र वर्तितन्यं हितेपिणा॥ पतत् ते कथितं देवि ऋषिगुह्यं प्रजाहितम्॥

देवि ! देवसम्बन्धी जो दूसरे-दूसरे गुह्य विपय हैं, उन्में युक्तिवाद काम नहीं देता ! जो अपना हित चाहनेवाले हैं, उन्हें इस विपयमें अन्धे और बहरेके समान बर्ताव करना चाहिये। अर्थात् नास्तिकींकी ओर न तो देखे और न उनकी वार्ते ही सुने । देवि ! यह ऋषियोंके लिये गोपनीय तथा प्रजाके लिये हितकर विषय तुम्हें बताया गया है ॥

(दाक्षिणात्य प्रतिनं अध्याय समाप्त )
[.यमलोक तथा वहाँके मार्गोका वर्णन, पापियोंकी
नरकयातनाओं तथा कर्मानुसार विभिन्न
योनियोंमं उनके उन्मका उल्लेख ]
उमीवाच

भगवन् सर्वलोकेश त्रिपुरार्दन शङ्कर । कोटशा यमदण्डास्ते कीटशाः परिचारकाः ॥

उमाने पूछा—मगवन् ! सर्वलोकेश्वर ! त्रिपुरनाशन शङ्कर ! यमदण्ड कैसे होते हैं ? तथा यमराजके सेवक किस तरहके होते हैं ? ॥

कथं मृतास्ते गच्छिन्ति प्राणिनो यमसाद्नम् । कीहर्षा भवनं तस्य कथं दण्डयित प्रजाः॥ एतत् सर्वे महादेव श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो॥

मृत प्राणी यमलोकको कैथे जाते ई ? यमराजका मवन कैसा है ? तथा वे प्रजावर्गको किस तरह दण्ड देते ई ! प्रमो ! महादेव ! मैं यह सब मुनना चादती हूँ ॥

### श्रीमहेश्वर उवाच

श्रुण कल्याणि तत् सर्वे यत् ते देवि मनःप्रियम् । दक्षिणस्यां दिशि शुभे यमस्य सदनं महत्॥

श्रीमहेश्वरने कहा—कत्याणि ! देवि !तुम्हारे मनमें जो-जो पूळने योग्य वार्ते हैं। उन सबका उत्तर सुनो । शुभे ! दक्षिणदिशामें यमराजका विशाल भवन है ॥

विचित्रं रमणीयं च नानाभावसमन्वितम्। पितृभिः प्रेतसंघैश्च यमदृतैश्च संततम्॥

वह बहुत ही विचित्र, रमणीय एवं नाना प्रकारके भावोंसे युक्त है। पितरीं, प्रेतों और यमदूतोंसे व्याप्त है। प्राणिसंघेश्च बहुभिः कर्मवद्येश्च पूरितम्। तत्रास्ते दण्डयन् नित्यं यमो लोकहिते रतः॥

कर्मोंके अधीन हुए बहुत-से प्राणियोंके समुदाय उस यमलोकको मरे हुए हैं। वहाँ लोकहितमें तत्पर रहनेवाले यम पापियोंको सदा दण्ड देते हुए निवास करते हैं।। मायया सततं वेक्ति प्राणितां यच्छुभाशुभम्।

मायया सतर्तं वेत्ति प्राणिनां यच्छुभागुभम् । मायया संहरंस्तत्र प्राणिसङ्घान् यतस्ततः॥

वे अपनी मायाशक्तिसे ही सदा प्राणियोंके शुभाशुभ कर्मको जानते हैं और मायाद्वारा ही जहाँ-तहाँसे प्राणि-समुदायका संहार कर लाते हैं ॥ <sup>©</sup>

तस्य मायामयाः पाशा न वेद्यन्ते सुरासुरैः। को हि मानुषमात्रस्तु देवस्य चरितं महत्॥

उनके मायामय पाश हैं। जिन्हें न देवता जानते हैं, न असुर । फिर मनुष्योंमें कौन ऐसा है। जो उन यमदेवके महान् चरित्रको जान सके ॥

एवं संवसतस्तस्य यमस्य परिचारकाः।
गृहीत्वा संनयन्त्येव प्राणिनः क्षीणकर्मणः॥

इस प्रकार यमलोकमें निवास करते हुए यमराजके दूत जिनके प्रारव्धकर्म क्षीण हो गये हैं, उन प्राणियोंको पकड़कर उनके पास ले जाते हैं।

येन केनापदेशेन त्वपदेशस्तदुद्भवः। कर्मणा प्राणिनो लोके उत्तमाधममध्यमाः॥ यथाई तान् समादाय नयन्ति यमसादनम्।

जिस किसी निमित्तसे वे प्राणियोंको छे जाते हैं। वह निमित्त वे खयं बना छेते हैं। जगत्में कर्मानुसार उत्तमः मध्यम और अधम तीन प्रकारके प्राणी होते हैं। यथायोग्य उन सभी प्राणियोंको छेकर वे <u>यसछोक्में पहुँचाते</u> हैं॥

धार्मिकानुत्तमान् विद्धि स्वर्गिणस्ते यथामराः॥ नृषु जन्म लभन्ते ये कर्मणा मध्यमाः स्मृताः।

धार्मिक पुरुषोंको उत्तम समझो । वे देवताओंके समान

स्वर्गके अधिकारी होते हैं। जो अपने कर्मके अनुसार
मनुष्योंमें जन्म छेते हैं, वे मध्यम माने गये हैं ॥ ि
तिर्यङ्नरकगन्तारो ह्यधमास्ते नराधमाः॥
पन्थानिस्त्रविधा हष्टाः सर्वेषां गतजीविनाम्।
रमणीयं निरावाधं दुईर्शमिति नामतः॥

जो नराधम पशु-पश्चियोंकी योनि तथा नरकमें जानेवाले हैं, वे अधमकोटिके अन्तर्गत हैं। सभी मरे हुए प्राणियोंके लिये तीन प्रकारके मार्ग देखें गये हैं—एक रमणीय, दूसरा निरावाघ और तीसरा दुईर्श ॥

रमणीयं तु यन्मार्गे पताकाध्वजसङ्क्षलम् । धूपितं सिक्तंसम्मृष्टं पुष्पमालाभिसङ्कुलम् ॥ मनोहरं सुखस्पर्शे गच्छतामेव तद् भवेत् । निरावाधं यथालोकं सुप्रशस्तं कृतं भवेत्॥

जो रमणीय मार्ग है, वह ध्वजा-प्रताकाओं सुशोभित और फूलोंकी मालाओं अलंकृत है। उसे झाड़-बुहारकर उसके ऊपर जलका छिड़काव किया गया होता है। वहाँ धूपकी सुगन्ध छायी रहती है। उसका स्पर्श चलनेवालोंके लिये सुखद और मनोहर होता है। निरावाध वह मार्ग है, जो लीकिक मार्गोंके समान सुन्दर एवं प्रशस्त बनाया गया है। वहाँ किसी प्रकारकी बाधा नहीं होती।।

तृतीयं यत् तु दुर्दशं दुर्गन्धि तमसा वृतम् । परुषं शर्कराकीर्णं श्वदंष्ट्रावहुलं भृशम् ॥ कृमिकीटसमाकीर्णं भजतामितदुर्गमम् ।

जो तीवरा मार्ग है, वह देखनेमें भी दुःखद होनेके कारण दुर्दर्श कहलाता है। वह दुर्गन्धयुक्त एवं अन्धकारसे आच्छन्न है। कंकड़-पत्थरों क्याप्त और कठोर जान पड़ता है। वहाँ कुत्ते और दाढ़ोंबाले हिंसक जन्तु अधिक रहते हैं। कृमि और कीट सब ओर छाये रहते हैं। उस मार्ग से चलनेवालोंको वह अत्यन्त दुर्गम प्रतीत होता है॥

मार्गे रेवं त्रिभिर्नित्यमुत्तमाधममध्यमान् ॥ संनयन्ति यथा काले तन्मे श्रणु शुचिस्मित ।

शुचिस्मिते । इस प्रकार तीन मागोंद्वारा वे सदा यथा-समय उत्तम, मध्यम और अचम पुरुषोंको जिस प्रकार ले जाते हैं, वह मुझसे सुनो ॥

उत्तमानन्तकाले तु यमदूताः सुसंवृताः। नयन्ति सुखमादाय रमणीयपथेन वै॥

उत्तम पुरुषोंको अन्तके समय हे जानेके लिये जो यमदूत आते हैं, वे सुन्दर बस्नाभूषणोंसे विभूषित होते हैं और उन पुरुषोंको साथ हे रमणीय मार्गद्वारा सुखपूर्वक हे जाते हैं ॥

मध्यमान् योधवेषेण मध्यमेन पथा तथा॥

स्टब्स्येयास्यथमान् गृदीत्या भन्सेतर्जनेः। भारपंत्रस्था पाशेर्दुदेशेन नयन्ति तान्॥ विविधानयमादाय नयन्ति यमसादनम्॥

मन्द्रमक्तिंदके प्राणियोंको मध्यम मार्गके द्वारा योद्धाका नेप भागण क्ये गुण यमदूत अपने साथ ले जाते हैं तथा प्राण्डाटका चेप भारण करके अनमकोटिके प्राणियोंको प्रश्नक उन्हें हाँटते-फटकारते तथा पाशोंद्वारा बाँधकर प्रभीदने हुए हुउँगं नामक मार्गसे ले जाते हैं । इस प्रकार विविध प्राणियोंको लेकर वे उन्हें यमलोकमें पहुँचाते हैं ॥

धर्मासनगर्नं दक्षं भ्राजमानं खतेजसा। लोफपालं सभाष्यक्षं तथैव परिपद्गतम्॥ दर्शयन्ति मदाभागे यामिकास्तं निवेच ते।

महाभागे ! वहाँ धर्मके आधनपर अपने तेजसे प्रकाशित होते हुए अपनी सभाके सभापतिके रूपमें चतुर लोकपाल यम पैटे होते हैं। यमदूत उन्हें सूचना देकर अपने साथ लागे हुए प्राणीको दिखाते हैं॥

पूजयन् दण्डयन् कांश्चित् तेषां श्रण्वञ्युभाग्रुभम्। ध्यावृतो यहसाहस्रंस्तत्रास्ते सततं यमः॥

यमराज कई सहस्र सदस्येंसे घिरे हुए अपनी सभामें विराजमान होते हैं। ये वहाँ आये हुए प्राणियोंके शुभाश्चम कमोंका स्योरेयार वर्णन सुनकर उनमेंसे किन्हींका आदर कमते हैं और किन्हींको दण्ड देते हैं॥ भ

गतानां तु यमस्तेषामुत्तमानभिष्जयेत्। अभिसंगृत विधिवत् पृष्टा स्वागतकौशलम्॥

यमकोषमं गये हुए प्राणियोमेंसे जो उत्तम होते हैं। उन्हें विधिर्म्क अन्ताकर म्यागतपूर्वक उनका कुशल-गमानार प्रकार यमराज उनकी पृजा करते हैं॥ प्रस्तुत्य तत् छतं तेषां लोकं संदिशते यमः॥ यमेनेवमनुशाता यान्ति पश्चात् त्रिविष्टपम्॥

उनके मक्तमींकी भूरि-भूरि प्रशंशा करके यमराज उन्हें यह गेंदेश देते हैं कि ग्आपको अमुक पुण्य लोकमें जाना है। कि यमगणकी ऐसी आशा पानेके पश्चात् वे स्वर्गलोकमें उन्हें हैं॥

मध्यमानां यमस्तेयां श्रुत्वा कर्म यथातथम् । जायन्तां मानुषेखेव इति संदिशते च तान् ॥

मध्यम केटिके पुरायेके कमीका यथावत् वर्णन सुनकर यमगण उनके लिये यह आशा देते हैं कि ग्ये लोग फिर सनुध्योगे की जन्म हैं? ॥

भधमान पादासंयुक्तान् यमा नावेक्षते गतान् । यमस्य पुरुषा गोराधण्डालसमद्दांनाः॥ यातनाः भाषयस्यतांहोकपालस्य दासिनान्॥ पाशों में वैधे हुए जो अन्नम कोटिके प्राणी आते हैं, यमराज उनकी ओर ऑल उठाकर देखते तक नहीं हैं। चाण्डालके समान दिखायी देनेवाले भयक्कर यमदूत ही लोकपाल यमकी आशासे उन पापियोंको यातनाके खानोंमें ले जाते हैं॥

भिन्दन्तश्च तुद्न्तश्च प्रकर्पन्तो यतस्ततः। कोदान्तः पातयनयेतान् मिथो गर्तेष्ववाङ् मुखान्॥

वे उन्हें विदीर्ण किये डालते हैं, माँति-माँतिकी पीड़ाएँ देते हैं, जहाँ-तहाँ घसीटकर ले जाते हैं तथा उन्हें कोसते हुए नीचे मुँह करके नरकके गड्ढोंमें गिरा देते हैं॥ संयामिन्यः शिलाश्चेपां पतन्ति शिरसि प्रिये। अयोमुखाः कङ्गवला भक्षयन्ति सुदारुणाः॥

प्रिये | फिर उनके सिरपर ऊपरसे संयामिनी शिलाएँ गिरायी जाती हैं तथा लोहेकी-सी चौंचवाले अत्यन्त मयद्वर कीए और बगले उन्हें नोच खाते हैं ॥ असिपत्रवने घोरे चारयन्ति तथा परान् । तीक्णद्रंष्ट्रास्तथा श्वानः कांश्चित् तत्र ह्यदन्ति वै॥

दूसरे पापियोंको यमदूत घोर अभिपत्रवनमें घुमाते हैं। वहाँ तीखी दार्दीवाले कुत्ते कुछ पापियोंको काट खाते हैं॥ तत्र चैतरणी नाम नदी प्राहसमाकुळा। दुष्प्रवेशा च घोरा च मूत्रशोणितवाहिनी॥

यमलोकमें <u>बैतरणी नाम</u>वाली एक नदी है, जो पानीकी जगह मूत और रक्त बहाती है। ग्राहींसे भरी होनेके कारण वह बढ़ी भयद्वर जान पड़ती है। उसमें प्रवेश करना अत्यन्त कठिन है।

तस्यां सम्मज्ञयन्त्येते तृषितान् पाययन्ति तान् । आरोपयन्ति वै कांश्चित् तत्र कण्टकशात्मछीम् ॥

यमदूत इन पापियोंको उसी नदीमें हुयो देते हैं। प्यासे प्राणियोंको उस बेतरणीका ही जल पिलाते हैं। यहाँ कितने ही काँटेदार सेमलके वृक्ष हैं। यमदूत कुछ पापियोंको उन्हीं वृक्षीपर चढ़ाते हैं॥

यन्त्रचकेषु तिलवत् पीड्यन्ते तत्र केचन । अङ्गारेषु च दद्यन्ते तथा दुष्कृतकारिणः॥

जैसे कोल्हूमें तिल पेरे जाते हैं। उसी प्रकार कितने ही पायी मुशीनके चक्कोंमें पेरे जाते हैं। कितने ही अङ्गारोंमें डालकर जलाये जाते हैं॥

कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते पच्यन्ते सिकतासु वै । पाटयन्ते तरुवच्छस्तैः पापिनः ककचादिभिः॥

कुछ कुम्भीयाकोंमें पकाये जाते हैं, कुछ तयी हुई यालुकाओंमें भूने जाते हैं और कितने ही पापी आरे आदि शक्तोंदारा वसकी भाँति चारे जाते हैं॥ भिचन्ते भागशः शूलैस्तुचन्ते स्क्ष्मस्चिभिः॥ एवं त्वया कृतो दोषस्तद्र्थं दण्डनं त्विति। वाचैवं घोषयन्ति सा दण्डमानाः समन्ततः॥

कितनोंके शूलोंद्वारा टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाते हैं। कुछ पापियोंके शरीरोंमें महीन सहयाँ चुभोयी जाती हैं। दण्ड देनेवाले यमदूत अपनी वाणीद्वारा सब ओर यह घोषित करते रहते हैं कि तूने अमुक पाप किया है, जिसके लिये यह दण्ड तुझे मिल रहा है।।

एवं ते यातनां प्राप्य शरीरैयीतनाशयैः।
प्रसद्दन्तश्च तद् दुःखं सारन्तः खापराधजम् ॥
कोशन्तश्च रुद्दन्तश्च न मुच्यन्ते कथंचन।
सारन्तस्तत्र तप्यन्ते पापमात्मकृतं भृशम्॥

इस प्रकार यातनाधीन शरीरोंद्वारा यातना पाकर नारकी जीव उसके दुःखको सहते और अपने पापको स्मरण करते हुए चीखते-चिल्हाते एवं रोते रहते हैं, किंतु किसी तरह उस यातनासे छुटकारा नहीं पाते हैं। अपने किये हुए पापको याद करके वे अत्यन्त संतप्त हो उठते हैं॥

एवं बहुविधा दण्डा भ्रुज्यन्ते पापकारिभिः। यातनाभिश्च पच्यन्ते नरकेषु पुनः पुनः॥

इस प्रकार पापाचारी प्राणियोंको नाना प्रकारके दण्ड भोगने पड़ते हैं । वे बारंबार नरकोंमें विविध यातनाओं-द्वारा पकाये जाते हैं॥

अपरे यातनाभुक्त्वा मुच्यन्ते तत्र किख्विषात्॥ पापदोषक्षयकरा यातना संस्मृता नृणाम्। बहु तप्तं यथा लोहममलं तत् तथा भवेत्॥

दूसरे लोग वहाँ यातनाएँ मोगकर उस पापसे मुक्त हो जाते हैं। जैसे अधिक तपाया हुआ लोहा निर्मल एवं गुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्योंको जो नरकोंमें यातनाएँ। प्राप्त होती हैं, वे उनके पाप-दोषका विनाश करनेवाली मानी गर्मी हैं॥

## उमोवाच

भगवंस्ते कथं तत्र दण्ड्यन्ते नरकेषु वै। कति ते नरका घोराः कीदशास्ते महेश्वर॥

उमाने पूछा--भगवन् ! महेश्वर ! नरकोंमें पापियोंको किस प्रकार दण्ड दिया जाता है ! वे मयानक नरक कितने और कैसे हैं ! ॥

# श्रीमहेश्वर उवाच

श्रृणु भामिनि तत् सर्वं पञ्चेते नरकाः स्मृताः। भूमेरधस्ताद् विहिता घोरा दुष्कृतकर्मणाम् ॥

श्रीमहेश्वरने कहा--भामिनि ! दुमने जो पूछा है।

वह सब सुनो । पापाचारी प्राणियोंके लिये भूमिके नीचे जो भयानक नरक बनाये गये हैं, वे मुख्यतः पाँच माने गये हैं॥

प्रथमं रौरवं नाम शतयोजनमायतम्। तावत्प्रमाणविस्तीर्णं तामसं पापपीडितम्॥

उनमें पहला रौरव नामक नरक है, जिसकी लंबाई सौ योजन है। उसकी चौड़ाई भी उतनी ही है। वह तमोमय नरक पापके कारण प्राप्त होनेवाली पीड़ाओंसे परिपूर्ण है।। भृशं दुर्गन्धि परुषं कृमिभिद्गिरुणैर्युतम्। अतिघोरमनिर्देश्यं प्रतिकृ्लं ततस्ततः॥

उससे बड़ी दुर्गन्य निकलती है। वह कठोर नरक क्रूर स्वभाववाले कीटोंसे भरा हुआ है। वह अत्यन्त घोर। अवर्णनीय और सर्वथा प्रतिकृत्व है॥

ते चिरं तत्र तिष्टन्ति न तत्र शयनासने। कृमिभिर्भक्ष्यमाणाश्च विष्ठागन्धसमायुताः॥

वे पापी उस नरकमें सुदीर्घकालतक खड़े रहते हैं। वहाँ सोने और वैठनेकी सुविधा नहीं है। विष्ठाकी दुर्गन्धमें सने हुए उन पापियोंको वहाँके कीड़े खाते रहते हैं॥ एवं प्रमाणमुद्धिया यावत् तिष्ठन्ति तत्र ते। यातनाभ्यो दशगुणं नरके दुःखमिष्यते॥

ऐसे विशाल नरकमें वे जबतक रहते हैं, उद्विग्न भाव-से खड़े रहते हैं। साधारण यातनाओंकी अपेक्षा नरकमें दसगुना दुःख होता है॥

तत्र चात्यन्तिकं दुःखमिष्यते च शुभेक्षणे। क्रोशन्तश्च रुदन्तश्च वेदनास्तत्र भुञ्जते॥

शुभेक्षणे ! वहाँ आत्यन्तिक दुःखकी प्राप्ति होती है। पापी जीव चीखते-चिल्लाते और रोते हुए वहाँकी यातनाएँ भोगते हैं॥

भ्रमन्ति दुःखमोक्षार्थं ज्ञाता कश्चित्र विद्यते । दुःखस्यान्तरमात्रं तु ज्ञानं वा न च लभ्यते ॥

वे दुःखों छुटकारा पाने के लिये चारों ओर चक्कर काटते हैं; परंतु कोई भी उन्हें जाननेवाला वहाँ नहीं होता। उस दुःखमें तनिक भी अन्तर नहीं होता और न उसे छुड़ानेवाला ज्ञान ही उपलम्ब होता है।

महारौरवसंबं तु द्वितीयं नरकं प्रिये। तस्माव् द्विगुणितं विद्यिमाने दुः के च रौरवात्॥

प्रिये | दूसरे नरकका नाम है महारौरव | वह लंबाई, चौड़ाई और दुःखमें रौरवमें दूना बड़ा है ॥ ततीयं नरकं तत्र कण्टकावनसंक्षितम् । ततो द्विगुणितं तच्च पूर्वाम्यां दुःस्रमानयोः ॥

मरापानकसंगुका योगालसिन् विशनित हि ॥

गर्दा शीनस् नरक है कण्टनायनः जो दुःख और लंबाई-नीदार्दमें पदनेके दोनों नरकींचे दुसुना बड़ा है। उसमें घोर महाराजर पुक्त प्राणी प्रवेश करते हैं॥

अप्तिगुण्डमिति ग्यातं चतुर्थे नरकं प्रिये। पत्तद् विगुणितं तस्माद् यथानिष्टसुखं तथा॥ तने। दुःगं दि सुमहद्मानुपमिति स्मृतम्। भुञ्जते तप्र तत्रेव दुःगं दुष्कृतकारिणः॥

प्रिये ! चौया नरक अग्निकुण्डके नामसे विख्यात है । यह पहलेकी अपेका दूना दुःख देनेवाला है। वहाँ महान् अमानुविक दुःख भोगने पड़ते हैं। उन सभीमें पापाचारी प्राणी दुःख भोगते हैं॥

पञ्चकप्रमिति स्यातं नरकं पञ्चमं प्रिये। तत्र दुःखमनिर्देदयं महाघोरं यथातथम्॥

प्रिये ! पाँचतें नरकका नाम पञ्चकष्ट है। वहाँ जो महापीर दुःख प्राप्त होता है। उसका यथावत् वर्णन नहीं किया जा सकता ॥

पञ्चेन्द्रियेरसहात्वात् पञ्चकप्रमिति स्मृतम् । भुञ्जते तत्र तत्रैयं दुःखं दुष्कृतकारिणः॥

पाँची इन्द्रियों असहा होनेके कारण उसका नाम प्रशासक्ष है। पापी पुरुष उन-उन नरकोंमें महान् दुःख भोगते हैं॥

धमानुपाईजं दुःखं महाभूतेश्च भुज्यते । श्रतिघोरं चिरंकृत्वा महाभूतानि यान्ति तम्॥

वहाँ यहे-बड़े जीव निरकालतक अत्यन्त घोर अमानुपिक दुःल भोगते हैं और महान् भृतींके समुदाय उस याची पुरुषका अनुसरण करते हैं ॥

पञ्चकप्टेन हि समं नास्ति दुःखं तथा परम्। दुःणस्थानमिति प्राहुः पञ्चकष्टमिति प्रिये॥

भिषे ! पदाकष्टके समान या उससे बढ़कर दुःख कोई नहीं है । पदाकष्टकी समझ दुःखींका निवासस्यान बताया गदा है ॥

एवं त्येतेषु तिष्टन्ति प्राणिनो दुःसभागिनः । अन्य च नरकाः सन्त्यवीचित्रमुखाः प्रिये ॥

इस प्रकार इन नरकोंने दुःख भोगनेवाले प्राणी निवास करते हैं। त्रिये ! इन नरकोंके सिवा और भी बहुत-से अवीचि आदि नरक हैं॥

मोरालधः रद्लकः वेदनाती भृषातुराः। केनिद् अमलधेरले केविद् धावन्ति चातुराः॥

पेदमारे पीदित हो अत्यन्त आद्भा हुए नरकनिवासी

जीव रोते-चिल्लाते रहते हैं । कोई चारों ओर चक्कर काटते हैं, कोई पृथ्वीपर पड़े-पड़े छटपटाते हैं और कोई आतुर होकर दौड़ते रहते हैं ॥

आधावन्तो निवार्यन्ते शूलहस्तैर्यतस्ततः। रुजादितास्तृपायुक्ताः प्राणिनः पापकारिणः॥

कोई दौड़ते हुए प्राणी हाथमें त्रिश्ल लिये हुए यमदूतों द्वारा जहाँ-तहाँ रोके जाते हैं। वहाँ पापाचारी जीव रोगोंसे व्यथित और प्याससे पीड़ित रहते हैं॥

यायत् पूर्वेकृतं तावन्न मुच्यन्ते कथंचन । कृमिभिर्भक्ष्यमाणाश्च वेदनार्तोस्तृपान्विताः॥

जनतक पूर्वकृत पापका भोग रोष है। तनतक किसी तरह उन्हें नरकोंसे छुटकारा नहीं मिलता है। उनको कीड़े काटते रहते हैं तथा वे वेदनासे पीड़ित और प्याससे व्याकुल होते हैं॥

संसरन्तः खकं पापं कृतमात्मापराधजम् । शोचन्तस्तत्र तिष्ठन्ति यावत् पापक्षयं प्रिये ॥ एवं भुक्त्वा तु नरकं मुच्यन्ते पापसंक्षयात्॥

प्रिये ! जनतक सारे पापोंका क्षय नहीं हो जाता तन-तक वे अपने ही किये हुए अपराधजनित पापको याद करके वहाँ शोकमग्न होते रहते हैं । इस प्रकार नरक भोगकर पापोंका नाश करनेके पश्चात् वे उस कष्टसे मुक्त हो जाते हैं ॥

भगवन् फित कालं ते तिष्ठन्ति नरकेषु वै। एतद् वेदितुमिच्छामि तन्मे बृहि महेश्वर॥

उमाने पूछा—भगवन् ! महेश्वर ! पापी जीव कितने समयतक नरकोंमें रहते हैं। यह .में जानना चाहती हूँ ! अतः मुझे बताइये ॥

श्रीमहेश्वर उनाच

शतवर्षसहस्राणामादिं कृत्वा हि जन्तवः। तिप्रन्ति नरकावासाः प्रलयान्तमिति स्थितिः॥

श्रीमहेश्वरने कहा—प्राणी अपने पापोंके अनुसार एक लाख वर्षोंसे लेकर महाप्रलयकाळतक नरकोंमें निवास करते हैं। ऐसा शास्त्रोंका निश्चय है।।

उमोवाच

भगवंस्तेषु के तत्र तिष्ठन्तीति वद प्रभो॥

उमाने पूछा—मगवन् ! प्रमो ! उन नरकॉमॅकिस-किस तरहके पापी निवास करते हैं ? यह मुक्ते बताइये !!

श्रीमहेश्वर उवाच

रौरवे शतसाहस्रं वर्पाणामिति संस्थितिः। मानुपन्नाः कृतन्नाभ्य तथैवानृतवादिनः॥ श्रीमहेश्वरने कहा रौरव नरकमें एक लाख वर्षों-तक रहनेका नियम है। उसमें मनुष्योंकी हत्या करनेवाले। कृतष्न तथा असत्यवादी मनुष्य जाते हैं॥ द्वितीये द्विगुणं कालं पच्यन्ते तादशा नराः। महापातकयुकास्तु तृतीये दुःखमाप्नुयुः॥

दूसरे नरक ( महारौरव ) में वैसे ही पापी मनुष्य दूने काल (दो लाख वर्ष ) तक पकाये जाते हैं। तीसरे (कण्टकावन ) में महापातकी मनुष्य कष्ट भोगते हैं॥ चतुर्थे परितप्यन्ते यावद् युगविपर्ययः॥

जैथे नरकमें पापी लोग तवतक संतप्त होते हैं। जब-तक कि महाप्रलय नहीं हो जाता ॥ े सहन्तस्तादशं घोरं पश्चकष्टे तु यादशम्। तत्रास्य चिरदुःखस्य द्यधोऽन्यान् विद्धिमानुषान्॥

पञ्चकष्ट नरकर्मे जैसा घोर दुःख होता है, उसको मी यहाँ सहन करते हैं। दीर्घकालतक दुःख देनेवाले इस घोर नरकसे नीचे मानवसम्बन्धी अन्य नरकोंकी स्थिति समझो॥ पूर्व ते नरकान् भुक्त्वा तत्र क्षपितकलमषाः। नरकभ्यो विमुक्ताश्च जायन्ते कृमिजातिषु॥

इस प्रकार नरकोंका कष्ट भोग छेनेके बाद पाप कट जानेपर मनुष्य उन नरकोंते छूटकर कीट-योनिमें जन्म छेते हैं ॥ उद्भेदजेषु वा केचिदत्रापि क्षीणकरमधाः। पुनरेच प्रजायन्ते मृगपक्षिषु शोभने॥ मृगपक्षिषु तद् भुकत्वा छभन्ते मानुषं पदम्॥

शोमने ! अथवा कोई-कोई उद्भिज योनिमें जन्म होतें। हैं । उसमें भी कुछ पापोंका क्षय होनेके बाद वे पुनः पृश्च-पक्षियोंकी योनिमें जन्म पाते हैं । वहाँ कर्मफल भोग हेनेपरः उन्हें समुख्यशरीरकी प्राप्ति होती है ॥

उमोवाच

नानाजातिषु केनैव जायन्ते पापकारिणः॥

उमाने पूछा—प्रभो ! पापाचारी मनुष्य किस प्रकारसे नाना प्रकारकी योनियोंमें जन्म लेते हैं ?॥ श्रीमहेश्वर उवाच

तदहं ते प्रवक्ष्यामि यत् त्वमिच्छसि शोभने । सर्वदाऽऽत्मा कर्मवशो नानाजातिषु जायते ॥

श्रीमहेश्वरने कहा—शोभने । तुम जो चाहती हो, उसे बता रहा हूँ । जीवात्मा सदा कर्मके अधीन होकर नाना प्रकारकी योनियोंमें जन्म लेता है ॥

यश्चमांसप्रियोनित्यंकाकगृधान् स संस्पृशेत्। सुरापः सततं मर्त्यः स्करत्वं वजेद् ध्रुवम्॥

जो प्रतिदिन मांसके लिये लालायित रहता है। वह कौओं और गीघोंकी योनिमें जन्म लेता है। सदा शराब पीनेवाला मनुष्य निश्चय ही सुअर होता है॥ अभक्ष्यभक्षणों मत्यः काकजातिषु जायते। आत्माक्तो यो नरःकोपात् प्रेतजातिषु तिष्ठति॥ अभक्ष्य मक्षण करनेवाला मनुष्य कीएके कुलमें उत्पन्न होता है तथा क्रोवपूर्वक आत्महत्या करनेवाला पुरुष प्रेत-योनिमें पड़ा रहता है ॥ प्रेयान्यान परिचाराज्ञ कक्कमत्वमनाप्रन्यान ।

पैशुन्यात् परिवादाच कुक्कुटत्वमवाष्नुयात् । नास्तिकश्चैव यो मूर्खो मृगजाति स गच्छति ॥

दूसरोंकी चुगली और निन्दा करनेते मुर्गेकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है। जो मूर्ख नास्तिक होता है, वह मृग-जातिमें जन्म ग्रहण करता है।।

हिंसाविहारस्तु नरः कृमिकीटेषु जायते । अतिमानयुतो नित्यं प्रेत्य गर्दभतां वजेत् ॥

हिंसा या शिकारके लिये भ्रमण करनेवाला मानव कीड़ोंकी योनिमें जन्म लेता है। अत्यन्त अभिमानयुक्त पुरुष सदा मृत्युके पंरचात् गदहेकी योनिमें जन्म पाता है॥ अगम्यागमनाच्चेव परदारनिषेवणात्। मृषिकत्वं व्रजेन्मत्यों नास्ति तत्र विचारणा॥

अगम्या-गमन और परस्रीतेवन करनेसे मनुष्य चूहा होता है, इसमें शङ्का करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥

कृतच्तो मित्रघाती च श्रगालवृकजातिषु। कृतच्नः पुत्रघाती च स्थावरेष्वथ तिष्ठति॥

कृतव्न और मित्रघाती मनुष्य वियार और भेड़ियोंकी योनिमें जन्म लेता है। दूसरोंके किये हुए उपकारकोन मानने-वाला और पुत्रघाती मनुष्य स्थावरयोनिमें जन्म लेता है।। एवमाद्यशुभं कृत्वा नरा निरयगामिनः। तां तां योनि प्रपद्यन्ते स्वकृतस्यैव कारणात्॥

् इत्यादि प्रकारके अग्रुभ कर्म करके मनुष्य नरकगामी होते हैं और अपनी ही करनीके कारण पूर्वोक्त मिन्न मिन्न योनिमें जन्म ग्रहण करते हैं॥

एवं जातिषु निर्देशयाः प्राणिनः पापकारिणः। कथंचित् पुनरुत्पद्य लभन्ते मानुषं पदम्॥

इसी तरह विभिन्न जातियोंमें जन्म हेनेवाले पापाचारी प्राणियोंका निर्देश करना चाहिये। ये किसी तरह उन योनियों-से छूटकर जब पुनः जन्म लेते हैं, तब मनुष्यका पद पाते हैं॥ वहुशश्चाग्निसंकान्तं लोहं शुचिमयं यथा। बहुदुःखाभिसंतप्तस्तथाऽऽत्मा शोष्यते वलात्॥ तसात् सुदुर्लभं चेति विद्धि जन्मसु मानुषम्॥

जैसे छोहेको बार-बार आगमें तपानेसे वह शुद्ध होता है, उसी प्रकार बहुत दुःखसे संतप्त हुआ जीवात्मा बळात् शुद्ध हो जाता है। अतः सभी जन्मोंमें मानव-जन्मको अत्यन्त दुर्लभ समझो।।

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त )

[गुमागुन मानम आदि तीन प्रकारके क्योंका स्वरूप भार उनके फाउरा एवं महानेवनके दोषोंका वर्णन, आहार-गृद्धि, मांसभक्षणमे दोष, मांस न मानेसे लाभ, जीवद्याके महाग, गृह्यकार्का विधि, उपवास-विधि, ब्रह्मचर्षणलन, गीर्थचर्था, मर्थनाधारण दृष्यके दानसे पुण्य, अब, सुवर्ण, गी, भूमि, कन्या और विचादानका माहारस्य, पुण्यतम देश-काल, दिये हुए दान और धर्मकी निष्फलता, विविध प्रशासके दान, मोकिक-चैदिक यज्ञ तथा देवताओंकी प्रकार निरूपण ]

उमोवाच श्रोतुं भृयोऽहमिच्छामि प्रजानां हितकारणात् । द्यभाग्रमामिति शोक्तं कर्मे स्वं स्वं समासतः ॥

उमाने पृछा—भगवन् ! अव में पुनः प्रजावर्गके हित-के छिपे शुभ और अशुभ कहे जानेवाले अपने-अपने कर्मका संप्रेपने वर्णन सुनना चाहती हूँ ॥

श्रीमहेश्वर उवाच

तद्दं ते प्रवक्ष्यामि तत् सर्वे श्रणु शोभने । सुरुतं दुष्कृतं चेति द्विविधं कर्मविस्तरम् ॥

श्रीमहेदबरने कहा—शोभने ! वह सव मैं तुम्हें वता रहा हूँ, सुनो । जहाँतक कर्मीका विस्तार है, उसे दो भागोंमें वाँटा जा सकता है । पहला भाग सकत (पुण्य) और दूसरा दुष्कत (पाप)॥ तयोर्यद् दुष्कतं कर्म तच्च संजायते त्रिधा। मनसा कर्मणा वाचा बुद्धिमोहसमुद्भवात्॥

उन दोनोंमें जो दुष्कृत कर्म है, वह तीन प्रकारका होता है। एक मनने, दूसरा कियाने और तीनरा वाणीने होनेवाल दुष्क्रमें है। बुद्धिमें मोहका प्रादुर्भाव होनेने ही ये पाप बनते हैं॥ मनःपूर्व तु वा कर्म वर्तते वाल्प्रयं ततः। जायते वे कियायोगमनु चेष्टाक्रमः प्रिये॥

प्रिये ! पहले मनके द्वारा कर्मका चिन्तन होता है, फिर नागीदारा उने प्रकाशमें लाया जाता है। तदनन्तर क्रिया-द्वारा उने सम्पन्न किया जाता है। इसके साथ चेष्टाका कर्म चलता रहता है।

लिम्द्रीहोऽभ्यस्या च परार्थेषु च स्पृहा। भर्मकार्ये यदाक्षद्धा पापकर्मणि हर्पणम्॥ एयमाचसुमं कर्म मनसा पापमुच्यते।

अभिन्नोहः अस्याः पराये अर्थकी अभिलापा—ये मान्तिक अञ्चन कर्म हैं। जब धर्म-कार्यमें अश्रद्धा होः पाप-कर्ममें हर्षे और उत्पाह बढ़े तो इस तरहके अञ्चम कर्म मान्तिक पार कहलाते हैं।।

मनुतं पच परुपमवदं यदा शंकरि। असत्यं परियादका पापमेतत् तु वाद्वायम्॥

क स्याम करनेवाडी देवि ! जो घड़, कडोर तथा असम्बद्ध यमन बेंच्या लाल है। असल्य सापण तथा दूसरोकी निन्दा की लाडी है-यद सब गामीये देनिक्स पान् है॥ समाम्यामाननं सैय परदाहनियेयणम । वधवन्ध्रपरिक्रेशेः परप्राणोपताप्नम् ॥ चौर्यं परेषां द्रव्याणां हरणं नाशनं तथा। अभह्यभक्षणं चैव व्यसनेष्वभिषद्गता॥ द्रषीत् स्तम्भाभिमानाच परेषामुपतापनम् । अकार्याणां च करणमशौचं पानसेवनम् ॥ दौःशील्यं पापसम्पर्के साहाय्यं पापकर्मणि । अधम्यमयशस्यं च कार्यं तस्य निषेवणम् ॥ पवमाद्यशुमं चान्यच्छारीरं पापमुच्यते॥

अगम्या स्त्रीके साथ समागमः परायी स्त्रीका सेवनः प्राणियोंका वधः, वन्धन तथा नाना प्रकारके क्लेशोंद्वारा दूखरे प्राणियोंको सतानाः पराये धनकी चोरीः अपहरण तथा नाश करनाः अमध्य पदार्थोंका मक्षणः दुर्व्यसनोंमें आसिकः दर्धः, उद्दण्डता और अभिमानसे दूखरोंको सतानाः न करने योग्य काम करनाः अपवित्र वस्तुको पीना अथवा उसका सेवन करनाः पापियोंके सम्पर्कमें रहकर दुराचारी होनाः पापकर्ममें सहायता करनाः अधर्म और अपयश बढ़ानेवाले कार्योंको अपनाना हत्यादि जो दूसरे-दूसरे अश्चम कर्म हैं, वे... शारीरिक पाप कहलाते हैं॥

मानसाद् वाङ्मयं पापं विशिष्टमिति रुक्ष्यते । चाङ्मयादिप वै पापाच्छारीरं गण्यते वहु ॥

मानस पायसे वाणीका पाप वढ़कर समझा जाता है। वाचिक पापसे शारीरिक पापको अधिक गिना जाता है।। एवं पापयुतं कर्म त्रिविधं पातयेन्नरम्। परोपतापजननमत्यन्तं पातकं स्मृतम्॥

इस प्रकार जोतीन तरहका पापकर्म है, वह मनुष्यको नीचे गिराता है। द्वरोंको संताप देना अत्यन्त पातक माना गया है।। त्रिविधं तत् कृतं पापं कर्तारं पापकं नयेत्। पातकं चापि यत् कर्म कर्मणा बुद्धिपूर्वकम्।। सापदेशमवद्यं तु कर्तव्यमिति तत् कृतम्। कथंचित् तत् कृतमिप कर्ता तेन न लिप्यते॥

अपना किया हुआ त्रिविच पाप कर्ताको पापमय योनिमें ले जाता है। पातकरूप कर्म भी यदि बुद्धिपूर्वक किसीके प्राण बचाने आदिके उद्देश्यसे अवश्यकर्तव्य मानकर किया ( शरीर ) द्वारा किसी प्रकार किया गया हो तो उससे कर्ता लिस नहीं होता ॥

उमोवाचं ं

भगवन् पापकं कर्म यथा कृत्वा न किप्यते ॥ उमाने पूछा—भगवन् ! किष्ठ तरह पापकर्म करके मनुष्य उष्ठे लिस नहीं होता ? ॥ श्रीमहेश्वर उवाच

यो नरोऽनपराधी च खात्मप्राणस्य रक्षणात्। दाञ्चमुद्यतदास्त्रं वा पूर्वं तेन इतोऽपि वा॥ प्रतिदन्यावरो हिंस्याव स पापेन लिप्यते।

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि ! जो निरपराय मनुष्य श्रम उठाकर मारनेके छिये आये हुए शत्रुको पहले उसीके द्वारा आधात होनेपर अपने प्राणींकी रक्षाके लिये उसपर बदलेमें प्रहार करे और मार डाले, वह पापसे लिस नहीं होता।। चोराद्धिकसंत्रस्तस्तत्प्रतीकारचेष्ट्या । यः प्रजञ्जन नरो हन्याञ्च स पापन लिप्यते॥

जो चोरमे अधिक भयमीत हो उससे बदला लेनेकी चेष्टा करते हुए उसपर प्रहार करता और उसे मार डालता है, वह पापसे लिस नहीं होता ॥ प्रामार्थ भर्तृपिण्डार्थ दीनानुग्रहकारणात्। वधवनधपरिक्वेशान् कुर्वन् पापात् प्रमुख्यते॥

जो <u>प्रामरक्षाके लिये</u>, स्वामीके अन्नका बदला चुकाने-के लिये अथवा दीन-दुखियोंपर अनुग्रह करके किसी शत्रुका वध करताया उसे बन्धनमें डालकर क्लेश पहुँचाता है, वह भी पापसे मुक्त हो जाता है ॥

दुर्भिक्षे चात्मवृत्त्यर्थमेकायनगतस्तथा। अकार्ये वाप्यभक्ष्यं वा कृत्वा पापाच लिप्यते॥

जो अकालमें अपनी जीविका चलानेके लिये तथा दूसरा कोई मार्ग न रह जानेपर अकार्य या अमध्य मक्षण करता है, वह उसके पापते लिप्त नहीं होता ॥ केचिद्धसम्ति तत् पीत्वा प्रवद्ग्ति तथा परे । मृत्यन्ति मुद्तिाः केचिद् गायन्ति च ग्रुभाग्रुभान्॥

(अब मदिरा पीनेक दोष बताता हूँ) मदिरा पीनेवाले उसे पीकर नशेमें अष्टहास करते हैं। अंट-संट बार्ते बकते हैं। कितने ही प्रसन्न होकर नाचते हैं और भले-बुरे गीत गाते हैं।। किं ते कुर्वते 5 भीष्टं प्रहरन्ति परस्परम्। किंचिद् धावन्ति सहसा प्रस्खलन्ति पतन्ति च॥

वे आपसमें इच्छानुसार कलह करते और एक दूसरेको मारते-पीटते हैं। कभी सहसा दौड़ पड़ते हैं, कभी लड़खड़ाते और गिरते हैं।

अयुक्तं बहु भाषन्ते यत्र कचन शोभने। नग्ना विक्षिण्य गात्राणि नष्टक्षाना इवासते॥

शोभने ! वहाँ जहाँ कहीं भी अनुचित बातें बकने लगते हैं और कभी नंग-धड़ंग हो हाथ-पैर पटकते हुए अचेत-से हो जाते हैं॥

पवं वहुविधान भावान कुर्वन्ति आन्तचेतनाः । ये पिवन्ति महामोहं पानं पापयुता नराः॥

इस प्रकार <u>भ्रान्तिचित्त होकर वे नाना प्रकारके भाव</u> <u>प्रकट करते हैं। जो महामोहमें डालनेवाली मदिरा पीते हैं,</u> वे मनुष्य पापी होते हैं॥

धृति लज्जां च वुद्धि च पानं पीतं प्रणाशयेत्। तसान्नराः सम्भवन्ति निर्लज्जा निरपत्रपाः॥

्री हुई मिदरा मनुष्यके धैर्य छजा और बुद्धिको नष्ट् कर देती है। इसमे मनुष्य निर्लंज और वेहसा हो जाते हैं॥ पानपस्तु सुरां पीत्वा तदा बुद्धिप्रणाशनात्। कार्याकार्यस्य चाशानाद् यथेष्टकरणात् स्वयम्॥ विद्रषामविधेयत्वात् पापमेवाभिपद्यते॥ अराव पीनेवाला मनुष्य उसे पीकर बुद्धिका नाश हो जानेसे कर्तव्य और अकर्तव्यका शान न रह जानेसे इच्छानुसार कार्य करनेसे तथा विद्वानोंकी आशाके अधीन न रहनेसे पापको ही प्राप्त होता है ॥
परिभूतो भवेछोके मद्यपो मित्रभेदकः।

सर्वकालमञ्जद्ध सर्वभक्षस्तथा भवेत्॥

मदिरा पीनेवाला पुरुष जगत्में अपमानित होता है। मित्रीमें फूट डालता है, सब कुल खाता और हर समय अशुद्ध रहता है।।।। विनष्टो ज्ञानविद्ध स्थः सततं किंभावगः। परुषं कटुकं घोरं वाक्यं वदति सर्वशः॥

वह स्वयं हर प्रकारसे नष्ट होकर विद्वान् विवेकी पुरुषीं-से झगड़ा किया करता है । सर्वथा रूखा, कड़वा और भयंकर वचन बोलता रहता है ॥

गुरूनतिवदेनमत्तः परदारान् प्रधर्षयेत्। संविदं कुरुते शौण्डेर्न श्रणोति हितं कचित्॥

वह मतवाला होकर गुरु जनोंसे वहकी-बहकी वार्ते करता है, परायी स्त्रियोंसे बठात्कार करता है, धूतों और जुआरियोंके साथ बैठकर सलाह करता है और कभी किसी-की कही हुई हितकर बात भी नहीं सुनता है।।
एवं वहुविधा दोषाः पानपे सन्ति शोभने।
केवलं नरकं यान्ति नास्ति तत्र विचारणा॥

शोमने ! इस प्रकार मदिरा पीनेवालेमें बहुत-से दोष हैं । वे केवल नरकमें जाते हैं, इस विषयमें कोई विचार करनेकी बात नहीं है ॥

तसात्तद्वर्जितं सद्भिः पानमात्महितेषिभिः। यदि पानं न वर्जेरन् सन्तश्चारित्रकारणात्। भवेदेतज्ञगत् सर्वममर्यादं च निष्कियम्॥

इसिलये अपना हित चाहनेवाले सत्पुरुषीने मिदरा-पानका सर्वया त्याग किया है। यदि सदाचारकी रक्षा-के लिये सत्पुरुष मिदरा पीना न छोड़े तो यह सारा जगत् मर्यादारहित और अकर्मण्य हो जाय (यह शरीर-सम्बन्धी महापाप है)॥

तसाद् बुद्धेहिं रक्षार्थं सद्भिः पानं विवर्जितम्। अतः श्रेष्ठ पुरुषोंने बुद्धिकी रक्षाके लिये मधपानको

त्याग दिया है ॥ विधानं सुकृतस्यापि भूयः शृणु शुचिस्सिते । प्रोच्यते तत् त्रिधा देवि सुकृतं च समासतः ॥

शुचिसिते । अव पुण्यका भी विधान छुतो । देवि ! योदेमें तीन प्रकारका पुण्य भी वताया गया है ॥ त्रैविध्यदोषोपरमे यस्तु दोपन्यपेक्षया । स हि प्राप्तोति सकलं सर्वेद्धष्कृतवर्जनात् ॥

मान्धिक, वाचिक और कायिक तीनों दोषोंकी निवृत्ति हो जानेपर जो दोषकी उपेक्षा करके सम्पूर्ण दुष्कर्मोंका त्याग कर देता है, वही समस्त शुभ कर्मोंका फल पाता है।। प्रथमं वर्जयेद् दोषान् युगपत् पृथगेय वा। तथा धर्ममयाप्राति दोपत्यागो दि दुष्करः॥

पर्ने सद दोनोको एक साथ या बारी-बारीसे त्याग देना नाहिये। ऐसा करनेने मनुष्यको पर्माचरणका फल प्राप्त होता है। रनेकि डोनोका पित्याग करना बहुत ही कठिन है॥ दोपसा करपसंत्यागान्मुनिर्भवति मानवः॥ सीकर्य पदय धर्मस्य कार्यारम्भाइतेऽपि च। श्रात्मोपलक्ष्योपरमाहभन्ते सुरुतं परम्॥

ममस दोशोंका त्याग कर देनेने मनुष्य मुनि हो जाता है। देखों, पर्म करनेमें कितनी मुविधा या सुगमता है कि कोई पार्ग किये बिना ही अपनेको प्राप्त हुए दोषोंका त्याग कर देनेमाध्ये मनुष्य परम पुण्य प्राप्त कर हेते हैं॥ अहो नृशंसाः पच्यन्ते मानुषाः सहपबुद्धयः। ये ताहशं न युध्यन्ते आत्माधीनं च निर्वृताः॥ दुष्युत्तन्यागमात्रेण पदमुष्यं हि स्थयते॥

अहो ! अल्यबुद्धि मानव कैसे क्रूर हैं कि पाप कर्म करके अपने आपको नरककी आगमें पकाते हैं। वे संतीपपूर्वक यह नहीं समझ पाते कि वैसा पुण्यकर्म सर्वया अपने अधीन है। दुष्कर्मोका स्थाग करनेमात्रसे कर्ष्वपद (स्वर्गलोक) की प्राप्ति होती है।

पापभीरुत्वमात्रेण दोपाणां परिवर्जनात्। सुरोभनो भवेद् देवि म्रृजुर्धर्मव्यपेक्षया॥

देवि ! पापधे हरने, दोपोंको त्यागने और निष्कपट धर्म-की अपेका रलनेसे मनुष्य उत्तम परिणामका भागी होता है ॥ श्रुत्वा च बुद्धसंयोगादिन्द्रियाणां च निष्रहात्। संतोषाच श्रुतेक्षेव शक्यते दोपवर्जनम् ॥

शानी पुरुषोंके सम्पर्कसे धर्मोपदेश सुनकर इन्द्रियोंका निगर करने तथा संतोध और धैर्य धारण करनेसे दोषोंका परित्याग किया जा सकता है ॥

तदेव धर्ममित्याहुर्दोपसंयमनं प्रिये । यमधर्मेण धर्मोऽस्ति नान्यः शुभतरः विये ॥

भिषे ! दोप-संयमको धर्म कहा गया है । संयमरूप धर्म-का पालन करनेमें जो धर्म होता है, वही सबसे अधिक फल्य'ण हारी है, दूसरा नहीं ॥

यमधर्मेण यतयः प्राप्तुवन्त्युत्तमां गतिम् ॥ ईंग्यगणां प्रभवतां द्रिहाणां च वे नृणाम् । सफला दायसंत्यागो दानाद्रि शुभाद्रि॥

संयमभर्मके पालनसे यतिजन उत्तम गतिको पाते हैं। प्रभावभावी पनिचाँहे दान करनेसे और दरिद्र मनुष्योंके समक्ष्मीके भानरणसे भी दोपोंका त्याग श्राणक फल देनेगाय है।।

तयो हानं महाद्वि दोपमल्यं हि निर्हरेत्। सङ्गं यामिकं योकं वहेये निरुपसाधनम्॥

महार्थाः ! तत्र और दान अस्य दायको हर होते हैं। महा रोपस्थान्यस्था सुकृत यत्त्रपा गया। अवसहायक साधनी-के विना देनेगाँव सुकृतका वर्णन कर्मगा।। सुखाभिसंधिर्लोकानां सत्यं शौचमथार्जवम् । व्रतोपवासः प्रीतिश्च व्रह्मचर्यं दमः शमः ॥ एवमादि शुभं कमं सुकृतं नियमाश्चितम् । श्रुणु तेपां विशेपांश्च कीर्तयिष्यामि भामिनि ॥

जगत्के लोगोंके सुखी होनेकी कामना स्त्य, शीच, सरलता व्रतसम्बन्धी उपवास, प्रीति, व्रसच्ये, दम और शम—इत्यादि श्रम कर्म नियमोंगर अवलम्बित सुकृत है। भामिनि! अब उनके विशेष भेदीका वर्णन करूँगा, सुनो॥ सत्यं स्वर्गस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव। नास्ति सत्यात् परं दानं नास्ति सत्यात् परं तपः॥

े जैसे नौका या जहाज समुद्रसे पार होनेका साधन है।
उसी प्रकार सत्य स्वर्गलोकमें पहुँचनेके लिये सीढ़ीका काम
देता है। सत्यसे बढ़कर दान नहीं है और सत्यसे बढ़कर
तप नहीं है।।

यथा श्रुतं यथा दृष्टमात्मना यद् यथा कृतम् । तथा तस्याविकारेण वचनं सत्यलक्षणम् ॥

जो जैसा सुना गया हो। जैसा देखा गया हो और अपने द्वारा जैसा किया गया हो। उसको विना किसी परिवर्तनके वाणीद्वारा प्रकट करना सत्यका लक्षण है ॥ यच्छलेनाभिसंयुक्तं सत्यस्पं सृपैच तत्। सत्यमेव प्रवक्तव्यं पारावर्यं विज्ञानता॥

जो सत्य छलसे युक्त हो। वह मिय्या ही है। अतः सत्यासत्यके भले-बुरे परिणामको जाननेवाले पुरुपको चाहिये कि वह सदा सत्य ही बोले॥ दीघीयुश्च भवेत् सत्यात् कुलसंतानपालकः। लोकसंस्थितिपालश्च भवेत् सत्येन मानवः॥

ं सत्यके पालनसे मनुष्य दीर्घायु होता है। सत्यसे कुल-परम्पराका पालक होता है और सत्यका आश्रय लेनेसे वह लोक-मर्यादाका संरक्षक होता है॥

उमोयाच

कथं संधारयन् मत्यों वृतं ग्रुभमवाष्नुयात्॥

उमाने पूछा—भगवन् ! मनुष्य किस प्रकार व्रत धारण करके ग्रम फलको पाता है ! ॥

थीमहेश्वर उवाच

पूर्वमुक्तं तु यत् पापं मनोवाकायकर्मभिः। वतवत् न्स्य संत्यागस्तपोवतमिति स्मृतम्॥

श्रीमहेद्यरने कहा—देवि! पहले जो मन, वाणी, श्रीर और क्रियाइ।रा होनेवाले प्रापाँका वर्णन किया गया है। जनकी भाँवि उनके त्यागका नियम लेना तपोवत कहा गया है।। शुद्धकायो नरो भृत्वा स्नात्वा तीर्थ यथाविधि। पञ्चभृतानि चन्द्राकों संध्ये धर्मयमौ पितृन्॥ आत्मनेव तथाऽऽत्मानं निवेद्य वतवचरेत्।

मनुष्य तीर्थमें विधिपूर्वक स्नान करके शुद्धशरीर हो स्वयं ही अपने आपको पद्ध महाभृत, चन्द्रमा, सूर्य, दोनी कालकी संध्या, धर्म, यम तथा पितरांकी सेवामें निवेदन करके वत लेकर धर्माचरण करे।

वतमामरणाद् वापि कालच्छेदेन वा हरेत्॥ शाकादिषु वतं कुर्यात् तथा पुष्पफलादिषु। व्रह्मचर्यवतं कुर्यादुपवासवतं तथा॥

अपने वतको मृत्युपर्यन्त निभावे अथवा समयकी सीमा बाँधकर उतने समयतक उसका निर्वाह करे। शाक आदि तथा फल-फूल आदिका आहार करके वत करे। उस समय बहुमचर्यका पालन तथा उपवास भी करना चाहिये।। एवमन्येषु बहुषु वतं कार्य हितैपिणा। वतसङ्गो यथा न स्याद् रक्षितव्यं तथा वुधैः॥

अपना हित चाहनेवांले पुरुषको दुग्ध आदि अन्य बहुत-सी वस्तुओंमेंसे किसी एकका उपयोग करके नतका मालन करना चाहिये। विद्वानोंको उचित है कि वे अपने मतको भक्त न होने दें। सब प्रकारसे उसकी रक्षा करें॥ जतभङ्गे महत् पापमिति विद्वि शुभेक्षणे॥ औषधार्थ यद्शानाद् गुरूणां वचनाद्पि। अनुष्रहार्थ बन्धूनां जतभङ्गो न दुष्यते॥

शुभेक्षणे ! तुम यह जान लो कि वत भक्त करनेसे महान् पाप होता है, परंतु ओषधिके लिये, अनजानमें, गुरुजनींकी आज्ञासे तथा बन्धुजनींपर अनुग्रह करनेके लिये यदि <u>वत्भक्त</u> हो जाय तो वह दूषित नहीं होता ॥

वतापवर्गकाले तु दैवव्राह्मणपूजनम् । नरेण तु यथावद्धि कार्यसिद्धि यथाप्तुयात् ॥

व्रतकी समाप्तिके समय मनुष्यको देवताओं और ब्राह्मणोंकी यथावत् पूजा करनी चाहिये। इससे उसे अपने कार्यमें सफलता प्राप्त होती है ॥ उमोवाच

कथं शौचविधिस्तत्र तन्मे शंसितुमईसि॥

डमाने पूछा—भगवन् ! वत ग्रहण करनेके समय शौचाचारका विधान कैसा है ! यह मुझे वतानेकी कृपा करें ॥ श्रीमहेश्वर उवाच

बाह्यमाभ्यन्तरं चेति द्विविधं शौचमिष्यते । मानसं सुकृतं यत् तच्छौचमाभ्यन्तरं स्मृतम्॥

श्रीमहेश्वरते कहा—देवि! शौच दो प्रकारका माना गया है—एक बाह्य शौच, दूसरा आभ्यन्तर शौच। जिसे पहले मानसिक सुकृत बताया गया है, उसीको यहाँ आभ्यन्तर शौच कहा गया है॥

सदाऽऽहारविशुद्धिश्च कायप्रक्षालनं तु यत्। बाह्यशौचं भवेदेतत् तथैवाचमनादिना॥

सदा ही विशुद्ध आहार ग्रहण करना, शरीरको घो-पेछि कर साफ रखना तथा आचमन आदिके द्वारा भी शरीरको शुद्ध बनाये रखना, यह बाह्य शौच है ॥ मृचैव शुद्धदेशस्था गोशकृनमूत्रमेव च। द्रव्याणि गन्धयुक्तानि यानि पृष्टिकराणि च॥ एतैः सम्मार्जनैः कायमम्भसा च पुनः पुनः।

अच्छे स्थानकी मिट्टी, गोवर, गोमूत्र, सुगन्वित द्रव्य तथा पेष्टिक पदार्थ—इन सन वस्तुओं मिश्रित जलके द्वारा मार्जन करके शरीरको वारंवार जलसे प्रक्षालित करे ॥ अक्षोभ्यं यत् प्रकीर्ण च नित्यस्रोतश्च यज्जलम् ॥ प्रायशस्तादशे मज्जेदन्यथा च विवर्जयेत्॥

जहाँका जल अक्षोभ्य ( नहानेसे गँदला न होनेवाला ) और फैला हुआ हो, जिसका प्रवाह कभी ट्रटता न हों। प्रायः ऐसे ही जलमें गोता लगाना चाहिये। अन्यथा उस जलको त्याग देना चाहिये॥

त्रिखिराचमनं श्रेष्ठं निर्मलैरुद्धृतैर्जलैः। तथा विष्मुत्रयोः शुद्धिरङ्गिवंहुमृदा भवेत्॥

निर्मल जलको हाथमें लेकर उसके द्वारा तीन-तीन बार आचमन करना श्रेष्ठ माना गया है। मल और मूत्रके खानों-की शुद्धि बहुत-सी मिट्टी लगाकर जलके द्वारा धोनेसे होती है।। तथैव जलसंशुद्धिर्यत् संशुद्धं तु संस्पृशेत्॥

इसी प्रकार जलकी शुद्धिका भी ध्यान रखना आवश्यक है। जो शुद्ध जल हो उसीका स्पर्श करे— उसीके हाय-भुँह घोकर कुल्ला करे और नहाये॥ शकृता भूमिशुद्धिः स्यालीहानां भस्मना स्मृतम्। तक्षणं घर्षणं चैव दारवाणां विशोधनम्॥

गोवरसे लीपनेपर भूमिकी शुद्धि होती है। राखसे मलनेपर घातके पात्रोंकी शुद्धि होती है। लकड़ीके बने हुए पात्रोंकी शुद्धि छीलने। काटने और रगड़नेसे होती है।। दहनं मृणमयानां च मर्त्यानां छच्छूधारणम्। शेषाणां देवि सर्वेषामातपेन जलेन च॥ व्राह्मणानां च वाक्येन सदा संशोधनं भवेत्।

मिट्टीके पात्रीकी शुद्धि आगमें जलानेसे होती है। मनुष्यी-की शुद्धि कुच्छू सांतपन आदि वत धारण करनेसे होती है। देवि! शेष सब वस्तुओंकी शुद्धि सदा धूपमें तपाने। जलके द्वारा धोने और ब्राह्मणोंके वचनते होती है॥

अदृप्रसिद्धितिं यच वाचा प्रशस्यते । एवमापदि संशुद्धिरेवं शौचं विधीयते ॥

जिसका दोष देखा न गया हो ऐसी वस्तुको जल हे थो दिया जाय तो वह शुद्ध हो जाता है । जिसकी वाणीदारा प्रशंसा की जाती है, वह भी शुद्ध ही समझना चाहिये। इसी प्रकार आपत्तिकाल में शुद्धिकी व्यवस्था है और इसी तरह शौचका विधान है।

उमोवाच

आहारशुद्धिस्तु कथं द्वदेव महेश्वर ॥ उमाने पूछा—देवदेव ! महेश्वर ! आहारकी शुद्धि केंसे होती है ! ॥

श्रीमहेशर उवाच अमांसमद्यमक्लेद्यमपर्युषितमेव च। अतिकट्वम्ललवणहीनं च ग्रुभगन्धि च॥ क्रमिकेशमलैहींनं संवृतं गुद्धदर्शनम्। एवंविधं सदाऽऽद्दार्य देववाहापसत्कृतम्॥ श्रेष्ट्रितित्वेव तन्त्रीयमन्यया मन्यतेऽश्रुभम्।

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि | जिसमें मांस और मध न हो। जो सदा हुआ या पसीजा न हो। वासी न हो। अधिक गद्रका, अधिक खटा और अधिक नमकीन न हो। जिससे उत्तम गन्ध आही हो। जिसमें कीड़े या केश न पड़े हों। जो निर्मट हो। दका हुआ हो और देखनेमें भी शद हो। दिसका देवताओं और जालणोंद्वारा सत्कार किया गया हो। ऐसे अपने सदा भोजन करना चाहिये । उसे श्रेष्ठ ही जानना चाहिये । इनके विवरीत जो अन्न है। उसे श्रेष्ठ माना गया है।

द्रास्यादारण्यकैः सिद्धं श्रेष्टमित्यवधारय ॥ श्रतिमात्रगृद्दीतात् तु अरुपदत्तं भवेच्छुचि ।

ग्राप्य असकी अपेक्षा वनमें उत्तव होनेवाले पदार्थोंसे यना हुआ अन्न श्रेष्ठ होता है। इस बातको तुम अच्छी तरह समश लो। अधिक-से-अधिक प्रहण किये हुए अन्नकी अपेक्षाई योड़ा-सा दिया हुआ अन्न पवित्र होता है॥ यगदोपं हविःरोपं पितृरोपं च निर्मलम्॥ इति ते कथितं देवि भूयः थोतं किमिच्छस्ति॥

यशहोत्र (देवताओंको अर्पण करनेसे बचा हुआ), एबि:होत् (अग्निमें आहुति देनेसे बचा हुआ) तथा पितृ-होत् (श्राद्धसे अवशिष्ट) अन्त निर्मल माना गया है। देवि! यह विषय तुम्हें बताया गया, अब और क्या सुनना चाहती हो !॥

उमोवाच '

भक्षयन्त्यपरे मांसं वर्जयन्त्यपरे विभो। तन्मे वद महादेव भक्ष्याभक्ष्यविनिर्णयम्॥

उमान पूछा—प्रमो ! कुछ लोग तो मांस खाते हैं और दूसरे लोग उसका त्याग कर देते हैं । महादेव ! ऐसी दतामें मुद्रे भक्ष्य-अभक्ष्यका निर्णय करके वृताइये ॥

श्रीमहेश्वर उवाचे '

मांसम्य भक्षणे दोपो यश्चास्याभक्षणे गुणः। तद्दं कीर्तयिष्यामि तन्निचोध यथातथम्॥

श्रीमहेश्वर ने कहा--देवि ! मांस खानेमें जो दोष है भीर उसे न खानेमें जो गुण है, उसका मैं यथार्थ रूपसे वर्णन करता हुँ, उसे सुनो ॥

इष्टं दत्तमधीतं च कतवश्च सदृक्षिणाः। अमांसभस्णस्येव कलां नार्दन्ति पोडशीम्॥

यशः दानः वेदान्ययन तथा दक्षिणासहित अनेकानेक गतु—ये सर्व मिलकर मांस-भक्षणके परित्यागकी सोलहवीं अलाके वरावर भी नहीं होते ॥ ४

आत्मार्थयः परप्राणान् हिस्यात् सादुफलेप्सया। व्यात्रमृत्रस्यालेखः राक्षसेखः समस्त सः॥

जी म्बादकी इच्छान अपने त्यि दूसरेके प्राणींकी हिंसा करता है, वह बावन गीवन नियार और राक्षमोंके समान है ॥ खमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति। उद्विज्ञवासं लभते यत्र यत्रोपजायते॥

जो पराये मांससे अपने मांसको बढ़ाना चाहता है, वह जहाँ-कहीं भी जन्म लेता है वहीं उद्देगमें पड़ा रहता है ॥ संछेदनं स्वमांसस्य यथा संजनयेद् रुजम्। तथेंव परमांसेऽपि वेदितव्यं विजानता॥

जैसे अपने मांसको काटना अपने लिये पीड़ाजनक होता है, उसी तरह दूसरेका मांस काटनेपर उसे भी पीड़ा होती है। यह प्रत्येक विज्ञ पुरुपको समझना चाहिये ॥ यस्तु सर्वाणि मांसानि यावज्जीवं न भक्षयेत्। स स्वर्गे विपुलं स्थानं लभते नात्र संशयः॥

जो जीवनभर सब प्रकारके मांस त्याग देता है—कभी मांस नहीं खाता, वह स्वर्गमें विशाङ स्थान पाता है, इसमें संशय नहीं है ॥

यत् तु वर्पशतं पूर्णं तप्यते परमं तपः। यचापि वर्जेयेन्मांसं सममेतन्न वा समम्॥

मनुष्य जो पूरे सौ वर्षांतक उत्कृष्ट तपस्या करता है और जो वह सदाके लिये मांछका परित्याग कर देता है—उसके ये दोनों कर्म समान हैं अथवा समान नहीं भी हो सकते हैं [मांछका त्याग तपस्यासे भी उत्कृष्ट है ] ॥ न हि प्राणेः प्रियतमं लोके किंचन विद्यते। तसात् प्राणिद्या कार्या यथाऽऽरमित तथा परे॥

संसारमें प्राणोंके समान प्रियतम दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अतः समस्त प्राणियोंपर दया करनी चाहिये। जैसे अपने ऊपर दया अमीष्ट होती है। वैसे ही दूसरॉपर भी होनी चाहिये॥ इत्येवं मुनयः प्राहुर्मोसस्याभक्षणे गुणान्। इस प्रकार मुनियोंने मांस न खानेमें गुण बताये हैं।

उमोवाच

गुरुपूजा कथं देव कियते धर्मचारिभिः॥ उमाने पूछा—देव ! धर्मचारी गतुष्य गुरुजनॉकी पूजा केते करते हैं !॥

श्रीमहेश्वर उवाच

गुरुपूजां प्रवक्ष्यामि यथावत् तव शोभने । कृतशानां परो धर्म इति वेदानुशासनम्॥

श्रीमहेरवरने कहा—शोमने ! अव में तुम्हें यथावत् रूपसे गुरुजनोंकी पूजाकी विधि वता रहा हूँ । वेदकी यह आशा है कि कृतज्ञ पुरुपोंके लिये गुरुजनोंकी पूजा परम धर्म है ॥ तस्मात् स्वगुरवः पूज्यास्ते हि पूर्वोपकारिणः। गुरुणां च गरीयांसस्त्रयो लोकेषु पूजिताः॥ उपाध्यायः पिता माता सम्पूज्यास्ते विद्रोषतः।

अतः सबको अपने-अपने गुरुजनोंका पूजन करना चाहिये; क्योंकि वे गुरुजन संतान और शिष्यपर पहले उपकार करनेवाले हैं। गुरुजनोंमें उपाध्याय (अध्यापक), पिता और माता—ये तीन अधिक गौरवशाली हैं। इनकी 南南南

किता विश्वी

計算

न्त्री

ती

धार्म व

明明明明

तीनों लोकोंमें पूजा होती है; अतः इन सबका विशेषरूपसे आदर-सत्कार करना चाहिये॥ ये पितस्त्रीतरो लोका के जनसम्बन्धाः॥

ये पितुर्झातरो ज्येष्टा ये च तस्यानुजास्तथा॥ पितुः पिता च सर्वे ते पूजनीयाः पिता तथा॥

जो पिताके बड़े तथा छोटे भाई हीं, वे तथा पिताके भी पिता—ये सन के सब पिताके ही तुल्य पूजनीय हैं ॥ मातुर्या भगिनी ज्येष्ठा मातुर्या च यवीयसी। मातामही च धात्री च सर्वास्ता मातरः स्मृताः॥

माताकी जो जेठी बहिन तथा छोटी बहिन हैं, वे और नानी एवं घाय—इन सबको माताके ही तुल्य माना गया है ॥ उपाध्यायस्य यः पुत्रो यश्च तस्य भवेद् गुरुः। ऋत्विग् गुरुः पिता चेति गुरवः सम्प्रकीर्तिताः॥

उपाध्यायका जो पुत्र है वह गुरु है, उसका जो गुरु है वह भी अपना गुरु है, ऋत्विक् गुरु है और पिता भी गुरु हैं— ये सब के सब गुरु कहे गये हैं ॥ ज्येष्ठो भ्राता नरेन्द्रश्च मातुलः श्वशुरस्तथा। भयत्राता च भर्ता च गुरु बस्ते प्रकार्तिताः॥

वड़ा भाई, राजा, मामा, श्रञ्जरं, भयते रक्षा करनेवाला तथा भर्ता ( स्वामी )—ये सव गुरु कहे गये हैं ॥ इत्येष कथितः साध्वि गुरूणां सर्वसंग्रहः। अनुवृत्ति च पूजां च तेषामिष निवोध मे ॥

पतिवते ! यह गुरु-कोटिमें जिनकी गणना है, उन सबका संग्रह करके यहाँ बताया गया है । अब उनकी अनुवृत्ति और पूजाकी भी बात सुनो ॥ आगाध्या सामाधितगावपाध्यायस्तरीय स्व ।

आराध्या मातापितराबुपाध्यायस्तथैव च । कथंचिन्नावमन्तव्या नरेण हितमिच्छता॥

अपना हित चाहनेवाले पुरुषको माता, पिता और उपाध्याय—हन तीनोंकी आराधना करनी चाहिये। किसी तरह भी इनका अपमान नहीं करना चाहिये॥ तेन प्रीणन्ति पितरस्तेन प्रीतः प्रजापतिः। येन प्रीणाति चेन्माता प्रीताः स्युदेवमातरः॥ येन प्रीणात्युपाध्यायो ब्रह्मा तेनाभिप्जितः। अप्रीतेषु पुनस्तेषु नरो नरकमेति हि॥

े इससे पितर प्रसन्न होते हैं । प्रजापितको प्रसन्नता होती है । जिस आराधनाके द्वारा वह माताको प्रसन्न करता है, उससे देवमाताएँ प्रसन्न होती हैं । जिससे वह उपाध्यायको संतुष्ट करता है, उससे ब्रह्माजी पूजित होते हैं । यदि मनुष्य आराधनाद्वारा इन सबको संतुष्टन करे तो वह नरकमें जाता है।।

गुरूणां वैरनिर्वन्धो न कर्तव्यः कथंचन। नरकं खगुरुत्रीत्या मनसापि न गच्छति॥

गुरजनीके साथ कमी वैर नहीं बाँघना चाहिये। अपने गुरुजनके प्रसन होनेपर मनुष्य कमी मनसे भी नरकमें नहीं पड़ता॥ न ज़ूयाद् विप्रियं तेषामनिष्टं न प्रवर्तयेत्। विग्रह्म न वदेत् तेषां समीपे स्पर्धया कचित्॥ उन्हें जो अभिय लगे, ऐसी वात नहीं बोलनी च जिससे उनका अनिष्ट हो, ऐसा काम भी नहीं करना चा उनसे झगड़कर नहीं बोलना चाहिये और उनके समीप किसी वातके लिये होड़ नहीं लगानी चाहिये॥ ए यद् यदिच्छन्ति ते कर्तुमस्ततन्त्रस्तदाचरेत्। वेदानुशासनसमं गुरुशासनमिष्यते॥

वे जो-जो काम कराना चाहें, उनकी आज्ञाके रहकर वह सब कुछ करना चाहिये। वेदोंकी आज्ञाके गुकजनोंकी आज्ञाका पालन अमीह माना गया है।। कलहांश्च विवादांश्च गुरुभिः सह वर्जयेत्। कैतवं परिहासांश्च मन्युकामाश्रयांस्तथा।।

गुरुजनींके साथ कल्ह और विवाद छोड़ दे, साथ छल-कपट, परिहास तथा काम क्रोधके आध बर्तात भी न करे॥

गुरूणां योऽनहंवादी करोत्याशामतिन्द्रतः। न तस्मात् सर्वमत्येपु विद्यते पुण्यकृत्तमः॥

जो आलस्य और अहंकार छोड़कर गुरुजनींकी अ पालन करता है। समस्त । मनुष्योंमें उससे बढ़कर पुष दूसरा कोई नहीं है ॥

असूयामपवादं च गुरूणां परिवर्जयेत्। तेषां प्रियहितान्वेषी भूत्वा परिचरेत् सदा॥

गुरुजनोंके दोष देखना और उनकी निन्दा करना दे, उनके प्रिय और हितका ध्यान रखते हुए खदा परिचर्या करे।।

न तद् यहफलं कुर्यात् तपो वाऽऽचरितं महत्। यत् कुर्यात् पुरुषस्येह गुरुपूजा सदा कृता ॥

यज्ञोंका फल और किया हुआ महान् तप भी इस क मनुष्यको वैसा लाभ नहीं पहुँचा सकताः जैसा सदा इआ गुरुपूजन पहुँचा सकता है ॥ अनुवृत्त्विता धर्मो नास्ति सर्वाध्रमेण्यपि।

तसात् क्षमावृतः क्षान्तो गुरुवृत्ति समाचरेत् ॥ समी आश्रमोंमें अनुवृत्ति (गुरुसेवा ) के विना भी धर्म सफल नहीं हो सकता। इसलिये क्षमारे युक्त

सहनशील होकर गुरुसेवा करे ॥ स्वमर्थे स्वशरीरं च गुर्वर्थे संत्यजेद् बुधः। विवादं धनहेतोवां मोहाद् वा तैर्न रोचयेत्॥

विद्वान् पुरुष गुरुके लिये अपने घन और शरीरको स कर दे। धनके लिये अयवा मोहवश उनके साथ विवाद न ब्रह्मचर्यमहिसा च दानानि विविधानि च। गुरुभिः प्रतिपिद्धस्य सर्वमेतद्पार्थकम्॥

जो गुक्जनोंने अभिशंस है, उसके किये हुए ब्रह् अहिंसा और नाना प्रकारके दान—ये सब व्यर्थ हो जाते

उपाध्यायं पितरं मातरं च येऽभिद्वुसुर्मनसा कर्मणा या। तेपां पापं भ्रूणहत्याविदाष्टं तेभ्यो नान्यः पापऋद्स्ति लोके॥

जें हीत उपाध्याय, रिता और माताके साथ मनः वाणी दनं विभाराग होड़ करते हैं। उन्हें भूणहत्यासे भी बड़ा पार हगता है। उनसे बढ़कर पापाचारी इस संसारमें दूसरा पोर्ट नहीं है।।

#### उमोवाच े

उपचासिविधि तत्र तनमे शंसितुमहीसि॥ उमाने कहा-प्रमो! अव आप मुझे उपवासकी विधि बताहरे॥

# श्रीमहेश्वर उवाच

दारीरमलद्यान्त्यर्धमिन्द्रियोच्छोपणाय च। एकभुकोपवासेंस्तु धारयन्ते वतं नराः॥ लभन्ते विपुर्लं धर्मे तथाऽऽहारपरिक्षयात्।

श्रीमहेश्वर वोले—प्रिये ! शारीरिक दोपकी श्रान्तिके लिये और इन्द्रियोंको सुखाकर वश्में करनेके लिये मनुष्य एक समय भोजन अयवा दोनों समय उपवासपूर्वक व्रत धारण करते हैं और आहार क्षीण कर देनेके कारण महान् धर्मका फल पाते हैं॥ यहनामुपरोधं तु न कुर्यादात्मकारणात्॥ जीवोपधातं च तथा स जीवन् धन्य इप्यते।

जो अपने लिये बहुतते प्राणियोंको बन्धनमें नहीं डालता और न उनका वथ ही करता है। वह जीवन भर धन्य माना जाता है॥ तस्मात् पुण्यं लभेनमर्त्यः स्वयमाहारकर्शनात्॥ तद् गृहस्थेर्यथाशकि कर्तव्यमिति निश्चयः॥

अतः यह विद्व होता है कि स्वयं आहारको वटा देनेवे मनुष्य अवस्य पुण्यका भागी होता है। इवलिये गृहस्योंको यया शक्ति आहार-वंयम करना चाहिये। यह शास्त्रोंका निमित आदेश है॥ उपवासादिते काये आपदर्थ पयो जलम्। सुञ्जनमतिधाती स्याद् बाह्मणाननुमान्य च ॥

उपवाससे जब शरीरको अधिक पीड़ा होने लगे। तब उस् आपित्तकालमें ब्राह्मणींसे आशा लेकर यदि मनुष्य दूध अथवा जलग्रहण कर ले तो इससे उसका बत भङ्ग नहीं होता ॥

#### उमोवाच

ब्रह्मचर्ये कथं देव रक्षितव्यं विज्ञानता ॥ उमाने पूछा—देव ! विश्व पुरुपको ब्रह्मचर्यकी रक्षा कैर्ध करनी चाहिये !॥

#### श्रीमहेश्वर उवाच

तद्रहं तं प्रवक्ष्यामि श्टणु देवि समाहिता॥ ब्रह्मचर्य परं शोचं ब्रह्मचर्यं परं तपः। केवलं ब्रह्मचर्येण प्राप्यते परमं पद्मम्॥

धीमहेश्वरने कहा—देवि । यह विषयमें तुम्हें बताता हुँ, एकाप्रनिच होकर सुनो । ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम शीचाचार है, ब्रह्मचर्य उत्हर तरसा है तथा केवल ब्रह्मचर्यसे मी परमरदक्षी प्राप्ति होती है ॥ संकल्पाद् दर्शनाचैव तद्युक्तवचनादिष । संस्पर्शाद्थ संयोगात् पञ्चधा रक्षितं वतम् ॥

-संकल्पने, दृष्टिने, न्यायोचित वचनने, स्पर्शने और संयोगने-दन पाँच प्रकारीने वतकी रक्षा होती है॥ वतवद्धारितं चैव ब्रह्मचर्यमक्त्मपम्। नित्यं संरक्षितं तस्य नैष्टिकानां विधीयते॥

वतपूर्वक धारण किया हुआ निष्कलङ्क व्रह्मचर्य सदा सुरक्षित रहे, ऐसा नैष्ठिक व्रह्मचारियोंके लिये विधान है ॥ तदिष्यते गृहस्थानां कालमुह्दिश्य कारणम् ॥ जन्मनक्षत्रयोगेषु पुण्यवासेषु पर्वसु। देवताधर्मकार्येषु व्रह्मचर्यवतं चरेत्॥

वही ब्रह्मचर्य ग्रह्स्थोंके लिये भी अभीष्ट है, इसमें काल ही कारण है। जन्म-नक्षत्रका योग आनेपर पवित्र खानोंमें पर्वोके दिन तथा देवतासम्यन्धी धर्म-कृत्योंमें ग्रह्स्थोंको ब्रह्म-चर्य ब्रतका पालन अवस्य करना चाहिये॥ ब्रह्मचर्यव्यतफलं लभेद् दारव्यती सदा। श्रीचमायुस्तथाऽऽरोग्यं लभ्यते ब्रह्मचारिभिः॥

जो सदा एकपलीवती रहता है, वह बहाचर्य वतके पालनका फल पाता है। ब्रह्मचारियोंको पवित्रता, आयु तथा आरोग्यकी प्राप्ति होती है॥

#### उमोवाच

तीर्थचर्यावतं देव क्रियते धर्मकाङ्क्षिभिः। कानि तीर्थानि छोकेषु तन्मे शंसितुमहंसि॥

उमाने पूछा—देव ! बहुत से धर्माभिलापी पुरुष तीर्थयात्राका बत धारण करते हैं। अतः लोकोंमें कौन-कीनसे तीर्थ हैं ? यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥

# श्रीमहेश्वर उवाच

हन्त ते कथियप्यामि तीर्थस्नानविधि प्रिये। पावनार्थे च शौचार्थं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा॥

श्रीमहेश्वरने कहा—प्रिये ! में प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें तीर्यस्नानकी विधि वताता हूँ, सुनो । पूर्वकालमें ब्रह्माजीन दूसरोंको पवित्र करने तथा स्वयं भी पवित्र होनेके लिये इस विधिका निर्माण किया था।।

यास्तु लोके महानद्यस्ताः सर्वास्तीर्थसंक्षिकाः। तासां प्राक्कोतसः श्रेष्ठाः सङ्गमश्च परस्परम्॥

लोकमें जो बड़ी-बड़ी निदयाँ हैं। उन सबका नाम तीर्थ है। उनमें भी जिनका प्रवाह पूरवकी ओर है। वे श्रेष्ठ हैं और जहाँ दो निदयाँ परस्पर मिलती हैं। वह स्थान भी उत्तम तीर्थ कहा गया है॥

तासां सागरसंयोगो चरिष्ठश्चेति विद्यते॥ तासामुभयतः कृछं तत्र तत्र मनीपिभिः। देवैर्वो सेवितं देवि तत् तीर्थं परमं स्मृतम्॥

और उन नदियोंका जहाँ समुद्रके साथ संयोग हुआ है। वह स्यान सबसे अंग्रेड तीर्थ बताया गया है। देवि ! उन निद्योंके दोनों तटोंपर मनीषी पुरुषोंने जिस खानका सेवन किया है, वह उत्कृष्ट तीर्थ माना गया है ॥ समुद्रश्च महातीर्थ पावनं परमं शुभम्। तस्य कूलगतास्तीर्था महद्भिश्च समाप्लुताः॥

समुद्र भी परम पावन एवं शुभ महातीर्थ है। उसके तट-पर जो तीर्थ हैं, उनमें महात्मा पुरुषोंने गोता लगाया है।। स्रोतसां पर्वतानां च जोषितानां महर्षिभिः। अपि कूलं तटाकं चा सेवितं मुनिभिः प्रिये।।

प्रिये! महर्षियोद्वारा सेवित जो जलसोत और पर्वत हैं, उनके तटों और तड़ागींगर भी बहुतसे मुनि निवास करते हैं।। तत् तु तीर्थमिति क्षेयं प्रभावात् तु तपस्विनाम् ॥ तदाप्रभृति तीर्थत्वं लभेह्योकहिताय वै। एवं तीर्थ भवेद् देवि तस्य स्नानविधि शृणु ॥

उन तपस्वी मुनियोंके प्रभावने उन स्थानको तीर्थनमझना चाहिये। ऋषियोंके निवासकालने ही वह स्थान जगत्के हितके लिये तीर्थत्व प्राप्त कर लेता है। देवि । इस प्रकार स्थानविशेष तीर्थ वन जाता है। अब उसकी स्नानविधिसुनो।। जन्मना व्रतभूयिष्ठो गत्वा तीर्थानि काङ्क्ष्या। उपवासत्रयं कुर्यादेकं वा नियमान्वितः॥

जो जन्मकालसे ही बहुत-से वत करता आया हो। वह पुरुष तीयोंके सेवनकी इच्छासे यदि वहाँ जाय तो नियमसे । रहकर तीन या एक उपवास करे ॥ पुण्यमासयुते काले पौर्णमास्यां यथाविधि । बहिरेव शुचिर्भुःवा तत् तीर्थं मन्मना विशेत् ॥

पवित्र माससे युक्त समयमें पूर्णिमाको विधिपूर्वक बाहर ही पवित्र हो मुझमें मन लगाकर उस तीर्थके भीतर प्रवेश करे।। त्रिराप्लुत्य जलाभ्याशे दत्त्वा ब्राह्मणद्क्षिणाम्। अभ्यच्ये देवायतनं ततः प्रायाद् यथागतम्॥

उसमें तीन बार गोता लगाकर जलके निकट ही ब्राह्मण-को दक्षिणा दे। फिर देवालयमें देवताकी पूजा करके जहाँ इच्छा हो। वहाँ जाय ॥ ँ

एतद् विधानं सर्वेषां तीर्थं तीर्थमिति प्रिये। समीपतीर्थस्नानात् तु दूरतीर्थं सुपूजितम्॥

प्रिये ! प्रत्येक तीर्थमें सबके लिये स्नानका यही विधान
है । निकटवर्ती तीर्थमें स्नान करनेकी अपेक्षा दूरवर्ती तीर्थमें
स्नान आदि करना अधिक महत्वपूर्ण माना गया है ॥ "
आदिप्रभृति शुद्धस्य तीर्थस्नानं शुभं भवेत् ।
तपोऽर्थ पापनाशार्थं शौचार्थं तीर्थगाहनम् ॥

जो पहलेसे ही गुद्ध हो, उसके लिये तीर्थस्थान ग्रुमकारक माना जाता है। तपस्था, पापनाश और वाहर-भीतरकी) पवित्रताके लिये तीर्थोंमें स्नान किया जाता है।। एवं पुण्येषु तीर्थेषु तीर्थस्तानं ग्रुमं भवेत्। एतन्तेयमिकं सर्वं सुकृतं कथितं तव॥ इस प्रकार पुण्यतीर्थोंमें स्नान करना कल्याणकारी होता

है। यह सब नियमपूर्वक सम्पादित होनेवाले पुण्यका तुम्हारे सामने वर्णन किया गया है॥

उमोवाच े

लोकसिद्धं तु यद् द्रव्यं सर्वसाधारणं भवेत्। तद् ददत् सर्वसामान्यं कथं धर्मं लभेन्नरः॥

उमाने पूछा—भगवन् ! जो द्रव्य लोकमें सबको प्राप्त है, जो सर्वसाधारणकी वस्तु है, उस सर्वसामान्य वस्तुका दान करनेवाला मनुष्य कैसे धर्मका भागी होता है ! !!

श्रीमहेश्वर उवाच

लोके भूतमयं द्रव्यं सर्वसाधारणं तथा। तथैव तद् द्दन्मत्यों लभेत् पुण्यं स तच्लृणु॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि! लोकमें जो भौतिक द्रव्यहैं, वे वबके लिये साधारणहैं; उन वस्तुओं का दान करनेवाला मनुष्य किस तरह पुण्यका भागी होता है, यह वताता हूँ, सुनो ॥ दाता प्रतिग्रहीता च देयं सोपक्रमं तथा। देशकाली च यत् त्वेतद्दानं षड्गुणमुच्यते॥

दान देनेवाला, उसे ग्रहण करनेवाला, देय वस्तु, उप-क्रम ( उसे देनेका प्रयत्न ), देश और काल—इन छः वस्तुओं-के गुणोंसे ग्रक्त दान उत्तम बताया जाता है ॥ तेषां सम्पद्धिशेषांश्च कीर्त्यमानान् निवोध मे । आदिप्रभृति यः शुद्धो मनोवाक्कायकर्मभिः । सत्यवादी जितकोधस्त्वलुब्धो नाभ्यस्यकः ॥ श्रद्धावानास्तिकश्चैव एवं दाता प्रशस्यते ॥

अव मैं इन छहोंके विशेष गुणोंका वर्णन करता हूँ,
मुनो। जो आदिकालते ही मन, वाणी, शरीर और कियाद्वारा
शुद्ध हो, सत्यवादी, क्रोधविजयी, लोमहीन, अदोषदर्शी,
श्रद्धाल और आस्तिक हो, ऐसा दाता उत्तम बताया गया है॥
शुद्धो दान्तो जितकोधस्तथादीनकुलोज्जवः।
श्रुतचारित्रसम्पन्नस्तथा बहुकलत्रवान्॥
पञ्चयन्नपरो नित्यं निर्विकारशरीरवान्।
पतान्पात्रगुणान् विद्धिताहक् पात्रं प्रशस्यते॥

जो गुद्धः जितिन्द्रियः कोधको जीतनेवालाः उदार एवं उच्च कुलमें उत्पन्नः शास्त्रज्ञान एवं उदाचारते सम्पन्नः बहुत्तते स्त्री-पुत्रीते संयुक्तः पञ्चयज्ञपरायण तथा सदा नीरोग शरीरते युक्त हो। वही दान लेनेका उत्तम पात्र है। उपर्युक्त गुणोंको ही दानपात्रके उत्तम गुण समझो। ऐसे पात्रकी ही प्रशंसा की जाती है।

पितृदेवाग्निकार्येषु तस्य दत्तं महत् फलम्। यद् यद्हिति यो लोके पात्रं तस्य भवेश सः॥

देवता, पितर और अग्निहोत्रसम्बन्धी कार्योमें उसकी दिये हुए दानका महान् फल होता है। लोकमें जो जिस् वस्तुके योग्य हो, वही उस वस्तुको पानेका पात्र होता है।। मुच्येदापदमापन्नो येन पात्रं तदस्य तु। अन्नस्य श्रुधितं पात्रं तृपितं तु जलस्य वै॥

र्यं पानेषु नानात्विमावने पुराषं प्रति।

तित नेश्वदे पाने अपनिमे पणा हुआ मनुष्य भारति । श्वा नाम उस मन्त्रस यदी पान है। भूता मनुष्य भारति । श्वा स्वका पान है। इस प्रकार प्रत्येक पुरुष विदे सानवे भिन्नभिन पान तिते हैं॥ पारशीरका पण्यस्य हिन्नः समयभेदकः। स्थानविद्यनकराक्षान्ये यर्जिताः सर्वदाः प्रिये॥

दिन । चीर व्यक्तिसारी नपुंसकः हिंसकः मर्यादा-भेदकः भीर होगीकि कार्नेने कित जलनेवाले अन्यान्य पुरुष स्व प्रकारितानेनेयिति हैं अर्थात् उन्हें दान नहीं देना चाहिये॥ व परीपपातान् यद् द्रव्यं चौर्याद् चालभ्यते मुनिः। निर्देयाहाभ्यते यद्या धृर्तभावेन चै तथा॥ अध्यमीद्र्यमोद्दाद् चा बहुनामुपरोधनात्। लभ्यते यद् धनं देवि तदस्यन्तविगहितम्॥

दित ! दूररीका वध या चोरी करनेसे मनुष्यींको जो पन मिल्या है, निर्दयता तथा धूर्तजा करनेसे जो प्राप्त होता है, अभागि, भनिविषयक मोहसे तथा बहुत-से प्राणियोंकी जीविषया अवरीय करनेसे जो धन प्राप्त होता है, वह अत्यन्त निन्दित है।।

तादरोन छतं धर्मं निष्फलं विद्धि भामिनि । तस्मान्न्यायागतेनैय द।तव्यं ग्रुभमिच्छता ॥

भागित ! ऐने धन्धे किये हुए धर्मको निष्तल समझो । अतः द्युपको इत्छा रलनेवाले पुरुषको न्यायतः प्राप्त हुए धनके द्राग ही दान करना चाहिये ॥ यद् यदात्मिपयं नित्यं तत् तद् देयमिति स्थितिः। उपक्रमिमं चिद्धि दानुणां परमं हितम् ॥

ओ जो अपनेको प्रिय लगे। उधी-उधी वस्तुका खदा दान करना चाहिये। यही मयाँदा है। इस प्रयत्न या चेष्टाको ही उनकम समसो। यह दाताओंक लिये परम हितकारक है॥ पात्रभृतं तु दूरस्थमभिगम्य प्रसाद्य च। दाता दानं तथा द्याद् यथा तुष्येत तेन सः॥

दानका सुयोग्य पात्र ब्राक्षण यदि दूरका निवासी हो तो उनके पास जाकर उने प्रसंस करके दाता इस प्रकार दान दें। जिनसे यह संतुष्ट हो जाय ॥

एपु दानविधिः श्रेष्ठः समाहय तु मध्यमः॥ पूर्व च पात्रनां शास्त्रा समाहय निवेद्य च । द्योगायमनसंयुक्तं दातव्यं श्रद्धया प्रिये॥

यह रामकी भेड़ विभि है। दानपात्रको जो अपने वर पुत्राकर दान दिया जाता है। वर मध्यम सेणीका दान है। प्रिमे ! पहुँच भाषताका शान प्राप्त करके किर उस सुपात्र प्राप्ताम पर सुणाये। उसके सामने अपना दानविषयक विचार प्रस्तुत करे। पक्षात न्याने ही दनान आहिस पवित्र हो आपान करके सद्धार्मिक अभीट वस्तुका दान करे॥ याजित्यां तु परममाभिस्तुत्वं पुरस्कृतस्। राममानव्यं संप्राप्तं हानक्यं देशकाल्योः॥ अपात्रेम्योऽपि चान्येभ्यो दातव्यं भूतिमिच्छता ॥

- याचकीको सामने पाकर उन्हें सम्मानपूर्वक अपनाना और देश-वालके अनुसार दान देना चाहिये। ऐश्वर्यकी इच्छा रखनेवाले पुच्योंको चाहिये कि वेदूसरे अपात्र पुच्योंको भी आवश्यकता होनेपर अन्न-वस्त्र आदिकादान करें॥
पात्राणि सम्परीक्ष्येय दात्रा वै दानमात्रया।
अतिशत्त्रया परं दानं यथाशत्त्रया तु मध्यमम् ॥
तृतीयं चापरं दानं नानुरूपमिवातमनः॥

पात्रींकी परीक्षा करके दाता यदि दानकी मात्रा अपनी शक्ति भी अधिक करे तो वह उत्तम दान है। यथाशक्ति किया हुआ दान मध्यम है और तीसरा अधम श्रेणीका दान है, जो अपनी शक्तिके अनुरूप न हो॥ यथा सम्भावितं पूर्वं दातव्यं तत् तथेव च। पुण्यक्षेत्रेषु यद् दत्तं पुण्यकालेषु वा तथा॥ तच्छोभनतरं विद्धि गौरवाद् देशकालयोः।

पहले जैसा बताया गया है, उसी प्रकार दान देना चाहिये। पुण्य क्षेत्रोंमें तथा पुण्यके अवसरींपर जो कुछ दिया जाता है, उसे देश और कालके गौरवसे अत्यन्त शुभक्तारक समझो॥

उमोवाच

यश्च पुण्यतमो देशस्तथा कालश्च शंस मे ॥

उमाने पूछा—प्रभो ! पवित्रतम देश और काल क्या ं
है ? यह मुझे बताइये ॥

/

श्रीमहेश्वर उवाच े कुरुखेंनं महानद्यो यद्य देविवसेवितम् । गिरिर्वरध्य तीर्थानि देशभागेषु पूजितः॥ ग्रहीतुमीप्सते यत्र तत्र दत्तं महाफलम्॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि | कुरुशेनः गङ्गा आदि बड़ी बड़ी नदियाँ, देवताओं तथा ऋषियों द्वारा सेवित स्थान एवं श्रेष्ठ प्वंत—ये सबकेसव तीर्य हैं । जहाँ देशके सभी भागोंमें पृजित श्रेष्ठ पुरुष दान ग्रहण करना चाहता हो। वहाँ दिये हुए दानका महान् कल होता है ॥ दारहसन्तकालस्य पुण्यमासस्तथेव च। श्रुक्तपक्षस्य पक्षाणां पोर्णमासी च पर्वसु ॥ पितृदेवतनस्त्रनिर्मलो दिवसस्तथा।

शरद् और वसन्तका समय, पवित्र मास, पक्षोंमें शुक्क-पक्ष, पर्वोमें पीर्णमासी, मधानक्षत्रयुक्त निर्मल दिवस, चन्द्र प्रदण और स्वंश्रदण—इन सबको अत्यन्त शुभकारक काल समझो॥

दाता देयं च पात्रं च उपक्रमयुता किया। देशकालं तथेत्येषां सम्पच्छुद्धिः प्रकीतिंता॥

तच्छोभनतरं विद्धि चन्द्रसूर्यग्रहे तथा॥

दाता हो। देनेकी वस्तु हो। दान हेनेवाला पात्र हो। उपक्रमयुक्त किया हो और उत्तम देश-काल हो—हन सबका सम्बन्ध होना शुद्धि कही गर्या है॥ यदैव युगपत् सम्पत् तत्र दानं महद् भवेत् ॥ अत्यरूपमपि यद् दानमेभिः षड्भिर्गुणैर्युतम्। भृत्वानन्तं नयेत् स्वर्गं दातारं दोषवर्जितम्॥

जन कभी एक समय इन सबका संयोग जुट जाय तभी दान देना महान् फलदायक होता है। इन छः गुणींसे युक्त जो दान है, वह अत्यन्त अल्प होनेपर भी अनन्त होकर निर्दोष दाताको स्वर्गलोकमें पहुँचा देता है॥

उमोवाच

एवंगुणयुतं दानं दत्तं चाफलतां वजेत्।

उमाने पूछा—प्रभो ! इन गुणोंसे युक्त दान दिया गया हो तो क्या वह भी निष्फल हो सकता है ?

श्रीमहेश्वर उवाच

तद्प्यस्ति महाभागे नराणां भावदोषतः॥ कृत्वा धर्मे तु विधिवत् पश्चात्तापं करोति चेत्। श्ठाघया वा यदि ब्र्याद् वृथा संसदि यत् कृतम्॥

श्रीमहेश्वरने कहा—महामागे ! मनुष्योंके माव-दोषसे ऐसा भी होता है। यदि कोई विधिपूर्वक धर्मका सम्पादन करके फिर उसके लिये पश्चात्ताप करने लगता है अथवा भरी समामें उसकी प्रशंसा करते हुए बड़ी-बड़ी बार्ते बनाने लगता है, उसका वह धर्म व्यर्थ हो जाता है॥ पते दोषा विवर्णाश्च दातृभिः पुण्यकाङ्किभिः॥ सनातनमिदं वृत्तं सङ्गिराचरितं तथा।

पुण्यकी अभिलाषा रखनेवाले दाताओंको चाहिये कि वे इन दोषोंको त्याग दें । यह दानसम्बन्धी आचार सनातन है। सत्पुरुषोंने सदा इसका आचरण किया है।। अनुप्रहात् परेषां तु गृहस्थानामृणं हि तत्॥ इत्येवं मन आविश्य दातव्यं सततं बुधैः॥

दूसरोंपर अनुग्रह करनेके लिये दान किया जाता है।
ग्रहस्योंपर तो दूसरे प्राणियोंका ऋण होता है, जो दान करनेसे
उतरता है, ऐसा मनमें समझकर विद्वान् पुरुष सदा दान
करता रहे।

एवमेव कृतं नित्यं सुकृतं तद् भवेन्महत्। सर्वसाधारणं द्रव्यमेवं दस्वा महत् फलम्॥

इस तरह दिया हुआ सुकृत सदा महान् होता है। सर्व-साधारण द्रव्यका भी इसी तरह दान करनेसे महान् फलकी प्राप्ति होती है।

उमोवाच

भगवन् कानि देयानि धर्ममुद्दिश्य मानवैः। तान्यहं थ्रोतुमिच्छामि तन्मे शंसितुमईसि॥

उमाने पूछा—भगवन् ! मनुष्योंको धर्मके उद्देश्यसे किन-किन वस्तुओंका दान करना चाहिये ! यह मैं सुनना चाहती हूँ । आप मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ श्रीमहेश्वर उवाच

अजसं धर्मकार्यं च तथा नैमित्तिकं प्रिये। अन्नं प्रतिश्रयो दीपः पानीयं तृणमिन्धनम्॥ स्रोहो गन्धश्च भैषंज्यं तिलाश्च लवणं तथा। एवमादि तथान्यच दानमाजस्मुच्यते॥

श्रीमहेश्वरने कहा—प्रिये! निरन्तर घर्मकार्य तथा। नैमित्तिक कर्म करने चाहिये। अन्न, निवासस्थान, दीप, जल, तृण, ईंघन, तेल, गन्ध, ओषधि, तिल और नमक—ये तथा और भी बहुत-सी वस्तुएँ निरन्तर दान करनेकी वस्तुएँ बतायी गयी हैं॥

अन्नं प्राणो मनुष्याणामन्नदः प्राणदो भवेत्। तस्मादन्नं विशेषेण दातुमिच्छति मानवः॥

अन्न मनुष्योंका प्राण है। जो अन्न दान करता है, वह प्राणदान करनेवाला होता है। अतः सनुष्य विशेषरूपते अनुका दान करना चाहता है॥

ब्राह्मणायाभिरूपाय यो दद्यादन्नमीप्सितम्। निद्धाति निधिश्रेष्ठं सोऽनन्तं पारलौकिकम्॥

अनुरूप ब्राह्मणको जो अभीष्ट अन्न प्रदान करता है, वह परलोकमें अपने लिये अनन्त एवं उत्तम निधिकी स्थापना करता है॥

श्रान्तमध्वपरिश्रान्तमतिथि गृहमागतम्। अर्चयीत प्रयत्नेन स हि यशे वरप्रदः॥

रास्तेका थका-माँदा अतिथि यदि घरपर आ जाय तो यलपूर्वक उसका आदर-सत्कार करे; क्योंकि वह अतिथि-सत्कार मनोवाञ्छित फल देनेवाला यत्त है।। पितरस्तस्य नन्दन्ति सुवृष्ट्या कर्षका इव। पुत्रो यस्य तु पौत्रो वा श्रोत्रियं भोजयिष्यति॥

जिसका पुत्र अथवा पौत्र किसी श्रोत्रिय ब्राह्मणको भोजन कराता है, उसके पितर उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं, जैसे अच्छी वर्षा होनेसे किसान ॥

अपि चाण्डालशूद्राणामन्नदानं न गर्हाते। तस्मात् सर्वेप्रयत्नेन द्यादन्नममत्सरः॥

चाण्डाल और श्रद्रोंको भी दिया हुआ अन्नदान निन्दित । नहीं होता । अतः ईर्ष्या छोड़कर सब प्रकारके प्रयत्नद्वारा / अन्नदान करना चाहिये ॥ अन्नदान करना चाहिये ॥ अन्नदानाच लोकांस्तान सम्प्रवक्ष्याम्यनिन्दिते । भवनानि प्रकाशन्ते दिवि तेषां महात्मनाम् ॥

अनिन्दिते । अन्नदानसे जो लोक प्राप्त होते हैं उनका वर्णन करता हूँ । उन महामना दानी पुक्षोंको मिले हुए मवन देवलोकमें प्रकाशित होते हैं ॥ अनेकशतभौमानि सान्तर्जलवनानि च । वैद्वर्याचिः प्रकाशानि हेमरूप्यनिभानि च ॥ नानारूपाणि संस्थानां नानारत्नमयानि च ॥ चन्द्रमण्डलशुभ्राणि किंकिणीजालवन्ति च ॥ तरुणादित्यवर्णानि स्थावराणि चराणि च । यथेष्टभक्ष्यभोज्यानि शयनासनवन्ति च ॥ सर्वकामफलाश्चात्र चृक्षा भवनसंस्थिताः । वाप्यो बह्वयश्च कुपाश्च दीर्घिकाश्च सहस्रशः ॥

दन मण भगनीं में कहीं तत्ते हैं। उनके मीतर जल और मन हैं। ये में हुमंनीज के तेज प्रकाशित होते हैं। उनमें कीने भीर चाँदी जैंकी चमक है। उन ग्रहों के अनेक रूप हैं। नाना प्रकार के रहीं के उनका निर्माण हुआ है। वे चन्द्र-मा कर के समान उनका और खुद्र मण्डिकाओं की साल रों से प्रमानित हैं। किन्हीं-किन्हीं की कान्ति प्रातः काल के सूर्य की माँति प्रकाशित होती है। उन महारमाओं के वे मवन खावर भी हैं और जल्लम भी। उनमें इच्छानुसार मध्य-मोज्य प्रदार्थ उपलब्ध होते हैं। उत्तम शब्या और आसन विशे रहते हैं। वहाँ समूर्ण मनोवाञ्चित पल देनेवाले कल्प इस प्रत्येक परमें विराजमान हैं। वहाँ यहत-सी याविद्यों। कुएँ और सहस्तों जलाश्य हैं।

अरुजानि विशोकानि नित्यानि विविधानि च । भवनानि विचित्राणि प्राणदानां त्रिविष्टपे ॥

प्राणस्वरूप अन्न-दान करनेवाले लोगोंको स्वर्गमें जो मॉॅंति-मॉंतिके विचित्र भवन प्राप्त होते हैं, वे रोग-शोकसे रहित और नित्य (चिरस्वायी) हैं॥

वियसतश्च सोमस्य ब्रह्मणश्च प्रजापतेः। विरान्ति लोकांस्ते नित्यं जगत्यन्नोद्कप्रदाः॥

जगत्में सदा अब और जलका दान करनेवाले मनुष्य स्र्यं, चन्द्रमा तथा प्रजापति ब्रह्माजीके लोकोंमें जाते हैं ॥ तत्र ते सुचिरं कालं विद्यत्याप्सरसां गणैः। जायन्ते मानुषे लोके सर्वकल्याणसंयुताः॥

वे वहाँ चिरकालतक अप्तराओंके साथ विहार करके पुनः मनुष्यलोकमें जन्म लेते और समस्त कल्याणकारी गुणोंसे संयुक्त होते हैं॥

वलसंहननोपेता नीरोगाश्चिरजीविनः। कुन्नीना मतिमन्तश्च भवन्त्यन्नप्रदा नराः॥

वे स्वल द्वारीरसे सम्वल, नीरोगः चिरलीवीः दुलीनः दुदिमान् तथा अन्नदाता होते हैं ॥ तसादन्नं विदोषेण दातव्यं भूतिमिच्छता। सर्वकालं च सर्वस्य सर्वत्र च सदैव च ॥

अतः अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुपको सदा, सर्वेत्र, सर्वेत्र लिये, सर्व समय विद्येपरूपसे अन्नदानं करना चाहिये ॥

सुवर्णदानं परमं स्वर्गं स्वस्त्ययनं महत्। तस्मात् ते वर्णियप्यामि यथावदनुपूर्वशः॥ अपि पापरातं कृरं दत्तं रुक्मं प्रकाशयेत्॥

मुवर्णदान परम उत्तमः स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला और महान् कत्याणकारी है। इसलिये तुमसे कमशः उसीका यमावत्रूरूपसे वर्णन करूँगा। दिया हुआ सुवर्णका दान कृर और पानाचारीको भी प्रकाशित कर देता है॥ सुवर्ण ये प्रयच्छन्ति श्रोत्रियेभ्यः सुचेतसः। देवतास्ते तर्पयन्ति समस्ता इति वैदिकम्॥

नो गुद्र इदयबाटे मनुष्य भोत्रिय ब्रामगोंको मुवर्णका

दान करते हैं, वे समस्त देवताओं को तृप्त कर देते हैं। यह वेदका मत है।।

अग्निहिं देवताः सर्वाः सुवर्णे चान्निरुच्यते । तसात् सुवर्णदानेन तृप्ताः स्युः सर्वदेवताः ॥

अग्नि सम्पूर्ण देवताओं के स्वरूप हैं और सुवर्णको भी अग्निरूप ही वताया जाता है। इसलिये सुवर्णके दानसे समस्त देवता तृप्त होते हैं॥

अरयभावे तु कुर्वन्ति विह्यानेषु काञ्चनम् । तसात् सुवर्णदातारः सर्वान् कामानवाप्नुयुः॥

अग्निके अभावमें उसकी जगह सुवर्णको स्थापित करते हैं। अतः सुवर्णका दान करनेवाले पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेते हैं॥ आदित्यस्य हुताशस्य लोकान् नानाविधाञ्युभान्। काञ्चनं सम्प्रदायाग्य प्रविश्वान्ति न संशयः॥

सुवर्णका दान करके मनुष्य शीव ही सूर्य एवं अग्निके नाना प्रकारके मङ्गलकारी लोकोंमें प्रवेश करते हैं, इसमें संशय नहीं है ॥ अलंकारं कृतं चापि केवलात् प्रविशिष्यते । सौवर्णें ब्राह्मणं काले तैरलंकृत्य भोजयेत् ॥ य एतत् परमं दानं दत्त्वा सौवर्णमद्भुतम् । द्युतिं मेधां वपुः कीर्तिं पुनर्जाते लभेद् ध्रुवम् ॥

केवल सुवर्णकी अपेक्षा उसका आभूपण वनवाकर दान देना श्रेष्ठ माना गया है। अतः दानकालमें ब्राह्मणको सोनेके आभूषणींसे विभूपित करके भोजन करावे। जो यह अद्भुत एवं उत्कृष्ट सुवर्ण-दान करता है, वह पुनर्जन्म लेनेपर निश्चय ही सुन्दर शरीर, कान्ति, बुद्धि और कीर्ति पाता है।। तस्मात् खश्चत्यादातव्यं काञ्चनं भुवि मानवेः। न होतस्मात् परं लोकेप्वन्यत् पापात् प्रमुच्यते॥

अतः मनुष्योंको अग्नी शक्तिके अनुसार पृथ्वीपर सुवर्ण-दान अवस्य करना चाहिये । संसारमें इससे बदकर कोई दान नहीं है । सुवर्णदान करके मनुष्यपापसे मुक्त हो जाता है ॥ अत अर्ध्व प्रवक्ष्यामि गर्वा दानमनिन्दिते । न हि गोभ्यः परंदानं विद्यते जगति प्रिये ॥

अनिन्दिते । इसके बाद में गोदानका वर्णन कर्लेंगा ।
प्रिये । इस संसारमें गौओंके दानसे बढ़कर दूसरा कोई दान
नहीं है ॥
लोकान् सिस्धुआ पूर्व गावः सृष्टाः स्वयम्भुवा।
वृत्त्यर्थे सर्वभूतानां तसात् ता मातरः स्मृताः॥

पूर्वकालमें लोकस्पिकी इच्छावाले स्वयम्भू ब्रह्माजीने समस्त प्राणियोंकी जीवन-वृत्तिके लिये गीओंकी स्पृष्टि की थी। इसलिये वे सबकी माताएँ मानी गयी ई।।

> होकज्येष्ठा होकबुत्यां प्रवृत्ताः । मण्यायत्ताः सोमनिष्यन्दभृताः । सौम्याः पुण्याः कामदाः प्राणदाश्च तसात् पुज्याः पुण्यकामेर्मनुष्येः॥

गौएँ सम्पूर्ण जगत्में ज्येष्ठ हैं। वे लोगोंको जीविका देनेके कार्यमें प्रवृत्त हुई हैं। मेरे अधीन हैं और चन्द्रमाके अमृतमय द्रवसे प्रकट हुई हैं। वे सौम्य, पुण्यमयी, कामनाओंकी पूर्ति करनेवाली तथा प्राणदायिनी हैं। इस्र लिये पुण्याभिलाभी मनुष्योंके लिये पूजनीय हैं।

धेनुं द्त्वा निभृतां सुशीलां कल्याणवत्सां च पयस्विनीं च । यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या-स्तावत्समाः सर्गफलानि भुङक्ते॥

जो हृष्ट-पुष्ट, अच्छे स्वभाववाली, उत्तम बछड़ेसे युक्त एवं दूष देनेवाली गायका दान करता है, वह उस गायके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षोतक स्वर्गीय फल भोगता है।।

प्रयच्छते यः किपलां सचैलां सकांस्यदोहां कनकाग्र्यशृङ्गीम् । पुत्रांश्च पौत्रांश्च कुलं च सर्व-मासप्तमं तारयते परत्र॥

जो काँसके दुग्धगात्र और सोनेसे मद्दे हुए सींगोंवाली कपिला गौका वस्त्रसिंहत दान करता है, वह अपने पुत्रों, पौत्रों तथा सातवीं पीढ़ीतकके समस्त कुलका परलोकमें उद्धार कर देता है ॥

अन्तर्जाताः क्रीतका चूतलञ्धाः प्राणकीताः सोदकाश्चौजसा वा । कृच्छ्रोत्सृष्टाः पोषणार्थागताश्च द्वारैरेतैस्ताः प्रलब्धाः प्रद्यात् ॥

जो अपने ही यहाँ पैदा हुई हों, खरीदकर लायी गयी हों, जुएमें जीत ली गयी हों, बदलेमें दूसरा कोई प्राणी देकर खरीदी गयी हों, जल हाथमें लेकर संकल्पपूर्वक दी गयी हों, अथवा युद्धमें बलपूर्वक जीती गयी हों, संकटसे छुड़ाकर लायी गयी हों, या पालन-पोषणके लिये आयी हों—इन द्वारोंसे प्राप्त हुई गौओंका दान करना चाहिये॥

कृशाय बहुपुत्राय श्रोतियायाहितासये। प्रदाय नीहजां घेनुं लोकान् प्राप्नोत्यनुत्तमान्॥

जीविकाके विना दुर्वल, अनेक पुत्रवाले, अग्निहोत्री, श्रोत्रिय ब्राह्मणको दूध देनेवाली नीरोग गायका दान करके दाता सर्वोत्तम लोकोंको प्राप्त होता है ॥

नृशंसस्य कृतन्तस्य लुन्धस्यानृतवादिनः। ह्वयकव्यन्यपेतस्य न द्द्याद् गाः कथंचन॥

जो क्रूर, कृतम्न, लोभी, असत्यवादी और इव्य-कव्यसे दूर रहनेवाला हो, ऐसे मनुष्यको किसी तरह गीएँ नहीं देनी चाहिये॥

समानवत्सां यो दद्याद् घेनुं विप्रे पयस्तिनीम्। सुवृत्तां वस्त्रसंछन्नां सोमलोके महीयते॥

जो मनुष्य समान रंगके वछड़ेवाली सीघी-सादी एवं दूध देनेवाली गायको वस्त्र ओढ़ाकर ब्राह्मणको दान करता है, वह सोमलोकर्मे प्रतिष्ठित होता है ॥ समानवत्सां यो द्यात् कृष्णां धेनुं पयस्विनीम्। सुवृत्तां वस्त्रसंछन्नां लोकान् प्राप्नोत्यपाम्पतेः॥

जो समान रंगके वछड़ेवाली, सीधी-सादी एवं दूध देने-वाली काली गौको वस्त ओढ़ाकर उसका ब्राह्मणको दान करता है, वह जलके खामी वरुणके लोकोंमें जाता है ॥ हिरण्यवर्णी पिङ्गाक्षीं सवत्सां कांस्यदोहनाम्। प्रदाय वस्त्रसंखनां यान्ति कौवेरसद्मानः॥

जिसके शरीरका रंग सुनहरा, आँखें भूरी, साथमें वछड़ा और काँसकी दुहानी हो, उस गौको वस्न ओढ़ाकर दान करनेसे मनुष्य कुवेरके धाममें जाते हैं॥ वायुरेणुसवर्णा च सवत्सां कांस्यदोहनाम्। प्रदाय वस्त्रसंछन्नां वायुलोके महीयते॥

वायुषे उड़ी हुई घूलिके समान रंगवाली, बछड़ेसहित, दूष देनेवाली गायको कपड़ा ओढ़ाकर काँसेके दुहानीके साथ दान देकर दाता वायुलोकमें प्रतिष्ठित होता है।। समानवत्सां यो घेतुं दस्वा गौरीं पयस्विनीम्। सुवृत्तां वस्त्रसंछन्नामशिलोके महीयते॥

जो समान रंगके बछड़ेवाली सीधी-सादी धौरी एवं दूव देनेवाली धेनुको वस्त्रसे आच्छादित करके उसका दान करता है, वह अमिलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ युवानं विलनं स्यामं शतेन सह यूथपम् । गवेन्द्रं ब्राह्मणेन्द्राय भूरिश्टङ्गमलंकृतम् ॥

गवेन्द्रं ब्राह्मणेन्द्राय भूरिश्टङ्गमलंकतम् ॥ ऋषभं ये प्रयच्छन्ति श्रोत्रियाणां महात्मनाम् । ऐश्वर्यमभिजायन्ते जायमानाः पुनः पुनः ॥

जो लोग महामनस्वी श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको नौजवान, बड़े सींगवाले, बलवान्, स्यामवर्ण, एक सौ गौओंसिहत यूथपित गवेन्द्र (साँड्) को पूर्णतः अलंकृत करके उसे श्रेष्ठ ब्राह्मणके हाथमें दे देते हैं, वे बारंबार जन्म लेनेपर ऐश्वर्यके साथ ही जन्म लेते हैं।

गवां मूत्रपुरीषाणि नोद्विजेत कदाचन । न चासां मांसमश्रीयाद् गोषु भक्तः सदा भवेत्॥

गौओंके मल-मूत्रमें कभी उद्वियं नहीं होना चाहिये और उनका मांस कभी नहीं खाना चाहिये। सदा गौओंका मक्त होना चाहिये॥

त्रासमुष्टि परगवे दद्यात् संवत्सरं शुचिः। अकृत्वा स्वयमाहारं व्रतं तत् सार्वकामिकम्॥

जो पवित्र भावरे रहकर एक वर्षतक दूसरेकी गायको एक मुद्दी ग्रास खिलाता है और खयं आहार नहीं करता, उसका वह वत सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला होता है ॥ गवामुभयतः काले नित्यं स्वस्त्ययनं वदेत् । न चासां चिन्तयेत् पापमिति धर्मविदो विदुः॥

गौओंके पास प्रतिदिन दोनों समय उनके कल्याणकी वात कहनी चाहिये। कभी उनका अनिष्ट-चिन्तन नहीं करना चाहिये। ऐसा घर्मश पुरुषोंका मत है।

गायः पवित्रं परमं गोषु लोकाः प्रतिष्टिताः । कर्यविद्यायमन्त्रथा गायो लोकस्य मातरः ॥

गौएँ परम पविष्य वस्तु हैं। गौओं में ममूर्ण लोक प्रति-द्वित हैं। अतः कियों तरह गौओंका अग्मान नहीं करना चाहिये; स्योंकि वे सम्पूर्ण जगत्की माताएँ हैं॥ तस्मादेव गर्वा दानं विशिष्टमिति कथ्यते। गोष्ठ पूजा च भक्तिश्च नरस्यायुष्यतां बहेत्॥

इमीलिये गौओंका दान सबसे उत्कृष्ट बताया जाता है। गौओंकी पूजा तथा उनके प्रति की हुई भक्ति मनुष्यकी आयु बदानेवाली होती है॥

अतः परं प्रवक्ष्यामि भृमिदानं महाफलम् । भृमिदानसमं दानं लोके नास्तीति निश्चयः॥

इसके वाद में भूमिदानका महत्त्व यतलाऊँगा । भूमिदान-का महान् फल है । संसारमें भूमिदानके समान दूसरा कोई दान नहीं है । यही धर्मात्मा पुरुपोंका निश्चय है ॥ गृहयुक् क्षेत्रयुग् चापि भूमिभागः प्रदीयते । सुखभोगं निराकोशं चास्तुपूर्व प्रकल्प्य च ॥ प्रहीतारमलंकल्य चस्त्रपुष्पानुलेपनैः । सभृत्यं सपरीवारं भोजयित्वा यथेष्टतः ॥ यो दद्याद् दक्षिणां काले त्रिरद्धिर्मृह्यतामिति ॥

यह अथवा क्षेत्रसे युक्त भू-मागका दान करना चाहिये। जहाँ सुख भोगनेकी सुविधा हो, जो अनिन्दनीय स्थान हो, वहाँ वास्तुपूजनपूर्वक यह बनाकर दान हेनेवाहेको वस्त्रः पुष्पमाला तथा चन्दनसे अलंकृत करके सेवक और परिवार-सित उसे यथेष्ट भोजन करावे। तत्पश्चात् यथासमय तीन बार हाथमें कह हेकर 'दान प्रहण कीजिये' ऐसा कहकर उसे उस भूमिका दान एवं दक्षिणा दे॥ एवं भूम्यां प्रदत्तायां श्रद्धया वीतमत्सरेः।

यावत् तिष्ठति सा भूमिस्तावत् तस्य फलं विदुः।

इस प्रकार ईप्यारिहत पुरुपेंडाग श्रद्धापूर्वक भृदान
दिये जानेपर जयतक वह भृमि रहती है। तयतक दाता उसके
दानजनित फलका उपभोग करते हैं॥

भूमिदः सर्गमारुद्य रमते शाश्वतीः समाः। अवला हासया भूमिः सर्वकामान् दुधुस्रति॥

भूमिदान देनेवाला पुरुप स्वर्गलोकमें जाकर खदा ही सुख भोगता है। क्योंकि यह अचल एवं अक्षय भूमि सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्वि करती है।।

यत् किंचित् कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकाशितः। अपि गोकर्णमात्रेण भूमिदानेन मुच्यते॥

जीविकाके लिये कष्ट पानेवाला पुरुष जो कोई भी पाप करता है। गायके वान वसवर भूमिका दान करनेसे भी मुक्त हो जाता है॥

सुवर्षे रजतं वस्त्रं मणिसुकावस्ति च । सर्वमेतन्महाभागे भूमिदाने प्रतिष्टितम्॥

मशमारी । भूमिदानमें सुवर्ण, रजत, वस्त्र, मणि, भोती

तथा रल—इन खबका दान प्रतिष्ठित है ॥ भर्तुनिंश्येयसे युक्तास्त्यकात्मानी रणे हताः। ब्रह्मलोकाय संसिद्धा नातिकामन्ति भूमिदम्॥

स्वामीके कल्याण-साधनमें तत्वर हो युद्धमें मारे जाकर अपने शरीरका परित्याग करनेवाले शूरबीर योद्धा उत्तम सिद्धि पाकर बढ़ालोककी यात्रा करते हैं। परंतु वे भी भूमिदान करनेवालेको लाँच नहीं पाते हैं॥

हलकृष्टां महीं द्याद् यत्सवीजफलान्विताम्। सुकूपशरणां वापि सा भवेत् सर्वकामदा॥

जहाँ सुन्दर कूआँ और रहनेके लिये घर बना हो, जो हलसे जोती गयी हो और जिसमें बीजसिहत फल लगे हों, ऐनी भूमिका दान करना चाहिये। वह सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाली होती है।।

निष्पन्नसस्यां पृथिवीं यो द्दाति द्विजन्मनाम् । विमुक्तः कलुपैः सर्वैः शकलोकं स गच्छति ॥

जो उपजी हुई खेतीसे युक्त भूमिका बाहाणीके लिये दान करता है। वह समस्त पापिसे मुक्त हो इन्द्रलोकमें जाता है॥ यथा जिनत्री क्षीरेण खपुत्रमभिवर्धयेत्। एवं सर्वेफलैंभूमिर्दातारमभिवर्धयेत्॥

जैसे माता दूध पिलांकर अपने पुत्रका पालन-पोपण करती है, उसी प्रकार भूमि सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फल देकर दाताको अभ्युदयशील बनाती है ॥ बाह्यणं बन्तसम्पन्नमाहिताचि शक्तिबनम्॥

ब्राह्मणं वृत्तसम्पन्नमाहितान्नि ग्रुचिव्रतम् । ब्राह्मित्वा निजां भूमिन यान्ति यमसादनम् ॥

जो लोग उत्तम वतका पालन करनेवाले, अग्निहोत्री एवं सदाचारी ब्राह्मणको अपनी भूमि देते हैं, वे यमलोकमें कभी नहीं जाते हैं।

यथा चन्द्रमसो वृद्धिरहन्यहिन दद्यते। तथा भूमेः कृतं दानं सस्ये सस्ये विवर्धते॥

जैसे शुक्रपक्षमें चन्द्रमाकी प्रतिदिन वृद्धि होती देखी जाती है, उसी प्रकार किये हुए भूमिदानका महत्त्व प्रत्येक नयी फसल पैदा होनेपर बढ़ता जाता है ॥ यथा बीजानि रोहन्ति प्रकीर्णानि महीतले । तथा कामाः प्ररोहन्ति भूमिदानगुणार्जिताः ॥

जैसे पृथ्वीपर विखेरे हुए बीज अंकुरित हो जाते हैं। उसी प्रकार भूमिदानके गुणांसे प्राप्त हुए सम्पूर्ण मनोवाञ्चित भोग अंकुरित होते और बढ़ते हैं॥ पितरः पितृलोकस्था देवताश्च दिवि स्थिताः। संतर्पयन्ति भोगेरतं यो ददाति वसंधराम्॥

जो भूमिका दान करता है। उसे पितृलोकनिवासी वितर और स्वर्गवासी देवता अभीष्ट मोगोंद्वारा तृत करते हैं॥ दीर्घायुष्यं वराङ्गत्वं स्फीतांच श्रियमुत्तमाम्। परत्र, लभते मत्यः सम्प्रदाय वसुंधराम्॥

भृमिदान करके मनुष्य परलोकमें दीर्वायु, सुन्दर शरीर और बढ़ी-चढ़ी उत्तम सम्पत्ति पाता है ॥ पतत्सर्वे मयोहिष्टं भूमिदानस्य यत् फलम्। श्रद्धानैर्नरैनित्यं श्रान्यमेतत् सनातनम्॥

यह सत्र मैंने भूमिदानका फड बताया है। श्रद्धालु पुरुषोंको प्रतिदिन यह सनातन दानमाहात्म्य सुनना चाहिये। अतः परं प्रवक्ष्यामि कन्यादानं यथाविधि। कन्या देया महादेवि परेषामात्मनोऽपि वा॥

अव मैं विधिपूर्वक क्रियादानका माहात्म्य बताऊँगा।
महादेवि ! दूसरोंकी और अपनी भी क्रियाका दान
करना चाहिये ॥

कन्यां शुद्धवताचारां कुलक्षपसमन्विताम्। यस्मै दित्सति पात्राय तेनापि भृशकामिताम्॥

जो गुद्ध व्रत एवं आचारवाली, कुलीन एवं सुन्दर रूपवाली कन्याका किसी सुपात्र पुरुषको दान करना चाहता है, उसे इस बातपर भी ध्यान रखना चाहिये कि वह सुपात्र व्यक्ति उस कन्याको बहुत चाहता है या नहीं (वह पुरुष उसे) चाहता हो तभी उसके साथ उस कन्याका विवाह) करना चाहिये)।।

प्रथमं तां समाकल्प्य बन्धुभिः कृतिनश्चयाम् । कारियत्वा गृहं पूर्वे दासीदासपरिच्छदैः ॥ गृहोपकरणैदचैव पशुधान्येन संयुताम् । तद्धिने तद्दर्शय कन्यां तां समस्ब्रुताम् ॥ सविवाहं यथान्यायं प्रयच्छेदश्चिसाक्षिकम् ॥

पहले बन्धुओं से साथ सलाह करके कन्याके विवाहका निश्चय करे, तत्पश्चात् उसे वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित करे। फिर उसके लिये मण्डप बनाकर दास-दासी, अन्यान्य सामग्री, घरके आवश्यक उपकरण, पशु और धान्यसे सम्पन्न एवं वस्त्राभूषणोंसे विभूषित हुई उस कन्याका उसे चाहनेवाले योग्य वरको अग्निदेवकी साक्षितामें यथोचित रीतिसे विवाह-पूर्वक दान करे।

बृत्यायतीं यथा कृत्वा सङ्गृहे तौ निवेशयेत्॥
एवं कृत्वा वधूदानं तस्य दानस्य गौरवात्।
प्रेत्यभावे महीयेत रूगंळोके यथासुखम्॥
पुनजीतश्चसौभाग्यं कुळवृद्धितथाऽऽपुयात्॥

भविष्यमं जीवन-निर्वाहके लिये पूर्ण व्यवस्था करके उन दोनोंदम्पतिको उत्तम गृहमें ठहरावे। इस प्रकार वधूवेषमें कन्या-का दान करके उस दानकी महिमासे दाता मृत्युके पश्चात् स्वर्गलोकमें सुख और सम्मानके साथ रहता है। फिर जन्म लेनेपर उसे सौमाग्य प्राप्त होता है तथा वह अपने कुलको बढ़ाता है।

विद्यादानं तथा देवि पात्रभूताय वै ददत्। प्रेत्यभावेलभेनमत्यों मेधां वृद्धि धृति स्मृतिम्॥

देवि । सुपात्र शिष्यको विद्यादान देनेवाला मनुष्य मृत्युके पश्चात् वृद्धिः बुद्धिः धृति और स्मृति प्राप्त करता है ॥ अनुरूपाय शिष्याय यश्च विद्यां प्रयच्छति । यथोकस्य प्रदानस्य फलमानन्त्यमञ्जुते ॥ जो सुयोग्य शिष्यको विद्या दान करता है, उसे शास्त्रोक्त दानका अक्षय फल प्राप्त होता है ॥ दापनं त्वथ विद्यानां द्वितिस्यो ऽर्शवेदनैः।

दापनं त्वथ विद्यानां दिरद्रेभ्योऽर्थवेदनैः। खयं दत्तेन तुल्यं स्यादिति विद्धि शुभानने॥

ग्रमानने ! निर्धन छात्रोंको धनकी सहायता देकर विद्या प्राप्त कराना भी स्वयं किये हुए विद्यादानके समान है। ऐसा समझो ॥

एवं ते कथितान्येव महादानानि मानिनि । त्वित्रयार्थं मया देवि भूयः श्रोतं किमिच्छिसि ॥

मानिनि ! देवि ! इस प्रकार मैंने तुम्हारी प्रसन्नताके लिये ये बड़े-बड़े दान बताये हैं । अब और क्या सुनना चाहती हो ! ॥

उमोवाच भगवन् देवदेवेश कथं देयं तिलान्वितम्। तस्य तस्य फलं बृहि दत्तस्य च कृतस्य च॥

उमाने पूछा—मगवन् ! देवदेवेश्वर ! तिलका दान कैसे करना चाहिये ! और करनेका क्या फल होता है ! यह मुझे बताइये ॥

श्रीमहेश्वर उवाच तिलकलपविधि देवि तन्मे शृणु समाहिता॥ समृद्धैरसमृद्धैर्वा तिला देया विशेषतः। तिलाःपवित्राःपापष्नाःसुपुण्याद्दति संस्मृताः॥

श्रीमहेर्वरने कहा—तुम एकाग्रिवत्त होकर मुझसे तिलक्ष्पकी विधि सुनो। मनुष्य धनी हों या निर्धन, उन्हें विशेषरूपसे तिलोंका दान करना चाहिये; क्योंकि तिल पवित्र, पापनाशक और पुण्यमय माने गये हैं।

न्यायतस्तु तिलाञ्झुद्धान् संहृत्याथ स्वशक्तितः। तिलराशि पुनः कुर्यात् पर्वतामं सरलकम् ॥ महान्तं यदि वा स्तोकं नानाद्रव्यसमन्वितम् ॥ सुवर्णरजताभ्यां च मणिमुक्ताप्रवालकैः। अलंकृत्य यथायोगं सपताकं सवेदिकम् ॥ सभूषणं सवस्त्रं च शयनासनसम्मितम् ॥ प्रायशः कौमुदीमासे पौर्णमास्यां विशेषतः। भोजयित्वा च विधिवद् बाह्मणानहेतो वहृन् ॥ स्वयं कृतोपवासश्च वृत्तशौचसमन्वितः। द्यात् प्रदक्षिणीकृत्य तिलराशि सदक्षिणम् ॥

अपनी शक्तिके अनुसार न्यायपूर्वक शुद्ध तिलोंका संग्रह करके उनकी पर्वताकार राशि बनावे । वह राशि छोटी हो या बड़ी उसे नाना प्रकारके द्रव्यों तथा रत्नोंसे युक्त करे । फिर यथाशक्ति सोनाः चाँदीः मणिः मोती और मूँगोंसे अलंकृत करके पताकाः वेदीः भूपणः वस्तः शय्या और आसनसे सुशोभित करे । प्रायः आश्विन मासमें विशेषतः पूणिमा तिथिको बहुतन्से सुयोग्य ब्राह्मणोंको विधिवत् मोजन कराकर स्वयं उपवास करके शौचाचारसम्पन्न हो उन

माशानीं ही परिक्रमा करके दक्षिणासहित उस तिल्साधिका दान करे ॥

एकस्यापि बहुनां चा दातव्यं भृतिमिन्छता। तस्य दानफलं देवि अग्निष्टोमेन संयुतम्॥

कल्याणकामी पुरुपको चाहिये कि वह एक ही पुरुषको या अनेक व्यक्तियोंको दान दे। देवि! उषके दानका फल अग्निरोम यक्षके समान होता है॥ केवलं वा तिलैरेव भूमो कृत्वा गवाकृतिम्। सवस्त्रकं सरतं च पुंसा गोदानकाङ्क्षिणा॥ तद्हीय प्रदातव्यं तस्य गोदानतः फलम्॥

अथवा पृथ्वीपर केवल तिलेंसे ही गौकी आकृति वना-कर गोदानके फलकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य रत्न और वल-सिंहत उस तिल-धेनुका सुयोग्य ब्राह्मणको दान करे। इससे दाताको गोदान करनेका फल मिलता है॥ दारावांस्तिलसम्पूर्णान् सिंहरण्यान् सचम्पकान्। नृपो दृद्द् ब्राह्मणाय स पुण्यफलभाग् भवेत्॥

जो राजा सुवर्ण और चम्पांचे युक्त तथा तिल्ले भरे हुए शरावों (पुरवों) का ब्राह्मणको दान करता है, वह पुण्य-फलका मागी होता है।।

पर्यं तिलमयं देयं नरेण हितमिन्छता। नानादानफलं भूयः शृणु देवि समाहिता॥

देवि ! अपना हित चाहनेवाले मनुष्यको इसी प्रकार तिलमयी धेनुका दान करना चाहिये । अब पुनः एकायचित्त होकर नाना प्रकारके दानोंका फल सुनो ॥ यलमायुष्यमारोग्यमध्यदानाल्लभेत्ररः । पानीयदस्तु सौभाग्यं रसङ्गानं लभेत्ररः॥

अन्नदान करनेते मनुष्यको वल आयु और आरोग्य-की प्राप्ति होती है। जलदान करनेवाला पुरुष सौमाग्य तथा रसका ज्ञान प्राप्त करता है॥ चस्नदानाद् चपुःशोभामलंकारं लभेक्नरः। दीपदो चुद्धिवैश्वायं चुतिशोभां लभेक्नरः॥

वस्तदान करनेते मनुष्य शारीरिक शोमा और आभृपण लाभ करता है। दीपदान करनेवालेकी बुद्धि निर्मल होती है तथा उसे द्युति एवं शोभाकी प्राप्ति होती है।। राजवीजाविमोशं तु छत्रदो लभते फलम्। दासीदासप्रदानात् तुभवेत् कर्मान्तभाङ् नरः॥ दासीदासं च विविधं लभेत् प्रेत्य गुणान्वितम्॥

छत्रदान करनेवाला पुरुष किसी मी जन्ममें राजवंशसे अलग नहीं होता। दासी और दासोंका दान करनेसे मनुष्य कर्मोंका अन्त कर देता है और मृत्युके पश्चात् उत्तम गुणोंसे युक्त भाँति-भाँतिके दासों और दासियोंको प्राप्त करता है॥ यानानि चाहनं चैच तद्हीय दद्धरः। पाद्रोगपरिक्लेशान्मुकः श्वसनवाहवान्॥ चिचित्रं रमणीयं च लभते वानवाहनम्॥

को महुग्य मुयोग्य बादाणको स्य आदि याना और

बाहर्नोका दान करता है। वह पैरसम्बन्धी रोगों और क्लेशों-से मुक्त हो जाता है। उसकी सवारीमें वायुके समान वेगशाली घोड़े मिलते हैं। वह विचित्र एवं रमणीय यान और वाहन पाता है॥

सेतुक्पतटाकानां कर्ता तु लभते नरः। दीघीयुष्यं च सीभाग्यं तथा प्रेत्य गति हाभाम्॥

पुल, कुआँ और पोखरा वनवानेवाला मानव दीर्घायुः षोमाग्य तथा मृत्युके पश्चात् शुभ गति प्राप्त कर लेता है ॥ वृक्षसंरोपको यस्तु छायापुष्पफलप्रदः । प्रेत्यभावे लभेत् पुण्यमभिगम्यो भवेत्ररः॥

जो वृक्ष लगानेवाला तथा छाया। पूल और फल प्रदान करनेवाला है। वह मृत्युके पश्चात् पुण्यलोक पाता है और सबके लिये मिलनेके योग्य हो जाता है।। यस्तु संक्रमकुल्लोके नदीपु जलहारिणाम्। छभेत् पुण्यफलं प्रेत्य व्यसनेभ्यो विमोक्षणम्॥

जो मनुष्य इस जगत्में निर्देशांपर जल ले जानेवाले पुरुषोंकी सुविधाके लिये पुल निर्माण कराता है। वह मृत्युके पश्चात् उसका पुण्यकल पाता है और सब प्रकारके सङ्करींसे छुटकारा पा जाता है ॥ मार्गकृत सततं मत्यों भवेत संतानवान पनः।

मार्गे छत् सततं मत्यों भवेत् संतानवान् पुनः। कायदोषविमुक्तस्तु तीर्थे छत् सततं भवेत्॥

जो मनुष्य सदा मार्गका निर्माण करता है, वह संतान-वान होता है। तथा जो जलमें उतरनेके लिये सीढ़ी एवं पक्के घाट बनवाता है, वह शारीरिक दोपसे मुक्त हो जाता है।। औपधानां प्रदानात् तु सततं कृपयान्वितः। भवेद् व्याधिविहीनश्च दीर्घायुश्च विदोपतः॥

जो सदा कृपापूर्वक रोगियांको औपध्र प्रदान करता है, वह रोगहीन ओर विशेषतः दीर्घायु होता है॥ अनाथान् पोपयेद् यस्तु कृपणान्धकपङ्गकान् । स तु पुण्यफलं प्रेत्य लभते कृच्लूमोक्षणम्॥

जो अनायों, दीन-दुखियों, अन्वों और पहु मनुष्योंका पोपण करता है। वह मृत्युके परचात् उसका पुण्यकल पाता और सङ्घरसे मुक्त हो जाता है ॥ वेदगोष्टाः सभाः शाला भिक्ष्मणां च प्रतिश्रयम्। यः कुर्योल्लभते नित्यं नरः प्रत्य ग्रुमं फलम् ॥

जो मनुष्य वेदविद्यालयः सभामवनः धर्मशाला तथा भिक्षुओंके लिये आश्रम बनाता है। वह मृत्युके परचात् शुभ पल पाता है।।

विविधं विविधाकारं भक्ष्यभोज्यगुणान्वितम् । रम्यं सद्देव गोवाटं यः कुर्याल्ठभते नरः॥ प्रेत्यभावे शुभां जातिं व्याधिमोक्षं तथैव च । एवं नानाविधं द्रव्यं दानकर्ता रुभेत् फलम्॥

जो मानव उत्तम मध्य-मोज्यसम्बन्धी गुणांते युक्त तथा नाना प्रकारकी आकृतिवानी माँति-माँतिकी रमणीय गो-बाह्यऑका सदैव निर्माण करता है, वह मृत्युके पदचात् उत्तम जन्म पाता और रोगमुक्त होता है। इस प्रकार भाँति-भाँतिके द्रव्योंका दान करनेवाळा मनुष्य पुण्यफळका भागी होता है॥

बुद्धिमायुष्यमारोग्यं बलं भाग्यं तथाऽऽगमम्। रूपेण सप्तधा भूत्वा मानुष्यं फलति ध्रुवम्॥

बुद्धिः आयुष्यः आरोग्यः बलः, भाग्यः आगम तथा रूप-इन सात भागोंमें प्रकट होकर मनुष्यका पुण्यकर्म अवश्य अपना फल देता है॥

उमोत्राच 🗸

भगवन् देवदेवेश विशिष्टं यह्ममुच्यते। लौकिकं वैदिकं चैव तन्मे शंसितुमर्हसि॥

उमाने कहा—भगवन् ! देवदेवेश्वर ! लौकिक और वैदिक यज्ञको उत्तम बताया जाता है । अतः इस विषयका मुझसे वर्णन कीजिये ॥

श्रीमहेश्वर उवाच 🗸

देवतानां तु पूजा या यशेष्वेव समाहिता। यश्चा वेदेष्वधीताश्च वेदा ब्राह्मणसंयुताः॥

श्रीमहेरवर बोले—देवि ! देवताओं की जो पूजा है, वह यज्ञों के ही अन्तर्गत है। यज्ञों का वेदों में वर्णन है और वेद ब्राह्मणों के साथ हैं॥

इदं तु सकलं द्रव्यं दिवि वा भुवि वा प्रिये। यशार्थं विद्धि तत् सृष्टं लोकानां हितकाम्यया॥

प्रिये! स्वर्गलोकमें या पृथ्वीपर जो द्रव्य दृष्टिगोचर होता है, इस सबकी सृष्टि विधाताद्वारा लोकहितकी कामना से यक्तके लिये की गयी है, ऐसा समझो॥

एवं विशाय तत् कर्ता सदारः सततं द्विजः। प्रेत्यभावे लभेल्लोकान् ब्रह्मकर्मसमाधिना॥

ऐसा समझकर जो दिज सदा अपनी स्रीके साथ रहकर यज्ञ-कर्म करता है, वह ब्रह्मकर्ममें तत्पर रहनेके कारण मृत्यु-के पश्चात् पुण्यलोकोंको प्राप्त कर लेता है ॥ ब्राह्मणेष्वेव तद् ब्रह्म नित्यं देवि समाहितम् ॥ तसाद् विप्रयथाशास्त्रं विधिद्दष्टेन कर्मणा । यज्ञकर्म कृतं सर्वं देवता अभित्यपेयेत्॥

देवि ! वह ब्रह्म ( वेद ) सदा ब्राह्मणोंमें ही स्थित है, अतः शास्त्र-विधिके अनुसार ब्राह्मणोंद्वारा किया हुआ सम्पूर्ण यज्ञकर्म देवताओंको तृप्त करता है॥ ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्चेव यज्ञार्थ प्रायशः स्मृताः ॥ अग्निष्टोमादिभिर्यज्ञैवेदेषु परिकल्पितः । सुशुद्धेर्यज्ञमानेश्च ऋत्विग्मिश्च यथाविधि ॥ शुद्धेर्द्वयोपकरणैर्यष्टव्यमिति निश्चयः ॥

ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकी उत्पत्ति प्रायः यज्ञके लिये ही मानी गयी है। ग्रद्ध यजमानों तथा ऋत्विजोंद्वारा किये गये वेदवर्णित अग्निष्टोम आदि यज्ञों एवं विशुद्ध द्रव्योपकरणोंसे यजन करना चाहिये, यह शास्त्रका निश्चय है॥ सथा कृतेष्ठ यक्षेष्ठ देवानां तोषणं भवेत्।

तुष्टेषु सर्वदेवेषु यन्वा यशफलं लभेत्॥

इस प्रकार किये गये यज्ञोंमें देवताओंको संतोष होता है और सम्पूर्ण देवताओंके संतुष्ट होनेपर यजमानको यज्ञका पूरा-पूरा फल मिलता है ॥

देवाः संतोषिता यशैर्लोकान संवर्धयन्त्युत।

यर्जीद्वारा संतुष्ट किये हुए देवता सम्पूर्ण लोकोंकी वृद्धि करते हैं। तस्माद् यज्वा दिवं गत्वामरेः सह मोदते। नास्ति यक्षसमं दानं नास्ति यक्षसमो निधिः॥ सर्वधर्मसमुद्देशो देवि यहे समाहितः।

इसिलये यजमान खर्गलोकमें जाकर देवताओंके साथ आनन्द भोगता है। यज्ञके समान कोई दान, नहीं है और यश-के समान कोई निधि नहीं है। देवि! सम्पूर्णधर्मोंका उद्देश्य यश्में प्रतिष्ठित है।

एषा यज्ञकृता पूजा छौकिकीमपरां शृणु॥ देवसत्कारमुद्दिश्य क्रियते छौकिकोत्सवः॥

यह यशद्वारा की गयी देवपूजा वैदिकी है। इससे भिल जो दूसरी लैकिकी पूजा है, उसका वर्णन सुनो। देवताओं के स्तकारके लिये लोकमें समय-समयपर उत्सव किया जाता है॥ देवगोष्टेऽधिसंस्कृत्य चोत्सवं यः करोति वै। सागान देवोपहारांश्च शुचिर्भूत्वा यथाविधि॥ देवान संतोपयित्वा स देवि धर्ममवाप्नुयात्॥

देवि ! जो देवालयमें देवताका संस्कार करके उत्सव मनाता है और पवित्र होकर विधिपूर्वक यज्ञ एवं देवताओं को उपहार समर्पित करके उन्हें संतुष्ट करता है, वह धर्मका पूरा-पूरा फल प्राप्त करता है।

गन्धमाल्येश्च विविधेः परमान्तेन धूपनैः। वह्नीभः स्तुतिभिश्चेष स्तुवद्भिः प्रयतेर्नरैः॥ नृत्तेर्वाद्येश्च गान्धर्वेरन्येर्देष्टिविलोभनैः। देवसत्कारमुहिद्य कुर्वते ये नरा भुवि॥ तेषां भिकद्वतेनैव सत्कारणैव पूजिताः। तेनैव तोषं संयान्ति देवि देवास्त्रिविष्टपे॥

देवि ! इस भूतलपर जो मनुष्य देवताओं के सत्कारके उद्देश्यसे नाना प्रकारके गन्ध, माल्य, उत्तम अन्न, धूपदान तथा बहुत-सी स्तुतियोंद्वारा स्तवन करते हैं और शुद्धचित्त हो नृत्य, वाद्य, गान तथा दृष्टिको छमानेवाले अन्यान्य कार्यक्रमों-द्वारा देवाराधन करते हैं, उनके भक्तिजनित सत्कारसे ही पूजित हो देवता स्वर्गमें उतनेसे ही संतुष्ट हो जाते हैं।

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त )

शिद्धविधान आदिका वर्णन, दानकी त्रिविधतासे उसके फलकी भी त्रिविधताका उछेख, दानके पाँच फल, नाना प्रकारके धर्म और उनके फलोंका प्रतिपादन ]

उमोवाचं

पितृमेधः कथं देव तन्मे शंसितुमर्हसि । सर्वेषां पितरः पूज्याः सर्वसम्पत्प्रदायिनः॥ उमान पृछा—देव ! पितृमेघ (श्राह्) कैसे किया बाता है ! यह मुसे दतानेकी कृपा करें । सम्पूर्ण सम्पदाओं-के दाता पितर मभीके लिये पूजनीय होते हैं ॥

> श्रीमहेश्वर उवाच यामि यथावत तन्मनाः

पित्रमधं प्रयक्षामि यथावत् तन्मनाः शृणु । देशकालां विधानं च तिक्कयायाः ग्रुभाग्रुभम् ॥

श्रीमहेद्यरंन कहा—देवि ! में वितृमेधका यथावत्-रूपमं वर्णन करता हूँ तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो । देश, काल, विधान तथा क्रियाके ग्रामाग्रभ फलका भी वर्णन करूँगा।। स्टोकेषु पितरः पूज्या देवतानां च देवताः। गुज्यो निर्मलाः पुण्या दक्षिणां दिशमाश्रिताः॥

सभी लोकोंमं पितर पूजनीय होते हैं। वे देवताओंके भी देवता हैं। उनका स्वरूप शुद्धः निर्मल एवं पवित्र/ है। वे दक्षिणदिशामें निवास करते हैं॥ यथा दृष्टिं प्रतीक्षनते भूमिष्टाः सर्वजन्तवः।

पितरश्च तथा लोके पितृमेधं शुभेक्षणे॥ शुभेक्षणे! जैसे भूमिपर रहनेवाले सभी प्राणी वर्णांकी बाट जोहते रहते हैं, उसी प्रकार पितृलोकमें रहनेवाले पितर आदकी प्रतीक्षा करते रहते हैं॥

तस्य देशाः कुरुक्षेत्रं गया गङ्गा सरस्वती। प्रभासं पुष्करं चेति तेषु दत्तं महाफलम्॥

श्रादके लिये पवित्र देश हैं - कुरुक्षेत्र, गया, गङ्गा, सरस्वती, प्रभास और पुष्कर-हन तीर्थस्थानीमें दिया गया। श्रादका दान महान फलदायक होता है ॥ तीर्थानि सरितः पुण्या चिविकानि चनानि च । नदीनां पुलिनानीति देशाः श्राद्धस्य पूजिताः ॥

तीर्थः पवित्र नदियाँ। एकान्त वन तथा नदियोंके तट— ये शाइके लिये प्रशंशित देश हैं ॥ माधप्रोष्ठपदी भारती श्राद्धकर्मणि प्रजिती । पक्षयोः कृष्णपक्षश्च पूर्वपक्षात् प्रशस्यते ॥

आदः कर्ममें माय और भाद्रपदमास प्रशंसित हैं। दोनें। पक्षोंमें प्रवंपक्ष (श्क्ष) की अपेक्षा कृष्णपक्ष उत्तम बताया जाता है। समाबास्यां चयोदस्यां नवस्यां प्रतिपत्सु च। तिथिष्वेतासु तुष्यन्ति दत्तेनेह पितामहाः॥

्रथमाबाह्याः त्रयोदशीः नवमी और प्रतिपदा—इन तिथियोमें यहाँ श्राङ्का दान करनेसे पितृगण संतुष्ट होते ई ॥ पूर्वाहे छुक्तपञ्ज च रात्रा जनमदिनेषु वा। युग्मेष्यहस्सु च श्राइं न च कुर्वात पण्डितः॥

विदान् पुरुपको चाहिये कि पूर्वाहर्में। ग्रुह्मपक्षमें। राविः में। अपने जन्मके दिनमें और ग्रुग्म दिनोंमें श्राद्ध न करे॥ पप कालो मया प्रोक्तः पितृमेधस्य पृज्ञितः। यस्मिश्च ब्राह्मणं पार्वे पद्येत्कालः स्व च स्मृतः॥

गर्मने शाहका प्रशस्त समय बताया है। जिस दिनसुपात्र बासपका दर्शन हो। वह भी श्राहका उत्तमसमय माना गया है॥ अपाङ्केया द्विजा बर्ज्या प्राह्यास्ते पङ्किपावनाः।

12 14

भोजयेद् यदि पापिष्ठान्थ्राद्धेषु नरकं वजेत्॥

श्राद्धमें अपाङ्क्तेय ब्राह्मणोंका त्याग और पङ्क्तिपावन ब्राह्मणोंको ब्रहण करना चाहिये। यदि कोई श्राद्धमें पापिष्ठों-को भोजन कराता है तो वह नरकमें पड़ता है ॥ ब्रुक्तश्चतकुलोपेतान् सकलत्रान् गुणान्वितान्। तदहाँ स्थातियान् विद्धि ब्राह्मणानयुजः शुभे॥

शुभे ! जो सदाचार, शास्त्रज्ञान और उत्तम कुल्से सम्पन्न, सपन्नीक तथा सद्गुणी हों, ऐसे श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको तुम श्राद्धके योग्य समझो। श्राद्धमें ब्राह्मणोंकी संख्या विषम होनी चाहिये ॥

पतान् निमन्त्रयेद् विद्वान् पूर्वेद्यः प्रातरेव वा । ततः श्राद्धिक्रयां पश्चादारभेत यथाविधि ॥

विद्वान् पुरुप इन ब्राह्मणांको श्राद्धके पहले ही दिन अथवा श्राद्धके ही दिन प्रातःकाल निमन्त्रण दे । तत्पश्चात्/ विधिपूर्वक श्राद्धकर्म आरम्भ करे ॥ त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुत्तपस्तिलाः । त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमकोधमत्वराम् ॥

श्राद्धमें तीन वस्तुएँ पवित्र हैं—दौहित्र, कुतपकाल (दिनके पंद्रह भागमेंसे आठवाँ भाग) तथा तिल । इस कार्यमें तीन गुणोंकी प्रशंस की जाती है । प्रवित्रता, कोध-हीनता-और अत्वरा (जल्दीवाजी न करना)॥
कुतपः खङ्गपात्रं च कुशा दर्भास्तिला मधु।

कुतपः खङ्गपात्र च कुशा द्मास्तिला मधु । कालशाकं गजच्छाया पवित्रं श्राद्धकर्मसु ॥ कुतपः खङ्गपात्रः कुशाः दर्भः तिलः मधुः कालशाक औरः

गजच्छाया—ये वस्तुएँ श्राद्धकर्ममें पवित्र मानी गयी हैं॥ तिलानविकरेत् तत्र नानावर्णान् समन्ततः। अग्रद्धमपवित्रं च तिलैः ग्रुप्यति शोभने॥

श्राद्धके स्थानमें चारों ओर अनेक वर्णवाले तिल बिखेरने चाहिये। शोभने! तिलोंसे अशुद्ध और अपवित्र स्थान शुद्ध हो जाता है।।

नीलकापायवस्त्रं च भिन्नवर्णं नववणम्। हीनाङ्गमञ्जीचे वापि वर्जयेत् तत्र दूरतः॥

श्राद्धमं नीला और गेरुशा वस्त्र धारण करनेवाले। विभिन्न वर्णवाले। नये यात्रवाले। किसी अङ्गसे हीन और अपवित्र मनुष्यको दूरसे ही त्याग देना चाहिये॥ <sup>४</sup>

उपकल्प्य तदाहारं ब्राह्मणानर्चयेत् ततः॥ इमश्रुकर्मशिरस्स्नातान् समारोप्यासनं क्रमात्। सुगन्धमाल्याभरणेः स्त्रग्भिरेतान् विभूपयेत्॥

श्राद्धकी रसोई तैयार करके ब्राह्मणोंकी पूजा करे। इजामत वनवाकर धिरसे नहींये हुए उन ब्राह्मणोंको क्रमशः आमनपर विटाकर सुगन्व, माला, आभूपणों तथा पुष्पहारोंसे विभूपित करे॥

थलंक्तयोपविष्टांस्तान् पिण्डाचापं निवेद्येत्॥ ततः प्रस्तीर्यं दर्भाणां प्रस्तरं दक्षिणामुखम् ।

# तत्समीपेऽग्निमिद्घ्वा च स्वधां च जुहुयात् ततः॥

अलंकृत होकर वैठे हुए उन ब्राह्मणोंको यह निवेदन करे कि अव में पिण्डदान करूँगा। तदनन्तर दक्षिणाभिमुख कुश विछाकर उनके समीप अग्नि प्रज्वलित करके उसमें श्राद्धानकी आहुति दे (आहुतिके मन्त्र इस प्रकार हैं अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा। सोमाय पितृमते स्वाहा)॥ समीपे त्वशीषोमाभ्यां पितृभ्यो जुहुयात् तदा॥ तथा दभेंषु पिण्डांस्त्रीन् निवंपेद् दक्षिणामुखः। अपसव्यमपाङ्कष्ठं नामधेयपुरस्कृतम्॥

इस प्रकार अग्नि और सोमके लिये आहुति देकर उनके समीप पितरोंके निमित्त होम करे तथा दक्षिणामिमुख हो अपसव्य होकर अर्थात् जनेऊको दाहिने कंधेपर रखकर पितरोंके नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए कुर्शोपर तीन पिण्ड दे। उन पिण्डोंका अङ्गुष्ठसे स्पर्श न हो।।
पतेन विधिना दत्तं पितृणामक्षयं भवेत्।
ततो विप्रान् यथादाकि पूजयेन्नियतः द्युनिः।।
सद्क्षिणं ससम्भारं यथा तुष्यन्ति ते द्विजाः।।

. इस विधिसे दिया हुआ पिण्डदान पितरोंके लिये अक्षय होता है। तत्पश्चात् मनको वरामें रखकर पवित्र हो यथाशक्ति दक्षिणा और सामग्री देकर ब्राह्मणोंकी यथाशक्ति पूजा करे। जिससे वे संतुष्ट हो जायँ॥

यंत्र तत् क्रियते तत्र न जल्पेन्न जपेन्मिथः। नियम्य वाचं देहं च श्राद्धकर्म समारभेत्॥

जहाँ यह श्राद्ध या पूजन किया जाता है, वहाँ न तो कुछ बोले और न आपसमें ही कुछ दूसरी बात करे। वाणी और शरीरको संयममें रखकर श्राद्धकर्म आरम्भ करे॥ ततो निर्वपने चुन्ते तान् पिण्डांस्तदनन्तरम्। ब्राह्मणोऽग्निरजो गौर्वा भक्षयेदण्सु वा क्षिपेत्॥

पिण्डदानका कार्य पूर्ण हो जानेपर उन पिण्डोंको ब्राह्मणः ) अग्निः बकरा अथवा गौ भक्षण कर ले या उन्हें जलमें डाल ) दिया जाय ॥

पर्ती वा मध्यमं पिण्डं पुत्रकामां हि प्राश्येत्। आधत्त पितरो गर्भे कुमारं पुष्करस्रजम्॥

यदि श्राद्धकर्ताकी पत्नीको पुत्रकी कामना हो। तो वह क्ष्मियम पिण्ड अर्थात् पितामहको अर्पित किये हुए पिण्डको खा ले और प्रार्थना करे कि 'पितरो ! आपलोग मेरे गर्भमें कमलोंकी मालाचे अलंकृत एक सुन्दर कुमारकी खापना करें॥' तृप्तानुत्थाप्य तान् विप्रानन्नहोणं निवेद्येत्। तच्छेणं बहुभिः पश्चात् समृत्यो भक्षयेन्नरः॥

जब ब्राह्मणलोग भोजन करके तृप्त हो जायँ तब उन्हें उठाकर शेष अन्न दूसरोंको निवेदन करे । तत्पश्चात् बहुत-से लोगोंके साथ मनुष्य भृत्यवर्गसिंहत शेष अन्नका स्वयं भोजन करे॥ एष प्रोक्तः समासेन पितृयक्षः सनातनः। पितरस्तेन तुष्यन्ति कर्ता च फलमाप्नुयात्॥

यह सनातन पितृयज्ञका संक्षेपसे वर्णन किया गया।

इससे पितर संतुष्ट होते हैं और श्राद्धकर्ताको उत्तम फलकी प्राप्ति होती है ॥

अहन्यहिन वा कुर्यान्मासे मासेऽथवा पुनः। संवत्सरं द्विः कुर्याच चतुर्वापि स्वराक्तितः॥

मनुष्य <u>अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिनः प्रतिमासः</u> सालमें दो बार अथवा चार बार भी श्राद्ध करे ॥ दीर्घायुश्च भवेत् स्वस्थः पितृमेधेन वा पुनः। सपुत्रो वहुभृत्यश्च प्रभूतधनधान्यवान्॥

श्राद्ध करनेसे मनुष्य दीर्घायु एवं खस्य होता है। वह बहुत-से पुत्रः सेवक तथा धन-धान्यसे सम्पन्न होता है।। श्राद्धदः स्वर्गमाप्नोति निर्मलं विविधात्मकम्। अप्सरोगणसंघुष्टं विरजस्कमनन्तरम्॥

श्राद्धका दान करनेवाला पुरुष विविध आकृतियोंवाले। निर्मलः रजोगुणरिहत और अप्सराओंसे सेवित स्वर्गलोकमें निरन्तर निवास पाता है।

श्राद्धानि पुष्टिकामा वै ये प्रकुर्वन्ति पण्डिताः। तेषां पुष्टिं प्रजां चैव दास्यन्ति पितरः सदा॥

जो पुष्टिकी इच्छा रखनेवाले पण्डित श्राद्ध करते हैं। उन्हें पितर सदा पुष्टि एवं संतान प्रदान करते हैं॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं खर्ग्य शत्रुविनाशनम्। कुलसंधारकं चेति श्राद्धमाहुर्मनीषिणः॥

मनीषी पुरुष श्राङ्को धनः यशः आयु तथा स्वर्गकी प्राप्ति करानेवालाः शत्रुनाशक एवं कुलधारक वताते हैं ॥ प्रमाणकल्पनां देवि दानस्य श्रुणु भामिनि ॥ यत्सारस्तु नरो लोके तद् दानं घोत्तमं स्मृतम् । सर्वदानविधि प्राहुस्तदेव भूवि शोभने॥

देवि ! भामिनि ! दानके फलका जो प्रमाण माना गया है, उसे मुनो । जातमें मनुष्यके पास जो सार वस्तु है, उसका दान उसके लिये उत्तम माना गया है। शोभने ! इस पृथ्वीपर उसीको सम्पूर्ण दानकी विधि कही गयी है ॥ प्रस्थं सारं दरिद्रस्य सारं कोटिधनस्य च । प्रस्थासरस्तु तत् प्रस्थं ददन्महद्वाप्नुयात् ॥ कोटिसारस्तु तां कोटि ददन्महद्वाप्नुयात् । उभयं तन्महत् तम्च फलेनेच समं स्मृतम् ॥

दरिद्रका सार है सेरभर अन्न और जो करोड़पति है उसका सार है करोड़ । जिसका सेरभर अनाज ही सार है, वह उसीका दान करके महान् फल प्राप्त कर लेता है और जिसका सार एक करोड़ मुद्रा है, वह उसीका दान कर दे तो महान् फलका भागी होता है । ये दोनों ही महत्त्वपूर्ण दान हैं और दोनोंका फल महान् माना गया है ॥ धर्मार्थकामभोगेषु शक्त्यभावस्तु मध्यमम्।

स्वद्रव्यादितहीनं तु तद् दानमधमं स्पृतम् ॥ धर्मः अर्थ और काम भोगमें शक्तिका अमाव हो जाय और उस अवस्थामें कुछ दान किया जाय तो वह दान मध्यम कोटिका है और अपने धन एवं शक्तिसे अत्यन्त हीन र्गेर्डम् दान् कान्य गानाः गानाः है ॥ । श्रम् द्रानस्य ये द्वि पञ्चात्रा फलकल्पनाम् । शानस्यं च मण्डलेयं समें हीनं हि पातकम् ॥

देश ! यान हे फर्या। माँच प्रकारते कलाना की गयी है। इसकी सुनी । अनुना, नदान, सम, दीन और पाउ-ये वॉन सरके पर होते हैं॥

तेयां विदेशि वङ्यामि श्रणु देवि समाहिता। यस्यतम्य च वै दानं पात्र आनन्त्यमुच्यते॥

शि ! इन पाँचांकी जो विशेषता है, उसे बताता हूँ, हमान देवर मुनो । जिन पनका त्याम करना अत्यन्त कटिन हो, उसे मुपायको देना 'आनत्त्य' कहलाता है अर्थात् उस दानका फल अनन्त-अधय होता है ॥ दानं पद्मणयुक्तं तु महदित्यभिधीयते । यथाश्चदं तु वे दानं यथाई सममुच्यते ॥

पूर्वोक्त छः गुणांसे युक्त जो दान है, उसीको (महान्? कहा गया है। जैसी अपनी श्रदा हो उसीके अनुसार यथायोग्य दान देना (सम? कहलाता है।। गुणतस्तु तथा हीनं दानं हीनमिति स्मृतम्।

दानं पातकमित्याहुः पङ्गुणानां चिपर्यये॥
गुणरीन दानको व्हीने कहा गया है। यदि पूर्वोक्त छः
गुणिके विवरीत दान किया जाय तो वह व्यातक रेलप कहा गया है॥
देचलोके महन् कालमानन्त्यस्य फलं चिदुः।
महतम्तु तथा कालं स्वर्गलोके तु पूज्यते॥

शानन्य या 'अनन्त' नामक दानका फल देवलोकमें दीर्भ कालतक भोगा जाता है। महद् दानका फल यह है कि मनुष्य स्वर्गलोकमें अधिक कालतक पृजित होता है।। समस्य तु तदा दानं मानुष्यं भोगमायहेत्। दानं निष्फलमित्याहुर्विहीनं क्रियया शुभे॥

राम-दान मनुष्यहोकका भोग मस्तुत करता है। ग्रुभे! कियाने होन दान निष्फल बताया गया है॥ अथवा म्लेच्छदेदोषु तत्र तत्फलतां वजेत्। नग्कं प्रेत्य तिर्यक्षु गच्छेदग्रुभदानतः॥

अथवा म्लेम्छ देशोंमें जन्म लेकर मनुष्य वहाँ उसका पत्र पाता है। अग्रुभदानते पाप लगता है और उसका पत्र भोगनेक लिये पह दाता मृत्युके पक्षात् नरक या तिर्यक् योनियोंमें जाता है।।

### उमोपाच ं

अह्यभस्यापि दानस्य शुभं स्थाच फलं कथम्। उमाने पृद्धा-भगवन्! अशुभदानका भी फल शुभ वैभे होता है ? ॥

श्रीमहेश्वर ज्याच मनसा सत्त्वतः शुद्धमानुशस्यपुरस्सरम्। ग्रीत्या मु सर्वदानानि दस्वा फलमवाप्नुयात्॥ श्रीमरेभ्यरने कहा-भिषे ! ते दान शुद्ध हदयने अर्थात् निष्काम भावने दिये जानेके कारण तत्वतः शुद्ध हो। जिसमें कृरताका अभाव हो। जो दयापूर्वक दिया गया हो। वह श्रम पळ देनेवाळा है।समी प्रकारके दानोंको प्रसन्नताके साथ देकर दाता शुभ पळका भागी होता है॥ रहस्यं सर्वदानानामेसद् विद्धि शुभेक्षणे। अन्यानि धर्मकार्याणि शृशु सङ्गिः कृतानि च॥

शुभेक्षणे ! इसीको तुम सम्पूर्ण दानोंका रहस्य समझो । अव सत्पुरुपोंदारा किये गये अन्य धर्म कार्योका वर्णन सुनो ॥ आरामदेवगोष्ठानि संक्रमाः कृप एव च । गोवाटश्च तटाकश्च सभा शाला च सर्वशः ॥ पापण्डावसथइचेव पानीयं गोतृणानि च । व्याधितानां च भेपज्यमनाथानां च पोपणम् ॥ अनाथशवसंस्कारस्तीर्थमार्गविशोधनम् । व्यसनाभ्यवपत्तिश्च सर्वेषां च खशक्तितः ॥ पतत् सर्वे समासेन धर्मकार्यमिति स्मृतम् । तत् कर्तव्यं मनुष्येण खशत्या श्रद्धया शुभे ॥

वगीचा लगाना, देवस्थान बनाना, पुल और कुआँका निर्माण करना, गोशाला, पोखरा, धर्मशाला, सबके लिये घर, पाखण्डीतकको भी आश्रय देना, पानी पिलाना, गौओंको धास देना, रोगियोंके लिये दवा और पण्यकी व्यवस्था करना, अनाथ-बालकोंका पालन-पोपण करना, अनाथ मुदौंका दाइ- एंस्कार कराना, तीर्थ-मार्गका शोधन करना, अपनी शक्तिके अनुसार समीके संकटको दूर करनेका प्रयत्न करना—यह सब मंधेपसे धर्मकार्य बताया गया। शुभे! मनुष्यको अपनी शक्तिके अनुसार श्रद्धापूर्वक यह भर्मकार्य करना चाहिये॥ प्रेत्यभावे स्टभेत् पुण्यं नास्ति तत्र विचारणा। स्रपं सीभाग्यमारोग्यं चलं सीख्यं स्टभेन्नरः॥ स्वगं चा मानुपे चापि तस्तिराप्यायते हि सः॥

यह सय करनेते मृत्युके परचात् मनुष्यको पुण्य प्राप्त होता है, इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। वह धर्मात्मा पुरुप रूप, गीभाग्य, आरोग्य, वल और मुख पाता है। वह स्वर्गलोकमें रहे या मनुष्यलोकमें, उन-उन पुण्य-फलोंसे तृप्त होता रहता है॥

उमोवाच

भगवहाँ किपालेश धर्मस्तु कतिभेद्कः। दृश्यते परितः सङ्गिस्तन्मे शंसिनुमहसि॥

उमाने कहा-भगवन् ! लोकपालेश्वर ! धर्मके कितने भेद हैं ? साधु पुरुष सब ओर उसके फितने भेद देखते हैं ? यह मुझे बताइये ॥

श्रीमहेश्वर उवाच स्मृतिधर्मश्च बहुधा सङ्गिराचार इप्यते॥ देदाधर्मास्त्र द्दयन्ते कुलवर्मास्त्रथैव च। जातिधर्मास्त्र वै धर्मा गणधर्मास्त्र शोभने॥

स्मृतिकियत धर्म भनेक प्रकारका है। श्रेष्ठ पुरुषोंको आनार-पर्म अभीष्ट होता है। शोभने <u>दिश-धर्म, कु</u>ल- वर्मः जाति-धर्म तथा समुदाय-घर्म मी दृष्टिगोचर होते हैं॥ रारीरकालवेदम्यादापद्धर्मश्च दृश्यते। एतद् धर्मस्य नानात्वं क्रियते लोकवासिभिः॥

<u>्रशरीर</u> और कालकी विषमतासे आपद्धर्म भी देखा जाता है। इस जगत्में रहनेवाले मनुष्य ही धर्मके ये नाना <u>भेद करते हैं</u>।।

तत्कारणसमायोगे छभेत् कुर्वन् फलं नरः॥

कारणका संयोग होनेपर घर्माचरण करनेवाला मनुष्य उस घर्मके फलको प्राप्त करता है ॥

श्रौतस्मार्तस्तु धर्माणां प्रकृतो धर्म उच्यते । इति ते कथितं देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥

धर्मों हो श्रीत (बेद-कथित) और सार्त (स्मृति-कथित) धर्म है उसे प्रकृत धर्म कहते हैं। देवि! इस प्रकार तुम्हें धर्मकी बात बतायी गयी। अब और क्या सुनना चाहती हो !॥

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त )

[प्राणियोंकी शुस और अशुस गतिका निश्चय करानेवाले लक्षणोंका वर्णन, मृत्युके दो भेद और यत्नसाध्य मृत्युके चार भेदोंका कथन, कर्तन्य-पालनपूर्वक शरीरत्यागका महान् फल और कास, क्रोध आदिद्वारा देहत्याग करनेसे नरककी प्राप्ति ]

उमोवाच ४

मानुषेष्वेव जीवत्सु गतिविज्ञायते न वा। यथा शुभगतिजींवन् नासौ त्वशुभभागिति॥ एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं तन्मे शंसितुमर्हसि।

उमाने पूछा—प्रमो! मनुष्योंके जीते-जी उनकी गति-का ज्ञान होता है या नहीं ? ग्रुभगतिवाले मनुष्यका जैसा जीवन है, वैसा ही अग्रुभ गतिवालेका नहीं हो सकता। इस विषयको मैं सुनना चाहती हूँ, आप मुझे बताहये॥

श्रीमहेश्वर उवाच

तद्हं ते प्रवक्ष्यामि जीवितं विद्यते यथा। द्विविधाः प्राणिनो लोके दैवासुरसमाश्रिताः॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि!प्राणियोंका जीवन जैसा होता है, वह मैं तुम्हें बताऊँगा। संसारमें दो प्रकारके प्राणी होते हैं— एक देवभावके आश्रित और दूसरे, आसुर भावके आश्रित॥ मनसा कर्मणा वाचा प्रतिकृता भवन्ति ये।

तादशानासुरान् विद्धि मर्त्यास्ते नरकालयाः॥

जो मनुष्य मनः वाणी और कियाद्वारा सदा सबके प्रतिकृष्ठ ही आचरण करते हैं, उनको आसुर समझो । उन्हें नरकमें निवास करना पड़ता है ॥

हिसाश्चोराश्च धूर्ताश्च परदाराभिमर्शकाः। नीचकर्मरता ये च शौचमङ्गलवर्जिताः॥ शुचिविद्वेषिणः पापा लोकचारित्रदृषकाः। एवंयुक्तसमाचारा जीवन्तो नरकालयाः॥

ों जो हिंसक, चोर, धूर्त, परस्तीगामी, नीचकर्मपरायण, शौच और मङ्गलाचारसे रहित, पवित्रतासे द्वेष रखनेवाले, पापी और लोगोंके चरित्रपर कल्झ लगानेवाले हैं, ऐसे आचारवाले अर्थात् आसुरी खुभाववाले मनुष्य जीते-जी ही नरकमें पड़े हुए हैं॥

लोकोद्वेगकराश्चान्ये पशवश्च सरीसृपाः। वृक्षाः कण्टकिनो रूक्षास्तादशान् विद्धि चासुरान्॥

जो लोगोंको उद्देगमें डालनेवाले पशुः साँप-विच्छू आदि जन्तु तथा रूखे और कँटीले वृक्ष हैं, वे सब पहले आसुर स्वभावके मनुष्य ही थे, ऐसा समझो ॥

अपरान् देवपक्षांस्तु ऋणु देवि समाहिता॥ मनोवाकर्मभिर्नित्यमनुकूळा भवन्ति ये। तादशानमरान् विद्धि ते नराः खर्गगामिनः॥

देवि! अब तुम एकाप्रचित्त होकर दूसरे देवपक्षीय अर्थात् देवी प्रकृतिवाले मनुष्योंका परिचय सुनो। जो मनः वाणी और क्रियाद्वारा सदा सबके अनुकूल होते हैं। ऐसे मनुष्योंको अमर (देवता) समझो। वे स्वर्गगामी होते हैं।। शौचार्जवपरा धीराः परार्थान् न हरन्ति ये। ये समाः सर्वभूतेषु ते नराः स्वर्गगामिनः॥

जो शौच और सरलतामें तत्पर तथा घीर हैं। जो दूसरों: के धनका अपहरण नहीं करते हैं और समस्त प्राणियोंके प्रति समानभाव रखते हैं। वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं॥ धार्मिकाः शौचसम्पन्नाः शुक्रा मधुरवादिनः। नाकार्य मनसेच्छन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः॥

जो घार्मिक, शौचाचारसम्पन्न, ग्रुद्ध और मधुरभाषी होकर कमी मनसे भी न करने योग्य कार्य करना नहीं चाहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं॥

व्रिद्रा अपि ये केचिद् याचिताः प्रीतिपूर्वकम् । व्दत्येव च यत् किंचित् ते नराः खर्गगामिनः॥

जो कोई दरिद्र होनेपर भी किसी याचकके माँगनेपर उसे प्रसन्नतापूर्वक कुछ-न-कुछ देते ही हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें / जाते हैं ॥

आस्तिका मङ्गळपराः सततं वृद्धसेविनः। पुण्यकर्मपरा नित्यं ते नराः खर्गगामिनः॥

जो आस्तिकः मङ्गलपरायणः सदा वहे-वूढोंकी सेवा करनेवाले और प्रतिदिन पुण्यकर्ममें संलग्न रहनेवाले हैं। वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं॥

निर्ममा निरहंकाराः सानुक्रोशाः स्वयन्धुषु । दीनानुकम्पिनो नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः॥

जो ममता और अहङ्कारसे भ्रूत्य, अपने वन्धुजनींपर अनुग्रह रखनेवाले और सदा दीनोंपर दया करनेवाले हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ स्वर्दुःखमिव मन्यन्ते परेषां दुःखवेदनम् । गुरुशुभूषणपरा देवज्ञाक्षणपूजकाः ॥ कृतकाः कृतविद्यास्य ते नराः स्वर्गगामिनः ॥

जो दूसरेंकी दुःख-वेदनाको अपने दुःखके समान ही मानते हैं, गुरुजनोंकी सेवामें तत्वर रहते हैं, देवताओं और नगरपं धी पार करते हैं, एतम तथा विद्वान् हैं। वे मनुष्य -मार्गरीहर्ग जाते हैं।।

जितेन्द्रिया जितकोधा जितमानमदास्तधा। लोभमारसर्यहीना ये ते नराः स्वर्गगमिनः॥ द्रास्त्या चास्यवपद्यन्ते ते नराः स्वर्गगमिनः॥

जी जिलेटिया कोधार विजय पानेवाले और मान तया मदको परान्त करनेवाले हैं तथा जिनमें लोभ और माल्यवंका अनाव है, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो यथाशकि परापरारमें तहार रहते हैं। वे मनुष्य भी स्वर्गलोकमें जाते हैं॥ व मतिनो दानशीलाश्च धर्मशीलाश्च मानवाः। प्रमुजयो मृद्यो नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः॥

जो वर्ता। दानधील, धर्मशील, सरल और सदा कामलतापूर्ण वर्ताव करनेवाले हैं, वे मनुष्य सदा स्वर्गलोक-में जाते हैं॥

पेद्दिकेन तु दृत्तेन पारत्रमनुमीयते । पर्वविद्या नरा छोके जीवन्तः स्वर्गगामिनः॥

इस लोकके आचारसे परलोकमें प्राप्त होनेवाली गतिका अनुमान किया जाता है। जगत्में ऐसा जीवन वितानेवाले मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं॥

यदन्यच गुभं लोके प्रजातुष्रहकारि च । परावधीय वृक्षाध्य प्रजानां हितकारिणः॥ तारशान् देवपक्षस्थानिति विद्धि गुभानने॥

लोकमें और भी जो ग्रुभ एवं प्रजापर अनुग्रह करनेवाला कर्म है। वह स्वर्गकी प्राप्तिका साधन है। श्रुभानने ! जो/ प्रजाका हित करनेवाले पशु एवं वृक्ष हैं। उन सबको देव-पक्षीय जानो ॥

शुभागुभमयं लोके सर्वं स्थावरजङ्गमम्। देवं शुभामिति प्राहुरासुरं चाशुमं प्रिये॥

चगत्में सारा चराचरसमुदाय शुभाश्चममय है। प्रिये! इनमें जो शुम है। उसे देव और जो अशुभ है, उसे आसुर समझो ॥

उमोवाच<sup>\*</sup> भगवन् मानुषाः केचित् कालधर्ममुपस्थिताः । प्राणमोक्षं कथं कृत्वा परत्र हितमामुतुः॥

उमाने पूछा—भगवन् ! जो कोई मनुष्य मृत्युके निकट पहुँचे हुए हैं। वे किस प्रकार अपने प्राणींका परित्याग् करें। जिससे परलोकमें उन्हें कल्याणकी प्राप्ति हो ! ॥

श्रीमहेशर उवाच हें इन्त ते कथिययामि श्रृणु देवि समाहिता। हिविधं मरणं होके स्वभावाद् यवतस्तथा॥

श्रीमदेश्वरने कहा—देवि ! में प्रसन्नतापूर्वक तुमसे इस विपयन पर्मन करता हुँ, तुम एकामित्त होकर सुनी। स्टेक्म दो महारकी मृत्यु होती है, एक स्वामाविक और दूसरी यहनाय ॥

तयोः स्वभावं नापायं यत्नतः करणोद्ध्वम् । एतयोग्भयोदेंति विधानं श्रुणु शोभने॥ देवि! इन दोनोंमें जो स्वामाविक मृत्यु है। वह अटल है। उसमें कोई वाधा नहीं है। परंतु जो यलसाध्य मृत्यु है। वह माधनसामग्रीहारा सम्भव होती है। शोभने! इन दोनोंमें जो विधान है। वह मुझसे सुनो ॥

कल्याकल्यशरीरस्य यत्तजं द्विविधं स्मृतम्। यत्तजं नाम मरणमात्मत्यागो मुमूर्पया॥

जो यहासाध्य मृत्यु है, वह समर्थ और असमर्थ शरीरसे सम्बन्ध रखनेके कारण दो प्रकारकी मानी गयी है। मरनेकी इच्छासे जो जान-वृझकर अपने शरीरका परित्याग किया जाता है, उसीका नाम है यहासाध्य मृत्यु ॥ तत्राकल्यशरीरस्य जरा व्याधिश्च कारणम्। महाप्रस्थानगमनं तथा प्रायोपवेशनम्॥ जलावगाहनं चेव अग्निचित्याप्रवेशनम्। पवं चतुर्विधः प्रोक्त आतमत्यागो मुमूर्पताम्॥

जो असमर्थ शरीरसे युक्त है अर्थात् बुढ़ापेके कारण या
रोगके कारण असमर्थ हो गया है, उसकी मृत्युमं कारण है महाने
प्रस्थानगमन, आमरण उपवास, जलमें प्रवेश अथवा चिताकी,
आगमें जल मरना। यह चार प्रकारका देहत्याग वताया
गया है, जिसे मरनेकी इच्छावाले पुरुष करते हैं ॥
एतेषां क्रमयोगेन विधानं १२णु शोभने ॥
स्वधर्मयुक्तं गार्हस्थ्यं चिरमृद्ध्वा विधानतः।
तत्रानृण्यं च सम्प्राप्यवृद्धो वा व्याधितोऽिष वा ॥
दर्शियत्या स्वदौर्वत्यं सर्वानेवानुमान्य च ।
सर्वे विहाय वन्धूंश्च कर्मणां भरणं तथा ॥
दानानि विधिवत् कृत्वा धर्मकार्यार्थमात्मनः।
अनुद्धाप्य जनं सर्वे वाचा मधुरया बुवन् ॥
अहतं वस्त्रमाच्छाद्य वद्ध्वा तत् कृशरज्जुना।
उपस्पृद्य प्रतिशाय व्यवसायपुरस्सरम्॥
परित्यज्य ततो ग्राम्यं धर्म कुर्याद् यथेप्सितम् ॥

शोभने ! अय कमशः इनकी विधि मुनो—मनुष्य स्वधमंयुक्त गाईस्यय-आश्रमका दीर्वकालतक विधिपूर्वक निर्वाह करके उससे उस्रण हो वृद्ध अथवा रोगी हो जानेपर अपनी दुर्वलता दिखा सभी लोगोंसे ग्रहत्यागके लिये अनुमित ले फिर समस्त भाई-यन्धुओं और कर्मानुश्रानोंका त्याग करके अपने धर्मकार्यके लिये विधिवत् दान करनेके पश्चात् मीठी वाणी वोलकर सब लोगोंसे आशा ले नृतन वस्त्र धारण करके उसे कुशकी रस्सींसे वाँच ले। इसके बाद आचमनपूर्वक दृद्ध निश्चयके साथ आत्मत्यागकी प्रतिज्ञा करके श्राम्यधर्मको छोइ-कर इच्छानुसार कार्य करे।

महाप्रस्थानभिच्छेचेत् प्रतिष्ठेतोत्तरां दिशम् ॥ भूत्वा तावित्रराहारो यावत् प्राणविमोक्षणम् । चेष्टाहानौ शियत्वापि तन्मनाः प्राणमुत्स्जेत् ॥ एवं पुण्यस्तां लोकानमलान् प्रतिपद्यते ॥

यदि महायस्थानकी इच्छा हो तो निराहार रहकर जब-तक प्राप निकट न जायँ तबतक उत्तर दिशाकी ओर निरन्तर प्रस्थान करे। जब शरीर निश्चेष्ट हो जायः तब वहीं सोकर उस परमेश्वरमें मन लगाकर प्राणोंका परित्याग कर दे। ऐसा करनेसे वह पुण्यात्माओं निर्मल लोकोंको प्राप्त होता है॥ प्रायोपवेशनं चेच्छेत् तेनैव विधिना नरः। देशे पुण्यतमे श्रेष्ठे निराहारस्तु संविशेत्॥

यदि मनुष्य प्रायोपनेशन (आमरण उपनास ) करना चाहे तो पूर्वोक्त विधिते ही घर छोड़कर परम पिनत्र श्रेष्ठतम देशमें निराहार होकर बैठ जाय ॥ आप्राणान्तं शुचिर्भूत्वा कुर्वन दानं खशकितः। हरि सारंस्त्यजेत प्राणानेष धर्मः सनातनः॥

जनतक प्राणींका अन्त न हो तनतक ग्रुद्ध होकर अपनी शक्तिके अनुसार दान करते हुए भगवानके स्मरणपूर्वके प्राणोंका परित्याग करे। यह सनातन धर्म है॥ एवं कलेवरं त्यक्त्वा स्वर्गलोके महीयते॥ अग्निप्रवेशनं चेच्छेत् तेनैव विधिना ग्रुभे। कृत्वा काष्टमयं चित्यं पुण्यक्षेत्रे नदीषु वा॥ दैवतेभ्यो नमस्कृत्वा कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्। भूत्वा ग्रुचिव्यवस्तितः स्मरन् नारायणं हरिम्॥ बाह्यणेभ्यो नमस्कृत्वा प्रविशेद्दिनसंस्तरम्॥

गुभे । इस प्रकार शरीरका त्याग करके मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है । यदि मनुष्य अप्रिमें प्रवेश करना
चाहे तो उसी विधिसे विदा लेकर किसी पुण्यक्षेत्रमें अथवा
निदयोंके तटपर काठकी चिता बनावे । फिर देवताओंको
नमस्कार और परिक्रमा करके गुद्ध एवं दृद्धनिश्चयसे युक्त हो
श्रीनारायण हरिका स्मरण करते हुए ब्राह्मणोंको मस्तक नवाकर
उस प्रव्वलित चिताप्रिमें प्रवेश कर जाय ॥
सोऽपि लोकान् यथान्यायं प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्॥
जलावगाहनं चेच्छेत् तेनैव विधिना शुभे ।
ख्याते पुण्यतमे तीथें निमक्केत् सुकृतं स्मरन् ॥
सोऽपि पुण्यतमाँ होकान् निसर्गात् प्रतिपद्यते ॥

ऐसा पुरुष भी यथोचितरूपसे उक्त कार्य करके पुण्यात्माओं के लोक प्राप्त कर लेता है। ग्रुभे! यदि कोई जलमें प्रवेश करना जाहे तो उसी विधिसे किसी विख्यात पवित्रतम तीर्थमें पुण्यका चिन्तन करते हुए इव जाय। ऐसा मनुष्य भी खभावतः पुण्यतम लोकों में जाता है॥ ततः कल्यशरीरस्य संत्यागं श्रृणु तत्त्वतः॥ रक्षार्थं क्षत्रियस्येष्टः प्रजापालनकारणात्॥ योधानां भर्तृपिण्डार्थं गुर्वर्थं ब्रह्मचारिणाम्॥ गोब्राह्मणार्थं सर्वेषां प्राणत्यागो विधीयते॥

इसके बाद समर्थ शरीरवाले पुरुषके आत्मत्यागकी तात्विक विधि बताता हूँ, सुनो । क्षत्रियके लिये दीन-दुखियोंकी रक्षा और प्रजापालनके निमित्त प्राणत्याग अभीष्ट बताया गया है । योद्धा अपने स्वामीके अन्नका वदला चुकानेके लिये, ब्रह्मचारी गुरुके हितके लिये तथा सब लोग गौओं और ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये अपने प्राणोंको निलावर कर दें, यह शास्त्रका विधान है ॥

स्वराज्यरक्षणार्थं वा कुनृपैः पीडिताः प्रजाः। मोक्तुकामस्त्यजेत् प्राणान् युद्धमार्गे यथाविधि॥

राजा अपने राज्यकी रक्षाके लिये, अथवा दुष्ट नरेशोंद्वारा पीड़ित हुई प्रजाको सङ्कटसे छुड़ानेके लिये विधिपूर्वक
युद्धके मार्गपर चलकर प्राणोंका परित्याग करे ॥
सुसन्नद्धो व्यवसितः सम्प्रविद्यापराङ्मुखः ॥
एवं राजा मृतः सद्यः स्वर्गलोके महीयते ।
ताहशी सुगतिनास्ति क्षत्रियस्य विशेषतः ॥

जो राजा कवच बाँधकर मनमें दृढ़ निश्चय ले युद्धमें प्रवेश करके पीठ नहीं दिखाता और शत्रुओंका समना करता हुआ मारा जाता है, वह तत्काल स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है। सामान्यतः सबके लिये और विशेषतः क्षत्रियके लिये वैसी उत्तम गति दूसरी नहीं है।

सृत्यो वा भर्तृषिण्डार्थं भर्तृकर्मण्युपस्थिते । कुर्वेस्तत्र तु साहाय्यमात्मप्राणानपेक्षया ॥ स्वाम्यर्थं संत्यजेत् प्राणान् पुण्याँ होकान् स गच्छति स्पृहणीयः सुरगणैस्तत्र नास्ति विचारणा ।

जो भृत्य स्वामीके अन्नका बदला देनेके लिये उनका कार्य उपिख्यत होनेपर अपने प्राणोंका मोह छोड़कर उनकी सहायता करता है और स्वामीके लिये प्राण त्याग देता है, वह देवसमूहोंके लिये स्पृहणीय हो पुण्यलोकोंमें जाता है। इस विषयमें कोई विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।। एवं गोवाह्मणार्थं वा दीनार्थं वा त्यजेत् तनुम्।। सोऽपि पुण्यमवाष्नोति आनृशंस्यव्यपेक्षया॥ इत्येते जीवितत्यांगे मार्गास्ते समुदाहताः॥

इस प्रकार जो गौओं, ब्राह्मणों तथा दीन-दुिलयोंकी रक्षाके लिये शरीरका त्याग करता है, वह भी दयाधर्मको अपनानेके कारण पुण्यलोकोंमें जाता है। इस तरह ये प्राणत्यागके समुचित मार्ग तुम्हें वताये गये हैं॥ कामात्कोधाद् भयाद् वािपयदि चेत् संत्यजेत् तनुम्। सोऽनन्तं नरकं याित आत्महन्तृत्वकारणात्॥

यदि कोई काम, क्रोध अथवा भयते शरीरका त्याग करे तो वह आत्महत्या करनेके कारण अनन्त नरकमें जाता है॥ स्वभावं मरणं नाम न तु चात्मेच्छया भवेत्। यथा मृतानां यत् कार्यं तन्मे श्रृणु यथाविधि॥

स्वामाविक मृत्यु वह है, जो अपनी इच्छावे नहीं होती, खतः प्राप्त हो जाती है। उसमें जिस प्रकार मरे हुए लोगोंके लिये जो कर्तव्य है, वह मुझवे विधिपूर्वक सुनो ॥ तत्रापि मरणं त्यागो मूद्धत्यागाद् विशिष्यते । भूमौ संवेशयेद् देहं नरस्य विनशिष्यतः ॥ निर्जीवं वृणुयात् सद्यो वाससा तु कलेवरम् । माल्यगन्धरलङ्कृत्य सुवर्णेन च भामिनि ॥ इमशाने दक्षिणे देशे चिताग्नौ प्रदहेन्मृतम् । अथवा निश्चिपेद् भूमौ शरीरं जीववर्जितम् ॥ ० उसमें भी जो मरण या त्याग होता है, वह किसी मूर्बके

देशसामी गर्वर है। मानेवांड मनुष्यके शरीरको पृथ्वीपर िटा देना चार्दि और त्यामा निकल जाया तब तरकाल उसके शरीर से मूलन वस्ति दक देना चाहिये। भामिनि! किर उसे माला, मन्य और सुवर्गने अल्कृत करके दमशान-भूमिम दिश्य दिशाली और चिताकी आगमें उस शबको जला देना चाहिये। अथवा निर्जीव शरीरको वहाँ भूमिपर ही शाउ दे॥

दिया च शुक्तपक्षक्ष उत्तरायणमेव च। सुमूर्पुणां प्रशस्तानि विपरीतं तु गहितम्॥

्रिनः सुन्हरक्ष और उत्तरायणका समय मुमूर्युओंके लिंग उत्तम है । इसके विपरीत गत्रिः कृष्णपक्ष और दक्षिणायन निन्दित हैं॥

शौद्कं चाष्टकाथाइं वहुभिर्वहुभिः कृतम्। बाष्यायनं मृतानां तत् परलोके भवेच्छुभम्॥ पतत् सर्वं मया शोक्तं मानुषाणां हितं वचः॥

बहुत से पुरुपोंद्वारा किया गया जलदान और अष्टका-आद्भ परलोकों मृत पुरुपोंको तृप्त करनेवाला और शुभ होता है। यह सब मैंने मनुष्योंके लिये हितकारक बात बतायी है॥

(दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) [.सोक्ष्यमंकी श्रेष्टताका प्रतिपादन, सोक्षसाधक ज्ञानकी प्राप्तिका उपायऔर सोक्षकी प्राप्तिमें वैराग्यकी प्रधानता ] उमोवाच

देवदेव नमस्तेऽस्तु कालस्दन शंकर। लोकेषु विविधा धर्मास्त्वत्मसादान्मया श्रुताः॥ विशिष्टं सर्वधर्मेभ्यः शास्वतं ध्रुवमन्ययम्।

उमान कहा—देवदेव ! कालसूदन शंकर ! आपको नगरकार है । आपकी कृपाने मैंने अनेक प्रकारके धर्म सुने । अय यह बताइये कि सम्पूर्ण धर्मीस श्रेष्ठ, सनातन, अटल और अविनाशी धर्म क्या है ? ॥

नारद उवाच एवं पृष्टस्त्वया देव्या महादेवः पिनाकधूक्। प्रोवाच मधुरं वाक्यं सृक्ष्ममध्यात्मसंश्रितम्॥

नारद्जीने कहा—रेबी पार्वतीके इस प्रकार पृष्टनेपर पिनाकधारी गदादेवजीने सूक्ष्म अध्यात्म-भावसे युक्त मधुरवाणीमें इस प्रकार कहा ॥

श्रीमहेशर उवान

न्यायतस्त्वं महाभागे श्रोतुकामासि निश्चयम् । एतदेव विशिष्टं ते यत् त्वं पृच्छसि मां प्रिये ॥

र्शामदेश्वर बोळे—गरामागे ! तुमने न्यायतः सुननेकी निश्चित इच्छा प्रकट की है। प्रिये !तुम मुझसे जो प्छती हो। यही तुम्हात निश्चित गुण है ॥

सर्वत्र विहिनो धर्मः स्वर्गेलोकफलाश्रितः। बहुद्वारत्य धर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया॥.

गर्वत स्वर्गतिकारी पानके आभवसूत भर्मका विधान

किया गया है। धर्मके बहुत-धे द्वार हैं और उसकी कोई किया यहाँ निष्फल नहीं होती॥ यस्मिन् यस्मिश्च विपये यो यो याति विनिश्चयम्। तं तमेवाभिजानाति नान्यं धर्मे शुचिस्मिते॥

शुचिसिते ! जो:जो. जिस-जिस विषयमें निश्चयको प्राप्त. होता है, वह-वह उसी-उसीको धर्म समझता है, दूसरेको नहीं॥ श्टणु देवि समासेन मोक्षद्वारमनुत्तमम्। एतिहा सर्वधर्माणां विशिष्टं शुभमन्ययम्॥

देवि ! अय तुग रांक्षेपरे परम उत्तमः गोक्ष-द्वारकाः वर्णन सुनो । यही सव धर्मोमें उत्तमः ग्रुम और अविनाशी है॥ नास्ति मोक्षात् परंदेवि नास्ति मोक्षात् परा गतिः। सुखमात्यन्तिकं श्रेष्टमनिवृत्तं च तद् विदुः॥

देवि ! मोक्षसे उत्तम कोई तत्व नहीं है और मोक्षसे श्रेष्ठ कोई गति नहीं है। ज्ञानी पुरुप मोक्षको कभी निष्टत्त न होनेवाला श्रेष्ठ एवं आत्यन्तिक सुख मानते हैं। । नाज देवि जरा मृत्युः शोको वा दुःखमेव वा। अनुत्तममचिन्त्यं च तद् देवि परमं सुखम्॥

देवि ! इसमें जरा, मृत्यु, शोक अथवा दुःख नहीं है। वह सर्वोत्तम अचित्त्य परमसुख है ॥ ज्ञानानामुत्तमं शानं मोक्षशानं विदुर्वुधाः। ऋपिभिर्देवसङ्घेश्व प्रोच्यते परमं पदम्॥

विद्वान् पुरुष मोक्षज्ञानको सब ज्ञानीमें उत्तम मानते हैं।
ऋषि और देवसमुदाय उसे परमपद कहते हैं॥
नित्यमक्षरमक्षोभ्यमजेयं शाश्वतं शिवम्।
विद्यान्ति तत् पदं प्राशाः स्पृहणीयं सुरासुरैः॥

नित्यः अविनाशीः अक्षोभ्यः अजेयः शाश्वत और शिव-स्वरूप वह मोक्षपद देवताओं और असुरीके लिये भी स्पृह्णीय है। शानी पुरुप उसमें प्रनेश करते हैं॥ दुःखादिश्च दुरन्तश्च संसारोऽयं प्रकीर्तितः। शोकव्याधिजरादोषेर्मरणेन च संयुतः॥

यह-संसार आदि और अन्तमं दुःलमय कहा गया है। यह शोक व्याधि जरा और मृत्युके दोपींस युक्त है।। यथा ज्योतिर्गणा व्योम्नि निवर्तन्ते पुनः पुनः। एवं जीवा अमी लोके निवर्तन्ते पुनः पुनः॥ तस्य मोक्षस्य मार्गोऽयं श्रूयतां श्रुभलक्षणे॥ ब्रह्मादिस्थावरान्तश्च संसारो यः प्रकीर्तितः। संसारे प्राणिनः सर्वे निवर्तन्ते यथा पुनः॥

जैसे आकारामें नक्षत्रगण वारंबार आते और निवृत्त हो जाते हैं। उसी प्रकार ये जीव लोकमें बारंबार लौटते रहते हैं। शुभल्खणे ! उसके मोक्षका यह मार्ग सुनो । ब्रह्माजीसे ' लेकर स्वावर बृक्षांतक जो मंसार बताबा गया है। इसमें समी प्राणी वारंबार लौटते हैं॥

तत्र संसारचकस्य मोझे धानेन दृदयते। अथ्यात्मतत्त्वविद्यानं धानमित्यभिधीयते॥ श्चानस्य ग्रहणोपायमाचारं श्वानिनस्तथा। यथावत् सम्प्रवक्ष्यामि तत् त्वमेकमनाः शृणु॥

वहाँ संसार-चक्रका ज्ञानके द्वारा मोक्ष देखा जाता है।
अध्यात्मतत्त्वको अञ्छी तरह समझ छेना ही ज्ञान कह्छाता
है । प्रिये ! उस ज्ञानको ग्रहण करनेका जो उपाय है तथा
ज्ञानीका जो आचार है। उसका में यथावत् रूपसे वर्णन
करूँगा। तुम एकचित्त होकर इसे सुनो।।

ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि भूत्वा पूर्व गृहे स्थितः। आनुण्यं सर्वतः प्राप्य ततस्तान् संत्यजेद् गृहान् ॥ ततः संत्यज्य गार्हस्थ्यं निश्चितो वनमाश्चयेत् ॥ वने गुरुं समाज्ञाय दीक्षितो विधिपूर्वकम्। दीक्षां प्राप्य यथान्यायं स्ववृत्तं परिपालयेत् ॥ गृह्णीयाद्प्युपाच्यायान्मोक्षज्ञानमनिन्दितः । दिविधं च पुनर्मोक्षं सांख्यं योगमिति स्मृतिः॥

ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय पहले घरमें स्थित रहकर सब प्रकारके ऋणोंसे उऋण हो अन्तमें उन घरोंका परित्याग कर दे। इस तरह गाईस्थ्य-आश्रमको त्यागकर वह निश्चितरूपसे वनका आश्रय ले। वनमें गुक्की आज्ञा ले विधिपूर्वक दीक्षा प्रहण करे और दीक्षा पाकर यथोचित रीतिसे अपने सदाचारका पालन करे। तदनन्तर गुक्से मोक्षज्ञानको प्रहण करे और अनिन्ध आचरणसे रहे। मोक्ष भी दो प्रकारका है—एक सांख्य-साध्य और दूसरा योग-साध्य। ऐसा शास्त्रका कथन है।। पश्चित्रं देवसा रूप्यं योगशास्त्रस्य निर्णयः॥ तयोरन्यतरं झानं श्रृणुयाच्छिष्यतां मतः। नाकालो नाष्यकाषायी नाष्यसंवत्सरोषितः। नासांख्ययोगो नाश्रद्धं गुरुणा स्तेहपूर्वकम्॥

पचीस तत्वोंका ज्ञान सांख्य कहलाता है। अणिमा आदि ऐश्वर्य और देवताओंके समान रूप—यह ओग्रशास्त्रका निर्णय है। इन दोनोंमेंसे किसी एक ज्ञानका शिष्यभावसे अवण करे। न तो असमयमें, न गेरुआ वस्त्र धारण किये विना, न एक वर्षतक गुरुकी सेवामें रहे बिना, न सांख्य या योगमेंसे किसीको अपनाय बिना और न अद्धाके बिना ही गुरुका स्नेहपूर्वक उपदेश ग्रहण करे।।

समः शीतोष्णहर्षादीन् विषहेत स वै मुनिः ॥ अमृष्यः श्रुतिपपासाभ्यामुचितेभ्यो निवर्तयत् । त्यजेत् संकल्पजान् प्रन्थीन् सदा ध्यानपरो भवेत् ॥ कुण्डिका चमसं शिक्यं छत्रं यष्टिमुपानहौ । चैलमित्येव नैतेषु स्थापयेत् स्वाम्यमात्मनः ॥ गुरोः पूर्वं समुत्तिष्ठेज्ञघन्यं तस्य संविशेत् । नैवाविशाप्य भर्तारमावश्यकमपि वजेत् ॥ द्विरिक्वं स्थानशाटेन संध्ययोरभिषेचनम् । एककालाशनं चास्य विहितं यतिभिः पुरा ॥

जो सर्वत्र समान भाव रखते हुए सर्दी-गर्मी और हर्ष-शोक आदि द्वन्द्वोंको सहन करे, वहीं सुनि है। भूख-प्यासके वशीभूत न हो, उचित भोगोंसे भी अपने मनको हटा ले, संकल्पजनित ग्रन्थियोंको त्याग दे और सदा ध्यानमें तत्पर रहे। कुंडी, चमस ( प्याली ), छींका, छाता, लाठी, जूता और वस्त—इन वस्तुओंमें भी अपना स्वामित्व स्थापित न करे। गुरुसे पहले उठे और उनसे पीछे सोवे। स्वामी (गुरु) को स्चित किये बिना किसी आवश्यक कार्यके लिये भी न जाय। प्रतिदिन दिनमें दो बार दोनों संध्याओंके समय वस्त्र-सहित स्नान करे। उसके लिये चौबीस घंटेमें एक समय मोजनका विधान है। पूर्वकालके यतियोंने ऐसा ही किया है। भैंसं सर्वत्र गृह्वीयाचिन्तयंत् सततं निशा। कारणे चापि सम्प्राप्ते न कुप्येत कदाचन॥

सर्वत्र भिक्षा ब्रहण करे, रातमें सदा परमात्माका चिन्तन करे, कोपका कारण प्राप्त होनेपर भी कभी कुपित न हो।। ब्रह्मचर्य वने वासः शौचमिन्द्रियसंयमः। दया च सर्वभूतेषु तस्य धर्मः सनातनः॥

ब्रह्मचर्यः वनवासः पवित्रताः इन्द्रियसंयम और समस्त प्राणियोपर दया—यह संन्यासीका सनातन धर्म है ॥ विमुक्तः सर्वपापेभ्यो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः। आत्मयुक्तः परां वुद्धि लभते पापनाशिनीम्॥

वह समस्त पापेंसि दूर रहकर हल्का भोजन करे। इन्द्रियों-को संयममें रक्ते और परमात्मिचन्तनमें लगा रहे। इससे उसे पापनाशिनी श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त होती है।।

यदा भावं न कुरुते सर्वभूतेषु पापकम्। कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥ अनिष्ठरोऽनहङ्कारो निर्द्धन्द्रो वीतमत्सरः। वीतशोकभयावाधः पदं प्राप्तोत्यनुत्तमम्॥ तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। समः शत्रो च मित्रे च निर्वाणमधिगच्छति॥

जब मनः वाणी और क्रियाद्वारा किसी भी प्राणीके
प्रति पापभाव नहीं करताः तब वह यित ब्रह्मस्कल्प हो जाता
है। निष्ठुरताग्र्न्यः अहंकाररिहतः द्वन्द्वातीत और मार्स्यहीन यित शोकः भय और वाधास रिहत हो सर्वोत्तम ब्रह्मपदको प्राप्त होता है। जिसकी दृष्टिमं निन्दा और स्तुति समान
है। जो मीन रहता है। मिट्टीके ढेले। पत्थर और सुवर्णको
समान समझता है तथा जिसका शत्रु और मित्रके प्रति समभाव
है। वह निर्वाण (मोक्ष) को प्राप्त होता है।

पवंयुक्तसमाचारस्तत्परोऽध्यात्मचिन्तकः । श्रानाभ्यासेन तेनैव प्राप्नोति परमां गतिम्॥

ऐसे आचरणसे युक्त, तत्पर और अध्यात्मिचन्तनशील यति उसी ज्ञानाम्याससे परमगितको प्राप्त कर लेता है।। अनुद्विग्नमतेर्जन्तोरस्मिन् संसारमण्डले। शोकन्याधिजरादुःखैनिर्वाणं नोपपद्यते॥ तस्मादुद्वेगजननं मनोऽवस्थापनं तथा। ज्ञानं ते सम्प्रवक्ष्यामि तन्मूलममृतं हि वै॥ इस संसार-मण्डलमें जिस प्राणीकी खुद्धि उद्देगशून्य है। वा शोक वार्ष और कुरायनारे दुःगोने मुक्त हो निर्वाण हो प्राप्त हो ए है। इनियो संस्माने नेतान उत्पन्न करोनेपाले भीत सन्दर्भ (त्रार स्वत्यारे भानका तुम्हारेलिये उपदेश हभाग वर्षे का अस्त्य (मी.भ) का मृत्र कारण शान ही है।। शोकस्मानसम्प्राणि अयस्थानशतानि च। दियसे दिवसे मृद्धमाविशान्ति न पण्डितम्॥

होतहे महसों और भयके सैक्ड्रों स्थान हैं। बे. मूर्ख मनुष्यस् री प्रतिदिन प्रभाव डालते हैं। विद्यान्पर नहीं॥ नष्टे धने या दारे या पुत्रे पितरि या सृते। अहो दुःचमिति ध्यायण्योकस्य पदमावजेत्॥

धन नष्ट हो जाय अथवा त्तीः पुत्र या पिताकी मृत्यु हो। जातः तो रअहो ! मुस्तरर यदा भारी दुःख आ गया ।' ऐसा। गोनशा तुआ मनुष्य शोकके आश्रयमें आ जाता है ॥ द्रव्येषु समर्तातेषु ये शुभास्तान् न चिन्तयेत्। ताननाद्रियमाणस्य शोकयन्यः प्रणद्यति॥

किसी भी द्रव्यके नष्ट हो जानेपर जो उसके शुभ गुण हैं। उनका निन्तन न करे। उन गुणांका आदर न करनेवाले पुरुषके शोकका यन्यन नष्ट हो जाता है।। सम्प्रयोगादनिष्टस्य विप्रयोगात् प्रियस्य च। मानुषा मानसर्दुःखेः संयुज्यन्तेऽल्पबुद्धयः॥

अप्रिय वस्तुका संयोग और प्रिय वस्तुका वियोग प्राप्त होनेपर अल्यबुद्धि मनुष्य मानिषक दुःलींसे संयुक्त हो जाते हैं।। मृतं भी यदि वा नष्टं योऽतीतमनुशोचित । संतापेन च सुज्यत तच्चास्य न निवर्तते॥ उत्पन्नमिह् मानुष्ये गर्भप्रभृति मानवम्। विविधान्यपवर्तन्ते दुःग्यानि च सुखानि च॥

हो...मरे. हुए पुरुष या खोवी हुई वस्तुके लिये शोक फरता है, यह केवल संतादका भागी होता है। उसका वह दुःस मिटता नहीं है। मनुष्य-योनिमें उत्तव हुए मानवके पास गर्भावकार्त ही नाना प्रकारके दुःख और मुख आते रहते हैं॥ तयोरेकतरों मार्गों यद्येनमभिसंनमेत्। सुगं प्राप्य न संहर्ष्येष्ठ दुःखं प्राप्य संस्वरेत्॥

उनमेंने कोई एक मार्ग यदि इने प्राप्त हो तो यह मनुष्य मुल पाकर हर्ग न करे और दुःख पाकर चिन्तित न हो।। दोपदर्शी भवेन् तत्र यत्र स्नेहः प्रवर्तते। अनिष्टेनान्वितं पर्यद् यथा क्षित्रं विरज्यते॥

नहीं आगित है। रही है। वहाँ दोप देखना चाहिये। इम मुसुरी अतिहारी हिम देखे। जिससे उमकी ओरसे दी। ही पैराम है। जम ॥ यथा कार्य च कार्य च समयातां महोद्यी। समन्य च स्यप्यातां नहाइसा।

ीने महारागरमें दो पाठ श्वार उपसं आक्र मिल नाते दें और निस्तर पिर अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार जाता भाइमीना रागाम होता है।। सद्यीना हापतिताः प्रमधाद्यांने गताः। स्नेहस्तत्र न कर्तव्यो विप्रयोगो हि तैर्धुवः॥

त्व लोग अहस्य स्थानसे आये थे और पुनः अहस्य स्थानको चले गये हैं। उनके प्रति स्नेह नहीं करना चाहिये; क्योंकि उनके साथ वियोग होना निश्चित था॥ कुटुम्यपुत्रदाराश्च शरीरं धनसंचयः। पेश्वयं स्वस्थता चेति न मुहोत् तत्र पण्डितः॥ सुखमेकान्ततो नास्ति शक्तस्यापि त्रिविष्टपे। तत्रापि सुमहद् दुःखं सुखमल्पतरं भवेत॥

कुड्रम्यः पुत्रः स्त्रीः शरीरः धनसंचयः ऐरवर्षं और स्वस्थता—इनके प्रति विद्वान् पुरुपको आसक्त नहीं होना चाहिये। स्वर्गमें रहनेवाले देवराज इन्द्रको भी केवल सुख ही-सुख नहीं मिलता। वहाँ भी दुःख अधिक और सुख बहुत कम है॥

न नित्यं लभते दुःखं न नित्यं लभते सुखम्। सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्॥

किसीको भी न तो सदा दुःख मिलता है और न सदा सुख ही मिलता है। सुखके बाद दुःख और दुःखके बाद सुख आता रहता है॥

क्षयान्ता निचयाः सर्वे पतनान्ताः समुच्छ्याः। संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्॥ उच्छ्यान् विनिपातांश्च द्यृा प्रत्यक्षतः स्वयम्। अनित्यमसुखं चेति व्यवस्येत् सर्वमेव च॥

सारे संग्रहोंका अन्त विनाश है, सारी उन्नतियोंका अन्त पतन है, संयोगका अन्त वियोग है और जीवनका अन्त मरण है। उत्थान और पतनको स्वयं ही प्रत्यक्ष देखकर यह निश्चय करे कि यहाँका सब कुछ अनित्य और दुःखरूप है।। अर्थानामार्जने दुःखमाजितानां तु रक्षणे। नारो दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थं दुःखभाजनम्॥

धनके उपार्जनमें दुःख होता है। उपार्जित हुए धनकी
रक्षामें दुःख होता है। धनके नाश और व्ययमें भी दुःख
होता है। इस प्रकार दुःखके भाजन वने हुए धनको धिकार है॥
अर्थवन्तं नरं नित्यं पश्चाभिझनित शत्रवः।
राजा चोरख दायादा भृतानि क्षय एव च॥
अर्थमेवमनर्थस्य मूलमित्यवधारय।
न हानर्थाः प्रवाधन्ते नरमर्थविवर्जितम्॥

धनवान् मनुष्यपर सदा पाँच शत्रु चोट करते रहते हैं— राजा, चोरः उत्तराधिकारी भाई-वन्धु, अन्यान्य प्राणी तथा क्षय । प्रिये ! इस प्रकार तुम अर्थको अनर्थका मूळ समझो । । धनरिहत पुरुपको अनर्थ वाधा नहीं देते हैं ॥ सर्थप्राप्तिमेहद् दुःखमार्किचन्यं परं सुखम्। उपद्रवेषु चार्थानां दुःखं हि नियतं भवेत्॥

धनकी प्राप्ति महान् दुःख है और अकिंचनता (निर्वनता) परम मुख है। क्योंकि जब धनपर उपद्रव आते हैं। तब निरचय ही बड़ा दुःख होता है।। धनलोमेन रुष्णाया न रुप्तिरुपलभ्यते।

### लब्धाश्रयो विवर्धेत समिद्ध इव पावकः॥

धनके लोभसे तृष्णाकी कभी तृप्ति नहीं होती है। तृष्णा या लोभको आश्रय मिल जाय तो प्रज्वलित अग्निके समान उसकी वृद्धि होने लगती है॥ <sup>17</sup>

जित्वापि पृथित्रीं कृत्स्नां चतुःसागरमेखलाम्। सागराणां पुनः पारं जेतुमिच्छत्यसंशयम्॥

चारों समुद्र जिसकी मेखला है, उस सारी पृथ्वीको जीत-कर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता । वह फिर समुद्रके पारवाले देशोंको भी जीतनेकी इच्छा करता है, इसमें संशय नहीं है॥ अलं परित्रहेणेह दोषवान् हि परित्रहः। कोशकारः कृमिदेंवि वध्यते हि परित्रहात्॥

परिग्रह ( संग्रह ) से यहाँ कोई लाभ नहीं; क्योंिक परिग्रह दोषसे भरा हुआ है । देवि ! रेशमका कीड़ा परिग्रहसे ही बन्धनको प्राप्त होता है ॥

पकोऽपि पृथिवीं हत्स्नामेकच्छत्रां प्रशास्ति च। पकस्मिन्नेव राष्ट्रे तु स चापि निवसेन्नृपः॥ तस्मिन् राष्ट्रेऽपि नगरमेकमेवाधितिष्ठति। नगरेऽपि गृहं चैकं भवेत् तस्य निवेशनम्॥

जो राजा अकेला ही समूची पृथ्वीका एकच्छत्र शासन करता है। वह भी किसी एक ही राष्ट्रमें निवास करता है। उस राष्ट्रमें भी किसी एक ही नगरमें रहता है। उस नगरमें भी किसी एक ही घरमें उसका निवास होता है। े एक एव प्रदिष्टः स्यादावासस्तद्भहेऽिए च। आवासे शयनं चैकं निशि यत्र प्रलीयते॥

उस घरमें भी उसके लिये एक ही कमरा नियत होता है। उस कमरेमें भी उसके लिये एक ही शय्या होती है। जिसपर वह रातमें सोता है॥

शयनस्पार्धमेवास्य स्त्रियाश्चार्धं विधीयते । तदनेन प्रसङ्गेन स्वल्पेनैवेह युज्यते ॥ सर्वं ममेति सम्मूढो बलं पश्यति बालिशः । एवं सर्वोपयोगेषु स्वल्पमस्य प्रयोजनम् ॥ तण्डुलप्रस्थमात्रेण यात्रा स्यात् सर्वदेहिनाम् । ततो भूयस्तरो भोगो दुःखाय तपनाय च ॥

उस शय्याका भी आधा ही भाग उसके पल्ले पड़ता है। उसका आधा भाग उसकी रानीके काम आता है। इस प्रसङ्गसे वह अपने लिये थोड़ेसे ही भागका उपयोग कर पाता है। तो भी वह मूर्ख गवाँर सारे भूमण्डलको अपना ही समझता है और सर्वत्र अपना ही बल देखता है। इस प्रकार सभी वस्तुओंके उपयोगोंमें उसका थोड़ा-सा ही प्रयोजन होता है। प्रतिदिन सरभर चावलसे ही समस्त देहधारियोंकी प्राणयात्राका निर्वाह होता है। उससे अधिक भोग दुःख और संतापका कारण होता है।

नास्ति तृष्णासमं दुःखंनास्ति त्यागसमं सुखम्। सर्वान् कामान् परित्यज्य ब्रह्मभूयाय करपते॥

तृष्णाके समान कोई दुःख नहीं है, त्यागके समान कोई

सुखः नहीं है । समस्त कामनाओंका परित्याग करके मनुष्य ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है ॥

या दुस्त्यजाः दुर्मेतिभियां न जीर्यति जीर्यतः । योऽसौप्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम् ॥

खोटी बुद्धिवाले मनुष्योंके लिये जिसका त्याग करना अत्यन्त कठिन है। जो मनुष्यके वूढ़े हो जानेपर स्वयं वूढ़ी नहीं होती तथा जिसे प्राणनाशक रोग कहा गया है, उस तृष्णाका त्याग करनेवालेको ही सुख मिलता है।

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति। इविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते॥

भोगोंकी तृष्णा कभी भोग भोगनेसे शान्त नहीं होती। अपित घीसे प्रज्वलित होनेवाली आगके समान अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है।।

अलाभेनैव कामानां शोकं त्यजति पण्डितः। आयासविटपस्तीवः कामाप्तिः कर्षणारणिः॥ इन्द्रियार्थेन सम्मोह्य दहत्यकुशलं जनम्॥

भोगोंकी प्राप्ति न होनेसे ही विद्वान् पुरुष शोकको त्याग देता है। आयासरूपी वृक्षपर तीववेगसे प्रज्वलित और आकर्षणरूपी अग्निसे प्रकट हुई कामनारूप अग्नि मूर्ख मनुष्यको विषयोद्वारा मोहित करके जला डालती है॥ यत् पृथिव्यां वीहियवं हिरण्यं पश्चः स्त्रियः। नालमेकस्य पर्याप्तमिति पश्यन न मुहाति॥

इस पृथ्वीपर जो धान, जौ, सोना, पशु और स्त्रियाँ हैं, वे सब मिलकर एक पुरुषके लिये पर्याप्त नहीं हैं। ऐसा देखने और समझनेवाला पुरुष मोहमें नहीं पड़ता है।। यच कामसुखं लोके यच दिव्यं महत् सुखम्। तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहितः षोडशीं कलाम्॥

लोकमें जो काम-सुख है और परलोकमें जो महान् दिव्यः सुख है—ये दोनों मिलकर तृष्णाक्षयजनित सुखकी सोलहवीं कलाके भी बरावर नहीं हो सकते ॥

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु नैव धीरो नियोजयेत्। मनःषष्ठानि संयम्य नित्यमात्मनि योजयेत्॥ इन्द्रियाणां विसर्गेण दोषमृच्छत्यसंशयम्। संनियम्य नु तान्येच ततः सिद्धिमचाप्नुयात्॥ षण्णामात्मनि युक्तानामैश्वर्यं योऽधिगच्छति। न च पापैर्न चानथैंः संयुज्येत विचक्षणः॥

धीर पुरुष अपनी इन्द्रियोंको विषयोंमें न लगावे। मनसहित उनका संयम करके उन्हें सदा परमात्माके ध्यानमें नियुक्त करे। इन्द्रियोंको खुली छोड़ देनेसे निश्चय ही दोषकी प्राप्ति होती है और उन्हींका संयम कर लेनेसे मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो-परमात्म-चिन्तनमें लगी हुई मनसित छहीं इन्द्रियोंपर प्रमुत्व स्थापित कर लेता है। वह विद्वान् पापों और अनथोंसे संयुक्त नहीं होता है।

अप्रमत्तः सदा रक्षेदिन्द्रियाणि विचक्षणः। अरक्षितेषु तेष्वाग्रु नरो नरकमेति हि॥ िहान् प्रत सानान स्टार सदा अपनी इन्द्रियोंकी रुख करें। अपिंट उनकी रुख न होनेपर मनुष्य शीम ही सरको कि जला है॥ ( इदि काममयद्यियों मोहसंचयसम्भवः। अगानसदम्बरन विधित्सापरिपेचनः॥

भगान्तदम्लस्तु विधित्सापरिपचनः॥
रोपलाभमहास्कत्यः पुरा दुष्कृतसारवान्।
श्रायामधिटपर्लाबद्योकपुर्यो भयाद्धरः॥
नानासंकलप्रवाह्यः प्रमादात् परिवर्षितः।
महत्रांभिः पिपासाभिः समन्तात् परिवेष्टितः॥
संगेहत्यकृतप्रदे पाइपः कामसम्भवः॥
नेय रोहति तत्त्ववे सदो चा छिचते पुनः॥
मृष्कृोपायष्विनत्यपु निस्सारेषु फलेपु च।
दुःगादिषु दुरत्तेषु कामयोगेषु का रतिः॥

एक काममय पृक्ष है। जो मोह-संचयरूपी बीजसे उत्पन्न हुआ है। यह काममय विचित्र वृक्ष हृदयदेशमें ही स्थित है। अज्ञान ही उसकी मजबूत जड़ है। सकाम कर्म करने-की इच्छा ही उसे सींचना है। रोप और लोभ ही उसका विशास तना है। पाप ही उसका सार भाग है। आयास-प्रयास ही उसकी शालाएँ हैं। तीवशोक पुष्प हैं। भय अङ्कर है। नाना प्रकारके संकल्प उसके पत्ते हैं। यह प्रमादसे बढ़ा हुआ है। यड़ी भारी पिपासा या तृष्णा ही लता बनकर उस काम-मूधमें स्व ओररे लिपटी हुई है । अज्ञानी मनुष्यमें ही यह काममय पृक्ष उत्पन्न होता और बढ़ता है। तत्त्वज्ञ पुरुप-में यह नहीं अङ्गरित होता है। यदि हुआ भी तो पुनः कट जाता है। यह काम कठिन उपायोंसे साध्य है। अनित्य 🐉 उसके पाट निःसार ईं, उसका आदि और अन्त भी दुःखमय है। उससे सम्बन्ध जोड़नेमें क्या अनुराग हो सकता है 🖁 🛙 इन्द्रियेषु च जीर्यत्सु च्छिद्यमाने तथाऽऽसुषि । पुरस्ताच स्थिते मृत्यी कि सुखं पश्यतः शुभे ॥

गुभे ! इन्द्रियाँ सदा जीर्ण हो रही हैं, आयु नष्ट होती घड़ी जा रही है और मौत सामने खड़ी है—यह सब देखते हुए किसीको संसारमें क्या सुख प्रतीत होगा? ॥ च्याधिभिः पीड्यमानस्य नित्यं शारीरमानसैः। नरस्याद्यतरुज्यस्य कि सुखं मरणे सति॥

मनुष्य सदा शारीरिक और मानिसक व्याधियों से पीड़ित' होता है और अपनी अधूरी इच्छाएँ लिये ही मर जाता है। अतः यहाँ पीन-मा सुख है ?॥

संचिन्तयानमेवाये कामानामवित्रप्तकम् । घ्याद्यः पशुमिद्यारण्ये मृत्युरादाय गच्छति ॥ जन्ममृत्युजरादुःष्टेः सततं समभिद्रुतः । संसारे पच्यमानस्तु पापानोद्विजते जनः ॥

मानव अपने मनोरपीकी पूर्तिका उपाय सोचता रहता है और कामनाओंने अतृत ही बना रहता है। तभी जैसे लंगाओं बाप आकर सहमा किसी पश्को द्योच छेता है। उपीप्रकार मीत उसे उटा के जाती है। जनमा मृत्यु और जरा-गम्बन्धी युक्तीने मदा भारान्त होकर संगारमें मनुष्य प्रकाया का रहा है। तो भी यह पापसे उदिग्न नहीं हो रहा है।। उमोवाच<sup>े</sup> केनोपायेन मर्त्यानां निवर्तेते जरान्तकौ। यद्यस्ति भगवन् महामेतदाचक्ष्व मा चिरम्॥

उमाने पूछा—भगवन् ! मनुष्यांकी वृद्धावस्था और मृत्यु किस उपायसे निवृत्त होती है ! यदि इसका कोई उपाय है तो यह मुझे वताइये। विलम्य न कीजिये ॥ · तपसा वा सुमहता कर्मणा वा श्रुतेन वा । रसायनप्रयोगैर्वा केनात्येति जरान्तको ॥

महान् तपः कर्मः शास्त्रज्ञान अथवा रासायनिक प्रयोग— किस उपायसे मनुष्य जरा और मृत्युको लॉव सकता है १॥ श्रीमहेरवर उवाच

नैतदस्ति महाभागे जरामृत्युनिवर्तनम् । सर्वलोकेषु जानीहि मोक्षादन्यत्र भामिनि ॥

श्रीमहेश्वरने कहा—महाभागे ! ऐसी वात नहीं होती । भामिनि ! तुम यह जान हो कि सम्पूर्ण संसारमें मोक्षके सिवा अन्यत्र जरा और मृत्युकी निवृत्ति नहीं होती ॥ न घनेन न राज्येन नाग्येण तपसापि वा । मरणं नातितरते विना मुक्त्या शरीरिणः ॥

आत्माकी मुक्तिके विना मनुष्य न तो धनसे न राज्यसे और न श्रेष्ठ तपस्यासे ही मृत्युको लॉघ सकता है ॥ अश्वमेधसहस्त्राणि वाजपेयदातानि च । न तरन्ति जरामृत्यू निर्वाणाधिगमाद् विना ॥

सहस्रों अश्वमेष और सैकड़ों वाजपेय यह भी मोक्षकी उपलब्धि हुए विना जरा और मृत्युको नहीं लाँघ सकते॥ पेश्वर्य धनधान्यं च विद्यालाभस्तपस्तथा। रसायनप्रयोगो वा न तरन्ति जरान्तकौ॥

ऐश्वर्यः धन-धान्यः विद्यालामः तप और रसायनप्रयोग— ये कोई भी जरा और मृत्युके पार नहीं जा सकते ॥ देवदानवगन्ध्यंकित्तरोरगराक्षसान् । स्ववरो कुरुते कालो न कालस्यास्त्यगोचरः ॥ न ह्यहानि निवर्तन्ते न मासा न पुनः क्षपाः । सोऽयं प्रपद्यतेऽध्वानमजस्रं ध्रुवमध्ययम् ॥ स्रवन्ति न निवर्तन्ते स्रोतांसि सरितामिव । आयुरादाय मर्त्यानामहोरात्रेषु संततम् ॥

ं देवता, दानव, गन्धर्व, किन्नर, नाग तथा राक्षसोंको भी काल अपने वशमें कर लेता है। कोई भी कालकी पहुँचसे परे नहीं है। गये हुए दिन, मास और रात्रियाँ फिर नहीं लोटती हैं। यह जीवात्मा उस निरन्तर चाल् रहनेवाले अटल और अविनाशी मार्गको श्रहण करता है। सरिताओं के खोतकी भाँति बीतती हुई आयुके दिन वापस नहीं लोटते हैं। दिन और रातों में व्यास हुई मनुष्योंकी आयु लेकर काल यहाँसे चल देता है॥ जीवितं सर्वभृतानामक्षयः क्षपयन्नस्तो। आदित्यो हास्तमभ्येति पुनः पुनरुद्देति च॥

अक्षय सूर्य सम्पूर्ण प्राणियोंके जीवनको छीण करता हुआ अस्त होता और पुनः उदय होता रहता है ॥ ं राज्यां राज्यां व्यतीतायामायुरत्पतरं भवेत्। गाधोदके मत्स्य इव किं नु तस्य कुमारता॥

एक-एक रात बीतनेपर आयु बहुत थोड़ी होती चली जाती है। जैसे थाह जलमें रहनेवाला मत्स्य सुखी नहीं रहता, उसी प्रकार जिसकी आयु क्षीण होती जा रही है, उस परिमित आयुवाले पुरुषको कुमारावस्थाका क्या सुख है १॥ मरणं हि शरीरस्य नियतं ध्रुवमेव च। तिष्ठन्निप क्षणं सर्वः कालस्यैति वशं पुनः॥

श्रारीरकी मृत्यु निश्चित और अटल है। सब लोग यहाँ क्षणभर ठहरकर पुनः कालके अधीन हो जाते हैं॥
न म्रियेरन् न जीर्थेरन् यदि स्युः सर्वदेहिनः।
न चानिष्टं प्रवर्तेत शोको वा प्राणिनां कचित्॥

यदि समस्त देहधारी प्राणी न मरें और न बूढ़े हों तो न उन्हें अनिष्टकी प्राप्ति हो और न शोककी ही ॥ अप्रमत्तः प्रमत्तेषु कालो भूतेषु तिष्ठति । अप्रमत्तस्य कालस्य क्षयं प्राप्तो न मुच्यते ॥ श्वः कार्यमद्य कुर्वात पूर्वा चापराह्विकम् । कोऽपि तद् वेद यत्रासी मृत्युना नाभिवीक्षितः ॥

समस्त प्राणियोंके असावधान रहनेपर भी काल सदा सावधान रहता है। उस सावधान कालके आश्रयमें आया हुआ कोई भी प्राणी बच नहीं सकता।।

कलका कार्य आज ही कर डाले, जिसे अपराह्ममें करना हो उसे पूर्वाह्ममें ही पूरा कर डाले। कौन उस खानको जानता है, जहाँ उसपर मृत्युकी दृष्टि नहीं पड़ी होगी ॥ । वर्षास्वदं करिष्यामि इदं प्रीष्मवसन्तयोः। इति बालश्चिन्तयित अन्तरायं न बुध्यते॥ इदं मे स्यादिदं मे स्यादित्येवं मनसा नराः। अनवाप्तेषु कामेषु हियन्ते मरणं प्रति॥ कालपाशेन बद्धानामहन्यहिन जीर्यताम्। का श्रद्धा प्राणिनां मार्गे विषमे भ्रमतां सदा॥ युवैव धर्मशीलः स्यादिनिमत्तं हि जीवितम्। फलानामिव पक्कानां सदा हि पतनाद् भयम्॥

अविवेकी मनुष्य यह सोचता रहता है कि आगामी बरसातमें यह कार्य करूँगा और गर्मी तथा वसन्त ऋतुमें अमुक कार्य आरम्भ करूँगा; परंतु उसमें जो मौत विष्न बनकर खड़ी रहती है, उसकी ओर उसका ध्यान नहीं जाता है। मिरे पास यह हो जाय, वह हो जाय' इस प्रकार मन-ही-मन मनुष्य मनसूवे बाँधा करता है। उसकी कामनाएँ अप्राप्त ही रह जाती हैं और वह मृत्युकी ओर खिंचता चला जाता है। कालके बन्धनमें बँधकर प्रतिदिन जीर्ण होते और विषममार्गमें भटकते हुए प्राणियोंका इस जीवनपर क्या विश्वास हो सकता है। युवावस्थासे ही मनुष्य धर्मशील हो; क्योंकि जीवनका कोई सुदृढ़ निमित्त नहीं है। इसे पके हुए फलोंकी माँति सदा ही पतनका भय बना रहता है। मर्त्यस्य किमु तदारि: पुत्रभोंगै: प्रियरिपि। प्रकाहा सर्वमुतसूच्य मृत्योस्तु वश्मन्वियात्॥

मनुष्यको उन स्त्रियों, पुत्रों और प्रिय भोगोंसे भी क्या प्रयोजन है, जब कि वह एक ही दिनमें सबको छोड़कर मृत्युकी ओर चला जाता है ॥

जायमानांश्च सम्प्रेक्य म्रियमाणांस्तथैव च। न संवेगोऽस्ति चेत् पुंसःकाष्टलोष्टसमो हि सः॥

विनाशिनो हाधुवजीवितस्य कि वन्धुभिर्मित्रपरिप्रहैश्च ।

विहाय यद् गच्छति सर्वमेवं क्षणेन गत्वा न निवर्तते च ॥

संसारमं-जन्म लेने और मरनेवालोंको देखकर भी यदि
मनुष्यको वैराग्य नहीं होता तो वह चेतन नहीं, काठ और
मिट्टीके ढेलेके समान जड है। जो विनाशशील है, जिसका जीवन
निश्चित नहीं है, ऐसे पुरुषको बन्धुओं और मित्रोंके संग्रहसे
क्या प्रयोजन है ! क्योंकि वह सबको क्षणभरमें छोड़कर चल
देता है और जाकर फिर कभी लौटता नहीं है ॥
एवं चिन्तयतो नित्यं सर्वार्थानामनित्यताम् ।
उद्वेगो जायते शीघं निर्वाणस्य परस्परम् ॥
तेनोद्वेगेन चाप्यस्य विमर्शो जायते पुनः ।
विमर्शो नाम वैराग्यं सर्वद्वयेषु जायते ॥
वैराग्येण परां शान्ति लभनते मानवाः शुभे ।
मोक्षस्योपनिषद् दिव्यं वैराग्यमिति निश्चितम् ॥
एतत् ते कथितं देवि वैराग्योत्पादनं वचः ।
एवं संचिन्त्य संचिन्त्य मुच्यन्ते हि मुमुक्षवः ॥

े इस प्रकार सदा सभी पदार्थोंकी अनित्यताका चिन्तन करते हुए पुरुषको शीघ ही एक दूसरेसे हैराग्य होता है, जो मोक्षका कारण है। उस उद्देगसे उसके मनमें पुनः विमर्श पैदा होता है। समस्त द्रव्योंकी ओरसे जो वैराग्य पैदा होता है। उसीका नाम विमर्श है। शुभे ! वैराग्यसे मनुष्योंको वड़ी शान्ति मिलती है। वैराग्य मोक्षका निकटतम एवं दिव्य साधन है, यह निश्चितरूपसे कहा गया है। देवि ! यह तुमसे वैराग्य उत्पन्न करनेवाला वचन कहा गया है। मुमुक्षु पुरुष इस प्रकार वारंवार विचार करनेसे मुक्त हो जाते हैं।

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त )

[सांख्यज्ञानुका प्रतिपादन करते हुए अन्यकादि चौबीस तत्त्वोंकी उत्पत्ति आदिका वर्णन ]

श्रीमहेश्वर उवाच

सांख्यक्षानं प्रवक्ष्यामि यथावत् ते शुचिस्मिते। यज्क्षात्वा न पुनर्मर्त्यः संसारेषु प्रवर्तते॥

श्रीमहेश्वरने कहा—शुचिस्मिते ! अब में तुमसे सांख्यबानका यथावत् वर्णन करूँगाः जिसे जानकर मनुष्य फिर संसार-बन्धनमें नहीं पड़ता ॥

शानेनैव विमुक्तास्ते सांख्याः संन्यासकोविदाः। शारीरं तु तपो घोरं सांख्याः प्राहुर्निरर्थकम्॥

संन्यासकुराल संख्यरानी ज्ञानसे ही मुक्त हो जाते हैं। वे घोर शारीरिक तपको व्यर्थ बताते हैं॥ पञ्चित्रानितः ज्ञानं नेपां ज्ञानमिति स्ट्तम्।
मृत्रप्रकृतिरयम्बन्धयाज्ञायायेतः महान्॥
महारोऽभृद्धांप्रायस्यस्मात् तन्मावपञ्चकम्।
इत्याणि दृष्टीकं च नन्मावेभ्यो भवन्त्युत्॥
नेभ्यो भृतानि पञ्चमाः द्वारीरं चे प्रवर्तते।
इति क्षेत्रस्य संक्षेत्रः चतुर्विद्यतिरिष्यते॥
पञ्चिद्यतिरिष्याहः पुरुषेणेहः संख्या॥

पनीम तसीता शाम ही मांत्यशाम माना गया है।
मुख्यतिको अध्यक्त करते हैं। अध्यक्त महत्त्वकी उत्पत्ति
होति है। महत्त्वकी अदंकार प्रकट होता है और अहंकारसे पाँच तत्माथाओं ही उत्पत्ति होती है। तत्माथाओं से दस इन्द्रियों और एक मनशी उत्पत्ति होती है। उनसे पाँच भूत प्रकट होते हैं और पाँच भूतीं से इस शरीरका निर्माण होता है। यही क्षेत्रका लेवेप स्वरूप है। इसीको चौशीस तत्वांका समुद्राय कहते हैं। इनमें पुरुषकी भी गणना कर लेनेपर कुल पचीस तत्व बता है गये हैं॥

सन्वं रजस्तमद्वेति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । तैः स्जन्यिष्ठळं छोकं प्रकृतिस्त्वात्मजेंगुणैः ॥ इच्छा द्वेपः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः । विकाराः प्रकृतेदचैते वेदितव्या मनोपिभिः ॥

मृत्य, रज और तम—ये तीन प्रकृतिजनित गुण हैं।
प्रकृति इन तीनों आत्मज गुणोंने सम्पूर्ण लोककी सृष्टि
परती है। इन्छा, देग, मुल, दुःख, स्यूल शरीर, चेतना और
पृति–इन्हें मनीपी पुरुषोंको प्रकृतिके विकार जानना चाहिये॥
लक्षणं चापि सर्वेषां विकल्पस्त्वादितः पृथक्।
विस्तरेणेव वक्ष्यामि तस्य व्याख्यामहं शृष्णु॥

इन नवका लक्षण और आरम्भि ही पृथक्-पृषक् विकल्प में विकारपूर्वक बताऊँगा, उनकी ब्याख्या मुनो ॥ नित्यमेकमणु व्यापि क्रियाहीनमहेतुकम् । स्रप्राधिमिन्द्रियः सर्वेरेतद्व्यक्तलक्षणम् ॥ स्रव्यक्तं प्रकृतिर्मृलं प्रधानं योनिरव्ययम् । स्रव्यक्तस्येव नामानि द्याद्यः पर्यायवाचकः॥

ितत्य, एक, अत्यन्त स्रम, व्यापक, कियाहीन, हेतुरहित और मन्पूर्ण हिन्द्रयोद्वारा अग्राह्य होना—सह अव्यक्तकाः लक्षण है। अव्यक्त, प्रकृतिः मूल, प्रधान, योनि और अविनाशी— इन पर्यापयाची शब्दोद्वारा अव्यक्तके ही नाम बताये जाते हैं॥ तत् स्व्मत्यादनिर्देश्यं तत् सहित्यभिधीयते । तन्मूलं च जगत् सर्व तन्मूला सृष्टिरिष्यते ॥

े वर् अव्यक्त अत्यस्त स्त्म होनेके कारण अनिर्देश्य है—उग्रहा यागीदास कोई छंकेत नहीं किया जा छकता । वह भग्ना-वद्याना है। छन्तुणं जगत्का मूल वही है और, मृष्टिका नृत्र भी उमीको यनाया गया है॥ सत्त्वाद्यः प्रकृतिना गुणास्नान् प्रव्योग्यहम्॥ सुगं नुष्टिः प्रकाराध्य प्रयस्ते सात्त्विका गुणाः। सगहेती सुगं दुःग्रं स्तम्भक्ष रजसो गुणाः॥ सत्त आदि जो प्राकृत गुण हैं, उनको बता रहा हूँ।

मुख, संतोप, प्रकाश-ये तीन सान्तिक गुण हैं। राग-देप,

मुख-दुःख तथा उदण्डता-ये रजोगुणके गुण हैं॥

अप्रकाशो भयं मोहस्तन्द्री च तमसो गुणाः॥

अद्धा प्रहर्षो विकानमसम्मोहो द्या धृतिः।

सत्त्वे प्रवृद्धे वर्धन्ते विषरीते विषर्ययः॥

प्रकाशका अभावः भयः मोह और आलस्यको तमोगुणके
गुण समझो। श्रद्धाः हर्षः विशानः असम्मोहः दया और धैर्यदे भाव सच्चगुणके बढ़नेपर बढ़ते हैं और तमोगुणके बढ़नेपर
इनके विपरीत भाव अश्रद्धा आदिकी वृद्धि होती है ॥
कामकोधौ मनस्तापो लोभो मोहस्तथा मृपा।
प्रवृद्धे परिवर्धन्ते रजस्येतानि सर्वशः॥
विपादः संशयो मोहस्तन्द्री निद्धा भयं तथा।
तमस्येतानि वर्धन्ते प्रवृद्धे हेत्वहेतुकम्॥

कामः क्रोघः मानसिक संतापः लोभः मोह ( आसक्ति )
तथा मिथ्याभाषण <u>ये सारे दोष रजोगुणकी सुदि होनेपर</u>
बढ़ते हैं। विषादः संशयः मोहः आलस्यः निद्राः भय-येतमोः
गुणकी बुद्धि होनेपर बढ़ते हैं॥
प्रयमन्योन्यमेतानि वर्धन्ते च पुनः पुनः।
हीयन्ते च तथा नित्यमभिभूतानि भूरिशः॥

इस प्रकार ये तीनों गुण वारंबार परस्पर बढ़ते हैं और एक दूसरेसे अभिभूत होनेपर सदा ही क्षीण होते हैं ॥ । तत्र यत् प्रीतिसंयुक्तं कायेन मनसापि वा । वर्तते सात्त्विको भाव इत्युपेक्षेत तत् तदा ॥ यदा संतापसंयुक्तं चिक्तकोभकरं भवेत् । वर्तते रज इत्येव तदा तद्भिचिन्तयेत्॥

इनमें शरीर अथवा मनसे जो प्रसन्नतायुक्त माव हो।
उसे सास्तिक भाव है—ऐसा माने और अन्य भावोंकी उपेक्षा
किर दे। जब चित्तमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाला संतापयुक्त भाव
हो। तब उसे रजोगुणकी प्रवृत्ति माने॥
यदा सम्मोहसंयुक्तं यद् विपादकरं भवेत्।
अप्रतक्यमविशेयं तमस्तदुपधारयेत्॥
समासात्सात्तिकोधर्मः समासाद्राजसंधनम्।
समासात्तासः कामस्त्रिवर्गे तिगुणाः क्रमात्॥
व्रह्मादिदेवसृष्टियां सात्त्विकीति प्रकीत्यंते।
राजसी मानुयी सृष्टिः तिर्यग्योनिस्तु तामसी॥

जब मोहयुक्त और वियाद उत्पन्न करनेवाला माव अतर्क्य और अज्ञातरूपने प्रकट हो, तय उने तुमोगुणका कार्य समझना चाहिये। घर्म सान्विक है, घन राजस है और काम तामस बताया गया है। इस प्रकार त्रिवर्गमें कमशः तीनों गुणोंकी स्विति संक्षेपमें बतायी गयी है। ब्रह्मा आदि देवताओं-की जो स्विट है, वह सान्विकी बतायी जाती है। मनुष्योंकी राजसी स्विट है और तिर्यग्योनि तामसी कही गयी है॥ उन्यंगच्छन्ति सन्त्रस्था मध्ये तिष्टन्ति राजसाः। जघन्यगुणवृत्तिस्या अधो गच्छन्ति तामसाः॥ देवमानुषतिर्यक्षु यद्भृतं सचराचरम् । आदिप्रभृति संयुक्तं ब्याप्तमेभिस्त्रिभिर्गुणैः ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि महदादीनि लिङ्गतः । विज्ञानं च विवेकश्च महतो लक्षणं भवेत् ॥

सत्त्वगुणमें स्थित रहनेवाले पुरुष ऊर्ध्व लोक (स्वर्ग आदि) में जाते हैं, रजोगुणी पुरुष मध्यलोक (मनुष्य-योनि) में स्थित होते हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदिमें स्थित हुए तामस पुरुष अधोगतिको—कीट-पशु आदि नीच योनियोंको तथा नरक आदिको प्राप्त होते हैं। देवता, मनुष्य तथा तिर्यक् आदि योनियोंमें जो चराचर प्राणी हैं, वे आदि कालसे ही हन तीनों गुणोंद्वारा संयुक्त एवं व्याप्त हैं। अब में महत् आदि तत्त्वोंके लक्षण बताऊँगा। बुद्धिके द्वाग जो विवेक और शन होता है, वही शरीरमें महत्त्वका लक्षण है।

महान् बुद्धिर्मतिः प्रश्ना नामानि महतो विदुः । अहङ्कारः स विञ्जेयो लक्षणेन समासतः ॥ अहङ्कारेण भूतानां सर्गो नानाविधो भवेत् । अहङ्कारनिवृत्तिर्हि निर्वाणायोपपद्यते ॥

महान् , बुद्धि, मित और प्रज्ञा—ये महत्तत्वके नाम माने गुये हैं। संक्षेपसे लक्षणद्वारा अहंकारका विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। अहंकारसे ही प्राणियोंकी नाना प्रकारकी सृष्टि होती है। अहंकारकी निवृद्धि मोक्षकी प्राप्ति करानेवाली होती है।

खं वायुरियः सिललं पृथिवी चेति पश्चमी। महाभूतानि भूतानां सर्वेषां प्रभवाप्ययौ॥

आकाशः वायुः अग्निः जल और पाँचवीं पृथ्वी—ये पाँच\_महाभूत—हैं। ये ही समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयके स्थान हैं॥

राब्दः श्रोत्रं तथा खानि त्रयमाकारासम्भवम्। स्पर्शवत् प्राणिनां चेष्टा पवनस्य गुणाः स्मृताः॥

शब्द, श्रवणेन्द्रिय तथा इन्द्रियोंके छिद्र—ये तीनो आकाश-से <u>प्रकट हु</u>ए हैं । स्पर्श और प्राणियोंकी चेष्टा—ये वायुके गुण माने गये हैं ॥

रूपं पाकोऽक्षिणी ज्योतिश्वत्वारस्तेजसो गुणाः । रसः स्नेहस्तथा जिह्ना शैत्यं च जलजा गुणाः ॥

ह्प, पाक, नेत्र और ज्योति—ये चार तेजके गुण हैं। रस, स्नेह, जिह्वा और शीतलता—ये चार जलके गुण हैं॥ गन्धो घ्राणं शरीरं च पृथिव्यास्ते गुणास्त्रयः। इति सर्वगुणा देवि विख्याताः पाञ्चभौतिकाः॥

गन्ध, व्राणेन्द्रिय और शरीर-ये पृथ्वीके तीन गुण हैं।
देवि ! इस प्रकार पार्ची भूतींके समस्त गुण विख्यात हैं ॥
गुणान् पूर्वस्य पूर्वस्य प्राप्तुवन्त्युत्तराणि तु।
तसान्नैकगुणाश्चेह दश्यन्ते भूतसप्रयः॥
उपलभ्याप्सु ये गन्धं केचिद् ज्रूयुरनैपुणाः।
अपां गन्धगुणं प्राज्ञा नेच्छन्ति कमलेक्षणे॥

े उत्तरोत्तर भूत पूर्व-पूर्व भूतके गुण ग्रहण करते हैं । इसीळिये यहाँ प्राणियोंकी सृष्टि अनेक गुणोंसे युक्त दिखायी देती है। कमलेक्षणे! कुछ अयोग्य मनुष्य जो जलमें सुगन्य या दुर्गन्ध पाकर गन्धको जलका गुण बताते हैं, उसे विद्वान् पुरुष नहीं स्वीकार करते हैं॥ तद्गन्धत्वमपां नास्ति पृथिव्या एव तद्गुणः। भूमिर्गन्धे रसे स्नेहो ज्योतिश्चक्ष्मषि संस्थितम्॥

जलमें गुन्ध नहीं है, गन्ध पृथ्वीका ही गुण है। गुन्धमें भूमि, रसमें जल तथा नेत्रमें तेजकी खिति है॥ प्राणापानाश्रयो वायुः खेष्वाकाशः शरीरिणाम्। केशास्थिनखद्नतत्वक्पाणिपादशिरांसि च। पृष्ठोद्रकटिग्रीवाः सर्वे भूम्यात्मकं स्मृतम्॥

प्राण और अपानका आश्रय वायु है। देहघारियोंके शरीरमें जितने छिद्र हैं, उन सबमें आकाश व्याप्त है। केश, हुड़ी, नुख, दाँत, त्वचा, हाथ, पैर, सिर, पीठ, पेट, कमर और गर्दन-ये सब भूमिके कार्य माने गये हैं॥ यत् किंचिद्पि कार्य ऽस्मिन् धातुदोपमलाश्रितम्। तत् सर्वे भौतिकं विद्धि देहेरेवास्य स्वामिकम्॥

इस शरीरमें जो कुछ भी घातु, दोष और मलसम्बन्धी वस्तुएँ हैं, उन सबको पाञ्चभौतिक समझो । शरीरोंके द्वारा ही इस विश्वपर पञ्चभूतोंका स्वामित्व है ॥ बुद्धीन्द्रियाणि कर्णत्वक् चक्षुर्जिद्धाथ नासिका । कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपादौ मेढूं गुद्स्तथा ॥ शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः । बुद्धीन्द्रियार्थान् जानीयाद् भूतेभ्यस्त्वभिनिःस्तान्॥ कान, त्वचा, नेत्र, जिह्ना और नासिका—ये शानेन्द्रियाँ

्हें\_। हाथ, पैर, वाक्, मेढू ( लिङ्ग )और गुदा–ये कर्मेन्द्रियाँ हैं । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और पाँचवाँ गन्ध-इन्हें ज्ञानेन्द्रियों-के विषय समझें । ये प्रॉचों भूतोंने प्रकट हुए हैं ॥ वाक्यं क्रिया गतिः प्रीतिरुत्सर्गश्चेति पञ्चधा। कर्मेन्द्रियाथीन् जानीयात् ते च भूतोद्भवा मताः॥ इन्द्रियाणां तु सर्वेषामीइवरं मन उच्यते। प्रार्थनालक्षणं तच इन्द्रियं तु मनः स्मृतम्॥ 🖰 वाक्यः क्रिया, गतिः प्रीति और उत्सर्ग-ये\_पाँच-्कर्में हिंद्रयोंके विषय जाने । ये भी पञ्चभूतीं हे उत्पन्न हुए माने गये हैं । समस्त इन्द्रियोंका स्वामी या प्रेरक मन कहलाता है। उसका लक्षण है प्रार्थना (किसी वस्तुकी -चाह )। मनको मी इन्द्रिय ही माना गया है ॥ नियुङ्के च सदा तानि भूतानि मनसा सह । नियमे च विसर्गे च मनसः कारणं प्रभुः॥ इन्द्रियाणीन्द्रियाथीश्च स्वभावश्चेतना धृतिः। भूताभूतविकारश्च शरीरमिति संस्थितम्॥

जो प्रमु (आत्मा) मनके नियन्त्रण और सृष्टिमें कारण है, वही मनसिंदत सम्पूर्ण भूतोंको सदा विभिन्न कार्योमें नियुक्त करता है। इन्द्रिया इन्द्रियोंके विषय, स्वमाव, चेतना, धृति तथा भूताभूत-विकार—ये सब मिलकर शरीर हैं॥ श्रियाच परो देही शरीरं च व्यपाश्चितः।

शर्रारियाः शरीरस्य सोऽन्तरं वेत्ति वै मुनिः ॥

राधिरहे परे प्रशंतमारी आत्मा है। जो धरीरका ही आधार लेकर रहता है। जो धरीर और धरीरीका अन्तर जानता है। यही मुन्त है॥ रासः स्पर्शक्ष गुन्धक्ष क्ष्पं शब्दविवर्जितम्। अशर्रारं धरीरेषु दिष्टक्षत निरिन्दियम्॥

रम, सर्ग्य, गन्य, रूप और शब्दसे रहितः इन्द्रियहीन अग्ररीरी आत्माको शरीरके भीतर देखनेकी इच्छा करे ॥ अन्यक्तं सर्वदेहेषु गर्न्येष्वमरमाश्रितम् । यः पदयत् परमातमानं वन्धनैः स विमुच्यते ॥

जो सम्पूर्ण मर्त्य दारीरीम अन्यक्त मावसे खित एवं अमर है। उस प्रमारमाको जो देखता है। वह वन्धनींसे मुक्त हो जाता है।।

स हि सर्वेषु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च।

यसत्येको महावीयों नानाभावसमन्वितः ॥
नैव चोर्ध्व न तिर्यक् च नाधस्तान्न कदाचन।

इन्द्रियेरिह बुद्धया वा न दृश्येत कदाचन॥

नाना मार्वीचे युक्त वह .महाप्रस्कृमी प्रसासा अकेला ही सम्पूर्ण चराचर भ्तोंमें निवास करता है। वह न ऊपर, न अगल-यगलमें और न नीचे ही कभी दिखायी देता है। वह यहाँ हिन्द्रयों अथवा सुद्धिके द्वारा कदापि दिखायी नहीं देता ॥ नवहारं पुरं गत्वा सततं नियतो वशी। ईश्वरः सर्वलोकेषु स्थावरस्य चरस्य च॥ तमेवाहुरणुम्योऽणुं तं महद्भ्यो महत्तरम्। यहुधा सर्वभूतानि व्याप्य तिष्ठति शाश्वतम् ॥ श्वेत्रसमेकतः हत्वा सर्वे क्षेत्रमथैकतः। एवं संविम्होज्ज्ञानी संयतः सततं हिद ॥

नी द्वारवाले नगर ( शरीर ) में जाकर वह खदा नियमपूर्वक निवास करता है। सम्भूणे
लोकों में चराचर प्राणियोंका शासन करनेवाला ईश्वर भी
वही है। उसे अणुसे भी अणु और महान्से भी महान् कहते हैं।
वह नाना प्रकारके सभी प्राणियोंको व्याप्त करके खदा स्थित
रहता है। क्षेत्रशको एक ओर करके दूसरी ओर सम्पूर्ण क्षेत्रको
पृथक करके रसते। संयमपूर्वक रहनेवाला शानी पुरुप सदो
इस प्रकार अपने हृदयमें विचार करता रहे—जड और
चेतनकी पृथक्ताका विवेचन किया करे॥
पुरुप: प्रकृतिस्यो हि सुङ्के प्रकृतिज्ञान गुणान्।
धक्तांलेपको नित्यो मध्यस्यः सर्वकर्मणाम्॥

पुरुष प्रकृतिमें सित रहकर ही उससे उत्तन हुए

तिगुणात्मक पदार्थोंको मोगता है। वह अकर्ता, निलेंक,

नित्य और समझ कर्मोंका मध्यस्य है॥

कार्यकरणकर्द्रत्ये हेतुः प्रकृतिकच्यते।

पुरुषः सुन्नदुःनानां भोकृत्ये हेतुरुच्यते॥

सजरोऽयमचिन्त्योऽयमव्यक्तोऽयं सनातनः।

देही तेजोमयो देहे तिष्ठतीत्यपरे विदुः॥

सपरे सर्वलोकांक व्याप्य तिष्ठन्तमीश्वरमः।

व्ववते केचिद्त्रैव तिलतेलवदास्थितम्॥

कार्य और करणको उत्पन्न करनेमें हेतु प्रकृति कही जाती है और पुरुप (जीवातमा) सुख-दुःखके भोक्तापनमें हेतु कहा जाता है। दूसरे लोग ऐसा मानते हैं कि तेजोमय आतमा इस शरीरके भीतर खित है। यह अजर, अचित्त्य, अव्यक्त और सनातन है। कुछ विचारक सम्पूर्ण लोकोंको व्याप्त करके खित हुए परमेश्वरको ही तिलमें तेलकी भाँति इस शरीरमें जीवातमारूपसे विद्यमान वताते हैं॥ अपरे नास्तिका मूढा भिन्नत्वात् स्थूललक्ष्मणेः। नास्त्यात्मेतिविनिश्चित्य प्रजास्ते निर्यालयाः॥ पवं नानाविधानेन विमुशन्ति महेश्वरम्॥

दूसरे मूर्ख नास्तिक मनुष्य स्थूल लक्षणींसे भिन्न होनेके कारण आत्माकी सत्ता ही नहीं मानते हैं। 'आत्मा नहीं है' ऐसा निश्चय कर वे लोग नरकके निवासी होते हैं। इस प्रकार महेश्वरके विपयमें नाना प्रकारसे विचार करते हैं॥

उमोंवाच 🏏

ऊहवान् व्राह्मणो लोके नित्यमक्षरमन्ययम् । अस्त्यात्मा सर्वदेहेषु हेतुस्तत्र सुदुर्गमः॥

उमाने कहा—भगवन् ! लोकमें जो विचारशील ब्राह्मण है, वह तो यही बताता है कि सम्पूर्ण शरीरोंमें नित्यः अक्षरः अविनाशी आत्मा अवश्य है । परंतु इसकी सत्यतामें क्या कारण है, इसे जानना अत्यन्त कठिन है ॥

श्रीमहेशर उवाच श्रापिभिश्रापि देवेश्च व्यक्तमेप न दश्यते । दृष्ट्वा तु तं महात्मानं पुनस्तन्न निवर्तते ॥ तस्मात् तद्दर्शनादेव विन्दते परमां गतिम् । इति ते कथितो देवि सांख्यधर्मः सनातनः ॥ कपिलादिभिराचार्येः सेवितः परमपिभिः॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि ! ऋषि और देवता मी इस परमात्माको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते हैं । जो वास्तवमें उन परमात्माका साक्षात्कार कर छेता है। वह पुनः इस संसारमें नहीं छोटता है । देवि ! अतः उस परमात्माके दर्शनसे ही परमगति-की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार यह सनातन सांख्यधर्म तुम्हें यताया गया है; जो कपिल अदि आचार्यों एवं महर्पियोंद्वारा सेवित है ॥

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) [ योगधर्मका प्रतिपादनपूर्वक उसके फलका वर्णन ] श्रीमहेधर उवाच 🗡

सांख्यद्याने नियुक्तानां यथावत् कीर्तितं मया। योगधर्मं पुनः कृत्स्नं कीर्तियप्यामि ते शृणु ॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि ! जो लोग सांख्यज्ञानमें नियुक्त हैं, उनके धर्मका मैंने यथावत् रूपसे वर्णन किया । अब तुमसे पुनः सम्पूर्ण योगधर्मका प्रतिपादन करूँगा, सुनो ॥ स च योगो द्विधा भिन्नो ब्रह्मद्विपिसम्मतः। समानसुभयवापि चृत्तं शास्त्रप्रचोदितम्॥

वह ब्रह्मर्षियों और देवर्षियोंद्वारा सम्मत योग सबीज और निर्वीजके भेदसे दो प्रकारका है। उन दोनोंमें ही शास्त्रीक्त सदाचार समान है॥

स चाएगुणमैश्वर्यमधिकृत्य विधीयते। सायुज्यं सर्वदेवानां योगधर्मः पराश्रितः॥ ज्ञानं सर्वस्य योगस्य मूलमित्यवधारय। व्रतोपवासनियमैः तत् सर्वे चापि वृंहयेत्॥

े अणिमा, महिमा, गरिमा, लिघमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, विशत्व—इन आठ भेदींबाले ऐश्वर्यपर अधिकार करके योगका अनुष्ठान किया जाता है। सम्पूर्ण देवताओंका सायुज्य पराश्रित योगधर्म है। ज्ञान सम्पूर्ण योगका मूल है, ऐसा समझो। साधकको विद्यु उपवास और नियमीद्वारा उस सम्पूर्ण ज्ञानकी वृद्धि करनी चाहिये॥

ऐकाप्रयं वुद्धिमनसोरिन्द्रियाणां च सर्वशः। आत्मनोऽन्ययिनः प्राह्मे ज्ञानमेतत् तुयोगिनाम्॥ अर्चयेद् ब्राह्मणानिंद्रं देखतायतनानि च। वर्जयेदिशवं भावं सर्वसत्त्वमुपाश्चितः॥

बुदिमती पार्वती ! अविनाशी आत्मामें बुद्धि, मन और सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी एकामता हो, यही. योगियोंका ज्ञान है। ब्राह्मण, अग्नि और देवमन्दिरोंकी पूजा करे तथा पूर्णतः सन्वगुणका आश्रय टेकर अमाङ्गालिक भावको त्याग दे॥ दानमध्ययनं श्रद्धा व्रतानि नियमास्तथा। सत्यमाहारशुद्धिश्च शौचिमिन्द्रियनिष्रहः॥ एतेश्च वर्षते तेजः पापं चाप्यवधूयते॥

दानः अध्ययनः श्रद्धाः व्रतः नियमः सत्यः आहार-ग्रुद्धिः शीच और इन्द्रिय-निग्रह—इनके द्वारा तेजकी वृद्धि होती है और पाप धुल जाता है ॥

निधूतपापस्तेजस्वी निराहारो जितेन्द्रियः। अमोघो निर्मलोदान्तः पश्चाद् योगं समाचरेत्॥

जिसका पाप धुल गया है, वह पहले तेजस्वीः निराहारः जितिन्द्रियः अमोधः निर्मल और मनका दमन करनेमें समर्थ हो जाय। तत्पश्चात् योगका अभ्यास करे॥ एकान्ते विजने देशे सर्वतः संवृते शुचौ। करुपयेदासनं तत्र स्वास्तीर्णं मृदुभिः कुशैः॥

प्कान्त निर्जन प्रदेशमें, जो सब ओरसे घिरा हुआ और पवित्र हो। कोमल कुशोंसे एक आसन बनावे और उसे वहाँ मलीमाँति बिछा दे ॥

उपविश्यासने तस्मिन्नृजुकायशिरोधरः। अब्यग्रः सुखमासीनः खाङ्गानि न विकम्पयेत्॥ सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्॥

उस आसनपर बैठकर अपने शरीर और गर्दनको सीधी किये रहे। मनमें किसी प्रकारकी व्यग्रता न आने दे। सुख-पूर्वक बैठकर अपने अङ्गोंको हिलने-डुलने न दे। अपनी नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि रखकर सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर दृष्टिपात न करते हुए ध्यानमग्न हो जाय। मनोऽवस्थापनं देवि योगस्योपनिषद् भवेत्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन मनोऽवस्थापयेत् सदा॥ त्वक्लोत्रं च ततो जिह्नां व्राणं चक्षुश्च संहरेत्। पञ्चेन्द्रियाणि संधाय मनसि स्थापयेद् वुधः॥

<sup>े</sup> देवि ! मनको दृढ्तापूर्वक स्थापित<sup>े</sup> करना योगकी

विद्विका स्वक है; अतः वम्पूर्ण प्रयक्त करके मनको सदा स्थिर रखे। त्वचा, कान, जिह्ना, नाविका और नेत्र—इन सक्को विषयोंकी ओरवे समेटे। पाँचों इन्द्रियोंको एकाग्र करके विद्वान् पुरुप उन्हें मनमें स्थापित करे॥ सर्वे चापोद्य संकल्पमात्मनि स्थापयेन्मनः। यदैतान्यवतिष्ठन्ते मनःषष्ठानि चात्मनि॥ प्राणापानौ तदा तस्य युगपत् तिष्ठतो वशे। प्राणे हि वश्मापन्ने योगसिद्धिर्श्वा भवेत्॥ शरीरं चिन्तयेत् सर्वं विपाट्य च समीपतः। अन्तर्देहगतिं चापि प्राणानां परिचिन्तयेत्॥ अन्तर्देहगतिं चापि प्राणानां परिचिन्तयेत्॥

ि फिर सारे संकल्पोंको इटाकर मनको आत्मामें स्थापित करे । जब मनसिंहत ये पाँचों इन्द्रियाँ आत्मामें स्थिर हो जाती हैं, तब प्राण और अपान वायु एक ही साथ वशमें हो जाते हैं । प्राणके वशमें हो जानेपर योगसिद्धि अटल हो जाती है । सारे शरीरको निकटसे उघाड़-उघाड़कर देखे और यह क्या है ? इसका चिन्तन करे । शरीरके भीतर जो प्राणोंकी गति है, उसपर मी विचार करे ॥

ततो मूर्धानमिश्नं च शरीरं परिपालयेत्। प्राणो मूर्धिन च श्वासो वर्तमानो विचेष्टते ॥ सज्जस्तु सर्वभूतातमा पुरुषः स सनातनः। मनो वृद्धिरहङ्कारो भूतानि विषयाश्च सः॥ विस्तमूलं गुदं चैव पावकं च समाश्रितः। वहन् मूत्रं पुरीषं च सदापानः प्रवर्तते॥ अथ प्रवृत्तिहेंहेषु कर्मापानस्य सम्मतम्। उदीरयन् सर्वधात्न् अत अर्ध्वं प्रवर्तते॥ उदान इति तं विद्युरध्यात्मकुशाला जनाः॥

तत्पश्चात् मूर्घाः अग्नि और शरीरका परिपालन करे ।
मूर्घामें प्राणकी स्थिति है। जो श्वासक्षमें वर्तमान होकर चेष्टा
करता है। सदा सन्नद्ध रहनेवाला प्राण ही सम्पूर्ण भूतोंका
आत्मा सन्यतन पुरुष है। वही मनः बुद्धिः अहंकारः पद्धभृत
और विषयक्ष्य है। वस्तिके मूलमागः गुदा और अग्निके
आश्रित हो अपानवायु सदा मल-मूत्रका वहन करती हुई
अपने कार्यमें प्रवृत्त होती है। दहींमें प्रवृत्ति अपानवायुका
कर्म मानी गयी है। जो वायु समस्त घातुओंको ऊपर उठाती
हुई अपानसे ऊपरकी ओर प्रवृत्त होती है। उसे अध्यातमकुश्रल मनुष्य (उदान्रेन्मानते हैं।

संधी संधी स निर्विष्टः सर्वचेष्टाप्रवर्तकः। शरीरेषु मनुष्याणां व्यान इत्युपदिश्यते॥ धातुष्वय्रौ च विततः समानोऽग्निः समीरणः। स एव सर्वचेष्टानामन्तकाले निवर्तकः॥

जो वायु मनुष्योंके शरीरोंकी एक एक संघिम व्यास

हो इन उनकी सम्बूर्ण नेपार ऐसे प्रमुक्तक होती है। उसे खालां... बहते हैं। जो पानुओं और अस्तिमें भी व्यास है। वह असिन्यमण अस्मानां, बासु है। बही अन्तकालमें समस्त नेपाओंका नियर्जन होता है॥

प्राणानां संनिपातेषु संसर्गाद् यः प्रजायते ।
जन्मा सोऽग्निरिति गेयः सोऽन्नं पचिति देहिनाम्॥
अपानप्राणयोर्मस्य व्यानोदानाबुपाश्चितौ ।
समन्वितः समानेन सम्यक् पचित पावकः ॥
शरीरमध्ये नाभिः स्यानाभ्यामग्निः प्रतिष्ठितः ।
अग्नी प्राणाश्च संयुक्ता प्राणेष्वातमाव्यवस्थितः॥

समस्त प्राणींका परस्वर संयोग होनेपर संसर्गवद्या जो तार प्रकट होता है। उसीको अग्नि जानना चाहिये। यह अग्नि देहधारियोंके खाये हुए अन्नको पचाती है। अग्नि और प्राण वायुके मध्यमागमें ध्यान और उदान यायु खित है। समान वायुसे युक्त हुई अग्नि सम्यक रूपसे अन्नका पाचन करती है। शरीरके मध्यमागमें नामि है। नामिके भीतर अग्नि प्रतिष्ठित है। अग्निसे प्राण खुढ़े हुए है और प्राणोंमें आत्मा खित है।

पकाशयस्त्वधो नाभेरूर्धमामाशयस्तथा।
नाभिर्मध्ये शरीरस्य सर्वप्राणाश्च संथिताः॥
स्थिताः प्राणादयः सर्वे तिर्यगूर्ध्वमधश्चराः।
वहत्त्यन्नरसान् नाड्यो दशप्राणाग्निचोदिताः॥
योगिनामेप मार्गस्तु पञ्चस्येतेषु तिष्ठति।
जितश्रमः समासीनो मूर्धन्यात्मानमाद्येत्॥

नाभिके नीचे पकाशय और ऊपर आमाशय है। शरीरके टीक मध्यभागों नाभि है और समस्त प्राण उसीका आश्रय
लेकर खित हैं। समस्त प्राण आदि ऊपर-नीचे तथा अगल-वगलमें
विचरनेवाले हैं। दस प्राणींसे तथा अग्निसे प्रेरित हो नाड़ियाँ
अन्तरसका वहन करती हैं। यह योगियोंका मार्ग है। जो पाँचों
प्राणींमें खित है। सायकको चाहिये कि श्रमको जीतकर
आसनपर आसीन हो आत्माको ब्रह्मरन्थ्रमें स्थापित करे॥
सूर्यन्यातमानमाधाय श्रुवोर्मध्ये मनस्तथा।
स्वित्रध्य ततः प्राणानात्मानं चिन्तयेत् परम्॥
प्राणो त्यपानं युञ्जीत प्राणांख्यापानकर्मणि।
प्राणापानगती रुद्ध्या प्राणायामपरो भवेत्॥

मूर्घामें आत्माको स्यापित करके दोनों भीं होंके बीचमें मनका अवरोप करे। तत्परचात् प्राणको भलीभाँति रोककर परमात्माका चिन्तन करे। प्राणमें अपानका और अपान कर्ममें प्राणींका मोग करे। फिर प्राण और अपानकी गतिको अवस्द्र इसके प्राणायाममें तत्पर हो जाय।।

एवमस्तः प्रयुञ्जीत पञ्च प्राणान् परस्परम् । विजने सम्मितादारो मुनिस्तूर्णां निरुच्छ्यसन्॥ सभान्तिभिन्तयेद् योगी उत्थाय च पुनः पुनः । तिष्ठन् गच्छन् सपन् वापि युक्जीतेयमतन्द्रितः॥

इस प्रकार एकाना प्रदेशमें येठकर मिताहारी मुनि अपने सन्तः करनामें पाँची प्राणीका परस्पर योग करे और जुपचान उच्छ्वासरित हो विना किसी थकावटके ध्यानमग्न रहे।
योगी पुरुप वारंवार उटकर भी चलते, सोते या ठहरते
हुए भी आलस्य छोड़कर योगाम्यासमें ही लगा रहे॥
एवं नियुज्जतस्तस्य योगिनो युक्तचेतसः।
प्रसीद्ति मनः क्षिप्रं प्रसन्ने हश्यते परम्॥
विधूम इव दीतोऽग्निरादित्य, इव रिश्ममान्।
वैद्युतोऽग्निरिवाकाशे पुरुषो हश्यतेऽव्ययः॥

इस प्रकार जिसका चित्त ध्यानमें लगा हुआ है, ऐसे योगाम्यासपरायण योगीका मन शीव ही प्रसन्न हो जाता है और मनके प्रसन्न होनेपर परमात्मतत्त्वका साक्षात्कार हो जाता है।

उन-समय अविनाशी पुरुष परमात्मा धूमरहित प्रकाशित अग्निः अञ्चमाली सूर्य और आकाशमें चमकनेवाली विजली-के समान दिखायी देता है ॥

द्या तदा मनो ज्योतिरैश्वर्याप्रगुणैर्युतः। प्राप्नोति परमं स्थानं स्पृहणीयं सुरैरपि॥

उस अवस्थामें मनके द्वारा ज्योतिर्मय परमेश्वरका दर्शन करके योगी अणिमा आदि आठ ऐश्वयाँते युक्त हो देवताओं-के लिये भी स्पृहणीय परमपदको प्राप्त कर लेता है ॥ इमान् योगस्य दोपांश्च दश्चेय परिचक्षते । दोपार्विघ्नो वरारोहे योगिनां कविभिः स्मृतः ॥

ं वरारोहे ! विद्वानींने दोपींते योगियोंके मार्गमें विष्नकी प्राप्ति बतायी है। वे योगके निम्नाद्धित दसहीदीप बताते हैं॥ कामः क्रोधो भयं खप्नः स्नेहमत्यदानं तथा। वैचित्त्यं व्याधिरालस्यं लोभक्ष दद्यामः स्मृतः॥

काम, कोघ, भय, खन्न, स्तेह, अधिक भोजन, वैचित्य (मान्धिक विकलता), व्याधि, आलस्य और लोभ-ये ही उन दोपोंके नाम हैं। इनमें लोम दक्ष्वाँ दोप है॥ पतेस्तेषां भवेद् विघ्नो दशिभिद्वकारितः। तस्मादेतानपास्यादी युक्षीत च परं मनः॥ इमानपि गुणानप्री योगस्य परिचक्षते। गुणैस्तेरप्रभिद्वियभैश्वर्यमधिगम्यते॥

देवताओं द्वार पैदा किये गये इन दस दोगीले योगियों को विद्यान होता है। अतः पहले इन दस दोगीले इटाकर मनको प्रमातमामें लगावे। योगके निम्नाद्धित आठ गुण बताये जाते हैं, जिनसे युक्त दिल्य ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है।। अणिमा महिमा चैव प्राप्तिः प्राकाम्यमेव हि। ईशित्वं च वशित्वं च यत्र कामावसायिता॥ प्रतानष्टे। गुणान् प्राप्य कथंचिद् योगिनां वराः। ईशाः सर्वस्य लोकस्य देवानप्यतिशेरते॥ योगोऽस्ति नैवात्यशिनो न चैकान्तमनश्रतः। न चातिस्यन्दर्शीलस्य नातिजागरतस्तथा॥

अणिमा महिमा और गरिमा, लियमा तथा प्राप्ति। प्राकास्य। ईटिएव और विशित्व। जिसमें इच्छाओंकी पूर्ति होती है। योगियोंमें श्रेष्ट पुरूप किसी तरह इन आठ गुणोंको पाकर सम्पूर्ण जगत्पर शासन करनेमें समर्थ हो देवताओंसे मी बढ़ जाते हैं। जो अधिक खानेवाला अथवा सर्वथा न खानेवाला है, अधिक सोनेवाला अथवा सर्वथा जागनेवाला है, उसका योग सिद्ध नहीं होता।।

युक्ताहारिवहारस्य युक्तचेप्रस्य कर्मसु ।
युक्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥
अनेनैव विधानेन सायुज्यं तत् प्रकल्पते ।
सायुज्यं देवसात् कृत्वा प्रयुक्षीतात्मभिक्ततः ॥
अनन्यमनसा देवि नित्यं तद्गतचेतसा ।
सायुज्यं प्राप्यते देवैर्यत्नेन महता चिरात् ॥
हिविभिर्र्चनहाँमैः प्रणामैनित्यचिन्तया ।
अर्चियत्वा यथाशक्ति सकं देवं विशन्ति ते ॥

े दुःखोंका नाश करनेवाला यह योग उसी पुरुषका सिद्ध होता है, जो यथायोग्य आहार-विहार करनेवाला है, कर्मोंमें उपयुक्त चेष्टा करता है तथा उचित मात्रामें सोता और जागता है। इसी विधानसे देवसायुज्य प्राप्त होता है। अपनी भक्तिसे देवताऑका सायुज्य प्राप्त करके योगसाधनामें तत्पर रहे। देवि! प्रतिदिन एकाग्र और अनन्य चित्त हो चिरकाल-तक महान् यत्न करनेसे देवताओंके साथ सायुज्य प्राप्त होता है। योगीजन हविष्य, पूजा, हवन, प्रणाम तथा नित्य चिन्तनके द्वारा यथाशक्ति आराधना करके अपने इष्टदेवके स्वरूपमें प्रवेश कर जाते हैं।

सायुज्यानां विशिष्टं च मामकं वैष्णवं तथा। मां प्राप्य न निवर्तन्ते विष्णुं वा शुभलोचने। इति ते कथितो देवि योगधर्मः सनातनः। न शक्यं प्रष्टुमन्यैयों योगधर्मस्त्वया विना॥

ग्रुमलोचने ! सायुज्योंमें मेरा तथा श्रीविष्णुका सायुज्ये श्रेष्ठ हैं । मुझे या मगवान् विष्णुको प्राप्त करके मनुष्य पुनः । संसारमें नहीं लौटते हैं । देवि । इस प्रकार मैंने तुमसे सनातन योग-धर्मका वर्णन किया है । तुम्हारे सिवा दूसरा कोई इस योगधर्मके विषयमें प्रश्न नहीं कर सकता या ॥ (दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त )

[ पाञ्चपत योगका वर्णन तथा शिवलिङ्ग-एजनका माहात्म्य ] .

उमोवाच

त्रियक्ष त्रिद्राश्रेष्ठ ज्यम्बक त्रिद्राधिप।
त्रिपुरान्तक कामाङ्गहर त्रिपथगाधर॥
दक्षयक्षप्रमथन शूलपाणेऽरिस्द्न।
नमस्ते लोकपालेश लोकपालवरप्रद॥

ज्याने पूछा—तीन नेत्रधारी ! त्रिदशश्रेष्ठ ! देवेश्वर ग्यम्बक ! त्रिपुरोंका विनाश और कामदेवके शरीरको भस्त करनेवाले गङ्गाधर ! दक्षयज्ञका नाश करनेवाले त्रिझ्लघारी ! शत्रुसूदन ! लोकपालीको भी वर देनेवाले लोकपालेश्वर ! आपको नमस्कार है !!

नैकशाखमपर्यन्तमध्यात्मज्ञानमुत्तमम् । अप्रतक्यमविशेयं सांख्ययोगसमन्वितम् ॥ भवता परिपृष्टेन श्रुण्वन्त्या मम भाषितम् । इदानीं श्रोतुमिच्छामि सायुज्यं त्वद्गतं विभो॥

कथं परिचरन्त्येते भक्तास्त्वां परमेष्ठिनम् । आचारः कीदृशस्तेषां केन तुष्टो भवेद् भवान् ॥ वर्ण्यमानं त्वया साक्षात् प्रीणयत्यधिकं हि माम्॥

आपने मेरे पूछनेपर सुननेके लिये उत्सुक हुई मुझ दालीको वह उत्तम अध्यात्मज्ञान बताया है, जो अनेक शाखाओंसे युक्त, अनन्त, अतर्क्य, अविज्ञेय और सांख्ययोगसे युक्त है। प्रमो! इस समय में आपसे आपका ही सायुज्य सुनना चाहती हूँ। ये मक्तजन आप परमेष्ठीकी परिचर्या कैसे करते हैं! उनका आचार कैसा होता है! किस साधनसे आय संतुष्ट होते हैं! साक्षात् आपके द्वारा प्रतिपादित होनेपर यह विषय मुझे अधिक प्रसन्नता प्रदान करता है।।

श्रीमहेश्वर उवाच

हन्त ते कथयिष्यामि मम सायुज्यमद्भुतम्। येन ते न निवर्तन्ते युक्ताः परमयोगिनः॥

श्रीमहेश्वरने कहा—देवि! मैं प्रसन्नतापूर्वक तुमसे अपने अद्भुत सायुज्यका वर्णन करता हूँ, जिससे युक्त हो वे परम योगी पुरुष फिर संसारमें नहीं छोटते हैं॥ अव्यक्तोऽहमचिन्त्योऽह पूर्वैरिप मुमुश्चुभिः। सांख्ययोगी मया सृष्टी सर्व चापि चराचरम्॥

पहलेके मुमुक्षुओंद्वारा भी में अव्यक्त और अचिन्त्य ही रहा हूँ। मैंने ही षांख्य और योगकी छिष्ट की है। समस्त विराचर जगत्को भी मैंने ही उत्पन्न किया है।। अर्चनीयोऽहमीशोऽहमव्ययोऽहं सनातनः। अहं प्रसन्नो भक्तानां ददास्यमरतामि।।

में पूजनीय ईश्वर हूँ । मैं ही अविनाशी सनातन पुरुष हूँ । मैं प्रसन्न होकर अपने मक्तोंको अमरत्व भी देता हूँ ॥ न मां विदुः सुरगणा मुनयश्च तपोधनाः । त्वित्रयार्थमहं देवि मिह्रभूतिं ब्रचीमि ते ॥ आश्रमेभ्यश्चतुभ्योऽहं चतुरो ब्राह्मणान्द्युमे । मक्कान् निर्मलान् पुण्यान् समानीय तपस्विनः॥ व्याचस्येऽहं तथा देवि योगं पाद्युपतं महत्॥

देवता तथा तपोधन मुनि भी मुझे अच्छी तरह नहीं जानते हैं। देवि! तुम्हारा प्रिय करनेके लिये मैं अपनी विभ्ति। वतलाता हूँ । ग्रुमे ! देवि! मैंने चारों आश्रमोंसे चार पुण्यात्मा तपस्वी बाह्मणोंको, जो मेरे भक्त और निर्मलचिक्त थे, लाकर उनके समझ महान् पाशुपत योगकी व्याख्या की यी॥ गृहीतं तच्च तैः सर्वे मुखाच्च मम दक्षिणात्। श्रुत्वा तत् त्रिपु लोकेषु स्थापितं चापि तैः पुनः॥ रदानीं च त्वया पृष्टो वदाम्येकमनाः श्रुणु ॥ अहं पशुपतिनीम मद्भक्ता ये च मानवाः। सर्वे पाशुपता क्षेया भस्मदिग्धतनू हहाः॥

मेरे दक्षिणवर्ती मुखसे वह सब उपदेश सुनकर उन्होंने ग्रहण किया और पुनः उसकी तीनों लोकोंमें स्थापना की । इस समय तुम्हारे पूछनेपर में उसी पाशुपत योगका वर्णन करता हूँ, एकचित्त होकर सुनो । मेरा ही नाम पशुपति है । अपने है। रोमसे प्रमा रमधि रहनेवाले हो मेरे मक मनुष्य हैं। उन्हें पासुरा सनना चाहिये॥

रक्षार्थं मृत्लार्थं च पविवार्थं च भामिति। लिहार्थं चेय भक्तानां भस्म द्त्तं मया पुरा॥ तेन संदिग्यसर्याहा भस्मना ब्रह्मचारिणः। जिट्टला सुण्डिता यापि नानाकारशिखण्डिनः॥ विश्वताः पिङ्गलाभाक्ष्यं नद्या नानाप्रकारिणः। भैक्षं चरन्तः सर्वयं निःस्पृद्दा निष्परिष्रद्याः॥ मृत्याबदस्ता मङ्गका मनिवेशितवुद्धयः। चरन्तां नियितं लोकं मम ह्पंविवर्धनाः॥

भागिनि! पूर्वकालमें मेंने रक्षाके लिये, मङ्गलके लिये, पित्रवाके लिये और पहचानके लिये भी अपने मक्तोंको भस्स प्रदान किया गा। उस भस्मते सम्पूर्ण अङ्गीको लिस करके ब्रहाचर्य-का पालन करनेवाले जटाधारी, मुण्डित अथवा नाना प्रकारकी शिला भारण करनेवाले, विकृत वेद्य, पिङ्गलवर्ण, नग्न देह और नाना वेद्य धारण किये मेरे निःस्पृह और परिम्रहसून्य मक्त मुझमें ही मन-बुद्धि लगाये, भिद्यीका पात्र हाथमें लिये स्प आर निशाके लिये विचरते रहते हैं। समस्त लोकमें विचरते हुए वे मक्त जन मेरे हर्षकी बृद्धि करते हैं।।

सम पाशुपतं दिवयं योगशास्त्रमनुक्तमम्।

सभी लोकींमें मेरे परम उत्तम स्हम एवं दिव्य पाशुपत | योगशास्त्रका विचार करते हुए वे विचरण करते हैं ॥ एवं नित्याभियुक्तानां मृद्धकानां तपखिनाम् । उपायं चिन्तयाम्याशु येन मामुपयान्ति ते ॥

स्हमं सर्वेषु लोकेषु विमृशन्तश्चरन्ति ते ॥

रस तरह नित्य मेरे ही चिन्तनमें संख्यन रहनेवाले अपने तपस्ती भक्तोंके लिये में ऐसा उपाय सोचता रहता हूँ, जिससे ये सीम मुझे प्राप्त हो जाते हैं॥

स्थापितं त्रिषु लोकेषु शिवलिहं मया मुम । नमस्कारेण वा तस्य मुच्यन्ते सर्वकिल्विषः॥ इष्टं दत्तमधीतं च यशस्य वहुद्क्षिणाः। शिवलिङ्गप्रणामस्य कलां नार्हन्ति पोडशीम्॥

नीनों लोकोंमें मैंने अपने स्वरूपंगृत शिवलिङ्गोंकी खा-पना की है। जिनको नमरकारमात्र करके मनुष्य छमछ पापेंचि मुक्त हो जाते हैं। होमा दाना अध्ययन और बहुत सी दक्षिणागरे यह भी शिवलिङ्गको प्रणाम करनेसे मिले हुए पुष्पकी सोलहर्गी कलाके बरावर भी नहीं हो सकते॥ अर्चया शिवलिङ्गस्य परितुष्यास्यहं प्रिये। शिवलिङ्गाचनायां नु विधानमपि मे श्रृणु॥

विषे ! विवित्तानी पृज्ञांते में बहुत संतुष्ट होता हूँ ।
गुम दिएलिक पृज्ञका विवान स्वतंत्र सुनो ॥
गोर्धारमयनीताभ्यामचेयेद् यः दिवं मम ।
इष्टम्य इयमेश्वस्य यत् फलं तत्त् फलं भवेत् ॥
धृतमण्डन या नित्यमचेयद् यः शिवं मम ।
स फलं प्राप्तुयान्मत्यां ब्राह्मणस्यातिहो।विणः ॥
केयलेनापि तायम स्वापयेद् यः दिवं मम ।

स चापि लभते पुण्यं प्रियं च लभते नरः॥

जो गोहुन्ध और माखनसे मेरे शिवलिङ्गकी पूजा करता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो कि अख्वमेष यश करनेसे मिलता है। जो प्रतिदिन शृतमण्डसे मेरे शिवलिङ्गका पूजन करता है, वह मनुष्य प्रतिदिन अग्निहोत्र करनेवाले ब्राह्मणके समान पुण्यफलका भागी होता है। जो केवल जलसे मी मेरे शिवलिङ्गको नहलाता है, वह भी पुण्यका भागी होता और अभीष्ट फल पा लेता है।

सवृतं गुग्गुलं सम्यग् धूपयेद् यः शिवान्तिके । गोसवस्य तु यक्षस्य यत् फलं तस्य तद् भवेत् ॥ यस्तु गुग्गुलिण्डेन केवलेनापि धूपयेत् । तस्य रुक्मप्रदानस्य यत् फलं तस्य तद् भवेत् ॥ यस्तु नानाविधेः पुष्पेर्मम लिङ्गं समर्चयेत् । स हि धेनुसहस्रस्य दत्तस्य फलमाण्नुयात् ॥ यस्तु देशान्तरं गत्वा शिवलिङ्गं समर्चयेत् । तस्मात् सर्वमनुष्येषु नास्ति मे प्रियकृत्तमः ॥

जो शिवलिङ्गके निकट धृतमिश्रित गुग्गुलका उत्तम धूप निवेदन करता है, उसे गोसव नामक यशका फल प्राप्त होता है। जो केवल गुग्गुलके पिण्डले धूप देता है, उसे सुवर्णदानका फल मिलता है। जो नाना प्रकारके फूलोंसे मेरे लिङ्गकी पूजा करता है, उसे सहस्र धेनुदानका फल प्राप्त होता है। जो देशान्तरमें जाकर शिवलिङ्गकी पूजा करता है, उससे बढ़कर समस्त मनुष्योंमें मेरा प्रिय करनेवाला दूसरा कोई नहीं है।

पवं नान।विधेर्द्रव्येः शिवलिङ्गं समर्वयेत्। मत्समानो मनुष्येषु न पुनर्जायते नरः॥ अर्चनाभिनेमस्कारेरुपहारेः स्तवेरिष। भक्तो मामर्चयेत्रित्यं शिवलिङ्गेष्वतिदृतः॥ पलाशिववपत्राणि राजवृक्षस्रजस्तथा। अर्कपुष्पणि मेध्यानि मित्रयाणि विशेषतः॥

इस प्रकार भाँति-भाँतिके द्रव्योद्वारा जो शिवलिङ्गकी पूजा करता है, वह मनुष्योंमें मेरे समान है। वह फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेता है। अतः भक्त पुरुप अर्चनाओं, नमस्कारों, उपहारों और स्तोत्रोद्वारा प्रतिदिन आलस्य छोड़कर शिवलिङ्गोंके रूपमें मेरी पूजा करे। पलाग और वेलके प्रति: राजवृक्षके फूलोंकी मालाएँ तथा आक्के पवित्र फूल मुझे विशेष प्रिय हैं।

फलं वा यदि वा शाकं पुष्पं वा यदि वा जलम्। दत्तं सम्प्रीणयद् देवि भक्तेर्महतमानसेः॥ ममापि परितुष्टस्य नास्ति लोकेषु दुर्लभम्। तस्मात् ते सततं भका मामेवाभ्यर्चयन्युत॥

देवि ! मुझमें मन लगाये रहनेवाले मेरे भक्तोंका दिया हुआ फल, फूल, साग अथवा जल भी मुझे विशेष प्रिया लगता है। मेरे संतुष्ट हो जानेपर लोकमें कुछ भी दुर्लम नहीं है; इसलिये मक्तजन सदां मेरी ही पूजा किया करते हैं॥ मझक्ता न चिनद्यन्ति मङ्का चीतकत्मपाः।

मद्भक्ताः सर्वेठोकेषु पूजनीया विशेषतः॥ मद्द्रेषिणश्च ये मर्त्या मद्भक्तद्वेषिणोऽपि वा। यान्ति ते नरकं घोरमिष्टा क्रतुशतैरपि॥

ें मेरे मक्त कभी नष्ट नहीं होते । उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं तथा मेरे मक्त तीनों लोकोंमें विशेषरूपसे पूजनीय हैं। जो मनुष्य मुझसे या मेरे मक्तोंसे द्वेप करते हैं। वे सी यज्ञींका अनुष्ठान कर लें तो भी घोर नरकमें पड़ते हैं॥ पतत् ते सर्वमाख्यातं योगं पाशुपतं महत्। मङ्गकौर्भ नुजैदें वि श्राव्यमेतद् दिने दिने ॥ श्रुणयाद् यः पठेद् वापि ममेदं धर्मनिश्चयम् । स्वर्ग कीर्तिं धनं धान्यं लभते स नरोत्तमः॥

देवि ! इस प्रकार मैंने तुमसे महान् पाञ्चपत योगकी व्याख्या की है । मुझमें भक्ति रखनेवाले मनुष्योंको प्रतिदिन इसका अवण करना चाहिये। जो श्रेष्ठ मानव मेरे इस धर्म-निश्चयका अवण अथवा पाठ करता है। वह इस लोकमें धनधान्य और कीर्ति तथा परलोकमें स्वर्ग पाता है ॥

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त )

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि उमामहेश्वरसंवादे पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४५॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें उमामहेश्वरसंवादिवपयक एक सौ पैताक्रीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१४५॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १२०९ इलोक मिलाकर कुल १२७३ इलोक हैं )

# षट्चत्वारिंशद्धिकशत्ततमोऽध्यायः प्रवितीजीके द्वारा स्त्री-धर्मका वर्णन

नारद उवाच

एवमुक्त्वा महादेवः श्रोतुकामः खयं प्रभुः। अनुकूलां प्रियां भार्यो पार्श्वस्थां समभाषत॥ १॥

नारदर्जी कहते हैं—ऐसा कहकर महादेवजी स्वयं भी पार्वतीजीके मुँहसे कुछ सुननेकी इच्छा करने लगे। अतएव स्वयं भगवान् शिवने पास ही वैठी हुई अपनी प्रिय एवं अनुकूल भार्या पार्वतीसे कहा॥ १ू॥

श्रीमहेश्वर उवाच

परावरक्षे धर्मक्षे तपोवननिवासिनि । साध्वि सुभु सुकेशान्ते हिमवत्पर्वतात्मजे ॥ २ ॥ दक्षे शमदमोपेते निर्ममे धर्मवारिणि । पृच्छामि त्वां वरारोहे पृष्टा वद ममेण्सितम् ॥ ३ ॥

श्रीमहेश्वर बोले-तपोवनमें निवास करनेवाली देवि!
तुम भूत और मविष्यको जाननेवाली, धर्मके तत्त्वको
समझनेवाली और स्वयं भी धर्मका आचरण करनेवाली हो।
सुन्दर केशों और मौंहोंवाली सती-साध्वी हिमवान कुमारी!
तुम कार्यकुशल हो। इन्द्रियसंयम और मनोनिमहसे भी सम्पन्न
हो। तुममें अहंता और ममताका सर्वथा अभाव है; अतः
वरारोहे! मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। मेरे पूछनेपर तुम
मुझे मेरे अमीष्ट विषयको वताओ।। २-३॥

सावित्री ब्रह्मणःसाध्वी कौशिकस्य शची सती ।
( लक्ष्मीविष्णोः प्रिया भार्या धृतिर्भार्या यसस्य तु )
मार्कण्डेयस्य धूमोणां ऋद्धिवैश्रवणस्य च ॥ ४ ॥
वरुणस्य तथा गौरी सूर्यस्य च सुवर्चला ।
रोहिणी शशिनः साध्वी खाहा चैव विभावसोः ॥ ५ ॥
अदितिः कर्यपस्याथ सर्वास्ताः पतिदेवताः ।
पृष्ठाश्चोपासिताश्चेव तास्त्वया देवि नित्यशः ॥ ६ ॥
ले ब्रह्माजीकी पत्नी सावित्री साध्वी हैं । इन्द्रपत्नी शची
भी सती हैं । विष्णुकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी पतिव्रता हैं । इसी
प्रकार यमकी भार्या धृति, मार्कण्डेयकी पत्नी धूमोणी, कुवेरकी स्त्री ऋदि, वरुणकी भार्या गौरी, सूर्यकी पत्नी सुवर्चला,

चन्द्रमाकी साध्वी स्त्री रोहिणी, अग्निकी भार्या स्वाहा और करयपकी पत्नी अदिति—ये स्व-की-सब पतिवता देवियाँ हैं। देवि ! तुमने इन सबका सदा संग किया है और इन सबसे धर्मकी बात पूछी है ॥ ४–६॥

तेन त्वां परिपृच्छामि धर्मश्चे धर्मवादिनि । स्त्रीधर्म श्रोतुमिच्छामि त्वयोदाहृतमादितः ॥ ७ ॥

अतः धर्मवादिनि धर्मज्ञे ! मैं तुमसे स्त्री-धर्मके विषयमें प्रश्न करता हूँ और तुम्हारे मुखसे वर्णित नारीधर्म आद्योपान्त सुनना चाहता हूँ ॥ ७ ॥

संधर्मचारिणी में त्वं समग्रीला समवता। समानसारवीर्या च तपस्तीवं कृतं च ते॥ ८॥

तुम मेरी सहधर्मिणी हो । तुम्हारा शील-स्वमाव तथा वत मेरे समान ही है । तुम्हारी सारभृत शक्ति भी मुझसे कम नहीं है । तुमने तीव तपस्या भी की है ॥ ८ ॥ त्वया ह्युक्तो विशेषेण गुणवान् स भविष्यति । छोके चैव त्वया देवि प्रमाणत्वमुपैप्यति ॥ ९ ॥

अतः देवि ! तुम्हारे द्वारा कहा गया स्त्रीवर्म विशेष गुणवान् होगा और लोकमें प्रमाणभृत माना जायगा ॥ ९॥ स्त्रियश्चेव विशेषेण स्त्रीजनस्य गतिः परा। गौर्या गच्छति सुश्लोणि लोकेष्वेषा गतिः सदा॥ १०॥

विशेषतः स्त्रियाँ ही स्त्रियोंकी परम गति हैं। सुश्रोणि! संसरमें भृतलपर यह बात सदासे प्रचलित है।। १०॥ सम चार्च शरीरस्य तव चार्चेन निर्मितम्। सुरकार्यकरी च त्वं लोकसंतानकारिणी॥ ११॥

मेरा आघा शरीर तुम्हारे आधे शरीरते निर्मित हुआ है। तुम देवताओंका कार्य तिद्ध करनेवाली तथा लोक-संततिका विस्तार करनेवाली हो॥ ११॥ (प्रमदोक्तंतु यत् किंचित् तत् स्त्रीपु बहु मन्यते। न तथा मन्यते स्त्रीपु पुरुषोक्तमनिन्दिते॥)

अनिन्दिते ! नारीकी कही हुई जो वात होती है। उसे ही स्त्रियोंमें अधिक महत्त्व दिया जाता है। पुरुषीकी कही तुरं बार्का कियों में नैसा महार नहीं दिया जाता ॥ सब सर्वः स्विदितः स्वीचमें द्यास्वतः शुभे । नस्नायदेश्यते अति स्वथमें विस्तरेण में ॥ १२ ॥ दुसे ! कृते सम्दर्भ सनातन स्वीधर्मका में सीमाँति गान देश भागः अपने चर्मवा कृत्सिक विस्तारपूर्वक मेरे भागे वर्णन करे ॥ १२ ॥

#### डमीवाच

भगयन सर्वभृतेश भृतभव्यभवोत्तम । त्वत्मभावादियं देव वाक् चैव प्रतिभाति में ॥ १३ ॥ १मान्तु नृष्टो देवेश सर्वर्तार्थोदकीर्युताः । इपस्पर्शनदेतोस्त्वामुपयान्ति समीपतः ॥ १४ ॥ एताभिः सह सम्मन्त्य प्रवृद्ध्याम्यनुपूर्वशः । प्रभवन योऽनहंवादी स वे पुरुष उच्यते ॥ १५ ॥

उमाने कुछा—मगवन्! धर्वभृतेश्वरः! भृतः मिवष्य और वर्तमानकालस्वरूप सर्वश्रेष्ट महादेव! आपके प्रभावसे भिग यह वाणी प्रतिभासभ्यत्न हो रही है—अव में|श्री-धर्मका यर्णन कर मकती हूँ। किंतु देवश्वर! ये निदयाँ सम्पूर्ण तीर्योके जलभे सम्पत्न हो आपके स्नान और आचमन आदिके लिये अगया आपके चरणोंका स्वर्श करनेके लिये यहाँ आपके निकट आ रही हैं। में इन सबके साथ सलाह करके क्रमशः स्त्रीवर्मका गर्णन कर्मशी। जो इपक्ति समर्थ होकर भी अहंकारशस्य हो। गर्दी पुरुष कहरता है।। १३-१५।।

जी च भूतेश सततं स्त्रियमेवानुधावति। मया सम्मानितास्त्रैय भविष्यन्ति सरिद्धराः॥१६॥

भृतनाय! स्वी सदा स्वीका दी अनुसंरण करती है। मेरे ऐसा करने में श्रेष्ट मरिताएँ मेरे द्वारा सम्मानित होंगी ॥ १६ ॥ एपा सरस्वती पुण्या नदीनामुक्तमा नदी। प्रथमा सर्वस्तरितां नदी सागरनामिनी ॥ १७ ॥ विपाद्या च वितस्ता च चन्द्रभागा इरावती। दातह देविका सिन्धुः कौशिकी गीतमी तथा॥ १८ ॥ (यमुनां नर्भदां चेव कावेरीमथ निम्नगाम्)

ये निद्यों उत्तम पुण्यमिलला सरस्वती विराजमान हैं। जो ममुद्रमें मिनी हुई हैं। ये समस्त मिरताओं में प्रथम (प्रधान) मानी जाती हैं। इनके निवा विवादाा (व्यास)। वितस्ता (होलम)। निद्यमाण (जनाव)। इरावती (रावी)। दातह (दातलज)। देतिका। शिन्धु। कीशिकी (कोमी)। गौतमी (गोदावरी)। यमुना। गमेदा तथा कोगी नदी भी यहाँ विद्यमान हैं॥ १७-१८॥ नथा देवनदी चेथं सर्वतीर्थाभिसम्भृता। गगनाद् गां गता देवी गहा सर्वसरिहरा॥ १९॥

ये गमन तीगाँमें सेवित तथा सम्पूर्ण चरिताओंमें श्रेष्ठ देवनदी गद्रादेवी भी। जो आकारते पृथ्वीपर उत्तरी हैं। यहाँ विगल्यान हैं॥देश॥

द्रश्युक्त्या देवदेवस्य पत्नी धर्मभृतां वरा। जितपृद्रमधाभाष्य सर्वास्ताः सरिनस्त्रिया॥२०॥ सप्त्रस्य देवमहिषा रतीधम धर्मवत्सस्ता। स्त्रीधमगुद्रात्यस्ता वे महाद्याः सरितां वराः॥२१॥ ऐसा कहकर देवाधिदेव महादेवजीशी पत्नी, वर्मात्माओं-में अष्ट, धर्मवत्सका, देवमहिपी उमाने स्नीवर्मके शानमें निपुण गङ्गा आदि उन सगस्त श्रेष्ठ सरिताओंको मन्द मुसकानके साम सम्बोधित करके उनसे स्नीवर्मके विपयमें प्रदन किया ॥/ असीवाच

(हे पुण्याः सरितः श्रेष्टाः सर्त्रपापविनाशिकाः। शानविशानसम्पन्नाः श्रृणुध्वं वचनं मम॥) अयं भगवता श्रोक्तः प्रश्नः स्त्रीधर्मसंश्रितः। तं तुसममन्त्रय युप्माभिवक्रिमिच्छामि शंकरम्॥ २२॥

उमा चोली—हे समस्त पापीका विनाश करनेवाली, शान-विशानसे सम्पन्न पुण्यसिलला श्रेष्ठ निद्यो ! मेरी वात सुनो । भगवान् शिवने यह स्त्रीधर्मसम्बन्धी प्रश्न उपस्थित किया है । उसके विषयमें में तुमलोगोंसे सलाह लेकर ही भगवान् शङ्करसे कुछ कहना चाहती हूँ ॥ २२ ॥ न चेंकसाध्यं पद्यामि विद्यानं सुवि कस्यचित्। दिवि वा सागरगमास्तेन वो मानयाम्यहम् ॥ २३ ॥

समुद्रगामिनी सरिताओ । पृथ्वीपर या खर्गमें में किसी-का भी ऐसा कोई विज्ञान नहीं देखती, जिसे उसने अकेले ही—दूसरोंका सहयोग लिये विना ही सिद्ध कर लिया हो, इसीलिये में आपलोगींसे सादर सलाह लेती हूँ ॥ २३ ॥ एवं सर्वाः सरिच्छ्रेष्ठाः पृष्ठाः पुण्यतमाः शिवाः। ततो देवनदी गङ्गा नियुक्ता प्रतिपूज्य च ॥ २४॥

इस प्रकार उमाने जय समस्त . कल्याणस्वरूपा परम पुण्यमयी श्रेष्ठ सरिताओं के समक्ष यह प्रदन उपस्थित किया। तय उन्होंने इसका उत्तर देनेके लिये देवनदी गङ्गाको सम्मान-पूर्वक नियुक्त किया ॥ २४ ॥ यहीभिर्युद्धिभिः स्फीता स्त्रीधर्मशा श्रुचिस्मिता । शैलराजसुतां देवीं पुण्या पापभयापहा ॥ २५ ॥ वृद्धया विनयसम्पन्ना सर्वधर्मविद्यारदा ।

सिसतं यहुबुद्ध्याह्या गङ्गा वचनमववीत् ॥ २६ ॥ पवित्र मुसकानवाली गङ्गाजी अनेक बुढियोंसे वढ़ी-चढ़ी, स्त्री-घर्मको जाननेवाली, पाप-भयको दूर करनेवाली, पुण्यमयी, बुद्धि और विनयने सम्पन्न, सर्वधमंविशारद तथा प्रचुर बुद्धिसे संयुक्त थीं। उन्होंने गिरिराजकुमारी उमादेवीसे मन्द-मन्द मुसकराते हुए कहा॥ २५-२६॥ गङ्गोवाच 🗸

धन्यास्म्यनुगृहीतासि देवि धर्मप्रायणे। या त्वं सर्वजगनमान्या नदीं मानयसऽनये॥ २७॥

गङ्गाजीने कहा—देवि ! घर्मपरावणे ! अनवे ! में घन्य हूँ । मुझपर आपका यहुत यड़ा अनुप्रह है। क्योंकि आप सम्पूर्ण जगत्की सम्माननीया होनेपर भी एक तुच्छ नदीको मान्यता प्रदान कर रही हैं ॥ २७ ॥

प्रभवन् पृच्छते योहि सम्मानयति वा पुनः । नृनं जनमदुष्टान्मा पण्डिताष्यां सः गच्छति ॥ २८ ॥

जो सब प्रकार्ग समर्थ हो हर भी दूसरीते पूछता तथा उन्हें सम्मान देता है और जिसके मनमें कभी दुष्टता नहीं आती वह मनुष्य निस्संदेह पण्डित कहलाता है ॥ २८॥

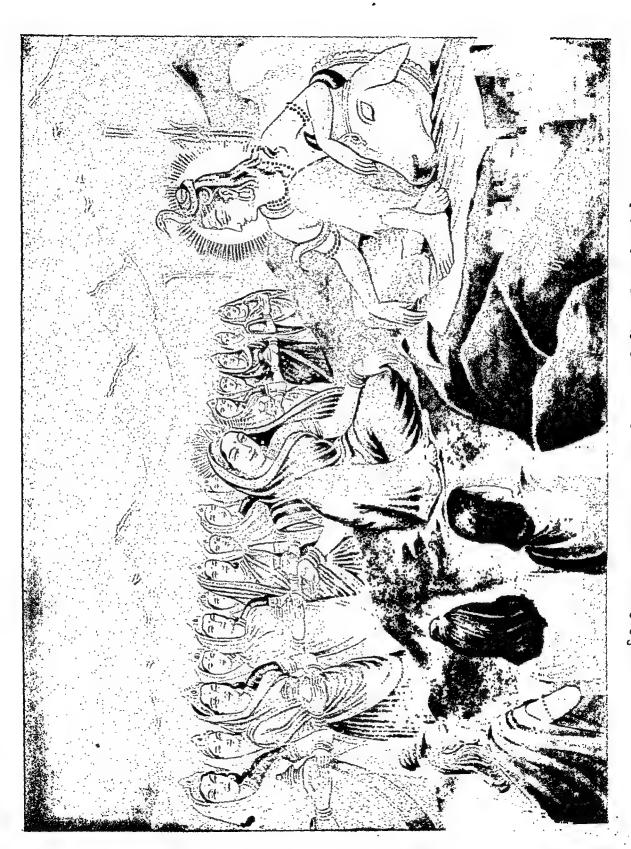

पावितीजी भगवान् शंकरको शरीरथारिणी समस्त नदियोंका परिचय दे रही हैं

है, बहिक ज्यार पूर्ण विभाग रणनी और उसके साथ दिनय-पूर्ण पर्योग रणनी है, यही नारी अमेंके शेष्ठ फलकी मागिनी होती है।। ४५-४६ ॥

न कामेषु न भोगेषु नैश्वर्य न सुव तथा।
सप्ता यम्या यथापस्यी सानारी धर्मभागिनी॥ ४७॥
कानके हृद्यमें पतिके लिये जैनी चाह होती है। वैसी
नाम, भोग और सुवके लिये भी नहीं होती। वहस्री पातिमतन्
भर्मां भागिनी होती है।। ४७॥

कत्योत्धानरतिनित्यं गृष्टशुश्रूषणे रता। गुसम्मृष्टस्या चेव गोशकृत्कृतलेपना॥४८॥ भन्निकार्यपरा नित्यं सदा पुष्पवलिन्नदा। देवतातिधिभृत्यानां निर्वाप्य पतिना सह॥४९॥ देवतानमुप्रभुद्धाना यथान्यायं यथाविधि।

नुष्टुपुष्टजना नित्यं नारी धर्मेण युज्यते ॥ ५० ॥

ा जो प्रतिदिन प्रातःकाल उटनेमें क्षिच रखती है, घरंके
काम-काजमें योग देती है, घरको झाइ-बुहारकर साफ
रखती है और गोयरसे लीप-पोतकर पिवच बनाये रहती है,
जो पितके साथ रहकर प्रतिदिन अग्निहोत्र करती है, देवताओंको पुष्प और विल अर्पण करती है तथा देवता, अतिथि
और पोष्यवर्गको भोजनसे तृप्त करके न्याय और विधिके
अनुसार शेप अन्नका स्वयं भोजन करती है तथा घरके लोगोंको
इष्ट-पुष्ट एवं संद्रष्ट रखती है, ऐसी ही नारी सती-धर्मके फलसे
सुक्त होती है ॥ ४८-५० ॥

श्वश्रश्वयुरयोः पादौ जोपयन्ती गुणान्विता। मातापितृपरा नित्यं या नारी सा तपोधना॥,५१॥ ब्राह्मणान् दुर्वछानाथान् दीनान्धकृपणांस्तथा। विभन्यंन्नेन या नारी सा पतिव्रतभागिनी॥ ५२॥

जो उत्तम गुणेंसि युक्त होकर सदा सास-ससुरके चरणोंकी नेवामें संबंग रहती है तथा माता-विताके प्रति भी सदा उत्तम भिक्तभाव रखती है। वह स्त्री तबस्यारूपी वनसे सम्पन्न मानी गयी है। जोंनारी ब्राह्मणों। दुर्वलों। अनायों। दोनों। अन्यों और ए.पणों (कंगालों) का अन्नके द्वारा भरण-पोपण करती है। यह पातिमत्तपर्भके पालनका फल पाती है। ५१-५२॥

प्रतं चरित या नित्यं दुश्चरं लघुसत्त्वया। प्रतिचित्ता प्रतिदिता सा प्रतिवतभागिनी॥ ५३॥

को प्रतिदिन शीवतापूर्वक मर्यादाका बोध करानेवाली सुक्षिके द्वारा तुष्कर मनका आचरण करती है। पतिमें ही मन लगाती है और निरन्तर पतिके हितलाधनमें लगी रहती है। उसे पतियत पर्मके पालनका सुख मास होता है।। ५३॥ पुण्यमेतत् तपद्चेतत् स्वर्गद्चेष सनातनः। या नारी भर्तपरमा भवेद् भर्त्वता सती॥ ५४॥ ।

जो साध्वी नारी पतिवत-धर्मका पालन करती हुई पतिकी नेवामें लगी रहती है। उसका यह कार्य महान् पुण्यः वड़ी भारी तपस्या और सनातन स्वर्गका साधन है ॥ ५४ ॥ पतिहिं देवो नारीणां पतिर्वन्धुः पतिर्गतिः। पत्या समा गतिर्नास्ति देवतं वा यथा पतिः॥ ५५॥

पित ही नारियोंका देवता । पित ही वन्धु-बान्धव और पित ही उनकी गित है। नारीके लिये पितके समान न दूसरा कोई सहारा है और न दूसरा कोई देवता ॥ ५५ ॥ पितप्रसादः स्वर्गों वा तुल्यो नार्यो न वा भवेत्। अहं स्वर्गे न ही च्छेयं त्वय्यप्रीते महेश्वरे॥ ५६॥

एक ओर पितकी प्रसन्नता और दूसरी ओर स्वर्ग—ये दोनों नारीकी दृष्टिमें समान हो सकते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। मेरे प्राणनाथ महेश्वर! मैं तो आपको अपसन्न रखकर स्वर्गको नहीं चाहती॥ ५६॥

यद्यकार्यमधर्मं वा यदि वा प्राणनाशनम् । पतिर्वृयाद् द्रिद्रो वा व्याधितो वा कथंचन ॥ ५७ ॥ आपन्नो रिपुसंस्थो वा ब्रह्मशापार्दितोऽपि वा । आपद्धर्माननुष्रेक्ष्य तत्कार्यमविशङ्कया ॥ ५८ ॥

पति दरिद्र हो जाय, किसी रोगसे विर जाय, आपत्तिमें फँस जाय, शत्रुऑके बीचमें पड़ जाय अथवा ब्राह्मणके शापसे कष्ट पा रहा हो, उस अवस्थामें वह न करनेयोग्य कार्य, अधर्म अथवा प्राणत्यागकी भी आशा दे दे, तो उसे आपत्ति-कालका धर्म समझकर निःशङ्कभावसे तुरंत पूरा करना चाहिये॥ ५७-५८॥

एप देव मया प्रोक्तः स्त्रीधर्मी वचनात् तव । या त्वेवंभाविनी नारी सा पतिवतभागिनी ॥ ५९ ॥

देव ! आपकी आशासे मेंने यह स्त्रीधर्मका वर्णन किया है। जो नारी ऊपर वताये अनुसार अपना जीवन बनाती है। वह पातिवत-धर्मके फलकी भागिनी होती है। । ५९॥ भीष्म उद्याच

इत्युक्तः स तु देवेशः प्रतिपूज्य गिरेः स्ताम्। लोकान् विसर्जयामास सर्वेरनुचरैर्वृतान् ॥ ६०॥ ततो ययुर्भृतगणाः सरितश्च यथागतम्। गन्धर्वाष्सरसञ्चेव प्रणम्य शिरसा भवम्॥ ६१॥

भीरमजी कहते हैं— युधिष्टर ! पार्वतीजीके द्वारा इस प्रकार नारीधर्मका वर्णन सुनकर देवाधिदेव महादेवजीने गिरिराजकुमारीका वदा आदर किया और नहाँ समल अनुचरी-केसाय आये हुए लोगोंको जानेकी आज्ञा दी । तब समस्त भूत-गण, सरिताएँ, गन्धर्व और अप्सराएँ भगवान् शङ्करको सिरसे प्रणाम करके अपने-अपने स्थानको चली गर्मी ॥६०-६१॥

इति श्रीमहाभारते अनुसासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि उमामहेट्वरसंवादे खोधर्मकथने षट्चत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥१४६॥ १म प्रशार शीरदासपत अनुदासनपरिक अन्तरीत दानधर्मपर्वमे टमा-महेश्वरसंवादके प्रसन्नमें सीवर्मका वर्णनिविषयक एक

> सी डिगार्डासर्वो अध्याय पूरा हुआ॥ १.४६॥ ( दाक्षिणाम्य अधिक पाडके ३ इंडोक मिलाकर कुळ ६४ इंडोक हैं )

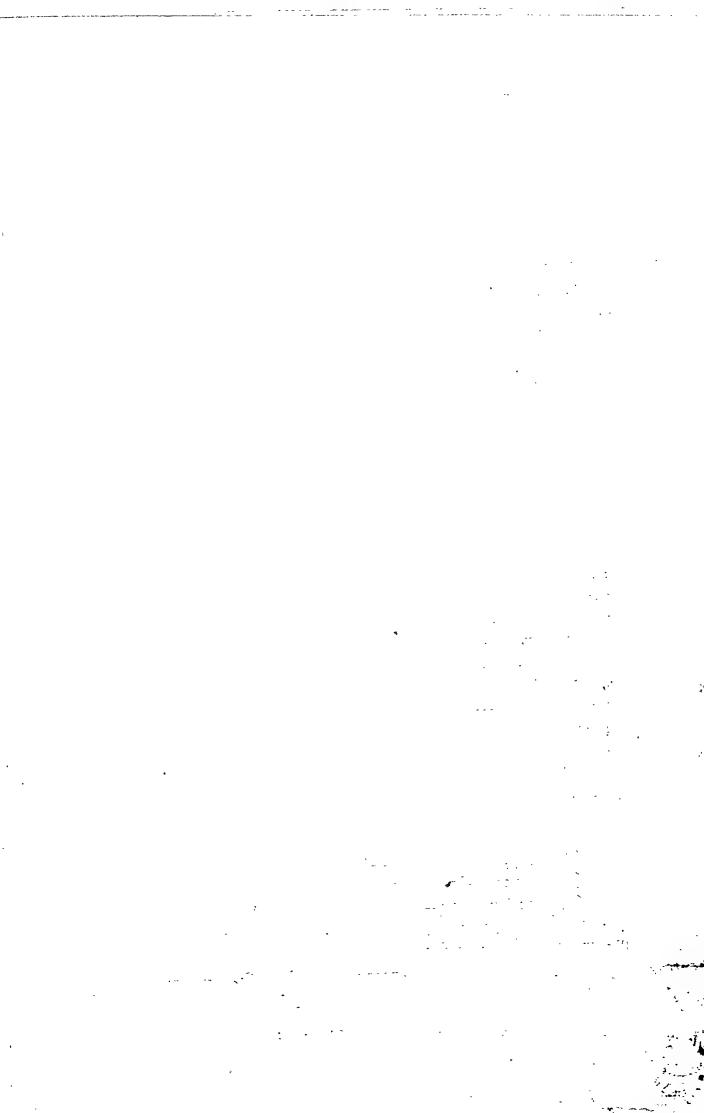

करी गरिक

#### मानिक महाभारत वर्ष २ सं० २ (दिसम्बर १६५६) में प्रकाशित अनेक चित्रोंन सुमजित, सटीक, श्रीमद्भगवद्गीता

इंग्रहार —शीजयद्यालजी गोयन्द्का

पृष्ठ संत्या २२४, वहुरंगे चित्र १५, इकरंगे ७, लाइन ३ (फर्मोंमें) मूल्य डाकखर्चसहित युर्ग्यास्ट्रमं २), रजिस्ट्री या बी० पी० से २॥), बुक्योस्ट या रजिस्ट्रीसे मँगवानेके लिये मूल्य मर्गावार्यसं भेजना चाहिये।

महाभारतंक भीष्मपर्वकं २५ वें अध्यायसं ४२ वें अध्यायतकके १८ अध्यायांका नाम श्री-महागवर्शता है. जो गीताप्रसद्धारा प्रकाशित मासिक महाभारतके वर्ष २ सं० २ में विस्तृत व्याग्या एवं वहुरंगे-एकरंगे २२ चित्रोंसिहत प्रकाशित हुई है। उसमें गीताके मूल—क्ष्रोकोंका शब्दार्थ ते। गीता-तस्वविवेचनी नामक टीकासे प्रायः ज्याँ-का-त्यां लिया गया है। विस्तृत व्याग्यामें उसके प्रक्षांको छोट्कर उत्तर-भागमेंसे सार-सार विषय टिप्पणियोंके रूपमें ले लिये गय हैं। २) में यह गीता वहुत सुन्दर और संग्रहणीय ग्रन्थ है।

न्यवस्थापक-महाभारत पो ॰ गीतात्रेस ( गोरखपुर )

#### विहार-राज्य शिक्षा-विभागद्वारा स्वीकृत गीताप्रेस-वाल-साहित्यकी २१ पुस्तकें

| माध्यमिक विद्यालयोंके लिये                                                       | ११-भक्तवालक                           | -)      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--|--|
| १—गराभारतके कुछ आदर्शपात्र 💛 ।)                                                  | १२–भगवान् श्रीकृष्ण भाग १             | -)      |  |  |
| :—ग्मायमंग्युछ आदर्शनात्र                                                        | १३-मन्त्रे और ईमानदार यालक            | 1)      |  |  |
| २-भिता भेर्माय (स्मास्य और वान-पान ) *** (=)                                     | १४-वीर वालिकाएँ                       | ⊨)      |  |  |
| ८ या जीवी याँव 💮 💛 🕦                                                             | १५-वाल-प्रश्नोत्तरी                   | ···-)ii |  |  |
| माथमिक विद्यालयोंके लिये                                                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |         |  |  |
| के - इस्मेगी करानियाँ · · · ।-)                                                  | १६-याल-चित्रमय चैतन्यलीला             | ··· l=) |  |  |
| ६-सम्प्रात भूव · · ·                                                             | १७ । रानायण भाग १                     | 1)      |  |  |
| ७-४पाट भीर पर्भिकारी बालक-बालिकाएँ <sup>***</sup> 🔊                              | १८ः ः ः ः भाग २                       | 1)      |  |  |
| ८-भगगन सम भाग १ 1)                                                               | १९: :: बुद्ध-सीला                     | -)      |  |  |
| ্ৰান খান দাবান্যবাফ সক্ত বাতক 🥶 I)                                               | २०-:: :: ऋणाठीला भाग १                | (=)     |  |  |
| १०-चीर पाटक ।)                                                                   | २१-यालकोंकी योलचाल 😬                  | =)11    |  |  |
| नित्य पाठ करने योग्य तीन छोटी-छोटी नयी पुस्तकें                                  |                                       |         |  |  |
| (१) श्रीगणेद्यसहस्त्रनामस्तोत्रम्—( मृत्यमत्र )ः पृष्ट ६४ः                       |                                       |         |  |  |
| (२) गहान्द्रहरी—िवन्दी अनुवादमहितः पृष्ठ ४० मृ० -)                               |                                       |         |  |  |
| (३) राम-रक्षा-म्नात्रम्—हिन्दी-अनुवादसहित- पृष्ठ २० मू० )॥                       |                                       |         |  |  |
| र्वानों पुस्तके एक साथ बुक्योस्टसे मँगवानेक लिये ।-) तथा रजिस्ट्रीहारा मँगवानेपर |                                       |         |  |  |
| १८७) मतीवार्षक्य भवना चाहिये।                                                    |                                       |         |  |  |
|                                                                                  |                                       |         |  |  |
| व्यवस्थापक-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )                                  |                                       |         |  |  |

संस्कृत मूल



हिन्दी अनुवाद







गीताप्रेस,गोस्प्रपूर

संस्कृत मूल

हिन्दी अनुवाद

संख्या ७

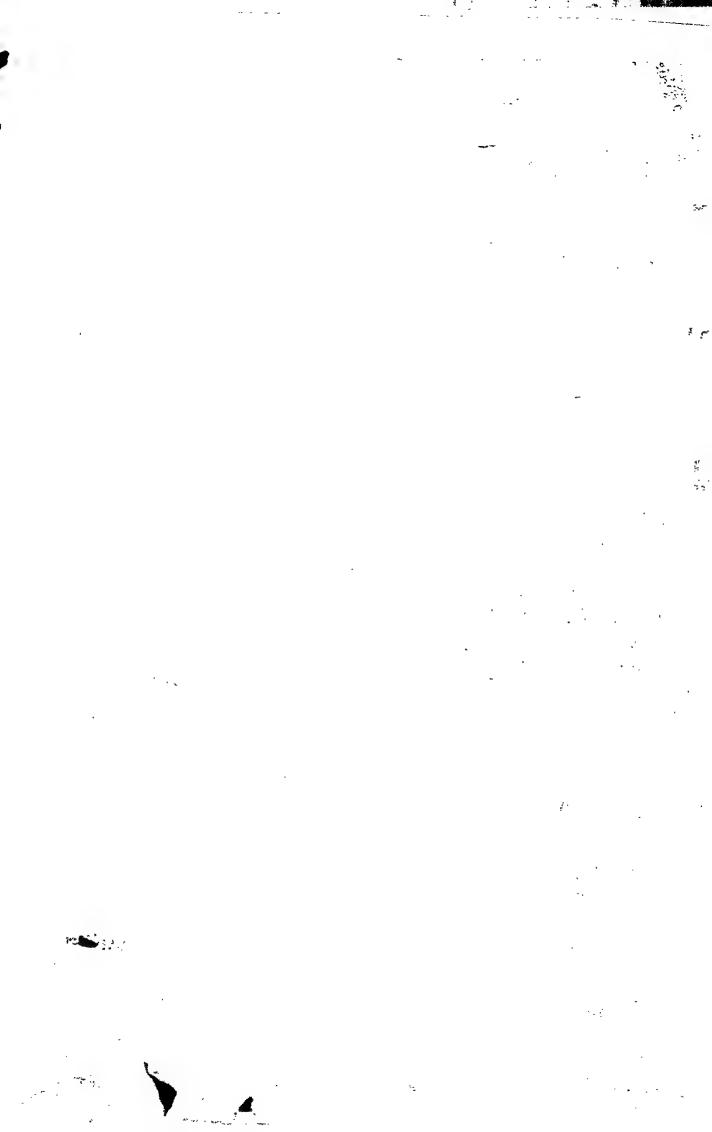

#### 🦥 श्रीपरमात्मने नमः



नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥

वर्ष ३ }

गोरखपुर, वैशाख २०१५, मई १९५८

**८ सं**ख्या ७ **१**र्ण संख्या ३१

## महाभारतके सार श्रीकृष्ण

अर्चनोपासनज्ञानसिद्धचै भगवतो हरेः। भारते सकलाख्यानदर्शनं मुनिना कृतम्॥ एवं विचार्य तत्सारं श्रीकृष्णं शरणं व्रजेत्। तेनैव संसुतेः पुंसो निस्तारो भवति ध्रुवम्॥

भगवान् श्रीहरिकी पूजा, उपासना और ज्ञानकी सिद्धिके लिये ही मुनिवर व्यासने महाभारतमें सम्पूर्ण उपाख्यानोंका दर्शन कराया है। ऐसा विचारकर महाभारतके सारभूत भगवान श्रीकृष्णकी शरणमें जाना चाहिये। इसीसे मनुष्यका संसारसागरसे अवश्य उद्धार होता है।

山へんくんくんくんくん

日本からからからから

वर्णक मूल्य भारतीय २०) विदेशीय २६१) (१० विश्वित)

मन्बारक—हनुमानप्रसाद पोद्दार

र्धमञ्जर-पण्डित रामनारायणदत्त शास्त्री पाण्डेय धामः

हुद्दर-प्राप्यक्ष -धनस्यामदास जालान, गीताप्रेस, गोरखपुर

एक प्रतिका भारतमें २) विदेशमें २॥) ( ४ ब्रिक्टिंग )

#### ॥ श्रीहरिः ॥

## विषय-सूची (अनुशासनपर्व)

| अध्याय | विषय                                          | ā   | ष्ठ-संख्या |
|--------|-----------------------------------------------|-----|------------|
| १४७-   | -वंशपरम्पराका कथन और मगवान् श्रीकृष           | णके |            |
|        | माहात्म्यका वर्णन                             |     | ६०२५       |
| १४८-   | -भगवान् श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन औ           |     |            |
|        | भीष्मजीका युधिष्ठिरको राज्य करनेके लि         | ये  |            |
|        | आदेश देना                                     | • • | ६०२८       |
| 886-   | -श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्                  | • • | ६०हर३      |
| १५०-   | -जपने योग्य मनत्र और सबेरे-शाम कीर्त          |     |            |
|        | करनेयोग्य देवता, ऋषियों और राजाओं             |     |            |
|        | मङ्गलमय नामौका कीर्तन-माहात्म्य त             | था  |            |
|        | गायत्री-जपका फल *** *                         | • • | ६०५०       |
|        |                                               | • • | ६०५५       |
| १५२-   | –कार्तवीर्य अर्जुनको दत्तात्रेयजीसे च         | ार  |            |
|        | वरदान प्राप्त होनेका एवं उनमें अभिमानव        |     |            |
|        | उत्पत्तिका वर्णन तथा ब्राह्मणींकी महिमा       | के  |            |
|        | विषयमें कार्तवीर्य अर्जुन और वायु-देवता       | के  |            |
|        | संवादका उल्लेख                                | • • | ६०५७       |
| १५३-   | -वायुद्वारा उदाहरणसहित ब्राह्मणींकी महत्ता    | का  |            |
|        | वर्णन "                                       | ••  | ६०५९       |
|        | -ब्राह्मणशिरोमणि उतध्यके प्रभावका वर्णन *     |     |            |
| १५५.   | -ब्रह्मर्षि अगस्त्य और विषष्ठके प्रभावका वर्ण | नि  | ६०६२       |
|        | –अत्रि और न्यवन ऋषिके प्रभावका वर्णन '        |     | ६०६४       |
| १५७    | –कपनामक दानवींके द्वारा स्वर्गलोक             |     |            |
|        | अधिकार जमा लेनेपर बाबाणीका कर्पीको भ          | स   |            |
|        | कर देना, वायुदेव और कार्तवीर्य अर्जुन         | कि  |            |
|        | संवादका उपसंहार                               |     | ६०६६       |
| १५८    | –भीष्मजीके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी महिर     | मा- |            |
|        | का वर्णन                                      |     | ६०६८       |
| १५९    | -भीकृष्णका प्रद्युम्नको ब्राह्मणींकी महि      | मा  |            |
|        | बताते हुए दुर्वासाके चरित्रका वर्णन कर        | ना  |            |
|        | और यह सारा प्रसङ्ग युधिष्ठिरको सुनाना         | ••  | ६०७३       |

विषय मध्याय १६०-श्रीकृष्णद्वारा भगवान्

वर्णन १६१-भगवान् शङ्करके माहात

१६२-धर्मके निषयमें आगम-प्र धर्मके फल, साधु-अ शिष्टाचारका निरूपण '

१६३-युधिष्ठिरका विद्याः बल भाग्यकी प्रधानता बता उसका उत्तर

१६४-भीष्मका शुभाशुभ का प्राप्तिमें कारण बताते हु जोर देना

१६५-नित्य सारणीय देवताः न राजाओंके नाम-कीर्तनव

१६६-भीष्मकी अनुमति पाक इस्तिनापुरको प्रस्थान

#### (भीष्मखग

१६७-भीव्मके अन्त्येष्टि-संस्व युधिष्ठिर आदिका उन भीष्मका श्रीकृष्ण आदिः लेते हुए धृतराष्ट्र और उपदेश देना

१६८-भीष्मजीका प्राणत्यागः उनका दाइ-संस्कार, व भीष्मको जलाञ्जलि देन होकर पुत्रके लिये शोव का उन्हें समझाना

## चित्र-सूची

१-महाभारत-लेखन २-भगवान् शंकर श्रीकृष्णका माहातम्य कह रहे हैं

(तिरंगा) मुलपृष्ठ

युधिष्ठिरसे बातचीत

५-शर-शय्यापर

( एकरंगा ) ६०२५ ( तिरंगा ) ६०३३

६-श्रीकृष्ण और व्यासजीके इ

पड़े



## विषय-सूची (आश्वमेधिकपर्व)

| भध्य        | य विषय                                                                          | <b>पृष्ठ-सं</b> ख्या | अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|             | य विषय<br>(अश्वमेधपर्व )                                                        |                      | (अनुगीतापर्व)                                                               |
| १-          | -युधिष्ठिरका शोकमम होकर गिरना उ                                                 | गौर                  | १६-अर्जुनका श्रीकृष्णसे गीताका विषय पूछना                                   |
|             | भृतराष्ट्रका उन्हें समझाना ***                                                  |                      | और श्रीकृष्णका अर्जुनसे सिद्धः महर्षि एवं                                   |
| ર્ચ-        | -श्रीकृष्ण और व्यासजीका युधिष्ठिरको समझ                                         |                      | काश्यपका संवाद सुनाना " ६१३३                                                |
|             | -व्यासजीका युधिष्ठिरको अश्वमेघ यज्ञके वि                                        |                      | १७-काश्यपके प्रश्नोंके उत्तरमें सिद्ध महात्माद्वारा                         |
|             | धनकी प्राप्तिका उपाय बताते हुए संवर्त अ                                         | ौर                   | जीवकी विविध गतियोंका वर्णन " ६१३६                                           |
|             | मरुत्तका प्रसङ्ग उपस्थित करना                                                   |                      | १८-जीवके गर्भ-प्रवेश, आचार-धर्म, कर्म-फलकी                                  |
| 8-          | मरुत्तके पूर्वजींका परिचय देते हुए व्यासर्ज                                     | कि                   | अनिवार्यता तथा संसारसे तरनेके उपायका                                        |
|             | द्वारा उनके गुण, प्रभाव एवं यज्ञका दिग्दर                                       |                      | वर्णन ***                                                                   |
| ب-          | -इन्द्रकी प्रेरणांसे बृहस्पतिजीका मनुष्यको य                                    | श्                   | १९-गुरु-शिष्यके संवादमें मोक्ष-प्राप्तिके उपायका                            |
|             | न करानेकी प्रतिज्ञा करना                                                        | •• ६१०५              | वर्णन ••• ६१४२                                                              |
|             | नारदजीकी आज्ञासे मस्त्तका उनकी बता                                              |                      | २०-ब्राह्मणगीता-एक ब्राह्मणका अपनी पत्नीवे                                  |
|             | हुई युक्तिके अनुसार संवर्तसे भेंट करना '                                        |                      | श्चानयशका उपदेश करना " ६१४६                                                 |
| <b>6</b> -  | संवर्त और मक्तकी बातचीत, मक्तके विशे                                            |                      | २१-दस होताओंसे सम्पन्न होनेवाले यशका वर्णन                                  |
|             | आग्रहपर संवर्तका यज्ञ करानेकी स्वीकृति दे                                       |                      | तथा मन और वाणीकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन ६१४८                                 |
|             | संवर्तका मरुत्तको सुवर्णकी प्राप्तिके लि                                        |                      | २२-मन-बुद्धि और इन्द्रियरूप सप्त होताओंकाः                                  |
|             | महादेवजीकी नाममयी स्तुतिका उपदेश अ                                              |                      | यज्ञ तथा मन इन्द्रिय-संवादका वर्णन " ६१५०                                   |
|             | धनकी प्राप्ति तथा मरुत्तकी सम्पत्ति                                             |                      | २३-प्राणः अपान आदिका धंवाद और ब्रह्माजीका                                   |
|             | बृहस्पतिका चिन्तित होना                                                         |                      | सबकी श्रेष्ठता बतलाना ••• •• ६१५३                                           |
|             | बृहस्पतिका इन्द्रसे अपनी चिन्ताका कार                                           |                      | २४-देवर्षि नारद और देवमतका संवाद एवं                                        |
|             | बतानाः इन्द्रकी आज्ञासे अग्निदेवका मस्त                                         | _                    | उदानके उत्क्रष्ट रूपका वर्णन " ६१५६                                         |
|             | पास उनका संदेश लेकर जाना और संवर्त                                              |                      | २५-चातुर्होम यज्ञका वर्णन · · · ६१५६<br>२६-अन्तर्यामीकी प्रधानता · · · ६१५७ |
|             | भयसे पुनः लौटकर इन्द्रसे ब्रह्मबलकी श्रेष्ठ<br>बताना                            | ता                   | २६—अन्तयोमीकी प्रधानता ६१५७                                                 |
|             | बताना<br>इन्द्रका गन्धर्वराजको भेजकर महत्तको भ                                  |                      | २७-अध्यात्मविषयक महान् वनका वर्णन                                           |
|             | इन्द्रका सन्ययराजका मजकर मरकाका प्र<br>दिखाना और संवर्तका मन्त्र-वलसे इन्द्रसहि |                      | २८-ज्ञानी पुरुषकी स्थिति तथा अध्वर्धु और यतिका                              |
|             | सब देवताओंको बुलाकर मरुत्तका यह पृ                                              |                      | संवाद " ६१६१                                                                |
|             | करना • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                      |                      | २९-परशुरामजीके द्वारा क्षत्रिय-कुलका संहार *** ६१६३                         |
|             | भरना<br>श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको इन्द्रद्वारा शरीरर                              |                      | ३०-अलर्कके ध्यान-योगका उदाहरण देकर                                          |
|             | बृत्रासुरका संहार करनेका इतिहास सुनाव                                           |                      | पितामहोंका परग्रुरामजीको समझाना और                                          |
|             |                                                                                 | " ६१२३               | परशुरामजीका तपस्याके द्वारा सिद्धि प्राप्त<br>करना ••• ६१६५                 |
|             | भगवान् श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको मनपर विष                                         |                      | ३१—राजा अम्बरीषकी गायी हुई आध्यात्मिक                                       |
|             | करनेके लिये आदेश                                                                |                      | स्वराज्यविषयक गाथा ••• ६१६८                                                 |
|             | श्रीकृष्णद्वारा ममताके त्यागका महत्त्व, का                                      |                      | ३२-ब्राह्मण-रूपधारी धर्म और जनकका ममत्वत्याग-                               |
|             | गीताका उल्लेख और युधिष्ठिरको यज्ञ                                               |                      | विषयक संवाद *** स्१६९                                                       |
|             | लिये प्रेरणा करना                                                               |                      | ३३ ब्राह्मणका पत्नीके प्रति अपने शाननिष्ठ खरूप-                             |
| <b>१</b> ४- | ऋषियोंका अन्तर्घान होनाः भीष्म आदिव                                             | न                    | का परिचय देना                                                               |
|             | श्राद्ध करके युधिष्ठिर आदिका इस्तिनापुरमें जान                                  |                      |                                                                             |
|             | तथा युधिष्ठिरके धर्म-राज्यका वर्णन                                              |                      | ३४-भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा ब्राह्मणः ब्राह्मणी                            |
|             | भगवान् श्रीकृष्णका अर्जुनसे द्वारका जानेव                                       |                      | और क्षेत्रज्ञका रहस्य वतलाते हुए ब्राह्मण-                                  |
|             | प्रस्ताव करना                                                                   | •• ६१३१              | गीताका उपसंहार *** 📑 👯 😯                                                    |

| Santana de                   | बिर्द                        | <b>१</b> इ-इंस्या | क्षस्यय          | विषय                                | पृष्ठ-संस्था     |  |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|--|
|                              | हुंत्रें में अध्यम् स वर्णन  |                   | ४८-आत्मा और      | परमात्माके स्वरूपका वि              | वेचन ६२००        |  |
| มา เป็น โดยชัง               | मंत्रामें बहा और महर्ति      | यों-              |                  | जाननेके लिये ऋपियोंका               |                  |  |
| रे क्राफ़ीस्टर<br>स्टब्स्    |                              | ∵ ६१७३            | ५०-सत्त्व और पर  | पकी भिन्नताः <b>बुद्मान्</b> की प्र | :शंसा,           |  |
| is a second in the           | नमोतुनकाः उसके कार्य         | का                |                  | <u> गुणोंका विस्तार और परमा</u>     |                  |  |
| ाँ। क्ला गर्न                | * * * * * *                  | ••• ६१७६          | श्रेप्रताका वर्ण | न '''                               | ••• ६२०२         |  |
|                              | नर्गन और उनके जानने          | का                |                  | गवः आत्माका स्वरूप और               |                  |  |
| American series              | ***                          | … ६१७९            |                  | मा तथा अनुगीताका उ                  |                  |  |
|                              | । नर्णन और उसके जान          |                   |                  | अर्जुनके साथ इस्तिनापुर             |                  |  |
| भारत                         | • • •                        | ••• ६१८०          |                  | ाते मिलकर युधिष्ठिरकी अ             | _                |  |
| ३९-मार आदि सुणी              | का और प्रकृतिके नामे         | का                |                  | । द्वारकाको प्रस्थान करना           |                  |  |
| यानि ***                     |                              | ••• ६१८१          |                  | णासे कौरवोंके विनाशकी               |                  |  |
| ४०-महत्तराके नाम अ           | ोर परमात्मतत्त्वको जानने     | की                |                  | क्कुमुनिका कुपित होना               | <u> </u>         |  |
| यदिमा ***                    | • • •                        | … ६१८३            | श्रीकृणाका उ     | न्हें शन्त करना                     | ••• ६२१३         |  |
| <b>४१</b> —अहंकारकी उत्पत्ति | । और उसके स्वरूपका व         | र्णन ६१८४         | ५४-भगवान् श्री   | कृष्णका उत्तद्वसे अध्यात्म          | तत्त्वका         |  |
|                              | महाभूती और इन्द्रिय          |                   | वर्णन करन        | । तथा दुर्योधनके अप                 | राधको            |  |
|                              | अधिभृत और अधिदैवत            |                   | कौरवॉके विन      | ाशका कारण यतलाना                    | ••• ६२१५         |  |
|                              | ामार्गका उपदेश               |                   |                  | उत्तद्ध मुनिको विश्वरूपका           |                  |  |
| ४३-चराचर प्राणियाँके         | अधिपतियोंकाः धर्म आ          | देके              | कराना और         | मरुदेशमें जल प्राप्त                | होनेका           |  |
|                              | पर्योकी अनुभृतिके साध        |                   | वरदान देना       | • • •                               | ••• ६२१७         |  |
|                              | त्रज्ञकी विल्झणता            |                   |                  | रुभक्तिका वर्णनः गु <b>र</b>        |                  |  |
| ४४-गव पदार्थीके              | आदि-अन्तका और शा             | नकी               |                  | ,<br>हा विवादः गुरु-पतीकी           |                  |  |
|                              |                              |                   |                  | ठानेके लिये उत्तक्कका               |                  |  |
|                              | का तथा गृहस्य और ब्राह्म     |                   |                  | न जाना                              |                  |  |
|                              | ···                          |                   |                  | ीदाससे उनकी रानीके।                 |                  |  |
|                              | यी और संन्यासीके धर्मका      |                   |                  | सौदासके कहनेसे रानी मद              | -                |  |
|                              | ) देश्रूजी बृक्षका तथा ।<br> |                   |                  | वादायक कद्गय रागा मर                | *** <b>६२</b> २२ |  |
| मानसे उसे काटने              | कि विणन                      | ६१८८              | पास जाना         |                                     | 4777             |  |
|                              |                              |                   |                  |                                     |                  |  |
| चित्र-सूची                   |                              |                   |                  |                                     |                  |  |
| १-महाराज मयत्तकी             | देवपिंसे मेंट (एकरंस         | ग ) ६१०९          | ४-ब्रह्माजीका व  | मृपियोंको उपदेश (एव                 | हरंगा ) ६२०२     |  |
|                              | संवर्त मुनिसे संवाद (        | •                 | ५–उत्तद्ध मुनिः  | ती श्रीकृष्णसे विश्व-               |                  |  |
| ३-अर्जुनका भगवान             | ्थीकृष्णके साथ               |                   | रूप दिखाने       | के लिये प्रार्यना (                 | ,, ) ६२१७        |  |
| प्रशीतर                      | ( तिरं                       | ग ) ६१३४          | ६-( ७ लाइन       | चित्र फरमॉम )                       |                  |  |



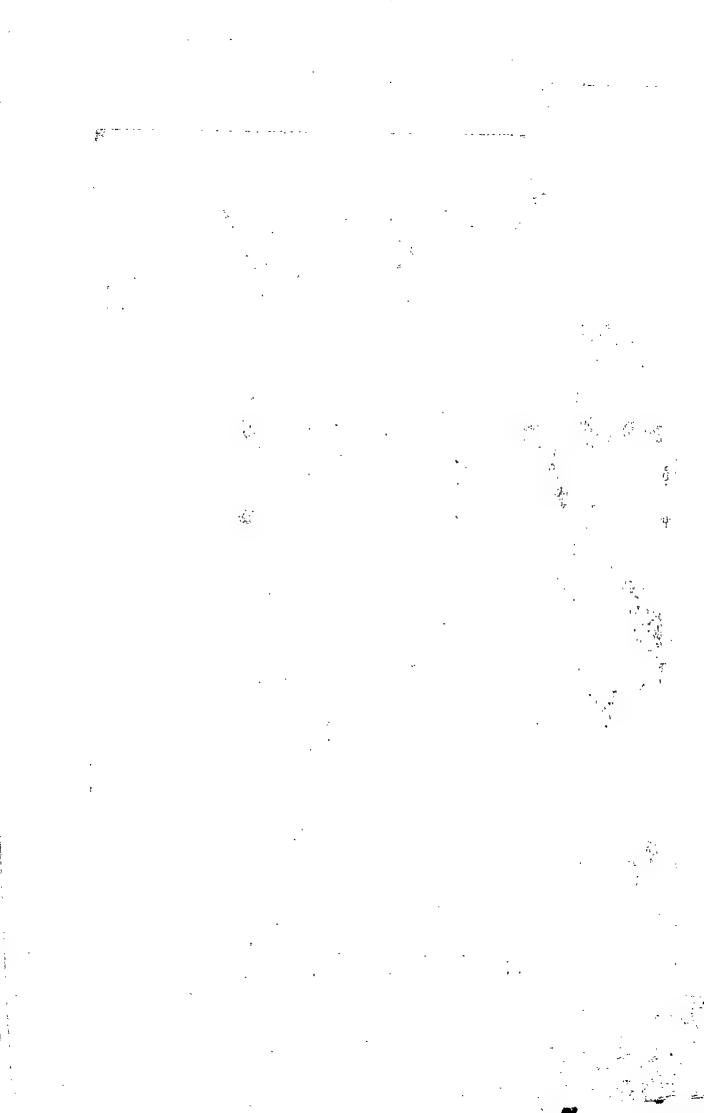



भगवान् शंकर श्रीकृष्णका माहातम्य कह रहे हैं

### सप्तचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः

वंशपरम्पराका कथन और भगवान श्रीकृष्णके माहात्म्यका वर्णन

ऋषय ऊचुः

पिनाकिन् भगनेत्रञ्च सर्वेळोकनमस्कृत । माहात्म्यं वासुदेवस्य श्रोतुमिच्छामि राङ्गर ॥ १ ॥

ऋषियोंने कहा—भगदेवताके नेत्रोंका विनाश करने-वाले निनाकधारी विश्ववन्दित भगवान् शङ्कर ! अब हम वासुदेव ( श्रीकृष्ण ) का माहात्म्य सुनना चाहते हैं ॥ १ ॥

ईश्वर उवाच

पितामहाद्पि चरः शाश्वतः पुरुषो हरिः। कृष्णो जाम्बूनदाभासो व्यस्रे सूर्य इवोदितः॥ २ ॥

महेश्वरने कहा—पुनिवरो ! मगवान् सनातन पुरुष श्रीकृष्ण ब्रह्माजीसे भी श्रेष्ठ हैं । वे श्रीहरि जाम्बूनद नामक है सुवर्णके समान स्थाम कान्तिसे युक्त हैं । बिना बादछके आकारामें उदित सूर्यके समान तेजस्वी हैं ॥ २॥

द्शवाहुर्महातेजा देवतारिनिषूद्नः । श्रीवत्साङ्को हृषीकेशः सर्वदैवतपृजितः ॥ ३ ॥

उनकी भुजाएँ दस हैं, वे महान् तेजस्वी हैं, देवद्रोहियों-का नाश करनेवाले श्रीवत्सभूषित भगवान् हृषीकेश सम्पूर्ण देवताओं द्वारा पूजित होते हैं ॥ है॥

ब्रह्मा तस्योदरभवस्तस्याहं च शिरोभवः। शिरोरुहेभ्यो ज्योतींषि रोमभ्यश्च सुरासुराः॥ ४॥

श्रिक्षाजी उनके उदरसे और मैं उनके मस्तकसे प्रकट हुआ हूँ । उनके शिरके केसोंसे नक्षत्रों और ताराओंका प्रादुर्भाव हुआ है । रोमाविलयोंसे देवता और असुर प्रकट हुए हैं ॥ ४ ॥

न्नरुषयो देहसम्भूतास्तस्य लोकाश्च शाश्वताः । वितामहगृहं साक्षात् सर्वदेवगृहं च सः ॥ ५ ॥

समस्त ऋषि और सनातन लोक उनके श्रीविग्रहसे उत्पन्न हुए हैं। वे श्रीहरि स्वयं ही सम्पूर्ण देवताओंके ग्रह और ब्रह्माजीके भी निवासस्थान हैं॥ ५॥

सोऽस्याः पृथिन्याः कृत्स्नायाः स्रष्टा त्रिभुवनेश्वरः। संहर्ता चैव भूतानां स्थावरस्य चरस्य च ॥ ६ ॥

इस सम्पूर्ण पृथ्वीके स्रष्टा और तीनों लोकोंके स्वामी भी वे ही हैं। वे ही चराचर प्राणियोंका संहार भी करते हैं॥ स हि देववरः साक्षाद् देवनाथः परंतपः।

स हि दववरः साक्षाद् दवनाथः परतपः। सर्वज्ञः सर्वसंश्चिष्टः सर्वगः सर्वतोमुखः॥ ७ ॥

वे देवताओं में श्रेष्ठ, देवताओं के रक्षक, शत्रुओं को संताप देनेवाले, सर्वज्ञ, सब्में ओतप्रोत, सर्वव्यापक तथा सब ओर मुखवाले हैं ॥ ७॥ परमातमा हृपीकेशः सर्वव्यापी महेश्वरः। न तसात् परमं भूतं त्रिषु लोकेषु किंचन॥ ८॥

वे ही परमात्माः इन्द्रियोंके प्रेरक और सर्वव्यापी महेश्वर हैं । तीनों लोकोंमें उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है ॥ ८ ॥ सनातनो वे मधुहा गोविन्द इति विश्रतः।

सनातनो वे मघुहा गोविन्द इति विश्वतः। स सर्वान्पार्थिवान् संख्ये घातयिष्यतिमानदः॥ ९ ॥

वे ही सनातन, मधुस्दन और गोविन्द आदि नामीसे प्रसिद्ध हैं। सजनोंको आदर देनेवाले वे भगवान् श्रीकृष्ण महाभारत-युद्धमें समस्त राजाओंका संहार करायेंगे॥ ९॥ सुरकार्यार्थमुत्पन्नो मानुषं वपुरास्थितः। न हि देवगणाः सकास्त्रिविकमविनाकृताः॥ १०॥

वे देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये पृथ्वीपर मानव-श्रारीर घारण करके प्रकट हुए हैं । उन भगवान् त्रिविक्रमकी शक्ति और सहायताके बिना सम्पूर्ण देवता भी कोई कार्य नहीं कर सकते ॥ १० ॥

भुवने देवकायीणि कर्तुं नायकवर्जिताः। नायकः सर्वभूतानां सर्वदेवनमस्कतः॥११॥

संसारमें नेताके बिना देवता अपना कोई भी कार्य करनेमें असमर्थ हैं और ये भगवान् श्रीकृष्ण सब प्राणियोंके नेता हैं। इसिंडिये समस्त देवता उनके चरणोंमें मस्तक झकाते हैं।। ११॥

पतस्य देवनाथस्य देवकार्यपरस्य च । ब्रह्मभूतस्य सततं ब्रह्मर्षिशरणस्य च ॥ १२ ॥ ब्रह्मा वसति गर्भस्थः शरीरे सुखसंस्थितः । शर्वः सुखं संश्रितश्च शरीरे सुखसंस्थितः ॥ १३ ॥

देवताओं की रक्षा और उनके कार्यसाघनमें संलग्न रहने-वाले वे भगवान् वासुदेव ब्रह्मस्वरूप हैं। वे ही ब्रह्मियों को सदा शरण देते हैं। ब्रह्माजी उनके शरीरके भीतर अर्थात् उनके गर्भमें बड़े सुखके साथ रहते हैं। सदा सुखी रहनेवाला मैं शिव भी उनके श्रीविग्रहके भीतर सुखपूर्वक निवास करता हूँ॥ १२-१३॥

सर्वाः सुखं संश्रिताश्च शरीरे तस्य देवताः। स देवः पुण्डरीकाक्षः श्रीगर्भः श्रीसहोषितः॥ १४॥

सम्पूर्ण देवता उनके श्रीविग्रहमें सुखपूर्वक निवास करते हैं। वे कमलनयन श्रीहरि अपने गर्भ (वक्षःस्थल) में लक्ष्मी-को निवास देते हैं। लक्ष्मीके साथ ही वे रहते हैं॥ १४॥

शाङ्गीचकायुधः खङ्गी सर्वनागरिपुध्वजः। उत्तमेन स शीलेन दमेन च शमेन च ॥१५॥ प्राचित्रः चार्यः पर्षा द्वीनेन च । भारतित्रः प्रमाणेन धीर्येषार्जवसम्पदा ॥ १६ ॥ भारतात्रीतेन क्षेत्रः चत्रेन च समन्त्रितः । भारताः सम्दितः सर्विद्दीस्ट्रतद्दीनेः ॥ १७ ॥

राहिष्युक मुद्रां नभाग और नन्दर नभाग खान-इनके अपुत्र है। उन्हों भागमें मध्यूर्ण नार्गोंके श्राप्तु गर्यक् भा निक्ष स्थिति। है। ये उत्तम शील, श्रमः दमः पराक्रमः भीति, सुन्दर शरीक उत्तम दर्शनः सुत्रील आसृतिः धैर्यः भागतः, क्षेत्रकार, स्वयं और यह आदि महुर्गोंने सम्पन्न हैं। भा शनाके दिया और अहुत अस्त्र-शक उनके पास सदा मौद्रार को हैं॥ १५-१७॥

योगमायः सहस्राक्षे निरपायो महामनाः। द्यांग मित्रजनश्राची द्यातिचन्धुजनप्रियः॥१८॥ दामार्याञ्चानद्यादी ब्रह्मणयो ब्रह्मनायकः। भयदर्ता भयार्तानां मित्राणां नन्दिवर्धनः॥१९॥

वे योगनायांत सम्बन्न और इजारों नेशोंबाले हैं। उनका इदय विशाल है। ये अविनाशी बीर, मित्रजनोंके प्रशंसका शिव एवं वन्यु-बान्ववोंके प्रिया धमाशीला अहङ्काररहिता बाह्यणभक्ता वेदोंका उद्धार करनेवाला भयातुर पुरुषीका भय दूर करनेवाल और मिशोंका आनन्द बढ़ानेवाले हैं। १८८-१९॥ शरण्यः सूर्वभृतानां दीनानां पालने रतः।

शुतपानर्थसम्पन्नः सर्वभृतनमस्कृतः ॥ २० ॥ समाभितानां चरदः दाष्ट्रणामिष धर्मवित् । नीतिलो नीतिसम्पन्नो ब्रह्मवादी जितेन्द्रियः ॥ २१ ॥

ते समल प्राणियोंको शरण देनेवाले दीन-दुखियोंके पाउनमें सपरः शाखशानसम्बद्धः भनवान् सर्वभ्तवन्दितः शरणमें आते हुए श्रमुंभोंको भी वर देनेवाले भर्मशः नीतिशः गीतिमानः शहावादी और जितेन्द्रिय हैं॥ २०-२१॥ भवार्थिमात देवानां शुद्धाया परमया युतः। प्राणापत्य शुभ मार्गे मानवे धर्मसंस्कृते॥ २२॥ समुत्पन्यति गोविन्दो मनोवदी महातमनः। शहो नाम मनोः पुत्रो अन्तर्धामा ततः परः॥ २३॥

परम बुद्धि एम्पल भगतान् गोविन्द यहाँ देवताओं की उन्मतिके लिपे प्रजापिक द्युममार्गवर स्थित हो मनुके धर्म-शंक्षत द्वल्में अवदार लेंगे। महात्मा मनुके वंद्यमें मनुपुत्र अक्ष समय राज्य होंगे। उनमें अन्तर्वामा नामवाले पुत्रका अन्य होगा। २२-२३॥

भन्तर्धान्नो इविधोमा प्रजापतिरनिन्दितः। प्राचीनवर्षिर्भविता इविधीन्नः सुतो महान्॥२४॥

अन्तर्भागोः अनिन्य प्रदापति इविभागकी उत्पत्ति क्षेत्री । इविभागो पुण गदागण प्राणीनवर्दि देशि ॥ २४ ॥ तम्य प्रदेशनम्बुरा। भयिष्यन्ति द्दाल्मजाः । प्राचित्रसम्बद्धाः द्वी भयिनेद्दः प्रजापतिः ॥ २५ ॥ प्राचीनविहके प्रचेता आदि दस पुत्र होंगे। उन दसें प्रचेताओंने इस जगत्में प्रजापति दक्षका प्रावुर्भाव होगा॥ दाक्षायण्यास्तथाऽऽदित्यो मनुरादित्यतस्तथा। मनोश्च वंशज इला सुद्यमञ्च भविष्यति॥ २६॥

दशकन्या अदितिषे आदित्य ( सूर्य ) उत्पन्न होंगे। सूर्यंसे मनु उत्पन्न होंगे। मनुके वंद्योमें इलानामक कन्या होगी। जो आगे चलकर सुद्युम्न नामक पुत्रके रूपमें परिणत हो जायगी॥ २६॥

बुधात् पुरूरवाश्चापि तसादायुर्भविष्यति । नहुपो भविता तसाद्ययातिस्तस्य चात्मजः॥ २७॥

कन्यावस्थामें बुधसे समागम होनेपर उससे पुरुरवाका जन्म होगा। पुरुरवासे आयुनामक पुत्रकी उत्पत्ति होगी। आयुके पुत्र नहुप और नहुपके ययाति होंगे॥ २७॥ यदुस्तस्मान्महासत्त्वः क्रोष्टा तस्माद् भविष्यति। क्रोण्ड्रह्येव महान् पुत्रो वृजिनीवान् भविष्यति॥ २८॥

ययातिसे महान् चलशाली यदु होंगे। यदुसे कोशका जन्म होगाः कोशसे महान् पुत्र वृजिनीवान् होंगे॥ २८॥ वृजिनीवतश्च भविता उपङ्गुरपराजितः। उपङ्गोभैविता पुत्रः शूरश्चित्रस्थस्तथा॥ २९॥ वृजिनीवान्से विजयी वीर उपङ्का जन्म होगा। उपङ्ग-

का पुत्र श्र्वीर चित्रस्य होगा ॥ २९ ॥
तस्य त्वयरजः पुत्रः श्रूरो नाम भविष्यति ।
तेषां विख्यातवीर्याणां चरित्रगुणशालिनाम् ॥ ३० ॥
यज्वनां सुविशुद्धानां वंशे ब्राह्मणसम्मते ।
स श्रूरः क्षत्रियश्रेष्टो महावीर्यो महायशाः ।
स्ववंशविस्तरकरं जनयिष्यति मानदः ॥ ३१ ॥
वसुदेव इति ख्यातं पुत्रमानकदुन्दुभिम् ।
तस्य पुत्रश्चतुर्याहुर्यासुदेवो भविष्यति ॥ ३२ ॥

उनका छोटा पुत्र श्र्र नामसे विख्यात होगा। वे समी यदुवंशी विख्यात पराक्रमी। सदाचार और सहुणसे सुशोभित। यश्रशील और विश्रुद्ध आचार-विचारवाले होंगे। उनका कुल ब्राह्मणोंद्वारा सम्मानित होगा। उस कुलमें महापराक्रमी। महायशस्त्री और दूसरोंको सम्मान देनेवाले क्षत्रिय-शिरोमणि श्र्र अपने वंशका विस्तार करनेवाले वसुदेवनामक पुत्रको जन्म देंगे। जिसका दूसरा नाम आनकदुन्दुभि होगा। उन्हींके पुत्र चार मुजावारी मगवान वासुदेव होंगे। १२०-३२॥

दाता ब्राह्मणसकर्ता ब्रह्मभूतो हिजप्रियः। राष्ट्रो मागधसंख्डान् मोक्षयिप्यति यादवः॥ ३३॥

भगवान् वासुदेव दानीः ब्राह्मणीका सत्कार करनेवाले। ब्रह्मन्त और ब्राह्मणिवय होंगे । व यदुकुलितलक श्रीकृष्ण मगवरात जगवंचकी कैदमें पढ़े हुए राजाओंको वन्यनसे सुदार्मेंगे ॥ ३३॥ जरासंघं तु राजानं निर्जित्य गिरिगह्नरे । सर्वपार्थिवरत्नाढयो भविष्यति स वीर्यवान् ॥ ३४ ॥

वे पराक्रमी श्रीहरि पर्वतकी कन्दरा (राजग्रह) में राजा जरासंघको जीतकर समस्त राजाओंके द्वारा उपद्धत रत्नींसे सम्पन्न होंगे ॥ ३४॥

पृथिन्यामप्रतिहतो वीर्येण च भविष्यति । विक्रमेण च सम्पन्तः सर्वपार्थिवपार्थिवः ॥ ३५ ॥

वे इस भूमण्डलमें अपने वल-पराक्रमद्वारा अजेय होंगे। विक्रमसे सम्पन्न तथा समस्त राजाओं के भी राजा होंगे॥ शूरसेनेषु भूत्वा स द्वारकायां वसन् प्रभुः। पालयिष्यति गां देवीं विजित्य नयवित् सदा॥ ३६॥

नीतिवेत्ता भगवान् श्रीकृष्ण श्रूरसेन देश (मथुरामण्डल) में अवतीर्ण होकर वहाँसे <u>द्वारकापुरीमें जाकर रहें</u>गे और समस्त राजाओंको जीतकर सदा इस पृथ्वीदेवीका पालन करेंगे ॥ ३६॥

तं भवन्तः समासाद्य वाङ्माल्यैरहणैर्वरैः। अर्चेयन्तु यथान्यायं ब्रह्माणिमच शाश्वतम्॥ ३७॥

आपलोग उन्हीं भगवान्की शरण लेकर अपनी वास्त्रयी मालाओं तथा श्रेष्ठ पूजनोपचारोंने सनातन ब्रह्माकी भाँति उनका यथोचित पूजन करें ॥ ३७॥

यो हि मां द्रष्टुमिच्छेत ब्रह्माणं च पितामहम्। द्रष्टव्यस्तेन भगवान् वासुदेवः प्रतापवान् ॥ ३८॥

जो मेरा और पितामह ब्रह्माजीका दर्शन करना चाहता हो, उसे प्रतापी मगवान् वासुदेवका दर्शन करना चाहिये॥ दृष्टे तिस्मिन्नहं दृष्टो न मेऽत्रास्ति विचारणा। पितामहो वा देवेश इति विक्त तपोधनाः॥ ३९॥

तपोधनो ! उनका दर्शन हो जानेपर मेरा ही दर्शन हो गया, अथवा उनके दर्शन देवेश्वर ब्रह्माजीका दर्शन हो गया ऐसे समझो, इस विषयमें मुझे कोई विचार, नहीं करना है अर्थात् संदेह नहीं है ॥ ३९॥

स यस्य पुण्डरीकाक्षः प्रीतियुक्तो भविष्यति । तस्य देवगणः प्रीतो ब्रह्मपूर्वो भविष्यति ॥ ४० ॥

जिसपर कमलनयन भगवान् श्रीकृष्ण प्रसन्न होंगे। उसके ऊपर ब्रह्मा आदि देवताओंका समुदाय प्रसन्न हो जायगा ॥ ४०॥

यश्च तं मानवे लोके संश्रयिष्यति केशवम् । तस्य कीर्तिर्जयरचैव खर्गरचैव भविष्यति ॥ ४१ ॥

मानवलोकमें जो सगवान् श्रीकृष्णकी शरण लेगा, उसे कीर्ति, विजय तथा उत्तम स्वर्गकी प्राप्ति होगी ॥ ४१ ॥ धर्माणां देशिकः साक्षात् स भविष्यति धर्मभाक्। धर्मवद्भिः स देवेशो नमस्कार्यः सदोद्यतेः ॥ ४२ ॥ इतना ही नहीं, वह धर्मोंका उपदेश देनेवाला साक्षात् धर्माचार्य एवं धर्मफलका मागी होगा। अतः धर्मात्मा पुरुषों-को चाहिये कि वे सदा उत्साहित रहकर देवेश्वर भगवान्। वासुदेवको नमस्कार करें ॥ ४२॥

धर्म एव परो हि स्वात्तिस्मानभ्यांचिते विभौ।
स हि देवो महातेजाः प्रजाहितिचकीर्षया ॥ ४३ ॥
धर्मार्थं पुरुषव्यात्र भ्राषिकोटीः ससर्ज ह ।
ताः सृष्टास्तेन विभुना पर्वते गन्धमादने ॥ ४४ ॥
सनत्कुमारप्रमुखास्तिष्टन्ति तपसान्विताः।
तसात् स वाग्मी धर्मक्षो नमस्यो द्विजपुङ्गवाः ॥ ४५ ॥

उन सर्वव्यापी परमेश्वरकी पूजा करनेसे परम धर्मकी सिद्धि होगी। वे महान् तेजस्वी देवता हैं। उन पुरुषसिंह श्रीकृष्णने प्रजाका हित करनेकी इच्छासे धर्मका अनुष्ठान करनेके लिये करोड़ों ऋषियोंकी सृष्टि की है। मगवानके उत्पन्न किये हुए वे सनत्कुमार आदि ऋषि गन्धमादन पर्वत-पर सदा तपस्थामें संलग्न रहते हैं। अतः द्विजवरो ! उन प्रवचनकुशलः धर्मश्र वासुदेवको सदा प्रणाम करना चाहिये॥ दिवि श्रेष्ठो हि भगवान् हरिनीरायणः प्रभुः। विन्दितो हि स वन्देत मानितो मानयीत च। अहिंतश्चाह येन्नित्यं पूजितः प्रतिपूजयेत्॥ ४६॥

वे भगवान् नारायण हरि देवलोकमें सबसे श्रेष्ठ हैं। जो उनकी वन्दना करता है, उसकी वे भी वन्दना करते हैं। जो उनका आदर करता है, उसका वे भी आदर करते हैं। इसी प्रकार अचित होनेपर वे भी अर्चना करते और पूजित या प्रशंक्षित होनेपर वे भी पूजा या प्रशंक्ष करते हैं॥ ४६॥ हछ: पश्येद्हरहः संश्रितः प्रतिसंश्रयेत्।

हृष्टः पश्येद्हरहः संश्रितः प्रतिसंश्रयेत्। अर्चितश्राचयेन्नित्यं स देवो द्विजसत्तमाः॥ ४७॥

श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! जो प्रतिदिन उनका दर्शन करता है, उसकी ओर वे भी कृपादृष्टि करते हैं। जो उनका आश्रय लेता है, उसके हृदयमें वे भी आश्रय लेते हैं तथा जो उनकी पूजा करता है, उसकी वे भी सदा पूजा करते हैं॥ १६७॥ पतत् तस्यानवद्यस्य विष्णोर्चे परमं व्रतम्। आदिदेवस्य महतः सज्जनाचरितं सदा॥ ४८॥

उन प्रशंसनीय आदि देवता भगवान् महाविष्णुका यह उत्तम व्रत है, जिसका साधु पुरुष सदा आचरण करते आये हैं॥ ४८॥

भुवने ऽभ्यर्चितो नित्यं देवैरपि सनातनः। अभयेना गुरूपेण युज्यन्ते तमनुवताः॥ ४९॥

वे सनातन देवता हैं। अतः इस त्रिभुवनमें देवता भी सदा उन्हींकी पूजा करते हैं। जो उनके अनन्य भक्त हैं। वे अपने मजनके अनुरूप ही निर्भय पद प्राप्त करते हैं ॥४९॥ कर्मणा मनसा वाचा स नमस्यो द्विजैः सदा। यत्नवद्विरुपस्थाय द्रष्टव्यो देवकीसुतः॥ ५०॥ ्रिहों के प्रार्थित कि विभानत मानी और कर्मधे सदा एक कर्णकर्म प्राप्त को और मन्तर्वेक उपसना करके एक देशकोणकरूका दर्गन को ॥ ५०॥

रद रोडॉबिटिनो मार्गो मया वै मुनिसत्तमाः। मं रहा मर्गदो। देवं रहाः स्युः सुरसत्तमाः॥ ५१॥

है । यह भने आपरोगों हो उत्तम मार्ग यता दिया है । यन भगतन् यमुदेगहा गए प्रकारने दर्शन कर देनेनर ग्यानं सेंग देगलाओं या दर्शन करना हो जायगा ॥ ५१ ॥ महायरातं नं देखं सर्वेद्धेकिपतामहम् । शहं सेय नगम्यामि नित्यमेय जगत्यतिम् ॥ ५२ ॥

भी भी महानगहरूप धारण करनेवाने उन सर्वेटोक-रिशमइ बगदीधरको नित्य प्रणाम करता हूँ ॥ ५२ ॥ तप च बित्तयं इण्टं भविष्यति न संशयः। समस्ता हि वयं देवास्तस्य देहे बसामहे॥ ५३॥

हम धर देवजा उनके श्रीविष्ठहमें निवास करते हैं। अतः उनका दर्शन करनेथे तीनों देवताओं (ब्रह्मा, विष्णु और शिप) का दर्शन हो जाता है। इसमें संशय नहीं है॥ तस्य चैंयाय्रजों आता सिताद्विनिचयप्रभः। इस्ती यल इति स्यातो भविष्यति धराधरः॥ ५४॥

डनके यदं भार्र कैलासकी पर्यतमालाओंके समान देव कार्तिम प्रकाशित होनेवाल हलघर और बल्सामके नाममे विक्यात होंगे। प्रस्वीको धारण करनेवाले शेपनाम ही बल्सामके रूपमें अवतीलं होंगे॥ ५४॥

िशिरान्तम्य दिव्यश्च शातकुम्भमयो हुमः। ध्यतस्युषेन्द्रो देवस्य भविष्यति स्थाथितः॥ ५५॥

बन्देवभी है रायर तीन शिलाओं से सुक्त दिव्य सुवर्ण-गय तान्द्य भ्यत्वे स्वमें सुशोभित होगा ॥ ५५ ॥ शिरो नागैमीताभोगैः परिकीर्ण महातमभिः। भविष्यति महायाहोः सर्वलोकेश्वरस्य च ॥ ५६ ॥

गाँ रोधेनार महावाहु यलसमजीका सन्तक बड़े-बड़े फर्न गाँउ रिजालकाम मर्देशि विसा हुआ होगा ॥ ५६ ॥ चिन्तितानि समेप्यन्ति शस्त्राण्यस्त्राणि चैव ह। अनन्तक्ष स प्वोको भगवान् हरिरव्ययः॥ ५७॥

उनके चिन्तन करते ही सम्पूर्ण दिन्य अस्न-शस्त्र उन्हें प्राप्त हो जायेंगे। अविनाशी भगवान् श्रीहरि ही अनन्त रोपनाग कहे गये हैं॥ ५७॥ समादिएश्च विवुधेर्द्शिय स्थमिति प्रभो।

समादिएश्च विदुधेर्द्श्य स्थमिति प्रभो। सुपर्णो यस्य वीर्येण कद्यपस्यात्मजो वली। अन्तं नैवाशकद् द्रष्टुं देवस्य परमात्मनः॥ ५८॥

पूर्वकालमें देवताओंने गरुइजी स्व अनुरोध किया कि श्ञाप हमें भगवान् दोपका अन्त दिखा दीजिये। 'तव कर्यपके बलवान् पुत्र गरुइ अपनी छारी द्यक्ति लगाकर भी उन परमात्मदेव अनन्तका अन्त न देख छके॥ ५८॥ स च दोपो चिचरते परया चे मुदा युतः। अन्तर्यस्ति भोगेन परिरभ्य चसुन्धराम्॥ ५९॥

वे मगवान् शेप बड़े आनन्दके साथ सर्वत्र विचरते हैं और अपने विशाल शरीरसे पृथिवीको आलिङ्गनपाशमें बॉंघकर पाताललोकमें निवास करते हैं ॥ ५९ ॥ य एव विष्णुः सोऽनन्तो भगवान् वसुधाधरः॥ यो रामः स हृषीकेशो योऽच्युतः स धराधरः॥ ६० ॥

जो भगवान विष्णु हैं। वे ही इस पृथ्वीको घारण करने-वाले भगवान अनन्त हैं। जो वलराम हैं वे ही श्रीकृष्ण हैं। जो श्रीकृष्ण हैं वे ही भूमिधर वलराम हैं॥ ६०॥ ताबुभौ पुरुपव्याबों दिव्यो दिव्यपराक्रमौ। इ. पृथ्यों माननीयों च चक्रलाङ्गलधारिणौ॥ ६१॥

वे दोनों दिव्य रूप और दिव्य पराक्रमधे सम्पन्न पुरुपसिंह यलराम और श्रीकृष्ण क्रमशः चक्र एवं इल घारण करनेवाले हैं। तुम्हें उन दोनोंका दर्शन एवं सम्मान करना चाहिये॥ एव वोऽनुब्रहः बोको मया पुण्यस्तपोधनाः। यद् भवन्तो यदुश्रेष्टं पुजयेषुः प्रयत्नतः॥ ६२॥

तंपोधनो ! आपलोगीपर अनुग्रह करके मैंने भगवान्का पवित्र माहारम्य इसलिये यताया है कि आप प्रयत्नपूर्वक उन यहुकुलतिलक श्रीकृष्णकी पूजा करें ॥ ६२॥।

हति धीमहानारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पुरुषमाहारम्ये सप्तचस्वारियादधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४७॥ इस प्रमाप् शीनहानपत् अनुशासनपर्वके अस्तरीत दानधर्मपर्वमे प्रमुक्ष श्रीकृष्णका माहारम्यविषयक एक सी सेनातीसर्वी अस्याय परा हुआ॥ १४७॥

#### अष्टचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः

भगवान् श्रीकृष्यकी महिमात्रा वर्णन और भीष्मजीका युधिष्टिरको राज्य करनेके लिये आदेश देना

नारद उपाप

गण को स्निमणान्छ दः समिपुरस्तनिक्तुमान्। भेरीक्षा गणगं नी टंसंगद्यमभवद् पर्नेः॥ १ ॥ नारदर्जी कहते हैं—तदनन्तर आकाशमें विजलीकी गड़गड़ाइट और मेवॉकी गम्मीर गर्जनाके साथ महान् शब्द होने लगा। मेवॉकी वनवोर बटासे विरकर सारा आकाश नीना हो गया॥ १॥

प्रावृषीव च पर्जन्यो ववृषे निर्मलं पयः। तमरचैवाभवद् घोरं दिशश्च न चकाशिरे॥ २॥

वर्षाकालकी भाँति मेधसमूइ निर्मल जलकी वर्षा करने लगा । सब ओर घोर अन्यकार छा गया । दिशाएँ नहीं सूझती थीं ॥ २॥

ततो देविगरौ तिसान् रम्ये पुण्ये सनातने। न शर्वे भूतसंधं वा दहशुर्मुनयस्तदा॥३॥

उस समय उस रमणीयः पवित्र एवं सनातन देवगिरिपर श्रृषियोंने जब दृष्टिपात कियाः तब उन्हें वहाँ न तो मगवान् शङ्कर दिखायी दिये और न भूतोंके समुदायका ही दर्शन हुआ॥ व्यभ्रं च गगनं सद्यः क्षणेन समपद्यत । तीर्थयात्रां ततो विष्रा जग्मुश्चान्ये यथागतम् ॥ ४ ॥

फिर तो तत्काल एक ही क्षणमें सारा आसमान साफ हो गया। कहीं भी बादल नहीं रह गया। तब ब्राह्मणलोग वहाँसे तीर्थयात्राके लिये चल दिये और अन्य लोग भी जैसे आये थे वैसे ही लौट गये॥ ४॥

तदद्भुतमचिन्त्यं च द्रष्ट्वा ते विस्मिताऽभवन् । शङ्करस्योमया सार्धे संवादं त्वत्कथाश्रयम् ॥ ५ ॥ स भवान् पुरुषच्याद्र ब्रह्मभूतः सनातनः । यद्र्थमनुशिष्टाः स्मो गिरिपृष्ठे महातमना ॥ ६ ॥

यह अद्भुत और अचिन्त्य घटना देखकर सब लोग आश्चर्यचिकत हो उठे। पुरुषसिंह देवकीनन्दन! भगवान् राङ्करका पार्वतीजीके साथ जो आपके सम्बन्धमें संवाद हुआ, उसे सुनकर हम इस निश्चयपर पहुँच गये हैं कि वे ब्रह्मभूत सनातन पुरुष आप ही हैं। जिनके लिये हिमालयके शिखापर महादेवजीने हमलोगोंको उपदेश दिया था॥ ५–६॥ द्वितीयं त्वद्भुतिमदं त्वत्तेजः कृतमद्य वै।

ह्या च विस्मिताः कृष्ण सा च नः स्मृतिरागता ॥ ७॥ श्रीकृष्ण । आपके तेजसे दूसरी अद्भुत घटना आज यह घटित हुई है, जिसे देखकर हम चिकत हो गये हैं और हमें पूर्वकालकी वह शङ्करजीवाली बात पुनः स्मरण हो रही है ॥ ७॥

एतत् ते देवदेवस्य माहातम्यं कथितं प्रभो। कपर्दिनो गिरीशस्य महावाहो जनार्दन॥८॥

प्रभो ! महाबाहु जनार्दन ! यह मैंने आपके समक्ष जटाज्र्टधारी देवाधिदेव गिरीशके माहात्म्यका वर्णन किया है ॥ इत्युक्तः स तदा कृष्णस्तपोवननिवासिभिः । मानयामास तान सर्वानुषीन देविकनन्दनः ॥ ९ ॥

तपोवननिवासी मुनियोंके ऐसा कहनेपर देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्णने उस समय उन सबका विशेष सत्कार किया ॥ ९॥ अथर्षयः सम्प्रहृष्टाः पुनस्ते कृष्णमहुवन् । पुनः पुनः द्र्शयासान् सदैव मधुस्दन ॥ १०॥

तदनन्तर वे महर्षि पुनः हर्षमें भरकर श्रीकृष्णते बोले— ध्मधुसूदन ! आप सदा ही हमें बारंबार दर्शन देते रहें ॥ न हि नःसा रितः स्वर्गे या च त्वदर्शने विभो ।

तहतं च महावाहो यदाह भगवान भवः॥११॥

प्रमो ! आपके दर्शनमें हमारा जितना अनुराग है, उतना स्वर्गमें भी नहीं है । महाबाहो ! भगवान् शिवने जो कहा था, वह सर्वथा सत्य हुआ ॥ ११॥

एतत् ते सर्वभाख्यातं रहस्यमरिकर्शन । त्वमेव ह्यर्थतत्त्वज्ञः पृष्टोऽस्मान् पृच्छसे यदा ॥ १२ ॥ तद्स्माभिरिदं गुह्यं त्वित्प्रियार्थमुदाहृतम् । न च तेऽविदितं किचित्त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ १३ ॥

'शतुस्दन! यह सारा रहस्य मैंने आपसे कहा है, आप ही अर्थ-तत्त्वके ज्ञाता हैं। हमने आपसे पूछा था, परंतु आप स्वयं ही जब हमसे प्रश्न करने लगे, तब हमलोगीने आपकी प्रसन्नताके लिये इस गोपनीय रहस्यका वर्णन किया है! तीनों लोकोंमें कोई ऐसी बात नहीं है, जो आपको ज्ञात न हो।। १२-१३॥

जन्म चैव प्रस्तिश्च यचान्यत् कारणं विभो । वयं तु बहुचापल्याद्शका गुह्यधारणे ॥ १४ ॥

प्रमो ! आपका जो यह अवतार अर्थात् मानव शरीरमें जन्म हुआ है तथा जो इसका गुप्त कारण है, यह सब तथा अन्य बार्ते आपसे छिपी नहीं हैं । हमलोग तो अपनी अत्यन्त चपलताके कारण इस गूढ़ विषयको अपने मनमें ही छिपाये रखनेमें असमर्थ हो गये हैं ॥ १४॥

ततः स्थिते त्विय विभो लघुत्वात् प्रलपामहे । न हि किंचित् तदाश्चर्य यन्न वेत्ति भवानिह ॥ १५॥ दिवि वा भवि वा देव सर्वे हि विदितं तव।

'भगवन् ! इसीलिये आपके रहते हुए भी हम अपने ओछेपनके कारण प्रलाप करते हैं—छोटे मुँह यड़ी वात कर रहे हैं। देव ! पृथ्वीपर या स्वर्गमें कोई भी ऐसी आश्चर्यकी बात नहीं है, जिसे आप नहीं जानते हों। आपको सब कुछ ज्ञात है॥ १५ ई॥

साधयाम वयं कृष्ण वुद्धि पुष्टिमवाप्तुहि ॥ १६॥

श्रीकृष्ण ! अब आप हमें जानेकी आज्ञा दें, जिससे हम अपना कार्य साधन करें । आपको उत्तम बुद्धि और पुष्टि प्राप्त हो ॥ १६॥

पुत्रस्ते सदशस्तात विशिष्टो वा भविष्यति । महाप्रभावसंयुक्तो दीप्तिकीर्तिकरः प्रभुः ॥ १७ ॥ तात ! आपको आपके समान अथवा आपसे भी बदकर ह र मण हो। यह महान्मनाको मुक्तः दीतिमान्। कीर्तिका विकास बक्ते एक और सर्वसमये हो? ॥ ६७ ॥

भीष्म उवाच

रतः प्रणस्य देवेशं याद्वं पुरुषोत्तमम्। प्रदक्षिणम्यावस्य प्रजग्मस्ते महर्षयः ॥ १८॥

भीष्मजी कहते हैं — पुधिष्ठिर । तदनन्तर वे महर्षि उन यदक्षणस्य देवेश्वर पुरुषोत्तमको प्रणाम और उनकी परिश्रमा करके चले गये॥ १८॥

सोऽयं नारायणः श्रीमान् दीष्ट्या परमया युतः। यनं यथायत् तर्चात्वी द्वारकां पुनरागमत्॥१९॥

त्रसंधात् परम कान्तिषे युक्त ये धीमान् नारायण अपने मतको यथायत्रप्यमे पूर्णकरके पुनः दारकापुरीमें चले आये॥ पूर्णं च दशमे मासि पुत्रोऽस्य परमाद्भतः। रुक्षिमण्यां सम्मतो जले शुरो वंशधरः प्रभो ॥ २०॥

प्रभो ! दसवाँ मास पूर्ण होनेपर इन भगवान्के कविमणी दैवीके गर्भने एक परम अद्भुतः मनोरम एवं शूर्वीर पुत्र उत्पन्न हुआ। जो इनका वंश चलानेवाला है ॥ २०॥ स कामः सर्वभृतानां सर्वभावगतो नृप। असुराणां सुराणां च चरत्यन्तर्गतः सदा ॥ २१ ॥

नरेरवर ! जो सम्पूर्ण प्राणियोंके मानसिक संकल्पमें व्याप्त रदनेवाला है और देवताओं तथा असुरीके भी अन्तःकरणमें सदा विचरता रहता है। यह कामदेव ही भगवान् श्रीकृष्णका नंशकर है ॥ २१ ॥

सोऽयं पुरुपदााईलो मेघवर्णश्चतुर्भुजः। संधितः पाण्डवान् प्रेम्णा भवन्तक्षेनमाधिताः ॥ २२ ॥

ने ही ये चार भुजाघारी घनरयाम पुरुषिह श्रीकृष्ण मेमः र्वंक तुम पाण्डवीके आश्रित है और द्वमलोग भी इनके रारणागत हो॥ २२॥

र्फार्तिर्रहमीधृतिश्चैव सर्गमार्गस्तथैव यर्तेष संस्थितस्तत्र देवो विष्णुखिविक्रमः॥ २३॥

में शिविकम विष्णुदेव जहाँ विद्यमान हैं। वहीं कीर्ति, छःमीः पृति तया स्वर्गका मार्ग है ॥ २३ ॥ सेन्द्रा देवाखयस्त्रिदादेप नात्र विचारणा। आदिदेवी। महाद्य: ् सर्वभूतप्रतिश्रयः ॥ २४ ॥

रत्र आदि तैतीय देवता इन्होंके स्वरूप हैं। इसमें कोई अन्यया विनार नहीं करना चाहिये । ये ही सम्पूर्ण प्राणियी-को आएय देनेवाचे आदिदेव महादेव हैं ॥ २४ ॥

धनादिनिधनोऽव्यक्तो महात्मा मञ्जस्तनः। अयं जानां महानेजाः सुराणामधंसिद्धये ॥ २५ ॥

रतशान आदि है न अन्त । ये अव्यक्तस्तरण, महा-्रोपनी महामा मधुस्दन देवताओं हा कार्य छिद्र करने है िये पहुंच्यमें उत्पन्त हुए हैं ॥ २५ ॥

सुदुस्तरार्थतत्त्वस्य वका कर्ता च माधवः। तव पार्ध जयः कृत्स्रस्तव कीतिस्तथातुला ॥ २६॥ तवेयं प्रथिवी देवी कृत्सा नारायणाभयात्। **अयं नायस्तवाचिन्त्यो यस्य नारायणो गतिः ॥ २७ ॥** 

ये माधव दुर्वोध तत्त्वके वक्ता और कर्ता हैं। कुन्ती-नन्दन ! तुम्हारी सम्पूर्ण विजयः अनुपम कीर्ति और अखिल भृमण्डलका राज्य—ये सब मगवान् नारायणका आश्रय लेनेसे ही तुम्हें प्राप्त हुए हैं। ये अचित्यखरूप नारायण ही तुम्हारे रक्षक और परमगति हैं ॥ २६-२७ ॥ स भवांस्त्वमुपाध्वर्थृ रणाग्नी हुतवान् नृपान्। रुप्णस्रवेण महता युगान्ताग्निसमेन वै॥ २८॥

तुमने खयं होता बनकर प्रलयकालीन अग्निके समान तेजस्वी श्रीकृष्णरूपी विशाल सुवाके द्वारा समराग्निकी ज्वाला-में सम्पूर्ण राजाओंकी आहुति दे डाली है॥ २८॥ द्रयोधनश्च शोच्योऽसी सपुत्रभात्यान्धवः। कृतवान् योऽवधिः क्रोधाद्धरिगाण्डीविविष्रहम्॥२९॥

आज वह दुर्योधन अपने पुत्र, भाई और सम्बन्धियों-सहित शोकके विषय हो गया है; क्योंकि उस मूर्खने कोधके आवेशमें आकर श्रीकृष्ण और अर्जुनमे युद्ध टाना था॥ दैतेया दानवेन्द्राश्च महाकाया महावलाः। चकाग्नो क्षयमापन्ना दावान्नौ शलभा इव ॥ ३० ॥

कितने ही विद्याल शरीरवाले महावली दैत्य और दानव दावानलमें दग्ध होनेवाळे पतङ्गोंकी तरह श्रीकृष्णकी चक्राग्निमें स्वाहा हो चुके हैं ॥ ३०॥

प्रतियोद्धं न शक्यो हि मानुवरेष संयुगे। विहीनैः पुरुपव्यात्र सत्त्वशक्तिवलादिभिः ॥ ३१ ॥

पुरुषसिंह ! सत्त्व (धैर्य) शक्ति और वल आदिसे स्वमावतः हीन मनुष्य युद्धमें इन श्रीकृष्णका सामना नहीं कर सकते ॥ ३१ ॥

जयो योगी युगान्ताभः सव्यसाची रणात्रगः । तेजसा हतवान् सर्वे सुयोधनवलं नृप ॥ ३२ ॥

अर्जुन भी योगशक्तिसे सम्पन्न और युगान्तकालकी अग्निके समान तेजस्वी हैं। ये वार्ये हायसे भी वाण चलाते हैं और रणभृषिमें सबसे आगे रहते हैं। नरेश्वर ! इन्होंने अपने तेज़ हुर्योवनकी सारी सेनाका संहार कर हाला है ॥ यत् तु गोवृषभांकेन मुनिभ्यः समुदाहतम्।

· पुराणं हिमचतपृष्टे तन्मे निगदतः श्रुणु ॥ ३३ ॥

वृपभन्वन मगवान् शङ्करने हिमालयके शिलरपर मुनियोंंंं जो पुरातन रहस्य यताया था, वह मेरे मुँहसे मुनो ॥ यावत् तस्य भवेत् पृष्टिस्तेजो दीप्तिः पराक्रमः । प्रभावः सन्नतिर्जनम कृष्णे तन्त्रिगुणं विभो ॥ ३४ ॥

विमो ! अर्डुनमें बैसी पुष्टि हैं। बैसा तेज, दीसि, पराक्रम,

प्रभावः विनयं और जन्मकी उत्तमता हैः वह सब कुछः श्रीकृष्णमें अर्जुनसे तिगुना है ॥ ३४ ॥

. कः शक्तोत्यन्यथाकर्तुं तद् यदि स्यात् तथा श्रृणु । यत्र कृष्णो हि भगवांस्तत्र पुष्टिरनुत्तमा ॥ ३५ ॥

संसारमें कौन ऐसा है जो मेरे इस कथनको अन्यथा सिद्ध कर सके। श्रीकृष्णका जैसा प्रमाव है, उसे सुनो जहाँ भगवान् श्रीकृष्ण हैं, वहाँ सर्वोत्तम पृष्टि विद्यमान है। वयं त्विहाल्पमतयः परतन्त्राः सुविक्कवाः। ज्ञानपूर्वं प्रपन्नाः स्मो मृत्योः पन्थानमञ्ययम्॥ ३६॥

इम इस जगत्में मन्दबुद्धिः परतन्त्र और व्याकुल-चित्त मनुष्य हैं। इमने जान-बूझकर मृत्युके अटल मार्गपर पैर रक्खा है ॥ ३६ ॥

भवांश्चाप्यार्जवपरः पूर्वे कृत्वा प्रतिश्चयम् । राजवृत्तं न लभते प्रतिश्चापालने रतः ॥ ३७ ॥

युधिष्ठिर ! तुम अत्यन्त सरल हो। इसीसे तुमने पहले ही भगवान् वासुदेवकी शरण ली और अपनी प्रतिशाके पालनमें तत्पर रहकर राजोचित वर्तावको तुम ग्रहण नहीं कर रहे हो ॥ ३७ ॥

अप्येवात्मवधं लोके राजंस्खं बहु मन्यसे। न हि प्रतिहा या दत्ता तां प्रहातुमरिंद्म॥३८॥

राजन् ! तुम इस संसारमें अपनी इत्या कर लेनेको ही अधिक महत्त्व दे रहे हो । शत्रुदमन ! जो प्रतिशा तुमने कर ली है, उसे मिटा देना तुम्हारे लिये उचित नहीं है (तुमने शत्रुऑको जीतकर न्यायपूर्वक प्रजापालनका वत् लिया है । अब शोकवश आत्महत्याका विचार मनमें लाकर तुम उस वतसे गिर रहे हो, यह ठीक नहीं है ) ॥ ३८ ॥ कालेनायं जनः सर्वो निहतो रणमूर्धनि । वयं च कालेन हताः कालो हि परमेश्वरः ॥ ३९ ॥

ये सब राजालोग युद्धके मुहानेपर कालके द्वारा मारे गये हैं, हम भी काल्छे ही मारे गये हैं; क्योंकि काल ही परमेश्वर है ॥ ३९॥

न हि कालेन कालज्ञः स्पृष्टः शोचितुमईसि । कालो लोहितरकाक्षः कृष्णो दण्डी सनातनः ॥४०॥

जो कालके स्वरूपको जानता है। वह कालके थपे**दे खाकर** भी शोक नहीं करता । श्रीकृष्ण ही लाल नेत्रींवाले दण्डधारी सनातन काल हैं ॥ ४० ॥

तसात् कुन्तीसुत झातीन् नेह शोचितुमईसि । व्यपेतमन्युर्नित्यं त्वं भव कौरवनन्दन ॥ ४१ ॥ माधवस्यास्य माहात्म्यं श्रुतं यत् कथितं मया । तदेव तावत् पर्याप्तं सज्जनस्य निदर्शनम् ॥ ४२ ॥ १ अतः कुन्तीनन्दन । तुम्हं अपने माई-बन्धुओं और सगे-सम्बन्धियों के लिये यहाँ शोक नहीं करना चाहिये। कौरव कुलका आनन्द बढ़ानेवाले युधिष्ठिर ! तुम सदा कोध-हीन एवं शान्त रहो । मैंने इन माधव श्रीकृष्णका माहात्म्य जैसा सुना था, वैसा कह सुनाया। इनकी महिमाको समझनेके लिये इतना ही पर्याप्त है। सजनके लिये दिग्दर्शन मात्र उपिश्यत होता है ॥ ४१-४२॥

व्यासस्य वचनं श्रुत्वा नारदस्य च धीमतः। खयं चैव महाराज कृष्णस्याहेतमस्य वै॥४३॥ प्रभावश्चर्षिपूगस्य कथितः सुमहान् मया। महेश्वरस्य संवादं शैलपुत्र्याश्च भारत॥४४॥

महाराज ! व्यासजी तथा बुद्धिमान् नारदजीके वचन सुनकर मैंने परम पूज्य श्रीकृष्ण तथा महर्षियोंके महान् प्रभाव-का वर्णन किया है । भारत ! गिरिराजनिवनी उमा और महेश्वरका जो संवाद हुआ था। उसका भी मैंने उल्लेख किया है ॥ ४३-४४॥

घारियष्यति यश्चैनं महापुरुषसम्भवम् । श्रुणुयात् कथयेद् वा यः स श्रेयो स्मते परम् ॥४५॥

जो महापुरुष श्रीकृष्णके इस प्रभावको सुनेगा, कहेगा और याद रखेगा, उसको परम कल्याणकी प्राप्ति होगी ॥ १५॥ भवितारश्च तस्याथ सर्वे कामा यथे प्सिताः। प्रेत्य स्वर्ग च लभते नरो नास्त्यत्र संदायः॥ ४६॥

उसके सारे अमीष्ट मनोरथ पूर्ण होंगे और वह मनुष्य मृत्युके पश्चात् स्वर्गलोक पाता है, इसमें संशय नहीं है॥ ४६॥

न्याय्यं श्रेयोऽभिकामेन प्रतिपत्तुं जनार्दनः। एष एवाक्षयो विप्रैः स्तुतो राजन् जनार्दनः॥ ४७॥

अतः जिसे कल्याणकी इच्छा हो। उस पुरुषको जनार्दन-की शरण लेनी चाहिये । राजन् ! इन अविनाधी श्रीकृष्णकी ही ब्राह्मणोंने स्तुति की है ॥ ४७ ॥

महेश्वरमुखोत्सृष्टा ये च धर्मगुणाः स्मृताः । ते त्वया मनसा धार्याः कुरुराज दिवानिशम् ॥ ४८॥

कुरुराज ! भगवान् शङ्करके मुखते जो धर्म-सम्बन्धी गुण प्रतिपादित हुए हैं, उन सबको तुम्हें दिन रात अपने दृदयमें धारण करना चाहिये ॥ ४८ ॥

पवं ते वर्तमानस्य सम्यग्दण्डभ्ररस्य च । प्रजापालनदक्षस्य स्वर्गलोको भविष्यति ॥ ४९ ॥

ऐसा बर्ताव करते हुए यदि तुम न्यायोचित रीतिसे दण्ड घारण करके प्रजापालनमें कुशलतापूर्वक हो रहोगे तो तुम्हें स्वर्गलोक प्राप्त होगा ॥ ४९ ॥ धर्मणापि सदा राजन् प्रजा रिक्षतुमहीस । यस्तस्य विपुलो दण्डः सम्यग्धमः स कीर्त्यते ॥ ५० ॥

राजन् । द्वम धर्मपूर्वक सदा प्रजाकी रक्षा करते रहो ।

य र राजन है निवे ही बारह राजनित उपयोग किया जाता है। वह वर्ष ही नहत्त्व है।। ५०॥

य एर क्षितो राजन् मया सञ्जनसंनिधी। बादरम्योगया सार्वे संवादो धर्मसंहितः॥५१॥

नंभर! भगवान् शहरका पार्वतीतीके साथ जो भर्मीविष्यद संयाद पुला था, उसे इन सत्पुरुषोंके निकट भैने तुम्हें सुना दिया ॥ ५१ ॥

शुःचा वा धोतुकामो वाष्यर्चयेद् बृपभध्वजम् । विश्लेनेह भावेन य इच्छेद् भूतिमात्मनः॥ ५२॥

हो अपना गृहयाग चाहता हो। वह पुरुष यह संवाद मुनार अथवा मुननेकी कामना रखकर विश्रद्धभावसे मगवान् शहरकी पृजा करे ॥ ५२ ॥

एप तस्यानवद्यस्य नारदस्य महातमनः। संदेशो देवपूजार्थे तं तथा कुरु पाण्डव ॥ ५३ ॥

पाण्यनन्दन । उन अनिन्य महात्मा देवर्षि नारदजीका ही यह संदेश है कि महादेवजीकी पूजा करनी चाहिये। इस्तिये तुम भी पेसा ही करो ॥ ५३ ॥

पतदत्यद्भतं चृतं पुण्ये हि भवति प्रभो। यामुदेवस्य कीन्तेय स्थाणोइचैव खभावजम् ॥ ५४ ॥

प्रमो । कुन्तीनन्दन । भगवान् श्रीकृष्ण और महादेवजी-का यह अद्भुत एवं खाभाविक कृतान्त पूर्वकालमें पुण्यमय पर्वत दिमालयपर संघटित हुआ था ॥ ५४ ॥

दशवर्षसहस्राणि वदर्यामेप शाश्यतः। तपक्षचार विपुतं सह गण्डीवधन्वना ॥ ५५ ॥

इन छनातन थीक्रणाने गाण्डीवचारी अर्जुनके साथ ( नर-नारायणरूपमें रहकर ) बदरिकाश्रममें दस हजार वर्षों-तक वदी मारी संश्या की थी ॥ ५५ ॥

पुण्टरीकाक्षी वासुदेवधनक्षयी। वियुगा विद्वितौ नारदादेती मम व्यासाच पार्थिव ॥ ५६॥

पृष्यीनाय ! कमलनयन श्रीकृष्ण और अर्जुन—ये दोनों रात्यपुग आदि तीनों युगोंमें प्रकट होनेके कारण त्रियुग यक्ष्यांते हैं। देवपि नारद तथा व्यास्त्रीने इन दोनोंके रामप्रका परिचय दिया था॥ ५६॥

याल एव महाबाहुखकार कद्नं महत्। फंसम्य पुण्डरीकाक्षो प्रातित्राणार्धकारणात् ॥ ५७ ॥

महाबाहु कमलनयन धीकृष्णने वन्यपनमें ही अपने यरा-पारप्योही रक्षाके स्थि कंसका वड़ा भारी संहार शिया था॥ ५७॥

क्रमंगामस्य कीन्तेय नान्तं संख्यातुमुत्सदे। शाध्वतम् पुराणम् पुरुषस्य युधिष्ठिर ॥ ५८॥

युन्धेपुत्र सुविधिर ! इन गनातन पुराणपुरुष श्रीकृष्ण-

होगा। क्योंकि ये पुरुषसिंह जनार्दन तुम्हारे द्वर्योधनं तु शोचामि प्रेत्य लोकेऽपि दु यत्कृते पृथिवी सर्वा विनष्टा सहर

के चरिनोंकी कोई सीमा या संख्या नहीं वर

भूवं श्रेयः परं तात भविष्यति तवो

यस्य ते पुरुषव्यावः सका चार्यं जन

तात ! तुम्हारा तो अन्तरय ही परम

दुर्बुद्धि दुर्योधन यद्यपि परलोकमें चल भी मुझे तो उसीहे लिये अधिक शोक हो उसीके कारण हाथी। घोड़े आदि चाहनींस नाश हुआ है।। ६०॥

कर्णस्य शकुने दुर्याधनापराधेन द्वःशासनचतुर्थानां कुरवो निधनं

ुद्रयोधनः द्वःशासनः कर्ण और शक्कन अपराधते सारे कौरव मारे गये हैं॥ ६१। वेशभायन उवाच

एवं सम्भापमाणे तु गाङ्गेये पुः तुर्णी वभूव कौरव्यो मध्ये तेयां महा

वैशम्पायनजी कहते हैं--जना गङ्गानन्दन भीष्मजीके ऐसा कहनेपर पुरुपोंके बीचमें बैठे हुए कुरुकुलकुम हो गये॥६२॥

तच्छ्रत्वा विस्मयं जग्मुर्धृतराष्ट्रादयो सम्पूज्य मनसा कृष्णं सर्वे प्राञ्जलयोऽ

मीष्मजीकी यात सुनकर धृतराष्ट्र ३ वड़ा विसाय हुआ और वे सभी मन-ई पूजा करते हुए उन्हें द्याथ जोड़ने लगे 🛭 ध ऋपयधापि ते सर्वे नारदप्रमुख प्रतिगृह्याभ्यनन्दन्त तद्वाक्यं प्रतिपू

नारद आदि सम्पूर्ण महर्पि भी मीष्मः उनकी प्रयांश करते हुए बहुत प्रसन्न हुए इत्येतद्विलं सर्वेः पाण्डवो भातृति श्रुतवान् सुमहाश्चर्यं पुण्यं भीष्मानुश

इस प्रकार पाण्डुनन्दन युधिष्टिरने अ साय यह मीप्मजीका सारा पवित्र अनुइ अत्यन्त आश्चर्यजनक था ॥ ६५ ॥

युधिष्टिरस्तु गाङ्गेयं विश्रान्तं भूरिद पर्यपृच्छन्मा पुनरेव महाबुद्धिः

तदनन्तर यड़ी-यड़ी दक्षिणाओंका दाः नन्दन मीष्मजी जब विश्राम हे चुके, र राजा युधिष्टिर पुनः प्रश्न करने लगे ॥ ६६ इति श्रीमहासारवे अनुरासनपर्वेणि दानवर्मपर्वेणि महापुरुषप्रम्तावे अष्टवस्वारिंशद्धिकदाततमोऽध्या ्राम प्रकार श्रीमदानगतः अनुकासनपर्वेषः अन्तरीतः दानवर्नेपर्वमें महापुरु र श्रीकृष्मधी प्रशंसानिपयः

सी भड़ताहीसर्वे अच्याय पूरा हुआ। १४८॥





पृरुपात्तम भगवान् विष्णु

#### एकोनपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः

श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्

(यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारवन्धनात्। विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे॥

जिनके स्मरण करनेमात्रसे मनुष्य जन्म-मृत्यु-रूप संसारवन्धनसे मुक्त हो जाता है, सबकी उत्पत्तिके कारणभूत उन <u>भगवान विष्णुको नमस्कार</u> है ॥ े

नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते। अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे॥)

सम्पूर्ण प्राणियोंके आदिभूतः पृथ्वीको धारण करनेवाले। अनेक रूपधारी और सर्वसमर्थ भगवान् विष्णुको प्रणाम है॥

वैशम्पायन उवाच

श्चत्वा धर्मानदोषेण पावनानि च सर्वदाः। युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — राजन् ! धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने सम्पूर्ण विधिरूप धर्म तथा पापोंका क्षय करनेवाले धर्मरहस्योंको सब प्रकार सुनकर शान्तनुपुत्र मीष्मसे फिर पूछा ॥ १ ॥

युधिष्ठिर उवाच

किमेकं दैवतं छोके कि वाप्येकं परायणम् । स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्॥ २ ॥

युधिष्ठिर बोले—दादाजी! समस्त जगत्में एक ही देव कौन है तथा इस लोकमें एक ही परम आश्रयस्थान कौन है ! किस देवकी स्तुति—गुण-कीर्तन करनेचे तथा किस देवका नाना प्रकारने बाह्य और आन्तरिक पूजन करनेने मनुष्य कल्याण-की प्राप्ति कर सकते हैं !॥ २ ॥

को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः। किंजपन् मुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात्॥३॥

आप समस्त अमोंमें किस घर्मको परम श्रेष्ठ मानते हैं ? तथा किसका जप करनेसे जीव जन्म-मरणरूप संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है ? ॥ ३ ॥

भीष्म उवाच

जगत्त्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्। स्तुवन् नामसहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः॥ ४॥

भीष्मजीने कहा—वेटा ! स्थावर-जङ्गमरूप वंसारके स्वामी, ब्रह्मादि देवोंके देव, देश-काल और वस्तुवे अपरिन्छिन्न, क्षर-अक्षरचे श्रेष्ठ पुरुषोत्तमका सहस्रनामीके द्वारा निरन्तर तत्पर रहकर गुण-संकीर्तन करनेचे पुरुष सब दुःखींचे पार हो जाता है ॥ ४॥

तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमन्ययम् । ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च ॥ ५ ॥

तथा उसी विनाशरहित पुरुषका सब समय मिक्ति युक्त होकर पूजन करनेसे, उसीका ध्यान करनेसे तथा स्तवन एवं नमस्कार करनेसे पूजा करनेवालासब दुःखींसे छूट जाता है॥ अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम्। लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्॥ ६॥

उस जन्म-मृत्यु आदि छः भावविकारोंसे रहित, सर्व-व्यापक, सम्पूर्ण लोकोंके महेश्वर, लोकाध्यक्ष देवकी निरन्तर स्तुति करनेसे मनुष्य सब दुःखोंसे पार हो जाता है ॥ ६ ॥ ब्रह्मण्यं सर्वधर्मशं लोकानां कीर्तिवर्धनम् । लोकनाथं महद्भतं सर्वभूतभवोद्भवम् ॥ ७ ॥

ब्राह्मणोंके हितकारी, सब धमोंको जाननेवाले, प्राणियोंकी कीर्तिको बढ़ानेवाले, सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी, समस्त भूतोंके उत्पत्ति-स्थान एवं संसारके कारणरूप परमेश्वरका स्तवन करनेसे मनुष्य सब दुःखोंसे छूट जाता है ॥ ७ ॥ एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः। यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैर्चेन्नरः सदा ॥ ८ ॥

सम्पूर्ण घमोंमें में इसी धर्मको सबसे बड़ा मानता हूँ कि मनुष्य कमलनयन भगवान् वासुदेवका भक्तिपूर्वक गुण्य संकीर्तनरूप स्तुतियोंसे सदा अर्चन करे ॥ ८॥

परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः।
परमं यो महद्रह्म परमं यः परायणम् ॥ ९ ॥
पिवत्राणां पिवत्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् ।
दैवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥ १० ॥
यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे।
यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥ ११ ॥
तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते।
विष्णोर्नामसहस्तं मे श्रृणु पापभयापहम् ॥ १२ ॥

पृथ्वीपते ! जो परम महान् तेजः खरूप है, जो परम महान् तपः खरूप है, जो परम महान् ब्रह्म है, जो सबका परम आश्रय है, जो पवित्र करनेवाले तीर्थादिकों में परम पवित्र है, मङ्गलों का भी मङ्गल है, देवों का भी देव है तथा जो भूतप्राणियों का अविनाशी पिता है, कल्पके आदिमें जिससे सम्पूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं और फिर युगका क्षय होनेपर महाप्रलयमें जिसमें वे विलीन हो जाते हैं, उस कोकप्रधान, संसारके स्वामी, भगवान् विष्णुके हजार नामों को मुझसे सुनो, जो पाप और संसारमयको दूर करनेवाले हैं ॥ ९—१२॥ यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः।

त्रामि नामानि गोणानि विख्यातीन महात्माग त्रमृषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ॥ १३ ॥ महान् आत्मस्तरूप विष्णुके जो नाम गुणके कारणः पहल कुर है। कारण ने भे चित्र हैं कीर मरमझा होते हैं क्या के महित गाह की की अग्र क्यामा नामीकी एक्ट की किंद्र हैं हैं। अर्थन प्रका हूँ हैं कि म

ै कि वे कि प्रतिह्यां। भूतवस्य नवस्यभुः। भूतक्ष्य भूतक्ष्य भाषा भूतात्मा भूतभावनः ॥ १४॥

तिराष्ट्राः विश्वम् निराट्यक्तः २ विष्णुः न्यं विषये, २ वपट्यारः निर्मे उद्देश्ये वर्मे अस्य विष्णुः विषये के प्रेरे यहन्यतः ४ भूतभव्यभव-रक्षमुः न्यं व महिष्ण्यं और यर्गमानके स्वामीः ५ भूतकृत् -रक्षमुः व स्वीकार करते व्यास्त्रत्वे सम्पूर्ण भूतीकी रचना व क्षेत्रात्तिः ६ भृतभृत्- स्वत्रुण्यो स्वीकार करके सम्पूर्ण भूतीया पालन-पोषण करनेवालः ७ भावः – विष्णुम्यम्य देते दुष् भी स्वतः उत्यन्त होनेवालः ८ भूतात्मा— सम्पूर्ण भूतीके आस्माः ९ भृतभावनः – भूतीकी उत्यत्ति और कृति करनेवालः ॥ १४ ॥

पृतान्मा परमान्मा च मुकानां परमा गतिः । अञ्ययः पुरुषः साझी क्षेत्रशोऽक्षर एव च ॥ १५॥

२० प्तारमा-पवित्रातमाः १६ परमातमा-परमश्रेष्ठ नित्यश्चय स्वत्मक्तम्यभावः १६ मुक्तानां परमा गतिः-मुक्त प्रयोशं गर्यक्षेष्ठ गतिस्वरूपः, १३ अव्ययः-कभी विनाशको प्राप्त न होनेपालः १४ पुरुषः-पुर अर्थात् शरीरमं श्चयन करनेपालः १५ साझी-पिना किसी व्यवधानके सब कुछ देरानेपालः १६ देन्द्रशः-भित्र अर्थात् समस्त प्रकृतिरूप शरीरयो पृष्तिया ज्ञाननेपालः १७ अक्षरः-कभी क्षीण न होनेपालः ॥ १५ ॥

योगो योगचिदां नेता प्रधानपुरुषेदचरः। नार्यन्तरवपुः श्रीमान् केदावः पुरुषोत्तमः॥ १६॥

१८ योगः-मनग्रत समृणं शनेत्वियाँके निरोधस्य योगंत प्राप्त होनेवाले १९ योगविदां नेता-योगको अपनेत्यां भलाँके त्यामी २० प्रधानपुरुषेश्वरः-प्रकृति और पुरुषे लागी २१ नार्यासहयपु:-मनुष्य और सिंह दोनेति तथा प्रदेश भागा वरनेवाले नग्सिहरूप, २२ श्लीमान्-ध्याः राज्ये एदा भीको धारण करनेवाले, २३ श्लेख्य-इस -प्रकार विद्यां (अ.) विष्णु और (ईश्) महादेय-इस -प्रकार विद्यां हिमान् २४ पुरुषोत्तमः-धर और अधर—इन दोनेने सर्वया उत्तम ॥ १६॥

सर्वः द्यवः दिवः स्याणुर्भृतादिनिधिरवयः। सरभवः भावने भवा प्रभवः प्रभुरीदवरः॥१७॥

२५ नर्यः - १६ नर्द दार्यः - स्ति प्रत्येत प्रव्यवस्ति । १६६ वर्षेत्राके २७ विचा - देने सुत्रेति परे कल्यापस्य-तार २८ स्वायुः - १६६ २९ सूत्रादिः - स्त्रेति प्रादिकारणः ३० विधियालययः - प्रत्यक्षासी स्व प्रतिसीति स्ति होने हेनेके विशेशितनाशी स्थानन्यः ३१ सम्भवः—अपनी इच्छाछे मही
प्रकार प्रकट होनेवाकः ३२ भावनः—समस्त भोकाओंके
पत्रोंको उत्पन्न करनेवाकः ३३ भत्ती—सपका भरण करनेवाके, ३४ प्रभवः—उत्हृष्ट(दिव्य) जन्मवाकः ३५ प्रमुः—
सपके न्वामीः ३६ ईश्वरः—उपाधिरहित ऐरवर्यवाले ॥१७॥

खयम्भूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महाखनः । अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः ॥ १८॥

३७ स्वयम्भूः-स्वयं उत्पन्न होनेवाले, ३८ शम्भुःभक्तीं के लिये मुख उत्पन्नकरनेवाले, ३९ आदित्यः-हादश
आदित्योंमें विण्णुनामक आदित्य, ४० पुष्कराक्षः-कमलके
समान नेत्रवाले, ४१ महास्वनः-वेदरूप अत्यन्त महान्
पोपवाले, ४२ अनादिनिधनः-जन्म-मृत्युसे रहित, ४३
धाता- विश्वको घारण करनेवाले, ४४ विधाता-कर्म और
उसके फलींकी रचना करनेवाले, ४५ धातुरुक्तमःकार्यकारणस्य सम्पूर्ण प्रपञ्चको धारण करनेवाले एवं सर्वश्रेष्ठ॥

अप्रमेयो हपीकेदाः पद्मनाभोऽमरप्रभुः। विद्वकर्मा मनुस्त्वटा स्थविष्टः स्थविरो ध्रुवः॥ १९॥

४६ अप्रमेयः-प्रमाणादिसे जाननेम न आ सकनेवाले।
४७ हृपीकेशः-इन्द्रियोंके स्वामी, ४८ पद्मनाभः-जगत्के
कारणरूप कमलको अपनी नाभिमें स्थान देनेवाले, ४९
अमरप्रभुः-देवताओंके स्वामी, ५० विश्वकर्मा—सारे
जगत्की रचना करनेवाले, ५१ मनुः-प्रजापित मनुरूपः
५२ त्वष्टा-संहारके समय सम्पूर्ण प्राणियोंको क्षीण करनेवाले।
५२ स्थविष्टः-अत्यन्त स्थूल, ५४ स्थविरो ध्रुवः-अति
प्राचीन एवं अत्यन्त स्थिर ॥ १९॥

अत्राद्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः। प्रभृतिज्ञिककुम्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ॥ २०॥

५५ अग्राहाः-मनसे भी ग्रहण न किये जा सकनेवाले।
५६ शास्वतः-सन कालमें स्थित रहनेवाले, ५७ ग्रुष्णःसनके चित्तको वलात्कारसे अपनी ओर आकर्षित करनेवाले।
परमानन्दस्वरूपः, ५८ लोहिताक्षः-लाल नेत्रींवाले। ५९
प्रतर्दनः-प्रलयकालमें प्राणियोंका संहार करनेवाले। ६०
प्रभूतः-ज्ञानः ऐस्वर्य आदि गुणींसे सम्पन्नः ६१ जिककुन्धाम—कपर-नीचे और मध्यमेदवाली तीनों दिशाओंके
आश्रयस्पः, ६२ पवित्रम्-सनको पवित्र करनेवाले। ६३
महुलं परम्-परम मञ्जलस्वरूप ॥ २०॥

र्पंज्ञानः प्राणदः प्राणो न्येष्टः श्रेष्टः 'प्रजापतिः। दिरण्यमर्भो भूगर्भो माधवो मधुस्द्रनः ॥ २१ ॥

६४ ईशानः-गर्वभृतींके नियन्ता, ६५ प्राणदः-सबके प्राणदाना, ६६ प्राणः-प्राणस्तरूप, ६७ ज्येष्टः-सबके कारण होनेने सबसे बदे, ६८ श्रेष्टः-मबर्मे उत्कृष्ट होनेसे परम शेष्ठ, ६९ प्रजापतिः-ईश्वररूपसे सारी प्रजाशींके स्वामी, ७० हिरण्यगर्भः-ब्रह्माण्डरूप हिरण्यमय अण्डके भीतर ब्रह्मारूपसे व्याप्त होनेवाले, ७१ भूगर्भः-पृथ्वीको गर्भमें रखनेवाले, ७२ माध्यः-लक्ष्मीके पति, ७३ माधु-सद्दनः-मधुनामक दैत्यको मारनेवाले ॥ २१ ॥ ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः । अनुत्तमो द्रराधर्षः कृतक्षः कृतिरात्मवान् ॥ २२ ॥

७४ ईश्वर:-सर्वशिक्तमान् ईश्वर, ७५ विक्तमीशूरवीरतासे युक्त, ७६ धन्वी-शार्क्षधनुष रखनेवाले, ७७
मेधावी-अतिशय बुद्धिमान्, ७८ विक्तमः-गरुड पक्षीद्वारा
गमन करनेवाले, ७९ क्रमः-क्रमविस्तारके कारण, ८०
अनुत्तमः-सर्वोत्कृष्ट, ८१ दुराधर्षः-किसीसे भी तिरस्कृत
न हो सकनेवाले, ८२ कृतशः-अपने निमित्तसे थोड़ा-सा
भी त्याग किये जानेपर उसे बहुत माननेवाले यानी पत्रपुष्पादि थोड़ी-सी वस्तु समर्पण करनेवालोंको भी मोक्ष दे
देनेवाले, ८२ कृतिः-पुरुष-प्रयत्नके आधाररूप, ८४ आतमवान्-अपनी ही महिमामें स्थित ॥ २२ ॥
सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः ।
सहः संवतसरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः ॥ २३ ॥

८५ सुरेशः-देवताओं के स्वामी, ८६ शरणम्-दीन-दुिवयों के परम आश्रयः, ८७ शर्म-परमानन्दस्वरूपः, ८८ विश्वरेताः-विश्वके कारणः, ८९ प्रजासवः-सारी प्रजाको उत्पन्न करनेवाले, ९० <u>अहः-प्रकाशरूपः, ९१ संवरस्यरः-</u> कालरूपसे स्थितः, ९२ ज्यालः-शेषनागस्वरूपः, ९३प्रत्ययः-उत्तम बुद्धिसे जाननेमें आनेवाले, ९४ सर्वदर्शनः-सबके द्रष्टा ॥ २३ ॥

अज्ञः सर्वेदवरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः। वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः॥ २४॥

९५ अजः-जन्मरहित,९६सर्वेश्वरः-समस्त ईश्वरींके भी ईश्वर,९७ सिद्धः-नित्यिसद्धः, ९८ सिद्धिः-समके फलस्वरूपः,९९ सर्वादिः-सम् भूतींके आदि कारणः,१०० अच्युतः-अपनी स्वरूप-स्थितिसे कभी त्रिकालमें भी च्युत न होनेवालेः,१०१ त्रुषाकिषः-धर्म और वराहरूपः,१०२ अमेयातमा-अप्रमेयस्वरूपः,१०३ सर्वयोगविनिःसृतः-नाना प्रकारके शास्त्रोक्त साधनींसे जाननेमें आनेवाले॥ २४॥ वस्त्रवस्त्रमनाः स्वत्यः समात्मासम्मितः समः।

वसुर्वसुमनाः सत्यः समात्मासम्मितः समः । अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः ॥ २५॥

१०४ वसुः-सन भूतोंके वासस्थान, १०५ वसुमनाः-उदार मनवाले, १०६ सत्यः-सत्यस्वरूप, १०७ समातमा-सम्पूर्ण प्राणियोंमें एक आत्मारूपसे विराजनेवाले, १०८ असम्मितः-समस्त पदार्थोंसे मापे न जा सकनेवाले, १०९ समः-सन समय समस्त विकारींसे रहित, ११० अमोघः-भक्तोंके द्वारा पूजन, स्तवन अथवा स्मरण किये जानेपर उन्हें वृथा न करके पूर्णरूपसे उनका फल प्रदान करनेवाले। १११ पुण्डरीकाक्षः-कमलके समान नेत्रींवाले। ११२ वृषकर्मा-धर्ममय कर्म करनेवाले। ११३ वृषाकृतिः-धर्मकी खापना करनेके लिये विग्रह धारण करनेवाले॥२५॥ छद्रो वहुशिरा वश्चविंश्वयोनिः शुचिश्रवाः। अमृतः शास्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः॥ २६॥

११४ रुद्र:-दुःखके कारणको दूर मगा देनेवाले ११५ बहुशिराः-बहुत-से सिरींवाले ११६ बग्धः-लोकींका मरणकरनेवाले ११७विश्वयोक्तिः-विश्वको उत्पन्न करनेवाले ११८ शुच्चिश्ववाः-पवित्र कीर्तिवाले ११८ अमृतः-कभी न मरनेवाले १२० शास्वतस्थाणुः-नित्य सदा एकरस रहनेवाले एवं स्थिर,१२१ वरारोहः-आरूढ़ होनेके लिये परम उत्तम अपुनरावृत्तिस्थानरूप, १२२ महातपाः-प्रताप (प्रभाव) रूप ममहान् तपवाले ॥ २६॥

सर्वगः सर्वविद्धानुर्विष्वक्सेनो जनार्दनः। वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित् कविः॥२७॥

१२३ सर्वगः-कारणरूपसे सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले।
१२४ सर्वविद्धानुः—सव कुछ जाननेवाले प्रकाशरूपः
१२५ विष्वक्सेनः-युद्धके लिये की हुई तैयारीमात्रसे ही
दैत्यसेनाको तितर-वितर कर डालनेवाले। १२६ जतार्धनःमक्तोंके द्वारा अम्युद्यनिःश्रेयसरूप परम पुरुषार्थकी याचना
किये जानेवाले। १२७ वेदः-वेदरूपः १२८ वेद्वित्-वेद
तथा वेदके अर्थको यथावत् जाननेवाले। १२९ अञ्यङ्गःशानादिसे परिपूर्ण अर्थात् किसी प्रकार अधूरे न रहनेवाले
सर्वाङ्गपूर्णः १३०वेदाङ्गः-वेदरूप अङ्गोवाले।१३१वेद्वित्वेदोंको विचारनेवाले। १३२ किशः-सर्वश्च ॥ २७॥

लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः। चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्देष्ट्रश्चतुर्भुजः ॥ २८ ॥

१३३ लोकाध्यक्षः-समस्त लोकोंके अधिपति, १३४
सुराध्यक्षः-देवताओंके अध्यक्षः १३५ धर्माध्यक्षः-अनुरूप फल देनेके लिये धर्म और अधर्मका निर्णय करनेवालेः
१३६ स्नतास्त्रतः-कार्यरूपसे इत और कारणरूपसे अकृतः
१३७ चतुरातमा नहाः विष्णुः महेश और निराकार वहाः
इन चार खरूपोंवालेः १३८ चतुर्व्यूहः-उत्पत्तिः स्थितिः
नाश और रक्षारूप चार व्यूहवालेः १३९ चतुर्द्यूहः-चार
दार्दोवाले नरसिंहरूपः १४० चतुर्भुजः-चार भुजाओवालेः
बैकुण्ठवासी मगवान् विष्णु ॥ २८॥

भ्राजिष्णुभाजनं भोका सिहण्णुर्जगदादिजः। अनघो विजयो जेता विश्वयोतिः पुनर्वसुः॥ २९॥

१४१ आजिष्णुः-एकरस प्रकाशस्त्ररूपः १४२ भोज-नम्-शानियोद्दारा मोगनेयोग्य अमृतस्त्ररूपः १४२ भोका-पुक्षरूपते भोकाः १४४ सहिष्णुः-सहनशीलः १४५तगर्दितः - एगाई अदिन दिग्यागर्गस्ति सर्व एक्टनदेशियो , १४६ अनमा-गायादितः १४७ विजया-एकः वैभाग और ऐश्यां आदि सुगोने गल्ने यद्कस्१४८ देखा- गामात्री हो समस्त भूतीको जीतनेवातेः १४९ विद्यागीनिः - स्वते यस्यास्य । १५० पुनर्वसुः - पुनः पुनः

प्रेन्द्रो यामनः प्रांशुरमोघः शुचिन्जितः। भर्तान्द्रःसंग्रहः सर्गो भृतातमा नियमो यमः॥ ३०॥

१५१ उपेन्द्रः-रन्द्रके छोटे माई, १५२ वामनःयानमहारो अनतार वेनेनाले, १५३ प्रांक्युः-तीनों लोकोंको
स्नैयनेक लिये विविध्यस्तपण केंचे होनेनाले,१५४ अमोद्यःअवार्य वेद्यानले,१५५ श्रुचिः-सारण, स्नुति और पूजन
गरनेनालोंको पवित्र कर देनेनाले,१५६ कर्जितःअव्यन्त वच्याली,१५७ अतीन्द्रः-स्वयंतिद शान-ऐश्वयादिके गाम्य इन्द्रते भी बढ़े-चढ़े हुए,१५८ संग्रहःप्रकारक माम्य सबको समेट वेनेनाले,१५९ सर्गः-सृष्टिके
कारणस्ता,१६० धृतातमा-जनमादिते रहित रहकर
स्नैच्छाते स्वस्प भारण करनेनाले,१६१ नियमः-प्रजाको
व्यने-अन्त अनिकारोमें नियमित करनेनाले,१६२ यमःअन्तःकरणमें स्वित होकर नियमन करनेनाले।१३०॥
वेद्यो वेद्यः सद्योगी वीरहा माध्यो मधुः।
अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महायलः॥३१॥

१६३ वेदाः - कत्यागकी इन्छावालींके द्वारा जानने योग्यः १६४ वेदाः - गय विषाओं के जाननेवाले १६५ सदायोगी - गदा योगों िशत रहनेवाले १६६ वीरहा - धर्मकी रक्षाके किये अगुर योदाओं को मार ढालनेवाले १६७ माध्यः - विद्याक्षेत्र स्वामी १६८ माधुः - अमृतकी तरह स्वको प्रसन्त परनेवाले १६० सत्तीनिद्वयः - इन्द्रियों हे धर्वया अतीत, १७० महामायः - मादावियां पर भी माया डालनेवाले महान् भाषावी १७१ महोरसाहः - जगत्की उत्पत्ति स्विति और प्रस्ते लिये तत्वर रहनेवाले परम उत्साही १७२ महावलः - गदान यन्द्राली ॥ ११॥

महाबुदिर्महार्वायों महाशक्तिर्महायुतिः। अनिर्देहयचपुः श्रीमानमयातमा महाद्रिधृक्॥३२॥

महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः। व्यतिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः॥ ३३॥

१८१ महेप्वासः-महान् धनुपवाले १८२ महीभर्ता-पृच्वीको घारण करनेवाले १८३ श्रीनिवासः-अपने वक्षः-रयलमें श्रीको निवास देनेवाले, १८४ सतां गतिः-सत्पुक्षोंके परम आश्रय, १८५ अनिकद्धः-किसीके भी द्वारा न ककनेवाले, १८६ सुरानन्दः-देवताओंको आनिद्दत करनेवाले, १८७ गोविन्दः-वेदवाणीके द्वारा अपनेको प्राप्त करा देने-वाले, १८८ गोविदां पतिः-वेदवाणीको जाननेवालोंके स्वामी ॥ ३३ ॥

मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णां भुजगोत्तमः। हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः॥ ३४॥

१८९ मरीचि:-तेजिस्वयोंके भी परम तेजरूप, १९० दमनः-प्रमाद करनेवाली प्रजाको यम आदिके रूपछे दमन करनेवाले, १९१ हंसः-पितामुद ब्रुगाको वेदका शान कराने-के लिये हंसरूप घारण करनेवाले, १९२स्तुपणः-सुन्दर पंखवाले गरुइस्वरूप, १९३ सुजागोत्तमः-सर्गोमें श्रेष्ठ शेयनागरूप, १९४ हिरण्यनाभः-सुवर्णके समान रमणीय नाभिवाले, १९५ सुतपाः-बदरिकाश्रममं नर-नारायणरूपछे सुन्दर तप करनेवाले, १९६ पद्मनाभः-कमलके समान सुन्दर नाभिवाले, १९७ प्रजापतिः-सम्पूर्ण प्रजाओंके पालनकर्ता॥

अमृत्युः सर्वदक् सिंहः संधाता सन्धिमान्छिरः । अजो दुर्मर्पणः शास्ता विश्वतात्मा सुरारिहा ॥ ३५ ॥

१९८ अमृत्युः-मृत्युसे रहित, १९९ सर्वदृक्त्-सब कुछ देखनेवाले, २०० सिंहः-दुष्टींका विनाश करनेवाले, २०१ संधाता-प्राणियोंको उनके कर्मींके फलोंके संयुक्त करनेवाले, २०२ सन्धिमान्-सम्पूर्ण यश्र और तपोंके फलोंको मोगनेवाले, २०२ स्थिरः-सदा एक रूप, २०४ अजः-दुर्गुणोंको दूर इटा देनेवाले, २०५ दुर्मर्पणः-किसीसे मी सहन नहीं किये जा सकनेवाले, २०६ शास्ता-सबपर शासन करनेवाले, २०७ विश्वतातमा-वेदशास्त्रीमें प्रसिद्ध स्वरूपवाले, २०८सुरारिहा-देवताओंके श्रवुओंको मारनेवाले॥ ३५॥

गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः। निमिषोऽनिमिषः स्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः॥३६॥

२०९ गुरु:—सव विद्याश्रींका उपदेश करनेवाले,
२१० गुरुतमः—त्रहा आदिको मीलग्रविद्याप्रदान करनेवाले,
२११थाम—सम्पूर्णजगत्के आश्रय, २१२ सत्यः—सत्यस्वरूप,
२१३ सत्यपरालमः—अमोघ परालमवाले, २१४ तिमिषः—
योगनिहासे मुँदे हुए नेत्रींबाले, २१५ श्रानिम्यः—मत्यरूपसे
अवतार लेनेवाले, २१६ ध्राम्यी—वैजयन्तीमाला वारण
करनेवाले, २१७ वाचस्पतिरुदारधीः—सारे पदार्थीको
प्रत्यक्ष करनेवाली बुद्धिसे युक्त समस्त विद्याश्रोंके पति॥३६॥

अत्रणीत्रामणीः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः । सहस्रमूर्धो विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् ॥३७॥

२१८ अग्रणी:—मुमुक्षुओंको उत्तम पदपर हे जानेवाहे, २१९ ग्रामणी:—भृतसमुदायके नेता, २२० श्रीमान्—सबसे बढ़ी-चढ़ी कान्तिवाहे, २२१ न्याय:—प्रमाणोंके आश्रयभृत तर्ककी मूर्ति, २२२ नेता—जगत्-रूप यन्त्रको चळानेवाहे, २२३ समीरण:—श्वासरूपसे प्राणियोंने चेष्टा करानेवाहे, २२४ सहस्त्रमूर्धा हजार सिरवाहे, २२५ विश्वातमा—विश्वके आत्मा, २२६ सहस्त्राक्ष:—इजार आँखींवाहे, २२७ सहस्त्रात्-हजार पैरोंवाहे॥ ३७॥

आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः। अहःसंवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः॥३८॥

२२८ आवर्तनः-संवारचक्रको चलानेके स्वभाववाले,
२२९ निवृत्तातमा-संवारचक्रको चलानेके स्वभाववाले,
२३० संवृतः-अपनी योगमायावे ढके हुए, २३१ सम्प्रम्मद्तः-अपने रुद्र आदि स्वरूपवे सबका मर्दन करनेवाले,
२३२ अहःसंवर्तकः-सूर्यरूपवे सम्यन्तया दिनके प्रवर्तक,
२३२ बह्रि:-इविको वहन करनेवाले अग्निदेव, २३४ अनिलः-प्राणरूपये वायुस्तरूप, २३५ धरणीधरः-वराह और शेषरूपसे पृथ्वीको घारण करनेवाले ॥ ३८॥

सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग् विश्वभुग् विभुः । सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जहुर्नारायणो नरः ॥ ३९ ॥

२३६ सुप्रसादः-शिशुपालादि अपराधियोपर भी कृपा करनेवाले, २३७ प्रसन्तात्मा-प्रधन्न स्वभाववाले, २३८ विश्वसुक्विश्वधृक्-जगत्को धारण करनेवाले, २३९ विश्वसुक्विश्वका पालन करनेवाले, २४० विश्वः-सर्वव्यापी, २४१ स्टक्तां-भक्तोंका छरकार करनेवाले, २४२ स्टक्तःपूजितों भी पूजित, २४३ साधुः-मक्तोंके कार्य साधनेवाले, २४४ जहुः-संदारके समय जीवोंका लय करनेवाले, २४५ नारायणः-जलमें शयन करनेवाले, २४६ तरः-भक्तोंको प्रमधाममें ले जानेवाले।। ३९॥

असंख्येयोऽप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकुच्छुचिः । सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः ॥ ४०॥

२४७ असंख्येयः - जिसके नाम और गुणोंकी संख्या न की जासके, २४८ अप्रमेयातमा - किसीसे भी मापे न जा सकनेवाले, २४९ विशिष्टः - सबसे उत्कृष्ट, २५० शिष्टकृत् - श्रेष्ठ बनाने- वाले, २५१ शुचिः - परम शुद्धः, २५२ सिद्धार्थः - इच्छित अर्थको सर्वथा सिद्ध कर चुकनेवाले, २५३ सिद्धसंकल्पः - सत्यसंकल्पवाले, २५४ सिद्धिदः - कर्म करनेवालोंको उनके अधिकारके अनुसार फल देनेवाले, २५५ सिद्धिसाधनः - सिद्धिरूप क्रियाके साघक ॥ ४०॥

वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः।

वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः॥ ४१॥

२५६ वृषाही-द्वादशाहादि यज्ञोंको अपनेमें स्थित रखनेवाले, २५७ वृषमः-मक्तोंके लिये इन्छित वस्तुओंकी वर्षा करनेवाले, २५८ विष्णुः-शुद्ध सन्तमूर्ति, २५९ वृषपर्वा-परमधाममें आरूढ़ होनेकी इच्छावालोंके लिये धर्मरूप सीढ़ियोंवाले, २६० वृषोद्दरः-अपने उदरमें धर्मको धारण करनेवाले, २६१ वर्धनः-मक्तोंको बढ़ानेवाले, २६२ वर्धमानः-संसाररूपसे बढ़नेवाले, २६३ विविक्तः-संसारसे पृथक् रहनेवाले, २६४ श्रुतिसागरः-वेदरूप जलके समुद्र ॥

सुभुजो दुर्घरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः। नैकरूपो वृहदूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः॥ ४२॥

२६५ सुभुजः-जगत्की रक्षा करनेवाली अति सुन्दर भुजाओंवाले, २६६ दुर्घरः-ध्यानद्वारा कठिनतासे धारण किये जा सकनेवाले, २६७ वाग्मी-वेदमयी वाणीको उत्पन्न करनेवाले, २६८ महेन्द्रः-ईश्वरोंके भी ईश्वर, २६९ वसुदः-धन देनेवाले, २७० वसुः-धनरूप, २७१ नैकरूपः-अनेक रूपधारी, २७२ वृहद्वूपः-विश्वरूपधारी, २७३ शिपिविष्टः-सूर्यकिरणोंमें स्थित रहनेवाले, २७४ प्रकाशानः-सबको प्रकाशित करनेवाले॥ ४२॥

ओजस्तेजोद्यतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः। ऋद्धः स्पण्रक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुभीस्करद्युतिः॥ ४३॥

२७५ ओजस्तेजोद्युतिधरः-प्राण और वल, ग्रुरवीरता आदि गुण तथा ज्ञानकी दीप्तिको घारण करनेवाले, २७६ प्रकाशातमा-प्रकाशरूपः २७७ प्रतापनः-सूर्यआदि अपनी विमूतियोंने विश्वको तप्त करनेवाले, २७८ प्रमुद्धः-धर्मः ज्ञान और वैराग्यादिने सम्पन्नः २७९ स्पष्टाक्षरः-ओंकार-रूप स्पष्ट अक्षरवाले, २८० मन्त्रः-मूकः, साम और यज्ञके मन्त्रस्वरूप २८१ चन्द्रांशुः-संसारतापने संतप्तचित्त पुरुषोंको चन्द्रमाकी किरणोंके समान आह्यादित करनेवाले, २८२ भास्करद्युतिः-सूर्यके समान प्रकाशस्वरूप ॥ ४३॥

अमृतांश्रुद्भवो भानुः शशिवन्दुः सुरेश्वरः। औषघं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः॥ ४४॥

२८३ अमृतांश्क्रवः - समुद्रमन्थन करते समय चन्द्रमाको उत्तन्न करनेवाले, २८४ भानुः - भासनेवाले, २८५ शानुः - भासनेवाले, २८५ शानुः - भासनेवाले, २८५ शाराविन्दुः - खरगोशके समान चिह्नवाले चन्द्रस्वरूपः, २८६ सुरेश्वरः - देवताओं के ईश्वरं, २८७ औषधम् - संसारगोगको मिटानेके लिये औषधरूपः, २८८ जगतः सेतुः - संसारसागरको पार करानेके लिये सेतुरूपः, २८९सत्यधर्म- पराक्रमः - सत्यस्वरूपं धर्म और पराक्रमवाले ॥ ४४ ॥ भूतभन्यभवन्नाथः पवनः पावनोऽनलः । भूतभन्यभवन्नाथः पवनः पावनोऽनलः । कामहा कामग्रत् कान्तः कामः कामग्रदः प्रभुः ॥ ४५ ॥ २९० भूतभन्यभवन्नाथः - भूतः भविष्यं और वर्तमानके

विकार स्थार प्रयानः न्यापुत्तमः स्थार पायनः नगत्को विकार नेवारे स्थार समायान्य नष्ट करनेवारे स्थार समायान्य नष्ट करनेवारे स्थार पायमान्य नष्ट करनेवारे स्थार पायमान्य नष्ट करनेवारे स्थार पायमान्य नष्ट करनेवारे स्थार पायमान्य पूर्व करनेवारे स्थार पायमान्य स्थार प्रयाप स्थार स्थार प्रयाप स्थार स्थार प्रयाप स्थार स्था स्थार स्था स्थार स्

युगादिसम् युगावती नैकमायो महाशनः। अस्ट्याऽस्यकारुपक्षः सहस्रज्ञिद्नन्तज्ञित्॥ ४६॥

३०० गुगादिछत्—गुगादिका आरम्भ करनेवाले।
३०१ गुगावर्तः—चारों सुगीको चक्रके समान धुमानेवाले,
३०२ नैकमायः— अनेकों मायाओंको धारण करनेवाले।
३०२ महाद्यानः—करपके अन्तमें सबको प्रसन करनेवाले।
३०४ अटइयः—एमरत शानेन्द्रियोंके अविषय। ३०५
अञ्यक्तकपः—निराकारस्वरूपवाले।३०६सहस्रजित्—युद्धमें
६गों देवशवुओंको जीतनेवाले। ३०७ अनन्तजित्—युद्ध और लीडा आदिमें सर्वत्र समस्त भूतोंको जीतनेवाले॥४६॥

ष्टांऽविशिष्टः शिष्टेष्टःशिखण्डी नहुषो चृषः । कोधका कोधकृत्कर्चा विश्ववाहुर्मेद्दीधरः ॥ ४७ ॥

३०८ इष्टः-परमानन्दरूप होनेसे सर्वप्रियः ३०९ अधिशिष्टः-सम्पूर्ण विशेषणीते रहितः ३१० शिष्टेष्टः-शिष्ट पुरुषीतं १९३मः ३११ शिमाण्डी-मयूरपिष्टको अपना शिरोम्हण बना लेनेवाले ३१२ नतुषः-मूर्तोको मायासे बाँचनेवाले ३१२ नृतुषः-मूर्तोको मायासे बाँचनेवाले ३१२ नृतुषः-कामनाओको पूर्ण करनेवाले धर्म-स्वाप्तः ३१६ मोध्यः-कामनाओको पूर्ण करनेवाले धर्म-स्वाप्तः यरनेवाले देखादिकं विनाशकः ३१६ विद्य-याहः-स्व और बाहुआवाले ३१७ महीधरः-पृष्वीको धरम करनेवाले ॥ ४७॥

अच्युतः प्रियतः प्राणः प्राणदो वासवानुजः । अयां निधिरधिष्टानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः ॥ ४८ ॥

३१८ अच्युनः-छः भावांवकारींन रहितः ३१९ प्रिनितः-सगर्वी उपलि आदि कर्मोके कारण विख्यातः ३२० प्राणाः-दिग्यगर्भन्यते प्रवाको जीवित रखनेवाले ३२१ प्राणदः-गर्वा भरणयोपण करनेवाले ३२२ प्राप्तपानुसः-गर्मावतार्भ इन्द्रके अनुस्त्यमें उस्तन देनेयारे, ३२३ अर्घा निधिः-स्तको एक्ष्य रखनेवाले गर्भास्य, ३२४ अधिष्ठानम्-उपादान कारणस्त्रते स्व गर्भोरे आराम, ३२५ अप्रमुक्तः-वभी प्रमाद नकरनेवाले, ३२६ प्रतिष्ठितः-अपनी महिनामें दिवत ॥ ४८ ॥

रक्तः स्कन्धरं भुगै वरदे वायुवाहनः। पासुरेके पहजानुसदिदेवः पुरंदर॥४९॥ ३२७स्कन्दः-स्वामिकार्तिकेयलपः ३२८स्कन्दधरः-धर्मपयको धारण करनेवाले ३२९ धुर्यः-समस्त भूतोके जन्मादिरूप धुरको धारण करनेवाले ३३० वरदः-इन्छित वर देनेवाले ३३१ वायुवाहनः-सारे वायुभेदोंको चलानेवाले ३३२ वासुदेवः- सब भूतोंने सर्वात्मारूपसे वसनेवाले ३३३ यहद्भानुः-महान् किरणोंसे युक्त एवं सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करनेवाले सूर्यल्पः ३३४ आदिदेवः-समके आदि-कारण देव ३३५ पुरंदरः-असुरोंके नगरोंका ध्वंस करने-वाले ॥ ४९॥

अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः। अनुकूलः शतावर्तः पर्शा पद्मनिभेक्षणः॥५०॥

३३६ अशोकः—एव प्रकारके शोकसे रहित, ३३७ तारणः—संसारसागरसे तारनेवाले, ३३८ तारः—जन्म-जरा-मृत्युरूप मयसे तारनेवाले, ३३९ शूरः—पराक्रमी, ३४० शोरिः—शूरलीर श्रीवसुदेवजीके पुच, ३४१ जनेश्वरः—समस्त जीवोंके स्वामी, ३४२ अनुकूलः—आत्मारूप होनेसे समस्त जीवोंके स्वामी, ३४२ अनुकूलः—आत्मारूप होनेसे समस्त अनुकूल, ३४३ शतायर्तः—धर्मरक्षाके लिये सेक्ड्रॉ अवतार लेनेवाले, ३४४ पद्मी—अपने हाथमें कमल धारण करनेवाले, ३४५ पद्मिनभेक्षणः—कमलके समान कोमल दृष्टिवाले॥ ५०॥

पद्मनाभोऽरविन्दाक्षः पद्मगर्भः रारीरभृत्। महर्द्धिर्श्वद्धो बृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः॥५१॥

३४६पद्मनाभः-हृदय-कमलके मध्य निवास करनेवाले, ३४७ अरिवन्दाक्षः-कमलके समान ऑखोंबाले, ३४८ पद्मनर्भः-हृदयकमलुमें ध्यान करनेवोग्य, ३४९ द्वारीर-भृत्-अञ्चलपरे सबके द्वारीरोंका भरण करनेवाले, ३५० महर्द्धिः-महान् विभृतिवाले, ३५१ प्रमुद्धः-सवमें बढ़े-चढ़े, ३५२ बृद्धारमा-पुरातन स्वरूप, ३५३ महाक्षः-विशाल नेत्रीवाले, ३५४ गरुद्धध्वजः- गरुडके चिह्नमें युक्त ध्वजावाले ॥ ५१॥

अतुलः शरभो भीमः समयशो हविर्हरिः। सर्वेलसुणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिक्षयः॥५२॥

३५५ अनुलः-नुलनारिहत, ३५६ शरभः-शरीरीको प्रत्यगात्मरूपसे प्रकाशित करनेवाले, ३५७ श्रीमः-जिससे पापियोंको मय हो ऐसे मयानक, १५८ समयहाः-सम-भावरूप यहसे सम्पन्न, ३५९ हिन्हिरिः-यहाँमें हिन्मांगको श्रीर अपना स्मरण करनेवालाँके पापाँको हरण करनेवाले, ३६० सर्वलक्ष्मणलक्षण्यः-समस्त लक्षणांसे लक्ष्मा होनेवाले, ३६८ लक्ष्मांचान्-अपने वद्यःस्वलमें लक्ष्मीजीको सदा समानेवाले, ३६२ समितिक्तयः-संग्रामिक्तयी॥ ५२॥

विद्धरो रोहितो मार्गी हेतुर्दासोदरः सहः। महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः॥ ५३॥ ३६३ विक्षरः-नाशरहित, ३६४ रोहितः-मत्स्यविशेष-का स्वरूप धारण करके अवतार छेनेवाछे, ३६५ मार्गः-परमानन्दप्राप्तिके साधन-स्वरूप, ३६६ हेतुः-संसारके निमित्त और उपादान कारण, ३६७दामोदरः-यशोदाजीद्वारा रस्तिसे वँधे हुए उदरवाछे, ३६८ सहः-भक्तजनोंके अपराधोंको सहन करनेवाछे,३६९ महीधरः-पृथ्वीको घारण करनेवाछे, ३७० महाभागः-महान् भाग्यशाछी, ३७१ वेगवान्-तीवगतिवाछे, ३७२ अमिताश्चनः-प्रख्यकाछमें सारे विश्वको मक्षण करनेवाछे॥ ५३॥

उद्भवः श्रोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः। करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः॥ ५४॥

३७३ उद्भवः-जगत्की उत्पत्तिके उपादानकारणः ३७४ शोभणः-जगत्की उत्पत्तिके समय प्रकृति और पुरुषमें प्रविष्ट होकर उन्हें क्षुच्ध करनेवालेः ३७५ देवः-प्रकाशस्व-रूपः ३७६ श्रीगर्भः-सम्पूर्ण ऐश्वर्यको अपने उद्दर्भे रखनेवालेः ३७७ परमेश्वरः-सर्वश्रेष्ठ शासन करनेवालेः ३७८ करणम्-संसारकी उत्पत्तिके सबसे बड़े साधनः ३७९ कारणम्-जगत्के उपादान और निमित्तकारणः ३८० कर्ता-सबके रचियताः ३८१ विकर्ता-विचित्र भुवनोंकी रचना करनेवालेः ३८२ गहनः-अपने विलक्षण खरूपः सामर्थ्य और लीलादिके कारण पहचाने न जा सकनेवालेः ३८३ गुहः-मायासे अपने खरूपको ढक लेनेवाले ॥ ५४ ॥

व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः। परद्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः॥ ५५॥

३८४ व्यवसायः-शानस्तरूप, ३८५ व्यवस्थानःलोकपालादिकोंको, समस्त जीवोंको, चारों वर्णाश्रमोंको एवं
उनके धर्मोंको व्यवस्थापूर्वक रचनेवाले, ३८६ संस्थानःप्रलयके सम्यक् स्थान, ३८७ स्थानदः-श्रुवादि भक्तोंको
स्थान देनेवाले, ३८८ श्रुवः-अचल स्वरूप, ३८९ पर्राद्धःश्रेष्ठ विभूतिवाले, ३९० परमस्पष्टः-श्रानस्वरूप होनेसे परम
स्पष्टरूप, ३९१ तुष्टः-एकमात्र परमानन्दस्वरूप, ३९२
पुष्टः-एकमात्र सर्वत्र परिपूर्ण, ३९३ शुमेक्षणः-दर्शनमात्रसे कल्याण करनेवाले॥ ५५॥

रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोऽनयः। वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः॥५६॥

३९४ रामः—योगीजनोंके रमण करनेके लिये नित्यानन्दस्वरूप, ३९५ विरामः—प्रलयके समय प्राणियोंको
अपनेमें विराम देनेवाले, ३९६ विरजः—रजोगुण तथा
तमोगुणसे सर्वथा शून्य, ३९७ मार्गः—प्रमुक्षुननोंके अमर
होनेके सामनस्वरूप, ३९८ नेयः—उत्तम शानसे ग्रहण
करनेयोग्य, ३९९ नयः—सबको नियममें रखनेवाले, ४००
अनयः—स्वतन्त्र, ४०१ वीरः—पराक्रमशाली, ४०२ शकिः
मतां श्रेष्ठः—शक्तिमानोंमें मी अतिशय शक्तिमान, ४०३ धर्मः—

षर्मस्वरूपः ४०४ धर्मविदुत्तमः-समस्त धर्मवेत्ताओंमें उत्तम

वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः। हिरण्यगर्भः शत्रुञ्चो न्याप्तो वायुरधोक्षजः॥५७॥

४०५ वैकुण्डः-परमधामस्वरूप, ४०६ पुरुषः:-विश्व-रूप शरीरमें शयन करनेवाले, ४०७ प्राणः-प्राणवायुरूपसे चेष्टा करनेवाले, ४०८ प्राणदः-सर्गके आदिमें प्राण प्रदान करनेवाले, ४०९ प्रणवः-ऑकारस्वरूप, ४१० पृथुः-विराट्-रूपसे विस्तृत होनेवाले, ४११ हिरण्यगर्भः-ब्रह्मारूपसे प्रकट-होनेवाले, ४१२ शत्रुझः-देवताओं के शत्रुओं को मारने-वाले, ४१३ व्याप्तः-कारणरूपसे सब कार्यों व्याप्त, ४१४ वायुः-पवनरूप, ४१५ अधोक्षजः-अपने स्वरूपसे क्षीण न होनेवाले ॥ ५७ ॥

त्रातुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिव्रहः। उत्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः॥ ५८॥

४१६ ऋतुः-ऋतुस्वरूपः ४१७ सुद्र्यानः-भक्तींको सुगमतासे ही दर्शन दे देनेवालः ४१८ कालः-सवकी गणना करनेवाले ४१९परमेष्ठी-अपनी प्रकृष्ट महिमामें स्थित रहने के स्वभाववाले ४२०परिश्रहः-शरणार्थियों के द्वारा सब ओरसे प्रहण किये जानेवाले ४२१ उद्यः-स्यादिके भी भयके कारण ४२२ संवरस्यः-सम्पूर्ण भूतों के वासस्यान, ४२३ द्वारः-सब कार्यों बड़ी कुशलतासे करनेवाले ४२४ विश्वामः-विश्वामकी इच्छावाले मुमुक्षुओं को मोक्ष देनेवाले ४२५ विश्वामः-विश्वामकी इच्छावाले मुमुक्षुओं को मोक्ष देनेवाले ४२५ प्राप्त करनेवाले ॥ ५८॥

विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं वीजमव्ययम् । अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः॥ ५९॥।

४२६ विस्तारः—समस्त लोकोंके विस्तारके स्थानः ४२७ स्थावरस्थाणुः—स्वयं स्थितिशील रहंकर पृथ्वी आदिः स्थितिशील पदार्थोंको अपनेमें स्थित रखनेवालेः ४२८ प्रमाणम्—ज्ञानस्वरूप होनेके कारण स्वयं प्रमाणरूपः ४२९ वीजमन्ययम्—एसारके अविनाधी कारणः ४३० अर्थः—सुखस्वरूप होनेके कारण सबके द्वारा प्रार्थनीयः ४३१ अनर्थः—पूर्णकाम होनेके कारण प्रयोजनरहितः ४३२महाकोशः—बढ़े खजानेवालेः ४३३ महाभोगः—यथार्थं सुखरूप महान् मोगवालेः ४३४ महाधनः—अतिशय यथार्थं धनस्वरूप ॥ ५९॥

यतिर्विण्णः स्यविष्ठोऽभूर्धर्मयूपो महामसः। नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः॥६०॥

४३५ अनिर्विण्णः-उकताइटरूप विकारसे रहितः ४३६ स्थिविष्ठः-विराट्रूपसे स्थितः ४३७ अभूः-अजन्माः ४३८ धर्मयूपः-धर्मके स्तम्भरूपः ४३९ महामस्रः-महान् प्रशासक ४४० नस्यमेमिः-एमस नस्योके केन्द्रस्वरूपः ४४१ नस्यो-चन्द्रस्यः ४४२ स्माः-पमस कार्योमे एमर्पः ४४३ स्माः-पमस कार्योमे एमर्पः ४४३ स्माः-पमस जगत्के निवासस्यानः ४४४ समीहनः-सृष्टि आदिके तिये मलीमाति चेष्टा करनेवाले ॥ ६० ॥

यत इज्यो महेज्यश्च कतुः सत्रं सतां गतिः। सर्वदर्शां विमुकात्मा सर्वशो शानमुत्तमम्॥६१॥

४४५ यदाः-भगवान् विष्णुः ४४६इल्यः-पूजनीयः ४४७ महिन्यः-गर्भे अधिक उपाछनीयः ४४८ महिन्यः-स्तम्भयुक्त गणस्यस्यः ४४९ सत्रम्-सत्पुरुपीकी रक्षा करनेवालेः ४५० सत्तां गतिः-अत्पुरुपीकी रक्षा करनेवालेः ४५० सत्तां गतिः-अत्पुरुपीकी रक्षा करनेवालेः ४५१ सर्वदर्शी-गण्डा प्राणिपीको और उनके कार्यीको देखनेवालेः ४५२ विमुक्तात्मा-सांसारिक यन्यनमे नित्यमुक्त आत्मस्यस्यः ४५३ सर्वज्ञः-स्वको जाननेवालेः ४५४ झानमुक्तमम्-सर्वीन्त्रष्ट शानस्वस्य ॥ ६१ ॥

सुवतः सुमुखः स्क्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहत्। मनोहरो जितकोधो वीरवाहुर्विदारणः ॥ ६२॥

अप्य सुव्रतः-प्रणतपालनादि श्रेष्ठ वर्तीवाले, अप्य सुमुखः-सुन्दर और प्रसन्न मुखवाले, अप्य सुक्षमः-अणुसे भी अणु, अप्य सुव्यादः-सुन्दर और गम्भीर वाणी वोलनेवाले, अप्य सुख्यदः-अपने भक्तींको सब प्रकारसे सुख देनेवाले, अद्य सुद्धद्द-प्राणिमात्रपर अद्देत्वकी दया करनेवाले परम मित्र, अद्य मनोह्यर:-अपने रूप-लावण्य और मधुर भाषणादिसे सबसे मनको हरनेवाले, अद्य जितकोधः-क्रोधं पर विजय करनेवाले अर्थात् अपने साथ अत्यन्त अनुनित व्यवहार करनेवाले, अद्य चीरवाहु:-अत्यन्त पराक्रमधील भुजाओंसे युक्त, अद्य विद्यारणः-अधर्मयोको नष्ट करनेवाले ॥ ६२ ॥

स्वापनः खबद्दो। व्यापी नैकारमा नैककर्मछत्। यन्सरो बन्सलो बरसी रजगर्भो धनेश्वरः॥६३॥

४६५ स्वापनः-प्रलयकालमें समस्त प्राणियोंको अभाननिद्रामें शयन करानेवाले, ४६६ स्ववदाः=स्वतन्त्र, ४६७ व्यापी-आकाशकी माँति सर्वव्यापी, ४६८ नेकारमा-प्रत्येक पुगमें लोकोद्धारके लिये अनेक रूप भाग्य करनेवाले, ४६९ नेककर्मदृत् जगत्की उत्पत्ति, स्वित और प्रलयस्य तथा मिल-मिल अवतारीमें मनेद्र लीकार अनेक कर्म करनेवाले, ४७० वरस्यरः—सबके निवाध-मान- ४७६ वनस्तलः—मक्तीके परम स्नेद्दी, ४५६ वनसी-मृत्वापनमें वस्त्रहींका पालन करनेवाले, ४५६ वनसी-मृत्वापनमें वस्त्रहींका पालन करनेवाले

धर्मगुव् धर्मकृद् धर्मा सदसत्क्षरमक्षरम्। अविद्याता सहस्रांशुविधाता कृतलक्षणः॥ ६४॥

४७५ धर्मगुष्-धर्मकी रक्षा करनेवाले ४७६ धर्मकृत्-धर्मकी स्थापना करनेके लिये स्वयं धर्मका आचरण
करनेवाले ४७७ धर्मा-सम्पूर्ण धर्मोके आधार, ४७८
सत्-सत्यस्वरूप, ४७९ असत्-स्थूल जगत्त्वरूप,
४८० क्षरम्-सर्वभृतमय, ४८१ अक्षरम्-अविनाशी,
४८२ अधिज्ञाता-क्षेत्रज्ञ जीवात्माको विज्ञाता कहते हैं,
उनसे विकक्षण भगवान् विष्णु, ४८३ सहस्रांगुः-हजारी
किरणींवाले सूर्यस्वरूप, ४८४ विधाता-सवको अच्छी
प्रकार धारण करनेवाले,४८५ कृतलक्ष्मणः-श्रीवत्स आदि
चिह्नोंको धारण करनेवाले॥ ६४॥

गभिस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः। आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः॥६५॥

४८६ गभिस्तिनेमिः-किरणोंके बीचमें सूर्यरूपे स्थित, ४८७ सत्त्वस्थः-अन्तर्यामीरूपे समस्त प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित रहनेवाले, ४८८ सिंहः-भक्त प्रह्वादके लिये नृतिहरूप धारण करनेवाले, ४८९ भृतमहेश्वरः- स्पूर्ण प्राणियोंके महान् ईश्वर, ४९० आदिदेवः-सबके आदि कारण और दिव्यस्यरूप, ४९१ महादेवः-ज्ञानयोग और ऐश्वर्य आदि महिमाओं से युक्त, ४९२ देवेशः-समस्त देवोंके स्वामी, ४९३ देवभृद्गुरः-देवोंका विशेपरूपे भरण-पोपण करनेवाले उनके परम गुरु ॥ ६५॥

उत्तरो गोपतिर्गाता झानगम्यः पुरातनः। शरीरभृतभृद् भोका कपीन्द्रो भृरिद्दक्षिणः॥ ६६॥

४९४ उत्तरः-संवार-समुद्रसे उद्धार करनेवाले और वर्षश्रेष्ठ, ४९५ गोपितः-गोपालकपित गार्योकी रक्षा करनेवाले, ४९६ गोप्ता-समस्त प्राणियोंका पालन और रक्षा करनेवाले, ४९७ झानगम्यः-शानके द्वारा जाननेमें आनेवाले, ४९८ पुरातनः-सदा एकरस रहनेवाले, सबके आदि पुराणपुषप, ४९९ हारीरभूतभृत्-धरीरके उत्पादक पञ्चभृतोंका प्राणक्षये पालन करनेवाले, ५०० भोक्ता-निरित्शय आनन्दपुद्धको भोगनेवाले, ५०१ कपीन्द्रः-बंदरीके स्वामी श्रीराम, ५०२ भृरिद्दिशणः-श्रीरामादि अवतारीम यञ्च करते समय बहुत-सी दिखणा प्रदान करनेवाले ॥ ६६॥

सोमपोऽसृतपः सोमः पुरुजित् पुरुसत्तमः। विनयोजयः सत्यसंधोदाशार्दः सात्वतांपतिः॥ ६७॥

५०३ सोमपः-यज्ञोंमं देवरूपसे और यजमानरूपसे मोमरसका पान करनेवाले, ५०४ अमृतपः-समुद्रमन्यनसे निकाला हुआ अमृत देवोंको पिलाकर स्वयं पीनेवाले, ५०५ सोमः-ओपियोंका पोपण करनेवाले चन्द्रमारूप, ५०६ पुरुजित्-वहुतींको विजय लाम करनेवाले, ५०७ पुरुसत्तमः-विश्वरूप और अत्यन्त श्रेष्ठ, ५०८ विनयः- दुर्षोको दण्ड देनेवाले, ५०९ जयः-सवपर विजय माप्त करनेवाले, ५१० सत्य संधः-सच्ची प्रतिज्ञा करनेवाले, ५११ सात्वतां ५११ सात्वतां पितः-यादवोंके और अपने भक्तोंके स्वामी ॥ ६७ ॥ जीवो विनयितासाक्षी मुकुन्दोऽमितविक्रमः। अम्भोनिधिरनन्तातमा महोद्धिश्रायोऽन्तकः॥ ६८॥

५१३ जीवः-क्षेत्रज्ञरूपसे प्राणीको घारण करनेवाले, ५१४ विनियतासाक्षी-अरने शरणापन्न भक्तोंके विनय-भावको तत्काल प्रत्यक्ष अनुभव करनेवाले, ५१५ मुकुन्दः-मुक्तिदाता, ५१६ अमितविक्रमः-वामनावतारमें पृथ्वी नापते समय अत्यन्त विस्तृत पैर रखनेवाले, ५१७ अम्भोनिधिः-जलके निघान समुद्रस्वरूप, ५१८ अनन्तातमा-अनन्तमूर्ति,५१९महोद्धिश्चायः-प्रलयकालके महान् समुद्रमें शयन करनेवाले, ५२० अन्तकः-प्राणियोंका संद्वार करनेवाले मृत्युस्वरूप ॥ ६८॥

अजो महार्हः खाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः । आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः॥ ६९॥

५२१ अजः-अकार भगवान् विष्णुका वाचक है, उससे उत्पन्न होनेवाले ब्रह्मास्वरूप, ५२२ महाईः-पूजनीय, ५२३ स्वाभाव्यः-नित्य सिद्ध होनेके कारण स्वभावसे ही उत्पन्न न होनेवाले, ५२४ जिताभिन्नः-रावण-शिशुपालादि शत्रुओंको जीतनेवाले, ५२५ प्रमोदनः-सरणमान्नसे नित्य प्रमुदित करनेवाले, ५२६ आनन्दः-आनन्दस्वरूप, ५२७ नन्दनः-सबको प्रसन्न करनेवाले, ५२८ नन्दः-सम्पूर्ण ऐश्वयोंसे सम्पन्न, ५२० सत्यधर्मा-धर्मज्ञानादि सब गुणींसे युक्त, ५३० त्रिविक्रमः-तीन डगमें तीनों लोकोंको नापनेवाले॥ ६९॥

महर्षिः कपिलाचार्यः कृतश्चो मेदिनीपतिः। त्रिपदिख्रिदशाध्यक्षो महाश्टङ्गः कृतान्तकृत्॥ ७०॥

५३१ महर्षिः किपलाचार्यः-सांख्यशास्त्रके प्रणेता भगवान् किपलाचार्यः ५३२ कृतज्ञः-अपने मक्तिंकी सेवाको बहुत मानकर अपनेको उनका ऋणी समझनेवाले, ५३३ मेदिनीपितः-पृथ्वीके स्वामी, ५३४ त्रिपदः-त्रिलोकीरूप तीन पैरोवाले विश्वरूप, ५३५ त्रिदशाध्यक्षः-देवताओंके स्वामी, ५३६ महाश्र्यङ्गः-मत्स्यावतारमें महान् सींग धारण करनेवाले, ५३७ कृतान्तकृत्-सारण करनेवालोंके समस्त कर्मोंका अन्त करनेवाले॥ ७०॥

महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी।
गुह्या गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगद्मधरः॥ ७१॥
५३८ महावराहः-हिरण्याक्षका वध करनेके िवये

महावराहरूप घारण करनेवाले, ५३९ गोविन्दः-नष्ट हुई
पृथ्वीको पुनः प्राप्त कर लेनेवाले, ५४० सुषेणः-गार्धरोके
समुदायरूप सुन्दर सेनासे सुर्धाञ्चत, ५४१ कनकाङ्गदीसुवर्णका बाज्वंद धारण करनेवाले, ५४२ गुह्यः-हृदयाकाशमें
छिपे रहनेवाले, ५४३ गभीरः-अतिशय गम्मीर स्वभाववाले,
५४४ गहनः-जिनके स्वरूपमें प्रविष्ट होना अत्यन्त किन
हो—ऐसे, ५४५ गुप्तः-वाणी और मनसे जाननेमें न
आनेवाले, ५४६ चक्रगदाधरः-भक्तोंकी रक्षा करनेके
लिये चक्र और गदा आदि दिव्य आयुर्धोको घारण
करनेवाले॥ ७१॥

वेधाःस्वाङ्गोऽजितः कृष्णोद्दः सङ्कर्षणोऽच्युतः। वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः॥ ७२॥

५४७ वधाः-सन कुछ विघान करनेवाले, ५४८ स्वाङ्गः-कार्य करनेमें स्वयं ही सहकारी, ५४९ अजितः-किसीके द्वारा न जीते जानेवाले, ५२० कृष्णः-स्यामसुन्दर श्रीकृष्ण, ५५१ दृढः-अपने स्वरूप और सामर्थ्यं कभी भी च्युत न होनेवाले, ५५२ सङ्कर्षणोऽच्युतः-प्रलयकालमें एक साथ सबका संहार करनेवाले और जिनका कभी किसी भी कारणसे पतन न हो सके-ऐसे अविनाशी, ५५३ वरुणः-जलके स्वामी वरुणदेवता, ५५४ वारुणः-वरुणके पुत्र वशिष्ठस्वरूप, ५५५ वृद्धः-अश्वर्यवृक्षरूप, ५५६ पुष्कराक्षः-कमलके समान नेत्रवाले ५५७ महामनाः-संकल्पमात्रसे उत्पत्ति, पालन और संहार आदि समस्त लीला करनेकी शक्तिवाले॥७२॥

भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः। आदित्योज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः॥ ७३॥

५५८ भगवान् – उत्पत्ति और प्रलय, आना और जाना तथा विद्या और अविद्याको जाननेवाले, एवं सर्वेश्वर्यादि छहीं भगोंते युक्त, ५५९ भगहा – अपने भक्तोंका प्रेम बढ़ाने के लिये उनके ऐश्वर्यका हरण करनेवाले, ५६० आनन्दी – परम सुलस्कर, ५६१ वनमाली – वैजयन्ती वनमाला घारण करनेवाले, ५६२ हलायुधः – हल्लप शलको धारण करनेवाले वलभद्रस्कर, ५६३ आदित्यः – अदितिपुत्र वामन भगवान्, ५६४ ज्योतिरादित्यः – सूर्यमण्डलमें विराजमान ज्योतिःस्वरूप, ५६५ सहिष्णुः – समस्त हन्होंको सहन करनेमें समर्थ, ५६६ गतिसक्तमः – सर्वश्रेष्ठ गतिस्वरूप। ७३॥

सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः। दिविस्पृक् सर्वदग् व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः॥ ७४॥

५६७ सुधन्वा-अतिशय सुन्दर शार्ङ्गघनुष धारण करनेवाले, ५६८ खण्डप्रश्चः-शत्रुओंका खण्डन करनेवाले फरसेको घारण करनेवाले परशुरामस्वरूप, ५६९ दारुणः-सन्मार्गविरोधियोंके लिये महान् मयंकर, ५७० द्रविणप्रदः-अर्थार्थी मक्तोंको घन-सम्मत्ति प्रदान करनेवाले, ५७१ दिविरमुक्-सर्गं होकतक स्थातः ५७२ सर्वद्यम् व्यासःहरे द्रशा एतं नेदका निमाग करनेवाहे श्रीकृष्णदेपायन
राग्यस्यकः ५७३ वाचस्पतिरयोनिजः-विधाके स्वामी
तथा पिना योनिके स्वयं ही प्रकट होनेवाहे ॥ ७४ ॥
विस्तामा सामगः साम निर्वाणं भेपजं भिषक्।
संन्यासग्रन्नस्यम्। ५५॥

पुष्ठ विस्तामा-देववत आदि तीन साम शृतियोद्वारा विनयी स्तृति की जाती है—ऐसे परमेदवर, ५७५सामगःगामनेदका गान करनेवाले, ५७६ साम-सामनेदस्वरूप,
५७७ निर्वाणम्-परमद्यान्तिके निधान परमानन्दस्वरूप,
५७७ निर्वाणम्-परमद्यान्तिके निधान परमानन्दस्वरूप,
५७८ भेपज्ञम्-संसार-रोगकी ओपिक ५७९ भिषक्संसारगोले परमवैद्य, ५८० संन्यासकृत्-मोक्षके लिये
गंन्यागाश्रम और संन्यासयोगका निर्माण करनेवाले, ५८१
दामः-उग्यमताका उपदेश देनेवाले, ५८२ द्यान्तः-परमधान्तस्वरूप ५८३ निष्ठा-सबकी स्थितिके आधार अधिष्ठानस्वरूप, ५८४ द्यान्तिः-परम शान्तस्वरूप, ५८५
परायणम्-मुमुद्ध पुरुषोके परम प्राप्य-स्थान॥ ७५॥
गुभाद्वः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः।
गोहितो गोपतिर्गीता वृषभाक्षो वृषित्रयः॥ ७६॥

५८६ ट्युमाङ्गः-अति मनोहर परम सुन्दर अङ्गीवाले ५८७ द्यान्तिदः-परम द्यान्ति देनेवाले ५८८ स्त्रष्टा-सर्गके आदिमें स्वकी रचना करनेवाले ५८० कुमुदः-पृथ्वीपर प्रस्ततापूर्वक लीला करनेवाले, ५९० कुमुद्रः-पृथ्वीपर प्रस्ततापूर्वक लीला करनेवाले, ५९० कुमुद्रः-पृथ्वीपर गोपालकामे गायोका और अवतार धारण करके मार उतारकर पृथ्वीका हित करनेवाले ५९२ गोपति:-पृथ्वीके और गायोक स्वामी, ५९३ गोप्ता-अवतार धारण करके सदके सम्मुख प्रकट होते समय अपनी मायाने अपने खरूपको आच्छादित करनेवाले ५९२ वृष्यभाद्यः-समल कामनाओंकी पर्या करनेवाली कुमादृष्टिने युक्त, ५९५ वृष्यियः-धर्मने प्यार करनेवाले ॥ ५६॥

भनिवर्ती निवृत्तातमा संक्षेत्रा क्षेमकृच्छियः। भीयत्सयक्षाःश्रीयासःश्रीपतिःश्रीमतांवरः॥ ७७॥

५९६ व्यतिवर्ता-रणभूमिमें और घर्मनाटनमें पीछे न इटनेवाहे, ५९७ निवृत्तातमा-स्वभावते ही विषय-वातनार्गहत नित्य श्रद्ध मनवाहे, ५९८ संदोत्ता-विस्तृत व्याद्धी संहारकालमें लेशित यानी सहम करनेवाहे, ५९९ हेम गृत्-वारणांगहती यहा करनेवाहे, ६०० हिाव:-सारण-भावते पित्य करनेवाहे करवाणसान, ६०१ श्रीवरसवद्धाः-भीवत्य नामक विद्व हो यहान्सहमें भारण करनेवाहे, ६०२ भीवत्याः-परम-भीवहां में वहाली हो करवाणन, ६०३ श्रीवितः-परम-

शक्तिस्या श्रीटश्मीजीके स्वामी, ६०४ श्रीमतां वरः-स्य प्रकारकी सम्पत्ति और ऐश्वर्यक्षे युक्त ब्रह्मादि समस्त लोकपालीं हे श्रेष्ठ ॥ ७७ ॥

श्रीदः श्रीदाः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः। श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमाँल्लोकत्रयाश्रयः॥ ७८॥

६०५ श्रीदः-मक्तोंको श्री प्रदान करनेवाले, ६०६ श्रीदाः-लहमीके नाय, ६०७ श्रीनिवासः-श्रीलहमीजिके अन्तःकरणमें नित्य निवास करनेवाले, ६०८ श्रीनिधिः-समस्त श्रियोंके आधार, ६०९ श्रीविभावनः-सव मनुष्योंके लिये उनके कर्मानुसार नाना प्रकारके ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले, ६१० श्रीधरः-जगजननी श्रीको वसःस्यलमें धारणकरनेवाले, ६११ श्रीकरः-सारण, स्तवन और अर्चन आदि करनेवाले, भक्तोंके लिये श्रीका विस्तार करनेवाले, ६१२ श्रेयः-कल्याणस्वरूप, ६१३ श्रीमान्-सव प्रकारकी श्रियोंसे युक्त, ६१४ लोकत्रयाश्रयः-तीनों लोकोंके आधार ॥ ७८ ॥

स्वक्षः खङ्गः शतानन्दो निन्दिज्योतिर्गणेश्वरः । विजितात्माविधेयात्मा सत्कीतिरिछन्न संशयः॥७९॥ ६१५ खक्षः-मनोहर कृपाक्षटाक्षते युक्त परम सुन्दर

६१५ स्वद्गः-मनाहर कृपाकटाक्षस युक्त परम सुन्दर आँखोंवाले, ६१६ स्वङ्गः-अतिशय कोमल परम सुन्दर मनोहर अङ्गाँवाले, ६१७ शतानन्दः-लीलाभेदसे सैकड़ों विभागोंमें विभक्त आनन्दस्वरूप, ६१८ निद्गः-परमानन्दस्वरूप, ६१९ ज्योतिर्गणेश्वरः-नक्षत्रसमुदायोंके ईश्वर, ६२० विजितातमा-जिते हुए मनवाले,६२१ अविधेयातमा-जिनके असली स्वरूपका किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सके- ऐसे अनिर्वचनीयस्वरूप, ६२२ सत्कीर्तिः-सभी कीर्तिवाले, ६२३ छिन्नसंश्वायः-सय प्रकारके संश्वयोंसे रहित ॥ ७९ ॥

उदीर्णः सर्वतश्चश्चरनीशः शाश्वतिस्थरः। भूरायो भूपणो भृतिर्विशोकः शोकसाशनः॥ ८०॥

दरध उद्गिणः-सव प्राणियंसे श्रेण्ट, दर५ सर्च-तश्चश्चः-समस्त वस्तुश्रीको स्व दिशाश्रीम सदा-सर्वदादेखनेकी शक्तिवाले, ६२६ श्रनीशः-जिनका दूसरा कोई शासक न हो-ऐसे स्वतन्त्र, ६२७ शाश्वतस्थिरः-स्दा एकरस स्थिर रहनेवाले, निर्विकार, ६२८ भूश्यः-लंकागमनके लिये मार्गकी याचना करते समय समुद्रतटकी भूमिपर शयन करने-वाले, ६२९ भूपणः-स्वेच्छासे नाना अवतार लेकर अपने चरण-चिह्नोंसे भूमिनी शोभा बढ़ानेवाले, ६३० भूतिः-समस्त विभ्तियोंके आधारस्वरूप, ६३१ विशोकः-सव प्रकारसे शोकरहित, ६३२ शोकनाशनः-स्मृतिमात्रसे मक्तोंके शोकका समूल नाश करनेवाले ॥ ८०॥

अर्चिप्मानर्चितः कुम्भो विद्युद्धात्मा विशोधनः। अनिरुद्धोऽप्रतिरथः प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः ॥ ८१ ॥ ६३३ अर्जिप्मान्-चन्द्र-सूर्यं आदि गण्म ज्योतिर्योको देदी-यमान करनेवाली अतिशय प्रकाशमय अनन्त किरणेंसि युक्त, ६३४ अचितः—ब्रह्मादि समस्त लोकोंसे पूजे जानेवाले, ६३५ कुम्मः—घटकी माँति सबके निवासस्थान, ६३६ विशुद्धातमा—परम शुद्ध निर्मल आत्मरवरूप, ६३७ विशोधनः—सारणमात्रसे समस्त पापोंका नाश करके मक्तोंके अन्तःकरणको परम शुद्ध कर देनेवाले, ६३८ अनिरुद्धः—जिनको कोई बाँघकर नहीं रख सके—ऐसे चतुर्व्यूहमें अनिरुद्धस्वरूप, ६३९ अप्रतिरथः—प्रतिपक्षसे रहित, ६४० प्रद्युम्नः—परमश्रेष्ठ अपार धनसे युक्त चतुर्व्यूहमें प्रद्युम्नस्वरूप, ६४१ अमितविक्रमः—अपार पराक्रमी ॥ ८१॥

कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः। त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः॥ ८२॥

६४२ कालनेमिनिहा—कालनेमि नामक असुरको मारनेवाले, ६४३ वीरः—परम शूरवीर, ६४४ शौरिः—शूरकुलमें उत्पन्न होनेवाले श्रीकृष्णस्वरूप, ६४५ शूर्-जनेश्वरः—अतिशय शूरवीरताके कारण इन्द्रादि शूरवीरोंके भी इष्ट, ६४६ त्रिलोकातमा—अन्तर्यामीरूपे तीनों लोकोंके आत्मा, ६४७ त्रिलोकेशः—तीनों लोकोंके खामी, ६४८ केशावः—त्रह्मा, विष्णु और शिव-स्वरूप, ६४९ केशिहा—केशी नामके असुरको मारनेवाले, ६५० हरिः—सरणमात्रसे समस्त पापोंका हरण करनेवाले॥ ८२॥

कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः। अनिर्देश्यवपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनंजयः॥८३॥

६५१ काम देवः – धर्मः अर्थः, काम और मोक्ष— इन वारों पुरुषार्थों को चाहनेवाले मनुष्योंद्वारा अभिल्वित समस्त कामनाओं के अधिष्ठाता परमदेवः ६५२ कामपालः – सकामी मक्तों की कामनाओं की पूर्ति करनेवाले, ६५३ कामी – अपने प्रियतमों को चाहनेवालें, ६५४ कान्तः – परम मनोहर स्वरूपः ६५५ कृतागमः – समस्त वेद और शास्त्रों को रचनेवालें, ६५६ अतिर्देश्यवपुः – जिनके दिन्य स्वरूपका किसी प्रकार मी वर्णन नहीं किया जा सके — ऐसे अनिर्वचनीय शरीरवालें, ६५७ विष्णुः – शेषशायी भगवान् विष्णु, ६५८ वीरः – बिना ही पैरों के गमन करनेकी दिन्य शक्ति युक्तः, ६५९ अनन्तः – जिनके स्वरूपः, शक्तिः, ऐश्वर्यः, सामर्थ्यं और गुणोंका कोई भी पार नहीं पा सकता – ऐसे अविनाशी गुणः, प्रभाव और शक्तियोंसे युक्तः, ६६० धनञ्जयः – अर्जुनरूपसे दिग-विजयके समय बहुत-सा धन जीतकर लानेवाले ॥ ८३॥

ब्रह्मण्यो ब्रह्मसृद् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः। ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मशो ब्राह्मणप्रियः॥ ८४॥

६६१ ब्रह्मण्यः-तपः वेदः ब्राह्मण और शानकी रक्षा करनेवालेः ६६२ ब्रह्मकृत्-पूर्वोक्त तप आदिकी रचना करनेवालेः ६६३ ब्रह्मा-ब्रह्मारूपसे जगत्को उत्पन्न करनेवालेः ६६४ ब्रह्म-सिव्यानन्दस्वरूप, ६६५ ब्रह्मविवर्धनः-पूर्वोक्त ब्रह्मशब्दवाची तप आदिकी वृद्धि करनेवाले, ६६६ ब्रह्मवित्-वेद और वेदार्थको पूर्णतया जाननेवाले, ६६७ ब्राह्मणः-समस्त वस्तुओंको ब्रह्मरूपसे देखनेवाले, ६६८ ब्रह्मी-ब्रह्म-शब्दवाची तपादि समस्त पदार्थोंके अधिष्ठान, ६६९ ब्रह्मी-ब्रह्म-अपने आत्मस्वरूप ब्रह्मशब्दवाची वेदको पूर्णतया यथार्थ जाननेवाले, ६७० ब्राह्मणप्रियः-ब्राह्मणीको अतिशय प्रिय माननेवाले ॥ ८४॥

महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः। महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः॥८५॥

६७१ महाक्रमः-वह वेगले चलनेवाले ६७२
महाक्रमां-भिन्न-भिन्न अवतारोंमें नाना प्रकारके महान् कर्म
करनेवाले ६७३ महातेजाः-जिसके ते तसे समस्त सूर्य आदि
तेजस्वी देदीप्यमान होते हैं—ऐसे महान् तेजस्वी, ६७४
महोरगः-वहे भारी सर्प यानी वासुिकस्वरूप, ६७५
महाक्रतुः-महान् यजस्वरूप, ६७६ महायज्वा-लोकसंग्रहके लिये बड़े-बड़े यज्ञींका अनुष्ठान करनेवाले, ६७७
महायझः-जपयज्ञ आदि भगवत्प्राप्तिके साधनरूप समस्त
यज्ञ जिनकी विभूतियाँ हैं—ऐसे महान् यजस्वरूप, ६७८
महाहिवः-ब्रह्मरूप अग्निमें हवन किये जाने योग्य प्रपञ्चरूप
हिव जिनका स्वरूप है—ऐसे महान् हिवःस्वरूप ॥ ८५॥

स्तव्यःस्तविषयःस्तोत्रं स्तुतिःस्तोता रणिषयः। पूर्णः पूरियता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः॥ ८६॥

६७९ स्तव्यः—सबके द्वारा स्तुति किये जाने योग्यः, ६८० स्तवित्रयः—स्तुतिसे प्रसन्न होनेवालेः, ६८१ स्तोत्रम्—जनके द्वारा भगवानके गुण-प्रभावका कीर्तन किया जाता हैः, वह स्तोत्रः, ६८२ स्तुतिः—स्तवनिक्रयास्तरूपः, ६८३ स्तोता—स्तुति करनेवालेः, ६८४ रणिप्रयः—युद्धमें प्रेम करनेवालेः, ६८५ पूर्णः—समस्त ज्ञानः, शक्तः, ऐश्वर्यं और गुणींसे परिपूर्णः, ६८६ पूरियता—अपने भक्तोंको सब प्रकारसे परिपूर्णं करनेवालेः, ६८७ पुण्यः—स्मरणमात्रसे पापींका नाश्य करनेवाले पुण्यस्वरूपः, ६८८ पुण्यक्तीर्तिः—परमपावन कीर्तिवालेः, ६८९ अनामयः—आन्तरिक और वाह्य सब प्रकारकी व्याधियीसे रहित ॥ ८६ ॥

मनोजनस्तीर्थंकरो वसुरेता वसुपदः। वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः॥८७॥

६९० मनोजवः—मनकी माँति वेगवाले, ६९६ तीर्थकरः—समस्त विधाओं के रचिता और उपदेशकर्ता ६९२ वसुरेताः—हिरण्यमय पुरुष ( प्रथम पुरुषस्ष्टिक बीज ) जिनका वीर्य है—ऐसे सुवर्णवीर्य, ६९३ वसुप्रदः-प्रचुर धन प्रदान करनेवाले, ६९४ वसुप्रदः-अपने भक्तों के मोक्षरूप महान् धन देनेवाले, ६९५ वासुदेवः-वसुदेवपुः

भी इतान ६२६ यासुः-गाहे अत्याहरणमें निवास करने-याति ६२७ यासुमनाः-एमानमायते सबमें निवास करनेकी यातिने सुक्त मनशाति ६२८ हायाः-यवमें इतन किये जाने मीमा द्वाराहरण ॥ ८० ॥

सद्भिः सन्द्रितः सत्ता सद्भृतिः सत्यस्यणः। द्रारमने। यद्श्रेष्टः सन्तियासः सुयामुनः॥ ८८॥

६९९ सहितः-अनुचर्गहारा प्राप्त किये जाने योग्य रिन्यस्य, ७०० सन्द्रतिः-जनन्त्री रथा आदि सत्तार्य परंगाचे, ७०१ सन्द्रान्तिः-प्रमंद्रा विद्यमान सत्तास्तरम् ७०२ सहितः-यहुत प्रकारसे यहुत रूपोमं मास्ति होने-याचे, ७०३ सन्परायणः-एत्युच्योके परम प्राप्णीय स्थानः ७०४ हार्यस्तः-हनुमानादि श्रेष्ठ ध्राचीर योद्वाजीसे युक्त येनानाचे, ७०५ यहुत्रेष्ठः-यहुवंशियोमं सर्वश्रेष्ठः ७०६ सिन्यासः-एपुच्योके आश्रय, ७०७ सुयामुनः-जिनके परिषय यमुना तहिनवासी गोपालवाल आदि अति सुन्दर हैं, ऐसे श्रीकृष्ण ॥ ८८ ॥

भूतायासो चासुदेवः सर्वासुनिलयोऽनलः। दर्पहा दर्पदो हप्तो हुर्चरोऽश्रापराजितः॥ ८९॥

७०८ भूतावासः-समस्य प्राणियोके मुख्य निवासस्यानः ७०९ वासुद्यः-अपनी मायाधे जगत्को आच्छादित करनेयाने परमदेवः ७१० सर्वासुनिलयः-समस्य प्राणियोके
आधारः ७११ अनलः-अपार शक्ति और सम्पत्तिसे युक्तः
७१२ द्र्पदा-धर्मविग्नः मार्गमे चलनेवालोके चमण्डको
नष्ट परनेवाने ७१२ द्र्पदः-अपने मक्तोको विश्वद उत्साद्द भदान करनेवाने ७१४ एमः-नित्यानन्दमनः ७१५
युध्राः-यदी कडिनवासे हद्यमें धारित होनेवाले ७१६
अपराजितः-द्रुगरीने अजित ॥ ८९॥

विरवम्तिमेहाम्तिद्वातम्तिरम्तिमान् । अनेकम्तिरव्यक्तः दातमृतिः दाताननः॥ ९०॥

७१७ विद्यमूर्तिः-एमल विद्य ही जिनकी मूर्ति दे-एंगे पिराट्सक्ष, ७१८ महामूर्तिः- यदे रूपवाले। ७१९ दंगमूर्तिः- एरेक्शिं भारण क्रिये हुए देदीप्यमान सम्पान सुकः। ७२० अमूर्तिमान्-जिनकीकोई पृति नहीं— ऐते जिसका ७२१ अनकमूर्तिः-नाना अवतारीम रोक्शिं जीवीका उपकार करनेके लिये बहुत मूर्तिमोंको भाग करनेकों ७२२ अञ्चलकः-अनेक मूर्ति होते हुए भी विकार सक्य किती प्रकार स्पन्त न क्रिया जा महे—ऐसे अपन स्रावन करनेक सुर्ति होते हुए भी विकार सक्य किती प्रकार स्पन्त न क्रिया जा महे—ऐसे अपन स्रावन करनेकों प्रविधिति ।

पशे गैकः स्वाः कः कि यत्तर् पर्मनुत्तमम् । संक्रियन्तुर्से क्लायो माध्यो भन्तवस्थलः ॥ ९१ ॥ ७२५ पकः-सर प्रशाके भेरभावति स्वा अदिवीयः ७२६ नैकः-अवतार-भेरसे अनेकः ७२७ स्वः-जिनमें सोमनामकी ओपिका रस निकाल जाता है—एसे यह-स्वतः ७२९ किम्-निचारणीय व्यवस्तः ७२९ किम्-निचारणीय व्यवस्तः ७३१ तत्-विस्तार करनेवाले ७३२ पदमनुत्तमम्-सुमुद्ध पुरुषीद्वारा प्राप्त किये जाने योग्य अत्युत्तम परमगदस्वरूपः ७३३ लोक-यन्धुः-समस्त प्राणियीके हित करनेवाले परम भिन्नः ७३४ लोकनाथः-सबके द्वारा याचना किये जानेयोग्य लोकस्वामी, ७३५ माध्यवः-मधुकुलमें उत्पन्न होनेवाले, ७३६भक्त-यत्सलः-मक्तीसे प्रेम करनेवाले ॥ ९१॥

सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी । वीरहा विपमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः॥ ९२॥

७३७ सुवर्णवर्णः-सोनेक समान पीतवर्णवाले, ७३८ हमाङ्गः-सोनेक समान चमकीले अङ्गीवाले, ७३९ घराङ्गः-परम श्रेष्ठ अङ्ग-प्रथङ्गीवाले, ७४० चन्द्नाङ्गदी-चन्दनके लेप और वाज्यंदमे सुशोभित, ७४१ चीरहा-श्र्रवीर असुरोको नाश करनेवाले, ७४२ विपमः-जिनके समान वृक्षरा कोई नहीं--ऐसे अनुपम, ७४३ शृन्यः-समस्त विशेषणोंसे रहित, ७४४ घृताशीः-अपने आश्रित जनोंके लिये कृपासे सने हुए द्रवित संकल्प करनेवाले, ७४५ याचलः-किसी प्रकार मी विचलित न होनेवाले-अविचल, ७४६ चलः-वायुरूपसे सर्वत्र गमन करनेवाले ॥ ९२॥

अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामीत्रिलोकधृक्। सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः॥ ९३॥

७४७ अमानी-स्वयं मान न चाहनेवाले, ७४८ मानदः-दूसरोंको मान देनेवाले, ७४९ मानदः-सवके पूजनेयोग्य माननीय, ७५० छोकस्वामी-चौदद्द भुवनोंके स्वामी, ७५१ त्रिकोकधृक्-तीनों लोकोंको धारण करनेवाले, ७५२ सुमेधाः-अति उत्तम सुन्दर बुद्धिवाले, ७५३ मेधजः-यशमें प्रकट दोनेवाले, ७५४ धन्यः-निल कृतकृत्व होनेके कारण सर्वया धन्यवादके पात्र, ७५५सत्य-मेधाः-पगी और श्रेष्ठ बुद्धिवाले, ७५६ धराधरः-अनन्त मगवानके रूपसे पृथ्वीको धारण करनेवाले॥ ९३॥

तेजोतृपो द्युतिघरः सर्वशस्त्रभृतां वरः। प्रयहो निप्रहो व्ययो नैकटको गदायजः॥९४॥

७५७ तेज्ञोवृषः-अवने मक्तीवर आनन्दमय तेजकी वर्षा करनेवाले, ७५८ द्युतिधरः-परम कान्तिको धारण करनेवाले, ७५९ सर्वदास्त्रभृतां चरः-समस्त शस्त्र धारियोमं श्रेष्ट, ७६० प्रग्रहः-मक्तीकं द्वारा अर्वित पत्र-पुष्पार्दको प्रदण करनेवाले, ७६१ निप्रहः-सबका निषद करनेवाले, ७६२ व्यवः-अवने मक्तीको अमीष्ट पत्ल देनेमें लगे हुए, ७६३ नेक्ष्यद्वः-नाम, आख्यात, उपसर्ग और

निपातरूप चार सींगोंको धारण करनेवाले शब्दब्रह्मखरूपः ७६४ गदायजः-गदसे पहले जन्म लेनेवाले श्रीकृष्ण॥९४॥ चतुर्मूर्तिश्चतुर्वोहश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः । चतुरातमा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात्॥९५॥

७६५ चतुर्मूर्तिः=राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुष्नरूप चार मूर्तियोंवाले, ७६६ चतुर्योहः—चार भुजाओंवाले, ७६७ चतुर्व्यहः—चार अनिष्द्र— हन चार व्यूहोंते युक्त, ७६८ चतुर्गितः—सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुष्यरूप चार परम गतिस्वरूप, ७६९ चतुः गत्मा—मन, बुद्धि, अहंकार और चित्तरूप चार अन्तः करणवाले, ७७० चतुर्भोवः—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष— इन चारों पुरुषायोंके उत्पत्तिस्थान, ७७१ चतुर्वेदवित्— चारों वेदोंके अर्थको मलीमाँति जाननेवाले, ७७२ एकपात्— एक पादवाले यानी-एक-पादः (अंशः) से समस्त विश्वको व्याप्त करनेवाले।। ९५॥

समावर्तोऽनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिकमः। दुर्छभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा ॥ ९६॥

समावर्तः-संसरचकको भलीभाँति **घ्रमानेवाले** • ७७४ अनिवृत्तातमा-सर्वत्र विद्यमान होनेके कारण जिनका आत्मा कहींसे मी हटा हुआ नहीं है, ऐसे, ७७५ दुर्जयः-किसीसे भी जीतनेमें न आनेवाले, ७७६ दुरतिक्रमः-जिनकी आज्ञाका कोई उल्लङ्घन नहीं कर सके, ऐसे, ७७७ दुर्लभः-दिना भक्तिके प्राप्त न होनेवाले, ७७८ दुर्गम:-कठिनतासे जाननेमें आनेवाले, ७७९ दुर्गः-कठिनतासे प्राप्त होनेवाले, ७८० दुरावासः-वड़ी कठिनतासे योगीजनींद्वारा हृदयमें बसाये जानेवाले, ७८१ दुरारिहा-दुष्ट मार्गमें चलनेवाले दैत्योंका वध करनेवाले ॥ ९६ ॥

शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः । इन्द्रकमी महाकमी कृतकर्मा कृतागमः॥९७॥

७८२ शुभाङ्गः—कल्याणकारक सुन्दर अर्ज्ञीवाले, ७८३ लोकसारङ्गः-लोकीके सारको प्रहण करनेवाले, ७८४ सु तन्तुः-सुन्दर विश्तृत जगत्रूहण तन्तुवाले, ७८५ तन्तुः वर्धनः-पूर्वोक्त जगत्-तन्तुको बढ़ानेवाले, ७८६ इन्द्रकर्मा-इन्द्रके समान कर्मवाले, ७८७ महाकर्मा-बड़े-बड़े कर्म करनेवाले, ७८८ सृतकर्मा-जो समस्त कर्तव्य कर्म कर चुके हों, जिनका कोई कर्तव्य शेष न रहा हो—ऐसे कृतकृत्य, ७८९ सृतागमः-स्वोचित अनेक कार्योको पूर्ण करनेके लिये अवतार धारण करके आनेवाले ॥ ९७ ॥

उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः। अर्को वाजसनः श्रङ्की जयन्तः सर्वविज्जयी॥ ९८॥ ७९० उद्भवः-स्वेच्छासे श्रेष्ठ जन्म धारण करनेवाले। ७९१ सुन्दरः-परम सुन्दरः ७९२ सुन्दः-परम करणां-शील, ७९३ रतननाभः-रत्नके समान सुन्दर नाभिविलें। ७९४ सुलोचनः-सुन्दर नेत्रींवाले, ७९५ अर्कः-ब्रह्मांदि पूच्य पुरुषोंके भी पूजनीय, ७९६ वाजसनः-याचकोंको अन्म प्रदान करनेवाले, ७९७ श्रङ्की-प्रलयकालमें सींगयुक्त मत्स्य-विशेषका रूप धारण करनेवाले, ७९८ जयन्तः-शत्रुओंको पूर्णतया जीतनेवाले, ७९९ सर्वविज्जयी-सब कुछ जानने-वाले और सबको जीतनेवाले॥ ९८॥

सुवर्णविन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः। महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः॥९९॥

८०० सुवर्णविन्दुः-सुन्दर अक्षर और विन्दुसे युक्त ओंकारखरूप, ८०१ अक्षोभ्यः-किसीके द्वारा भी क्षुभित न किये जा सकनेवाले, ८०२ सर्ववागीश्वरेश्वरः-समस्त वाणीपतियोंके यानी ब्रह्मादिके भी स्वामी, ८०३ महाहदः-ध्यान करनेवाले जिसमें गोता लगाकर आनन्दमें मग्न होते हैं, ऐसे परमानन्दके महान् सरोवर, ८०४ महागर्तः-महान् रथवाले, ८०५ महाभूतः-त्रिकालमें कभी नष्ट न होनेवाले महाभूतस्वरूप, ८०६ महानिधिः-सबके महान् निवास-स्थान ॥ ९९॥

कुमुदः सुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः। अमृताशोऽमृतवपुः सर्वेज्ञः सर्वेतोमुखः॥१००॥

८०७ कुमुदः-कु अर्थात् पृथ्वीको उसका मार उतारकर प्रसन्न करनेवाले, ८०८ कुन्दरः-हिरण्याक्षको मारनेके
लिये पृथ्वीको विदीर्ण करनेवाले, ८०९ कुन्दः-परशुरामअवतारमें पृथ्वी प्रदान करनेवाले, ८१० पर्जन्यः-वादलकी
माँति समस्त इष्ट वस्तुओंको वर्षा करनेवाले, ८११ पाननःस्मरणमात्रसे पवित्र करनेवाले, ८१२ अनिलः-सदा प्रबुद्ध
रहनेवाले, ८१३ अमृताशः-जिनकी आशा कभी विफल न
हो—ऐसे अमोधसंकल्प, ८१४ अमृतवपुः-जिनका कलेवर
कभी नष्ट न हो—ऐसे नित्य-विग्रहः, ८१५ सर्वेद्धः-सदासर्वदा सब कुछ जाननेवाले, ८१६ सर्वतोमुखः-सब ओर
मुखवाले यानी जहाँ कहीं भी उनके मक्त मित्तपूर्वक पत्रपुष्पादि जो कुछ भी अर्पण करें, उसे भक्षण करनेवाले॥

सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः। न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थश्चाणूरान्ध्रनिषूद्नः ॥१०१।

८१७ सुलभः-नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेवालेको और एकनिष्ठ श्रद्धाल भक्तको विना ही परिश्रमके सुगमतासे प्राप्त होनेवाले, ८१८ सुव्रतः—सुन्दर भोजन करनेवाले यानी अपने भक्तोंद्वारा प्रेमपूर्वक अर्पण किये हुए पत्र-पुष्पादि मामूली भोजनको भी परम श्रेष्ठ मानकर खानेवाले, ८१९ सिद्धः—स्वभावसे हीसमस्त सिद्धियोंसे युक्त, ८२० रात्रुजित-देवता और सत्पुरुषोंके शत्रुओंको जीतनेवाले, ८२१ रात्रु-

तारनः-देव शतुर्थोतः तारनेवाने ८२२ न्यप्रोधः-वट्यसः
स्पः ८२३ अतुम्यरः-वारतस्य आकारके मी काररहने-याणे, ८२४ अध्यापाः-वीरत प्रसम्बन्धः ८२५ चाण्रान्य-निष्द्रनः वाण्यः नामक अञ्चलतिके पीर मल्टको मारनेवाने ॥ १०१॥

सदम्ब्राचिः सप्तज्ञितः सप्तैधाः सप्तवाहनः। समूर्तिरनपोऽचिन्त्ये। भयतृद् भयनादानः॥१०२॥

८२६ सहस्राचिः-अनन्त किरणीवाले सूर्यरूपः ८२७ समितिहः-कालीः ग्यालीः मनोजवाः मुलोहिताः धूमवर्णाः स्वालिहिताः श्री विश्वविन्दान सातिविद्यालां वाले आमित्वरूपः ८२८ सप्तिचाः-वात दीतिवाले अग्नित्वरूपः ८२९ सप्तिचाहः-वात पीहोवाले स्वाल्पः ८३० अमुर्तिः-मृर्तिरहित निराकाः ८३१ अन्यः-वव प्रकारमे निष्पापः ८३२ अनिव्ययः-किसी प्रकार भी चिन्तन करनेमें न आनेवाले अव्ययस्यरूपः ८३३ भयकृत्-दुर्होको भयभीत करनेवाले अव्ययस्यरूपः ८३३ भयकृत्-दुर्होको भयभीत करनेवाले ४३४ भयनादानः-सरण करनेवालोके और संयुक्षीके भयका नाम करनेवाले ॥ १०२॥

थणुर्वृष्टत्राद्याः स्थ्लो गुणमृन्निर्गुणो महान्। स्राप्ताः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंदो वंदावर्घनः ॥१०३॥

८३५ वाणुः-अत्यन्त एर्म, ८३६ वृहत्-सबसे यहेः ८३७ वृद्धः-अत्यन्त पतले और हलके, ८३८ स्थूलः-अत्यन्त मोटे और मारी, ८३९ गुणभृत्-समस्त गुलोंको पारण कननेवाले, ८४० निर्गुणः-सत्तः रज और तम—इन रानों गुलोंने अतीतः ८४१ महान्-गुणः प्रभावः ऐश्वर्य और शान आदिनी अतिशयताके करण परम महत्त्वसम्पन्नः ८४२ बाधूनः-जिनको कोई मी घारण नहीं कर सकतः— ऐसे निराधारः ८४३ स्वधूनः-अपने आवसे धारित यानी अपनी ही महिमामें स्थितः ८४४ स्वास्थः-कृत्रर मुखवाले ४४५ प्राग्वंदाः-जिनने समस्त वंश्वरस्परा अरम्म हुई रै—ऐसे समस्त पूर्वजेंके भी पूर्वज आदिपुक्षः, ८४६ घंदावर्धनः-जगर् प्रस्कत्य वंशको और यादव वंशको प्रदानेवाले ॥१०३॥

भारभृत् कथितो योगी योगीदाः सर्वकामदः । भाक्षमः धमणः सामः सुवर्णो वायुवादनः ॥१०४॥

८४७ भारभृत्-धानाग आदिके रूपमें पृथ्वीका भार उद्योगारे शीर आगे मलाँके योगकेमरूप मारको वहन बरनेपारे, ८४८ कथितः-नेद-शाख और महापुक्षोद्वारा विनके गुन, प्रमाप-पेशर्प और स्वरूपका पारंपार कथन विपा गया है। येशे शरके द्वारा पर्वितः ८४९ योगी-निल दम्मित्रुच, ८५० योगीद्वाः-गमल योगियोंक स्वामी। ८९१ सर्वकामदः-गमल कमनाओंको पूर्ण करनेवाले। ८९२ स्वथ्या-गदको विभाग देनेगाने। ८९३ अमणा- दुर्धिको वंतप्त करनेवाले ८५४ श्वामः-प्रलयकालमें सब प्रचाका क्षय करनेवाले ८५५ सुपर्णः-वेदरूप सुन्दर पर्चो वाले (संगरवृक्षस्वरूप) ८५६ चायुवाहनः-वायुको गमन करनेके लिये शक्ति देनेवाले ॥ १०४॥

धनुर्घरो घनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः। अपराज्ञितः सर्वसहो नियन्ता नियमोऽयमः॥१०५॥

८५७ धनुर्घरः-धनुपवारी श्रीराम, ८५८ धनुर्वेदः-धनुर्विद्याको जाननेवाले श्रीराम, ८५९ दण्डः-दमन करने-वालोंकी दमनशक्तिः ८६० दमयिता-यम और राजा आदिके रूपमें दमन करनेवाले, ८६१ दमः-दण्डका कार्य यानी जिनको दण्ड दिया जाता है, उनका सुधार, ८६२ अपरा-जितः-धनुर्ओद्वारा पराजित न होनेवाले, ८६३ सर्वसहः-सव कुछ सहन करनेकी सामर्थ्य सुक्त, अतिशय तितिशु, ८६४ नियन्ता-समको अपने-अपने कर्तव्यमें नियुक्त करने-वाले, ८६५ अनियमः-नियमोंसे न बँधे हुए, जिनका कोई भी नियन्त्रण करनेवाला नहीं, ऐसे परमस्वतन्त्र, ८६६ अयमः-जिनका कोई शासक नहीं ॥ १०५ ॥

सत्त्ववान् सात्त्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः। अभिप्रायः प्रियार्होऽर्हः प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः ॥१०६॥

८६७ सत्त्ववान्-यल, वीर्य, सामर्प्य आदि समस्त तत्त्वोंसे सम्पन्न, ८६८ सात्त्विकः-सत्त्वगुणप्रधानविष्ठहः, ८६९ सत्यः-सत्यभापणस्वरूपः, ८७० सत्यधर्मपरायणः-ययार्थ मापण और धर्मके परम आधारः ८७१ अभिप्रायः-प्रेमीजन जिनको चाहते ई-ऐसे परम इष्टः, ८७२ प्रियार्षः-अत्यन्त प्रिय वस्तु समर्पण करनेके लिये योग्य पात्रः, ८७३ आर्हः-स्वके परम पूज्यः, ८७४ प्रियकृत्-भजनेवालोंका प्रिय करनेवाले, ८७५ प्रीतिवर्धनः-अपने प्रेमियोंके प्रेमको यदानेवाले ॥ १०६॥

विहायसगतिज्योंतिः सुरुचिर्हुतभुग् विभुः। रविविरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः॥१०९॥

८७६ विद्यायसगितः-आकाशमं गमन करनेवाले।
८७७ ज्योतिः-स्वयंप्रकाशस्तरः। ८७८ सुरुचिः-सुन्दर
रुचि और कान्तिवाले। ८७९ दुत्तभुक्-यश्में १वन की
दुई एमस्त इविको अग्निरूपि मञ्चण करनेवाले। ८८० विभुःसर्वयापी। ८८१ रविः-समस्त रहींका शोपण करनेवाले
सूर्यं। ८८२ विरोचनः-विविच प्रकार्य प्रकाश फैलानेवाले।
८८३ सूर्यः-शोमाको प्रकट करनेवाले, ८८४ सवितासमस्त जगत्को उत्पन्न करनेवाले। ८८५ रिवलोचनःसूर्यंहर नेशांवाले॥ १०७॥

अनन्तो हुतसुग् भोका सुखदो नैकजोऽयजः। सनिर्विष्णः सदामपी छोकाधिष्टानमद्भृतः॥१०८॥ ८८६ अनन्तः-एव प्रकारहे अन्तरिक ८८७ हुतभुक्-यशमें इवन की हुई सामग्रीको उन-उन देवताओं के रूपमें भक्षण करनेवाले, ८८८ भोक्ता-जगत्का पालन करनेवाले, ८८९ सुखदः - मक्तों को दर्शनरूप परम सुख देनेवाले, ८९० नैकजः - धर्मरक्षा, साधुरक्षा आदि परम विशुद्ध हेतुओं से स्वेच्छापूर्वक अनेक जन्म धारण करनेवाले, ८९१ अग्रजः - सबसे पहले जन्मनेवाले आदिपुरुष, ८९२ अनिर्विण्णः - पूर्णकाम होनेके कारण उकताहरसे रहित, ८९३ सदामधी - सत्पुरुषोंपर क्षमा करनेवाले, ८९४ लोकाधि- छानम् - समस्त लोकोंके आधार, ८९५ अद्भुतः - अत्यन्त आधर्यमय॥ १०८॥

सनात् सनातनतमः कपिछः कपिरप्ययः। स्वस्तिदःस्वस्तिकृत् सस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्तिदक्षिणः१०९

८९६ सनात्—अनन्तकालस्वरूपः ८९७ सनातनतमः— सबके कारण होनेसे ब्रह्मादि पुरुषोंकी अपेक्षा भी परम पुराणपुरुषः ८९८ कपिछः—महर्षि कपिलावतारः ८९९ कपिः—सूर्यदेव, ९०० अप्ययः—सम्पूर्ण जगत्के लयस्थानः ९०१ स्वस्तिहः— परमानन्दरूप मङ्गल देनेवाले ९०२ स्वस्तिकृत्—आश्रितः जनोंका कल्याण करनेवाले ९०३ स्वस्ति—कल्याणस्वरूपः ९०४ स्वस्तिभुक्—मक्तोंके परम कल्याणकी रक्षा करनेवाले, ९०५ स्वस्तिदक्षिणः—कल्याण करनेमें समर्थ और जीव कल्याण करनेवाले ॥ १०९॥

भरौद्रः कुण्डली चक्री विकम्यूर्जितशासनः। शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः॥११०॥

२०६ अरौद्रः—सब प्रकारके रद्र (कूर ) भावें से रिहत शान्तमृर्ति, २०७ कुण्डली—सूर्यके समान प्रकाशमान मकराकृति कुण्डलोंको धारण करनेवाले, २०८ चक्री—सुदर्शनचक्रको धारण करनेवाले, २०९ विक्रमी—सबसे विलक्षण पराक्रमशील, २१० ऊर्जितशासनः—जिनका श्रुति-स्मृतिरूप शासन अत्यन्त श्रेष्ठ है—ऐसे अतिश्रेष्ठ शासन करनेवाले, २११ शान्दातिगः—शब्दकी जहाँ पहुँच नहीं, ऐसे वाणीके अविषय, २१२ शब्दसहः—कठोर शब्दोंको सहन करनेवाले, २१३ शिशारः—त्रितापपीडितोंको शान्ति देनेवाले शीतलमूर्ति, २१४ शर्वरीकरः—श्रानियोंकी रात्रि संसार और अञ्चानियोंकी रात्रि शान—इन दोनोंको उत्पन्न करनेवाले ॥ ११० ॥

अक्र्रः पेरालो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः । विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः ॥१११॥

९१५ अङ्गूर:-सब प्रकारके क्रूरमावोंसे रहित, ९१६ पेश्वल:-मन, वाणी और कर्म-सभी दृष्टियोंसे सुन्दर होनेके कारण परम सुन्दर, ९१७ दृक्ष:-सब प्रकारसे समृद्ध,

सिमणां वरः—क्षमा करनेवालोंमें सर्वश्रेष्ठः ९२ विद्वानोंमें सर्वश्रेष्ठ परम विद्वान, ९२१ वीतभर भयसे रहितः ९२२ पुण्यश्रवणकीर्तनः—जिन महिमा और स्वरूपका श्रवण और कीर्तन ऐसे ॥ १११ ॥

उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःखप्ननाः वीरहा रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थि

९२३ उत्तारणः—संसार-सागरसे पाः
९२४ दुष्कृतिहा—पापोंका और पापियोंका न
९२५ पुण्यः—सारण आदि करनेवाले सा
पवित्र कर देनेवाले,९२६ दुःस्वप्तनादानः—
कीर्तन और पूजन करनेसे बुरे स्वप्नोंका न
९२७ वीरहा—शरणागतींकी विविध गतियोंक
चक्रका नाश करनेवाले, ९२८ रक्षणः—सव
करनेवाले, ९२९सन्तः—विद्या, विनय और
प्रचार करनेके लिये संतोंके रूपमें प्रकट हो
जीवनः—समस्त प्रजाको प्राणरूपसे जीवित रर
पर्यवस्थितः—समस्त विश्वको न्याप्त करके सि
अनन्तरूपोऽन-तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः
चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो न्यादिशो ।

९३२ अनन्तरूपः - अमितरूपवाले, ९३१ अपरिमित शोमासम्पन्नः, ९३४ जितमन्यु क्रोधको जीत लेनेवाले, ९३५ भयापहः ९३६ चतुरस्नः - मङ्गलमूर्ति, ९३७ गभी मनवाले, ९३८ विदिशः - अधिकारियोंको उ विभागपूर्वक नाना प्रकारके फल देनेवाले, ९३५ सवको यथायोग्य विविध आज्ञा देनेवाले, ६ वेदरूपसे समस्त कर्मोंका फल बतलानेवाले ॥ अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिरा जननो जनजनमादिर्भीमो भीमपराष्ट्र

९४१ अनादिः-जिसका आदि कोई न कारणस्तरण, ९४२ भूभुंबः-पृथ्वीके भी लक्ष्मीः-समस्त शोभायमान वस्तुओंकी शोम सुवीरः-उत्तम योधाः ९४५ रुचिराङ्गदः कत्याणमय बाज्वंदीको घारण करनेवालेः ५ प्राणीमात्रको उत्पन्न करनेवालेः ९४७ जनः लेनेवालोंके जनमके मूल कारणः ९४८ भीम देनेवालेः ९४९ भीमपराक्रमः-अतिशय करनेवालेः पराक्रमसे युक्त ॥ ११४॥ आधारनिलयोऽधाता पुष्पहासः प्रज

कर्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः

समस्य भूतिक स्थल, ५५१ अधाता-विक्त कोई मी बनानेवाण न द्वा दिने मार्च लिल, ९५२ पुण्यहासः— पुण्यकी भौति विक्रांतित द्वास्त्रवाचे, ९५३ प्रजानगरः—भली प्रकार सामन् रहनेवाचे नित्यमनुद्ध, ९५४ ऊर्ध्वमः—सबसे त्यार रहनेवाचे, ९५५ सत्यधाचारः—सपुत्रपति मार्गका आलस्य करनेवाचे मर्यादापुत्रपत्तिम, ९५६ प्राणदः— पर्योतित् आदि मर्ग पुर्शोको भी जीवन देनेवाले, ९५७ प्रणयः—ॐकारस्यस्य, ९५८ पणः—यथायोग्य व्यवहार परनेवाचे ॥ ११५ ॥

प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः। तन्यं तत्त्वविदेकातमा जन्ममृत्युजरातिगः॥११६॥

०,५० प्रमाणम्—स्वतः विद्य होनेने स्वयं प्रमाणस्तरः ।
०,६० प्राणिनित्यः प्राणिके आधारभूतः ९६१ प्राणभृत्—
समस्त प्राणिका पोपण करनेवालेः ९६२ प्राणजीवनः—
प्राणवासुके संचारने प्राणियोको जीवित रखनेवालेः ९६३
तस्त्रम् समार्थ तस्त्रहणः ९६४ तस्त्रवित्—प्रमार्थ तस्त्रको
पूर्वतया ज्ञाननेवालेः ९६५ एकातमा—अद्वितीयस्त्रहणः ९६६
जनममृत्युजरातिगः -जन्मः मृत्यु और बुद्राणा आदि
शरीरके धमीति धर्वया अतीत ॥ ११६॥

भूमुँयःखलाहलारः सविता प्रपितामदः। यसो यसपतिर्यज्वा यसाङ्गो यसवाहनः॥११७॥

९६७ भूर्मुवास्तत्त्वः सः सुवः स्वः तीनी लोकीवाले,
गंगारश्चास्तत्तः ९६८ तारः - गंगारश्चास्तत्वः ९६० तारः - गंगारश्चास्तत्वः ९६० तारः - गंगारश्चास्तत्वः ९६० तारः - गंगारः १६९ स्विता - गंगारे अति इताले १८०० प्रतितामदः - पितामद्द मद्दाके भी पिताः ९७६ यदः - यहम्पराः ९७६ यद्वापतिः - गंगस्त यश्चा अञ्चानाम स्पर्धे यश्च करनेवाले ९७४ यद्वाद्वाः - गंगस्त यश्चा अञ्चावले । ११७॥

यमसृद् यमसृद् यसी यसभुग् यससाधनः । यमस्तरुद् यमगुरामनमन्नाद् एव च ॥११८॥

९,७६ यद्यसृत्-यशैकी धारण करनेवाले, ९,७७ यशकृत्-यशैके रचिवल, ९,७८ यशी-समस्त यश जिनमें समास होते हैं -- एते यश्येषी, ९,७९ यद्यसुक्-समस्त यशिके भोता, ९८० यद्यस्थान न्यस्य आदि बहुतनी यह जिनमें प्राप्ति सावन है ऐते, ९८२ यद्यान्तकृत्-यशैका पण देने सहे, ९८२ यत्रमुख्य-यशैके यस निष्काम पणस्त्य, ९८३ अन्तम्-सम्बद्ध प्राप्तिके अन यानी अवही माँचि उनकी स्य प्रकारने तृष्टि-पृष्टि करनेवाले, ९८४ अन्तादः-एमन अपनी में भोता। ११८॥

भागमधीनिः खर्यजाते। चैमानः सामगायनः। देवकंतरहनः स्त्रष्टा क्षितीदाः पापनाशनः॥११९॥ ९८५ आतमयोनिः-जिनका कारण दूषरा कोई नहीं ऐने स्वयं योनिस्वरूपः ९८६ स्वयंजातः-स्वयं अपने आप स्वेच्छापूर्वक प्रकट होनेवाले , ९८७ वेस्वानः-पातालवासी दिरण्याक्षका वघ करनेके लिये पृथ्वीको खोदनेवाले वाराद्व अवतारघारी , ९८८ सामगायनः-सामवेदका गःन करनेवाले , ९८९ देवकीनन्दनः-देवकीपुत्र , ९९० स्त्रष्टा-समस्त लोकोंके रचिवता , ९९१ सितीशः-पृथ्वीपित , ९९२ पाप-नाशनः-स्परण , कीर्तन , पूजन और ध्यान आदि करनेसे समस्त पायसमुदायका नाश करनेवाले ॥ ११९॥

शह्यभूत्रन्दकी चक्री शार्ह्गधन्वा गदाधरः। रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः॥१२०॥

९९३ शहुअन्-पाद्य जन्यश्युको धारण करनेवाले, ९९५ सम्दकी-नन्दकनामक खद्म धारण करनेवाले, ९९५ चक्की-पुदर्शन चक्र धारण करनेवाले, ९९६ शार्द्धधन्वा-शार्द्धधनुपधारी, ९९७ गद्दाधर:-कौमोदकी नामकी गदा धारण करनेवाले, ९९८ रधाङ्कधाणि:-भीष्मकी प्रतिशारलनेके लिये सुदर्शन चक्रको हाथमें धारण करनेवाले श्रीकृष्ण, ९९९ अक्षोभ्यः-जो किसी प्रकार भी विचलित नहीं किये जा सके, ऐसे, १००० सर्चप्रहरणायुध:-शात और अशात जितने भी युद्धादिमें काम आनेवाले अल्ल-शल हैं, उन सक्को धारण करनेवाले ॥ १२०॥

#### सर्वप्रहरणायुष ॐ नम इति

यहाँ इजार नामीकी समाप्ति दिखलानेके लिये अन्तिम नामको दुयारा लिखा गया है। मङ्गलवाची होनेसे ॐकारका स्मरण किया गया है। अन्तमें नमस्कार करके भगवान्की पृजा की गयी है।

इतीरं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः। नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम् ॥१२१॥

इस प्रकार यह कीर्तन करने योग्य महात्मा केशवके दिव्य एक हजार नामीका पूर्णरूपने वर्णन करदिया ॥१९१॥ य इदं श्रुणुयात्रित्यं यथ्यापि परिकीर्तयेत्। नागुमं प्राप्नुयात् किचित् सोऽमुबेह चमानवः॥१२२॥

नो मनुष्य इस विष्णुसहस्तनामका सदा अवण करता है.... और जो प्रतिदिन इसका कीर्तन या पाट करता है। उसका इन लोकमें तथा परलोकमें कहीं भी कुछ अग्रुभ नहीं होता ॥ १२२ ॥

वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् । वेदयो धनसमृद्धः स्याच्छुद्दः सुम्बमवाप्नुयात्॥१२३॥

इस विष्णुनहस्त्रनामका अवण, पटन और कीर्तन करनेने ब्राह्मण वेदान्त-पारमामी हो जाता है, छत्रिय युद्धमें विजय पाता है, वैश्य घनसे सम्पन्न होता है और छह सुख पाता है। १२३॥ धर्मार्थी प्राप्तुयाद् धर्ममथीर्थी चार्थमाप्तुयात् । कामानवाप्तुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्तुयात् प्रजाम्।१२४।

वर्मकी इच्छावाला धर्मको पाता है, अर्थकी इच्छा-वाला अर्थ पाता है, भोगोंकी इच्छावाला भोग पाता है और संतानकी इच्छावाला संतान पाता है ॥ १९४॥ भक्तिमान् यः सदोत्थाय ग्रुचिस्तद्गतमानसः। सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत्॥१२५॥ यशः प्राप्नोति विपुलं हातिप्राधान्यमेव च। अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम्॥१२६॥ न भयं कचिद्राप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्द्ति। भवत्यरोगो द्युतिमान् वलक्षपगुणान्वितः॥१२७॥

जो भक्तिमान् पुरुष सदा प्रातःकालमें उठकर स्नान करके पवित्र हो मनमें विष्णुका ध्यान करता हुआ इस वासुदेव-सहस्रनामका भली प्रकार पाठ करता है, वह महान् यश पाता है, जातिमें महत्त्व पाता है, अचल सम्पत्ति पाता है और अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कहीं मय नहीं होता। वह वीर्य और तेजको पाता है तथा आरोग्य-वान्, कान्तिमान्, बलवान्, रूपवान् और सर्वगुणसंम्पन्न हो जाता है ॥ १२५-१२७॥

रोगार्तो मुच्यते रोगाद् बद्धो मुच्येत बन्धनात्। भयानमुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः ॥१२८॥

रोगातुर पुरुष रोगसे छूट जाता है, बन्धनमें पड़ा हुआ पुरुष बन्धनसे छूट जाता है, भयभीत भयसे छूट जाता है और आपत्तिमें पड़ा हुआ आपत्तिसे छूट जाता है॥ १२८॥ दुर्गाण्यतितरत्याद्य पुरुषः पुरुषोत्तमम्। स्तुवन् नामसहस्रोण नित्यं भक्तिसमन्वितः॥१२९॥

जो पुरुष मक्तिसम्पन्न होकर इस विष्णुसहस्रनामसे पुरुषोत्तम भगवान्की प्रतिदिन स्तुति करता है। वह शीघ ही समस्त संकटोंसे पार हो जाता है।। १२९॥

वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः। सर्वपापविद्युद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्॥१३०॥

जो मनुष्य वासुदेवके आश्रित और उनके परायण है। वह समस्त पापेंसे छूटकर विशुद्ध अन्तःकरणवाला हो सनातन परब्रह्मको पाता है ॥ १३०॥

न वासुदेवभक्तानामशुमं विद्यते कचित्। जन्ममृत्युजराज्याधिभयं नैवोपजायते ॥१३१॥

वासुदेवके मक्तींका कहीं कभी भी अशुम नहीं होता है तथा उनको जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधिका भी भय नहीं रहता है ॥ १३१॥

इमं स्तवमधीयानः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः। युज्येतात्मसुखक्षान्तिश्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः ॥१३२॥ जो पुरुष श्रद्धापर्वक मक्तिमानसे इस विष्णुसहस्रनामका पाठ करता है, वह आत्मसुख, क्षमा, लक्ष्मी, धैर्य, स्मृति और कीर्तिको पाता है ॥ १३२ ॥

न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नागुधा मितः। भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ॥१३३॥

पुरुषोत्तमके पुण्यात्मा भक्तोंको किसी दिन क्रोध नहीं आता, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, लोभ नहीं होता और उनकी बुद्धि कभी अशुद्ध नहीं होती ॥ १३३॥

यौः सचन्द्रार्कनक्षत्रा खं दिशो भूमेहोद्धिः। वासुदेवस्य वीर्येण विध्वतानि महात्मनः॥१३४॥

स्वर्ग, सूर्य, चन्द्रमा तथा नक्षत्रसहित आकाश, दस दिशाएँ, पृथ्वी और महासागर—ये सब महात्मा वासुदेवके प्रभावसे घारण किये गये हैं ॥ १२४॥ ससुरासुरगन्धर्व सयक्षोरगराक्षसम्।

जगद् वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् ॥१३५॥ देवताः दैत्यः गन्धर्वः यक्षः सर्प और राक्षससहित यह स्थावर-जङ्गमरूप सम्पूर्ण जगत् श्रीकृष्णके अधीन रहकर यथायोग्य बरत रहे हैं ॥ १३५॥

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्त्वं तेजो बलंधृतिः। वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रक एव च ॥१३६॥

इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, सत्त्व, तेज, वल, धीरज, क्षेत्र ( शरीर ) और क्षेत्रज्ञ (आत्मा)—ये सव-के-सव श्रीवासुदेव-के रूप हैं, ऐसा वेद कहते हैं ॥ १३६॥

सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते। आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रसुरच्युतः॥१३७॥

सब शास्त्रोंमें आचार प्रथम माना जाता है। आचारसे ही धर्मकी उत्पत्ति होती है और धर्मके स्वामी मगवान् अच्युत हैं ॥ १३७॥

ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः। जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् ॥१३८॥

त्रमृषि, पितर, देवता, पञ्च महाभूत, धातुएँ और स्थावर-जङ्गमात्मक सम्पूर्ण जगत्—ये छव नारायणसे ही उत्पन्न हुए हैं ॥ १३८॥

योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादि कर्मच । वेदाः शास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वे जनार्दनात् ॥१३९॥

योग, ज्ञान, सांख्य, विद्याएँ, शिल्प आदि कर्म, वेद, शास्त्र और विज्ञान—ये सब विष्णुसे उत्पन्न हुए हैं ॥१३९॥ एको विष्णुर्मेहद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः। त्रींल्लोकान् व्याप्य भूतात्मा सुङ्के विश्वसुगव्ययः१४०

वे समस्त विश्वके भोक्ता और अविनाशी विष्णु ही एक ऐसे हैं, जो अनेक रूपोंमें विभक्त होकर मिन्न-भिन्न भूत-विशेषोंके अनेकों रूपोंको घारण कर रहे हैं तथा विलोकीमें व्याप्त होकर सबको मोग रहे हैं ॥ १४०॥ इमं सार्वं भगवता विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् । पंटर्यद्वारुक्तं पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुसानि च ॥१४१॥

जे पुरा परम शेय और मुख पाना चाहता हो। वह र भगगान व्यामभी है कड़े हुए इस विष्णुसहस्रनामस्तोत्रका पाठ करें ॥ १४१ ॥ विद्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाष्ययम्। भजन्ति वे पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् ॥१४२॥

जो विश्वके ईश्वर जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करनेवाले जन्मरहित कमललोचन मगवान् विष्णुका भजन करते हैं, वे कभी परामव नहीं पाते हैं ॥ १४२ ॥

इति धीमदाभारते दातसाइसवां संहितायां वैयासिक्यामनुदाासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विष्णुसहस्रनामकथने

पुक्रोनपद्माराद्धिकराततमोऽध्यायः ॥ १४९ ॥

हम प्रशास श्रीमहामारत व्यासनिर्मित शतसाहसीय संहितासम्बन्धी अनुशासनपर्वेक अन्तर्गत दानधर्मपर्वेमें रिण्युसहसनामकथनविषयक एक सी ठनचासकों अध्याय पूरा हुआ ॥१४०॥ ( दाक्षिणस्य अभिक पाठके २ इकीक मिलाकर कुळ १४४ इकीक हैं )

# पञ्चारादिधकराततमोऽध्यायः

जपने योग्य मन्त्र और सवेरे-शाम कीर्तन करनेयोग्य देवता, ऋषियों और राजाओं के मङ्गलमय नामोंका कीर्तन-माहात्म्य तथा गायत्रीजपका फल

युधिष्टिर उवाच

पितामह महामाश सर्वशाखिवशारद्। किं जन्यं जपतो नित्यं भवेद् धर्मफलं महत्॥ १ ॥

युधिष्टिरने पूछा—पितामह! आन महाज्ञानी और सम्पूर्ण शास्त्रोंके विशेषज्ञ हैं। अतः मैं पूछता हूँ कि प्रति-दिन किस म्होत्र या मन्त्रका जन करनेसे वर्मके महान् फलकी प्राप्ति हो सकती है ? ॥ १ ॥

प्रस्थाने या प्रवेदो वा प्रवृत्ते वापि कर्मणि। देवे या श्राद्धकाले वा कि जप्यं कर्मसाधनम्॥ २ ॥

साम्राग्यहमतेश अथवा किही कर्मका आरम्भ करते समया देवयशमें या आदके समय किस मन्त्रका जुप करनेसे कर्मकी पूर्ति हो जाती है है।। २॥

शान्तिकं पौष्टिकं रक्षा शत्रुष्नं भयनाशनम्। जप्यं यद् ब्रह्मसमितं तद् भवान् वक्तुमहंति ॥ ३ ॥

शान्तिः पुष्टिः रक्षाः शतुनाशः तसा सय-निवारण करनेयाद्या-कीन-छ। ऐछ। जपनीय सन्त्र है। जो वेदके समान माननीय है ! आप उसे बतानेकी कृषा करें ॥ ३॥

भीष्म उवाच

य्यासत्रोक्तमिमं मन्त्रं श्रृष्येकमना सृप । साधित्र्या विहितं दिप्यं सद्यः पापविमोचनम्॥ ४ ॥

भीष्मजीने कहा — राजन् । महीं वेदल्यावका बताया हुआ मह एक मन्त्र है। उसे एकामित्त होकर सुनो । सावित्री देवीने इस दिल्यमन्त्रकी स्विटकी है तथा यह तत्काक ही पापंसे सुद्राहास दिलानेयाला है ॥ ४ ॥ श्रष्टणु मन्त्रविधि कुन्सने शोरुयमाने मयानच । ये श्रुत्या पाण्ड्रयश्रेष्ट सर्वेपापेंग प्रमुख्यते ॥ ५ ॥ अन्तर । पाण्ड्रयश्रेष्ट । में इस मन्त्रकी सम्पूर्ण विवि बताता हूँ, मुनो । उसे सुनकर मनुष्य सब पापींसे मुक्त हो जाता है ॥ ५ ॥

रात्रावहनि धर्मध जपन् पापैन लिप्यते। तत् तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि श्रृणुप्येकमना नृप ॥ ६॥

धर्मश नरेश्वर ! जो रात-दिन इस मन्त्रका जप करता है। वह पापिंगे लिप्त नहीं होता । वही मन्त्र में तुम्हें वता रहा हूँ। एकचित्त होकर सुनो ॥ ६॥

आयुष्मान् भवते चैव यं श्रुत्वा पार्थिवात्मज । पुरुपस्तु सुसिद्धार्थः प्रेत्य चेह च मोदते ॥ ७ ॥

राजकुमार ! जो इस मनत्रको सुनता है, वह पुरुष दीर्घनीवी तथा सफलमनोरय होता है, इहलोक और परलोकमें भी आनन्द मोगता है ॥ ७ ॥

सेवितं सततं राजन् पुरा राजर्पिसत्तमैः। क्षत्रधर्मेपरैर्नित्यं सत्यवतपरायणैः॥ ८॥

राजन् ! प्राचीनकालमें धित्रयधर्मका पालन करनेवाले और धदा सत्य व्रतके आचरणमें संलग्न रहनेवाले राजिए-शिरोमणि इस मन्त्रका सदा ही जप किया करते थे॥ ८॥ इद्माद्रिकमव्यश्रं कुर्विद्गिनियतैः सदा।

नृपैर्भरतशार्ट्छ प्राप्यते श्रीरनुत्तमा॥ ९॥ मरतिह ! जो राजा मन और इन्द्रियोंको वश्में करके शान्तिपूर्वक प्रतिदिन इस मन्त्रका जप करते हैं, उन्हें सर्वोत्तम सम्पत्ति प्राप्त होती है॥ ९॥

> नमो चिसष्ठाय महावताय पराद्यरं चेदनिधि नमस्ये। नमोऽस्त्वनन्ताय महोरगाय नमोऽस्तु सिद्धेभ्य इहाक्ष्यभ्यः॥१०॥ नमोऽस्त्रुपिभ्यः परमं परेषां देवेषु देवं वरष्टं चराणाम्।

सहस्रशीषीय नमः शिवाय सहस्रनामाय जनार्दनाय॥११॥

सहस्रनामाय जनादनाय ॥ ११॥
(यह मन्त्र इस प्रकार है—) महान् त्रतधारी विषष्ठको
नमस्कार है, वेदनिधि पराशरको नमस्कार है, विशाल सर्परूपधारी अनन्त (शेषनाग) को नमस्कार है, व्यक्षय
सिद्धगणको नमस्कार है, ऋषिवृन्दको नमस्कार है तथा
परात्पर, देवाधिदेव, वरदाता परमेश्वरको नमस्कार है एवं
सहस्र मस्तकवाले शिवको और सहस्रों नाम घारण करनेवाले
मगवान् जनार्दनको नमस्कार है॥ १०-११॥
अजैकपाद्हिर्चुप्न्यः पिनाकी चापराजितः।
ऋतश्च पितृरूपश्च इयम्बक्षश्च महेश्वरः॥१२॥
ख्वाकिपश्च शम्भुश्च हवनोऽधेश्वरस्तथा।
पकादशैते प्रथिता चद्रास्त्रिभुवनेश्वराः॥१३॥
अजैकपाद् अहिर्बुच्न्य, पिनाकी, अपराजित, ऋत,
पितृरूप व्यम्बक, महेश्वर, वृषाकिप, शम्भु, इवन और
ईश्वर—ये ग्यारह यह विख्यात हैं; जो तीनों लोकोंके
स्वामी हैं॥१२-१३॥

शतमेतत् समाम्नातं शतहद्रे महात्मनाम् । अंशो भगश्च मित्रश्च वरुणश्च जलेश्वरः ॥ १४ ॥ तथा धातार्यमा चैव जयन्तो भास्करस्तथा । त्वष्टा पूषा तथैवेन्द्रो द्वादशो विष्णुरुच्यते ॥ १५ ॥ इत्येते द्वादशादित्याः काश्यपेया इति श्रुतिः ।

े वेदके शतरुद्रिय प्रकरणमें महातमा रुद्रके सैकड़ों नाम वताये गये हैं। अंश, भग, मित्र, जलेश्वर वरुण, धाता, अर्यमा, जयन्त, भास्कर, त्वष्टा, पूषा, हन्द्र तथा विष्णु—ये बारह आदित्य कहळाते हैं। ये सब-के-सब कश्यपके पुत्र हैं॥ १४-१५ है॥

एधरो ध्रुवश्च सोमश्च सावित्रोऽधानिलोऽनलः॥ १६॥ प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽधौ प्रकीर्तिताः।

प्रभात माने सानिक अनिक अनक प्रत्यूष और प्रभात में आठ वसु कहे गये हैं ॥ १६६॥ नासत्यश्चापि दस्त्रश्च स्मृतौ द्वावश्विनाविष ॥ १७॥ मार्तण्डस्थात्मजावेतौ संज्ञानासाविनिर्गतौ।

नासत्य और दस—ये दोनों अश्वनीकुमारके नामसे प्रसिद्ध हैं। इनकी उत्पत्ति मगवान् सूर्यके वीर्यसे हुई है। ये अश्वरूपधारिणी संज्ञा देवीके नाकसे प्रकट हुए ये (ये सब मिलाकर तैंतीस देवता हैं)॥ १७६ ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि लोकानां कर्मसाक्षिणः ॥ १८॥ अपि यज्ञस्य वेत्तारो दत्तस्य सुकृतस्य च। अहङ्याः सर्वभूतेषु पश्यन्ति त्रिद्शेष्ट्रराः ॥ १९॥ सुभागुभानि कर्माण मृत्युः कालश्च सर्वशः। विद्वेदेवाः पितृगणा मूर्तिमन्तस्तपोधनाः॥ २०॥ विद्वेदेवाः पितृगणा मूर्तिमन्तस्तपोधनाः॥ २०॥

मुनयश्चैव सिद्धाश्च तपोमोक्षपरायणाः। शुचिस्मिताः कीर्तयतां प्रयच्छन्तिशुभं नृणाम्॥ २१॥

अब में जगत्के कर्मपर दृष्टि रखनेवाले तथा यज्ञ, दान और सुकृतको जाननेवाले देवताओंका परिचय देता हूँ। ये देवगण स्वयं अहृत्य रहकर समस्त प्राणियोंके शुमाशुम-कर्मोंको देखते रहते हैं। इनके नाम ये हैं—मृत्यु, काल, विश्वेदेव और मूर्तिमान् पितृगण। इनके सिवा तपस्वी मृति तथा तप एवं मोक्षमें संलग्न सिद्ध महर्षि भी सम्पूर्ण जगत्पर हितकी दृष्टि रखते हैं। ये सब अपना नाम-कीर्तन करने वाले मनुष्योंको शुम फल देते हैं॥ १८-२१॥ प्रजापतिकृतानेता एलोकान दिव्येन तेजसा।

वसन्ति सर्वलोकेषु प्रयताः सर्वकर्मसु॥ २२॥
प्रनापित ब्रह्माजीने जिन लोकोंकी रचना की है, उन
सवमें ये अपने दिन्य तेजसे निवास करते हैं तथा शुद्धभावसे/
सबके कर्मोंका निरीक्षण करते हैं॥ २२॥
प्राणानामीश्वरानेतान् कीर्तयन् प्रयतो नरः।
धर्मार्थकामैविंपुलेंर्युक्यते सह नित्यशः॥ २३॥

ये सबके प्राणिके स्वामी हैं। जो मनुष्य गुद्धमावसे नित्य इनका कीर्तन करता है, उसे प्रचुरमात्रामें धर्म, अर्थ और कामकी प्राप्ति होती है॥ २३॥

लोकांश्च लभते पुण्यान् विश्वेश्वरकृताञ्छुभान्। एते देवास्त्रयस्त्रिशत् सर्वभूतगणेश्वराः॥ २४॥

वह लोकनाथ ब्रह्माजीके रचे हुए मङ्गलमय पवित्र लोकोंमें जाता है। ऊपर बताये हुए तैंतीस देवता सम्पूर्ण) भूतोंके खामी हैं॥ २४॥ नन्दीश्वरो महाकायो श्रामणीर्जृषभध्वजः। ईश्वराः सर्वलोकानां गणेश्वरविनायकाः॥ २५॥

ज्योतींषि सरितो व्योम सुपर्णः पतगेश्वरः॥ २६॥ पृथिव्यां तपसा सिद्धाः स्थावराश्च चराश्च ह। हिमवान् गिरयः सर्वे चत्वारश्च महार्णवाः॥ २७॥

सौम्या रौद्रा गणाश्चेव योगभूतगणास्तथा।

भवस्यानुचराइचैव हरतुल्यपराक्रमाः। विष्णुदेवोऽथजिष्णुश्चस्कन्दश्चाम्विकया सह॥ २८॥ कीर्तयन् प्रयतः सर्वान् सर्वपापैः प्रमुच्यते।

इसी प्रकार नन्दिश्वर, महाकाय, ग्रामणी, वृष्भध्वज, सम्पूर्ण लोकींके स्वामी गणेश, विनायक, सौम्यगण, चद्रगण, योगगण, भूतगण, नक्षत्र, निद्याँ, आकाश, पिक्षराज गरुड़, पृथ्वीपर तपसे सिद्ध हुए महात्मा, स्थावर, जङ्गम, हिमालय, समस्त पर्वत, चारी समुद्र, भगवान् शङ्करके तुल्य पराक्रमवाले उनके अनुचरगण, विष्णुदेव, जिष्णु, स्कन्द और अम्बिका—इन सबके नामींका शुद्धमावसे कीर्तन करनेवाले मनुष्यके सब पाप नष्ट हो जाते हैं।। २५—२८६ ॥

| ||| |||

III th

} :

}

1

सन अर्घे प्रवद्यामि मानवागृपिसत्तमान् ॥ २९ ॥ यवर्णलस्य रेश्यस्य अर्घावसुपरावस् । शीरितत्वीय कर्मावान् बलशाहिरसः सुतः ॥ ३० ॥ प्राण्मिधाविधेः पुत्रः कच्चो बहिषदस्तथा । प्राप्तिशास्याः सर्वे कीर्तिता लोकभावनाः ॥ ३१ ॥

अप भेर महिंचीके नाम दतारहा हूँ—यवक्रीता रैभ्या अपायमुः उद्यक्षके पुत्र क्ञीवान् अद्विरानन्दन यता भेगाविधके पुत्र कण्य स्मृति और वहिंगद—ये सव स्मृति ब्रह्मते तमे नम्पन्न और लोकस्रष्टा वतलाये गये हैं॥

लभन्ते हि शुभं सर्वे रहानलबसुप्रभाः। भुवि छत्वा शुभं कर्म मोदन्ते दिवि देवतैः॥ ३२॥

दनका तेज रहा अग्नि तथा वसुओंके समान है। ये पृथ्वीयर झमकर्म करके अब स्वर्गमें देवताओंके साथ आनन्दपूर्वक रहते हैं और झमफलका उपभोग करते हैं॥ महेन्द्रगुरवः सप्त प्राची वे दिशमाधिताः। प्रयतः कीर्त येदेताव्हाकलोके महीयते॥ ३३॥

मरेन्द्रके गुरु सातों महर्षि पूर्व दिशामें निवास करते हैं। जो पुरुष शुद्धचित्तसे इनका नाम लेता है, वह इन्द्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है॥ ३३॥

उन्मुचुःप्रमुचुश्चेंच खस्त्यात्रेयश्च वीर्यवान् । दृढव्यश्चोध्वेदाहुश्च तृणसोमाङ्गिरास्तथा ॥ ३४ ॥ मित्रावरुणयोः पुत्रस्तथागस्त्यः प्रतापवान् । धर्मराजर्तिकः सप्त दक्षिणां दिद्यमाश्चिताः ॥ ३५ ॥

उन्मुन्, प्रमुन्न, शक्तिशाली स्वस्त्यात्रेय, हढव्य, कर्ष्यपाटु, तृपक्षेमाद्विस और मिन्नावरणके पुत्र महाप्रतापी अगस्त्य मुनि-वे सात धर्मराज ( यम ) के ऋतिज हैं और द्रक्षिण दिशामें निवास करते हैं ॥३४-३५॥

एंड्युश्च ऋतेयुश्च परिव्याधश्च कीर्तिमान् । एकतश्च द्वितद्यंच त्रितश्चादित्यसंनिभाः ॥ ३६ ॥ सन्नेः पुत्रश्च धर्मात्मा ऋषिः सारस्वतस्तथा। चरणस्यत्विजः सत पश्चिमां दिदामात्रिताः ॥ ३७ ॥

ं हरेयुः भ्रातेयुः कीर्तिमान् परिन्यापः सूर्यके सहश्च रेजन्यी एकतः दितः, जित तथा धर्मातमा अत्रिके पुत्र सरमात पृत्रि—दे गत्त बरणके म्युत्विज हैं और पश्चिमः— दिस्त्रमें दनका निवास है॥३६-३७॥

अविवेतिष्ठो भगवान् कद्यप्थः महानृपिः। गीतमश्र भगगातो विश्वामित्रोऽश कौदाकः॥ ३८॥ प्रानीकतनयद्योग्री जनद्शिः प्रतापवान्। भगग्यम्य गुरुवः सप्तिते उत्तराश्रिताः॥ ३९॥

ं अधिः भरतान् वशिष्टः महति वदप्यः गीतमः भरद्वातः दुर्गरः वंद्यो विषयानियः और सहनीयनन्दनः प्रतास्यान् उप्रस्वमाववाले जमदिग—थे सात उत्तर दिशामें रहनेवाले और कुवेरके गुरु (ऋतिवन) हैं ॥ ३८-३९॥ अपरे मुनयः सप्त दिख्न सर्वास्वधिष्ठिताः। कीर्तिस्वस्तिकरा नृणां कीर्तिता लोकभावनाः॥ ४०॥

इनके खिवा सात महर्षि और हैं, जो सम्पूर्ण दिशाओं में निवास करते हैं। वे जगत्को उत्पन्न करनेवाले हैं। उपर्युक्त महर्षियोंका यदि नाम लिया जाय तो वे मनुष्योंकी कीर्ति बढ़ाते और उनका कल्याण करते हैं॥ ४०॥

धर्मः कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च। अनन्तः कपिलक्ष्वेव सप्तेते धरणीधराः॥ ४१॥

धर्म, काम, काल, वसु, वासुकि, अनन्तऔर किपल— ये सात पृथ्वीको धारण करनेवाले हैं॥४१॥ रामो व्यासस्तथा द्रौणिरश्वत्थामा च लोमंदाः। इत्येते सुनयो दिव्या एकेकः सप्त सप्तथा॥४२॥

परशुरामः व्यासः द्रोणशुत्रः अश्वत्थामा और लोमश—ये चारों दिव्य मुनि हैं। इनमेंसे एक-एक सात-सात ऋषियोंके समान हैं॥ ४२॥

शान्तिखस्तिकरा लोकेदिशांपालाः प्रकीतिंताः। यस्यां यस्यांदिशि होते तन्मुखः शरणं व्रजेत्॥ ४३॥

ये सब ऋषि इस जगत्में शान्ति और कल्याणका विस्तार करनेवाले तथा दिशाओं के पालक कहे जाते हैं। ये जिस-जिस दिशामें निवास करें उस-उस दिशाकी ओर मुँह करके इनकी शरण लेनी चाहिये॥ ४३॥

छष्टारः सर्वभ्तानां कीर्तिता लोकपावनाः। संवर्तो मेरुसावणीं मार्कण्डेयश्च धार्मिकः॥ ४४॥ सांच्ययोगी नारदश्च दुर्वासाश्च महानृपिः। अत्यन्ततपसो दान्तास्त्रिपु लोकेषु विश्वताः॥ ४५॥

ये सम्पूर्ण भृतोंके खष्टा और लोकपावन पताये गये हैं। संवर्तः मेक्नावर्णिः धर्मात्मा मार्कण्डेयः सांख्यः योगः नारदः महर्षि दुर्वाश-ये सात ऋषि अत्यन्त तपस्तीः जितेन्द्रिय और तीनों लोकोंमें विख्यात हैं॥ ४४-४५॥

अपरे रुद्रसंकाशाः कीर्तिता ब्रह्मरुं।किकाः। अपुत्रो लभते पुत्रं द्रिहो लभते धनम्॥४६॥

इन एव स्मृषियोंके अतिरिक्त बहुत-से महर्षि रुद्रके समान प्रमावशाली हैं। इनका कौर्तन करने है वे ब्रामलोक-की प्राप्ति करानेवाले होते हैं। उनके कीर्तन प्रमुद्रीनको पुत्र मिलता है और दिन्द्रको घन ॥ ४६॥ तथा धर्मार्थकामेष्र सिद्धि च लभते नरः।

तथा धमाथकामपु ।साद्ध च लमते नरः । पृथुं वैन्यं मृपवरं पृथ्वी यस्याभवत् सुता ॥ ४७ ॥ प्रजापति सार्वभीमं कीर्तयेद् यसुधाधिपम् । इनका नाम लेनेवाले मनुष्यके धर्म, अर्थ और काम-की खिद्ध होती है। वेनकुमार नृपभ्रेष्ठ पृथुका, जिनकी यह पृथ्वी पुत्री हो गयी थी तथा जो प्रजापति एवं सार्वभौम सम्राट् थे, कीर्तन करना चाहिये॥ ४७ ई॥ आदित्यवंशप्रभवं महेन्द्रसमिककमम्॥ ४८॥

आदित्यवंशप्रभवं महेन्द्रसमविक्रमम् ॥ ४८ ॥ पुरूरवसमैछं च त्रिषु छोकेषु विश्वतम् । बुधस्य दियतं पुत्रं कीर्तयेद् वसुधाधिपम् ॥ ४९ ॥

सूर्यवंशमें उत्पन्न और देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी इला और बुघके प्रिय पुत्र त्रिभुवनविख्यात राजा पुरूरवाका नाम कीर्तन करें ॥ ४८३४९॥

त्रिलोकविश्रुतं चीरं भरतं च प्रकीर्तयेत्। गवामयेन यज्ञेन येनेष्टं वै कृते युगे॥५०॥ रन्तिदेवं महादेवं कीर्तयेत् परमद्युतिम्। विश्वजित्तपसोपेतं लक्षण्यं लोकपूजितम्॥५१॥

त्रिलोक्ति विख्यात वीर भरतका नामोञ्चारण करे, जिन्हींने सत्ययुगर्मे गवामय यज्ञका अनुष्ठान किया था। उन विश्वविजयिनी तपस्यासे युक्त, शुभ लक्षणसम्पन्न एवं लोकपूजित परम तेजस्वी, महाराज रन्तिदेवका भी कीर्तन करे॥ ५०-५१॥

तथा रवेतं च राजिषं कीर्तयेत् परमद्यतिम् । सगरस्यात्मजा येन प्लावितास्तारितास्तथा ॥ ५२ ॥

महातेजस्वी राजर्षि श्वेतका तथा जिन्होंने सगरपुत्रोंको गङ्गाजलसे आफ्रावित करके उनका उद्धार किया था, उन महाराज भगीरथका भी कीर्तन एवं स्मरण करे ॥ ध्रिश। हुताशनसमानेतान् महारूपान् महीजसः। उग्रकायान् महासन्वान् कीर्तियेत् कीर्तिवर्धनान् । ५३।

ये सभी राजा अग्निके समान तेजस्वीः अत्यन्त रूपवानः महान् बलसम्पन्न, उग्रशरीरवालेः परम धीर और अपने कीर्तिको बढ़ानेवाले थे। इन सबका कीर्तन करना चाहिये। विवानिष्णणांद्रचेव नृपांश्च जगतीश्वरान्। सांस्यं योगं च परमं हर्व्यं कव्यं तथेव च ॥ ५४॥ कीर्तितं परमं ब्रह्म सर्वश्चितिपरायणम्। मङ्गस्यं सर्वभूतानां पवित्रं बहुकीर्तितम्॥ ५५॥ व्याधिप्रशमनं श्रेष्ठं पौष्टिकं सर्वकर्मणाम्। प्रयतः कीर्तियेखैतान् कर्व्यं सायं च भारत॥ ५६॥

देवताओं, ऋषियों तथा पृथ्वीपर शासन करनेवाले राजाओंका कीर्तन करना चाहिये। सांख्ययोगः उत्तम इन्य-कन्य तथा समस्त श्रुतियोंके आधारभूत प्रावस प्रमातमा-काकितन सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये मङ्गलमय प्रम पावन है। इनके बारंबार कीर्तनसे रोगोंका नाश होता है। इससे सब कमोंमें उत्तम पृष्टि प्राप्त होती है। मारत ! मनुष्यको प्रति-दिन सबेरे और शामके समय शुद्धचित्त होकर भगवत्- कीर्तनके साथ ही उपर्युक्त देवताओं। ऋषियों और राजाओंके मी नाम छेने चाहिये॥ ५४-५६॥ एते वै पान्ति वर्षन्ति भान्ति वान्ति सुजन्ति च। एते विनायकाः श्रेष्ठा दक्षाः शान्ता जितेन्द्रियाः॥ ५७॥

ये देवता आदि जगत्की रक्षा करते, पानी बरसाते, प्रकाश और हवा देते तथा प्रजाकी सृष्टि करते हैं। ये ही विष्नोंके राजा विनायक, श्रेष्ठ, दक्ष, क्षमाशील और जितेन्द्रिय हैं॥ ५७॥

नराणामशुमं सर्वे व्यपोहिन्त प्रकीर्तिताः। साक्षिभूता महात्मानः पापस्य सुकृतस्य च ॥ ५८ ॥

ये महात्मा सब मनुष्येंकि पाप-पुण्यके साक्षी हैं। इनका नाम छेनेपर ये सब छोग मानवोंके अमङ्गलका नाश करते हैं॥ ५८॥

पतान् वै कल्यमुत्थाय कीर्तयञ्ग्रभमश्तुते। नाग्निचौरभयं तस्य न मार्गप्रतिरोधनम्॥ ५९॥

जो सबेरे उठकर इनके नाम और गुणेंका उच्चारण करता है, उसे ग्रुभ कमोंके मोग प्राप्त होते हैं । उसके यहाँ आग और चोरका मय नहीं रहता तथा उसका मार्ग कमी रोका नहीं जाता ॥ ५९॥

पतान् कीर्तंयतां नित्यं दुःखप्तो नश्यते नृणाम् । मुच्यते सर्वपापेभ्यः स्वस्तिमांश्च गृहान् वजेत्॥६०॥

प्रतिदिन इन देवताओंका कीर्तन करनेचे मनुष्योंका दुःस्वप्न नष्ट हो जाता है। वह संव पापोंसे मुक्त होता है और कुशलपूर्वक घर लीटता है॥ ६०॥

दीक्षाकालेषु सर्वेषु यः पठेन्नियतो द्विजः। न्यायवानात्मनिरतः क्षान्तो दान्तोऽनसूयकः॥ ६१॥

जो द्विज दीक्षाकें समी अवसरोंपर नियमपूर्वक इन नामोंका पाठ करता है, वह न्यायशील, आत्मनिष्ठ, क्षमानान्, जितेन्द्रिय तथा दोष-दृष्टिने रहित होता है ॥ ६१ ॥ रोगार्तो व्याधियुक्तो वापठन् पापात् प्रमुच्यते। वास्तुमध्ये तु पठतः कुले स्वस्त्ययनं भवेत् ॥ ६२ ॥

रोग-व्याधिसे ग्रस्त मनुष्य इसका पाठ करनेपर पापमुक्त एवं नीरोग हो जाता है। जो अपने घरके मीतर इन नामोंका पाठ करता है, उसके कुलका कल्याण होता है॥ ६२॥ क्षेत्रमध्ये तु पठतः सर्वे सस्यं प्ररोहति। गच्छतः क्षेममध्यानं श्रामान्तरगतः पठन् ॥ ६३॥

खेतमें इस नाममालाको पढ़नेवाले मनुष्यकी सारी खेती जमती और उपजती है। जो गाँवके भीतर रहकर इस नामावलीका पाठ करता है, यात्रा करते समय उसका मार्ग सकुशल समाप्त होता है।। ६३॥

आत्मनश्च सुतानां च दाराणां च धनस्य च । बीजानामोषधीनां च रक्षामेतां प्रयोजयेत् ॥ ६४ ॥ भरनीः पुत्रोंकी, पानीकीः पनकी तथा बीजी और ग्रेपिपोंकी मी रहाके तिये इस नामावत्रीका प्रयोग करे॥ प्तान संग्रामकाले तु पठतः क्षत्रियस्य तु। मजनित रिपयो नाशं क्षेमं च परिवर्तते॥ ६५॥

युक्क वर्षे इन नामोंका पाठ करनेवाले क्षत्रियके शत्रु भाग जाते हैं और उसका सम ओरमे कस्याण होता है।। पतान दींचे च पिक्षे च पठतः पुरुषस्य हि। भुक्षते पितरः कव्यं ह्वयं च त्रिदिवीकसः॥ ६६॥

हो देनवज्ञ और शादके समय उपर्युक्त नामींका पाट करता है। उम पुरुषके इध्यको देवता और कव्यको पितर महर्ष स्वीकार करते हैं॥ ६६॥ न स्याभिश्वापदभयं न द्विपान हि तस्करात्।

कदमलं लघुतां याति पाप्मना च प्रमुच्यते ॥ ६७ ॥ उसके यहाँ रोग या हिंसक जन्तुओंका मय नहीं रहता। हापी अथवा चोरसे भी कोई वाषा नहीं आती। शोक कम हो जाता है और पापसे छुटकारा मिल जाता है ॥६७॥ यानपान्ने च याने च प्रवासे राजवेदमनि। परां सिद्मियाप्नोति सावित्रीं हासमां पठन्॥ ६८॥

जो मनुष्य जहाजमें या किसी सवारीमें बैठनेपरः विदेशमें अपना राजदरनारमें जानेपर मन-ही-मन उत्तम गायत्री-मन्यका जप करता है। वह परम सिद्धिको प्राप्त होता है।। न न्य राजभयं तेषां न प्रिशाचाल राक्षसात्। नाग्न्यम्युपयनव्यालात् भयं तस्योपजायते॥ ६९॥

गायत्रीका जब करनेसे दिजको राजाः पिशाचः राष्ट्रसः आगः पानीः द्वा और साँप आदिका भयनहीं होता॥६९॥ चतुर्णामपि वर्णानामाश्रमस्य विदोषतः। करोति सततं द्यान्ति सावित्रीमुक्तमां पठन् ॥ ७०॥

जो उत्तम, गायत्री मनत्रका जप करता है। बह पुरुष चारी वर्णों और विशेषतः चारी आश्रमीमें सदा शान्ति रुपापन करता है॥ ७०॥

नाग्निईएति काष्टानि सावित्री यत्र पठ्यते । न गत्र बालो स्नियते न च तिष्टन्ति पश्चगाः ॥ ७१ ॥

गहाँ गामबीका जप किया जाता है। उस घरके काठके कियानुंगि आग नहीं जगती। वहाँ बालककी मृत्यु नहीं हेजी नमा उन परमें गाँग नहीं टिकते हैं॥ ७१॥ स तेषां विज्ञते दुःखं गच्छन्ति परमां गतिम्। ये श्रुण्यन्ति महद् ब्रह्म साविजीगुणकीर्तनम्॥ ७२॥

उम परके नितामी, जो परजक्षमस्य गायत्रीनान्त्रके निता है। निता है। निता है। निता है। तथा वे परमगतिको प्राप्त होते हैं। ७२॥ मार्य मध्ये तु पटनो गायोऽस्य बहुवन्सलाः।

प्रस्थाने वा प्रवासे वा सर्वावस्थां गतः पठेत्॥ ७३॥

गौओंके बीचमें गायतीका जुन करनेवाले पुरुषपर गौओं-का वात्त्वस्य बहुत बढ़ जाता है। प्रस्थान-कालमें अथवा। परदेशमें सभी अवस्थाओंमें मनुष्यको इसका जन करना चाहिये॥ ७३॥

जपतां जुहतां चैव नित्यं च प्रयतात्मनाम् । ऋपीणां परमं जप्यं गुह्यमेतन्नराधिप ॥ ७४ ॥

नरेश्वर ! सदा शुद्धचित्त होकर जप करे। होम करनेवाले शृष्योंके लिये यह परम गोपनीय मनत्र है ॥ ७४॥ याधातथ्येन सिद्धस्य इतिहासं पुरातनम् । पराशरमतं दिन्यं शकाय कथितं पुरा ॥ ७५॥

यह सिद्धिको प्राप्त हुए महर्षि वेदन्यासका कहा हुआ यथार्थ एवं प्राचीन इतिहास है। इसमें पराशर सुनिके दिन्य मतका वर्णन है। पूर्वकालमें इन्द्रको इसका उपदेश किया गया था॥ ७५॥

तदेतत् ते समास्यातं तथ्यं ब्रह्म सनातनम् । दृद्यं सर्वभूतानां श्रुतिरेपा सनातनी॥ ७६॥

वही यह मन्त्र तुमसे कहा गया है । यह गायत्री-मन्त्र सत्य एवं सनातन ब्रहारूप है। यह सम्पूर्ण भूतोंका हृदय एवं सनातन श्रुति है॥ ७६॥

सोमादित्यान्वयाः सर्वे राघवाः कुरवस्तथा । पठन्ति ग्रुचयो नित्यं साविधीं प्राणिनां गतिम्॥ ७७॥

चन्द्रः सर्वः रघु और कुरुके वंशमें उत्पन्न हुए सभी राजा पवित्र भावसे प्रतिदिन गायत्री-मन्त्रका जप करते आये हैं। गायत्री संवारके प्राणियोंकी परमगति है॥ ७७॥ अभ्यासे नित्यं देवानां सप्तर्पाणां ध्रुवस्य च। मोक्षणं सर्वकृञ्ह्यणां मोचयत्यद्यभात् सदा॥ ७८॥

प्रतिदिन देवताओं। सप्तियों और ध्रुयका वारंगार समरण करनेसे समस्त संकटोंसे छुटकारा मिल जाता है। उनका कीर्तन सदा ही अग्रम अर्थात् पापके यन्धनसे मुक्त कर देता है। ७८॥

चृद्धैः कार्यपगौतमप्रमृतिभिर्मृग्वद्विरोऽष्यादिभिः गुकागस्त्यवृहस्पतिप्रभृतिभिर्वद्वपिभिः सेवितम् । भारद्वाजमतसृजीकतनयैः प्राप्तं वसिष्ठात् पुनः साविजीमधिगम्य दाकवसुभिः कृत्सा जिता दानवाः॥

कारयम गौतम भृगु अद्भिरा अति शुक्त अगस्य और बृह्दवि आदि बृद्ध ब्रह्मपियोंने सदा ही गायत्री-मन्त्र-का सेवन किया है। महर्षि भारदानने निसका मलीमाँति मनन किया है। उस गायत्री-मन्त्रको प्राचीकके पुत्रोंने उन्होंने प्राप्त किया तथा इन्द्र और वसुर्कोंने वशिष्ठजींने सावित्री-मन्त्रको पाकर उसके प्रभावसे सम्पूर्ण दानवींको परास्त कर दिया ॥ ७९ ॥

यो गोशतं कनकश्रक्षमयं ददाति विप्राय वेद्विदुषे च बहुश्रुताय। दिव्यां च भारतकथां कथयेख नित्यं

तुल्यं फलं भवति तस्य च तस्य चैव ॥ जो मनुष्य विद्वान् और वहुशुत ब्राह्मणको सौ गौओंके सींगोंमें सोना महाकर उनका दान करता है और जो केवल दिव्य महाभारत कथाका प्रतिदिन प्रवचन करता है, उन दोनींको एक-सा पुण्य फल प्राप्त होता है ॥ ८०॥

धर्मो विवर्धति भूगोः परिकीर्तनेन विवर्धति वसिष्ठनमोनतेन ।

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वेक अन्तर्गत दानधर्मपर्वेमें सावित्रीमन्त्रकी महिमाविषयक एक सौ

पचासर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ १५० ॥

#### संग्रामजिद् भवति चैव रघुं नमस्यन् स्यादिश्वनी च परिकीर्तयतो न रोगः॥

मृगुका नाम लेनेसे घर्मकी वृद्धि होती है। वसिष्ठ मुनिको नमस्कार करनेसे वीर्य बढ़ता है। राजा रघुको प्रणाम करनेवाला क्षत्रिय संप्रामविजयी होता है तथा अश्विनी-क्रमारीका नाम लेनेवाले मनुष्यको कभी रोग नहीं सताता॥

एषा ते कथिता राजन सावित्री ब्रह्म शाश्वती। विवक्षरिस यचान्यत् तत् ते वक्ष्यामि भारत ॥८२॥

राजन् । यह सनातन ब्रह्मरूपा गायत्रीका माहात्म्य मैंने तुमसे कहा है। भारत ! अब और जो कुछ भी तुम पूछना चाहते हो। वह भी तुम्हें बताऊँगा ॥ ८२ ॥

सावित्रीवतोपाख्याने पञ्चाशदिश्वकशततमोऽध्यायः ॥१५०॥

# एकपञ्चाराद्धिकराततमोऽध्यायः र

ब्राह्मणोंकी महिमाका वर्णन

युधिष्ठिर उवाच

के पुज्याः के नमस्कार्याः कथं वर्तेत केषु च। किमाचारः कीदृशेषु पितामह न रिष्यते ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा-पितामइ ! वंसारमें कौन मनुष्य पुज्य हैं ? किनको नमस्कार करना चाहिये ! किनके साथ कैसा बर्ताव करना उचित है तथा कैसे लोगोंके साथ किस प्रकारका आचरण किया जाय तो वह हानिकर नहीं होता !॥ भीष्म उवाच ै

सादयेदपि देवताः। ब्राह्मणानां परिभवः ब्राह्मणांस्त नमस्कृत्य युधिष्ठिर न रिष्यते ॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा-युविष्ठिर ! ब्राह्मणींका अपमान देवताओंको भी दुःखमें डाल सकता है। परंतु यदि ब्राह्मणों-को नमस्कार करके उनके साथ विनयपूर्ण बर्ताव किया जाय तो कभी कोई हानि नहीं होती ॥ २ ॥

ते पूज्यास्ते नमस्कार्या वर्तेथास्तेषु पुत्रवत्। ते हि लोकानिमान सर्वान् धारयन्ति मनीषिणः ॥३॥

अतः ब्राह्मणोंकी पूजा करे । ब्राह्मणोंको नमस्कार करे । उनके प्रति वैसा ही बर्ताव करें। जैसा सुयोग्य पुत्र अपने पिताके प्रति करता है। क्योंकि मनीषी ब्राह्मण इन सब लोकोंको घारण करते हैं ॥ ३ ॥

ब्राह्मणाः सर्वेह्योकानां महान्तो धर्मसेतवः। धनत्यागाभिरामाश्च वाक्संयमरताश्च ये ॥ ४ ॥ ब्राह्मण समस्त जगत्की घर्ममर्यादाका संरक्षण करनेवाले सेतुके समान हैं। वे धनका त्याग करके प्रसन्न होते हैं और वाणीका संयम रखते हैं ॥ ४ ॥

रमणीयाश्च भूतानां निधानं च धृतवताः। प्रणेतारश्च लोकानां शास्त्राणां च यशस्विनः ॥ ५ ॥

वे समस्त भूतोंके लिये रमणीयः उत्तम निधिः दृढ्तापूर्वक वतका पालन करनेवाले, लोकनायक, शांस्त्रोंके निर्माता और परम यशस्वी हैं॥ ५॥

तपो येषां धनं नित्यं वाक् चैन विपुलं वलम्। प्रभवश्चैव धर्माणां धर्मज्ञाः सुक्ष्मदर्शिनः ॥ ६ ॥

सदा तपस्या उनका धन और वाणी उनका महान् वल है। वे घर्मोंकी उत्पत्तिके कारणः घर्मके ज्ञाता और सूक्ष्म-दर्शी हैं ॥ हि॥

धर्मकामाः स्थिता धर्मे सुकृतैर्धर्मसेतवः। यान् समाथित्य जीवन्ति प्रजाः सर्वाश्चतुर्विधाः ॥७॥

वे वर्मकी ही इच्छा रखनेवाले पुण्यकर्मोद्वारा घर्ममें ही स्थित रहनेवाले और घर्मके सेतु हैं। उन्हींका आश्रय लेकर चारों प्रकारकी सारी प्रजा जीवन धारण करती है।। 🧐।। पन्धानः सर्वनेतारो यश्ववाद्याः सनातनाः। पित्रपैतामहीं गुर्वीसुद्धहन्ति धुरं सदा ॥ ८ ॥

ब्राह्मण ही सबके पथप्रदर्शक, नेता और सनातन यह-निर्वाहक हैं । वे बाप-दादोंकी चलायी हुई भारी धर्म-मर्यादाका भार सदा वहन करते हैं ॥ ८ ॥

धुरि ये नावसीइन्ति विषये सद्भवा इव।

विद्देतातिविमुणा । एव्यक्त्याप्रभोजिनः॥ ९ ॥

िश्वार वेज रोश होनेमें शिशहता नहीं दिखाते।
उसी प्रवार वे प्रमेश मार यहन करनेमें कष्टवा अनुभव नहीं
करते हैं। ये ही देवका जितर और अतिश्विषेक मुख तथा
हल कर्यने प्रयम मोजनके अनिकारी हैं॥ ९॥
भोजनाहेच स्रोकांक्जींकायन्ते महतो भयात्।
दीयः सर्वस्य स्रोकस्य चसुख्यसुष्मतामपि॥ १०॥

ग्रहान भोजनमात्र करके तीनों ठोकोंकी महान् भयसे रक्षा करते हैं। ये धम्पूर्ण जगतके लिये दीनकी माँति प्रकाशक तथा नेधवालोंके भी नेत्र हैं ॥ १०॥ सर्वशिक्षा श्रुतिधना निषुणा मोश्चदर्शिनः। गतिशाः सर्वभृतानामध्यात्मगतिचिन्तकाः॥ ११॥

ब्राह्मण संवको सीख देनेवाले हैं। वेद ही उनका धन है। वे शान्त्रशनमें कुशल, मोश्चदर्शी, समस्त भूतोंकी गतिके शाता और अध्यात्म-तत्त्वका चिन्तन करनेवाले हैं॥ ११॥ व्यादिमध्यावसानानां शातारिहळन्नसंशयाः। परावरिविशेषका गन्तारः परमां गतिम्॥ १२॥

ब्राह्मण आदि, मध्य और अन्तके शाता, संशयरहित, भृतःभविष्यका विशेष शान रखनेवाले तथा परम गतिको जानने और पानेवाले हैं ॥ १२ ॥ विमुक्ता धृतपाप्मानो निर्द्धन्द्वा निष्परिष्रहाः। मानार्द्धा मानिता निर्द्ध शानविद्धिर्महारमभिः॥ १३॥

भेष्ठ माहाण सब प्रकारके बन्धनीय मुक्त और निष्पाप हैं। उनके नित्तपर द्वन्द्रींका प्रभाव नहीं पड़ता। वे सब प्रकारके परिप्रदक्षा त्याग करनेवाले और सम्मान पानेके योग्ग हैं। शानी महात्मा उन्हें सदा ही आदर देते हैं॥१३॥ चन्द्रने मलपद्धे च भोजनेऽभोजने समाः। समं येपां द्वकुलं च तथा शोमाजिनानि च॥१४॥

वे चन्द्रन और मलकी कीचड़में, मोजन और उपवासमें ग्रमान दृष्टि रखते हैं । उनके लिये साधारण वस्न, रेशमी वस्र और मृगठाला समान हैं ॥ १४ ॥

तिष्ठयुरप्यभुञ्जाना यहनि दिवसान्यपि । द्योपययुक्ष गात्राणि स्वाध्यायैः संयतेन्द्रियाः ॥१५॥

ने बहुत दिनोंतक दिना खाये रह एकते हैं और अपनी इन्द्रियोंको संयममें रलकर खान्याय करते हुए शरीरको गुन्म एकते हैं ॥ १५ ॥

अदेवं देवतं कुर्युदैवतं चाप्यदेवतम्। लोकानन्यान् स्जेयुस्ते लोकपालांश्च कोपिताः ॥१६॥

माहत्य अपने त्योबळचे जो देवता नहीं है, उसे मी

देवता यना सकते हैं। यदि वे कोधमें भर जायँ तो देवताओं को भी देवत्वसे भ्रष्ट कर सकते हैं। दूधरे-दूसरे लोक और लोकपालींकी रचना कर सकते हैं॥ उद्दे॥ अपेयः सागरो वेपामि शापान्महात्मनाम्। वेपां कोपाझिरद्यापि दण्डके नोपशाम्यति॥ १७॥

उन्हीं महात्माओंके शापसे समुद्रका पानी पीनेयोग्य नहीं रहा । उनकी क्रोधाग्नि दण्डकारण्यमें आजतक शान्त नहीं हुई ॥ रिज्या

देवानामि ये देवाः कारणं कारणस्य च । प्रमाणस्य प्रमाणं च कस्तानिभभवेद् बुधः ॥ १८॥

वे देवताओंके भी देवता कारणके भी कारण और प्रमाणके भी प्रमाण हैं। भटा कीन मनुष्य बुद्धिमान् होकर भी बाहाणींका अपमान करेगा।।१८।। येषां बुद्धश्चं वालश्च सर्वः सम्मानमहिति।

तपोविद्याविद्योपाचु मानयन्ति परस्परम् ॥ १९ ॥ ब्राह्मणोंमें कोई बूढ़े हीं या यालक समी सम्मानके योग्य हैं । ब्राह्मणलोग आपसमें तप और विद्याकी अधिकता देखकर एक-दूसरेका सम्मान करते हैं ॥ १९ ॥

अविद्वान् ब्राह्मणो देवः पात्रं वै पावनं महत्। विद्वान् भूयस्तरो देवः पूर्णसागरसंनिभः॥ २०॥

विद्याहीन ब्राह्मण भी देवताके समान और परम पवित्र पात्र माना गया है। फिर जो विद्यान् है उसके लिये तो कहना ही क्या है। वह महान् देवताके समान है और भरे हुए महासागरके समान सहुणसम्पन्न है॥ २०॥ अविद्यांद्रचैव विद्यांश्च ब्राह्मणो देवतं महत्।

प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाश्चित्वतं महत्॥ २१॥ त्राहाण विद्वान् हो या अविद्वान् इस भूतलका महान् देवता है। जैसे अग्नि पञ्चभ्-संस्कारपूर्वक खापित हो या न हो। वह महान् देवता ही है॥ २१॥ इमशाने हापि तेजस्वी पावको नेव दुष्यति। हवियंत्रे च विधिवद् गृह प्रवातिशोभते॥ २२॥

तेजस्वी अग्निदेव रमशानमें हों तो भी दूपित नहीं होते। विधिवत् हविष्यते सम्पादित होनेवाले यज्ञमें तथा घरमें भी उनकी अधिकाविक शोभा होती है। । प्रेरे॥ प्रवं यद्यप्यंतिष्टेषु वर्तते सर्वकर्मसु। सर्वथा ब्राह्मणो मान्यो दैवतं विद्धि तत्परम्॥ २३॥

इस प्रकार यद्यपि बाह्मण सच प्रकारके अनिष्ट कर्मीं में हमा हो तो भी वह सर्वथा माननीय है। उसे परम देवता समझो ॥ २३॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वति दानश्चर्मपर्वति बाह्यणप्रशंसायामेकप्रज्ञाशव्श्विकशततसोऽध्यायः ॥ १५१ ॥ इस प्रकार श्रीमहामास्त अनुशासनपर्वके अन्तरीत दानगर्नपर्वमे प्राद्मणकी प्रशंसाविषयक एक सी इक्सारमर्वे अध्याद पूरा हुआ ॥ १५१ ॥

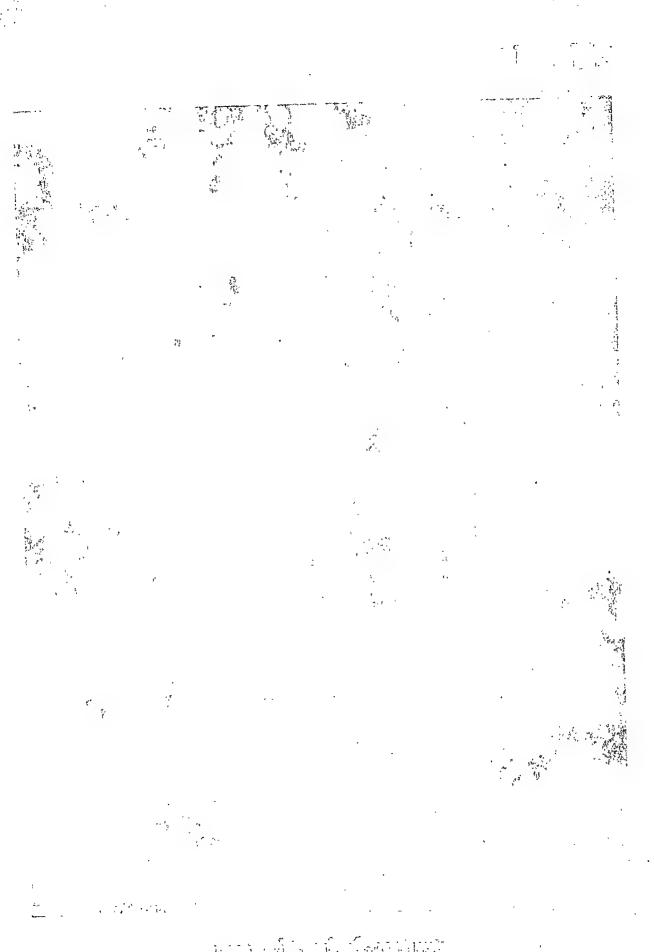

ji.

# महाभारत 🖘



भगवान् दत्तात्रेयकी कार्तवीर्यपर कृपा

# द्विपत्राशद्धिकशततमोऽध्यायः

कार्तवीर्य अर्जुनको दत्तात्रेयजीसे चार वरदान प्राप्त होनेका एवं उनमें अभिमानकी उत्पत्तिका वर्णन तथा बाह्मणोंकी महिमाके विषयमें कार्तवीर्य अर्जुन और वायुदेवताके संवादका उल्लेख

युधिष्ठर उवाच

कां तु ब्राह्मणपूजायां च्युष्टि दृष्ट्वा जनाधिप। कं वा कमोंद्यं मत्वा तानचीस महामते॥ १॥

युधिष्ठिरने कहा—जनेश्वर ! आप कौन-सा फल देखकर ब्राह्मणपूजामें लगे रहते हैं ? महामते ! अथवा किस कर्मका उदय सोचकर आप उन ब्राह्मणोंकी पूजा-अर्ची करते हैं ! ॥ १॥

भीष्म उवाच

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । पवनस्य च संवादमर्जुनस्य च भारत॥ २॥

भोष्मजीने कहा—भरतनन्दन! इस विषयमें विज्ञपुरुष कार्तवीर्य अर्जुन और वायुदेवताके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ २ ॥ सहस्रभुजभुच्छ्रीमान् कार्तवीर्योऽभवत् प्रभुः। अस्य लोकस्य सर्वस्य माहिष्मत्यां महाबलः ॥ ३ ॥ स तु रत्नाकरवतीं सद्धीपां सागराम्बराम्। श्रामास पृथिवीं सर्वी हैहयः सत्यविक्रमः॥ ४ ॥

पूर्वकालकी बात है—माहिष्मती नगरीमें सहस्रभुजधारी परम कान्तिमान् कार्तवीर्य अर्जुन नामवाला एक हैहयवंशी राजा समस्त भूमण्डलका शासन करता था। वह महान् बळवान् और सत्यपराक्रमी था। इस लोकमें सर्वत्र उसीका आधिपत्य था॥ ३-४॥

खिवतं तेन दत्तं तु दत्तात्रेयाय कारणे। क्षत्रधर्मे पुरस्कृत्य विनयं श्रुतमेव च ॥ ५ ॥ आराध्यामास च तं कृतवीर्यात्मजो सुनिम्।

एक समय कृतवीर्यकुमार अर्जुनने क्षत्रिय-धर्मको सामने रखते हुए विनय और शास्त्रशानके अनुसार बहुत दिनीतक मुनिवर दत्तात्रेयकी आराधना की तथा किसी कारणवश्री अगना सारा धन उनकी सेवामें समर्थित कर दिया ॥ ५३ ॥ स्यमन्त्रयत संतुष्टो द्विज्ञस्चैनं वरेस्त्रिभिः ॥ ६ ॥ स्वरेश्व्यन्दितस्तेन नृपो वचनमञ्ज्ञीत् । सहस्रबाहुर्भूयां वै चमुमध्ये गृहेऽन्यथा ॥ ७ ॥ मम बाहुसहस्रं तु पश्यतां सनिका रणे । विक्रमेण महीं कृत्स्रां जयेयं संशितवत ॥ ८ ॥ तां च धर्मेण सम्प्राप्य पालयेयमतिद्रतः । चतुर्थे तु वरं याचे त्वामहं द्विज्ञसत्तम ॥ ९ ॥ तं ममानुप्रहकृते दातुमहस्यनिन्दित । अनुशासन्तुमां सन्तो मिथ्योद्वृत्तं त्वदाश्रयम्॥१०॥ अनुशासन्तुमां सन्तो मिथ्योद्वृत्तं त्वदाश्रयम्॥१०॥

विप्रवर दत्तात्रेय उसके ऊपर हुए और उन्होंने उसे तीन वर माँगनेकी आज्ञा दी। उनके द्वारा वर माँगनेकी आज्ञा मिळनेपर राजाने कहा—'भगवन् ! में युद्धमें तो इजार भुजाओं े युक्त रहूँ; किंतु घरपर मेरी दो ही बाँहें रहें। रणभूमिमें सभी सैनिक मेरी एक हजार भुजाएँ देखें । कठोर व्रतका पालन करनेवाले गुरुदेव ! मैं पराक्रमसे सम्पूर्ण पृथ्वीको जीत धर्मके अनुसार पृथ्वीको प्रकार में आढस्यरित हो उसका पालन करूँ। द्विजश्रेष्ठ ! इन तीन वरोंके सिवा एक चौथा वर भी मैं आपसे माँगता हूँ। अनिन्ध महर्षे । मुझपर कुपा करनेके लिये आप वह वर भी अवश्य प्रदान करें। मैं आपका आश्रित मक्त हूँ। यदि कभी मैं सन्मार्गका परित्याग करके असत्य मार्गका आश्रय लूँ तो श्रेष्ठ पुरुष मुझे राह्पर लानेके लिये शिक्षा दें'॥ ६-१०॥ इत्युक्तः स द्विजः प्राह तथास्त्वित नराधिपम्। एवं समभवंस्तस्य वरास्ते दीप्ततेजसः॥११॥

उसके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर दत्तात्रेयजीने उस नरेशसे कहा—'तथास्तु—ऐसा ही हो।' फिर तो उस तेजस्वी राजाके लिये वे सभी वर उसी रूपमें सफल हुए ॥ ११ ॥ ततः स रथमास्थाय ज्वलनार्कसमद्युतिम्। अन्नवीद् वीर्यसम्मोहात् को वास्ति सहशो मम ॥ १२ ॥ धैर्यैवीर्यर्थशाःशौर्येविकमेणौजसापि वा।

तदनन्तर राजा कार्तवीर्य अर्जुन सूर्य और अग्निके समान तेजस्वी रथपर बैठकर (सम्पूर्ण पृथ्वीपर विजय पानेके पश्चात्) बलके अभिमानसे मोहित हो कहने लगा— धर्यं, वीर्यं, यश, श्रूरता, पराक्रम और ओजमें मेरे समान कौन है?॥ तद्वाक्यान्ते चान्तरिक्षे वागुवाचाशरीरिणी ॥ १३ ॥ न त्वं मूद विजानीषे ब्राह्मणं क्षत्रियाद् वरम् । सहितो ब्राह्मणेनेह क्षत्रियः शास्ति वै प्रजाः॥ १४॥

उसकी यह बात पूरी होते ही आकाशवाणी हुई— 'मूर्ख ! तुझे पता नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रियसे मी श्रेष्ठ है। ब्राह्मणकी सहायतासे ही क्षत्रिय इस लोकमें प्रजाकी रक्षा करता है' ॥ १३-१४॥

अर्जुन उवाच

कुर्यो भूतानि तुष्टोऽहं कुद्धो नाशं तथानये। कर्मणा मनसा वाचा न मचोऽस्ति वरो द्विजः॥ १५॥ कार्तवीर्यं अर्जुनने कहा—में प्रसन्न होनेपर प्राणियों- की मुख्तिकर गहता हूँ और दुवित होनेसर उनका नाश कर गहता है। मनः पानी और किपादास कोई भी बाखण मुस्मे केंद्र नहीं है।। १५॥

पूर्वे ब्रह्मोत्तरे। याद्रो हितीयः क्षत्रियोत्तरः। स्वयोक्ती हेतुयुक्ती ती विदेशपस्तत्र दृदयते ॥ १६॥

इत अगर्गे ब्राह्मणकी ही प्रधानता है—यह कयन पूर्वेदार है। धनियकी थेष्टता ही उत्तर या विद्वान्तगक्ष है। आरने ब्राह्मण और धनिय दोनोंको प्रजागलनक्षी हेतुने युक्त बताया है। परंतु उनमें यह अन्तर देला जाता है॥ ब्राह्मणाः संश्रिताः क्षत्रं न क्षत्रं ब्राह्मणाश्रितम्। भिता ब्रह्मोपधा विद्याः स्वादन्ति क्षत्रियान् भुवि॥ १७॥

ब्राक्षण क्षत्रियोंके आश्रित रहकर जीविका चलाते हैं।
किंदु क्षत्रिय कभी ब्राह्मणके आश्रयमें नहीं रहता। वेदोंके
अन्ययनात्यापनके व्याजने जीविका चलानेवाले ब्राह्मण हर्गं
भूतलपर क्षत्रियोंके ही सहारे भोअन पाते हैं॥ १७॥
क्षत्रियेप्याश्रितो धर्मः प्रजानां परिपालनम्।
क्षत्राद् वृत्तिबाह्मणानां तैः कथं ब्राह्मणो चरः॥ १८॥

प्रजारालनरूपी धर्म क्षत्रियोंगर ही अवलियत है। धित्रपत्ते ही ब्राह्मणोंको जीविका प्राप्त होती है। फिर ब्राह्मण धित्रपत्ते क्षेत्र कैसे हो सकता है!॥ १८॥ सर्वभृतप्रधानांस्तान भैक्षवृत्तीनहं सदा। आत्मसम्भावितान विप्रान स्थापयाम्यात्मनो बदो॥१९॥

आजते में सब प्राणियोंने श्रेष्ठ कहे जानेवाले, सदा मील गाँगकर जीवन-निर्वाद करनेवाले और अपनेको सबसे उत्तम माननेवाले बाहाणोंको अपने अधीन स्वलूँगा ॥ १९ ॥ कथितं त्यनयासत्यं गायञ्या कन्ययादिवि। विजेष्याम्यवद्यान्सर्वान्ब्राह्मणांक्षमं वाससः॥ २०॥ न च मांच्यावयेद् राष्ट्रात्त्रिषु लोकेषु कथ्यन । देवो वा मानुषो वापि तस्माल्ज्येष्टो द्विजादहम्॥ २१॥

आकारामें स्थित हुई इस गायत्री नामक करपाने जो है हाइग्रोंको क्षत्रियोंने केष्ट यतलाया है। वह विस्कुल झुट है। मुग्राह्माल पारण करनेवाल समी ब्राह्मण प्राप्तः विवश होते हैं। में इन सबको जीत खूँगा। तीनों लोकोंमें कोई भी देवता या मनुष्य ऐसा नहीं है। जो मुसे राज्यसे अष्ट करे। अतः में ब्राह्मणें श्रेष्ठ हूँ।। २०-२१॥

अद्य ब्रह्मोत्तरं लोकं करिष्ये क्षत्रियोत्तरम्। न हि मे संयुगे कश्चित् सोहुमुत्सहते यलम्॥ २२॥

संसारमें अवतक बाहाण ही सबसे श्रेष्ट माने जाते थे, किंतु आजसे में क्षत्रियोंकी प्रधानता स्थापित करूँगा । संप्राममें कोई भी मेरे बलको नहीं सह सकता ॥ २२ ॥ अर्जुनस्य वचः श्रुत्वा वित्रस्ताभूकिशाचरी ।

अर्जुनस्य वचः श्रुत्वा वित्रस्ताभून्निशाचरी। अथैनमन्तरिक्षस्थस्ततो वायुरभाषत॥ २३॥

अर्जुनकी यह बात सुनकर निशाचरी भी भयभीत हो गयी। तदनन्तर अन्तरिक्षमें स्थित हुए वायु देवताने कहा—॥ त्यजैनं कलुपं भावं ब्राह्मणेम्यो नमस्कुरु। एतेपां कुर्वतः पापं राष्ट्रक्षोभो भविष्यति॥ २४॥

'कार्तवीर्य ! तुम इस कल्लिपत भावको त्याग दो और ब्राह्मणोंको नमस्कार करो । यदि इनकी बुराई करोगे तो बुम्हारे राज्यमें इलचल मच नायगा ॥ २४ ॥ अथवा त्वां महीपाल शमयिष्यन्ति वे द्विजाः । निरसिष्यन्ति ते राष्ट्राद्धतोत्साहा महावलाः ॥ २५ ॥

श्विषया महीपाल ! महान् शक्तिशाली ब्राह्मण तुम्हें शान्त कर देंगे । यदि तुमने उनके उत्साहमें याधा डाली तो वे तुम्हें राज्यसे वाहर निकाल देंगे' ॥ २५ ॥ तं राजा कस्त्वमित्याह ततस्तं प्राह्म माहतः । वायु हें देवदृतोऽस्मि हितं त्वां प्रविधास्यहम् ॥ २६॥

यह बात मुनकर कार्तवीर्यने पूछा— महानुमाव ! आप कीन हैं ११ तब बायु देवताने उससे कहा— पाजन् ! में देवताओंका दूत बायु हूँ और तुम्हें हितकी बात यता रहा हूँ।।
अर्जुन उपाच

अहो त्वयायं विषेषु भक्तिरागः प्रदर्शितः। याददां पृथिवीभृतं ताददां त्रृहि मे द्विजम्॥ २७॥

कार्तवीर्य अर्जुनने कहा—वायुदेव ! ऐसी बात कद्दर आरने बाह्मणींके प्रति भक्ति और अनुरागका परिचय दिया है। अच्छा आपकी जानकारीमें यदि पृथ्वीके समान धमाझील बाह्मण हो तो ऐसे द्विजको मुझे बताइये॥ २७॥ वायोर्चा सहदां किचिद् बृद्दि त्वं बाह्मणोत्तमम्। अपां वे सहदां वहेः सूर्यस्य नभसोऽपि वा॥ २८॥

अयवा यदि कोई जला अग्नि। सूर्या वायु एवं आकाराः । के समान श्रेष्ट बाह्मण हो तो उसको भी बताह्ये ॥ २८॥ -

इति भीमदाभारते अनुशासनपर्वेणि दानधर्मपर्वेणि पवनार्जनसंवादे याह्मणमाहात्स्ये दिपञ्चाशद्धिकशततमोऽप्यायः ॥ १५२ ॥

रत प्रशास क्षेत्रहामारत अनुवासनारीक अन्तरीत दानवारीपर्वमें वायुदेवता और अर्जुनके संवादके प्रमहमें बाह्मणीका नाइमन्यविषयक एक सी बादनवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ १५२ ॥

### त्रिपञ्चारादधिकराततमोऽध्यायः

#### वायुद्वारा उदाहरणसहित ब्राह्मणोंकी महत्ताका वर्णन

वायुरुवाच 🔧

श्रुणु मूढ गुणान् कांश्चिद् ब्राह्मणानां महात्मनाम्। ये त्वया कीर्तिता राजंस्तेभ्योऽथ ब्राह्मणो वरः॥ १ ॥

वायुने कहा—मूद् ! में महात्मा ब्राह्मणोंके कुछ गुणों-का वर्णन करता हुँ, सुनो । राजन् ! तुम्ने पृथ्वी, जल और । अग्नि आदि जिन व्यक्तियोंका नाम लिया है, उन सबकी । अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ है ॥ १ ॥

त्यक्त्वा महीत्वं भूमिस्तु स्पर्धयाङ्गनुपस्य ह । नारां जगाम तां विष्रो व्यस्तम्भयत कर्यपः ॥ २ ॥

एक समयकी बात है, राजा अङ्गके साथ स्पर्धा (लाग-डाट) होनेके कारण पृथ्वीकी अधिष्ठात्री देवी अपने लोक-धर्म धारणरूप शक्तिका परित्याग करके अहत्रय हो गर्यी। उस समय विप्रवर कत्रयपने अपने तपोवलसे इस स्थूल पृथ्वीको धाम रक्ला था॥ २॥

अजेया ब्राह्मणा राजन् दिवि चेह च नित्यदा। अपिबत् तेजसा ह्यापः स्वयमेवाङ्गिराः पुरा ॥ ३ ॥ स ताः पिवन् क्षीरमिव नातृप्यत महामनाः । अपूरयन्महोधेन महीं सर्वो च पार्थिव ॥ ४ ॥

राजन्! ब्राह्मण इस मर्त्यं होक और स्वर्ग होकमें भी अजेय हैं। पहलेकी बात है, महामना अङ्किरा मुनि जलको दूषकी भाँति पी गये थे। उस समय उन्हें पीनेसे तृप्ति ही नहीं होती थी। अतः पीते-पीते वे अपने तेजसे पृथ्वीका सारा जल पी गये। पृथ्वीनाथ! तत्पश्चात् उन्होंने जलका महान् स्रोत बहाकर सम्पूर्ण पृथ्वीको मर दिया॥ ३-४॥

तसिन्नहं च कुद्धे वै जगत् त्यक्त्वा ततो गतः। व्यतिष्ठमग्निहोत्रे च चिरमङ्गिरसो भयात्॥ ५॥

वे ही अङ्गिरा मुनि एक बार मेरे ऊपर कुपित हो गये ये । उस समय उनके मयसे इस जगत्को त्यागकर मुझे दीर्घकाल तक अग्निहोत्रकी अग्निमें निवास करना पड़ा था॥

अथ शप्तश्च भगवान् गौतमेन पुरन्दरः। अहल्यां कामयानो वै धर्मार्थे च न हिसितः॥ ६॥

महर्षि गौतमने ऐश्वर्यशाली इन्द्रको अहल्यापर आसक्त होनेके कारण शाप दे दिया था। केवल धर्मकी रक्षाके लिये उनके प्राण नहीं लिये ॥ ६॥

तथा समुद्रो नृपते पूर्णो मृष्टस्य वारिणः। ब्राह्मणैरभिशप्तश्च वभूव हवणोद्कः॥ ७॥

नरेश्वर ! समुद्र पहले मीठे जलसे भरा रहता था, परंतु | ब्राह्मणीके शापसे उसका पानी खारा हो गया ॥ ७॥

सुवर्णवर्णो निर्धूमः सङ्गतोर्ध्वशिखः कविः। कुद्देनाङ्गरसा शप्तो गुणैरेतैर्विवर्जितः॥८॥

अग्निका रङ्ग पहले सोनेके समान था, उसमेंसे धुआँ नहीं निकलता था और उसकी लपट सदा ऊपरकी ओर ही उठती थी, किंद्र कोषमें भरे हुए अङ्गिरा ऋषिने उसे शाप दे दें दिया। इसलिये अब उसमें ये पूर्वोक्त गुण नहीं रह गये॥ ८॥

महतक्क्यूर्णितान् पश्य ये हासन्त महोदधिम् । सुवर्णधारिणा नित्यमवशता द्विजातिना ॥ ९ ॥

देखो, उत्तम ( ब्राह्मण ) वर्णधारी ब्रह्मर्षि किपलके शापने दग्ध हुए सगर पुत्रोंकी, जो यश्चमन्दन्धी अश्वकी खोज करते हुए यहाँ समुद्रतक आये थे, ये राखके ढेर पड़े हुए हैं ॥ ९॥

समो न त्वं द्विजातिभ्यः श्रेयो विद्धिनराधिप। गर्भस्थान् त्राह्मणान् सम्यङ् नमस्यति किल प्रभुः॥१०॥

राज़न् ! तुम ब्राह्मणोंकी समानता कदापि नहीं कर सकते । उनसे अपने कल्याणके उपाय जाननेका यस्न करो । राजा गर्भस्य ब्राह्मणोंको भी भलीमाँति प्रणाम करता है ॥

दण्डकानां महद् राज्यं ब्राह्मणेन विनाशितम्। तालजंघं महाक्षत्रमौर्वेणैकेन नाशितम्॥ ११॥

दण्डकारण्यका विशाल साम्राज्य एक ब्राह्मणने ही नष्ट कर दिया । तालजङ्घ नामवाले महान् क्षत्रियवंशका अकेले महात्मा और्वने संहार कर डाला ॥ ११॥

त्वया च विपुलं राज्यं वलं धर्मे श्रुतं तथा । दत्तात्रेयप्रसादेन प्राप्तं परमदुर्लभम् ॥ १२ ॥

स्वयं तुम्हें भी जो परम दुर्लभ विशाल राज्य, बल, घर्म तथा शास्त्रज्ञानकी प्राप्ति हुई है, वह विप्रवर दत्तात्रेयजीकी कृपाचे ही सम्भव हुआ है ॥ १२ ॥

अग्नित्वं यजसे नित्यं कसाद् ब्राह्मणमर्जुन । स हि सर्वस्य लोकस्य हव्यवाट् कि न वेत्सि तम् ॥१३॥

अर्जुन ! अग्नि भी तो बाहाण ही है। तुम प्रतिदिन उसका यजन क्यों करते हो ? क्या तुम नहीं जानते कि अग्नि ही सम्पूर्ण लोकोंके इच्युवाहन ( हविष्य पहुँ चानेवाले ) हैं ॥

अथवा ब्राह्मणश्रेष्ठमनुभूतानुपालकम् । कर्तारं जीवलोकस्य कसाज्ञानन् विमुद्यसे ॥ १४ ॥

अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रत्येक जीवकी रक्षा और जीव-जगत्-की सृष्टि करनेवाला है । इस वातको जानते हुए भी तुम क्यों मोहमें पढ़े हुए हो ॥ १४॥ तया प्रजापिर्वका नम्पक्तः प्रमुख्ययः। येनेष् नितिलं विद्यं जनितं स्वायरं घरम्॥ १५॥

जिन्होंने इस सम्पूर्ण पराचर जगत्की खष्टि की है। वे अरस्त स्वत्न अविनाशी प्रवासित भगवान् ब्रह्माजी भी हैं बार्ग ही हैं।। १५॥

भण्डजानं नु बाबाणं केचिदिच्छन्त्यपण्डिताः। भण्डाद् भित्राद् यभुःशैला दिशोऽम्भःपृथिवी दिवम् १६

मुछ मूर्त मनुष्य ब्रह्माजीको भी अण्डसे उत्पन्न मानते हैं। ( इनकी मान्यता है कि ) फूटे हुए अण्डसे पर्वतः दिशाएँ, जल, पृथ्वी और स्वर्गकी उत्पत्ति हुई है॥ १६॥ द्रष्ट्यं नैतदेयं हि फथं जायेदजो हि सः। स्मृतमाकाशमण्डं तु तस्माज्ञातः वितामहः॥ १७॥

परंतु ऐसा नहीं समराना चाहिये; क्योंकि जो अजन्मा है। यह जन्म कैसे ले सकता है ? फिर भी जो उन्हें अण्डज कहा जाता है। उसका अभिप्राय यो समझना चाहिये। महाकाश

इति श्रीमदाभारते अनुशासनपर्यणि दानधर्मपर्यणि

ही यहाँ 'अण्ड' है। असमे नितामह प्रकट हुए हैं (इसकिये वे 'अण्डन' हैं ) ॥ १७ ॥

तिष्ठेत् कथमिति वृहि न किचिद्धि तदा भवेत्। अहङ्कार इति प्रोक्तः सर्वतेजोगतः प्रभुः॥ १८॥

यदि कहो। जिसा आकाशसे प्रकट हुए हैं तो किस आधारपर टहरते हैं। यह वताहये; नयों कि उस समय कोई दूसरा आधार नहीं रहता' तो इसके उत्तरमें निवेदन है कि ब्रह्मां वहाँ अहंकारस्वरूप वताये गये। जो सम्पूर्ण तेजीमें व्याप्त एवं समर्थ बताये गये हैं ॥ १८॥

नास्त्यण्डमस्ति तु ब्रह्मा सराजा लोकभावनः। इत्युक्तःसतदा तूर्णोमभूद् वायुस्ततोऽब्रवीत्॥१९॥

वास्तवमें 'अण्ड' नामकी कोई वस्तु नहीं है। फिर मी ब्रह्माजीका अस्तित्व है, क्योंकि वे ही जगत्के उत्पदक हैं। उनके ऐसा कहनेपर राजा कार्तवीर्य अर्जुन चुप हो गये। तब बायु देवता पुनः उनसे बोले॥ १९॥

पवनार्जुनसंवादे त्रिपञ्चाशद्धिकशतत्वमीऽध्याय:॥ १५३॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें वायुदेवता और कातैवीर्य अर्जुनका संवादिवषयक एक सी व तिरपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५२ ॥

#### चतुष्पञ्चाराद्धिकराततमोऽध्यायः माम्रणशिरोमणि उत्तथ्यके प्रभावका वर्णन

वायुरुवाच

इमां भूमि द्विजातिभ्यो दिन्सुर्वे दक्षिणां पुरा । सङ्गो नाम नृषो राजंस्ततिक्षन्तां मही ययौ ॥ १ ॥

घायुदेवता कहते हैं—राजन् ! पहलेकी बात है। अञ्च नामवाले एक नरेशने इस पृथ्वीको नासणोंके हायमें दान कर देनेका विचार किया । यह जानकर पृथ्वीको बड़ी चिन्ता हुई॥ १॥

धारिणीं सर्वभूतानामयं प्राप्य वरो नृषः। क्यमिच्छतिमांदातुं हिजेभ्यो ब्रह्मणः सुताम्॥ २॥

वर सोनने लगी-भी सम्पूर्ण प्राणियोंको धारण करने-बाली और ब्रह्मानीकी पुत्री हूँ। मुझे पाकर यह अग्रेष्ठ राजा ब्राह्मचौंको क्यों देना चाहता है ॥ २॥

साहं स्यक्त्या गमिष्यामिभूमित्वं ब्रह्मणः पदम्। सर्यं सराष्ट्रो सृपतिर्मा भूदिति ततोऽगमत्॥ ३॥

व्यदि इसदा ऐसा विचार है तो मैं मी भूमित्वका (लोक-भारणरूप अपने धर्मका) त्याग करके बदालोक चली जाऊँगी, दिस्से पद राजा अपने राज्यने नष्ट हो जाय।' ऐसा निश्चय करके पृथ्वी चली गयी॥ ३॥ ततस्तों कदययों बद्धा मान्न्सीं पृथियों तद्य। प्रविवेश महीं सद्यो मुक्तवाऽऽत्मानं समाहितः॥ ४॥

पृथ्वीको जाते देख महर्षि कश्यप योगका आश्रय ले अपने शरीरको त्यागकर तत्काल भूमिके इस स्थूल विमहर्मे प्रविष्ट हो गये ॥ ४॥

ऋदा सा सर्वतो जहे तृणीपधिसमन्विता। धर्मोत्तरा नष्टभया भूमिरासीत् ततो नृप॥ ५॥

नरेश्वर ! उनके प्रयेश करनेसे पृथ्वी पहलेकी अपेक्षा मी समृद्धिशालिनी हो गयी । चारों ओर घास-पातऔर अन्नकी अधिक उपज होने लगी । उत्तरोत्तर धर्म गढ़ने लगा और भयका नाश हो गया ॥ ५ ॥

एवं वर्षसहस्राणि दिव्यानि विषुलवतः। त्रिशतः कर्यपो राजन् भूमिरासीदतन्द्रितः॥ ६॥

राजन् । इस प्रकार आलस्यशून्य हो विशाल वतका पालन करनेवाले महर्षि कश्यप तीस हनार दिव्य वर्षोतक प्रस्तिक रूपमें स्थित रहे ॥ ६ ॥

अथागम्य महाराज नमस्कृत्य च कह्यपम् । पृथिवी काइयपी जहे सुता तम्य महात्मनः ॥ ७ ॥

महाराज ! तत्रश्चात पृथ्वी ब्रह्मलोक्से होटकर आयी और उन महारमा करयंत्रको प्रणाम करके उनकी पुत्री बनकर रहने लगी । तमीसे उसका नाम कार्यपी हुआ ॥ ७॥ एष राजन्नीहरो। में ब्राह्मणः कर्यपोऽभवत्। अन्यं प्रबृहि वा त्वं च कर्यपात् क्षत्रियं वरम्॥ ८॥

राजन् ! ये कश्यपजी ब्राह्मण ही ये; जिनका ऐसा प्रमाव देखा गया है। तुम कश्यपसे भी श्रेष्ठ किसी अन्य क्षत्रिय-को जानते हो तो बताओ ॥ ८॥

तूष्णीं वभूव नृपतिः पवनस्त्वव्रवीत् पुनः । श्रृणु राजन्तुतथ्यस्य जातस्याङ्गरसे कुले ॥ ९ ॥ भद्रा सोमस्य दुहिता रूपेण परमा मता । तस्यास्तुल्यं पति सोम उतथ्यं समपश्यत ॥ १० ॥

राजा कार्तवीर्य अर्जुन कोई उत्तर न दे सका। वह चुपचाप ही बैठा रहा। तब पवन देवता फिर कहने लगे—'राजन्! अब तुम अङ्गिराके कुलमें उत्पन्न हुए उत्ययका बृत्तान्त सुनो। सोमकी पुत्री मद्रा नामसे विख्यात थी। वह अपने समयकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी मानी जाती थी। चन्द्रमाने देखा महर्षि उतथ्य ही मेरी पुत्रीके योग्य वर हैं ॥ ९-१०॥

सा च तीवं तपस्तेपे महाभागा यशस्विनी। उतथ्यार्थे तु चार्वेङ्गी परं नियममास्थिता॥११॥

•सुन्दर अर्ज्जोवाली महामागा यशस्त्रिनी मद्रा भी उतथ्य-को पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये उत्तम नियमका आश्रय हे तीब्र तपस्या करने लगी ॥ ११॥

तत बाह्य स्रोतथ्यं दशयित्रर्यशस्त्रिनीम्। भार्यार्थे स च जग्राह विधिवद् भूरिदक्षिणः॥१२॥

'तब कुछ दिनोंके बाद सोमके पिता महर्षि अत्रिने उतथ्यको बुलाकर अपनी यशस्त्रिनी पौत्रीका हाथ उनके हाथमें दे दिया। प्रचुर दक्षिणा देनेवाले उतथ्यने अपनी पत्नी बनानेके लिये मद्राका विविपूर्वक पाणिग्रहण किया ॥

तां त्वकामयत श्रीमान् वरुणः पूर्वमेव ह । स चागम्य वनप्रस्थं यमुनायां जहार ताम् ॥ १३॥

परंतु श्रीमान् वरुणदेव उस कन्याको पहलेसे ही चाहते ये। उन्होंने वनमें श्रित मुनिके आश्रमके निकट आकर यमुनामें स्नान करते समय मद्राका अपहरण कर लिया॥

जलेश्वरस्तु हत्वा तामनयत् स्वं पुरं प्रति । परमाद्भृतसंकाशं षट्सहस्रशतहदम् ॥ १४॥

(जलेश्वर वर्ण उस स्त्रीको हरकर अपने परम अद्भुत नगरमें ले आये; जहाँ छः हजार विजलियोंका प्रकाश# छा रहा या ॥ १४ ॥

न हि रम्यतरं किंचित् तसादन्यत् पुरोत्तमम् । प्रासादैरप्तरोभिश्च दिन्यैः कामैश्च शोभितम् ॥ १५॥

\* कुछ लोग 'षट्सहस्र शतहदम्' का अर्थ यो करते हैं— वहाँ छ: लाख तालाव शोमा पा रहे थे; परंतु 'शतहदा' शब्द विज्ञिका वाचक है; अत: उपर्युक्त अर्थ किया गया है 1 'वरणके उस नगरसे बढ़कर दूसरा कोई परम रमणीय एवं उत्तम नगर नहीं है। वह असंख्य महलों, अप्सराओं और दिन्य मोगोंसे सुशोभित होता है॥ १५॥ तत्र देवस्तया सार्घ रेमे राजन जलेश्वरः। अधाख्यातमुतथ्याय ततः पत्न्यवमईनम् ॥ १६॥

'राजन् ! जलके स्वामी वरुणदेव वहाँ मद्राके साथ रमण करने लगे । तदनन्तर नारदजीने उत्तथ्यको यह समाचार षताया कि 'वरुणने आपके पत्नीका अपहरण एवं उसके साथ बलात्कार किया है' ॥ १६॥

तच्छुत्वा नारदात् सर्वमुतथ्यो नारदं तदा। प्रोवाच गच्छ ब्रूहि त्वं वरुणं परुषं वचः॥१७॥

'नारदं भी के मुखं यह सारा समाचार सुनकर उतथ्यने उस समय नारदं जी कहा— 'देवर्षे ! आप वरणके पास जाइये और उनसे मेरा यह कठोर संदेश कह सुनाइये ॥ महाक्यान्मुञ्ज में भार्यों कस्मात् तां हतवानिस । लोकपालोऽसि लोकानां न लोकस्य विलोपकः ॥ १८ ॥ सोमेन दत्ता भार्या में त्वया चापहताद्य वे । हत्युको वचनात् तस्य नारदेन जलेश्वरः ॥ १९ ॥ मुञ्ज भार्यामुतश्यस्य कस्मात् त्वं हतवानिस ।

'वरण ! तुम मेरे कहने हे मेरी पत्नीको छोड़ दो । तुमने क्यों उसका अपहरण किया है! तुम लोगों के लिये लोकपाल बनाये गये हो, लोक-विनाशक नहीं । होमने अपनी कत्या मुझे दी है, वह मेरी मार्या है। किर आज तुमने उसका अपहरण कैसे किया !' नारदजीने उतथ्यके कथनानुसार जलेश्वर वरुणसे यह कहा कि 'आप उतथ्यकी स्त्रीको छोड़ दीजिये; आपने क्यों उसका अपहरण किया है!॥ १८-१९६॥ इतिश्रुत्वा वचस्तस्य सोऽथ तं वरुणोऽव्रवीत्॥ २०॥ ममेषा सुप्रिया भार्या नैनामुन्स्रण्ट्रमुन्सहे।

'नारदलीके मुखरे उतथ्यकी यह बात सुनकर वरणने उनसे कहा-'यह मेरी अत्यन्त प्यारी मार्या है। मैं इसे छोड़ नहीं सकता' ॥ २०६॥

इत्युक्तो वरुणेनाथ नारदः प्राप्य तं मुनिम् । उतथ्यमञ्जवीत् वाक्यं नातिष्ट्रप्रमना इव ॥ २१ ॥

विष्णके इस प्रकार उत्तर देनेपर नारदजी उतस्य मुनि-के पास छोट गये और खिन्न-से होकर बोले—॥ २१॥

गले गृहीत्वा क्षितोऽस्मि वरुणेन महामुने। न प्रयच्छति ते भार्या यत् ते कार्यकुरुष्व तत्॥ २२॥

्महामुने ! वरुणने मेरा गला पकड़कर ढकेल दिया है । वे आपकी पत्नीको नहीं दे रहे हैं। अब आपको जो कुल करना हो। वह कीजिये ।। २२ ॥

नारदस्य वचः श्रुत्वा क्रुद्धः प्राज्वलदङ्गिराः । अपिवत् तेजसा वारि विष्टभ्य सुमहातपाः ॥ २३ ॥ भारदजीकी बात सुनकर अङ्गिराके पुत्र उतथ्य क्रीबरे जह उन्ने । ने मदान् तदन्ती तो भेदीः अपने तेजने सारे जल् को क्विमत करके पीने लगे ॥ २३ ॥ पीयमाने त सर्वस्मिस्नोयेऽपि सलिलेदवरः ।

पीयमाने तु सर्वस्मिस्तोयेऽपि सिलेटेस्वरः । सुद्दद्विभिसमाणोऽपि नैवामुञ्जत तां तदा ॥ २४॥

ाव गाग कल पीया जाने लगा। तय सुद्धदौने जलेश्वर गरणमे प्रार्थना की। तो मी वे भद्राको न छोड़ एके ॥२४॥ ततः मुद्धोऽबबीद् भूमिमुतथ्यो ब्राह्मणोत्तमः। दर्घायस स्थलं भद्रे पद्सहस्रशतहृदम्॥२५॥

'तव ब्राक्षणोंमें श्रेष्ठ उतय्येन कृषित होकर प्रस्वीत कहा— 'भद्रे ! त् मुक्ते यह खान दिखा दे, जहाँ छः हजार विजलियाँ-) का प्रकाश छाया हुआ है गा २५ ॥

ततस्तरीरिणं जातं समुद्रम्यावसर्पतः। तसाद् देशान्नदीं चैव प्रोवाचासौ द्विजोत्तमः॥ २६॥ भटदया गच्छ भीरु त्वं सरस्वति मरून् प्रति। भपुण्य एप भवतु देशस्त्यकस्त्वया शुभे॥ २७॥

'समुद्रके सूलने या लिसक जानेसे वहाँका सारा स्थान ऊसर हो गया । उस देशसे होकर वहनेवाली सरस्तती नदीसे दिज्ञेष्ठ उतस्यने कहा—'भीक सरस्तति ! तुम अहस्य होकर मक प्रदेशमें चली जाओ । शुभे ! तुम्हारे द्वारा परित्यक होकर यह देश अपवित्र हो जाय' ॥ २६-२७ ॥

तस्मिन् संशोपिते देशे भद्रामादाय वारिपः। भद्दाच्छरणं गत्वा भार्यामाङ्गरसाय वै॥ २८॥ 'जब वह सारा प्रदेश सूख गया। तब जलेश्वर वहण मद्रा-को साय डेकर मुनिकी शरणमें आये और उन्होंने आङ्गिरसको उनकी भार्या दे दी ॥ २८ ॥

प्रतिगृह्य तु तां भार्यामुतथ्यः सुमनाऽभवत्। मुमोच च जगद् दुःखाद् वरुणं चैव हैहय॥ २९॥

ंदेहयराज ! अपनी उस पत्नीको पाकर उतध्य बहे प्रसन्न हुए और उन्होंने सम्पूर्ण जगत् तथा वहणको जढके कष्टसे मुक्त कर दिया ॥ २९ ॥

ततः स लञ्घातां भार्यो चक्णं प्राह धर्मवित् । उतथ्यः सुमहातेजा यत् तच्छृणु नराधिप ॥ ३० ॥

'नरेश्वर! अपनी उस परनीको पाकर महातेजस्वी धर्मज उतस्यने वरूणसे जो कुछ कहा, वह सुनो ॥ ३० ॥ मयेपा तपसा प्राप्ता कोशतस्ते जलाधिए । इत्युक्त्वा तामुपादाय स्वमेच भवनं ययो ॥ ३१ ॥ ंजलेश्वर! तुम्हारे चिल्लानेपर भी मैंने तपोबलसे अपनी इस परनीको प्राप्त कर लिया ।' ऐसा कहकर वे भद्रा-

एप राजन्तीहरो। वै उतथ्यो ब्राह्मणर्पभः। ब्रवीम्यहं ब्रूहि वा त्वमुतथ्यात् क्षत्रियं वरम्॥ ३२॥

को साय ले अपने घरको लौट गये ॥ ३१ ॥

'राजन् । ये ब्राह्मणिशिरोमणि उतथ्य ऐसे प्रभावशाली हैं। यह बात मैं कहता हूँ। यदि उतथ्यसे श्रेष्ठ कोई क्षत्रिय हो तो दुम उसे बताओं ॥ ३२॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानभर्मपर्वणि पवनार्जनसंवादो नाम चतुष्पञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १५४ ॥ इस प्रकार श्रीनहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानवर्मपर्वमे वायु देवता तथा कार्तवीर्य अर्जुनका संवादनामक एक सी चीवनवाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ १५४ ॥

#### पञ्चपञ्चाराद्धिकराततमोऽध्यायः ब्रह्मपि अगस्त्य और वसिष्टके प्रभावका वर्णन

भीष्म उवाच<sup>े ।</sup> इत्युक्तः सन्वस्तूष्णीमभृद् वायुस्ततोऽव्रवीत् । शृणु राजन्नगस्त्यस्य माद्यास्यं वाह्यणस्य ह ॥ १ ॥

भीष्म जी कहते हैं—युविष्ठिर | यायु देवताके ऐसा कर्नियर भी राजा कार्तवीर्य अर्जुन चुपचाप ही बैटे रह गया, कुर्व योट न सका । तब वायुदेव पुनः उससे बोटे— 'राजन् | अब बाद्यवाजातीय अगस्यका माहात्म्य सुनो ॥१॥

असुरै निर्जिता देवा निरम्सादाश्च ते हताः। यहार्श्वयां हताः सर्वे पितृणां च स्वधास्तया॥ ६॥ कर्मेच्या मानवानां च दानवेहें ह्यर्थभ। अप्टेश्वयास्ततो देवाश्चेदः पृथ्वीमिति श्रुतिः॥ ३॥

ेरियसम्बाधान्यीन समयमें असुरोने देवताओंको परास्त

करके उनका उत्साह नष्ट कर दिया। दानवीने देवताओं के यह पितरीके श्राद्ध तथा मनुष्यों के कमानुष्ठान एस कर दिये। तब अपने ऐश्वयं से भ्रष्ट हुए देवतालोग पृष्वीपर मारे मारे फिरने लगे। ऐसा सुननेमें आया है॥ २-३॥ ततः कदाचित्ते राजन्दीममादित्यवर्चसम्। दृष्ट्यस्तेजसा युक्तमगस्त्यं विपुलवतम्॥ ४॥

पराजन् । तदनन्तर एक दिन देवताओंने सूर्यके समान प्रकाशमानः तेजस्वीः दीप्तिमान् और महान् व्रतधारी अगुरूयको देखा ॥ ४॥

सभिवाच तु तं देवाः पृष्ट्वा कुशलमेव च। रदम् चुर्महात्मानं चाक्यं काले जनाधिप॥ ५ ॥ धनेकर! उन्हें प्रणाम करके देवताओंने उनका कुराल-समाचार पूछा और समयपर उन महातमासे इस प्रकार कहा-|| ६ ||

दानवैर्युधि भग्नाः सा तथैश्वर्याच श्रंशिताः। तदसान्नो भयात् तीवात् त्राहि त्वं मुनिपुङ्गव॥ ६ ॥

'मुनिवर ! दानवींने हमें युद्धमें हराकर हमारा ऐश्वर्य छीन लिया है । इस तीव भयसे आप हमारी रक्षा करें' ॥ इत्युक्तः स तदा देवैरगस्त्यः कुषितोऽभवत् । प्रजज्वाल च तेजसी कालाग्निरिव संक्षये ॥ ७ ॥

्देवताओं के ऐसा कहनेपर तेजस्वी अगस्त्य मुनि कुपित हो गये और प्रलयकालके अग्निकी भाँति रोषचे जल उठे ॥ तेन दीप्तांशुजालेन निर्दग्धा दानवास्तदा। अन्तरिक्षान्महाराज निपेतुस्ते सहस्रशः॥ ८॥

'महाराज! उनकी प्रज्वलित किरणोंके स्पर्शंसे उस समय सहस्रों दानव दम्ध होकर आकाशसे पृथ्वीपर गिरने लगे ॥ दह्यमानास्तु ते दैन्यास्तस्यागस्त्यस्य तेजसा । उभी लोको परित्यस्य गताः काष्ठां तुद्क्षिणाम्॥ ९ ॥

'अगस्यके तेजसे दग्ध होते हुए दैत्य दोनों छोकोंका परित्याग करके दक्षिण दिशाकी ओर चले गये॥ ९॥ बिलस्तु यजते यशमश्वमेधं महीं गतः। येऽन्येऽधस्था महीस्थाश्च ते नदग्धा महासुराः॥ १०॥

(उस समय राजा बिल पृथ्वीपर आकर अश्वमेध यह) कर रहे थे। अतः जो दैत्य उनके साथ पृथ्वीपर ये और दूसरे जो पातालमें थे, वे ही दग्व होनेसे बचे ॥ १०॥ ततो लोकाः पुनः प्राप्ताः सुरैः शान्तभयैर्नुप । अथैनमञ्जवन देवा भूमिष्ठानसुरान जहि ॥ ११॥

भिष्ठ ! तत्पश्चात् देवताओंका भय शान्त हो जानेपर वे पुनः अपने-अपने लोकमें चले आये। तदनन्तर देवताओंने अगस्त्यजीने किर कहा—'अव आप पृथ्वीपर रहनेवालें अमुरोंका भी नाश कर डालिये'॥ ११॥ इत्युक्तः प्राह देवान् सन शकोऽस्मिमहोगतान्। दम्धुं तपो हि क्षीयेन्मेन शक्यामीति पार्थिव॥ १२॥

्षृथ्वीनाथ ! देवताओं के ऐसा कहनेपर अगस्त्यजी उनसे बोले- अब में भूतलिनवासी अदुरों को नहीं दग्ध कर सकता; क्यों कि ऐसा करने से मेरी तपस्या क्षीण हो जायगी ! इसिलये यह कार्य मेरे लिये असम्भव हैं ।। १२ ॥ एवं दग्धा भगवता दानवाः स्वेन तेजसा । अगस्त्येन तदा राजंस्तपसा भावितात्मना ॥ १३ ॥

शाजन् । इस प्रकार शुद्ध अन्तःकरणवाले मगवान् अगस्यने अपने तप और तेजसे दानवींको दग्धे कर दिया था ॥ १३ ॥ ईदशक्षाप्यगस्त्यो हि कथितस्ते मयानघ। व्रवीम्यहं बूहि वा त्वमगस्त्यात् क्षत्रियं वरम् ॥ १४ ॥

'निष्पाप नरेश! अगस्त्य ऐसे प्रभावशाली वताये गये हैं, जो ब्राह्मण ही हैं। यह बात मैं कहता हूँ, तुम अगस्त्य मुनिसे श्रेष्ठ किसी क्षत्रियको जानते हो तो बताओ'॥

भीष्म उवाच 🥳

र्न्युक्तः स तदा त्र्णीमभूद् वायुस्ततोऽव्रवीत्। श्रृणु राजन् वसिष्ठस्य सुख्यं कर्मयशिवनः॥ १५॥

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! उनके ऐसा कहनेपर भी कार्तवीर्य अर्जुन चुप ही रहा। तन वायु देवता फिर बोले—पराजन् ! अन यशस्वी ब्राह्मण विषष्ठ मुनिका श्रेष्ठ कर्म सुनो॥ १५॥

वादित्याः सत्रमासन्त सरो वै मानसं प्रति । वसिष्ठं मनसा गत्वा शात्वा तत् तस्य गौरवम्॥ १६॥

(एक समय देवताओंने विशेष्ठ मुनिके गौरवको जानकर
 मन-ही-मन उनकी शरण जाकर मानसरोवरके तटपर
 यज्ञ आरम्म किया ॥ १६ ॥

यजमानांस्तु तान् द्वा सर्वान् दीक्षानुकर्शितान् । हन्तुमैच्छन्त शैलाभाः खलिना नाम दानवाः ॥ १७ ॥

'समस्त देवता यज्ञकी दीक्षा लेकर दुबले हो रहे थे। उन्हें यज्ञ करते देख पर्वतके समान शरीरवाले 'खली' नामक दानवोंने उन सबको मार डालनेका विचार किया (फिर तो दोनों दलींमें युद्ध छिड़ गया )॥ १७॥

अदूरात् तु ततस्तेषां ब्रह्मदत्तवरं सरः। हताहता वै तत्रेते जीवन्त्याण्डुत्य दानवाः॥ १८॥

उनके पास ही मानुसरोवर था। जिसके लिये ब्रह्माजीके द्वारा दैत्योंको यह वरदान प्राप्त या कि 'इसमें डुवकी लगाने- से तुम्हें नूतन जीवन प्राप्त होगा'। अतः उस समय दानवोंमें से जो हताहत होते थे। उन्हें दूसरे दानव उठाकर सरोवरमें किंक देते थे और वे उसके जलमें डुवकी लगाते ही जी उठते थे॥ १८॥

ते प्रगृह्य महाघोरान् पर्वतान् परिघान् द्वमान्। विक्षोभयन्तः सिंहलमुश्यितं रातयोजनम् ॥ १९ ॥ अभ्यद्भवन्त देवांस्ते सहस्राणि दशैव हि। ततस्तैरिदेता देवाः रारणं वासवं ययुः॥ २०॥

ं फिर सरोवरके जलको सौ योजन ऊँचे उछालते तथा हायमें महाघोर पर्वतः परिष एवं कृक्ष लिये हुए वे देवताओं पर टूट पड़ते थे। उन दानवीं की संख्या दस हजार-की थी। जब उन्होंने देवताओं को अच्छी तरह पीड़ित किया। तव वे मागकर इन्द्रकी शरणमें गये॥ १९-२०॥

स च तैर्व्यथितः शको विसिष्ठं शरणं ययौ । ततोऽभयं ददौ तेभ्यो विसिष्ठो भगवानृषिः ॥ २१ ॥ तहा तान् दुःगिनान् जात्वा आनृशंस्यपरो मुनिः। अयम्ननारहत् सर्वान् सरिनः स्वेन तेजसा ॥ २२ ॥

्रम्प्रको मी उन दैत्यें निष्कर महान् क्टेश उठाना पद्मा अतः ने विभिन्नतीकी शरणमें गये। तब उन मगवान् यिन्त मुनिने जो पद्मे ही द्याल थे। देवताओं को दुखी जान-कर उन्हें अमयदान दे दिया और विना किसी प्रयत्नके ही अपने तेजने उन समस्त खली नामके दानवों को दग्ध कर हाला॥ २१-२२॥

कैलासं प्रस्थितां चैव नर्दी गङ्गां महातपाः। शानयत् तत्सरो दिव्यं तया भिन्नं च तत्सरः॥ २३॥ सरोभिन्नं तया नद्या सरयूः सा ततोऽभवत्। हताश्च खलिनो यत्र स देशःखलिनोऽभवत्॥ २४॥

'इनना ही नहीं—ने महातपस्वी मुनि कैलासकी ओर प्रस्थित हुई गङ्गा नदीको उस दिन्य सरोवरमें ले आये । इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गङ्गाजीने उसमें आते ही उस सरोवरका बाँघ तोड़ हाला।
गुङ्गाने सरोवरका भेदन होनेपर जो लोत निकला। वही सरयू
नदीके नामसे प्रसिद्ध हुआ। जिस स्थानपर खली नामक दानव
मारे गये। वह देश खिलन नामसे विख्यात हुआ।२३-२४।
एवं सेन्द्रा वसिष्ठेन रिश्ततास्त्रिदिवीकसः।
जहादत्त्वचराद्वेव हता देत्या महात्मना॥२५॥

'इस प्रकार महान्मा विसष्ठिने इन्द्रसिहत देवताओं की रक्षा की और ब्रह्माजीने जिनके लिये वर दिया था। ऐसे दैत्योंका भी संहार कर डाला ॥ २५ ॥ एतत् कर्म विसष्टस्य कथितं हि मयानघ। व्रवीग्यहं ब्रहि वा त्वं विसष्टात् क्षत्रियं वरम् ॥ २६ ॥

'निष्पाप नरेश ! मेंने ब्रह्मिं वसिष्ठजीके इस कर्मका वर्णन किया है । में कहता हूँ, ब्राह्मण श्रेष्ठ है । यदि वसिष्ठसे वड़ा कोई क्षत्रिय हो तो बताओं ॥ २६ ॥ पवनार्जनसंवादे पद्मपद्माशदिषकशततमोऽध्यायः ॥ १५५ ॥

इस प्रकार श्रीनहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गंत दानधर्मपर्वमें वायु देवता और कार्तवीय अर्जुनका संवादिविषयक एक सी पचपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५५ ॥

# पट्पञ्चारादिधि कशततमोऽध्यायः अत्रि और च्यवन ऋषिके प्रभावका वर्णन

भीष्म उवाच

इत्युक्तस्त्वर्जुनस्तूप्णीमभूद् वायुस्तमववीत्। श्रृणु में हेहयश्रेष्ठ कर्मात्रेः सुमहात्मनः॥१॥

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! उनके ऐसा कहनेपर भी जर कार्तवीर्थ अर्जुन कोई उत्तर न देकर चुप ही बैठा रहा, तब वायु देवता पुनः इस प्रकार बोले—हैहयश्रेष्ठ ! अब तुम मुझसे महात्मा अत्रिके महान् कर्मका वर्णन सुनो ॥ घोरे तमस्ययुष्यन्त सहिता देवदानवाः । अविष्यत दारस्तत्र स्वर्भानुः सोमभास्करो ॥ २ ॥

'प्राचीन कालमें एक यार देवता और दानव सब घोर' अन्धकारमें एक दूसरेके साथ युद्ध करते थे। वहाँ राहुने अपने यानीस चन्द्रमा और सूर्यको घायल कर दिया या (इस्तिये सब ओर घोर अन्धकार छा गया था)॥२॥

बच ते तमसा ग्रस्ता निहन्यन्ते सा दानचैः। देवा नुपतिशार्दूल सहैव यलिभिस्तदा॥३॥

नृपश्रेष्ठ ! पिर तो अन्धकारमें फैसे हुए देवतालोग चुक स्थान पएनेके कारण एक साथ ही बलवान् दानवेकि हायमें मारे लाने लगे ॥ ३॥ स्रमुर्विध्यमानास्ते श्लीणप्राणा दिखाकसः। स्रपद्यन्त तप्रम्यन्तमप्रि चिम्ने तपोधनम्॥ ४॥ अथैनमञ्जवन् देवाः शान्तकोधं जितेन्द्रियम्। असुरैरिषुभिर्विद्धौ चन्द्रादिन्याविमानुभौ॥ ५॥ वयं वध्यामहे चापि शत्रुभिस्तमसावृते। नाधिगच्छाम शान्ति चभयात्त्रायस्वनः प्रभो॥६॥

असुरोंकी मार खाकर देवताओंकी प्राणशक्ति क्षीण हो चली और वे मागकर तपस्यामें छंलग्न हुए तपोधन विप्रवर अत्रिमुनिके पाछ गये। वहाँ उन्होंने उन कोधशून्य जितेन्द्रिय मुनिका दर्शन किया और इस प्रकार कहा—'प्रमो ! असुरोंने अपने वाणोद्धारा चन्द्रमा और सूर्यको घायल कर दिया है और अब घोर अन्यकार छा जानेके कारण हम भी शत्रुओंके हायसे मारे जा रहे हैं। हमं तनिक भी शान्ति नहीं मिलती है। आप कृता करके हमारी रक्षा कीजिये'॥ अत्रिक्ताच

कथं रक्षामि भवतस्तेऽत्रुवंश्चन्द्रमा भव। तिमिरमञ्ज सविता दस्युहन्ता च नो भव॥ ७॥

र्मात्रने कहा—में किए प्रकार आपलेगोंकी रक्षा करूँ र देवता बोले—'आप अन्वकारको नष्ट करनेवाले चन्द्रमा और स्वंका रूप धारण की निये और हमारे शत्रु बने हुए इन राक् दानवींका नाश कर लालिये'॥ ७॥ प्यमुक्त स्तदात्रियें तमो नुद्भवच्छर्रा। बगरयत् सीम्यभावाच सो मवत् प्रियद्र्यनः॥ ८॥

दृष्ट्वा नातिप्रसं सोमं तथा सूर्यं च पार्थिव । प्रकाशमकरोद्त्रिस्तपसा स्वेन स्युगे ॥ ९ ॥ जगद् वितिमिरं चापि प्रदीप्तमकरोत् तदा ॥ १० ॥

पृथ्वीनाथ ! देवताओं के ऐसा कहनेपर अित्रने अन्धकारको दूर करनेवाले चन्द्रमाका रूप धारण किया और सोमके समान देखनेमें प्रिय लगने लगे । उन्होंने शान्त-भावसे देवताओं की ओर देखा । उस समय चन्द्रमा और सूर्यकी प्रभा मन्द देखकर अित्रने अपनी तपस्यासे उस युद्ध-भूमिमें प्रकाश फैलाया तथा सम्पूर्ण जगत्को अन्धकारश्चन्य एवं आलोकित कर दिया ।। ८—१०॥

व्यजयच्छत्रसंघांश्च देवानां स्वेन तेजसा। अत्रिणा दद्यमानांस्तान् दृष्ट्वा देवा महासुरान् ॥ ११ ॥ पराक्रमेस्तेऽपि तदा व्यष्ननन्नत्रिसुरक्षिताः। उद्गासितश्च सविता देवास्त्राता हतासुराः॥ १२ ॥

उन्होंने अपने तेजसे ही देवताओंके शत्रुओंको परास्त

कर दिया। अत्रिके तेजसे उन महान् असुरोंको दग्ध होते देख अत्रिसे सुरक्षित हुए देवताओंने भी उस समय पराक्ष प करके उन दैत्योंको मार डाला। अत्रिने सूर्यको तेजस्वी बनाया, देवताओंका उद्धार किया और असुरोंको नष्ट कर दिया॥ अत्रिणा त्वथ सामर्थ्य कृतमुत्तमतेजसा। द्विजेनाझिद्धितीयेन जपता चर्मवाससा॥ १३॥ फलभक्षेण राजर्षे पश्य कर्मात्रिणा कृतम्। तस्यापि विस्तरेणोक्तं कर्मात्रेः सुमहात्मनः।

अति मुनि गायत्रीका जप करनेवाले, मृगचर्मधारी, फलाहारी, अमिहात्री और उत्तम तेजसे युक्त ब्राह्मण हैं। उन्होंने जो सामर्थ्य दिखलाया, जैश महान् कर्म किया, उसपर दृष्टिपात करो। मैंने उन उत्तम महात्मा अत्रिका भी कर्म विस्तारपूर्वक बताया है। मैं कहता हूँ ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तुम बताओ अत्रिसे श्रेष्ठ कीन क्षत्रिय है ?॥ १३-१४॥

व्रवीम्यहं ब्रूहि वा त्वमित्रतः क्षत्रियं वरम् ॥ १४ ॥

इत्युक्तस्त्वर्जुनस्तूष्णीमभूद् वायुस्ततोऽत्रवीत् । श्रृणु राजन् महत्कर्मे च्यवनस्य महात्मनः ॥ १५ ॥

उनके ऐसा कहनेपर भी अर्जुन चुप ही रहा। तब बायु देवता फिर कहने लगे—राजन् ! अब महात्मा <u>च्यवनः</u> के माहात्म्यका वर्णन सुनो ॥ १५॥

अश्विनोः प्रतिसंश्रुत्य च्यवनः पाकशासनम् । प्रोवाच सहितो देवैः सोमपाषश्विनौ कुरु ॥ १६॥

पूर्वकालमें न्यवन मुनिने अश्वनीकुमारोंको धोमपान करानेकी प्रतिज्ञा करके इन्द्रसे कहा—दिवराज ! आप दोनों अश्वनीकुमारोंको देवताओंके साय सोमपानमें सिमालित कर लीजिये? ॥ १६ ॥

इन्द्र उवाच

असामिनिन्दितावेती भवेतां सोमपी कथम्। देवैर्न सम्मितावेती तसान्मैवं वदस्व नः॥१७॥

इन्द्र बोले—विप्रवर ! अश्विनीकुमार इमलोगोंके द्वारा निन्दित हैं। फिर ये सोमपानके अधिकारी कैसे हो सकते हैं। ये दोनों देवताओंके समान प्रतिष्ठित नहीं हैं। अतः उनके लिये इस तरहकी बात न कीजिये॥ १७॥

अश्विभ्यां सह नेच्छामः सोमं पातुं महावत । यद्न्यद् वक्ष्यसे विप्रतत् करिष्यामि ते वचः ॥ १८॥

महान् व्रतधारी विश्वर ! इमलोग अध्विनीकुमारोंके साथ सोमपान करना नहीं चाहते हैं। अतः इसको छोड़कर आप और जिस कामके लिये मुझे आज्ञा देंगे, उसे अवश्य मैं पूर्ण करूँगा ॥ १८॥

च्यवन उवाच

पिवेतामिक्ष्वनौ सोमं भवङ्गिः सहिताविमौ। उभावेतावपि सुरौ सूर्यपुत्रौ सुरेश्वर॥१९॥

च्यवन वोले—देवराज ! अश्विनीकुमार भी सूर्यके पुत्र होनेके कारण देवता ही हैं। अतः ये आप सब लोगीके साथ निश्चय ही सोमपान कर सकते हैं ॥ १९॥

कियतां मद्यचो देवा यथा वै समुदाहृतम्। एतद् वः कुर्वतां श्रेयो भवेन्नैतदकुर्वताम्॥ २०॥

देवताओ ! मैंने जैसी बात कही है, उसे आपलोग स्वीकार करें। ऐसा करनेमें ही आपलोगोंकी भलाई है। अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा ॥ २०॥

इन्द्र उवाच

अश्विभ्यां सह सोमं वै न पास्यामि द्विजोत्तम । पिवन्त्वन्ये यथाकामं नाहं पातुमिहोत्सहे ॥ २१ ॥

इन्द्रने कहा—द्विजश्रेष्ठ ! निश्चय ही मैं दोनों अश्वनी-कुमारींके साथ सोमपान नहीं करूँगा । अन्य देवताओंकी इच्छा हो तो उनके साथ सोमरस पीय । मैं तो नहीं पी सकता ॥ २१ ॥

च्यवन उवाच

न चेत् करिष्यसि वचो मयोक्तं वलसूद्त। मया प्रमथितः सद्यः सोमं पास्यसि वै मस्ने ॥ २२॥

च्यवनने कहा बलस्दन ! यदि तुम सीघी तरह मेरी कही हुई बात नहीं मानोगे तो यश्चमें मेरे द्वारा तुम्हारा अमिमान चूर्ण कर दिया जायगा, फिर तो तत्काळ ही तुम सोमरस पीने लगोगे ॥ २२॥

वायुरुवाच

ततः कर्म समारन्धं हिताय सहसादिवनोः। ज्यवनेन ततो मन्त्रेरभिभूताः सुराऽभवन् ॥ २३ ॥

यामु देवना कार्यः हैं-नदमन्तर स्वतन मनिने प्रतिभीपु गरीके दिल्हें स्थि स्ट्मा यह आरम्भ किया। उन्हें सन्दर्यलेंग समस्य देवता प्रमानित हो। गरे॥ २३॥ गत् तु कां समार्क्षं रहेन्द्रः कोघमूर्विछतः। उत्तर्य विपूर्ण दीर्य स्पयनं समुपाद्वत् ॥ २४ ॥

द्रम यह इसीटा आरम्भ होता देख इन्द्र कोष्रे मृहित हो उड़े और हाममें एक विद्याल पर्वत लेकर वे म्ययम सुनिकी और दीहे ॥ २४ ॥

तथा बद्धेण भगवानमर्पाकुललोचनः। तमापतन्तं दृष्ट्रैव च्यवनस्तपसान्वितः॥२५॥ अद्भिः सिक्तवास्तम्भयत् तं सवज्ञं सएपर्वतम् ।

उछ छमय उनके नेत्र अमर्पसे आकुल हो रहे थे। भगवान् इन्द्रने यद्रके द्वारा भी मुनिपर आक्रमण किया। उनको आक्रमण करते देख तपस्त्री न्यवनने जलका छींटा देकर गत्र और पर्गतम्हित इन्द्रको स्तम्भित कर दिया--जटवत् यना दिया ॥ २५६ ॥

अथेन्द्रस्य महाघोरं सोऽस्जच्छत्रुमेव हि ॥ २६॥ मदं नामाद्यतिमयं व्यादितास्यं महामुनिः। तस्य दन्तसद्भं तु वभूव शतयोजनम् ॥ २७ ॥ हियोजनश्रतास्तस्य दृष्टाः परमदारुणाः। इनुस्तस्याभवद् भूमावास्यं चास्यास्पृशद् दिवम् ॥२८॥ जिहामूले स्थितास्तस्य सर्वे देवाः सवासवाः। तिमेरास्यमनुप्राप्ता यथा मत्स्या महार्णेचे ॥ २९ ॥

इसके बाद उन महामुनिने अग्निमें आहुति बालकर इन्द्रके लिये एक अत्यन्त भयंकर शत्रु उत्पन्न किया। जिएका नाम मद या। वह भुँद फैलकर खड़ा हो। गया। उसकी ठोडीका भाग जमीनमें सटा हुआ था और ऊपरवाला ओठ आकाराको छू रहा या। उसके मुँहकं मीतर एक इतार दाँत थे। जो सी सी योजन ऊँचे थे और उसकी मयंकर

धीमहाभारते अनुद्यासनपर्यणि दानधर्मपर्यणि

दरहें दो-दो हो योजन लंबी थीं । उस समय इन्द्रसहित सन्दर्ण देवता उसकी जिह्नाकी जड़में आ गये। टीक उसी तरह जैसे महासागरमें बहुत से मत्स्य तिमिनामक महा-मत्त्वके मुलमें पढ़ गये हों॥ २६-२९॥ ते सम्मन्त्र्य ततो देवा मदस्यास्यसमीपगाः। अव्वन सहिताः शकं प्रणमास्मै हिजातये ॥ ३०॥ अध्विभ्यां सह सोमं च पिवाम विगतज्वराः।

फिर तो मदके मुखर्मे पड़े हुए देवताओंने आपसमें सलाइ करके इन्द्रसे कहा-'देवराज ! आप विप्रवर च्यवनको प्रणाम कीजिये ( इनसे विरोध करना अच्छा नहीं है )। हमलोग निश्चिन्तहोकर अश्विनीकुमारींके षाथ सोमपान करेंगे'॥ ततः स प्रणतः शक्यकार च्यवनस्य तत् ॥ ३१ ॥ च्यवनः कृतवानेतावश्विनो सोमपायिनौ । ततः प्रत्याहरत् कर्म मदं च व्यभजन्मुनिः ॥ ३२॥ अक्षेपु मृगयायां च पाने स्त्रीपु च वीर्यवान् ॥ ३३ ॥

यह सुनकर इन्द्रने महामुनि च्यवनके चरणेमि प्रणाम किया और उनकी आज्ञा खीकार कर ली। फिर ध्यवनने अधिनीक्रमारींको सोमरसका भागी बनाया और अपना यह समाप्त कर दिया । इसके वाद शक्तिशाली मुनिने .जुआं शिकारः मदिरा और स्त्रियोंमें मदको वाँट दिया ॥३१-३३॥ पतैर्देपिनेरा राजन् क्षयं यान्ति न संशयः। तसादेतान् नरो नित्यं दूरतः परिवर्जयेत्॥ ३४॥

राजन् ! इन दोघोंसे युक्त मनुष्य अवश्य ही नाशको प्राप्त होते हैं। इसमें शंसय नहीं है। अतः इन्हें सदाके लिये दूरधे ही त्याग देना चाहिये ॥ ३४ ॥ पतत् ते च्यवनस्यापि कर्म राजन् प्रकीर्तितम्। व्यीम्यहं वृहि वा त्वं क्षत्रियं व्राह्मणाद् वरम् ॥ ३५ ॥

नरेदवर ! यह तुमधे च्यवन मुनिका महान् कर्म भी वताया गया । मैं कहता हूँ — ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं अथवा तुम वताओं कीन-सा क्षत्रिय ब्राह्मणसे श्रेष्ट है ! ॥ ३५॥ पवनार्जनसंवादे पट्पद्धाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १५६ ॥

इस प्रकार श्रीमदामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधमेंपर्वमें वायुदेवता और अर्जुनका संवादविषयक एक सी उप्पनर्वे अध्याय पूरा हुआ ॥ १५६॥

## सप्तपञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः

कप नामक दानवींके द्वारा स्वर्गलोकपर अधिकार जमा लेनेपर मासणींका कपींको भस कर देना, वायुदेव और कार्तवीर्य अर्जुनके संवादका उपसंहार

मीग्म उवाच

मूष्णीमासीदर्जुनस्तु पवनस्वयर्यात् पुनः। श्टेणु में बाश्चनेष्येय मुख्यं कमं जनाविष ॥ १ ॥ भीष्मजी कहते हैं - पुनिष्ठिर | इतनेनर भी कार्तवीर्य

चुन ही रहा । तब वासुदेवताने फिर कहा-नरेश्वर ! ब्रामणीके और मी जो श्रेष्ट कर्म हैं, उनका वर्णन मुनो॥ मदस्यास्यमनुप्राप्ता यदा सेन्द्रा दिवीकसः। तदेव च्यवनेनेद हता तेषां वसुन्धरा॥ २ ॥

जब इन्द्रसिहत सम्पूर्ण देवता मदके मुखर्मे पड़ गये थे। उसी समय च्यवनने उनके अधिकारकी सारी भूमि इर छी। थी (तथा कप नामक दानवींने उनके स्वर्गळोकपर अधिकार जमा द्विया था ) ॥ २॥

उभी लोकी हतौ मत्वा ते देवा दुःखिताऽभवन्। शोकार्ताश्च महात्मानं ब्रह्माणं शरणं ययुः॥ ३॥

अपने दोनों लोकोंका अपहरण हुआ जान वे देवता बहुत दुखी हो गये और शोक्ते आतुर हो महात्मा ब्रह्माजी-की शरणमें गये ॥ ३॥

देवा ऊचुः

मदास्यन्यतिषक्तानामसाकं लोकपूजित । च्यवनेन हता भूमिः कपैश्लेष दिवं प्रभो ॥ ४ ॥

देवता बोले—लोकपूजित प्रभो ! जिस समय इम मदके मुखर्मे पड़ गये थे, उस समय व्यवनने इमारी भूमि इर ली थी और कप नामक दानवीने स्वर्गलोकपर अधिकार कर लिया ॥ ४॥

नह्योवाच े

गच्छध्वं शरणं विप्राताशु सेन्द्रा दिवौकसः । प्रसाद्य तानुभौ लोकाववाप्स्यथ यथा पुरा ॥ ५ ॥

ब्रह्माजीने कहा—इन्द्रसिंहत देवताओं ! तुमलोग शीव्र ही ब्राह्मणोंकी शरणमें जाओ । उन्हें प्रसन्न कर लेनेपर तुमलोग पहलेकी माँति दोनों लोक प्राप्त कर लोगे ॥ ५ ॥

ते ययुः शरणं विष्रानू चुस्ते कान् जयामहे। इत्युक्तास्ते द्विजान् प्राहुर्जयतेह कपानिति॥ ६॥

तव देवतालोग ब्राह्मणोंकी श्ररणमें गये । ब्राह्मणोंने पूछा—'हम किनको जीतें !' उनके इस तरह पूछनेपर देवताओंने ब्राह्मणोंसे कहा—'आपलोग कप नामक दानवींको परास्त कीजिये'॥ ६॥

भूगतान् हि विजेतारो वयमित्यद्यवन् द्विजाः। ततः कर्म समारन्धं ब्राह्मणैः कपनाशनम्॥ ७॥

तब ब्राह्मणींने कहा—'हम उन दानवींको पृथ्वीपर लाकर परास्त करेंगे।' तदनन्तर ब्राह्मणींने कपविनाशक कर्म। आरम्भ किया॥ ७॥

तच्छुत्वा प्रेषितो दूतो ब्राह्मणेभ्यो धनी कपैः। स च तान् ब्राह्मणानाह धनी कपवचो यथा॥ ८॥

इसका समाचार सुनकर कपोंने ब्राह्मणोंके पास अपना घनी नामक दूत भेजा । उसने उन ब्राह्मणोंसे कपोंका संदेश इस प्रकार कहा—॥ ८॥

भविद्धः सहशाः सर्वे कपाः किमिह वर्तते । सर्वे वेदिवदः प्राज्ञाः सर्वे च क्रतुयाजिनः॥ ९ ॥ सर्वे सत्यवताश्चेव सर्वे तुल्या महर्षिभिः। श्रीश्चेव रमते तेषु धारयन्ति भ्रियं च ते॥१०॥

'ब्राह्मणो ! समस्त कप नामक दानव आपलोगींके ही समान हैं। फिर उनके विरुद्ध यहाँ क्या हो रहा है ! सभी कप वेदोंके ज्ञाता और विद्वान् हैं। सब-के-सब यज्ञोंका अनुष्ठान करते हैं। सभी सत्यप्रतिज्ञ हैं और सब-के-सब महर्षियोंके तुस्य हैं। श्री उनके यहाँ रमण करती है और वे श्रीको घारण करते हैं॥ ९-१०॥

वृथादारान् न गच्छिन्त वृथामांसं न भुञ्जते । दीप्तमग्नि जुद्धते च गुरूणां वचने स्थिताः ॥ ११ ॥

'वे परायी स्त्रियोंसे समागम नहीं करते। मांसको व्यर्थ समझकर उसे कमी नहीं खाते हैं। प्रज्वलित अग्निमें आहुति देते और गुरुजनोंकी आज्ञामें स्थित रहते हैं॥ १९॥

सर्वे च नियतात्मानो वालानां संविभागिनः। उपेत्य शनकैर्यान्ति न सेवन्ति रजस्त्लाम्। स्वर्गीति चैव गच्छन्ति तथैव शुभकर्मिणः॥ १२॥

वि समी अपने मनको संयममें रखते हैं। बालकोंको उनका माग बाँट देते हैं। निकट आकर घीरे-घीरे चलते हैं। रअस्वला झीका कमी सेवन नहीं करते। शुभकमें करते हैं और स्वर्गलोकमें जाते हैं।। १२॥

अभुक्तवत्सु नाश्चन्ति गर्भिणीवृद्धकादिषु । पूर्वाह्येषु न दीव्यन्ति दिवा चैव न शेरते ॥ १३॥

'गर्भवती स्त्री और वृद्ध आदिके मोजन करनेले पहले मोजन नहीं करते हैं। पूर्वाह्नमें जूआ नहीं खेलते और दिनमें नींद नहीं लेते हैं॥ १३॥

पतैश्चान्येश्च बहुभिर्गुणैर्युक्तान कथं कपान । विजेष्यथ निवर्तध्वं निवृत्तानां सुखं हि वः ॥ १४॥

'इनसे तथा अन्य बहुत से गुणोंद्वारा संयुक्त हुए कपनामक दानवींको आपलोग क्यों पराजित करना चाहते हैं १ इस अवाञ्छनीय कार्यसे निवृत्त होइये, क्योंकि निवृत्त होनेसे ही आपलोगोंको सुख मिलेगा'॥ १४॥

नाह्मणा उत्तुः

कपान्वयं विजेष्यामो ये देवास्ते वयं स्मृताः । तस्माद् वध्याः कपाऽस्माकं धनिन् याहि यथाऽऽगतम्

तय ब्राह्मणोंने कहा जो देवता हैं, वे हमलोग हैं; अतः देवदोही कप इमारे लिये वध्य हैं। इसलिये इम कपीके कुलको पराजित करेंगे। धनी! तुम जैसे आये हो उसी तरह लीट जाओ ॥ १५॥

धनी गत्वा कपानाह न वो विप्राः प्रियंकराः । गृष्टीत्वास्त्राण्यतो विप्रान् कपाः सर्वे समाद्रवन् ॥१६॥ अनेनि अपन कार्यो कहा—म्बाहानकोम आपका प्रिय कर्मानी उपन नहीं है।' यह गुनकर अस्त-शक्त हायमें के मधी पर माधारींसर हुट पहें।! १६॥

समुद्रप्रधानम् एष्ट्रा कपान् सर्वे हिजातयः । रपस्यन् उपलियानशीन् कपानां प्राणनाशानान् ॥१७॥

उनकी केंची कालाएँ कहरा रही थीं। कवाँको आक्रमण करते देख सभी साराय उन कवींकर प्रव्यक्ति एवं प्राणनाशक है ऑन हा प्रदार करने छो।। १७॥

ग्रह्मसून्य एव्यसुनः कपान् एत्या सनातनाः। नभसंत्र यथाभाणि व्यसन्त नस्यिप॥१८॥

नरेशर ! हाराणींके छोड़े हुए समातन अग्निदेव उन् कर्मीका गेहार करके आकाशमें वादलींके समान प्रकाशित ! होने स्वा ॥ १८॥

हत्वा घं दानवान् देवाः सर्वे सम्भूय संयुगे। तेनाभ्यज्ञानन् दितदा ब्राह्मणेनिंहतान् कपान् ॥१९॥

उन्न समय सब देवताओंने युद्धमें संगठित होकर दानवीं-का धंहार कर डाला । किंतु उन्न समय उन्हें यह माद्धम नहीं या कि बामणेंनि कर्पोक्षा विनाश कर डाला है ॥ १९ ॥

षधागम्य महातेजा नारदोऽकथयद् विभो। यथा हता महाभागंस्तेजसा ब्राह्मणैः कपाः॥ २०॥

प्रमो । तदनन्तर गहातेजस्वी नारदशीने आकर यह यात यतापी कि किय प्रकार महामाग बाह्यणीने अपने तेजसे करोंका नाहा किया है ॥ २०॥

नारदस्य यचः श्रुत्वा श्रीताः सर्वे दिवीकसः। मरारांसुद्विजांश्चापि बाह्मणांश्च यदाखिनः॥ २१॥

नारदजीकी बात सुनकर छव देवता बढ़े प्रसन्न हुए। उन्होंने दिजों और यशस्त्री ब्राह्मणोंकी भूरि-भूरि प्रशंश की॥ तेषां तेजस्तथा बीर्यं देवानां बबुधे ततः। अवाष्मुबंधामरत्वं त्रिषु छोकेषु पूजितम्॥ २२॥

तदनन्तर देवताओंके तेज और पराक्रमकी गृद्धि होने लगी। उन्होंने तीनों लोकोंगें सम्मानित होकर अगरत प्राप्त कर लिया॥ २२॥

इत्युक्तवचनं वायुमर्जुनः प्रत्युवाच ए। प्रतिपूज्य महावाहो यत् तच्छृणु युधिष्ठिर ॥ २३ ॥

महावाहु युधिष्ठिर ! जब वासुने इस प्रकार बाहाणींका महत्त्व वतलायाः तव कार्तवीर्थ अर्डुनने उनके वचनींकी प्रशंधा करके जो उत्तर दियाः उसे सुनो ॥ २३ ॥

अर्जुन उवाचे

जीवाम्यहं ब्राह्मणार्थे सर्वथा सततं प्रभो । ब्रह्मण्यो ब्राह्मणेभ्यश्च प्रणमामि च नित्यशः ॥ २४ ॥

अर्जुन योळा—प्रभो ! में सब प्रकार और सदा ब्राह्मणोंके लिये ही जीवन धारण करता हूँ, ब्राह्मणोंका मक्त हूँ और प्रतिदिन ब्राह्मणोंको प्रणाम करता हूँ ॥ २४ ॥

दत्तात्रेयप्रसादाच मया प्राप्तमिदं वलम्। लोकेच परमा कीर्तिर्घर्मश्चाचरितो महान्॥ २५॥

विषवर दत्तात्रेयजीकी कृपांते मुझे इस लोकमें महान् यक उत्तम कीति और महान् धर्मकी प्राप्ति हुई है ॥ २५ ॥ यहो ब्राह्मणकर्माणि मया मारुत तत्त्वतः । त्वया प्रोक्तानि कारस्त्येन श्रुतानि प्रयतेन च ॥ २६ ॥

वायुरेव । यहे हर्षकी वात है कि आपने मुझसे ब्राग्नणोंके अद्भुत कर्मोंका यथावत् वर्णन किया और मैंने घ्यान देकर उन सबको अवण किया है ॥ २६ ॥

वायुरुयाच

ब्राह्मणान् क्षात्रधर्मेण पालयस्वेन्द्रियाणि च । भृगुभ्यस्ते भयं घोरं तत् तु कालाद् भविष्यति॥२७॥ . वायुने कहा—राजन् ! तुम क्षत्रिय-घर्मके अनुषार

बाह्मणोंकी रक्षा और इन्द्रियोंका संयम करो । तुम्हें भ्राप्तंशी । बाह्मणोंसे घोर भय प्राप्त होनेवाला है। परंतु यह दीर्घकालके प्रधात सम्मव होगा ॥ २७ ॥

हति श्रीमहाभारते अनुजासनपर्वणि दानसमैपर्वणि पवनार्जनसंवादे सप्तपद्धादादधिकदाततमोऽध्यायः॥ १५७॥ इस प्रहण श्रीमहाभारत अनुदासनपर्वके अन्तर्गत दानवर्मपर्वमें वागुदेत और अर्जुनका संवादिवण्यक एक सी सत्तादनवीं अध्याप पूरा हुआ ॥ १५७॥

will rem

#### अप्टपञ्चाराद्धिकरात्तमोऽध्यायः

भीष्मजीके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन

युनिष्टिर ज्याच प्राध्यमानचेंसे प्रजन सतनं संदित्यतान्। यो तु कमेंद्रयं एट्टा नानचेनि जनाधिय॥ १ ॥ सुधिष्टिरने प्रा-सहस् ! अप्र सदा उत्तम महस्र पालन करनेवाले ब्राह्मणोंकी पूजा किया करते थे । अतः जनेश्वर ! में यह जानना चाइता हूँ कि आप कीन-सा लाम देखकर उनका पूजन करते थे ? ॥ १॥

कां वा ब्राह्मणपूजायां च्युप्टि दृष्ट्रा महावत ।

तानर्वसि महाबाहो सर्वमेतद् वदस्ब मे॥ २॥

महान् वतधारी महावाहो ! ब्राह्मणोंकी पूजासे भविष्यमें मिलनेवाले किस फलकी ओर दृष्टि रखकर आप उनकी आराधना करते थे ? यह सब मुझे बताइये ॥ २ ॥

भीष्म उवाच 🧡

एष ते केशवः सर्वमाख्यास्यति महामतिः। व्युष्टिं ब्राह्मणपूजायां हएव्युष्टिर्महावतः॥ ३॥

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! ये महान् व्रतधारी परम बुद्धिमान् भगवान् श्रीकृष्ण ब्राह्मण-पूजाते होनेवाले लामका प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके हैं; अतः वही तुमते इस विषयकी सारी बातें बतायेंगे ॥ ३॥

वलं श्रोत्रे वाङ्मनश्चश्चवी च हानं तथा सविग्रुद्धं ममाद्य। देहन्यासो नातिचिरान्मतो मे न चाति तूर्णं सविताद्य याति ॥ ४ ॥

आज मेरावल, मेरे कान, मेरी वाणी, मेरा मन और मेरे दोनों नेत्र तथा मेरा विद्युद्ध ज्ञान भी सब एकत्रित हो गये हैं। अतः ज्ञान पड़ता है कि अब मेरा श्रारीर छूटनेमें अधिक विलम्ब नहीं है। आज सूर्यदेव अधिक तेजीसे नहीं चलते हैं।।

> उक्ता धर्मा ये पुराणे महान्तो राजन् विप्राणां क्षत्रियाणां विशां च । तथा शुद्राणां धर्ममुपासते च

रोषं कृष्णादुपशिक्षस्त पार्थ॥ ५॥
पार्थ ! पुराणोंमं जो बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सुद्रोंके
(अलग-अलग) धर्म बतलाये गये हैं तथा सब वणोंके लोग
जिस-जिस धर्मकी उपासना करते हैं, वह सब मैंने तुम्हें सुना
दिया है। अब जो कुछ बाकी रह गया हो, उसकी भगवान्
श्रीकृष्णते शिक्षा लो॥ ६॥

अहं ह्येनं वेज्ञि तत्त्वेन कृष्णं योऽयंहियचास्य वळं पुराणम्। अप्रेयात्मा केज्ञवः कौरवेन्द्र सोऽयं धर्मे वक्ष्यति संशयेषु॥ ६॥

इन श्रीकृष्णका जो खरूप है और जो इनका पुरातन बल है, उसे ठीक-ठीक मैं जानता हूँ। कौरवराज! भगवान श्रीकृष्ण अप्रमेय हैं; अतः तुम्हारे मनमें संदेह होनेपर यही तुम्हें धर्मका उपदेश करेंगे॥ ६॥

> कृष्णः पृथ्वीमस्जत् खं दिवं च कृष्णस्य देहानमेदिनी सम्बभूव। वराहोऽयं भीमबलः पुराणः स पर्वतान् व्यस्जद् वै दिशश्च॥ ७॥

श्रीकृष्णने ही इस पृथ्वी, आकाश और स्वर्गकी सृष्टि की है। इन्होंके शरीरसे पृथ्वीका प्रादुर्भाव हुआ है। यही भयंकर बलवाले वराहके रूपमें प्रकट हुए थे तथा इन्हीं पुराण-पुरुषने पर्वतों और दिशाओंको उत्पन्न किया है ॥७॥

अस्य चायोऽथान्तिरक्षं दिवं च दिशश्चतस्रो विदिशश्चतस्रः,। सृष्टिस्तयैवेयम्नुपस्ता

स तिर्ममे विश्वमिदं पुराणम्॥ ८॥

अन्तरिक्षः स्वर्गः, चारों दिशाएँ तथा चारों कोण—ये सब मगवान् श्रीकृष्णसे नीचे हैं । इन्हींसे सृष्टिकी परम्परा प्रचलित हुई है तथा इन्होंने ही इस प्राचीन विश्वका निर्माण किया है ॥ दें॥

> अस्य नाभ्यां पुष्करं सम्प्रस्तं यत्रोत्पन्नः स्वयमेवामितौजाः। तेनाच्छिन्नं तत् तमः पार्थं घोरं यत् तत् तिष्ठत्यणेवं तर्जयानम्॥ ९ ॥

कुन्तीनन्दन! खिष्टिके आरम्भमें इनकी नामिसे कमल उत्पन्न हुआ और उसीके भीतर अमित तेजस्वी ब्रह्माजी स्वतः प्रकट हुए। जिन्होंने उस घोर अन्धकारका नाश किया है, जो समुद्रको भी डाँट बताता हुआ सब ओर व्याप्त हो रहा था ( अर्थात् जो अगाध और अपार था )।। ९ ॥

कृते युगे धर्म आसीत् समप्र-स्त्रेताकाले ज्ञानमनुप्रपन्नः। वलं त्वासीद् द्वापरे पार्थं कृष्णः कलौ त्वधर्मः क्षितिमेवाजगाम ॥ १०॥

पार्थ ! सत्ययुगमें श्रीकृष्ण सम्पूर्ण धर्मरूपसे विराजमान ये, जेतामें पूर्णज्ञान या विवेकरूपमें स्थित थे, द्वापरमें बलरूप-से स्थित हुए थे और कल्यियुगमें अधर्मरूपसे इस पृथ्वीपर आयेंगे (अर्थात उस समय अधर्म ही बलवान होगा) ॥१०॥

स एव पूर्व निजवान दैत्यान स्मार्। स पूर्वदेवश्च वभूव सम्रार्। स भूतानां भावनो भूतभव्यः

स्विश्वस्यास्य जगतश्चाभिगोता॥ ११ ॥ इन्होंने ही प्राचीनकालमें दैत्योंका संहार किया और ये ही दैत्यसम्राट् बलिके रूपमें प्रकट हुए । ये भूतभावन प्रसु ही भूत और भविष्य इनके ही स्वरूप हैं तथा ये ही इस सम्पूर्ण जगत्के रक्षा करनेवाले हैं ॥ ११ ॥

यदा धर्मों ग्लाति वंदो सुराणां तदा ऋणो जायते मानुषेपु। धर्में स्थित्वा स तु वै भावितात्मा

् परांश्च लोकानपरांश्च पाति ॥ १२ ॥ जव धर्मका हास होने लगता है, तव ये शुद्ध अन्तःकरण-वाले श्रीकृष्ण देवताओं तथा मनुष्योंके कुलमें अवतार लेकर स्वयं धर्ममें स्थित हो उसका आचरण करते हुए उसकी स्थापना तथा पर और अपर लोकोंकी रक्षा करते हैं ॥ १२ ॥ ग्यात्यं ग्यक्त्वा चासुराणां घ्याय कार्योकार्ये कारणं चैव पार्घ। कृतं करित्यत् क्रियते च देवो राहुं सोमं विद्धि च शक्तमेनम्॥१३॥

हुन्हीनन्दम ! वे त्यावय परतुका त्याग करके असुरीका गण गरने हे जिने स्वयं कारण बनते हैं । कार्यः अकार्य और गारण यव इन्हींके स्वरूप हैं। ये नारायणदेव ही भूतः भागप्य और पर्तमान वासमें किये जानेवाले कर्मरूप हैं। हुन हुन्हीं हो राहुः चन्छमा और इन्द्र समझो ॥ १३ ॥

> स विश्वकर्मा स दि विश्वक्षपः स विश्वभुग् विश्वसम् विश्विज्ञा। स शूलभुच्छोणितभृत् कराल-स्तं कर्मभिविदितं वे स्तुवन्ति ॥ १४॥

श्रीकृष्ण ही विश्वकर्मा विश्वरूप विश्वमोक्ता विश्व-विधाता और विश्वविजेता हैं। वे ही एक हायमें त्रिञ्चल और दूसरे हाथमें रक्तसे मरा खप्पर लिये विकरालरूप धारण फरते हैं। अपने नाना प्रकारके कमीसे जगत्में विख्यात हुए श्रीकृष्णकी ही सब लोग स्तुति करते हैं॥ १४॥

तं गन्धर्वाणामण्सरसां च नित्य-सुपतिष्ठन्ते विद्युधानां द्यातानि । तं राझसाध्य परिसंवद्दन्ति रायस्पोपः स विजिगीपुरेकः ॥ १५॥

मैकरों गन्धर्यः अप्तराएँ तथा देवता सदा इनकी भेगामें उपस्थित रहते हैं। राजस भी इनमें सम्मति लिया करते हैं। एकमात्र ये ही धनके रक्षक और विजयके अभिकायी हैं॥ १५॥

तमध्यरे शंसितारः स्तुवन्ति
रथन्तरे सामगाश्च स्तुवन्ति ।
नं ब्राह्मणा ब्रह्ममन्त्रैः स्तुवन्ति
तस्मै हविरध्यर्यवः करुपयन्ति ॥ १६॥

यशमें सोतालीय इन्होंकी स्तुति करते हैं । सामगान परनेयार विज्ञान रथन्तर साममें इन्होंके गुण गाते हैं । वेद-वेशा जासाम वेदके मन्त्रोंने इन्होंका स्तवन करते हैं और पहुंचित अवसुं यशमें इन्होंकी इविष्यका भाग देते हैं ॥१६॥

> स पीराणी बहागुढ़ां बविष्टो मणसब्दे भारतात्रे द्द्र्घी। म चैव गासुद्धाराज्यकर्मा विसोम्पद्ग्यासुरगान्दानवांख॥१७॥

भारत | इन्होंने ही पृष्ठित्तत्वमें बदारूप पुरातन गुहामें भोज करते इस पृष्ठीता लखनें अलय होना देखा है। इन सर्विक्षमें वक्षेत्राचे अहिस्पने देखीं दानमें तथा नागोंकी विज्ञान अर्थे इस पृथ्वीता स्मात्त्वसे उदार किया है॥१७॥ तं घोपार्थे नीभिरिन्द्राः स्तुवन्ति स चापीशो भारतेकः पश्चनाम्। तस्य भक्षान् विविधान् वेदयन्ति तमेवाजौ वाहनं वेदयन्ति॥१८॥

मजरी रक्षाके लिये गोवर्दन पर्वत उठानेके समय इन्द्र आदि देवताओंने इनकी स्तुति की थी । भरतनन्दन ! ये एकमात्र श्रीकृष्ण ही समस्त पशुओं (जीवों) के अधिपति हैं। इनको नाना प्रकारके भोजन अपित किये जाते हैं। युद्धमें ये ही विजय दिलानेवाले माने जाते हैं॥ १८॥

> तस्यान्तिरिक्षं पृथिवी दिवं च सर्वं वशे तिष्ठति शाश्वतस्य। स कुम्भे रेतः सस्जे सुराणां यत्रोत्पन्नमृषिमाहुर्वसिष्ठम् ॥१९॥

पृथ्वी, आकाश और स्वर्गलोक सभी इन सनातन पुरुप श्रीकृष्णके वशमें रहते हैं। इन्होंने कुम्ममें देवताओं (मित्र और वरुण) का वीर्य स्थापित किया था; जिससे महपिं विषयि उत्पत्ति हुई बतायी जाती है।। १९॥

> स मातिरेश्वा विभुरश्ववाजी सरिदमवान् सविता चादिदेवः। तेनासुरा विजिताः सर्व एव तिह्यकान्तैविजितानीह त्रीणि॥२०॥

ये ही सर्वत्र विचरनेवाले वायु हैं। तीप्रगामी अश्व हैं। सर्वव्यापी हैं। अंशुमाली सूर्य और आदि देवता हैं। इन्होंने ही समस्त असुरोंपर विजय पायी तथा इन्होंने ही अपने तीन पदोंसे तीनों लोकोंको नाप लिया था ॥ हैं।॥

> स देवानां मानुपाणां पितृणां तमेवाहुर्यश्विदां वितानम्। स पव काळं विभजन्तुदेति तस्योत्तरं दक्षिणं चायने हे॥ २१॥

ये श्रीकृष्ण सम्पूर्ण देवताओं, पितरों और मनुष्योंके आत्मा हैं। इन्हींको यश्वेत्ताओंका यश कहा गया है। ये ही दिन और रातका विभाग करते हुए सूर्यरूपमें उदित होते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन इन्हींके दो मार्ग हैं॥ रिष्ट ॥

तस्येवोध्वं तिर्यगधश्चरित गभस्तयो मेदिनीं भासयन्तः। तं ब्राह्मणा वेदविद्दो जुपन्ति तस्यादित्यो भामुपयुज्य भाति॥ २२॥

इन्होंके कपर-नीचे तथा अगल-वगलमें पृथ्वीको प्रकाशित करनेवाली किरणें फैलती हैं। वेदवेत्ता बाह्मण इन्होंकी छेव। करते हैं और इन्होंके प्रकाशका सहारा लेकर स्थेदेव प्रकाशित होते हैं॥ इन्हों स मासि मास्यध्वरकृद् विधत्ते तमध्वरे वेद्विदः पठन्ति । स एवोक्तश्चकमिदं त्रिनाभि सप्ताश्वयुक्तं वहते वै त्रिधाम ॥ २३ ॥

ये यज्ञकर्ता श्रीकृष्ण प्रत्येक मासमें यज्ञ करते हैं। प्रत्येक यज्ञमें वेदज्ञ ब्राह्मण इन्हींके गुण गाते हैं। ये ही तीन नामियों, तीन धामों और सात अश्वींसे युक्त इस संवत्सर-चक्रको धारण करते हैं।। २३।।

महातेजाः सर्वगः सर्वसिंहः कृष्णो लोकान् धारयते यथैकः। हंसं तमोष्नं च तमेव वीर कृष्णं सदा पार्थं कर्तारमेहि॥ २४॥

वीर कुन्तीनन्दन ! ये महातेजस्वी और सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले सर्विसंह श्रीकृष्ण अकेले ही सम्पूर्ण जगत्को धारण करते हैं । तुम इन श्रीकृष्णको ही अन्धकारनाशक सूर्य श्री समस्त कार्योंका कर्ता समझो ॥ २४॥

स पकदा कक्षगतो महात्मा तुष्टो विभुः खाण्डवे धूमकेतुः। स राक्षसानुरगांश्चावजित्य सर्वत्रगः सर्वमग्नौ जुहोति॥ २५॥

इन्हीं महात्मा वासुदेवने एक बार अग्निस्वरूप होकर खाण्डव वनकी सूखी लकड़ियोंमें व्याप्त हो पूर्णतः तृप्तिका अनुभव किया था। ये सर्वव्यापी प्रभु ही राक्षसों और नागोंको जीतकर सबको अग्निमें ही होम देते हैं ॥ १५ ॥

स एव पार्थाय श्वेतमद्यं प्रायच्छत् स एवाश्वानथ सर्वोश्वकार। स वन्धुरस्तस्य रथस्त्रिचक्र-

स्त्रिवृच्छिराश्चतुरश्विस्त्रनाभिः ॥ २६॥ इन्होंने ही अर्जुनको क्वेत अश्व प्रदान किया था। इन्होंने ही समस्त अश्वोंकी सृष्टि की थी। ये ही संसाररूपी रथको बाँधनेवाले बन्धन हैं। सत्त्व, रज और तम—ये तीन गुण ही इस रथके चक्र हैं। ऊर्च्व, मध्य और अधः—जिसकी गिति है। काल, अहर, इन्छा और संकल्प—ये चार जिसके घोड़े हैं। सफेद, काला और लाल रंगका तिविध कर्म ही जिसकी नाभि है। वह संसार-रथ इन श्रीकृष्णके ही अधिकारमें है॥ २६॥

स विष्ठायो स्यव्धात् पञ्चनाभिः स निर्ममे गां विषमम्तिरसम् । सोऽरण्यानि व्यस्जत् पर्वतांश्च हवीकेशोऽमितदीप्ताश्चितेजाः ॥ २७॥

पाँचों भूतोंके आश्रयरूप श्रीकृष्णने ही आकाशकी सृष्टि की है। इन्होंने ही पृथ्वी, स्वर्गलोक और अन्तरिश्वकी रचना की है। अत्यन्त प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी इन हृषीकेशने ही वन और पर्वतोंको उत्पन्न किया है।।२७॥

अलंघयद् वे सरितो जिघांसञ् शकं वजं प्रहरन्तं निरास। स महेन्द्रः स्तूयते वे महाध्वरे विषेरेको ऋक्सहस्त्रैः पुराणैः॥ २८॥

इन्हीं वासुदेवने वज्रका प्रहार करनेके लिये उद्यत हुए इन्द्रको मार डालनेकी इच्छाते कितनी ही सरिताओंको लाँघा और उन्हें परास्त किया था। वे ही महेन्द्ररूप हैं। ब्राह्मण बड़े-बड़े यज्ञोंमें सहस्रों पुरानी ऋचाओं द्वारा एकमात्र इन्हींकी स्तुति करते हैं॥ २८॥

दुर्वासा वै तेन नान्येन शक्यो गृहे राजन वासयितुं महौजाः। तमेवाहुर्ऋषिमेकं पुराणं

स विश्वकृद् विद्धात्यात्मभावान्॥ २९॥

राजन्! इन श्रीकृष्णके िवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो अपने घरमें महातेजस्वी दुर्वासाको ठहरा सके । इनको ही अदितीय पुरातन ऋषि कहते हैं । ये ही विश्वनिर्माता हैं और अपने स्वरूपसे ही अनेकों पदार्थोंकी सृष्टि करते रहते हैं ॥ २९॥

वेदांश्च यो वेदयतेऽधिदेवो विधींश्च यश्चाश्चयते पुराणान् । कामे वेदे लौकिके यत्फलं च विष्वक्सेनः सर्वमेतत् प्रतीहि ॥ ३० ॥

ये देवताओं के देवता होकर भी वेदोंका अध्ययन करते और प्राचीन विधियोंका आश्रय लेते हैं। लौकिक और वैदिक कर्मका जो फल है, वह सब श्रीकृष्ण ही हैं, ऐसा विश्वास करों ॥ २०॥

ज्योतींषि गुक्कानि हि सर्वलोके जयो लोका लोकपालास्त्रयश्च । जयोऽज्ञयो व्याहतयश्च तिस्रः सर्वे देवा देवकीपुत्र एव ॥ ३१ ॥

ये ही सम्पूर्ण लोकोंकी ग्रुक्लज्योति हैं तथा तीनों लोक, तीनों लोकपाल, त्रिविध अग्नि, तीनों व्याद्धतियाँ और सम्पूर्ण देवता भी ये देवकीनन्दन श्रीकृष्ण ही हैं॥ ३१०॥

स वत्सरः स ऋतुः सोऽर्घमासः
सोऽहोरात्रः स कला वे स काष्ठाः ।
मात्रा मुहूर्ताञ्च लवाः क्षणाञ्च
विष्वक्सेनः सर्वमेतत् प्रतीहि ॥ ३२ ॥
संवत्सरः ऋतुः पक्षः, दिन-रातः, कलाः काष्ठाः मात्राः
मुहूर्तः लव और क्षण—इन सबको श्रीकृष्णका ही स्वरूप
समग्रो ॥ ३२ ॥

नन्द्रादित्यी ग्रहमञ्जयतागः सर्वाणि द्र्शान्यथ पीर्णमासम् । नक्षत्रयोगा भ्रत्यध्य पार्थ विष्यक्सेनात् सर्वमेतत् प्रस्तुतम् ॥ ३३ ॥ गर्थ ! नन्द्रमाः स्दं ग्रहः नक्षत्रः ताराः अमावास्याः । पीर्यमानीः नक्षत्रभेग तथा श्रृतु—इन सबकी उत्पत्ति । श्रीत्रणमे ही हुई है ॥ ३३ ॥

गद्राद्रिया चसवीऽथाभ्विनी च साध्याश्चविद्वेमस्तां गणाश्च ।

प्रजापतिर्देवमातादितिश्च

सर्वे कृष्णाहपयद्चैव सप्त ॥ ३४॥

यह, आदित्या वसु। अधिनीकुमारः साध्यः विश्वेदेवः मरुद्रणः प्रजातिः देवमाता अदिति और सप्तर्षि—ये सव-के सव श्रीकृष्णते ही प्रकट हुए हैं ॥ ३४ ॥

वायुर्भृत्वा विक्षिपते च विश्व-मनिर्भृत्वा दहते विश्वरूपः। आपो भृत्वा मज्जयते च सर्वे त्रह्माभृत्वा स्जते विश्वसंघान्॥ ३५॥

ये विश्वरूप श्रीकृष्ण ही वायुरूप धारण करके संसारको नेष्टा प्रदान करते हैं। अग्नरूप होकर सबको भस्म करते हैं। जलका रूप धारण करके जगत्को सुबाते हैं और ब्रह्मा होकर गम्पूर्ण विश्वर्का स्टिष्ट करते हैं।। ३५॥

येषं च यद् येद्यते च वेदां विधिश्च यश्च श्रयते विघेयम्।

धर्मे च वेदं च बढ़े च सर्व

चराचर केहावं त्वं प्रतीहि॥ ३६॥ वे स्वयं वेषस्वरूप होकर भी वेदवेश तत्वको जाननेका प्रयक्ष करते हैं। विधिरूप होकर भी विदित कर्मोंका आश्रय होते हैं। ये ही धर्मा वेद और बल्में खित हैं। तुम यह विश्वात करों कि साम चराचर जगत् श्रीकृष्णका ही सक्त हैं॥ ३६॥

ज्योतिर्मृतः परमोऽसौ पुरस्तात् प्रकाराते यत्प्रभया विश्वस्यः। अपः सृष्ट्वा सर्वभृतात्मयोतिः

पुराकरोत् सर्वमेवाय विश्वम् ॥ ३७ ॥
ये विश्वस्पवारी श्रीकृष्ण परम ज्योतिर्मय सूर्यका
स्प भारण करके पूर्वदिशामें मकट होते हैं । जिनकी
प्रभागे गारा अगन् मकाशित होता है। ये समस्त प्राणियोंकी
उत्पन्ति स्थान दें। इन्होंने पूर्वकालमें पहले जलकी सृष्टि
नमके किर सम्पूर्ण जगन्को उत्पन्न किया था॥ ३७॥

भावनुत्पातान् विविधान्यद्भुतानि मेघान् विद्यत्सवैभेरावतं च । सर्वे कृष्णात् स्थावरं जङ्गमं च विश्वातमानं विष्णुमेनं प्रतीहि ॥ ३८॥

भृतुः नाना प्रकारके उत्पातः अनेकानेक अद्भुत पदार्थः मेपः विजलीः ऐरावत और सम्पूर्ण चराचर जगत्की इन्होंते उत्पत्ति हुई है । तुम इन्होंको समस्त विश्वका आतमा—विष्णु समझो ॥ ३८॥

विश्वावासं निर्गुणं वासुदेवं संकर्षणं जीवभूतं वदन्ति। ततः प्रयुक्तमनिरुद्धं चतुर्थ-

माद्यापयत्यात्मयोनिर्महात्मा ॥ ३९॥

ये विश्वके निवासस्थान और निर्मुण हैं । इन्होंको वासुदेव, जीवभूत, सङ्कर्षण, प्रद्युग्न और चौथा अनिकद कहते हैं । ये आत्मयोनि परमात्मा सबको अपनी आशाके अधीन रखते हैं ॥ ३९॥

स पञ्चधा पञ्चजनोपपन्नं संचोदयन् विश्वमिदं सिस्रुश्चः ।

ततश्चकारावनिमारुतौ च

खं ज्योतिरम्भद्य तथैव पार्थ ॥ ४० ॥

कुन्तीकुमार! ये देवता असुर, मनुष्यः पितर और तिर्यम् रूपसे पाँच प्रकारके संसारकी सृष्टि करनेकी इच्छा रखकर पञ्चभृतोंसे युक्त जगत्के प्रेरक होकर सबको अपने अधीन रखते हैं । उन्होंने ही क्रमशः पृथ्वीः जलः तेजः वायु और आकाशकी सृष्टि की है ॥ 🗞 ॥

स स्थावरं जङ्गमं चैवमेत-चतुर्विधं लोकमिमं च कृत्वा । ततो भूमिं व्यद्धात् पञ्चवीजां चौःपृथिव्यांधास्यतिभृरिवारि॥४१॥

इन्होंने जरायु ज आदि चार प्रकारके प्राणियोंधे युक्त इस चराचर जगत्की छिष्ट करके चतुर्विध भृतसमुदाय और कर्म—इन पाँचोंकी बीजरूपा भृमिका निर्माण किया । ये ही आकाशस्त्ररूप बनकर इस पृथ्वीपर प्रचुर जलकी वर्षा करते हैं ॥ ४४ ॥

तेन विद्यं कृतमेतिह्य राजन् स जीवयत्यात्मनेवात्मयोनिः। ततो देवानसुरान् मानवांश्च लोकानृपींश्चापि पितृन् प्रजाश्च।

समासेन विधिवत्याणिलोकान्

सर्वान् सदाभृतपतिः सिस्छः॥ ४२॥

राजन् ! इन्होंने ही इस विश्वको उत्पन्न किया है और ये ही आत्मयोनि श्रीकृष्ण अपनी ही शक्तिसे सबको जीवन प्रदान करते हैं। देवता, श्रमुर, मनुष्य, लोक, श्रमुर, नितर, प्रजा और संश्वेपतः सम्पूर्ण प्राणियोंको इन्होंसे जीवन मिलता है। ये भगवान् भूतनाथ ही सदा विधिपूर्वक समस्त भूतोंकी सृष्टिकी इच्छा रखते हैं॥ ४२॥

शुभाशुभं स्थावरं जङ्गमं च विष्वक्सेनात् सर्वमेतत् प्रतीहि । यद् वर्तते यच भविष्यनीह सर्वे होतत् केशवं त्वं प्रतीहि ॥ ४३॥

श्रुम-अशुम और स्थावर-जङ्गमरूप यह सारा जगत् श्रीकृष्णसे उत्पन्न हुआ है। इस बातपर विश्वास करो । भूतः भविष्य और वर्तमान सब श्रीकृष्णका ही स्वरूप है। यह तुम्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिये ॥ हिरो ॥

मृत्युरचैव प्राणिनामन्तकाले साक्षात् कृष्णः शाश्वतो धर्मवाहः । भूतं च यच्चेह न विद्य किंचिद् विष्वक्सेनात् सर्वमेतत् प्रतीहि॥ ४४॥

प्राणियोंका अन्तकाल आनेपर साक्षात् श्रीकृष्ण ही मृत्युरूप बन जाते हैं। ये धर्मके सनातन रक्षक हैं। जो बात बीत चुकी है तथा जिसका अभी कोई पता नहीं है। वे सब

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि

श्रीकृष्णमें ही प्रकट होते हैं। यह निश्चितरूपमें जान लो॥४४॥ यत् प्रशस्तं च लोकेषु पुण्यं यच्च शुभाशुभम् । तत्सर्वः केशवोऽचित्त्यो विपरीतमतः परम्॥ ४५॥

तीनों लोकोंमें जो कुछ भी उत्तम, पवित्र तथा ग्रुम या अग्रुम वस्तु है, वह सब अचित्रय भगवान् श्रीकृष्णका ही स्वरूप है, श्रीकृष्णसे मिन्न कोई वस्तु है, ऐसा सोचना अपनी विपरीत बुद्धिका ही परिचय देना है ॥ ४५ ॥

एताहराः केरावाऽतश्च भूयो नारायणः परमश्चान्ययश्च । मध्याद्यन्तस्य जगतस्तस्थुपश्च

बुभूषतां प्रभवश्चाव्ययश्च ॥ ४६॥
भगवान् श्रीकृष्णकी ऐसी ही महिमा है। विक्ति ये
इससे भी अधिक प्रभावशाली हैं। ये ही परम पुरुष
अविनाशी नारायण हैं। ये ही स्थावर-जङ्गमरूप जगत्के
आदि, मध्य और अन्त हैं तथा संसारमें जन्म लेनेकी
इच्छावाले प्राणियोंकी उत्पत्तिके कारण भी ये ही हैं।
इन्हींको अविकारी प्रमात्मा कहते हैं॥ ४६॥।

महापुरुषमाहात्म्ये अष्टपञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १५८॥

इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें महापुरुषमाहात्म्यविषयक एक सौ अद्वोवनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५८॥

एकोनषट्यधिकशततमोऽध्यायः

श्रीकृष्णका प्रद्युम्नको ब्राह्मणोंकी महिमा बताते हुए दुर्वासाके चरित्रका वर्णन करना और यह सारा प्रसंग् युधिष्टिरको सुनाना

युधिष्ठिर उवाच

ब्रुहि ब्राह्मणपूजायां ब्युष्टि त्वं मधुस्दन । वेता त्वमस्य चार्थस्य वेद त्वां हि पितामहः ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—मधुसूदन ! ब्राह्मणकी पूजा करनेसे क्या फल मिलता है ! इसका आप ही वर्णन कीजिये। क्योंकि आप इस विषयको अच्छी तरह जानते हैं और मेरे पितामह भी आपको इस विषयका ज्ञाता मानते हैं ॥ १॥

वासुदेव उवाच 🖑

श्रृणुष्वावहितो राजन् द्विजानां भरतर्षभ । यथा तत्त्वेन वदतो गुणान् वै कुछसत्तम ॥ २ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा कुरुकुलतिलक भरत-भृषण नरेश ! मैं ब्राझणोंके गुणोंका यथार्थरूपसे वर्णन करता हूँ, आप ध्यान देकर सुनिये ॥ २॥

द्वारवत्यां समासीनं पुरा मां कुरुनन्दन । प्रद्युद्धः परिपप्रच्छ ब्राह्मणैः परिकोपितः ॥ ३ ॥ कुरुनन्दन ! पहलेकी वात है। एक दिन ब्राह्मणोंने मेरे पुत्र प्रद्युप्तको कुपित कर दिया। उस समय में द्वारकामें ही या। प्रद्युप्तने मुझसे आकर पूछा-॥ ३॥ कि फलं ब्राह्मणेष्वस्ति पूजायां मधुसूदन। ईश्वरत्वं कुत्तस्तेषामिहैव च परत्र च॥ ४॥

भधुसूदन ! ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे क्या फल होता है ! इहलोक और परलोकमें वे क्यों ईश्वरतुल्य माने जाते हैं ! ॥ ४ ॥

सद् द्विजातीन् सम्पूज्य कि फलं तत्र मानद्। एतद् बृहि स्फुटं सर्वे सुमहान् संशयोऽत्रमे ॥ ५ ॥

भानदं ! सदा ब्राह्मणोंकी पूजा करके मनुष्य क्या फल पाता है ? यह सब मुझे स्पष्टह्मि बताइये क्योंकि इस विषयमें मुझे महान् संदेह है । । ५ ॥

इत्युक्ते वचने तस्मिन् प्रदुम्नेन तथा त्वहम् । प्रत्यद्ववं महाराज यत् तञ्छुणु समाहितः ॥ ६ ॥ व्युष्टि ब्राह्मणपूजायां रौक्मिणय निवोध मे । एते हि सोमराजान ईश्वराः सुखदुःखयोः ॥ ७ ॥

अस्मिल्लोके रौक्मिणेय तथामुब्मिश्च पुत्रक।

महागत ! मनुगते देशा करने गर मैंने उनको उत्तर दिया । रिक्सिमीन स्टा ! मान्यों की पूजा करने ने क्या पट स्टिन्स की यहाँ यहा रहा हुँ, तुम एकाप्रवित्त होकर सुनी । येटा ! मान्यों है राजा सोम ( चन्द्रमा ) हैं । अतः । ये इस सीम और परनोक्ष्में भी सुन्त-तुम्ब देनेमें समर्थ । होते हैं ॥ ६-७ ।।

ब्राह्मजप्रमुखं सौम्यं न मेऽचास्ति विचारणा ॥ ८ ॥ ब्राह्मजप्रतिप्जायामायुः कीर्तियंशो बलम् । लोका लोकेश्यराइचैव सर्वे ब्राह्मणपूजकाः॥ ९ ॥

आधारीं में शानानावकी अधानता होती है। इस विषयमें मुझे कोई विचार नहीं करना है। आहणोंकी पूजा करनेसे आयु, कीर्त, यश और बड़की प्राप्त होती है। समस्त छोक और लेक्टिशर आहणोंके पूजक हैं॥ ८-९॥

विवर्गे चापवर्गे च यशःश्रीरोगशान्तिषु। देवतापितृपूजासु संतोष्याद्येव नो द्विजाः॥१०॥

धर्म, अर्थ और कामकी सिद्धिके लिये, मोक्षकी प्राप्तिके लिये और यदा, लक्ष्मी तथा आरोग्यकी उपलिधके लिये एवं देवता और पितरींकी पृजाके समय हमें ब्राह्मणोंको पूर्ण संतुष्ट करना चाहिये॥ १०॥

तत्कथं वे नाद्रियेयमीश्वरोऽस्मीति पुत्रक। मा ते मन्युर्मदावाहो भवत्वत्र द्विज्ञान् प्रति ॥ ११ ॥

भेटा ! ऐसी दशामें में ब्राह्मणोंका आदर कैसे नहीं करूँ ! महावाहो ! में ईश्वर ( सब कुछ करनेमें समर्थ ) हूँ—ऐसा मानकर तुम्हें ब्राह्मणोंके प्रति कोध नहीं करना चाहिये॥११॥ सरक्ष्मा हि महत्वमध्यिक्तोंके प्राच ना।

ब्राह्मणा हि महद्भृतमस्मिल्लोके परत्र च । भस्म कुर्युर्जगदिदं कुद्धाः प्रत्यक्षदर्शिनः॥१२॥

त्राह्मण इस लोक और परलेक्सें भी महान् माने गये हैं। ये स्य सुरु प्रत्यक्ष देखते हैं और यदि कोचर्में भर जायेँ तो इस जगनुको भस्म कर सकते हैं॥ १२॥

भन्यानपि मृजेयुध्य होकाल्होकेश्वरांस्तथा । कथं तेषु न वर्तरम् सम्यग् शानात् सृतेजसः ॥ १३ ॥

दूसरे-दूसरे होक और होकपार्टेकी वे सृष्टि कर सकते हैं। अतः रोजस्थी पुरुष ज्ञाएगोंके महत्त्वको अन्छी तरह ज्ञानसर भी उनके साथ सदर्ताव क्यों न करेंगे हैं॥ १३॥

भवसन्भद्गृहं तात बाह्यणो हिरिपङ्ग्छः। स्रीरवासाविन्वदण्टीदीर्घटमश्चः कृशोभहान्॥ १४॥

ंतात ! पहोन्सी बात है। मेरे घरमें एक इरित-विद्वाल बर्गवारे बादायने नियात दिया था। यह चिथके पहिनता और नेप्यत पंदा शाममें लिये रहता था। उन्नयी मूँठें और दादियाँ गड़ी हुई भी। यह देखनेमें हुचलानतला और केंचे बादका था। १४॥ दींचेंभ्यश्च मनुष्येभ्यः प्रमाणाद्धिको भुवि। सस्वैरंचरते लोकान् ये विष्याये च मानुपाः॥ १५॥

इस भूतलपर जो बड़े-से-बड़े मनुष्य हैं। उन सबसे बह अधिक लंबा या और दिव्य तथा मानव लोकोंमें इच्छानुसार विचरण करता था ॥ १५ ॥

१मां गायां गायमानश्चत्वरेषु सभासु च। दुर्वाससं वासयेत् को ब्राह्मणं सत्कृतं गृहे॥१६॥

वे त्राहाण देवता जिस समय यहाँ पधारे थे, उस समय धर्मशालाओं में और चौराहोंवर यह गाया गाते फिरते थे कि कीन मुझ दुर्वासा त्राहाणको अपने घरमें सत्कारपृर्वक उहरायेगा ॥ १६॥

रोपणः सर्वभूतानां स्क्ष्मेऽप्यपकृते कृते। परिभाषां च मे श्रुत्वा को नु दद्यात् प्रतिश्रयम्॥१७॥ यो मां कश्चिद् वासयीत न स मां कोपयेदिति।

ग्यदि मेरा योड़ा-सा भी अपराध वन जाय तो मैं समस्त प्राणियोंपर अत्यन्त कुपित हो उठता हूँ। मेरे इस भाषणको सुनकर कौन मेरे लिये टहरनेका स्थान देगा १ जो कोई मुझे अपने घरमें टहराये। वह मुझे क्रोध न दिलाये। इस यातके लिये उसे सतत सावधान रहना होगा। १७६ ॥

यसात्राद्रियते कश्चित्ततोऽहं समवासयम् ॥ १८॥ स सम्भुङ्के सहस्राणां वहनामन्नमेकदा । एकदा सोऽल्पकं भुङ्केन चैवैति पुनर्गृहान्॥ १९॥

येटा ! जब कोई भी उनका आदर न कर सका, तय मैंने उन्हें अपने घरमें टहराया । वे कभी तो एक ही समय इतना अन्न भोजन कर लेते थे, जिननेसे कई हजार मनुष्य नृप्त हो सकते थे और कभी यहुत थोड़ा अन्न खाते तथा घरसे निकल जाते थे । उस दिन किर घरको नहीं लीटते थे ॥ १८-१९॥

अकस्माच प्रहसति तथाकसात् प्ररोदिति । न चास्य वयसा तुल्यः पृथिव्यामभवत् तदा ॥ २०॥

ये अकस्मात् जार-जोरते हॅंसने लगते और अचानक फूट-फूटकर रो पड़ते थे । उस समय इस पृथ्वीपर उनका समत्रयस्क कोई नहीं था ॥ २० ॥

अय स्वावसर्थं गत्वा स राज्यास्तरणानि च । कन्याश्चाळंद्यता दग्न्या ततो व्यपगतः पुनः ॥ २१ ॥

एक दिन अपने टहरनेके स्थानपर जाकर वहाँ विछी हुई शस्याओं, विछीनों और वस्त्राभूपणींते अलक्कृत हुई कन्याओंको उन्होंने जलाकर भस्त कर दिया और स्वयं वहाँसे खिसक गये॥ २१॥

भय मामत्रवीद् भूयः स् मुनिः संशितत्रवः । रूष्ण पायसमिच्छामि भोकुमित्यव सत्वरः ॥ २२ ॥ फिर तुरंत ही मेरे पास आकर वे कठोर व्रतका पालन करनेवाले मुनि मुझसे इस प्रकार बोले—'कृष्ण ! मैं जीव्र ही खीर खाना चाहता हूँ? ॥ २२ ॥

तदैव तु मया तस्य चित्तक्षेन गृहे जनः।
सर्वाण्यन्नानि पानानि भक्ष्याश्चोचावचास्तथा॥ २३॥
भवन्तु सत्कृतानीह पूर्वमेव प्रचोदितः।
ततोऽहं ज्वलमानं चै पायसं प्रत्यवेदयम्॥ २४॥

में उनके मनकी वात जानता था, इसलिये घरके लोगों-को पहलेसे ही आज्ञा दे दी थी कि 'सब प्रकारके उत्तम, मध्यम अन्नपान और मध्य-भोज्य पदार्थ आदरपूर्वक तैयार किये जायँ।' मेरे कथनानुसार सभी चीजें तैयार थीं ही, अतः मेंने मुनिको गरमागरम खीर निवेदन किया॥ २३-२४॥ तं भुक्तवेच स तु क्षिप्रं ततो चचनमज्ञवीत्। क्षिप्रमङ्गानि लिम्पस्य पायसेनेति स सम ह ॥ २५॥

उसको थोड़ा-सा ही खाकर वे तुरंत मुझसे बोले— 'कृष्ण! इस खीरको ज्ञीघ ही अपने सारे अङ्गोंमें पोत लो'॥ २५॥

अविमृश्येव च ततः कृतवानिस तत् तथा। तेनोच्छण्टेन गात्राणिशिरश्चेवाभ्यमृक्षयम्॥ २६॥

मैंने विना विचारे ही उनकी इस आज्ञाका पालन किया। वही जूठी खीर मैंने अपने सिरपर तथा अन्य सारे अङ्गोंमें पोत ली॥ २६॥

स ददर्श तदाभ्य।शे मातरं ते शुभाननाम् । तामपि समयमानां स पायसेनाभ्यलेपयम् ॥ २७ ॥

इतनेहीमें उन्होंने देखा कि तुम्हारी सुमुखी माता पास ही खड़ी-खड़ी मुसकरा रही हैं। मुनिकी आज्ञा पाकर मैंने मुसकराती हुई तुम्हारी माताके अर्क्कोंमें भी खीर रूपेट दी॥ २७॥

मुनिः पायसदिग्धाङ्गी रथे तूर्णमयोजयत्। तमारुह्य रथं चैत्र निर्ययौ स गृहान्मम॥ २८॥

जिसके सारे अर्ज्ञोंमें खीर लिपटी हुई थी। उस महारानी रुक्मिमणीको मुनिने तुरंत रथमें जोत दिया और उसी रथपर बैठकर वे मेरे घरसे निकले ॥ २८ ॥

अग्निवर्णो ज्वलन् धीमान् स द्विजो रथधुर्यवत् । प्रतोदेनातुदद् वालां रुक्मिणीं मम पश्यतः॥ २९॥

वे बुद्धिमान् ब्राह्मण दुर्वां अपने तेजते अग्निके समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने मेरे देखते-देखते जैसे रथके घोड़ों-पर कोड़े चलाये जाते हैं। उसी प्रकार मोली-भाली रुक्मिणीको भी चाबुकते चोट पहुँचाना आरम्भ किया।। २९॥

न च में स्तोकमप्यासीद् दुःखमीर्घ्याकृतं तदा। तथा स राजमार्गेण महता निर्ययौ बहिः॥३०॥

उस समय मेरे मनमें थोड़ा-सा भी ईर्ष्याजनित दुःख

नहीं हुआ। इसी अवस्थामें वे महलसे बाहर आकर विशाल राजमार्गसे चलने लगे।। ३०॥

तद् दृष्ट्वा महदाश्चर्य दाशाही जातमन्यवः। तत्राजलपन् मिथः केषित् समाभाष्य परस्परम्॥३१॥ ब्राह्मणा एव जायेरन् नान्यो वर्णः कथंचन। को होनं रथमास्थाय जीवेदन्यः पुमानिह॥३२॥

यह महान् आश्चर्यकी वात देखकर दशाईवंशी यादवीं-को वड़ा कोघ हुआ । उनमेंसे कुछ लोग वहाँ आपसमें इस प्रकार बातें करने लगे—'भाइयो ! इस संसारमें ब्राह्मण ही पैदा हों, दूसरा कोई वर्ण किसी तरह पैदा न हो । अन्यया यहाँ इन बाबाजीके सिवा और कौन पुरुष इस रथपर बैठकर जीवित रह सकता था ॥ ३१-३२ ॥

आशीविषविषं तीक्ष्णं ततस्तीक्ष्णतरो द्विजः। ब्रह्माशीविषद्ग्धस्य नास्ति कश्चिचिकित्सकः॥ ३३॥

'कहते हैं—विषैठे साँपोंका विष बड़ा तीला होता है। परंतु ब्राह्मण उससे भी अधिक तीक्ष्ण होता है। जो ब्राह्मण-रूपी विषधर मर्पसे जलाया गया हो। उसके लिये इस संसारमें कोई चिकित्सक नहीं है। ॥ ३३॥

तस्मिन् वजित दुर्धवे प्रास्वलद् रुक्मिणी पथि। तन्नामर्पयत श्रीमांस्ततस्तूर्णमचोदयत् ॥ ३४॥

उन दुर्धर्ष दुर्नाणके इस प्रकार रथसे यात्रा करते समय वेचारी किमणी रास्तेमें लड़खड़ाकर गिर पड़ी, परंतु श्रीमान दुर्नाण मुनि इस बातको सहन न कर सके। उन्होंने तुरंत उसे चाबुकसे हाँकना ग्रुरू किया॥ ३४॥

ततः परमसंकुद्धो रथात् प्रस्कन्य स द्विजः । पदातिरुत्पथेनैव प्राद्भवद् दक्षिणामुखः ॥ ३५ ॥

जब वह बारंबार लड़खड़ाने लगी। तब वे और भी कुपित हो उठे और रथसे कृदकर विना रास्तेके ही दक्षिण दिशाकी ओर पैदल ही मागने लगे॥ ३५॥

तमुत्पयेन धावन्तमन्वधावं द्विजोत्तमम् । तथैव पायसादिग्धः प्रसीद भगवन्निति ॥ ३६ ॥

इस प्रकार विना रास्तेके ही दौड़ते हुए विप्रवर दुर्वासा-के पीछे-पीछेमें में उसी तरह सारे शरीरमें खीर छपेटे दौड़ने छगा और बोला—- भगवन् ! प्रसन्न होइये' ॥ ३६॥

ततो विलोक्य तेजस्वी ब्राह्मणो मामुवाच ह । जितः कोधस्त्वया कृष्ण प्रकृत्यैव महाभुज ॥ ३७॥ न तेऽपराधमिह वै दृष्टवानस्मि सुव्रत । प्रीतोऽस्मितवगोविन्द वृणुकामान् यथेप्सितान्॥३८॥

े तब वे तेजस्वी ब्राह्मण मेरी ओर देखकर बोले—'महायाहु श्रीकृष्ण ! तुमने स्वभावते ही क्रोधको जीत लिया है । उत्तम व्रतधारी गोविन्द ! मैंने यहाँ तुम्हारा कोई भी अपराध नहीं देना है। जातः नुमार पहुन प्रमात हूँ । तुम प्रकृषे मन्त्रार्वाध्यात नामकाई माँग हो ॥ ३७-३८॥

प्रमणस्य न में तान पर्य स्युष्टि यथाविधि । यायदेव मनुष्याणामके भावो भविष्यति ॥ ३९ ॥ यथियस्न तथा तेषां त्विध भावो भविष्यति ।

भाग । मेरे प्रचन्न होनेका जो भावी फट है। उसे विधि-प्रतेक सुनो । जरतक देवनाओं और मनुष्योंका अजमें प्रेम गरेगाः तपतक जैका अनके प्रति उनका भाव या आकर्षण होगाः वैधा ही तुम्हारे प्रति भी बना रहेगा ॥ ३९६ ॥ यायम पुण्या टोकेषु त्विय कीर्तिभीविष्यति ॥ ४० ॥ प्रियु टोकेषु नावचा वैशिष्ट्यं प्रतिपत्स्यसे । सुप्रियः सर्वटोकस्य भविष्यसि जनार्द्न ॥ ४१ ॥

सीनों लोकोंमें जबतक तुम्हारी पुण्यकीर्ति रहेगी। तयतक त्रिभुयनमें तुम प्रधान बने रहोगे। जनार्दन ! तुम सब लोगोंके परम विष होओगे॥ ४०-४१॥

यत्ते भिन्नं चद्ग्यं चयच किंचिद् विनाशितम्। सर्वं तथेव द्रष्टासि विशिष्टं वा जनार्दन ॥ ४२॥

'जनार्दन ! तुम्हारी जो-जो वस्तु मैंने तोड़ी-फोड़ी, जलापी या नष्ट कर दो है, वह सब तुम्हें पूर्ववत् या पहलेसे मी अच्छी अवस्थामें सुरक्षित दिखायी देगी ॥ ४२ ॥

यायदेतत् प्रलिप्तं ते गात्रेषु मधुस्दन । अतो मृत्युभयं नास्ति यायदिच्छसि चाच्युत ॥ ४३ ॥

भाष्यमद्भन ! तुमने अपने सारे अङ्गीमें जहाँतक खीर लगायी है। यहाँतकके अङ्गीमें चोट लगनेसे तुम्हें मृत्युका भय नहीं रहेगा । अञ्युत ! तुम जबतक चाहोगे। यहाँ अमर यने रहेगे ॥ ४३ ॥

न नु पादतले लिप्ते कस्मात्ते पुत्रकाय वै। नेतन्मे प्रियमित्यवं स मां प्रीतोऽत्रवीत् तदा ॥ ४४ ॥ रत्युकोऽहं दारीरं स्वं ददर्घ श्रीसमायुतम्।

ध्यरंतु यह सीर तुमने अपने धेरोंके तलवींमें नहीं लगायी है। येटा ! तुमने धेरा क्यों किया ! तुम्हारा यह कार्य मुझे विप नहीं लगा ।' इस प्रकार जब उन्होंने मुझसे प्रसन्नता-पूर्णक करा- तय मैंने अपने दासीरको अञ्चत कान्तिसे सम्पन्न देगा ॥ ४४१ ॥

गिरिमणीं चाम्रयीत् मीतः सर्वस्तीणां वरं यदाः ॥ ४५॥ कौति चानुत्तमां छोके समयान्त्र्यसि द्योभने । न त्वां जरा या रोगो वा वैवण्यं चापि भाविनि ॥ ४६॥ ममङ्बन्ति पुण्यगन्धा च राष्णमाराध्यिष्यसि ।

तिर छनिने यहिमानि भी प्रसन्नतासूर्यक कहा— भोजने ! तुम सम्पूर्ण फिसोने उत्तम यस और लोकमें धर्नेत्रम पोर्टी प्राप्त करोगी । मामिनि ! तुम्हें बुदाया या रोग अपवा कान्तिहीनता आदि दोप नहीं छू एकेंगे। तुम पवित्र सुगन्धते सुवासित होकर श्रीकृष्णकी आराधना करोगी॥ ४५-४६६ ॥

पोडशानां सहस्राणां वधूनां केशवस्य ह ॥ ४७॥ वरिष्ठाच सलोक्या च केशवस्य भविष्यसि ।

धीकृष्णकी जो बोल्ड इजार रानियाँ हैं। उन सबमें सुम श्रेष्ठ और पतिके सालोक्यकी अधिकारिणी होओगी' ॥४७३॥ तव मातरमित्युक्त्वा ततो मां पुनरव्यवीत् ॥ ४८॥ प्रस्थितः सुमहातेजा दुर्वासाग्निरिय ज्वलन् । प्रयेव ते बुद्धिरस्तु ब्राह्मणान्त्रति केशव॥ ४९॥

प्रशुम्न ! तुम्हारी मातासे ऐसा कहकर वे अग्निके समान प्रज्वलित होनेवाले महातेजस्वी दुर्वासा यहाँसे प्रस्थित होते समय फिर मुझसे वोले—'केशव'! ब्राह्मणोंके प्रति तुम्हारी सदा ऐसी ही बुद्धि बनी रहे' ॥ ४८-४९ ॥ स्त्युक्त्वा स तदा पुत्र तत्रैवान्तरधीयत । तस्मिन्नन्तिहिते चाहमुणांशुव्यतमाचरम् ॥५०॥ यत्किचिद् ब्राह्मणो ब्र्यात् सर्वे कुर्यामिति प्रभो।

प्रभावशाली पुत्र ! ऐसा कहकर वे वहीं अन्तर्धान हो गये। उनके अहश्य हो जानेपर मैंने अस्पष्ट वाणीमें धीरेषे यह मत लिया कि 'आजसे कोई ब्राह्मण मुझसे जो कुष्ठ कहेगा, वह सब मैं पूर्ण करूँगा'॥ ५०६॥ पतद् व्रतमहं कृत्वा मात्रा ते सह पुत्रक ॥ ५१॥ ततः परमहृष्टातमा ब्राचिशं गृहमेव च।

वेटा ! ऐसी प्रतिशा करके परम प्रसन्नचित्त होकर मैंने तुम्हारी माताके साथ घरमें प्रवेश किया ॥ ५१६ ॥ प्रविष्टमात्रक्ष गृहे सर्वे पदयामि तन्नवम् ॥ ५२॥ यद् भिन्नं यच वे दग्धं तेन विप्रेण पुत्रक ।

पुत्र ! घरमें प्रवेश करके में देखता हूँ तो उन ब्राह्मणने जो कुछ तोड़-फोड़ या जला दिया था। वह सब न्तनरूपसे प्रस्तुत दिखायी दिया ॥ ५२६ ॥ ततोऽहं विस्सयं प्राप्तः सर्वे हृष्टा नवं हृद्धम् ॥ ५३॥

ततोऽहं विसायं प्राप्तः सर्वे दृष्ट्वा नर्वे दृढम् ॥ ५३ अपूजयं च मनसा रोक्मिणेय सदा हिजान् ।

रिक्मणीनन्दन ! वे सारी वस्तुएँ चृतन और सुदृढ़ रूपमें उपलब्ध हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने मन-ही-मन द्विजोंकी सदा ही पृजा की ॥ ५३% ॥ इत्यहं रौफिमणेयस्य प्रच्छतो भरतर्पम ॥ ५४॥

इत्यहं रौष्टिमणेयस्य एच्छतो भरतर्पम ॥ ५४॥ माहात्म्यं हिजमुख्यस्य सर्वमाख्यातवांस्तदा ।

भरतभूषण ! चित्रमणीकुमार प्रयुक्तके पृछनेपर इस तरह मैंने उनमे विषवर दुर्वामाका सारा माहात्म्य कहा या ॥ ५४६ ॥

वधा त्यमपि कौन्वेय बाह्मणान् सत्तं प्रभो ॥ ५५ ॥ पुजयस्य महाभागान् चान्भिर्वानेश्च नित्यवा । प्रभो ! कुन्तीनन्दन ! इसी प्रकार आप भी सदा मीठे वचन बोलकर और नाना प्रकारके दान देकर महाभाग ब्राह्मणोंकी सर्वदा पूजा करते रहें ॥ ५५६ ॥

पवं च्युष्टिमहं प्राप्तो ब्राह्मणस्य प्रसादजाम्।

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि दुर्वासोभिक्षा नाम एकोनषष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥६५९॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें दुर्वासाकी मिक्षानामक एक सौ उनसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५९॥

# षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः

#### श्रीकृष्णद्वारा भगवान् शङ्करके माहात्म्यका वर्णन

युधिष्ठिर उवाच 🥳

दुर्वाससः प्रसादात् ते यत् तदा मधुसूद् । अवाप्तामह विकानं तन्मे व्याख्यातुमहीस ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—मधुसदन ! उस समय दुर्वासाके प्रसादसे इहलोकमें आपको जो विज्ञान प्राप्त हुआ। उसे विस्तारपूर्वक मुझे बताइये ॥ १॥

महाभाग्यं च यत् तस्य नामानि च महात्मनः । तत् त्वचो ज्ञातुमिच्छामि सर्वं मतिमतां वर ॥ २ ॥

बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! उन महात्माके महान् सौभाग्यको और उनके नामोंको में यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ । वह सब विस्तारपूर्वक बताइये ॥ २ ॥

वासुदेव उवाच

हन्त ते कीर्तयिष्यामि नमस्कृत्य कपर्दिने । यदवाप्तं मया राजञ्छ्रेयो यद्यार्जितं यदाः ॥ ३ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! में जटाजूटधारी भगवान् शङ्करको नमस्कार करके प्रसन्नतापूर्वक यह बता रहा हूँ कि मैंने कौन-सा श्रेय प्राप्त किया और किस यशका उपार्जन किया ॥ ३॥

प्रयतः प्रातरुत्थाय यद्धीये विशाम्पते। प्राञ्जलिः शतरुद्रीयं तन्मे निगदतः श्रृणु ॥ ४ ॥

प्रजानाथ! में प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए हाथ जोड़कर जिस शतकदिय-का जप एवं पाठ करता हूँ, उसे बता रहा हूँ; सुनो ॥ ४॥

प्रजापतिस्तत् सस्जे तपसोऽन्ते महातपाः। शङ्करस्त्वस्त्रजत् तात प्रजाः स्थावरजङ्गमाः॥ ५॥

तात ! महातपस्वी प्रजापितने तपस्याके अन्तमें उस शतकद्रियकी रचना की और शङ्करजीने समस्त चराचर प्राणियोंकी सृष्टि की ॥ ५॥

नास्ति किचित्परं भूतं महादेवाद् विशाम्पते ।

इह त्रिष्विप लोकेषु भूतानां प्रभवो हि सः ॥ ६ ॥

यच मामाह भीष्मोऽयं तत्सत्यं भरतर्षभ ॥ ५६॥

भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार ब्राह्मणके प्रसादसे मुझे उत्तम

फल प्राप्त हुआ। ये भीष्मजी मेरे विषयमें जो कुछ कहते

हैं, वह सब सत्य है ॥ ५६ ॥

प्रजानाय! तीनों लोकोंमें महादेवजीसे बदकर दूसरा कोई श्रेष्ठ देवता नहीं है; क्योंकि वे समस्त भूतोंकी उत्पत्तिके कारण हैं ॥ ६॥

न चैवोत्सहते स्थातुं कश्चिदग्रे महात्मनः। न हि भूतं समं तेन त्रिषु लोकेषु विद्यते॥ ७॥

उन महात्मा शङ्करके सामने कोई भी खड़ा होनेका साहस नहीं कर सकता। तीनों लोकोंमें कोई भी प्राणी उनकी समता करनेवाला नहीं है ॥ ७॥

गन्धेनापि हि संघामे तस्य कुद्धस्य रात्रवः। विसंज्ञा हतभूयिष्ठा वेपन्ते च पतन्ति च ॥ ८ ॥

संग्राममें जब वे कुपित होते हैं, उस समय उनकी गन्घसे भी सारे शत्रु अचेत और मृतप्राय होकर धर-धर काँपने एवं गिरने लगते हैं ॥ ८॥

घोरं च निनदं तस्य पर्जन्यनिनदोपमम्। श्रुत्वा विशीयेंद्रदयं देवानामपि संयुगे॥ ९॥

संग्राममें मेघगर्जनाके समान गम्भीर उनका घोर सिंह-नाद सुनकर देवताओंका भी हृदय विदीर्ण हो सकता है ॥ ९॥

यांश्च घोरेण रूपेण पश्येत् क्रुद्धः पिनाकधृत् । न सुरा नासुरा लोके न गन्धर्वा न पन्नगाः ॥ १०॥ कुपिते सुखमेधन्ते तस्मिन्नपि गुहागताः ।

पिनाकघारी रद्र कुपित होकर जिन्हें भयंकररूपसे देख हैं। उनके भी हृदयके दुकड़े-दुकड़े हो जायँ। संसारमें भगवान् शङ्करके कुपित हो जानेपर देवता। असुर, गन्धर्व और नाग यदि भागकर गुफामें छिप जायँ तो भी सुखसे नहीं रह सकते॥ १० ई॥

प्रजापतेश्च दक्षस्य यजनो वितते कतौ ॥११॥ विद्याध कुपितो यशं निर्भयस्त भवस्तदा। घनुषा बाणमुत्स्उप सघोपं विननाद च ॥१२॥ प्राप्तानित दश जब गण वर गई थे। उस समय उनका गण आरम्भ होनेजर सुनित हुए समयान् महरने निर्मय होक्कर उनके गणही आने बाजींसे बीच जाला और घनुपसे गण होजनर गण्यीर म्बर्से निहनाद किया ॥ ११-१२ ॥ ने न दामें सुन्तः ज्ञानित विचादं होभिरे सुराः ।

यिके च सहस्ता यही कुषिते च महेरवरे ॥ १३॥
इगो देवना पेनैन हो गये किर उन्हें शान्ति कैसे मिले।
तर यह गइमा यानीं। विच गया और महेश्वर कुषित हो
गये। तप येचारे देवना विपादमें हुव गये ॥ १३॥
तेन ज्यातलघोषेण सर्वे लोकाः समाकुलाः।
बभ्वरवशाः पार्थ विषेतुश्च सुरासुराः॥ १४॥

पार्थ ! उनके घनुपकी प्रत्यञ्चाके शब्दने समस्त लोक ज्याकुल और विवश हो उठे और सभी देवता एवं असुर विपादमं मग्न हो गये ॥ १४ ॥ आपदचुक्तुभिरे चैच चकम्पे च चसुन्धरा ।

स्पद्भयन् गिरयक्षापि चीः पफाल च सर्वशः ॥ १५ ॥ छमुद्र आदिका जल धुन्य हो उटा, पृथ्वी काँपने लगी, पर्यंत पियलने लगे और आकाश सव ओरसे फटने-सा

लगा ॥ १५ ॥ अन्धेन तमसा लोकाः प्रावृता न् चकाशिरे ।

प्रणष्टा ज्योतियां भाष्य सह सूर्येण भारत ॥ १६॥ समस्त लोक घोर अन्यकारने आवृत होनेके कारण प्रकाशित नहीं होते थे। भारत ! प्रहों और नक्षत्रोंका प्रकाश गूर्यके साम ही नष्ट (अहस्य ) हो गया ॥ १६॥

भृदां भीतास्ततःशान्ति चकुः स्वस्त्ययनानि च। ऋषयः सर्वभृतानामात्मनश्च हितैपिणः॥ १७॥

सम्पूर्ण भूतोंका और अपना भी हित चाहनेवाले ऋषि अत्यन्त भयभीत हो शान्ति एवं खिलियाचन आदि कर्म करने लगे ॥ १७॥

ततः सोऽभ्यद्वद् देवान् रुद्दो रीद्रपराक्रमः। विकासम्बद्धाः प्रहारेण व्यक्तातयत्॥ १८॥

तदमन्तर भयानक पराक्रमी कह देवताओंकी ओर दौड़े। उन्होंने क्रीभपूर्वक प्रहार करके भगदेवताके नेच नष्ट कर दिये॥ १८॥

पूर्णं चाभिदुद्राव पार्नेन च रुपान्वितः। पुरोहारां भक्षपतो दशनान् वे व्यशातयत्॥ १९॥

नित डन्होंने रेजिमें भरकर पैदल ही पृपादेवनाका पीछा किया और पुगेजाश मध्य करनेवाले उनके दाँतोंको तोड़ बाहा ॥ १९ ॥

ततः प्रतिमुद्देवास्ते वेपमानाः सा शहरस्। पुत्रक्ष संद्धे रही दीन्तं सुनिशितं शरस्॥२०॥ तव सब देवता कॉपते हुए वहाँ भगवान् शङ्करको प्रणाम करने लगे । इघर रुद्रदेवने पुनः एक प्रज्वलित एवं तीले बागका संधान किया ॥ २०॥

रुद्रस्य विक्रमं दृष्ट्या भीता देवाः सहर्पिभिः। ततः प्रसादयामासुः शर्वं ते विवुधोत्तमाः॥२६॥ ् रुद्रका पराक्रम देखकर ऋषियोत्तिहत सम्पूर्ण देवता यर्रा उटे। फिर उन श्रेष्ट देवताओंने भगवान् शिवको प्रसन्न किया॥ २१॥

जेपुश्च शतरुद्रीयं देवाः कृत्वाञ्चलि तदा। संस्त्यमानस्त्रिदशैः प्रससाद महेश्वरः॥२२॥

उस समय देवतालोग हाथ जोइकर शतकद्वियका जय करने लगे । देवताओंके द्वारा अपनी खुति की जानेपर महेश्वर प्रसन्न हो गये ॥ २२ ॥

रुद्रस्य भागं यहे च विशिष्टं ते त्वकल्पयन्। भयेन त्रिदशा राजञ्छरणं च प्रपेदिरे ॥२३॥

राजन् ! देवतालोग भयके मारे भगवान् शक्करकी शरण-में गये । उन्होंने यशमें चद्रके लिये विशिष्ट भागकी कल्पना की (यशावशिष्ट सारी सामग्री चद्रके अधिकारमें दे दी ) ॥२३॥

तेन चैंव हि तुप्टेन स यशः संधितोऽभवत्। यद् यशापहतं तत्र. तत्तथैवान्वजीवयत्॥२४॥

भगवान् शङ्करके संतुष्ट होनेपर वह यश पुनः पूर्ण हुआ। उसमें जिस-जिस वस्तुको नष्ट किया गया था, उन सबको उन्होंने पुनः पूर्ववत् जीवित कर दिया ॥ २४॥ असुराणां पुराण्यासंस्त्रीणि वीर्यवतां दिवि।

आयसं राजतं चेव सौवर्णमिप चापरम् ॥२५॥ पूर्वकालमं वलवान् अतुरीके तीन पुर (विमान ) थे; जो आकाशमें विचरते रहते थे। उनमेंथे एक छोहेका, दूसरा

चाँदीका और तीसरा सोनेका बना हुआ था ॥ २५ ॥ नाशकत् तानि मघवा जेतुं सर्वायुधैरपि । अथ सर्वेऽमरा रुद्दं जग्मः शरणमर्दिताः ॥२६॥

इन्द्र अपने सम्पूर्ण अस्त्र-दास्त्रींका प्रयोग करके भी उन पुरापर विजय न पा सके। तय पीड़ित हुए समस्त देवता कद्रदेवकी दारणमें गये॥ २६॥

तत अञ्चर्महान्मानो देवाः सर्वे समागताः। रुद्र रौद्रा भविष्यन्ति पदावः सर्वेकर्मसु॥२७॥ जहि दैत्यान् सह पुरैलीकांस्त्रायस्य मानद्।

तदनन्तर वहाँ पधारे हुए सम्पूर्ण महामना देवताओंने रुद्रदेवने वहा—'भगवन् रुद्र ! पशुतुख्य असुर इमारे समझ कर्मोंके लिये भयद्वर हो गये ईं और भविष्यमं भी में हमें भय देते रहेंगे । अतः मानद ! हमारी प्रार्थना है कि आप तीनों पुरीसिहत समझ देत्योंका नाग और लोकोंकी रक्षा करें। । २७६ ॥

स तथोकस्तथेत्युक्त्वा कृत्वा विष्णुं शरोत्तमम् ॥२८॥ शल्यमिष्टां तथा कृत्वा पुद्धं वैवस्वतं यमम् । वेदान् कृत्वा धनुः सर्वान् ज्यां च सावित्रिमृत्तमाम्।२९। व्रह्माणं सार्राथं कृत्वा विनियुज्य च सर्वशः। त्रिपर्वणा त्रिशल्येन तेन तानि विभेद सः॥३०॥

उनके ऐसा कहनेपर भगवान् शिवने 'तथास्तु' कहकर उनकी बात मान ली और भगवान् विष्णुको उत्तम बाणः अग्निको उस वाणका शल्यः वैवन्वत यमको पङ्गः समस्त वेदोंको धनुषः गायत्रीको उत्तम प्रत्यञ्चा और ब्रह्माको सारिय बनाकर सबको यथावत्रू पसे अपने-अपने कार्योमें नियुक्त करके तीन पर्व और तीन शल्यवाले उस वाणके द्वारा उन तीनों पुरोंको विदीर्ण कर डाला ॥ २८-३०॥

शरेणादित्यवर्णेन कालाञ्चिसमतेजसा। तेऽसुराः सपुरास्तत्र दग्धा रुद्रेण भारत॥३१॥

भारत ! वह बाण सूर्यके समान कान्तिमान् और प्रलयामिके समान तेजस्वी था । उसके द्वारा रुद्रदेवने उन तीनों पुरोंसहित वहाँके समस्त असुरोंको जलाकर भस्म कर दिया ॥ ३१ ॥

तं चैवाङ्कगतं रह्या वालं पञ्चशिखं पुनः। उमा जिज्ञासमाना वै कोऽयमित्यव्रवीत् तदा ॥३२॥

फिर वे पाँच शिखावाले बालकके रूपमें प्रकट हुए और उमादेवी उन्हें अङ्गमें लेकर देवताओंसे पूछने लगीं— (पहचानो) ये कौन हैं !' !! ३२ !!

असूयतश्च शक्रस्य वज्रेण प्रहरिष्यतः। स वज्रं स्तम्भयामास तं बाहुं परिघोपमम् ॥३३॥

उस समय इन्द्रको बड़ी ई॰्यां हुई। वे बज़से उस वालकपर प्रहार करना ही चाहते थे कि उसने परिषके समान मोटी उनकी-उस वाँहको वज़सहित स्तम्भित कर दिया॥३३॥ न सम्बुब्धिरे चैव देवास्तं भुवनेश्वरम्। सप्रजापतयः सर्वे तस्मिन् मुमुहुराश्वरे॥३४॥

समस्त देवता और प्रजापित उन भुवनेश्वर महादेवजी-को न पहचान सके । सबको उन ईश्वरके विषयमें मोह छा गया ॥ ३४ ॥

ततो ध्यात्वा च भगवान् ब्रह्मा तमितौजसम् । अयं श्रेष्ठ इति ज्ञात्वा ववन्दे तमुमापतिम् ॥३ ॥

तव भगवान् ब्रह्माने ध्यान करके उन अमिततेजस्वी उमापितको पहचान लिया और भ्ये ही सबसे श्रेष्ठ देवता हैं ऐसा जानकर उन्होंने उनकी वन्दना की ॥ ३५ ॥ ततः प्रसाद्यामासुरुमां रुद्रं च ते सुराः। वभूव स तदा वाहुर्वलहन्तुर्यथा पुरा॥३६॥

तत्पश्चात् उन देवताओंने उमादेवी और भगवान् रुद्रको प्रसन्न किया। तब इन्द्रकी वह बाँह पूर्ववत् हो गयी॥ ३६॥ स चापि ब्राह्मणो भृत्वा दुवीसा नाम वीर्यवान्। द्वारवत्यां मम गृहे चिरं कालमुपावसत्॥३७॥

वे ही पराक्रमी महादेव दुर्वासा नामक ब्राह्मण वनकर । द्वारकापुरीमें मेरे घरके भीतर दी कालतक टिके रहे॥ ३७॥ विष्रकारान् प्रयुङ्के स्म सुबहून् मम वेश्मिन । तानुदारतया चाहं चक्षमे चातिदुःसहान् ॥३८॥

उन्होंने मेरे महलमें मेरे विरुद्ध बहुत से अपराध किये। वे सभी अत्यन्त दुःसह थे। तो भी मैंने उदारतापूर्वक क्षमा किया॥ ३८॥

स वै रुद्रःस च शिवः सोऽशिः सर्वः स सर्वजित्। स चैवेन्द्रश्च वायुश्च सोऽश्विनौ स च विद्युतः ॥३९॥

वे ही रुद्र हैं, वे ही शिव हैं, वे ही अप्ति हैं, वे ही सर्वस्वरूप और सर्वविजयी हैं । वे ही इन्द्र और वायु हैं, वे ही अधिनीकुमार और विद्युत् हैं ॥ हैं है ॥

स चन्द्रमाः स चेशानः स सूर्यो वरुणश्च सः। स कालः सोऽन्तको मृत्युः स यमो राज्यहानि च ॥४०॥

वे ही चन्द्रमाः वे ही ईशानः वे ही सूर्यः वे ही वरणः वे ही कालः वे ही अन्तकः वे ही मृत्युः वे ही यम तथा वे ही रात और दिन हैं ॥ ४०॥

मासार्थमासा ऋतवः संध्ये संवत्सरश्च सः। सधाता स विधाताच विश्वकर्मा स सर्ववित्॥४१॥

मासः पक्षः ऋतुः संध्या और संवत्सर भी वे ही हैं। वे ही धाताः विधाताः विश्वकर्मा और सर्वज्ञ हैं॥ ४१॥ नक्षत्राणि गृहारुचैव दिशोऽथ प्रदिशस्तथा। विश्वमूर्तिरमेयात्मा भगवान् परमद्यतिः॥४२॥

नक्षत्रः गृहः दिशाः विदिशाः भी वे ही हैं। वे ही विश्वरूपः अप्रमेयात्माः पड्विष ऐश्वर्यसे युक्तः एवं परम तेजस्वी हैं॥ ४२॥

एकचा च द्विधा चैव वहुधा च स एव हि । शतघा सहस्रधा चैव तथा शतसहस्रधा ॥४३॥

उनके एक, दो, अनेक, सौ, हजार और लाखों रूप हैं ॥ ४३॥

ईद्दशः स महादेवो भूयश्च भगवानतः। न हि शक्या गुणा वक्तुमपि वर्षशतैरपि ॥४४॥

भगवान् महादेव ऐसे प्रभावशाली हैं, विलक इससे भी वढ़कर हैं। सैकड़ों वपामें भी उनके गुणोंका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ४४॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि ईश्वरप्रशंसा नाम षष्टचिषकशतत्तमोऽध्यायः ॥ १६० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें ईश्वरकी प्रशंसा नामक एक सौ साठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६० ॥

# एकपष्टाधिकशततमोऽध्यायः

भगवान् शङ्करके माहातम्यका वर्णन

यामुदेय उपाच

युधिष्ठिर महायाही सहाभाग्यं महात्मनः। यद्राय यहुरूपाय बहुनाम्ने निवोध मे॥१॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महावाहु युधिष्ठर ! अय में अनेक नाम और रूप धारण करनेवाले महात्मा भगगान् रद्रका माहात्म्य बतला रहा हूँ सुनिये ॥ १ ॥ यदन्त्यांति महादेवं तथा स्थाणुं महेश्वरम् । एकाक्षं त्र्यम्यकं सेव विद्वसूपं हिावं तथा ॥ २ ॥

शिद्वान् पुरुप इन महादेवजीको अग्निः स्वाणुः महेश्वरः एकाञ्च, व्यम्पकः विश्वरूप और शिव आदि अनेक नामाँचे पुकारते हैं।। २ ॥

है तन् तस्य देवस्य वेदशा ब्राह्मणा विदुः। घोरामन्यां शिवामन्यां ते तन् बहुधा पुनः॥३॥

वेदमें उनके दो रूप वताये गये हैं, जिन्हें वेदवेता माराण जानते हैं। उनका एक स्वरूप तो घोर है और दूषरा। शिव। इन दोनोंके भी अनेक भेद हैं॥ ३॥

उम्रा घोरा तनुर्यास्य सोऽमिविंद्युत् स भास्करः । दिावा सीम्या च यात्वस्य धर्मस्वापोऽथ चन्द्रमाः॥४॥

इनकी जो घोर मूर्ति है। वह भय उपजानेवाली है। उसके अगि। विद्युत् और सूर्य आदि अनेक रूप हैं। इसके भिन्न जो धिय नामवाली मूर्ति है। वह परम शान्त एवं मङ्गलमयी है। उसके धर्म। जल और चन्द्रमा आदि कई रूप हैं।। ४॥

आत्मनोऽर्घे तु तस्याग्निः सोमोऽर्घे पुनरुच्यते । ब्रह्मचर्ये चरत्येका शिवा चास्य तनुस्तथा ॥ ५ ॥ यास्य घोरतमा मूर्तिर्जगत् संहरते तथा । ईश्वरत्वान्महत्त्वाच महेश्वर इति स्मृतः ॥ ६ ॥

महादेवलीफ आधे शरीरको अग्न और आधेको सोम कहते हैं। उनकी शिवमूर्ति ब्रह्मसर्यका पालन करती है और जो अन्यन्त घार मृति है। यह जगत्का संहार करती है। उनमें महत्त्व और ईश्वरत्व होनेके कारण वे महेश्वर' कहलाते हैं।। ५-६॥

यभिर्दहति यत्तीक्णो यदुन्नो यत् न्नतापवान् । मांसरोाणितमञ्जादो यत् ततो रुट्ट उच्यते ॥ ७॥

में जो सम्बो दाय करते हैं। आयन्त तीरण हैं। उम्र भीर प्रजानी है। प्रत्यानिकारी मांगः रक्त और मुत्राको भी भागा गाम पना नेते हैं। इस्तिमें पद्दें बहुताते हैं॥ ७॥ देखानां सुमहान् यस यसास्य विषयो महान्। यस विद्यं महत् पाति महादेशस्ततः स्मृतः॥ ८॥ वे देवताओं महान् हैं, उनका विषय भी महान् हैं तथा वे महान् विश्वकी रक्षा करते हैं; इसलिये 'महादेव' कंहलाते हैं ॥ ८॥

धृम्रस्पं च यत्तस्य धृर्जदीत्यत उच्यते । समेधयति यज्ञित्यं सर्वोन् वे सर्वकर्मभिः॥९॥ मनुष्याञ्ज्ञिवमन्विच्छंस्तसादेप शिवः स्मृतः।

अथवा उनकी जटाका रूप धूम वर्णका है। इसल्यि उन्हें 'धूर्जिट' कहते हैं। सब प्रकारके कर्मोद्वारा सब लोगोंकी उन्नति करते हैं और सबका कल्याण चाहते हैं; इसल्ये इनका नाम (शिव् है॥ ९६॥

दहत्यूर्ध्वं स्थितो यद्य प्राणान् न्तृणां स्थिरश्च यत्॥१०॥ स्थिरिलगञ्च यद्यित्यं तस्मात् स्थाणुरिति स्मृतः ।

ये ऊर्ध्वभागमें स्थित होकर देहथारियोंके प्राणोंका नाश करते हैं। छदा स्थिर रहते हैं और जिनका लिङ्ग-विग्रह सदा स्थिर रहता है। इसलिये ये स्थाणु कहलाते हैं॥ १०५॥। यदस्य बहुधा रूपं भूतं भन्यं भवस्था॥११॥ स्थावरं जङ्गमं चैव बहुरूपस्ततः स्मृतः। विद्देव देवाश्च यत्तस्थिन विश्वरूपस्ततः स्मृतः॥१२॥

भूतः भविष्य और वर्तमानकालमें स्थावर और जङ्गमोंके आकारमें उनके अनेक रूप प्रकट होते हैं। इसलिये वे ध्वहुरूप' कहे गये हैं। समस्त देवता उनमें निवास करते हैं; इसलिये वे धिश्वरूप'-कहे गये हैं॥ ११–१२॥

सहस्राक्षोऽयुताक्षो वा सर्वतोऽक्षिमयोऽपि वा । चक्षुपः प्रभवेत् तेजोनास्त्यन्तोऽथास्य चक्षुपाम्॥१३॥

उनके नेत्रसे तेज प्रकट होता है तथा उनके नेत्रींका अन्त नहीं है । इसल्यि वे 'सहस्राक्ष' 'आयुताक्ष' और 'सर्वतोऽक्षिमय' कहलाते हैं ॥ १३॥

सर्वथा यत् पश्नुन् पाति तेश्च यद् रमते सह । तेषामविपतिर्यच तसात् पशुपतिः स्मृतः ॥१४॥

वे सब प्रकारसे पशुओंका पालन करते हैं। उनके साथ रहनेमें सुख मानते हैं तथा पशुओंके अधिपति हैं। इसलिये वे <u>धशुपति! कहलाते</u> हैं॥ १४॥

नित्येन ब्रह्मचर्येण लिहमस्य यदा स्थितम् । महयत्यस्य लोकश्च प्रियं होतन्महातमनः ॥१५॥

मनुष्य यदि ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए प्रतिदिन हिंदर शिषलिङ्गकी पूजा करता है तो इससे महातमा शक्करको यदी प्रसन्नता होती है ॥ १५ ॥

विष्रहं पूजेयद् यो चे छिङ्कं चापि महात्मनः। छिङ्कं पूजयिता नित्यं महर्ता श्रियमस्तुते ॥ १६॥ जो महात्मा शङ्करके श्रीविग्रह अथवा लिङ्गकी पूजा करता है। वह लिङ्गपूजक सदा बहुत बड़ी सम्पत्तिका भागी होता है ॥ १६ ॥

ऋषयश्चापि देवाश्च गन्धर्वाप्सरसस्तथा। लिङ्गमेवार्चयन्ति स्म यत् तदृध्वं समास्थितम् ॥१७॥ पूज्यमाने ततस्तस्मिन् मोदते स महेश्वरः। सुखं ददाति प्रीतातमा भक्तानां भक्तवत्सलः॥१८॥

ऋषि, देवता, गन्धर्व और अप्सराएँ ऊर्ध्वलोकमें स्थित शिवलिङ्गकी ही पूजा करती हैं। इस प्रकार शिवलिङ्गकी पूजा होनेपर भक्तवरसल भगवान् महेश्वर बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नचित्त होकर वे भक्तोंको सुख देते हैं॥१७-१८॥ एप एव इमशानेषु देवो वस्ति निर्दहन्। यजन्ते ते जनास्तत्र वीरस्थाननिषेविणः॥१९॥

ये ही भगवान् शङ्कर अग्निरूपसे शवको दग्ध करते हुए श्मशानभूमिमें निवास करते हैं। जो लोग वहाँ उनकी पूजा करते हैं। उन्हें वीरोंको प्राप्त होनेवाले उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। १९॥

विषयस्थः शरीरेषु स मृत्युः प्राणिनामिह । स च वायुः शरीरेषु प्राणापानशरीरिणाम् ॥२०॥

वे प्राणियोंके <u>शरीरोंमें रहनेवाले</u> और उनके मृत्युरूप हैं-तथा वे ही प्राण-अपान आदि वायुके रूपसे देहके भीतर निवास करते हैं।। २०॥

तस्य घोराणि रूपाणि दीप्तानि च वहूनि च। लोके यान्यस्य पूज्यन्ते विप्रास्तानि विदुर्बुधाः ॥२१॥

उनके वहुत-में भयंकर एवं उद्दीत रूप हैं। जिनकी जगत्में पूजा होती है। विद्वान् ब्राह्मण ही उन सब रूपोंको जानते हैं॥ २१॥

नामधेयानि देवेषु वहून्यस्य यथार्थवत्। निरुच्यन्ते महत्त्वाच विभुत्वात् कर्मभिस्तथा ॥२२॥

उनकी महत्ता, न्यापकता तथा दिन्य कमोंके अनुसार देवताओं में उनके बहुत-से यथार्थ नाम प्रचलित हैं ॥ २२ ॥ वेदे चास्य विदुर्विधाः शतस्त्रीयमुत्तमम्। व्यासेनोक्तं च यचापि उपस्थानं महात्मनः ॥२३॥

वेदके- शतरुद्रिय प्रकरणमें उनके सैकड़ों उत्तम नाम

हैं जिन्हें वेदवेत्ता बाह्मण जानते हैं। महर्षि व्यासने भी उन महात्मा शिवका उपस्थान (स्तवन) वताया है॥२३॥ प्रदाता सर्वछोकानां विश्वं चाप्युच्यते महत्। ज्येष्ठभूतं वदन्त्येनं ब्राह्मणा ऋषयोऽपरे॥२४॥

ये सम्पूर्ण लोकोंको उनकी अभीष्ट वस्तु देनेवाले हैं। यह महान् विश्व उन्हींका स्वरूप वताया गया है। ब्राह्मण और ऋषि उन्हें सबसे ज्येष्ठ कहते हैं॥ २४॥

प्रथमो होष देवानां मुखादग्निमजीजनत्। ग्रहैर्बहुविधैः प्राणान् संरुद्धानुत्सृजत्यि॥२५॥

वे देवताओंमें प्रधान हैं, उन्होंने अपने मुखसे अग्निको उत्पन्न किया है। वे नाना प्रकारकी ग्रह-ग्राधाओंसे ग्रस्त प्राणियोंको दुःखसे छुटकारा दिलाते हैं॥ २५॥ विमुश्चिति न पुण्यातमा शरण्यः शरणागतान्। आयुरारोग्यमैथ्वर्य वित्तं कामांश्च पुष्कलान्॥२६॥

स द्वाति मनुष्येभ्यः स एवाक्षिपते पुनः।
पुण्यात्मा और शरणागतवत्सल तो वे इतने हैं कि
शरणमें आये हुए किसी प्राणीका त्याग नहीं करते। वे ही
मनुष्योंको आयुः आरोग्यः ऐश्वर्यः धन और सम्पूर्ण कामनाएँ

प्रदान करते हैं और वे ही पुनः उन्हें छीन छेते हैं ॥२६६॥ शकादिपु च देवेषु तस्यैश्वर्यमिहोच्यते ॥२७॥ स एव व्यापृतो नित्यं त्रैलोक्यस्य ग्रुभाग्रुभे।

इन्द्र आदि देवताओं के पास उन्हींका दिया हुआ ऐश्वर्य वताया जाता है। तीनों लोकों के ग्रुमाग्रुम कमोंका फल देनेके लिये वे ही सदा तत्पर रहते हैं॥ २७५॥ ऐश्वर्याच्चेव कामानामीश्वरः पुनरुच्यते॥२८॥ महेश्वरश्च लोकानां महतामीश्वरश्च सः।

समस्त कामनाओं के अधिश्वर होने के कारण उन्हें 'ईश्वर' कहते हैं और महान् लोकों के ईश्वर होने के कारण उनका नाम 'महेश्वर' हुआ है ॥ २८६ ॥

वहुभिर्विविधे रूपैर्विश्वं व्याप्तमिदं जगत्। तस्य देवस्य यद् वक्त्रं समुद्रे वहवामुखम् ॥२९॥

उन्होंने नाना प्रकारके बहुसंख्यक रूपोंद्वारा इस सम्पूर्ण छोकको व्याप्त कर रक्खा है। उन महादेवजीका जो मुख है, वही समुद्रमें वडवानल है।। २९॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि महेश्वरमाहात्म्यं नाम एकषण्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६१ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें महेश्वरमाहात्म्य नामक एक सी एकसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१६१॥

द्विषष्ट्यधिकशततम्। ऽध्यायः

धर्मके विषयमें आगम प्रमाणकी श्रेष्ठता, धर्माधर्मके फल, साधु-असाधुके लक्षण तथा शिष्टाचारका निरूपण

वैशम्पायन उवाच इत्युक्तवित वाक्यं तु कृष्णे देविकनन्दने । भोषमं शान्तनवं भूयः पर्यपृच्छद् युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ वेशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! देवकीनन्दन मगवान् श्रीकृष्णके इस प्रकार उपदेश देनेपर युधिष्ठिरने शान्तनुनन्दन भीष्मसे पुनः प्रश्न किया—॥ १॥ निर्देश या महातुरो सर्वधर्मविदां वर। प्रत्यक्षमागमी वैति कि तयोः कारणं भवेत्॥ २॥

भागार्गं अभंगीर्वे अंत्र महाबुद्धिमान् वितामह ! धार्मिक विश्वतः निर्णेष करनेके निर्णायत्यध-प्रभाणका आश्रय छेना नार्द्धि या आग्यका । इन दोनॉमिंगे बीनना प्रमाण विद्यान्य निर्णेयमें सुख्य कारण होता है ?' ॥ २ ॥

गीप्प उपाच

नाम्त्यव संशयः कथिदिति मे वर्तने गतिः। शृणु वश्यामि ते प्राप्त सम्यक् त्वं मेऽनुपृच्छिसि॥

भीष्मजीने कहा—बुदिमान् नरेश ! तुमने ठीक प्रस्त किया है। इयका उत्तर देता हुँ, सुनो। मेरा तो ऐसा विचार है कि इस विषयमें कहीं कोई संशय है ही नहीं ॥२॥ संदायः सुगमस्तव दुर्गमस्तस्य निर्णयः। इष्टं श्रुतमनन्तं हि यत्र संदायदुर्दानम्॥ ४॥

धार्मिक विषयमें संदेह उपस्थित करना सुगम है। किंतु उसका निर्णय करना बहुत कठिन होता है। प्रत्यक्ष और आगम दोनोंका ही कोई अन्त नहीं है। दोनोंमें ही संदेह खड़े होते हैं।। ४॥

प्रत्यक्षं कारणं उष्ट्रा हेतुकाः प्राश्नमानिनः। नास्तीत्येषं व्यवस्यन्ति सत्यं संशयमेव च ॥ ५ ॥

अपनेको बुद्धिगान् माननेवाले हेतुयादी तार्किक प्रत्यक्ष कारणकी और ही हिए स्लक्तर परोधवस्तुका अभाव मानते हैं। एत्य होनेवर भी उन्नके अस्तिलमें हैंदेह करते हैं॥ ६॥ तह्युक्तं व्यवस्थित वालाः पण्डितमानिनः। अध चेन्मन्यसे चेंकं कारणं कि भवेदिति॥ ६॥ दाफ्यं दीवेंण कालेन युक्तेनातिन्द्रतेन च। प्राणयात्रामनेकां च कल्पमानेन भारत॥ ७॥ तत्परेणेव नान्येन दाक्यं होतस्य दर्शनम्।

कियु ने बालक हैं। अहंकारवंश अनमेको पण्डित गानते हैं। अतः ने जो पूर्वोक्त निकास करते हैं। वह अक्षक्षत है। (आक्षण्यमें नीलिया प्रत्यक्ष दिलागी देनेपर भी वह मिस्या ही है। अतः केवड प्रत्यक्षके बलमे सत्यका निणंय नहीं किया जा मकता। धर्म, ईश्वर और परलोक आदिके पिष्ममें द्यास्त्रप्रमाण ही श्रेष्ठ है। क्योंकि अन्य प्रमाणोंकी पहाँतक पहुँच नहीं हो सकती ) यदि कही कि एकमात्र प्रदार कारण कैसे हो सकता है। तो इसका उत्तर पह है कि मनुष्य आडस्य छोक्कर दीर्यकाडतक योगका अन्यण करे और तत्यका साआत्कार करनेके लिये निरन्तर प्रवार करे कर सकता है। दूसमा कोई नहीं ॥ ६-७६॥ हेत्रनामन्तमासाद्य थियुलं ज्ञानसुक्तमम्॥ ८॥ ज्योतिः सर्वस्य लोकस्य विपुलं प्रतिपद्यते । न त्येय गमनं राजन् हेतुतो गमनं तथा । अत्राह्यमनियद्धं च वाचा सम्परिवर्जयेतु ॥ ९ ॥

जन सारे तर्क समाप्त हो जाते हैं तभी उत्तम शानकी प्राप्ति होती है। वह शान ही सम्पूर्ण जगत्के लिये उत्तम ज्योति है। राजन्!कोरे तर्किं जो शान होता है, वह वास्तवमें शान नहीं है; अतः उसको प्रामाणिक नहीं मानना चाहिये। जिसका वेदके द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया हो, उस शानका परित्याग कर देना ही उचित है ॥८-३॥

युधिष्ठिर उवाच

प्रत्यक्षं लोकतः सिद्धिलॉकश्चागमपूर्वकः। शिष्टाचारो वहुविधस्तन्मे वृहि पितामद्द॥ १०॥

युधिष्टिरने पूछा—पितामइं। प्रत्यक्ष प्रमाण, जो लोकमें प्रसिद्ध हैं। अनुमान, आगम और भाँति-भाँतिके शिष्टाचार ये बहुत-से प्रमाण उपलब्ध होते हैं। इनमें कौन-धा प्रयल है, यह यतानेकी कुपा कीजिये ॥ १०॥

भीष्म उवाच

धर्मस्य हियमाणस्य चलचङ्गिर्दुरात्मभिः। संस्था यत्नैरपि छता कालेन प्रतिभिद्यते॥११॥

भीष्मर्जाने कहा—वेटा !जय गलवान् पुरुष दुराचारी होत्तर धमको हानि पहुँचाने लगते हैं, तब साधारण मनुष्यीं-हारा यत्नपूर्वक की हुई रक्षाकी व्यवस्था भी कुछ समयमें भक्त हो जाती है ॥ ११॥

अधर्मो धर्मरूपेण हणैः कूप इवावृतः। ततस्तैभिद्यंत वृत्तं शृणु चैव युधिष्टिर॥१२॥

भिर तो घाष-पृत्ति ढके हुए कूएँकी माँति अभमे ही भूभिका चोला पहिनकर सामने आता है। युभिष्ठिर । उस अवस्तामें वे दुराचारी मनुष्य शिष्टाचारकी मर्यादा तोड़ डालते हैं। तुम इस विपयको ध्यान देकर सुनो ॥ १२ ॥ अवृत्ता वे तु भिन्दन्ति श्रुतित्यागपरायणाः। धर्मविद्देपिणो मन्दा इत्युक्तस्तेषु संशयः॥ १३॥

जो आचारदीन हैं। वेद-शास्त्रोंका त्याग करनेवाले हैं, वे धर्मद्रोही मन्दवृद्धि गानव सजनोद्वारा स्वापित धर्म और आचारकी मर्यादा भक्त कर देते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्षा अनुमान और शिष्टाचार-इन तीनोंमें संदेह बताया गया है। (अतः वे अविदवसनीय हैं)॥ १३॥

बरुप्यन्तस्तु साधूनां य प्वागमयुद्धयः। परिमत्येव संतुष्टास्तानुपास च पृच्छ च ॥ १४ ॥ कामार्थो पृष्टतः रुत्वा छोभमोहानुसारिणो। धर्म इत्येव सम्बुद्धान्तानुपास च पृच्छ च ॥ १५ ॥

ऐसी स्थितिमें जो सायुगद्धके लिये नित्य उत्कण्डित रहते हों-उससे कभी तृप्त न होते होंग निनकी बुद्धि आगम प्रमाणको ही श्रेष्ठ मानती हो । जो सदा संतुष्ट रहते तथा लोभ-मोहका अनुसरण करनेवाले अर्थ और कामकी उपेक्षा करके धर्मको ही उत्तम समझते हों, ऐसे-महापुरुषोंकी सेवामें रहो और उनसे अपना संदेह पूछो ॥ १४-१५॥

न तेषां भिद्यते वृत्तं यज्ञाः खाध्यायकर्म च । आचारः कारणं चैव धर्मश्चैकस्त्रयं पुनः ॥ १६॥

उन संतोंके सदाचार, यज्ञ और स्वाध्याय आदि शुभ-कर्मोंके अनुष्ठानमें कभी बाघा नहीं पड़ती। उनमें आचार, उसको बतानेवाले वेद-शास्त्र तथा धर्म—इन तीनोंकी एकता होती है ॥ १६॥

युधिष्ठिर उवाच

पुनरेव हि मे बुद्धिः संशये परिमुह्यति। अपारे मार्गमाणस्य परं तीरमपश्यतः॥१७॥

युधिष्ठिरते पूछा—पितामह ! मेरी बुद्धि संशयके अपार समुद्रमें डूब रही है । मैं इसके पार जाना चाहता हूँ, किंतु हूँदनेपर भी मुझे इसका कोई किनारा नहीं दिखायी देता ॥ १७॥

वेदः प्रत्यक्षमाचारः प्रमाणं तत्त्रयं यदि। पृथक्तवं लभ्यते चैषां धर्मश्चैकल्लयं कथम्॥ १८॥

यदि प्रत्यक्षः आगम और शिष्टाचार—ये तीनों हीं प्रमाण हैं तो इनकी तो पृथक्-पृथक् उपल्विष्ठ हो रही है और धर्म एक हैं। फिर ये तीनों कैसे धर्म हो सकते हैं। । १८॥

भीष्म उवाच <sup>४</sup> धर्मस्य हियमाणस्य बलवङ्गिर्दुरात्मभिः। यद्येवं मन्यसे राजंस्त्रिधा धर्मविचारणा॥१९॥

भीष्मजीने कहा राजन् ! प्रवल दुरात्माओं द्वारा जिसे हानि पहुँचायी जाती है, उस धर्मका स्वरूप यदि तुम इस तरह प्रमाण भेदसे तीन प्रकारका मानते हो तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है । वास्तवमें धर्म एक ही है, जिसपर तीन प्रकारसे विचार किया जाता है—तीनों प्रमाणों द्वारा उसकी समीक्षा की जाती है ॥ १९॥

एक एवेति जानीहि त्रिधा धर्मस्य दर्शनम्। पृथक्तवे च न मे वुद्धिस्त्रयाणामपि वै तथा॥ २०॥

यह निश्चय समझो कि धर्म एक ही है। तीनों प्रमाणों-द्वारा एक ही धर्मका दर्शन होता है। मैं यह नहीं मानता कि ये तीनों प्रमाण मिन्न-भिन्न धर्मका प्रतिपादन करते हैं॥२०॥ उक्तो मार्गस्त्रयाणां च तत्त्रथैव समाचर।

उको मार्गस्त्रयाणां च तत्तथैव समाचर। जिज्ञासा न तु कर्तव्या धर्मस्य परितर्कणात्॥ २१॥

उक्त तीनों प्रमाणोंके द्वारा जो घर्ममय मार्ग बताया गया है, उधीपर चलते रहो। तर्कका सहारा लेकर घर्मकी जिज्ञासा करना कदापि उचित नहीं है॥ २१॥ सदैव भरतश्रेष्ठ मा तेऽभूदत्र संशयः।

अन्धो जड इवाशङ्की यद् व्रवीमि तदाचर ॥ २२॥

भरतश्रेष्ठ ! मेरी इस बातमें तुम्हें कभी संदेह नहीं होना चाहिये । मैं जो कुछ कहता हूँ, उसे अन्धों और गूँगोंकी तरह विना किसी शङ्काके मानकर उसके अनुसार आचरण! करो ॥ २२ ॥

अहिंसा सत्यमकोधो दानमेतचतुष्ट्यम्। अजातरात्रो सेवख धर्म एष सनातनः॥२३॥

अजातशत्रो ! अहिंसा, सत्यः अक्रोध और दान-इन वारोंका सदा सेवन करो । यह सनातन धर्म है ॥ २३॥

ब्राह्मणेषु च चृत्तिर्या पितृपैतामहोचिता। तामन्वेहि महाबाहो धर्मस्यैते हि देशिकाः॥ २४॥

महाबाहो ! तुम्हारे पिता-पितामह आदिने ब्राह्मणींके साथ जैसा बर्ताव किया है, उसीका तुम भी अनुसरण करो; क्योंकि ब्राह्मण धर्मके उपदेशक हैं ॥ २४॥

प्रमाणमप्रमाणं वै यः कुर्यादवुधो जनः। न स प्रमाणतामहों विवादजननो हि सः॥ २५॥

जो मूर्ल मनुष्य प्रमाणको भी अप्रमाण बनाता है, उसकी बातको प्रामाणिक नहीं मानना चाहिये; क्योंकि वह केवल विवाद करनेवाला है ॥ २५॥

ब्राह्मणानेव सेवस्व सत्कृत्य बहुमन्य च। एतेष्वेव त्विमे छोकाः कृत्स्ना इति निवोध तान् ॥२६॥

तुम ब्राह्मणोंका ही विशेष आदर-सत्कार करके उनकी सेवामें को रहो और यह जान लो कि ये सम्पूर्ण लोक ब्राह्मणों-के ही आधारपर टिके हुए हैं ॥ २६ ॥

युधिष्ठिर उवाच

ये च धर्ममस्यन्ते ये चैनं पर्युपासते। व्रवीतु मे भवानेतत् क ते गच्छन्ति तादशाः॥ २७॥

युधिष्ठिरने पूछा—िश्तामह ! जो मनुष्य धर्मकी निन्दा करते हैं और जो धर्मका आचरण करते हैं, वे किन छोकोंमें जाते हैं ? आप इस विषयका वर्णन कीजिये ॥ २७॥

भीष्म उवाच

रजसा तमसा चैव समवस्तीर्णचेतसः। नरकं प्रतिपद्यन्ते धर्मविद्वेषिणो जनाः॥ २८॥

भीष्मजीने कहा—युविष्ठिर ! जो मनुष्य रजोगुण और तमोगुणसे मलिन चित्त होनेके कारण धर्मसे द्रोह करते हैं, बे नरकमें पड़ते हैं ॥ २८॥

ये तु धर्म महाराज सततं पर्युपासते। सत्यार्जवपराः सन्तस्ते वे स्वर्गभुजो नराः॥२९॥

महाराज ! जो सत्य और सरलतामें तत्पर होकर सदा धर्मका पालन करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकका सुख भोगते हैं ॥ २९॥

धर्म एव गतिस्तेषामाचार्योपासनाद् भवेत्।

हैयालोको सपराने ये धर्म पर्युपासते ॥ ३०॥ धर्मानी है। भग करनेते सनुपर्नेको एकमान धर्मका ही करणा रहता है और तो धर्मकी उत्तमना करते हैं। वे देव-भीको गाने हैं।। ३०॥

मनुष्या यदि या देवाः शरीरसुपताष्य वै । ः भर्मिणः सुप्रमेधन्ते लोभहेपविवर्जिताः॥३१॥

मतुष्य हो या देवता हो। हारीरको कह देकर भी घर्मान परिपृष्ठ लगे पद्वी हैं तथा लोग और हेपका त्याम कर देवे हैं, ये सुप्ती होते हैं ॥ २१ ॥

प्रथमं ब्रापणः पुत्रं धर्ममाहुर्मनीपिणः। धर्मिणः पर्युपासन्ते फर्लं पकमिवाद्ययः॥३२॥

मनीपी पुरुष धर्मको हो ब्रह्माचीका ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं। ीमे मानेपालाँका मन पके हुए फलको अधिक पर्वद करता है। उसी प्रकार धर्मनिष्ठ पुरुष धर्मकी ही उपासना करते हैं॥ ३२॥

युधिष्टिर उवाच

असतां कीटरां रूपं साधवः कि च कुर्वते । अयीतु मे भवानतत् सन्तोऽसन्तश्च कीटशाः ॥ ३३॥

मुधिष्ठिरते पूछा—पितामह ! असाधु पुरुपीका रूप नैसा होता है ! साधु पुरुप कीन-सा कर्म करते हैं ? साधु और असाधु कैसे होते हैं ! आप यह बात मुझे बताह्ये ॥ भीष्म जयाच

दुराचाराश्च दुर्घर्षा दुर्मुखाश्चा'यसाधवः। साधयःशीलसम्पन्नाःशिष्टाचारस्य लक्षणम् ॥ ३४॥

भीष्मजीने फदा—युधिष्ठर । असाधु या दुष्ट पुरूप दुरानारी, दुर्पर्य ( उद्दण्ड ) और दुर्मुख ( कदुवचन गोलनेपाले ) होते हैं तथा साधु पुरूप दुशील हुआ करते हैं । अब शिष्टानारका लक्षण बताया जाता है ॥ ६४॥

अव (अञ्चासका लक्षण वताया जाता है ॥ १४ ॥ राजमार्गे गयां मध्ये धान्यमध्ये च धर्मिणः । नोपलयन्ति राजेन्द्र सर्गे मूत्रपूरीपयोः ॥ ३५ ॥

भगोतमा पुराप महकार, गीओंके बीचमें तथा खेतमें स्था पुरा पाराके भीतर मञ्ज्यासका त्याग नहीं करते हैं ॥ पञ्चानामदानं द्त्या दोपमश्चन्ति साध्यः। ग अन्यन्ति च भुशाना न निद्यान्त्यार्द्रपाणयः॥ ३६॥

सानुष्य देवता वितरः नृतः अतिथि और कुटुम्बी— इन पाँचींने भोजन देकर शेप अन्तका स्वयं आहार करते हैं। वे को समय पालन्यीत नहीं करते तथा भीगे हाथ लिये इपन नहीं करते हैं॥ ३६॥

विष्रभातुमनद्यातं देवं गोष्टं चतुष्पयम् । प्राच्यां धार्मिकं तृतं ये कुर्वेन्ति प्रदक्षिणम् ॥ ३७ ॥ य्दानां भारततानां स्वीणां चक्रधरस्य च । प्राच्यानां गयां राजां पत्यानं ददते च ये ॥ ३८ ॥ को लोग अनिक तृपम् देवता गोशाला चौराहा माछण, धार्मिक और तृद्ध पुरुषिको दाहिने करके चलते हैं, जो बड़े वृद्धि, भारसे पीड़ित हुए मनुष्यि, स्थिति, जमींदार, बाह्यण, गौ तथा राजाको सामनेसे आते देखकर जानेके लिये मार्ग दे देते हैं, वे सब साधु पुरुष हैं ॥ २७-३८ ॥ अतिर्थानां च सर्वेषां प्रेष्याणां स्वजनस्य च । तथा शरणकामानां गोता स्थात् सागतप्रदः ॥ ३९ ॥ सायं प्रातमेनुष्याणामशनं देवनिर्मितम् । सायं प्रातमेनुष्याणामशनं देवनिर्मितम् । नान्तरा भोजनं दृष्युप्यासिविधिर्हं सः ॥ ४० ॥

सत्पुरुपको चाहिये कि वह सम्पूर्ण अतिथियों, सेवकों, स्वजनों तथा शरणाधियोंका रक्षक एवं स्वागत करनेवाला वने। देवताओंने मनुष्योंके लिये सनेरे और सायंकाल दो ही समय भोजन करनेका विवान किया है। वीचमें भोजन करनेकी विधि नहीं देखी जाती। इस नियमका पालन करने से उपवासका ही फल होता है।। ३९-४०॥ होमकाले यथा चितः कालमेच प्रतीक्षते। ऋतुकाले तथा नारी ऋतुमेच प्रतीक्षते॥ ४१॥

जैथे होमकालमें अग्निदेव होमकी ही प्रतीक्षा करते हैं। उसी प्रकार ऋतुकालमें स्त्री ऋतुकी ही प्रतीक्षा करती है।।) नान्यदा गच्छते यस्तु ब्रह्मचर्ये च तत्समृतम्। अमृतं ब्राह्मणा गाव इत्येतत् त्रयमेकतः। तस्माद् गोब्राह्मणं नित्यमचेयेत यथाविधि॥४२॥

जो ऋतुकालके विवा और कभी स्त्रीके पास नहीं जाता।
उसका वह वर्ताव ब्रह्मचर्य कहा गया है। अमृतः ब्राह्मण और
गी—ये तीनों एक स्थानसे प्रकट हुए हैं। अतः गी तथा
ब्राह्मणकी सदा विधिपूर्वक पूजा करे॥ ४२॥
स्वदेशे परदेशे वाष्यतिथि नोपवास्त्रयेत्।
कर्म वे सफले कृत्वा गुरूणां प्रतिपाद्येत्॥ ४३॥
स्वदेश या परदेशमें किसी अतिथिको भूला न रहने है।

गुरुने जिन्न कामके लिये आजा दी हो। उसे सफल करके उन्हें भिन्नत कर देना चाहिये ॥ ४३ ॥ गुरुभ्यस्त्वासनं देशमिश्वाद्याभिपूज्य च । गुरुभ्यस्त्वासनं देशमिश्वाद्याभिपूज्य च ।

गुरुके आनेपर उन्हें प्रणाम करे और विधिवत् पूजा करके उन्हें वैद्यनिके लिये आधन दे। गुरुकी पूजा करने हे मनुष्यके यशः आयु और श्रीकी दृद्धि होती है॥ ४४॥ वृद्धान् नाभिभवेज्ञानु न चैतान् प्रेपयेदिति। नासीनः स्यान् स्थितेष्वेचमायुरस्य न रिष्यते॥ ४५॥

वृद्ध पुरुषोंका कभी तिरस्कार न करे। उन्हें किछी कामके लिये न भेजे तथा यदि वे खड़े हों तो खवं भी बैठ! न रहे। ऐसा करनेंमें उस मनुष्पकी आयु क्षीग नहीं होती है। ॥४५॥ न नग्नामीक्षते नार्रों न नग्नान् पुरुषानिए। मैथुनं सततं गुप्तमाहारं च समाचरेत्॥ ४६॥ नंगी स्त्रीकी ओर न देखेः नग्न पुरुषोंकी ओर भी दृष्टिपात न करे। मैथुन और भोजन सदा एकान्त स्थानमें ही करे॥ ४६॥

तीर्थीनां गुरवस्तीर्थं चोक्षाणां हृदयं शुचि । दर्शनानां परं ज्ञानं संतोवः परमं सुखम् ॥ ४७॥

तीर्थोंमें सर्वोत्तम तीर्थ गुरुजन ही हैं। पवित्र वस्तुओंमें हृदय ही अधिक पवित्र है। दर्शनों (ज्ञानों) में प्रमार्थ-तुखका ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है तथा संतोष ही सबसे उत्तम सुख है।।

सायं प्रातश्च वृद्धानां श्रुणुयात् पुष्कला गिरः । श्रुतमाप्नोति हि नरः सततं वृद्धसेवया ॥ ४८ ॥

सायंकाल और प्रातःकाल वृद्ध पुरुषोंकी कही हुई बातें पूरी-पूरी सुननी चाहिये। सदा वृद्ध पुरुषोंकी सेवासे मनुष्यको शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है॥ ४८॥

स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्। यच्छेद्वाङ्मनसी नित्यमिन्द्रियाणि तथैव च ॥ ४९॥

स्वाध्याय और मोजनके समय दाहिना हाय उठाना चाहिये तथा मन, वाणी और इन्द्रियोंको सदा अपने अधीन रखना चाहिये ॥ ४९ ॥

संस्कृतं पायसं नित्यं यवागूं कृसरं हविः। अष्टकाः पितृदैवत्या प्रहाणामभिपूजनम्॥ ५०॥

अच्छे ढंगसे बनायी हुई खीर, इछुआ, खिचड़ी और इविष्य आदिके द्वारा देवताओं तथा पितरोंका अष्टका श्राद करना चाहिये । नवग्रहोंकी यूजा करनी चाहिये ॥ ५०॥

इमश्रुकर्मणि मङ्गल्यं श्चुतानामभिनन्दनम्। ज्याधितानां च सर्वेषामायुषामभिनन्दनम्॥५१॥

्रमूँ और दाढ़ी वनवाते समय मङ्गलस्चक शब्दोंका उचारण करना चाहिये। श्रींकनेवालेको (शतङ्कीव आदि कहकर) आशीर्वाद देना तथा रोगमस्त पुरुषोंका उनके दीर्घायु होनेकी ग्रुम कामना करते हुए अभिनन्दन करना चाहिये॥ ५१॥

न जातु त्वमिति ब्र्यादापन्नोऽपि महत्तरम् । त्वंकारो वा वधो वेति विद्वतसु न विशिष्यते ॥ ५२॥

युधिष्ठिर ! तुम कमी बड़े-से-बड़े संकट पड़नेपर भी किसी श्रेष्ठ पुरुषके प्रति तुमका प्रयोग न करना । किसीको तुम कहकर पुकारना या उसका वध कर डालना—इन दोनोंमें विद्वान पुरुष कोई अन्तर नहीं मानते ॥ ५२ ॥

अवराणां समानानां शिष्याणां च समाचरेत्। पापमाचक्षते नित्यं हृद्यं पापकर्मिणः॥ ५३॥ जो अपने बरावरके हों। अपनेसे छोटे हों अथवा शिष्य हैं। उनको जिम 'कहनेमें कोई हर्ज नहीं है। पापकर्मी पुरुषका हृदय ही उसके पापको प्रकट कर देता है ॥ ५३ ॥ ज्ञानपूर्वेकृतं कर्म च्छादयन्ते ह्यसाधवः। ज्ञानपूर्वे विनश्यन्ति गृहमाना महाजने ॥ ५४ ॥

दुष्ट मनुष्य जान वृह्मकर किये हुए पापकर्मोंको भी दूसरे-से छि गनेका प्रयत्न करते हैं; किंतु महापुरुषोंके सामने अपने किये हुए पापोंको गुप्त रखनेके कारण वे नष्ट हो जाते हैं। न मां मनुष्याः पश्यन्ति न मां पश्यन्ति देवताः।

पापेनापिहितः पापः पापमेवाभिजायते ॥ ५५ ॥ 'मुझे पाप करते समय न मनुष्य देखते हैं और न देवता ही देख पाते हैं।' ऐसा सोचकर पापसे आच्छादित हुआ

यथा वार्धुषिको वृद्धि दिनभेदे प्रतीक्षते। धर्मेण पिहितं पापं धर्ममेवाभिवर्धयेत्॥ ५६॥

पापात्मा पुरुष पापयोनिमें ही जन्म लेता है ॥ ५५ ॥

जैसे सुद्खोर जितने ही दिन बीतते हैं, उतनी ही बृद्धिकी
प्रतीक्षा करता है। उसी प्रकार पाप बढ़ता है, परंतु यदि उस
पापको धर्मसे दबा दिया जाय तो वह धर्मकी बृद्धि करता है॥
यथा लवणमम्भोभिराष्लुतं प्रविलीयते।
प्रायश्चित्तहतं पापं तथा सद्यः प्रणद्यति॥ ५७॥

जैसे नमककी डली जलमें डालनेसे गल जाती है, उसी प्रकार प्रायश्चित्त करनेसे तत्काल पापका नाश हो जाता है।। तसात् पापं न गूहेत गूइमानं विवर्धयेत्। इत्वा तत् साधुष्वाख्येयं ते तत् प्रशमयन्त्युत॥ ५८॥

इसिलये अपने पापको न छिपाये। छिपाया हुआ पाप बढ़ता है। यदि कभी पाप वन गया हो तो उसे साधु पुरुषोंसे कह देना चाहिये। वे उसकी अनित कर देते हैं॥ ५८॥ आश्राया संचितं द्रव्यं कालेनेचोपभुज्यते। अन्ये चैतत् प्रपद्यन्ते वियोगे तस्य देहिनः॥ ५९॥

आशासे संचित किये हुए द्रव्यका काल ही उपमोग करता है। उस मनुष्यका शरीरसे वियोग होनेपर उस धनको दूसरे लोग प्राप्त करते हैं॥ ५९॥

मानसं सर्वभूतानां धर्ममाहुर्मनीषिणः। तस्मात् सर्वाणि भूतानि धर्ममेव समासते॥ ६०॥

मनीषी पुरुष धर्मको समस्त प्राणियोंका हृदय कहते हैं। अतः समस्त प्राणियोंको धर्मका ही आश्रय लेना चाहिये॥ एक एव चरेद् धर्म न धर्मध्वजिको भवेत्। धर्मवाणिजका होते ये धर्ममुप्रभुक्षते॥ ६१॥

मनुष्यको चाहिये कि वह अकेला ही धर्मका आचरण करे। धर्मच्यजी (धर्मका दिखावा करनेवाला) न वने। हो प्रमेशे अधिकारा मापन यनावे हैं। उनके नामनर विधित प्रजाते हैं।) यादि व्यवसायी हैं॥ ६१॥ सर्चेद्र देवानद्रयेतन सेवेतामायया गुरून्। तिथित निद्ध्यान् पार्थ्यं यात्रार्थं दानदाब्दितम्॥६२॥ दम्भका परित्याग करके देवताओंकी पूजा करे। एक कपट छोड़कर गुवजनोंकी सेवा करे और परलोककी यात्राहे लिये दान नामक निधिका संग्रह करे अर्थात् पारलेकिक लामके लिये मुक्तहस्त होकर दान करे॥ ६२॥

इति श्रीमदाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि धर्मप्रमाणकथने द्विषण्ट्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १६२॥ इस प्रकार श्रीमदानातत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमे धर्मके प्रमाणका वर्णनविषयक

एक सी वासठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६२ ॥

#### त्रिषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः

युघिष्टिरका विद्या, वल और युद्धिकी अपेक्षा माग्यकी प्रधानता बताना और भीष्मजीद्वारा उसका उत्तर

युधिष्टिर उवाच 🥖

नाभागधेयः प्राप्तोति धनं सुबलवानपि । भागघेयान्वितस्त्वर्थान् रुशो वालश्च विन्दति ॥ १ ॥

गुधिष्टिरने कहा—पितामह ! माग्यहीन मनुष्य बलपान् हो तो भी उसे धन नहीं मिलता और जो भाग्यवान् है। यह बालक एवं दुर्बल होनेपर भी बहुत-सा धन प्राप्त कर लेता है। । १॥

नालाभकाले लभते प्रयत्नेऽपि कृते सति। लाभकालेऽप्रयत्नेन लभते विपुर्लं धनम्॥२॥

जबतक धनकी प्राप्तिका समय नहीं आता तबतक विरोप पतन करनेपर भी कुछ हाय नहीं लगता; किंद्र लाम-का समय आनेपर मनुष्य बिना यत्नके भी बहुत बड़ी सम्पत्ति। पा छेता है ॥ २ ॥

छतयत्नाफलाक्षेत्र हदयन्ते दातको नराः। अयरनेनैधमानाक्ष हदयन्ते वहवो जनाः॥ ३॥

ऐसे सेकड़ों मनुष्य देखे जाते हैं, जो धनकी प्राप्तिके तिये यत्न करनेपर भी सफ्ट न हो सके और बहुत-से ऐसे मनुष्य भी दृष्टिगाचर होते हैं, जिनका घन बिना यलके ही दिनों-दिन यद रहा है ॥ ३ ॥

यदि यत्नो भवन्मर्त्यः स सर्वे फलमाप्तुयात् । नातभ्यं चोपलभ्येत नृणां भरतसत्तम ॥ ४ ॥

भरतन्यतः ! यदि प्रयत्न करनेयर सक्तता मिलनी अनियामं होती तो मनुष्य ग्रास पल प्राप्त कर लेता; किंतु शे वन्तु प्रारम्भवत मनुष्यके लिये अलभ्य है, वह उद्योग करनेयर भी नहीं गिल सकती ॥ ४॥

प्रयम्नं कृतवन्ते।ऽपि उद्दयन्ते द्यक्तला नराः । मार्गन्यायदात्रस्थानुमार्गःशापरः सुन्धी ॥ ५ ॥

प्रवान वयनेवारे मनुष्य भी अन्तर देखे जाते हैं। कोई मैक्से उदाद करके प्रमुख गोज करना रहता है। और कोई यूमर्पर ही नकार धन भी दृष्टि सुन्धे दिखायी देता है॥ अकार्यमसकृत् कृत्वा दश्यन्ते द्यथना नराः। धनयुक्ताः स्वकर्मस्था दश्यन्ते चापरेऽधनाः॥ ६॥

कितने ही मनुष्य अनेक बार कुकर्म करके भी निर्धन ही देखे जाते हैं। कितने ही अपने धर्मानुक्ल कर्तव्यका पालन करके धनवान हो जाते और कोई निर्धन ही रह जाते हैं॥ ६॥

अधीत्य नीतिशास्त्राणि नीतियुक्तो न दृश्यते । अनभिद्यक्ष साचिन्यं गमितः केन हेतुना १ ॥ ७ ॥

कोई मनुष्य नीतिशास्त्रका अध्ययन करके भी नीतियुक्त नहीं देखा जाता और कोई नीतिसे अनिमन्न होनेपर भी मन्त्रीके पदपर पहुँच जाता है। इसका क्या कारण है?॥७॥

विद्यायुक्तो हाविद्यश्च धनवान् दुर्मतिस्तथा। यदि विद्यामुपाथित्य नरः सुखमवाण्तुयात्॥ ८॥ न विद्यान् विद्यया हीनं वृत्त्यर्थमुपसंभयेत्।

कभी कभी विद्वान् और मूर्ख दोनों एक जैसे घनी दिलायी देते हैं। कभी खोटी बुद्धिवाले मनुष्य तो घनवान् हो जाते हैं (और अच्छी बुद्धि रखनेवाले मनुष्यको योड़ा-सा धन भी नहीं मिलता)। यदि विद्या पढ़कर मनुष्य अवस्य ही मुख पा लेता तो विद्वान्को जीविकाके लिये किसी मूर्ख घनीका आश्रय नहीं लेना पड़ता।। ८ई।।

यथा पिपासां जयित पुरुषः प्राप्य वै जलम् ॥ ९ ॥ इष्टार्थो विद्यया होव न विद्यां प्रजहेन्नरः।

जिस प्रकार पानी पीनेसे मनुष्यकी प्यास अवस्य सुझ जाती है। उसी प्रकार यदि विद्यासे अभीष्ट वस्तुकी सिद्धि अनिवार्य होती तो कोई भी मनुष्य विद्याकी उपेक्षा नहीं करता॥

नामात्रकालो म्रियते विद्धः शरशतैरपि। तृणात्रेणापि संस्पृष्टः माप्तकालो न जीवति॥ १०॥

जिनकी मृत्युका समय नहीं आया है। वह सैकड़ी बाणींसे विचकर भी नहीं मरता; परंतु जिसका काल आ पहुँचा है। वह तिनकेके अग्रभागसे छू जानेपर भी प्राणोंका परित्याग कर देता है ॥ १० ॥

भीष्म उवाच

ईहमानः समारम्भान् यदि नासाद्येद् धनम् । उम्रं तपः समारोहेन्न हानुप्तं प्ररोहति॥११॥

भीष्मजीने कहा-वेटा ! यदि नाना प्रकारकी चेष्टा तथा अनेक उद्योग करनेपर भी मनुष्य घन न पा सके तो उसे उम्र तपस्या करनी चाहिये; क्योंकि बीज बोये बिना अङ्कर नहीं पैदा होता ॥ ११ ॥

दानेन भोगी भवति मेधावी वृद्धसेवया। अहिंसया च दीर्घायुरिति प्राहुर्मनीषिणः॥१२॥

मनीषी पुरुष कहते हैं कि मनुष्य दान देनेसे उपभोगकी

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि धर्मप्रशंसायां त्रिषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १६३॥

सामग्री पाता है । बड़े-बूढ़ोंकी सेवासे उसको उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है और अहिंसा धर्मके पालनसे वह दीर्घजीवी होता है॥ तसाद दद्यात्र याचेत पूजयेद् धार्मिकानपि । स्रभाषी प्रियकुच्छान्तः सर्वसत्त्वाविहिसकः ॥ १३ ॥

इसिलये खयं दान दे, दूसरोंसे याचना न करे, धर्मातमा पुरुषोंकी पूजा करे, उत्तम वन्तन बोले, सबका भला करे, शान्तमावसे रहे और किसी भी प्राणीकी हिंसा न करे ॥१३॥ यदा प्रमाणं प्रसवः खभावश्च सुखासुखे । दंशकीटिपपीलानां स्थिरो भव युधिष्ठिर ॥ १४ ॥

युधिष्ठिर ! डाँस, कीड़े और चींटी आदि जीवोंको उन-उन योनियोंमें उत्पन्न करके उन्हें सुख-दुःखकी प्राप्ति करानेमें उनका अपने <u>किये हुए कर्मान</u>ुसार बना हुआ स्वमाव **ही** कारण है। यह सोचकर स्थिर हो जाओ ॥ १४ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें धर्मकी प्रशंसाविषयक एक सौ तिरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१६३॥

# चतुःषष्टचिधकशततमोऽध्यायः

भीष्मका शुमाशुम कर्मींको ही सुख-दुःखकी प्राप्तिमें कारण बताते हुए धर्मके अनुष्ठानपर जोर देना

भीष्म उवाच 💛

कार्यते यच क्रियते सचासच इताकृतम्। तत्राभ्यसीत सत्कत्वा असत्कत्वा न विश्यसेत् ॥ १ ॥

भीष्मजीने कहा-बेटा ! मनुष्य जो ग्रुम और अग्रुम कर्म करता या कराता है। उन दोनों प्रकारके कमोंमेंसे शुभ कर्मका अनुष्ठान करके उसे यह आश्वासन प्राप्त करना चाहिये कि इसका मुझे ग्रुम फल मिलेगा; किंतु अशुभ कर्म करनेपर उसे किसी अच्छा फल मिलनेका विश्वास नहीं करना चाहिये॥

काल एव सर्वकाले निग्रहानुग्रहौ ददत्। बुद्धिमाविश्य भूतानां धर्माधर्मी प्रवर्तते ॥ २ ॥

काल ही सदा निग्रह और अनुम्रह करता हुआ प्राणियों-की बुद्धिमें प्रविष्ट हो धर्म और अधर्मका फल देता रहता है॥

यदा त्वस्य भवेद् वुद्धिर्धर्मार्थस्य प्रदर्शनात्। तदाश्वसीत धर्मातमा दृढबुद्धिन विश्वसेत्॥ ३॥

जब घर्मका फल देखकर मनुष्यकी बुद्धिमें धर्मकी श्रेष्ठताका निश्चय हो जाता है। तमी उसका धर्मके प्रति विश्वास बढ़ता है और तभी उसका मन धर्ममें लगता है। जबतक धर्ममें बुद्धि दृढ़ नहीं होती तवतक कोई उसपर विश्वास नहीं करता ॥ ३॥

भूतानां प्राज्ञलक्षणम्। पतावन्मात्रमेतद्धि कालयुक्तोऽप्युभयविच्छेपं युक्तं समाचरेत्॥ ४॥ प्राणियोंकी बुद्धिमत्ताकी यही पहचान है कि वे धर्मके

फलमें विश्वास करके उसके आचरणमें लग जायें। जिसे कर्तव्य-अकर्तव्य दोनोंका ज्ञान है, उस पुरुषको चाहिये कि प्रतिकूल प्रारव्यते युक्त होकर भी यथायोग्य घर्मका ही आचरण करे ॥ ४ ॥

यथा द्युपस्थितेश्वर्याः प्रजायन्ते न राजसाः। प्वमेवात्मनाऽऽत्मानं पूजयन्तीह धार्मिकाः॥ ५ ॥

जो अतल ऐश्वर्यके खामी हैं, वे यह सोचकर कि कहीं रजोगुणी होकर पुनः जन्म-मृत्युके चक्करमें न पड़ जायँ। धर्मका अनुष्ठान करते हैं और इस प्रकार अपने ही प्रयत्नसे आत्माको महत् पदंकी प्राप्ति कराते हैं ॥ ५ ॥

ह्यधर्मतयाधर्म द्यात् कालः कथंचन । तसाद् विशुद्धमात्मानं जानीयाद् धर्मचारिणम् ॥ ६॥

काल किसी तरह धर्मको अधर्म नहीं बना सकता अर्थात् भर्म करनेवालेको दुःख नहीं दे सकता । इसलिये धर्माचरण करनेवाले पुरुषको विशुद्ध आत्मा ही समझना चाहिये ॥ ६॥ स्प्रदूमप्यसमर्थो हि ज्वलन्तमिव पावकम्।

अधर्मः संततो धर्म कालेन परिरक्षितम्॥ ७॥

घर्मका स्वरूप प्रज्वित अग्निके समान तेजस्वी है, काल उसकी सब ओरसे रक्षा करता है। अतः अधर्ममें इतनी शक्ति नहीं है कि वह फैलकर घर्मको छू भी सके।। ७॥ कार्यावेतौ हि घर्मेण धर्मो हि विजयावहः। त्रयाणामपि लोकानामालोकः कारणं भवेत्॥ ८॥ विशुद्ध और पापके स्पर्शका अभाव-ये दोनों धर्मके कार्ष है। यह दिवसभी प्रति कालेगाना और तीनों लोकोंमें प्रशास केरावेगाना है। यही इस रोककी स्थास कारण है। कि मानु कांश्वाद्येग् प्राप्ती सुर्वाद्येय करे नरम्। उच्यमानस्तु धर्मेण धर्मलोकभयच्छले॥ ९॥

कोई हितना हो पुढिमान् क्यों न हो। यह किशी मनुष्य-का हाथ पकापात उसे चारपूर्व ह धर्ममें नहीं तथा सकता। वित्र स्वापानुसार धर्मभय तथा त्येकभयका यहाना तेकर उस: पुकापको धर्मके तिये कह सकता है ॥ ९ ॥

द्राद्रोऽरं नाधिकारो मे चातुराश्रम्यसेवने । इति विज्ञानमपरे नात्मन्युपद्धत्युत्॥ १०॥

भें सूद हुँ। अतः बदाचर्य आदि चारों आश्रमोंके सेवन-हा मुझे अधिकार नहीं है—-सूद्र ऐसा सीचा करता है। परंतु गापु दिवगण अपने भीतर छलको आश्रय नहीं देते हैं॥ विदेषिण च वक्ष्यामि चातुर्वण्यस्य लिज्ञतः।

पञ्चभूनदारीराणां सर्वेपां सदशात्मनाम् ॥ ११ ॥ लोकधर्मे च धर्मे च विदोषकरणं छतम् । यधैकत्वं पुनर्यान्ति प्राणिनस्तत विस्तरः ॥ १२ ॥

अय में नारी वर्णीका विदेयक्ष्यमे छक्षण यता रहा हूँ।
नादाण, क्षत्रिय, वैदय और सूद्र —इन नारी वर्णीके शारीर.
पद्म महानृतीय ही यने हुए हैं और सबका आत्मा एक-धा ही है। किर भी उनके छीकिक धर्म और विदेश धर्ममें विभिन्नता रक्षी गयी है। इसका उहेदय यही है कि सब छोग अपने अपने धर्मका पाचन करते हुए पुनः एकत्वको प्राप्त ही। इसका शास्त्रीमें विस्तारपूर्वक वर्णन है।। ११-१२॥ अधुवो हि कथं लोकः स्मृतो धर्मः कथं ध्रुवः। यत्र कालो ध्रुवस्तात तत्र धर्मः सनातनः॥ १३॥

तात! यदि कहो। धर्म तो नित्य माना गया है। फिर उससे स्वर्ग आदि अनित्य लोकोंकी प्राप्ति कैसे होती है! और यदि होती है तो वह नित्य कैसे है! तो इसका उत्तर यह है कि जब धर्मका संकल्प नित्य होता है अर्थात् अनित्य कामनाओंका त्याग करके निष्कामभावसे धर्मका अनुष्ठान किया जाता है। उस समय किये हुए धर्मसे सनातन लोक (नित्य परमात्मा) की ही प्राप्ति होती है।। रहिंगा सर्वेषां तुल्यदेहानां सर्वेषां सहद्यात्मनाम्। कालो धर्मण संयुक्तः होष एव स्वयं गुरुः॥ १४॥

सब मनुष्योंके शरीर एक से होते हैं और सबका आत्मा भी समान ही है; किंद्ध धर्म युक्त संकल्प ही यहाँ शेप रहता है, दूसरा नहीं । वह स्वयं ही गुरु है अर्थात् धर्म बलसे स्वयं ही उदित होता है ॥ १४ ॥

एवं सित न दोषोऽस्ति भूतानां धर्मसेवने । तिर्यग्योनावपि सतां लोक एव मतो गुरुः॥१५॥

ऐसी दशामें समस्त प्राणियोंके लिये पृथक्-पृथक् धर्म-सेवनमें कोई दोप नहीं है। तिर्यग्योनिमें पड़े हुए पशु-पक्षी आदि योनियोंके लिये भी यह लोक ही गुरु (कर्तव्याकर्तव्य-का निर्देशक) है॥ १५॥

्ट्रित श्रीमहासारते शतुकासनपर्यणि दानधर्मपर्यणि धर्मप्रशंसायां चतुःपष्टयिकशततमोऽध्यायः ॥ १६४ ॥ इस प्रकार श्रीनहःभारत पुरासनपर्यक अन्तर्गत दानवर्मपर्यमे धर्मशे प्रशंसाविषयक एक सी नौसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१६४॥

#### पञ्चपष्टचिकशततमोऽध्यायः

नित्यसरणीय देवता, नदी, पर्वत, ऋषि और राजाओंके भाम-कीर्तनका माहात्म्य

वैशम्पायम उवाच

द्यारतस्पगनं भीष्मं पाण्डचोऽथ कुरुद्धहः। युधिष्टिसे हिनं प्रष्तुरपृच्छत् करमपापद्दम्॥ १ ॥

चेदास्पायनजी वाहते हैं—जनमेजव |तदनन्तर कुक-सुचित्रिक भारतनदन सुधिदिग्ने अपने हिनकी इच्छा रख-कर बारसप्याप सेथे हुए भीष्मजीसे यह पापनाशक विषय पूछा॥ र ॥

युधिष्टिर जयाच

कि थेयः पुरुषस्थेद कि छुर्चन् सुस्रमेधते। विपाप्ता सभवेत् केन कि वा कलमपनारानम्॥ २ ॥

मुश्विष्टिर सेन्ट्रि-नितानद ! यहाँ मनुष्यके कल्याणका उत्तर क्या दे ! क्या कामेशे यह सुन्ती होता है ! किस कर्मके प्रतुष्ट्रपति उसदा पात दूर होता है ! अथवा कीन-सा क्ये प्रपान नह क्रमे एका है ! ॥ २ ॥ वैश्रम्पायन उवाच

तस्मै शुश्रूपमाणाय भूयः शान्तनवस्तदा । दैवं वंशं यथान्यायमाचष्ट पुरुपर्पम ॥ ३ ॥

वैराम्पायनजी कहते हैं.— पुरुपप्रवर जनमेजय । उस समय शान्तनुनन्दन भीष्मने सुननेकी इच्छावाले सुधिष्ठिरसे पुनः न्यायपूर्वक देववंशका वर्णन आरम्म किया ॥ ३॥

भीष्म उवाच

अयं दैवतवंशो वे झृषिवंशसमित्रतः। त्रिसंघ्यं पिटतः पुत्र कल्मपापहरः परः॥ ४॥ यद्द्वा कुरुते पापमिन्द्रियेः पुरुपश्चरम्। बुद्धिपूर्वमबुद्धिवा रात्रो यद्यापि संध्ययोः॥ ५॥ मुच्यते सर्वपापेभ्यः कीर्तयन् व शुचिःसद्दा। नान्धोन विधरःकाले कुरुते स्वस्तिमान् सद्दा॥ ६॥ भीष्मजीने कहा वेटा! यदि तीनी संध्याओं के समय देववंश और ऋषिवंशका पाठ किया जाय तो मनुष्य दिन-रात, सबेरे-शाम अपनी इन्द्रियों के द्वारा जानकर या अनजानमें जो-जो पाप करता है, उन सबसे छुटकारा पा जाता है तथा वह सदा पवित्र रहता है। देविधवंशका कीर्तन करने-वाला पुरुष कभी अन्धा और बहरान होकर सदा कल्याणका भागी होता है।। ४-६॥

तिर्यग्योनि न गच्छेच नरकं संकराणि च। न च दुःखभयं तस्य मरणे स न मुह्यति ॥ ७॥

वह तिर्यग्योनि और नरकमें नहीं पड़ता, संकरयोनिमें जन्म नहीं लेता, कभी दुःखंखे भयभीत नहीं होता और मृत्यु-के समय व्याकुळ नहीं होता ॥ ७॥

देवासुरगुहदेवः सर्वभूतनमस्कृतः। अचिन्त्योऽथाप्यनिर्देश्यः सर्वप्राणो ह्ययोनिजः॥ ८ ॥ पितामहो जगन्नाथः सावित्री ब्रह्मणः सती। वेदभूरथ कर्ता च विष्णुर्नारायणः प्रभुः॥ ९ ॥ उमापतिर्विरूपाक्षः स्कन्दः सेनापतिस्तथा। विशाखो हुतभुग् वायुश्चन्द्रसूर्यौ प्रभाकरौ ॥ १० ॥ शकः शचीपतिर्देवो यमो धूमोर्णया सह। वरुणः सह गौर्या च सह ऋद्या धनेश्वरः ॥ ११ ॥ सौम्या गौः सुरभिदेंची विश्रवाश्च महानृषिः। संकल्पः सागरो गङ्गा स्रवन्त्योऽध मरुद्रणः ॥ १२ ॥ वालिक्यास्तपःसिद्धाः कृष्णद्वैपायनस्तथा। पर्वतश्चैव विश्वावसुईहाहुहूः ॥ १३ ॥ देवदूतश्च तुम्बुरुश्चित्रसेनश्च विश्रुतः । देवकन्या महाभागा दिव्याश्चाप्सरसां गणाः ॥ १४ ॥ उर्वशी मेनका रस्भा मिश्रकेशी हालम्बुषा। विश्वाची च घृताची च पञ्चचूडा तिलोत्तमा ॥ १५ ॥ आदित्या वसवी रुद्धाः साध्विनः पितरोऽपि च । धर्मः श्रुतं तपो दीक्षा व्यवसायः पितामहः ॥ १६ ४ शर्वयों दिवसाध्वेव मारीचः कश्यपस्तथा। शको बृहस्पतिभौमो वुधो राहुः शनैश्चरः ॥ १७॥ नक्षत्राण्यतवश्चैव मासाः पक्षाः सवत्सराः। वैनतेयाः समुद्राश्च कट्टुजाः पन्नगास्तथा॥१८॥ शतद्वश्च विपाशा च चन्द्रभागा सरस्वती। सिंधु अ देविका चैव प्रभासं पुष्कराणि च ॥ १९ ॥ गङ्गा महानदी वेणा कावेरी नर्मदा तथा। कुलम्पुना विशल्या च करतोयाम्बुवाहिनी ॥ २० ॥ सरयूर्गण्डकी चैव लोहितश्च महानदः। ताम्रारुणा वेत्रवती पर्णाशा गौतमी तथा ॥ २१ ॥ गोदावरी च वेण्या च कृष्णवेणा तथाद्रिजा। हषद्वती च कावेरी चक्षुर्मन्दाकिनी तथा॥ २२॥ प्रयागं च प्रभासं च पुण्यं नैमिषमेव च।

तच विश्वेश्वरस्थानं यत्र तद्विमलं सरः॥ २३॥ पुण्यतीर्थे सुसिललं कुरुक्षेत्रं प्रकीर्तितम्। सिंधूत्तमं तपोदानं जम्बूमार्गमथापि च ॥ २४॥ हिरण्वती वितस्ता च तथा प्रक्षवती नदी। वेदस्मृतिवेदवती मालवाथाश्ववत्यपि ॥ २५ ॥ भूमिभागास्तथा पुण्या गङ्गाद्वारमथापि च। ऋषिकुल्यास्तथा मेध्या नद्यः सिंधुवहास्तथा ॥ २६ ॥ चर्मण्वती नदी पुण्या कौशिकी यमुना तथा। नदी भीमरथी चैव वाहुदा च महानदी॥२७॥ माहेन्द्रवाणी त्रिदिवा नीलिका च सरस्वती। नन्दा चापरनन्दा च तथा तीर्थमहाहृदः॥ २८॥ गयाथ फल्गुतीर्थं च धर्मारण्यं सुरैर्नृतम्। तथा देवनदी पुण्या सरश्च ब्रह्मनिर्मितम् ॥ २९ ॥ पुण्यं त्रिलोकविख्यातं सर्वपापहरं शिवम्। हिमवान् पर्वतश्चैव दिव्यौषधिसमन्वितः ॥ ३० ॥ विन्ध्यो धातुविचित्राङ्गस्तीर्थवानौषधान्वितः। मेरुमहेन्द्रो मलयः इवेतश्च रजतावृतः॥३१॥ श्रङ्गवान् मन्दरो नीलो निषधो दर्दुरस्तथा। चित्रकृटोऽजनाभश्च पर्वतो गन्धमाद्नः॥३२॥ पुण्यः सोमगिरिश्चैव तथैवान्ये महीधराः। दिराश्च विदिराश्चेव क्षितिः सर्वे महीरुहाः ॥ ३३ ॥ विश्वेदेवा नभश्चैव नक्षत्राणि ग्रहास्तथा। पान्तु नः सततं देवाः कीर्तिता 5कीर्तिता मया ॥ ३४ ॥

(देवता और ऋषि आदिके वृंशकी नामावली इस प्रकार ॣॖाईै– ) सर्वभृतनमस्कृतः देवासुरगुरुः अचिन्त्यः अनिर्देश्य सबके प्राणस्वरूप और अयोनिज (स्वयम्भू ) जगदीश्वर पितामह भगवान् ब्रह्माजी, उनकी पत्नी सती सावित्री देवी, वेदोंके उत्पत्तिस्थान जगत्कर्ता भगवान् नारायण, तीन नेत्रों-वाले उमापति महादेवः देवसेनापति स्कन्दः विशाखः अग्निः वायु, प्रकाश फैलानेवाले चन्द्रमा और सूर्य, शचीपति इन्द्र, यमराज, उनकी पत्नी धूमोर्णा, अपनी पत्नी गौरीके साय वरुणः ऋदिसहित कुवेरः सौम्य स्वभाववाली देवी सुरभी गौः महर्षि विश्रवाः संकल्पः सागरः गङ्गा आदि नदियाः मरुद्रणः तपःसिद्धं वालखित्यं ऋषिः श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासः नारदः पर्वतः, विश्वावसु, हाहाः, हूहूः, तुम्बुरः, चित्रसेनः, विख्यात देवदूत, महासौभाग्यशालिनी देवकन्याएँ, दिव्य अप्तराओंके समुदाय, उर्वशी, मेनकाः रम्भाः मिश्रकेशीः अलम्बुषाः विश्वाची, घृताची, पञ्चचूडा और तिलोत्तमा आदि दिन्य अप्सराएँ, वारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्र, अश्विनी-कुमार, पितर, धर्म, शास्त्रज्ञान, तपस्या, दीक्षा, व्यवसाय, पितामइ, रात, दिन, मरीचिनन्दन कश्यप, शुक्र, बृहस्पति, मञ्जल, बुघ, राहु, शनैश्चर, नक्षत्र, ऋतु, मास, पक्ष, संवत्सर, विनताके पुत्र गरुद, समुद्र, कट्टके पुत्र सर्पगण,

राष्ट्र, विरुद्धाः सन्दर्भाताः सरमातीः सिन्धः देविकाप्रभावः पुष्करः गद्भाः महानदीः वेचाः फ्रोतीः नर्मदाः कुटम्पुनाः दिशास्त्रः, इस्टोपाः अस्तुपादिनीः सस्यूः गादकीः लाल तङ्क बाया महानद शीलभवन तासान अवणा, वेशवतीन पर्णाशा, ैनदी, मोदावरी, भन्या, कृष्णवेणा, अद्रिना, दपद्वी, कारेरी, चयु सन्दाकिनी। प्रयागः प्रमानः पुण्यमय नैमिपारण्यः क्याँ विभिन्न स्वान है यह निमल गरीवर, खन्छ छलिल-में मुक्त पुरम्वीमं बुक्केश, उत्तम समुद्र, तपस्या, दान, लाइमार्गः (हरण्यती,चितन्ता,प्रस्ववतीनदी,वेदस्मृति वेदवती) मालता, अधारती, पवित्र भूमाग, गङ्गादार ( इरिदार ), भागितःस्याः मगुद्रगामिनी पवित्र नदियाँ। पुण्यसिलला चर्म-णाती नदी, फौशिकी, यमुना, भीमरयी, महानदी बाहुदा, मारेन्ट्रवाणी, विदिवा, नीहिका, सरस्वती, नन्दा, अपरनन्दा, र्तीर्थभत महान् हदः, गयाः, फलातीर्थः, देवताओंसे युक्त भगारण्य, पवित्र देवनदी, तीना लोकोमं विख्यातः पवित्र एवं धरां गरना सक कल्याणमय असनिर्मित छरोवर (पुष्करतीर्थ), दिस्य औपनियोंसे यक्त हिमवान् पर्वतःनाना प्रकारकेषातुओं। तीयों, औपवेंति सुशोभित विन्ध्यगिरिः मेकः महेन्द्रः मलयः चाँदीकी खानांधे युक्त क्वेतिगरिः श्रंगवान्। मन्दरः नीकः नियम दर्दर, चित्रकृट, अजनाभ, गन्धमादन पर्वतः पत्रित्र गोमगिरि तथा अन्यान्य पर्वतः दिशाः विदिशाः भृमिः सभी **४**%, विश्वेदेव, आकारा, नक्षत्र और ग्रहगण—ये सदा इसारी रहा। धरें तथा जिनके नाम लिये गये हैं और जिनके नहीं किये गये हैं। ये सम्पूर्ण देवता इसलोगोंकी रक्षा करते रहें ॥ ८--३४ ॥

कीर्तयानी नरी होतान् मुच्यते सर्वकित्विषः। स्तुगंधः प्रतिनन्दंधः मुच्यते सर्वतो भयात्॥ ३५॥ सर्वसंकर्णापेभ्योः देवतास्तवनन्दकः।

जे। मनुष्य उपर्युक्त देवता आदिका कीर्तनः सावन और अभिनन्दर्ग करता है। वह एवं प्रकारके पाप और भयते मुक्त है। जाता है। देवनाओंकी स्नुति और अभिनन्दन करनेवाला पुरुष एवं प्रकारके संकर पावित छूट जाता है।। ३५६॥ दैयनानन्तरं विद्यांस्त्रपासिन्दर्शस्त्रपोऽधिकान् ॥ ३६॥ कीर्तितान् कीर्तियाच्यामि सर्विपायमोचनान्।

देवताओं हे अनन्तर, ममन्त पार्वीने मुक्त करनेवाले समस्याने बहेन्चड़े तपःशिद्ध क्रकार्थियों के प्रक्यात नाम राज्याता हैं ॥ ३६३ ॥

पवर्षातोऽय रेभ्यक्ष कर्तावानीशिजस्तथा ॥ ३७॥ भृग्विक्रगस्तथा कन्यो मेधातिथिरथ प्रमुः । कर्रो च गुणसम्बद्धः प्राची दिशमुपक्षिताः ॥ ३८॥

यवशीतः रैस्यः क्षतीयानः व्याग्नितः स्तुः अद्वितः ्ष्यः सम्यवशासी सेपानितः जीरः सर्वगुलसम्बद्धः वर्दिन्ये पूर्व दिशामें रहते हैं ॥ ३७-३८॥

भद्रां दिशं महाभागा उत्सुचुः प्रमुचुस्तथा।
मुमुचुश्च महाभागः स्वस्त्यावैयश्च वीर्यवान् ॥ ३९ ॥
मित्रावरुणयोः पुत्रस्तथागस्तयः प्रतापवान्।
दृढायुश्चोर्ध्ववाहुश्च विश्वतावृषिसत्तमौ ॥ ४० ॥
पश्चिमां दिशमाश्चित्य य एधन्ते निवोध तान्।
उपङ्गः सह सोद्येः परिव्याधश्च वीर्यवान् ॥ ४१ ॥
ऋषिदीर्धतमाश्चेव गौतमः काद्यपस्तथा।
एकतश्च द्वितद्वेव त्रितद्वेव महानृषिः॥ ४२ ॥
अत्रेः पुत्रश्च धर्मातमा तथा सारस्वतः प्रभुः।

उल्मुचु, प्रमुचु, महामाग मृमुचु, शक्तिशाली स्वस्यान्त्रेय, मित्रावरणके पुत्र महाप्रतापी अगस्य और परम प्रिषद ऋषिश्रेष्ठ दृढ़ायु तथा कर्ध्ववाद्यु—ये महामाग दिक्षण दिशामें निवास करते हैं। अव जो पश्चिम दिशामें रहकर सदा अभ्युदयशील होते हैं, उन ऋषियोंके नाम सुनो—अपने सहोदर भादयोंसहित उपहुः, शक्तिशाली परिव्याध, दीर्घतमा, ऋषि गौतम, काश्यप, एकत, द्विश्त महिष त्रित, अन्निके धर्मात्मा पुत्र दुर्वासा और प्रभावशाली मारस्वत ॥ ३९-४२ है॥

उत्तरां दिशमाश्रित्य य एधन्ते नियोध तान् ॥ ४३॥ अत्रिवंसिष्ठः शक्तिश्च पाराशर्यश्च वीर्यवान् । विश्वामित्रो भरहाजो जमद्ग्निस्तर्थेव च ॥ ४४॥ मृचीकपुत्रो रामश्च स्मृपिरौद्दालिकस्तथा । देवेतकेतुः कोहलश्च विपुलो देवलस्तथा ॥ ४५॥ देवशर्मा च धौम्पश्च हस्तिकाश्यप एव च ॥ ४६॥ लोमशो नाचिकेतश्च लोमहर्पण एव च ॥ ४६॥ मृपिकप्रथवाहचेव भागवश्चयवनस्तथा । क्ष

अव जो उत्तर दिशाका आश्रय छेकर अपनी उन्नित करते हैं, उनके नाम सुनो—अिंक, विस्तृत्त शक्तिः, पराशर-नन्दन शक्तिशाली व्यासः विश्वामित्रः, मरद्दाजः श्रृचीकपृत्र जमदिनः, परश्ररामः, उदालकपुत्र क्वेतकेतुः, कोहलः, विपुलः देवलः देवशर्माः घीम्यः, दक्तिकाश्यपः, छामशः, नाचिकेतः, लोमहर्षणः, उप्रश्रवा शृषि और शृगुनन्दन व्यवन ॥ एप वे समवायश्च भृषिदेवसमिन्वतः ॥ ४७॥ आद्यः प्रकार्तितो राजन् सर्वपापप्रमोचनः।

राजन् । यह आदिमें होनेवाल देवता और अपियोंका मुख्य समुदाय अपने नामका कीर्तन करनेपर मनुष्यको सब पापीसे मुक्त करता है ॥ ४७६ ॥

नुगो ययातिर्नेहुयो यदुः पृन्ध्य वीर्यवान् ॥ ४८॥ धुन्धुमारो दिलीपश्च सगरश्च प्रतापवान् । छनाश्वायीवनाश्वश्च चित्राश्वः सन्यवांस्तथा॥ ४९॥ दुष्यन्तो भरतद्वेव चक्रवर्ती महायद्याः । पवनो जनकर्चैव तथा दृष्टरथो नृपः॥५०॥ रघुर्नरवरस्बैव तथा दशरथो रामो राक्षसहा वीरः शशबिन्दुर्भगीरथः॥५१॥ हरिश्चन्द्रो मरुत्तश्च तथा दढरथो नृपः। महोदर्यो हालर्इञ्च ऐलक्चैव नराधिपः॥ ५२॥ करन्धमो नरश्रेष्ठः कध्मोरश्च नराधिपः। दक्षोऽम्वरीषः कुकुरो रैवतश्च महायशाः॥ ५३॥ कुरुः संवरणइचैव मान्धाता सत्यविक्रमः। मुचुकुन्दश्च राजर्षिर्जहुर्जाह्नविसेवितः ॥ ५४ ॥ आदिराजः पृथुर्वेन्यो मित्रभानुः प्रियङ्करः । त्रसद्दसुस्तथा राजा इवेनो राजर्षिसत्तमः॥ ५५॥ महाभिषश्च विख्यातो निमिराजा तथाएकः। आयुः श्चपश्च राजर्षिः कक्षेत्रश्च नराधिपः॥ ५६॥ प्रतर्दनो दिवोदासः सुदासः कोसलेश्वरः। पेलो नलश्च राजिर्धमंतुरचैव प्रजापितः॥ ५७॥ हविद्रश्च पृषद्रश्च प्रतीपः शान्तनुस्तथा। अजः प्राचीनवर्हिश्च तथेक्वाकुर्महायशाः॥ ५८॥ नरपतिर्जानुजंघस्तथैव अनरण्यो कक्षसेनश्च राजपिंदें चान्ये चानुकीर्तिताः॥ ५९॥ कल्यमुत्थाय यो नित्यं संध्ये द्वेऽस्तमयोद्ये। परेञ्छुविरतावृत्तः स धर्मफलभाग् भवेत्॥ ६०॥

अब राजियोंके नाम सुनो—राजा नृग, ययाति, नहुष, यदु, शक्तिशाली पूर, धुन्धुमार, दिलीप, प्रतापी सगर, कृशाश्व, यौवनाश्व, चित्राश्व, सत्यवान, दुष्यन्त, महायशस्वी चक्रवर्ती राजा भरत, पवन, जनक, राजा दृष्टर्य, नरश्रेष्ठ रघु, राजा दशर्य, राक्षसहन्ता वीरवर श्रीराम, शशबिन्दु,

भगीरथ, इरिश्चन्द्र, मरुत्त, राजा दृढरथ, महोदर्य, अलर्क्, नराधिप ऐल ( पुरूरवा ), नरश्रेष्ठ करन्धम, राजा कध्मोर, दक्ष, अम्बरीष, कुकुर, महायशस्त्री रैवत, कुरु, संवरण, सत्यपराक्रमी मान्वाताः राजिषं मुचुकुन्दः गङ्गाजीसे सेवित राजा जहनुः आदि राजा वेननन्दन पृथुः सबका प्रिय करनेवाले मित्रभानुः राजा त्रसद्दस्युः राजर्षिश्रेष्ठ खेतः प्रसिद्ध राजा महामिषः राजा निमिः, अष्टकः आयुः राजर्षि क्षुपः राजा कक्षेयु, प्रतर्दन, दिवोदास, कोस्टनरेश सुदास, पुरुरवा, राजर्षि नल, प्रजापति मनु, इविष्ठ, पृष्ठ्र, प्रतीप, शान्तनु, अजः प्राचीनवर्हिः महायशस्वी इक्ष्वाकुः, राजा अनरण्यः, जानुजङ्घ, राजर्षि कक्षसेन तथा इनके अतिरिक्त पुराणोंमें जिनका अनेकों बार वर्णन हुआ है, वे सब पुण्यात्मा राजा सारण करने योग्य हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन सबेरे उठकर स्नान आदिसे ग्रुद्ध हो प्रातःकाल और सायंकाल इन नामींका पाठ करता है, वह धर्मके फलका भागी होता है।।४८—६०।। देवा देवर्षयइचैव स्तुता राजर्षयस्तथा।

पुष्टिमायुर्यद्वाः स्वर्गे विधास्यन्ति ममेश्वराः ॥ ६१ ॥ देवताः देविष और राजर्षि—इनकी स्तुति की जानेपर ये

दवताः दवाष आर राजाध—इनका स्तुति की जानपर ये मुझे पुष्टिः आयुः यश और स्वर्ग प्रदान करेंगे; क्योंकि ये ईश्वर ( सर्वसमर्थ स्वामी ) हैं ॥ ६९७ ॥

मा विष्नं मा च मे पापं मा च मे परिपन्थिनः। ध्रुवो जयो मे नित्यः स्यात् परत्र च शुभा गतिः॥ ६२ ॥

इनके स्मरणसे मुझपर किसी विष्नका आक्रमण न हो; मुझसे पाप न बने । मेरे कपर चोरों और बटमारोंका जोर न चले । मुझे इस लोकमें सदा चिरस्थायी जय प्राप्त हो और परलोकमें भी ग्रुभ गति मिले ॥ ६२ ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि वंशाउकितिंनं नाम पञ्चषष्टयधिकशततमोऽष्यायः॥ १६५॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानवर्मपर्वमें देवता आदिके वंशका वर्णननामक एक सी पैसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६५॥

#### षटषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः

### भीष्मकी अनुमति पाकर युधिष्ठिरका सपरिवार हस्तिनापुरको प्रस्थान

जनमेजय उवाच

शरतल्पगते भीष्मे कौरवाणां धुरन्धरे। शयाने वीरशयने पाण्डवैः समुपस्थिते॥ १॥ युधिष्ठिरो महाप्राक्षो मम पूर्विपतामहः। धर्माणामागमं श्रुत्वा विदित्वा सर्वसंशयान्॥ २॥ दानानां च विधि श्रुत्वा व्छिन्नधर्मार्थसंशयः। यदन्यदकरोद् विप्र तन्मे शंसितुमहंसि॥ ३॥ जनमेजयने पूछा—विप्रवर । कुरकुलके धुरन्धर वीर मीष्मजी जब वीरोंके सोने योग्य बाणशय्यापर सो गये और पाण्डवलोग उनकी सेवामें उपस्थित रहने लगे, तब मेरे पूर्व पितामह महाज्ञानी राजा युधिष्ठिरने उनके मुखसे धर्मोंका उपदेश सुनकर अपने समस्त संशयोंका समाधान जान लेनेके पश्चात् दानकी विधि अवण करके धर्म और अर्थविषयक सारे संदेह दूर हो जानेपर जो और कोई कार्य किया हो, उसे मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ १-३॥

#### ीशकायन उपाय

मन्त्रम् निर्मानं सर्वे तद्राजमण्डलम् । तप्तीभृते तत्रमान्तिन् पटे निष्ठमिवापितम् ॥ ४ ॥

वैद्यास्यायमञ्जीने कहा— हनमेजय ! सब धर्मीका । अवदेश करने हे प्रमान जय भीष्मजी जुन हो गये। तत्र दो धहीतक भाग सहस्यक्ष पटार शक्ति किये हुए चित्रके समान सम्बन्ध से गया ॥ ४ ॥

मुहर्तिमय च ध्यात्वा व्यासः सत्यवतीसुतः। नुषं द्रायानं गाहेयमिदमाद वचस्तदा॥ ५॥

सद दो पद्गीतक घ्यान करनेके पश्चात् सत्यवतीनन्दन व्यागने यहाँ सोये ग्रुप् गङ्गानन्दन महाराजा भीष्मजीसे इस प्रधान क्यान्ता ५॥ ५॥

राजन् प्रकृतिमापन्नः कुरुराजो युधिष्टिरः।
स्रदितो भाग्नभिः सर्वैः पार्थिवैश्चानुयायिभिः॥ ६॥
उपास्ते त्वां नरव्याव्य सद्द कृष्णेन धीमता।
तमिमं पुरयानाय समनुदातुमईसि॥ ७॥

्राजन् । नरशेष्ट । अय कुचराज युधिष्ठिर प्रकृतिस्य (ज्ञान्त और संदेहरहित ) हो जुके हैं और अपना अनुसरण तरनेवाले समस्त भाइयों। राजाओं तथा बुढिमान् श्रीकृष्णके साथ आपकी भेवाम बैठे हैं । अय आप इन्हें हस्तिनापुरमें जानेकी आजा दीजियें ॥ ६-७ ॥

एयमुको भगवता व्यासेन पृथिवीपतिः। युधिष्ठिरं सद्दामात्यमनुजदो नदीसुतः॥ ८॥

भगवान् व्यासके ऐसा कहनेपर पृथ्वीपालक गङ्गापुत्र भाष्मने मन्त्रियोगदित राजा सुधिष्ठिरको जानेकी आजा दी॥। उयाच चैनं मधुरं नृषं शान्तनयो नृषः। प्रविद्यास पुरी राजन् च्येतु ते मानसो ज्वरः॥ ९ ॥

उस समय शानतनुकुमार मीष्मने मधुर वाणीमें राजासे इस प्रकार वहा-प्राजन् । अब तुम पुरीमें प्रवेश करों । श्रीर सुम्हारे मनकी सारी निन्ता दूर हो जाय ॥ ९ ॥ यजस्य विविधियीतेर्वतन्तेः स्वातद्विणैः । स्यातिस्य राजेन्द्र अद्याद्मपुरःसरः ॥ १० ॥

गोल्ड ! तुम राज पर्पातिषी भाँति शद्धा और इन्डिय-म्यस्यर्थक बहुतने अस और पर्यात दक्षिणाओंसे युक्त भाँति- भाँतिके यशैंदारा यजन करो ॥ १० ॥ क्षत्रधर्मरतः पार्थ पितृन देवांश्च तर्पय । श्रेयसा योक्यसे चैंद च्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ११ ॥

पार्थ ! क्षत्रियधर्ममें तत्पर रहकर देवताओं और पितरीं को तृप्त करो । तुम अश्वय कल्याणके भागी होओगे; अतः तुम्हारी मानिसक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥ ११ ॥ रख्रयस्य प्रजाः सर्वाः प्रकृतीः परिसान्त्वय । सुदृदः फलसत्कारैरर्चयस्य यथाईतः ॥ १२ ॥

'समस्त प्रजाञांको प्रसन्न रखो । मन्त्री आदि प्रकृतियोंको सान्त्वना दो । सुद्धदींका फल और सत्कारींद्वारा यथायोग्य सम्मान करते रहो ॥ १२॥

अनु त्वां तात जीवन्तु मित्राणि सुदृदस्तथा। चैत्यस्थाने स्थितं वृक्षं फलवन्तमिव द्विजाः॥ १३॥

'तात! जैसे मन्दिरके आसपासके फले हुए रक्षपर बहुत-से पक्षी आकर बसेरे लेते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे मित्र और हितैपी तुम्हारे आश्रयमें रहकर जीवन-निर्वोह करें ॥ १३ ॥ आगन्तव्यं च भवता समये मम पार्थिव। विनिवृत्ते दिनकरे प्रवृत्ते चोत्तरायणे॥ १४॥

'पृथ्वीनाय ! जब सूर्यनारायण दक्षिणायनसे निकृत्ते हो उत्तरायणपर आ जायँ उस समय तुम फिर इमारे } पास आना । १४॥

तथेत्युक्त्वा च कौन्तेयः सोऽभिवाद्य पितामहम्। प्रययो सपरीवारो नगरं नागसाद्वयम् ॥१५॥

तय 'यहुत अच्छा' कद्दकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर पितामद्द को प्रणाम करके परिवारसदित दृस्तिनापुरकी और चल दिये ॥ १५ ॥

धृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य गान्धारीं च पितवताम्। सह तैर्ऋपिभिः सर्वेर्धातृभिः केशवेन च ॥ १६॥ पौरजानपदेश्चेव मित्रवृद्धेश्च पार्थिव। प्रविवेश कुरुश्रेष्टः पुरं वारणसाद्ध्यम्॥ १७॥

राजन् ! उन कुरुश्रेष्ट युधिष्टिरने राजा धृतराष्ट्र और पतित्रता गान्धारी देवीको आगे करके समस्त ऋषियाँ, भाइयों, श्रीकृष्ण, नगर और जनपदके लोगों तथा बड़े-बृद्दे मन्त्रियोंके साथ इन्तिनाषुरमें प्रवेश किया॥ १६-१७॥

द्विति श्रीसहाभारने अनुसामगर्यनि दानधर्मयवैणि भीष्मानुज्ञायां षट्षष्टयिकशततसोऽध्यायः ॥ १६६ ॥ इस प्रश्य भीमहास्यतः अनुझामनपत्रैके अन्तरीत दानधर्मपत्रैमें भीष्मकी अनुमतिविषयक एक सी एएटट्यों अष्यास पूरा हुआ ॥ १६६ ॥



મૃત્યલ

भीध्मवे

ततः इ पूजिय

जानेके होगों आरा

मारे पुर्व के कि

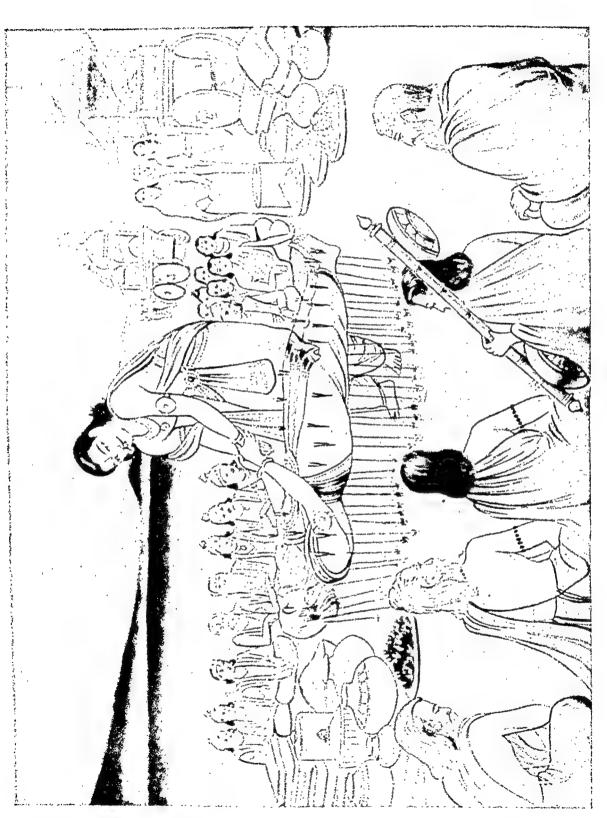

#### ( भीष्मस्त्रगीरोहणपर्व ) सप्तषष्टचिकशततमोऽध्यायः

भीष्मके अन्त्येष्टि-संस्कारकी सामग्री लेकर युधिष्ठिर आदिका उनके पास जाना और भीष्मका श्रीकृष्ण आदिसे देहत्यागकी अनुमति लेते हुए धृतराष्ट्र और युधिष्ठिरको कर्तव्यका उपदेश देना

वैशम्पायन उवाच

ततः कुन्तीसुतो राजा पौरजानपदं जनम्। पूजियत्वा यथान्यायमनुजन्ने गृहान् प्रति॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् । इस्तिनापुरमें जानेके बाद कुन्तीकुमार राजा युधिष्ठिरने नगर और जनपदके लोगोंका यथोचित सम्मान करके उन्हें अपने-अपने घर जानेकी आज्ञा दी ॥ १॥

सान्त्वयामास नारीश्च हतवीरा हतेश्वराः। विपुलैरर्थदानैः स तदा पाण्डुसुतो नृपः॥ २॥

इसके बाद जिन स्त्रियोंके पति और वीर पुत्र युद्धमें मारे गये थे, उन सक्को बहुत-सा धन देकर पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरने धैर्य वँधाया ॥ २ ॥

सोऽभिषिको महाप्राज्ञः प्राप्य राज्यं युधिष्ठिरः। अवस्थाप्य नरश्रेष्ठः सर्वाः सप्रकृतीस्तथा ॥ ३ ॥ द्विजेभ्यो गुणमुख्येभ्यो नैगमेभ्यश्च सर्वशः।

द्विजेभ्यो गुणमुख्येभ्यो नगमेभ्यश्च सवंशः। प्रतिगृह्याशिषो मुख्यास्तथा धर्मभृतां वरः॥ ४ ॥

महाज्ञानी और धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिरने राज्याभिषेक हो जानेके पश्चात् अपना राज्य पाकर मन्त्री आदि समस्त प्रकृतियोंको अपने-अपने पदपर स्थापित करके वेदवेत्ता एवं गुणवान् ब्राह्मणोंसे उत्तम आशीर्वाद प्रहण किया ॥ ३-४ ॥ उषित्वा शर्वरीः श्रीमान् पञ्चाशक्रगरोत्तमे ।

जावत्वा शवराः श्रामान् पञ्चाशकारात्तमः। समयं कौरवाग्र्यस्य ससार पुरुषर्वभः॥ ५॥

पचास राततक उस उत्तम नगरमें निवास करके श्रीमान् पुरुषप्रवर युधिष्ठिरको कुरुकुळशिरोमणि मीष्मजीके बताये हुए समयका स्मरण हो आया ॥ ५॥

स निर्ययौ गजपुराद् याजकैः परिवारितः। दृष्ट्रा निवृत्तमादित्यं प्रवृत्तं चोत्तरायणम्॥ ६॥

उन्होंने यह देखकर कि सूर्यदेव दक्षिणायनसे निश्चत्त् हो गये और उत्तरायणपर आ गये। याजकोंसे धिरकर हस्तिनापुरसे बाहर निकले॥ ६॥

घृतं माल्यं च गन्धांश्च क्षौमाणि च युधिष्ठिरः। चन्द्नागुरुमुख्यानि तथा कालीयकान्यपि॥ ७॥ प्रस्थाप्य पूर्व कौन्तेयो भीष्मसंस्करणाय वै। माल्यानि च वराहीणि रत्नानि विविधानि च॥ ८॥

कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने मीष्मजीका दाह-संस्कार करनेके लिये पहले ही घृतः माल्यः गन्धः, रेशमी वस्तः चन्दनः अगुरुः काला चन्दनः श्लेष्ठ पुरुषके धारण करने योग्य

मालाएँ तथा नाना प्रकारके रत्न मेज दिये थे ॥ ७-८ ॥ धृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य गान्धारीं च यशिक्षनीम् । मातरं च पृथां धीमान् भ्रातृंश्च पुरुषर्षभान् ॥ ९ ॥ जनार्दनेनानुगतो विदुरेण च धीमता। युगुत्सुना च कौरव्यो युगुधानेन वा विभो ॥ १० ॥

विमो ! कुरुकुलनन्दन बुद्धिमान् युधिष्ठिर राजा धृतराष्ट्र, यशस्त्रिनी गान्धारी देवी, माता कुन्ती तथा पुरुषप्रवर माइयोंको आगे करके पीछेसे भगवान् श्रीकृष्ण, बुद्धिमान् विदुर, सुयुत्सु तथा सात्यिकको साथ लिये चल रहे थे॥ महता राजभोगेन पारिवर्हेण संवृतः। स्तूयमानो महातेजा भीष्मस्याग्नीननुवजन्॥ ११॥

वे महातेजस्वी नरेश विशाल राजीचित उपकरण तथा वैभवके भारी ठाट-बाटचे सम्पन्न थे, उनकी स्तुति की जा रही थी और वे मीष्मजीके द्वारा स्थापित की हुई त्रिविष अग्नियोंको आगे रखकर स्वयं पीक्टे-पीछे चल रहे थे ॥११॥ निश्चकाम पुरात् तस्माद् यथा देवपतिस्तथा।

आससाद कुरुक्षेत्रे ततः शान्तनवं नृपः ॥ १२ ॥ वे देवराज इन्द्रकी भाँति अपनी राजधानीसे बाहर निकले और यथासमय कुरुक्षेत्रमें शान्तनुनन्दन भीष्मजीके पास जा पहुँचे ॥ १२ ॥

उपास्यमानं व्यासेन पाराशर्येण धीमता। नारदेन च राजर्षे देवलेनासितेन च॥१३॥

राजर्षे । उस समय वहाँ पराशरनन्दन बुद्धिमान न्यासः देवर्षि नारद और असित देवल ऋषि उनके पास वैठे थे ॥ हतिशिष्टेर्नुपेश्चान्येर्नानादेशसमागतेः । रक्षिभिश्च महात्मानं रक्ष्यमाणं समन्ततः ॥ १४॥

नाना देशोंसे आये हुए नरेश, जो मरनेसे बच गये थे, रक्षक बनकर चारों ओरसे महात्मा मीष्मकी रक्षा करते थे॥ शयानं वीरशयने ददर्श नृपतिस्ततः। ततो रथादवातीर्थ भ्रातृभिः सह धर्मराट्॥१५॥

धर्मराज राजा युधिष्ठिर दूरसे ही वाणशय्यापर सोये हुए भीष्मजीको देखकर भाइयोगिहित रथसे उतर पड़े ॥१५॥ अभिवाद्याथ कौन्तेयः पितामहमरिद्म। द्वैपायनादीन विप्रांश्च तैश्च प्रत्यभिनन्दितः॥ १६॥

शत्रुदमन नरेश ! कुन्तीकुमारने सबसे पहले पितामहको प्रणाम किया । उसके बाद न्यास आदि त्रासणोंको मस्तक द्युकाया । फिर उन सबने मी उनका अमिनन्दन किया ॥ श्राविक्तिशेष ग्रह्मा श्राविकः सह धर्मनः । भाषाय दारवर्षकृतिकः परिवारितम् ॥ १७ ॥ भगविद् भगवेशे धर्मराजे युधिष्टिरः । भारतिकः सह दीरवयः दायानं निस्नगासुतम् ॥ १८॥

तस्मान पुरानरान हे पर्गपुत्र धर्ममान मुधिटिर ब्रह्माजीके समान रेपानी कृति हो। सार्मीतमा ब्रह्मियोंने चिरे और साप श्रम्पार संभे दूध सम्बद्धि महापुत्र मीत्मजीके मार्मीन सर्दित इस प्रधार मेंहि—॥ १७-१८ ॥ मुधिद्यिसेट्इं नुगते नमस्ते जाह्न्यीसुत ।

गहानन्दन | नरेश्वर | महाबाही | मैं युधिष्ठर आपक्षी मेवाम उपस्थित हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। यदि आपको मेरी यात मुनायी देती हो तो आशा दोजिये कि मैं आपकी नया सेवा करूँ ! ॥ १९॥

क्राचीव चेन्महाबाही इहि कि करवाणि ते ॥ १९॥

प्रानोऽिं समये राजधम्नीनादाय ते विभो । आचार्यान बाह्मणांध्येय ऋत्विजो श्रातरश्च मे ॥ २०॥

'राजन् । प्रमो । आपकी अग्नियों और आचार्यों बाहाणीं तथा खुविजोंको साथ लेकर में अपने माहयोंके साथ ठीक समयपर आ पहुँचा हूँ ॥ २० ॥ पुत्रका ते महातेजा धृतराष्ट्रो जनेश्वरः । उपस्थितः सहामात्यो चासुदेवश्च वीर्यवान् ॥ २१ ॥

'आपके पुत्र महातेजस्ती राजा धृतराष्ट्र मी अपने मन्त्रियोः के साथ उपस्मित हैं और महापराक्रमी भगवान् श्रीकृष्ण भी यहाँ प्रधारे हुए हैं ॥ २१॥

इतिहासभा राजानः सर्वे च कुरुजांगलाः। तान् पदय नरशादृष्ठ समुन्मीलय लोचने॥ २२॥

्पुरुविह! युद्रमें मरनेसे यचे हुए समस्त राजा और दुरुशाहल देशकी प्रजा मी उपस्थित है। आप आँखें गोतिये और इन सबको देलिये॥ २२॥

यचचेद्व किनित् कर्तस्यं तत्सर्वे प्रापितं मया। यथोचां भवता काले सर्वमेय च तत् कृतम्॥ २३॥

ाति एयन नुसार इस समयके टिये जो कुछ संप्रह बरना आपरयक था। यह सय बुटाकर मैंने यहाँ पहुँचा दिया है। सभी अपयोगी वस्तुओंका प्रयन्य कर लिया। सया है?॥

वैशापायम उवाच

एवगुरुस्तु गाहेयः कुन्तीपुत्रेण धीमता। ददर्भभगमान् सर्वाद् स्थितान् सम्परिवायं हु ॥२४॥

वैद्यामायनजी कहते हैं — जनमेजय ! परम बुदिमान् चुर्ग दुव सुचितिके इसमकार कहने या गहानन्दन मीध्यजीने जॉर्ग क्षोत्रक अमेने हो सब अंतमे चेरका साने हुए सम्पूर्ण भरतविद्योश देखा ॥ २४ ॥

तत्रध सं यहाँ भीषमः प्रमुख विपुत्रं भुजम् । उद्यम्पन्यां यामी कटेट यननमप्रवीत्॥२५॥ किर प्रगचननुश्रल दलवान् भीष्मने युधिष्ठिरकी विशाल भुजा हायमें लेकर मेयके समान गम्भीर वाणीमें यह समयोचित वजन कहा—॥ २५ ॥ दिएखा प्राप्तोऽसि कोन्तेय सहामात्यो युधिष्ठिर। परिवृत्तो हि भगवान् सहस्रांग्रुर्दियाकरः॥ २६॥

'क़ुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! सीमाग्यकी यात है कि तुम मन्त्रियों। सहस्र किरणोंसे मुशोभित भगवान् सूर्य अव दिवणायनथे उत्तरायणकी थोर होट चके हैं ॥ २६ ॥

अप्रपञ्चादातं राज्यः दायानस्याद्य मे गताः। द्योपु निश्चितात्रेषु यथा वर्षशतं तथा॥२७॥ व्हन तीवे अप्रधागवाले वाणोकी शय्यापर शयन करते

हुए आज मुझे अहावन दिन हो गये; किंतु ये दिन मेरे लिये मी वर्गोंके समान बीते हैं ॥ २७ ॥ माघोऽयं समनुपातो मासः सौम्यो युधिष्ठिर । त्रिभागदोपः पक्षोऽयं द्युक्को भवितुमईति ॥२८॥

े धुविधिर ! इस समय चान्द्रमामके अनुसार माधका महीना प्राप्त हुआ है। इसका यह शुक्रपक्ष चल रहा है। जिसका एक माग बीत चुका है और तीन भाग बाकी है (शुक्रपक्षसे मासका आरम्भ माननेपर आज माम शक्रा अष्ट्रमी प्रतीत होती है) । (१८॥

एवमुक्त्वा तु गाङ्गेयो धर्मपुत्रं युधिष्टिरम् ।
भृतराष्ट्रमथामन्त्र्य काळे वचनमञ्ज्ञीत् ॥ २९ ॥
धर्मपुत्र युधिश्वरसे ऐसा कदकर गङ्गानन्दन मीध्मने

भूतराष्ट्रको पुकारकर उनसे यह समयोचित वचन कहा॥ भीष्य उवाच

राजन् चिदित्रधर्मोऽसि सुनिर्णातार्थसंशयः। बहुश्रुता हि ते चिमा बहुचः पर्शुपासिताः॥ ३०॥

भीष्मजी बोले—राजन् | तुम धर्मको अन्छी तरह जानते हो । तुमने अर्थतत्त्वका भी भलीभाँति निर्णय कर लिया है । अब तुम्हारे मनमें किशी प्रकारका संदेह नहीं है; क्यांकि तुमने अनेक बालांका ज्ञान रखनेवाले बहुतन्धे विद्वान् बालांकी सेवा की है—उनके सत्सक्तसे लाम उठाया है ॥ ३०॥

वेदशास्त्राणि सर्वाणि धर्माध्य मनुजेश्वर । वेदांख चतुरः सर्वान् निवित्रेनानुबुद्धवसे ॥ ३१ ॥

मनुतंत्रवर ! तुम चारं वेदों, सम्पूर्ण शास्त्रों और धर्मी-का रहस्य पूर्णक्षिय जानते और समझते हो ॥ ३१ ॥ न शोचितव्यं कौरव्य भवितव्यं हि तत् तथा । श्रुतं देवरहस्यं ते कृष्णक्षेपायनाद्षि ॥ ३२ ॥

कुरुनन्दन ! तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये । जो कुछ \ हुआ है। यह अवस्यम्मावी या । तुमने भीकृष्णदेपायन । व्यामनीमें देवताओंका रहस्य भी सुन लिया है (उसीके अनुसार महाभारतयुद्धकी सारी घटनाएँ हुई हैं )॥(३२॥ यथा पाण्डोः सुता राजंस्तथैव तव धर्मतः। तान पालय स्थितो धर्मे गुरुशुश्रूषणे रतान्॥ ३३॥

ये पाण्डव जैसे राजा पाण्डुके पुत्र हैं, वैसे ही धर्मकी हिष्टि तुम्हारे भी हैं। ये सदा गुरुजनोंकी सेवामें संख्यन रहते हैं। तुम धर्ममें स्थित रहकर अपने पुत्रोंके समान ही इनका पाळन करना ॥ ई.इ.॥

धर्मराजो हि गुद्धात्मा निदेशे स्थास्यते तव । भानृशंस्यपरं होनं जानामि गुरुवत्सलम् ॥ ३४॥

वर्मराज युधिष्ठिरका दृदय बहुत ही शुद्ध है। ये सदा तुम्हारी आज्ञाके अधीन रहेंगे। मैं जानता हूँ, इनका स्वभाव बहुत ही कोमल है और ये गुरुजनोंके प्रति बड़ी। मक्ति रखते हैं॥ ३४॥

तव पुत्रा दुरात्मानः क्रोधलोभपरायणाः। ईर्ष्याभिभूता दुर्वृत्तास्तान् न शोचितुमर्हसि ॥ ३५॥

तुम्हारे पुत्र बड़े दुरात्माः क्रोधीः लोमीः ईर्ष्यांके वशीभूत तथा दुराचारी थे। अतः उनके लिये तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये॥ ३५॥

ं वैशम्पायन उवाच

एतावदुक्त्वा वचनं धृतराष्ट्रं मनीषिणम्। वासुदेवं महाबाहुमभ्यभाषत कौरवः॥३६॥

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! सन्धि धृतराष्ट्रसे ऐसा वचन कहकर कुछवंशी भीष्मने महाबाहु मगवान् श्रीकृष्णसे इस प्रकार कहा ॥ ३६॥

भीष्म उवाच

भगवन् देवदेवेश सुरासुरतमस्कृत। त्रिविकम नमस्तुभ्यं शङ्खचकगदाधर॥३७॥

भीष्मजी चोले—भगवन् ! देवदेवेश्वर ! देवता और असुर सभी आपके चरणोंमें मस्तक झकाते हैं। अपने तीन पगोंसे त्रिलोकीको नापनेवाले तथा शङ्क, चक्र और गदा भारण करनेवाले नारायणदेव ! आपको नमस्कार है॥३७॥

वासुदेवो हिरण्यात्मा पुरुषः सविता विराद्। जीवभूतोऽनुरूपस्त्वं परमात्मा सनातनः॥३८॥

आप वासुदेव, हिरण्यात्मा, पुरुष, सविता, विराट्, अनुरूप, जीवात्मा और सनातन परमात्मा हैं ॥ ३८॥ त्रायस्व पुण्डरीकाक्ष पुरुषोत्तम नित्यशः। अनुजानीहि मां कृष्ण वैकुण्ठ पुरुषोत्तम ॥ ३९॥

कमलनयन श्रीकृष्ण ! पुरुषोत्तम ! वैकुण्ठ ! आप सदा मेरा उद्धार करें । अव मुझे जानेकी आजा दें ॥ ३९॥ रक्ष्याश्च ते पाण्डवेया भवान येषां परायणम् । उक्तवानस्मि दुर्बुद्धि मन्दं दुर्योधनं तदा ॥ ४०॥ 'यतः कृष्णस्ततो धर्मो' यतो धर्मस्ततो जयः । वासुदेवेन तीर्थेन पुत्र संशाम्य पाण्डवैः॥ ४१॥ संधानस्य परः कालस्तवेति च पुनः पुनः। न च मे तद् वचो मृढः कृतवान् स सुमन्द्धीः।

यातियत्वेह पृथिवीं ततः स निधनं गतः ॥ ४२ ॥

प्रमो ! आप ही जिनके परम आश्रय हैं, उन पाण्डवीं की सदा आपको रक्षा करनी चाहिये। मैंने दुई दि एवं मन्द दुर्योधनसे कहा था कि जहाँ श्रीकृष्ण हैं। वहाँ धर्म है और जहाँ धर्म है, उसी पक्षकी जय होगी; इसिल्ये बेटा दुर्योधन! तुम मगवान् श्रीकृष्णकी सहायतासे पाण्डवोंके साथ सिन्य कर लो। यह सिन्धके लिये बहुत उत्तम अवसर आया है। इस प्रकार बार-बार कहनेपर भी उस मन्दबुद्धि मूहने मेरी वह बात नहीं मानी और सारी पृथ्वीके वीरोंका नाश कराकर अन्तमें वह स्वयं भी कालके गालमें चला गया।। त्यां तु जानाम्यहं देवं पुराणमृषिसत्तमम्।

नरेण सहितं देव बदर्या सुचिरोषितम् ॥ ४३ ॥ देव ! मैं आपको जानता हूँ । आप वे ही पुरातन ऋषि नारायण हैं, जो नरके साथ चिरकालतक बदरिकाश्रममें

निवास करते रहे हैं ॥ ४३॥

तथा मे नारदः प्राह व्यासश्च सुमहातपाः। नरनारायणावेतौ सम्भूतौ मनुजेष्विति॥ ४४॥

देवर्षि नारद तथा महातपस्वी व्यासजीने भी मुझसे कहा था कि ये श्रीकृष्ण और अर्जुन साक्षात् भगवान् नारायण और नर हैं, जो मानव-हारीरमें अवतीर्ण हुए हैं ॥ ४४ ॥ स मां त्वमनुजानीहि कृष्ण मोक्ष्ये कलेवरम् । त्वयाहं समनुज्ञातो गच्छेयं परमां गतिम् ॥ ४५ ॥

श्रीकृष्ण ! अब आप आज्ञा दीजिये। मैं इस श्ररीरका परित्याग कलँगा । आपकी आज्ञा मिळनेपर मुझे परम गति-की प्राप्ति होगी ॥ ४५ ॥

वासुदेव उवाच

अनुजानामि भीष्म त्वां वस्त् प्राप्तुहि पार्थिव । न तेऽस्ति वृज्ञिनं किंचिदिहलोके महाद्युते ॥४६॥

भगवान श्रीकृष्णने कहा—पृथ्वीपालक महातेजस्वी मीष्मजी ! मैं आपको ( सहर्ष ) आज्ञा देता हूँ । आप वसु-लोकको जाइये । इस लोकमें आपके द्वारा अणुमात्र भी पाप नहीं हुआ है ॥ ४६ ॥

पितृभक्तोऽसि राजर्षे मार्कण्डेय इवापरः। तेन मृत्युस्तव वशे स्थितो भृत्य इवानतः॥ ४७॥

राजर्षे ! आप दूसरे मार्कण्डेयके समान पितृभक्त हैं; इसिंढिये मृत्यु विनीत दासीके समान आपके वशमें हो गयी है ॥ ४७॥

वैशम्पायन उवा<del>च</del>ं

एवमुक्तस्तु गाङ्गेयः पाण्डवानिद्मववीत्।

भूगार्मुगांखांवि सर्वाध मृहद्स्त्या ॥ ४८॥ गैदाम्यायनकी कहते हैं—जनमेका । मगवान्के देश करने रह गए।तन्दन भीष्मने पान्डवी तथा भृतगष्ट् भारि सभी महर्दीने वहा--।। ४८॥ मानानुष्यप्टमिन्छामि तत्रानुगानुमर्द्ध।

संग्येषु यतित्रव्यं यः सत्यं दि परमं बलम् ॥ ४९॥

ध्यम में माणीकः परित्याग करना चाहता हूँ। तम सप कीम इसके लिये मुद्दे आशा दो। तुर्वे सदा सत्य धर्मके पारनका प्रया करते रहना चाहिये। क्योंकि सत्य ही सबसे यदा यह है।। प्रः।।

नानशंस्यपरेभीव्यं सदेव नियतात्मभिः। द्यापण्यं र्धर्म हात्रिक्षा व पोनित्येशा भारताः ॥ ५० ॥

भरतवंशियो ! तुमछोगोंको सबके साथ कोमलताका वर्ताव करना। सदा अपने मन और इतिद्रयोंको अपने बदामें रलनातथा बाह्यणभक्त, धर्मनिष्ठ एवं तपस्वी होना चाहिये'॥ इत्युक्त्वा सुदृदः सर्वान् सम्परिष्वज्य चैव ह । पुनरेवाववीद् धीमान् युधिष्टिरमिदं वचः ॥५१॥ ब्राह्मणाश्चेंच ते नित्यं प्राप्तारचैव विशेषतः। माचार्या भ्रात्विजद्वैव पूजनीया जनाधिप ॥ ५२ ॥

ऐसा कहकर बुद्धिमान् भीष्मजीने अपने सब सुद्धदींको गलं टगाया और युधिष्ठिरसे पुनः इस प्रकार कहा-'युधिष्टिर ! तुम्हें सामान्यतः सभी ब्राह्मणेंकी विशेषतः विद्वानीकी और आचार्य तथा ऋ विशोकी सदा ही पूजा करनी चाहिये ।। ५१-५२ ॥

इति श्रीमहाभारते अनुदासनपर्वणि भीष्मस्वर्गारोहणपर्वणि दानधर्मे सप्तपष्टग्रधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६७ ॥ इम प्रकार शीमहानारत अनुदासनपर्वेक अन्तर्गत मीष्मस्वर्गारीहणपर्वेमें दानवर्मविषयक एक सी सरसठवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥१६८॥

#### अष्टपप्टचिधकराततमोऽध्यायः

भीष्मजीका प्राणत्याग, धृतराष्ट्र आदिके द्वारा उनका दाह-संस्कार, कौरवोंका गङ्गाके जलसे भीष्मका जलाञ्चलि देना, गङ्गाजीका प्रकट होकर पुत्रके लिये शोक करना और श्रीकृष्णका उन्हें समझाना

वैशस्पायन उवाच

एयसुकत्या कुक्त् सर्वान् भीष्मः शान्तनवस्तदा । तृष्णी वभूव कौरव्यः स मुहुर्तमरिद्म ॥ १ ॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं--शबदमन जनमेजय ! ममन कौरवींग ऐमा कहकर क्रुकश्रेष्ठ शान्तनुनन्दन मीका भी दो महीतक ख़ुपचाप पढ़े रहे ॥ १ ॥

धारयामास चात्मानं धारणासु यथाक्रमम्। नस्रेष्ट्रमगमन् प्राणाः संनिरुद्धा महात्मनः ॥ २ ॥

तदनन्तर वे मनशहित प्राणवायुको क्रमशः भिन्न-भिन्न भारणाओं में स्वाधित करने छगे। इस तरह यौगिक किया-द्वारा रोते हुए महात्मा भीष्माजीके प्राण कमझः जपर नक्षे स्थे ॥ ६॥

रदमाधार्यमासीच मध्य तेषां महात्मनाम्। सिंहरी अंपिभिः सर्वेस्तदा व्यासादिभिः प्रभो ॥३॥ यद्यन्मुञ्जित गार्त्रं हि स शान्तनुसुतस्तदा । तद्तद्विश्रल्यं भवति यागयुक्तस्य तस्य वै ॥ ४ ॥

प्रमी ! उन नमप पहाँ एकत्र हुए सभी संत-महातमाओं : के गाँच एक यहे आक्षरी है। घटना घटी । ब्यास आदि सर्वा महर्भिनेने देगा कि योगपुक हुए शान्तनुनन्दन मीध्मके . मान उनके दिल-दिल अल् हो त्यामध्य अपर उठते थे। उस-उन अन्ने बात अपने आप निकल वाते और उनका याव मन रहता या || ३.४ ||

भनेन देखतां हेमां विद्यात्या सो इसबद् नद्य ।

तद् दृष्टा विस्मिताः सर्वे वासुदेवपुरोगमाः॥ ५ ॥ सह तैर्मुनिभिः सर्वेस्तदा व्यासादिभिर्नृप।

नरेश्वर ! इस प्रकार सबके देखते-देखते भीष्मजीका शरीर क्षणमरमें वाणींसे रहित हो गया। यह देखकर व्यास आदि समस्त मुनियोंसहित मगवान् श्रीकृष्ण आदिको गहा विसाय हुआ ॥ ५३ ॥

संनिरुद्धस्तु तेनात्मा सर्वेष्वायतनेषु च ॥ ६ ॥ जगाम भिरवा सूर्थानं दिवमभ्युत्पपात ह ।

मीप्मजीने अपने देहके सभी द्वारीको यंद करके प्राणींका सब ओरसे रोक लिया था; इसिन्ये वह उनका मस्तक (ब्रह्मरुख्यः) फ़ोडुकर आकाशमें चला गया ॥ ६३ ॥ देवदुन्द्रभिनादश्च पुष्पवर्षः सहाभवत्॥ ७॥ सिद्धा ब्रह्मप्यद्त्रीय साधु साध्यिति हपिताः।

उस समय देवताओंकी दुन्दुमियाँ वज उठीं और साथ ही दिन्य पुष्पीकी वर्षा होने लगी। भिद्धी तथा ब्रह्मपियोंको यहा इर्ष हुआ । वे भीष्मजीको साधुवाद देने लगे ॥७६ ॥ महोरकेव च भीष्मस्य मूर्वदेशाज्जनाधिय ॥ ८ ॥ निः छुत्याकाशमाबिद्यः क्षणेनान्तरधीयत ।

बनेश्वर ! भीव्यजीका प्राण उनके ब्रह्मस्बर्ध निकलकर ; वड़ी भारी उस्काकी भाँति आकाशमें उदा और क्षणभरमें अन्दर्भान हो गया ॥ ८३॥

पर्वं स राजदाार्ट्ट नृषः शान्तनवस्तदा॥ ९ ॥ समयुज्यत कालन भरतानां कलोद्रहः।

वृषश्रेष्ठ ! इस प्रकार भरतवंशका भार वहन करनेवाले शान्तनुनन्दन राजा भीष्म कालके अधीन हुए ॥ ९३ ॥ ततस्त्वादाय दारूणि गन्धांश्च विविधान् वहून् ॥१०॥ चितां चक्रुर्महात्मानः पाण्डवा विदुरस्तथा। युगुत्सुश्चापि कौरव्य प्रेश्नकास्त्वितरेऽभवन् ॥११॥

कुरनन्दन! तदनन्तर बहुत-से काष्ठ और नाना प्रकारके सुगन्धित द्रव्य लेकर महात्मा पाण्डव, विदुर और युगुत्सने चिता तैयार की और शेष सब लोग अलग खड़े होकर देखते रहे ॥ १०-११॥

युधिष्ठिरश्च गाङ्गेयं विदुरश्च महामतिः। छादयामासतुरुभौ क्षौमैर्माल्येश्च कौरवम्॥१२॥

राजा युधिष्ठिर और परम बुद्धिमान् विदुर इन दोनीने रेशमी वस्त्रों और मालाओंसे कुरुनन्दन गङ्गापुत्र भीष्मको आच्छादित किया और चितापर सुलाया ॥ १२॥

धारयामास तस्याथ युयुत्सुरछत्रमुत्तमम् । चामरव्यजने शुभ्रे भीमसेनार्जुनावुभौ ॥ १३ ॥

उत तमय युयुत्सुने उनके ऊपर उत्तम छत्र लगाया और भीमतेन तथा अर्जुन स्वेत चॅवर एवं व्यजन हुलाने लगे ॥ १३॥

उष्णीषे परिगृह्वीतां माद्रीपुत्रावुभी तथा। स्त्रियः कौरवनाथस्य भीष्मं कुरुकुलोद्वहम्॥१४॥ तालवृन्तान्युपादाय पर्यवीजन्त सर्वशः।

माद्रीकुमार नकुल और सहदेवने पगड़ी हाथमें लेकर भीष्मजीके मस्तकपर रखी। कौरवराजके रिनवासकी स्त्रियाँ ताड़के पंखे हाथमें लेकर कुरुकुलधुरन्धर भीष्मजीके शवको सब ओरसे हवा करने लगीं। (१४३)।

ततोऽस्य विधिवचकुः पितृमेधं महात्मनः ॥ १५ ॥ यजनं बहुदाश्चाग्नौ जगुः सामानि सामगाः । ततश्चन्दनकाष्ठेश्च तथा काळीयकैरपि ॥ १६ ॥ काळागुद्यप्रभृतिभिर्गन्धेश्चोचावचैस्तथा ।

समवच्छाद्यं गाङ्गेयं सम्प्रज्वात्य द्वताशनम् ॥ १७ ॥ अपसन्यमञ्जर्वन्तः धृतराष्ट्रमुखाश्चिताम् ।

तदनन्तर पाण्डवोंने विधिपूर्वक महात्मा भीष्मका पितृमेध कर्म सम्पन्न किया। अग्निमें बहुत-सी आहुतियाँ दी गर्या। साम-गान करनेवाले ब्राह्मण साममन्त्रींका गान करने लगे तथा धृतराष्ट्र आदिने चन्दनकी लकड़ी, कालीचन्दन और सुगन्धित वस्तुओंसे मीष्मके शरीरको आच्छादित करके उनकी चितामें आग लगा दी। फिर धृतराष्ट्र आदि सब कौरवोंने इस जलती हुई चिताकी प्रदक्षिणा की ॥१५—१७३॥

संस्कृत्य च कुरुश्रेष्ठं गाङ्गेयं कुरुसत्तमाः ॥१८॥ जग्मुभीगीरथीं पुण्यामृषिजुष्टां कुरूद्वहाः। अनुगम्यमाना व्यासेन नारदेनासितेन च॥१९॥

कृष्णेन भरतस्त्रीभियें च पौराः समागताः। उद्दकं चिकरे चैव गाङ्गेयस्य महात्मनः॥ २०॥ विधिवत् क्षत्रियश्रेष्ठाः स च सर्वो जनस्तदा।

इस प्रकार कुरुशेष्ठ भीष्मजीका दाइसंस्कार करके समस्त कौरव अपनी स्त्रियोंको साथ लेकर ऋपि-मुनियोंसे सेवित प्रम पवित्र भागीरथीके तटपर गये। उनके साथ महर्षि व्यास, देवर्षि नारद, असितदेवल, भगवान् श्रीझण तथा नगरनिवासी मनुष्य भी पधारे थे। वहाँ पहुँचकर उन क्षत्रियशिरोमणियों और अन्य सब लोगोंने विधिपूर्वक महात्मा मीष्मको जलाञ्जलि दी।। १८—२० है।।

ततो भागीरथी देवी तनयस्योदके कृते॥२१॥ उत्थाय सिळळात् तसाद् रुद्ती शोकविह्नळा। परिदेवयती तत्र कौरवानभ्यभापत॥२२॥ निवोधत यथावृत्तमुच्यमानं मयानघाः। राजवृत्तेन सम्पन्नः प्रश्चयाभिजनेन च॥२३॥

उस समय कौरवोंद्वारा अपने पुत्र भीष्मको जलाञ्चलि देनेका कार्य पूरा हो जानेपर भगवती भागीरथी जलके ऊपर प्रकट हुई और शोकसे विह्नल हो रोदन एवं विलाप करती हुई कौरवोंसे कहने लगी-पनिष्पाप पुत्रगण ! मैं जो कहती हूँ, उस बातको यथार्थरूपसे सुनो । भीष्म राजोचित सदाचार-से सम्पन्न थे । वे उत्तम बुद्धि और श्रेष्ठ कुलसे सम्पन्न थे ॥ २१-२३ ॥

सत्कर्ता कुरुवृद्धानां पितृभक्तो मह्यवतः। जामदग्न्येन रामेण यः पुरा न पराज्ञितः॥२४॥ दिव्यैरस्त्रेर्महावीर्यः स हतोऽद्य शिखप्डिना।

भहान् व्रतधारी भीष्म कुरुकुलहृद्ध पुरुषोंके सत्कार करनेवाले और अपने पिताके वड़े मक्त थे। हाय ! पूर्वकालमें जमदिग्ननन्दन परशुराम भी अपने दिन्य अस्त्रोद्धारा जिस मेरे महापराक्रमी पुत्रको पराजित न कर एके, वह इस समय शिलण्डीके हाथसे मारा गया। यह कितने कप्टकी बात है। । २४ है।।

अइमसारमयं नृतं दृद्यं मम पार्थिवाः॥ २५॥ अपस्यन्त्याः प्रियं पुत्रं यन्न दीर्यति मेऽद्य चै।

श्राजाओ ! अवश्य ही मेरा हृदय पत्थर और लोहेका बना हुआ है, तभी तो अपने प्रिय पुत्रको जीवित न देखकर भी आज यह फट नहीं जाता है ॥ रिप्टें ॥

समेतं पार्थिवं क्षत्रं काशिपुर्यी खयंवरे ॥ २६ ॥ विजित्यैकरथेनैव कन्याश्चायं जहार ह ।

काशीपुरीके खयंबरमें समस्त भूमण्डलके क्षत्रिय एकत्र हुए थे, किंतु भीष्मने एकमात्र रथकी ही सहायतांचे उन सबको जीतकर काशिराजकी तीनों कन्याओंका अपहरण किया था॥ २६ ।। यस्य नास्ति यले तुल्यः पृथिव्यामपि कश्चन ॥ २७ ॥ इतं शिकृण्डिना श्रुत्वा न विदीर्येत यन्मनः ।

्दाय ! इस पृथ्वीपर बलमें जिसकी समानता करनेवाला दूसरा के दें नहीं है। उसीको शिलण्डीके हायसे मारा गया सुनकर आज मेरी छाती क्यों नहीं फट जाती ॥ २७६ ॥ जामद्ग्यः कुछक्षेत्रे युधि येन महात्मना ॥ २८॥ पाँडितो नातियन्नेन स हतोऽद्य शिखण्डिना ।

भीतम महामना वीरने जमदिग्ननस्दन परशुरामको युक्केत्रके सुद्धमें अनायास ही पीड़ित कर दिया था। वही शिल्प्डीके हाथसे मारा गया। यह कितने दुःखकी बात हैं ।। २८५ ॥

एवंविधं यह तदा विलपन्तीं महानदीम् ॥ २९॥ आध्वासयामास तदा गङ्गां दामोदरो विभुः।

ऐसी वार्ते कहकर जब महानदी गङ्गाजी बहुत विलाप करने त्याः तब भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें आस्वासन देते | हुए कहा—-॥ २९६ ॥

समाध्वसिष्टि भट्टे त्वं मा शुचः शुभदर्शने ॥ ३०॥ गतः स परमं लोकं तव पुत्रो न संशयः।

'भट्टे ! घैर्य घारण करो । शुभदर्शने ! शोक न करो । गुम्हारे पुत्र भीष्म अत्यन्त उत्तम लोकमें गये हैं। इसमें संशय नहीं है ॥ २०१ ॥

चसुरेप महातेजाः शापदोपेण शोभने ॥ ३१ ॥ मानुपत्वमनुषाप्तो नैनं शोचितुमर्हसि ।

्धो मने १ये महातेत्रस्यी वसु ये, वसिष्टतीके द्याप-होपने इन्हें मनुष्ययोनिमें आना पड़ा था। अतः हनके लिये दोक नहीं करना चाहिये॥ ३१३॥

स एप क्षत्रधर्मेण अयुध्यत रणाजिरे ॥ ३२ ॥ धनंजयन निहतो नेप देवि शिखण्डिना । 'देवि ! इन्होंने समराङ्गणमें क्षत्रियधर्मके अनुसार किया था । ये अर्जुनके हायसे मारे गये हैं, शिखण् हायसे नहीं ॥ २२५ ॥

भीष्मं हि कुरुशार्दूलमुद्यतेषुं महारणे॥३ न शक्तः संयुगे हन्तुं साक्षादिष शतकतुः। खञ्छन्दतस्तव सुतो गतः स्वर्गे ग्रुभानने॥३

'ग्रुमानने ! तुम्हारे पुत्र कुरुश्रेष्ठ मीष्म हाथमें धनुप-वाण लिये रहते, उस समय साक्षात् इन्ह उन्हें युद्धमें मार नहीं सकते थे। ये तो अपनी इच्छा शरीर त्यागकर स्वर्गलोकमें गये हैं॥ ३३-३४॥

न शका विनिहन्तुं हि रणे तं सर्वदेवताः। तस्मान्मा त्वं सरिच्छ्रेष्टे शोचस्य कुरुनन्दनम्। वसूनेप गतो देवि पुत्रस्ते विज्वरा भव॥३

'सरिताओं में श्रेष्ठ देवि ! सम्पूर्ण देवता मिलक युद्धमं उन्हें मारनेकी शक्ति नहीं रखते थे। इसिल्ये कुरनन्दन मीध्मजीके लिये शोक मत करो। ये तुम्हारे भीष्म वमुओं के स्वरूपको प्राप्त हुए हैं। अतः इनके चिन्तारहित हो जाओं ॥ ३५॥

वैशम्पायन उवाच

इत्युक्ता सा तु कृष्णेन व्यासेन तु सरिद्वरा। त्यक्त्वा शोकं महाराज स्वं वार्यवततार हु॥ ३

वैद्याग्पायनजी कहते हैं—महाराज ! जब भग श्रीकृष्ण और व्यावजीने इस प्रकार समझाया, तब निर्दे श्रेष्ठ गङ्गाजी शोक त्यागकर अपने जलमें उत्तर गर्यी ॥ ३ सत्कृत्य ते तां सरितं ततः कृष्णमुखा नृप । अनुझातास्तया सर्वे न्यवर्तन्त जनाधिषाः ॥ ३

नरेस्वर ! श्रीकृष्ण आदि सन नरेश गङ्गाजीका स करके उनकी आशा ले वहाँसे लीट आये ॥ ३७ ॥

द्ति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां यैयासिक्यामनुशासनपर्वणि भीष्मस्त्रगीरीहणपर्वणि दानधर्मे भीष्मयुषिष्ठिरमंत्रादे भीष्ममुक्तिनीमाष्ट्रपष्टविष्ठशततमोऽध्यायः॥ १६८॥

्य प्रहार स्पासनिर्मित श्रीमहामारत शतसाहसी संहितामें अनुशासनपर्वेके अन्तर्गत भीष्मस्वार्गारोहणपर्वेमें दानधर्म तथः मीष्म-युविष्टिरसंबादके प्रसारमें भीष्मजीकी मुक्तिनांमक एक सौ अड्डटवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६८ ॥ अनुशासनपर्व सम्पूर्णम्

|                                                               |           | 9                  | •                                   |             |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-------------|
|                                                               |           |                    |                                     |             |
|                                                               | अनुप्टुप् | (अन्य बहे छन्द्र)  | वड़े छन्द्रींको ३२ अक्षरोंके        | <b>कु</b> ल |
| हत्तर भारतीय पाटमें लिये गये<br>ट्रियम्भारतीय पाटमें लिये गये | -         | ( ३५ )<br>( ३५०॥ ) | अनुप्रुप् मानकर गिननेपर             |             |
|                                                               |           |                    | 263111=                             | ७८४         |
|                                                               |           |                    | १६॥                                 | 990         |
|                                                               |           |                    | अनुशासनपर्वकी कुल श्लोकसंख्या—९८१०। |             |

#### महाभारत 🔀

是 重量

ात| |सो



श्रीकृष्ण और व्यासजीके द्वारा पुत्र-शोकाकुला गङ्गाजीको सान्त्वना



श्रीपरमात्मने नमः

# श्रीमहाभारतम्

# आश्वमेधिकपर्व

( अश्वमेघपर्व )

#### प्रथमोऽध्यायः

युधिष्टिरका शोकमग्न होकर गिरना और धृतराष्ट्रका उन्हें समझाना

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्ततीं चैव तती जयमुदीरयेत्॥१॥

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णः (उनके नित्य सखा) नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुनः (उनकी लीला प्रकट करनेवाली) भगवती सरस्वती और (उनकी लीलाओंका सङ्कलन करनेवाले) महर्षि वेदच्यासको नमस्कार करके जय (महाभारत) का पाठ करना चाहिये॥ १॥

वैशम्पायन उवाच

क्रतोदकं तु राजानं धृतराष्ट्रं युधिष्ठिरः। पुरस्कृत्य महावाहुरुत्तताराकुलेन्द्रियः॥२॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! जब राजा धुनाए भीष्मको जलाञ्जलि दे चुके, तब महाबाहु युधिष्ठिर उन्हें आगे करके जलसे बाहर निकले । उस समय उनकी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ शोकसे व्याकुल हो रही थीं ॥ २ ॥

उत्तीर्यं तु महाबाहुर्बाष्पव्याकुललोचनः। पपात तीरे गङ्गाया व्याधविद्ध इव द्विपः॥ ३ ॥

बाहर निकलकर विशालवाहु युधिष्ठिर गङ्गाजीके तटपर व्याधके वाणोंसे विधे हुए गजराजके समान गिर पहे। उस समय उनके दोनों नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा वह रही थी॥ शा तं सीदमानं जग्राह भीमः कृष्णेन चोदितः। मैत्रमित्यव्रवीचैनं कृष्णः परवलाईनः॥ ४॥

उन्हें शिथिल होते देख श्रीकृष्णकी प्रेरणासे भीमसेनने उन्हें पकड़ लिया। तत्पश्चात् शत्रुक्षेनाका संहार करनेवाले श्रीकृष्णने उनसे कहा—'राजन्! आपको ऐसा अधीर नहीं होना चाहिये'॥ ४॥

तमार्ते पिततं भूमौ श्वसन्तं च पुनः पुनः । दहशुः पार्थिवा राजन् धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम् ॥ ५ ॥ राजन् ! वहाँ आये हुए समस्त भूपालीने देखा कि धर्म- पुत्र युधिष्ठिर शोकार्त होकर पृथ्वीपर पड़े हैं और नारंबा लंबी साँस खींच रहे हैं ॥ ५ं॥

तं दृष्ट्वा दीनमनसं गतसत्त्वं नरेश्वरम् । भूयः शोकसमाविष्टाः पाण्डवाः समुपाविशन्॥ ६ ।

राजाको इतना दीनिचत्त और इतोत्साह देखकर पाण्डव फिर शोकमें डूब गये और उन्हींके पास बैठ रहे ॥ ६ ॥ राजा तु धृतराष्ट्रश्च पुत्रशोकाभिपीडितः। वाक्यमाह महाबुद्धिः प्रश्लाचश्चर्नरेश्वरम्॥ ७ ।

उस समय पुत्रशोकने पीड़ित हुए परम बुद्धिमान् प्रश् चक्षु राजा धृतराष्ट्रने महाराज युविष्ठिरने कहा—॥७॥ उत्तिष्ठ कुरुशार्ट्सल कुरु कार्यमनन्तरम्। क्षत्रधर्मेण कौन्तेय जितेयमवनी त्वया॥८॥

'कुरवंशके सिंह ! कुन्तीकुमार ! उठी और इसके बा जो कार्य प्राप्त है, उसे पूर्ण करो । तुमने क्षत्रियधर्मे अनुसार इस पृथ्वीपर विजय पायी है ॥ ८॥

मुङ्क्व भोगान् भ्रातिभश्च सुद्दङ्गिश्च मनोऽनुगान्। शोचितव्यं न पश्यामि त्वया धर्मभृतां वर ॥ ९ ।

'धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठर ! अय तुम अपने भाइये और मुहदोंके साथ मनोवाञ्छित भोग भोगो । तुम्हारे लि शोक करनेका कोई कारण मुझे नहीं दिखायी देता ॥ हैं॥ शोचितव्यं मया चैव गान्धार्या च महीपते । ययोः पुत्रशतं नष्टं स्वप्नलव्धं यथा धनम् ॥ १०।

'पृथ्वीनाथ ! शोक तो मुझको और गान्यारीको करन चाहियेः जिनके सौ पुत्र स्वप्नमें प्राप्त हुए घनकी माँति न हो गये ॥ १० ॥

अश्रुत्वा हितकामस्य विदुरस्य महात्मनः । वाक्यानि सुमहार्थानि परितप्यामि दुर्मितिः॥ ११ अध्येत दिशीरी भदारमा चित्र हे महान् वर्षांसुक्त बचनीं-को अन्युक्त करके आज में हुईचि ज्वरगृह अस्यन्त संतप्त देरे रुग हूं ॥ १९ ॥

उत्तरान् विदुरे। यन्मां धर्मात्मा द्व्यद्र्शनः । एयंश्वरापराधेन कुळं ते विनशिष्यति ॥ १२ ॥ माम्य नेद्विष्ठिते गजन कुळस्य कुरु मे बचः। प्रध्यत्रोमेय एष्ट्रात्मा मन्दो राजा सुयोधनः ॥ १३ ॥

भीता इहि रणनेयारे पर्मात्मा विदुरने मुझसे यह पहले ही यह दिया था कि भ्युमीपनके अपरावसे आपका सारा पुल नर हो आयमा । यदि आप अपने बुलका कल्याण बरमा पाइते हैं तो मेरी यात मान लीजिये । इस मन्दबुदि दुष्टामा गणा दुर्योचनको मार दालिये ॥ १२-१२ ॥ कर्णका दाकुनिक्षेय नेने पद्यतु कहिंचित् । धृतसंघातमण्यपामप्रमादन चारय ॥ १७॥

भक्षं और शकुनिको इससे कभी मिलने न दीजिये। आप पूर्व गावचान रहकर इन समके ब्युतिवयक संगठनको संग्रिये। १४.॥

अभिषेचय राजानं धर्मात्मानं युधिष्ठिरम् । स पारुविष्यति वशी धर्मेण पृथिवीमिमाम् ॥ १५॥

ध्यमांतमा राजा सुधिष्ठिरको अपने राज्यपर अमिषिक कीजिये। ये मन और इन्द्रियोंको वदामें रखनेवाले हैं। अतः धर्मपूर्वक इस पृथ्वीका पालन करेंगे॥ १५॥ अथ नेच्छिस राजानं कुन्तीपुत्रं सुधिष्ठिरम्। भेटीभूनः स्वयं राज्यं प्रतिसृक्षीण्य पार्थिव ॥ १६॥ "नरेशर | यदि आप कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको राजा बनाना नहीं चाहते तो स्वयं ही मेठ बनकर सारे राज्यका भार स्वयं ही लिये रहिये ॥ १६॥

समं सर्वेषु भूतेषु वर्तमानं नराधिष । अनुजीवन्तु सर्वे त्वां शातयो भ्रातृभिः सह ॥ १७॥

'महाराज! आप सभी प्राणियोंके प्रति समान बर्ताव करें और सभी सजातीय मनुष्य अपने भाई-बन्धुओंके साथ आपके आधित रहकर जीवन-निर्वाह करें? ॥ १७ ॥

एवं ब्रुवित कौन्तेय विदुरे दीर्घेदिर्शिनि । दुर्योधनमहं पापमन्ववर्ते वृथामितः ॥ १८॥

'कुन्तीनन्दन ! दूरदर्श विदुरके ऐसा कहनेपर मी मैंने पापी दुर्योधनका ही अनुसरण किया। मेरी बुद्धि निरर्थक हो गयी थी॥ १८॥

अश्रत्वा तस्य धीरस्य वाक्यानि मधुराण्य**दृम्।** फलं प्राप्य महद् दुःग्वं निमग्नः शोकसागरे ॥ १९ ॥

धीर विदुरके मधुर वचनोंको अनसुना करके मुझे यह महान् दुःखरूपी फल प्राप्त हुआ है। मैं शोकके महान् समुद्रमें हुव गया हूँ॥ १९॥

वृद्धौ हि तेऽद्य पितरौ पश्य नो दुःखितो नृप। न शोचितव्यं भवता पश्यामीह जनाधिप ॥२०॥

•नरेश्वर ! दुःखर्मे हुये हुए इम दोनों बूढ़े माता-पिताकी ओर देखो । तुम्हारे लिये शोक करनेका औचित्य में नहीं , देख पाता हूँ ।। २०॥

ह्ति श्रीमहाभारते आक्ष्मेधिके पर्वणि अस्यमेधपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ इस प्रसार शीमहाभारत आसमेधिकपर्वके अन्तर्गत अक्षमेवपर्वमे पहला अध्याप पूरा हुआ ॥ १ ॥

#### द्वितीयोऽघ्यायः

श्रीकृष्ण और व्यासजीका युधिष्टिरको समझाना

वैशम्यायन उवाच

एयमुकस्तु रामा स भृतराष्ट्रेण श्रीमता। युग्ली यसूच मेशाबी तसुवाचाच केदावः॥ १॥

रीशस्पायनजी कार्त हैं—जनमेजय ! बुदिमान् राज प्रत्याप्टे ऐसा कर्तेपर भी मेपाची बुधिष्टिर चुप ही रो । तर भगवान् शीहरणने क्या—॥ १॥ व्यतीय मनसा शोकः कियमाणो जनाविष । संतापपति चैतस्य पूर्वतितान् पितामहान् ॥ २॥

न्त्रीका ! यदि गतुष्य मरे दुए प्राणीके लिये आने मन्द्री भविक शोध करता है हैं। उत्तरा यह शोक उसके परवेद मरे दुए पिणमरीको मार्च स्तारमें दात देता है॥२॥ यक्तरा विविधियोशियद्विमः स्वामहितिषीः। देवांस्तर्पय सोमेन स्वधया च पितृनपि ॥ ३ ॥

'इसलिये आप यड़ी-रड़ी दक्षिणात्राले नाना प्रकारके, यजींका अनुष्टान कीजिये और सोमरसके द्वारा देवताओं तथा स्ववादारा पितरोंको तुस कीजिये ॥ ३॥

अतिथीनन्नपानेन कामेरन्यैरिकंचनान् । विदितं वेदितव्यं ते कर्तव्यमपि ते कृतम् ॥ ४ ॥

'अतिथियोंको अन्न और जल देकर तथा अकिंचन मनुष्योंको दृष्ठरी-दृष्ठरी मनजाही वस्तुएँ देकर संतुष्ट कीजिये। आपने जाननेयोग्य तस्वको जान लिया है। करनेयोग्य कार्य-को भी पूर्ण कर लिया है॥ ४॥

श्रुताश्चराजधर्मास्ते भीप्माद्भागीरथीस्रुतात्। कृष्णद्वेपायनाचेच नारदाद् विदुरात् तथा ॥ ५ ॥ 'आपने गङ्गानन्दन भीष्मसे राजधर्मीका वर्णन सुना है। अक्षिणद्वेपायन व्यासः देविषं नारद और विदुरजीसे कर्तव्यक्ता उपदेश अवण किया है॥ ५॥ नेमामहीस मूढानां वृत्ति त्वमनुवर्ति तुम्। पितृपैतामहं वृत्तमास्थाय धुरमुद्वह ॥ ६॥

अतः आपको मूढ् पुरुषोंके इस वर्तावका अनुसरण नहीं करना चाहिये । पिता-पितामहोंके वर्तावका आश्रय लेकर राजकार्यका भार सँभालिये ॥ इ ॥

युक्तं हि यशसा क्षात्रं स्वर्गं प्राप्तुमसंशयम् । न हि कश्चिद्धि शूराणां निहतोऽत्र पराङ्मुखः॥ ७ ॥

'इस युद्धमें वीरोचित सुयशसे युक्त हुआ सारा क्षत्रिय-समुदाय स्वर्गलोक पानेका अधिकारी है, क्योंकि इन श्रूर-वीरोमेंसे कोई भी युद्धमें पीठ दिखाकर नहीं मारा गया है।। त्यज शोकं महाराज भवितव्यं हि तक्तथा। न शक्यास्ते पुनर्द्द त्वया येऽस्मिन् रणे हताः॥८॥

(महाराज ! शोक त्याग दीजिये, क्योंकि जो कुछ हुआ है, वैसी ही होनहार थी। इस युद्धमें जो लोग मारे गये हैं, उन्हें आप फिर नहीं देख सकते'॥ दिया एतावदुक्त्वा गोविन्दो धर्मराजं युधिष्ठिरम्। विरराम महातेजास्तमुवाच युधिष्ठिरः ॥ ९॥

धर्मराज युधिष्ठिरसे ऐसा कहकर महातेजस्वी मगवान् श्रीकृष्ण चुप हो गये। तब युधिष्ठिरने उनसे कहा ॥ ९ ॥ युधिष्ठिर उनाच

गोविन्द मिय या प्रीतिस्तव सा विदिता मम । सौहदेन तथा प्रेम्णा सदा मय्यनुकम्पसे ॥ १०॥

युधिष्ठिर बोले—गोविन्द ! आपका जो मेरे ऊपर प्रेम है, वह मुझे अच्छी तरह जात है । आप स्तेह और सौहार्दवश चदा ही मुझपर कृपा करते रहते हैं ॥ १० ॥ प्रियं तु मे स्थात् सुमहत्कृतं चक्रगदाधर । श्रीमन् प्रीतेन मनसा सर्वं यादवनन्दन ॥ ११ ॥ यदि मामनुजानीयाद् भवान् गन्तुं तपोवनम् । (कृतकृत्यो भविष्यामि इति मे निश्चिता मितः।)

चक और गदा धारण करनेवाले श्रीमान् यादवनन्दन !
यदि आप प्रसन्न मनसे मुझे तपोवनमें जानेकी आज्ञा दे दें
तो मेरा सारा और महान् प्रिय कार्य सम्पन्न हो जाय । उस
दशामें में कृतकार्य हो जाऊँगा, यह मेरा निश्चित विचार है ॥
न हि शान्ति प्रपश्यामि पातियत्वा पितामहम् ॥ १२॥
( मृशंसः पुरुषव्याद्यं गुरुं वीर्यवलान्वितम् । )
कर्णं च पुरुषव्याद्यं संग्रामेष्वपलायिनम् ।

में कूरतापूर्वक पितामह भीष्मको, वल-पराक्रमते सम्पन्न
पुरुषिंह गुरुदेव द्रोणाचार्यको और युद्धसे कभी पीठ न

दिखानेवाले नरश्रेष्ठ कर्णको मरवाकर कभी शान्ति नहीं पा सकता ॥ १२५ ॥

कर्मणा येन मुच्येयमसात् क्राद्दिम ॥ १३॥ कर्मणा तद् विधतस्वेष्ट येन शुध्यति मे मनः ।

शत्रुदमन श्रीकृष्ण ! अब जिस कर्मके द्वारा मुझे अपने इस क्रूरतापूर्ण पापसे छुटकारा मिले तथा जिससे मेरा चित्त शुद्ध हो, वही कीजिये ॥ १३६ ॥

तमेवं वादिनं पार्थं व्यासः प्रोवाच धर्मवित् ॥ १४ ॥ सान्त्वयन् सुमहातेजाः शुभं वचनमर्थवत् । अकृता ते मतिस्तात पुनर्वात्येन मुद्यसे ॥ १५ ॥

कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको ऐसी वातें करते देख घर्मके तत्त्वको जाननेवाले महातेजस्वी ज्यासजीते उन्हें सान्त्वना देते हुए यह ग्रुम एवं सार्थक वचन कहा— ततात! तुम्हारी बुद्धि अभी ग्रुद्ध नहीं हुई। तुम पुनः वालकोचित अविवेकके कारण मोहमें पड़ गये॥ १४-१५॥

किमाकारा वयं तात प्रलपामो मुदुर्मुहुः। विदिताः क्षत्रधमीस्ते येषां युद्धेन जीविका॥१६॥

्तात ! अव इमलोग किस लायक रह गये। हमो वारंवार जो कुछ कहते या समझाते हैं वह सब व्यर्थका प्रलाप सिद्ध हो रहा है। युद्धसे ही जिनकी जीविका चलती है। उन क्षत्रियोंके घर्म मलीमाँति तुमहें विदित हैं॥ १६॥

तथाप्रवृत्तो नृपतिर्नाधिवन्धेन युज्यसे । मोक्षधर्माश्च निखिला याथातध्येन ते श्रुताः ॥ १७ ॥

'उनके अनुसार वर्तांव करनेवाला राजा कभी मानसिक चिन्तासे प्रस्त नहीं होता । तुमने सम्पूर्ण मोक्षधमोंको भी यथार्थरूपसे सुना है ॥ १७ ॥

(यथा वै कामजां मायां परित्यक्तुं न्वमईसि । तथा तु कुर्वेन् नृपतिनीनुवन्धेन युज्यते ॥ )

'तुम्हें कामुज्ञित् मायाका जिस प्रकार परित्याग करना चाहिये, उस प्रकार उसका त्याग करनेवाला नरेश कभी बन्धनमें नहीं पड़ता॥

असक्चापि संदेहादिछन्नास्ते कामजा मया। अश्रद्धानो दुर्मेधा लुप्तस्मृतिरसि ध्रुवम्॥१८॥

्मैंने अनेक बार तुम्हारे कामजनित संदेहोंका निवारण किया है; परंतु तुम दुर्बुद्धि होनेके कारण उसपर श्रद्धा नहीं करते। निश्चय इसील्यि तुम्हारी स्मरणशक्ति द्धप्त हो गयी है॥ मैवं भव न ते युक्तिमद्मकानभीहराम्। प्रायश्चित्तानि सर्वाणि विदितानि च तेऽन्य। राजधर्माश्च ते सर्वे दानधर्माश्च ते श्रुताः॥ १९॥

न्तुम ऐसे न बनो, तुम्हारे लिये इस तरह अञ्चानका

१९७७ वन प्रतित मही है। निष्याद मोठा ! सुर्धे सब प्रकारके पार्णाभशीका भी जान है। तुमने सब प्रकारके अन्तर्भ और प्रकार में भी मुने हैं। १९॥

म गर्भ मर्गधर्मनः सर्वागमविशास्तः।

परिसुद्दासि भूयस्त्वमद्यानादिव भारत ॥ २०॥ अगरत ! इस प्रकार सब वर्मोके जाता और सम्पूर्ण ज्ञान्त्रीके विद्वान् दोकर भी तुम अज्ञानवश वार्यवार मोहमें क्यों पड़ते हो ? ॥ २०॥

इति सीमहामार्ते सारवमेधिके पर्वणि अस्वमेधपर्वणि हितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ इत् प्रश्न श्रीमहान् गत्र ज्ञानेतिकप्रवेक असर्गत अश्मेषपर्वमें दृसरा कथ्याय पृरा हुआ ॥ २ ॥ ( हासियास्य अधिक पाठके २ इलीक मिलाकर कुल २२ इलीक हैं )

#### तृतीयोऽध्यायः

च्यासजीका युधिष्टिरको अश्वमेध यज्ञके लिये धनकी प्राप्तिका उपाय यताते हुए संवर्त और मरुत्तका प्रसङ्घ उपस्थित करना

य्यास उचाच

युधिष्टिर तय प्रशा न सम्यगिति में मितः। न दि कश्चित्स्वयं मर्त्यः खबदाः कुरुते कियाम्॥ १ ॥

व्यासर्जाने कहा—युधिष्ठर ! मुक्ते तो ऐसा जान पदता है कि तुम्हारी युद्धि ठीक नहीं है। कोई भी मनुष्य स्वापीन होकर अपने आप कोई काम नहीं करता है॥ १॥ ईश्वरेण च युक्तोऽयं साध्यसाधु च मानवः। करोति पुरुषः कर्म तन्न का परिदेवना॥ २॥

यह मनुष्य अथवा पुरुपसमुदाय ईश्वरसे प्रेरित होकर ही भले-बुरे काम करता है। क अतः इसके लिये होक करनेकी स्या आवश्यकता है ?॥ २॥

आत्मानं मन्यसे चाघ पापकर्माणमन्ततः । श्टुण तत्र यथापापमपरुष्येत भारत॥३॥

भरतनन्द्रन । यदि तुम अन्ततीगत्वा अपने आपको ही सुद्रुरूपी पापवर्मका प्रधान हेतु मानते हो तो वह पाप जिन प्रकार नष्ट हो सकता है। वह उपाय वताता हुँ। सुनो ॥ नपोभिः कातुभिद्रचेय दानेन च युधिष्टिर । नदन्ति निरमं पुरुषा य स्म पापानि सुर्वते ॥ ४ ॥

गुभिटिर ! को लोग पाप करते हैं। वे तन यह और दानके द्वारा दी एदा अपना उदार करते हैं ॥ ४ ॥ यहेन तपसा चैंच दानेन च नराधिष । पुरस्ते नरदार्द्द्व नरा दुष्कृतकारिणः ॥ ५ ॥

नोश्यर ! पुरुषिद ! पापाचारी मनुष्य यक्त दान और उरमध्ये हो सीम होते हैं ॥ ५ ॥

#### मस्यक्ष स्वाद्येव पुण्यहेतामीयिकयाम्।

भ वद अवन मुबिधिरवी मान्यना देनेचे लिये बीगहरपर्में वस दृष्टिने दें कि मरनेवालीकी गुणु जनके प्रारंब्य-कर्मानुसार अवस्थानावी मी। अन यह भी गुण्य दूष्ण दें, पंटबर मेरणाके शी अनुस्ता (भण दें) व्ययतन्ते महात्मानस्तसाद् यशाः परायणम् ॥ ६ ॥

महामना देवता और दैत्य पुण्यके लिये यज्ञ करनेका ही प्रयक्ष करते हैं। अतः यज्ञ परम आश्रय है ॥ ६ ॥

यहैरेव महात्मानो वभृद्युरिधकाः सुराः। ततो देवाः क्रियावन्तो दानवानभ्यधर्पयन् ॥ ७ ॥

यश्रीद्वारा ही महामनस्त्री देवताओंका महत्त्व अधिक हुआ है और यश्रोंसे ही क्रियानिष्ट देवताओंने दानवांकी परास्त किया है ॥ ७॥

राजस्याश्वमेधौ च सर्वमेधं च भारत । नरमेधं च नृपते त्वमाहर युधिष्टिर ॥ ८ ॥

भरतवंशी नरेश युधिष्टिर ! तुम राजसूयः अश्वमेषः सर्वमेष और नरमेध यज्ञ करो॥ ८॥

यजस्य वाजिमेघेन विधिवद् दक्षिणावता । वहुकामान्नवित्तेन रामो दादारथिर्यथा ॥ ९ ॥

विधियत् दक्षिणा देकरबहुत-से मनोवाञ्छित पदार्थः अस और घनसे सम्पन्न अभमेध यशके द्वारा दशरथनन्दन श्रीरामकी भाँति यशन करो ॥ ९ ॥

यथा च भरतो राजा दौष्यन्तिः पृथिवीपतिः । शाकुन्तले। महावीर्यस्तवः पृविपितामहः ॥ १०॥

तथा तुम्हारं पूर्विवितामह महापराक्रमी दुप्यन्तक्रमार शक्तत्वानन्दन पृथ्वीपति राजा भरतने जैसे यत्र किया था। उसी प्रकार तुम भी करो॥ १०॥

युधिष्टिर उवाच

असंशयं वाजिमेधः पावयेत् पृथिवीमपि। अभिमायन्तुमे कथित् तं खेशोतुमिदाईसि ॥ ११॥

युविष्टिरने कहा — विषयर ! इसमें संदेह नहीं कि अभीव यह सारी पृथ्वीकी भी पवित्र कर सकता है। किंतु इसके विषयमें मेरा एक अभिप्राय है। उसे आप यहाँ सुन हैं।। ११॥

इमं शातिवधं कृत्वा सुमहान्तं द्विजोत्तम । दानमरुपं न शक्नोमि दातुं वित्तं च नास्ति मे॥ १२॥

दिजश्रेष्ठ ! अरने जाति-माइयोंका यह महान् संहार् करके अब मुझमें थोड़ा-सा भी दान देनेकी शक्ति नहीं रहें। यथी है; क्योंकि मेरे पास धन नहीं है ॥ १२॥

न तुवालानिमान् दीनानुत्सहे वसुयाचितुम्। तथैवार्द्रवणान् कुच्छ्रेवर्तमानान् नृपात्मजान्॥ १३॥

यहाँ जो राजकुमार उपस्थित हैं, ये सब के-सब बालक और दीन हैं, महान् सङ्घटमें पड़े हुए हैं और इनके शरीरका घाव भी अभी स्खने नहीं पाया है; अतः इन सबसे मैं धनकी याचना नहीं कर सकता ॥ १३॥

खयं विनाइय पृथिवीं यज्ञार्थे द्विजसत्तम । करमाहारियच्यामि कथं शोकपरायणः॥ १४॥

द्विजश्रेष्ठ ! स्वयं ही सारी पृथ्वीका विनाश कराकर शोकमग्न हुआ मैं इनसे यज्ञके लिये कर किस तरह वसूल करूँगा ॥ १४ ॥

दुर्योधनापराधेन वसुधा वसुधाधिपाः। प्रणष्टा योजयित्वासानकीर्त्यो मुनिसत्तम॥१५॥

मुनिश्रेष्ठ ! दुर्योधनके अपराधित यह पृथ्वी और अधिकांश राजा इमलोगोंके माथे अपयशका टीका लगाकर नष्ट हो गये ॥ १५॥

दुर्योधनेन पृथिवी क्षयिता वित्तकारणात्। कोशस्त्रापि विशीर्णोऽसौ धार्तराष्ट्रस दुर्मतेः॥१६॥

दुर्योधनने धनके लोभसे समस्त भूमण्डलका संहार कराया; किंतु धन मिलना तो दूर रहा, उस दुर्बुद्धिका अपना खजाना भी खाली हो गया ॥ १६॥

पृथिवी दक्षिणा चात्र विधिः प्रथमकिएतः । विद्वद्भिः परिदृष्टोऽयं शिष्टो विधिविपर्ययः ॥ १७॥

अश्वमेध यज्ञमें समूची पृथ्वीकी दक्षिणा देनी चाहिये। यही विद्वानीने मुख्य कल्प माना है। इसके सिवा जो कुछ किया जाता है, वह विधिके विपरीत है।। १७॥ न च प्रतिनिधि कर्त चिकीर्णामि तपोधन। अत्र मे भगवन् सम्यक् साचिन्यं कर्तुमईसि॥ १८॥

तपोधन! मुख्य वस्तुके अभावमें जो दूसरी कोई वस्तु दी जाती है, वह प्रतिनिधि दक्षिणा कहलाती है; किंतु प्रतिनिधि दक्षिणा कहलाती है; किंतु प्रतिनिधि दक्षिणा देनेकी मेरी इच्छा नहीं होती; अतः भगवन्! इस विषयमें आप मुझे उचित सलाह देनेकी कृपा करें॥ एचमुक्तस्तु पार्थेन कृष्णद्वैपायनस्तदा। मुहूर्तमनुसंचिन्त्य धर्मराजानमञ्जीत्॥ १९॥

कुन्तीकुमार युधिष्ठिरके इस प्रकार कहनेपर श्रीकृष्ण-द्वैपायन व्यासने दो घड़ीतक सोच-विचारकर धर्मराजसे कहा—॥ १९॥

कोशश्चापि विशोणों ऽयं परिपूर्णों भविष्यति । विद्यते द्रविणं पार्थं गिरौ हिमवति स्थितम् ॥ २०॥ उत्सृष्टं ब्राह्मणेर्यक्षे मरुत्तस्य महात्मनः। तदानयस्व कौन्तेय पर्याप्तं तद् भविष्यति ॥ २१॥

पार्थ ! यद्यपि तुम्हारा खजाना इस समय खाली हो गया है तथापि वह बहुत शीघ भर जायगा । हिमालय पर्वत-पर महात्मा मरुत्तके यश्चमें ब्राह्मणोंने जो घन छोड़ दिया या, वह वहीं पड़ा हुआ है । कुन्तीकुमार ! उसे ले आवो । वह तुम्हारे लिये पर्याप्त होगा ।। २०-२१ ॥

युधिष्ठिर उवाच 🧡

कथं यज्ञे मरुत्तस्य द्रविणं तत् समाचितम्। कस्मिश्च काले स नृणो वभूव वदतां वर ॥ २२॥

युधिष्ठिरते पूछा—वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षे । मरुत्तके यक्तमें इतने धनका संग्रह किस प्रकार किया गया या तथा वे महाराज मरुत्त किस समय इस पृथ्वीपर प्रकट हुए थे ! ॥

व्यास उवाच

यदि शुश्रूषसे पार्थ श्रृणु कारन्धमं नृपम् । यस्मिन् काले महावीर्यः स राजासीन्महाधनः॥ २३॥

व्यासजीने कहा—पार्थ ! यदि तुम सुनना चाहते हो तो करन्धमके पौत्र मस्त्तका बृत्तान्त सुनो । वे महाधनी और महापराक्रमी राजा किस कालमें इस पृथ्वीपर प्रकट हुए थे, यह बता रहा हूँ ॥ २३ ॥

इति श्रीमहाभारते आइवसेधिके पर्वणि अइवसेधपर्वणि संवर्तमरुत्तीये तृतीयोऽध्यायः ॥ १ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अश्वमेधपर्वमें संवर्त और मरुतका उपाख्यानविषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥२॥

चतुर्थोऽध्यायः

मरुत्तके पूर्वजोंका परिचय देते हुए व्यासजीके द्वारा उनके गुण, प्रभाव एवं यज्ञका दिग्दर्शन

युधिष्टिर उवाच ग्रुश्चेषे तस्य धर्मेश राजवैः परिकीर्तनम् । द्वेषायन मरुत्तस्य कथां प्रबृहि मेऽनघ॥१॥ युधिष्ठिरते पूछा—धर्मके शताः निष्पाप महर्षि हैपायन ! मैं राजिष मक्तकी कथा और उनके गुणींका कीर्तन सुनना चाहता हूँ । कृपया मुझसे कहिये ॥ १॥

#### ग्यास उपाच

असीत् हतपुंग नात सगुईण्डनसः प्रभुः। तस्य पुत्री महायाहः प्रसन्धिरिति विश्वतः॥२॥

्यामात्रीन कला —ात ! मात्रपुगर्ने सनदण्ड भारण भारताचे इतिहाली वेशमत मनु एक अधिद्व सामा थे। उनके पुत्र महाबादु अस्तियके नामने विख्यात थे॥ २॥ असम्बेरभायन् पुत्राः स्तुष इत्यभिविश्वतः। सुष्या पुत्र इत्याकुर्महीपालोऽभवत् अभुः॥ ३॥

प्रशन्ति पुत्र धुन और धुनके पुत्र शक्तिशाली सद्दर्भत दश्याकु हुए ॥ ३ ॥ सम्बद्धान प्रधानीत प्रश्रामिकम ।

तम्य पुत्रदार्वे राजद्यासीत् परधार्मिकम् । तांन्तुसर्यान् महीपालानिक्वाकुरकरोत्प्रसुः॥ ४ ॥

सजन् ! इरवाहुके सी पुत्र हुए। जो यहे धार्मिक थे । अभागशाली इरवाहुने उन सभी पुत्रोंको इस पृथ्वीका पालक समा दिया ॥ ४ ॥

त्तेषां ज्येष्टन्तु विशोऽभृत् प्रतिमानं धनुष्मताम् । विशस्य पुत्रः कल्याणो विविशो नाम भारत ॥ ५ ॥

उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्रका नाम था विशः जो धनुर्धर तीरीवा आदर्श या । भारत ! विशके कल्याणमय पुत्रका नाम विविश हुआ ॥ ५॥

विकिशस्य सुता राजन् वभृद्धदेश पञ्च च । सर्वे धनुषि विकान्ता ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः॥ ६ ॥ दानधर्मरताः शान्ताः सततं व्रियवादिनः। तथां स्यष्टाः सर्वोनपीडयत्॥ ७ ॥

रामन् ! विविधाने पंद्रह पुत्र हुए । वे सब-के-सव धनुर्विधाने परान्त्रमीः ब्राह्मणभक्तः सत्यवादोः दान-धर्म-परापणः शान्त और सर्वदा मधुर भाषण करनेवाले थे । इन सप्ते को द्वेष्ट भाः उसका नाम खनीनेत्र था । वह अपने । उन सभी छोटे माह्योंको बहुत कष्ट देता था ॥ ६-७॥

गर्नानेत्रमतु विकान्तो जित्वा राज्यमकण्टकम्। नाराकद्रक्तितुं राज्यं नान्वरज्यन्त तं प्रजाः ॥ ८ ॥

रक्तिन पराक्रमी होनेके कारण निष्कण्टक राज्यको जीतहरू भी उन्ही रक्षा न कर सका; क्योंकि प्रवाका उसमें े असुराम न या ॥ ८॥

तमपान्य च तहात्ये तस्य पुत्रं सुवर्चसम्। धर्यापदान्य गर्नेन्द्र सुदिता हाभवंस्तदा ॥ ९ ॥

गोन्य ! उने गायने इटाकर अजाने उनीके पुत्र गुप्ती हो गायने पद्भर अनिभिक्त कर दिया। उन समय अन्यानी हो बदी प्रमाना हुई ॥ १ ॥

म दिनुषितियां दृष्ट्वा राज्यक्तिरसनं च तत्। नियदे। यनियामास प्रजादितचिकीर्यया ॥ ३०॥ सुबचां अपने पिताकी वह तुर्दशा, नह राज्यसे निष्का-सन देखकर सावधान हो नियमपूर्वक प्रशाके हितकी इच्छा-से खबके साथ उत्तम वर्ताव करने लगे ॥ १० ॥ ब्रह्मण्यः सत्यवादी च शुचिः शमदमान्वितः। प्रशास्तं चान्चरज्यन्त धर्मनित्यं मनस्विनम् ॥ ११ ॥

वे ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति रखते, सत्य बोलते, बाहर-भीतरथे पवित्र रहते और मन तथा इन्द्रियोंको अपने वश्में रखते थे। सदा धर्ममें लगे रहनेवाले उन मनस्वी नरेशपर प्रजाजनोंका विशेष अनुराग था॥ ११॥

तस्य धर्मप्रवृत्तस्य व्यशीर्यत् कोशवाहनम् । तं श्लीणकोशं सामन्ताः समन्तात् पर्यपीडयन् ॥ १२॥

किंतु केवल धर्ममें ही प्रवृत्त रहनेके कारण कुछ ही दिनोंमें राजाका खजाना खाली हो गया और उनके वाहन आदि भी नष्ट हो गये। उनका खजाना खाली हो गया। यह जानकर सामन्त नरेश चारों ओरसे धावा करके उन्हें पीड़ा देने लगे।। १२॥

स पीड्यमानो वहुभिः श्लीणकोशाश्ववाहनः । आर्तिमार्च्छत् परां राजा सह भृत्येः पुरेण च ॥ १३॥

उनका कीप और घोड़े आदि वाहन तो नष्ट हो ही गये ये। बहुसंख्यक शतुओंने एक साथ थावा करके उन्हें सताना आरम्भ कर दिया। इससे राजा मुवर्चा अपने सेवकों और पुरवासियोंसिहत भारी संकटमें पड़ गये॥ १३॥

न चैंनमभिहन्तुं ते शक्नुवन्ति वलक्षये। सम्यग्नुत्तो हि राजा स धर्मनित्यो युधिष्टिर॥१४॥

युधिष्ठिर ! हेना और खजाना नष्ट हो जानेपर भी वे आक्रमणकारी यत्रु मुवर्चाका वध न कर सके; क्योंकि वे राजा नित्यवर्मपरायण और हदाचारी थे ॥ १४ ॥ यदा तु परमामाति गतोऽसो सपुरो नृपः । ततः प्रद्ध्मी स करं प्रादुरासीत् ततो वछम् ॥ १५ ॥

जय ये नंश्य नगरवाधियोधिहत भारी विपत्तिम पड़ गये, तव उन्होंने अपने हाथको मुँहरे लगाकर उसे शङ्ककी भाँति वजाया । इससे बहुत बड़ी सेना प्रकट हो गयी ॥ १५ ॥ ततस्तानजयत् सर्वान् प्रातिसीमान् नराधिपान् । एतसात् कारणाद् राजन् विश्वतः सकरन्धमः॥ १६ ॥

राजन् । उसीकी सहायतासे उन्होंने अपने राज्यकी सीमा-पर निवास करनेवाले सम्पूर्ण राष्ट्र नरेशोंको परास्त कर दिया। इसी कारणमें अर्थात् करका धमन करने ( हाथको बजाने ) से उनका नाम करन्थम हो गया॥ १६॥

तस्य कारन्यमः पुत्रस्नेतायुगमुखऽभवत्। रन्द्रादनवरः श्रीमान् देवैरपि सुदुर्जयः॥१७॥

करन्यमके त्रेतायुगके आरम्ममें एक कान्तिमान् पुत्र इक्षाः जो कारन्यम कहलाया । यह इन्द्रसे किसी मी वातमें कम नहीं था। उसे परास्त करना देवताओंके लिये भी अत्यन्त कठिन था॥ १७॥

तस्य सर्वे महीपाला वर्तन्ते सा वशे तदा। स हि सम्राडभूत् तेषां वृत्तेन च वलेन च॥१८॥

उस समयके समी भूपाल कारन्धमके अधीन हो गये थे। वह अपने सदाचार और बलके द्वारा उन सबका सम्राट् हो गया था।। १८॥

अविक्षिन्ताम धर्मात्मा शौर्येणेन्द्रसमोऽभवत् । यज्ञशोलो धर्मरतिर्धृतिमान् संयतेन्द्रियः ॥ १९॥

उस धर्मात्मा करन्धमकुमारका नाम अविक्षित् था। वह अपने शौर्यके द्वारा इन्द्रकी समानता करता था। वह यज्ञशील, धर्मानुरागी, धैर्यवान् और जितेन्द्रिय था॥१९॥ तेजसाऽऽदित्यसहद्याः क्षमया पृथिवीसमः। बृहस्पतिसमो बुद्धन्या हिमवानिव सुस्थिरः॥ २०॥

तेजमें सूर्यः क्षमामें पृथ्वीः बुद्धिमें बृहस्पति और सुस्थिरतामें हिमवान् पर्वतके समान माना जाता था॥ २०॥ कर्मणा मनसा वाचा दमेन प्रश्लामेन च। मनांस्याराध्यामास प्रजानां स महीपतिः॥ २१॥

राजा अविक्षित् मनः वाणीः क्रियाः इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रहके द्वारा प्रजाजनोंका चित्त संतुष्ट किये रहते थे॥ य ईजे हममेधानां शतेन विधिवत् प्रभुः॥ याजयामास्य यं विद्वान् स्वयमेवाङ्गिराः प्रभुः॥ २२॥

उन प्रमावशाली नरेशने विधिपूर्वक सौ अश्वमेघ यशें-का अनुष्ठान किया था। साक्षात् विद्वान्, प्रभु, अङ्गिरा मुनिने ही उनका यश कराया था॥ २२॥

तस्य पुत्रोऽतिचकाम पितरं गुणवत्तया।

मरुत्तो नाम धर्मश्चश्चक्रवर्ती महायशाः॥२३॥

उन्होंके पुत्र हुए महायशस्त्री, चक्रवर्ती, धर्मज्ञ राजा मक्त । जो अपने गुणोंके कारण पितासे भी बढ़े-चढ़े थे ॥ नागायुतसमप्राणः साक्षाद् विष्णुरिवापरः । स यक्ष्यमाणो धर्मात्मा शातकुम्भमयान्युत ॥ २४॥ कारयामास गुम्नाणि भाजनानि सहस्रशः।

उनमें दस हजार हाथियोंके समान बल था। वे साक्षात् दूसरे विष्णुके समान जान पड़ते थे। धर्मात्मा मरुत्त जब यज्ञ करनेको उद्यत हुए, उस समय उन्होंने सहस्रों सोनेके समुख्यक पात्र बनवाये॥ २४ है॥

मेरं पर्वतमासाय हिमवत्पार्श्व उत्तरे॥ २५॥ काञ्चनः सुमहान् पादस्तत्र कर्म चकार सः। ततः कुण्डानि पात्रीश्च पिठराण्यासनानि च ॥ २६॥ चक्तः सुवर्णकर्तारो येषां संख्या न विद्यते। तस्यैव च समीपे तु यज्ञवाटो वभूव ह ॥ २७॥

हिमालय पर्वतके उत्तर भागमें मेर पर्वतके निकट एक महान सुवर्णमय पर्वत है। उसीके समीप उन्होंने यश्रशाला बनवायी और वहीं यश्र-कार्य आरम्भ किया। उनकी आशासे अनेक सुनारोंने आकर सुवर्णमय कुण्ड, सोनेके वर्तन, थाली और आसन (चौकी आदि) तैयार किये। उन सब वस्तुओं-की गणना असम्भव है॥ २५-२७॥

ईजे तत्र स धर्मात्मा विधिवत् पृथिवीपतिः । मरुत्तः सहितैः सर्वैः प्रजापालैर्नराधिपः॥ २८॥

जब सब सामग्री तैयार हो गयी तब वहाँ धर्मात्मा पृथ्वीपति राजा मरुत्तने अन्य सब प्रजापालींके साथ विधिपूर्वक यज्ञ किया ॥ २८॥

इति श्रीमहाभारते भावनमेधिके पर्वणि भवनमेधपर्वणि संवर्तमरुत्तीये चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥ इत प्रकार श्रोमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अश्वमेषपर्वमें संवर्त और मरुत्तका उपाख्यानविषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४॥

## पश्चमोऽध्यायः

इन्द्रकी प्रेरणासे बहस्पतिजीका मनुष्यको यज्ञ न करानेकी प्रतिज्ञा करना

युधिष्ठिर उवाच

कथंवीर्यः समभवत् स राजा वदतां वर । कथं च जातरूपेण समयुज्यत स द्विज ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षे ! राजा मरुत्तका पराक्रम कैसा या ! तथा उन्हें सुवर्णकी प्राप्ति कैसे हुई ! ॥ १॥

क च तत् साम्प्रतं द्रव्यं भगवन्नवतिष्ठते ।

म० स० भा० ३--७. ११-

कथं च शक्यमसाभिस्तद्वाप्तुं तपोधन ॥ २ ॥

मगवन् ! तपोघन ! वह द्रव्य इस समय कहाँ है ? और इम उसे किस तरह प्राप्त कर सकते हैं ? ॥ २ ॥

व्यास उवाच

असुराश्चेव देवाश्च दक्षस्यासन् प्रजापतेः । अपत्यं वहुछं तात संस्पर्धन्त परस्परम् ॥ ३ ॥ ः व्यासजीने कहा—तात ! प्रजापित दक्षके देवता और भद्र स्पर पद्र र ने ने न्ये हैं, के भारतों सर्घा रतती हैं॥ सर्वपादिस्सः पुष्ठी सनतुन्दी वस्त्रतुः । पुरस्पतिप्रिचेताः संघर्षेत्र नपोधनः ॥ ४॥

क्षेत्र स्टार्ट क्षित्र है से पुत्र हुए जो जनका पान्य करोने एक तक्ष्य है। उनमेक्षे एव हैं महादेखली कृष्य है और कूले हैं वासकों धर्म केवर्त ॥ ४॥ सायतिकाधिनों बाजन पृथमास्तां परस्परम् । कृष्टक्षिता संस्थित बाधने स्म पुनः पुनः॥ ५॥

गत्रम् । वे दोनों भाई एक-दूर्मसे अलग रहते और आपन्मे पड़ी राजी रखते थे। बुहस्तति अपने छोटे माई मंतर्वकी बातंबार मजाग करते थे॥ ५॥

म याध्यमानः सततं भ्रात्रा ज्येष्टेन भारत। वर्षानुत्मृज्य दिग्वासा वनवासमरोचयत् ॥ ६॥

भारत ! अपने बए भाईके द्वारा सदा सताये जानेपर संपर्ध भन-दीलाका मोह छोड़ घरते निकल गये और दिगम्बर होकर यनमें रहने लगे । घरती अपेक्षा बनवासमें ही उन्होंने सुख माना । ॥ ६॥

यासयोऽध्यसुरान् सर्वान् विजित्य च निपात्य च। इन्द्रन्यं प्राप्य लेकिसु ततो यये पुरोहितम् ॥ ७ ॥ पुत्रमहिरसो ज्येष्ठं विप्रज्येष्ठं गृहस्पतिम् ।

इगी मगय इन्द्रने समस्त असुगैको जीतकर मार गिराया समा जिसुननका मास्राज्य प्राप्त कर लिया । तदनन्तर उन्होंने अक्तिगरे ज्येष्ठ गुत्र विश्ववर बृहस्यतिको अपना पुरोहित समाया ॥ ७१ ॥

याज्यस्वितिरसः पूर्वमासीद् राजा कर्यधमः॥ ८ ॥ बीर्येणामितमा लोक वृत्तेन च यलेन च । दातकतुरिबीजली धर्मातमा संशितवतः॥ ९ ॥

इसके पहले अदिनके यजमान राजा करन्यम थे। संसार-में यह, पराजम और सदाचारके द्वारा उनकी समानता मरनेपालाद्धरा कोई नहीं था। वे इन्द्रतुल्य तेजली, धर्मातमा और कटोर महका पालन करनेपाल थे॥ ८९॥ याहने यस्य योधाला मित्राणि विविधानि च। दायनानि च सुन्यानि महाहाणि च सर्वदाः॥ १०॥ ध्यानादेवाभवद् राजन् सुन्यानेन सर्वदाः। स गुणैः पार्थियन सर्वान् यहा चके नराधिषः॥ ११॥

सकत्! उनके ियं गारतः गेंदाः नाना प्रकारके मित्र तथा भेंड भीरमध्य सारकी पहुन्त अध्याउँ चिन्तन करनेसे और मुख्यांता यापुरे सी मध्य हो। जाती भी। सजा करन्यमने अपने मुजीने धनना गणाजीकी अपने वश्में कर विया था॥ संबोध्य कालीनप्टं च सदार्थमं दिवं गतः। काम्य तम्य पुत्रम्तु ययागिस्य धर्मवित् ॥ १२॥ अविभिन्नाम शर्वेजित्स वशे कृतवान् महीम्। विक्रमेण गुणैद्वैव पितेवासीत् स पार्थिवः॥ १३॥

कहते हैं राजा करन्यम अमीष्ट कालतक इस संसारमें जीवन धारण करके अन्तमें सदारीर स्वर्गहोकको चले गये ये। उनके पुत्र अविक्षित् ययातिके समान धर्मज्ञ थे। उन्होंने अपने पराक्रम और गुणोंके द्वारा शत्रुऑपर विजय पाकर सारी पृथ्वीको अपने वरामें कर लिया था। ये राजा अपनी प्रजाके लिये पिताके समान थे।। १२-१३॥

तस्य वासवतुल्योऽभूनमरुत्तो नाम वीर्यवान् । पुत्रस्तमनुरक्ताभृत् पृथिवी सागराम्वरा ॥ १४ ॥

अविश्वित्के पुत्रका नाम महत्त था। जो इन्द्रके समान पराक्रमी थे। समुद्ररूपी वस्नसे आच्छादित हुई यह सारी पृथ्वी—समस्त भूमण्डलकी प्रजा उनमें अनुराग रखती थी॥ स्पर्यते स स्म सततं देवराजेन नित्यदा। वासवोऽपि महत्तेन स्पर्धते पाण्डुनन्दन॥ १५॥

पाण्डुनन्दन! राजा मक्त सदा देवराज इन्द्रसे स्पर्धा रखते थे और इन्द्र भी मक्तके साथ स्पर्धा रखते थे ॥१५॥ शुचिः स गुणवानासीन्मरुत्तः पृथिवीपतिः। यतमानोऽपि यं शको न विदेशपयति स्म ह ॥ १६॥

पृथ्वीपति मक्त पवित्र एवं गुणवान् थे। इन्द्र उनसे वढ़नेके लिये सदा प्रयत्न करते थे तो भी कभी यढ़ नहीं पाते थे॥ १६॥

सोऽशक्तुवन् विशेषाय समाहृय वृहस्पतिम् । उवाचेदं वचो देवैः सहितो हरिवाहनः॥ १७॥

जय देवताओंसहित इन्द्र किमी तरह यद न एके, तय वृहस्तिको बुटाकर उनसे इस प्रकार कहने लगे—-॥१७॥ वृहस्पते मरुत्तस्य मा स्म कार्पीः कथंचन । देवं कर्माथ पित्र्यं वाकर्तासि मम चेत्प्रियम् ॥ १८॥

'वृहस्यतिजी ! यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो राजा मक्तका यश्च तथा श्राहकर्म किसी तरह न कराहयेगा॥ अहं हि त्रिषु लोकेषु सुराणां च वृहस्पते। इन्द्रत्वं प्राप्तवानेको मक्त्तस्तु महीपतिः॥ १९॥

'वृहस्यते ! एकमात्र में ही तीनों लोकोंका खामी और देयताओंका इन्द्र हूँ । मनत्त तो केवल पृथ्वीके राजा ई ॥ कयं हामत्यें ब्रह्मंस्त्वं याजयित्वा सुराधिपम् । याजयेर्मृत्युसंयुक्तं मरुत्तमविशक्कया ॥ २०॥

श्रवान् ! आप अमर देवराजका यज्ञ कराकर—देवेन्द्रके पुरोदित होकर मरणधर्मा मक्तका यश्र केंग्रे निःशङ्क होकर कराह्येगा ! ॥ २० ॥

मां या वृणीष्य भद्रं ते मक्तं या महीपतिम्।

परित्यज्य महत्तं वा यथाजोषं भजख माम् ॥ २१ ॥

भापका कल्याण हो । आप मुझे अपना यजमान बनाइये अथवा पृथ्वीपित मक्त्तको । या तो मुझे छोड़िये या मक्त्तको छोड़कर चुपचाप मेरा आश्रय लीजिये ।। २१ ।। प्वमुक्तः स्व कौरव्य देवराज्ञा वृहस्पितः ।

पवमुक्तः स कौरव्य देवराज्ञा वृहस्पतिः। मुहूर्तमिव संचिन्त्य देवराज्ञानमव्रवीत्॥ २२॥

कुरनन्दन!देवराज इन्द्रके ऐसा कहनेपर बृहस्पतिने दो घड़ीतक सोच-विचारकर उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया—॥ त्वं भूतानामधिपतिस्त्विय लोकाः प्रतिष्ठिताः। नमुचेर्विश्वरूपस्य निहन्ता त्वं चलस्य च ॥ २३॥

'देवराज ! तुम सम्पूर्ण जीवोंके स्वामी हो, तुम्हारे ही आधारपर समस्त छोक टिके हुए हैं । तुम नमुचि, विश्वरूप और बलासुरके विनाशक हो ॥ २३ ॥

त्वमाजहर्थं देवानामेको वीरश्रियं पराम्। त्वं विभर्षि भुवं द्यां च सदैव बलसूदन॥२४॥

'बलसूदन ! तुम अदितीय वीर हो । तुमने उत्तम सम्पत्ति प्राप्त की है । तुम पृथ्वी और स्वर्ग दोनोंका भरण-पोषण एवं संरक्षण करते हो ॥ २४ ॥ पौरोहित्यं कथं कृत्वा तव देवगणेश्वर ।

याजयेयमहं मर्त्यं महत्तं पाकशासन ॥ २५॥

'देवेश्वर ! पाकशासन ! तुम्हारी पुरोहिती करके मैं मरण-धर्मा मरुत्तका यज्ञ कैसे करा सकता हूँ ।! २५ ॥

समाश्वसिहि देवेन्द्र ताहं मर्त्यस्य किंचित्। प्रहीष्यामि सुवं यहे श्रणु चेदं वचो मम ॥ २६॥

ब्देवेन्द्र! घैर्य धारण करो। अब मैं कमी किसी मनुष्यके यज्ञमें जाकर खुवा हायमें नहीं लूँगा। इसके सिवा मेरी यह बात मी ध्यानसे सुन लो॥ २६॥

हिरण्यरेता नोष्णः स्यात् परिवर्तेत मेदिनी। भासं तु न रविः कुर्यात्र तु सत्यं चलेन्मयि॥ २७॥

'आग चाहे ठंडी हो जाय, पृथ्वी उलट जाय और सूर्यदेव प्रकाश करना छोड़ दें; किंतु मेरी यह सची प्रतिशा नहीं टल सकती'॥ २७॥

वैशम्पायन उवाच

वृहस्पतिववः श्रुत्वा शक्रो विगतमत्सरः। प्रशस्यैनं विवेशाथ स्वमेव भवनं तदा॥२८॥

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! वृहस्पतिजीकी बात सुनकर इन्द्रका मालर्थ दूर हो गया और तव वे उनकी प्रशंका करके अपने घरमें चले गये ॥ २८॥

इति श्रीमहाभारते आस्वमेधिके पर्वणि अस्वमेधपर्वणि संवर्तमङ्त्रीये पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत आस्वमेधिक पर्वके अन्तर्गत अश्वमेधृत्में संवर्त और मरुत्तका उपाख्यानविषयक पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥

# पष्ठोऽध्यायः

नारदजीकी आज्ञासे मरुत्तका उनकी बतायी हुई युक्तिके अनुसार संवर्तसे भेंट करना

व्यास उवाच

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । बृहस्पतेश्च संवादं मरुत्तस्य च धीमतः ॥ १ ॥

व्यासजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रसंगमें बुद्धिमान् राजा मरुत्त और बृहस्पतिके इस पुरातन संवादिवषयक इतिहासका उल्लेख किया जाता है ॥ १॥

देवराजस्य समयं इतमाङ्गिरसेन ह । श्रुत्वा महत्तो नृपतिर्यक्षमाहारयत् परम् ॥ २ ॥

राजा मक्त्तने जब यह सुना कि अङ्गिराके पुत्र बृहस्पतिजीने मनुष्यके यश न करानेकी प्रतिशा कर ली है, तब उन्होंने एक महान् यशका आयोजन किया ॥ २ ॥ संकल्प्य मनसा यश्चं करन्धमसुतात्मजः। बृहस्पतिमुपागम्य वाग्मी वचनमव्यति॥ ३ ॥

बातचीत करनेमें कुशल करन्धमपौत्र मक्त्रने मन-ही-

मन यज्ञका संकल्प करके वृहस्पतिजीके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहा- || ३ ||

भगवन् यन्मया पूर्वमभिगम्य तपोधन । कृतोऽभिसंधिर्यशस्य भवतो वचनाद् गुरो ॥ ४ ॥ तमहं यप्दुंभिच्छामि सम्भाराः सम्भृताश्च मे । याज्योऽस्मिभवतः साधोतत् प्राप्तुहि विधत्स्व च ॥५॥

'मगवन् ! तपोषन ! गुरुदेव ! मैंने पहले एक वार आ-कर जो आपसे यज्ञके विषयमें सलाह ली थी और आपने जिसके लिये मुझे आज्ञा दी थी, उस यज्ञको अव में प्रारम्म करना चाहता हूँ । आपके कथनानुसार मैंने सब सामग्री एकत्र कर ली है । साधु पुरुष ! में आपका पुराना यजमान मी हूँ । इसलिये चलिये, मेरा यज्ञ करा दीजिये' ॥ ४-५॥

**बृहस्पातरुवाच** 

न कामये याजयितुं त्वामहं पृथिवीपते। वृतोऽस्मि देवराजेन प्रतिशातं च तस्य मे॥ ६॥ स्तरपतिलोंने कहा—राज्य ! अब में बुन्हारा पछं करात मही वादण ! देलाज इन्डिंग सूत्रे अपना अरोहित बन्द किए है और धेने भी उनने सामने यह प्रतिशा कर लेंदे ॥ ६ ॥

#### मर्ग उपाय

विष्यमिन तय केशं यह मन्ये च ते भृशम्। तवामि यात्यतां प्राप्तो भजमानं भजस्य माम्॥ ७॥

सरस योले—वित्रवर ! में आउके निताके समयसे दी आउका परमान हूँ तथा विरोध सम्मान करता हूँ। शहरका शिष्य हूँ और आउकी सेवामें तत्वर रहता हूँ। भग्नः मुझे अजनार्थे॥ ७॥

### *युहरपतिरुवाच*

अमर्ये याजयित्वाहं याजयित्ये कथं नरम्। महत्तगच्छवामाचानिवृत्तोऽस्म्यवयाजनात्॥ ८॥

गृहस्पतिज्ञीने कहा—मरुत्त ! अमरोंका यशकरानेके बाद में मरणधर्मा मनुष्योंका यश कैसे कराजेंगा ! तुम आओ या रहो । अय में मनुष्योंका यशकार्य करानेसे निश्च हो गया हूँ ॥ ८॥

न त्यां याजयितासम्यद्य वृणु यं त्विमहेच्छिसि। उपाध्यायं महावाहो यस्ते यद्गं करिष्यति॥ ९॥

महाबाही ! में तुम्हारा यह नहीं कराऊँगा। तुम दूसरे शिएको चाही उसीको अपना पुरोहित बना लो। जो तुम्हारा यह करायेगा॥ ९॥

#### व्यास उपाच

पयमुक्तस्तु नृपतिर्मन्तो बीडितोऽभवत्। प्रत्यागच्छन् सुसंविद्गो ददर्श पथि नारदम्॥ १०॥

व्यासजी कहते हैं—राजन् ! बृहस्पतिजीके ऐसा उत्तर पाकर महाराज मक्तको यहा संकोच हुआ । वे यहुत सिम्न होकर सीटे जा रहे थे। उसी समय मार्गमें उन्हें देवीं नारदशीय दर्शन हुआ ॥ १०॥

देवपिंणा समागम्य नारदेन स पार्थिवः। विभिवत् मात्रहिस्तस्थावधैनं नारदे।ऽत्रवीत्॥ ११॥

देगर्वि नाग्दिते गाय समागम होनेवर राजा महत्त यथा-विधि हाय जोड्डर लड़े हो गये। तब नारदजीने उन्ते कहा-॥ ११॥

राजपे नाति इष्टोऽसि किचित् क्षेमं तवानय। इ. गतोऽसि कुतको इममितिस्थानमागतम्॥ १२॥

स्तार्थे ! तुम अभित्र मधनन नहीं दिलायों देते हो । निभार नोध ! दुम्हों महाँ कुछक तो दे न ! कहाँ सपे थे और दिश कारण तुम्हें यह गेंदका अवस्य प्राप्त तुआहे ! ॥ श्रोतव्यं चेन्मया राजन् बृहि मे पार्थिवर्षभ । व्यपनेष्यामि ते मन्युं सर्वयत्नेर्नराधिप ॥ १३ ॥

'राजन् ! नृपक्षेष्ठ ! यदि मेरे मुनने योग्य हो तो बताओ । नरेश्वर ! में पूर्ण यत्न करके तुम्हारा दुःख दूर कहँगा' ॥ १३ ॥

एवमुको मरुक्तः स नारदेन महर्पिणा। विमलम्भमुपाध्यायात् सर्वमेव न्यवेदयत्॥१४॥

महर्षि नारदके ऐसा कहनेपर राजा मकत्तने उपाध्याय (पुरोहित) से विछोह होनेका सारा समाचार उन्हें कह सुनाया॥ १४॥

### मरुत्त उवाच

गतोऽस्म्यङ्गिरसः पुत्रं देवाचार्यं वृहस्पतिम् । यद्यार्थमृत्विजं दृण्टुं स च मां नाभ्यनन्दत ॥ १५॥

मरुत्तने कहा—नारदजी! मैं अङ्गराके पुत्र देवगुरु वृहस्पतिके पास गया था। मेरी यात्राका उद्देश्य यह था कि उन्हें अपना यश करानेके लिये शृत्विजके रूपमें देखूँ; किंतु उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की ॥ १५ ॥

प्रत्याख्यातश्च तेनाहं जीवितुं नाद्य कामये। परित्यक्तश्च गुरुणा दृषितश्चास्मि नारद॥१६॥

नारदजी!मेरे गुरुने मुझपर मरणधर्मा मनुष्य होनेका दोप लगाकर मुझे त्याग दिया । उनके द्वारा इस प्रकार अस्वीकार किये जानेके कारण अब मैं जीवित रहना नहीं चाहता ॥

#### व्यास उवाच

प्वमुक्तस्तु राहा स नारदः प्रत्युवाच हु । भाविक्षितं महाराज याचा संजीवयन्निव ॥ १७ ॥

व्यासजी कहते हैं—महाराज! राजा मरुतके ऐसा कहनेपर देवर्षि नारदने अपनी अमृतमयी वाणीके हारा अविश्वित्कुमारको जीवन प्रदान करते हुए-से कहा॥१७॥

### नारद उवाच

राजन्नद्विरसः पुत्रः संवतीं नाम धार्मिकः। चङ्क्रमीति दिशःसवी दिग्वासा मोहयन् प्रजाः॥१८॥ तं गच्छ यदि याज्यं त्वां न वाञ्छति वृहस्पतिः। प्रसम्नस्त्वां महातेजाः संवतीं याजयिष्यति ॥ १९॥

नारद्जी बोले—राजन् । अङ्गगके दूसरे पुत्र संवर्त बहे घार्मिक हैं । वे दिगम्बर होकर प्रजाको माहमें डालते हुए अर्थान् सबसे छिने रहकर सम्पूर्ण दिशाओं में भ्रमण करते रहते हैं । यदि बृहद्यति तुम्हें अपना यजमान बनाना नहीं चाहते तो तुम संवर्तके ही पास चले जाओं । संवर्त बहे तेजस्वी हैं, वे प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारा यह करा हैंगे ॥ १८-१९॥

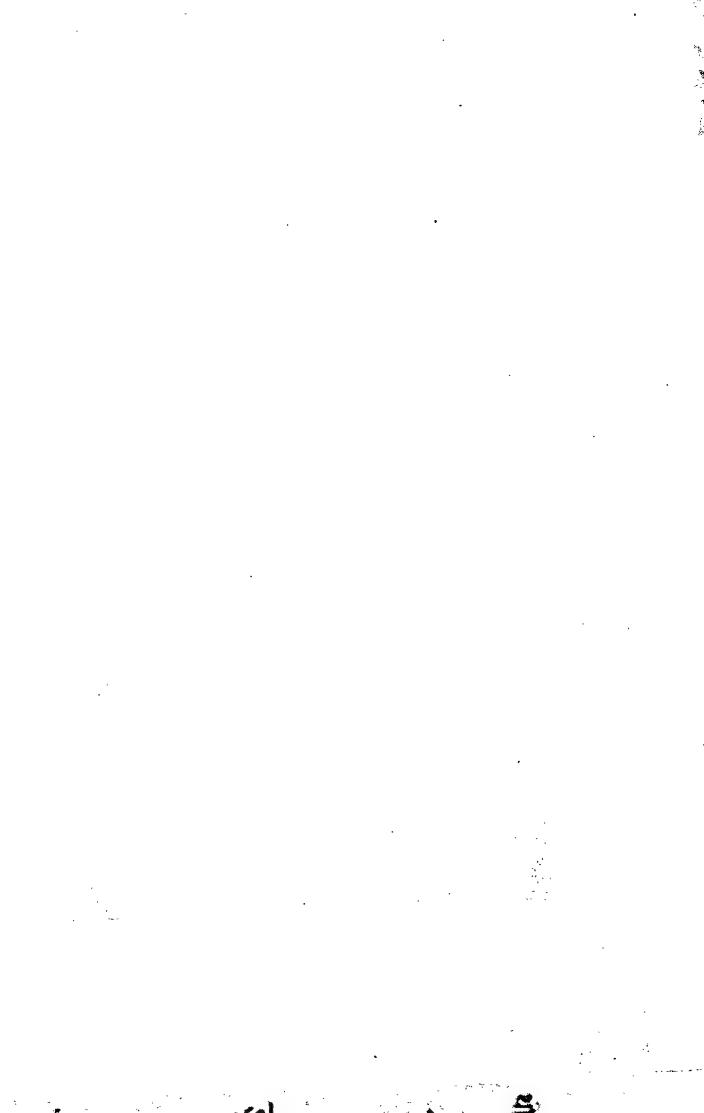



エローエー・コー

महाराज मरुचकी देवपिंसे मेंट

#### मरुत्त । उवाच

संजीवितोऽहं भवता वाक्येनानेन नारह।
पश्येयं क नु संवर्ते शंस मे वदतां वर्॥२०॥
कथं च तस्मे वर्तेयं कथं मां न परित्यजेत्।
प्रत्याख्यातश्च तेनापि नाहं जीवितुमुत्सहे॥२१॥

मरुत्त चोले—वक्ताओं में श्रेष्ठ नारदजी ! आपने यह बात बताकर मुझे जिला दिया । अब यह बताइये कि मैं संवर्त मुनिका दर्शन कहाँ कर सकूँगा ! मुझे उनके साथ कैसा वर्ताव करना चाहिये ! मैं कैसा व्यवहार करूँ, जिससे वे मेरा परित्याग न करें । यदि उन्होंने भी मेरी प्रार्थना उकरा दी तब मैं जीवित नहीं रह सकूँगा ।। २०-२१ ।।

#### नारद उवाच

उन्मत्तवेषं विश्रत् स चङ्क्रमीति यथासुखम् । वाराणस्यां महाराज दर्शनेष्सुर्महेश्वरम् ॥ २२ ॥

नारदजीने कहा—महाराज ! वे इस समय वाराणसीमें महेश्वर विश्वनाथके दर्शनकी इच्छासे पागलका-सा वेष धारण : किये अपनी मौजसे घूम रहे हैं ॥ २२ ॥

तस्या द्वारं समासाद्य न्यसेथाः कुणपं कचित्। तं दृष्ट्वा यो निवर्तेत संवर्तः स महीपते ॥ २३ ॥ तं पृष्ठतोऽनुगच्छेथा यत्र गच्छेत् स वीर्यवान् । तमेकान्ते समासाद्य प्राक्षितः शरणं वजेः ॥ २४ ॥

तुम उस पुरीके प्रवेश-द्वारपर पहुँचकर वहाँ कहीं से एक मुर्दा लाकर रख देना । पृथ्वीनाथ ! जो उस मुर्देको देखकर सहसा पीछेकी ओर लौट पड़े, उसे ही संवर्त समझना और वे शक्तिशाली मुनि जहाँ कहीं जायँ उनके पीछे-पीछे चले जाना । जब वे किसी एकान्त स्थानमें पहुचें, तब हाय जोडकर शरणापन्न हो जाना ॥ २३-२४॥

पृच्छेत्त्वां यदि केनाहं तवाख्यात इति साह । व्रयास्त्वं नारदेनेति संवर्त कथितोऽसि मे ॥ २५॥

यदि तुमसे पूछें कि किसने तुम्हें मेरा पता बताया है तो कह देना—'संवर्तजी! नारदजीने मुझे आपका पता बताया है' ॥ २५ ॥

स चेत् त्वामनुयुक्षीत ममानुगमनेप्सया। शंसेथा विद्वमारूढं मामपि त्वमशङ्कया॥ २६॥

यदि वे तुमसे मेरे पास आनेके लिये मेरा पता पूछें

तो तुम निर्भीक होकर कह देना कि 'नारदजी आगर्मे समा । गये' || २६ ||

व्यास उवाच

स तथेति प्रतिश्रुत्य पूजियत्वा च नारदम्। अभ्यजुशाय राजर्षिर्ययौ वाराणर्सी पुरीम्॥ २७॥

व्यासजी कहते हैं—राजन् ! यह सुनकर राजिष मरुत्तने 'बहुत अच्छा' कहकर नारदजीकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और उनसे जानेकी आज्ञा हे वे वाराणसीपुरीकी ओर चल दिये ॥ २७॥

तत्र गत्वा यथोकां स पुर्या द्वारे महायशाः। कुणपं स्थापयामास नारदस्य वचः सारन्॥ २८॥

वहाँ जाकर नारदजीके कथनका सारण करते हुए महायशस्वी नरेशने उनके बताये अनुसार काशीपुरीके द्वारपर एक मुर्दी लाकर रख दिया ॥ २८॥

यौगपंद्येन विप्रश्च पुरीद्वारमथाविशत्। ततः स कुणपं दृष्ट्वा सहसा संन्यवर्तत॥२९॥

इसी समय विप्रवर संवर्त भी पुरीके द्वारपर आये; किंतु उस मुर्देको देखकर वे सहसा पीछेकी ओर छौट पड़े॥ २९॥

स तं निवृत्तमालक्ष्य प्राञ्जलिः पृष्ठतोऽन्वगात्। आविक्षितो महीपालः संवर्तमुपशिक्षितुम्॥ ३०॥

उन्हें लीटा देख राजा महत्त संवर्तने शिक्षा लेनेके लिये हाय जोड़े उनके पीछे-पीछे गये ॥ ३०॥ स च तं विजने दृष्टा पांसुभिः कर्दमेन च। इलेष्मणा चैव राजानं ष्टीवनेश्च समाकिरत् ॥ ३१॥

एकान्तमें पहुँचनेपर राजाको अपने पीछे-पीछे आते देख संवर्तने उनपर घूल फेंकी, कीचड़ उछाला तथा थूक और खखार डाल दिये॥ ३१॥

स तथा बाध्यमानो वै संवर्तेन महीपतिः। अन्वगादेव तमृषिं प्राञ्जलिः सम्प्रसाद्यन् ॥ ३२॥

इस प्रकार संवर्तके सतानेपर भी राजा मरुत्त हाथ जोड़ उन्हें प्रसन्न करनेके उद्देश्यसे उन महर्षिके पीछे-पीछे चले ही गये॥ ३२॥

ततो निवर्त्य संवर्तः परिश्रान्त उपाविशत् । शीतलच्छायमासाद्य न्यग्रीघं वहुशाखिनम् ॥ ३३ ॥

तब संवर्त मुनि लौटकर शीतल छायासे युक्त तथा अनेक शाखाओंसे सुशोमित एक बरगदके नीचे यककर बैठ गये। । ३३॥

इति श्रीमहाभारते आइवमेश्विके पर्वणि अइवमेश्वपर्वणि संवर्तमरुत्तीये पष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके शन्तर्गत अश्वमेधपर्वमें संवर्त और मरुत्तका उपाख्यानविषयक छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥

010

### सप्तमोऽध्यायः

मंपर्व और महत्वकी पातचीत, महत्तके विशेष आग्रहपर संवर्षका यह करानेकी खीकृति देना

संस्था उसाय

गणमांत्व राज्य गामः येन या कथितोऽस्यि ते । काक्ष्मणायं में सन्दर्भमण्डले चेन्सम् प्रियम् ॥ १ ॥

संपर्ण गाँउ--गान् ! समने मुक्ते कैसे पहचाना है हैं भित्रे (प्रेरे भेग परिचय दिया है ? यदि मेरा प्रिय चाहते हो तो यह सब मुक्ते डॉफर्डीक यहाओं ॥ १ ॥

मर्यं हे हुवतः सर्वे सम्पत्सन्ते मनोरथाः। भिष्या च ह्वते मुर्या शतधाते स्कुटिप्यति॥ २ ॥

महिसन्यन यहा दोंग हो तुम्हारे सारे मनोरय पूर्ण होने और यहि ग्रह बोलोंगे तो तुम्हारे मसाकके सैकड़ी दुक्षे हो बापैंगे॥ २॥

मरुत्त उपाच

नारदेन भवान महामाख्यातो हाटता पिछ । गुरुपुत्रा ममेति त्वं ततो मे प्रीतिरुक्तमा॥ ३॥

मकराने कहा—मुने ! अमणशील नारदजीने रास्तेमं गुरु आपका परिचय दिया और पता बताया । आप मेरे गुरु अिराके पुत्र हैं। यह जानकर मुक्ते यही प्रसन्ता हुई है ॥ ३ ॥

संवर्त उवाच

सन्यमेतम् भयानाद् स मां जानाति सिंघणम् । फययम्य तदेतन्मे क नु सम्प्रति नारदः॥ ४॥

संवर्त योले — राजन् ! तम ठीक कहते हो। नारदको यह माद्र है कि मैं यह कराना जानता हूँ और गुप्त वेपमें पूग रहा हूँ । अच्छा यह तो बताओं। इस समय नारद कही दें! ॥ ४॥

गरुच उवाच

भयनां क्यियित्वा तु मम देवपिंसत्तमः। यतो मामस्यनुताय प्रविष्टो हृद्यवाहनम्॥ ५॥

सगराने पाता—यने ! मुक्ते आपका परिचय और पता पताका देवर्विदिनेमिति नास्ट मुक्ते जानेकी आजा दे क्यां क्रिक्से मोत्र कर गरे थे ॥ ५॥ /

प्यास उपाप

भुगत सु पर्वशासीतम् संदर्गः मसुदं गतः। एकदर्थमयेतं राक्नुलमिति सोऽबबीत्॥ ६॥

स्थानकी कडते हैं—नाक्त्र्र गता श्री यह यात श्रीनकर भेड़ों है है है है है है कि सेटि—व्हतना तो में भी कर महता है !! है !!

रते। मरणसुनाची यात्रा निर्मेन्स्यस्य । सन्तर्भ सहस्य सहस्य पुनः पुनस्याज्ञ्योत्॥ ७ ॥ राजन् । वे उन्मत्त वेपधारी ब्राह्मण देवता मस्त्तको अपनी रुखी वाणीद्वारा वारंवार फटकारते द्रुए-से वोले—॥७॥

यातप्रधानेन मया खिचचवशवर्तिना। एवं विकृतरूपेण कथं याजितुमिच्छसि॥ ८॥

'नरेश्वर ! में तो वायु-प्रधान-वावला हूँ, अपने मनकी मीजसे ही सब काम करता हूँ, मेरा रूप भी विकृत है। अतः मुझ-जैसे व्यक्तिसे तुम क्यों यज्ञ कराना चाहते हो !॥

भ्राता मम समर्थश्च वासवेन च संगतः। वर्तते याजने चैव तेन कर्माणि कारय॥ ९॥

भीरे भाई वृहस्पति इस कार्यमें पूर्णतः समर्थ हैं। आज-कल इन्द्रके साथ उनका मेलजोल बढ़ा हुआ है। वे उनके यश करानेमें छगे रहते हैं। अतः उन्हींसे अपने सारे यशकर्म कराओ ॥ ९॥

गाईंस्थ्यं चैव याज्याश्च सर्वा गृह्याश्च देवताः। पूर्वजेन ममाक्षिप्तं शरीरं वर्जितं त्विदम्॥१०॥

'घर-ग्रहस्थीका सारा समान, यजमान तथा ग्रहदेवताओं के पूजन आदि कर्म-इन समको इस समय मेरे बड़े माईने अपने अधिकारमें कर लिया है। मेरे पास तो केवल मेरा एक शरीर ही छोड़ रक्खा है॥ १०॥

नाहं तेनाननुत्रातस्त्वामाविश्वित कर्हिचित्। याजयेयं कथंचिद् वे स हि पूज्यतमो मम ॥ ११ ॥

'अविश्चित्-ञ्रुमार ! मैं उनकी आशा प्राप्त किये थिना कभी किसी तरह भी तुम्हारा यश नहीं करा सकता; क्योंकि वे मेरे परम पूजनीय भाई हैं ॥ ११ ॥

स त्वं वृहस्पतिं गच्छ तमनुशाप्य चावज । ततोऽहं याजयिष्ये त्वां यदि यष्टुमिहेच्छसि॥ १२॥

'अतः तुम बृहस्यतिके पास जाओ और उनकी आशा लेकर आओ। उस दशामें यदि तुम यश कराना चाहो। ती में यश करा दूँगा'॥ १२॥

मरुत्त उवाच

बृहस्पति गतः पूर्वमहं संवर्त तच्छुणु। न मां कामयते याज्यमसी वासवकाम्यया॥ १३॥

मराज ने कहा — गंवर्त जी ! में पहले बृहस्यति जीके ही पास गया था । वहाँका समाचार बताता हूँ, मुनिये । वे इन्द्रको प्रसन्न रखनेकी इन्द्रको अब मुझे अपना यजमान यनाना नहीं चाहते हैं ॥ १३ ॥

अमरं याज्यमासाद्य याजयिष्ये न मानुपम्। राक्रण प्रतिपिद्धांऽएं मस्त्वं मा स याजयेः॥ १४॥ स्पर्घते हि मया विप्र सदा हि स तु पार्थिवः। एवमस्त्वित चाप्युक्तो भ्रात्रा ते बळसुद्दनः॥१५॥

उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि 'अमर यजमान पाकर अब मैं मरणधर्मा मनुष्यका यज्ञ नहीं कराऊँगा।' साथ ही इन्द्रने मना भी किया है कि 'आप मरुत्तका यज्ञ न कराइयेगा; क्योंकि ब्रह्मन् ! वह राजा सदा मेरे साथ ईर्ष्या रखता है।' इन्द्रकी इस बातको आपके माईने 'एवमस्तु' कहकर स्वीकार कर लिया है॥ १४-१५॥

स मामधिगतं प्रेरणा याज्यत्वेन वुभूषति। देवराजं समाक्षित्य तद् विद्धि मुनिपुङ्गव॥१६॥

मुनिप्रवर! में बड़े प्रेमसे उनके पास गया था; परंतु वे देवराज इन्द्रका आश्रय लेकर मुझे अपना यजमान बनाना ही नहीं चाहते हैं। इस बातको आप अच्छी तरह जान लें॥ सोऽहमिच्छामि भवता सर्वस्वेनापि याजितुम्। कामये समितिकान्तुं वासवं त्वत्कृतैर्गुणैः॥१७॥

अतः मेरी इच्छा यह है कि मैं सर्वस्व देकर भी आपसे ही यज्ञ कराऊँ और आपके द्वारा सम्पादित गुर्णोके प्रमावसे इन्द्रको भी मात कर दूँ॥ १७॥

न हि मे वर्तते बुद्धिर्गन्तुं ब्रह्मन् बृहरूपतिम् । प्रत्याख्यातो हि तेनास्मि तथानपकृते सति॥ १८॥

ब्रह्मन् ! अब वृहस्पतिके पास जानेका मेरा विचार नहीं है; क्योंकि विना अपराधके ही उन्होंने मेरी प्रार्थना अस्वीकृत कर दी है ॥ १८ ॥

संवर्त उवाच

विकीर्षेसि यथाकामं सर्वमेतत् त्विय ध्रुवम्। यदि सर्वानभिप्रायान् कर्तासि मम पार्थिव ॥ १९ ॥

संवर्तने कहा—पृथ्वीनाथ ! यदि मेरी इच्छाके अनुसार काम करो तो तुम जो कुछ चाहोगे, वह निश्चय ही पूर्ण होगा ॥ १९॥

याज्यमानं मया हि त्वां बृहस्पतिपुरन्द्रौ। द्विषेतां समभिकुद्धावेतदेकं समर्थयेः॥ २०॥

जब मैं तुम्हारा यज्ञ कराऊँगा, तब बृहस्पति और इन्द्र दोनों ही कुपित होकर मेरे साथ द्वेष करेंगे। उस समय तुम्हें मेरे पक्षका समर्थन करना होगा॥ २०॥

स्थैर्यमत्र कथं मे स्यात् सत्त्वं निःसंशयं कुरु । कुपितस्त्वां न हीदानीं भसा कुर्यो सवान्धवम् ॥ २१ ॥ परंदु इस बातका मुझे विश्वास कैसे हो कि दुम मेरा साथ दोगे । अतः जैसे भी हो, मेरे मनका संशय दूर हो; नहीं तो अभी कोचमें भरकर मैं वन्धु-वान्धवींसहित तुम्हें भस्स कर डालूँगा ॥ २१॥

मरुत्त उवाच

यावत् तपेत् सहस्रांशुस्तिष्ठेरंश्चापि पर्वताः। तावल्लोकान्न लभेयं त्यजेयं सङ्गतं यदि॥२२॥

सरत्त ने कहा — निष्मत् ! यदि मैं आपका साथ छोड़ दूँ तो जबतक सूर्य तपते हों और जबतक पर्वत स्थिर रहें तबतक मुझे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति न हो ॥ २२॥

मा चापि ग्रुभबुद्धित्वं लभेयमिह कर्हिचित्। विषयैः सङ्गतं चास्तु त्यजेयं सङ्गतं यदि॥ २३॥

यदि आपका साथ छोड़ दूँ तो मुझे संसारमें शुम बुद्धि कभी न प्राप्त हो और मैं सदा निषयोंमें ही रचा पचा रह जाऊँ ॥ २३॥

संवर्त उवाच

आविक्षित शुभा बुद्धिर्वर्तनां तव कर्मसु। याजनं हि ममाप्येच वर्तते हृदि पार्थिव॥२४॥

संवर्तने कहा अविक्षित्-कुमार ! तुम्हारी शुम बुद्धि सदा सकर्मोंमें ही लगी रहे । पृथ्वीनाथ ! मेरे मनमें भी तुम्हारा यज्ञ करानेकी इच्छा तो है ही ॥ २४॥

अभिधास्ये च ते राजन्नक्षयं द्रव्यमुत्तमम्। येन देवान् सगन्धर्वाञ्चान्नं चाभिभविष्यसि॥ २५ ॥

राजन् ! इसके लिये में तुम्हें परम उत्तम अक्षय धनकी प्राप्तिका उपाय बतलाऊँगाः जिससे तुम गन्धनींसहितः सम्पूर्ण देवताओं तथा इन्द्रको भी नीचा दिखा सकोगे ॥२५॥ न तु मे वर्तते सुद्धिधैने याज्येषु वा पुनः । विप्रियं तु करिष्यामि भ्रातुश्चेन्द्रस्य चोभयोः॥ २६॥

मुझको अपने लिये धन अयवा यजमानोंके संग्रहका विचार नहीं है। मुझे तो माई वृहस्पति और इन्द्र दोनोंके विषद्ध कार्य करना है॥ २६॥ गमियस्थामि शकेण समतामिप ते ध्रुवम्। प्रियं च ते करिस्थामि सत्यमेतद् व्रवीमि ते॥ २७॥

निश्चय ही मैं तुम्हें इन्द्रकी वरावरीमें वैठाऊँगा और तुम्हारा प्रिय करूँगा। मैं यह बात तुमसे सत्य कहता हूँ॥

इति श्रीमहाभारते आञ्चमेधिके पर्वणि अञ्चमेधपर्वणि संवर्तमरुत्तीये सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥

इस प्रकार श्रीमहामारत आधमेधिक पर्वके अन्तर्गत अधमेध पर्वमें संवर्त और मरुत्तका

ठपाल्यानविषयक सातवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७ ॥

### अष्टमोऽध्यायः

गंबर्गका महत्त्वको मुद्दाकी प्राप्तिके लिये महादेवजीकी नाममयी स्तुतिका उपदेश और अनुकी प्राप्ति तथा महत्त्वकी सम्पत्तिसे बृहस्पतिका चिन्तित होना

संवर्ग डवाच

गिर्गेर्ट्सप्तः पृष्टे मुख्यान् नाम पर्वतः। तथ्येत यत्र भगवांम्यपो नित्यमुमापतिः॥ १॥

संवर्धन कथा नाजन् ! दिमालयके प्रथमागर्मे प्रश्नागर एक पर्यंत है। जहाँ उमावल्लभ भगवान् शहर भग गरणा क्या करते हैं॥ १॥ यनस्पर्वानां मूलेषु श्रद्धेषु विपमेषु च। सुहासु दीलसाजस्य यथाकामं यथासुलम्॥ २॥ उमासहायो भगवान् यत्र नित्यं महेश्वरः। आस्त शूली महातजा नानाभृतगणावृतः॥ ३॥

यहाँ वनस्वतियों के मूलमागमें हुर्गम शिखरीं र तथा गिरिशाकी गुकाओं में नाना प्रकारके भूतगणें के बिरे हुए महालेक्षी विश्वल्यारी भगवान महेश्वर उमादेवीके साथ इन्छानुसार सुरापूर्वक सदा निवास करते हैं ॥ २-३ ॥ तत्र रहाध्य साध्याध्य विश्वेदथ वस्तवस्तथा। यमध्य वरुणक्षेत्र सुनेर्थ सहानुगः॥ ४ ॥ भूगानि च पिशाचाक्ष नासत्याविष चाष्ट्रिको।

भूतान् च ।पराद्याद्य मासत्यावाप चार्यना । गम्धवाप्सरसद्चेव यदा देवर्षयस्तथा ॥ ५ ॥ आदित्या ममतद्वेव यातुधानाध्य सर्वदाः । उपासन्ते महातमानं यहुरूपमुमापतिम् ॥ ६ ॥

उस पर्यवस्य महमागः साध्यमाणः विश्वेदेवसमः बसुमणः यमसः वरणः अनुनारीसदित कुनेषः भूतः विद्यानः अश्विनी-सुभारः सन्भयः अभ्वतः यक्षः देविदः आदित्यमणः सम्हण समा पानुधानगणः अनेक रूपधारी उमावरूम परमात्मा विदशी स्व प्रशासे उपासना करते हैं॥ ४–६॥

रमन् भगवांस्तत्र कुवेरानुचरैः सह। निकृतिविक्ताकारैः क्रीटङ्किः पृथिवीपते॥ ७॥

्र हिनाय ! यहाँ विकास आकार और विकृत चेपवाले पुचित्र महिन महिनमीतिकी कीटाएँ करते हैं और उनके साथ भगगान् शिव आनन्दपूर्वक रहते हैं ॥ ७॥

भिषा ज्यलन एरपरे चे बालादित्यसमग्रुतिः। न सपं शस्यते सम्य संस्थानं वा कदाचन ॥ ८ ॥ निर्देष्ट्रं माणिनिः पंक्षित् मारुतिमीसलोचनैः।

उनका शीविषद प्रभावकात्रके सुदेवी भाँति हेजसे भारतावरणक किरमारी देश है। संस्थित कोई भी प्राफ्त प्राणी भागे भारतार नेपीन उनके सार या प्राप्ताको कभी देख नदी स्कोट () दुई () नोप्णं न शिशिरं तत्र न वायुर्न च भास्करः॥ ९॥ न जरा श्रुत्पिपासे वा न मृत्युर्न भयं नृप।

वहाँ न अधिक गर्मी पड़ती है न विशेष ठंडक, न वायुका प्रकोप होता है न सूर्यके प्रचण्ड तापका। नरेश्वर! उस पर्वतपर न तो भूख सताती है, न प्यास, न खुढ़ापा आता है न मृत्यु। वहाँ दूसरा कोई भय भी नहीं प्राप्त होता है॥ ९६ ॥

तस्य शैलस्य पाइर्नेषु सर्वेषु जयतां वर ॥ १० ॥ धातवो जातरूपस्य रदमयः सवितुर्यथा । रहयन्ते ते कुवेरस्य सहायहयतायुधैः ॥ ११ ॥ चिक्तीर्पद्धः प्रियं राजन् कुवेरस्य महात्मनः ।

विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ नरेश ! उस पर्वतके चारों ओर सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाशमान सुवर्णकी खानें हैं । राजन् ! अस्त्र-श्रक्तींसे सुसिवजत कुयेरके अनुचर अपने स्वामी महात्मा कुयेरका प्रिय करनेकी इच्छासे उन खानोंकी रक्षा करते हैं ॥ १०-११ई॥

(तत्र गत्वा त्वमन्वास्य महायोगेश्वरं शिवम्। कुरु प्रणामं राजपें भक्त्या परमया युतः॥)

राजर्षे ! वहाँ जाकर तुम परम मिक्तमावसे युक्त हो महायोगेश्वर शिवको प्रणाम करो ॥

तस्मै भगवते कृत्वा नमः शर्वाय वेधसे ॥ १२ ॥ (एभिस्तं नामभिदेंचं सर्वविद्याधरं स्तुहि)

जगत्त्वश भगवान् श्रङ्करको नमस्कार करके समस्त विषाओंको घारण करनेवाले उन महादेवजीकी तुम इन निम्नाङ्गित नार्मोद्वारा स्तुति करो ॥ १२ ॥

निमाद्भित नागैद्वारा स्तुति करो ॥ १२ ॥
रुद्राय शितिकण्डाय पुरुपाय सुवर्चसे ।
कपिदंने करालाय हर्यक्षणे वरदाय च ॥ १३ ॥
रुपक्षणे पूष्णो दन्तिभिदे वामनाय शिवाय च ॥
याम्यायाव्यक्तस्पाय सद्वृत्ते शङ्कराय च ॥ १४ ॥
सम्याय हरिकेशाय स्थाणवे पुरुपाय च ॥
हरिनेवाय मुण्डाय कुद्धायोत्तरणाय च ॥ १५ ॥
भास्कराय सुर्तार्थाय देवदेवाय रहसे ।
हर्णापिणे सुवक्वाय सदस्राक्षाय मीहुषे ॥ १६ ॥
भिरिशाय प्रशान्ताय यतय चीरवाससे ।
पिल्वद्ण्डाय सिद्धाय सर्वद्ण्डधराय च ॥ १७ ॥
मृण्याधाय महते धन्विनेऽथ भवाय च ।
वगय सोमवक्वाय सिद्धमन्त्राय चक्षुषे ॥ १८ ॥

हिरण्यवाहवे राजन्तुत्राय पतये दिशाम्। लेलिहानाय गोष्ठाय सिद्धमन्त्राय वृष्णये॥१९॥ पशूनां पतये चैव भूनानां पतये नमः। वृषाय मातृभकाय सेनान्ये मध्यमाय च ॥ २०॥ स्रवंहस्ताय पतये धन्विने भागवाय च। अजाय कृष्णनेत्राय विरूपाक्षाय चैव ह ॥ २१ ॥ तीक्ष्णदंष्ट्राय तीक्ष्णाय वैश्वानरमुखाय च। महाद्युनयेऽनङ्गाय सर्वाय पतये विज्ञाम्॥ २२॥ विलोहिताय दीप्ताय दीप्ताक्षाय महौजसे। वसुरेतःसुवपुषे पृथवे कृत्तिवाससे ॥ २३ ॥ चैव सुवर्णमुकुटाय च। कपालमालिने महादेवाय कृष्णाय ज्यम्बकायानवाय च ॥ २४ ॥ क्रोधनायानृशंसाय मृद्वे बाहुशालिने। तथैवाकूरकर्मणे ॥ २५॥ दण्डिने तप्ततपसे सहस्रशिरसे चंच सहस्रवरणाय च । स्वधासक्रपायं बहुक्रपाय दंष्ट्रिणे ॥ २६॥

िभगवन् ! आप **र**द्ध ( दुखके कारणको दूर करनेवाले), शितिकण्ड ( गलेमें नीळ चिह्न घारण करनेवाले ), पुरुष ( अन्तर्यामी ), सुवर्चा ( अत्यन्त तेजस्वी ), कपदीं ( जटा-जूटधारी ), कराल ( मयंकर रूपवाले ), हर्यक्ष ( हरे नेत्रीं-वाले ), वरद ( भक्तींको अभीष्ट वर प्रदान करनेवाले ), च्यक्ष ( त्रिनेत्रधारी ) पूषाके दाँत उखाड़नेवाले, वामनः शिवः याम्य ( यमराजके गणस्वरूप ), अन्यकारूप, सद्वृत्त ( सदाचारी ), शङ्कर, क्षेम्य ( कल्याणकारी ) इरिकेश ( भूरे केशोंबाले ), खाणु ( खिर ), पुरुष, इरिनेत्र, मुण्ड, कृद्र, उत्तरण ( संसार-सागरसे पार उत्तरनेवाले ), भारकर ( सूर्यरूप ), सुतीर्थ ( पवित्र तीर्थरूप ), देवदेव, रंइस ( वेगवान् ), उष्णीषी ( सिरपर पगड़ी धारण करनेवाले ), सुवक्त्र ( सुन्दर मुखवाले ), एहस्राक्ष ( हजारों नेत्रीवाले ), मीढ्नान् ( कामपूरक), गिरिश्च (पर्वतपर शयन करनेवाले)। प्रशान्त, यति ( संयमी), चीरवासा ( चीरवस्त्र धारण करने-वाले ), विस्वदण्ड ( वेलका डंडा धारण करनेवाले ), सिद्ध, सर्वदण्डधर ( सबको दण्ड देनेवाले .), मृगव्याघ ( आर्द्रो नक्षत्रखरूप ), महान्, धनंबी ( पिनाक नामक धनुष धारण करनेवाले ), मव ( संसारकी उत्पत्ति करने-वाले ), वर ( श्रेष्ठ ), सोमवनत्र ( चन्द्रमाके समान मुख-वाले ), सिद्धमन्त्र (जिन्होंने सभी मनत्र सिद्ध कर लिया है ऐसे ), चक्षप ( नेत्ररूप ), हिरण्यवाह् ( सुवर्णके समान सुन्दर भुजाओंवाले ), उप ( मयंकर ), दिशाओंके पति, लेलिहान ( अग्निरूपसे अपनी जिह्नाओं के द्वाग हविष्यका आखादन करनेवाले ), गोष्ठ ( वाणीके निवासस्थान ), सिद्धमन्त्र, वृष्णि ( कामनाओंकी वृष्टि करनेवाले ), पशुपति, भूतपति, बृष ( घर्मस्वरूप ), मातृभक्त, सेनानी ( कार्तिकेय

रूप ), मध्यम, खुनइस्त ( हाथमें सूवा ग्रहण करनेवाले भृतिवजरूप ), पति ( सनका पालन करनेवाले ), घनवी, मार्गव, अज (जन्मरहित), कृष्णनेत्र, विरूपाझ, तीक्षादंष्ट्र, तीक्ष्ण, वैश्वानरमुख ( अग्निरूप मुखवाले ), महाद्युति, अनङ्ग ( निराकार ), सर्वे, विशामगीत ( सवके स्वामी ), विलोहित ( रक्तवर्ण ), दीप्त ( तेजस्वी ), दीप्ताक्ष ( देदीप्य-मान नेत्रॉवाले), महौजा ( महावली ), वसुरेता ( हिरण्यवीर्य अग्निरूप ), सुवपुष् ( सुन्दर शरीरगले ), पृथु ( स्थूच ), कृत्तिवासा ( मृगचर्म घारण करनेवाले ), कपालमाली ( मुण्डमाला धारण करनेवाले ), तुवर्णमुक्ट, महादेव, कृष्ण ( सिन्चदानन्दस्वरूप ), ज्यम्बक ( त्रिनेत्रधारी ), अनघ (निष्पाप ), क्रोधन (दुष्टींपर क्रोध करनेवाले ), अनुशंस (कोमल स्वभाववाले),मृदु, वाहुशाली, दण्ही, तेजतर करनेवाले, कोमल कर्म करनेवाले, सहस्रधिरा ( इजारी मस्तकवाले ), सहस्रचरण, स्वधास्वरूप, बहरूप और दंष्टी नाम घारण करनेवाले हैं।आपको मेरा प्रणाम है ॥१३–२६॥ पिताकिनं महादेवं महायोगिनमव्ययम् । त्रिशूलहरुतं वरदं ज्यम्बकं भुवनेश्वरम् ॥ २७ ॥ त्रिपुरध्नं त्रिनयनं त्रिलोकेशं महौजसम्। प्रभवं सर्वभूतानां धारणं धरणीधरम् ॥ २८ ॥ ईशानं शङ्करं सर्वे शिवं विश्वेश्वरं भवम्। उमार्पात पशुपति विश्वरूपं महेश्वरम् ॥ २९ ॥ दशभुजं दिव्यगोवृषभध्वजम्। उत्रं स्थाणुं शिवं रौद्रं शर्वं गौरीशमीश्वरम् ॥ ३०॥ शितिकण्डमजं शुक्रं पृथुं पृथुहरं वरम्। विश्वरूपं विरूपाक्ष वहुरूपमुमापतिम् ॥ ३१ ॥ देवमनङ्गाङ्गहरं हरम्। प्रणम्य शिरसा शरण्यं शरणं याहि महादेवं चतुर्मुखम् ॥ ३२॥

हिसप्रकार उन पिनाकघारी, महादेव, महायोगी, अविनाशी, हाथमें त्रिश्ल घारण करनेवाले, वरदायक, व्यम्वक, भुवनेश्वर, त्रिपुरासुरको मारनेवाले, त्रिनेत्रधारी, त्रिभुवनके स्वामी, महान् बलवान्। स्य जीवींकी उत्पत्तिके कारण, सबको घारण करनेवाले, पृथ्वीका मार संभालनेवाले, जगत्के शासक, कल्याणकारी, सर्वरूप, श्चिव, विश्वेश्वर, जगत्को उत्पन्न करनेवाले, पार्वतीके पति, पशुओंके पालक, विश्वरूप, महेश्वर, विरूपाक्ष, दस भुजाधारी, अपनी ध्वजामें दिल्य वृपमका चिह्न घारण करनेवाले, उग्र, स्थाणु, शिव, रद्र, शर्व, गौरीश, ईश्वर, शितिकण्ठ, अजन्मा, शुक्र, पृथु, पृथुहर, वर, विश्वरूप, विरूपाक्ष, वहुरूप, उमापाति, कामदेवको मस्म करनेवाले, हर, चतुर्मुख एवं शरणागतवत्सल महादेवजींको सिरसे प्रणाम करके उनके शरणापन हो जाना ॥ २७–३२ ॥

(तिगेनमानं यतुग दिव्याभरणभृतितम्। समापनामां राम्बुं सर्पयानिमंखरम्॥ निर्देगणां निर्मारेगं निर्मेषं निधिमाजनाम्। क्राप्य बाहरितः बार्चे प्रयाभि बारणे एरम्॥

( और इस इहार ह्युनि असा—) जो अपने रोजस्वी र्रो दिवारी प्रभविता हो। रो है। दिव्य आसूरणींसे विस्थित 🐍 का १ अन्ते। सहितः अहस्माः श्रम्भः सर्वत्यामेः ईश्वरः िर्माहित वहेरम्भ, निर्मेत औन प्रते तेनची निधि धून सबके पान और हालानी हर लेनेवाले हैं। उन भगवान् क्षताको सम लेख प्रयाम करते में उनकी शरणमें भार है।

मामान्यं निधारं नित्यमकारणमछेपनम्। अर्थानमधेरमासाच प्रयामि दारणं सुहः॥

ो मम्माननीयः निस्चलः निन्यः कारणरहितः निर्हेष और अप्यातमणस्य है जाना हैं। उन मगवान् शिवके निकट पहुँच इस मैं वारंबार उन्हींनी धरवार्ने जाता हूँ ॥ यम्य नित्यं विद्यःस्थानं मोक्षमध्यात्मचिन्तकाः। योगिनस्तस्यमार्गस्थाः केवल्यं । पदमक्षरम् ॥ यं विदः सङ्गनिमुकाः सामान्यं समद्दीनः। तं प्रपत्ते जगयोनिमयोनि निर्मुणात्मकम्॥

अध्यात्मतस्यका विचार करनेवाले शानी पुरुष मोक्ष-सत्तमें जिनकी खिति मानते हैं तथा तत्त्वमार्गमें परिनिष्टित योगीयन अविनामी वैयहप पदको जिनका स्वरूप समझते 🖁 और आगितरात्य मनदर्शी महात्मा जिन्हें सर्वत्र समान-भागे सित समाति है। उन योनिरहित जनसारणभूत निर्मुत परमानमा शिवकी में शरण छेता हूँ ॥े भस्तद् यम्तु भूरादीन् सहलोकान् सनातनान्। व्यितः सन्योपरि स्याणुं तं प्रपद्ये सनातनम् ॥

िएहोंने सत्यहोतके उत्पर स्थित होत्य भ आदि सात मशलन लोफीकी सृष्टि की है। उन स्थालुसप समल्यन शिवकी मैं दाल वेता हैं।

भकानां सुलभं तं हि दुर्लभं दुरपातिनाम्। भद्ररस्थममुं देवं प्रकृतेः परतः स्थितम् ॥ ममामि सर्वले परस्यं यजामि दारणं दिवस्।)

ो नर्गोरे जिरे मुल्म और दूर ( विग्रुख) रहनेवाले के गरे हैं लिये हुने में हैं। हैं। सबके निकट और प्रकृतिसे परे िगणनाम हैं। उन सर्वलेख्याची महादेव शिवको में सम्बद्धाः वरण और उनकी दारण हेता है ॥ एवं कृत्या नमस्तरमें महाद्वाय रहसे। महारमने विविषये तरवुवर्णमवास्यसि॥ ३३॥

प्रभीताम है इन प्रकार नेगड़ानी महाना। महादेवनीकी

नमस्कार करके दुम वह सुवर्ण-राशि प्राप्त कर लोगे ॥३३॥ ( लभनते गाणपत्यं च तदेकाम्रा हि मानवाः । कि पुनः सर्णभाण्डानि तसात् नवं गच्छमा चिरम्॥ महत्तरं हि ते लाभं हस्त्यश्वीष्ट्रादिभिः सह।)

जे लोग भगवान् शह्कर्ये अवने मनको एकाम करते हैं। वे तो गगपति-पदको भी प्राप्त कर छेते हैं। फिर सुवर्णमय पात्र पा हेना कौन यड़ी बात है। अतः तुम शीम वहाँ जाओ, विलम्ब न करो । हायीः घोड़े और केंट आदिके साय तुम्हें वहाँ महान् लाम प्राप्त होगा ॥

सुवर्णमाहरिष्यन्तस्तव गच्छन्तु ते नराः। इत्युक्तः स वचस्तेन चक्रे कारन्थमात्मजः ॥ ३४॥

तुम्हारे सेवकक्षेम सुवर्ण लानेके लिये वहाँ जायँ। उनके ऐसा कर्नेपर करन्यमके पीत्र मकत्तने वैसा ही किया ॥ (गङ्गाधरं नमस्कृत्य लन्धवान् धनमुत्तमम् । कुचेर इव तत् प्राप्य महादेवप्रसादतः॥ शालाश्च सर्वसम्भारास्ततः संवर्तशासनात्।)

उन्होंने गङ्गाधर महादेवजीको नमस्कार करके उनकी कृराधे कुवेरकी भाँति उत्तम घन प्राप्त कर हिया। उस धनको पाकर संवर्तकी आशासे उन्होंने यशशालाओं तथा अन्य सद सम्भारीका आयोजन किया ॥

ततोऽतिमानुपं सर्वे चके यद्यस्य संविधिम् । संविर्णानि च भाग्डानि संचक्रस्तत्र शिल्पिनः ॥ ३५ ॥

तदनन्तर राजाने अलीकिकरूपने यशकी सारी तैयारी आरम्भ की । उनके कारीगरीने, वहाँ रहकर सोनेके बहुत-से पात्र तैयार किये ॥ ३५ ॥

वृद्दस्पतिस्तु तां श्रुत्वा मरुचस्य महीपतेः। समृद्धिमतिदेवेभ्यः संतापमकरोद् भृशम् ॥ ३६ ॥

उपर वृहस्यतिने जय सुना कि राजा महत्तको देवताओं-में भी बढ़का सम्पत्ति प्राप्त हुई है। तब उन्हें बड़ा दु:ख हुआ || ३६ ॥

स तप्यमानो वैवर्ण्यं कृदात्वं चागमत् परम्। भविष्यति हि मे शत्रुः संवर्ती वसुमानिति ॥ ३७॥

वे जिन्ताके मारे पीले पड़ गये और यह सोचकर कि भेग शत्रु गंबर्त बहुत घनी हो जायगा' उनका शरीर अत्यन्त दुर्वल हो गया ॥ ३७ ॥

तं श्रुत्वा भृशसंतप्तं देवराजो बृहस्पतिम्। अधिगम्यामरवृतः प्रोवाचेदं वचस्तदा ॥ ३८॥

देवराज इन्द्रने बय सुना कि बृहस्पतिजी अस्यन्त संतप्त हो रहे हैं। तब वे देवताओंको साथ छेकर उनके पास गये और इस प्रकार पूछने छगे ॥ ३८॥

इति श्रोमद्रामान्ते शरक्षमेथिद्ववर्षीत अश्वमेषपर्वीत संवर्तमस्त्रीये अष्टमोऽध्यायः॥ €॥ रात वक्षत्र गीतक्षणाम् १ १९१८ विक्षां अस्तरीत् असमेषार्थमे संदर्धं और महत्तका उत्ताख्यानिवष्यक आठवीं अत्याम पूरा हुआ ॥ ८ ॥ ( दाक्तिगारा धाविक पारके १२ श्रीक मिलाकर कुळ ५० श्रीक हैं )

## नवमोऽध्यायः

बृहस्पतिका इन्द्रसे अपनी चिन्ताका कारण बताना, इन्द्रकी आज्ञासे अग्निदेवका मरुत्तके पास उनका संदेश लेकर जाना और सुंवर्तके भयसे पुनः लौटकर इन्द्रसे ब्रह्मवलकी श्रेष्ठता वताना

इन्द्र उवाच

कचित्सुखं खिपिष त्वं वृहस्पते कचिन्मनोज्ञाः परिचारकास्ते। कचिद्देवानां सुखकामोऽसि विप्र कचिद्देवास्त्वां परिपालयन्ति॥ १॥

इन्द्रने कहा — बृहस्पते ! आप सुखसे सोते हैं न ! आपको मनके अनुकूछ सेवक प्राप्त हैं न ! विप्रवर ! आप .देवताओं के सुखकी कामना तो रखते हैं न ! क्या देवता आपका पूर्णरूपसे पाछन करते हैं ! ॥ १ ॥

**बृहस्पतिरुवा**च

सुखं शये शयने देवराज तथा मनोज्ञाः परिचारका मे। तथा देवानां सुखकामोऽस्मि नित्यं देवाश्च मां सुभृशं पालयन्ति॥ २॥

बृहरपितजी वोळे—देवराज ! में मुखते शय्यापर स्रोता हूँ, मुझे मेरे मनके अनुकूछ सेवक प्राप्त हुए हैं। मैं सदा देवताओं के मुखकी कामना करता हूँ और देवतालोग मी मेरा भलीभाँति पालन करते हैं॥ २॥

इन्द्र उवाच

कुतो दुःखं मानसं देहजं त्रा पाण्डुर्विवर्णश्च कुतस्त्वमद्य। आचक्ष्व मे ब्राह्मण यावदेतान् निहन्मि सर्वोस्तव दुःखकर्तृन्॥ ३॥

इन्द्रने कहा—विप्रवर ! आपको यह मानसिक अथवा शारीरिक दुःख कैसे प्राप्त हुआ ! आप आज उदास और पीले क्यों हो रहे हैं ! आप बताइये तो सही, जिन्होंने आपको दु:ख दिया है, उन सबको मैं अभी नष्ट किये देता हूँ ॥ ३॥

बृहस्पतिरुवाच र्

मरुत्तमाहुमेंघवन् यक्ष्यमाणं महायहेनोश्तमदक्षिणेन । संवर्तो याजयतीति मे श्रुतं तद्विज्ञामिन स तं याजयेत ॥ ४ ॥

चृहस्पतिजी वोले—मघवन् ! लोग कहते हैं कि महाराज मकत उत्तम दक्षिणाओं से युक्त एक महान् यज्ञ करने जा रहे हैं तथा यह भी मेरे सुननेमें आया है कि संवर्त ही आचार्य होकर वह यज्ञ करायेंगे । परंतु मेरी इच्छा है कि वे इस यज्ञकों न कराने पावें ॥ ४॥ इन्द्र उवाच 🥤

सर्वान् कामान जुयातो ऽसि विष्र यस्त्वं देवानां मन्त्रवित्सुपुरोधाः। उभौ च ते जरामृत्यू व्यतीतो किं संवर्तस्तवं कर्ताद्यं विष्र॥ ५॥

इन्द्रने कहां—ब्रह्मन् । सम्पूर्ण मनोवाञ्छित भोग आपको प्राप्त हैं; क्योंकि आप देवताओंके मन्त्रज्ञ पुरोहित हैं। आपने जरा और मृत्यु दोनोंको जीत लिया है। फिर संवर्त आपका क्या कर सकते हैं १॥ ५॥ /

बृहस्पतिरुवाच

देवैः सह त्वमसुरान् प्रणुच जिघांससे चाण्युत सानुवन्धान्। यं यं समृद्धं पश्यसि तत्र तत्र दुःखं सपत्नेषु समृद्धिभावः॥ ६॥

वृहस्पतिजी वोले—देवरान! तुम असुरोंमें जिस-जिसको समृद्धिशाली देखते हो, उसके ऊपर मिन्न-भिन्न स्थानीमें देवताओं के साथ आक्रमण करके उन समी असुरोंको मिटा डालना चाहते हो। वास्तवमें शत्रुओंकी समृद्धि दुःलका कारण होती है॥ ६॥

अतोऽसि देवेन्द्र विवर्णरूपः सपत्नो मे वर्धते तन्निशम्य। सर्वोपायैर्मधवन् संनियच्छ संवर्ते वा पार्थिवं वा महत्तम्॥ ७॥

देवेन्द्र! इसींसे में भी उदास हो रहा हूँ। मेरा शत्रु संवर्त बढ़ रहा है, यह सुनकर मेरी चिन्ता बढ़ गयी है। अतः मधवन्! तुम सभी सम्भव उपायोंद्वारा संवर्त और राजा मस्तको केंद्र कर हो।। ७॥

इन्द्र उवाच

पहि गच्छ प्रहितो जातवेदो वृहस्पति परिदातुं मरुत्ते। अयं वै त्वां याजयिता वृहस्पति-स्तथामरं चैव करिज्यतीति॥ ८॥

तव इन्द्रने अग्निदेवसे कहा—जातनेदा ! इधर आओ और मेरा संदेश लेकर महत्तके पास जाओ । महत्तकी सम्मति लेकर वृहस्पतिजीको उनके पास पहुँचा देना । वहाँ जाकर राजासे कहना कि प्ये वृहस्पतिजी ही आपका यह करावेंगे तथा ये आपको अमर भी कर देंगे ।। ८॥

### अस्मिर गण

सर् गत्छामि मयवन दृतोऽस ग्राम्पति परिवातुं मयते। गतं सत्यां पुग्रहतस्य कर्तुं ग्राम्पतेद्यापचिति चिकीपुँः॥९॥ गन्निदेवने कदा—गवन् ! में गृहस्पतिजीको गक्षके पण पर्वा आनेके लिपे आह आपका दूत चनकर भागत हैं। पण परके में देवेन्द्रकी आहाका पालन और गुरुष्किश सम्मान परना चाहता हूँ॥९॥

च्यास उचाच

ततः प्रायाद् धूमकेतुर्महात्मा यनस्पतीन् यीरुधञ्चापसृद्नन् । कामातिमान्ते परिवर्तमानः काष्टातिगो मातरिद्वेव नर्दन् ॥१०॥

च्यासजो कहते हैं—यह कहकर धूममय ध्वजावाले गाममा अन्तिदेव पनस्पतियों और लताओं को रींदते हुए वहाँ-मे चल दिये। टीक उसी तरह जैसे शीतकालके अन्तमें माश्यन्दतापूर्वक बहनेवाली दिगन्तव्यापिनी वायु विशेष गानेना करती हुई आगे यह रही हो॥ १०॥

मरुच उपाच

भाभार्यमध पदयामि कृषिणं चित्रमागतम्। भारतनं सिटिटं पाद्यं गां चोपानय चै मुने ॥ ११॥ महत्तनं कहा—युने । यदे आश्चर्यकी बात है कि



लात में मूर्णिमान अधिमदेशको पक्षी त्याचा चेला छह। हूँ ।

आप इनके लिये आसना पादा अर्थ्य और गौ प्रस्तुत की किये॥ अग्निरुवाच

थासनं सिटिलं पायं प्रतिनन्दामि तेऽनघ। इन्द्रेण तु समादिष्टं विद्धि मां दूतमागतम्॥१२॥

अग्निने कहा—निष्पाप नरेश ! आपके दिये हुए पाच अर्घ और आसन आदिका अभिनन्दन करता हूँ। आपको माल्म होना चाहिये कि इस समय में इन्द्रका संदेश लेकर उनका दूत बनकर आपके पास आया हूँ॥ १२॥

मरुत्त उवाच

कचिच्छ्रीमान देवराजः सुखीच कचिचासान प्रीयते धूमकेतो । कचिद्देवा अस्य वदो यथावत् प्रवृहि त्वं मम कात्स्न्येन देव ॥ १३॥

मरुत्तने कहा—शाग्नदेव ! श्रीमान् देवराज सुखी तो हैं न ! धूमकेतो ! वे इमलोगींपर प्रसन्न हैं न ! सम्पूर्ण देवता उनकी आशके अधीन रहते हैंन ! देव ! ये सारी वार्ते आप मुझे ठीक-ठीक बताहये ॥ १३॥

अग्निरुवाच

शको भृशं सुसुखी पाथिवेन्द्र प्रीति चेच्छत्यज्ञरां वे त्वया सः। देवाश्च सर्वे वशगास्तस्य राजन् संदेशं त्वं श्रणु मे देवराशः॥ १४॥

अग्निदेवने कहा—राजेन्द्र ! देवराज इन्द्र बड़े मुख़ि हैं और आपके साथ अट्ट मैत्री जोड़ना चाहते हैं। सम्पूर्ण देवता भी उनके अधीन ही हैं। अब आप मुझसे देवराज इन्द्रका संदेश मुनिये॥ १४॥

> यद्र्यं मां प्राहिणोत् त्वत्सकाशं वृहस्पति परिदातुं मरुत्ते। अयं गुरुर्याजयतां चृप त्वां मत्यं सन्तममरं त्वां करोतु॥ १५॥

उन्होंने जिस कामके लिये मुझे आपके पास भेजा है। इस मुनिये। वे मेरे द्वारा बृहस्यतिजीको आपके पास भेजना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि बृहस्यतिजी आपके गुरू हैं। अतः ये ही आपका यह करायेंगे। आप मरणवर्मा मनुष्य हैं। वे आपको अमर बना देंगे॥ १६॥

महत्त उवाच संवर्तोऽयं याजयिता दिजो मां बृहम्पतेरद्धिलेप तस्य । न चैंवासी याजयित्वा महेन्द्रं मर्त्य सन्तं याजयत्रय शोभेत् ॥ १६ ॥ मरुक्तं कहा-मगवन् ! मेरा यह वे विप्रवर संवर्तनी

करायेंगे। बृहस्पतिजीके लिये तो मेरी यह अञ्जलि जुड़ी हुई है। महेन्द्रका यज्ञ कर कर अब मेरे-जैसे मरणधर्मा संदेश लेकर गये थे। बताओ, यज्ञकी तैयारी करनेवाले राजा मनुष्यका यज्ञ करानेमें उनकी शोभा नहीं है ॥ १६ ॥

### अग्निरुवाच

लोका देवलोके महान्तः सम्प्राप्यसे तान् देवराजपसादात्। त्वां चेदसौ याजयेद् वै बृहस्यित-र्नृनं खर्गं त्वं जयेः कीर्तियुक्तः॥ १७॥ तथा छोका मानुषा ये च दिव्याः प्रजापतेश्वापि ये वै महान्तः। ते ते जिता देवराज्यं च कृतस्नं बृहस्पतिर्धाजयेचेन्नरेन्द्र 11 36 11

अग्निदेवने कहा-राजन् ! यदि वृहस्पतिजी आपका यज्ञ करायेंगे तो देवराज इन्द्रके प्रसादसे देवलोकके भीतर जितने वड़े-बड़े लोक हैं, वे सभी आपके लिये मुलभ हो जायँगे । निश्चय ही आप यशस्वी होनेके छाथ ही स्वर्गपर भी विजय प्राप्त कर लेंगे । मानवलोक, दिव्यलोक, महान् प्रजापतिलोक और सम्पूर्ण देवराज्यपर भी आपका अधिकार हो जायगा ॥ १७-१८ ॥

### संवर्त उवाच

मा समैत्र त्वं पुनरःगाः कथंचिद् मरुत्ते। बृहस्पति परिदातुं मा त्वां धक्ष्ये चक्षुवा दारुणेन संक्रुद्धोऽहं पावक त्वं निवोध ॥ १९ ॥ संवर्तने कहा-अग्ने ! तुम मेरी इस वातको अच्छी तरह समझ हो कि अवसे फिर कभी वृहस्पतिको मरुत्तके पास पहुँ नाने के लिये तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिये। नहीं तो कोचमें भरकर मैं अपनी दारण दृष्टिसे तुम्हें भसा कर डाऌँगा ॥ १९ ॥

#### व्यास उवाच

देवानगमद् धूमकेतु-दीहाद् भीतो व्यथितोऽश्वत्थपर्णवत्। तं वै दृष्टा प्राह शको महात्मा बृहस्पतेः संनिधौ हन्यवाहम्॥ २०॥ प्रहितो जातचेदो गतः महत्ते। बृहस्पति परिदातुं तत् कि प्राह स नृपो यक्ष्यमाणः कचिद् वचः प्रतिगृह्याति तच ॥ २१ ॥ ठयासजी कहते हैं-संवर्तकी बात सुनकर अग्निदेव मस्म इ।नेके भारते व्यथित हो पीपलके पत्तेकी तरह काँपते हुए त्रंत देवताओंके पास छौट गये । उन्हें आया देख महामना इन्ह्रने वृहस्पतिजीके सामने ही पूछा-आग्नदेव ! तुम तो

मेरे भेजनेषे वृहस्पतिजीको राजा मरुत्तके पास पहुँचानेका मरुत्त क्या कहते हैं ! वे मेरी बात मानते हैं या नहीं ?'॥

### अग्निरुवाच 🧎

न ते वाचं रोचयते महत्तो वृहस्पतेरञ्जलि प्राहिणोत् सः। संवर्ती याजयितेत्युवाच पुनः पुनः स मया याच्यमानः ॥ २२॥ अग्निने कहा-देवराज ! राजा मरुत्तको आपकी बात पसंद नहीं आयी । बृहस्यतिजीको तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम कहलाया है। मेरे वारंवार अनुरोध करनेपर भी उन्होंने यही उत्तर दिया है कि 'संवर्तजी ही मेरा यज्ञ करायेंगे' ॥ २२ ॥

उवाचेदं मानुषा ये च दिव्याः प्रजापतेयें च छोका महान्तः। तांश्चेल्लभेयं संविदं तेन कृत्वा तथापि नेच्छेयमिति प्रतीतः॥ २३ ॥

उन्होंने यह मी कहा है कि 'जो मनुष्यलोक' दिव्यलोक और प्रजापतिके महान् लोक हैं, उन्हें भी यदि इन्द्रके साथ समझौता करके ही पा सकता हूँ तो भी में वृहस्पतिजीको अपने यज्ञका पुरोहित बनाना नहीं चाहता हूँ । यह मैं हद् निश्चयके साथ कह रहा हूँ? ॥ २३ ॥ इन्द्र उवाच

पुनर्गत्वा पार्थिवं त्वं समेत्य . वाक्यं मदीयं प्रापय खार्थयुक्तम् । पुनर्यद् युक्तो न करिष्यते वच-स्त्वचो वर्जं सम्प्रहर्तासा तस्मै ॥ २४ ॥

इन्द्रने कहा-अग्निदेव! एक वार फिर जाकर राजा मरुत्तरे मिलो और मेरा अर्थयुक्त संदेश उनके पास पहुँचा दो । यदि तुम्हारे द्वारा दुवारा कहनेपर मी मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं उनके ऊपर वज़का प्रहार करूँगा ॥ २४ ॥

अग्निरुवाच गन्धर्वराड् यात्वयं तत्र दूतो विभेम्यहं वासव तत्र गन्तुम्। संख्धो मामब्रवीत् तीक्षणरोपः संवर्ती वाक्यं चरितब्रह्मचर्यः ॥ २५ ॥ कथंचिद् यद्यागच्छेः पुनरेवं मरुचे । वृहस्पति परिदातुं दहेयं त्वां चक्षुण दारुणेन संकुद्ध इत्येतद्वैहि शक ॥ २६॥

अग्निने कहा-देवेन्द्र ! ये गन्धवराज वहाँ दूत बनकर जायँ । मैं दुवारा वहाँ जानेसे हरता हूँ; स्थैंकि इसामारी में देन गीड रोपमें भरतन सुराये करा था कि श्राप्ते ! करि कि इस प्रमान किमी तरह गृहस्थितिको प्रभाव की पाए प्रश्निक हो। किमी की में कुषित हो। कार्या किमी प्रभी प्रभी मान कर प्रार्थेण । किमी उनकी इस अपने अन्ति प्रभी प्रभी तरह समझ सीलिये॥ २५-२६॥

गह उपाय रामेयास्यान् दृहसे जातवेदी न हि स्यद्भ्यो वियत भसकर्ता । रारसंद्रपतीत् सर्वलोको विभेति सम्बद्धि दृदसे हृद्यवाह् ॥ २७ ॥

इन्द्रने फहा--इन्यगाइन ! अन्निदेव ! तुम तो देशी बात कह गहे हो। जिल्पर विश्वास नहीं होता। स्थानि द्रुप्ती दृष्पीकी मन्म करते हो । तुम्हारे सिवा दृस्रा गौरे भन्म फरनेवाला नहीं है । तुम्हारे स्वशंके सभी लीग द्रस्ते हैं ॥ २७ ॥

अग्निरमाच

दियं देवेन्द्र पृथियाँ च सर्यां
संवेष्ट्येन्त्यं स्वयंत्रेनेच दाक ।
प्रयंतिधरेयद्द सतस्तवासी
कथं द्यास्त्रिदिवं प्राग् उद्दार ॥ २८ ॥
अग्निद्यने कहा—देवेन्द्र ! आपभी तो अपने बलसे
गारी पृथ्यां और स्वर्गलोकको आवेष्टित किये हुए हैं । ऐसे
दोनेगर भी आपके इस स्वर्गको पूर्वकालमें वृत्रासुरने
कैंगे दर निया ! ॥ २८ ॥

इन्द्र उपाच

न गण्डिकाकारयोगं करेऽणुं न चारिसोमं प्रियामि बहे। न शिणशकों प्रहरामि बखं को मेऽसुकाय प्रहरेत मर्त्यः॥ २९॥ रन्द्रने कहा—अभिदेत!मं प्रतंतको भी मत्त्वीके जिससे पर सकता हैं तो भी शतुका दिया हुआ तस्त रही पीता हैं और शिणको शक्ति क्षीत हो गयी है।

समान सोटा पर सम्ला है तो भी शतुका दिया हुआ सोमरम रही पीता है और जिसकी गर्लि श्रीम है। गयी है। देने शतुक्त नगरम प्रदार नहीं करता। फिर भी कीन देना सनुष्य है। तो शुक्त कर पहुँचानेके लिये गुहापर प्रधार बर सबे १॥ २९॥

प्रवाजनेयं कालकेयान् पृथिच्या-मपावर्षन दानवानन्तरिकात्।

हियः प्रदाद्मयगानमानयं पं भेऽस्मृताय प्रदेशत मानवः॥ ३०॥

में आहें हो कालनेत्र हैं। दानचें हो आकामने सींचकर प्रधीन विशे सहार हैं। इसीयका स्पर्धी प्रदादने प्रमुख्य हो भी प्रणा कर नवार हैं। जिस मनुष्यीने कीन ऐसा है। जो कर देशी हैं। प्रणास प्रदार कर सबें है। ३०॥ अग्निरुवाच

यत्र शर्याति च्यवनो याजयिष्यन्
सहाश्विभ्यां सोममगृहादेकः।
तं त्वं कृद्धः प्रत्यवेधीः पुरस्ताच्छर्यातियशं सार तं महेन्द्र ॥ ३१ ॥

अग्निद्वने कहा-महेन्द्र ! राजा शर्यातिके उस यशका तो स्मरण कीजिये जहाँ महर्षि च्यवन उनका यह करानेवाले थे । आप कोधमें भरकर उन्हें मना करते ही रह गये और उन्होंने अकेले अपने ही प्रभावसे सम्पूर्ण देवताओं सहित अश्विनी कुमारों के साथ सोमरसका पान किया ॥

वज्रं गृहीत्वा च पुरन्द्र त्वं सम्प्राहापींद्रच्यवनस्यातिघोरम् । स ते विद्रः सह वज्रेण वाहु-मपागृह्यात् तपसा जातमन्युः ॥ ३२ ॥

पुरंदर ! उस समय आप अत्यन्त भयंकर वज लेकर महर्षि च्यवनके ऊपर प्रहार करना ही चाहते थे; किंतु उन ब्रह्मिने कुपित होकर अपने तपोबलसे आपकी बाँहकां बज्रसित जकड़ दिया ॥ ३२॥

ततो रोपात् सर्वतो घोररूपं स्ववतं ते जनयामास भूयः। मदं नामासुरं विश्वरूपं यं त्वं द्वा चक्षुवी संन्यमीलः॥ ३३॥

तदनन्तर उन्होंने पुनः रोपपूर्यक आपके लिये सब ओरेंग्रे भयानक रूपवाले एक शतुको उत्पन्न किया । जो े सम्पूर्ण विश्वने व्याप्त मद नामक असुर था और जिसे देखते ही आपने अपनी ऑस्ट्रेंबंद कर ली थीं ॥ ३३॥

हरुरेका जगतीस्था तथैका दिवं गता महतो दानवस्य। सहस्रं द्नतानां रातयोजनानां सुतीक्ष्णानां घोरक्षं वभूव॥३४॥

उस विशालकाय दानवकी एक टोढ़ी पृथ्वीपर टिकी हुई भी और दूसरा ऊपरका ओट स्वर्गते जा लगा था। उसके सैकड़ों योजन लंबे सहस्रोतिल दाँत थे। जिससे उसका रूप बड़ा सर्वकर प्रतीत होता था॥ ३४॥

त्रुत्ताः स्थ्ला रजतस्तम्भवर्णा दंष्टाश्चतस्रो हे शते योजनानाम् । स त्यां दन्तान् विद्यान्नभ्यधाव-

ज्ञियांसया श्रूटमुखम्य योगम् ॥ ३५॥

उनकी चार दाहें गोलाकारः में टीऔर चाँदीके खम्भोंके मनान चमकीकी थीं। उनकी लंबाई दोन्दों सी बोजनकी 1

ŽĮ.

थी। वह दानव भयंकर त्रिशूल लेकर आपको मार डालनेकी इन्छासे दाँत पीसता हुआ दौड़ा था ॥ ३५ ॥

अपुरयस्त्वं तं तदा घोररूपं सर्वे वै त्वां दहगुर्दर्शनीयम्। यसाद् भीतः प्राञ्जलिस्त्वं महर्षि-मागच्छेथाः शरणं दानवञ्च॥३६॥

दानवदलन देवराज ! आपने उस समय उस घोररूप-ओर भी दृष्टिपात किया था । उस अवसरपर भयके कारण आपकी जो दशा हुई थी, वह देखने ही योग्य थी।

आप उस दानवसे मयभीत हो हाथ जोड़कर महर्षि च्यवनकी शरणमें गये थे॥ ३६॥

क्षात्राद् वलाद् ब्रह्मवलं गरीयो न ब्रह्मतः किंचिद्न्यद् गरीयः। सोऽहं जानन् ब्रह्मतेजो यथाव-व संवर्त जेतुमिच्छामि शक्र ॥ ३७ ॥

अतः देवेन्द्र क्षात्रवलको अपेक्षा ब्राह्मणवल श्रेष्ठतम धारी दानवको देखा था और अन्य सब लोगोंने आपकी है। बाह्मणसे बढ़कर दूसरी कोई शक्ति नहीं है। मैं ब्रह्म-तेजको अच्छी तरह जानता हूँ; अतः संवर्तको जीतनेकी मुझे इच्छातक नहीं होती है।। ३७॥

इति श्रीमहाभारते आञ्चसेधिके पर्वणि अश्वसेधपर्वणि संवर्तमहत्तीये नवसोऽध्याय:॥ ९॥

इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अश्वमेधपर्वमें संवर्त और मरुत्तका उपाख्यानविषयक नर्वो अध्याम पृरा हुआ ॥ ० ॥

## दशमोऽध्यायः

इन्द्रका गन्धर्वराजको भेजकर मरुतको भय दिखाना और संवर्तका मन्त्रवलसे इन्द्रसहित सब देवताओं को बुलाकर मरुत्तका यज्ञ पूर्ण करना

इन्द्र उवाच गरीयो एवमेतद् ब्रह्मबलं न ब्राह्मणात् किचिद्नयद् गरीयः। आविक्षितस्य तु बलं न मृष्ये वज्रमस्मै प्रहरिष्यामि घोरम्॥१॥ इन्द्रने कहा-यह ठीक है कि ब्रह्मबल सबसे बढ़कर है। ब्राह्मणसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है; किंतु मैं राजा मरुत्तके बलको नहीं सह सकता। उनके ऊपर अवस्य अपने घोर वज्रका प्रहार करूँगा ॥ १॥

धतराष्ट्र प्रहितो गच्छ मरुत्तं संवर्तेन संगतं तं वद्ख। बृहस्पति. त्वमुपशिक्षख राजन्

वजं वा ते प्रहरिष्यामि घोरम्॥ २॥ गन्धर्वराज धृतराष्ट्र ! अब तुम मेरे भेजनेसे वहाँ जाओ और संवर्तके साथ मिले हुए राजा मस्त्तसे कही-ध्राजन्! आप वृहस्पतिको आचार्य बनाकर उनसे यज्ञकर्मकी शिक्षा-दीक्षा ग्रहण कीजिये । अन्यया में इन्द्र आपपर घोर वजना प्रहार करूँगा' ॥ २॥

व्यास उवाच धृतराष्ट्री नरेन्द्रं गत्वा प्रोवाचेदं वचनं वासवस्य ॥ ३ ॥ निबोध धृतराष्ट्रं मां त्वामागतं वक्कनामं नरेन्द्र। वाक्यं ऋणु में राजसिंह यत् प्राह् लोकाधिपतिर्महात्मा ॥ ४ ॥

व्यासजी कहते हैं -- तब गःधर्वराज धृतराष्ट्र राजा मरुत्तके पास गये और उनसे इन्द्रका संदेश इस प्रकार कहने लगे---'महाराज । आपको विदित हो कि मैं धृतराष्ट्र नामक गन्धर्व हूँ और आपको देवराज इन्द्रका संदेश सुनाने आया हूँ। राजिंद ! सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी महामना इन्द्रने जो कुछ कहा है। उनका वह वाक्य सुनिये ॥ ३-४ ॥

बृहस्पति याजकं त्वं बृणीष्व वज्रं वा ते प्रहरिष्यामि घोरम्। करिष्यसे वचइचेदेतन्न **प्राहैतदेतावद्**चिन्त्यकर्मा 11 4 11

'अचिन्त्यकर्मा इन्द्र कहते हैं-'राजन् !आप वृहस्पतिको अपने यज्ञका पुरोहित वनाइये । यदि आप मेरी यह नात नहीं मानेंगे तो मैं आपपर भयंकर वज्रका प्रहार करूँगा" ॥

मरुत्त उवाच

चैवैतद् वेत्थ पुरंदरश्च विद्वेदेवा वसवश्चाश्विनौ च। निष्कृतिर्नास्ति **मित्रद्रोह** महत् पापं ब्रह्महत्यासमं तत्॥ ६ ॥

महत्तने कहा-गन्धर्वराज ! आप, इन्द्र, विश्वेदेव, वसुगण तथा अश्वनीकुमार मी इस वातको जानते हैं कि मित्रके साथ द्रोह करनेपर ब्रह्महत्याके समान महान् पाप छगता है । उससे छुटकारा पानेका संसारमें कोई उपाय नहीं है ॥ ६ ॥

स्तरपतियोजपर्या मेहेन्द्रं हेवक्षेष्टं वज्ञन्तां वरिष्टम्। संवर्गों मो याजविनाच गजन नते याप्यं तस्य वारोजयामि॥ ७॥

त्रावंगत ! मुस्ताति वज्ञनास्योमें श्रेष्ठ देवेश्वर गरेग्द्रशास्त्र कराते । मेगानगतो अद्यापनंत्री ही करायेगे । इसके विकास ने तो में आपकी यात मान्या और न इन्द्र-भे ही ॥ ७ ॥

गन्धवं उषाच

गाँगे नारः ध्यनां वासवस्य नभस्तेत्र गर्जतो राजितिह । ध्यनां वर्ज्ञं मोल्यते ते महेन्द्रः क्षेमं राजिधान्यतामेष कालः॥ ८॥

रान्धर्यगालने कहा—गालिंद ! आवाशमें गर्जना मन्दे हुए इन्प्रका गढ धोर सिंहनाद सुनिये । जान पहता है। महेन्द्र आपके कपर यज्ञ छोड़ना ही चाहते हैं। अतः राज्या अपनी रक्षा एयं भलाईना उपाय सोचिये । इसके नियं यही अवगर है ॥ ८॥

व्यास उवाच

इत्येयमुक्तो धृतराष्ट्रेण राजन् श्रुत्वा नादं नदतो वासवस्य। तपोनित्यं धर्मविदां वरिष्टं संवर्ते तं शापयामास कार्यम्॥ ९॥

व्यासर्जी कहते हैं—राजन् ! भृतगष्ट्रके ऐसा पदनेक राजा मदत्तने आकारामें गणते हुए इन्द्रका शब्द गुनकर गदा व्यस्ताने तत्तर रहनेवाले घर्मश्रीमें श्रेष्ठ संवर्तको इन्ट्रके दग कर्तको स्नामा दी ॥ ९॥

मरुच डवाच

रममात्मानं स्वयमानमाराः दथ्या दूरं तेन न दश्यतेऽद्य। प्रयोदेशं शर्म विप्रेन्द्र त्वत्तः प्रयोदेशं तसादभयं विप्रमुख्य॥ १०॥

अवमापानि वें यज्ञां दिशो विद्योतयन दश । अवमापानि वें यज्ञां दिशो विद्योतयन दश । अवस्तुरेन वेदिण सहस्थानासिता दि नः॥ ११ ॥

सरक्षेत्र कहा—िशार ! देनसण इन्द्र दूरमे ही प्रश्न करने से पेश कर रहे हैं, ये दूरनी सहस्र कहे हैं, इस्ति उनका स्मीर हांद्र हों कर नहीं होता। साक्ष्मियों निष्के । में आपनी रामानी हैं और आपने द्वारा आपनी रामा नाहता हैं। आप भाग करा हरके हुई असमन्द्रान हैं। देलिये, ये नाक्ष्मी हम दर्श दिहालों की प्रश्नित करने हुए चले



आ रहे हैं। इनके मयंकर एवं अहीकिक सिंहनादि हमारी यश्यालाके सभी सदस्य यर्रा उठे हैं॥ १०-११॥ संवर्त उवाच

भयं शकाद् व्येतु ते राजसिंह प्रणोत्स्येऽहं भयमेतत् सुघोरम्। संस्तम्भिन्या विद्यया क्षिप्रमेव

माभैस्वमस्याभिभवात् प्रतीतः॥ १२॥

संवर्तने कहा—राजसिंह ! इन्द्रसे तुम्हारा मय दूर हो जाना चाहिये । मैं स्तिमिनी विद्याका प्रयोग करके बहुत जल्द तुम्हारे ऊपर आनेवाले इस अत्यन्त मयंकर सकटको दूर किये देता हूँ । मुहारर विश्वास करो और इन्द्रसे पराजित होनेका मय छोड़ दो ॥ १२॥

अहं संस्तम्भयिष्यामि मा भैस्त्वं शकतो नृप । सर्वेपामेव देवानां क्षयितान्यायुधानि मे ॥ १३ ॥

> दिशो बज्जं बजतां वायुरेतु वर्षं भूत्वा वर्षतां काननेषु।

भाषः प्रयन्त्वन्तरिक्षे चृथा च सीदामनी दृश्यते मापि भेस्त्वम् ॥ १४ ॥

नरेश्वर! में अमी उन्हें स्वस्थित करता हूँ; अतः तुम इन्द्रधे न दरो। मेंने सम्पूर्ण देवताओं के अख-राख्न भी क्षीण कर दिये हैं। चाहे दसों दिशाओं में बज्ञ गिरे, आँबी चले, इन्द्र खबं ही वर्षा वनकर सम्पूर्ण बनों में निरन्तर बरसते रहें, आफाशमें व्यर्थ ही जलकावन होता रहे और विजली चमके तो भी तुम गयमीत न होशो॥ १३-१४॥

चित्रदेवस्तातु वा सर्वतस्ते कामान् सर्वान् वर्षत् वासवो वा। वज्रं तथा स्थापयतां वधाय महाघोरं प्रवमानं जलोघैः॥१५॥

अग्निदेव तुम्हारी सब ओरसे रक्षा करें। देवराज इन्द्र तुम्हारे लिये जलकी नहीं, सम्पूर्ण कामनाओंकी वर्षा करें और तुम्हारे विषके लिये उठे हुए और जलराशिके साथ चञ्चल गतिसे चले हुए महाधोर वज्रको वे देवेन्द्र अपने हाथमें ही रखे रहें॥ १५॥

> मरुत्त उवाच े घोरः शब्दः श्रूयते चै महास्वनो चज्रस्येष सहितो मारुतेन । आत्मा हि मे प्रव्यथते मुहुर्मुहु-र्न मे स्वास्थ्यं जायते चाद्य विप्र ॥ १६॥

मरुत्तने कहा—विप्रवर ! आँधीके साथ ही जोर-जोरसे होनेवाली वज्रकी भयंकर गड़गड़ाहट सुनायी दे रही है। इससे रह-रहकर मेरा हृदय काँप उठता है। आज मनमें तिनक भी शान्ति नहीं है॥ १६॥

> संवर्त उवाच वज्रादुब्राद् ब्येतु भयं तवाद्य वातो भूत्वा हन्मि नरेन्द्र वज्रम्। भयं त्यक्त्वा वरमन्यं वृणीष्व कंते कामं मनसा साधयामि॥१७॥

संवर्तने कहा—नरेन्द्र ! तुम्हें इन्द्रके मयंकर वज़िते आज मयमीत नहीं होना चाहिये । मैं वायुका रूप घारण करके अमी इस वज़को निष्फल किये देता हूँ । तुम मय छोड़कर मुझसे कोई दूसरा वर माँगो । वताओं में तुम्हारी कौन-सी मानिषक इच्छा पूर्ण करूँ ! ॥ १७॥

मरुत्त उवाच

इन्द्रः साक्षात् सहसाभ्येतु विप्र हविर्यशे प्रतिगृह्णातु चैव । स्वं स्वं धिष्ण्यं चैव जुषन्तु देवा

हुतं सोमं प्रतिगृह्धन्तु चैव ॥ १८॥

महत्तने कहा — ब्रह्मर्षे ! आप ऐसा प्रयत्न की जिये। जिससे साक्षात् इन्द्र मेरे यज्ञमें जीवतापूर्वक पधारें और अपना इविष्य-माग ग्रहण करें । साथ ही अन्य देवता भी अपने-अपने स्थानपर आकर बैठ जायँ और सब लोग एक साथ आहुतिरूपमें प्राप्त हुए सोमरसका पान करें ॥ १८ ॥

संवर्त उवाच
अयिमन्द्रो हिरिभिरायाति राजन्
देवैः सर्वेस्त्विरतैः स्तूयमानः।
मन्त्राहृतो यज्ञमिमं मयाद्य
पर्यस्वैनं मन्त्रविस्त्रस्तकायम्॥ १९॥
(तदनन्तर संवर्तने अपने मन्त्रवळसे सम्पूर्ण
म॰ स॰ ३—७, १३—

देवताओंका आवाहन किया और ) मरुत्तसे कहा-राजन् । ये इन्द्र सम्पूर्ण देवताओंके द्वारा अपनी स्तुति सुनते शीष्रगामी अश्वींते युक्त रथकी सवारीते आ रहे हैं। मैंने मन्त्रवलसे आज इस यज्ञमें इनका आवाहन किया है। देखों। मन्त्रशक्तिसे इनका शरीर इधर खिचता चला आ रहा है।

> ततो देवैः सहितो देवराजो रथेयुङ्क्त्वा तान् हरीन् वाजिमुख्यान्। आयाद् यज्ञमथ राज्ञः पिपासु-राविक्षितस्याप्रमेयस्य सोमम्॥ २०॥

तत्पश्चात् देवराज इन्द्र अपने रथमें उन सफेद रंगके

अच्छे घोड़ोंको जोतकर देवताओंको साथ ले सोमपानकी इच्छासे अनुपम पराक्रमी राजा मरुत्तकी यश्रशालामें आ पहुँचे ॥ २०॥

> तमायान्तं सहितं देवसंघैः प्रत्युचयौ सपुरोधा महत्तः। चक्रे पूजां देवराजाय चाद्र्यां यथाशास्त्रं विधिवत् प्रीयमाणः॥ २१॥

देवचुन्दके साथ इन्द्रको आते देख राजा मक्त्तने अपने पुरोहित संवर्तमुनिके साथ आगे वढ़कर उनकी अगवानी की और बड़ी प्रसन्नताके साथ शास्त्रीय विधिसे उनका अग्रपूजन किया ॥ २१॥

संवर्त उवाच स्वागतं ते पुरुद्धतेह विद्वन् यहोऽप्ययं संनिहिते त्वयीन्द्र । शोशुभ्यते बलवृत्रध्न भूयः

पियस्व स्रोमं सुतमुद्यतं मया ॥ २२ ॥ संवर्तने कहा—पुरुहूत इन्द्र ! आपका स्वागत है । विद्रन् ! आपके यहाँ पचारने वे इस यज्ञकी श्रोमा बहुत बढ़ गयी है । वल और बृत्रासुरका वघ करनेवाले देवराज ! मेरेद्वारा तैयार किया हुआ यह सोमरस प्रस्तुत है, आप इसका पान कीजिये ॥ २२ ॥

महत्त उवाच

शिवेन मां पश्य नमश्च तेऽस्तु
प्राप्तो यशः सफलं जीवितं मे।
अयं यशं कुरुते में सुरेन्द्र
वृहस्पतेरवरजो विप्रमुख्यः॥२३॥
महत्तने कहा—सुरेन्द्र । आपको नमस्कार है। आप
मुझे कल्याणमयी दृष्टिसे देखिये। आपके पदार्पणसे मेरा यश

इन्द्र उवाच जानामि ते गुरुमेनं तपोधनं बृह्स्पतेरनुजं तिग्मतेजसम्।

विप्रवर संवर्तजी मेरा यज्ञ करा रहे हैं ॥ २३ ॥

प्रसात नाहा गयो डां नरेन्द्र प्रतिसंडाय न्यपि मन्युः प्रणष्टः ॥ २४ ॥ श्रम् कता — सेग्ट ! आतं इन गुक्देवको में जन्म हूं। ये प्रश्नाति होट भाई और तरसाके घनी हैं। श्रम्य नेय दुःसह है। इन्होंके आवाहनते मुसे आना प्रश्नादे। अब में आवस्य प्रयत्न हूँ और नेसा सारा कोष कुर हो समा है॥ २४ ॥

गंवर्त ज्याच यदि बीतस्त्रमसि चै देवराज तम्मास्त्रयं द्याधियत्रे विधानम् । सायं सर्वान् कुरु भागान् सुरेन्द्र जानात्वयं सर्वलोकश्च देव ॥ २५ ॥

नंपरीने कहा—देवराज ! यदि आप प्रषत्न हैं तो गर्ही होता कार्य आपस्यक है। उसका स्वयं ही उपदेश दीतिये तथा मुरेन्द्र ! स्वयं ही एव देवताओं के माग निश्चित गीतिये । देव ! यहाँ आये हुए एव लोग आपकी प्रसन्नताका प्रत्यक्ष अनुभव करें ॥ २५ ॥

च्यास उवाच

प्यमुक्तस्याहिरसेन दाकः समादिदेश खयमेय देवान्। सभाः क्रियन्तामायसधाक्षमुख्याः सहस्रशक्षित्रभृताः समृद्धाः॥ २६॥

च्यासजी कहते हैं—गजन्! संवर्तके यों कहनेपर इन्हरें स्तां ही सब देवताओं को आशा दी कि श्वम सब लोग अत्यन्त समृद्ध एवं निष्ठ-विनिज्ञ दंगके इजारी अन्छे समा-भवन बनाओं ॥ २६॥

करहताः स्पृणाः कुरुतारोहणानि गन्धर्याणामण्सरसां च शीवम् । यत्र नृत्येरक्षण्सरसः समस्ताः स्वर्गोपमः कियतां यस्त्राटः ॥ २७ ॥ भाग्यती भीर अन्तर्याभे हिलो ऐसे रंगमण्डपका निर्माण करोः विषमे बहुतसे मुन्दर स्वम्म स्मे हो । उनके रंगमध्यर नडमेरे स्वित बहुतन्ती सीदियाँ बना दो । यह स्व कर्ण शीन हो अला नाहिये । यह यशशासा स्वर्णके समन सुन्दर पूर्व महोदर यसा दो । विसमें सारी अप्तराएँ सुरक कर सहे ॥ २७ ॥

रियुकारते चमुराशु प्रतीता दियौरमः राजवास्याप्ररेन्द्र । ततो यापयं पाद राजानमिन्द्रः प्रीतीराजन् पृत्यमानो मयन्तम् ॥ २८ ॥ नोन्द ! देशमादे येण कडनेत्र छन्दूर्व देवताञ्जीत गाँदर रोध्य समग्री भागाचे प्रमुख्य ग्रीम ही स्वका निर्माण किया । राजन् ! तत्पक्षात् पूजित एवं संतुष्ट हुए रन्द्रने राजा महत्तरे इस प्रकार कहा-॥ २८॥

> एप त्वयाहमिह राजन् समेत्य ये चाप्यन्ये तव पूर्वे नरेन्द्र। सर्वाश्चान्या देवताः शीयमाणा हविस्तुभ्यं प्रतिगृह्वन्तु राजन्॥ २९॥

'राजन् ! यह में यहाँ आकर तुमि मिला हूँ । नरेन्द्र ! तुम्हारे जो अन्यान्य पूर्वज हैं, वे तथा अन्य सब देवता भी यहाँ प्रसन्नतापूर्वक पधारे हैं । राजन् ! ये सब लोग तुम्हारा दिया हुआ हविष्य ग्रहण करेंगे ॥ २९ ॥

> आग्नेयं चै लोहितमालभन्तां चैश्वदेवं बहुरूपं हि राजन्। नीलं चोक्षाणं मेध्यमप्यालभन्तां चलच्छिदनं सम्प्रदिष्टं द्विजाग्र्याः॥३०॥

'राजेन्द्र ! अग्निके लिये लाल रंगकी वस्तुएँ प्रस्तुत की जायँ, विश्वेदेवीके लिये अनेक रूप-रंगवाले पदार्थ दिये जायँ, श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ छूकर दिये गये चञ्चल शिश्नवाले नील रंगके वृत्रमका दान ग्रहण करें? ॥ ३०॥

> ततो यहो ववृधे तस्य राजन् यत्र देवाः स्वयमन्नानि जहुः। यस्मिन्दाको ब्राह्मणैः पूज्यमानः सदस्योऽभृद्धरिमान् देवराजः॥३१॥

नरेश्वर । तदनन्तर राजा मक्तके यशका कार्य आगे बढ़ा, जिसमें देवतालोग स्वयं ही अन्न परोसने लगे । ब्राह्मणोंद्वारा पूजित, उत्तम अश्वीते युक्त देवराज इन्द्र उस यशमण्डपमें सदस्य यनकर बैठे थे ॥ ३१ ॥

> ततः संवर्तदचैत्यगतो महातमा यथा विद्वः प्रज्वितितो हितीयः । हवींप्युच्चैराह्यम् देवसंघान् जुहावाद्यो मन्त्रवत् सुप्रतीतः ॥ ३२॥

इसके बाद दितीय अग्निके समान तेजस्वी एवं यज्ञ-मण्डपर्मे बैटे हुए महात्मा संवर्तने अत्यन्त प्रसन्नचित्त होकर देवहन्दका उद्यस्वरसे आहान करते हुए मन्त्रपाठ-पूर्वक अग्निमें हविष्यका हवन किया ॥ ३२ ॥

> ततः पीत्वा वलभित् सोममथ्यं य चाप्यन्ये सोमपा देवसंघाः। सर्वेऽनुद्धानाः प्रययुः पार्थिवेन यथाजोपं तपिताः प्रीतिमन्तः॥ ३३॥

तरविधात् इन्द्र तथा सीमपानके अधिकारी अन्य देवताओंने उत्तम सीमरसका पान किया । इससे सबको सृप्ति एवं प्रमन्नता हुई । फिर सब देवता राजा मस्तकी अनुमित लेकर अपने-अपने स्थानको चले गये ॥ ३३ ॥ ततो राजा जातरूपस्य राशीन् पदे पदे कारयामास हृष्टः। द्विजातिभ्यो विसृजन् भूरि वित्तं रराज वित्तेश इवारिहन्ता॥ ३४॥

तदनन्तर शत्रुहन्ता राजा मरूत्तने बड़े हर्षके साथ वहाँ ब्राह्मणोंको बहुत-से धनका दान करते हुए उनके लिये पग-पगपर सुवर्णके ढेर लगवा दिये । उस समय घनाध्यक्ष कुवेरके समान उनकी शोभा हो रही थी ॥ ३४॥

> ततो वित्तं विविधं संनिधाय यथोत्साहं कारियत्वा च कोषम् । अनुकातो गुरुणा संनिवृत्य राशास गामिखलां सागरान्ताम्॥ ३५॥

इसके बाद ब्राह्मणोंके ले जानेसे जो नाना प्रकारका घन बच गया, उसको सरुत्तने उत्माहपूर्वक कोष-स्थान बनवाकर उसीमें जमा कर दिया। फिर अपने गुरु संवर्तकी आज्ञा लेकर वे राजधानीको लौट आये और समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका राज्य करने लगे॥ ३५॥ पवंगुणः सम्बभूवेह राजा यस्य कतौ तत् सुवर्णं प्रभृतम् । तत् त्वं समादाय नरेन्द्र वित्तं यजस्व देवांस्तर्पयानो निवापैः॥ ३६॥

नरेन्द्र ! राजा महत्त ऐसे प्रभावशाली हुए थे । उनके यश्में बहुत-सा सुवर्ण एकत्र किया गया था । तुम उसी धनको मैंगवाकर यशमागसे देवताओंको तृप्त करते हुए यजन करो ॥ ३६॥

वैशम्यायन उवाच ततो राजा पाण्डवो हष्टरूपः श्रुत्वा वाक्यं सत्यवत्याः सुतस्य। मनश्चके तेन वित्तेन यण्डुं ततोऽमात्यैर्मन्त्रयामास भूयः॥३७॥

वैशाम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! सत्यवतीनन्दन व्यासजीके ये वचन सुनकर पाण्डुकुमार राजा युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस धनके द्वारा यज्ञ करनेका विचार किया तथा इस विश्यमें मन्त्रियोंके साथ बारवार मन्त्रणा की ॥ ३७ ॥

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अश्वमेधपर्वणि संवर्तमरुत्तीये दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिक पर्वके अन्तर्गत अश्वमेवपर्वमें संवर्त और मरुतका उपाल्यानिवयक दसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०॥

## एकादशोऽध्यायः

श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको इन्द्रद्वारा श्रारीरस्य वृत्रासुरका संहार करनेका इतिहास सुनाकर समझाना

वैशम्पायन उवाच इत्युक्ते नृपती तिसान् व्यासेनाद्धतकर्मणा। वासुदेवो महातेजास्ततो वचनमाददे॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! अद्भुतकर्मा वेदव्यास्त्रीने युधिष्ठिरसे इस प्रकार कहा, तब महातेजस्वी मगवान् श्रीकृष्ण कुछ कहनेको उद्यत हुए ॥ १ ॥ तं नृपं दीनमनसं निहतज्ञातिबान्धवम् । उपप्लुतमिवादित्यं सधूमिव पावकम् ॥ २ ॥ निर्विण्णमनसं पार्थं ज्ञात्वा वृष्णिकुलोद्वहः । आश्वासयन् धर्मसुतं प्रवक्तमुपचक्रमे ॥ ३ ॥

जाति-भाइयोंके मारे जानेसे युधिष्ठिरका मन शोकसे दीन एवं व्याकुल हो यहा या । वे राहुयस्त सूर्य और धूमयुक्त अग्निके समान निस्तेज हो गये थे । विशेषतः उनका मन राज्यकी ओरसे खिन्न एवं विरक्त हो गया था । यह सब जानकर दृष्णिवंशभूषण श्रीकृष्णने कुन्तीकुमार धर्मपुत्र युधिष्ठिरको आश्वासन देते हुए इस प्रकार कहना आरम्म किया ॥ २-३ ॥

वासुदेव उवाच सर्वे जिहां मृत्युपद्मार्जवं ब्रह्मणः पद्म्। एतावाच् क्षानविषयः किं प्रलापः करिष्यति ॥ ४ ॥

भगवान श्रीकृष्णने कहा-धर्मराज ! कुटिलता मृत्युका स्थान है और सरलता बहाकी प्राप्तिका साधन है । इस बातको ठीक ठीक समझ लेना ही ज्ञानका विषय है। इसके विपरीत जो कुछ कहा जाता है। वह प्रलाप है। भला वह किसीका क्या उपकार करेगा ! ॥ ४॥

नैव ते निष्ठितं कर्म नैव ते शत्रवो जिताः। कथं शत्रुं शरीरस्थमात्मनो नाववुध्यसे॥ ५॥

आपने अपने कर्तव्यकर्मको पूरा नहीं किया। आपने अमीतक शत्रुओंपर विजय भी नहीं पायी। आपका शत्रु तो आपके शरीरके मीतर ही बैठा हुआ है। आप अपने उस शत्रुको क्यों नहीं पहचानते हैं १॥ ५॥

अत्र ते वर्तियिष्यामि यथाधर्मे यथाश्रुतम्। इन्द्रस्य सह वृत्रेण यथा युद्धमवर्ततः॥ ६॥ करों के पार्क समार भर्मीके प्रमुख्य एक कृष्यन्त केला कृत रूपा है। देला ही बता रहा हूँ। पूर्वकालमें दणातुकी साथ रहा सा जैसा सुत हुआ या। यही प्रसुष्ट सुता रहा है। है।।

र्वजा प्रिमी स्थाना पुरा किल नस्थिप। रवा म प्रियों स्थानां गन्धस्य विषये हते ॥ ७ ॥ भगतम्बद्धगंत्रों विषयः समप्यतः । भगतम्बद्धगंत्रोगायः गन्यस्य विषये हते ॥ ८ ॥

श्रेमरे । यहने हैं। प्रामीन कालमें ह्यासुरने समृची
प्रशीस अनेक्टर अमा लिया था। इन्द्रने देखा ह्यासुरने
प्रशीस अनेक्टर अमा लिया था। इन्द्रने देखा ह्यासुरने
प्रशीस अनेक्टर कर निया और इस प्रकार प्रस्थीका अन्वहरण
सम्मेनेस्व और दुर्गन्भका प्रसार हो गया है। तय
सम्भेनेस्व अन्दर्ग अन्दर्ग होनेसे शतकतु इन्द्रको बद्दा
सेटर प्रथा। ७-८॥

गुत्रम्यं स नतः कुसै। घीरं वज्रमवाख्जत् । स वश्यमाने। वज्रेण सुभृशं भृरितेजसा ॥ ९ ॥ विवेश सहसा नोयं जन्नाह विषयं ततः।

सारधात् उन्होंने कुभित हो हुमासुरके ऊपर घोर बज़का महार विया। महाते ग्रह्मी बज़में अत्यन्त आहत हो बह भसुर ग्रह्मा जर्मी जा सुगा और उसके विषयभूत रसको महार गर्भ लगा॥ ९१॥

थप्तु गुत्रगृहीतासु रसे च विषये हते ॥ १०॥ रातजनुर्धतमृज्यसम्य चज्रमवास्त्रत् ।

ा स्थार भी प्रवाहरका अधिकार तथा रहस्यी विषय हो अध्यस्य दो गयान तव अध्यस्त कोष्यमें भरे हुए इन्द्रेश वहाँ भी उत्तर राजका प्रहार किया ॥ १०६ ॥ सा यध्यमानी यद्भेण नस्मिलमितलेशसा ॥ ११ ॥ विषय सहसा उपेतिलेशाह थिययं तकः।

्रतमे धनि निवस्वी यज्ञकी मार साकर तृषासुर सरण रोजनारमें गुन गया धीर उसके विपयको मरण करने गणा।। ११३॥

रयामे ज्योतिषि गुझेण संपेऽथ विषये हते॥ १२॥ शलकतुरविकुतसम्बद्धाः सञ्जवसम्बद्धाः ।

प्रभागको दाम केलाव भी अविकार कर लिया गया और उनके करकामण विभाश अवस्था हो गया। यह अवका राज्य के लेखां गोमा न रह गयी। उन्होंने वहाँ भी कुलानुस्म बाज्य प्रदार किया। १२३।।

म १६५मानी चर्राण नत्मिननमितनेतसा ॥ १३॥ विद्या ५८मा वार्ग लगण निष्यं स्वरं।

िवेदा महारा बासुँ उप्राप्त विषयं ततः। सुनाया है। आर इसे अवशी तरह समझें इति धीनराभारों भारामेजिहे परीय अहबमेचपरीण स्टब्यमेचपरी प्रस्वादमें प्रवादशोऽस्वायः॥ ११॥

उस तेनमें स्थित हुआ ह्नासुर अमिततेजस्वी सप्रके प्रशासने पीड़ित हो सहसा -वायुमें समा गया और उसके स्पर्श नामक विषयको ग्रहण करने लगा ॥ १३५ ॥ ल्याप्ते चायौ तु चुन्नेण स्पर्शेऽथ विषये हते ॥ १४॥ शतकत्रतिकद्धस्तन वज्ञमवास्त्रत् ।

जब हुनासुरने वायुको भी व्याप्त करके उसके स्वर्श नामक विग्रयका अपहरण कर लिया। तब शतकतुने अत्यन्त दुषित होकर वहाँ उसके ऊपर अपना वज्र छोड़ दिया॥ स्व वध्यमानो वज्रेण तिसन्तिमिततेजसा ॥१५॥ आकाशमभिद्रद्वाव जन्नाह विषयं ततः।

वायुके भीतर अभित तेजस्वी वज्रसे पीड़ित हो हुत्रासुर भागकर आकाशमें—जा छिपा और उसके विपयको ग्रहण करने लगा ॥ १५६ ॥

आक्रारो चुत्रभूतेऽथ शब्दे च विषये हते ॥ १६॥ शतकतुरभिकुद्धस्तत्र चज्रमवाख्जत् ।

जब आकाश तृत्रासुरमय हो गया और उसके शन्दरूपी विषयका अपहरण होने लगा। तब शतकतु इन्द्रको बद्धा क्रीय हुआ और उन्होंने वहाँ भी उसपर वक्रका प्रहार किया॥ १६६॥

स वध्यमानो वज्रेण तस्मिन्नमिततेजसा ॥ १७॥ विवेश सहसा शक्तं जम्राह विषयं ततः।

आकाशके भीतर श्रमित तेजस्वी वज्रसे पीड़ित हो वृत्रामुर खहसा इन्द्रमें समा गया और उनके विषयको प्रहण करने लगा॥ १७३॥

तस्य वृत्रगृष्टीतस्य मोष्टः समभवन्मद्दान् ॥ १८॥ रथन्तरेण तं तात वसिष्ठः प्रत्यवोधयत् ।

तात ! यृत्रासुरसे यहीत होनेपर इन्द्रके मनपर महान् मोह छा गया । तब महपि बिष्टने स्थन्तर सामके द्वारा उन्हें सचेत किया ॥ १८५ ॥

ततो वृत्रं दारीरस्थं जवान भरतर्षभ । दातकतुरदृरयन यज्रेणेतीह नः श्रुतम् ॥१९॥

भरतश्रेष्ठ ! तत्पश्रात् शतकतुने अपने शरीरके मीतर रियत हुए तृत्रामुरको अटस्य वज्रके हारा मार डाला ऐसा इमने सुना है ॥ १९॥

इदं धर्म्यं रहस्यं चे शक्रेणोक्तं महर्षिषु । ऋषिभिश्च मम प्रोक्तं तन्नियोध जनाधिष ॥ २०॥

जनेश्वर ! यह धर्मसम्मत रहस्य इन्द्रने महर्षियोंको यताया और महर्षियोंने मुझसे कहा । यही रहस्य मैंने आपको सुनाया है । आर इसे अच्छी तरह समझ ॥ २०॥

क्षा १६४ आर्ट्सनाम्य भाषतेनिकारोज्य अनुकृतं सक्षानेवारोने आँतृष्णा और वर्षसात सुधिष्ठिरका

मेगर्गराज्य काराई क्ष्मान पूरा हुआ। ११ ॥

## द्वादशोऽध्यायः

### भगवान् श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको मनपर विजय करनेके लिये आदेश

वासदेव उवाच

द्विविधो जायते व्याधिः शारीरो मानसस्तथा। परस्परं तयोर्जन्म निर्द्वन्द्वं नोपपद्यते ॥ १ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा - कुन्तीनन्दन ! दो प्रकार-के रोग उत्पन्न होते हैं - एक धारीरिक दूसरा मानसिक ! इन दोनोंका जन्म एक दूसरेके सहयोगसे होता है । दोनोंके पारस्परिक सहयोगके विना इनकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है ॥

शर्रारे जायते व्याधिः शारीरः स निगद्यते । मानसे जायते व्याधिर्मानसस्तु निगद्यते ॥ २ ॥

्शरीरमें जो रोग उत्पन्न होता है। उसे शारीरिक रोग कहते हैं और मनमें जो व्याधि होती है। वह मानसिक रोग कहलाती है ॥ २॥

शीतोष्णे चैव वायुश्च गुणा राजन् शरीरजाः। तेषां गुणानां साम्यं चेत्तदाहुः स्वस्थलक्षणम्॥ ३॥

राजन ! शीतः उष्ण और वायु ये तीन शरीरके गुण हैं । यदि शरीरमें इत तीनों गुणोंकी समानता हो तो यह स्वस्थ पुरुषका लक्षण है ॥ ३ ॥

उष्णेन वाध्यते शीतं शीतेनोष्णं च बाध्यते । सत्त्वं रजस्तमद्वेति त्रय आत्मगुणाः स्मृताः ॥ ४ ॥

उष्ण शीतका निवारण करता और शीत उष्णका निवारण करता है। <u>सरवा रज और तम</u>्ये तीन अन्तः करणके गुण माने गये हैं ॥ 🕉 ॥

तेषां गुणानां साम्यं चेत् तदाहुः खस्थळक्षणम् । तेषामन्यतमोत्सेके विधानमुपदिस्यते ॥ ५

इन गुणोंकी समानता हो तो यह मानिसक स्वास्थ्यका लक्षण है। इनमेंसे किसी एककी दृद्धि होनेपर उसके निवारण-का उपाय बताया जाता है।। ५।।

हर्षेण वाध्यते शोको हर्षः शोकेन वाध्यते। कश्चिद् दुःखे वर्तमानः सुखस्य सार्तुमिच्छति। कश्चित् सुखे वर्तमानो दुःखस्य सार्तुमिच्छति॥ ६॥

हर्षसे शोक बाधित होता है और शोकसे हर्ष। कोई दुःखमें पड़कर सुखकी याद करना चाहता है और कोई सुखी होकर दुःखकी याद करना चाहता है ॥ ६ ॥

स त्वं न दुःखी दुःखस्य न सुखी सुसुखस्य च । सार्तुमिच्छिस कौन्तेय किमन्यद् दुःखिवभ्रमात्॥ ७॥

कुन्तीनन्दन ! आप न तो दुखी होकर दुःखकी और न सुखी होकर उत्तम सुखकी याद करना चाहते हैं। यह दुःख-विभ्रमके खिवा और क्या है ॥ ७॥

अथवा ते खभावोऽयं येन पार्थावकृष्यसे । **र**ष्ट्वा सभागतां कृष्णामेकवस्त्रां रजस्रलाम् । मिषतां पाण्डवेयानां न तस्य सर्तुमिच्छस्ति ॥ ८ ॥

अथवा पार्थ ! आपका यह स्वभाव ही है, जिससे आप आकृष्ट होते हैं । पाण्डवींके देखते-देखते एकवस्त्रधारिणी रजस्वला कृष्णा सभामें घसीट लायी गयी । आप उसे उस अवस्थामें देखकर भी अब उसकी याद करना नहीं चाहते ॥

प्रवाजनं च नगराद्जिनैश्च विवासनम् । महारण्यनिवासश्च न तस्य सार्तुमिच्छसि॥ ९॥

आपलोगोंको नगरसे निकाला गया। मृगछाला पहनाकर बनवास दिया गया और बड़े-बड़े घोर जंगलोंमें रहना पड़ा। इन सब बातोंको आप कभी याद करना नहीं चाहते हैं॥ ९॥

जटासुरात् परिक्लेशिश्रत्रसेनेन चाहवः । सैन्धवाच परिक्लेशो न तस्य सार्तुमिच्छसि॥ १०॥

जटापुरसे जो क्लेश उठाना पड़ा, चित्रसेनके साथ जूझना पड़ा और सिन्धुराज जयद्रथसे जो अपमान और कष्ट प्राप्त हुआ, उसका स्मरण करनेकी इच्छा आपको नहीं होती है ॥ १७॥

पुनरज्ञातचर्यायां कीचकेन पदा वधः । याज्ञसेन्यास्तथा पार्थं न तस्य स्मर्तुमिच्छसि ॥ ११ ॥

पार्थ ! अज्ञातवासके दिनों की चकने जो द्रौपदीको लात मारी थी, उसे भी आप नहीं याद करना चाहते हैं ॥ १.१ ॥ यच ते द्रोणभीष्माभ्यां युद्धमासीद्दिम । मनसैकेन योद्धव्यं तत् ते युद्धमुपस्थितम् ॥ १२॥

शत्रुदमन ! द्रोणाचार्य और भीष्मके साथ जो युद हुआ था, वही युद्ध आपके सामने उपस्थित है। इस समय आपको अकेले अपने मनके साथ युद्ध करना होगा॥ १२॥

तस्मादभ्युपगन्तन्यं युद्धाय भरतर्षभ । परमन्यकरूपस्य पारं युक्त्या स्वकर्मभिः ॥१३॥

मरतभूषण ! अतः उस युद्धके लिये आपको तैयार हो जाना चाहिये । अपने कर्तन्यका पालन करते हुए योगके द्वारा मनको वशीभूत करके आप मायाचे परे परब्रहाको प्राप्त कीजिये ॥ १३ ॥

यत्र तैव शरैः कार्यं न भृत्येर्न च वन्धुभिः। आत्मनैकेन योद्धव्यं तत् ते युद्धमुपस्थितम् ॥ १४ ॥

सनके साथ होनेवाले इस युद्धमें न तो वाणींका काम है

भीत म् रेडची तथा चन्तु चननारिश ही। इस समय इसमें भारको अहिल ही सुद्ध महता है और बद सुद्ध सामने सर्वारत है। १९॥

र्गान्यस्तिति गुजे कामबन्यां गमिष्यसि । एकाराम्या तु कीस्त्रेय कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ १५॥

अर्थ इस ए प्रेचे आर मनशे न जीत गर्ने तो पता नहीं अर्थ के क्या का है है । हुन्हीनब्दन ! इस यातको अच्छी तरह समस हेनेपर आप कृतकृत्य हो जायँगे ॥ १५॥ एतां वुद्धि विनिश्चित्य भूतानामागति गतिम्। पितृपैतामहे वृत्ते शाधि राज्यं यथोचितम्॥ १६॥

समस्त प्राणियोंका यो ही आवागमन होता रहता है। वुद्धिसे ऐसा निश्चय करके आप अपने नाप-दादेंकि वर्तावका पालन करते हुए उचित रीतिसे राज्यका द्यासन कीजिये॥ १६॥

हृति भीनदाभारते भाइवमेधिके पर्वणि अहवमेधपर्वणि कृष्णधर्मसंवादे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ इतः प्रशास्त्रीतहामाता अधानेविकपर्वके अन्तर्गत अधामेधपर्वमे श्रीकृष्ण और युविष्ठिरका संदादिष्यक वारहवीं अध्याग पुग हुआ ॥ १२ ॥

## त्रयोदशोऽध्यायः

र्श्राकृष्णद्वारा ममनाके त्यागका महत्त्व, काम-गीताका उल्लेख और युधिष्टिरको यज्ञके लिये प्रेरणा करना

यामुदेव उवाच

न याएं द्रव्यमुन्छज्यः सिद्धिर्भवति भारत । द्यारीरं द्रव्यमुन्छज्यं सिद्धिर्भवति वा न वा ॥ १ ॥

भगवान् श्रांकृष्ण कहते हैं —भारत । केवल राज्य शादि गण पदायीका त्याग, करनेंस ही भिद्धि नहीं प्राप्त हैगी। शारीरिक द्रव्यका त्याग करके भी सिद्धि प्राप्त होती है अस्या नहीं भी होती है॥ १॥

यातद्ययिमुक्तस्य शारीरेषु च गृङ्खतः। यो भनी यम् सुलं चैयहिषतामस्तुनन् तथा॥ २ ॥

बार प्रश्निक्ति अलग होकर भी जो शारीरिक सुल-रिलागर्ने भागक है। उने जिन धर्म और सुलकी प्राप्ति होती है। यह गुम्हारे गाय होए करनेवालोंको ही प्राप्त हो ॥ २ ॥ इत्यक्तरम्तु भवेनसृत्युक्त्रयक्तरं ब्रह्म शाह्यतम् ॥ ममिति च भवेनसृत्युक्तं समिति च शाह्यतम् ॥ ३ ॥

्मम' (मेम) व दो असर ही मृत्युल्प हैं और <u>भ</u> मम' (मेम नहीं हैं ) यह भीन असरीका पद सनातन महा-की अभिका नम्भ है। ममता मृत्यु है और उनका त्याम । सनावन अस्था है। है।।

इ.व.स्.स्.स्.सं. राजजायस्येय स्यवस्थिती। अदर्थमार्थः स्तानि योध्येतामसंदायम्॥ ४॥

गरन् । इस महार मृत्यु और अमृत दोनी अपने भीतर ही जिला है। ये दोनें। अहत्य स्टूबर माणियोकी लड़ाते हैं अमीर् विभीवी भारता सातना और विमीवी अस्ता न भारता पर मार ही तुहुश साम्य है। इसमें संग्रह नहीं है।।

अविनाशोऽस्य सत्त्वस्य नियतो यदि भारत । भित्त्वा शरीरं भूतानामहिसां प्रतिपद्यते ॥ ५ ॥

भरतनन्दन ! यदि इस जगत्की रात्ताका विनाश न होना ही निश्चित हो, तब तो प्राणियोंके शरीरका भेदन करके मी मनुष्य अहिंसाका ही फल प्राप्त करेगा ॥ ५ ॥

लब्ध्वा हि पृथ्वीं कृत्स्नां सहस्थावरजङ्गमाम् । ममत्वं यस्य नैव स्थात् किं तथा स करिष्यति ॥ ६ ॥

चराचर प्राणियोसहित समूची पृथ्वीको पाकर भी जिसकी उसमें ममता नहीं होती। वह उसको लेकर क्या करेगा अर्थात् उस मम्पत्तिमें उसका कोई अनर्थ नहीं हो सकता ॥ ६ ॥ अथवा वसतः पार्थ वने चन्यन जीवतः। ममता यस्य द्रव्येषु मृत्योरास्ये स वर्तते॥ ७॥

किंतु कुन्तीनन्दन ! जो वनमें रहकर जंगली फल-मूलेंहि ही जीवन-निर्वाह करता है। उसकी भी यदि द्रव्योमें ममत है तो वह भीतक मुखमे ही विद्यमान है ॥(७॥

वाह्यान्तराणां शत्रृणां स्वभाव पदय भारत । यन्न पदयित तद् भूतं मुच्यते स महाभयात् ॥ ८ ।

मारत ! बाहरी और भीतरी शत्रुओं के स्वभावको देखिये समितिये ( श्रे मायाम्य होनेके कारण मिथ्या है। ऐसा निश्च कीजिये ) ! जो मायिक पदायों को समस्त्रकी दृष्टिसे नहीं देखत बह महान् भयमे खुटकारा पा जाता है।। है।।

> कामात्मानं न प्रशंसन्ति होके नेहाकामा काचिद्स्ति प्रवृत्तिः। सर्वे कामा मनसोऽक्रप्रमृता यान् पृण्डितः संहरते विचिन्त्य॥ ९

जिसका मन कामनाओंमें आसक्त है। उसकी संसारके लोग प्रशंसा नहीं करते हैं। कोई भी प्रवृत्ति विना कामनाके नहीं होती और समस्त कामनाएँ मनसे ही प्रकट होती हैं। विद्वान् पुरुष कामनाओंको दुःखका कारण मानकर उनका परित्याग कर देते हैं ॥ ९॥

> भूयो भूयोजनमनोऽभ्यासयोगाद् योगी योगं सारमार्गं विचिन्त्य। दानं च वेदाध्ययनं तपश्च काम्यानि कमीणि च वैदिकानि ॥ १०॥ व्रतं यशान् नियमान् ध्यानयोगान् कामेन यो नारभते विदित्वा। यद् यचायं कामयते स धर्मी न यो धर्मो नियमस्तस्य मूलम् ॥ ११॥

12 योगी पुरुष अनेक जन्मोंके अभ्याससे योगको ही मोक्षका मार्ग निश्चित करके कामनाओंका नाश कर डालता है। जो इस बातको जानता है। वह दान, वेदाध्ययन, तप, वेदोक्त कर्म, व्रत, यज्ञ, नियम और ध्यान-योगादिका कामनापूर्वक अनुष्ठान नहीं करता तथा जिस कमसे वह कुछ कामना रखता है, वह धर्म नहीं है। वास्तवमें कामनाओंका निग्रह ही धर्म है और वही मोक्षका मूल है।। १०-११॥

अत्र गाथाः कामगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः। श्रुणु संकीर्त्यमानास्ता अखिलेन युधिष्ठिर। नाहं शक्योऽनुपायेन हन्तुं भूतेन केनचित् ॥१२॥

युधिष्ठिर । इस विषयमें प्राचीन बातोंके जानकार विदान एक पुरातन गाथाका वर्णन किया करते हैं। जो कामगीता कहलाती है। उसे में आपको सुनाता हूँ, सुनिये। कामका कहना है कि कोई मी प्राणी वास्तविक उपाय ( निर्ममता और योगाभ्यात) का आश्रय लिये विना मेरा नाश नहीं कर सकता है ॥१२॥ यो मां प्रयतते हन्तुं ज्ञात्वा प्रहरणे बलम्। तस्य तस्सिन् प्रहरणे पुनः प्रादुर्भवाम्यहम् ॥ १३ ॥

जो मनुष्य अपनेमे अस्त्रबलकी अधिकताका अनुमव करके मुझे नष्ट करनेका प्रयत्न करता है। उसके उस अख्न-बलमें मैं अभिमानरूपसे पुनः प्रकट हो जाता हूँ ॥१३॥ यो मां प्रयतते हन्तुं यहैविविधदक्षिणैः। जङ्गमेष्विव धर्मात्मा पुनः प्रादुर्भवाम्यहम् ॥ १४॥

जो नाना प्रकारकी दक्षिणावाले यहीं द्वारा मुझे मारनेका यत्न करता है, उसके चित्तमें मैं उसी प्रकार उत्पन्न होता हूँ, हैसे उत्तम जङ्गम योनियोंमें धर्मातमा ॥ १४ ॥

यो मां प्रयतते नित्यं वेदैवेदान्तसाधनैः। स्थावरेष्विव भूतात्मा तस्य प्रादुर्भवाम्यहम् ॥ १५॥

जो वेद और वेदान्तके स्वाध्यायरूप सावनीके द्वारा मुझे मिटा देनेका सदा प्रयास करता है, उसके मनमें में स्थावर प्राणियोंमें जीवात्माकी माँति प्रकट होता हूँ ॥ १५ ॥

यो मां प्रयतते इन्तुं घृत्या सत्यपराक्रमः। भावो भवामि तस्याहं स च मां नाववुध्यते ॥ १६॥

जो सत्यपराक्रमी पुरुष धैर्यके बल्से मुझे नष्ट करनेकी चेष्टा करता है, उसके मानसिक भावोंके साथ में इतना घुल-मिल जाता हूँ कि वह मुझे पहचान नहीं पाता ॥ १६ ॥ यो मां प्रयतते हन्तुं तपसा संशितवतः। ततस्तपिस तस्याथ पुनः प्रादुर्भवाम्यहम् ॥ १७ ॥

जो कठोर व्रतका पालन करनेवाला मनुष्य तपस्याके द्वारा मेरे अस्तित्वको मिटा डालनेका प्रयास करता है, उसकी तपस्यामें ही मैं प्रकट हो जाता हूँ ॥ १७॥ यो मां प्रयतते हन्तुं मोक्षमास्थाय पण्डितः। तस्य मोक्षरतिस्थस्य गृत्यामि च हसामि च। सर्वभूतानामहमेकः सनातनः ॥ १८॥

जो विद्वान पुरुष मोक्षका सहारा लेकर मेरे विनाशका प्रयत्न करता है, उसकी जो मोस्रविषयक आसक्ति है, उसीसे वह वैंघा हुआ है। यह विचारकर मुझे उसपर हँसी आती है और मैं ख़ुशीके मारे नाचने लगता हूँ। एकमात्र मैं ही समस्त प्राणियोंके लिये अवध्य एवं सदा रहनेवाला हूँ ॥१८॥ तसात्त्वमपि तं कामं यहैर्विविधदक्षिणैः।

धर्में कुरु महाराज तत्र ते स भविष्यति ॥ १९॥

अतः महाराज । आप भी नाना प्रकारकी दक्षिणावाले यज्ञोंद्वारा अपनी उस कामनाको धर्ममें लगा दीजिये। वहाँ आपकी वह कामना सफल होगी ॥ १९॥

यजस्व वाजिमेधेन विधिवद् दक्षिणावता। समृद्धैराप्तदक्षिणैः॥ २०॥ अन्येश्च विविधेर्यक्षेः मा ते व्यथास्तु निहतान् वन्धृन् वीक्य पुनःपुनः। न शक्यास्तेपुनईष्डुं ये हताऽस्मिन् रणाजिरे ॥२१॥

विधिपूर्वक दक्षिणा देकर आप अश्वमेचका तथा पर्याप्त दक्षिणावाले अन्यान्य समृद्धिशाली यश्रीका अनुष्ठान कीजिये। अपने मारे गये माई-बन्धुओंको बारंबार याद करके आपके मनमें व्यथा नहीं होनी चाहिये। इस समराङ्गणमें जिनका वध हुआ है, उन्हें आप फिर नहीं देख सकते ॥ २०-२१॥

स त्वमिष्टा महायक्षेः समृद्धैराप्तद्क्षिणैः।

चौति सेहिएमो झाल्य गतिमस्यां गमिष्यसि ॥ २२ ॥ दलोनो पाप पर्यात दक्षिणायाचे समृदिसाची महायसी- का अनुष्ठान करके इस लोकमें उत्तम कीर्ति और परलेक्में श्रेष्ठ गति प्राप्त करेंगे ॥ २२ ॥

कृति श्रीमद्रामारते स्वास्यमेश्विके पर्वणि अस्यमेश्वपर्वणि कृष्णश्चर्मसंवादे त्रयोदकोऽश्यायः ॥ १३ ॥ इस यसार श्रीमद्रामान अञ्चमेशिकपर्वेद्ध अन्तर्गत अश्वमेषपर्वेमें श्रीकृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिरका संतादिवनमक तेरद्वते अभ्याय पूरा हुआ ॥ १३ ॥

## चतुर्दशोऽध्यायः 🗡

म्छिपियोंका अन्तर्थान होना, भीष्म आदिका श्राद्ध करके युधिष्ठिर आदिका हितापुरमें जाना तथा युधिष्ठिरके-धर्मराज्यका-वर्णन

*ैशपायन उचाच √* 

एवं यहिष्येर्वाक्येम्बिसिस्तेस्तपोधनैः ।
समारवस्यतः राजपिर्हतयन्धुर्येथिष्ठिरः ॥ १ ॥
स्मारवस्यतः राजपिर्हतयन्धुर्येथिष्ठिरः ॥ १ ॥
स्मारवस्यतः भगवता विष्ठरश्रवसा स्वयम् ।
हेपायनेन हाण्णेन देवस्थानेन वा विभुः ॥ २ ॥
नारदेनाय भीमेन नकुलेन च पार्थिव ।
हण्णया सहदेवेन विजयेन च धीमता ॥ ३ ॥
धन्येश्य पुरुषव्यावैर्वाहाणैः शाखहिष्टिभिः ।
स्यजहान्छोक्जं दुःगं संतापं चैव मानसम् ॥ ४ ॥

यैदाम्यायनजी यहते हैं-राजत् ! इस प्रकार साक्षात् विहरश्वत (विस्तृत यहायाले ) भगवान् श्रीकृष्णः श्रीकृष्णः द्वीयान त्यागःदेवस्यानः नारदः भीमसेनः नकुलः होपदी सहदेवः सुद्धिमान् अर्जन तथा अन्यान्य श्रेष्ठ पुरुषो और द्यास्त्रदर्शी आहानी एनं तसीधन मुनियेकि यहुविय वन्यनीद्वारा समझाने-सुसानेतर जिनके भाई-दन्धु मारे गये थे। उन राजर्षि युविधिर्कृष्ण मन द्याना हुआ और उन्होंने द्योकजनित दुःख तथा मानिश्वर गंवायको स्थाम दिया ॥ १८४॥

मर्नयामास देवांदा बाह्मणांश्च युधिष्टिरः। शृत्याय प्रेतकार्याणि यन्धूनां स पुनर्नृपः॥ ५॥ भन्यसासम्बद्धमातमा पृथियां सागराम्यसम्।

तदनन्तर राजा युनिश्निने देवताओं और हाहाणीका ।
पूज किया और मरे पुष, यन्त्र-वारचनेका शाद्ध करके वे ।
पर्णानाः गोध समूहपूर्वतः प्रजीका शायन करने छो ॥ ।
मशान्तनेताः कीरव्यः स्वराज्यं माध्य केवलम् ।
स्मानं च नारहं चेव सांधान्यान्यवीनन्त्यः॥ ६ ॥

नित शहत देविक वेदन शवना राज्य ग्रहण करके दुक्तेशी नेध्य सुविधिके स्पाण नारद तथा अन्यान्य दुविकेशे वदा — १६॥

माध्यानिने। इहं प्रान्यतें सेवव्रिस्तिपुहत्येः। न प्रान्सियं से विविद्ध्यतीर्यानद्वयते॥ ७॥ भारत्या है। बाद एवं सोव सुद्ध और सुनियोगं मेर हैं। आपकी वार्तीसे मुझे बड़ी सान्तवना मिली है। अब मेरे मुनमें तनिक भी दुःख नहीं है॥ ७॥

वर्धश्च सुमहान प्राप्तो येन यक्ष्यामि देवताः ।
पुरस्कृत्याद्यं भवतः समानेष्यामहे मस्तम् ॥ ८ ॥
ं १६भर पर्याप्त धन भी मिल गयाः जिससे में भलीमाँति
देवताओंका यजन भी कर सक्ष्मा । अय आपलोगोंको आगे
करके इमलोग उस धनको अपनी यश्शालामं ले आवेंगे ॥
हिमवन्तं त्वया गुप्ता गमिष्यामः पितामह ।
वहाश्चर्यो हि देशः स श्रूयते द्विजसत्तम ॥ ९ ॥

दिंजश्रेष्ठ पितामह ! हमलोग आपसे ही सुरक्षित होकर हिमालय पर्वतकी यात्रा करेंगे । सुना जाता है, वह प्रदेश अनेक आश्चर्यजनक हदयोंसे भरा हुआ है ॥ ९॥

तथा भगवता चित्रं कल्याणं बहुभाषितम् । देवर्पिणा नारदेन देवस्थानेन चैव ह ॥ १०॥

'आपने देविष नारदने तथा मुनिवर देवस्थानने बहुत-सी अद्भुत वार्ते बतायी हैं, जो मेरा कल्याण करनेवाली हैं ॥१०॥ नाभागधेयः पुरुषः कश्चिदेवंविधान् गुरून् । लभते व्यसनं प्राप्य सुहृदः साधुसम्मतान् ॥ ११॥

'जो सीमाग्यशाली नहीं है। पेसा कोई भी पुरुप संकटमें पदनेपर आप-जैसे साधुसमानित हितेषी सुरुजनोंको नहीं पा सकता' ॥ ११ ॥

पवमुक्तास्तु ते राज्ञा सर्व पव महर्पयः। अभ्यनुज्ञाप्य राज्ञानं तथोभी कृष्णकारगुनी ॥ १२ ॥ पद्यतामेव सर्वेषां तत्रेवादर्शनं ययुः। ततो धर्मसुतो राज्ञा तत्रेवोपाविद्यत् प्रभुः॥ १३॥

राज्ञ युधिष्टिरके इस प्रकार कृतशता प्रकट करनेपर समी मदर्षि राज्ञ युधिष्टिर, श्रीकृष्ण तथा अर्जुनकी अनुमति के सबके देखते-देखते वहाँसे अन्तर्भान हो गये। फिर धर्म-पुत्र राज्ञ युधिष्टिर उन्हें विदा करके वहीं बैठ गये॥१२-१३॥

एवं नातिमदान् कालः स तेषां संन्यवर्तत् । कुर्वतां ग्रीचकार्याणि भीष्मस्य निधने तदा ॥ १८ ॥ भीष्मकी मृत्युके पश्चात् शौचकार्य सम्पन्न करते हुए पाण्डलेका वृद्ध काल वहीं व्यतीत हुआ ॥ १४ ॥ महादानानि विप्रेभ्यो ददतामौर्ध्वदेहिकम् । भीष्मकर्णपुरोगाणां कुरूणां कुरुसत्तम ॥ १५ ॥ सिहतो धृतराष्ट्रेण स ददावीर्ध्वदेहिकम् ।

कुरुश्रेष्ठ ! घृतराष्ट्रसहित उन्होंने भीष्म और कर्ण आदि कुरुनंशियोंके निमित्त और्ध्वदैहिक किया ( श्राद्ध ) में ब्राह्मणों-को बड़े-बड़े दान दिये ॥ १५६ ॥

ततो दत्त्वा बहुधनं विप्रेभ्यः पाण्डवर्षभः॥१६॥ धृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य विवेश गजसाह्रयम्।

तत्तश्चात् ब्राह्मणोंको बहुत-सा धन देकर पाण्डव-शिरोमणि युधिष्ठिरने धृतराष्ट्रको आगे करके इस्तिनापुरमें प्रवेश किया ॥ १६ है॥

स समाश्वास्य पितरं प्रशावशुषमीश्वरम् । अन्वदााद् वैस धर्मात्मा पृथिवीं भ्रातृभिः सह ॥१७॥

धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर प्रज्ञाचक्षु पितृत्य महाराज धृतराष्ट्रको सान्त्वना देकर भाइयोके साथ पृथ्वीका राज्य करने लगे॥ १७॥

(यथा मनुर्मेहाराजो रामो दाशरथिर्यथा। तथा भरतसिंहोऽपि पालयामास मेदिनीम्॥

जैसे महाराज मनु तथा दशरथनन्दन श्रीरामने इस पृथ्वीका पाळन किया था। उसी प्रकार भरतिसह युधिष्ठिर भी भूमण्डलकी रक्षा करने छगे॥

नाधर्म्यमभवत् तत्र सर्वो धर्मरुचिर्जनः। वभूव नरशार्द्रेल यथा कृत्युगे तथा॥

उनके राज्यमें कहीं कोई अधर्मयुक्त कार्य नहीं होता या। सब लोग धर्मविषयक रुचि रखते थे। पुरुषिंह ! जैसे सत्ययुगमें समस्त प्रजा धर्मपरायण रहती थी। उसी प्रकार उस समय द्वापरमें भी हो गयी थी॥

किमासन्नमाविष्टं निवास्य नृपनन्दनः। भारुभिः सहितोधीमान् वभौ धर्मवलोद्धतः॥

कलियुगको समीप आया देख बुद्धिमान् नृपनन्दन युधिष्ठिरने उसको मी निवास दिया और भाइयोंके साथ वे धर्मबलसे अजेय होकर शोमा पाने लगे ॥

ववर्ष भगवान् देवः काले देशे यथेप्सितम्।
निरामयं जगदभूत् श्लुतिपासे न किंचन॥

भगवान् पर्वन्यदेव उनके राज्यके प्रत्येक देशमें यथेष्ट वर्षा करते थे। सारा जगत् रोग-शोकसे रहित हो गया था, किसीको भी भूख-प्यासका थोड़ा-सा भी कप्ट नहीं रह गया था॥ आधिर्नास्ति मनुष्याणां व्यसने नाभवन्मतिः। ब्राह्मणप्रमुखा वर्णास्ते स्वधर्मोत्तराः शिवाः॥ धर्मः सत्यप्रधानश्च सत्यं सद्विपयान्वितम्।

मनुष्योंको मानिसक व्यथा नहीं सताती थी। किसीका मन दुर्व्यसनमें नहीं लगता था। ब्राह्मण आदि समी वर्णोंके लोग स्वधर्मको ही उत्कृष्ट मानकर उसमें लगे रहते थे। सभी मङ्गलयुक्त थे। धर्ममें सत्यकी प्रधानता थी और सत्य उत्तम विषयोंसे युक्त होता था॥

धर्मासनस्थः सङ्गिः स स्त्रीवालातुरवृद्धकान् ॥ वर्णाश्रमान् पूर्वकृतान् सकलान् रक्षणोद्यतः।

धर्मके आसनपर बैठे हुए युधिष्टिर सत्पुक्षों। स्त्रियों। बालकों, रोगियों, बड़े बूढ़ों तथा पूर्वनिर्मित सम्पूर्ण वर्णाभ्रम-धर्मोंकी रक्षाके लिये सदा उद्यत रहते थे ॥

अवृत्तिवृत्तिदानाचैर्यशार्थेदींपितैरपि । आमुष्मिकं भयं नास्ति ऐहिकं कृतमेव तु । खर्गछोकोपमो छोकस्तदा तिसान् प्रशासित ॥ बभूव सुखमेकाग्रं तिद्विशिष्टतरं परम्॥

वे जीविकाहीन मनुष्योंको जीविका प्रदान करते, यक्ते लिये धन दिलाते तथा अन्यान्य उपायोद्धारा प्रजाकी रक्षा करते थे। अतः इहलोकका सारा सुख तो स्वको प्राप्त ही था, परलोकका भी भय नहीं रह गया था। उनके शासनकालमें सारा जगत् स्वगंलोकके समान सुखद हो गया था। यहाँका एकाम सुख स्वगंसे भी विद्याप्ट एवं उत्तम था। नार्यः पतिव्रताः सर्वो रूपवत्यः स्वतंकृताः। यथोक्तवृत्ताः स्वगुणैर्वभूद्यः प्रीतिहेतवः॥

उनके राज्यकी सारी स्त्रियाँ पतिवताः रूपवतीः आभूषणी-से विभूषित और शास्त्रोक्त खदाचारसे सम्पन्न होती थीं। वे अपने उत्तम गुणोंद्वारा पतिकी प्रसन्नताको बढ़ानेमें कारण होती थीं॥

पुमांसः पुण्यशीलाढ्याः स्वं स्वं धर्ममनुवताः । सुस्तिनः सूक्ष्ममण्येनो न कुर्वन्ति कदाचन ॥

पुरुष पुण्यशील, अपने अपने धर्ममें अनुरक्त और सुखी थे। वे कभी स्हम-से स्हम पाप भी नहीं करते थे॥ सर्वे नराश्च नार्यश्च सततं प्रियवादिनः। अजिह्ममनसः शुक्काः वभूवः श्रमवर्जिताः॥

सभी स्त्री-पुरुष सदा प्रिय चचन बोरुते थे। मनमें कुटिलता नहीं आने देते थे। शुद्ध रहते थे और कभी थकावट-का अनुमव नहीं करते थे॥

भूषिताः कुण्डलैहाँरैः कटकैः कटिस्त्रकैः। सुवाससः सुगन्धाढयाः प्रायशः पृथिवीतले॥

उन दिनों प्रायः भूतलके सभी मनुष्य कुण्डलः **हार**ः

क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के कि स्थान के कि स्

मर्ने ह्याविहे। विद्याः सर्वेष परिनिष्टिताः। पर्यापन्तिर्मानासमु सुन्तितो द्वीर्धर्जीवनः॥

्रा स्वीत प्राप्त व क्षेत्रण और समस्त आफ्रोंमें परिनिष्टित प्रत्यक्ष क्ष्में क्ष्में क्ष्मिं महीं पत्ती यीं। उनके वाल स्वेद नदी हैंके ये और ने सुसी तथा दीर्वजीवी होते में !!

रवस न जायनेऽन्यत्र धर्षेषु च न संकरः। मनुष्यानां महाराज मर्यादासु व्यवस्थितः॥

ग्रहणात ! मनुष्योंकी द्रष्टा परायी क्रियोंके लिये नहीं होती की नणोमें कभी गंदरता नहीं आती थी और सब लोग मनोंडमें स्थित बहुते थे ॥

तिन्द्रशासित राजेन्द्रे मृगव्यालसरीस्पाः। सन्यान्यवि वान्येषु न याधन्ते कदाचन॥

राजेन्द्र मुनिष्टिरहे दासनकालमें दिसक पशुः सर्प और किन्नू कार्य न तो आपसमें और न दूसरोंको ही कभी राधा पहुँचाने ये ॥

गायः मुझौरभृयिष्टाः नुवालिधमुखोद्राः। धर्पादिताः कर्पकायैद्धतस्याधितग्रत्सकाः॥

बीर्ड, बहुत दूप देती थीं। उनके मुखा पूँछ और उदर गुन्दर होते थे। कियान आदि उन्हें पीड़ा नहीं देते थे और उनके बहुद भी गीरोग होते थे ॥

शयन्त्यकारा मनुजाः पुरुषार्थेषु च कमात्। विषयेष्यनिविजेषु चेदशास्त्रेषु चालताः॥

उस समयोग सभी महास्य अपने समयको स्पर्ध नहीं जाने देने से। धर्म, अर्थ, साम और मोश-इन पुरुषायाँमें इसार प्रशृष्ध होने थे। शास्त्रमें जिनका निषेत्र नहीं किया गया है। अर्थ विषयीका सेवन करने और वेद शास्त्रीके सार्थापति निष्य स्था उपन सहते थे॥

सुरुता गुपभाः पुष्टाः सुरुभावाः सुलोदयाः । भगीव मनुरः कन्दः स्पर्शधातिसुलं रसम् । रुपं दृष्टिशमं रम्यं मनोतं गन्धवद् वभी ॥

्राम सम्पन्ने केंद्र अन्तर्भ चाल-दालवाते। हृष्ट-पुष्ट्र) इक्को स्वम्परपाठे और सुलानी प्राप्ति क्यानेवाटे होते थे। इक्कोरिको इक्की स्वर्ण नामक विषय अन्यन्त मधुर रेकि में। सम्बद्धा दी सुन्दर जन पत्र्वा या। उस दर्शनीय दक्कोरिक स्वर्णे अभित्र केंद्र महत्व नामक विषय भी मधीरा अन्य बद्धा था।

धनीर्यशामधीतां मेशास्यद्यसाधनम्। १४१६ वननं पुत्रः सर्वशृत्राय भगतसम्। सवका मन धर्मः अर्थ और काममें संटग्नः मोध और अम्युदयके साधनमें तत्परः आनन्दजनक और पितृष्ठ होता या ॥

स्थावरा यहुपुष्पाढ्याः फलच्छायावहास्तथा। सुस्पर्शा विपद्दीनाश्च सुपत्रत्वक्ष्ररोहिणः॥

स्यावर ( वृक्ष ) बहुत-से पूलोंसे सुशोभित तथा पर और छाया देनेवाले होते थे। उनका स्पर्श सुखद जान पदता था और वे विपसे हीन तथा सुन्दर पत्र, डाढ और अक्टुरसे युक्त होते थे॥

मनोऽनुकूलाः सर्वेषां चेष्टा भूस्तापवर्जिता। यथा वभूव राजिष्सत्वृत्तमभवद् भुवि॥

स्वकी चेष्टाएँ मनके अनुकूल होती थीं । पृथ्वीपर किसी प्रकारका संतार नहीं होता था । राजर्षि युचिष्टिर स्वयं जैसे आचार-विचारते युक्त थे उसीका भूतलपर प्रसार हुआ था ॥

सर्वेलक्षणसम्पन्नाः पाण्डवा धर्मचारिणः। ज्येष्टानुवर्तिनः सर्वे वभूबुः वियदर्शनाः॥

समस्त पाण्डय सम्पूर्ण ग्रुम लक्षणींसे सम्पन्न, धर्माचरण करनेवाले और बढ़े माईकी आश्चाके अधीन रहनेवाले थे। उनका दर्शन समीको प्रिय या॥

सिंहोरस्का जितकोधास्तेजोवलसमन्विताः। आजानुवाहवः सर्वे दानशीला जितेन्द्रियाः॥

ें उनकी छाती सिंहके समान चौड़ी थी। वे क्रोधपर विजय पानेवाड़े और तेज एवं बलसे सम्पन्न थे। उन सबकी भुजाएँ घुटनीतक छंत्री थीं। वे सभी दानशील एवं जितेन्द्रिय थे॥

तेषु शासत्तु धरणीमृतवः खगुणैर्वभुः। सुखोदयाय वर्तन्ते श्रहास्तारागणैः सह॥

पाण्टव जब इस पृथ्वीका शासन कर रहे थे। उस समय समी ऋतुएँ अपने गुणोंसे सुशोभित होती थीं। ताराओं-रहित समस ग्रह सबके लिये सुखद हो। गये थे।।

मही सस्यमयहुला सर्वरत्नगुणोद्या। कामधुग्येनुवद् भोगान् फलति स सहस्रधा॥

पृथ्वीपर खेतीकी उपज बढ़ गयी थी। समी रतन और गुण प्रकट हो गये थे। कामधेनुके समान वह सहस्रों प्रकार-के भोगरूप पळ देती थी॥

मन्यादिभिः छताः पूर्वं मर्यादा मानवेषु याः। व सनतिक्रम्य ताः सदीः छत्येषु समयानि च। अन्यशासन्त राजानी धर्मपुत्रप्रियंकराः॥

पृषेकातमें मनु आदि राजपियोंने मनुष्योंमें जो मर्यादाएँ शापित की थीं। उन सबका तथा दुन्होचित सदाचारोंका

उल्लङ्घन न करते हुए भूमण्डलके सभी राजा अपने-अपने राज्यका ज्ञासन करते थे। इस प्रकार सभी भूपाल धर्मपुत्र युधिष्ठिरका प्रिय करनेवाले थे॥

महाकुलानि धर्मिष्ठा वर्धयन्तो विशेषतः । मनुप्रणीतया ऋत्या तेऽन्वशासन् वसुन्धराम्॥

धर्मिष्ठ राजा श्रेष्ठ कुलेंको विशेष प्रोत्साहन देते थे। वे मनुकी बनायी हुई राजनीतिके अनुसार इस वसुधाका शासन करते थे॥

राजवृत्तिहिं सा शश्वद् धर्मिष्टाभून्महीतले।

इति श्रीमहाभारते आश्वमेषिके पर्वणि अश्वमेषपर्वणि चतुर्देशोऽध्यायः॥ १४॥ रस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमेधिक पर्वेक अन्तर्गत अश्रमेध पर्वमें चौदहवाँ अध्याय प्राह्मा। १४॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३०५ श्लोक मिलाकर कुल ४७५ श्लोक हैं )

मगवान् श्रीकृष्णका अर्जुनसे द्वारका जानेका प्रस्ताव करना

• जनमेजय उवाच

विजिते पाण्डवेयैस्तु प्रशान्ते च द्विजोत्तम। राष्ट्रे कि चक्रतुर्वीरी वासुद्वधनंत्रयौ॥१॥

जनमेजयने पूछा--दिजश्रेष्ठ ! जन पाण्डवीने अपने राष्ट्रार विजय पा ली और राज्यमें सब ओर शान्ति स्थापित हो गयी, उसके बाद श्रीकृष्ण और अर्जुन इन दोनी वीरोंने क्या किया १ ॥ १ ॥

वैशम्पायन उवाच

विजिते पाण्डवै राजन् प्रशान्ते च विशाम्पते । वासुदेवधनं जयौ ॥ २ ॥ बभुवतुर्हेष्टी

वैशस्पायनजीने कहा—प्रजानाय ! नरेश्वर । जब पाण्डवोने राष्ट्रार विजय पा ली और सर्वत्र शान्ति स्थापित हो गयी, तब भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ २॥

विज्ञहाते मुदा युक्तौ दिवि देवेश्वराविव। तौ वनेषु विचित्रेषु पर्वतेषु ससानुषु ॥ ३ ॥

स्वर्गलोकमें विहार करनेवाले दो देवेश्वरीकी माँति वे दोनों मित्र आनन्दमग्न हो विचित्र-विचित्र वनोंमें और पर्वतींके सुरम्य शिखरोंपर विचरने छगे ॥ ३ ॥

तीर्थेषु चैत्र पुण्येषु पल्बलेषु नदीषु च। चङ्कम्यमाणौ संह्रष्टावश्विनाविवः नन्दने ॥ ४ ॥ · पिवत्र तीर्थों छोटे तालावों और निंदयोंके तटोंपर विचरण करते हुए वे दोनों नन्दन वनमें विहार करनेवाले अश्विनीकुमारीके समान हुर्पका अनुभव करते थे ॥ ४ ॥ इन्द्रप्रस्थे महात्मानी रेमतुः कृष्णपाण्डवी।

प्रायो छोकमतिस्तात राजवृत्तानुगामिनी ॥

तात ! इस पृथ्वी गर राजाओं के वर्ताव सदा धर्मा तुकूल होते थे। प्रायः लोगोंकी दुद्धि राजाके ही वर्तावका अनुसरण करनेवाली होती है।।

पत्रं भारतवर्षे स्वं राजा खर्गे सुरेन्द्रवत्। शशास विष्णुना सार्च गुप्तो गाण्डीवथन्वना ॥ )

जैसे इन्द्र स्वर्गका शासन करते हैं, उसी प्रकार गाण्डीव-वारी अर्जुनसे सुरक्षित राजा युधिष्ठिर भगवान् श्रीकृष्णके सहयोगसे अपने राज्य-मारतवर्षका शासन करते थे ॥

पञ्चदशोऽध्यायः

प्रविदय तां सभां रम्यां विज्ञहाते च भारत ॥ ५ ॥

भरतनन्दन ! फिर इन्द्रप्रखमें लीटकर महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुन मयनिर्मित रमणीय सभामें प्रतेश करके आनन्द-पूर्वक मनोविनोद करने लगे ॥ ५ ॥

तत्र युद्धकथाश्चित्राः परिक्लेशांश्च पार्थिव । कथायोगे कथायोगे कथयामासतुः सद्दा॥ ६॥ ऋषीणां देवतानां च वंशांस्तावाहतुः सदा । पीयमाणौ महात्मानौ पुराणावृषिसत्तमौ॥ ७॥

पृथ्वीनाथ ! वे दोनों महत्मा पुरातन ऋषिप्रवर नर और नारायण थे और आपसमें बहुत प्रेम रखते थे। बात-चीतके प्रसङ्घमें वे दोनों मित्र सदा देवताओं तथा ऋषियोंके वंशीकी चर्चा करते थे और युद्धकी विचित्र कथाओं एवं क्लेशोंका वर्णन किया करते थे ॥ ६-७ ॥

कथाश्चित्राश्चित्रार्थपद्निश्चयाः। मधुरास्तु तिश्चयद्यः स पार्थाय कथयामास केशवः॥ ८॥

मगवान श्रीकृष्ण सब प्रकारके सिद्धान्तींको जाननेवाले थे। उन्होंने अर्जुनको विचित्र पदः अर्थ एवं सिद्धान्तोंसे युक्त बडी विलक्षण एवं मधुर कथाएँ सुनायीं ॥ ८ ॥

पुत्रशोकाभिसंतप्तं ज्ञातीनां च सहस्रशः। कथाभिः शमयामास पार्थं शौरिर्जनाईनः॥ ९॥

कुन्तीकुमार अर्जुन पुत्रशोक्त संतप्त ये। सहस्रों माई-बन्धुओंके मारे जानेका भी उनके मनमें वड़ा दुःख या। वसुरेवनन्दन श्रीकृष्णने अनेक प्रकारकी कथाएँ सुनाकर उस समय पार्थको ज्ञान्त किया ॥ ९ ॥

स तमाश्वास्य विधिवद् विज्ञानको महातपाः। अपद्वत्यात्मनो भारं विश्वश्रामेव सात्वतः॥ १०॥ सर्वात्रको विकासवेद्या विद्यानने विविष्ट्र्यक अर्द्धनको राज्याना देशर प्राप्ताभाग उत्तर दिया और वे सुलपूर्वक विश्वास-सा राज्यो स्थे ॥ २०॥

तकः क्षणने गोकिन्द्रो गुडाकेशमुवाच ह । मानवयण्यस्यकाया याचा हेतुयुक्तमिदं वचः ॥११॥

बाउमी के अलगे गोलिन्दने गुडाकेश अर्जुनको अपनी म (र वालीशाम सान्यामा प्रदान करते हुए उनसे यह युक्ति-मुक्त बाव बड़ी || ११ ||

### गामुदेय उवाच

विजिनेयं धरा ग्रन्ता सन्यसाचिन् परंतप । स्यज्ञातुषलमाधिन्य रामा धर्मस्रतेन ह ॥ १२ ॥

भगवान श्रीष्टरण योळे—श्रुश्रोंको संताप देनेवाले गणवानी अर्जुन ! घर्मपुत्र मुबिष्टिरने सुम्हारे बाहुबलका गहारा लेकर इस समूची पृथ्वीपर विजय प्राप्त कर ली॥१२॥ शरमपणां महीं भुक्को धर्मराजो सुधिष्टिरः।

नरक्षेत्र ! भीगरेन तथा नकुल-ग्रहदेवके प्रभावने धर्म-राज युधिश्वर इस पृथ्वीका निष्कण्टक राज्य मोग रहे हैं ॥ धर्मेण राज्ञा धर्मेग प्राप्तं राज्यमकण्टकम् । धर्मेण निरुद्धः संर्थे स च राजा सुयोधनः ॥ १४॥

यमयोश्च

नरोत्तम ॥ १३॥

भीमसनानभावेन

धर्मह ! रागा पुतिष्टिरने यह निष्कण्टक राज्य धर्मके राज्ये ही प्राप्त किया है । धर्मेंसे ही राजा दुर्योधन सुद्धमें मारा गया है ॥ २४ ॥

मधर्मनवयो लुम्धाः सदा चात्रियवादिनः। धार्तराष्ट्रा दुरान्मानः सानुबन्धा निपातिताः॥ १५॥

भूतराष्ट्रके पुत्र अन्तर्ममें कचि रखनेवाले लोमी कहवादी और तुवाला थे । इंग्लिये अपने समेन्सम्बन्धियाँगृहित मार मिराये गये ॥ १५॥

महान्तामितिलां पार्थ पृथिवीं पृथिवीपतिः। सुद्कं धर्मसुनी राजा त्वया गुनः कुरुद्रद्व ॥ १६॥

अष्ट्रस्थितः इन्तीकुमार ! धर्मपुत्र पृथ्वीपति राजा धुषितिः भाग तुम्भे मुर्गालत होत्र सर्वया शान्त हुई सन्त्री प्रधीना गाण भोगो हैं॥ १६॥

रमे चार्य स्वया सार्यमरण्येष्विष पाण्डय । किसु यत्र इनोऽयं ये पृथा चामित्रक्रवेष ॥ १७॥

शतुम्द्रम भागतुन्तर ! तुन्दारे साथ रहनेसर निर्जन धर्मी भी सुक्षे मुख और आनन्द मिन सहता है। किर नहीं इतने भीग और भेरी सुआ सुनती ही। वहाँकी तो बात ही बचा है ! 10 १७ ॥

यत्र धर्मसुती गजा यत्र भीमो महायलः। यत्र महदर्शसुत्री बनिन्द्य परा मम॥१८॥ जहाँ धर्मपुत्र राजा युधिष्टिर हों। महावली भीमसेन और माद्रीकुमार नकुल-सहदेव हों। वहाँ गुसे परम आनन्द प्राप्त हो सकता है ॥ १८॥

तथेंव खर्गंकरपेषु सभोहेरोषु कौरव।
रमणीयेषु पुण्येषु सहितस्य त्वयानघ॥१९॥
कालो महांस्त्वतीतो मे शूरस्नुमपश्यतः।
चलदेवं च कौरव्य तथान्यान् वृष्णिपुङ्गवान्॥२०॥
सोऽहं गन्तुमभीष्सामि पुरीं द्वारावतीं प्रति।
रोचतां गमनं महां तवापि पुरुषपंभ॥२१॥

निष्पाप कुरुनन्दन ! इस सभामवनके रमणीय एवं पवित्र स्थान स्वर्गके समान सुखद हैं। यहाँ तुम्हारे साथ रहते हुए बहुत दिन बीत गये। इतने दिनोंतक में अपने िता श्र्रिसेनकुमार वसुदेवजीका दर्शन न कर सका। भैया वलदेव तथा अन्यान्य वृष्णिवंशके श्रेष्ठ पुरुषोंके भी दर्शनके विल्लात रहा। अतः अय में द्वारकापुरीको जाना चाहता हूँ। पुरुषप्रवर! तुम्हें भी मेरे इस यात्रासम्बन्धी प्रस्तावको सहर्ष स्वीकार करना चाहिये॥ १९-२१॥

उको यहुविधं राजा तत्र तत्र युधिष्ठिरः। सह भीष्मेण यद् युक्तमसाभिःशोककारिते॥ २२॥

शोकावस्यामें मनुष्यका दुःख दूर करनेके लिये उसे जो कुछ उपदेश देना उचित है। वह भीष्मसहित हमलोगोंने विभिन्न स्यानोंमें राजा युधिप्रिरको दिया है। उन्हें अनेक प्रकारसे समझाया है।। २२॥

शिष्टो युधिष्टिरोऽसाभिःशास्ता सन्नपिपाण्डयः। तेन तत् तु वचःसम्यग् गृहीतं सुमहात्मना ॥२३॥

यधिष पाण्डुपुत्र युधिष्टिर इमारे शासक और शिक्षक हैं तो भी इमलोगोंने शिक्षा दी है और उन श्रेष्ट महात्माने इमारी उन सभी वातोंको भलीभाँति स्वीकार किया है॥ धर्मपुत्रे हि धर्मके फतके सत्यवादिनि। सत्यं धर्मों मतिश्चाउया स्थितिश्च सततं स्थिए।॥२४॥

धर्मपुत्र राजा युधिष्टिर धर्मज्ञ, कृत्वर और सत्यवादी हैं। उनमें सत्य, धर्म, उत्तम बुद्धि तथा ऊँची स्थिति आदि गुण सदा स्थिरमायमे रहते हैं॥ २४॥

तत्र गत्वा महात्मानं यदि ते रोचतेऽर्जुन । असाहमनसंयुक्तं चचो त्रृहि जनाधिपम् ॥ २५॥

अर्डुन ! यदि तुम उचित समझो तो महातमा राजा युधिष्टिरके पास चलकर उनके समझ मेरे झारका जानेका मसाब उनस्तित करो ॥ २५॥

न हि तस्याप्रियं कुर्यो प्राणन्यागेऽप्युपिश्चते । कुतो गन्तुं मदाबादो पुरीं द्वारावर्ता प्रति ॥ २६॥ N

महाबाहो ! मेरे प्राणींपर संकट आ जाय तब मी मैं धर्मराजका अप्रिय नहीं कर सकता; फिर द्वारका जानेके लिये उनका दिल दुखाऊँ, यह तो हो ही कैसे सकता है ! ॥२६॥ सर्वे त्विद्महं पार्थं त्वत्वीतिहितकाम्यया। व्रवीमि सत्यं कौरव्य न मिथ्यैतत् कथंचन ॥ २७॥

कुरुनन्दन ! कुन्तीकुमार ! मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने जो कुछ किया या कहा है, वह सब तुम्हारी प्रसन्नताके लिये और तुम्हारे ही हितकी दृष्टिसे किया है। यह किसी तरह मिथ्या नहीं है ॥ २७॥

प्रयोजनं च निर्वृत्तमिह वासे ममार्जुन। धार्तराष्ट्रो हतो राजा सवलः सपदानुगः॥ २८॥

अर्जुन ! यहाँ मेरे रहनेका जो प्रयोजन था, वह पूरा हो भया है। धृतराष्ट्रका पुत्र राजा दुर्योधन अपनी सेना और सेवकॉके साथ मारा गया ॥ २८ ॥

पृथिवी च बरो तात धर्मपुत्रस्य धीमतः। समुद्रवलया सशैलवनकानना ॥ २९॥ स्थिता विता रत्नैर्वहुविधैः कुरुराजस्य पाण्डव।

तात ! पाण्डुनन्दन ! नाना प्रकारके रत्नींके संचयसे सम्पन्नः समुद्रसे घिरी हुई। पर्वतः वन और काननोंसहित यह सारी पृथ्वी भी बुद्धिमान् धर्मपुत्र कुरुराज युधिष्ठिरके अधीन हो गयी ॥ २९५ ॥

धर्मेण राजा धर्मज्ञः पातु सर्वो वसुन्धराम् ॥ ३०॥ उपास्यमानो बहुभिः सिद्धैश्चापि महात्मभिः। वन्दिभिर्भरतर्षम ॥ ३१ ॥ स्त्रयमानश्च सततं

भरतश्रेष्ठ । बहुत-से सिद्ध महात्माओं के संगसे सुशोभित तथा वन्दीजनोंके द्वारा सदा ही प्रशंसित होते हुए धर्मज राजा युधिष्ठिर अव घर्भपूर्वक सारी पृथ्वीका पालन करें ॥

तं मया सह गन्वाद्यः राजानं कुरु वर्धनम् । आपृच्छ कुरुशार्द्रल गमनं द्वारकां प्रति ॥ ३२ ॥

कुरुश्रेष्ठ ! अत्र तुम मेरे साथ चलकर राजाको बधाई दो और मेरे द्वारका जानेके विषयमें उनसे पूछकर आज्ञा दिला दो ॥ ३२ ॥

> इदं शरीरं वसु यच मे गृहे निवेदितं पार्थं सदा युधिष्ठिरे। प्रियश्च मान्यश्च हि मे युधिष्ठिरः सदा कुरूणामधियो महामतिः ॥ ३३॥

पार्थ ! मेरे घरमें जो कुछ धन सम्पत्ति है, वह और मेरा यह शरीर सदा घर्मराज युधिष्ठिरकी सेवामें समर्पित है। परम बुद्धिमान् कुरुराज युधिष्ठिर सर्वदा मेरे प्रिय और माननीय हैं॥

प्रयोजनं चापि निवासकारणे न विद्यते मे त्वहते मृपातमंज । श्यिता हि पृथ्वी तव पार्थ शासने

गुरोः सुवृत्तस्य युधिष्ठिरस्य च ॥३४॥ राजकुमार । अब तुम्हारे साथ मन वहलानेके सिवा यहाँ मेरे रहनेका और कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। पार्थ! यह सारी पृथ्वी तुम्हारे और सदाचारी गुरु युधिष्ठिरके शासनमें

पूर्णतः स्थित है ॥ ३४ ॥

इतीद्मुकः स तदा महात्मना जनार्वनेनामितविकमोऽर्जुनः । तथेति दुःखादिव वाक्यमैरय-ज्जनार्द्नं सम्प्रतिपुज्य पार्थिव ॥ ३५ ॥

पृथ्वीनाय ! उस समय महातमा भगवान् श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर असित पराक्रमी अर्जुनने उनकी बातका आदर करते हुए बड़े दुःखके साथ 'तथास्तु' कहकर उनके जानेका प्रस्ताव स्वीकार किया ॥ ३५ ॥

इति श्रीमहाभारते भाश्वमेधिके पर्वणि अश्वमेधपर्वणि पञ्चदशोऽध्यायः॥ १५॥ इस प्रकार श्रीमहामारत आध्यमेधिकपर्वके अन्तर्गत अध्यमेधपर्वमें पंद्रहर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ १५ ॥

( अनुगीतापर्वं ) षोडशोऽध्यायः

अर्जुनका श्रीकृष्णसे गीताका विषय पूछना और श्रीकृष्णका अर्जुनसे सिद्ध, महर्षि एवं काश्यपका संवाद सुनाना

जनमेजय उवाच

सभायां वसतोस्तत्र निहत्यारीन् महात्मनोः। केशवार्जुनयोः का नु कथा समभवद् द्विज ॥ १ ॥

जनमेजयने पूछा-वहान्! शत्रुओंका नाश करके जब महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुन सभाभवनमें रहने लगे।

उन दिनों उन दोनोंमें क्या-क्या वातचीत हुई ? ॥ १ ॥

वैश्रम्पायन उवाच

कृष्णेन सहितः पार्थः स्वं राज्यं प्राप्य केवलम्। तस्यां सभायां दिव्यायां विजहार मुदा युतः ॥ २॥ वैशम्पायनजीने कहा-राजन् ! श्रीकृष्णके सहित अस्ति अब विराध पाने गायाम् पूरा अधिकार प्राप्त कर जिला १९८ के उन्हें दिन्द समामयनमें आनन्दपूर्वक अस्ति करिए हैं।

तत पंतित् सनोदेशं स्वगंदिशसमं नृप। परमञ्जानो सुदिनी जन्मतुः खजनावृती॥ ३॥

होशर ! एक दिन वहाँ न्वजनोंने बिरे हुए वे दोनों शिव गोलको पूर्णो प्रमाने समागण्यके एक ऐसे भागमें वहुँचे, को सर्वाचे समाग सुन्दर या ॥ 🕞 ॥

यतः वर्गातः कृष्येत सहितः पाण्डवे।ऽर्जुनः। निषेत्य तां कृतां रम्यामिदं वचनमत्रवीत्॥ ४ ॥

पाप्त्यस्य अर्जुन मगवान् श्रीकृष्णके साथ रहकर रहा प्रयत्र थे । उन्होंने एक बार उस रमणीय समाकी वीर विक्रियालकर मगवान् श्रीकृष्णते कहा-॥ ⊗॥

विदितं में महाबाही संप्राप्ते समुपस्थिते। माहारम्यं देवकीमातस्तच ते ऋषमेश्वरम्॥ ५॥

भागतारी । देवतीनन्दन । जब संग्रामका समय उपस्थित था। उस समय ग्रुरे आपके माहात्म्यका ज्ञान और रंभगेय स्वस्पका दर्शन हुआ था ॥ ६ ॥ यत्नद्भागवता मानां पुरा केदाव सीहदात्।

यत्तर्भगवता प्रान्तं पुरा केशव सीहदात्। तत् सर्वे पुरुष्याय नष्टं में अष्टचेतसः॥ ६॥

भितु में तत । आपने धौदार्दनय पहले मुद्दे जो शानका उन्तर दिया पान मेरा यह सब शान इस समय विचलित-चित हो अभिने कारण नष्ट हो गया (भूल गया ) है। दि। सम भौत्राणं नकिना नेप्तर्थेषु पुनः पुनः। भवांन्तु हारकां सन्ता नचिरादिय माध्य ॥ ७॥

स्मापत । उन तिपर्धे हो हमने हे लिये मेरे मनमें बारंबार उन्हान्त्र होती है। इपर लाग जन्दी ही हारका जानेवाले हैं। अक्षर प्रति हुए सुप्त किया मुले सना बीजिये? ॥ 🕲॥

निगमापन उयाच

प्यम्करतु नं क्राणाः फाल्गुनं प्रत्यभावत । परित्यस्य महातेजा यचनं वदतां वदः ॥ ८ ॥

धैरास्मयनकी कपति हिं—राजन्! अर्जुनके ऐसा इरोहर पराधीमें भेर महाजिसी भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें संभित्रमाहर इस महार उत्तर दिया ॥ ८॥

मानुदेव उद्याच

भावित्राणं समा सुर्गं शावित्रक्ष सनातनम्। धर्मे शाक्षीयं पार्थं सर्वत्येकांच शाक्ष्यतान् ॥ ९ ॥ अपुत्राचा नामार्थार्थस्यं नाने सुमारद्विषम्। स स राज्ञ पुतर्भूषः रच्तिमें सम्मविष्यति॥ १०॥ व भोज्ञाय पेति—अर्थं ! उस्तरमा भीने तुम्हें सत्यन्त भीक्षीय सम्बद्धाय शाह श्रामें सामान्त्र वर्मे सनातन पुरुपोत्तमतत्त्वका परिचय दिया था और (शुक्ल-कृष्ण गतिका निरूपण करते हुए) सम्पूर्ण नित्य लोकांका मी वर्णन किया था; किंद्र तुमने जो अपनी नासमझीके कारण उस उपदेशको याद नहीं रक्ता, यह मुझे बहुत अप्रिय है। उन वार्तोका अन प्रा-प्रा समरण होना सम्भव नहीं जान पड़ता॥ ९-१०॥

न्नमथ्रद्धानोऽसि दुर्मेधा ह्यसि पाण्डव।
न च शक्यं पुनर्वक्तुमशेषेण धनंजय॥११॥
णण्डुनन्दन! निश्चय ही तुम यहे श्रद्धाहीन हो तुम्हारी
दुदि बहुत मन्द जान पड़ती है। घनंजय! अव मैं उस
उपदेशको ज्यों-का-त्यों नहीं कह सकता॥११॥

स हि धर्मः सुपर्यातो ब्रह्मणः पद्वेदने। न शक्यं तन्मया भूयस्तथा वक्तुमशेपतः॥१२॥ <sup>O</sup> क्योंकि वह धर्म ब्रह्मपदकी प्राप्ति करानेके लिये पर्यात

याः वह सारा-का-सारा धर्म उसी रूपमें फिर दुइरा देना अय मेरे वशकी बात भी नहीं है ॥ १२॥

परं हि ब्रह्म कथितं योगयुक्तेन तन्मया। इतिहासं तु चक्ष्यामि तस्मिन्नर्थे पुरातनम्॥१३॥

उस समय ये'गयुक्त होकर मैंने परमात्मतत्त्वका वर्णन किया था। अप उस विपयका ज्ञान करानेके लिये में एक प्राचीन इतिहासका वर्णन करता हूँ ॥ १३॥

यथा तां बुद्धिमास्थाय गतिमध्यां गमिष्यसि । श्टणु धर्मभृतां श्रेष्ठ गदितं सर्वमेव मे ॥ १४ ॥

े जिस्से तुम उस समत्वबुद्धिका आशय लेकर उत्तम गति प्राप्त कर लोगे । धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! अन द्धम भेरी सारी बातें ध्यान देकर सुनो ॥ १४॥

आगच्छद् ब्राह्मणः कश्चित् खर्गलोकाद्दिम। ब्रह्मलोकाच दुर्धपः सोऽस्माभिः पृज्ञितोऽभवत् ॥ १५॥ अस्माभिः परिपृष्ट्य यदाह भरतर्पभ। पिट्येन विधिना पार्थ तच्छृणु व्वाविचारयन् ॥ १६॥ ि शत्रुदमन । एक दिनकी यात है। एक दुर्वपं ब्राह्मण ब्रह्मलोक्छे उत्तरकर स्वर्गलोक्ष्में होते हुए मेरे यहाँ आये। मैंने उनकी विधिवत् पूजा की और मोक्षचर्मके विपयमं प्रश्न किया। मरतश्चेष्ठ ! मेरे प्रश्नका उन्होंने सुन्दर विधिसे उत्तर दिया। पार्थ ! बही में तुम्हें वतला रहा हूँ । कोई अन्यया विचार न करके हसे ध्यान देकर सुनी ॥ १५-१६॥

वासण उवाच

मोक्षधमें समाधित्य कृष्ण यन्मामपृच्छथाः। । ॥ भूतानामनुकम्पार्थ यन्मोहच्छेद्नं विभो ॥ १७॥ तत् तेऽहं सम्प्रवङ्यामि यथावन्मधुस्द्रन । श्रणुष्वावहितो भूत्वा गद्दतो मम माध्य ॥ १८॥

## महाभारत 🥌

1

1877

The the last

E L

前間間



अर्जुनका भगवान् श्रीकृष्णके साथ प्रश्नोत्तर

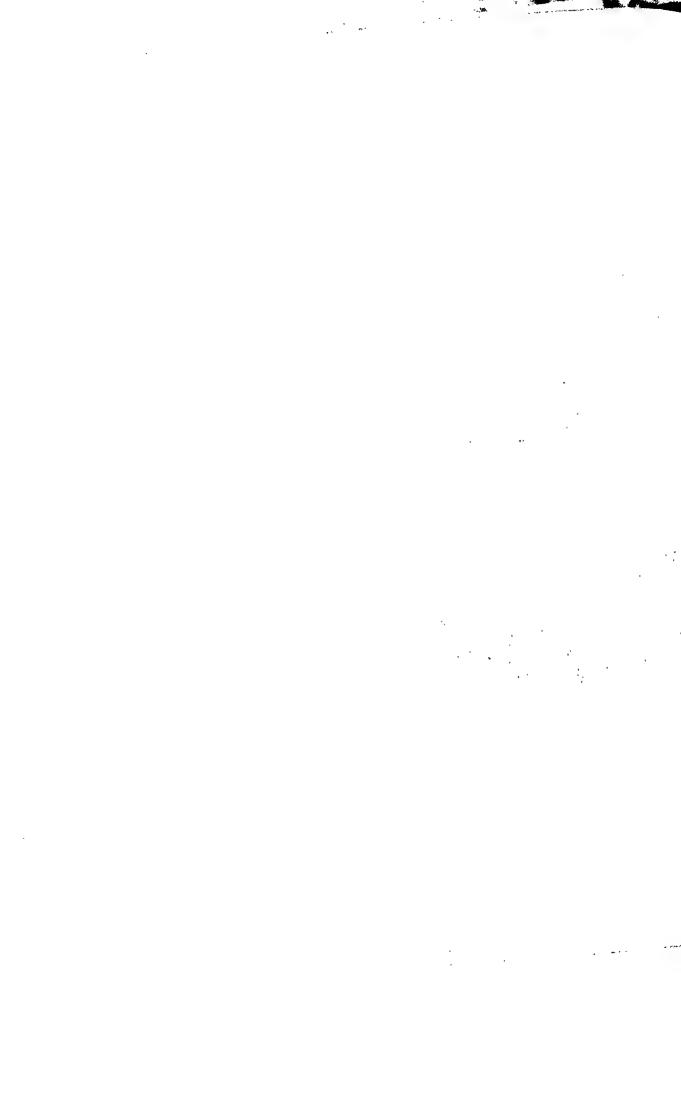

ब्राह्मणने कहा—श्रीकृष्ण ! मधुसदन ! दुमने सव प्राणियोंपर कृपा करके उनके मोहका नाश करनेके लिये जो यह मोक्ष-धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाला प्रश्न किया है। उसका में यथावत् उत्तर दे रहा हूँ । प्रभो ! माधव ! सावधान होकर मेरी बात श्रवण करो ॥ १७-१८ ॥

कश्चिद् विप्रस्तपोयुक्तः कारयपो धर्मविक्तमः। आससाद द्विजं कंचिद् धर्माणामागतागमम् ॥ १९ ॥ गतागते सुवहुशो झानविज्ञानपारगम्। छोकतत्त्वार्थकुशळं झातार्थे सुखदुःखयोः॥ २०॥ जातीमरणतत्त्वकं कोविदं पापपुण्ययोः। द्रष्टारमुचनीचानां कर्मभिर्देहिनां गतिम्॥ २१॥

प्राचीन समयमें काश्यप नासके एक धर्मज्ञ और तपस्वी ब्राह्मण किसी किंद्ध महर्षिके पास गये; जो धर्मके विषयमें शास्त्रके सम्पूर्ण रहस्योंको जाननेवाले, भूत और मविष्यके ज्ञान-विज्ञानमें प्रवीण, लोक-तत्त्वके ज्ञानमें कुशल, सुल-दु:ख-के रहस्यको समझनेवाले, जन्म-मृत्युके तत्त्वज्ञ, पाप-पुण्यके ज्ञाता और ऊँच-नीच प्राणियोंको कर्मानुसार प्राप्त होनेवाली गतिके प्रत्यक्ष द्रष्टा थे॥ (१९-२१)॥

चरन्तं मुक्तवित्तद्धं प्रशान्तं संयतेन्द्रियम् । दीप्यमानं श्रियात्राह्मया क्रममाणं च सर्वशः ॥ २२ ॥ अन्तर्धानगतिशं च श्रुत्वा तत्त्वेन कादयएः । तथैवान्तर्हितैः सिर्द्धयोन्तं चक्रधरैः सह ॥ २३ ॥ सम्भाषमाणमेकान्ते समासीनं च तैः सह । यहच्छया च गच्छन्तमसक्तं पवनं यथा ॥ २४ ॥

वे अक्तकी भाँति विचानेवाले । विद्या शान्तिचक्ता जितेन्द्रियः, ब्रह्मतेजसे देदीप्यमानः, सर्वत्र घ्यनेवाले और अन्तर्धान विद्याके जाता थे । अहत्य रहनेवाले चक्रवारी सिद्धोंके साथ वे विचरते, बातचीत करते और उन्होंके साथ एकान्तमें वैठते थे। जैसे वायु कहीं आसक्त न होकर सर्वत्र प्रवाहित होती है, उसी तरह वे सर्वत्र अनासक भावसे स्वच्छन्दतापूर्वक विचरा करते थे । महर्षि काश्यप उनकी उपर्युक्त महिमा सुनकर ही उनके पास गये थे ॥ २२-२४॥ तं समासाद्य मेधावी स तदा द्विजसत्तमः। चरणौ धर्मकामोऽस्य तपस्री सुसमाहितः। प्रतिपेदे यथान्यायं दृष्टा तन्महदद्भतम्॥२५॥ विस्मितश्चाद्भतं दृष्टा काश्यपस्तद् द्विजोत्तमम्। परिचारेण महता गुरुं तं पर्यतोषयत्॥ २६॥ उपपन्नं च तत्सर्वे श्रुतचारित्रसंयुतम्। **आवे**नातोषयञ्जैनं गुरुवृत्या परंतपः ॥ २७॥

निकट जाकर उन मेघावी, तपस्वी, घर्मामिळाषी और एकामिचित्त सहर्षिने न्यायानुसार उन सिद्ध महात्माके चरणींमें प्रणाम किया । वे ज्ञाहाणींमें श्रेष्ठ और बड़े शद्भुत संत थे। उनमें सब प्रकारकी योग्यता थी । वे शास्त्रके ज्ञाता और सम्बरित्र थे । उनका दर्शन करके काश्यपको वड़ा विस्मय हुआ । वे उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवामें लग गये और अपनी शुश्रूषाः गुरुमिक तथा श्रद्धाभावके द्वारा उन्होंने उन सिद्ध महात्माको संतुष्ट कर लिया ॥ २५–२७॥

तस्मैतुएः स शिष्याय प्रसन्नो वान्यमववीत्। सिद्धि परामभिष्रेष्य शृणु मत्तो जनार्दन॥ २८॥

जनार्दन ! अपने शिष्य काश्यपके ऊपर प्रसन्न होकर उन सिद्ध <u>महर्षिने परासिद्धिके सम्वन्धमें विचार करके जो</u> उपदेश किया। उसे नताता हूँ। सुनो ॥ २८ ॥

सिद्ध उवाच

विविधैः कर्मभिस्तात पुण्ययोगैश्च केवलैः। गच्छन्तीह गतिं मर्त्या देवलोके च संस्थितिम्॥ २९॥

सिद्धने कहा—तात काश्यप ! मनुष्य नाना प्रकारके शुम कमोंका अनुष्ठान करके केवल पुण्यके संयोगसे इस लोकमें ) उत्तम फल और देवलोकमें स्थान प्राप्त करते हैं ॥ २९ ॥ न किचत् सुखमत्यन्तं न किचच्छाश्वती स्थितिः।

स्थानाच महतो भ्रंशो दुःखलन्धात् पुनः पुनः ॥ ३० ॥

जीव को कहीं भी अत्यन्त सुख नहीं मिलता। किसी भी लोकमें वह सदा नहीं रहने पाता। तपस्या आदिके द्वारा कितने ही कष्ट सहकर बड़े से-बड़े खानको क्यों न प्राप्त किया जाय, वहाँसे भी वार-वार नीचे आना ही पड़ता है ॥ हि ॥ अद्युभा गतयः प्राप्ताः कष्टा से पापसेवनात्। काममन्युपरीतेन तृष्णया मोहितेन च ॥ ३१॥ ० मैंने काम-कोष्ये युक्त और तृष्णासे मोहित होकर अनेकों

देनेवाली अग्रम गतिवाँको भोगा है ॥ २१ ॥ पुनः पुनश्च स्ररणं जन्म चैव पुनः पुनः। आहारा विविधा भुक्ताःपीता नानाविधाः स्तनाः॥३२॥

वार पाप किये हैं और उनके सेवनके फलखरूप घोर कष्ट

वार-वार जन्म और वार-वार मृत्युका क्लेश उठाया है। तरइ-तरहके आहार ग्रहण किये और अनेक स्तनींका दूष पीया है।। (३२)।।

मातरो विविधा दृशः पितरश्च पृथिवधाः। सुस्राति च विचित्राणि दुःस्राति च मयानघ॥ ३३॥

अन्व । बहुत-से पिता और माँति-भाँतिकी माताएँ देखी हैं। विचित्र-विचित्र सुख-दुःखोंका अनुभव किया है ॥ ३३ ॥ प्रियेचिंवासो बहुराः संवासश्चाप्रियेः सह । धतनाराश्च सम्प्राप्तो लब्ध्वा दुःखेन तद् धनम् ॥ ३४ ॥ विकतनी ही वार मुझसे प्रियजनोंका वियोग और अपिय जनोंका संयोग हुआ है। जिस धनको मेंने बहुत कष्ट सहकर कमाया था। वह मेरे देखते देखते नष्ट हो गया है ॥ ३४ ॥ संवमानाः सुकारान्यं राजनः स्वजनात् तथा।
इत्यानाः मानसा गावि वेहना भृदादानपाः ॥ ३५ ॥
देश और कारणाः उद्योगि औरने प्रश्ले कार्यस्य वहे वहे
स्व और कारणाः उद्योगि की है। तन और मनकी अत्यन्त
सर्वस्त विकास स्वानी वहीं है। हम और मनकी अत्यन्त

शाना विमाननाथोगा वधवन्थाध दारुणाः। पदनं निर्मेष चैव यातनाळ यमञ्चे॥ ३६॥ ६ श्रे अनेक गर पीर करमानः प्राणदण्ड और कड़ी देशी महार्थे भोगी ई। प्रशे नरकमें गिरना और यमलेकमें विक्ते क्री महनाओं से स्टना पदा है॥ ३६॥

ाम रोगाल सततं व्यसमानि च भूरिशः। लोकेऽग्निकनुभूतानि हम्हजानि भृशं मया॥ ३७॥ १ १म लोहमें जन्म लेकर मैंने यास्यार बुढ़ायाः रोगः

्यत्रन और समन्द्रेगादि इन्होंके प्रचुर दुःख सदा ही भौगे हैं।। ३७॥

ततः कदाञिन्निर्वेदानिराकारिश्रतेन च। लोकतन्त्रं परित्यक्तं दुःखातेन भृशं मया ॥ ३८ ॥

हत प्रवार गारंशर क्षेत्र उटातेने एक दिन मेरे मन्में अदा होद हुआ और में हुःखोंने प्रवराकर निराकार परमात्मा-लोशता ली तथा वसका टाकट्यवहारका परिवास कर दिया ॥ लोके दिलान भूयाद्यमिमं मार्गमनुष्टितः । ततः सिद्धारियं प्राप्ता प्रमादादात्मनो मया ॥ ३९॥

े हुम लोक्स अनुभगके प्रधात मैंने इम गार्गका अवल्यन-र्राहर है और अप-प्रमाकानी प्रवाध मुझे यह उत्तम विद्या साम हुई है भा २९॥

नाई पुनिरिद्यागन्ता लोकानालोकयाम्यहम् । शासिकोराप्रजासगादातमनोऽपि गतीः शुभाः ॥ ४० ॥ ६ अद न पुनः इत गंतारमें नहीं आर्जगा । जवतक यह स्वीत काणम रहेगी और जवतक मेरी मुक्ति नहीं हो जायगी। स्वताह में अदनी और दूसरे प्राणियोंकी सुमगतिका अव-सोका करेगा ॥ ४० ॥ उपलब्धा द्विजश्रेष्ठ तथेयं सिद्धिरुत्तमा। इतः परं गमिष्यामि ततः परतरं पुनः॥ ४१॥ ब्रह्मणः पदमव्यक्तं मा तेऽभूदत्र संशयः। नृहं पुनरिह्मगन्ता मर्त्यलोकं परंतप॥ ४२॥

दिजशेष्ठ ! इस प्रकार मुझे यह उत्तम सिक्कि मिली है । इसके बाद में उत्तम लोकमें जाऊँगा ! फिर उससे भी परम उत्कृष्ट सत्यलोकमें जा पहुँ चूँगा और क्रमशः अन्यक्त ब्रह्मपद (मोक्ष) को प्राप्त कर दूँगा । इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिये । काम-क्रोध आदि शत्रुओंको संताप देनेवाले कारयप!अन में पुनः इस मर्त्यलोकमें नहीं आऊँगा।। ११-४२॥

प्रीतोऽस्मि ते महाप्राज्ञ त्रृहि किं करवाणि ते । यदीप्सुरुपपन्नस्त्वं तस्य कालोऽयमागतः॥ ४३॥

महाप्राञ्च ! मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ । बोलों। तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ! तुम जिस वस्तुको पानेकी इच्छासे मेरे पास आये हो। उसके प्राप्त होनेका यह समय आ गया है ॥ (४३) ॥

अभिजाने च तरहं यद्थं मामुपागतः। अचिरात् तु गमिष्यामि तेनाहं त्वामचूचुद्म् ॥४४॥

तुम्हारे आनेका उद्देश क्या है, इसे मैं जानता हूँ और शीव ही यहाँसे चना जाऊँगा। इसीलिये मैंने स्वयं तुम्हें प्रश्न करनेके लिये प्रेरित किया है।। 🐼 ॥

भृशं श्रीतोऽस्मि भवतश्चारित्रेण विचक्षण । परिपृच्छल कुशलं भाषेयं यत् तवेष्सितम् ॥ ४५ ॥

विद्रन् ! तुम्हारे उत्तम आचरणते मुझे यङ्ग संतोप है । तुम अपने कल्याणकी यात पृष्ठों । में तुम्हारे अमीष्ट प्रश्नका उत्तर दूँगा ॥ 💬 ॥

वह मन्ये च ते बुद्धि स्टरां सम्पूजयामि च । येनाहं भवता बुद्धो मेधावी हासि कारयप ॥ ४६॥

कारया 1 में तुम्हारी बुद्धिकी सराहना करता और उसे बहुत आदर देता हूँ । तुमने मुझे पहचान लिया है, इसीसे कहता हूँ कि यहे बुद्धिमान् हो ॥ ४६ ॥

इति श्रीमहाभारते आसमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि पोडशोऽध्यायः॥ १६॥ इत प्रवार श्रीमहाभारत व्यथमेषिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें सोएहर्वी अव्याय पूरा हुआ॥ १६॥

सप्तदशोऽध्यायः

कारयपके प्रक्तोंके उत्तरमें सिद्ध महान्माद्वारा जीवकी विविध गतियोंका वर्णने

यम्देश उताच

त्यम्बर्गायसंग्रा पादी प्रधान् सुदुर्वचान् । प्रकार संभा धर्मान् स प्राट धर्मभूतां बरः ॥ १ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—तदनन्तर धर्मात्माओंमें श्रेष्ट कारयनने उन शिंड महात्माके दोनों पैर पकड़कर जिनका उत्तर कटिनाईशे दिया जा शके, ऐसे बहुत-से धर्मशुक्त प्रस्त पुछे ॥ १ ॥ काश्यप उवाच

कथं शरीरं च्यवते कथं चैवोपपद्यते। कथं कष्टाच संसारात् संसरन् परिमुच्यते॥ २॥

काइयपने पूछा--महात्मन् ! यह शरीर किस प्रकार गिर जाता है ? फिर दूसरा शरीर कैसे प्राप्त होता है ? संसारी जीव किस तरह इस दुःखमय संसारसे मुक्त होता है ? ।। ।

आत्मा च प्रकृति मुक्त्वा तच्छरीरं विमुञ्जति। शरीरतश्च निर्मुक्तः कथमन्यत् प्रपद्यते ॥ ३ ॥

जीवात्मा प्रकृति (मूल विद्या) और उससे उत्पन्न होनेवाले शरीरका कैसे त्याग करता है ! और शरीरसे छूटकर दूसरेमें वह किस प्रकार प्रवेश करता है ! ॥ (३)॥

कथं ग्रुभाग्रुभे चायं कर्मणी खक्रते नरः। उपभुङ्के क वा कर्म विदेहस्यावतिष्ठते ॥ ४॥

मनुष्य अपने किये हुए ग्रुभाग्रुम कर्मोंका फल कैसे मोगता है और शरीर न रहनेपर उसके कर्म कहाँ रहते हैं 🕐 बाह्मण उवाच

एवं संचोदितः सिद्धः प्रश्नांस्तान् प्रत्यभाषत । बातुपूर्व्येण वार्ष्णंय तन्मे निगद्तः श्रृणु ॥ ५ ॥

ब्राह्मण कहते हैं—हिण्णनन्दन श्रीकृष्ण ! काश्यपके इस प्रकार पूछनेपर सिद्ध महात्माने उनके प्रश्नोंका क्रमशः उत्तर देना आरम्भ किया । वह मैं बता रहा हूँ, सुनिये॥ ५॥

सिद्ध उवाच 🗡

आयुःकीर्तिकराणीह यानि कृत्यानि सेवते। शरीरग्रहणे यस्मिस्तेषु क्षीणेषु सर्वशः॥६॥ आयुःक्षयपरीतात्मा विपरीतानि सेवते। बुद्धिर्व्यावर्तते चास्य विनाशे प्रत्युपस्थिते॥७॥

सिद्धने कहा काश्यप ! मनुष्य इस लोकमें आयु और कीर्तिको बढ़ानेवाले जिन कर्मोंका सेवन करता है, वे शरीर-प्राप्तिमें कारण होते हैं। शरीर-प्रहणके अनन्तर जब वे सभी कर्म अपना फल देकर श्वीण हो जाते हैं, उस समय जीवकी आयुका भी क्षय हो जाता है। उस अवस्थामें वह विपरीत कर्मोंका सेवन करने लगता है और विनाशकाल कित आनेपर उसकी बुद्धि उलटी हो जाती है। हि—७॥ सस्वं बलंच कालंच विदित्वा चात्मनस्तथा। अतिवेलमुपाशाति स्वविरुद्धान्यनात्मवान्॥ ८॥

वह अपने सत्व ( धेर्य ), वल और अनुकूल समयको जानकर मी मनपर अधिकार न होनेके कारण असमयमें तथा अपनी प्रकृतिके विरुद्ध भोजन करता है ॥ ﴿﴿﴿)। यहायमतिक शानि सर्वाण्युपनिषेवते । अत्यर्थमपि वा भुङ्केन वा भुङ्के कदाचन ॥ ९ ॥

अत्यन्त हानि पहुँचानेवाली जितनी वस्तुएँ हैं। उन

सवका वह सेवन करता है। कभी तो वहुत अधिक खा लेता है, कभी विल्कुल ही भोजन नहीं करता है॥९॥ दुष्टान्नामिषपानं च यद्नयोन्यविरोधि च। गुरु चाप्यमितं भुङ्के नातिजीर्णेऽपि वा पुनः॥१०॥

कमी दूषित खाद्य अन्न-पानको भी ग्रहण कर लेता है। कभी एक-दूसरेंसे विरुद्ध गुणवाले पदार्थोंको एक साथ खा लेता है। किसी दिन गरिष्ठ अन्न और वह भी बहुत अधिक मात्रामें खा जाता है। कभी-कभी एक बारका खाया हुआ अन्न पचने भी नहीं पाता कि दुवारा भोजन कर लेता है।। ह्यायाममतिमानं च व्यवायं चोपसेवते। सततं कर्मलोभाद् वा प्राप्तं वेगं विधारयेत्॥ ११॥

अधिक मात्रामें व्यायाम और स्त्री-सम्भोग करता है। सदा काम करनेके लोमसे मल-मूत्रके बेगको रोके रहता है। रसाभियुक्तमन्नं वा दिवा खप्नं च सेवते। अपकानागते काले खयं दोषान् प्रकोपयेत्॥ १२॥

रसीला अन्न खाता और दिनमें सोता है तथा कभी-कभी खाये हुए अन्नके पचनेके पहिले असमयमें भोजन करके खयं ही अपने शरीरमें स्थित बात-पित्त आदि दोषोंको कुपित कर देता है।। (१२॥

खदोषकोपनाद् रोगं लभते मरणान्तिकम्। अपि वोद्वन्धनादीनि परीतानि व्यवस्यति॥१३॥

उन दोषोंके कुपित होनेसे वह अपने लिये प्राणनाशक रोगोंको बुला लेता है। अथवा फाँसी लगाने या जलमें डूबने आदि शास्त्रविरुद्ध उपायोंका आश्रय लेता है॥ १३०॥

तस्य तैः कारणैर्जन्तोः शरीरं च्यवते तदा । जीवितं प्रोच्यमानं तद् यथावदुपधारय ॥ १४ ॥

ह्र-हीं <u>सब कारणोंसे जीवका शरीर नष्ट हो जाता है।</u> इस प्रकार जो जीवका जीवन बताया जाता है। उसे अच्छी तरह समझ लो ॥ १४॥

ऊष्मा प्रकुपितः काये तीववायुसमीरितः। शरीरमनुपर्येत्य सर्वान् प्राणान् रुणद्धि वै॥१५॥

शरीरमें तीव वायुरे प्रेरित हो पित्तका प्रकोप बढ़ जाता है और वह शरीरमें फैलकर समस्त प्राणींकी गतिको रोक देता है ॥ १५॥

अत्यर्थे वलवानूष्मा शरीरे परिकोपितः। भिनत्ति जीवस्थानानि मर्माणि विद्धि तत्त्वतः॥ १६॥

इस शरीरमें कुपित होकर अत्यन्त प्रयल हुआ पिच जीवके मर्मस्थानींको विदीर्ण कर देता है। इस वातको ठीक समझो ॥ १६॥

ततः सवेदनः सद्यो जीवः प्रच्यवते क्षरात्। शरीरं त्यजते जन्तुदिछद्यमानेषु मर्मसु ॥ १७ ॥ अन्य हरी एक दिला किया होने लगाँ। ईंग्सर वेदनासे प्रशेष रहणा और ते रूपण इस एए समितने निकल जाता दें १ पन रहार हो सदारि लिए स्थाप देंगा है ॥ गेर्ज ॥

वेद्यांनिः पर्तापमा नद् विदि द्विजसत्तन । इप्योगस्यसंविकाः स्तर्ते सर्वजन्तवः॥१८॥

्रिक्षेण ! स्पुद्दारमें जीवधा तननम वेदनाधे व्यक्ति हेला दे- रण वावहों भागिगाँत ज्ञान हो । द्रण तरह संधारके मूनी भागि गांश ज्ञान और माणसे डिद्धान रहते हैं ॥ दि ॥ हद्रयाने संत्यतानताल द्वारोराणि द्विजर्षभ । सम्पर्धतानमें नापि मर्मणामतिस्वर्षणे ॥ दे९ ॥ शाहदाँगिय त्रभते चेदनां मानवा पुनः । भिन्नसंधिराय क्लेदमद्भिः स लभते नरः ॥ दे० ॥

ित्रयर ! सभी जीव अपने दारीरीका स्यास करते. देखें जो है। सभी मनुष्य प्रवेश करते. समय तथा सभी नीचे लिले समय भी मेसी ही चेदनाका अनुभव करता है। मृत्यु कर्मी जीवेंकि दारीरकी सन्तियों हृदने लगती हैं और जनमके समय यह सभीन्य जलेंकी सन्तियों ह्यां लगती हैं और जनमके

यभा पञ्चमु भृतेषु सम्भृतत्वं नियच्छति । दीत्यात् प्रकृषितः कायं नीववायुसमीरितः ॥ २१ ॥ यः स पञ्चमु भृतेषु प्राणापाने व्यवस्थितः । स गच्छन्युर्वेगो वायुः कृच्छ्रान्सुक्तवा शरीरिणः॥

अन्य प्रकारको तीय यन्युन प्रेरित हो शरीरमें सर्दति पुष्टित हुई जो यासु पाँची भूतीमें प्राण और अपानके स्थानमें र किन है। यही पश्चमृतीके सहातका नाम करती है तथा यह देदनारियोको यहे कहते त्यागकर जन्में लेकको चली जन्मी है।। र १-वें र ॥

दार्गा न जहात्येवं निम्चछ्यासश्च दृद्यते । म निम्नमा निम्चछ्यासो निःधीको इतचेतनः॥२३॥ बह्मणा सम्परित्यको सृत दृत्युच्यते नरैः।

इस प्रकार अब जीव शरीरका त्याम करता है। तब इसीरवें इर शरीर उच्छवासदीन दिखायी देता है। उसमें सक्त एक इसका भीना और नेतना कुछ भी नहीं रह जाती। इस तरद जीवामाने पित्यक उस शरीरको लोग मृत र मग हुआ। बदते हैं॥ २३६॥

कोतेःभिर्यतिज्ञानाति इत्द्रियाचीकारीरभृत्॥ २३॥ विरय न विज्ञानाति भागानाहारसम्भवान्। सरीव कुमते कांपे यः स जीवः सनातनः॥ २५॥

देशतारी हो। हिन इन्टिमें हे बारा सप, रस आदि विश्वेष अनुवार करता है। उनके बारा यह मोजनते परिपुष्ट केने वने प्रतिकों नहीं हान पाता। इस दारीरहे मीतर रहने अर ने कार्य करता है। यह समाचन होंब है॥ २४-२५॥ तथायद्य भवेद् युक्तं संनिपाते कवित्कवित्। तक्तनममं विजानीहि शाखहण्टं हितत्तया ॥ २६॥

कहीं-कहीं संधिखानोंमें जो-जो अङ्ग हंयुक्त होता है। उस-उसको तुम मर्म समझो; क्योंकि शास्त्रमें मर्मस्यानका ऐसा ही लक्षण देखा गया है ॥ रिक्ष ॥

तेषु मर्मसु भिन्नेषु ततः स समुदीरयन् । आविदय हृद्यं जन्तोः सत्त्वं चाशु रुणद्धि वै ॥ २७ ॥

उन मर्मखानों (संधियों) के विलग होनेपर बायु ऊपरको उठती हुई प्राणीके हृदयमें प्रविष्ट हो शीव ही उस-की बुद्धिको अवरुद्ध कर लेती है ॥ (रिष्ठ ॥ ततः सचेतनो जन्तुनीभिज्ञानाति किंचन । तमसा संवृतद्यानः संवृतेप्वेव मर्मस्र ।

स जीवो निरधिष्टानश्चाल्यते मातरिश्वना ॥ २८ ॥

तव अन्तकाल उपिस्यत होनेपर प्राणी सचेतन होनेपर भी कुछ समझ नहीं पाता; क्योंकि तम (अविद्या ) के द्वारा उसकी ज्ञानशक्ति आहृत हो जाती है। मर्मस्यान भी अवरुद्ध हो जाते हैं। उस समय जीवके लिये कोई आधार नहीं रह जाता और वायु उसे अपने स्थानसे विचलित कर देती है।। २८॥

ततःसतं महोच्छ्वासं भृशमुच्छ्वस्य दारुणम् । निष्कामन् कम्पयत्याशु तच्छरीरमचेतनम् ॥ २९ ॥

तय वह जीवात्मा यारंवार भयंकर एवं लंबी साँस छोड़कर बाहर निकलने लगता है। उस समय सहसा इस जट शरीरको कम्पित कर देता है॥२९॥

सजीवः प्रच्युतः कायात् कर्मभिः स्वैः समावृतः। अभितः स्वैः शुभैः पुण्यैः पापैर्वाप्युपपद्यते ॥ ३०॥

श्चरीरमे अलग होनेपर वह जीव अपने किये हुए ग्रमकार्य पुण्य अथवा अग्रम कार्य पापकर्मोद्वारा सब ओरसे विसा रहता है॥ ३०॥

ब्राह्मणा द्यानसम्पन्ना यथावच्छुतनिश्चयाः। इतरं छतपुण्यं वा तं विज्ञानन्ति लक्षणेः॥ ३१॥

जिन्होंने वेद-शास्त्रोंके सिद्धान्तींका यथावत् अध्ययन किया है। वे ज्ञानसमन्त ब्राह्मण लक्षणींके द्वारा यह जान लेते हैं कि अमुक्त जीव पुण्यातमा रहा है और अमुक्त जीव पाणी (1) यथान्थकारे खद्योतं लीयमानं ततस्ततः। चक्षुष्मन्तः प्रपद्यन्ति तथा च शानचक्षुषः॥ ३२॥ पद्यन्त्यंवींचथं सिद्धा जीवं दिच्येन चक्षुषा। चयवन्तं जायमानं च योनि चानुप्रवेशितम्॥ ३३॥

ि निष तरह आँखवाले मनुष्य अँधेरेमें इघर-उघर उगते-बुझते हुए खद्योतको देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञान-नेश्रवाले मिद्र पुरुष अपनी दिव्य दृष्टिमें जन्मते, मरते तथा

गर्भमें प्रवेश करते हुए जीवको सदा देखते रहते हैं ।३२-३३। तस्य स्थानानि द्रष्टानि त्रिविधानीह शास्त्रतः।

कर्मभूमिरियं भूमिर्यत्र तिष्टन्ति जन्तवः॥ ३४॥

शासके अनुसार जीवके तीन प्रकारके स्थान देखे गये हैं। (मत्युलोक) स्वर्गलोक और नरक )। यह मर्त्यलोककी भूमि जहाँ बहुत-से प्राणी रहते हैं, कर्मभूमि कहलाती है ॥ ३४॥

ततः शुभाशुभं कृत्वा लभनते सर्वदेहिनः। इहैवोचावचान् भोगान् प्राप्तुवन्ति स्वकर्मभिः॥ ३५॥

अतः यहाँ शुभ और अशुभ कर्म करके सब मनुष्य उसके फलखरूप अपने कमोंके अनुसार अच्छे-बुरे भोग प्राप्त करते हैं।। ३५॥

**इ**हैवाशुभकर्माणः कर्मभिर्निरयं अवाग्गतिरियं कष्टा यत्र पच्यन्ति मानवाः। तसात्सुदुर्लभो मोक्षो रक्ष्यधातमा ततो भृशम् ॥३६॥

यहीं पाप करनेवाले मानव अपने कमोंके अनुसार नरकमें पड़ते हैं। यह जीवकी अधोगित है, जो घोर कष्ट देनेवाली है । इसमें पड़कर पार्श मनुष्य नरकाग्निमें पकाये जाते हैं । उससे छुटकारा मिलना बहुत कठिन है। अतः (पापकर्मसे) दूर रहकर ) अपनेको नरकसे बचाये रखनेका विशेष प्रयत्न करना चाहिये || ३६ ||

अर्घ्वं तु जन्तवो गत्वा येषु स्थानेष्ववस्थिताः। कीर्त्यमानानि तानीह तत्त्वतः संनिवोध मे ॥ ३७॥

स्वर्ग आदि ऊर्ध्वलोकोंमें जाकर प्राणी जिन स्थानोंमें निवास करते हैं। उनका यहाँ वर्णन किया जाता है। इस विषयको यथार्थरूपसे मुझसे सुनो ॥ ३७ ॥

तच्छूरवा नैष्ठिकीं बुद्धि बुद्ध येथाः कर्मनिश्चयम्।

ताराह्मणी सर्वाणि यत्रैतचन्द्रमण्डलम् ॥ ३८॥ यत्र विभ्राजते लोके स्वभासा सूर्यमण्डलम्। स्थानान्येतानि जानीहि जनानां पुण्यकर्मणाम्॥३९॥

इसको सुननेसे तुम्हें कर्मोंकी गतिका निश्चय हो जायगा और नैष्ठिकी बुद्धि प्राप्त होगी। जहाँ ये समस्त तारे हैं, जहाँ रे वह चन्द्रमण्डल प्रकाशित होता है और जहाँ सूर्यमण्डल जगत्में अपनी प्रमासे उद्धासित हो रहा है। ये सब के सब पुण्यकर्मा पुरुषोंके स्थान हैं। ऐसा जानी [पुण्यात्मा मनुष्य उन्हीं लोकींमें जाकर अपने पुण्योंका फल भोगते हैं ] ॥ ३८-३९॥

कर्मक्षयाच ते सर्वे च्यवन्ते वै पुनः पुनः। तत्रापि च विशेषोऽस्ति दिविनीचोचमध्यमः॥ ४०॥

जब जीवोंके पुण्यकमोंका भीग समाप्त हो जाता है, तब वे वहाँसे नीचे गिरते हैं । इस प्रकार वारंवार उनका आवा-गमन होता रहता है। स्वर्गमें भी उत्तम, मध्यम और अघम-े का भेद रहता है ॥ ४० ॥

न च तत्रापि संतोषो हृष्टा दीप्ततरां श्रियम्। इत्येता गतयः सर्वाः पृथके समुदीरिताः॥ ४१॥

वहाँ मी दूसरोंका अपनेसे बहुत अधिक दीप्तिमान् तेज एवं ऐक्वर्य देखकर मनमें संतोष नहीं होता है। इस प्रकार जीवकी इन सभी गतियोंका मैंने तुम्हारे समक्ष पृथक्-पृथक् वर्णन किया है ॥ ४१ ॥

उपपत्ति तु वक्ष्यामि गर्भस्याहमतः परम्। तथा तन्मे निगदतः श्रृणुष्वावहितो द्विज ॥ ४२ ॥

अब मैं यह बतलाऊँगा कि जीव किस प्रकार गर्भमें आकर जन्म घारण करता है। ब्रह्मन् ! तुम एकाय्रचित्त होकर मेरे मुखसे इस विषयका वर्णन सुनो ॥ ४२ ॥

इति श्रीमहाभारते आश्वमेषिके पर्वेणि अनुगीतापर्वणि सप्तर्शोऽध्यायः॥ १७॥ इस प्रकार श्रीमह भारत आश्वमेधिक पर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्दमें सत्रहर्दों अध्याप पूरा हुआ ॥ ९७ ॥

### अष्टादशोऽध्यायः

जीवके गर्भ-प्रवेश, आचार-धर्म, कर्म-फलकी अनिवार्यता तथा संसारसे तरनेके उपायका वर्णन

नाह्मण उवाच

श्मानामश्भानां च नेह नाशोऽस्ति कर्मणाम्। प्राप्य प्राप्यानुपच्यन्ते क्षेत्रं क्षेत्रं तथा तथा ॥ १ ॥

सिद्ध ब्राह्मण वोले काश्यप ! इत लोकमें किये हुए शुभ और अञ्चम कर्मोका फल भोगे बिना नाश नहीं होता । वे कर्म वैसा वैसा कर्मानुसार एकके बाद एक शरीर धारण कराकर अपना फल देते रहते हैं ॥ १ ॥

यथा प्रसूपमानस्तु फली द्यात् फलं बहु।

तथा स्याद् विपुलं पुण्यं शुद्धेन मनसा ऋतम् ॥ २ ॥

जैसे फल देनेवाला बृक्ष फलनेका समय आनेपर बहुत-से फल प्रदान करता है, उसी प्रकार शुद्ध हृदयसे किये हुए पुण्यका फल अधिक होता है॥ २॥

पाएं चापि तथैव स्थात् पापेन मनसा कृतम्। पुरोधाय मनो हीदं कर्मण्यात्मा प्रवर्तते॥ ३॥

इसी तरह कलुपित चित्तते किये हुए पापके फल्में भी-

वर्षत के तीके अस्ति हो होगा मनते असे करके ही बरोड कारी बहुत के तादे ॥ २॥

यथः दर्भवगविष्टः काममन्युसमानुतः। सर्ग मन् प्रविद्यक्षि तथापि शृणु श्रोत्तरम्॥ ४॥

क्या शेवके विस हुआ नतुष्य तिन प्रवार कर्मजाटमें भाव है है कि गर्भने प्रोध करता है। उनका भी उत्तर सुनी ॥ धूर्य दोलियसंस्कृष्टे स्तिया नभीदायं नतम्। धूर्य पर्मजनान्नोति सुनं या यदि बासुभम् ॥ ५ ॥

ीत पर्वे पुनयते गीर्यमे प्रविष्ट होता है। फिर स्त्रिके मर्माद्यमें जाइन उम्रोह राज्यें मिन जाता है। तत्यथात् उसे मर्माद्यम द्वान वा अञ्चन द्यरीरकी प्राप्ति होती है। । ५॥ स्वीद्यम्याद्यकानावाच न च कचन सज्जित। सरमाष्य बाद्यमा कामें तस्तात् तद् बद्ध द्वाश्यतम् ॥६॥

ीन जानी इच्छाके अनुसार उस दारीरमें प्रवेश करके गाम और जायक होनेके कारण कहीं आसक नहीं होता है। प्रयोधि गानागरें गह सनातन परत्रहास्तरूप है ॥ है॥ ताद् गीजं सर्वभूतानां तेन जीवन्ति जन्तवः। स जीवः सर्वगावाणि गर्भस्याविदय भागशः॥ ७॥ द्र्धाति चेतसा सद्यः प्राणस्थानेष्ववस्थितः। स्तरः स्पन्दयने इद्धानि स गर्भद्वतनान्वितः॥ ८॥

यह जीताला सम्पूर्ण भूनोंकी खितिका हेत्र है, क्योंकि छंति हारा एवं प्राणी जीवित रहते हैं। यह बीच गर्भके समस्य प्रदूषे प्रतिष्ठ हो उसके प्रत्येक अंशमें तत्काल चेतनता हा देना है और नहीं प्राणीकि खान-चळाखलमें खित हो। समस्य प्रदूषिम गंचाउन करता है। तभी यह गर्भ चेतनाथे गराम होता है।। अंटे।।

यथा लोइम्य निःम्यन्दो निषिको विम्यविष्रहम् । उपैति तद् विज्ञानीदि गर्भे जीवप्रवेदानम् ॥ ९ ॥

ि तपाये हुए लोहेका प्रय जिसे साँचमें दाला जाता है उत्तीका साथ भागम कर लेका है। उसी प्रकार गर्भमें जीवका भाषा हैला है। देशा समझो। (अर्थात् जीव जिस प्रकारकी) भोगिने प्राप्ति हैला है। उसी सावमें उसका हारीर बन भागा है। ॥ १.॥

सेलियारं यथा वितः प्रविद्य स्विताययेत् । तथा स्वर्गाय लानीदि गर्गे जीवोषपादनम् ॥ ६०॥

िर भाग संदिताओं प्रतिष्ठ होता उसे बहुत तथा देगों है। उसी प्रता सभी भी का प्रतिस होता है। और बह उसी नेत्यात का देगा है। इस प्रश्ती तुम अन्छी तस्ह स्व तं की [] 200]

यथा स हीतः दारवे हीत्रकानः प्रशाहते । यक्षेत्र दार्गगति सहादायति नेतना ॥ ११ ॥ जिस प्रकार जलता हुआ दीपक समूचे घरमें प्रकाश | फैलाता है। उसी प्रकार जीवकी चैतन्य शक्ति शरीरके सब् अवयवोंको प्रकाशित करती है || ११ ||

यद् यच कुरुते कर्म शुभं वा यदि वाशुभम् । पूर्वदेहरूतं सर्वमवस्यमुपभुज्यते ॥ १२॥

मनुष्य श्रम अथवा अश्रम जो जो कर्म करता है, पूर्व-जन्मके शरीरसे किये गये उन सब कर्मीका फल उसे अवस्य मोगना पड़ता है ॥ 🛐 ॥

ततस्तु क्षीयते चैव पुनश्चान्यत् प्रचीयते । याचत् तन्मोक्षयोगस्थं धर्म नैवाचवुध्यते ॥ १३ ॥

उपभोगसे प्राचीन कर्मका तो क्षय होता है और किर दूसरे नये-नये कर्मोका संचय वढ़ जाता है। जबतक मोधकी प्राप्तिमें सहायक पर्मका उसे जान नहीं होता। तबतक यह कर्मोकी परम्परा नहीं टूटती है।। १३॥

तत्र कर्म प्रवस्थामि सुखी भवति येन वै। यावर्तमानो जातीपु यथान्योन्यासु सत्तम॥ १४॥

साधुशिरोमणे ! इस प्रकार भिन्न-भिन्न योनियोंमें भ्रमण करनेवाटा जीव जिनके अनुष्ठानसे सुखी होता है, उन कर्मीका वर्णन सुनो ॥ १४ ॥

दानं व्रतं व्रह्मचर्यं यथोक्तं व्रह्मधारणम् ।

दमः प्रशान्तता चैव भूतानां चानुकम्पनम् ॥ १५ ॥
संयमाश्चानृशंस्यं च परखादानवर्जनम् ।

व्यलीकानामकरणं भूतानां मनला भुवि ॥ १६ ॥

मातापित्रोश्च शुश्रूपा देवतातिथिपूजनम् ।

गुरुपृजा घृणा शोचं नित्यमिन्द्रियसंयमः ॥ १७ ॥

प्रवर्तनं शुभानां च तत् सतां वृत्तमुच्यते ।

ततो धर्मः प्रभवति यः प्रजाः पाति शाश्वतीः ॥ १८ ॥

दान, नत, नस्यरं, शास्त्रोक्त रीतिसे वेदाध्ययन, इन्द्रियः निमदः शानितः समस्त प्राणियीपर दयाः चित्तका संयमः कामस्ताः प्राणियीपर दयाः चित्तका संयमः कामस्ताः दूसरीके धन स्टेनिकी इच्छाका त्यागः संसारके प्राणियीका मनसे भी अहित न करना, माता-पिताकी सेवाः देयताः अतिथि और गुक्ञोंकी पूजाः दयाः पवित्रताः इन्द्रियों का सदा कार्ये रखना तथा श्रम क्योंका प्रचार करना-यद् स्व श्रेट पुरुषोंका वर्ताय कहलाता है। इनके अनुष्ठानसे धर्म होता है। बो सदा प्रजावर्गकी रखा करता है। १५-१८॥

एवं सत्सु सदापर्येत् तत्राप्येषा ध्रवास्थितिः । धाचारो धर्ममाचप्टे यसिञ्शान्ता व्यवस्थिताः॥१९॥

चत्युक्वीमें सदा ही इस प्रकारका चार्मिक आचरण देखा जाता है । उन्हींमें भर्मकी अटल खिति होती है । सदाचार 1

ही धर्मका परिचय देता है। शन्तिचित्त महातमा पुरुष । स्वाचारमें ही स्थित रहते हैं॥ १९॥

तेषु तत् कर्म निक्षितं यः स धर्मः सनातनः। यस्तं समभिपद्येत न स दुर्गतिमाप्नुयात्॥ २०॥

उन्हींमें पूर्वोक्त दान आदि कमोंकी खिति है। वे ही कर्म सनातन घर्मके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो उस सनातन घर्मका आश्रय लेता है, उसे कभी दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती है॥ २०॥

अतो नियम्यते लोकः प्रच्यवन् धर्मवर्त्मसु । यश्च योगी च मुक्तश्च स एतेभ्यो विशिष्यते ॥ २१॥

इसीलिये धर्ममार्गसे भ्रष्ट होनेवाले छोगोंका नियन्त्रण किया जाता है। जो योगी और मुक्त है, वह अन्य धर्मात्माओं की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है॥ २१॥

वर्तमानस्य धर्मेण ग्रुसं यत्र यथा तथा। संसारतारणं हास्य कालेन महता भवेत्॥ २२॥

जो धर्मके अनुसार वर्ताव करता है, वह जहाँ जिस अवस्थामें हो, वहाँ उसी स्थितिमें उसको अपने कर्मानुसार उत्तम फलकी प्राप्ति होती है और वह घीरे-घीरे अधिक काल बीतनेपर संसार-सागरसे तर जाता है ॥ ﴿﴿ ﴾ ॥

एवं पूर्वेक्कतं कर्म नित्यं जन्तुः प्रपद्यते । सर्व तत्कारणं येन विक्कतोऽयमिहागतः ॥ २३ ॥

इस प्रकार जीव सदा अपने पूर्वजन्मों किये हुए कमोंका फल भोगता है। यह आत्मा निर्विकार बहा होनेपर भी विकृत होकर इस जगत्में जो जन्म धारण करता है। उसमें कर्म ही कारण-है।। २३।।

शरीरब्रहणं चास्य केन पूर्वे प्रकिएतम्। इत्येवं संशयो लोके तच्च वस्याम्यतः परम्॥ २४॥

आत्माके शरीर धारण करनेकी प्रया सबसे पहले किसने चलायी है, इस प्रकारका संदेह प्रायः लोगोंके मनमें उठा करता है, अतः उसीका उत्तर दे रहा हूँ ॥ २४॥ शरीरमात्मनः कृत्वा सर्वलोकिपतामहः। त्रेलोक्यमस्जद् ब्रह्मा कृत्सनं स्थावरजङ्गमम् ॥ २५॥

सम्पूर्ण जगत्के पितामह ब्रह्माजीने सबसे पहले स्वयं ही शरीर धारण करके स्थावर-जङ्गमरूप समस्त त्रिलोकीकी (कर्मानुसार) रचना की ॥ २५॥

ततः प्रधानमस्त्रत् प्रकृति स शरीरिणाम्। यया सर्विमिदं व्याप्तं यां लोके परमां विदुः॥ २६॥

ें उन्होंने प्रधान नामक तत्त्वकी उत्पत्ति की, जो देहधारी जीवोंकी प्रकृति कहलाती है। जिसने इस सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त कर रक्खा है तथा लोकमें जिसे मूल प्रकृतिके नामसे जानते हैं।। २६॥

रदं तत्क्षरमित्युक्तं परं त्वमृतमक्षरम्। त्रयाणां मिथुनं सर्वमेकेकस्य पृथक् पृथक्॥२७॥

यह प्राकृत जगत् क्षर कहलाता है, इससे भिन्न अविनाशी जीवात्माको अक्षर कहते हैं। (इनसे विलक्षण शुद्ध परब्रह्म हैं)—इन तीनोंमेंसे जो दो तत्त्व—अर और अक्षर हैं, वे सब प्रत्येक जीवके लिये पृथक्-पृथक् होते हैं।। २७॥

अस्जत् सर्वभूतानि पूर्वदृष्टः प्रजापितः। स्थावराणि च भूतानि इत्येषा पौर्विकी श्रुतिः॥ २८॥

श्रुतिमें जो सृष्टिके आरम्भमें सत्रूपित निर्दिष्ट हुए हैं, उन प्रजापितने समस्त स्थावर भूतों और जङ्गम प्राणियोंकी सृष्टि की है, यह पुरातन श्रुति है ॥ श्रेट ॥

तस्य कालपरीमाणमकरोत् स पितामहः। भूतेषु परिवृत्तिं च पुनरावृत्तिमेव च ॥ २९॥

पितामहने जीवके छिये नियत समयतक शरीर घारण किये रहनेकी, भिन्न-भिन्न योनियोंमें भ्रमण करनेकी और परलोकसे लौटकर फिर इस लोकमें जन्म लेने आदिकी भी व्यवस्था की है ॥ २९ ॥

यथात्र कश्चिन्मेधाची दृष्टात्मा पूर्वजन्मनि । यत् प्रवक्ष्यामि तत् सर्वे यथावदुपपद्यते ॥ ३० ॥

जिसने पूर्वजन्ममें अपने आत्माका साक्षात्कार कर लिया हो, ऐसा कोई मेधावी अधिकारी पुरुष संसारकी अनित्यताके विषयमें जैसी बात कह सकता है, वैसी ही में भी कहूँगा। मेरी कही हुई सारी बातें यथार्थ और संगत होंगी॥ हुई॥

सुखदुःखे यथा सम्यगितत्ये यः प्रपदयति। कायं चामेध्यसंघातं विनादां कर्मसंहितम्॥३१॥ यच किचितसुखं तच दुःखं सर्वमिति सरन्। संसारसागरं घोरं तरिष्यति सुदुस्तरम्॥३२॥

जो मनुष्य छुल और दुःख दोनोंको अनित्य समझता है। शरीरको अपवित्र वस्तुओंका समूह समझता है और मृत्युको कर्मका फल समझता है तथा सुखके रूपमें प्रतीत होनेवाला जो कुछ भी है वह सब दुःख-ही दुःख है। ऐसा मानता है। वह घोर एवं दुस्तर संसार-सागरसे पार हो जायगा ॥३१-३२॥

जातीमरणरोगैश्च समाविष्टः प्रधानवित्। चेतनावत्सु चैतन्यं समं भूतेषु पश्यति ॥ ३३ ॥ निर्विद्यते ततः कृत्सनं मार्गमाणः परं पदम्। तस्योपदेशं वक्ष्यामि याधातध्येन सत्तम ॥ ३४ ॥

जन्म, मृत्यु एवं रोगीं विरा हुआ जो पुरुष प्रधान तत्त्व (प्रकृति ) को जानता है और समस्त चेतन प्राणियोंमें चैतन्यको समानरूपसे व्याप्त देखता है, वह पूर्ण परमपदके अनुसंधानमें संख्यन हो जगत्के भोगींसे विरक्त हो जाता है। साधुश्रिरोमणे ! उस वैराग्यवान् पुरुषके लिये जो हितकर हारेल है, उन्हर है प्रणानित्ते बर्नेन करूँगा ॥३३-३४॥ इत्तर्भवतन्त्रस्ययस्याय यद्स्य द्यानमुक्तमम् । द्योषयमाने मया वित्र नियोचेद्मशेषतः ॥३५॥ उसके लिये जो सनातन अविनाशी परमात्माका उत्तम शान अभीष्ट है। उसका मैं वर्णन करता हूँ । विप्रवर ! तुम सारी वार्तोको ध्यान देकर सुनो ॥ ३५॥

हुति सीमहाभारते काषमिधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अष्टादक्षोऽध्यायः॥ १८॥

इस प्रस्तार भीनदासारत आधारीविकपिक अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें अद्वारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८ ॥

## एकोनविंशोऽध्यायः

### गुरु-शिष्यके संवादमें मोक्षप्राप्तिके उपायका वर्णन

गायण उपाय

यः सादेशायने सीनस्तृष्णीं किचिदचिन्तयन् । पूर्व पूर्व परित्यस्य स तीर्णी वन्धनाद् भवेत् ॥ १ ॥ -

नित्र ब्राप्तणने कहा —काश्यप ! जो अनुष्य (स्थूलः गून जीर कारण हारीरोमिने क्षमहाः ) पूर्व-पूर्वका अभिमान ग्यामहर बुछ भी जिन्तन नहीं करता और मीनभावसे रहकर । गरोः एकमान अधिष्ठान-परब्रह्म परमात्मामें लीन रहता है। यही संगाद-बन्धनमें मुक्त होता है ॥ दें ॥

सर्वभित्रः सर्वसहः शमे रको जितेन्द्रियः। व्ययवभयमन्तुश्च आत्मवान् मुच्यते नरः॥ २॥

को सबका मित्र, सब कुछ सहनेवाला, मनोनिमहर्मे गारक जिल्हिया, भय और कोषधे रहित तथा आत्मवान् देल्यह मृतुष्य बन्धनेथे सुक्त हो जाता है।। २॥

भागावत् सर्वभूतेषु यश्रोशियतः शुचिः। भमानी निरभीमानः सर्वतो मुक्त एव सः॥ ३॥

भी नियमररायण और पवित्र रहकर सब प्राणियोंके प्रति अपने देशा पर्वाय करता है। जिसके भीतर सम्मान पानेकी इन्छा नहीं है तथा जो अभिमानसे दूर रहता है। जह— गर्नका एक ही है।। दे॥

जीविनं मरणं चोमे सुखदुःखे तथैव च । लाभालाने प्रियद्वेष्ये यः समः स च मुच्यते ॥ ४ ॥

ो जीवन-मरणः मुग्य-तुःसः लाम-हानि तथा प्रिय-अप्रिय वर्षः इन्द्रीको सम्मावने देशता है। यह मुक्त हो जाता है ﴿﴾

म फर्यानित्र म्पृह्ययेत नावजानाति किंचन । निर्देगोर पीतरागात्मा सर्वया मुक्त एव सः॥ ५॥

है दिनी है द्रायका की मनदी रखता। किसीकी अवहेलना नदी करता। दिशाहें मनपर इन्होंना प्रमान नहीं पहता और विवाहें विवाही अवश्वि हुर हो गयी है। यह सर्वेगा मुक्त हो है है है है

अन्तियकः निर्वेनशुरमणयक्षा यः कवित्। अयसम्बद्धिसम्बद्धाः निराकाङ्गी च मुच्यते ॥ ६ ॥ वैकितीने अयस निराकाङ्ग म संतान नहीं मानसान जिसने सकाम धर्मः अर्थ और कामका त्याग कर दिया है तथा जो सब प्रकारकी आकार्धाओंसे रहित है। बह मुक्त हो, जाता है।। ह ॥

नैव धर्मा न चाधर्मा पूर्वोपचितहायकः। धातुक्षयप्रशान्तातमा निर्द्धन्द्वः स विमुच्यते॥ ७॥

जिसकी न धर्ममें आसिक है न अधर्ममें जो पूर्वसंचित कर्मोंको त्याग चुका है, वासनाओंका क्षय हो जानेसे जिसका चित्त शान्त हो गया है तथा जो सब प्रकारके द्वन्द्रोंसे रहित है। बहु मुक्त हो जाता है।॥ ७॥

अकर्मवान् विकाङ्घ्यः पश्येज्ञगद्शाश्वतम् । अश्वत्यसद्दशं नित्यं जन्ममृत्युजरायुतम् ॥ ८ ॥ वैराग्यवृद्धिः सततमात्मदोपव्यपेक्षकः । आत्मयन्धविनिर्मोक्षं स करोत्यचिरादिव ॥ ९ ॥

जो किसी भी कर्मका कर्ता नहीं वनता, जिसके मनमें कोई कामना नहीं है, जो इस जगत्को अश्वत्यके समान अनित्द-कलतक न टिक सकनेवाला समझता है तथा जो सदा इसे जन्म, मृत्यु और जरासे युक्त जानता है, जिसकी बुद्धि वेराग्यमें लगी रहती है और जो निरन्तर अपने दोपीपर दृष्टि रखता है, वह बीब ही अपने वन्धनका नाश कर देता है। ८-९॥

अगन्धमरसस्पर्शमशब्दमपरित्रहम् । बरूपमनभिशेयं हप्ट्राऽऽत्मानं विमुच्यते॥१०॥

जो आत्माको गन्य, रस, स्पर्ध, शब्द, परिग्रह, रूपसे रहित तथा अशेय मानता है, नह-मुक्त हो जाता है ॥ १०॥ पञ्चभूतगुणैहींनममृतिंमदहेतुकम् । अगुणै गुणभोकार यः पदयति स मुच्यते ॥ ११॥

जिसकी दृष्टिमें आतमा पाञ्चमी तिक गुणोंसे दीने। निराकार। कारणगदित तथा निर्गुण दोते हुए भी ( मायाके सम्बन्धरे ) गुणोंका मोक्ता है। यह तुक्त दो जाता है ॥ ११ ॥

विद्याय सर्वसंकल्पान् बुद्धया शारीरमानसान् । शर्नेनिशोणमाप्तोति निरिन्थन इवानलः॥१२॥ को बुद्धिम विचार करके शारीरिक और मानसिक सब संकल्पीका त्याग कर देता है, वह विना ईंघनकी आगके समान घीरे-धीरे शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ﴿﴿﴿ ॥ सर्वसंस्कारिनर्सुको निर्द्धन्द्वो निष्परिष्रहः। तपसा इन्द्रियग्रामं यश्चरेन्मुक एव सः॥ १३॥

जो सब प्रकारके संस्कारों रहित, इन्द्र और परिग्रइसे रहित हो गया है तथा जो तपस्याके द्वारा इन्द्रिय-समृहको अपने वशमें करके (अनासक्त) भावसे विचरता है, वह मक्त हो है।। १३॥

विमुक्तः सर्वसंस्कारैस्ततो ब्रह्म सनातनम् । परमाप्नोति संशान्तमचलं नित्यमक्षरम् ॥ १४ ॥

जो सब प्रकारके संस्कारोंसे मुक्त होता है, वह मनुष्य शान्त, अचल, नित्य, अविनाशी एवं सनातन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर लेता है ॥ १९४॥

अतः परं प्रवक्ष्यामि योगशास्त्रमनुत्तमम् । युज्जन्तः सिद्धमात्मानं यथा पर्द्यन्ति योगिनः ॥१५॥

अब मैं उस परंम उत्तम योगशास्त्रका वर्णन करूँगार्श्व जिसके अनुसार योग-साधन करनेवाले योगी पुरुष अपने आत्माका साक्षात्कार कर लेते हैं ॥ १५॥

तस्योपदेशं वक्ष्यामि यथावत् तन्निवोध मे । यद्वरिश्चारयन्नित्यं पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥ १६॥

मैं उसका यथावत् उपदेश करता हूँ । मनोनिग्रहके जिन उपार्थोद्वारा चित्तको इस शरीरके भीतर ही वशीभूत एवं अन्तर्भुख करके योगी अपने नित्य आत्माका दर्शन करता है, उन्हें मुझसे श्रवण करो ॥ १६॥

इन्द्रियाणि तु संहत्य मन आत्मिन धारयेत्। तीत्रं तप्त्वा तपः पूर्वं मोक्षयोगं समाचरेत्॥ १७॥

इिन्द्रयोंको विषयोंकी ओरसे इटाकर मनमें और मनको आत्मामें स्थापित करे। इस प्रकार पहले तीव तपस्या करके फिर मोक्षोपयोगी उपायका अवलम्बन करना चाहिये॥ १७॥

तपखी सततं युक्तो योगशास्त्रमथाचरेत्। मनीषी मनसा विद्रः पश्यन्नात्मानमात्मनि ॥ १८॥

<sup>©</sup> मनीषी ब्राह्मणको चाहिये कि वह सदा तपस्थामें प्रवृत्त एवं यत्नशील होकर योगशास्त्रोक्त उपायका अनुष्ठान करे। इससे वह मनके द्वारा अन्तःकरणमें आत्माका साक्षात्कार करता है।। १८॥

स चेच्छक्नोत्ययं साधुर्योकुमात्मानमात्मनि। तत पकान्तशीलः स पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥ १९ ॥

एकान्तमें रहनेवाला साधक पुरुष यदि अपने मनको आत्मामें लगाये रखनेमें सफल हो जाता है तो वह अवश्य ही अपनेमें आत्माका दर्शन करता है ॥ १९॥ संयतः सततं युक्त आत्मवान विजितेन्द्रियः। तथा य आत्मनाऽऽत्मानं सम्प्रयुक्तः प्रपद्यति ॥ २० ॥

जो साघक सदा संयमपरायण, योगयुक्त, मनको वशमें करनेवाला और जितेन्द्रिय है, वही आत्मासे प्रेरित होकर बुद्धिके द्वारा उसका साक्षात्कार कर सकता है ॥ ﴿ ॥ यथा हि पुरुषः खण्ने हृष्ट्वा पश्यत्यसाविति । तथा रूपमिवात्मानं साधुयुक्तः प्रपश्यति ॥ २१ ॥

जैमे मनुष्य सपनेमें किसी अगरिचित पुरुषको देखकर जब पुनः उसे जाग्रत् अवस्थामें देखता है, तब तुरंत पहचान लेता है कि 'यह वही है।' उसी प्रकार सामनपरायण योगी समाधि-अवस्थामें आत्माको जिस रूपमें देखता है, उसी रूपमें उसके बाद भी देखता रहता है।। २१॥

इवीकां च यथा मुझात् कश्चिक्तिष्कृष्य दर्शयेत्। योगी निष्कृष्य चातमानं तथा पर्यति देहतः ॥ २२ ॥

जैसे कोई मनुष्य मूँजसे सीकको अलग करके दिखा दे, वैसे ही योगी पुरुष आत्माको इस देहसे पृथक् करके देखता है। मुञ्जं शरीरमित्याहुरिपीकामात्मिनि श्रिताम्। एतन्निदर्शनं श्रोकं योगविद्धिरनुत्तमम्॥ २३॥

यहाँ शरीरको मूँज कहा गया है और आत्माको सीक । योगवेत्ताओंने देह और आत्माके पार्थक्यको समझनेके लिये यह बहुत उत्तम दृष्टान्त दिया है ॥ २३॥

यदा हि युक्तमात्मानं सम्यक् पश्यति देहभृत्। न तस्येहेश्वरः कश्चित् त्रैलोक्यस्यापियः प्रभुः॥ २४॥

देहचारी जीव जब योगके द्वारा आत्माका यथार्थरूपसे दर्शन कर लेता है। उस समय उसके ऊपर त्रिभुवनके अधी-श्वरका भी आधिपत्य नहीं रहता ॥ २४॥

अन्यान्याञ्चेव तनवो यथेष्टं प्रतिपद्यते । विनिवृत्य जरां सृत्युं न शोचति न हृष्यति ॥ २५ ॥

वह योगी अपनी इच्छाके अनुसार विभिन्न प्रकारके शरीर धारण कर सकता है, बुढ़ापा और मृत्युको मी भगा देता है, वह न कभी शोक करता है न हर्ष ।। २५ ॥

देवानामिप देवत्वं युक्तः कारयते वशी। ब्रह्म चाव्ययमाप्नोति हित्वा देहमशाश्वतम् ॥ २६॥

अपनी इन्द्रियोंको वश्में रखनेवाला योगी पुरुष देवतार्थी-का भी देवता हो सकता है। वह इस अनित्य शरीरका त्याग करके अविनाशी ब्रह्मको प्राप्त होता है॥ २६॥

विनश्यत्सु च भूतेषु न भयं तस्य जायते । क्लिश्यमानेषु भूतेषु न स क्लिश्यति केनचित्॥ २७॥

िसम्पूर्ण प्राणियोंका विनाश होनेपर भी उसे मय नहीं होता । सबके क्लेश उठानेपर भी उसको किसीसे क्लेश नहीं पहुँचता ॥ २७ ॥ 1. 2 E. A. V. L. S.

द्वारोतिकारेकोरेः सहस्तेष्ठसमुद्रयेः । म दिवसानित मुनानमानिःसपृदः शान्तमानसः॥२८॥ १ १००१४० पर्य किलाइ योगी जावित और स्नेह्हे प्राप्त देवेलो भारत दुल्लोक तथा मयरे विचलित नहीं होता॥ रैथे शास्तित विषयने न सृत्युखास्य विद्यते । सला सुलावर्ग किनाहोके कचन ष्टर्यते ॥ २९॥

ुने इत्य नहीं भीत सकते। मृत्यु उत्तके पास नहीं कोत् का के संशानमें उससे बद्दर सुखी कहीं कोई नहीं हिलाओं देता ॥ २९ ॥

सरप्युच्या स आत्मानमात्मत्येव प्रतिष्ठते । चिनियुचजरादुःषः सुर्वं स्वपिति चापि सः ॥ ३० ॥

यह मनको आत्मामें छीन करके उसीमें स्थित हो जाता है समा हुत्या हे हुम्लींगे छुटकारा पाकर सुलसे सोता-अक्षय अपनन्दका असुमय करता है ॥ २०॥

देहान्यवेष्टमभ्येति दिन्वेमां मानुषी तनुम् । निवेदस्तु न कर्तव्यो सुञ्जानेन कथंचन ॥३१॥

गढ़ इस मानव शरीरका त्याम करके इच्छानुसार दूसरे यहुन से शरीर भारण करता है । योगजनित ऐश्वर्यका उपमोग करने गाने योगीको योगसे किसी तरह विरक्त नहीं होना भारित ॥ २१॥

राम्प्रम्युको यदाऽऽत्मानमात्मन्येव प्रपद्यति । नदेव न स्पृहयते साक्षादिष दातक्रतोः ॥ ३२ ॥

अन्तरी तरह पोगवा अभ्याम करके जब बोगी अवनेमें ही भागावा मध्यातार करने लगता है। जम समय वह साम्रात् इन्द्रीर पदनों भी पानेकी इच्छा नहीं करता है।। ३२ ॥

योगमामनद्यीलस्तु यथा विन्दति तच्हृणु । राष्ट्रायाँ दिशौ चिन्तय यसिन् संनिवसेत् पुरे ॥ ३३ ॥ पुरम्यारपन्तरे तस्य मनः स्थाप्यं न वाहातः ।

्रहास्त्रमें भ्यान करनेवाले पुरुषको जिस प्रकार योगकी भाग होते है। यह सुनो-नो उपदेश पहले श्रुतिमें देखा गया है। उसदा भिलान करके जिस मागमें जीवका निवास माना एक है। अस्ति माग से भी स्वादित करें। उसके बाहर कदापि स को है। ३३१ ॥

पुरम्यान्यन्तरं तिष्टन् यसिनायसथे वसेत्। वसिनायमधे वार्षे सवाद्यान्यन्तरं मनः॥ ३४॥

शरी के क्षेत्र करते हार यह आत्मा विश्व आश्रयमें विश्व के एक के अपने यात और आत्यन्तर विश्वीतिक काकी भागा करें ॥ करता

प्रशिक्ताताम्भे एतमां यसिन् कांट स पर्यति। एतिन कांट मनशाम्य र च किंचन बाह्यतः॥ ३५॥ १९८३६ अदि विकी व्यक्तमे जिल्ला करके तक बह सर्वस्वरूप परमात्माका साक्षात्कार करता है। उस समय उसक्ष मन प्रत्यक्तरूप आत्मासे भिन्न कोई 'बाह्य' वस्तु नहीं रह जाता ॥ ३५ ॥

संनियम्येन्द्रियशामं निर्धोपं निर्जने वने। कायमभ्यन्तरं छत्स्नमेकाशः परिचिन्तयेत्॥३६॥

निर्जन वनमें इन्द्रिय-समुदायको वश्चमें करके एकाप्रचित्त हो शब्दशून्य अपने शरीरके बाहर और भीतर प्रत्येक अङ्गमें परिपूर्ण परत्रहा परमातमाका चिन्तन करे ॥ ३६ ॥

दन्तांस्तालु च जिहां च गर्छ श्रीयां तथैय च।
हद्यं चिन्तयेचापि तथा हद्ययन्धनम्॥३७॥
दन्तः तालुः जिहाः गलाः ग्रीयाः हृदय तथा हृदयः

यन्वन (नाड़ीमार्ग) को भी परमात्मरूपसे चिन्तन करे ॥ इत्युक्तः स मया शिष्यों मेधावी मधुसूदन । पप्रच्छ पुनरेवेमं मोक्षधर्मं सुदुर्वचम् ॥ ३८॥

मधुस्दन ! मेरे ऐसा कहनेपर उस मेघावी शिष्यने पुनः जिसका निरूपण करना अत्यन्त कठिन है, उस.मोश्रधर्मके -विषयमें पृछा=॥ ३८॥

भुक्तं भुक्तमिदं कोष्ठे कथमन्नं विपच्यते। कथं रसत्वं वजित शोणितत्वं कथं पुनः॥ ३९॥

्यह बारंबार खाया हुआ अन्न उदरमें पहुँचकर कैसे पचता है ! किस तरह उसका रस बनता है और किस प्रकार वह रक्तके रूपमें परिणत हो जाता है ! !! ३९ !!

तया मांसं च मेदश्च स्नाय्वस्थीनि च योपिति। कथमेतानि सर्वाणि दारीराणि दारीरिणाम्॥ ४०॥ वर्षते वर्षमानस्य वर्षते च कथं वलम्। निरोधानां निर्गमनं मलानां च पृथक् पृथक्॥ ४१॥

्रिं श्री-शरीरमें मांग्रः मेदाः स्तायु और इंडियाँ कैसे होती हैं ! देहवारियोंके ये समस्त शरीर कैसे बढ़ते हैं ! बढ़ते हुए शरीरका बढ़ कैसे बढ़ता है ! जिनका सब ओरसे अवरोध है। उन महोंका पृथक् पृथक् निःसारण कैसे होता है ! ॥४०-४१॥

कुतो वायं प्रश्वसिति उच्छ्वसित्यपि वा पुनः। कं च देशमधिष्ठाय तिष्ठत्यात्मायमात्मनि ॥ ४२॥

े 'यह जीव कैसे साँस हेता। कसे उच्छ्वास खींचता और किस स्थानमें रहकर इस सरीरमें सदा विद्यमान रहता है ! ॥ जीवः कथं यहति च चेष्टमानः कहेवरम् ।

कियणे कीहरां चैच निवेशयति चै पुनः॥ ४३॥ याथातथ्येन भगवन् वकुमईसि मेऽनघ।

्नेष्टाशील जीवातमा इस द्यरिस्का मार कैसे बहन करता है ? किर कैसे और किस रंगके द्यरीरको भारण करता है । निष्पात मगवन् [यह एव मुझे यथार्थलपुरे बताइये? ॥४३६॥ इति सम्परिष्ष्ष्टोऽइं तेन विश्रेण माधव ॥ ४४॥ त्यब्रुवं महावाहो यथाश्रुतमरिंद्म।

रानुदमन महावाहु माधव ! उस ब्राह्मणके इस प्रकार हनेगर मैंने जैसा सुना या वैसा ही उसे बताया ॥ ४४ है ॥ या स्वकोछे प्रक्षिप्य भाण्डं भाण्डमना भवेत्॥ ४५ ॥ था स्वकाये प्रक्षिप्य मनो द्वारेरिनश्चलैः। तिमानं तत्र मार्गेत प्रमादं परिवर्जयेत्॥ ४६ ॥ जैसे घरका सामान अपने कोटेमें डालकर भी मनुष्य हिंके चिन्तनमें मन लगाये रहता है, उसी प्रकार इन्द्रिय-

जिस घरका सामान अपन काटम डालकर मा मनुष्य र्न्होंके चिन्तनमें मन लगाये रहता है, उसी प्रकार इन्द्रिय-पी चञ्चल द्वारोंसे विचरनेवाले मनको अपनी कायामें ही गापित करके वहीं आत्माका अनुसंधान करे और प्रमादको गाग दे॥ ४५-४६॥

वं सततमुद्युक्तः प्रीतात्मा नचिरादिव । ासादयति तद् ब्रह्मयद् द्रष्ट्वा स्थात् प्रधानवित्॥ ४७ ॥

इस प्रकार सदा ध्यानके लिये प्रयत्न करनेवाले पुरुषका मत्त शीघ ही प्रसन्न हो जाता है और वह उस परब्रह्म (मात्माको प्राप्त कर लेता है, जिसका साक्षात्कार करके मनुष्य कृति एवं उसके विकारोंको स्वतः जान लेता है।। 🕉 ॥

त्वसौ चक्षुषा त्राह्यो न च सर्वेरपीन्द्रियैः । नसैव प्रदीपेन महानात्मा प्रदश्यते ॥ ४८ ॥

उस परमात्माका इन चर्मचक्षुओंसे दर्शन नहीं हो सकताः। म्पूर्ण इन्द्रियोंसे भी उसको प्रहण नहीं किया जा सकताः। वक बुद्धिरूपी दीपककी सहायतासे ही उस महान् आत्माका। र्शन होता है ॥ ४८॥

र्वितःपाणिपादान्तः सर्वतोऽक्षिशिरोमुखः। र्वितःश्वतिमाँल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥४२॥

वह सब ओर हाथ-पैरवाला, सब ओर नेत्र और सिर-ाला तथा सब ओर कानवाला है। क्योंकि वह हंसारमें सबको पात करके स्थित है।। ४९॥

तीवो निष्कान्तमात्मानं शरीरात् सम्प्रपश्यति। त तम्रुत्सुज्य देहे स्वं ध्वारयन् ब्रह्म केवलम् ॥ ५० ॥

मात्मानमालोकयित मनसा प्रहसन्निव। दिवमाश्रयं कृत्वा मोक्षं याति ततो मिय ॥ ५१ ॥

तत्त्वज्ञ जीव अपने-आपको शरीरसे पृथक् देखता है।

ह शरीरके भीतर रहकर भी उसका त्याग करके—उनकी

प्रक्ताका अनुभव करके अपने स्वरूपभृत केवल परब्रह्म

रमत्ताका चिन्तन करता हुआ बुद्धिके सहयोगसे आत्माका

हता है कि अहो ! मृगतृष्णामें प्रतीत होनेवाल जलकी

गॅित मुझमें ही प्रतीत होनेवाले इस संसरने मुझे अवतक

वर्ष ही भ्रममें डाल रक्खा था। जो इस प्रकार परमात्माका

शर्तन करता है, वह उसीका आश्रय लेकर अन्तमें मुझमें ही

मुक्त हो जाता है (अर्थात् अपने-आपमें ही परमात्माका

अनुभव करने लगता है) ॥ ५०-५१॥

इदं सर्वरहस्यं ते मया प्रोक्तं द्विजोत्तम । आपृच्छेसाधयिष्यामि गच्छ विप्रयथासुखम्॥ ५२॥

दिजश्रेष्ठ ! यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें वता दिया । अव मैं जानेकी अनुमति चाहता हूँ । विप्रवर ! तुम मी सुखपूर्वक अपने स्थानको छैट जाओ ॥ ५२॥

इत्युक्तः स तदा कृष्ण मया शिष्यो महातपाः। अगच्छत यथाकामं ब्राह्मणः संशितव्रतः॥ ५३॥

श्रीकृष्ण ! मेरे इस प्रकार कहनेपर वह कठोर व्रतका पालन करनेवाला मेरा महातपस्वी शिष्य व्राह्मण काश्यप इच्छानुसार अपने अमीष्ट स्थानको चला गया ॥ ५३॥

त्रासुदेव उवाच

इत्युक्त्वा सतदा वाक्यं मां पार्थ द्विजसत्तमः। मोक्षधमीश्रितः सम्यक् तत्रैवान्तरधीयत॥ ५४॥

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं अर्जुन! मोक्षधर्मका आश्रय लेनेवाले वे सिद्धमहात्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण मुझसे यह प्रसङ्ग सुनाकर वहीं अन्तर्धान हो गये॥ ५४॥

कचिदेतत् त्वया पार्थ श्रुतमेकाग्रचेतसा। तदापि हि रथस्थस्त्वं श्रुतवानेतदेव हि॥५५॥

पार्थ ! क्या तुमने मेरे वताये हुए इस उपदेशको एकाग्रचित्त होकर सुना है ! उस युद्धके समय भी तुमने रथपर बैठे-बैठे इसी तत्त्वको सुना था ॥ ५५ ॥

नैतत् पार्थ सुविद्येयं व्यामिश्रेणेति मे मतिः। नरेणाकृतसंद्येन विद्युद्धेनान्तरात्मना॥ ५६॥

कुन्तीनन्दन! मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जिसका जिस व्यम है, जिसे जानका उपदेश नहीं प्राप्त है, वह मनुष्य इस विषयको सुगमतापूर्वक नहीं समझ सकता। जिसका अन्तः करण शह है, वहीं इसे जान सकता है ॥ ५६॥

सुरहस्यमिदं प्रोक्तं देवानां भरतर्पभ । कच्चिन्नेदं श्रुतं पार्थं मनुष्येणेह कहिंचित् ॥ ५७॥

भरतश्रेष्ठ ! यह मैंने देवताओंका परम गोपनीय रहस्य वताया है । पार्थ ! इस जगत्में कभी किसी मी मनुष्यने इस रहस्यका श्रवण नहीं किया है ॥ ५७ ॥

न होतच्छ्रोतुमहोंऽन्यो मनुष्यस्वासृतेऽनघ। नैतदद्य सुविश्वेयं व्यामिश्रेणान्तरात्मना॥ ५८॥

अन्ध ! तुम्हारे विवा दूसरा कोई मनुष्य इसे सुननेका अधिकारी भी नहीं है । जिसका चित्त दुविधेमें पड़ा हुआ है, वह इस समय इसे अच्छी तरह नहीं समझ सकता ॥५८॥ कियाविद्धिहिं कौन्तेय देवलोकः समावृतः।

न चैतिदिष्टं देवानां मर्त्यरूपनिवर्तनम्॥ ५९॥

कुन्तीकुमार ! क्रियावान् पुरुपींचे देवलोक भरा पड़ा है । देवताओंको यह अभीष्ट नहीं है कि मनुष्यके मर्त्यरूपकी विवृत्ति हो ॥ ५९॥

पराहि सा गरिः पार्थं यत् नह् ब्रामसनातनम् । संचानुतर्गं ब्रान्तेति स्यक्त्या देहं सहासुखी॥ ६० ॥

वर्ष ! ते स्वाप्त बढ़ है। वही जीवकी परमगति है। ज्या महत्त्व हेट्डी स्वापतः जन बढ़में ही अमृत्वको मात्र होता है और स्वाक्षे लिये मुत्तवे हो जाता है।। हिं ॥ इमं धर्म स्वमान्याय येऽपि स्युः पापयोनयः। स्वियो वैद्यान्वया शुद्धान्तेऽपि यान्ति पर्यं गतिम्॥६१॥

इय आसारर्शनसा धर्मका आश्रय लेकर स्त्री, वैस्य ह और सूर तथा जो पार्योनिके मनुष्य हैं, वे भी परमगतिको यस हो लोगे हैं॥ ६१॥

कि पुनर्जाद्याः। पार्थ क्षत्रिया वा बहुश्रुताः। नाममेरतयो नित्यं ब्रह्मलोकपरायणाः॥ ६२॥

पार्ग ! किर जो अपने धर्ममें प्रेम रखते और नदा जहानीककी प्राप्तिके नायनमें लगे रहते हैं, उन बहुश्रुत ब्राह्मण और शक्षिपींकी तो बात ही स्या है ॥ ६२ ॥

रेतुमशंतदुद्दिष्टम्पायाधास्य साधने । मिदि फलं च मोस्थ दुःसस्य च विनिर्णयः ॥ ६३ ॥ इस प्रकार मेंने तुम्हें मोक्षचर्मका युक्तियुक्त उपदेश किया है। उसके साधनके उपाय भी वतलाये हैं और सिद्धि, फल, मोक्ष तथा दुःखके खरूपका भी निर्णय किया है। ।६३॥ नातः परं सुखं त्वन्यत् किंचित् स्याद् भरतप्रभ। चुद्धिमाञ्श्रद्द्धानश्च पराकान्तश्च पाण्डव॥ ६४॥ यः परित्यज्यते मत्यों लोकसारमसारवत्। एतेरुपायैः स क्षित्रं परां गतिमवाण्नते॥ ६५॥

मरतश्रेष्ठ ! इससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक धर्म नहीं है। पाण्डुनन्दन ! जो कोई बुद्धिमान्, श्रद्धां और पराक्रमी मनुष्य लौकिक सुखको सारहीन समझकर उसे त्याग देता है, वह उपर्युक्त इन उपायोंके द्वारा बहुत शीष्ठ परम गतिको प्राप्त कर लेता है ॥ ६४-६५॥

पतायदेव वक्तव्यं नातो भूयोऽस्ति किंचन । पण्मासान् नित्ययुक्तस्य योगः पार्थं प्रवर्तते ॥ ६६॥

पार्थ ! इतना ही कहनेयोग्य विषय है । इससे यदकर कुछ भी नहीं है । जो छः महीनेतक निरन्तर योगका अभ्यास े करता है, उसका योग अवस्य सिद्ध हो जाता है ॥ ६६ ॥

इति श्रीमहाभारते आस्वमेधिकेपर्धीण अनुगीता पर्वीण एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९॥ इस प्रधार शीमहाभारत भावमेधिकपर्धके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमे उधीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०॥

### विंशोऽध्यायः

्त्राह्मणुगीता—एक बाह्मणका अपनी पत्नीसे ज्ञानयज्ञका उपदेश करना

यासुदेव उचाच

भन्नाष्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम्। दम्पत्योः पार्थं संवादो योऽभवद् भरतर्पभ ॥ १ ॥

थीक्रिष्ण करते हैं—भरतक्षेष्ठ ! अर्जुन ! इसी शिवसी पविषयीके संवादस्य एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ १ ॥

माणानी भाषाणं कंचिज्ञानिवानपारगम्।

शृद्धा विविक्त आसीनं भाषां भर्तारमञ्ज्वीत् ॥ २ ॥

शं तु लोगं गमिष्यामि त्यामदं पतिमाश्चिता।

रपम्पकार्गाणमानांगं कीनादामिविच्यक्षणम् ॥ ३ ॥
भाषाः पतिप्रतौत्वानाण्नुवन्तीति नः श्वतम्।

रपामगं पतिमासाय पां गमिष्यामि वै गतिम् ॥ ४ ॥

रामगं पतिमासाय पां गमिष्यामि वै गतिम् ॥ ४ ॥

रामगं पतिमासाय पां गमिष्यामि वै गतिम् ॥ ४ ॥

रामगं पतिमासाय पां गमिष्यामि वै गतिम् ॥ ४ ॥

रामगं पतिमासाय पां गमिष्यामि वै गतिम् ॥ ४ ॥

रामगं पतिमासाय पां गमिष्यामि वे गतिम् ॥ ४ ॥

रामगं पतिमासाय पां गमिष्यामि वे गतिम् ॥ ४ ॥

रामगं पत्र गामगं पत्र प्रतिके ह्या वे हि विद्याप्त पतिके कर्मानुसाय ।

स्वाप्ताय । स्वाप्ति हि ह्या है कि विद्याप्त पतिके कर्मानुसाय ।

स्वाप्ताय । स्वाप्ति हि ह्या है कि विद्याप्त पतिके कर्मानुसाय ।

केरे हैं और मेरे मारे कड़ोरताका बढ़ाँव करने हैं। आएकी



इस बातका पता नहीं है कि मैं अनन्यमावसे आपके ही ब्याधित हूँ। ऐसी दशामें आप-जैसे पतिका आभय स्टेकर मैं

्राला (ज्ञान्ति)। निद्यान नेपान त्या और पाँचवाँ काम एवं सम तथा एकिन्ये उन वैनानर अस्मिकी सात निद्याने हैं। रेकोपीन राज्या उद्योगीय नाम पीनेपोस्य रस्ता करते दारोबे व पान्य सुनतेपोस राज्या समके द्वारा सनन करते और पुढ़िते काम समझने पोस्य विषयन्ते सात सुह वैसानवहीं स्निमारो हैं॥ १९न्ने ॥

प्राता संशोधना द्रण स्थण थोता च पञ्चमः। मन्ता योजा च सतेने संचन्ति परमत्विजः॥ २१॥

्रेक्ट्राच्याः गानेवालाः देशनेवालाः सर्यं करनेवालाः गैनको भागः करनेगताः एतं मनन करनेवाला और गमानेगताः-ने गान भेष्ट श्रुत्वित्र हैं॥ २६॥ प्रेये पैयं न एद्ये च स्पृद्ये अन्ये तथैव च। मन्त्राज्ये इच्यथं योज्ञाच्ये सुभगे पद्यं सर्वदा॥ २२॥

्युमी । यूपनेपीया पीनेपीया देखनेयीया स्पर्श करनेपीया सुनी भनन-करने तथा समझनेयीय विषय— इन मनके उत्तर तुन सदा दृष्टियात करी (इनमें इविष्य-युद्धि करी) ॥ ६२॥

द्यीप्यम्निषु दोतारः सत्तधा सप्त सप्तसु । सम्यक् प्रसिप्य विद्यांसो जनयन्ति स्वयोनिषु ॥ २३ ॥

पूर्वीक मात होता उक्त सात हविष्यीका सात रूपोम् विभक्त हुए विभानसमें भन्नोभाँति हवन करके (अर्थात्। विषयीकी औरने आसक्ति हटाकर) विद्वान् पुरुष अपने तन्मात्रा आदि योजियीमें सन्दर्शद विषयीको उत्पन्न करते हैं ॥ २३ ॥ पृथियी यायुराकादामापो ज्योतिश्च पञ्चमम् । मनो युद्धिक समैता योनिरित्येच दाव्दिताः ॥ २४ ॥

्षृत्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, मन और बुद्धि— ये सात योनि कहलाते हैं ॥ २४ ॥ हिविभूता गुणाः सर्वे प्रविशन्त्यग्निजं गुणम् । अन्तर्वासम्पित्वा च जायन्ते स्वासु योनिषु ॥ २५ ॥

'इनके नो समस्त गुण हैं, वे इविष्यरूप हैं। नो अग्नि जित गुण ( बुद्धिवृत्ति ) में प्रवेश करते हैं। वे अन्तः करणमें संस्काररूपसे रहकर अपनी योनियों में जन्म लेते हैं॥ ﴿ ॥ तत्रेय च निरुध्यन्ते प्रलये भूतभावने। ततः संजायते गन्धस्ततः संजायते रसः॥ २६॥

भ्वे प्रलयकालमें अन्तःकरणमें ही अवच्द्र रहते और भ्वोंकी सृष्टिके समय वहींने प्रकट होते हैं। वहींने गन्ध और वहींने रसकी उत्पत्ति होती है।। रिष्ट्रे॥

ततः संजायते रूपं ततः स्पर्शोऽभिजायते । ततः संजायते शब्दः संशयस्तत्र जायते । ततः संजायते निष्ठा जन्मेतत् सप्तधा विदुः ॥ २७ ॥

वहीं स्प्र, स्पर्श और शब्दका प्राकट्य होता है। संशयका जन्म भी वहीं होता है और निश्चयात्मिका बुद्धि भी वहीं पैदा होती है। यह सात प्रकारका जन्म माना गया है।। अने तैय प्रकारण प्रगृहीतं प्रातनः।

अनेनैव प्रकारेण प्रगृहीतं पुरातनः। पूर्णाहुतिभिरापूर्णास्त्रिभिः पूर्यन्ति तेजसा॥२८॥

्इसी प्रकारसे पुरातन ऋषियोंने शृतिके अनुसार घाण आदिका रूप प्रदण किया है। शाताः शानः श्रेय-इन तीनः आहुतियोंने समस्त लोक परिपूर्ण हैं। वे सभी लोक आत्मज्योतिने परिपूर्ण होते हैं। १८॥

इति श्रीमहाभारते आह्वमेथिके पूर्वणि अनुगीतापूर्वणि ब्रह्मगीतासु विद्योऽध्यायः॥ २०॥ ६म प्रशःर श्रीमहानास्त आवनेतिकप्रके अन्तर्गत अनुगीतापूर्वमे ब्राह्मणगीताविषयक गीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२०॥

## एकविंशोऽध्यायः

दस होताओंसे सम्पन्न होनेवाले यज्ञका वर्णन तथा मन और वाणीकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन

भागण उताच<sup>े</sup> मत्रान्तदाहरन्तीममिनिदासं पुराननम्। निषोध दशहोत्कां विधानमध् याददाम्॥१॥

प्राच्या कर्ति हैं—प्रिते ! इस वित्यमें विद्वान् पुरुष इस प्राचीन दक्तित्तमता उदाहरण दिया करते हैं। इस होता विकास विशेष प्रकार प्रदेशा अनुधान करते हैं। यह गुले ११ १ ॥

धार्म नाम् नास्त्रां। तिहाः नासिका चरणी करौ । उपस्यं पासुनित या द्वेत्वा दश भामिति ॥ २ ॥ भणेती । यानः सामः नेमः विद्वा (याद् और ्रसना )) नाधिकाः हायः पैरः उपस्य और गुदा<u>न्ये दस्</u> . होता <u>है ॥</u> २ ॥

शन्दस्पर्शो रूपरसी गन्धो वाक्यं किया गतिः। रेतोमूत्रपुरीपाणां त्यागो दश हर्वीपिच॥३॥ अब्द, स्वर्ध, रूप, रस, गन्य, वाणी, किया, गति, वीर्य, मूशका त्याग और मल्दयाग—ते दस विषय ही दस इविष्य है॥३॥

दिशो वायू रविश्वन्द्रः पृथ्व्यक्षी विष्णुरेव च । इन्द्रः प्रजापितिमित्रमक्षयो दश भामिति ॥ ४ ॥ भामिति । दिशा, वायु, सूर्व, चन्द्रमा, पृथ्वी, अग्नि, विष्णु, इन्द्र, प्रजापति और मित्र ये दस देवता अग्नि

दशेन्द्रियाणि होतृणि हवींषि दश भाविति । विषया नाम समिधो ह्यन्ते तु दशाग्निषु ॥ ५ ॥

भाविनि ! दस इन्द्रियरूपी होता दस देवतारूपी अग्निमें दस विषयरूपी हविष्य एवं सिम्धाओंका इवन करते हैं (इस प्रकार मेरे अन्तरमें निरन्तर यज्ञ हो रहा है; फिर मैं अकर्मण्य वैसे हूँ !) ॥ ।

चित्तं स्रुवश्च वित्तं च पवित्रं शानमुत्तमम् । स्रुविभक्तमिदं सर्वे जगदासीदिति श्रुतम् ॥ ६ ॥

१ इस यज्ञमें चित्त ही खुवा तथा पवित्र एवं उत्तम ज्ञान ही धन है । यह सम्पूर्ण जगत् पहले भलीभाति विभक्त था—ऐसा सुना गया है॥ है॥

सर्वमेवाथ विशेषं चित्तं शातमवेक्षते। रेतःशरीरमृत्काये विशाता तु शरीरमृत्॥ ७॥

जाननेमें आनेवाला यह सारा जगत चित्तरूप ही है। वह शानकी अर्थात् प्रकाशककी अपेक्षा रखता है तथा वीर्यजनित शरीर-समुदायमें रहनेवाला शरीरपारी जीव उसको जाननेवाला है ॥ 🕒॥

शरीरभृद् गाईपत्यस्तसाद्द्यः प्रणीयते । मनश्चाहवनीयस्तु तस्मिन् प्रक्षिप्यते हविः ॥ ८॥

वह शरीरका अभिमानी जीव गाई पत्य अग्नि है। उससे जो दूसरा पावक प्रकट होता है, वह मन है। मन आहवनीय अग्नि है। उसीमें पूर्वोक्त हविष्यकी आहुति दी जाती है।। दिं।।

ततो वाचरपतिर्जन्ने तं मनः पर्यवेक्षते । रूपं भवति वैवर्णे समनुद्रवते मनः॥ ९॥

उससे वाचस्पति (वेदवाणी) का प्राकट्य होता है। उसे मन देखता है। मनके अनन्तर रूपका प्रादुर्भाव होता है, जो नील पीत आदि वणोंसे रहित होता है। वह रूप मनकी ओर दौड़ता है। ि ।।

नाह्मण्युवाच

कसाद् वागभवत् पूर्वे कसात् पश्चान्मनोऽभवत्। मनसा चिन्तितं वाक्यं यदा समभिपद्यते॥ १०॥

ब्राह्मणी बोली—प्रियतम! किस कारणसे वाक्की उत्पत्ति पहले हुई और क्यों मन पीछे हुआ! जब कि मनसे सोचे-विचारे वचनको ही न्यवहारमें लाया जाता है ॥ १०॥ केन विद्यानयोगेन मितिश्रिक्तं समास्थिता।

केन विश्वानयोगेन मितिश्चित्तं समास्थिता। समुन्नीता नाध्यगच्छत् को वै तां प्रतिवाधते॥ ११॥

किस विश्वानके प्रभावते मित चिचके आश्रित होती है ? वह ऊँचे उठायी जानेपर विषयोंकी ओर क्यों नहीं जाती ? कौन उसके मार्गमें बाधा ढालता है ? ॥ ११ ॥ बाह्यण उवाच

तामपानः पतिर्भृत्वा तसात् प्रेषत्यपानताम् । तां गतिं मनसः प्राहुर्भनस्तसादपेक्षते ॥ १२ ॥

झाह्मणने कहा — प्रिये ! अपान पतिरूप होकर उस मतिको अपानभावकी ओर ले जाता है। वह अपानभावकी प्राप्ति मनकी गति बतायी गयी है; इसिलये मन उसकी अपेक्षा रखता है ॥ १२ ॥

प्रश्नं तु वाङ्मनसोर्मा यसात् त्वमनुपृच्छिस। तसात् ते वर्तयिष्यामि तयोरेव समाह्यम् ॥ १३॥

परंतु तुम मुझसे वाणी और मनके विषयमें ही प्रश्न करती हो, इसिलये मैं तुम्हें उन्हीं दोनोंका संवाद बताऊँगा ॥ १३॥

उभे चाङानसी गत्वा भूतात्मानमपृच्छताम् । यावयोः श्रेष्ठमाचक्व च्छिन्धि नौ संशयं विभो॥१४॥

मन और वाणी दोनोंने जीवातमाके पास जाकर पूछा— प्रभो ! इम दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है ! यह बताओ और इमारे संदेहका निवारण करो' ॥ १८%॥

मन इत्येव भगवांस्तदा प्राह सरस्तती। अहं वे कामधुक् तुभ्यमिति तं प्राह वागथ॥ १५॥

तव भगवान् आत्मदेवने कहा— भन ही श्रेष्ठ है। वह सुनकर सरस्वती बोली— भें ही तुम्हारे लिये कामधेतु बनकर सब कुछ देती हूँ। इस प्रकार वाणीने स्वयं ही अपनी श्रेष्ठता बतायो॥ १५॥

वाह्मण उवाच

स्थावरं जङ्गमं चैव विद्युभे मनसी मम। स्थावरं मत्सकाशे वै जङ्गमं विषये तव ॥१६॥

ब्राह्मण देवता कहते हैं — प्रिये ! स्थावर और जङ्गम ये दोनों मेरे मन हैं। स्थावर अर्थात् बाह्य इन्द्रियों उद्दीत होनेवाला जो यह जगत् है, वह मेरे समीप है और जङ्गम अर्थात् इन्द्रियातीत जो स्वर्ग आदि है, वह तुम्हारे अविकार-में है॥ शुद्धा

यस्तु तं विषयं गच्छेन्मन्त्रो वर्णः खरोऽपि वा । तन्मनो जङ्गमो नाम तस्मादसि गरीयसी ॥१७॥

जो मन्त्र, वर्ण अथवा स्वर उस अलोकिक विषयको प्रकाशित करता है, उसका अनुसरण करनेवाला मन मी यद्यि जङ्गम नाम भारण करता है तयापि वाणीस्वरूपा तुम्हारे द्वारा ही मनका उस अतीन्द्रिय जगत्में प्रवेश होता है। इसलिये तुम मनसे भी श्रेष्ठ एवं गौरवशालिनी हो।। १९।। यसादिप समाधिस्ते स्वयमभ्येत्य शोभने।

यसाद्दिप समाधिस्ते खयमभ्यत्य शामन । तसादुच्छ्वासमासाद्य प्रविध्यामि सरखित ॥ १८॥

क्योंकि शोभामयी सरखित ! तुमने स्वयं ही पास आकर समाधान अर्थात् अपने पश्चकी युष्टि की है। इससे मैं उच्छ्वास लेकर कुछ कहूँगा ॥ १८॥ महापानान्तरे देवी गाग् वै निन्यं स तिष्ठति । देवंगान्त महाभागे विना प्राणमपानती । महाप्रतिमुपायावन् प्रसीद् भगवित्रिति ॥ १९॥

महानारे ! प्राप शीर भगानके वीचमें देवी सरस्वती सदा विपालन रहती हैं। यह प्राप्तकी महायताके विना जब कियान दशाने। प्राप्त होने स्वर्गी। तब दीही हुई प्रजापतिके याग रापी भीर वीसी—अभगवन् ! प्रमुख होहयें? ॥ १९॥

गतः प्राणः प्रादुरभृद् वाचमाप्याययन् पुनः । गम्मादुनस्यासमासाय न वाग् वद्ति कहिंचित्॥२०॥

त्य नाणीको पुष्टना करता हुआ पुनः प्राण प्रकट हुआ। इमीलिए उन्छ्यात लेते समय याणी कभी कोई शब्द नहीं बोलिंगी है।। २०॥

गोपिणी जातनिर्घोषा नित्यमेव प्रवर्तते । तथारपि च घोषिण्या निर्घोषेव गरीयसी ॥ २१ ॥

वाजी दो प्रकारकी होती है—एक घोषयुक्त (स्पष्ट मुनाधी देनेनाली) और दूसरी घोषरहित, जो सदा सभी अवस्थाओं नियमान रहती है। इन दोनों में घोषयुक्त वाणी-की अपेक्षा घोषरहित ही श्रेष्ठतम है (स्योंकि घोषयुक्त वाणी-कें प्रायमिककी अपेक्षा रहती है और घोषरहित उसकी अपेक्षाके दिना भी स्यभावतः उम्मित्त होती रहती है) ॥२१॥

गे।रिय प्रस्रवत्यर्थान् रसमुक्तमशालिनी । सतनं स्पन्दते होपा शास्त्रतं ब्रह्मचिद्नि ॥ २२ ॥

दिच्यादिव्यव्रभावेण भारती गौः द्युचिस्तिते । एतयोरन्तरं पद्य सुद्दमयोः स्यन्दमानयोः ॥ २३ ॥

े श्रुचिस्मिते ! घोषयुक्त (बैदिक ) वाणी भी उत्तम सुचैनि मुद्दोभित होती है। यह दूव देनेवाली गायकी माँति मनुष्यों हे लिपे मदा उत्तम रम शरती एवं मनोवाञ्छित पदार्थ उत्पन्न करती है और ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाली उपनिपद् बाणी ( दाश्वत ब्रह्म ) का बोध करानेवाली है । इस प्रकार वाणीरूपी गौ दिन्य और अदिन्य प्रमावने युक्त है । दोनों ही स्ट्रम हैं और अभीष्ट पदार्थका प्रस्तव करनेवाली हैं । इन दोनों में क्या अन्तर है। इसको स्वयं देखों ॥ २२-२३ ॥

वाह्मण्युवाच े

अनुत्पन्नेषु चाक्येषु चोद्यमाना विवक्षया।
किन्नु पूर्वे तदा देवी व्याजहार सरस्वती ॥ २४ ॥
ब्राह्मणीने पूछा — नाथ! जय वाक्य उत्पन्न नहीं
हुए थे। उस समय कुछ कहनेकी हच्छाने प्रेरित की हुई
सरस्वती देवीने पहले क्या कहा था! ॥ २४ ॥

वाह्यण उवाच प्राणेन या सम्भवते शरीरे प्राणादपानं प्रतिपद्यते च । उदानभूता च विस्तृत्य देहं व्यानेन सर्वे दिवमादृणोति ॥ २५ ॥ ततः समाने प्रतितिष्ठतीह द्रियेव पूर्वे प्रजजहप वाणी । तसान्मनः स्थावरत्याद् विशिष्टं तथा देवी जङ्गमत्वाद् विशिष्टा ॥ २६ ॥

ब्राह्मणने कहा—प्रिये ! वह वाक प्राणके द्वारा शरीरमें प्रकट होती है। किर प्राणके अपानभावको प्राप्त होती है। तत्पश्चात् उदानस्वरूप होकर शरीरको छोड़कर व्यानरूपके सम्पूर्ण आकाशको व्याप्त कर लेती है। तदनन्तर समान वायुमें प्रतिष्टित होती है। इस प्रकार वाणीने पहले अपनी उत्पत्तिका प्रकार वताया था। इस हिनेके कारण मन श्रेष्ट है और जन्नम होनेके कारण वाग्देवी श्रेष्ट हैं।। २५-२६॥

इति श्रीमहाभारते आध्यमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि माझणगीतासु एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ १स प्रकार श्रीनहानागत आधानिकवर्षके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें माह्मण-गीताविषयक इक्षीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९ ॥

# द्वाविंशोऽच्यायः

मन-युद्धि और इन्द्रियरूप सप्त होताओंका, यज्ञ तथा मन-इन्द्रिय-संवादका वर्णन

भाषण उवाच ः सप्रान्युदाहरज्ञीममिनिदासं पुरातनम् । सुनगं समहोतृषां विधानमिद् याददाम् ॥ १ ॥

ब्राह्मणने कहा—सुभगे | इसी विषयमें इस पुरातन इतिहासका भी उदाहरण दिया जाता है । सात होताओं के यहका जैसा विधान है, उसे मुनो ॥ १ ॥

<sup>•</sup> इस दर्गित सार्वात इस प्रवार सम्याना व्यक्ति—वहले आत्मा मनको सभारण करनेके लिये प्रेरित करता है, तब मन जनस्थितो प्रावित्त करण है। वहराधिके प्रानालिक हॅलेवर नसके प्रमावसे प्राणवायु अवानवायुसे जा मिलता है। उसके बाह बर बाहू दरामशाहित बर वने व्यक्त परवहर सम्बद्धने उहराता है और किर व्यानवायुके प्रभावसे काठ-ताल आदि मानीमें होकर दर्शा वर्ष उपप्र वरण दुश्य विकर्णसम्बे मनुभौति कानमें भिष्ट होता है। अब प्राणवायुका बेग निष्ट्त हो जाता है, तब बह वरण प्रभावत्त्रको वर्षाय के स्थानको स

माणश्रश्चश्च जिहा च त्वक् श्रोतं चैव पश्चमम्।
मनो वृद्धिश्च सप्तेते होतारः पृथगाश्चिताः॥ २॥
सहमेऽवकादो तिष्ठन्तो न पश्यन्तीतरेतरम्।
पतान् वै सप्तहोतृंस्त्वं खभावाद् विद्धि शोभने॥३॥
नाषिका, नेत्र, जिह्वा, त्वचा और पाँचवाँ कान, मन
और बुद्धि—ये सात होता अलग-अलग रहते हैं। यद्यपि ये
सभी सहम शरीरमें ही निवास करते हैं तो भी एक दूसरेको
नहीं देखते हैं। शोभने! इन सात होताओंको तुम खभावसे
ही पहचानो॥ २-३॥

### नाह्मण्युवांच

स्क्मेऽवकारो सन्तस्ते कथं नान्योन्यद्शिनः। कथंत्वभावा भगवन्तेतदाचक्ष्व मे प्रभो ॥ ४॥ ब्राह्मणीने पूछा—-मगवन् । जब सभी स्क्म शरीरमें ही रहते हैं, तब एक दूसरेको देख क्यों नहीं पाते ! प्रभो !

उनके स्त्रभाव कैसे हैं ? यह बतानेकी कृपा करें ॥ ४ ॥

बाह्मण उवांच

गुणाज्ञानमिविज्ञानं गुणज्ञानमिक्ता।
परस्परं गुणानेते नाभिजानित कहिंचित्॥ ५॥
जाह्मणने कहा—प्रिये! (यहाँ देखनेका अर्थ है।
जानना) गुणोंको न जानना ही गुणवान्को न जानना
कहलाता है और गुणोंको जानना ही गुणवान्को जानना है।
ये नासिका आदि सात होता एक दूसरेके गुणोंको कभी
नहीं जान पाते हैं (इसीलिये कहा गया है कि ये एक
दूसरेको नहीं देखते हैं)॥ ५॥

जिह्ना चश्चस्तथा श्रोत्रं वाङ्मनो वुद्धिरेव च।
न गन्धानधिगच्छन्ति द्राणस्तानधिगच्छति ॥ ६ ॥
को नहीं समझ पाते, किंतु नासिका उसका अनुभव करती .
है ॥ ६ ॥

व्राणं चक्षुस्तथा श्रोत्रं वाङ्मनो बुद्धिरेव च । न रसानधिगच्छन्ति जिह्ना तानधिगच्छति ॥ ७ ॥

नासिका, कान, नेत्र, त्वचा, मन और बुद्धि-ये रसोंका आखादन नहीं कर सकते। केवल जिद्धा उसका स्वाद ले सकती है। (७)।

ब्राणं जिह्ना तथा श्रोत्रं वाङ्मनो बुद्धिरेव च। न रूपाण्यधिगच्छन्ति चक्षुस्तान्यधिगच्छति॥ ८॥

नासिकाः जीभ, कानः त्वचाः मन और बुद्धि—ये रूपका ज्ञान नहीं प्राप्त करं सकतेः किंतु नेत्र इनका अनुभव करते हैं ॥ ८ ॥

घाणं जिह्या ततश्रक्षुः श्रोत्रं वुद्धिर्मनस्तथा । न स्पर्शानिधगच्छन्ति त्वक् च तानिधगच्छति॥९॥ नासिकाः जीमः आँखः कानं, बुद्धि और मन—ये स्पर्शका अनुभव नहीं कर सकतेः किंतु त्वचाको उसका ज्ञान होता है ॥ 🖒 ॥

प्राणं जिह्या च चश्चश्च वाङ्मनो वुद्धिरेव च । न राष्ट्रानधिगच्छन्ति श्रोत्रं तानधिगच्छति॥ १०॥

नातिका, जीम, आँख, त्वचा, मन और बुदि—इन्हें शब्दका ज्ञान नहीं होता; किंतु कानको होता है ॥ १०॥ घ्राणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वक् श्रोत्रं बुद्धिरेव च। संशयं नाधिगच्छन्ति सनस्तमधिगच्छति ॥ ११॥

नासिकाः जीमः आँखः त्वचाः कान और बुद्धि—ये संशय (संकल्प-विकल्य) नहीं कर सकते । यह काम मनका है ॥ ११ ॥

द्याणं जिह्ना च चक्षुश्च त्वक् श्रोत्रं मन एव च। न निष्टामधिगच्छन्ति बुद्धिस्तामधिगच्छति ॥ १२॥

इसी प्रकार नासिका, जीम, आँखा, त्वचा, कान और मन—वे किसी बातका निश्चय नहीं कर सकते । निश्चयात्मक ज्ञान तो केवल बुद्धिको होता है ॥ १२ ॥

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । इन्द्रियाणां च संवादं मनसञ्जैव भामिनि ॥ १३॥

भामिनि ! इस विषयमें इन्द्रियों और मनके संचादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ १३ ॥

### मनउवाच '

नाघाति मामृते घाणं रसं जिहा न वेचि च। रूपं चक्षुर्न गृह्वाति त्वक् स्पर्श नाववुध्यते ॥ १४ ॥ न श्रोत्रं वुध्यते शब्दं मया हीनं कथंचन । प्रवरं सर्वभूतानामहमस्मि सनातनम् ॥ १५ ॥

प्त वार मनने इन्द्रियोंसे कहा—मेरी एहायताके विना नाषिका सूँघ नहीं सकती, जीम रएका स्वाद नहीं ले सकती, आँख रूप नहीं देख सकती, त्वचा स्पर्धका अनुभव नहीं कर सकती और कार्नोको शब्द नहीं सुनायी दे सकता। इसिलेये में सब भूतोंमें श्रेष्ठ और सनातन हूँ॥ १४-१५॥ अगाराणीव शुन्यानि शान्ताचिष इचाग्नयः।

भेरे विना समस्त इन्द्रियाँ बुझी छपटेंबाली आग और सूने घरकी माँति सदा श्रीहीन जान पड़ती हैं॥१६॥ काष्ठानीबाई शुष्काणि यतमानै रपीन्द्रियेः। गुणार्थान् नाधिनच्छन्ति मामृते सर्वजन्तवः॥१७॥

इन्द्रियाणि न भासन्ते मया हीनानि नित्यशः॥ १६॥

संसारके सभी जीव इन्द्रियोंके यत करते रहनेपर भी मेरे विना उसी प्रकार विषयोंका अनुभव नहीं कर सकते, जिस प्रकार कि स्वे-गीले काष्ट्र कोई अनुभव नहीं कर सकते ॥ १७॥

### इस्ट्रिकस्यूचुः

द्यमेतद् भयेत् सत्यं यथेतत्मत्यते भवान् । भूतेऽस्यानसद्योस्यंभोगान् भुङ्केभवान्यदि॥१८॥

यत सुनका दिल्लाने कहा-महोदय ! यदि आप भी इत्तरी महायता जिले दिना ही विषयीका अनुभव कर महोत्ती इस अवती इस यावको सन मान लेती ॥ १८ ॥ यद्यम्यास्य प्रत्योनेषु तर्दणं प्राणधारणम् । भीगान् भुक्तो भयान् सत्यं यथैतन्मन्यते तथा॥१९॥

इसाम त्या हो जानेपर भी आप तृत रह सकें। जीवन-धारण कर सहें और सब प्रकारके भोग भोग सकें तो आप प्रेस कहते और मानते हैं। यह सब सत्य हो सकता है॥१९॥

शथयासानु लीनेषु तिष्ठन्तु विषयेषु च ।
यदि संकल्पमानेण भुङ्के भोगान् ययार्थवत्॥२०॥
शथ येनमन्यसं सिव्हिमसाद्र्येषु नित्यदा ।
प्राणेन कपमादन्स्य रसमादत्स्य चश्चपा ॥ २१ ॥
थोतेण गन्धानादत्स्य स्पर्शानादत्स्य जिह्नया।
न्यन्या न्य शब्दमादत्स्य युद्धया स्पर्शमथापिच॥२२॥

अगरा इम सब इन्द्रियों लीन हो नायें या विषयों में नित्त रहें। यदि आप अपने संकल्पमाश्रमे विषयों का यथार्थ अगुमन करने की शक्ति रखते हैं और आपको ऐसा करने में सदा ही सफलता प्राप्त होती है तो जरा नाक के द्वारा रूपका तो अगुमय वीजिये। ऑगरो सहफ कीजिये । इसी प्रकार अपने शक्ति जिल्ला के द्वारा स्वर्ण कीजिये । इसी प्रकार अपने शक्ति जिल्ला कि द्वारा स्वर्ण कीजिये । इसी प्रकार अपने शक्ति जिल्ला कि विद्वार द्वारा स्वर्णका नी अनुप्रव हिल्लो । २००० २२ ॥

यन्त्रवन्त्रो हानियमा नियमा द्वयेन्द्रीयसाम् । भोगानपूर्यानादम्य नोच्छिष्टं भोकुमर्द्यति ॥ २३ ॥

भागके दलपान् लोग नियमीके दल्यनमें नहीं रहते। जियम तो दुर्वेलीने लिये होते हैं। भाग नये हंगसे नवीन भौगीका अनुभग हीजिये। हमलोगीकी जुटन खाना भागको गीमा नदी देला॥ २३॥

यमा हि भिष्यः शालारं श्रुत्यर्थमभिधायति । तनः धृतमुपादाय श्रुत्यर्थमुपतिष्ठति ॥ २४ ॥

विषयानेवमसाभिर्देशितानभिमन्यसे । अनागतानतीतांश्च खप्ने जागरणे तथा ॥ २५।

जैसे शिष्य श्रुतिके अर्थको जाननेके लिये उपदेश करनेवाले गुरुके पास जाता है और उनसे श्रुतिके अर्थका ज्ञान प्राप्त करके फिर स्वयं उसका विचार और अनुसरण करता है, वैसे ही आप सोते और जागते समय हमारे ही दिखाये हुए भूत और भविष्य विषयोंका उपमोग करते हैं ॥ २४-२५ ॥

वैमनस्यं गतानां च जन्त्नामल्पचेतसाम्। अस्मदर्थे कृते कार्ये दृहयते प्राणधारणम् ॥ २६॥

ें जो मनरहित हुए मन्दबुद्धि प्राणी हैं, उनमें भी हमारे लिये ही कार्य किये जानेपर प्राण-घारण देखा जाता है॥

बहुनिप हि संकल्पान् मत्वा खप्नानुपास्य च। बुभुक्षया पीड्यमानी विषयानेव धावति ॥ २७॥

ेंबहुत से संकल्पोंका मनन और स्वप्नोंका आश्रय हेकर भोग मोगनेकी इच्छावे पीड़ित हुआ प्राणी विपयोंकी ओर ही दीड़ता है ॥ २ ॥

> अगारमद्वारिमव प्रविदय संकल्पभोगान् विषये निवद्धान्। प्राणक्षये शान्तिमुपैति नित्यं दारुक्षयेऽग्निज्वेलितो यथैव ॥ २८ ॥

ि विप्रय-वासनासे अनुविद्ध संकल्पजनित भोगोंका उपमोग करके प्राणशक्तिके श्रीण होनेपर मनुष्य यिना दरवाजेके घरमें धुरे हुए मनुष्यकी माँति उसी तरह शान्त हो जाता है, जैसे समिधाओंके जन जानेपर प्रज्यलित अग्नि स्वगं ही बुझ जाती है।। २८॥

कामं तु नः स्वेषु गुणेषु सङ्गः कामं च नान्योन्यगुणोपल्थाः। अस्मान् विना नास्ति त्वोपल्था्यः स्तावदते त्वां न भजत् प्रहृषंः॥ २९॥

भले ही हमलोगोंकी अपने-अपने गुणोंके प्रति आसिक्त हो और मले ही हम परस्पर एक दूसरेके गुणोंको न जान सकें; किंतु यह बात सत्य है कि आप हमारी सहायताके बिना किमी भी विषयका अनुभव नहीं कर सकते। आपके बिना तो हमें केवल हपेसे ही बिद्यत होना पहता है।(उंडि)।

इति भीगदाभारते व्यासमेथिके पर्गति अनुगीतापर्गति झाल्यगगीतामु हाविद्योऽध्यायः॥ २२॥ इतः उदम्प भीनद्रगतात्र व्याददेनिकपवि धन्तरीत धनुरीतापदेने झफ्रपरीताविष्यक गाईसदी अध्याग पूरा हुआ॥२२॥

### त्रयोविंशोऽध्यायः

### प्राण, अपान आदिका संवाद और ब्रह्माजीका सबकी श्रेष्ठता बतलाना

बाह्यण उवाच

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । सुभगे पञ्चहोतृणां विधानमिह याददाम् ॥ १ ॥

ब्राह्मण ने कहा-प्रिये ! अन पञ्चहोताओं के यज्ञका जैसा विधान है, उसके विषयमें एक प्राचीन दृष्टान्त बतलाया जाता है ॥ १॥

प्राणापानावुदानश्च समानो व्यान एव च ।
पञ्चहोतृंस्तथैतान् वै परं भावं विदुर्वधाः ॥ २ ॥
प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान-ये पाँचों
प्राण पाँच होता हैं । विद्वान् पुरुष इन्हें सबसे श्रेष्ठ
मानते हैं ॥ २ ॥

#### *नाह्मण्युचाच*

स्वभावात् सप्तहोतार इति मे पूर्विका मितः। यथा वै पञ्चहोतारः परो भावस्तदुच्यताम्॥ ३॥

ब्राह्मणी बोळी-नाथ ! पहले तो मैं समझती थी कि स्वभावतः सात होता हैं। किंतु अब आपके मुँहसे पाँच होताओं की बात माल्स हुई । अतः ये पाँचों होता किस प्रकार हैं ! आप इनकी अष्ठताका वर्णन की जिये ॥ ३॥

#### बाह्मण उवाच

प्राणेन सम्भृतो वायुरपानो जायते ततः।
अपाने सम्भृतो वायुस्ततो व्यानः प्रवर्तते ॥ ४ ॥
व्यानेन सम्भृतो वायुस्ततोदानः प्रवर्तते ।
उदाने सम्भृतो वायुः समानो नाम जायते ॥ ५ ॥
तेऽपृच्छन्त पुरा सन्तः पूर्वजातं पितामहम् ।
यो नः श्रेष्ठस्तमाचक्ष्व सनः श्रेष्ठो भविष्यति ॥ ६ ॥
श्रि ब्राह्मणने कहा-प्रिये ! वायु प्राणके द्वारा पृष्ट होकर
अपानरूपः अपानके द्वारा पृष्ट होकर व्यानरूपः व्यानसे
पृष्ट होकर उदानरूपः उदानसे परिपुष्ट होकर समानरूप होता
है। एक बार इन पाँचों वायुओंने सबके पूर्वज पितामह
ब्रह्माजीसे प्रश्न किया-भगवन् ! हममें जो श्रेष्ठ हो उसका
नाम बता दीजियेः वही हमलोगोंमें प्रधान होगाः ॥ ४-६॥

बह्योवाच र

यिसन् प्रलीने प्रलयं व्रजन्ति
सर्वे प्राणाः प्राणभृतां शरीरे।
यिसन् प्रचीणें च पुनश्चरन्ति
स वे श्रेष्ठो गच्छत यत्र कामः॥ ७॥
व व्रह्माजीने कहा-प्राणधारियोंके शरीरमें स्थित हुए
दुमलोगोंमेंसे जिसका लय हो जानेपर समी प्राण कीन हो

जायँ और जिसके संचरित होनेपर सव-के-सव संचार करने लगें, वही श्रेष्ठ है। अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, जाओ॥७॥

प्राण उवाच

मिय प्रलीने प्रलयं व्रजनित सर्वे प्राणाः प्राणभृतां शरीरे। मिय प्रचीर्णे च पुनश्चरनित श्रेष्ठो हाहं पश्यत मां प्रलीनम् ॥ ८॥

यह सुनकर प्राणवायुने अपान आदिसे कहा—मेरे लीन होनेपर प्राणियोंके शरीरमें स्थित सभी प्राण लीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित होनेपर सब के सब संचार करने लगते हैं, इसलिये मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। देखो, अब मैं लीन हो रहा हूँ (फिर तुम्हारा भी लय हो जायगा)॥ दे॥ बाह्यण जवाच भ

प्राणः प्रालीयत ततः पुनश्च प्रचचार ह। समानश्चाप्युदानश्च वचोऽव्र्तां पुनः शुभे॥ ९॥

व्राह्मण कहते हैं—ग्रुभे ! यों कहकर प्राणवायु थोड़ी देरके लिये छिप गया और उसके वाद फिर चलने लगा। तब समान और उदानवायु उससे पुनः बोले—॥ ९॥

न त्वं सर्विमिदं व्याप्य तिष्ठसीह यथा वयम् । न त्वं श्रेष्ठो हि नः प्राण अपानो हि वरो तव । प्रचचार पुनः प्राणस्तमपानोऽभ्यभाषत ॥ १० ॥ प्राण ! जैसे इमलोग इस शरीरमें व्याप्त हैं, उस तरह तुम इस शरीरमें व्याप्त होकर नहीं रहते । इसलिये तुम इमलोगोंसे श्रेष्ठ नहीं हो । केवल अपान तुम्हारे वशमें है । [ अतः तुम्हारे लय होनेसे इमारी कोई हानि नहीं हो सकती ] । तव प्राण पुनः पूर्ववत् चलने लगा । तदनन्तर अपान बोला ॥ १० ॥

अपान उवाच

मिय प्रलीने प्रलयं वजन्ति
सर्वे प्राणाः प्राणभृतां दारीरे।
मिय प्रचीणें च पुनश्चरन्ति
श्रेष्ठो ह्यहं पश्यत मां प्रलीनम् ॥ ११ ॥
अपानने कहा—मेरे लीन होनेपर प्राणियोंके दारीरमें
स्थित सभी प्राण लीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित होनेपर
सब-के-सब संचार करने इंगते हैं। इसकिये में ही सबसे
श्रेष्ठ हूँ। देखों, अब मैं झीन हो रहा हूँ (फिर दुम्हारा मी
लय हो जायगा)॥ ११॥

नाद्यण उवाच

व्यानश्च तमुदानश्च भाषमाणमथोचतुः। अपान न त्वं श्रेष्ठोऽसि प्राणो हि वदागस्तव ॥ १२॥ जाना रहते हैं-अ इसने और इदानने पूर्वीक र दे हो है । अपने इदा नगमान ! हेवल प्राप्त तुम्हारे अर्थक है इस्ते हैं हम अर्थ केंग्र नहीं हो महत्वे !!! १२॥ अर्थक अय्यासम्बद्ध स्थानकों पुनरवर्षीत् । केंग्रेस्ट्राइकिंग सर्थेयां खुपनां नेन हेनुना !! १३॥

ार मुख्य ए तम्बद्धी पर्यान्य चडने लगा । तय व्यानने कर्ता किया क्षान्यमी की स्थाने किए हैं । मेरी श्रेष्टताका भवत क्षार्टक वह सुन्ते ॥ १२ ॥

मीव प्रलीते प्रलयं अजन्ति सर्वे प्राणाः भागभृतां दारीरे । मीव प्रचीनें च पुनश्चरन्ति केष्टे। एकं प्रयत्त मां प्रलीनम् ॥ १४ ॥ केर भीत होनेयर प्राणियेकि दारीरमें खित सभी प्राण और दी जाते हैं तथा भेरे संचरित होनेयर खबके-छब संचार सकी एको हैं। इसलिये में ही सबसे श्रेष्ठ हुँ । देखो, अब मिलीन हो रहा हूँ (किर तुम्हारा भी लय हो जायगा)। ॥१४॥

वार्लायन नते। व्यानः पुनक्ष प्रचचार छ । प्राणापानायुदानक्ष समानक्ष तमहुबन् । ग ग्वंथेष्टांऽसि नो व्यान समानस्तु वदो तव ॥ १५ ॥

धाराण उवाच

ब्राह्मण फार्ने हैं-तय व्यान कुछ देखे लिये लीन हो गयाः कि चर्चे लगा । उस समय प्राणः अपानः उदान और नमानने उसने कहा-स्थान ! तुम हमसे श्रेष्ट नहीं हो। नेपन नमान वागु तुम्हारे वहामें हैं? ॥ १५ ॥

प्रन्तार पुनर्यानः समानः पुनर्व्वीत्। धेष्टोऽएमस्ति सर्वेषां श्र्यतां येन एतुना ॥ १६॥

तः सुनकः ज्यान पूर्वतत् चलने लगा । तय समानने पुनः कदा ---भी जिस काम्पाने भद्यमे श्रेष्ट हुँ । यह बताता हुँ मुनी ॥ १६॥

मिय प्रकीत प्रलयं वजन्ति
सर्वे प्राणाः प्राणभृतां शरीरे ।
प्राचि प्रचीर्णे च पुनश्चरन्ति
क्षेष्टो हातं पश्यत मां प्रकीतम् ॥ १७ ॥
कीर कीन देनेपर प्राणितिक शरीरमें नित सभी प्राण कीर की विदेश प्राणितिक शरीरमें नित सभी प्राण कीर है। वो दें गणा मेरे संगीतन शोनेपर सबकेत्सव संचार काने अपने हैं। इस्डिने में ही सबसे क्षेष्ट हूँ । देखी, अब मैं भीन हो गशा हूँ (जिद दुम्हारा भी ट्य हो जायगा)।॥१७॥ (शाहाय उपाच

रतः समानः प्रतिरुत्ये पुनद्य प्रयचार ह । प्रातापानायुरानशः स्थानध्येय तमहुवन् ॥ न र्यो समान भेष्टीऽसि स्थान प्य पदा तय ।) द्राह्मण कहते हैं-यह कहकर समान कुछ देरके लिये लीन हो गया और पुनः पूर्ववत् चलने लगा। उस समय प्राण, अपान, व्यान और उदानने उससे कहा—'समान! तुम हमलोगोंसे शेष्ट नहीं हो। केवल व्यान ही तुम्हारे वश-में हैं। ॥

समानः प्रचचाराथ उदानस्तमुवाच ह। श्रेष्टोऽहमस्मि सर्वेषां श्रूयतां येन हेतुना॥१८॥

यह सुनकर समान पूर्ववत् चलने लगा। तय उदानने उससे कहा-भी ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, इसका क्या कारण है ! यह सुनो ॥ १८ ॥

> मिय प्रलीने प्रलयं व्रजनित सर्वे प्राणाः प्राणभृतां दारीरे। मिय प्रचीर्णे च पुनश्चरन्ति श्रेष्टो हाहं पदयत मां प्रलीनम् ॥ १९॥

भिरे लीन होनेपर प्राणियोंके शरीरमें स्थित सभी प्राण लीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित होनेपर सब-के-सब संचार करने लगते हैं। इसलिये में ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। देखो, अब मैं लीन हो रहा हूँ (फिर तुम्हारा भी लय हो जायगा)।।।११॥

ततः प्रालीयतोदानः पुनश्च प्रचचार ह । प्राणापानौ समानश्च व्यानइचैव तमनुवन् । उदान न त्वं श्रेष्ठोऽसि व्यान एव वदो तव ॥ २०॥

यह सुनकर उदान कुछ देरके लिये लीन हो गया और पुनः चलने लगा। तव प्राण, अपानः समान और न्यानने उससे कहा-'उदान! तुम हमलोगोंसे श्रेष्ट नहीं हो। केवल स्थान ही तुम्हारे वशमें हैं'॥ २०॥

वाराण उवाच

ततस्तानव्रवीद् व्रह्मा समवेतान् प्रजापतिः। सर्वे श्रेष्टा न वा श्रेष्टाः सर्वे चान्योन्यधर्मिणः॥ २१॥

ब्रात्मण कहते हैं—तदनन्तर वे सभी प्राण ब्रह्माजी-के पास एकत्र हुए । उस समय उन सबसे प्रजापित ब्रह्माने कहा—'वायुगण ! तुम सभी श्रेष्ट हो । अथवा तुममेंसे कोई । भी श्रेष्ट नहीं है । तुम सबका धारणक्ष्य धर्म एक दूसरेपर अवलिमत है ॥ २१॥

सर्वे खिवपये श्रेष्ठाः सर्वे चान्योन्यधर्मिणः। इति तानव्रवीत् सर्वान् समवेतान् प्रजापितः॥ २२॥ े 'सभी अपने-अपने खानपर मेष्ठ हो और सम्बा धर्म एक दूसरेपर अवलम्बत है।' इस प्रकार वहाँ एकत्र हुए सम्प्राणींने प्रजापितने फिर कहा-॥ २२॥

एकः स्थिरश्चास्थिरश्च विद्योपात् पञ्च वायवः। एक एव ममैवातमा बहुधाप्युपचीयते॥ २३॥

'एक ही वायु स्थिर और अस्थिररूपते विराजमान है। उसीके विशेष भेदसे पाँच वायु होते हैं। इस तरह एक ही मेरा आतमा अनेक रूपोंमें वृद्धिको प्राप्त होता है ॥ २३ ॥

परस्परस्य सुहदो भावयन्तः परस्परम्।

इति श्रीमहासारते आध्यमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु त्रयोविंकोऽध्यायः॥ २३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें ब्राह्मण-गीताविषयक तेईसर्वे अध्याय पूरा हुआ ॥ २३ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १५ श्लोक मिलाकर कुल २५५ श्लोक हैं )

# चतुर्विशोऽध्यायः

देविष नारद और देवमतका संवाद एवं उदानके उत्कृष्ट रूपका वर्णन

बाह्मण उवाच

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । संवादमृषेदेंवमतस्य च

ब्राह्मण ने कहा--प्रिये! इस विषयमें देवर्षि नारद और देवमतके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ १ ॥

देवमत उवाच

जन्तोः संजायमानस्य किं नु पूर्वं प्रवर्तते । प्राणोऽपानःसमानो वा व्यानो वोदान एव च ॥ २ ॥

देवमतने पूछा—देवर्षे ! जब जीव जन्म लेता है। उस समय सबसे पहले उसके शरीरमें किसकी प्रवृत्ति होती है १ प्राण, अपान, समान, व्यान अथवा उदानकी १॥ २॥

नारद उवाच 🔧

येनायं खुज्यते जन्तुस्ततोऽन्यः पूर्वमेति तम्। प्राणद्वन्द्वं हि विशेयं तिर्यगृध्वमध्य यत्॥ ३॥

नारदजीने कहा-मुने ! जिस निमित्त कारणसे इस जीव-की उत्पत्ति होती है, उससे भिन्न दूसरा पदार्थ भी पहले कारण-रूपसे उपस्थित होता है। वह है प्राणींका द्रन्द्र। जो ऊपर ( देवलोक ), तिर्यंक् ( मनुष्यलोक ) और अधोलोक ( पशु-आदि ) में न्याप्त है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ३ ॥

देवमत जवाच

केनायं सुज्यते जन्तुः कश्चान्यः पूर्वमेति तम्। प्राणद्वन्दं च मे बृहि तिर्यगूर्ध्वमधश्च यत्॥ ४॥

देवसतने पूछा-नारदजी! किस निमित्त कारणसे इस जीवकी सृष्टि होती है ? दूसरा कौन पदार्थ पहले कारणरूपसे उपस्थित होता है तथा प्राणींका द्दन्द्र क्या है जो ऊपरः मध्यमें और नीचे न्याप्त है ! ॥ ४ ॥ /

नारद उवाच

संकल्पाजायते हर्पः शन्दादपि च जायते। रसात् संजायते चापि रूपादपि च जायते ॥ ५ ॥ नारदजीने कहा-मुने ! संकल्पसे हर्ष उत्पन्न होता है।

मनोनुकुल शब्दसे, रससे और रूपसे भी हर्षकी उत्पत्ति ्होती है ॥ 🖓 ॥

खिस्त वजत भद्रं वो धारयध्वं परस्परम् ॥ २४ ॥

'तुम्हारा कल्याण हो । तुम कुश्चलपूर्वक जाओ और

एक दूसरेके हितैषी रहकर परस्परकी उन्नतिमें सहायता

पहुँचाते हुए एक दूसरेको घारण किये रही' ॥ २४ ॥

शुकाच्छोणितसंस्थात् पूर्वे प्राणः प्रवर्तते । प्राणेन दिकृते शुक्रे ततोऽपानः प्रवर्तते॥ ६॥ जो रजमें मिले हुए वीर्यसे पहले प्राण आकर उसमें कार्य आरम्भ करता है। उस प्राणसे वीर्यमें विकार उत्पन्न होनेपर फिर अपानकी प्रवृत्ति होती है ॥ ६ ॥

शुकात् संजायते चापि रसादपि च जायते। एतद् रूपमुदानस्य हर्षो मिथुनमन्तरा॥ ७॥ शुक्रसे और रससे भी हर्षकी उत्पत्ति होती है, यह हर्ष ही उदानका रूप है । उक्त कारण और कार्यरूप जो मिथुन है, उन दोनोंके बीचमें हर्ष व्याप्त होकर स्थित है ॥ ७ ॥

कामात् संजायते शुक्रं शुक्रात् संजायते रजः। समानन्यानजनिते सामान्ये शुक्रशोणिते ॥ ८॥

प्रवृत्तिके मूलभूत कामसे वीर्य उत्पन्न होता है। उससे रजकी उत्पत्ति होती है। ये दोनों वीर्य और रज समान और न्यानसे उत्पन्न होते हैं । इसिलये सामान्य कहलाते हैं ॥ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

प्राणापानाविदं द्रन्द्रमवाक् चोर्ध्वं च गच्छतः। व्यानः समानश्चैचोभौ तिर्यग् द्वन्द्वत्वमुच्यते॥ ९ ॥

प्राण और अपान-ये दोनों भी द्दन्द हैं। ये नीचे और ऊपरको जाते हैं। व्यान और समान-ये दोनों मध्यगामी द्दन्द कहे जाते हैं ॥ ९ ॥

अग्निवें देवताः सर्वो इति देवस्य शासनम्। संजायते ब्राह्मणस्य ज्ञानं चुद्धिसमन्वितम् ॥१०॥

अमि अर्थात् परमात्मा ही सम्पूर्ण देवता हैं। यह वेद उन परमेश्वरकी आज्ञारूप है। उस वेदसे ही ब्राह्मणमें वुद्धि-युक्त ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ १० ॥

तस्य धूमस्तमो रूपं रजो भससु तेजसः। सर्वे संजायते तस्य यत्र प्रक्षिप्यते हविः॥ ११॥ उस अग्निका धुआँ तमोमय और भस रजोमय है। हें के के कि हो का है आहुति ही जाती है। इस अग्निसे हमकाप्रकार करें करें। यह गाम जगा उतन होता है। सर्वाद समानी ज्यानका होते यमिदो बिदुः। सर्वाद स्वाद्यास्य स्वादे त्योमेंच्ये सुतादानः॥ १२॥ क्याद स्वापुदानस्य प्रमं बावाणा बिदुः। निर्वादासिति यद स्वेनम् तस्य निगदतः १८णु ॥ १३॥

कारित प्राप्त वह जानते हैं कि मत्त्रमुणने समान और आपकी क्योंने तेती के । प्राप्त और अपन आन्यभाग मागक के आकृतिकों समान हैं। उनके मन्यभागमें अग्निकी लिकि है। यही उदानका उत्कृष्ट सप है। जिसे ब्राह्मणलोग जानते हैं। को निर्देश्य कहा गया है। उसे भी बताता हूँ। तुम भीर मुखें सुनों।। १२-१३॥

वरोरावित् इन्हं तयोर्मध्ये हुताशनः। एतद् रापसुदानस्य परमं ब्राह्मणा विद्वः॥ १४॥

में दिन और रात इन्द्र हैं। इनके मध्यभागमें अग्नि ैं। सामज्योग इसीको उदानका उत्कृष्ट रूप मानते हैं॥१४॥ सगासञ्ज्ञेव तद् इन्द्रं तयोर्मध्ये इताशनः। एतद् रूपमुदानस्य परमं ब्राह्मणा विदुः॥ १५॥

सत् और असत्—ये दोनों द्वन्द्व हैं तथा इनके मध्यभागमें अग्नि हैं । ब्राह्मणलोग इसे उदानका परम उत्कृष्ट रूप मानते हैं ॥ १५ ॥

ऊर्चं समानो व्यानश्च व्यस्यते कर्म तेन तत्। तृतीयं तु समानेन पुनरेव व्यवस्यते॥१६॥

कर्ष्व अर्थात् वस जिस संकल्पनामक हेतुसे समान और व्यानरूप होता है। उसीसे कर्मका विस्तार होता है। अतः संकल्पको रोकना चाहिये। जाग्रत् और स्वप्नके अतिरिक्त जो तीसरी अवस्था है। उससे उपलक्षित ब्रह्मका समानके द्वारा ही निश्चय होता है॥ १६॥

शान्त्यर्थे व्यानमेकं च शान्तिर्वह्य सनातनम् । एतद् रूपमुदानस्य परमं ब्राह्मणा विदुः॥१७॥

एकमात्र व्यान शान्तिके लिये है। शान्ति सनातन ब्रह्म है। ब्राह्मणलोग इसीको उदानका परम उत्कृष्ट रूप मानते हैं॥

इति श्रीमहाभारते आखमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु चतुर्विशोऽध्यायः॥ २४॥ १८ १८१८ भीनहानास्त आद्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें ब्राह्मण-गीताविषयक चौबीसर्वे अध्याय पूरा हुआ॥२४॥

# पञ्चविंशोऽध्यायः प्रातुर्होम यज्ञका वर्णन

गणण उवाच<sup>े</sup> अञान्युद्धहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । नातुर्शेपविधानस्य विधानमिह याददाम् ॥ **१** ॥

हागप्रणाने कता—प्रिये ! इसी विषयमें चार होताओंसे सुक प्रशास कैया निधान के उसकी बतानेवाले इस प्राचीन दिल्लाका उदाइरण दिया करते हैं ॥ १ ॥

गम्य सर्वम्य विधियद् विधानमुपदिश्यते । १२७ मे गदतो भद्रे रहस्यमिदमहृतम् ॥ २ ॥

भड़े ! उस सके विभिन्दियानका उपदेश किया जाता है। इस मेरे गुप्तमें इस अद्भुत रहस्तको सुनो ॥ २ ॥ दरमां कर्म कर्ता च मोझ इत्येव भाविनि । नात्यार एते होतारो यैरिट् जगदाबृतम् ॥ ३ ॥

व्यक्ति ! श्रापः वर्गः वर्तां और मोश-ये चार होता है। विशे अपर यह सम्पूर्ण त्यात् आहत है ॥ ३ ॥ श्युनां साध्यते चीच श्रुणु सर्चमशेषतः । असंविक्षान चलुत्व त्यान् सोशंच पञ्चमम् । मही युविशा समीते चिशेषा गुणहेतवः ॥ ४ ॥ असरे के ति है। असे मुल्लिशाम निक्र क्रिया जाना है। वह सब पूर्णरूपसे सुनो । घाण (नासिका) जिह्ना नेत्र त्वचा पाँचवाँ कान तथा मन और बुद्धि-ये सात कारणरूप हेतु गुणमय जानने चाहिये ॥ (४)॥

गन्धो रसश्च रूपं च शब्दः स्पर्शेश्च पञ्चमः। मन्तव्यमथ बोद्धव्यं सप्तेते कर्महेतवः॥५॥

गन्धः रसः, रूपः शन्दः, पाँचवाँ स्पर्श तथा मन्तन्य और बोद्धन्य-ये सात विषय कर्मरूप हेतु हैं ॥ ५ ॥

घाता भक्षयिता द्रण वका श्रोता च पञ्चमः। मन्ता योद्धा च सप्तेते विष्ठेयाः कर्तृहेतवः॥६॥

र्युपनेवालाः सानेवालाः देखनेवालाः वोलनेवालाः पाँचवाँ मुननेवाला तया मनन करनेवाला और निश्चयात्मक वोध प्राप्त करनेवाला—ये सात कर्तारूप हेतु हैं ॥ ६॥

खगुणं भक्षयन्त्येते गुणवन्तः ग्रुभाग्रुभम् । बहं च निर्गुणोऽनन्तः सप्तेते मोक्षहेतवः॥ ७॥

वे प्राग आदि इन्द्रियाँ गुणवान् हैं। अतः अपने ग्रुमाग्रुभ विप्रयोक्त गुणीका उपमोग करती हैं। मैं निर्गुण और अनन्त हैं हैं: (इनसे मेरा कोई सम्बन्द नहीं है। यह समझ छेनेनर ) मे सातों—प्राण आदि मोझके हेत्र होते हैं। [9]। विदुषां बुध्यमानानां स्वंस्वंस्थानं यथाविधि । गुणास्ते देवताभूताः सततं भुक्षते हविः॥ ८॥

विभिन्न विषयोंका अनुभव करनेवाले विद्वानोंके बाण आदि अपने-अपने स्थानको विधिपूर्वक जानते हैं और देवता-रूप होकर सदा हविष्यका भोग करते हैं ॥ 🗵 ॥ अदन्तन्तान्यथो ऽविद्वान समत्वेनोपण्याने ।

अदन्नन्नान्यथोऽविद्वान् ममत्वेनोपपद्यते । आत्मार्थे पाचयन्नन्नं ममत्वेनोपहन्यते ॥ ९ ॥

-अज्ञानी पुरुष अन्न भोजन करते समय उसके प्रति ममत्वसे युक्त हो जाता है। इसी प्रकार जो अपने लिये भोजन पकाता है। वह भी ममत्व दोषसे मारा जाता है।। शि॥

अभक्ष्यभक्षणं चैव मद्यपानं च हन्ति तम्। स चान्नं हन्ति तं चान्नं स हत्वा हन्यते पुनः॥ १०॥

वह अभक्ष्य-भक्षण और मद्यपान-जैसे दुर्व्यसनोंको भी अपना लेता है। जो उसके लिये घातक होते हैं। वह भक्षणके द्वारा उस अन्नकी हत्या करता है और उसकी हत्या करके वह स्वयं भी उसके द्वारा मारा जाता है।। १०।।

हन्ता हान्नमिदं विद्वान् पुनर्जनयतीश्वरः। न चान्नाज्ञायते तस्मिन् सूक्ष्मोनाम न्यतिक्रमः॥११॥

-जो विद्वान् इस अन्न<u>को खाता है</u>, अर्थात् अन्नसे उपलक्षित समस्त प्रपञ्चको अपने आपमें लीन कर देता है, वह ईश्वर-सर्वसमर्थ होकर पुनः अन्न आदिका जनक होता है। उस अन्नसे उस विद्वान् पुरुषमें कोई सूक्ष्म-से-सूक्ष्म दोष भी नहीं उत्पन्न होता ॥ ११॥

मनसा गम्यते यच यच वाचा निगद्यते। श्रोत्रेण श्रूयते यच चश्चुषा यच दृश्यते॥ १२॥ स्पर्शेन स्पृश्यते यच घाणेन घायते च यत्। मनःषष्ठानि संयम्य हवींष्येतानि सर्वशः॥ १३॥ गुणवत्पावको महां दीन्यतेऽन्तःशरीरगः।

ें जो मनसे अवगत होता है। वाणीद्वारा जिसका कथन होता है। जिसे कानसे सुना और आँखसे देखा जाता है। जिसको त्वचासे छूआ और नासिकासे सूँघा जाता है। इन मन्तव्य आदि छहीं विषयरूपी हविष्योंका मन आदि छहीं इन्द्रियोंके संयमपूर्वक अपने आपमें होम करना चाहिये। उस होमके अधिष्ठानभूत गुणवान् पावकरूप परमात्मा मेरे तन-मनके भीतर प्रकाशित हो रहे हैं॥ १२-१३-१॥ योगयन्नः प्रवृत्तो में ज्ञानविह्नप्रदोद्भवः।

प्राणस्तोत्रोऽपानशस्त्रः सर्वत्यागसुदक्षिणः ॥ १४ ॥

मैंने योगरूपी यज्ञका अनुष्ठान आरम्भ कर दिया है ।
इस यज्ञका उद्भव ज्ञानरूपी अग्निको प्रकाशित करनेवाला है ।
इसमें प्राण ही स्तोत्र है, अपान शस्त्र है और सर्वस्वका त्याग
ही उत्तम दक्षिणा है ॥ १४ ॥

कर्तानुमन्ता ब्रह्मात्मा होताध्वर्युः कृतस्तुितः। अनुतं प्रशास्ता तच्छस्त्रमपवर्गोऽस्य दक्षिणा ॥ १५॥ कर्ता ( अहंकार ), अनुमन्ता ( मन ) और आत्मा ( बुद्धि )-ये तीनों ब्रह्मरूप होकर क्रमशः होता, अध्वर्यु और उद्गाता हैं। सत्यमाषण ही प्रशास्ताका शस्त्र है और अपवर्ग ( मोक्ष ) ही उस यज्ञकी दक्षिणा है ॥ १५॥

ऋचश्चाप्यत्र शंसन्ति नारायणविदो जनाः। नारायणाय देवाय यदविन्दन् पशून् पुरा॥१६॥

नारायणको जाननेवाले पुरुष इस योगयज्ञके प्रमाणमें ऋचाओंका भी उल्लेख करते हैं। पूर्वकालमें भगवान् नारायणदेवकी प्राप्तिके लिये मक्त पुरुषोंने इन्द्रियरूपी पशुओं को अपने अधीन किया था॥ १६॥

तत्र सामानि गायन्ति तत्र चाहुनिंदर्शनम्। देवं नारायणं भीरु सर्वात्मानं निवोध तम्॥१७॥

भगवत्प्राप्ति हो जानेपर परमानन्दसे परिपूर्ण हुए छिद्वी पुरुष जो सामगान करते हैं। उसका दृष्टान्त तै तिरीय उपनिषद्के विद्वान् 'एतत् समगायन्नास्ते' इत्यादि मन्त्रींके रूपमें उपियत करते हैं। मीद ! तुम उस सर्वात्मा मगवान् नारायणदेवका शान प्राप्त करो ॥ १७॥

द्रति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु पञ्चविद्योऽध्यायः ॥ २५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें ब्राह्मणगीताविष्यक पचीसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ २५ ॥

# षड्विंशोऽध्यायः

अन्तर्यामीकी प्रधानता

बाह्मण उवाच रे पकः शास्ता न द्वितीयोऽस्ति शास्ता यो हृच्छयस्तमहमनुब्रवीमि । तेनैव युक्तः प्रवणादिवोदकं यथानियुक्तोऽस्मि तथावहामि ॥ १ ॥ व ब्राह्मणने कहा—ि प्रये ! जगत्का शासक एक ही है, दुसरा नहीं । जो हृदयके भीतर विराजमान है, उस परमात्माको ही मैं सबका शासक वतला रहा हूँ । जैसे पानी ढालू स्थानसे नीचेकी ओर प्रवाहित होता है, वैसे ही उस—परमात्माकी प्रेरणासे मैं जिस तरहके कार्यमें नियुक्त होता हूँ,

क्लिस्प्राच्या स्टार स्टार्ड्महे।

ए हो सुरुनोम्नि ततो हिनीयो यो हन्छयस्तमहमनुबनीमि । नेनानुदिहा सुरुणा सदैव पराभृता दानवाः सर्व एव ॥ २ ॥

तर हो गुर ने दूगमा नहीं । जो हदयमें स्थित है। उस , प्रमानभा ते ही में मुख्यताया यहां हूँ । उसी गुरुके अनु-धारतारे समान दाना हार गये हैं ॥ २ ॥

> एको बन्धुनांस्ति ततो हितीयो यो हच्छयस्तमहमनुबबीमि। तेनानुदाष्टा बान्धवा बन्धुमन्तः सप्तपंयक्षेत्र दिवि प्रभान्ति॥३॥

एक ही यन्तु है, उनसे भिन्न दूसरा कोई बन्धु नहीं है। जो हदयमें खित है, उन परमात्माको ही मैं बन्धु कहता है। उन्नीक उपदेशसे यान्यवगण बन्धुमान् होते हैं और सप्तर्थि कोग आकारामें प्रकाशित होते हैं ॥ ३॥

एकः श्रोता नास्ति ततो द्वितीयो यो हच्छयस्तमहमनुबद्यीमि । विमम् गुरी गुरुवासं निरुष्य शको गतः सर्वलोकामस्त्वम् ॥ ४ ॥

एक ही श्रोता है, दूसरा नहीं। जो हदयमें स्थित परमातमा है, उसीकी में श्रोता कहता हूँ। इन्द्रने उसीकों सुर मान हर सुरुकुल्यासका नियम पूरा किया अर्थात्। विषयमार्थस ने उस अन्तर्यामीकी ही शरणमें गये। इससे। उन्दें सम्पूर्ण लोकीका साम्राज्य और अमरत्य प्राप्त हुआ। दि॥

> एको ग्रेष्टा नास्ति ततो छितीयो यो हच्छयस्तमहमनुब्रवीमि । नेनानुदिष्टा ग्रमणा सदैव लोके छिष्टाः पन्नगाः सर्व एव ॥ ५ ॥

एक ही अधु है। दूसरा नहीं । जो हदयमें खित है। उस परमानाको ही मैं सुरू बतला रहा हूँ । उसी सुरूकी, बेम्याके अवत्रे भारे माँच मदा देवमावने सुना रहते हैं ॥दे॥

ंत्रालुद्दाहरन्तीमितिहासं पुरातनम्। प्रतापन्। पन्नगानां देवर्पीणां च संविद्म्॥ ६॥

पूर्वभारते स्योत् देवराओं और खापियोंकी प्रजापतिके भगा है बाउचीत हुई भीत उस प्राचीन इतिहासके जानकार संग उस विकाम उदाहरत दिया करते हैं॥ द ॥

देवर्षयभा नागाधात्यसुग्रश्च प्रजापतिम् । पर्यप्रज्ञसुग्रासीनाः धेयो नः प्रोन्यवामिति ॥ ७ ॥ ६३ ४४ देवतः स्थि राग और असुनैने प्रस्थानि

्पात बैठकर पूछा—!मगवन्! हमारे कल्याणका नया उपाय ्रे! यह वताइये? ॥ ७ ॥

तेषां प्रोवाच भगवाञ्श्रेयः समनुष्ट्छताम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ते श्रुत्वा प्राद्रवन् दिशः॥ ८॥

कल्याणकी बात पूछनेवाले उन महानुभावीका प्रश्न सुनकर भगवान् प्रजापित ब्रह्माजीने एकाक्षर ब्रह्म—ॐकार-का उचारण किया । उनका प्रणवनाद सुनकर सब लोग अपनी-अपनी दिशा (अपने-अपने स्थान) की ओर भाग चले ॥ ८॥

तेपां प्रद्रवमाणानामु पदेशार्थमात्मनः । सर्पाणां दंशने भावः प्रवृत्तः पूर्वमेव तु ॥ ९ ॥ असुराणां प्रवृत्तस्तु दम्भभावः स्वभावजः । दानं देवा व्यवसिता दममेव महर्पयः ॥ १०॥

फिर उन्होंने उस उपदेशके अर्थपर जब विचार किया। तय सबसे पहले सपोंके मनमें दूसरीके डँसनेका भाव पदा हुआ। असुरोमें स्वामाविक दम्भका आविर्माव हुआ तथा। देवताओंने दानको और महर्पियोंने दमको ही अपनानेका। निश्चय किया ॥ ९-१० ॥

पकं शास्तारमासाद्य शब्देनेकेन संस्कृताः। नानां व्यवसिताः सर्वे सर्पदेवर्षिदानवाः॥११॥

इस प्रकार सर्प, देवता, ऋषि और दानव—ये सव एक ही उपदेशक गुरुके पास गये थे और एक ही शब्दकें उपदेशसे उनकी बुद्धिका संस्कार हुआ तो भी उनके मनमें भिन्न-भिन्न प्रकारके मान उत्पन्न हो गये ॥ ११॥

श्रुणोत्ययं प्रोच्यमानं गृङ्खाति च यथातथम् । पृच्छातस्तद्दतो भूयो गुरुरन्यो न विद्यते ॥ १२ ॥

श्रोता गुरुके कहे हुए उपदेशको सुनता है और उसको जैसे-तेसे (भिन्न-भिन्न रूपमें ) ग्रहण करता है । अतः प्रश्न प्रत्नेवाले शिष्यके लिये अपने अन्तर्यामीसे बढकर दूसरा कोई गुरु नहीं है ॥ १२ ॥

तस्य चानुमते कर्म ततः पश्चात् प्रवर्तते । गुरुर्वोद्धा च श्रोता च हेष्टा च हिंद निःस्तः ॥ १३ ॥

पहले वह कर्मका अनुमोदन करता है। उसके बाद जीव-की उस कर्ममें प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार हृद्यमें प्रकट होनेवाला परमात्मा ही गुक, शानी। श्रोता और देश है।। ﴿﴿﴿ } ﴾ ﴾

पापन विचरहँ कि पापचारी भवत्ययम् । शुभेन विचरहँ कि शुभचारी भवत्युत ॥ १४ ॥

संयारमें जो पान करते हुए विचरता है, वह पापाचारी और जो द्राप कर्मोंका आचरण करता है, वह द्रामाचारी कहरूता है ॥ १५ ॥ कामचारी तु कामेन य इन्द्रियसुखे रतः। ब्रह्मचारी सद्वेष य इन्द्रियज्ञये रतः॥१५॥

इसी तरह कामनाओं के द्वारा इन्द्रियसुखमें परायण विद्या ही उसकी समिधा है। वहा ही अग्नि है। वहारे ही मनुष्य कामचारी और इन्द्रियसंयममें प्रवृत्त रहनेवाला वह उत्पन्न हुआ है। तहा ही उसका जल और वहा ही गुरु पुरुष सदा ही बहाचारी है।। १५॥ है। उसकी चित्तवृत्तियाँ सदा बहामें ही लीन रहती हैं।।१७॥

अपेतवतकर्मा तु केवळं ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्मभूतश्चरँहोके ब्रह्मचारी भवत्ययम्॥१६॥ को व्रत और कमोंका त्याग करके केवळ ब्रह्ममें स्थित है। वह ब्रह्मखरूप होकर संसारमें विचरता रहता है, ब्रह्म मुख्य ब्रह्मचारी है॥ १६॥ ब्रह्मेव सिमधस्तस्य ब्रह्माग्निर्वह्मसम्भवः। आपो ब्रह्म गुरुर्वह्म स ब्रह्मणि समाहितः॥१७॥ व्रह्म ही उसकी सिमधा है, ब्रह्म ही अन्ति है, ब्रह्म ही उसकी जल और ब्रह्म ही गुरु है। उसकी चित्तवृत्तियाँ सदा ब्रह्ममें ही लीन रहती हैं॥१७॥ एतदेवेहशं स्क्मं ब्रह्मचर्यं विदुर्वुधाः। विदित्वा चान्वपद्यन्त क्षेत्रक्षेनानुदर्शिताः॥१८॥

विद्वानोंने इसीको स्हम ब्रहाचर्य वतलाया है। तत्त्वदर्शी-का उपदेश पाकर प्रवुद्ध हुए आत्मज्ञानी पुरुष इस ब्रह्मचर्यके स्वरूपको जानकर सदा उसका पालन करते रहते हैं॥१८॥

, इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु षड्विशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें ब्राह्मणगीताविषयक छन्वीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥

## सप्तविंशोऽध्यायः

अध्यात्मविषयक महान् वनका वर्णन

बाह्मण उवाचे

संकल्पदंशमशकं शोकहर्षिष्ठमातपम् । मोहान्धकारितमिरं लोभव्याधिसरीस्रुपम् ॥ १ ॥ विषयैकात्ययाध्वानं कामकोधिवरोधकम् । तद्तीत्य महादुर्गे प्रविधोऽसि महद्वनम् ॥ २ ॥ १

द्वासणने कहा-प्रिये! जहाँ जंक ख्यक पी डाँस और मन्छरीं-की अधिकता होती है। शोक और हर्ज रूपी गर्मी, सर्दीका कष्ट रहता है, मोहरूपी अन्वकार फैला हुआ है, लोभ तथा व्याधिरूपी सर्प विचरा करते हैं। जहाँ विषयोंका ही मार्ग है, जिसे अकेले ही ते करना पड़ता है तथा जहाँ काम और क्रोधरूपी शत्रु डेरा डाले रहते हैं, उस संसार स्पी दुर्गम पथका उल्लङ्घन करके अब में ब्रह्मरूपी महान वनमें प्रवेश कर चुका हूँ॥ १-२॥

नाह्मण्युवाच

क्ष तद् वनं महाप्राज्ञ के वृक्षाः सरितश्च काः। गिरयः पर्वताश्चेव कियत्यध्वनि तद् वनम् ॥ ३ ॥

झाह्मणीने पूछा---महाप्राज्ञ ! वह वन कहाँ है ? उसमें कीन-कीनसे वृक्ष, गिरि, पर्वत और निदयाँ हैं तथा वह कितनी दूरीपर है ॥ ३॥

बाह्मण उवाच

नैतद्स्ति पृथग्भावः किंचिद्न्यत् ततः सुखम्। नैतद्स्त्यपृथग्भावः किंचिद् दुःखतरं ततः ॥ ४॥

ब्राह्मणने कहा—प्रिये! उस वनमें न भेद है न अभेदः वह इन दोनोंसे अतीत है। वहाँ छौकिक मुख और दुःख दोनोंका अमाव है।। 🐼॥

तसाद्ध्रखतरं नास्ति न ततोऽस्ति महत्तरम्। नास्ति तसात् स्क्ष्मतरं नास्त्यन्यत् तत्समं सुखम्॥५॥

उससे अधिक छोटी, उससे अधिक वड़ी और उससे अधिक सूक्ष्म मी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उसके समान सुखरूप भी कोई नहीं है। दिं॥

न तत्राविद्य द्योचन्ति न प्रहृष्यन्ति च द्विजाः। न च विभ्यति केषांचित् तेभ्यो विभ्यति केचन॥ ६॥

उस वनमें प्रविष्ट हो जानेपर द्विजातियोंको न हर्ष होता है, न शोक । न तो वे स्वयं किन्हीं प्राणियोंके डरते हैं और न उन्हींसे दूसरे कोई प्राणी भय मानते हैं ॥ ६ ॥

> तस्मिन् वने सप्त महाद्रुमाश्च फलानि सप्तातिथयश्च सप्त ।

सताश्रमाः सत समाधयश्च

दिश्लाश्च सप्तैतद्रण्यरूपम्॥ ७॥
वहाँ सात बड़े बड़े बुक्ष हैं। सात उन बक्षोंके फल हैं तथा
सात ही उन फलेंके भोक्ता अतिथि हैं। सात आश्रम हैं।
वहाँ सात प्रकारकी समाधि और सात प्रकारकी दीक्षाएँ हैं।
यही उस बनका स्वरूप है॥ ७॥

पञ्चवर्णानि दिव्यानि पुष्पाणि च फलानि च ।
स्जन्तः पाद्पास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद् वनम् ॥ ८ ॥

े वहाँके कुछ पाँच प्रकारके रंगोंके दिव्य पुष्पों और फर्लोकी सृष्टि करते हुए सब ओरसे वनको व्याप्त करके स्थित हैं ॥ ८॥

सुवर्णानि द्विवर्णानि पुष्पाणि च फलानि च। सुजन्तः पादपास्तत्र भ्याप्य तिष्ठन्ति तद् वनम् ॥ ९ ॥ ाहें इसे उचीने मुलार दो रंगवाने पुष्प और पल इस्ता करो हुए उस पनदो सद औरसे व्यक्त कर रखा है ॥ सुरकीरिय हिन्दणीति पुष्पाणि च फलानि च ।

म्हरनः पाद्यान्तप्र स्थाप्य तिष्ठन्ति तद्वनम्॥१०॥ अस्ते ५७ वहाँ मुगलपुत्त दो नंगताष्ठे पुष्य और फल

प्रश्ति करते हुए उस पन हो ह्यास करके ह्यात हैं ॥१०॥ सुरक्षीप्रेयक्यणीनि पुष्पाणि च फलानि च । सुरक्षाः पाद्पास्तप ब्याप्य तिष्टन्ति तद्वनम्॥११॥

ीरे पूथ सुगल्यमुक्त केवल एक रंगवाले पुष्प और परीची सूक्षि करते हुए उस बनके सब ओर फैले हैं ॥११॥

यहस्यव्यक्तवर्णान पुष्पणिच फलानि च । विस्तवन्त्री महानृक्षी तद्वनं व्याप्य तिष्टतः ॥ १२॥

नहीं दो महापृथ बहुतने अध्यक्त रंगवाले पुष्प और पर्होती रचना करते हुए उठ वनको व्यास करके खित हैं॥

> एको वृद्धिः सुमना बाह्मणोऽत्र पुरुवेन्द्रियाणि समिधश्चात्र सन्ति। तेभ्यो मोक्षाः सप्त फलन्ति दीक्षा गुणाः फलान्यतिथयः फलाशाः॥ १३ ॥

उस यनमें एक ही अग्नि है। जीव शुद्धचेता ब्राह्मण है। पीन हिन्यों समिवाएँ हैं। उनसे जो मोक प्रात होता है। पह सत प्रकारका है। इस यज्ञकी दीक्षाका फल अवस्य होता है। गुण ही फल है। सात अतिथि ही फलोंके मोक्ता हैं॥

वातिथ्यं प्रतिगृहत्ति तत्र तत्र महर्षयः। अभिनेषु प्रतीनेषु तेष्यन्यद् रोचते चनम्॥१४॥

वे महर्षिगण इस यहमें आतिस्य ग्रहण करते हैं और पूल मोकार करते ही उनका स्य हो जाता है। तत्यश्चात् यह महास्य यन विस्त्राणस्यमें प्रकाशित होता है॥ १४॥ प्रमानुखं मोक्षफालं शान्तिच्छायासमन्वितम्। शानाक्षयं स्वितोयमन्तः क्षेत्रसभास्करम्॥ १५॥

उनमें प्रशास्त्री तृहा शोभा पाते हैं, मोश्रक्षी पल लगे हैं और शान्तिमयी छाया पीली रहती है। शान बहाँका धाभवगान और तृति जब है। उस वनके मीतर आत्मा-सभी गुर्वका प्रकार काया रहता है॥ १५॥

येऽधिगण्डानित तं सन्तर्तेषां नास्तिभयंपुनः। कर्णे नाधक तिर्थेषु च तस्यनान्तोऽधिगम्यते॥१६॥

ों शेट पुराप तम तनका आश्य ति हैं। उन्हें कित नभी भाग नहीं होता। तह यन जाग-नीचे तथा इपर-उधर सन भी नक्षण है। उसका नहीं मी अन्त नहीं है॥ १६॥

> मत वियम्तव यसन्ति स्वा स्वयार्मुमा भारुमाया जनित्रयः।

कर्ध्वं रसानाद्दते प्रजाभ्यः सर्वान् यथा सत्यमनित्यता च॥ १७॥

वहाँ सात स्त्रियाँ निवास करती हैं। जो लजाके मारे अपना मुँह नीचेकी ओर किये रहती हैं। वे चिन्मय ज्योतिसे प्रकाशित होती हैं। वे सबकी जननी हैं और वे उस बनमें रहनेवाली प्रजासे सब प्रकारके उत्तम रस उसी प्रकार प्रहण करती हैं। जैसे अनित्यता सत्यको प्रहण करती है।। १७॥

तत्रैव प्रतितिष्टन्ति पुनस्तत्रोपयन्ति च । सृप्त सप्तर्पयः सिद्धा वसिष्टप्रमुखैः सह ॥ १८॥

सात सिद्ध सप्तर्षि विषष्ठ आदिके साथ उसी वनमें लीन होते और उसीसे उत्पन्न होते हैं ॥ १८ ॥

यशो वर्चो भगश्चैव विजयः सिद्धतेजसः। एवमेवानुवर्तन्ते सप्त ज्योतीपि भास्करम् ॥१९॥

ें यदा, प्रभा, भग (ऐश्वर्य), विजय, विद्धि (ओज) और तेज—ये वात ज्योतियाँ उपर्युक्त आतगारूपी सूर्यका ही अनुसरण करती हैं॥ १९॥

गिरयः पर्वताश्चैव सन्ति तत्र समासतः। नद्यश्च सरितो वारि वहन्त्यो ब्रह्मसम्भवम् ॥२०॥

े उस ब्रह्मतत्त्वमें ही गिरिः पर्वतः झरनेंः नदी और सिरताएँ स्थित हैं। जो ब्रह्मजनित जल ब्रह्मया करती हैं॥२०॥

नदीनां सङ्गमश्चैव चैताने समुपद्धरे । स्वात्मतृप्ता यतो यान्ति साक्षादेव पितामहम् ॥ २१ ॥

निद्योंका सङ्गम भी उधीके अत्यन्त गृद्ध हृदयाकाशमें संक्षेपसे होता है। जहाँ योगरूपी यशका विस्तार होता रहता है। वही साक्षात् पितामहका स्वरूप है। आत्मशानसे तृप्त पुरुप उसीको प्राप्त होते हैं॥ २१॥

कृशाशाः सुवताशाश्च तपसा दग्धकिरिषपाः। आत्मन्यात्मानमाविदय ब्रह्माणं समुपासते ॥ २२ ॥

जिनकी आशा धीण हो गयी है। जो उत्तम व्रतके पालनकी इच्छा रखते हैं। तपस्यांके जिनके सारे पाप दग्ध हो गये हैं। ये ही पुरुष अपनी बुद्धिको आत्मनिष्ठ करके परव्रदाकी उपायना करते हैं॥ २२॥

श्रममप्यत्र इांसन्ति विद्यारण्यविदो जनाः । तदारण्यमभिष्रत्य यथाधीरभिजायत ॥२३॥

विद्या ( शन ) के ही प्रमाविध ब्रह्मरूपी वनका खरूप समझमें आता है। इस बातको जाननेवाले मनुष्य इस वनमें प्रवेश करनेके उद्देश्यसे शम (मनोनिग्रह) की ही प्रशंसा करते हैं। जिससे बुद्धि स्थिर होती है।। २३।।

एतदेवेदशं पुण्यमरण्यं ब्राह्मणा विदुः। विदित्वा चानुतिप्रन्ति क्षेत्रहेनानुदर्शिता ॥ २४ ॥ ब्राह्मण ऐसे गुणवाले इस पवित्र वनको जानते हैं और तत्त्वदर्शीके उपदेशसे प्रबुद्ध हुए आत्मज्ञानी पुरुष उस ब्रह्म-

वनको शास्त्रतः जानकर शम आदि साधनोंके अनुष्ठानमें लग जाते हैं ॥ २४ ॥

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि बाह्मणगीतासु सप्तविद्योऽध्यायः ॥ २७ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें ब्राह्मणगीतासम्बन्धी सत्ताईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७ ॥

# अष्टाविंशोऽध्यायः 🗸

ज्ञानी पुरुपकी स्थिति तथा अध्वर्धु और यतिका संवाद \*

बाह्मण उवाच <sup>५</sup>

गन्धान् न जिद्यामि रसान् न वेद्यि रूपं न पश्यामि न च स्पृशामि । न चापि शब्दान् विविधाद्रश्रुणोमि

न चापि संकल्पमुपैमि कंचित्॥ १ ॥

ब्राह्मण कहते हैं— मैं न तो गन्धोंको स्वता हूँ, न रसोंका आस्वादन करता हूँ, न रूपको देखता हूँ, न किसी वस्तुका स्पर्ध करता हूँ, न नाना प्रकारके शब्दोंको सुनता हूँ और न कोई संकल्प ही करता हूँ ॥ १॥

> अर्थानिष्टान् कामयते सभावः सर्वान् द्वेष्यान् प्रद्विषते स्वभावः । कामद्वेषाबुद्भवतः स्वभावात् प्राणापानौ जन्तुदेहान्त्रिवेश्य॥ २॥

स्वभाव ही अमीष्ट पदार्थोंकी कामना रखता है। स्वभाव ही सम्पूर्ण देष्य वस्तुओंके प्रति द्वेष करता है। जैसे प्राण और अपान स्वभावसे ही प्राणियोंके द्यारीरोंमें प्रविष्ट होकर अन्न-पाचन आदिका कार्य करते रहते हैं। उसी प्रकार स्वभावसे ही राग और द्वेषकी उत्पत्ति होती है। तात्पर्य यह कि बुद्धि। आदि हन्द्रियाँ स्वभावसे ही पदार्थोंमें वर्त रही हैं॥ २॥

> तेभ्यश्चान्यांस्तेषु नित्यांश्चभावान् भूतात्मानं लक्षयेरञ्ज्ञारीरे । तिस्मिस्तिष्ठज्ञास्मि सक्तः कर्थाचत् कामकोधाभ्यां जरयामृत्युना च॥ ३॥

इन बाह्य इन्द्रियों और विषयोंसे भिन्न जो स्वप्न और सुषुप्तिके वासनामय विषय एवं इन्द्रियाँ हैं तथा उनमें भी जो नित्यभाव हैं, उनसे भी विलक्षण जो भूतात्मा है, उसको धरीरके भीतर योगीजन देख पाते हैं। उसी भूतात्मामें स्थित हुआ में कहीं किसी तरह भी काम, कोध, जरा और मृत्युसे ग्रस्त नहीं होता।।

> अकामयानस्य च सर्वकामा-नविद्विषाणस्य च सर्वदोषान्।

न में स्वभावेषु भवन्ति छेपा-स्तोयस्य विन्दोरिव पुष्करेषु॥ ४॥

में सम्पूर्ण कामनाओं में किसीकी कमना नहीं करता। समस्त दोषोंसे भी कभी द्वेष नहीं करता। जैसे कमलके पत्ती-पर जल-विन्दुका लेप नहीं होता, उसी प्रकार मेरे स्वभावमें राग और देषका स्पर्श नहीं है॥ ४॥

> नित्यस्य चैतस्य भवन्त्यनित्या निरीक्ष्यमाणस्य वहुस्वभावान्। न सज्जते कर्मसु भोगजालं दिवीव सूर्यस्य मयूखजालम्॥ ५॥

जिनका खभाव बहुत प्रकारका है, उन इन्द्रिय आदिको देखनेवाले इस नित्यस्व रूप आत्माके लिये सब भोग अनित्य हो जाते हैं। अतः वे भोगसमुदाय उस विद्वान्को उसी प्रकार कर्मोमें लिस नहीं कर सकते, जैसे आकाशमें सूर्यकी किरणोंका समुदाय सूर्यको लिस नहीं कर सकता॥ ५॥

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । अध्वर्युयतिसंवादं तं निवोध यद्यास्तिनि ॥ ६ ॥

यशिक्ति ! इस विषयमें अध्वर्ध और यतिके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है, तुम उसे सुनो॥ प्रोक्स्यमाणं पर्शुं दृष्ट्वा यज्ञकर्मण्यथाव्रवीत् । यतिरध्वर्यमासीनो हिस्सेयमिति कुत्सयन्॥ ७॥

किसी यज्ञ-कर्ममें पशुका प्रोक्षण होता देख वहीं वैटे हुए एक यतिने अध्वर्श्वसे उसकी निन्दा करते हुए कहा— यह हिंसा है (अतः इससे पाप होगा) ।।।।।।।।।।।

तमध्वर्युः प्रत्युवाच नायं छागो विनश्यति । श्रेयसा योक्ष्यते जन्तुर्यदि श्रुतिरियं तथा॥ ८॥

अध्वर्युने यतिको इस प्रकार उत्तर दिया—'यह बकरा नष्ट नहीं होगा। यदि 'पशुर्वे' नीयमानः' इत्यादि श्रुति सत्य है तो यह जीव कल्याणका ही मागी होगा॥ देशी

<sup>\*</sup> यह अध्याय क्षेत्रक हो तो कोई आश्चर्य नहीं; क्योंकि इसमें यह बात कही गयी है कि बुद्धि और इन्द्रियों में राग-द्वेपके रहते हुए भी विद्वान् कमों में लिप्त नहीं हाता और यश्चमें पशु-हिंसाका दोष नहीं जगता। किंतु यह कथन युक्तिविरुद्ध है।

है। राज्य पर्वियो भागः पृचियों स गमित्यति । यदम्य पर्वियो क्लियस्पनात् सम्योवस्यति ॥ ९ ॥

क्याहें हारोंगड़ा की पार्थिय भाग है। यह प्रस्वीमें विलीन हो सारगर ! इसका की पुरा भी लखीप माग है। यह जलमें प्रतिस हो आपना ॥ ९॥

म्यं चर्हाद्वाः शोत्रं प्राणोऽस्य दिवमेव च । शारामे वर्तमानस्य न मे दोषोऽस्ति कश्चन ॥ ६०॥

नेप स्पेत, कान दिशाओंने और प्राण आकाशमें ही सपकी प्राप्त होगा। शास्त्रश्री आशाके अनुसार वर्ताव करने-यारे सुशको कोई दोप नहीं कोगा?॥ १०॥

#### यतिरुवाच

प्रावितियोगे च्छागस्य यदि श्रेयः प्रपद्यसि। द्यागार्थे वर्तते यहो भवतः कि प्रयोजनम् ॥ ११ ॥

यतिन कदा—यदि तुम वकरेके प्राणीका वियोग हो आनेपर भी उन्नका कल्याण ही देखते हो। तय तो यह यह उन्न वक्षेके लिये ही हो रहा है। तुम्हारा इस यहां क्या प्रयोजन है ! ॥ रेह ॥

अत्र त्यां मन्यतां भ्राता पिता माता संवति च। मन्त्रयस्येनमुर्जाय परवन्तं विद्योपतः॥१२॥

शुनि कहती है (पद्यो ! इस विषयमें द्वारो तेरे भाई) रिता, माता और सनाकी अनुमति प्राप्त होनी चाहिये !? इस शुनिक अनुसार विद्यापतः पराचीन दुए इस पद्यको ले आहर इसके विता-माता आदिसे अनुमति हो ( अन्यथा द्वारो दिसाका दोप अनस्य प्राप्त होगा ) ॥ १२ ॥

षषमयानुमन्येरंस्तान् भवान् द्रष्टुमईति । वेषामनुमतं धुन्वा दाक्या कर्तु विचारणा ॥ १३ ॥

पहले ग्रुम्दें इस पशुके उन सम्बन्धियों से मिलना चादिये। यदि थे भी ऐसा ही अरनेपी अनुमति दे दें, तय उनका असुमोदन सुनहर सदनुसार यिचार कर सकते हो ॥ १३ ॥

प्राणा अध्यस्य छागस्य प्रापितास्ते खयोतिषु । दारीरे वेदावे दिएटं निश्चेष्टमिति मे मितः॥ १४॥

हमने इस धामकी इन्द्रियोंको उनके कारणीमें विलीन कर दिया है। मेरे विचारने भव तो केवल इसका निरचेश धरीर हो आधिष्ट वह गया है॥ १४॥

श्चितम्य तु तुल्येन दार्शरण विचेतसा। दिग्गानवेष्ट्रायमानाभिन्यनं पशुसंगितम्॥१५॥

पर ने प्रतास्त्र जार करीर ईयनके ही समान है। उसते रिपार प्रापंथित हा इच्छासे यह करनेवास्त्रके स्थि ईमन ही पर्दा है। अवह हो, साम प्रथमने होता है। उसके स्थि पद्य-रिसा प्रती हो अवह है। ॥ १५॥

मदिया सर्वधमांगामिति गुदानुशासनम्।

यद्धिं भवेत कर्म तत् कार्यमिति विद्याहे ॥ १६ ॥ वृद्ध पुरुषोका यह उपदेश है कि अहिंसा सब धर्मोमं श्रेष्ठ है, जो कार्य हिंसाचे रहित हो वही करने योग्य है, यहां हमारा मत है ॥ १६ ॥

अहिंसेति प्रतिश्चेयं यदि वक्ष्याम्यतः परम्। शक्यं वहुविधं कर्तुं भवता कार्यदूषणम्॥१७॥

इसके वाद भी यदि में कुछ कहूँ तो यही कह सकता हूँ कि सबको यह प्रतिशा कर लेनी चाहिये कि भैं अहिंसा-वर्मका पालन करूँगा। अन्यथा आपके द्वारा नाना प्रकारके कार्य-दोष सम्पादित हो सकते हैं॥ १७॥

यहिंसा सर्वभूतानां नित्यमसासु रोचते। प्रत्यक्षतः साध्यामो न परोक्षमुपासहे॥१८॥

किसी मी प्राणीकी हिंसा न करना ही हमें सदा अच्छा लगता है। इम प्रत्यक्ष फलके सामक हैं, परोक्षकी उपासना नहीं करते हैं॥ १८॥

### अध्वर्युरुवाच

भूमेर्गन्धगुणान् भुंङ्क्षे विवस्यापोमयान् रसान्। ज्योतिषां पश्यसे रूपं स्पृशस्यनिलजान् गुणान्॥ १० ॥ श्रृणोध्याकाशजाञ्शन्दान् मनसामन्यसे मतिम्। सर्वाण्येतानि भूतानि प्राणा इति च मन्यसे॥ २०॥

अध्वर्युने कहा—यते! यह तो तुम मानते ही हो कि सभी भूतोंमें प्राण है, तो भी तुम पृथ्वीके गन्व गुणींका उपभोग करते हो, जलमय रसोंको पीते हो, तेजके गुण ! रूपका दर्शन करते हो और वायुके गुण स्पर्शको छूते हो, आकाशजनित शब्दोंको सुनते हो और मनसे मतिका मनन करते हो॥ १९२०॥

प्राणादाने निवृत्तोऽसि हिंसायां वर्तते भवान् । नास्ति चेष्टाविना हिंसां किं वात्वं मन्यसे द्विज ॥२१॥

एक और तो तुम किसी प्राणीके प्राण हेनेके कार्यछे निष्टत हो और दूसरी ओर हिंसामें हमें हुए हो। हिजबर ! कोई भी चेष्टा हिंसाके बिना नहीं होती। फिर तुम केसे समझते हो कि तुम्हारेद्वारा अहिंसाका ही पाहन हो रहा है ? ॥ हिंसा

### यतिस्वाच

अक्षरं च क्षरं चैव द्वैधीभावीऽयमात्मनः। अक्षरं तत्र सद्भावः सभावः क्षर उच्यते ॥ २२ ॥

यतिने कहा—आत्माके दो रूप हैं—एक अक्षर और दूसरा धर। जिसकी सत्ता तीनों कालोंमें कभी नहीं मिटती यह सत्त्वरूप अज्ञर (अविनाशी) कहा गया है तथा जिसका सर्वेषा और सभी कालोंमें अमाव है। यह क्षर कहलाता है॥

प्राची जिह्ना मनः सत्त्वं सङ्घावी रजसा सह। भावैरैतैर्विमुकस्य निर्द्धन्त्वस्य निराधिषः॥ २३॥ समस्य सर्वभूतेषु निर्ममस्य जितातमनः। समन्तात् परिमुक्तस्य न भयं विद्यते कवित्॥ २४॥

पाण, जिह्ना, मन और रजोगुणसहित सत्वगुण—ये रज अर्थात् मायासहित सद्भाव हैं। इन मावोंसे मुक्त निर्द्धन्द्वः, निष्काम, समस्त प्राणियोंके प्रति समभाव रखनेवाले, ममता-रहित, जितात्मा तथा सब ओरसे वन्धनशून्य पुरुषको कभी और कहीं मी भय नहीं होता ॥ २३-२४॥

अध्वर्युरुवाच े

सिद्भिरेवेह संवासः कार्यो मितमतां वर।
भवतो हि मतं श्रुत्वा प्रतिभाति मितर्मम ॥ २५॥
भगवन् भगवद्वद्वश्वा प्रतिपन्नो व्रवीम्यहम्।
व्रतं मन्त्रकृतं कर्तुनीपराधोऽस्ति मे द्विज ॥ २६॥
अध्वर्युने कहा—बुद्धिमानीमें श्रेष्ठ यते ! इस जगत्में
आप-जैसे साधुपुर्वोंके साथ ही निवास करना उचित है।

आपका यह मत सुनकर मेरी बुद्धिमें मी ऐसी ही प्रतीति हो

रही है। भगवन् ! विप्रवर ! मैं आपकी बुद्धि शानसम्पन्न होकर यह बात कह रहा हूँ कि वेदमन्त्रोंद्वारा निश्चित किये हुए व्रतका ही मैं पालन कर रहा हूँ। अतः इसमें मेरा कोई अपराघ नहीं है ॥ २५-२६॥

नाहाण उवाच

उपपत्त्या यतिस्तूर्ष्णी वर्तमानस्ततः परम् । अध्वर्युरपि निर्मोहः प्रचचार महामखे॥ २७॥

ब्राह्मण कहते हैं—प्रिये ! अध्वर्धकी दी हुई युक्तिसे वह यति चुप हो गया और फिर कुछ नहीं बोला । फिर अध्वर्ध मी मोहरहित होकर उस महायत्तमें अपसर हुआ ॥ एवमेताहरां मोक्षं सुस्क्ष्मं ब्राह्मणा विदुः । विदित्वा चानुतिप्रन्ति क्षेत्रक्षेनार्थद्शिंना ॥ २८ ॥

इस प्रकार ब्राह्मण मोक्षका ऐसा ही अत्यन्त सूक्ष्म स्वरूप बताते हैं और तस्वदर्शी पुरुषके उपदेशके अनुसार उस मोक्ष-धर्मको जानकर उसका अनुष्ठान करते हैं ॥ २८॥

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु अष्टार्विशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत आद्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें ब्राह्मणगोताविषयक अद्वाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८ ॥

# एक्ोनत्रिंशोऽध्यायः

परशुरामजीके द्वारा क्षत्रिय-कुलका संहार

बाह्मण उवाच

बत्राप्युदाहरन्तीमिमितिहासं पुरातनम् । कार्तवीर्यस्य संवादं समुद्रस्य च भाविनि ॥ १ ॥

ब्राह्मणने कहा—मामिनि ! इस विषयमें भी कार्तवीर्य और समुद्रके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ १॥

कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहुसहस्रवान् । येन सागरपर्यन्ता धनुषा निर्जिता मही॥ २॥

पूर्वकालमें कार्तवीर्य अर्जुनके नामसे प्रसिद्ध एक राजा था। जिसकी एक इजार भुजाएँ थीं । उसने केवल धनुष- बाणकी सहायतासे समुद्रपर्यन्त पृथ्वीको अपने अधिकारमें कर लिया था ॥ २ ॥

स कदाचित् समुद्रान्ते विचरन् वलद्रितः। अवाकिरञ्शरशतैः समुद्रमिति नः श्रुतम्॥ ३॥

सुना जाता है। एक दिन राजा कार्तवीर्य समुद्रके किनारे विचर रहा था। वहाँ उसने अपने बलके घमंड में आकर सैकड़ों बाणोंकी वर्षांसे समुद्रको आव्छादित कर दिया॥ ३॥

तं समुद्रो नमस्कृत्य कृताञ्जलिक्वाच ह ।

मा मुञ्ज वीरनाराचान ब्रूहि किं करवाणि ते ॥ ४ ॥

महाश्रयाणि भूतानि त्वद्विस्प्रैमेहेपुभिः ।

बध्यन्ते राजशार्द्रल तेभ्यो देहाभयं विभो ॥ ५ ॥

तब समुद्रने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक धुकाया और हाथ जोड़कर कहा—'वीरवर! राजिंसह ! मुझपर



वाणोंकी वर्षा न करो । बोलो, तुम्हारी किस आजाका पालन करूँ । शक्तिशाली नरेश्वर । तुम्हारे होहे हुए इन महान्

क्रमीत केंद्र राज्य रहनेको प्राप्तिकी हामा दी रही है। अभी प्रथम दान सभी १ अन्य १

अर्ग उपान

मासमी महि संहाने दोसलनथरः छचित्। विक्रों सं समानस्य यः समासीत मां सुधे ॥ ६॥

कारीपीय धार्तन योग्या—महर ! यदि कहीं भेरे गरण पत्तीर गीर भीगा हो। हो खबरें भेरा मुकायला कर गोर भी उग्रम पता पता हो। फिर में तुम्हें छोड़कर चला लाउँदा १६॥

#### मन्द्र उवाच

महर्षिजीमद्शिस्ते यदि राजन् परिश्रुतः । गमा पुत्रसामातिथयं यथायत् कर्तुमहिति ॥ ७ ॥

रतमुद्रने कहा —राजन् ! यदि तुमने महर्षि जमदिन-या नाम गुना हो तो उन्होंके आध्रमपर चले जाओ । उनके पूर्व प्रश्रामनी गुम्हारा अन्हों तरह सत्कार कर सकते हैं॥ ७॥

ततः स राजा प्रयये। होधेन महता वृतः ।
स तमाश्रममागम्य राममेवान्वपद्यतः ॥ ८ ॥
स रामप्रतिकृत्वानि चकार सह वन्धुभिः ।
श्रायासं जनयामास रामस्य च महात्मनः ॥ ९ ॥
ततस्तेजः प्रजन्त्राल रामस्यामिततेजसः ।
प्रदृह्म रिपुर्यन्यानि तदा क्रमत्रत्वोचने ॥ १० ॥
ततः परशुमाद्यय स तं वाहुसहिद्याणम् ।
चिच्छेद सहसा रामो यहुद्दााविमिव द्रमम् ॥ ११ ॥

(ब्राह्मणाने कहा—) कमलके समान नेत्रींवाली देखि! तदनकार राजा कार्तवीर्य बहे क्रोधमें मरकर महिष्ठ क्राधमें कारकर महिष्ठ क्राधमें कारकर महिष्ठ क्राधमें कारकर परद्यामजीके पास जा पहुँचा और कार्य महिष्ठ वर्ताव करने अगत । उसने अगो अवगोंने महात्मा परद्यामजीको उदिस्य कर दिया । किर तो हानुसंनाको मस्य करनेवाला अभित्र तेलकी परद्यामजीका तेज प्रव्यालित हो उठा । अगोंने अगना परमा उठाया और हजार मुजाओंबाले उस राजा के कार्य करने कार्य करने कारण कर कारण करने का

र्ग हर्न पनितं दश्च समेताः सर्वयान्यवाः । असीतास्य शनोजः भागवं पर्यथावयन् ॥ १२॥

इते भगर उमीनस पहादेश उनके सभी बन्धु-बान्ध्रय स्थाप हो हो। अप दापीने विरुक्षण और सक्तियाँ छेन्स सम्प्राधणीय नामी औरते दूर पहें ॥ १२॥

गर्नेटिव भनुगराय रथमायण सम्बरः। विज्ञानसम्पर्ताचि व्यथमत् पार्थिवं बलम् ॥ १३॥ रथमाध्यमणे से भनुष नेकर तुरंत स्थार स्थार हो गर्य और दार्णोकी वर्षा करते हुए राजाकी सेनाका संशार करने लगे॥ १३॥

ततस्तु क्षत्रियाः केचिज्ञामदग्न्यभयार्दिताः। विविद्युगिरिदुगीणि सृगाः सिंहादिता इव ॥ १४॥

उस समय बहुत-से क्षत्रिय परश्रामजीके भयसे पीड़ित हो तिहके सताये हुए मृगोंकी माँति पर्वतीकी गुकाओंमें शुस गये ॥ १४ ॥

तेषां खिविहितं कर्म तद्भयान्नानुतिष्टताम् । प्रजा चृपलतां प्राप्ता ब्राह्मणानामदर्शनात् ॥ १५॥

उन्होंने उनके उरसे अपने क्षत्रियोचित कर्मोंका भी त्याग कर दिया। बहुत दिनीतक ब्राह्मणींका दर्शन न कर सकनेके कारण वे धीरे-घीरे अपने कर्म भूलकर शृद्ध हो गये॥ १५॥

पवं ते द्रविडाऽऽभीराः पुण्ड्रास्त्र शवरैः सह। वृपलत्वं परिगता व्युत्थानात् क्षत्रधर्मिणः ॥ १६॥

इस प्रकार द्रविद्धः आमीरः पुण्ड् और शवरीके सह-वासमें रहकर वे क्षत्रिय होते हुए भी धर्म-त्यागके कारण शद्रकी अवस्थामें पहुँच गये ॥ १६॥

ततश्च हतवीरासु क्षत्रियासु पुनः पुनः । द्विजैरुत्पादितं क्षत्रं जामद्ग्न्यो न्यक्तन्तत ॥ १७ ॥

तत्पश्चात् क्षत्रियचीराँके मारे जानेपर ब्राह्मणाँने उनकी स्त्रियों के नियोगकी विधिके अनुसार पुत्र उत्पन्न किये किंतु उन्हें भी बड़े होनेपर परशुरामजीने फरसेसे काट हाला ॥ १७ ॥

एकविंदातिमेधान्ते रामं वागद्यारीरिणी । दिच्या प्रोवाच मधुरा सर्वछोकपरिश्रुता ॥ १८ ॥

इस प्रकार एक-एक करके जय इक्कीस बार क्षत्रियोंका संहार हो गया। तब परशुरामजीको दिव्य आकाश्चवाणीने मधुर स्वरमें सब लोगोंके सुनते हुए यह कहा—॥ १८॥ राम राम निवर्तस्व कं गणं ताल प्रश्यस्ति।

राम राम निवर्तस्य कं गुणं तात पर्यस्ति। क्षत्रवन्यूनिमान् प्राणविंत्रयोज्य पुनः पुनः ॥१९॥

'बेटा ! परशुराम ! इस इत्याके कामसे निकृत हो जाओ । परशुराम ! मला वारंबार इन वेचारे क्षत्रियोंके प्राण लेनेमें तुम्हें कीन-सा लाभ दिखायी देता है !? ॥ १९ ॥

तर्येव तं महात्मानमृचीकप्रमुखास्तदा । पितामहा महाभाग निवर्तस्वेत्यथाहुवन् ॥२०॥

उन समय महात्मा परश्चरामजीको उनके पितामह स्वचीक आदिने मी इनी मकार समझाते हुए कहा— प्महानाम !यह काम छोड़ दो, क्षत्रियोंको न मारो। । उने ॥ पितुर्वेधममृष्यंस्तु रामः प्रोचाच तानृषीन् ।

ापनुवधममृष्यस्तु रामः प्राचाच तानृपीन् । नार्दन्तीह् भवन्तो मां निवारयितुमित्युत ॥ २१ ॥

पिताके वश्वको सहन न करते हुए परशुरामजीने उन ऋषियोंते इस प्रकार कहा-- 'आपलोगोंको मुझे इस कामसे निवारण नहीं करना चाहिये' ॥ २१ ॥

पितर उन्नः

नाईसे क्षत्रबन्धूंस्त्वं निहन्तुं जयतां वर।

नेह युक्तं त्वया हन्तुं व्राह्मणेन सता नृपान् ॥ २२ ॥

वितर बोले-विजय पानेशलोंमें श्रेष्ठ परशुराम ! वेचारे क्षत्रियोंको मारना तुम्हारे योग्य नहीं है; क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, अतः तुम्हारे हायसे राजाओंका वध होना उचित नहीं है ॥ २२ ॥

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु एकोनिर्विशोऽध्यायः॥ २९ ॥ इस प्रकार श्रोमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें ब्राह्मणगीताविष्यक उन्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥

## त्रिंशोऽध्यायः

अलर्दके ध्यानयोगका उदाहरण देकर पितामहोंका परशुरामजीको समझाना और परशुराम्जीका तपस्याके द्वारा सिद्धि प्राप्त करना

पितर जन्नः

अत्राप्यदाहरन्तीममितिहासं प्रातनम् । श्रुत्वा च तत् तथा कार्यं भवता द्विजसत्तम ॥ १ ॥

पितरोंने कहा-ब्राह्मणश्रेष्ठ ! इसी विषयमें एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है, उसे सुनकर त्रम्हें वैसा ही आचरण करना चाहिये ॥ १ ॥



अलको नाम राजपिरभवत् सुमहातपाः। धर्मज्ञः सत्यवादी च महात्मा सुद्दवतः ॥ २ ॥ पहलेकी बात है, अलर्क नामसे प्रसिद्ध एक राजर्षि थे, जो बड़े ही तपस्वी, घर्मज्ञ, सत्यवादी, महात्मा और दृढप्रतिज्ञ थे ॥ २ ॥

ससागरान्तां धनुषा विनिर्जित्य महीमिमाम्। इत्वा सुदुष्करं कर्म मनः सूक्ष्मे समाद्घे॥ ३॥

उन्होंने अपने धनुषकी सहायतासे समुद्रपर्यन्त इस पृथ्वीको जीतकर अत्यन्त दुष्कर पराक्रमें कर दिखाया था। इसके पश्चात् उनका मन सूक्ष्मतत्त्वकी खोजमें लगा ॥ ३॥ स्थितस्य वृक्षमूलेषु तस्य चिन्ता वभूव ह । उत्सुज्य सुमहत्कर्म स्इमं प्रति महामते ॥ ४ ॥

महामते । वे बड़े-बड़े कर्मीका आरम्म त्यागकर एक वृक्षके नीचे जा बैठे और सूक्ष्मतत्त्वकी खोजके लिये इस प्रकार चिन्ता करने लगे ॥ ४ ॥

अलर्क उवाच

मनसो मे वलं जातं मनो जित्वा ध्रुवो जयः। अन्यत्र वाणान् धास्यामि शत्रुभिः परिवारितः ॥ ५॥

अलक कहने लगे मुझे मनवे ही वल पाप्त हुआ है, अतः वही सबसे प्रवल है। मनको जीत लेनेपर ही मुझे स्थायी विजय प्राप्त हो सकती है। मैं इन्द्रियरूपी शत्रुओं से विरा हुआ हूँ, इसलिये वाहरके शत्रु औपर इमला न करके इन भीतरी शत्रुओंको ही अपने वाणीका निशाना वनाऊँगा ॥ ५ ॥

यदिदं चापलात् कर्म सर्वान् मर्त्याश्चिकीर्पति । मनः प्रति सुर्तीक्णायानहं मोक्यामि सायकान्॥ ६॥

यह मन चञ्चलताके कारण सभी मनुष्येंति तरह-तरहके कर्म कराता रहता है, अतः अब में मनपर ही तीखे वाणोंका प्रहार करूँगा ॥ ६ ॥

मन उवाच

नेमे वाणास्तरिष्यन्ति मामलर्क कथंचन । तवैव मर्म भेत्स्यन्ति भिन्नमर्मा मिर्ष्यसि ॥ ७ ॥ अन्यान् वाणान् समीक्षस्य यैस्त्वं मां स्द्विष्पसि।

मत बोला-अलर्क ! तुम्हारे ये वाण मुझे किसी

गर नहीं बोच अहाँ है नहि इन्हें चलाक्षीये हो ये हुम्हारे हो सर्वे त्यानों हो चोच कार्निय जीर मर्नद्यानोंके चीरे जानेपर इस्ट्रिटिटी मृत्यु दोगीर अतः गुम अन्य प्रकारके पाणीका दिशाय असे जिल्हों हुम मुझे मार सकीये ॥ ७३ ॥

रुप्तुत्या स विचित्तयाय नतो बचनमञ्ज्ञीत्॥ ८ ॥

यह मुस्तर अवर्गने भेड़ी देस्तक विचार किया। इसके शहरी (स्थितर हैं स्टप्प करते ) बीड़े ॥ ८ ॥ ० .....

अलर्ष, उपाच

भागाय सुपहन् गन्धांस्तानेच प्रतिगृष्यति । गन्भाद् प्रापं प्रति शरान् प्रतिमोक्ष्याम्यहंशितान्॥९॥

अलर्फ ने फाएा—सेरी यह नासिका अनेकों प्रकारकी
गुणियपीका अनुभव करके भी फिर उन्हींकी इच्छा करती
है। इंगलिये इन तीले याणोंको में इस नासिकापर ही
सोह्या ॥ ९ ॥

घाण उवाच

नेमें याणास्तरिष्यन्ति मामलर्क कथंचन । गर्वेच मर्म भेतन्यन्ति भिन्नमर्मा मरिष्यसि ॥ १० ॥ अन्यान् याणान् समीक्षस्य येस्त्यं मां सुद्यिष्यसि।

नासिका योळी—अटर्क ! ये वाण मेरा कुछ नहीं विगाद एकते । इनमें तो तुम्हारे ही मर्म विदीर्ण होंगे और मर्मस्यानीका भेदन हो जानेपर तुम्हीं मरोंगे; अतः तुम दूगरे प्रकारके याणीका अनुसंवान करो, जिससे तुम मुक्ते मार एकोंगे ॥ १०६॥

तच्युत्वा स विचिन्त्याय ततो यचनमत्रवीत्॥ ११ ॥

नाधिकाका यह कपन सुनकर अटर्क कुछ देर विचार बरनेके पथात् ( निद्वाको लक्ष्य करके ) कहने लगे ॥११॥ अलर्क उवाच

१यं गार्न् रसान् भुक्त्वा तानेव प्रतिगृध्यति । तसाज्ञितं प्रति शरान् प्रतिमोध्याम्यहं शितान्॥१२॥

अलकोने कहा-पर रसना स्वादिष्ट रसीका उपभोग करके कि उन्हें ही पाना नाहती है। इसलिये अब इसीके उपर अपने सीके सावकीना प्रहार करूँगा॥ १२॥

विद्योगन

रंभे बादास्तरिष्यनि मामलकं कथंबन । रोव ममें भेरमानि भित्रममी मरिष्यति ॥१३॥ धन्यान् थापान् समीक्षम्य येस्वं मां स्ट्यिष्यसि।

जिहा बैग्टी-अर्थ | वे नाम मुहे हिमी प्रकार नहीं है। मही । वे तो कुद्धि भी मर्मन्यानों हो वीचेंगे | मर्मन्यानों हो वीचेंगे | मर्मन्यानों हो वीचेंगे | मर्मन्यानों हे विच अनेपर दुन्दी मरोगे | अतः दूनरे प्रकारके बालीक प्रयाप धोरों। जिनकी महायानों तुम मुझे मार मक्केंग । १८३ ।

तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमव्रवीत् ॥१४॥
यह सुनकर अलर्क दुः देरतक सोचते-विचारते रहे।

फ़िर ( त्वचापर कुपित होकर ) वोले ॥ १४ ॥

सर्ह्य उवार्चे

स्पृष्ट्या त्वग्विविधान् स्पर्शोस्तानेव प्रतिगृध्यति। तसात् त्वचं पाटियप्ये विविधैः कङ्कपत्रिभिः॥ १५॥

अलर्कने कहा-यह त्वचा नाना प्रकारके स्पर्शीका अनुभव करके फिर उन्हींकी अभिलाषा किया करती है। अतः नाना प्रकारके वाणींसे मारकर इस त्वचाको ही विदीर्ण कर हालूँगा ॥ १५॥

त्वगुनाच

नेमे वाणास्तरिष्यन्ति मामलर्क कथंचन । तवैव मर्म भेत्स्यन्ति भिन्नमर्मा मरिष्यसि ॥ १६ ॥ अन्यान्वाणान् समीक्षस्व यैस्त्वं मां सूद्यिष्यसि।

त्वचा-चोली-अलर्क ! ये वाण किंधी प्रकार मुझे अपना निशाना नहीं बना सकते । ये तो तुम्हारा ही मर्म विदीण करें गे और मर्म विदीण होनेपर तुम्हीं मीतके मुखमें पड़ोगे । मुझे मारनेके लिये तो दूसरी तरहके वाणीकी व्यवस्था सोचो जिनसे तुम मुझे मार सकोगे ॥ १६ है ॥ तच्छत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमञ्चीत्॥ १७॥

त्वचाकी बात सुनकर अलर्कने थोड़ी देरतक विचार किया, फिर (श्रोत्रको सुनाते द्रुए) कहा-॥ १७॥ अलर्क उवाच

श्रुत्वा तु विविधान्शन्दांस्तानेव प्रतिगृष्यति। तस्माच्छ्रोत्रं प्रति शरान् प्रतिमुञ्चाम्यहं शितान् ॥

अलर्क योले-यह श्रोत्र शरंगार नाना प्रकारके शन्दींको सुनकर उन्हींकी अभिलापा करता है, इसलिये में इन तीखे बाणींको भोत्र-इन्द्रियके ऊपर चलाऊँगा ॥ १८॥

श्रोत्रमुवाच

नेमे वाणास्तरिप्यन्ति मामलर्कं कथंचन । तवेव मर्म भेत्स्यन्ति ततो द्दास्यसि जीवितम्॥ १९॥ अन्यान् वाणान् समीक्षस्य यैस्त्वं मां सुद्विष्यसि।

श्रीत्रने कहा-अर्ल्क ! ये वाण मुझे किसी प्रकार नहीं छेद सकते । ये तुम्हारे ही मर्मखानोंको विदीर्ण करेंगे । तव तुम जीवनसे हाथ धो वैठोगे । अतः तुम अन्य प्रकारके बाणोंकी खोज करों। जिनसे मुझे मार सकोगे ॥ १९६ ॥ तच्छृत्वा स विचिन्त्याय ततो वचनमववीत् ॥ २०॥

यद मुनकर अटर्कने कुछ गोच विचारकर (नेत्रको मुनाते द्वुए ) कहा ॥ २०॥

अदर्क उवाच

दृष्ट्रा रूपाणि वहुशस्तानेव प्रतिगृष्यति ।

तसाचक्षुईनिष्यामि निशितैः सायकैरहम् ॥ २१ ॥

अलर्क बोले-यह आँख भी अनेकों वार विभिन्न रूपों-का दर्शन करके पुनः उन्हींको देखना चाहती है। अतः मैं इसे अपने तीखे तीरोंसे मार डालूँगाः।। २१॥

चक्षुरुवाच े

नेमे वाणास्तरिष्यन्ति मामलर्क कथंचन । तवैव मर्म भेत्स्यन्ति भिन्नमर्मा मरिष्यसि ॥ २२ ॥ अन्यान् वाणान् समीक्षस्व यैस्त्वं मां सुद्विष्यसि ।

आँखने कहा—अलर्क ! ये वाण मुझे किसी प्रकार नहीं छेद सकते । ये तुम्हारे ही मर्मस्थानोंको वींध डालेंगे और मर्म विदीर्ण हो जानेपर तुम्हें ही जीवनसे हाय घोना पड़िगा । अतः दूसरे प्रकारके सायकींका प्रवन्ध सोचो, जिनकी सहायतासे तुम मुझे मार सकोगे ॥ २२६ ॥ वच्छत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमञ्जवीत्॥ २३॥

यह सुनकर अलर्कने कुछ देर विचार करनेके बाद (बुद्धिको छक्ष्य करके) यह बात कही। । २३॥

अलर्क उवाच <sup>﴿</sup> **१**यं निष्ठा बहुविधा प्रज्ञया त्वध्यवस्यति ।

तसाद् बुद्धि प्रति शरान् प्रतिमोक्ष्याम्यहं शितान्॥२४॥ अलकेने कहा—यह बुद्धि अपनी ज्ञानशक्तिषे अनेकों

अलकन कहा—यह बुद्ध अपना ज्ञानशाक्त अनका प्रकारका निश्चय करती है, अतः इस बुद्धिपर ही अपने तीक्ष्ण सायकोंका प्रहार करूँगा ॥ २४॥

बुद्धिरुवाच

नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामलर्कं कथंचन। तवैव मर्म भेत्स्यन्ति भिन्नमर्मा मरिष्यसि। अन्यान् वाणान् समीक्षस यैस्त्वं मां सुद्रियष्यसि॥

बुद्धि बोर्ली—अलर्क ! ये वाण मेरा किसी प्रकार मी स्पर्श नहीं कर सकते । इनसे तुम्हारा ही मर्म विदीण होगा और मर्म विदीण होनेपर तुम्हीं मरोगे । जिनकी सहायताले मुझे मार सकोगे, वे वाण तो कोई और ही हैं। उनके विषयमें विचार करो ॥ २५॥

बाह्मण उवाच 🗸

ततोऽलर्कस्तपो घोरं तत्रैवास्थाय दुष्करम् । नाध्यगच्छत् परं शक्त्या वाणमेतेषु सप्तसु ॥ २६॥

ब्राह्मणने कहा—देवि ! तदनन्तर अलर्कने उसी पेड़के नीचे बैठकर घोर तपस्या की, किंतु उससे सनुजुद्धि-सहित पाँचों इन्द्रियोंको मारनेयोग्य किसी उत्तम-बाणका पता न चला ॥ २६ ॥

सुसमाहितचेतास्तु स ततोऽचिन्तयत् प्रभुः । स विचिन्त्य चिरं कालमलकों द्विजसत्तम ॥ २७ ॥ नाघ्यगच्छत् परं श्रेयो योगान्मतिमतां वरः ।

तव वे सामर्थ्यशाली राजा एकाप्रचित्त होकर विचार करने लगे। विप्रवर! बहुत दिनींतक निरन्तर सोचने विचारने के बाद बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ राजा अलर्कको योगसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी साधन नहीं प्रतीत हुआ ॥ २७६ ॥ स एकाग्रं मनः कृत्वा निश्चलो योगमास्थितः ॥२८॥ इन्द्रियाणि जघानाशु वाणेनैकेन वीर्यवान् । योगेनात्मानमाविद्य सिद्धि परिमकां गतः ॥ २९॥

वे मनको एकाभ करके स्थिर आसनसे बैठ गये और ध्यानयोगका साधन करने छो। इस ध्यानयोगरूप एक ही बाणसे मारकर उन बलुशाली नरेशने समस्त इन्द्रियोंको सहसा परास्त कर दिया। वे ध्यानयोगके द्वारा आत्मामें प्रवेश करके परम सिद्धि ( मोक्ष ) को प्राप्त हो गये॥ २८-२९॥

विसितश्चापि राजार्षिरिमां गाथां जगाद ह। अहो कष्टं यदसाभिः सर्वे वाह्यमनुष्ठितम् ॥ ३०॥ भोगतृष्णासमायुक्तैः पूर्वे राज्यमुपासितम्। इति पश्चान्मया शातं योगान्नास्ति परं सुखम्॥ ३१॥

हस सफलतासे राजिष अलर्कको वड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस गायाका गान किया—'अहो ! वड़े कष्टकी बात है कि अवतक में बाहरी कामोंमें ही लगा रहा और भोगोंकी तृष्णासे आवद्ध होकर राज्यकी ही उपासना करता रहा । ह्यानयोगसे बढ़कर दूसरा कोई उत्तम सुखका साधन नहीं है, यह बात तो मुझे बहुत पीछे माल्म हुई है' ॥ ३०-३१॥

इति त्वमनुजानीहि राम मा क्षत्रियान् जहि। तपो घोरमुपातिष्ठ ततः श्रेयोऽभिपत्स्यसे॥३२॥

(पितामहोंने कहा--) वेटा परशुराम ! इन सब वातोंको अच्छी तरह समझकर तुम क्षत्रियोंका नाश न करो । <u>घोर तपस्थामें लग जाओ उसीले तुम्हें कल्याण</u> प्राप्त होगा ॥ ३२ ॥

इत्युक्तः सं तपो घोरं जामदग्न्यः पितामहैः। आस्थितः सुमहाभागो ययौ सिद्धि च दुर्गमाम्॥ ३३॥

अपने पितामहोंके इस प्रकार कहनेपर महान् सौमाग्य-शाली जमदग्निनन्दन परशुरामजीने कठोर तपस्या की और इससे उन्हें परम दुर्लम विद्धि प्राप्त हुई ॥ ३३ ॥

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु ज्ञिशोऽध्यायः ॥ ३०॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत आद्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें ब्राह्मणगीताविषयक तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ३०॥

### एकत्रिंशोऽध्यायः

### राजा अम्बरीपकी जायी हुई आध्यात्मिक खराज्यविषयक गाथा

शास्य उषाच

त्रयो ये रिपयो होके नयथा गुणतः स्मृताः । प्रदर्भः प्रीतिरानन्दस्त्रयस्ते सास्यिका गुणाः ॥ १ ॥ । गुण्याकोधोऽभिसंरम्भो राजसास्ते गुणाः समृताः। धमस्तन्द्रा च मोहश्च त्रयस्ते तामसा गुणाः ॥ २ ॥

गणात्में काग-रेवि ! संगरमें सक्ता रज और रम-रे दीन मेरे श्रुष्ट । ये युक्तियोंके भेदसे नी प्रकारके माने गये हैं। हुए, प्रांति और आनन्द-ये तीन सान्तिक गुण हैं: तुष्णा, क्रोध और द्वेपभाव-ये तीन राजस गुण हैं सीर यक्तार, तन्द्रा तथा मीह-ये तीन तामस गुण हैं॥१-२॥

प्तान् निरात्य भृतिमान् वाणसंघैरतिनद्दतः। जेतुं परानुत्सहते भशान्तातमा जितेन्द्रियः॥ ३ ॥

शान्तिचित्तः जितिन्द्रियः आलस्यदीन और धैर्यवान् पुरुष शामन्द्रम् आदि याण-समृहींके द्वारा <u>इन पूर्वीक गुणीका</u> उपसेद परके दूसरीको जीतनेका उत्साद करते हैं ॥ ३ ॥

अत्र गाथाः कीर्तयन्ति पुराकल्पविदो जनाः । अम्बर्रायेण या गीता राहा पूर्व प्रशाम्यता ॥ ४ ॥

इस विषये पूर्वकाळकी वार्तोके जानकार छोग एक गामा मुनाया करते हैं। पट्टे कभी ब्रान्तिक्रायण महाराज अम्परीपनं इस गामाका गान किया था॥ ४॥ समुद्रीणेषु देषिषु वाध्यमानेषु साधुषु। जन्नाह तरसा राज्यमस्वरीयो महायद्याः॥ ५॥

गहरं। हैं-एउ दोधींका बल गहा और अच्छे गुण. दबने-एक उस समय महादशाबी महाराज अम्बरीपने बलपूर्वक राज्यकी प्रागर्कर अवने हाथमें ली ॥ ९ ॥

स निमृतात्मना दोवान् साधृन् समभिष्ट्य च । जनाम महताँ सिद्धि गाथार्चमा जगाद ह ॥ ६॥

उन्होंने अपने दोणेंको द्याया <u>और उत्तम गुणोंका</u> अपदर किया । रखने उन्दें बहुत यही सिद्धि मास हुई और उन्होंने यह गाया गायी—॥ इ.॥

भृषिष्टं विजिता दोपा निष्टताः सर्वेशत्रवः। एकं दोषे। वर्षष्ट्य वस्यः स न दतो मया॥ ७॥

े भीने पहुरते दोगीयर निजय पायी और समस राषुभी राजार कर काला किंदु एक मध्ये यहां दोष रह रास है। यहाँ यह जह कर देने दोग्य है तो भी अयतक में लगा ने कर कहा ॥ ७॥ यत्प्रयुक्तो जन्तुरयं चैतृष्ण्यं नाधिगच्छति। तृष्णार्ते इह निम्नानि धावमानो न वुष्यते॥ ८॥

'उसीकी प्रेरणांचे इस प्राणीको दैराग्य नहीं होता। वृष्णांके वश्वमें पड़ा हुआ मनुष्य संसारमें नीच कर्मोंकी अंत दौड़ता है, सचेत नहीं होता ॥ 🖄॥

अकार्यमिष येनेह प्रयुक्तः सेवते नरः। तं लोभमलिभिस्तीक्णैनिंकृत्य सुखमेथते॥ ९॥

• उसमे प्रेरित होकर वह यहाँ नहीं करनेयोग्य काम भी कर डालता है । उस दोपका नाम है लोभ । उसे ज्ञानस्प्री. तलवारसे काटकर मनुष्य सुखी होता है ॥ 🕃 ॥

लोभाद्धि जायते तृष्णा ततिश्चन्ता प्रवर्तते । स लिप्यमानो लभते भृषिप्टं राजसान् गुणान् । तद्यासो तु लभते भृषिप्टं तामसान् गुणान् ॥१०॥ लोभसे तृष्णा और तृष्णासे चिन्ता पैदा होती है। लोभी मनुष्य पहले बहुतन्से राजस गुणोंको पाता है और उनकी प्राप्ति हो जानेपर उसमें तामसिक गुण भी अधिक मात्रामें आ जाते हैं॥१०॥

स तेर्गुणेः संहतदेहयन्थनः
पुनः पुनर्जायति कर्म चेहते।
जन्मक्षये भिन्नविकीणेदेहो
मृत्युं पुनर्गच्छति जन्मनेव॥११॥

ंउन गुणोंक द्वारा देह-बन्धनमें जकड़कर वह वारंबार जन्म छेता और तरह-तरहके कर्म करता रहता है। फिर जीवनका अन्त समय आनेपर उसके देहके तस्व विस्ता-विस्ता होकर विस्तर जाते हैं और वह मृत्युको प्राप्त हो जाता है। इसके बाद फिर जन्म-मृत्युके बन्धनमें पदता है॥ ११॥

> तसादेतं सम्यगचेक्य लोभं निगृहा धृत्याऽऽतमि राज्यमिच्छेत्। एतद् राज्यं नान्यदस्तीह राज्य-

मारमेंच राजा विदितो यथावत् ॥ १२ ॥ दमिलेये इस लोमके स्वरूपको अच्छी तरह समझकर इसे मैर्ट्यूकंक दवाने और आस्मुग्ड्यपर अधिकार पानेकी इच्छा करनी चाहिये। यही वास्त्रविक स्वराज्य है। यहाँ दूरुग कोई राज्य नहीं है। आत्माका यथार्थ झन हो जानेपर वही राजा है? ()

इति राज्ञम्बरीयेण गाया गीता यशस्त्रिमा।

अधिराज्यं पुरस्कृत्य लोभमेकं निक्तन्तता ॥ १६ ॥ प्लक्त एकमात्र प्रवेच शत्रु लोमका उच्छेद करते हुए इस प्रकार महास्वी अम्बरीयने आत्मराज्यको आगे उपर्युक्त गायाका गान किया था ॥ १३ ॥

इति श्री सहाभारते आश्वमेश्विके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु एकि ब्रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत आरवमेश्विकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें ब्राह्मणगीताविषयक इकतीसवाँ अध्वाय पूरा हुआ ॥ ३९ ॥

## द्वात्रिंशोऽध्यायः

त्राह्मणरूपधारी धर्म और जनकका समत्वत्यागविषयक संवाद

वाह्मण उवाच

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। ब्राह्मणस्य च संवादं जनकस्य च भाविति॥१॥

ब्राह्मणने कहा—भामिनि ! इसी प्रसंगमें एक ब्राह्मण और राजा जनकके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ १ ॥

व्राह्मणं, जनको राजा सन्नं कस्मिश्चिद्गासि। विषये मे न वस्तव्यमिति शिष्टवर्थमञ्जवीत्॥ २॥ एक समय राजा जनकने किसी अपराधमें पकड़े हुए ब्राह्मणको दण्ड देते हुए कहा- श्वहन्। आप मेरे देशसे बाहर चले जाहये।॥ २॥

इत्युक्तः प्रत्युवाचाथ व्राह्मणो राजसत्तमम्। आचक्ष्व विषयं राजन् यावांस्तव वशे स्थितः॥ ३॥ ं यह सुनकर ब्राह्मणने उस श्रेष्ठ राजाको उत्तर दिया—



'महाराज । आपके अधिकारमें जितना देश है, उसकी सीमा नताइये ॥ श॥

सोऽन्यस्य विषये राह्ये वस्तुगिच्छाम्यहं विभो । वस्ते कर्तुमिच्छामि यथाशास्त्रं महीपते ॥ ४॥ अत्यामर्थिशाली नरेश ! इस वातको जानकर में दूसरे राजाके राज्यमें निवास करना चाहता हूँ और शास्त्रके अनुसार आपकी आज्ञाका पालन करना चाहता हूँ ॥ ४॥

इत्युक्तस्तु तदा राजा ब्राह्मणेन यशिखना। मुहुरुष्णं विनिःश्वस्य न किंचित् प्रत्यभाषत॥ ५॥

उस यशस्वी ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर राजा जनक बार-बार गरम उच्छ्वास लेने लगेः कुछ जवाय न दे सके॥

तमासीनं ध्यायमानं राजानमितौजसम्। करमळं सहसागच्छद् भानुमन्तमिव ग्रहः॥ ६॥

वे अमित तेजस्वी राजा जनक वैठे हुए विचार कर रहे थे, उस समय उनको उसी प्रकार मोहने सहसा घेर लिया जैसे राहु ग्रह सूर्यको घेर लेता है ॥ ६ ॥

समाश्वास्य ततो राजा विगते कदमले तदा। ततो मुहूर्तादिव तं ब्राह्मणं वाक्यमव्रवीत्॥ ७॥

जन राजा जनक विश्राम कर चुके और उनके मोहका नाश हो गया। तब थोड़ी देर चुप रहनेके बाद वे ब्राह्मणसे बोले॥ ७॥

जनक उवाच

पितृपैतामहे राज्ये वश्ये जनपदे स्रति । विषयं नाधिगच्छामिविचिन्यन् पृथिवीमहम्॥ ८ ॥

जनकने कहा-ब्रह्मन् । यद्यपि वाप-दादों के समयते ही मिथिला-प्रान्तके राज्यपर मेरा अधिकार है, तथापि जब मैं विचारहृष्टिसे देखता हूँ तो सारी पृथ्वीमें खोजनेपर भी कहीं मुझे अपना देश नहीं दिखायी देता ॥ है।

नाधिगच्छं यदा पृथ्वयां मियिला मार्गिता मया। नाच्यगच्छं यदा तस्यां स्वप्रजा मार्गिता मया॥९॥ नाच्यगच्छं तदा तस्यां तदा मे कइमलोऽभवत्।

जब पृथ्वीपर अपने राज्यका पता न पा सका तो मैंने मिथिकामें खोज की । जब वहाँसे मी निराधा हुई तो अपनी प्रजापर अपने अधिकारका पता लगाया, किंतु उनपर मी अपने अधिकारका निश्चय न हुआ, तब मुझे मोह हो गया। त्रीत के जनगणमार्थे मृतिः पुनकपस्थिता ॥१०॥ १८१ व (५१९) समे स्वी वा विषयो मम । अस्तर्भि वार्थे समम सर्वा या पृथिवी मम ॥११॥

रिस्टिन्द्र है जात इन में इश नाम दोनेपर में इस महिल्ला होना है कि हहीं भी भेग राज्य नहीं है अथवा... राज्य कर हो का देहें। एक होन्से यह झरीर भी मेरा नहीं । है जीर दूसरे जोली यह मारी हुओं ही मेरी है ॥१०-११॥

यथा सम तथान्येपामिति सन्ये छिजोत्तम । एष्यमां पायकृत्वाही भुज्यमां याबदुष्यते ॥ १२॥

पर विकास मेरी है। उसी तरह दूसरीकी भी है-ऐसा मेर महर है है । इसिन्से दिनोत्तम | अब आपकी नहीं हुन्छा हो। संदेश हों पहें। सेंट उसी स्थानका उपभोग कीनिये ॥

गाराण उवाच 🖰

वित्रीतामो। राज्ये चद्ये जनपदे सति। ्षि को मितमास्थाय समत्वं चित्रते त्वया ॥ १३॥

ब्राह्मणने कहा—राजन् ! जब चाप-दादेंकि समयसे ही विकास-बाह्म है गावपर आपका अभिकार है। तब बताइये। दिस बुद्धिका आपय लेकर आपने इसके प्रति अपनी ममता है। तमा विकास है ? ॥ १३ ॥

गां वै बुद्धि समाधित्य सर्वो वै विषयस्तव । नावैषि विषयं येन सर्वो वा विषयस्तव ॥ १४ ॥

ित्स दुदिका आश्रम लेका आप सर्वत्र अपना ही राज्य भागते हैं और किस सरह कहीं भी अपना राज्य नहीं समझते पूर्व किस सरह सारी पृथ्वीको ही अपना देश समझते हैं है।। हिंहे ॥

जनक, उवाच

थन्तयम्य दहायस्या चिदिताः सर्चकर्मसु । नाष्यगण्डमहं तसान्समेदमिति यद् भवेत् ॥ १५ ॥

ं अनुकान कहा-व्यान् ! इस संसारमें कार्नीके अनुसार य ग दोने ए शे सनी अवस्थादें आदि-अन्तवाली हैं. यह बात मुंग अन्ही तरह मादम है। इहलिये मुद्रे ऐसी कोई वस्तु नहीं प्रदित्त होती के भेगी हो सके॥ १५॥

क्रमेय्रामिति कम्य समिति चेद्वचस्तथा। मार्थमञ्ज्ञमहं सुन्त्या ममद्मिति चद् भवेत्॥ १६॥

ेद नी यद गरि-ध्यह यस्तु किएकी दे? यह किएका धनी दे! के ( अर्थ इ किएका नहीं दे।)' इस्टिये जब में अपने मुंदरे विराद बहता हूँ। तब कोई भी बस्तु ऐसी नहीं जब बहरी। विरे अपनी बद गई ॥ देहें॥

पतं वृद्धि समाधित्य ममन्त्रं वितितं मया। १९५९ दृद्धि च पर्व शतवा सर्वत्र विश्यो मम ॥ १७॥

अत्यादान विद्यालम् । (वैद्यालम्पेपनिवद् १)

इसी बुद्धिका आश्रय लेकर मैंने मिथिलाके राज्यसे अपना ममत्व हटा लिया है। अय जिस बुद्धिका आश्रय लेकर मैं सर्वत्र अपना ही राज्य समझता हूँ, उसको सुनो ()

नाहमात्मार्थमिच्छामि गन्धान् घाणगतानिष । तस्मान्मे निर्जिता भूमिर्वशे तिष्ठति नित्यदा ॥ १८॥

में अपनी नाधिकामें पहुँची हुई सुगन्थको भी अपने सुलके लिये नहीं महणकरना चाहता। इसिलये मैंने पृथ्वीकों जीत लिया है और वह सदा ही मेरे वशमें रहती है। १८॥ नाहमात्मार्थिमच्छामि रसानास्येऽपि वर्ततः। आपो मे निर्जितास्तस्माद् वशे तिष्ठन्ति नित्यदा॥ १९॥

मुखर्मे पढ़े हुए रहें। भी मैं अपनी तृप्तिके लिये नहीं आस्तादन करना चाहता, इसलिये जलतत्त्वपर भी मैं विजय पा चुका हूँ और वह सदा मेरे अधीन रहता है ॥ १९९ ॥ नाहमान्मार्थिमच्छामि रूपं ज्योतिश्च चश्चपः। तस्मान्मे निर्जितं ज्योतिर्वद्यो तिष्टति नित्यदा। १९०॥

में नेत्रके विषयभृत रूप और ज्योतिका अपने सुखके लिये अनुमव नहीं करना चाहता, इसलिये मैंने तेजको जीत लिया है और वह सदा मेरे अधीन रहता है ॥ रिट्टे ॥ नाहमात्मार्थमिच्छामि स्पर्शास्त्वचि गताश्च ये।

तस्मानमे निर्जितो चायुर्चशे तिष्ठति नित्यदा॥ २१॥ तथा में त्वचाके धंधर्गंधे प्राप्त हुए स्पर्शजनित सुर्खीको

अपने लिये नहीं चाहता, अतः मेरे द्वारा जीता हुआ वासु सदा मेरे वशमें रहता है ॥ २१॥ नाहमात्मार्थमिकलामि शहहाक्योक्सातानपि।

नाहमात्मार्थमिञ्छामि शब्दाब्धोत्रगतानपि । तस्मान्मे निर्जिताः शब्दा वदो तिष्टन्ति नित्यदा ॥ २२ ॥

में कार्नोमें पड़े हुए शब्दोंको भी अपने सुखके लिये नहीं महण करना चाहता, इसलिये वे मेरे द्वारा जीते हुए शब्द सदा मेरे अधीन रहते हैं॥ रिश्री।

नाहमात्मार्थमिच्छामि मनो नित्यं मनोऽन्तरे । मनो मे निर्जितं तस्माद् बदो तिष्ठति नित्यदा ॥ २३ ॥

में मनमें आये हुए मन्तव्य विषयोंका भी अपने सुखके विषये अनुभव करना नहीं चाहता। इसिवये मेरे द्वारा जीता हुआ मन सदा मेरे बद्यमें रहता है॥ २३॥

द्वेभयद्य पित्रस्यद्य भूतेभ्योऽतिथिभिः सह । इत्यर्थे सर्व पवेति समारम्भा भवन्ति वै॥२४॥

मेरे समस्त कार्योका आरम्म देवताः पितरः भूत और अतिथियोंके निमित्त होता है ॥ रिप्र ॥

ततः शहस्य जनकं ब्राह्मणः पुनरब्रवीत्। त्वज्ञिशासार्थमधेद विदि मां धर्ममागतम्॥ २५॥ जनककी ये वार्ते सुनकर वह ब्राह्मण हँसा और फिर कहने लगा—'महाराज! आपको माल्म होना चाहिये कि में घर्म हूँ और आपकी परीक्षा लेनेके लिये ब्राह्मणका रूप धारण करके यहाँ आया हूँ ॥ २५॥ त्वमस्य ब्रह्मलाभस्य दुर्वारस्यानिवर्तिनः।

सत्त्वनेमिनिरुद्धस्य चक्रस्यैकः प्रवर्तकः ॥ २६॥

'अब मुझे निश्चय हो गया कि संतारमें सत्त्वगुणरूप
नेमिसे चिरे हुए और कमी पीछेकी ओर न लौटनेवाले इस
ब्रह्मप्राप्तिरूप दुर्निवार चक्रका संचालन करनेवाले एकमात्र/
आप ही हैं?॥ २६॥

इति श्रीमहाभारते आश्वमेषिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु द्वार्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगोतापर्वमें ब्राह्मणगीताविषयक वत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ३२ ॥

# त्रयस्त्रिशोऽध्यायः

### ब्राह्मणका पत्नीके प्रति अपने ज्ञाननिष्ठ स्वरूपका परिचय देना

बाह्मण उवाच

नाहं तथा भीरु चरामि छोके
यथा त्वं मां तर्जयसे खबुद्धया।
विप्रोऽस्मिमुकोऽस्मि वनेचरोऽस्मि
गृहस्थधर्मा वतवांस्तथास्मि॥१॥
नाहमस्मि यथा मां त्वं पश्यसे च ग्रुमाग्रुमे।

मया व्याप्तिमदं सर्वे यत् किंचिज्ञगतीगतम् ॥ २ ॥

बाह्मणने कहा—भीर ! तुमअपनी बुद्धिसे मुझे जैसा
समझकर फटकार रही हो, मैं वैसा नहीं हूँ । मैं इस लोकमें
देहाभिमानियोंकी तरह आचरण नहीं करता। तुम मुझे
पाप-पुण्यमें आसक्त देखती हो; किंतु वास्तवमें मैं ऐसा नहीं
हूँ । मैं ब्राह्मण, जीवनमुक्त महातमा, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ।
ब्रह्मचारी सब कुछ हूँ । इस भूतलपर जो कुछ दिखायी देता
है, वह सब मेरेद्वारा व्याप्त है ॥ १-२॥

ये केचिज्जन्तवो लोके जङ्गमाः स्थावराश्च ह । तेषां मामन्तकं विद्धि दारूणामिव पावकम् ॥ ३ ॥

संसारमें जो कोई मी स्थावर-जङ्गम प्राणी हैं, उन सबका विनाश करनेवाला मृत्यु उसी प्रकार मुझे समझो, जिस प्रकार कि स्किड़ियोंका विनाश करनेवाला अग्नि है॥ हि॥ राज्यं पृथिव्यां सर्वस्थामथवापि त्रिविष्टेषे। तथा बुद्धिरियं वेक्ति बुद्धिरेव धनं मम॥ ४॥

सम्पूर्ण पृथ्वी तथा स्वर्गपर जो राज्य है, उसे यह बुद्धि जानती है; अतः बुद्धि ही मेरा धन है ॥ हि॥

एकः पन्या ब्राह्मणानां येन गच्छन्ति तद्विदः। गृहेषु वनवासेषु गुरुवासेषु भिक्षुपु॥ ५॥

ब्रह्मचर्यः गाईस्थ्यः वानप्रस्य और संन्यास आश्रममें स्थित ब्रह्मचेत्ता ब्राह्मण जिस मार्गसे चलते हैं। उन ब्राह्मणींका वह मार्ग एक ही है ॥ ५ ॥

लिङ्गैर्वहुभिरव्यग्रैरेका वुद्धिरुपास्यते। नानालिङ्गाश्रमस्थानां येपां वुद्धिः शमात्मिका॥ ६॥ ते भावमेकमायान्ति सरितः सागरं यथा।

ें क्योंकि वे लोग बहुत-से व्याकुलतारहित चिहाँको घारण करके भी एक बुद्धिका ही आश्रय लेते हैं। भिन्न-भिन्न आश्रमोंमें रहते हुए भी जिनकी बुद्धि शान्तिके साधनमें लगी हुई है, वे अन्तमें एकमात्र सरस्वरूप ब्रह्मको उसी प्रकार प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार सब नदियाँ समुद्रको प्राप्त होती हैं।। ६ है।।

बुद्धवायं गम्यते मार्गः शरीरेण न गम्यते । आद्यन्तवन्ति कर्माणि शरीरं कर्मवन्धनम् ॥ ७ ॥

यह मार्ग बुद्धिगम्य है। शरीरके द्वारा इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। सभी कर्म आदि और अन्तवाले हें तया शरीर कर्मका हेतु है॥ ७॥

तसात् ते सुभगे नास्ति परलोककृतं भयम् । तङ्गावभावनिरता ममैवात्मानमेष्यसि ॥ ८ ॥

इसिलये देवि । तुम्हें परलोकके लिये तिनक भी मय नहीं करना चाहिये । तुम परमात्मभावकी भावनामें रत रहकर अन्तमें मेरे ही खरूपको प्राप्त हो जाओगी ॥ 🕢।

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु त्रयस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अञ्चमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें ब्राह्मणगीताविषयक तैतीसवाँ अध्याय पूरा हु ॥ ॥ २३॥

## चतुस्त्रिशोऽध्यायः

#### भगवान श्रीकृष्णके द्वारा त्राह्मण, त्राह्मणी और क्षेत्रज्ञका रहस्य वनलाते हुए त्राह्मणगीताका उपसंहार

राजस्युवाच

भेरमन्यस्यता शक्यं घेरितं नाकृतात्मना । यह यान्यं य संक्षितं विष्टुतं च मतं मम ॥ १ ॥ भाष्यद्वं योग्यं—नाम ! मेरी बुढि मोडी और अन्तः-रूप (प्राट है। भूपः प्राप्ते संक्षेत्रमें जिस महान् ज्ञानका तथा विकार्षः उप विवारे हुए उपदेशको समझना मेरे विकार्षका है। में तो उसे मुनकर भी धारण न कर सकी ॥

्यातं तं मम बृहि येनैपा लभ्यते मतिः। सन्मन्त्रं कारणं त्वत्तो यत एपा प्रवर्तते॥ २॥

भाः सम् कोई ऐसा उपाय बताइये जिसमे मुझे भी पर हु है भाग हो । मेरा विशाय है कि वह उपाय आपहीसे भाग है सकता है ॥ २॥

वानाण उपाचे

अरणी ब्राह्मणी विद्धि गुहरस्योत्तरारणिः। गणश्चनेऽभिमश्चीतो वानाग्निजीयते ततः॥३॥

ज्ञान्त्रमुन् कहा —देवि ! तुम इदिको नीचेकी अरणी भीर स्पर्त कपरती अरणी गमशो। तपस्या और वेद-वेदान्तः के भगत-मन्त्रस्य मन्धन करनेपर उन अरणियोंते ज्ञानुरूष अर्थन प्रस्ट होती है।। ३॥

भाषाण्युचान 🗸

यदिवं बायणे। लिहं क्षेत्रस इति संवितम्। यदिवं येन यच्छक्यं लक्षणं तस्य तत्कतु ॥ ४॥

शामणीने पूछा—नाय <u>ितेत्रश्च नाम</u>से प्रसिद्ध अभिग्यणीनी अभिग्याको को स्वाका स्वरूप बताया जाता है। अस्या विक्रियम्बद्ध है है स्पेटित जीवारमा स्वाके नियन्त्रणमें रहण है और औ जिसके नियन्त्रणमें रहता है। वह उसका सक्तर है। ऐसा कभी नहीं देखा गया ॥ ४॥

भाषाम उपाच 🦠

लिही निर्मुललैन कारणे नाम्य लक्ष्यते। उपलब्धि वर्षामि येन गृहोत वा न वा॥ ५ ॥

ा वापनि काता नदेशि विषय वास्तवमें देह-सम्मन्धते गोर की विश्वादी के विशेष उसके समुण और नाकार वेकिन वेके वापा मही दिगाभी देशा। अतः में वह उपाय बेका के विश्वादी वह गरण शिवा वा सकता है अथवा नहीं नो विश्वादी कर गरण शिवा वा सकता है अथवा नहीं

गापगुपावे इष्टा समरेखि सक्यते।

कर्मनुद्धिरनुद्धिरनाज्ञानिलक्षिरियाश्रितम् ॥ ६॥ अस क्षेत्रज्ञका साक्षात्कार करनेके लिये पूर्ण उपाय देखा गया है। यह यह है कि उसे देखनेकी कियाका त्याग कर देनेसे मीरोंके द्वारा गन्छकी माँति वह अपने आप जाना जाता है। किंतु कर्मनिषयक बुद्धि नास्तवमें बुद्धि न होनेके कारण ज्ञानके सहश्र प्रतीत होती है तो भी वह ज्ञान नहीं है। (अतः कियाद्वारा उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता)॥६॥

इदं कार्यमिदं नेति न मोक्षेपूपदिश्यते। प्रयतः २२ ण्वतो बुद्धिरात्मनो येषु जायते॥ ७॥

यह कर्तन्य है, यह कर्तन्य नहीं है—यह यात मोक्षके साधनोंमें नहीं कही जाती। जिन साधनोंमें देखने और सुनने-\ बालेकी बुद्धि आत्माके स्वरूपमें निश्चित होती है, वही यथार्थ) साधन है। । ७।।

यावन्त इह शक्येरंस्तावन्तांऽशान् प्रकल्पयेत् । अय्यकान् व्यक्तरूपांध्य शतशोऽथ सहस्रशः॥ ८॥

यहाँ जितनी कल्पनाएँ की जा सकती हैं। उतने ही सेकड़ों और हजारों अन्यक्त और व्यक्तरूप अंशोंकी कल्पना कर लें ()

सर्वान्नानार्थयुक्तांश्च सर्वान् प्रत्यक्षद्वेतुकान् । यतः परं न विद्येत ततोऽभ्यासे भविष्यति ॥ ९ ॥

वे सभी प्रत्यक्ष प्रतीत होनेवाले पदार्थ वास्तविक अर्थ-युक्त नहीं हो सकते। जिससे पर कुछ भी नहीं है। उसका \ साझात्कार तो भीति-नेति' अर्थात् यह भी नहीं, यह भी / नहीं—इस अभ्यासके अन्तमें ही होगा॥ हैं।

श्रीभगवानुवाच 💆

ततस्तु तस्या ब्राह्मण्या मतिः क्षेत्रवसंक्षये । क्षेत्रवानेन परतः क्षेत्रवेभ्यः प्रवर्तते ॥ १०॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा--पार्थ ! उसके बाद उस ब्राद्मणीकी बुद्धिः जो क्षेत्रज्ञके संश्वये युक्त थीः क्षेत्रके ज्ञानसे अतीत क्षेत्रज्ञोंसे युक्त हुई ॥ १० ॥

अर्जुन उवाच 🕈

क नु सा ब्राह्मणी कृष्ण क चासौ ब्राह्मणर्पभः। याभ्यां सिद्धिरियं प्राप्ता ताबुभौ वद् मेऽच्युत ॥ ११ ॥

यर्जुनने प्छा—भीकृष्ण ! वह ब्राह्मणी कीन थी और वह श्रेष्ट ब्राह्मण कीन था ! अच्युत ! जिन दोनोंके द्वारा यह सिद्धि प्राप्त की गयी। उन दोनोंका परिचय मुझे बताइये ॥

> श्रीमगवानुवाच 🤟 . व्हि बर्विचे विक्रियासकीय ।

मनो मे बाह्मणं विद्धि चुद्धि मे विद्धि बाह्मणीम् ।

त्रिक्ष इति यश्चोक्तः सोऽहमेव धनंजय ॥ १२॥ तम् ब्राह्मण समझो और मेरी बुद्धिको ब्राह्मणी समझो एवं अरावान श्रीकृष्ण वोळे--अर्जुन ! सेरे मनको तो जिसको क्षेत्रज्ञ—ऐसा कहा गया है, वह मैं ही हूँ ॥ १३॥ इति श्रीमहाभारते आश्चमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु चतुर्खिक्षोऽध्यायः॥ ३४॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत अञ्चमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें ब्राह्मणगीताविषयक चौतीसर्वो अध्याय प्रा हुआ॥ ३४॥

## पञ्चित्रंशोऽध्यायः

किष्णके द्वारा अर्जुनसे मोक्ष-धर्मका वर्णन—गुरु और शिष्यके संवादमें ब्रह्मा और महर्षियोंके प्रश्नोत्तर

अर्जुन उवाच हिंदा । हा यत्परमं क्षेयं तन्मे व्याख्यातुमईसि। वतो हि प्रसादेन सुक्ष्मे मे रमते मितः ॥ १ ॥ अर्जुन बोले—गगवन् ! इस समय आपकी कृपासे हम विषयके अवणमें मेरी बुद्धि लग रही है। अतः ज्ञानने व्याख्या की जिये ॥ १ ॥

वासुदेव उवाच 🛩

जाप्युदाहरन्तीसमितिहासं पुरातनम्।

ंवादं सोक्षसंयुक्तं शिष्यस्य गुरुणा सह ॥ २ ॥

श्चिद् व्राह्मणमासीनमाचार्यं संशितव्रतम्।

एष्यः प्रप्रच्छ मेधाची किस्विच्छ्रेयः परंतप ॥ ३ ॥

गवन्तं प्रपन्नोऽहं निःश्रेयसपरायणः।

चित्वांशिरसा विष्ययद् ब्रूयां ब्रूहि तन्मम ॥ ४ ॥

भगवान् श्रीकृष्णते कहाः— अर्जुन ! इस विषयको

कर गुरु और शिष्यमें जो मोक्षविषयक संवाद हुआ थाः

ह प्राचीन इतिहास बतलाया जा रहा है। एक दिन उत्तम

तका पालन करनेवाले एक व्रद्यावेत्ता आचार्य अपने आसन
र विराजमान थे। परंतप ! उस समय किसी बुद्धिमान्

ाष्यने उनके पास जाकर निवेदन किया— ध्मगवन ! ग्रैं-



ार शिष्यक सवादम श्रहा आर महापयाक प्रश्नातर कल्याणमार्गमें प्रवृत्त होकर आपकी शरणमें आया हूँ और आपके चरणोंमें मस्तक झकाकर याचना करता हूँ कि मैं जो कुछ पूळूँ; उसका उत्तर दीजिये। मैं जानना चाहता हूँ कि

तमेवंवादिनं पार्थ शिष्यं गुरुरुवाच ह । सर्वे तु ते प्रवक्ष्यामि यज्ञ वे संशयो द्विज ॥ ५ ॥ पार्थ ! इस प्रकार कहनेशले उस शिष्यसे गुरु बोले— 'विप्र ! तुम्हारा जिस विषयमें संशय है। वह सब मैं तुम्हें बताऊँगा'॥ ५॥

इत्युक्तः स कुरुश्रेष्ठ गुरुणा गुरुवत्सलः।
प्राञ्जलिः परिपत्रच्छ यक्तच्छृणु महामते॥ ६॥
महाबुद्धिमान् कुरुश्रेष्ठ अर्जुन् ! गुरुके द्वारा इस प्रकार
कहे जानेपर उस गुरुके प्यारे शिष्यने हाथ जोड़कर जो कुरु
पूछा, उसे सुनो ॥ ६॥

शिष्य उवाच

कुतश्चाहं कुतश्च त्वं तत्सत्यं वृहि यत्परम् । कुतो जाताति भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ७ ॥ शिष्य बोळा—विषवर ! में कहाँने आया हूँ और आप कहाँने आये हैं १ जगतके चराचर जीव कहाँने उत्पन्न हुए हैं १ जो परमत्त्व है, उसे आप यथार्थरूपने बताहये ॥ केन जीवन्ति भूतानि तेपामायुश्च कि परम् । किंसत्यं किंतपो विषके गुणाः सद्गिरीरिताः ॥ ८ ॥

विप्रवर ! सम्पूर्ण जीव किरासे जीवन घारण करते हैं ! उनकी अधिक से अधिक आयु कितनी है ? सहय और तप, क्या है ? सहय और तप, क्या है ? सहय और तप, क्या है ? सहय जीने किन गुणों की प्रशंस की है ! ॥ ८ ॥ के पन्थानः शिवाश्च स्युः कि सुखंकि च दुष्कृतम्। एतान में भगवन प्रश्नान यायातथ्येन सुव्रत ॥ ९ ॥ वक्तुमहीस विप्रपे यथाविद्द तत्त्वतः । त्वदन्यः कश्चन प्रश्नानेतान वक्तुमिहाहीत ॥ १० ॥ वृहि धर्मिवदां श्रेष्ठ परं कौत्हलं मम । मोक्षध्मार्थकुशलो भवाँहोकेषु गीयते ॥ ११ ॥ कौन-कौन-से मार्ग कल्याण करनेवाले हें ? सर्वोत्तम सुख करनेवाले गुरुदेव ! मेरे इन प्रश्नांका आप यथार्थरूपे उत्तर

इत्ये महारे हैं , पांति नेश दिन्न दे मह सव जानने है जिये ते महारे पहीं श्रमण्डा है। इस विक्ता इस मधींका तत्त्वतः कार्य अपना दिन्न प्रत्ये अधिरिक्त दूसरा कोई समर्थ नहीं है। अपना कार्यी कार्याहोग निर्मित संसार्थी मोधानमींके जाते शाही आप दुशल परादे गये हैं।। ९—हैंदे ॥ स्वर्दे पंताय संच्छेना स्वद्रम्या न स्व विद्यंत । संसार भी स्पर्धिय मी स्वकामा स्वयम् ॥ १२ ॥ हम रिसार्थ भागीत और मोधाने इस्छुक हैं। आपके रिक्त पूर्वत नोई ऐसा नहीं, जो सब प्रकारकी श्रद्धाओंका रिक्त स्वरं सह सह ॥ १२ ॥

यासुदेव उवाच

तमी सम्प्रतिपन्नाय यथावत् परिपृच्छते । भिष्याय गुणयुक्ताय द्यान्ताय प्रियवर्तिने ॥ १३ ॥ भागभृताय दान्ताय यतते ब्रह्मचारिणे । नान् प्रशानवर्धात् पार्थ मेधावी स धृतवतः । गुनः सुराकुलक्षेष्ठ सम्यक् सर्वानरिदम् ॥ १४ ॥

भगवान् श्रीग्रहणने कहा—बुरुबुलश्रेष्ठ शत्रुदमन अहंत ! तः शिष्य स्व प्रकारते गुरुकी शरणमें आया, या.1. अभीनत गीतिने प्रश्न करतः या । गुणवान् और शान्त या । अथियी भौति साथ रहकर गुरुका प्रिय करता या तथा जिल्लिया संबंधी और ब्रह्मचारी या । उनके पूछनेपर मेघावी एवं वर्षाणी गुरुने पूर्वोक्त सभी प्रश्नोंका टीक-टीक उत्तर दिया ॥ १३-१४ ॥

गुरुर्वाच

ब्हाणे।कमिदं सर्वमृषिप्रवरसेवितम् । वेद्वियां समाब्रित्य तस्वभृतार्थभावनम् ॥ १५॥

गुम येखि--वैद्या ! बद्याजीने वेद-विद्याका आश्रय है। हम तुम्हारे पूछ हुए इन समी प्रश्नीका उत्तर पहलेसे ही दे स्मा दे तथा प्रधान-प्रधान ऋषियोंने उसका सदा ही सेवन किया है। उन प्रश्नीके उत्तरमें परमार्थविषयक विचार किया गवाई।। १६॥

शानं हेदतः परं दिक्षः संन्यासं तप उत्तमम् । यमतु हेदः निरायार्थं शानतस्यं चिनिध्ययात् । सर्वमृतस्यमारमानं सः सर्वमतिरिष्यते ॥ १६॥

्म अपने हैं। प्रस्तात और संन्यामको उत्तम ता उन्हें हैं। जे अध्यित भानतत्त्वको निश्चयपूर्वक जानकर (भरेको मन प्राधियोह भीतर स्मित देखता है। वह सर्दगति हैं (भरित्यको) माल शास्त्रीत ॥ १६॥

णे विद्यान सर्मदार्भ विद्यामं चैच प्रद्यति । तर्ववैभागतासम्बे सः दुःग्यत् परिमुच्यते ॥ १७॥ वे विद्यान गर्दे र और विदेशने तथा देवे से एकाव

और नानात्वको एक साथ तत्वतः जानता है। यह दुःखसे मक्त हो जाता है।। १७॥

यो न कामयते किंचित्र किंचिद्भिमन्यते। इह्छोकस्य एवेप ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ १८॥

े जो किसी वस्तुकी कामना नहीं करता तथा जिसके मनमें किसी बातका अभिमान नहीं होता, वह इस लोकमें रहता हुआ दी ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है ॥ १८॥

प्रधानगुणतत्त्वद्यः सर्वभूतविधानवित्। निर्ममो निरहद्वारो मुच्यते नात्र संशयः॥१९॥

जो माया और सस्वादि गुणोंके तस्वको जानता है। जिथे सब भूतोंके विधानका ज्ञान है और जो ममता तथा अहंकारसे रहित हो गया है। वह मुक्त हो जाता है—इसमें संदेह नहीं है॥

अव्यक्तवीजप्रभवो बुद्धिस्कन्धमयो महान्।
महाहङ्कारविटप इन्द्रियाङ्करकोटरः॥ २०॥
महाभूतविशेषश्च विशेषप्रतिशाखवान्।
सदापर्णः सदापुष्पः सदा ग्रुभफलोदयः॥ २१॥

अजीवः सर्वभूतानां ब्रह्मवीजः सनातनः। एतज्ज्ञात्वा च तत्त्वानि द्यानेन परमासिना॥ २२॥ छित्त्वा चामरतां प्राप्य जहाति मृत्युजन्मनी।

ेयह देह एक वृक्षके समान है। अज्ञान इसका मूल अङ्कुर ( जड ) है, बुद्धि स्कन्ध ( तना ) है, अहंकार धाला है, इन्द्रियाँ खोलले हैं, पख्न महाभूत उसके विशेष अवयव हैं और उन भृतोंके विशेष भेद उसकी टहनियाँ हैं। इसमें सदा ही संकल्पकर्पी पत्ते उगते और कर्मरूपी फुल खिळते रहते हैं। ग्रुभाग्रुभ कर्मोंसे प्राप्त होनेवाले खुख-दुःखादि ही उसमें सदा लगे रहनेवाले फल हैं। इस प्रकार व्रक्षरूपी यीजसे प्रकट होकर प्रवाहरूपसे सदा मीजूद रहनेवाला देहरूपी वृक्ष समस्त प्राणियोंके जीवनका आधार है। जो इसके तत्त्वको भलीगाँति जानकर ज्ञानरूपी उत्तम तलवारसे हसे काट हालता है, वह अमरत्वको प्राप्त होकर जनग-मृत्युके वन्त्रनसे छुटकारा पा जाता है। २० २२६ ॥

भृतभव्यभविष्यादि धर्मकामार्थनिश्चयम् । सिद्धसंघपरिवातं पुराकत्पं सनातनम् ॥ २३ ॥ प्रवक्षेऽदं महाप्राव पद्मुत्तममद्यते । बुद्ध्या यदिद्द संसिद्धा भवन्तीद्द मनीपिणः ॥ २४ ॥

महाप्राण ! जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य आदिके तथा धर्म, अर्थ और कामके स्वरूपका निश्चय किया गया है, जिसको सिद्धोंके समुदायने भन्नी माँति जाना है, जिसका पूर्वकारमें निर्णय किया गया था और बुद्धिमान पुरुष जिसे जानकर सिद्ध हो जाते हैं, उस परम उत्तम सनातन शानका अर्थ में तुमसे वर्णन करता हूँ ॥ २३-२४॥

पगम्यर्षयः पूर्वं जिज्ञासन्तः परस्परम्। जापतिभरद्वाजौ गौतमो भार्गवस्तथा॥२५॥ सिष्ठः कदयपश्चैच विश्वामित्रोऽत्रिरेव च । ।र्गान् सर्वान् परिक्रम्य परिश्रान्ताः खकर्मभिः॥२६॥ किमाङ्गिरसं वृद्धं पुरस्कृत्य तु ते द्विजाः। द्युर्वह्मभवने व्रह्माणं वीतकरमषम् ॥ २७॥ प्रणम्य महात्मानं सुखासीनं महर्षयः। यच्छुर्विनयोपेता नैःश्रेयसमि**दं** परम् ॥ २८॥ प्रदलेकी बात है। प्रजापति दक्षा भरद्वाज, गौतम, गुनन्दन गुकः, वसिष्ठः करयपः, विश्वामित्र औरं अत्रि आदि हर्षि अपने कर्मोद्वारा समस्त मार्गोमें भटकते-भटकतेजब बहुत क गये। तब एकत्रित हो आपसमें जिज्ञासा करते हुए परम इ अङ्गिरा मुनिको आगे करके ब्रह्मलोकमें गये और वहाँ **बपूर्वक वैठे हुए पापरहित महात्मा ब्रह्माजीका दर्शन करके** न महर्षि ब्राह्मणोंने विनयपूर्वेक उन्हें प्रणाम किया । फिर हारी ही तरह अपने परम कल्याणके विषयमें ज--॥ २५-२८॥

थं कर्म क्रियात् साधु कथं मुच्येत किल्बिपात्। नो मार्गाः शिवाश्च स्युः कि सत्यं कि च दुष्कृतम् ॥ <sup>(1)</sup> 'श्रेष्ठ कर्म किस प्रकार करना चाहिये ? मनुष्य पापसे त्व प्रकार छूटता है ? कौन-से मार्ग हमारे लिये कल्याण-एक हैं। सत्य क्या है ? और पाप क्या है ?॥ २९॥ तै चोभौ कर्मणां मार्गी प्राप्तुयुर्दक्षिणोत्तरौ। लयं चापवर्ग च भूतानां प्रभवाष्ययौ॥ ३०॥

े 'तथा कमोंके वे दो मार्ग कौन-से हैं, जिनसे मनुष्य क्षणायन और उत्तरायण गतिको प्राप्त होते हैं १ प्रलय रि मोक्ष क्या हैं १ एवं प्राणियोंके जन्म और मरण क्या ११॥ ३०॥

त्युक्तः स मुनिश्चेष्टैर्यदाह प्रिपतामहः । त् तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि श्टुणु शिष्य यथागमम्॥३१॥

शिष्य ! उन मुनिश्रेष्ठ महर्षियोंके द्वारा इस प्रकार कहे अनेपर उन प्रपितामह ब्रह्माजीने जो कुछ कहा, वह मैं महें शास्त्रानुसार पूर्णतया बताऊँगा, उसे सुनो ॥ ३१॥ विद्योवाच

ात्याद् भूतानि जातानि स्थावराणि चराणि च।

पसा तानि जीवन्ति इति तद् वित्त सुवताः।

वां योनि समितिकस्य वर्तन्ते स्वेन कर्मणा ॥ ३२ ॥

्रव्रमाजीने कदा—उत्तम मतका पालन करनेवाले

हिषियो ! ऐशा जानो कि चराचर जीव सत्यखरूप प्रमात्माः

उत्पन्न हुए हैं और तपरूप कर्मने जीवन धारण करते हैं।

अपने कारणस्वरूप ब्रह्मको मूलकर अपने कर्मोके अनुसार

सावाग्रमनके चक्रमें घूमते हैं॥ ३२॥

सत्यं हि गुणसंयुक्तं नियतं पञ्चलक्षणम् ॥ ३३॥

क्योंकि गुणींके युक्त हुआ सत्य ही पाँच लक्षणींवाला पे निश्चित किया गया है ॥ ३३॥

ब्रह्म सत्यं तपः सत्यं सत्यं चैव प्रजापतिः। सत्याद् भूतानि जातानि सत्यं भूतमयं जगत्॥३४॥ ब्रह्म सत्य है, तर सत्य है और प्रजापति भी सत्य है। सत्यमे ही सम्पर्ण भनोंका जन्म हुआ है। यह भीतिक जगत

बहा सत्य है। तर सत्य है और प्रजापति भी सत्य है। सत्यसे ही सम्पूर्ण भूतोंका जन्म हुआ है। यह भौतिक जयत्. सत्यरूप ही है॥ ३४॥

तसात् सत्यमया विष्रा नित्यं योगपरायणाः । अतीतकोधसंतापा नियता धर्मसेविनः ॥ ३५ ॥

इसलिये सदा योगमें लगे रहनेवाले कोध और संतापसे दूर रहनेवाले तथा नियमीका पालन करनेवाले धर्मसेवी बाह्मण सत्यका आश्रय लेते हैं ॥ ३५॥

अन्योन्यनियतान् वैद्यान् धर्मसेतुप्रवर्तकान् । तानहं सम्प्रवक्ष्यामि शाश्वताहां किमावनान्॥ ३६॥

जो परस्पर एक दूषरेको नियमके अंदर रखनेवाले। धर्म-मर्थादाके प्रवर्त्तक और विद्वान् हैं। उन ब्राह्मणीके प्रति मैं लोक-कल्याणकारी सनातन धर्मोका उपदेश करूँगा ॥

चातुर्त्रिद्यं तथा वर्णाश्चातुराश्चमिकान् पृथक् । धर्ममेकं चतुष्पादं नित्यमाहुर्मनीषिणः ॥ ३७ ॥

े वैसे ही प्रत्येक वर्ण और आश्रमके लिये पृथक्-पृथक् चार विद्याओंका वर्णन करूँगा। मनीषी विद्वान् चार चरणीं-वाले एक घर्मको नित्य बतलाते हैं॥ ३७॥

पन्थानं वः प्रवक्ष्यामि शिवं क्षेमकरं द्विजाः । नियतं ब्रह्मभावाय गतं पूर्वे मनीविभिः ॥ ३८ ॥

द्विजवरो ! पूर्व कालमें मनीपी पुष्प जिसका सहारा ले चुके हैं और जो ब्रह्मभावकी प्राप्तिका सुनिश्चित साधन है। उस परम मङ्गलकारी कल्याणमय मार्गका तुमलोगोंके प्रति उपदेश करता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो ॥ ३८॥

गद्न्तस्तं मयाद्येह पन्थानं दुर्विदं परम्। निवोधत महाभागा निखिलेन परं पदम्॥ ३९॥

हीमान्यशाली प्रवक्तागण ! उस अत्यन्त दुर्विज्ञेय मार्ग-को, जो कि पूर्णतया परमपदस्वरूप है, यहाँ अब मुझले सुनो॥ ब्रह्मचारिकमेवाहुराश्रमं प्रथमं पदम्। गाई स्थ्यं तु द्वितीयं स्याद् वानअस्थमतः परम्। ततः परं तु विश्वेयमध्यात्मं परमं पदम्॥ ४०॥

अश्रमोंमें ब्रह्मचर्यको प्रथम आश्रम वताया गया है। गाईस्थ्य दूसरा और वानप्रस्य तीसरा आश्रम है, उसके बाद संन्यास आश्रम है। इसमें आत्मज्ञानकी प्रधानता होती है, अत: इसे परमपदस्वरूप समझना चाहिये॥ ४०॥ इंग्लिस्याद्यमादिस्यां यासुरिस्द्रः प्रज्ञापतिः । संदित्तं सारद्द्यास्मं सायदेतान् न प्रयति ॥ ४६ ॥ १००६ १००० व्यापति प्राप्ति नहीं होतीः तदतक १००० १० व्यापति व्यापति स्थानः द्र्यः इस्ट्रः और प्रजानः १९०० व्यापति व्यापति स्थानि स्थता (आत्मशन होनेसर्) १००० व्यापति स्थानि स्थानि । १९६ ॥ सम्बोगायं प्रयद्यामि पुरस्तात् तं नियोधत । प्राप्तसूत्रानिस्भुजां सुनीनां चस्तां चन् ॥ ४२ ॥ यत्राप्तस्यं हिजातीनां प्रयाणासुपदिस्यते । सर्वेतानेय वर्णानां गाहंस्थ्यं तद् विधीयते ॥ ४३ ॥

अतः वहनं उसं आत्मक्षानुषा उपाय वतलाता हुँ, सब लोग मुनिते । आद्मान धानिय और वैश्व-इन तीन द्विज्ञातियों-के जित्तानप्रस्य आध्मका विधान है । वनमें रहकर मुनित्ति के नित्तानप्रस्य आध्मका विधान है । वनमें रहकर मुनित्ति के नित्ता के स्वापर् जी निर्नियाँद करने है वानप्रस्य धर्मका पालन होता है । यहस्य-आध्मका विधान सभी वर्णोंके लिये है ॥ ४२-४३ ॥ ध्रद्धालक्षणित्येचं धर्मे धीराः प्रचक्षते । इत्येचं देवयाना वः पत्यानः परिकीर्तिताः । सक्षिरध्यासिता धीरैः कर्मभिष्ठेमेसेतवः ॥ ४४ ॥

विश्वानीते भदाको ही भूमका मुख्य लक्षण वितलाया है। इस प्रकार आपडोगोंके प्रति देवयान मागोंका वर्णन किया गया है। विवेदान संतमहातमा अपने कमोंसे घर्म-गर्यादाका पाटन करते हैं॥ ४४॥ एनेयां पृथ्याध्यास्त यो धर्म संशितझतः। कालात् गह्यति भृतानां सदेव प्रभवाष्ययो॥ ४५॥

ें थी मनुष्य उत्तमें बतका आश्रय हैकर उपर्युक्त धर्मोमेंसे विर्मिका भी हट्नापूर्वक पालन करते हैं। ये कालक्रमंसे

राका ना ६५%। दूवक पालन करत ६३ य कालकामस - इति धीमदानारते आधमेधिके पर्येग अनुगीतापर्येण सम्पूर्ज प्राणियोंके जनम और मरणको सदा ही प्रत्यक्ष देखते हैं ॥ ४५ ॥

अतस्तत्त्वानि वक्ष्यामि याधातध्येन हेतुना । विषयस्थानि सर्वाणि वर्तमानानि भागदाः ॥ ४६॥

अब में यथार्थ युक्तिके द्वारा पदार्थोमें विभागपूर्वक रहनेवाले सम्पूर्ण तत्त्वींका वर्णन करता हूँ ॥ ﴿﴿ ﴾ ॥ महानात्मा तथाव्यक्तमहंकारस्तथैव च ।

महानातमा तथाव्यक्तमहकारस्तथव च । इन्द्रियाणि दशैकं च महाभूतानि पञ्च च ॥ ४०॥ विशेषाः पञ्चभूतानामिति सर्गः सनातनः । चतुर्विशतिरेका च तस्वसंख्या प्रकीर्तिता ॥ ४८॥

अन्यक्त प्रकृति, महत्त्वन अहंकार, दस इन्द्रियाँ, एक मन, पञ्च महाभूत और उनके शब्द आदि विशेष गुण-यह चौबीस तत्त्वोंका सनातन सर्ग है। तथा एक जीवारमा-इस प्रकार तत्त्वोंकी संख्या पचीस बतलायी गयी है।।४७-४८॥

तत्त्वानामथ यो वेद सर्वेपां प्रभवाष्ययो। स धीरः सर्वभूतेषु न मोहमधिगच्छति॥४९॥

जो इन सब तर्ज़ोंकी उत्पत्ति और इयको ठीक-ठीक जानता है। वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें धीर है और वह कभी मोहमें नहीं पहता ॥ ४९॥

> तत्त्वानि यो चेद्यते यथातथं गुणांश्च सर्वानखिलांश्च देवताः । विध्तपाप्मा प्रविमुच्य चन्धनं स सर्वेलोकानमलान् समर्गुते॥ ५०॥

जो सम्पूर्ण तत्त्वीं, गुणीं तथा समस्त देवताओं को युथार्थ-रूप के जानता है। उसके पाप धुल जाते हैं और वह वन्धन-से मुक्त होकर सम्पूर्ण दिव्यलोकीं के मुखका अनुभव करता है॥ गुरुशिष्यसंवाहे प्रजित्रिकोऽध्यायः॥ ३५॥

दम प्रसार शं श्दानान्त अवत्रमेतिकार्यके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें गुरु-शिष्य-संवादविषयक पैतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥३५॥

पट्त्रिंशोऽध्यायः

बदाजीके द्वारा तमोगुणका, उसके कार्यका और फलका वर्णन

भक्षेत्राच

तद्यकमनुद्धिकं सर्वथ्यापि धुवं स्थिरम् । नयहारं पुरं विद्यात् त्रिगुणं पञ्चधातुकम् ॥ १ ॥ यकाद्द्रापरिकेषं मनोध्याकरणात्मकम् । दुव्यिम्यामिकमिलेनत् परमेकाद्दां भवेत् ॥ २ ॥

अत्यात्तीने कहा-मद्दिती देव तीनी गुणीबी साम्यावस्या के विकेत समय उनका नाम शत्यक अञ्चल के नाहै। अञ्चल सभाग अवश्व का पोपीने समयक अविनादी और स्मिन्हे। अवर्षेत्र तीन गुणीने अब विक्रमण अवी है। तब ने प्रक्रम्तका कर धारण करते ईं और उनसे नी द्वारवाले नगर (शरीर) का निर्माण होता है, ऐसा जानो । इस पुरमें जीवातमाको विषयोंकी और प्रेरित करनेवाली मनसहित न्यारह इन्द्रियाँ हैं। इनकी अभिव्यक्ति मनके द्वारा हुई है। बुद्धि इस नगरकी स्वामिनी है, ग्यारहवाँ मन दस इन्द्रियोंने अष्ट है।

त्रीणि स्रोतांसि यान्यसिद्याप्यायन्ते पुनः पुनः। प्रनाड्यस्तिस्र प्येताः प्रवर्तन्ते गुणात्मिकाः ॥ ३ ॥ ि इएमें जो तीन स्रोत (चित्तस्यी नदीके प्रवाद ) हैं। वे उन तीन गुणमयी नाडियोंके द्वारा वार-बार मरे जाते एवं प्रवाहित होते हैं॥ ३॥

तमो रजस्तथा सत्त्वं गुणानेतान् प्रचक्षते। अन्योन्यमिथुनाः सर्वे तथान्योन्यानुजीविनः॥ ४॥ अन्योन्यापाश्चयाश्चापि तथान्योन्यानुवर्तिनः। अन्योन्यव्यतिषक्ताश्च त्रिगुणाः पञ्चधातवः॥ ५॥

सत्त, रज और तम-इन तीनोंको गुण कहते हैं। ये परस्पर एक-दूसरेके प्रतिद्वन्द्वी, एक-दूसरेके आश्रित, एक-दूसरेके सहारे टिकनेवाले, एक-दूसरेका अनुसरण करनेवाले और परस्पर मिश्रित रहनेवाले हैं। पाँची महाभूत त्रिगुणात्मक हैं॥ ४-५॥

तमसो मिथुनं सत्त्वं सत्त्वस्य मिथुनं रजः। रजसश्चापि सत्त्वं स्यात् सत्त्वस्य मिथुनं तमः॥ ६ ॥

तमोगुणका प्रतिद्वन्दी है सस्वगुण और सस्वगुणका प्रतिद्वन्दी रजोगुण है। इसी प्रकार रजोगुणका प्रतिद्वन्दी सस्वगुण है और सस्वगुणका प्रतिद्वन्दी तमोगुण है ॥ ६॥

नियम्यते तमो यत्र रजस्तत्र प्रवर्तते । नियम्यते रजो यत्र सस्वं तत्र प्रवर्तते ॥ ७ ॥

जहाँ तमोगुणको रोका जाता है। वहाँ रजोगुण बढ़ता है और जहाँ रजोगुणको दबाया जाता है। वहाँ सच्वगुणकी बृद्धि होती है।। ७।।

नैशात्मकं तमो विद्यात् त्रिगुणं मोहसंक्षितम् । अधर्मलक्षणं चैव नियतं पापकर्मसु । तामसं रूपमेतत् तु दश्यते चापि सङ्गतम् ॥ ८ ॥

तमको अन्धकाररूप और त्रिगुणसय समझना चाहिये। उसका दूसरा नाम मोह है। वह अधर्मको लक्षित करानेवाला और पाप करनेवाले लोगोंमें निश्चित रूपसे विद्यमान रहनेवाला है। तमोगुणका यह स्वरूप दूसरे गुणोंसे मिश्रित मी दिखायी देता है॥ ८॥

प्रकृत्यात्मकमेवाह् रजः पर्यायकारकम्। प्रवृत्तं सर्वभृतेषु दश्यमुत्पत्तिलक्षणम्॥९॥

रजोगुणको प्रकृतिरूप बतलाया गया है, यह सृष्टिकी उत्पत्तिका कारण है। सम्पूर्ण भूतोंमें इसकी प्रशृति देखी जाती है। यह दृश्य जगत् उसीका स्वरूप है, उत्पत्ति या प्रवृत्ति ही उसका लक्षण है॥ ९॥

प्रकाशं सर्वभूतेषु लाघवं श्रद्धानता। सात्त्विकं रूपमेवं तु लाघवं साधुसम्मितम्॥१०॥

सब भूतोंमें प्रकाशः लघुता ( गर्वहीनता ) और श्रदा-यह सत्त्वगुणका रूप है। गर्वहीनताकी श्रेष्ठ पुरुषोंने प्रशंसा की है।। १०॥

प्तेषां गुणतत्त्वानि वक्ष्यन्ते तत्त्वहेतुभिः। समासन्यासयुक्तानि तत्त्वतस्तानि बोधत ॥ ११॥ अब मैं तात्विक युक्तियोंद्वारा वंक्षेप और विस्तारके साथ इन तीनों गुणोंके कार्योंका यथार्थ वर्णन करता हूँ, इन्हें घ्यान देकर सुनो ॥ ११ ॥

सम्मोहोऽज्ञानमत्यागः कर्मणामविनिर्णयः। खप्तः स्तम्भो भयं लोभः खतः सुक्ततदूषणम् ॥ १२ ॥ अस्मृतिश्चाविपाकश्च नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता । जघन्यगुणवृत्तिता ॥ १३ ॥ निर्विशेषत्वमन्धत्वं कृतमानित्वमञ्जाने शासमासिता। अक्रते अमैत्री विकृताभावो हाश्रद्धा मुदभावना ॥ १४॥ अनार्जवमसं**श**त्वं पापमचेतना । कर्म गुरुत्वं सन्नभावत्वमवशित्वमवाग्गतिः सर्व एते गुणा वृत्तास्तामसाः सम्प्रकीर्तिताः। ये चान्ये विहिता भावा लोकेऽस्मिन्भावसंश्रिताः॥१६॥ तत्र तत्र नियम्यन्ते सर्वे ते तामसा गुणाः।

मोइ, अज्ञान, त्यागका अभाव, कर्मोंका निर्णय न कर सकता, निद्रा, गर्व, मय, लोम, स्वयं ग्रुम कर्मोंमें दोष देखना, स्मरणशक्तिका अभाव, परिणाम न सोचना, नास्तिकता, दुश्चरित्रता, निर्विशेषता (अच्छे-बुरेके विवेकका अभाव), इन्द्रियोंको शिथिलता, हिंसा आदि निन्दनीय दोषोंमें प्रवृत्त होना, अकार्यको कार्य और अज्ञानको ज्ञान समझना, शत्रुता, काममें मन न लगाना, अश्रद्धा, मूर्खतापूर्ण विचार, कुटिलता, नासमझी, पाप करना, अज्ञान, आलस्य आदिके कारण देहका मारी होना, भाव-भक्तिका न होना, अजितेन्द्रियता और नीच कर्मोंमें अनुराग— ये सभी दुर्गुण तमोगुणके कार्य बतलाये गये हैं। इनके सिवा और भी जो-जो बार्ते इस लोकमें निषद्ध मानी गयी हैं, वे सब तमोगुणी ही हैं॥ १२—१६ है॥

परिवादकथा नित्यं देवब्राह्मणवैदिकी॥१७॥ अत्यागश्चाभिमानश्च मोहो मन्युस्तथाक्षमा। मत्सरश्चेव भूतेषु तामसं वृत्तमिष्यते॥१८॥

देवता, ब्राह्मण और वेदकी सदा निन्दा करना, दान न देना, अभिमान, मोह, क्रोध, असहनशीळता और प्राणियोंके प्रति मात्सर्य—ये सब तामस वर्ताव हैं ॥ १७—१८॥

वृथारम्भा हिये केचिद् वृथा दानानि यानि च। वृथा भक्षणमित्येतत् तामसं वृत्तमिष्यते ॥ १९॥

े (विधि और श्रद्धावे रहित ) न्यर्थ कायोंका आरम्भ करनाः (देश-काल-पात्रका विचार न करके अश्रद्धा और अवहेलनापूर्वक) व्यर्थ दान देना तथा (देवता और अतिथिको दिये बिना) व्यर्थ भोजन करना भी तामिषक कार्य है।। १९॥

अतिवादोऽतितिक्षा च मात्सर्यमभिमानिता। अश्रद्धानता चैव तामसं वृत्तिमध्यते॥२०॥

भारतारः भारतमा मानगरा।अभिमान और अश्रदाको भी वर्गोरणका वर्गीत मना गरा है ॥ देव ॥ क्तंतिनाला ये केचिन्नोकेऽस्मिन् पापकर्मिणः।

मन्द्रस निजमपौदास्ते सर्वे सामसाः स्पृताः ॥ २१ ॥

में तुरमा होने दर्शावयाचे और धर्मकी मर्यादा मङ्ग करने-करे के भी क्षामें मन्दर हैं। वे एवं तमीनुषी माने गये हैं 🏳 तयां योनीः प्रवस्यामि नियताः पापकर्मिणाम् । <sub>हाया ह</sub>िनस्यभाषा ये तिर्यहिनस्यगामिनः ॥२२॥

तानी मनुष्पीके लिये दूमरे जन्ममें जो योनियाँ निश्चित सी हुई दें। उनका परिचय दें रहा हूँ । उनमेंने कुछ है। बीन नगरीने दकेले जाते हैं और कुछ तियंग्योनियोंने एका वरण करते हैं ॥ रेरे ॥

न्यायगणि च भूतानि पशयो चाहनानि च । क्षत्यादा दन्दरपुकाश्च कृमिकीटबिहंगमाः॥ २३॥ यण्डला जनवशीय सर्वे चापि चतुष्पदाः। उन्मत्ता विध्या मूका ये चान्ये पापरोगिणः ॥ २४ ॥ मझास्तमित दुर्वृत्ताः सकर्मेष्ठतलक्षणाः। अवास्त्रीतस इत्येते मञ्जास्तमसि तामसाः॥ २५॥

र्यागर ( मृष्ट-पर्वत आदि ) जीवः पशुः वाहन, राक्षसः सरी, वीर्षे महोदे, पक्षी, अण्डन प्राणी, चौपाये, पागल, बहुरे, रहेरे तथा अन्य जितने पारमय रोगवाले (कोढ़ी आदि ) मनुष्य हैं। वे सब-समोगुणमें हुवे दूए हैं। अपने कमोंके अनुसार सक्षणीयारे ये दुराचारी जीव सदा दुःखमें निमग्न रहते 🐫 उनकी चित्रप्रतियोंका प्रवाह निम्न दशाकी ओर होता है। इगन्तिये उन्हें अर्वायुक्तीता कहते हैं । वे तमीगुणमें विभव्त रहनेवाले गभी प्राणी तामगी हैं ॥ २३-२५ ॥

नेपामःकर्पमुद्देकं चक्ष्याम्यहमतः परम्। यभा ने स्युताँएले।काँएलभन्ते पुण्यकमिणशा २६॥

इसंह पद्यात् भे यह वर्णन करूँगा कि उन तामधी में निर्मीय गये हुए प्राणियीका उत्यान और समृद्धि किस प्रशर होती है तथा ने पुण्यकर्मा होकर किए प्रकार श्रेष्ट लोको साम होते हैं।। २६ ॥

बन्यभा प्रतियशास्तु चित्रुद्धा ये च कर्मणः। खरमंतिरवानां च बायणानां सुमैषिणाम् ॥ २७ ॥ संस्रांग्याध्यमायान्ति यतमानाः सलोकताम। मर्गे गव्हति देवानामित्येषा वैदिकी श्रुतिः ॥ २८ ॥

शे (रासी र में निहीकी मान प्राभी हैं) उनके (पापकर्मी-का मंत्र पुराही अने स ) वर पूर्वहार पुणपत्रसीका उदय रेश है। एवं े द्रामध्योधि संस्थापि प्रभावने स्वकर्मनिय इंद्रणकामी अध्योदि समन्त्रको मान दोते हैं अर्थाव् उनके मुल्के उत्तरन होते हैं और यहाँ पुनः पानगील होकर करर उठते हैं एवं देवताओं के खर्गलोकमें चले जाते हैं-यह वेदकी श्रुति है ॥ २७-२८ ॥

अन्यथा प्रतिपन्नास्ते विवुद्धाः स्वेषु कर्मसु । पुनरावृत्तिधर्माणस्ते भवन्तीह मानुषाः॥ २९॥

वे पुनरावृत्तिशील सकाम धर्मका आचरण करनेवाले मनुष्य देवभावको प्राप्त हो जानेके अनन्तर जब वहाँसे दूसरी योनिमें जाते हैं तब यहाँ ( मृत्युलोकमें ) मनुष्य होते हैं ॥ पापयोनि समापन्नाश्चाण्डाला मूकच्चुकाः।

वर्णान् पर्यायश्यापि प्राप्तुवन्त्युत्तरोत्तरम् ॥ ३० ॥

उनमें कोई-कोई ( यचे हुए पापकर्मका फल भोगनेके लिये ) पुनः पापयोनिसे युक्त चाण्डाल, गूँगे और अटककर बोलनेवाले होते हैं और प्रायः जन्म-जन्मान्तरमें उत्तरोत्तर उच वर्णको प्राप्त होते हैं॥ ३०॥

शूट्रयोनिमतिकस्य ये चान्ये तामसा गुणाः। स्रोतोमध्ये समागम्य वर्तन्ते तामसे ग्रणे॥ ३१॥

<sup>े</sup> कोई शूद्रयोनिसे आगे बढ़कर भी तामस गुर्णोसे यु<del>क</del> हो जाते हैं और उसके प्रवाहमें पड़कर तमोगुणमें **ही प्रकृत** रहते हैं ॥ ३१ ॥

अभिष्वक्रस्तु कामेषु महामोह इति स्मृतः। भ्रुपयो मुनयो देवा मुह्यन्त्यत्र सुखेष्सवः ॥ ३२ ॥

यह जो मोगोंमें आसक्त हो जाना है, यही महामोह वताया गया है। इस मोहमें पड़कर भोगोंका सुख चाहनेवाले ऋषि, मुनि और देवगण भी मोहित हो जाते हैं (फिर साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ? ) ॥ ३२ ॥

तमो मोदो महामोहस्तामिस्रः क्रोधसंवितः। मरणं त्वन्थतामिस्रस्तामिस्नः क्रोध उच्यते ॥ ३३॥

तम ( अविद्या ), मोह ( अस्मिता ), महामोह (राग), कोच नामवाला तामिल और मृत्युरूप अन्धतामिस्र—यह पाँच प्रकारकी तामसी प्रकृति वतलायी गयी है। क्रोधकों ही तामिल कहते हैं ॥ ३३ ॥

वर्णतो गुणतश्चेव योनितरचैव तत्त्वतः। सर्वमेतत्तमो विषाः कीर्तितं वो यथाविधि॥३४॥

विपवरो ! वर्ण, गुण, योनि और तत्त्वके अनुसार मैंने आपने तमीगुणका पूरा-पूरा यथावत् वर्णन किया ॥ ३४ ॥

को न्येतद् बुष्यते साधु को न्येतत् साधु पश्यति । वतत्त्वे तत्त्वदर्शी यस्तमसस्तत्त्वळक्षणम्॥३५॥

जो अतस्यमें तस्य-इष्टि रखनेवाला है। ऐसा कौन-सा मनुष्य इस विषयको अन्छी तरह देख और समझ सकता है ? यह वित्ररीत दृष्टि ही तमोगुणकी यथार्थ पहचान है ॥३५॥ 1

361

1

ξĚ [3

ilk

i

. 0

à

तमोगुणा बहुविधाः प्रकीर्तिता यथावदुक्तं च तमः परावरम्। नरो हि यो वेद गुणानिमान सदा स तामसैः सर्वगुणैः प्रमुच्यते ॥ ३६॥

इस प्रकार तमोगुणके खरूप और उसके कार्यभूत नाना प्रकारके गुणींका यथावत् वर्णन किया गया तथा तमोगुणसे प्राप्त होनेवाली ऊँची-नीची योनियाँ भी वतला दी गर्यी। जो मनुष्य इन गुणोंको ठीक-ठीक जानता है। वह सम्पूर्ण तामिक गुर्णीवे सदा मुक्त रहता है ॥ ३६ ॥ इति श्रीमहाभारते आधमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे पट्त्रिंशोऽध्यायः॥ ३६॥ इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें गुरुशिष्यसंवादविषयक छत्तीसवाँ अध्याय परा हुआ॥ ३६॥

सप्तत्रिंशोऽध्यायः

रजोगुणके कार्यका वर्णन और उसके जाननेका फल

बह्योवाच ५

रजोऽहं वः प्रवक्ष्यामि याथातथ्येन सत्तमाः । निबोधत महाभागा गुणवृत्तं च राजसम् ॥ १ ॥

ब्रह्माजीने कहा--महाभाग्यशाली श्रेष्ठ महर्षियो ! अब मैं तुमलोगोंसे रजोगुणके स्वरूप और उसके कार्यभूत गुणोंका यथार्थ वर्णन करूँगा । ध्यान देकर सुनो ॥ १ ॥ सन्तापो रूपमायासः सुखदुःखे हिमातपौ । पेश्वर्यं विष्रहः संधिईतुवादोऽरतिः क्षमा॥ २॥ वलं शौर्यं मदो रोषो ब्यायामकलहावपि। 🖠 ध्येंप्सा पिशुनं युद्धं ममत्वं परिपालनम् ॥ ३ ॥ वधवन्धपरिक्लेशाः क्रयो विक्रय एव च । निक्रन्त छिन्धि भिन्धीति परमर्मावकर्तनम् ॥ ४ ॥ उम्रं दारुणमाक्रोशः परिच्छद्रानुशासनम्। लोकचिन्तानुधिन्ता च मत्सरः परिभावनः ॥ ५ ॥ मृषा वादो मृषा दानं विकल्पः परिभाषणम् । निन्दा स्तुतिः प्रशंसा च प्रस्तावः पारधर्षणम्॥ ६ ॥ परिचर्यानुशुश्रुषा सेवा तृष्णा व्यपाश्रयः। **ब्यूहो नयः प्रमादश्च परिवादः परिश्रहः ॥ ७ ॥** संताप, रूप, आयास, सुख-दु:ख, सदी, गर्मी, ऐश्वर्य, विग्रह, सन्धि, हेतुवाद, मनका प्रसन्न न रहना, सहनशक्ति, बल, शूरता, मद, रोष, न्यायाम, कलह, ईर्म्या, इन्छा, चुगली खानाः युद्ध करनाः ममताः कुटुम्बका पालनः वधः वन्धनः क्लेश, क्रय-विक्रय, छेदन, भेदन और विदारणका प्रयत्न, दूसरोंके मर्मको विदीर्णं कर डालनेकी चेष्टा, उपता, निष्टुरता, चिल्लाना, दूसरोंके छिद्र बताना, लैकिक बातोंकी चिन्ता करना, पश्चात्ताप, मत्सरता, नाना प्रकारके सांसारिक भावींसे भावित होनाः असत्य भाषण, मिथ्या दानः संशयपूर्ण विचारः तिरस्कारपूर्वक बोलनाः निन्दाः स्तुतिः प्रशंसाः प्रतापः बलात्कार, स्वार्थबुद्धिसे रोगीकी परिचर्या और बड़ोंकी ग्रुश्रूषा एवं सेवावृत्ति, तृष्णाः दूसरीके आश्रित रहनाः व्यवहार-कुञ्चलता, नीति, प्रमाद ( अपन्यय ), परिवाद और परिग्रह-ये समी रजोगुणके कार्य हैं ॥ २-७॥

संस्कारा ये च लोकेषु प्रवर्तन्ते पृथकपृथक्। नारीषु भूतेषु द्रव्येषु शरणेषु च ॥ ८ ॥ संसारमें जो स्त्री, पुरुष, भूत, द्रव्य और गृह आदिमें पृथक्-पृथक् संस्कार होते हैं, वे भी रजोगुणकी ही प्रेरणाके फल हैं || ८ ||

संतापोऽप्रत्ययश्चैव वतानि नियमाश्च ये। आशीर्युक्तानि कर्माणि पौर्तानि विविधानि च ॥९॥ खाहाकारो नमस्कारः खघाकारो वषट्किया। याजनाध्यापने चोभे यजनाध्ययने अपि॥ १०॥ दानं प्रतिष्रहर्येव प्रायिधत्तानि मङ्गलम्।

संताप, अविश्वास, सकाम मावसे वत-नियमीका पाछन, काम्य कर्मः नाना प्रकारके पूर्त ( वापीः कूप-तडाग आदि पुण्य ) कर्म, खाहाकार, नमस्कार, खधाकार, वषट्कार, याजनः अध्यापनः यजनः अध्ययनः दानः प्रतिग्रहः प्रायश्चित्त और मङ्गलजनक कर्म भी राजस माने गये हैं॥ ९-१० ई॥ इदं में स्यादिदं में स्यात्सेही गुणसमुद्भवः॥ ११॥

'मुझे यह वस्तु मिल जाय, वह मिल जाय' इस प्रकार जो विषयोंको पानेके लिये आसक्तिमूलक उत्कण्ठा होती है, उसका कारण रजोगुण ही है ॥ ११ ॥

अभिद्रोहस्तथा माया निकृतिर्मान एव च। स्तैन्यं हिंसा जुगुप्सा च परितापः प्रजागरः॥ १२॥ दम्भी दर्पोऽथ रागश्च भक्तिः प्रीतिः प्रमोदनम् । द्यतं च जनवादश्च सम्वन्धाः स्त्रीकृताश्च ये ॥ १३ ॥ मृत्यवादित्रगीतानां प्रसङ्गा ये च केचन। सर्वे पते गुणा विशा राजसाः सम्प्रकीर्तिताः ॥ १४ ॥

विप्रगण ! द्रोहः मायाः शठताः, मानः चोरीः हिंसाः घुणा, परिताप, जागरण, दम्म, दर्प, राग, सकाम मक्ति, विषय-प्रेम, प्रमोद, चूतकीड़ा, लोगोंके साथ विवाद करना, स्नियोंके लिये सम्बन्ध बढ़ाना, नाच-त्राजे और गानमें आसक्त होना-ये सब राजस गुण कहे गये हैं ॥ १२-१४॥

भूतनगरनित्यानां भावानां भुवि भावनाः। विपर्गनित्ताः नित्यं धर्मोऽपंः काम इत्यपि ॥ १५ ॥ कामगुताः प्रमोदनं सर्वकामसमृजिभिः। सर्गनिकोतम इत्येतं मनुष्या रजसा वृताः ॥ १६॥

हैं इस इच्छी पर भूनः वर्तमान और भविष्य पदार्योकी जिल्ला करते हैं। पर्म, अर्थ और कामरूप त्रिवर्गके मेन्नों एते इसे हैं। मनमाना वर्ताव करते हैं और छब प्रकार मेन्नों हो समृद्धिये आनन्द मानते हैं, वे मनुष्य रातेशुल्ये आहत हैं। उन्हें अर्वाक् होता कहते हैं ॥१५-१६॥ श्रामिनीहों के प्रमोदन्ते जायमानाः पुनः पुनः । भ्राम्य भाविष्यमीहन्ते पहेलोकिक मेच च । इदिन प्रतिगृह्यन्ति तप्यन्त्यथ जुस्ति ॥१७॥

इति शीमहामारते आधमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि

रेखे लोग इस लोकमें वार-बार जनम लेकर विषयजनित आनन्दमें मग्न रहते हैं और इहलोक तथा परलोकमें मुख पानेका प्रयत्न किया करते हैं। अतः वे सकाम भावधे दान देते हैं, प्रतिग्रह लेते हैं, तथा तर्पण और यश करते हैं॥

> रजोगुणा वो वहुधानुकीर्तिता यथावडुक्तं गुणवृत्तमेव च। नरोऽपि यो वेद् गुणानिमान् सदा स राजसैः सर्वगुणैर्विमुच्यते ॥१८॥

मुनिवरो ! इस प्रकार मैंने तुमलोगोंसे नाना प्रकार के राजस गुणों और तदनुकूल वर्तावींका यथावत् वर्णन किया । जो मनुष्य इन गुणोंको जानता है। वह सदा इन समस्त राजस गुणोंके बन्वनींसे दूर रहता है ॥ १८ ॥ गुरुशिष्यसंवादे सप्ठांत्रकोऽध्यायः ॥ ३०॥

इस प्रकार धीनढानारत आदयमेविकपर्यके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें गुरुशिष्य-संवादविषयक सैंतीसवी अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७॥

# अष्टात्रिंशोऽघ्यायः

### सन्वगुणके कार्यका वर्णन और उसके जाननेका फल

षद्मोवाच

अतः परं प्रवक्ष्यामि तृतीयं गुणमुत्तमम् । सर्वभूतदितं लोके सतां धर्ममनिन्दितम् ॥ १ ॥

व्रताजीने कहा—महर्षियो ! अव मैं तीसरे उत्तम गुण (मरवगुण) का वर्णन करूँगा, जो जगत्में सम्पूर्ण प्राणियोंका हितकारी और क्षेष्ट पुरुषोंका प्रशंखनीय वर्म हैं।।) सानन्दः प्रांतिरुद्देकः प्राकाद्यं सुखमेव च ! स्थापण्यमसंरम्भः सन्तोषः श्रद्धधानता ॥ २ ॥ समा धृतिर्राष्ट्रसा च समता सत्यमार्जवम् । श्रद्धाध्यानस्या च द्यौचं दाक्यं पराक्रमः ॥ ३ ॥

भागन्द, प्रथमताः उन्नतिः प्रकाशः सुलः कृपणताका सनायः निर्भयताः संतोपः, श्रद्धाः समाः धैर्यः अहिंसाः समाः सन्यः सरलताः कोषका अमावः किसीके दोप न देशनाः पित्रताः नतुरता और पराक्रम—ये स्वत्रत्युणके कार्वः है॥ २–३॥

मुना नानं मुत्रा वृत्तं मुघा सेवा मुघा धमः। एवं यो युक्तधमः म्यात् सोऽमुत्रात्यन्तमस्तुते ॥ ४॥

नाना प्रकारी संसादिक जानकारी, सकाम स्पवहार, भेवा और धम राप्यं है-पेसा समग्रकर जो कल्यानके सावनमें स्था गता है। पर परलेकों असम ग्रुपका भागी होता है॥
निर्मेगी निरहद्वारों निरहद्वार सर्वतः समः।

समार निरम्बाप सिरायाः सवतः समा। समाप्तमम्त प्रयय सतां धर्मः सनातनः॥ ५॥ मगाः प्रदेशर और साधाने रहित होकर सर्वत्र रमदृष्टि रखना और सर्वया निष्काम हो जाना ही श्रेष्ठ पुरुषी-का सनातन धर्म है ॥ ५ ॥

विश्रम्भो हीस्तितिक्षा च त्याग शौचमतिद्रता।
आनृशंस्यमसम्मोहो द्या भूतेष्वपैशुनम् ॥ ६ ॥
हर्षस्तुष्टिविंस्यश्च विनयः साधुवृत्तिता।
शान्तिकर्मणि शुद्धिश्च शुभा बुद्धिविंमोचनम् ॥ ७ ॥
उपेक्षा ब्रह्मचर्ये च परित्यागश्च सर्वज्ञः।
निर्ममत्वमनाशीष्ट्रमपन्सितधर्मता ॥ ८ ॥

विश्वासः छजाः तिदिशाः त्यागः पवित्रताः आलस्यरित होनाः कोमलताः मोहका अभावः प्राणियोपर दया करनाः, सुगढी न खानाः हर्षः धंतोपः गर्वहीनताः विनयः सद्यतीवः शान्तिकर्ममे शुद्धभावसे प्रवृत्तिः उत्तम बुद्धिः आसक्तिसे सूटनाः जगत्के मोगीसे उदासीनताः ब्रह्मचर्यः सब प्रकारका त्यागः निर्ममताः फलकी कामना न करना तथा धर्मका निरन्तर पालन करते रहना-ये सब सस्वगुणके कार्यः है।६-८।

मुधा दानं मुधा यहो मुधाऽधीतं मुधा वतम् । मुधा प्रतिप्रदृश्चेव मुधा धर्मो मुधा तपः॥९॥ एवंवृत्तास्तु ये केचिछोकेऽस्मिन् सत्त्वसंश्रयाः।

ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्थास्ते धीराः साधुद्दिनः ॥१०॥ स्काम दानः यशः अध्ययनः वतः परिव्रहः धर्म और तर-ये स्व व्यर्थ हैं-ऐशा समझकर जो उपर्युक्त वर्तावका पालन करते हुए इस जगत्में सत्यका आश्रय केतं हैं और वेदकी उत्यक्तिके स्यानभूत परब्रह्म परमात्मामें निष्ठा रखते हैं, वे ब्राह्मण ही धीर और साधुद्धीं माने गये हैं ॥९-१०॥

1 PE

F 17 1

THE PARTY

1767

有明

13 3

100

i Ri

1

हित्वा सर्वाणि पापानि निःशोका द्यथ मानवाः। दिवं प्राप्य तु ते धीराः कुर्वते वे ततस्तन्ः॥ ११॥

े वे घीर मनुष्य सब पापोंका त्याग करके शोकसे रहित हो जाते हैं और स्वर्गलोकमें जाकर वहाँके मोग भोगनेके लिये अनेक शरीर घारण कर लेते हैं॥ ११॥

ईशित्वं च वशित्वं च लघुत्वं मनसश्च ते। विकुर्वते महात्मानो देवास्त्रिदिवगा इव॥१२॥ अर्ध्वस्रोतस इत्येते देवा वैकारिकाः स्मृताः।

सत्त्वगुणसम्पन्न महात्मा स्वर्गवासी देवताओंकी माँति ईशित्व विश्वाल और रुपिमा आदि मानसिक सिद्धियोंको प्राप्त करते हैं। वे अर्ध्वस्रोता और वैकारिक देवता माने गये हैं॥ १२६॥

विकुर्वन्तः प्रकृत्या वै दिवं प्राप्तास्ततस्ततः ॥ १३ ॥ यद् यदिच्छन्ति तत् सर्वे भजन्ते विभजन्ति च ।

ं ( योगबलमे ) स्वर्गको प्राप्त होनेपर उनका चित्त उन-

उन भोगजनित संस्कारोंसे विकृत होता है। उस समय वे जो-जो चाहते हैं, उस-उस वस्तुको पाते और बॉटते हैं॥१३॥ इत्येतत् सात्त्विकं वृत्तं कथितं वो द्विजर्पभाः। प्तद् विकाय स्मते विधिवद् यद् यदिच्छति॥१४॥

श्रेष्ठ ब्राह्मणो । इस प्रकार मैंने तुमलोगोंसे सत्त्वगुणके कार्योंका वर्णन किया । जो इस विषयको अच्छी तरह जानता है। वह जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है। उसीको पा लेता, है ॥ १४॥

प्रकीर्तिताः सत्त्वगुणा विशेषतो यथावदुक्तं गुणवृत्तमेव च । नरस्तु यो वेद गुणानिमान सदा

्र गुणान् स भुङ्क्ते न गुणैः स युज्यते ॥ यह स्वगुणका विशेषरूपसे वर्णन किया गया तथा स्वगुणका कार्य भी वताया गया। जो मनुष्य इन गुणौंको जानता है, वह सदा गुणोंको मोगता है, किंतु उनसे बँषता नहीं॥ १५॥

इति श्रीमहासारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादेऽष्टित्रिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत आर्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीता-पर्वमें गुरु-शिष्य-संवादविषयक अवृतीसर्वा अध्याय पूरा हुआ॥ ३८॥

# एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः

सन्व आदि गुणोंका और प्रकृतिके नामोंका वर्णन

बह्योवाच

नव शक्या गुणा वक्तुं पृथक्त्वेनैव सर्वशः। अविच्छित्रानि दश्यन्ते रजः सत्त्वं तमस्तथा ॥ १ ॥

ब्रह्माजीने कहा—महर्षियो ! सरव, रज और तम— इन गुणींका सर्वया प्रयक्ष्यमे वर्णन करना असम्भव है; क्योंकि ये तीनों गुण अविच्छित्र ( मिले हुए ) देखे जाते हैं॥ १॥

अन्योन्यमथ रज्यन्ते हान्योन्यं चार्थजीविनः। अन्योन्यमाश्रयाः सर्वे तथान्योन्यानुवर्तिनः॥ २॥

ये सभी परस्पर रँगे हुए, एक दूसरेसे अनुप्राणितः अन्योन्याश्रित तथा एक दूसरेका अनुसरण करनेवाले हैं। दिने यावत्सत्त्वं रजस्तावद् वर्तते नात्र संशयः। यावत्तमश्च सत्त्वं च रजस्तावदिहोच्यते॥ ३॥ इसमें संदेह नहीं कि इस जगत्में जनतक सत्त्वगुण रहता है, तनतक रजोगुण मी रहता है एवं जन्नतक तमोगुण रहता है, तस्तक सत्त्वगुण और रजोगुणकी भी सत्ता रहती है, ऐसा कहते हैं॥ ३॥

संहत्य कुर्वते यात्रां सहिताः संघचारिणः। संघातवृत्तयो होते वर्तन्ते हेत्वहेतुभिः॥ ४॥ ये गुण किसी निमित्तते अथवा विना निमित्तके भी सदा साथ रहते हैं, साथ-ही-साथ विचरते हैं, समूह बनाकर यात्रा करते हैं और संघात ( शरीर ) में मौजूद रहते हैं ॥(४)॥ उद्देकव्यतिरिक्तानां तेषामन्योन्यवर्तिनाम् । वक्यते तद् यथा न्यूनं व्यतिरिक्तं च सर्वशः॥ ५॥

ऐसा होनेपर भी कहीं तो हन उन्नति और अवनितके स्वभाववाले तथा एक दूसरेका अनुसरण करनेवाले गुणींमेंसे किसीकी न्यूनता देखी जाती है और कहीं अधिकता। सो किस प्रकार ! यह बताया जाता है ॥ ﴿﴿﴿﴾ ॥

व्यतिरिक्तं तमो यत्र तिर्यग् भावगतं भवेत्। अल्पं तत्र रजो ह्रेयं सत्त्वमल्पतरं तथा॥ ६॥

्रतिर्यग् योनियोंमें जहाँ तमोगुणकी अधिकता होती है। वहाँ योड़ा रजोगुण और बहुत योड़ा सत्त्वगुण समझना चाहिये॥ ६॥

उद्रिकं च रजो यत्र मध्यक्षोतोगतं भवेत्। अरुपं तत्र तमो शेयं सत्त्वमल्पतरं तथा॥ ७॥

मध्यस्रोता अर्थात् मनुष्ययोनिमें, जहाँ रजोगुणकी मात्रा अधिक होती है, वहाँ थोड़ा तमोगुण और बहुत थोड़ा सस्व-गुण समझना चाहिये ॥ ७॥ र्राट्रलं म यहा सन्यम्ध्वेत्रीतीमतं भवेद्। अन्यं सत्र तमा नेयं रजनात्पतरं तथा॥ ८॥

क्षी प्रस्य तार्जनेता यानी देवनेतियों में जहाँ सत्व-गुणको कृषि होती है यहाँ तमें गुण अल्प और रजोगुण अल्प-सर जानना पादिने ॥ ८ ॥

सन्यं वैक्तरिकी योनिरिन्द्रियाणां प्रकाशिका । स दिस्तन्यात् परंग्धर्मः कश्चिद्दन्यो विधीयते ॥ ९ ॥

मत्त्रात् इत्याति उत्पत्तिका कारण है। उसे वैकारिक देख मानते हैं। यह इत्याति और उनके विपर्योको प्रकाशित करनेपाल है। अन्तरात्रणे ददकर दूसरा कोई धर्म नहीं, सरापा गण है।। ९॥

कर्यं गच्छिन्त सत्त्वस्था मध्ये तिष्टन्ति राजसाः। जगन्यगुणसंयुक्ता यान्त्यधस्तामसा जनाः॥१०॥

गरामुणमें स्पित पुराप स्वर्गादि उद्य छोकोंको जाते हैं। रजोगुणमें स्पित पुराप मध्यमें अर्थात् मनुष्यछोकमें ही रहते हैं और तमोगुणके कार्यस्प निद्राः प्रमाद एवं आरुस्य आदिमें रिक्त पूष्ट तामग्र मनुष्य अधीगतिको प्राप्त होते—नीच मीनियों अथया नरकोंमें पदते हैं॥ १०॥

तमः शुट्टे रजः क्षत्रे बाद्यणे सत्त्वमुत्तमम् । इत्येवं त्रिषु वर्णेषु विवर्तन्ते गुणाख्रयः॥ ११॥

शृद्धें तमांगुणकी, धित्रियमें रजोगुणकी और ब्राह्मणमें सरप्युणकी प्रधानता होती है। इस प्रकार इन तीन वर्णोमें गुरस्थतांसे ये तीन गुण रहते हैं॥ ११॥

रूरादपि दि दरयन्ते सदिताः संघचारिणः। तमः सस्यं रजदचंच पृथक्त्वे नानुशुभ्रम ॥ १२ ॥

एक गांध चलनेवाले ये गुण दूरसे भी मिले हुए ही दिगावी पढ़ते हैं। तमोगुण, कत्वगुण और रजोगुण-ये हांधा प्रध्यपुष हों। ऐशा कभी नहीं चुना ॥ १२ ॥ हुट्टा त्यादित्यमुद्यन्तं कुचराणां भयं भवेत्। सन्यगाः परितप्येयुरुष्णतो दुःखभागिनः॥ १३ ॥

प्रवेशे उदित हुआ देलकर दुराचारी मनुष्योंको मय होता है और प्राप्ते दुःशित गहगीर संतप्त होते हैं ॥ १३ ॥ बादिग्यः सत्त्वमुद्धिनां कुच्चरास्तु तथा तमः । परितापोऽध्यमानां च रजसो गुण उच्यते ॥ १४ ॥

स्पेटि यूर्व सम्बद्धान्यभान है। दुराचारी मतुष्य तमो-गुणम्बान है पूर्व गहर्मारीको होनेवाला संताव रजीगुणम्बान करा गमा है॥ १४॥

माकाद्यं सन्यमादित्यः संतापो रजसो गुणः । त्रप्रयस्तु विजेयस्तामसस्तस्य पर्यसु ॥ १५॥ द्वेश प्रकार सत्तपुण है। उनका तान रजोगुण है और अमावास्त्राके दिन जो उनपर ग्रहण लगता है। बह तमोगुणका कार्य है।।(१५ ॥

एवं ज्योतिष्यु सर्वेषु निवर्तन्ते गुणास्त्रयः। पर्यायेण च वर्तन्ते तत्र तत्र तथा तथा॥१६॥

इस प्रकार सभी ज्योतियों तीनों गुण कमशः वहाँ वहाँ उस-उस प्रकारसे प्रकट होते और विलीन होते रहते हैं भी स्थायरेषु तु भावेषु तिर्यग्भावगतं तमः। राजसास्त विवर्तन्ते स्नोहभावस्त सात्त्विकः ॥ १७॥

स्यावर प्राणियोंमें तमोगुण अधिक होता है। उनमें जो यदनेकी किया है वह राजस है और जो चिकनापन है। वह सात्त्विक है। (१७॥

अहस्त्रिधा तु विशेषं त्रिधा रात्रिर्विधीयते । मासार्धमासवर्षाणि ऋतवः संधयस्तथा॥१८॥

्राणोंके भेदछे दिनको भी तीन प्रकारका समझना चाहिय। रात भी तीन प्रकारकी होती है तथा मासः पक्षः वर्षः ऋत और संध्याके भी तीन-तीन भेद होते हैं ॥ १८ ॥

त्रिधा दानानि दीयन्ते त्रिधा यज्ञः प्रवर्तते । त्रिधा लोकास्त्रिधा देवास्त्रिधा विद्यास्त्रिधा गतिः ॥१९॥

्राणोंके भेदसे तीन प्रकारसे दान दिये जाते हैं। तीन प्रकारका यज्ञानुष्ठान होता है। लोक देव विद्या और गति भी तीन-तीन प्रकारकी होती है॥ १९॥

भूतं भन्यं भविष्यं च धर्मोऽर्थः काम एव च । प्राणापानाबुदानश्चाप्येत एव त्रयो गुणाः ॥ २०॥

ें भूतः वर्तमानः भविष्यः घर्मः अर्थः, कामः प्राणः, अवान और उदान—ये सब त्रिगुणात्मक ही हैं ॥ २०॥ पर्यायेण प्रवर्तन्ते तत्र तत्र तथा तथा।

यर्गियण अवतन्त तत्र तत्र तथा तथा। यर्तिकचिदिहरोकेऽस्मिन् सर्वमेते त्रयो गुणाः॥२१॥

ि इस जगत्में जो कोई मी वस्तु भिन्न-भिन्न स्थानेमें मिन्न-भिन्न प्रकारसे उपलब्ध होती हैंग: वह स्वय न्निगुणमय -है-॥ २१॥

त्रयो गुणाः प्रवर्तन्ते हान्यका नित्यमेव तु । सत्त्वं रजस्तमश्चेव गुणसर्गः सनातनः ॥ २२ ॥

न्सर्वत्र तीनों गुणेंकी ही सत्ता है। ये तीनों अव्यक्त और प्रवाहरूपमें नित्य भी हैं। सरवा रज्ञ और तम—इन गुणों-की सृष्टि सनातन है॥ २२॥

तमो व्यक्तं शिवं धाम रजो ये।निः सनातनः।
प्रकृतिविकारः प्रलयः प्रधानं प्रभवाष्ययो ॥ २३ ॥
अनुद्रिकमन्नं वाष्यकम्पमचलं ध्रुवम्।
सदसद्येव तत् सर्वमव्यक्तं त्रिगुणं स्मृतम्।
ध्रेयानि नामघ्यानि नरेरच्यात्मचिन्तकेः॥ २४ ॥
े प्रकृतिको तमः व्यक्तः शिवः धामः रज, योनिः

सनातन, प्रकृति, विकार, प्रलय, प्रघान, प्रमय, अप्यय, अनुद्रिक्त, अन्त, अकम्प, अचल, ध्रुव, सत्, असत्, अन्यक्त और त्रिगुणात्मक कहते हैं। अध्यात्मतत्त्वका चिन्तन। करनेवाले लोगोंको इन नामोंका शान प्राप्त करना चाहिये॥ २३-२४॥

अन्यक्तनामानि गुणांश्च तत्त्वतो यो वेद सर्वाणि गतीश्च केवलाः। विमुक्तदेहः प्रविभागतस्ववित्

स मुच्यते सर्वगुणैर्निरामयः॥ २५॥

जो मनुष्य प्रकृतिके इन नामों, सत्त्वादि गुणों और सम्पूर्ण विशुद्ध गतियोंको ठीक ठीक जानता है, वह गुण-विभागके तत्त्वका ज्ञाता है। उसके अपर सांसारिक दुःखोंका प्रभाव नहीं पड़ता। वह देह-त्यागके पश्चात् सम्पूर्ण गुणोंके बन्धनसे छुटकारा पा जाता है॥ हिंदें॥

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे ऊनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें गुरु-शिष्य-संवादविषयक रनताक्षीसर्वो अध्याय पृग हुआ ॥ ३९ ॥

## चत्वारिंशोऽध्यायः

महत्त्रत्वके नाम और परमात्मतत्त्वको जाननेकी महिमा

ब्रह्मोवाच

अव्यक्तात्पूर्वमुत्पन्नो महानात्मा महामितः । आदिर्गुणानां सर्वेषां प्रथमः सर्ग उच्यते ॥ १ ॥

्ज्ञह्माजी बोले महर्षिगण ! पहले अव्यक्त प्रकृतिने महात् आत्मस्वरूप महाबुद्धितस्व उत्पन्न हुआ । यही सव गुणीका आदितस्व और प्रथम सर्ग कहा जाता है ॥ १ ॥

महानातमा मितिर्विष्णुर्जिष्णुः शम्भुश्च वीर्यवान् । बुद्धिः प्रक्षोपलिष्ध्य तथा ख्यातिष्टृतिः स्मृतिः ॥२ ॥ पर्यायवाचकैः शब्दैर्भहानातमा विभाव्यते । तं जानन् ब्राह्मणो विद्वान् प्रमोहं नाधिगच्छति ॥ ३ ॥

महान् आत्माः मतिः विष्णुः जिष्णुः शम्भुः वीर्यवान्ः बुद्धिः प्रज्ञाः उपविश्यः ख्यातिः धृतिः स्मृति—इन पर्यायवाची नामीते महान् आत्माकी पह्चान होती है। उसके तत्त्वको जाननेवाला विद्वान् जात्मण कभी मोहमें नहीं पड़ता॥ 🕞 ॥

सर्वतःपाणिपादश्च सर्वतोऽक्षिशिरोमुखः। सर्वतःश्रुतिमाँह्योके सर्वे व्याप्य स तिष्ठति॥ ४॥

े <u>परमात्मा सब ओर हाथ पैरवाला, सब ओर नेत्र</u>, सिर और मुखवाला तथा सब ओर कानवाला है; क्योंकि वह संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित है ॥ है ॥

महाप्रभावः पुरुषः सर्वस्य दृदि निश्चितः। भणिमा लघिमा प्राप्तिरीशानो ज्योतिरव्ययः॥ ५॥

सबके हृदयमें विराजमान परम पुरुष परमात्माका प्रभाव बहुत बड़ा है। अणिमा छिषमा और प्राप्ति आदि सिद्धियाँ उसीके स्वरूप हैं। वह सबका शासन करनेवाला ख्योतिर्मय और अविनाशी है॥ ५॥

तत्र बुद्धिविदो लोकाः सद्भावनिरताश्च ये। ध्यानिनो नित्ययोगाश्चसत्यसंधा जितेन्द्रियाः॥ ६॥ शानवन्तश्च ये केचिद्ञुःधा जितमन्यवः। प्रसन्नमनसो धीरा निर्ममा निरहंकताः॥ ७॥ विमुक्ताः सर्व एवते महत्त्वमुपयान्त्युत। आत्मनो महतो वेद यः पुण्यां गतिमुक्तमाम्॥ ८॥

संसारमे जो कोई भी मनुष्य बुद्धिमान्, सद्भाव-परायण, ध्यानी, नित्य योगी, सत्यप्रतिज्ञ, जितेन्द्रिय, ज्ञानवान्, लोभहीन, क्रोधको जीतनेवाले, प्रसन्निच्न, धीर तथा ममता और अहंकारसे रहित हैं, वे सब मुक्त होकर परमात्माको प्राप्त होते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ परमात्माकी महिमाको जानता है, उसे पुण्यदायक उत्तम गति मिलती है ॥ ६-८ ॥

अहंकारात् प्रस्तानि महाभूतानि पञ्च वै। पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम् ॥ ९॥

पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, और पाँचवाँ तेज—से...

पाँचों महाभूत अहंकारते उत्पन्न होते हैं ॥ ९ ॥

तेषु भूतानि युज्यन्ते महाभूतेषु पञ्चसु ।

ते शब्दस्पर्शक्षेषु रसगन्धिकयासु च ॥ १० ॥

उन पाँचीं महाभूतीं तथा उनके कार्य शब्द, स्पर्श,

स्प, रस, गन्ध आदिते सम्पूर्ण प्राणी युक्त हैं ॥ १० ॥

महाभूतिवनाशान्ते प्रलये प्रत्युपस्थिते ।

महाभूतविनाशान्ते प्रलय प्रत्युपास्थतः। सर्वप्राणभृतां धीरा महदुत्पद्यते भयम्॥११॥ स धीरः सर्वलोकेषु न मोहमधिगच्छति।

धैर्यशाली महर्षियो ! जब पञ्चमहाभूतोंके विनाशके समय प्रलयकाल उपस्थित होता है, उस समय समस्त प्राणियोंको महान् भयका सामना करना पड़ता है । किंतु सम्पूर्ण लोगोंमें जो आत्मशानी धीर पुरुष है, वह उस समय मी मोहित नहीं होता ॥ ११ है ॥

विष्णुरेवादिसर्गेषु खंयरभूभेवति प्रसः॥१२॥ एवं हि यो वेद गुहाशयं प्रमुं परं पुराणं पुरुषं विश्वरूपम्॥

दिगणमयं युक्तिमतां पर्या गति भारिकामि कांत्रमर्ग सायम्य तिथ्यु ही स्वयं अपनी

्रकाते प्रकट होते हैं। जो इस प्रकार बुद्धिरूपी गुहामें स वृद्धिमान् वृद्धिमतोत्य तिष्ठति ॥१३॥ स्थितः विश्वरूपः पुराणपुरुषः हिरणम्य देव और शानियोंकी परम गतिरूप परम प्रभुको जानता है। वह बुद्धिमान् बुद्धिकी सीमाके पार पहुँच जाता है ॥ १२-१३॥

इति मोमदाभारते आध्यमेधिके पर्यणि अनुगीतापर्यणि गुरुशिष्यसंवादे चरवारिशोऽध्यायः॥ ४०॥ क्षा प्रकार की सद्भाना ने आद रहेनिक पर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें गुरुशिष्यसंबाद विषयक चालीसवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ४० ॥

## एकचत्वारिंशोऽध्यायः अहंकारकी उत्पत्ति और उसके स्वरूपका वर्णन

#### महागिवा च

य उत्पन्नो महान् पूर्वमहंकारः स उच्यते। यद्विमन्यव सम्भूता द्वितीयः सर्ग उच्यते ॥ १ ॥

बह्माजीने कहा-मद्भियो ! जो पहले महत्तव उस्रशः राभा मा। गई। अटकार कहा जाता है। जब वह अईस्पर्में प्रावर्भन होता है। तय यह दूसरा सर्ग कहलाता है ॥ रे ॥ गहंशाग्धा भूतादिवैकारिक इति स्मृतः। तेजसक्षेत्रमा धातुः प्रजासर्गः प्रजापतिः॥ २ ॥

यह अहंकार भ्तादि विकारोंका कारण है। इसलिये दैरास्कि माना गया है । यह रजोगुणका स्वरूप है **, इ**बलिये तै तम है। इनका आचार चेतन आतमा है। सारी प्रजाकी म्इष्टि इसीम होती है। इसलिये इसकी प्रजापति कहते हैं॥२॥ द्यानां प्रभवा द्वं। मनस्य त्रिलोकरुत्। अद्यित्येव तत्सर्वमिभमन्ता स उच्यते॥ ३॥

यह श्रीशांद इन्द्रियरूप देवांका और मनका उत्पत्ति-गान पर्व म्वयं भी देवम्बरून है इसलिय इसे त्रिलोकीका व सां माना गया है। यह सम्पूर्ण जगत् अहंकारस्वरूप है। इवलिये यह अभिमन्ता कहा जाता है ॥ ३ ॥ अध्यात्मज्ञानतृप्तानां मुनीनां भावितात्मनाम् । स्वाध्यायकतुसिद्धानामेष होकः सनातनः ॥ ४ ॥

जो अध्यात्मज्ञानमें तृप्तः आत्माका चिन्तन करनेवाले और स्वाध्यायरूपी यशमें सिद्ध हैं। उन मुनिजनींको यह सनातन लोक प्राप्त होता है ॥🕸॥

> अहंकारेणाहरतो गुणानिमान् भूतादिरेवं स्जते स भूतकृत्। वैकारिकः सर्वमिदं विवेष्टते

खतेजसा रञ्जयते जगत् तथा॥ ५॥

समस्त भूतींका आदि और सबको उत्पन्न करनेवाला वद अहंकारका आघारभृत जीवात्मा अहंकारके द्वारा सम्पूर्ण गुणोंकी रचना करता है और उनका उपभोग करता है। यह जो ऋछ भी चेष्टाशील जगत् है। वह विकारीके -कारणरूप अहंकारका ही स्वरूप है। वह अहंकार ही अपने तेजसे सारे जगत्को रजोमय ( मोगोंका इच्छुक ) बनाता है॥५॥

इति थीमहामारते वाश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे पुकचलारिशोऽध्यायः॥ ४१ ॥ रम प्रधार प्रीनदान रत भारवमेविक वेर अन्तरीत अनुसीनापर्वमें गुरु-शिष्य-संवादविषयक इस्तालीसर्वी अध्याय पूरा हुआ ॥ ४९ ॥

# द्विचत्वारिंशोऽध्यायः <sup>४</sup>

अहंकारसे पश्च महाभृतों और इन्द्रियोंकी सृष्टि, अध्यातम, अधिभृत और अधिदेवतका वर्णन तथा निवृत्तिमार्गका उपदेश

धर्दाधम् अम्यानि महाभृतानि पञ्च वै। पृभिक्षे बायुगकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम् ॥ ६ ॥ बहातीने यहा—मर्थिया | सर्वासे प्रथीरे भादः भारत्यः १४ और पॉनची तेल-ये पद्म गहाभृत राष्ट्र हर है। १॥ वेषु मुतानि सुभानि मदामूनेषु पञ्चसु ।

धवीयाच

शब्दस्पर्शनकृषेषु रसगन्धिकयासु च ॥ २॥ इन्हीं पद्म महाभूतीमें अर्थात् इनके शब्द, स्पर्श, रूपा, नामक विषयोंमें समस्त प्राणी गन्ध मोदित रहते हैं ॥ रि॥ महाभूतविनाशान्ते**ः** मलये मत्युपस्थिते ।

सर्वेपाणस्तां श्रीरा महदभ्युद्यते भयम् ॥ ३ ॥ पैयं याडी महर्षियो । महाभूतीका नाश होते समय जन लयका अवसर आता है, उस समय समस्त प्राणियोंको हान् मय प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

।द् यस्माज्ञायते भूतं तत्र तत् प्रविळीयते । भियन्ते प्रतिलोमानि जायन्ते चोत्तरोत्तरम् ॥ ४ ॥

जो भूत जिससे उत्पन्न होता है, उसका उसीमें लय जिता है। ये भूत अनुलोमक्रमसे एकके बाद एक प्रकट ति हैं और विलोमक्रमसे इनका अपने-अपने कारणमें य होता है॥﴿﴿﴾॥

तः प्रलीने सर्वस्मिन् भूते स्थावरजङ्गमे ।
मृतिमन्तस्तदा धीरा न लीयन्ते कदाचन॥ ५ ॥
इस प्रकार सम्पूर्ण चराचर भूतोंका लय हो जानेपर मी
मरणशक्तिसे सम्पन्न धीर-हृद्य योगी पुरुष कभी

ाब्दः स्पर्शस्तथा रूपं रसो गन्धश्च पश्चमः।
केयाः करणिनत्याः स्युरिनत्या मोहसंक्षिताः॥ ६ ॥

काब्दः स्पर्शः रूपः रसः और पाँचवाँ गन्व तथा इनको
हण करनेकी कियाएँ—ये कारणरूपे (अर्थात् सूक्ष्म
।नःस्वरूप होनेके कारण) नित्य हैं; अतः इनका भी प्रत्य गलमें लय नहीं होता। जो (स्थूल पदार्थ) अनित्य हैं।
। ।

होभत्रजनसम्भूता निर्विशेषा ह्यकिंचनाः । गंसशोणितसंघाता अन्योन्यस्योपजीविनः॥ ७ ॥ बहिरात्मान इत्येते दीनाः कृपणजीविनः।

े लोम, लोमपूर्वक किये जानेवाले कर्म और उन कर्मों हे उत्पन्न समस्त फल समानभावसे वास्तवमें कुछ मी नहीं । शरीरके वाह्य अङ्ग रक्त-मांसके संघात आदि एक दूसरेके उद्दारे रखनेवाले हैं। इसीलिये ये दीन और कृपण माने गये हैं॥ ७ है॥

प्राणापानाबुदानश्च समानो व्यान पव च ॥ ८ ॥ अन्तरात्मिन चाप्येते नियताः पश्च वायवः । वाडानोबुद्धिभिः सार्द्धमिद्मष्टात्मकं जगत् ॥ ९ ॥ प्राणः अपानः उदानः समान और व्यान—ये पाँच वायु नियतरूपसे शरीरके भीतर निवास करते हैं। अतः ये सक्ष्म हैं। मनः वाणी और बुद्धिके साथ गिननेसे इनकी, संख्या आठ होती है। ये आठ इस जगतके उपादान कारण हैं ॥ ८-९ ॥

त्वग्द्याणभोत्रचक्षूंषि रसना वाक् च संयताः। विशुद्धं च मनो यस्य बुद्धिश्चाव्यभिचारिणी॥ १०॥ अष्टी यस्याग्नयो होते न द्दन्ते मनः सदा। स तव् ब्रह्म शुभं यातितसाद् भूयो न विद्यते॥११॥ ० निस्की त्वचाः नासिकाः, कानः आँसः रसना और वाक् न्ये इन्द्रियाँ वशमें हों मन शुद्ध हो और बुद्धि एक निश्चयपर स्थिर रहनेवाली हो तथा जिसके मनको उपर्युक्त इन्द्रियादिरूप आठ अग्नियाँ तति न करती हों, वह पुरुष उस कल्याणमय ब्रह्मको प्राप्त होता है, जिससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है ॥ १०-११ ॥

एकाद्द्रा च यान्याहुरिन्द्रियाणि विशेषतः । अहंकारात् प्रस्तानि तानि वक्ष्याम्यहं द्विजाः॥ १२॥

द्विजवरो ! अहंकारसे उत्पन्न हुई जो <u>मनसहित</u>्यारह. .इ<u>न्द्रियाँ बतलायी जाती हैं</u>, उनका अव विद्येषरूपसे वर्णन करूँगा, सुनो ॥ १२॥

श्रोत्रं त्वक्चसुषीजिह्या नासिका चैव पञ्चमी। पादौ पायुरुपस्थश्च हस्तौ वाग् दशमी भवेत्॥ १३॥ इन्द्रियग्राम इत्येष मन एकादशं भवेत्। एतं ग्रामं जयेत् पूर्वं ततो ब्रह्म प्रकाशते॥ १४॥

कान, खचा, आँख, रमना, पाँचवी नामिका तथा हाथ, पैर, गुदा, उपस्य और वाक् यह दस इन्द्रियोंका है। समूह है। मन ग्यारहवाँ है। मन्ष्यको पहले इस समुदावपर। विजय प्राप्त करना चाहिये। तत्पश्चात् उसे ब्रह्मका, साक्षात्कार होता है॥ १३-१४॥

वुद्धीन्द्रयाणि पञ्चाहुः पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च।
श्रोत्रादीन्यपि पञ्चाहुर्वुद्धियुक्तानि तत्त्वतः ॥१५॥
अविशेषाणि चान्यानि कर्मयुक्तानि यानि तु ।
उभयत्र मनो श्रेयं वुद्धिस्तु द्वादशी भवेत् ॥१६॥

हन इन्द्रियोंमें पाँच ज्ञानेन्द्रिय हैं और पाँच कर्मेन्द्रिय। वस्तुतः कान आदि पाँच इन्द्रियोंको ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं और उनसे भिन्न शेष जो पाँच इन्द्रियाँ हैं। वे कर्मेन्द्रिय कहलाती हैं। मनका सम्बन्ध ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनोंसे हैं और बुद्धि वारहवाँ है ॥ १५-१६॥

इत्युक्तानीन्द्रियाण्येतान्येकादश यथाक्रमम् । मन्यन्ते क्रतमित्येवं विदित्वा तानि पण्डिताः॥ १७॥

इस प्रकार क्रमशः ग्यारह इन्द्रियोंका वर्णन किया गया। इनके तत्त्वको अच्छीतरह जाननेवाले विद्वान् अपनेको कृतार्य मानते हैं ॥ १७॥

अतः परं प्रवक्ष्यामि सर्वं विविधमिन्द्रियम् । आकाशं प्रथमं भूतं श्रोत्रमध्यात्मसुच्यते ॥ १८॥ अधिभूतं तथा शब्दो दिशस्तत्राधिदैवतम् ।

अब समस्त ज्ञानेन्द्रियोंके भूतः अधिभूत आदि विविध विषयोंका वर्णन किया जाता है। आकाश पहला भूत है। कान उसका अध्यातम (इन्द्रिय) शब्द उसका अविभृत (विषय) और दिशाएँ उसकी अधिदेवत (अधिशातृ देवता) है। १८६॥

ित्तीयं मामतेः भृतं त्यगण्यातमं च विश्वता ॥ १९॥ व्ययप्रयम्भिनतं च विशुत् तत्राधिदैवतम् ।

त्य र्मम भूत है। सन्म उसका अध्यातम तथा महर्ग स्थल अभिन्त मुना गया है और विद्युत् उसका अभिन्ति । १९३॥

एतं(पं ज्योतिरित्याहुव्यसुरध्यातममुच्यते ॥ २० ॥ सभिन्तृतं ततो रूपं सूर्यस्तत्राधिदेवतम् ।

्तीमरे नृतका नाम है तेज । नेत्र उसका अध्यासम् रूप तमका अधिभूत और सूर्य उसका अधिदैवत कहा जना है॥ २०६॥

चतुर्यमाणो विजेयं जिहा चाष्यातममुच्यते ॥ २१ ॥ शिवभूतं रसक्षात्र सोमस्तत्राधिदेवतम् ।

्य हो भीषा भूत समझना चाहिये। रसना उसका अभ्यासम् रख उसका अधिभूत और चन्द्रमा उसका अधिदैवत गदा जाता है॥ २१६ ॥

णृथियी पञ्चमं भूतं घाणश्चाध्यातम् सुच्यते ॥ २२॥ अधिभूतं तथा गन्धो चायुस्तत्राधिदेवतम् ।

पृथ्वी पाँचयाँ भूत है। नामिका उसका अध्यातमः गरन उसका अधिभृत और वायु उसका अधिदैवत कहा जाता है॥ २२६॥

एषु पश्चासु भूतेषु त्रिषु यश्च विधिः स्मृतः॥ २३॥

इन पाँच भूतीमें अध्यातमः अधिभूत और अधिदैवरूप तीन भेद माने गये हैं ॥ २३ ॥

थतः परं प्रचक्यामि सर्वे विविधमिन्द्रियम् । पादायप्यान्ममित्याहुर्वोद्यणास्तस्वदर्शिनः ॥ २४ ॥ अधिभूतं नु गन्तस्यं विष्णुस्तत्राधिदैवतम् ।

ं अव कर्मेन्द्रियों से सम्बन्ध रखनेवाले विविध विषयीका निरूपण विया जाता है। तखदर्शी ब्राह्मण दोनों पैरोंको अभ्यास कहते हैं और मन्तव्य स्थानको उनके अधिभूत समा विश्युको उनके अधिदैवत बतलाते हैं॥ २४५॥

अप्राग्गतिरपानश्च पायुरव्यात्ममुच्यते ॥ २५ ॥ यथिमृतं विसर्गक्ष मित्रस्तवाधिदेवतम् ।

निम्न गतिवाला अपान एवं गुदा अध्यातम कहा गया है और मरुपाम उनका अधिभृत तथा मित्र उसके अधिदेवला हैं॥ २५३॥

प्रजनः सर्वभूतानामुषस्योऽध्यात्ममुच्यते ॥ २६॥ मधिभूतं तथा ग्रुत्रं देवतं च प्रजापतिः ।

े सम्पूर्ण प्राधिपामीकी उत्पन्न करनेवाका उपस्य अस्यासम दे और वार्ष उसका अधिमृत तथा प्रजापति उसके अधिष्ठाता देवरा ४३ गर्व दे ॥ २६३ ॥

हरनःवच्यात्मिमत्याहुरभ्यात्मिषहुषो जनाः ॥ २७॥

अधिभूतं च कर्माणि शकस्तत्राधिदेवतम् ।

ं अध्यात्मतत्त्वको जाननेवाले पुरुष दोनी शर्योको अध्यात्म वतलाते हैं। कर्म उनके अधिभृत और रन्द्र उनके अधिदेवता हैं॥ २७६॥

वैश्वदेवी ततः पूर्वा वागध्यात्मिमहोच्यते ॥ २८ ॥ वक्तव्यमधिभृतं च विहस्तत्राधिदैवतम् ।

ि विश्वकी देवी पहली वाणी यहाँ अध्यातम कही गयी है। वक्तन्य उसका अधिभूत तथा अग्नि उसका अधिदैवत है॥ २८ई॥

अध्यातमं मन इत्याहुः पञ्चभूतात्मचारकम् ॥ २९ ॥ अधिभूतं च संकल्पश्चन्द्रमाश्चाधिदैवतम् ।

ं पञ्चभूतींका संचालन करनेवाला मन अध्यातम कहा गया है। संकल्प उसका अधिभूत है और चन्द्रमा उसके अधिष्ठाता देवता माने गये हैं॥ २९५॥

अहंकारस्तथाध्यातमं सर्वसंसारकारकम् ॥ ३०॥ अभिमानोऽधिभृतं च रुद्रस्तत्राधिदैवतम् ।

उपम्पूर्ण संसारको जनम देनेवाला अहंकार अध्यातम है और अभिमान उसका अधिभूत तथा रुद्र उसके अधिष्ठाता देवता हैं ॥ ३०३ ॥

अध्यातमं बुद्धिरित्याद्यः पिडिन्द्रियविचारिणी ॥ ३१ ॥ अधिभृतं तु मन्तर्व्यं ब्रह्मा तत्राधिदैवतम् ।

पाँच इन्द्रियों और छठे मनको जाननेवाळी बुद्धिको अध्यातम कहते हैं। मन्तव्य उसका अधिभृत और ब्रह्मा उसके अधिदेवता हैं॥ ३१५ ॥

त्रीणि स्थानानि भूतानां चतुर्थे नोपपद्यते ॥ ३२ ॥ स्थलमापस्तथाऽऽकारां जन्म चापि चतुर्विधम्।

अण्डजोद्भिज्ञसंस्वेदजरायुजमथापि च ॥ ३' चतुर्घा जन्म इत्येतद् भृतष्रामस्य लक्ष्यते ।

प्राणियोंके रहनेके तीन ही स्थान हैं—जल, यल और आकाश। चौया स्थान सम्भव नहीं है। देहधारियोंका जन्म चार प्रकारका होता है—अण्डल, उद्घल, स्वेदल और जरायुल। समस्त भृत-समुदायका यह चार प्रकारका ही जन्म देखा जाता है। १२—३२१ ॥

अपराण्यथ भृतानि खेचराणि तथैव च ॥ ३४ ॥ अण्डजानि विज्ञानीयात् सर्वोध्येव सरीसृपान् ।

ि इनके अतिरिक्त जो दूसरे आकाशचारी प्राणी **हैं तया** जो पेटसे चढनेवाले सर्प आदि हैं। उन सवको मी अण्डज़-जानुना चाहिये ॥ ३४३ ॥

स्वेदजाः कृमयः प्रोका जन्तवश्च यथाक्रमम्॥ ३५॥ जन्म द्वितीयमित्येतज्ञधन्यतरमुख्यते । पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले जू आदि कीट और जन्तु स्वेदज कहे जाते हैं। यह क्रमशः दूसरा जन्म पहलेकी अपेक्षा निम्न स्तरका कहा जाता है।। ३५३॥

भित्त्वा तु पृथिवीं यानि जायन्ते कालपर्ययात्॥ ३६॥ उद्गिजानि च तान्याहुर्भूतानि द्विजसत्तमाः।

दिजनरो ! जो पृथ्वीको फोइकर समयपर उत्पन्न होते हैं, उन प्राणियोंको <u>उद्भिज कहते हैं ॥</u> २६ है ॥ द्विपादबहुपादानि तिर्यग्गतिमतीनि च ॥ ३७॥ जरायुजानि भृतानि विकृतान्यपि सत्तमाः ।

श्रेष्ठ ब्राह्मणो । दो पैरवाले, बहुत पैरवाले एवं टेढ़े-मेढ़े चलनेवाले तथा विकृत रूपवाले प्राणी जरायुज हैं ॥३७६॥ द्विविधा खलु विक्षेया ब्रह्मयोनिः सनातनी ॥ ३८॥ तपः कर्म च यरपुण्यमित्येष विदुषां नयः ।

्राह्मणुत्वका सनातन हेतु दो प्रकारका जानना चाहिये— तपस्या और पुण्य कर्मका अनुष्ठानः यही विद्वानीका निश्चय है ॥ ३८६ ॥ विविधं कर्म विश्लेयमिज्या दानं च तन्मखे ॥ ३९॥

जातस्याध्ययनं पुण्यमिति वृद्धानुशासनम् ।

कर्मके अनेकों भेद हैं, उनमें पूजा, दान और यश्में हवन करना से प्रधान हैं। वृद्ध पुरुषोंका कथन है कि दिजोंके कुलमें उत्पन्न हुए पुरुषके लिये वेदोंका अध्ययन करना भी पुण्यका कार्य है।। ३९५।।

एतद् यो वेत्ति विधिवद् युक्तः सस्याद् द्विजर्षभाः ॥४०॥ विमुक्तः सर्वपापेभ्य इति चैव निबोधत ।

द्विजवरो ! जो मनुष्य इस विषयको विधिपूर्वक जानता है, वह योगी होता है तथा उसे सब पापेंसे छुटकारा मिळ जाता है। इसे मलीमॉंति समझो ॥ ४०६ ॥

यथावद्ध्यात्मविधिरेष वः कीर्तितो मया ॥ ४१ ॥ शानमस्य हि धर्मशाः प्राप्तं शानवतामिह् ।

इस प्रकार मैंने तुमलोगोंसे अध्यात्मविधिका यथावत् वर्णन किया । धर्मज्ञन ! ज्ञानी पुरुषोंको इस विषयका सम्यक् ज्ञान होता है ॥ ४१ ई ॥

इन्द्रियाणीन्द्रियाथीश्च महाभूतानि पञ्च च । सर्वाण्येतानि संधाय मनसा सम्प्रधारयेत् ॥४२॥

इन्द्रियों, उनके विषयों और पञ्च महाभूतोंकी एकताका विचार करके उसे मनमें अच्छी तरह धारण कर लेना चाहिये॥ ४२॥

श्लीणे मनसि सर्वस्मिन् न जन्मसुखिमण्यते । श्लानसम्पन्नसत्त्वानां तत् सुखं विदुषां मतम् ॥ ४३ ॥ मनके श्लीण होनेके साथ ही सब वस्तुर्जीका श्लय हो जानेपर मनुष्यको जन्मके सुख ( लौकिक सुख-भोग आदि ) की इच्छा नहीं होती । जिनका अन्तःकरण ज्ञानसे सम्पन्न होता है, उन विद्वानीको उसीमें सुखका अनुभव होता है ॥

अतः परं प्रवक्ष्यामि स्क्ष्मभावकरीं शिवाम्। निवृत्ति सर्वभूतेषु मृदुना दारुणेन च ॥ ४४॥

महर्षियो ! अब मैं मनकी सूक्ष्म मावनाको जाग्रत् करने वाली कल्याणमयी निवृत्तिके विषयमें उपदेश देता हूँ, जो कोमल और कठोर मावसे समस्त प्राणियोंमें रहती है ॥४४॥

गुणागुणमनासङ्गमेकचर्यमनन्तरम् । पतद् ब्रह्ममयं वृत्तमाहुरेकपदं सुखम्॥४५॥

जहाँ गुण होते हुए भी नहीं के बराबर हैं। जो अभिमान-से रहित और एकान्तचर्यासे युक्त है तथा जिसमें भेद-दृष्टिका सर्वथा अमाव है। बही ब्रह्ममय बर्ताब बतलाया गया है। वही समस्त सुर्खोंका एकमात्र आधार है। ४५॥

विद्वान कुर्म स्वाङ्गानि कामान् संहत्य सर्वशः। विरजाः सर्वतो मुक्तो यो नरः स सुखी सदा॥ ४६॥

जैसे कछुआ अपने अर्ज्जोंको सब ओरसे समेट लेता है। उसी प्रकार जो विद्वान् मनुष्य अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको सब ओरसे मंकुचित करके रजोगुणसे रहित हो जाता है। वह सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त एवं सदाके लिये सुखी हो जाता है।। ४६।।

कामानात्मनि संयम्य क्षीणतृष्णः समाहितः। सर्वभृतसुहन्मित्रो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ ४७॥

जो कामनाओंको अपने मीतर लीन करके तृष्णासे रहित, एकाग्रचित्त तथा सम्पूर्ण प्राणियोंका सुदृद् और मित्र होता है, बहुब्रह्मप्राप्तिका पात्र हो जाता है ॥ ४७ ॥

इन्द्रियाणां निरोधेन सर्वेषां विषयेषिणाम्। मुनेर्जनपद्त्यागाद्यात्माग्निः समिध्यते॥ ४८॥

विषयोंकी अमिळाणा रखनेवाळी समस्त इन्द्रियोंको रोककर जनसमुदायके स्थानका परित्याग करनेसे मुनिका अध्यात्मज्ञानरूपी तेज अधिक प्रकाशित होता है ॥ ४८॥

यथाग्निरिन्धनैरिद्धो महाज्योतिः प्रकाशते । तथेन्द्रियनिरोधेन महानात्मा प्रकाशते ॥ ४९ ॥

जैसे ईंघन डालनेसे आग प्रज्वलित होकर अत्यन्त । उदीत दिखायी देती है, उसी प्रकार इन्द्रियोंका निरोध करनेसे । -परमात्माके प्रकाशका विशेष अनुभव होने लगता है ॥ ४९ ॥

यदा पर्यति भूतानि प्रसन्नात्माऽऽत्मनो हदि । खयंज्योतिस्तदा सूक्ष्मात् सूक्ष्मं प्राप्नोत्यनुत्तमम्॥५०॥

ि जिस समय योगी प्रसन्नचित्त होकर सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने अन्तःकरणमें स्थित देखने लगता है। उस समय वह स्वयंज्योतिः स्वरूप होकर सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म सर्वोत्तम परमात्मा- को प्राप्त होता है।। ५०॥

गतं गरं गयः गंतो याषुः स्पर्धनमेव च । गरी प्रथां योगमाकाशस्त्रणं तथा ॥ ५६ ॥ गेवदोलस्यादिष्टं पञ्चलोतःसमाञ्चतम् । ग्यान्त्रसमातुलं नवतारं द्विदेवतम् ॥ ५२ ॥ गत्रस्यमधाद्यं विशुणं च विधातुकम् । गंत्रपतिकारं सूदं शरीसमिति धारणा ॥ ५३ ॥

विकार कर है। पानी किन्में हाए-मांस आदि कठोर रूपमें अन्तर है। पानी किन्में हाए-मांस आदि कठोर रूपमें अन्तर है। पानी किन्में हाए-मांस आदि कठोर रूपमें अन्तर है। जो पान है। जो रोग और शोकसे अन्तर है। जो पान शाहोंसे आहत है। जो पान शाहोंसे आहत है। जो पान शाहोंसे आहत है। जो पान शाहोंसे अन्तर है। जिसके दें। (जिस कीर केस) देवता हैं। जो रजोगुणमया अहस्य (जावान)। (जाता गुम्ब और मोहरूप) तीन गुणोंसे व्यावका किन भीर जाता है। जनको वासीर समझता...

हुशरं सर्वत्योकेऽसिन् सस्वं प्रति समाथितम्। एतद्व हि लोकेऽसिन् कालचकं प्रवर्तते ॥ ५४ ॥ ्

िष्या सम्पूर्ण कोकमं विचरण करना दुःखद है। जो निर्देश पासित है। नहीं इस लोकमं कालचक है। १४॥ एसरमहार्थायं घोरमगाधं मोहसंक्षितम्। विक्षिपत् संक्षिपेच्येत् बोधयेत् सामरं जगत्॥ ५५॥

यह शावनक योर अगान और मोह नामधे कहा जाने-याता गणा भागी समुद्रक्त्य है। यह देवताओं के सहित समस्त अग्राज्य मंत्रेर और विस्तार करता है तथा सबको जगाता है भी यामं को घं भयं लो भमभिद्रोहमथा नृतम्। इन्द्रियाणां निरोधेन सदा त्यज्ञति दुस्त्यजान् ॥ ५६॥

सदा इन्द्रियों। निर्मेषधे मनुष्य कामः क्रोधः मयः होत्तः द्वीर अस्त्य-इन सब हुस्त्यज अवगुणीको त्याग देसार्थः। एषः ॥

यहर्यने निर्जिता छोके त्रिगुणाः पञ्चधातवः । स्पेति तस्य परं स्थानमानस्यमय सभ्यते ॥ ५७ ॥

ियन इस संतर्भे तीन गुर्णीवाटे पाञ्चमौतिक देहकाँ -अनियान रामस दिया है। इसे अपने हृदयाकाश्रमें परव्रहारूप

उत्तम पदकी उपलब्धि होती है—वह मोक्षको प्राप्त हो जाता है ॥ ५ छ ॥

पञ्चेन्द्रियमहाकूलां मनोवेगमहोदकाम्। नदीं मोहहदां तीर्त्वा कामकोधाबुभौ जयेत्॥ ५८॥ स सर्वदोपनिर्मुकस्ततः पश्यति तत्परम्।

जिसमें पाँच इन्द्रियरूपी बड़े कगारे हैं, जो मनोवेगरूपी महान् जलराशिस भरी हुई है और जिसके भीतर मोहमय कुण्ड है, उस देहरूपी नदीको लॉघकर जो काम और कोध-दोनोंको जीत लेता है, वही सब दोपोंसे मुक्त होकर परव्रक्ष परमात्माका साक्षात्कार करता है। १८६॥

मनो मनसि संधाय पश्यन्तात्मानमात्मिन ॥ ५९ ॥ सर्ववित् सर्वभृतेषु विन्दत्यात्मानमात्मिन ।

े जो मनको हृद्यकमलुमें स्थापित करके अउने मीतर ही ह्यानके द्वारा आत्मदर्शनका प्रयत्न करता है। वह सम्पूर्ण भ्तॉमें सर्वज्ञ होता है और उसे अन्तःकरणमें परमात्मतत्त्वका अनुभव हो जाता है।। ५९६॥

एकधा बहुधा चैव विक्ववीणस्ततस्ततः॥ ६०॥ धुवं पदयति रूपाणि दीपाद् दीपशतं यथा।

ि जैसे एक दीपसे सैकड़ों दीप जला लिये जाते हैं। उसी प्रकार एक ही परमात्मा यत्र-तत्र अनेकों रूपोंमें उपलब्ध होता है। ऐसा निश्चय करके ज्ञानी पुरूप निःसंदेह सब रूपोंको एकसे ही उत्पन्न देखता है।। इंट्रिशी

स वै विष्णुश्च मित्रश्च वरुणोऽग्निः प्रजापतिः॥ ६१ ॥ स हि धाता विधाता च स प्रभुः सर्वतोमुखः।

हृद्यं सर्वभूतानां महानातमा प्रकाशते ॥ ६२ ॥ - वास्तवमं वही परसातमा विष्णुः मित्रः वरुणः अग्निः । प्रवादिः शताः विधाताः प्रभः सर्वत्यापीः सम्पर्ण पाणियोवः।

.प्रजापितः घाताः विधाताः प्रभुः सर्वव्यापी, सम्पूर्णं प्राणियोकाः । हृदय तथा महान् आत्माके रूपमें प्रकाशित है.॥ ६१-६२ ॥

तं विश्वसंघाश्च सुरासुराश्च यक्षाः विशाचाः वितरो वयांसि । रक्षोगणा भूतगणाश्च सर्वे

महर्षयश्चेय सदा स्तुवन्ति ॥ ६३ ॥ न्नाद्मणसमुदाय, देवता, असुर, यक्ष, पिद्याच, पितर, पक्षी, राक्षस, भृत और सम्पूर्ण महर्षि भी सदा उस परमात्मा-की स्तुति करते हैं ॥ ६३ ॥

्धि श्रीमद्राभारते आद्यमेश्विके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे हिचरवारिशोऽध्यायः ॥४२॥ १९ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १६ विद्यक्षित अन्तरीत अनुगीतापर्वमें गुरुशिष्य-संवादितप्रयक वगातीसर्वी अध्याव पून हुआ ॥ ४२॥

## त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः

न्यान्य प्राणियोंके अधिपतियोंका, धर्म आदिके लक्षणोंका और विषयोंकी अनुभृतिके साधनोंका वर्णन तथा क्षेत्रज्ञकी विलक्षणता

नाये प्रभ मनुष्याची सु साम्यस्थ स्विमी **सव्यसी सुवः ।**  कुछरो वाहनानां च सिंहश्चारण्यवासिनाम् ॥ १ ॥ अविः पशुनां सर्वेपामहिस्त् विख्यासिनाम् । 一

報

3. 2. 2. 5

TEN T

र्रही ।

100

लोही

1115

المراد عاة

**316** 

घ

हो (त

H 61%

क्षेत्र

113 [:

# **E**? |

अपि,

शियोद

711

1

{|

ì

गवां गोव्यमञ्जैव स्त्रीणां पुरुष एव च ॥ २ ॥ व्रह्माजीते कहा-महर्षियो ! मनुष्योका राजा तो रजोगुणसे युक्त क्षत्रिय है । सवारियोमें हायी, बनवासियोमें छिंह, समस्त पशुओंमें भेड़, और बिलमें रहनेवालोंमें सर्प, गौओंमें बैल एवं खियोंमें पुरुष प्रधान है ॥ १ -२ ॥ - स्यशोधो जस्ववक्षश्च विष्यलः ज्ञावसिलस्त्रथा ।

न्यश्रोधो जम्बुबृक्षश्च विष्वलः शास्मिलस्तथा । शिशपा मेषश्चङ्गश्च तथा कीचक्रवेणवः ॥ ३ ॥ एते दुमाणां राजानो लोकेऽस्मिन् नात्र संशयः ।

ी वरगदः, जासुनः, पीपलः, सेमलः शीशमः, मेषश्रङ्ग (मेदासिंगी) और पोले बाँस-ये इस लोकमें वृक्षींके राजाः हैं। इसमें संदेह नहीं है॥ ३५॥

हिमवान पारियात्रश्च सहो विन्ध्यिक्ट्वान्॥ ४॥ इवेतो नीलश्च भासश्च कोछवांश्चैव पर्वतः। गुरुस्कन्धो महेन्द्रश्च माल्यवार पर्वतस्तथा॥ ५॥ पते पर्वतराजानो गणानां मरुतस्तथा। सूर्यो प्रहाणामिधपो नक्षत्राणां च चन्द्रमाः॥ ६॥

हिमवान्, पारियात्र, सहा, विन्ध्य, त्रिकूट, श्वेत, नील, मास, कोष्ठवान् पर्वत, गुरुस्कन्ध, महेन्द्र और माल्यवान् पर्वत-ये सब पर्वत पर्वतीके अधिपति हैं। गणीके मरुद्गण, ग्रहोंके सर्व और नक्षत्रीके चन्द्रमा अधिपति हैं॥ ४-६॥

यमः पितृणामधिपः सरितासथ सागरः। अम्भसां वरुणो राजा मरुतामिन्द्र उच्यते॥ ७॥

यमराज पितरोंके और समुद्र सिताओंके खामी हैं।
वहण जलके और इन्द्र महद्यणोंके खामी कहे जाते हैं।।७॥
अर्कोऽधिपतिरुष्णानां ज्योतिषामिन्दुरुच्यते।
अग्निर्भूतपतिर्नित्यं ब्राह्मणानां वृहस्पतिः॥ ८॥
छ उष्णप्रभाके अधिपति सूर्य हैं और ताराओंके खामी

उष्णप्रमाके अधिपति सूर्य हैं और ताराओंके स्वामी चन्द्रण कहे गये हैं। मूर्तोंके नित्य अधीश्वर अग्निदेव हैं तथा ब्राह्मणोंके स्वामी बृहस्पति हैं॥ 💪॥

ओषधीनां पतिः सोमो विष्णुर्वछवतां वरः । त्वप्राधिराजो रूपाणां पशूनामीश्वरः शिवः ॥ ९ ॥

ओषियोंके स्वामी सोम हैं तथा बलवानोंमें श्रेष्ठ विष्णु हैं। रूपोंके अधिपति सूर्य और पशुओंके ईश्वर भगवान शिव हैं ॥ दें॥

द्धितानां तथा यक्षो दैवानां मघवा तथा । दिशामुदीची विप्राणां सोमो राजा प्रतापवान्॥ १०॥

दीक्षा ग्रहण करनेवालोंके यज्ञ और देवताओंके इन्द्र अधिपति हैं । दिशाओंकी स्वामिनी उत्तर दिशा है एवं ब्राह्मणोंके राजा प्रतापी सोम हैं ॥ (१) ॥

क्रवेरः सर्वरत्नानां देवतानां पुरंदरः

एप भूताधिपः सर्गः प्रजानां च प्रजापतिः ॥ ११ ॥

सव प्रकारके रलींके स्वामी कुवेर, देवताओंके स्वामी इन्द्र और प्रजाओंके स्वामी प्रजापित हैं। य<u>ह भूतोंके</u> -अधिप्रतियोंका सर्ग है ॥ ११॥

सर्वेषामेव भूतानामहं ब्रह्ममयो महान् । भूतं प्रतरं मत्तो विष्णोर्वापि न विद्यते ॥ १२॥

में ही सम्पूर्ण प्राणियोंका महान् अधीश्वर और व्रहामय हूँ । मुझसे अथवा विष्णुसे वदकर दूसरा कोई प्राणी, नहीं है-॥ ३२ ॥

राजाधिराजः सर्वेषां विष्णुर्वेह्ममयो महान् । ईश्वरत्वं विजानीध्वं कर्तारमकृतं हरिम् ॥ १३॥

व्रसमय महाविष्णु ही सबके राजाधिराज हैं, उन्हींकों ईश्वर समझना चाहिये। वे श्रीहरि सबके कर्ता हैं, किंतु उनका कोई कर्त्ता नहीं है॥ १३॥

नरकिन्नरयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् । देवदानवनागानां सर्वेषामीद्वरो हि सः ॥ १४ ॥

वे विष्णु ही मनुष्यः किन्नरः, यक्षः गन्वर्वः सर्पः राक्षसः देवः दानव और नाग सबके अविश्वर है ॥ १४ ॥ भगदेवानुयातानां सर्वासां वामलोचना । माहेश्वरी महादेवी प्रोच्यते पार्वती हि सा ॥ १५ ॥ उमां देवीं विजानीध्यं नारीणामुचमां शुभाम् । रतीनां वसुमत्यस्तु स्त्रीणामण्सरसस्तथा ॥ १६ ॥

कामी पुरुष जिनके पीछे किरते हैं, उन सबमें सुन्दर नेत्रोंवाली स्त्री प्रधान है। एवं जो मादेश्वरी, महादेवी और पार्वती नामसे कही जाती हैं, उन मङ्गलमयी उमादेवीको स्त्रियोंमें सर्वोत्तम जानो तथा रमण करने योग्य स्त्रियोंमें, स्वर्णनिभूषित अप्सराएँ प्रधान हैं॥ १५-१६॥

धर्मकामाश्च राजानो त्राह्मणा धर्मसेतवः । तस्माद् राजा द्विजातीनां प्रयतेत स्म रक्षणे॥ १७ ॥

राजा धर्म-पालनके इच्छुक होते हैं और ब्राह्मण धर्मके. सेतु हैं । अतः राजाको चाहिये कि वह सदा ब्राह्मणींकी रक्षाका प्रयत्न करे ॥ १७॥

राज्ञां हि विषये येषामवसीद्दित साधवः । हीनास्ते स्वगुणैः सर्वैः प्रेत्य चोन्मार्गगामिनः॥ १८॥

जिन राजाओंके राज्यमें श्रेष्ठ पुरुषोंको कप्ट होता है, वे अपने समस्त राजोचित गुणोंसे हीन हो जाते और मरनेके बाद नीच गतिको प्राप्त होते हैं॥ १८॥

राज्ञां हि विषये येषां साधवः परिरक्षिताः। तेऽस्मिँ होके प्रमोदन्ते सुखं प्रेत्य च भुअते ॥ १९॥ प्राप्तुवन्ति महात्मान इति विच द्विजर्षभाः। दिश्यारे ! जिनके सारामें श्रेष्ठ पुरुषोंकी सब प्रकारसे रथा को वार्त है। ये महामना नरेग इस लोकमें आनन्दके वार्त होते हैं और परशेषामें अग्रय मुख माप्त करते हैं। ऐसा रागते होते हैं स्ट्री ॥

धन कर्षे प्रवक्ष्यामि नियतं धर्मलक्षणम् ॥ २० ॥ अहिंगा परमो धर्मो हिंसा चाधर्मलक्षणा । प्रकाशनक्षणा देवा मनुष्याः कर्मलक्षणाः ॥ २१ ॥

ात में सपके नियत धर्मके लक्षणीका वर्णन करता हूँ। अदिस्य सपने शेष्ठ अमें है और दिसा अधर्मका लक्षण है। (स्वस्प ) है। प्रकाश देवताओंका और यत्र आदि कर्में। स्वस्पीरत लक्षण है॥ २०-२१॥

दाञ्दलक्षणमाकारां वायुस्तु स्पर्शलक्षणः। ज्योतिपां लक्षणं स्पमापश्च रसलक्षणाः॥ २२॥

गन्द आकाशकाः वायु स्पर्शकाः रूप तेजका और रस वनका स्थाप है ॥/२२ ॥

धारिणी सर्वभूतानां पृथिवी गन्धलक्षणा। ग्यस्ययनसंस्कारा भारती शब्दलक्षणा॥२३॥

गन्य सम्पूर्ण प्राणियोंको धारण करनेवाली पृथ्वीका स्थाप है। तथा स्वराध्यञ्जनकी द्यदिसे युक्त वाणीका स्थाप शब्द है।। २३ ।।

मनमा लक्षणं चिन्ता चिन्तोक्ता बुद्धिलक्षणा । मनसा चिन्तितानथान् बुद्धया चेह व्यवस्यति ॥२४॥ बुद्धितिं व्यवसायन लक्ष्यते नात्र संदायः ।

िन्तन मनका और निश्चय बुद्धिका लक्षण है; क्योंकि मतुष्य इस जगत्में मनके द्वारा चिन्तन की हुई वस्तुओंका दुद्धि ही निश्चय करते हैं, निश्चयके द्वारा ही बुद्धि जाननेमें आगी है, इसमें संदेद नहीं है ॥ २४३ ॥

लक्षणं मनसो ध्यानमध्यक्तं साधुलक्षणम् ॥ २५॥ प्रगृत्तिलक्षणो योगो प्रानं संन्यासलक्षणम् । तम्माद्यानं पुरस्कृतय संन्यसेदिह बुद्धिमान् ॥ २६॥ भवतः स्थण ध्यान है और श्रेष्ट पुरुषका स्थण

े मनका लक्षण व्यान है और श्रेष्ट पुरुषका लक्षण वारामे त्यतः नहीं होता (यह न्तरंबेद्य हुआ करता है )। ये पान व्याण प्रमृति और मंन्यामका लक्षण ज्ञान है। इस-रिये अधिमान पुरुषको नाहिये कि वह ज्ञानका आश्रय विकास महीं मंन्याम प्रदेश करें।। २५-२६ ॥

संत्यान्। धानसंयुक्तः प्राप्नोति परमां गतिम् । भनीते। एन्ट्रमभ्यति तमोमृत्युजरातिगः॥ २७॥

शानपुता संरचनी भीत और बुद्यपाको लॉफकर सम प्रशान दर्शनि को हो अशानान्यशानके पार पर्नुचकर परम-गोंदर्श पास हो हो है ॥ २०॥

भागेनःशहसंयुक्तमुक्तं यो विधियनमया।

गुणानां ग्रहणं सम्यग् वक्याम्यहमतः परम् ॥ २८॥

महर्षियो ! यह मैंने तुमलोगों से लक्षणींसित धर्मका विधिवत् वर्णन किया । अव यह बतका रहा हूँ कि किस गुणको किस इन्द्रियसे ठीक-ठीक प्रहण किया जाता है। रिटे॥

पार्थिवो यस्तु गन्धो वै ब्राणेन हि स गृह्यते । ब्राणस्थश्च तथा वायुर्गन्धज्ञाने विधीयते ॥ २९ ॥

पृथ्वीका जो गन्धनामक गुण है। उसका नासिकाके द्वारा श्रहण होता है और नासिकामें स्थित वायु उस गन्धका अनुभव करानेमें सहायक होती है।। दिरे।।

अपां धातू रसो नित्यं जिह्नया स तु गृह्यते । जिह्नास्थश्च तथा सोमो रसक्षाने विधीयते ॥ ३०॥

जलका स्वाभाविक गुण रस है। जिसको जिहाके द्वारा ग्रहण किया जाता है और जिहामें स्थित चन्द्रमा उस रसके आस्वादनमें सहायक होता है ॥ (३०॥

ज्योतिपश्च गुणो रूपं चक्षुपा तच गृह्यते । चक्षुःस्थश्च सदाऽऽदित्यो रूपञ्चाने विधीयते ॥ ३१ ॥

तेजका गुण रूप है और वह नेत्रमें स्थित सूर्यदेवताकी सहायतासे नेत्रके द्वारा सदा देखा जाता है ॥ ﴿﴿﴿﴾ ॥ वायव्यस्तु सदास्पर्शस्त्वचा प्रशायते च सः । त्वक्स्थरचैव सदा वायुः स्पर्शने स विधीयते ॥३२॥

वायुका स्वाभाविक गुण स्पर्श है जिसका स्वचाके द्वारा ज्ञान होता है और त्यचामें स्थित वायुदेय उस स्पर्शका अनुमव करानेमें सहायक होता है ॥ (३३ ॥

आकाशस्य गुणो ह्येप श्रोत्रेण च स गृह्यते । श्रोत्रस्थाश्च दिशः सर्वाः शब्दशाने प्रकीर्तिताः ॥३३॥

आकाशके गुण शब्दका कानोंके द्वारा ग्रहण होता है और कानमें स्थित सम्पूर्ण दिशाएँ शब्दके अवणमें सहायक वतायी गयी हैं ॥ ﴿३)॥

मनसश्च गुणश्चिन्ता प्रज्ञया स तु गृह्यते । दृदिस्यद्चेतनो धातुर्मनोज्ञाने विधीयते ॥ ३४ ॥

मनका गुण चिन्तन है, जिसका बुद्धिके द्वारा प्रहण किया जाता है और हृद्यमें स्थित चेतन (आत्मा) मनके विन्तन कार्यमें सहायता देता है ॥ अि।।

बुद्धिरध्यवसायेन शानेन च महांस्तथा। निश्चित्य ब्रहणाद् व्यक्तमव्यक्तं नात्र संशयः॥ ३५॥

ि निश्रयके द्वारा बुद्धिका और शानके द्वारा महत्तत्वका प्रहण होता है। इनके कार्योंसे ही इनकी सत्ताका निश्चय होता है और इसीसे इन्हें व्यक्त माना जाता है। किंतु वास्त्रवमें तो अतीन्त्रिय होनेके कारण ये बुद्धि आदि अध्यक्त ही हैं। इसमें संश्चय नहीं है॥ ३५॥ अलिङ्गग्रहणो नित्यः क्षेत्रहो निर्गुणात्मकः। तस्माद्लिङ्गः क्षेत्रहः केवलं हानलक्षणः॥ ३६॥

नित्य क्षेत्रज्ञ आत्माका कोई ज्ञापक लिङ्ग नहीं है; क्योंकि वह (स्वयंप्रकाश और) निर्गुण है। अतः क्षेत्रज्ञ अलिङ्ग (किसी विशेष लक्षणसे रहित ) है; केवल ज्ञान ही उसका लक्षण (स्वरूप) माना गया है॥ हों।।

अन्यक्तं क्षेत्रमुद्दिष्टं गुणानां प्रभवाप्ययम्। सदा पर्श्याम्यहं लीनो विजानामि श्रृणोमि च ॥३७॥

गुणोंकी उत्पत्ति और लयके कारणभूत अन्यक्त प्रकृतिको क्षेत्र कहते हैं। मैं उसमें संलग्न होकर सदा उसे जानता और सुनता हूँ ॥ ३७॥

पुरुषस्तद् विजानीते तस्मात् क्षेत्रज्ञ उच्यते । गुणवृत्तं तथा वृत्तं क्षेत्रज्ञः परिपश्यति ॥ ३८ ॥ आदिमध्यावसानान्तं सञ्यमानमचेतनम् । न गुणा विदुरात्मानं सञ्यमानाः पुनः पुनः ॥ ३९ ॥

आत्मा क्षेत्रको जानता है, इसिलये वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ आदि, मध्य और अन्तसे युक्त समस्त उत्पित्त-चील अचेतन गुणोंके कार्यको और उनकी क्रियाको भी मली-माँति जानता है। किंतु बारंबार उत्पन्न होनेवाले गुण आत्माको नहीं जान पाते ॥ ३८-३९॥

न सत्यं विन्दते कश्चित् क्षेत्रह्नस्त्वेव विन्दति । गुणानां गुणभूतानां यत् परं परमं महत्॥४०॥

जो गुणों और गुणोंके कार्योंसे अत्यन्त परे है, उस परम महान् सत्यस्वरूप क्षेत्रज्ञको कोई नहीं जानता, परंतु वह सवको जानता है ॥ ४० ॥

तसाद् गुणांश्चसत्वं च परित्यज्येह धर्मवित् । क्षीणदोषो गुणातीतः क्षेत्रहं प्रविशत्यथ ॥ ४१ ॥

अतः इत लोकमं जिसके दोषोंका क्षय हो गया है, वह गुणातीत धर्मज्ञ पुरुष सत्त्व ( बुद्धि ) और गुणोंका परित्याग करके क्षेत्रज्ञके शुद्ध स्वरूप परमात्मामें प्रवेश कर जाता है ॥ ४१ ॥

निर्द्वन्द्वो निर्नमस्कारो निःखाहाकार एव च । अचलश्चानिकेतश्च क्षेत्रज्ञः स परो विभुः॥ ४२॥

क्षेत्रज्ञ सुख-दुःखादि द्वन्द्रोंसे रहित, किसीको नमस्कार न करनेवालाः स्वाहाकाररूप यज्ञादि कर्म न करने-वाला, अचल और अनिकेत है। वहीं महान् विभु है। ४२॥

इति श्रीमहाभारते आश्वमेषिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे त्रिचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४३॥

इस प्रकार श्रीमद्दामारत आरवमेषिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापवैमें गुरुशिष्यसंवादिवषयक तैंतार्कासवरें अध्याय पूरा हुआ ॥ ४३ ॥

# चतुश्रत्वारिंशोऽध्यायः '

सब पदार्थींके आदि-अन्तका और ज्ञानकी नित्यताका वर्णन

ब्रह्मोवाच 🗸

यदादिमध्यपर्यन्तं ग्रहणोपायमेव च। नामलक्षणसंयुक्तं सर्वे वक्ष्यामि तत्त्वतः॥१॥

ब्रह्माजीने कहा—महर्षिगण ! अव मैं सम्पूर्ण पदार्थोंके ... जाम-लक्षणोंसहित आदिः नध्य और अन्तका तथा उनके अहणके उपायका यथार्थ वर्णन करता हूँ ॥ १॥

अहः पूर्वं ततो रात्रिमीसाः शुक्रादयः स्मृताः । अवणादीनि त्रमृक्षाणि त्रमृतवः शिशिरादयः ॥ २ ॥ १ वहले दिन है फिर रात्रिः ( अतः दिन रात्रिका आदि है । इसी प्रकार ) शुक्लपक्ष महीनेकाः अवण नक्षत्रीका और शिशिर त्रमुखाँका आदि है ॥ २ ॥

भूमिरादिस्तु गन्धानां रसानामाप एव च । रूपाणां ज्योतिरादित्यः स्पर्शानां वायुरुच्यते ॥ ३ ॥ शब्दस्यादिस्तथाऽऽकाशमेष भूतकृतो गुणः।

े गन्धोंका आदि कारण भूमि है। रसोंका जल, रूपोंका ज्योतिर्मय आदित्य, स्पर्शोंका वायु और शब्दका आदिकारण

आकाश है। ये गन्य आदि पञ्चभूतीं से उत्पन्न गुण हैं ॥३६॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि भूतानामादिमुत्तमम् ॥ ४॥ आदित्यो ज्योतिषामादिरग्निभूतादिरुच्यते। सावित्री सर्वविद्यानां देवतानां प्रजापतिः॥ ५॥

अव में भूतोंके उत्तम आदिका वर्णन करता हूँ। सूर्य, समस्त ग्रहोंका और जठरानल सम्पूर्ण प्राणियोंका आदि वतलाया जाता है। सावित्री खब विद्याओंकी और प्रजापति, देवताओंके आदि हैं। ४५॥

ओङ्कारः सर्ववेदानां वचसां प्राण पव च । यदस्मिन् नियतं छोके सर्व सावित्रिरुच्यते ॥ ६ ॥ ॐकार सम्पूर्ण वेदोंका और प्राण वाणीका आदि है। इस संसारमें जो नियत उचारण है। वह सब मायत्री कहलाता है॥

गायत्री च्छन्दसामादिः प्रजानां सर्ग उच्यते । गावश्चतुष्पदामादिर्मनुष्याणां द्विजातयः ॥ ७ ॥

्र हन्दोंका आदि गायत्री और प्रजाका आदि सृष्टिका प्रारम्मकाल है। गौएँ चौपायोंकी और ब्राह्मण मनुष्योंके आदि हैं॥ ह त्यः पर्याग्यामाध्यानां हृतमुचमम्। सर्वाग्यां सर्वेषां ज्येष्टः सर्वे हिजोत्तमाः॥ ८॥ रिकामः । विकास सर्वेषां रातः वर्शेमें उत्तम आहुति रिकामः । विकास सर्वेषां शीवेमें साँव थेष्ठ है॥ ८॥ प्राथमादिकीमानां च सर्वेषां नात्र संशयः। रिकामं सर्वेग्यानामोपभीनां स्वास्तथा॥ ९॥

म्बर्ग मध्यां तुर्गाता आदि है। इसमें संशय नहीं है। मब्दा रमंभि मुक्त और अन्तेभें जो शेष्ठ है॥ ९॥ म्दोंपां भदयभोज्यानामन्तं परममुख्यते। द्वयामां चेय सर्वेषां पेयानामाप उत्तमाः॥ १०॥

सम्पूर्व मण्यन्भेत्य पदार्थोमें अन्त श्रेष्ट कहा जाता है । यहाँगाले और सभी पीनेगोग्य पदार्थोमें जह जनमंदित रहा।

न्यावराणां तु भृतानां सर्वेपामविशेषतः। इक्षांस्त्रं सदा पुण्यं हुसः प्रथमतः स्मृतः ॥ ११ ॥

नगरा सावर भूतीमं सामान्यतः ब्रह्मक<u>्षेत्र-पाकर नामः ।</u> पाटा एक भेष्ठ एवं पवित्र माना गया है ॥ **११ ॥** भर्ग प्रजापतीनां च सर्वेषां नात्र संशयः । मम विष्णुरिचन्त्यातमा खयम्भूरिति स स्मृतः॥ १२ ॥

सम्पूर्ण प्रधानीतयोका आदि मैं हूँ, इसमें संशय नहीं | दें। मेरे आदि अचिनयातमा भगवान् विष्णु हैं। उन्हींको | स्वयम्न कहते हैं।। १२॥

पर्यतानां महामेकः सर्वेपामप्रजः स्मृतः। दिशां च प्रदिशां चोर्च्यं दिक्पूर्वो प्रथमा तथा ॥ १३॥

समन पर्वतीमें सबसे पहले महामेरिगरिकी उत्पत्ति हुई है। विशा और निदिशाओंमें पूर्व दिशा उत्तम और आदि सन्देश भी है।। १३॥

तथा विषयमा गहा नदीनामग्रजा स्मृता । हैं उन स्वका अन्त गथा सरोदपानानां सर्वेषां सागरोऽग्रजः ॥ १४ ॥ अनहीं होता ॥ २१ ॥

स्य निर्देशी विषयमा गद्धा ब्रिष्ट मानी गयी है। संविधीन नवंद्रपम समुद्रवा प्राहुमांव हुआ है।। १४॥ द्वद्रानयभूतानां पिशाचोरगरक्षसाम्। नगितरुग्यक्षाणां सर्वेपामीस्वरः प्रभुः॥१५॥

े देश दानक भूला विद्याना सकी राज्ञसा मनुष्या किन्नर और समन्य पश्चीह स्थामी भगवान् दाहर हैं ॥ १५॥ आदिर्विश्वस्य जगतो विष्णुर्वेह्ममयो महान् । भृतं परतरं चस्मात् त्रैळोक्ये नेह विद्यते ॥ १६॥ छ समूर्ण जगतके आदिकारण बहास्वरूप महाविष्ण है।

तीनों लोकोंमें उनसे बढ़कर दूसरा कोई प्राणी नहीं है ॥१६॥ आश्रमाणां च सर्वेषां गार्हस्थ्यं नात्र संशयः। लोकानामादिरव्यक्तं सर्वस्थान्तस्तदेव च ॥१७॥

े सब आश्रमोंका आदि ग्रहस्य आश्रम है। इसमें संदेह नहीं है। समस्त जगत्का आदि और अन्त अन्यक्त प्रकृति | ही है॥ १७॥

अह।न्यस्तमयान्तानि उदयान्ता च शर्वरी । सुखस्यान्तं सदा दुःखं दुःखस्यान्तं सदा सुखम् ॥१८॥

ि दिनका अन्त है सूर्यास्त और रात्रिका अन्त है सूर्यादय। . चुखका अन्त सदा दुःख है और दुःखका अन्त सदा सुख है॥

सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः । संयोगाश्च वियोगान्ता मरणान्तं च जीवितम् ॥१९॥

े समस्त संग्रहका अन्त है विनाद्यः उत्थानका अन्त है पतनः संयोगका अन्त है वियोग और जीवनका अन्त है मृत्यु॥ ि

सर्वे कृतं विनाशान्तं जातस्य मरणं ध्रुवम् । अशाभ्वतं हि लोकेऽसिन्सदा स्थावरजङ्गमम् ॥ २०॥

जिन-जिन वस्तुओंका निर्माण हुआ है। उनका नाश अवश्यम्मावी है। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस-जगत्में स्थावर या जञ्जम कोई मी सदा रहनेवाला - नहीं है॥ २०॥

इष्टं दत्तं तपोऽधीतं व्रतानि नियमाश्च ये। सर्वमेतद् विनाशान्तं शानस्यान्तो न विद्यते॥ २१॥

जितने भी यद्य दान, तप, अध्ययन, वत और नियम हैं- उन सबका अन्तमें विनाश होता है, विवल जानका अन्ते नहीं होता ॥ २१ ॥

तसाञ्ज्ञानेन ग्रुद्धेन प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। निर्ममो निरहंकारो मुच्यते सर्वपाप्मिभः॥२२॥

े इसिलये विश्वद शानके द्वारा जिसका चित्त शान्त हो।
-गमा है। जिसकी इन्द्रियाँ वशमें हो चुकी हैं तथा जो ममता.
और अहंकारसे रहित हो गया है। वह सब पापींसे मुक्त हो।
-जाता है। उर ॥ ११०००१०

इति स्थानद्वाभारते आध्यमेश्विके पर्वेणि अनुगीतापर्वेणि गुरुशिष्यसंवादे चतुश्रस्वारिदेशोऽज्यायः ॥ ४४ ॥ ४न प्रतार श्रीमद्दानात्व श्राद्यमेषिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें गुरुशिष्य-संवादविष्यक चौत्रातीसर्वे श्रद्धाय पूरा हुआ ॥ ४४ ॥

## पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः

#### देहरूपी कालचक्रका तथा गृहस्य और ब्राह्मणके धर्मका कथन

बह्योवाच

बुद्धिसारं मनःस्तम्भमिन्द्रियग्रामबन्धनम्। महाभूतपरिस्कन्धं निवेशपरिवेशनम् ॥ १ ॥ जराशोकसमाविष्टं व्याधिव्यसनसम्भवम् । देशकालविचारीइ श्रमव्यायामनिः खनम् ॥ २ ॥ शीतोष्णपरिमण्डलम्। अहोरात्रपरिक्षेपं सुखदुःखान्तसंइलेषं श्चित्पपासावकीलकम् ॥ ३ ॥ छायातपविलेखं निमेषोन्मेषविह्वसम् । वर्तमानमचेतनम् ॥ ४ ॥ घोरमोहजलाकीर्ण मासार्धमासगणितं विषमं लोकसंचरम्ी तमोनियमपङ्क रजोवेगप्रवर्तकम् ॥ ५ ॥ महाहंकारदीप्तं गुणसंजातवर्तनम् । शोकसंहारवर्तनम् ॥ ६ ॥ अरतिग्रहणानीकं रागविस्तारमायतम् । क्रियाकारणसंय<u>ु</u>कं लोभेप्सापरिवि<u>क्षो</u>भं विचित्राज्ञानसम्भवम्॥ ७॥ भयमोहपरीवारं भूतसम्मोहकारकम्। थानन्दप्रीतिचारं च कामक्रोधपरिग्रहम्॥८॥ महदादिविशेषान्तमसक्तं प्रभवाव्ययम् । मनोजवं मनःकान्तं कालचक्रं प्रवर्तते ॥ ९ ॥ ्ब्रह्माजीने कहा-महर्षियो ! सनके समान वेगवाला (देहरूपी) मनोरम कालचक निरन्तर चल रहा है। यह महत्तत्त्वसे लेकर स्थूल भूतीतक चौबीस तत्त्वींसे बना हुआ -है। इसकी गति कहीं भी नहीं रुकती। यह संसार-बन्धनका अनिवार्य कारण है । बुढ़ापा और शोक इसे घेरे हुए हैं । यह रोग और दुर्व्यसनोंकी उत्पत्तिका स्थान है। यह देश और कालके अनुसार विचरण करता रहता है। बुद्धि इस काल-चक्रका सार, मन खम्मा और इन्द्रियसमुद्राय वन्धन हैं। पञ्चमहाभूत इसका तना है। अज्ञान ही इसका आवरण है। श्रम तथा व्यायाम इसके शब्द हैं। रात और दिन इस चक-का संचालन करते हैं। सुदीं और गर्मी इसका घेरा है। सुख <u>-और दुःख</u> इसकी सन्धियाँ (जोड़) हैं 1 भूख और प्यास इसके कीलक तथा धूप और छाया इसकी रेखा हैं। ऑलीके खोलने और मीचनेसे इसकी व्याकुलता ( चञ्चलता ) प्रकट होती है। घोर मोहरूपी जल (शोकाश्र) से यह न्याप्त रहता है। यह सदा ही गतिशील और अचेतन है। मास और पक्ष आदिके द्वारा इसकी आयुकी गणना की जाती है। यह कमी भी एक सी अवस्थामें नहीं रहता। ऊपर-नीचे और मध्यवर्ती लोकोंमें सदा चक्कर लगाता रहता है । तमोगुणके वशमें होनेपर इसकी पापपङ्कमें प्रवृत्ति होती है और रजोगुणका वेग इसे मिन-मिन कमोंमें लगाया करता है। यह महान् दर्पने उद्दीत

रहता है। तीनों गुणोंके अनुसार इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है।
मानिक चिन्ता ही इस चक्रकी वन्धनपट्टिका है। यह सदा
शोक और मृत्युके वशीभूत रहनेवाला तथा किया और
कारणसे युक्त है। आसक्ति ही उसका दीर्ध-विस्तार (लंबाई-चौड़ाई) है। ओस और तृष्णा ही इस चक्रको ऊँचे-नीचे
स्थानोंमें गिरानेके हेतु हैं। अद्भुत अज्ञान (माया) इसकी
उत्पत्तिका कारण है। भयु और मोह इसे सब ओरसे घेरे हुए
हैं। यह प्राणियोंको मोहमें डालनेवाला, आनन्द और प्रीतिके
लिये विचरनेवाला तथा काम और कोधका संग्रह करनेवाला है।

पतद् द्वन्द्वसमायुक्तं कालचक्रमचेतनम् । विस्जेत् संक्षिपेचापि बोधयेत् सामरं जगत्॥ १०॥

यह राग द्वेषादि दन्द्रींसे युक्त जड देहरूपी काल्चक ही देवताओं सहित सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि और संहारका कारण है। रतत्वज्ञानकी प्राप्तिका भी यही सामन है।। १०।।

कालचक्रप्रवृत्ति च निवृत्ति चैव तस्वतः। यस्तु वेद नरो नित्यं न स भूतेषु मुद्यति॥११॥ ो जो मनुष्य इस देइसय कालचक्रकी प्रवृत्ति और निवृत्तिः

को सदा अञ्छी तरह जानता है। वह कभी मोहमें नहीं पड़ता॥ विमुक्तः सर्वसंस्कारैः सर्वद्वन्द्वविवर्जितः। विमुक्तः सर्वपापेभ्यः प्राप्तोति परमां गतिम्॥ १२॥

वह सम्पूर्ण वासनाओं, सब प्रकारके द्वन्द्वी और समस्त पापिते मुक्त होकर परमगतिको प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ गृहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः। चत्वार आश्रमाः प्रोक्ताः सर्वे गार्हस्थ्यमूलकाः॥ १३॥

ब्रह्मचर्यः गार्हस्थ्यः वानप्रस्य और संन्यास—ये चार आश्रम शास्त्रीमें बताये गये हैं। ग्रहस्य आश्रम ही इन सबका मूल है ॥ १३ ॥

यः कश्चिदिह लोकेऽस्मिन्नागमः परिकीर्तितः। तस्यान्तगमनं श्रेयः कीर्तिरेषा सनातनी॥१४॥

इस संसरमें जो कोई भी विधिनिषेष्ठरूप शास्त कहा गया है, उसमें पारक्षत विद्वान होना ग्रहस्य द्विजींके लिये उत्तम बात है। इसीसे सनातन यशकी प्राप्ति होती है॥ संस्कारेः संस्कृतः पूर्वे यथावश्वरितव्रतः। जातौ गुणविशिष्टायां समावर्तेत तत्त्ववित्॥ १५॥

जाती गुणविशिष्टाया समावतत तत्त्वावत् ॥ १५॥

पहले संव प्रकारके संस्कारींसे सम्पन्न होकर वेदोक्त
विधिसे अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य वतका पालन करना
चाहिये। तत्पश्चात् तत्त्ववेत्ताको उचित है कि वह समावर्तनसंस्कार करके उत्तम गुणौंसे युक्त कुळमें विवाह करे॥ १५॥

भवार्गनरको नित्यं शिष्टाचारो जितेन्द्रियः। प्राप्तिका महायतैः धह्यानो यजेदिए॥१६॥

्रास्ते हो स्थानस्येम स्थानाः नदा मापुराभेने आनास्का प्राप्तः त्रास्त् भीत्र विभिन्नय होना सहस्यके लिये परम । भारताह है। इस्ताभगमें उसे सदापूर्वक पजमहायशोंके। इस्ताहित्यदिशास्त्रां सन्त करना चादिये॥ १६॥ देवनानित्यितिसार्थां निरतो वेदकर्मसु। इत्याह्यदानसुनास्त्र यथासक्ति यथासुस्त्रम्॥ १७॥

गहरा हो उनित है कि वह देवता और अतिथिको भोजन क्मोने गाद पने हुए अजका न्ययं आहार करें। वेदोक्त कमोने अनुष्ठानमें गंटमन रहे। अपनी द्यक्तिके अनुसार प्रसन्नता-पूर्व ह यह करें और दान दें॥ १७॥

न पाणिपाद्चपलो न नेत्रचपलो मुनिः। न न वागद्वचपल इति शिष्टस्य गोचरः॥१८॥

मननशील ग्रहस्यको चाहिये कि हाया पैरा नेत्रा वाणी क्षा संभा शरीस्के द्वारा होनेवाली चयलताका परित्याम करे अर्थात् इनके द्वारा कोई अनुचित कार्य न होने दे। यही सत्पुरुपेनि का वर्ताव (शिष्टाचार) है॥ १८॥

नित्यं यहोपवीती स्थान्द्रुक्षवासाः ग्रुचिवतः । नियतो यमदानाभ्यां सदा शिष्टेश्च संविशेत् ॥ १९ ॥

गदा महोपवीत भारण किये रहे। खच्छ वस्न पहने। उत्तम मतका पालन करे, शीच-संतीप आदि नियमी और सम्बन्धादि यमीके पालनपूर्वक यथाशक्ति दान करता रहे तथा गदा शिष्ट पुरुषोंके साथ निवास करे।। १९ ॥ जिनशिक्षोद्देशे मैत्रः शिष्टाच्यारसमन्त्रितः।

्येंणर्या धारपेद् यष्टि सोदकं च कमण्डलुम् ॥ २० ॥ शिशनायका पालन करते हुए किहा और उपस्यको ... लागुमें गंदे । मबके साथ मिन्नताका वर्ताव करे । <u>साँसकी छड़ी</u> और अटने भस हुआ कमण्डल मदा साथ रखे ॥ <u>रि</u>के ॥

( जीणि धारयते नित्यं कमण्डलुमतन्द्रितः । एकमाचमनार्थाय एकं वै पाद्धावनम् । एकं शोचविधानार्थमित्येतत् त्रितयं तथा ॥ )

वह आलस्य छोड़कर सदा तीन कमण्डल धारण करे। एक आचमनके लिये। दूसरा पैर धोनेके लिये और तीसरा शौचसम्पादनके लिये। इस प्रकार कमण्डल धारणके ये तीन प्रयोजन हैं॥

वधीत्याध्यापनं कुर्यात् तथा यजनयाजने । दानं प्रतिग्रहं वापि पड्गुणां वृत्तिमाचरेत् ॥ २१ ॥

्रि ब्राह्मणको अध्ययन-अध्यापनः यजन-याजन और दान तथा प्रतिग्रह—इन छः वृत्तियोंका आश्रय लेना चाहिये॥ त्रीणि कर्माणि जानीत ब्राह्मणानां तु जीविका।

याजनाध्यापने चोभे शुद्धाचापि प्रतिग्रहः ॥ २२॥ ज्ञानमेरे तीन कर्म—याजन (यश कराना) अध्यापन (पढ़ाना) और श्रेष्ठ पुरुषोंसे दान लेना—ये ब्राह्मणकी जीविकाके साधन हैं ॥ २२॥

अथ रोपाणि चान्यानि जीणि कर्माणि यानि तु । द्रानमध्ययनं यहारे धर्मयुक्तानि तानि तु ॥ २३॥ े रोष तीन कर्म—दानः अध्ययन तथा यज्ञातुष्ठान

करना—ये धर्मोपार्जनके लिये हैं ॥ २३ ॥ तेष्वप्रमादं कुर्वात विष्ठ कर्मस्य धर्मवित्।

दान्तो मैत्रः क्षमायुक्तः सर्वभूतसमो मुनिः ॥ २४ ॥ सर्वमेतद् यथाशकि विश्रो निर्वर्तयञ्ज्युचिः । एवं युक्तो जयेत् स्वर्गं गृहस्थः संशितवतः ॥ २५ ॥

धर्मज्ञ ब्राह्मणको इनके पालनमें कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये हिन्द्रियसंयमी। भित्रभावसे युक्ता क्षमावान्। सब प्राणियोंके प्रति समानभाव रखनेवाला। मननशील। उत्तम बतका पालन करनेवाला और पवित्रतासे रहनेवाला ग्रहस्थ ब्राह्मण सदा सावधान रहकर अपनी शक्तिके अनुसार यदि उपर्युक्त नियमीका पालन करता है तो वह स्वर्गलोकको जीत लेता है ॥ २४-२५ ॥

्रितः श्रीमहाभारते आश्रमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे पद्मचस्वारिकोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ इस प्रशास्तिकारामास्त आद्यमेशिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें गुरुशिष्य-संवादिषयक पैतालीसर्वी अध्याय पूरा हुआ ॥ ४५ ॥

# पद्चत्वारिंशोऽध्यायः 🤻

नवचारी, वानप्रस्थी और संन्यासीके धर्मका वर्णन

महाविष्यं प्रयमिति मार्गेण प्रयोक्तिन यथाविधि । प्रयमिति मार्गेण प्रयोक्तिन यथाविधि । प्रयोक्तियान् यथाशक्ति तथैय ब्रह्मचर्यवान् ॥ १ ॥ मार्गेन्तियो विद्यान् सर्वेन्द्रिययतो सुनिः । स्रोतेः विष्विति युक्तः सन्यथमंगरः श्रुचिः ॥ २ ॥ प्रशासीने कारा—मार्गिकः । इत प्रकार इस प्रतिक मागंके अनुसार गृहस्वको यथावत् आचरण करना चाहिये एवं यथाश्रक्ति अन्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य-व्रतका पाइन करनेवाळे पुरूपको चाहिये कि वह अपने धर्ममें तत्पर रहे। विदान् यने। मम्पूर्ण हिन्द्रयोंको अपने अधीन रहे। मुनि-वतका पालन करे। सुरूका प्रिय और हित करनेमें लगा गरे। मन्य रोजे तथा वर्षपरापण एवं पवित्र रहे। हिन्दे। गुरुणा समनुज्ञातो भुञ्जीतान्नमङ्गत्सयन् । हविष्यभैक्ष्यभुक् चापि स्थानासनविहारवान् ॥ ३ ॥

गुरुकी आज्ञा छेकर भोजन करे। भोजनके समय अन्नकी निन्दा न करे। भिक्षाके अन्नको इविष्य मानकर प्रहण करे। एक स्थानपर रहे। एक आसनसे बैठे और नियत समयमें भ्रमण करे। [३]।।

द्विकालमग्नि जुह्नानः ग्रुचिर्भूत्वा समाहितः। धारयीत सदा दण्डं वैद्वं पालाशमेव वा॥ ४॥

पवित्र और एकामचित्त होकर दोनों समय अग्निमें हवन करे। सदा वेल या पलाशका दण्ड लिये रहे ॥ श्री। क्षीमें कापीसिकं चापि मृगाजिनमधापि चा। सर्व काषायरकं वा वास्रो वापि द्विजस्य ह ॥ ५ ॥ श्रीमें अथवा सती वस्त्र या मृगचर्म घारण करे। अथवा बाह्मणके लिये सारा वस्त्र गेरूए रंगका होना चाहिये॥ ५॥

मेखला च भवेन्मौञ्जी जटी नित्योदकस्तथा। युष्ठोपवीती स्वाध्यायी अलुब्धो नियतवतः ॥ ६ ॥

ब्रह्मचारी मूँजकी मेखला पहने, जटा धारण करे, प्रति-दिन स्नान करे, यज्ञोपवीत पहने, वेदके स्वाध्यायमें लगा रहे तथा लोमहीन होकर नियमपूर्वक व्रतका पालन करे ॥६॥ प्रताभिश्च तथैवाद्भिः सदा दैवततर्पणम् । भावेन नियतः कुर्वन् ब्रह्मचारी प्रशस्यते ॥ ७॥

जो ब्रह्मचारी सदा नियमपरायण होकर अद्धाके साथ शुद्ध जलसे नित्य देवताओंका तर्पण करता है। उसकी सर्वत्र प्रशंसा होती है ॥ ﴿﴿﴿﴾﴾॥

पवं युक्तो जयेछोकान् वानप्रस्थो जितेन्द्रियः । न संसरित जातीषु परमं स्थानमाश्रितः ॥ ८॥

इसी प्रकार आगे बतलाये जानेवाले उत्तम गुणोंसे युक्त जितेन्द्रिय वानप्रस्थी पुरुष भी उत्तम लोकोंपर विजय पाता है। वह उत्तम स्थानको पाकर फिर इस संसारमें जन्मे घारण नहीं करता ॥ ८॥

संस्कृतः सर्वसंस्कारैस्तथैव ब्रह्मचर्यवान् । ग्रामानिष्क्रम्य चारण्ये मुनिः प्रव्रजितो वसेत्॥ ९ ॥

वानप्रस्य मुनिको सव प्रकारके संस्कारोंके द्वारा शुद्ध होकर ब्रह्मचर्यवतका पालन करते हुए घरकी ममता त्यागकर गाँवसे बाहर निकलकर वनमें निवास करना चाहिये॥ ९॥

चर्मवत्कलसंवासी सायं प्रातरूपस्पृशेत्। अरण्यगोचरो नित्यं न प्रामं प्रविशेत् पुनः॥ १०॥

वह मृगचर्म अथवा वल्कल-वस्न पहने। प्रातः और सायंकालके समय स्नान करे। सदा वनमें ही रहे। गाँवमें फिर कभी प्रवेश न करे॥ १०॥ अर्चयत्रतिथीन् काले दद्याञ्चापि प्रतिश्रयम् । फलपत्रावरैर्मूलैः इयामाकेन च वर्तयन् ॥११॥

अतिथिको आश्रय दे और समयपर उनका सत्कार करे। जंगली फल, मूल, पत्ता अथवा सावाँ खाकर जीवन-निर्वाह करे॥ ११॥

प्रवृत्तमुद्कं वायुं सर्वं वानेयमाश्रयेत् । प्राक्षीयादानुपूर्वेण यथादीक्षमतन्द्रितः ॥ १२ ॥

वहते हुए जल वायु आदि सन वनकी वस्तुओंका ही सेवन करे । अपने वतके अनुसार सदा सावधान रहकर क्रमशः उपर्युक्त वस्तुओंका आहार करे ॥ १२ ॥

समूलफलभिक्षाभिरचेंद्तिथिमागतम् । यद् भक्ष्यं स्थात् ततो दद्याद् भिक्षां नित्यमतन्द्रितः॥

ें यदि कोई भतिथि आ जाय तो फल-मूलकी भिक्षा देकर उसका सत्कार करे। कभी आलस्य न करे। जो कुछ भोजन अपने पास उपस्थित हो, उसीमेंसे अतिथिको भिक्षा दे॥ १३॥

देवतातिथिपूर्वे च सदा प्राश्नीत वाग्यतः। अस्पर्धितमनाश्चेव लघ्वाशी देवताश्रयः॥१४॥

नित्य प्रति पहले देवता और अतिथियोंको भोजन देः उसके बाद मौन होकर स्वयं अन्न ग्रहण करे। मनमें किसीके साथ स्पर्धा न रखेः इल्का भोजन करेः देवताओंका सहारा ले॥ १४॥

दान्तो मैत्रः क्षमायुक्तः केशाञ्डमश्च च धारयन् । जुद्धन् खाध्यायशीलश्च सत्यधर्मपरायणः ॥ १५ ॥

इन्द्रियोंका संयम करे, सबके साथ मित्रताका वर्ताव करे, क्षमाशील बने और दाढ़ी-मूँछ तथा सिरके वालोंको धारण किये रहे। समयपर अग्निहोत्र और वेदोंका स्वाध्याय करे तथा सत्य-धर्मका पालन करे॥ १५॥

शुचिदेद्दः सदा दक्षां वननित्यः समाहितः । एवं युक्तो जयेत् स्वर्गं वानप्रस्थो जितेन्द्रियः॥ १६॥

शरीरको सदा पिवत्र रखे । धर्म-पालनमें कुशलता प्राप्त करे । सदा वनमें रहकर चित्तको एकाग्र किये रहे । इस प्रकार उत्तम धर्मोको पालन करनेवाला जितेन्द्रिय वानप्रस्थी स्वर्गपर विजय पाता है ॥(१६)॥

गृहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽथ वा पुनः। य इच्छेन्मोक्षमास्थातुमुत्तमां वृत्तिमाश्रयेत् ॥ १७ ॥

व्रह्मचारी, गृहस्य अथवा वानप्रस्य कोई भी क्यों न हो, जो मोक्ष पाना चाहता हो, उसे उत्तम वृत्तिका आश्रय लेना चाहिये॥ १९७॥

अभयं सर्वभृतेभ्यो दत्त्वा नैष्कर्म्यमाचरेत्। सर्वभृतसुस्रो मैत्रः सर्वेन्द्रिययतो सुनिः॥१८॥ ्तान्यवाको प्रचीत पूरी वरके ) सम्पूर्ण भूतीको प्रतानवान दिवर अर्गवस्थास्य संस्थासभर्मका पाटन करे । सर बाल्पिक स्वास्थास्य माने । सबके साम मित्रता रखे । स्वास इतिहासि संदान और सुनिन्तृत्तिका पाटन करे ॥ दि॥ स्वासीन्यमस्तिपन्त्रमसुपपन्ने यहच्छ्या । स्वास माने चरेत् भैक्ष्यं विध्मे भुक्तवज्ञने ॥ १९ ॥ सुने दारावस्यस्यातं भैक्ष्यं विध्मे भुक्तवज्ञने ॥ १९ ॥

विना यासना किये। विना संकल्पके दैवात् जो अन्न साम है। जादा छम विधाने ही जीवन-निर्वाह करे । प्रातः-बावना निरायमं करनेके बाद जब गृहस्वीके यहाँ रसोई-घरते पुर्धो निरायमा बंद हो जाया घरके सब लोग सान्यी चुकें और बर्धन घो-माजकर रस दिये गये हों। उस समय मोश्च-धर्मी शाता संन्यासीको मिक्षा लेनेकी इच्छा करनी चाहिये॥ १९१॥

हाभेन च न हृष्येत नालाभे विमना भवेत्। न चातिभिद्धां भिद्धेत केवलं प्राणयात्रिकः॥ २०॥

भिष्ठा मिन्न जानेपर हुएँ और न मिलनेपर विषाद न गरे। (होभयरा) बहुत अधिक भिक्षाका संग्रह न करे। जिपनेमें प्राण-पात्राका निर्याह हो उतनी ही भिक्षा लेनी जादिये॥ २०॥

यात्रार्थो कालमाकाहाँ श्चेरेद् भेक्ष्यं समाहितः। लाभं साधारणं नच्छेत्र भुज्जीताभिपूजितः ॥ २१ ॥

मंन्यामी जीवन-निर्वादके ही लिये मिछ। माँगे । उचित गुमयवह उसके मिछनेकी बाट देखे । चित्तको एकाम किये : ग्हे । गाघाएम वस्तुऑकी मातिकी भी इच्छा न करे । जहाँ अध्यक्ष सम्मान होता हो। वहाँ भोजन न करे ॥ २१ ॥ यभिष्जितलाभाद्धि विजुगुप्सेत भिक्षुकः । भुक्तान्यसानि तिकानि कपायकहुकानि च ॥ २२ ॥

मान-प्रतिप्राके लाभसे संत्यासीको ग्रृणा करनी चाहिये। यह सात हुए विका वर्सेन्द्रे तथा कड्ये अन्नका स्वाद न ले॥ नाम्पाइयीन भुझानो रस्तांश्च मधुरांस्तथा। यात्रामार्थं च भुझीत केयलं प्राणधारणम् ॥ २३॥ भेगान वर्से समय मध्य सक्त भी शालास्त्र स को।

ं भेगान वाने समय मधुर रसका भी आखादन न करे । केतल जीवन-निवाँदके उद्देश्यमे प्राण-भारणमात्रके लिये जपदीमी अंतरक आज्ञार करे ॥ २३ ॥

धपंगेषेन भृगानां युन्ति लिप्सेत मोक्षवित्। न चार्यमन्ने लिप्सेत भिक्षमाणः कर्यचन ॥२४॥

भोधके तस्त्रको सामनेतात्य गंन्यागी दूसरे प्राणियोंकी भीतिकामें बाया वहुँचाये विना ही यदि भिक्षा भित्र जाती होत्तरभी वर्ष करेंदार करें । भिष्ठा मौगते समय दाताके हारा दिये जानेवाले अन्नके सिवा दूसरा अन्न लेनेकी कदापि इच्छा न करे ॥ २४ ॥

न संनिकाशयेद्धर्म विविक्ते चारजाश्चरेत्। शून्यागारमरण्यं वा वृक्षमूलं नदीं तथा॥२५॥ प्रतिश्रयार्थं सेवेत पार्वतीं वा पुनर्गुहाम्। प्रामैकरात्रिको प्रीप्मे वर्षास्वेकत्र वा वसेत्॥ २६॥

उसे अपने धर्मका प्रदर्शन नहीं करना चाहिये । रजोगुणसे रहित होकर निर्जन स्थानमें विचरते रहना चाहिये ।
रातको सोनेके लिये स्ने घर, जंगल, वृक्षकी जड़, नदीके
किनारे अथवा पर्वतकी गुफाका आश्रय लेना चाहिये ।
ग्रीष्मकालमें गाँवमें एक रातसे अधिक नहीं रहना चाहिये,
किंद्र वर्षाकालमें किसी एक ही स्थानपर रहना उचित है ॥
अध्या सर्येण निर्दिष्टः कीटवश्च चरेनमहीम ।

वचा स्यण निद्धः काटवस चरन्महाम्। द्यार्थं चैव भृतानां समीक्ष्य पृथिवीं चरेत्॥२७॥ संचयांश्च न कुवींत स्नेहवासं च वर्जयेत्।

जनतक सूर्यका प्रकाश रहे तमीतक संन्यासीके लिये रास्ता चलना उचित है। यह कोड़ेकी तरह धीरे-धीरे समूची पृथ्वीपर विचरता रहे और यात्राके समय जीवींपर दया करके पृथ्वीको अच्छी तरह देख-भालकर आगे पाँव रखे। किसी प्रकारका संग्रह न करे और कहीं भी आसक्तिपूर्वक निवास न करे॥ २७ है॥

पूताभिरद्भिर्नित्यं वै कार्यं कुर्वात मोक्षवित् ॥ २८ ॥ उपस्पृशेदुद्भताभिरद्भिश्च पुरुषः सदा ।

ें मोक्ष-धर्मके ज्ञाता संन्यासीको उचित है कि सदा पवित्र जलसे काम ले। प्रतिदिन तुरंत निकाले हुए जलसे स्नान करे (बहुत पहलेके भरे हुए जलसे नहीं)॥ २८६॥ अहिंसा ब्रह्मचर्यं च सत्यमार्जवमेव च ॥ २९॥ सकोधध्यानस्या च दमो नित्यमपैद्युनम्। अष्टस्वेतेषु युक्तः स्याद् ब्रतेषु नियतेन्द्रियः॥ ३०॥

अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, सरलता, क्रोधका अभाव, दोष-दृष्टिका त्याग, इन्द्रियसंयम और चुगली न खाना-इन आठ वर्तोका सदा सावधानीके साथ पालन करे। इन्द्रियोंको वहामें रखे॥ २९-३०॥

अपापमश्रं वृत्तमित्तःं नित्यमाचरेत् । जोपयेत सदा भोज्यं प्रासमागतमस्पृहः ॥ ३१ ॥ असे मदा पानः शठता और कृटिलतासे रहित होकर वर्ताव करना चाहिये । नित्यप्रति जो अन्न अपने-आप प्राप्त हो जायः उसको प्रहण करना चाहिये। किंतु उसके लिये भी मनमें इच्छा नहीं रखनी चाहिये ॥ ३१ ॥

यात्रामात्रं च भुझीत केवलं प्राणयात्रिकम् । धर्मलम्धमधासीयात्र काममनुवर्तयेत् ॥ ३२॥ प्राणयात्राका निर्वाह करनेके लिये जितना अन्न आवश्यक है, उतना ही ग्रहण करे। घर्मतः प्राप्त हुए अन्नका ही आहार करे। मनमाना मोजन न करे॥ ३२॥

य्रासादाच्छादनादन्यत्र गृह्धीयात् कथंचन । यावदाहारयेत् तावत् प्रतिगृह्धीत नाधिकम् ॥ ३३॥

खानेके लिये अन्न और शरीर ढकनेके लिये वस्त्रके सिवा और किसी वस्तुका संग्रह न करे। मिक्षा भी, जितनी भोजनके लिये आवश्यक हो, उतनी ही ग्रहण करे, उससे अधिक नहीं ॥ ३३॥

परेभ्यो न प्रतिष्राह्यं न च देयं कदाचन । दैन्यभावाच भूतानां संविभन्य सदा बुधः ॥ ३४॥

बुद्धिमान् संन्यासीको चाहिये कि दूसरोंके लिये भिक्षा न माँगे तथा सब प्राणियोंके लिये दयामावसे संविभागपूर्वक कभी कुछ देनेकी इच्छा भी न करे ॥ ३४॥

नाददीत परस्वाति न गृह्धीयादयाचिनः । न किंचिद्विषयं भुक्त्वा स्पृह्येत् तस्य वै पुनः॥३५॥

दूसरोंके अधिकारका अपहरण न करे । बिना प्रार्थनाके किसीकी कोई वस्तु स्वीकार न करे । किसी अच्छी वस्तुका उपभोग करके फिर उसके लिये लालायित न रहे ॥ हैं ॥ मृद्मापस्तथान्नानि पत्रपुष्पफलानि च । असंवृतानि गृह्धीयात् प्रवृत्तानि च कार्यवान्॥ ३६ ॥

मिट्टी, जल, अन्न, पत्र, पुष्प और फल-ये वस्तुएँ यदि किसीके अधिकारमें न हों तो आवश्यकता पड़नेपर कियाशील संन्यासी इन्हें काममें ला सकता है ॥ ३६॥

न शिल्पजीविकां जीवेद्धिरण्यं नोत कामयेत्। न द्वेष्टा नोपदेष्टा च भवेच निरुपस्कृतः ॥ ३७ ॥

वह शिल्पकारी करके जीविका न चलावे, सुवर्णकी इच्छा न करे। किसीसे द्वेष न करे और उपदेशक न बने तथा संग्रहरहित रहे॥ ३७॥

श्रद्धापूतानि भुञ्जीत निमित्तानि च वर्जयेत् । सुधावृत्तिरसक्षः सर्वभूतैरसंविदम् ॥ ३८॥

श्रद्धांसे प्राप्त हुए पवित्र अनका आहार करे। मनमें कोई निमित्त न रखे। सबके साथ अमृतके समान मधुर बर्ताव करे, कहीं भी आसक्त न हो और किसी भी प्राणीके साथ परिचयं न बढ़ावे॥ इठ॥

आशीर्युक्तानि सर्वाणि हिंसायुक्तानि यानि च। लोकसंग्रहधर्म च नैव कुर्यान्न कारयेत्॥ ३९॥

जितने भी कामना और हिंसासे युक्त कर्म हैं। उन सबका एवं लौकिक कर्मोंका न स्वयं अनुष्ठान करे और न दूसरींसे करावे ॥ इड़े ॥

सर्वभावानतिक्रम्य लघुमात्रः परिव्रजेत्।

समः सर्वेषु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च॥४०॥

सव प्रकारके पदार्थोंकी आसक्तिका उल्लान करके योड़ेमें संतुष्ट हो सब ओर विचरता रहे । स्थावर और जङ्गम सभी प्राणियोंके प्रति समान भाव रखे ॥ ४० ॥

परं नोद्वेजयेत् काचिन्न च कस्यचिदुद्विजेत्। विश्वास्यः सर्वभूतानामग्यो मोक्षविदुच्यते॥ ४१॥

किसी दूसरे प्राणीको उद्देगमें न डाले और स्वयं भी किसीसे उद्दिग्न न हो । जो सब प्राणियोंका विश्वासपात्र बन जाता है। वह सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष-धर्मका ज्ञाता कहलाता है।

अनागतं च न ध्यायेश्वातीतमनुचिम्तयेत्। वर्तमानमुपेक्षेत कालाकाङ्की समाहितः ॥ ४२॥

सन्यासीको उचित है कि मविष्यके लिये विचार न करे। बीती हुई घटनाका चिन्तन न करे और वर्तमानकी भी उपेक्षा कर दे। केवल कालकी प्रतीक्षा करता हुआ चित्तवृत्तियोंका समाधान करता रहे॥ ४२॥

न चक्षुषा न मनसा न वाचा दूषयेत् क्षचित् । न प्रत्यक्षं परोक्षं वा किंचिद् दुष्टं समाचरेत्॥ ४३॥

नेत्रसे, मनसे और वाणीसे कहीं भी दोपदृष्टि न करे। सबके सामने या दूसरोंकी आँख बचाकर कोई बुराई न करे। इन्द्रियाण्युपसंहत्य कूमोंऽङ्गानीच सर्वशः। श्रीणेन्द्रियमनोबुद्धिर्निरीहः सर्वतत्त्वित्॥ ४४॥

जैसे कछुआ अपने अङ्गोंको सब ओरसे समेट लेता है। उसी प्रकार इन्द्रियोंको विषयोंकी ओरसे हटा ले। इन्द्रिय। मन और बुद्धिको दुर्बल करके निश्चेष्ट हो जाय। सम्पूर्ण तत्त्वोंका ज्ञान प्राप्त करे॥ ४४।।

निर्द्वन्द्वो निर्नमस्कारो निःखाद्याकार एव च । निर्ममो निरद्दकारो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ ४५॥

द्वन्द्वीं प्रभावित न हो। किसीके सामने माथा न टेके। स्वाहाकार (अग्निहोत्र आदि) का परित्याग करे। ममता और अहंकारसे रहित हो जाय। योगक्षेमकी चिन्ता न करे। मनपर विजय प्राप्त करे॥ ४५॥

निराशीर्तिर्गुणः शान्तो निरासको निराश्रयः। आत्मसङ्गी च तत्त्वज्ञो मुच्यते नात्र संशयः॥ ४६॥

जो निष्कामः निर्गुणः शान्तः अनासकः निराश्रयः आत्मपरायण और तत्त्वका ज्ञाता होता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है ॥ अर्घ ॥

अपादपाणिपृष्ठं तद्शिरस्कमन्दरम् । प्रहीणगुणकर्माणं केवलं विमलं स्थिरम् ॥ ४७॥ अगन्धमरसस्पर्शमरूपाशब्दमेव च । अनुगम्यमनासक्तममांसमपि चैव यत् ॥ ४८॥ लिसिनमारायं विध्यं पृष्टम्यमपि सर्वेदा । सर्वभूतस्थासस्यातं य पद्यन्ति न ते सृताः ॥ ४९॥

ें अन्तर अध्याके हाम पैर पीड मत्तक और ११४ और अहरिंग गीता युग क्योंने शीनः वेदाका निर्मेद्धा रिक्त एक सम्बद्धार स्वर्त और शहद्मी रहिता श्रेषः अनामकः, इस्तान हो अधीरमें महिता निश्चिता अविनासी। दिव्य और सम्पूर्व वर्णतारीमें किया सदा एकरम रहतेवाला जानते हैं। एक है कर्क मृत्यु मही होती ॥ ४७-४९ ॥

र तब क्रमते बुद्धिनैन्द्रियाणि न देवताः । यंदा चरमधा सोकाक्ष न तयो न बतानि च ॥ ५०॥ यष शानवनां प्राप्तिरलिङ्गग्रहणा स्मृता। तम्बद्धिद्वधर्महो धर्मतस्यमुपाचरेत् ॥५१ ॥ 👆 उस आत्मतस्यतक बुद्धि। इन्द्रिय और देवताऑकी मी पर्वेच नहीं हे.ती । जहाँ केवल शानवान महात्माओंकी ही गर्ना है। यहा येदा यहा लोका तर और वतका भी प्रवेश नर्ते होता। क्योंकि वह बाह्य चिह्नसे रहित मानी गयी है ! इसिन्ये याय निहाँसे रहित धर्मको जानकर उसका यथार्थ रूपने पालन करना चाहिये ॥ ५०-५१ ॥

गृद्धमाधिते। विद्वान् विज्ञानचरितं चरेत्। मृहरूपेण चरेद् धर्ममद्रुपयन् ॥ ५२ ॥

गुध धर्ममें खित विद्यान् पुरुषको उचित है कि वह पिनानके अनुत्य आचरण करे । मृह न होकर भी मृहके समान नर्ताव करें। किंतु अपने किसी व्यवहारसे धर्मको कार दिन न करें ॥ ५२ ॥

इति धीमहाभारते आङ्यमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि इस प्रशार भीमहान रतः आक्तमेशिकार्यके अन्तर्गत अनुरीतापर्वमें गुरु-शिष्य-संबाद्धविषयक छियालीसवीँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४६ ॥

परे तथैनमवमन्येरन सततमेव हि । यथावृत्तश्चरेच्छान्तः सतां धर्मानकुत्सयन् ॥ ५३॥ य एवं वृत्तसम्पन्नः स मुनिः श्रेष्ठ उच्यते ।

जिस कामके करनेसे समाजके दूसरे लोग अनादर करें। वैसा ही काम शान्त रहकर सदा करता रहे, किंतु सत्प्रभांके धर्मकी निन्दा न करे। जो इस प्रकारके वर्तावसे सम्पन्न है, वह श्रेष्ठ मुनि कहलाता है ॥ ५३% ॥

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्च महाभूतानि पञ्च च ॥ ५४ ॥ मनो वृद्धिरहंकारमञ्चकं पुरुपं तथा। एतत् सर्वे प्रसंख्याय यथावत् तत्त्वनिश्चयात् ॥ ५५ ॥ ततः सर्गमवाप्नोति विमुक्तः सर्ववन्घनैः।

े जो मनुष्य इन्द्रियः, उनके विषयः पञ्चमहाभृतः मनः बुद्धि, अइंकार, प्रकृति और पुरुप-इन सवका विचार करके इनके तत्त्वका यथावत् निश्चय कर लेता है, वह सम्पूर्ण वन्धनी-से मुक्त होकर स्वर्गको प्राप्त कर लेता है ॥ ५४-५५६ ॥ एतावदन्तवेलायां परिसंख्याय तत्त्ववित् ॥ ५६॥ ध्यायेदेकान्तमास्थाय मुच्यतेऽथ निराश्रयः। निर्मुकः सर्वसङ्गेभ्यो वायुराकाशगो यथा ॥ ५७ ॥ क्षीणकोशो निरातद्वस्तथेदं प्राप्तुयात् परम्॥ ५८॥

<sup>ी</sup> जो तत्त्ववेत्ता अन्त समयमें इन तत्त्वोंका शन प्राप्त करके एकान्तमें वैठकर परमात्माका ध्यान करता है, वह आकाशमें विचरनेवाले वायुकी भाँति सब प्रकारकी आसक्तियोंसे छूटकर पञ्चकोशों से रहिता निर्भय तथा निराश्रय होकर मुक्त एवं परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ ५६-५८ ॥

गुरुशिष्यसंवादे षट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४६ ॥

सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः "

मुक्तिके साधनोंका, देहरूपी वृक्षका तथा ज्ञान-खङ्गसे उसे काटनेका वर्णन

नहोंबाच -

संन्यासं तप इत्याहुर्नुद्धा निश्चितवादिनः। प्राथाणा ब्राह्मये।निस्था बानं ब्रह्म परं विदुः ॥ १ ॥

प्राप्ताको ने पाटा-महर्षिये ! निश्चित बात कहनेत्राले ीर वेदीने अनगस्य परमानाम खित वृद्ध ब्राह्मण संन्यासन् के एक करों हैं और शंच हो हो परबंदा हा स्वरूप मानते हैं **॥** 

कतिहुरात्मणं द्याम चेद्वियाच्यपाश्चयम् । निहंस्तं निर्युपं निर्यमचिन्यगुणसुनमम्॥ २॥ शंतर त्यामा चेंब धीराः पर्यन्ति तत् परम् ।

वर दिविकास अवस अब ( समानियोंके निते ) अपन्य दूर है। यह निर्देश्या निर्देश निर्देश निष्या अविस्प

गुणोंसे युक्त और सर्वश्रेष्ट है । धीर पुरुष ज्ञान और तरस्याके द्वारा उरु परमात्माका साक्षात्कार करते हैं ॥ २३ ॥ निर्णिकमनसः पृता व्युत्कान्तरजसोऽमलाः॥ ३ ॥ तपसा क्षेममध्वानं गच्छन्ति परमेश्वरम् । संन्यासनिरता नित्यं ये च ब्रह्मविद्रो जनाः॥ ४॥

जिनके मनकी मैल धुल गयी है, जो परम पवित्र हैं, जिन्होंने रहोगुणको त्याग दिया है। जिनका अन्त:करण निर्मेल रै। तो निस्द यंन्यासपरायण तथा ब्रह्मके ज्ञाता है, वे पुरुष तपसाके द्वारा करपाणमय पथका आश्रय छेकर परमेश्वरको ब्राम होते हैं ॥ ३-४ ॥

तपः प्रदीप इत्यादुराचारो धमसाधकः । शानं वै परमं विद्यात् संन्यासं तप उत्तमम् ॥ ५ ॥

शानी पुरुषोंका कहना है कि तपस्या (परमात्मतत्त्वको) प्रकाशित करनेवाला ) दीपक है, आचार धर्मका साधक है, शान परब्रक्षका स्वरूप है और संन्यास ही उत्तम तप है ॥ यस्तु वेद निराधारं शानं तत्त्वविनिश्चयात् । सर्वभृतस्थमात्मानं स सर्वगतिरिष्यते ॥ ६ ॥

जो तत्त्वका पूर्ण निश्चय करके ज्ञानखरूपः निराधार और सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर रहनेवाले आत्माको जान लेता है। वह सर्वव्यापक हो जाता है ॥ ६ ॥

यो विद्वान् सहवासं च विवासं चैव पश्यति। तथैवैकत्वनानात्वे स दुःखात् प्रतिमुच्यते ॥ ७ ॥

जो विद्वान् संयोगको मी वियोगके रूपमें ही देखता है तथा वैसे ही नानात्वमें एकत्व देखता है, वह दुःखसे सर्वथा मुक्त हो जाता है ॥ ।

यो न कामयते किंचिन्न किंचिद्वमन्यते । इहलोकस्थ प्वैष ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ८॥

जो किसी वस्तुकी कामना तथा किसीकी अवहेलना नहीं करता, वह इस लोकमें रहकर मी ब्रह्मस्वरूप होनेमें समर्थ हो जाता है ॥ ②॥

प्रधानगुणतत्त्वज्ञः सर्वभूतप्रधानवित् । निर्ममो निरहंकारो मुच्यते नात्र संशयः ॥ ९ ॥

जो सब भूतोंमें प्रधान—प्रकृतिको तथा उसके गुण एवं तत्त्वको भलीभाँति जानकर ममता और अहंकारसे रहित हो जाता है। उसके मुक्त होनेमें संदेह नहीं है ॥ ﴿﴿﴾॥

निर्द्धन्द्वो निर्नमस्कारो निःखधाकार एव च । निर्गुणं नित्यमद्वन्द्वं प्रशमेनैव गच्छति ॥ १०॥

जो द्वन्द्वींसे रहितः नमस्कारकी इच्छा न रखनेवाला और स्वधाकार (पितृ-कार्य) न करनेवाला संन्यासी है। वह अतिशय शान्तिके द्वारा ही निर्गुणः द्वन्द्वातीतः नित्यतत्त्वको प्राप्त कर लेता है ॥ 😵 ॥

हित्वा गुणमयं सर्वे कर्म जन्तुः शुभाशुभम् । उभे सत्यानृते हित्वा मुच्यते नात्र संशयः ॥ ११ ॥

शुभ और अशुभ समस्त त्रिगुणात्मक कर्मोका तथा सत्य और असत्य—इन दोनोंका भी त्याग करके संन्यासी मुक्त हो जाता है, इसमें मंध्य नहीं है ॥ ११॥ अञ्चक्तयोनिष्रभवो बुद्धिस्कन्धमयो महान् ।

महाहंकारविटप इन्द्रियाङ्करकोटरः ॥ १२ ॥

महाभूतविशालश्च विशेषयित शाखिनः ।

सदापत्रः सदापुष्पः शुभाशुभफलोदयः ॥ १३ ॥

आजीव्यः सर्वभूतानां ब्रह्मबृक्षः सनातनः ।

एनं छित्त्वा च भित्त्वा च तत्त्वझानासिना बुधः॥ १४ ॥ ,

हित्वा सङ्गमयान् पाशान् मृत्युजन्मजरोदयान् ।

निर्ममो निरहङ्कारो मुच्यते नात्र संशयः॥ १५ ॥

यह देह एक वृक्षके समान है। अज्ञान इसका मूल (जड़) है, बुद्धि स्कन्ध (तना) है, अहंकार शाखा है, इन्द्रियाँ अङ्कुर और खोखले हैं तथा पञ्चभूत इसको विशाल बनानेवाले हैं और इस वृक्षकी शोमा बढ़ाते हैं। इसमें सदा ही संकल्परूपी पत्ते उगते और कर्मरूपी फूल खिलते रहते हैं। ग्रुमाग्रुम कमोंसे प्राप्त होनेवाले सुख-दु:खादि ही इसमें सदा लगे रहनेवाले फल हैं। इस प्रकार ब्रह्मरूपी बीजते प्रकट होकर प्रवाह-रूपसे सदा मौजूद रहनेवाला यह देहरूपी वृक्ष समस्त प्राणियोंके जीवनका आधार है। बुद्धिमान पुरुष तत्त्वज्ञानरूपी खड़्स इस वृक्षको छिन्न मिन्न कर जब जन्म-मृत्यु और जरावस्थाके चक्करमें डालनेवाले आसक्तिरूप वन्धनोंको तोड़ डालता है तथा ममता और अहंकारसे रहित हो जाता है, उस समय उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संज्ञय नहीं है। ११२-१५।।

द्वाविमौ पक्षिणौ नित्यी संक्षेपौ चाप्यचेतनौ । एताभ्यां तु परो योऽन्यइचेतनावान् स उच्यते ॥१६॥

इस वृक्षपर रहनेवाले ( मन-बुद्धिरूप ) दो पक्षी हैं। जो नित्य कियाशील होनेपर भी अचेतन हैं। इन दोनेंसे श्रेष्ट अन्य (आत्मा) है। वह ज्ञानसम्पन्न कहा जाता है।। १६ ॥

> अचेतनः सत्त्वसंख्याविमुकः सत्त्वात् परं चेतयतेऽन्तरात्मा । स क्षेत्रवित् सर्वसंख्यातवुद्धि-धुणातिगो मुच्यते सर्वपापैः॥१७॥

संख्यासे रहित जो स्तव अर्थात् मूलप्रकृति है, वह अचेतन है। उससे भिन्न जो जीवातमा है, उसे अन्तर्यामी परमात्मा ज्ञानसम्पन्न करता है। वही क्षेत्रको जाननेवाका जब सम्पूर्ण तत्त्वीको जान लेता है, तब गुणातीत होकर सब पापोंसे कूट जाता है। १७॥

इति श्रीमहाभारते आधमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे सप्तच्यवर्गिशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत आददमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें गुरु-शिष्य-संवादविषयक मैतालीसर्वे अध्याय प्राहुः ॥ ४७ ॥

#### अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः बात्मा और परमात्माके स्वरूपका विवेचन

वर्षाम्य

वेशित् वास्तायं तृशं विशिद् प्राप्तवनं महत्। वेशित् वास नाष्यकं वेशित् परमनामयम् । मन्यवे सर्वनप्रेतदृश्यकाप्रभवास्ययम् ॥ १ ॥

मन्या । स्वानाव्यवद्वयात्रमया व रहे ॥ १॥ स्वानाव्यक्ति प्राप्त — महर्षिगण ! इस अव्यक्तः उत्ति । हो राज्यका सानते हैं और । हो महान व्यक्षण मानते हैं । कितने ही हसे अव्यक्त ब्रह्म ही कितने ही हसे अव्यक्त ब्रह्म ही कितने ही सम अनामण मानते हैं ॥ १॥

रव्यासमात्रमपि चेद् योऽन्तकाले समो भवेत् । आस्मानमुक्तकस्य सोऽस्तत्वाय करपते ॥२॥

ें मत्राप अन्त हालमें आत्माका ध्यान करके। साँख केंने जित्तमी देर हमती है। उतनी देर भी। सममावमें खित होता है। यह अमृतत्व (मोक्ष) प्राप्त करनेका अधिकारी ही गता दे॥ २॥

निमेपमाप्रमिष चेत् संयम्यात्मानमात्मिन । गच्छन्यात्मप्रसादेन विदुषां प्राप्तिमव्ययाम् ॥ ३ ॥

ो एक निमेप भी अपने मनको आत्मामें एकाम कर िता है। यह अन्तः करण ही प्रसन्नताको पाकर विद्वानोंको प्राम होनेवाची अध्य गतिको पा जाता है ॥ ३ ॥ प्राणायामेर्य प्राणान संयम्य स पुनः पुनः । यदाहाददाभिर्यापि चतुर्विद्यात् परं ततः ॥ ४ ॥

दम अथवा बारह प्राणायामीके द्वारा पुनः-पुनः प्राणीका । संयम करनेपाला पुरुष भी चौबीस तत्त्वींसे परे पचीसर्वे । यहा परमात्माको प्राप्त होता है ।ि ॥

एरं पूर्वे भसवारमा छभते यद् चिद्च्छिति । अभ्यकात् सस्यमुद्रिकममृतत्वाय कर्पते ॥ ५ ॥ सम्यात् परतरं नान्यत् प्रशंसन्तीह् तद्विदः ।

इस महार भी पहले अपने अन्ताःकरणको द्युद्ध कर लेता। दै। यह भी-भी नाहता है उसी-उसी यस्तुको पा जाता है। कि अभ्यक्ती उस्तुष्ट भी साहतक्त्य भारता है। यह अमर होनेमें समर्थ है। अन्य सर्वस्थरूप भारताके महत्त्वको जाननेवाले विकास इस अगर्मे गराने बदकर और किसी वस्तुकी प्रशंसा नहीं करते।। दहै।।

अनुमानाद् विज्ञानीमः पुनरं सत्त्वसंश्रयम्। म दाक्यमन्यथा गन्तुं पुनरं द्विजसत्तमाः॥ ६॥ े दिल्पो ! इम अनुमान-प्रमाणके दाग इस बातको अक्षे स्ट ज्ञानो ई कि अन्यांगी परमाला सत्त्वस्यः

द्रि अत्महामारते आधमेतिक पर्वति अनुगीतापर्वति

आत्मामें स्थित हैं। इस तत्वको समझे विना परम पुरुपको प्राप्त करना सम्भव नहीं है ॥ ६ ॥ क्षमा धृतिरहिंसा च समता सत्यमार्जवम्। धानं त्यागोऽथ संन्यासः सास्विकं वृत्तमिष्यते ॥७॥

क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, ज्ञान, त्याग तथा संन्यास—ये सात्त्विक वर्ताव वताये गये हैं ॥ ७ ॥ , एतेनेवानुमानेन मन्यन्ते वे मनीपिणः । सत्त्वं च पुरुपश्चेव तत्र नास्ति विचारणा ॥ ८ ॥

मनीपी पुरुप इसी अनुमानसे उस सत्त्वस्वरूप आत्माका । और परमात्माका मनन करते हैं। इसमें कोई विचारणीय । वात नहीं है ॥ ्टा।

आहुरेके च विद्वांसो ये शानपरिनिष्ठिताः। क्षेत्रक्रसत्त्वयोरेक्यमित्येतन्नोपपद्यते ॥ ९॥

शानमें भलीभाँति स्थित कितने ही विद्वान् कहते हैं कि क्षेत्रश और सत्त्वकी एकता युक्तिसङ्गत नहीं है ॥ ﴿﴿﴾ ॥ पृथग्भूतं ततः सत्त्वमित्येतद्विचारितम् । पृथग्भावश्च विशेयः सहजश्चापि तत्त्वतः॥ १०॥

उनका कहना है, कि उस क्षेत्रज्ञसे सत्त्व पृथक् है, क्योंकि यह सत्त्व अविचारसिद्ध है। ये दोनों एक साथ रहनेवाले होनेपर भी तत्त्वतः अलग-अलग हैं—ऐसा समझना चाहिये॥ तथेवेकत्यनानात्विमण्यते विदुपां नयः। मशकोदुम्यरे चेक्यं पृथक्त्यमपि हद्यते॥११॥

इसी प्रकार दूसरे विद्वानींका निर्णय दोनोंके एकत्व और नानात्वको स्वीकार करता है। क्योंकि मझक और उद्दुम्यरकी एकता और प्रथक्ता देखी जाती है ॥ ११ ॥ मत्स्यो यथान्यः स्यादप्तु सम्प्रयोगस्तथा तयोः । सम्बन्धस्तोयविन्दुनां पर्णे कोकनदस्य च ॥१२॥

जैसे जलसे मछली भिन्न है तो भी मछली और जल-दोनोंका संयोग देखा जाता है एवं जलकी बूँदोंका कमलके पत्तेसे सम्बन्ध देखा जाता है ॥ १२॥

गुरुरुवाच 🎷

इत्युक्तवन्तस्ते विप्रास्तदा लोकपितामहम्। पुनः संशयमापन्नाः पप्रच्छुर्मुनिसत्तमाः॥१३॥

गुरुने कहा—इस प्रकार कहनेपर उन मुनिश्रेष्ठ ब्राह्मणोंने पुनः संद्ययमें पड्कर उस समय लोकपितामह ब्रह्मानीये पृष्ठा ॥ १३॥

गुरुशिष्यसँवादे अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४८॥

इत इका श्रीमक्षणात् भावसीतिकारिक अनुर्वात अनुर्वातावीने गुर-शिम्य-संवादविषयक अवतातीसवी अव्याय पूरा हुआ ॥ ४८ ॥

## एकोनपद्माशत्तमोऽध्यायः

्धर्मका निर्णय जाननेके लिये ऋषियोंका प्रश्न

भुषय उत्तुः

को वा खिदिह धर्माणामनुष्ठेयतमो मतः। ज्याहतामिव पद्यामो धर्मस्य विविधां गतिम्॥१॥

ऋषियों ते पूछा — ब्रह्मन् ! इस जगत्में समस्त धर्मों की न-सा धर्म अनुष्ठान करने के लिये सर्वोत्तम माना गया है, यह कहिये; क्योंकि हमें धर्मके विभिन्न मार्ग एक/ दूसरेसे आहत हुए-से प्रतीत होते हैं ॥ १॥

ऊर्ध्व देहाद् वदन्त्येके नैतदस्तीति चापरे। केचित् संशयितं सर्वे निःसंशयमथापरे॥ २॥

कोई तो कहते हैं कि देहका नाश होनेके बाद धर्मका फल मिलेगा। दूसरे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। कितने ही लोग सब धर्मोंको संशययुक्त बताते हैं और दूसरे संशय-रहित कहते हैं॥ रि.॥

अनित्यं नित्यमित्येके नास्त्यस्तीत्यिप चापरे। पकरूपं द्विधेत्येके व्यामिश्रमिति चापरे॥३॥

कोई कहते हैं कि घर्म अनित्य है और कोई उसे नित्य कहते हैं। दूसरे कहते हैं कि धर्म नामकी कोई वस्तु है ही नहीं। कोई कहते हैं कि अवश्य है। कोई कहते हैं कि एक ही धर्म दो प्रकारका है तथा कुछ छोग कहते हैं कि धर्म मिश्रित है।।(3)।।

मन्यन्ते ब्राह्मणा एव ब्रह्महास्तत्त्वद्शिनः।
एकमेके पृथक् चान्ये बहुत्वमिति चापरे॥ ४॥
विद-शास्त्रोंके ज्ञाता तत्त्वदर्शी ब्राह्मण लोग यह मानते हैं कि
एक ब्रह्म ही है। अन्य कितने ही कहते हैं कि जीव और ईश्वर
अलग-अलग हैं और दूसरे लोग सबकी सत्ता भिन्न और
यहत प्रकारसे मानते हैं॥ ४॥

देशकालावुभौ केचिन्नैतद्स्तीति चापरे। जटाजिनधराश्चान्ये सुण्डाः केचिद्संवृताः॥५॥

कितने ही लोग देश और कालकी वत्ता मानते हैं।
दूसरे लोग कहते हैं कि इनकी वत्ता नहीं है। कोई जटा
और मृगचर्म धारण करनेवाले हैं, कोई विर मुँडाते हैं और
कोई दिगम्बर रहते हैं॥ ५॥

अस्तानं केचिदिच्छन्ति स्तानमण्यपरे जनाः।

मन्यन्ते ब्राह्मणा देवा ब्रह्मशास्तत्त्वदर्शिनः॥६॥

कितने ही मनुष्य स्नान नहीं करना चाहते और दूसरे
लोग जो शास्त्रज्ञ तत्त्वदर्शी ब्राह्मणदेवता हैं, वे स्नानको ही
भेष्ठ मानते हैं॥६॥

आहारं केचिदिच्छन्ति केचिचानशने रताः। कर्म केचित् प्रशंसन्ति प्रशान्ति चापरे जनाः॥ ७॥

कई लोग मोजन करना अन्छा मानते हैं और कई मोजन न करनेमें अभिरत रहते हैं। कई कर्म करनेकी प्रशंसा करते हैं और दूसरे लोग परमशान्तिकी प्रशंसा करते हैं॥ ७॥

केचिन्मोक्षं प्रशंसिन्त केचिद् भोगान् पृथग्विधान्। धनानि केचिदिच्छन्ति निर्धनत्वमथापरे। उपास्यसाधनं त्वेके नैतद्स्तीति चापरे॥८॥

कितने ही मोक्षकी प्रशंसा करते हैं और कितने ही नाना प्रकारके भोगोंकी प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग बहुत-सा धन चाहते हैं और दूसरे निर्धनताको पसंद करते हैं। कितने ही मनुष्य अपने उपास्य इष्टदेवकी प्राप्तिकी साधना करते हैं और दूसरे कितने ही ऐसा कहते हैं कि 'यह नहीं है'॥ ८॥

अहिंसानिरताश्चान्ये केचिद्धिसापरायणाः।
पुण्येन यशसा चान्ये नैतदस्तीति चापरे॥९॥
अन्य कई लोग अहिंसाधर्मका पालन करनेमें रुचि
रखते हैं और कई लोग हिंसाके परायण हैं। दूसरे कई पुण्य
और यशसे सम्पन्न हैं। इनसे भिन्न दूसरे कहते हैं कि प्यह
सब कुल नहीं हैं।॥९॥

सद्भावनिरताश्चान्ये केचित् संशयिते स्थिताः। दुःखादन्ये सुखादन्ये ध्यानमित्यपरे जनाः॥१०॥

े अन्य कितने ही सद्भावमें इचि रखते हैं। कितने ही छोग संद्यमें पड़े रहते हैं। कितने ही साधक कह सहन करते हुए ध्यान करते हैं और दूसरे कई सुखपूर्वक ध्यान करते हैं।। १०॥

यक्षमित्यपरे विप्राः प्रदानमिति चापरे।
तपस्त्वन्ये प्रशंसन्ति स्वाध्याथमपरे जनाः॥११॥

े अन्य ब्राह्मण यक्षको श्रेष्ठ बताते हैं और दूषरे दानकी
प्रशंसा करते हैं। अन्य कई तपकी प्रशंसा करते हैं तथा
दूधरे स्वाध्यायकी प्रशंसा करते हैं॥११॥

शानं संन्यासमित्येके खभावं भूतचिन्तकाः। सर्वमेके प्रशंसन्ति न सर्वमिति चापरे॥१२॥

कई छोग कहते हैं कि ज्ञान ही संन्यास है। मौतिक विचारवाले मनुष्य स्वभावकी प्रशंसा करते हैं। कितने ही सभीकी प्रशंसा करते हैं और दूसरे सवकी प्रशंसा नहीं करते॥ १२॥

एवं व्युत्थापिते धर्मे वहुधा विप्रवोधिते। निश्चयं नाधिगच्छामः सम्मूदाः सुरसत्तम ॥१३॥ मुक्तेर असन्। इस्य सम्पर्धत समस्त समस्त समेक हेंग्से । इस्यत विषय र स्तर्भ र रहे हे करण इसनीय अर्मेरे निपयमें । संस्थित हो से हैं इस्यादियों निभवार नहीं पहुँच पादे॥१३॥ इसे सेप इसे सेप इस्पेवं स्युत्यितो जनः। यो ति योगन स्तो धर्मे स नं पूज्यते सद्य ॥१४॥

भही करणा गर्ग है। यही कत्याण-मार्ग है!—इस प्रकार भागे स्वार मनुष्य-ममुदाय विनलित हो गया है। जो शिल भगें। रहा देन यह उनीका गदा आदर करता है॥ थि।। रेन नोऽधितिना प्रमा मनश्य बहुळीछतम्। प्रमाण यानिक्छामः श्रेयः किमिति सत्तम ॥१५॥

द्रम कारण इस लोगों तो बुढ़ि विचलित हो गयी है और सन भी बदुवनी संक्ष्य-विकलोंमें पड़कर चक्रल हो गया है। क्षेत्र ब्रह्मन् ! इस यह जानना चाहते हैं. कि वास्तविक कद्याणका मार्ग न्या है? ॥ १५ ॥

अतः परं तु यद् गुहां तद् भवान् वकुमहिति। सत्त्वक्षेत्रशयोश्चापि सम्बन्धः केन हेतुना ॥१६॥

इसिट्ये जो परम गुह्य तस्त्र है, वह आपको हमें बतलाना चाहिये। साथ ही यह भी बतलाहये कि हुदि और क्षेत्रज्ञका सम्बन्ध किस कारणते हुआ है?॥ १६॥ एवसुक्तः स तैर्विप्रैभेगवाँ होकभावनः। तेभ्यः शर्शस धर्मात्मा याथातथ्येन वृद्धिमान्॥१७॥

होकोंकी सृष्टि करनेवाले धर्मात्मा बुद्धिमान् भगवान् ब्रह्माजी उन ऋषियोंकी यह बात सुनकर उनसे उनके प्रश्नोंका यथार्य रूपसे उत्तर देने हमे॥ १७॥

हति श्रीमहाभारते आसमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे एकोनपञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ इस प्रकार शंगद्रानगत भारवमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीनापर्वमे गुरु-शिष्य-संवादविष्यक उनचासर्वे अध्याय पृरा हुआ॥ ४९ ॥

# पञ्चारात्तमोऽध्यायः 🗸 🗥

सन्व और पुरुपकी भिन्नता, बुद्धिमान्त्री प्रशंसा, पश्चभृतोंके गुणोंका विस्तार और परमात्माकी श्रेष्ठताका वर्णन

मह्योदाच

द्दन्त यः संप्रवदयामि यन्मां पृच्छथ सत्तमाः। गुरुणा शिष्यमासाद्य यदुक्तं तक्षियोधत ॥ १ ॥

प्रहाजी योले—शेष्रमहर्षियो ! तुम लोगीने जो विषय पृष्ठा है। उसे अब में कहूँगा ! गुबने सुवोग्य विष्यको पात्र तो उपरेश दिया है। उसे तुमलोग सुनो ॥ १ ॥ समानामिह तच्छुत्वा सम्यगेवावधार्यताम् । धर्षिसा सर्वभूतानामेतन् छत्यतमं मतम् ॥ २ ॥ प्रतत् परमन्द्रिसं चरिष्ठं धर्मलक्षणम् ।

उस विशय है पहाँ पूर्णतया सुनकर अच्छी प्रकार भारण करों । सब प्रतियोदी अहिंसा ही सबीचम कर्चेट्य है-ऐसा माना गया है। यह सध्यम उद्देगरहितः सबीधेट और धर्मको जीता परने गण है। एके ॥

णनं निन्धेय इत्याहुर्नुसा निश्चितद्द्यिनः॥३॥ रामाह्यानेन शुद्धेन सुच्यते सर्वकिल्विपैः।

निश्वमधी साधात् यानेवाट वृद्ध लोग कहते हैं कि जान ही प्रमा प्राथमधा साथन है। इस्टिये प्रमा शुद्ध मने हो देश प्राथमधा साथन है। इस्टिये प्रमा शुद्ध मने देश हो मनुष्य सब प्राथमें सूट जाता है।। इहै।। किस्प्रयाद्य ये किसिट्ये च नास्तिकतृत्त्वाः। केसिप्रयाद्यमानुकास्ते चे निर्यगामिनः॥ ४॥ के लोग प्रातिकारी देश करते हैं। नास्तिकतृत्तिका

आश्रय लेते हैं और लोम तथा मोहमें फॅंसे हुए हैं, उन्हें .नरकमें गिरना पड़ता है ॥ ४॥

आशीर्युक्तानि कर्माणि कुर्चते ये त्वतिद्वताः। तेऽस्मिछोके प्रमोदन्ते जायमानाः पुनः पुनः॥ ५॥

जो लोग सावधान होकर सकाम कर्में का अनुष्ठान करते हैं, वे बार-बार इस लोकमें <u>जन्म महण करके सु</u>खी. इते हैं ॥ ५ ॥

कुर्वते ये तु कर्माणि श्रद्धाना विपश्चितः। अनाशीर्योगसंयुक्तास्ते धीराः साधुदर्शिनः॥६॥

जो विद्वान् समत्वयोगमें स्थित हो श्रद्धाके साथ कतंत्र्य कमीका अनुष्ठान करते हैं और उनके फलमें आसक नहीं होते वे बीर और उत्तम दृष्टिवाले माने गये हैं ॥ ६ ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि सत्त्वदेने ब्रह्मयोर्थ्या । संयोगो विप्रयोगश्च तिन्नवोधत सत्तमाः ॥ ७ ॥

श्रेष्ठ मः पियो ! अन में यह बता रहा हूँ कि एस्व और क्षेत्रश्रका परस्पर संयोग और वियोग कैसे होता है ? इस विपयको स्थान देकर सुनो ॥ ७ ॥

विषयो विषयित्वं च सम्बन्धोऽयमिहोच्यते । विषयी पुरुषो नित्यं सत्त्वं च विषयः स्मृतः ॥ ८ ॥ इन दोनीमं यहाँ यह विषय-विषयिभाव सम्बन्ध माना गया है। इनमें पुरुष तो सदा विषयी और सत्त्व विषय माना जाता है॥ ८॥ न्। इत् इत्स्तिहोते

. च्या इक्काश संख्या इक्काश

नमहो द्यते । इयः स्टूलः ॥ ८॥ वद्यसम्बद्धसम्बद्धः दे हत्त् विषयं माना

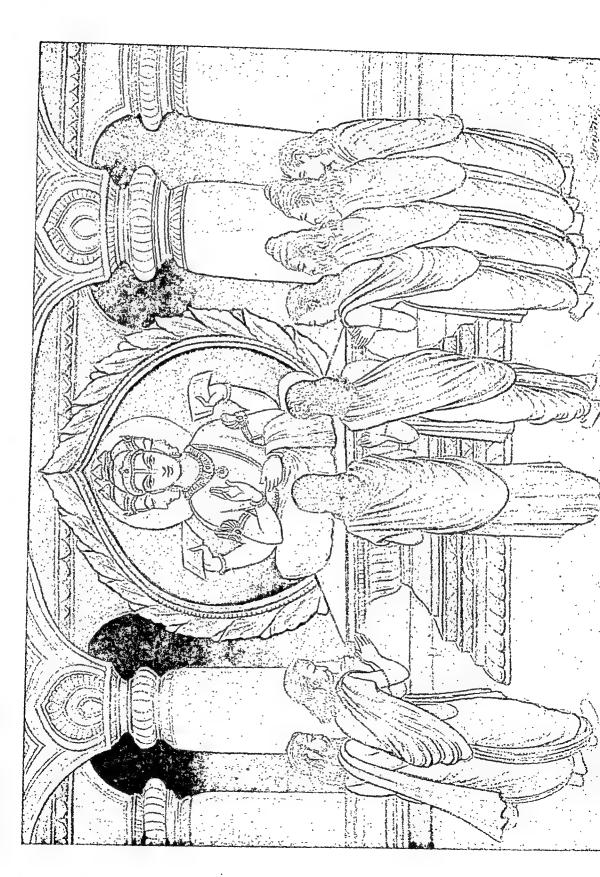

# महामार्त

. .

व्याख्यातं पूर्वकल्पेन मशकोदुम्वरं यथा। भुज्यमानं न जानीते नित्यं सत्त्वमचेतनम्। यस्त्वेवं तं विज्ञानीते यो भुङ्क्ते यश्च भुज्यते ॥ ९ ॥

पूर्व अध्यायमें मन्छर और गूलरके उदाहरणसे यह बात बतायी जा चुकी है कि भोगा जानेवाला अचेतन सस्व नित्य-खरूप क्षेत्रज्ञको नहीं जानताः किंतु जो क्षेत्रज्ञ है वह इसी प्रकार जानता है कि जो भोगता है वह आत्मा है और जो मोगा जाता है, वह सत्त्व है ॥ ९ ॥

नित्यं द्वन्द्वसमायुकं सत्त्वमाहुमंनीषिणः। निर्द्धनद्वो निष्कलो नित्यः क्षेत्रज्ञो निर्गुणात्मकः ॥१०॥

मनीपी पुरुष सत्त्वको द्वन्द्वयुक्त कहते हैं और क्षेत्रश निर्दन्द्र, निष्कल, नित्य और निर्गुणस्वरूप है ॥ (१०)॥ समं संशानुगइचैव स सर्वत्र व्यवस्थितः। उपभुङ्के सदा सत्त्वमपः पुष्करपर्णवत् ॥११॥

वह क्षेत्रज्ञ समभावसे सर्वत्र भलीभाँति स्थित हुआ शानका अनुसरण करता है। जैसे कमलका पत्ता निर्लित रहकर जलको धारण करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ सदा सत्त्वका उपभोग करता है ॥ ११ ॥

सर्वेरि गुणैर्विद्वान् व्यतिषक्तो न लिप्यते। जलबिन्दुर्यथा लोलः पद्मिनीपत्रसंस्थितः ॥१२॥ **प्**वमेवाप्यसंयुक्तः पुरुषः स्यात्र संशयः।

जैसे कमलके पत्तेगर पड़ी हुई जलकी चञ्चल बूँद उसे भिगो नहीं पाती, उसी प्रकार विद्वान् पुरुष समस्त गुणोंसे सम्बन्ध रखते हुए भी किसीचे लिप्त नहीं होता। अतः क्षेत्रज्ञ पुरुष वास्तविकमें असङ्ग है, इसमें संदेइ नहीं है ॥ द्रव्यमात्रमभूत् सत्त्वं पुरुषस्येति निश्चयः ॥१३॥ यथा द्रव्यं च कर्ता च संयोगोऽप्यनयोस्तथा।

यह निश्चित बात है कि पुरुषके मोगुनेयोग्य द्रव्यमाञ्जी. - मंजा सत्त्व है तथा जैसे द्रव्य और कर्ताका सम्बन्व है। बैसे --ही-इन-दोनोंका सम्बन्ध है ॥ १३५ ॥ यथा प्रदीपमादाय कश्चित् तमसि गच्छति। तथा सत्त्वप्रदीपेन गच्छन्ति परमैविणः ॥१४॥

जैते कोई मनुष्य दीयक लेकर अन्धकारमें चलता है। वैसे ही परम तत्त्वको चाहनेवाले साधक सन्तर्स दीपकके प्रकाशमें साधनुमार्गपर चलते हैं॥ १४॥ यावद् द्रव्यं गुणस्तावत् प्रदीपः सम्प्रकाराते । क्षीणे द्रव्ये गुणे ज्योतिरन्तर्धानाय गच्छति ॥१५॥

जबतक दीपकमें द्रन्य और गुण रहते हैं, तमीतक वह प्रकाश फैलाता है। द्रव्य और गुणका क्षय हो जानेपर ज्योति भी अन्तर्धान हो जाती है। 3 ।।

व्यक्तः सत्त्वगुणस्त्वेवं पुरुषोऽव्यक इष्यते।

पतद् वित्रा विजानीत हन्त भूयो व्रवीमि वः ॥ १६ ॥

इस प्रकार सत्त्वगुण तो व्यक्त है और पुरुष अव्यक्त माना गया है। ब्रह्मर्षियो ! इस तत्त्वको समझो । अर मैं तुमलोगींसे आगेकी बात बताता हूँ ॥ १६॥ सहस्रेणापि दुर्मेधा न वुद्धिमधिगच्छति। चतुर्थेनाप्यथांशेन वुद्धिमान् सुखमेधते॥१७॥ जिसकी बुद्धि अन्ही नहीं है, उसे हजार उपाय करनेपर भी ज्ञान नहीं होता और जो बुद्धिमान् है वह चौथाई प्रयल-मे भी ज्ञान पाकर सुखका अनुमव करता है।। १७॥ विश्रेयं संसाधनमुपायतः। धर्मस्य उपायक्षो हि मेधावी सुखमत्यन्तमश्तुते ॥ १८ ॥

ऐसा विचारकर किसी उपायने धर्मके साधनका ज्ञान ूपात करना चाहिये; क्योंकि उपायको जाननेवाला मेधावी पुरुष अत्यन्त सुखका भागी होता है ॥ १८॥

यथाध्वानमपाथेयः प्रपन्नो मनुजः क्वित्। फ्लेरोन याति महता विनर्येदन्तरापि च ॥ १९ ॥

जैवे कोई मनुष्य यदि राह-खर्चका प्रवन्ध किये विना ही यात्रा करता है तो उसे मार्गमें बहुत क्लेश उठाना पड़ता / है अथवा वह वीचहीमें मर मी सकता है ॥ १९॥ तथा कर्भसु विज्ञेयं फलं भवति वा न वा। ्द्युभाद्युभनिद्द्यनम् ॥ २० ॥ पुरुषस्यात्मनिःश्रेयः । 🤍 ऐसे ही ( पूर्वजन्मींके पुण्योंसे हीन पुरुष ) योगमार्गके माधनमें लगनेपर योगसिद्धिरूप फल कठिनतारे पाता है अथवा नहीं भी पाता । पुरुषका अपना कल्याणसाधन ही उसके पूर्वजनमके जुमाञ्चभ संस्कारीको वतानेवाला है ॥ यथा च दीर्घमध्वानं पङ्गवामेव प्रपद्यते। तत्त्वदुर्शनवर्जितः ॥ २१ ॥

जै3 पहळे न देखे हुए दूरके रास्तेपर जब भनुष्य सहसा पैदल ही चल पड़ता है (तो वह अपने गनतन्य स्थानपर नहीं पहुँच पाता ) यही दशा तत्वज्ञानसे राहेत अज्ञानी पुरुषकी होती है ॥ २१ ॥

सहसा

अदृष्टपूर्व

तमेव च यथाच्वानं रथेनेहाञ्जामिना। गच्छत्यश्वप्रयुक्तेन तथा चुद्धिमतां गतिः॥ २२॥ ऊर्ध्व पर्वतमारुह्य नान्ववेक्षेत भूतलम् ।

किंवु उसी मार्गपर घोड़े जुते हुए शीव्रगामी रथके द्वारा यात्रा करनेवाला पुरुष जिस प्रकार शीघ ही अपने ल्रह्म स्थानपर पहुँच जाता है तया वह ऊँचे पर्वतपर चढ़कर नीचे पृथ्वीकी ओर नहीं देखता, उसी प्रकार ज्ञानी पुर्पी-की गति होती है ॥ २२ई ॥

रथेन रथिनं पश्य क्रिश्यमानमचेतनम् ॥ २३ ॥

भाषाः, रचकारणादः, र्थन स तु गव्यति । १रिटे रचतेः विद्यान स्थानुन्यस्य सन्द्यति ॥ २४ ॥

े र ते. रनके काल अभिनाता भी मूर्ण महत्त्व केने गरेनके भार पर्देशकर गए पाता रहता है। तितु द्वित्मान्द्र महत्त्व अपीक्ष रम अभिक्ष गर्मा दे यहाँवक स्थल जाता है। भीव ला स्थल सहत्त्व समाम ही जाता है। तब बह उथे/ मिक्कर दिन पाता करता है।। २३-२४॥

द्यं गरुद्धति मेथायां तत्त्वयोगविधानवित्। परिवायः गुजासः उत्तरादुत्तरोत्तरम्॥२५॥

इ.सी. वकार तथा और योगिनिधिको जाननेवाला बुद्धिमान् को गुण्या पुत्रा अवती शरद समझ-यूशकर उत्तरोत्तर आगे कवा शरा दे ॥ ५०॥

ययार्जनं महायोरमहावः सम्प्रगाहते । पाहुभ्यामेन सम्मोहाद् वर्धं वाञ्छत्यसंशयम् ॥२६॥

ी कोई पुरान मोहवश विना नायके ही मयंकर समुद्रमें प्रीम करता है और दोनों भुजाओं से ही तैरकर उसके पार होने का भरेगा रखना है तो निश्चय ही यह अपनी मौत् मुखाना नाइता है ( उसी प्रकार शान-नीकाका सहारा लिये। विना मनुष्य भवसागरमे पार नहीं हो सकता ) ॥ ३६ ॥

नाया चापि यथा प्राज्ञो विभागज्ञः खरित्रया । भधान्तः सलिले गच्छेच्छीद्यं संतरते हृदम्॥ २७॥ र्गाणों गच्छेत् परं पारं नावमुत्तरुत्य निर्ममः । स्याण्यातं पूर्वकलेन यथा रथपदातिनोः॥ २८॥

शिय तरद जटमांगैके विभागको जाननेवाला बुदिमान्
पुरुष मुन्दर श्रीयस्थी नायके हारा अनायास ही जलपर
यात्रा करके शीम समुद्रके तर जाता है एवं पार पहुँच शानेगर नायकी समता छोड़कर चल देता है। (उसी प्रकार) संसरमागरमें पार हो जानेगर बुदिमान् पुरुष पहलेके सायनगानभीकी समता छोड़ देता है।) यह बात रथपर नायनेवान और पैदल चलनेवालेके ह्यान्तने पहले भी कही हा सुकी है।। २०२८।।

म्नेहात् सम्मोहमायन्तो नाविद्यहो।यथा तथा। समन्यनाभिभृतः संस्तर्तेव परिवर्तते॥ २९॥

परंतु कोडाय मीद्रशे प्राप्त हुआ मनुष्य समताधे, धानद दोसर न परंत थरा भेटे न्द्रनेयांचे मत्यद्वती भाँति। वहीं प्रकृत कंटता क्या है॥ दिश्वा

नामं न प्राक्यमका स्वेते विपास्वितितुम्। तथेव रूपमाकाय नाम्नु चर्या विधीयते ॥ ३०॥ यसं क्ष्मं कृतं निष्ठं विषयमयं पृथक् पृथक्। यथा क्षमे कृतं त्येतितुष्यचेते ॥ ३१॥

नैकार नद्दश वित्र प्रकार स्पत्रपर निम्मण करना

सम्भव नहीं है तथा रथपर चढ़कर जलमें विचरण करना सम्भव नहीं बताया गया है। इसी प्रकार किये हुए विचित्र कर्म अलग-अलग खानपर पहुँचानेवाले हैं। संसारमें जिनके द्वारा जैसा कर्म किया गया है। उन्हें वैक्षा ही पल प्राप्त होता है॥ यन्नेव गन्धिनो रस्यं न रूपस्पर्शशब्दवत्। मन्यन्ते मुनयो बुद्धवा तत् प्रधानं प्रचक्षते॥ ३२॥

जो गन्धा रसा रूपा स्वर्श और शब्दसे युक्त नहीं है तथा मुनिलोग बुद्धिके द्वारा जिसका मनन करते हैं। वह अप्र<u>वान</u>' कहलाता..है.॥ २२॥

तत्र प्रधानमञ्यक्तमञ्यकस्य गुणो महान् । महत्प्रधानभूतस्य गुणोऽहंकार एव च ॥ ३३ ॥

प्रधानका दूसरा नाम अन्यक्त है। अन्यक्तका कार्य महत्तव्व है और प्रकृतिने उत्पन्न महत्तव्वका कार्य अहंकार है। अन्यक्तका कार्य अहंकार है। अन्यक्तका कार्य अहंकार है। अन्यक्तका कार्य अहंकार है। अन्यक्तका है। अन्यक्तका है। अन्यक्तका है। अन्यक्तका कार्य अहंकार है। अन्यक्तका कार्य अन्यक्तका है। अन्यक्तका कार्य अन्यका कार्य अन्यक्तका कार्य कार्

अहंकारसे पञ्च महाभूतोंको प्रकट करनेवाले गुणकी उत्पत्ति हुई है। पञ्च महाभूतोंके कार्य हैं रूपः रस आदि विषय। वे पृथक्-पृथक् गुणोंके नामसे प्रसिद्ध है।। रेपे।।

चीजधर्मे तथाव्यक्तं प्रसचात्मक्तमेव च । बीजधर्मा महानात्मा प्रसचदचेति नः श्रुतम्॥ ३५ ॥

अव्यक्त प्रकृति कारणरूपा भी है और कार्यरूपा भी। इसी प्रकार महत्तत्त्वके भी कारण और कार्य दोनों ही स्वरूप सुने गये हैं॥ ३५॥

वीजधर्मस्त्वहंकारः प्रसवश्च पुनः पुनः। वीजप्रसवधर्माणि महाभूतानि पञ्च वै॥३६॥

अहंकार मी कारणरूप तो है ही। कार्यरूपमें भी वारम्वार परिणत होता रहता है। पञ्च महाभूतों (पञ्चतन्मात्राओं ) में मी कारणत्व और कार्यत्व दोनों धर्म है। वे शब्दादि विषयोंको उत्तर करते हैं। इसलिये ऐसा कहा जाता है कि वे योजधर्मी हैं।। दिह ।।

वीजवर्मिण इत्याहुः प्रसवं च प्रकुर्वते । विशेषाः पञ्चभृतानां तेषां चित्तं विशेषणम् ॥ ३७॥

उन पाँची भूतींके विशेष कार्य शब्द आदि विषय हैं। उन विषयोंका प्रवर्तक चित्त है।। (३७॥

तत्रेकगुणमाकाशं हिगुणो वायुरुच्यते । त्रिगुणं ज्योतिरित्याहरापश्चापि चतुर्गुणाः॥३८॥

पञ्चमहाभूतींमें शे आकारामें एक ही गुण माना गया है। यायुके दो गुण दतलाये जाते हैं। तेज तीन गुणों से युक्त कहा गया है। जलके चार गुण हैं॥१६८॥

गृर्थ्वा पञ्चगुणा बेया चरस्थावरसंकुला।

#### सर्वभूतकरी देवी शुभाशुभनिद्शिनी॥३९॥

पृथ्वीके पाँच गुण समझने चाहिये। वह देवी स्थावर-जंगम प्राणियोंने मरी हुई, समस्त जीवोंको जन्म देनेवाली तथा ग्रुम और अग्रुमका निर्देश करनेवाली है ॥ देशे॥

शब्दः स्पर्शस्तथा रूपं रस्रो गन्धश्च पञ्चमः। पते पञ्च गुणा भूमेर्चिशेया द्विजसत्तमाः॥ ४०॥

विप्रवरो ! शब्द, स्पर्श, रूप, रस और पाँचवाँ गन्ध— ये ही पृथ्वीके पाँच गुग जानने चाहिये ॥ हि॰ ॥ पार्थिवश्च सदा गन्धो गन्धश्च बहुधा स्मृतः । तस्य गन्धस्य वक्ष्यामि विस्तरेण बहून् गुणान् ॥४१॥

इनमें भी गन्ध उसका खात गुण है। गन्ध अनेकीं प्रकारकी मानी गयी है। मैं उस गन्धके गुणींका विस्तारके साथ वर्णन करूँगा॥ ४१॥

इष्टश्चानिष्टगन्धश्च मघुरोऽम्लः कटुस्तथा। निर्हारी संहतः स्निग्धो रूझो विशद एव च ॥ ४२॥ एवं दशविधो श्रेयः पार्थिवो गन्ध इत्युत।

हिं इष्ट (सुगन्ध), अनिष्ट (दुर्गन्ध), मधुर, अम्ल, कटु, निर्होरी (दूरतक फैलनेवाली), मिश्रित, क्षिण्य, रूक्ष और विश्वद—ये पार्थिव गन्धके दस भेद समझने चाहिये॥ ४२ई॥

शब्दः स्पर्शस्तथा रूपं द्रवश्चापां गुणाः स्मृताः॥४३॥ रसञ्जानं तु वक्ष्यामि रसस्तु बहुधा स्मृतः।

शब्द, सर्ग्या, रूप, रस—ये जलके चार गुण माने गये हैं (इनमें रस ही जलका मुख्य गुण है)। अब मैं रस-विशानका वर्णन करता हूँ। रसके बहुत-से मेद वताये गये हैं ॥ ४३५ ॥

मधुरोऽम्लः कटुस्तिकः कषायो लवणस्तथा॥ ४४॥ एवं षडिवधविस्तारो रसो वारिमयः स्मृतः।

मीठा, खद्दा, कडुआ, तीता, कसेला और नमकीन-इस प्रकार छः मेदोंमें जलमय रसका विस्तार वताया गया है ॥ ४४६ ॥

शब्दः स्पर्शस्तथा रूपं त्रिगुणं ज्योतिरुच्यते ॥ ४५ ॥ ज्योतिषश्च गुणो रूपं रूपं च वहुधा स्मृतम् ।

शब्द, स्पर्श और रूप—ये तेजके तीन गुण कहे गये हैं। इनमें रूप ही तेजका मुख्य गुण है। रूपके भी कई भेद माने गये हैं॥ १५ है॥

शुक्लं कृष्णं तथा एकं नीलं पीतारुणं तथा ॥ ४६॥ हस्वं दीर्घं कृशं स्थूलं चतुरस्तं तु वृत्तवत्। एवं द्वादशविस्तारं तेजसी रूपमुच्यते॥ ४७॥

#### विशेषं ब्राह्मणैर्डु देधेर्मशेः सत्यवादिभिः।

ग्रुक्तः कृष्णः रक्तः नीलः पीतः अरुणः छोटाः वडाः मोटाः दुवलाः चौकोना और गोल—इस प्रकार तैजस रूपका वारह प्रकारसे विस्तार सत्यवादी धर्मत्र चृद्ध बाद्धणोंके द्वारा जानने योग्य कहा जाता है॥ ४६—४७५ ॥

शब्दस्पर्शो च विशेषौ द्विगुणो वायुरुच्यते ॥४८॥ वायोश्चापि गुणः स्पर्शः स्पर्शश्च बहुधा स्मृतः।

शन्द और स्पर्श-ये वायुके दो गुण जानने योग्य कहे जाते हैं। इनमें भी स्पर्श ही वायुका प्रधान गुण है। स्पर्श भी कई प्रकारका माना गया है॥ ४८३ ॥

रूक्षः शीतस्तथैवोष्णः स्तिग्धो विशद् एव च ॥ ४९ ॥ कठिनश्चिक्तणः श्रुक्षणः पिच्छिलो दारुणो सृदुः । एवं द्वादशविस्तारो वायव्यो गुण उच्यते ॥ ५० ॥ विधिवद् ब्राह्मणैः सिद्धैर्धर्मश्चैस्तत्त्वद्शिभिः ॥ ५१ ॥

े लखा, ठंडा, गरम, सिग्ध, विशद, कठिन, चिकना, दळक्षण ( इत्का ), पिच्छिल, कठोर और कोमल—इन बाग्ह प्रकारींसे वायुके गुण स्पर्शका विस्तार तत्त्वदर्शी धर्मश्र सिद्ध ब्राह्मणोंद्वारा विधिवत् वतलाया गया है ॥ ४९-५१ ॥ तत्रैकगुणमाकाशं शब्द इत्येव च स्मृतः।

आकाशका शब्दमात्र एक ही गुण माना गया है। उस शब्दके बहुत-से गुण हैं। उनका विस्तारके साथ वर्णन करता हूँ ॥ ५१६ ॥

तस्य शब्दस्य वक्ष्यामि विस्तरेण वहून् गुणान् ॥५२॥ षडजर्षभः स गान्धारो मध्यमः पञ्चमस्तथा । अतः परं तु विश्वेयो निषादो धैवतस्तथा । इष्टश्चानिष्टशब्दश्च संहतः प्रविभागवान् ॥ ५३॥ एवं दशविधो क्षेयः शब्द आकाशसम्भवः।

े षड्ज, ऋषम, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, निषाद, धैनत, इष्ट (प्रिय), अनिष्ट (अप्रिय) और संहत (दिलप्ट)— इस प्रकार विभागवाले आकाशजनित शब्दके दस मेद हैं॥ ५२.५३ ।।

आकाशमुत्तमं भूतमहंकारस्ततः परः॥५४॥ अहंकारात् परा बुद्धिर्बुद्धेरातमा ततः परः। तस्मात् तु परमन्यकमन्यकात् पुरुषः परः॥५५॥

आकाश सब भूतोंमें श्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ अहंकार, अहं-कारसे श्रेष्ठ बुद्धि, उस बुद्धिसे श्रेष्ठ आत्मा, उससे श्रेष्ठ अन्यक प्रकृति और प्रकृतिसे श्रेष्ठ पुरुष है॥ ५४-५५॥

परापरहो भूतानां विधिवः सर्वकर्मणाम्। सर्वभृतात्मभृतात्मा गच्छत्यात्मानमन्ययम्॥ ५६॥ -

भावते देखनेवाला है। वह अविनाशी परमात्माको प्राप्त के क्रमुख समुखे मुख्या नेटला और स्मृत्यामा शताः मध्यत को बी विधारत तानुकृत और मुख्यातियोंकी आस्म-होता है। दिहा

हुरि सी महारामी आध्येतिके वर्रीत अनुगीतापर्यणि गुरुशिष्यसंवादे पद्धाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५०॥ इत रहार गीत् राज्य वादरवेशिक्यांके वासर्वय वनुगीतार्थिने गुरु-शिकसंवादविषयक पत्तासनों अध्याय पृरा हुआ ॥ ५०॥

## एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 📉 🗸 👭

तरमाका प्रमाय, आत्माका खरूप और उसके ज्ञानकी महिमा तथा अनुगीताका उपसंहार

वर्षावास

भ्यानामय पशानां यथैपामीध्यरं मनः। नियमं च विसमें च भृतातमा मन एव च ॥ १ ॥

बादातींने कहा-महर्वियो ! जिन प्रकार इन पाँची म्युर्न्होशी उपासि और नियमन करनेमें सन समर्थ है। उसी ए एक विकास की भी भन ही भनोंका आत्मा है ॥ **१** ॥

विष्याता मने। नित्यं भृतानां महतां तथा। गडिरेध्वर्यमानप्टे क्षेत्रवध्य स उच्यते ॥ २ ॥

उन पद्मगणभूतींका नित्व आबार भी मन ही है। बुद्धि \ िक्षे ऐथर्नती प्रशिव करती है। वह क्षेत्रश कहा क्राना देश देश

इत्द्रियाणि मनो युङ्को सद्ध्यानिव सार्थाः। इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः क्षेत्रजे बुज्यते खदा ॥ ३ ॥

भैंगे शामि अन्दे भौदीतो अपने कानुमें रखता है। उभी प्रकार मन सम्पूर्व इन्द्रियों कर शासन करता है । इन्द्रिया मन और हुदि-वे सदा धेत्रश्के साथ संयुक्त रहते हैं ॥ ३ ॥} महद्ध्यसमायकं बुह्सियमनं समानता स भृतात्मा समन्तात् परिश्रावति ॥ ४ ॥

विसमें इत्यिक्त्यों ये दे उते हुए हैं। जिसका बुद्धिस्त्री , गामिति द्वाग नियन्त्रण हो ग्हा है। उस देहरूपी स्थपर भाग रोध्य यह भूगतमा ( क्षेत्रज ) चारी और दौड़ लगाता ( स्टारे ॥ ४ ॥

र्शन्द्रयमामसंयक्ते मनःसार्थिस्व पुळिगंपमते। नित्यं महान् ब्रह्ममये। रथः॥ ५ ॥

स्याध्य स्थ सहा रहनेवाला और महान् है। इन्द्रियाँ एएके बंदि, यम सर्वाध, और तुद्धि नातुब है ॥द्वि॥

पर्व यो चित्त विजान वै सहा ब्राजनयं स्थम्। र भीतः सर्वसृतेषु न सेतमधिगच्छति॥ ६॥

इत प्रकार के विद्वार इस बहामय स्थानीसदा हानसारी रावार है। वह राज्या अस्तियोंने और ई और कामी मोदमें 

अस्यत्यकि विकेत्स्यते सदस्यायसङ्ग्रम्।

सूर्यचन्द्रशभालोकं त्रहनक्षत्रमण्डितम् ॥ ७ ॥ नदीपर्वतजालैश्च सर्वतः परिभूषितम्। विविधाभिस्तथा चाङ्गिः सततं समलंकृतम् ॥ ८ ॥

आजीवं सर्वभूतानां सर्वप्राणभृतां गतिः। पतद् ब्रह्मवनं नित्यं तिसाधरित क्षेत्रवित्॥ ९ ॥

यह जगत्. एक बहावन है। अन्यक्त प्रकृति इसका आदि है। पाँच महाभृत, दस इन्द्रियाँ और एक मन-इन सोलइ विशेषोंतक इसका विस्तार है। यह चराचर प्राणियेंधे भरा हुआ है। सूर्य और चन्द्रमा आदिके प्रकाशसे प्रकाशित है। यह और नक्षत्रोंसे सुशोभित है। नदियों और पर्वतींके समृद्दे सव ओर विभृषित है। नाना प्रकारके जलसे सदा ही अलक्षत है। यही सम्पूर्ण भूतीका जीवन और सम्पूर्ण प्राणियों-की गति है। इस ब्रह्मवनमें क्षेत्रज्ञ विचरण करता है॥ ७-९॥

रुोकेऽस्मिन् यानि सत्त्वानि त्रसानि स्थावराणि च I तान्येवात्रे प्रलीयन्ते प्रश्चाद् भृतकृता गुणाः । गुणेभ्यः पञ्चभृतानि एपं भृतसमुच्छ्यः ॥ १० ॥

इस लोकमं जो स्यावर जङ्गम प्राणी हैं, वे ही पहले प्रकृतिमें विलीन होते हैं। उसके बाद पाँच भृतींके कार्य लीन होते हैं और कार्यक्ष गुणोंके बाद पाँच भूत लीन होते हैं। इस प्रकार यह <u>अतुसमुदाय प्रकृतिमें लीन</u> होता है ॥(१०॥

देवा मनुष्या गन्धर्वाः पिशाचासुरराक्षसाः। सर्वे खभावतः खुष्टा न कियाभ्यो न कारणात् ॥११॥

देवताः मनुष्यः गन्वर्वः विद्याचः अमुरः, राक्षस सभी ्खभावसे रचे गये ईं; किसी कियासे या कारणसे इनकी रचना... नहीं हुई है । [११ ॥

एते विश्वसृजो विमा जायन्तीह पुनः पुनः। तेभ्यः प्रमृतास्तेष्वेच महाभूतेषु पञ्चसु। प्र्हीयन्ते यथाकालमूर्भयः सागरे यथा॥१२॥

विश्वर्श छष्टि करनेवाले ये मरीचि आदि ब्राह्मण समुद्रकी टर्गेके समान बारंबार पञ्चमहाभृतींने उत्पन्न होते हैं। और उसन्त हुए वे फिर समयानुसार उन्हींमें लीन हो वाते हैं॥ १२॥

विश्वस्म्यस्तु भृतेभ्यो महाभृतास्तु सर्वशः।

भूतेभ्यश्चापि पञ्चभ्यो मुक्तो गच्छेत् परांगतिम् ॥१३॥

इस विश्वकी रचना करनेवाले प्राणियों में पञ्च महाभूत सब प्रकार पर है। जो इन पञ्च महाभूतों से छूट जाता है वह परम गतिको प्राप्त होता है॥ १३॥

प्रजापतिरिदं सर्वं मनसैवास्त्रत् प्रभुः। तथैव देवानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे॥ १४॥

शक्तिसम्पन्न प्रजापितने अपने मनके ही द्वारा सम्पूर्ण । जगत्की सृष्टि की है तथा ऋषि भी तपस्यासे ही देवत्वको । प्राप्त हुए हैं ॥ १८ ॥

तपस्त्र्यानुपूर्व्येण फलमूलाशिनस्तथा। त्रैलोक्यं तपसा सिद्धाः पर्यन्तीह समाहिताः ॥ १५॥

क्ल-मूलका भोजन करनेवाले विद्य महात्मा यहाँ तास्याके प्रभाववे ही चित्तको एकाग्र करके तीनी होकोंकी बार्तीको कमशः प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ॥ १५॥

औषधान्यगदादीनि नानाविद्याश्च सर्वशः। तपसैव प्रसिद्धश्यन्ति तपोमूळं हि साधनम् ॥ १६॥

-आरो<u>ग्यकी साधनभूत ओषधियाँ और नाना प्रकार</u>की <u>विद्याएँ तपसे ही सिद्ध होती हैं। सारे साधनींकी जड़ तपस्या</u> <u>-ही है १६ ॥</u>

यहुरापं दुराम्नायं दुराधर्षे दुरन्वयम्। तत् सर्वे तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्॥१७॥

जिनको पाना। जिसका अभ्यास करना। जिसे द्वाना और जिसकी संगति लगाना नितान्त कठिन है। वह तपस्याके द्वारा साध्य हो जाता है। क्योंकि तपका प्रभाव दुर्लङ्घ्य है।

सुरापो ब्रह्महा स्तेयी भ्रूणहा गुरुतल्पगः।
तपसेव सुतण्तेन मुच्यते किल्विपात् ततः॥ १८॥
शराबी, ब्रह्महत्यारा, चोर, गर्भ नष्ट करनेवाला और
गुरुपत्नीकी शय्यापर सोनेवाला महापापी भी मलीमाँति
तपस्या करके ही उस महान पापसे छुटकारा पा सकता है॥

मनुष्याः पितरो देवाः पशवो मृगपक्षिणः। यानि चान्यानि भूतानि त्रसानि स्थावराणि च॥ १९॥ तपःपरायणा नित्यं सिद्धचन्ते तपसा सदा।

तथैव तपसा देवा महामाया दिवं गताः ॥ २०॥ ी मनुष्य, पितर, देवता, पशु, मृग, पक्षी तथा अन्य जितने चराचर प्राणी हैं, वे सब नित्य तपस्यामें संलग्न होकर ही सदा सिद्धि प्राप्त करते हैं। तपस्याके बलते ही महामायावी देवता स्वर्गमें निवास करते हैं॥ १९-२०॥

आशीर्युक्तानि कर्माणि कुर्वते ये त्वतिद्रताः। अहंकारसमायुक्तास्ते सकाशे प्रजापतेः॥ २१॥

जो लोग आलस्य त्यागकर अहंकारते युक्त हो सकाम कर्मका अनुष्ठान करते हैं, वे प्रजापतिके लोकमें जाते हैं॥ ध्यानयोगेन शुद्धेन निर्ममा निरहंकताः। आप्नुवन्ति महात्मानो महान्तं लोकमुत्तमम्॥ २२॥

.जो <u>अहंता ममतासे रहित हैं</u>, वे महात्मा विशुद्ध ध्यान-- योगके द्वारा महान उत्तम लोकको प्राप्त करते हैं ॥ २२॥

ध्यानयोगमुपागम्य प्रसन्नमतयः सदा। सुखोपचयमव्यक्तं प्रविशन्त्यात्मवित्तमाः॥ २३॥

्रजो <u>ध्यातयोगका आश्रय ठेकर सदा प्रसन्नचित्त</u> रहते हैं। वे आत्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ पुरुष सुलकी राशिभूत अन्यक्त परमात्मामें प्रवेश करते हैं ॥ २३ ॥

ध्यानयोगादुपागम्य निर्ममा निरहंकृताः। अन्यक्तं प्रविशन्तीह महतां लोकमुत्तमम्॥ २४॥

किंतु जो ध्यानयोग्से पीछे हौटकर अर्थात् ध्यानमें असफ्छ होकर ममता और अहंकारते रहित जीवन न्यतीत करता है, वह निष्काम पुरुष भी महापुरुषोंके उत्तम अन्यक्त छोकमें होन होता है ॥ २४॥

अव्यक्तादेव सम्भूतः समसंशं गतः पुनः। तमोरजोभ्यां निर्मुकः सत्त्वमास्थाय केवलम् ॥ २५॥

फिर खयं भी उसकी समताको प्राप्त होकर अव्यक्तसे ही प्रकट होता है और केवल सरवका आश्रय लेकर तमोगुण एवं रजोगुणके बन्धनसे छुटकारा पा जाता है ॥ २५ ॥ निर्मुक्तः सर्वपापेभ्यः सर्व सृजति निष्कलम् ।

निर्मुक्तः सर्वपापेभ्यः सर्वे सृजति निष्कलम् । क्षेत्रज्ञ इति तं विद्याद् यस्तं वेद स वेदवित् ॥ २६ ॥

न्जो सब पापींते मुक्त रहकर सबकी सृष्टि करता है। उस अलण्ड आत्माको क्षेत्रज्ञ समझना चाहिये। जो मनुष्य उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वही वेदवेत्ता है।। २६।। चिक्तं चिक्तादपागस्य मनिरासीत संयतः।

चित्तं चित्तादुपागस्य मुनिरासीत संयतः। युचित्तं तन्मयो वश्यं गुह्यमेतत् सनातनम् ॥ २७॥

मुनिको उचित है कि चिन्तनके हारा चेतना (सम्याज्ञान) पाकर मन और इन्द्रियोंको एकाम करके परमात्माके घ्यानमें स्थित हो जाय। क्योंकि जिसका चित्त जिसमें लगा होता है, वह निश्चय ही उसका खरूप हो जाता है यह सनातन गोपनीय रहस्य है ॥ २७ ॥

अञ्चलादिविशेषान्तमविद्यालक्षणं स्मृतम् । निवोधत तथा हीदं गुणैर्लक्षणमित्युत ॥ २८ ॥

अन्यक्तसे लेकर सोलह विशेषोतक सभी अविद्याके लक्षण -वताये गये हैं। ऐसा समझना चाहिये कि यह गुणीका ही -विस्तार है ॥ २८॥

द्वयक्षरस्तु भवेन्मृत्युस्त्रयक्षरं ब्रह्म शाश्वतम् । ममेति च भवेन्मृत्युर्न ममेति च शाश्वतम् ॥ २९ ॥

दो अक्षरका पद (मम' ( यह मेरा है-ऐशा माव )

श्लाहर है और लोग प्रसादकर पड़ ना समा (सुर मेखा) एक है से पेलर जाव ) समारन जहां हो हिसे कराने गला है। इन प

कर्त केरिया प्रशंतिक सम्मुक्तिला नगः। वे व पृष्टा समामनी न प्रशंतिक यसे ने ॥ ३०॥

्त स्टार्चाइन पुराप (स्वर्गीद कल प्रदान करोको ) बन्द को नी प्रदोश करते हैं। तितु स्ट स्टार्वाटन पर्योगी अध्यम नहीं सत्यति ॥ ३०॥

कर्मता ज्याने जन्तुर्मृतिमान् योडशात्मकः। कृतनं प्रतनेऽभिता तद् प्राराममृताशिनाम् ॥ ३१ ॥

की कि र हाम कर्म है अलुष्टान्ये जीयको सोल्ड विकारीसे किंकि र स्पूष्ट अर्थिक आस्प करके जन्म सेना पदता ई और कर र दा अविद्यार आस यना उहता है। इतना ही नहीं। कर्म अपने देश अभीके भी उपभोगक्ष विषय होता है।।इसी

तमात् कर्ममु निःस्नेहा ये देखित् पारद्दिनः। विद्यागयोऽयं पुरुषो न तु कर्ममयः स्पृतः॥३२॥

इस्टिंश की कोई पारदर्शी विद्वान् होते हैं। वे कमेंगिंश क्षापत नहीं होते; क्षीकि वह पुरुष (आत्मा ) शानमय देशक मैगद गरी ॥ ३५ ॥

य प्रामगृतं नित्यमप्रातं दाश्वद्क्षरम् । यद्यानानमसंशिक्ष्टं यो वेद न मृतो भवेत् ॥ ३३ ॥

ो देश प्रकार नेतन कारणको अमृतस्वरूपः नित्यः इन्द्रियातीक सन्यानः अञ्चरः जिल्लामा एवं असङ्ग समस्ता देश्यद्र गर्भो मृत्युरे सन्यन्धे नहीं पहला ॥ दिशे॥

अपूर्वमहतं निष्यं य एनमविचारिणम्। य एवं विन्युदान्मानमग्राह्यममृतादानम्। जणानादम्यो भवति न एसिः कारणेध्र्यः॥ ३४॥

िवारी द्विमें आत्मा अपूर्व (अनादि), अकृत (अवस्मा), निता, जनक अप्राध्य और अमृताद्यी है। ध्य इन स्पेरिश जिलान धरमेंने स्वयं भी अप्राध्य (इन्डिशानीक), निधाल एवं अमृतस्वस्थ हो जाता है। पर ।

ष्यपेत्य सर्वसंस्थाराम् संयस्यात्मानमात्मनि । स सद्याच स्वेदेनि यस्याद् भूयोन विद्यते ॥ ३५॥

ित विकारी द्वाद कार्यपाठि सम्पूर्ण संस्तामेत्रा सम्पादन करके अवको आपाने अपानमें त्या देता है। यदी उस करणायद असरी प्राप्त करता है। जिससे बद्दा कोई नहीं है। ३६ १

इसारे सेय माराम्य प्रमातं समयान्त्यात्। सरणंति प्रमातमः यथा स्यात् हासदर्शनम् ॥ ३६॥ अत्यं राज बण्णादे प्रस्त ई जानेस गायकको द्वर प्रमन्ता प्राप्त होती है। जैसे स्वप्तसे जगे हुए मनुष्यके िन स्वप्त शान्त हो जाता है उसी प्रकार चित्तग्रहिका स्थाप है। दिहै।

गतिरेपा तु मुक्तानां ये शानपरिनिष्ठिताः। प्रमुत्तयस्य याः सर्वाः पदयन्ति परिणामजाः॥ ३७॥

शाननिष्ठ जीवन्मुक्त महात्माओंकी यही परम गति है। क्योंकि वे उन समस्त प्रश्वतियोंको शुभाशुभ फल देनेवाली समसते हैं ॥ ३७॥

पपा गतिर्विरकानामेप धर्मः सनातनः। एपा शानवतां प्राप्तिरेतद् वृत्तमनिन्दितम्॥ ३८॥

यही विरक्त पुरुषोंकी गति है। यही सनातन धर्म है। यही शानियोंका प्राप्तव्य स्थान है और यही अनिन्दित सदाचार है।। (2)।।

समेन सर्वभूतेषु निःस्पृहेण निराशिपा। शक्या गतिरियं गन्तुं सर्वत्र समद्शिना॥३९॥

जो सम्पूर्ण भूतों में समानभाव रखता है। लोभ और कामनासे रहित है तथा जिसकी सर्वत्र समान दृष्टि रहती है। वह ज्ञानी पुरुष ही इस परम गतिको प्राप्त कर सकता है॥ ३९॥

एतद् वः सर्वमाख्यातं मया विप्रपिसत्तमाः। एवमाचरत क्षिप्रं ततः सिद्धिमवाप्स्यथ॥४०॥

नकार्भियो ! यह सब विषय मैंने विस्तारके साथ ग्रम लोगोको यता दिया । इसीके अनुसार आचरण करो, इससे गुम्हें शीव ही परम सिद्धि प्राप्त होगी !! ४० !!

गुरुरुवाच 🕈

इत्युक्तास्ते तु मुनयो गुरुणा ब्रह्मणा तथा। कृतवन्तो महात्मानस्ततो छोकमवाप्नुवन् ॥ ४१॥

गुरुने कहा —येटा ! ब्रह्माजीके इस प्रकार उपदेश देनेपर उन महातमा गुनियोंने इसीके अनुसार आचरण किया । इससे उन्हें उत्तम लोक्की प्राप्ति हुई ॥ ४१ ॥ त्वमप्येतन्महाभाग मयोक्तं ब्रह्मणो चचः । सम्यगाचर शुद्धातमंस्ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ ४२ ॥

महाभाग ! तुम्हाग चित्त शुद्ध है। इसल्ये तुम भी भेरे यताये हुए ब्रह्माजीके उत्तम उपदेशका मलीभाँति पालन करो । इससे तुग्हें भी गिदि प्राप्त होगी ॥ ४३ ॥

वासुदेव उवाच

रन्युकः स तदा शिष्यो गुरुणा धर्ममुत्तमम् । चकार सर्वे कौन्तेय ततो मोक्षमवाप्तवान् ॥ ४३॥

र्था कृष्णने कहा-अर्जुन ! गुपदेवके ऐसा कहनेपर उन शिष्यने समस्त उत्तम धर्मीका पालन किया । इसमे यह संस्तर-क्ष्यनमें मुक्त हो गया ॥ दि ॥ तरुत्यश्च स तदा शिष्यः कुरुकुलोद्वह । त्पदं समनुप्राप्तो यत्र गत्वा न शोचित ॥ ४४ ॥ कुरुकुलनन्दन ! उस समय कृतार्थ होकर उस शिष्यने [ ब्रह्मपद प्राप्त कियाः जहाँ जाकर शोक नहीं करना इता ॥ ६४४ ॥

अर्जुन उवाच

ो न्वसौ ब्राह्मणः कृष्ण कश्च शिष्यो जनार्द्न । ोतव्यं चेन्मयैतद् वै तत्त्वमाचक्ष्व मे विभो ॥ ४५ ॥

अर्जुन ने पूछा-जनार्दन श्रीकृष्ण ! वे ब्रह्मनिष्ठ गुरु ान थे और शिष्य कौन थे ? प्रभो ! यदि मेरे सुननेयोग्य हो ' ठीक-ठीक बतानेकी कृपा कीजिये ॥ ४५ ॥

वासुदेव उवाच 🚩

हं गुरुर्महावाहो मनः शिष्यं च विद्धि मे । ात्त्रीत्या गुद्यमेतच कथितं ते धनंजय ॥ ४६॥

श्रीकृष्णने कहा-महावाहो ! मैं ही गुरु हूँ और रे मनको ही शिष्य समझो । धनंजय ! तुम्हारे स्नेहवश ने इस गोपनीय रहस्यका वर्णन किया है ॥ ॐ६ ॥ यि चेदस्ति ते प्रीतिर्नित्यं कुरुकुलोद्वह। ाध्यात्ममेतच्छूत्वा त्वं सम्यगाचर सुव्रत ॥ ४७ ॥

उत्तम वतका पालन करनेवाले कुरुकुलनन्दन ! यदि झपर तुम्हारा प्रेम हो तो इस अध्यात्मज्ञानको सुनकर म नित्य इसका यथावत् पालन करो ॥ ४७ ॥

तस्त्वं सम्यगाचीणें धर्मेऽसिन्नरिकर्षण।

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्दाण अनुगीतापदीण गुरुशिष्यसंवादे एकपद्धाशत्तमोऽध्यायः॥ ५१ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत आरबमेघिकपर्वके अतर्गत अनुगीतापर्वमें गुरुशिष्यसंवादिविषयक द्वयावनवाँ अध्याय पृरा हुआ ॥ ५९ ॥

सर्वपापविनिर्मुक्तो मोक्षं प्राप्यसि केवलम् ॥ ४८॥

शत्रुदमन ! इस धर्मका पूर्णतया आचरण करनेपर तुम समस्त पापोंसे छूटकर विशुद्ध मोक्षको प्राप्त कर लोगे ॥४८॥ पूर्वमप्येतदेवोक्तं युद्धकाल मया तव महावाहो तस्ताद्त्र मनः कुरु ॥ ४९ ॥

महावाहो ! पहले भी मैंने युद्धकाल उपस्थित होनेपर यही उपदेश तुमको सुनाया या। इसिलये तुम इसमें मन लगाओ ॥ ४९॥

मया तु भरतश्रेष्ठ चिरदृष्टः पिता प्रभुः। तमहं द्रष्टुमिच्छामि सम्मते तव फाल्गुन ॥ ५०॥ भरतश्रेष्ठ अर्जुन ! अव मैं पिताजीका दर्शन करना चाहता हूँ । उन्हें देखे बहुत दिन हो गये । यदि तुम्हारी राय हो तो मैं उनके दर्शनके लिये द्वारका जाऊँ ॥ 🐶 ॥

वैशम्पायन उवाच

इत्युक्तवचनं कृष्णं प्रत्युवाच धनंजयः। गच्छावो नगरं कृष्ण गजसाह्वयमच वै॥ ५१॥ समेत्य तत्र राजानं धर्मातमानं युधिष्ठिरम्। समनुशाप्य राजानं खां पुरीं यातुमहिस ॥ ५२ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन् ! भगवान् श्री कृष्णकी बात सुनकर अर्जुनने कहा—'श्रीकृष्ण ! अव इमलोग यहाँसे इरितनापुरको चलें। वहाँ धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरसे मिलकर और उनकी आज्ञा लेकर आप अपनी पुरीको पधारें ॥ ६१-५२॥

## द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

श्रीकृष्णका अर्जुनके साथ हिस्तिनापुर जाना और वहाँ सबसे मिलकर युधिष्टिरकी आज्ञा ले सुभद्राके साथ द्वारकाको प्रम्यान करना

वैशम्पायन उवाच 🗸

त्तोऽभ्यनोद्यत् कृष्णो युज्यतामिति दारुकम्। नुहूर्तादिव चाचष्ट युक्तमित्येव दारुकः॥१॥

वैज्ञस्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर भगवान् <sub>श्रीकृष्णने</sub> दारुकको आज्ञा दी कि ५रय जोतकर तैयार करो। दारुकने दो ही घड़ीमें लौटकर सूचना दी कि रथ जुत गया' ॥१ ॥

तथैव चानुयात्रादि चोद्यामास पाण्डवः। सद्धयध्वं प्रयास्यामो नगरं गजसाह्वयम्॥ २॥ ह्सी प्रकार अर्जुनने भी अपने सेवकोंको आदेश दिया कि 'सब लोग रथको सुसजित करो। अव इमें इस्तिनापुरकी यात्रा करनी हैं ।। २ ॥

इत्युक्ताः सैनिकास्ते तु सर्ज्ञाभूता विशाम्पते । आचख्युः सज्जमित्येवं पार्थायामिततेजसे ॥ ३ ॥

प्रजानाय ! आजा पाते ही सम्पूर्ण सैनिक तैयार हो गये और महान् तेजस्त्री अजुनके पास जाकर बोले-'रय मुसज्जित है और यात्राकी सारी तैयारी हो गयी। १॥ ततस्तौ रथमास्थाय प्रयातौ कृष्णपाण्डवौ। विकुर्वाणौ कथाश्चित्राः प्रीयमाणौ विशाम्पते ॥ ४ ॥ राजन् । तदनन्तर भगवान् भीकृष्ण और अर्जुन

रता है पर राज्य । यह यहरी विवेश वर्षे करते 

रुप्तरं हु मन्त्रित पातुरेषं धनंजयः। क्रोजाद है। याक्सीमई भरतस्तम्॥ ५॥ . १९१८ १ वर्ष १८ देने तुम् भमणन् श्रीतृत्वने **पुनः** राज्या रहते वर्षे के से वादा

ा वताराहापः प्राती समा स्थितस्त्रीहरः। विकास दशायातीय प्राप्तं राज्यसकण्डकम् ॥ ६ ॥ रहीत्रपुर हरू स्रीकरण ! आपकी क्रमांग **ही रा**ण

हर्न्य के देवत क्षाप्त हुई है। उनके बहुओंका **दमन** हो । इन और हरते विश्वतद्वय साल्य मिला ॥ हैं ॥

११९११२२३३ भवता पाण्यवा **मध्**सद्दन। स्तारं सुवस्ताय वीर्णाः स कुनसागरम् ॥ ७ ॥

कार्पद्य ! इस सभी पाल्डन आवर्षे सनाथ ईं। आपको ही जीवनमा पादर इमलेग कौरवधेनारूपी समुद्रसे पर म्यू हैं सु है है

िश्व १ मेन् नमर्व इन्त् विश्वातमन् विश्वसत्तम। गुभा स्थामनिकानामि यथा चाहं भवन्मतः॥८॥

विश्ववर्धन ! आप हो। नगरकार है। विश्वासमन् ! आप स्प्रशा (५४% संबंध भेष हैं । मैं आपको उसी तरह जानता हुँ- जिल सरद आप मुद्देर समस्ति हैं ॥ ८॥

त्यने तः यस्भवे। नित्यं भृतातमा मधुसुद्दन । र्गतः गाँदाम्या नभ्यं माया न रोटसी विभी ॥ ९ ॥

मानुग्रम ! आर्थेक दी तेमने सदा सम्पूर्ण भृतीकी उत्तर होते हैं। आर ही यह प्राणियोंके आत्मा हैं। मने ! नाना प्रशासनी सीटाई आफ्नी ग्री ( मनोरखन) है। जाराय और प्रतिभी भाषती सामा है ॥ 🕄 🛭

रक्षि गर्नामहे विद्यं यदिदं स्थाणु जहमम्। र्यं ति सर्वे विक्रये भृतवामें चतुर्विधम्॥१०॥ ·वर के रहार हास्य समय समय् **के स्य आपरीमें** भी । विकास के भार भारती समान । भागितमुदायकी 

प्रिकी साम्यविधे स याँ सेव मतुसद्भा। हरिन्तं ने इसला हरी। का प्रान्यस्वेन्द्रियाणि ते॥ ११ ॥

अहारक (१६४), भगविष्य और आहाराही सुन्नि ने अधिक के दें एकिया चारती जावस कार है और 型銀 的复数野猪菜 養於 熟生

राजे प्राण् स्थापम जेले सुन्ह समानाः। बगाई करें यहा अर्जिक स्वरि महामें १ १२॥ भारा चलनेराजी बादु प्राप्त है। श्रीच समाउन सूखु

a and many parties on the state of the state है। महामते! आपके प्रसादमें लक्ष्मी विराजमान है। आपके वक्षःखलमें सदा ही श्रीजीका निवास है ॥(१२ ॥ रतिस्तृष्टिर्धृतिः क्षान्तिर्मतिः कान्तिश्चराचरम्। त्यनेवेह युगान्तेषु निधनं प्रोच्यसेऽनघ॥१३॥

> अन्य ! आपमें ही रितः तृष्टिः धृतिः क्षान्तिः मितः कान्ति और चराचर जगत है। आप ही युगान्तकालमें प्रलय कडे जाते हैं ॥ १३ ॥

> तुर्दार्घेणापि कालेन न ते शक्या गुणा मया। थातमा च परमातमा च नमस्ते निलनेक्षण ॥ १४॥

> िंदीर्घकालतक गणना करनेपर भी आपके गुणीका पार पाना अवस्भव है। आप ही आत्मा और परमात्मा है। कमलनयन ! आपको नमस्कार है ॥ १४ ॥

> विदितो मे सुदुर्धर्प नारदाद् देवलात् तथा। रुष्णद्वैपायनाच्चेय तथा कुरुपितामहात्॥१५॥

> 'दुर्घर्ष परमेश्वर ! मेंने देवपि नारद, देवल, श्रीकृष्ण-द्वेपायन तथा वितामह भीष्मके मुखसे आपके माहारम्यका शान प्राप्त किया है ॥ ११५ ॥

> त्विय सर्वे समासकं त्वमेवैको जनेश्वरः। यचानुप्रहसंयुक्तमेतदुकं त्वयानघ ॥ १६॥ एतत् सर्वमहं सम्यगाचरिष्ये जनार्दन।

े !सारा जगत् आपमें ही ओत-प्रोत है। एकमात्र आप ही मनुष्योंके अधीक्षर हैं। निष्पाप जनार्दन ! आपने मुझपर कृपा करके जो यह उपदेश दिया है। उसका में यपावत् पालन कहाँगा ॥ १६५ ॥

इदं चाद्रुतमत्यन्तं कृतमस्मित्रयेप्सया ॥ १७ ॥ यत्पापो निहतः संख्ये काँख्यो धृतराष्ट्रजः।

·इमलोगोंका प्रिय करनेकी इच्छासे आपने यह अत्यन्त अद्भुत कार्य किया कि धृतराष्ट्रके पुत्र कुरुकुलक्कद्व पापी दुर्योधनको (भैया भीमके द्वारा ) युद्धमें मरवा डाला 🖟 त्वया दुग्धं हि तत्सेन्यं मया विजितमाहवे ॥ १८ ॥ भवता तत्कृतं कर्म येनावाप्तो जयो मया।

धापुकी धेनाको आपने ही अपने तेजले दग्ध कर दिया था। तभी मैंने युद्धमें उत्तर विजय पायी है। आपने हीं ऐसे ऐसे उपाय किये हैं। जिनसे मुझे विजय मुलम् हुई है।। १८६ ।।

हुर्योधनस्य संप्रामे तव बुद्धिपराक्रमेः॥१९॥ कर्णस्य च वधोपायो यथावत् सम्प्रदृहितः। रैन्धवस्य च पापस्य भृरिश्रवस एव च ॥ २०॥

एंमामने आरकी ही दुद्धि और पराक्रमछे दुर्योधनः पार्व छिन्दुराज लयह्य तथा भूरिश्रवाके वधका उनाय मुझे यथावत् रूपसे दृष्टिगोचर हुआ ॥ १९—३०॥ अहं च प्रीयमाणेन त्वया देविकतन्दन। यदुक्तस्तत् करिष्यामि न हि मेऽत्र विचारणा ॥ २१॥

'देवकीनन्दन! आपने प्रेमपूर्वक प्रसन्नताके साथ मुझे जो कार्य करनेके लिये कहा है, उसे अवस्य करूँगा; इसमें मुझे कुछ भी विचार नहीं करना है ॥ २१ ॥ राजानं च समासाद्य धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्। चोद्यिष्यामि धर्मज्ञ गमनार्थं तवानघ॥ २२ ॥ रुचितं हि ममैतत्ते द्वारकागमनं प्रभो। अचिरादेव द्रष्टा त्वं मासुलं मे जनार्दन॥ २३ ॥ बलदेवं च दुर्धर्षं तथान्यान् वृष्णिपुङ्कवान्।

धर्मज्ञ एवं निष्पाप भगवान् जनार्दन ! मैं धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरके पास चलकर उनसे आपके जानेके लिये आशा प्रदान करनेका अनुरोध करूँगा। इस समय आपका द्वारका जाना आवश्यक है, इसमें मेरी भी सम्मति है। अब आप शीध्र ही मामाजीका दर्शन करेंगे और दुर्जय वीर बलदेवजी तथा अन्यान्य वृष्णिवंशी वीरोंसे मिल सकेंगे।। एवं सम्भाषमाणों तो प्राप्तों वारणसाह्ययम् ॥ २४॥ तथा विविश्तसुश्चोभों सम्प्रहृप्टनराकुलम्।

इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों मित्र हस्तिनापुर-में जा पहुँचे । उनदोनोंने दृष्ट-पुष्ट मनुष्योंसे भरे हुए नगरमें प्रवेश किया ॥ १४% ॥

तौ गत्वा धृतराष्ट्रस्य गृहं शक्तगृहोपमम् ॥ २५ ॥ दृहशाते महाराज धृतराष्ट्रं जनेश्वरम् । विदुरं च महादुद्धि राजानं च युधिष्ठिरम् ॥ २६ ॥

महाराज ! इन्द्रभवनके समान शोभा पानेवाले धृतराष्ट्रके महलमें उन दोनोंने राजा धृतराष्ट्रके महाबुद्धिमान् विदुर और राजा युधिष्ठिरका दर्शन किया ॥ २५-२६ ॥ भीमसेनं च दुर्धर्ष माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । धृतराष्ट्रमुपासीनं युयुन्सुं चापराजितम् ॥ २७ ॥ गान्धारीं च महाप्रक्षां पृथां कृष्णां च भामिनीम् । सुभद्राद्याश्च ताः सर्वा भरतानां स्त्रियस्तथा ॥ २८ ॥ दहशाते स्त्रियः सर्वा गान्धारीपरिचारिकाः ।

फिर क्रमशः दु जंय वीर भीमसेन, माद्रीनन्दन पाण्डु पुत्र नकुल-सहरेव, घृतराष्ट्रकी सेवामें लगे रहनेवाले अपराजित वीर युयुत्सु, परम बुद्धिमती गान्धारी, कुन्ती, भार्या द्रीपदी तथा सुभद्रा आदि भरतवंशकी सभी स्त्रियोंसे मिले। गान्धारीकी सेवामें रहनेवाली उन सभी स्त्रियोंका उन दोनोंने दर्शन किया।। २७-२८ ।।

ततः समेत्य राजानं धृतराष्ट्रमरिंद्मौ॥२९॥ निवेच नामधेये स्वे तस्य पादावगृक्षताम्। गान्धार्याश्च पृथायाश्च धर्मराजस्य चैव हि ॥ ३० ॥ भीमस्य च महात्मानौ तथा पादावगृह्वताम् ।

सबसे पहले उन शत्रुदमन वीरोंने राजा धृतराष्ट्रके पास जाकर अपने नाम बताते हुए उनके दोनों चरणोंका स्पर्श किया। उसके बाद उन महात्माओंने गान्धारी, कुन्ती, धर्मराज युधिष्ठिर और मीमसेनके पैर छूये॥ २९-३०६॥

क्षत्तारं चापि संगृद्य पृष्ट्रा कुशलमन्ययम् ॥ ३१ ॥ ( परिष्वज्य महात्मानं वैदयापुत्रं महारथम् । ) तैः सार्धे नृपतिं वृद्धं ततस्तौ पर्युपासताम् ।

फिर विदुरजीसे मिलकर उनका कुशल-मङ्गल पूछा। इसके बाद वैश्यापुत्र महारथी महामना युयुत्सुको भी दृदयसे लगाया। तत्पश्चात् उन सबके साथ वे दोनों बूढ़े राजा धृतराष्ट्रके पास जा वैठे॥ ३१५ ॥

ततो निश्चि महाराजो धृतराष्ट्रः कुरूद्वहान् ॥ ३२ ॥ जनार्दनं च मेधावी व्यसर्जयत वै गृहान् । तेऽनुङ्गाता नृपतिना ययुः स्वं स्वं निवेशनम् ॥ ३३ ॥

रात हो जानेनर मेघावी महाराज धृतराष्ट्रने उन कुरु-श्रेष्ठ बीरों तथा मगवान् श्रीकृष्णको अपने-अपने घरमें जानेके लिये विदा किया। राजाकी आज्ञा पाकर वे सब लोग अपने-अपने घरको गये॥ ३२-३३॥

धनंजयगृहानेव ययौ कृष्णस्तु वीर्यवान्। तत्रार्चितो यथान्यायं सर्वकामैरुपस्थितः॥३४॥

पराक्रमी भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनके ही घरमें गये। वहाँ उनकी यथोचित पूजा हुई और सम्पूर्ण अभीष्ट पदार्थ उनकी सेवामें उपस्थित किये गये॥ ३४॥

कृष्णः सुष्वाप मेंधावी धनंजयसहायवान् । प्रभातायां तु रार्वयां कृत्वा पौर्वाह्विकीं क्रियाम् ॥ ३५ ॥ धर्मराजस्य भवनं जग्मतुः परमार्चितौ । यत्रास्ते स सहामात्यो धर्मराजो महावलः ॥ ३६ ॥

भोजनके पश्चात् मेधावी श्रीकृष्ण अर्जुनके साथ सोये। जब रात बीती और प्रातःकाल हुआ। तब पूर्वाह्नकालकी क्रिया—संध्या-बन्दन आदि करके वे दोनों परम पूजित मित्र धर्मराज युधिष्ठिरके महन्त्रमें गये। जहाँ महावली धर्मराज अपने मन्त्रियोंके साथ रहते थे॥ (३५-३६॥

तौ प्रविश्य महात्मानौ तद् गृहं परमार्चितम् । धर्मराजं दहशतुर्देवराजमिवाश्विनौ ॥ ३७ ॥

उन परम सुन्दर एवं सुसजित भवनमें प्रवेश करके उन महात्माओंने धर्मराज युधिष्ठिरका दर्शन किया। मानो दोनों अदिवनीकुमार देवराज इन्द्रसे आकर भिले हों॥३७॥

समासाच तु राजानं वार्ष्णयकुरपुक्त्यौ। निपीक्कुरनुत्रातौ प्रीयमाणेन तेन तौ॥३८॥ क्षेत्र न नी र अर्तुन कर सहारी पात पहुँचे। तप उन्हें र महिल्या र की बारता पहुँ । हैंग्य उनके आहा देनेगर र केरी दिश का अस्तरिक मान हुए ॥ २८॥ सुन कर रहता केरावि विवास मेहर सासुमी।

देशात शहरों केही पत्तमं गजसत्तमः॥ २९॥ १८०० १८०० १८०० केह भूगत्रितीर्माण मेथावी भूगिर्देशों को दूस कार्याः जिल्ले इस्तुक देख उससे १८०० १८० १८० ।

#### मुसिष्टिर उपान

ित्या हि तृषं मन्य वीरी यदुकुनग्रही। अतं स्योगिता योनियानमा विचायताम् ॥ ४० ॥

मुश्रीष्ट्रग देशि — यह दून और कुरदुन की अनंकत करने ११ १ में १ मारण होता है। नुमलोग मुझने दुष्ठ करना पार्ट हो। वी भी पार्ना हो। वही। में तुम्हारी मगी दन्दानियों भीत ही पूर्व करूँगा। नुम मनमें दुष्ठ करना विवाद न नहीं ॥४०॥

इत्तृकः फाल्गुनन्तर धर्मराजानमञ्जीत्। धिनीतकदुषागम्य यात्रयं यात्रयविद्यारदः॥ ४१॥

उनते इस प्रकार सहनेपर यातचीत करनेमें इक्का अर्थुनने अर्थुनके अर्थुन पास जाकर पड़े विनीत भारती कारा न ॥ ४१ ॥

श्यं निरोपियो राजन् बासुदेयः प्रतापवान् । भवर्यं समनुशास्य पितरं द्रष्टुमिच्छति ॥ ४२ ॥ सः गच्छेद्रस्यनुशानो भवना यदि मन्यसे । भागर्यनगरीं यीरस्तदनुशानुमहस्ति ॥ ४३ ॥

नगतर ! परम प्रतामी यमुदेवनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण-हो यहाँ गढ़ी बहुत दिन हो गता । अब ये आपकी आधा भएन भागे विवाहों हा दर्शन करना चाहते हैं । यदि आप गर्भान्य की भीत एप्रेस्टीक आग्रा दे दें तभी ये बीरचर भीत भए भागिनकों दार हाती आपने । अतः आप दन्हें भागेती भागा दे दें । ४२-४३॥

### युविद्धिः उपाय

पुरवर्षकार महे से महाह तो मनुमहन। पुरि इसक्षमय इन्हें शुसून प्रमो॥ ४४॥

पृथिविष्ये प्रान्धानयम्य सप्तरम् आस्वा भाषा हो ध्याने । याः श्रान्यम् तस्त्रेश्योम् दर्गन धर्मके विष्णात् हो द्राराणे प्रस्ताः जीतिये॥ ४८॥

रेक्टर के सार्वाल गर्म स्व वेजाय। सम्माजित्यों में त्यार केंग्री म रेक्फी 1 25 है स्थान का देखें अपने जल हार्जि दीह हराता है कि आपने मेरे मामाजी और मागी देवकी देवीको बहुत दिनोंने नहीं देखा है ॥ ४५ ॥

समेत्य मातुलं गत्वा वलदेवं च मानद्। पृजयेथा महाप्राज्ञ महाक्येन यथाईतः॥४६॥

मानद ' महाप्राज्ञ ! आप मामाजी तथा भैया यलदेव-जीके पात जाकर उनते मिलिये और मेरी ओरसे उनका यथायोग्य सत्कार कीजिये ॥ ४६ ॥

सारेथाध्यापि मां नित्यं भीमं च बिलनां वरम् । फाल्गुनं सहदेवं च नकुलं चैव मानद् ॥ ४७॥

भक्तींको मान देनेवाले श्रीकृष्ण ! द्वारकामें पहुँचकर आप मुझको, बलवानोंमें श्रेष्ठ भीमसेनको, अर्जुन, षहदेव और नकुलको भी सदा याद रखियेगा ॥ ४७ ॥

थानर्तानवलोक्य त्वं पितरं च महाभुज । चृष्णीश्च पुनरागच्छेईयमेधे ममानघ ॥ ४८ ॥

महाबाहु निष्पाप श्रीकृष्ण ! आनर्त देशकी प्रजाः अपने माता-पिता तथा यृष्णिवंशी बन्धु-बान्धवोंसे मिलकर पुनः मेरे अस्यमेथ यज्ञमें पधारियेगा ॥ ४८॥

स गच्छ रतान्यादाय विविधानि वस्नि च । यचाप्यन्यन्मनोतं ते तद्प्यादत्स्व सात्वत ॥ ४९ ॥ इयं च वसुधा कृत्का प्रसादात् तव केशव । असानुपगता वीर निहताश्चापि शत्रवः ॥ ५० ॥

यदुनन्दन केशव ! ये तरह-तरहके रत्न और धन प्रस्तुत हैं। इन्हें तथा दूसरी-दूसरी वस्तुएँ जो आपको पसंद हों लेकर यात्रा कीजिये । वीरवर ! आपके प्रसादसे ही इस सम्पूर्ण भूमण्डळका राज्य हमारे हायमें आया है और हमारे शत्रु भी मारे गये ॥ ४९-५०॥

एवं ब्रुवित कीरव्ये धर्मराजे युधिष्ठिरे। वासुदेवो वरः पुंसामिदं वचनमञ्जीत्॥५१॥

कुरनन्दन धर्मराज युधिष्टिर जय इस प्रकार कह रहे थे। उसी समय पुरुपोत्तम वसुदेवनन्दन भगवान् श्रीकृष्णने उनमे यह बात कही—॥ ५१ ॥

तवैय रत्नानि धर्म च केवछं धरा तुरुत्का तुमहाभुजाद्य वै। यद्स्ति चान्यद् द्र्धिणं राहे मम त्वमेव तस्येश्वर नित्यमीश्वरः॥ ५२॥

महावाहो । वे रतन धन और समूची पृथ्वी अब केवल आपको ही है। इतना ही नहीं, मेरे घरमें भी जो कुछ धन-वैनय है, उसको भी आप अपना ही समक्षिये। नरेश्वर ! आप ही सदा उसके भी स्वामी हैं?॥ प्रिक्षा

तथेन्ययोकः प्रतिपृजितस्यदा गदाप्रजो धर्मसुनेन नीर्बधान्। पितृष्वसारं त्ववदद् यथाविधि सम्पूजितश्चाप्यगमत् प्रदक्षिणम् ॥ ५३ ॥

उनके ऐसा कहनेपर धर्मपुत्र युधिष्ठिरने जो आज्ञा कहकर उनके वचनोंका आदर किया। उनसे सम्मानित हो पराक्रमी श्रीकृष्णने अपनी बुआ कुन्तीके पास जाकर बातचीत की और उनसे यथोचित सत्कार पाकर उनकी प्रदक्षिणा की ॥

तया स सम्यक् प्रतिनन्दितस्तत-स्तथैव सर्वैविंदुरादिभिस्तथा। नागपुराद् गदाय्रजो विनिर्ययौ रथेन दिव्येन चतुर्भुजः खयम् ॥ ५४ ॥

कुन्तींसे मलीभाँति अभिनन्दित हो विदुर आदि सब लोगींसे सत्कारपूर्वक विदा ले चार भुजाधारी भगवान् श्रीकृष्ण अपने दिव्य रथद्वारा हस्तिनापुरसे वाहर निकले ॥ ५४ ॥

रथे सुभद्रामधिरोप्य भाविनीं युधिष्टिरस्यानुमते जनार्दनः। पितृष्वसुश्चापि तथा महाभुजो विनिर्ययौ पौरजनाभिसंवृतः॥ ५५॥

बुआ कुन्ती तथा राजा युधिष्ठिरकी आज्ञारे भाविनी सुमद्राको भी रथपर बिठाकर महाबाहु जनार्दन पुरवासियोंसे धिरे हुए नगरसे बाहर निकले ॥ ५५ ॥

इति श्रीमहासारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि कृष्णप्रयाणे द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५२॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपर्वैके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें श्रीकृष्णका द्वारकाको प्रस्थानविषयक

बावनवाँ अध्याय पूरा हुआ || ५२ || ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है श्लोक मिलाकर कुल ५८है श्लोक हैं )

त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः "

मार्गमें श्रीकृष्णसे कौरवोंके विनाशकी वात सुनकर उत्तङ्क सुनिका कुपित होना और श्रीकृष्णका उन्हें शान्त करना

वैशम्पायन उवाचं

तथा प्रयान्तं वार्ष्णेयं द्वारकां भरतर्षभाः। परिष्वज्य न्यवर्तन्त सानुयात्राः परंतपाः ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्! इस प्रकार द्वारका जाते हुए भगवान् श्रीकृष्णको हृदयसे लगाकर भरतवंशके श्रेष्ठ वीर शत्रुसंतापी पाण्डव अपने सेवकोंसहित पीछे छौटे।१।

पुनः पुनश्च वार्ष्णेयं पर्यप्यजत फाल्गुनः। आ चक्षविषयाच्चैनं स ददर्श पुनः पुनः ॥ २ ॥

अर्जुनने दृष्णिवंशी प्यारे सखा श्रीकृष्णको वारंबार छाती-से लगाया और जबतक वे आँखोंसे ओझल नहीं हुए, तबतक

वानरवर्यकेतनः ससात्यिकमीद्रवतीसुतावि । अगाधबुद्धिर्विदुरश्च खयं च भीमो गजराजविकमः॥ ५६॥

उस समय उन माधवके पीछे कपिष्वज अर्जुन, सात्यिक, नकुल-सहदेवः अगाधवुद्धि विदुर और गजराजके समान पराक्रमी स्वयं भीमसेन भी कुछ दूरतक पहुँ चानेके लिये गये।

निवर्तयित्वा कुरुराष्ट्रवर्धनां-स्ततः स सर्वान् विदुरं च वीर्यवान् । दारुकमाह सत्वरः

प्रचोदयाश्वानिति सात्यिकं तथा ॥ ५७ ॥ तदनन्तर पराक्रमी श्रीकृष्णने कौरवराज्यकी वृद्धि

करनेवाले उन समस्त पाण्डवीं तथा विदुरजीको लौटाकर दारुक तथा सात्यिकिसे कहा-'अव घोड़ोंको जोरसे हाँको' ॥

ययौ शत्रुगणप्रमद्नः शिनिप्रवीरानुगतो जनाईनः। निहत्यारिगणं शतऋतु-

र्दिवं तथाऽऽनर्तपुरीं प्रतापवान् ॥ ५८ ॥

तत्पश्चात् शिनिवीर सात्यिकको साथ लिये शत्रुदलमर्दन प्रतापी श्रीकृष्ण आनर्तपुरी द्वारकाकी ओर उसी प्रकार चल दिये, जैसे प्रतापी इन्द्र अपने शत्रुसमुदायका संहार करके स्वर्गमें जा रहे हों ॥ ५८ ॥

उन्हींकी ओर वे वारंवार देखते रहे॥ २॥ कुच्छ्रेणैव तु तां पार्थों गोविन्दे विनिवेशिताम्। संजहार ततो दृष्टिं कृष्णश्चाप्यपराजितः॥ ३॥

जब रथ दूर चला गया, तव पार्थने बड़े कप्टसे श्रीकृष्णकी ओर लगी हुई अपनी दृष्टिको पीछे लौटाया। किसीसे परा-जित न होनेवाले श्रीकृष्णकी भी यही दशा थी ॥ ३॥ तस्य प्रयाणे यान्यासन् निमित्तानि महात्मनः। बहून्यद्भुतरूपाणि तानि मे गद्तः श्रृणु ॥ ४ ॥

महामना भगवान्की यात्राके समय जो बहुत से अद्भुत शकुन प्रकट हुए। उन्हें बताता हूँ, सुनो ॥ ४ ॥

क्ष्मीति स्टल साम्य पुरती वर्षे। न्तिकारी मार्च प्रियानसम्बद्धसम्॥ ५॥ एको स्थान आहे. बहे हेगाँच स्थान आही. और <mark>सलेसी</mark> भूतः, इ.इतः स्थर र है है। उत्तरह प्राप्त पर देती भी भि वर्ता समारती नीयं सुनि सुनन्धि च।

क्षित्तर्पत्र क्षेत्र पुरातीत पुरतः बाह्यध्यतः॥ ६ ॥

त्यतः भीकृत्यते सत्ताने परित्र प्रत्ये सुमन्धित जल **तथा** रिता करीरी बारी बारी के मारे भी

स प्रणाति महापाएः समेषु मराधन्यसु। म्नियेष्टम् नद्भमितौजसम् ॥ ७ ॥

१९ द्वार महभूतिहे समाच प्रदेशमें पहुँचकर महाबाह् शीक भारते। अभि विकासी मुलियेत् उसहका दर्शन किया ।७। म मं मम्बूट्य नेजली मुनि पृथुललोचनः। प्ितन्तेन च नदा पर्यपुच्छद्नामयम्॥८॥

विद्यार नेपीयाँ नेपासी श्रीकृष्ण उत्तद्ध मुनिकी पूजा काई मार्ग भी उनके द्वारा पृत्रित हुए । तत्वश्रात् उन्हेंनि मुर्दिश हुवाय गमानार प्रा ॥ ८॥

म एष्टः एउन्हें तेन सम्पूच्य मधुसद्दनम्। उत्तद्दी बाह्यप्रदेशस्ततः पत्रच्छ माधवम् ॥ ९ ॥

उनके पुरात्मक्षल प्रवेतर विवतर उत्तक्षने भी मधु-गुरन माध्यक्षी पुरा कर्के उनसे इस प्रकार प्रस्त किया-॥ णधिन्हीरे स्वया गरवा कुरुपाण्डवसदा तत्। कृतं सीआप्रमनलं तन्मे व्याल्यातुमईसि ॥ १०॥

भारतस्यम् ! चया त्रम कीरवी और पाण्डवीके घर जाकर उनमें अविनय आपुनाय स्थापित कर आये **! यह बात मुसे** रिकारके राज क्याओं ॥ २०॥

अपि संघाप मान् बीमनुपायुक्तोऽसि केशव । सम्परिकाः सद्धितान् सततं तृष्णिपुद्धः ॥ ११ ॥

<sup>र</sup>देगा। । नता गुम उन ग्रीसेंगे संचि कराकर **ही छीट** में ही १ क्षान्यात कि बीरनः पाण्यन तुम्हारे सम्बन्धी तरा दुधे तथा से याम विव से हैं ॥११॥

रचित्रमान्त्रम्ताः पञ्च भूतराष्ट्रम्य चात्मजाः। मंतित् विटारियमित स्यया सद परंतप ॥ १२॥

ला का है। उस पाल्के पाँची पुत्र और <mark>पुत्रसहके भी</mark> सभी आ एक मार्ग के दृश्यों साथ सुरस्पृष्ट विचार सकेंगे हैं॥

लाके ते न गरामः रशित् मान्यनि वैस्नम्। कीर्यमु सरायतेषु राज सामेन केलव ॥ १३॥

क्षेत्र है हम हैन स्थान यह स्थानिक द्वारत की स्वीके स्टान इत दिवे अभीवत सम्ब अववनसंख्यों हैंग कार्यन बास्त्रसी 歌歌 医高温性的 直接系统

या मे सम्भावना तात त्विय नित्यमवर्तत। अपि सा सफला तात कृता ते भरतान् प्रति ॥ १४॥

तात । में सदा तुमसे इस वातकी सम्भावना करता या कि तुम्हारे प्रयत्नधे कौरव-पाण्डवीमें मेल हो जायगा। मेरी जो वह सम्भावना थी। भरतवंशियोंके सम्बन्धमें तुमने वह सकल तो किया है न ११ ॥ १४ ॥

श्रीभगवानुवाच

कृतो यत्नो मया पूर्व सौशाम्ये कौरवान् प्रति। नाराक्यन्त यदा साम्ये ते स्थापयितुमञ्जसा ॥ १५ ॥ ततस्ते निधनं प्राप्ताः सर्वे ससुतवान्धवाः।

श्रीभगवान्ने कहा—महर्षे । मैंने पहले कौरवींके पास जाकर उन्हें शान्त करनेके लिये बड़ा प्रयत्न किया। परंतु वे किसी तरह संधिके लिये तैयार न किये जा सके। जब उन्हें समतापूर्ण मार्गमें स्थापित करना असम्मव हो गया। तन वे सव-के-सव अपने पुत्र और बन्धु-बान्धवींसिहत युद्धमें मारे गये ॥ १५% ॥

न दिएमप्यतिकान्तुं शक्यं वृद्धया वलेन वा ॥ १६ ॥ महर्षे विदितं भूयः सर्वमेतत् तवानघ। तेऽत्यकामन् मतिं महां भीष्मस्य विदुरस्य च ॥ १७ ॥

महर्षे ! प्रारब्धके विधानको कोई बुद्धि अथवा बलसे नहीं मिटा सकता । अनव ! आपको तो ये सब वार्ते मालूम ही होंगी कि कौरवाने मेरी। मीष्मजीकी तथा विदुरजीकी सम्मतिको भी ठुकरा दिया ॥ १६ १७ ॥

ततो यमक्षयं जग्मुः समासाद्येतरेतरम्। पञ्चेत्र पाण्डचाः शिष्टा हतामित्रा हतात्मजाः । धार्तराष्ट्राश्च निहताः सर्वे ससुतवान्धवाः ॥ १८ ॥

इसीलिये वे आपसमें लड़-भिड़कर यमलोक जा पहुँचे। इस युद्धमें केवल पाँच पाण्डव ही अपने शत्रुओंको माग्कर जीवित वन गये हैं। उनके पुत्र भी मार डाले गये हैं। भृतराष्ट्रके मभी पुत्र, जो गान्धारीके पेटसे पैदा हुए थे, अपने पुत्र और बान्धवास हत नष्ट हो गये ॥ १८॥

इत्युक्तवचने कृष्णे भृशं कोधसमन्वितः। इन्युवाचैनं रोपाइन्फुह्छोचनः॥ १९॥

मगवान् श्रीकृष्णके इतना कहते ही उत्तक्क मुनि अत्यन्त क्षोचमे जल उठे और रोपसे आँखें फाइ-फाइकर देखने हगे। उन्होंने श्रीकृष्णांचे इस प्रकार कहा ॥ १९ ॥.

उत्तरह उयाच

यसाञ्छकेन ते रूप्ण न बाताः कुरुपुद्धवाः। सम्यन्धिनः प्रियालासाञ्च प्लेय ऽत्तामसंशयम्॥ २०॥ उत्तङ्क बोले--श्रीकृष्ण ! कौर न तुम्हारे प्रिय सम्बन्धी थेः तथापि शक्ति रखते हुए भी तुमने उनकी रक्षा न की । इसिंखये में तुम्हें अवश्य शाप दूँगा ॥ २०॥

न च ते प्रसमं यसात् ते निगृह्य निवारिताः। तसान्मन्युपरीतस्त्वां शप्स्यामि मधुसूदन॥ २१॥

मधुसूदन ! तुम उन्हें जबर्दस्ती पकड़कर रोक सकते थे, पर ऐसा नहीं किया । इसिल्ये में क्रोधमें भरकर तुम्हें शाप दूँगा ॥ २१ ॥

त्वया शक्तेन हि सता मिथ्याचारेण माधव। ते परीताः कुरुश्रेष्ठा नश्यन्तः सा ह्यपेक्षिताः ॥ २२॥

माधव ! कितने खेदकी वात है। तुमने समर्थ होते हुए भी मिथ्याचारका आश्रय लिया । युद्धमें सब ओरसे आये हुए वे श्रेष्ठ कुरुवंशी नष्ट हो गये और तुमने उनकी उपेक्षा कर दी ॥ २२ ॥

वासुदेव उवाच

श्रुषु मे विस्तरेणेदं यद् वक्ष्ये भृगुनन्दन । गृहाणानुनयं चापि तपस्ती ह्यस्ति भार्गव ॥ २३ ॥ श्रीकृष्णने कहा--भगुनन्दन ! मैं जो कुछ कहता हूँ, उसे विस्तारपूर्वक सुनिये। मार्गव! आप तपस्वी हैं, इसिलये मेरी अनुनय-विनय स्वीकार कीजिये॥ २३॥ श्रुत्वा च मे तद्घ्यातमं मुञ्जेथाः शापमद्य चै। नच मां तपसाल्पेन शकोऽभिभवितुं पुमान्॥ २४॥ न च ते तपसो नाशमिच्छामि तपतां वर।

में आपको अध्यातमत्त्व सुना रहा हूँ। उसे सुननेके पश्चात् यदि आपकी इच्छा हो तो आज मुझे शाप दीजियेगा। तपस्वी पुरुषोंमें श्रेष्ठ महर्षे! आप यह याद रिलये कि कोई भी पुरुष थोड़ी-सी तपस्याके बलपर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता। में नहीं चाहता कि आपकी तपस्या नष्ट हो जाय॥ तपस्ते सुमहद्दीप्तं गुरवश्चापि तोषिताः॥ २५॥ कौमारं ब्रह्मचर्यं ते जानामि द्विजसत्तम। दुःखार्जितस्य तपसस्तस्मान्नेच्छामि ते व्ययम्॥ २६॥

आपका तप और तेज बहुत बढ़ा हुआ है। आपने गुरुजनोंको भी सेवासे संतुष्ट किया है। दिज्ञेष्ठ ! आपने बाल्यावस्थासे ही ब्रह्मचर्यका पालन किया है। ये सारी वार्ते मुझे अच्छी तरह ज्ञात हैं। इसल्यि अत्यन्त कष्ट सहकर संचित किये हुए आपके तपका में नाश कराना नहीं चाहता हूँ॥ २५–२६॥

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि उत्तङ्कोपाख्याने कृष्णोत्तङ्कसमागमे त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५३॥ इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें उत्तङ्कके उपाख्यानमें श्रीकृष्ण और उत्तङ्कका समागम-विषयक त्तिरपनवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ५३॥

## चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः र्रे । ८०/१

भगवान् श्रीकृष्णका उत्तङ्कसे अध्यात्मतत्त्वका वर्णन करना तथा दुर्योधनके अपराधको कौरवोंके विनाशका कारण बतलाना

उत्तङ्क उवाचे

ब्र्हि केशव तत्त्वेन त्वमध्यात्ममनिन्दितम्। श्रुत्वाश्रेयोऽभिधास्यामि शापं वा ते जनार्दन ॥ १ ॥

उत्तक्कने कहा —केशव ! जनादंन ! तुम यथार्थरूप हे उत्तम अध्याग्मतत्त्वका वर्णन करो । उसे सुनकर में तुम्हारे कत्याणके लिये आशीर्वाद दूँगा अथवा शाप प्रदान करूँगा ॥ १॥

वासुदेव उवाच

तमो रजश्च सत्त्वं च विद्धि भावान् मदाश्रयान् । तथा रुद्रान् वस्त् वापि विद्धि मत्प्रभवान् द्विज॥ २ ॥

श्रीकृष्णने कहा—ब्रह्मर्षे ! आपको यह विदित होना चाहिये कि तमोगुण, रज्ञोगुण और सत्त्वगुण—ये सभी भाव मेरे ही आश्रित हैं । रह्मों और वसुओंको भी आप मुझसे ही उत्पन्न जानिये ॥ २ ॥ मिय सर्वाणि भूतानि सर्वभूतेषु चाप्यहम्। स्थित इत्यभिजानीहि मा तेऽभूद्त्र संशयः॥ ३॥

सम्पूर्ण भूत मुझमें हैं और सम्मूर्ण भूतोंमें में खित हूँ। इस बातको आप अच्छी तरह समझ लें। इसमें आपको संज्ञय नहीं होना चाहिये॥ ३॥

तथा दैत्यगणान् सर्वान् यक्षगन्धर्वराक्षसान् । नागानप्सरसञ्चेव विद्धि मत्यभवान् द्विज ॥ ४ ॥

वित्रवरं ! सम्पूर्ण दैत्यगण, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, नाग और अप्सराओंको मुझसे ही उत्पन्न जानिये ॥ ४ ॥ सदस्यच्येव यत् प्राहुरव्यकं व्यक्तमेव च । अक्षरं च क्षरं चैव सर्वमेतन्मदात्मकम् ॥ ५ ॥

विद्वान् लोग जिसे सत्-असत्। व्यक्त-अन्यक्त और श्वर-अक्षर कहते हैं। वह सब मेरा ही खरूप है ॥ ५ ॥ ये चाश्रमेषु वै धर्माश्चतुर्धा विदिता सुने । र्वेद कार्किया सम्पर्केण विकित सर्वे महास्मकम् ॥ ६ ॥ १९३१ वर्को भाषकोत्रे जे बार महारहे धर्म प्रक्रिक्ष हैं अपन के समूर्व विदेश हुने कि इन स्वयों मेरा साह्य ही सर्वात्री हुन्।

ामण सरम्परीय गर् विद्यं सद्सत् परम् । मनः परन् मालि देयदेवात् सनातनात् ॥ ७ ॥

अस्तुः सदस्त् तमा उत्तरे भी परे जोअस्यक् जगत् है।

या भी द्वा सन्तर्भ देवानिदेवने पृषक् नहीं है ॥ ७ ॥

विद्वारममुराम् बेद्म्य चिक्ति मां त्वं भृगृद्धह ।

युवं सीमं चर्न होमं विद्दााण्यायनं मखे ॥ ८ ॥

हीलारमणि हव्यं च विक्ति मां भृगुनन्दन ।

अस्तर्यः कत्वकथाणि हविः परमसंस्कृतम् ॥ ९ ॥

ग्रानेश । ॐनारमे आरम्म होनेवाले चारों वेद ग्रुसे ही मन्धारे । यशमें यून, सोम, चक, देवताओंको तुस वर्गने ग्रान होता और हवन-सामग्री भी ग्रुके ही जानिये। भ्रानुन्दन । अलांस, कराक और अच्छीप्रकार संस्कार किया हुआ हिल्ला—ने सब मेरे ही स्वरूप हैं ॥ ८-९ ॥ उद्याता चापि मां स्तोति गीतघोषेमेहाध्यरे। प्रायश्चित्रेषु मां ब्रह्मञ्चान्तिमङ्गल्याचकाः ॥ १० ॥ मनुवन्ति विश्वकर्माणं सततं द्विजसत्तम ॥ ११ ॥ मन विद्या सुतं धर्ममत्रजं द्विजसत्तम ॥ ११ ॥ मानसं दियतं विष्र सर्वभूतद्यात्मकम् ।

बहे नहे याँ में उद्दाता उद्य स्वरक्षे शामगान करके मेरी हो गुनि करते हैं। ब्रह्मन् ! प्रायश्चित्त-कर्ममें शान्तिपाठ तथा महत्वनाठ करनेवाठ ब्राह्मण खदा मुद्रा विश्वकर्माका ही स्वयन करते हैं। दिज्ञेष्ठ ! तुम्हें माल्म होना चाहिये कि स्वयूर्ण प्राणियों गर द्या करना रूप जो धर्म है। वह मेरा प्रस्थित जोड पुत्र है। मेरे मनसे उसका प्राहुर्भाव हुआ है।। १००११ ।।

तप्राहं यतमानेश निवृत्तेश्चेय मानवैः॥१२॥ धर्माः संसरमाणा वे योनीर्वर्तामि सत्तम। धर्मसंस्थाणार्थाय धर्मसंस्थापनाय च॥१३॥ तेर्वर्येषेश रुपेश विषु छोकेषु भार्गच।

भगांव ! उस भनेंसे प्रष्टुत होकर जो पार-क्रमोंसे निवृत्त हो होने हैं ऐति सनुष्योंके साथ में स्वा निवास करता हूँ । स्व दिलंगते ! में अमेरी रक्षा और स्थापनाके किये तीनों जेकीने सद्देशी केलियोंने अपतार भारण करके उन-उन स्को और विवेद्यान सर्वात करता हूँ॥१२-१२६॥ एवं विव्युक्त प्रणा राज्येट्य प्रभवाष्ययः॥१४॥ स्वक्रासुन्य सर्वस्य स्वष्टा संद्वार एवं च।

में है कि हुन में ही बादा और में ही हरत हैं। सन्तुर्ग

नृतोंकी उत्तिति और प्रलयका कारण भी में ही हूँ। समस प्राणिसमुदायकी सृष्टि और संहार भी मेरे ही हाग होते हैं॥ १४६॥

अधमें वर्तमानानां सर्वेपामहमच्युतः॥१५॥ धर्मस्य सेतुं वधामि चलिते चलिते युगे। तास्ता योनीः प्रविदयाहं प्रजानां हितकाम्यया॥१६॥

अधर्ममं लगे हुए सभी मनुष्योंको दण्ड देनेवाला और अपनी मर्यादाधे कभी च्युत न होनेवाला ईश्वर में ही हूँ। जव-जव युगका परिवर्तन होता है। तव-तवं में प्रजाकी मलाई-के लिये भिन्न-भिन्न योनियोंमें प्रविष्ट होकर धर्ममर्यादाकी स्थापना करता हूँ॥ १५-१६॥

यदा त्वहं देवयोनौ वर्तामि भृगुनन्दन। तदाहं देववत् सर्वमाचरामि न संशयः॥१७॥

भृगुनन्दन । जब में देवयोनिमें अवतार लेता हूँ, तब देवताओंकी ही भाँति सारे आचार-विचारका पालन करता हूँ, इसमें संशय नहीं है ॥ १७॥

यदा गन्धर्वयोनौ चा चर्तामि भृगुनन्दन। तदा गन्धर्वचत् सर्वमाचरामि न संशयः॥१८॥

भृगुकुलको आनन्द प्रदान करनेवाले महर्षे ! जब मैं गन्धर्व योनिमें प्रकट होता हूँ, तब मेरे छारे आचार-विचार गन्धवोंके ही समान होते हैं, इसमें संदेह नहीं है ॥ १८ ॥ नागयोनी यदा चैंच तदा चर्तामि नागवत् ।

नागयोनौ यदा चैव तदा वर्तोमि नागवत्। यसराक्षसयोन्योन्तु यथावद् विचराम्यहम्॥१९॥

जब मैं नागयोनिमें जन्म ग्रहण करता हूँ, तब नागोंकी तरह बताब करता हूँ। यक्षों और राध्यक्षकी योनियोंमे प्रकट होनेपर उन्हींके आचार-विचारका यथावत् रूपसे पालन करता हूँ॥१९॥

मानुष्ये वर्तमाने तु कृपणं याचिता मया।
न च ते जातसम्मोहा चचोऽगृह्यन्त मे हितम् ॥२०॥
हितम् में मनुष्ययोनिमें अवतीणं हुआ हूँ, इसिट्ये
कोग्वोपर अपनी ईश्वरीय शिक्तका प्रयोग न करके पहले मैंने
दीनतापूर्वक ही संधिके लिये प्रार्थना को थी; परंतु उन्होंने
मोहमस्त होनेके कारण मेरी हितकर बात नहीं मानी॥२०॥
भयं च महदुहिर्य ज्ञासिताः कुरवो सया।

कुद्देन भूत्वा तु पुनर्यथावद् तुर्द्शिताः॥ २१॥ तऽधर्मणेह संयुक्ताः परीताः कालधर्मणा। वर्मण निहता युद्धे गताः खर्गं न संशयः॥ २२॥

इसके वाद क्रोधमें भरकर मैंने कीरवोंको बड़े-बढ़े मय दिलाये और उन्हें बहुत इराया-धमकाया तथा यथार्थरूपरे युद्धका मावी परिणाम भी उन्हें दिलाया; परंतु वे तो अवमंत्रे युक्त एवं काळ्ये मस्त ये। अतः मेरी बात माननेको

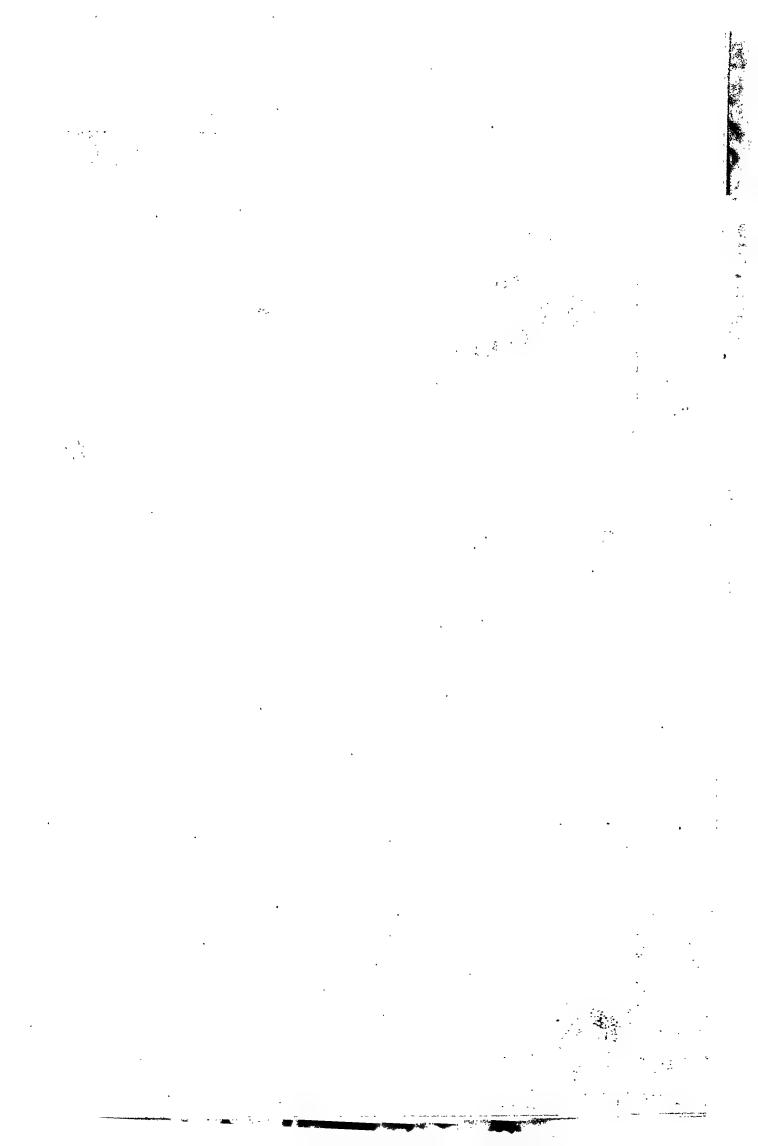



इन्द्रमनिकी श्रीकृष्यमे विश्वस्य दिखानेके लिये प्राथना

राजी न हुए । किर क्षत्रिय-धर्मके अनुसार युद्धमें मारे गये । इसमें संदेह नहीं कि वे सब-के-सब स्वर्गलोकमें गये हैं ॥ २१-२२॥

लोकेषु पाण्डवारचैव गताः ख्याति द्विजोत्तम।

पतत् ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छिस ॥ २३ ॥

द्विजश्रेष्ठ ! पाण्डव अपने घर्माचरणके कारण समस्त लोकोंमें विख्यात हुए हैं । आपने जो कुछ पूछा या, उसके अनुसार मैंने यह सारा प्रसङ्ग कह सुनाया॥ २३॥

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि उत्तङ्कोपाख्याने कृष्णवाक्ये चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५४ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें उत्तङ्कके उपाख्यानमें श्रीकृष्णका वचनविषयक चौवनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५४ ॥

## पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

श्रीकृष्णका उत्तङ्क मुनिको विश्वरूपका दर्शन कराना और मरुदेशमें जल

उत्तङ्क उवाच

अभिजानामि जगतः कर्तारं त्वां जनार्दन । नूनं भवत्यसादोऽयमिति मे नास्ति संशयः॥ १ ॥

उत्तक्कने कहा—जनार्दन ! मैं यह जानता हूँ कि भाप सम्पूर्ण जगत्के कर्ता हैं । निश्चयं ही यह आपकी कृपा है ( जो आपने मुझे अध्यात्मतत्त्वका उपदेश दिया ), इसमें जंशय नहीं है ॥ १॥

चित्तं च सुप्रसन्नं मे त्वद्भावगतमच्युत। विनिवृत्तं च मे शापादिति विद्धि परंतप॥ २॥

शानुओं को संताप देनेवाले अच्युत ! अब मेरा चिक्त अत्यन्त प्रसन्न और आपके प्रति भक्तिभावसे परिपूर्ण हो गया है; अतः इसे शाप देनेके विचारसे निवृत्त हुआ समझें ॥ २ ॥

यदि त्वनुग्रहं कंचित् त्वत्तोऽर्हामि जनार्दन। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं तन्निद्र्शय॥३॥

जनार्दन ! यदि मैं आपसे कुछ मी कृपा प्राप्त करनेका अधिकारी होऊँ तो आप मुझे अपना ईश्वरीय रूप दिखा दीजिये। आपके उस रूपको देखनेकी बड़ी इच्छा है॥ ३॥

#### वैशम्पायन उवाच

ततः स तर्मे प्रीतात्मा दर्शयामास तद् वपुः । शाश्वतं वैष्णवं धीमान् दहशे यद् अनंजयः ॥ ४ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तन परम बुद्धिमान् भगवान् श्रीकृष्णने प्रसन्नचित्त होकर उन्हें अपने उसी सनातन वैष्णव स्वरूपका दर्शन करायाः जिसे युद्धके प्रारम्भमें अर्जुनने देखा था ॥ ४॥

स ददर्श महात्मानं विश्वरूपं महाभुजम् । सहस्रसूर्यप्रतिमं दीतिमत् पावकोपमम् ॥ ५ ॥

उत्तक्ष भुनिने उस विश्वरूपका दर्शन कियाः जिसका स्वरूप महान् था । जो सहस्रों सूर्योंके समान प्रकाशमान तथा बड़ी-बड़ी भुजाओंसे सुशोभित था। उससे प्रज्वलित अग्निके समान लग्टें निकल रही यीं॥ ५॥ सर्वमाकाशमावृत्य तिष्ठन्तं सर्वतोमुखम्। तद् दृष्ट्वा परमं रूपं विष्णोर्वेष्णवमद्भुतम्। विस्मयं च ययौ विप्रस्तं दृष्ट्वा परमेश्वरम्॥ ६॥

उसके सब ओर मुख था और वह सम्पूर्ण आकाशको घेरकर खड़ा था। मगवान् विष्णुके उस अद्भुत एवं उत्कृष्ट वैष्णव रूपको देखकर उन परमेश्वरकी ओर दृष्टिपात करके ब्रह्मिष उत्तङ्कको बड़ा विस्मय हुआ॥ ६॥

उत्तङ्क उवाच

(नमो नमस्ते सर्वात्मन् नारायण परात्पर। परमात्मन् पद्मनाभ पुण्डरीकाक्ष माधव॥

उत्तङ्क बोले — सर्वात्मन् ! परात्पर नारायण ! श्रापको वारंबार नमस्कार है । परमात्मन् ! पद्मनाम ! पुण्डरीकाक्ष ! माचव ! आपको नमस्कार है ॥

हिरण्यगर्भरूपाय संसारोत्तारणाय च। पुरुषाय पुराणाय चान्तर्यामाय ते नमः॥

हिरण्यगर्भ ब्रह्मा आपके ही स्वरूप हैं। आप संवार-सागरसे पार उतारनेवाले हैं। आप ही अन्तर्यामी पुराण-पुरुष हैं। आपको नमस्कार है।

अविद्यातिमिरादित्यं भवव्याधिमहौपधिम् । संसारार्णवपारं त्वां प्रणमामि गतिभैव ॥

आप अविद्यारूपी अन्वकारको मिटानेवाले सूर्य, संसार-रूपी रोगके महान् औषष तथा भवसागरसे पार करनेवाले हैं। आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरे आश्रय-दाता हों॥ सर्व वेदेक वेद्याय सर्व देवमयाय च। वासुदेवाय नित्याय नमो भक्तप्रियाय ते॥ आप सम्पूर्ण वेदोंके एक मात्र वेद्यता हैं। सम्पूर्ण देवता भारत है कार है का का भन नहें है जानन भिष रे कार नह क्षेत्र कार न बहुते हो नगरमार है।। १९७० कुलाने नामां समुद्रत्वेभितार्देखि। १ जैति है कि क्षेत्रे पाँच जनाईन।।)

तान है। इस रहा ही दवा करते दुश्वनित मीहरी देश रहत करें । के बहुत रे पार वर्गी हाग वैधा हुआ हूँ ।

िर्दर्शन समनेऽस्तु विध्यात्मन् विश्वसम्भव । इत्याति प्रतियो स्थाना शिरसा चातृतं नभः॥७॥

हिराहर्ष । अपनी नगरकार है । सम्पूर्ण विश्वकी इ.सी.हे राजन्त विश्वासन् ! आवके दोनों पेरीसे प्रस्वी और हिराह आवादा स्थास है ॥ ॥॥

सामग्रीमांगरंगरम् अठेण तवावृतम्। भुजनगमागुकावामास्विमदं सर्वमच्युत्॥ ८॥

अपन्यत् और पृष्टिक योजका जो माग है। वह आपके इंडर्गर पान दो रहा है। अध्यक्षी भुजाओंने सम्पूर्ण दिशाओंन को पिर िया है। अञ्चल ! यह सारा हृश्य प्रपन्न आन की हैं। दि।

संहरमः पुनर्वेयः रूपमञ्जयमुत्तमम् । पुतरातां रोन रूपेण झप्ट्रिमच्छामि शाश्वतम् ॥९॥

देव । जब का से इस उत्तम पूर्व अभिनाशी खरूपको रिव सीव अपितो । में आप सनातन पुरूपको पुनः अपने पूर्वभागी हो देखना चाहना हूँ ॥ ९ ॥

#### ैशम्बयन उवाच

तम्यायः प्रस्तातमा गे।बिन्दो जनमेजय । याः तृत्तीतीति वदा वसुचद्वोऽबर्वादिदम् ॥ १०॥

वैद्रास्तायस्त्रक्षीः कामृते हि—जनमेत्रय ! मुनिकी वात गुणका भाग प्रश्निता प्रकृतिको समयान् श्रीकृष्णने कहा — महर्षे ! भाग गुक्तमे कोई यह माँगिये !' तय उच्छने कहा । १०॥

पर्भव पर प्याप यग्स्वली महागुते। यह ते र्यामदं इत्या पद्यामि प्रवीत्तम ॥ ११ ॥

नगरी असी एमपे तम औहमा ! आप हे इस स्वस्तका ते के दरीत अने नहां हुँच यही मेरे लिये आज आपकी केलें बहुत बहा संकल काम हो गया ॥ ११॥

रमण रेंद् प्रः इत्यो मा स्यमत्र विचारय । स्थलप्रेराष्ट्रं कार्डेड्समेर्पे द्वीनं मन ॥ १२ ॥

दर धुनका को हाजाने किए कहा—स्मृत ! आप दसमें कोई अन्दर्भ दिखान मानी । आ को अवस्य की सुकसी यर कोटन का दिन की कि नेगा दर्शन अमीप हैंगा। इस ॥

17 Marchadacha.

उत्तद्ध उवाच

भवस्यं करणीयं च यद्येतन्मन्यसे विभो। तोयमिच्छामि यत्रेण्टं मरुप्वेतद्धि दुर्लभम्॥ १३॥

उत्तद्ध बोले—प्रभो ियदि वर माँगना आप मेरे लिये आवश्यक कर्जव्य मानते हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि मुझे यहाँ यथेष्ट जल प्राप्त हो; क्योंकि इस महभूमिमें जल बड़ा ही दुर्लम है ॥ १३ ॥

ततः संहत्य तत् तेजः प्रोवाचोत्तद्वमीश्वरः। एएव्ये सति चिन्त्योऽहमित्युक्त्वा द्वारकां ययौ ।१४।

तव मगवान्ने अपने उस तेजोमय खरूपको समेटकर उत्तद्ध-मुनिसे कहा—'मुने ! जव आपको जलकी इच्छा हो। तव आप मेरा स्मरण कीजियेगा।' ऐसा कहकर वे द्वारका खहे गये॥ १४॥

ततः कदाचिद् भगवानुत्तद्वस्तोयकाङ्क्षया। तृपितः परिचकाम मरी सस्मार चाच्युतम् ॥ १५ ॥

तत्पश्चात् एक दिन उत्तक्ष मुनिको बड़ी प्यास लगी। वे पानीकी इन्हासे उस महभूमिमें चारों ओर घूमने लगे। घूमते-वूमते उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णका स्मरण किया॥१५॥

ततो दिग्वाससं धीमान् मातङ्गं मलपद्धिनम् । अपस्यतः मरौ तस्मिञ्ग्वयूथपरिवारितम् ॥ १६॥

इतनेदीमें उन बुद्धिमान् मुनिको उस मस्प्रदेशमें कुत्तोंके ग्रंबरे विरा हुआ एक नंग भड़ंग चाण्डाल दिखायी पड़ाः जिसके शरीरमें मैल और कीचड़ जमी हुई थी ॥१६॥

भीपणं यद्धनिस्त्रिशं वाणकार्मुकथारिणम्। तस्याधः स्रोतसोऽपर्यद् वारि भूरिद्धिजोत्तमः॥१७॥

वह देखनेमें यहा मयंकर या। उसने कमरमें तलवार बाँच रनली यी और हाथोंमें धनुप-वाण धारण किये थे। द्विजश्रेष्ठ उत्तक्कने देखा—उसकें नीचे पैरोंके समीप एक छिद्रसे प्रचुर जलकी धारा गिर रही है।। 🕬 ॥

सारनेव च तं प्राह मातङ्गः प्रहसन्निव।
पह्युत्तङ्क प्रतीच्छस्य मत्तो वारि भृग्द्रह् ॥ १८॥
रूपा हि मे सुमहती त्वां रृष्ट्रा तृद्समाश्रितम्।
रत्युक्तस्तेन स मुनिस्तत् तोयं नाभ्यनन्दत ॥ १९॥

मुनिको पहचानते ही यह जोर-जोरसे हँसता हुआ-सा बोटा—'भगुकृटक्तिटक उत्तह ! आओः मुझसे जल महण करो । तुम्हें प्यापसे पीड़ित देखकर मुझे तुपपर बड़ी दया आ रही है।' चाण्टालके ऐसा कहने नर भी मुनिने उसके जटका अधिनन्दन नहीं किया—उसे टेनेसे इन्कार कर दिया ॥ १८-१९॥

चिस्त च सतं धीमान् वाग्भिन्याभिरच्युतम्।

पुनः पुनश्च मातङ्गः पिवस्वेति तमत्रवीत्॥ २०॥

उस समय बुद्धिमान् उत्तक्कने अपने कठोर वचनेद्वारा मगवान् श्रीकृष्णपर भी आक्षेप किया। उघर चाण्डाल बारंबार आग्रह् करने लगा—'महर्षे! जल पी लीजिये'॥२०॥

न चापिवत् स सक्रोधः क्षुभितेनान्तरात्मना। स तथा निश्चयात् तेन प्रत्याख्यातो महात्मना ॥२१॥

उत्तक्कने उस जलको नहीं पीया। वे अत्यन्त क्रुपित हो उठे थे। उनके अन्तःकरणमें बड़ा क्षोम था। उन महात्माने अपने निश्चयपर अटल रहकर चाण्डालको जवाब दे दिया॥ २१॥

श्वभिः सह महाराज तत्रैवान्तरधीयत। उत्तङ्कस्तं तथा दृष्ट्वा ततो व्रीडितमानसः॥ २२॥ मेने प्रलब्धमात्मानं कृष्णेनामित्रघातिना।

महाराज ! मुनिके इन्कार करते ही कुत्तींसहित वह चाण्डाल वहीं अन्तर्भान हो गया । यह देख उत्तक्क मन-ही-मन बहुत लजित हुए और सोचने लगे कि 'शत्रुधाती श्रीकृष्णने मुझे ठग लिया' ॥ २२ ई ॥

अथ तेनैव मार्गेण शङ्ख्यकगदाधरः॥ २३॥ आजगाम महाबुद्धिरुत्तङ्कश्चैनमद्भवीत्। न युक्तं तादृशं दातुं त्वया पुरुषसत्तम॥ २४॥ सिळळं विप्रमुख्येभ्यो मातङ्गस्रोतसा विभो।

तदनन्तरं शङ्कः, चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण उसी मार्गसे प्रकट होकर आये। उन्हें देखकर महामति उत्तङ्कने कहा—'पुरुषोत्तम! प्रमो! आपको श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके लिये चाण्डालसे स्पर्श किया हुआ वैसा अपवित्र जल देना उचित नहीं है'॥ २३-२४ है॥ इत्युक्तवचनं तं तु महाबुद्धिर्जनार्दनः॥ २५॥ उत्तङ्कं शुक्षणया वाचा सान्त्वयन्निद्मव्रवीत्।

उत्तङ्कके ऐसा कहनेपर महाबुद्धिमान् जनार्दनने उन्हें
मधुर वाणीद्वारा सान्त्वना देते हुए कहा—॥ २५३ ॥
यादशेनेह रूपेण योग्यं दातुं धृतेन वे॥ २६॥
तादशं खलु ते दत्तं यच त्वं नावबुध्यथाः।

भहर्षे ! वहाँ जैसा रूप धारण करके वह जल आपके लिये देना उचित था, उसी रूपसे दिया गया; किंतु आप उसे समझ न सके ॥ २६३ ॥

मया त्वदर्थमुक्तो वै वज्रपाणिः पुरंदरः ॥ २७ ॥ उत्तङ्कायामृतं देहि तोयरूपमिति प्रभुः । स मामुवाच देवेन्द्रो न मर्त्योऽमर्त्यतां व्रजेत्॥ २८ ॥ अन्यमस्मै वरं देहीत्यसकृद् भृगुनन्दन। अमृतं देयमित्येव मयोक्तः स श्र्चीपितः ॥ २९ ॥

'मृगुनन्दन! मैंने आपके लिये वज्रधारी इन्द्रसे जाकर कहा था कि तुम उचक्क मुनिको जलके रूपमें अमृत प्रदान करो । मेरी बात सुनकर प्रभावशाली देवेन्द्रने वारंवार मुझसे कहा कि 'मनुष्य अमर नहीं हो सकता। इसलिये आप उन्हें अमृत न देकर और कोई वर दीजिये।' परंतु मैंने शचीपति इन्द्रसे जोर देकर कहा कि उत्तक्कको तो अमृत ही देना है॥ २७–२९॥

स मां प्रसाद्य देवेन्द्रः पुनरेवेदम्ब्रवीत्। यदि देयमवश्यं वै मातङ्गोऽहं महामते॥ ३०॥ भृत्वामृतं प्रदास्थामि भागवाय महात्मने। यद्येवं प्रतिगृह्णाति भागवोऽमृतमद्य वै॥ ३१॥ प्रदातुमेष गच्छामि भागवस्यामृतं विभो। प्रत्याख्यातस्त्वहं तेन दास्थामि न कथंचन॥ ३२॥

'तब देवराज इन्द्र मुझे प्रसन्न करके वोले—'सर्व-व्यापी महामते! यदि भृगुनन्दन महात्मा उत्तक्कको अमृत अवश्य देना है तो मैं चाण्डालका रूप घारण करके उन्हें अमृत प्रदान करूँगा। यदि इस प्रकार आज भृगुवंशी उत्तक्क अमृत लेना स्वीकार करेंगे तो मैं उन्हें वर देनेके लिये अभी जा रहा हूँ और यदि वे अस्वीकार कर देंगे तो मैं किसी तरह उन्हें अमृत नहीं दूँगा'॥ ३०—३२॥

स तथा समयं कृत्वा तेन रूपेण वासवः। उपस्थितस्त्वया चापि प्रत्याख्यातोऽमृतं द्दत्॥३३॥

'इस तरहकी शर्त करके साक्षात् इन्द्र चाण्डालके रूपमें यहाँ उपिस्थित हुए ये और आपको अमृत दे रहे ये; परंतु आपने उन्हें ठुकरा दिया ॥ हुई ॥

चाण्डालरूपी भगवान् सुमहांस्ते व्यतिक्रमः। यत् तु शक्यं मया कर्तुं भूर्यं एव तवेष्सितम् ॥३४॥

'आपने चाण्डालरूपधारी भगवान् इन्द्रको उकराया है, यह आपका महान् अपराध है। अच्छा, आपकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये में पुनः जो कुछ कर सकता हूँ, करूँगा ॥ १४॥ तोयेप्सां तव दुर्धपां करिष्ये सफलामहम्। येष्वहः सु च ते ब्रह्मन् सिललेप्सा भविष्यति॥ २५॥ तदा मरौ भविष्यन्ति जलपूर्णाः पयोधराः। रसवध प्रदास्यन्ति तोयं ते भृगुनन्दन॥ २६॥ उत्तङ्कमेघा इत्युक्ताः ख्यातिं यास्यन्ति चापि ते।

'ब्रह्मन् ! आपकी तीव्र पिपासको में अवस्य सफल कलँगा । जिन दिनों आपको जल पीनेकी इच्छा होगी, उन्हीं दिनों मस्प्रदेशमें जलसे मरे हुए मेष प्रकट होंगे। मृगुनन्दन ! वे आपको सरस जल प्रदान करेंगे और इस and one of the second formers and the second the र पुरु के भाग कि इस्ते म रम्ब है। धन्तपुष्ट्रांस्पर्यं नते वर्गनि भागन ॥ ३७ ॥ इति अत्यद्भारतम् आपनेतिहे प्रति अनुगोनापर्वेणि

मारत ! मगवान् श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर विप्रवर उत्तहुः मुनि बढ़े प्रसन्न हुए। इस सगय भी मरुभूमिमें उत्तक्क मेघ प्रकट होकर जलकी वर्षा करते हैं ॥ ३७ ॥ उत्तक्षीत्रास्याने पद्मत्रवाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ **॥** क्षा द्वार की स्कूलान अदानने निवादिक अन्तरीत अनुगीतापर्वमें उत्तद्कोपार्ट्यानमें कृष्णवास्यविषयक

पकानमें लगाम पूग हुआ॥ ५५॥ ( इहिस्चारव अधिक पाठके ५ इंटीक मिलाकर कुल ४२ इंटीक हैं )

पट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः

उत्तह की गुरुमक्तिका वर्णन, गुरुपुत्रीके साथ उत्तक्कका विवाह, गुरुपत्नीकी आज्ञासे दिव्यक्तृण्डल लानेके लिये उत्तक्कका राजा सीदासके पास जाना

जनमेजय उपाच

उभड़ः देन तपसा संयुक्तो वे महामनाः। यः झारं दातुकामोऽभूद् विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ १ ॥

अनमे सपने पूछा-प्रवान् ! महात्मा उत्तह मुनिने ऐसी कीत्र में महाना की भी, जिल्हें वे सबकी उत्पत्तिके हेतुभूत भग एन् विष्युकी भी शाम देनेका संकल्प कर पैठे रे ॥ रे ॥

**ीशस्त्रयन उपाच** 

उन्हों महना युक्तस्तपसा जनमेजय । गुरुनकः स नेजस्यं। नान्यत् किचिद्रपूजयत् ॥ २ ॥

धैशाष्पायनजीने फड़ा —जनभेजय। उत्तद्ध मुनि बदे मार्ग जरम्बी वेडमी और सुरुपक्त थे। उन्होंने जीवनमें गुरुके विका दुर्वर किनी देवताची आराधना नहीं की यी ॥ *रर्भे पाम्*तिषुत्राणांमेयः आसीनमनोरथः । शंलर्गं गुरुवृत्ति ये प्रान्तुयामेति भारत ॥ ३ ॥

भा भारत ! अब ने गुरुकुलमें रहते थे। उन दिनों गर्भे एक्टिकामें समर्भे यह अभिवास दोती थी कि **इमें** भौ अभद्रके भगान सुक्यांकि प्रान **हो** ॥ ३ ॥ गीतमन्य तु दिल्याणां यहनां जनमेजय । वन्द्रे ऽस्पर्धिक मंतिः स्नेत्वद्नीयाभयत् तदा ॥ ४ ॥

उन्तेशन ! की सार्व बहुत्तमें शिष्य थे। परंतु उनको देश और भोद सबने अधिक उनदूने ही या ॥ ४ ॥ स तस्य दमशीयात्यां विकारतेन च कर्मणा। स्तरक नैपंतानतेला भीतमः मीतिमानमृत्॥ ५॥

कल इ.से. इ.चि. राजवमार बाहर भीतरकी विश्वनार **पुरुषार्थ**र और अनुस्थितम से गाँग भीतमा बहुत प्रयक्त सहते थे ॥ समगुहातवानुषिः। Frank Eften an an eine lighe उलई पर्या मीया सार्यनुवानुसैकात। तं क्रमेत तथ तत प्रतियेदे महासुनिस्॥६॥ कर मर्पिने महने बहुकी विष्पीको पहाइत पर अनेकी आशा दे दी; परंतु उत्तद्भपर अधिक प्रेम होनेके कारण वे उन्हें घर जानेकी आशा नहीं देना चाहते थे। तात किमग्रः उन महामुनि उत्तङ्कको बृढावस्या प्राप्त हुई ॥ ६ ॥

न चान्यव्रध्यत तदा स मुनिर्गुरुवत्सलः। ततः कदाचिद् राजेन्द्र काष्टान्यानयितुं ययो ॥ ७ ॥ उत्तद्धः काष्टभारं च महान्तं समुपानयत्।

किंतु वे गुरुवत्सल महर्षि यह नहीं जान सके कि मेरा बुढ़ापा आ गया । राजेन्द्र । एक दिन उत्तङ्क मुनि लकड़ियाँ लानेके लिये वनमें गये और वहाँ से काठका बहुत बड़ा बोश उटा लाये ॥ ७३ ॥

स तद्भाराभिभृतात्मा काष्टभारमरिंद्म ॥ ८ ॥ निचिश्प क्षितौ राजन् परिश्रान्तो बुभुक्षितः। तस्य काप्टे विलय्नाभूजटा रूप्यसमप्रभा ॥ ९ ॥ ततः काप्टैः सह तदा पपात धरणीतछे ।

शत्रुदमन नरेश ! योश मारी होनेके कारण वे बहुत थक गये। उनका शरीर लकड़ियोंके भारसे दव गया था। वे भूखरे पीड़ित हो रहे थे। जब आश्रमपर आकर उस बोप्तको वे जमीनपर गिराने लगे। उस समय चाँदीके तारकी मॉॅंति सफेद रङ्गकी उनकी जटा छकड़ीमें चिपक गयी थी, जो उन लकड़ियोंके साथ ही जमीनपर गिर पड़ी ॥ ८-९३ ॥ ततः स भारनिष्पिष्टः श्रुधाविष्टश्च भारत ॥१०॥ ष्ट्रा तां वयसोऽवस्यां रुरोदार्तस्ररस्तदा।

मारत । भारते तो वे पिछ ही गये थे, भूखने भी उन्हें ब्याक्क कर दिया या। अतः अपनी उत्त अवस्याको देखकर वे उस समय आर्त स्वरंधे रोने छगे ॥ १०५ ॥ गुरुसुता तस्य पद्मपत्रनिभानना ॥११॥ जप्राहाश्रृणि सुश्रीणी करेण पृथुछोचना । पितुर्नियोगाद् धर्मना शिरसावनता तदा ॥१२॥

त्र कमलदलके समान प्रफुल्ल मुखवाली विद्याललोचना परम सुन्दरी मर्मम गुमपुत्रीने निताकी आशा पाकर विनीत भावते सिर झकाये वहाँ आयी और अपने हार्थोमें उसने मुनिके आँस् ग्रहण कर लिये ॥ ११-१२ ॥
तस्या निपेततुर्द्वग्धौ करौ तैरश्रुचिन्दुभिः।
न हि तानश्रुपातांस्तु शका धारियतुं मही ॥१३॥

उन अश्रुविन्दुओंसे उसके दोनों हाथ जल गये और ऑसुओंसहित पृथ्वीसे जा लगे। परंतु पृथ्वी भी उन गिरते हुए अश्रुविन्दुओंके बारण करनेमें असमर्थ हो गयी॥ १३॥ गौतमस्त्वव्रवीद् विप्रमुत्तक्कं प्रीतमानसः। कसात् तात तवाद्येह शोकोत्तरिमदं मनः। स स्वैरं बृहि विप्रभें श्लोतुमिच्छामि तत्त्वतः॥१४॥

फिर गौतमने प्रसन्नचित्त होकर विप्रवर उत्तङ्कते पूछा— 'वेटा! आज तुम्हारा मन शोकते व्याकुल क्यों हो रहा है! मैं इसका यथार्थ कारण सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मर्षे! तुम निःसंकोच होकर सारी बार्ते बताओं! ।। १४॥

#### उत्तङ्क उवाच

भवद्गतेन मनसा भवित्रयिवकीर्षया। भवद्गक्तिगतेनेह भवद्भावानुगेन च॥१५॥ जरेयं नाववुद्धा मे नाभिज्ञातं सुखं च मे। शातवर्षोषितं मां हि न त्वमभ्यनुजानिथाः॥१६॥

उत्तङ्गने कहा—गुचदेव! मेरा मन चदा आपमें लगा रहा। आपहीका प्रिय करनेकी इच्छाचे मैं निरन्तर आपकी सेवामें एंलग्न रहा, मेरा सम्पूर्ण अनुराग आपहीमें रहा है और आपहीकी मिक्तमें तत्पर रहकर मैंने न तो लौकिक मुखको जाना और न मुझे आये हुए इस बुढ़ापाका ही पता चला। मुझे यहाँ रहते हुए सौ वर्ष बीत गये तो भी आपने मुझे घर जानेकी आज्ञा नहीं दी।। १५-१६॥ भवता त्वभ्यनुक्षाताः शिष्याः प्रत्यवरा मम। उपपन्ना द्विजश्रेष्ठ शतशोऽथ सहस्रशः॥१७॥

द्विजश्रेष्ठ । मेरे बाद सैकड़ों और हजारों शिष्य आपकी सेवामें आये और अध्ययन पूरा करके आपकी आजा लेकर चले गये (केवल मैं ही यहाँ पड़ा हुआ हूँ)॥ १७॥

#### गौतम उवाच

त्वत्प्रीतियुक्तेन मया गुरुशुश्रूषया तव। व्यतिक्रामन्महाकालो नावबुद्धो द्विजर्षभ॥१८॥

गौतमने कहा—विप्रवर ! तुम्हारी गुरुशुश्रूषाले तुम्हारे कपर मेरा बड़ा प्रेम हो गया या। इसीलिये इतना अधिक समय बीत गया तो भी मेरे ध्यानमें यह बात नहीं आयी॥ किं त्वच यदि ते श्रद्धा गमनं प्रति भागव। अनुशां प्रतिगृह्य त्वं खगृहान् गच्छ मा चिरम् ॥१९॥

भगुनन्दन ! यदि आज प्रम्हारे मनमें यहाँसे जानेकी

इच्छा हुई है तो मेरी आज्ञा स्वीकार करो और शीन ही यहाँसे अपने घरको चले जाओ ॥ १९॥

उत्तङ्क उवाच

गुर्वर्थं कं प्रयच्छामि ब्र्हि त्वं द्विजसत्तम । तमुपाहृत्य गच्छेयमनुङ्गातस्त्वया विभो ॥२०॥

उत्तङ्कने पूछा-दिजश्रेष्ठ ! प्रमो ! में आपको गुरुदक्षिणा-में क्या दूँ ? यह बताइये । उसे आपको अर्पित करके आज्ञा लेकर घरको जाऊँ ॥ २० ॥

गौतम उवाच

दक्षिणा परितोषो वै गुरूणां सङ्गिरुच्यते। तव ह्याचरतो ब्रह्मंस्तुष्टोऽहं वै न संशयः॥२१॥

गौतमने कहा—ब्रह्मन् ! सरपुरूष कहते हैं कि गुरूजनोंको संतुष्ट करना ही उनके लिये सबसे उत्तम दक्षिणा है। तुमने जो सेवा की है, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इसमें संशय नहीं है।। २१॥

इत्थं च परितुष्टं मां विजानीहि भृगूद्वह । युवा षोडरावर्षों हि यद्यद्य भविता भवान् ॥२२॥ द्दानि पत्नीं कन्यां च खां ते दुहितरं द्विज । पतामृतेऽङ्गना नान्या त्वत्तेजोऽर्हति सेवितुम् ॥२३॥

भृगुकुलभूषण ! इस तरह तुम मुझे पूर्ण संतुष्ट जानो ।
यदि आज तुम सोलह वर्षके तरुण हो जाओ तो मैं तुम्हें
पत्नीरूपसे अपनी कुमारी कन्या अपित कर दूँगा; क्योंिक
इसके सिवा दूसरी कोई स्त्री तुम्हारे तेजको नहीं सह सकती ॥
ततस्तां प्रतिजन्नाह युवा भूत्वा यदास्त्रिनीम् ।
गुरुणा चाभ्यनुक्षातो गुरुपत्नीमथान्नचीत् ॥२४॥

तव उत्तङ्कने तपोबलसे तरुण होकर उस यशस्त्रिनी गुरुपुत्रीका पाणिग्रहण किया । तत्पश्चात् गुरुकी आशा पाकर वे गुरुपत्नीसे बोले—॥ २४॥

कं भवत्यै प्रयच्छामि गुर्वर्थं विनियुङ्क्व माम् । प्रियं हितं च काङ्क्षामि प्राणैरपि धनैरपि ॥२५॥

भाताजी ! मुझे आज्ञा दीजिये, मैं गुरुदक्षिणामें आपको क्या दूँ ! अपना घन और प्राण देकर भी मैं आपका प्रिय एवं हित करना चाहता हूँ ॥ २५ ॥

यद् दुर्लभं हि लोकेऽसिन् रत्नमत्यद्भुतं महत्। तदानयेयं तपसा न हि मेऽत्रास्ति संशयः॥२६॥.

्हस लोकमें जो अत्यन्त दुर्लम, अद्भुत एवं महान् रतन हो, उसे भी में तपस्याके बल्से ला सकता हूँ; इसमें मंद्यय नहीं हैं ॥ २६॥

अहत्योवाच

परितुष्टास्मि ते विप्र नित्यं भक्त्या तवानम्

रार्वेज्ये रह नद्र वे महत तत गंगेतिमतम् ॥२७॥ आकृत्य केर्लान विकास सामग्री है हुम्बरे भन्ति अस्त नहा नदुष हैं। वेहा दिने निवेद बतना **ही बहुत है।** रामार का मान है। यह सम्बाधी नहीं इन्हा हो। जाओं ॥

#### रैक्स, यह स्थान

१९३२ स्टाउत पुनंस्याववीद् ययः। क्षातास्त्रा मं मातः वर्तात्रं च तव प्रियम् ॥२८॥ भैद्रारक्षात्रको प्रदेशे हैं-महाराव ! गुहरालीकी कार सुरका अन्यूमे कि कहा-स्माताकी । मुसे आशा दीजिये-में कर रहें है भूते अपका दिए कार्य अवस्य करना है।॥

#### महस्तेगच

मीतामाचा विजूते दिये ये मणिकुण्डले। में ममाना भई ने मुर्वर्थः सुरुनी भवेत् ॥२९॥

क्षाताना योजी-नेटा ! राजा धीदासभी रानीने जो दो रिप्त मिनम गुण्यल भारण कर उनते हैं। उनहें ले भागा। युव्हारा कल्यान हो । उनके त्या देनेने तुम्हारी गुरू-र्याप्त पूर्व ही अवसी ॥ २९ ॥

तथेले प्रतिशृष जगाम जनमेजय। गुराजांभियार्थ ये ते समानियतुं तदा ॥३०॥

क्षांत्रम । तथ म्यद्रत अच्छा' कहकर उत्तहने गुर-वर्नी भाषा मीतार कर हो और उनका प्रिय करनेकी रक्ति उन इक्टों हो टानेके टिये चल दिये ॥ ३०॥

म उपाप ययः भीवमुत्तद्वी बाह्मणर्पभः। सीरामं पुरुषाई ये भिहितुं मणिकुण्डले ॥३१॥ र्ि भीनदाभारते आधमेथिके पर्वति अनुगीतादर्वीष उत्तक्कोवास्थाने कुण्डलाहरणे पट्पञ्चादात्तमोऽध्यायः॥ ५६॥.

इत प्रकार धीनहामात्रत आयमेशिकपर्रेक अन्तर्गेत अनुगीताप्रवैमें उत्तद्भके उपाल्यानमें कुण्डलाहरणविषयक रुपनवीं अत्याय पूरा हुआ॥ ५६॥

बाक्षणशिरोमणि उत्तद्ध नरमक्षी राक्षसमावको प्राप्त हुए राजा सौदाससे उन मणिमय कुण्डलॉकी याचना करनेके लिये वहाँसे शीमतापूर्वेक प्रस्थित दुए ॥ ३१ ॥

गीतमस्त्वववीत् पत्तीमुत्तद्वी नाच दश्यते। इति पृष्टा तमाचए कुण्डलार्थे गतं च सा ॥३२॥

उनके चले जानेपर गौतमने पत्नीधे पूछा—'आज उत्तह क्यों नहीं दिखायी देता है ! पतिके इस प्रकार पूछनेपर अहत्याने कहा-वह सौदासकी महारानीके कुण्डल ले आनेके लिये गया ।। ३२॥

ततः प्रोवाच पर्ली स न ते सम्यगिदं कृतम्। शप्तः स पार्थिवो नूनं ब्राह्मणं तं विधप्यति ॥३३॥

यह सुनकर गौतमने पत्नीसे कहा-दिव । यह तुमने अच्छा नहीं किया । राजा सीदास शापवश राक्षस हो गये हैं। अतः वे उस ब्राह्मणको अवस्य मार डालॅंगे' ॥ ३३ ॥

#### अह त्योवाच

अज्ञानन्त्या नियुक्तः स भगवन् ब्राह्मणो मया। भवत्प्रसादान्न भयं किचित् तस्य भविष्यति ॥३४॥

अहत्या योली—भगवन् । मैं इस बातको नहीं जानती थी, इसीलिये उस ब्राह्मणको ऐसा काम सौंप दिया। मुझे विश्वास है कि आपकी कृपांचे उसे वहाँ कोई मय नहीं प्राप्त होगा ॥ ३४ ॥

इत्युक्तः प्राह तां पत्नीमेवमस्त्वित गोतमः । उत्तद्धोऽपि वने शून्ये राजानं तं ददर्श ह ॥३५॥

यह सुनकर गौतमने पत्नीसे कहा- अच्छा, ऐसा ही हो ।' उधर उत्तद्ध निर्जन वनमें जाकर राजा सौदाससे मिले ॥

# सप्तपञ्चाशत्तमोऽप्यायः

उलङ्का मीदागरी उनकी रानीके कुण्डल माँगना और सीदासके कहनेसे रानी मदयन्तीके पास जाना

देशकायन उपान

म मं स्पृत्र सभाय्तं राजानं घोरदर्शनम्। रीपैंदमपुर्वे इसी सीचितेन समुस्तितम्॥१॥

वैदारगणकाली करते है-वन्तेत्व ! सवा सीदास राधन होत्र अंद्र अपार दिसायी देते थे । उनकी सूछ भीत दाई बहुद बड़ी भी तब महम्बंदे महाने हैंने हुए थे।

बकार म धार्म विकेशात त्येतमयावर्यात्। ब्राह्म स्थारेक भारती यमेरमः। २॥

उन्हें देखकर विषयर उत्तद्भको तनिक भी घतराहट नहीं हुई। उन्हें देखते ही महातेजस्वी राजा धौदास, जो यमराजके समान भयंकर ये। उटकर खड़े हो गये और उनके पाम जाकर बोले-॥ २॥

दिएया त्यमसि कल्याण पष्टे काले ममानितकम्। भर्वं मृगयमाणस्य सम्प्राप्तो हिजसत्तम्॥३॥

·कन्यागस्यरूप दिनश्रेष्ट । यहे छीमाग्यकी यात है कि दिन है इटे मागमें आप स्वयं ही मेरे पास चले आये। में इस समय आदार दी दूँद रहा यां ॥ ३ ॥

#### उत्तङ्क उवाच

राजन् गुर्विर्थिनं विद्धि चरन्तं मामिहागतम्। न च गुर्वर्थमुद्युक्तं हिस्यमाहुर्मनीषिणः॥४॥

उत्तङ्क बोले-राजन् ! आपको माल्म होना चाहिये कि मैं गुरुदक्षिणाके लिये घूमता-फिरता यहाँ आया हूँ। जो गुरुदक्षिणा जुटानेके लिये उद्योगशील हो, उसकी हिंसा नहीं करनी चाहिये, ऐसा मनीषी पुरुषोंका कथन है ॥ ४॥

#### राजोवाच

षष्ठे काले ममाहारो विहितो द्विजसत्तम । न शक्यस्त्वं समुत्स्रष्टुं क्षुधितेन मयाद्य वै ॥ ५ ॥

राजाने कहा-दिजश्रेष्ठ ! दिनके छठे भागमें मेरे लिये आहारका विधान किया गया है । यह वही समय है । मैं भूखसे पीड़ित हो रहा हूँ । इसिक्रये मेरे हाथोंसे तुम छूट नहीं सकते ॥ ५॥

#### उत्तक्क उवाच

एवमस्तु महाराज समयः क्रियतां तु मे । गुर्वर्थमभिनिर्वर्त्य पुनरेष्यामि ते वशम्॥६॥

उत्तङ्कने कहा-महाराज! ऐसा ही सही, किंतु मेरे साथ एक शर्त कर लीजिये। मैं गुरुदक्षिणा चुकाकर फिर आपके वशमें आ जाऊँगा॥ ६॥

संश्रुतश्च मया योऽथीं गुरवे राजसत्तम । त्वद्धीनः स राजेन्द्र तं त्वां भिक्षे नरेश्वर ॥ ७॥

राजेन्द्र ! नृपश्रेष्ठ ! मैंने गुरुको जो वस्तु देनेकी प्रतिज्ञा की है, वह आपके ही अधीन है; अतः नरेश्वर ! मैं आपसे उसकी भीख माँगता हूँ ॥ ७॥

ददासि विप्रमुख्येभ्यस्त्वं हि रत्नानि नित्यदा । दाता च त्वं नरव्यात्र पात्रभूतः क्षिताविह । पात्रं प्रतिग्रहे चापि विद्धि मां नृपसत्तम ॥ ८ ॥

पुरुषसिंह! आप प्रतिदिन बहुत-से श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको रत्न प्रदान करते हैं। इस पृथ्वीपर आप एक श्रेष्ठ दानीके रूपमें प्रसिद्ध हैं और मैं भी दान लेनेका पात्र हूँ। नुपश्रेष्ठ! आप मुझे प्रतिग्रहका अधिकारी समझें ॥ ८॥

उपाहत्य गुरोरर्थे त्वदायत्तमरिंदम । समयेनेह राजेन्द्र पुनरेष्यामि ते वशम् ॥ ९ ॥

शत्रुदमन राजेन्द्र ! गुरुका घन जो आपके ही अधीन है, उन्हें अपिंत करके में अपनी की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार फिर आपके अधीन हो जाऊँगा ॥ ९ ॥

सत्यं ते प्रतिजानामि नात्र मिथ्या कथंचन । अनृतं नोकपूर्वं मे स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा ॥१०॥

में आपसे सची प्रतिज्ञा करता हूँ, इसमें किसी तरह मिथ्याके लिये स्थान नहीं है | मैं पहले कमी परिहासमें मी ध्रुठ नहीं वोला हूँ, फिर अन्य अवसरोंपर तो बोल ही कैसे सकता हूँ ॥ १०॥

#### सौदास उनाच

यदि मत्तस्तवायत्तो गुर्वर्थः कृत एव सः। यदि चास्मि प्रतिग्राह्यः साम्प्रतं तद् वदस्व मे ॥११॥

सौदासने कहा-ब्रह्मन् ! यदि आपकी गुरुदक्षिणा मेरे अधीन है तो उसे मिली हुई ही समझिये । यदि आप मेरी कोई वस्तु लेनेके योग्य मानते हैं तो बताइये इस समय मैं आपको स्या दूँ ! ॥ ११॥

#### उत्तङ्क लवाच

प्रतिग्राह्यो मतो मे त्वं सदैव पुरुषर्पभ । सोऽहं त्वामनुसम्प्राप्तो भिक्षितुं मणिकुण्डले ॥१२॥

उत्तङ्कने कहा-पुरुषप्रवर! आपका दिया हुआ दान मैं सदा ही ग्रहण करनेके योग्य मानता हूँ। इस समय मैं आपकी रानीके दोनों मिणमय कुण्डल माँगनेके लिये यहाँ आया हूँ॥ १२॥

#### सौदास उवाच

पत्न्यास्ते सम विप्रर्षे उचिते मणिकुण्डले। वरयार्थं त्वमन्यं वै तं ते दास्यामि सुव्रत ॥१३॥

सौदासने कहा-ब्रह्मर्षे ! वे मणिमय कुण्डल तो मेरी रानीके ही योग्य हैं । सुवत ! आप और कोई वस्तु माँगिये, उसे मैं आपको अवश्य दे दूँगा ॥ १३॥

#### उत्तङ्कः उवाच

अलं ते व्यपदेशेन प्रमाणा यदि ते वयम् । प्रयच्छ कुण्डले महां सत्यवाग् भव पार्थिव ॥१४॥

उत्तङ्कने कहा-पृथ्वीनाय! अव वहाना करना ब्यर्थ है। यदि आप मुझपर विश्वास करते हैं तो वे दोनें मणिमय कुण्डल आप मुझे दे दें और सत्यवादी वर्ने ॥१४॥

#### वैशम्पायन उवाच

इत्युक्तस्त्वव्रवीद् राजा तमुत्तङ्कं पुनर्वचः । गच्छ मद्रचनाद् देवीं बृहि देहीति सत्तम॥१५॥

वैद्यम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! उनके ऐसा कहनेपर राजा फिर उत्तद्क्षते बोले—'साधुशिरोमणे ! आप रानीके पास जाहये और मेरी आज्ञा सुनाकर कहिये। आप मुझे कुण्डल दे दें॥ १५॥

सैवमुक्ता त्वया नूनं महाक्येन शुचिवता। प्रदास्यति द्विजश्रेष्ठ कुण्डले ते न संशयः॥१६॥

बिजश्रेष्ठ ! रानी उत्तम बतका पालन करनेवाली हैं। जब आप उनसे इस प्रकार कहेंगे, तब वे मेरी आशा मानकर दोनों कुण्डल आपको दे देंगी, इसमें संशय नहीं हैं? !! १६!!

#### 373 375

हा वार्ति भागतः दाहरा माग द्वार्यु नरेश्वर । १६५ वार्ति भागन पानी विसर्थ नोपन्तपीत ॥१७॥ १९५५ वेर्ति भागन पानी विसर्थ नोपन्तपीत ॥१७॥ १९५० वेर्दित हो व्यक्ति । वेर्ति आपकी पानीको १९५० वेर्दित हो व्यक्ति व्यक्ति पान को सकेगा ।

#### संक्षित्रय उपाच

ले उपाधि भवातय काँमाशिव्यतितारी । साह कोट न दि मणा सा शक्या द्रष्ट्रमय ये॥ १८॥ सीशासने कहा-अहन् । उन्हें आज आप वनमें सिर्व कार्य के वाल देवीये । यह दिनका छटा माग है (में साहकी सील्ये हैं ) अतः इस समय में उनसे नहीं दि साहकी सुरक्षा

#### वैशस्त्रायन इनाच

उत्तर्भति व हर्षा स जगाम भरतर्षभ । मध्यम्पी व हर्षा स ज्ञापयत् स्वप्रयोजनम्॥ १९॥

र्येदास्यायनजी कहाते हिं—सरतभूषण ! राजाके ऐसा रूपा उत्तर मनि महामनी मदयन्तीके पास गये और जाने गाने प्रानिण प्रयोजन द्वालाया ॥ १९ ॥

भीवासक्यतं शुल्याः ततः सा पृथुलोचना । इत्युवस्य महाबुक्तिमुच्छं जनमेजयः ॥ २०॥

्येशया गाण भीदामका गंदेश मुनकर विद्याललोचना गर्भे ने दर्शक्षणन्, उनके मुनिको इस प्रकार उत्तर दिया—॥ या मे गर्भव व्यापन् नामृती चवसे ऽस्य ।

अभिज्ञानं तु शिचित् त्वं समानिधतुमईसि ॥ २१ ॥ १२८५ ! आप हो कहते हैं। वह टीक है। अनम् ! २६१ १७१ अभ्याद नहीं शेटने हैं। तथादि आप महाराजके हो १९१२ उन्होंका संदय तकर आंधे हैं। इस यातका कोई

भाग अवशे समा च लि ॥ २१ ॥

इति हि दिव्यं मणिकुण्डले में स्वादा यसाध्य महर्षयस्त्र । वेन्द्रिकृष्यस्य हर्नुकामा-

दिस्प्रेंसु निर्म्य परितर्शयन्ति ॥ २२ ॥ भीग दे होती महिलाद प्रण्डल दिस्प हैं। देवता, यक्ष दोग देही और शांत प्रश्नाद जगर्मेदारा इसे सुरा ले

इति अर्थमहासार्के भाषानेषिके पर्वति अनुगीतापर्वणि उत्तद्वीपाल्याने सप्तप वर्ष प्रत्य धीनहान स्टब्स् भाषानेषिकपरिक स्तर्गत स्वरीतापर्वमें उत्तर

जानेकी इच्छा रलते हॅंद्ते रहते हैं॥ २२

> निक्षिसमेता रत्नं यझास्तथोर् निद्रा

'यदि इन कुण्डत लोग इसे इहप लॅंगे। यक्ष उड़ा ले जायँगे उ लग जाय तो देवताले छिद्रे प्चेतिष्विमे नि देवराक्षसनागानाम

'द्विजन्नेष्ठ ! इन हैं का मय चदा बना रहत की ओरते सावधान हो। स्यन्देते हि दिवा क् नक्तं नक्षत्रताराणां

रहते हैं। इतना ही नहें को भी छीने छेते हैं॥ पते ह्यामुच्य भगवः वियाग्निश्वापदेभ्यश्च

·दिनश्रेष्ठ ! ये दो

भगवन् । इन्हें ध कहाँ रह जाता है ? विष कभी मय नहीं होता है हस्येन चेंते आमुक्ते अनुरूपेण चामुक्ते

'छोटे कदका मनु जाते हैं और बड़ी डील अनुरूप बड़े हो जाते हैं प्यंचिध ममेते चै चिषु लोकेषु चिदा

'ऐसे गुणींसे युक्त तीनों लोकोंमें परम प्रशं महागड़की आशसे इन्हें या प्रमाण लाह्ये'॥ २



神殿明康 न्द्रशती। तृष्य क्षत्रकी है है। अस देश करेंग में प्राप्ता में प्राप्ता भे ने भे देखी। हे तो हो हो तमें हाजां। । सा 7

**经企业的企业的企业的企业的企业的企业** 

## क्ल्याणका 'भक्ति-अङ्क'

उत्पादके (सर्वित्यक्ष की भागविक प्रायः सभी प्रदेशोंके भक्ती तथा विद्वानीने वड़ी

्रोतीर जगहुर श्रीशंकराचार्यजी टिखते हैं— या अद्भानतीके दिये वदा ही उपकारी है।''''' दक्षिण प्रतिबंध विद्वान् श्रीमहाटिक्स टिखते हैं—

ाति अह'—अत्यन्त क्षाच्य वस्तु है। आपलोग} वहुत चड़ी सेवा कर रहे हैं—' बगायह महान् विद्वान् श्रीभूपेन्द्रनाथ राय चीधरी लिखते हैं—

एक । योगाए विषयके सम्बन्धमें इस प्रकार तथ्यवहुल विचार आजतक किसी भी भाग्यक्षक नहीं देगा गया है। इस सुसम्पादित अङ्को लिये, अत्यन्त प्रीतिके साथ में अंपका जीकार से कामा है।

ार महोह सामान, जामी, विशिष्ट विद्वान् पं ० श्रीचेलालालजी मोहला काव्यतीर्थने लिखा है— भिक्त-श्रद्ध आध्यात्मिक प्रेरणाका छलकता हुआ स्रोत है। भारतीय भिक्त धारा-के विभिन्न पतन्तुओं नथा विद्यापताओंपर विद्याद एवं सुविस्तृत प्रकाश डालनेवाला हिंदी-उन्हाम है तथा कीई विद्यापाद अवतक नहीं निकला है। . . . . .

. -

'मांगपृ'क श्रीप्रतापरायजी भट्ट लिखते हैं—

भक्त नथा भक्तिके विभिन्न सब अङ्गाँकी इसमें विवेचनापूर्ण विशद और प्रचुर सामग्री भव पहुँ है—सनमुन एक ही प्रन्थमें ऐसा संग्रह विरल है—'

बर्ग्यः विद्यास साम्या-मण्डलके प्रधान प्रसिद्ध महात्मा स्वामीजी श्री**प्रेमपुरीजी महाराज लिखते हैं**—

्यान भक्ति वैराप्य धर्म और सदाचारके धुरन्धर प्रतिपादक मासिक पत्र 'कल्याण'के दर्शाप्पे वर्षरा विशेषात् है—भक्ति-अङ्क' । इसमें प्रभु-प्राप्तिके सुलभ साधन भक्तिके विभिन्न रूप एवं अङ्ग अपयुक्त गीतिंस संगृहीत हुए हैं। ""सुतरां यह अङ्ग कर्मप्रेमी भावप्रेमी झान-वर्गा आहि सनी प्रकारणे प्रेमियोंके लिये एक उपादेय वस्तु वन गया है।—'

भारी विभविवालयो प्रसिद्ध विद्वान् डा० श्रीवासु**देवशरणजी अप्रवालका लिखना है**—

्यापरा परिश्रम वरावनीय है। अति रोचक और उपयोगी सामग्री संगृहीत की है। नगरहितका उज्यस प्रकाश मनमें आ जाय तो कल्याणकी यह सेवा धन्य है और सफल है।'

अंगर पर्नोमेंन कुछ ही पत्रोंका यह सार है। 'कल्याण'के पाठक-पाठिकाओंसे प्रार्थना है कि वे प्रपत्त करके 'कल्याण'के ब्राहक बनावें। इससे हम तो कृतक होंगे ही, वे भी सद्-गानिके प्रचारक पुष्य स्टूरेंगे। भक्ति-अद्भ'के संब्रहके लिये भी सभी महानुभावोंको शीब्र ही रसका प्रारक यन जाना चाहिये। मृत्य अ॥) वार्षिक है।

सम्पादक कल्याण, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )



संस्कृत मूल

हिन्दी

हिन्दी अनुवाद

मंख्या त

हिन्दी प्रवाद

मूल

સનુવા**દ** ⊶^-

वर्ष ३

THE THEFT

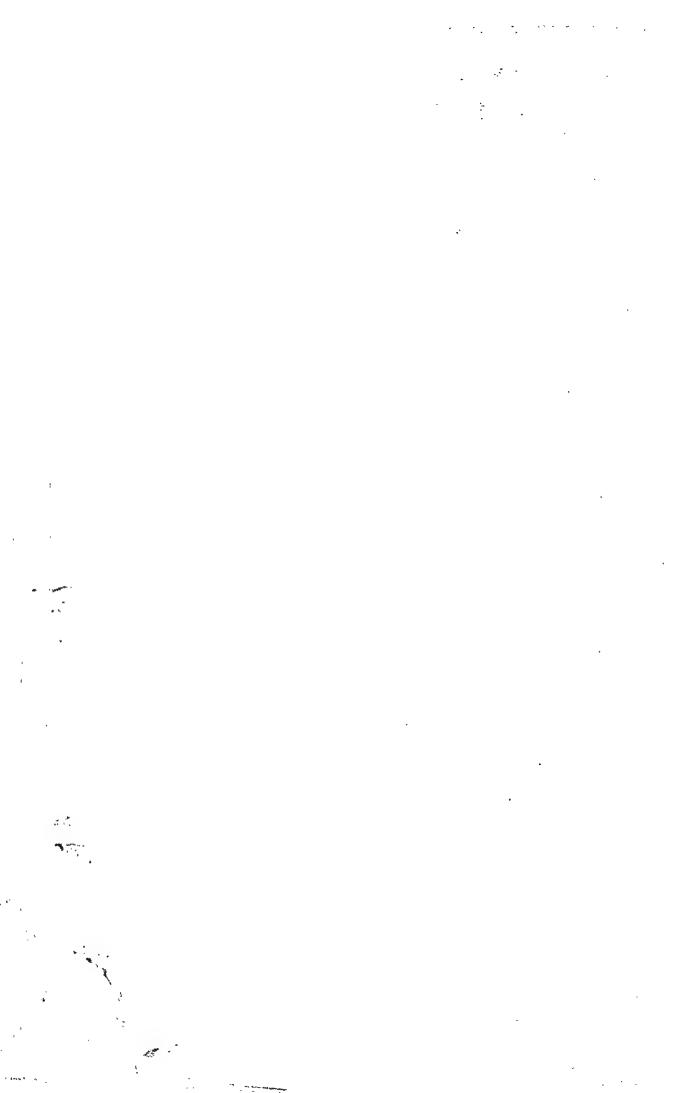

#### ॐ श्रीपरमात्मने नमः



नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्त्रतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥

वर्ष ३ }

गोरखपुर, ज्येष्ठ २०१५, जून १९५८

{ संख्या ८ {पूर्णसंख्या ३२

## समस्त साधनोंसे प्राप्त होनेवाली सिद्धि श्रीऋष्ण-भक्ति

तत्त्वं हरिः श्रुतिमतं पुरुपार्थभूमि-स्तत्रेव सर्वजगदीश्वरतावसेया। सर्वात्मना सकलसाधनसिद्धिरेपा भक्तिभेवेद् भगवतीश्वर आत्मनाथे॥

वेदोंके सिद्धान्तभूत परम तत्त्व भगवान् श्रीकृष्ण हैं, पुरुषार्थकी आधार-भूमि भी वे ही हैं। सम्पूर्ण जगत्की ईश्वरताका अवसान भी उन्होंमें है। आत्माके भी स्वामी परमात्मा सर्वेश्वर भगवान् श्रीकृष्णमें पूर्णरूपसे भक्ति-भाव हो जाय—यही समस्त साधनोंद्वारा प्राप्त होनेवाली सिद्धि है।

ロストクトライクトライクト

なんからからからからからから

नन्तरकः सुद्रक तथा प्रकाशक हर्नानप्रसाद पोद्दारः गीताप्रेसः गोरसपुर र्देनारार-परिवद समनास्ययगद्व द्यान्त्री पाग्हेय सामः

एक प्रतिका भारतमॅ (۶ विदेशमं २॥) ( ४ शिक्षिंग )

## विषय-सूची ( आश्वमेधिकपर्व )

| अध्याय                                                       | विषय                                                              | पृष्ठ-संख्या                    | अध्याय                                       | विषय                                                             | <b>पृष्ठ-सं</b> ख्या                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ५८–कुण्डल लेकर उत्त<br>कुण्डलोंका अपहरण<br>अग्निदेवकी कृपासे | ङ्कका लौटना, मार्गमें<br>ए होना तथा इन्द्र र<br>फिर उन्हें पाकर र | उन<br>भौर<br>गुरु-              | ७२-व्यासजीकी<br>कीः राज्य<br>और नकुर         | आज्ञासे अश्वकी रक्ष<br>और नगरकी रक्षा<br>छकी तथा कुटुम्ह         | ाके लिये अर्जुन-<br>के लिये भीमसेन                    |
| ५९—भगवान् श्रीकृष्णका<br>पर्वतपर महोत्सवमें                  |                                                                   | तक<br>भौर                       | ७३–सेनासहित<br>७४–अर्जुनके द्वा              | अर्जुनके द्वारा अश्वव                                            | का अनुसरण <sup></sup> ६२५४<br>ग                       |
| ६०-वसुदेवजीके पूछनेपर                                        | श्रीकृष्णका उन्हें महाभ<br>पसे सुनाना                             | रत                              | साथ युद्ध<br>७६-अर्जुनके द्वा                | ···<br>रा वज्रदत्तकी पराज                                        | ··· ६२५८<br>ाय     •• ६२६०                            |
| ६१-श्रीकृष्णका सुभद्रा<br>अभिमन्युवधका वृ                    | के कहनेसे वसुदेवर्ज<br>त्तान्त सुनाना                             | ोको<br>· · · ६२३३               | ७७-अर्जुनका सै<br>७८-अर्जुनका सै             | न्धवोंके साथ युद्ध<br>न्धवोंके साथ युद्ध उ                       | ः ६२६२<br>मौर दुःशला-<br>ः ६२६४                       |
| अर्जुनको समझाकर<br>करनेकी आज्ञा देना                         | व्यासजीका उत्तरा ह<br>युधिष्ठिरको अश्वमेध                         | और<br>यज्ञ<br>· · · ६२३६        | ७९-अर्जुन और<br>की मृत्यु<br>८०-चित्राङ्गदाव | वभुवाइनका युद्ध                                                  | एवं अर्जुन-<br>" ६२६७<br>से जगनेपर                    |
|                                                              | भाइयोंके साथ परा<br>ले धन ले आनेके रि                             | लेये                            | से संजीवर्न<br>जीवित होन                     | मिणिके द्वारा अः<br>ग                                            | र्जुनका पुनः<br>··· ६२७०                              |
| ६४-पाण्डवोंका हिमालय<br>डालना और रातमें                      | ापर पहुँचकर वहाँ पर<br>उपवासपूर्वक निवास क                        | ड़ाव<br>रना ६२४०                | का कारण                                      | मर्जुनके पूछनेपर अप्<br>एवं अर्जुनकी पराज्<br>त्र और पत्नीसे विद | ायका रहस्य                                            |
| धनराशिको खुदवाक<br>६६-श्रीकृष्णका हस्तिनापु                  | जा करके युधिष्ठिरका<br>तर अपने साथ ले जाना<br>दमें आगमन और उत्त   | उस<br><b>* * ६२४१</b> .<br>राके | ८२-मगधराज र<br>८३-दक्षिण औ                   | मेघसन्धिकी पराजय                                                 | ••• ६२७४<br>••• ६२७६<br>टवर्ती देशोंमें<br>पञ्चनद एवं |
|                                                              |                                                                   | ६२४३                            | गान्धार देव<br>८४-शकुनिपुत्र                 | ामें प्रवेश                                                      | ••• ६२७८<br>••• ६२८०                                  |
| प्रार्थना<br>६८-श्रीकृष्णका प्रस्ति                          | • • •                                                             | … ६२४५<br>सका                   | हुए राजा<br>आयोजन                            | तथारा नाना र<br>ओंका यज्ञकी स<br>देखना '''<br>छिरका भीमसेनको     | जावट और<br>••• ६२८१                                   |
| लिये प्रार्थना<br>६९—उत्तराका विलाप                          | •••                                                               | ••• ६२४६                        | पूजा कर                                      | नेका आदेश और                                                     |                                                       |
| उसके मृत बालकके<br>७०-श्रीकृष्णद्वारा राजा                   | ो जीवन-दान देना                                                   | ··· ६२४८<br>तथा                 | ८७-अर्जुनके वि<br>बातचीतः                    | वषयमें श्रीकृष्ण औ<br>अर्जुनका हस्तिनापु<br>र चित्राङ्गदाके साथ  | र युधिष्ठिरकी<br>रमें जाना तथा                        |
| ७१-मगवान् श्रीकृष्ण<br>पाण्डवींका स्वागतः                    | और उनके साथियों<br>पाण्डवोंका नगरमें अ                            | द्वारा<br>गकर                   | आगमन<br>८८-उल्पी औ                           | र चित्राङ्गदाके स्री<br>ण आदिसे सत्कार                           | ··· ६२८५ ू<br>हेत बभुवाइनका                           |
|                                                              | ्व्यासजी तथा श्रीकृष्<br>लेखे आजा देना                            |                                 | रक्ष-जानूप<br><b>बज्ञ</b> का आ               |                                                                  | ६ १८७                                                 |

६-सा रच धीर्ष्य व्याग उन्होंके ··· ( '' ) ६२७४ रेच्ण रहारी सुरायरी की सुणहाल स्वीत (मादा) ६२२९ ७-महाराज युघिष्टिरके अश्वमेधयज्ञमें एक नेवलेका आगमन ··· ( » ) ६२९३ ४-मार्थिय भी हाला अवसे विकासमा ८-महर्ति व्यगस्यकी यज्ञके समय प्रतिज्ञा ( ,, ) ६३०४ Minery 27 Stranting Market Andrews ९-- वंदेवमयी गो-माता (रंगीन) ६३४८ कुरम्पात् स्थार क्षेत्रे व ( ") ६२३१ १०-(१२ लाइन चित्र फरमोंमें)

## विषय-सूची (आश्रमवासिकपर्व)

| अध्याय                     | विषय                                                                                       | पृष्ठ-संख्या | अध्याय                      | विषय                                                                    |                                      | पृष्ठ-संख्य |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| १—भाइयोंसहि                | ( <b>आश्रमवासपर्व</b> )<br>त युधिष्टिर तथा कुन्ती आदि देवि                                 |              |                             | मीमको समझाना<br>यथेष्ट धन है                                            |                                      |             |
| के द्वारा धृ               | तराष्ट्र और गान्धारीकी सेवा                                                                | •• ६३८३      |                             | ना                                                                      |                                      | ६४१         |
|                            | धतराष्ट्र और गान्धारीके अनुकृ                                                              | •            | •                           | धृतराष्ट्रको युधिष्ठि<br>ाना                                            |                                      |             |
| ३-राजा धृतरा               | ष्ट्रका गान्धारीके साथ वनमें जाने                                                          | के           | १४-राजा घृत                 | राष्ट्रके द्वारा मृत<br>विशाल दान-यज्ञका                                | व्यक्तियोंके लिये                    |             |
|                            | ग एवं युधिष्ठिरसे अनुमति देने<br>रोध तथा युधिष्ठिर और कुन                                  |              |                             | हेत धृतराष्ट्रका वनः                                                    |                                      |             |
|                            | खी होना<br>समझानेसे युधिष्ठिरका धृतराष्ट्रव                                                |              |                             | पुरवासियोंको छौटान<br>प्नेपर भी कुन्तीक                                 |                                      |             |
| वनमें जानेवे               | के लिये अनुमति देना                                                                        | . ६३८३       |                             |                                                                         |                                      | ६४१५        |
| ५-धृतराष्ट्रके इ           | प्रारा यु <b>घि</b> ष्ठिरको राजनीतिका उपदे                                                 | श ६३९४       | १७-कुन्तीका पा              | ण्डवींको उनके अ                                                         | नुरोधका उत्तर                        | ६४१७        |
|                            | राजनीतिका उपदेश<br>धृतराष्ट्रके द्वारा राजनीतिका उपदेश                                     |              |                             | स्त्रियोंसहित निराश                                                     |                                      |             |
|                            | कुरुजाङ्गल देशकी प्रजासे वन                                                                |              |                             | गरी और धृतराष्ट्र<br>निवास करना                                         |                                      |             |
|                            | । आज्ञा माँगना<br>धृतराष्ट्रकी क्षमा-प्रार्थना                                             |              |                             | ादिका गङ्गातटपर<br>रेक्से जन्म और कर                                    |                                      |             |
|                            | रुतराष्ट्रका बामान्त्रायना<br><mark>ओरसे साम्बनामक ब्राह्मणक</mark> ्                      |              | -                           | तेत्रमें जाना और शत<br>ग                                                |                                      |             |
| ११—धृतराष्ट्रका<br>लिये धन | गन्तवनापूर्ण उत्तर देना<br>विदुरके द्वारा युधिष्ठिरसे श्राद्धवे<br>मॉगनाः अर्जुनकी सहमति औ | हे<br>र      | दृष्टान्त देकर<br>बढ़ाना तथ | प्राचीन राजर्षियीं<br>: धृतराष्ट्रकी तपस्या<br>।।     शतयूपके     पूछने | विषयक श्रद्धाको<br>नेपर धृतराष्ट्रको |             |
| भीमसेनका                   | विरोध '''                                                                                  | . १४०८       | मिलनेवाली                   | गतिका भी उल्लेख                                                         | करना '''                             | ६४२२        |

## चित्र-सूची

१-(५ लाइन चित्र फरमोंमें)

1

被 "哪

古古古古古

हिं। जी • १३४२

51 ••• **६**३%

ता गाद्दाः

য়) 🚻

, ) **६**१३



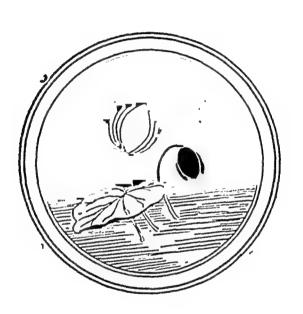

\*\*\*

4 4 4



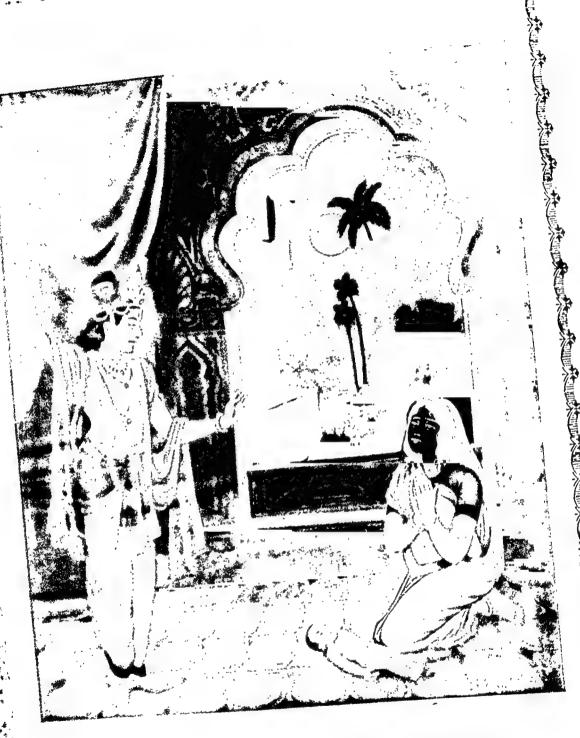

भगवान श्रीकृष्यके द्वारा उत्तराके मृत वालकको जिलानेकी प्रतिद्या

### अष्टपञ्चारात्तमोऽध्यायः

कुण्डल लेकर उत्तङ्कका लौटना, मार्गमें उन कुण्डलोंका अपहरण होना तथा इन्द्र और अग्निदेवकी कृपासे फिर उन्हें पाकर गुरुपत्नीको देना

वैशम्पायन उदाच

स मित्रसहमासाद्य अभिज्ञानमयाचत । तस्मै द्दार्वाभज्ञानं स चेक्ष्वाकुवरस्तदा ॥ १ ॥

वैश्वाम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय । रानी मदयन्ती-की बात सुनकर उत्तङ्कने महाराज मित्रसह ( शैदाय ) के पास जाकर उनसे कोई पहचान माँगी । तब इक्ष्वाकुवंशियोंमें श्रेष्ठ उन नरेशने पहचानके रूपमें रानीको सुनानेके लिये निम्नाङ्गित सन्देश दिया ॥ १ ॥

सौरास उवाच

न चैवैषा गतिः क्षेम्पा न चान्या विद्यते गतिः। एतन्मे मतमाज्ञाय प्रयच्छ मणिकुण्डले ॥ २ ॥

सौदास बोले-प्रिये! मैं जिस दुर्गतिमें पड़ा हूँ, यह मेरे लिये कल्याण करनेवाली नहीं है तथा इसके िखा अब दूसरी कोई भी गति नहीं है। मेरे इस विचारको जानकर तुम अपने दोनों मिणमय बुण्डल इन ब्राह्मणदेवताको दे डालो॥ २॥

इत्युक्तस्तामुत्तङ्गस्तु भर्तुवीक्यमथाव्रवीत् । श्रुत्वा च सा तदा प्रादात् ततस्ते मणिकुण्डले॥३ ॥

राजाके ऐसा कहनेपर उत्तङ्कने रानीके पास जाकर पतिकी कही हुई बात ज्यों-की-त्यों दुहरा दी। महारानी मदयन्तीने स्वामीका वचन सुनकर उसी समय अपने मणिमय कुण्डल उत्तङ्क मुनिको दे दिये॥ ३॥

अवाप्य कुण्डले ते तु राजानं पुनरव्रवीत् । किमेतद् गुद्यवचनं श्रोतुमिच्छामि पार्थिव ॥ ४ ॥

उन कुण्डलोंको पाकर उत्तङ्क मुनि पुनः राजाके पास आये और इस प्रकार बोले—'पृथ्वीनाथ! आपके गृढ़ वचनका क्या अभिप्राय था, यह मैं सुनना चाहता हूँ'॥

सौदास उवाच

प्रजानिसर्गाद् विप्रान् वै क्षत्रियाः पूजयन्ति ह । विप्रेभ्यश्चापि वहवो दोषाः प्रादुर्भवन्ति वै ॥ ५ ॥

सीदास बोले-ब्रह्मन् । क्षित्रयलोग सृष्टिके प्रारम्भ-कालते ब्राह्मणोंकी पूजा करते आ रहे हैं तथापि ब्राह्मणोंकी ओरसे भी क्षात्रयोंके लिये बहुत-से दोष प्रकट हो जाते हैं॥ सोऽहं द्विजेभ्यः प्रणतो विषाद् दोषमवाप्तवान्। गतिमन्यां न पश्यामि मदयन्तीसहायवान्॥ ६॥

में सदा ही ब्राह्मणोंको प्रणाम किया करता या, किंतु

एक ब्राह्मणके ही शापसे मुझे यह दोष—यह दुर्गति प्राप्त हुई है। मैं मदयन्तीके साथ यहाँ रहता हूँ, मुझे इस दुर्गतिसे छुटकारा पानेका कोई उपाय नहीं दिखायी देता ॥ ६॥

न चान्यामपि पश्यामि गतिं गतिमतां वर । स्वर्गद्वारस्य गमने स्थाने चेह द्विजोत्तम ॥ ७ ॥

जङ्गम प्राणियोंमें श्रेष्ठ विप्रवर ! अत इस लोकमें रहकर मुख पाना और परलोकमें स्वर्गीय मुख भोगनेके लिये मुझे दूसरी कोई गति नहीं दीख पड़ती ॥ ७॥

न हि राज्ञा विशेषेण विरुद्धेन द्विजातिभिः । शक्यं हि लोके स्थातुं वै प्रेत्य वा सुखमेधितुम्॥८॥

कोई भी राजा विशेषरूपसे ब्राह्मणोंके साथ विशेष करके न तो इसी छोकमे चैनसे रह सकता है और न परलोकमें ही सुख पा सकता है। यही मेरे गृढ़ संदेशका ताल्पर्य है॥ ८॥ तिहिष्टे ते मया दत्ते पते स्वे मणिक् ण्डले।

तिर्षे ते मया दत्तं पते स्व मणिकुण्डल । यः कृतस्तेऽद्य समयः सफलं तं कुरुष्व मे ॥ ९ ॥

अच्छा अब आपकी इच्छाके अनुसार ये अपने मणिमय कुण्डल मैंने आपको दे दिये। अब आपने जो प्रतिशा की है, वह सफल कीजिये॥ ९॥

उत्तङ्क उवाच

राजंस्तथेह कर्तासि पुनरेष्यामि ते वशम् । प्रदनं च कंचित् प्रष्टुं त्वां निवृत्तोऽस्मिपरंतप॥१०॥

उत्तङ्कने कहा— राजन् ! शत्रुसंतापी नरेश ! में अपनी प्रतिज्ञाका पालन करूँगाः पुनः आपके अधीन हो जाऊँगाः किंतु इस समय एक प्रश्न पूछनेके लिये आपके पास लौटकर आया हूँ ॥ १० ॥

सीदास उवाच

बृहि विष यथाकामं प्रतिवक्तासि ते वचः। छेत्तासि सश्यं तेऽद्य न मेऽत्रास्तिविचारणा॥११॥

सौदासने कहा—विप्रवर! आप इच्छानुसार प्रश्न कीजिये! मैं आपकी वातका उत्तर दूँगा। आपके मनमं जो र् भी संदेह होगा अभी उसका निवारण करूँगा। इसमें मुझे कुछ भी विचार करनेकी आवस्यकता नहीं पहेगी॥ ११॥

उत्तङ्क उवाच

प्राहुर्वाक्संयतं विप्रं धर्मनैपुणदर्शिनः । मित्रेषु यश्च विषमः स्तेन इत्येव तं विदुः ॥ १२॥ उत्तङ्कते कहा—राजन् ! घर्मनिपुण विद्वानीने उसीको  अपने कहा है। जो भारती वालोहा संदम करता है।—चत्य-प्रश्ने कुछ जो मिनोके नाम जिस्मताक व्यवहार करता है।
 अंश नक माना महा है। देश देश।

स्य भवान निवतामय सम्याती मन पार्थिव । सः में सुर्वित प्रययद्वास्य सम्मती पुरुषर्पभ ॥ १२॥ १९वित्तप ! पुरुषयवार ! आज आपके साथ मेरी मित्रता हो संगोदित द्वालिवे आप पुरेष अवडी सवाद दोजिये ॥१३॥

ावामार्गोडहमहोह भवांख पुरुषादकः । भवत्यहारामागन्तुं धमं मम न वेति वै ॥ १४॥

ान यहाँ नेस मनोरण सन्छ हो गया है और आप नरनती सत्तन हो गये हैं। ऐसी दशामें आपके पास मेरा फिर सीटनर जाना डनित है या नहीं ॥ १४॥

#### सीदास उपाच

क्षमं चेदिह यक्तव्यं तय द्विजवरोत्तम । मन्समीपं द्विजञ्जेष्ट नागन्तव्यं कथंचन ॥१५॥

सीदासने फहा—दिवभेष्ठ ! यदि यहाँ मुझे उचित राज कटनी है। तय ती मैं यही कहूँगा कि ब्राह्मणोत्तम ! आप-हो मेरे पास किसी तरह नहीं आना चाहिये॥ १५॥

एवं तव प्रपद्यामि श्रेयो भृगुकुलोहह । भागव्यता हि ते विष भवन्मृत्युनं संशयः ॥ १६॥

भगु इन्ध्राण विष ! ऐसा करनेमें ही में आउकी मलाई देलता हूँ । यदि आर्थेगे तो आउकी मृत्यु हो जायगी । इसमें संगर नहीं है ॥ १६ ॥

#### चैशस्यायन उवाच

इन्युक्तः स तदा राग्ना क्षमं बुद्धिमता हितम्। जनुभाष्य स राजानमहत्त्यां प्रतिजन्मिवान् ॥ १७॥

र्वेशस्यायनजी कहते हैं—जनमेजय ! इस प्रकार हुं इमान राजा छीदामके मुलसे उचित और हितकी बात गुन र उनकी अशा के उच्च मुनि अहत्याके पास चल दिये॥

मृद्गित्वा कुण्डले दिथ्ये गुरुपत्त्याः प्रियंकरः । जयन महना प्रायाद् गीतमस्यात्रमं प्रति ॥ १८॥

गुरुपनी हा पिय करनेवाले उत्तह दोनों दिव्य कुण्डल रोहर बड़े वेवले गीतमहे आध्मकी ओर यहे ॥ १८ ॥ यथा तथो राजणं च मदयन्त्याभिभाषितम्।

सभा से मुल्डले सद्ध्या तदा कृष्णाजिने उनयत् ॥

सभी मद्दरीने उन कुष्णचेंद्री स्थाके लिये जैसी विवि
भूषते भी उसी प्रशास उन्हें साथे सहस्योग से के

मण्डी भी जिली प्रकार उन्हें याचे सुगचमँमें बाँघकर वे से जा गई में १९१९ ॥

स भौक्षीयत् सुभाविष्टः फलभारसमन्तितम् । वित्यं दक्षयं विवर्षिणक्येष्ट्रं यः वं ततः ॥ २०॥ शाखामासन्य तस्यैव कृष्णाजिनमरिद्म। पातयामास विल्वानि तदा स द्विजपुद्गवः ॥ २१

शतुरमन! रास्तेमें एक स्थानमें उन्हें बहे जोरकी भ रुगी। वहाँ पास ही फलोंके मारसे धका हुआ एक बेल वृक्ष दिखायी दिया। ब्रह्मिप उत्तद्ध उस वृक्षपर चढ़। और उस काले मृगचर्मको उन्होंने उसकी एक शाखामें बे दिया। फिर ने ब्राह्मणपुद्भव उस समय वहाँ विदेशी हुकर गिराने लगे॥ २०-२१॥

यथ पातयमानस्य विल्वापहतचक्षुपः । न्यपतंस्तानि विल्वानि तस्मिन्नेवाजिने विभो॥ २ः यस्मिस्ते कुण्डले बद्धे तदा हिजवरेण वै ।

उस समय उनकी दृष्टि वेलीपर ही लगी हुई थी ( कहाँ गिरते हैं, इसकी ओर उनका ध्यान नहीं था )। प्रम् उनके तोड़े हुए प्रायः सभी वेल उस मृगछालापर ही, जि उन विप्रवरने वे दोनों कुण्डल बाँघ रखे थे, गिरे विल्वप्रहारे स्तस्याथ व्यशीर्यद् वन्धनं ततः ॥ २३ सकुण्डलं तद्जिनं प्रपात सहस्मा तरोः।

उन वेलोंकी चोटसे बन्धन टूट गया और कुण्डलसी वह मृगचर्म सहसा इससे नीचे जा गिरा ॥ २३६ ॥ विद्योर्णयन्धने तस्मिन् गते कृष्णाजिने महीम्॥ २४॥ व्यवस्यद् भुजगः कश्चित् ते तत्र मणिकुण्डले। पेरावतकुलोद्धृतः शोबो भृत्वा तदा हि सः॥ २५॥ विद्रयास्येन वर्णीकं विवेशाथस कुण्डले।

वन्यन ट्रंट जानेपर उस काले मृगछालेके पृथ्वीपर गिरते ही किसी सर्पकी हिए उसपर पड़ी। वह ऐगावतके कुलमें उत्पन्न हुआ तक्षक था। उसने मृगछालाके भीतर रक्खे हुए उस मणिमय कुण्डलोंको देखा। फिर तो वड़ी शीवता करके वह उन कुण्डलोंको दाँतोंमें दवाकर एक याँगीमें घुस गया॥ हियमाणे तु हुट्टा स कुण्डले भुजगेन ह ॥ २६॥ पपात बुक्षान् सोहंगो दुःखान् परमकोपनः। स दण्डकाष्टमादाय वस्मीकमखनन् तदा॥ २७॥

सर्वके द्वारा कुण्डलीका अपहरण होता देख उत्तक्क मुनि उदिरन हो उटे और अत्यन्त कोचमें भरकर वृक्ष में कूद पढ़े। आकर एक काटका टंटा हायमें ले उसीने उस बॉबीको खोदने लगे॥ २६-२७॥

अहानि त्रिंशदृष्यग्रः पञ्च चान्यानि भारत । कोधामर्पाभिसंतप्तस्तदा ब्राह्मणसत्तमः ॥ २८ ॥

मरतनन्दन ! ब्राह्मणशिरोमणि उत्तक्क क्रोच और अमर्पेषे मंत्रम हो लगातार पैतीम दिनोतक विना किसी घवराहटके बिल खोदनेके कार्यमें खुटे रहे ॥ २८॥

तस्य वेगमसर्घः तमसहन्ती चसुन्थरा । दण्डकाष्टाभिनुवाही चचाल भृशमाकुला ॥ २९॥ उनके उस असहा वेगको पृथ्वी मी नहीं सह सकी। वह डंडेकी चोटसे घायल एवं अत्यन्त व्याकुल होकर डगमगाने लगी॥ २९॥

ततः खनत एवाथ विप्रवेधिरणीतलम् । नागलोकस्य पन्थानं कर्तुकामस्य निश्चयात्॥ ३०॥ रथेन हरियुक्तेन तं देशमुपजिम्मवान् । वज्रपाणिर्महातेजास्तं दद्शे द्विजोत्तमम् ॥ ३१॥

उत्तङ्क नागलोकमें जानेका मार्ग वनानेके लिये निश्चय करके घरती खोदते ही जा रहे थे कि महातेजस्वी वज्रघारी इन्द्र घोड़े जुते हुए रयपर बैठकर उस स्थानपर आ पहुँचे और विप्रवर उत्तङ्कसे मिले ॥ ३०-३१ ॥

#### वैशम्पायन उवाच

स तु तं ब्राह्मणो भूत्वा तस्य दुःखेन दुःखितः । उत्तङ्कमब्रवीद् वाक्यं नैतच्छक्यं त्वयेति वै ॥ ३२॥ इतो हि नागलोको वै योजनानि सहस्रदाः । न दण्डकाष्टसाध्यं च मन्ये कार्यमिदं तव ॥ ३३॥

वैशस्पायनजो कहते हैं—राजन्! इन्द्र उत्तङ्कके दुःख-सेदुस्वी थे। अतः ब्राह्मणका वेष वनाकर उनसे बोले-'ब्रह्मन्!



यह काम तुम्हारे वशका नहीं है। नागलोक यहाँसे इजारों योजन दूर है। इस काठके डंडेसे वहाँका रास्ता वने, यह कार्य सधनेवाला नहीं जान पड़ता'॥ ३२-३३॥ उत्तङ्क उवाच

नागलोके यदि ब्रह्मन् न शक्ये कुण्डले मया। प्राप्तुं प्राणान् विमोक्ष्यामि पश्यतस्तु द्विजोत्तम॥३४॥ उत्तङ्कने कहा—ब्रह्मन् ! द्विजशेष्ठ ! यदि नागलोकमें जाकर उन कुण्डलींको प्राप्त करना मेरे लिये असम्मव है तो मैं आपके सामने ही अपने प्राणींका परित्याग कर दूँगा॥ वैशस्यायन उवाच

यदा स नाशकत् तस्य निश्चयं कर्तुमन्यथा। वज्रपाणिस्तदा दण्डं वज्रास्त्रेण युयोज ह ॥ ३५॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—रानन्! वज्रवारी इन्द्र जव किसी तरह उच्छको अग्ने निश्चयसे न हटा सके, तब उन्होंने उनके डंडेके अमभागमें अपने वज्रास्त्रका संयोग कर दिया॥ ततो वज्रप्रहारेस्तैर्दार्यमाणा वसुन्धरा ।

नागलोकस्य पन्थानमकरोज्जनमेजय ॥ ३६॥ जनमेजय ! उस वज्जके प्रहारते विदीर्ण होकर पृथ्वीने

नागलोकका रास्ता प्रकट कर दिया ॥ ३६ ॥ स तेन मार्गेण तदा नागलोकं विवेश ह । ददर्श नागलोकं च योजनानि सहस्रशः ॥ ३७ ॥

उसी मार्गसे उन्होंने नागलोक में प्रवेश किया और देखा कि नागोंका लोक सहसों योजन विस्तृत है ॥ ३७ ॥ प्राकारनिचयेदिंव्येर्मणिमुक्तास्त्रलंकृतेः । उपपन्नं महाभाग शातक्रमभमयेस्त्रथा॥ ३८॥

महाभाग ! उसके चारों ओर दिन्य परकोटे वने हुए हैं; जो सोनेकी ईंटोंसे बने हुए हैं और मणि-मुक्ताओंसे अलंकृत हैं ॥ ३८॥

वापीः स्फटिकसोपाना नदीश्च विमलोदकाः। द्दर्श वृक्षांश्च वहून् नानाद्विजगणायुतान् ॥ ३९ ॥

वहाँ स्फटिक मणिकी बनी हुई चीढ़ियों सुशोभित वहुत-सी बावड़ियों। निर्मल जलवाली अनेकानेक निदयों और विहगवृन्दसे विभूषित बहुत-से मनोहर वृक्षीको भी उन्होंने देखा ॥ ३९॥

तस्य लोकस्य च द्वारं स ददर्श भृगृद्वहः । पञ्चयोजनविस्तारमायतं शतयोजनम् ॥ ४०॥

मृगुकुलतिलक उत्तङ्कने नागलोकका वाहरी दरवाजा देखा, जो सौ योजन लंबा और पाँच योजन चौड़ा था॥ नागलोकमुत्तङ्कस्तु प्रेक्ष्य दीनोऽभवत् तदा। निराश्रश्वाभवत् तत्र कुण्डलाहरणे पुनः॥ ४१॥

नागलोककी वह विद्यालता देखकर उत्तङ्क मूंनि उस समय दीन-हतोत्साह हो गये। अव उन्हें फिर कुण्डल पानेकी आशा नहीं रही ॥ ४१॥

तत्र प्रोवाच तुरगस्तं कृष्णश्वेतवालधिः । ताम्रास्यनेत्रः कौरव्य प्रज्वलन्निय तेजसा ॥ ४२॥

इसी समय उनके पास एक घोड़ा आयाः जिमकी पूँछके बाल काले और सफेद ये। उसके नेत्र और मुँह लाल रंगके ये। कुकनन्दन! वह अपने तेजसे प्रज्वलित सा हो रहा या ।

And a first making

4

117

1

46

7

沙特納

हैं। इंच्रिकी का

ाता स्थापित स्थापित

Herri

161

ंहा किंह

ना हो

िता चि ||

1881

भनताय नमेत्रने ततस्यं विष लप्यसे । ग्रावतगुतिनेह तवानीते हि कुण्डले ॥ ४३॥

तम्मे उन्हमे रहा—विवास ! हुम मेरे इस अगन गर्म मूंन गर्म । ऐस कानेम प्रावतने पुत्रने जो तुम्हारे रोगे बुन्दर वर्ध के ये तुम्हें भिन जायेंगे ॥ ४३ ॥ मा तुमुन्यां कथाः पुत्र त्यमत्रार्थे कथंचन । स्पर्यत्वति समार्गाणे गौतमस्याथमे तदा ॥ ४४ ॥

ोरा ! इस कार्यमें तुम किसी तरद घुणा न करो। क्योंकि गीरवरे आअनमें ग्रोते समय तुमने अनेक बार ऐसा किया हैंगी। उत्ताद्ध जयान

कर्षं भवन्तं जानीयामुगाध्यायाश्चमं प्रति । यन्मया चीर्णपूर्वेष्टिश्रोतुमिच्छामितद्ववहम्॥ ४५॥

उत्तर ने पृछा—गुरुदेवके आश्रमपर मैंने कभी भागमा दर्गन किया है। इनका शान मुझे कैसे हो ? और आगते कथनानुभार वहाँ रहते समय पहले जो कार्य मैं अनेक बार कर नुका हूँ। यह क्या है ? यह मैं मुनना चाहता हूँ॥ अम्य जवाच

गुरोगुँगं मां जानीहि ज्वलनं जातवेदसम्। त्वया एएं सदा वित्र गुरोरश्वेऽभिवृज्ञितः॥ ४६॥ विश्विवत् सततं वित्र शुचिना भृगुनन्दन। तसाह्यो विधास्यामि त्वेवं कुरु मा चिरम्॥ ४७॥

घोएंने कहा--त्रमन् ! में तुम्हारे गुरुका भी गुरु असंबंध अस्ति हूँ, यह तुम अच्छी तरह जान छो। मृगुनन्दन! तुमने अपने गुरुके स्थि सदा पवित्र रहकर विधिपूर्वक मेरी पूजा की है। इमिलिये में तुम्हारा करवाण करूँगा। अब तुम मेरे बताये अनुसार कार्य करो। विलम्ब न करो॥४६-४७॥



इत्युक्तस्तु तथाकार्षां दुक्तङ्कश्चित्रभानुना । घृताचिः घीतिमांश्चापि प्रजन्त्राल दिधक्षया ॥ ४८॥

अग्निरेवके ऐसा कहने पर उत्तद्धने उनकी आज्ञाका पालन किया। तब घृनमयी अर्चिवाले अग्निरेव प्रसन्न हो कर नात-लोकको जला डालनेकी इच्छासे प्रज्वलित हो उठे॥ ४८॥ ततोऽस्य रोमकूपेभ्यो धम्यनस्तत्र भारत। धनः प्रादुरभूद् धूमो नागलोकभयावहः॥ ४९॥

भारत! जिस समय उत्तङ्कने फूँक मारना आरम्म किया, उसी समय उस अश्वरूपचारी अग्निके रोम-रोमसे घनीभूत धूम उठने लगा; जो नागलोकको भयभीत करनेवाला या॥ तेन धुमेन महता वर्धमानेन भारत।

तेन धूमेन महता वर्धमानेन भारत। नागलोके महाराज न प्राहायत किंचन॥५०॥

महाराज भरतनन्दन । बढ़ते हुए उस महान् धूमि आच्छन्न हुए नागलोकमें कुछ भी सूझ नहीं पड़ता या ॥ हाहाकृतमभूत् सर्वमैरावतिनवेशनम् । वासुकित्रमुखानां च नागानां जनमेजय ॥ ५१ ॥ न प्राकाशन्त वेश्मानि धूमरुद्धानि भारत । निहारसंवृतानीय वनानि गिरयस्तथा ॥ ५२ ॥

जनमेजय ! ऐरावतके सारे घरमें हाहाकार मच गया । भारत ! वासुकि आदि नागोंके घर धूमसे अञ्छादित हो गये । उनमें अँघेरा छा गया । वे ऐसे जान पड़ते थे, मानो कुहासासे ढके हुए वन और पर्वत हों ॥ ५१-५२ ॥

ते धूमरक्तनयना विह्नतेजोऽभितापिताः। आजग्मुर्निश्चयं द्यातुं भार्गवस्य महात्मनः॥ ५३॥

धुआँ लगने से नागोंकी आँखें लाल हो गयी थीं। वे आनकी आँचित तप रहे थे। महातमा मार्गव (उत्तक्क ) का क्या निश्चय है। यह जाननेके लिये सभी एकत्र होकर उनके पास आपे॥ ५३॥

थुन्या च निश्चयं तस्य महर्षेरतिनेजसः। सम्धान्तनयनाः सर्वे पूजां चक्तुर्यथाविधि॥५४॥

उस ममय उन अत्यन्त तेजस्वी मद्दिका निश्चय सुनकर सबकी आँखें मयसे कातर हो गयीं तथा सबने उनका विभिन्नत् पूजन किया॥ ५४॥

सर्वे प्राञ्जलयो नागा बृद्धवालपुरोगमाः। शिरोभिः प्रणिपत्योचुः प्रसीद् भगवन्निति ॥ ५५ ॥

अन्तमें समी नाग वृद्दे और यालकोंको आगे करके हाथ जोड़ः मस्तक छका प्रणाम करके बोले—'मगवन् ! हमपर प्रसन्न हो जाहवेंशा ५५॥

प्रसाद्य ब्राह्मणं ते तु पाद्यमध्यं तिवेद्य च । प्रायच्छन् कुण्डले दिव्ये पन्तगाः प्रमार्चिते॥ ५६॥ 一個一個一個一個一個一個一個一個一個

ाप सर

ا*ډ*ا

क्ष का । अवत्राद्धमाई उन्त्याँ व्यक्ति विषयस्य **द्राँ**त्मच विक्रमाति हुण् श्रीत्पृषयी । स्वापुर श्राप्ट मानी सर्गतीकः व्यक्ति द्री स्था का श्राप्ट की B

स्वनगमसगरोजिनेन्द्रसंहरः ॥ १०॥ स्यः हिन्दिन्द्रस्थिनेष्येऽभृतनोहरः।

हुत होता होता कादिने आसक होतर दूसरे कार्योकी तंत्र प्राप्त मही देते थे, दिलने ही हुपैसे मतवाले हो गई थे। हुत होता ज्वादी कोदी। हुप स्परंगे कोलाहल करते और १ वह मोदिस मने थे। इस सभी शब्दीने मूँजता हुआ पर्वत

त्पनायनवान् रम्ये। भङ्यभोज्यविहारवान्॥११॥ स्वमान्येनकस्युरोः वीणावेणुसृदक्षवान्॥

हुमग्रेगिमधेण भक्ष्यभोज्येन चैय ह ॥ १२ ॥ विनास्त्रहायणादिस्यो दीयमानेन चानिशम् ।

ार्भ परमकल्याणो महस्तस्य महागिरः॥१३॥

उस महात् पर्यंतपर होनेवाला वह महोत्सव परम मङ्गल-त्य प्रतीत होता था। वहाँ दूकानें और याजार लगी थी। ११४-मेटन पदार्थ गुधेष्ट क्षपंके प्राप्त होते थे। सब ओर (मोर्ने किरोनकी सुविधा थी। वस्त्रों और मालाओंके देर लगे १। यीवात येणु और मृदङ्ग यज रहे थे। इन सबके कारण हाँची रमलीयता बहुत यह गयी थी। वहाँ दीनों। अन्यों हीर अनायोंने लिये निरन्तर सुरा-मैरेयमिश्रित मध्य-भोज्य (दार्थ शिव जाते थे।। ११--१३॥

मृष्यापस्थयान् वीर पुण्यकृद्धिनिषेवितः। विद्यारा सृष्णिवीराणां सरे रैवतकस्य ह ॥ १४ ॥ व नगो वेदससंकीणीं देवलोक इवावसी।

भीरतर ! उस परंतरर पुष्पानुष्ठानके लिपे बहुत से यह तीर आधार बने के जिनमें पुष्पातमा पुरुष नियास करते हैं। नैया रूपरंतके उत्त महेरतनमें यूष्णिवंशी वीरोका विद्यार राज बना हुआ था। यह गिरिप्रदेश बहुसंख्यक यहींसे व्याप्त रोने के कथल देवजीकरे समान सोमा पाता था॥ १४% ॥ यहां च कृषण सानिस्यमासाय भरतर्पम ॥ १५॥ ( स्तुवल्यक्तरिंदा देवा सम्बर्वाध सहर्विभिन्न।

भगावेष ! उस समय देखान गरवर्ष और ऋषि अहदय-भागे भीहणाके मिलट आहर उनकी सुति करने लगे ॥

#### देवगरार्ग उत्तु

रत्यकः सर्वेषमीयाममुगणां विनाशकः। रवं सम्य गुल्सात्यारं कारणं धर्मवेद्विन्॥ रवत यत् विषक्षेत्रेय न आनीमेश्वय मायया। वेदाः वर्णानेश्वरम्॥ सम्बद्धाः वर्णानेश्वरम्॥ सम्बद्धाः वर्णानेश्वरम्॥ देवता और गन्धर्च योले—मगवन् । आप समस्त धर्मोंके सापक और वसुरोंके विनाशक हैं। आप ही स्रष्टा, आप ही स्टब्ज जगत् और आप ही उसके आधार हैं। आप ही सपके कारण तथा धर्म और वेदके जाता हैं। देव! आप अपनी मापासे जो कुछ करते हैं, हमलोग उसे नहीं जान पाते हैं। हम केवल आपको जानते हैं। आप ही सबके शरण-दाता और परमेश्वर हैं। गोविन्द! आप ब्रह्मा आदिको मी सामोप्य और शरण प्रदान करनेवाले हैं। आपको नमस्तार है

वैशम्यायन उवाच इति स्तुतेऽमानुपैश्च पूजिते देवकीसुते।) दाकसमाप्रतीकाशो वभूव स हि शैलराट्।

चेदाम्पायनजी कहते हैं—इस प्रकार मानवेतर प्राणियों—देवताओं और गन्यवोंद्वारा जब देवकीनन्दन श्रीकृष्णकी स्तुति और पूजा की जा रही थी। उस समय वह पर्वतराज रेवतक इन्द्रमवनके समान जान पड़ता था॥१५३॥ ततः सम्पूज्यमानः स विवेदा भवनं शुभम् ॥ १६॥ गोविन्दः सात्यिकदचेव जगाम भवनं सकम् ।

तदनन्तर सबसे सम्मानित हो भगवान् श्रीकृष्णने अपने सुन्दर भवनमें प्रवेश किया और सात्यिक भी अपने घरमें गये ॥ १६६ ॥

विवेश च प्रहृष्टात्मा चिरकालप्रवासतः॥ १७॥ कृत्वा नसुकरं कर्म दानवेष्विय वासवः।

जैसे इन्द्र दानवींपर महान् पराक्रम प्रकट करके आये हों। उसी प्रकार दुष्कर कर्म करके दीर्घकालके प्रवाससे प्रसन्न-चित्त होकर लौटे हुए भगवान् श्रीकृष्णने अपने मवनमें प्रवेश किया ॥ १७६॥

उपायान्तं तु वार्णियं भोजवृष्ण्यन्धकास्तथा ॥ १८ ॥ अभ्यगच्छन् महात्मानं देवा इव शतकतुम् ।

जैसे देवता देवराज इन्द्रकी अगवानी करते हैं। उसी प्रकार भोज। वृष्णि और अन्धकवंशके यादवीने अपने विकट आते हुए महात्मा श्रीकृष्णका आगे बढ़कर स्वागत किया॥

स तानभ्यच्यं मेघावी पृष्टा च कुशलं तदा । अभ्यवाद्यत मीतः पितरं मातरं तदा ॥ १९॥

मेथावी श्रीक्रणणने उन सबका आदर करके उनका कुझल समाचार पूछा और प्रसन्नतापूर्वक अपने माता-पिताके चरलींमें प्रणाम किया ॥ १९ ॥

ताभ्यां स सभ्यरिष्वकः सान्त्वितश्च महाभुजः । उपोपविष्टः सर्वेस्तेर्वृष्टिणिकः परिवर्रितः ॥ २०॥

उन दोनोंने उन महाबाहु श्रीकृष्णको अपनी छातींचे लगा लिया और मीठे बचनीदारा उन्हें सान्त्रना दी । इसके



| , |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

बाद सभी बृष्णिवंशी उनको घेरकर आसपास बैठ गये ॥ स विश्रान्तो महातेजाः कृतपादावनेजनः। कथयामास तत्सर्वे पृष्टः पित्रा महाह्वम् ॥ २१॥

महातेजस्वी श्रीकृष्ण जन हाथ-पैर घोकर विश्राम कर चुके तन पिताके पूछनेपर उन्होंने उस महायुद्धकी सारी घटना कह सुनायी || २१ ||

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि कृष्णस्य द्वारकाप्रवेशे एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें श्रीकृष्णका द्वारकाप्रवेशिवष्यक उनसठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ५९ ॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठके २३ श्लोक मिलाकर कुळ २४३ श्लोक हैं )

### षष्टितमोऽध्यायः 🗠

#### वसुदेवजीके पूछनेपर श्रीकृष्णका उन्हें महाभारत युद्धका वृत्तान्त संक्षेपसे सुनाना

वसुदेव उवाच 🛩

श्रुतवानिस वार्ष्णेय संत्रामं परमाद्भुतम्। नराणां वदतां तत्र कथं वा तेषु नित्यशः॥ १॥

वसुदेवजीने पूछा—-इष्णिनन्दन ! मैं प्रतिदिन बातचीतके प्रसङ्गमें लोगोंके मुँह्से सुनता आ रहा हूँ कि महामारत युद्ध बड़ा अद्भुत हुआ था। इस्र लिये पूछता हूँ कि कौरवों और पाण्डवोंमें किस तरह युद्ध हुआ !॥ १॥ त्वं तु प्रत्यक्षद्शीं च रूपक्षश्च महाभुज। तस्मात् प्रवृहि संग्रामं साथातथ्येन मेऽनघ॥ २॥

महाबाहों ! तुम तो उस युद्धके प्रत्यक्षदर्शी हो और उसके स्वरूपको भी मलीमाँति जानते होः अतः अनघ ! मुझसे उस युद्धका यथार्थ वर्णन करो ॥ २ ॥ यथा तद्भवद् युद्धं पाण्डवानां महात्मनाम् । भीष्मकर्णक्वपद्गोणशास्यादिभिरनुत्तमम् ॥ ३ ॥

महात्मा पाण्डवींका मीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और शस्य आदिके साथ जो परम उत्तम युद्ध हुआ था, वह किस तरह हुआ ? ॥ ३ ॥

अन्येषां क्षत्रियाणां च कृतास्त्राणामनेकशः। नानावेषाकृतिमतां नानावेशनिवासिनाम्॥ ४॥

दूसरे-दूसरे देशोंमें निवास करनेवाले माँति-माँतिकी वेशभूषा और आकृतिवाले जो अस्त्रविद्यामें निपुण बहुसंख्यक क्षत्रिय वीर थे, उन्होंने भी किस प्रकार युद्ध किया था ? ॥

वैशम्पायन उवाच

इत्युक्तः पुण्डरीकाक्षः पित्रा मातुस्तदन्तिके । शशंस कुरुवीराणां संग्रामे निधनं यथा ॥ ५ ॥

वैशास्पायनजी कहते हैं—माताके निकट पिताके इस प्रकार पूछनेपर कमलनयन भगवान् श्रीकृष्ण कौरव वीरोंके संप्राममें मारे जानेका वह प्रसङ्घ यथावत् रूपसे सुनाने लगे ॥

वासुदेव उवाच

अत्यद्भुतानि कर्माणि क्षत्रियाणां महात्मनाम् । बद्धलत्वात्र संख्यातुं शक्यान्यव्दशतैरपि॥ ६॥ श्रीकृष्णने कहा—पिताजी ! महामारत युद्धमें काममें आनेवाले मनस्वी क्षत्रिय वीरोंके कर्म बड़े अद्भुत हैं। वे इतने अधिक हैं कि यदि धिस्तारके साथ उनका वर्णन किया जाय तो सो वर्षोंमें भी उनकी समाप्ति नहीं हो सकती ॥ ६॥ प्राधान्यतस्तु गहतः समासेनैव मे शृणु। कर्माणि पृथिवीशानां यथावदमरद्युते॥ ७॥

अतः देवताओंके समान तेजस्वी तात ! मैं मुख्य-मुख्य घटनाओंको ही संक्षेपसे सुना रहा हूँ, आप उन भूपतियोंके कर्म यथावत् रूपसे सुनिये ॥ ७॥

भीष्मः सेनापतिरभूदेकादशचमूपतिः। कौरव्यः कौरवेन्द्राणां देवानामिव वासवः॥ ८॥

जैसे इन्द्र देवताओं की सेनाके खामी हैं। उसी प्रकार कुरुकुलतिलक भीषम भी श्रेष्ठ कौरववीरोंके सेनापित बनाये गये थे । वे ग्यारह अक्षोहिणी सेनाके संरक्षक थे ॥ ८ ॥

शिखण्डी पाण्डुपुत्राणां नेता सप्तचमूपतिः। वभूवरिक्षतोधोमान् श्रीमता सन्यसाचिना॥ ९॥

पाण्डनोंके सेनानायक शिखण्डी थे। जो सात अक्षीहिणी सेनाओंका संचालन करते थे। बुद्धिमान् शिखण्डी श्रीमान् सन्यसाची अर्जुनके द्वारा सुरक्षित थे॥ ९॥

तेषां तदभवद् युद्धं दशाहानि महात्मनाम् । कुरूणां पाण्डवानां च सुमह्होमहर्षणम् ॥ १०॥

उन महामनस्वी कौरवों और पाण्डवॉम<u>ें दस दिनोंतक</u> महान् रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ ॥ १० ॥

ततः शिखण्डी गाङ्गेयं युध्यमानं महाहवे। जघान वहुभिर्वाणैः सह गाण्डीवधन्वना॥११॥

फिर दखें दिन शिखण्डीने महासमरमें जूझते हुए गङ्गानन्दन भीष्मको गाण्डीवघारी अर्जुनकी सहायताहे बहुसंख्यक बाणोद्वारा बहुत घायल कर दिया ॥ ११॥ अकरोत् स ततः कालं शरतल्पगतो मुनिः। अयनं दक्षिणं हित्वा सम्प्राप्ते चोत्तरायणे॥ १२॥

तत्वश्चात् भीष्मजी वाणशय्यापर पड् गये। जबतक

र अभग प्राप्त है। एक विकास सम्बद्धी क्या द्वारणायस्य संप्ताति । र भक्त के समाप्त द्वारणायस्य समित्रही स्वार्थ के द्वारणायस्य सम्बद्धी

अन् वेद्यार्थं स्पृष्ट् हैली हम्मी बहुती वरः । या रः कीरोशहरू कारणे देश्याने स्वि ॥ ६३ ॥ न्यार्थः व्योक प्रिक्षेण प्राची होत्र कीर्यायके रः व्यवस्थान स्थापित होत्यार्थी ने नहे प्रमुख वीर पेत्र राज वेद्यार बीनावे नहीं हथान संस्था हानामार्थं हो॥ सार्वित्योक्ता किल्लोको विद्यार्थिन स्थिति सम्बद्धाः ।

शहरित्यहिकः विद्यानिर्देशिविज्ञसत्त्वमः। संदूषः समस्यवादी सुनः दृष्णुपदिनिः॥ १४॥

्त स्वाप प्रकृति नको हुई भी अभीदियों सेना उन्हें स्ट्रांच के विकास कर्ना की अभे स्वयं सी सुद्धका दौसचा र के दी की क्षानकों और वर्ष भी सदा उनकी स्था कर रहे के अस्ति।

्राप्तर वस्तेता पाण्ड्यानां महास्रवित्। गरी नीमेन मेधावी मित्रण बरुणी यथा॥१५॥

द पर महास् अस्योतना प्रश्तिमा पाण्डवसेनाके अधिनायक होता जिल्लाक वस्त्रकी रक्षा करते दैं। उसी प्रकार भीमसेन चया है प्रात्तृत्वकी रक्षा असी समे ॥ १५ ॥

रा न रेपनापरिकृते द्रोणप्रेष्तुर्मेहामनाः। विकृतिसागर्भसम्भय रणकर्माकरोत्मदन्॥ १६॥

तार भंगाति निरं पूष्प महामनस्थी वीर घृष्टयुम्नने द्रोणके इत्य अपने निर्माद अस्म २०६ सारण करके उन्हें मार अस्मेर जिल्लाहरू बड़ा भागी प्रमत्नम दिलाया ॥ १६॥ वर्षियकोर प्रभिन्नीयाला द्रोणपार्यंतसंगरे ।

नामारिकामता धीराः मायद्रौ। निधनं गताः॥ १७॥

कातुः भीरकेत्री इसभीरमधीमामीनाना दिशाशीस भीरकुर १५७ अधिर संस्माने गरे गदे॥ १७॥ विकास एका सुद्र सहामधान प्रमुखनामा

विनाति । १३१ तद् तुलमभृत् परमदारुणम्। यते। इंग्ला परिभाग्ती भृष्टतुम्नवद्यं गतः॥ १८॥

्म देने १८ १८ प्रम दाय्य सुद्ध योन् दिनीतक... १९४४ मा १९४२ हे इंड्राम में यहुर यक रहे और भृष्टशुम्मके सर्गत १८८१ मा स्वे १८ १८॥

तर नेपार्शतान्त् कर्यो दीवीचने बहे। कर्यार्शिका विद्यानित्त पद्मनिकावे॥ १९॥

त प्रवाद द्रीयन्त्री के समिवर्ग हो के सप्ति बनाया कर्म के के कि कर्त होंग प्रविध अधीरिकी केना मेरिकी प्रिक् के एको के साथ करता भाव १९%।

ित्रपुरा पुरुषणं स्वते धे अस्यातिसाः। केन्यकं स्थातः समृद्दः समयन्तिसः॥ २०॥ उस समय पान्यवीते यास तीन असीहिणी सेनाएँ सेप भी, जिनकी रक्षा अर्जुन कर रहे ये । उनमें बहुत-से प्रमुख बीर मारे गरे ये। किर भी वे सुद्रके लिये डटी हुई गीं ॥

ततः पार्थं समासाय पतः इव पावकम्। पञ्जन्वमगमत् सातिद्वितीयेऽहनि दारुणः॥ २१॥

कर्ण दो दिनतक युद्ध करता स्था। वह वहे नूर खमावका था। जैसे पतक जलती आगमें कूदकर जल मरता है, उसी प्रकार वह दूसरे दिनके युद्धमें अर्जुनसे भिड़कर मारा गया॥ २१॥

हते कणें तु कौरव्या निरुत्साहा हतोजसः। अर्झाहिणीभिस्तिस्भिर्मद्रेशं पर्यवारयन्॥ २२॥

कर्ण के मारे जानेपर कीरव इतोत्साइ होकर अपनी शक्ति खो बैटे और मद्रराज शब्यको सेनापित बनाकर उन्हें तीन अशीहिणी सेनाओंसे मुरिश्वत रखकर उन्होंने युद्ध आरम्भ किया ॥ २२ ॥

द्दवाहनभृयिष्ठाः पाण्डवाऽपि युधिष्ठिरम्। अर्थोहिण्या निरुत्साहाः शिष्टया पर्यवारयन्॥ २३॥

पाण्डवींके भी बहुत से बाहन नष्ट हो गये थे। उनमें भी अब युद्धविषयक उत्साह नहीं रह गया या तो भी वे दोप बनी हुई एक अक्षीहिणी सेनासे घिरे हुए युधिष्टरको आगे करके शस्यका समना करनेके लिये बढ़े॥ २३॥

अवधीन्मद्रराजानं कुरुराजो युधिष्ठिरः। र्तासम्तदार्घदिवसे दृत्वा कर्म सुदुष्करम्॥२४॥

क्रुरुराज युधिष्टिरने अत्यन्त दुष्कर पराक्रम करके दोपहर होते-होते मद्रराज श्रस्थको मार गिराया ॥ २४ ॥ हते दास्ये तु दाकुर्ति सहदेवो महामनाः । आहर्तारं कलेस्तस्य जघानामितविक्रमः ॥ २५ ॥

शत्यके मारे जानेपर अमित पराक्रमी महामना सहदेवने करहकी नींच डास्नेवाले शकुनिको मारिद्या ॥ २५ ॥ निहते शकुनो राजा धार्तराष्ट्रः सुदुर्मनाः। अपातामद् गदापाणिईतभूविष्ठसेनिकः॥ २६॥

शकुनिकी मृत्यु हो जानेपर राजा दुर्योघनके मनमें बड़ा दुःख दुआ । उसके बहुत-से सैनिक युद्धमें मार दाले गये ये। इसिटिये वह अकेला ही दायमें गदा लेकर रणभूमिसे भाग निकला॥ २६॥

तमन्ययायत् संदुन्हो भीमसेनः प्रतापवान् । हाँद् हैपायने चाप सलिलस्थं द्दर्श तम् ॥ २७॥

इनरमें अत्यन्त के घर्में भरे हुए प्रतानी भीमसेनने उसका पैछा किया और देवायन नामक सरोवरमें पानीके भीतर छिये. हुए दुयोवनका पता लगा लिया ॥ २७ ॥ हतिशिष्टेन सैन्येन समन्तात् परिवार्यं तम्। अथोपविविद्युर्हेष्टा हदस्थं पञ्च पाण्डवाः॥ २८॥

तदनन्तर हर्षमें भरे हुए पाँचों पाण्डव मरनेसे बची हुई सेनाके द्वारा उसपर चारों ओरसे घेरा डालकर तालावमें बैठे हुए दुर्योघनके पास जा पहुँचे ॥ २८ ॥ विगाह्य सिल्लं त्वाद्य वाग्वाणैर्भृदाविक्षतः । उत्थाय स गदापाणिर्युद्धाय समुपस्थितः ॥ २९ ॥

उस समय भीमसेनके वाग्वाणोंसे अत्यन्त घायल होकर दुर्योधन तुरंत पानीसे बाहर निकला और हाथमें गदा ले युद्धके लिये उद्यत हो पाण्डवींके पास आ गया ॥ २९॥ ततः स निहतो राजा धार्तराष्ट्रो महारणे। भीमसेनेन विकस्य पश्यतां पृथिदीक्षिताम् ॥ ३०॥

तत्पश्चात् उस महासमरमं सब राजाओंके देखते-देखते मीमसेनने पराक्रम करके धृतराष्ट्रपुत्र राजा हुर्योधनको मार डाला ॥ ३०॥

ततस्तत् पाण्डवं सैन्यं प्रसुप्तं शिविरे निशि । निहतं द्रोणपुत्रेण पितुर्वधमसृष्यता ॥ ३१ ॥

इसके बाद रातके समय जब पाण्डवींकी सेना अपनी छावनीमें निश्चिन्त सो रही थी। उसी समय द्रोणपुत्र अश्व-त्थामाने अपने पिताके वचको न सह सकनेके कारण आक्रमण किया और सबको मार गिराया ॥ (३३)॥

हतपुत्रा हतवला हतिमत्रा मया सह। युगुधानसहायेन एश्च शिष्टास्तु पाण्डवाः॥ ३२॥ उस समय पाण्डवोंके पुत्र मित्र और सैनिक सब मारे गये । केवल मेरे और सात्यिकिके साथ पाँचों पाण्डव शेष रह गये हैं ॥ ३२ ॥

सहैव कृषभोजाभ्यां द्रौणिर्युद्धादमुच्यत । युयुत्सुश्चापि कौरव्यो मुक्तः पाण्डवसंश्रयात्॥ ३३॥

कौरवोंके पक्षमें कृपाचार्य और कृतवर्माके साथ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा युद्ध जीवित बचा है। कुरवंशी युयुत्स भी पाण्डवोंका आश्रय छेनेके कारण वच गये हैं॥ ३३॥ निहते कौरवेन्द्रे तु सानुबन्धे सुयोधने। विदुरः संजयश्चेव धर्मराजमुपिश्यतौ॥ ३४॥

बन्धु-बान्धवींसिहत कौरवराज दुर्योघनके मारे जानेपर विदुर और संजय धर्मराज युधिष्ठिरके आश्रयमें आ गये हैं॥ एवं तद्भवद् युद्धमहान्यद्यद्य प्रभो। यत्र ते पृथिवीपाला निहताः स्वर्गमावसन्॥ ३५॥

प्रमो ! इस प्रकार अठारह दिनोंतक वह युद्ध हुआ है । उसमें जो राजा मारे गये हैं, वे स्वर्गलोकमें जा बसे हैं ॥३५॥ वैशम्पायन उवाच

श्रण्वतां तु महाराज कथां तां लोमहर्षणाम्। दुःखशोकपरिक्लेशा वृष्णीनामभवंस्तदा॥ ३६॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—महाराज ! रॉगटे खड़े कर देनेवाली उस युद्ध-वार्ताको सुनकर चृष्णिवंशी लोग दुःख-शोकसे व्याकुल हो गये ॥ ३६॥

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि वासुदेववाक्ये षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें श्रीकृष्णद्वारा युद्धवृत्तान्तका कथनदिषयक साठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६० ॥

# एकषष्टितमोऽध्यायः

श्रीकृष्णका सुभद्राके कहनेसे वसुदेवजीको अभिमन्युवधका इत्तान्त सुनाना

वैशम्पायन उवाच

कथयन्तेव तु तदा वासुदेवः प्रतापवान् । महाभारतयुद्धं तत्कथान्ते पितुरप्रतः ॥ १ ॥ अभिमन्योर्वधं वीरः सोऽत्यकामन्महामितः । अप्रियं वसुदेवस्य मा भूदिति महामितः ॥ २ ॥ मा दौहित्रवधं श्रुत्वा वसुदेवो महात्ययम् । दुःखशोकाभिसंतप्तो भवेदिति महामितः ॥ ३ ॥

वैश्वम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय । प्रतापी वसुदेव-नन्दन भगवान् श्रीकृष्ण जब पिताके सामने महाभारतसुद्धका बृचान्त सुना रहे थे, उस समय उन्होंने उस कथाके बीचमें जान-बृझकर अभिमन्युवधका बृचान्त छोड़ दिया। परम सुद्धिमान् वीर श्रीकृष्णने सोचा, पिताजी अपने नातीकी मृत्युका महान् अमङ्गलजनक समाचार सुनकर कहीं दुःख-शोकसे संतप्त न हो उठें | इनका अप्रिय न हो जाय | इसीसे वह प्रसङ्ग नहीं सुनाया || १–३ ||

सुभद्रा तु तमुत्कान्तमात्मजस्य वधं रणे। आचक्ष्व कृष्ण सौभद्रवधमित्यपतद् भुवि॥ ४॥

परंतु सुभद्राने जब देखा कि मेरे पुत्रके निघनका समाचार इन्होंने नहीं सुनायाः तब उसने याद दिलाते हुए कहा—'मैया ! मेरे अभिमन्युके वधकी बात भी तो बता दो।' इतना कहकर कह मूर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ४॥ तामपश्यित्रपतितां वसुदेवः क्षितो तदा। इष्ट्रेव च पपातोर्व्या सोऽपि दुःखेन मूर्चिछतः॥ ५॥ वसुदेवजीने बेटी सुमद्राको पृथ्वीपर गिरी हुई देखा।

१ ते ते व व क्यों क्यों क्यों है कि वह दिस्ता के हिंदी। सद्या का विशेष प्रकार क्यों कर माहता । राम्हें के स्टब्टिक क्यों कर प्रमाण करीता ॥ ६ ॥ स्टब्स्टिक १ स्टब्स्टिक विशेषकी दुस्तकी की साहत

है व्युटेन कि चैंड को इस प्रत्य क्याना ६॥ गम् स्में पुण्डमीकाल सत्यवाग् भुवि विश्वताः॥ ७ ॥ यद् देशिप्रवर्ष मेऽय ग रयापयसि शहुद्व । सद् भागिनप्रतिभने तत्त्वेनाचक्य मे प्रभो॥ ८॥

क्षेटा अमुख्यमा ! तुम तो इस भूतच्यर सत्यवादीके क्यों। प्रश्नित हो। अभुगूदन ! फिर क्या कारण है कि आज द्वार पूर्व मेरे नालीते मारे जानेका समाचार नहीं यता रहे हो। प्रश्नी ! असी सानोक ग्रामका प्रचानत तुम सुद्री ठीक ठीक दवाओं !! ७ ८ !!

सरदााह्मस्तय कथं दाष्ट्रीर्धानंहतो रणे। दुर्मरं यत वाष्टीय कालेऽपाते नृभिः सह ॥ ९ ॥ यत्र मे हव्यं दुःवाच्छतथा न विदीर्यते।

ग्छिपानन्दन ! अभिमन्युकी आँखें ठीक तुम्हारे ही मागन सुन्दर थीं । हाय ! नह रणभूमिमं शतुओंद्वास कैसे, भारा गया ! जान पद्वा है। समय पूरा होनेके पहले मतुष्यके लिये भरता अन्यन्त कठिन होता है। तभी तो यह दाकण मगाचार सुनकर भी तुःखंगे मेरे हृदसके मैकट्रों दुकड़े नहीं हो जाते हैं।। ९३।।

किमव्यीत् त्यां संव्रामे सुभद्रां मातरं व्रति ॥ १० ॥ मां चापि पुण्डरीकाक्ष चपलाक्षः व्रियो मूम । शाह्यं पृष्टतः कृत्या किष्यत्र निहतः परेः ॥ ११ ॥ किष्यत्मुणं न गोविन्द तेनाजी विकृतं कृतम्।

्युण्डरीकाश । र्रामामें अभिमन्युने तुमको और अपनी माता सुभदा हो चया रादेश दिया था ? चञ्चल नेत्रोंनाला वह मेगा प्यारा नाती मेरे लिये चया रादेश देकर मरा था ! कहीं यह सुद्धमें पीट दिखाकर हो। शतुओं के हाथसे नहीं मारा गया ! गोजिन्द ! उटने सुद्धमें भयके कारण अपना मुख विकृत हो नहीं पर किया था ॥ १०-११ है॥

स हि हाला महातेजाः स्टायिव ममाप्रतः॥ १२॥ यालभाषेन विनयमात्मनोऽकथयत् प्रभुः।

म्भीकृष्य ! यह महाते हस्यी और प्रभावशाली बालक अपने बालस्यमायके वारण मेरे सामने विनीतमायसे अपनी बीरणकी प्रशंक्ष किया करता था ॥ १२६ ॥

राधित निकृतो यालो द्रोजकर्णकृपादिभिः॥१३॥ धरण्यां निद्दतः देति तत्ममानस्य केदाव। ग डिट्रोजंन भाष्मंच कर्णं न यलिनां धरम्॥१४॥ स्पर्धते सार्णे निप्यं दुदितुः पुत्रको मम। भेरी वेटीका पर लाइला अभिमन्यु रणभृमिमें सदा द्रोगानार्पः भीष्म तथा सलवानींमें श्रेष्ठ कर्णके साथ भी लोइा लेनेका हौसला रखता या । कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि द्रोगः कर्ण और द्रापानार्य आदिने मिलकर उस बालकको काटपूर्वक मार डाला हो और इस प्रकार घोलेसे मारा जाकर घरतीवर से। रहा हो । केशव ! यह सब मुक्ते बताओं ॥ एवंवियं वहु तदा विलयन्तं सुदुःखितम् ॥ १५॥ पितरं द्राखिततरो गोविन्दो वाक्यमव्रवीत्।

इस प्रकार पिताको अत्यन्त दुःखित होकर बहुत विलाप करते देख श्रीकृष्ण स्वयं भी बहुत दुखी हो गये और उन्हें सान्त्यना देते हुए इस प्रकार बोले—॥ १५३॥

न तेन विकृतं वक्त्रं कृतं संप्राममूर्धनि ॥ १६॥ न पृष्ठतः कृत्रश्चापि संप्रामस्तेन दुस्तरः।

'पिताजी ! अमिमन्युने संप्राममें आगे रहकर श्रुओंका सामना किया । उसने कभी भी अपना मुख विकृत नहीं किया । उस दुस्तर युद्धमें उसने कभी पीठ नहीं दिखायी ॥ निहत्य पृथिवीपालान् सहस्रशतसंघराः ॥ १७ ॥ सेदितो द्रोणकणीभ्यां दौःशासनिवर्शं गतः ।

े लाखाँ राजाओं के समूहोंको मारकर द्रोण और कर्णके साथ युद्ध करते-करते जब वह बहुत थक गया। उस समय दुःशासनके पुत्रके द्वारा मारा गया ॥ १७६ ॥

पको होकेन सततं युध्यमाने यदि प्रभो ॥१८॥ न स राक्येत संग्रामे निहन्तुमपि चित्रणा।

प्रमो । यदि निरन्तर उसे एक एक वीरके साथ ही युद्ध करना पड़ता तो रणभूमिमें वज्रघारी इन्द्र मी उसे नहीं मार सकते थे (परंतु-वहाँ-तो बात ही दूसरी हो गयी )।१८३। समाहते च संद्रामात् पार्थे संदासके स्तदा ॥ १९॥ पर्यवार्यत संद्राङ्कोः स द्रोणादिभिराहवे।

'अर्जुन वंशसकोंके वाय युद्ध करते हुए वंग्रामभूमिछे यहुत दूर इट गये थे। इव अववरते लाम उठाकर कीधमें भरे हुए द्रोणान्वार्य आदि कई वीरीने मिलकर उच बालकको न्वारों ओरसे घेर लिया॥ १९३॥

ततः शतुवधं कृत्वा सुमद्दान्तं रणे पितः॥२०॥ दौद्दित्रस्तव वार्णेय दौःशासनिवशं गतः।

्वृणिकुल भृषण पिताजी ! तो भी श्रवुर्वीका बड़ा भारी छंदार करके आपका वह दौदित्र युद्धमें दुःशासनकुमारके अभीन हुआ ॥ २०६ ॥

नृनं च स गतः स्वर्गे जिह शोकं महामते ॥ २१ ॥ न हि व्यसनमासाध सीदन्ति कृतवुद्धयः।

भ्महामते ! अभिमन्तु निश्चय ही स्वर्गलोकमें गया है। अतः आप उसके लिये शोक न कीजिये । यवित्र बुद्धिबाले ) साधु पुरूप संकटमें पदनेपर मी इतने खिन्न नहीं होते हैं॥ . min 5

1

77

7

1

1

द्रोणकर्णप्रसृतयो येन प्रतिसमासिताः॥ २२॥ रणे महेन्द्रप्रतिमाः स कथं नाष्त्रयाद् दिवम्।

45.55

'जिसने इन्द्रके समान पराक्रमी द्रोण कर्ण आदि वीरीका युद्धमें डटकर सामना किया है, उसे स्वर्गकी प्राप्ति कैसे नहीं होगी ! ॥ २२५ ॥

स शोकं जिह दुर्घर्ष मा च मन्युवशं गमः॥ २३॥ शस्त्रपूतां हि स गति गतः परपुरंजयः।

'दुर्घर्ष वीर पिताजी | इसिलये आप शोक त्याग दीजिये | शोकके वशीभृत न होहये | शत्रुओंके नगरपर विजय पानेवाला | वीरवर अमिमन्यु शस्त्राघातसे पवित्र हो उत्तम गतिको प्राप्त हुआ है ॥ २३५॥

तिस्ति निहते वीरे सुभद्रेयं खसा मम ॥ २४॥ दुः खार्ताथो सुतं प्राप्य कुररीव ननाद ह। द्रौपदीं च समासाद्य पर्यपृच्छत दुः खिता॥ २५॥ आर्ये कदारकाः सर्वे द्रष्ट्रीमच्छामि तानहम्।

'उस वीरके मारे जानेपर मेरी यह बहिन सुमद्रा दुःखसे आतुर हो पुत्रके पास जाकर कुररीकी माँति विलाप करने लगी और द्रीपदीके पास जाकर दुःखमग्न हो पूछने लगी— 'आर्ये ! सब वच्चे कहाँ हैं ? मैं उन सबको देखना चाहती हूँ' ॥ २४-२५३ ॥

अस्यास्तु वचनं श्रुत्वा सर्वास्ताः कुरुयोषितः ॥ २६ ॥ भुजाभ्यां परिगृद्योनां चुकुद्युः परमार्तवत् ॥ २७ ॥

्इसकी बात सुनकर कुरुकुलकी सारी स्त्रियाँ इसे दोनों हार्योसे पकड़कर अत्यन्त आर्त-सी होकर करुण विलाप करने लगी॥ २६-२७॥

उत्तरां चाववीद् भद्रे भर्धा स क तु ते गतः। क्षिप्रमागमनं महां तस्य त्वं वेदयस्य ह ॥ २८॥

'सुमद्राने उत्तरासे मी पूछा—'भद्रे ! तुम्हारा पति वह अभिमन्यु कहाँ चला गया ! तुम शीव उसे मेरे आगमनकी सूचना दो ॥ २८॥

ननु नामाद्य वैरादि श्रुत्वा मम गिरं सदा। भवनान्निष्पतत्याशु कसान्नाभ्येति ते पतिः॥ २९॥

्विराटकुमारी ! जो सदा मेरी आवाज सुनकर शीव घरसे निकल पड़ता था, वही तुम्हारा पति आज मेरे पाल क्यों नहीं आता है ! ॥ २९॥

अभिमन्यो कुशिलनो मातुलास्ते महारथाः। कुशलं चाह्यवन् सर्वे त्वां युयुत्सुमिहागतम्॥ ३०॥ फस्मादेवं विलपतीं नादो।

'शत्रुदमन । पहलेकी भाँति बात बताओ । मैं इस प्रकार कि यहाँ तुम मुझसे बात क्यों नहीं क पवमादि तु वार्णेय्यास्तस्याः श्रुत्वा पृथा सुदुःखार्ता रानेवं सुभद्रे वासुदेवेन तथा र पित्रा च लालितो वालः स ह 🛈 'सुभद्राका इस प्रकार विला आतुर हुई बुआ कन्तीने शनै कहा--- 'सुभद्रे ! वासुदेव, सार्त्या जिसका बहुत लाइप्यार करते कालवर्मसे मारा गया है ( उसकी मृत्युके अधीन हुआ है )॥ ३२ ईंदशो सर्त्यधर्मोऽयं मा श पुत्रो हि तब दुर्धर्षः सम्प्रार ि "यदुनिदिनि ! मृत्युलोक वर्म ही ऐसा है---उन्हें एक-नन ही पड़ता है। इसलिये शोक परम गतिको प्राप्त हुआ है ॥ ३ कुले महति जातासि क्षत्रिय शुचश्चपलाक्षं त्वं

'वेटी ! कमलदललोचने महान् कुलमें उत्पन्न हुई हो। वाले पुत्रके लिये शोक न करो उत्तरां त्वमवेक्षस्त गुर्विणं पुत्रमेषा हि तस्याशु जन े 'शुमे ! तुम्हारी वहू उ ओर देखो, शोक न करो ! अभिमन्युके पुत्रको जन्म देगी एवमाश्वास्त्रयित्वेनां कुन्द विहाय शोकं दुर्घर्षं श्राह 'यदुकुलभूषण पिताजी

बुझाकर दुस्तर शोकको त्य तैयारी करायी ॥ ३७ ॥ समनुकाप्य धर्मकं रा यमो यमोपमो चैच द्व त्रतः महात्र वर्तानं हामताय यद्वर । समाहस्य तु पार्वेषां वैग्रहीमनवीदित्म् ॥३९॥

भारते हैं कि मुख्या स्वार्य के बहुत की गीएँ इस दक्ष कुर कि सिहिन्दु मार्ग उनगणे बड़ा—॥ दिता। वैसाहि मेत्र संहापस्त्राचा कार्यो ग्रानिन्दिते। भारते होत्र मुख्यांका गर्भेस्य रख्य चे शिद्यम् ॥ ४०॥

स्मानित म्हें जानी तिमद्रमाननुमारी ! अब द्वर्ग्हें यहाँ कोंको जिसे से एवं मही कामा चार्टिये। मुन्दरी ! द्वार्होरे गर्भेमें को जीकार पुरस करनक है। उनकी रक्षा फरो! ॥ जिले॥ प्यमुक्त्वा ततः कुन्ती विरराम महायुते। तामनुकाण्य चेवेमां सुभद्रां समुपानयम्॥ ४१॥

भहायुते ! ऐसा कहकर छुन्तीदेवी चुप हो गयी। उन्होंकी आशासे में इस सुभद्रा देवीको साप लाया हूँ भी एवं स्त निधनं प्राप्तो दौछित्रस्तव मानद। संतापं त्यज दुधर्ष मा च शोके मनः कृथाः॥ ४२॥

भानद! इस प्रकार आपका दोहित्र अभिमन्यु मृत्युको प्राप्त हुआ है । तुर्घर्ष वीर ! आप संताप छोड़ दें और मनको दोकमग्न न करें । हिरो।

हृति शोगदाभारते धाटनसैधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि वसुदेवसान्त्वने पुकपष्टितमोऽध्यायः॥ ६१ ॥ इन १८५१ वीवदारात्न व्यवदेविकपर्वक अन्तर्वत अनुगीतव्यक्रैमें बगुदेवको सानवनावित्यक इकसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६१॥

# द्विपष्टितमोऽध्यायः

वसुदेव आदि गादवोंका अभिमन्युके निमित्त श्राद्ध करना तथा व्यासजीका उत्तरा और अर्जुनको समझाकर युधिष्ठिरको अश्वमेधयज्ञ करनेकी आज्ञा देना

वैशसायन जवाच एतनजुत्वा तु पुत्रस्य यचः शूरात्मजस्तदा । विधाय शोर्तं धर्मात्मा दृदी श्राद्धमनुत्तमम् ॥ १ ॥

येदारपायनजी कहते हैं—जनमेजय ! अपने पुत्र श्रीहण्ण-की बात सुनकर स्रापुत्र पर्माला बहुदेवजीने शोक स्थाग दिया । और अभिगत्युके जिरे परम उत्तम शाद्धविषयक दान दिया॥ । राधेय वाम्युदेवका साद्धीयस्य महात्मनः ।

तथेव वासुदेवक्ष सन्त्रीयस्य महात्मनः। द्यितस्य पितृनित्यमकरोद्दीर्घ्यदेहिकम्॥२॥

र्गी प्रशार भगवान् भीकृष्णने मी अपने महामनस्ती मणा अभिमन्तुकाः जो उनके निता बसुदेवजीका कदा ही परम निव रहाः शादक्षं सुरातकिया ॥ २ ॥ पर्छि दानसहस्त्राणि जाकृष्णानां महोजसाम् । निभिष्य भोजयामास्रभोज्यं सर्वगुणान्वितम्॥ ३ ॥

उन्होंने गाठ हान महानित्वी बाहाणीको विधिन्वैक गर्नेतृपणभव उत्तम अत मोजन कराया ॥ ३ ॥ शाक्याच च महायाहर्धनहण्णामयानुद्द् । आकानानां तदा कृष्णम्लद्भृतोमहर्षणम् ॥ ४ ॥

महाराष्ट्र भीइणाने उन एमय हाएगोंनी तम्न पहनाकर इत्या पन दिया, निर्मा उनकी पनिषयक तृत्या दूर हो गर्य । यह यह ग्रेमायकारी घरना भी॥ ४॥ सुत्रार्थ भीत मार्थिय दायनाच्छाद्नानि च। सीनमानं तदा विद्या नर्थकानित चानुबन्॥ ५॥

स्थापकोत्र सुवर्णः भीः सम्य कीर वस्त्रम दान पादर स्थापुरक जीनेज कार्याकौर देने सरे पांचु ॥ वासुदेवोऽथ दाशाहीं वलदेवः ससात्यिकः। अभिमन्योस्तदा श्राद्धमकुर्वन् सत्यकस्तदा॥ ६॥

भगवान् श्रीकृष्ण, वलदेव, सत्यक और सात्यिकने मी उस समय अभिमन्युका श्राद्ध किया ॥ ६ ॥ अतीय दुःखसंतप्ता न शमं चोपलेभिरे । तथैय पाण्डया वीरा नगरे नागसाह्नये ॥ ७ ॥ नोपागच्छन्त चे शान्तिमभिमन्युविनाकृताः ।

वे सबके सब अत्यन्त दुःखंसे संतप्त थे। उन्हें शान्ति नहीं मिलती थी। उसी प्रकार इस्तिनापुरमें बीर पाण्वव मी अभिमन्युसे रहित होकर शान्ति नहीं पाते थे॥ अभिमन्युसे रहित होकर शान्ति नहीं पाते थे॥ अभिमन्युसे रहित होकर शान्ति नहीं पाते थे॥ अभिमन्युसे सहित हो स्वाप्ति विराटका॥ ८॥ नाभुङ्क पतिदुःखाती तदभूत् कहणं महत्। कुक्षिन्य एव तस्याथ गर्भो वे सम्प्रलीयत॥ ९॥

राजेन्द्र | विराटकुमारी उत्तराने पतिके दुःखरे आतुर हो बहुत दिनोतक भोजन ही नहीं किया | उसकी वह दशा यदी ही करणाजनक थी | उसके गर्भका बालक उदरहीमें पना-पदा शीण होने लगा || ८-९ ||

आजगाम ततो व्यासो शात्वा दिव्येन चक्षुपा।
समागम्यात्रवीद् धीमान् पृथां पृथुललोचनाम्॥१०॥
उत्तरां च महातेजाः शोकः संत्यज्यतामयम्।
भविष्यति महातेजाः पुत्रस्तत्र यशस्त्रिनि॥११॥
ि उनकी इट दशको दिव्य दृष्टिने जानकर महान् तेजस्ती
दुविमान् महर्षि व्याट वहाँ आये और विशाल नेत्रींवाली
दुन्ती तथा उत्तराने मिडकर उन्हें समझाते हुए इस प्रकार

बोले-- 'यशस्त्रिन उत्तरे ! तुम यह शोक त्याग दो । तुम्हारा



पुत्र महातेजस्वी होगा ॥ १०-११ ॥

प्रभावाद् वासुदेवस्य मम ब्याहरणाद्पि। पाण्डवानामयं चान्ते पालयिष्यति मेदिनीम्॥ १२॥

'मगवान् श्रीकृष्णके प्रभावते और मेरे आशीर्वादते वह पाण्डवींके बाद सम्पूर्ण पृथ्वीका पालन करेगा' ॥ १२ ॥

धनंजयं च सम्प्रेक्ष्य धर्मराजस्य श्रुण्वतः। ज्यासो वाक्यमुवाचेदं हर्षयन्त्रिव भारत॥ १३॥

मारत ! तत्पश्चात् व्यासजीने धर्मराज युधिष्ठिरको सुनाते हुए अर्जुनकी ओर देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए-से कहा—॥ १३॥

पौत्रस्तव ब्रह्मभागो जनिष्यति महामनाः।
पृथ्वीं सागरपर्यन्तां पालयिष्यति धर्मतः॥१४॥
तस्माच्छोकं कुरुश्रेष्ठ जहि त्वमरिकर्शन।
विचार्यमत्रः न हि ते सत्यमेतद् भविष्यति॥१५॥

'कुरुश्रेष्ठ ! तुम्हें महान् भाग्यशाली और महामनस्ती पीत्र होनेवाला है, जो समुद्रेश्यर्यन्त सारी पृथ्वीका धर्मतः। पालन करेगा; अतः शतुसद्दन ! तुम शोक त्याग दो । इसमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । मेरा यह कथन सत्य होगा ॥१४-१५॥

यचापि वृष्णिवीरेण कृष्णेत कुरुतन्दत । पुरोक्तंतत्तथाभाविमा तेऽत्रास्तु विचारणा॥ १६॥

'कुष्तन्दन! बृष्णिवंशके वीर पुष्तप मगवान् श्रीकृष्णने पहले जो कुछ कहा है, वह सब वैसा ही होगा। इस विषयः में तुम्हें कोई अन्यया विचार नहीं करना चाहिये॥ १६॥ विसुधानां गतो लोकानक्षयानात्मनिर्जितान्। न सशोच्यस्त्वयावीरो न चान्यैः कुरुभिस्तथा॥ १७॥

भीर अभिमन्यु अपने पराक्रमसे उपार्जित किये हुए देवताओं के अक्षय छोकों में गया है। अतः उसके छिये तुम्हें या अन्य कुरुवंशियों को क्षोभ नहीं करना चाहिये।। १७॥ एवं पितामहेनोको धर्मातमा स धनंजयः। त्यक्तवा शोकं महाराज हृष्टक्षपोऽभवत् तदा॥ १८॥

महाराज ! अपने पितामह व्यासजीके द्वारा इस प्रकार समझाये जानेपर धर्मात्मा अर्जुनने शोक त्यागकर संतोषका आश्रय लिया !! १८ !!

पितापि तव धर्मज्ञ गर्भे तस्मिन् सहामते। अवर्धत यथाकामं शुक्कपक्षे यथा शशी॥१९॥

वर्मज्ञ ! महामते ! उस समय तुम्हारे पिता परीक्षित् ग्रुक्लपक्षके चन्द्रमाकी भाँति यथेष्ट वृद्धि पाने लगे ॥ १९ ॥ ततः संचोदयामास व्यासो धर्मात्मजं नृपम् । अश्वमेधं प्रति तदा ततः सोऽन्तर्हितोऽभवत् ॥ २० ॥

तदनन्तर व्यासजीने <u>घर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरको अश्वमेन</u> यज्ञ करनेके लिये आज्ञादीऔर स्वयं वहाँने अदृश्य होगये॥ धर्मराजोऽपिमेधावीश्वत्वा व्यासस्य तद् वचः। वित्तस्यानयने तात चकार गमने मतिम्॥२१॥

तात ! व्यासजीका वचन सुनकर बुद्धिमान् घर्मराज हे युधिष्ठिरने घन लानेके लिये हिमालयकी यात्रा करनेका विचार किया ॥ २१ ॥

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि वसुदेवसान्स्वने द्विषिटतमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें श्रीकृष्णकी सान्त्वनाविषयक बासठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६२ ॥

### त्रिषष्टितमोऽध्यायः

युधिष्ठिरका अपने भाइयोंके साथ परामर्श करके सबको साथ ले धन ले आनेके लिये प्रस्थान करना

जनमेजय उवाच श्रुत्वैतद् वचनं ब्रह्मन् व्यासेनोकं महात्मना । अश्वमेधं प्रति तदा कि भूयः प्रचकार ह ॥ १ ॥ ं रत्नं च यन्मरुत्तेन निहितं वसुधातले। नरपार नर्थं नेति सन्ते मृति क्रिजोत्तम ॥ २ ॥

वेशस्थायम् उत्राच

भुका हैपायनवर्षा धर्मगत्तो युधिष्टिरः। धावृत्रगर्णन् समानाय्यकाले वचनमत्रवीत्॥३॥ अर्दुनं भीमयेनं च माद्रीपुषी यमाविष्।

र्यद्राध्यायनजीन फला—राजन् । व्यासजीकी गात स्वत्र पर्मगात गुभिष्ठिरने भीमयेनः अर्जुनः नकुछ और एडदेन-इन गर्भा माह्मीको बुलवाकर यह समयोचित यचन इहा —॥ ३६॥

भुनं यो यन्तरं यीगः सोहदाद् यनमहारमना ॥ ४ ॥ कुरुणां हितकामेन प्रोक्तं कृष्णेन धीमता।

प्योग बसुओ ! कीरनोंके हितकी कामना रखनेवाले गुँडमान महास्मा श्रीकृष्णने सौहार्दवद्य जो बात कही थी। यह सब तो सुमने सुनी ही यो ॥ ४ई ॥ स्पोक्कोन महाता सुहुद्दां भृतिमिच्छता ॥ ५ ॥

गर्भगृज्ञेन महता सुहदां भृतिमिच्छता॥ ५ ॥
गुग्णा धर्मशीलेन व्यासेनाद्भुतकर्मणा।
भाष्मण च महामागा गोविन्देन च धीमता॥ ६ ॥
संस्मृत्य तदहं सम्यक्षतुं मिच्छामि पाण्डवाः।
धायत्यां च तदात्वे च सर्वेषां तद्धि नो हितम् ॥ ७ ॥

भूद्रीची भनाई नाहनेवाले महान् वपोष्टद्ध महात्माः धर्मगीत गुद्ध व्यागने अद्भुत पराक्रमी मीष्मने तथा बुद्धिमान् सोणान्द्रने गमय-गमयपर जो मनाह दी है। उसे याद करके में उनके आदेशका मनीमाँति पानन करना नाहता हूँ। महा-प्राण पाण्यमो । उन महाभाओंका वह बनन भविष्य और गर्नगानमें भी हम मयके निये दितकारक है।। ५-७॥ अनुवन्धे च फल्याणं यद् बन्धो ब्रह्माबादिनः। इसं पि यनुधा सर्वा खीणरन्ना कुक्बह्माः॥ ८॥ स्थान्य गहा द्यामो महत्तस्य धनं नृपाः।

भड़ियादी महास्मा त्यामशीका नचन परिणाममें हमारा पायाप हरनेवाटा है। वीरयो !इस समय इससारी पृथ्वीयर राज पर्व भगका नामा है। माना है। अतः हमारी आर्थिक, विकार दूर त्यानेके जिसे स्थामलीने उस दिन हमें महत्तके। भनका पता राज्या गरा। ८३ ॥

पर्वेतर् यो यहमते मन्यभ्ये वा धमं यहि॥ ९ ॥ तथा यथा इडर भौति क्ये वा भीम मन्यसे ।

्वरि इसलेग उथ धनकी पर्यंग समग्री और उसे ले

आनेकी अपनेमें सामध्यं देखों तो व्यासजीने जैसा कहा है। उसीके अनुसार धर्मतः उसे प्राप्त करनेका यत्न करो । अथवा भीनसेन ! तुम पोलोः सुम्हारा इस सम्यन्धेमें क्याविचार है !'॥ इत्युक्तवाक्ये नृपती तदा कुरुकुलोहह ॥ १०॥ भीमसेनो नृपश्रेष्टं प्राञ्जलिबीक्यमव्यीत् । रोचते में महाबाहो यदिदं भाषितं त्वया ॥ ११॥ व्यासाख्यातस्य विक्तस्य समुपानयनं प्रति ।

नुष्ठतुलिशिरोमणे ! राजा युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर भीमधेनने हाथ जोड़कर उन नृपश्रेष्ठसे इस प्रकार कहा— भाहाबाहो ! आपने जो कुछ कहा है, व्यासजीके बताये हुए चनको लानेके विषयमें जो विचार व्यक्त किया है, वह मुक्ते बहुत पसंद है ॥ १०-११३ ॥

यदि तत् प्राप्तुयामेह धनमाविक्षितं प्रभो ॥ १२ ॥ कृतमेव महाराज भवेदिति मतिर्मम ।

ध्यमो ! महाराज ! यदि हमें महत्तका पन प्राप्त हो जाय तव तो हमारा सारा काम वन ही जाय । यही मेरा मत है ॥ ते वयं प्रणिपातेन गिरीशस्य महात्मनः ॥ १३॥ तदानयाम भद्रं ते समभ्यच्यं कपर्दिनम् ।

'आपका कल्याण हो। हम महातमा गिरीशके चरणोंमें प्रणाम करके उन जटाज्ञ्छारी महेश्वरकी सम्यक् आराधना करके उस धनको ले आवें ॥ १३६ ॥ तद् वित्तं देवदेवेशं तस्येवानुचरांश्च तान् ॥ १४॥ प्रसादार्थमवाण्यामो नृनं वाग्वद्धिकर्मभिः।

'इम बुद्धिः वाणी और कियाद्वारा आराधनापूर्वक विवाधिदेव महादेव तया उनके अनुचरोंको प्रसन्न करके विश्वय ही उस धनको प्राप्त कर हैंगे ॥ १४६ ॥ रक्षन्ते ये च तद् इन्यं किवारा रोइदर्शनाः ॥ १५ ॥ ते च वस्या भविष्यन्ति प्रसन्ने बुपभध्वजे ।

जो रौद्ररूपधारी किन्नर उस धनकी रक्षा करते हैं, वे मी मगवान् शङ्करके प्रवन्न होनेपर हमारे अधीन हो जायँगे॥ (स हि देवः प्रसन्नातमा भक्तानां परमेश्वरः। द्दात्यमरतां चापि कि पुनः काञ्चनं प्रभुः॥

'सदा प्रस्त्रचित्त रहनेवाले वे सर्वसमर्थ परमेश्वर महादेश ) अपने मर्कोको अमरत्व भी दे देते हैं। फिर सुवर्णकी तो वात ही क्या ? ॥ वनस्थस्य पुरा जिष्णोरस्त्रं पाद्यपतं महत्। रोट्टं ब्रह्मशिरस्थादात् प्रसन्नः कि पुनर्धनम् ॥

पृर्वकालमें वनमें रहते समय अर्जुनपर प्रसन्न होकर भगवान शहरने उन्हें महान् पाशुपतास्त्र, रीटास्त्र तथा महाक भी प्रदान किये थे। फिर धन दे देना उनके लिये कीन वदी वात है॥ वयं सर्वे च तङ्गकाः स चासाकं प्रसीद्ति । तत्प्रसादाद् वयं राज्यं प्राप्ताः कौरवनन्द्न ॥ अभिमन्योर्वधे वृत्ते प्रतिज्ञाते धनंजये । जयद्रथवधार्थाय खण्ने लोकगुरुं तिशि ॥ प्रसाद्य लब्धवानस्त्रमर्जुनः सहकेशवः।

कौरवनन्दन! हम सब लोग उनके मक्त हैं और वे हम लोगोंपर प्रसन्न रहते हैं। उन्हींकी कृपासे हमने राज्य प्राप्त किया है। अभिमन्युका वध हो जानेपर जब अर्जुनने जयद्रथको मारनेकी प्रतिज्ञा की थी, उस समय स्वप्नमें अर्जुनने श्रीकृष्ण-के साथ रहकर रातमें उन्हीं लोकगुरु महेश्वरको प्रसन्न करके दिव्यास्त्र प्राप्त किया था।

ततः प्रभातां रजनीं फाल्गुनस्यात्रतः प्रभुः॥ जघान सैन्यं शूलेन प्रत्यक्षं सन्यसाचिनः।

ा स्तदनन्तर जब रात बीती और प्रातःकाल हुआ, तब भगवान् शिवने अर्जुनके आगे रहकर अपने त्रिश्चलये शत्रुओं- की सेनाका संहार किया था। यह बात अर्जुनने प्रत्यक्ष देखीयी॥ कस्तां सेनां महाराज मनसावि प्रधर्षयेत्॥ द्रोणकर्णमुखुँर्युक्तां महेष्वासेः महारिभिः। प्रमुते देवानमहेष्वासाद् बहुक्तपानमहेश्वरात्॥

'महाराज! द्रोणाचार्य और कर्ण-जैसे प्रहारकुशल महा-धनुर्घरोंसे युक्त उस कौरवसेनाको महान् पाशुपतधारी अनेक रूपवाले महेश्वर महादेवके सिवा दूसरा कौन मनसे भी पराजित कर सकता था॥ तस्यैव च प्रसादेन निहताः शत्रवस्तव। अश्वमेधस्य संसिद्धि स तु सम्पाद्यिष्यति॥)

उन्हों के कृषाप्रसादसे आपके शत्रु मारे गये हैं। वे ही अश्वमेध यज्ञको सफळतापूर्वक सम्पन्न करेंगे'॥
श्रुत्वें वदतस्तस्य वाक्यं भीमस्य भारत॥१६॥
प्रीतो धर्मात्मजो राजा बभूवातीव भारत।
अर्जुनप्रमुखाश्चापि तथेत्येवान्नुवन् वचः॥१७॥
ं भारत! भीमसेनका यह कथन सुनकर धर्मपुत्र राजा
सुधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन आदिने भी बहुत ठीक
कहकर उन्होंकी बातका समर्थन किया॥१६-१७॥
कृत्वा तु पाण्डवाः सर्वे रत्नाहरणनिश्चयम्।
सेनामाज्ञापयामासुर्नक्षत्रेऽहनि च ध्रुवे॥१८॥

इस प्रकार समस्त पाण्डवोंने रत्न लानेका निश्चय करके <u>ध्रुवसं<sup>3</sup> तक नक्षत्र एवं दिनमें सेनाको यात्राके लिये तै</u>यार होने-की आज्ञा दी ॥ १८ ॥

ततो ययुः पाण्डुसुता ब्राह्मणान् स्वस्ति वाच्य च । अर्चियत्वा सुरश्रेष्ठं पूर्वमेव महेश्वरम् ॥ १९ ॥ मोदकैः पायसेनाथ मांसापूपैस्तथैव च । आशास्य च महात्मानं प्रययुर्मुदिता भृशम् ॥ २० ॥

तदनन्तर ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर सुरश्रेष्ठ महेश्वरकी पहले ही पूजा करके मिष्टान्न, खीर, पूआ तथा फलके गूदोंसे उन महेश्वरको तृप्त करके उनका आश्वीवीद ले समस्त पाण्डवोंने अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक यात्रा प्रारम्म की ॥ १९-२०॥

तेषां प्रयास्यतां तत्र मङ्गलानि ग्रुभान्यथ। प्राहुः प्रहृष्टमनसो द्विजाय्या नागराश्च ते॥२१॥

जब वे यात्राके लिये उद्यत हुए, उस समय समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों और नागरिकोंने प्रसन्नचित्त होकर उनके लिये ग्रुम मङ्गल-पाठ किया ॥ २१॥

ततः प्रदक्षिणीकृत्य शिरोभिः प्रणिपत्य च । ब्राह्मणानक्षिसहितान् प्रययुः पाण्डुनन्दनाः ॥ २२ ॥

तत्पश्चात् पाण्डवींने अग्निसहित ब्राह्मणींकी परिक्रमा करके उनके चरणींमें मस्तक झकाकर वहाँसे प्रस्थान किया ॥२२॥

समनुक्षाप्य राजानं पुत्रशोकसमाहतम्। धृतराष्ट्रं सभार्यं वै पृथां च पृथुलोचनाम्॥ २३॥

प्रस्थानके पूर्व उन्होंने पुत्रशोक्से व्याकुल राजा धृतराष्ट्रः गान्धारी देवी तथा विशाललोचना कुन्तीसे आज्ञा ले ली थी।

मूछे निश्चिष्य कौरव्यं युयुत्सुं धृतराष्ट्रजम् । सम्पूज्यमानाः पौरैश्च ब्राह्मणैश्च मनीपिभिः॥२४॥ ( प्रययुःपाण्डवा वीरा नियमस्थाः शुचिव्रताः । )

अपने कुलके मूळभूत धृतराष्ट्रः गान्धारी और कुन्तीके समीप उनकी रक्षाके लिये कुछवंशी धृतराष्ट्रपुत्र युयुत्सुको नियुक्त करके मनीषी ब्राह्मणों और पुरवासियोंसे पूजित होते हुए वीर पाण्डवोंने वहाँसे प्रस्थान किया। वे सब-के सब उत्तम ब्रतका पालन करते हुए शौचः संतोष आदि नियमोंमें हट्ता-पूर्वक स्थित थे॥ २४॥

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि द्रव्यानयनोपक्रमे त्रिषिटतमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें द्रम्य कानेका उपक्रमविषयक तिरसठवाँ अध्याप पूरा हुआ ॥ ६३ ॥ (दाक्षिणास्य अधिक पाठके ८३ स्त्रोक मिलाकर इन्ह ३२३ स्त्रोक हैं)

<sup>्</sup>र ज्योतिष ज्ञास्त्रके अनुसार तीनों उत्तरा तथा रोहिणी—ये श्वसंशक नक्षत्र हैं। दिनोंमें रिववारको श्व बताया गया है। उत्तरा और रिववारका संयोग होनेपर अमृतसिद्धि नामक योग होता है; अतः इसी योगमें पाण्डवोंके प्रस्थान करनेका अनुमान किया। आ सकता है।

### चतुःपप्टितमोऽध्यायः

कार हो के दियान पर पहुँ नकर वहाँ पड़ाव डालना और रातमें उपवासपूर्वक निवास करना

वैद्यासम्बद्धाः

तत्त्रते प्रयमुर्हेशः प्रहण्नस्यादनाः। स्थापेत्य सत्ता प्रयन्ता यसुंधराम्॥१॥

वैद्यान्यायमञ्जी ताहुने हैं —तनमेत्रय ! पान्यवीके साथ के कहा है और भाइन के ने सबनो सब दर्दे हुएमें भरे हुए के 1 के काम की असी स्थान महान् योगमें इस पृथ्वीको मैं तो का प्रकार होता साम कर गई थे ॥ १ ॥

संस्पृष्णानाः स्तुतिभिः स्तमागधविद्भिः । स्पेत संस्पेन संयोगाययादित्याः सरदिमभिः ॥ २ ॥

म् भागन भीर यन्द्रीयन अनेक प्रकारके प्रशंसाय्चक पननीदित्य उनके ग्रुण गाते जनते थे। अन्ती सेनासे थिरे हुए पावदा ऐसे जान पदते थे। मानो अपनी किर्णमालाओंसे मन्द्रित सूर्य प्रवाधित हो रहे हो ॥ शि॥

पाण्डुरेणातपत्रेण धियमाणेन मूर्चनि । यभी युधिष्टिरस्तत्र पौर्णमास्यामिबोद्धराद् ॥ ३ ॥

राण तुनिहिरके मनाकपर स्वेत छत्र तना हुआ या। जिले के नहीं पूर्णनानीके चन्द्रमाके समान शोभा पा रहे थे॥

ापानिषः महस्रानां नराणां पथि पाण्डवः। मत्यसृताव् यथान्यायं यथायत् पुरुपर्वभः॥ ४ ॥

मार्गने पहुन ने मनुष्य प्रमन्न होकर राजा युधिष्ठिरको वित्रवसून र आशीर्वाद देते में और ने पुरुपिशरोमणि नरेश पर्वेशिनारूपने निर शुकाकर उन मंगार्थ वचनोंको प्रहण बागे थे॥ ४॥

तर्भेष सैनिका राजन् राजानमनुषाति ये। वेषां गलदलादाब्दे। दिवं स्तब्ध्वा व्यतिष्ठत ॥ ५ ॥

र वन् ! राजा पुनिष्ठिरके पीछे-पीछे जो बहुत ये मैनिक भाग रहे के उन मा महान् कोलाइन आकाशको साम्य करके भूग उपना या ॥ ५ ॥

सरांति समित्रशैव यनान्युपत्रनानि च । धराकामन्त्रद्वाराशे गिर्ति चाष्यन्वपवत ॥ ६ ॥ समिनगुरेशेच राजेन्द्रयत्रतद् द्रव्यमुक्तमम् ।

गत्ता । अने हानेक स्वार्गित सिलाओं। वनीन उपवर्गी नाम पर्देशी खोषका महागत सुनिधिर उस स्थानमें जा, को के वहाँ गई ( गता महत्त्वरा स्थाना हुआ ) उसम द्रव्य । से वहां सहत्त्वरा स्थाना हुआ ) उसम द्रव्य ।

को निवेदार्थ गहा पाण्डयः सद सैनिकैः। रेटवे देशे समें सैंच तहा भगतस्वसम्॥ ७॥ वप्रतो बाह्मणान छत्या तपोविद्यादमान्वितान्।
पुरोदितं च कौरव्य वेद्वेदाङ्गपारगम्।
आग्निवेद्यं च राजानो बाछणाः सपुरोधसः॥ ८॥
छत्वा द्यान्ति यथान्यायं सर्वदाः पर्यवारयन्।
छत्वा तु मध्ये राजानममात्यां अथाविधि॥ ९॥

कुरवंशी भरतभेष्ठ ! वहाँ एक समतल एवं सुखद सानमें विण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरने तपः विद्या और इन्द्रिय-संयमधे युक्त ब्राह्मणों एवं वेद-वेदाङ्गके पारगामी विद्वान् राजपुरोहित विगयमुनिको आगे रखकर सैनिकोंके साथ पड़ाव ढाला ! वहुत-से राजा, ब्राह्मण और पुगेहितने यथोचित रीतिसे शान्तिकर्म करके युधिष्ठिर और उनके मन्त्रियोंको विधिपूर्वक बीचमें रखकर उन्हें सब ओरसे घेर रखा था ॥ ७-९ ॥ पट्पदं नवसंख्यानं निवेदां चिक्तरे हिजाः । मत्तानां चारणेन्द्राणां निवेदां च यथाचिधि ॥ १०॥

कारियत्वा स राजेन्द्रो ब्राह्मणानिदमम्बीत्। ब्राह्मणीने जो छावनी वहाँ बनायी थी, उसमें पूर्वछे पश्चिमको और उत्तरसे दक्षिणको जानेवाली तीन तीनके फ्रमसे, जुल छ: सदकें थीं तथा उस छावनीके नो खण्ड थे। महाराज युधिष्ठिरने मतवाले गजराजोंके रहनेके लिये भी खानका विधिवत् निर्माण कराकर ब्राह्मणींसे इस प्रकार कहा-॥ १० है॥

वस्मिन् कार्ये दिजश्रेष्ठा नक्षत्रे दिवसे छुभे ॥ ११ ॥ यथा भवन्तो मन्यन्ते कर्तुमईन्ति तत् तथा । न नः कालात्ययो चै स्यादिहैच परिलम्बताम् ॥ १२ ॥ इति निश्चित्य विप्रेन्द्राः क्रियतां यदनन्तरम् ।

'विष्रवरों ! किसी-शुभानकाय और शुभ दिनको हस् कार्यकी निद्धिके लिये आपलोग जो भी ठीक समर्थे, वह उपाय करें । ऐसा न हो कि यहीं लटके रहकर हमारा बहुत अधिक समय व्यतीत हो जाय । दिजेन्द्रगण ! इस विपयमें कुछ निश्चय करके इस समय जो करना उचित हो। उसे आप लोग अविलम्ब करें? ॥ ११-१२ ।॥

श्रुन्वैतद् वचनं राहो ब्राह्मणाः सपुरोधसः । १दमूचुर्वचो हृष्टा धर्मराजिपयेप्तवः ॥ १३॥

धर्मरान राजा युधिष्टिरकी यह वात सुनकर उनका प्रिय करनेकी इच्छावांचे ब्राह्मण और पुरोहित प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार बोले-॥ १३॥

अधैव नक्षत्रमहस्त्र पुण्यं यतामहः श्रेष्ठतमित्रयासु । अम्मोभिरवेह वसाम राज-न्तुपोष्यतां चापि भवद्भिरद्य ॥ १४ ॥

'राजन् ! आज ही परम पवित्र नक्षत्र और ग्रुम दिन हैं; अतः आज ही हम श्रेष्टतम कर्म करनेका प्रयत आरम्म करते हैं। इमलोग तो आज केवल जल पीकर रहेंगे और आपलोगोंको मी आज उपवास करना चाहिये'॥ १४॥

श्रुत्वा तु तेषां द्विजसत्तमानां कृतोपवासा रजनी नरेन्द्राः। ऊषुः प्रतीताः कुशसंस्तरेषु

यथाध्वरे प्रज्वलिता हुताशाः॥ १५॥ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणींका यह वचन सुनकर समस्त पाण्डव रातमें उपवास करके कुशकी चटाइयोंपर निर्भय होकर सोये।

वे ऐसे जान पड़ते थे, मानो यशमण्डपमें पाँच वेदियोंपर स्यापित पाँच अग्नि प्रज्वित हो रहे हीं ॥ १५ ॥ .

ततो निशा सा व्यगमन्महात्मनां संश्रुण्वतां विप्रसमीरिता गिरः। ततः प्रभाते विमले द्विजर्षभा वचोऽब्रवन् धर्मस्रतंनराधिपम्॥ १६॥

तदनन्तर ब्राझणोंकी कही हुई बातें सुनते 'हुए महात्मा पाण्डवींकी वह रात सकुशल व्यतीत हुई । फिर निर्मल प्रभातका उदय होनेपर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणींने धर्मनन्दन राजा युविष्ठिरसे इस प्रकार कहा ॥ १६ ॥

इति श्रीमहाभारते आइवमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि द्रन्यानयनोपक्रमे चतुःषिटतमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ ः

इस प्रकार श्रीमहासारत आश्वमेषिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें द्रत्य लानेका उपक्रमविषयक चौसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६४ ॥

### पञ्चषष्टितमोऽध्यायः

ब्राह्मणोंकी आज्ञासे भगवान् शिव और उनके पार्षद आदिकी पूजा करके युधिष्टिरका उस धनराशिको खुदवाकर अपने साथ ले जाना

बाह्मणा उत्तुः

क्रियतामुपहारोऽद्य इयम्बकस्य महात्मनः। ततः स्वार्थं यतामहे॥१॥ दत्त्वोपहारं नृपते

ब्राह्मण बोले--नरेश्वर । अब आप परमात्मा मगवान् शक्करको पूजा चढ़ाइये । पूजा चढ़ानेके बाद हमें अपने अमीष्ट कार्यकी सिद्धिके छिये प्रयत करना चाहिये ॥ १ ॥

श्रुत्वा तु वचनं तेषां ब्राह्मणानां युधिष्ठिरः। यथान्यायमुपहारमुपाहरत्॥ २॥

उन ब्राह्मणोंकी बात सुनकर राजा युघिष्ठिरने भगवान् शङ्करको विधिपूर्वक नैवेध अर्पण किया ॥ २ ॥ आज्येन तर्पयित्वाग्नि विधिवत्संस्कृतेन च। मन्त्रसिद्धं चर्षं कृत्वा पुरोधाः स ययौ तदा ॥ 🤰 ॥

तत्पश्चात् उनके पुरोहितने विधिपूर्वक संस्कार किये हुए घृतके द्वारा अग्निदेवको तृप्त करके मन्त्रसिद्ध चर तैयार -किया और भेंट अर्पित करनेके छिये वे देवताके समीप गये॥

स गृहीत्वा सुमनसो मन्त्रपूता जनाधिप। मोदकैः पायसेनाथ मांसैश्चोपाहरद् बलिम् ॥ ४ ॥ वित्राभिर्लाजैरुचावचैरि। समनोभिश्च

जनेश्वर ! उन्होंने मन्त्रपूत पुष्प लेकर मिटाई, खीर फलके गूदे, विचित्र पुष्प, लावा ( खील ) तथा अन्य नाना प्रकारकी वस्तुओंद्रारा उपहार समर्पित किया ॥ ४३ ॥ सर्व सिष्टतमं कृत्वा विधिवद् वेदपारगः॥ ५॥ किंकराणां ततः पश्चाचकार बलिमुत्तमम्।

वेदोंके पारंगत विद्वान् पुरोहितने विधिपूर्वक देवताको अत्यन्त प्रिय लगनेवाले समस्त कर्म करके फिर भगवान् शिवके पार्षदोंको उत्तम बलि ( भेंट-पूजा ) चढ़ायी ॥ ५३ ॥ यक्षेन्द्राय कुवेराय मणिभद्राय चैव ह॥ ६॥ तथान्येषां च यक्षाणां भूतानां पतयश्च ये। क्रसरेण च मांसेन निवापैस्तिलसंयुतैः॥ ७॥

इसके बाद यक्षराज कुवेरको, मणिभद्रको, अन्यान्य यभौंको और भूतोंके अधिपतियोंको खिचड़ी, फलके गूदे तथा तिलमिश्रित जलकी अञ्जलियाँ निवेदन करके उनकी पूजा सम्पन्न की ॥ ६-७ ॥

ओदनं कुम्भशः कृत्वा पुरोधाः समुपाहरत् । ब्राह्मणेभ्यः सहस्राणि गवां दत्त्वा तु भूमिपः ॥ ८ ॥ नकंचराणां भूतानां व्यादिदेश विल तदा।

तदनन्तर पुरोहितने घड़ोंमें मात मरकर बिल अर्पित की 📑 इसके बाद भूपालने ब्राह्मणोंको सहस्रों गौएँ देकर निशाचारी भूतोंको भी बिल भेंट की ॥ ८३ ॥

धूपगन्धनिरुदं तत् सुमनोभिश्च संवृतम् ॥ ९ ॥ शुशुभे स्थानमत्यर्थे देवदेवस्य पार्थिव।

पृथ्वीनाथ ! देवाचिदेव महादेवजीका वह स्थान धूर्पीकी सुगन्धसे व्याप्त और फूलेंसि अलंकत होनेके कारण वड़ी शोभा पारहा था ॥ ९३ ॥

कृत्वा पूजां तु कदस्य गणानां चैब सर्वशः ॥ १० N ययौ ज्यासं पुरस्कृत्य नृपो रक्षनिधि प्रति।

भारत कि भी करे कर्ने के का प्रसार पूर्वा स्था कर्ने का के अने कि मल मुनिय उन सानको रोग क्षेत्र कर कर प्राणीन क्षेत्र के वित मी। १०६॥ पूर्णकर्वा भनाव्यसं प्रत्यापनाभियाय च ॥ ११॥ सुमनेति वित्र ज्ञानित्योः कृत्येष च। स्थानिक निर्मात सर्वात निधियालोख सर्वशः॥१२॥ धर्मकेका जिल्लामा सम्बन्धितः॥१२॥ धर्मकेका जिल्लामा सम्बन्धितः॥१२॥ वित्र पुरुषाकेषा विज्ञान सम्बन्धितः॥१३॥

त्या विश्वभी भार्थि समा प्रकार विभिन्न पूलः माल्या त्या विश्वभी भार्थि द्वाम पनयति द्वेषकी पूना करके उन्हें प्राण्य - भार्थिय क्या । तत्यभात् उन्हीं सामप्रियोंसे शह आदि निर्विषी तथा समस्य निरियालीका पूजन करके भेष्ठ अक्षाती पूणा थीं । किर उनसे स्वित्वाचन कराकर उन अक्षातीके पुष्यास्थीयने तेलमी हुए शक्तिशाली कुरुश्रेष्ठ राजा युधिवर यदी प्रस्ताके साथ उस धनको खुदवाने लगे ॥ सद्या पार्याः सकर्या यहरूपा मनोरमाः ॥ १४ ॥ भृहाराणि कटाहानि कल्यान् वर्षमानकान् । यहनि च विचित्राणि भाजनानि सहस्वराः ॥ १५ ॥

कुत ही देरमें अने ह प्रकारके विचित्र, मनोरम एवं महुमंत्यक सहसी मुख्यम्य पात्र निकल आये । कठौते, मुगदी, गर्आ, महाद, कलश तथा कटोरे-सभी तरहके मतैन उपलब्ध हुए॥ १४-१६॥

उद्यारयामास तदा धर्मराजो युधिष्टिरः। तेषां रक्षणमध्यासीत्महान् करपुटस्तथा॥१६॥

भगित मुधिश्रिको उस समय उन नय वर्तनीको भूमि मोदकर निकल्याया। उन्हें स्लानेके लिये बड़ी-बड़ी संदूर्के अस्त्री गयी भी ॥ १६॥

नदं च भाजनं राजंस्तुलार्धमभवन्तृष । याहनं पाष्टुपुत्रम्य तत्रासीत् तु विशास्पते ॥ १७॥

साल् ! एक एक संदूत्र में येद किये हुए वर्तनीका बोस भाग भाग भाग हो ए या । प्रशानाय ! उन सबको दोने के किये पारद्वण श्री तिलके यादन भी वजी उपलित ये ॥१७॥ परिक्रणुम्बरकाणि दानानि हिस्पा एयाः । यादणाश्च नद्दारात सहस्त्रशतस्त्रिमनाः ॥१८॥ प्रशास नद्दार्थि सावदेत करेणयः । स्थानां पुरुषाणां न परिसंग्या न वियते ॥१९॥ पर्यानां ! १८८ हार उँदे एक स्वोद् बीस सान गोरे, एक लाल हायी, एक लाल रय, एक लाल छकरे और उतनी ही हियनियाँ याँ। गर्षो और मनुष्योंकी तो गिनती ही नहीं यी ॥ १८-१९॥

पतद् वित्तं तदभवद् यदुद्धे युधिष्ठिरः। पोडशाष्टी चतुर्विशत्सद्धं भारलक्षणम्॥२०॥ पतेप्वादाय तद् द्रव्यं पुनरभ्यच्यं पाण्डवः। महादेवं प्रति ययौ पुरं नागाद्वयं प्रति॥२१॥ द्वैपायनाभ्यनुद्यातः पुरस्कत्य पुरोहितम्।

े युविष्ठिरने वहाँ जितना घन खुदवाया था। वह सोठह करोड़ आठ लाख और चौबीस इजार मार सुवर्ण था। उन्होंने उपर्युक्त सब वाहनींपर धन लदवाकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने पुनः महादेवजीका पूजन किया और व्यासजीकी आज्ञा लेकर पुरोहित घौम्यमुनिको आगे करके हिलागुरको प्रस्थान किया ॥ २०-२११ ॥



गोयुते गोयुते चैव न्यवसत् पुरुषपंभः॥ २२॥ सा पुराभिमुखा राजन्तुवाह महती चमः। राज्य द्विणभाराती हपंयन्ती कुरुद्धहान्॥ २३॥ राज्य । वे बाहनींपर बोझ अधिक होनेके कारण दो-दो कोस्पर मुकाम देते जाते थे। द्रव्यके भारसे कष्ट पाती हुई वह विधाल सेना उन कुक्थेष्ट वीरींका हपं बढ़ाती हुई बड़ी किटनाईसे नगरकी और उस्थनको ले जा रही थी॥२२-२३॥

दृष्टि श्रीमद्रामार्थः शायमेथिके पर्यान अनुगीतापर्याम द्वस्यानयने पद्धपष्टितमोऽध्यायः॥ ६५ ॥ ४० १० ४ वे तहार ११ वार्यो १० वेस पन्योत पनुगीतार्योने द्वसमा आनमनिषयक पैसदर्वी अध्याय पूरा हुआ॥६५॥

### षट्षष्टितमोऽध्यायः

श्रीकृष्णका हस्तिनापुरमें आगमन और उत्तरांके मृत बालकको जिलानेके लिये कुन्तीकी उनसे प्रार्थना

वैशम्पायन उवाच

एतिसन्नेव काले तु वासुदेवोऽपि वीर्यवान् । उपायाद् वृष्णिभिः सार्घे पुरं वारणसाह्वयम् ॥ १ ॥

वैशम्पायतजी कहते हैं—जनमेजय ! इसी बीचमें परम पाराक्रमी भगवान् श्रीकृष्ण मी वृष्णिवंशियोंको साय लेकर हस्तिनापुर आ गये॥ १॥

समयं वाजिमेधस्य विदित्वा पुरुषर्षभः। यथोको धर्मपुत्रेण प्रवजन् खपुरीं प्रति॥ २॥

उनके द्वारका जाते समय धर्मपुत्र युधिष्ठिरने जैसी बात कही थी, उसके अनुसार अश्वमेष यज्ञका समय निकट जान-कर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण पहले ही उपस्थित हो गये ॥ २ ॥ रौक्मिणेयेन सहितो युयुधानेन चैय ह । चारुदेष्णेन साम्येन गदेन कृतवर्मणा ॥ ३ ॥ सारणेन च वीरेण निश्ठेनोहमुकेन च ।

उनके साथ रिक्सणीनन्दन प्रद्युम्न, सात्यिक, चारुदेष्ण, साम्ब, गद, कृतवर्मा, सारण, वीर निशठ और उल्मुक मी थे ॥ ३५ ॥

बलदेवं पुरस्कृत्य सुभद्रासिहतस्तदा ॥ ४ ॥ द्रौपदीमुत्तरां चैव पृथां चाप्यवलोककः । समाभ्वासियतुं चापि क्षत्रिया निहतेश्वराः ॥ ५ ॥

वे बलदेवजीको आगे करके सुमद्राके साथ पघारे थे। उनके ग्रुपागमनका उद्देश्य था द्रौपदी, उत्तरा और कुन्तीसे मिलना तथा जिनके पित मारे गये थे, उन सभी क्षत्राणियोंको आश्वासन देना—भीरज वैधाना ॥ ४-५॥

तानागतान् समीक्ष्यैव धृतराष्ट्रो महीपतिः। प्रत्यगृह्णाद् यथान्यायं विदुरश्च महामनाः॥ ६॥

उनके आगमनका समाचार सुनते ही राजा धृतराष्ट्र और महामना विदुरजी खड़े हो गये और आगे बढ़कर उन्होंने उन सबका विधिवत् स्वागत-सत्कार किया ॥ ६ ॥ तत्रैव न्यवसन् कृष्णः स्वितः पुरुषोत्तमः। विदुरेण महातेजास्तथैव च युयुतसुना॥ ७ ॥

विदुर और युयुत्सुसे मलीमाँति पूजित हो महातेजस्वी पुरुषोत्तम मगवान् श्रीकृष्ण वहीं रहने लगे ॥ ७ ॥ वसत्सु वृष्णिवीरेषु तत्राथ जनमेजय । जन्ने तव पिता राजन् परिक्षित् परवीरहा ॥ ८ ॥

जनमेजय ! उन वृष्णिनीरींके वहाँ निवास करते समय है दुम्हारे पिता शत्रुवीरहन्ता परीक्षित्का जन्म हुआ था ॥

स तु राजा महाराज ब्रह्मास्त्रेणावपीडितः। शवो वभूव निक्वेष्टो हर्षशोकविवर्धनः॥ ९॥

महाराज ! वे राजा परीक्षित् ब्रह्मास्त्रसे पीडित होनेके कारण चेष्टाहीन मुदेंके रूपमें उत्पन्न हुए। अतः स्वजनींका हर्ष और शोक बढ़ानेवाले हो गये थे ॥ ९॥

हृप्रानां सिंहनादेन जनानां तत्र निःखनः। प्रविरुष प्रदिशः सर्वाः पुनरेव ब्युपारमत्॥१०॥

पहले पुत्र-जन्मका समाचार सुनकर हर्षमें मरे हुए लोगोंके सिंहनादसे एक महान् कोलाहल सुनायी पड़ा जो सम्पूर्ण दिशाओंमें प्रविष्ट हो पुनः शान्त हो गया ॥ १०॥

ततः सोऽतित्वरः कृष्णो विवेशान्तःपुरं तदा। युगुधानद्वितीयो वै व्यथितेन्द्रियमानसः॥११॥

इससे भगवान् श्रीकृष्णके मन और इन्द्रियोंमें व्यथा-सी उत्पन्न हो गयी । वे सात्यिकको साथ छे बड़ी उतावलीसे अन्तःपुरमें जा पहुँचे ॥ ११॥

ततस्त्वरितमायान्तीं ददर्श खां पितृष्वसाम् । क्रोशन्तीमभिधावेति वासुदेवं पुनः पुनः॥१२॥

वहाँ उन्होंने अपनी बुआ कुन्तीको वड़े वेगसे आती देखा, जो बारंबार उन्हींका नाम ठेकर 'वासुदेव !दौड़ो-दौड़ो' की पुकार मचा रही थी॥ १२।।

पृष्ठतो द्रौपदीं चैव सुभद्रां च यशिवनीम्। सविक्रोशं सकरणं वान्धवानां स्त्रियो नृप॥ १३॥

राजन्। उनके पीछे द्रौपदीः यशस्त्रिनी सुभद्रा तथा अन्य बन्धु-वान्धर्वोक्षी स्त्रियाँ भी थीं। जो वड़े करणस्वरसे विलखः विलखकर रो रही थीं ॥ अने ॥

ततः कृष्णं समासाच कुन्तिभोजसुता तदा। मोवाच राजशार्दूछ वाप्पगद्गदया गिरा॥१४॥

नृपश्रेष्ठ ! उस समय श्रीकृष्णके निकट पहुँचकर कुन्तिमोजकुमारी कुन्ती नेत्रोंसे आँस् वहाती हुई गद्गद वाणीमें बोली—॥ १४॥

वासुदेव महावाहो सुप्रजा देवकी त्वया। त्वं नो गतिः प्रतिष्टा च त्वदायत्तिमदं कुलम् ॥ १५॥

भहाबाहु वसुदेव-नन्दन ! तुम्हें पाकर ही तुम्हारी माता देवकी उत्तम पुत्रवाली मानी जाती हैं। तुम्हीं हमारे अवलम्ब

३ \* पहले तो पुत्र-जन्मके समाचारसे सबको अपार हर्प हुना; किंतु उनमें जीवनका कोई चिह्न न देखकर तन्काल शोकका समुद्र उमझ पदा ।

की पूर्व इंप्रतिक्षि प्राचन हो। इस दुनहीं रहा दुनहीं · 如此本意为· 12年

गर्वारेंग गोडमं ने सर्वायस्थानमञ्ज्ञामे । अध्यासार इते। आतन्तम् जीवय केराव ॥ १६॥

रवर्त्तर ( वर्ते ! यह ते तुम्हारे मानते अभिमन्युका र पर्वे, प्रकारणोर अधिमे मग हुआ ही उत्तत हुआ है। वेदर १ हो। तेपनवान के मारिहा।

रत्या हेलच् अविज्ञानमैपीके यदुनन्दन। कर्त संशिव्यवत्यामि सूर्व जातमिति प्रभो ॥ १७ ॥

(१९९२) रत् ! प्रनी ! अभाषामाने जब सीकके वाणका हरोत किया था। उस समय तुमने यह प्रतिशाकी यी कि मैं इत्स्टि सरे एए बालक्ष्मी भी जीवित कर दूँगा ॥ रि७ ॥ मं।इयं जाते। मृतस्तात पर्यनं पुरुपर्यभ । उपरां च सुभद्रां च द्रीवर्षे मां च माधव ॥ १८॥

सात ! यही यह बालक है। जो मरा हुआ **ही पैदा** र्भ है। प्रपात्तम! इस्तर अपनी कृपादृष्टि ढालो। गाया ! इते जीवन करके ही उत्तराः मुमद्रा और द्रीपदी-र्माहत मेरी रहा करें।। १८॥

धर्मपत्रं च भीमं च फाल्गुनं नकुलं तथा। महर्देनं च दुर्घर्षं सर्वान् नखातुमहीस ॥ १९ ॥

्हर्नर्प नीर ! धर्मपुत्र सुधिष्ठिरः भीमसेनः अर्जुनः सराज और महदेवानी भी रक्षा करो । तुम इम सम छोगोंका इस मंत्रदर्भ उद्धार करने योग्य हो ॥ १९॥

श्रासिन् प्राणाः समायत्ताः पाण्डवानां ममैव च । पाण्डोक पिण्डो दासाहं तथैय भ्वज्यस्य मे ॥ २०॥

कोर और पाण्यवीके प्राय इस बालकके ही अधीन हैं। इशर्वनुसनन्दन ! मेरे पति पाण्डु तथा श्रश्नर विचित्र-े के विल्हा भी यही महासाहै ॥ २०॥

अितान्योध भद्रं ते वियम्य सदशस्य च। वियमुन्याद्याच त्वं प्रतस्यापि जनाईन ॥ २१ ॥

ध्यमार्थन हेतुम्याम कल्याम हो। जो तुम्हें अत्यन्त् प्रिय और इप्हारे ही सम्भारतम मुख्दर या। उस परलोक्त्वासी अभिमन्यु-का भी दिए करी--उसके इस यालको जिला दो ॥ है ॥

गलग हि पुगेर्ना वै कथयत्यरिस्दन। मिन्द्रवार्वनः कृष्य वियत्वात् तम संदायः॥ २२॥

-८९६२म थी*३*२५ | देशे चट्टमनी उत्तरा अभिमन्सुकी पर्राप्ती केती हुई एक यात अल्पन्त क्रिय **रो**नेके कारण बार-

यार दुइराया करती है। उस बातकी यथार्यतामें तनिक भी गंदेह नहीं है ॥ २२ ॥

बद्रवीत् किल दाशाई वैराटीमार्जुनिस्तदा। मातुलस्य कुलं भट्टे तव पुत्रो गमिप्यति ॥ २३ ॥ गत्वा चृष्ण्यन्धककुलं धनुर्देदं प्रहीप्यति । असाणि च विचित्राणि नीतिशास्त्रं च केवसम् ॥ २४॥

'दाशाई ! अभिमन्युने उत्तराधे कभी स्नेइवश कहा या--- 'कल्याणी तुम्हारा पुत्र मेरे मामाके यहाँ जायगा-कृष्ण एवं अन्धकींके दुलमें जाकर धनुवेंद, नाना प्रकारके विचित्र अल-शस्त्र तथा विश्वद नीतिशास्त्रकी शिक्षा प्राप्त करेगा'' ॥ २३-२४ ॥

इत्येतत् प्रणयात् तात सीभद्रः परवीरहा। कथयामास दुर्घर्पस्तथा चैतन्न संशयः॥२५॥

'तात ! रात्रवीरोंका संहार करनेवाले दुर्घर्ष वीर सुमद्रा-क्रमारने जो प्रेमपूर्वक यह वात कही थी, यह निस्संदेह सत्य होनी चाहिये ॥ २५ ॥

तास्त्वां वयं प्रणम्येह याचामो मधुसुद्दन। कुलस्यास्य हितार्थं तं कुरु कल्याणमुत्तमम् ॥ २६॥

भ्मधुसूदन । इस कुलकी भलाईके लिये इम सब लोग तुम्हारे परों पड़कर भीख माँगती हैं। इस बालकको जिलाकर तुम कुरकुलका सर्वोत्तम कल्याण करो। ॥ २६ ॥

पवमुक्त्वा तु वार्णेयं पृथा पृथुललोचना। उच्छित्य वाहु दुःखाती ताश्चान्याः प्रापतन् भुवि।२७।

श्रीकृष्णमे ऐसा कहकर विशाललोचना कुन्ती दोनों वाँहें ऊपर उठाकर दुःखसे आर्त हो पृथ्वीपर गिर पड़ी ! दूसरी म्रियोंकी भी यही दशा हुई ॥ २७ ॥

अववंश्व महाराज सर्वाः साम्राविलेक्षणाः। समीयो वासुदेवस्य मृतो जात इति प्रभो॥ २८॥

समर्थ महाराज! उन सबकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा वह रही थी और वे समी रो-रोकर कह रही थीं कि 'हाय! श्रीकृष्णके भानजेका वालक मरा हुआ पेदा हुआ' ॥ २८ ॥

पवमुक्ते ततः कुन्तीं पर्यगृक्षाज्ञनार्दनः। भृमो निपतितां चैनां सान्त्वयामास भारत ॥ २९ ॥

भरतनन्दन ! उन सबके ऐसा कहनेपर जनार्दन भीकृष्णने कुन्तीदेवीको सद्दारा देकर बैटाया और पृथ्वीपर पड़ी हुई अपनी बुआको वे मान्त्वना देने छो ॥ २९ ॥

इ<sup>र</sup>त शंभद्राभारते भाषामेथिके पर्वति अनुगौतापर्वति परिक्षिणन्मकथने पर्पादितमोऽप्यायः॥ ६६ ॥ का १९११ में नदान १९ एउद्योगिकारोंके अनुरोत अनुरोतालाँमें प्रोशित्के जन्मका वर्णनिविषयक छाछटवाँ अस्माय पूराहुआ॥ ६६ ॥

### सप्तषष्टितमोऽध्यायः

#### परीक्षित्को जिलानेके लिये सुभद्राकी श्रीकृष्णसे प्रार्थना

वैशम्पायन उवाच

उत्थितायां पृथायां तु सुभद्रा भ्रातरं तदा। दृष्ट्वा सुकोश दुःखाती वचनं चेदमब्रवीत्॥ १॥

वैश्वस्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! कुन्तीदेवीके बैठ जानेपर समद्रा अपने माई श्रीकृष्णकी ओर देखकर फूट-फूटकर रोने लगी और दुःखंचे आर्त होकर यों बोली-॥ पुण्डरीकाक्ष पश्य त्वं पौत्रं पार्थस्य धीमतः।

पुण्डराकाक्ष पश्य त्व पत्रि पार्थस्य घोमतः। परिक्षीणेषु कुरुषु परिक्षीणं गतायुषम्॥२॥

भैया कमलनयन ! तुम अपने सखा बुद्धिमान् पार्थके इस पौत्रकी दशा तो देखो । कौरवींके नष्ट हो जानेपर इसका जन्म हुआ; परंतु यह भी गतायु होकर नष्ट हो गया ॥ २ ॥ इषीका द्रोणपुत्रेण भीमसेनार्थमुखता । सोत्तरायां निपतिता विजये मिय चैव ह ॥ ३ ॥

'द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने भीमसेनको मारनेके ल्यि जो सींकका बाग उठाया था, वह उत्तरापर, तुम्हारे सखा विजय-पर और मुझपर गिरा है ॥ ३॥

सेयं विदीणें हृद्ये मिय तिष्ठति केशव। यन पश्यामि दुर्धेषं सहपुत्रं तु तंप्रभो॥ ४॥

'दुर्धर्ष वीर केशव ! प्रभो ! वह सींक मेरे इस विदीर्ण हुए हृदयमें आज भी कसक रही है; क्योंकि इस समय में पुत्रसहित अभिमन्युको नहीं देख पाती हूँ ॥ ४ ॥ कि नु वक्ष्यति धर्मात्मा धर्मराजो युधिष्ठिरः । भीमसेनार्जुनौ चापि माद्रवत्याः सुतौ च तो ॥ ५ ॥ श्रुत्वाभिमन्योस्तनयं जातं च मृतमेव च । मुषिता इव वार्ष्णय द्रोणपुत्रेण पाण्डवाः ॥ ६ ॥

'अभिमन्युका बेटा जन्म लेनेके साथ ही मर गया—इस बातको सुनकर घर्मात्मा राजा युधिष्ठर क्या कहेंगें शिमिनेन, अर्जुन तथा माद्रीकुमार नकुल-सहदेव भी क्या सोचेंगे शि श्रीकृष्ण ! आज द्रोणपुत्रने पाण्डवींका सर्वस्व छूट लिया ॥ अभिमन्युः प्रियः कृष्ण स्नातृणां नात्र संशयः । ते श्रुत्वा किं नु वक्ष्यन्ति द्रोणपुत्रास्त्रनिर्जिताः॥ ७॥

श्रीकृष्ण ! अभिमन्यु पाँचों माइयोंको अत्यन्त प्रिय या-इसमें संशय नहीं है । उसके पुत्रकी यह दशा सुनकर अश्वत्यामाके अस्त्रसे पराजित हुए पाण्डव क्या कहेंगे ? ॥७॥ भवितातः परं दुःखं कि तदन्यज्ञनाद्न । अभिमन्योः सुतात् कृष्ण मृताज्ञाताद्रिंद्म ॥ ८ ॥ (श्रात्रसद्द | जनार्दन | श्रीकृष्ण | अभिमन्यु-जैसे -वीर- का पुत्र मरा हुआ पैदा हो। इस्ते बढ़कर दुःखकी बात और क्या हो सकती है ? ॥ ८ ॥

साहं प्रसादये कृष्ण त्वामद्य शिरसा नता। पृथेयं द्रौपदी चैव ताः पश्य पुरुषोत्तम॥ ९॥

'पुरुषोत्तम! श्रीकृष्ण! आज मैं तुम्हारे चरणोंपर मस्तक रखकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ। बूआ कुन्ती और बहिन द्रीपदी भी तुम्हारे पैरोंपर पड़ी हुई हैं। इन सबकी ओर देखो॥ ९॥

यदा द्रोणसुतो गर्भान् पाण्डूनां हन्ति माधव । तदा किल त्वया द्रौणिः कुद्धनोक्तोऽरिमर्दन ॥ १०॥

'शत्रुमर्रन माधव ! जब द्रोणपुत्र अश्वत्यामा पाण्डवींके गर्भकी मी हत्या करनेका प्रयत्न कर रहा था। उस समय तुमने कुपित होकर उससे कहा था ॥ १० ॥

अकःमं त्वां करिष्यामि ब्रह्मवन्धो नराधम । अहं संजीवयिष्यामि किरीटितनयात्मजम् ॥११॥

'ब्रह्मबन्धो ! नराधम ं में तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने दूँगा । अर्जुनके पौत्रको अपने प्रमावने जीवित कर दूँगा ॥ इत्येतद् वचनं श्रुत्वा जानानाहं बळं तव ।

जीवतामभिमन्युजः॥ १२॥

प्रसादये त्वां दुर्घर्ष

भैया | तुम दुर्धर्ष वीर हो । मैं तुम्हारी उस बातको सुनकर तुम्हारे बलको अच्छी तरह जानती हूँ । इसीलिये दुम्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ । तुम्हारे ऋपा-प्रसादसे अभिमन्यु-का यह पुत्र जीवित हो जाय ॥ १२ ॥

यद्येतत् त्वं प्रतिश्रत्य न करोषि वचः ग्रुभम्ं। सक्छं वृष्णिशार्द्छ सृतां मामवधारयः॥ १३॥

'वृष्णिवंशके खिंह ! यदि तुम ऐसी प्रतिशा करके अपने मङ्गलमय वचनका पूर्णतः पालन नहीं करोगे तो यह समझ लो, सुमद्रा जीवित नहीं रहेगी—मैं अपने प्राण दे दूँगी ॥१३॥

अभिमन्योः सुतो वीर न संजीवति यद्ययम्। जीवति त्विय दुर्घर्ष कि करिष्याम्यहं त्वया ॥ १४ ॥

'दुर्घर्ष वीर ! यदि तुम्हारे जीते-जी अभिमन्युके इस बालकको जीवनदान न मिला तो तुम मेरे किस काम आओगे॥ संजीवयैनं दुर्घर्ष मृतं त्वमभिमन्युजम्। सदशाक्षस्तं वीर सस्यं वर्षन्निवाम्बुदः॥१५॥

'अजेय वीर ! जैसे बादल पानी बरसाकर स्वी खेतीकों मी हरी-मरी कर देता है, उसी प्रकार द्वम अपने ही समान नेत्रवाले अभिमन्युके इस मरे हुए पुत्रको जीवित कर दो ॥ र्थं (१) रेट र धर्मीत्मा सर्पप्रात् सत्पधितमः। स. तो. याचम्लोः वर्तुमहीसः स्वमीदिमः॥ १६॥

ा पुरस्य केश्वर दिस धर्मायात स्वराद्धी और साम-प्राप्त के द्वीर साथ युग्ने अपनी क्यी हुई। बाउमी साम-कर किला मा कोईये हा १६ है।

इत्तरती दिलोकोसी इजीवयेथा मृतानिमान् । कि प्रदेशियों जावें सम्बोयम्यात्मजें मृतम् ॥ १७॥

रहुए याही हो मृत्युके मुगाने परि हुए तीनों छोकोंको रिक्ट महोर दोन दिन अपने मानजेते इस प्यारे पुत्रको, जो इस पुत्र देन बीतिय करना तुम्हारे लिये कीन यही बात है ॥ प्रभावज्ञास्मिते कृष्ण तसात्त्वां याचयाम्यहम्। कुरुष्य पाण्डुपुत्राणामिमं परमनुप्रहम्॥१८॥

श्मीकृष्य ! में तुम्हारे प्रमावको जानती हूँ । इसीलिये तुमधे याचना करती हूँ । इस बाडकको जीवनदान देकर तुम पाण्डवीयर यह महान् अनुप्रह करो ॥ १८ ॥ स्वसित वा महावाहो हतपन्नेति वा पनः।

स्रसेति वा महावाहो हतपुत्रेति वा पुनः। प्रपन्ना मामियं चेति दयां कर्तुमिहाईसि॥१९॥

'गहावाहो ! तुम यह समझकर कि यह मेरी वहिन है अथवा जिसका वेटा मारा गया है, वह दुिलया है, अथवा शरणमें आयी हुई एक दयनीय अवला है, मुझपर दया करने योग्य हो? ॥ १९॥

हति धीमदाभारते आहरसेचिके पर्वेदि अनुगीतापर्वेणि सुभद्रायाक्ये सप्तपष्टितसोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ इत ४६० १००१ म १९ अ धनेविकरकि अन्तर्वेद अनुगीतापर्वेमें सुभद्राका वचनविषयक सरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥६७॥

### अप्टपष्टितमोऽध्यायः

थीक्रप्यका प्रस्तिकागृहमें प्रवेश, उत्तराका विलाप और अपने पुत्रको जीवित करनेके लिये प्रार्थना

वैशस्तायन उपाच

ष्यमुक्तस्तु राजेन्द्र् केशिहा दुःन्यमूर्विष्ठतः । नविति ज्यालहारोजेहर्गद्यप्तिव तं जनम् ॥ १ ॥

धैदारपायमजी कार्ते हैं—राजेट ! सुमहाके ऐसा बद्देस विवद्या वेशव हुःपरे व्याकृत हो उते प्रसन्न इक्ते दुक्ते उपायसमें बोले-प्रदिन! ऐसा ही होगा? ॥१॥ यादवेनैयेन हि तदा वं जनं पुरुष्पेभः। हार्यसमस्य स विसुर्यमीतं सहितंदिय ॥ २ ॥

ें: प्रमे तो हुए मनुष्यको जल्ये नहत्व देनेवर रही शक्ति किन नार्वा है। उसी प्रकार पुरुषोत्तम समवान् श्रीकृष्ण-ने प्रत अस्ताम प्रचानके ह्राम सुमद्रा तथा अन्तःपुरकी दूसरी विश्वीको महान् अध्वद्ध प्रदान किया ॥ २ ॥ स्ताः स्त प्राविद्यान् सूर्ण अनुमुखेद्म पितुस्तव । अन्तिको पुरुष्यकाल सिन्दैमीहर्यर्थशाविधि ॥ ३ ॥

्रव्यक्तिः देशकाराम् भगगात् भीकृष्ण तुरंत हो तुम्हारे दिनके अस्मायान-प्रिक्षणभूमें स्वेद् को समेद कुलांकी स्वादानीय विविद्धंत स्वापा स्वास्ता ॥ ३॥ अपूर्व कुम्मेर सुपूर्णेख विन्यस्तेः सर्वतादिशम् । कुरेन विनद्कान्यकिः सर्ववेद्य महाभुज ॥ ४॥

स्य नर्षः । उत्तरं भागि और अली मेर गुण करण संवः रोति । पोले तर विते पुण तेरहक समस्य कारके कई हकते तत्र ग्रे के तथा यक्ताय सरसी वितेशी गर्मी मी ॥ ४ ॥ अर्थिया वितारित्यंगीतः पार्योग्य समन्त्रतः । पृष्टिभिक्षानि समामितः परिनासर्थमायुकम् ॥ ५ ॥ दक्षेश्च परितो धीर भिपग्मिः कुराहैस्तथा।

े धर्यशाली राजन् ! उस घरके चारों ओर चमकते हुए तेज हिषयार रखे गये थे और सब ओर आग प्रज्वलित की गयी थी । सेवाके लिये उपस्थित हुई वृद्धी स्त्रियोंने उस खानको घर रक्खा था तथा अपने-अपने कार्यमें कुशल चतुर चिकित्सक भी चारों ओर मीजूद थे ॥ ५६ ॥ दद्दी च स तेजस्यी रक्षोझान्यि सर्वदाः ॥ ६ ॥ द्र्याण स्थापितानि सम विधिवत् कुश्लेंजनः ।

ते जस्वी श्रीकृष्णने देखा कि व्यवस्थाकुशल मनुष्पोद्वारा । वहाँ सब ओर राक्षसोंका निवारण करनेवाली नाना प्रकारकी वस्तुएँ विधिपूर्वक रखी गयी थीं ॥ ६६ ॥ तथायुक्तं च तद् स्प्रा जन्मवेदम पितुस्तव ॥ ७ ॥

तथायुक्त च तद् दृष्ट्या जनमबरम पितुस्तव ॥ ७ ॥ हृष्टोऽभवङ्ग्पोकेशः साधु साध्विति चाववीत् । तुम्होरे पिताके जनमस्यानको इस प्रकार आवश्यक

तुम्हारे ।पताक जन्मस्थानको इस प्रकार आवश्यक
वत्तु जींस मुख्यत देख भगवान् श्रीकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए
और (बहुत अन्छा) कहकर उस प्रवन्धकी प्रशंसा करने लगे ॥
तथा ब्रुचित चार्ष्णेये प्रहृण्चद्ने तद्ग ॥ ८ ॥
द्रौपदी त्विस्ता गत्वा वैराटी चाक्यमद्रवीत् ।

जब मगवान् श्रीकृष्ण प्रसन्नमुख होकर उसकी सराहना कर गई थे। उसी समय द्रीपदी बड़ी तेजीके साथ उत्तराके यम गर्वा और योजी-॥ ८५॥

वयमायानि ते भद्ने श्वद्युरो मधुस्द्रनः॥ ९ ॥ पुराणपिरचिन्त्यात्मा समीपमपराजितः।

'कत्याणी। यह देखो। तुम्हारे शशुरतुस्य। अचिनय-

खरूप, किसीसे पराजित न होनेवाले, पुरातन ऋषि भगवान् मधुसूदन दुम्हारे पास आ रहे हैं' ॥ ९६ ॥ स्वाप वाष्पकलां वाचं निगृह्याश्चणि चैव ह ॥ १०॥ सुसंवीताभवद् देवी देववत् कृष्णमीयुषी। सा तथा दूयमानेन हृदयेन तपिस्वनी॥ ११॥ हृद्या गोविन्दमायान्तं कृपणं पर्यदेवयत्।

यह सुनकर उत्तराने अपने आँसुओंको रोककर रोना बंद कर दिया और अपने सारे शरीरको वस्त्रींसे ढक लिया। श्रीकृष्णके प्रति उसकी मगवद्धिद्ध थी; इसलिये उन्हें आते देख वह तपस्विनी बाला व्यथित हृदयसे करुणविलाप करती हुई गद्गदकण्ठसे इस प्रकार बोली—॥ १०-११६॥ पुण्डरीकाक्ष पश्यावां बालेन हि विनाकृतौ। अभिमन्युं च मां चैव हतौ तुल्यं जनाईन ॥ १२॥

'कमलनयन ! जनार्दन ! देखिये, आज में और मेरे पति दोनों ही संतानहीन हो गये । आर्यपुत्र तो युद्धमें वीर-गतिको प्राप्त हुए हैं; परंतु में पुत्रशोकने मारी गयी । इस प्रकार हम दोनों समान रूपसे ही कालके ग्रास बन गये ॥१२॥ वार्ष्णेय मधुहन वीर शिरसा त्वां प्रसादये । द्रोणपुत्रास्त्रनिर्दग्धं जीवयैनं ममात्मजम् ॥ १३॥

'कृष्णिनन्दन! वीर मधुसूदन! मैं आपके चरणोंमें मस्तक रखकर आपका कृपाप्रसाद प्राप्त करना चाहती हूँ। द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके अस्त्रसे दग्ध हुए मेरे इस पुत्रको जीवित कर दीजिये॥ १३॥

यदि सा धर्मराहा वा भीमसेनेन वा पुनः।
त्वया वा पुण्डरीकाक्ष वाक्यमुक्तमिदं भवेत्॥ १४॥
अज्ञानतीमिषीकेयं जनित्रीं हन्त्विति प्रभो।
अहमेव विनष्टा स्यां नैतदेवंगते भवेत्॥ १५॥

'प्रभो! पुण्डरीकाक्ष! यदि धर्मराज अथवा आर्य भीमसेन या आपने ही ऐसा कह दिया होता कि यह सींक इस बालकको न मारकर इसकी अनजान माताको ही मार डाले, तब केवल मैं ही नष्ट हुई होती। उस दशामें यह अनर्थ नहीं होता॥ १४-१५॥

गर्भस्थास्य बालस्य ब्रह्मास्त्रेण निपातनम् । कृतवा नृशंसं दुर्वुद्धिद्रौणिः किं फलमश्नुते ॥ १६ ॥

'हाय ! इस गर्भके बालकको ब्रह्मास्त्रसे मार डालनेका क्रूरतापूर्ण कर्म करके दुर्बुद्धि द्रोणपुत्र अश्वत्यामा कौन-सा फल पा रहा है ॥ १६॥

सा त्वां प्रसाद्य शिरसा याचे शत्रुनिवर्हणम् । प्राणांस्त्यश्यामि गोविन्दः नायं संजीवते यदि ॥ १७ ॥ गोविन्द ! आप शत्रुओंका संहार करनेवाले हैं । मैं आपके चरणोंमें मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करके आपसे इस बालकके प्राणोंकी भीख माँगती हूँ।यदि यह जीवित नहीं हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूँगी ॥ १७॥ अस्मिन् हि बहवः साधो ये ममासन् मनोरथाः। ते द्रोणपुत्रेण हताः किं नु जीवामि केशव॥ १८॥

'साधुपुरुष केशव! इस बालकपर मैंने जो वड़ी-बड़ी आशाएँ बाँध रखी थीं, द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने उन सबको नष्ट कर दिया। अब मैं किस लिये जीवित रहूँ १॥ १८॥ आसीन्मम मितः कृष्ण पुत्रोत्सङ्गा जनार्दन। अभिवाद्यिष्ये हृष्टेति तदिदं वितथीकृतम्॥ १९॥

'श्रीकृष्ण! जनार्दन! मेरी बड़ी आशा थी कि अपने इस बच्चेको गोदमें लेकर मैं प्रसन्नतापूर्वक आपके चरणोंमें अभिवादन करूँगी; किंतु अव वह व्यर्थ हो गयी॥ १९॥ चपलाक्षस्य दायादे मृतेऽस्मिन् पुरुषर्पभ। विफला मे कृताः कृष्ण दृदि सर्वे मनोरथाः॥ २०॥

पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ! चञ्चल नेत्रोंवाले पतिदेवके इस पुत्रकी मृत्यु हो जानेसे मेरे हृदयके सारे मनोरथ निष्फल हो गये॥ २०॥

चपलाक्षः किलातीव प्रियस्ते मधुस्द्रन । स्रुतं पश्य त्वमस्यैनं ब्रह्मास्त्रेण निपातितम् ॥ २१ ॥

भाष्ट्रसद्दन ! सुनती हूँ कि चञ्चल नेत्रींबाले अभिमन्यु आपको बहुत ही प्रिय थे । उन्हींका बेटा आज ब्रह्मास्त्रकी मारसे मरापड़ा है । आप इसे आँख मरकर देख लीजिये।२१। कृतक्षोऽयं नृशंसोऽयं यथास्य जनकस्तथा । यःपाण्डवीं श्रियं त्यक्त्वा गतोऽच यमसादनम् ॥२२॥

'यह बालक भी अपने पिताके ही समान कृतम और नृशंस है, जो पाण्डवोंकी राजलक्ष्मीको छोड़कर आज अकेला ही यमलोक चला गया ॥ २३ ॥ मया चैतत् प्रतिज्ञातं रणमूर्घनि केशव ।

अभिमन्यौ इते वीर त्वामेष्याम्यचिरादिति ॥ २३॥

किशव! मैंने युद्धके मुहानेपर यह प्रतिज्ञा की थी कि भीरे वीर पतिदेव ! यदि आप मारे गये तो मैं शीघ ही परलोकमें आपसे आ मिलूँगी ॥ २३॥

तच्च नाकरवं कृष्ण नृशंसा जीवितिषया। इदानीं मां गतां तत्र किं नु वक्ष्यति फाल्गुनिः॥ २४॥

परंतु श्रीकृष्ण ! मैंने उस प्रतिज्ञाका पालन नहीं किया | मैं बड़ी कठोरहृदया हूँ । मुझे पतिदेव नहीं, ये प्राण ही प्यारे हैं । यदि इस समय मैं परलोकमें जाऊँ तो वहाँ अर्जुनकुमार मुझसे क्या कहेंगे !' ॥ २४ ॥

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि उत्तरावाक्ये अध्यपिटतमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें उत्तराका वाक्यविषयक अरसटवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६८ ॥

### एकोनसप्ततितमोऽध्यायः

उचगका विकाय और भगवान् श्रीकृष्णका उसके मृत बालकको जीवन दान देगा

गैत्रमाग्न उपाप

कीवं विकास करणं सोनमादेव तपन्विनी। यक्तरा स्वयतद् भूमी रूपणा पुत्रगृद्धिनी॥ १॥

रीवारम्यनजी कहते हैं—जनमेन्य ! पुत्रका जीवन बारने गर्थ वर्तास्त्री उत्तर इस प्रकार दीनगायमें करण विद्यात करके पृथ्वीयर गिर पड़ी ॥ १ ॥ लां ग्रु हृष्ट्रा निपतितां इतपुत्रपरिच्छद्दाम् । बुकोदा गुन्दी दुःसातां सर्वास्त्र भरतिस्यः ॥ २ ॥

िरणका पुत्रस्यी परिवार नष्ट हो गया था। उस उत्तराको प्रकीरर पड़ी हुई देख दुःखंगे आद्भर हुई छुन्तीदेवी तथा मरतपंत्रकी गारी ज़ियाँ पूट-पूटकर रोने त्याँ ॥ २ ॥ सुक्तुतीमच राजेन्द्र पाण्डचानां निवेशनम् । अप्रेक्षणीयमभवदार्तखनविनादितम् ॥ ३ ॥

गरेन्द्र | दो पदीतक पाण्डनीका वह मवन आर्तनादसे गूँगना रहा। उम समय उसकी ओर देखते नहीं बनता था। सा मुहर्ते च राजेन्द्र पुत्रशोकाभिषीडिता। कदमळाभिद्दता चीर चैराटी त्वभवत् तदा॥ ४॥

बीर राजेन्द्र | पुत्रशोक्षे पीड़ित वह विराटकुमारी उत्तरा उन्न नमप दो पड़ीतक मून्छांमें पड़ी रही ॥ ४ ॥ प्रतित्रभ्य तु सा संशामुत्तरा भरतर्पभ । महमारोज्य तं पुत्रमिदं वचनमत्रवीत्॥ ५ ॥

मस्तभेष ! योदी देर बाद उत्तरा जब होशमें आयीर ता उन मरे हुए पुत्रको गोदमें लेकर यों कहने लगी-॥ ५॥ धर्मसम्य मृतः स त्यमधर्मे नावशुष्यसे। यस्त्यं नृष्णिप्रयोगस्य कुरुषे नाभिषादनम्॥ ६॥

भेटा | त् तो भर्मश निताका पुत्र है । कित तेरे द्वारा को अनमें दो रहा है। उसे त् क्यों नहीं समझता ! वृष्णि-वेग में भेड़ बीर भगवान् भीकृष्ण सामने साथे हैं। तो भी त् हरें प्रयाम क्यों नहीं करता ! ॥ ६ ॥ पुत्र गाया मम यूयों म्याक्यं पितरं न्यिद्म् । दुर्भरं प्रयोगनां बीर कालेंडप्रामें कथंचन ॥ ७ ॥ याहं राज्या पिनायेद प्रया पुत्रेण चेंच ह ।

मर्तिस्य गाँत जीयामि इत्तर्सास्तर्यक्रवना ॥ ८॥ भगत १ परशेशमें शक्त त् अस्ते स्विते मेरी यह भाग करना ---भीत । अन्तराक आपे दिना मानियोंके लिये भित्ते त्यद भी महना सदा कठिन होता है। तमी तो में भूषों भारते के बोर तथा इत पुत्रते विदुद्धन भी जय कि मुझे मर जाना चाहिये, अनतक जी रही हूँ; मेरा सारा महल नष्ट हो गया है। मैं अकिंचन हो गयी हूँ'॥ ७-८॥ अथवा धर्मराक्षाहमनुक्षाता महाभुज। भक्षयिष्ये विपं घोरं प्रवेक्ष्ये वा हुताशनम्॥ ९॥

भहायाहो । अब मैं धर्मराजकी आहा छेकर भयानक विष सा लूँगी अयवा प्रज्वित अग्निमें समा जाऊँगी ॥ ९॥ भथवा दुर्मरं तात यदिवं में सहस्रधा। पतिपुत्रविद्दीनाया इदयं न विदीर्यते॥ १०॥

'तात ! जान पड़ता है, मनुष्यके लिये मरना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि पति और पुत्रसे हीन होनेपर भी मेरे इस इदयके हजारों दुकड़े नहीं हो रहे हैं ॥ १० ॥ उत्तिष्ठ पुत्र पश्येमां दुःखितां प्रपितामहीम् । आर्तामुपच्छतां दीनां निमग्नां शोकसागरे ॥ ११ ॥

वेटा ! उठकर खड़ा हो जा । देख ! ये तेरी परदादी (कुन्ती) कितनी दुखी हैं। ये तेरे टिये आर्त, व्यथित एवं दीन होकर घोकके समुद्रमें हुव गयी हैं॥ ११॥ आर्योच पदय पाञ्चालीं सात्वतीं च तपस्विनीम्। मांच पदय सुदुःखार्ती व्याधविद्धां मृगीमिव ॥ १२॥

'आर्या पाञ्चाली (द्रौपदी) की ओर देख, अपनी दादी तपित्वनी सुभद्राकी ओर दृष्टिपात कर और व्याधके याणींसे विंघी हुई हरिणीकी माँति अत्यन्त दुःखसे आर्त दुई मुझ अपनी माँको मी देख ले॥ १२॥

उचिष्ट पदय वदनं लोकनाथस्य धीमतः। पुण्डरीकपलाशाक्षं पुरेव चपलेक्षणम्॥१३॥

भीटा ! उटकर खड़ा हो जा और बुद्धिमान् जगदीश्वर श्रीकृष्णके कमल्दलके समान नेत्रोंबाले मुखारिवन्दकी शोभा निहार, टीक उसी तरह जैसे पहले में चंद्रल नेत्रोंबाले तरे पिताका मुँह निहारा करती थीं ।। १३॥

प्चं विप्रलपन्तीं तु दृष्ट्वा निपतितां पुनः। उत्तरां तां स्त्रियः सर्वाः पुनरुत्थापयंस्ततः॥१४॥

इस प्रकार विलाप करती हुई उत्तराको पुनः पृथ्वीपर पदी देख सब क्रियोंने उसे फिर उठाकर विठाया ॥ १४ ॥ उन्धाय च पुनर्चेर्यात् तदा मत्स्यपतेः सुता । प्राव्वतिः पुण्डरीकाक्षं भूमावेवाभ्यवाद्यत् ॥ १५ ॥

पुनः उटकर धैर्य भारण करके मतस्यराजङ्गारीने पृष्यीयर ही हाय जोडकर कमकनयन मगवान् भीकृष्णको भणाम किया ॥ १५॥ श्रुत्वा स तस्या विपुलं विलापं पुरुषर्धभः। उपस्पृश्य ततः कृष्णो ब्रह्मास्त्रं प्रत्यसंहरत्॥१६॥

उसका महान विलाप सुनकर पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने आचमन करके अश्वत्थामाके चलाये द्रुए ब्रह्मास्त्रको शान्त कर दिया॥ हिंदी।

प्रतिजञ्जे च दाशाईस्तस्य जीवितमच्युतः। अववीच्च विशुद्धातमा सर्वे विश्रावयञ्जगत्॥१७॥

तत्पश्चात् विशुद्ध हृदयवाले और कभी अपनी महिमासे विचलित न होनेवाले भगवान् श्रीकृष्णने उस बालकको जीवित करनेकी प्रतिश्चा की और सम्पूर्ण जगत्को सुनाते हुए इस प्रकार कहा—॥ १७॥

न त्रवीम्युत्तरे मिथ्या सत्यमेतद् भविष्यति । एष संजीवयाम्येनं पश्यतां सर्वदेहिनाम् ॥ १८॥

'बेटी उत्तरा! मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने जो प्रतिशा की है, वह सत्य होकर ही रहेगी। देखो, मैं समस्त देहधारियों के देखते देखते अभी इस बालकको जिलाये देता हूँ॥ १८॥

नोक्तपूर्वं मया मिथ्या स्वैरेष्विप कदाचन। न च युद्धात् परावृत्तस्तथा संजीवतामयम्॥ १९॥

भौने खेल-कूदमें भी कभी मिथ्या माषण नहीं किया है और युद्धमें पीठ नहीं दिखायी है। इस शक्तिके प्रमावसे अभिमन्युका यह बालक जीवित हो जाय ॥ १९॥ यथा मे दियतो धर्मो ब्राह्मणश्च विद्येषतः।

अभिमन्योः सुतो जातो मृतो जीवत्वयं तथा॥ २०॥
'यदि वर्म और ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिय हीं तो

अभिमन्युका यह पुत्र, जो पैदा होते ही मर गया था, किर जीवित हो जाय॥ २०॥

यथाहं नाभिजानामि विजये तु कदाचन। विरोधं तेन सत्येन मृतो जीवत्वयं शिशुः॥ २१॥

भैंने कभी अर्जुनसे विरोध किया हो, इसका स्मरण नहीं है; इस सत्यके प्रमावसे यह मरा हुआं बालक अभी जीवित हो जाय ॥ २१॥

यथा सत्यं च धर्मश्च मिय नित्यं प्रतिष्ठितौ । तथा मृतः शिशुरयं जीवतादभिमन्युजः॥ २२॥

'यदि मुश्नमें सत्य और धर्मकी निरन्तर खिति वनी रहती हो तो अभिमन्युका यह मरा हुआ वालक जी उठे ॥२२॥ यथा कंसश्च केशी च धर्मेण निहतौ मया। तेन सत्येन वालोऽयं पुनः संजीवतामयम्॥ २३॥

भीने कंस और केशीका धर्मके अनुसार वध किया है। इस सत्यके प्रमावसे यह बालक फिर जीवित हो जाय।।।२३।। इत्युक्तो वासुदेवेन स बालो भरतर्षभ । शनैः शनैर्महाराज प्रास्पन्दत सचेतनः॥२४॥

भरतश्रेष्ठ ! महाराज ! भगवान् श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर उस बाद्यकमें चेतना आ गयी । वह धीरे-घीरे अङ्ग-संचालन करने लगा ॥ २४ ॥

इति श्रीमहाभारते आइवमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि परिक्षित्संजीवने एकोनसप्ततितमोऽध्यायः॥ ६९॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत आदवमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें परिक्षित्को जीवनदानविषयक उनहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ६९॥

### सप्ततितमोऽध्यायः

श्रीकृष्णद्वारा राजा परिक्षित्का नामकरण तथा पाण्डवोंका हिस्तिनापुरके समीप आगमन

वैशम्पायन उवाच

ब्रह्मास्त्रं तु यदा राजन् कृष्णेन प्रतिसंहतम्। तदा तद् वेश्म त्वित्वा तेजसाभिविदीपितम्॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! भगवान् श्रीकृष्णने जब ब्रह्मास्त्रको शान्त कर दियाः उस समय वह स्तिकाग्रह तुम्हारे पिताके तेजसे देदी प्यमान होने लगा॥ १॥ ततो रक्षांसि सर्वाणि नेशुस्त्यक्त्वा गृहं तुतत्। अन्तरिक्षे च वागासीत् साधु केशव साध्विति॥ २॥

फिर तो बालकोंका विनाश करनेवाले समस्त राष्ट्रस उस घरको छोड़कर भाग गये। इसी समय आकाशवाणी हुई— किशव। तुम्हें साधुवाद! तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। ॥२॥

तद्खं ज्वलितं चापि पितामहमगात् तदा।

ततः प्राणान् पुनर्छेभे पिता तव नरेश्वर ॥ ३ ॥

साथ ही वह प्रश्वित ब्रह्मास ब्रह्मलोकको चला गया।
नरेश्वर ! इस तरह तुम्हारे पिताको पुनर्जीवन प्राप्त हुआ ॥३॥
व्यचेष्टत च वालोऽसौ यथोत्साहं यथावलम् ।

वभू बुर्मुदिता राजंस्ततस्ता भरतिस्त्रयः॥ ४॥ राजन् । उत्तराका वह बालक अपने उत्तराह और बलके

राजन् । उत्तराका वह बालक अपन उत्तराह आर बलक अनुसार हाथ-पैर हिलाने लगा, यह देख मरतवंशकी उन समी जियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ४॥ त्राह्मणान् वाचयामासुर्गोविन्दस्यैव शासनात्।

ततस्ता मुदिताः सर्वाः प्रश्रशंसुर्जनार्नम् ॥ ५ ॥

उन्होंने मगवान् श्रीकृष्णकी आशांचे ब्राह्मणोद्वारा स्वस्तिवाचन कराया। फिर वे सब आनन्दमग्न होकर श्रीकृष्ण-के गुण गाने कर्गी॥ ५ ॥ १९१५ जनस्थितालं नातं नातो व पारमाः । १९१५ व १०१५ स्थान्य स्थान्य । ६ ॥ १९९९ व्यक्तिस्य वस्तुर्वेष्टमसम्बद्धाः ।

ता चेत् १ तामनार माछ नटा उपीतिरीः सुलका राम १४ तुर्वेद १ वेद १ तथा एती और मागर्षेके समुदाय १४ तथी गर्वेद और अद्योगोदके साथ भगवान् श्रीकृष्णका राजारा वर्षेद होते ॥ ७-८॥

उत्थाय तु यथाकालमुत्तरा यदुनन्दनम्। यस्यवाद्यव धीता सह पुत्रेण भारत्॥९॥

नरानरान ! किर प्रवत हुई उत्तरा यथासमय उठकर पृषदी रोदोंगे डिपे हुए यहनन्दन श्रीकृष्णके समीप आसी कीर उन्ने प्रणाम थिया ॥ ९ ॥

तस्य हालो द्वी हुछे। यहुरस्तं विशेषतः । यथास्य वृध्यिशार्दृत्यानाम चाम्याकरोत् प्रभुः ॥ १० ॥ यितुनाय महाराज सत्यसंधो जनार्दनः ।

भगपाम् शीकशामे भी प्रसस होकर उस बालकको बहुत ते रतः उपनारमें दिये । फिर अन्य यहुनेशियोंने भी माना प्रकारकी नम्पुर्वे सेंड की । महाराज ! इसके बाद सत्य-प्रतित भगपाम् श्रीकृष्णामे सुम्हारे पिनाका इस प्रकार सामहरण हिपा। १०ई॥

परिक्षांचे कुले यस्माज्ञातोऽयमभिमन्युजः॥ ११॥। परिक्षितिन नामान्य भवत्वित्यववीत् तद्य।

्क ्षेत्र परिकीय हो जानेकर यह अभिमन्तुका बालक अस्त हूं या दे । इस्ति इसका नाम परिक्रित् होना परिकार ऐसा भग मने करा ॥ देरेई ॥ स्वाइवर्णन ययास्त्रले पिता तब जनाबिव ॥ १२॥ सनअमहारमधानीत् सर्वलोकान्य भारत्।

र्गेश्वर ! रम प्रकृष नामकृष्य हो जानेक याद तुम्हारे रिट प्रिटिश कानकृष्य नहीं होने स्त्रों । भारत ! वे स्व होगी के मनके! जानक्ष्यम्य विधे रहते थे ॥ १२६ ॥ मार्ग जातक्ष्यु ने धीर पिता भयति भारत ॥ १३॥ श्वाजम्मु मुक्कुलं स्त्रमाद्वाय पाल्टवाः।

ीर रेट परिस्ते । यह मुक्ती विकास अपन्या एक

म तिनेकी हो गयी। उस नमय पाण्डवलोग बहुतसी रक्ष-राज्ञि हेकर इतिनातुरको लीटे ॥ १३६ ॥ तान समीपगताञ्छत्वा निर्यसुर्देष्णिपुक्षवाः॥ १४॥

मृश्यिदंशके प्रमुख वीरोनि जब सुना कि पाण्डव होग नगरके सभीव आ गये हैं। तब वे उनकी अगवानीके लिये बाहर निकले ॥ १४ ॥

अर्ज्यकुश्च माल्योघैः पुरुषा नागसाह्यम् । पताकाभिर्विचित्राभिर्व्वजैश्च विविधैरपि ॥ १५ ॥

पुरवासी मनुष्योंने पूर्ळोकी मालाओं, वन्दनवारीं।
भाँति-भाँतिकी ध्वायों तथा विचित्र-विचित्र पताकाओंसे
इन्तिनापुरको समया था॥ १५॥
वेदमानि समळंचहाः पौराख्यापि जनेश्वर।
वेदमानि समळंचहाः पौराख्यापि जनेश्वर।
वेदवतायतनानां च पृजाः सुविविधास्तथा॥ १६॥
संदिदेशाथ विदुरः पाण्डुपुत्रिविधस्तथा।
राजमार्गाध्य तत्रासन् सुमनोभिरलंकताः॥ १७॥

नरेश्वर ! नागरिकॉने अपने-अपने घरोंकी भी सजावट की गी । विदुरजीने पाण्डवोंका प्रिय करनेकी इच्छासे देव-मन्दिरोंमें विविध प्रकारते पूजा करनेकी आजा दी । इस्तिना-पुरके सभी राजमार्ग फूटोंसे अलंकृत किये गये थे ॥१६-१७॥ शुक्कों तत्युरं चापि समुद्रोधनिभस्तनम् । नर्तकेश्चापि नृत्यद्भिगीयकानां च निःस्वनः ॥ १८॥

नाचते हुए नर्तकों और गानेवाले गायकोंके शब्दें ति उस नगरकी बड़ी शोभा हो रही थी। वहाँ समुद्रकी जल-राशिकी गर्जनाके समान कोलाहल हो रहा था॥ १८॥ आसीद् वैश्रवणस्येच निवासस्ततपुरं तदा। यन्दिभिक्ष नरें राजन् स्त्रीसहायैश्च सर्वशः॥ १९॥ तत्र तत्र विविक्तेषु समन्तादुपशोभितम्। पताका धूयमानाश्च समन्तान्मातरिश्वना॥ २०॥ अदर्शयित्वच तदा कुरून् वै दक्षिणोत्तरान्।

राजन् । उस समय वह नगर कुनेरकी अलकापुरीके समान प्रतीत होता था । वहाँ सब ओर एकान्त स्थानांमें स्त्रियोंबहित बंदीजन खड़े थे। जिनसे उस पुरीकी द्योमा बढ़ गयी थी । उस समय इशके झोंकेसे नगरमें सब ओर पताकाएँ पहरा रही थीं। जो दक्षिण और उत्तरकुर नामक देशोंकी द्योभा दिखाती थीं।। १९-२०६ ॥

अद्योपयंस्तदा चापि पुरुषा राजधूर्गताः। सर्वराष्ट्रविद्यारोऽच रत्नाभरणस्थ्रणः॥२१॥

राजकाज सँभावनेवाले पुरुषोंने सब ओर यह घोषणा करा दी कि आज समूचे राष्ट्रमें उत्सव मनाया जाय और सर दोग रहींके आभूषण या उत्तमोत्तम गहने कपहे पहनकर इस उत्सामें सम्मिदित हों ॥ २१॥

्रित भी मद्दाना को भाषा के विके पाँचि। अनुगीतापर्वति। पाण्डवागमने मन्त्रतितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ १८९६४ विकास । व्यक्तिक विके क्लावैद अनुसीत पर्वतै पाण्डवीका अग्रसन्ति स्वक्ती अध्याम पृत्त हुआ॥७०॥

### एकसप्ततितयोऽध्यायः 🗡

भगवान् श्रीकृष्ण और उनके साथियोंद्वारा पाण्डवोंका खागत, पाण्डवोंका नगरमें आकर सबसे मिलना और न्यासजी तथा श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको यज्ञके लिये आज्ञा देना

वैशम्पायन उवाच तान् समीपगताञ्श्रुत्वा पाण्डवान् शत्रुकर्शनः। वासुदेवः सहामात्यः प्रययौ ससुदृद्गणः॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! पाण्डवेंके समीप आनेका समाचार सुनकर शत्रुस्दन भगवान् श्रीकृष्ण अपने मित्रों और मन्त्रियोंके साय उनसे मिलनेके लिये चले ॥ ते समेत्य यथाष्यां प्रत्युचाता दिदक्षया। ते समेत्य यथाष्यां पाण्डवा वृष्णिभाः सह ॥ २ ॥ विविद्यः सहिता राजन् पुरं वारणसाह्लयम् ।

उन सब लोगोंने पाण्डवींचे मिलनेके लिये आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और सब यथायोग्य एक दूसरेते मिले। राजन् । धर्मानुसार पाण्डव बृष्णियोंचे मिलकर सब एक साथ हो हिस्तिनापुरमें प्रविष्ट हुए॥ २६॥ महतस्तस्य सैन्यस्य खुरनेमिस्वनेन ह॥ ६॥ द्यावापृथिव्योः खंचैव सर्वसासीत् समावृतम्।

उस विशाक सेनाके घोड़ोंकी टापों और रथके पहियोंकी घरघराहटके तुमुल घोषसे पृथ्वी और स्वर्गके बीचका लारा आकाश न्याप्त हो गया था ॥ ३३ ॥ ते कोशानग्रतः कृत्वा चिविशुः खपुरं तदा ॥ ४ ॥ पाण्डवाः प्रीतमनसः सामात्याः ससुहृद्द्रणाः ।

वे खजानेको आगे करके अपनी राजधानीमें घुते । उस समय मन्त्रियों एवं सुद्धदें सिंहत समस्त पाण्डवीका सन प्रसन्न था ॥ ४६ ॥ ते समेत्य यथान्यायं धृतराष्ट्रं जनाधिपम् ॥ ५ ॥ कीर्तयन्तः स्वनामानि तस्य पादौ ववन्दिरे ।

वे यथायोग्य सबसे मिलकर राजा धृतराष्ट्रके पास गये। अपना-अपना नाम बताते हुए उनके चरणोंमें प्रणाम करने लगे॥ ५३॥

धृतराष्ट्रादमु च ते गान्धारी सुवलात्मजाम् ॥ ६ ॥ कुन्तीं च राजशार्दुल तदा भरतस्त्तम ।

नृपश्रेष्ठ ! भरतभूषण ! धृतराष्ट्रसे मिलनेके बाद वे सुवलपुत्री गान्धारी और कुन्तीसे मिले ॥ ६३ ॥ विदुरं पूजयित्वा च बैश्यापुत्रं समेत्य च ॥ ७ ॥ पूज्यमानाः स्म ते वीरा व्यरोचन्त विशाम्पते।

प्रजानाथ ! फिर विदुरका सम्मान करके बैश्यापुत्र युयुत्सुसे मिलकर उन सबके द्वारा सम्मानित होते हुए बीर पाण्डव बड़ी शोभा पा रहे थे ॥ ७५ ॥ ततस्तत् परमाश्चर्यं विचित्रं महदद्भुतम्॥८॥ शुश्रुवुस्ते तदा वीराः पितुस्ते जन्म भारत।

भरतनन्दन । तत्पश्चात् उन वीरोंने तुम्हारे पिताके जन्म-का वह आश्चर्यपूर्ण विचित्र, महान् एवं अद्भुत वृत्तान्त सुना ॥ तदुपश्चत्य तत् कर्म वासुदेवस्य घीमतः ॥ ९ ॥ पूजार्हे पूजयामासुः कृष्णं देवकितन्दनम् ।

परम बुद्धिमान् मगवान् श्रीकृष्णका वह अलैकिक कर्म सुनकर पाण्डवोंने उन पूजनीय देवकीनन्दन श्रीकृष्णका पूजन किया अर्थात् उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ९६ ॥ ततः कतिपयाहस्य व्यासः सत्यवतीस्त्रतः ॥ १० ॥ आजगाम महातेजा नगरं नागसाह्यम् । तस्य सर्वे यथान्यायं पूजांचकुः कुरुद्वहाः ॥ ११ ॥

इसके थोड़े दिनों बाद महातेजस्वी सत्यवतीनन्दन व्यास-जी इस्तिनापुरमें पधारे । कुरुकुलतिकक समरत पाण्डवॉने उनका यथोचित पूजन किया ॥ १०-११॥

सह वृष्ण्यन्धकव्याघ्रैरुपासांचिकिरे तदा। तत्र नानाविधाकाराः कथाः समभिकीर्त्य वै ॥ १२ ॥ युधिष्ठिरो धर्मसुतो व्यासं वचनमद्रवीत्।

फिर वृष्णि एवं अन्धकवंशी वीरोंके साथ वे उनकी सेवामें बैठ गये। वहाँ नाना प्रकारकी वार्ते करके धर्मपुत्र युधिष्ठिरने व्यासजीसे इस प्रकार कहा—॥ १२६॥ अवत्प्रसादाद् भगवन् यदिदं रस्नमाहतम् ॥ १३॥ उपयोक्तुं तदिच्छामि वाजिमेधे महाकतौ।

भगवन् ! आपकी कृपासे जो वह रत लाया गया है, उसका अश्वमेषनामक महायशमें मैं उपयोग करना चाहता हूँ॥ तमनुज्ञातुमिच्छामि भवता मुनिसत्तम। त्वद्धीना वयं सर्वे कृष्णस्य च महात्मनः॥ १४॥

मुनिश्रेष्ठ ! मैं चाहता हूँ कि इसके लिये आपकी आजा प्राप्त हो जाय, क्योंकि हम सब लोग आप और महात्मा श्रीकृष्णके अधीन हैं? ॥ १४॥

व्यास उवाच अनुजानामि राजंस्त्वां क्रियतां यदनन्तरम् । यजस्व वाजिमेघेन विधिवद् दक्षिणावता ॥ १५॥

व्यासंजीने कहा—राजन्! में तुग्हें यक्तके लिये आका देता हूँ। अब इसके बाद जो भी आवश्यक कार्य हो। उसे आरम्म करो। विधिपूर्वक दक्षिणा देते हुए अश्वमेध यक्तका अनुष्ठान करो॥ १५॥ अभ्योक्षेत्र हे संक्षेत्र काइनः सर्वपायनाम्। त्रीकृत्र हो विक्रापा के सर्विता नात्र संशयः॥ १६॥

क्षेत्रत (अध्येष्य व स्थान पार्ते वा नाम करके सबमान) की को अधिकार प्राप्त है । इसका अनुसान करके तुम पारसे हैं इस को जानियंक अधी क्षेत्रक नहीं है ॥ १६ ॥

वैद्यास्यत् स्यान

१८७कः स त् धर्मात्मा कृष्यको युधिष्ठिरः। अभ्योकस्य कीरस्य चकाराहरणे मतिम्॥१७॥

ैद्रारक्षायन औं फड़ते हैं—-कुमनन्दन ! व्यासनीके देल्य बद्देश्य भागिमा सुप्राण सुधिष्टिरने अध्योषयत आरम्भ वर्षे राष्ट्रिक्य किया ॥ १७ ॥

रामगुणाय तत् सर्वे कृष्णहेषायनं मृषः। धारपुर्वमधास्येत्य वाग्मी वचनमत्रवीत्॥१८॥

शीक्षणद्विपायन स्थासके सब बातोंके लिये आशा ले भारतन्त्रभाग समितिहर भगपान् शीक्षणके पास जाकर इस भाग योजेना। १८॥

देयकी सुप्रज्ञा देवी त्वया पुरुषसत्तम् । यद्वृष्टंत्वांमहावाहीसन् कृथास्त्वमिहाच्युत॥१९॥

्षुम्भेतम ! महाबाहु अच्युत ! आपके ही पाकर देवर्षादमें उत्तम मंतानवाटी मानी गयी हैं। मैं आपते जो इत्त करूँ, उने आप यहाँ सम्पन्न करें॥ १९॥ स्वय्मभावार्जितान, भोगानश्लीम यहनन्दन। प्रसाममेण बुळ्या च स्वयेयं निर्जिता मही॥ २०॥

प्यत्तव्यतः ! इम आपके ही प्रभावने प्राप्त हुई इस प्रवी हा उपनीम पर रहे हैं । आपने ही अपने पराक्रम और इंडिक्टने इन मस्पूर्ण पृथ्वीको जीता है ॥ २० ॥ दीक्षण स्वमान्यानं हवे हि नः परमो गुरुः । स्वयाप्यति दाशार्ग विपापमा भविता खहम् ॥ २१ ॥ व्ययाप्यति दाशार्ग विपापमा भविता खहम् ॥ २१ ॥ क्वींकि आप हमारे परम गुरु हैं। आपके यहानुष्ठान पूर्ण कर हेनेपर निश्चय ही हमारे सब पाप नष्ट हो जायेंगे॥ २१॥ त्वं हि यहोऽक्षरः सर्वेक्त्वं धर्मक्त्वं प्रजापितः। त्वं गतिः सर्वभृतानामिति मे निश्चिता मतिः॥ २२॥

'अ.प ही यशः अश्वरः सर्दस्तरः, धर्मः प्रजापति एवं सम्पूर्ण भूतों की गति हैं-पह मेरी निश्चित धारणा है' ॥२२॥

दासुदेव उवाच

त्वमेवैतन्महायाहो वक्तुमईस्परिद्म । त्वं गतिः सर्वभृतानामिति मे निश्चिता मतिः॥ २१॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा — महावाहो । शत्रुदमन नरेश । आप ही ऐसी गात कह सकते हैं। मेरा तो यह हद विश्वास है कि आप ही सम्पूर्ण भूतोंके अवलम्ब हैं॥ २३॥ त्वं चाद्य कुरुवीराणां धर्मेण हि विराजसे। गुणीभृताः स्मेते राजंस्त्वं नो राजा गुरुर्मतः॥ २४॥

राजन् ! समस्त कीरवधीरीमें एकमात्र आप ही घर्मसे
मुशोभित होते हैं । हमलोग आपके अनुयायी हैं और आपको
अपना राजा एवं गुरु मानते हैं ॥ २४ ॥
यजस्य मद्दुझातः प्राप्य एप कतुस्त्वया ।
युनक्तु नो भवान् कार्य यत्र वाञ्छसि भारत ! २५ ॥

इसिलये भारत ! आप हमारी अनुमिति स्वयं ही इस यज्ञका अनुष्ठान कीजिये तथा हमलोगों में की जिसको जिस कामपर लगाना चाहते हों। उसे उस कामपर लगनेकी आज्ञा दीजिये ॥ २५ ॥

सत्यं ते प्रतिज्ञानामि सर्वं कर्तासि तेऽनघ। भीमसेनार्जुनौ चैव तथा माद्रवतीसुतौ। इप्रवन्तो भविष्यन्ति त्वयीप्रवति पाथिवे॥ २६॥

निष्पाप नरेश ! मैं आपके सामने सभी प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप जो कुछ कहेंगे, वह सब कलेँगा । आप राजा हैं। आपके द्वारा यश होनेपर मीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेवको भी यज्ञानुष्ठानका फल मिल जायगा ॥ २६॥

इति शीमहाभारते आद्यमेथिके पर्यणि अनुगीतापर्यणि कृष्णव्यासानुज्ञायामेशसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७१ ॥

रम प्रधार क्षेत्रहानारत आश्वनेतिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें श्रीकृण्ण और व्यासकी युधिष्ठिरको महा रहनेके रित्रे आझातिपमक एकद्दत्तरमाँ अध्याप पूरा हुआ ॥ ७१ ॥

### द्विसप्ततितमोऽध्यायः

व्यामजीकी आज़ामें अवकी रक्षांके लिये अर्जुनकी, राज्य और नगरकी रक्षांके लिये भीमग्रेन और नज़्लकी तथा कुटुम्ब-पालनके लिये सहदेवकी नियुक्ति

ीनगरान उत्तर प्रामुख्यम् इत्योत धर्मपुत्री सुधिष्टिरः। स्यासमागराय मेपायी सनी यसनमन्त्रीस् ॥ १ ॥

यदा कार्लं भवान् वेत्ति इयमेधस्य तत्त्वतः। दीक्षयस्य तदा मां त्वं त्वय्यायत्तो हि मे क्रतुः॥ २ ॥ वैद्यम्यायनजी कइते हैं—जनमज्ञयः! मगवान् श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर मेधावी धर्मपुत्र युषिष्ठिरने व्यासजी-को सम्बोधित करके कहा—'भगवन् ! जब आपको अश्वमेध यज्ञ आरम्म करनेका ठीक समय जान पड़े तभी आकर मुझे उसकी दीक्षा दें; क्योंकि मेरा यज्ञ आपके ही अधीन है' ॥ व्यास जवाच

अहं पैलोऽथ कौन्तेय याज्ञवल्क्यस्तथैव च । विधानं यद् यथाकालं तत् कर्तारो न संशयः॥ ३ ॥

व्यासजीने कहा—कुन्तीनन्दन! जब यज्ञका समय आयेगा, उस समय में, पैल और याज्ञवहक्य—ये सब आकर तुम्हारे यज्ञका सारा विधि-विधान सम्पन्न करेंगे; इसमें संज्ञय नहीं है ॥ ३ ॥

चैत्र्यां हि पौर्णमास्यां तु तव दीक्षा भविष्यति। सम्भाराः सम्भ्रियन्तां च यज्ञार्थं पुरुषर्षभ ॥ ४ ॥

पुरुषप्रवर ! आगाभी चैत्रकी पूर्णिमाको तुम्हें यशकी दिशा दी जायगी, तबतक तुम उसके लिये सामग्री छंचित करो ॥ ४॥

अश्वविद्याविद्श्वैव स्ता विप्राश्च तद्विदः। मेध्यमद्वं परीक्षन्तां तव यज्ञार्थसिद्धये॥ ५॥

अश्वविद्याके ज्ञाता सूत और ब्राह्मण यज्ञार्थकी विद्धिके लिये पवित्र अश्वकी परीक्षा करें।। <table-cell>।

तमुत्सृज यथाशास्त्रं पृथिवीं सागराम्बराम् । स पर्येतु यशो दीष्तं तव पार्थिव दर्शयन् ॥ ६ ॥

पृथ्वीनाथ । जो अश्व चुना जाय, उसे शास्त्रीय विधिके अनुसार छोड़ो और वह तुम्हारे दीक्षिमान् यशका विस्तार करता हुआ समुद्रपर्यन्त समस्त पृथ्वीपर भ्रमण करे ॥ ६॥

वैशम्पायन उवाच

इत्युक्तः स तथेत्युक्तवा पाण्डवः पृथिवीपतिः। चकार सर्वे राजेन्द्र यथोक्तं ब्रह्मवादिना॥ ७॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजेन्द्र ! यह सुनकर पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरने 'बहुत अच्छा' कहकर ब्रह्मवादी व्यासजीके कथनानुसार सारा कार्य सम्पन्न किया ॥ ७ ॥

सम्भाराश्चैव राजेन्द्र सर्वे संकित्पताऽभवन् । स सम्भारान् समाहत्य नृपो धर्मसुतस्तदा ॥ ८ ॥ न्यवेद्यद्मेयात्मा कृष्णद्वैपायनाय वै ।

राजेन्द्र ! उन्होंने मनमें जिन-जिन सामानोंको एकत्र करनेका संकल्प किया थाः उन सबको जुटाकर धर्मपुत्र अमेयात्मा राजा युचिष्ठिरने श्रीकृष्णद्वेपायन व्यासजीको सूचना दी ॥ ८५ ॥

ततोऽव्रवीन्महातेजा व्यासो धर्मात्मजं नृपम् ॥ ९ ॥ यथाकालं यथायोगं सज्जाः स तव दीक्षणे ।

तब महातेजस्वी न्यासने घर्मपुत्र राजा युधिष्टिरसे कहा-

'राजन् । इमलोग यथासमय उत्तम योग आनेपर तुम्हें दीक्षा देनेको तैयार हैं ॥ ९३ ॥

स्पयश्च कूर्चश्च सौवणीं यचान्यद्यि कौरव ॥ १०॥ तत्र योग्यं भवेत् किंचिद् रौक्मं तत् कियतामिति।

'कुरनन्दन! इस बीचमें तुम सोनेके 'रपय' और 'कूर्च' बनवा छो तथा और भी जो सुवर्णभय सामान आवश्यक हों, उन्हें तैयार करा डालो ॥ १० है ॥

अश्वश्चोत्स्वज्यतामद्य पृथ्व्यामथ यथाक्रमम्। सुगुप्तं चरतां चापि यथाशास्त्रं यथाविधि॥११॥

'आज शास्त्रीय विधिके अनुसार यज्ञ-सम्बन्धी अश्वको क्रमशः सारी पृथ्वीपर घूमनेके लिये छोड़ना चाहिये तथा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे वह सुरक्षितरूपसे सब ओर विचर सके' ॥ ११॥

युधिष्टिर उवाच

अयमभ्वो यथा ब्रह्मन्तुत्सृष्टः पृथिवीमिमाम्। चरिष्यति यथाकामं तत्र वे संविधीयताम्॥१२॥ पृथिवीं पर्यटन्तं हि तुरगं कामचारिणम्। कः पालयेदिति मुने तद् भवान् वनतुमहीति॥१३॥

युधिष्ठिरने कहा—ब्रह्मन् । यह घोड़ा उपिश्यत है। इसे किस प्रकार छोड़ा जायः जिससे यह समूची पृथ्वीपर इच्छानुसार घूम आवे। इसकी व्यवस्था आप ही कीजिये तथा मुने । यह भी बताइये कि भूमण्डलमें इच्छानुसार घूमनेवाले इस घोड़ेकी रक्षा कौन करे ।। १२-१३॥

वैशम्पायन उवाच

इत्युक्तः स तु राजेन्द्र कृष्णहैपायनोऽव्रवीत्। भीमसेतादवरजः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम् ॥१४॥ जिष्णुः सिहष्णुर्धृष्णुश्च स एनं पालयिष्यति। राक्तः स हि महीं जेतुं निवातकवचान्तकः॥१५॥

वैश्वारपायनजी कहते हैं—राजेन्द्र ! युधिष्ठिरके इस तरह पूछनेपर श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासने कहा—प्राजन् ! अर्जुन सब घनुर्घारियों में श्रेष्ठ हैं । वे विजयमें उत्साह रखनेवाले, सहनशील और धैर्यवान् हैं; अतः वे ही इस घोड़ेकी रक्षा करेंगे । उन्होंने निवातकवर्चोंका नाश किया या । वे सम्पूर्ण भूमण्डलको जीतनेकी शक्ति रखते हैं ॥ १४-१५ ॥

तस्मिन् ह्यस्त्राणि दिन्यानि दिन्यं संहननंतथा। दिन्यं धनुरचेषुधी च स एनमनुयास्यति ॥ १६॥

'उनके पास दिव्य क्षस्न, दिव्य कवच, दिव्य धनुष और दिव्य तरकस हैं; अतः वे ही इस मोदेके पीछे-पीछे जायँगे ॥ १६॥

स हि धर्मार्थकुरालः सर्वविद्याविद्यारदः। यथाशास्त्रं नृपश्रेष्ठ चारियध्यति ते ह्यम्॥१७॥ المنظمية والمنظمية المنظمية المنظمية المنظمية المنظمية المنظمية المنظمية المنظمية المنظم المنظم المنظمية المنظمية

्रार्थतः १ ३ वर्षे चौर समीः तुमन समा सम्ह्री राज्यस्य वर्षे वर्षे इमीमी चारके मान्यस्थी अभवा राज्यस्थिति भाष्ट्राच वेदान्तर क्रीमे ॥ १० ॥ राज्यस्था महावादः हमामेः समीवन्त्रेत्वनः । अभिवाद्योग्राम् प्राचीयस्थाति ॥ १८॥

रोजनाति । तो प्राप्ती मुल्लाई है। स्वरम वर्ष **है। कमलाजिसे** सन्दर्भ के अल्लान हो पीन सिना सत्तपुत्र वर्ष्ट्रन इस पोदेशी सन्दर्भ पोने अल्लाह

नंकांकेलेली वेजनी कीन्तेयोऽमित्यिकमः। समर्थी रोजनुं राष्ट्रं नकुक्क विशास्यते ॥१९॥

भ्य तलाय है तुन हिंदुमार भी गरिन भी अल्पन्त तेजस्वी भीर सुंभव माहणों हैं । नकुकर्न भी ने ही गुण हैं। ये संभी तो सालभी नथा करनेमें पूर्व समर्थ हैं (अतः वे ही साथभे वर्ण देगों )॥ १९॥

सर्वेचम्तु र्यास्च्य समाधास्यति बुद्धिमान् । एटुम्पतस्त्रं विधिवत् सर्वमेव महायशाः॥२०॥

्रध्यन्यनः ! महायशस्त्री बुद्धिमात् सहदेव ब्रह्डम्य-पादनसम्बद्धाः सम्मा कार्योदी देखन्माल वरेनिंशः॥ २०॥ सत्त् तुः सत्तं यथान्यायमुक्तः कुक्कुलोद्वहः। चकार फान्मुनं चापि संदिद्द्य ह्यं प्रति॥ २१॥

त्यामगीहे इस प्रकार वतत्यानेपर गुरुकुलितलक युधिष्ठर-ने मणा लागे जनी प्रकार संगोलित रीतिसे सम्बन्न किया भीर अहीनती धुलाहर योज़ियी रक्षाके लिये इस प्रकार आदेश दिया॥ २१॥

गुधिष्टर उवान पनार्जुन स्वया घीर एयोऽयं परिपाल्यताम् । स्वमहीं रक्षितुं होनं नान्यः कश्चन मानवः ॥ २२॥

युधिष्टिर दोले—बीर अर्जुन ! यहाँ आओ, तुम इत गोंदेकी रक्षा करो; नयोंकि तुम्हीं इसकी रक्षा करनेके गोग्य हो। दूमरा कोई गजुम्य इसके योग्य नहीं है ॥ २२ ॥ ये चापि त्वां महावाहो प्रत्युद्यान्ति नराधिपाः। तैविंग्रहो यथा न स्थात् तथा कार्यं त्वयान्य ॥ २३ ॥

महावादो । निष्पाप अर्जुन ! अश्वकी रक्षाके समय जो राजा तुम्हारे सामने आर्थे। उनके साथ मरसक युद्ध न करना पद्दे। ऐसी चेष्टा तुम्हें करनी चाहिये ॥ २३॥

आय्यातव्यक्ष भवता वजोऽयं सम सर्वशः। पार्थिवेभ्यो महावाहो समये गम्यतामिति॥२४॥

महावाहो ! मेरे इस यशका समाचार तुम्हें समस्त राजाओंको यताना चाहिये और उनसे यह कहना चाहिये कि आपलोग यथासमय यशमें पथारें ॥ २४॥

वैशम्पायन उवाच

एवमुक्त्वा संधर्मात्मा भ्रातरं सद्यसाचिनम्। भीमं च नकुलं चेंव पुरगुप्ती समाद्धत्॥ २५॥

चेदाम्पायनजी कहते हैं -राजन् ! अपने भाई षव्यसाची अर्जुनसे ऐना कहकर धर्मातमा राजा युधिष्ठिरने भीमसेन और नकुलको नगरकी रक्षाका भार सौंप दिया ॥ २५ ॥

कुटुम्बतन्त्रे च तदा सहदेवं युधां पतिम् । अनुमान्य महीपाछं भृतराष्ट्रं युधिष्ठिरः॥ २६॥

फिर महाराज धृतराष्ट्रकी सम्मिति लेकर युधिष्टिरने येद्धाओंके स्वामी सहदेवको कुटुम्य-पालन-सम्यन्धी कार्यम नियुक्त कर दिया॥ हिङ्गे॥

इति भंग्महाभारते आद्रवसेषिके पर्वति अनुसीतापर्व<mark>णि यज्ञसासत्रीसम्पादने द्विसस्</mark>तितसोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ इस प्रश्य शंगद्वासार अध्यतेषिकपर्वके अन्तर्गत अनुसीतापर्वमें यज्ञसामग्रीका सम्पादनविष्यक यहक्तस्वी अध्याय पूरा हुआ ॥ ७२ ॥

### त्रिसप्ततितसोऽध्यायः 🗡

सेनासहित अर्जुनके द्वारा अश्वका अनुसरण

ीगरायन उपाय

हारायको सु सम्माति ततस्त सुमहान्वितः। विभिन्न दीहायामासुरश्वतेषाय पाणिवम्॥ ६॥

र्यदाम राधनासी कामने ही--उनमेलद ! तब दीखाना १९४१ होगार-१५ इन रामग्रामीद महान श्रानिकीने सजा १९४७ हो विशेषार्थन १४ होगायन्त्री दीहर दी स्थास

श्राहर पश्चमक्तंत्र श्रीतनः पाणुनन्दनः । भारतकः महाविकाः महित्रिक्षिक्षेत्रेनतः॥ २ ॥ पद्मबन्ब-कर्म करके यहकी दीक्षा लिये हुए महातेत्राती पाण्डुनन्दन धर्मराज सुचिष्टिर ऋत्विजोंके साथ बढ़ी शोधा पाने लगे ॥ २॥

ह्यश्च ह्यमधार्थं स्तयं स ब्रह्मबादिना। उत्सृष्टः शास्त्रविधिना व्यासेनामिततेजसा॥ ३॥

अभिततेत्रस्थी त्रहायादी स्यागतीने अश्वमेष यहके लिये सुने गो अभको सार्य ही प्राफ्तीय विधिके अनुसार छोटा ॥३॥ स राजा धर्मगढ् राजन द्वित्ततो विवधी तदा । हममार्त्य राजनकाटः प्रदीत इय पाजकः॥ ४॥

新疆集团的 美国人 经特别 等 主要 的点 美国的主义的

Market Ma



असमेधपङ्के लिये छोड़े हुए घोड़का अर्जुनके द्वारा अनुगमन

राजन् ! यज्ञमें दीक्षित हुए धर्मराज राजा युधिष्ठिर सोनेकी माला और कण्ठमें सोनेकी कण्ठी धारण किये प्रज्वलित अग्निके समान प्रकाशित हो रहे थे॥ ४॥ कृष्णाजिनी दण्डपाणिः क्षोमवासाः स धर्मजः। विवसौ दुतिमान् भूयः प्रजापतिरिवाध्वरे॥ ५॥

काला मृगचर्म, हाथमें दण्ड और रेशमी वस्त्र धारण किये धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अधिक कान्तिमान् हो यश्रमण्डपमें प्रजापतिकी भाँति शोभा पा रहे थे ॥ ५ ॥ तथैवास्पर्तिवज्ञः स्ववं तुल्यवेषा विशास्पते । वभूवुरर्जुनश्चापि प्रदीप्त इव पावकः ॥ ६ ॥

प्रजानाथ ! उनके समस्त ऋत्विज भी उन्होंके समान वेषभूषा धारण किये सुशोभित होते थे । अर्जुन भी प्रज्वलित अग्निके समान दीप्तिमान् हो रहे थे ॥ ६ ॥ इवेताश्वः कृष्णसारं तं ससाराइवं धनंजयः । विधिवत् पृथिवीपाल धर्मराजस्य शासनात् ॥ ७ ॥

भूपाल जनमेजय ! स्वेत घोड़ेवाले अर्जुनने घर्मराजकी आज्ञासे उस यज्ञसम्बन्धी अश्वका विधिपूर्वक अनुसरण किया ॥७॥ विक्षिपन् गाण्डिचं राजन् बद्धगोधाङ्गुलिञ्चवान् । तमस्वं पृथिवीपाल सुद्धा युक्तः ससार च ॥ ८॥

पृथिवीपाल ! राजन् ! अर्जुनने अपने हाथोंमें गोघाके चमड़ेके बने दस्ताने पहन रखे थे। वे गाण्डीव धनुषकी टंकार करते हुए बड़ी प्रसन्नताके साथ अक्वके पीछे-पीछे जा रहे थे॥ ८॥

आकुमारं तदा राजनागमत् तत्पुरं विभो । द्रब्दुकामं कुरुश्रेष्टं प्रयास्यन्तं धनंजयम् ॥ ९ ॥

जनमेजय | प्रभो | उस समय यात्रा करते हुए कुरुशेष्ठ अर्जुनको देखनेके लिये बच्चोंसे लेकर ब्दोतक सारा हिस्तनापुर वहाँ उमइ आया था ॥ ९ ॥ तेषामन्योन्यसम्मदीदृष्मेव समजायत । दिदृश्यूणां हयं तं स्र तं सैव हयसारिणम् ॥ १० ॥

यज्ञके घोड़े और उसके पीछे जानेवाले अर्जुनको देखनेकी इच्छासे लोगोंकी इतनी भीड़ इकडी हो गयी थी कि आपसकी पक्कामुक्कीसे सबके वदनमें पसीने निकल आये ॥ १०॥ वतः शब्दो सहाराज दिशाः खं प्रति पुरयन ।

ततः शब्दो महाराज दिशः खं प्रति पूरयन् । बभूव प्रेक्षतां नृणां कुन्तीपुत्रं धनंजयम् ॥ ११॥

महाराज ! उस समय कुन्तीपुत्र घनंजयका दर्शन करनेवाले लोगोंके मुखसे जो शब्द निकलता थाः वह सम्पूर्ण दिशाओं और आकाशमें गूँज रहा था ॥ ११ ॥ एष गच्छति कौन्तेय तुरगश्चैव दीप्तिमान । यमन्वेति महावाहुः संस्पृशन धनुरुत्तमम् ॥ १२ ॥

( लोग कहते थे-) ये कुन्तीकुमार अर्जुन जा रहे हैं

और वह दीप्तिमान् अश्व जा रहा है। जिसके पीछे महावाहु अर्जुन उत्तम घनुष घारण किये जा रहे हैं। । १२॥ एवं शुश्राव वदतां गिरो जिष्णुरुदारधीः। खस्ति तेऽस्तु वजारिष्टं पुनश्चेहीति भारत ॥ १३॥

उदारबुद्धि अर्जुनने परस्पर वार्तालाप करते हुए लोगोंकी वार्ते इस प्रकार सुनीं—प्भारत | तुम्हारा कल्याण हो । तुम सुखसे जाओ और पुनः कुशलपूर्वक लौट आओ' ॥ १३ ॥ अथापरे मनुष्येन्द्र पुरुषा वाक्यमञ्जवन् । नैनं पश्याम सम्मर्दे धनुरेतत् प्रदश्यते ॥ १४ ॥ एतद्धि भीमनिहीदं विश्वतं गाण्डिवं धनुः । खिस्त गच्छत्विरिष्टो वै पन्थानमकुतोभयम् ॥ १५ ॥ निवृत्तमेनं द्रक्ष्यामः पुनरेष्यति च ध्रुवम् ।

नरेन्द्र ! दूसरे लोग ये बातें कहते थे—'इस भीड़में हम अर्जुनको तो नहीं देखते हैं; किंतु उनका यह धनुष दिखायी देता है । यही वह भयंकर टंकार करनेवाला विख्यात गाण्डीव घनुष है । अर्जुनकी यात्रा सकुशल हो । उन्हें मार्गमें कोई कष्ट न हो । ये निर्भय मार्गपर आगे बढ़ते रहें । ये निश्चय ही कुशलपूर्वक छोटेंगे और उस समय हम फिर इनका दर्शन करेंगे' ॥ १४-१५१ ॥ प्रवमाद्या मनुष्याणां स्त्रीणां च भरतप्म ॥ १६॥

शुआव मधुरा वाचः पुनः पुनरुदारधीः।

भरतश्रेष्ठ ! इत प्रकार उदारबुद्धि अर्जुन स्त्रियों और
पुरुषोंकी कही हुई मीठी-मीठी बातें वारंवार सुनते
थे॥ १६६॥

याज्ञवल्क्यस्य शिष्यश्च कुशलो यज्ञकर्मणि ॥ १७ ॥ प्रायात् पार्थेन सहितः शान्त्यर्थे वेदपारगः।

याज्ञवल्क्य मुनिके एक विद्वान् शिष्यः जो यज्ञकर्ममें कुशल तथा वेदोंमें पारंगत थेः विष्नकी शानिके लिये अर्जुनके साथ गये॥ १७६॥

ब्राह्मणाश्च महीपाल वहवो वेदपारगाः॥१८॥ अनुजग्मुर्महात्मानं क्षत्रियाश्च विद्याम्पते। विधिवत् पृथिवीपाल धर्मराजस्य शासनात्॥१९॥

महाराज ! प्रजानाथ ! उनके विवा और भी बहुत-से वेदोंमें पारंगत ब्राह्मणों और क्षत्रियोंने धर्मराजकी आशासे विधिपूर्वक महात्मा अर्जुनका अनुसरण किया ॥ १८-१९॥

पाण्डवैः पृथिवीमश्वो निर्जितामस्रतेजसा। चचार स महाराज यथादेशं च सत्तम॥ २०॥

महाराज ! साधुशिरोमणे ! पाण्डवोंने अपने अखके प्रतापसे जिस पृथ्वीको जीता था। उसके सभी देशोंमें वह अश्व क्रमशः विचरण करने लगा । २०॥

तत्र युद्धानि वृशानियान्यासन् पाण्डवस्य ह ।

अनीत वार्याम ने पीत विभिन्न कि महानि च ॥ २६॥ वार १ ता अपे प्रतिकों में बहेबंदे सहुत सुद्ध का पोत को का पूर्व महाया है ॥ २६॥ वार्यामयाँ पात्र प्रदक्षिणमयाँ । वार्याम्य का गांचित पार्थियानां ह्योत्तमः। कार्याम्य वार्यकी देवतास्यक्ष महारक्षः॥ २३॥

वर विशेष १ वद योजा पृथ्यीकी प्रदक्षिणा करने लगा।

10,40 प्रशोध वद उत्तर दिशाली और गया। किर राजाओंके

10,40 स्वार्थ के बेदल हुआ यह उत्तम अश्व पूर्वकी और

10,5 प्रशोध के काम व्यवसादन महारमी अर्जुन परिन्धीरे

10,5 प्रशिक्षीते व्यार्थ में में १०२२-२३॥

स्त्र संगणना नास्ति राज्ञामयुत्रशस्तदा। गेऽणप्यस्य महाराज क्षत्रिया इतवान्धवाः॥ २४॥

महाराज ! मताभारत-पुद्धमें जिनके भाई-बन्धु मारे गये रे. ऐसे जिनतीनन कांश्रयोंने उस समय अर्जुनके साथ युद्ध रिया था। उन इजारों नेस्बोंकी कोई गिनती नहीं है । रिश्री किराना ययना राजन यहचोऽसिधनुर्घराः। केंग्रब्हाकान्ये यहविधाः पूर्व ये निस्ता रणे॥ २५॥ राजन् ! तहवार और घतुप घारण करनेवाहे बहुतनी किरातः यवन और म्हेच्छः जो पहले महामारत युद्धमें पाण्डवीहारा परास्त किये गये थे। अर्जुनका सामना करनेके हिये आये ॥ २५॥

व्यार्याध्य पृथिघीपालाः प्रहण्नरवाहनाः। समीयुः पाण्डुपुत्रेण बहवो युद्धदुर्भदाः॥२६॥

हृष्ट-पुष्ट मनुष्यों और वाहनोंसे युक्त यहुत-से रणदुर्मद आर्य नरेश मी पाण्डुपुत्र अर्जुनसे भिहे थे ॥ २६ ॥ एवं वृत्तानि युद्धानि तत्र तत्र महीपते। अर्जुनस्य महीपालैनीनादेशसमागतैः ॥ २७ ॥

पृथ्वीनाथ ! इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानीमें नाना देशींसे आये हुए राजाओंके साथ अर्जुनको अनेक बार युद्ध करने पड़े ॥ २७॥

यानि त्भयतो राजन् प्रतप्तानि महान्ति च । तानि युद्धानि वक्ष्यामि कौन्तेयस्य तवानघ॥ २८॥

निष्पाप नरेश ! जो युद दोनों पक्षके योद्धाओंके लिये अधिक कष्टदायक और महान् थे। अर्जुनके उन्धी युद्धीका मैं यहाँ दुमसे वर्णन करूँगा ॥ २८ ॥

ह्ति धीमदाभारते साहयमेधिकं पर्वणि अनुगीतापर्वणि अहवानुसरणे ग्रिसस्तितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ इस प्रस्तर धीमहाभारत आधमेषिकपर्वके अन्तरीत अनुगीताप्वमे अर्जुनके द्वारा अहवका अनुसरणविषयक विहत्तरवीं अध्याय पूरा हुआ ४ ७३ ॥

#### चतुःसप्ततितमोऽध्यायः व अर्जुनके द्वारा त्रिगर्वोकी पराजय

चैश्रमायन उवाच

विगर्विरभवद् युद्धं कृतवेरिः किरीटिनः। महास्थलगणतेर्दतानां पुत्रनफ्तिः॥ १ ॥

ते समाणय सम्माणं यिणयं तुरगोत्तमम्। विद्यामां नते यीग देशिताः पर्यवास्यन् ॥ २ ॥ स्विते भरतपूर्णसः सद्देश समलेकृतेः। यश्यमं ह्यं गजन् प्रदेशुं सम्भवसमुः॥ ३ ॥ भण्यमेश दर्शस्य उत्तर अस्य हमारे सम्प्रश

नागर का व्यवस्थान क्षेत्र का इसार साल्यकी नागरित रहेचा दे। यह जानकर विधालिए कावच आदिसे रहा कि इ.स. की गार तरकर सीचे सहस्थान अच्छे चेन्द्रीसे जुते हुए रयपर बैठकर निकले और उस अश्वको उन्होंने चारों ओरसे घेर लिया। राजन् ! घोड़ेको घेरकर वे उसे पकड़नेका उद्योग करने लगे ॥ २-३॥ ततः किरीटी संचिन्त्य तेषां तत्र चिकीर्पितम्। धारयामास तान् चीरान् सान्त्वपूर्वमिर्द्वमः॥ ४॥

शतुर्थीका दमन करनेवाले अर्जुन यह जान गये कि वे क्या करना चाहते हैं। उनके मनोमावका विचार करके वे उन्हें शान्तिपूर्वक समझाते हुए युद्धसे रोकने लगे॥४॥ तद्नाहन्य ते सर्वे शर्रेरभ्यहनंस्तद्रा। तमोरजोभ्यां संद्धमांस्तान् किरीटी न्यवारयत्॥ ५॥

किंतु वे सब उनकी बातकी अबहें छना करके उन्हें बाणी-द्वारा चोट पहुँचाने छो। तमोगुण और रजोगुणके वशीभूत हुए उन विगर्तीको किरीटीने युद्ध से रोकनेकी पूरी चेष्टा की ॥ ५॥

तानव्रवीत् ततो जिष्णुः व्रहसन्तिव भारत । निवर्तस्वमधर्मद्वाः श्रेयो जीवितमव च ॥ ६ ॥ भारत ! तदनन्तर विजयशील अर्जुन हॅं सते हुए-से बोले--- 'धर्मको न जाननेवाले पापात्माओ ! लौट जाओ । जीवनकी रक्षामें ही तुम्हारा कल्याण है' ॥ ६॥

स हि वीरः प्रयास्यन् वै धर्मराजेन वारितः। हतवान्धवा न ते पार्थं हन्तव्याः पार्थिवा इति॥ ७॥

वीर अर्जुनने ऐसा इसिंख्ये कहा कि चलते समय धर्मराज युधिष्ठिरने यह कहकर मना कर दिया था कि 'कुन्तीनन्दन! जिन राजाओं के माई-बन्धु कु बसेत्रके युद्धमें मारे गये हैं, उनका तुम्हें वब नहीं करना चाहिये?॥७॥ स तदा तद् वचः श्रुत्वा धर्मराजस्य धीमतः। तान् निवर्तिष्वमित्याह न स्यवर्तन्त चापि ते॥ ८॥

बुद्धिमान् धर्मराजके इस आदेशको सुनकर उसका पालन करते द्वुए ही अर्जुनने त्रिगतोंको लौट जानेकी आशा दी, तथापि वे नहीं लौटे ॥ ८॥

ततस्त्रिगर्तराजानं सूर्यवर्माणमाहवे। विचित्य रारजालेन प्रजहास धनंजयः॥९॥

तय उस युद्धस्थलमें त्रिगर्तराज सूर्यवर्मीके सारे अङ्गींमें बाण घँसाकर अर्जुन हॅसने लगे ॥ ९॥

ततस्ते रथघोषेण रथनेमिखनेन च। पूरयन्तो दिशः सर्वा धनंजयमुपादवन्॥१०॥

यह देख त्रिगर्तदेशीय वीर रथकी घरघराहट और पिंद्योंकी आवाजिस सारी दिशाओंको गुँजाते हुए वहाँ अर्जुन-पर टूट पड़े ॥ १०॥

सूर्यवर्मा ततः पार्थे शराणां नतपर्वणाम्। शतान्यमुञ्जद् राजेन्द्र छच्चस्त्रमभिद्शयन्॥११॥

राजेन्द्र ! तदनन्तर सूर्यवमिन अपने इार्योकी फुर्ती दिखाते हुए अर्जुनपर द्यकी हुई गाँठवाले एक से बार्णोका प्रहार किया ॥ ११॥

तथैवान्ये महेष्वासा ये च तस्यानुयायिनः। मुमुचुः शरवर्षाणि धनंजयवधैषिणः॥१२॥

इसी प्रकार उसके अनुयायी वीरोंमें भी जो दूसरे-दूसरे महान् घनुर्घर थे, वे भी अर्जुनको मार डालनेकी इच्छासे उनपर बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ १२॥

सतान् ज्यामुखनिर्मुक्तैर्बहुभिः सुवहूञ्शरान्। चिच्छेद पाण्डवो राजंस्ते भूमौ न्यपतंस्तदा॥ १३॥

राजन् ! पाण्डुपुत्र अर्जुनने अपने धनुषकी प्रत्यश्वामे छूटे हुए बहुसंख्यक बार्णोदारा शत्रुओंके बहुत-से बार्णोको काट डाला । वे कटे हुए बाण टुकड़े-टुकड़े होकर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ १३ ॥

केतुवर्मा तु तेजस्वी तस्यैवावरजो युवा। युयुघे भ्रातुरशीय पाण्डवेन यद्यस्विना॥१४॥ ( सूर्यवर्माके परास्त होनेपर ) उसका छोटा माई केतु-वर्मा जो एक तेजस्वी नवयुवक था, अपने माईका बदला लेनेके लिये यशस्वी वीर पाण्हुपुत्र अर्जुनके साथ युद्ध करने लगा ॥ १४॥

तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य केतुवर्माणमाहवे। अभ्यक्षत्रिशितैर्वाणवीभत्सुः परवीरहा॥१५॥

केतुवर्माको युद्धसालुमें घावा करते देख शत्रुवीरींका संहार करनेवाले अर्जुनने अपने तीखे वाणींसे उसे मार ढाला ॥ केतुवर्मण्यभिद्दते धृतवर्मा महारथः। रथेनाशु समुत्पत्य शरेजिंग्णुमवाकिरत्॥ १६॥

केतुवर्माके मारे जानेपर महारथी भृतवर्मा रथके द्वारा श्रीष्ठ ही वहाँ आ घमका और अर्जुनपर बार्णोकी वर्षा करने लगा ॥ १६॥

तस्य तां शीघ्रतामीक्ष्य तुतोषातीव वीर्यवान् । गुडाकेशो महातेजा बालस्य धृतवर्मणः॥१७॥

धृतवर्मा अभी बालक था तो मी उसकी उस फ़र्तीको देखकर महातेजस्वी पराक्रमी अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए ॥ १७ ॥ न संद्धानं दहरो नाद्दानं च तं तदा । किरन्तमेव स रारान् दहरो पाकराासनिः ॥ १८ ॥

वह कव बाण हाथमें लेता है और कब उसे धनुषपर चढ़ाता है, उसको इन्द्रकुमार अर्जुन भी नहीं देख पाते थे। उन्हें केवल इतना ही दिखायी देता था कि वह बाणोंकी वर्षा कर रहा है।। १८॥

स तु तं पूजयामास धृतवर्माणमाहवे। मनसा तु सुहूर्त वै रणे समभिहर्षयन् ॥ १९॥

उन्होंने रणभूमिमें थोड़ी देरतक मन-श-मन धृतवर्माकी प्रशंसा की और युद्धमें उसका हर्ष एवं उत्साह वढ़ाते रहे॥ तं पन्नगमिव कुद्धं कुरुवीरः सायन्निव। प्रीतिपूर्व महाबाद्धः प्राणैर्न व्यपरोपयत्॥ २०॥

यद्यपि धृतवर्मा सर्पके समान क्रोधमें भरा हुआ या तो भी कुब्बीर महाबाहु अर्जुन प्रेमपूर्वक मुसकराते हुए युद्ध करते ये। उन्होंने उसके प्राण नहीं लिये॥ २०॥

स तथा रक्ष्यमाणो वै पार्थेनामिततेजसा। धृतवर्मा शरं दीप्तं सुमोच विजये तदा॥ २१॥

इस प्रकार अभित तेजस्वी अर्जुनके द्वारा जान-वृशकर छोड़ दिये जानेपर घृतवर्माने उनके ऊपर एक अत्यन्त प्रज्वित वाण चलाया ॥ २१॥

स तेन विजयस्तूर्णमासीद् विद्धः करे भृशम् । मुमोच गाण्डिवं मोहात् तत् पपाताथ भूतले ॥ २२ ॥ उत्त बाणने तुरंत आकर अर्जुनके हाथमें गहरी चोट

म॰ स॰ मा॰ १-८. ५-

वर्ता हो। कर्न मूली भागारी और उनका गाम्बीय भन्नप क्षणी स्टब्ध व्यवस्था करा ॥ २२ ॥ धनुषा प्रत्यानस्य सहयमानिकरात् विभो । षस्य सदयं सर्व प्रातनायस्य भारत ॥ २३ ॥

प्रजे ( अर सम्बन्ध ! पर्नुन हे हापमे गिरते हुए उम सन्भार रूप इन्द्रभन्प हे समान प्रजीत होता या ॥ २३ ॥

यहार रूप स्टब्स्वर गर्म हता प्रता पा। एए। ग्रांस्मर निर्मित दिले महाधतुषि पार्थिवः। शहास सम्बन् दासं धुत्रवर्मा महाद्दे॥ २४॥

उत्त िय महाभनुमके निर्देशनेतर महासमरमें खड़ा हुआ प्रथमी दहारा मारहर कोरकोग्धे हैंसने लगा ॥ २४॥ तथी गोपादिनो जिप्णुः प्रमुख्य रुधिरं करात्। धनुगदन तद् दिव्यं दारवर्षवैवर्ष च ॥ २५॥

इसमें अर्जुनका मेथ यह गया । उन्होंने हायसे रक बालात उस दिन्य भनुषको पुनः उठा लिया और धृतवसीपर बालीसी मर्गा आरम्भ कर दी ॥ २५ ॥

तना इतहतादायो दिवस्पृगभवत् तदा । गागाविधानां भूतानां तत्कमीणि प्रशंसताम् ॥ २६ ॥

किर तो अर्जुनके उस पराक्रमकी प्रशंसा करते हुए नाना प्रकारके प्राणियोका कोलाइल समूचे आकाशमें न्याप्त हो गया ॥ २६ ॥

ततः सम्प्रेदय संकुदं कालान्तक्तयमोपमम् । जिल्लुं प्रेगर्तका योघाः परीताः पर्यवारयन् ॥ २७ ॥

अर्धनको काला अनाक और यमराजके समान कृषित हुआ देल विगर्धदेशीय योद्धाओंने चारी ओरसे आकर उन्हें कि लिया ॥ २७॥

धभिमृत्य परीष्सार्थं ततस्ते भृतवर्मणः। परिवम्गुंटाकेदां तत्राकृद्यद् धनंजयः॥२८॥

पृत्यमाँ भी रक्षा के लिये गइला आक्रमण करके त्रिगतीने गुड़ाकेश अर्धनको जय सब ओरसे घेर लिया। तब उन्हें बड़ा कीय दूआ ॥ २८॥ ततो योधान् जघानाशुतेषां सदशचाष्ट्च। महेन्द्रवज्रप्रतिमेरायसैर्वहुभिः शरेः॥ २९॥

फिर तो उन्होंने इन्द्रके वज्रकी माँति तुस्सद लैहिनिर्मित यहुसंस्थक बाणोंद्वारा बात-की-जातमें उनके अठारद प्रमुख योद्वाओंको यमलोक पहुँचा दिया ॥ २९ ॥ तान् सम्प्रभन्नान् सम्प्रेक्ष्य त्वरमाणो धनंजयः। दारराद्यीविषाकारैजींघान खनवद्धसन् ॥ ३० ॥

तव तो त्रिगतींमें मगदइ मच गयी। उन्हें भोगते देख अर्जुनने जोर-जोरि हेंस्ते हुए वड़ी उतावलीके साथ सर्पाकार बाणींद्वारा उन सबको मारना आरम्भ किया॥ ३०॥ ते भग्नमनसः सर्वे त्रेगर्तकमहारथाः। दिशोऽभिदुदुवु राजन् धनंजयशराहिंताः॥ ३१॥

राजन् ! घनंजयके वाणींते पीडित हुए समस्त त्रिगर्त-देशीय महारिधयोंका युद्धविषयक उत्काह नष्ट हो गया; अतः वे चारी दिशाओं में भाग चले ॥ ३१ ॥ तमूचुः पुरुपव्याद्यं संशतकनिष्द्वमम् । तवास किंकराः सर्वे सर्वे वे वशागास्तव ॥ ३२ ॥

उनमें कितने ही संशासकस्दन पुरुषसिंह अर्जुन है इस प्रकार कहने लगे-'कुन्तीनन्दन! हम सब आपके आशाकारी सेवक हैं और सभी सदा आपके अधीन रहेंगे॥ ३२॥ आशापयस्व नः पार्थ प्रहान् प्रेण्यानवस्थितान्। करिप्यामः प्रियं सर्वे तव कौरवनन्दन॥ ३३॥

'पार्थ ! इम समी सेवक विनीत मावसे आपके सामने खड़े हैं। आप इमें आशा दें। कौरवनन्दन ! इम सब लोग आपके समस्त प्रिय कार्य सदा करते रहेंगे' ॥ ३३॥ पतदाशाय चचनं सर्वीस्तानव्रचीत् तदा। जीवितं रक्षत नृपाः शासनं प्रतिगृह्यताम् ॥ ३४॥

उनकी ये वार्ते मुनकर अर्जुनने उनमे कहा-पाजाओ ! अपने प्राणोंकी रक्षा करो । इसका एक ही उपाय है, हमारा शासन स्वीकार कर लो? ॥ ३४ ॥

कृति धौमशमारते आह्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ग्रिगर्तंपराभवे चतुःसप्ततित्तमोऽध्यायः॥ ७४॥ १ए ५६रा भीनद्वस्तात भागनिक्षणिक अन्तर्गत अनुगीतापर्वमे त्रिगर्तोकी पराजयविषयक चीहत्तरर्वो अध्याय पूरा हुआ।७४।

## पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः

अर्जुनका प्राग्ज्यातिपपुरके राजा वज्रदत्तके साथ युद्ध

वैश्वभाषन उतात्व भगदेशित्वमधारेषेणय व्यानस्त् स हये।स्तमः । भगदेशात्मतान्त्रमः निर्वेषी राजकर्षदाः ॥ १ ॥ म हवं पाण्डुद्वमम् विषयान्त्रसुपागतम् । मुद्दुषे भरतथेष्ठ पञ्चस्तां महीवितः॥ २ ॥ वैदाग्पायनजी कहते हैं—जनमेजय | तदनन्तर वह उत्तम अश्व प्राप्ट्योतिपपुरके पास पहुँचकर विचरने बगा । वहाँ मगदत्तका पुत्र वज्रदत्त राज्य करता था। जो युद्धमें यदा ही कठोर था। मरतश्रेष्ठ | जय उसे पता छगा कि पाण्डुपुत्र सुचिष्ठिरका अश्व मेरे राज्यकी सीमामें आ गया है। तब राजा वज़दत्त नगरसे बाहर निकला और युद्धके लिये तैयार हो गया ॥ १-२ ॥

सोऽभिनिर्याय नगराद् भगदत्तसुतो नृपः। अश्वमायान्तमुनमध्य नगराभिमुखो ययौ॥३॥

नगरसे निकलकर मगदत्तकुमार राजा वज्रदत्तने अपनी ओर आते हुए घोड़ेको बलपूर्वक पकड़ लिया और उसे साथ लेकर वह नगरकी ओर चला ॥ ३॥

तमालक्ष्य महावाहुः कुरूणामृषभस्तदा । गाण्डीवं विक्षिपंस्तूर्णं सहसा समुपादवत् ॥ ४ ॥

उसको ऐसा करते देख कुरुश्रेष्ठ महाबाहु अर्जुनने गाण्डीव घनुषपर टंकार देते हुए सहसा वेगपूर्वक उसपर घावा किया ॥ ४॥

ततो गाण्डीवनिर्मुकैरिषुभिर्मोहितो नृपः।
हयमुत्सुज्य तं वीरस्ततः पार्थमुपाद्रवत्॥ ५॥
पुनः प्रविदय नगरं दंशितः स नृपोत्तमः।
आहह्य नागप्रवरं नियंयो रणकर्कशः॥ ६॥

गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए बाणोंके प्रहारसे न्याकुल हो वीर राजा वजदत्तने उस घोड़ेको तो छोड़ दिया और स्वयं पुनः नगरमें प्रवेश करके कवच आदिसे सुसज्जित हो एक श्रेष्ठ गजराजपर चढ़कर वह रणकर्कश नरेश युद्धके लिये बाहर निकला। आते ही उसने पार्थपर धावा बोल दिया॥ पाण्डरेणात्वाचेणा धियमाणेन मर्धनि।

पाण्डुरेणातपत्रेण भ्रियमाणेन मूर्धनि। दोधूयता चामरेण द्वेतेन च महारथः॥ ७॥ ततः पार्थं समासाद्य पाण्डवानां महारथम्। आह्वयामास बीभत्सुं वाल्यान्मोहाच्च संयुगे॥ ८॥

उसने मस्तकपर क्वेत छत्र धारण कर रखा था। सेवक क्वेत चवॅर डुला रहे थे। पाण्डव महारथी पार्थके पास पहुँच-कर उस महारथी नरेशने बालचापच्य और मूर्खताके कारण उन्हें युद्धके लिये ललकारा॥ ७-८॥

स वारणं नगप्रख्यं प्रभिन्नकरटामुखम्। प्रेषयामास संक्रुद्धः द्वेताइवं प्रति पार्थिवः॥ ९ ॥

क्रोधमें भरे हुए राजा वज़दत्तने द्वेतवाहन अर्जुनकी ओर अपने पर्वताकार विशालकाय गजराजकोः जिसके गण्ड-ख्यलं मदकी घारा यह रही थी, बढ़ाया ॥ ९॥

विक्षरन्तं महामेघं परवारणवारणम्। शास्त्रवत् किएतं संख्ये विवशं युद्धदुर्भदम्॥ १०॥

वह महान् मेघके समान मदकी वर्षा करता था। शतु-पक्षके हाथियोंको रोकनेमें समर्थ था। उसे शास्त्रीय विधिके अनुसार युद्धके लिये तैयार किया गया था। वह स्वामीके अधीन रहनेवाला और युद्धमें दुर्धर्ष था॥ १०॥

प्रचोद्यमानः स गजस्तेन राज्ञा महाबलः।

तदाङ्करोन विवभावुत्पतिष्यन्निवाम्वरम् ॥ ११ ॥

राजा वज़दत्तने जब अङ्कुशसे मारकर उस महावली हाथीको आगे बढ़नेके लिये प्रेरित किया, तब वह इस तरह आगेकी ओर झपटा, मानो वह आकाशमें उड़ जायगा ॥११॥

तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य कुद्धो राजन् धनंजयः। भूमिष्ठो चारणगतं योधयामास भारत॥ १२॥

राजन् ! भरतनन्दन ! उसे इस प्रकार आक्रमण करते देख अर्जुन कुपित हो उठे । वे पृथ्वीपर स्थित होते हुए भी हाथीपर चढ़े हुए वज़दत्तके साथ युद्ध करने लगे ॥ १२॥

वज्रदत्तस्ततः कुद्धो मुमोचाशु धनंजये। तोमरानग्निसंकाशाञ्शलभानिव वेगितान्॥१३॥

उस समय वज्रदत्तने कुपित होकर तुरंत ही अर्जुनपर अग्निके समान प्रव्वित तोमर चलाये, जो वेगसे उड़नेवाले पतंगींके समान जान पड़ते थे ॥ १३॥

अर्जुनस्तानसम्प्राप्तान् गाण्डीवप्रभवैः दारैः। द्विधा त्रिधा च चिच्छेद् ख एव खगमैस्तदा॥ १४॥

वे तोमर अमी पास भी नहीं आने पाये थे कि अर्जुनने गाण्डीव घनुषद्वारा छोड़े गये आकाशचारी वाणोंद्वारा आकाश-में ही एक-एक तोमरके दो-दो, तीन-तीन दुकड़े कर डाले ॥ स तान् दृष्ट्वातथा छिन्नांस्तोमरान् भगदत्तजः।

स तान् द्रष्ट्वातया छत्रास्तामरान् मगद्त्रज्ञः। इषुनसक्तांस्त्वरितः प्राहिणोत् पाण्डवं प्रति ॥१५॥

इस प्रकार उन तोमरोंके टुकड़े-टुकड़े हुए देख भगदत्त-के पुत्रने पाण्डुनन्दन अर्जुनपर शीव्रतापूर्वक लगातार वाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी॥ १५॥

ततोऽर्जुनस्तूर्णतरं हक्मपुङ्घानजिह्यगान् । प्रेषयामास संकुद्धो भगदत्तात्मजं प्रति ॥ १६॥ स तैर्विद्धो महातेजा चज्रदत्तो महामुघे । भृशाहतः पपातोर्व्यो न त्वेनमजहात्समृतिः ॥ १७॥

तब कुपित हुए अर्जुनने तुरंत ही सोनेके पंखींसे युक्त सीधे जानेवाले बाण वज्रदत्तपर चलाये । उन बाणींसे अत्यन्त आहत और घायल होकर उस महासमरमें महातेजस्वी वज्रदत्त हाथीकी पीठसे पृथ्वीपर गिर पड़ा; परंतु हतनेपर भी वह बेहोश नहीं हुआ ॥ १६-१७॥

ततः स पुनरारुह्य वारणप्रवरं रणे। अव्ययः प्रेषयामास जयार्थी विजयं प्रति॥१८॥

तदनन्तर वज्रदत्तने पुनः उस भेष्ठ गजराजपर भारूढ़ हो रणभूमिमें विना किसी घवराहटके विजयकी अभिलाषा रखकर अर्जुनको ओर उस हाथोको बढ़ाया॥ १८॥

तस्मै वाणांस्ततो जिष्णुर्निर्मुकाशीविषोपमान्। प्रेषयामास संक्रुद्धो ज्वलितज्वलनोपमान् ॥ १९॥ क इत अर्जुन्हों) वहा होते हुआ। उन्होंने उन हार्या है अस है इत्ते (तर्थ के दूर कर्ष है कमान मने स्न तथा प्रत्यतित इत्ते हैं इत्ते देवारी बार्जुन प्रदार विद्या ॥ १९ ॥ इत देवी होते प्रदानाकी विद्यापन कविने यभी।

गैरिकाक्तिवाम्भोऽद्विवंहुप्रस्नवणं तदा॥ २०॥ उन वाणींने घायल होकर वह महानाग खूनकी पारा बहाने लगा। उस समय वह गेरूमिश्रित जलकी घारा बहाने-वाले अनेक झरनोंसे युक्त पर्वतके समान जान पड़ता था॥

द्वि भंजहाभारते आर्थमेश्विके पर्यणि अनुगीतापर्यक्रि बज्रद्रसयुद्धे पश्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५॥ इत प्रमार गीवद्यासम्य आप्रवेशिकपर्यके अन्तर्गत अनुगीतापर्यमे अर्जुनका वज्रद्रसके साथ युद्धविषयक पत्रद्वसर्वी अध्याय पूरा हुआ ॥ ७५ ॥

# पट्सप्ततितमोऽध्यायः 🗸

### अर्जुनके द्वारा वज्रदत्तकी पराजय

**ौ**हामायन उवाच

एवं जिसामभावत् तद् युद्धं भरतपंभ। अर्जुनस्य नंदन्द्रेण सुद्रेणेव शतकतोः॥ १॥

र्यशास्त्रायनजी कहते हैं --भरतश्रेष्ठ ! जैसे इन्द्रका गुज्यपुरे ए म युद्ध हुआ या उसी प्रकार अर्जुनका राजा वज्र-दशों साम शीन दिन शीन रात युद्ध होता रहा ॥ १ ॥ नवधानुर्धे दिवसे वज्रदस्तो महावलः । जदास सन्दर्भे हासं वाक्यं चेदमथाव्रवीत् ॥ २ ॥

सदनन्तर चौथे दिन महायली वत्रदत्त ठहाका मारकर इँगने लगा और इस प्रकार बोला—॥ २॥

अर्जुनार्जुन निष्ठमः न मे जीवन् विमोध्यसे। ह्यां निष्टय करित्यामि पितुस्तोयं यथाविधि॥ ३ ॥

प्यार्तन । अर्द्धन । सादे रहो । आज मैं तुम्हें जीवित महीं छोट्या । तुम्हें मारकर निताका विधिपूर्वक तर्पण कम्मा ॥ ३ ॥

रत्या गुडो सम पिता भगदत्तः पितुः सखा । इतः गुडो सम पिता शिशुं सामद्य योधय ॥ ४ ॥

भीते हुई क्षित्र भगदत्त तुम्हारे वापके मित्र थे। तो भी तुमते उनहीं हत्ता की । मेरे पिता खूदे थे। इसलिये तुम्हारे हं पत्ते भीते । आज उनका पालक में तुम्हारे सामने अपनियत्त हैं। मेरे स्थाप गुढ़ करों? ॥ ४ ॥

इत्येपमुक्तमा संस्कृते। यज्ञदक्ती नराधिपः। वेपयामान्य कीरव्य बारणं पाण्डवं प्रति॥ ५ ॥

्राप्तर शत । पेटा वह सर हो धर्मे मरे हुए राजा बज्रहत्त-रे पूरा प्रशाहित काईनहीं और अपने हायीको हाँक रिकार ५ ७

रार्थेश्यमाणी नागेट्रो यज्ञद्योन धीमता। एक्टिप्यित्राद्यसमित्रुद्वाच पाण्डवम्॥६॥ इदिस्य व्यवस्थे इस होते वनेसस्य गुरुस्य पाण्डुपुत्र अर्जुनकी ओर इस प्रकार दौड़ा, मानो आकाशमें उड़ जाना चाहता हो ॥ ६ ॥

अग्रहस्तसुमुक्तेन शीकरेण स नागराट्। समौक्षत गुडाकेशं शैलं नीलमित्राम्बुदः॥ ७॥

उस गजराजने अपनी सुँडसे छोड़े गये जलकणोंद्रारा गुडाकेश अर्जुनको भिगो दिया। मानो मेवने नील पर्वतपर जलके फुहारे डाल दिये हों॥ ७॥

स तेन प्रेपितो राशा मेघवद् विनदन् मुहः। मुखाडम्बरसंहादैरम्यद्रवत फाल्गुनम्॥८॥

राजासे प्रेरित होकर वारंवार मेघके समान गम्भीर गर्जना करता हुआ वह हाथी अपने मुखके चीत्कारपूर्ण कोलाइलके साथ अर्जुनपर टूट पड़ा || ८ ||

स नृत्यन्निय नागेन्द्रो वज्रदत्तप्रचोदितः। आससाद द्वतं राजन् कौरवाणां महारथम्॥ ९॥

राजन् ! यज्ञदत्तका हाँका दुआ वह गजराज ऋत्य-सा करता हुआ तुरंत कौरव महारथी अर्जुनके पास जा पहुँचा॥ ९॥

तमायान्तमथाळक्ष्य वज्रदत्तस्य वारणम् । गाण्डीवमाधित्य वली न व्यकम्पत दावुदा ॥ १०॥

वज्रदत्तके उस हाथीको आते देख धनुआँका संहार करनेवाले बलवान् अर्जुन गाण्डीवका सहारा लेकर तनिक मी विचलित नहीं हुए ॥ १०॥

चुकोध वलवधापि पाण्डवस्तस्य भूपतेः। कार्यविम्नमनुस्मृत्य पूर्ववैरं च भारत॥ ११॥

भरतनन्दन ! वज्रदत्तके कारण जो कार्यमें विय्न पड़ रहा याः उसको तथा पहलेके धैरको याद करके पाण्डुपुत्र सर्डन उस राजारर अत्यन्त कुवित हो उटे ॥ ११ ॥

ततस्तं वारणं कृदः दारजालेन पाण्डवः। नियारयामासः तदा वेलेट सकरालयम्॥१२॥ कोधमें भरे हुए पाण्डुकुमार अर्जुनने अपने बाणसमूहीं-द्वारा उस हाथीको उसी तरह रोक दिया, जैसे तटकी भूमि उमझते हुए समुद्रको रोक देती है ॥ १२॥

स नागप्रवरः श्रीमानर्जुनेन निवारितः। तस्यौ शरैविंनुन्नाङ्गः श्वाविच्छल्लितो यथा॥ १३॥

उसके सारे अङ्गोंमें वाण धैंसे हुए ये। अर्जुनके द्वारा रोका गया वह शोभाशाली गजराज काँटींवाली साहीके समान खड़ा हो गया॥ १३॥

निवारितं गजं दृष्ट्वा भगदत्तसुतो नृपः। उत्सरकं शितान् वाणानर्जुनं कोधमूर्च्छितः॥ १४॥

अपने हाथींको रोका गया देख भगदत्तकुमार राजा वज़दत्त कोषसे व्याकुल हो उठा और अर्जुनपर तीखे बाणोंकी वर्षा करने लगा ॥ १४ ॥

अर्जुनस्तु महावाहुः शरैररिनिघातिभिः। वारयामास तान् बाणांस्तदद्वतिमवाभवत्॥१५॥

परंतु महाबाहु अर्जुनने अपने शत्रुघाती सायकोंद्वारा उन सारे बाणोंको पीछे स्टीटा दिया । वह एक अद्भुत-सी घटना हुई ॥ १५ ॥

ततः पुनरभिक्रुद्धो राजा प्राग्ज्योतिषाधिपः। प्रेषयामास नागेन्द्रं बलवत् पर्वतोपमम्॥१६॥

तव प्राग्ज्योतिषपुरके स्वामी राज वज्रदत्तने अत्यन्त कुपित हो अपने पर्वताकार गजराजको पुनः बलपूर्वक आगे बढ़ाया ॥ १६॥

तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य बळवत् पाकशासनिः। नाराचमग्निसंकाशं प्राहिणोद् वारणं प्रति ॥१७॥

उसे बलपूर्वक आक्रमण करते देख इन्द्रकुमार अर्जुनने उस हाथीके ऊपर एक अग्निके समान तेजस्वी नाराच चलाया ॥ १७ ॥

स तेन वारणो राजन् मर्मखभिहतो भृशम्। पपात सहसा भूमौ वज्रहुग्ण इवाचलः॥१८॥

राजन् ! उस नाराचने हाथीके मर्मस्थानोंमें गहरी चोट पहुँचायी । वह वज़के मारे हुए पर्वतकी भाँति सहसा पृथ्वीपर ढह पड़ा ॥ १८ ॥

स पतञ्जुशुभे नागो धनंजयशराहतः। विश्वात्रिव महाशैलो महीं वज्रप्रपीडितः॥१९॥

अर्जुनके बाणोंने घायल होकर गिरता हुआ वह हाथी ऐसी शोभा पाने लगा, मानो वज़के आघातने अत्यन्त पीड़ित हुआ महान् पर्वत पृथ्वीमें समा जाना चाहता हो ॥ १९ ॥ तस्मिन् निपतिते नागे वज्रदत्तस्य पाण्डवः । तं न भेतव्यमित्याह ततो भूमिगतं नृपम् ॥ २० ॥

वजरत्तके उस हाथीके घराशायी होते ही राजा वजरत्त स्वयं मी पृथ्वीपर जा पड़ा। उस समय पाण्डुपुत्र अर्जुनने उससे कहा— 'राजन्! तुम्हें डरना नहीं चाहिये॥ २०॥ अत्रवीदि महातेजाः प्रस्थितं मां युधिष्ठिरः। राजानस्ते न हन्तव्या धनंजय कथंचन॥ २१॥

'जन मैं घरवे प्रस्थित हुआ, उस समय महातेजसी राजा युधिष्ठिरने मुझसे कहा-'धनंजय ! तुम्हें किथी तरह भी राजाओंका बध नहीं करना चाहिये ॥ २१ ॥

सर्वमेतन्तरव्याघ्र भवत्येतावता कृतम्। योधाश्चापि न हन्तव्या धनंजय रणे त्वया॥ २२॥

''पुरुषिंह ! इतना करनेसे सब कुछ हो जायगा। अर्जुन ! दुम्हें युद्ध ठानकर योधाओंका वध कदापि नहीं करना चाहिये॥ २२॥

वक्तव्याश्चापि राजानः सर्वे सहसुहज्जनैः। युधिष्ठिरस्याभ्वमेधो भवङ्गिरसुभूयताम्॥२३॥

''तुम सभी राजाओंते कह देना कि आप सब लोग अपने सुद्धदोंके साथ पचारें और युधिष्ठिरके अश्वमेधयज्ञ-सम्बन्धी उत्सवका आनन्द लें' ॥ २३ ॥

इति भ्रातृवचः श्रुत्वा न हिन्म त्वां नराधिए। उत्तिष्ठनभयं तेऽस्ति खस्तिमान् गच्छपार्थिव॥ २४॥

'नरेश्वर ! भाईके इस वचनको सुनकर इसे शिरोधार्य करके मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ । भूपाल ! उठो, तुम्हें कोई भय नहीं है । तुम सकुशल अपने घरको लीट जाओ ॥२४॥ आगच्छेथा महाराज परां चेत्रीसुपस्थिताम्।

यदाश्वमधो भविता धर्मराजस्य धीमतः॥२५॥

भहाराज ! आगामी चैत्रमासकी उत्तम पूर्णिमा तिथि उपिखत होनेपर तुम हिस्तिनापुरमें आना । उस समय बुद्धिमान् धर्मराजका वह उत्तम यज्ञ होगां ।। २५ ॥

एवसुक्तः स राजा तु भगद्त्तात्मजस्तदा । तथेत्येवाव्रवीद् वाक्यं पाण्डवेनाभिनिर्जितः ॥ २६॥

अर्जुनके ऐसा कहनेपर उनसे परास्त हुए भगदत्त-कुमार राजा वज्रदत्तने कहा—'बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा'॥ २६॥

इति श्रीमहाभारते आइवमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि वज्रदत्तपराजये षट्सस्तितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें वज्रदत्तको प्राज्यविषयक छिद्दत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७६ ॥

### सप्तसप्तितिमोऽच्यायः अर्जुनका सैन्धवोंके साथ युद्ध

#### में इस्मापन उपाच

(१८ ता प्रसाय राजानं भगदत्तसुतं तदा। १८ त्राय थांत तुरंग सैन्ध्रवात् प्रति भारत ॥) सैन्ध्र्ययस्य युवं ततस्तस्य किसीटिनः। एत्रेश्वर्यस्य हतानां च सुतैर्ययः॥१॥

र्वशास्त्रायमञ्जी कहाते हैं—भगतनन्दन ! महाराज भग उपार प्रश्न महा यात्रदल हो पराज्ञित और प्रमन्न करने के प्रश्नाद उमे विद्या करके जब अर्जुनका घोड़ा सिंधुदेशमें गया। सर्व महानम्बत पुजर्म मर्त्वमें यूचे हुए सिंधुदेशीय योद्याओं एका महि गरि गजाओं के पुत्रोंके साथ किरीटघारी अर्जुनका घंप मंगाम हुआ ॥ १ ॥

तेऽवर्ताणीसुपञ्चय विषयं इवेतवाहनम्। मन्युधयुरसृष्यन्तो राजानः पाण्डवर्षभम्॥२॥

यहाँ गाँचेही और रवेतबाइन अर्जुनको अपने राज्यके भीतर अथा तुआ सुनकर वे सिंधुदेशीय क्षत्रिय अमर्धमें मरकर उन पाण्ययप्रवर अर्जुनका सामना करनेके लिये अर्थे यह ॥ २ ॥

भर्वं च तं परागृह्य विषयान्ते विषोपमाः। ग भयं चित्रंते पार्थाद् भीमसनाद्नन्तरात्॥ ३॥

र्व विषके समान भवंकर क्षत्रिय अपने राज्यके भीतर आहे. हुए उस योदेको पकर्यकर भीमधेनके छोटे भाई अर्डुन्से छनिक भी भयभीत नहीं हुए ॥ ३ ॥

तेऽविद्रगद् धनुष्पाणि यशियस्य हयस्य च । धीभतनुं अत्यपद्यन्त पदातिनमवस्थितम् ॥ ४ ॥

यरतस्वाभी पंदिसे सोदी ही दूरवर अर्जुत हायमें घत्र थिये पैदल ही खड़े थे। ये सभी धन्निय उनके पास राज्यभूषे ॥ ४॥

त्रवस्ते वं महाबीयी राजानः पर्यवास्यन् । विर्मायन्त्री सरव्याचं पूर्वे विनिकृता युधि ॥ ५ ॥

ं महानगणमी शिवय पहले युद्धमें अर्जुनसे परासा हो वृष्टि में और अब उस पुरुषनिंद पार्थको जीतना चाहते थे। अब उस मुक्ते उन्हें के लिया ॥ ६॥

ते सामारपित मेरबाणि पर्माणि विविधानि च । वीर्वपत्तमादा पार्थ सम्बर्गेस्याफिरन् ॥ ६ ॥

वे अर्थुको अपने जामः गोष और नाना प्रकारके कर्म वर्ग दूर उनस वर्णोंगी बीधार करने जगे ॥ ६॥ के विकास दारसातान, मारणप्रतिवारणान् । रणे जयमभीष्सन्तः कौन्तेयं पर्यवारयन् ॥ ७ ॥ वे ऐसे वाणसमूहींकी वर्षा करते थे, जो हाथियोंको भी आगे यहनेसे रोक देनेवाले थे। उन्होंने रणभूमिमें विजयकी

अभिलापा रलकर कुन्तीकुमारको घेर लिया ॥ ७ ॥ ते समीक्ष्य च तं छप्णमुत्रकर्माणमाहवे । सर्वे युयुधिरे वीरा रथस्थास्तं पदातिनम् ॥ ८ ॥

युद्धमें भयानक कर्म करनेवाले अर्जुनको पैदल देखकर वे सभी बीर रथपर आरूढ़ हो उनके साथ युद्ध करने स्रो ॥ ८ ॥

ते तमाजिवरे वीरं निवातकवचान्तकम्। संदातकनिहन्तारं हन्तारं सैन्धवस्य च॥९॥

निवातकवचीका विनाशः संशक्तिका संहार और जयद्रथ-का वथ करनेवाळे वीर अर्जुनपर सैन्धवीने सब ओरसे प्रहार आरम्भ कर दिया ॥ ९ ॥

ततो रथसहस्रेण ह्यानाम्युतेन च। कोष्ठकीकृत्य वीभत्सुं प्रहृष्टमनसोऽभवन् ॥ १०॥

एक हजार रथ और दस हजार घोड़ीसे अर्जुनको घेरकर उन्हें कोष्ठबद्ध-सा करके वे मन-ही-मन बड़े प्रसन हो रहे थे ॥ १० ॥

तं सरन्तो वधं वीराः सिन्धुराजस्य चाहवे। जयद्रथस्य कौरव्य समरे सन्यसाचिना॥११॥

कुरनन्दन ! कुरुक्षेत्र हे समराङ्गणमें सन्यसाची अर्जुनके द्वारा जो सिंधुराज जयद्रथका वघ हुआ था। उसकी याद उन वीरोंको कभी भूलती नहीं थी ॥ ११॥

ततः पर्जन्यवत् सर्वे शरवृष्टीरवास्त्रजन् । तैः कीर्णः शुशुभे पार्थो रविमेंघान्तरे यथा ॥ १२ ॥

वे सब योदा मेघके समान अर्जुनपर बार्णोकी वर्षा करने लगे । उन बार्णोसे आच्छादित होकर कुन्तीनन्दन अर्जुन बादलीमें छिपे हुए मुर्यकी भाँति शोभा पा रहे थे ॥१२॥

स शरैः समयच्छन्नश्चकाशे पाण्डवर्षभः। पञ्जरान्तरसंचारी शक्तुन्त इव भारत॥१३॥

भरतनन्दन ! वार्णीने आच्छादित हुए पाण्डवप्रवर अर्डन पीजड़ेके मीतर फुरकनेवाले पञ्जीको गाँति जान पदते ये ॥१३ ॥

ततो हाहारुतं सर्वे कीन्तेये शरपीडिते। वैत्येषयमभवद्राजन् रिवरासीश्व निष्यभः ॥ १४॥ राजन् । कुन्तीरुमार् अर्थन् स्व श्वार गणींध , A.,

41

1/2

1

ä,

7

17

15

ij

11

1

1

:

di

Ėā

1

1.

15

ببلو

أبينية

調

1111

11/2

7

पीड़ित हो गये, तब उनकी ऐसी अवस्था देख त्रिकोकी हाहा-कार कर उठी और सूर्यदेवकी प्रमा फीकी पड़ गयी॥ १४॥ ततो ववौ महाराज मारुतो छोमहर्षणः। राहुरप्रसदादित्यं युगपत् सोममेव च॥१५॥

महाराज ! उस समय रोंगटे खड़े कर देनेवाली प्रचण्ड वायु चलने लगी । राहुने एक ही समय सूर्य और चन्द्रमा दोनोंको प्रस लिये ॥ १५॥

उल्काश्च जिन्तरे सूर्ये विकीर्यन्त्यः समन्ततः। वेपथुश्चाभवद् राजन् कैलासस्य महागिरेः॥१६॥

चारों ओर विखरकर गिरती हुई उस्काएँ सूर्यं टकराने ह्यों। राजन् ! उस समय महापर्वत कैलास भी काँपने लगा ॥ १६॥

मुमुद्धः श्वासमत्युष्णं दुःखद्योकसमन्विताः । सप्तर्षयो जातभयास्तथा देवर्षयोऽपि च ॥ १७ ॥

सप्तिषयों और देविषयोंको मी मय होने लगा। वे दुःख और शोक्से संतप्त हो अत्यन्त गरम-गरम साँच छोड़ने लगे॥ शशं चाशु विनिर्भिद्य मण्डलं शशिनोऽपतत्। विपरीता दिशश्चापि सर्वा धूमाकुलास्तथा॥१८॥

पूर्वोक्त उस्काएँ चन्द्रमामें स्थित हुए शश-चिह्नका मेदन करके चन्द्रमण्डलके चारी ओर गिरने लगी। सम्पूर्ण दिशाएँ धूमाच्छन्न होकर विपरीत प्रतीत होने लगी॥१८॥

रासभारुणसंकाशा धनुष्मन्तः सविद्युतः। आवृत्य गगनं मेघा मुमुचुर्मासशोणितम्॥१९॥

ंगधेके समान रंग और लाल रंगके सम्मिश्रणसे जो रंग हो सकता है, वैसे वर्णवाले मेघ आकाशको घेरकर रक्त और मांसकी वर्षा करने लगे। उनमें इन्द्र-धनुषका भी दर्शन होता था और विजलियाँ भी कौंधती थीं॥ १९॥

एवमासीत् तदा वीरे शरवर्षेण संवृते। फाल्गुने भरतश्रेष्ठ तदद्भुतमिवाभवत्॥२०॥

भरतश्रेष्ठ ! वीर अर्जुनके उस समय शत्रुओंकी वाण वर्षांचे आच्छादित हो जानेपर ऐसे ऐसे उत्पात प्रकट होने हो। वह अद्भुत-सी बात हुई ॥ २०॥

तस्य तेनावकीर्णस्य शरजालेन सर्वतः। मोहात् पपात गाण्डीवमावापश्च करादपि॥२१॥

उस बाणसमूहके द्वारा सब ओरसे आच्छादित हुए अर्जुन-पर मोह छा गया। उस समय उनके हाथसे गाण्डीव घनुष और दस्ताने गिर पड़े॥ २१॥ समय मी सिंधुदेशीय योद्धा उनपर वेगपूर्व समूहकी वर्षा करते रहे ॥ २२ ॥

ततो मोहसमापन्नं हात्वा पार्थं दिवीव सर्वे वित्रस्तमनसस्तस्य शान्तिकृतोऽभ

अर्जुनको मोहके वशीभूत हुआ जान सम ही-मन संत्रस्त हो गये और उनके लिये श करने लगे॥ २३॥

ततो देवर्षयः सर्वे तथा सप्तर्षयोऽर्र ब्रह्मर्षयश्च विजयं जेपुः पार्थस्य धी

फिर तो समस्त देविषः सप्ति और ह बुद्धिमान् अर्जुनकी विजयके लिये मन्त्र-जप कर ततः प्रदीपिते देवैः पार्थतेजस्ति पा तस्थावचलवद् धीमान् संप्रामे परमास्त्र

पृथ्वीनाय ! तदनन्तर देवताओं के प्रयत्ने पुनः उद्दीत हो उठा और उत्तम अस्त्र-विद्य बुद्धिमान् घनंजय संप्रामभूमिमें पर्वतके समान से खड़े हो गये॥ २५॥

विचकर्ष घनुर्दिःयं ततः कौरवन यन्त्रस्येवेद्द रान्दोऽभून्महांस्तस्य पुनः

फिर तो कौरवनन्दन अर्जुनने अपने प्रत्यञ्चा खींची । उस समय उससे बार-बार बड़े जोर-जोरसे टंकार-ध्विन होने लगी ॥ २ ततः स दारचर्षाण प्रत्यमित्रान् प्रति चवर्ष धनुषा पार्थो वर्षाणीव पुरं

इसके बाद जैसे इन्द्र पानीकी वर्षा करते प्रमावशाली पार्थने अपने धनुषद्वारा शत्रु झड़ी लगा दी॥ २७॥

ततस्ते सैन्धवा योधाः सर्वे एव सराव नादृश्यन्त शरैः कीर्णाः शलमैरिव पा

िक्त तो पार्थके वाणीं व आच्छादित हो सम टिड्डियों हे देंके हुए वृक्षींकी भाँति अपने राव हो गये॥ २८॥

तस्य शन्देन वित्रेसुर्भयातीश्च विद् मुमुचुश्चाश्च शोकातीः शुशुचुश्चापिसैन

कितने ही गाण्डीवकी टंकार-ध्वनिष्ठे । बहुतेरे मयसे व्याकुल होकर भागगये और अं जोकते आतर होकर आँस वहाने एवं शोक कर स्टड दे एवं समय महामणी पुरूषतिय अर्धन अलात-शक्तो संभि पुमण्यात स्ट्री सैन्यासिय सामनसम्हींसी स्ट्री समी स्ट्री ३०॥

र्शारहरूरायांची याणजात्मभित्रहा। विमार्थ विश्व सर्वातु मोन्द्र इय यजभूत् ॥ ३६ ॥ स्थारह प्रांत्री यज्ञाति मोति समूर्ण

शतुग्रस महिने यज्ञातरी महेन्त्रकी भाँति सम्पूर्ण वृष्टिसे शतुसेनाको विदीर्ण करके अत्यन्त शोमा पाने लगे ॥ ३२॥ क्रिस श्रीमहामार्थः साह्यमेषिके पर्वति अनुगीतापर्वणि सैन्धवयुद्धे सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥

इम् इम्प श्रीमहानास्त भादनमेनिकप्तके अन्तर्गतं अनुगीतापत्रमें सैन्धवेकि साथ अर्जुनका मुद्रीय्यक सन्हत्तरवर्षे अध्याय पूरा हुआ ॥ ७७ ॥ ( द्राक्षिणात्य अधिक पाठका १ श्लोक मिलाकर कुल ३३ श्लोक हैं )

अप्टसप्ततितमोऽध्यायः

अर्जुनका सैन्धनोंके साथ युद्ध और दुःशलाके अनुरोधसे उसकी समाप्ति

वैशस्पायन उवाच

ततो गाण्डीयसृष्ट्रहो युद्धाय समुपस्थितः। विदर्भी युधि दुर्धयौ हिमबानचलो यथा ॥ १ ॥

वैदारपायमञी कहते हैं—जनमेजय । तदनत्तर गान्दीववारी द्वरत्वीर अर्जुन सुद्धके लिये उचत हो गये । वे शतुओं हे थिये दुर्जय थे और सुद्धभूमिमें दिमवान् पर्वतके गणन अवल भाषते हुटे रहकर बढ़ी शोमा पाने लगे ॥१॥

ततने मैन्धवा योधाः पुनरेव व्यवस्थिताः । स्यमुजन सुसंख्याः शस्वर्णणि भारत ॥ २ ॥

भरतनंदन । तदनन्तर विन्धुदेशीय योदा फिरवे गंगिटित दोहर राष्ट्रे हो गये और अत्यन्त कोघमें मरकर यागाँकी गर्मा गर्मे लोगा २॥

तान् प्रदन्य महाबाहुः पुनरेव व्यवस्थितान् । ततः वे।बाचकीन्तेयोमुमूर्पृञ्दलक्षणयागिरा। सुध्यक्ष्यं गरया दाक्त्या यत्त्रध्यं विजये मम ॥ ३ ॥

उन नमप महाबाहु कुन्तीकुमार अर्जुन पुनः मरनेकी इन्टाने गाड़े हुए नैन्धवों हो सम्बोधित करके हैंसते हुए स्पुर शर्माने बंदि-स्वीरो ! तुम पूरी शक्ति लगाकर सुद्ध करो और पुरुष निजय पानेका प्रयत्न करते रही ॥ ३॥

कुरुषां सर्वकार्याणि महद् यो भयमागतम् । एपयोगमामि सर्वोम्तु निवार्यं शस्वागुराम् ॥ ४ ॥

्रम आने भागे कार्य प्रेन कर हो। तुमलोगींनर महान् सब आ बर्दुना है। यह देगों-में तुम्हारे वार्गोंग जाल किंद्रनित काके तुम सब लोगोंके साम युद्ध करनेको तथा है। बन्न

िष्टानं युद्धमनमे द्वं शमयितामि वः। ६७३ दुनगर शीमयो मेपाद् माण्डीयभृत्तद्दा ॥ ५ ॥ इत्रोद्धम धनमं समृत्या धातुत्येष्ठस्य भारतः। न हन्तन्या रणे तात क्षित्रया विजिगीपवः॥ ६॥ जेतन्याश्चेति यत् प्रोक्तं धर्मराज्ञा महात्मना। चिन्तयामास स तदा फाल्गुनः पुरुषर्पभः॥ ७॥

दिशाओं में इन्द्रजालके समान बाणोंका जाड-सा फैला दिया ॥

विवभी कीरवश्रेष्टः शरदीय दिवाकरः॥३२॥

प्रकाशित होते हैं। उसी प्रकार कौरवश्रेष्ठ अर्जुन अपने वाणीं की

जैसे शररकालके सूर्य मेघोंकी घटाको हिन्न-भिन्न करके

मेघजालनिभं सैन्यं विदार्य शरवृष्टिभिः।

भनमें युद्धका हीसला लेकर खड़े रहो। मैं तुम्हारा घमण्ड चूर किये देता हूँ। भारत। गण्डीवधारी कुक्नन्दन अर्जुन शत्रुओंसे ऐसा त्रचन कहकर अपने बड़े भाईकी कही हुई यार्ते याद करने लगे। महातमा धर्मराजने कहा था कि ग्तात। रणभूमिमें विजयकी इच्छा रखनेवाले क्षत्रियोंका वध न करना। साथ ही उन्हें पराजित भी करना। इस गातको याद करके पुरुषप्रवर अर्जुन इस प्रकार चिन्ता करने लगे॥ ५-७॥

इत्युक्तोऽहं नरेन्द्रेण न हन्तव्या नृपा इति । कथं तन्न मृपेदं स्याद् धर्मराजयचः ग्रुभम् ॥ ८ ॥ न हन्येरंश्च राजानो राष्ट्रश्चाद्या छता भयेत् । इति संचिन्त्य स तदा फाल्गुनः पुरुपर्पभः ॥ ९ ॥ प्रोयाच वाक्यं धर्मश्चःसैन्धवान् युद्धदुर्मदान् ।

अहो ! महाराजने कहा या कि क्षत्रियोंका वब न करना । चर्मराजका वह मङ्गळमय वचन कैंछे मिथ्या न हो । राजालोग मारे न जायें और राजा युधिष्टिरकी आणका पालन हो जाया इसके लिये क्या करना चाहिये।' ऐसा सोचकर वर्मके जाता पुरुपप्रवर अर्जुनने रणोन्मत्त सैन्ववॉंधे इस प्रकार कहा—॥८-९२ ॥

श्रेयो बदामि युप्माकं न हिंसेयमबस्थितान् ॥ १०॥ यश्च बक्यित संश्रामे तवासीति पराजितः। एतच्छुत्वा बचो महां कुरुष्यं हितमात्मनः॥ ११॥

प्योदाओं ! में तुम्हारे कल्याणकी बात बता रहा हूँ। तुममें हे जो कोई अपनी पराजय स्त्रीकार करते हुए रणभृष्मि पह कदेगा कि में बायका हूँ। आपने मुक्ते युद्धमें जीत किया है, वह सामने खड़ा रहे तो भी मैं उसका वघ नहीं करूँगा। मेरी यह बात सुनकर तुम्हें जिसमें अपना हित दिखायी पड़े, वह करो।। ११॥

ततोऽन्यथा कृच्छ्रगता भविष्यथ मयार्दिताः। एवमुक्त्वातु तान् वीरान् युयुधे कुरुपुङ्गवः॥ १२॥ अर्जुनोऽतीव संक्रुद्धः संक्रुद्धैर्विजिगीषुभिः।

'यदि मेरे कथनके विपरीत तुमलोग युद्धके हिये उद्यत हुए तो मुझसे पीड़ित होकर भारी संकटमें पड़ जाओगे।' उन वीरोंसे ऐसा कहकर कुरुकुलतिलक अर्जुन अत्यन्त कुपित हो कोषमें भरे हुए विजयाभिलाषी सैन्ववोंके साथ युद्ध करने लगे॥ १२ ई॥

शतं शतसहस्राणि शराणां नतपर्वणाम् ॥ १३ ॥ मुमुच्चः सैन्धवा राजंस्तदा गाण्डीवधन्वनि ।

राजन् ! उस समय सैन्धवोंने गाण्डीवधारी अर्जुनपर हु हुई गाँठवाले एक करोड़ बाणोंका प्रहार किया ॥ शरासापततः क्र्रानाशीविषविषोपमान् ॥ १४॥ सिच्छेद निशितैवीणैरन्तरा स धनंजयः।

विषघर सर्पींके समान उन कठोर बाणींको अपनी ओर आते देख अर्जुनने तीखे सायकोंद्रारा उन सबको बीचसे काट डाला ॥ १४६ ॥

छित्त्वा तुतानाशु चैव कङ्कपत्राञ्चिलाशितान्॥ १५॥ एकैकमेषां समरे विभेद निशितः शरैः।

सानपर चढ़ाकर तेज किये गये उन कड्कपत्रयुक्त बाणी-के तुरंत ही टुकड़े-टुकड़े करके समराङ्गणमें अर्जुनने सैन्धव वीरोमिंसे प्रत्येकको पैने बाण मारकर घायल कर दिया॥ ततः प्रासांश्च राक्तीश्च पुनरेव धनंजयम्॥ १६॥ जयद्रशं हतं स्मृत्वा चिक्षिपुः सैन्धवा नृपाः।

तदनन्तर जयद्रथ-वधका स्मरण करके सैन्धनोंने अर्जुन-पर पुनः बहुत-से प्रासों और शक्तियोंका प्रहार किया ॥१६६॥ तेषां किरीटी संकर्णं मोघं चक्रे महाबलः ॥ १७॥ सर्वोस्तानन्तरा चिछत्त्वा तदा चुक्रोश पाण्डवः।

परंतु महावली किरीटधारी पाण्डुकुमार अर्जुनने उनका सारा मनसूबा न्यर्थ कर दिया। उन्होंने उन सभी प्रासों और शक्तियोंको वीचसे ही काटकर बड़े जोरसे गर्जना की॥ तथैवापततां तेषां योधानां जयगृद्धिनाम्॥ १८॥ शिरांसि पातयामास भल्लैः संनतपर्वभिः।

साय ही। विजयकी अभिलाषा लेकर आक्रमण करनेवाले उन सैन्धव योद्धाओंके मस्तर्कीको वे सुकी हुई गाँठवाले भर्लो-द्वारा काट-काटकर गिराने लगे ॥ १८ई ॥

तेषां प्रद्रवतां चापि पुनरेवाभिधावताम् ॥ १९ ॥

निवर्ततां च शब्दोऽभृत् पूर्णस्येव महोद्धेः।

उनमें कुछ लोग मागने लगे, कुछ लोग फिरसे धावा करने लगे और कुछ लोग युद्धसे निवृत्त होने हगे । उन सब-का कोलाइल जलसे भरे हुए महासागरकी गम्भीर गर्मनाके समान हो रहा था ॥ १९५॥

ते वध्यमानास्तु तदा पार्थेनामिततेज्ञसा ॥ २०॥ यथाप्राणं यथोत्साहं योधयामासुरर्जुनम् ।

अमित तेजस्वी अर्जुनके द्वारा मारे जानेपर मी सैन्घव योदा बळ और उत्साहपूर्वक उनके साथ जूझते ही रहे ॥ ततस्ते फाल्गुनेनाजी शरैः संनतपर्वभिः॥ २१॥ कृता विसंशा भूयिष्ठाः क्लान्तवाहनसैनिकाः।

योड़ी ही देस्में अर्जुनने युद्धस्थलमें झकी हुई गाँठवाले बाणोंद्वारा अधिकांश सैन्घव बीरोंको संशाशन्य कर दिया। उनके वाहन और सैनिक भी थकावटसे खिन्न हो रहे थे॥ २१-३॥

तांस्तुसर्वान् परिग्लानान् विदित्वा धृतराष्ट्रजा॥ २२॥ दुःश्रला वालमादाय नतारं प्रययौ तदा। सुरथस्य सुतं वीरं रथेनाथागमत् तदा॥ २३॥ शान्त्वर्थं सर्वयोधानामभ्यगच्छत पाण्डवम्।

समस्त सैन्घव वीरोंको कष्ट पाते जान धृतराष्ट्रकी पुत्री दुःशला अपने बेटे सुरथके वीर बालकको जो उसका पौत्र था। साथ ले रथपर सवार हो रणभूमिमें पाण्डुकुमार अर्जुनके पास आयी । उसके आनेका उद्देश्य यह या कि सब योद्धा युद्ध छोड़कर शान्त हो जायँ ॥ २२-२३ ।।

सा धनंजयमासाद्य रुरोदार्तस्वरं तदा॥ २४॥ धनंजयोऽपि तां रुष्ट्रा धनुर्विसस्जे प्रभुः।

वह अर्जुनके पास आकर आर्तस्वरसे फूट-फूटकर रोने लगी । शक्तिशाली अर्जुनने मी उसे सामने देख अपना घनुष नीचे डाल दिया ॥ २४ ई ॥

समुत्सुज्य धनुःपार्थो विधिवद् भगिनीं तदा ॥ २५॥ प्राह किं करवाणीति सा च तं प्रत्युवाच ह ।

घनुष त्यागकर कुन्तीकुमारने विधिपूर्वक बहिनका सत्कार किया और पूछा—'बहिन ! वताओ, में तुम्हारा कौन सा कार्य करूँ !' तब दुःश्रज्ञाने उत्तर दिया—॥२५३॥ एष ते भरतभेष्ठ खस्तीयस्यात्मजः शिशुः॥ २६॥ अभिवादयते पार्थं तं पश्य पुरुषर्पभ।

भीया | भरतश्रेष्ठ | यह तुम्हारे मानजे सुरथका औरस पुत्र है | पुरुषप्रवर पार्थ | इसकी ओर देखो, यह तुम्हें प्रणाम करता है? || २६६ ||



. . . .

रत्युक्तम्तम्य पितं सं प्रष्टछार्ड्। स्था ॥ २७ ॥ फामाधिति त्रो राजम् दुःशला वाक्यमञ्जीत्।

गल्य । तुः प्रलाके ऐसा कहनेवर अर्डनने उस यालकके विशेष विपयन किमासा प्रकट करते हुए पृष्ठा—स्वहिन । सुरूप कहाँ है ११ तय दुःशाला योजी—॥ २७६ ॥ विद्युशोकाभिसंतमो विवादाताँऽस्य वै विता ॥ २८ ॥ विश्वासम्मय् वीरो यथा तत्मे निशामय ।

भैया ! इस यालकता निता यीर सुरथ पितृशोकने गंडम और विपादमें पीक्ति हो जिस प्रकार मृत्युकी प्राप्त हुआ है। यह मुससे सुनो ॥ २८३ ॥

स पूर्वे पितरं श्रुत्वा इतं युद्धे त्वयानघ॥ २९॥ त्वामागतं च संशुत्य युद्धाय इयसारिणम्। वितुध्य मृत्युदुःतातोंऽजतृत्व्याणान्धनंजय॥ ३०॥

श्विष्यार अर्थन । मेरे पुत्र सुरयने पहलेसे सुन रक्ता १८ कि अर्थन देशारी ही मेरे विवाकी मृत्यु हुई है। इसके गाद या उठारे कार्नोंने यह समाचार पदा है कि तुम घोड़ेके भीड़े गीड़े मुद्दके शिरो पहाँचक आ पहुँचे हो तो यह पिताकी गानुके दुःक्रसे आपुर हो अपने प्राणींका परिस्ताग कर नेटा है। २९४०।।

मातो बीभारपुरियोप नाम शुर्चेव तेऽनय। विवाहनीः पारतियों मनार य मनायाजः॥३१॥

भाग १ - भारतेन आगोर इस शब्देहि साथ तुन्दास सामान दूनकर हो। रेग वेटा निगदमे पीड़ित हो गुण्यीपर रिजा भीत मह समा १ हरू ११ तं रृष्ट्वा पतितं तत्र ततस्तस्यात्मजं प्रभो। गृद्दीत्वा समनुप्राप्ता त्वामच शरणैपिणी॥३२॥

प्रभी । उसकी ऐसी अवस्तामें पड़ा हुआ देख उसके पुत्रकी साथ ले में शरण खोजती हुई आज तुम्हारे पास आयी हूँ? ॥ ३२॥

इत्युक्त्वाऽऽर्तस्वरं सा तु मुमोच घृतराष्ट्रजा। दीना दीनं स्थितं पार्थमव्यधीचाप्यधोमुखम्॥ ३३॥

ऐसा कहकर धृतराष्ट्र-पुत्री दुःशला बीन होकर आर्त-स्वरसे विलाप करने लगी। उसकी दीनदशा देख अर्जुन भी दीन भावसे अपना गुँह नीचे किये खड़े रहे। उस समय दुःशला उनसे फिर बोली—॥ ३३॥

स्वसारं समवेक्षस सम्त्रीयात्मजमेव च । कर्तुमर्हसि धर्मश द्यां कुरुकुकोद्वह ॥ ३४ ॥

.भीया ! तुम कुरुकुलमें श्रेष्ठ और धर्मको जाननेवाले हो । अतः दया करो । अपनी इस तुखिया वहिनकी ओर देखो और भानजेक वेटेपर भी ऋपादृष्टि करो ॥ ३४॥

विस्मृत्य कुरुराज्ञानं तं च मन्दं जयद्रथम्। अभिमन्योर्यथा जातः परिक्षित् परवीरहा॥ ३५॥ तथायं सुरथाज्ञातो मम पौत्रो महाभुजः।

ि मिन्दवृद्धि दुर्योषन और जयद्रथको भूलकर इमें अपनाओ। जैसे अभिमन्युसे शतुवीरीका संहार करनेवाले परीक्षित्का जन्म हुआ है। उसी प्रकार सुरथसे यह मेरा महायादु पौत्र उत्पन्न हुआ है॥ ३५ है॥

तमादाय नरव्याव सम्प्राप्तास्मि तवान्तिकम् ॥ ३६॥ दामार्थं सर्वयोधानां शृणु चेदं वचो मम ।

श्पुरुपसिंह ! मैं इसीको लेकर समस्त योद्धाओंको शान्त करनेके छिये आज तुम्हारे पास आयी हूँ । तुम मेरी यह यात सुनो ॥ ३६६ ॥

आगतोऽयं महावाहो तस्य मन्दस्य पुत्रकः॥ ३७॥ प्रसादमस्य वालस्य तस्मात् त्वं कर्तुमईसि।

'महावाहो । यह उस मन्दबुद्धि जयद्रथका पौत्र तुम्हारी शरणमें आया है । अतः इस यालकपर तुम्हें कृपा करनी चाहिये ॥ २७५ ॥

एय प्रसाद्य शिरसा प्रश्नमार्थमरिंद्म ॥ ३८ ॥ याचते त्वां महाबाहो शमं गच्छ धनंजय ।

'शतुद्रमन महायाहु घनंजय ! यह तुम्हारे चरणोंमें निर रणकर तुम्हें प्रथन करके तुमधे शान्तिके लिये याचना फरना है । अब तुम शान्त हो जाओ ॥ ३८५ ॥

वालस्य इतवन्थोध्य पार्थ किचिद्जानतः॥३९॥ प्रसार्दे कुरु धर्मेत्र मा मन्युवशमन्वगाः। े 'यह अबोध वालक है, कुछ नहीं जानता है। इसके भाई-बन्धु नष्ट हो चुके हैं। अतः धर्मम अर्जुन ! तुम इसके अपर कृपा करों। क्रोधके वशीभूत न होओ॥ ३९ई॥ तमनार्थ नृशंसं च विस्मृत्यास्य पितामहम्॥ ४०॥ आगस्कारिणमत्यर्थ प्रसादं कर्तमहींस।

'इस बालकका पितामह (जयद्रथ) अनार्यः तृशंस और तुम्हारा अपराधी था। उसको भूल जाओ और इस बालकपर कृपा करों'॥ ४० है॥

पवं ब्रुवत्यां करुणं दुःशलायां धनंजयः ॥ ४१ ॥ संस्मृत्य देवीं गान्धारीं धृतराष्ट्रं च पार्थिवम् । उवाच दुःखशोकार्तः क्षत्रधर्मे व्यगर्हयत् ॥ ४२ ॥

जब दुःशला इस प्रकार करणायुक्त वचन कहने छगी। तब अर्जुन राजा धृतराष्ट्र और गान्धारी देवीको याद करके दुःख और शोकसे पीड़ित हो क्षत्रिय-धर्मकी निन्दा करने छगे—॥ ४१-४२ ॥

यत्क्रते वान्धवाः सर्वे मया नीता यमक्षयम्। इत्युक्त्वा बहु सान्त्वादिप्रसादमकरोज्जयः॥ ४३॥ परिष्वज्य च तां प्रीतो विससर्ज गृहान् प्रति॥ ४४॥

ंउस क्षात्र-धर्मको धिक्कार है, जिसके लिये मैंने अपने सारे बान्धवजनोंको यमलोक पहुँचा दिया।' ऐसा कहकर अर्जुनने दुःशलाको बहुत सान्त्वना दी और उसके प्रति अपने कृपाप्रसादका परिचय दिया। किर प्रसन्नतापूर्वक उससे गले मिलकर उसे घरकी ओर विदा किया॥ ४३-४४॥ दुःशला चापि तान्योधान् निवार्य महतो रणात्।

सम्पूज्य पार्थे प्रययौ गृहानेव शुभानना ॥ ४५॥

तदनन्तर सुमुखी दुःशलाने उस महान् समरसे अपने समस्त योदाओंको पीछे लोटाया और अर्जुनकी प्रशंसा करती हुई वह अपने घरको लौट गयी ॥ ४५ ॥

एवं निर्जित्य तान् वीरान् सैन्धवान् स धनंजयः। अन्वधावत धावन्तं हयं कामविचारिणम् ॥ ४६॥

इस प्रकार सैन्धव वीरोंको परास्त करके अर्जुन इच्छातु-सार विचरने और दौड़नेवाले उस घोड़ेके पीछे-पीछे खयं मी दौड़ने लगे ॥ ४६॥

ततो मृगमिवाकारो यथा देवः पिनाकधृक्। ससार तं तथा वीरो विधिवद् यक्षियं हयम्॥ ४७॥

जैसे पिनाकधारी महादेवजी आकाशमें मृगके पीछे दौड़े थे, उसी प्रकार वीर अर्जुनने उस यशसम्बन्धी घोड़ेका विधिपूर्वक अनुसरण किया ॥ ४७ ॥

स च वाजी यथेष्टेन तांस्तान् देशान् यथाक्रमम्। विचचार यथाकामं कर्म पार्थस्य वर्धयन्॥ ४८॥

वह अश्व यथेष्टगतिसे क्रमशः सभी देशोंमें घूमता और अर्जुनके पराक्रमका विस्तार करता हुआ इच्छानुसार विचरने लगा ॥ ४८॥

क्रमेण स हयस्त्वेवं विचरन् पुरुवर्षभ । मणिपूरपतेर्देशमुपायात् सहपाण्डवः ॥ ४९ ॥

पुरुषप्रवर जनमेजय ! इस प्रकार क्रमशः विचरण करता हुआ वह अश्व अर्जुनसहित मणिपुर-नरेशके राज्यमें जा पहुँचा ॥ ४९॥

इति श्रीमहाभारते आञ्चमेधिके पर्वेणि अनुगीतापर्वेणि सैन्धवपराजये अष्टसप्तिततमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत आञ्चमेधिकपर्वेके अन्तर्गत अनुगीतापर्वेमें सैन्ववोंकी पराजयविषयक अठहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ७८॥

## एकोनाशीतितमोऽध्यायः

अर्जुन और बभ्रवाहनका युद्ध एवं अर्जुनकी मृत्यु

वैशम्पायन उवाच

श्रुत्वा तु नृपतिः प्राप्तं पितरं बभुवाहनः। निर्ययौ विनयेनाथ ब्राह्मणार्थपुरःसरः॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! मणिपुरनरेश वभ्रुवाहनने जब सुना कि मेरे पिता आये हैं, तब वह ब्राह्मणोंको आगे करके बहुत-सा धन सायमें लेकर बड़ी विनयके साथ उनके दर्शनके लिये नगरसे बाहर निकला ॥

मणिपूरेश्वरं त्वेवमुपयातं धनंजयः। नाभ्यनन्दत् स मेधावी क्षत्रधर्ममनुसारन्॥ २॥

मणिपुर-नरेशको इस प्रकार आया देख परम बुद्धिमान्

धनंजयने क्षत्रिय-घर्मका आश्रय हेकर उसका आदर नहीं किया ॥ २ ॥

उवाच च स धर्मात्मा समन्युः फालगुनस्तदा। प्रक्रियेयं न ते युक्ता वहिस्त्वं क्षत्रधर्मतः॥ ३॥

उस समय धर्मात्मा अर्जुन कुछ कुपित होकर वोले— बिटा ! तेरा यह ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है। त् श्रिय-धर्मसे बहिष्कृत हो गया है ॥ ३॥

संरक्ष्यमाणं तुरगं यौधिष्ठिरमुपागतम्। यक्षियं विषयान्ते मां नायौत्सीः किं तु पुत्रकः॥ ४ ॥

पुत्र | में महाराज युविष्ठिरके यज्ञ-सम्बन्धी अश्वकी रक्षा

करण हुआ कि रहतारे भी के आण हैं। कि भी **द्वारे** इस करें क्षी करणे हैं। असे

चित्रप्रकारत् स्पृत्ति साम्थर्मपरिकतम्। यो मन्पुराय सम्मातं सामीय मत्यग्रस्याः॥ ५ ॥

्ता हुई देशो विकास है। यू निश्व ही ध्रियन्प्रमीये भार ही राजा देश करें हि हुइसे जिले आवे हुए मेरा खागत-राजार सुकारणों ने कर करा है। ए।।

त राजा प्रयापी दि कशिद्लीद् जीवता। यक्षतं सीवद् क्यायानं मां सासा प्रत्यपृत्याः॥ ६ ॥

्रेश मेलको अधित गर्यर भी कोई पुरुषायं नहीं कि ता तभी ते यह भी भी मौति यू यहाँ युद्धके लिये आये प्र पूरे शामित्यूवेद साथ हेनेके लिये तेश कर रहा है ॥ यहाई नयस्त्रशास्त्रस्यामागच्छेयं सुदुमेते । प्रक्रियेयं भाषम् सुन्ता तायत् तय नराधम ॥ ७ ॥

्हु पृंदी | नराचम | यदि में इधियार रखकर खाली इत्तर हैने पान जाहा तो तेस इच देवते मिलना डीक हो सङ्ग्रा भा । । ।।

गमिवयुक्तं भन्नां तु विदित्या पन्नगातमजा। अमृष्यमाणा भित्त्वोर्योमुलूपी समुपागमत्॥ ८॥

यादिय अर्डन जर अपने पुत्र यभुवादनमें ऐसी वात इर मेरे थे, उन समय नागक्त्या उल्ली उस बातको सुनकर उनके अभिमायको जान गयी और उनके द्वारा किये गये पुत्रके विस्तकारको सहन न कर समनेके कारण वह घरती सेदकर वहाँ भाजी आसी ॥ ८॥

ला द्दर्श ततः पुत्रं विमृशन्तमघोमुखम् । संतर्ज्यमानमसङ्घत् पित्रा युद्धार्थिना प्रभो ॥ ९ ॥ रतः सा नारुसर्वाही समुपेत्योरगात्मना । उन्हर्ण प्राह्म पचनं धर्म्य धर्मविशारदम् ॥ १०॥

मनेते! उसने देखा कि पुत्र बहुवाहन नीचे मुँह किये किसी सेच विचारमें यहा हुआ है और मुद्रार्थी पिता उसे बारंबार ऑड प्यत्रार रहे हैं। तम मनोहर बाड़ोंबाटी नागकन्या उद्गति धर्मीनपुत्र बाहुबाहनके पास आकर यह धर्मसम्मत साल के लेचना। १-१०॥

अत्या मां तिदोध खं मातरं पन्नगानमज्ञाम्। इत्यान यक्षमं पुत्र धर्मस्ते भविता परः॥ ११॥

भेटा द्वारे निरित्त होगा चाहिये कि मैं तुम्हारी भिन्ता न नहरूपा खड़री हूँ । तुम मेरी आणका पाटन कों । रहें नुष्टें महान धर्मेशी प्रानि होगी ॥ ११ ॥

पुष्तकोतं इत्तर्वे तिनां तुब्दुमंदम्। पत्रत्यति ते तीनां भविष्यति न संदेषः॥ १२॥ शुम्हारे निता चुरुकुटके श्रेष्ठ बीर और युद्धके मद्दे उन्मच रहनेवाने हैं। अतः हनके साथ अवस्य युद्ध करों। ऐसा करनेसे ये तुमपर प्रसन होंगे। इसमें संप्रय नहीं है'॥

पर्वं दुर्मिपंतो राजा स मात्रा वस्रुवाहनः। मनक्षके महातेजा युद्धाय भरतर्षभ ॥ १३॥

मरतश्रेष्ठ ! माताके द्वारा इस प्रकार अमर्थ दिलाये जानेपर महातेजस्वी राजा बशुबाहनने मन-ही-मन युद्ध करने-का निश्चय किया ॥ १२ ॥

संनद्य काञ्चनं वर्म शिरस्त्राणं च भानुमत्। तृणीरशतसम्याधमारुरोह रधोत्तमम्॥ १४॥

सुवर्णमय कवच पद्दनकर तेजस्वी शिरस्त्राण (टोप) घारण करके वह धैकड़ी तरकसींचे भरे हुए उत्तम रथपर आरूढ़ हुआ ॥ १४॥

सर्वोपकरणोपेतं युक्तमश्वेमेनोजवैः। सचकोपस्करं श्रीमान् हेमभाण्डपरिष्हतम्॥१५॥ परमाचितमुच्छित्य घ्वजं सिंहं हिरण्मयम्। प्रययौ पार्थमुहिश्य स राजा वश्रुवाहनः॥१६॥

उस रथमें सब प्रकारकी युद्ध-सामग्री सजाकर रक्खी गयी थी। मनके समान वेगशाली घोदे जुते हुए थे। चक्र और अन्य आवश्यक समान भी प्रस्तुत थे। सोनेके माण्ड उसकी शोभा यदाते थे। सुवर्णसे ही उस रथका निर्माण हुआ था। उसपर सिंहके चिद्धवाली ऊँची घ्वजा फहरा रही थी। उस परम पूजित उत्तम रथपर सवार हो भीमान राजा बभ्रवाहन अर्जुनका समना करनेके लिये आगे बढ़ा।।१५-१६॥

ततोऽभ्येत्य हयं वीरो यक्षियं पार्थरक्षितम् । प्राह्यामास पुरुपेहेयशिक्षाविद्यारदेः॥ १७॥

पार्थद्वारा सुरक्षित उस यशसम्बन्धी अश्वके पास जाकर उस वीरने अश्वधिक्षाविद्यारद पुरूपोद्वारा उसे पकड़वा लिया ॥

गृहीतं वाजिनं हृष्टा प्रीतातमा स धनंजयः। पुत्रं रथस्थं भूमिष्टः संन्यवारयदाहवे॥१८॥

घोड़ेको पकड़ा गया देख अर्जुन मन-धी-मन बहुत प्रसन हुए । यद्यपि वे भूमिपर खड़े थे तो भी रथपर बेटे हुए अपने पुत्रको युद्धके मैदानमें आगे बढ़नेसे रोकने छगे ॥

स तत्र राजा तं चीरं श्वरसंघैरनेकशः। अर्दयामास निश्चितरातिपविषोपमेः॥१९॥

राजा वश्रुवाहनने वहाँ अपने वीर पिताको विषेठे साँपी-के समान जहरीले और तेज किये हुए सेकड़ी बाणसमूहीद्वारा सीवकर अनेक बार पीदित किया ॥ १९॥

तवोः समभवव् युदं पितुः पुत्रस्य चातुलम्। देवासुररणप्रस्यमुभयोः प्रीयमाणयोः॥ २०॥ वे पिता और पुत्र दोनों प्रसन्न होकर लड़ रहे थे। उन दोनोंका वह युद्ध देवासुर-संग्रामके समान मयंकर जान पड़ता था। उसकी इस जगत्में कहीं भी तुल्ना नहीं थी॥ २०॥ किरीटिनं प्रविद्याध शरेणानतपर्वणा। जन्नुदेशे नरद्याघं प्रहसन् वभुवाहनः॥ २१॥

वभुवाहनने हँसते-हँसते पुरुषिंह अर्जुनके गलेकी हँसलीमें सुकी हुई गाँठवाले एक बाणद्वारा गहरी चोट पहुँचायी ॥ सोऽभ्यगात् सह पुङ्क्षेन चल्मीकिमच पन्नगः। विनिभिंद्य च कौन्तेयं प्रविवेश महीतलम् ॥ २२॥

जैसे साँप बाँचीमें घुस जाता है, उसी प्रकार वह बाण अर्जुनके शरीरमें पंखसहित घुस गया और उसे छेदकर पृथ्वीमें समा गया ॥ २२॥

स गाढवेदनो धीमानालम्ब्य धनुरुत्तमम्। दिग्यं तेजः समाविदय प्रमीत इव सोऽभवत्॥ २३॥

इससे अर्जुनको बड़ी वेदना हुई । बुद्धिमान् अर्जुन अपने उत्तम धनुषका सहारा लेकर दिव्य तेजमें स्थित हो मुदेंके समान हो गये ॥ २३॥

स संज्ञामुपलभ्याथ प्रशस्य पुरुषर्वभः। पुत्रं शकात्मजो वाक्यमिद्माह महाद्युतिः॥२४॥

थोड़ी देर बाद होशमें आनेपर महातेजस्वी पुरुषप्रवर इन्द्रकुमार अर्जुनने अपने पुत्रकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा—॥ २४॥

साधु साधु महावाहो वत्स चित्राङ्गदात्मज । सदशं कर्म ते दृष्टा प्रीतिमानस्मि पुत्रक ॥ २५ ॥

'महाबाहु चित्राङ्गदाकुमार ! तुम्हें साधुवाद । वत्स ! तुम घन्य हो । पुत्र ! तुम्हारे योग्य पराक्रम देखकर मैं तुम-पर बहुत प्रसन्न हूँ ॥ २५ ॥

विमुञ्जाम्येष ते बाणान् पुत्र युद्धे स्थिरो भव । इत्येवमुक्त्वा नाराचैरभ्यवर्षद्मित्रहा ॥ २६ ॥

'अच्छा बेटा! अब मैं तुमपर बाण छोड़ता हूँ। तुम सावधान एवं खिर हो जाओ।' ऐसा कहकर शत्रुस्दन अर्जुनने वभुवाहनपर नाराचौंकी वर्षा आरम्भ कर दी॥२६॥ तान् संगाण्डीवनिर्मुक्तान् वज्राशनिसमप्रभान्।

तान् सं गाण्डीवनिर्मुकान् वज्ञाशनिसमप्रभान् । नाराचानच्छिनव्राजां भल्लैःसर्वीस्त्रिधा द्विधा॥२७॥

परंतु राजा वभ्रुवाहनने गाण्डीव घनुषये छूटे हुए वज्र और विजलीके समान तेजस्वी उन समस्त नाराचींको अपने मल्लोंद्वारा मारकर प्रत्येकके दो-दोः तीन-तीन दुकड़े कर दिये॥ २७॥

तस्य पार्थः शरैर्दिन्यै ध्वेजं हेमपरिष्कृतम्।
सुवर्णतालप्रतिमं क्षुरेणापाहरद् रथात्॥ २८॥
हवांश्चास्य महाकायान् महावेगानरिद्म।
चकार राजन् निर्जीवान् प्रहसिन्धः पाण्डवः॥ २९॥
राजन् । तब पाण्डुपुत्र अर्धुनने हँसते हुए-से अपने झुर

नामक दिन्य बाणोंदारा वभुवाहनके रयसे सुनहरे तालकृक्षके समान ऊँची सुवर्णभूषित ध्वजा काट गिरायी। शत्रुदमन नरेश! साथ ही उन्होंने उसके महान् वेगशाली विशालकाय घोड़ोंके भी प्राण ले लिये॥ २८-२९॥

स रथाद्वतीर्याथ राजा परमकोपनः। पदातिः पितरं क्रुद्धो योधयामास पाण्डवम्॥ ३०॥

तव रथसे उतरकर परम क्रोघी राजा बश्रुवाहन कुपित हो पैदल ही अपने पिता पाण्डुपुत्र अर्जुनके साथ युद्ध करने लगा ॥ ३०॥

सम्प्रीयमाणः पार्थानामृषभः पुत्रविक्रमात्। नात्यर्थे पीडयामास पुत्रं वज्रधरात्मजः॥ ३१॥

कुन्तीपुत्रींमें श्रेष्ठ इन्द्रकुमार अर्जुन अपने बेटेके पराक्रम-से बहुत प्रसन्न हुए ये। इसल्यि वे उसे अधिक पीड़ा नहीं देते थे॥ ३१॥

स मन्यमानो विमुखं पितरं वभ्रुवाहनः। द्यारैराद्यीविषाकारैः पुनरेवार्दयद् यळी॥३२॥

बलवान् वभुवाहन पिताको युद्धसे विरत मानकर विषघर सपोंके समान विषैके बाणोद्वारा उन्हें पुनः पीड़ा देने लगा ॥ ३२॥

ततः स बाल्यात् पितरं विन्याध हंदि पत्रिणा । निशितेन सुपुद्धेन बलवद् वसुवाहनः ॥ ३३ ॥

उसने बालोचित अविवेकके कारण परिणामपर विचार किये विना ही सुन्दर पाँखवाले एक तीखे बाणद्वारा पिताकी छातीमें एक गहरा आधात किया ॥ ३३ ॥

विवेश पाण्डवं राजन् मर्म भित्त्वातिदुः करुत्। स तेनातिभृशं विदः पुत्रेण कुरुनन्दनः ॥ ३४ ॥ महीं जगाम मोहार्तस्ततो राजन् धनंजयः।

राजन् ! वह अत्यन्त दुःखदायी वाण पाण्डुपुत्र अर्जुनके मर्म-खलको विदीर्ण करके भीतर घुस गया । महाराज ! पुत्रके चलाये हुए उस वाणसे अत्यन्त वायल होकर कुरुनन्दन अर्जुन मृष्टित हो पृथ्वीपर गिर पहे ॥ ३४६ ॥ तस्मिन् निपतिते चीरे कौरवाणां घुरंघरे ॥ ३५॥ सोऽपि मोहं जगामाथ ततिश्चत्राङ्गदास्रुतः ।

कौरव-धुरंधर बीर अर्जुनके धराशायी होनेपर चित्राङ्गदा-कुमार वस्रुवाहन मी मूर्जित हो गया ॥ ३५ ई ॥ ब्यायम्य संयुगे राजा रुष्ट्वा च पितरं हतम् ॥ ३६ ॥ पूर्वमेव स बाणौधैर्गाढविद्धोऽर्जुनेन ह । पपात सोऽपि धरणीमालिङ्ग्य रणमूर्धीन ॥ ३७ ॥

राजा नभुवाहन युद्धस्थलमें नड़ा परिश्रम करके लड़ा या । वह मी अर्जुनके नाणसमूहोंद्वारा पहले ही वहुत बायल हो चुका था । अतः पिताको मारा गया देख वह भी युद्धके मुहानेपर अचेत होकर गिर पड़ा और पृथ्वीका आहिकन करने लगा ॥ ३६-३७॥

शोकसंतप्तहदया

मनीरे निवालं राष्ट्र पुर्णं मा पतितं भुवि । विकारता परिकाला प्रविवेदा रणाजिरे ॥ ३८ ॥ विकारता गरिकाला प्रविवेदा रणाजिरे ॥ ३८ ॥ विकार है। यह देश विकार दाने संत्रत हृदयने समराक्षणः विकार के स्वार १८ ॥

मारे गये ॥ ३९ ॥ इस्त अस्तरामाने आर्पमेधिक पर्वति अनुगीतापर्वति अर्द्धनमञ्जूबाहनपुद्धे प्कोनार्शातितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ १० प्रत्य भीनदानाम अध्योधिकपर्वते अन्तरीत अनुगीतापर्वने अर्द्धन श्रीर वशुवाहनका

मुद्धिरित्यक हमासीकी अध्याय परा हुआ ॥ ७९ ॥

### अशीतितमोऽध्यायः "

निवाहराका विलाप, मूर्छोसे जगनेपर वश्चवाहनका शोकोद्वार और उल्ल्पीके प्रयत्नसे संजीवनीमणिके द्वारा अर्जुनका पुनः जीवित होना

दैशस्यायन जवाच

तते। यहतरं भीरुविंलस्य कमलेक्षणा। मुमोह तुःलसंतता पपात च महीतले॥ १॥

धैदास्पायन जी कहते हैं—शनमेजय । तदनन्तर भीम समाववाली कमलनयनी चित्राज्ञदा पतिवियोग-दुःखरे संलय होकर यहुन निलान करती हुई मूर्कित हो गयी और प्राचीसर गिर पड़ी ॥ १ ॥

प्रतित्थ्य च सा संगां देवी दिव्यवपुर्वरा। उत्हर्षी पदमसुतां रहेदं चाक्यमबबीत्॥२॥

हुछ देर बाद होशमें आनेपर दिव्यरूपघारिणी देवी भिष्णकृताने नागकन्या उल्लोको सामने खड़ी देख इस प्रभागक्या—॥२॥



उल्र्षि पर्य भर्तारं रायानं निहतं रणे। त्वत्कृते सम पुत्रेण वाणेन समितिजयम्॥३॥

रुदती

मणिपूरपतेमीता ददर्श निहतं पतिम्॥३९॥

मणिपुर-नरेशकी माताका हृदय शोकरे संतप्त हो उठा या ! रोती और कॉपती हुई चित्राङ्गदाने देखा कि पतिदेव

वेपती

'उल्पी ! देखों हम दोनोंके स्वामी मारे जाकर रण-भृगिमें सो रहे हैं । तुम्हारी प्रेरणासे ही मेरे बेटेने समरविजयी अर्जुनका वध किया है ॥ ३ ॥

ननु त्वमार्यधर्मशा ननु चासि पतिवता। यत्त्वत्कृतेऽयं पतितः पतिस्ते निष्दतो रणे॥ ४॥

ग्विहन ! तुम तो आर्यधर्मको जाननेवाली और पितृतता हो । तयापि तुम्हारी ही करत्त्वसे ये तुम्हारे पित इस समय रणभूमिमें मरे पड़े हैं ॥ ४॥

र्कितु सर्वापराधोऽयं यदि तेऽद्य धनंजयः। क्षमस्य याच्यमाना चै जीवयस्य धनंजयम्॥ ५॥

•िकतु यदि ये अर्जुन सर्वथा तुम्हारे अपराघी हों तो भी आज क्षमा कर दो । में तुमसे इनके प्राणोंकी मीख माँगती हूँ । तुम घनंजयको जीवित कर दो ॥ ५ ॥

ननु त्वमार्ये धर्मशा त्रैलोक्यचिदिता शुभे। यद् घातयित्या पुत्रेण भर्तारं नानुशोचिस ॥ ६ ॥

'आर्थे ! शुभे ! तुम धर्मको जाननेवाली और तीनों लोकोंमें विख्यात हो । तो भी आज पुत्रसे पतिकी हत्या करा-कर तुम्हें शोक या पश्चात्ताप नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है ! ॥ ६ ॥

नाहं शोचामि तनयं हतं पन्नगनिद्नि । पतिमेव तु शोचामि यस्यातिथ्यमिदं हतम् ॥ ७ ॥

'नागङ्गारी ! मेग पुत्र भी मरा पदा है, तो भी मैं उसके निये शोक नहीं करती । मुझे केवल पतिके लिये शोक हो रहा है, जिनका मेरे यहाँ इस तरह आतिय्य सत्कार किया गया' ॥ ७ ॥

इत्युक्त्या सा तदा देवीमुलूपीं पन्नगातमजाम्।

भर्तारमभिगम्येदमित्युवाच यशिवनी ॥ ८ ॥

नागकन्या उल्ल्पीदेवीसे ऐसा कहकर यद्यस्विनी चित्राङ्गदा उस समय पतिके निकट गयी और उन्हें सम्बोधित करके इस प्रकार विलाप करने लगी—॥ ८॥

उत्तिष्ठ कुरुमुख्यस्य प्रियमुख्य मम प्रिय। अयमश्वो महाबाहो मया ते परिमोक्षितः॥ ९॥

'कुरराजके प्रियतम और मेरे प्राणाधार ! उठो। महाबाहो ! मैंने तुम्हारा यह घोड़ा छुड़वा दिया है ॥ ९ ॥ नतु त्वया नाम विभो धर्मराजस्य यिह्ययः। अयमश्वोऽनुसर्तव्यः स्त शेषे कि महीतले॥ १०॥

'प्रभो ! तुम्हें तो महाराज युधिष्ठिरके यश-सम्बन्धी अश्व-के पीछे-पीछे जाना है; फिर यहाँ पृथ्वीपर कैसे सो रहे हो?॥ त्विय प्राणा ममायत्ताः कुरूणां कुरुनन्दन। स कस्मात् प्राणदो ऽन्येषां प्राणान संत्यक्तवानसि।११।

'कुरनन्दन! मेरे और कौरवोंके प्राण तुम्हारे ही अधीन हैं। तुम तो दूसरोंके प्राणदाता हो, तुमने स्वयं कैसे प्राण त्याग दिये ११॥ ११॥

उलूपि साधु पश्येमं पति निपतितं भुवि । पुत्रं चेमं समुत्साद्य घातयित्वा न शोचसि ॥ १२ ॥

( इतना कहकर वह फिर उल्प्रीसे बोली—) 'उल्प्री! ये पतिदेव भूतलपर पढ़े हैं। तुम इन्हें अच्छी तरह देख हो। तुमने इस बेटेको उकसाकर स्वामीकी हत्या करायी है। क्या इसके लिये तुम्हें शोक नहीं होता !।। १२।।

कामं स्विपतु बालोऽयं भूमौ मृत्युवशं गतः। लोहिताक्षो गुडाकेशो विजयः साधु जीवतु ॥ १३॥

'मृत्युके वशमें पड़ा हुआ मेरा यह बालक चाहे खदाके लिये भूमिपर सोता रह जाय, किंद्ध निद्राके स्वामी, विजय पानेवाले अरुणनयन अर्जुन अवश्य जीवित हों—यही उत्तम है॥

नापराधोऽस्ति सुभगे नराणां बहुभार्यता। प्रमदानां भवत्येष मा तेऽभूद् बुद्धिरीहशी॥१४॥

'सुभगे ! कोई पुरुष बहुत-सी स्त्रियोंको पत्नी बना-कर रखे, तो उनके छिये यह अपराध या दोषकी बात नहीं होती । स्त्रियाँ यदि ऐसा करें (अनेक पुरुषोंसे सम्बन्ध रखें) तो यह उनके लिये अवश्य दोष या पापकी बात होती है। अतः तुम्हारी बुद्धि ऐसी कूर नहीं होनी चाहिये॥ १९४॥

सन्ध्यं चैतत् कृतं धात्रा शम्बद्ध्यवमेव तु । सन्ध्यं समभिजानीहि सत्यं सन्नतमस्तु ते ॥ १५॥

्विषाताने पति और पत्नीकी मित्रता सदा रहनेवाली और अट्ट बनायी है। (तुम्हारा मी इनके साथ वही सम्बन्ध है।) इस सख्यभावके महत्त्वको समझो और ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी इनके साथ की हुई मैत्री सत्य एवं सार्थक हो ॥ १५ ॥

पुत्रेण घातयित्वैनं पतिं यदि न मेऽच वै। जीवन्तं दर्शयस्यद्य परित्यक्ष्यामि जीवितम्॥ १६॥

'तुम्हींने बेटेको लड़ाकर उसके द्वारा इन पतिदेवकी हत्या करवायी है। यह सब करके यदि आज तुम पुनः इन्हें जीवित करके न दिखा दोगी तो मैं भी प्राण त्याग दूँगी॥

साहं दुःखान्विता देवि पतिपुत्रविनाकृता। इहैव प्रायमाशिष्ये प्रेक्षन्त्यास्ते न संशयः॥१७॥

दिवि ! मैं पित और पुत्र दोनोंसे विश्वत होकर दुःखमें दूब गयी हूँ । अतः अब यहीं तुम्हारे देखते-देखते मैं आमरण उपवास करूँगी, इसमें संशयं नहीं है' ॥ १७ ॥ इत्युक्तवा पन्नगसुतां सपत्नी चैत्रवाहनी । ततः प्रायमुपासीना तूष्णीमासीज्जनाधिप ॥ १८ ॥

नरेश्वर!नागकन्यासे ऐसा कहकर उसकी सौत चित्रवाहन-कुमारी चित्राङ्गदा आमरण उपवासका संकल्प लेकर चुपचाप बैट गयी॥ १८॥

वैशम्पायन उवाच ततो विरुप्य विरता भर्तुः पादौ प्रगृह्य सा । उपविष्टाभवद् दीना सोच्छ्वासं पुत्रमीक्षती ॥ १९ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर विलाप करके उससे विरत हो चित्राङ्गदा अपने पतिके दोनीं चरण पकड़कर दीनभावसे बैठ गयी और लंबी साँस खींच-खींचकर अपने पुत्रकी ओर भी देखने लगी॥ १९॥

ततः संशां पुनर्लञ्चा स राजा बभ्रवाहनः। मातरं तामथालोक्य रणभूमावथाववीत्॥२०॥

थोड़ी ही देरमें राजा वभुवाहनको पुनः चेत हुआ। वह अपनी माताको रणभूमिमें बैठी देख इस प्रकार विलाप करने लगा-॥ २०॥

इतो दुःखतरं किं नु यन्मे माता सुर्वेधिता। भूमौ निपतितं चीरमनुशेते मृतं पतिम्॥२१॥

'हाय! जो अबतक सुखोंमें पत्नी थी, वही मेरी माता चित्राङ्गदा आज मृत्युके अधीन होकर पृथ्वीपर पड़े हुए अपने वीर पतिके साथ मरनेका निश्चय करके बैठी हुई है। इससे बढ़कर दुःखकी बात और क्या हो सकती है!॥२१॥

निहन्तारं रणेऽरीणां सर्वशस्त्रभृतां वरम्। मया विनिहतं संख्ये प्रेक्षते दुर्मरं वत॥२२॥

'संग्राममें जिनका वध करना दूसरेके लिये नितान्त कठिन है, जो युद्धमें शत्रुओंका संहार करनेवाले तथा सम्पूर्ण शक्ताधारियोंमें श्रेष्ठ हैं, उन्हीं मेरे पिता अर्जुनको आज यह मेरे ही हायों मरकर पड़ा देख रही है ॥ २२॥ अदेश्वरण इत्यं देश्या एडं यन्त विद्यपिते । राष्ट्रेश्वरणं महरवाह्ं मेखल्या निहनं पतिम् ॥ २३ ॥ दुर्वे प्रतिकेत् मत्ये ध्यस्यन्यनागते ।

के हैं है के विकास मुहान अपने पतिको मारा का के देखक की हो के के के माण नियानका देवीका दद दृदय कि के कि के कि एए है। इसने में यह मानता हूँ कि अन्त-का कि कि माना विषयुक्ति कविन है। २३ई॥ या मार्ट न में माना विषयुक्ति की वितास ॥ २४॥ हा हा वि क् कुनर्वारन्य संनाई का श्चनं भुवि। वार्यनिक्षं एनक्येष्ट मया पुत्रेण पदयत ॥ २५॥

ाती तो इस संतर्त समय भी मेरे और मेरी माताके या नहीं निक्षणी। क्षाप ! क्षाप ! मुक्के विकार है, लोगो ! देत हो ! प्रश्न पुण्डे द्वारा मारे गये कुक्वीर अर्जुनका सुनहरा जान पहीं पृथ्वीय पेंका पड़ा है ॥ २४-२५ ॥ भो भी पद्यत में चीर पितर ब्राह्मणा भुवि । दायान चीरवायन मया पुत्रेण पातितम् ॥ २६ ॥

दे अक्षानी दिली। यह पुत्रके द्वारा मार गिराये गये मेरे और िता अर्जन गीरमस्पापर से रहे हैं ॥ २६ ॥ आहालाः कुरुसुनयस्य ये सुका हयसारिणः । कुर्यन्ति द्यान्ति कामस्य रणेयोऽयं मया हतः॥ २७॥

जुडिंग्ट मुनिष्टिके पोहेंके पीछे-पीछे चलनेवाले जो मारामधीम शान्तिकर्म करनेके लिये नियुक्त हुए हैं, वे इनके लिये कौन थी शान्ति करते थे, जो ये रणभूमिमें भेरेशम मार डाले गये !!! २७ !!

यगादिरान्तु च कि विषाः प्रायधित्तमिहाद्य मे।
गुनुदांनम्य पापम्य पिछ्हन्त् रणाजिरे ॥ २८ ॥

श्राक्षणो ! में अस्यन्त कृत, पापी और समराक्षणमें रिपारी देश्या करनेपाला हूँ । यताद्रये, मेरे क्रिये अस यहाँ कीन मा प्राथक्षिल दें ! ॥ २८ ॥

दुवाग हाइशसमा हत्वा पितरमद्य है। ममेद सुग्रांसम्य संवीतस्यास्य चर्मणा॥२९॥ दिग्राक्यांत चास्येय युक्षतः पितुरद्य मे। मायश्चितं हि नास्यस्यदत्वाद्य पितरं मम॥३०॥

भाग शिवाही इत्यासम्के मेरे विये बारह वर्षीतक कटोर संदेश पानन करना प्रत्यता कठिन है। युस क्र पितृवातीके लिये पर्दे मही प्राप्तित है कि मैं इन्हींक स्थादेवे अपने गरी-के आक्षादित अपने गर्दे और अपने निताके महाक सरकारका प्रत्या किये बाग्ह नार्येतक विस्तरता गर्दे । विभावत अप कार्य अप गर्दे विये दूसरा कोई प्राप्तिस्त नहीं है। एएएक हा

राय माधिलमधुने भनीएँ निद्यमें मया।

रातं प्रियं मया तेऽच निहत्य समरेऽर्जुनम् ॥ ३१ ॥

प्नागराज-कुमारी ! देखो खुद्रमें मैंने तुम्हारे खामीका वध किया है । सम्मव है आज समराक्षणमें इस तरह अर्जुन-की हत्या करके मैंने तुम्हारा प्रिय कार्य किया हो ॥ ३१ ॥ स्रोऽहमद्य गमिष्यामि गति पितृनिपेविताम् । न शक्तोम्यात्मनाऽऽत्मानमहं धार्यितुं शुभे ॥ ३२ ॥

परंतु शुभे ! अब मैं इस शरीरको धारण नहीं कर सकता । आज मैं भी उस मार्गपर जाऊँगाः जहाँ मेरे पिताजी गये हैं ॥ ३२ ॥

सा त्वं मिय मृते मातस्तथा गाण्डीवधन्वि । भव प्रीतिमती देवि सत्येनात्मानमालमे ॥ ३३ ॥

'मातः । देवि । मेरे तथा गाण्डीवधारी अर्जुनके मर जानेपर द्वम मलीमाँति प्रसन्न होना । में स्थमी शपथ खाकर कहता हूँ कि पिताजीके विना मेरा जीवन असम्मवहैं'॥३३॥

इत्युक्त्वा स ततो राजा दुःखशोकसमाहतः। उपस्पृदय महाराज दुःखाद् वचनमृत्रवीत्॥ ३४॥

महाराज ! ऐसा कहकर दुःख और शोकसे पीइत हुए राजा बभुवाहनने आचमन किया और बढ़े दुःखसे इस प्रकार कहा-॥ ३४॥

श्वण्वन्तु सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च । त्वं च मातर्यथा सत्यं व्रवीमि भुजगोत्तमे ॥ ३५॥

' छं सारके समस्त चराचर प्राणियो । आप मेरी बात सुनें । नागराजकुमारी माता उल्पी । तुम भी सुन को । में सबी बात बता रहा हूँ ॥ ३५॥

यदि नोसिष्टति जयः पिता मे नरसस्तमः। अस्मिन्नेच रणोहेदो द्योपयिष्ये कलेवरम्॥३६॥ प्यदि मेरे पिता नरश्रेष्ठ अर्जुन आज जीवित हो पुनः

उठकर खड़े नहीं हो जाते तो में इस रणभृभिमें ही उपवास करके अपने शरीरको सुखा डालूँगा ॥ ३६॥

न हि मे पितरं हत्या निष्कृतिर्विद्यते कचित्। नरकं प्रतिपत्स्यामि धुवं गुरुवधार्दितः॥३७॥

'पिताकी दत्या करके मेरे क्रिये कहीं कोई उदारका उपाय नहीं है। गुरू जन (पिता) के बधरूपी पापने पीड़ित हो मैं निश्चय ही नरकमें पहुँगा || ३७ ||

पीरं हि क्षत्रियं हत्वा गोद्यतेन प्रमुच्यते। पितरं तु निहत्येवं दुर्लभा निष्कृतिर्मम॥३८॥

'किसी एक वीर क्षत्रियका यन करके विजेता वीर सी गोदान करनेथे उस पारसे छुटकारा पाता है; परंतु पिताकी हत्या करके इस प्रकार उस पारसे छुटकारा मिल बाया यह भेरे लिये सर्वया तृष्टंभ है ॥ ३८॥ एष एको महातेजाः पाण्डुपुत्रो धनंजयः। पिता च ममधर्मातमा तस्य मे निष्कृतिः कुतः॥ ३९॥

भी पाण्डुपुत्र धनंजय अद्वितीय वीर, महान् तेजस्वी, धर्मात्मा तथा मेरे पिता थे। इनका वध करके मैंने महान् पाप किया है। अब मेरा उद्धार कैसे हो सकता है १'॥३९॥ इत्येवमुक्त्वा नृपते धनंजयसुतो नृपः। उपस्पृश्याभवत् तृष्णीं प्रायोपेतो महामितः॥ ४०॥

नरेश्वर ! ऐसा कहकर धनंजयकुमार परम बुद्धिमान् राजा बभुवाहन पुनः आचमन करके आमरण उपवासका व्रत लेकर चुपचाप बैंट गया ॥ ४० ॥

वैशम्पायन उवाच

प्रायोपविष्टे नृपतौ म्णिपूरेश्वरे तदा। पितृशोकसमाविष्टे सह मात्रा परंतप॥ ४१॥ उलूपी चिन्तयामास तदा संजीवनं मणिम्। स चोपातिष्ठत तदा पन्नगानां परायणम्॥ ४२॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—शत्रुओं को संतार देनेवाले जनमे जय ! पिताके शोक से संतम हुआ मणिपुरनरेश बश्रुवाहन जब माताके साथ आमरण उपवासका वत लेकर बैठ गया, तब उल्पीने संजीवनमणिका स्मरण किया। नागों के जीवनकी आधारभूत वह मणि उसके स्मरण करते ही वहाँ आ गयी। । ४१-४२॥

तं गृहीत्वा तु कौरव्य नागराजपतेः सुता। मनःप्रह्लादनीं वाचं सैनिकानामथाव्रवीत्॥ ४३॥

कुरनन्दन ! उस मणिको लेकर नागराजकुमारी उल्पी सैनिकोंके मनको आहाद प्रदान करनेवाली गत वोली-॥४३॥ उत्तिष्ठ मा शुच्चः पुत्र नैव जिष्णुस्त्वया जितः। अजेयः पुरुषेरेष तथा देवैः सवासवैः॥४४॥

'वेटा बभुवाइन ! उठो, शोक न करो । ये अर्जुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं । ये तो सभी मनुष्यों और इन्द्रसिहत सम्पूर्ण देवताओं के लिये भी अर्जेय हैं ॥ ४४ ॥ मया तु मोहनी नाम मायैषा सम्प्रदर्शिता । प्रियार्थ पुरुषेन्द्रस्य पितुस्तेऽद्य यशस्त्रिनः ॥ ४५॥

''यह तो मैंने आज तुम्हारे यशस्वी पिता पुरुषप्रवर घनंजयका प्रिय करनेके लिये मोहनी माया दिखलायी है॥ ४५॥

जिज्ञासुर्ह्येष पुत्रस्य बलस्य तव कौरवः। संग्रामे युद्धश्यतो राजन्नागतः परवीरहा॥ ४६॥ तस्मादिस मया पुत्र युद्धाय परिचोदितः। मा पापमातमनः पुत्र शङ्केथा ह्यण्विप प्रभो॥ ४७॥

पाजन् ! तुम इनके पुत्र हो । ये शतुत्रीरोंका संहार करनेवाले कुटकुलतिलक अर्जुन संग्राममें जूसते हुए तुम- जैसे वेटेका बल-पराक्रम जानना चाहते थे। वास ! इसीलिये मैंने तुम्हें युद्धके लिये प्रेरित किया है। सामर्थ्यशाली पुत्र ! तुम अपनेमें अणुमात्र पापकी भी आश्रङ्का न करो ॥४६-४७॥ ऋषिरेष महानात्मा पुराणः शाश्वतोऽक्षरः। नैनं शको हि संग्रामे जेतुं शकोऽपि पुत्रक॥ ४८॥

प्ये महातमा नर पुरातन ऋषिः सनातन एवं अविनाशी हैं। वेटा ! युद्धमें इन्हें इन्द्र मी नहीं जीत सकते॥ ४८॥ अयं तु मे सणिर्दिव्यः समानीतो विशाम्पते। मृतान मृतान पन्नगेन्द्रान यो जीवयित नित्यदा॥४९॥

पनमस्योरसि त्वं च स्थापयस्व पितुः प्रभो । संजीवितं तदा पार्थं सत्वं द्रशसि पाण्डवम् ॥ ५०॥

'प्रजानाय! मैं यह दिन्यमणि ले आयी हूँ। यह सदा युद्धमें मरे हुए नागराजींको जीवित किया करती है। प्रभो! तुम इसे लेकर अपने निताकी छातीपर रख दो। फिर तुम पाण्डुपुत्र कुन्तीकुमार अर्जुनको जीवित हुआ देखोगे' ॥ ४९-५०॥

इत्युक्तः स्थापयामास तस्योरिस मर्णि तदा । पार्थस्यामिततेजाः स पितुः स्नेहादपापछत् ॥ ५१ ॥

उल्पीके ऐसा कहनेपर निष्पाप कर्म करनेवाले अमित-तेजस्वी बभ्रुवाहनने अपने पिता पार्थकी छातीपर स्नेहपूर्वक वह मणि रख दी ॥ ५१॥

तस्मिन् न्यस्ते मणौ वीरो जिष्णुरुज्ञीवितः प्रभुः। चिरसुप्त इवोत्तस्थौ मृष्टलोहितलोचनः॥ ५२॥

उस मणिके रखते ही शक्तिशाली वीर अर्जुन देरतक सोकर जगे हुए मनुष्यकी माँति अपनी लाल गाँखें मलते हुए पुनः जीवित हो उठे॥ ५२॥

तमुत्थितं महात्मानं लब्धसंइं मनस्विनम् । समीक्ष्य पितरं स्वस्थं ववन्दे वभ्रवाहनः॥ ५३॥

अपने मनस्वी पिता महात्मा अर्जुनको सचेत एवं स्वस्थ होकर उठा हुआ देख व्भुवाहनने उनके चरणोंमें प्रणाम किया ॥ ५३ ॥

उत्थिते पुरुषच्याचे पुनर्रुक्मीवृति प्रभो । दिच्याः सुमनसः पुण्या ववृषे पाकशासनः ॥ ५४ ॥

प्रमो ! पुरुषसिंह श्रीमान् अर्जुनके पुनः उठ जानेपर पाकशासन इन्द्रने उनके कपर दिव्य एवं पिक्त फूलोंकी वर्षा की ॥ ५४ ॥

अनाहता दुन्दुभयो विनेदुर्मेघनिःखनाः। साधुसाध्विति चाकारोवभूवसुमहान् स्वनः॥५५॥

मेधके समान गम्भीर ध्विन करनेवाली देव-दुन्दुभियाँ विना वजाये ही वज उठीं और आकाशमें साधुवादकी महान् ध्विन गूँजने छगी॥ ५५॥

राजाः व स्तारहः पर्याध्यस्तो धनंत्रयः। क्षा सम्बद्धाः समाज्ञित मूर्वनि॥५६॥ र इसाइ अर्ड भरोजींत सम्य दोकर उठे और र सराजनारे हु रहारे समाका हमाना मलाका सुँचने लगे ॥५६॥ तर्दा पानि प्रोडम्य मानगं दोक्कशिताम् । हत्या सहित्सारी सतोऽगुच्छद् धनेजयः ॥ ५७ ॥ <sub>ें</sub> में चे ही दूरस प्रभुवादनकी क्रीका**कु**ल माता कार्यात उद्भीके ग्रेम मात्री मी । अर्जुनने जब उसे केरा ता राष्ट्रवादनी पूछा-॥ ५७ ॥ किंग्रियं लक्ष्यते समें शोक्षविस्पद्यंवत्।

क्याजिस्मितियान यदि जानासि शंस मे ॥ ५८॥ धायगी ध संदार करनेवाले बीर पुत्र ! यह सारा मधार हो है। विस्तृय और इपेंसे युक्त क्यों दिखायी हे 🕆 🗦 १ यदि अन्तरे हो हो मुझे यताओं ॥ ५८ ॥

ౖ ि शीमहाभारते आद्यमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अधानुसरणे अर्जुनप्रस्युजीवने अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८०॥ इम प्रकार श्रीमहानामृत आधनेपिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें अधानुसरणके प्रसङ्गमें अर्जुनका पुनर्जीवनविषयक असीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८० ॥

एकाशीतितमोऽध्यायः

उल्हीका अर्जुनके पृछनेपर अपने आगमनका कारण एवं अर्जुनकी पराजयका रहस्य वताना, पुत्र और पत्नीसे विदा लेकर पार्थका पुनः अश्वके पीछे जाना

अर्जुन उवाच

कौरव्यकुलनन्दिनि । शिमागमनशृत्यं ते मिलपुरपनेमीतुस्त्रधेव 💎 रणाजिरे ॥ १ ॥ च

क्रज़ैन योले--फौरध्य नागके कुलको आनन्दित व केवार्य उद्यो ! इस रणभूमिमें तुम्हारे और मणिपुर-नंगः यनुवादनकी माता चित्राङ्गदाके आनेका क्या कारण देशस्या

र्दाधन कुरालकामासि रागेऽस्य भुजगात्मजे । मम वाचपटापाहिकचित् खुं शुभमिच्छसि ॥ २ ॥

नःगर्मानी ! तुम इष राजा चन्नुवाइनका कुत्राल-मञ्जल री भारती हो न द्वाराज करासवाली मुन्दरी ! तुम मेरे कारण की मी इन्द्रा स्वापी हो। न ! ॥ २ ॥ कश्चित् से प्रशुलक्षीणि नाप्रियं प्रियदर्शने । शक्षक्षिक्षानाव्यं या

यभुवादनः॥ ३॥ म्हर्भन्यास्थानी विषयमीते ! मेंने या इस बसुवाहनने अरु कर्ये दुम्हाम कोई अग्निय हो नहीं किया है ? ॥ २॥ विक्तु राष्ट्रप्री ने सपनी वैषयाहनी। िमार्डा यसरोहा नापगध्यति किंचन ॥ ४ ॥

इन्हर्म हो । निषयान्यमुम्ही यससेक सज्जुनी रिकालको से मुख्या कोई अवस्थ न**री** किया है ! ॥४॥

तमुवाचोरगपतेर्द्धहिता प्रहसन्निव । न मे त्वमपराद्धोऽसि न हि मे वभुवाहनः॥ ५ ॥ न जनित्री तथास्येयं मम या प्रेप्यवत् स्थिता ।

श्रुयतां यद् यथा चेदं मया सर्वे विचेष्टितम् ॥ ६ ॥

अर्जुनका यह प्रश्न सुनकर नागराजकन्या उत्स्पी हॅंसती हुई-सी बोली—'प्राणवल्लभ ! आपने या बभ्रवाहनने मेरा कोई अपराघ नहीं किया है। बश्रुवाहनकी माताने भी मेरा कुछ नहीं विगाड़ा है। यह तो सदा दासीकी भाँति मेरी आशाके अधीन रहती है। यहाँ आकर मैंने जो जो जिस प्रकार काम किया है। वह बतलाती हूँ; सुनिये ॥५-६॥

न मे कोपस्त्वया कार्यः शिरसा त्वां प्रसाद्ये । त्वित्रयार्थं हि कौरय्य कृतमेतन्मया विभो ॥ ७ ॥

ध्यमो ! कुहनन्दन ! पहले तो में आपके चरणोंमें सिर रखकर आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ। यदि मुझसे कोई दोप बन गया हो तो भी उसके लिये आप मुझपर कोध न करें; क्योंकि मेंने जो कुछ किया है। यह आपकी प्रसन्नताके डिये ही किया है ॥ ७ ॥

यत्तच्छ्रणु महावाहो निम्निलेन धनंजय। महाभारतयुद्धे यद् त्वया शान्तनवो नृषः॥ ८॥ अधर्मेण इतः पार्थ तस्यैया निष्कृतिः कृता।

जननी च किमर्थ ते रणभूमिमुपागता। नागेन्द्रदृहिता चेयमुलूपी किमिहागता॥ ५९॥

प्तुम्हारी माता किसिंडिये रणभूमिमें आयी है! तथा इस नागराजकन्या उल्लोका आगमन भी यहाँ किसती: इआ है ? || ५९ ||

जानाम्यहमिदं युद्धं त्वया महचनात् कृतम्। खीणामागमने हेतुमहमिच्छामि वेदितुम् ॥ ६०॥

भी तो इतना ही जानता हूँ कि तुमने भेरे कहनेसे यह युद्ध किया है; परंतु यहाँ स्नियोंके आनेका क्या कारण है! यह में जानना चाहता हूँ' || ६० || तमुवाच तथा पृष्टो मणिपूरपतिस्तदा।

प्रसाद्यशिरसा विद्वानुलुपी पृच्छयतामियम् ॥ ६१ ॥ पिताके इस प्रकार पूछनेपर विदान् मणिपुरनरेशने पिताके चरणोमें सिर रखकर उन्हें प्रसन्न किया और कहा-'पिताजी ! यह वृत्तान्त आप माता उल्लीसे पृष्टिये' ॥६१॥

### महाभारत 🏻



अर्जुन अपने पुत्र वभ्रुवाहनको छातीसे लगा रहे हैं



भहावाहु घनंजय ! आप मेरी कही हुई सारी वार्ते घ्यान देकर सुनिये । पार्थ ! महाभारत युद्धमें आपने जो शान्तनुकुमार महाराज भीष्मको अधर्मपूर्वक मारा है, उस पापका यह प्रायिश्वत कर दिया गया ॥ ८५ ॥ न हि भीष्मस्त्वया वीर युद्धयमानो हि पातितः॥ ९ ॥ शिखण्डिना तु संयुक्तस्तमाश्चित्य हतस्त्वया ।

'वीर! आपने अपने साथ जूझते हुए मीष्मजीको नहीं मारा है, वे शिखण्डीके साथ उलझे हुए थे। उस दशामें शिखण्डीकी आड़ लेकर आपने उनका वथ किया या॥९६॥ तस्य शान्तिमक्कत्वा त्वं त्यजेथा यदि जीवितम्॥ १०॥ कर्मणा तेन पापेन पतेथा निरये ध्रुवम्।

'उसकी द्यान्ति किये विना ही यदि आप प्राणोंका परित्याग करते तो उस पापकर्मके प्रभावसे निश्चय ही। नरकमें पड़ते॥ १०६॥

एषा तु विहिता शान्तिः पुत्राद् यां प्राप्तवानस्ति । वसुभिर्वसुधापाल गङ्गया च महामते ॥ ११ ॥

भहामते ! पृथ्वीपाल ! पूर्वकालमें वसुओं तथा गङ्गाजी-ने इसी रूपमें उस पापकी शान्ति निश्चित की थी। जिसे आपने अपने पुत्रसे पराजयके रूपमें प्राप्त किया है ॥ ११॥ पुरा हि श्रुतमेतत् ते वसुभिः कथितं मया। गङ्गायास्तीरमाश्चित्य हते शान्तनवे नृप ॥ १२॥

पहलेकी बात है एक दिन मैं गङ्गाजीके तटपर गयी
थी। नरेक्वर! वहाँ शान्तनुनन्दन भीष्मजीके मारे जानेके
बाद वसुर्जीने गङ्गातटपर आकर आपके सम्बन्धमें जो यह
बात कही थी, उसे मैंने अपने कानों सुना था॥ १२॥
आप्छुत्य देवा वसवः समेत्य च महानदीम्।
इदमूचुर्वचो घोरं भागीरथ्या मते तदा॥ १३॥

विमु नामक देवता महानदी गङ्गाके तटपर एकत्र हो स्नान करके भागीरथीकी सम्मतिसे यह भयानक वचन बोले—॥ एव शान्तनवो भीष्मो निहतः सन्यसाचिना । अयुध्यमानः संग्रामे संसक्तोऽन्येन भाविनि। तद्नेनानुषङ्गेण वयमद्य धनंजयम्॥ १४॥ शापेन योजयामेति तथास्त्वित च साव्रवीत्।

'भाविनि । ये शान्तनुनन्दन भीष्म संप्राममें दूसरेके साथ उल्लेश हुए थे। अर्जुनके साथ युद्ध नहीं कर रहे थे तो भी स्व्यसाची अर्जुनने इनका वध किया है। इस अपराधके कारण इमलोग आज अर्जुनको शाप देना चाहते हैं।' यह सुनकर गङ्गाजीने कहा—'हाँ, ऐसा ही होना चाहिये'।।१४६।। तद्दं पितुरावेद्य प्रविश्य व्यथितेन्द्रिया।। १५॥ सभवं स च तच्छुत्वा विषादमगमत् परम्।

(उनकी बार्ते सुनकर मेरी सारी इन्द्रियाँ व्यथित हो उठीं और पातालमें प्रवेश करके मैंने अपने पितासे यह सारा समाचार कह सुनाया। यह सुनकर पिताजीको भी बड़ा खेद हुआ। १५ है। पिता तु मे वस्न् गत्वा त्वद्धें समयाचत ॥ १६॥ पुनः पुनः प्रसाधैतांस्त एनमिद्मव्ववन् ।

'वे तत्काल वसुओंके पास जाकर उन्हें बारंवार प्रसन्न करके आपके हिये उनसे बारंबार क्षमा-याचना करने लगे। तव वसुगण उनसे इस प्रकार बोले—॥ १६३॥

पुत्रस्तस्य महाभाग मणिपूरेश्वरो युवा ॥ १७ ॥ स पनं रणमध्यस्थः शरैः पातियता भुवि । पवं कृते स नागेन्द्र मुक्तशापो भविष्यति ॥ १८ ॥

'महामाग नागराज! मणिपुरका नवयुवक राजा बम्रु-वाहन अर्जुनका पुत्र है। वह युद्ध-भूमिमें खड़ा होकर अपने, बाणोंद्वारा जब उन्हें पृथ्वीपर गिरा देगा, तब अर्जुन हमारे! शापसे मुक्त हो जायँगे॥ १७–१८॥ गच्छेति वसुभिश्चोक्तो मम चेदं शशंस सः।

''अच्छा अब जाओ' वसुर्ओं के ऐसा कहनेपर मेरे पिताने आकर मुझसे यह बात बतायी । इसे सुनकर मैंने इसी के अनुसार चेष्टा की है और आपको उस शापसे छुटकारा दिलाया है ॥ रेडे ॥

तच्छुत्वात्वं मया तसाच्छापादिस विमोक्षितः॥ १९॥

न हि त्वां देवराजोऽपि समरेषु पराजयेत्। आत्मा पुत्रः स्मृतस्तस्मात् तेनेहासि पराजितः॥ २०॥

'प्राणनाथ ! देवराज इन्द्र मी आपको युद्धमें परास्तृ नहीं कर सकते, पुत्र तो अपना आत्मा ही है, इसीलिये इसके हायसे यहाँ आपकी पराजय हुई है ॥ २०॥

न हि दोषो मम मतः कथं वा मन्यसे विभो। इत्येवमुक्तो विजयः प्रसन्नातमात्रवीदिदम्॥२१॥

'प्रमो ! में समझती हूँ कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है । अथवा आपकी क्या भारणा है ? क्या यह युद्ध कराकर मेंने कोई अपराध किया है ?'

उल्पीके ऐसा कहनेपर अर्जुनका चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा-॥ २१॥

सर्व मे सुप्रियं देवि यदेतत् कृतवत्यसि । इत्युक्त्वा सोऽव्रवीत् पुत्रं मणिपूरपति जयः ॥ २२ ॥ चित्राङ्गदायाः श्रण्वत्याः कौरव्यदुहितुस्तदा ।

दिव ! तुमने जो यह कार्य किया है। यह सब मुझे अत्यन्त प्रिय है। यों कहकर अर्जुनने चित्राङ्गदा तथा उल्लीके सुनते हुए अपने पुत्र मणिपुरनरेश बभुवाहनसे कहा—॥२२ ॥ युधिष्ठिरस्याश्वमेधः परिचैत्रीं भविष्यति॥ २३॥ तत्रागच्छेः सहामात्यो मातृभ्यां सहितो नृप॥ २४॥

प्तरेश्वर ! आगामी चैत्रमासकी पूणिमाको महाराज युधिष्ठिरके यज्ञका आरम्भ होगा । उसमें द्वम अपनी इन दोनों माताओं और मन्त्रियोंके साथ अवश्य आना'॥ २३-२४॥ इत्येवमुक्तः पार्थेन स राजा वभ्रुवाहनः। उवाच पितरं धीमानिद्मस्नाविलेक्षणः॥ २५॥

हर्नु है है है है के कि का है इस द सहा वसु पड़नने ने विभि को हु के कर कि हो है के द के कर कर नहीं देव ॥ द कर महाँक भाग अपना प्राप्तनाद्दम् । सभावेषे स्टाप्टे क्रिकानिपरिवेषकः ॥ २६॥

्रतीत ( क्लाकी काताने में अन्तर्यम्य महायतमें अवस्य अगोजात कीकेन' कींग जातानी से मीजन परीयनेका काम कर्मेजात हो है।

मम समुद्रवार्थाय प्रविशस पुरं सकम्। भाषां-पांचर धर्मसमाभृत् नेऽत्र विचारणा॥ २७॥

्रत रहाद आसि एक प्रार्थना है—धर्मश | आज मुझपर १ पा करोत कि पास्ती इन दोनी भर्मश्रीयोके साथ इस १ पासी प्रोरश के लिये | इस विषयमें आपको कोई अन्यया विषय होते करना नाहिये || २७ ||

शित्येष निशामिकां खुरां स्वभवने प्रभी। प्रतार्थानुगमनं कर्तासि जयतां वर॥२८॥

विक्षी शिव्यी वीनीने शेष्ठ ! यहाँ भी आपका ही घर है। अने उस परने एक रात मुल्यूर्यक निवास करके कल मुद्देर कि पोदेश पीछे पीछे आद्येगां ॥ २८॥ इन्युक्तः स्त तु पुत्रेण तदा बानरफेतनः। स्मयन् बोबाच फोन्सेयस्तदा चित्राहृदासुतम् ॥ २९॥ पुत्रके ऐना कहनेपर कुन्तीनन्दन किप्छज अर्जुनने सुस्कराने हुए चित्राज्ञदाकुमारते कहा-॥ २९ ॥ विदितं ते महायाहो यथा दीक्षां चराम्यहम्। न स तावत् प्रवेक्यामि पुरं ते पृथुलोचन ॥ ३०॥

महात्राहो ! यह तो तुम जानते ही हो कि मैं दीक्षा प्रहण करके विशेष नियमों के पालनपूर्वक विचर रहा हूँ । अतः विशाललोचन ! जवतक यह दीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती तव-तक मैं तुम्हारे नगरमें प्रवेश नहीं करूँगा ॥ ३० ॥ यथाकामं व्यजत्येष यशियाश्वो नर्पभ । स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि न स्थानं विद्यते मम॥ ३१ ॥

'नरश्रेष्ठ ! यह यशका घोड़ा अपनी इच्छाके अनुसार चलता है (इसे कहीं भी रोकनेका नियम नहीं है); अतः तुम्हारा कल्याण हो। में अव जाऊँगा। इस समय मेरे ठहरनेके लिये कोई स्थान नहीं है'॥ ३१॥

स तत्र विधिवत् तेन पूजितः पाकशासनिः। भार्याभ्यामभ्यनुशातः प्रायाद् भरतसत्तमः॥ ३२॥

तदनन्तर वहाँ वभुवाहनने भरतवंशके श्रेष्ठ पुरुष इन्द्र-कुमार अर्जुनकी विधिवत् पूजा की और वे अपनी दोनों भार्याओं-की अनुमति लेकर वहाँसे चल दिये ॥ ३२॥

इति श्रीमद्दाभारते आज्यमेधिके पर्याण अनुगीतापर्याण अश्वानुसरणे एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ इत प्रत्य धीनद्द न स्व आद्रयमेथिकपर्यके अन्तर्गत अनुगीतापर्यमें अद्यका अनुसरणविषयक इत्यासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥८९॥

# द्धचशीतितमोऽध्यायः भगवराज मेवसन्धिकी पराजय

धैशमायन उगाच

स तु याजी समुद्रान्तां पर्येन्य चसुधामिमाम् । निपृत्तोऽभिमुखा राजन् येन वारणसाहयम् ॥ १ ॥

र्यश्रम्पायनजी कहते हैं—रागन् । इसके बाद वह भोदा समुद्रपर्यन्त सारी ग्रम्बीकी परिक्रमा करके उस दिशा-को भंद हैं। करके लीटा जिस और दिसानापुर था॥ १॥ धनुपान्छंका तुर्गं नियुचोऽध किरीटमृत्। यहन्छ्या समापेंद पुरं राजगृहं तदा॥ २॥

किर्यद्वामी प्रदेव भी घोड़का अनुसरण करते हुए ौर पड़े और देवेच्छाने सहयह समक सगरमें आ पहुँचे॥

रमन्यादागर्वे चट्टा सप्तदेवात्मकः प्रभो। भाषभग्ने किल्ला चीरः समगणानुहाव छ॥३॥

अभी है अहिन के अपने नगर निष्ट आया देख शिय-धर्मी भिन्न हुए और स्ट्रिनियन गता भेपस्थिने उन्हें सुद्रवे दिहे आग्रीन हिन्दा है है।

ततः पुगत् गतित्र स्थरशे धन्ये शर्भ तस्ते । भेजनां भारत्वे त्रं धने श्यकुगद्वत् ॥ ४ ॥ तत्यश्चात् स्वयं भी धनुपः वाण और दस्ताने हे सुसजित हो रयपर वैटकर नगरहे वाहर निकला । मेवसिन्धने पैदङ आते हुए धनंजयपर धावा किया ॥ ४ ॥

वासाय च महातेजा मेघसन्धिर्धनंजयम्। यालभावान्महाराज प्रोवाचेदं न कोशलात्॥ ५॥

महाराज ! धनंजयके पास पहुँचकर महातेजस्वी मेघ-सिन्धने बुद्धिमानीके कारण नहीं। मूर्खतावश निम्नाद्धित बात कही-॥ ५॥

किमयं चार्यते वाजी स्त्रीमध्य इव भारत। इयमेनं इरिप्यामि प्रयतस्य विमोक्षणे॥६॥

भरतनन्दन ! इस घोड़ेके पीछे क्यों फिर रहे हो । यह तो ऐसा जान पड़ता है, मानो स्त्रियोंके बीच चल रहा हो । मैं इसका अपहरण कर रहा हूँ । तुम इसे छुड़ानेका प्रयत्न करों ॥ ६ ॥

अदत्तानुनयो युद्धे यदि त्वं पितृभिर्मम । करिष्यामि तवातिथ्यं प्रहर प्रहरामि च ॥ ७ ॥ 'यदि युद्धमें मेरे पिता आदि पूर्वजीने कमी तुम्हारा स्वागत-सत्कार नहीं किया है तो आज में इस कमीको पूर्ण करूँगा। युद्धके मैदानमें तुम्हारा यथोचित आतिथ्य-सत्कार करूँगा। पहले मुझपर प्रहार करो, फिर मैं तुमपर प्रहार करूँगा। ७॥

इत्युक्तः प्रत्युवाचैनं प्रहस्तिच पाण्डवः। विष्तकर्ता मया वार्य इति मे व्रतमाहितम्॥ ८॥ भ्रात्रा ज्येष्टेन नृपते तवापि विदितं ध्रुवम्। प्रहरस्व यथाशकि न मन्युर्विद्यते मम॥९॥

उसके ऐसा कहनेपर पाण्डुपुत्र अर्जुनने उसे हँसते हुए-से इस प्रकार उत्तर दिया- प्नरेश्वर! मेरे बड़े भाईने मेरे लिये इस वतकी दीक्षा दिलायी है कि जो मेरे मार्गमें विद्न डालने-को उद्यत हो। उसे रोको। निश्चय ही यह बात तुम्हें भी विदित है। अतः तुम अपनी शक्तिके अनुसार मुझपर प्रहार करो। मेरे मनमें तुमपर कोई रोष नहीं है। ८-९॥ इत्युक्तः प्राहरत् पूर्व पाण्डवं मगधेश्वरः। किरञ्शरसहस्नाणि वर्षाणीव सहस्रहक्॥१०॥

अर्जुनके ऐसा कहनेपर मगधनरेशने पहले उनपर प्रहार किया। जैसे सहस्रनेत्रधारी इन्द्र जलकी वर्षा करते हैं, उसी प्रकार मेधसन्धि अर्जुनपर सहस्रों बाणोंकी झड़ी लगाने लगा॥ ततो गाण्डीवभुच्छूरो गाण्डीवप्रहितेः शरैः। चकार मोधांस्तान् वाणान् स्वयत्नान् भरतर्षभ ॥११॥

भरतश्रेष्ठ ! तव गाण्डीवधारी श्रूरवीर अर्जुनने गाण्डीव धनुषसे छोड़े गये बाणोंद्वारा मेघसिन्धके प्रयत्नपूर्वक चलाये गये उन सभी बाणोंको व्यर्थकर दिया ॥ ११ ॥ स मोघं तस्य बाणोंघं कृत्वा वानरकेतनः। शरान् मुमोच ज्वलितान् दीप्तास्यानिव पन्नगान्॥ १२ ॥

शत्रुके बाणसमूहको निष्पल करके किपध्वज अर्जुनने प्रज्वलित बाणका प्रहार किया। वे बाण मुखसे आग उगलने-वाले सपोंके समान जान पड़ते थे॥ १२॥ ध्वजे पताकादण्डेषु रथे यन्त्रे ह्येषु च। अन्येषु च रथाङ्गेषु न शरीरे न सारथौ॥ १३॥

उन्होंने मेधसन्धिकी ध्वजा, पताका, दण्ड, रथ, यन्त्र, अश्व तथा अन्य रथाङ्गीपर वाण मारे; परंतु उसके शरीर और सारथिपर प्रहार नहीं किया ॥ १३ ॥ संरक्ष्यमाणः पार्थेन शरीरे सन्यसाचिना । मन्यमानः सवीर्यं तन्मागधः प्राहिणोच्छरान् ॥ १४ ॥

यद्यपि सन्यसाची अर्जुनने जान-बूझकर उसके शरीरकी रक्षा की तथापि वह मगधराज इसे अपना पराक्रम समझने लगा और अर्जुनपर लगातार वाणोंका प्रहार करता रहा।। ततो गाण्डीवधन्वा तु मागधेन सृशाहतः। वभौ वसन्तसमये पलाशः पुष्पितो यथा॥ १५॥

मगधराजके वाणींसे अत्यन्त घायल होकर गाण्डीवघारी अर्जुन रक्तसे नहा उठे । उस समय वे वसन्तऋतुमें फूले हुए पलाश बृक्षकी माँति सुशोभित हो रहे थे ॥ १५ ॥ अवध्यमानः सोऽभ्यघ्नन्मागधः पाण्डवर्षभम्। तेन तस्थो स कौरव्य लोकवीरस्य दर्शने ॥ १६॥

कुरुनन्दन ! अर्जुन तो उसे मार नहीं रहे थे, परंतु वह उन पाण्डविश्वरोमणिपर वारंवार चोट कर रहा था। इसीलिये विश्वविख्यात वीर अर्जुनकी दृष्टिमें वह तबतक ठहर सका॥

सन्यसाची तु संकद्धो विकृष्य वलवद् धतुः। हयांश्रकार निर्जीवान् सारथेश्र शिरोऽहरत्॥ १७॥

अव सन्यसाची अर्जुनका क्रोध वढ़ गया । उन्होंने अपने धनुषको जोरसे खींचा और मेघसिन्धके घोड़ोंको प्राण-हीन करके उसके सार्थिका भी सिर उड़ा दिया ॥ १७ ॥ धनुश्चास्य महच्चित्रं श्लुरेण प्रचकर्त ह । हस्तावापं पताकां च ध्वजं चास्य न्यपातयत् ॥ १८ ॥

फिर उसके विशाल एवं विचित्र घनुषको क्षुरसे काट डाला और उसके दस्ताने, पताका तथा ध्वजाको भी घरती-पर काट गिराया ॥ १८॥

स राजा व्यथितो व्यथ्वो विधनुईतसारिथः। गदामादाय कौन्तेयमभिदुद्राव वेगवान्॥१९॥

घोड़े, घनुष और सारियके नष्ट हो जानेपर मेघसिन्धको बड़ा दुःख हुआ । वह गदा हाथमें लेकर कुन्तीनन्दन अर्जुनकी ओर बड़े वेगसे दौड़ा ॥ १९॥

तस्यापतत प्वाग्च गदां हेमपरिष्कृताम्। शरैश्रकर्ते बहुधा यहुभिर्गृध्रवाजितेः॥२०॥

उसके आते ही अर्जुनने गृष्ठपङ्खयुक्त बहुसंख्यक बाणीं-द्वारा उसकी सुवर्णभूषित गदाके शीष्ट्र ही अनेक दुकड़े कर डाले॥ २०॥

सा गदा शकलीभूता विशीर्णमणिबन्धना। व्याली विमुच्यमानेव पपात धरणीतले॥२१॥

उस गदाकी मूँठ टूट गयी और उसके दुकड़े-दुकड़े हो गये। उस दशामें वह हाथसे छूटी हुई सर्पिणीके समान पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २१॥

विरथं विधनुष्कं च गदया परिवर्जितम्। सान्त्वपूर्वमिदं वाक्यमव्रवीत् कपिकेतनः॥ २२॥

जब मेघसिन्व रयः घनुष और गदासे भी बिञ्चत हो गयाः तव किपध्वज अर्जुनने उसे सान्त्वना देते हुए इस प्रकार कहा—॥ २२॥

पर्याप्तः क्षत्रधर्मोऽयं दर्शितः पुत्र गम्यताम् । बह्वेतत् समरे कर्म तव वालस्य पार्थिव ॥ २३ ॥

'वेटा ! तुमने क्षत्रियधर्मका पूरा-पूरा प्रदर्शन कर लिया । अव अपने घर जाओ । भूपाल ! तुम अभी वालक हो । इस समराङ्गणमें तुमने जो पराक्रम किया है, यही तुम्हारे लिये बहुत है ॥ २३ ॥

युधिष्ठिरस्य संदेशो न हन्तव्या नृपा इति ।

भेट क्षेत्रीय गर्वस्थानमानोऽपि **मे रणे** ॥ २४ ॥ स्टब्ट् है अद्भाव सुचितिका **यद आदेश है कि ग्लम** यु इसे काल रीवर भार साथ-साथ-१ इसीलिये तुम मेस अवसाय ern ir in notr Affer Hit I Kull की कला दश्यानं प्रयादिष्टं सा मागधः। त्रस्योत्स्यानिमार्गने प्राञ्जलिः प्रत्यपूजयत्॥ २५॥ भारति यह यहा सुनकर मेनसन्विको यह विश्वास **हो** कार के तक दरदेंने भेरी अन छोड़ **दी है। तब यह अर्जुनके** पुर २ ए और दाय जीद उनका समादर करते हुए वक्षेत्र १४०१ नी २५ ॥ परातितंत्रांचि भद्रं ते नाहं योद्धुमिहोत्सहे।

गर् पत् ग्रम् मया नेऽच तद् बृद्धि छतमेव तु॥ २६ ॥ भीरतर ! आपका कल्याण हो । में आपके परास्त हो राष्ट्र । प्रच में युद्ध करने हा उत्साह नहीं रखता । अब आपको

गुर्क के ले मेवा हेनी हो। यह बताइये और उसे पूर्ण की **इ**ई ही समक्षिति ॥ २६ ॥

पुनरेवेदमत्रवीत्। तमज्ञाः समाधान्य वागरतार्थं पर्रा चैत्रीमध्यमेधे चुपस्य नः॥ २७॥

तव अर्जुनने उसे धैर्य देते हुए पुनः इस प्रकार कहा-प्राजन् ! तुम आगामी चैत्रमासकी पूर्णिमाको हमारे महाराजहे अश्वमेधयग्रमें अवस्य आनाः'॥ २७॥ इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा पूजयामासतं इयम्। फाल्गुनं च युधि श्रेष्ठं विधिवत् सहदेवजः॥ २८॥ उनके ऐसा कहनेपर सहदेवपुत्रने 'बहुत अच्छा' कहकर

उनकी आज्ञा धिरोघार्य की और उस घोड़े तथा मुद्रसहहे श्रेष्ठ बीर अर्जुनका विधिपूर्वक पूजन किया ॥ २८ ॥ ततो यथेप्टमगमत् पुनरेव स केसरी। ततः समुद्रतीरेण वङ्गान् पुण्डान् सकोसलान् ॥ २९॥

तदनन्तर वह घोड़ा पुनः अपनी इच्छाके अनुसार आगे चला । वह समुद्रके किनारे-किनारे होता हुआ वङ्ग, पुण्ड और कोसल आदि देशोंमें गया ॥ २९ ॥ तत्र तत्र च भूरीणि म्लेच्छसैन्यान्यनेकद्याः। विजिग्ये धनुपा राजन् गाण्डीवेन धनंजयः॥ ३०॥

राजन् ! उन देशोंमें अर्जुनने केवल गाण्डीव घनुपकी सहायतासे म्हेच्छोंकी अनेक सेनाओंको परास्त किया ॥३०॥

<sup>ह</sup>ि भीगडाभारते साथमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अस्यानुसरणे मागधपराजये द्वयशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ इस इस्टर शेनहानास्त अध्यमिषिकपर्वेक अस्तरीत अनुभीतापर्वमें मगधराजकी पराजयविषयक वयासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८२ ॥

### त्रयशीतितमोऽध्यायः

दक्षिण और पश्चिम समुद्रके तटवर्ती देशोंमें होते हुए अश्वका द्वारका, पञ्चनद एवं गान्धार देशमें प्रवेश

धैशस्त्रायन उवा**च** गागभेनाचिते। राजन् पाण्डवः स्वेतवाहनः । वृक्षिणां विद्यामास्याय चारयामास तं इयम् ॥ २ ॥

र्येदास्यायनजी कहते हैं—जनमेजय ! मगधराजसे र्गेटा हो पारपुष्ठ स्वेतवाहन अर्जुनने दक्षिण दिशाका क्षक्रव े उन्न पोदेको सुमाना आरम्म किया ॥ ి ॥ रतः स पुनरावत्यं हयः कामचरो वली। व्याससार्पुरी राज्यां चेदीनां शुक्तिसादयाम्॥ २ ॥

यद ६८अञ्चयर विनरनेवाटा अभ्र पुनः उधरवे छीटकर वेदियोशे समग्रीय राजवानीमें जो द्यक्तिपुरी ( या माहिष्मती-पुरी ) हे सहस्रे विस्तात भी, आया ॥ २ ॥ दार्भवाभियम्बद्ध शिशुपालस्तेन सः। सुरापूर्व यदा तेन पृत्रपा च महावलः॥ ३॥ भड़ें रिक्टन हुने इसमने पहुँचे हो सुद्ध किया और कि रहत है से क्षेत्रके द्वारा उन महावर्षी अथका पूजन किया॥ वरोडलिंबं यदी यजसदा स तुरतीचमः। बार्डीतराच को बलांभ किरातान्य तहलान् ॥ ॥॥

र वर्षे इस्मेर पृत्ति है। यह उत्तम अन्य काछी। कोल र किरान कीर नहीं प्रश्रीद समाद्रीमें स्था है है है।

पूजां तत्र यथान्यायं प्रतिगृह्य धनंजयः। पुनरात्रृत्य कौन्तेयो दशार्णानगमत् तदा॥ ५ ॥

उन समी राज्योंमें यथोचित पूजा ग्रहण करके कुन्तीनन्दन अर्जुन पुनः लौटकर दशार्ण देशमें आये ॥ ५ ॥ चित्राङ्गदो नाम वलवानरिमर्दनः। तेन युद्धमभूत् तस्य विजयस्यातिभैरवम् ॥ ६ ॥

वहाँ उस समय महावली शत्रुमर्दन चित्राङ्गद नामक नरेश राज्य करते थे । उनके साथ अर्जुनका यङ्गा मयंकर युद्ध हुआ || ६ ||

तं चापि वशमानीय किरीटी पुरुपर्पभः। निपाद्राहो विषयमेकलब्यस्य जिम्बान्॥ ७॥

पुरुषप्रवर किरीटघारी अर्जुन दशार्णराज चित्राङ्गदको भी बदामें करके निपादराज एकलब्यके राज्यमें गये ॥ ७ ॥ **एक**ळव्यसुतश्चेनं युद्धेन जगृहे तदा। तत्र चक्रे नियादैः स संप्रामं लोमहर्पणम् ॥ ८ ॥

वहाँ एकडव्यके पुत्रने युद्धके द्वारा उनका स्वागत किया । अर्डुनने निपादोंके साथ रोमाजकारी संप्राम किया ॥ कान्तयः समरेष्वपराजितः। ततस्तमपि जिगाय युधि दुर्घयों यक्षिञ्चार्थमागतम्॥ ९ ॥

युद्धमें किमीसे परास्त न होनेवाले दुर्घर्ष वीर पार्थने यज्ञमें विन्न डालनेके लिये आये हुए एकलव्यकुमारको भी परास्त कर दिया ॥ ९ ॥

स तं जित्वा महाराज नैषादि पाकशासनिः। अर्चितः प्रययौ भूयो दक्षिणं सिळळार्णवम्॥१०॥

महाराज ! एकलव्यके पुत्रको पराजित करके उसके द्वारा पूजित द्वुए इन्द्रकुमार अर्जुन फिर दक्षिण समुद्रके तटपर गये ॥ १०॥

तत्रापि द्रविडेरान्धे रौद्रैर्माहिषकैरपि। तथा कोल्लगिरेयेश्च युद्धमासीत् किरीटिनः॥११॥

वहाँ मी द्रविडः आन्ध्रः रौद्रः माहिषक और कोलाचलके प्रान्तोंमें रहनेवाले वीरोंके साथ किरीटघारी अर्जुनका खूब युद्ध हुआ ॥ ११॥

तांश्चापि विजयो जित्वा नातितीवेण कर्मणा।
तुरङ्गमवदोनाथ सुराष्ट्रानभितो ययौ॥१२॥
गोकर्णमथ चासाद्य प्रभासमपि जग्मिवान्।

उन सबको मृदुल पराक्रमसे ही जीतकर वे घोड़ेकी इच्छातुसार उसके पीछे चलनेमें विवश हुए सौराष्ट्र, गोकर्ण और प्रभासक्षेत्रोंमें गये ॥ १२ है॥

ततो द्वारवतीं रम्यां वृष्णिवीराभिपालिताम् ॥ १३॥ आससाद हयः श्रीमान् कुरुराजस्य यज्ञियः।

तत्पश्चात् कुघराज युविष्ठिरका वह यज्ञसम्बन्धी कान्तिमान् अश्व वृष्णिवीरोंद्वारा सुरक्षित द्वारकापुरीमें जा पहुँचा ॥ १३५ ॥

तमुन्मध्य ह्यश्रेष्ठं याद्वानां कुमारकाः॥१४॥ प्रययुक्तांस्तदा राजन्तुत्रसेनो न्यवारयत्।

राजन् ! वहाँ यदुवंशी वीरोंके बालकोंने उस उत्तम अश्व-को बलपूर्वंक पकड़कर युद्धके लिये उद्योग किया; परंतु महाराज उम्रहेनने उन्हें रोक दिया ॥ १४ - ॥

महाराज उप्रवन उन्ह राक दिया ॥ १४ है ॥
ततः पुराद् विनिष्क्रम्य वृष्ण्यन्धकपतिस्तदा ॥ १५ ॥
सिहतो वसुरेवेन मातुलेन किरीटिनः ।
तौ समेत्य कुरुश्रेष्ठं विधिवत् प्रीतिपूर्वकम् ॥ १६ ॥
परया भारतश्रेष्ठं पूजया समवस्थितौ ।
ततस्ताभ्यामनुक्षातो ययौ येन हयो गतः ॥ १७ ॥

तदनन्तर अर्जुनके मामा वसुदेवको साथ छे वृष्णि और अन्धककुलके राजा उग्रसेन नगरसे बाहर निकले। वे दोनी बड़ी प्रसन्नताके साथ कुरुश्रेष्ठ अर्जुनसे विधिपूर्वक मिले।



उन्होंने भरतकुलके उस श्रेष्ठ वीरका बड़ा आदर-सत्कार किया। फिर उन दोनोंकी आज्ञा ले अर्जुन उसीओर चल दिये। जिघर वह अश्व गया था॥ १५—१७॥

ततः स पश्चिमं देशं समुद्रस्य तदा हयः। क्रमेण व्यचरत् स्फीतं ततः पञ्चनदं ययौ॥१८॥

वहाँसे पश्चिम समुद्रके तटवर्ती देशोंमें विचरता हुआ वह घोड़ा क्रमशः आगे बढ़ने लगा और समृद्धिशाली पञ्चनद प्रदेशमें जा पहुँचा ॥ १८॥

तस्माद्गि स कौरव्य गन्धारविषयं हयः। विचचार यथाकामं कौन्तेयानुगतस्तदा॥१९॥

कुरुनन्दन | वहाँसे भी वह घोड़ा गान्धारदेशमें जाकर इच्छानुसार विचरने लगा । कुन्तीनन्दन अर्जुन भी उसके पीछे-पीछे वहीं जा पहुँचे ॥ १९॥

ततो गान्धारराजेन युद्धमासीत् किरीटिनः। घोरं शकुनिपुत्रेण पूर्ववैरानुसारिणा॥२०॥

किर तो पूर्व वैरका अनुसरण करनेवाले गान्धारराज शकुनिपुत्रके साथ किरीटघारी अर्जुनका घोर युद हुआ || २ • ||

इति श्रीमहाभारते आरवमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अरवानुसरणे त्यशीतितमोऽध्यायः॥ ४३॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत आइवमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें यज्ञसम्बन्धी अद्वका अनुसरणविषयक तिरासीत्राँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८२ ॥

# चतुरर्शातितमोऽध्याय<u>ः</u>

श्कृतिपृत्रकी पराजय

विकास समाप्ति समाप

इत्हरेनानमें वीरी मान्यागणां महास्यः। क्रांचर्या गुदारेको सैन्येन महता वृतः॥ ६॥

नैदारमध्यतको गहते ही — वतमेवप ! शहतिका पुत्र <sub>राज्या</sub>ा सर्थे इंदा पॅट और महारघी था । वह विशाल राज्य विकास निराधिकथी अर्हनका सामना करनेके लिये 对 #\* 1: 专用

हरूपार रागाय गोन ् पताकाध्यज्ञमालिना । अस्पत्रमाणास्ते योषा च्यस्य शकुनेर्ययम्॥ २ ॥ शक्याः स्तिताः पार्घे प्रपृद्तिशरासनाः।

उनकी सेनामें दायो। योदे और रूप सभी समिलित थे। पद रोना भागानवा हाओंकी। मालांगे मण्डित भी । गान्धार-देशके मंजा राजा शकुनिके वशका समाचार मुनकर अमर्पमें मंग्रहण पेर अंतर हाबमें घनुषन्याण के उन्होंने एक साथ होतर अर्दनगर धावा योख दिया ॥ २५ ॥ स नानुवाच धर्मात्मा बीभत्सुरपराजितः॥ ३ ॥ यधिष्टिस्य यसनं न च ते अगृहहितम्।

िराने पगहा न है ने बाले धर्मातम अर्जुनने उन्हें राजा सु िन्ही यात सुनायी; परंतु उम दितकर बचनको भी वे महत्त न पर महे ॥ ३३॥

गार्यमाणाऽपि पार्थेन सान्वपूर्वममपिताः॥ ४॥ परिवार्य एयं जम्मुस्ततर्खुकोध पाण्डवः।

पपनि पार्पने गानलनान्त्रंक समझा-बुझाकर उन सदको सुद्रभे संका तथानि व अमर्पशील योढा उस घोड़ेको भागे औरते रित्कर उसे पकड़नेके लिये आगे बढ़े । यह देख भारतुष भारतको बदा कोच हुना ॥ ४३ ॥ ततः शिरांसि दीतावैस्तेषां चिच्छेद् पाण्डवः ॥ ५ ॥ श्रीगांग्याविम्भ्तानीतियवादिवार्जुनः

वे गहरीत भन्यते छुटे हुए तेज धारवाचे धुनैने दिना विभावे ही उन्हें महाक काटने तमें ॥५३॥ ते पश्यमानाः पार्येन हयमुन्छ्ज्य सम्भ्रमात्॥ ६॥ न्यपर्वत्त महाराज दारवर्पतिता भृहाम्।

महाराज ! अर्डुनको मार साहर उनके याणीकी वर्षांध पे दिए हुए, गण्याः मैनिक उस घोड़ेको छोड़कर अहे येगम कींत्र कींट करेंगा बहुता

निराधमान्दर्भेशादि मान्वारैः पाष्टुनन्दनः॥ ७ ॥ बर्गेट्डवर्रिइय ने तन्त्री शिर्मास्ययों स्थातयस्।

. राज्यामें के द्वारा में के अनिवर भी ने उसरी योग पारणुनस्दन गर्नेत उनके राज ने लेखा, मन्द्रग, बादने, और विसन अर्थे हैं कि है है

वध्यमानेषु तेष्वाजौ गान्धारेषु समन्ततः ॥ ८॥ स राजा शकुनेः पुत्रः पाण्डवं प्रत्यवारयत्।

जब नारी ओर बुद्धमें गत्वारीका छंद्दार आरम्भ हो गया। तर राजा शक्किन-पुत्रने पाण्डकुमार अर्जुनको रोका ॥ ८५ ॥ तं युध्यमानं राजानं क्षत्रधर्मे व्यवस्थितम् ॥ ९ ॥ पार्थोऽवर्वात्र मेवध्या राज्ञानो राजशासनात्। अलं युद्धेन ते वीर न तेऽस्त्वय पराजयः॥१०॥

धत्रिय वर्ममें स्थित होकर युद्ध करनेवाले उस राजासे अर्जुनने इस प्रकार कहा---विर! तुम्हें युद्ध करनेसे कोई लाभ नहीं है। महाराज युधि धिरकी यह आशा है कि मैं राजाओंका वय न करूँ। अतः तुम युद्धते निष्टत हो जाओः जिससे आज तुम्हारी पराजय न हो । ॥ १-१० ॥ वाक्यमशानमोहितः। इत्युक्तस्तद्नाहत्य शकसमकर्माणं समवाकिरदाशुगैः॥ ११॥

उनके ऐसा कहनेपर भी वह अज्ञानसे मोहित होनेके कारण उनकी वातकी अवदेलना करकें इन्द्रके समान पराक्रमी अर्जुनपर शीव्रगामी वाणोंकी वर्षा करने लगा ॥ ११ ॥ तस्य पार्थः शिरसाणमर्धचन्द्रेण पत्रिणा। जयद्रथशिरो यथा ॥ १२॥ अपाहरदमेयात्म<u>ा</u>

त्रव अमेय आत्मवरुसे सम्पन्न अर्जुनने जिस प्रकार जयद्रथका सिर उड़ाया था। उसी प्रकार शकुनि-पुत्रके शिर-स्त्राण ( टीप ) को एक अर्धचन्द्राकार याणसे काट गिराया॥ तं दृष्टा विसायं जम्मुर्गान्धाराः सर्व एव ते । इच्छता तेन न हतो राजेत्यसि च तं विदुः ॥ १३॥

यह देखकर समस्त गान्वार्गेको बङ्गा विसाय हुआ और वे सब-के सब यह समझ गये कि अर्जुनने जान-वृशकर गान्धार-राजको जीवित छोड़ दिया है ॥ १३ ॥

पलायनकृतक्षणः । गान्धारराजपुत्रस्तु ययी तैरेव सहितस्त्रस्तैः शुद्रमृगैरिव ॥१४॥

उस समय गान्धारराज शकुनिका पुत्र मागनेका अवसर देखने लगा। जैमे सिंद्से डरे हुए छोटे-छोटे मृग भाग जाते हैं। उसी प्रकार अर्जुनसे मयमीत हुए सैनिकोंके साथ वइ स्वयं भी भाग निकला ॥ १४ ॥

तेषां तु तरसा पार्थस्तत्रैव परिधावताम्। प्रजदारोत्तमाङ्गानि भर्ल्हैः संनतपर्वभिः॥१५॥

वर्ध चरकर काटनेवाले बहुत से सैनिकोंके मस्तक अर्जुनने उसी हुई गाँठवाडे मल्बॅझरा वेगपूर्वक काट हिया ॥१५॥ उच्छितांसतु भुजान् केचिन्नाबुध्यन्त शरैहीतान् । रारेगीण्डीयनिर्मुक्तैः पृथुभिः पार्थचोदितैः॥ १६॥

अर्नेनदारा चटापे और गाण्डीव धनुपते छुटे हुए

बहुसंख्यक बाणोंसे कितने ही योद्धाओंकी ऊँची उठी हुई भुजाएँ कटकर गिर गर्यी और उन्हें इस बातका पतातक न लगा ॥ १६ ॥

सम्भ्रान्तनरनागाश्वमपतद् विद्वृतं वलम्। मुहुर्मुहुः॥१७॥ **हतविष्वस्तभृ**यिष्ठमावर्तत

सम्पूर्ण सेनाके मनुष्यः हाथी और घोड़े घवराकर इधर-उधर मटकने लगे। सारी सेना गिरती-पड़ती भागने लगी। उसके अधिकांश सिपाही युद्धमें मारे गये या नष्ट हो गये और वह बारंबार युद्धभूमिमें ही चक्कर काटने लगी ॥ १७ ॥ नाभ्यद्दयन्त वीरस्य केचिद्द्येऽअ्यकर्मणः। रिपवः पात्यमाना वै ये सहेयुर्धनंजयम् ॥ १८ ॥

श्रेष्ठ कर्म करनेवाले वीर अर्जुनके सामने कोई भी शत्रु खड़े नहीं दिखायी देते थे, जो अर्जुनकी मार पड़नेपर उनका वेग सहन कर सके ॥ १८॥

गान्धारराजस्य मन्त्रिवृद्धपुरःसरा। जननी निर्ययौ भीता पुरस्कृत्यार्घमुत्तमम् ॥ १९॥

तदनन्तर गान्धारराजकी मातां अत्यन्त भयभीत होकर बूढ़े मन्त्रियोंको आगे करके उत्तम अर्घ्य ले नगरसे बाहर निकली और रणभूमिमें उपस्थित हुई ॥ १९॥ सा न्यवारयद्व्यव्रं तं पुत्रं युद्धदुर्भद्म्। प्रसादयामास च तं जिष्णुमक्किष्टकारिणम् ॥ २०॥

आते ही उसने अपने व्यग्रतारहित एवं रणोन्मत्त पुत्रको युद्ध करनेसे रोका और अनायास ही महान् कर्म करनेवाले विजयशील अर्जुनको प्रिय वचनोंद्वारा प्रसन्न किया ॥२०॥

इति श्रीमहाभारते आइवमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अद्वानुसर्णे क्षकुनिपुत्रपराजये चतुरक्षीतितमोऽध्यायः ॥८४॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें अश्वानुसरणके प्रसङ्गमें शकुनिपुत्रकी

पराजयविषयक चौरासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८४ ॥

पञ्चाशीतितमोऽध्यायः

यज्ञभूमिकी तैयारी, नाना देशोंसे आये हुए राजाओंका यज्ञकी सजावट और आयोजन देखना

वैशम्पायन उवाच

इत्युक्त्वानुययौ पार्थो हयं कामविहारिणम्। न्यवर्तत ततो वाजी येन नागाह्ययं पुरम्॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! गान्धारराजसे यों कहकर अर्जुन इच्छानुसार विचरनेवाले घोड़ेके पीछे चल दिये। अब वह घोड़ा लैटकर हस्तिनापुरकी ओर चला॥ १॥ तं निवृत्तं तु शुश्राव चारेणैव युधिष्ठिरः।

श्रुत्वार्जुनं कुशिलनं स च दृष्टमनाऽभवत्॥ २॥

इसी समय राजा युधिष्ठिरको एक जास्सके द्वारा यह समाचार मिला कि घोड़ा हस्तिनापुरको लौट रहा है और अर्जुन भी सकुशल आ रहे हैं। यह सुनकर उनके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ २ ॥

विजयस्य च तत् कर्म गान्धारविषये तदा।

तां पूजियत्वा वीभत्सुः प्रसाद्मकरोत् प्रभुः। शकुनेश्चापि तनयं सान्त्वयित्रदमव्रवीत्॥ २१॥

सामर्थ्यशाली अर्जुनने भी मामीका सम्मान करके उन्हें प्रसन्न किया और स्वयं उनपर कुपादृष्टि की । फिर ज्ञकुनिके पुत्रको भी सान्त्वना प्रदान करते हुए वे इस प्रकार बोले--!! न मे प्रियं महावाहो यत्ते बुद्धिरियं कृता। प्रतियोद्धमित्रघ्न भातैव त्वं ममानघ ॥ २२॥

'शत्रुस्दन! महाबाहु वीर! तुमने जो मुझसे युद्ध करने-का विचार किया, यह मुझे प्रिय नहीं लगा; क्योंकि अनघ ! तुम तो मेरे भाई ही हो ॥ २२ ॥ गान्धारीं मातरं समृत्वा धृतराष्ट्रकृतेन च। तेन जीवसि राजंस्त्वं निहतास्त्वनुगास्तव ॥ २३ ॥

'राजन् ! मैंने माता गान्धारीको याद करके पिता धृतराष्ट्रके सम्बन्धसे युद्धमें तुम्हारी उपेक्षा की है; इसीलिये तुम अभीतक जीवित हो। केवल तुम्हारे अनुगामी सैनिक ही मारे गये हैं ॥ २३ ॥

मैवं भूः शाम्यतां वैरं मा ते भूद् वुद्धिरीदशी। गच्छेथास्त्वं परां चैत्रीमश्वमेधे नृपस्य नः॥ २४॥

'अब इमलोगोंमें ऐसा वर्ताव नहीं होना चाहिये I आपसका वैर शान्त हो जाय। अब तुम कमी इस प्रकार हमलोगोंके विरुद्ध युद्ध ठाननेका विचार न करना ध्यागामी चैत्रमासकी पूर्णिमाको महाराज युधिष्टिरका अश्वमेध यज्ञ होनेवाला है । उसमें तुम अवश्य आना' ॥२४॥

श्रुत्वा चान्येषु देशेषु स सुप्रीतोऽभवत् तदा ॥ ३ ॥

अर्जुनने गान्वारराज्यमें तथा अन्यान्यः देशोंमें जो अद्भुत पराक्रम किया याः वह सव सुनकर युचिष्ठिरके दर्धकी सीमा न रही || ३ ||

पतिसानेव काले तु द्वादशीं माघमासिकीम्। इन्टं गृहीत्वा नक्षत्रं धर्मराजो युधिष्टिरः॥ ४ ॥ समानीय महातेजाः सर्वान् भ्रातृन् महीपतिः। भीमं च नकुलं चैव सहदेवं च कौरव ॥ ५ ॥ प्रोवाचेदं वचः काले तदा धर्मभृतां वरः। आमन्त्रय वदतां श्रेष्ठो भीमं प्रहरतां वरम् ॥ ६ ॥

कुरुनन्दन ! उस दिन माघ महीनेकी शुक्लपक्षकी द्वादशी ्तिथि थी । उसमें पुष्य नुधनुका योग पाकर महातेजस्वी प्रय्वीपति धर्मराज युधिष्ठिरने अपने समस्त माइयों-

वीक्षेत्रसम्बद्धः वीक्षयदेवश्चेत्रमात् कीक्ष्मद्वार वस्ते प्रतिनि भेद वीक्षेत्रशे क्षमेत्रियः व्यक्षेत्रमात् वर्षाः वर्णात्मार्थीर्मे केष्ट्र कृषित्रियः वर्षा क्षमेत्रियः वर्षाः ।। ४—६॥ व्यक्षाति व्यक्तिमासी सहाद्येन त्यानुनः। यथा मे पुरुषाः प्राहुर्ये धनंजयसारिकः॥ ७॥

क्षीयभेत्र ! एक्टोरे सोटे भाई अर्जुन मोहेके साम आ गेर्ड हैं। जिल्लाकि जनका समान्यार सानेके थिये गये जाससीने मुक्ते महाया है ॥ ७ ॥

उपियाश्च कालोऽपमभितो वर्तते एयः। माधी च पीर्णमासीयं मासः दोषो चुकोद्र ॥ ८॥

श्वतंदर ! इभर मग आरम्म करनेका समय भी निकट कर गक्ष हैं। भोड़ा भी पास ही है। यह माघ मासकी पूर्विमा था रही है। अब बीचमें केवल फाल्गुनका एक मास केव है।। ८॥

प्रम्याप्यन्तां हि विद्वांसी ब्राह्मणा वेदपारमाः। पाजिमेधार्थसिद्धवर्थे देशं पद्यन्तु यविषम् ॥ ९ ॥

'अतः वेदके पारश्वत विद्वान् ब्राह्मणोंको भेजना चाहिये कि ये असमेष यशकी विद्विके लिये उपयुक्त खान देखें १९। इत्युक्तः स तु तव्यके भीमो नृपतिशासनम्। एष्टः श्रुत्वा गुटाकेशमायान्तं पुरुपर्यभम्॥ १०॥

यद मुनकर भीमधेनने राजाकी आशाका तुरंत पालन किया। वे पुरुपप्रवर अर्जुनका आगमन मुनकर बहुत प्रग्रन थे ॥१०॥

ततो यया भीमसेनः प्राद्यैः स्वपतिभिः सह । भाषाणानम्रतः कृत्वा कुरालान् यद्यकर्मणि ॥ ११ ॥

सत्यक्षात् भीमधेन यशकर्ममें कुशल ब्राह्मणोंको आगे भरके शिलकर्मके जानकार कारीगरीके साथ नगरसे बाहर गये॥ ११॥

तं स शालचयं थीमत् सप्रतोलीसुबद्दितम्। मापयामास कीरव्यो यशवाटं यथाविधि॥१२॥

उन्होंने शालवृक्षीं भरे हुए गुन्दर स्थान पसंद करके उने भारी ओरने नपवाया। तापश्चात् छुक्तन्दन भीमने यहाँ उत्तम मागोंने गुशोभित यशभूमिका विविपूर्वक निर्माण कराया। १२॥

मासादशतसम्बार्य मणिष्रवरकृष्टिमम्। फार्यामास विधिवस्मिरतिम्पितम्॥ १३॥

उन भूगिमें नैकड़ों महल बनवाये गरे। जिसके पर्यमें अच्छे अच्छे च्या बहे हुद थे। यह यश्याला सोने और मजीने गढ़ादी गरी घी और उनका निर्माण शास्त्रीय विधिके अदलर कराया गया था॥ १२॥

स्तरभाव कनकांत्रश्रांक्य तोरणानि गृहन्ति च । यत्रपतनदेशेषु दस्या शुर्वे च काननम्॥ १४॥ भण्यम्भवां सत्रां च नानादेशसमीयुपाम् । कारयामास धर्मात्मा तत्र तत्र यथाविधि ॥ १५॥ ब्राह्मणानां च वेदमानि नानादेशसमीयुपाम् । कारयामास कौन्तेयो विधिवत् तान्यनेकदाः ॥ १६॥

वहाँ मुवर्णमय विचित्र खम्मे और बड़े-बड़े तोरण (पाटक) बने हुए थे। धर्मारमा भीमने यग्रमण्डपके सभी स्वानीमें शुद्ध मुवर्णका उपयोग किया था। उन्होंने अन्तः-पुरकी म्नियों, विभिन्न देशींसे आये हुए राजाओं तथा नाना स्वानीसे पधारे हुए ब्राह्मणींके रहनेके लिये भी अनेकानेक उत्तम भवन बनवाये। उन सबका निर्माण कुन्तीकुमार भीमने शिल्पशास्त्रकी विधिके अनुसार कराया था। १४-१६॥ तथा सम्प्रेपयामास द्तान् नृपतिशासनात्। भीमसेनो महावाहो राह्ममिक्किष्टकर्मणाम्॥ १७॥

महायादो ! यह सब काम हो जानेपर मीमसेनने महा-राज युधिष्ठिरकी आशासे अनायास ही महान् पराक्रम कर दिखानेवाले विभिन्न राजाओंको निमन्त्रण देनेके लिये बहुत-से दृत भेजे ॥ १७ ॥

ते प्रियार्थं कुरुपतेराययुर्नृपसत्तम । रत्नान्यनेकान्यादायस्त्रियोऽश्वानायुधानि च ॥ १८ ॥

नृपश्रेष्ठ ! निमन्त्रण पाकर वे सभी नरेश कुरुराज युधिष्ठिरका प्रिय करनेके लिये अनेकानेक रत्न, स्नियाँ, घोड़े और माति-भाँतिके अस्त-शस्त्र लेकर वहाँ उपस्थित हुए ॥ १८ ॥

तेषां निविश्वतां तेषु शिविरेषु महात्मनाम् । नर्दतः सागरस्येव दिवस्पृगभवत् स्वनः॥१९॥

वहाँ यने हुए विभिन्न शिविरोमें प्रवेश करनेवाले महा-मनस्वी नरेशोंका जो कोलाइल सुनायी पड़ता था। वह समुद्र-की गम्भीर गर्जनाके समान सम्पूर्ण आकाशमें व्यास हो रहा था ॥ १९॥

तेपामभ्यागतानां च स राजा कुरुवर्धनः। व्यादिदेशान्नपानानि शय्याश्चाप्यतिमानुषाः॥२०॥

कुरुकुलकी दृद्धि करनेवाले राजा युधिष्टिरने इन नवागत अतिथियोंका सःकार करनेके क्रिये अन्न-पान और अलैकिक शय्याओंका प्रयन्च किया ॥ २० ॥

वाहनानां च विविधाः शालाः शालीक्षुगोरसैः। उपेता भरतश्रेष्ठो व्यादिदेश स धर्मराट्॥२१॥

मरतभूषण ! धर्मराज युधिष्ठिरने उन राजाओंकी सवारियोंके लिये भी धानः ऊँख और गोरससे मरे-पूरे घर दिये॥ २१॥

तथा तस्मिन् महायशे धर्मराजस्य धीमतः। समाजग्मुर्मुनिगणा वहवो ब्रह्मवादिनः॥ २२॥

बुद्धिमान् घर्मराज बुविष्टिरके उस महावश्में बहुतन्ते वेदवेसा मुनिगण भी पचारे ये ॥ २२ ॥ ये च द्विजातिप्रवरास्तवासन् पृथिवीपते । समाजग्मुः सशिष्यास्तान् प्रतिजग्राह कौरवः ॥ २३ ॥

पृथ्वीनाथ ! ब्राह्मणींमें जो श्रेष्ठ पुरुष थे, वे सव अपने शिष्योंको साथ लेकर वहाँ आये ।कुरुराज युधिष्ठिरने उन सब-को स्वागतपूर्वक अपनाया ॥ २३॥

सर्वोध्य ताननुययौ यावदावसथान् प्रति । स्वयमेव महातेजा दम्भं त्यक्त्वा युधिष्ठिरः ॥ २४॥

वहाँ महातेजस्वी महाराज युधिष्ठिर दम्भ छोड़कर स्वयं ही उन सबका विधिवत् सत्कार करते और जबतक उनके लिये योग्य स्थानका प्रबन्ध न हो जाता, तबतक उनके साथ-साथ रहते थे॥ २४॥

ततः कृत्वा स्थपतयः शिहिपनोऽन्ये च ये तदा । कृत्स्नं यज्ञविधि राज्ञो धर्मज्ञाय न्यवेद्यन् ॥ २५ ॥

तत्पश्चात् यवइयों और अन्यान्य शिल्पियों (कारीगरीं) ने आकर राजा युधिष्ठिरको यह सूचना दी कि यज्ञमण्डपका सारा कार्य पूरा हो गया ॥ २५॥

तच्छुत्वा धर्मराजस्तु कृतं सर्वमतिन्द्रतः। हृष्टरूपोऽभवद् राजा सह भ्रातृभिरादतः॥२६॥

सब कार्य पूरा हो गया। यह सुनकर आल्स्यरहित धर्म-राज राजा युधिष्ठिर अपने माइयोंके साथ बहुत प्रसन्त हुए॥ २६॥

दैशम्पायन उवाच

्तस्मिन् यश्चे प्रवृत्ते तु वाग्मिनो हेतुवादिनः। हेतुवादान् बहूनाहुः परस्परजिगीषवः॥२७॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—-राजन् ! वह यह आरम्म होनेपर बहुत-से प्रवचनकुशल और युक्तिवादी विद्वान्, जो एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा रखते थे, वहाँ अनेक प्रकारसे -तर्ककी बातें करने लगे ॥ २७॥

्दह्युस्तं नृपतयो यज्ञस्य विधिमुत्तमम्। देवेन्द्रस्येव विहितं भीमसेनेन भारत॥२८॥

मारत ! यज्ञमें सिमालित होनेके लिये आये हुए राजा लोग घूम-घूमकर भीमधेनके द्वारा तैयार कराये हुए उस यज्ञमण्डपकी उत्तम निर्माण-कला एवं सुन्दर सजावट देखने लगे । वह मण्डप देवराज इन्द्रकी यज्ञशालाके समान जान पड़ता था ।। २८ ॥

द्दशुस्तोरणान्यत्र शातकुम्भमयानि ते । शय्यासनविद्याराश्च सुबद्दन रत्नसंचयान् ॥ २९ ॥

उन्होंने वहाँ सुवर्णके बने हुए तोरणः शय्याः आसनः विहारस्थान तथा बहुत-से रत्नोंके देर देखे ॥ २९ ॥ धटान् पात्रीः कटाहानि कलशान् वर्धमानकान्। न हि किंचिदसीवर्णमपस्यन् वसुधाधिपाः ॥ ३०॥

घड़े, बर्तन, कड़ाहें, कलश और बहुत-से कटोरे भी उनकी दृष्टिमें पड़े। उन पृथ्वीपतियोंने वहाँ कोई भी ऐसा सामान नहीं देखा, जो सोनेका बना हुआ न हो॥ ३०॥ यूपांश्च शास्त्रपठितान् दारवान् हेमभूषितान् । उपकलप्तान् यथाकालं विधिवद् भूरिवर्चसः ॥ ३१ ॥

शास्त्रोक्त विधिके अनुसार जो काष्ट्रके यूप बने हुए थे, उनमें भी सोना जड़ा हुआ था। वे सभी यूप यथासमय विधिपूर्वक बनाये गये थे, जो देखनेमें अत्यन्त तेजोमय जान पड़ते थे॥ ३१॥

खळजा जळजा ये च परावः केचन प्रभो । सर्वानेव समानीतानपर्यंस्तत्र ते नृपाः ॥ ३२ ॥

प्रभो ! संसारके भीतर स्थल और जलमें उत्पन्न होने-वाले जो कोई पशु देखे या सुने गये थे, उन सबको वहाँ राजाओंने उपस्थित देखा ॥ ३२॥

गारचैव महिषीरचैव तथा वृद्धस्त्रियोऽपि च । भौदकानि चसत्त्वानि श्वापदानि वयांसि च ॥ ३३ ॥ जरायुजाण्डजातानि स्वेदजान्युद्भिदानि च । पर्वतानूपजातानि भूतानि दृद्दगुश्च ते ॥ ३४ ॥

गायें, मैंसें, बूढ़ी स्त्रियाँ, जल-जन्तु, हिंसक जन्तु, पक्षी, जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्धिज्ज, पर्वतीय तथा सागरतट-पर उत्पन्न होनेवाले प्राणी—ये सभी वहाँ दृष्टिगोचर हुए ॥ ३३-३४॥

पवं प्रमुदितं सर्वे पशुगोधनधान्यतः। यज्ञवाटं नृपा दृष्ट्वा परं विसायमागताः॥ ३५॥

इस प्रकार वह यज्ञशाला पशु गी, घन और धान्य सभी दृष्टियोंसे सम्पन्न एवं भानन्द बढ़ानेवाली थी। उसे देख-कर समस्त राजाओंको बड़ा विस्मय हुआ।। ३५॥ ब्राह्मणानां विशां चैव बहुम्छान्नमृद्धिमत्। पूर्णे शतसहस्रे तु विप्राणां तत्र भुञ्जताम्॥ ३६॥ दुन्दुभिमेंघनिर्घाषो मुहुर्मुहुरताङ्यत।

विननादासकृचापि दिवसे दिवसे गते ॥ ३७ ॥ बाह्मणों और वैश्योंके लिये वहाँ परम स्वादिष्ट अन्नका मण्डार भरा हुआ था। प्रतिदिन एक लाख ब्राह्मणोंके मोजन कर लेनेपर वहाँ मेघ-गर्जनाके समान शब्द करनेवाला डंका बार-बार पीटा जाता था। इस प्रकारके डंके वहाँ दिनमें कई बार पीटे जाते थे॥ ३६-३७॥

एवं स ववृते यहो धर्मराजस्य धीमतः। अन्नस्य सुबहून् राजन्तुत्सर्गान् पर्वतोपमान् ॥ ३८ ॥ द्धिकुल्याश्च दह्युः सर्पिषश्च हदान् जनाः। जम्बूद्वीपो हि सकलो नानाजनपदायुतः॥ ३९ ॥ राजन्नहृद्यतेकस्थो राज्ञस्तस्य महामस्रे।

राजन् ! बुद्धिमान् धर्मराज युधिष्ठिरका वह यश रोज-रोज इसी रूपमें चाल् रहा । उस स्थानपर अन्नके बहुत-से पहाड़ी-जैसे देर लगे रहते थे । दहीकी नहरें बनी हुई थीं और धीके बहुत-से तालाब मरे हुए थे । राजा युधिष्ठिरके उस महान् यश्चमें अनेक देशोंके लोग जुटे हुए थे । राजन् ! सारा जम्बू- कोर को वहाँ चक्र राज्यों हैता : हैता वर्षों देशा का 1924 है है साथ (क्षतिसारकार्य) पुरायायों सतसायः ॥ ४०॥ कुर्वेस्थाः भारतसम् सम्मुक्ति भरतयेस ।

े भागोत्। स्टेंद्र वर्ग देशाची वर्गादे हे होग बहुत-भवाष भेदर वर्गाद्र होते हैं॥ ४०१॥ स्वित्रावर्गाद से सर्वे सुस्यम्बिङ्ग्डिलाः॥ ४१॥ वर्गोद्र दिल्लोस्टान्स्वाद्र सहस्रशः। विविधान्यभपानानि पुरुषा येऽनुयायिनः। ते वे नृपोपभोज्यानि ब्राह्मणानां दहुस्य ह ॥ ४२॥

र्धेकरों और इजारों मनुष्य वहाँ ब्राझणोंको तरह-तरहके भोजन परोसते थे। वे सब-के-सब सोनेके हार और विशुद्ध मणिमय कुण्डलींसे अलंकत होते थे। राजाके अनुयायी पुरुष वहाँ ब्राझणींको तरह-तरहके अन्न-पान एवं राजीचित मोजन अर्थित करते थे॥ ४१-४२॥

द्वीत भी सहारामाची अहर सोविक पर्योग अनुगीतापर्योग अह्यमेधारम्भे पद्माशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ १६० १६० १ विक्रामध्येत आह्यमेनिसपर्योग अत्योत अनुगीतापर्यमे अह्यमेष यज्ञका आरम्भविषयक

पतासीरी अव्याम पूरा हुआ | ८५ ॥

### पडशीतितमोऽध्यायः

राजा युधिष्टिरका भीमसेनको राजाओंकी पूजा करनेका आदेश और श्रीकृष्णका युधिष्टिरसे अर्जुनका संदेश कहना

ीग्रम्पायन उवाच

सनागतान् वेद्विदे राज्ञः पृथिवीध्वरान्। एष्ट्रा युधिष्ठिरो राजा भीमसनमभाषत॥ १॥

वैद्याग्यायनको कहते हैं—जनमेजय | वहाँ आये हुए विद्याग्यायनको कहते हैं —जनमेजय | वहाँ आये हुए विद्याग विद्याग और प्रभीका द्यागत करनेवाल राजाओं को देखहर गण सुविधियो मीमधेनसे कहा—॥ १ ॥ उपयासा नरव्यामा य एतं प्रथियोश्यराः । एतेषां कियसां पूजा पूजाहाँ हि नराधियाः ॥ २ ॥

भारं ! ये भे भूमण्डलका शासन करनेवाले राजा यहाँ पनारे हुए हैं। सभी पुरुषीम शेष्ट एनं पृजाके योग्य हैं। अतः ग्रम इसकी पयोन्तित पूजा ( सत्कार ) करो' ॥ २ ॥ इस्युक्ताः स्त तथा चन्ने नरेन्द्रेण यशस्विना । भीमसेनो महातेजा यमाभ्यां सह पाण्डवः ॥ ३ ॥

महानी महाराज हे इस प्रकार आदेश देनेवर महातेजस्ती पाल्युप भीमलेनने नसूल और सहदेवको साथ टेकर सब महाक्षेत्र सुनिहिस्के आशातुमार यगोनित सत्कार किया ॥ अधान्यगच्छद्गोधिन्दो सुण्णिभिः सह धर्मजम्। बल्युं पुरस्कृत्य सर्वप्राणभृतां चरः॥ ४॥ मुसुप्रानेन सहितः प्रसुन्तेन गदेन च। निहाटनाथ सान्येन तथेंच सुत्वप्रीणा॥ ५॥

इतके बाद समस्य प्राणियों में क्षेत्र भगवान् श्रीहरण भ रहेवार्वित शारे वसके सत्याति प्रतुसा गदा निराठा साम्ब तथा शाहको हमादि प्रतिवर्वित्रयोक्ति साथ सुनिष्टिके बाह शाहित दल्ला

तेवामी परं एकं नके भीमें महारथः। विभिन्ने न पेटमानि स्त्यति च सर्वताः॥ ६॥ स्वरूपं वीकोटने जन केरोन में विभिन्न स्वार

किया। जिए के बारीने की गूरे परिने जाकर स्वती रही। हाका

युधिष्ठिरसमीपे तु कथान्ते मधुसूदनः। अर्जुनं कथयामास चहुसंत्रामकर्षितम्॥ ७॥

भगवान् श्रीकृष्ण युधिष्टिरके पास बैटकर थोड़ी देरतक वातचीत करते रहे। उसीमें उन्होंने बताया—'अर्जुन बहुतसे युद्धोंमें बानुओंका समना करनेके कारण दुर्बल हो गये हैं'॥॥। स तं पप्रच्छ कौन्तेयः पुनः पुनरिंद्मम्।

धर्मजः शक्रजं जिप्णुं समाचष्ट जगत्पतिः॥ ८॥

यह मुनकर धर्मपुत्र कुन्तीकुमार सुधिष्ठिरने शत्रुदमन इन्द्रकुमार अर्जुनके विषयमें वारंवार उनसे पृद्धा । तव जग-दीःवर भगवान् श्रीकृष्ण उनसे इस प्रकार बोले—॥ ८॥ आगमद् द्वारकावासी ममाप्तः पुरुपो नृप । योऽद्राञ्जीत् पाण्डवश्लेष्टं वहुसंग्रामकपितम् ॥ ९॥

(राजन् । मेरे पास द्वारकाका रहनेवाला एक विश्वास-पात्र मनुष्य आया था। उसने पाण्डवश्रेष्ट अर्जुनको अपनी आँखों देखा था। वे अनेक स्वानींपर युद्ध करनेके कारण बहुत दुर्बल हो गये हैं॥ ९॥

समीपे च महावाहुमाचष्ट च मम प्रभो। कुरु कार्याणि कौन्तेय हयमेधार्थसिद्धये॥ १०॥

प्रभो ! उसने यह भी वताया है कि महावाहु अर्जुन अय निकट आ गये हैं। अतः कुन्तीनन्दन ! अय आप अदय-मेध यहकी सिद्धिके लिये आवस्यक कार्य आरम्भ कर दीनिये !। १०॥

इत्युक्तः प्रत्युवार्चेनं धर्मराजो युधिष्टिरः। दिष्टया स कुश्रुळी जिष्णुग्पायाति च माधव॥ ११॥

उनके ऐका कहनेपर घर्मराज सुधिष्टिरने पुनः प्रकाकिया-'मायव ! पड़े सीमाप्यकी बात है कि अर्जुन सकुशल हीट रहे हैं ॥ ११ ॥

यदिहं संदिदेशास्मिन् पाण्डवानां वलाप्रणीः।

तदा ज्ञातुमिहेच्छामि भवता यदुनन्दन॥१२॥

'यदुनन्दन! पाण्डवसेनाके अग्रगामी अर्जुनने इस यज्ञके सम्बन्धमें जो कुछ संदेश दिया हो। उसे मैं आपके सुँहसे सुनना चाहता हूँ'॥ १२॥

इत्युक्तो धर्मराजेन वृष्ण्यन्धकपतिस्तदा। प्रोवाचेदं वचो वाग्मी धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्॥ १३॥

वर्मराजके इस प्रकार पूछनेपर वृष्णि और अन्धकवंशी यादनोंके स्वामी प्रवचनकुशल भगवान् श्रीकृष्णने धर्मात्मा युधिष्ठिरसे इस प्रकार कहा—॥ १३॥

इदमाह महाराज पार्थवाक्यं स्परंत् नरः। वाच्यो युधिष्ठिरः कृष्ण काले वाक्यमिर्दं मम॥ १४॥

''महाराज! जो मनुष्य मेरे पास आया था। उसने अर्जुन-की बात याद करके मुझसे इस प्रकार कहा—'श्रीकृष्ण! आप ठीक समयपर मेरा यह कथन महाराज युधिष्ठिरको सुना दीजियेगा॥ १४॥

आगमिष्यन्ति राजानः सर्वे वे कौरवर्षभ । प्राप्तानां महतां पूजा कार्यो ह्येतत् क्षमं हि नः॥ १५॥

''(अर्जुन कहते हैं—) 'कौरवश्रेष्ठ ! अश्वमेष यश्चमें प्रायः समीराजा पधारेंगे । जो आ जायँ, उन सबको महान् मानकर उन सबका पूर्ण सरकार करना चाहिये । यही हमारे योग्य कार्य है ॥ १५ ॥

इत्येतद्वचनाद् राजा विज्ञाप्यो मम मानद्। यथा चात्ययिकंन स्याद् यदर्घाहरणेऽभवत्॥ १६॥

( ( (इतना कहकर वे फिर मुझसेबोले – ) भानद ! मेरी ओरसे तुम राजा युविष्ठिरको यह सूचित कर देना कि राजसूय यज्ञमें अर्घ्य देते समय जो दुर्घटना हो गयी थी, वैसी इस बार नहीं होनी चाहिये॥ १६॥

कर्तुमहित तद् राजा भवांश्चाप्यनुमन्यताम्। राजद्वेषात्र नश्येयुरिमा राजन् पुनः प्रजाः॥ १७॥

''श्रीकृष्ण ! राजा युधिष्ठिरको ऐसा ही करना चाहिये। आप मी उन्हें ऐसी ही अनुमित दें और बतावें कि 'राजन् ! राजाओंके पारस्परिक द्वेषसे पुनः इन सारी प्रजाओंका विनाश न होने पावे' ॥ १७॥

इदमन्यच कौन्तेय वचः स पुरुषोऽत्रवीत्। धनंजयस्य नृपते तन्मे निगदतः शृणु॥ १८॥

( श्रीकृष्ण कहते हैं— ) ''कुन्तीनन्दन नरेश्वर ! उस मनुष्यने अर्जुनकी कही हुई यह एक बात और बतायी थी, उसे भी भेरे मुँहसे सुन लीजिये ॥१८॥

उपायास्यति यज्ञं नो मणिपूरपतिर्नृपः। पुत्रो मम महातेजा दयितो वस्त्रवाहनः॥१९॥

''हमलोगोंके इस यश्नमें मणिपुरका राजा वभुवाहन भी आवेगा, जो महान् तेजस्वी और मेरा परम प्रिय पुत्र है ॥ तं भवान् मद्पेक्षार्थं विधिवत् प्रतिपूज्येत्। स तु भकोऽनुरक्षश्च मम नित्यमिति प्रभो ॥२०॥

'प्रमो ! उसकी सदा मेरे प्रति बड़ी भक्ति और अनुरक्ति रहती है। इसलिये आप मेरी अपेक्षासे उसका विधिपूर्वक विशेष सत्कार करें''॥ २०॥

इत्येतद् वचनं श्रुत्वा धर्मराजो युघिष्ठिरः। अभिनन्द्यास्य तद् वाक्यमिदं वचनमत्रवीत्॥ २१॥

अर्जुनका यह धेदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने उसका हृदयसे अभिनन्दन किया और इस प्रकार कहा ॥ २१॥

इति श्रीमहाभारते आर्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अर्वमेधारम्भे पडशीतितमोऽध्यायः॥ ८६॥

इस प्रकार श्रीमहामारत आरवमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमे अरवमेध यज्ञका आरम्मविषयक छियासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८६ ॥

### सप्ताशीतितमोऽध्यायः

अर्जुनके विषयमें श्रीकृष्ण और युधिष्ठिरकी बातचीत, अर्जुनका हस्तिनापुरमें जाना तथा उल्पी और वित्राङ्गदाके साथ वभुवाहनका आगमन

युधिष्ठिर उवाच

श्रुतं प्रियमिदं दृष्ण यत् त्वमहिस भाषितुम्। सन्मेऽमृतरसं पुण्यं मनो ह्वादयित प्रभो॥१॥

युधिष्ठिर बोले—प्रमो ! श्रीकृष्ण ! मैंने यह प्रिय संदेश सुना, जिसे आप ही कहने या सुनानेके योग्य हैं । आपका यह अमृतरसंसे परिपूर्ण पवित्र वचन मेरे मनको आनन्दमग्न किये देता है ॥ १ ॥ बहुनि किल युद्धानि विजयस्य नराधिपैः। पुनरासन् हषीकेश तत्र तत्र च मे श्रुतम्॥ २॥

ह्णीकेश ! मेरे सुननेमें आया है कि भिन्न-भिन्न देशोंमें वहाँके राजाओंके साथ अर्जुनको कई बार युद्ध करने पड़े हैं ॥ २ ॥

किं निमित्तं स नित्यं हि पार्थः सुस्विववर्जितः। अतीव विजयो धीमन्निति मे दूयते मनः॥ ३॥ संचिन्तयामि कौन्तेयं रहो जिण्णुं जनार्द्न। अतीव दुःसभागी स सततं पाण्डुनन्दनः॥ ४॥ इत्रा क्या क्या है। कुरिमान् जनारंन ! जब मैं धक्राला केर कर अलेनके बोमें विनार करता हूँ, तव यह जगहर केर मन जिस्स है। जाता है कि इसकोगीमें ने ही शुर कार्य प्रविक दुलाके मानी रहे हैं। पाण्डनन्दन अर्जुन गुल्ले बाँचन क्यों करते हैं। यह समझमें नहीं आता ॥ देन्श॥ कि सु तम्य दासीरेडिंक सर्वलक्षणपूजिते। जनियं लक्षां सुरूग येन दुःसान्युपाइनुते॥ ५॥

धीतात । उनका गरीर तो सभी शुभन्नक्षणोंसे सम्पन्न है। तिर उनमें अशुभ तक्षण कीन-सा है। जिससे उन्हें अधिक हु। जा उठाना पणता है ? ॥ ५ ॥ गर्भावास्त्रप्रभोगी सा सततं कुन्तिनन्दनः।

न दि पदयामि चीभत्सोनिन्दं गात्रेषु किंचन । स्रोतः पं चेन्मये तद् वै तन्मे न्यास्यातुमहीसि ॥ ६ ॥

कुरतिनदन अर्जुन सदा अधिक कष्ट भोगते हैं। परंतु उनके अहीं में कहीं कोई निन्दनीय दोप नहीं दिखायी देता। है। ऐसी दहामें उन्हें कष्ट भोगनेका कारण क्या है। यह में गुनना चाहता हूँ। आप मुक्ते विस्तारपूर्वक यह बात बताँ ॥ ६॥

११युक्तः स ह्यीकेशो घ्यात्वा सुमहदुत्तरम्। राज्ञानं भोजराजन्यवर्धनो विष्णुरत्रवीत्॥ ७॥

युभिष्ठिरके इंग प्रकार पृष्ठनेपर मोनवंशी क्षत्रियोंकी यृद्धि करनेपाने मगवान् ह्योंकेश विष्णुने बहुत देरतक उत्तम रीतिग्रे चिन्तन करनेके बाद राजा युधिष्ठिरमे यों करा—॥ ७॥

न हास्य नृपते किंचित् संशिष्टमुपलक्षये । भूते पुरुपसिंहस्य पिण्डिकेऽस्याधिके यतः ॥ ८ ॥

प्नरेसर । पुरुषिंद अर्जुनकी पिण्डलियाँ (फिल्लियाँ) भीगाने पुष्ठ अधिक मोटीई। इसके विवा और कोई अश्चम लक्षण उनके शरीरमें मुझे भी नहीं दिखायी देता है॥ दि॥ स ताभ्यां पुरुषच्याओं नित्यमध्यसु वर्तते। न चाम्यद्रसुपद्यामि येनासौ दुःखभाजनम्॥ ९॥

•उन मोटी सिल्टियोंके कारण ही पुरुपसिंह अर्जुनको गदा गटा चलना पड़ता है। और कोई कारण मुझे नहीं दिवादी देवा विषये उन्हें दुःल झेळना पहेंग॥ ९॥

रत्युक्तः पुरुषश्रेष्टस्तदा रूप्णेन धीमता। भोषाच गुण्णिदाार्ट्समेयमेतदिति सभो॥१०॥

मभी । पुचिमान् शीहरमके देशा कडनेपर पुरपक्षेष्ठ पुचिष्टिमे उन वृध्यिसिङ्गे कहा—भगवन् । आपका कहना और देशाः १०॥

एपमा तु द्रीपदी छाप्नै तिर्यक् सास्यमैशत ।

प्रतिजन्नाह तस्यास्तं प्रणयं चापि केशिहा॥ ११। सत्युः ससा हपीकेशः साक्षादिय धनंजयः।

उस समय द्रुपदकुमारी कृष्णाने भगवान् श्रीकृष्णकं ओर तिरही चितवनमें ईप्यापूर्वक देखा । केशिहन्त श्रीकृष्णने द्रीपदीके उस प्रेमपूर्ण उपालम्मको सानन्द प्रहण् किया; क्योंकि उसकी दृष्टिमें सखा अर्जुनके मित्र मगवान् ह्पीकेश साक्षात् अर्जुनके ही समान ये ॥ ११६ ॥ तत्र भीमादयस्ते तु कुरवो याजकाश्च ये ॥ १२॥

उस समय मीमसेन आदि कौरव और यश करानेवाले ब्राह्मणलोग अर्जुनके सम्बन्धमें यह शुम एवं विचित्र बात सुनकर यहुत प्रसन्न हो रहे थे॥ १२६॥

रेमुः श्रुत्वा विचित्रां तां धनंजयकथां शुभाम्।

तेषां क्षथयतामेव पुरुषोऽर्जुनसंकथाः॥१३। उपायाद् वचनाद् दृतो विजयस्य महात्मनः।

उन लोगोंमें अर्जुनके सम्बन्धमं इस तरहकी बारे हो ही रही थीं कि महात्मा अर्जुनका भेजा हुआ दूत वहें आ पहुँचा ॥ १३६ ॥

सोऽभिगम्य कुरुश्रेष्ठं नमस्कृत्य च वृद्धिमान् ॥ १४॥ उपायातं नरव्यावं फाल्गुनं प्रत्यवेदयत्।

वह बुद्धिमान् दूत कुक्श्रेष्ठ युधिष्ठिरके पाठ जा उन्हें नमस्कार करके बोला—'पुरुपिष्ठ अर्जुन निका आ गये हैं' ॥ १४६ ॥

तच्छुत्वा नृपतिस्तस्य हर्षवाष्पाकुलेक्षणः॥१५॥ प्रियाख्याननिमित्तं चै ददौ चहुधनं तदा।

यह शुम समाचार सुनकर राजा युधिष्टिरकी आँखों में आनन्दके आँस् छलक आये और यह प्रिय चृत्तान्त निवेदन करनेके कारण उस दूतको पुरस्काररूपमें उन्होंने बहुत सम दिया॥ १५३॥

ततो द्वितीये दिवसे महाज्याद्वी व्यवर्घत ॥ १६॥ आगच्छति नरव्यावे कौरवाणां धुरंधरे।

तदनन्तर दूसरे दिन कौरव-धुरंधर नरव्याव अर्जुनके आते समय नगरम महान् कोलाहल वढ़ गया ॥ १६६ ॥ तसो रेणुः समुद्धतो विवभौ तस्य वाजिनः॥ १७॥ अभितो वर्तमानस्य यथोच्चैः अवसस्तथा।

उद्येः अवाके समान वेगवान् और पास ही विद्यमान उस यशसम्बन्धी घोड़ेकी टापसे उद्दी हुई धूल आकाशमें अद्भुत शोमा पा रही थी॥ १७३॥

तत्र हर्षकरी वाचो नराणां शुश्चवेऽर्जुनः॥१८॥ दिष्ट्यासिपार्यकुशली धन्योराजा शुधिष्टिरः।

वहाँ अर्जुनने लोगोंके मुँहरे हर्प बढ़ानेवाली वार्ते हरा

प्रकार सुर्नी--- 'पार्थ ! यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि द्रम सकुशल लौट आये । राजा युधिष्ठिर घन्य हैं ॥१८६॥ कोऽन्योहि पृथिवीं कृत्स्नां जित्वाहि युधि पार्थिवान १९ चारयित्वा हयश्रेष्ठमुपागच्छेहतेऽर्जुनात् ।

अर्जुनके सिवा दूसरा कौन ऐसा वीर पुरुष है, जो समूची पृथ्वीको जीतकर युद्धमें राजाओंको परास्त करके और अपने श्रेष्ठ अश्वको सर्वत्र घुमाकर उसके साथ सकुशल लौट आ सके ॥ १९५॥

ये व्यतीता महात्मानो राजानः सगरादयः॥ २०॥ तेषामपीदशं कर्म न कदाचन शुश्रुम।

'अतीतकाळमें जो सगर आदि महामनस्वी राजा हो गये हैं, उनका भी कभी ऐसा पराक्रम इमारे सुननेमें नहीं आया या ॥ २०५॥

नैतद्न्ये करिष्यन्ति भविष्या वसुधाधिपाः॥ २१॥ यत् त्वं कुरुकुलश्रेष्ठ दुष्करं कृतवानसि।

**'कुरुकुलश्रेष्ठ**! आपने जो दुष्कर पराक्रम कर दिखाया है, उसे भविष्यमें होनेवाले दूसरे भूपाल नहीं कर सकेंगें ॥ २१ई ॥

इत्येवं वदतां तेषां पुंसां कर्णसुखा गिरः॥ २२॥ श्युण्वन् विवेश धर्मात्मा फाल्गुनो यञ्चसंस्तरम्।

लोगोंकी अवणसुखद इस प्रकार कहते हुए बातें सुनते हुए धर्मात्मा अर्जुनने यज्ञमण्डपमें प्रवेश किया ॥ २२५ ॥

ततो राजा सहामात्यः कृष्णश्च यदुनन्दनः॥ २३॥ धृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य तं प्रत्युद्ययतुस्तदा।

उस समय मन्त्रियोंसहित राजा युधिष्टिर तथा यदु-

नन्दन श्रीकृष्ण धृतराष्ट्रको आगे करके उनकी अगवानीके लिये आगे वढ़ आये थे ॥ २३५ ॥

सोऽभिवाद्य पितुः पादौ धर्मराजस्य धीमतः॥ २४॥ भीमादींश्चापि सम्पूज्य पर्यंष्वजत केशवम्।

अर्जुनने पिता धृतराष्ट्र और बुद्धिमान् घर्मराज युधिष्ठिरके चरणींमें प्रणाम करके भीमसेन आदिका भी पूजन किया और श्रीकृष्णको हृदयसे लगाया ॥ २४ ई ॥ तैः समेत्याचितस्तांश्च प्रत्यच्यीयं यथाविधि॥ २५॥ विशश्राम महाबाहुस्तीरं लब्बेव पारगः।

उन सबने मिलकरं अर्जुनका बड़ा किया। महाबाहु अर्जुनने मी उनका विधिपूर्वक आदर-सत्कार करके उसी तरह विश्राम किया, जैसे समुद्रके पार जानेकी इच्छावाळा पुरुष किनारेपर पहुँचकर विश्राम करता है ॥ २५३ ॥

पतिसाम्नेच काले तु स राजा वश्रु वाहनः॥२६॥ मात्रभ्यां सहितो धीमान् कुरूनेव जगाम ह ।

इसी समय बुद्धिमान् राजा बभ्रुवाहन अपनी दोनों माताओं के साथ कुरुदेशमें जा पहुँचा॥ २६ 🖁 ॥

तत्र वृद्धान् यथावत् स कुरूनन्यांश्च पार्थिवान् ॥२०॥ अभिवाद्य महावाहुस्तैश्चापि प्रतिनन्दितः। प्रविवेश पितामद्याः कुन्त्या भवनमुत्तमम्॥ २८॥

वहाँ पहुँचकर वह महाबाहु नरेश कुरुकुलके रूद पुरुषों तथा अन्य राजाओंको विधिवत् प्रणाम करके स्वयं मी उनके द्वारा सत्कार पाकर वहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद वह अपनी पितामही कुन्तीके सुन्दर मध्लमें गया॥ २७-२८॥

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अर्जुनप्रत्यागमने सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत आञ्चमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें अर्जुनका प्रत्यागमनविषयक सतासीनाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८७ ॥

# अष्टाशीतितमोऽध्यायः

उल्ह्पी और चित्राङ्गदाके सहित वभुवाहनका रत्न-आभूपण आदिसे सत्कार तथा अधमेध यज्ञका आरम्भ

वैशम्पायन उवाच्

स प्रविश्य महावाहुः पाण्डवानां निवेशनम्। पितामहीमभ्यवन्दत् साम्ना परमवलगुना॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय । पाण्डवींके महरुमें प्रवेश करके महावाहु वभ्रवाहनने अत्यन्त मधुर वचन वोळकर अपनी दादी कुन्तीके graffic grown few NIIN



ननिधित्राहरा देवी कीरव्यस्यात्मजापि च । एयां रुप्णां च सिंहते विनयेनोपजग्मतुः॥ २ ॥

इसके गाद देशी चित्राष्ट्रदा और कीरव्यनागकी पुत्री उद्गीने भी एक साथ ही विनीत भावसे कुन्ती और द्रीगदीके चरण हुए॥ २॥

सुभदां च यथान्यायं याश्चान्याः कुरुयोपितः । ददी कुन्तो ततस्ताभ्यां रतानि विविधानि च ॥ ३ ॥

निर मुभटा तथा कुरुकुलकी अन्य स्त्रियोंसे भी वे सपत्योग्य मिली । उस समय कुन्तीने उन दोनोंको नाना प्रकारक रात भेंटमें दिये ॥ ३॥

द्रीपदीच सुभद्रा च यास्राप्यन्याऽददुः ख्रियः। उपनुसाम ते देव्यी महाईशयनासने॥ ४॥

दीरदी सुभद्रा तथा अन्य क्रियेनि मी अपनी ओर-धे नाम प्रधारके उपहार दिये । तत्मश्चात् वे दोनों देवियाँ गर्मुह्य राष्पाशीयर विराज्ञमान हुई ॥ ४ ॥ सुपूर्ति । स्ययं कुल्या पार्थस्य हितकाम्यया । सा प राजा महातेजाः प्रजितो बश्चवाहनः ॥ ५ ॥ भूतराष्ट्रं महीपालसुपतस्थे यथाविधि ।

अर्जुन है दिन ही कामनाते छुन्तीदेवीन स्वयं ही उन देशीका अक्षा गरकार किया । गुन्तिते सत्तार पाकर महा-तेजकी गर्मा अनुपादन महागड भूतगाहकी सेवामें उपस्थित हुआ भीग जनने विविधूर्वक उनका चरण हमर्थ किया । करें।

गुभिति न गतानं मीमाई।धापि पाण्डवान्॥ ६॥

उपागम्य महातेजा विनयेनाभ्यवाद्यत्।

इसके बाद राजा युधिष्टिर और मीमरेन आदि सभी पाण्डनोंके पास जाकर उस महातेजस्वी नरेशने विनय-पूर्वक उनका अभिवादन किया ॥ ६३ ॥ -

स तैः प्रेम्णा परिष्वकः पूजितश्च यथाविधि ॥ ७ ॥ धनं चास्मै ददुर्भूरि प्रीयमाणा महारथाः।

उन सर लोगोंने प्रेमवश उसे छातीसे लगा लिया और उसका ययोचित सत्कार किया। इतना ही नहीं। बभुवाहन-पर प्रसन्न हुए उन पाण्डय महारिथयोंने उसे बहुत घन दिया॥ ७ ॥

तथैव च महीपालः कृष्णं चक्रगदाधरम् ॥ ८ ॥ प्रद्युम्न इव गोविन्दं विनयेनोपतस्थिवान् ।

इसी प्रकार वह भूपाल प्रद्युग्नकी भाँति विनीत भावसे शङ्खचकगदाघारी भगवान् श्रीकृष्णकी सेवामें उपस्थित हुआ ॥ ८१ ॥

तस्मै कृष्णो ददौ राह्ये महाईमतिपूजितम् ॥ ९ ॥ रथं हेमपरिष्कारं दिव्याश्वयुजमुत्तमम् ।

श्रीकृष्णने इस राजाको एक बहुमूल्य रथ प्रदान किया। जो सुनहरी साजोंसे सुसजितः सबके द्वारा अत्यन्त प्रशंसित और उत्तम था। उसमें दिव्य घोड़े जुते हुए थे॥ ९६॥ धर्मराजश्च भीमश्च फाल्गुनश्च यमी तथा॥ १०॥ पृथक् पृथक् च ते चैनं मानार्थाभ्यामयोजयन ।

तत्यभात् धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेवने अलग-अलग मधुवाहनका सरकार करके उसे बहुत भन दिया ॥ १०६ ॥

ततस्तृतीये दिवसे सत्यवत्यात्मजो मुनिः॥११॥ युधिष्टिरं समभ्येत्य वाग्मी वचनमञ्जीत्।

उसके तीसरे दिन सत्यवतीनन्दन प्रवचनकुशल महर्षि ज़्यास युधिष्ठिरके पास आकर बोले—॥ ११६॥ अद्यप्रभृति कोन्तेय यजस्व समयो हि ते। मुहुर्तो यक्षियः प्राप्तश्चोदयन्तीह याजकाः॥ १२॥

्कुन्तीनन्दन ! तुम आजसे यग्न आरम्म कर दो । उसका समय था गया है । यग्नका ग्रम मुहूर्त उपस्थित है और याजकगण तुम्हें बुला रहे हैं ॥ १२ ॥ अहीनो नाम राजेन्द्र कतुस्तेऽयंच कल्पताम् । यहुत्वात् काञ्चनाख्यस्य ख्यातो बहुसुवर्णकः॥ १३ ॥

पाजेन्द्र ! सुग्हारे इस यश्चमें किसी बातकी कमी नहीं रहेगी । इसल्ये यह किसी भी अञ्चले हीन न होनेके कारण अहीन ( सर्वाञ्चपूर्ण ) कहलायेगा । इसमें मुवर्ण नामक द्रव्यकी अधिकता होगी; इसल्ये यह बहुसुवर्णक नामसे विख्यात होगा ॥ १३ ॥

एवमत्र महाराज दक्षिणां त्रिगुणां कुरु । विखं वजतु ते राजन् ब्राह्मणा द्यत्र कारणम् ॥ १४ ॥ भहाराज ! यज्ञके प्रधान कारण ब्राह्मण ही हैं; इसिंख्ये द्वम उन्हें तिगुनी दक्षिणा देना । ऐसा करनेसे तुम्हारा यह एक ही यज्ञ तीन यज्ञोंके समान हो जायगा ॥ १४ ॥ त्रीनश्वमेधानत्र त्वं सम्प्राप्य वहुदक्षिणान् । श्रातिवध्याकृतं पापं प्रहास्यसि नराधिष ॥ १५ ॥

'नरेश्वर! यहाँ बहुत-सी दक्षिणावाले तीन अश्वमेष यज्ञीका फल पाकर तुम ज्ञातिवधके पापसे मुक्त हो जाओगे ॥१५॥

पवित्रं परमं चैतत् पावनं चैतदुत्तमम्। यदाश्वमेधावभृथं प्राप्यसे कुरुनन्दन॥१६॥

'कुरनन्दन! तुम्हें जो अश्वमेध यज्ञका अवभ्य स्नान प्राप्त होगा, वह परम पवित्र, पावन और उत्तम है' ॥१६॥ इत्युक्तः स तु तेजस्वी व्यासेनामितबुद्धिना। दीक्षां विवेश धर्मातमा वाजिमेधासये ततः॥१७॥

परम बुद्धिमान् व्यासजीके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा एवं तेजस्वी राजा युधिष्ठिरने अश्वमेष यज्ञकी सिद्धिके लिये उसी दिन दक्षि ग्रहण की ॥ १७॥

ततो यशं महावाहुर्वाजिमेधं महाक्रतुम्। बह्वन्नदक्षिणं राजा सर्वकाम्गुणान्वितम्॥१८॥

फिर उन महाबाहु नरेशने बहुत-से अन्नकी दक्षिणासे युक्त तथा सम्पूर्ण कामना और गुणींसे सम्पन्न उस अश्वमेष नामक महायज्ञका अनुष्ठान आरम्भ कर दिया ॥ १८॥ तत्र वेद्विदो राजंश्चकुः कर्माणि याजकाः। परिक्रमन्तः सर्वेद्या विधिवत् साधुशिक्षितम् ॥ १९॥

उसमें वेदोंके ज्ञाता और सर्वज्ञ याजकोंने सम्पूर्ण कर्म किये-कराये । वे सब ओर घूम-घूमकर सरपुरुषोद्वारा शिक्षित कर्मका सम्पादन करते-कराते थे ॥ १९ ॥ न तेषां स्खिलितं किंचिदासीचाप्यकृतं तथा । क्रममुक्तं च युक्तं च चकुस्तत्र द्विजर्षभाः ॥ २० ॥

उनके द्वारा उस यज्ञमें कहीं भी कोई भूल या त्रुटि नहीं होने पायी। कोई भी कर्म न तो छूटा और न अधूरा रहा। श्रेष्ठ ब्राक्षणोंने प्रत्येक कार्यको क्रमके अनुसार उचित रीतिसे पूरा किया॥ २०॥

कृत्वा प्रवर्ग्यं धर्माख्यं यथावद् द्विजसत्तमाः । चक्रस्ते विधिवद् राजस्तथैवाभिषवं द्विजाः ॥ २१ ॥

राजन् ! वहाँ ब्राह्मणशिरोमणियोंने प्रवर्ग्य नामक धर्मानुकूल कर्मको यथोचित रीतिष्ठे सम्पन्न करके जिधिपूर्वक स्वीमामिषव-षोमलताका रस निकालनेका कार्य किया ॥२१॥ अभिष्य ततो राजन् सोमं सोमपसत्तमाः।

अभिष्य तता राजन् साम सामपसत्तमाः। सवनान्यानुपूर्व्येण चकुः शास्त्रानुसारिणः॥ २२॥

महाराज! सोमपान करनेवालोंमें श्रेष्ठ तथा शास्त्रकी आशा-के अनुसार चलनेवाले विद्वानोंने सोमरस-निकालकर उसके द्वारा क्रमशः तीनों समयके सवन कर्म किये ॥ २२ ॥

न तत्र कृपणः कश्चित्र द्रिहो वभृव ह। श्रुधितो दुःखितो वापि प्राकृतो वापि मानवः ॥ २३॥ उस यसमें आया हुआ कोई भी मनुष्यः चाहे वह

निम्न-से-निम्न श्रेणीका क्यों न हो, दीन-दरिद्र, भूखा अथवा दुखिया नहीं रह गया था ॥ २३ ॥

भोजनं भोजनार्थिभ्यो दापयामास शत्रुहां। भीमसेनो मुहातेजाः सततं राजशासनात्॥ २४॥

शतुसूदन महातेजस्वी भीमसेन महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे मोजनार्थियोंको भोजन दिलानेके कामपर सदा डटे रहते थे ॥ २४॥

संस्तरे कुरालाश्चापि सर्वकार्याणि याजकाः। दिवसे दिवसे चक्रर्यथाशास्त्रानुदर्शनात्॥ २५॥

यज्ञकी वेदी वनानेमें निपुण याजकगण प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधिके अनुसार सब कार्य सम्पन्न किया करते थे ॥ नाषडङ्गविद्त्रासीत् सदस्यस्तस्य धीमतः। नावतो नानुपाध्यायो न च वादाविचक्षणः॥ २६॥

बुद्धिमान् राजा युधिष्ठिरके यज्ञका कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था। जो छहीं अङ्गोंका विद्वान्। ब्रह्मचर्यवतका पालन करनेवाला। अध्यापनकर्ममें कुश्रल तथा वादिववादमें प्रवीण न हो ॥ २६॥

ततो यूपोच्छ्रये प्राप्ते षड् वैल्वान् भरतर्पभ । खादिरान् विल्वसमितांस्तावतः सर्ववर्णिनः ॥ २७ ॥ देवदारुमयौ द्वौ तु यूपौ कुरुपतेर्मखे । इलेष्मातकमयं चैकं याजकाः समकल्पयन् ॥ २८ ॥

मरतश्रेष्ठ ! तत्पश्चात् जव यूपकी खापनाका समय आयाः
तय याजकीन यज्ञभूमिमें बेलके छः। खेरके छः। पलाशके भी
छः। देवदारके दो और लगोड़ेका एक इस प्रकार इक्षीस
यूप कुरुराज युधिष्ठिरके यज्ञमें खड़े किये ॥ २७-२८ ॥
शोभार्थ चापरान् यूपान् काञ्चनान् भरतर्षभ ।
स भीमः कारयामास धर्मराजस्य शासनात् ॥ २९ ॥

मरतभूषण ! इनके सिवा धर्मराजकी आज्ञासे भीमसेनने यज्ञकी शोमाके लिये और भी बहुत-से सुवर्णमय यूप खड़े कराये ॥ २९ ॥

ते व्यराजन्त राजर्षेर्वासोभिरुपशोभिताः। महेन्द्रानुगता देवा यथा सप्तर्पिभिर्दिवि॥३०॥

वस्त्रोंद्वारा अलंकृत किये गये वे राजर्षि युधिष्ठिरके यह-सम्बन्धी यूप आकाशमें सप्तर्षियों हे विरे हुए इन्द्रके अनुगामी देवताओंके समान शोमा पाते थे ॥ ३०॥

इष्टकाः काञ्चनीश्चात्र चयनार्थं कृताऽभवन् । शुशुभे चयनं तच दक्षस्येव प्रजापतेः॥ ३१॥

यज्ञकी वेदी बनानेके छिपे वहाँ सोनेकी ईंट तैयार करायी गयी यीं । उनके द्वारा जब वेदी यनकर तैयार हुई, तब वह दश्वप्रजापतिकी यज्ञवेदीके समान शोभा पाने छगी ॥ चतुन्तित्यक्षः नन्यासीद्द्यदशकरात्मकः। म गरमयक्षे निन्तितिकोणो गण्डाकृतिः॥ ३२॥

उत्त गरमण्डमं अग्निनानके तिये चार खान बने ये। उनमेन प्रशेषको जीवाई-चौदाई अठारह हायकी थी। प्रांतक वेदी मुक्तिमय पहिने युक्त एवं गरहके समान आकार-गानी थी। यह विकोणाकार बनायी गयी थी॥ देर ॥ तती निय्काः पदावी यथाशास्त्रं मनीपिभिः। सं तं देवं समुद्धिय पिशणः पदावश्च ये॥ देरे॥ प्राप्तभाः शास्त्रपिठनास्त्रथा जलचराश्च ये॥ सर्वीस्नानभ्ययुक्तंस्ते तत्राश्चियकर्मणि॥ देश॥

तदनन्तर मनीपी पुरुपीने द्यास्त्रोक्त विधिके अनुसार पद्मजीनी नियुक्त किया । भिन्न-भिन्न देवताओं के उद्देश्य के पद्मजीने द्यान्यकित तृपम और जलचर जन्तु—इन स्यका ऑग्नम्यापन-कर्ममें याजकीने उपयोग किया॥३३-२४॥ मृषेषु नियता चासीत् पद्मूनां त्रिद्यती तथा।

अध्वरत्नोत्तरा यशे कौन्तयस्य महात्मनः ॥ ३५ ॥

गुन्तोनन्दन महात्मा युधिष्टिरके उत्त यज्ञमं जो यूप गाँदे किये गये थे। उनमं तीन सो पशु वाँघे गये थे। उन स्वयमं प्रधान वही अश्वरत्न या॥ ३५॥ स याः शुशुभे तस्य साक्षाद् देवपिसंकुलः। गन्धर्वगणसंगीतः प्रमृत्तोऽप्सरसां गणैः॥ ३६॥

साक्षात् देविप्यों भरा हुआ युविष्टिरका वह यश बड़ी

शोभा पा रहा या। गन्ववीं मधुर संगीत और अप्सराओं हे नृत्यसे उसकी शोभा और वढ़ गयी थी ॥ ३६॥ स किंपुरुषसंकीर्णः किंनरैश्चोपशोभितः। सिद्धविप्रनिवासैश्च समन्तादभिसंवृतः॥ ३७॥

वह यज्ञमण्डप किम्पुरुषों से मरा-पूरा या । किन्नर भी उसकी शोभा वढ़ा रहे थे। उसके चारों ओर सिद्धों और ब्राह्मणोंके निवासस्थान बने थे। जिनसे वह यज्ञ-मण्डप विरा था॥ ३७॥

तस्मिन् सद्सि नित्यास्तु व्यासशिष्या द्विजर्पभाः। सर्वशास्त्रप्रणेतारः कुशला यन्नसंस्तरे ॥ ३८ ॥

व्यासजीके शिष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण उस यश्वसमामें सदा उपस्थित रहते थे। वे सम्पूर्ण शास्त्रोंके प्रणेता और यहकर्ममें कुशक थे॥ ३८॥

नारदश्च यभूवात्र तुम्बुरुश्च महाद्युतिः। विश्वावसुश्चित्रसेनस्तथान्ये गीतकोविदाः॥३९॥ गन्धर्या गीतकुशला नृत्येषु च विशारदाः। रमयन्ति सा तान् विमान् यह्यकर्मान्तरेषु वै॥४०॥

नारदः महातेजस्वी तुम्बुरः विश्वावसुः चित्रसेन तथा अन्य संगीतकलाकोविदः गाननिपुण एवं नृत्यविशारद गन्ववं प्रतिदिन यज्ञकार्यके वीच-त्रीचमें समय मिलनेपर अपनी नाच-गानकी कलाओंद्वारा उन ब्राह्मणींका मनोरंजन करते थे॥ ३९-४०॥

इति धोगहाभारते आधमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अश्वमेधारम्भे अष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत आद्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें अश्वमेध यज्ञका आरम्भिवषयक अठासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८८ ॥

### एकोननबतितमोऽध्यायः

युधिष्टिरका त्राह्मणोंको दक्षिणा देना और राजाओंको मेंट देकर विदा करना

वैशम्यायन उवाच

भपित्वा पश्नन्यान् विधिवद् हिजसत्तमाः । तं सुरहं यथाशास्त्रमारुभन्त हिजातयः ॥ १ ॥

वैद्राम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय । उन श्रेष्ठ मामानि अन्यान्य पद्मश्रीका विधित्र्वक श्राण करके उस अभारा भी साम्मीय विधित्रे अनुगार आरुभन किया ॥ १॥ ततः संभ्रप्य तुर्ग विधिवद् याजकास्तद्रा । स्यसंवदायन राजस्ततस्तां द्रुपदान्मजाम् ॥ २॥ स्टाभिस्तिराभी राजन्ययाविधिमनस्तिनीम्। राजन् ! तत्पश्चात् याजकीने विधिपूर्वक अश्वका अपण करके उसके समीप मन्त्राः द्रव्य और श्रदा-इन तीन कलाओं से युक्त मनस्त्रिनी द्रीपदीको शास्त्रोक्त विधिके अनुसार बैटाया॥ २३॥

उद्भृत्य तु वर्षां तस्य यथाशास्त्रं हिजातयः ॥ ३ ॥ श्रपयामासुरव्यत्रा विधिवद् भरतर्षभ ।

मरतश्रेष्ठ ! इसके बाद ब्राझणोंने शान्तचित्त होकर उस अश्वकी चर्बी निकाली और उसका विधिपूर्वक अपण करना आरम्म किया ॥ ३६ ॥ तं वपाधूमगन्धं तु धर्मराजः सहानुजैः ॥ ४ ॥ उपाजिद्यद् यथाशास्त्रं सर्वपापापहं तदा ।

भाइयोंसिहत धर्मराजयुधिष्ठिरने शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार उस चर्वीके धूमकी गन्ध सूँबी, जो समस्त पापोंका नाश करनेवाली थी॥ ४ है॥

शिष्टान्यङ्गानि यान्यासं स्तस्याश्वस्य नराधिप ॥ ५ ॥ तान्यग्नौ जुहुबुर्धीराः समस्ताः पोडशर्विजः।

नरेश्वर ! उस अश्वके जो शेष अङ्ग थे, उनको घीर स्वमाववाले समस्त सोल्ह ऋत्विजोंने अग्निमें होम कर दिया ॥ संस्थाप्यैवं तस्य राझस्तं यशं शक्तेजसः॥ ६॥ व्यासः सशिष्यो भगवान् वर्धयामास्त तं नृपम्।

इस प्रकार इन्द्रके समान तेजस्वी राजा युधिष्ठिरके उस यक्तो समाप्त करके शिष्योंसहित भगवान् व्यासने उन्हें बधाई दी-अभ्युदयस्चक आशीर्वाद दिया ॥ ६६ ॥ ततो युधिष्ठिरः प्रादाद् ब्राह्मणेभ्यो यथाविधि ॥ ७ ॥ कोडीः सहस्रं निष्काणां व्यासाय तुवसुंघराम्।

इसके बाद युधिष्ठिरने सब ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक एक इजार करोड़ ( एक खर्व ) खर्णमुद्राएँ दक्षिणामें देकर व्यासजीको सम्पूर्ण पृथ्वी दान कर दी ॥ ७६ ॥ प्रतिगृद्ध धरां राजन् व्यासः सत्यवतीसुतः॥ ८॥ अववीद् भरतश्रेष्ठं धर्मराजं युधिष्ठिरम्।

राजन् । सत्यवतीनन्दन व्यासने उस भूमिदानको ग्रहण करके मरतश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा—॥ ८६ ॥ वसुधा भवतस्त्वेषा संन्यस्ता राजसत्तम ॥ ९ ॥ निष्क्रयो दीयतां महां ब्राह्मणा हि धनार्थिनः।

'तृपश्रेष्ठ ! तुम्हारी दी हुई इस पृथ्वीको मैं पुनः तुम्हारे ही अधिकारमें छोड़ता हूँ । तुम मुझे इसका मूल्य दे दोः क्योंकि ब्राह्मण धनके ही इच्छुक होते हैं (राज्यके नहीं)'॥ युधिष्ठिरस्तु तान विप्रान प्रत्युवाच महामनाः॥ १०॥ भ्रात्मिः सहितो धीमान मध्ये राज्ञां महात्मनाम्।

तव महामनस्वी नरेशोंके बीचमें भाहयों।। हिंदुमान् महामना युधिष्ठरने उन ब्राह्मणोंसे कहा—॥ १०ई॥ अश्वमेधे महायशे पृथिवी दक्षिणा स्मृता ॥ ११॥ अर्जुनेन जिता चेयमृत्विग्भ्यः प्रापिता मया। वनं प्रवेष्ये विपाप्रया यिभजध्वं महीमिमाम् ॥ १२॥ चतुर्धा पृथिवीं कृत्वा चातुर्होत्रप्रमाणतः। नाहमादातुमिच्छामि ब्रह्मस्वं द्विजसत्तमाः॥ १३॥ इदं नित्यं मनो विपा भ्रातृणां चेव मे सदा। १४॥ १४००० । अश्वमेष्ठ नामक महायश्में पृथ्वीकी दक्षिणा

े 'विप्रवरो ! अश्वमेष नामक महायज्ञमें पृथ्वीकी दक्षिणा देनेका विघान है; अतः अर्जुनके द्वारा जीती हुई यह सारी पृथ्वी मैंने ऋत्विजोंको दे दी है । अब मैं वनमें चला जाऊँगा । आपलोग चातुईोंत्र यक्तके प्रमाणानुसार पृथ्वीके ब्राह्मणींका घन लेना नहीं चाहता। ब्राह्मणों ! भी चदा ऐसा ही विचार रहता है'॥ ११— इत्युक्तवित तिस्मस्तु भ्रातरो द्रौपदी च प्रवमेतिदिति शाहुस्तदभू छोमहर्प

उनके ऐसा कहनेपर मीमसेन आदि भाइन् ने एक स्वरसे कहा—'हाँ, महाराजका कहना महान् त्यागकी बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हं ततोऽन्तिरिसे वागासीत् साधु साध्विति भ तथैव द्विजसंघानां शंसतां विवभी स

मारत ! उस समय आकाश शाणी हुई-प् बहुत अच्छा निश्चय किया । तुम्हें घन्यवाद ! पाण्डवोंके सत्साहसकी प्रशंसा करते हुए ब्राह्म शब्द वहाँ स्पष्ट सुनायी दे रहा या ॥ १५% । द्वैपायनस्तथा रुष्णः पुनरेव गुधिष्ठि प्रोवाच मध्ये विप्राणामिदं सम्पूजयन म

तत्र मुनिवर द्वैपायनकृष्णने पुनः ब्रा युधिष्ठिरकी प्रशंका करते हुए कहा-॥ १६ है। दत्तैषा भवता मद्यं तां ते प्रतिदद्यास्या हिरण्यं दीयतामेश्यो ब्राह्मणेश्यो धरास्त्

'राजन् ! तुमने तो यह पृथ्वी मुझे दे ही अपनी ओरले इसे वापस करता हूँ । तुम ः सुवर्ण दे दो और पृथ्वी तुम्हारे ही अधिकारमें ततोऽत्रवीद् वासुदेवो धर्मराजं युधिष्टि यथाऽऽह भगवान् व्यासस्तथा त्वं कर्तुमा

तव मगवान् श्रीकृष्णने घर्मराज युष् धर्मराज । मगवान् व्यास जैसा कहते हैं। करना चाहिये ।। १८६ ॥ इन्युक्तः स कुरुश्रेष्ठः प्रीतात्मा भ्रातृभिः।

इन्युक्तः स कुरुश्रेष्ठः प्रीतात्मा भातृभिः । कोटिकोटिकृतां प्रादाद् दक्षिणां त्रिगुणां त्र

यह सुनकर कुक्श्रेष्ठ युधिष्ठिर माइयोंसिह हुए और प्रत्येक ब्राह्मणको उन्होंने यज्ञके करोड़की तिगुनी दक्षिणा दी ॥ १९६ ॥ न करिष्यति तह्योके कश्चिदन्यो नराहि यत् कृतं कुक्राजेन मरुत्तस्यानुकु

महाराज मरुचके मार्गका अनुसरण व युधिष्ठिरने उस समय जैसा महान् त्याग किया संसारमें दूसरा कोई राजा नहीं कर सकेगा ॥ प्रतिगृह्य तु तद् रत्नं कृष्णद्वैपायनो सु प्रमृत्विगम्यः प्रद्दौ विद्वांश्चतुर्धा व्यभजंश

विद्वान् महर्षि व्यासने वह सुवर्णराशि लेव दी और उन्होंने चार माग करके उसे आपसन् धरण्या निष्क्रयं दस्वा तिद्धरण्यं युधि रत प्रस्य प्रतिहे मूचिते स्पर्मे यह सुवर्ण देकर राजा प्रतित प्राप्ते भारतीयदेत बहुत प्रस्त हुए। उनके सारे पर पुत्र हो। और उन्होंने सर्गपर अधिकार प्राप्त कर लिया॥ प्रमृत्यिलनामपर्यन्तं सुवर्णनिचयं तथा॥ २३॥ रपभजन्त जिलातिस्या वधीत्साहं यथासुखम्।

उस अगल स्वर्णस्थिको पाक्र मृत्विजीने बहे उत्साह और आनः के साम उसे आस्मोको गाँउ दिया ॥ २३ई ॥ यसपाटे च यन् किचितिरण्यं स्विभूषणम् ॥ २४ ॥ सारणानि च स्वांश्च घटान् पात्रीस्त्थेष्टकाः । युभिष्टिसक्यनुसाताः सर्वे तद्व्यभजन् हिजाः॥ २५ ॥

मश्याद्यामें भी जो दृष्ठ मुवर्ण या सोनेके आभूषण, तौरक, यून, पर्य, वर्तन और हैंटें थीं, उन सबको भी युभिशिकी आश हेकर बाह्यणीने आपसमें बाँट लिया॥ धनन्तरं द्विजातिस्यः क्षत्रिया जहिरे चसु। तथा विद्शुद्दसंघाश्च तथान्ये म्लेच्छजातयः॥ २६॥

हाहाणोंके लेनेके याद जो धन वहाँ पड़ा रह गया। उसे धाविया धैरया धूट तथा म्लेच्छ जातिके लोग उठा से गये॥ २६॥

ततस्ते ब्राह्मणाः सर्वे मुदिता जन्मुरालयान् । तर्पिता यसुना तेन धर्मराजेन धीमता ॥ २७ ॥

तदनन्तर सब ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक अपने घरोंको गये।

मुद्रिमान् धर्मराज युधिष्टिरने उन सबको उस धनके द्वारा
पूर्णतः तृत कर दिया था॥ २७॥

स्तर्मशं भगवान् व्यासः कुन्त्ये साक्षाद्धिमानतः। प्रदृष्ट्री तस्य महतो हिरण्यस्य महाद्युतिः॥ २८॥

उस महान् सुवर्णराशिमेंसे महातेजस्वी भगवान् व्यासने जो अपना भाग प्राप्त किया याः उसे उन्होंने बड़े आदरके साथ कुन्तीको भेंट कर दिया ॥ २८ ॥

श्वशुरात् पीतिद्धयं तं प्राप्य सा प्रीतमानसा । चकार पुण्यकं तेन समहत् संघशः पृथा ॥ २९॥

भग्नरकी ओरने प्रेमपूर्वक मिले हुए उस धनको पाकर कुन्होदेनी मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुई और उसके द्वारा उन्होंने पऐ-पदे सामृदिक पुण्य-कार्य किये॥ २९॥ गावा न्ययभूष्यं राजा विपापमा भ्रातृभिः सह। सभाज्यमानः शुशुभे महेन्द्रस्त्रिद्देशेरिव॥ ३०॥

यश्रक्ते अन्तर्भे अवस्थायनान करके पावरहित हुए राजा पुषितिर अपने भार्त्रोमे सम्मानित हो इस प्रकार शोमा पाने स्रोत्तरीये देववाश्रीमे पृत्तित देवराज इन्द्र सुशोभित होते हैं॥ पाण्डवाध्य महीपालैः समेतेरभिसंबृताः।

पार्व्याध्य महापाटः समतराभसवृताः। अशाभन्त महाराज प्रहास्तारागणेरिव ॥ ३१ ॥ महाराज ! यहाँ आने हुए वश्व भूपालैंवे विरे हुए राज्याचेट देवी शोना वा रहे के मानो तारींवे विरे हुए

🗯 सहीतिल ही । ११ ।

राजभ्योऽपिततः प्रादाद् रत्नानि विविधानि च। गजानश्वानलंकारान् स्त्रियो वासांसि काञ्चनम्॥ ३२॥

तदनन्तर पाण्डवोंने यश्में आये हुए राजाओंको भी तरइ-तरहके रतः हाथीः घोदेः आभूपणः स्त्रियाँ वस्त्र और सुवर्ण भेंट किये ॥ ३२॥

तद् धनौयमपर्यन्तं पार्थः पार्थिवमण्डले । विस्तृज्ञञ्जुभे राजन् यथा वैश्रवणस्तथा ॥ ३३ ॥

राजन् ! उस अनन्त धनराशिको भूपालमण्डलमें वाँरते हुए कुन्तीकुमार युधिष्ठिर कुन्नेरके समान शोभा पाते थे ॥३३॥ आनीय च तथा चीरं राजानं वभुवाहनम् । प्रदाय विपुछं वित्तं गृहान् प्रास्थापयत् तदा ॥ ३४॥

तत्मश्चात् वीर राजा वश्रुवाहनको अपने पास बुलाकर राजाने उसे वहुत-सा धन देकर विदा किया ॥ ३४ ॥ दुःशालायाश्च तं पौत्रं वालकं भरतर्पभ । स्वराज्येऽथपितुर्धीमान् स्वसुःश्रीत्यान्यवेशयत्॥३५॥

मरतश्रेष्ठ ! अपनी बहिन दुःशलाकी प्रसन्नताके किये बुद्धिमान् युधिष्टिरने उसके वालक पौत्रको पिताके राज्यकर अभिषिक्त कर दिया ॥ ३५॥

नृपतींरचैय तान् सर्वान् सुविभक्तान् सुपूजितान्। प्रस्थापयामास वशी कुरुराजो युधिष्ठिरः॥३६॥

जितेन्द्रिय कुरुराज युधिष्ठिरने सब राजाओंको अच्छी तरह घन दिया और उनका निशेष सत्कार करके उन्हें विदा कर दिया ॥ ३६॥

गोविन्दं च महात्मानं वलदेवं महावलम् । तथान्यान् वृष्णिवीरांश्च प्रद्युम्नाद्यान् सहस्रशः॥ ३७॥ पूजयित्वा महाराज यथाविधि महाद्युतिः ।

भाति सहितो राजा प्रास्थापयद्दिसः ॥ ३८॥ महाराज ! इसके वाद महातमा भगवान् श्रीकृष्ण, महावली वलदेव तथा प्रसुप्त आदि अन्यान्य सहस्रों वृष्णिवीरोंकी विधिवत् पूजा करके माइयोंसहित शत्रुदमन महातेजस्वी राजा युधिष्ठिरने उन सबको विदा किया ॥ ३७-३८॥

पवं वभूव यक्षः स धर्मराजस्य धीमतः। वहत्रधनरतीयः सुरामेरेयसागरः॥३९॥ सर्पिःपद्गा हदा यत्र वभूबुश्चान्नपर्वताः। रसालाकर्दमा नद्यो वभूबुर्भरतर्पभ॥४०॥

इस प्रकार बुद्धिमान् धर्मराज युधिष्ठिरका वह यश पूर्ण हुआ । उसमें अन्न, घन और रक्तोंके ढेर लगे हुए थे । देवताओंके मनमें अतिशय कामना उत्पन्न करनेवाली वस्तुओं-का सागर लहराता था । कितने ही ऐसे तालाव थे, जिनमें धीकी कीचड़ जमी हुई थी और अन्नके तो पहाड़ ही खड़े थे । मरतभूपण ! रससे मरी कीचड़रहित नदियाँ बहती भी ॥ १९-४०॥

भदयसाण्डवरागाणां क्रिवतां भुस्यतां तथा।

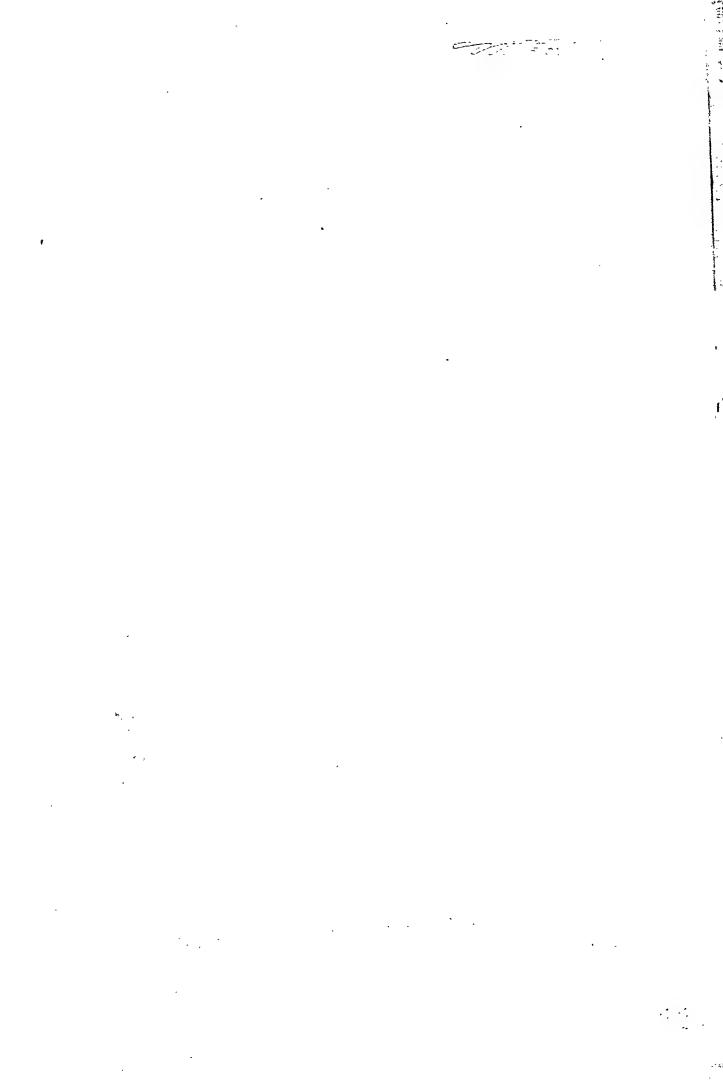

# महाभारत 🤝



महाराज युधिष्टिरके अश्वमेधयज्ञमं एक नेवलेका आगमन

पशूनां बध्यतां चैव नान्तं दहशिरे जनाः॥ ४१॥

(पीपल और सोंठ मिलाकर जो मूँगका जूस तैयार किया जाता है, उसे खाण्डव कहते हैं। उसीमें शकर मिला हुआ हो तो वह <u>स्वाण्डवराग' कहा</u> जाता है।) भक्ष्य-भोज्य पदार्थ और खाण्डवराग कितनी मात्रामें वनाये और खाये जाते हैं तया कितने पद्म वहाँ बाँधे हुए थे, इसकी कोई सीमा वहाँके लोगोंको नहीं दिखायी देती थी ॥ ४१ ॥ मत्तप्रमत्तमुद्तितं सुप्रीतयुवतीजनम् । मृदङ्गराङ्घनादेश्च मनोरममभूत् तदा ॥ ४२ ॥

उस यज्ञके मीतर आये हुए सब लोग मत्त-प्रमत्त और आनन्द-विमोर हो रहे थे। युवतियाँ बड़ी प्रसन्नताके **ग**य वहाँ विचरण करती थीं । मृदङ्कों और शङ्कोंकी ध्वनियीं-से उस यज्ञशालाकी मनोरमता और भी बढ़ गयी थी ॥४२॥ दीयतां भुज्यतां चेष्टं दिवारात्रमवारितम्।

महोत्सवसंकाशं हृप्रपुप्रजनाकुलम् ॥ ४३ ॥ कथयन्ति सा पुरुषा नानादेशनिवासिनः।

'जिसकी जैसी इच्छा हो, उसको वही वस्तु दी जाय। सवको इच्छानुसार भोजन कराया जाय'--यह घोषणा दिन-रात जारी रहती थी-कभी वंद नहीं होती थी । हृष्ट-पुष्ट मनुष्योंसे भरे हुए उस यज्ञ-महोत्सवकी चर्चा नाना देशोंके निवासी मनुष्य बहुत दिनोंतक करते रहे ॥ ४३ ई ॥ वर्षित्वा धनधाराभिः कामै रत्नै रसैस्तथा। विपाप्मा भरतश्रेष्ठः कृतार्थः प्राविदात् पुरम् ॥ ४४ ॥

मरतश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरने उस यज्ञमें धनकी मूसला-घार वर्षा की । सब प्रकारकी कामनाओं, रहों और रसोंकी मी वर्षा की । इस प्रकार पापरहित और कृतार्य होकर उन्होंने अपने नगरमें प्रवेश किया ॥ ४४ ॥

इति श्रीमहाभारते आइवमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अश्वमेधसमाष्ठौ एकोननवतितमोऽध्यायः॥ ८९॥ इस प्रकार श्रोमहाभारत आश्रमेधिकपर्वके अन्तर्गंत अनुगीतापर्व<sup>में</sup> अध्वमेवकी समाद्विविषयक नवासीवाँ अश्वाय पूरा हुआ ।८९।

# नवतितमोऽध्यायः

युधिष्ठिरके यज्ञमें एक नेवलेका उञ्छवृत्तिधारी ब्राह्मणके द्वारा किये गये सेरभर सत्तृदानकी महिमा उस अश्वमेधयज्ञसे भी बद्कर बतलाना

जनमेजय उवाच

पितामहस्य मे यहे धर्मराजस्य धीमतः। यदाश्चर्यमभूत् किंचित् तद् भवान् वक्तुमहित॥ १ ॥

जनमेजयने पूछा-ब्रह्मत् ! मेरे प्रपितामह बुद्धिमान् धर्मराज युधिष्ठिरके यज्ञमें यदि कोई आश्चर्यजनक घटना हुई हो तो आप उसे बतानेकी कुपा करें ॥ १ ॥

वैशम्पायन जवाच

राजशार्द्रल महदाश्चर्यमुत्तमम्। श्रुयतां अश्वमेधे महायहे निवृत्ते यद्भृत् प्रभो॥ २॥

वैशम्पायनजीने कहा-- तपश्रेष्ठ ! प्रमो ! युधिष्ठिरका वह महान् अश्वमेघ यज्ञ जब पूरा हुआ, उसी समय एक बड़ी उत्तम किंतु महान् आश्चर्यमें डालनेवाली घटना घटित हुई, उसे बतलाता हूँ; सुनो ॥ २ ॥ तर्पितेषु द्विजाग्येषु शातिसम्वन्धिबन्धुषु। दीनान्धकृपणे वापि तदा भरतसत्तम ॥ ३ ॥ घुष्यमाणे महादाने दिश्च सर्वासु भारत। धर्मराजस्य मूर्धनि॥ ४॥ पुष्पवर्षेषु

नादममुञ्चद् वसुधाधिप ॥ ५ ॥ भरतश्रेष्ठ ! मारत ! उस यशमें श्रेष्ठ ब्राह्मणीं जातिवालीं। त्रश्वन्त्रियों, बन्धु-बान्ववीं, अन्धीं तथा दीन-दरिद्रींके तृप्त

नीलाक्षस्तत्र नकुलो रुक्मपाइवस्तदानघ।

बज्राशनिसमं

हो जानेपर जब युधिष्ठिरके महान् दानका चारों ओर- शोर हो गया और धर्मराजके मस्तकपर फूलोंकी वर्षा होने लगी। <u>ुड्सी समय वहाँ एक नेवला आया । अन्ष ! उसकी आँखें</u> नीढ़ी थीं और उसके शरीरके एक ओरका माग सोनेका था। पृथ्वीनाथ ! उसने आते ही एक बार वज्रके समान मयंकर गर्जना की ॥ ३-५ ॥

सक्रदुत्सुज्य तन्नादं त्रास्यानो सृगद्विजान्। मानुषं वचनं प्राह धृष्टो विलशयो महान्॥ ६॥

बिलनिवासी उस भृष्ट एवं महान् नेवलेने एक वार वैसी गर्जना करके समस्त मृगों और पक्षियोंको भयभीत कर दिया और फिर मनुष्यकी भाषामें कहा-॥ ६ ॥

सक्तुप्रस्थेन वो नायं यहस्तुल्यो नराधिपाः। ंकुरुक्षेत्रनिवासिनः ॥ ७ ॥ उञ्छवृत्तेर्वदान्यस्य राजाओ ! तुम्हारा यह यज्ञ कुरुक्षेत्रनिवासी एक उञ्छ-वृत्तिधारी उदार ब्राह्मणके सेरमर सत्त दान करनेके 'बरावर भी नहीं हुआ है? ॥ ७ ॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा नकुलस्य विशाम्पते। विसायं परमं जग्मुः सर्वे ते ब्राह्मणर्पभाः॥ ८॥

प्रजानाथ ! नेवलेकी वह यात सुनकर समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणींको बद्दा आश्चर्य हुआ ॥ ८॥ ततः समेत्य नकुलं पर्यपृच्छन्त ते द्विजाः। कुतस्त्वं समनुपातो यहं साधुसमाममम्॥ ९/॥

१५ दे गर सरकार उस नेवरिके पास जाकर उसे चारी कोच्ये विकार पूराने लग्ने—धन्तुन ! इस यहाँ तो साधु



पुर्वोक्त ही समागम हुआ है, तुम कहाँसे आ गये ! ॥ ९॥ कि वर्ल परमं तुभ्यं कि श्रुतं कि परायणम् । कथं भवन्तं विचाम यो नो यहं विगईसे ॥ १०॥

'तुममें फीन-सा यह और कितना शास्त्रशान है ? तुम किसके सहारे रहते हो ? हमें किस तरह तुम्हारा परिचय प्राप्त होगा ? तुम कीन हो। जो हमारे इस यशकी निन्दा करते हो ? ॥ १०॥

भविलुप्यागमं कृत्स्नं विविधैर्यक्षियैः कृतम्। यथागमं यघान्यायं कर्तव्यं च तथा कृतम्॥ ११॥

'इमने नाना प्रकारकी यशक्षमधी एकत्रित करके शास्त्रीय विभिन्नी अयहेलना न करते हुए इस यशको पूर्ण किया है। इसमें शास्त्रगंगत और न्याययुक्त प्रत्येक कर्तव्यकर्मका पर्योगित पालन किया गया है॥ ११॥

प्जाहाः प्जिताधात्र विधिवच्छाखदर्शनात्।

मन्त्राष्ट्रतिष्टुतश्चान्निर्द्श्तं देयममत्सरम् ॥ १२ ॥

4१७५ यासीय दृष्टिने पूननीय पुरुपीकी विधिवत् पूजा

र्श गांकाप दाष्ट्र पूजाय पुरुषका विधवत् पूजा भी गमी है। अग्निमें मन्त्र पदकर आहुति दी गयी है और देनेपोग्य यन्तुओं हा ईप्यारित होकर दान किया गना है॥ १२॥

तुषा हिजातयक्षात्र दानैवंद्विधैरिष्। धत्रिपाध सुयुद्धेन धादेंद्यापि पिनामद्दाः॥१३॥ पालनेन विशस्तुष्टाः कामैन्तुष्टा वरित्रयः। अपूर्णाशैन्तपा सुद्दा दानशेषः पृथाजनाः॥१४॥ शातिसम्बन्धिनस्तुष्टाः शौचेन च नृपस्य नः। देवा हविभिः पुण्येश्च रक्षणैः शरणागताः॥ १५॥

्यहाँ नाना प्रकारके दानीं से ब्रामणीको, उत्तम युद्ध द्वारा क्षित्रयोंको, श्राद्ध के द्वारा पितामहोंको, रक्षाके द्वारा विद्यांको, रक्षाके द्वारा विद्यांको, रक्षाके द्वारा वेद्यांको, रामणूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करके उत्तम स्त्रियोंको, द्वासे शुद्धोंको, दानसे वन्ती हुई वस्तुएँ देकर अन्य मनुःयोंको तथा राजाके शुद्ध वर्तावसे शांति एवं सम्यन्धियोंको संतुष्ट किया गया है। इसी प्रकार पित्रत्र हिष्यके द्वारा देवताओंको और रक्षाका भार लेकर शरणागतोंको प्रसन्न किया गया है। १३ —१५॥

यदत्र तथ्यं तद् बृहि सत्यं सत्यं द्विजातिषु । यथाश्चतं यथादृष्टं पृष्टो ब्राह्मणकास्यया ॥ १६ ॥ श्रद्धेयवाक्यः प्राह्मस्त्यं दिव्यं रूपं विभिषं च । समागतश्च विप्रस्त्वं तद् भवान् वक्तुमहीति ॥ १७ ॥

ग्यह सब होनेपर भी तुमने नया देखा या सुना है, जिससे इस यज्ञपर आक्षेप करते हो ? इन ब्राह्मणोंके निकट इनके इच्छानुसार पूछे जानेपर तुम सच-सच बताओ; न्यों- कि तुम्हारी वार्ते विश्वासके योग्य जान पड़ती हैं । तुम स्वयं भी बुद्धिमान् दिखायी देते और दिव्यरूप धारण किये हुए हो । इस समय तुम्हारा ब्राह्मणोंके साथ समागम हुआ है, इसिलिये तुम्हें इमारे प्रदनका उत्तर अवस्य देना चाहिये। ॥ १६-१७ ॥

इति पृष्टो द्विजैस्तैः स प्रहसन् नकुलोऽववीत्। नैपा मृपामया वाणी प्रोक्ता द्र्पेण वा द्विजाः॥ १८॥

उन ब्राह्मणींके इस प्रकार पूछनेपर नेवलेने इसकर कहा— विप्रवृत्त् ! मैंने आपलोगींसे मिथ्या अथवा घमंडमें आकर कोई बात नहीं कही है ॥ १८ ॥ यन्मयोक्तिमदं वाक्यं युप्माभिश्चाप्युपश्चतम्। सक्तुप्रस्थेन वो नायं यक्षस्तुल्यो द्विजर्पभाः ॥ १९ ॥

भैंने जो कहा है कि बिजवरी ! आपलोगींका यह यह उच्छातिवाले ब्राह्मणके द्वारा किये हुए छेरमर छत्त्वानके वरावर भी नहीं है' इसे आपने ठीक ठीक सुना है ॥ १९॥ इत्यवद्यं मयेतद् वो वक्तव्यं द्विजसत्तमाः। अपूर्णताव्यग्रमनसः शंसतो मे यथातथम्॥ २०॥

'श्रेष्ठ ब्राह्मणो । इसका कारण अवस्य आपलोगोंको बताने योग्य है । अब मैं ययार्थरूपसे जो कुछ कहता हूँ, उसे आप लोग ज्ञान्तिचित्त होकर सुनें ॥ २०॥

अनुभृतं च दृष्टं च यन्मयाद्भुतमुत्तमम्। उञ्छवृत्तेर्वदान्यस्य कुरुक्षेत्रनिवासिनः॥ २१॥

'कुरक्षेत्रनिवासी उञ्छत्तिधारी दानी ब्राह्मणके सम्बन्ध में मेंने जो कुछ देखा और अनुमव किया है, वह वहा ही उत्तम एवं अद्भुत है ॥ २१ ॥ स्वर्ग येन द्विजाः प्राप्तः सभार्यः ससुतस्तुपः। E. 49.

ंगे हा

でがか

1

的語

で

\$ . 2 mil

का कराव

: व्हाती)

- सहिन्

!एक्तं

555 E

क्ता है। इस्केरिक

1500 克斯

ंग स्सा

स्त अन्।

यथा चार्च शरीरस्य ममेदं काञ्चनीकृतम्॥ २२॥

भावणो ! उस दानके प्रभावसे पत्नी, पुत्र और पुत्र-वधूसहित उन दिजश्रेष्ठने जिस प्रकार स्वर्गलोकपर अधिकार' पा लिया और वहाँ जिस तरह उन्होंने मेरा यह आधा शरीर सुवर्णमय कर दिया, वह प्रसंग वता रहा हूँ? ॥ २२ ॥ नकुल उवाच कर

हन्त वो वर्तयिष्यामि दानस्य फलमुत्तमम् । न्यायलम्धस्य स्क्षमस्य विपदत्तस्य यद् द्विजाः॥ २३॥

नकुल वोला—ब्राह्मणी !कुम्क्षेत्रनिवाधी दिजके दारा दिये गये न्यायोपार्जित थोड़े-से अन्नके दानका जो उत्तम फल देखनेमें आया है, उसे में आपलोगोंको वतलाता हूँ ॥ २३॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेर्वहुभिर्वृते । उञ्छत्वृत्तिर्द्धिजः कश्चित् कापोतिरभवत् तदा ॥ २४॥

कुछ दिनों पहलेकी नात है, घमंक्षेत्र कुरुक्षेत्रमें, जहाँ बहुत-से घमंत्र महात्मा रहा करते हैं, कोई ब्राह्मण रहते थे। वे उञ्छाहित अपना जीवन-निर्वाह करते थे। कबूतरके समान अन्नका दाना चुनकर लाते और उसीसे कुटुम्बका पालन करते थे॥ २४॥

सभार्यः सह पुत्रेण सस्तुषस्तपिस स्थितः। बभूव गुक्कवृत्तः स धर्मात्मा नियतेन्द्रियः॥ २५॥

वे अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधूके साथ रहकर तपस्या-में संलग्न ये। ब्राह्मणदेवता <u>शुद्ध आचार-विचार</u>से रहनेवाले धर्मात्मा-और जितेन्द्रिय ये॥ २५॥ षष्ठे काले सदा विश्रो भुङ्के तैः सह सुवतः। षष्ठे काले कदाचित त तस्याहारो न विद्यते॥ २६॥

पण्डे काले कदाचित् तु तस्याहारो न विद्यते ॥ २६ ॥
भुङ्केऽन्यस्मिन् कदाचित् स पण्डे काले द्विजोत्तमः।
े वे उत्तम व्रतधारी द्विज सदा छठे कालमें अर्थात् तीन-

तीन दिनपर ही स्त्री-पुत्र आदिके साथ मोजन किया करते थे। यदि किसी दिन उस समय मोजन न मिला तो दूसरा छठा काल आनेपर ही वे द्विजश्रेष्ठ अन्न ग्रहण करते थे॥ २६ है॥

कदाचिद् धर्मिणस्तस्य दुर्भिक्षे सति दारुणे ॥ २७ ॥ नाविद्यत तदा विप्राः संचयस्तन्निवोधत । श्लीणौषधिसमावेशे द्रव्यहीनोऽभवत् तदा ॥ २८ ॥

ब्राह्मणो ! सुनो । एक समय वहाँ यड़ा भयंकर अकाल पड़ा । उन दिनों उन घर्मात्मा ब्राह्मणके पास अन्नका संग्रह तो या नहीं, खेतोंका अन्न भी सूख गया या । अतः वे सर्वया निर्धन हो गये ये ॥ २७-२८॥

काले कालेऽस्य सम्प्राप्ते नैव विद्येत भोजनम्।
श्रुधापरिगताः सर्वे प्रातिष्ठन्त तदा तु ते ॥ २९ ॥
व्यक्तं तदा राकपक्षे मध्यं तपति भास्करे।

दिन च्येष्ठके ग्रुक्लपक्षमें दोपहरीके सर होग उच्छ लानेके लिये चले ॥ २९१ उच्चार्तश्च क्षुधार्तश्च विप्रस्तपिक् उच्छमप्राप्तवानेव ब्राह्मणः श्रुक् स तथैव श्लुधाविष्टः सार्घे प्र क्षपयामास तं कालं क्रच्छ्रप्राणो

तपस्यामं छगे हुए वे ब्राह्मणदेवत से कष्ट पा रहे थे । भूख और परिश्रमस् उञ्छ न पा सके । उन्हें अन्नका एक अतः परिवारके सभी छोगोंके साय उ रहकर ही उन्होंने वह समय काटा। वे से अपने प्राणोंकी रक्षा करते थे ॥ ३० अथ षण्ठे गते काळे यवप्रस्थ यवप्रस्थं तु तं सक्त्नकुर्वन्त कृतजप्याहिकास्ते तु हुत्वा चायि कुडवं कुडवं सर्वे व्यभजन्त

तदन्तर एक दिन पुनः छठा व सेरमर जीका उपार्जन किया । उन जीका एचू तैयार किया और जप तथ करके अग्निमें विधिपूर्वक आहुति देनेव एक-एक कुडन अर्थात् एक-एक पान लिये उद्यत हुए ॥ ३२-३३६ ॥

अथागच्छद् द्विजः कश्चिद्तिथिर्भे ते तं दृष्ट्वातिथि प्राप्तं प्रहृप्टमन् तेऽभिवाद्य सुखप्रदनं पृष्ट्वा तम

वे भोजनके लिये अभी बैठे
अतिथि उनके यहाँ आ पहुँचा। उस
वे मन-ही मन बहुत प्रसन हुए। उस
उन्होंने उससे कुशल-मङ्गल पूछा॥ व विशुद्धमनसो दान्ताः श्रद्धादम-अनस्यवो विकोधाः साधवो व त्यक्तमानमदकोधा धर्मका हि सब्रह्मचर्यं गोत्रं ते तस्य ख्यात्वा कुटीं प्रवेशयामासुः श्रुधार्तमा

ब्राह्मण-परिवारके सब होग वि अद्धाल, मनको वश्चमें रखनेवाले, दो हीन, सजन, ईर्ष्यारहित और धर्मश्च अमिमान, मद और कोषको सर्वथा त् से कष्ट पाते हुए उस अतिथि ब्राह्मणव गोत्रका परस्पर परिचय देते हुए वे कुट इदमर्घ्यं च पाद्यं च युसी चेर

हे जो। स्वीहाए स्वोबंधे

स्ति। सम्बन्धः केन्द्रः समार्थः

13:44 | N

्रहातेत्रपा इ.संत हत्

eren III

हिन्द्रस्तरम्। द्रयात्रम्। १०|

1964 8 TE 19

. व्हाई वेह

130 HAI

ारसार् गर्ते उन्तर्भव ग्रहे ब्राइयने कहा— भगवन्! भगवः! भागहे विवे ने अत्यो पाग्र और आसन् मीज्द्र हैं वया नाउपूर्वेद उन्निति किये हुए ने परम प्रवित्र सत्त् भारती ने ग्रम प्रदार है। दिलक्षेत्र | मैंने प्रसन्ततापूर्वेक क्षारती भागों। अस्त किया है। आप स्वीकार क्षारता १८०३ ॥

इत्युक्तः प्रतिगृह्याय सक्त्यूनां कुडवं द्विजः । भक्ष्यामास राजेन्द्र न च तुष्टि जगाम सः ॥ ४० ॥

गोत्य ! बाद्यगके ऐसा कहनेपर अतिथिने एक पान । सन् १९४८ सा दिया। परंतु उतनेसे वह तृप्त नहीं हुआ ।४०। । स उञ्चल्तिस्तं प्रेक्य श्रुधापरिगतं द्विजम् । शाहारं चिन्तयामास कथं तृष्टो भवेदिति ॥ ४१॥

उन उच्छात्तिवाले दिजने देखा कि ब्राह्मण अतिथि तो अब भी भूगे ही रह गये हैं। तब वे उसके लिये आहारका निन्तन गरने लगे कि यह ब्राह्मण कैसे संतुष्ट हो १॥ ४१॥ तस्य भायां ब्रयीद् वाक्यं मन्द्रागो दीयतामिति। गरुहत्येप यथाकामं परितृष्टो द्विजोत्तमः॥ ४२॥

तय ब्राह्मणकी परनीने कहा—'नाथ! यह मेरा माग इन्हें े दे दीजिये। जिससे ये ब्राह्मणदेवता इच्छानुसार तृप्तिलाम करके हे यहाँसे पर्घारें भा ४२॥

्रति द्युवन्तीं तां सार्घ्यों भार्यों स द्विजसत्तमः। क्षुधापरिगतां द्यात्वा तान् सक्तुन् नाभ्यनन्दत ॥४३॥।

अपनी पतित्रता पत्नीकी यह बात सुनकर उन दिजश्रेष्ट-ने उसे भूगी जानकर उसके दिये हुए सत्त्को लेनेकी इच्छा नहीं की ॥ ४३ ॥

आत्मानुमानतो विद्वान् स तु विप्रपंभस्तद्ग । जानन् वृद्धां श्रुघातां च श्रान्तां ग्लानां तपस्विनीम्।४४। त्वगस्थिभृतां चेपन्तीं ततो भार्यामुवाच ह ।

उन विद्वान् ब्राह्मणिशरोमणिने अपने ही अनुमानसे पर जान लिया कि यह मेरी दृदा स्त्री ख्वं मी क्षुधासे कष्ट पा रही है। यकी है और अत्यन्त दुर्वल हो गयी है। इस स्वर्थिनीके शरीरमें चमदेसे दकी हुई हिंदुर्वोका दाँचामात्र रह गया है और यह काँव रही है। उसकी अवस्थापर दृष्टिपात करके उन्होंने पत्नीसे कहा—॥ ४४६॥ व्यक्ति हिंदुर्वोका स्वर्थित होन्यान्यान्त्रं सम्माणं केंद्र होंग्रेस ॥ १४०॥

स्रवि कीटपतज्ञानां मृगाणां चैव शोभने ॥ ४५॥ स्त्रियो रत्याद्य पोष्याद्य न त्वेवं वक्तुमईसि।

भ्योनने ! अपनी स्त्रीकी रक्षा और पाटन-योषण करना कोट-वर्तन और पद्मश्रीका भी कर्तव्य है। अतः तुम्हें ऐसी बाउ नहीं करनी चाहिये॥ ४५३॥

संतुकायो नरः पत्या पुष्टो रक्षित एव च ॥ ४६॥

े पुरपदीतर मी सीते द्वारा अपना पालन-योषण भीग रीधार करता है। तह महाप दयका पाल है ॥ पृद्द ॥ मारोद्यक्षामी दीतात् साच लोकान न चाप्नुयात्। धर्मकामार्थकार्याणि ग्रुश्ल्पा कुलसंतितः॥ ४७॥ दारेप्चधीनो धर्मश्च पितृणामातमनस्तथा।

'वह उज्ज्वल कीर्तिसे अष्ट हो जाता है और उसे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति नहीं होती । धर्म, काम और अर्थसम्बन्धी कार्य, सेवा-ग्रुश्र्या तथा वंशपरम्पराकी रक्षा—ये सब स्नीके ही अधीन हैं । पितरोंका तथा अपना धर्म मी पत्नीके ही आश्रित है ॥ ४७ ई ॥

न वेत्ति कर्मतो भार्यारक्षणे योऽक्षमः पुमान्॥ ४८॥ अयशो महदाप्नोति नरकांश्चेव गच्छति।

'जो पुरुष स्त्रीकी रक्षा करना अपना कर्तव्य नहीं मानता अथवा जो स्त्रीकी रक्षा करनेमें असमर्थ है, वह संसारमें महान् अपयशका भागी होता है और परलोकमें जानेपर उसे नरकींमें गिरना पड़ता है'॥ ४८ है॥

रत्युका साततः प्राह धर्मार्थों नौ समौद्विज ॥ ४९ ॥ सक्तुप्रस्थचतुर्भागं गृहाणेमं प्रसीद मे ।

पतिके ऐसा कहनेपर बाह्मणी बोली—'ब्रह्मन् ! हम दोनोंके घर्म और अर्थ समान हैं, अतः आप मुझपर प्रसन्न हों और मेरे हिस्सेका यह पावभर सत्तू ले लें (और लेकर इसे अिंधिको दे दें) ॥ ४९३॥

सत्यं रतिश्च धर्मश्च सर्गश्च गुणनिर्जितः॥ ५०॥ स्त्रीणां पतिसमाधीनं कांक्षितं च द्विजर्पभ।

ं दिजशेष्ठ ! स्त्रियोंका सत्यः धर्मः रतिः अपने गुणींसे मिला हुआ स्वर्ग तथा उनकी सारी अभिलाषा पतिके ही अधीन है ॥ ५०६ ॥

ऋतुर्मातुः पितुर्वीजं दैवतं परमं पतिः॥५१॥ भर्तुः प्रसादात्रारीणां रतिपुत्रफलं तथा।

ं भाताका रज और पिताका वीर्य-इन दोनोंके मिलनेसे ही वंशपरम्परा चलती है। स्तीके लिये पित ही सबसे बड़ा देवता है। नारियोंको जो रित और पुत्ररूप फलकी प्राप्ति होती है, वह पितका ही प्रसाद है॥ ५१ ई॥

पालनाद्धि पतिस्त्वं मे भर्तासि भरणाच मे॥ ५२॥ पुत्रप्रदानाद् वरदस्तसात् सक्तुन प्रयच्छमे।

ं आप पालन करनेके कारण मेरे पति, भरण-पोपण करनेसे मर्ता और पुत्र प्रदान करनेके कारण वरदाता है, इसलिये मेरे हिस्सेका सत्त् अतिथिदेवताको अर्पण कीजिये॥ ५२५॥

जरापरिगतो वृद्धः क्षुधार्तो दुर्वलो भृशम् ॥ ५३ ॥ उपवासपरिथान्तो यदा त्वमपि कर्शितः।

'आप भी तो जराजीर्ण, बृद्ध, क्षुचातुर, अत्यन्त दुर्बल, उपवाससे यके हुए और क्षीणकाय हो रहे हैं। (फिर आप जिस तरह भ्राक्षका कष्ट सहन करते हैं, उसी प्रकार में भी सह हुँगी )'॥ ५३ है॥

इत्युक्तः स तयां सक्तृन् प्रगृहोदं वचोऽत्रवीत्॥५४॥ हिज सक्तृनिमान् भृयः प्रतिगृहीप्व सत्तम्। पत्नीके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणने सत्तू लेकर अतिथिसे कहा—'साधुपुच्चोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण! आप यह सत्तू भी पुनः । प्रहण कीजिये' ॥ ५४६॥

स तान् प्रगृह्य भुक्त्वा च न तुष्टिमगमद् द्विजः। तमुञ्छवृत्तिरालक्ष्य तत्रिक्षिन्तापरोऽभवत्॥ ५५॥

अतिथि ब्राह्मण उस सत्तूको मी हेकर खा गयाः किंतु संतुष्ट नहीं हुआ । यह देखकर उच्छवृत्तिवाले ब्राह्मणको बड़ी चिन्ता हुई॥ ५५॥

पुत्र उवाच

सक्त्निमान् प्रगृह्य त्वं देहि विषाय सत्तम । इत्येव सुकृतं मन्ये तसादेतत् करोम्यहम् ॥ ५६॥

तव उनके पुत्रने कहा—सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ पिताजी! आप मेरे हिस्सेका यह सत्तू लेकर ब्राह्मणको दे दीजिये। मैं इसीमें पुण्य मानता हूँ, इसल्यिये ऐसा कर रहा हूँ ॥ ﴿६॥



भवान् हि परिपाल्यो मे सर्वदैव प्रयत्नतः। साधूनां काङ्कितं यसात् पितुर्नृद्धस्य पालनम्॥ ५७॥

मुझे सदा यत्नपूर्वक आंपका पालन करना चाहिये; क्योंकि साधु पुरुष सदा इस बातकी अभिलाषा रखते हैं कि मैं अपने बूढ़े पिताका पालन-पोषण करूँ ॥ ९७॥

पुत्रार्थो विहितो होष वार्धके परिपालनम् । श्रुतिरेषा हि विप्रपे त्रिषु लोकेषु शाश्वती ॥ ५८॥

पुत्र होनेका यही फल है कि वह वृद्धावस्थामें पिताकी रक्षा करे। व्रह्मर्षे ! तीनों लोकोंमें यह सनातन श्रुति प्रसिद्ध है॥ दिटे॥

प्राणधारणमात्रेण शक्यं कर्तु तपस्त्वया।

प्राणो हि परमो धर्मः स्थितो देहेपु देहिनाम् ॥ ५९ ॥ प्राणधारणमात्रचे आप तप कर सकते हैं । देहधारियों के शरीरोंमें स्थित हुआ प्राण ही परम धर्म है ॥ ५९ ॥

### पितोवाच

अपि वर्षसहस्री त्वं वाल एव मतो मम। उत्पाद्य पुत्रं हि पिता कृतकृत्यो भवेत् सुतात्॥ ६०॥

पिताने कहा—वेटा ] तुम हजार वर्षके हो जाओ तो भी हमारे लिये बालक ही हो । पिता पुत्रको जन्म देकर ही उससे अपनेको कृतकृत्य मानता है ॥ हिं ।।

वालानां क्षुद् वलवती जानाम्येतदर्हं प्रभो। वृद्धोऽहं धारयिष्यामि त्वं वली भव पुत्रक ॥ ६१ ॥

समर्थ्याली पुत्र ! में इस वातको अच्छी तरह जानता हूँ कि वचोंकी भूख बड़ी प्रबल होती है। में तो बूढ़ा हूँ। भूखे रहकर भी प्राण घारण कर सकता हूँ। तुम यह सत्त खाकर बलवान होओ—अपने प्राणोंकी रक्षा करो॥ ६९॥ जीणेंन वयसा पुत्र न मां श्चुद् वाधतेऽपि च। दीर्घकालं तपस्तप्तं न मे मरणतो भयम्॥ ६२॥

वेटा ! जीर्ण अवस्था हो जानेके कारण मुझे भूख अधिक कष्ट नहीं देती है । इसके सिवा मैं दीर्घकालतक तपस्या कर चुका हूँ; इसक्रिये अब मुझे मरनेका भय नहीं है ॥ ६२ ॥

पुत्र उवाच

अपत्यमस्मि ते पुंसस्त्राणात् पुत्र इति स्मृतः । आत्मापुत्रः स्मृतस्तसात् त्राह्यात्मानमिहात्मना॥६३॥

पुत्र बोला—तात ! में आपका पुत्र हूँ, पुरुषका त्राण करनेके कारण ही संतानको पुत्र कहा गया है। इसके सिवा पुत्र पिताका अपना ही आत्मा माना गया है; अतः आप अपने आत्मभूत पुत्रके द्वारा अपनी रक्षा की जिये॥ ६३॥

### पितोवाच

रूपेण सदशस्त्वं मे शीलेन च दमेन च। परीक्षितश्च बहुधा सक्तूनादिक्ष ते सुत॥६४॥

पिताने कहा—वेटा ! तुम रूपः शील ( स्टाचारऔर सद्भाव ) तथा इन्द्रियसंयमके द्वारा मेरे ही समान हो । तुम्हारे इन गुणोंकी मैंने अनेक वार परीक्षा कर ली है, अतः मैं तुम्हारा सत्तु लेता हूँ ॥ ६४ ॥

इत्युक्तवाऽऽदाय तान् सक्न् प्रीतात्मा द्विजसत्तमः। प्रहसन्निव विप्राय स तस्मै प्रद्दौ तदा ॥ ६५ ॥

यों कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मणने प्रसन्नतापूर्वक वह सत्तू हे लिया और हँसते हुए-से उस ब्राह्मण अतिथिको परोस दिया॥ ६५॥

भुक्तवा तानिप सक्तून् स नैव तुष्टो वभूव ह । उञ्छवृत्तिस्तु धर्मात्मा वीडामनुजगाम ह ॥ ६६॥ वह सत्त् खाकर भी ब्राह्मण देवताका पेट न भरा । यह

गर्दे मंद्रीचर्मे रिक्टन प्रावद्धियारी अमीमा मानित यह स्वेग ए देव हैं

नं भै गनः स्थिता साची बाह्यवियकास्यया । स्तर्मास्य संहष्टा भाष्ट्रारं चाक्यमव्यीत् ॥ ६७ ॥

वेन ई पुरस्यू भी वहीं सुगीला सी। बढ़ बादणका बिव करनेकी इन्साने उनके पास जा। वड़ी प्रसन्तताके साथ भारते पन संदुर्धनमें बोली-॥ ६० ॥

संवानाम् तय संवानं मम वित्र भविष्यति । सस्यूनिमानतिथये गृदीत्वा सम्प्रयच्छ मे ॥ ६८॥

रे । इत्र । आपरी संतानचे मुझे संतान प्राप्त होगी; अतः आप नेरे परम पृत्य हैं। मेरे हिस्सेका यह सत्तु लेकर आर अतिभि देवताही अर्थित कीजिये ॥ ६८ ॥ तव प्रमादाविवृंचा मम लोकाः किलाख्याः । पुत्रेण तानवाफोति यत्र गत्वा न शोचिति ॥ ६९ ॥

भागकी कृतांत मुझे अक्षय लोक प्राप्त हो गये । पुत्रके दारा गत्य उन लोकॉमें जाते हैं। जहाँ जाकर यह कभी हो।हमें नहीं पहला ॥ ६९ ॥

धर्माद्या हि यथा जैता बहित्रेता तथैव च । तथेव प्रचपीत्राणां स्वगंस्रेता किलाक्षयः॥ ७०॥

्रिम धर्म तथा उससे संयुक्त अर्थ और काम-ये तींनी म्यांकी प्राप्ति करानेवाले हैं तथा जैसे आहवनीय। गार्ट तथ और दक्षिणापिन—ये तीनों स्वर्गके साधन हैं। उसी प्रकार पुत्र, पीत्र और प्रपीत-ये त्रिविध संतान अक्षय मार्गकी प्राप्ति करानेवाली हैं ॥ ७० ॥

विवृज्ञात् तारयति पुत्र इत्यनुशुभूम । पुत्रपीत्रैद्य नियतं साधुलोकानुपारन्ते ॥ ७१ ॥

ग्हमने सुना है कि पुत्र विताको वितृन्ध्याधे छुटकारा दिला देवा है। पुत्रों और पौत्रोंके द्वारा मनुष्य निश्चय ही क्षेत्र लोक्सम जाते हैं? ॥ ७१ ॥

शशुर उवाच

यातानपविद्यीणीर्ही स्वां विवर्णी निरीक्ष्य वै । करिंतां सुवताचारे श्रुधाविद्यलचेतसम्॥ ७२॥ क्यं सदत्न् प्रहोध्यामि भृत्वा धर्मोपवातकः । कल्याणतृते कल्याणि नैवं त्वं वक्तुमर्हसि ॥ ७३ ॥

ध्वज्ञरंन कहा-येटी। स्वा और ध्रुपके मारे तुम्हारा गुरा दागेर मृत रहा ६--शिधन होता जा रहा है। तुम्हारी कारित पीकी पड़ गयी है। उत्तम यत और आचारका वाटन क्रमेवाटी पुत्री ! तुम बहुत दुर्बट हो गयी हो । श्यारे कर्म ब्रह्मा निच अत्यन्त ब्याकुल है। तुम्हें ऐसी अवस्पाने देखहर भी तुम्हारे हिसीहा मच कैसे से हूँ । ऐसा कारें ते में पर्में ही हानि कानेवाया ही जाऊँगा। अतः भावतम्य भावत्य क्रानेपाली कस्पति । तुन्हें ऐसी बात मही बहरी गादिने ॥ ७२-७३ ॥

पप्ठे काले वतवतीं शौचशीलतपोऽन्विताम्। कुच्छुवृत्ति निराहारां द्रक्यामि त्वां कथं शुभे ॥ ७४॥

तुम प्रतिदिन शौच, सदाचार और तपस्यमिं संलग्न रहकर छडे कालमें भोजन करनेका वत लिये हुए हो। द्यमे ! वड़ी कठिनाईसे तुम्हारी जीविका चलती हैं। आज सत्त् लेकर तुम्हें निराहार कैसे देख सक्राँगा ॥ ७४ ॥ वाला क्षधार्ता नारी च रक्ष्या त्वं सततं मया। उपवासपरिश्रान्ता त्वं हि वान्धवनन्दिनी ॥ ७५॥

एक तो तुम अभी वालिका हो, दूसरे भूखते पीड़ित हो रही हो, तीसरे नारी हो और चौथे उपवास करते करते अत्यन्त दुवली हो गयी हो; अतः मुझे सदा तुम्हारी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि तुम अपनी सेवाओंद्वारा बान्धवजनी को आनन्दित करनेवाली हो ॥ ७५ ॥

स्त्रपोवाच 🗸

गुरोर्मम गुरुस्तवं वै यतो दैवतदैवतम्। देवातिदेवस्तस्मात्त्वं सक्तृनाद्दस्व मे प्रभो ॥ ७६॥

पुत्रवधू बोली-भगवन्! आप मेरे गुक्के मी गुक्, देवताओं के भी देवता और सामान्य देवताकी अपेक्षा भी अति-शय उत्कृष्ट देवता 🖏 अतः मेरा दिया हुआ यह सत्त् स्वीकार कीजिये ॥ ७६ ॥

देहः प्राणश्च वर्मश्च ग्रुश्च्पार्थमिदं गुरोः। तव विप्र प्रसादेन लोकान् प्राप्सामहे ग्रुभान्॥ ७७ ॥

मेरा यह शरीर, प्राण और धर्म- एव कुछ वहींकी मेवाके लिये ही है। विप्रवर ! आपके प्रसादसे मुझे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति हो सकती है ॥५७७॥

अवेद्या इति कृत्वाहं दढभक्तेति वा द्विज। चिन्त्या ममेयमिति चा सक्तृनादातुमईसि ॥ ७८ ॥

अतः आप मुझे अपनी हद् भक्त, रक्षणीय और विचारणीय मानकर अतिथिको देनेके लिये यह सत्तु स्वीकार कीजिये॥ थश्र उवाच

अनेन नित्यं साध्वी त्वं शीलवृत्तेन शोभसे। या त्वं धर्मवतोपता गुरुवृत्तिमवेक्षसे॥ ७९॥ तसात् सक्तृन् ग्रहीप्यामि वधु नाईसि वञ्चनाम्। गणयित्वा महाभागे त्वां हि धर्मभृतां वरे॥ ८०॥

श्वद्युरने कहा—येटी ! तुम सती-साची नारी हो और सदा ऐसे ही शील एवं सदाचारका पालन करनेसे तुम्हारी शोमा है। तुम वर्म तथा व्रतके आचरणमें छंछन होकर सर्वदा गुरुजनोंकी सेवायर ही दृष्टि रखती हो; इसिटिये बहु ! में तुम्हें पुण्यसे विद्यत न होने दूँगा । धर्मात्माञीं में श्रेष्ठ महामागे ! पुण्यात्माओं में तुम्हारी गिनती करके में तुम्हारा दिया हुआ सत् अवस्य स्त्रीकार करूँगा ॥ ७९-८० ॥ र्न्युक्त्वा तानुपाद्ययं सकतृन् प्रादाद् हिजातये।

ततस्तुष्टोऽभवद् विप्रसास्य साधोर्मदात्मनः ॥ ८१ ॥

ऐसा कहकर ब्राह्मणने उसके हिस्सेका भी सच् लेकर अतिथिको दे दिया। इससे वह ब्राह्मण उन उञ्छात्रिधारी साधु महात्मापर वहुत संतुष्ट हुआ ॥ ८१ ॥ प्रीतात्मा स तु तं वाक्यमिद्माह द्विजर्षभम्। वाग्मी तदा द्विजश्रेष्ठो धर्मः पुरुषविश्रहः॥ ८२॥

्वास्तवमें उस श्रेष्ठ दिजके रूपमें मानव-विग्रह्धारी सक्षात धर्म ही वहाँ उपस्थित थे । वे प्रवचनकुशल धर्म संतुष्टचित्त होकर उन उञ्छवृत्तिधारी श्रेष्ठ ब्राह्मणसे इस प्रकार बोले-॥ ८२॥

शुद्धेन तव दानेन न्यायोपात्तेन धर्मतः। यथाशक्ति विस्पृष्टेन प्रीतोऽस्मि द्विजसत्तम। अहो दानं घुष्यते ते स्वर्गे स्वर्गीनवासिभिः॥८१॥

्रिजश्रेष्ठ ! तुमने अपनी शक्तिके अनुसार धर्मपूर्वक जो न्यायोपार्जित शुद्ध अन्नका दान दिया है, इससे तुम्हारे जपर में बहुत प्रसन्न हूँ। अहो ! स्वर्गलोकमें निवास करने-वाले देवता भी वहाँ तुम्हारे दानकी घोषणा करते हैं ॥८३॥ गगनात् पुष्पवर्ष च पश्येदं पतितं भुवि। सुर्पिद्वगन्धवी ये च देवपुरःसराः॥८४॥ स्तुवन्तो देवदृताश्च स्थिता दानेन विस्मिताः।

'देखो, आकाशसे भूतलपर यह फूलोंकी वर्षा हो रही है। देविष, देवता, गन्धर्व तथा और भी जो देवताओंके अग्रणी पुरुष हैं, वे और देवदूतगण तुम्हारे दानसे विस्मित हो तुम्हारी स्तुति करते हुए खड़े हैं॥ ८४%॥ ब्रह्मर्षयो विमानस्था ब्रह्मलोकचराश्च ये॥ ८५॥ काङ्कन्ते दर्शनं तुभ्यं दिवं व्रज द्विजर्षभ।

'द्विजश्रेष्ठ ! ब्रह्मलोकमें विचरनेवाले जो ब्रह्मविंगण विमानोमें रहते हैं, वे भी तुम्हारे दर्शनकी हच्छा रखते हैं; इसिलये तुम स्वर्गलोकमें चलो ॥ ८५६ ॥ पित्तलोकगताः सर्वे तारिताः पितरस्त्वया ॥ ८६ ॥ अनागताश्च वहवः सुबह्मि युगान्युत ।

'तुमने पितृलोकमें गये हुए अपने समस्त पितरोंका उद्धार कर दिया। अनेक युगोंतक मिवष्यमें होनेवाली जो संतानें हैं, वे भी तुम्हारे पुण्य-प्रतापसे तर जायँगी। रिहें ॥ ब्रह्मचर्येण दानेन यहान तपसा तथा। ८७॥ असंकरेण धर्मेण तसाद् गच्छ दिवं द्विज।

श्वतः ब्रह्मन् ! तुम अपने ब्रह्मचर्यः दानः यशः तपः तपः तपा संकर्तारहित धर्मके प्रभावने स्वर्गलोकमें चले ॥८७ है॥ श्रद्धया परया यस्तवं तपश्चरिस सुव्रत ॥ ८८॥ तस्माद् देवाश्च दानेन प्रीता ब्राह्मणसत्तम ।

(उत्तम व्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मणशिरोमणे ! तुम उत्तम श्रद्धाके साथ तपस्या करते हो; इसल्ये देवता तुम्हारे दानसे अत्यन्त संतुष्ट हैं ॥ ८८३ ॥ सर्वमेतद्धि यसात ते दत्तं श्रद्धेन चेतसा ॥ ८९॥ कुच्छुकाले ततः खर्गो विजितः कर्मणा त्वया।

'हु प्राण संकटके समय भी यह सब सत् तुमने शुद्ध हृदयसे दान किया है। इसिक्ये तुमने उस पुण्यकमंके प्रभावसे स्वर्गलोकपर विजय प्राप्त कर ली है।। ८९ई॥
अधा निर्णुद्दित प्रक्षां धर्मबुद्धि व्यपोहित ॥ ९०॥
अधापरिगतज्ञानो धृति त्यज्ञित स्वेच ह।
वुभुक्षां जयते यस्तु स स्वर्गं जयते ध्रुवम्॥ ९१॥
० 'भूख मनुष्यकी बुद्धिको चौपट कर देती है। धार्मिक विचारको मिटा देती है। क्षुधासे ज्ञान छप्त हो जानेके कारण मनुष्य धीरज खो देता है। जो भूखको जीत लेता है। वह निश्चय ही स्वर्गपर विजय पाता है॥ ९०-९१॥
यदा दानरुचिः स्याद् वे तदा धर्मों न सीद्ति।
अनवेक्ष्य सुतस्तेहं कलक्ष्यनेहमेव च॥ ९२॥
धर्ममेव गुरुं ज्ञात्वा तृष्णा न गणिता त्वया।

ं जब मनुष्यमें दानविषयक रुचि जायत् होती है, तब उसके घर्मका हास नहीं होता। तुमने पत्नीके प्रेम और पुत्रके स्तेहपर भी दृष्टिपात न करके घर्मको ही श्रेष्ठ माना है और उसके सामने भूख-प्यासको भी कुछ नहीं गिना है ॥ ९२६॥ द्रव्यागमो नृणां सूक्ष्मः पात्रे दानं ततः परम् ॥ ९३॥ कालः परतरो दानाच्छद्धा चैव ततः परा।

स्वर्गद्वारं सुस्क्षमं हि नरमोहान्न हर्यते ॥ ९४॥

'मनुष्यके लिये सबसे पहले न्यायपूर्वक धनकी प्राप्तिका
उपाय जानना ही स्क्ष्म विषय है । उस धनको सत्पात्रकी
सेवामें अपण करना उससे भी श्रेष्ठ है । साधारण समयमें दान
हेनेकी अपेक्षा उत्तम समयपर दान देना और भी अच्छा है।
किंतु श्रद्धाका महत्त्व कालसे भी बद्धर है । स्वर्गका दरवाजा
अत्यन्त स्क्ष्म है । मनुष्य मोहबश उसे देख नहीं पाते हैं ॥
स्वर्गार्थले लोभवीजं रागगुतं दुरासदम् ।
तं त प्रश्यन्ति प्रवृष्ण जिनकोधा जिनेन्द्रियाः ॥ ९५॥

खगागळ लाभवाज रागगुप्त दुरासदम्। तं तु पश्यन्ति पुरुषा जितकोधा जितेन्द्रियाः॥ ९५॥ ब्राह्मणास्तपसा युक्ता यथाशक्ति प्रदायिनः।

खुस स्वर्गद्वारकी जो अर्गाला (किल्ली) है, वह लोभ-रूपी बीजसे बनी हुई है। वह द्वार रागके द्वारा गुप्त है, इसीलिये उसके भीतर प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। जो लोग कोषको जीत खुके हैं, इन्द्रियोंको वशमें कर चुके हैं, वे यथाशक्ति दान देनेवाले तपस्वी ब्राह्मण ही उस द्वारको देख पाते हैं। ९५६।।

सहस्रशक्तिश्च शतं शतशक्तिर्दशापि च ॥ ९६॥ द्यादपश्चयः शक्त्या सर्वे तुल्यफलाः स्पृताः।

्श्रद्धापूर्वक दान देनेवाले मनुष्यमें यदि एक हजार देनेकी शक्ति हो तो वह सौका दान करे, सौ देनेकी शक्ति-वाला दसका दान करे तथा जिसके पास कुछ न हो, वह यदि अपनी शक्तिके अनुसार जल ही दान कर दे तो इन सवका फल बरावर माना गया है ॥ ९६ है ॥ रहेटेखें। हि नगतिरयः प्रादादकिंचनः॥ ९७॥ राजेन मनसा विष्य नाकपृष्टं ततो गतः।

ितार ! हारो हैं। सहा रिनिदेवके पात जब कुछ भी गर्ने रह राजा तब उन्होंने इस हदयने केवल जलका दान, रिका का ( इसमें के नार्मनो तमें गरे थे ॥ ९७६ ॥ न धर्मः धीयते तात दानेईचें मेहाफलेंः ॥ ९८॥ न्यायलक्ष्येया मूल्मेः श्रद्धापृतैः स तुष्यति ।

्ता ! अत्यापतूर्वक प्राप्त हुए द्रव्यके द्वारा महान् फल देनेगों बदेन्यों दान करने हैं धर्मको उतनी प्रसन्ता नहीं . होती, जितनी न्यायोगर्जित योड़े अन्नका भी श्रद्धाः पूर्वत दान करने हें उन्हें प्रसन्नता होती है ॥ ९८६ ॥ गाप्रदानसहस्त्राणि द्विजेभ्योऽदान्नुगो नृषः ॥ ९९ ॥ एकां दस्या स पारक्यां नरकं समपद्यत ।

भाग सुगने ब्राह्मणोंको हजारों गीएँ दान की थीं। किंदु एक ही गी दूसरेकी दान कर दी। जिससे अन्यायतः प्राप्त इस्पका दान करनेके कारण उन्हें नरकमें जाना पड़ा ॥९९६॥ आत्ममांस्तप्रदानन दाविरोद्यीनरो नृपः ॥१००॥ प्राप्य पुण्यकृताँह्योकान् मोदते दिवि सुव्रतः।

'डशीनरके पुत्र उत्तम वतका पाटन करनेवाले राजा शिवि श्रद्धार्यक अपने शरीरका मांच देकर भी पुण्यातमाओं के लोकों में अर्थात् खर्गमें आनन्द मोगते हैं ॥ १०० है ॥ विभवान नृणां पुण्यं स्वशक्त्या खर्जितं सताम्॥१०१॥ न योविविधैर्विम यथान्यायेन संचितः ।

धिप्रवर <u>। मनुष्यों</u>के लिये धन ही पुण्यका हेतु नहीं . है । साधु पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार सुगमतापूर्वक पुण्यका , अर्धन कर लेते हैं । न्यायपूर्वक संचित किये हुए अन्नके यानमें जैसा उत्तम फल प्राप्त होता है। वैसा नाना प्रकारके पर्णोक्त अनुष्ठान करनेसे भी नहीं सुलम होता ॥ १०१६ ॥ फोधाद्दानफलं हन्ति लोभात् स्वर्गन गच्छति॥१०२॥ न्याययुत्तिहिं तपसा दानवित् स्वर्गमदनुते ।

भनुष्य कोवने अपने दानके प्रलक्षो नष्ट कर देता है। कोमके कारण यह स्वर्गमें नहीं जाने पाता। न्यायोपार्जित भन्ने भौतन निर्वाद करनेवाला और दानके महत्त्वको जानने-गाला पुरुष दान एवं तपस्याके द्वारा स्वर्गलोक प्राप्त कर केला है।। १०२३।।

न राजस्यैर्वरुभिरिष्ट्रा विषुलद्क्षिणैः॥१०३॥ न चाम्बमेधेर्वरुभिः फलं सममिदं तव । सन्तप्रस्थेन विजितो ब्रह्मलोकस्त्वयाञ्चयः॥१०४॥

्रीमने जो यह दानजनित फल प्राप्त किया है, इसकी सम्ला प्रतुर दिल्लाबाठ बहुसंस्थक नजस्य और अनेक अध्येय पर्योग्राम भी नहीं हो सकती। तुनने सेरभर सस्का दान करके अध्य स्थानोकको जीत लिया है।।१०३-१०४॥। विर्त्ता प्रद्यसद्दे गण्छ विष्य यथास्सम् । सर्वेषां वो द्विजश्रेष्ठ दिन्यं यानमुपस्थितम् ॥१०५॥

ितप्रवर ! अव तुम सुखपूर्वक रजोगुणरहित ब्रहालोक्से जाओ । द्विजश्रेष्ठ ! तुम सव लोगोंके लिये यह दिव्य विमान उपस्थित है ॥ १०५ ॥

आरोहत यथाकामं धर्मोऽसि द्विज पश्य माम्। तारितो हि त्वया देहो छोके कीर्तिः स्थिरा च ते॥१०६॥ सभार्यः सहपुत्रश्च सस्तुपश्च दिवं वज।

ं श्रह्मन् ! मेरी ओर देखों, में घर्म हूँ । तुम सब होग अपनी इच्छाके अनुसार इस विमानपर चढ़ों । तुमने अपने इस द्यरीरका उद्धार कर दिया और लोकमें भी तुम्हारी अविचल कीर्ति बनी रहेगी । तुम पत्नी, पुत्र और पुत्रवध्रूके साथ खर्गलोकको जाओं ॥ १०६ है ॥

इत्युक्तवाक्ये धर्मे तु यानमारुख स द्विजः ॥१०७॥ सदारः ससुतश्चेव सस्तुपश्च दिवं गतः।

पर्मके ऐसा कहनेपर वे उञ्छद्दत्तिवाहे ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधूके साथ विमानपर आरूढ़ हो खर्मछोकको चले गये॥ १०७३॥ तस्मिन् विप्ने गते खर्म ससुते सस्तुपे तदा॥१०८॥ भार्याचतुर्थे धर्महे ततोऽहं निःस्तो विलात्।

े स्नी, पुत्र और पुत्रवधूके साथ वे धर्मज्ञ ब्राहाण जव स्वर्गलोकको चले गये, तब में अपनी बिलसे बाहर निकला॥ ततस्तु सक्तुगन्धेन क्लेदेन सलिलस्य च॥१०९॥ दिव्यपुष्पविमदीच साधोदीनलचैश्च तैः। विष्रस्य तपसा तस्य शिरो मे काञ्चनीकृतम्॥११०॥

तदनन्तर सत्तृकी गन्य सूँघने, वहाँ गिरे हुए जलकी कीचसे सम्पर्क होने, वहाँ गिरे हुए दिव्य पुष्पोंको राँदने और उन महात्मा नाहाणके दान करते समय गिरे हुए अन्नके कर्णोमें मन लगानेसे तथा उन उच्छन्नत्तिवारी ब्राहाणकी तपस्थाके प्रमावसे मेरा मस्तक सोनेका हो गया ॥१०९-११०॥ तस्य सत्याभिसंधस्य सक्तुदानेन चैव ह । इरिरार्ध च मे विद्याः शातकुम्भमयं कृतम् ॥१११॥

विश्वरो ! उन सत्यप्रतिज्ञ ब्राह्मणके सन्दानसे मेरा यह आधा शरीर भी सुवर्णमय हो गया ॥ १९१ ॥ पश्यतेमं सुविपुरुं तपसा तस्य श्रीमतः । कथमेबंबियं स्याद् वे पार्श्वमन्यदिति द्विजाः ॥११२॥

उन बुद्धमान् ब्राक्षणकी तपस्यांध मुझे जो यह महान् फल प्राप्त हुआ है, इसे आपलोग अपनी आँखों देख लीजिये। ब्राक्षणो ! अन में इस चिन्तामें पड़ा कि मेरे दारीरका दूसरा पार्व मी कैसे ऐसा ही हो सकता है ? ॥ ११२ ॥ तपोचनानि चर्जांश्च हुप्रोऽभ्येमि पुनः पुनः। यहाँ त्वहमिमं शुल्वा कुरुराजस्य धीमतः ॥११३॥ आदाया परया प्राप्तो न चाहं काञ्चनीकृतः।

इसी उद्देशिक में बढ़े हुए और उत्साहके साथ बारबार

अनेकानेक तपोवनों और यज्ञस्यलोंमें जाया-आया करता हूँ। परम बुद्धिमान् कुरुराज युधिष्ठिरके इस यज्ञका वड़ा मारी शोर सुनकर में वड़ी आशा लगाये यहाँ आया था। किंतु मेरा शरीर यहाँ सोनेका न हो सका ॥ ११३ है॥

ततो मयोक्तं तद् वाक्यं प्रहस्य ब्राह्मणर्षभाः ॥११४॥ सकुप्रस्थेन यशोऽयं सम्मितो नेति सर्वथा ।

ब्राह्मणशिरोमणियो ! इसीसे मैंने हँसकर कहा या कि यह । यह ब्राह्मणके दिये हुए सेरमर सत्त्वके बरावर भी नहीं है । स्वया ऐसी ही बात है ॥ ११४३ ॥ सक्तुप्रस्थलवैस्तेहिं तदाहं काञ्चनीकृतः ॥११५॥ नहि यहो महानेष सहशस्तेर्भतो मम।

क्योंकि उस समय सेरमर सन्त्रमेंसे गिरे हुए कुछ कर्णोंके प्रभावसे मेरा आधा शरीर सुवर्णमय हो गया था; परंतु यह महान् यज्ञ मी मुझे वैसा न बना सका; अतः मेरे मतमें यह यज्ञ उन सेरमर सन्त्रके कर्णोंके समान मी नहीं है ॥११५३॥

वैशम्पायन उवाच

इत्युक्त्वा नकुलः सर्वान् यशे द्विजवरांस्तदा ॥११६॥ जगामादर्शनं तेषां विप्रास्ते च ययुर्गृहान् ॥११७॥

वैशारपायनजी कहते हैं—जनमेजयं ! यज्ञस्थलमें उन समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणींसे ऐसा कहकर वह नेवला वहाँसे गायव हो गया और वे ब्राह्मण मी अपने-अपने घर चले गये॥ पतत् ते सर्वमाख्यातं मया परपुरंजय। यदाश्चर्यमभूत् तत्र वाजिमेघे महाकतौ ॥११८॥

शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले. जनमेजय ! वहाँ अश्वमेष नामक महायशमें जो आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी। वह सारा प्रसङ्ग मैंने तुम्हें वता दिया ॥ ११८ ॥

न विस्मयस्ते नृपते यज्ञे कार्यः कथंचन । ऋषिकोटिसहस्राणि तपोभिये दिवं गताः ॥११९॥

नरेश्वर ! उस यज्ञके सम्बन्धमें ऐसी घटना सुनकर तुम्हें किसी प्रकार विस्मय नहीं करना चाहिये । सहसों कोटि ऐसे ऋषि हो गये हैं, जो यज्ञ न करके केवल तपस्याके ही बलसे दिन्य लोकको प्राप्त हो चुके हैं ॥ ११९ ॥ अद्रोहः सर्वभूतेषु संतोषः शीलमार्जवम् । तपो दमश्च सत्यं च प्रदानं चेति सम्मितम् ॥१२०॥

किसी भी प्राणीसे द्रोह न करना, मनमें संतोष रखना। शील और सदाचारका पालन करना। सबके प्रति सरलतापूर्ण बर्ताव करना। तपस्या करना। मन और इन्द्रियोंको संयममें रखना। सत्य वोलना और न्यायोपाजित वस्तुका श्रद्धापूर्वक दान करना—इनमेंसे एक-एक गुण बड़े-बड़े यज्ञोंके समान हैं॥ १२०॥

इति श्रीमहाभारते आह्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि नकुलाख्याने नविततमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत आह्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें नकुलोपाख्यानविषयक नब्बेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥९०॥

### एकनवतितमोऽध्यायः 🗸 हिंसामिश्रित यज्ञ और धर्मकी निन्दा

जनमेजय उवाच

यशे सका नृपतयस्तपःसका महर्षयः। शान्तिन्यवस्थिता वित्राः शमे दम इति प्रभो॥ १ ॥

जनमेजयने कहा—प्रभी! राजालोग यज्ञमें संलग्न होते हैं, महर्षि तपस्यामें तत्पर रहते हैं और ब्राह्मणलोग शान्ति (मनोनिम्रह)में स्थित होते हैं । <u>मनका निम्रह हो जाते</u> पर-इन्द्रियोंका संयम स्वतः सिद्ध-हो जाता है॥ १॥ तस्माद् यज्ञफलेस्तुल्यं न किचिदिह दश्यते। इति में वर्तते बुद्धिस्तथा चैतदसंशयम्॥ २॥

अतः यज्ञफलकी समानता करनेवाला कोई कर्म यहाँ मुझे नहीं दिखायी देता है। यज्ञके सम्बन्धमें मेरा तो ऐसा ही विचार है और निःसंदेह यही ठीक है॥ २॥ यज्ञैरिष्ट्रा तु बहवो राजानो द्विजसत्तमाः। इह कीर्तिं परां प्राप्य प्रत्य स्वर्गमवाष्नुयुः॥ ३॥

यशींका अनुष्ठान करके बहुत-से राजा और श्रेष्ठ वाह्मण इहलोकमें उत्तम कीर्ति पाकर मृत्युके पश्चात् स्वर्गलोकमें गये हैं ॥ ३॥ देवराजः सहस्राक्षः क्रतुभिर्भूरिद्क्षिणैः। देवराज्यं महातेजाः प्राप्तवानखिलं विभुः॥ ४॥

सहस्त नेत्रधारी महातेजस्वी देवराज मगवान् इन्द्रने बहुत-सी दक्षिणावाले बहुसंख्यक यज्ञींका अनुष्ठान करके देवताओंका समस्त साम्राज्य प्राप्त किया था ॥ ४ ॥ यदा युधिष्ठिरो राजा भीमार्जुनपुरःसरः। सहशो देवराजेन समृद्धया विक्रमेण च ॥ ५ ॥

भीम और अर्जुनको आगे रखकर राजा युधिधिर भी समृद्धि और पराक्रमकी दृष्टिसे देवराज इन्द्रके ही तुल्य थे॥ ५॥

अथ कस्मात् स तकुलो गईयामास तं कतुम्। अश्वसेघं सहायक्षं राज्ञस्तस्य महात्मनः॥ ६॥

फिर उस नेवलेने महात्मा राजा युधिष्ठिरके उस अश्वमेष् नामक महायज्ञकी निन्दा क्यों की १॥ ६॥

वैशस्पायन उनाच

यहस्य विधिमथ्यं वै फलं चापि नराधिप। गद्तः शृ्णु मे राजन् यथावदिह भारत॥ ७॥ वैद्याग्यायनहींने कहा—सेशर | भरतनत्तन | में कही नेव कि की वर्णन हुई। प्यावत वर्णन करता है। एक कि कहन हुई। प्यावत वर्णन करता है। एक कि कहन यहता, सर्व उन्हर्महर्षयः । प्राच्यात वर्णन करता प्राच्यात वर्णन करता सर्व उन्हर्महर्षयः । प्राच्यात वर्णन होते होते गुणसमन्त्रिते । देवेच्यात्यमानेषु स्थितेषु परमर्पिषु ॥ ९ ॥ सुमर्गतिनाथा विद्याः स्थागमाः सुस्तरेन्त्रियः । स्थानिनापि स्वितिष् प्राच्यात्यमानेष स्थानिक स्थानिक स्थानिक । स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक प्राच्यात्यमानेष । १० ॥ सार्विक महाराज यभुवः स्थानिकताः ॥ ११ ॥

राजन् । प्राचीन कालकी यात है। जब हन्द्रका यह हो
रता मां और सब महर्षिमन्त्रोचारणकर रहे थे। ऋतिजलोग
अपने अपने कमीम लगे थे, यहका काम बढ़े समारोह और
विलासके साम चल रहा था। उत्तम गुणोंसे युक्त आहुतियोंया अनिमें हपन किया जा रहा था। देवताओंका आवाहन
हो रहा था। बहे-बड़े महर्षि खड़े थे। ब्राह्मणलोग बड़ी
प्रस्तराके साथ बेदोक्त मन्त्रोंका उत्तम स्वरसे पाठ करते
थे और शीमकारी उत्तम अन्तर्युगण विना किसी थकावटके
अपने कर्तर्यका पालन कर रहे थे। इतनेहीमें पशुओंके
आलम्मका समय आया। महाराज! जब पशु पकद लिये
गये। तब महर्पियोंको उनपर बड़ी दया आयी॥ ८-११॥
ततो दीनान पशुन् हप्टा ऋष्यस्ते तपोधनाः।
ऊत्तः शक्तं समागम्य नायं यहाविधिः शुमः॥ १२॥

उन पशुओंकी दयनीय अवस्या देखकर वे तपोधन ऋषि इन्द्रके पास जाकर बोले— 'यह जो यशमें पशुवधका विधान है। यह शुभकारक नहीं है ॥ १२ ॥ अपरिशानमतत् ते महान्तं धर्ममिच्छतः।

विपारियानमतत् ते महान्त धर्मामञ्ज्ञतः। न हि यो पशुगणा विधिष्टष्टाः पुरंदर॥१३॥ 'पुरंदर! आप महान वर्मकी इच्छा करते हैं तो मी

हो। परायमके लिये उचत हो गये हैं। यह आपका अगान हो है। क्योंकि यशमें पराओंके वचका विधान शास्त्रमें नहीं देखा गया है।। १२॥

धर्मीयवातकस्त्वेप समारम्भस्तव प्रभो। नार्यं धर्मग्रतो यभो न हिंसा धर्म उच्यते॥ १४॥

प्रभी! आर्म की यहका समारम्भ किया है, यह धर्म की हिन पहुँच नेवाला है। यह यह धर्म के अनुकूल नहीं है, बहे कि हिमाके कहीं भी धर्म नहीं कहा गया है॥ १४॥ आगर्म नेव ते यह सुवैन्तु यदि बेच्छिति॥ १५॥ विधिद्यन्ति यहेन धर्म के सुमहान भवत्।

भारि अपनि इच्छा है। हो आयाण्टीम शासके अनुसार हो इस महत्त जनजन करें । शासीप विधिके अनुसार यह करनेने आपने महत्त्व पर्वकी प्राप्ति होगी ॥ १५३ ॥ यज बीजैः सहस्राक्ष त्रिवर्षपरमोषितैः ॥ १६॥ एव धर्मो महान् राक्ष महागुणफलोदयः।

'एइस नेत्रधारी इन्द्र ! आप तीन वर्षके पुराने बीजें ( जौ नेहूँ आदि अनाजों ) से यह करें । यही महान् धर्म है और महान् गुणकारक फलकी प्राप्ति करानेवाला है' १६५ रातक्रतुस्तु तद् वाक्यसृपिभिस्तत्त्वद्दिभिः ॥ १७ ॥ उक्तं न प्रतिजग्राह मानान्मोहवर्शं गतः ।

तत्त्वदर्शी ऋषियोंके कहे हुए इस वचनको इन्द्रने अमिमानवश नहीं स्वीकार किया। वे मोहके वशीभूत हो गये थे॥ १७३॥

तेवां विवादः सुमहाञ्शक्रयशे तपस्विनाम् ॥ १८॥ जङ्गमेः स्थावरैर्वापि यप्टन्यमिति भारत ।

इन्द्रके उस यश्चमें जुटे हुए तपस्वीलोगोंमें इस प्रश्नको लेकर महान् विवाद खड़ा हो गया। मारत! एक पश्च कहता या कि जंगम पदार्थ (पशु आदि) के द्वारा यश्च करना चाहिये और दूसरा पक्ष कहता या कि स्थावर वस्तुओं-(अल्न-फल आदि) के द्वारा यजन करना उचित है॥१८६॥ ते तु खिन्ना विवादेन ऋपयस्तत्त्वद्शिनः॥१९॥ तदा संधाय शक्नेण पप्रच्छुर्नृपति वसुम्।

धर्मसंशयमापन्नान् सत्यं बृहि महामते॥२०॥

मरतनन्दन ! वे तत्त्वदर्शी ऋषि जब इस विवादसे वहुत खिन्न हो गये। तब उन्होंने इन्द्रके साथ सलाह लेकर इस विषयमें राजा उपरिचर वसुसे पूछा—'महामते ! इमलोग धर्मविषयक संदेहमें पड़े हुए हैं। आप इमसे सची यात यताहये ॥ १९-२०॥

महाभाग कथं यहेष्वागमो नृपसत्तम। यष्टव्यं पशुभिर्मुख्यैरथो वीजे रसैरिति॥२१॥

'महामाग नृपश्रेष्ठ ! यज्ञोंके विषयमें शास्त्रका मत कैसा है ! मुख्य-मुख्य पशुओं द्वारा यज्ञ करना चाहिये अयवा वीजों एवं रसोंद्वारा !! २१ !!

तच्छुत्वा तु चसुस्तेपामविचार्य वलावलम्। यथोपनीतैर्यप्रव्यमिति प्रोवाच पार्थिवः॥ २२॥

यह सुनकर राजा वसुने उन दोनों पक्षोंके कथनमें कितना सार या असार है, इसका विचार न करके यों ही बोल दिया कि 'जब जो वस्तु मिल जाय, उसीसे यज्ञ कर लेना चाहिये'॥ २२॥

एवमुक्त्वा स नृपतिः प्रविवेश रसातलम् । उक्त्वाय वितयं प्रदनं चेदीनामीश्वरः प्रभुः ॥ २३॥

इस प्रकार कहकर असत्य निर्णय देनेके कारण चेदिराज वसुको रसातलमें जाना पड़ा ॥ २३ ॥ तस्मान्न चाच्यं होकेन बहुक्षेनापि संदाये । प्रजापतिमपाहाय स्वयम्भुवसृते प्रभुम् ॥ २४ ॥

अतः कोई संदेह उपस्थित होनेपर स्वयम्भू मगवान्

प्रजापितको छोड़कर अन्य किसी बहुज पुरुषको भी अकेले | कोई निर्णय नहीं देना चाहिये ॥ २४ ॥

तेन दत्तानि दानानि पापेनाशुद्धबुद्धिना। तानि सर्वाण्यनादृत्य नदयन्ति विपुत्तान्यपि ॥ २५॥

उस अग्रुद्ध बुद्धिवाले पापी पुरुषके दिये हुए दान कितने ही अधिक क्यों न हों। वे सब-के सब अनाहत होकर नष्ट हो जाते हैं ॥ (२५)॥

तस्याधर्मप्रवृत्तस्य हिंसकस्य दुरात्मनः। दानेन कीर्तिर्भवति न प्रेत्येह च दुर्मतेः॥ २६॥

अधर्ममें प्रवृत्त हुए दुर्बुद्ध दुरात्मा हिंसक मनुष्य जो दान देते हैं, उससे इहलोक या परलोकमें उनकी कीर्ति नहीं होती ॥ रिद्दे ॥

अन्यायोपगतं द्रव्यमभीक्षणं यो ह्यपण्डितः। धर्माभिशंकी यजते न स धर्मफलं लभेत्॥ २७॥

जो मूर्ख अन्यायोपार्जित धनका बारंबार संग्रह करके धर्मके विषयमें संशय रखते हुए यजन करता है, उसे धर्मका फल नहीं मिलता ॥ २७ ॥

धर्मवैतंसिको यस्तु पापात्मा पुरुषाधमः। द्दाति दानं विप्रेभ्यो लोकविश्वासकारणम्॥ २८॥

जो धर्मध्वजी, पापात्मा एवं नराधम है, वह लोकमें अपना विश्वास जमानेके लिये ब्राह्मणोंको दान देता है, धर्मके लिये नहीं ॥ २८॥

पापेन कर्मणा विप्रो धनं प्राप्य निरङ्कशः। रागमोहान्वितः सोऽन्ते कलुषां गतिमञ्जुते॥ २९॥

जो ब्राह्मण पापकर्मसे धन पाकर उच्छुह्वल हो उता और मोहके वशीभूत हो जाता है। वह अन्तमें कल्लित गति-। को प्राप्त होता है।। २९॥

अपि संचयवुद्धिहिं लोभमोहवरांगतः।. उद्वेजयित भूतानि पापेनाशुद्धवुद्धिना॥ ३०॥

वह लोम और मोहके वशमें पड़कर संग्रह करनेकी बुद्धिको अपनाता है। कुपणतापूर्वक पैसे बटोरनेका विचार रखता है। फिर बुद्धिको अशुद्ध कर देनेवाले पापाचारके द्वारा प्राणियोको उद्देगमें डाल देता है। (३०॥

इति श्रीमहाभारते आधमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि हिंसामिश्रधर्मनिन्दायामेकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥

एवं लञ्चा धनं मोहाद् यो हि दद्याद् यजेत वा। न तस्य स फलं प्रेत्य भुङ्के पापधनागमात्॥ ३१॥

इस प्रकार जो मोहवश अन्यायसे धनका उपार्जन करके उसके द्वारा दान या यह करता है, वह मरनेके बाद भी उसका फल नहीं पाता; क्योंकि वह धन पापसे मिला हुआ होता है ॥ ३१॥

उञ्छं मूळं फलं शाकमुद्गात्रं तपोधनाः। दानं विभवतो दस्वा नराः खर्यान्ति धार्मिकाः॥ ३२॥

ं तपस्याके धनी धर्मात्मा पुरुष उञ्छ (वीने हुए अन्न), फल, मूल, शांक और जलपात्रका ही अपनी शक्तिके अनुसार दान करके स्वर्गलोकों चले जाते हैं ॥ ३२ ॥

एष धर्मो महायोगो दानं भूतद्या तथा। ब्रह्मचर्यं तथा सत्यमनुक्रोशो धृतिः क्षमा॥ ३३॥ सनातनस्य धर्मस्य मूलमेतत् सनातनम्।

श्रयन्ते हि पुरा वृत्ता विश्वामित्रादयो नृपाः ॥ ३४ ॥
्यही धर्म है, यही महान् योग है, दानः प्राणियोपर
दयाः ब्रह्मचर्यः सत्यः करुणाः धृति और क्षमा—ये सनातन-धर्मके सनातन मूल हैं। सुना जाता है कि पूर्वकालमें
विश्वामित्र आदि नरेश इसीसे सिद्धिको प्राप्त हुए थे ३३,३४
विश्वामित्रोऽसितश्रव जनकश्च महीपतिः।

कक्षसेनाष्टिंषेणौ च सिन्धुद्वीपश्च पार्थिवः ॥ ३५॥ पते चान्ये च वहवः सिद्धि परिमकां गताः। नृपाः सत्येश्च दानेश्च न्यायलञ्चेस्तपोधनाः ॥ ३६॥

ं विश्वामित्रः असितः राजा जनकः कक्षतेनः आर्ष्टिषेण और भूपाल सिन्धुद्वीप—ये तथा अन्य बहुत-से राजा तथा तपस्वी न्यायोपार्जित धनके दान और स्त्यभाषणद्वारा परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥३५-३६॥

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शुद्धा ये चाथितास्तपः। दानधर्मासिना शुद्धास्ते खर्गे यान्ति भारत॥ ३७॥

भरतनन्दन । ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्य और शुद्ध जो भी तपका आश्रय लेते हैं, वे दानधर्मरूपी अग्निसे तपकर सुवर्णके समान शुद्ध हो स्वर्णकोकको जाते हैं ॥ ३७॥

इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेषि कपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें हिंसामिश्रित धर्मकी निन्दाविषयक

इक्यानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ९९॥

# द्विनवतितमोऽध्यायः र्

जनमेजय उवाच

धर्मागतेन त्यागेन भगवन खर्गमस्ति चेत्। पतन्मे सर्वमाचक्व कुशलो द्यसि भाषितुम्॥ १॥ जनमेजयने कहा—भगवन् ! वर्मके द्वारा प्राप्त हुए वनका दान करनेचे यदि स्वर्ग मिलता है तो यह चव विषय मुझे स्पष्टरूपचे बताइये; क्योंकि आप प्रवचन करनेमें कुशल हैं॥ १॥ रागोस्टार्नेपंद् गूर्न सक्तुदाने फलं महत्। विधितं तु सम गार्वस्वयमेतद्संशयम्॥ २॥

अवन । उन्हें इति भारण करनेवाले बादणको न्यायतः भण हुए मनुष्ठा दान करनेने जिन्न महान् फलकी प्राप्ति हुई। प्रशार आहो मुशमे वर्णन क्या । निस्तंदेह यह स्व नीकरे ॥ २ ॥

क्यं हि सर्वयोषु निश्चयः परमोऽभवत्। एवदःस्ति मे चन्तुं निष्वितेन हिजर्पम्॥ ३॥

रंग्रु ममी प्रशंभे यह उत्तम निश्चय कैसे कार्यान्वत किया वा गत्रता है। दिज्ञियेष्ट | इस विषयका मुझसे पूर्णतः प्रतिशदन कीनिये॥ ३॥

वैश्रभायन उवाच

धत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । अगस्यम्य महायदे पुरावृत्तमरिदम् ॥ ४ ॥

चैद्राम्पायनजीनं कहा—राजन् । इस विषयमें पहले अगस्य मुनिके महान् यशमें जो घटना घटित हुई थी, उस प्राचीन इतिहासका जानकार मनुष्य उदाहरण दिया करते हैं ॥ ४॥

पुरागस्त्यो महातेजा दीक्षां द्वादशवार्षिकीम् । प्रविवेश महाराज सर्वभूतीहते रतः॥ ५॥

महाराज 1 पहलेकी नात है। सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत रहनेवाले महातेजस्वी अगस्य मुनिने एक समय बारह गयोमें समाप्त होनेवाले यहकी दीक्षा ली ॥ ५ ॥ तयातिकल्पा होतार आसन् सबे महात्मनः । मृलाहाराः फलाहाराः साहमकुट्टा मरीचिपाः ॥ ६ ॥ परिपृष्टिका वैवितिकाः प्रसंस्थानास्त्रथेव च । यतयो भिस्तवशाय वभुवः पर्यवस्थिताः ॥ ७ ॥

उन महारमाके यशमें अग्निके समान तेजस्वी होता थे। जिनमें पट्टा मूटका आहार करनेवाले। अरमेकुटा मरीचिके परिपृष्टिकी वैपसिके और प्रसंख्यान आदि अनेक प्रकारके यक्ति एवं मिश्र उपस्थित थे॥ इन्छि॥

सर्वे मत्यक्षधर्माणो जितकोथा जितेन्द्रियाः। इसे स्थितक्ष सर्वे ते हिंसादम्भविवर्जिताः॥ ८॥ एते गुद्धे स्थिता नित्यमिन्द्रियैद्याप्यवाधिताः। उपातिष्ठन्त ग्रं यमं यजन्तस्ते महर्षयः॥ ९॥

ने सदके नद प्रत्यक्ष घर्मका पाटन करनेवाले, कोच-दिवसी, जिलेन्द्रिय, मनोनिष्ठद्वरायण, हिंसा और द्रम्मसे रिटा द्या सदा द्युद्ध सदाचारमें स्थित रहनेवाले थे। उन्हें किसी भी इन्द्रियके द्वारा कभी वाना नहीं पहुँचती थी। ऐते-ऐते महर्षि वह यश करानेके लिये वहाँ उपिखत थे ८-९ यथाशक्त्या भगवता तद्ननं समुपार्जितम्। तस्मिन् सने तु यद् वृत्तं यद् योग्यं च तदाभवत्॥१०॥

भगवान् अगस्त्यमुनिने उस यशके क्रिये यथाशक्ति विशुद्ध अनका छंग्रह् किया था। उस समय उस यशमें वही हुआ, जो उसके योग्य था॥ १०॥

तथा धनेकेंर्मुनिभिर्महान्तः क्रतवः कृताः। एवंविधे त्वगस्त्यस्य वर्तमाने तथाध्वरे।

न ववर्ष सहस्राक्षस्तदा भरतसत्तम॥ ११॥

 उनके सिवा और मी अनेक मुनियोंने बड़े-बड़े यश किये थे। मरतश्रेष्ठ! महर्षि अगस्त्यका ऐसा यश जय चालू हो गया। तय देवराज इन्द्रने वहाँ वर्षा बंद कर दी॥ ११॥ ततः कर्मान्तरे राजन्नगस्त्यस्य महात्मनः। कथेयमभिनिर्वृत्ता मुनीनां भावितात्मनाम्॥ १२॥

राजन् ! तव यज्ञकर्मके बीचमें अवकाश मिलनेपर जब विद्युद अन्तःकरणवाले मुनि एक दूधरेसे मिलकर एक स्थान-पर बैठे, तब उनमें महारमा अगस्त्यजीके सम्बन्धमें इस प्रकार चर्चा होने लगी—॥ १२॥

अगस्त्यो यजमानोऽसौ ददात्यन्नं विमत्सरः। न च वर्पति पर्जन्यः कथमन्नं भविष्यति ॥ १३॥

भहिषयो ! सुप्रिक्ट अगस्त्य मुनि हमारे यजमान हैं। वे ईर्घ्यारहित हो अद्धापूर्वक सबको अज देते हैं। परंतु इवर मेघ जलकी वर्षा नहीं कर रहा है। तब मविष्यमें अन्न कैसे पैदा होगा ! ॥ १३॥

सत्रं चेदं महद् विप्रा मुनेद्वीद्शवापिकम् । न व्यिष्यति देवश्च वर्षाण्येतानि द्वादश्च ॥ १४ ॥

्त्राहाणो ! मुनिका यह महान् सत्र वारह वर्षोतक चाल् रहनेवाला है। परंतु इन्द्रदेव इन वारह वर्षोमें वर्षा नहीं करेंगे ॥ १४॥

पतद् भवन्तः संचिन्त्य महर्पेरस्य धीमतः। अगस्त्यस्यातितपसः कर्तुमईन्त्यनुग्रहम्॥१५॥

ंयह सोचकर आपलोग इन अत्यन्त तपस्वी बुद्धिमान् महर्षि अगस्त्यपर अनुष्रह करें (जिससे इनका यह निर्विष्न पूर्ण हो जाय)'॥ १५॥

इत्येवमुक्ते वचने ततोऽगस्त्यः प्रतापवान् ॥ १६ ॥ प्रोवाच वाक्यं स तदा प्रसाद्य शिरसा मुनीन् ।

उनके ऐसा कहनेपर प्रतापी अगस्त्य उन मुनियोंको सिरसे प्रणाम करके उन्हें राजी करते हुए इस प्रकार बोले—॥ १६५॥ व्यक्ति व्यक्तिकारिक करकार ॥ १८६॥

यदि द्वादशवर्षाणि न वर्षिष्यति वासवः॥१७॥ चिन्तायवं करिष्यामि विधिरेप सनातनः।

ि थिदि इन्द्र वारह वपाँतक वर्षा नहीं करेंगे तो मैं जिन्तनमात्रके द्वारा मानिसक यह करूँगा। यह यहकी हनातन विविद्या १७५॥

१. साम प्राचित्र पापरपर फीटबर सानेवाते २. सूर्यकी विश्वील सन वन्त्रेक्ट । इ. पूछतर दिवे दुव अल्लेश हो होने-कारे । ४. परिष्ट अल्लो हो होतन गरनेवाते । ५. तम्बका विवाद अल्लेश्वी ।

# महाभारत 💳

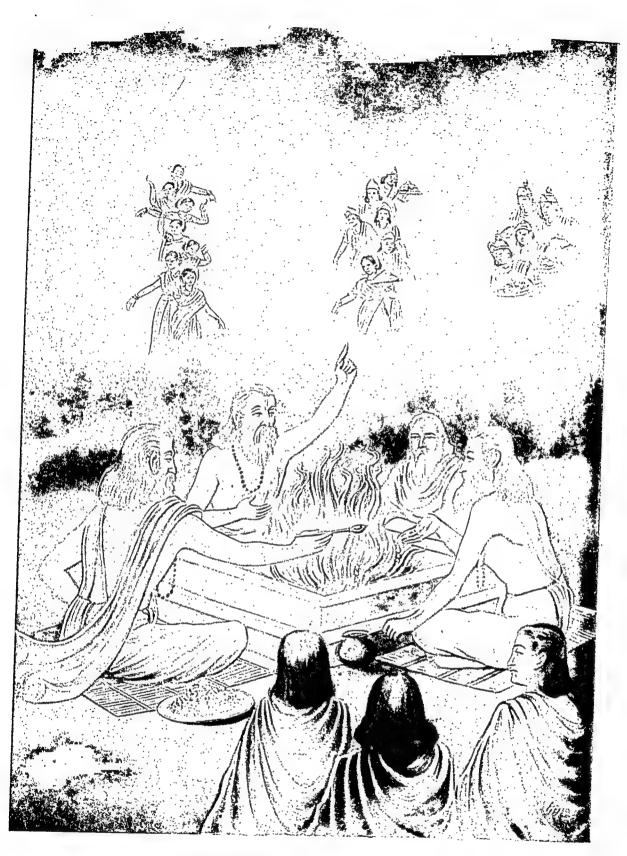

महर्षि अगस्त्यकी यज्ञके समय प्रतिज्ञा

· 53

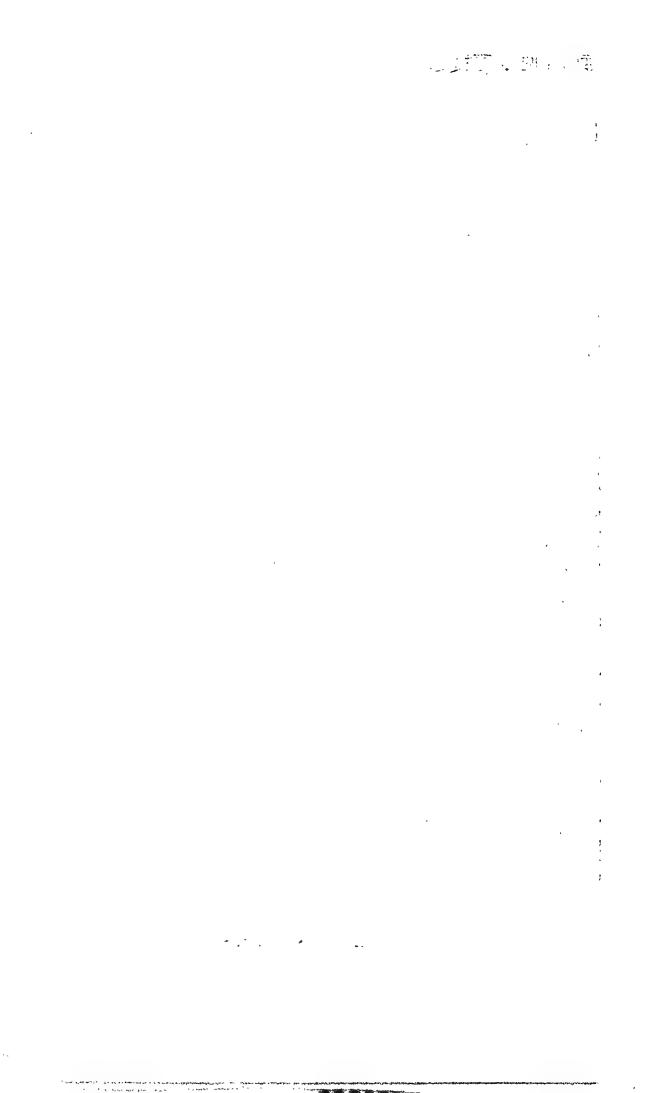

यदि द्वादशवर्षणि न वर्षिष्यति वासवः॥१८॥ स्पर्शयक्षं करिष्यामि विधिरेष सनातनः।

्यज्ञ करूँगा । यह भी यज्ञकी सनातन विधि है ॥ १८५ ॥ यदि द्वादशवर्षाणि न वर्षिष्यति वासवः॥१९॥ ध्येयात्मना हरिष्यामि यज्ञानेतान यतवतः।

ध्यदि इन्द्र बारह वर्षोतक वर्षा नहीं करेंगे तो मैं वत-नियमोंका पालन करता हुआ ध्यातदारा च्येयरूपसे ख़ित हो इन यज्ञीका अनुष्ठान करूँगा ॥ १९३ ॥

वीजयहो मयायं वै वहुवर्षसमाचितः॥ २०॥ बीजैहिं तं करिष्यामि नात्र विच्नो भविष्यति।

ध्यह बीज-यज्ञ मैंने बहुत वर्षोंसे संचित कर रखा है। उन बीजोंसे ही मैं अपना यज्ञ पूरा कर लूँगा। इसमें कोई विष्न नहीं होगा || २०५ ||

नेदं शक्यं वृथा कर्ते मम सत्रं कथंचन ॥ २१ ॥ वर्षिष्यतीह वा देवो न वा वर्ष भविष्यति।

'इन्द्रदेव यहाँ वर्षा करें अथवा यहाँ वर्षा न हो, इसकी मुझे परवा नहीं है, मेरे इस यज्ञको किसी तरह व्यर्थ नहीं किया जा सकता ॥ २१ई॥

अथवाभ्यर्थनामिन्द्रो न करिष्यति कामतः॥ २२॥ खयमिन्द्रो भविष्यामि जीवयिष्यामि च प्रजाः।

अथवा यदि इन्द्र इच्छानुसार जल वरशानेके लिये की हुई मेरी प्रार्थना पूर्ण नहीं करेंगे तो मैं खयं इन्द्र हो जाऊँगा और समस्त प्रजाके जीवनकी रक्षा करूँगा ॥ २२५ ॥ यो यदाहारजातश्च स तथैव भविष्यति ॥ २३॥ विशेषं चैव कर्तास्मि पुनः पुनरतीव हि।

·जो जिस आहारसे उत्पन्न हुआ है, उसे वही प्राप्त होगा तथा मैं बारंबार अधिक मात्रामें विशेष आहारकी भी व्यवस्था करूँगा ॥ २३ई ॥

अदोह खर्णमभ्येतु यचान्यद् वसु किंचन ॥ २४ ॥ त्रिषु होकेषु यचास्ति तदिहागम्यतां खयम्।

'तीनों लोकोंमें जो सुवर्ण या दूसरा कोई घन है, वह सब आज यहाँ स्वतः आ जाय ॥ रेप्रके॥ दिव्याश्चाप्सरसां संघा गन्धर्वाश्च सिकन्नराः ॥ २५॥ विश्वावसुश्च ये चान्ये तेऽप्युपासन्तु मे मखम्।

·दिन्यं अप्सराओं के समुदाय, गन्धर्व, किन्नर, विश्वा-वसु तथा जो अन्य प्रमुख गन्धर्व हैं, वे सब यहाँ आकर मेरे यज्ञकी उपासना करें ॥ २५३॥ उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च यत् किचिद् वसु विद्यते ॥ २६॥

सर्व यशेषु खयमेचोपतिष्ठत् । तिदह

्रि. संचित अन्नका न्यय किये विना ही उसके स्पर्शमात्रसे देवताओंको तृप्त करनेकी जो भावना है, उसका नाम स्पर्श-यज्ञ है।

स्वर्गः स्वर्गसदश्चैव धर्मश्च स्वयमेव तु ॥ २७ ॥ **'उत्तर कुदवर्षमें जो कुछ घन है, वह सब स्वयं यहाँ** 'यदि इन्द्र बारह वर्षीतक वर्षा नहीं करेंगे.तो मैं हार्श- मेरे यज्ञीमें उपिखत हो । खर्ग, स्वर्गवासी देवता और धर्म स्वयं यहाँ विराजमान हो जायँ:॥ २६-२७॥ इत्युक्ते सर्वमेवैतद्भवत् तपसा मुनेः। तस्य दीप्ताश्चिमहस्रस्त्वगस्त्यस्यातितेजसः

प्रज्वित अग्निके समान तेजस्वी, अतिशय कान्तिमान महर्षि अगस्त्यके इतना कहते ही उनकी तपस्याके प्रभावसे ये सारी वस्तुएँ वहाँ प्रस्तुत हो गयाँ ॥ २८ ॥ ततस्ते मुनयो हृष्टा दृहशस्तपसो वलम्। विसिता वचनं प्राहुरिदं सर्वे महार्थवत्॥ २९॥

उन महर्षियोंने बड़े हर्षके साथ महर्षिके उस तपोबलको प्रत्यक्ष देखा । देखकर वे सर लोग आश्चर्यचिकत हो गये और इस प्रकार महान् अर्थसे भरे हुए वचन बोले ॥ २९ ॥

ऋषय जन्नः 🏏

प्रीताः सातव वाक्येन न त्विच्छामस्तरोव्ययम् । तैरेव यहैस्तुष्टाः सा न्यायेनेच्छामहे वयम् ॥ ३० ॥

ऋषि वोले-महषं ! आपकी बातोंसे हमें बड़ी प्रसन्ता हुई है। इम आपकी तपस्याका व्यय होना नहीं चाहते हैं। इम आपके उन्हीं यज्ञीं संतुष्ट हैं और न्यायसे उपार्जित अन्नको ही इच्छा रखते हैं ॥ ३० ॥

यज्ञं दीक्षां तथा होम।न् यच्चान्यन्मृगयामहे । न्यायेनोपार्जिताहाराः स्वकर्माभिरता वयम् ॥ ३१ ॥

यज्ञ, दीक्षा, होम तथा और जो कुछ हम खीजा करते हैं, वह सब हमें यहाँ प्राप्त है। न्यायसे उपार्जित किया हुआ: अन्न ही हमारा मोजन है और हम सदा अपने कमोंमें लगे रहते हैं ॥ ३१ ॥

वेदांश्च ब्रह्मचर्येण न्यायतः प्रार्थयामहे । न्यायेनोत्तरकालं च गृहेभ्यो निः खता वयम् ॥ ३२ ॥

इम ब्रह्मचर्यका पालन करके न्यायतः वेदोंको प्राप्त करना चाहते हैं और अन्तमें न्यायपूर्वक ही हम घर छोड़कर / निकले हैं॥ ३२॥

धर्मदृष्टेविधिद्वारैस्तपस्तप्सामहे भवतः सम्यगिष्टा तु वुद्धिर्हिसाविवर्जिता ॥ ३३ ॥ पतामहिंसां यज्ञेषु त्र्यास्त्वं सततं प्रभो। **प्रीतास्ततो भविष्यामो चयं तु द्विजसत्तम ॥ ३४ ॥** 

विसर्जिताः समाप्तौ च सत्रादसाद् वजामहे।

धर्मशास्त्रमें देखे गये विधिविधानसे ही इस तर्पस्या करेंगे। आपको हिंसारहित बुद्धि ही अधिक प्रिय है। अतः प्रमो ! आप यज्ञीमें सदा इसं अहिंसाका ही प्रतिपादन करें । द्विजश्रेष्ठ ! ऐसा करनेसे हम आपपर वहुत प्रसन्न होंगे । यज्ञकी समाप्ति होनेपर जब आप हमें विदा करेंगे, तब हम यहाँसे अपने घरको जायँगे ॥ ३३-३४ ई ॥

तपा कथपती तेषी वेषसजः पुरंद्रः॥३५॥ पपर्व गुमहानेका इहा तस्य तपोवलम् । तम्यामितपराक्रमः॥ ३६॥ असमानेस यहस्य निहासक्षी पर्तनी यभूव जनमेजय ।

सन्वेतन ! ा मृषिनोग ऐसी वार्ते कह रहे थे। उसी समय महाभिग्नी देवगण इन्हाने महर्षिका तमोगल **देखकर** क्रमी बरम्यना आरम्भ हिया । जयतक उस यशकी समाप्ति नहीं दूरें। अपवर अभिवयग्रहमी इन्द्रने वहाँ इच्छानुसार कारी की 11 ३५-३६३ ॥

प्रमाद्यामास च तमगस्त्यं त्रिद्दोश्व**रः।** रायमभ्येत्य राजर्षे पुरस्कृत्य बृहस्पतिम् ॥ ३७ ॥

गः। देशमर इन्त्रने स्वयं आकर बृहस्पतिको आगे करके जगस्य छापिको मनाया ॥ ३७॥ यतो यद्यसमाती तान् विससर्ज महामुनीन्। धगस्यः परमप्रीतः पूजयित्वा यथाविधि ॥ ३८ ॥

तदनन्तर यम समाप्त होनेपर अत्यन्त प्रसन्न हुए अगराय गीने उन महाभुनियोंकी विधिवत् पूजा करके सबको निदा कर दिया ॥ ३८ ॥

जनमेजय उवाच

कोऽसी नकुलरूपेण शिरसा काञ्चनेन वै। माए मानुपयद् याचमतत् पृष्टो यदस्य मे ॥ ३९ ॥

जनमजयन पृछा-पूने ! सोनेके मत्तकसे युक्त वह नेपटा कौन थाः जो मनुष्यांकी-सी वोली बोलता था १ मेरे इत प्रश्नका सुरे उत्तर दीनिये ॥ ३९ ॥

वैशस्यायन उवाच

एतन् पूर्वे न पृष्टे'ऽहं न चासाभिः प्रभावितम् । क्ष्यतां नकुले। योऽसी यथा बाक्तस्य मानुषी॥ ४० ॥

र्घशम्पायनजीन कहा-राजन् । यह वात न तो दुमने परले पूछी यी और न मैंने बताबी थी। अब पूछते हो तं मुनो । यह नकुछ कीन या और उसकी मनुष्योंकी सी / थीली कैमे हुई। यह सब बता रहा हूँ ॥ ४० ॥

थारं संकल्पयामास जमद्क्षिः पुरा किल। होमधेनुस्तमागाम स्वयमेव हुदोह ताम्॥४१॥

पुर्वशायको पात है। एक दिन जमदिगन ऋषिने श्राद कानेका गंकन्य किया। उन नमय उनकी होमधेनु स्वयं ही उनके पात आधी और पुनिने स्वयं ही उसका दूध दुहा ॥ तर्पयः स्थापयामास नवे भाग्डे रहे श्वी।

तथ कोधसरूपेण पिटरं धर्म बाविदात्॥ ४२॥ उस र्घको उन्होंने महे पात्रमें। को मुद्द और पवित्र मानग्य दिया। उस पात्रमें धर्मने होयका रूप धारण करके

क्षेत्र विकास ४२ ॥ क्षिणसुम्नस्थिष्टं कि फुर्योड् विविषे छते।

रति मंजिन्य धर्मः स धर्मयामास तत्पयः॥ ४३॥

धर्म उन मुनिश्रेष्ठकी परीक्षा लेना चाहते थे । उन्होंने सोचा, देखूँ तो ये अप्रिय करनेपर क्या करते हैं ? इसीहिये उन्होंने उस दूधको कोधके स्पर्शसे दूपित कर दिया ॥ ४३ ॥ तमाद्याय मुनिः कोधं नैवास्य स चुकोप ह। स तु क्रोधस्ततो राजन् ब्राह्मणीं मूर्तिमास्थितः। जिते तिसन् भृगुश्रेष्टमभ्यभाषद्मर्पणः ॥ ४४ ॥

राजन् ! मुनिने उस कोधको पहचान लिया; किंतु उसपर वे कुपित नहीं हुए। तय क्रोधने ब्राह्मणका रूप घारण किया। मुनिके द्वारा पराजित होनेपर उस अमर्पशील कोधने उन भृगुश्रेष्ठसे कहा-॥ ४४ ॥

जितोऽस्मीति भृगुश्रेष्ठ भृगवो ह्यतिरोपणाः। लोके मिथ्याप्रवादोऽयं यत्त्वयास्मि विनिर्जितः ॥४५॥

फ्राुश्रेष्ठ ! मैं तो पराजित हो गया । मैंने सुना था कि भृगुवंशी बाहाण बड़े कोधी होते हैं; परंतु लोकमें प्रचलित हुआ यह प्रवाद आज मिथ्या सिद्ध हो गया; क्योंकि आपने मुझे जीत लिया ॥ ४५ ॥

वदो स्थितोऽहं त्वय्यद्य क्षमावति महात्मनि । विभेमि तपसः साधो प्रसादं कुरु मे प्रभो ॥ ४६ ॥

**ंप्रभो । आज मैं आपके वशमें हूँ । आपकी तपस्यारे डरता** हूँ । साघो । आप क्षमाशील महात्मा हैं, मुझपर कृपा कीजिये'॥ ४६॥

जमदग्निरुवाच 🤟

साक्षाद् दृष्टोऽसि मे कोध गच्छ त्वं विगतज्वरः। न त्वयापकृतं मेऽद्य न च मे मन्युरिस्त वै॥ ४७॥

जमदग्नि वोले—क्रोघ ! मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष देखा है । तुम निश्चिन्त होकर यहाँसे जाओ । तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है; अतः आज तुमपर मेरा रोप नहीं है ॥ ४७ ॥ यान् समुहिश्य संकल्पः पयसोऽस्य कृतो मया।

<u>पितरस्ते महाभागास्तेभ्यो बुद्धव्यस्य गम्यताम्॥ ४८॥</u>

मैंने जिन पितरोंके उद्देश्यसे इस दूधका संकल्प किया या। वे महामाग पितर ही उसके खामी हैं। जाओ। उन्हींसे इस विपयमें समझो ॥ ४८ ॥

इत्युक्तो जातसंत्रासस्तत्रैवान्तरधीयत । पितृणामभिपङ्गाद्य नकुलत्वमुपागतः ॥ ४९ ॥

मुनिके ऐसा कहनेपर ,क्रोधरूपघारी धर्म भयभीत हो वहाँसे अहस्य हो गये और वितरांके शापसे उन्हें नेवला होना पदा ॥ ४९ ॥

स तान् प्रसाद्यामास शापस्यान्तो भवेदिति । तैश्चाप्युक्तः क्षिपन् धर्मे शापस्यान्तमवाप्स्यसि॥५०॥

इस शापका अन्त होनेके उद्देश्यसे उन्होंने पितरींको प्रवन्न किया। तत्र पितरोंने कहा-- 'तुम धर्मराज युविष्टिर-पर अक्षेत्र करके इस द्यापसे ब्रुटकारा पा जाओंगेंग ॥ ५०॥, तैश्रोको यवियान् देशान् धर्मारण्यं तथेव च ।

जुगुप्समानो धावन् स तं यशं समुपासदत्॥ ५१॥

उन्होंने ही उस नेवलेको यश्यसम्बन्धी स्थान और धर्मारण्यका पता बताया था। वह धर्मराजकी निन्दाके उद्देश्य-से दौड़ता हुआ उस यश्चमें जा पहुँचा था॥ ५१॥ धर्मपुत्रमधाक्षिप्य सक्तुप्रस्थेन तेन सः। मुक्तः शापात् ततः कोधो धर्मो ह्यासीद् युधिष्टिरः॥५२॥

धर्मपुत्र युधिष्ठिरपर आक्षेप करते हुए सेरभर सत्तृके दानका माहात्म्य बताकर क्रोधरूपधारी धर्म शापसे मुक्त हो । गया और वह धर्मराज युधिष्ठिरमें स्थित हो गया ॥ ५२ ॥ पवमेतत् तदा चृत्ते यहे तस्य महात्मनः । पद्यतां चापि नस्तत्र नकुलो ऽन्तर्हितस्तदा ॥ ५३ ॥

इस प्रकार महात्मा युधिष्ठिरका यह समाप्त होनेपर यह घटना घटी थी और वह नेवला हमलोगोंके देखते-देखते वहाँसे गायब हो गया था ॥ ﴿ ﴿ ﴾ ॥

# ( वैष्णवधर्मपर्व ) 🗸

[ युधिष्ठिरका <u>वैष्णव-धर्मविषयक</u> प्रश्न और मगवान् श्रीकृष्णके द्वारा धर्मका तथा अपनी महिमाका वर्णन ]

#### जनमेजय उवाच

अश्वमेधे पुरा वृत्ते केशवं केशिसूदनम्। धर्मसंशयमुद्दिश्य किमपृच्छत् पितामहः॥

जनमेजयने पूछा—ब्रह्मन् ! पूर्वकालमें जब मेरे प्रिपतामह महाराज युधिष्ठिरका अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण हो गया, तब उन्होंने धर्मके विषयमें संदेह होनेपर भगवान् श्रीकृष्णसे कौन-सा प्रश्न किया ! ॥

वैशम्पायन उवाच पश्चिमेनाश्वमेधेन यदा स्नातो युधिष्ठिरः। तदा राजा नमस्कृत्य केशवं पुनरव्रवीत्॥

वैशम्पायनजीने कहा—राजन् ! अश्वमेध-यज्ञके बाद जब भर्मराज युचिष्ठिरने अवभृय-स्नान कर लियाः तव मगवान् श्रीकृष्णको प्रणाम करके इस प्रकार पूछना आरम्भ किया ॥

विश्वाद्यास्तपोयुका मुनयस्तत्त्वदर्शिनः ॥ श्रोतुकामाः परं गुद्धं वैष्णवं धर्ममुक्तमम् । तथा भागवताश्चेव ततस्तं पर्यवारयन् ॥

उस समय विसष्ठ आदि तत्त्वदर्शी तपस्वी मुनिगण तथा अन्य मक्तगण उस परम गोपनीय उत्तम वैष्णव घर्मको सुननेकी इच्छासे मगवान् भीकृष्णको घेरकर बैठ गये॥

### युधिष्ठिर उवाच

तत्त्वतस्तव भावेन पादमूलमुपागतम्। यदि जानासि मां भक्तं स्निग्धं वा भक्तवत्सल॥ भर्मगुद्यानि सर्वाणि वेत्तुमिच्छामि तत्त्वतः। भर्मोन् कथय मे देव यद्यनुग्रहभागहम्॥ युधिष्ठिर वोले—भक्तवसल ! मैं सब्चे मिक्तमावसे आपके चरणोंकी शरणमें आया हूँ। मगवन्। यदि आप मुझे अपना प्रेमी या भक्त समझते हैं और यदि मैं आपके अनुप्रहका अधिकारी होक तो मुझसे विष्णव-धर्मोका वर्णन कीजिये। मैं उनके सम्पूर्ण रहस्थोंको यथार्थ रूपसे जानना चाहता हूँ॥

श्रुता में मानवा धर्मा वाशिष्टाः काश्यपास्तथा।
गार्गीया गौतमीयाश्च तथा गोपालकस्य च ॥
पराश्चरकृताः पूर्वा मैत्रेयस्य च धीमतः।
श्रीमा माहेश्वराश्चेव नन्दिधर्माश्च पावनाः॥
ो मैत् मनु, विष्ठा कश्यपः गर्गः, गौतमः, गोपालकः

पराशरः बुदिमान् मैत्रेयः उमाः, महेश्वर और नित्द्रारा कहे हुए पवित्र धर्मोका अवण किया है ॥ त्रहाणा कथिता ये च कौमाराश्च श्रुता मया । धूमायनकृता धर्माः काण्डवैश्वानरा अपि ॥ भागवा याज्ञवहन्याश्च मार्कण्डेयकृता अपि । भागवा याज्ञवहन्याश्च मार्कण्डेयकृता अपि । भागहाजकृता ये च वृहस्पतिकृताश्च ये ॥ कुणेश्च कुणिवाहोश्च विश्वामित्रकृताश्च ये । सुमन्तुजैमिनिकृताः शाकुनेयास्तथैव च ॥ पुलस्त्यपुलहोद्गीताः पावकीयास्तथैव च ॥ युलस्त्यपुलहोद्गीताः पावकीयास्तथैव च । अगस्त्यगीतामौद्रह्याः शाण्डिल्याः शलभायनाः॥ बालखिल्यकृता ये च ये च सप्तिषिभस्तथा । आपस्तम्बकृता धर्माः शंखस्य लिखितस्य च ॥ प्राजापत्यास्तथा याम्या माहेन्द्राश्च श्रुता मया । वैयाव्रव्यासकीयाश्च विभाण्डककृताश्च थे ॥

तया जो ब्रह्मा, कार्तिकेय, धूमायन, काण्ड, वैश्वानर, भागंव, याज्ञवरुक्य और मार्कण्डेयके द्वारा भी कहे गये हैं एवं जो भरद्वाज और वृहस्पतिके बनाये हुए हैं तथा जो कुणि, कुणिबाहु, विश्वामित्र, सुमन्तु, जैमिनि, शकुनि, पुलस्त्य, पुलह, अग्नि, अगस्त्य, मुद्गन्न, शाण्डिल्य, शलम, वालिखल्यगण, सप्तर्षि, आपस्तम्ब, शङ्ख, लिखित, प्रजापति, यम, महेन्द्र, व्याघ, व्यास और विमाण्डकके द्वारा कहे गये. हैं, उनको भी मैंने सुना है ॥

नारदीयाः श्रुता धर्माः कापोताश्च श्रुता मया।
तथा विदुरवाक्यानि भृगोरिङ्गरसस्तथा॥
क्रौञ्चा मृदङ्गगीताश्च सौर्या हारीतकाश्च ये।
ये पिशङ्गकृताश्चापिकापोतीयाः सुवालकाः॥
उद्दालककृता धर्मा औशनस्यास्तथैव च।
वैशम्पायनगीताश्च ये चान्येऽप्येवमादितः॥

ि एवं जो नारद, कपोतः विदुरः भृगुः अङ्गराः क्रीञ्चः मृदङ्गः स्प्रः हारीतः पिशङ्गः कपोतः सुवालकः उद्दालकः शुकाचार्यः वैशम्पायन तथा दूसरे-दूसरे महात्माओं के द्वारा वताये दुए हैं। उन धर्मोका भी मैंने आधोपान्त भवण किया है।।

वर्षकः । वर्षे वर्षे वर्षे देव सम्मुलनिसम्ताः । पात्रस्थान्यविक्याम् विविद्याद्वि मे मतिः ॥

पर्यु संतान ! मुहे विधान है कि आपके मुलसे जो धर्म प्रध्य पूर्ण है वे परित्र और पायन होनेके कारण प्रदर्भन करोपमान रोग है॥

तमाति त्यां प्रयानम्य त्यद्वतास्य च केदाव । युप्तदीयान् यसन्धर्मान पुण्यान् कथय मऽच्युत॥

इसमिन केटाव । अन्युत् । आगकी शरणमें आये हुए गुण अन्तरे आर अस्ते पनित्र एवं श्रेष्ठ धर्मीका शरीर दीजि ॥

### वैशस्मायम जयाच

णां मृष्टमतु धर्मतो धर्मपुत्रेण केरावः। उवान धर्मान् मुक्सार्यान् धर्मपुत्रम्य हर्षितः॥

चैदास्पायनजी कहते हैं—गजन् । धर्मपुत्र युधिष्टिर-के इन प्रकार प्रश्न करनेपर सम्पूर्ण धर्मोको जाननेवाले स्मवान् श्रीकृत्य अत्यन्त प्रसन्न होकर उनसे प्रमंके स्थम विषयोंका गरीन करने लगे—॥

एवं ते यम्य कीन्तेय यत्नो धर्मेषु सुवत । तम्य ते दुर्लभो लोके न कश्चिद्पि विद्यते ॥

ं रउत्तम प्रतना पालन करनेवाले कुन्तीनन्दन ! तुमधर्म-में लिये इतना उपोग करते हो। इसलिये तुम्हें संशर्में कोई यम्नु तुन्तम नहीं है ॥

धर्मः श्रुनाचा रष्टो वा कथितो वा छतोऽपि वा। अनुमोदितो वा राजेन्द्र नयतीन्द्रपदं नरम्॥

प्राक्तित्र ! सुना हुआ। देला हुआ। कहा हुआ। पालन किया हुआ और अनुमोदन किया हुआ धर्म मनुष्यको इन्द्र-पद्मर पहुँचा देला है॥ ३१॥

धर्मः पिता च माता च धर्मो नाथः सुहत् तथा । धर्मो धाता सना चेव धर्मः खामी परंतप॥

भागता । भग ही जीवका माता थिता । रहक सहद् आए ग्या और न्तामी है ॥ ३२ ॥ धर्माद्येश्व फामश्च धर्माद् भोगाः सुम्यानि च । धर्माद्देश्य फामश्च धर्मात् स्वर्गगतिः परा ॥

ं अर्थः क्रमः भेगः सुन्तः उत्तम ऐस्वर्यं और सर्वोत्तम रार्गका प्रति भ<u>ीषांति ही होती है ॥ ३३ ॥</u> धर्मोद्यं सेवितः शुरुखायते महतो भयात् । धर्माद् हिजल्वं देवत्यं धर्मः पावयते नरम् ॥

म्बर्धि इस विद्युद्ध भर्मका सेवन किया लाय तो बह महात् सम्बर्ध-क्ष्माः करता है। पर्मेश ही मनुष्यको जादाणाल भीर देगनको प्राप्ति होति है। धर्मही मनुष्यको पवित्र करता है।।

यदा च शीयने पापं कालेन पुरुषम्य तु। नदा संज्ञायने सुद्धिभंगें कर्तुं सुधिष्टिर॥

THE MAN

्युधिशिर ! ज्य क.ल-कमसे मनुष्यका पाप नष्ट हो जाता है। तभी उसकी बुद्धि धर्माचरणमें लगती है।। जनमान्तरसहस्रेंस्तु मनुष्यत्वं हि दुर्लभम्। तद् गत्वापीह यो धर्म न करोति खबिश्चतः॥

्हजारों योनियोंमें भटकनेके वाद भी मनुष्ययोनिका भिलना कटिन होता है। ऐसे दुर्लम मनुष्य-जन्मको पाकर भी जो धर्मका अनुष्ठान नहीं करता। वह महान् लाभसे विश्वत रह जाता है।।

कुत्सिता ये दरिद्राश्च विरूपा व्याधितास्तथा। परद्वेष्याश्च मूर्खाश्च न तैर्धर्मः कृतः पुरा॥

अाज जो लोग निन्दितः दरिद्रः कुरूपः रोगीः दूसरी-के द्वेपपात्र और मूर्ख देखे जाते हैं। उन्होंने पूर्वजन्ममें धर्म-का अनुग्रान नहीं किया है ॥

ये च दीर्घायुपः शूराः पण्डिता भोगिनस्तथा। नीरोगा रूपसम्पन्नास्तैर्घर्मः सुरुतः पुरा॥

्किंतु जो दीर्घजीवी श्र्र-वीर, पण्डित, मोग-साम्प्रीसे सम्पन्न, नीरोग और रूपवान् हैं, उनके द्वारा पूर्वं तत्ममें, निश्चय ही धर्मका सम्पादन हुआ है ॥ एवं धर्मः कृतः शुद्धो नयते गतिमुत्तमाम् । अधर्म सेवते यस्तु तिर्यग्योन्यां पतत्यसौ ॥

्इस प्रकार शुद्धमावसे किया हुआ धर्मका अनुष्ठान उत्तम-गतिकी-प्राप्ति कराता है। परंतु जो अधर्मका सेवन करते हैं। उन्हें पश्च-पक्षी आदि तिर्थग्योनियोंमें गिरना पड़ता है।।

इदं रहस्यं कीन्तेय श्रुणु धर्ममनुत्तमम्। कथिषये परं धर्मे तव भक्तस्य पाण्डव॥

'क़ुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ! अब मैं तुम्हें एक ्रह्स्यकी बात वताता हूँ, सुनो । पाण्डुनन्दन ! मैं तुझ मक्तसे परम धर्मका वर्णन अवस्य करूँगा ॥

इप्टस्त्वमिस मेऽत्यर्थे प्रपन्नद्वापि मां सदा । परमार्थमिप वृयां कि पुनर्घर्मसंहिताम् ॥

'तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो और सदा मेरी शरणमें स्थित रहते हो। तुम्हारे पृष्ठनेपर मैं परम गोपनीय आत्मतत्त्वका भी वर्णन कर सकता हूँ, फिर घर्मसंहिताके छिये तो कहना ही नया है !।।

इदं मे मानुपं जन्म कृतमात्मिन मायया। धर्मसंस्थापनाधीय दुष्टानां नादानाय च॥

े १इस समय धर्मकी स्थापना और दुष्टोंका विनाश करनेके । लिये मैंने अपनी मायांसे मानव दारोरमें अवतार धारण किया है ॥

मानुष्यं भावमापन्तं ये मां गृहन्त्यवश्या। संसारान्तर्हि ते मृदास्तिर्यग्योनिष्यनेकशः॥

भो लोग मुझे केवल मनुष्य-शरीरमें ही समझकर मेरी

अवहेलना करते हैं, वे मूर्ख हैं और संसारके भीतर बारंबार अहमादिहिं देवानां स्टप्टा ब्रह्मादयो मया। तिर्यग्योनियोमं मटकते रहते हैं ॥ नि

ये च मां सर्वभृतस्थं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। मञ्ज्कांस्तान् सदा युक्तान् मत्समीपं नयाम्यहम् ॥

ा (इसके विपरीत जो ज्ञानदृष्टिंसे मुझे सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित देखते हैं, वे सदा मुझमें मन लगाये रहनेवाले मेरे भक्त हैं, ऐसे मुक्तींको मैं परम धाममें अपने पास बुला लेता हूँ ॥

मञ्जूका न विनञ्यन्ति मञ्जूका चीतकल्मषाः। मङ्गकानां तु मानुष्ये सफलं जन्म पाण्डव ॥

पाण्डुपुत्र | मेरे मक्तोंका नाश नहीं होता, वे निष्पाप होते हैं। मनुष्योमें उन्होंका जन्म सफल है, जो मेरे .मक्त.हैं ॥

अपि पापेष्वभिरता मञ्जकाः पाण्डुनन्दन। मुच्यन्ते पातकैः सर्वैः पद्मपत्रमिवाम्भसा॥

पाण्डुनन्दन । पापोंमें अभिरत रहनेवाले मनुष्य मी बदि मेरे मक्त हो जायँ तो वे खारे पाप्ति बेसे ही मुक्त हो जाते हैं। - जैसे जढ़से कुमलका पत्ता निर्हित रहता है ॥

जन्मान्तरसहस्रेषु तपसा भावितात्मनाम्। भक्तिरुत्पद्यते तात मनुष्याणां न संशयः॥

'इजारों जन्मोंतक तपस्या करनेसे जम मनुष्योंका अन्तः-करण गुद्ध हो जाता है, तब उसमें निःसंदेह मक्तिका उदय होता है ॥

यच्च रूपं परं गुह्यं क्रुटस्थमचलं ध्रुवम् । न दइयते तथा देवैम्द्रकेर्द्द्रयते यथा॥

भिरा जो अत्यन्त गोपनीय कूटस्थ, अचल और अवि-नाशी पुरस्वरूप है, उसका मेरे मर्क्तांको जैसा अनुमव होता है, वैसा देवताओंको भी नहीं होता ॥ 🤄

अपरं यच मे रूपं प्रादुर्भावेषु दश्यते। तद्रचयन्ति सर्वार्थैः सर्वभूतानि पाण्डव ॥

पाण्डव ! जो मेरा अपुरस्वरूप है, वह अवतार लेनेपर दृष्टिगोचर होता है । संसारके समस्त जीव सब प्रकारके पदार्थींसे उसकी पूजा करते हैं ॥

व्यतीतेष्वागतेषु च। कल्पकोटिसहस्रेषु दर्शयामीह तद् रूपं यच पश्यन्ति मे सुराः॥

**'हजारों और करोड़ों कल्प आकर चले गये**। पर जिस वैष्णवरूपको देवगण देखते हैं, उसी रूपसे मैं मक्तींको दर्शन) देता हूँ ॥

स्थित्युत्पत्यव्ययकरं यो मां शात्वा प्रपद्यते। अनुगृह्यास्यहं तं वै संसारान्मोचयामि च ॥

·जो मनुष्य मुझे जगत्की उत्पत्ति, खिति और संहारका कारण समझकर मेरी शरण-लेता है। उसके अपर कृपा करके में उसे संसार-बन्धनसे मुक्त कर देता हूँ ॥

प्रकृतिं खामवएभ्य जगत् सर्वे सृजाम्यहम् ॥

ं भें ही देवताओंका आदि हूँ । ब्रह्मा आदि देवताओंकी मैंने ही सृष्टि की है | मैं ही अपनी प्रकृतिका आश्रय लेकर सम्पूर्ण संसारकी सृष्टि करता हूँ ॥

तमोमुलोऽहमव्यको रजोमध्ये प्रतिष्ठितः। कर्ष्वं सत्त्वं विना लोभं ब्रह्मादिस्तम्वपर्यतः॥

भी अन्यक्त परमेश्वर ही तमोगुणका आधार, रजोगुणके भीतर स्थित और उत्कृष्ट सत्त्वगुणमें भी व्याम हूँ। मुझे लोम नहीं है। ब्रह्मासे लेकर छोटेसे कीडेतक सबमें में न्याप्त हो रहा हूँ ॥

मूर्डानं मे विद्धि दिवं चन्द्रादित्यौ च लोचने। गावोऽग्निब्रीह्मणो वक्त्रं मारुतः स्वसनं च मे ॥

'युलोकको मेरा मस्तक समझो । सूर्य और चन्द्रमा मेरी ऑखें हैं। गौ, अग्नि और ब्राह्मण मेरे मुख हैं और वाबु मेरी साँस है ॥

दिशो में वाहवश्राष्ट्री नक्षत्राणि च भूषणम्। अन्तरिक्षमुरो विद्धि सर्वभूतावकाराकम्। मार्गो मेघानिलाभ्यां तु यन्ममोदरमव्ययम्॥

आठ दिशाएँ मेरी बाहें, नक्षत्र मेरे आभूषण और सम्पूर्ण भूतोंको अवकाश देनेवाळा अन्तरिक्ष मेरा वक्षः खळ है। बादलों और इवाके चलनेका जो मार्ग है। उसे मेरा अविनाशी उद्र समझो ॥

पृथिवीमण्डलं यद् वे द्वीपार्णववनैर्युतम्। सर्वसंधारणोपेतं पादौ मम युधिष्ठिर॥

'युधिष्ठिर ! द्वीप, समुद्र मौर जंगलींसे मरा हुआ यह सबको धारण करनेवाला भूमण्डल मेरे दोनों पैरोंके स्थानमें है ॥ 🐃

श्थितो होकगुणः खेऽहं द्विगुणश्चास्मि मारुते। त्रिगुणोऽग्नौ स्थितोऽहं वै सलिले च चतुर्गुणः॥ शब्दाद्या ये गुणाः पञ्च महाभूतेषु पञ्चसु । तन्मात्रासंस्थितः सोऽहं पृथिव्यां पञ्चधास्थितः॥

ध्आकाशमें में एक गुणवाडा हूँ। वायुमें दो गुणवाला हूँ, अग्निमें तीन गुणवाला हूँ और जलमें चार गुणवाला हूँ। पृथ्वीमें पाँच गुणोंसे स्थित हूँ । वही मैं तन्मात्रारूप पन महाभृतींमें शन्दादि पाँच गुणींसे स्थित हूँ॥ सहस्रशीर्षस्त सहस्रवदनेक्षणः। सहस्रवाहदरधृक् सहस्रोरु सहस्रपात्॥

भीरे इजारों मस्तक, हजारों मुख, हजारों नेत्र, इजारों मुजाएँ, इजारों उदर, इजारों ऊर और इजारों पैर हैं॥ धृत्वोचीं सर्वतः सम्यगत्यतिष्ठं दशाङ्गलम्। सर्वभूतातमभूतस्यः सर्वेच्यापी ततोऽस्यहम् ॥

भी पृथ्वीको सब ओरसे घारण करके नामिसे दस अंगुल

त्वे शक्ते द्वाची रिग्रहणन है। सम्ने प्रानिमीमें आला-मही जिए हैं। इस्ति श्रीमाण करनाम हैं॥ स्विन्छे। इस्तिन्छे। इस्तिने श्रीमाणे करनाम हैं॥ सन्तिने इस्ति क्षेत्र हस्योगे प्रदेश । विम्हें होड़ा निग्रहणमा निर्देखों। निर्ममों सूप । निग्रहों। निर्देशकों इस्ति निद्दानममृतस्य तु॥ सुभा चाहं गमा चाहं स्वाहा चाहं नस्थिप।

भारत ! है अनिक्य, अनन्त, अजर, अजत्मा। अजर्द, अगस्य, अप्रमेग, अध्यम, निर्मुण, गुरुस्तरण, विद्देश, निर्मेग, निष्टक निर्विकार और मोक्षका आदि कपण हैं। नरेगर ! सुभा, त्वचा और खाहा मी मैं ही हूँ ॥ नेजया नपसा चार्त भृतप्रामं चतुर्विधम् ॥ नेतप्रपारीर्गुणैर्यद्ध्या धारयाम्यात्ममायया।

्मेंने ही अपने तेज और तपसे चार प्रकारके प्राणि-समुदायको रनेद्रपाशस्य रज्जुने बाँचकर अपनी मायाचे चारण कर रता है।।

पानुराधमधर्मोऽहं चातुर्होत्रफलाशनः। चनुर्मृतिंदानुर्यवस्थानुराधमभावनः॥

भी चारों आश्रमींका धर्म, चार प्रकारके होताओं से सम्पन्न होनेवाले यमका पाल भोगनेवाला चतुर्व्यूह, चतुर्वज्ञ और चारों आश्रमीको प्रकट करनेवाला हूँ ॥ संहत्याहं जगत् सर्व क्रत्वा वे गर्भमात्मनः । दायामि दिव्ययोगेन प्रलयेषु सुधिष्ठिर ॥

'युभिष्टिर ! प्रत्यकालमें समस्त जगत्का संहार करके उसे अपने उदरमें खापित कर दिल्य योगका आश्रय ले में। एकार्णविके जलमें शयन करता हूँ ॥ सहस्त्रयुगपर्यन्तां ब्राह्मीं रार्ति महार्णवे। स्थित्या स्जामि भृतानि जङ्गमानि स्थिराणि च॥

ध्यक हजार युगीतक रहनेवाली ब्रह्माकी रात पूर्ण होने-तक महार्चवर्मे दायन करनेके पश्चात् स्थावर-जङ्गम प्राणियोंकी स्रष्टि करता हूँ ॥

कर्षे कर्षे च भृतानि संहरामि स्जामि च । न च मां तानि जानन्ति मायया मोहितानि मे ॥

१८२१/क कस्पर्मे मेरेदारा जीवोंकी सृष्टि और संदारका कार्य होता है। किंतु मेरी मापान मोहित होनेके कारण वे जीव मुझे मही वान पाते ॥

मम भैयान्यकारम्य मागितव्यम्य नित्यशः। प्रशान्तम्यय दीपम्य गतिनैयोपन्तस्यते॥

'यतपकालमें तय दीपको जाला होनेकी भाँति समस्त स्यक्त गृष्टि एत हो लागी है। तय मोज करने योग्य मुक्ता अद्ययतमाको गृष्टिका उनको पता नहीं लगता॥ ज नक्षित कलिद्रातन् यत्राहं न प्रतिष्ठितः। ज नक्षापित भूनं मिष्टि गन्न प्रतिष्ठितम्॥ 'राजन् ! कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है। जिसमें मेरा निवास न हो तथा कोई ऐसा जीव नहीं है। जो मुझमें स्थित न हो ॥

यावनमात्रं भवेद् भूतं स्थूलं स्हमिमदं जगत्। जीवभूनो हाहं तसिसतावनमात्रं प्रतिष्टितः॥

ं जो कुछ मी स्थूल-स्हम्हप यह जगत् हो चुका है और होनेवाला है, उन सबमें उसी प्रकार मैं ही जीवह्रपते स्थित हूँ ॥

किं चात्र वहुनोक्तेन सत्यमेतद् व्रवीमि ते। यद् भूतं यद् भविष्यच तत् सर्वमहमेव तु॥

ं अधिक कहनेसे क्या लाम, में तुमसे यह सची यात यता रहा हूँ कि <u>भत और भविष्य</u> जो कुछ है, वह सब में ही हूँ ॥

मया सृष्टानि भृतानि मन्मयानि च भारत । मामेव न विज्ञानन्ति मायया मोहितानि वै ॥ ं भरतनन्दन । स्पृष्णं भूत मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और सेरे डी स्वरूप हैं । फिर भी मेरी मायारे मोहित रहते हैं, इसिट्ये मुझे नहीं जान पाते ॥

एवं सर्वे जगदिदं सदेवासुरमानुषम्। मत्तः प्रभवते राजन् मय्येव प्रविलीयते॥

ं पाजन् ! इस प्रकार देवताः असुर और मनुष्यीं सहत । समस्त संसारका मुझसे ही जन्म और मुझमें ही खय होता है'॥

(दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) [चारों वर्णोंके कर्म और उनके फर्लोंका वर्णन तथा धर्मकी दृद्धि और पापके क्षय होनेका उपाय ]

वैशम्पायन उवाच

एवमात्मोद्भवं सर्वे जगदुदिश्य केशवः। धर्मान् धर्मात्मजस्याथ पुण्यानकथयत् प्रभुः॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! इस प्रकार भगवान श्रीकृष्णने सम्पूर्ण जगत्को अपनेसे उत्पन्न वतलाकर धर्मनन्दन युधिष्ठिरसे पवित्र धर्मीका इस प्रकार वर्णन आरम्भ किया—॥

श्टणु पाण्डव तत्त्वेन पवित्रं पापनाशनम् । कथ्यमानं मया पुण्यं, धर्मशास्त्रफलं महत्॥

भाण्डुनन्दन । मेरेडारा कहे हुए वर्मशास्त्रका पुष्पमयः पापनाशकः पवित्र और महान् फल यथार्यरूपने सुनो ॥ यः श्रुणोति श्रुचिर्भृत्वा एकचित्तस्तपोयुतः । स्वन्यं यशस्यमायुष्यं धर्म होयं युधिष्टिर ॥ श्रद्धधानस्य तस्येह यत् पापं पूर्वसंचितम् । विनद्यत्याशु तत् सर्वे मद्रकस्य विशेषतः ॥

'युविष्टिर ! जो मनुष्य पवित्र और एकाप्रचित्त होकर तरस्यामें संज्ञम हो स्वर्ग, यश और आयु प्रदान करनेवाडे जाननेयोग्य धर्मका अवण करता है। उस श्रद्धालु पुरुषके- विशेषतः मेरे भक्तके पूर्यसंचित जितने पाप होते हैं, वे सब तत्काल नष्ट हो जाते हैं? ॥ १०

वैशम्पायन उवाच

पवं श्रुत्वा वचः पुण्यं सत्यं केशवभाषितम्।
प्रहष्टमनसो भूत्वा चिन्तयन्तोऽद्भुतं परम्॥
देवब्रह्मष्यः सर्वे गन्धवीप्सरसस्तथा।
भूता यक्षप्रहाश्चेव गुह्मका भुजगास्तथा॥
वालिखल्या महात्मानो योगिनस्तत्त्वदर्शिनः।
तथा भागवताश्चापि पश्चकालमुपासकाः॥
कौत्हलसमाविष्टाः प्रहृष्टेन्द्रियमानसाः।
श्रोतुकामाः परं धर्मं वैष्णवं धर्मशासनम्।
हृदि कर्तुं च तद्वाक्यं प्रणेमुः शिरसा नताः॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! श्रीकृष्णका यह परम पितृत्र और सत्य वचन सुनकर मन-ही-मन प्रसन्न हो धर्मके अद्भुत रहस्यका चिन्तन करते हुए सम्पूर्ण देविष्ठं, ब्रह्मिकं अद्भुत रहस्यका चिन्तन करते हुए सम्पूर्ण देविष्ठं, ब्रह्मिकं अन्वराएँ, भूत, यक्ष, प्रह, गुह्मक, सर्पं, महात्मा वालिखिल्यगण, तत्त्वदशीं योगी तथा पाँचीं उपासना करनेवाले मगवद्भक्त पुरुष उत्तम वैष्णव-धर्मका उपदेश सुनने तथा भगवान्की बात हृदयमें धारण करनेके लिये अत्यन्त उत्कण्टित होकर वहाँ आये। उनके इन्द्रिय और मन अत्यन्त हिर्षत हो रहे थे। आनेके बाद उन सबने मस्तक ह्यकाक्षर भगवान्को प्रणाम किया।। तत्तस्तान् वासुदेवेन हृद्यान् दिव्येन चक्षुवा। विमुक्तपापानालोक्य प्रणम्य शिरसा हरिम्। प्रपच्छ केशवं धर्म धर्मपुनः प्रतापवान्॥

मगवान्की दिन्य दृष्टि पड़नेसे वे सब निष्पाप हो गये। उन्हें उपस्थित देखकर महाप्रतापी धर्मपुत्र युधिष्टिरने मगवान्-को प्रणाम करके इस प्रकार धर्मविषयक प्रश्न किया ॥

युधिष्ठिर उवाच

कीहर्शा ब्राह्मणस्याथ क्षत्रियस्यापि कीहर्शा। वैश्यस्य कीहर्शा देव गतिः शूद्रस्य कीहर्शा॥

युधिष्ठिरने पूछा—देवेश्वर ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्रद्रकी पृथक्-पृथक् कैसी गति होती है ?॥

श्रीभगवानुवाच 🧹

श्रृणु चर्णक्रमेणैव धर्म धर्मभृतां वर । नास्ति किचिन्नरश्रेष्ठ ब्राह्मणस्य तु दुष्कृतम्॥

श्रीभगवान्ने कहा— नरश्रेष्ठ धर्मराज ! ब्राह्मणादि वर्णोके क्रमसे धर्मका वर्णन सुनो । ब्राह्मणके क्रिये-कुछ-भी— -दुष्कर-नहीं-है-॥

-हुष्कर-नहान्हें ॥ शिखायज्ञोपवीता ये संध्यां ये चाप्युपासते । यैश्च पूर्णाहुतिः प्राप्ता विधिवज्जुह्नते च ये ॥ वैश्वदेवं च ये चक्रः पूजयन्त्यतिर्थीश्च ये । नित्यं साध्यायशीलाश्च जपयञ्चपराश्च ये ॥ सायं प्रातर्हुताशाश्च शूद्रभोजनवर्जिताः।
दम्भानृतविमुक्ताश्च खदारिनरताश्च ये।
पञ्चयन्नपरा ये च येऽग्निहोत्रमुपासते॥
दहित दुष्कृतं येषां हूयमानास्त्रयोऽग्नयः।
नष्टदुष्कृतकर्माणो ब्रह्मलोकं बजन्ति ते॥

जो ब्राह्मण शिखा और यशोपवीत धारण करते हैं। संस्थोपासना करते हैं। पूर्णाहुति देते हैं। विधिवत् अग्निहोत्र करते हैं। विलविश्वदेव और अतिथियोंका पूजन करते हैं। नित्य स्वाच्यायमें लगे रहते हैं तथा जपयश्चके परायण हैं। जो प्रातः-काल और सायंकाल होम करनेके बाद ही अन्न प्रहण करते हैं। श्रुद्धका अन्न नहीं खाते हैं। दम्म और मिध्याभाषणसे दूर रहते हैं। अपनी ही स्त्रीसे प्रेम रखते हैं तथा पञ्चयश्च और अग्निहोत्र करते रहते हैं। जिनके सब पापोंको हवन की जाने-वाली तीनों अग्नियाँ भस्म कर देती हैं। वे ब्राह्मण पापरहित होकर ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं॥

क्षत्रियोऽपि स्थितो राज्ये स्वधर्मपरिपालकः। सम्यक् प्रजापालयिता षड्भागनिरतः सदा॥ यज्ञदानरतो धीरः स्वदारिनरतः सदा। शास्त्राज्ञसारी तत्त्वज्ञः प्रजाकार्यपरायणः॥ विप्रेभ्यः कामदो नित्यं भृत्यानां भरणे रतः। सत्यसन्धः शुचिनित्यं लोभद्मभिववर्जितः। क्षत्रियोऽप्युत्तमां याति गति देवनिषेविताम्॥

अतियोंमें भी जो राज्यसिंहासनपर आसीन होनेके बाद अपने घर्मका पाळन और प्रजाकी मलीमाँति रक्षा करता है, लगानके रूपमें प्रजाकी आमदनीका छठा माग लेकर सदा उतनेसे ही संतोष करता है, यह और दान करता रहता है, धर्म रखता है, अपनी स्ति संतुष्ट रहता है, शास्त्रके अनुसार चलता है, तत्त्वको जानता है और प्रजाकी मलाईके कार्यमें संलग्न रहता है तथा ब्राह्मणोंकी इच्छा पूर्ण करता है, पोष्य-वर्गके पालनमें तत्पर रहता है, प्रतिज्ञाको सत्य करके दिखाता है, सदा पवित्र रहता है एवं लोभ और दम्मको त्याग देता है, उस अत्रियको भी देवताओंद्वारा सेवित उत्तम, गतिकी प्राप्ति होती है।

कृषिगोपालनिरतो धर्मान्वेपणतत्परः । दानधर्मेऽपि निरतो विष्रशुश्रूपकस्तथा ॥ सत्यसंधः शुचिनित्यं लोभदम्भविवर्जितः । ऋजुः स्वदारनिरतो हिंसाद्रोहविवर्जितः ॥ विष्यधर्मात्र सुञ्चन वै देवब्राह्मणपूजकः । वैद्यः स्वर्गतिमाप्नोति पूज्यमानोऽप्सरोगणैः॥

.जो. बेहर कृषि और गोपालनमें लगा रहता हैं, धर्मका अनुसंघान किया करता है, दान, धर्म और ब्राह्मणोंकी सेवामें संलग्न रहता है तथा सत्यप्रतिज्ञ, नित्य पवित्र, लोम और दम्मसे रहित, सरल, अपनी ही स्त्रीसे प्रेम रखनेवाटा और

2

हिला हो है। इस पर्ने एक है। हो कभी भी वैश्यवर्मका एक मही करण और देवता तथा साहाणीकी पूजमें लगा रहता है। यह अल्लास भीते सम्मानित होकर खर्मलोकमें गमन करता है।

विद्यानम्य वर्णानां शुक्ष्यानिरतः सदा । विद्यापनम्य विद्यानां दासवद् यस्तु तिष्टति ॥ स्यानिनमदानां च सन्यशीचसमन्वितः । गुरुद्वानंनरतः परदारविवर्जितः ॥ पर्याद्यामकृत्वेव भृत्यवर्गे विभतिं यः । शुद्धार्थय सर्गमापनाति जीवानामभयप्रदः ॥

्राह्मिसे हो सदा तीनों नणोंकी सेवा करता और विदोपतः महिलों ही स्वामें दासकी माँति खड़ा रहता है। जो विना माँगे ही दान देता है। स्वयं और शीचका पाटन करता है। सुन और देवताओंकी पूजामें प्रेम रखता है। परस्रीके संसर्गसे दूर रहता है। दूसराँकों कष्ट न पहुँचाकर अपने कुड़म्बका पाटन योपण करता है और सब जीवाँको अभय-दान कर देता है। उस शदकों भी स्वर्गकी प्राप्ति होती है।। पर्य धर्मात् परं नास्ति महत्संसारमोक्षणम्। न च धर्मात्परं किचित् पापकर्भव्यपोहनम्॥

े इस प्रकार धर्मसे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। यही निष्कामभावसे आचरण करनेपर संसार-बन्धन्से मुक्ति दिलाता है। धर्मसे बढ़कर पाप-नाशका और कोई उपाय नहीं है॥

तसाद्धमंः सदा कार्यो मानुष्यं प्राप्य दुर्लभम्। न हि धर्मानुरकानां लोके किंचन दुर्लभम्॥

इगलिये इस दुर्लभ मनुष्य-जीवनको पाकर सदा धर्मका । पाचन करो रहना चाहिये। धर्मानुरागी पुरुषोंके लिये संसारमें / कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है॥

स्यम्भूषिहितो धर्मो यो यस्येह नरेह्वर। स तन क्षप्यत् पापं सम्यगाचरितेन च॥

नरेगर ! ब्रह्माजीने इस जगत्में जिस वर्णके लिये जैसे भर्मका विचान किया है। यह वैसे ही धर्मका भलीमाँति । आनरण करके अपने पापोंको नष्ट कर सकता है।। सहजंयद्भेयत्कर्मन तत्त्याज्यं हि केनचित्। स प्य तस्य धर्मों हि नेन सिद्धि स गच्छित ॥

मनुष्यता वे जातिगत कुर्म हो। उसका किसीको त्याग गरी करना चादिये । यदी उसके लिये धर्म होता है और उसीका निष्याम भावसे आचरण करनेपर मनुष्यको सिद्धि (इकि) प्राप्त दो आही है।।

विगुणोऽपि म्यधर्मस्तु पापकर्म व्यपोहति। एपमेष तु धर्मोऽपि क्षीयते पापवर्वनात्॥

अक्स भर्म गुजर्मदेत होनेपर भी पापको नष्ट करता है। इसी प्रकार गाँद मनुष्यदे पापकी दृखि होती है तो यह उसके भर्मको भ्रोग कर शास्त्रा है।। गुधिष्ठिर उवार्च भगवन् देवदेवेश श्रोतं कौत्हलं हि मे।

शुभस्याच्यशुभस्यापि क्षयवृद्धी यथाकमम् ॥

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! देवदेवेश्वर ! श्रम और अशुमकी कृदि और हास कमसे किस प्रकार होते हैं, इसे सुननेकी मेरी बड़ी उक्कण्ठा है ॥

श्रीभगवानुवाच 🏏

श्रृणु पार्थिव तत्सर्वे धर्मसूक्ष्मं सनातनम् । दुर्विहेयतमं नित्यं यत्र मग्ना महाजनाः॥

श्रीभगवान् ने कहा — राजन् ! तुमने जो धर्मका तत्व पूछा है, वह सूक्ष्म, सनातन, अत्यन्त दुर्विशेय और नित्य है, वह-बड़े लोग भी उसमें मग्न हो जाते हैं, वह सब तुम सुनो ॥

यथैव शीतमुद्दकमुष्णेन यहुना वृतम्। भवेत्तु तत्क्षणादुष्णं शीतत्वं च विनदयति॥

जिस प्रकार थोड़ेसे ठंडे जलको बहुत गरम जलमें मिला दिया जाता है तो वह तत्क्षण गरम हो जाता है और उसका ठंडापन नष्ट हो जाता हैं?। यथोप्णं चा भवेष्टरुपं शीतेन वहना सतम।

यथोण्णं वा भवेदर्णं शीतेन वहुना वृतम्। शीतलं च भवेत् सर्वमुष्णत्वं च विनश्यति॥

जब योड़ा-सा गरम जल बहुत शीतल जलमें मिला दिया जाता है। तब बह सबका सब शीतल हो जाता है और उसकी उष्णता नष्ट हो जाती है ॥

एवं च यद् भचेद् भूरि सुरुतं वापि दुष्रुतम् । तद्वं क्षपयेच्छीद्यं नात्र कार्या विचारणा ॥

े इसी प्रकार जो पुण्य या पाप बहुत अधिक होता है। वह थोड़े पाप-पुण्यको शीव ही नष्ट कर देता है। इसमें कोई / संशय नहीं है ॥

ममत्वे सति राजेन्द्र तयोः सुकृतपापयोः । गृहितस्य भवेद् वृद्धिः कीर्तितस्य भवेत् क्षयः ॥

राजेन्द्र ! जब वे पुष्य आप दोनी समान होते हैं, तब जिसको गुप्त रखा जाता है, उसकी दृद्धि होती है और जिसका वर्णन कर दिया जाता है, उसका क्षय हो जाता है ॥ स्यापनेनानुतापन प्रायः पापं विनश्यति । तथा कृतस्तु राजेन्द्र धर्मो नश्यति मानद् ॥

समान देनेवाले नरेश्वर ! प्रापको दूसरीं कहने और उसके लिये पश्चात्ताप करनेसे प्रायः उसका नाय हो जाता है। इसी प्रकार धर्म भी अपने मुँहसे दूसरींके सम्मुख प्रकट करनेपर नष्ट होता है॥ तात्रुभी गृहितो सम्यग् हृद्धि यातो न संदायः।

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन न पापं गृहयेद् बुधः॥ तस्मादतत् प्रयत्नेन कीर्तयेत् क्षयकारणात्॥

तसात् संकीर्वयत् पापं नित्यं धर्मं च गृह्येत्॥

ष्ट्रिपानेपर निःसंदेह ये दोनों ही अधिक बढ़ते हैं। इसल्ये समझदार मनुष्यको चाहिये कि सर्वथा उद्योग करके अपने पापको प्रकट कर दे, उसे छिपानेकी कोशिश न करे। पापका कीर्तन पापके नाशका कारण होता है, इसल्ये हमेशा पापको प्रकट करना और धर्मको ग्रुप्त रखना चाहिये॥

(दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) [ व्यर्थ जन्म, दान और जीवनका वर्णन, सास्विक दानोंका रूक्षण, दानका योग्य पात्र और ब्राह्मणकी महिमा ] वैशस्पायन उवाच

एवं श्रुत्वा वचस्तस्य धर्मपुत्रोऽच्युतस्य तु। पप्रच्छ पुतरप्यन्यं धर्म धर्मात्मजो हरिम्॥

षेशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय । धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर इस प्रकार भगवान् अच्युतके वचन सुनकर फिर भी श्रीहरिसे अन्य धर्म पूछने क्यो—॥ वृथा च कित जन्मानि वृथा दानानि कानि च। वृथा च जीवितं केषां नराणां पुरुषोत्तम॥

'पुरुषोत्तम | कितने जनम व्यर्थ समझे जाते हैं ! कितने मकारके दान निष्फळ होते हैं ? और किन-किन मनुष्योंका जीवन निरर्थक माना गया है ? ॥

कीदशासु ह्यवस्थासु दानं दत्तं जनार्दन। इह लोकेऽनुभवति पुरुषः पुरुषोत्तम॥ गर्भस्थः किं समदनाति किंबाल्येवापि केशव। यौवनस्थेऽपिकिंकृष्णवार्धकेवापि किंभवेत्॥

'पुरुषोत्तम! जनार्दन! मनुष्य किस अवस्थामें दिये हुए दानके पलका इस लोकमें अनुभव करता है। केशव! गर्भमें स्थित हुआ मनुष्य किस दानका फल भोगता है १ श्रीकृष्ण! बाल, युवा और वृद्ध अवस्थाओं में मनुष्य किस-किस दानका फल भोगता है १॥

सात्त्रिकं कीहरां दानं राजसं कीहरां भवेत्। तामसं कीहरां देव तर्पयिष्यति किंप्रभो॥

'भगवन् ! सास्विकः राजस और तामस दान कैसे होते है ! प्रभो ! उनसे किसकी तृप्ति होती है ! ॥ उत्तमं कीहरां दानं तेषां वा किं फलं भवेत् । किं दानं नयति ह्यूर्ध्व किं गतिं मध्यमां नयेत् । गतिं जघन्यामथं वा देवदेव वदस्व मे ॥

'उत्तम दानका खरूप क्या है ? और उससे मनुष्योंको किस फलकी प्राप्ति होती है ! कौन-सा दान ऊर्ध्वगतिको ले जाता है ! कौन-सा मध्यम गतिको और कौन-सा नीच गतिको ले जाता है ? देवाधिदेव ! यह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये ॥

एतदिच्छामि विशातुं परं कौत्हलं हि मे। त्वदीयं वचनं सत्यं पुण्यं च मधुस्दन॥

भधुसूदन ! मैं इस विषयको जानना चाइता हूँ और

श्<u>रणु राजन्</u> यथान्यायं वचनं तथ्यमुत्तमम् । कथ्यमानं मया पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम् ॥

श्रीभगवान् ने कहा—राजन् ! में तुम्हें न्यायके अनुसार यथार्थ एवं उत्तम उपदेश सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो । यह विषय परम पवित्र और सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेवाला है ॥

वृथा च द्रा जन्मानि चत्वारि च नराधिप।
वृथा दानानि पञ्चाशत्पञ्चैय च यथाक्रमम्॥
वृथा च जीवितं येषां ते च पट् परिकीर्तिताः।
अनुक्रमेण वक्ष्यामि तानि सर्वाणि पार्थिव॥

नरेश्वर! चौदह जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं। क्रमशः
प्रचपन प्रकारके दान निष्फल होते हैं और जिन-जिन मनुष्योंका जीवन निर्धिक होता है, उनकी संख्या छः वतलायी
गयी है। भूपाल! इन सबका में क्रमशः वर्णन कलँगा॥
धर्मध्नानां वृथा जन्म छुव्धानां पापिनां तथा।
वृथा पाकं च येऽइनन्ति परदाररताश्च ये।
पाकमेदकरा ये च ये च स्युः सत्यवर्जिताः॥
जो धर्मका नाश करनेवाले, लोमी, पापी, बलिवैश्वदेव
किये विना भोजन करनेवाले, परस्त्रीगामी, भोजनमें भेद

करनेवाले और असत्यमाषी हैं, उनका जनम वृथा है ॥
मृष्टमद्दनाति यदचैकः विलदयमानैस्तु वान्धवैः ।
पितरं मातरं चैव उपाध्यायं गुरुं तथा ।
मातुलं मातुलानीं च यो निहन्याच्छपेत वा ॥
ब्राह्मणश्चैव यो भूत्वा संध्योपासनवर्जितः ।
निःखाहो निःखधश्चैव शृद्गाणामन्तभुग् द्विजः॥
मम वा शंकरस्याथ ब्रह्मणो वा युधिष्ठिर ।
अथवा ब्राह्मणानां तु ये न भक्ता नराधमाः ।
वृथा जनमान्यथैतेषां पापिनां विद्धि पाण्डव ॥

पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर! जो बन्धु-वान्धवोंको क्लेश देकर अकेले ही मिठाई खानेवाले हैं, जो माता-पिता, अध्यापक-गुरु और मामा-मामीको मारते या गाली देते हैं, जो ब्राह्मण होकर भी संस्थोपासनसे रहित हैं, जो अग्निहोत्रका त्याग करनेवाले हैं, जो श्राद्ध-तर्पणसे दूर रहनेवाले हैं, जो ब्राह्मण होकर शद्भका अन खानेवाले हैं तथा जो मेरे, शङ्करजीके, ब्रह्माजीके अथवा ब्राह्मणोंके मक्त नहीं हैं—ये चौदह प्रकारके मनुष्य अधम होते हैं। इन्हीं पापियोंके जन्म-को ब्युर्थ समझना चाहिये।।

अश्रद्धयापि यद् दत्तमवमानेन वापि यत्। दम्भार्थमपि यद् दत्तं यत् पाखण्डिहितं नृप ॥ शृद्धाचाराय यद् दत्तं यद् दत्त्वा चानुकीर्तितम्।

रेलापुनं स यद् इसंयद् इत्तमनुशोचित्म् ॥ अभावितं स पर्दत्तं यस वात्रम्तानितम्। शास्त्रमयं स यस्द्रमं नीयंवाष्यजितं च यत्॥ भंभगमाह्यं यसु यस् इनं पतिते द्विजे। लिंकानिहर्न मनु यर्दनं सर्वयाचकेः॥ यसनं दानमान्द्रपतितेश्च यत्। श्चारीका<u>न</u>् यद् दुनं स्वेरिणामर्तुः भ्वशुराननुवर्तिने ॥ यद् ज्ञामपाचकहुनं यत् छत्रध्नहृतं तथा। उपातिशिन दर्न वेद्विकिषणे च यत्॥ म्यंतिनाय च यद् दलं यद् दत्तं राजसेविने । गगकाय च यद्देनं यच कारणिकाय च ॥ गुगरीपर्ये दत्तं यद् दत्तं शस्त्रजीविने । भृतकाय च यद् इतं व्यालप्राहिहतं च यत्॥ पुरोदिताय यद् दत्तं चिकित्सकहतं च यत्। यद् यशिक्कमिणे दत्तं श्रुद्रमन्त्रोपजीविने ॥ यच्छुद्रजीविन दत्तं यच देवलकाय च। द्यद्रयाशिन दत्तं यद् दत्तं चित्रकर्मिणे॥ रहापजीविन दत्तं यच मांसोपजीविने। सेवकाय च यद् इत्तं यद् इत्तं ब्राह्मणबुवे ॥ अदेशिने च यद् दत्तं दत्तं वार्धुपिकाय च। यदनाचारिणे दत्तं यत् दत्तमनय्ये॥ असंखोपासिने दत्तं यच्छूद्रश्रामवासिने। यिमध्यालिप्रिने दत्तं दत्तं सर्वाशिने च यत्॥ नास्तिकाय च यद् दत्तं धर्मविक्रयिणे च यत्। वगकाय च यद् दत्तं यद् दत्तं कृहसाक्षिणे ॥ प्रामक्टाय यद् दत्तं दानं पार्थिवपुङ्गव । नुया भवति तन्सर्वे नात्र कार्या विचारणा ॥

राजत ! जो दान अक्षदा या अपमानके साथ दिया शासा है। विधे दिलावेके लिये दिया जाता है। जो पाखण्डी-को प्राप्त हुआ है। जो शूदके समान आचरणवाले पुरुपको दिया जाता है। जिंछे देकर अपने ही मुँहसे बारंबार बखान क्रिया गया दे अमे रोपपूर्वक दिया गया है तथा जिसको देकर पोठेंगे उसके लिये शोक किया जाता है। जो दम्मसे उपार्जिय अवका भूठ योलकर लाये हुए अन्नकाः माधानके धनकाः चौरी करके टाये हुए द्रव्यका तथा क्षणं भी पुरुष है। परि टाये हुए धनका दान किया गया है। भी पित जापनकी दिया गया है। जो दान वेदविहीन पुरुति है। और मदके यहाँ माचना करनेवालीको दिया। जाता है एका जो संस्थारदीन पतिनोंको तथा एक बार संन्यास क्षेत्र दिर राज्य-आधनमें प्रवेश करनेवाले पुर्वीको रिया लाए है। ले दान नेहवागामीको और समुग्रस्म रहकर हुजार करनेपाने माझगारी दिया गया है। जिल दान-ही शर्व गाँवते माचना करनेवाले और सतमाने अहण -

किया है एवं जो दान उपपातकीको, वेद वेचनेवालेको, हो। के वशमें रहनेवालेको, राजधेवकको, ज्योतिपीको, तान्त्रिक-को, शुद्र जातिकी खोके साथ सम्बन्ध रखनेवालेको, असू-शस्त्रते जीविका चलानेवालेको, नौकरी करनेवालेको, साँप पकड़नेवालेको और पुरोहिती करनेवालेको दिया जाता है। जिस दानको वैधने ग्रहण किया है, राजशेष्ठ ! जो दान वनियेका काम करनेवालेको, क्षद्र मन्त्र जपकर जीविका चलानेवालेको, शुद्रके यहाँ गुजारा करनेवालेको, वेतन लेकर मन्दिरमें पूजा करनेवालेको, देवोत्तर सम्पत्तिको खा जाने-वालेको, तस्वीर बनानेका काम करनेवालेको, रंगभूमिमें नाच-कृद्कर जीविका चलानेवालेकोः मांस येचकर जीवन-निर्वाह करनेवालेको, धेवाका काम करनेवालेको, ब्राह्मणोचित आचारले दीन होकर भी अपनेको ब्राह्मण बतानेवालेको, उपदेश देनेकी शक्तिसे रहितको, व्याजलोरको, अनाचारीको, अग्निहोत्र न करनेवालेको, संध्योपासनसे अलग रहनेवालेको, शूदके गाँवमें निवास करनेवालेको, झूटे वेप धारण करने-वालेको, सबके साथ और सब कुछ खानेवालेको, नास्तिकको, धर्मविकेताको, नीच वृत्तिवालेको, सुठी-गवाही. देनेवालेको तया कुटनीतिका आश्रय लेकर गाँवके लोगोंमें लड़ाई-शगड़ा करानेवाले ब्राह्मणको दिया जाता है, वह सव, निष्पल होता है, इसमें कोई विचारणीय वात नहीं है। विवनामधरा एते लोलुपा ब्राह्मणाधमाः। नात्मानं तारयन्त्येते न दातारं युधिष्टिर ॥

सुधिष्ठिर ! ये सब विषयलोख्यः विप्रनामधारी बाद्याणाः ्धम हैं, ये न तो अपना उद्धार कर सकते हैं और न्, दाताका ही ॥

एतेभ्यो दत्तमात्राणि दानानि सुवहून्यपि। वृथा भवन्ति राजेन्द्र भस्मन्याज्याहुतिर्यथा॥

राजेन्द्र ! उपर्शुक्त ब्राह्मणोंको दिये हुए दान बहुत हों तो मी राखमें डाली हुई घीकी आहुतिके समान व्यर्थ हो जाते हैं॥

एतेषु यत् फलं किंचिद् भविष्यति कथंचन । राक्षसाश्च पिशाचाश्च तद् विलुम्पन्ति हर्विताः॥

उन्हें दिये गये दानका जो कुछ फल होनेवाला होता है। उसे राक्षस और विशाच प्रसन्नताके साथ सूट ले जाते हैं(॥) चृथा ह्यतानि दत्तानि कथितानि समासतः। जीवितं तु तथा होयां तच्छुणुष्य युधिष्टिर ॥

युधिष्ठिर ! ये सव वृथा दान संक्षेपमें वताये गये । अव जिन-जिन मनुष्योंका जीवन व्यर्थ है, उनका परिचय दे रहा हुँ; मुनो ॥

ये मां न प्रतिपद्यन्ते शहरं वा नराधमाः। ब्राह्मणान् वा महीदेवान् वृथा जीवन्ति ते नराः॥

नो नरायम मेरी, मगवान् शंकरकी अथवा भूमण्डलके

देवता ब्राह्मणींकी शरण नहीं लेते, वे मनुष्य व्यर्थ ही. जीते हैं।

हेतुशास्त्रेषु ये सकाः कुदृष्टिपथमाश्रिताः। देवान् निन्दन्त्यनाचारा वृथाजीवन्ति ते नराः॥

जिनकी कोरे तर्कशास्त्रमें ही आसक्ति है, जो नास्तिक-पथका अवलम्बन करते हैं, जिन्होंने आचार त्याग दिया है तथा जो देवताओंकी निन्दा करते हैं, वे मनुष्य व्यर्थ ही जी-रहे हैं॥

कुरालैः कृतशास्त्राणि पठित्वा ये नराधमाः । विप्रान् निन्दन्ति यज्ञांश्च बृथा जीवन्ति ते नराः ॥

जो नराधम नास्तिकोंके शास्त्र पढ्कर ब्राह्मण और यशें-की निन्दा करते हैं, बे न्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं ॥ ये दुर्गो वा कुमारं वा वायुर्मान्न जलं रिवम् । पितरं मातरं चैव गुरुमिन्द्रं निशाकरम्। मूढा निन्दन्त्यनाचारा वृथा जीवन्ति ते नराः॥

जो मूट दुर्गा, स्वामी कार्तिकेय, वायु, अग्नि, जल, सूर्य, माता-पिता, गुरु, इन्द्र तथा चन्द्रमाकी जिन्दा करते और आचारका पालन नहीं करते, वे मनुष्य मी निरर्थक ही जीवन व्यतीत करते हैं।।

विद्यमाने धने यस्तु दानधर्मविवर्जितः। मृष्टमदनाति यद्वैको वृथा जीवति सोऽपि च॥ वृथा जीवितमाख्यातं दानकालं व्रवीमि ते॥

जो धन होनेपर भी दान और धर्म नहीं करता तथा दूसरोंको न देकर अकेले ही मिठाई खाया करता है, वह भी <u>इसर्य ही जीता है। इस प्रकार व्यर्थ</u> जीवनकी वात बतायी गयी। अब दानका समय बताता हूँ॥ तसोनिविष्टचित्तेन दत्तं दानं तु यद् भवेत्। तदस्य फलमइनाति नरो गर्भगतो नृप॥

राजन् ! तमोगुणमें आविष्ट हुए चित्तवाले मनुष्यके । द्वारा जो दान दिया जाता है। उसका फल मनुष्य गर्भावस्थामें । भोगता है ॥ ईर्ध्यामत्सरसंयुक्तो दम्भार्थ चार्थकारणात्।

इेच्योमत्सरसंयुक्तो दम्भाथं चार्थकारणात्। ददाति दानं यो मर्त्यो वालभावे तद्दजुते॥

ई हर्या और मत्सरतासे युक्त मनुष्य अर्थलोभसे और दम्भपूर्वक जिस दानको देता है, उसका फल वह बाल्यावस्था- में भोगता है।

भोकु' भोगमशकस्तु व्याधिभिः पीडितो सृशम्। द्दाति दानं यो मत्यों वृद्धभावे तद्श्तुते॥

भोगोंको भोगनेमें अशक्त, अत्यन्त व्याधिसे पीहित । मनुष्य जिस दानको देता है, उसके फलका उपमोग वह चुद्धावस्थामें करता है॥

श्रद्धायुक्तः श्रुचिः स्नातः प्रसन्नेन्द्रियमानसः। द्दाति दानं यो मत्यों यौवने स तद्द्जुते॥ जो मनुष्य स्नान करके पिवत्र हो मन और इन्द्रियोंको । प्रसन्न रखकर श्रद्धाके साथ दान करता है, उसके फलको वह यौवनावस्थामें मोगता है ॥ खयं नोत्वा तु यद् दानं भक्त या पात्रे प्रदीयते । तत्सार्वकालिकं विद्धि दानमामरणान्तिकम् ॥

जो खयं देने योग्य वस्तु ले जाहर भक्तिपूर्वक स्त्यात्र-को दान करता है, उसको भरणपर्यन्त हर समय उस दानका फल प्राप्त होता है, ऐसा समझो॥ राजसं सारिवकं चापि तामसं च युधिष्ठिर। दानं दानफलं चैव गति च त्रिविधां श्रणु॥

युधिष्ठिर ! दान और उसका फल सात्विक, राजस और तामस भेदसे तीन-तीन प्रकारका होता है तथा उसकी गति । मी तीन प्रकारकी होती है, इसे सुनो ॥ दानं दातव्यमित्येव मीतं कृत्वा द्विजाय वे । उपकारवियुक्ताय यद् दत्तं तद्धि सात्त्विकम् ॥

दान देना कर्तव्य है—ऐसा समझकर अपना उपकार न करनेवाले ब्राह्मणको जो दान दिया जाता है। वही सात्त्विक है (।)

श्रोत्रियाय दरिद्राय वहुभृत्याय पाण्डव । दीयते यत् प्रहृष्टेन तत् सात्त्विकसुदाहृतम् ॥

पाण्डुनन्दन ! जिसका कुटुम्ब वहुत वड़ा हो तथा जो दिरद्र और वेदका विद्वान हो। ऐसे ब्राह्मणको प्रसन्नतापूर्वक जो कुछ दिया जाता है। वह मी सात्त्विक कहा जाता है।

वेदाक्षरिवहीनाय यत्तु पूर्वोपकारिणे। समृद्धाय च यद् दत्तं तद् दानं राजसं स्मृतम्॥

परंतु जो वेदका एक अक्षर भी नहीं जानता, जिसके घरमें काफी सम्पत्ति मौजूद है तथा जो पहले कभी अपना उपकार कर चुका है, ऐसे ब्राह्मणको दिया हुआ दान राजस माना गया है।

सम्बन्धिने च यद् इत्तं प्रमत्ताय च पाण्डव । फलार्थिभिरपात्राय तद् दानं राजसं स्मृतम् ॥

पाण्डव ! अपने सम्बन्धी और प्रमादीको दिया हुआ।
फलकी इच्छा रखनेवाले मनुष्योंके द्वारा दिया हुआ तथा है
अपात्रको दिया हुआ दान भी राजस ही है ॥
वैश्वदेवविहीनाय दानमश्रोत्रियाय च।
दीयते तस्करायापि तद् दानं तामसं स्मृतम् ॥

जो ब्राह्मण बलिवैश्वदेव नहीं करता। देदका ज्ञान नहीं रखता तथा चोरी किया करता है। उसको दिया हुआ दान है तामस है।

सरोपमबधूतं च क्लेशयुक्तमवश्या। सेवकाय च यद् दत्तं तत् तामसमुदाहतम्॥ क्रोषः तिरस्कारः क्लेश और अवहेलनापूर्वक त में इंग्रेटी दिला हुआ दान भी ताम**त ही बतलाया** महार्थित

ेवा विज्ञानसम्बद्धेय मुनयधासयस्तथा। माध्याः प्राथमानीन नुष्यन्ति च नरेदवर॥

कोरक ! महोत्रह दानको देवता वितर सुनि और भीक हाल करो हैं तथा उससे इन्हें बड़ा स्तीप है एहें ह

दानवा देखसंगाव प्रहा यक्षाः सराक्षसाः । महत्वं दानमशन्ति यजितं पितृदेवतेः ॥

स्ति द्वानम् कानमः वैत्यः प्रदः यद्य और राष्ट्रस् कानीम काने हैं। निरं और देवता नहीं करते ॥ विद्यानमः प्रेनसंबाध्य कदमला ये मलीमसाः । सामसं कानमक्ति गति च विविधां स्ट्रण् ॥

श्वमण शन्या पर पापी और मिलन कर्म करनेवाले द्रेत एवं विद्यान भोगते हैं। अब त्रिविच गतिका वर्षम गुनो ॥

यान्यिकानां तु यानानामुक्तमं फलमस्तुते। मध्यमं राजसानां तु तामसानां तु पश्चिमम्॥

गतिक दानीका पल उत्तमः राजव दानीका मध्यम और तम्म दानीका पल अवम होता है ॥ व्यक्तिगम्योपनीतानां दानानां फलमुत्तमम्। मध्यमं तु समाहय जयन्यं याचते फलम्॥

ां दान क्षमने जाकर दिया जाता है। उनका फल उत्तम होता है। जो दाननावको बुद्धाकर दिया जाता है। उनका पल मध्यम होता है। और जो याचना करनेवालेको दिया जाता है। उनका फल जयन्य होता है॥ अयाचितप्रदाता यः स याति गतिमुक्तमाम्। नमाह्य नु यो द्यान्मध्यमां स गति ब्रजेत्। याचितो यका वे द्याज्ञयन्यां स गति ब्रजेत्॥

जो पानना न करनेवालेको देता है। वह उत्तम गतिको प्राप्त करना है: जो बुटाकर देता है। वह मध्यम गतिको जाता है और जो पानना करनेवालेको देता है। वह नीची गति पारा है।।

उनमा दैविकी होया मध्यमा मानुषी गतिः। गनिर्ह्णयस्या निर्वेक्ष गनिरेषा त्रिधा स्मृता॥

देशी गरिको उत्तम समझना चाहिये । मानुपी गति सन्दम है और विर्यम्पेनियाँ नीन गति है—यह इनका तीन प्रश्न मानुस्था है ॥

पात्रम्हेतु विषेषु संस्थितध्वादिकानित्रु। यषु विकिथाते दानमक्षय्यं सम्प्रकीर्तितम्॥

दण हे उत्तम पात अनिहोधी ब्राह्मणों हो दान दियाँ जलाई, यह अवय अवयास गया है ॥ धौरियामां अस्टिएमां भरमं कुरु पार्थित। समृद्धानां द्विजातीनां कुर्यास्तेषां तु रक्षणम् ॥

अतः भूपाल ! जो वेदके विद्वान होते हुए दिरद्र ही, उनके भरण-पोषणका तुम स्वयं प्रयन्य करो और सम्पत्तिः शाली द्विजीकी रक्षा करते रहो ॥ टिरिटान वित्तहीनांश्च प्रदानैः सम्क प्रजय ।

दरिद्रान् वित्तहीनांश्च प्रदानेः सुष्ठु पूजय। आतुरस्योपधेः कार्यं नीरुजस्य किमोपधेः॥

घनदीन दिन्द्र ब्राह्मणोंको दान देकर उनकी भलीभाँति पूजा करो; क्योंकि रोगीको ही ओपिषकी आवश्यकता है, नीरोगको ओपिष्ठे क्या प्रयोजन ? ॥

पापं प्रतिगृहीतारं प्रदातुरुपगच्छित । प्रतिग्रहीतुर्यत् पुण्यं प्रदातारमुपैति तत् । तसाद् दानं सदा कार्यं परत्र हितमिच्छता ॥

दाताका पाप दानके साथ ही दान लेनेवालेके पास चला जाता है और उसका पुण्य दाताको प्राप्त हो जाता है, अतः परलोकमें अपना हित चाहनेवाले पुरुपको सदा दान करते रहना चाहिये॥

वेदविद्यावदातेषु सदा शूदान्नवर्जिषु। प्रयत्नेन विधातन्यो महादानमयो निधिः॥

जो वेद-विद्या पढ़कर अत्यन्त ग्रुद्ध आचार-विचारते रहते हीं और शूट्रोंका अन्न कभी नहीं ग्रहण करते हों। ऐसे विद्वानोंको प्रयत्नपूर्वक वहे-वड़े दानोंका भाण्डार वनाना चाहिये॥

येपां दाराः प्रतीक्ष्यन्ते सद्दस्त्रस्येव लम्भनम् । भुक्तदोपस्य भक्तस्य तान् निमन्त्रय पाण्डव॥

पाण्डुनन्दन ! जिनकी स्त्रियाँ अपने पतिके मोजनसे बचे दूप अन्नको हजारोंगुना लाभ समझकर उसके मिलनेकी प्रतीक्षा किया करती हैं, ऐसे ब्राह्मणींको तुम भोजनके टिये निमन्त्रित करना ॥

आमन्त्रय तु निराशानि न कर्तव्यानि भारत । कुळानि सुद्दरिद्राणि तेपामाशा हता भवेत्॥

भारत ! दरिद्रकुलके ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करके उन्हें निराश न लौटानाः अन्यथा उनकी आशा मारी जायगी ॥ मद्भक्ता ये नरश्रेष्ठ मद्भता मन्परायणाः । मद्याजिनो मन्नियमास्तान् प्रयत्नेन पूजयेत् ॥

नरश्रेष्ट ! जो मेरे भक्त हों, मेरेम मन लगानेवाले हों, मेरी शरणमें हों, मेरा पूजन करते हों और नियमपूर्वक मुझमें ही लगे रहते हों, उनका यलपूर्वक पूजन करना चाहिये॥ तेपां तु पावनायाहं नित्यमेव युधिष्टिर। उमे संघ्येऽधितिष्टामि श्रस्कन्नं तद्वतं मम॥

युधिष्टिर ! अपने उन मक्तोंको पवित्र करनेके लिये में प्रतिदिन दोनों समय संस्थामें व्याप्त रहता हूँ । मेरा यह नियम कमी स्विष्टित नहीं होता ॥ तस्माद्याक्षरं मन्त्रं मक्तकेंबीतक समेपेः। संच्याकाले तु जप्तन्यं सततं चात्मशुद्धये॥

इसिलये मेरे निष्पाप मक्तजनोंको चाहिये कि वे आतम-शुद्धिके लिये संध्याके समय निरन्तर अष्टाक्षर मन्त्र (ॐ नमो नारायणाय) का जप करते रहें ॥ अन्येषामपि विप्राणां किल्विषं हि विनश्यति । उसे संध्येऽप्युपासीत तस्माद् विषो विशुद्धये ॥

्संध्या और अष्टाक्षर-मन्त्रका जप करनेसे दूसरे ब्राह्मणींके -भी पाप-नष्ट्रहो जाते हैं। अतः चित्तग्रद्धिके लिये प्रत्येक ब्राह्मणको दोनों कालकी संध्या करनी चाहिये॥ दैवे आदेऽपि विप्रःस नियोक्तव्योऽजुगुण्सया। जुगुण्सितस्तु यः आद्धं दहत्यिनिरिवेन्चनम्॥

जो ब्राह्मण इस प्रकार संध्योपासन और जप करता होते उसे देवकार्य और श्राद्धमें नियुक्त करना चाहिये। उसकी निन्दा कदापि नहीं करनी चाहिये; क्योंकि निन्दा करनेपर ब्राह्मण उस श्राद्धको उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे आग ईंघनको जला डालती है।।

भारतं मानवो धर्मो वेदाः साङ्गाश्चिकित्सितम्। आज्ञासिद्धानि चत्वारिन हन्तव्यानि हेतुभिः॥

महाभारत, मनुस्मृति, अङ्गीसहित चारी वेद और आयुर्वेद शाल—ये चारी सिद्ध उपदेश देनेवाले हैं, अतः तर्भद्वारा इनका खण्डन नहीं करना चाहिये॥ न ब्राह्मणान् परीक्षेत देवे कर्मणि धर्मवित्। महान् भवेत् परीवादो ब्राह्मणानां परीक्षणे॥

धर्मको जाननेवाले पुरुषको देवसम्बन्धी कार्यमें ब्राह्मणीं-की परीक्षा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि ब्राह्मणींकी परीक्षा करनेले यजमानकी बड़ी निन्दा होती है ॥ श्वत्वं प्राप्नोति निन्दित्वा परीवादात् खरो भवेत्। कृमिर्भवत्यभिभवात् कीटो भवति मत्सरात्॥

ब्राह्मणोकी निन्दा करनेवाला मनुष्य कुत्तेकी योनिमें जन्म लेता है, उसपर दोषारोपण करनेसे गदहा होता है और उसका तिरस्कार करनेसे कुमि होता है तथा उसके साथ द्वेष करनेसे वह कीड़ेकी योनिमें जन्म पाता है ॥ दुर्जुत्ता वा सुवृत्ता वा प्राकृता वा सुसंस्कृताः । ब्राह्मणा नावमन्तव्या भस्यच्छना इवाग्नयः ॥

ब्राह्मण चाहे दुराचारी हों या सदाचारी, संस्कारहीन हों या संस्कारींसे सम्पन्न, उनका अपमान नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे भसासे दकी हुई आगके तुल्य हैं॥ क्षत्रियं चैंच क्षर्प च ब्राह्मणं च बहुश्रुतम्। नावमन्येत मेघावी कृशानपि कदाचन॥

बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि अत्रियः गाँप और विद्वान्-श्राह्मण यदि कमजोर हों तो भी कभी उनका अपमान न करे।। एतत् त्रयं हि पुरुषं निर्देहेद्वमानितम्। तस्मादेतत् प्रयत्नेन नावमन्येत बुद्धिमान्॥

क्योंकि वे तीनों अपमानित होनेपर मनुष्यको भस्म कर डालते हैं। इसिल्ये बुद्धिमान् पुरुषको प्रयत्नपूर्वक उनके अपमानसे बचना चाहिये॥ यथा सर्वोस्ववस्थास पात्रको दैवन महतः।

यथा सर्वाखवस्थासु पावको दैवतं महत्। तथा सर्वाखवस्थासु ब्राह्मणो दैवतं महत्॥

जिस प्रकार सभी अवस्थाओं में अग्नि महान् देवता हैं, उसी प्रकार सभी अवस्थाओं में ब्राह्मण महान् देवता हैं।। व्यङ्गाः काणाख़ कुव्जाश्च वामनाङ्गास्तयेव च। सर्वे देवे नियोक्तव्या व्यामिश्रा वेदपारगैः॥

अङ्गहीन, काने, कुबड़े और वौने—इन सब ब्राह्मणोंको देवकार्यमें वेदके पारङ्गत विद्वान् ब्राह्मणोंके साथ नियुक्त करना चाहिये॥

मन्युं नोत्पाद्येत् तेषां न चारिष्टं समाचरेत्। मन्युप्रहरणा विप्रा न विप्राः शस्त्रपाणयः॥

उनपर क्रोध न करे, न उनका अनिष्ट ही करे; क्योंकि ब्राह्मण क्रोधरूपी शक्षचे ही प्रहार करते हैं, वे शस्त्र हायमें रिखनेवाले नहीं हैं॥

मन्युना ध्नन्ति ते शत्र्न् वज्रेणेन्द्र इवासुरान्। ब्राह्मणो हि महद् दैवं जातिमात्रेण जायते॥

जैसे इन्द्र असुरोंका वज़िसे नाहा करते हैं, वैसे ही वे ब्राह्मण कोष्ये शत्रुका नाहा करते हैं; क्योंकि ब्राह्मण जाति-मात्रसे ही महान् देवमावको प्राप्त हो जाता है ॥ ब्राह्मणाः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये। किं पुनर्ये च कौन्तेय संध्यां नित्यमुपासते॥

कुन्तीनन्दन ! सारे प्राणियोंके घर्मरूपी. खजानेकी -रक्षा करनेके लिये साधारण ब्राह्मण भी समर्थ हैं, फिर जो नित्य संध्योपासन करते हैं, उनके विषयमें तो कहना ही क्या है? ॥ यस्यास्येन समझनन्ति हव्यानि विदिचीकसः । कव्यानि चैव पितरः कि भूतमधिकं ततः ॥

जिसके मुखसे स्वर्गवासी देवगण इविष्यका और पितर कृत्यका भक्षण करते हैं। उससे बढ़कर कौन प्राणी हो सकता है ? ॥ उत्पत्तिरेव विष्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती ।

स हि धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय करूपते ॥ ब्राह्मण जन्मसे ही घर्मकी सनातन मृति है । वह धर्मके ही लिये उत्पन्न हुआ है और वह ब्रह्ममावको प्राप्त होनेमें समर्थ है ॥

खमेव ब्राह्मणो भुङ्के खयं वस्ते ददाति च । बानुशंस्याद् ब्राह्मणस्य भुक्षते हीतरे जनाः। तस्मात्ते नावमन्तव्या मङ्गका हि द्विजाः सदा॥

े ब्राह्मण अपना ही खाता। अपना ही पहनता और अपना ही देता है। दूसरे मनुष्य ब्राह्मणकी दयाधे ही मोजन पाते हैं। अतः ब्राह्मणोंका कमी अपमान नहीं करना चाहिये; की के दे कहा हो गुण्ये कोंट स्तांता के होते हैं ॥ साराव्य रोग परवीद ये तु परवन्ति मां हिजाः। निग्रों किण नायस्यं तान् प्रयन्ति पूज्य ॥

की प्रात्ता वृहद्यम्यक उपनिषद्में वर्णित मेरे गृह. भीर शिक्षात राज्यक प्राप्त स्थाते हैं। उनका प्रवर्शकः प्राप्त करना !!

राम्हे या प्रयास या दिवाराव्रमथापि वा। शराया वाज्याः पृज्या महक्ता ये च पाण्डव ॥

राज्यस्य ! भरपर या विदेशमें। दिनमें या रातमें मेरे भण भारतीयी निरनार शढ़ाके साथ पूजा करते रहना पार्थि ॥

नान्ति विश्वसम् देवं नास्ति विश्वसमो गुरः। नान्तिविशात् परोजन्युनंस्ति विशान् परोनिधिः॥

बाइणारे समान कोई देवता नहीं है। ब्राह्मणके समान मोडे सुरु नहीं है। ब्राह्मणसे बद्कर बन्धु नहीं है और ब्राह्मण-से बद्कर कोई राजाना नहीं है ॥

नास्ति विद्यात् परंतीयं न पुण्यं ब्राह्मणात् परम् । न पवित्रं परं विश्राद्य हिजात् पावनं परम् । नास्ति विद्यात् परो धर्मो नास्ति विद्यात् परा गतिः॥

कोई सीर्य और पुण्य भी बाहाणसे श्रेष्ठ नहीं है। बाहाण-में बढ़कर पवित्र कोई नहीं है और बाहाणसे बढ़कर पवित्र परनेपाला कोई नहीं है। बाहाणसे श्रेष्ठ कोई वर्म नहीं और बाहायमें उत्तम कोई गति नहीं है।

पापक्रमसमिक्षितं पतन्तं नरके नरम्। श्रायने पात्रमध्यकं पात्रभूते तु तद् द्विजे॥ यालाधितान्नयो ये च शान्ताः श्रृद्धान्नवर्जिताः। मामर्चयन्ति मञ्जान्तभ्यो दक्तमिद्दाक्ष्यम्॥

पानकमी कारण नरकमें गिरते हुए मनुष्यका एक
मुनाव शक्षण मी उदार कर एकता है । मुनाव शक्षणोंमें
भी तो नान्यकालने ही अग्रिहोत्र करनेवाले ग्रह्नका अत्र
न्याग देनेवाले तथा शान्त और मेरे मक्त हैं एवं एदा मेरी
पृत्र किया करते हैं, उनकी दिया हुआ दान अक्षय होता है॥
महानै पृतियो विमा चन्दिनो चापि संस्कृतः।
सन्मावियो या एशे या मङ्को दिवसुननयेत्॥

मेरे मत आजपती दान देवर उसकी पृज्ञा करने, सिर् धराने, सामर काले, याउनीत करने अथवा दर्शन करनेसे यह मत्राकी दिल्लाहों पहुँचा देता है।। ये पटनित नमस्यन्ति प्यायन्ति पुरुषास्तु साम्। स्व वान द्वा च सपृद्वा च नकः पापैः प्रमुख्यते॥

में भीत की द्वार शिर मीताओं का पाट करते हैं तथा को नगरन एको और केम ब्यान करते हैं। उनका दर्शन और पार्व करतेकात महत्व एवं पापित हुन हो जाता है॥ महत्त्वा महत्वमाना महीता मत्परावणाः। र्वाजयोनिविद्युद्धा ये श्रोत्रियाः संयतेन्द्रियाः। शुद्धान्नविरता नित्यं ते पुनन्तीह दर्शनात्॥

ें जो मेरे मक्त हैं। जिनके प्राण मुझमें ही लगे हुए हैं। जो मेरी महिमाका गान करते हैं और मेरी शरणमें पड़े रहते हैं। जिनकी उत्पित्त शुद्ध रज और वीर्यंसे हुई है। जो वेदके विद्वान्। जितेन्द्रिय तथा सदा श्रुद्धान्नसे यचे रहनेवाले हैं। वे दर्शनमात्रसे प्रवित्र कर देते हैं ॥ स्वयं नीत्वा विशेषेण दानं तेषां गृहेण्वथ।

खयं नीत्वा विशेषेण दानं तेषां गृहेष्वथ। निवापयेतु यद्भक्तयातद् दानं कोटिसस्मितम्॥

ऐसे लोगोंके घरपर स्वयं उपिश्वत होकर भित्तपूर्वक विशेषक्षि दान देना चाहिये। वह दान खावारण दानकी अपेक्षा करोइगुना फल देनेवाला माना गया है।। जाम्रतः स्वपतो चापि प्रचासेपु गृहेण्वथ। हृद्ये न प्रणद्यामि यस्य विष्रस्य भावतः॥ स पूजितो चा दृष्टो चापि द्विजोत्तमः। सम्भापितो चा राजेन्द्र पुनात्येचं नरं सदा॥

राजेन्द्र ! जागते अथवा छोते छमयः परदेशमें अथवा घर रहते छमय जिछ ब्राह्मणके हृदयके उसकी भक्ति-भावनाके कारण में कभी दूर नहीं होताः ऐसा वह श्रेष्ठ ब्राह्मण पूजनः दर्शनः स्पर्श अथवा सम्भाषण करने मात्रके मनुष्यको छदा पवित्र कर देता है ॥

एवं सर्वाखवस्थासु सर्वदानानि पाण्डव। मञ्जूकेभ्यः प्रदत्तानि स्वर्गमार्गप्रदानि वै॥

पाण्डव! इस प्रकार सब अवस्थाओं मेरे भक्तोंको दिये हुए सब प्रकारके दान स्वर्गमार्ग प्रदान करनेवाले होते हैं॥ (दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त)

[ बीज और योनिकी शुद्धि तथा <u>गायत्री-जपकी</u> और ब्राह्मणॉकी महिमाका और उनके तिरस्कारके भयानक फलका वर्णन ] बैशम्भायन जवाच

श्रुत्वेवं सास्विकं दानं राजसं तामसं तथा।
पृथक्षृथक्त्वेन गति फलं चापि पृथक् पृथक्॥
अवितृप्तः प्रहृणत्मा पुण्यं धर्मामृतं पुनः।
युधिष्टिरो धर्मरतः केदावं पुनरव्रवीत्॥

वैराम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार सात्तिकः राजस और तामस दानः उसकी भिन्न-भिन्न गति और पृथक्-पृथक् फलका वर्णन सुनकर धर्मपरायण युविष्टिरका चित्त बहुत प्रस्त्र हुआ । इस परम पवित्र धर्मकरी अमृतका पान करतेसे उन्हें तृति नहीं हुई। अतः वे पुनः भगवान् श्रीकृष्णसे वोले-॥

वीजयोनिविशुद्धानां छक्षणानि चद्दस्य मे । वीजदोषेण छोकेश जायन्ते च कथं नराः॥

'जगदीक्षर ! मुझे यह बतलाइवे कि बीज और बोनि (बीर्य और रज ) हे युद्ध पुरुषोंके लक्षण कैने होते हैं ? बीज-दोपने वैसे मनुष्य उत्पन्न होते हैं ? ॥ आचारदोषं देवेश वकु मह स्यशेषतः। ब्राह्मणानां विशेषं च गुणदोषौ च केशव॥

देवेश्वर श्रीकृष्ण ! ब्राह्मणोंके उत्तमः मध्यम आदि विशेष भेदोंकाः उनके आचारके दोषोंका तथा उनके गुण-दोषोंका भी सम्पूर्णतया वर्णन कीजिये ॥

श्रीभगवानुवाच

श्र्णु राजन् यथावृत्तं वीजयोर्नि ग्रुभाग्रुभम् । येन तिष्ठति लोकोऽयं विनदयति च पाण्डव ॥

श्रीभगवान् ने कहा—राजन् ! बीज् और योनिकी अदि-अग्रुद्धिका यथावत् वर्णन सुनो । पाण्डुनन्दन ! उनकी ग्रुद्धिसे ही यह मंसार टिकता है और अग्रुद्धिसे उसका नामा हो जाता है ॥

सविष्ठुतव्रह्मचर्यो यस्तु विप्रो यथाविधि। स वीजं नाम विश्वेयं तस्य वीजं ग्रुभं भवेत्॥

जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्यका विधिवत् पालन करता है, जिएका ब्रह्मचर्यवत कभी खण्डित नहीं होता, उसको बीज समझना चाहिये, उसीका बीज ग्रुभ होता है ॥ कन्या चाक्षतयोनिः स्यात् कुळीना पितृमातृतः । ब्राह्मादिषु विवाहेषु परिणीता यथाविधि ॥ सा प्रशस्ता वरारोहा तस्याः योनिः प्रशस्यते । मनसा कर्मणा वाचा या गच्छेत् परपूरुषम् । योनिस्तस्या नरश्चेष्ठ गर्भाधानं न चाहिति ॥

इसी प्रकार जो कत्या पिता और माताकी दृष्टित उत्तम कुलमें उत्पन्न हो, जिसकी योनि दूषित न हुई हो तथा ब्राह्म आदि उत्तम विवाहोंकी विधिष्ठे व्याही गयी हो, वह उत्तम स्त्री मानी गयी है। उसीकी योनि श्रेष्ठ है। नरश्रेष्ठ ! जो स्त्री मन, वाणी और कियासे प्रपुरुषके साथ समागम करती है, उसकी योनि गर्भाषानके योग्य नहीं होती॥ देवे पिज्ये तथा दाने भोजने सहभाषणे। इायने सह सम्बन्धे न योग्या दुष्ट्योनिजाः॥

दूषित योनिसे उत्पन्न हुए मनुष्य यक्त श्राद्ध, दान, भोजन, वार्तालाप, शयन तथा सम्बन्ध आदिमें सम्मिलित करने योग्य नहीं होते 🍀 कार्नीनश्च सहोदश्च तथोभी कुण्डगोलको ।

आरूढपतिताज्ञातः पतितस्यापि यः सुतः। षदेते विप्रचाण्डाला निकृष्टाः श्वपचादपि॥

विना व्याही कन्यासे उत्पन्न, व्याहके समय गर्भवती कन्यासे उत्पन्न, पितकी जीवितावस्थामें व्यभिचारसे उत्पन्न, पितके मर जानेपर पर-पुरुषसे उत्पन्न, संन्यासीके बीर्यसे उत्पन्न तथा पितत मनुष्यसे उत्पन्न—ये छः प्रकारके चाण्डाल न्नाह्मण होते हैं, जो, चाण्डालसे भी नीच हैं ॥ यो यत्र तत्र वा रेतः सिक्त्वा शृह्मासु वा चरेत्। कामचारी स पापात्मा वीजं तस्याशुभं भवेत्॥

जो जहाँ तहाँ जिस किसी स्त्रीय अथवा शूद्र जातिकी स्त्रीय भी समागम कर लेता है। वह पापात्मा स्वेन्छानारी कहलाता है। उसका <u>वीज अशुभ होता है।।</u> अशुद्धं तद् भवेद् वीजं शुद्धां योनि न चाहिति। दूषयत्यिप तां योनि शुना लीढं हविर्यथा॥

वह अशुद्ध वीर्य किसी शुद्ध योनिवाली स्त्रीके योग्य नहीं होता, उसके सम्पर्कते कुत्तेके चाटे हुए हविष्यकी तरह शुद्ध योनि भी दूषित हो जाती है ॥

आत्मा हि शुक्रमुहिष्टं दैवतं परमं महत्। तसात् सर्वप्रयत्नेन निरुम्धाच्छक्रमात्मनः॥

े वीर्यंको आत्मा बताया गया है । वह सबसे श्रेष्ठ देवता है। इसलिये सब प्रकारका प्रयत्न करके अपने वीर्यंकी रक्षा करनी चाहिये॥

आयुस्तेजो वलं वीर्यं प्रज्ञा श्रीश्च महद् यशः। पुण्यं च मत्त्रियत्वं च लभते ब्रह्मचर्यया॥

मनुष्य ब्रह्मचर्यके पालनसे आयु, तेज, बल, वीर्य, बुद्धि, लक्ष्मी, महान् यश, पुण्य और मेरे प्रेमको प्राप्त करता है ॥

अविप्लुतब्रह्मचर्चैर्गृहस्थाश्रममाश्रितैः । पञ्चयञ्चपरैर्घर्मः स्थाप्यते पृथिवीतले ॥

जो ग्रहस्य-आश्रममें स्थित होकर अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए पञ्चयज्ञोंके अनुष्ठानमें तत्पर रहते हैं। वे पृथ्वी-तलपर धर्मकी स्थापना करते हैं।।

सायं प्रातस्तु ये संध्यां सम्यग्नित्यमुपासते । नावं वेदमर्थो कृत्वा तरन्ते तारयन्ति च॥

जो प्रतिदिन सबेरे और शामको विधिवत् संघ्योपासना करते हैं, वे वेदमयी नौकाका सहारा छेकर इस संसार-समुद्रसे स्वयं मी तर जाते हैं और दूसरोंको भी तार देते हैं ॥ ७ यो जपेत् पावनीं देवीं गायत्रीं वेदमातरम् । न सीदेत् प्रतिगृह्णानः पृथिवीं च ससागराम्॥

जो ब्राह्मण सबको पिवत्र वनानेवाली वेदमाता गायती-देवीका जप करता है, वह समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका दान लेनेपर मी प्रतिग्रहके दोषसे दुखी नहीं होता ॥ ये चास्य दुःस्थिताः केचिद् ग्रहाः सूर्याद्यो दिवि। ते चास्य सौम्या जायन्ते शिवाः शुभकरास्तथा॥

तथा सूर्य आदि ग्रहोंमेंसे जो उसके लिये अग्रम स्थानमें रहकर अनिष्टकारक होते हैं, वे भी गायत्री-जपके प्रभावसे ग्रान्त, ग्रुम और कल्याणकारी फल देनेवाले हो जाते हैं ॥ यत्र यत्र स्थिताश्चेव दारुणाः पिशिताश्चनाः । श्वोर रूपा महाकाया धर्पयन्ति न तं द्विजम् ॥

जहाँ कहीं कूर कर्भ करनेवाले भयंकर विशालकाय । पिशाच रहते हैं, वहाँ जानेपर भी वे उस ब्राह्मणका अनिष्ट / नहीं कर सकते ॥ पुरुष्टि प्रियो च नीर्यवेदस्या नगाः। संयुक्तिस्य वेद्यां साहि गणन् गरीयसी॥

भीरत असेक आयाम करनेवाने पुरुष प्रस्वीतर दूर्वोक्ते विशेष क्योगाने होते हैं। सजन् ! <u>जारों वेदीनें</u> — बर सम्बंधी रेज हैं॥

जनीतंत्रनवेश ये विकर्मकलमाश्रिताः। ब्राह्मणा नाममावेण नेडींग पूच्या सुधिष्ठिर। किं पुनर्यस्तु साध्ये हे नित्यमेवीपतिष्ठते॥

मुश्चिति । ते प्रधान न तो बद्याचर्यका पालन करते दे और न वेदान्यपन करते हैं। जो बुरे फलवाले कर्मोंका प्रधान केने हैं। ये नाममावके बाह्यण भी गायत्रीके जपसे पुरा हो अले हैं। किर जो बाह्यण प्रातः-सार्य होनों समय । केल्यान्यदन करते हैं, उनके लिये तो कहना ही स्था है ?॥ । हालिमध्ययनं दानं द्योचं मार्थवमार्जवम् । सस्ताद् येदाद् विद्याद्यान मनुराह प्रजापतिः ॥

प्रशापति मनुका कहना है कि—श्तील, स्वाध्याया देशना भीना कोमलता और सरलता—ये सद्गुण प्राह्मणके ि नेहमें भी बहुकर हैं ॥ भूभुँचः स्वरिति प्रष्टा यो चेदनिस्तो हिन्नः। स्वदारनिस्तो दान्तः स बिहान् स च भूसुरः॥

जो जाकण 'भूर्सुवः खः' इन व्याहतियोंके साथ गार्थिक जर करता है। वेदके स्वाध्यायमें संस्म रहता है और अपनी ही स्रीते प्रेम करता है। वही जितेन्द्रिया वही विज्ञान और वही इस भूमण्डलका देवता है॥ संध्यामुपासित ये वे नित्यमेव हिजोत्तमाः। ने यान्ति नरदाादृष्ट ब्रह्मस्टोकं न संदायः॥

पुरपिंद । हो क्षेत्र बाहाण प्रतिदित्र संन्योपासन करते हैं। वे निःसंदेद बदालोकको प्राप्त होते हैं ॥ ' साथिपीमात्रसारोऽपि बरो विष्ठः सुयन्त्रितः।

नायन्त्रितकातुर्वेदी सर्वाशी सर्वविक्रयी॥

रेग्य गायनीमात्र जाननेवाला बागण भी यदि नियममे
रहता है तो वह शेष्ट हैं। किंतु जो चारों वेदोंका विद्वान् होनेपर भी संक्षा अब लाता है। सब दुःछ वेचता है और । नियमों से पालन नहीं करता है। वह उत्तम नहीं गाना जाता॥ साथित्रों चैंच वेदांक्ष्य मुख्यातीलयन् पुरा । संदेयपिंगणाइचैंच सर्चे ब्रह्मपुरःसराः। चतुर्णामिष वेदानां सा हि राजन् गरीयसी॥

गतन् । पूर्वधातमे देवता और स्मृपियोने ब्रह्मातीके शामने शापधी मन्त्र और नार्गे वेदों हो तरानुतर रखकर । है गाप । उन मनद गायधीका पत्रदा ही नार्गे वेदोंने । मार्गे मादित हुआ ॥ स्पा विद्वति पुण्ये मानु गृह्मित पद्पदाः । स्पं गृह्मित पद्पदाः । स्पं गृह्मित प्राप्टव ॥

पाण्डव ! जैसे अमर खिले हुए फूलीसे उनके सारम्त मधुको महण करते हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण वेदेंसि उनके सारमुत ग्याबीका महण किया गया है ॥ तस्मात् तु सर्ववेदानां सावित्री प्राण उच्यते । निर्जावा हीतरे वेदा विना सावित्रिया नृप ॥

इसिंदे गायत्री सम्पूर्ण वेदोंका प्राण कहलाती है। निश्वर! गायत्रीके विना सभी वेद निर्जीव हैं॥ नायन्त्रितश्चतुर्वेदी शीळश्रष्टः स कुत्सितः। शीळवृत्तसमायुक्तः सावित्रीपाठको वरः॥

नियम और सदाचारि भ्रष्ट ब्राह्मण चारों वेदोंका विद्वान् हो तो भी वह निन्दाका ही पात्र है। किंतु शील और सदाचार-से युक्त ब्राह्मण यदि केवल गायत्रीका जप करता हो तो भी वह भ्रेष्ट माना जाता है॥ सहस्त्रपरमां देवीं शतमध्यां शतावराम्।

साविशी जप कौन्तेय सर्वपापप्रणाशिनीम्॥

प्रतिदिन एक इजार गायत्री मन्त्रका जप करना उत्तम है, सी मन्त्रका जप करना मध्यम और दुस मन्त्रका जप करना कृतिष्ठ माना गया है। कुन्तीनन्दन ! गायत्री स्व पापोंको नष्ट करनेवाली है, इस्टिये तुम सदा उसका जप करते रही ॥

युधिष्टिर उवाच

त्रैलोक्यनाथ हे कृष्ण सर्वभूतात्मको हासि। नानायोगपर श्रेष्ट तुष्यसे केन कर्मणा॥

युधिष्टिरने पूछा—त्रिलोकीनाथ! आप सम्पूर्ण भूती-के आत्मा हैं। विभिन्न योगोंके द्वारा प्राप्तव्य सर्वश्रेष्ठ श्रीकृष्ण! यताह्ये। किस कर्मसे आप संद्रष्ट होते हैं !!!

श्रीभगवानुवाच 🗸

यदि भारसहस्रं तु गुग्गुरुवादि प्रध्रुपयेत् । करोति चेन्नमस्कारसुपद्दारं च कारयेत् ॥ स्तोतियः स्तुतिभिर्मां च ऋग्यजुःसामभिः सदा । न तोपयति चेद् विप्रान् नाहं तुष्यामि भारत ॥

श्रीभगवान ने कहा—भारत ! कोई एक हजार मार गुग्गुल आदि सुगन्धित पदार्थोंको जलाकर मुझे धूप दे। निरन्तर नमस्कार करे, खून भेंट-पूजा चढ़ावे तथा म्हायेद, यज्ञवंद और सामवेदकी स्तुतियों से सदा मेरा स्तवन करता रहें। किंतु यदि वह बाहाणको संतुष्ट न कर सका तो में उस-पर असन्न नहीं होता ॥

त्राह्मणे पूजिते नित्यं पूजितोऽस्मि न संशयः । आकुष्टे चाहमाकुष्टो भवामि भरतर्पभ ॥

भरतश्रेष्ठ ! इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणकी पूजांसे सदा भेरी भी पूजा हो जाती है और ब्राह्मणको कटुवचन सुनानेसे में ही उस कटुवचनका स्थ्य बनता हूँ ॥ परा मिय गतिस्तेषां पूजयन्ति द्विजं हि ये। यद्हं द्विजरूपेण वसामि वसुधातले॥

जो ब्राह्मणकी पूजा करते हैं, उनकी परमगति मुझमें ही होती है; क्योंकि पृथ्वीपर ब्राह्मणींके रूपमें मैं ही निवास करता हूँ ॥

यस्तान् पूजयित प्राज्ञो मद्गतेनान्तरात्मना । तमहं स्वेन रूपेण पश्यामि नरपुङ्गव॥

पुरुषश्रेष्ठ ! जो बुद्धिमान् मनुष्य मुझमें मन लगाकर ब्राह्मणोंकी पूजा करता है, उसको मैं अपना स्वरूप ही समझता हूँ॥

कुब्जाः काणा वामनाश्च द्रिद्धा व्याधितास्तथा। नावमान्या द्विजाः प्राह्मैम रूपा हि ते द्विजाः॥

ब्राह्मण यदि कुबड़े, काने, बौने, दरिद्र और रोगी मी हों तो विद्वान् पुरुषोंको कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे सब मेरे ही खरूप हैं॥ ये केचित्सागरान्तायां पृथिच्यां द्विजसत्तमाः। मम रूपं हि तेष्वेवमचिंतेष्वचिंतोऽस्म्यहम्॥

समुद्रपर्यन्त पृथ्वीके ऊपर जितने भी श्रेष्ठ ब्राझण हैं, वे सब मेरे स्वरूप हैं। उनका पूजन करने से मेरा भी पूजन हो जाता है।

बहवस्तु न जानित्त नरा ज्ञानबहिष्कृताः। यद्दं द्विजरूपेण वसामि वसुधातले॥

बहुतन्ते अज्ञानी पुरुष इस बातको नहीं जानते कि मैं इस पृथ्वीपर ब्राह्मणोंके रूपमें निवास करता हूँ ॥ आक्रोशपरिवादाभ्यां ये रमन्ते द्विजातिषु । तान् मृतान् यमलोकस्थान् निपात्य पृथिवीतले ॥ आक्रम्योरिस पादेन क्रूरः संरक्तलोचनः । अग्निवणैंस्तु संदंशीर्यमो जिद्धां समुद्धरेत् ॥

जो ब्राह्मणोंको गाली देकर और उनकी निन्दा करके प्रसन्न होते हैं, वे जब यमलोकमें जाते हैं तब लाल-लाल आँखोंबाले कूर यमराज उन्हें पृथ्वीपर पटककर छातीपर सवार हो जाते हैं और आगमें तपाये हुए सँड्मोंसे उनकी जीम उखाड लेते हैं॥

ये च विप्रान् निरीक्षन्ते पापाः पापेन चक्षुषा । अव्रह्मण्याः श्वतेर्वाह्या नित्यं ब्रह्मद्विषो नराः ॥ तेषां घोरा महाकाया वक्रतुण्डा महावलाः । उद्धरन्ति सुहूर्तेन खगाश्चश्चर्यमाञ्चया ॥

जो पापी ब्राह्मणोंकी ओर पापपूर्ण दृष्टिसे देखते हैं, ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति नहीं करते, वैदिक मर्यादाका उल्लङ्घन करते हैं और सदा ब्राह्मणोंके द्वेषी बने रहते हैं, वे जब यमलोंकमें पहुँचते हैं तब वहाँ यमराजकी आशासे टेढ़ी चींचवाले वड़े-बड़े बलवान् पक्षी आकर श्वणभरमें उन पापियोंकी आँखें निकाल लेते हैं।

यः प्रहारं द्विजेन्द्राय दद्यात् कुर्याच शोणितम् । अस्थिभङ्गंच यः कुर्यात् प्राणैर्वा विप्रयोजयेत् । सोऽऽनुपूर्व्येण यातीमान् नरकानेकविंशतिम्॥

जो मनुष्य ब्राह्मणको पीटता है, उसके शरीरसे खून निकाल देता है, उसकी हड्डी तोड़ डालता है अथवा उसके प्राण ले लेता है, वह क्रमशः इक्कीस नरकोंमें अपने पापका फल भोगता है।

शूलमारोप्यते पश्चाज्ज्वलने परिपच्यते । बहुवर्षसहस्राणि पच्यमानस्त्ववाक्शिराः । नावसुच्येत दुर्मेधा न तस्य क्षीयते गतिः ॥

पहले वह शूलपर चढ़ाया जाता है। फिर मस्तक नीचे करके उसे आगर्मे लटका दिया जाता है और वह इजारों वर्षोतक उसमें पकता रहता है। वह दुष्टबुद्धिंवाला पुरुष उस दारुण यातनासे तबतक छुटकारा नहीं पाता, जवतक कि उसके पापका मोग समाप्त नहीं हो जाता।। ब्राह्मणान् वा विचार्येव वजन् वैवधकाङ्क्षया। शतवर्षसहस्राणि तामिस्रे परिपच्यते॥

ब्राह्मणोंका अपमान करनेके विचारसे अथवा उनको मारनेकी इच्छासे जो उनपर आक्रमण करते हैं, वे एक लाख वर्षतक तामिस्र नरकमें पकाये जाते हैं॥ तस्मान्नाकुशालं ब्रूयान्न शुष्कां गतिमीरयेत्। न ब्रूयात्परुषां वाणीं न चैवैनानतिक्रमेत्॥

इसिलये ब्राह्मणोंके प्रति कभी अमङ्गलसूचक वचन न कहे, उनसे रूखी और कठोर बात न बोले तथा कभी उनका अपमान न करे।

ये विप्राञ्डलक्षणया वाचा पूजयन्ति नरोत्त माः। अर्चितश्च स्तुत्रइचैव तैर्भवामि न संदायः॥

जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मणींकी मधुर वाणींचे पूजा करते हैं, उनके द्वारा निःसंदेह मेरी ही पूजा और स्तुति क्रिया सम्पन्न हो जाती है ॥

तर्जयन्ति च ये विप्रान् कोशयन्ति च भारत। आक्रुएस्तर्जितश्चाहं तैर्भवामि न संशयः॥

भारत ! जो ब्राह्मणोंको फटकारते और गालियाँ सुनाते हैं, वे मुझे ही गाली देते और मुझे ही फटकारते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है॥

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त )

[ यमलोकके मार्गका कष्ट और उससे वचनेके उपाय ] युधिष्ठिर उवाच

देवदेवेश दैत्यघ्न परं कौत्रहलं हि मे। एतत् कथय सर्वञ्ज त्वद्गक्तस्य च केशव। मानुषस्य च लोकस्य धर्मलोकस्य चान्तरम्॥

युधिष्टिरने पूछा—दैःयोंका विनाश करनेवाले देव-देवेश्वर | मेरे मनमें सुननेकी वड़ी उल्कण्ठा है । मैं आफ्डा

स्तृत्य केलार १ प्राप्तः स्वीता है। इसलिये पतलाह्ये। मतुष्पतीहरू और यमतीयके बीचभी दूरी स्तिनी है।॥ पञ्चभृतविवर्जिते । मानी वासी मानि सुनि गणदेव सुगदुःसमशेपतः॥

सर्वेकेट देव ! प्रय जीव पाप्रभीतिक शरीरसे अलग होतर समान हुई। और मांसप्टे रहित हो जाता है। उस मगा उमें समस्य मुदान्दुःखन्ता अनुभव किस प्रकार्

दोश है। ।।

जीवन्य कर्मेलोकेषु कर्मभिस्तु शुभाशुभैः। धनुषास्य तेः पादोनीयमानस्य दारुणैः॥ *मृत्युक्ते*दुँराधपैत्रौरैधौरपराकमैः गतमासिव्यमाणम्य विद्वतस्य यमासया।

मुना जाता है कि मनुष्यलो हमें जीव अपने शुभाशुभ कमेंसि येथा हुआ है। उसे मरनेके बाद यमराजकी आञ्चासे भवंकर•दुर्घर्ष और पोर पराकर्मी यमदूत कठिन पाझेंसे चौंचकर मारते-पीटते हुद् हे जाते हैं वह इधर-उधर भागनेकी चेष्टा करता है ॥ पुण्यपाप्यतिष्ठेत् सुखदुःखमशेषतः

यमदूतेर्दुराधर्पर्नायते वा कथं पुनः॥

गडाँ पुण्य-पान करनेवाले सत्र तरहके सुख-दुःख भोगते हैं: अतः यतचा**र्**येः मरे हुए प्राणीको **दुर्घर्ष यमद्त** किस प्रकार के जाते हैं ? ॥

कि रूपं कि प्रमाणं वा वर्णः को वास्य केशव । जीवस्य गच्छतो नित्यं यमलोकं वदस्य मे ॥

केंद्राव ! यमहोकों जाते समय जीवका निश्चित रूप-रंग कैता होता है ? और उसका शरीर कितना बड़ा होता है ? ये सब वार्त बताइये ॥

श्रीभगवानुवाच

श्रृणु राजन् यथावृत्तं यन्मां त्वं परिवृच्छिस । तत् तेऽहं कथयिष्यामि मङ्गकस्य नरेश्वर ॥

श्रीभगवान्ने कहा-राजन् !नरेश्वर ! तुम मेरे भक्त हो। इबन्तिये जो कुछ पूछते हो। यह सब बात यथार्थरूपसे यक्ष रदा हैं: मुनी ॥

पद्यांतिसहस्राणि योजनानां युधिष्टिर । मानुषम्य च छोकस्य यमहोकस्य चान्तरम्॥

<sup>९</sup> सुबिद्धिर | मनुष्यत्येक और यमलोकमें **छियासी इजार** बोहनका अन्तर है॥

न तत्र मुझच्छाया वा न तटाकं सरोऽपि वा । न गार्था दीपिका यापिन कूपो वा बुधिष्ठिर ॥

ं प्रिहित । इत बीचके मार्गमें न वृक्षकी छाया है। न तारक है। न पेगाम है। न बावड़ी है और न हाओं

न मण्डपं सभा यापि न प्रवा न निकेतनम्। न दर्वते। नदी यापि न भूमेनियरं कविता।

A Mary Mary

न ग्रामो नाश्रमो वापि नोद्यानं वा वनानि च । न किचिदाश्रयस्थानं पधि तस्मिन् युधिष्ठिर ॥ 🗠 युषिटिर ! उस मार्गमें कहीं भी कोई मण्डप, बैटक, प्याकः घरः पर्वतः नदी, गुफाः गाँवः आश्रमः वगीचा, वन अयवा ठहरनेका दूसरा कोई स्थान भी नहीं है ॥ जन्तोहिं प्राप्तकालस्य चेदनार्तस्य चै भृशम्। कारणैस्त्यकदेहस्य प्राणैः कण्ठगतैः पुनः॥ शरीराच्चाल्यते जीवो द्यवशो मातरिश्वना । निर्गतो वायुभूतस्तुपट्कोशात्तुकलेवरात्॥ शरीरमन्यत् तद्रूपं तद्वर्णे तस्त्रमाणतः।

े जब जीवका मृत्युकाल उपस्थित होता है और वह वेदनां अत्यन्त छटपटाने लगता है। उस समय कारणतत्त्व शरीरका त्याग कर देते हैं। प्राण कण्ठतक आ जाते हैं और वायुके वशमें पड़े हुए जीवको वरवस इस शरीरसे निकल जाना पड़ता है। छः कोशोंवाले बरीरसे निकलकर वायुरूप-घारी जीव एक दूसरे अदृश्य शरीरमें प्रवेश करता है। उस शरीरके रूप, रंग और माप भी पहले शरीरके ही ममान होते हैं। उसमें प्रविष्ट होनेपर जीवको कोई देख नहीं पाता ॥

अदृश्यं तत्प्रविष्टस्तु सोऽप्यदृष्टोऽथ केनचित् ॥

सोऽन्तरात्मा देहवतामण्रङ्गो यस्तु संचरेत्। छेदनाद् भेदनाद् दाहात् ताडनाद् वा न नश्चति ॥

🗸 देहधारियोंका अन्तरात्मा जीव आठ अङ्गींक्षे युक्त होकर यमलोककी यात्रा करता है। वह शरीर काटने, दुकड़े दुकड़े करने) जलाने अथवा मारनेष्ठे नष्ट नहीं होता ॥ नानारूपधरैघोंरैः प्रचण्डैश्चण्डसाधनैः। नीयमानो दुराधर्पैर्यमदूर्तैर्यमाञ्चया ॥

े यमराजकी आशासे नाना प्रकारके भयंकर रूपधारी अत्यन्त क्रोधी और दुर्घर्ष यमदूत प्रचण्ड हथियार लिये आते हैं और जीवको जबर्दस्ती पकड़कर ले जाते हैं ॥ पुत्रदारमयैः पादौः संनिरुद्धोऽवशो वलात्। स्वकर्मभिश्चानुगतः इतः सुकुतदुण्कतः॥

ं उस समय जीव स्त्री-पुत्रादिके स्तेइ-वन्वनमें आवद रहता है । जब विवश हुआ वह ले जाया जाता है, तब उसके क्तिये **हुए** पाप-पुण्य उसके पीछे-पीछे जाते हैं ॥ आकन्दमानः करुणं वन्धुभिर्दुःखपीडितैः। त्यक्त्वा वन्धुजनं सर्वे निरपेक्षस्तु गच्छति ॥

उस समय उसके बन्धु-वान्धव दुःखसे पीड़ित होकर करणाजनक खरमें विलाप करने लगते हैं तो भी वह सबकी ओरधे निरंपेक्ष हो समन्त वन्युःयान्ववींको छोड़कर चल

मारुभिः पिरुभिद्यैव आरुभिर्मातुरुस्तथा। दारैः पुत्रवियस्यैश्च सदक्षिस्त्यज्यते पुनः॥ नाताः पिताः माईः मामाः स्त्रीः पुत्र और मित्र रोते रह जाते हैं, उनका साथ छूट जाता है ॥ अदृश्यमानस्तेदींनैरश्रुपूर्णमुखेक्षणैः । स्वशरीरं परित्यज्य वायुभूतस्तु गच्छति॥

उनके नेत्र और मुख आँसुओंसे भीगे होते हैं। उनकी दशा वड़ी दयनीय हो जाती है, फिर मी वह जीव उन्हें दिखायी नहीं पड़ता। वह अपना शरीर छोड़कर वायुरूप हो चल देता है।

अन्धकारमपारं तं महाधोरं तमोवृतम्। दुःखान्तं दुष्प्रतारं च दुर्गमं पापकर्मणाम्॥

वह पापकर्म करनेवालोंका मार्ग अन्धकारसे मरा है और उसका कहीं पार नहीं दिखायी देता। वह मार्ग बड़ा मयंकर, तमोमय, दुस्तर, दुर्गम और अन्ततक दुःख-ही-दुःख देनेवाला है॥

देवासुरैर्मनुष्याद्यैवैवस्वतवशानुगैः । स्त्रीपुंनपुंसकैश्चापि पृथिव्यां जीवसंक्षितैः ॥ मध्यमैर्युवभिर्वापि वालैर्वृद्धैस्तथैव च। जातमात्रैश्च गर्भस्थैर्गन्तव्यः स महापथः॥

पे यमराजके अधीन रहनेवाले देवता, असुर और मनुष्य आदि जो भी जीव पृथ्वीपर हैं, वे स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक हों, वाल, वृद्ध, तरुण या जवान हों, तुरंतके पैदा हुए हों अथवा गर्भमें स्थित हों, उन सबको एक दिन उस महान् प्यकी यात्रा करनी ही पड़ती है।

पूर्वाह्वे वा पराह्वे वा संघ्याकालेऽथवा. पुनः। प्रदेशे वार्घरात्रे वा प्रत्यूषे वाप्युपस्थिते॥

पूर्वाह हो या पराह्म, संध्याका समय हो या रात्रिकाः आधी रात हो या सबेरा हो गया हो, वहाँकी यात्रा सदा खुली ही रहती है।

मृत्युद्तेदुराधर्षः प्रचण्डेरचण्डशासनैः। आक्षिण्यमाणा ह्यवशाः प्रयान्ति यमसादनम्॥

उपर्युक्त सभी प्राणी दुर्धर्षः उग्र शासन करनेवालेः प्रचण्ड यमदूर्तीके द्वारा विवश होकर मार खाते हुए यमलोक जाते हैं॥

कचिद् भीतैः कचिनमत्तैः प्रस्खलङ्गिः कचित् कचित्। कन्दद्भिवेदनातेंस्तु गन्तव्यं यमसादनम्॥

्यमलोकके प्रथपर कहीं डरकर, कहीं पागल होकर, कहीं ठोकर खाकर और कहीं वेदनाये आर्त होकर रोते-चिल्लाते हुए चलना पड़ता है॥

निर्भत्स्यमानैरुद्धिग्नैर्विधूतैर्भयविद्धलैः । तुद्यमानशरीरैश्च गन्तन्यं तर्जितैस्तथा॥

यमदूर्तोंकी डाँट सुनकर जीव उद्दिग्न हो जाते हैं और भयसे विद्वल हो यर-यर काँपने लगते हैं। दूर्तोंकी मार खाकर शरोरमें वेतरह पोड़ा होती है तो भी उनकी फटकार सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ता है॥

काष्ट्रोपलशिलाघातेर्द्रण्डोत्मुककशाङ्क्षशः । हन्यमानेर्यमपुरं गन्तन्यं धर्मवर्जितेः॥ अ धर्महीन पुरुषीको काठः पत्थरः शिलाः डंडेः जलती लकड़ीः चालुक और अंकृशकी मार खाते हुए यमपुरीको जाना पड़ता है॥

वेदनातें अ क्जिङ्गिविकोशिङ्गिश्च विखरम्। वेदनातेंः पतिङ्गश्च गन्तव्यं जीवधातकेः॥

ं जो दूसरे जीवोंकी इत्या करते हैं, उन्हें इतनी पीड़ा दी जाती है कि वे आर्त होकर छटपटाने, कराइने तथा जोर-जोरसे चिल्लाने ढगते हैं और उसी स्थितिमें उन्हें गिरते-पड़ते चलना पड़ता है ॥

शक्तिभिभिन्दिपालैश्च शङ्कतोमरसायकैः। तुद्यमानस्तु शुलाग्नैर्गन्तन्यं जीवघातकैः॥

चलते समय उनके ऊपर शक्ति, भिन्दिपाल, शङ्का, तोमर, बाण और त्रिशूलकी मार पड़ती रहती है ॥ श्वभिन्यों बेर्चुकै: काकैर्भक्ष्यमाणाः समन्ततः। तुद्यमानाश्च गच्छन्ति राक्षसैर्मीसंघातिभिः॥

े कुत्ते, वाया भेड़िये और कौवे उन्हें चारों ओरसे नोचते रहते हैं। मांस काटनेवाले राक्षस मी उन्हें पीड़ा पहुँचाते हैं॥

महिषैरच मृगैश्चापि स्करैः पृषतैस्तथा। भक्ष्यमाणैस्तद्ध्वानं गन्तन्यं मांसखादकैः॥

जो लोग मांस खाते हैं, उन्हें उस मार्गमें चलते समय भैंसे, मृग, सूअर और चितकवरे हरिन चोट पहुँचाते और उनके मांस काटकर खाया करते हैं॥

स्चीसुतीक्ष्णतुण्डाभिमीक्षकाभिः समन्ततः। तुद्यमानेश्च गन्तन्यं पापिष्ठैर्वालघातकेः॥

ें जो पापी बालकोंकी इत्या करते हैं, उन्हें चलते समय सूईके समान तीखे डंकवाली मिनखयाँ चारों ओरसे काटती रहती हैं ॥

विस्नन्यं स्वामिनं मित्रं स्त्रियं वा व्नन्ति ये नराः। शस्त्रेनिंभिंद्यमानेश्च गन्तन्यं यमसादनम्॥

ं जो लोग अपने ऊपर विश्वास करनेवाले स्वामी। मित्र अथवा स्त्रीकी हत्या करते हैं। उन्हें यमपुरके मार्गपर चलते समय यमदूत हथियारींसे छेदते रहते हैं॥

खादयन्ति च ये जीवान् दुःखमापादयन्ति ते । राक्षसैश्च इवभिद्रचैव भक्ष्यमाणा व्रजन्ति ते ॥

े जो दूसरे जीवींको भक्षण करते या उन्हें दुःख पहुँचाते हैं, उनको चलते समय राक्षस और कुत्ते काट खाते हैं॥ ये हरन्ति च वस्त्राणि राज्याः प्रावरणानि च। ते यान्ति विद्वतानग्नाःपिशाचा इव तत्पथम्॥

जो दूसरोंके कपड़े, पलंग और विष्ठीने चुराते हैं, वे उस मार्गमें पिशाचींकी तरह नंगे होकर भागते हुए चलते हैं। साम भागं दिस्यां या यनात् क्षेत्रं सृहं तथा। ११ वर्षात् प्रान्यातः परस्यं पापकारिणः॥ पापकं रत्यपुर्विक्तः साष्ट्रयातिक सर्वारेः। स्थानानीः अतार्कार्यम्मानस्यं तैर्यमालयम्।

ते हुए या और पायानारी मनुष्य पलपूर्वक दूसरोंकी

रोत प्रायान सेना, रोत और यह आदिको हृद्द छते हैं, वे
प्रायति में जो समय पम्पूर्णींके हायसे परयर, जलती हुई
स्वाही, बंदे, बाह और वैनही ह्यियों की मार खाते हैं तथा
प्रायति समय अलें में पाय हो जाता है ॥
अवस्यों ये हार्यनीह नरा नरकिनर्भयाः ॥
व्याहीहार्यीत ये नित्यं प्रहर्गत च ये हिजान्॥
हार्यक्रीणितहुर्गन्धा भक्ष्यमाणाश्च जम्बुकैः ॥
मण्यारेभीपणिक्षण्डेस्तुष्यमानाः समन्ततः ।
कोश्चार करणं योरं गच्छन्ति यमसादनम् ॥

ते मनुष्य यहाँ नरकका सय न मानकर ब्राह्मणींका घन छोन होते हैं, उन्हें गालियाँ सुनाते हैं और बदा मारते रहते हैं, ने जब यमपुरके मार्गमें जाते हैं, उस समय यमदूत इस तम्ह जकन्तर याँभते हैं कि उनका गला सूख जाता है; उनकी जीमा आँख और नाक काट ली जाती है, उनके द्यगरें गांग नीच-नीचकर खाते हैं और कोघमें मरे हुए भयानक चाण्डाल उन्हें चारों ओरसे पीड़ा पहुँचाते रहते हैं। इसमें ने कक्षणापुक्त मीयण स्वरंगे चिल्लाते रहते हैं। तम्ब चापि गताः पापा विष्टाक्रूपेष्यनेकदाः। जीयन्तो वर्षकोर्ट्यस्तु हिन्द्यन्ते वेदनात्ततः॥

पमहाक्रम पहुचनगर भा उन पापयाका जात-जा विश्वक कुएँ। टाट दिया जाता है और वहाँ वे करोड़ों वर्षोतक अनेक प्रकारने पीड़ा सहते हुए कर भागते रहते हैं॥ तत्रक्ष मुन्ताः कालेन लोके चास्मिन नराधमाः। विष्टाकृभित्वं गच्छन्ति जन्मकोटिशतं नृप॥

गहरू ! तदनस्तर समयानुसार नरकयातनासे छुटकारा पर्ने राजे इस छोकपें सी करोड़ जन्मीतक विद्यांके कीड़े रोजे ई॥

भद्रसद्दाना गच्छन्ति शुष्ककण्ठास्प्रतालुकाः । भन्नं पानीयमहितं प्रार्थयन्तः पुनः पुनः॥

यान न दरमेवाचे जीवोंके कुछ, मुँह और तालु भूख-भारते गरे गुरे रहते हैं तथा वे सकते समय यमदूर्तीने वारं-कर अन और जब मोता करते हैं॥ स्वामिन सुभुसातुष्याती गन्तुं नैवाय शफ्तुमः।

भगाननं दीयनां स्थामिन पानीयं दीयतां मम । इति गुपनत्रतिर्देताः माध्यनते पै यमालयम् ॥

ने कही है—सानिक ! इस सूत्र और प्यासंखे बहुत

कष्ट पा रहे हैं, अब चला नहीं जाता; कृपा करके हमें अस और पानी दे दीजिये।' इस प्रकार याचना करते ही रह जाते हैं, किंतु कुछ भी नहीं मिलता। यमदूत उन्हें उसी अवस्थामें यमराजके घर पहुँचा देते हैं॥ ब्राह्मणेभ्यः प्रदानानि नानारूपाणि पाण्डव। ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यस्ते सुखं यान्ति तत्फलम्॥

पण्डुपुत्र । जो ब्राह्मणीको नाना प्रकारकी वस्तुएँ दान देते हैं। वे सुखपूर्वक उनके फलको प्राप्त करते हैं।। अन्तंथे च प्रयच्छन्ति ब्राह्मणेभ्यः सुसंस्कृतम् । श्रोत्रियभ्यो विद्योपेण प्रीत्या परमया युताः॥ तैर्विमानमहात्मानो यान्ति चित्रैर्यमालयम्। सेव्यमाना वरस्त्रीभिरण्सरोभिर्महापथम्॥

जो लोग ब्राह्मणोंकोः उनमें भी विशेषतः श्रोत्रियोंको अत्यन्त प्रसन्नताके साथ अच्छी प्रकारसे बनाये हुए उत्तम अन्नका मोजन कराते हैं, वे महात्मा पुरुप विचित्र विमानीपर वैठकर यमलोककी यात्रा करते हैं। उस महान् पथमें सुन्दर स्नियाँ और अपसराएँ उनकी सेवा करती रहती हैं॥ ये च नित्यं प्रभापन्ते सत्यं निष्कत्मपं चचः। ते च यान्त्यमलाभ्रामेविंमानेर्नुषयोजितेः॥ जो प्रतिदिन निष्कपटभावसे सत्यभाषण करते हैं, वे निर्मल बादलोंके समान वैल जुते हुए विमानोंद्वारा यमलोकमें

किपलाद्यानि पुण्यानि गोप्रदानानि ये नराः। ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छन्ति श्रोत्रियेभ्यो विशेषतः॥ ते यान्त्यमलवर्णाभैर्विमानैर्वृपयोजितैः। वैवस्वतपुरं प्राप्य द्यप्सरोभिर्निपेविताः॥

जाते हैं ॥

जो ब्राह्मणोंको और उनमें भी विशेषतः श्रोतियोंको किष्ठा आदि गौओंका पित्र दान देते रहते हैं, वे निर्मल कान्तिवाले वेल् जिते हुए विमानोंमें वैठकर यमलोकको जाते हैं। वहाँ अप्तराएँ उनकी तेवा करती हैं॥ उपानही च छत्रं च शयनान्यासनानि च। विषेभ्यो ये प्रयच्छन्ति वस्त्राण्याभरणानि च॥ ते यान्त्यस्वैर्चुपैर्चापि कुञ्जरैरप्यसंकृताः। धर्मराजपुरं रम्यं सौवर्णच्छत्रशोभिताः॥

ं जो ब्राह्मणोंको छाताः ज्ञाः शब्याः आसनः, वस्त्र और आभूपण दान करते हैं। वे छोनेके छत्र लगाये उत्तम गहनींथे सजभजकर घोहे। वेल अथवा हायीकी सवारीसे धर्मराजके सुन्दर नगरमें प्रवेश करते हैं॥

ये फलानि प्रयच्छन्ति पुष्पाणि सुरभीणि च । हंसयुक्तेविमानेस्तु यान्ति धर्मपुरं नराः॥

ः जो सुगन्यित फूल और फलका दान करते हैं, वे मनुष्य इंग्युक्त विमानोंके द्वारा धर्मराजके नगरमें जाते हैं॥ ये प्रयच्छन्ति विषेभ्यो विचित्रान्नं घृताप्छुतम्।

1 Com

### ते वजन्त्यमलाभाभैविंमानैर्वायुवेगिभिः। पुरं तत् प्रेतनाथस्य नानाजनसमाकुलम्॥

जो ब्राह्मणोंको घीमें तैयार किये हुए माँति-भाँतिके पकवान दान करते हैं, वे वायुके समान वेगवाले सफेद विमानोंपर वैठकर नाना प्राणियोंसे मरे हुए यमपुरकी यात्रा करते हैं।

पानीयं ये प्रयच्छन्ति सर्वभूतप्रजीवनम् । ते सुतृप्ताः सुखं यान्ति भवनैर्हसचोदितैः ॥

जो समस्त प्राणियोंको जीवन देनेवाले जलका दान करते हैं, वे अत्यन्त तृप्त होकर इंस जुते हुए विमानोंद्वारा सुखपूर्वक धर्मराजके नगरमें जाते हैं॥

ये तिलं तिलघेतुं वा घृतघेतुमथापि वा । श्रोत्रियेभ्यः प्रयच्छन्ति सौम्यभावसमन्विताः॥ सूर्यमण्डलसंकाशौर्यानैस्ते यान्ति निर्मलैः। गीयमानैस्तु गन्धवैवैवस्ततपुरं नृप॥

राजन् ! जो लोग शान्तमावसे युक्त होकर श्रोतिय ब्राह्मणको तिल अथवा तिलकी गौ या घृतकी गौका दान करते हैं, वे सूर्यमण्डलके समान तेजस्वी निर्मल विमानोंद्वारा गन्धवोंके गीत सुनते हुए यमराजके नगरमें जाते हैं ॥ तेषां वाष्यश्च कूपाश्च तदाकानि सरांसि च । दीर्धिकाः पुष्करिण्यश्च सजलाश्च जलाश्चाः ॥ यानैस्ते यान्ति चन्द्राभैदिंव्यघण्टानिनादितेः । चामरैस्तालवुन्तेश्च वीज्यमानाः महाप्रभाः । नित्यत्रप्ता महात्मानो गच्छन्ति यमसादनम् ॥

जिन्होंने इस लोकमें बावड़ी, कुएँ, तालाव, पोखरे, पोखरियाँ और जलसे भरे हुए जलाशय वनवाये हैं, वे चन्द्रमा-के समान उज्ज्वल और दिन्य घण्टानादसे निनादित विमानों-पर बैठकर यमलोकमें जाते हैं; उस समय वे महात्मा नित्य- तृप्त और महान् कान्तिमान् दिखायी देते हैं तथा दिन्य लोक- के पुरुष उन्हें ताड़के पंखे और चँवर डुलाया करते हैं ॥ येषां देवगृहाणीह चित्राण्यायतनानि च। मनोहराणि कान्तानि दर्शनीयानि भान्ति च॥ ते वजन्त्यमलाश्राभैविंमानैबायुवेगिभिः। तत्पुरं प्रेतनाथस्य नानाजनपदाकुलम्॥

जिनके बनवाये हुए देश्रमन्दिर यहाँ अत्यन्त चित्र-विचित्र। विस्तृत, मनोहर, सुन्दर और दर्शनीय रूपमें शोभा पाते हैं। वे सफेद बादलोंके समान कान्तिमान् एवं हवाके समान वेग-वाले विमानोदारा नाना जनपदींसे युक्त 'यमलोककी यात्रा करते हैं॥

वैवखतं च पश्यन्ति सुखिचत्तं सुखिश्वतम् । यमेन पृजिता यान्ति देवसालोक्यतां ततः ॥

वहाँ जानेपर वे यमराजको प्रसन्नचित्त और मुखपूर्वक

बैठे हुए देखते हैं तथा उनके द्वारा सम्मानित होकर देवलोक-के निवासी होते हैं ॥

काष्ट्रपादुकदा यान्ति तद्ध्वानं सुखं नराः। सौवर्णमणिपीठे तु पादं कृत्वा रथोत्तमे॥

खड़ाऊँ और जल दान करनेवाले मनुष्योंको उस मार्गमें सुख मिलता है। वे उत्तम रथपर वैठकर सोनेके पीढ़ेपर पैर रक्के हुए यात्रा करते हैं॥

आरामान् वृक्षपण्डांश्च रोपयन्ति च ये नराः । संवर्धयन्ति चान्यग्नं फलपुष्पोपशोभितम् ॥ वृक्षच्छायासु रम्यासु शीतलासु खलंकताः । यान्ति ते वाहनैर्दिन्यैः पूज्यमाना मुहुर्मुहुः ॥

जो लोग बड़े-बड़े बगीचे बनवाते और उसमें वृक्षोंके पौधे रोपते हैं तथा शान्तिपूर्वक जलवे सींचकर उन्हें फल-फूलोंचे सुशोमित करके बढ़ाया करते हैं, वे दिन्य वाहनोंपर सवार हो आमूषणोंसे सज-धजकर बृक्षोंकी अत्यन्त रमणीय एवं शीतल लायामें होकर दिन्य पुरुषोंद्वारा बारंबार सम्मान पाते हुए यमलोकमें जाते हैं॥

अश्वयानं तु गोयानं हस्तियानमथापि वा। ये प्रयच्छन्ति विषेभयो विमानैः कनकोपमैः॥

जो ब्राह्मणोंको घोड़े, बैन्ड अथवा हाथीकी सवारी दान करते हैं, वे सोनेके समान विमानोंद्वारा यमलोकमें जाते हैं ॥ भूमिदा यान्ति तं लोकं सर्वकामेः सुतर्पिताः। उदितादित्यसंकाशैर्विमानेर्चुषयोजितेः॥

भूमिदान करनेवाले लोग समस्त कामनाओंसे तृप्त होकर बैल जुते हुए सूर्यके समान तेजस्वी विमानोंके द्वारा उस लोक-की यात्रा करते हैं।

सुगन्धागन्धसंयोगान् पुष्पाणि सुरभीणि च । प्रयच्छन्ति द्विजाग्येभ्यो भक्त्या परमया युताः॥ सुगन्धाः सुष्टुवेषाश्च सुप्रभाः स्रग्विभूषणाः। यान्ति धर्मपुरं यानैविंचित्रैरण्यलंकृताः॥

जो श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको अत्यन्त मिक्तपूर्वक सुगन्वित पदार्थ तथा पुष्प प्रदान करते हैं, वे सुगन्धपूर्ण सुन्दर वेष धारणकर उत्तम कान्तिसे देदीप्यमान हो सुन्दर हार पहने हुए विचित्र विमानोंपर वैठकर धर्मराजके नगरमें जाते हैं ॥ दीपदा यान्ति यानेश्च द्योतयन्तो दिशो दश । आदित्यसदशाकारेदींप्यमाना इवाग्नयः॥

दीप-दान करनेवाले पुरुष सूर्यके समान तेजस्वी विमानी-से दर्सो दिशाओंको दिदीप्यमान करते हुए साक्षात् अग्निके समान कान्तिमान् स्वरूपसे यात्रा करते हैं ॥ गृहावसथदातारो गृहैः काञ्चनवेदिकैः। वजन्ति वालसूर्याभैर्धर्मराजपुरं नराः॥

जो घर एवं आश्रयस्थानका दान करनेवाले हैं। वे सोने-के चब्तरोंसे युक्त और प्रातःकालीन सूर्यके समान कान्तिवाले गृहोंके साथ धर्मराजके नगरमें प्रवेश करते हैं ॥ गरास्यहं सिरियन्यहं पानं पासेदर्धं तया। ये हरावल्लिक विजेपार्त याल्पे खेर्यमालयम् ॥

भ<sub>्रमा</sub>लाके क्रिके संस्कृति लिंग उपद्रमः सिरपर and the service of t स्टीर हो। हैं- हे केहिन्छ सामर दीकर यसलोककी यात्रा

िसामर्यास्य ये विवास्थान्तानध्यनि कर्शितान्। गणवास्त्रम्यनीन यानिन यानेन तेऽपि च॥

के अहाँ के भारे माँदे हुईच बालणीकी ठहरनेकी जगह १४८ ए<sup>०</sup> आसम पहुँचाते **ई**॰ वे चक्रवाकसे जुते हुए विमान-पर वैद्यार पाया समी हैं।

म्यागतेन च यो विष्ठान् प्रत्येदासनेन च। स गण्डाति तद्यानं सुखं परमनिर्वृतः॥

ी परार अभे हुए बाजणोंको न्यागतपूर्वक आसन देशर जनती विधियत् पृजा करते हैं, ये उस मार्गपर बड़े अन्दर्धे माग जाने हैं ॥

तमः मर्वमहाभ्यक्षेत्वभिष्याय दिने दिने। नगर्करोति नित्यं गां स सुखं याति तत्पथम् ॥

ें प्रतिदिन (नमः सर्वसहाभ्यश्चर ऐसा कहकर गौको हमहरहर हरता है। वह यमपुरके मार्गपर मुखपूर्वक यात्रा परमा दे ॥

नमोऽस्तु विषद्तायेत्येवंवादी दिने दिने। भूमिमाक्रमते प्रातः दायनादुत्थितश्च यः॥ सर्वकामैः स तृशातमा सर्वभृषणभृषितः। याति यानेन दिच्येन सुखं वैवखताळयम् ॥

प्रतिदिन प्रातःकाल विद्यौनेसे उठकर जो 'नमोऽस्तु विप्रदत्तारी' गइते हुए पृथ्वीपर पैर एखता है। वह सब रामनाओं रात और सब प्रकारके आभूषणोंने विभृषित हो-कर दिव्य विमानके द्वारा मुखपूर्वक यमछोकको जाता है ॥ धनगराशिना ये तु दम्भानृतविवर्जिताः। वेऽपि सारसञ्जोन यान्ति यानेन वै सुखम् ॥

ं शेर स्पेरे और शासको भोजन करनेके मिया। बीचमें कुछ \ नर्ति गर्भ तथा दस्भ और असत्यमे बचे महते हैं। वे भी रारणपुतः विमानदे द्वारा सूलपूर्वक यात्रा करते हैं।। य नार्यकेन भूकेन द्रभानग्विवितिहाः। रंस्युकंधिमानेस्तु सुनं यान्ति यमालयम् ॥

े दिनसक्षे केपन एक बार मोजन करते हैं और दम्य गणा अस्याने दूर रहते हैं। ये ईसपुक्त विमानोंके द्वारा वर्षे भगमहे गण प्रमलोहको जले हैं॥ रतुर्धेन व भुकेन यतंत्रे ये जितेन्द्रियाः। याप्ति वे धर्मनमां यानैवंशिषयोजिनैः॥

के विक्रिय दोका बेदल चौथे यक अब ब्रह्म

Wild Talling

भोजन करते हैं, वे मयूरयुक्त विमानोंके द्वारा धर्मराजके नगरमें जाते हैं ॥ तृतीयदिवसेने इ भुअते ये जितेन्द्रियाः। तेऽपि हस्तिरथैर्यान्ति तत्पथं कनकोज्ज्वलैः॥

जो जितेन्द्रिय पुरुप यहाँ तीसरे दिन भोजन करते हैं, वे भी सोनेके समान उज्ज्वल हायीके रथपर सवार हो यम-लोक जाते हैं ॥

पष्टान्नकालिको यस्तु वर्षमेकं तु वर्तते। कामकोधविनिर्मुकः श्रुचिर्नित्यं जितेन्द्रियः। स याति कुञ्जरस्थैस्तु जयशब्दरवैर्युतः॥

जो एक वर्षतक छः दिनके वाद भोजन करता है और काम-क्रोधसे रहित, पवित्र तथा सदा जितेन्द्रिय रहता है, वह हाथीके रथपर वैठकर जाता है। रास्तेमें उसके लिये जय-जयकारके शब्द होते रहते हैं ॥ पक्षोपवासिनो यान्ति यानैः शार्द्वलयोजितैः। धर्मराजपुरं रम्यं दिव्यस्त्रीगणसेवितम्॥

. एक पक्ष उपवास करनेवाले मनुष्य सिंह-जुते हुए विमानके द्वारा धर्मराजके उस रमणीय नगरको जाते हैं। जो दिव्य स्त्रीसमुदायसे सेवित है ॥ ये च मासोपवासं वै कुर्वते संयतेन्द्रियाः। तेऽपि सूर्योदयप्रख्यैर्यान्ति यानैर्यमालयम् ॥

जो इन्द्रियोंको वशमें रखकर एक मासतक उपवास करते हैं, वे भी सूर्योदयकी भाँति प्रकाशित विमानोंके द्वारा यमलोकमं जाते हैं॥

गोइते स्त्रीकृते चैव हत्या विप्रकृतेऽपि च। ते यान्त्यमरकन्याभिः सेव्यमाना रविप्रभाः॥

जो गौओंके लिये, स्त्रीके लिये और ब्राह्मणके लिये अपने प्राण दे देते हैं, वे सूर्यंके समान कान्तिमान् और देवकन्याओंसे सेविंत हो यमलोककी यात्रा करते हैं ॥ थे यजन्ति द्विजश्रेष्ठाः क्षत्रभिर्भूरिद्दक्षिणैः।

हंससारससंयुक्तैर्यानेस्ते यान्ति तत्पथम्॥

जो श्रेष्ठ द्विज अधिक दक्षिणावाले यज्ञोंका अनुष्ठान -करते हैं, वे हंस और सारसोंसे युक्त विमानोंके द्वारा उस मार्गपर जाते हैं॥

परपीडामकृत्वैव भृत्यान् विश्वति ये नराः। तत्पर्यं ससुखं यान्ति विमानैः काञ्चनोज्व्वर्छैः॥

जो दूसरोंको कष्ट पहुँचाये विना ही अपने कुटुम्बका पाटन करते हैं, वे मुवर्णमय विमानोंके द्वारा मुखपूर्वक यात्रा

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त )

[ज़ल-दान, अन्न-दान और अतिथि-सत्कारका माहातम्य ]

वैशस्पायन उवाच

श्रत्वा यमपुराच्वानं जीवानां गमनं तथा। को है अपोर्ड एक दिन द्वाराण करके दूसरे दिन दासको है धर्मपुत्रः प्रहाशास्मा केशवं पुनरव्रवीत्॥ वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! यमपुरके मार्गका वर्णन तथा वहाँ जीवोंके (सुखपूर्वक) जानेका उपाय सुनकर राजा युधिष्ठिर मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए और मगवान् श्रीकृष्णसे फिर बोले—॥

देवदेवेश दैत्यक्त ऋषिसंधैरभिष्दुत । भगवन् भवहञ्श्रीमन् सहस्रादित्यसंतिभ ॥

'देवदेवेश्वर! आप सम्पूर्ण दैत्योंका वध करनेवाले हैं। ऋषियोंके समुदाय सदा आपकी ही स्तुति करते हैं। आप षडेश्वर्यसे युक्त, भवबन्धनसे मुक्ति देनेवाले। श्रीसम्पन्न और हजारों स्योंके समान तेजस्वी हैं॥

सर्वसम्भव धर्मश सर्वधर्मप्रवर्तक। सर्वदानफलं सौम्य कथयस्व ममाच्युत॥

'धर्मज ! आपहीसे सबकी उत्पत्ति हुई है और आप ही सम्पूर्ण धर्मोंके प्रवर्तक हैं । शान्तस्वरूप अच्युत ! मुझे सब प्रकारके दानोंका फल बतलाइये' ॥

पवमुक्तो ह्वीकेशो धर्मपुत्रेण धीमता । उवाच धर्मपुत्राय पुण्यान् धर्मान् महोद्यान् ॥

बुद्धिमान् धर्मपुत्र युधिष्ठिरके द्वारा इस प्रकार पूछे जानेपर हुषीकेश भगवान् श्रीकृष्ण धर्मपुत्रके प्रति महान् उन्नति करनेवाले पुण्यम्य धर्मीका वर्णन करने लगे—॥ पानीयं परमं लोके जीवानां जीवनं स्मृतम् । पानीयस्य प्रदानेन तृप्तिर्भवति पाण्डव । पानीयस्य गुणा दिव्याः परलोके गुणावहाः ॥

पाण्डुनन्दन ! संसारमें जलको प्राणियोंका परम जीवन माना गया है, उसके दानसे जीवोंकी तृप्ति होती है। जलके गुण दिन्य हैं और वे परलोकमें भी लाभ पहुँचानेवाले हैं॥ तत्र पुष्पोदकी नाम नदी परमपावनी। कामान ददाति राजेन्द्र तोयदानां यमालये॥

्राजेन्द्र ! यमलोकमें पुष्पोदकी नामवाली परम पवित्र नदी है । वह जल दान करनेवाले पुरुषोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ । पूर्ण करती है ॥

शीतलं सलिलं हात्र हाक्ष्य्यमसृतोपमम्। शीततोयप्रदातृणां भवेन्नित्यं सुखावहम्॥

'उसका जल ठंडा। अक्षय और अमृतके समान मधुर है तथा वह ठंडे जलका दान करनेवाले लोगोंको सदा मुख पहुँचाता है ॥

प्रणश्यत्यम्बुपानेन बुसुक्षा च युधिष्ठिर । तृषितस्य न चान्नेन पिपासाभिप्रणश्यति ॥ तसात् तोयं सदा देयं तृषितेभ्यो विज्ञानता ॥

युधिष्ठिर ! जल पीनेसे भूख भी शान्त हो जाती है; किंतु प्यासे मनुष्यकी प्यास अन्नसे नहीं बुझती, इसलिये समझदार मनुष्यको चाहिये कि वह प्यासेको सदा पानी पिलाया करे।।

अग्नेर्मूतिः क्षितेर्योनिरमृतस्य च सम्भवः। अतोऽम्भः सर्वभूतानां मूलमित्युच्यते वुधैः॥

्जल अभिकी मूर्ति है, पृथ्वीकी योनि (कारण) है | और अमृतका उत्पत्तिस्थान है । इसलिये समस्त प्राणियोंका मूल जल है—ऐसा बुद्धिमान् पुरुषोंने कहा है ॥ अद्भिः सर्वाणि भूतानि जीवन्ति प्रभवन्ति च । तसात् सर्वेषु दानेषु तोयदानं विशिष्यते ॥

'सब प्राणी जलसे पैदा होते हैं और जलसे ही जीवन धारण करते हैं। इसल्ये जलदान सब दानोंसे बढ़कर माना गुया है।

षे प्रयच्छन्ति विषेभ्यस्त्वनादानं सुसंस्कृतम् । तैस्तु दत्ताः स्वयं प्राणा भवन्ति भरतर्षभ ॥

'भरतश्रेष्ठ! जो लोग ब्राह्मणोंको सुपक <u>अनुदान</u> करते हैं, वे मानो साक्षात् प्राण-दान करते हैं ॥ अन्ताद्रकां च शुक्रं च अन्ते जीवः प्रतिष्ठितः । इन्द्रियाणि च बुद्धिश्च पुष्णन्त्यन्तेन नित्यशः । अन्तहीनानि सीदन्ति सर्वभूतानि पाण्डव ॥

पाण्डुनन्दन ! अन्नसे रक्त और वीर्य उत्पन्न होता है । अन्नमें ही जीव प्रतिष्ठित है । अन्नसे ही इन्द्रियोंका और बुद्धिका सदा पोषण होता है । विना अन्नके समस्त प्राणी दुःखित हो जाते हैं ॥ ४

तेजो वलं च रूपं च सत्त्वं वीर्यं धृतिर्द्युतिः। ज्ञानं मेधा तथाऽऽयुश्च सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम्॥

तिज, वल, रूप, सन्तः वीर्यः धृतिः द्युतिः ज्ञानः मेथा और आयु—इन सवका <u>आधार अन्न ही है ॥</u> देवमानवतिर्यक्षु सर्वेठोकेषु सर्वदा । सर्वकालं हि सर्वेषां अन्ते प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥

'समस्त लोकोंमें सदा रहनेवाले देवता, मनुष्य और तिर्यक् योनिके प्राणियोंमें सब समय सबके प्राण अन्नमें ही प्रतिष्ठित हैं ॥

अन्तं प्रजापते रूपमन्तं प्रजननं स्मृतम्। सर्वभूतमयं चान्तं जीवश्चान्तमयः स्मृतः॥

अन्न प्रजापतिका रूप है। अन्न ही उत्पत्तिका कारण है। इसिलिये अन्न सर्वभृतमय है और समस्त जीव अन्नमय \ माने गये हैं॥

अन्तेनाधिष्ठितः प्राण अपानो व्यान एव च । उदानश्च समानश्च धारयन्ति शरीरिणम्॥

प्राण, अपान, न्यान, उदान और समान—ये पाँचों प्राण अन्नके ही आधारपर रहकर देहंघारियोंको धारण करते हैं॥ १ श्रायनोत्थानगमनग्रहणाकर्षणानि च। सर्वसत्त्वकृतं कर्म चान्नादेव प्रवर्तते॥

सम्पूर्ण प्राणियोंद्वारा किये जानेवाले सोनाः उठनाः चलनाः, प्रहण करनाः स्वींचना आदि कर्म अन्नसे ही न्या है।

स्वतिकानि भ्रानि जंगमानि स्विगणि च । अवार् भवति राजेन्द्र स्वितेषा प्रजापतेः ॥ अवित । असे द्वारते नगमा प्राणीः जो यह ।

क्षांत्र । स्ति इत्यत् नगमा आया भा इत्यत् को म्हिने क्षांत्र वे इत्यत् होते हैं॥ विद्यालयनानि सर्वाचि सर्वयस्था पावनाः। अक्षत् प्रमान् प्रचर्तने तस्मादन्तं परं समृतम्॥

मेन्द्रश्रीतात्त्व और पवित्र बनानेवाले सम्पूर्ण यह अल्के हो नहीं है। इसलिंप अल सबसे श्रेष्ठ माना गया है॥ देवा रहाइया सर्वे वितरोऽप्यम्नयस्त्रथा। यमादन्तेन नुष्यन्ति तसाइन्तं विशिष्यते॥

हर आहि सभी देगताः वितर और अग्नि अन्नसे ही मृष्ट देश देश दर्भावये अन्न सबसे बद्कर है ॥ यग्गाद्याव् प्रजाः सबीः कलेप कलेपऽस्जत्पसुः। रामाद्याव् परं दानं न भूतं न भविष्यति ॥

धाकिशायी प्रजापतिने प्रत्येक कल्यमें अन्नसे ही सारी
प्रशाही स्थि की है। इनिलंध अन्नसे बढ़कर न कोई दान
हुआ है और न होगा ॥
यसगादकात् प्रवर्तन्ते धर्माथों काम एव च ।
तसगादकात् परंदानं नामुनेह च पाण्डव ॥

(पान्युनन्दन ! धर्म, अर्थ और कामका निर्वाह अन्नसे भी होता है। अतः एक छोक या परहोक्षमें अन्नसे बढ़कर कोई दान नहीं है॥ मध्यस्त्रोग्रहा नागा भृतान्यन्य च दानवाः।

यसरकोष्ठदा नागा भूतान्यन्य च दानवाः । तुष्यन्यन्तन यसात् तुतसादन्नं पूरं भवेत् ॥

भ्याः राधाः ग्रहः नागः भृत और दानव भी अन्नसे हैं। से हुए होते हैं। इरहिये अन्नका महत्त्व सबसे बढ़कर है।। न्नाप्रणाय दरिष्ट्राय योऽन्नं संबद्धर नृपः। धोत्रियाय प्रयच्छेद् वे पाकभेद्विवर्जितः॥ दम्भानृतिवसुक्तस्तु परां भक्तिसुपागतः। स्वध्नेणाजिनकलं तस्य पुण्यकलं शृष्णु॥

गालन् ! जो मनुष्य दम्म और असत्यका परित्याग करते मुक्तमे परम भक्ति रस्वकर रसोईमें भेद न करते हुए दिए एवं शेलिय आजणको एक वर्षतक अपने, द्वारा पर्मदृश्कि उपलिस अञ्चल दान करता है। उसके पुण्यके पर्मियुशेश ।

शतवयंसाद्याणि कामगः कामरूपघृक् । मोइंतऽमरहोकस्यः पूल्यमानोऽप्सरोगणैः॥ सत्तात्रापि च्युतः कालान्तरहोके द्विजो भवेत्॥

न्यह एक त्यास वर्षतक बद्दे सम्मानके साथ देवलोकमें नियम बहुत है तथा यहाँ इच्छानुसार त्य धारण करके कोड़ दिवस प्रकाश है एवं अलगाओंका समुदाय उसका लावत कर तहें। किए समयानुसार पुष्य कीय हो जानेपर जब बद्दे हार्गोंद नीचे उत्तरका है। तब मनुष्यादीकमें ब्राह्मणी के एकि है।

वन्नभिक्षां च यो दद्याद् दिरिद्राय द्विजातये। पण्मासान् वार्षिकं श्राद्धं तस्य पुण्यफलं श्रृणु॥

(जो छः महीने या वार्षिक श्राद्धपर्यन्त प्रतिदिनकी) पहली भिक्षादिष्टि ब्राह्मणको देता है। उसका पुण्यपल सुनो॥। गोसहस्त्रप्रदानेन यत् पुण्यं समुदाहृतम्। तत् पुण्यफलमाप्नोति नरो वै नात्र संशयः॥

्एक हजार गोदानका जो पुण्यक्तल वताया गया है, वह उसी पुण्यके समान फल पाता है, इसमें संशय नहीं है ॥ अध्यक्षान्ताय विष्राय श्लुधितायान्नकाङ्क्षिणे। देशकालाभियाताय दीयते पाण्डुनन्दन॥

'पाण्डुनन्दन ! देश-कालके अनुसार प्राप्त एवं रासा चलकर थके-माँदे आये हुए भूखे और अन्न चाहनेवाले ब्राह्मणको अन्नदान करना चाहिये॥

यस्तु पांसुलपादश्च दूराध्वश्नमकार्शितः।
श्वितिपासाश्रमश्चान्त आर्तः खिन्नगितिर्द्विजः॥
पृच्छन् वे स्वन्नदातारं गृहमभ्येत्य याचयेत्।
तं पूजयेत् तु यत्नेन सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः॥
तिस्मिस्तुप्टे नरश्रेष्ठ तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः॥

प्जा दूरका रास्ता तय करनेके कारण दुर्वल तथा भूख-प्यास और परिश्रमसे थका-माँदा हो, जिसके पैर वहीं कटिनतासे आगे वढ़ते हों तथा जो वहुत पीड़ित हो रहा हो। ऐसा ब्राह्मण अन्नदाताका पता पृछता हुआ धूलभरे पैरोंसे यदि, वरपर आकर अन्नकी याचना करे तो यलपूर्वक उसकी पूजा करनी चाहिये; क्योंकि वह अतिथि स्वर्गका सोपान होता है। नरश्रेष्ट! उसके संतुष्ट होनेपर सम्पूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं।

न तथा हविपा होमैर्न पुप्पैर्नानुलेपमैः। अग्नयः पार्थ तुप्यन्ति यथा ह्यतिथिपूजनात्॥

पार्य ! अतिथिकी पूजा करनेसे अग्निदेवको जितनी प्रसन्नता होती है। उतनी हविष्यसे होम करने और फूल तथा चन्दन चढ़ानेसे भी नहीं होती ॥

देवमाल्यापनयनं द्विजोच्छिष्टापमार्जनम् । श्रान्तसंवाहनं चैव तथा पादावसेचनम् ॥ प्रतिश्रयप्रदानं च तथा श्रय्यासनस्य च । प्रकेतं पाण्डवश्रेष्ट गोप्रदानाद् विशिष्यते ॥

पाण्डवश्रेष्ट ! देवताके अपर चढ़ी हुई पत्र-पुष्प आदि पूजन-धामग्रीको हटाकर उस स्थानको साफ करना। ब्राह्मणके जुटे किये हुए वर्तन और स्थानको माँज-भो देना। यके हुए ब्राह्मणका पेर दयाना। उसके चरण घोना। उसे रहनेके लिये घर, सोनके लिये घर्या और बैटनेके लिये आसन देना—इनमेंसे एक-एक कार्यका महत्त्व गोदानसे यदकर है ॥

पादोदकं पाद्घृतं दीपमन्नं प्रतिश्रयम्। ये प्रयच्छन्ति चिप्रेभ्यो नोपसर्पन्ति ते यमम्॥

भंजो मनुष्य ब्राह्मणोंको पैर धोनेके अिये जल, पैरमें लगानेके लिये घी, दीपक, अन्न और रहनेके लिये घर देते हैं, वे कभी यमलोकमें नहीं जाते ॥

विप्रातिथ्ये कृते राजन् भक्त्या शुश्रूषितेऽपि च। देवाः शुश्रूषिताः सर्वे त्रयस्त्रिशदरिंदम ॥

'शत्रुदमन ! राजन् ! ब्राह्मणका आतिथ्य-सत्कार तथा | भक्तिपूर्वक उसकी सेवा करनेसे समस्त तैंतीसों देवताओंकी | सेवा हो जाती है ॥

अभ्यागतो ज्ञातपूर्वो ह्यज्ञातोऽतिथिरुच्यते । तयोः पूजां द्विजः कुर्यादिति पौराणिकी श्रुतिः॥

पहलेका परिचित मनुष्य यदि घरपर आवे तो उसे अभ्यागत कहते हैं और अपरिचित पुरुष अतिथि कहलाता है। द्विजोंको इन दोनोंकी ही पूजा करनी चाहिये। यह पञ्चम वेद— पुराणकी श्रुति है।

पादांभ्यङ्गान्नपानैस्तु योऽतिथि पूजयेन्नरः। पुजितस्तेन राजेन्द्र भवामीह न संशयः॥

(राजेन्द्र ! जो मनुष्य अतिथिके चरणोंमें तेल मलकर) उसे भोजन कराकर और पानी पिलाकर उसकी पूजा करता है, उसके द्वारा मेरी भी पूजा हो जाती है—इसमें संशय नहीं है ॥

शीवं पापाद् विनिर्मुको मया चानुत्रहीकृतः। विमानेनेन्द्रकरपेन मम लोकं स गच्छति॥

'वह मनुष्य तुरंत सव पापोंसे छुटकारा पा जाता है और मेरी कुपासे चन्द्रमाके समान उज्ज्वल विमानपर आरूढ़ होंकर मेरे परमधामको पधारता है ॥

अभ्यागतं श्रान्तमनुव्रजन्ति देवाश्च सर्वे पितरोऽग्नयश्च। तिसन् द्विजे पूजिते पूजिताः स्यु-र्गते निराशाः पितरो व्रजन्ति॥

ध्यका हुआ अभ्यागत जब घरपर आता है, तब उसके पीछे-पीछे समस्त देवता, पितर और अग्नि भी पदार्पण करते हैं। यदि उस अभ्यागत द्विजकी पूजा हुई तो उसके साथ उन देवता आदिकी भी पूजा हो जाती है और उसके निराश छोटनेपर वे देवता, पितर आदि भी हताश होकर छोट जाते हैं।।

अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते । पितरस्तस्य नाश्ननित दशवर्षाणि पञ्च च ॥

श्जिसके घरसे अतिथिको निराश होकर छौटना पड़ता है, उसके पितर पंद्रह वर्षोतक भोजन नहीं.करते ॥
निर्वास्त्रयित यो विष्नं देशकालागतं गृहात्।
पतितस्तत्क्षणादेव जायते नात्र संशयः॥

Min

भी देश-कालके अनुसार घरपर आये हुए ब्राह्मणको , वहाँसे बाहर कर देता है। वह तत्काल पतित हो जाता है— इसमें संदेह नहीं है ॥

चाण्डालोऽप्यतिथिः प्राप्तो देशकालेऽन्नकाङ्ख्या । अभ्युद्रम्यो गृहस्थेन पूजनीयश्च सर्वेदा ॥

'यदि देश-कालके अनुसार अन्नकी इच्छासे चाण्डाल भी अतिथिके रूपमें आ जाय तो गृहस्य पुरुषको सदा उसका सत्कार करना चाहिये।।

मोघं ध्रवं प्रोर्णयति मोघमस्य तु पच्यते। मोघमन्नं सदाइनाति योऽतिथिन च पूजयेत्॥

ब्जो अतिथिका सत्कार नहीं करता, उसका ऊनी वस्त्र ओढ़ना, अपने लिये रसोई वनवाना और भोजन करना— सब कुछ निश्चय ही व्यर्थ है ॥

साङ्गोपाङ्गांस्तु यो वेदान् पठतीह दिने दिने । न चातिथि पूजयति वृथा भवति स द्विजः॥

को प्रतिदिन साङ्गोपाङ्ग वेदोंका स्वाध्याय करता है। किंतु अतिथिकी पूजा नहीं करता। उस द्विजका जीवन व्यर्थ है ॥

पाकयश्वमहायशैः सोमसंस्थाभिरेव च। ये यजन्ति न चार्चन्ति गृहेष्वतिथिमागतम्॥ तेषां यशोऽभिकामानां दत्तमिष्टं च यद् भवेत्। वृथा भवति तत् सर्वमाशया हि तया हतम्॥

ि को लोग पाक-यत्त, पञ्चमहायत्त तथा सोमयाग आदिके द्वारा यजन करते हैं। परंतु घरपर आये हुए अतिथिका म इत हर माने हैं एक वे उन्होंने के तुक दान या पर इतने हैं। कि का कर्म के जात के 1 अंतिकियी मारी गयी अक्ट महिल्ले क्यान हुन कर्में से नाम कर देती हैं,॥ देशों कर्टों के पार्च के मार्चाक च निर्माल्य च 1 अक्टों कर्मों महत् वाधि सुर्याहातिष्यमानवान ॥

न्दर्शानी अवस्तु हो स्मादेशकृतानः पात्र और अपनी होतिस्तु निवार रहते आपने सत्यम अथया सहान् रूपमें। अहितिस्तरप्र अस्त्य रहना नाहिते॥

मृतुपः मुद्रमनात्मा थीमानतिथिमागतम् । मागतनासननाद्भिरमायेन च पूजयेत्॥

कार अनिर्ण अपने द्वारार आवे तव बुदिमान् पुरुपको वर्षिणे ति वह प्रमञ्जान होकर हँखते हुए मुख्ये अतियिका स्टार्ण परे गया वैदनेको आसम और चरण धोनेके लिये ह उट देवर असत्यान अदिके द्वारा उसकी पूजा करे ॥

हिनः थियो वा हेल्यो वा मूर्नः पण्डित एव वा । शहो ये। वैद्यदेवान्ते सोऽतिथिः सर्गसंक्रमः ॥

्यतमा ितीनी, प्रेषमात्र, हेपी, मूर्ख अथवा पण्डित— जें: कीई भी बर्लियेश्वदेवके बाद आ जाय, वह स्वर्गतक पहुँमानेपाला अतिथि है ॥

धुन्यिपासाथमातीय - देशकालागताय च । सरक्रत्यान्तं प्रदातस्यं यसस्य फलमिच्छता ॥

भ्यो यमका पत्र पाना चाहता हो। वह भूख-प्यास और परिधममें तुमी तथा देश-कालके अनुसार प्राप्त हुए अधिमको सत्कारपूर्वक अन्न प्रदान करे॥

भाजपदारमनः श्रष्टान् विधियद् हव्यकव्ययोः । अन्तं प्राणा मनुष्याणामन्तदः प्राणदो भवेत् ॥ रामादन्तं विदेषेण दातव्यं भृतिमिच्छता ॥

पण और शासमें अपनेते श्रेष्ठ पुरुपको विधिवत् भेणान कमना नाहिये । अब मनुष्योंका प्राण है। अब देनेगाण प्राणदाना होता है। इतिये कल्याणकी इच्छा एक्नेगाने पुरुषको विधेपकारे अबन्दान करना चाहिये ॥ सम्बद्ध सर्वकामेस्तु सुरुष्मः सुष्ट्यलेख्नतः । पूर्णचन्द्रप्रकादोन थिमानेन विराजता ॥ नेप्यमानो पर्काभिर्देवलोकं स गच्छति ।

भाग प्रदान करनेवाचा मनुष्य स्वभोगोंने तृप्त होकर मरोनेंकि व्यानुकारिंग सम्बद्ध हुआ पूर्ण चन्द्रमाके प्रकाशसे प्रशक्तित विमानदाम देवादोकमें जाता है। बहाँ सुन्दर विकितास उनशे ने संबी जानी है।

कंदित्या तु नतस्तिसम् वर्षकेटि ययासरः॥ तत्रधानि पतुनः कालादिह लोके महायद्याः। पद्यारमध्येकत्यते भोगयान् बाह्यो भवेतु॥ वहाँ करोड़ वपीतक देवताओं के समान भीग भीगने के बाद समयर वहाँ से गिरकर यहाँ महायशस्त्री और वेद-शास्त्रों के अर्थ और तस्त्रको जाननेवाला भीगसम्पन्न ब्राह्मण होता है॥

यथाश्रद्धं तु यः कुर्यान्मनुष्येषु प्रजायते । महाधनपतिः श्रीमान् वेदवेदाङ्गपारगः । सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो भोगवान् ष्राह्मणो भवेत् ॥

ंजो मनुष्य श्रद्धापूर्वक अतिथि-सत्कार करता है, वह मनुष्योंमें महान् धनवान्, श्रीमान्, वेद-वेदाङ्गका पारदर्शी, सम्पूर्ण शास्त्रोंके अर्थ और तत्त्वका ज्ञाता एवं मोगसम्बन्न त्राह्मण होता है ॥

सर्वातिथ्यं तु यः कुर्याद् वर्षमेकमकलमपः। धर्माजितधनो भूत्वा पाकमेद्विवर्जितः॥

जो मनुष्य धर्मपूर्वक धनका उपार्जन करके भोजनमें
 भेद न रखते हुए एक वर्षतक सबका अतिथि-सत्कार करता
 उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।

सर्वातिथ्यं तु यः कुर्याद् यथाश्रद्धं नरेश्वर । अकालियमेनापि सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ सत्यसंधो जितकोधः शाखाधर्मविवर्जितः । अधर्मभीरुर्धोर्मेष्ठो मायामात्सर्यवर्जितः ॥ श्रद्धधानः श्रुचिर्नित्यं पाकभेद्दविवर्जितः । स विमानेन दिव्येन दिव्यरूपी महायशाः ॥ पुरंदरपुरं याति गीयमानोऽप्सरोगणैः ।

'नरेश्वर! जो सत्यवादी जितेन्द्रिय पुरुष समयका नियम न रखकर सभी अतिथियोंकी अद्धापूर्वक सेवा करता है, जो सत्यप्रतिज्ञ है, जिसने क्रोधको जीत लिया है, जो शालाधर्मसे रहित, अधर्मसे डरनेवाला और धर्मात्मा है, जो माया और मत्सरतासे रहित है, जो भोजनमें भेदभाव नहीं करता तथा जो नित्य पवित्र और अद्धासम्पन्न रहता है, वह दिव्य विमान-के द्वारा इन्द्रलोकमें जाता है। वहाँ वह दिव्यरूपधारी और महायशस्त्री होता है। अप्सराएँ उसके यशका गान करती हैं॥ मन्वन्तरं तु तत्रेव क्रीडित्वा देवपूजितः। मानुष्यलोकमागम्य भोगवान् ब्राह्मणो भवेत्॥

'वह एक मन्वन्तरतक वहीं देवताओं से पूजित होता है और कीड़ा करता रहता है। उसके वाद मनुष्यलोकमें आकर भोगसम्बन्न ब्राह्मण होता है?॥

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) [ भृमि-दान, तिल्ल-दान और उत्तम ब्राह्मणकी महिमा ]

श्रीभगवानुवाच

अतः परं प्रवक्ष्यामि भूमिदानमनुत्तमम् ॥ यः प्रयच्छति विप्राय भूमि रम्यां सद्क्षिणाम् । श्रोतियाय द्रिहाय साग्निहोत्राय पाण्डव ॥

#### स सर्वकामतृप्तात्मा सर्वरत्नविभूषितः। सर्वपापविनिर्मुको दीप्यमानोऽर्कवत् तदा॥

श्रीभगवान ने कहा—पाण्डुनन्दन! अब मैं सबसे उत्तम भूमिदानका वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य रमणीय भूमिका दक्षिणाके साथ श्रोत्रिय अग्निहोत्री दिरद्र ब्राह्मणको दान देता है, वह उस समय सभी भोगोंसे नृप्त, सम्पूर्ण रहोंसे विभूषित एवं सब पापोंसे मुक्त हो सूर्यके समान देदी प्यमान होता है।।

#### बालसूर्यप्रकारोन विचित्रध्वजशोभिना। याति यानेन दिन्येन मम लोकं महायशाः॥

वह महायशस्वी पुरुष प्रातःकालीन सूर्यके समान प्रकाशितः विचित्र ध्वजाओंसे सुशोभित दिव्य विमानके द्वारा मेरे लोकमें जाता है ॥

#### न हि भूमिप्रदानाद् वै दानमन्यद् विशिष्यते । न चापि भूमिहरणात् पापमन्यद् विशिष्यते ॥

क्योंकि भूमिदानसे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है और भूमि छीन छेनेसे बढ़कर कोई पाप नहीं है ॥ दानान्यन्यानि हीयन्ते काछेन कुरुपुङ्गव । भूमिदानस्य पुण्यस्य क्षयो नैवोषपद्यते ॥

कुरुश्रेष्ठ ! दूसरे दानोंके पुण्य समय पाकर क्षीण हो जाते हैं, किंतु भूमिदानके पुण्यका कभी भी क्षय नहीं होता॥ सुवर्णमणिरत्नानि धनानि च वस्ति च। सर्वदानानि व राजन् ददाति वसुधां ददत्॥

राजन् ! पृथ्वीका दान करनेवाला मानो सुवर्णः मिणः रक्ष, धन और लक्ष्मी आदि समस्त पदार्थोंका दान करता है।। सागरान् सरितः शैलान् समानि विषमाणि च। सर्वगन्धरसांश्चैव ददाति वसुधां ददत्॥

भूमि-दान करनेवाला मनुष्य मानो समस्त समुद्रींको। सिरिताओंको। पर्वतींको। सम-विषम प्रदेशोंको। सम्पूर्ण गन्ध और रसोंको देता है।।

#### ओषधीः फलसम्पन्ना नानापुष्पसमन्विताः। कमलोत्पलषण्डांश्च ददाति वसुधां ददत्॥

पृथ्वीका दान करनेवाला मनुष्य मानो नाना प्रकारके पुष्पों और फलोंसे युक्त वृक्षोंका तथा कमल और उत्पर्लोंके समूहोंका दान करता है।।

## अग्निष्टोमादिभियंशैयें यजन्ते सदक्षिणैः । न तत् फलं लभन्ते ते भूमिदानस्य यत् फलम् ॥

जो लोग दक्षिणासे युक्त अमिष्टोम आदि यज्ञोंके द्वारा देवताओंका यजन करते हैं, वे भी उस फलको नहीं पाते, जो भूमि-दानका फल है।

सस्यपूर्णो महीं यस्तु भोत्रियाय प्रयच्छति। पितरस्तस्य तुप्यन्ति यावदाभूतसम्ख्वम्॥ जो मनुष्य श्रोत्रिय ब्राह्मणको धानसे भरे हुए खेतकी भूमि दान करता है, उसके पितर महाप्रलयकालतक तृप्त रहते हैं॥

मम रुद्रस्य सवितुश्चिदशानां तथैव च। प्रीतये विद्धि राजेन्द्र भूमिईत्ता द्विजाय वै॥

राजेन्द्र ! व्राह्मणको भूमि-दान करनेसे सब देवता, सूर्य, शङ्कर और मैं—ये सभी प्रसन्न होते हैं ऐसा समझो ॥ तेन पुण्येन पूतात्मा दाता भूमेर्युधिष्टिर । मम सालोक्यमाप्नोतिनात्र कार्या विचारणा ॥

युधिष्ठिर ! भूमि-दानके पुण्यसे पवित्रचित्त हुआ दाता मेरे परम धाममें निवास करता है—इसमें विचार करनेकी कोई बात नहीं है ॥

#### यरिंकचित् कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकारींतः। स च गोकर्णमात्रेण भूमिदानेन गुद्धयति॥

मनुष्य जीविकाके अमावमें जो कुछ पाप करता है। उससे गोकर्णमात्र भूमि-दान करनेपर भी छुटकारा पा जाता है।

#### मासोपवासे यत् पुण्यं कुच्छ्रे चान्द्रायणेऽपि च। भूमिगोकर्णमात्रेण तत् पुण्यं तु विधीयते ॥

एक महीनेतक उपवास, कुच्छू और चान्द्रायण-व्रतका अनुष्ठान करनेसे जो पुण्य होता है, वह गोकर्णमात्र भूमि-दान करनेसे हो जाता है ॥

## सर्वतीर्थाभिषेके च यत् पुण्यं समुदाहतम् । भूमिगोकर्णमात्रेण तत् पुण्यं तु विधीयते ॥

सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेते जो पुण्य होता है, वह स् सारा पुण्य गोकर्णमात्र भूमिका दान करनेते प्राप्त हो जाता है।।

#### युधिष्ठिर उवाच

देवदेव नमस्तेऽस्तु वासुदेव सुरेश्वर। गोकर्णस्य प्रमाणं वै वक्तमहीस तस्वतः॥

युधिष्ठिरने कहा—देवेश्वर श्रीकृष्ण ! आपको नमस्कार है। सुरेश्वर! मुझे गोकर्णमात्र भूमिका ठीक-ठीक माप बतलानेकी कृपा कीजिये॥

#### श्रीभगवानुवाच

श्रृणु गोकर्णमात्रस्य प्रमाणं पाण्डुनन्दन । त्रिशद्दण्डप्रमाणेन प्रमितं सर्वतो दिशम् ॥ प्रत्यक् प्रागपि राजेन्द्र तत् तथा दक्षिणोत्तरम् । गोकर्ण तद्विदः प्राहुः प्रमाणं धरणेर्नृप ॥

श्रीभगवान् वोले—नृपश्रेष्ठ पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर ! गोकर्णमात्र भूमिका प्रमाण सुनो । पूर्वेसे पश्चिम और उत्तरसे दक्षिण चारों ओर तीस-तीस दण्ड# नापनेसे जितनी भूमि होती है, उसको भूमिके तत्त्वको जाननेवाले पुरुष गोकर्ण-मात्र भूमिका माप बताते हैं ॥

🖔 🛊 एक पुरुष अर्थात् चार हायके नापको दण्ड कहते हैं।

सत्तं रोशां यत्र स्वं तिष्ट्ययन्तितम्। स्यानं राज्यान्ति तस् गोवर्णमुख्यते॥

्रेडिंट होत्रहों स्टेडिंग मर्ची हुई सी गीरें वैलॉ और बार्ड के साथ साम्हरील सर सर्वेक उत्तरी स्मिकी भी बार्ड के क्षांत्र के स

किया मृत्यूष्याच्यात्रम्भीयकाश्च द्रारुणाः । योगाः यागाः याज्ञा नोपसपैन्ति भूमिद्म् ॥ निस्या रोगायाञ्च तथा वैतरणी नदी । भीजाय याजनाः याग्च नोपसपैन्ति भूमिद्म् ॥

्रीता क्षा करनेवांचे पुरुषे पान यमराजके दूत नहीं करतने को मृतुषे दण्डा दारण कुम्भीवाक भयानक प्राच्याता नीम आदि नरक वैतरणी नदी और कटोर का प्राच्यात भी भूभिदान करनेवालोंको नहीं सतातीं॥ विषयुक्तः कलिः कालः कृतान्तो मृत्युरेव च । यमका भगवान साक्षात् पूजयन्ति महीषदम्॥

नियम्भः किन्न नायः कृतान्तः मृत्यु और साक्षात्। भगान यम भी भूमियान करनेवालेका आदर करते हैं॥ महाः प्रजापितः दाकाः सुराः प्रमुपिगणास्तथा। शहं प्रजीतिमान् राजन पृजयामो महीप्रदम्॥

गणन् ! रहः प्रणापिः इन्हः देवताः ऋषिगण और रापं में — ये गनी प्रयन्न होकर भृमिदाताका आदर करते हैं। कृदाभृत्यस्य कृदागोः कृदाश्यस्य कृतातिथेः । भृगिदेंया नरश्रेष्ठ स निधिः पारलोकिकः ॥

नरहें हैं। जिसके कुदुम्बके लोग जीविकाके अमावसे पूर्वण हो गये हों। जिसकी गीएँ और घोड़े भी दुबले-पतले-दिगापी देशे हो गया जो नदा अतिथि-ग्रकार करनेवाला हो। ऐसे जाजगरी भूमि-दान देना चाहिये। क्योंकि वह पत्ती हुई निभे सजाना है।।

सीदमानकुद्रभ्याय श्रोत्रियायाग्निहोत्रिणे । व्यक्ताय दरिद्राय भृमिर्देया नराधिप॥

त्रेरपर ! ज्यिके सुदुर्म्याचन कष्ट पा रहे हों—ऐसे के किए अधिरोत्री। अवधारी एवं दरिद्र ब्राह्मणको भूमि देशे भारते ॥

यथा हि भाजी धीरेण पुत्र वर्धयति खयम् । भाजारमगुणुकानि दत्ता गोवं वसुन्धरा॥

ें। पाप भागा दूस दिलाहर पुत्रका पालन-पोपण । मग्री दें, उसी प्रकार वानमें दी सुद्रें भूमि दातापर अनुप्रद्र असी दें।!

यया विभाव मीर्यःसं स्वन्ती श्रीरमात्मनः। तथा मगोगुनेवेता मृतिवेदति भूमिदम्॥

ैंते हैं अपना हुए विवास सम्पेता पटन करती है। जिसे वर्षेण्यापार स्कि अपने दावादा कलाम बर्खी है॥ यया यीजानि रोहन्ति जलसिकानि भूपते। तथा कामाः प्ररोहन्ति भूमिदस्य दिने दिने॥

भ्याल ! जिस प्रकार जलते सींचे हुए बीज अहुरित होते हैं, वैसे ही भूमिदाताके मनोरथ प्रतिदिन पूर्ण होते रहते हैं॥

यथा तेजस्तु सूर्यस्य तमः सर्वं व्यपोहति। तथा पापं नरस्येह भूमिदानं व्यपोहति॥

जैसे सूर्यका तेज समस्त अन्धकारको दूर कर देता है, उसी प्रकार यहाँ भृभिन्दान मनुष्यके सम्पूर्ण पापोंका नाश कर डालता है ॥

आश्रुत्य भूमिदानं तु दत्त्वा यो वा हरेत् पुनः। स वद्धो वारुणैः पाशैः क्षिण्यते पूयशोणिते॥

कुरुश्रेष्ट ! जो भूमि-दानकी प्रतिश्चा करके नहीं देता अथवा देकर फिर छीन लेता है, उसे वरुणके पाशसे वाँध-कर पीव और रक्तसे भरे हुए नरक-कुण्डमें डाला जाता है ॥ स्वद्त्तां परद्त्तां चा यो हरेत वसुन्धराम्। न तस्य नरकाद् घोराद् विद्यते निष्कृतिः कचित्॥

जो अपने या दूसरेकी दी हुई भूमिका अपहरण करता है। उसके लिये नरकसे उद्धार पानेका कोई उपाय नहीं है॥ द्त्या भूमि द्विजेन्द्राणां यस्तामेचोपजीवति। स मृद्धो याति दुण्यत्मा नरकानेकविंशतिम्। नरकेभ्यो विनिर्मुक्तः युनांयोनि स गच्छति॥

जो श्रेष्ट ब्राह्मणोंको भूमिका दान करके उसीसे अपनी जीविका चलाता है। वह दुष्टात्मा मूर्ख इक्कीस नरकोंमें गिरता है। फिर नरकोंसे निकलकर कुत्तोंकी योनिको प्राप्त होता है॥

हलकृष्टा मही देया सवीजा सस्यमालिनी। अथवा सोदका देया दरिद्राय हिजातये॥

जिसमें हलसे जोतकर बीज बो दिये गये हैं। तथा जहाँ हरी-भरी खेती लहलहा रही हो, ऐसी भूमि दरिद्र ब्राह्मणको देनी चाहिये अथवा जहाँ जलका सुभीता हो, वह भूमि दानमें देनी चाहिये॥

एवं दत्ता मही राजन् प्रहुप्टेनान्तरातमना। सर्वान्कामानवामोति मनसा चिन्तितानि च॥

राजन् ! इस प्रकार प्रसन्नचित्त होकर मनुष्य यदि पृष्वीका दान करे तो वह सम्पूर्ण मनोवाञ्चित कामनाओंको प्राप्त करता है ॥

बहुभिर्वेषुवा दत्ता दीयते च नराधिपैः। यस्य यस्य यदाभृमिस्तस्य तस्य तदा फलम्॥

बहुत से राजाओंने इस पृथ्वीको दानमें दिया है और बहुत से अभी दे रहे हैं। यह भूमि जब जिसके अधिकारमें रहती है, उस समय वही उसे दानमें देता है और उसके फलका भागी होता है ॥

यश्च रूप्यं प्रयच्छेद् वै दिरद्राय द्विजातये। कृशवृत्तेः कृशगवे स मुक्तः सर्विकित्विषैः॥ पूर्णचन्द्रप्रकाशेन विमानेन विराजता। कामरूपी यथाकामं स्वर्गलोके महीयते॥

जिसकी जीविका क्षीण और गौएँ दुर्बल हो गयी हैं, ऐसे दरिद्र ब्राह्मणको जो चाँदी दान करता है, वह सब पापोंसे छूटकर और सुन्दर रूप धारण करके पूर्णिमाके चन्द्रमाके प्रकाशके समान प्रकाशित विमानके द्वारा इच्छानुसार स्वर्ग-लोकमें महिमान्वित होता है ॥

ततोऽवतीर्णः कालेन लोकेचास्मिन् महायशाः। सर्वलोकार्चितःश्रीमान् राजा भवति वीर्यवान्॥

फिर पुण्यका क्षय होनेपर समयानुसार वहाँसे उतरकर इस छोकमें सम्पूर्ण छोगोंसे पूजित, धनवान्। महायशस्वी और महापराक्रमी राजा होता है ॥

तिलपर्वतकं यस्तु श्रोजियाय प्रयच्छति । विशेषेण दरिद्राय तस्यापि श्रृणु यत् फलम् ॥

जो श्रोतिय ब्राह्मणको—विशेषतः दरिद्रको तिलका प्रवेत दान करता है, उसको जो फल मिलता है; वह सुनो ॥ पुण्यं वृषायुतोत्सर्गे यत् प्रोक्तं पाण्डुनन्दन । तत् पुण्यं समनुप्राप्य तत्क्षणाद् विरजा भवेत्॥

पाण्डुनन्दन ! दस हजार चृषोत्सर्गका जो पुण्यफल कहा गया है, उस पुण्यको वह प्राप्त करके तत्काल निष्पाप हो जाता है ॥

यथा त्वचं भुजङ्गो वै त्यक्तवा शुद्धतनुर्भवेत्। तथा तिलप्रदानाद् वै पापं त्यक्तवाविशुद्धवि॥

जैसे साँप केंचुलको छोड़कर ग्रुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार तिल-दान करनेवाला मनुष्य पापोंसे मुक्त हो ग्रुद्ध हो जाता है।। तिलक्षण्डं प्रयुक्षानो जाम्वूनद्विभूषितम्। विमानं दिव्यमारूढः पित्रलोके महीयते॥

तिलके ढेरका दान करनेवाला खर्णभूषित दिन्य विमान-पर आरूढ़ हो पितृलोकमें सम्मानित होता है ॥ पिंछ वर्षसहस्राणि कामरूपी महायशाः।

पिं वर्षसहस्राणि कामरूपी महायशाः। तिलप्रदाता रमते पित्तलोके यथासुखम्॥

वह तिलका दान करनेवाला मनुष्य महान् यश और इच्छानुकूल रूप धारण करनेकी शक्ति पाकर खाठ हजार वर्षोतक पितृलोकमें सुख और आनन्द भोगता है ॥ तिलं गावः सुवर्ण चाप्यन्नं कन्या वसुन्धरा । तारयन्तीह दत्तानि ब्राह्मणेभ्यो महासुज ॥

महाबाहो ! तिला गी। सोना। अन्न। कन्या और पृथ्वी
—इतने पदार्थ यदि ब्राह्मणोंको दिये जायँ तो ये दाताका
उद्धार कर देते हैं ॥

व्राह्मणं वृत्तसम्पन्नमाहिताग्निमलोलुपम् । तर्पयेद् विधिवद् राजन् स निधिः पारलौकिकः॥

सदाचारसम्पन्नः अग्निहोत्री तथा अलोलुप ब्राह्मणकी विधिवत् पूजा करनी चाहिये; क्योंकि वह परलोकमें काम देनेवाला खजाना है॥

आहिताप्निं दरिद्रं च श्रोत्रियं च जितेन्द्रियम् । शुद्रान्नवर्जितं चैव द्विजं यत्नेन पूजयेत्॥

जो ब्राह्मण वेदका विद्वान् अप्रिहोत्रपरायणः जितेन्द्रियः श्रूद्रके अन्नसे दूर रहनेवाला और दिरद्र होः उसकी यत-पूर्वक पूजा करनी चाहिये ॥

आहिताग्निः सदा पात्रमग्निहोत्री च वेद्वित्। पात्राणामपि तत्पात्रं शुद्धान्नं यस्य नोदरे॥

नित्य अग्निहोत्र करनेवाला वेदवेत्ता ब्राह्मण दानका सदा पात्र है। जिसके पेटमें शूद्रका अन्न नहीं जाता, वह पात्रोंमें भी उत्तम पात्र है।

यच वेदमयं पात्रं यच पात्रं तपोसयम्। असंकीर्णं चयत् पात्रं तत् पात्रं तारियष्यति॥

जो वेदसम्पन्न पात्र है, जो तपोमय पात्र है और जो विस्तिका भी मोजन न करनेवाला पात्र है, वह पवित्र पात्र विताका उद्धार कर देता है।

नित्यसाध्यायनिरतास्त्वसंकीर्णेन्द्रियाश्च ये। पञ्चयक्षपरा नित्यं पृजितास्तारयन्ति ते॥

जो ब्राह्मण नित्य स्वाध्यायमें संलग्न रहते हैं, जिनकी । इन्द्रियाँ वशमें हैं, जो सदा ही पञ्च महायश करनेमें तत्पर । रहते हैं, वे पूजा करनेवालेका उद्धार कर देते हैं ॥

ये श्वान्तिद्दान्ताः श्रुतिपूर्णकर्णा जितेन्द्रियाः प्राणिवधे निवृत्ताः । प्रतिप्रदे संकुचिता गृहस्था-स्ते ब्राह्मणास्तारियतं समर्थाः ॥

जो क्षमाशील, संयतिचत्त और जितेन्द्रिय हैं, जिनके कान वेदवाणीसे भरे हुए हैं, जो प्राणियोंकी हत्यासे निवृत्त हो चुके हैं और जिनको दान लेनेमें संकोच होता है, ऐसे ग्रहस्थ ब्राह्मण दाताका उद्धार करनेमें समर्थ हैं॥

नित्योदकी नित्ययशोपवीती नित्यस्वाध्यायी वृषठान्नवर्जी। ऋतौ गच्छन् विधिवश्चापि जुहृत् स ब्राह्मणस्तारयितुं समर्थः॥

जो प्रतिदिन तर्पण करनेवाला सदा यज्ञोपवीत धारण किये रहनेवाला नित्यप्रति स्वाध्यायपरायण श्रूद्रका अन्न न खानेवाला ऋतुकालमें ही अपनी स्त्रीसे समागम करनेवाला और विधिपूर्वक अग्निहोत्र करनेवाला हो वह बाह्मण दूसरोंको तारनेमें समर्थ होता है ॥ हात्रारे प्रस्तु सहस्रो सहागी सत्यगपनः। होत्र संस्थानको स्थानिस्तारेषद् भ्रवम् ॥

ते अपाण केश कार मुख्ये अनुसर्ग स्तानेवाला मेरे कार्यो अस्तात लीव मुक्तेली पर्याण्यों ही अपेन करनेवाला के बाद अस्तात व्यवस्थ स्वात-सनुष्यों कर सहता है ॥ साद्यापस्थानस्थानस्य स्त्राप्तृतिसमामित् । सर्वानस्थानस्थानस्य स्त्राप्तिसमारित्याति ॥

के इत्रहापर मना (के नमी मगवते बासुदेवाप) १०० पन है। को चपुर्पृदेशे विभागको जाननेवाला है एवं और बीक्सीट्रेट स्वास पीची सम्बद्धी उपासनाओंका शाता है। मह आपण क्यों से भी उत्तर कर देता है।।

(दिलान प्रतिमें अपास समाछ )

[अलेक प्रतासके दानोंकी महिमा ] रीप्रध्ययन उचाच

गाउदेयेन दानेषु कथितेषु यथाकमम्। विकृतकः थर्मेषु केरावं पुनरत्रवी**र्**॥

वैद्यागायनजी फारते हैं—जनमेजय ! मगवान् श्रीहरणके द्वारा क्रमणे दान और धर्मकी बात कही जानेपर गुविकि तृत न होकर किर मगवान् केशवने कहने लगे— देव धर्मासृतिमदं श्रिण्यतोऽपि परंतप । न विद्यते सुरक्षेष्ठ मम तृतिहिं माध्य ॥

भुरतेत्र ! देतेश्वर ! परंतन माघव ! आनके मुँद्रेसे इस भगंगम अमृतका भगग करते हुए मुक्ते तृति नहीं होती है ॥ यानि चान्यानि दानानि त्यया नोकानि कानिचित्। सान्यास्थ्य मुरक्षेष्ठ तेषां चानुकमात् फलम् ॥

भूरतेष्ठ ! जो अन्य प्रकारके दान हैं। जिनको अमीतक आपने नहीं मनाया है। उनका वर्णन की निये और क्रमहाः उनका कुछ भी बतानेकी कृषा की जिये ॥

श्रीभगवानुवाच 🇸

दाय्यां प्रस्तरणोपेतां यः प्रयच्छति पाण्डव । धर्नायिन्या ग्रिजं भक्तया वस्त्रमाल्यानुरेपनैः । भोजयिन्या चिविष्ठान्नं तस्य पुण्यफलं श्रृणु ॥

र्धाभगयान् ने कहा—पायुनन्दन ! जो मनुष्य मक्ति गय पन्नः मात्रा और नादन नदाकर बाह्यपकी पूजा करता है तथा उमे मंजिओं जिले अन्तरा मोजन कराकर विद्योनीं ग्रीत प्रयोग दान करता है। उसका पुष्यक्त सुनो ॥ धेनुहानम्य यन् पुष्यं विधिद्त्तस्य पाण्डव । तष्ट् पुष्यं समनुष्यास्य विश्वतिके महीयते॥

पादनरान ! विभिन्न किने हुए, गोदानका तो पुण्य केंग्र के उन पुण्यको प्रांत करके वह निष्ट्रत्रोकमें सम्मान पान के ।

भारित दिगरहम्मसः प्तितस्येय यत् फटम् । तन् पुरुष राज्यमाणेति यस्तु राज्यां प्रयच्छति ॥ तथा एक हजार अग्निहोत्री बासगोंका पूजन करनेसे जो फल मिलता है, उसी पुण्य-फलको वह प्राप्त करता है, जो श्रव्याका दान करता है ॥ शिल्पमध्ययनं वापि विद्यां मन्त्रीपधीनि च।

दिाल्पमध्ययनं चापि विद्यां मन्त्रीपधीनि च। यः प्रयच्छति विप्राय तस्य पुण्यफलं श्रृणु ॥

नो मनुष्य ब्राह्मणको शिल्प, वेद, मन्त्र, ओपि आदि विद्याओंका दान करता है, उसके पुण्यपलको सुनो ॥ छन्दोभिः सम्प्रयुक्तेन विमानेन विराजता। सप्तर्पिलोकान् बजति पूज्यते ब्रह्मवादिभिः॥

वह वेदमन्त्रोंके चलमें चलनेवाले सुन्दर विमानपर आरुढ़ हो सप्तिपियोंके लोकमें जाता और वहाँ ब्रह्मवादी महर्पियोंसे पूजित होता है ॥

चतुर्युगानि वै त्रिशत् क्रीडित्वा तत्र देववत्। इह मानुष्यके लोके विप्रो भवति वेदवित्॥

उस लोकमें तीस चतुर्युगीतक देवताओंकी भाँति क्रीड़ा करके वह मनुष्यलोकमें वेदवेत्ता ब्राह्मण होता है ॥ विश्रामयित यो विष्रं श्रान्तमध्वित कर्शितम् । विनदयित तदा पापं तस्य वर्षकृतं नृप ॥

राजन् ! नो रास्तेके थके-माँदे दुर्यल ब्राह्मणको विश्राम देता है, उसका एक वर्षका किया हुआ पाप तत्काल नष्ट हो नाता है ॥

अथ प्रक्षालयेत् पादौ तस्य तोयेन भक्तिमान् । दशवर्षकृतं पापं व्यपोहति न संशयः॥

तदनन्तर जब वह मिक्तपूर्वक उस अतिथिके दोनों चरणोंको जलसे पखारता है। उस समय उसके दस वर्षके किये हुए पाप निःसंदेह नष्ट हो जाते हैं॥ चृतेन वाथ तेलेन पादौ तस्य तु पूजयेत्। तद् द्वादशसमारूढं पापमाशु व्यपोहति॥

तया यदि वह उसके दोनों पैरोंमें घी या तेल मलकर उसकी पूजा करता है तो उसके वारह वर्षोंके पाप तुरंत नष्ट हो नाते हैं॥

सागतेन तु यो विष्रं पूजयेदासनेन च। प्रत्युत्यानेन वा राजन् स देवानां प्रियो भवेत्॥

राजन् ! जो घरपर आये हुए ब्राह्मणका स्वागत करके उसे आसन और अम्युत्यान देकर पूजन करता है, वह देवताओंका प्रिय होता है ॥

खागतेनाग्नयो राजन्नासनेन दातऋतुः। प्रत्युत्यानेन पितरः प्रीति यान्त्यतिथिप्रियाः॥

महाराज ! अतिथिके स्वागतते अग्नि, उसे आसन हे देनेसे इन्द्र और अगवानी करनेसे अतिथियोंपर प्रेम रखने-बारे नितर प्रसन्न होते हैं॥

अग्निराक्रपितॄणां च तेषां श्रीत्या नराधिप । संवत्सरकृतं पापं तस्य सद्यो विनद्दयति ॥ नरेश्वर ! इस प्रकार अग्नि, इन्द्र और पितरोंके प्रसन्न होनेपर मनुष्यका एक वर्षका पाप तत्काल नष्ट हो जाता है ॥

यः प्रयच्छति विशाय आसनं माल्यभूषितम् । स याति मणिचित्रेण रथेनेन्द्रनिकेतनम् ॥

जो मनुप्य ब्राह्मणको मालाओंसे विभूषित आसन प्रदान करता है, वह मणियोंसे चित्रित रथके द्वारा इन्द्रलोकमें जाता है।

पुरंदरासने तत्र दिव्यनारीविभूषितः। षष्टिं वर्षसहस्राणि कीडत्यप्सरसां गणैः॥

वहाँ इन्द्रासनपर दिव्य स्त्रियोंके साथ शोभा पाता है और साठ हजार वर्षोंतक अप्सरागणोंके साथ क्रीड़ा करता है।

वाहनं यः प्रयच्छेत ब्राह्मणाय युधिष्ठिर। स याति रत्निचेत्रेण वाहनेन सुरालयम्॥

युधिष्ठिर ! जो मनुष्य ब्राह्मणको सवारी दान करता है। वह रत्नोंसे चित्रित विमानपर वैठकर स्वर्गलोकको जाता है।

स तत्र कामं क्रीडित्वा सेव्यमानोऽण्सरोगणैः। इह राजा भवेद् राजन् नात्रकार्याविचारणा॥

राजन् ! वहाँ वह अप्सरागणोंके द्वारा सेवित होकर इच्छानुसार क्रीड़ा करता है । फिर इस लोकमें राजा होता है—इसमें कोई विचारकी बात नहीं है ॥

पाद्पं प्रत्वाकीणं पुष्पितं फलितं तथा।
गन्धमार्वेरथाभ्यच्यं चल्लाभरणभूषितम्॥
यः प्रयच्छति विप्राय श्रोत्रियाय सदक्षिणम्।
भोजयित्वा यथाकामं तस्य पुण्यफलं शृणु॥

जो पुरुष पत्ते, फूल और फलोंसे भरे हुए वृक्षको वस्त्रों और आभूषणोंसे विभूषित करके चन्दन और फूलोंसे उसकी पूजा करता है तथा वेदवेत्ता ब्राह्मणको भोजन कराकर दक्षिणांके साथ उस वृक्षका दान कर देता है, उसके पुण्य-का फल सुनो ॥

जाम्बूनद्विचित्रेण विमानेन विराजता। पुरंदरपुरं याति जयशब्दरवैर्युतः॥

वह सुवर्णजटित सुन्दर विमानपर बैठकर जय-जयकारके शब्द सुनता हुआ इन्द्रलोकमें जाता है।

तत्र शकपुरे रम्ये तस्य कल्पकपाद्यः। द्दाति चेप्सितं सर्वं मनसा यद् यदिच्छति॥

वहाँ रमणीय इन्द्रनगरीमें उसके मनमें जो-जो इच्छाएँ होती हैं। उन सब अभीष्ट वस्तुओंको कल्पवृक्ष देता है ॥ यावन्ति तस्य पत्राणि पुष्पाणि च फलानि च । तावद् वर्षसहस्राणि शक्तलोके महीयते ॥ दानमें दिये हुए उस वृक्षके जितने पत्ते, फूल और फल होते हैं, उतने ही हजार वर्षोतक वह इन्द्रलोकमें महिमा पाता है।

शकलोकावतीर्णभ्य मानुष्यं लोकमागतः। रथाश्वगजसम्पूर्णं पुरं राज्यं च रक्षति॥

इन्द्रलोकसे उतरकर जब वह मनुष्यलोकमें आता है, तब रय, घोड़े और हाथियोंसे पूर्ण नगरके राज्यकी रक्षा करता है ॥ स्थापयित्वा तु मञ्जकत्या यो मत्प्रतिकृति नरः । आलयं विधिवत् कृत्वा पूजाकर्म च कारयेत्।

स्वयं वा पूजयेद्भक्त या तस्य पुण्यफलं श्रृणु ॥
जो पुरुष भक्तिपूर्वक मन्दिर वनवाकर उसमें मेरी
प्रतिमाकी विधिपूर्वक स्थापना करता है और दूसरेसे उसकी
पूजा करवाता है या स्वयं भक्तिके साथ पूजा करता है, उसके
पुण्यका फल सुनो ॥

अश्वमेधसहस्रस्य यत् पुण्यं समुदाहतम्। तत् फळं समवाप्तोति मत्सालोक्यं प्रपद्यते। न जाने निर्गमं तस्य मम लोकाद् युधिष्ठिर॥

एक हजार अश्वमेषयज्ञका जो पुण्य बताया गया है, उस फलको पाकर वह मेरे परमधामको पधारता है। युधिष्ठिर! मैं जानता हूँ, वह वहाँसे कभी लौटकर इस लोकमें नहीं आता ॥ देवालये विप्रगृहे गोवाटे चत्वरेऽपि वा।

देवालये विप्रगृहे गोवाटे चत्वरेऽपि वा। प्रज्वालयति यो दीपं तस्य पुण्यफलं शृणु॥

जो मनुष्य देवमन्दिरमें, ब्राह्मणके घरमें, गोशालामें और चौराहेपर दीपक जलाता है। उसके पुण्यफलको सुनो ॥ आहहा काञ्चनं यानं द्योतयन् सर्वतो दिशम् । गच्छेदादित्यलोकं स सेव्यमानः सुरोत्तमेः॥

वह सुवर्णमय विमानपर वैठकर सम्पूर्ण दिशाओंको देदीप्यमान करता हुआ सूर्यलोकको जाता है, उस समय श्रेष्ठ देवता उसकी सेवामें उपस्थित रहते हैं ॥ तत्र प्रकाम कीडित्वा वर्षकोटि महातपाः। इह लोके भवेद विप्रो वेदवेदाङ्गपारगः॥

वह महातपस्वी पुरुष करोड़ों वर्षोतक सूर्यलोकमें यथेष्ट विहार करनेके पश्चात् मर्त्यलोकमें आकर वेद-वेदाङ्गोंमें पारंगत ब्राह्मण होता है ॥

करकां कर्णिकां वापि महद् वा जलभाजनम् । यः प्रयच्छति विप्राय तस्य पुण्यफलं श्रृणु ॥

जो मनुष्य ब्राह्मणको करका (कमण्डलु), कर्णिका (गिलास) अथवा महान् जलपात्र दान करता है, उसका पुण्यफल सुनो।।

ब्रह्मकुर्चे तु यत् पीते फलं घोकं नराधिप। तत् पुण्यफलमाप्नोति जलभाजनदो नरः। स्त्यः सर्वसीतस्यः मह्देन्द्रियमानसः॥

कारण दिशासन दिशाले मनुष्यति क्लि को पल इत्यान साहै। यह काली यह जन्मान दान करनेवाल सत्या करते । यह सहा चुन रहता है। उसे सब प्रकारके स्वित प्रदर्श सुपन होते हैं तथा उसकी इन्द्रियाँ और स्वास्ट्रा प्रदेश सहान सही हैं॥

हंगमारमणुष्टेन विमानेन विराजता। म पालि पारणे स्टेर्ण दिल्यमन्ध्रवेसेवितम्॥

इत्या हो गरीत यह हंग और गारखेंसे खते हुए छन्दर (भारतार वैश्वार दिख्य गन्धनोंसे मेवित वरणलेकर्मे जाता है।)

पानीपं यः प्रयच्छेर् थे जीवानां जीवनं परम् । चीप्नं च त्रिषु मासेषु तस्य पुण्यफलं श्रृणु ॥

ार गणि यान गर्शनामें जीवोंके जीवनभूत जलका यान भएता के उसके पुण्यका फल सुनो ॥ पूर्णनान्द्रमक्तांशन विमानेन विराजता । स्म गण्छेदिनद्रभवनं सेव्यमानोऽष्सरोगणैः ॥

यद पूर्व चन्द्रमाके समान प्रकाशमान सुन्दर विमानपर भगमद् शोकर अभ्यसमामेंति सेवित हुआ इन्द्रभवनकी यात्रा सरमा है॥

शिरोऽस्यहम्यतंनन तेजसी प्रियद्शीनः। गुनगो रूपयास्हरः पण्डितस्य भवेद् द्विजः॥

िरमें लगानेके लिये तेल-दान करनेले मनुष्य तेजस्वी। दर्गनीयः सुन्दर, रूपवान्। झूरवीर और पण्डित बाह्मण देशा है।।

पख्रदायां तु तेजसी सर्वत्र प्रियद्शीनः। सुभगोभवति शीमान् स्त्रीणां नित्यं मनोरमः॥

गण-दान कर्णवाला पुरुष भी तेजली, दर्शनीय, सन्दर्भ भीगमज और यदा नियाँके लिये मनोरम होता है ॥ उपानहीं च छत्रं च यो ददाति नरोत्तमः। स याति रथमुख्येन काञ्चनेन विराजता। श्राक्तिकं महातजाः संव्यमानोऽन्सरोगणैः॥

ों। उत्तम पुरुष ज्ञा और छाता दान करता है। वह महान् हो हो। मनाम हो गोनेके यने हुए सुन्दर रथपर भैज्य अस्मायकों। सेवित हुआ इन्द्रलेकमें जाता है॥ काष्ट्रपादुकदा यान्ति विमानेर्नुक्तनिर्मितेः। धर्मराजपुरं रस्यं सेव्यमानाः सुरोत्तमैः॥

वैश्वाद श्री रादाके दान परते हैं, वे काशनिर्मित विमारीतर शामाद हो कर थेउ देवताओं से सेवत हो पर्माद वे समारेत गाएमें प्रदेश करते हैं॥ दारकाष्ट्रपद्भागन विषयाच्या भवेन्तरः। सुरस्थादनः शीमान मेथासीभाग्यसंयुतः॥ दाँतनका दान करनेते मनुष्य मधुरभाषी होता है। उसके
मुँहते मुगन्य निकलती रहती है तथा वह लक्ष्मीवान् एवं
बुद्धि और सौमान्यते सम्पन्न होता है।।
अनन्तराशी यश्चापि वर्तते वतवत् सदा।
सत्यवाक्कोधरिहतः शुचिः स्नानरतः सदा।
स विमानेन दिव्येन याति शक्रपुरं नरः॥

जो मनुष्य अतिथि और कुटुम्बीजनींको भोजन करा टेनेके पश्चात् स्वयं भोजन करता है, सदा वतका पालन करता है, सत्य वोलता है, कोधसे दूर रहता है तथा स्नान आदिके द्वारा सर्वदा पवित्र रहता है, वह दिन्य विमानके द्वारा इन्द्रलोककी यात्रा करता है।

एकमुक्तेन यश्चापि वर्षमेकं तु वर्तते। ब्रह्मचारी जितकोधः सत्यशीचसमन्वितः। स विमानेन दिव्येन याति शकपुरं नरः॥

जो एक वर्षतक प्रतिदिन एक वक्त भोजन करता है। व्रहाचर्यका पालन करता है। कोधको कावूमें रखता है तथा सत्य और शीचका पालन करता है। वह दिन्य विमानमें बैठकर इन्द्रलोकमें पदार्पण करता है।। चतुर्थकाले यो भुङ्के ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः। चर्तते चैकवर्षे तु तस्य पुण्यफलं श्रृणु॥

जो एक वर्षतक चौथे वक्त अर्थात् प्रति दूसरे दिन भोजन करता है, ब्रह्मचर्यका पालन करता है और इन्द्रियोंको काव्में रखता है, उसके पुण्यका फल सुनो ॥ चित्रवाईणयुक्तेन विचित्रच्यक्तशोभिना। याति यानेन दिव्येन स महेन्द्रपुरं नरः॥

वह मनुष्य विचित्र पंखवाले मोरांसे जुते हुए अद्भुत ध्वजसे द्योभायमान दिव्य विमानपर आरूढ़ हो महेन्द्रलोकमें गमन करता है॥

निवेशयित मन्मूर्त्यामात्मानं मद्गतः शुचिः । रुद्रदक्षिणमूर्त्यां वा चतुर्दश्यां विशेषतः ॥ सिद्धैर्वस्पिभिश्चैव देवलोक्षेश्च पूजितः । गन्थर्वेर्भृतसद्वैश्च गीयमानो महातपाः ॥ प्रविशेत् स महातेजा मां वा शङ्करमेव वा । न स्यात् पुनर्भवो राजन् नात्र कार्या विचारणा॥

राजन् ! जो मनुष्य पवित्र और मेरे परायण होकर मेरे श्रीवित्रहमें मन लगाता (मेरा ध्यान करता) है तथा विशेषतः चतुर्दशिके दिन रुद्र अथवा दक्षिणामृतिमें चित्त एकाग्र करता है। वह महान् तपस्त्री पुरुप सिद्धां, ब्रह्मपियां और देवताओं पृत्रित होकर गन्ववों और भूतोंका गान सुनता हुआ मुक्तमें वा शङ्करमें प्रवेश कर जाता है तथा उसका इस संमारमें किर जन्म नहीं होता—इसमें कोई विचारकी वात नहीं है।।

गोक्तते स्त्रीकृते चैव गुरुविपकृतेऽपि वा। हन्यन्ते ये तु राजेन्द्र शकलोकं वजन्ति ते॥

राजेन्द्र ! जो मनुष्य गौ, स्त्री, गुरु और ब्राह्मणकी रक्षाके लिये प्राण दे डालते हैं, वे इन्द्रलोकमें जाते हैं॥ तत्र जाम्बूनद्मये विमाने कामगामिनि। मन्वन्तरं प्रमोदन्ते दिव्यनारीनिषेविताः॥

वहाँ इच्छानुसार विचरनेवाले सुवर्णके वने हुए विमान-पर रहकर दिन्य नारियोंसे सेवित हुए एक मन्वन्तरतक आनन्दका अनुभव करते हैं॥

थाश्रुतस्य प्रदानेन दत्तस्य हरणेन च। जन्मप्रभृति यद् दत्तं तत् सर्वे तु विनश्यति ॥

देनेकी प्रतिज्ञा की हुई वस्तुको न देनेसे अथवा दी हुई वस्तुको छीन लेनेसे जन्मभरका किया हुआ सारा दान-पुण्य नष्ट हो जाता है।

यद् यदिष्टतमं द्रव्यं न्यायेनोपार्जितं च यत्। तत् तद् गुणवते देयं तदेवाक्षय्यमिच्छता॥

अक्षय सुख चाहनेवाले मनुष्यको चाहिये कि जो-जो न्यायसे उपार्जित किया हुआ अत्यन्त अमीष्ट द्रव्य है, वह-वह गुणवान् ब्राह्मणको दानमें दे॥

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त )

[ पञ्चमहायज्ञ, विधिवत् स्नान और उसके अङ्गभूत कर्म, भगवान्के प्रिय पुष्प तथा भगवद्भक्तोंका वर्णन ]

युधिष्ठिर उवाच

पञ्च यज्ञाः कथं देव क्रियन्ते ऽत्र द्विजातिभिः। तेषां नाम च देवेश वक्तमहस्यशेषतः॥

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! द्विजातियोंके द्वारा पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान यहाँ किस प्रकार किया जाता है ! देवेश्वर ! उन यज्ञोंके नाम भी पूर्णतया वताने चाहिये ॥

श्रीभगवानुवाच े

श्रृणु पञ्च महायशान् कीर्त्यमानान् युधिष्ठिर। यैरेव ब्रह्मसालोक्यं लभ्यते गृहमेधिना॥

श्रीभगवान ने कहा—युधिष्टर ! जिनके अनुष्ठानसे गृहस्य पुरुषोंको ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है, उन पञ्चमहायज्ञों- का वर्णन करता हूँ, सुनो ॥

ऋभुयशं ब्रह्मयशं भूतयशं च पाण्डव । नृयशं पितृयशं च पञ्च यशान् प्रचक्षते ॥

पाण्डुनन्दन! ऋभुयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ और पितृयज्ञ—ये पञ्चयज्ञ कहलाते हैं ॥
तर्पणं ऋभुयज्ञः स्यात्साध्यायो ब्रह्मयज्ञकः।
भूतयज्ञो विलर्यज्ञो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्।
पितृनुहिश्य यत् कर्म पितृयज्ञः प्रकीतितः॥

इनमें 'सूमुयून' तर्पणको कहते हैं, 'ब्रह्मयन' स्वाध्याय का नाम है, समस्त प्राणियोंके लिये अन्नकी विल देना 'भृतयन' है, अतिथियोंकी पूजाको 'मनुष्ययन' कहते हैं और पितरोंके उद्देश्यते जो श्राद्ध आदि कर्म किये जाते हैं, उनकी 'पितृयन' संज्ञा है ॥

हुतं चाप्यहुतं चैव तथा प्रहुतमेव च। प्राशितं विटिदानं च पाकयक्षान् प्रचक्षते॥

हुतः अहुतः प्रहुतः प्राशित और विलदान—ये पाकयज्ञ कहलाते हैं ॥

वैश्वदेवादयो होमा हुतमित्युच्यते बुधैः। अहुतं च भवेद् दत्तं प्रहुतं ब्राह्मणाशितम्॥

वैश्वदेव आदि कमोंमें जो देवताओं के निमित्त हवन किया जाता है, उसे विद्वान् पुरुष 'हुत' कहते हैं। दान दी हुई वस्तुको 'अहुत' कहते हैं। ब्राह्मणोंको भोजन करानेका नाम 'प्रहुत' है।।

प्राणाग्निहोत्रहोत्रं च प्राशितं विधिवद् विदुः । विक्रकर्म च राजेन्द्र पाकयक्षाः प्रकीर्तिताः॥

राजेन्द्र ! प्राणामिहोत्रकी विधिसे जो प्राणोंको पाँच ग्रास अर्पण किये जाते हैं। उनकी 'प्राश्चित' संज्ञा है तथा जो आदि प्राणियोंकी तृप्तिके लिये जो अन्नकी बलि दी जाती है। उसीका नाम बलिदान है। इन पाँच कमोंको पाकयज्ञ कहते हैं॥

केचित् पञ्च महायज्ञान् पाकयज्ञान् प्रचक्षते । अपरे व्रह्मयज्ञादीन् महायज्ञविदो विदुः॥

कितने ही विद्वान् इन पाकयज्ञोंको ही पञ्चमहायज्ञ कहते हैं; किंतु दूसरे लोग, जो महायज्ञके स्वरूपको जाननेवाले हैं, ब्रह्मयज्ञ आदिको ही पञ्चमहायज्ञ मानते हैं ॥

सर्वे एते महायज्ञाः सर्वथा परिकीर्तिताः।
बुभुक्षितान् ब्राह्मणांस्तु यथाशकि न हापयेत्॥

ये सभी सब प्रकारसे महायज्ञ वतलाये गये हैं। घरपर आये हुए भूखे ब्राह्मणोंको यथाशक्ति निराश नहीं लौटाना चाहिये॥

तसात् स्नात्वा द्विजो विद्वान् कुर्यादेतान् दिने दिने। अतोऽन्यथा तु भुञ्जन् वै प्रायश्चित्ती भवेद् द्विजः॥

इसिलये विद्वान द्विजको चाहिये कि वह प्रतिदिन सान करके इन यज्ञोंका अनुष्ठान करे। इन्हें किये विना भोजन करनेवाला द्विज प्रायश्चित्तका भागी होता है।।

युधिष्ठर उवाच

देवदेवेश दैत्यका त्वज्ञकस्य जनाईन । वक्तमहीस देवेश स्नानस्य च विधि मम्॥ पहितानके कार्य-दिश्वाद के देखें के निवासक के अस्तर के स्टब्स के 1 कार्यन विवास सकते. के स्टब्स के 2000 में 1984 के 1984 के 1

योगहरानु गाह

रहाः पाण्डमः सम् सर्वे पवित्रं पापनाशनम्। कत्रारक्षां वर्षे वर्षानेन गुरुषनेन हिन्यिपाद् हिजाः

श्रीसमात्रम देति । पाण्यस्य ! जिस्मितिषके अनुसार स्वाह कर्म वे दिख्या समन्त पार्ति सुद्ध जाते हैं। इस परम दोक श्रामात की देश पूर्वस्योग अया करो ॥ सुद्ध स्वीमार्ग सैय नित्ते दर्भीस्तथैय च । सुद्धारयपि यशास्यायमादाय नु जलं ब्रजेन् ॥

्रिती, रोपर, रिटर तुसा और फूल आदि शास्त्रोक्त रुवारी राज्य अपने समीन वाप ॥

नदां स्नात्यामनास्नापादस्यत्र हिजसत्तमः। स्रति प्रभृते प्रयसि नाल्पे स्नायात् कदाचन॥

आक्षण है। नार्त्य कि जनके निकट जाकर शुद्ध और स्कोरम जनहार निश्च और गोवर आदि सामग्री रख दे ॥ अ यदिः प्रकालय पार्दी च हिराचम्य प्रयत्नतः। प्रदक्षिणं समानुत्य समन्तुर्योत् नु तज्ज्ञत्सम्॥

ं तथा पानीन बाहर ही प्रयत्नपृत्ति अपने दोनों पैर भेटर दो बार आसमन करे। किर जलाशयकी प्रदक्षिणा करेट उनके अध्यो नमस्यार करे॥

सर्वेद्यमया शायो मन्मयाः पाण्डुनन्द्न । तम्मात्नास्तुनक्रतस्यास्त्वद्धिः प्रक्षाळयेतस्थळम् ॥

े पार्तिश्व ! जर मन्त्रं देवताओंका तथा मेरा भी स्थाप है। अतः उत्पार प्रहार नहीं करना चाहिये । जस्मारे जिले उनके हिनारेकी स्मिको धोकर साक करे॥ विपाल प्रथम महिन्नाहानि विस्होद सुधः। सम् सु रोधी समासाय सुर्योदास्थमने पुनः॥

िर एकिसान् पुरात पानीमें प्रवेश करके एक बार विके कुन्मी तमारिक अफ़ोरी मैंन न तुल्ली तमें । इसके बाद कुन अफ़ार की ह

गोक्षणोद्धीरपर्काचा करो निः प्रचिवन्तसम्। दिन्द्रभोक्षणेत् यसमे पादाबन्यस्य नात्मनः। गोर्वेषणे सुभवःमानान् सहदेव तु संस्पृदेवत्॥ हायका आकार गायके कानकी तरह बनाकर उसते तीन बार जल भीये । फिर अपने पैरोंपर जल छिड़ककर दो दार मुखमें जलका स्पर्ध करे । तदनन्तर गलेके ऊपरी भागमें स्थित आँखा कान और नाक आदि समस्त इन्द्रियोंका एक-एक बार जलसे स्पर्ध करे ॥

वाह हो च ततः स्पृष्ट्वा हद्यं नाभिमेव च। प्रत्यक्षमुदकं स्पृष्ट्वा मूर्धानं तु पुनः स्पृशेत्॥

फिर दोनों भुजाओंका स्पर्श करनेके पश्चात् हृदय और नाभिका भी रार्श करे । इस प्रकार प्रत्येक अङ्गमें जलका स्पर्श कराकर फिर मस्तकपर जल छिड़के ॥

आपः पुनिन्त्वत्युक्त्वा च पुनराचमनं चरेत्। सोद्वारव्याहतीर्वापि सदसस्पतिमिन्युचम्॥

इसके बाद 'आपै: पुनन्तु' मन्त्र पढ़कर फिर आचमन करे अथवा आचमनके समय ओंकार और व्याद्धतियेंसिहत 'सदसर्पतिम्' इस ऋचाका पाठ करे।

आचम्य मृत्तिकाः पश्चात् त्रिधा कृत्वा समालभेत्। ऋचेदं विष्णुरित्यङ्गमुत्तमाधममध्यमम्। आलभ्य वारुणेः स्कैनमस्कृत्य जलं ततः॥

आचमनके वाद मिडी लेकर उसके तीन भाग करे और 'इंदं विष्णुः' इस मन्त्रको पढ़कर उसे क्रमशः ऊपरके। मध्यभागके तथा नीचेके अङ्गोंमें लगावे । तत्पश्चात् वारण स्कोंसे जलको नमस्कार करके स्नान करे ॥

स्रवन्ती चेत् प्रतिस्रोते प्रत्यर्भं चान्यवारिषु । मज्जेदोमित्युदाहत्य न च विक्षोभयेज्जलम् ॥

यदि नदी हो तो जिस ओरसे उसकी धारा आती हो। उसी ओर मुँह करके तथा दूसरे जलाशयों में सूर्यकी ओर मुँह करके स्नान करना चाहिये। ॐकारका उचारण करते हुए धीरेसे गोता लगाये। जलमें हलचल पैदा न करे॥

गोमयं च त्रिधा छत्वा जले पूर्व समालभेत्। सव्याहतीकां सप्रणवां गायत्रीं च जपेत् पुनः॥

🗓 इसके बाद गोवरको हाथमें हे जल्हे गीला करके उसके

ें १. ॐ कापः पुनन्तु पृथिवी पृथिवी पृता पुनातु माम् । पुनन्तु महागरपिर्महापृता पुनातु माम् ॥ यदुच्छिष्टमभोज्यं च यदा दुश्चरितं मम । सर्व पुनन्तु मानापोऽसतां च प्रतिग्रह\*स्वाहा ॥ (तै० आ० प्र० १० । २३)

२. सदसरवित्रद्भृतन्त्रियमिन्द्रस्य स्तिन्यम् । सिन्न्यम् । सिन्न्येषा मयासिप्रत्स्वाहा ॥ (यज्ञु० अ० ३२ मं० १३) 
३. ॐ ददं विष्णुविचक्रमे त्रेथा निदये पदम् । समूद्धमस्यपाप् सुरे स्वाहा ॥ (यज्ञु० अ० ५ मं १५)

तीन भाग करे और उसे भी पूर्ववत् अपने शरीरके ऊर्ध्वभाग, मध्यभाग तथा अधोभागमें लगावे । उस समय प्रणव और व्याहृतियोंसहित गायत्रीमन्त्रकी पुनरावृत्ति करता रहे ॥

पुनराचमनं कृत्वा मद्गतेनान्तरात्मना । आपो हिष्ठेति तिस्मिर्ऋष्मिः पृतेन वारिणा। तथा तरत्समन्दीभिः सिञ्चेच्चतस्भिः क्रमात्॥ गोस्केनाश्वस्केन शुद्धवर्गेण चात्मनः । वैष्णवैर्वारुणेः स्कैः सावित्रैरिन्द्रद्वैवतैः ॥ वामदैन्येन चात्मानमन्यैर्मन्मयसामभिः । स्थित्वान्तःसिक्ठे स्कं जपेद् वा चाधमर्षणम्॥

फिर मुझमें चित्त लगाकर आचमन करनेके पश्चात् 'आपो हिष्ठामयो' इत्यादि तीन ऋचाओंसे, 'तरत्समन्दीभिः' इत्यादि चार ऋचाओंसे और गोस्क, अश्वस्क, वैष्णवस्क, वारुणस्क, सावित्रस्क, ऐन्द्रस्क, वामदैव्यस्क तथा मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य साममन्त्रोंके द्वारा शुद्ध जलसे अपने ऊपर मार्जन करे। फिर जलके भीतर स्थित होकर अधमर्थणस्कका जप करे।।

#### सन्याहतीकां सप्रणवां गायत्रीं वा ततो जपेत्। भारवासमोक्षात् प्रणवं जपेद् वा मामनुस्मरन्॥

अथवा प्रणव एवं व्याहृतियोंसहित गायत्रीमन्त्र जपे? या जवतक साँस रकी रहे तवतक मेरा स्मरण करते हुए केवल प्रणवका ही जप करता रहे ॥

## उन्ध्रुत्य तीर्थमासाद्य घौते शुक्ते च वाससी। शुद्धे चाच्छादयेत् कक्षेन कुर्यात् परिपाशके ॥

इस प्रकार स्नान करके जलाशयके किनारे आकर घोये हुए शुद्ध वस्त्र—धोती और चादर घारण करे । चादरको काँखमें रस्सीकी भाँति लपेटकर बाँधे नहीं ॥

#### पारोन बद्ध्वा कक्षे यत् क्करते कर्म वैदिकम्। राक्षसा दानवा दैत्यास्तद् विद्युम्पन्ति हर्षिताः। तस्मात् सर्वेप्रयत्नेन कक्ष्यापार्श न धारयेत् ॥

जो वस्त्रको काँखमें रस्तीकी भाँति लपेट करके वैदिक कर्मोंका अनुष्ठान करता है, उसके कर्मको राक्षस, दानव और

१. ॐ आपो हि छा मयो मुनः । ॐ ता न ऊर्जे दधातन । ॐ महे रणाय चक्षसे । ॐ यो वः शिवतमो रसः । ॐ तस्य भाजयते ह नः । ॐ उशतीरिव मातरः । ॐ तस्मा अरं गमाम वः । ॐ यस्य क्षयाय जिन्वथ । ॐ आपो जनयथा च नः ।

(यजु० ११ मं० ५०—५२)

२. ॐ ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत । ततो राज्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः । समुद्रादर्णवादिधसंवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि विद्धिक्षस्य मिषतो वशी । सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् । दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ (ऋ० अ० ८ अ०८व० ४८) दैत्य वड़े हर्षमें भरकर नष्ट कर डालते हैं; इसिलये सव प्रकारके प्रयत्नसे काँखको वस्त्रसे वाँधना नहीं चाहिये॥ ततः प्रक्षाल्य पादी च हस्ती चैव सृदा हानैः। आवम्य पुनराचामेत् पुनः सावित्रिया द्विजः॥

ब्राह्मणको चाहिये कि वस्त्र-धारणके पश्चात् धीरे-धीरे हाथ और पैरोंको मिट्टीसे मलकर धो डाले, फिर गायत्री-मन्त्र पढ़कर आचमन करे॥

प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि ध्यायन्वेदान्समाहितः। जले जलगतः ग्रुद्धः स्थल एव स्थलस्थितः। उभयत्र स्थितस्तसादाचामेदातमगुद्धये॥

तथा पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके एकाग्रचित्तसे वेदोंका स्वाध्याय करें। जलमें खड़ा हुआ द्विज जलमें ही आचमन करके गुद्ध हो जाता है और खलमें खित पुरुष खलमें ही आचमनके द्वारा गुद्ध होता है, अतः जल और खलमेंसे कहीं भी खित होनेवाले द्विजको आत्मगृद्धिके लिये आचमन करना चाहिये॥

द्भेषु दर्भपाणिः सन् प्राङ् मुखः सुसमाहितः। प्राणायामांस्ततः कुर्यान्मद्गतेनान्तरात्मना ॥

इसके बाद संध्योपासन करनेके लिये हाथोंमें कुदा लेकर पूर्वाभिमुख हो कुदासनपर वैठे और मुझमें मन लगाकर एकाग्रभावसे प्राणायाम करे॥

सहस्रकृत्वः सावित्रीं शतकृत्वस्तु वा जपेत् ॥ समाहितो जपेत् तसात् सावित्र्या चाभिमन्त्र्य च। मन्देहानां विनाशाय रक्षसां विक्षिपेज्ञलम् ॥

फिर एकाग्रचित्त होकर एक हजार या एक सौ गायती-मन्त्रका जप करे। मन्देह नामक राक्षसोंका नाश करनेके उद्देश्यसे गायत्रीमन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित जल लेकर सूर्यको अर्घ्य प्रदान करे॥

उद्वर्गोऽसीत्यथाचान्तः प्रायश्चित्तज्ञलं क्षिपेत्॥

उसके वाद आचमन करके 'उद्वर्गोंऽसि' इस मन्त्रसे । प्रायश्चित्तके लिये जल छोड़े ॥

अथादाय सुपुष्पाणि तोयमञ्जलिना द्विजः। प्रक्षिप्य प्रतिसूर्ये च ब्योममुद्रां प्रकर्पयेत्॥

ततः पडक्षरादीनि पट्कृत्वः परिवर्तयेत् ॥

फिर द्विजको चाहिये कि अञ्जलिमें सुगन्धित पुष्प और जल लेकर सूर्यको अर्घ्य दे और आकाशसुद्राका प्रदर्शन करे ॥ ततो द्वादशकृत्वस्तु सूर्यस्यैकाक्षरं जपेत्।

तदनन्तर सूर्यके एकाक्षर मन्त्रका वारह वार जप करें और उनके पडक्षर आहि मन्त्रोंकी छः वार पुनराइति करें। प्रदक्षिणं परामृष्य मुद्रया स्वमुखान्तरे क्षेत्रकृतिः भूत्या सूर्वसित्तेत् समादितः॥ अवत्रकृतिकां भ्योग्त् तेजोम् ते चतुर्भुजन्। इत्तर्भ स्व अधिकार्तः निर्मः तद्यसुरित्यपि॥ सर्वदर्भ स्व प्रकारतिः अस्या मृत्तं च मामकम्। स्वत्रपति स्व स्वामानि पुरुष्मतमेव च॥

भारताम्हानी वान्ति औरते हुमानर अपने मुलमें रहे के लो है हमाने बाद होनी मुलमें उपने हिन्दी रहे कार उठाकर स्वाहित होने होने होने मुलमें उपने हमाने वाद होने मुलमें उपने उपने हिन्दी मारास्थाया एकामित्राचे रहा हो हो हमाने रेडिस्ट्री मारास्थाया एकामित्राचे रहा हो हो हम समा रेडिस्ट्रीम रेपियां देवीनाम रेपियों अपने समान रेडिस्ट्रीम स्वाहित स्वाहित स्वाहित स्वाहित समानी स्वाहित स

तन्ताकोक्येद्के हंसः शुचिपदित्यपि। प्रदक्षिणं समापृत्य नमस्कृत्य दिवाकरम्॥

ातभात् 'हंमः गुचिर्वत्' इत मन्त्रको पद्कर सूर्वकी चेत्र देने चीर ग्रद्धिनापूर्वक उन्हें नगरकार करे ॥ तत्तमतु तर्पयेद्द्शिशंसाणं मां च शहरम्। प्रजापति च देवांका तथा देवमुनीनपि॥

प्रजापात च दवाहा तथा दवमुनानाप॥
साहानिय तथा वदानितिहासान् कत्निप ।
पुराणानि च सर्वाणि कुलान्यप्सरसां तथा॥
प्रात्नुस् संवत्सरं चैव कलाकाष्टात्मकं तथा।
भूतप्रामांधा भूतानि सरितः सागरांस्तथा।
धीलाज्येलस्यतान् देवानीपधीः सवनस्पतीः॥
गर्ययेलुपयीती च प्रत्येकं तृष्यतामिति।
सन्वारस्य च सर्येन पाणिना दक्षिणेन तु॥

इस प्रहार संस्थेतातम समात होनेपर क्रमशः वकारीतः भेराः शहरतीकाः प्रजापतिकाः देवताओं और देवीवितः अपूरतित चेदीः इतिहासेः यशे और समस्त

र. भे ए अं अलोहमें देव वर्षान वेतवः । दुवे विश्वाय रहेन्द्र (यहु० अ० ७ में० ४१)

ः ने विशे वेशसाम्द्रशासीकं चश्चनित्रस्य चर्गस्थाग्नेः। आगं वास्त्रिति अस्तितः सूर्वे वास्त्र व्यवसारभुत्रश्च ॥ (अपु० व० ७ मे० ४२)

ः, नेत्रपारेकीतः पुरसासप्तिम् गरः । **पर्येन सरसः** भाग नित्र परार भाग त्राह्मसम् शतः अतं असम्बद्धः । भाग नित्र भाग भागः परं सुरक्षः सरकः सन्तरः ॥

( यमुर यर ३६ में २४)

५० ता १० द्रशीर क्षण्य निश्मातील वेशियारिवेद्वीयस्ट्रश शुक्ता इत् क्षणे ११ तन्त्र से १ ताल्य व विश्व व्यवे द्वत्य १

(430 20172)

पुरानीता, अप्तराओंका, ऋतु-कलाकाष्टारुप संवतार तथा भृत्यनुदायोंका, भृतोंका, निद्यों और समुद्रोंका तथा पर्वती, उनरर रहनेवाले देवताओं, ओपिध्यों और वनस्तियोंका जलसे तर्पण करे। तर्पणके समय जनेऊको वार्ये कंधेरर रक्ते तथा दायें और वार्ये हाथकी अललिसे जल देते हुए उपर्युक्त देवताओंमेंसे प्रत्येकका नाम लेकर 'लृप्यताम्' पदका उचारण करे ('यदि दो या अधिक देवताओंको एक साथ जल दिया जाय तो क्रमशः द्विवचन और वहुवचन—'लृप्येताम्' और 'लृप्यन्ताम्' इन पदोंका उचारण करना चाहिये )॥

#### निवीती तर्पयेद् विद्वानृपीन् मन्त्रकृतस्तथा । मरीच्यादीनृपींद्रचैव नारदाद्यान् समाहितः॥

विद्वान् पुरुपको चाहिये कि मन्त्रद्रष्टा मरीचि आदि तथा नारद आदि ऋषियोंको निवीती होकर अर्थात् जनेऊको गटेमें मालाकी भाँति पहन करके एकाग्रचित्तसे तर्पण करे॥

प्राचीनावीत्यथैतांस्तु तर्षयेद् देवताः पितृन् । ततस्तु कव्यवाडिंन सोमं वैवखतं तथा ॥ ततश्चार्यमणं चापि ह्यग्निष्वाचांस्तथैव च । सोमपांश्चेव दर्भेषु सतिलैरेव वारिभिः। तृष्यतामिति पद्मात् तु स पितृंस्तर्पयेत् ततः॥

इसके वाद जनेऊको दाहिने कंधेपर करके आगे वताये जानेवाले पितृ-सम्बन्धी देवताओं एवं पितरोंका तर्पण करे। कव्यवाद् आग्ने, सोम, वैवस्वत, अर्थमा, आग्नेप्यात्त और सोमप—ये पितृ-सम्बन्धी देवता हैं। इनका तिलसिहत जलसे कुशाओंपर तर्पण करे और 'तृप्यताम्' पदका उचारण करे। तदनन्तर पितरोंका तर्पण आरम्भ करे।

पितृन् पितामहां रचेव तथैव प्रवितामहान् । पितामहीस्तथा चापि तथैव प्रपितामहीः ॥ मातरं चात्मनद्वैव गुरुमाचार्यमेव च । पितृमातृखसारी च तथा मातामहीमपि ॥ उपाध्यायान् सखीन् वन्धून् शिष्यित्विग् झातिवान्धवान् प्रमीतानगृद्यांस्यार्थे तर्षयेत् तानमत्सरः ॥

उनका क्रम इस प्रकार है—पिता, पितामह और प्रिप्तामह तथा अपनी माता, पितामही और प्रिप्तामही! इनके सिवा गुरु, आचर्य, पितृष्वसा (बुआ), मातृष्वसा (मीमी), मातामही, उपाध्याय, मित्र, बन्धु, शिष्य, अष्टिवन और जाति-माई आदिमंसे भी जो मर गये हों, उनगर दया करके इंप्यां-हेप त्यागकर उनका भी तपण करना चाहिये॥

तपंयित्वा तथाऽऽचम्य स्तानवछं प्रपीडयेत्। वृत्ति भृत्यजनस्याद्यः स्तानं पानं च तहिद्यः । सतपंथित्वा तान् पूर्व स्तानवछं न पीडयेत् ।

## पीडयेच्च पुरा मोहाद् देवाः सर्विगणास्तथा॥

तर्पणके पश्चात् आचमन करके स्नानके समय पहने हुए वस्त्रको निचोड़ डाले । उस वस्त्रका जल भी कुलके मरे हुए संतानहीन पुरुषोंका भाग है। वह उनके स्नान करने और पीनेके काम आता है। अतः उस जलसे उनका तर्पण करना चाहिये, ऐसा विद्वानोंका कथन है। पूर्वोक्त देवताओं तथा पितरोंका तर्पण किये विना स्नानका वस्त्र नहीं घोना चाहिये। जो मोहवश तर्पणके पहले ही धौतवस्त्रको घो लेता है, वह ऋषियों और देवताओंको कष्ट पहुँचाता है॥

## तर्पयित्वा तथाऽऽचम्य स्नानवस्त्रं निपीडयेत्। पितरस्तु निराज्ञास्ते ज्ञाप्त्वा यान्ति यथागतम्॥

उस अवस्थामें उसके पितर उसे शाप देकर निराश छौट जाते हैं, इसिछिये तर्पणके पश्चात् आचमन करके ही स्नान-र् वस्त्र निचोड़ना चाहिये॥

#### प्रसात्य तु मृदा पादावाचम्य प्रयतः पुनः। दर्भेषु दर्भपाणिः सन् खाध्यायं तु समारमेत्॥

तर्पणकी क्रिया पूर्ण होनेपर दोनों पैरोंमें मिट्टी लगाकर उन्हें घो डाले और फिर आचमन करके पवित्र हो कुशासन-पर बैठ जाय और हाथोंमें कुशा लेकर खाध्याय आरम्भ करे॥ वेदमादौ समारभ्य ततो पर्यपरि क्रमात।

वेदमादौ समारभ्य ततो पर्शुपरि क्रमात्। यद्धतिऽन्वहं शक्त्या तत् साध्यायं प्रचक्षते॥

पहले वेदका पाठ करके फिर क्रमसे उसके अन्य अङ्गोंका अध्ययन करे। अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन जो अध्ययन किया जाता है, उसको स्वाध्याय कहते हैं।। प्रस्वो वापि यजुर्वापि सामगायमधापि च। इतिहासपुराणानि यथाशक्ति न हापयेत्॥

ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदका खाध्याय करे। इतिहास और पुराणोंके अध्ययनको भी यथाशक्ति न छोड़े॥ उत्थाय तु नमस्कृत्य दिशो दिग्देवता अपि।

उत्थाय तु नमस्कृत्य दिशा दिग्दवता आप।
ब्रह्माणं च ततक्चाग्नि पृथिवीमोषधीस्तथा ॥
वाचं वाचस्पति चैव मां चैव सरितस्तथा।
नमस्कृत्य तथाद्भिस्तु प्रणवादि च पूर्ववत्॥
ततो नमोऽङ्गय इत्युक्त्वा नमस्कुर्यात् तु तज्जलम्।

स्वाध्याय पूर्ण करके खड़ा होकर दिशाओं, उनके देवताओं, ब्रह्माजी, अग्नि, पृथ्वी, ओषि, वाणी, वाचस्पति और सरिताओंको तथा मुझे भी प्रणाम करे। फिर जल लेकर प्रणवयुक्त 'नमोऽद्भयः' यह मन्त्र पढ़कर पूर्ववत् जल-देवताको नमस्कार करे।

घृणिः सूर्यस्तथाऽऽदित्यस्तं प्रणम्य स्वमूर्धिन ॥ ततस्त्वालोकयन्नर्कं प्रणयेन समाहितः । ततो मामर्चयेत् पुष्पैर्मित्प्रयेरेव नित्यशः ॥ इसके वाद घृणि, सूर्य तथा आदित्य आदि नामोंका उचारण करके अपने मस्तकपर दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेवको प्रणाम करे और प्रणवका जप करते हुए एकामचित्तसे उनका दर्शन करे । उसके बाद मुझे प्रिय लगनेवाले पुष्पोंसे नित्यप्रति मेरी पूजा करे ॥

युधिष्ठिर उवाच

त्वित्याणि प्रस्तानि त्वद्धिष्टानि माधव । सर्वाण्याचक्ष्व देवेश त्वज्ञकस्य ममाच्युत ॥

युधिष्ठिरने कहा—अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले माधव ! जो पुष्प आपको अत्यन्त प्रिय हों तथा जिनमें आपका निवास हो, उन सबका मुझ अपने भक्तसे वर्णन कीजिये ॥

श्रीभगवानुवाच

श्रृणुष्वाविहतो राजन् पुष्पाणि वियक्तित मे । कुमुदं करवीरं च चणकं चम्पकं तथा ॥ मिल्लकाजातिपुष्पं च नन्दावर्तं च निद्कम् । पलाशपुष्पपत्राणि दूर्वाभृक्षकमेव च ॥ वनमाला च राजेन्द्र मिल्रियाणि विशेषतः।

श्रीभगवान वोले—राजन ! जो पूल मुझे बहुत प्रिय हैं, उनके नाम बताता हूँ, सावधान होकर सुनो । राजेन्द्र ! कुमुद, करबीर, चणक, चम्पा, मालती, जातिपुष्प, नन्धावर्त, नन्दिक, प्रलाशके पूल और पत्ते, दुर्वा, भृज्ञक और बनमाला—ये पूल मुझे विशेष प्रिय हैं ॥

सर्वेषामि पुष्पाणां सहस्रगुणमुन्पलम् ॥
तस्मात् पद्मं तथा राजन् पद्मात् तु शतपत्रकम् ।
तस्मात् सहस्रपत्रं तु पुण्डरीकं ततः परम् ॥
पुण्डरीकसहस्रात् तु तुलसी गुणतोऽधिका ।

सव प्रकारके फ्लोंने हजारगुना अच्छा उत्पन्न माना गया है। राजन् ! उत्पन्नने बदकर पद्म, पद्मने दातदल, शतदलने सहस्रदल, सहस्रदलने पुण्डरीक और हजार पुण्डरीकने बदकर तुल्लीका गुण माना गया है।। वकपुष्पं ततस्तस्मात् सौवर्णं तु ततोऽधिकम्। सौवर्णात् तु प्रस्ताच मित्रयं नास्ति पाण्डव॥

पाण्डुनन्दन! तुलसीसे श्रेष्ट है वकपुष्प और उससे भी उत्तम है सौवर्ण, सौवर्णके फूलसे बदकर दूसरा कोई भी फूल मुझे प्रिय नहीं है ॥ पर्णाभावे तलस्यास्त पत्रभीमचेयेत पुनः।

पुष्पाभावे तुलस्यास्तु पत्रैमीमर्चयेत् पुनः। पत्रालाभेतुशास्ताभिःशास्त्रालाभेशिफालवैः॥ शिफाभावे मृदा तत्र भक्तिमानर्चयेत माम्।

पूल न मिलनेपर तुल्सीके पत्तोंसे, पत्तोंके न मिलनेपर उसकी शालाओंसे और शालाओंके न मिलनेपर तुल्सीकी जड़के दुकड़ोंसे मेरी पूजा करे। यदि वह मी न मिल सके ता को कुशीक दूर कहा है। पहाँकी निहींने ही मेरिन पूर्वेद करात्र राज्ये हैं

सर्वेदेश्यां प्राणीत स्टूड सहस् समाहितः॥
विदेशी स्विपुणं च शुद्धं पाटलं तथा॥
वर्णातम्बद्धाः भेग पुन्तर्गं नक्तमालिकम्।
विदेशिक स्वाणीतिस्तुणी लोगुली ज्ञानाः॥
वर्णिक स्वाणीतिस्त्राच्यं देशीतकम्यापि च ॥
वर्णिक स्वाणीतिस्त्राच्यं देशीतकम्यापि च ॥
वर्णिक स्वाणीतिस्त्राच्यं देशीतकम्यापि च ॥
वर्णिक स्वाणीतिस्त्राच्यं वर्णिक तथा।
वर्णिक विदेशिक स्वाणीतिस्त्राच्यं च सर्वसः।
वर्णिक वर्णिक सर्वाणीतिस्त्राच्यं च सर्वसः।

गण्य ! प्रात्मागनेयोग्य पृत्येके नाम यता रहा हूँ, प्राप्त देवर हुनी । किंद्रियीः चुनिषुप्तः धुर्षृदः पाटलः विद्याः एत्मायः नत्ममानिकः बीधिकः श्रीरिकापुष्यः विद्याः एत्मायः नत्ममानिकः बीधिकः श्रीरिकापुष्यः विद्याः विद्याः

ाक ( मदार ) के पूछ तथा आकके पत्तेपर रखेंखें रूप कुछ की राजित हैं । मीमके फूलेंका भी परित्याम कर देना पार्टिके ॥

अर्थेस्त् गुक्टपभैस्तु गन्धवद्धिर्नराधिव। अवर्थेस्वयंगालामं मङ्को मां समर्चयेत्॥

नगित ! एनके अतिस्कि जिनका निपेध नहीं किया गण है। ऐसे मोतर पंटाप्तियों जो सुगरियत पुष्प जितने मिल गरिः उनते प्रांग नक पुरुषकों नेरी पूजा करनी चाहिये ॥

सुविष्टिर जवाच

क्षं व्यनवैनीयोऽसि मूर्तयः कीट्याम्तु ते । येगानसाः क्ष्यं बृषुः कथंबापाञ्चराविकाः॥

सुधिष्टिमें पृद्धा—नगयर्! आरही पूजा किस भागर कर्मी पार्टिंश आरही मृतियाँ देखी हैं ? इस भिग्ने प्रभावकारिंग निर्माण कराते हैं और प्रक्रसम्बाले भिग्ने करा कराते हैं !!!

र्शनगरसुग्राय

श्रणु पाण्डय सत्सर्वमर्चनात्रममात्मनः। ष्योष्ट्रशेषपाणे सत्या नाष्ट्रपत्रे सत्यतिकम् ॥ भण्डसर्वियासेन प्रथया साद्यास्तरेः। वैद्योग्ध्य सत्येश्य सम्पर्कतेन वा पुनः॥ स्यापितं मां ततस्तिसिन्नर्चिपत्वा विचक्षणः। पुरुषं च ततः सत्यमच्युतं च युधिष्ठिर॥

श्रीभगवान् बोले न्याण्डुपुत्र युधिष्ठर! मेरे अर्चनकी हार विधि हुनो । वेदीरर कर्णिकाओं से युक्त अष्टदल कमल बनावे। उत्तर अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षर मनत्रके विधानते तथा वैदिक मन्त्रों के द्वारा और पुरुपस्क्तरे मेरी मूर्तिकी स्थापना करे। किर बुद्धिमान् पुरुपको चाहिये कि मुक्त सत्यस्वरूप अच्युत पुरुपका पूजन करे।।

अनिरुद्धं च मां प्राहुवेंखानसविदो जनाः। अन्ये त्वेवं विज्ञानन्ति मां राजन् पाञ्चरात्रिकाः॥ वासुदेवं च राजेन्द्र सङ्घर्षणमथापि चा। प्रयुम्नं चानिरुद्धं च चतुर्मृतिं प्रवस्यते॥

ृ तृपश्रेष्ठ महाराज ! वानप्रस्थधर्मके शाता मनुष्य मुझे अनिरुद्ध स्वरूप यताते हैं । उनसे भिन्न जो पाखरात्रिक हैं, वे मुझे वासुदेव, संकर्षण, प्रशुप्त और अनिरुद्ध—इस प्रकार चतुवर्यूह स्वरूप यताते हैं ॥

पताश्चान्याञ्च राजेन्द्र संज्ञाभेदेन मूर्चयः। विद्ध्यनर्थान्तरा एव मागेवं चार्चयेद् बुधः॥

राज़ेन्द्र ! ये सभी तथा अन्य नामभेदसे मेरी मूर्तियाँ हैं, उन सबका अर्थ एक ही समझना चाहिये । इस प्रकार बुद्धिमान्लोग मेरी पूजा करते हैं ॥

युधिष्टिर उवाच

त्वद्भक्ताः कीदशा देव कानि तेपां वतानि च । पतत् कथय देवेश त्वद्भक्तस्य ममाच्युत ॥

युधिष्ठिरने पृद्धा—अच्युत ! भगवन् ! आपके भक्त कैसे होते हैं और उनके नियम कीन-कीन-से हैं ? यह बताने-की कृपा कीजिये; क्योंकि देवेश्वर ! में भी आपके चरणोंमें भक्ति रखता हूँ ॥

श्रीभगवानुवाच

अनन्यदेवताभका ये मङ्गकजनप्रियाः। मामेव शरणं प्राप्ता मङ्गकास्ते प्रकीर्तिताः॥

श्रीभग्यान् ने कहा—राजन्! जो दूसरे किसी देवताके भक्त न होकर केवल मेरी ही शरण ले चुके हों तथा मेरे भक्तजनोंके साथ प्रेम रखते हों, वे ही मेरे भक्त कहेगये हैं॥ स्वर्गाण्यिय यशस्यानि मित्रयाणि चिशोपतः। मद्रकः पाण्डवश्रेष्ठ ज्ञतानीमानि धारयेत्॥

पाण्डवश्रेष्ठ ! स्वर्ग और यद्य देनेवाले होनेके साथ ही जो मुझे विदेश प्रिय हों अपेले वर्तीका ही मेरे अक्त, पालन करते ई ॥

नान्यदाच्छाद्येद् चछं मद्रको जलतारणे । खम्यस्तु नदिया खप्येनमधुमांसानि वर्जयेत् ॥ भिक्त पुरुषको जलमें तैरते समय एक वस्त्रके सिवा दूसरा नहीं धारण करना चाहिये। खस्य रहते हुए दिनमें कभी नहीं सोना चाहिये। मधु और मांसको त्याग देना चाहिये॥ अपद्शिणं वजेद् विप्रान् गामश्वत्थं हुताशनम्। न धावेत् पतिते वर्षे नाष्ट्रभिक्षां च लोपयेत्॥

मार्गमें ब्राह्मण, गौ, पीपल और अग्निके मिलनेपर उनको दाहिने करके जाना चाहिये। पानी बरसते समय दौड़ना नहीं चाहिये। पहले मिलनेवाली भिक्षाका त्याग नहीं करना चाहिये॥ ।

#### प्रत्यक्षळवणं नाद्यात् सौभाञ्जनकरञ्जनौ। प्रासमुर्षि गवे दद्याद् धान्याम्ळं चैव वर्जयेत्॥

खाली नमक नहीं खाना चाहिये तथा सौमाञ्जन और करञ्जनका भक्षण नहीं करना चाहिये। गौको प्रतिदिन ग्रास अर्पण करे और अन्नमें खटाई मिलाकर न खाय॥

## तथा पर्युषितं चापि पक्वं परग्रहागतम्। अनिवेदितं चयद् द्रव्यं तत् प्रयत्नेन वर्जयेत्॥

दूसरेके घरसे उठाकर आयी हुई रसोई, बासी अन्न तथा भगवान्को भोग न लगाये हुए पदार्थका भी प्रयत्न- पूर्वक त्याग करे॥

#### विभीतककरञ्जानां छायां दूरे विवर्जयेत्। विप्रदेवपरीवादान् न वदेत् पीडितोऽपि सन्॥

बहेड़े और करखकी छायां दूर रहे, कष्टमें पड़नेपर भी ब्राह्मणों और देवताओंकी निन्दा न करे ॥ उदिते स्वितर्याप्य कियायुक्तस्य धीमतः। चतुर्वेद्विद्श्चापि देहे षड् वृष्ठाः स्मृताः॥

सूर्योदयके बाद नित्य क्रियाशील रहनेवाले बुद्धिमान् और चारों वेदोंके विद्वान् ब्राह्मणके शरीरमें भी छः वृषल बताये जाते हैं॥

#### क्षत्रियाः सप्त विश्वेया वैद्यास्त्वष्टौ प्रकीर्तिताः। नियताः पाण्डवश्लेष्ठ शुद्धाणामेकविंशतिः॥

पाण्डवश्रेष्ठ ! क्षत्रियोंके शरीरमें सात वृषल जानने चाहिये, वैश्योंके देहमें आठ वृषल वताये गये हैं और श्र्दों-में इक्कीस वृषलोंका निवास माना गया है ॥

#### कामः क्रोधश्च लोमश्च मोहश्च मद् एव च । महामोहश्च इत्येते देहे षड् वृषलाः स्मृताः॥

काम, कोध, लोम, मद, मोह और महामोह—ये छः वृष्ठ ब्राह्मणके शरीरमें स्थित बताये गये हैं ॥ गर्वः स्तम्भो हाहंकार ईंध्यों च द्रोह एव च। पारुष्यं क्र्रता चैव सप्तेते क्षत्रियाः स्मृताः॥

्गर्नः स्तम्म ( जुडुता ), अहंकारः ईर्ष्याः द्रोहः पारुष्य

(कठोर वोलना) <u>और कृरता</u>ये सात क्षत्रिय शरीरमें रहनेवाले वृषल हैं॥

तीक्ष्णता निकृतिर्माया शास्यं दम्भो ह्यनार्जवम् । पैशुन्यमनृतं चैव वैश्यास्त्वष्टौ प्रकीतिताः ॥

्तीक्ष्णताः कपटः मायाः शठताः दम्मः सरलताका अमावः चुगली और असत्य-माषण—ये आठ वैश्य-शरीरके चुपल हैं ॥

तृष्णा बुभुक्षा निद्रा च ह्यालस्यं चाघृणाद्यः। आधिश्चापि विषादश्च प्रमादो हीनसत्त्वता॥ भयं विक्लवता जाडवं पापकं मन्युरेव च। आशा चाश्रद्धानत्वमनवस्थाप्ययन्त्रणम्॥ आशौ चं मिलनत्वं च शुद्रा ह्येते प्रकीर्तिताः। यसिन्तेते न दृश्यन्ते स व बाह्यण उच्यते॥

े तृष्णाः खानेकी इच्छाः निद्राः आलस्यः निर्दयताः क्रूरताः मानसिक चिन्ताः विषादः प्रमादः अधीरताः भयः घवराहटः जडताः पापः क्रोधः आशाः अश्रद्धाः अनवस्याः निरङ्कश्चताः अपवित्रता और मिलनता—ये इक्कीस वृषल श्रूद्रके शरीरमें रहनेवाले वतायेगये हैं। ये सभी वृषल जिसके भीतर न दिखायी दें वही वास्तवमें ब्राह्मण कहलाता है।। तस्मात्तु सास्विको भृत्वा श्रुचिः क्रोधविवर्जितः। मामचेयेत् तु सततं मत्त्रियत्वं यदीच्छति॥

अतः ब्राह्मण यदि मेरा प्रिय होना चाहे तो सात्त्वकः पवित्र और क्रोधहीन होकर सदा मेरी पूजा करता रहे ॥

> अलोलजिद्धः समुपिश्यतो धृति निधाय चक्षुर्युगमात्रमेव तत्। मनश्च वाचं च निगृह्य चञ्चलं भयान्निवृत्तो ममभक्त उच्यते॥

जिसकी जिह्ना चञ्चल नहीं है, जो धैर्य धारण किये, रहता है और चार हाथ आगेतक दृष्टि रखते हुए चलता है, जिसने अपने चञ्चल मन और वाणीको वशमें करके भयसे छुटकारा पा लिया है, वह मेरा भक्त कहलाता है।। ईदशाध्यात्मिनो ये तु ब्राह्मणा नियतेन्द्रियाः। तेषां आद्धेपु तृप्यन्ति तेन तृक्षाः पितामहाः॥

ऐसे अध्यात्मज्ञानसे युक्त जितेन्द्रिय ब्राह्मण जिनके यहाँ श्राद्धमें तृप्तिपूर्वक मोजन करते हैं, उनके पितर उस मोजन-से पूर्ण तृप्त होते हैं ॥

धर्मो जयति नाधर्मः सत्यं जयति नानृतम्। क्षमा जयतिन कोधः क्षमावान् ब्राह्मणो भवेत्॥

धर्मकी जय होती है, अधर्मकी नहीं; सत्यकी विजय होती है, असत्यकी नहीं तथा क्षमाकी जीत होती है, कोषकी नहीं। इसलिये ब्राह्मणको क्षमाशील होना चाहिये॥ (दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त) [ क्षेत्र मीत स्ट त्यारे इत्तर सहास्य चेत्र होत्त्य मीते इसमेरे ]

ीस्म्लान उत्ताप

दानपुष्यसनं भुष्या तरपुष्यकनानि च । भोतुकः प्रदूषका केशवं पुनस्त्रवीत्॥

वंदरमापन्सी काने हिं—गहन्।दान और तमसा-१ १६ व वेटे एन हर धर्मपुत्र गुणिष्टर बहुत प्रस्त १७ वेट एम्पेने भरतान् श्रीहरणते पृष्टा—॥ या चैचा कविता देव पूर्वसुत्पादिता विभो । होमधेनुः सदा पुण्या चतुर्वक्षेण साधव ॥ साक्ष्यं गाहानेभ्यो हिदेया कस्मिन् दिनेऽपि चा। वीदशाय स्विमाय दात्व्या पुण्यलक्षणा ॥

भगात् ! निर्मा ! जिसे हणाजीने अनिहोत्रकी सिद्धि-रे कि पूर्वनार्धे उत्तव किया या तथा जो सदा ही पवित्र मती गर्मा के उन किया गीका हामणोंको किस प्रकार थान क्रमा चाहिये ! मायव ! वह पवित्र लक्षणोंवाली गी क्रिम दिन और कैसे हामणको देनी चाहिये ! ॥ क्रिम वा कपिला प्रोक्ता स्वयमेव स्वयम्भुवा । क्रिमी देयाथा ता देव आतुमिच्छामि तस्वतः ॥

्रशासिक कविला गीक कितने भेद बतलाये हैं ? तथा विषय गीक दान करनेवाला मनुष्य कैसा होना चाहिये ? इन गर बातोको में यथार्थक्यसे सुनना चाहता हूँ? ॥ एवसुन्तो ह्योकेशो धर्मपुत्रेण संसदि । सब्दर्शन् कपिलासर्यां तासां माहातम्यमेवच॥

धर्मपुत राजा सुधिहिरके द्वारा सभामें इस प्रकार कहे एतिसर शीहिष्य करिया भीकी संख्या और उनकी महिमाका सर्वन करते स्था—॥

श्रृणु पाण्डय तत्त्वेन पवित्रं पावनं परम्। यनपुत्वा पापकर्माप नरः पापात् प्रमुच्यते ॥

भागतुरुत्या ! यह रिपय बङ्ग ही पवित्र और पावन है। इसमा अवग करनेसे पानी पुरुष भी पापसे मुक्त हो अगुरुद्धि अवः भाग देवस सुनी॥

र्याणा धारिनदीत्रार्थे विषार्थे वा स्वयम्भुवा । सर्वे नेवः समुद्भृत्य निर्मिता ब्रह्मणा पुरा ॥

े स्वीतालने मारमन् ब्रह्मालीने अस्मिरीत तथा ब्राह्मणीके िर्दे समुद्रों तेलेका संगद् करके व्यविद्या गीको उत्पन्न किया हरा ।

पविश्वं च पविश्वालां सङ्गतानां च मङ्गतम्। पुष्पानां पासं पुण्यं गतंपता पाण्डनन्दन ॥

भागपुरम्यस १ महिन्स सी पवित्र संस्तुःहोसे सबसे बहुकर

पवित्रः मङ्गलजनक पदार्थोमें सबसे अधिक मङ्गलस्यरूपा तथा पुण्योमें परमपुण्यस्वरूपा है॥

तपसां तप प्याञ्यं वतानामुत्तमं वतम्। दानानां परमं दानं निदानं होतद्श्यम्॥

मह तपत्याओं में श्रेष्ठ तपत्या, मतों में उत्तम मत, दानों में श्रेष्ठ दान और सबका अक्षय कारण है ॥ क्षीरेण कपिलायास्तु द्वा वा सघृतेन वा। होतन्यान्यग्निहोत्राणि सायं प्रातद्विज्ञातिभिः॥

पहिजातियोंको चाहिये कि वे सायंकाल और प्रातःकालमें किपला गौके दूधा दही अथवा विसे अग्निहोत्र करें ॥ किपलाया घृतेनापि दध्ना क्षीरेण वा पुनः । जुद्धते येऽग्निहोत्राणि त्राह्मणा विधिवत् प्रभो॥ पूजयन्त्यतिर्थोद्देचेव परां भिक्तमुपागताः । शुद्धात्राद् विरता नित्यं द्म्भानृतविवर्जिताः ॥ ते यान्त्यादित्यसंकाशैर्विमानैर्द्धिजसत्तमाः । सूर्यमण्डलमध्येन व्रह्मलोकमनुत्तमम् ॥

प्रभो । जो ब्राह्मण कपिला गौके घी, दही अथवा दूधसे विधियत् अग्निहोत्र करते हैं, भक्तिपूर्वक अतिथियोंकी पूजा करते हैं, शूद्रके अन्नसे दूर रहते हैं तथा दग्म और असत्यका सदा त्याग करते हैं, वे सूर्यके समान तेजसी विमानोंद्वारा सूर्यमण्डलके बीचसे होकर परम उत्तम ब्रह्मलोक-में जाते हैं ॥

श्टङ्गाग्रे किपलायास्तु सर्वतीर्थानि पाण्डय । ब्रह्मणो हि नियोगेन नियसन्ति दिने दिने ॥ प्रातकत्थाय यो मन्यः किपलाश्टङ्गमस्तकात् । यदच्युतामम्बुधारां वै शिरसा प्रयतः शुनिः ॥ स तेन पुण्यतीर्थेन सहसा हतकिल्विपः । जनमत्रयकृतं पापं प्रदहत्यग्निवत् तृणम् ॥

'युधिष्टिर ! ब्रह्माजीकी आज्ञां किपलां के धीं मंते अग्रभागमें सदा सम्पूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य ग्रद्धभावसे
नियमपूर्वक प्रतिदिन संवेरे उठकर किपला गौके धींग और
महाकसे गिरती हुई जल-धाराको अपने सिरपर धारण करता
है, वह उस पुण्यके प्रभावसे सहसा पापरहित हो जाता है।
जैसे आग तिनकेको जला डालती है, उसी प्रकार वह जल
मनुष्यके तीन जन्मोंके पापोंको भस्म कर डालता है।।
मूत्रेण किपलायास्तु यश्च प्राणानुपस्पृदेशित्।
स्नानेन तेन पुण्येन नष्टपापः स मानवः।
जिराद्वपंद्यतात् पापानमुच्यते नाव संदायः॥

भो मनुष्य किरिटाका मृत्र टेकर अपनी नेत्र आदि इन्द्रियों-में हमाता तथा उससे कान करता है। वह उससानके पुण्यसे निष्पाप हो जाता है। उसके तीस जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें संदाय नहीं है॥

#### प्रातस्त्थाय यो भक्त्या प्रयच्छेत् तृणसुष्टिकम् । तस्य नश्यति तत् पापं त्रिशसात्रकृतं नृप ॥

'नरपते ! जो प्रातःकाल उठकर भक्तिके साथ किपला गौको घासकी मुद्दी अर्पण करता है, उसके एक महीनेके पापोंका नाश हो जाता है ॥

#### प्रातरुत्थाय यद्भक्त्या कुर्याद् यसात् प्रदक्षिणम् । प्रदक्षिणीकृता तेन पृथिवी नात्र संशयः ॥

'जो सवेरे शयनसे उठकर भक्तिपूर्वक किपला गौकी परिक्रमा करता है, उसके द्वारा समूची पृथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है, इसमें संशय नहीं है ॥

#### किपलापञ्चगव्येन यः स्नायात् तु शुचिर्नरः । स गङ्गाद्येषु तीर्थेषु स्नातो भवति पाण्डव ॥

'पाण्डुनन्दन! जो पुरुष कपिला गौके पञ्चगन्यसे नहाकर ग्रुद्ध होता है, वह मानो गङ्गा आदि समस्त तीथोंमें स्नान कर लेता है।

## ह्या तुक्ति वरः पापमहोरात्रकृतं नृप ॥

•राजन् !मिक्तपूर्वक किपला गौका दर्शन करके तथा उसके रॅमानेकी आवाज सुनकर मनुष्य एक दिन-रातके पापोंको नष्ट कर डालता है।।

#### गोसहस्रं तु यो द्यादेकां च किपलां नरः। समं तस्य फलं प्राह ब्रह्मा लोकिपतामहः॥

्एक मनुष्य एक हजार गौओंका दान करे और दूसरा एक ही कपिला गौको दानमें दे तो लोकपितामह ब्रह्माजीन उन दोनोंका फल बराबर बतलाया है।

#### यस्त्वेचं कपिलां हन्यान्तरः कश्चित् प्रमादतः । गोसहस्रं हतं तेन भवेन्नात्र विचारणा॥

्इसी प्रकार कोई मनुष्य प्रमादवश यदि एक ही किपला
गौकी हत्या कर डाले तो उसे एक हजार गौओं के वधका
पाप लगता है, इसमें संशय वहीं है ॥
दश वे किपलाः प्रोक्ताः स्वयमेव स्वयम्भुवा ।
प्रथमा स्वर्णकिपला द्वितीया गौरिपङ्गला ।
स्वतीया रक्तिपङ्गाक्षी चतुर्थी गलिपङ्गला ॥
पञ्चमी बभुवर्णामा पष्टी च इवेतिपङ्गला ॥
सप्तमी रक्तिपङ्गाक्षी त्वष्टमी खुरिपङ्गला ॥
नवमी पाटला शेया दशमी पुच्छिपङ्गला ।
दशैताः किपलाः प्रोक्तास्तारयन्ति नरान् सदा ॥

👉 भ्रासाजीने कपिला गौके दस भेद बतलाये हैं। पहली

स्वर्णकिपिला , दूसरी गौरिपिङ्गला , तीसरी आरक्तिपिङ्गिंसी, चौथी गलिपङ्गला , पाँचवीं वभुवर्णामा , छटी स्वेतिपिङ्गला , सातवीं रक्तिपङ्गा थी, आठवीं खुरिपिङ्गला , नवीं पाटला और दसवीं पुच्छिपिङ्गला — ये दस प्रकारकी किपला गौएँ वतलायी गयी हैं, जो सदा मनुष्योंका उद्धार करती हैं।। मङ्गल्याश्च पवित्राश्च सर्वपापप्रणाद्यानाः। एवमेव ह्यनङ्वाहो दश प्रोक्ता नरेश्वर॥

'नरेश्वर ! वे मङ्गलमयी, पवित्र और सव पापींको नष्ट करनेवाली हैं। गाड़ी खींचनेवाले वैलोंके भी ऐसे ही दस भेद बताये गये हैं॥

#### ब्राह्मणो वाहयेत् तांस्तु नान्यो वर्णः कथंचन । न वाहयेच कपिलां क्षेत्रे वाष्वनि वा द्विजः॥

ं उन बैलोंको ब्राह्मण ही अपनी सवारीमें जोते। दूसरे वर्ण-का मनुष्य उनसे सवारीका काम किसी प्रकार भी न ले। ब्राह्मण भी कपिला गौको खेतमें या रास्तेमें न जोते।

#### वाह्येद्धुङ्कृतेनैव शाख्या वा सपत्रया। नद्ण्डेन न वा यष्ट्या न पाशेन न वा पुनः॥

'गाड़ीमें जुते रहनेपर उन बैलोंको हुङ्कारकी आवाज देकर अथवा पत्तेवाली टहनीसे हाँके। डंडेसे, छड़ीसे और रस्सीसे मारकर न हाँके॥

#### न क्षुत्तृष्णाश्रमश्रान्तान् वाहयेद् विकलेन्द्रियान् । अतृप्तेषु न भुक्षीयात् पिवेत् पीतेषु चोदकम् ॥

'जब बैल भूख-प्यास और परिश्रमसे यके हुए हों तथा उनकी इन्द्रियाँ घवरायी हुई हों, तब उन्हें गाड़ीमें न जोते। जबतक बैलोंको खिलाकर तृप्त न कर ले तबतक स्वयं भी भोजन न करे। उन्हें पानी पिलाकर ही स्वयं जल-पान करे।

#### शुश्रूषोर्मातरश्चेताः पितरस्ते प्रकीर्तिताः। अहं पूर्वत्र भागे च धुर्याणां वाहनं समृतम्॥

प्सेवा करनेवाले पुरुषकी किपला गौएँ माता और बैल पिता हैं। दिनके पहले भागमें ही भार ढोनेवाले बैलोंको सवारीमें जोतना उचित माना गया है।। विश्रामेन्मध्यमे भागे भागे चान्ते यथासुखम्। यत्र च त्वरया कृत्यं संशयो यत्र वाध्वित। वाहयेत् तत्र धुर्यास्तु न स पापेन लिप्यते॥

१. सुवर्णके समान पीके रंगवाली । २. गौर तथा पीके रंग-वाली । ३. कुछ लालिमा लिये हुए पीले नेत्रोंवाली । ४. जिसके गरदनके वाल कुछ पीले हों । ५. जिसका सारा शरीर पीके रंगका हो । ६. कुछ सफेदी लिये हुए पीले रोमवाली । ७. सुर्ख और पीली आँखोंवाली । ८. जिसके खुर पीले रंगके हों । ९. जिसका इन्का छाल रंग हो । ४०. जिसकी पूँछके बाल पीके रंगके हों । ेहर प्राप्त प्राप्त अपने स्वाप्त कि समा उन्ने विभाग देन प्रदेश किंदू हिम्बे अन्तिम भगमें अस्ति मिनिहे अपूर्ण करेंद्र केहर प्राप्ति अर्थाद् आद्मानता हो तो अपने कहा के भीर में हैं हो में हैं। वहीं जल्दीका काम ती अपने पत्र पत्र मार्गम किसी महारक्ष मय आनेवाद्य हो। इसी हिम्बाकी स्थाद भी महि देखीको सवागमें बोरी तो पाप

भ्यत्रणायमं पापं नम्य स्यात् पाण्डुनन्दन् । सम्यभा पार्यम् राजन् निर्यं याति रीखम् ॥

भागत्मत्वन ! परंत को विभेष आवश्यकता न होनेपर भो हो। स्थापने निर्मे हो माद्रीमें जोतता है। उसे भूण-इत्याके स्थापन प्रयास है और यह रौरत नरकमें पहता है॥ स्थितं पालेयत् नेषां यस्तु मोहास्त्रराधिष । तेन पापन पापानमा नरकं यात्यसंदायम्॥

भ्यमंत्रित ! हो मोह्यम बैलेंकि दारीरसे रक्त निकाल देला है। यह प्रायास्मा उस प्रायक्ते प्रभावने निःसंदेह नर्फमें विस्ता है॥

नर्हेषु च सर्वेषु समाः स्थित्वा शतं शतम् । इहः मानुष्यके लोके वलीवदाँ भविष्यति ॥

पह यमी नरकोंमें यो-सो वर्ष रहकर इस मनुष्यलोकमें बैहरका एक्स पाता है।।

गमान् तु मुक्तिमन्विच्छन् द्यात् तु कपिळां नरः॥

(अठ: वो मनुष्य मंगारने मुक्त होना चाहता हो। उसे मंपिता मौका दान करना चाहिये ॥

कांगिका सर्वयनेषु दक्षिणार्घे विधीयते । तम्मात् तहित्रणा देया यहेष्वेव द्विजातिभिः॥

'सप प्रकारक यहाँमें दक्षिणा देनेके लिये कपिला भौकी यहि हुई है। इसलिये दिजानियोंको यहाँमें उनकी दक्षिणा अयह देनी चाहिये॥

होमार्यं चातिहोत्रस्य यां प्रयच्छेत् प्रयत्नतः । धोत्रियाय दिग्हाय शान्तायामिततेजसे । नेन दोनेन प्रात्मा सम स्रोके सहीयते ॥

ंगे मनुष्य अभिदोष्ठके होमके लिये अभिततेजस्यी एवं प्राचीन श्रोतिय माह्यापको प्रयातपूर्वक कविला गी दानमें देता है। यह जम दानने शुक्रणित होकर मेरे प्रमायाममें प्रतिष्ठित होता है।

सुपर्वसुरम्हर्भे च कपिलां या प्रयच्छति । विष्ये नायने नापि मोऽभ्यमेधकले लमेत् ॥ वैनाध्यमेधकुलेन सम्लोकं स्वयच्छति ॥

भी प्रमुख करिशको गीम और गुरोंमें गोना मदाकर इने विद्ववर्णमाने समझ उत्तराकर-दिश्रणायनके आरम्भमें दान करता है। उसे अभमेष-यक्तका फल मिलता है तथा उस पुष्पके प्रभावते वह मेरे लोकमें जाता है।। अज्ञिष्टोमसहस्रस्य वाजपेयं च तत्समम्। वाजपेयसहस्रस्य अभ्वमेवं च तत्समम्। अश्वमेषसहस्रस्य राजस्यं च तत्समम्।

•एक हजार अग्निष्टोमके समान एक वाजपेय यह होता है। एक हजार वाजपेयके समान एक अश्वमेघ होता है और एक हजार अश्वमेघके समान एक राजस्य-यह होता है॥ किपलानां सहस्त्रेण विधिदत्तेन पाण्डव। राजस्यफलं प्राप्य मम लोके महीयते। न तस्य पुनरावृत्तिविंद्यते कुरुपुक्कव॥

'कुरुश्रेष्ठ पाण्डव ! जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधिष्ठे एक इजार कपिला गौओंका दान करता है। वह राजस्य-यज्ञका फल पाकर मेरे परमधाममें प्रतिष्ठित होता है; उसे पुनः इस लोकमें नहीं लौटना पड़ता ॥

तेस्तेर्गुणेः कामदुघा च भूत्वा नरं प्रदातारमुपैति सा गौः। स्वकर्मभिश्चाप्यमुवध्यमानं तीव्रान्धकारे नरके पतन्तम्। महाणंवे नौरिव वायुनीता दत्ता हि गौस्तारयते मनुष्यम्॥

'दानमें दी हुई गी अपने विभिन्न गुणोंद्वारा कामधेनु वनकर परलोकमें दाताके पास पहुँचती है। वह अपने कमेंसि वैंधकर घोर अन्धकारपूर्ण नरकमें गिरते हुए मनुष्यका उसी प्रकार उदार कर देती है, जैसे वायुके सहारेसे चलती हुई नाव मनुष्यको महासागरमें हुवनेसे बचाती है।।

> यथोपधं मन्त्रकृतं नरस्य प्रयुक्तमात्रं विनिद्दन्ति रोगान् । तथेव दत्ता कपिला सुपात्रे पापं नरस्याग्रु निद्दन्ति सर्वम् ॥

'जैसे मन्त्रके साथ दी हुई ओपि प्रयोग करते ही मनुष्यके रोगोंका नाद्य कर देती है, उसी प्रकार सुपात्रकों दी हुई कपिला गी मनुष्यके सब पापोंको तत्काल नष्ट कर हालती है।

यथा त्यचं चे भुजगो चिद्दाय
पुनर्नवं रूपमुपैति पुण्यम् ।
तथेष मुक्तः पुरुषः स्वपापैविंरज्यते चे कपिलाप्रदानात् ॥
'जैसे साँप केंचुल छोड़कर नये स्वरूपको धारण करता
है, वैमे ही पुरुष कपिला गीके दानसे पाप-मुक्त होकर अत्यन्त
गोमाको प्राम होता है ॥

यथाम्धकारं भवने विलग्नं बीतो हि निर्यातयति प्रदीपः। 4

Fil

100

Ž.

## तथा नरः पापमपि प्रलीनं निष्क्रामयेद् वै कपिलाप्रदानात्॥

'जैसे प्रज्वलित दीपक घरमें पैले हुए अन्धकारको दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य कपिला गौका दान करके अपने भीतर छिपे हुए पापको भी निकाल देता है।।

यस्याहिताग्नेरितिथिप्रियस्य शुद्राञ्चदुरस्य जितेन्द्रियस्य । सत्यव्रतस्याध्ययनान्वितस्य दत्ता हि गौस्तारयते परत्र ॥

'जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करनेवाला अतिथिका प्रेमी। श्रूद्रके अन्नसे दूर रहनेवाला जितेन्द्रिय सत्यवादी तथा स्वाच्यायपरायण हो। उसे दी हुई गौ परलोकमें दाताका अवश्य उद्वार करती है।।

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) [ कपिला गौमें देवताओं के निवासस्थानका तथा उसके माहात्म्यका, अयोग्य ब्राह्मणका, नरकमें ले जाने-वाले पापोंका तथा स्वर्गमें ले जानेवाले पुण्योंका वर्णन ] वैशम्पायन जवाच

पवं श्रुत्वा परं पुण्यं किपलादानमुत्तमम्। धर्मपुत्रः प्रहृष्टात्मा केशवं पुनरव्रवीत्॥

वैराम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! इस प्रकार परम पुण्यमय कपिला गौके उत्तम दानका वर्णन सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिरका मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने मगवान् श्रीकृष्णसे पुनः इस प्रकार प्रश्न किया—॥ देवदेवेश कपिला यदा विप्राय दीयते। कथं सर्वेषु चाङ्गेषु तस्यास्तिष्ठनित देवताः॥

'देवदेवेश्वर! जो किपला गौ ब्राह्मणको दानमें दी जाती है, उसके सम्पूर्ण अर्ज़ोमें देवता किस प्रकार रहते हैं !॥ याद्येताः किपलाः प्रोक्ता दश चैव त्वया मम। तासां कित सुरश्चेष्ठ किपलाः पुण्यलक्षणाः॥

'सुरश्रेष्ठ ! आपने जो दस प्रकारकी कपिछा गौएँ बतलायी हैं, उनमेंसे कितनी कपिछाएँ पुण्यमयीमानी जाती हैं'!॥ युधिष्ठिरेणैवमुक्तः केशवः सत्यवाक् तदा। गुह्यानां परमं गुह्यं प्रवकुमुपचक्रमे॥ श्रणु राजन् पवित्रं वे रहस्यं धर्ममुक्तमम्।

युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर उस समय सत्यवादी मगवान् श्रीकृष्ण गोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय कथा कहने हुगे— राजन् ! में परम पवित्र, गोपनीय एवं उत्तम धर्मका वर्णन करता हूँ, सुनो ॥

## इदं पठति यः पुण्यं कपिरादानसुत्तमम् । प्रातरुत्थाय मञ्जक्त्या तस्य पुण्यफलं शृणु ॥

'जो मनुष्य सबेरे उठकर मुझमें मिक्त रखते हुए इस परम पुण्यमय उत्तम कपिला-दानके माहात्म्यका पाठ करता है। उसके पुण्यका फल सुनो ॥

# मनसा कर्मणा वाचा मतिपूर्व युधिष्ठिर। पापं रात्रिकृतं हन्यादस्याध्यायस्य पाठकः॥

'युधिष्ठिर! इस अध्यायका पाठ करनेवाला मनुष्य रात्रिमें मनः वाणी अथवा क्रियाद्वारा जान-वृक्षकर किये हुए सव पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥

#### इदमावर्तमानस्तु श्राद्धे यस्तर्पयेद् द्विजान् । तस्याप्यमृतमश्चन्ति पितरोऽत्यन्तहर्षिताः॥

'जो श्राद्धकालमें इस अध्यायका पाठ करते हुए ब्राह्मणों-को मोजन आदिसे तृप्त करता है, उसके पितर अत्यन्त प्रसन्न होकर अमृत भोजन करते हैं॥

#### यश्चेदं श्रृणुयाद् भक्त्या महतेनान्तरात्मना । तस्य रात्रिकृतं सर्वे पापमाशु प्रणश्यति ॥

'जो मुझमें चित्त लगाकर इस प्रसङ्गको भक्तिपूर्वक सुनता है, उसके एक रातके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं।

अतः परं विशेषं तु कपिलानां व्रवीमि ते । याद्वैताःकपिलाः प्रोक्ता दश राजन् मया तव । तासां चतस्रः प्रवराः पुण्याः पापविनाशनाः ॥

'अब मैं किपला गीके सम्बन्धमें विशेष बातें बतला रहा हूँ। राजन्!पहले जो मैंने तुम्हें दस प्रकारकी किपला गौएँ बतलायी हैं, उनमें चार किपलाएँ अत्यन्त श्रेष्ट, पुण्य प्रदान करनेवाली तथा पाप नष्ट करनेवाली हैं॥

सुवर्णकिपिछा पुण्यास्तथा रक्ताक्षिपङ्ग्छा। पिङ्गछाक्षी च या गौश्च स्यात् पिङ्गछिपङ्गछा॥ पताश्चतस्त्रः प्रवराः पवित्राः पापनाश्चनाः। नमस्कृता वा दृष्टा वा चनित पापं नरस्य तु॥

प्सुवर्णकिपिला, रक्ताक्षपिङ्गला, पिङ्गलाक्षी और पिङ्गल-पिङ्गला—ये चार प्रकारकी किपलाएँ श्रेष्ट, पवित्र और पाप दूर करनेवाली हैं। इनके दर्शन और नमस्कारसे भी मनुष्य-के पाप नष्ट हो जाते हैं॥

यस्यैताः कपिलाः सन्ति गृहे पापप्रणादानाः। तत्र श्रीविजयः कीर्तिः स्कीतानित्यं युधिष्ठिर॥

'युधिष्ठिर! ये पापनाशिनी कपिला गौएँ जिसके घरमें मौजूद रहती हैं वहाँ श्री, विजय और विशाल कीर्तिका नित्य निवास होता है ॥ पण्डमं प्रतिमाति सीत्व गुतुष्यकः। रूपाय विरुद्धाः सर्वे पृतेन तु पुताशनः॥

करण कूपने भगवा जाहर दहीने मन्दर्भ देवता और योग भगितदेव दुस होते हैं है।

र्मराज्याः एवं सीरं द्वि पायसमेव वा । भौतिगेष्यः सराज्यस्यानसः पापैः प्रमुच्यते ॥

्रवित्त हो है वित्त दूसर दही अथवा खीरका एक बार भी सेवित्य आक्षणिंदी दान करके मनुष्य सब पापीने छुट-क्षण पाला है ॥

रपपार्मं तु यः कृत्वाध्यक्षेत्रात्रं जितेन्द्रियः। कवित्रावद्यमञ्ज्यं तुषीत्वाचानद्रायणा**त् परम्**॥

भी विवेदित स्टकर एक दिन-रात उपवास करके कारण गीरा रदागण पान करता है। उसे चान्द्रायणसे गद्रशर उत्तम प्रकृषि प्राप्ति होती है॥ ग्रीस्थे मुहने तत् प्राद्य शुद्धातमा शुद्धमानसः। कीथानुविविर्मुको महतेनान्तरात्मना॥

भी कीन और अस्यका त्याग करके मुझमें चित्त लगा-इन सम महर्गमें कितला गीके पद्मगण्यका आचमन करता है। उगरा अनाकरण सुद्ध हो जाता है।। कपिलापञ्चमञ्चेन समन्त्रेण पृथक् पृथक् । यो मन्प्रतिकृति चापि शङ्कराकृतिमेव वा। सनाप्यद् विषुवे यस्तु सोऽश्वमेधफलं लभेत्॥

भी विद्वयोगमें प्रयक्ष्यक् मनत्र पढ्कर कविलाके परायायोगमें मेरी या शहरकी प्रतिमाको स्नान कराता है, उसे अभोषायासा प्रस्त मिलता है।।

स मुक्तपापः शुक्षातमा यानेनाम्यरशोभिना । सम टोफो बजेन्सुको सहस्रोकमथापि वा ॥

िह मुक्त-नित्यान एवं ग्रुद्धन्तित होकर आकाशकी हो। स यहाने गो किमान है। द्वारा मेरे अपवा कहके छोकमें समन करत है।।

त्रमात् तु किपटा देया परत्र हितमिच्छता ॥ परा च दीपते राजन् किपटा चित्रहोत्रिणे । भरा च श्टरयोग्लम्या विष्णुक्टिक्ट्रा तिष्टतः ।

भागा ! इसाँची परनोहमें दित चाइनेवाले पुरुषकों बाँगा भीता दार अवस्य जनता चाहिये। जिस समय अभिन्दोंको आध्याको बाँग्या भी दानमें दी जाती है। उस भाग १९१३ माँगिरे इससी आपमें विष्णु और इन्द्र निवास बाते हैं। चन्द्रवज्ञधरी चापि तिष्ठतः श्रङ्गमूलयोः। श्रङ्गमध्ये तथा ब्रह्मा ललाटे नोवृपध्यजः॥

ं 'सीगोंकी जड़में चन्द्रमा और वज्रधारी इन्ट रहते ग्रीगोंके बीचमें ब्रह्मा तथा ललाटमें भगवान् शङ्करका नि होता है ॥

कर्णयोरिश्वनौ देवौ चक्षुपी शशिभास्करौ। दन्तेषु मरुतो देवा जिहायां वाक् सरस्वती॥ रोमकूपेषु मुनयश्चर्मण्येव प्रजापितः। निःश्वासेषु स्थिता वेदाः सपडङ्गपदकमाः॥

ं प्दोनी कानीमें अश्वनीकुमार, नेत्रीमें चन्द्रमा और व दाँतीमें मरुद्गण, जिह्यामें सरस्वती, रोमकूपीमें मुनि, चम प्रजापति एवं श्वासीमें पडक्क, पद और क्रमसहित व वेदींका निवास है ॥

नासापुरे स्थिता गन्धाः पुष्पाणि सुरभीणि च। अधरे वसवः सर्वे मुखे चाग्निः प्रतिष्ठितः॥

ं भाषिका-छिद्रोमें गन्ध और सुगन्धित पुण्यः नी ओठमें सब वसुगण तथा मुखमें अग्नि निवास करते हैं। साध्या देवाः स्थिताः कक्षे श्रीवायां पार्वती स्थिता पृण्ठे च नक्षत्रगणाः ककुद्देशे नभःस्थलम् ॥ अपने सर्वतीर्थानि गोमूत्रे जाह्नवी स्थयम्। अपटेश्वर्यमयी लक्ष्मीर्गोमये वसते तदा॥

'कश्चमें साध्य-देवता, गरदनमें पार्वती, पीठपर नक्षत्र क्युद्के स्थानमें आकाश, अपानमें सारे तीर्थ, मूत्रमें साथ गङ्गाजी तथा गोवरमें आठ ऐश्वयोंसे सम्पन्न दृश्मीजी रहती है नासिकायां सदा देवी ज्येष्टा वस्ति भामिनी। श्रोणीतठस्थाः पितरो रमा लाङ्ग् लमाश्रिता॥ नासिकामें परम सुन्दरी ज्येण्टादेवी, नितम्बोंमें पिएवं पूँछमें भगवती रमा रहती हैं॥ पाद्वयोरुभयोः सर्वे विद्ववेदेवाः प्रतिष्ठिताः। तिष्टन्युरिस तासां तु प्रीतः शक्तिधरो गुहः॥

ंदोनें परालियोंमें सब विश्वेदेव स्थित हैं और छात प्रसन्त-चित्त शक्तिधारी कार्तिकेय रहते हैं ॥

जानुजङ्घोरुदेशेषु पश्च तिष्टन्ति वायवः। ग्नुरमध्येषु गन्धर्याः ग्नुरात्रेषु च पन्नगाः॥

ं शुरनों और जरुओंमें पाँच वायु रहते हैं, खुं मध्यमें गन्धर्व और खुरोंके अग्रमागमें सर्व निवास करते हैं चत्यारः सागराः पूर्णोस्तस्या एव पयोधराः । रतिमेंधासमा खाहा श्रद्धा शान्तिर्धृतिः स्मृतिः॥ कीर्तिर्दीतिः किया कान्तिस्तुष्टिः पुष्टिश्च संततिः । दिशस्य प्रदिशक्षेय सेवन्ते कपिलां सद्या॥



इस्ति भून

市场的 有所有的

·जलसे परिपूर्ण चारों समुद्र उसके चारों स्तन हैं। रॉतिः मेधा, क्षमा, खाहा, श्रद्धा, शान्ति, धृति, स्मृति, कीर्ति, दीप्ति, क्रिया, कान्ति, तुष्टि, पुष्टि, संतति, दिशा और प्रदिशा आदि देवियाँ सदा किपला गौका सेवन किया करती हैं॥ देवाः पितृगणाश्चापि गन्धविष्सरसां गणाः। लोका द्वीपार्णवाश्चेय गङ्गाद्याः सरितस्तथा ॥ देवाः पितृगणाश्चापि वेदाः साङ्गाः सहाध्वरैः । वेदोक्तेर्त्रिविधैर्मन्त्रैः स्तुवन्ति हषितास्तथा ॥ विद्याधराश्च ये सिद्धा भूतास्तारागणास्तथा। पुष्पवृधि च वर्षन्ति प्रमृत्यन्ति च हर्षिताः॥

देवता, पितर, गन्धर्व, अप्सराएँ, लोक, द्वीप, समुद्र, गङ्गा आदि नदियाँ तथा अङ्गों और यज्ञों विहत सम्पूर्ण वेद नाना प्रकारके मन्त्रोंसे कपिला गौकी प्रसन्नतापूर्वक स्तुति किया करते हैं। विद्याधर, सिद्ध, भूतगण और तारागण-ये किपला गौको देखकर फूलोंकी वर्षा करते और इर्षमें भरकर नाचने लगते हैं ॥

ब्रह्मणोत्पादिता देवी विह्नकुण्डान्महाप्रभा। नमस्ते कपिले पुण्ये सर्वदेवैर्नमस्कृते॥ कपिलेऽथ महासत्त्वे सर्वतीर्थमये

वं कहते हैं-- सम्पूर्ण देवताओंसे वन्दित पुण्यमयी कपिलादेवी ! तुम्हें नमस्कार है। ब्रह्माजीने तुम्हें अग्नि-कुण्डसे उत्पन्न किया है। तुम्हारी प्रभा विस्तृत और शक्ति महान् है। कपिळादेवी! समस्त तीर्थ तुम्हारे ही स्वरूप हैं और तुम सबका ग्रुभ करनेवाली हो?॥ अहो रत्निमदं पुण्यं सर्वदुः खन्नमुत्तमम्। यहो धर्माजितं शुद्धमिदमग्रयं महाधनम् ॥ इत्याकाशस्थितास्ते तु सर्वदेवा जपन्ति च ॥

 समस्त देवता आकाशमें खड़े होकर कहा करते हैं अहो ! यह कपिला गौरूपी रत कितना पवित्र और कितना उत्तम है ! यह सब दुःखोंको दूर करनेवाला है । अहा ! यह घर्मसे उपाजित, शुद्ध, श्रेष्ठ और महान् धन है'।।

युधिष्ठिर उवाच

देवदेवेश दैत्यध्न कालः को इव्यकव्ययोः। के तत्र पूजामहीन्ति वर्जनीयाश्च के द्विजाः ॥

युधिष्ठिरने पूछा—दैत्योंके विनाशक देवदेवेश्वर ! हुन्य ( यज्ञ ) और कन्य ( श्राद्ध ) का उत्तम समय कौन-सा है ? उसमें किन ब्राह्मणोंकी पूजा करनी चाहिये और किनका परित्याग ?॥

श्रीभगवानुवाच

देवं पूर्वीह्वकं ज्ञेयं पैतृकं चापराह्विकम्। कालहीनं च यद् दानं तद्दानं राजसं विदुः॥

श्रीभगवान्ने कहा—युधिष्ठिर ! देवकर्म ( यज्ञ ) पूर्वाह्नकालमें करने योग्य है और पितृकर्म (श्राद्ध) अपराह्न-

कालमें—ऐसा समझना चाहिये। जो दान अयोग्य समयमें किया जाता है, उस दानको राजस माना गया है। अवधुष्टं च यद् भुक्तमनृतेन च भारत। परामृष्टं शुना वापि तद् भागं राक्षसं विदुः॥

जिसके लिये लोगोंमें दिंदोरा पीटा गया हो, जिसमेंसे किसी असत्यवादी मनुष्यने भोजन कर छिया हो तथा जो कुत्तेसे छू गया हो। उस अन्नको राक्षसीका माग समझना चाहिये ॥

यावन्तः पतिता विष्रा जहोन्मत्तादयोऽपि च । दैवे च पित्रये ते विप्रा राजन् नाईन्ति सिक्तयाम्॥

राजन् ! जितने पतितः जड और उन्मत्त ब्राह्मण होंंे उनका देव-यज्ञ और पितृ-यज्ञमें सत्कार नहीं करना चाहिये॥ क्लीवः प्रीही च कुष्टी च राजयक्मान्वितश्च यः। अपसारी च यश्चापि पित्रये नाईति सत्कृतिम् ॥

नपुंसक, श्लीहा रोगसे अस्तः कोदी और राजयक्ष्मा तथा मृगीका रोगी भी श्राद्धमें आदरके योग्य नहीं माना गया है।। चिकित्सका देवलका मिथ्यानियमधारिणः। सोमविकयिणञ्चापि श्राद्धेनाईन्ति सत्कृतिम् ॥

वैद्यः पुजारी, झुठे नियम धारण करनेवाले (पाखण्डी) तथा सोमरस बेचनेवाले ब्राह्मण श्राद्धमें सत्कार पानेके अधिकारी नहीं हैं॥

गायका नर्तकारचैव प्लवका वादकास्तथा। कथका यौधिकाश्चैव श्राद्धे नाईन्ति सत्कृतिम्॥

गवैये, नाचने-कूदनेवाले, वाजा बजानेवाले, बकवादी और योद्धा श्राद्धमें सत्कारके योग्य नहीं हैं ॥ अनुग्रयश्च ये विप्राः ज्ञवनिर्यातकाश्च ये। स्तेनाश्चापि विकर्मस्था राजन् नाईन्ति सत्कृतिम् ॥

राजन् ! अग्निहोत्र न करनेवाले, मुर्दा ढोनेवाले, चोरी करनेवाले और शास्त्रविरुद्ध कर्मसे संलग्न रहनेवाले ब्राह्मण भी श्राद्धमें सत्कार पानेयोग्य नहीं माने जाते ॥ अपरिज्ञातपूर्वोध्य गणपुत्राध्य ये द्विजाः। पुत्रिकापुत्रकाश्चापि श्राद्धे नार्हन्ति सत्कृतिम्॥

जो अपरिचित हों। जो किसी समुदायके पुत्र हों अर्थात् जिनके पिताका निश्चित पता न हो तथा जो पुत्रिका-धर्मके अनुसार नानाके घरमें रहते हीं, वे ब्राह्मण मी श्रादके अधिकारी नहीं हैं ॥

रणकर्ता च यो विषो यश्च वाणिज्यको द्विजः। प्राणिविकयवृत्तिश्च श्राद्धे नाईन्ति सत्कृतिम्॥

युद्धमें लड़नेवाला, रोजगार करनेवाला तथा पशु-पक्षियोंकी विक्रीते जीविका चलानेवाला ब्राह्मण भी श्राद्में सत्कार पानेका अधिकारी नहीं है ॥ चीर्णवतगुणैर्युका नित्यं खाध्यायतत्पराः सवित्रीज्ञाः क्रियावन्तस्ते श्राद्धे सत्कृतिक्षमाः ॥

१८५ के उपाय बाहा भाषरप करनेपाँके सुगवान्छ एक १४ व्यावसायकः सायग्रामन्त्रे शाला और नियानिष्ठ १८० प्रात्मे से शाहे प्रीय मने गरे हैं॥

शासना प्राह्मणः कानः मानं द्धि पृतं तथा। इ.सी. सुमनमा सेत्रं मन्हात्वे आसदो भयेत्॥

पर्यापन रागि उत्तम रहन है सुमान बाह्यणका दे रहत है है है समय भी बाह्यण दरी भी। कुशा। पूछ भीर उत्तर है। प्राप्त है। जार्ने। उसी समय आदका दान भारत कर देना गाहिये॥

वार्तिकाता गतन हारा। ये हारावृत्तयः। राजनित्तक्ष ये विमान्त्या भैदाचराख्य ये॥ राजितकिनिधिरहानितेषां दत्तं महत्फलम्।

गाण ! ो ताहान गदाचारी। योदी-मी आजीविका-पर गुणा पानेवाले। दुर्वेल। तपस्ती और भिक्षामे निर्वाद करने हो। है। ये मदि पानक दोकर कुछ मॉॅंगने आर्वे तो उन्हें दिने हुए दानका मदान फल दोता है॥

पर्व धर्मभूतां श्रेष्ट मात्वा सर्वात्मना तदा। धोभियाय दरिद्वाय प्रयच्छानुपकारिणे॥

भर्मान्याओंमें श्रेष्ठ मुधिष्टिर ! इन सब बार्तीको पूर्ण-भारते प्रातकर धनहीन और अपना उपकार न करनेवाले वेदनेता बारायको दान करो ॥

दानं यत्ते प्रयं किंचिच्छ्रोपियाणां चयत् प्रियम् । तत् प्रयच्छलः धर्मन यदीच्छिसः तद्श्यम् ॥

भर्मत ! यदि तुम अपने दानको अक्षय बनाना चाहते हो तो को दान तुम्हें दिय लगता हो तथा जिसे वेदवेत्ता आया पर्यंद परते हों। वही दान करो ॥

निरयं ये च गच्छन्ति तच्छुणुष्य युधिष्ठिर॥

्रिंगिन्दर !- अयः नरकमें जानेवाले पुरुषीका वर्णन गुर्वे ।:

परदारापदर्वारः परदासिमर्दाकाः। परदारप्रयोकारकते व निर्यगामिनः॥

ते परापी स्वीका अन्तरण करते हैं। परस्त्रीके साथ पूर्वनिचार करते हैं। और दूसरोंकी स्त्रियोंकी दूसरे पुरुषींछे विचार करते हैं। वे भी नरकमें पढ़ते हैं॥

गुन्धः संधिनेनारः पर्द्वयोपनीविनः। पर्दाधनायां व बाह्याः पानाग्डाक्षेत्र पापिनः। उपत्यते च तानेच ने सर्वे नरकाळयाः॥

भूगुण्योगः स्टाकी गर्षे रोष्ट्रनेवाचे, प्राये धनते भौतिका भणनेकाकि याचे और आध्यमने विराद्ध आचरण कार्यको, पाणाको, पाणाकी तथा जो उनकी नेवा करते हैं। वे सर स्टब्स्टाकी होते हैं।। झान्तान् दान्तान् छशान् प्राधान् दीर्धकालं सहोपितान् त्यजन्ति छत्रकत्या ये ते वे निरयगामिनः॥

जो मनुष्य चिरकाष्ट्रतक अपने साथ रहे हुए सहन-शील, जितेन्द्रिय, दुर्वल और बुद्धिमान् मनुष्योंको भी काम निकल जानेपर त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं।। यालानामिष बुद्धानां श्रान्तानां चापि ये नराः। अवस्वाश्चन्ति मृष्टान्नं ते वे निरयगामिनः॥

जो वचों, वूढ़ों तथा धके हुए मनुष्योंको कुछ न देकर अकेले ही मिठाई खाते हैं, उन्हें भी नरकमें गिरना पड़ता है।

पते पूर्विपिंभिः प्रोक्ता नरा निरयगामिनः। ये सर्गे समनुषाप्तास्तान्थ्रणुप्य युधिष्टिर॥

प्राचीन कालके ऋषियोंने इस प्रकार नरकगामी मनुष्योंका वर्णन किया है। युधिष्ठिर ! अ<u>व स्वर्गमें</u> जाने-बार्लोका वर्णन सुनो ॥

दानेन तपसा चैव सत्येन च दमेन च। ये धर्ममनुवर्तन्ते ते नराः खर्गगामिनः॥

जो दानः तपस्याः सत्य-भाषण और इन्द्रियसंयमके द्वारा निरन्तर धर्माचरणमें लगे रहते हैं। व मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं॥

शुश्रूपयाप्युपाध्यायाच्छुतमादाय पाण्डच। ये प्रतिग्रहनिस्नेहास्ते नराः खर्गगामिनः॥

पाण्डुनन्दन! जो उपाध्यायकी सेवा करके उनि वेद पढ़ते तथा प्रतिग्रहमें आसक्ति नहीं रखते। वे मनुष्य खर्ग-गामी होते हैं॥

मधुमांसासवेभ्यस्तु निवृत्ता व्रतिनस्तु ये। परदारनिवृत्ता ये ते नराः स्वर्गगामिनः॥

जो मधु, मांस, आसव (मदिरा) से निवृत्त होकर उत्तम व्रतका पाठन करते हैं और परस्त्रीके संसर्गसे बचे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गको जाते हैं॥

मातरं पितरं चैव शुश्रूपन्ति च ये नराः। भ्रातृणामपि सस्तेहास्ते नराः खर्गगामिनः॥

जो मनुष्य माता-ियताकी सेवा करते हैं तथा भाइयोंके प्रति स्नेह रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गको जाते हैं ॥ ये तु भोजनकाले तु निर्याताश्चातिथिप्रियाः। द्वाररोधं न कुर्वन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः॥

जो भोजनके समय घरसे बाहर निकलकर अतिथि-सेवा करते हैं। अतिथियोंसे प्रेम रखते हैं और उनके छिये कमी अपना दरवाजा बंद नहीं करते हैं। वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं॥ वैवाहिकं तु कन्यानां दरिद्राणां च ये नराः। कारयन्ति च कुर्वन्ति ते नराः खर्गगामिनः॥

जो दरिद्र मनुष्योंकी कन्याओंका घनियोंसे व्याह करा देते हैं अथवा स्वयं घनी होते हुए भी दरिद्रकी कन्यासे •याह करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं॥

रसानामथ वीजानामोपधीनां तथैव च। दातारः श्रद्धयोपेतास्ते नराः स्वर्गगामिनः॥

जो श्रद्धापूर्वक रसः बीज और ओषधियोंका दान करते हैं। वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं॥

क्षेमाक्षेमं च मार्गेषु समानि विषमाणि च। अर्थिनां ये च वक्ष्यन्ति ते नराःस्वर्गगामिनः॥

जो मार्गमें जिज्ञासा करनेवाले पिथकोंको अच्छे-बुरे, युखदायक और दुःखदायक मार्गका ठीक-ठीक परिचय दे देते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं।

पर्वद्वये चतुर्धस्यामष्टम्यां संध्ययोर्द्धयोः। आर्द्रायां जन्मनक्षत्रे विषुवे श्रवणेऽथवा। ये श्राम्यधर्मविरतास्ते नराः स्वर्गगामिनः॥

े जो अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी—इन तिथियों-में, दोनों संध्याओं के समय, आर्द्धा नक्षत्रमें, जन्म-नक्षत्रमें, विषुव योगमें और श्रवणनक्षत्रमें स्त्रीसमागमसे बचे रहते हैं, वे मनुष्य भी स्वर्गमें जाते हैं॥

हव्यकव्यविधानं च नरकस्वर्गगामिनौ। धर्माधर्मौ चकथितौ किं भूयः श्रोतुमिच्छसि॥

राजन् ! इस प्रकार हव्य-कव्यके विधानका समय बताया गया और स्वर्ग तथा नरकमें ले जानेवाले धर्म-अधर्मोंका वर्णन किया गया । अब और क्या सुनना चाहते हो ॥ (दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त )

[ ब्रह्महत्याके समान पापका, अन्नदानकी प्रशंसाका, जिनका अन्न वर्जनीय है, उन पापियोंका, दानके फलका और धर्मकी प्रशंसाका वर्णन ]

युधिष्ठिर उवाच

इदं मे तत्त्वतो देव वक्तमईस्यशेषतः। हिसामकृत्वा यो मत्यों ब्रह्महत्यामवाण्नुयात्॥

युधिष्ठिरने पूछा—मगवन् ! मनुष्य ब्राह्मणकी हिंसा किये विना ही ब्रह्महत्याके पापसे कैसे लिप्त हो जाता है, इस विषयको पूर्णतया ठीक-ठीक बतानेकी कृपा कीजिये ॥

श्रीभगवानुवाच

ज्ञाह्मणं स्वयमाह्य भिक्षार्थं वृत्तिकर्शितम्। ज्यान्नास्तीति यः पश्चात् तमाहुर्ज्ञह्मघातकम्॥

श्रीभगवान् ने कहा-राजन् ! जो जीविकारहित ब्राह्मण-

को स्वयं ही भिक्षा देनेके लिये बुलाकर पीछे इनकार कर जाता है, उसे ब्रह्महत्यारा कहते हैं ॥

मध्यस्थस्येह विष्रस्य योऽनूचानस्य भारत । वृत्ति हरति दुर्वुद्धिस्तमाहुर्वेह्मघातकम् ॥

भरतनन्दन ! जो दुष्ट बुद्धिवाला पुरुष मध्यस्य और ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणकी जीविका छीन लेता है। उसे भी ब्रह्मघाती ही कहते हैं ॥

आश्रमे वाऽऽलये वापि ग्रामे वा नगरेऽपि वा । अग्नि यः प्रक्षिपेत् कुद्धस्तमाहुर्वहाघातकम्॥

जो क्रोधमें भरकर किसी आश्रम, घर, गाँव अथवा नगरमें आग छगा देता है, उसे भी ब्रह्मधाती कहते हैं ॥ गोकुलस्य तृषार्तस्य जलान्ते वसुधाधिप। उत्पादयति यो विष्नं तमाहुर्वह्मघातकम्॥

पृथ्वीनाथ ! प्याससे तड़पते हुए गोसमुदायको जो पानी-के निकट पहुँचनेमें बाधा डालता है, उसे भी ब्रह्मधाती कहते हैं ॥

यः प्रवृत्तां श्रुति सम्यन्छास्त्रं वा मुनिभिः कृतम्। दूषयत्यनभिज्ञाय तमाहुर्बह्मघातकम्॥

जो परम्परागत वैदिक श्रुतियों और ऋषिप्रणीत सच्छास्त्रींपर बिना समझे-बूझे दोषारोपण करता है। उसे भी प जहाहत्यारा कहते हैं॥

चक्षुषा वापि हीनस्य पङ्गोर्वापि जडस्य वा । हरेद् वै यस्तु सर्वस्वं तमाहुई हाघातकम् ॥

जो अन्धे, पङ्क और गूँगे मनुष्यका सर्वस्व हरण कर लेता है, उसे भी ब्रह्मघाती कहते हैं ॥

गुरं त्वंकृत्य हुंकृत्य अतिक्रम्य च शासनम्। वर्तते यस्तु मूढात्मा तमाहुर्वहाघातकम्॥

जो मूर्खतावश गुक्को 'तू' कहकर पुकारता है, हुङ्कारके द्वारा उनका तिरस्कार करता है तथा उनकी आज्ञाका उछङ्घन करके मनमाना वर्ताव करता है, उसे भी ब्रह्मवाती कहते हैं।।

यावत्सारो भवेद् दीनस्तन्नाशे यस्य दुःस्थितिः। तत् सर्वस्वं हरेद् यो वे तमादुवं हाघातकम्॥

जो दीन मनुष्य किञ्चित् प्राप्त वस्तुओंको ही अपने लिये सार-सर्वस्व समझता है और उनके नाशसे जिसकी दुर्दशा हो जाती है, ऐसे मनुष्यका जो पुरुष सर्वस्व छीन लेता है, उसे मी ब्रह्मसाती कहते हैं॥

युधिष्ठिर उवाचं

सर्वेषामि दानानां यत् तु दानं विशिष्यते। अभोज्यान्नाश्च ये विप्रास्तान् वदस्व सुरोत्तम ॥

युधिष्ठिरने पूछा-भगवन् ! जो दान सय दानींसे

की। कारण हारण हो। आदी बहायादी । सुरक्षित ! जिन बार्याणे कारणा अलोग की इन्हें की उन्होंने विनय दी जिने ॥ स्टीनकारणाहार

बरोत कोलील ऐक क्यानुस्तासः। बर्धन सहत्तं अने न भूतं न भविष्यति॥

अभिगायान्ने कात्-सहन् । व्या आदि सभी देवता कार्यको को प्रकार करते हैं, प्रकार प्रस्मेश समान दान न कोई हाल है न होता ॥

कालम्पूर्णस्यारं लेके राज्यत् प्राणाः प्रतिष्ठिताः । कामाज्यातः न मयाराजन यद्यमाणान् नियोध मे ॥

क्षीत अन्त हो इस अगत्में बल देनेवाला है तथा अन्तरे ही आधारन प्राय दिके नहते हैं। राजन्! अब मैं उन कीवीना परिचय दे नहां हुँ। जिन्नका अन्न प्रहण करने केवन नहीं गांग गांग है, स्वान देकर सुनी ॥

दी लितमा कर्यमा कुडम्य निष्ठतस्य च । अभिशतम्य पाट्यस्य पाक्सेर्करस्य च ॥ विकित्सकम्य दृतस्य तथा चोच्छिष्टभोजिनः। उद्याननं मृतकाननं च द्द्रोच्छेपणमेव च ॥ पिट्यमं न भोक्तस्यं पतिताननं च यच्छुतम्।

यामें देखित, कदर्य, कोबी, शक, शापप्रसा, नपुंचक, भोधनमें भेद करनेवाल, निक्तिसक, दूत, उच्छिष्टभोजी, न वर्णपत्र गया अभीनमें पदे हुए मनुष्यका अन्त, श्रूदकी एकन, श्रुद्ध भन्त और जो पतितका अन्त माना गया है। एक भी नहीं माना चाहिये॥

मधा प पिश्चनम्यानं यहविक्षयिणस्तथा॥ दोत्यां तन्तुवायान्तं छत्तप्तस्यान्तमेव च। धन्यष्टकित्यादानां रहावतरकस्य च॥ सुयर्गकर्तृर्वेणस्य दास्त्रविक्षयिणस्तथा। ग्लानां द्यीतिष्टकानां च वैद्यस्य रजकस्य च॥ ग्लानिकस्य सुदांसस्य तथा माहिषिकस्य च। धनिद्देशानां येतानां गणिकानां तथेय च॥

इसी प्रधार सुगुरासीरः यशका पल वेचनेवाले, नट भीर प्रमा सुगुरासी सुश्हेशा अन्त एवं कृतप्तका अन्तः अन्वष्टः विसादः रह्मपृष्टि नाटक सेलनेवाले, सुनार, प्रणा प्रसार प्रभिष्ठातः द्विपार पेचनेवाले, स्तः श्रास प्रेयतेश्वीतः देशा पोदीः प्रविदे यशमें रहनेवाले, कृत और पीत चमनेपालेक प्रमान भी अम्रास माना गया है। जिनके पर्दी मन्यासीयके प्रमादिन स्पति हो। उनका तथा वेदयाओं-भा भन्य गई। माना मादिने॥

रातानं तेत बादने श्ट्रानं महायसम्। भाषः सुपर्वभागनं यशशर्भविकृतिनः॥

राजाका करन देवका, बहुका अस्त माह्यसंख्याः

मुनारका अन्न आयुका और चमारका अन्न मुपशका नाम करता है ॥

गणान्नं गणिकान्नं च लेकिभ्यः परिकीतितम् । पूर्वं चिकित्सकस्यान्नं शुक्लं तु वृपलीपतेः ॥ विष्या वार्युपिकस्यान्नं तसात् तत् परिवर्जयेत् ।

ि किसी समूहका और वेश्याका अन्न भी लोकनिन्दित माना गया है। वैद्यका अन्न पीव तथा व्यभिचारिणीके पति-का अन्न वीर्यके समान एवं व्याजखोरका अन्न विष्ठाके समान माना गया है। इसलिये उसका त्याग कर देना चाहिये॥

यमत्यात्रमथैतेषां भुक्त्वा तु त्रियहं क्षियेत्। मत्या भुक्त्वा सकृद् वापि प्राजापत्यं चरेद् द्विजः॥

े यदि अनजानमें इनका अन्त ग्रहण कर लिया गया हो तो तीन दिनतक उपवास करना चाहिये। किंतु जान-बूझकर एक बार भी इनका अन्त खा लेनेपर ब्राह्मणको प्राजापत्य-व्रतका आचरण करना चाहिये॥

दानानां च फर्लं यद् वै श्रुणु पाण्डव तत्वतः । जलदस्तृप्तिमाप्नोति सुखमक्षय्यमन्नदः ॥

पाण्डुनन्दन ! अव में दानोंका यथार्थ फल वतला रहा हूँ, मुनो । जल-दान करनेवालेको तृष्टि होती है और अन्त देनेवालेको अक्षय मुख मिलता है ॥

तिलद्ख प्रजामिष्टां दीपद्खक्षुरुसमम्। भूमिदो भूमिमाप्नोति दीर्घमायुर्हिरण्यदः॥

तिलका दान करनेवाला मनुष्य मनके अनुरूप संतानः दीप दान करनेवाला पुरुष उत्तम नेत्रः भूमि देनेवाला भूमि और सुवर्ण-दान करनेवाला दीर्घ आयु पाता है ॥

गृहदोऽत्रयाणि वेदमानि रूप्यदो रूपमुत्तमम् । वासोद्श्यनद्रसालोक्यमदिवसालोक्यमभ्वदः॥

े यह देनेवालेको सुन्दर भवन और चाँदी दान करने-वालेको उत्तम रूपकी प्राप्ति होती है। वस्त्र देनेवाला चन्द्र-लोकमें और अश्वदान करनेवाला अश्विनीकुमारोंके लोकमें जाता है॥

अनुदुहः श्रियं जुष्टां गोदो गोलोकमइनुते । यानराय्याप्रदो भाषीमैश्वर्यमभयप्रदः॥

गाड़ी ढोनेवाले बैलका दान करनेवाला मनोऽनुक्र लक्ष्मीको पाता है और गो-दान करनेवाला पुरुष गोलोकके सुखका अनुमव करता है। सवारी और शब्या-दान करनेवाले पुरुपको खीकी तथा अभय-दान देनेवालेको ऐश्वर्यकी प्राप्ति ।

धान्यदः शाश्वतं सौख्यं ब्रह्मदो ब्रह्मसाम्यताम् । सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ॥ धान्य दान करनेवाला मनुष्य शाश्वत सुख पाता है और वेद प्रदान करनेवाला पुरुष परब्रह्मकी समताको प्राप्त होता है। वेदका दान सब दानोंमें श्लेष्ठ है॥

हिरण्यभूगवाश्वाजवस्त्रशय्यासनादिषु । योऽचिंतः प्रतिगृह्णाति द्द्यादुचितमेव च। ताबुभौ गच्छतः स्वर्गं नरकं च विपर्यये॥

ा जो सोना, पृथ्वी, गी, अश्व, बकरा, वस्त, श्रय्या और आसन आदि वस्तुओंको सम्मानपूर्वक ग्रहण करता है तथा जो दाता न्यायानुसार आदरपूर्वक दान करता है, वे दोनों ही स्वर्गमें जाते हैं; परंतु जो इसके विपरीत अनुचितरूपसे देते और लेते हैं, उन दोनोंको नरकमें गिरना पड़ता है।

अनृतं न वदेद् विद्वांस्तपस्तप्तवा न विस्मयेत्। नार्तोऽप्यभिभवेद् विप्रान् न दस्वापरिकीर्तयेत्॥

विद्वान् पुरुष कभी झूठ न बोले, तपस्या करके उसपर ।
गर्व न करे, कष्टमें पड़ जानेपर भी ब्राह्मणोंका अनादर न ।
करे तथा दान देकर उसका बखान न करे ॥
यक्षोऽनृतेन क्षरित तपः क्षरित विस्सयात् ।
आयुर्विप्रावमानेन दानं तु परिकीर्तनात्॥

श्चित बोलनेसे यज्ञका क्षय होता है, गर्व करनेसे तपस्थाका क्षय होता है, ब्राह्मणके अपमानसे आयुका और अपने मुँहसे बखान करनेपर दानका नाश हो जाता है ॥

एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रमीयते। एकोऽनुभुङ्के सुक्षतमेकश्चापनोति दुष्कृतम्॥

ेजीव अकेले जन्म लेता है, अकेले मरता है तथा अकेले ही पुण्यका फल भोगता है और अकेले ही पापका फल भोगता है ॥

सृतं शरीरमुत्सुज्य काष्ठलेष्टसमं क्षितौ। विमुखा वान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुवर्तते॥

ए बन्धु बान्धव मनुष्यके मरे हुए शरीरको काठ और मिहीके ढेलेके समान पृथ्वीपर डालकर मुँह फेरकर चल देते हैं। उस समय केवल धर्म ही जीवके पीले पीले जाता है।। अनागतानि कार्याणि कर्तुं गणयते मनः। शारीरकं समुद्दिश्य स्थयते नृतमन्तकः॥ तसाद् धर्मसहायस्तु धर्म संचित्रयात् सदा। धर्मेण हि सहायेन तमस्तरित दुस्तरम्॥

मनुष्यका मन भविष्यके कार्योंको करनेका हिसाब लगाया करता है, किंतु काल उसके नाशवान् शरीरको लक्ष्य करके मुसकराता रहता है; इसलिये धर्मको ही सहायक मान कर सदा उसीके संग्रहमें लगे रहना चाहिये; क्योंकि धर्मकी सहायतासे मनुष्य दुस्तर नरकके पार हो जाता है। येषां तडागानि बहूदकानि सभाश्च कूपाश्च गुभाः पपाश्च । अन्नप्रदानं मधुरा च वाणी यमस्य ते निर्विषया भवन्ति ॥

जिन्होंने अधिक जलसे भरे हुए अनेकों सरोवर, धर्मशालाएँ, कुएँ और सुन्दर पौंसले बनवाये हैं तथा जो सदा अन्नका दान करते हैं और मीठी वाणी वोलते हैं, उनपर यमराजका जोर नहीं चलता॥

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) भि [ धर्म और शौचके लक्षण, संन्यासी और अतिथिके सत्कारके उपदेश, शिष्टाचार, दानपात्र ब्राह्मण तथा अन्न-दानकी प्रशंसा ]

युधिष्ठिर उवाच

अनेकान्तं बहुद्वारं धर्ममाहुर्मनीषिणः। किलक्षणोऽसौ भवति तन्मे बृहि जनार्दन॥

युधिष्ठिरने पूछा—जनार्दन! मनीषी पुरुष धर्मको अनेको प्रकारका और बहुत से द्वारवाला बतलाते हैं। वास्तवमें उसका लक्षण क्या है ? यह मुझे बतानेकी कृपा करें॥ श्रीमगवातवाच

श्रृणु राजन् समासेन धर्मशौचविधिकमम्। अहिंसा शौचमकोधमानृशंस्यं दमः शमः। आर्जवं चैव राजेन्द्र निश्चितं धर्मलक्षणम्॥

े श्रीभगवान ने कहा—राजन ! तुम धर्म और शौचकी विधिका कम मंक्षेपरे सुनो । राजेन्द्र ! अहिंसा, शौच, क्रोध-का अभाव, क्रूरताका अभाव, दम, शम और सरलता—ये धर्मके निश्चित लक्षण हैं ॥

ब्रह्मचर्यं तपः क्षान्तिर्मधुमांसस्य वर्जनम्। मर्यादायां स्थितिरचैव रामःशौचस्य छक्षणम्॥

ब्रह्मचर्यः तपस्याः क्षमाः मधु-मांसका त्यागः धर्ममर्यादाके मीतर रहना और मनको वशमें रखना—ये सब शीच (पवित्रता) के लक्षण हैं ॥

बाल्ये विद्यां निषेवेत यौवने दारसंग्रहम्। वार्धके मीनमातिष्ठेत् सर्वदा धर्ममाचरेत्॥

मनुष्यको चाहिये कि वह वचपनमें विद्याध्ययन करे।
युवावस्था होनेपर स्त्रीके साथ विवाह करे और बुढ़ापेमें
मुनिवृत्तिका आश्रय ले एवं धर्मका आचरण सदा ही सव

ब्राह्मणान् नावमन्येत गुरून् परिवदेन्न च । यतीनामनुकूलः स्यादेष धर्मः सनातनः॥

ब्राह्मणोंका अपमान न करे। गुरुजनोंकी निन्दा न करे

म॰ स॰ भा॰ ३--८. १७--

125

Trefer die 11

100

1

हैं। रोहे

TO THE

करीह

सस्त्र। सन्दर्भ

तांतर देविहे

EERT OF

स्तुत्व प्रतिका संस्थ

100 mil

ह्रपनुचर

翻

南部

क्रांखे।

神神

हा पुरत हैं। जावा की

司

स्यताम्। शेष्यते। कोर नकार भए मधीने अमृद्द सरीव को नाहर मजर को दे

यो त्यूं संवेदार्थं त्यां नं बाताने गुरूः। योत्रार मुक्तमां नां नवेंशं पार्थिये गुरूः॥

अवस्थित सुद्र स्वदानी के चानी वर्षोका सुद्र झासण दे, स्वतंत विद्वार किये हो सुद्रा प्रमाण पति है और सबका सुद्र माण है।

एत्यारी विद्यारीया भिनीया मुण्डितोऽपिया। कारापद्यायमोऽपि यतिः पूल्या न संशयः॥

र होते एक द्वार भारत करनेवाचा हो या तीन दण्ड वड़ी-बढ़ी जटा, मनता हो या माया गुँचाये रहता हो अथवा गेरुआ अग्र पहनेवाचा हो। निःगंदेह उत्तका सत्कार करना चाहिये॥ रामारम् तु यत्नतः पूल्या मञ्जूका मत्वरायणाः। राषि संन्यस्तकांगाः परत्र हितकाहिन्भिः॥

हर्गारीत जो परलोकमें अपना कत्याण चाहते हों। उन दुकारीते उनित है कि ये ग्रुहामें समल कमोंको अर्पण करने-को मेरे शरकाग । भकोंका यत्नपूर्वक सत्कार करें ॥ प्रदेशन दिसान थियो गां न इन्यात् कदाचन । धूकारत्यासमं चेत्र उभयं यो निषेवते ॥

आक्षणीरर हाय न छोड़े और गायको कभी न मारे। जी आक्षण इन दोनीरर अहार करता है। उसे भूणहत्याके धनान पान काता है।।

नागि सुगेनोपधंमेश च पादी प्रदापयेत्। माधः कुर्यात् कदाचित्तुन पृष्टं परितापयेत्।

अस्तिको हिंदसे न हिंके। देशको आगपर न तपाँव और । अगको देखे न कुचले तथा पाँठकी। ओरसे अस्तिका सेवन संको ॥

भ्ययण्डालदिनिः स्पृष्टे। नाहमानौ प्रतापयेत्। सर्वदेवमयो बहिस्तसाद्युद्धः सद्म स्पृदेत्॥

ं भे भेड्र प्रकृषे या चाण्डालमे ह् गया हो। उसे अपना अह अभिने नहीं तमना चाहिये। क्योंकि अनि सर्वदेवतारूप है। अधानम द्वाद होकर उनका स्वर्ग करना चाहिये॥ प्राप्तमूख्युरीयक्तु न क्ष्रदेशद् बिह्मित्सवान्। यागय् तु भारोगद् वेगं तावद्ययतो भवेत्॥

भार पा मूलकी शावत दीनेपर बुद्धिमान् पुरुषको अस्ति-का नगर्ग नर्ग करता वर्गहर्मेन वर्गीक जयतक यह मल-मूत्रका मेग भारत करण देन तकतक अहाज रहता है ॥

पुनिधित उपान

कोरदाण मालाचे विकारने स्योदनं महानलम् । कोरदेशको विद्यालयं सन्मे स्वि जनाईन ॥ चुधिष्टिरने पूछा—जनार्दन ! जिनको दान देने।
महान् फलकी प्राप्ति होती है। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण कैसे होते हैं!
तथा किस प्रकारके ब्राह्मणोंको दान देना चाहिये! यह मुक्ते
वताइये॥

श्रीभगवानुवाच

वक्रोधनाः सत्यपरा धर्मनित्या जितेन्द्रियाः। तादशाः साधवो विप्रास्तेभ्योदत्तं महाफलम्॥

श्रीभगवान् ने कहा—राजन् ! जो कोध न करनेवाले अस्यपरायण सदा धर्ममें लगे रहनेवाले और जितेन्द्रिय हों। वे ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं तथा उन्होंको दान देनेसे महान् फलकी प्राप्ति होती है॥

अमानिनः सर्वसहा दृप्यर्था विजितेन्द्रियाः। सर्वभृतहिता मैत्रास्तेभ्यो दत्तं महाफलम्॥

जो अभिमानशून्य, सव कुछ सहनेवाले, शास्त्रीय अर्थके शाता, इन्द्रियजयी, सम्पूर्ण प्राणियोंके हितकारी, सबके साथ मैत्रीका भाव रखनेवाले हैं, उनको दिया हुआ दान महान् फलदायक है ॥

अलुम्धाः ग्रुचयो वैद्या हीमन्तः सत्यवादिनः। स्वधर्मनिरता ये तु तेभ्यो दत्तं महाफलम्॥

जो निर्लोमः पवित्रः विद्वानः संकोचीः सत्यवादी और स्वधर्मपरायण होः उनको दिया हुआ दान महान् फलकी प्राप्ति करानेवाला होता है ॥

साङ्गाश्च चतुरो वेदान् योऽधीयेत दिने दिने । शृद्धान्नं यस्य नो देहे तत् पात्रमृपयो विदुः ॥

जो प्रतिदिन अङ्गीषिहत चारों वेदोंका स्वाध्याय करता हो और जिसके उदरमें शूदका अन्न न पड़ा हो, उसको ऋषियोंने दानका उत्तम पात्र माना है ॥

प्रज्ञाश्रुताभ्यां चृत्तेन शीलेन च समन्वितः। तारयेत् तत्कुलं सर्वमेकोऽपीह युधिष्ठिर॥

युधिष्टिर । यदि शुद्ध बुद्धि, शास्त्रीय शान, सदाचार और उत्तम शीलसे युक्त एक ब्राह्मण भी दान ब्रह्मण कर ले तो वह दाताके समस्त कुलका उद्धार कर देता है। () गामश्वमन्नं वित्तं वा तिहिधे प्रतिपाद्येत्। निशम्य तु गुणोपतं ब्राह्मणं साधुसम्मतम्।

दृगदाहत्य सत्कृत्य तं प्रयत्नेन पूजयेत्॥ ऐसे वाद्मणको गायः घोडाः अन्न और धन देना चाहिये। सत्पुरुपोद्मारा सम्मानित किसी गुणवान् ब्राह्मणका

नाम मुनकर उसे दूरसे भी बुलाना और प्रयत्नपूर्वक उसका सत्कार तथा पृजन करना चाहिये॥

युपिष्टिर उवाच धर्माधर्मेविधिस्त्वेवं भीष्मेण सम्प्रभाषितम्। 15

E

Ħ

#### भीष्मवाक्यात् सारभृतं वद धर्म सुरेश्वर॥

युधिष्ठिरने कहा—देवेश्वर ! धर्म और अधर्मकी इस विधिका भीष्मजीने विस्तारके साथ वर्णन किया था । आप उनके वचनोंमेंसे सारभूत धर्म छाँटकर बतलाइये ॥

श्रीमगवानुवाच 🗸 अन्नेन धार्यते सर्वे जगदेतचराचरम्। अन्नात् प्रभवति प्राणः प्रत्यक्षं नास्ति संशयः॥

श्रीभगवान् वोले राजन् ! समस्त चराचर जगत् अन्नके ही आधारपर टिका हुआ है । अन्नसे प्राणकी उत्पत्ति होती है, यह बात प्रत्यक्ष है; इसमें संशय नहीं है ॥ कलत्रं पीडियत्वा तु देशे काले च शक्तितः । दातव्यं भिक्षवे चान्नमारमनो भृतिमिच्छता ॥

अतः अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको स्त्रीको कष्ट देकर अर्थात् उसके भोजनमेंसे बचाकर मी देश और काल-का विचार करके मिश्चकको शक्तिके अनुसार <u>अवस्य अन्त-</u> दान करना चाहिये।।

विप्रमध्वपरिश्रान्तं वालं वृद्धमथापि वा । अर्चयेद् गुरुवत् प्रीतो गृहस्थो गृहमागतम् ॥

ब्राह्मण बालक हो अथवा बूढ़ाः यदि वह रास्तेका थका-माँदा घरपर आ जाय तो ग्रहस्थ पुरुषको बड़ी प्रसन्नताके साथ गुरुकी माँति उसका सत्कार करना चाहिये॥ क्रोधमुत्पतितं हित्वा सुशीलो वीतमत्सरः। अर्चयेदतिथि प्रीतः परत्र हितभूतये॥

परलोकमें कल्याणकी प्राप्तिके लिये मनुष्यको अपने प्रकट हुए क्रोधको भी रोककर, मत्तरताका त्याग करके सुशीलता और प्रसन्नतापूर्वक अतिथिकी पूजा करनी चाहिये॥ अतिथि नावमन्येत नानृतां गिरमीरयेत्। न पृच्छेद् गोत्रचरणं नाधीतं वा कदाचन॥

गृहस्य पुरुष कभी अतिथिका अनादर न करे, उससे भूठी बात न कहे तथा उसके गोत्र, शाखा और अध्ययनके विषयों भी कभी प्रश्न न करे ॥

चण्डालो वा श्वपाको वा काले यः कश्चिदागतः । अन्तेन पुजनीयः स्यात् परत्र हितमिच्छता ॥

भोजनके समयपर चाण्डाल या श्वपाक (महा चाण्डाल) भी घर आ जाय तो परलोकमें हित चाहनेवाले गृहस्थको अन्नके द्वारा उसका सत्कार करना चाहिये॥ पिधाय तु गृहद्वारं भुङ्के यो उन्नं प्रहृण्वान्। स्वर्गद्वारपिधानं वे कृतं तेन युधिष्ठिर॥

युधिष्ठिर ! जो (किसी भिक्षुकके भयसे) अपने घरका दरवाजा बंद करके प्रसन्नतापूर्वक भोजन करता है,

उसने मानो अपने लिये स्वर्गका दरवाजा वंद कर दिया है।। पितृन देवानृषीन विप्रानितर्थीश्च निराश्चयान्। यो नरः प्रीणयत्यन्नेस्तस्य पुण्यकलं महत्॥

जो देवताओं, पितरों, ऋषियों, ब्राह्मणों, अतिथियों \ और निराश्रय मनुष्योंको अन्नसे तृप्त करता है, उसको महान् } पुण्यफलकी प्राप्ति होती है ॥

कृत्वा तु पापं वहुशो यो द्द्याद्नमर्थिने । ब्राह्मणाय विशेषेण सर्वेपापैः प्रमुच्यते ॥

जिसने अपने जीवनमें बहुत से पाप किये हों, वह भी यदि याचक ब्राह्मणको विशेषरूपसे अन्नदान करता है तो सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है ॥

अन्नदः प्राणदो लोके प्राणदः सर्वदो भवेत्। तसादन्नं विशेषेण दातन्यं भृतिमिच्छता॥

संसारमें अन्न देनेवाला पुरुष प्राणदाता माना जाता है



और जो प्राणदाता है, वहीं सब कुछ देनेवाला है। अतः क् कल्याण चाहनेवाले पुरुषको अन्तका दान विशेषरूपसे करना चाहिये॥

अन्नं ह्यमृतमित्याहुरन्नं प्रजननं स्मृतम्। अन्नप्रणाशे सीदन्ति शरीरे पञ्च धातवः॥

अन्नको अमृत कहते हैं और अन्न ही प्रजाको जन्म देनेवाला माना गया है। अन्नके नाश होनेपर शरीरके पाँचों धातुओंका नाश हो जाता है।

वलं वलवतो नद्येदनहीनस्य देहिनः। तसादन्नं विदोषेण श्रद्धयाश्रद्धयापि वा॥

कर्नार पुरस्की करि रामक त्याम कर दे तो उनका कर्म महिद्दे साम देश हमीको अध्यक्ति हो या समझानेहूँ स्वीतन क्षा करहे राज्य हम देश चाहिते ॥

कार्ज कि इसं सर्वेगारिका गामभितिभिः। विकासकात् समापाय इसं भेगेषु धारपेत्॥

हो कारी कि नीते प्रशंका महा रम मानते हैं और का अध्यक करने नागित का देती है ॥ ताइ है नेपापने भूमी हाको वर्षति तादशम्। कि विभार भूषेद देवी मागी श्रीता च भारत ॥

जरणादन ! यादनीमें पढ़े गुण उस रसको इन्द्र पुनाः इस १४४८ र दरमाध हैं। उससे आन्नावित होकर पृथ्वी देवी, युग हो है है।

तम्यां सम्मानि सेम्नाति यैजीवन्त्यखिलाः प्रजाः। मान्यमेशेऽस्थिमज्ञानां सम्भवस्तेभ्य एव हि ॥

त्य उसमें अन्नके पीपे उसते हैं। जिनसे सम्पूर्ण प्राप्त पीपन-निर्माद होता है। मांसा मेदा अस्य और प्राप्त उपसि नाना प्रकारके अन्नसे ही होती है।

(दाशियान प्रतिमें अध्यान समाप्त ) 🧬

[ भोजनही निधि, गीओंको घास दालनेका विधान और निष्ठा माहायस्य नथा माहाणके लिये तिल और गग्ना परनेका निपेध ] सुधिष्ठिर जवाच

भगवानकलं श्रुत्वा भीतोऽस्मि मधुस्द्रन । भोजनमा विधि यक्तुं देवदेव त्वमहस्ति॥

मुश्रिष्टिरमे कहा—देवाभिदेव मधुसदन ! अन्न-दान-रा पन गुनगर मुग्ने पदी प्रमन्तता हुई है। अब आप मोजन-र्वा भित्र बरानेकी कृपा क्षितिये ॥

र्था गगवानुवाच

भोजनम्य जिजानीनां विधानं शृणु पाण्डव । स्नातः शुन्तिः शुर्वे। देशे निर्जने छुतपायकः ॥ मण्डलं कार्याक्या च चतुरम्बं द्विजोत्तमः । अवियदनेन् नतो मृनं वैद्योऽर्घेन्दुसमाकृतम्॥

श्रीभगवान् योर्ट-पाल्डन्टन ! दिल्ली योक्सीनन-का को विश्व है। उसे मुने! । श्रेष्ठ दिल्ली उचित है कि दा म्लाव काले प्रित्त ही अभिनदोस करनेके बाद शुद्ध और यकता स्थानमें भैठकर मासल हो हो। चौकोनाः सम्बद्ध हो। ते संकार और वैश्व हो तो अर्थनाहाकार मण्डल मार्थे ।

भाजेत्रदरम् भूवीयात्माङ्सुमध्यासने शुनी। परमध्ये भगवी समृद्य पदिनेथेन वा पुनः ॥ उसके याद पैर धोकर उसी मण्डलमें विछे हुए शुद्ध शामनके ऊपर पूर्वाभिमुल होकर वैठ जाय और दोनों पैरोंछे अथना एक पैरके द्वारा पृथ्वीका स्पर्ध किये रहे॥ नैकवासास्तु भुञ्जीयान चान्तर्धाय वा द्विजः। न भिन्नपाने भुञ्जीत पर्णपृष्ठे तथैन च॥

दिज एक वस्त्र पहनकर तथा सारे शरीरको कपड़ेसे दक-कर मी मोजन न करे । इसी प्रकार फूटे हुए वर्तनमें तथा उस्टी पचलमें भी भोजन करना निधिद है ॥

अन्तं पूर्वं नमस्कुर्यात् प्रहण्टेनान्तरात्मना । नान्यदालोकयेदञान्न जुगुप्सेत तत्परः॥

मोजन करनेवाले पुरुपको चाहिये कि प्रसन्नचित्त होकर पहले अन्नको नमस्कार करे। अन्नके सिवा दूसरी ओर दृष्टि न डाले तथा मोजन करते समय परोधे दृुष्ट् अन्नकी निन्दा न करे॥

जुगुप्सितं च यचान्तं राक्षसा एव भुञ्जते । पाणिना जलमुद्धत्य कुर्यादन्नं प्रदक्षिणम् ॥

जिस अन्नकी निन्दा की जाती है। उसे राक्षस खाते हैं। मोजन आरम्म करनेसे पहले हायमें जल लेकर उसके द्वारा अन्नकी प्रदक्षिणा करे॥

पञ्च प्राणाहुतीः कुर्यात् समन्त्रं तु पृथक्पृथक्॥

फिर मन्त्र पढ़कर पृथक् -पृथक् पाँची प्राणीको अन्तकी आहुति दे ॥ यथा रसं न जानाति जिह्या प्राणाहुती नृप । तथा समाहितः कुर्यात् प्राणाहुतिमतन्द्रितः ॥

राजन्! प्राणोंको आहुति देते समय खिरचित्त और सावधान होकर इस प्रकार प्राणोंको आहुति दे निससे जिह्ना को रसका ज्ञान न हो ॥

विदित्वान्तमथान्नादं पञ्च प्राणांश्च पाण्डव । यः कुर्यादाहुतीः पञ्च तेनेष्टाः पञ्च वायवः॥

पाण्डुनन्दन ! अन्नः अन्नाद और पाँची प्राणीके तस्व-को जानकर जो प्राणाग्निहोत्र करता है। उनके द्वारा पद्ध-वायुओंका यजन हो जाता है॥

अतोऽन्यथा तु भुञ्जानो त्राह्मणो ज्ञानदुर्वछः। तेनान्नेनासुरान् प्रेतान् राक्षसांस्तर्पविष्यति॥

इसके विपरीत मोजन करनेवाला मूर्ख ब्राह्मण अन्नके इ.म. अमुरः प्रेत और राझमोंको ही तृत करता है ॥ वक्त्रप्रमाणान् पिण्डांख घ्रसेदेकेकदाः पुनः । वक्त्राधिकंतुयत् पिण्डमात्मोच्छिण्टं तदुच्यते॥

प्राणीको आहुति देनेके पश्चात् अपने मुखमें पड़ने त्ययक एक-एक प्राप्त अन्न उठाकर मोजन करे। जो प्राप्त अपने मुखमें जानेकी अपेक्षा बड़ा होनेके कारण एक बारमें न खाया जा सके, उसमें से बचा हुआ ग्रास अपना उिष्ठष्ट कहा जाता है ॥

पिण्डावशिष्टमन्यच वक्जान्तिस्सृतमेव च। अभोज्यं तद् विजानीयाद् भुक्तवाचान्द्रायणं चरेत्।

माससे बचे हुए तथा मुँहसे निकले हुए अन्नको अलाद्य समझे और उसे खा लेनेपर चान्द्रायण-व्रतका आचरण करे॥ 🗸

खसुच्छिष्टं तु यो भुङ्के यो भुङ्के मुक्तभोजनम् ॥ चान्द्रायणं चरेत् कुच्छूं प्राजापत्यमथापि वा ।

जो अपना जूटा खाता है तथा एक बार खाकर छोड़े हुए भोजनको फिर प्रहण करता है, उसको चान्द्रायण, कुच्छू अयवा प्राजापत्य वतका आचरण करना चाहिये॥ स्त्रीपात्रभुङ्करः पापः स्त्रीणामुच्छिष्टभुक्तथा॥ तथा सह च यो भुङ्के स भुङ्के मद्यमेवहि। न तस्य निष्कृतिर्देष्टा मुनिभिस्तत्त्वद्दिंभिः॥

जो पापी स्त्रीके भोजन किये हुए पात्रमें भोजन करता है, स्त्रीका जूटा खाता है तथा स्त्रीके साथ एक वर्तनमें भोजन करता है, वह मानो मदिरा पान करता है। तत्त्वदर्शी मुनियों-ने उस पापसे छूटनेका कोई प्रायश्चित्त ही नहीं देखा है।।

पिवतः पतिते तोये भोजने मुखनिस्स्ते । अभोज्यं तद् विजानीयाद् भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥

यदि पानी पीत-पीते उसकी बूँद मुँहसे निकलकर मोजनमें गिर पढ़े तो वह खाने योग्य नहीं रह जाता। जो उसे खा लेता है, उस पुरुषको चान्द्रायणव्रतका आचरण करना चाहिये॥

पीतशेषं तु तन्नाम न पेयं पाण्डुनन्दन । पिवेद् यदिहि तन्मोहाद् द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्॥

पाण्डुनन्दन ! इसी प्रकार पीनेसे वचा हुआ पानी मी पुन: पीनेके योग्य नहीं रहता । यदि कोई ब्राह्मण मोहवश उसको पी ले तो उसे चान्द्रायणवतका आचरण करना चाहिये ॥

मौनी वाप्यथवा भूमौ नावलोक्य दिशस्तथा। भुञ्जीत विधिवद् विप्रो न चोच्छिष्टं प्रदापयेत्॥

ब्राह्मणको उचित है कि वह मौन होकर पृथ्वी या दिशाओं की ओर न देखते हुए विधिवत् मोजन करे, किसी-को अपना जुटा न दे॥

सदा चात्यरानं नाद्यात्रातिहीनं च कहिंचित्। यथान्नेन व्यथा न स्यात्तथा भुञ्जीत नित्यराः॥

ं कमी मी न तो बहुत अधिक और न कम ही भोजन

करे । प्रतिदिन उतना ही अन्न खायः जिससे अपनेको कष्ट न हो ॥

केशकीटोपपन्नं च मुखमारुतवीजितम्। अभोज्यं तद् विजानीयाद् भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्॥

जिस भोजनमें बाळ या कोई कीड़ा पड़ा हो। जिसे मुँहसे फूँककरं ठंडा किया गया हो। उसको अखाद्य समझना चाहिये। ऐसे अन्नको भोजन कर छेनेपर चान्द्रायण-व्रतका आचरण करना चाहिये॥

उत्थाय च पुनः स्पृष्टं पादस्पृष्टं च लङ्घितम्। अन्नं तद् राक्षसं विद्यात् तस्मात् तत् परिवर्जेयेत् ॥

मोजनके स्थानसे उठ जानेके बाद जिसे फिर छू दिया गया हो, जो पैरसे छू गया या ठाँघ दिया गया हो, वह राक्षसके खाने योग्य अन्न है; ऐसा समझकर उसका त्याग कर देना चाहिये॥

यद्यत्तिष्ठत्यनाचान्तो भुक्तवानासनात् ततः। स्नानं सद्यः प्रकुर्वीत सोऽन्यशाप्यतो भवेत्॥

यदि आचमन किये बिना ही भोजन करनेवाला द्विज भोजनके आसनसे उठ जाय तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिये, अन्यथा वह अपवित्र ही रहता है ॥

युधिष्ठिर उवाच 🗸

तृणमुधिविधानं च तिलमाहातम्यमेव च। इक्षोः सोमसमुद्भूति वकुमईसि मानद्॥

युधिष्ठिरने पूछा—मगवन् ! गौओंके आगे घासकी मुद्धी डालनेका विधान और तिळका माहात्म्य क्या है तथा गन्नेसे चन्द्रमाकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है—यह बतानेकी कुपा कीजिये ॥

श्रीभगवानुवाच

पितरो वृषभा श्रेया गावो लोकस्य मातरः। तासां तु पूजया राजन् पूजिताः पितृदेवताः॥

श्रीभगवान्ने कहा—राजन् ! वैलोंको जगत्का पिता समझना चाहिये और गौएँ संसारकी माताएँ हैं। उनकी पूजा करनेसे सम्पूर्ण पितरों और देवताओंकी पूजा हो जाती है ॥

सभा प्रपा गृहाश्चापि देवतायतनानि च। शुद्धयन्ति राकृतायासां किं भूतमधिकं ततः॥

जिनके गोवरसे लीपनेपर सभा-भवन, पोंसले, घर और देवमन्दिर भी शुद्ध हो जाते हैं, उन गोओंसे बढ़कर और कौन प्राणी हो सकता है ! ॥

प्रासमुधि परगवे द्यात् संवत्सरं तु यः। अकृत्वा स्वयमाहारं प्राप्तस्तत् सार्वकालिकम् ॥ ते राष्ट्रण एक साताक रागे सीवन करनेके परिचे । वर्ष रेटर कुलेकी राष्ट्रण रही हो या गाव लिखारा करता है। उन्हों को रूप साहर रीकी सेवा परिनेका पत्न प्राप्त रोग है।

स्पर्धः से महत्रः सर्वाः वित्रकीय गीत्याः । सप्तर्हिः सपा युगं प्रतिग्रहीत मात्रुरः ॥

र्यात्वे स्थाने याम स्थान इस प्रकार कडना वर्णाते को लाको स्थान सीठि नेथे माताई और सम्पूर्ण कार्या के कि है। को मानाओं ! मेंने तुम्हारी सेवामें यह यानके कुल कोन्य के हैं। इसे स्थीकार करों ॥ इस्यूक्त योगन सन्त्रेण सायव्या वा समाहितः। स्थिमस्य सासमुद्धि तस्य पुण्यफले श्रृणु ॥

वर गर्थ पर्या भगता गामशीका उच्चारण करके द्वारामिति । प्राप्ति हो। प्राप्ति हो। प्राप्ति करके गौको लिला दे। देश करके गौको लिला दे। देश करके गौको लिला दे। प्राप्त करके गौको लिला दे। प्राप्त करके हुन्छानं नेन ज्ञानतोऽगानतोऽपि चा। सम्य महण्यति तम् सर्चे दुःस्यानं च विनद्यति ॥

उम प्रशाने जान-व्याधर या अनजानमें जोन्जो पाप रिनो होते हैं। यह मब नष्ट हो जाते हैं तथा उसको कमी दुरे मधन नहीं दिसाधी देते ॥

शिलाः पवित्राः पापच्ना नारायणसमुद्भवाः । शिलान्धाङ् प्रशंसन्ति दानं चेदमनुत्तमम् ॥

तित गरे प्रतिष और पापनाशक होते हैं। भगवान् समस्योगे उनकी उत्यन्ति हुई है। इसलिये आदमें तिलकी गरी प्रशंस की गयी है और टिलका दान अत्यन्त उत्तम दान करण्य गया है।।

निलान दलान् तिलान् भक्षात् तिलान् प्रातक्परपृशेत्। निलं निलमिति म्यान् तिलाः पापहरा हि ते ॥

ित दान वरें। तिष्ट भधण करें और सबेरे तिलका उद्देश स्पाप्त स्नान करें तथा सदा ही अपने मुँहसे (तिल-तिकाका तथाया विया गरें। नयोंकि तिल सब पार्मोको नष्ट वपनेका होते हैं।

विहान न पीडपेट् विजे यन्त्रचके सब्दं सुव। पीडपन विकिता मेहानगरकं याति रीखम्॥

गत्य (अध्ययभी भर्ग दिया पेग्नेकी सशीनमें निल बालका नियामही पेग्या माहित्। की मेदियस स्वयं ही तिल दिला है। वह भीरव सम्बन्धी पहला है।।

१९६ स्टेड्ड स्टेस सोमर्पनीद्भवा हिजाः। सम्बद्ध प्रदेशीयतुं यम्बन्धे हिजीनमः॥

प्रिंत । व १० रह ( एने ) के बंबमें उत्तन

हुआ है और ब्राह्मण चन्द्रमाके वंशमें उत्पन्न हुए हैं। इस्रिटिये ब्राह्मणको कोन्हूमें गन्ना नहीं पेरना चाहिये॥ (दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 🎺

[ आपद्धर्म, श्रेष्ट और निन्द बाह्मण, श्राद्धका उत्तम काल और मानव-धर्म-सारका वर्णन ]

युधिष्ठिर उवाच 🎷

समुच्चयं च धर्माणां भोज्याभोज्यं तथैव च। श्रुतं मया त्वत्मसादादापद्धर्म वदस्य मे॥

युधिष्टिरने कहा—मगवन् ! आपकी क्रपांधे मैंने सम धर्मोंके संग्रहका एवं भोजनके योग्य और मोजनके अयोग्य अन्नका विपय भी सुन लिया । अब कृपा करके आपद्रमंका वर्णन कीजिये ॥

श्रीभगवानुवाच 🧸

हुर्भिक्षे राष्ट्रसम्बाधेऽप्याशौचे मृतस्तके। धर्मकालेऽध्वनि तथा नियमो येन लुप्यते॥ दूराध्वगमनात् खिन्नो द्विजालाभेऽथशूद्रतः। अकृतान्नं तु यत् किंचिद् गृह्षीयादात्मवृत्तये॥

श्रीभगवान योले—राजन ! जब देशमें अकाल पढ़ा हो, राष्ट्रके ऊरर कोई आपित आयी हो, जनम या मृत्युका स्तक हो तथा कड़ी धूपमें रास्ता चलना पड़ा हो और इन सब कारणोंसे नियमका निर्वाह न हो सके तथा दूरका मार्ग तै करनेके कारण विशेष यकावट आ गयी हो, उस अवस्थामें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यके न मिलनेपर श्रूद्रसे भी जीवन-निर्वाहके लिये योड़ा-सा कचा अन्न लिया जा सकता है ॥

आतुरो दुःखितो वापि तथाती वा वुभुक्षितः। भुञ्जन्नविधिना विष्रः प्रायश्चित्तायते न च ॥

ें रोगी, दुखी, पीड़ित और भूखा ब्राह्मण यदि विधि-विधानके बिना भोजन कर ले तो भी उसे प्रायश्चित्त नहीं लगता॥

अष्टी तान्यव्रतघ्नानि आपो मूळं घृतं पयः। इविक्रीहाणकाम्या च गुरोर्घचनमौपधम्॥

ं जल मूल, घी, दूघ, इवि, ब्राह्मणकी इच्छा पूर्ण करनाः गुरुकी आज्ञाका पाठन और ओपधि—इन आटोंके सेवनसे बतका भंग नहीं होता ॥

अशको विधिवत् कर्तुं प्रायश्चित्तानि यो नरः। विदुषां वचनेनापि दानेनापि विशुद्धयति॥

ं जो मनुष्य विधिपूर्वक प्रायिश्वत्त करनेमें असमर्थ हो। यह विद्वानोंके वचनसे तथा दानके द्वारा भी शुद्ध हो। सकता है॥

अनुनावृतुकाले वा दिवा रात्री तथापि वा।

## मोषितस्तु स्त्रियं गच्छेत् प्रायदिचत्तीयते न च॥

परदेशमें रहनेवाला पुरुष यदि कुछ कालके लिये घर आवे तो वह ऋतुकालमें तथा उससे मिन्न समयमें भी, रातमें या दिनमें भी अपनी स्त्रीके साथ समागम करनेपर प्रायश्चित्तका भागी नहीं होता ॥

युधिष्टिर उवाच

प्रशस्याः कीदशा विप्रा निन्दाइचापि सुरेश्वर। अष्टकायाश्च कः कालस्तन्मे कथय सुव्रत॥

युधिष्ठिरने पूछा—उत्तम व्रतका पालन करनेवाले देवेश्वर ! कैसे ब्राह्मण प्रशंशके योग्य होते हैं और कैसे निन्दाके योग्य ? तथा अष्टका-श्राद्धका कीन-सासमय है ? यह सुझे बताइये ॥

श्रीभगवानुवाच

कुलीनः कर्मकृद् वैद्यस्तथा चाप्यानृशंस्यवान् । श्रीमानृजुः सत्यवादी पात्राः सर्व इमे द्विजाः ॥

श्रीभगवानने कहा—राजन् ! उत्तम कुलमें उत्पन्न, शास्त्रोक्त कर्मोका अनुष्ठान करनेवाले, विद्वान्, दयाल, श्री-सम्पन्न, सरल और सत्यवादी—ये सभी ब्राह्मण सुपात्र (प्रशंसाके योग्य) माने जाते हैं॥

पते चात्रासनस्थास्ते भुञ्जानाः प्रथमं द्विजाः । तस्यां पङ्कयां तु ये चान्ये तान् पुनन्त्येव दर्शनात् ॥

ये आगेके आसनपर बैठकर सबसे पहले मोजन करनेके अधिकारी हैं तथा उस पंक्तिमें जितने लोग बैठे होते हैं। उन सबको ये अपने दर्शनमात्रसे पवित्र कर देते हैं।

मङ्गका ये द्विजश्रेष्ठा मद्गता मत्परायणाः। तान् पङ्किपावनान् विद्धि पूज्यांश्चैव विशेषतः॥

ं जो श्रेष्ठ ब्राह्मण मुझमें मन लगानेवाले और मेरे शरणागत मक्त हों, उन्हें पङ्क्तिपावन समझो। वे विशेषरूपसे पूजा करनेके योग्य हैं ॥

तिन्द्याव्रश्रुणुद्धिजान् राजन्निप वा वेदपारगान्॥ ब्राह्मणच्छद्मना लोके चरतः पापकारिणः।

राजन् ! अब निन्दाके योग्य ब्राह्मणोंका वर्णन सुनो । जो ब्राह्मण धंसारमें कपटपूर्ण बर्ताव करते हैं, वे वेदोंके पार-गामी विद्वान् होनेपर भी पापाचारी ही माने जाते हैं ॥ अनिश्चरनधोयानः प्रतिब्रह्मश्चिस्तु यः॥ यतस्ततस्तु भुञ्जानस्तं विद्याद् ब्रह्मदूषकम्।

जो अग्निहोत्र और खाध्याय न करता हो, सदा दान हेनेकी ही रुचि रखता हो और जहाँ कहीं भी भोजन कर हेता हो, उसको ब्राह्मणजातिका करूंक समझना चाहिये॥ मृतसूतकपुष्टाङ्गो यश्च शूद्रान्नभुग् द्विजः। यहं चापि न जानामि गति तस्य नराधिप॥ शुद्धान्नरसपुष्टाङ्गोऽप्यधीयानो हि नित्यशः। जपतो जुद्धतो वापि गतिरूर्ध्वं न विद्यते॥

ं नरेश्वर ! जिसका शरीर मरणाशी चका अन्न खाकर मोटा हुआ हो, जो शुद्रका अन्न मोजन करता हो और शुद्रके ही अन्नके रखले पुष्ट हुआ हो, उस ब्राह्मणकी किस प्रकार गति होती है, मैं नहीं जानता; क्योंकि. प्रतिदिन खाध्याय, जप और होम करनेपर भी उसकी उत्तम गति नहीं होती ॥ आहिताग्निश्च यो विप्रः शुद्रान्नान्न निवर्तते। पञ्च तस्य प्रणश्यन्ति आतमा ब्रह्म त्रयोऽग्नयः॥

ं जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्निहोत्र करनेपर भी श्रूहके अबसे बचा न रहता हो। उसके आत्मा, वेदाध्ययन और तीनों अग्नि-इन पाँचोंका नाश हो जाता है ॥ श्रूहमेषणकर्तुश्च ब्राह्मणस्य विशेषतः। भूमावन्नं प्रदातव्यं इवश्यगालसमो हि सः॥

शूद्रकी सेवा करनेवाले ब्राह्मणको खानेके स्थि विशेषतः जमीनपर ही अन्न डाल देना चाहिये; क्योंकि वह कुत्ते और गीदड़के ही समान होता है ॥

प्रेतभूतं तु यः शूद्धं ब्राह्मणो ज्ञानदुर्वलः। अनुगच्छेन्नीयमानं त्रिरात्रमधुचिभेवेत्॥

जो ब्राह्मण मूर्खतावश मरे हुए शूदके शवके पीछे-पीछे श्मशानभूमिमें जाता है, उसको तीन रातका अशीच लगता है॥ त्रिरात्रे तु ततः पूर्णे नदीं गत्वा समुद्रगाम्। प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राश्य विशुद्धवाति॥

तीन रात पूर्ण होनेपर किसी समुद्रमें मिल्नेवाली नदीके भीतर स्नान करके थी बार प्राणायाम् करे और घी पीवे तो वह शुद्ध होता है॥

अनाथं ब्राह्मणं व्रेतं ये वहन्ति द्विजोत्तमाः। पदे पदेऽश्वमेधस्य फलं ते प्राप्तुवन्ति हि॥

जो श्रेष्ठ द्विज किसी अनाथ ब्राह्मणके शक्को समशानमें हे जाते हैं, उन्हें पग-पगपर अश्वमेद-यशका फल मिलता है।। न तेषामशुभं किंचित् पापं वा शुभकर्मणाम्। जलावगाहनादेव सद्यः शौचं विधीयते॥

उन ग्रुप कर्म करनेवालोंको किसी प्रकारका अशुम या पाप नहीं त्याता। वे जलमें स्नान करनेमात्रसे तत्काल शुद्ध हो जाते हैं॥

शूद्रवेश्मिन विप्रेण क्षीरं वा यदि वा दिथे। निवृत्तेन न भोकव्यं विद्धि शूद्रान्नमेव तत्॥

निवृत्तिमार्गपरायण ब्राह्मणको श्रद्भके घरमें दूच या दही मी नहीं खाना चाहिये । उसे भी श्रद्धान ही समझना चाहिये ॥ विकारों भी का रामानामध्यन्ते चान्न काहिताम्। की किन्ने पुत्राते साथैन्त्रते नान्नेऽस्ति पापकृत्॥ अवस्ताने होत्रे व्याप्त अवसी इन्हायाने ब्राह्मणीके स्वत्राते के स्वत्रा किन्न साहस्य है। उनसे सहकर पानी

> माँ च नेका सह पट्भिक्तेः मांत्रां पुराणं च कुले च जन्म । मैतानि सर्वाणि गतिमेवन्ति जीवरणोतमा सुप द्विजस्य ॥

मन्त (मुदि आक्षण शील एवं सदानारसे रहित हो । जन्म तो धरी अहीर्गहरु सम्पूर्ण नेदा सांख्या पुराण और उत्यासुन राज्या—त्ये सर निलकर भी उसे सहित नहीं दे सको ॥

> ग्रहे। ज्यां विषुचेऽयनान्ते विद्ये मगासु ससुते च जाते। गयेषु विष्टेषु च पाण्डुपुत्र दशं भवन्निष्कसहस्त्रतुल्यम्॥

पाण्यस्य ! ग्रह्मके समयः विपुत्रयोगर्मेः अयन समाप्त होनेपरः रिनृतर्म ( श्राह्म आदि ) में। मधानल्लक्षमें। अपने महो पुष्टर जन्म होनेपर समा गयामें पिण्डदान करते समय के जान दिण जाता है। यह एक हजार खणेनुदाके दान देने रे समाप होता है।।

वंशारामासस्य तु या तृतीयानवधासी कार्त्तिकशुक्लपक्षे ।
नभस्यमासस्य च रुप्णपद्धे
प्रयोदशी पञ्चदर्शी च माघे॥
उपन्तवे चन्द्रमसी रवेश्व
श्वादस्य काली हायनहरेगे च ।
पानीयमध्यत्र तिलैविमिश्रं
द्यात् पिरास्यः प्रयतो मनुष्यः ।
धारां एतं तेन समा सहस्रं
गरस्यमेतत् पितरेगे वहन्ति॥

्रीयावमावकी द्वाद्या स्वीयाः कार्तित श्राह्मण्यकी तृतीयाः भाद्रस्य मानकी हुन्यां धानस्याः मानकी अमानस्याः चन्द्रमा और प्रकेश प्रदेश तथा धानस्याः भीन दक्षिणायनके प्रकृष्मिक दिननी आपने एकत कार्य है। इन दिनीमें मनुष्य पवित्र-वित्र हाल्य यदि वित्रीके लिये तित्रीमित्रत जलका भी दानों कार्य ले उन्हें द्वापा यक द्वार वर्षण्य धाद दिया हुआं है। तथा है। यह रहार रह्म वित्रीका वर्ण्या हुआ है।।

पन्नेत्रार्त्यां विश्वमे ददानि स्टेशर् भयार्था यदिवार्यदेतोः। क्र्रं दुराचारमनात्मवन्तं व्रह्मध्तमेनं कवयो यदन्ति॥

जो मनुष्य स्नेह या भयके कारण अथवा पन पानेकी इच्छासे एक पर्क्तमें वैटे हुए लोगोंको भोजन परोसनेमें भेद करता है। उसे विद्वान् पुरुष क्रूर, दुराचारी, अजितात्मा और ब्रह्महत्यारा बतलाते हैं॥

धनानि येपां विपुलानि सन्ति नित्यं रमन्ते परलोकमृदाः। तेपामयं शत्रुवरध्न लोको नान्यत् सुखं देहसुखे रतानाम्॥

शतुम्दन ! जिनके पाम धनका भण्डार भरा हुआ है और जो परलोकके विषयमें कुछ भी न जाननेके कारण धरा भोग विलासमें ही रम रहे हैं, वे केवल देहिक सुखमें ही आसक्त हैं। अतः उनके लिये इस लोकका ही सुख सुलभ है; पारलोकिक सुख तो उन्हें कभी नहीं मिलता।।

ये चैव मुकास्तपिस प्रयुक्ताः
स्वाध्यायशीला जरयन्ति देहम्।
जितेन्द्रिया भूतिहते निविधास्तेपामसौ चापि परश्च लोकः॥

जो विषयोंकी आसिक्त मुक्त होकर तपस्यामें संत्य रहते हों, जिन्होंने नित्य खाध्याय करते हुए अपने शरीरको दुर्येळ कर दिया हो, जो इन्द्रियोंको वश्यों रखते हो और समस्त प्राणियोंके हित-साधनमें ढगे रहते हों, उनके लिये इस लोकका भी सुख सुलभ है और परलोकका भी ॥

> ये चैव विद्यां न तपो न दानं न चापि मूढाः प्रजने यतन्ते। न चापि गच्छन्ति सुखानि भोगां-स्तेपामयं चापि परश्च नास्ति॥

परंतु जो मूर्ख न विद्या पढ़ते हैं, न तप करते हैं, न दान देते हैं, न शास्त्रातुसार संतानोत्पादनका प्रयत्न करते हैं और न अन्य सुख-मोगोंका ही अनुमव कर पाते हैं, उनके ढिये न इस लोकमें सुख है न परलोकमें ॥

युधिष्टर उवाच

नारायण पुराणेश लोकावास नमोऽस्तु ते । श्रोतुमिच्छामि कात्स्चेंन धर्मसारसमुचयम्॥

युधिष्टिरने कहा—भगवन् । आप साक्षात् नारायणः पुरातन ईश्वर और सम्पूर्ण नगत्के निवास्थान हैं । आपको नमस्कार है । अय में सम्पूर्ण घमींका सार पूर्णतया अवण करना चाहता हूँ ॥

श्रीमगवात्ववाच धर्मसारं महाप्राव मतुना मोक्तमादितः। प्रवस्यामि मनुपोकं पीराणं श्रुतिसंहितम्॥ श्रीभगवान् वोले—महाप्रात्त ! मनुजीने सृष्टिके आदि-कालमें जो धर्मके सार-तत्त्वका वर्णन किया है, वह पुराणींके अनुकूल और वेदके द्वारा समर्थित है। उसी मनुप्रोक्त धर्मका में वर्णन करता हूँ, सुनो ॥

अग्निचित्कपिला सत्री राजा भिक्षुर्महोद्धिः। दृष्टमात्रात् पुनन्त्येते तस्मात् पञ्येत तान् सदा॥

अमिहोत्री द्विजः किपला गीः यज्ञ करनेवाना पुरुषः राजाः संन्यासी और महासागर—ये दर्शनमात्रसे मनुष्यको पवित्र कर देते हैं। इसलिये सदा इनका दर्शन करना चाहिये॥

बहुनां न प्रदातन्या गौर्वस्त्रं शयनं स्त्रियः। तादग्भूतं तु तद् दानं दातारं नोपतिष्ठति॥

एक गौ, एक वस्त्र, एक शया और एक स्त्रीको कभी अनेक मनुष्योंके अधिकारमें नहीं देना चाहिये; क्योंकि वैसा करनेपर उस दानका फल दाताको नहीं मिलता ॥ 

मा द्दात्विति यो ब्र्याद् ब्राह्मणेषु च गोषु च ।
तिर्यग्योनिशतं गत्वा चण्डालेषुपजायते ॥

जो ब्राह्मणको और गौको आहार देते समय भात दो' कहकर मना करता है, वह सौ बार पशु-पक्षियोंकी योनिमें जन्म छेकर अन्तमें चाण्डाल होता है।।

व्राह्मणस्वं च यद् दैवंदरिद्रस्यैव यद् धनम् । गुरोश्चापि हतं राजन् खर्गस्थानिष पातयेत् ॥

राजन् ! ब्राह्मणका, देवताका, दरिद्रका और गुरुका घन यदि चुरा लिया जाय तो वह स्वर्गवासियोंको मी नीचे गिरा देता है ॥

धर्मे जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः। द्वितीयं धर्मशास्त्राणि तृतीयं लोकसंत्रहः॥

जो धर्मका तस्व जानना चाहते हैं, उनके लिये वेद मुख्य प्रमाण है, घर्मशास्त्र दूसरा प्रमाण है और लोकाचार तीसरा प्रमाण है।

आसमुद्राच्च यत् पूर्वादासमुद्राच्च पश्चिमात् । हिमाद्रिविन्व्ययोर्मध्यमार्यावर्ते प्रचक्षते ॥

पूर्व समुद्रसे लेकर पश्चिम समुद्रतक और हिमालय तथा विन्ध्याचलके बीचका जो देश है, उसे आर्यावर्त कहते हैं॥

सरस्ततीदषद्वत्योर्देवनद्योर्यदन्तरम् । तद् देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्त्तं प्रचक्षते ॥

सरस्वती और हषद्वती-इन दोनों देवनदियोंके बीचका ने वेवताओं द्वारा रचा हुआ देश है, उसे बहावर्त कहते हैं ॥ यस्मिन् देशे य आचारः पारम्पर्यक्तमागतः । वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥

जिस देशमें चारों वर्णों तथा उनके अवान्तर भेदौंका

जो आचार पूर्वपरम्परामे चढा आता है, वही उनके किये सदाचार कहलाता है ॥

कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनयः। एते ब्रह्मर्षिदेशास्तु ब्रह्मावर्तादनन्तराः॥

कुरक्षेत्र, मस्य, पञ्चाल और श्रूरतेन—ये ब्रह्मर्षियोंके देश हैं और ब्रह्मावर्तके समीप हैं ॥

पतद्देशप्रस्तस्य संकाशाद्यजन्मनः। स्वं चरित्रं च गृह्णीयुः पृथिव्यां सर्वमानवाः॥

इस देशमें उत्पन्न हुए ब्राह्मणोंके पास जाकर भूमण्डलके सम्पूर्ण मनुष्योंको अपने-अपने आचारकी शिक्षा लेनी चाहिये॥ हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्यं यत्प्राग्विशसनाद्दि। प्रत्यगेव प्रयागात् तु मध्यदेशः प्रकीर्तितः॥

हिमालय और विन्ध्याचलके बीचमें कुरुक्षेत्रते पूर्व और प्रयागते पश्चिमका जो देश है, वह मध्यदेश कहलाता है ॥ कृष्णसारस्तु चरति सृगो यत्र स्वभावतः। स श्रेयोयाशिको देशो म्लेच्छदेशस्ततः परम्॥

जिस देशमें कृष्णसारनामक मृग स्वभावतः विचरा करता है। वही यज्ञके लिये उपयोगी देश है। उससे भिन्न म्लेन्छोंका देश है।

पतान् विशाय देशांस्तु संश्रयेरन् द्विजातयः। शुद्रस्तु यसिन् कस्मिन् वानिवसेद् वृत्तिकर्शितः॥

इन देशोंका परिचय प्राप्त करके द्विजातियोंको इन्हींमें निवास करना चाहिये; किंतु शूद्र जीविका न मिलनेपर निर्वाह-के लिये किसी भी देशमें निवास कर सकता है ॥ आचारः प्रथमो धर्मो ह्याहिंसा सन्यमेव च । दानं चैव यथाशकि नियमाश्च यमैः सह ॥

सदाचार, अहिंसा, सत्य, शक्तिके अनुसार दान तथा व यम और नियमोंका पालन—ये मुख्य धर्म हैं॥ वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैनिषेकादिद्विजन्मनाम्। कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रत्य चेह च॥

ब्राह्मणः क्षत्रिय और वैश्योंका गर्भाधानमे लेकर अन्त्येष्टि-पर्यन्त सब संस्कार वेदोक्त पवित्र विधियों और मन्त्रोंके । अनुसार कराना चाहियेः क्योंकि संस्कार इहलोक और । परलोकमें भी पवित्र करनेवाला है॥

गर्भहोमैर्जातकर्मनामचौलोपनायनैः । खाच्यायस्तद्वतैश्चैव विवाहस्नातकवतैः । महायद्वैश्च यद्वेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः॥

गर्माधान संस्कारमें किये जानेवाले इवनके द्वारा और जातकर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, यशोपवीत, वेदाध्ययन, वेदोक्त वर्तोके पालन, स्नातकके पालनेयोग्य वर्ता, विवाह,

१६०११ वर्षे १८०० १८ १८ वर्षे स्टेर्ड हात इस १९७६ १८०१ १ वर्षे देश दशस इस्ट्रेड अर्थकी परिस्मारण स्पृत्यायपि समित्रा। १९७१ वर्षेत्रस्य स्पृत्ये द्वार्यस्योगरे॥

्रित्ते क्र प्रवेश जान होता हो। न अर्थशा तथा विधा-प्रतिचे प्रदेशत के वेश भी गई करता हो। उन शिष्यको रिक्त नहीं २८ में धारिने। होज उसी तगह जैसे कसर खेतमें करता की। नहीं ने गई ने का गठा ॥

भौतिक विद्वित्तं वाजितयाऽऽध्यातिमकमेव वा । यमगण्यासमिदं मातं तं प्यमिभयाद्येत्॥

ित पुराने सैनिक विदेश तथा आत्यात्मिक शान भण दूजा हो। उस प्रती पड़ने प्रणाम करना चाहिये॥ महोत्र सहयं संस्टा द्विणेन तु द्विणम्। म पुर्वादेशहरोन सुरी: पादाभियादनम्॥

परनं दारिने हामसे गुरुका दाहिना चरण और बार्षे हार्षनं उनका सम्में करण पकदकर प्रणाम करना चाहिये। गृहको एत हामसे कभी प्रणाम नहीं करना चाहिये॥ निषेकादीन कर्माणि या करोति यथाविधि। काल्यापर्याव चैयेनं स विष्ठो गुरुक्च्यते॥

ंत गर्नानान आदि सब संस्कार विधिवत् कराता है और देद पड़का है। यह ब्राह्मण सुरु कहत्यता है ॥ कृत्योपनयनं चेदान् योऽध्यापयति नित्यद्याः । सक्त्यान् सरहस्यांका स चोपाध्याय उच्यते ॥

ो उपनयन पंस्तार कराकर करूप और रहस्रॉमहित पेरोहा नित्य अप्ययन कराता है। उसे उपाध्याय कहते हैं॥ साहांक्ष्य चेदानध्याप्य शिक्षयित्वा सतानि च। विज्ञाति च मन्त्रार्थानाचार्यः सोऽभिधीयते॥

ें पदानुक नेदोंको पदाकर वैदिक नतीं की शिक्षा देल है और मन्त्रामीनी ब्यास्था करता है। वह आचार्य कर्ना है।

उपार्यायाय् दशानार्यं बानार्याणां शतं पिता । ितुः शतगुणं भाता गीरवंणातिरिच्यते ॥

ही। वर्षे दम उपायानीने बद्दर एक आचार्य ही भागपीने बद्दर विभ और मी विताने भी बद्दर माता है॥ प्रेयामीय सर्वेयां गरीयान शानदे सुदः। मुग्तः पम्यमं दिनिनन भूयं न भविष्यति॥

िंड व सान देने हो हुए हैं। वे इन सबकी अवेखां भारत वेब हैं त्युर्ध बहुद्दा स कोई हुएए। न होगा,॥ ः सहसार सेपर्ध बदो तिसेन्ड्ड अ्राप्तसो भवेत्। भवसार तिबं तु नहवी स्थानन संदायः॥

इसिंविये मनुष्यको उपर्युक्त गुरुजनीके अधीन रहकर उनकी सेवा-ग्रुथपामें लगे रहना चाहिये। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि गुरुजनीके अपमानसे नरकमें गिरना पहता है॥ हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान् विद्याहीनान् वयोधिऽकान्। रूपद्रविणहीनांश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत्॥

्र जो होग किसी अङ्गसे हीन हों, जिनका कोई अङ्ग अधिक हो, जो विद्यारे हीन, अवस्थाके बूढ़े, रूप और घनसे रहित तथा जातिसे भी नीच हों, उनपर आक्षेप नहीं करना चाहिये॥

शपता यत् कृतं पुण्यं शप्यमानं तु गच्छति । शप्यमानस्य यत् पापं शपन्तमनुगच्छति ॥

क्योंकि आक्षेप करनेवाले मनुष्यका पुण्य, जिसका आक्षेप किया जाता है। उसके पास चळा जाता है और उसका पाप आक्षेप करनेवालेके पास चला आता है।।

नास्तिक्यं वेदिनन्दां च देवतानां च कुत्सनम्। हेपं दम्भं च मानं च कोधं तैक्ण्यं विवर्जयेत्॥

नास्तिकता, येद्रीकी निन्दा, देवताओंपर दोपारोपण, देप, दम्भ, अभिमान, कोघ तथा कटोरता—इनका परित्याग कर देना चाहिये॥

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) [ अग्निके स्वरूपमें अग्निहोत्रकी विधि तथा उसके माहात्म्यका वर्णन ]

युधिष्टर उवाच

कथं तद् ब्राह्मणैदेंच होतन्यं क्षत्रियैः कथम्। चैदयैर्वा देवदेवेश कथं वा सुहृतं भवेत्॥

गुधिष्ठिरने पूछा—देवदेवेश्वर ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैदर्गोंको किस प्रकार हवन करना चाहिये ! और उनके द्वारा किस प्रकार किया हुआ हवन ग्रुम होता है !॥ कत्यग्रयः किमात्मानः स्थानं किं कस्य वा विभो । कतरस्मिन् हुते स्थानं कें ब्रजेदाग्निहोत्रिकः॥

विमो! अग्निके कितने भेद हैं ? उनके पृथक्-पृथक् स्वरूप क्या हैं ? किस अग्निका कहाँ स्थान है ? अग्निहोत्री पुरुप किस अग्निमें इवन करके किस लोकको प्राप्त होता है ? ॥

अग्निहोत्रनिमित्तं च किमुत्पन्नं पुरानघ । कथमेवाथ हृयन्ते प्रीयन्ते च सुराः कथम् ॥

निधाप ! पूर्वकालमें अग्निहोत्र किछके निमित्तले उत्पन्न हुआ या ? देवताओं के लिये किछ प्रकार इवन किया जाता है और कैंसे उनकी तृति होती है ? ॥ चिधियनमन्त्रयत् कृत्या पृजितास्त्यग्नयः कथम्। कां गति यहतां श्रेष्ट नयन्ति द्यग्निहोत्रिणः ॥ प्रवक्ताओं में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! विधिके अनुसार मन्त्री-सिहत पूजा की जानेपर तीनों अग्नियाँ अग्निहोत्रीको किस प्रकार किस गतिको प्राप्त कराती हैं ? ॥

#### दुईताश्चापि भगवन्नविज्ञातास्त्रयोऽग्नयः। किमाहिताग्नेः कुर्वेन्ति दुश्चीणी वापि केशव॥

भगवन् ! केशव ! यदि तीनों अग्नियोंके खरूपको न जानकर उनमें अविधिपूर्वक इवन किया जाय अथवा उनकी उपासनामें त्रुटि रह जाय तो वे त्रिविध अग्नि अग्निहोत्रीका क्या अनिष्ट करते हैं !।।

#### उत्सन्नाग्निस्तु पापात्मा कां योनि देव गच्छति । एतत् सर्वे समासेन भक्त्या ह्युपगतस्य मे । वक्तुमहैंसि सर्वेज्ञ सर्वोधिक नमोऽस्तु ते ॥

देवेश्वर ! जिसने अग्निका परित्याग कर दिया हो, वह पापात्मा किस योनिमें जन्म लेता है ? ये सारी वार्ते संक्षेपमें मुझे सुनाइये; क्योंकि मैं भक्तिभावसे आपकी शरणमें आया हूँ । भगवन् ! आप सर्वज्ञ हैं, सबसे महान् हैं; अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥

श्रीभगवानुवाच

#### श्रृणु राजन् महापुण्यमिदं धर्मामृतं परम् । यत्तु तारयते युक्तान् ब्राह्मणानग्निहोत्रिणः ॥

श्रीभगवान्ने कहा—राजन् ! इस महान् पुण्यदायक और परम धर्मरूपी अमृतका वर्णन सुनो । यह धर्मपरायण अग्निहोत्री ब्राह्मणोंको मवसागरसे पार कर देता है ॥ ब्रह्मत्वेनास्त्रजं लोकानहमादौ महाद्यते । स्रष्टोऽग्निर्मुखतः पूर्व लोकानां हितकाम्यया ॥

महातेजस्वी महाराज! मैंने सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्मस्वरूप-से सम्पूर्ण लोकोंकी सृष्टि की और लोगोंकी मलाईके लिये अपने मुखसे सर्वप्रथम अभिको प्रकट किया॥ यसाद्ये स भूतानां सर्वेषां निर्मितो मया।

तसादग्नीत्यभिहितः पुराणक्षैर्मनीविभिः ॥ इस प्रकार अमिन्तस्व मेरे द्वारा सव भूतीके पहले उत्पन्न किया गया है। इसलिये पुराणीके ज्ञाता मनीवी विद्वान

#### यसात् तु सर्वकृत्येषु पूर्वमस्मै प्रदीयते। आहुतिदीं प्यमानाय तसादग्नीति कथ्यते॥

उसे अभि कहते हैं॥

समस्त कार्योंमें सबसे आगे प्रज्वित आगमें ही आहुति हैं दी जाती हैं। इसिलिये यह अग्नि कहा जाता है ॥ यसाच्च तु नयत्ययां गति विप्रान् सुपूजितः। तसाच नयनाद् राजन् देवेष्वग्नीति कथ्यते॥

राजन् ! यह मलीमाँति पूजित होनेपर ब्राह्मणींको अग्रथ

गति ( परमपद ) की प्राप्ति कराता है। इसिलये भी देवताओं / में अभिके नामसे विख्यात है ॥

यसाच दुईतः सोऽयमलं भक्षयितुं क्षणात्। यजमानं नरश्रेष्ठ कन्यादोऽश्चिस्ततः स्मृतः॥ सर्वभूतात्मको राजन् देवानामेष वै मुखम्।

नरोत्तम! यदि इसमें विशिक्षा उल्लङ्घन करके हवन किया जाय तो यह एक क्षणमें ही यजमानको खा जानेकी शक्ति रखता है, इसिंखें अग्निको क्रव्याद कहा गया है। राजन्! यह अग्नि सम्पूर्ण भूतोंका स्वरूप और देवताओंका मुख है।

#### तेन सप्तर्षयः सिद्धाः संयतेन्द्रियवुद्धयः। गता ह्यमरसायुज्यं ते ह्यग्न्यर्चनतत्पराः॥

अतः इन्द्रियों और मन-बुद्धिपर संयम रखनेवाले सिद्ध समर्षिगण अग्निकी आराधनामें तत्वर रहनेके कारण ही देवताओंके स्वरूपको प्राप्त हुए हैं॥

#### अग्निहोत्रप्रकारं च श्रृणु राजन् समाहितः। त्रयाणां गुणनामानि वहीनामुच्यते मया॥

राजन् ! अब एकाग्रचित्त होकर <u>अग्निहोत्र</u>का प्रकार ... सुनो । अव में तीनों अग्नियोंके गुणके अनुसार नाम बता रहा हूँ ॥

#### गृहाणां हि पतित्वं हि गृहपत्यमिति स्मृतम् । गृहपत्यं तु यस्यासीत् तत् तसाद् गाईपत्यता ॥

गृहोंका आधिपत्य ही गृहपत्य माना गया है। यह प्रहपत्य जिस अग्निमें प्रतिष्ठित है। वही गाईपत्य अग्निमें नामसे प्रसिद्ध है।।

### यजमानं तु यसात् तु दक्षिणां तुगति नयेत्। दक्षिणायि तमाहुस्ते दक्षिणायतनं द्विजाः॥

जो अग्नि यजमानको दक्षिण मार्गसे स्वर्गमें ले जाता है, उस दक्षिणमें रहनेवाले अग्निको ब्राह्मणलोग 'दक्षिणाग्नि' कहते हैं ॥

#### बाहुतिः सर्वमाख्याति हव्यं वै वहनं स्मृतम् । सर्वहच्यवहो वहिर्गतश्चाहवनीयताम् ॥

'आहुति' शन्द सर्वका वाचक है और इवन नाम ही है। इन्यका । सब प्रकारके इन्यको स्वीकार करनेवाला विह 'आइवनीय अग्नि' कहलाता है ॥

### ब्रह्मा च गाईपत्योऽग्निस्तस्मिन्नेव हि सोऽभवत्। द्शिणाग्निस्त्वयं रुद्रःकोधात्मा चण्ड एव सः॥

गाईपत्य अग्नि ब्रह्माका स्वरूप है। क्योंकि ब्रह्माजीसे ही उसका प्रादुर्भाव हुआ है और यह दक्षिणाग्नि रुद्रस्वरूप है। क्योंकि वह क्रोबरूप और प्रचण्ड है॥ भारताराजीते।इदिनानीमार् यमा वै मुने । १७०० व्यापने वेद्य शानाक विषके मुनमें आहुति १९०० व्यापेत व्यापनित अन्य समें में हूँ ॥

विविधानकीयाँ च दिवस्थितिष्यैः सह। एकप्रात्त्रवीयं यो बृह्याद् भक्तिमान् नरः॥

े कहार विन्ति नित्ते प्रतिदिन आहतनीय इ. १०११ इ.क. इ.क. है। पट १६ वी. अन्तिक और ऋषियों-क्षित्र का के का को को का प्राप्त कर लेता है।। १९ विस्तालिक को सम्बु यस्य यही पु वर्तते। विस्तालिक को सम्बु वास्ति चिक्कि चित्र है।

वर्तको स्व कोरसे अस्तिके सुलमें हवन किया जाता है। इस्तिके वह अल्पन कलियान् अस्ति 'आहवनीय' चंदाको ' इस्त होता है।।

भाहोमार्किरोत्रेषु यतेवी यत्र सर्वशः । धमान् नमान् प्रवर्तन्ते ततो साहवनीयता॥

अन्तिरीय अथवा अन्यान्य यशीमें होमके आरम्मचे ही अन्तिरीय भीतर सद प्रकारते आहुति ढाली जाती है। इसल्पिये भी उने आरयमीय कहते हैं ॥

आप्यानिकः चाधिद्वमाधिभौतिकमेव च । यतत् तापत्रयं बोक्तमात्मवद्विनेराधिप ॥

नेश्यर ! आस्मेरता विद्वानीने आध्यात्मिकः आधि-देशिक और आधिमातिक—ये तीन प्रकारके दुःख कालावे हैं॥

यसात् ये त्रायते दुःखाद् यजमानं हुतोऽनलः। तम्मात् तु विधियत् प्रोक्तमग्निदोत्रमिति श्रुतो॥

िशिष्य होम करनेपर अग्नि इन तीनों प्रकारके दुःखीं । पटमानका आम करता है, इसलिये उत्त कर्मको वेदमें अग्निहोप नाम दिया गया है ॥

तर्किरोधं सृष्टं वे ब्रह्मणा स्रोककर्तृणा। येदाधाप्यक्रिदोवं तु जिल्हे स्वयमेव तु॥

विभागित महाभीने ही गवने पहले अभिहोत्रको प्रकट विभागित और भीनदोत्र स्पतः उत्पत्त हुए हैं॥ धामिदेश्वरामा चेदाः शीलकृत्तकले श्रुतम्। स्विपुत्रपाना दासा दत्तभुक्तकले धनम्॥

े देशभावका पत्र अनिहोत है (अपीत् नेद पहुंकर जिले अभिक्षेत्र मही क्षिक उत्तर नद अध्ययन निपन्छ है । इस्तिहारका पत्र शीर और नदानार है। स्नीका पत्र भीर और पूज है तथा धनती मुहलता दान और उपनेट करोड़े हैं।

विवेद्मावसंबेहणद्शित्येषं प्रवर्तने ।

भ्राग्यज्ञःसामभिः पुण्यैः स्थाप्यते स्त्रसंयुतैः ॥

तीनों वेदोंके मन्त्रोंके संयोगि अग्निहोत्रकी प्रशृति होती है। ऋकः यजः और सामवेदके पवित्र मन्त्रों तथा मीमांसास्त्रोंके द्वारा अग्निहोत्र कर्मका प्रतिपादन किया जाता है।

वसन्ते ब्राह्मणस्य स्यादाधेयोऽनिर्नराधिप। वसन्तो ब्राह्मणो होयो वेदयोनिः स उच्यते॥

नरेश्वर! वसन्त-ऋतुको ब्राह्मणका खरूप समझना चाहिये।
तथा वह वेदकी योनिका है। इसिलये ब्राह्मणको वसन्त
ऋतुमें अग्निकी स्थापना करनी चाहिये॥
अग्न्याधेयं तु येनाथ वसन्ते कियतेऽनघ।
तस्य श्रीब्रीह्मबृद्धिश्च ब्राह्मणस्य विवर्धते॥

निष्पाप ! जो वसन्त ऋतुमें अग्न्याधान करता है, उस ब्राह्मणकी श्रीबृद्धि होती है तथा उसका वैदिक ज्ञान भी बढ़ता है ॥

क्षत्रियस्याग्निराधेयो ग्रीष्मे श्रेष्टः स वै नृप । येनाधानं तु वै ग्रीष्मे क्रियते तस्य वर्धते । श्रीः प्रजाः प्रावद्वैव वित्तं तेजो वर्लं यदाः ॥

राजन् ! क्षत्रियके लिये ग्रीष्म ऋतुमें अग्न्याघान करना श्रेष्ट माना गया है । जो क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतुमें अग्नि-स्थापना करता है, उसकी सम्पत्ति, प्रजा, पशु, धन, तेज, यल और यशकी अभिवृद्धि होती है ॥

शरदतो तु वैश्यस्य ह्याधानीयो हुताशनः। शरद्रात्रं खयं वैश्यो वैश्ययोनिः स उच्यते॥

शरकालकी रात्रि साक्षात् वैश्यका खरूप है, इसिलये वैश्यको शरद् ऋतुमें अग्निका आधान करना चाहिये; उस समयकी खापित की हुई अग्निको वैश्य योनि कहते हैं। शरद्याधानमेवं वे कियते येन पाण्डव। तस्यापि श्रीः प्रजासुख्य पश्चोऽर्थक्ष्य वर्धते॥

पाण्डुनन्दन! जो वैश्य शरद् ऋतुमें अग्निकी स्थापना करता है, उसकी सम्पत्ति, प्रजा, आयु, पशु और घनकी वृद्धि होती है॥

रसाः स्नेद्दास्तथा गन्था रत्नानि मणयस्तथा । काञ्चनानि चलोद्दानि द्यग्निद्दोत्रकृतेऽभवन् ॥

सप प्रकारके रसः भी आदि स्निग्ध पदार्थः सुगन्धित द्रव्यः रतः मणिः सुवर्ण और लोहा—इन सबकी उत्पत्ति | अग्निदोत्रके लिये ही है ॥

आयुर्वेदो धनुर्वेदो मीमांसा न्यायविस्तरः। धर्मशाखं च तत्सर्वमग्निहोत्रकृते कृतम्॥

अग्निहोत्रको ही जाननेके लिये आयुर्वेद, धनुर्वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय-शास्त्र और धर्मशास्त्रका निर्माण किया गया है॥

#### छन्दः शिक्षा च कल्पश्च तथा व्याकरणानि च । शास्त्रं ज्योतिर्निक्कं चाप्यग्निहोत्रकृते कृतम् ॥

छन्दः शिक्षाः करणः व्याकरणः व्यौतिषशास्त्र और निरुक्तं भी अग्निहोत्रके लिये ही रचे गये हैं ॥

इतिहासपुराणं च गाधाइचोपनिषत् तथा । आथर्वणानि कर्माणि चाग्निहोत्रकृते कृतम् ॥

इतिहासः पुराणः गायाः उपनिषद् और अयर्ववेदके कर्म भी अग्निहोत्रके ही लिये हैं ॥ तिथिनक्षत्रयोगानां मुहूर्तकरणात्मकम् । कालस्य वेदनार्थं तु ज्योतिर्कानं पुरानघ॥

निष्पाप ! तिथिः, नक्षत्रः, योगः, मुहूर्तः और करणरूप कालका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये पूर्वकालमें ज्यौतिषशास्त्रका है निर्माण हुआ है ॥

ऋग्यजुःसाममन्त्राणां श्लोकतत्त्वार्थिचन्तनात् । प्रत्यापत्तिविकल्पानां छन्दोश्वानं प्रकल्पितम् ॥

ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके मन्त्रोंके छन्दका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये तथा संज्ञाय और विकल्पके निराकरण-, पूर्वक उनका तात्त्विक अर्थ समझनेके लिये छन्दःशास्त्रकी रे रचना की गयी है ॥

वर्णाक्षरपदार्थानां संधिलिङ्गं प्रकीर्तितम्। नामधातुविवेकार्थं पुरा व्याकरणं स्मृतम्॥

वर्ण, अक्षर और पदोंके अर्थका, संधि और लिङ्गका तथा नाम और घातुका विवेक होनेके लिये पूर्वकालमें ब्याकरणशास्त्रकी रचना हुई है ॥

यूपवेद्यध्वरार्थे तु प्रोक्षणश्रपणाय तु। यज्ञदैवतयोगार्थे शिक्षाज्ञानं प्रकल्पितम्॥

यूप, वेदी और यज्ञका स्वरूप जाननेके लिये, प्रोक्षण और अपण (चह पकाना) आदिकी इतिकर्तव्यताको, समझनेके लिये तथा यज्ञ और देवताके सम्बन्धका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये शिक्षा नामक वेदाङ्गकी रचना हुई है।

यक्षपात्रपवित्रार्थे द्रव्यसम्भारणाय च। सर्वेयक्षविकल्पाय पुरा कर्लं प्रकीर्तितम्॥

यज्ञके पात्रोंकी गुद्धिः यज्ञसम्बन्धी सामग्रियोंके संग्रह तथा समस्त यज्ञोंके वैकल्पिक विषानोंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये पूर्वकालमें कल्पशास्त्रका निर्माण किया गया है ॥

नामधातुविकल्पानां तत्त्वार्थनियमाय च । सर्ववेदनिरुक्तानां निरुक्तमृषिभिः कृतम्॥

सम्पूर्ण वेदोंमें प्रयुक्त नामः घातु और विकल्पोंके तारिवक अर्थका निश्चय करनेके लिये ऋषियोंने निरुक्तकी रचना की है। वेद्यर्थे पृथिवी सृष्टा सम्भारार्थे तथैव च। इभार्थमथ यूपार्थे ब्रह्मा चक्रे वनस्पतिम्॥

यज्ञकी वेदी बनाने तथा अन्य सामग्रियोंको घारण करनेके लिये ब्रह्माजीने पृथ्वीकी सृष्टि की है। सिमधा और यूप बनानेके लिये वनस्पतियोंकी रचना की है। विभाग यहार्थमुत्पन्ना दक्षिणार्थ तथ्येव च। सुवर्ण रजतं चैव पात्रकुम्भार्थमेव च॥

गौएँ यज्ञ और दक्षिणांके लिये उत्पन्न हुई हैं। क्योंकि गोघृत और गोदक्षिणांके बिना यज्ञ सम्पन्न नहीं होता। सुवर्ण और चाँदी—ये यज्ञके पात्र और कल्य बनानेका काम लेनेके लिये पैदा हुए हैं॥

दभीः संस्तरणार्थे तु रक्षसां रक्षणाय च। पूजनार्थे द्विजाः सृष्टास्तारका दिवि देवताः ॥

कुशोंकी उत्पत्ति इवनकुण्डके चारों ओर फैलाने और राक्षसोंसे यज्ञकी रक्षा करनेके लिये हुई है। पूजन करनेके लिये बाह्मणोंको, नक्षत्रोंको और खर्गके देवताओंको उत्पन्न किया गया है।

क्षत्रियाः रक्षणार्थे तु वैदया वार्तानिमित्ततः । शुश्रुषार्थे त्रयाणां वै शूदाः सृष्टाः स्वयम्भुवा ॥

सबकी रक्षाके लिये क्षत्रिय-जातिकी सृष्टि की गयी है। कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य आदि जीविकाका साधन जुटाने-के लिये वैश्योंकी उत्पत्ति हुई है और तीनों वणोंकी सेवाके लिये ब्रह्माजीने शूदोंको उत्पन्न किया है॥

यथोक्तमग्निहोत्राणां शुश्रूषन्ति च ये द्विजाः। तैर्देतं सहुतं चेष्टं दत्तमध्यापितं भवेत्॥

जो द्विज विधिपूर्वक अग्निहोत्रका सेवन करते हैं उनके। द्वारा दानः होमः यज्ञ और अध्यापन—ये समस्त कर्म पूर्णः हो जाते हैं ॥

एवमिष्टं च पूर्तं च यद् विषेः क्रियते नृप । तत् सर्वे सम्यगाहृत्य चादित्ये स्थापयाम्यहम्॥

राजन ! इसी प्रकार ब्राह्मणोंके द्वारा जो यज्ञ करने, बगीचे लगाने और कुएँ खुदवाने आदिके कार्य होते हैं, उन सबके पुण्यको लेकर में सूर्यमण्डलमें स्थापित कर देता हूँ ॥ मया स्थापितमादित्ये लोकस्य सुकृतं हि तत् । धारयेद्यत् सहस्रांशुः सुकृतं ह्यग्निहोत्रिणाम्॥

मेरे द्वारा आदित्यमें स्थापित किये हुए एंसारके पुण्य और अग्निहोत्रियोंके सुकृतको सहस्रों किरणोंवाले सूर्यदेव घारण किये रहते हैं॥

तसाद्योषितैर्नित्यमिनहोत्रं द्विजातिभिः। होतन्यं विधिवद् राजन्मूर्ध्वामिच्छन्तियेगतिम्॥ क्लों से सहस्र है हैं दिन परिश्वे न पदते हीं और है एक्ट्रीलों को प्राप्त करना सुद्धे हैं। उन्हें प्रतिदिन विधितः इति स्टोलकों कारण करना सुद्धि॥

भागास्त्रासम्बद्धाः स्टब्स्यान्यस्थाः स्टब्स्याः स्टब्याः स्टब्याः स्टब्याः स्टब्स्याः स्टब्स्याः स्टब्स्याः स्टब्स्याः स्टब्स्याः स्टब्स्याः स्टब्स्याः स्टब्याः स्टब्स्याः स्टब्याः स्टब्स्याः स्टब्स्याः स्टब्स्याः स्टब्याः स्टब्याः स्टब्स्याः स्ट

शहकार वृद्धिक । अभिनदीयकी अपने आत्माके समान स्थाप एक की भी उस्ता अनुमान सा एक श्रेपके लिये भी भाग नहीं करना कादिरे ॥

कार्यावनामयो ये च श्रृहासाद् विरताः सदा। होभडोभविनिर्मुकाः भातःस्नानपरायणाः । यभागामांभवते वे जुस्ते विजितेन्द्रियाः ॥ धातिययाः सद्दासीस्या हिकालं मत्यरायणाः । वे याण्यपुनगर्मुक्ति भित्त्वा चादित्यमण्डलम् ॥

ते सन्दर्भ ही अग्निहोत्रका सेवन करते और खूद-के जम्मो गदा दूर रहते हैं। जो कोच और लोमसे रहित हैं। जे प्रशित्न प्राताकाल रनान करके जितेन्द्रियमावसे शिवार अग्निहोत्रका अनुप्रान करते हैं। सदा अतिथिकी रिक्षी लो रहते हैं तथा शान्तभायसे रहकर दोनों समय मेरे परावण होतर मेग ध्यान करते हैं। वे सूर्यमण्डलको भेदकर मेरे परावणामको प्राप्त होते हैं। वहाँसे पुनः इस संसर्भ नहीं लीटना पहारा ॥

धुनि केनिनिनन्दमानाः धुति दृष्यन्त्यगुद्धयः । प्रमाणं न च कुर्वन्ति ये यान्तीद्दापि दुर्गतिम् ॥

इस संसामें वृष्ट मूर्ण मतुष्य श्रुतियर दोषारोपण करते हुद उसको निन्दा करते हैं तथा उसे प्रमाणमूत नहीं मानते। होने कोमोहरी दली सुनीत होती है ॥

ंभगागमितिहासं च चेदान् कुर्वन्ति ये द्विजाः । से यान्यमरसायुज्यं निष्यमास्तिक्यबुद्धयः ॥

परंद्र ते दिव नित्य आस्तिरयदुद्धिचे युक्त होकर वेदों शीर श्रोत्समी से प्रामाणिक मानते हैं। वे देवताओंका चायुज्य प्राप्त करते हैं।।

(दक्षिणमा प्रतिवे क्षणाय समात ) [ भारतायम-प्रतिके विवि, प्रायक्षित्तरूपमें उसके दक्षेटा विधान गया महिमादा वर्णन ]

युधिष्टर उपान

परायुध नमस्तेऽस्तु देवेश गत्हच्यत् । भएट्रायनविधि पुरुषमार्थादि भगवन् सम् ॥

युचिष्टिरमे कहा-चहरारी देवेशर ! आपको सम्बन्धा है। सहराजन समयन ! अब आप मुझसे धनशालको नाम गरन विचिधा पर्णन कृतिको॥

#### श्रीभगवानुवाच

श्रुणु पाण्डव तत्त्वेन सर्वपापप्रणाशनम् । पापिनो येन शुद्धयन्ति तत्ते वक्ष्यामि सर्वशः॥

श्रीभगवान वोले-पाण्डुनन्दन ! समस्त पापीका नाश करनेवाले चान्द्रायण-व्रतका यथार्थ वर्णन सुनो । इसके आचरणसे पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं । उसे में तुम्हें पूर्णतया बताता हूँ ॥

ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वैदयो वा चिरतवतः। यथावत् कर्तुकामो वै तस्यैवं प्रथमा क्रिया॥ शोधयेत्तु द्यारीरं स्वं पञ्चगव्येन यन्त्रितः। सिरारः कृष्णपक्षस्य ततः कुर्वीत वापनम्॥

उत्तम व्रतका पालन करनेवाले व्राह्मणः क्षत्रिय अयवा वैदय—जो कोई भी चान्द्रायण व्रतका विधिवत् अनुष्ठान करना चाहते हों, उनके लिये पहला काम यह है कि वे नियमके अंदर रहकर पञ्चग्व्यके द्वारा समस्त शरीरका शोधन करें। फिर कृष्णपक्षके अन्तमें मस्तकसहित दाढ़ी-मूँछ आदिका मुण्डन करावें॥

शुक्कवासाः शुचिर्भृत्वा मौर्ञी वध्नीत मेखलाम् । पालाशदण्डमादाय ब्रह्मचारिवते स्थितः ॥

तत्पश्चात् स्नान करके शुद्ध हो द्वेत वस्त्र धारण करें। कमरमें मूँ जकी वनी हुई मेखला वाँधें और पलाशका दण्ड हाथमें लेकर ब्रह्मचारीके ब्रह्म पालन करते रहें॥ छतोपवासः पूर्व तु शुक्कप्रतिपदि द्विजः। नदीसंगमतीथेंपु शुची देशे गृहेऽपि वा॥

दिजको चाहिये कि वह पहले दिन उपवास करके शुक्त-पक्षकी प्रतिपदाको निर्देशों है संगमपर, किसी पवित्र स्थानमें अथवा घरपर ही बत आरम्भ करे।

श्राघाराचाज्यभागी च प्रणवं च्याहतीस्तथा। वारुणं चैव पञ्चेव हुत्वा सर्वान् यथाक्रमम् ॥ सत्याय विष्णवे चेति ब्रह्मर्षिभ्योऽथ ब्रह्मणे। विद्वेभ्यो हि च देवेभ्यः सप्रजापतये तथा॥ पडुक्ताजुहुयात् पश्चात् प्रायश्चित्ताहुति द्विजः।

पहले नित्य-नियमसे निवृत्त होकर एक वेदीपर अग्निकी स्यापना करे और उसमें क्रमशः आधार, आख्यमाग, प्रणवः महात्र्याहति और पञ्चवारण होम करके सत्यः विष्णुः ब्रह्मिं गणः ब्रह्मा, विश्वेदेव तथा प्रजापति—इन छः देवताओंके निमित्त इवन करे । अन्तमें प्रायक्षित्त-होम करे ॥

थतः समापयेद्गिन शान्ति कृत्वाथ पौष्टिकीम् ॥ प्रणम्य चाग्नि सोमंच भस्म घृत्वा यथाविधि । नदीं गत्वा विशुद्धातमा सोमाय वरुणाय च ।

#### आदित्याय नमस्कृत्वा ततःस्नायात् समाहितः॥

े फिर शान्ति और पौष्टिक कर्मका अनुष्ठान करके अग्निमें हवनका कार्य समाप्त कर दे। तत्पश्चात् अग्नि तथा सोमदेवतान को प्रणाम करे और विधिपूर्वक शरीरमें भसा लगाकर नदीके तटपर जा विशुद्धचित्त होकर सोमा वर्षण तथा आदित्यको प्रणाम करके एकाग्र मावसे जलमें स्नान करे॥

उत्तीर्योदकमाचम्य चासीनः पूर्वतोमुखः। प्राणायामं ततः कृत्वा पवित्रैरभिषेचनम्॥

इसके बाद बाहर निकलकर आचमन करनेके पश्चात् पूर्वाभिमुख होकर वैठे और प्राणायाम करके कुशकी पवित्री-से अपने शरीरका मार्जन करे ॥

आचान्तस्त्वभिवीक्षेत अर्ध्वबाहुदिवाकरम् । इताञ्जलिपुटः स्थित्वा कुर्याच्चैव प्रदक्षिणम् ॥

फिर आचमन करके दोनों भुजाएँ अपर उठाकर सूर्यका दर्शन करे और हाथ जोड़कर खड़ा हो सूर्यकी प्रदक्षिणा करे॥

नारायणं वा रुद्रं वा ब्रह्माणमथवापि वा । वारुणं मन्त्रसूक्तं वा प्राग्भोजनमथापि वा ॥

उसके बाद मोजनसे पूर्व ही नारायण। रुद्र। ब्रह्मा या वरणसम्बन्धी स्कका पाठ करे॥

वीरञ्जमृषभं वापि तथा चाप्यघमर्षणम्। गायत्रीं मम देवीं वा सावित्रीं वा जपेत्ततः। श्रतं वाष्टशतं वापि सहस्रमथवा परम्॥

अथवा वीरष्तः ऋषमः अवमर्षणः गायत्री या मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले वैष्णव गायत्री-मन्त्रका जप करे। यह जप सौ बार या एक सौ आठ बार अथवा एक इजार बार करना चाहिये॥

ततो मध्याह्नकाले वै पायसं यावकं हि वा । पाचियत्वा प्रयत्नेन प्रयतः सुसमाहितः॥

तदनन्तर पिनत्र एवं एकाग्रिचित्त होकर मध्याह्यकालमें यत्नपूर्वक खीर या जौकी लप्सी बनाकर तैयार करे ॥ पात्रं तु सुसमादाय सौवर्ण राजतं तु वा । ताम्रं वा मृण्मयं वापि औदुम्बरमथापि वा ॥ वृक्षाणां यिशयानां तु पर्णेराद्वेरकुत्सितः। पुरकेन तु गुप्तेन चरेद् मैक्षं समाहितः॥

अथवा सोने, चाँदी, ताँबे, मिट्टी या गूलरकी लकड़ीका पात्र अथवा यशके लिये उपयोगी वृक्षोंके हरे पत्तींका दोना बनाकर हाथमें ले ले और उसको ऊपरसे ढक ले। फिर सावधानतापूर्वक भिक्षाके लिये जाय॥

ब्राह्मणानां गृहाणां तु सप्तानां नापरं व्रजेत्। गोदोहमात्रं तिष्ठेत् तु वाग्यतः संयतेन्द्रियः॥ सात ब्राह्मणोंके घरपर जाकर मिक्षा माँगे, सातसे अधिक घरोंपर न जाय । गौ दुइनेमें जितनी देर लगती है, उतने ही समयतक एक द्वारपर खड़ा होकर भिक्षाके लिये प्रतीक्षा करे, मौन रहे और इन्द्रियोंपर कावू रक्खे ॥ न हसेन्न च वीक्षेत नाभिभाषेत वा स्त्रियम् ॥

मिक्षा माँगनेवाला पुरुष न तो हँसे, न इषर-उषर दृष्टि डाले और न किसी स्त्रीसे वातचीत करे ॥ दृष्ट्वा मूत्रं पुरीषं वा चाण्डालं वा रजस्वलाम् । पतितं च तथा श्वानमादित्यमवलोकयेत्॥

यदि मल, मूत्र, चाण्डाल, रजस्वला स्नी, पतित मनुष्य तथा कुत्तेपर दृष्टि पड़ जाय तो सूर्यका दर्शन करे ॥ ततस्त्वावस्थं प्राप्तो भिक्षां निक्षिण्य भूतले । प्रक्षाल्य पादावाजान्वोईस्तावाकूर्परं पुनः । आचम्य वारिणा तेन विद्वं विप्रांश्च पूजयेत् ॥

तदनन्तर अपने निवासस्थानपर आकर मिक्षापात्रको जमीनपर रख दे और पैरोंको घुटनोंतक तथा हाथोंको दोनों कोहनियोंतक घो डाले । इसके बाद जलसे आचमन करके अग्नि और ब्राह्मणोंकी पूजा करे ॥

पञ्च सप्ताथवा कुर्याद् भागान भैक्षस्य तस्य वै। तेषामन्यतमं पिण्डमादित्याय निवेदयेत्॥

फिर उस भिक्षांके पाँच या सात भाग करके उतने ही ग्रास बना है। उनमेंसे एक ग्रास सूर्यको निवेदन करे॥ इस्मिण चाग्नये चैव सोमाय वरुणाय च। विश्वेभ्यक्षेव देवेभ्यो दद्याद्ग्नं यथाक्रमम्॥

फिर कमशः ब्रह्माः अग्निः सोमः वरुण तथा विश्वेदेवीं-को एक-एक प्रास दे॥ अवशिष्टमथैकं तु वक्त्रमात्रं प्रकरुपयेत्।

अन्तमें जो एक ग्रास बच जाय, उसको ऐसा बना है, जिससे वह सुगमतापूर्वक मुँहमें आ सके ॥ अङ्गुल्यग्रे स्थितं पिण्डं गायज्या चाभिमन्त्रयेत्। अङ्गुलीभिस्त्रिभिःपिण्डं प्रादनीयात् प्राङ्मुखः ग्रुचिः॥

फिर पवित्र भावंसे पूर्वाभिमुख होकर उस प्रासको विहिने हाथकी अंगुलियोंके अग्रमागपर रखकर गायत्री-मन्त्र-से अभिमन्त्रित करे और तीन अङ्गुलियोंसे ही उसे मुँहमें डालकर खा जाय ॥ यथा च वर्धते सोमो हसते च यथा पुनः। तथा पिण्डाश्च वर्धन्ते हसन्ते च दिने दिने ॥

जैसे चन्द्रमा शुक्रपक्षमें प्रतिदिन बढ़ता है और कृष्णपक्ष-में प्रतिदिन घटता रहता है, उसी प्रकार प्रासेंकी मात्रा भी शुक्लपक्षमें बढ़ती है और कृष्णपक्षमें घटती रहती है ॥ \*

अर्थात् शुक्रमङ्गको प्रतिगदाको एक प्राप्त भीर दिवीयाको ;

रिकारी स्थानसम्बद्धिः विकासमयवा सकत्। कार्यक्षि महा प्रति स स यहाँ प्रवेडियेत्॥

भागापण पर स्थिति हिन्दे प्रतिदिन तीन समय। रे भागा भागापण पर समय भी स्नान करनेका विधान भित्रपत्रित जीत्रात अहारामी रहना चाहिये और तर्मणके पूर्व भागानी निर्मादना चाहिये ॥

प्याने न दिपनं विष्टेष् राष्ट्री बीरासनं बजेत्। भौगु मान्यस्यापी वाष्ययवा वृक्षमृलिकः॥

्रतः एक ज्यार महा न रहे। रातको बीरासनसे वैठे ज्यान विद्यास या वृश्वसी बहुतर से रहे ॥ याज्यत्ये यदि या झीमं झाणं कार्पासकं तथा। स्वयाग्राहनं भयेत् तस्य वस्तार्थे पाण्डुनन्दन ॥

पाल्यस्य ! उसे द्यार टकनेके लिये बर्कल, रेशमः, एत अपरा करासका गन्न भारण करना चाहिये ॥ एवं चारद्यापणे पूर्णे मासस्यान्ते प्रयत्नवान् । प्राप्तणान् भोजयेद्भक्तया द्याच्चेव च दक्षिणाम् ।

इस प्रकार एक महीने बाद चान्द्रायणवत पूर्ण होनेपर उच्चेन करके भन्द्रपृषंक बाद्यगाँको भोजन करावे और उन्हें दक्षिण दे॥

भान्द्रायकेन चीर्जेन यत् कृतं तेन दुष्कृतम्॥ तत् सर्वे तन्स्रणाद्य भस्मीभवति काष्ट्रवत्॥

नात्रामय मतने आचरणते मनुष्यके तमस पाप सूखे राजकी मोति तुरंत अङकर साक हो जाते हैं ॥ स्याहत्या च गोहत्या सुवर्णस्तैन्यमेव च । स्याहत्या सुरापानं गुरोर्दारच्यतिकमः॥ प्यान्यानि पापानि पातकीयानि यानि च । साल्हायणेन नद्यन्ति वासुना पांसचो यथा॥

न्नाइत्याः गोइत्याः गुवर्णकी चोरीः भ्रूणहत्याः मदिरा-पानः और गुकन्बी-गमनः तथा और मी जितने पाप या पाउक हैं। ने चान्त्रायण-नतसे उसी प्रकार नष्ट हो। जाते हैं वैत इक्षाके विगते भूळ उद्ग जाती है।।

शनिर्दशाया गोः सीरमीष्ट्रमाविकमेव च । मृतम्यक्षोधार्मा भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥

हिंग में हैं। स्थापे हुए दश दिन भी न हुए हों। उसका दुब तथा ऊँदमी धर्म भेदका दूभ भी जानेपर और मरणा-

दे काम भीतन बरना भारिये । इसी तरह यूमिमाकी पेंद्रह झाल बीबन बनेट १ काए और प्रतिवेद्धारे संदुर्वशिक्क प्रतिदित्त पक्षणक काम बन बरना धारिये । धनावस्थानी सपकास करमेपर इसी मानी १ एरं दीवी है । यह सहस्रवास्त्र धानशाया है। स्कृतियों। से बरना की भी भी भी श्रीका स्थानक स्थानक होते हैं।

The state of the s

द्यौचका तथा जननाशीचका अन्न खा लेनेपर चान्द्रायण-मतका आचरण करे ॥

उपपातिकनश्चान्नं पतितान्नं तथैव च। शूद्रस्योच्छेपणंचैव भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्॥

उपपातकी तथा पिततका अन्न और श्रूडका जुटा अन्न खा हेनेपर चान्द्रायण-त्रतका आचरण करना चाहिये ॥ आकाशस्यं तु हस्तस्थमधःस्रस्तं तथैव च। परहस्तस्थितं चैव भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्॥

आकाशमें लटकते हुए वृक्ष आदिके फलींको, हाथपर रक्खे हुए, नीचे गिरे हुए तथा दूसरेके हाथपर पड़े हुए अन्नको खा लेनेपर भी चान्द्रायण-त्रत करे ॥ ज

अथाये दिधिपोरन्नं दिधिपूपपतेस्तथा। परिवेत्तुस्तथा चान्नं परिवित्तान्नमेव च॥ कुण्डान्नं गोलकान्नं च देवलान्नं तथैव च। तथा पुरोहितस्यान्नं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्॥

वड़ी विद्यास अविवाहित रहते पहले विवाह कर लेने-वाली छोटी विद्यासा तथा अपने भाईकी विधवा स्त्रीधे विवाह करनेवालेका एवं बड़े. माईके अविवाहित रहते विवाह करनेवाले छोटे भाईका और अविवाहित बड़े माईका अन्न, कुण्डका, गोलकहा और पुजारीका अन्न तथा पुरोहितका अन्न मोजन कर लेनेपर मी चान्द्रायण-व्रत करना चाहिये।

सुरासवं विपं सर्पिलीक्षा लवणमेव च। तैलंचापिचविक्रीणन् द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्॥

ें मदिरा, आसव, विष, वी, लाख, नमक और तेलकी विकी करनेवाले ब्राह्मणको भी चान्द्रायण-व्रत करना आवश्यक है॥

एकोद्दिप्टं तु यो भुङ्के जनमध्यगतोऽपि यः। भिन्नभाण्डेषु यो भुङ्के द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्॥

जो द्विज एकोहिए श्राद्धका अन्त खाता है और अधिक मनुष्योंकी भीड़में मोजन करता है तथा फूटे वर्तनोंमें खाता है। उसे चान्द्रायण व्रत करना चाहिये ॥

यो भुङ्केऽनुपनीतेन योभुङ्के च स्त्रिया सह। कन्यया सह यो भुङ्के हिज्ञधान्द्रायणं चरेत्॥

जो उपनयन-संस्कारसे रहित वालक, कन्या और स्त्री-के साय (एकपात्रमें) मोजन करता है, वह ब्राझण चान्द्रायण-त्रत करें॥

उच्छिष्टं स्थापयेद्विषो यो मोहाद् भोजनान्तरे । ददाद्वा यदि वा मोहाद् हिज्ञान्द्रायणं चरेत्॥

जो मोहबश अपना ज्ठा दूसरेके मोजनमें मिला देता

है अथवा मोहके कारण दूसरेको देता है, उस ब्राह्मणको भी चान्द्रायण-व्रतका आचरण करना चाहिये॥ तुम्बकोशातकं चैच पळाण्डुं गृञ्जनं तथा। छत्राकं छगुनं चैव भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्॥

यदि दिज तुम्वा और जिसमें केश पड़ा हो, ऐसा अन्न तथा । प्याज, गाजर, छन्नाक (कुकुरमुत्ते) और ल्ह्सुनको खा ले । तो उसे चान्द्रायण-न्नत करना चाहिये॥ उदक्यया शना चापि चाण्डालेवी दिजोन्नमः।

उदक्यया शुना चापि चाण्डालैर्चा द्विजोत्तमः। दृष्टमन्नं तु भुञ्जानो द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्॥

यदि ब्राह्मण रजस्वला स्त्री, कुत्ते अथवा चाण्डालके द्वारा देखा हुआ अन्न खा ले तो उस ब्राह्मणको चान्द्रायण-व्रतका आचरण करना चाहिये॥

एतत् पुरा विशुद्धवर्थमृषिभिश्चरितं व्रतम् । पावनं सर्वभूतानां पुण्यं पाण्डव चोदितम् ॥

पाण्डुनन्दन ! पूर्वकालमें ऋषियोंने आत्मशुद्धिके लिये इस त्रतका आन्वरण किया था, यह सब प्राणियोंको पवित्र करनेवाला और पुण्यरूप बताया गया है ॥

यथोक्तमेतद् यः कुर्याद् द्विजः पापप्रणाशनम् । स दिवं याति पूतात्मा निर्मलादित्यसंनिभः॥

जो द्विज इस पूर्वोक्त पापनाशक वतका अनुष्ठान करता है, वह पवित्रातमा तथा निर्मेळ सूर्यके समान तेजस्वी होकर स्वर्गळोकको प्राप्त होता है ॥

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) व्य [ सर्वेहितकारी धर्मका वर्णन, द्वादशी-व्रतका माहात्म्य तथा युधिष्टिरके द्वारा भगवान्की स्तृति ]

युधिष्ठिर उनाच

सर्वभूतपते श्रीमन् सर्वभूतनमस्कृत । सर्वभूतहितं धर्मे सर्वज्ञ कथयख नः॥

युधिष्ठिरने कहा—भगवन ! आप सब प्राणियोंके स्वामी। सबके द्वारा नमस्कृत। शोभासम्पन्न और सर्वज्ञ हैं। अब आप मुझसे समस्त प्राणियोंके लिये हितकारी धर्मका वर्णन कीजिये॥

श्रीभगवानुवाच

यद् द्रिजनस्यापि स्वर्ग्य सुस्वकरं भवेत्। सर्वपापप्रशमनं तच्छृणुष्व युधिष्ठिर॥

श्रीभगवान बोले—युधिष्ठर! जो धर्म दिरद्र मनुष्यीको भी स्वर्ग और सुख प्रदान करनेवाला तथा समस्त पापोंका नाग्र करनेवाला है। उसका वर्णन करता हूँ। सुनो॥

एक भुक्तेन वर्तेत नरः संवत्सरं तु यः।

l

श्रह्मचारी जितकोधो ह्यधःशायी जितेन्द्रियः॥
श्रुचिश्च स्नातो ह्यव्यशः सत्यवागनस्यकः।
श्रचंनेव तु मां नित्यं मद्गतेनान्तरात्मना।
संध्ययोस्तु जपेन्नित्यं मद्ग्नायज्ञीं समाहितः॥
नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्यसक्तनमां प्रणम्य च।
विप्रमग्रासने कृत्वा यावकं मैक्षमेव वा॥
सुक्त्वा तुवाग्यतो भूमावाचान्तस्य द्विजन्मनः।
नमोऽस्तुवासुदेवायेत्युक्त्वा तुचरणौ स्पृशेत्॥
मासे मासे समाप्ते तुभोजयित्वा द्विजाञ्जुचीन्।
संवत्सरे ततः पूर्णे द्यात् तु व्रतदक्षिणाम्॥
नवनीतमयीं गां वा तिल्धेनुमथापि वा।
विप्रहस्तच्युतैस्तोयैः सहिरण्यैः समुक्षितः।
तस्य पुण्यफलं राजन् कथ्यमानं मया श्र्णु॥

🗸 राजन् ! जो मनुष्य एक वर्षतक प्रतिदिन एक समय . ्मोजन करता है, ब्रह्मचारी रहता है, कोधको कावूमें रखता है, नीचे सोता है और इन्द्रियोंको वशमें रखता है, जो स्नान करके पंवित्र रहता है, व्यम नहीं होता है, सत्य बोलता है, किसीके दोष नहीं देखता है और मुझमें चित्त लगाकर सदा मेरी पूजामें ही संलग्न रहता है, जो दोनों संध्याओं के समय ) एकाग्रचित्त होकर मुझसे सम्बन्ध रखनेवाली गायत्रीका जप करता है। 'नमो ब्रह्मण्यदेवाय' कहकर सदा मुझे प्रणाम किया करता है, पहले ब्राह्मणको मोजनके आसनपर विठाकर मोजन करानेके पश्चात् स्वयं मौन होकर जौकी रुप्शी अथवा भिक्षान्नका मोजन करता है तथा 'नमोऽस्तु वासुदेवाय' कहकर ब्राह्मणके चरणोंमें प्रणाम करता है; जो प्रत्येक मास समाप्त होनेपर पवित्र ब्राह्मणोंको भोजन कराता है और एक सालतक इस नियमका पालन करके ब्राह्मणको इस व्रतकी दक्षिणाके रूपमें माखन अथवा तिलकी गौ दान करता है तया ब्राह्मणके हाथसे सुवर्णयुक्त जल लेकर अपने शरीरपर छिड़कता है, उसके पुण्यका फल वतलाता हूँ, सुनो ॥

दशजन्मकृतं पापं ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा। तद् विनश्यतितस्याशु नात्र कार्या विचारणा॥

उसके जान-वृझकर या अनजानमें किये हुए दस जन्मों-तकके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं—इसमें तिनक मी अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥

युधिष्ठिर उवाच 🦠

सर्वेषामुपवासानां यच्छ्रेयः सुमहत्फलम्। यच निःश्रेयसं लोके तद् भवान् वकुमहीति॥

युधिष्ठिरने कहा-भगवन् ! धन प्रकारके उपवासीमें

१. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोवाह्मणहिताय च। जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥

म॰ स॰ भा० ३--८. १९-

त कर होता स्वाद र तदेने तहा कीर सन्यापण सर्वेसम स्वाद र र १००० सोज रहने हो स्वाद विवेसे ॥

#### भोजारा स्वास

रहण गाउँ सवा पूर्व गया गीर्न तु नारदे। स्वर्ण ने क्यांविकांस महास्ताय सुविधिर ॥

की नगरान् येकि स्मारामा पुनिष्ठिर ! तुम मेरे मक को कि पुनिक्षि स्मारामे शहा था। देने ही तुम्हें बतलाता है। इने

यम्तु भरत्या गुलिर्मृत्या पञ्चस्यां मे नराधिप । राज्यासमारं कुर्यास् विकालं लार्चयंस्तु माम् । सर्वशतुक्तं राज्या सम होके महीयते ॥

नोध ! ो पुरुष रनाम आदिष्ठे पवित्र होकर मेरी पद्मानिक दिन महित्र्विक उपयोग्ध करता है तथा तीनी समय मेरी पुरुषि संदर्भ रहता है, यह सम्पूर्ण यशीका पळ पाकर निवास प्राप्ति प्रतिशिव होता है॥

परंतरं न हादस्यों अवणं च नराधिप। मण्डामीति विख्यातामित्रया च विशेषतः॥

निधर ! अमायास्या और पूर्णिमा-ये दोनों पर्व दोनों - पश्ची जाइसी तथा अवग नश्च न्ये पाँच तिथियाँ मेरी - पश्ची वर्वासी हैं । ये मुक्ते विशेष प्रिय हैं ॥

तरमात् तु ब्राह्मगक्षेण्डैर्मनिवेशितबुद्धिभिः। उपनासम्तु कर्वयो मन्त्रियार्थं विशेषतः॥

भाग भेष आकर्ती है। उत्तिव है कि वे मेरा विशेष प्रियं करते है। कि मुसमें चित्त बगाकर इन तिथियों में उपवास करें।

हात्ह्यामेव या कुर्यादुपवासमशक्तुवन्। वेनावं परमां प्रीति यास्यामि नरपुद्धव॥

नरकेंग्र ! को धपमें उपवास न कर सके बह केवड़ | बादधीनें हो उपपास करें। इससे मुक्ते बड़ी प्रसन्नता |केंग्रेडें|

सरेतांका जाइकां मार्गशांपंण केशवम्। उपेण्य प्रकेट्यां मां लोऽध्यमेश्रफलं लमेत्॥

ती सार्वेदीचेची दादशीको दिसनात उपवास करके भीगान मामने मेनी पूजा करता देन उन्ने असमेव-यनका यह दिलाम देना

ALL VILLE

इत्तरको पुष्यमाने तु गामा नारायणे तु माम्। एतेष्य पुरुषेत् ये। मां वाणिनेवारले लनेत्॥ जो <u>पौप</u>्रमासकी द्वादशीको उपनास करके 'नारायण' नामसे मेरी पूजा करता है। वह वाजिमेष-यशका फल पाताहै॥ द्वाद्दयां मावमासे तु मासुपोप्य तु माधवम् । पृजयेद् यः समाप्नोति राजस्यफलं नृप॥

राजन् । जो माधकी-हादशीको उपवास करके भाषवः नामसे मेरा पूजन करता है। उसे राजस्य यशका फल प्राप्त होता है ॥

द्वाद्दयां फाल्गुने मासि गोविन्दाख्यमुपोष्यमाम् । पूजयेद् यः समाप्नोति ह्यतिरात्रफलं नृप ॥

नरेश्वर ! फाल्गुनके महीनेमें द्वादशीको उपवास करके जो भोविन्द के नामसे मेरा अर्चन करता है। उसे अतिरात्र यागका फल मिलता है।

द्वादस्यां मासि चैत्रे तु मां विष्णुं समुपोष्य यः। पूजयंस्तद्वामोति पौण्डरीकस्य यत् फलम्॥

चैत्र\_महीनेकी द्वादशी तिथिको व्रत घारण करके जो विष्णु' नामसे मेरी पूजा करता है। वह पुण्डरीक-यक्तके फलका मागी होता है।

द्वाद्रयां मासि वैशाखे मधुस्द्रनसंहितम्। उपोध्य पूजयेद् योमां सोऽग्निष्टोमस्य पाण्डच ॥

पाण्डुनन्दन ! वैशाखकी द्वादशीको उपवास करके 'मधुसूदन' नामसे मेरी पूजा करनेवालेको अग्निष्टोम-यहका फळ मिलता है ॥

ह्राद्द्यां ज्येष्ठमासे तु मामुपोष्य त्रिविक्रमम् । अर्चयेद्ः यःसमाप्तोति गवां मेधफलं चृप ॥

राजन् ! जो मनुष्य ज्येष्टमासकी द्वादशी तिथिको उपवास करके 'त्रिविक्रम' नामसे मेरी पूजा करता है, वह गोमेवके फलका मागी होता है ॥

आपाढे वामनाच्यं मां द्वाद्दयां समुपोष्य यः। नरमेधस्य स फलं प्राप्नोति भरतर्षभ ॥ ॰

मरतश्रेष्ठ ! आयाद मासकी द्वादशीको व्रत रहकर 'वामन' नामसे मेरी पूजा करनेवाले पुरुषको नरमेघ-यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥

द्वाद्रयां श्रावणे मासि श्रीधराख्यमुपोध्य माम्। पूजयेद् यः समाप्तोति पञ्चयद्यक्तळं नृप॥

राजन् ! आजण महीनेम् द्वादशी तिथिको उपवास करके जो 'श्रीघर' नामसे मेरा पूजन करता है। वह पञ्च-यश्चीका फल पाता है ॥

मासं भाद्रपदे यो मां हपीकेशाख्यमर्चयेत्। उपोध्य स समाप्नोति सौत्रामणिफलं नृप॥

नरेश्वर 🗓 माद्रपदमासकी-द्वादशी तिथिको उपवास करके 'ह्षीकेश' नामसे मेरा अर्चन करनेवालेको सौत्रामणि-यशका फल मिलता है॥

द्वाद्रयामाश्वयुङ्मासे पद्मनाभमुपोष्य माम्। अर्चयेद् यः समाप्तोति गोसहस्रफ्लं नृप॥

महाराज ! आश्विनकी द्वादशीको उपवास करके जो 'पद्मनाभ' नामसे मेरा अर्चन करता है, उसे एक इजार गो-दानका फल प्राप्त होता है।।

द्राद्रयां कार्त्तिके मासि मां दामोद्रसंक्षितम्। उपोष्य पूजयेद् यस्तु सर्वक्रतुफलं नृप॥

राजन् ! कार्तिक महीनेकी द्वादशी तिथिको वत रहकर जो 'दामोदर' नामसे मेरी पूजा करता है, उसको सम्पूर्ण यज्ञींका फल मिलता है।।

केवलेनोपवासेत द्वादश्यां पाण्डुनन्दन। यत् फलं पूर्वमुहिन्दं तस्यार्घं लभते ज्रप ॥

नरपते ! जो द्वादशीको केवल उपवास ही करता है, उसे पूर्वीक्त फलका आधा माग ही प्राप्त होता है ॥ श्रावणेऽप्येवमेवं मामर्चयेद् भक्तिमान् नरः। मम सालोक्यमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा॥

इसी प्रकार आवणमें भी यदि मनुष्य मक्तियुक्त चित्तसे मेरी पूजा करता है तो वह मेरी सालोक्य मुक्तिको प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी अन्यया विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥

मासे मासे समभ्यर्च्य क्रमशो मामतिन्द्रतः। पूर्णे संवत्सरे कुर्यात् पुनः संवत्सरं तु माम् ॥

उपर्युक्तरूपसे प्रतिमास आलस्य छोड्कर मेरी पूजा करते-करते जब एक साल पूरा हो जाय। तत्र पुनः दूसरे साल भी मासिक पूजन प्रारम्भ कर दे॥ एवं द्वादशवर्षे यो मङ्गको मत्परायणः। अविध्नमर्ज्यानस्तु मम सायुज्यमाप्नुयात्॥

इस प्रकार जो मेरा भक्त मेरी आराधनामें तलर होकर बारह वर्षतक विना किसी विश्व-बाधाके मेरी पूजा करता रहता है, वह मेरे स्वरूपको प्राप्त हो जाता है ॥ अर्चयेत् प्रीतिमान् यो मां द्वाद्र्यां वेद्संहिताम्।

स पूर्वोक्तफलं राजँल्लभते नात्र संशयः॥

राजन् ! जो मनुष्य द्वादशी तिथिको प्रेमपूर्वक मेरी और वेदसंहिताकी पूजा करता है, उसे पूर्वोक्त फलोंकी प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है ॥ गन्धं पूर्ण फलं तोयं पत्रं वा मूलमेव वा।

द्वाद्द्यां मम यो द्यात् तत्समो नास्ति मिप्पयः॥

जो द्वादशी तिथिको मेरे लिये चन्दन, पुष्प, फल, जल, पत्र अथवा मूल अर्पण करता है उसके समान मेरा प्रिय मक्त कोई नहीं है ॥

एतेन विधिना सर्वे देवाः शकपुरोगमाः। मङ्गका नरशार्दृंछ खर्गलोकं तु भुञ्जते॥

नरश्रेष्ठ युषिष्ठिर ! इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता उपर्युक्त विधिषे मेरा मजन करनेके कारण ही आज स्वर्गीय सुखका उपभोग कर रहे हैं ॥'

वैशम्पायन उवाच

एवं वदति देवेशे केशवे पाण्डुनन्दनः। कृताञ्जिलः स्तोत्रमिदं भक्त्या धर्मात्मजोऽव्रवीत्॥

वैशस्पायनजी कहते हैं- जनमेजय ! मगवान श्रीकृष्णके इस प्रकार उपदेश देनेपर घर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हाय जोड़कर मुक्तिपूर्वक उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे :-- ॥

सर्वलोकेश देवेश हषीकेश नमोऽस्त ते। सहस्रशिरसे नित्यं सहस्राक्ष नमोऽस्तु ते॥

'हृषीकेश! आप सम्पूर्ण कोकोंके स्वामी और देवताओं-के भी ईश्वर हैं। आपको नमस्कार है। हजारों नेत्र धारण करनेवाले परमेश्वर ! आपके सहस्रों मस्तक हैं, आपको सदा प्रणाम है ॥

त्रयीमय त्रयीनाथ त्रयीस्तृत नमो नमः। यज्ञात्मन् यज्ञसम्भृत यज्ञनाथ नमो नमः॥

·वेदत्रयी आपका स्वरूप है। तीनों वेदोंके आप अधीश्वर हैं और वेदत्रयीके द्वारा आपकी ही स्तुति की गयी है। आप ही यज्ञस्वरूप, यज्ञमें प्रकट होनेवाले और यज्ञके स्वामी हैं। आवको बारंबार नमस्कार है ॥

चतुर्मूर्ते चतुर्वाहो चतुर्व्यृह नमो नमः। लोकात्मँ लोककृत्नाथ लोकावास नमो नमः॥

'आप चार रूप घारण करनेवाले, चार भुजाधारी और चतुर्व्याहरवरूप हैं। आपको वारंवार नमस्कार है। आप विश्वरूप, छोकेश्वराके अधीश्वर तथा सम्पूर्ण लोकीके निवास-स्थान हैं, आपको मेरा पुनः-पुनः प्रणाम है॥

स्रष्टिसंहारकर्त्रे ते नरसिंह नमो नमः। भक्तिय नमस्तेऽस्तु कृष्ण ताथ नमो नमः॥

'नरसिंह ! आप ही इस जगत्की सृष्टि और संहार करने-वाले हैं, आपको बारंवार नमस्कार है । भक्तोंके प्रियतम श्रीकृष्ण ! स्वामिन् ! आपको वारंवार प्रणाम है ॥

केंचा वर्ष समार्थित अस्तास्त्र ने नमः।

क्षत्राच्या समार्थिता स्थानाय नमें नमः॥

क्षत्राच्या समार्थिता स्थानाय नमें नमस्तरि।

क्षत्राची क्षत्री स्थानि क्षात्री स्थानके नमस्तरि।

क्षत्र के को स्थानि । स्थानी स्थानि ।।

क्षत्र क्षत्री उत्तरि क्षत्री स्थानी नमः॥

क्षत्र क्षत्री उत्तर्भकाय ते।

والمستقدمية المستقدمين المنظم المستقدم المن المناب المستقدم وليا المالية والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب

वार व र पार्ती मनवार है। रीह कर्ममें रत रहने-वार वार्ती श्राम्य है। प्राप्य कर ! आपकी नमस्कार है। लोकार कर ! अपकी नमस्कार है॥ वार्ता दिय समस्ति इसतु श्राम्य नामी नमः। नीतिया समस्ति इसतु योगिनाथ नामी नमः॥

ार्थ से हण | अस्तो प्रणान है। स्वामिन्! श्रीकृष्ण! भारते कांग्रार समस्तार है। योगियोंके प्रिय | आपको भागता है। यंभिकेंत नामी | आपको बार-बार प्रणाम है॥ स्वयस्य नमन्तेऽस्तु चक्रयाणे नमो नमः। प्रशास्त नमन्तेऽस्तु पञ्चासुध नमो नमः॥

व्यक्ति ! आपको नमस्कार है । चक्रपाणे ! आपको नहर्मका समस्कार है । पद्मभूतस्वरूप ! आपको नमस्कार है । स्वर्णन अपनुष्य प्रारण करनेवाले हैं! आपको नमस्कार है' ॥

#### भैशस्यायन उवाच

भनित्मद्गद्या याचा चतुवत्येवं युधिष्टिरे। ग्हीरवा रेदाये। हस्ते भीतात्मा तंन्यवास्यत्॥

भैशस्यायमञ्जीक्षणेत हिं—राजन् ! धर्मराज युधिष्ठिर जब भिति एत्य वाणीते इस प्रकार मगवान्ती स्तुति करने लगे। एक भीकृष्यने प्रश्वतसमूर्वक धर्मराजका द्वाय पकड्कर वर्ग मेक्स ॥

निवारं च पुनर्वाचा भक्तिनम्नं युधिष्टिरम्। वस्तुमेव नर्थेष्ट धर्मपुत्रं प्रचक्रमे॥

स्केषण । भगानम् क्षीकृष्यः पुनः याणीद्वाराः निवारण कर्मः भाषाः विस्तरः हुणः पर्भवृत्र सुविधिरम्भे यो कहने हो ॥

#### भंगगानुवान

अगरण (रिभिन्नं गजन मां म्लीनि नरपुद्धव । विस्त क्रमण क्रमण्यं धर्मपुत्र सुधिष्टिर ॥

भी सरकार वेकि-सहत् ! यह तया ? हम भेदमाव । महीको महत्त्र ते भंति सेनी नहीं सर्वे करने त्यों है प्रकार भर्ते के हिंदी हैं हो यह करने प्रकृति ही समान कर्म करें।

युघिष्ठिर उवाच इसं च धर्मसम्पन्नं वक्तुमहीस मानद्। कृष्णपक्षेषु द्वाद्श्यामर्चनीयः कथं भवेत्॥

युधिष्टिरने पूछा—मानद ! कृष्णपक्षमें द्वादशीको आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिये ? इस धर्मयुक्त विगयका वर्णन कीजिये ॥

श्रीभगवानुवाच 🗸

श्रुण राजन् यथा पूर्व तत् सर्वे कथयामि ते । परमं कृष्णद्वाद्यामर्चनायां फलं मम ॥

श्रीभगवानने कहा—राजन् ! में पूर्ववत् तुम्हारे समी प्रश्नीका उत्तर देता हुँ, सुनो । <u>कृष्णपक्षकी द्वादशीको</u> मेरी पूजा करनेका बहुत बड़ा फल है ॥

एकाद्श्यासुपोष्याथ द्वाद्श्यामर्चेयेत् तुमाम्। विप्रानिप यथालामं पूजयेद् भक्तिमान् नरः॥

एकादशीको उपवास करके हादशीको मेरा पूजन करना चाहिये । उस दिन मिक्तयुक्त मनुष्यको यथाशक्ति ब्राह्मणीका भी पूजन करना चाहिये ॥

स गच्छेद् दक्षिणामूर्ति मां वा नात्र विचारणा । चन्द्रसालोक्यमथवा त्रहनक्षत्रपूजितः ॥

ऐसा करनेसे मनुष्य दक्षिणामूर्ति शिवको अथवा मुझे प्राप्त होता है; इसमें कोई संशय नहीं है। अथवा वह प्रद-नक्षत्रोंसे पूजित हुआ चन्द्रमाके लोकको प्राप्त हो जाता है॥

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) ्री

[ विषुवयोग और ग्रहण आदिमें दानकी महिमा, पीपलका महत्त्व, तीर्थभृत गुणोंकी प्रशंसा और उत्तम प्रायश्चित्त ]

युधिष्टिर उवाच

देव कि फलमाख्यातं विषुवेष्वमरेश्वर। सूर्येन्द्रपष्ठवे चैव वक्तुमहैसि तत् फलम्॥

युधिष्टिरने पृछा—भगवन् ! देवेश्वर ! विपुवयोगमें तथा च्यंग्रहण और चन्द्रग्रहणके समय दान देनेसे किस फलकी प्राप्ति बतायी गयी है, यह बतलानेकी कृपा करें ॥

श्रीभगवानुवाच 🐔

श्टणुष्य राजन् विषुवे सोमार्केश्रहणेषु च । व्यतीपातेऽयने चैव दानं स्यादक्षयं फलम् ॥

श्रीभगवान् ने कहा—राजन् ! विपुवयोगमें, सूर्यग्रहण और नन्द्रग्रहणके समय, व्यतीपातयोगमें तथा उत्तरायण या दिश्यापन आरम्भ होनेके दिन जो दान दिया जाता है, वह शक्षय फल देनेवाटा होता है। इस विपयका वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ 3

116

77

訓

[8]

m

1

11

राजन्तयनयोर्मध्ये विपुवं सम्प्रचक्षते। समे रात्रिदिने तत्र संध्यायां विपुवे नृप॥ व्रह्माहं शङ्करश्चापि तिष्ठामः सहिताः सकृत्। क्रियाकरणकार्याणामेकीभात्रत्वकारणात्॥

महाराज युधिष्ठिर । उत्तरायण और दक्षिणायनके मध्य मार्गों जब कि रात और दिन वरावर होते हैं, वह समय श्विष्ठवयोग' के नामसे पुकारा जाता है। उस दिन संध्याके समय मैं, ब्रह्मा और महादेवजी क्रिया, करण और कार्योंकी एकतापर विचार करनेके लिये एक बार एकत्रित होते हैं॥ अस्माकमेकीभूतानां निष्कलं परमं पदम्। तन्मुहूर्त परं पुण्यं राजन विश्वक्षंक्षितम्॥

नरेश्वर ! जिस मुहूर्तमें इमलोगोंका समागम होता है, वह किलारहित परम पद है। वह मुहूर्त परम पिवत्र और विषुष-। पर्वके नामसे प्रसिद्ध है॥ तदेवाद्यक्षरं ब्रह्म परं ब्रह्मित कीर्तितम्। तस्मिन् मुहूर्ते सर्वे तु चिन्तयन्ति परं पदम्॥

उसे अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म भी कहते हैं। उस मुहूर्तमें सब लोग परम पदका चिन्तन करते हैं।।
देवाश्च वसवो रुद्राः पितरश्चाश्विनौ तथा।
साध्याश्च विश्वेगन्धर्वाः सिद्धा ब्रह्मर्षयस्तथा।
सोमाद्यो श्रह्मञ्चेव सरितः सागरास्तथा।
महतोऽन्सरसो नागा यक्षराक्षसगुद्धकाः॥
पते चान्ये च राजेन्द्र विषुवे संयतेन्द्रियाः।
सोपवासाः प्रयत्नेन भवन्ति ध्यानतरपराः॥

राजेन्द्र ! देवता, वसु, चद्र, पितर, अश्विनीकुमार, साध्यगण, विश्वेदेव, गन्धर्व, सिद्ध, ब्रह्मर्षि, सोम आदि ग्रह, निद्याँ, समुद्र, मचत्, अप्तरा, नाग, यक्ष, राक्षस और गुह्मक—ये तथा दूसरे देवता भी विषुवपर्वमें इन्द्रियसंयम-पूर्वक उपवास करते हैं और प्रयत्नपूर्वक परमात्माके ध्यानमें संलग्न होते हैं ॥

अन्नं गाविस्तिलान् भूमि कन्यादानं तथैव च। गृहमायतनं धान्यं वाहनं शयनं तथा॥ यचान्यच मया प्रोक्तं तत् प्रयच्छ युधिष्टिर।

इसिलिये युधिष्ठिर ! तुम अनः गौः तिलः भूमिः कन्याः घरः विश्रामस्थानः धान्यः बाहनः शय्या तथा और जो वस्तुएँ मेरे द्वारा दानके योग्य वतलायी गयी हैं। उन सबका विषुवपर्वमें दान करो ॥

दीयते विपुवेष्वेवं श्रोत्रियेभ्यो विशेषतः॥ तस्य दानस्य कौन्तेय क्षयं नैवोपपदाते। वर्धतेऽहरहः पुण्यं तद् दानं कोदिसम्मितम्॥

कुन्तीनन्दन । जो दान विषुवयोगमें विशेषतः श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको दिया जाता है, उस दानका कभी नाश नहीं होता। उस दानका पुण्य प्रतिदिन वढ़ते-बढ़ते करोड़गुना हो जाता है ॥

चन्द्रसूर्यग्रहे व्योम्नि मम वा शङ्करस्य वा । गायत्रीं मामिकां वापि जपेद् यःशङ्करस्य वा ॥ शङ्कतूर्यस्वनैश्चैव कांस्यघण्टास्वनैरपि । कारयेत् तु ध्वीनं भक्त्या तस्य पुण्यफलं श्रणु ॥

आकाशमें जब चन्द्रग्रहण अथवा सूर्यग्रहण लगा हो।
उस समय जो मेरी अथवा भगवान् शङ्करकी पूजा करता
हुआ मेरी या शङ्करकी गायत्रीका जप करता है तथा भक्तिके
साथ शङ्का तूर्य। शाँझ और घंटा वजाकर उनकी व्विन करता
है। उसके पुण्यफलका वर्णन सुनो ॥

गान्धर्वेहींमजप्येस्तु जप्तेहत्हप्नामभिः। दुर्वलोऽपिभवेद् राहुःसोमश्च बलवान् भवेत्॥

मेरे सामने गीत गाने, होम और जप करने तथा मेरे उत्तम नामोंका कीर्तन करनेचे राहु दुर्वल और चन्द्रमा —बळवान होते हैं॥

स्यॅन्द्रपष्ठवे चैव श्रोत्रियेभ्यः प्रदीयते । तत्सहस्रगुणं भूत्वा दातारमुपतिष्ठति ॥

सूर्य और चन्द्रमाके प्रहणकालमें श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको जो द्वान दिया जाता है, वह इजारगुना होकर दाताको मिलता है।।

महापातकयुक्तोऽपि यद्यपि स्यान्नरोत्तमः।

निष्पापस्तत्क्षणादेव तेन हानेन जायते॥

महान् पातकी मनुष्य भी उस दानसे तत्काल पापरहित होकर पुरुषश्रेष्ठ हो जाता है ॥ चन्द्रसूर्यप्रका होन विमानेन विराजता । याति सोमपुरं रम्यं सेव्यमानोऽष्सरोगणैः ॥

वह चन्द्रमा और सूर्यके प्रकाशित प्रन्दर विमान-पर वैठकर रमणीय चन्द्रलोकमें गमन करता है और वहाँ अप्तरागणीं उसकी सेवा की जाती है ॥ यावहक्षाणि तिष्ठन्ति गगने शशिना सह । तावत् कार्लं स राजेन्द्र सोमलोके महीयते ॥

राजेन्द्र ! जवतक आकाशमें चन्द्रमाके साथ तारे मौजूद रहते हैं, तबतक चन्द्रलोकमें वह सम्मानके साथ निवास करता है ॥

तत्रश्चापि च्युतः कालादिह लोके युधिष्ठिर । वेदवेदाङ्गविद् विप्रः कोटीधनपतिभेवेत् ॥ कृष्टित ! रित्र मनागतुनार गरीने मीटनेनर इस संसार-वे का देन देनलेंजर रिक्सन् कीर बनोजनति नामन होता है ॥

#### न्यति उपाप

भगानिया गायको अध्यते च कर्य विभी। धिरातमा पत्ने देव ममानद्य सुरेध्वर॥

मुनिधिनो पूटा—भगवन ! विभी ! आपकी गायप्री: बर अर हिर संबद्द विका जाता है ! देवदेवेश्वर ! उसका क्या कर हेट है-यह पालिकी कृपा कीजिये ॥

#### शीमगवानुवाच

भारत्यां विषुवं नैय चन्द्रस्यंत्रहे तथा। प्रयमे अवणे नैय व्यतीपाते तथैव च॥ मध्यपद्रींन नैय तथा मद्दर्शनेऽपि च। प्रया तु मम गायती चाथवाष्ट्रास्तरं सुप। अजितं दुष्यतं तस्य नाद्यंन्नाव संदायः॥

्रशीभगवान् ने कहा— राजन् । हादशी तिथिको, विपुत-विभे, चन्द्रमहण और सूर्यमहणके समय, उत्तरायण तथा दिल्लावनके आरम्भके दिन, अवण नक्षत्रमें तथा व्यतीपात घोटों पीयल हा या भेरा दर्शन होनेपर मेरी गायत्रीका अथवा अहाबर मन्त्र (ॐ नमो नारायणाय) का जप करना चादिये। ऐसा करनेसे मनुष्यके पूर्ववृत्त पापाँका निःसंदेह नास हो जाता है।।

#### गुधिष्टिर उपाच

धभ्यभ्यदर्शनं चैच कि त्वद्दर्शनसम्मितम्। एतप् कथ्य मे देव परं कौत्हरुं हि मे॥

गुनिष्टिरने प्छा—देव ! अब यह बतलाइये कि पीरलका दर्शन आपके दर्शनके समान क्यों माना जाता है। हो मुननेहे लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है।।

#### *थीभगवानु*वाच

महमद्यायमपेण पालयामि जगत्त्रयम्। अभ्याची न स्थितीयम नाहं तत्र प्रतिष्ठितः॥

धीं भगवान्ते पदा — राजन् ! में ही पीतलके हुधके । भागे सहत् भीनी लेखिका पालन करता हैं । वहाँ पीपलका इस नहीं के यहाँ भरा पाल नहीं है ॥ यक्षातं सींध्यतं। साजनस्यत्यक्षापि तिष्ठति । यक्षातं सींध्यतं। साजनस्यत्यक्षापि तिष्ठति । यक्षातं सींध्यतं। साजनस्यास मां साजात् समर्चति॥

र हर ! हरों में रहण हैं। वहाँ पीनल भी रहता है। जो मनुष्य नो राजाने पीरल उभकी पूरा करता है। यह राजा को में हो एना बमल है। यस्त्वेनं प्रहरेत् कोपान्मामेव प्रहरेत् तु सः। तस्मात् प्रदक्षिणं फुर्यात्र छिन्दादेनमन्वहम्॥

जो क्रोध करके पीण्लपर प्रहार करता है, वह वास्तकों
मुझपर ही प्रहार करता है। इसिलये पीपलकी सदा प्रदक्षिणा
करनी चाहिये, उसको काटना नहीं चाहिये॥
वतस्य पारणं तीर्थमार्जयं तीर्थमुच्यते।
देवशुश्रूषणं तीर्थ गुरुशुश्रूषणं तथा॥

वतका पारणः सरलताः देवताओंकी सेवा और गुरु-गुश्रुपा-ये सब तीर्थ कहे जाते हैं ॥

पितृशुश्रूपणं तीर्थं मातृशुश्रूपणं तथा। दाराणां तोपणं तीर्थं गाईस्थ्यं तीर्थंमुच्यते॥

माता-िपताकी सेवा स्त्रियोंको संद्वष्ट रखना और ग्रहस्य-धर्मका पालन करना—ये सब तीर्थ कहे गये हैं ॥ आतिथेयः परं तीथ ब्रह्मतीर्थ सनातनम्। ब्रह्मचर्य परं तीर्थ त्रेतान्निस्तीर्थमुच्यते॥

अतिथि सेवामें लगे रहना परम तीर्थ है। वेदका अध्ययन सनातन तीर्थ है। ब्रह्मचर्यका पालन करना परम तीर्थ है। आहवनीयादि तीन प्रकारकी अग्नियाँ—ये तीर्थ कहे जाते हैं।

मूलं धर्मे तु विशाय मनस्तत्रावधार्यताम्। गच्छ तीर्थानि कीन्तेय धर्मो धर्मेण वर्धते॥

कुन्तीनन्दन ! इन सबका मूल है 'धर्म'-ऐस जानकर इनमें मन लगाओ तथा तीथोंमें जाओ; क्योंकि धर्म करनेसे घर्मकी बृद्धि होती है ॥ हिविघं तीर्थमित्याहुः स्थावरं जङ्गमं तथा। स्थावराज्ञङ्गमं तीर्थं ततो झानपरिग्रहः॥

्दो प्रकारके तीर्थ यताये जाते हैं स्थावर और जङ्गम। स्थावर तीर्थ के जङ्गम तीर्थ श्रेष्ट है। क्योंकि उससे ज्ञानकी प्राप्ति होती है॥

कर्मणापि विद्युद्धस्य पुरुपस्येष्ट भारत । दृदये सर्वतीर्थानि तीर्थभृतः स उच्यते॥

मारत <u>इस छोकमें पुण्य कर्मके अनुग्रान्धे विश्</u>रद्ध इए पुरुषके हृदयमें सब तीर्थ वास करते हैं, इसलिये वह तीर्थन्तरूप कहलाता है ॥

गुरुतीर्थे परं शानमतस्तीर्थे न विद्यते। शानतीर्थे परं तीर्थे ब्रह्मतीर्थे सनातनम्॥

अरुक्पी तीर्यने परमात्माका ज्ञान प्राप्त होता है। इसल्पि उन्हें बद्कर कोई तीर्थ नहीं है। ज्ञानतीर्थ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है और बहातीर्थ सनातन है॥ क्षमा तु परमं तीर्थं सर्वतीर्थेषु पाण्डव। क्षमावतामयं लोकः परश्चैव क्षमावताम्॥ पाण्डुनन्दन । समस्त तीर्थोमे मी-क्षमा सबसे बहा।

-तीर्थ है। क्षमाशील मनुष्योंको इस छोक और परलोकर्मे मी

सुख मिलता है ॥

मानितोऽमानितो वापि पूजितोऽपूजितोऽपि वा। आकृष्टस्तर्जितो वापि क्षमावांस्तीर्थमुच्यते॥

कोई मान करे या अपमान, पूजा करे या तिरस्कार, अथवा गाली दे या डाँट वतावे, इन समी परिस्थितियोंमें जो समाधील बना रहता है, वह तीर्थ कहलाता है ॥ समा यशः समा दानं समा यशः समा दमः । समाहिंसा समा धर्मः समा चेन्द्रियनिग्रहः ॥ समा ही यश, दान, यश और मनोनिग्रह है । अहिंसा,

धर्म और इन्द्रियोंका संयम क्षमाके ही खरूप हैं ॥ ि स्रमा द्या स्रमा यक्षः स्रमयैव धृतं जगत्। स्रमावान् ब्राह्मणो देवः स्रमावान् ब्राह्मणो वरः॥

क्षमा ही दया और क्षमा ही यज्ञ है। क्षमामे ही मारा जगत् टिका हुआ है; अतः जो ब्राह्मण क्षमानान् है, वह देवता कहलाता है, वही सबसे श्रेष्ठ है॥

क्षमावान् प्राप्तुयात् सर्गं क्षमावानाप्तुयाद् यशः । क्षमावान् प्राप्तुयान्मोक्षं तस्मात् साधुः स उच्यते ॥

क्षमाशील मनुष्यको स्तर्गः यश और मोक्षकी प्राप्ति होती है; इसक्रिये क्षमावान् पुरुष साधु कहलाता है ॥ आतमा नदी भारत पुण्यतीर्थ-

मात्मा तीर्थं सर्वतीर्थंप्रधानम् । आत्मा यज्ञः सततं मन्यते वै

स्तर्गों मोक्षः सर्वमात्मन्यधीनम् ॥

राजन् । आत्मारूप नदी परम पानन तीर्थ है, यह

सब तीर्थों में प्रधान है । आत्माको सदा यज्ञूप माना गया

है। स्वर्गः मोक्ष—सब आत्माके ही अधीन हैं॥ आचारनैर्मल्यमुपागतेन

सत्यक्षमानिस्तुलशीतलेन । ज्ञानाम्बुना स्नाति हि नित्यमेवं कि तस्य भूयः सिललेन तीर्थम्॥

जो सदाचारके पालनसे अत्यन्त निर्मल हो गया है तथा सत्य और क्षमाके द्वारा जिसमें अतुलनीय शीतलता आ गयी है—ऐसे ज्ञानरूपी जलमें निरन्तर स्नान करनेवाले पुरुषको केवल पानीसे भरे द्वार तीर्यकी क्या आवश्यकता है ! !!

युविष्ठिर उवाच भगवन् सर्वपापष्तं प्रायश्चित्तमदुष्करम्। वद्गक्तस्य सुरश्रेष्ठ मम त्वं वक्तुमईसि॥ युधिष्टिरने कहा—देवश्रेष्ठ मगवन् ! में आपका मक्त हूँ । अव मुझे कोई ऐसा प्रायिश्वत्त वतलाइयेः जो करनेमें सरल और समस्त पापींका नाश करनेवाला हो ॥ श्रीमगवातवाच

रहस्यमिद्मत्यर्थमश्राव्यं पापकर्मणाम् । अधार्मिकाणामश्राव्यं प्रायश्चित्तं व्रवीमि ते ॥

श्रीभगवान् वोले—राजन् ! मैं तुम्हें अत्यन्त गोपनीय प्रायिक्षत्त बता रहा हूँ । यह अवर्ममें रुचि रखनेवाले पापाचारी मनुष्योंको सुनाने योग्य नहीं है ॥

पावनं ब्राह्मणं दृष्ट्वा मद्गतेनान्तरात्मना । नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्यभिवादनमाचरेत्॥

किसी पवित्र ब्राह्मणको सामने देखनेपर सहसा मेरा । स्मरण करे और 'नमो ब्रह्मण्यदेवाय' कहकर भगवद् बुद्धिसे उन्हें प्रणाम करे ॥ प्रदक्षिणं च यः कुर्यात् पुनरप्राक्षरेण तु ।

प्रदाक्षण च यः कुयात् पुनरशक्षरण तु । तेन तुष्टेन विप्रेण तत्पापं क्षपयाम्यहम् ॥ इसके बाद अशक्षर मन्त्रका जप करते हप

इसके बाद अष्टाक्षर मन्त्रका जप करते हुए ब्राह्मण-देवताकी परिक्रमा करें। ऐसा करनेसे ब्राह्मण संतुष्ट होते -हैं और मैं उस प्रणाम करनेवाले मनुष्यके पापीका नाश कर देता हूँ॥

यत्र कृष्टां वराहस्य मृत्तिकां शिरसा वहन्। प्राणायामशतं कृत्वा नरः पापैः प्रमुच्यते॥

जहाँ वराहद्वारा उखाड़ी हुई मृत्तिका हो, उसको सिरपर घारण करके मनुष्य सौ प्राणायाम करता है तो वह प् पापेंचि छूट जाता है ॥

द्क्षिणावर्तशङ्काद् वा किपलाश्यङ्गतोऽपि वा। प्राक्स्रोतसं नदीं गत्वा ममायतनसंनिधौ॥ सिलिलेन तु यः स्नायात् सकृदेव पविष्रहे। तस्य यत् संचितं पापं तत्क्षणादेव नदयति॥

जो मनुष्य सूर्यग्रहणके समय पूर्ववाहिनी नदीके तटपर जाकर मेरे मन्दिरके निकट दक्षिणावर्त शङ्कके जलसे अयवा कपिला गायके सींगका स्पर्श कराये हुए जलसे एक वार मी स्नान कर लेता है, उसके समस्त संचित पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं॥

पिवेत् तु पञ्चगन्यं यः पौर्णमास्यामुपोप्य तु । तस्य नश्यति तत्पापं यत् पापं पूर्वसंचितम्॥

जो पूर्णिमाको उपवास करके पश्चगव्यका पान करता है, उसके मी पूर्वसंचित पाप नष्ट हो जाते हैं॥ तथैन ब्रह्मकूर्चे तु समन्त्रं तु पृथक् पृथक्। मासि मासि पिवेद्यस्तु तस्य पापं प्रणद्यति॥

是是那是

福祉

I de la constitución de la const

in the

i\* = 7[4]

17/1

क्रांड केंद्रेको केंद्रको

तं हत्ती संहती

इक्कें इके की हो कोते हो कोते

डहनं का। चरीपरः।

一面拍

माली इन्हों। स्वाहों

त्वहैं। विक्री

तिस्य ।

र्भ संक्षेत्र है

्रक्षा (१९) वर्ष १ १९ वर्ष १ वर्ष

स्तर को तरहारी व अहा तय च भारत। इन्तरी तक्ष्यत को स्तरकाय विरुप्तयम्। सन्दर्भ के तुस्तिकात्त्रम् सुप्तमुद्दारतम्॥

्रान्तान्ति । तर ते ज्याहाने और उन्हें पापका नोज रत्ता । रहते । कारण या रामरहे पत्ती अथवा नोज का रामके को हुए पार्ट्यो अहाहाने स्तावत पीना स्ट का को है ज्याह उपकृत पाप रहे गये हैं॥ स्वायाप रहती मूर्च मानवहाँ र्यान गानसम्। स्वायाप रहती स्थान र्यामकाति वै द्विशा विशेश्य स्थानस्यालये देशन्य त्या कुरोदकम्। भागि विशेश्यना मृत्या समस्य स्थानियि॥ शास्त्री सं स्थान मृत्या समस्य स्थानिय ॥ स्वायोज स्थानिय निर्मस्य सणवेन तु॥

(अस्तु वाले शिव इस असार हे—) गायशी मन्त्र बद्दर होता गुल नगरीहारण इसादि मन्त्रमे गीका होतार स्मान्य वर्षे ने वेलेंडिस, सुक्रमा इस प्रत्यक्षं छी। स्वार्थ साना अर्थे वेलेंडिस, सुक्रमा इस मन्त्रमे छी। स्वार्थ साना भाषे इस मन्त्रमे हारा जीका आदा सामी दिस मगोन इस मन्त्रमें हारा जीका आदा सामी दिस गरीने भित्र दे और प्रवास्ति अन्तिमें स्वार्थ स्वार्थ विभिन्ने भाषा दे और प्रवास्ति अन्तिमें स्वार्थ स्वार्थ विभिन्ने भाषा स्वार्थ प्रणयका उद्यारण स्वीर हुए स्वार्थ विभिन्ने विभन्न सामित और मन्यन करे॥ सहस्त्रीय सम्मानिय विभन्न नु प्रणयेन नु। सहस्त्रीय सम्मानिय विभन्न नु प्रणयेन नु।

िर प्रयावधा उन्तरमा करके असे पात्रमेंसे निकालकर

१.८५ कि इंग्रेस की देखा धीमहि विके में नः प्रतिहरू

भगानकृषा दृष्यपर्व निराद्धां स्थितियोग्। स्था भनेन्त्रमा द्वितियोगप्रि विस्मृ॥ भन्दा प्रस्क स्थेद दे विश्वतः सोमण्णसम्। भनानकार नद्वि ॥

(महुद अव १२ मॅव ११२) इसों च अल्डीहर्म हरिस्टील होरस्टर सम्बन्ध । इस्टिनोट हुन हरिस्टाल्स्यूट्टि कार्यस्य ॥

(९०० कंट २१ । २२) ५ के तेरेले - इंड्या-इंड्येंग । भानागमधि प्रिषं १० ५ केला देवा क्योंग (१००१ १ । ११) १ देवा का शब्दा अर्थाकितेरीकृष्णपूर्वे क्याक्ष्यम् १९८४ - (४९० ७०१८ । १) हायमें ले और प्रणवका पाठ करते हुए ही उसे पी जाय। इस प्रकार ब्रह्मकूर्वका पान करनेसे मतुष्य नक्षे-से-बढ़े पापसे भी उसी प्रकार सुटकारा पा जाता है। जैसे साँप अपनी केंनुहरे प्रकार हो जाता है॥

भद्रं न इति यः पादं पठन्तृक्संहितां तदा । सन्तर्जले वाभ्यादित्ये तस्य पापं प्रणस्यति॥

जो मनुष्य जलके भीतर बैठकर अथवा सूर्यके सामने दृष्टि रसकर 'मद्रं'नः॰' इस ऋचाके एक चरणका या ऋक्-संदिताका पाट करता है। उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं॥ मम सूक्तं जपेट् यस्तु नित्यं महतमानसः। न पापेन स लिप्येत पद्मपत्रमिवास्भसा॥

जो मुझमें चित्त लगाकर प्रतिदिन मेरे स्क (पुरुष-स्क )का पाठ करता है। वह जलसे निर्लित रहनेवाले कमलके पत्तेकी तरह कभी भी पापसे लिस नहीं होता ॥

( दाक्षिणात्य प्रतिने अध्याय समाप्त )

[ उत्तम और अधम बाह्मणोंके छक्षण, भक्त, गौ, और पीपलकी महिमा ]

युधिष्टर उवाच

कीदशा ब्राह्मणाः पुण्या भावशुद्धाः सुरेश्वर । यत्कर्म सफलं नेति कथयस्व ममानघ॥

युधिष्टिरने पूछा—निष्पाप देवेश्वर ! जिनके मान ग्रद हों, ने पुण्यात्मा ब्राह्मण कैसे होते हैं तथा ब्राह्मणको अपने कमंमें सकलता न मिलनेका क्या कारण है ? यह बतानेकी कृपा कीजिये ॥

श्रीभगवानुवाच 🗸

श्रुण पाण्डव तत् सर्वं ब्राह्मणानां यथाक्रमम्। सफ्छं निष्फछं चैव तेपां कर्म ब्रवीमि ते॥

श्रीभगवान्ने कहा—पाण्डुनन्दन ! ब्राह्मणीका कर्म क्यों एकड होता है और क्यों निष्कड़—इन बातोंको में क्रमशः वताता हूँ, सुनो ॥ विद्युट्धारणं मोनं जटाधारणमुण्डनम्।

वर्कराजिनसंवासो ब्रह्मचर्याभिषेचनम् ॥ अन्निहोत्रं गृहे वासः साघ्यायं दारसिक्तया। सर्वाण्येतानि व मिथ्या यदि भावो न निर्मरुः॥

यदि हदयका माय शुद्ध न हो तो त्रिदण्ड धारण करनाः मीन रहनाः जटा रखानाः माया मुँडानाः वल्कळ

१. मई नो अपि वातय मनो दक्षमुत कतुम्। जब देसरपे अन्यसो विवो मदेरणान्गावो न यवसे विवक्षसे॥ (१८० मं० १० अ० २ स्० २६ मन्त्र १) या मृगचर्म पहनना, वत और अभिषेक करना, अग्निमें आहुति देना, गृहस्थ-धर्मका पालन करना, स्वाध्यायमें धंलग्न रहना और अपनी स्नीका सत्कार करना—ये सारे कर्म न्यर्थ हो जाते हैं॥

क्षान्तं दान्तं जितकोधंजितात्मानं जितेन्द्रियम्। तमञ्यं ब्राह्मणं मन्ये शेषाः शुद्धा इति स्मृताः॥

जो क्षमाशील, दमका पालन करनेवाला, क्रोघरहित तथा मन और इन्द्रियोंको जीतनेवाला हो, उसीको मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण मानता हूँ। उसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण कहलाने ने वाले लोग हैं, वे सब शुद्ध माने गये हैं॥

अग्निहोत्रव्रतपरान् स्वाध्यायनिरताञ्गुचीन् । उपवासरतान् दान्तांस्तान् देवा ब्राह्मणा विदुः ॥ न जात्या पूजितो राजन् गुणाः कल्याणकारणाः।

जो अग्निहोत्र, व्रत और खाध्यायमें लगे रहनेवाले, पवित्र, उपवास करनेवाले और जितेन्द्रिय हैं, उन्हीं पुरुषोंको देवतालोग ब्राह्मण मानते हैं। राजन्! केवल जातिसे किसीकी पूजा नहीं होती, उत्तम गुण ही कल्याण करनेवाले होते हैं।। मनदशौचं कर्मशौचं कुलशौचं च भारत। शरीरशौचं वाक्छोचं शोचं पञ्चविधं स्मृतम्॥

मनःशुद्धिः क्रियाशुद्धिः कुलशुद्धिः शरीरशुद्धि और वाक्-शुद्धि—इस तरह-पाँच प्रकारकी शुद्धि वतायी गयी है ॥ पञ्चस्वेतेषु शौचेषु हृदि शौचं विशिष्यते । हृद्यस्य च शौचेन स्वर्ग गच्छन्ति मानवाः ॥

इन-पाँचों शुद्धियोंमें हृदयकी शुद्धि सबसे बढ़कर है। हृदयकी ही शुद्धिसे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं॥ अग्निहोत्रपरिभ्रष्टः प्रसक्तः क्रयविक्रयैः। वर्णसंकरकर्ता च ब्राह्मणो वृष्ठैः समः॥

जो ब्राह्मण अग्निहोत्रकात्याग करके खरीद-विकीमें लग गया है, वह वर्णसंकरताका प्रचार करनेवाला और शूदके समान माना गया है ॥

यस्य वेदश्रुतिर्नेष्टा कर्षकश्चापि यो द्विजः। विकर्मसेवी कौन्तेय स वै वृषस्र उच्यते॥

कुन्तीनन्दन ! जिसने वैदिक श्रुतियोंको भुला दिया है तथा जो खेतमें हल जोतता है, अपने वर्णके विरुद्ध काम करनेवाला वह ब्राह्मण वृषल माना गया है ॥

वृषो हि धर्मों विश्वेयस्तस्य यः कुरुते लयम् । वृषलं तं विदुर्देवा निकृष्टं श्वपचादपि॥

नृष शन्दका अर्थ है घर्म; उसका जो लय करता है, उसको देवतालोग नृषल मानते हैं। वह चाण्डाक्से मी नीच होता है। स्तुतिभिर्वह्मगीताभिर्यः शुद्धं स्तौति मानवः। न तुमां स्तौति पापात्मा सतु चण्डालतः समः॥

जो भाषातमा मनुष्य ब्रह्मगीता आदिके द्वारा मेरी स्तुति न करके किसी शृद्धका स्तवन करता है, वह चाण्डालके समान है॥ श्वदृतौ तु यथा क्षीरं ब्रह्म वे वृषले तथा। दुष्टतामेति तत् सर्वे शुना लीढं हविर्यथा॥

जैवे कुत्तेकी खालमें रक्खा हुआ दूध और कुत्तेका चाटा हुआ इविष्य अग्रुद्ध होता है, उसी प्रकार वृष्ठ मनुष्यकी बुद्धिमें स्थित वेद भी दूषित हो जाता है ॥ अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः। धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्या होताश्चतुर्दश ॥

चार वेद, छः अङ्ग, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण-ये चौदह विद्याएँ हैं॥

यान्युक्तानि मया सम्यग् विद्यास्थानानि भारत । उत्पन्नानि पवित्राणि भुवनार्थं तथैव च ॥ तस्मात् तानि न शुद्धस्य स्पृष्टन्यानि गुधिष्ठिर । सर्वे च शुद्धसंस्पृष्टमपवित्रं न संशयः॥

भरतनन्दन । मैंने जो विद्याके चौदह पवित्र स्थान पूर्णतया । बताये हैं, वे तीनों लोकोंके कल्याणकेलिये प्रकट हुए हैं। अतः शूद्र-को इनका स्पर्श नहीं करना चाहिये । युधिष्ठिर ! शूद्रके सम्पर्कर्म आनेवाली सभी वस्तुएँ अपवित्र हो जाती हैं, इसमें संशय नहीं है ॥

लोके त्रीण्यपवित्राणि पञ्चामेध्यानि भारत । श्वा च शुद्रः इवपाकश्च अपवित्राणि पाण्डव ॥

भारत ! इस संसारमें तीन अपवित्र और पाँच अमेध्य हैं । पाण्डुनन्दन ! कुत्ता, शूद्र और श्वपाक ( चाण्डाल )— ये तीन अपवित्र होते हैं ॥

गायकः कुक्कुटो यूपो ह्युदक्या वृषलीपतिः । पञ्चैते स्युरमेध्याश्च स्प्रप्टब्या न कदाचन । स्पृष्ट्वैतानष्ट वै विप्रः सचैलो जलमाविरोत् ॥

तथा अरलील गायक, मुर्गा, जिसमें वध करनेके लिये पशुओंको वाँचा जाय वह खम्मा, रजस्वला स्त्री और वृषल जातिकी स्त्रीसे ज्याह करनेवाला द्विज—ये पाँच अमेध्य माने गये हैं; इनका कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिये। यदि ब्राह्मण इन आठोंमेंसे किसीका स्पर्श कर ले तो वस्त्रसहित जलमें प्रवेश करके स्नान करे।

मञ्ज्ञकाञ्ज्ञाद्भसामान्याद्वमन्यन्ति ये नराः। नरकेष्वेव तिष्ठन्ति वर्षकोदि नराधमाः॥

जो मनुष्य मेरे मक्तोंका शूद्र जातिमें जन्म होनेके कारण अपमान करते हैं, वे नराधम करोड़ों वर्षतक नरकींमें निवास करते हैं।

स्टार कोर महन्त्रं स्टासनेत पुरिमान्। स्टार कोर कर्नोक समेर भेगेंग्रेसमार्थ

्र १ वर्ष देश देश हो। यदि भग भाग **दो हो है हिसान्** पुरुष वर्ष अन्य अनुसार भूदी स्था अन्ति । अन्यमान **करनेते** । अन्यक्ष के अन्यक्षितिक अनुसार है ।

गत सर्वाद सर्वेषु ब्रीतिक्यियस्य मम्। इत्यासम्बद्धाः स्वर्तेया विदेशकः॥

े १९५५ के बहुदि पन देते हैं। उनगर मेरा विशेष । या दार के पनिकास के भन्ने भन्नेता विशेष सकार । राज आदि ।

र्गाप्रमानामा न माँग संस्थानवेतसाम् । इत्योगय गाँव विकितिः प्रनयंतिनां सृणाम् ॥

्रहर्म (१२) जनसेवर कीदे पश्ची और पश्च भी कर्चने गोलो हो प्राप होते हैं। किर हानी मनुष्योंकी तो बात ही करा है है।

पर्वं भाष्ययया पुष्यं फलं बाष्यप एव वा । दर्शांत मम शुद्रो यञ्छिरसा धारयामि तत् ॥

नेस मन गृह भी यदि पत्र पुष्पः फल अथवा जले दी अर्जेष को से उसे भिरवर भारण करता हूँ ॥ ये रोकोसेय सार्गेण सर्वभृतहदि स्थितम् । सामर्गयनित ये विमा सन्सायुक्यं ब्रजनित ते ॥

शे आक्षात सम्पूर्ण भृतीक ह्रद्रयमें विराजमान पुरा परनेतर को कोला रिलिंग पूजन करते हैं। वे मेरे सायुज्यकी प्राप्त होते हैं।।

मञ्जानां धिनायेव प्रादुर्भावः छतो मया। प्राहुर्भावकृता कानिव्हर्चनीया युधिष्टिर॥

स्विधित ! में अपने भक्ती हा हित करनेके लिये ही सर एक पारण करता हूँ। जता मेरे प्रत्येक अवतार-विम्नह्का एक रकता भर्तहर्ष ॥

भाषामन्यतमां मुर्ति यो मर्भफ्या समर्वति । विनय परिमुद्दे।ऽहं भदिष्यामि न संशयः॥

े महारा मेरे जानवार विषद्धिमेरी किसी एककी मी भक्ति-भी की जानवार करता है। उमके क्यार में निःसंदेद प्रसन्न दो राष्ट्री ॥

महा य मीलानीश नामेग रजतेन च। १९४४ मीलानी हायोदनीनी कार्यनेन या। इएवं दससूर्व विवादेतेयामुक्तसेक्स्म्॥

विकार तो कार भो तोर अर्थ अपना की प्रवृत्तीकी मेरी बर्दिया कर क्षार अवसी कृष्ण बानी नाविषे । इनमें उसरी-या वृत्तिको कृष्ण दश्युना अविक पुष्प समझना नाविषे। जयकामो भवेद् राजा विधाकामो हिजोत्तमः। वैद्यो वा धनकामस्तु शृद्धः सुरूफलियः। सर्वकामाः स्त्रियो वापि सर्वान् कामानवाष्नुयुः॥

यदि बादाणको विधाकी, धिनयको युद्धमें विजयकी, गैरपको धनकी, श्ट्रको सुलरूप फलकी तथा स्त्रियोंको सब प्रकारकी कामना हो तो ये सब मेरी आराधनासे अपने सभी मनोरथोंको प्राप्त कर सकते हैं॥

युधिष्ठिर उवाच

कीरशानां तु शृदाणां नानुगृहासि चार्चनम्। उद्वेगस्तव कस्माद्धि तन्मे बृहि सुरेश्वर॥

युधिष्टिरने पूछा—देवेश्वर! आप किस तरहके श्रूद्रोंकी पूजा नहीं स्वीकार करते तथा आपको कीन-सा कार्य द्वरा लगता है? यह मुझे वताइये॥

श्रीभगवानुवाच

अवतेनाप्यभक्तेन स्पृष्टां शुद्रेण चार्चनाम् । तां वर्जयामि राजेन्द्र श्वपाकविहितामिव ॥

श्रीभगवान् ने कहा—राजन् ! जो व्रतका पालन न करनेवाला और मेरा मक्त नहीं है। उस श्रूद्रकी स्पर्श की हुई पूजाको में कृता पकानेवाले चाण्डालकी की हुई समझकर त्याग देता हूँ॥ नन्यहं शङ्करध्यापि गावो विश्रास्तथैव च। अश्वत्थोऽमररूपं हि त्रयमेतद् युधिष्ठिर॥

मुधिष्ठिर ! गों, ब्राह्मण और पीपलका. वृक्ष-ये तीनी देवरूप हैं। इन्हें मेरा और मगवान् शङ्करका स्वरूप समझना चाहिये। मेरे मक्त पुरुपको उचित है कि वह इन तीनोंका कमी अपमान न करे॥

अश्वत्थो त्राह्मणा गावो मन्मयास्तारयन्ति हि । तस्मादेतत् प्रयत्नेन त्रयं पूजय पाण्डच ॥

पतत्त्रयं हि मञ्जूको नावमन्येत कहिंचित्।

पाण्डुनन्दन! मेरे खरूप होनेके कारण पीपल, ब्राह्मण और गौ—य तीनों मनुष्यका उद्धार करनेवाले हैं, इवलिये तुम यत्नपूर्वक इन तीनोंकी पूजा किया करो।

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) [ भगवान्के उपदेशका उपसंहार और द्वारकागमन ]

युधिष्टिर उवाच

देशान्तरगते विषे संयुक्ते कालधर्मणा । शरीरनाशे सम्प्राप्ते कथं प्रेतत्वकल्पना ॥

युधिष्टिरने पृद्धा—भगवन् । यदि कोई ब्राह्मण पर-देश गया हो और वहीं कालकी प्रेरणांखे उसका श्ररीर छूट जाय तो उसकी प्रेतिकया (अन्त्येष्टि-संस्कार ) किस प्रकार सम्मव है ! ॥

#### श्रीगवानुवाच

श्र्यतामाहिताग्नेस्तु तथाभृतस्य संस्क्रिया। पालाशवृन्दैः प्रतिमा कर्तव्या कल्पचोदिता ॥

श्रीभगवान्ने कहा राजन् । यदि किसी अग्निहोत्री ब्राह्मणकी इस प्रकार मृत्यु हो जाय तो उसका संस्कार करने-के लिये प्रेतकल्पमें बताये अनुसार उसकी काष्ट्रमयी प्रतिमा बनवानी चाहिये। वह काष्ठ पलाशका ही होना उचित है ॥ त्रीणि षष्टिशतान्याहुरस्थीन्यस्य युधिष्ठिर। तेषां विकल्पना कार्या यथाशास्त्रं विनिश्चितम् ॥

युधिष्ठिर! मनुष्यके शरीरमें तीन सी साठ इड्डियाँ बतायी गयी हैं। उन सबकी शास्त्रोक्त रीतिसे कल्पना करके उस प्रतिमाका दाइ करना चाहिये ॥

युधिष्ठिर उवाच

विशेषतीर्थे सर्वेषामराकानामनुग्रहात्। भक्तानां तारणार्थं तु वकुमहीस धर्मतः॥

युधिष्ठिरने पूछा-मगवन् ! जो मक्त तीर्थयात्रा करनेमें असमर्थ हों, उन सबको तारनेके लिये कृपया किसी विशेष तीर्थका धर्मानुसार वर्णन कीजिये ॥

श्रीभगवानुवाच

पावनं सर्वतीथीनां सत्यं गायन्ति सामगाः। सत्यस्य वचनं तीर्थमहिंसा तीर्थमुच्यते ॥

श्रीभगवान्ने कहा-राजन् ! सामवेदका गायन करने-वाले विद्वान् कहते हैं कि सत्य सब तीर्थोंको पवित्र करने-वाका है। ७त्य बोलना और किसी जीवकी हिंसान करना 🕂 ये तीर्थ कहलाते हैं।

तपस्तीर्थं दया तीर्थं शीछं तीर्थं युधिष्ठिर । अल्पसंतोषकं तीर्थं नारी तीर्थं पतिव्रता॥

युषिष्ठिर ! तप, दया, शील, थोड़ेमें संतोष करना-ये सद्गुण भी तीर्थरूपमें ही हैं तथा पितत्रता नारी भी तीर्थ है ॥

संतुष्टो ब्राह्मणस्तीर्थं ज्ञानं वा तीर्थमुच्यते। मद्भकाः सततं तीर्थं शङ्करस्य विशेषतः॥

संतोषी ब्राह्मण और ज्ञानको भी तीर्थ कहते हैं। मेरे भक्त सदैव तीर्थरूप हैं और शङ्करके मक्त विशेषतया तीर्थ हैं ॥

यतयस्तीर्थमित्येवं विद्यांसस्तीर्थमुच्यते शरण्यपुरुषस्तीर्थमभयं तीर्थमुच्यते ॥

संन्यासी और विहान् मी तीर्थ कहे जाते हैं। दूसरींको शरण देनेवाले पुरुष भी तीर्थ हैं। जीवोंको अभय-दान देना भी तीर्थ ही कहळाता है ॥

न्नेलोक्येऽस्मिन् निरुद्धिग्नो न विभेमि क्तरचन ।

न दिवा यदि वा रात्राबुद्देगः शूद्रलङ्घनात्॥

मैं तीनों लोकोंमें उद्देगशून्य हूँ । दिन हो या रात, मुझे कमी किसीसे भी भय नहीं होता; किंतु शूद्रका मर्यादा-भंग करना मुझे बुरा लगता है ॥

न भयं देवदैत्येभ्यो रक्षोभ्यइचैव मे नृप। शुद्रवक्त्राच्च्युतं ब्रह्म भयं तु मम सर्वदा ॥

राजन् ! देवता, दैत्य और राक्षसींसे भी मैं नहीं डरता। परंतु शुद्रके मुखसे जो वेदका उचारण होता है, उससे मुझे सदा ही भय बना रहता है ॥ तसात् सप्रणवं शुद्रो मन्नामापि न कीर्तयेत्। प्रणवं हि परं लोके ब्रह्म ब्रह्मविदो विदुः॥

इसिछिये शुद्रको मेरे नामका भी प्रणवके साथ उचारण नहीं करना चाहिये। क्योंकि वेद वेत्ता विद्वान् इस संसारमें प्रणवको सर्वोत्कृष्ट वेद मानते हैं ॥

द्विजशुश्रूषणं धर्मः शुद्राणां भक्तितो मयि।

शूद्र मुझमें भक्ति रखते हुए ब्राह्मणः क्षत्रिय और वैश्योंकी सेवा करे—यही उनका परम धर्म है ॥ द्विजश्रश्रुषया शुद्रः परं श्रेयोऽधिगच्छति। द्विजश्रश्रुषणादन्यन्नास्ति शूद्रस्य निष्कृतिः॥

द्विजींकी सेवासे ही शुद्र परम कल्याणके भागी होते हैं। धिवा उनके उद्धारका दूसरा कोई उपाय<sup>4</sup> नहीं है ॥ चृष्ट्वा पितामहः शूद्रमभिभूतं तु तामसैः। द्विज्ञश्रूषणं धर्मे शुद्राणां तु प्रयुक्तवान् ।

ब्रह्माजीने श्रद्रोंको तामस गुणींसे युक्त उत्पन्न करके उनके लिये द्विजींकी सेवारूप धर्मका उपदेश किया । द्विजीं-की भक्तिसे शूद्रके तामस माव नष्ट हो जाते हैं ॥ पत्रं पृष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहतं मूर्का गृह्यामि शूद्रतः॥

नश्यन्ति तामसा भावाः शुद्रस्य द्विजभक्तितः॥

शूद्र भी यदि भक्तिपूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल अर्पण करता है तो मैं उसके भक्तिपूर्वक दिये हुए उप-इारको सादर शीश चढ़ाता हूँ ॥

अग्रजो वापि यः किश्वत सर्वपापसमन्वितः। यदि मां सततं ध्यायेत् सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥

सम्पूर्ण पापींसे युक्त होनेपर भी यदि कोई ब्राह्मण सदा मेरा ध्यान करता रहता है तो वह अपने सम्पूर्ण पापेंसे छुट-कारा पा जाता है ॥

विद्याविनयसम्पन्ना ब्राह्मणा मिय भक्ति न कुर्वन्ति चाण्डालसदशा हिते ॥ ्रे के प्रतिकृति स्टूलिक स्टू

17-1

एका र १ क्षण को एक नेप्ट एस हतम्। एकार हें को संस्कृतकार्योग भक्ते सम दिना ॥

्रात्ति । प्रतिकार क्षेत्र कर्मा है। अगति वानः स्वरः स्थाने होम त्रोति । प्रतिकार क्षेत्र व्यक्ति ।

रपार्थः एउटे यापि सर्वभूतेषु पाण्डच । सम्बोद्धः पद्धः पूर्णसम्बन्धाः मित्रशसुषु ॥

१८ हर्ने इस है हम मन्द्र र समन्त स्थापर-जल्लम प्राणियोंन १ छ । १ क भी १ इच्ची स्थापन होंग कर होता है। उस समय १८ । १९ भी भन्न होता है।।

जन्दरं स्टब्सिमा च यथा सत्यं तथाऽऽर्जवम् । अद्येष्टर्वेष भूषानां सहतानां सत् नृप ॥

र वृश्कृत्याच अभाव, अहिंगा, सत्य, सरहता तथा । १८०१ को पाणीमे होई न यजना-यह मेरे भक्तींका । १८११

द्याः इतित्यं यो प्र्यानसद्भक्तं श्रद्धयान्वितः । समाज्यसभ्यत्वेत्वाकाः द्वपाकस्यापि पार्थिव ॥

वृत्तीकार ! तो मनुष्य भेरे मकको अद्यापूर्वक नमस्कार कर हो है। यह काल्याल ही नधी न हो। उसे अश्चय लोकींकी है क्षानि हो ते हैं।।

ि पुनर्षे पजसंद मां सदारं विधिपूर्वकम् । मद्भनतमद्गतप्राणाः कथयन्तश्च मां सदा ॥

ित है शहरात् भेर भक्त हैं। जिनके प्राण मुशमें ही

दे रही हैं तथा है। भदा भेरे ही नाम और गुणोंका कीर्तन
प्रश्निक हैं। है। वि वश्मीमहित भेरी विविवत् पूजा करते
हैं । उनहीं सहगाति विवयमें क्या कहना है है ॥
पहनुवर्षम्य प्रश्नीय नायस्तपति यो नरः।
नामी प्रश्नामोति मङ्क्तियद्याप्यते॥

प्रविशेदार गरियक सपस्य करनेवाळा मनुष्य मी उस १६६९ प्राप्त प्रश्नी इंतरान की भेरे भन्तीको अनायाच**्ही** मिला १९५९ हे १

क्षांक सम्मात् राहेण्ड स्थायन् नित्यमतिहतः । व्यानकांनि तता सिद्धि दृष्यत्वेच परं पदम् ॥

द्विको गोष्ट (युम ग्रंड ग्रंब ग्रंड निरन्तर मेरा हो २ व व्यो गरेप द्वि द्वि तुम्हें विदि प्रान होगी और नुम वस्त्र हो उपम पर्दा ग्रंडिंग श्रंड यह गरीने ॥

न्त्रवेशीय होता स यहणाव्यक्तीय च। भवदेशेर वेदाका पृत्येनिनिष्ट्रयनि मान्॥ अन्तर्भितासा वैद नियमायांना द्विताः। म्तुयन्ति सततं ये मां ते वैभागवताः स्मृताः॥

जो होता यनकर ऋग्वेदके द्वारा, अध्वर्धु होकर यजुर्वेद-के द्वारा, उद्गाता यनकर परम पित्र सामवेदके द्वारा मेरा स्तवन करते हैं तथा अथवंवेदीय द्विजॉके रूपमें जो अथवंवेदके द्वारा हमेशा मेरी स्तुति किया करते हैं, वे भगवद्मक्त माने

वेदाधीनाः सदा यहा यहाधीनास्तु देवताः । देवताः ब्राह्मणाधीनास्तसाद् विप्रास्तु देवताः ॥

यत्र सदा वेदोंके अवीन हैं और देवता यज्ञीतथा ब्राह्मणी-के अवीन होते हैं, इसलिये ब्राह्मण देवता हैं ॥ अनाश्चित्योच्छ्रयं नास्ति मुख्यमाश्चयमाश्चयेत्। रुद्रं समाथिता देवा रुद्रो ब्रह्माणमाश्चितः॥

किसीका सहारा लिये बिना कोई ऊँचे नहीं चढ़ सकता, अतः सबको किसी प्रधान आश्रयका सहारा छेना चाहिये। देवतालोग मगवान् रुद्रके आश्रयमें रहते हैं, रुद्र ब्रह्माजीके/ आश्रित हैं॥

व्रह्मा मामाथितो राजन् नाहं कंचिदुपाथितः। ममाथ्रयो न कथ्चित् तु सर्वेपामाथ्रयो हाहम्॥

्र ब्रह्माजी मेरे आश्रयमें रहते हैं, किंतु में किसीके आश्रित नहीं हूँ। राजन् ! मेरा आश्रय कोई नहीं है। मैं ही सनका आश्रय हूँ॥

एवमेतन्मया प्रोक्तं रहस्यमिद्युत्तमम्। धर्मप्रियस्य ते नित्यं राजन्नेवं समाचर॥

राजन् ! इस प्रकार ये उत्तम रहस्यकी वातें मैंने तुम्हें वतायी हैं। क्योंकि तुम घर्मके प्रेमी हो। अब तुम इस उपदेशके ही अनुसार सदा आचरण करो।।

इदं पवित्रमाख्यानं पुण्यं वेदेन सम्मितम् । व यः परेन्मामकं धर्ममहन्यहिन पाण्डव ॥ धर्मोऽपि वर्घते तस्य चुद्धिश्चापि प्रसीदिति । पापश्रयमुपेत्येवं कल्याणं च विवर्घते ॥

यह पवित्र आख्यान पुण्यदायक एवं वेदके समान मान्य है। पाण्डुनन्दन! जो मेरे बताये हुए इस वैष्णव-वर्मका प्रतिदिन पाठ करेगा, उसके धर्मकी वृद्धि होगी और बुद्धि निर्मठ। साथ ही उसके समस्त पापोंका नाश होकर परम कल्याणका विस्तार होगा॥

पतत् पुण्यं पवित्रं च पापनाशनमुत्तमम् । श्रोतव्यं श्रद्धया युक्तैः श्रोत्रियेश्च विशेषतः ॥

यह प्रकंग परम पवित्र, पुण्यदायकः पापनाशक और अत्यन्त उत्कृष्ट है । सभी मनुष्योंकोः विशेषतः श्रोत्रिय विद्वानीको श्रद्धांक साथ इसका श्रवण करना चाहिये॥ श्रावयेद् यस्त्विद्धं भक्त्या प्रयतोऽय श्र्यणोति वा। त गच्छेन्मम सायुज्यं नात्र कार्या विचारणा ॥

जो मनुष्य मक्तिपूर्वक इसे सुनाता और पवित्रचित्त रोकर सुनता है, वह मेरे सायुज्यको प्राप्त होता है, इसमें होई शङ्का नहीं है।।

ग्रुचेमं श्रावयेच्छ्राद्धे मद्भको मत्परायणः । पेतरस्तस्य तृष्यन्ति यावदाभृतसम्प्रवम् ॥

मेरी मिक्तमें तत्पर रहनेवाला जो मक्त पुरुष श्राद्धमें इस वर्मको सुनाता है, उसके पितर इस ब्रह्माण्डके प्रत्य होनेतक उदा तृप्त वने रहते हैं॥

वैशम्पायन उवाच

श्रुत्वा भागवतान् धर्मान् स्राक्षाद् विष्णोर्जगद्गुरोः ग्रहष्टमनसो भूत्वा चिन्तयन्तोऽद्भुताः कथाः॥ ऋषयः पाण्डवाश्चेव प्रणेमुस्तं जनार्द्नम्। ग्रुजयामास गोविन्दं धर्मपुत्रः पुनः पुनः॥

वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! साक्षात् विष्णु-वरूप जगद्गुर मगवान् श्रीकृष्णके मुखसे भागवत-घर्मोका अवण करके इस अद्भुत प्रसंगपर विचार करते हुए ऋषि और पाण्डवलोग बहुत प्रसन्न हुए और सबने मगवान्को प्रणाम किया । घर्मनन्दन युधिष्ठिरने तो बारंबार गोविन्दका गूजन किया ॥

देवा ब्रह्मपैयः सिद्धा गन्धर्वाप्सरसस्तथा।
ऋषयश्च महात्मानो गुद्यका भुजगास्तथा॥
बालखिल्या महात्मानो योगिनस्तत्वद्दितः।
तथा भागवताश्चापि पञ्चकालमुपासकाः॥
कौत्हलसमायुका भगवद्गकिमागताः।
श्रुत्वा तु परमं पुण्यं वैष्णवं धर्मशासनम्॥
विमुक्तपापाः पूतास्ते संवृत्तास्तत्क्षणेन तु।

देवताः ब्रह्मिषः सिद्धः गन्धर्वः अप्सराष्टः ऋषिः महात्माः गुद्धकः सर्पः महात्मा वालिखस्यः तत्त्वदर्शी योगी तथा पञ्चयाम उपासना करनेवाले मगबद्मक्त पुरुषः जो अत्यन्त उत्कण्ठित होकर उपदेश सुननेके लिये पधारे येः इस परम पवित्र वैष्णव-धर्मका उपदेश सुनकर तत्क्षण निष्पाप एवं पवित्र हो गये। सबमें भगवद्भक्ति उमङ् आयी॥ प्रणम्य शिरसा विष्णुं प्रतिनन्दा च ताः कथाः॥

फिर उन सबने भगवान्के चरणेंमें मस्तक झकाकर प्रणाम किया और उनके उपदेशकी प्रशंसा की ॥ द्रष्टारो द्वारकायां वे वयं सर्वे जगद्गुरुम् । इति प्रहृष्टमनसो ययुदेवगणेः सह । सर्वे ऋषिगणा राजन् ययुःस्वं स्वं निवेशनम्॥

फिर 'भगवन् ! अब इम द्वारकामें पुनः आप जगद्-गुस्का दर्शन करेंगे ।' यों कहकर सब ऋषि प्रसन्नचित्त हो देवताओंके साथ अपने-अपने स्थानको चले गये॥
गतेषु तेषु सर्वेषु केशवः केशिहा हरिः।
सस्मार दारुकं राजन् स च सात्यिकना सह।
समीपस्थोऽभवत्स्तोयाहि देवेतिचाववीत्॥

राजन् ! उन सबके चले जानेपर केशिनिषूदन मगवान् श्रीकृष्णने सात्यिक्सहित दारुकको याद किया। सार्थिदारुक पास ही बैठा थाः उसने निवेदन किया—'भगवन् ! रय तैयार है, पघारिये ॥'

ततो विषण्णवद्नाः पाण्डवाः पुरुषोत्तमम् । अञ्जिष्टि मूर्ष्मि संधाय नेत्रैरश्रुपरिप्लुतैः । पिवन्तः सततं कृष्णं नोचुरार्ततरास्तदा ॥

यह सुनकर पाण्डनींका मुँह उदास हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर सिरसे लगाया और वे आँस्भरे नेत्रींसे पुरुषो-त्तम श्रीकृष्णकी ओर एकटक देखने लगे। किंतु अत्यन्त दुखी होनेके कारण उस समय कुछ बोल न सके॥

कृष्णोऽपिभगवान् देवः पृथामामन्त्र्य चार्तवत्। धृतराष्ट्रं च गान्धारीं विदुरं द्रौपदीं तथा ॥ कृष्णद्वैपायनं न्यासमृषीनन्यांश्च मन्त्रिणः। सुभद्रामात्मजयुतामुत्तरां स्पृश्य पाणिना। निर्गत्य वेश्मनस्तस्मादारुरोह तदा रथम्॥

देवेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण भी उनकी दशा देखकर दुखी से हो गये और उन्होंने कुन्ती, धृतराष्ट्र, गान्धारी, विदुर, द्रीपदी, महर्षि व्यास और अन्यान्य ऋषियों एवं मन्त्रियोंसे विदा लेकर सुभद्रा तथा पुत्रसहित उत्तराकी पीठपर हाथ फेरा और आशीर्वाद देकर वे उस राजभवनसे बाहर निकल आये और रथपर सवार हो गये।

वाजिभिः शैन्यसुग्रीवमेघपुष्पवलाहकैः।
युक्तं तु ध्वजभूतेन पतगेन्द्रेण धीमता॥

उस रथमें शैब्यः सुग्रीवः मेधपुष्प और वलाहक नाम-वाले चार घोड़े जुते हुए ये तथा बुद्धिमान् गरुड़का ध्वज फहरा रहा था॥

अन्वारुरोह चाप्येनं प्रेम्णा राजा युधिष्टिरः। अपास्य चाग्रु यन्तारं दारुकं सृतसत्तमम्। अभीषृन् प्रतिजग्राह स्वयं कुरुपतिस्तदा॥

उस समय कुरुदेशके राजा युघिष्ठिर भी प्रेमवश मगवान्-के पीछे-पीछे स्वयं भी रथपर जा दैठे और तुरंत ही श्रेष्ठ दारुकको सार्थिके स्थानसे हटाकर उन्होंने घोड़ोंकी वागडोर अपने हाथमें ले ली ॥

उपारुह्यार्जुनश्चापि चामरन्यजनं शुभम्। रुक्सदण्डं वृहन्मूर्विन दुधावाभिप्रदक्षिणम्॥ ीर अने हो अधार भागत हो सार्वशायक विसास गुरु द्वारी ने का तर्वहरी औरके समाप्त्री संसक्तर हवा कार्य को न

तर्थेत कोचनेत्वेद्धीः स्थमारुग वीर्यवान् । एवं इत्यालावं स दित्यमाल्योपशोभितम् ॥

र्श १००४ महत्वत्री भीमतेन भी रूपपर जा चढ़े और १००४ ३ १४ १४४ जगाये लग्ने हो गये। वह छत्र सी १४९० १८ दु १ ८५४ दिल माराजीते सुगोमित या॥



. वेद्र्यमणिद्रुष्टं च चामीकरविभूषितम् । कपार तरमा भीमद्छत्रं तच्छाईधन्यनः॥

प्रमुख होता सेंदूर्य मितिका बना हुआ था तथा सोनेकी सालों अगरी दोभा बढ़ा रही थीं । मीमसेनने शार्कुचनुष-बागे धीरणापे उस क्षत्रको शीव ही बारण कर लिया ॥ दनसम्बद्ध सर्थ शीवं चामस्व्यजने सिते। नकुलः सहदेवश्च ध्यमानी जनार्दनम्॥

नकुल और सहदेव मी अपने हायोंमें सफेद चैंवर लिये शीन रथपर सवार हो गये और मगवान जनार्दनके ऊपर सुलाने लगे ॥

भीमसेनोऽर्जुनश्चैव यमावप्यरिस्द्रनौ । पृष्ठतोऽनुययुः कृष्णं मा शब्द इति हर्षिताः ॥

इस प्रकार युधिष्ठिरः मीमः अर्जुनः नकुल और सहदेवने हर्पपूर्वक श्रीकृष्णका अनुसरण किया और कहने लगे-- आप मत जाहये ॥

#### त्रियोजने न्यतीते तु परिष्वस्य च पाण्डवान् । विस्तृत्य कृष्णस्तान् सर्वान् प्रणतान् द्वारकां ययौ॥

तीन योजन (चौबीस मील) तक चले आनेके बाद भगवान् श्रीकृष्णने अपने चरणोंमें पड़े हुए पाण्डवींको गलेके लगाकर विदा किया और स्वयं द्वारकाको चले गये॥ तथा प्रणम्य गोविन्दं तदाप्रभृति पाण्डवाः। कपिलाद्यानि दानानि दर्दुर्धमेपरायनाः॥

इस प्रकार भगवान् गोनिन्दको प्रणाम करके जब पाण्डव घर ठौटे, उस दिनसे सदा धर्ममें तत्पर रहकर कपिला आदि गौऑका दान करने लगे ॥

#### मधुसृद्वनवाक्यानि स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः। मनसा पूजयामासुईदयस्थानि पाण्डवाः॥

वे सब पाण्डव भगवान् श्रीकृष्णके वचनोंको बारंबार याद करके और उनको दृदयमें घारण करके मन-शी-मन उनकी सराइना करते थे ॥

#### युधिष्टिरस्तु धर्मात्मा हृदि कृत्वा जनार्देनम् । तद्भकस्तन्मना युकस्तचाजी तत्परोऽभवत् ॥

धर्मात्मा युविष्ठिर ध्यानद्वारा भगवान्को अपने इदयमें विराजमान करके उन्हींके भजनमें लग गये, उन्हींका सारण करने लगे और योगयुक्त होकर भगवान्का यजन करते हुए उन्हींके परायण हो गये॥

६ शिक्षाभारते भारवसेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि नकुलोपाख्याने हिनवतितसोऽध्यायः ॥ ९२ ॥

क्षा १० १० १ वे वार्यक्ष अपनेतिकपर्वके अन्तरीत अनुगीतापर्वमें नकुनोपाल्यानविषयक बानवेद्राँ अध्याय पृग हुआ ॥ ९२ ॥

( द्राविष्णारण अधिक पाठके ३२२० द्रलोक मिलाकर कुल १२७३ द्रलोक हैं )

आद्रवसेधिकपर्व संस्पूर्णम्

भनुषुर् (अन्य बहे छन्द) बहे छन्दोंको ३२ अक्षरोंके कुछ योग अनुषुर् मानकर गिननेपर पन्य भागतीय पारमे विकेश रे २०४०॥ (१२२॥) १६८।≅ १९१५॥।≋ १९४७ २८॥ १८८। १८८। १८८॥ १८८।।≈ १२९३॥।≈ आधामेधिकपर्वकी कुछ इछोकसंख्या—४२०९॥। श्रीपरमात्मने नमः

# महाभारतम्

# आश्रमवासिकपर्व

( आश्रमवासपर्व )

## प्रथमोऽध्यायः

भाइयोंसहित युधिष्ठिर तथा कुन्ती आदि देवियोंके द्वारा धतराष्ट्र और गान्धारीकी सेवा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्तीं न्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णः (उनके नित्य सखा ) नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, ( उनकी छीछा प्रकट करनेवाली ) भगवती सरस्वती और ( उनकी लीलाओं-का संकलन करनेवाले ) महर्षि वेदन्यासको नमस्कार करके जय ( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये॥

जनमेजय उवाच

प्राप्य राज्यं महात्मानः पाण्डवा मे पितामहाः । कथमासन् महाराज्ञि धृतराष्ट्रे महात्मनि॥ १॥

जनमेजयने पूछा-बहान् ! मेरे प्रिपतामह महात्मा पाण्डव अपने राज्यपर अधिकार प्राप्त कर लेनेके बाद महाराज धतराष्ट्रके प्रति कैसा बर्ताव करते थे १॥ १॥

स तु राजा हतामात्यो हतपुत्रो निराश्रयः। कथमासीद्वतेश्वयों गान्धारी च यशस्त्रिनी ॥ २ ॥

राजा धृतराष्ट्र अपने मन्त्री और पुत्रोंके मारे जाने छे निराश्रय हो गये थे। उनका ऐश्वर्य नष्ट हो गया था। ऐसी अवस्थामें वे और यशस्विनी गान्धारी देवी किस प्रकार जीवन व्यतीत करते थे ॥ २ ॥

कियन्तं चैव कालं ते मम पूर्विपतामहाः। स्थिता राज्ये महात्मानस्तन्मे न्याख्यातुमईसि ॥ ३ ॥

मेरे पूर्विपितामइ महात्मा पाण्डव कितने समयतक अपने राज्यपर प्रतिष्ठित रहे ? ये सब बातें मुझे विस्तारपूर्वक बतानेकी कुपा करें ॥ ३ ॥

वैशम्पायन उवाच

प्राप्य राज्यं महात्मानः पाण्डवा हतरात्रवः। धृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य पृथिवीं पर्यपालयन् ॥ ४ ॥

वैशस्पायनजीने कहा--राजन् ! जिनके शत्रु मारे गये थे, वे महात्मा पाण्डव राज्य पानेके अनन्तर राजा

धृतराष्ट्रको ही आगे रखकर पृथ्वीका पालन करने लगे ॥४॥ धृतराष्ट्रमुपातिष्ठद् विदुरः संजयस्तथा। वैश्यापुत्रश्च मेथावी युयुत्सुः कुरुसत्तम॥ ५॥

कुरुशेष्ठ ! विदुर, संजय तथा वैश्यापुत्र मेघावी युयत्स-ये लोग सदा धृतराष्ट्रकी सेवामें उपस्थित रहते थे ॥ ५॥

पाण्डवाः सर्वेकार्याणि सम्पृच्छन्ति स्म तं नृपम्। चकुस्तेनाभ्यनुज्ञाता वर्षाणि दश पश्च च॥ ६॥

पाण्डवलोग सभी कार्योंमें राजा धृतराष्ट्रकी सलाह पूछा करते थे और उनकी आज्ञा लेकर प्रत्येक कार्य करते थे। इस तरह उन्होंने पंद्रह वर्षीतक राज्यका शासन किया ॥६॥

सदा हि गत्वा ते वीराः पर्युपासन्त तं नृपम्। पादाभिवादनं कृत्वा धर्मराजमते स्थिताः॥ ७ ॥

वीर पाण्डव प्रतिदिन राजा धृतराष्ट्रके पास जा उनके चरणोंमें प्रणाम करके कुछ कालतक उनकी सेवामें बैठे रहते थे और सदा घर्मराज युधिष्ठिरकी आज्ञाके अधीन रहते थे॥ ते मूर्भि समुपाद्याताः सर्वकार्याणि चिकरे।

कुन्तिभोजसुता चैव गान्धारीमन्ववर्तत ॥ ८॥

धृतराष्ट्र भी स्नेइवश पाण्डवींका मस्तक सूँघकर जव उन्हें जानेकी आजा देते, तब वे आकर सब कार्य किया करते थे । कुन्तीदेवी भी सदा गान्धारीकी सेवामें लगी रहती थीं ॥

द्रौपदी च सुभद्रा च याश्चान्याः पाण्डवस्त्रियः। समां वृत्तिमवर्तन्त तयोः श्वश्रवोर्यथाविधि ॥ ९ ॥

द्रौपदी, सुभद्रा तथा पाण्डवोंकी अन्य स्त्रियाँ मी कुन्ती और गान्धारी दोनों सासुओंकी समान भावसे विधिवत् सेवा किया करती थीं ॥ ९ ॥

शयनानि महार्हाणि वासांस्याभरणानि च। राजार्हाणि च सर्वाणि भक्ष्यभोज्यान्यनेकशः ॥ १० ॥ युधिष्ठिरो महाराज धृतराष्ट्रेऽभ्युपाहरत्। तथैव कुन्ती गान्धार्यो गुरुवृत्तिमवर्तत ॥ ११ ॥ ्रत्य का विश्व के प्रश्निक के प्रमुख्य करणे विकास विकास के प्रकार के प्रकार

विद्रमः संज्ञप्रतीय युगुनसुद्दीय कीरय। राजसीर सानं गुर्वे हतपुर्वे जनाधिपम्॥१२॥

प्रशासन है जिस्से पुत्र नारे गये के उन बूढ़े राजा पुत्रवहारी शिद्धक संभाग भीर सुमुख्य-ये तीनों सदा सेवा करो करो के 11 कर 11

दयानी द्रोपन्य यापासीर् द्यितो बाह्मणो महान् । स च तस्मिन् महेष्यासः कृषः समभवत् तदा॥ १३॥

होत्रानार्थके भिय साठे महान्त्राक्षण महाधनुर्धर कृपाचार्य हो उन दिनों गद्रा भृतसमूके ही पास रहते थे ॥ १३ ॥ स्पारता भगवान् नित्यमासांचके नृषेण ह । कथाः कुर्वन् पुराणपिर्देवपिषित्रस्साम् ॥ १४ ॥

पुरानन धानि भगवान् व्यास भी प्रतिदिन उनके पास व्यास वैद्यो और उन्हें देनिये। वितर तथा राक्षसींकी कथाएँ सुरावा करने थे॥ १४॥

धर्मगुकानि कार्याणि व्यवहारान्वितानि च । धृतराष्ट्राभ्यनुभागा विदुरस्तान्यकारयत् ॥ १५ ॥

प्रतिगृती भागांगे विदुरजी उनके समस्त धार्मिक और व्यापहारिक कार्य करते-करात थे ॥ १५ ॥

सामनेभ्यः प्रियाण्यस्य कार्याणि सुवह्न्यपि । प्राप्यन्तेऽर्थेः सुलतुभिः सुनयाद् विदुरस्य वै ॥ १६॥

िहुन है है। अन्छी नीतिके कारण उनके बहुतेरे प्रियं कार्य में है। सन्दर्भ हो सामन्तें ( सीमावर्ती राजाओं ) से सिद्ध है। जन्म करते में 11 दह 11

अपनेष् यन्थमेशः च यथ्यानां मोक्षणं तथा। न च भर्मसुतो राजा कदाचित् किंचिद्ववीत्॥ १७॥

ये कैरियों को देशे हुटकारा दे देते और वधके योग्य महुक्षों को भी प्राप्तवान देकर छोड़ देते थे; किंतु धर्मपुत्र साम द्विति इसके छिये उनसे कभी कुछ कहते गर्भ के।। १०॥

िरास्पात्रासु पुनः कुनराजो सुधिष्टिरः। सर्वात रामान् महादेजाः प्रदश्चस्विकासुने॥ १८॥

भवतीयमते युक्ताय सुविधिर विहार और यात्राके भवतीय गणा भवतपुर्व समन्त मनोविध्यत वस्तुओंकी भूकित विभिन्न १८॥

कार्यक्रमः स्वकृतः सम्याग्विकास्त्रया। कार्यकृतः सक्तानं भूतमञ्ज्ञेयया पुरा॥१९॥ राजा धृतराष्ट्रकी सेवामें पदलेकी ही माँति उक्त अवसरी-पर भी रसोईके काममें निपुण आरालिके, स्पकीर और रागलाण्डिकिक मौजूद रहते थे॥ १९॥

यासांसि च महार्हाणि माल्यानि विविधानि च । उपाजहुर्यथान्यायं धृतराष्ट्रस्य पाण्डवाः ॥ २०॥

पाण्डवलोग धृतराष्ट्रको यथोचित रूपसे बहुमूल्य वस्न और नाना प्रकारकी मालाएँ भेंट करते थे॥ २०॥ मैरेयकाणि मांसानि पानकानि लधूनि च। चित्रान् भक्ष्यविकारांश्च चकुस्तस्य यथा पुरा॥ २१॥

वे उनकी सेवामें पहलेकी ही भाँति सुखभोगपद फलके गूदे, इन्के पानक (मीठे शर्वत) और अन्यान्य विचित्र प्रकारके भोजन प्रस्तुत करते थे॥ २१॥ ये चापि पृथिवीपालाः समाजग्मुस्ततस्ततः।

उपातिष्ठन्त ते सर्वे कौरवेन्द्रं यथा पुरा ॥ २२ ॥ भिन्न-भिन्न देशोंसे जो-जो भूपाल वहाँ पधारते थे, वे

भिन्न-भिन्न देशींसे जो-जो भूपाल वहाँ पधारते थे, वे सब पहलेकी ही भाँति कौरवराज धृतराष्ट्रकी सेवामें उपिस्त होते थे ॥ २२॥

कुन्ती च द्रौपदी चैव सात्वती च यशस्त्रिमी।
उत्पूरी नागकन्या च देवी चित्राङ्गदा तथा॥ २३॥
धृष्टकेतोश्च भगिनी जरासंधसुता तथा।
पताश्चान्याश्च वह्नचो चै योषितः पुरुषर्षभ ॥ २४॥
किंकराः पर्युपातिष्टन् सर्वाः सुवलजां तथा।

पुरुषप्रवर ! कुन्ती, द्रौपदी, यश्चिनी सुभद्रा, नाग-कन्या उल्पी, देवी चित्राङ्गदा, धृष्टकेतुकी वहिन तथा जरा-संघकी पुत्री—ये तथा कुरुकुलकी दूसरी बहुत-सी स्नियाँ दासीकी भाँति सुवलपुत्री गान्धारीकी सेवामें लगी रहती थीं॥ यथा पुत्रवियुक्तोऽयं न किंचिद् दुःखमामुयात्॥ २५॥ इति तानन्वशाद् आतृन् नित्यमेव युधिष्टिरः।

राजा युधिष्टिर सदा भाइयोंको यह उपदेश देते थे कि 'बन्धुओ ! तुम ऐसा वर्ताव करो, जिससे अपने पुत्रींसे विखुड़े हुए इन राजा धृतराष्ट्रको किंचिन्मात्र भी दुःख न प्राप्त हो? ॥ २५% ॥

एवं ते धर्मराजस्य श्रुत्वा वचनमर्थवत् ॥ २६ ॥ सविशेषमवर्तन्त भीममेकं तदा विना।

धर्मराजका यह सार्थक वचन सुनकर भीमसेनको छोड़

े १. 'अरा' नामक श्रुप्तसे काटकर बनाये जानेके कारण साग-भाजी आदिको 'अरालु' कहते हैं । उसको सुन्दर रीतिसे तैयार करनेवाके रसीरये 'आरालिक' कहलाते हैं। २. दाल आदि बनानेवाले सामान्यतः समीरमोहयोको 'सूपकार' कहते हैं। ३. पीपल, सोठ और चीनी मिळाकर मूँगका रसा तैयार करनेवाले रसोहये 'रागकाण्टिकिक' कहलाते हैं। अन्य सभी भाई धृतराष्ट्रका विशेष आदर-सत्कार करते थे ॥ २६६ ॥ न हि तत् तस्य वीरस्य हृद्याद्पसर्पति । धृतराष्ट्रस्य दुर्वुद्ध्या यद् वृत्तं द्यूतकारितम् ॥ २७॥ वीरवर मीमरेनके हृदयसे कभी भी यह वात दूर नहीं होती यी कि जूएके समय जो कुछ भी अनर्थ हुआ था, वह धृतराष्ट्रकी ही खोटी बुद्धिका परिणाम था ॥ २७॥

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमे पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ ९ ॥

# द्वितीयोऽध्यायः

### पाण्डवोंका धृतराष्ट्र और गान्धारीके अनुकूल वर्ताव

वैशम्पायन उवाच

पवं सम्पूजितो राजा पाण्डवैरिम्बकासुतः। विजहार यथापूर्वमृषिभिः पर्युपासितः॥१॥

चैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार पाण्डवींसे भलीभाँति सम्मानित हो अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्र पूर्ववत् ऋषियोंके साथ गोष्ठी-सुस्तका अनुभव करते हुए वहाँ सानन्द निवास करने लगे ॥ १ ॥ ब्रह्मदेयात्रहारांश्च प्रद्दौ स कुरूद्धहः। तच्च कुन्तीसुतो राजा सर्वमेवान्वपद्यत ॥ २ ॥

कुरुकुलके स्वामी महाराज धृतराष्ट्र ब्राह्मणोंको देनेयोग्य अग्रहार (माफी जमीन) देते थे और कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर सभी कार्योमें उन्हें सहयोग देते थे ॥ २ ॥ आनुशंस्थपरो राजा प्रीयमाणो युधिष्ठिरः। उवाच स तदा भ्रातृनमात्यांश्च महीपितः ॥ ३ ॥ मया चैव भविद्धिश्च मान्य एव नराधिपः। निदेशे धृतराष्ट्रस्य यस्तिष्ठति स मे सुहृत् ॥ ४ ॥ विपरीतश्च मे शत्रुनियम्यश्च भवेन्नरः।

राजा युधिष्ठिर बड़े दयाछ थे। वे सदा प्रसन्न रहकर अपने भाइयों और मिन्त्रयोंसे कहा करते थे कि भ्ये राजा धृतराष्ट्र मेरे और आपलोगोंके माननीय हैं। जो इनकी आज्ञाके अधीन रहता है, वहीं मेरा सुदृद् है। विपरीत आचरण करनेवाला मेरा शत्रु है। वह मेरे दण्डका भागी होगा॥ ३-४५ ॥

पितृवृत्तेषु चाहःसु पुत्राणां श्राद्धकर्मणि ॥ ५ ॥ सुहृदां चैव सर्वेषां यावदस्य चिकीषितम्।

'पिता आदिकी क्षयाह तिथियोंपर तथा पुत्रों और समस्त सुद्धदोंके श्राह्मकर्ममें राजा घृतराष्ट्र जितना धन खर्च करना चाहें। वह सब इन्हें मिलना चाहिये' ॥ ५१ ॥ ततः स राजा कौरव्यो घृतराष्ट्रो महामनाः ॥ ६ ॥ ब्राह्मणेभ्यो यथाहेंभ्यो ददो वित्तान्यनेकशः। धर्मराजश्च भीमश्च सव्यसाची यमाविष ॥ ७ ॥ तत् सर्वमन्ववर्तन्त तस्य प्रियचिकीर्षया।

तदनन्तर महामना कुरुकुलनन्दन राजा धृतराष्ट्र उक्त अवसरींपर सुयोग्य ब्राह्मणोंको वारंवार प्रचुर धनका दान करते ये। धर्मराज युधिष्ठिर, मीमसेन, सन्यसाची अर्जुन और नकुल-सहदेव भी उनका प्रिय करनेकी इच्छासे सब कार्योमें उनका साथ देते थे॥ ६-७ है॥ कथं सु राजा बुद्धः स पुत्रपौत्रवधार्दितः॥ ८॥

कथ नु राजा चृद्धः स पुत्रपत्रिवधादितः॥ ८॥ शोकमसत्कृतं प्राप्य न म्रियेतेति चिन्त्यते।

उन्हें उदा इस वातकी चिन्ता वनी रहती थी कि पुत्र-पौत्रोंके वधसे पीड़ित हुए बूढ़े राजा धृतराष्ट्र हमारी ओरसे शोक पाकर कहीं अपने प्राण न त्याग दें ॥ ८५ ॥ याविद्ध कुरुवीरस्य जीवत्पुत्रस्य वै सुखम् ॥ ९ ॥ वभूव तदवाष्नोति भोगांश्चेति व्यवस्थिताः।

अपने पुत्रोंकी जीवितावस्थामें कुरुवीर धृतराष्ट्रको जितने सुख और भोग प्राप्त ये, वे अब भी उन्हें मिलते रहें— इसके लिये पाण्डवोंने पूरी व्यवस्था की थी ॥ ९५ ॥ ततस्ते सहिताः पञ्च भ्रातरः पाण्डुनन्दनाः ॥ १०॥ तथाशीलाः समातस्थुर्धृतराष्ट्रस्य शासने ।

इस प्रकारके शील और वर्तावसे युक्त होकर वे पाँचीं भाई पाण्डव एक साथ धृतराष्ट्रकी आज्ञाके अधीन रहते थे ॥ १०६ ॥

धृतराष्ट्रश्च तान् सर्वान् विनीतान् नियमेस्थितान्॥११॥ शिष्यवृत्ति समापन्नान् गुरुवत् प्रत्यपद्यत ।

धृतराष्ट्र मी उन सबको परम विनीतः अपनी आज्ञाके अनुसार चलनेवाले और शिष्य-भावसे सेवामें संलग्न जानकर पिताकी भाँति उनसे स्नेह रखते थे॥ ११३॥ गान्धारी चैव पुत्राणां विविधेः श्राद्धकर्मभिः॥१२॥ आनुण्यमगमत् कामान् विषेभ्यः प्रतिपाद्य सा।

गान्धारी देवीने भी अपने पुत्रोंके निमित्त नाना प्रकारके श्राद्धकर्मका अनुष्ठान करके ब्राह्मणींको उनकी इच्छाके अनुसार धन दान किया और ऐसा करके वे पुत्रोंके ऋणसे मुक्त हो गर्यी ॥ १२६ ॥ न्त्र कोत्र ने नेतीन व्यवेताले वृधितिकः॥ १३॥ कार्यकारिकेकीकात्र समामानिक स्पन्।

त्र प्रतिक विकास स्थापित विकास स्थापना स्थापना स्थिति । १९८८ व्यक्ति । १९८० व्यक्ति स्थापना स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थाप

मा राष्ट्र स्वर्गस्य पुराः कुरुकुरोतनः ॥ १४ ॥ भ १७३१ तत्र विनिक्षियं पाण्डुनन्द्रेन ।

्रात्ति के के कोट क्यांतिकारी हो सम्बद्धा प्रताप्ति इ.स. क्यांत्र सुविधित्यक कोई दिसा वर्ताव नहीं देखा। मी इ.स. को कोटन सम्बद्धा हो ॥ ४४ई ॥

्रिकारम् सङ्ग्रीतं पाण्डवेषु महात्मसु ॥ १५ ॥ वंशिकानसङ्गता पृत्रमध्रोऽस्थिकासुतः ।

प्रसार कोट्य महा प्रत्या बर्ताच करते थे**; इसल्ये** चांच्याच्या स्था ध्यमहा उनके **अपर बहुत प्रमन्न** बर्टित १५११

मी हिंदीन नात्थारी पुत्रशेकमपान्य तम् ॥ १६॥ स्रोतः जीतिमधासीत् तनयेषु निजेष्वियः।

स्वापुर्व गानाची भी अपने पुत्रीका शोक छोड़कर तार्वका स्वयं पुत्री सभी पुत्रीके समान प्रेम करती चीक १६%॥

विशालिय तु केर्स्यो नावियाणि कुरुद्धहः॥ १७॥ वैक्तिस्पंरिं नृपर्वे। समाचरत वीर्यवान्।

पान्ते प्रकृष्णंत्यहः राज्ञ सुधिष्टिर महाराज इ.स. १९६६ विवादे हरते के अधिय नहीं करते थे॥ यद् पद् के चाहित्वित्त भृतगष्ट्रो जनाधिषः॥ १८॥ स्म का लघु वा कार्यं नात्थार्य च स्पत्थिनी । तं स गास मासाज पाण्डवानां भुरंधरः॥ १९॥ पृथ्येषाः अवस्तत् तद्दारीत् पर्यारहा ।

मानित देशमा भूतमाष्ट्र भीर नार्यन्त्रमी मान्धारी देवी भारति में लेकि भी छोटा पा नहा कार्य करनेके लिये गरीन गाजापुरमार राष्ट्रपदम राजा सुनिध्टिर उनके उस भारति सारा दिसेनाची करके यह सारा कार्य पूर्ण करते भारति १८१९ ।

तित वन्यानवर् प्रातो युक्ति स नराधिषः॥ २०॥ जन्यकथ्यतः संस्मृत्यः पुत्रं तं मन्द्येतसम्।

स्ति २० वर्षे भी राज भूतमङ्ग तहा प्रसन्न रहते और भारति एत रावद्गीय दुर्वोत्यनको साद समेव पछतासा रक्षति १ ५०% स

रस्य २ प्रत्याध्यय प्रतालकः स्विन्यः ॥ २६॥ अपार्वते प्रापद्युक्तातं समेरत्यमञ्जयम् ॥

भोत के त्रभी हिन्दा काण केवा को गायतीक्ष प्रस

होनेहे प्रभाव पवित्र हुए राजा धृतराष्ट्र सदा पाण्डवींको समरित्रज्ञारी होनेका आशीर्वाद देते थे ॥ २१ई ॥ ब्राह्मणान् स्वस्ति वाच्याथ हुत्वाचैव हुताशनम्॥२२॥ आर्यृपि पाण्डुपुत्राणामाशंसत नराधिपः।

व्राक्षणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर अग्निमें हवन करनेके पद्मात् राजा धृतराष्ट्र सदा यह शुभकामना करते थे कि पाण्डवींकी आयु वहे ॥ २२६ ॥ न तां प्रीतिं परामाप पुनेभ्यः स कुरूद्वहः ॥ २३॥ यां प्रीतिं पाण्डुपुनेभ्यः सदावाप नराधिपः ।

राजा धृतराष्ट्रको सदा पाण्डवेंकि वर्तावसे जितनी प्रसन्नता होती थीं, उतनी उत्कृष्ट प्रीति उन्हें अपने पुत्रोंसे भी कभी प्राप्त नहीं हुई थी ॥ २३६ ॥ व्याह्मणानां यथावृत्तः स्तियाणां यथाविधः ॥ २४॥ तथा विट्शृद्दसंघानामभवत् स प्रियस्तद् ।

युधिष्टिर ब्राह्मणां और क्षत्रियों के साथ जैसा सद्वर्ताव करते थे, वैसा ही वैदयां और श्र्द्रों के साथ मी करते थे। इसिल्ये वे उन दिनों सबके प्रिय हो गये थे॥ २४६॥ यद्य किंचित् तदा पापं धृतराष्ट्रसुतैः कृतम्॥ २५॥ अकृत्वा हृदि तत् पापं तं नृपं सोऽन्ववर्तत।

धृतराष्ट्रके पुत्रोंने उनके साथ जो कुछ बुराई की थी, उसे अपने हृदयमें खान न देकर वे युधिष्ठिर राजा धृतराष्ट्र-की सेवामें संलग्न रहते थे ॥ २५ है ॥ यक्ष कश्चिचरः किंचिदिष्रयं वास्विकासुते ॥ २६ ॥ कुरुते हुष्यतामेति स कोन्तेयस्य धीमतः ।

जो कोई मनुष्य राजा धृतराष्ट्रका योड़ा-सा भी अप्रिय कर देता, वह बुद्धिमान् कुन्तीकुमार बुधिष्टिरके देपका पात्र वन जाता या ॥ २६६ ॥

न राहो भृतराष्ट्रस्य न च दुर्योधनस्य वे॥ २७॥ उवाच दुम्कृतं कश्चिद् युधिष्ठिरभयान्नरः।

युधिष्ठिरके भयसे कोई भी मनुष्य कभी राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधनके कुकुत्योंकी चर्चा नहीं करता या॥ २७३॥ भृत्या तुष्टो नरेन्द्रः स गान्धारी विदुरस्तथा॥ २८॥ शोचेन चाजातशत्रोर्ने तु भीमस्य शत्रुहन्।

शत्रुस्द्रन जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्र, गान्वारी और विदुरजी अजातशत्रु युधिष्ठिरके धैर्य और श्रुद्ध व्यवहारसे विशेष प्रसन्न थे, किंतु भीमसेनके बर्तावसे उन्हें संतोष नहीं था ॥ अन्ववर्तत भीमोऽपि निश्चितो धर्मजं नृपम् ॥ २९॥ धृतराष्ट्रं च सम्प्रेक्ष्य सदा भवति दुर्मनाः।

यधि भीमरेन भी दृढ़ निश्चयके साथ युधिष्टिरके ही ययका अनुसरण करते थे तथापि घृतराष्ट्रको देखकर उनके मनमें सदा ही दुर्मावना जाग उठती थी ॥ २९६॥ राजानमनुवर्तन्तं धर्मपुत्रमित्रहा । अन्ववर्तत कौरव्यो हृद्येन पराङ्मुखः ॥ ३० ॥ धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरको धृतराष्ट्रके अनुकूछ वर्ताव

करते देख शत्रुस्दन कुरुनन्दन भीमसेन स्वयं भी ऊपरसे उनका अनुसरण ही करते थे, तथापि उनका हृदय धृतराष्ट्रसे विमुख ही रहता था ॥ ३०॥

इति श्रोमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः॥ २॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें दूसरा अध्याय पूरा हुआ॥ २॥

तृतीयोऽघ्यायः

राजा धृतराष्ट्रका गान्धारीके साथ वनमें जानेके लिये उद्योग एवं युधिष्ठिरसे अनुमति देनेके लिये अनुरोध तथा युधिष्ठिर और क्रन्ती आदिका दुखी होना

वैशम्पायन उवाच

युधिष्ठिरस्य नृपतेर्दुर्योधनिवतुस्तदा। नान्तरं दहशू राज्ये पुरुषाः प्रणयं प्रति॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय! राजा युधिष्ठिर और धृतराष्ट्रमें जो पारस्परिक प्रेम था, उसमें राज्यके लोगोंने कभी कोई अन्तर नहीं देखा ॥ १॥

यदा तु कौरवो राजा पुत्रं सस्मार दुर्मतिम्। तदा भीमं हृदा राजन्नपध्याति स पार्थिवः॥ २॥

राजन् ! परंतु वे कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र जब अपने दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधनका स्मरण करते थे। तब मन-ही-मन मिमसेनका अनिष्ट-चिन्तन किया करते थे॥ २॥ तथैव भीमसेनोऽपि धृतराष्ट्रं जनाधिपम्। नामर्षयत राजेन्द्र सदैव दुष्टवद्धदा॥ ३॥

राजेन्द्र ! उसी प्रकार भीमसेन भी सदा ही राजा धृतराष्ट्रके प्रति अपने मनमें दुर्भावना रखते थे। वे कभी उन्हें क्षमा नहीं कर पाते थे॥ ﴿﴿﴿ ﴾﴾।

अप्रकाशान्यप्रियाणि चकारास्य वृकोदरः । आज्ञां प्रत्यहरचापि कृतज्ञैः पुरुषैः सदा ॥ ४ ॥

भीमसेन गुप्त रीतिसे धृतराष्ट्रको अप्रिय लगनेवाले काम किया करते थे तथा अपने द्वारा नियुक्त किये हुए कृतज्ञ पुरुषोंसे उनकी आज्ञा भी भङ्ग करा दिया करते थे ॥ शि॥ स्मरन दुर्मन्त्रितं तस्य वृत्तान्यप्यस्य कानिचित्। अथ भीमः सुहन्मध्ये वाहुराब्दं तथाकरोत् ॥ ५ ॥ संश्रवे धृतराष्ट्रस्य गान्धार्याध्याप्यमर्पणः। स्मृत्वा दुर्योधनं रात्रुं कर्णदुःशासनाविष ॥ ६ ॥ प्रोवाचेदं सुसंरब्धो भीमः स परुषं वचः।

राजा धृतराष्ट्रकी जो दुष्टतापूर्ण मन्त्रणाएँ होती थीं और तदनुसार ही जो उनके कई दुर्वर्ताव हुए थे उन्हें सदा भीमसेन याद रखते थे। एक दिन अमर्षमें भरे हुए भीमसेनने अपने मित्रोंके वीचमें वारंबार अपनी मुजाओंपर ताल ठोंका और धृतराष्ट्र एवं गान्धारीको सुनाते हुए रोष- पूर्वक यह कठोर वचन कहा। वे अपने शत्रु दुर्योधनः कर्ण और दुःशासनको याद करके यों कहने लगे—॥ ५-६१॥ अन्धस्य नृपतेः पुत्रा मया परिघवाहुना॥ ७॥ नीता लोकममुं सर्वे नानाशस्त्रास्त्रयोधिनः।

्मित्रो ! मेरी भुजाएँ परिषके समान सुदृढ़ हैं । मैंने ही उस अंधे राजाके समस्त पुत्रोंको, जो नाना प्रकारके अख्व-शस्त्रोंद्वारा युद्ध करते थे, यमलोकका अतिथि वनाया है ॥ ७५ ॥

इमौ तौ परिघप्रख्यौ भुजौ मम दुरासदौ॥ ८॥ ययोरन्तरप्रासाद्य धार्तराष्ट्राः क्षयं गदाः।

'देखों, ये हैं मेरे दोनों परिघके समान सुदृढ़ एवं दुर्जय बाहुदण्ड; जिनके वीचमें पड़कर धृतराष्ट्रके वेटे पिस गये हैं ॥ ८५ ॥

ताविमौ चन्द्रनेनाक्तौ चन्द्रनाहीं च मे भुजौ ॥ ९ ॥ याभ्यां दुर्योधनो नीतः क्षयं ससुतवान्धवः।

'ये मेरी दोनों भुजाएँ चन्दनसे चर्चित एवं चन्दन लगानेके ही योग्य हैं, जिनके द्वारा पुत्रों और वन्धु-वान्धवीं-सिंहत राजा दुर्योधन नष्ट कर दिया गया' ॥ ९५ ॥ एताश्चान्याश्च विविधाः शल्यभूता नराधिपः ॥ १० ॥

पताश्चान्याश्च विविधाः शल्यभूता नराधिपः ॥ १० वृकोदरस्य ता वाचः श्रुत्वा निर्वेदमागमत्।

ये तथा और भी नाना प्रकारकी भीमसेनकी कही हुई कठोर बातें जो हृदयमें काँठोंके समान कसक पैदा करनेवाली थीं, राजा घृतराष्ट्रने सुनीं । सुनकर उन्हें यहा खेद हुआ ॥ सा च युद्धिमती देवी कालपर्यायवेदिनी ॥ ११ ॥ गान्धारी सर्वधर्मका तान्यलीकानि युश्रुवे ।

समयके उलट-फेरको समझने और समस्त धर्मोको जाननेवाली बुद्धिमती गान्धारी देवीने भी इन कटोर वचनोंको है सुना था ॥ ११६ ॥

ततः पञ्चद्रो वर्षे समतीते नराधिपः॥१२॥ राजा निर्वेदमापेदे भीमवाग्वाणपीडितः।

उस समयतक उन्हें राजा युधिष्ठिरके आश्रयमें रहते

१९५ में १८ १८५ तमे हैं १९६६ ईयाई देशनेया सीमनेमा १८ १८ १९ १९ १५५ हैं एक शुक्तानी नेट इर्द वैमान १८ १९ १९

क्षात्र होत्र का स्थाप स्थिति । १३॥ स्थापके प्राप्त स्थी का द्वीदरी वा बहारिनी।

्र रेपूर रोज सुधिन्योरी इन काशी जनकारी नहीं २००० है। इन्हें ते देश स्थानिनी द्रीग्योकी भी इसका २००१ सार्व रेपेटें।

शहरत्यं रा पर्वते निमं नमान्यवर्तताम् ॥ ६४ ॥ सहस्यु निमं रसन्ते सेनितुः विचिद्षियम् ।

्रीके काल बाहित्यमहास गर्धेय गरा सज्यां पृतसम्बूके असित्य हा हो। वर्षेत कमी भे । ये उनका मन रखते हुए असे संक्षेत्र वाल नहीं गरते में ॥ १४ई ॥

राः रामानयामाम भूतराष्ट्रः सुह्ज्जनम् ॥ १५॥ प्राप्तिवृत्यमन्यर्गीवद्माहः च तान् भृशम्।

ारपार प्राप्त अपने मिशोंको बुलवाया और नेत्रोंमें चौर भगर अगरा महद सामीने इस प्रकार कहा ॥

#### भूनराष्ट्र उवाच "

विकितं भवनामेतद्यया तृत्तः कुम्ह्ययः॥ १६॥ भव्ययस्थान् नद् सर्वमनुसानं च कौरवैः।

भूतराष्ट्र योजि—नियो ! आयलेगोंको यह माद्रम ही देशि कीराविधा विनास किन प्रकार हुआ है । समस्त वैदर रस अवको जनते हैं कि मेरे दी अवसावसे सारा भवते कुल है।। १६६ ॥

योऽनं तृष्यति मन्द्रो पातीनां भयवर्धनम् ॥ १७॥ तृपीयनं कौरवाणामाधियन्येऽभ्यपेचयम् ।

ः नेजनकी हुद्धिने हुटला भगी थी। यह जाति-भाइयोंका जब दाने एक या तो भी मुद्र मृत्येन उसे कीरवोंके राज-िद्रम्य व अभिनित कर दिया॥ १७१॥

यकारं यासुरवस्य नाधीपं चाक्यमर्थेवत् ॥ १८॥ यापार्थं मार्थयं पापः सामात्य इति हुमैतिः । पृथ्यत्यामिभृतस्तु ितसुक्तो मनीपिभिः ॥ १९॥

भेने अमुद्रेशनार न भगातम् श्रीहण्यकी अर्थभरी वाते सर्थि शृती १ मार्थे हे पृथ्योते मुद्रे यह दिलकी बात बतायी भी के द्रार श्रीकी दुवियार भागी हुर्बोधनकी मन्त्रियोनहित स्था द्रारा लाग-द्रानीने स्थारका दित्र है। बितु पुत्रस्नेहके सर्थे हो देश नित्रे देशा नहीं हिया ॥ १८-१९॥

रिर्द्राचाम भी मेरा देखिन च होगा च। पर पर भागता स्थापन च मराज्यना॥२०॥ अंत्रोरकाः महस्यामी सिद्दं तत्यते च माम्। िहुर, भीष्म, होणाचार्य, कृपाचार्य, महात्मा मगबान् रयान, गंजय और गान्यारी देवीने भी मुझे पग-पगपर उचित सलाह दी, जिनु भैंने किसीकी बात नहीं मानी। यह भूल मुझे सदा गंजाय देती रहती है ॥ २०६ ॥

यज्ञाहं पाण्डुषुत्रेषु गुणंवत्सु महात्मसु ॥ २१ ॥ न दत्तवाञ्थियं दीतां पितृपैतामहीमिमाम्।

महातमा पाण्डव गुणवान् हैं तथापि उनके वाप-दादींकी यह उज्ज्वल सम्पत्ति भी मैंने उन्हें नहीं दी ॥ २१६ ॥ विनाशं पद्यमानो हि सर्वराझां गदाग्रजः ॥ २२॥ पतच्छ्रेयस्तु परमममन्यत जनार्दनः ।

समस्त राजाओंका विनाश देखते हुए गदाप्रज मगवान् श्रीकृष्णने यही परम कल्याणकारी माना कि मैं पाण्डवोंका राज्य उन्हें लौटा दूँ; परंतु मैं वैसा नहीं कर सका ॥२२६॥ सोऽहमेतान्यलीकानि निवृत्तान्यात्मनस्तदा ॥ २३॥ हृद्ये शल्यभूतानि धारयामि सहस्रशः।

इस तरह अपनी की हुई हजारों भूलें में अपने हृदयमें वारण करता हूँ, जो इस समय काँटोंके समान कसक पैदा करती हैं ॥ २३ ई ॥

विशेपतस्त परयामि वर्षे पश्चद्शेऽच वै ॥ २४ ॥ अस्य पापस्य ग्रुद्धवर्थे नियतोऽस्मि सुदुर्मतिः।

विशेषतः पंद्रहवें वर्षमें आज मुझ दुर्बुद्धिकी आँखें खुली हैं और अब में इस पापकी शुद्धिके लिये नियमका पालन करने लगा हूँ ॥ २४६ ॥

चतुर्थे नियते काले कदाचिद्पि चाप्रमे ॥ २५ ॥ तृष्णाविनयनं भुञ्जे गान्धारी वेद तन्मम । करोत्याहारिमति मां सर्वः परिजनः सदा ॥ २६ ॥

कभी चीथे समय (अर्थात् दो दिनपर) और कमी आठवें समय अर्थात् चार दिनपर केवल भूलकी आग बुझानेके लिये में योड़ा-सा आहार करता हूँ । मेरे इस नियमको केवल गान्धारी देवी जानती हैं। अन्य सब लोगी-को यही माल्म है कि में प्रतिदिन पूरा भोजन करता हूँ॥

युधिष्टिरभयादेति भृशं तप्यति पाण्डवः। भृमो शये जप्यपरो दर्भेष्वजिनसंवृतः॥२७॥ नियमव्यपदेशेन गान्धारी च यशस्विनी।

लोग युधिष्टिरके भयसे मेरे पास आते हैं। पाण्डुपुत्र युधिष्टिर मुझे आराम देनेकेलिये अत्यन्त चिन्तित रहते हैं। मैं और यद्यन्तिनी गान्धारी दोनों नियम-पालनके व्याजसे मृगचर्म पहन कुशासनपर बैठकर मन्त्रजप करते और भूमि-पर सोते हैं॥ २७ है॥

हतं रातं तु पुत्राणां ययोर्युद्धेऽपलायिनाम् ॥ २८॥ नानुतप्यामि तचाहं क्षत्रधर्मे हि ते विदुः। हम दोनोंके युद्धमें पीठ न दिखानेवाले सौ पुत्र मारे गये हैं, किंतु उनके लिये मुझे दुःख नहीं है; क्योंकि वे क्षत्रिय धर्मको जानते थे (और उसीके अनुसार उन्होंने युद्धमें प्राण-त्याग किया है) ॥ रिट्रिन्ने ॥

इत्युक्त्वा धर्मराजानमभ्यभाषत कौरवः॥ २९॥ भद्रं ते यादवीमातर्वचक्चेदं निबोध मे।

अपने सुहृदोंसे ऐसा कहकर घृतराष्ट्र राजा युधिष्ठिरसे बोले—'कुन्तीनन्दन! तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी यह बात सुनो॥ २९३॥

सुखमस्म्युषितः पुत्र त्वया सुपरिपालितः ॥ ३० ॥ महादानानि दत्तानि श्राद्धानि च पुनः पुनः । 🕜

'बेटा ! तुम्हारे द्वारा सुरक्षित होकर मैं यहाँ वड़े सुखसे रहा हूँ । मैंने बड़े-बड़े दान दिये हैं और बारंबार श्राद्धकर्मों-का अनुष्ठान किया है ॥ ३० ई ॥

प्रकृष्टं च यया पुत्र पुण्यं चीर्णं यथावलम् ॥ ३१ ॥ गान्धारी हतपुत्रेयं धैर्येणोदीक्षते च माम्।

पुत्र ! जिसने अपनी शक्तिके अनुसार उत्कृष्ट पुण्यका अनुष्ठान किया है और जिसके सौ पुत्र मारे गये हैं, वही यह गान्धारीदेवी धैर्यपूर्वक मेरी देख-माल करती है ॥ द्रौपद्या द्यपकर्तारस्तव चैक्क्यर्द्धारिणः ॥ ३२ ॥ समतीता नृशंसास्ते स्वधर्मण हता युधि । न तेषु प्रतिकर्तव्यं पद्यामि कुरुनन्दन ॥ ३३ ॥

'कुरनन्दन! जिन्होंने द्रौपदीके साथ अत्याचार किया, तुम्हारे ऐश्वर्यका अपहरण किया, वे क्रूरकर्मी मेरे पुत्र क्षत्रिय- धर्मके अनुसार युद्धमें मारे गये हैं। अब उनके लिये कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं दिखायी देती है। हिर्-हें ॥ सर्वे शस्त्रभृतां लोकान् गतास्ते अभिमुखं हताः। आत्मनस्तु हितं पुण्यं प्रतिकर्तव्यमद्य वै॥ ३४॥ गान्धार्याद्येव राजेन्द्र तद्नुक्षातुमहंसि।

वि सब युद्धमें सम्मुख मारे गये हैं, अतः शस्त्रधारियोंको मिलनेवाले लोकोंमें गये हैं। राजेन्द्र! अब तो मुझे और गान्धारीदेवीको अपने हितके लिये पवित्र तप करना है। अतः इसके लिये हमें अनुमति दो॥ ३४६ ॥ त्वं तु शस्त्रभृतां श्लेष्ठः सततं धर्मवत्सलः॥ ३५॥ राजा गुरुः प्राणभृतां तस्मादेतद् व्रवीम्यहम्।

अनुज्ञातस्त्वया वीर संश्रयेयं वनान्यहम् ॥ ३६॥ 'तुम शस्त्रघारियोंमें श्रेष्ठ और सदा धर्मपर अनुराग रखनेवाले हो। राजा समस्त प्राणियोंके लिये गुरुजनकी माँति आदरणीय होता है। इसलिये तुमसे ऐसा अनुरोध करता हूँ।

वीर ! तुम्हारी अनुमति मिल जानेपर मैं वनको चला जाऊँगा ॥ ३५-३६॥ चीरवल्कलभृद्राजन् गान्धायी सहितोऽनया। तवाशिषः प्रयुञ्जानो भविष्यामि वनेचरः॥३७॥

'राजन् ! वहाँ मैं चीर और वहकल धारण करके इस गान्धारीके साथ वनमें विचर्हेंगा और तुम्हें आशीर्वाद देता रहूँगा ॥ ३७ ॥

उचितं नः कुले तात सर्वेषां भरतर्षभ। पुत्रेष्वेश्वर्यमाधाय वयसोऽन्ते वनं नृप॥३८॥

'तात ! भरतश्रेष्ठ नरेश्वर ! इमारेकुलके समी राजाओं- ' के लिये यही उचित है कि वे अन्तिम अवस्थामें पुत्रोंको राज्य ' देकर खयं वनमें पधारें ॥ ३८ ॥ तत्राहं वायुभक्षो वा निराहारोऽपि वा वसन् । पत्न्या सहानया वीर चरिष्यामि तपः परम् ॥ ३९ ॥

'वीर ! वहाँ मैं वायु पीकर अथवा उपवास करके रहूँगा तथा अपनीइस धर्मपत्नीके साथ उत्तम तपस्या करूँगा॥ े त्वं चापि फलभाक् तात तपसः पार्थिवो ह्यासि। फलभाजो हि राजानः कल्याणस्येतरस्य वा ॥ ४०॥

'बेटा ! तुम भी उस तपस्याके उत्तम फलके भागी बनोगे; क्योंकि तुम राजा हो और राजा अपने राज्यके भीतर होनेवाले मले-बुरे सभी कमोंके फलमागी होते हैं? ॥ ४० ॥

युधिष्ठिर उवाच 🤟

न मां प्रीणयते राज्यं त्वय्येवं दुःखिते नृप । धिङ्गामस्तु सुदुर्वुद्धि राज्यसक्तं प्रमादिनम् ॥ ४१ ॥

युधिष्ठिरने कहा—महाराज ! आप यहाँ रहकर इस प्रकार दुःख उठा रहे थे और मुझे इसकी जानकारी न हो सकी, इसिंख अब यह राज्य मुझे प्रसन्न नहीं रख सकता । हाय ! मेरी बुद्धि कितनी खराब है ? मुझ-जैसे प्रमादी और राज्यासक्त पुरुषको धिकार है ॥ ४१ ॥

योऽहं भवन्तं दुःखार्तमुपवासकृशं भृशम्। जिताहारं क्षितिशयं न विन्दे भ्रातृभिः सह ॥ ४२॥

ंआप दुःखसे आतुर और उपवास करने के कारण अत्यन्त दुर्वल होकर पृथ्वीपर शयन कर रहे हैं तथा मोजनपर भी संयम कर लिया है और मैं भाइयोंसहित आपकी इस अवस्थाका पता ही न पा सका ॥ ४२ ॥

अहोऽस्मि वञ्चितो मूढो भवता गूढबुद्धिना। विश्वासंयित्वा पूर्चे मां यदिदं दुःखमश्तुथाः॥ ४३॥

े अहो ! आपने अपने विचारोंको छिपाकर मुझ मूर्खको अवतक घोखेमें ही डाल रखा था; क्योंकि पहले मुझे यह विश्वास दिलाकर कि मैं सुखी हूँ, आप आजतक यह दु:ख मोगते रहे ॥ ४३॥

कि मे राज्येन भोगैर्चा कि यहैं: कि सुखेन वा।

यस्य में त्वं महीपाल दुःखान्येतान्यवासवान् ॥ ४४ ॥

महाराज ! इस राज्यसे, इन भोगोर्स, इन यहाँसे अथवा

प्रतान ) भाग पूरते हैं का के रेज़ी बात काई की हैं। हुए अपने पर पर्याप श्रामकी और अपनेकों भी दुःखित। राज्य मार्थित करें

अद्यतिका स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र प्रमा गुरुः।
अद्यति देशानीया पै क सु विद्यासी व्यम् ॥ ४६ ॥
अद्यति देशानीया पै क सु विद्यासी व्यम् ॥ ४६ ॥
अद्यति देशानीया पै क स्वासी विद्या दीवर दम कर्ते रहेंगे ॥
श्रीतसी, अव्यतः पुत्री युगुत्मुर्न्यसत्तम ।
अद्यु स्वास स्वास्त्र यमन्यं मन्यते भवान् ॥ ४७ ॥
अतं वर्षे स्वास्त्रात्र स्वान् राज्यं प्रशासन्तु ।
स्वास्त्रकारम्या युग्यं सृत्यस्यं वृत्युम्हस्ति ॥ ४८ ॥

न के हा । महागान ! सुमुत्सु आपके औरस पुत्र हैं। ये हो राज के जान है और निसीको जिने आप उच्चित समझते के राज अपने या स्वयं ही इस पायका शासन करें । में हो सहके काण का केंग्रा । दिलानी ! में पहलेसे ही अपयश । भी जान के जान जाना हैं। आप पुनः आप भी मुझे ने जानको है। उक्तर शा

लाई राजा भवान राजा भवतः परवानहम् । ऋषं गुर्वः त्यां धर्मलमनुज्ञानुमिद्दोत्सहे ॥ ४९ ॥

में राज नहीं। आपकी राज हैं। मैं तो आपकी आशा-के अरीन राजियाना सेवल हूँ। उसम्बर्धके शता सुक हैं। में अपने लैंगे उपना दें सरहा हूँ॥ ४९॥

म भरपुर्हित नः कश्चित् सुयोधनकृतेऽनव । भरिकार्यं तथा तर्विह वयं चान्ये च मोहिताः ॥ ५० ॥

िया मेंग्य मुर्थी समें की तुछ किया है। उसके लिये इसमें इसके समित भी होता नहीं है। जो तुछ हुआ है। विते की लिक्स भी । इस कीर दूसरे लोग उसीमें भेगी को अल्लाह

वर्ष प्रकारि भवते। यथा दुर्योधनाद्यः। गण्यायं केव कृत्यं च निर्विकेषे भने भन्॥ ५१॥

ि पुलिस आंदिसकी पुत्र में हैंसे ही हम भी हैं। २० जिंद कर गरी के रहनीमें कोई अन्तर मही है। (५६)। य मांतरे पांद मानेन्द्र परित्याच्य गमित्यस्ति। पुरुष पत्रुपत्र मामि स्वयमानमान्यस्ति॥ ५२॥ गत्रुपत्र पत्रुपत्र मामि स्वयमानमान्यस्ति॥ ५२॥

्राहरी है। यह स्वास्त्र प्राप्तक करें सके से सी सी सी सामके । जो की को को क्षेत्र का का साम करता है जि. मी सी सामके । जो की को को क्षेत्र करता करता र्यं हि बसुसम्पूर्णो मही सागरमेखला। भवता विप्रहीणस्य न मे प्रीतिकरी भवेत्॥ ५३॥

आपके त्याग देनेपर यह धन-धान्यसे परिपूर्ण समुद्रक्षे चिरी हुई सारी पृथ्वीका राज्य भी मुझे प्रसन्न नहीं रख सकता॥ ५३॥

भवदीयमिदं सर्वे शिरसा त्वां प्रसादये। त्वद्धीनाः साराजेन्द्र व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ५४॥

राजेन्द्र ! यह तव कुछ आपका है । मैं आपके चरणोंपर मन्तक रखकर प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रतन्न हो जाइये । इस सब लोग आपके अधीन हैं । आपकी मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥ ﴿﴾ ॥

भवितव्यमनुत्राप्तो मन्ये त्वं वसुधाधिप। दिएन्या शुश्रूपमाणस्त्वां मोक्षिप्येमनसो ज्वरम्॥५५॥

पृथ्वीनाथ ! में समझता हूँ कि आप भवितव्यताके वदामें पड़ गये थे । यदि सौभाग्यवश मुझे आपकी सेवाका अवसर मिलता रहा तो मेरी मानसिक चिन्ता दूर हो जायगी ॥ ५५॥

*घृतराष्ट्र उवाच* √

तापस्ये मे मनस्तात वर्तते कुरुनन्दन। उचितं च कुलेऽसाकमरण्यगमनं प्रभो॥ ५६॥

धृतराष्ट्र योळे—वेटा ! कुकनन्दन ! अब मेरा मन तपस्याम ही लग रहा है। प्रभो ! जीवनकी अन्तिम अवस्थाम वनको जाना हमारे कुलके लिये उचित भी है ॥ ५६ ॥ चिरमस्म्युपितः पुत्र चिरं शुश्च्रिपितस्त्वया। वृद्धं मामप्यनुज्ञातुमहीसि त्वं नराधिप ॥ ५७ ॥

पुत्र ! नरेश्वर ! मैं दीर्घकालतक तुम्हारे पास रह चुका और तुमने भी बहुत दिनींतक मेरी सेवा-शुश्रूपा की । अब मेरी बृद्धावस्था आ गयी । अब तो मुझे वनमें जानेकी अनुमति देनी ही चाहिये ॥ ५७ ॥

वैशम्यायन उवाच

इत्युफ्त्वा धर्मराजानं वेपमानं कृताञ्जलिम् । उवाच वचनं राजा भृतराष्ट्रोऽम्विकासुतः॥ ५८॥ संजयं च महात्मानं कृपं चापि महारथम् । अनुनेतुमिहेच्छामि भवक्तिर्वसुधाधिपम् ॥ ५९॥

वैशामपायनजी कहते हैं—राजन ! पृतराष्ट्रकी यह बात मुनकर वर्मराज युधिष्टिर काँपने छो। और हाथ जोड़कर सुपचार बैठे गहे। अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्रने उनसे उपर्युक्त बात कहकर महात्मा संजय और महारथी कृपाचार्यसे कहा-में आपलोगोंके द्वारा राजा युधिष्टिरको समझाना चाहता हूँ? ॥ ५८-५९ ॥

म्लायते में मनो हीदं मुखं च परिशुण्यति । वयसा च प्रकृष्टेन वाग्व्यायामेन चैव ह ॥ ६० ॥ एक तो मेरी वृद्धावस्था और दूसरे वोलनेका परिश्रमः इन कारणीं मेरा जी घबरा रहा है और मुँह सूखा जाता हैं ॥ ६० ॥

इत्युक्त्वा स तु धर्मात्मा बृद्धो राजा कुरूद्वहः। गान्धारीं शिश्रिये धीमान् सहसैवगतासुवत्॥ ६१॥

ऐसा कहकर धर्मात्मा बूढ़े राजा कुरुकुछिशरोमणि बुद्धिमान् धृतराष्ट्रने सहसा ही निर्जीवकी भाँति गान्धारीका सहारा ले लिया ॥ ६१ ॥



तं तु दृष्ट्वा समासीनं विसंक्षमिव कौरवम्। आर्ति राजागमत् तीवां कौन्तेयः परवीरहा ॥ ६२॥

कुरराज धृतराष्ट्रको संज्ञाहीन-सा वैटा देख शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले कुन्तीकुमार राजा शुधिष्टिरको वड़ा दुःख हुआ ॥ ६२ ॥

युषिष्ठिर उवाच

यस्य नागसहस्रेण शतसंख्येन वै वलम् । स्रोऽयं नारीं व्यपाश्रित्य शेते राजा गतासुवत्॥ ६३॥

युधिष्ठिरने कहा--ओह ! जिसमें एक लाख हाथियों-के समान वल था, वे ही ये राजा धृतराष्ट्र आज प्राणहीन-से होकर स्त्रीका महारा लिये सो रहे हैं ॥ दि ॥

हाकर स्नाका वहारा १७४ वा रहे हे ॥ जुर ॥ आयसी प्रतिमा येन भीमसेनस्य सा पुरा। चूर्णीकृता बलवता सो ८वलामाश्रितः स्त्रियम् ॥ ६४ ॥ जिन बलवान् नरेशने पहले भीमसेनकी लोहमयी प्रतिमा- को चूर्ण कर डाला था वे आज अवला नारीके सहारे पड़े हैं ॥ ६४ ॥

धिगस्तु मामधर्मज्ञं धिग् वुद्धिं धिक् च मे श्रुतम्। यत्कृते पृथिवीपालः रोतेऽयमतथोचितः॥ ६५॥

मुझे धर्मका कोई ज्ञान नहीं है। मुझे धिकार है। मेरी बुद्धि और विद्याको भी धिकार है, जिसके कारण ये महाराज इस समय अपने लिये अयोग्य अवस्थामें पड़े हुए हैं ॥६५॥ अहमण्युपवत्स्यामि यथैवायं गुरुर्मम। यदि राजान भुङक्तेऽयं गान्धारी च यशस्विनी॥ ६६॥

यदि यशस्त्रिनी गान्धारी देवी और राजा धृतराष्ट्र भोजन नहीं करते हैं तो अपने इन गुरुजनोंकी भाँति मैं भी उपवास करूँगा ॥ ६६ ॥

#### वैशम्पायन उवाच

ततोऽस्य पाणिना राजन् जलशीतेन पाण्डवः। उरो मुखं च शनकैः पर्यमार्जत धर्मवित्॥ ६७॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! यह कहकर धर्म-के ज्ञाता पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने जलते श्रीतल किये हुए हाथसे धृतराष्ट्रकी छाती और मुँहको धीरे-धीरे पोंछा ॥६७॥ तेन रत्नोषधिमता पुण्येन च सुगन्धिना। पाणिस्पर्शेन राज्ञः स राज्ञा संज्ञामवाप ह ॥ ६८॥

महाराज युधिष्ठिरके <del>रजीपश्चिम्पन उस पवित्र एवं</del> सुगन्धित कर-स्पर्शते राजा धृतराष्ट्रकी चेतना लौट आयी ॥६८॥

#### धृतराष्ट्र उवाच 🎺

स्पृश मां पाणिना भूयः परिष्वज च पाण्डव । जीवामीवातिसंस्परात् तव राजीवलोचन ॥ ६९ ॥

धृतराष्ट्र वोले—कमलनयन पाण्डुनन्दन! तुम फिरसे मेरे शरीरपर अपना हाथ फेरो और मुझे छातीते लगा लो। तुम्हारे मुखदायक स्पर्शते मानो मेरे शरीरमें प्राण आ जाते हैं॥ ६९॥

मूर्थानं च तवाबातुमिच्छामि मनुजाधिप। पाणिभ्यां हि परिस्प्रष्टुं प्रीणनं हि महन्मस ॥ ७० ॥

नरेश्वर ! में तुम्हारा मस्तक सूँघना चाहता हूँ और अपने दोनों हाथोंसे तुम्हें स्पर्ध करनेकी इच्छा रखता हूँ । इससे मुझे परम तृप्ति मिल रही है ॥ ७० ॥

अष्टमो हाद्य कालोऽयमाहारस्य कृतस्य मे । येनाहं कुरुशार्दूल शकोमि न विचेष्टितुम् ॥ ७१ ॥

पिछले दिनों जब मैंने भोजन किया था, तबसे आज यह आठवाँ समय—चौथा दिन पूरा हो गया है। कुरुशेष्ठ! इसीसे शिथिल होकर मैं कोई चेष्टा नहीं कर पाता ॥ ७१॥ व्यायामश्रायमत्यर्थं कृतस्त्वामभियाचता।

त्र प्रदेश कर्षे व मन्त्रेष्ट निषे कोण्डे मनव सुरी क्लार्ट कोशन अपन्य वहाई । अद्या धीयवन्ति होस्स् के स्वत्रकारी का नाम पर्व है

त्र प्रत्यक्षणं हम्त्रम्यस्थिमं प्रभी । क्षण्यम् वर्षे रहेद्रम्भित्मस्य कुरुकुलेख्यः ॥ ७३ ॥ १८०० वर्षे रहेष्ट्रम्भित्मस्य कुरुकुलेख्यः ॥ ७३ ॥ १८०० वर्षे रहेष्ट्रम्भित्मस्य । इसे पाकर मुसमें १९०० वर्षे रहेष्ट्रम्भित्मस्य । इसे पाकर मुसमें

*ीत्रमापन उनाच* 

ययम् राम्यु दौनंत्रयः विद्या ज्येष्टेन भारत । यमार्थः मर्थगायेषु सीहादीत् तं शनैस्तदा ॥ ७४ ॥

िहास्पारमञ्जी कहाते हि—भारत ! अपने ज्येष्ठ शिक्षण पुरागुके देशा कहनेपर कुन्तीनन्दन सुधिष्ठिरने बहे होहरे साथ उनके समला अज्ञीपर धीरे-धीरे हाय भिकार कहा

उपलब्य तयः श्राणान् भृतराष्ट्रो महीपतिः । गानुभगं सम्परिष्यज्य सूभ्यांजित्रत पाण्डयम्॥ ७५ ॥

त्रवृष्ट राजीत राज्ञ पृत्रराष्ट्रके दारीरमें मानो नृतन प्राण भा गी और उन्होंने अपनी दोनों सुजाओंसे सुधिष्टिरको धा कि लगावर उनका मसक गूँधा॥ ७५॥ विकृषद्यका ने सर्वे रुकदुर्द्धानिता भुराम्। अतिव्यागावनु राजानं नोस्तुः किंचन पाण्डवम्॥७६॥

या गरण द्राम देखका विदुर आदि सब लोग अत्यन्त हुन्ति हो भेने लगे । अनिक दुःखके कारण वे लोग पाण्डुपुत्र साम सुनिध्यमें। दुष्ट न बोले ॥ ७६ ॥ साम्यास स्थेय धर्मणा मनसोहहृद्ती भृशम् ।

हुत्तात्यभारयद् राजन् मैयमित्येवचात्रवीत् ॥ ७७ ॥ पर्वते अनेत्याली गात्यारी अपने मनमें दुखका बड़ा भारति देश दो गरी भी । उसने दुखीको मनमें ही दवा लिया

्ति के पूर्व वेहीने क्या-व्येश न करोग ॥ ७७ ॥ इत्यान्तु वियम्मयीः कृत्या सद सुद्धःखिताः। वैर्थयाव्यक्तिकेटेः परिवार्य स्थिताऽभवन् ॥ ७८ ॥

्र के साथ कुक रूट ही अन्य सियाँ भी अत्यन्त दुखी हो ने के ऑप बदारी हुई उन्हें घेरकर खड़ी हो गयाँ॥७८॥ अक्षात्रकीत पुनर्यात्रयं भृतराष्ट्री सुधिष्ठिरम् । अक्षात्रकीति नां गर्जस्तापस्य भरतपंभ ॥ ७९॥

्रस्तान प्राप्ताने पुनः सुधिन्तिस्ये कहा—धानन् ! स्वर्तास्त्र ! मुक्ते प्रवस्थाते विधे अनुमति दे दो॥ ७९ ॥

ग्लायते मे मनस्तात भूयो भूयः प्रजल्पतः। न मामतः परं पुत्र परिक्लेपुमहाहेसि॥८०॥

वात ! वार-वार योलनेते मेरा जी घवराता है, अतः वेटा ! अय मुझे अधिक कष्टमें न डालो' ॥ ८०॥ तिस्मस्तु कोरवेन्द्रे तं तथा ब्रुवित पाण्डवम् । सर्वेपामेव योधानामार्तनादो महानभूत्॥ ८१॥

कौरव-राज घृतराष्ट्र जय पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरसे ऐसी यात कह रहे थे, उस समय वहाँ उपस्थित हुए समस्त योदा महान् आर्तनाद (हाहाकार) करने लगे ॥ ८१ ॥ हृद्या कृदां विवर्णे च राजानमतथोचितम् । डपवासपरिश्रान्तं त्वगस्थिपरिवारणम् ॥ ८२ ॥ धर्मपुत्रः स्विपतरं परिष्वज्य महाप्रभुम् । शोकजं वाष्पमुतसूज्य पुनर्वचनमत्रवीत् ॥ ८३ ॥

अपने ताऊ महाप्रभु राजा धृतराष्ट्रको इस प्रकार उपवास करनेके कारण थके हुए, दुर्वल, कान्तिहीन, अस्यिचर्माविशिष्ट और अयोग्य अवस्थाम स्थित देख धर्मपुत्र युधिष्टिर क्षोम-जनित आँस् वहाते हुए उनसे इस प्रकार बोले—॥८२-८३॥ न कामये नरश्रेष्ठ जीवितं पृथिवीं तथा।

न कामये नरश्रेष्ठ जीवित पृथिवा तथा। यथा तव प्रियं राजंश्चिकीर्पामि परंतप॥८४॥

'नरश्रेष्ठ ! मैं न तो जीवन चाहता हूँ न पृथ्वीका राज्य । परंतप नरेश ! जिस तरह भी आपका प्रिय हो। वही मैं करना चाहता हूँ ॥ ८४ ॥

यदि चाहमनुष्राह्यो भवतो द्यितोऽपि वा। क्रियतां तावदाहारस्ततो वेत्स्याम्यहं परम्॥८५॥

्यदि आप मुझे अपनी कृपाका पात्र समझते हों और यदि में आपका प्रिय होऊँ तो मेरी प्रार्थनासे इस समय भोजन कीजिये। इसके वाद में आगेकी वात सोचूँगांगांटर॥

ततोऽत्रवीन्महातेजा धृतराष्ट्रो युधिष्ठिरम्। अनुदातस्त्वया पुत्र भुञ्जीयामिति कामये॥ ८६॥

तव महातेजस्वी धृतराष्ट्रने युधिष्ठिरसे कहा— वेटा !तुम मुझे वनमें जानेकी अनुमति दे दो तो में भोजन करूँ; यही मेरी इच्छा हैं? ॥ ८६॥

इति व्रवति राजेन्द्रे धृतराष्ट्रे युधिष्टिरम्। भ्रापिः सत्यवर्तापुत्रो न्यासोऽभ्येत्य वचोऽव्रवीत्।८०।

महाराज धृतराष्ट्र युधिष्टिरसे ये वार्ते कह ही रहे थे कि सत्यवतीनन्दन महर्षि व्यासजी वहाँ आ पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे ॥ ८७॥

इति श्रीमद्राभागने आश्रमवासिके पर्वाण आश्रमवासार्वाण धतराष्ट्रनिर्वेदे तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ १८७६७ व्यक्तिक राज्य स्थित राज्य अस्तरीत अध्यासार्वामे पृतराष्ट्रका निर्वेदिविषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३॥

# चतुर्थोऽध्यायः

व्यासजीके समझानेसे युधिन्ठिरका धृतराष्ट्रको वनमें जानेके लिये अनुमति

व्यास उवाच 🦞

युधिष्ठिर महावाहो यथाह कुरुनन्दनः। धृतराष्ट्रो महातेजास्तत् कुरुष्वाविचारयन्॥१॥

व्यासजी चोले—महाबाहु युधिष्ठिर ! कुरुकुलको आनन्दित करनेवाले महातेजस्वी धृतराष्ट्र जो कुछ कह रहे हैं, उसे बिना बिचारे पूरा करो ॥ १॥



अयं हि वृद्धो नृपतिर्हतपुत्रो विशेषतः। नेदं कृच्छ्रं चिरतरं सहेदिति मतिर्मम॥२॥

अब ये राजा बूढ़े हो गये हैं, विशेषतः इनके सभी पुत्र नष्ट हो चुके हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि अब ये इस कप्टको अधिक कालतक नहीं सह सकेंगे॥ २॥

गान्धारी च महाभागा प्राज्ञा करुणवेदिनी। पुत्रशोकं महाराज धेर्येणोद्धहते भृशम्॥३॥

महाराज ! महामागा गान्धारी परम विदुषी और करुणाका अनुभव करनेवाली हैं।इसीलिये ये महान् पुत्रशोक-को धैर्यपूर्वक सहती चली आं रही हैं ॥ ३॥

अहमप्येतदेव त्वां व्रवीमि कुरु मे वचः। अनुज्ञां लभतां राजा मा वृथेह मरिष्यति॥ ४॥

मैं भी तुमसे यही कहता हूँ, तुम मेरी वात मानो। राजा धृतराष्ट्रको तुम्हारी ओरसे वनमें जानेकी अनुमति मिलनी ही चाहियेः नहीं तो यहाँ रहनेषे होगी || ४ ||

राजर्षीणां पुराणानामनुयातु गरि राजर्षीणां हि सर्वेषामन्ते वनमु

तुम उन्हें अवसर दो, जिससे राजर्षियोंके पथका अनुसरण कर सकें। जीवनके अन्तिम भागमें वनका ही आश्रय

वैशम्पायन उवाच

इत्युक्तः स तदा राजा व्यासेनाद्धः प्रत्युवाच महातेजा धर्मराजो मह

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनम् व्यासजीके ऐसा कहनेपर महातेजली धर्मर महासुनिको इस प्रकार उत्तर दिया—॥ १ भगवानेव नो मान्यो भगवानेव ने भगवानस्य राज्यस्य कुलस्य च पर

'भगवन् ! आप ही हमलोगोंके मान हमारे गुरु हैं। इस राज्य और पुरके पर ही हैं॥ ७॥

अहं तु पुत्रो भगवन् पिता राजा र निदेशवर्ती च पितुः पुत्रो भवति

'भगवन् ! राजा घृतराष्ट्र हमारे । धर्मतः पुत्र ही पिताकी आज्ञाके अधीन हो आज्ञा कैसे दे सकता है)' ॥ ८ ॥

वैशस्पायन उवाच

इत्युक्तः स तु तं प्राह व्यासो वेदवि युधिष्टिरं महातेजाः पुनरेव म

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमें श्रेप्ट, महातेजस्वी, महाशानी व्यासजीने कहनेपर उन्हें समझाते हुए पुनः इस प्रव्यमेतन्महाबाहो यथा वदस्ति राजायं बुद्धतां प्राप्तः प्रमाणे परमे

भहावाहु भरतनन्दन ! तुम जैस ठीक है। तथापि राजा धृतराष्ट्र बूढ़े हो र अवस्थामें स्थित हैं ॥ १०॥

सोऽयं मयाभ्यतु हातस्त्वया च पृष्कितीतु स्वमभिप्रायं मास्य विद्यक

अतः अव ये भृपाल मेरी और तुम्
 तपस्थाके द्वारा अपना मनोरथ सिद्ध करें
 विष्न न डालो ॥ ११॥

三年 三年 三年 四

が記れ

त्य स्मृत्या व्यवसम्बद्धाः

न्हारे हत

मित्र के अस्त्र हों

ा प्रश्निक्ष तमार्थेन्य

र्ड द्वितं हा। इंदिनं हा।

ांचान छि।

च्हा है रहें ह

े हाल जेहें इं

ः इतिहेती है। २०० महं पत्ती इन्हे नहती हैं , हो मंद्रिती अभे इन्हें

ताम जिल्ला

भागित स्त्रोत १५ किलंब-बी

, इन्हिलंबर-वी देशे के देशेलांबर

त्यम् युधिहरः। इत्येत्यक्वीत्र्वायः त्रे वे वर्ते इत्वेशे वहाँ आ एहेंचे देते।

ोडस्यायः ॥ ३॥ अस्याय पूरा हुआ ॥ ३। स्ति तर पर्ने असी सन्दोत्ती मुसिष्ठिर।
स्ति या नीयस्ति वा विभिन्नी सम्मारित ॥ देश॥
सन्दर्भ का नीयस्ति वा विभिन्नी सम्मारित ॥ देश॥
सन्दर्भ का नीयस्ति वा विभिन्नी सम्मार्थि ।। देश॥
सन्दर्भ का सन्दर्भ पालुसा मुसिकी सिता।
सन्दर्भ सन्दर्भ का स्ति प्रमान पर्ने सीस्ति ॥ देश॥
सन्दर्भ सन्दर्भ का सर्वे सिका साम्योत्ते भी प्रतगाद्वी

रोत १४% वर्णानदेशियागारी स्वायवंत्रदोभितेः। वर्णानदेशे वैश्विता प्रजास परिपालिताः॥१४॥

देशीत महार परियो मुद्यानित और प्रमुद दक्षिणासे स्मार अवेद परिची कर दिये के पृथ्वीका राज्य भोगा वे कीर प्रत्या महोनीति पायन किया है ॥ १४ ॥ मुख्यांस्थं च विद्युले राज्यं विष्रोपित त्ववि । प्राप्ता समा सुनां दत्तं च विविधं वसु ॥ १५ ॥

ार सुन पत्नमें शह गये के उन दिनों तेरह वर्षोतक शामे पुत्रके अलीन राजेगाहे विद्याल राज्यका इन्होंने अपनेश दिया और गाना प्रकारके धन दिने हैं॥ १५॥ स्वया जायं नरज्यात्र गुरागुश्रूपयान्छ। आराधिया सञ्ज्येन गान्धारी च यदास्त्रिनी ॥ १६॥

र्धनप्राय नरप्राय ! सेपकीयदित तुमने भी गुन्नसेवाके भारते इसही तथा यहाँखनी गान्धारी देवीकी आराधना की देश १६॥

रक्ष १६ क्ष अनुज्ञानीति पितरं समयोऽस्य तपोविधौ । स मन्युविधने चास्य सुमूद्मे।ऽपि युधिष्टिर ॥ १७ ॥ - अ असम अपने नित्तको यनमें ज्ञानेकी अनुमति दे दो। न्योंकि अब इनके तब करनेका समय आया है। युधिष्ठिर! इनके ननमें तुम्हारे जपर अणुमात्र भी रोप नहीं हैंगे।।१७॥ वैशम्यायन जवाच

एनावडुक्त्वा वचनमनुमान्य च पार्थिवम्। तथास्त्विति च तेनोक्तः कौन्तेयेन ययौ वनम्॥ १८॥

चैद्राम्पायनजी कहते हैं—राजन्! यें कहकर महिंप व्यासने राजा युधिष्ठिरको राजी कर लिया और 'बहुत अच्छा,' कहकर जब युधिष्ठिरको उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली, तब वे वनमें अपने आश्रमपर चले गये॥ १८॥ सने अग्रवित व्यासने राजा पाष्ट्रसन्तस्तदा।

गते भगवति व्यासे राजा पाण्डुसुतस्तदा। प्रोवाच पितरं वृद्धं मन्दं मन्दमिवानतः॥१९॥

भगवान् व्यासके चले जानेपर राजा युधिष्ठिरने अपने चूढ़े ताऊ धृतराष्ट्रसे नम्रतापूर्वक धीरे-धीरे कहा—॥ १९॥ यदाह भगवान् व्यासो यचापि भवतो मतम्। यथाऽऽह च महेप्वासः कृपो विदुर एव च ॥ २०॥ युयुत्सुः संजयरचेव तत्कर्तासम्यहमञ्जसा। सर्व एव हि मान्या मे कुलस्य हि हितैपिणः॥ २१॥ भगवान् व्यासने जो आज्ञा दी है और आपने जो कुछ करनेका निरचय किया है तथा महान् धनुर्धर कृपाचार्यः विदुरः युयुत्सु और संजय जैसा कहेंगे। निस्संदेह में वैसा ही कहाँगा; क्योंकि ये सव लोग इस कुलके हितेपी होनेके कारण मेरे लिये माननीय हैं॥२०-२१॥ इदं तु याचे नृपते त्वामहं शिरसा नतः।

हि भोगहानारते अध्यमयासिके पर्यणि आश्रमवासपर्यणि व्यासानुज्ञायां चतुर्थोऽभ्यायः ॥ ४ ॥ १८ २०१ भेगहभाग अध्यक्षानिकपकि अन्तर्यत् आश्रमवासपर्यमें व्यासको अज्ञाविषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥

### पञ्चमोऽध्यायः

धृतराष्ट्रके द्वारा युधिष्ठिस्को राजनीतिका उपदेश

ेशसायन इयाच

तां राजस्यनुताने। भूतराष्ट्रः प्रतापवान् । यथः समार्व राजः गान्वायांनुगतस्तद्रः ॥ १ ॥

र्थवास्थायनकी कर्तन हैं —तदनगर जनमेजय ! राज कुँगिनकी अवसी पावर प्रतापी राजा छत्तराष्ट्र राज्योंकी राष्ट्र क्षानि सदसी स्थिति हैं।

मध्यमारिकीमान क्रम्युद्धि समुद्रहन्। पर्यापः स मर्गापनेः लीगी गतानिर्यथा॥ २ ॥ उम समय उनकी चलने-फिरनेकी शक्ति बहुत कम हो गयी थी। वे बुद्धिमान् भूपाल बृढ़े हाथीकी भाँति पैदल चलते समय बड़ी कटिनाईसे पर उठाते थे॥ २॥ तमस्यगुरुद्ध विद्यो जिल्ला

1.00

तमन्वगच्छद् विदुरो विद्वान् स्तश्च संजयः। स चापि परमेष्वासः कृपः शारद्वतस्तथा॥ ३॥

उन समय उनके पीछे-पीछे ज्ञानी विदुर, सार्थि संजय तथा यग्द्रानके पुत्र महावनुर्धर कृपाचार्य भी गये ॥ ३ ॥ स्त प्रविद्य गृहं राजन् कृतपूर्वाहिककियः। तपियन्वा द्विज्ञश्रेष्ठानाहारमकरोत् तदा ॥ ४ ॥ राजन् ! घरमें प्रवेश करके उन्होंने पूर्वाह्नकालकी धार्मिक क्रिया पूरी की; फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको अन्न-पान आदिसे तृप्त करके खयं भी भोजन किया ॥ ४ ॥ गान्धारी चैव धर्मज्ञा कुन्त्या सह मनस्विनी। वधूभिरुपचारेण पूजितासुङ्क भारत ॥ ५ ॥

भरतनन्दन ! इसी प्रकार धर्मको जाननेवाली मनिस्त्रनी गान्धारी देवीने भी कुन्तीसिहत पुत्रवधुओं द्वारा विविध उपचारों से पूजित होकर आहार ग्रहण किया ॥ ५ ॥ कृताहारं कृताहाराः सर्वे ते विदुरादयः। पाण्डवाश्च कुरुश्रेष्ठमुपातिष्ठन्त तं नृपम् ॥ ६ ॥

कुरश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्रके भोजन कर छेनेपर पाण्डव तथा विदुर आदि सब छोगोंने भी भोजन किया, फिर सब-के-सब धृतराष्ट्रकी सेवामें उपस्थित हुए ॥ ६ ॥ ततोऽत्रवीन्महाराज कुन्तीपुत्रमुपह्बरे । निषण्णं पाणिना पृष्ठे संस्पृशन्निम्बकासुतः ॥ ७ ॥

महाराज ! उस समय कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको एकान्तमें अपने निकट बैठा जान धृतराष्ट्रने उनकी पीठपर हाथ फेरते हुए कहा—॥ ७॥



अप्रमाद्स्त्वया कार्यः सर्वथा कुरुनन्दन । अष्टाङ्गे राजशार्दूछ राज्ये धर्मपुरस्कृते ॥ ८ ॥

'कुरुनन्दन! राजिंह! इस आठ अङ्गोंवाले राज्यमें तुम सदा धर्मको-ही आगे रखना और इसके संरक्षण और संचालनमें कभी किसी तरह भी प्रमाद न करना ॥ ८॥ तत्तु राक्यं महाराज रिक्षतुं पाण्डुनन्दन। राज्यं धर्मण कौन्तेय विद्वानिस निवोध तत्॥ ९॥

'महाराज पाण्डुनन्दन! कुन्तीकुमार! <u>राज्यकी रक्षा</u> न्धर्मसे-इी-हो-सकती-है-। इस वातको तुम स्वयं भी जानते हो तथापि मुझसे भी सुनो ॥ ९॥

विद्यावृद्धान् सदैव त्वमुपासीथा युधिष्ठिर। श्रणुयास्ते च यद् त्रूगुः कुर्याश्चैवाविचारयन्॥ १०॥

'युधिष्ठिर ! विद्यामें बढ़े-चढ़े विद्वान् पुरुषोंका सदा ही सङ्ग किया करो । वे जो बुछ कहें, उसे ध्यानपूर्वक सुनो और उसका बिना विचारे पालन करो ॥ १० ॥ प्रातस्त्थाय तान् राजन् पूजियत्वा यथाविधि । इत्यकाले समुत्पन्ने पुच्छेथाः कार्यमात्मनः ॥ ११ ॥

'राजन् ! प्रातःकाल उठकर उन विद्वानींका यथायोग्य सत्कार करके कोई कार्य उपिथत होनेपर उनसे अपना कर्तव्य पूछो ॥ १९५॥

ते तु सम्मानिता राजंस्त्वया कार्यहितार्थिना। प्रवक्ष्यन्ति हितं तात सर्वथा तव भारत॥१२॥

प्राजन् ! तात ! भरतनन्दन ! अपना हित करनेकी । इच्छासे तुम्हारे द्वारा सम्मानित होनेपर वे सर्वथा तुम्हारे । हितकी ही बात बतायेंगे ॥ १२ ॥

इन्द्रियाणि च सर्वाणि वाजिवत् परिपालय । हितायैव भविष्यन्ति रक्षितं द्रविणं यथा ॥ १३ ॥

्षेते सार्धि घोड़ोंको कानूमें रखता है, उसी प्रकार तुम सम्पूर्ण इन्द्रियोंको अपने अधीन रखकर उनकी रखा करो। ऐसा करनेसे वे इन्द्रियाँ सुरक्षित धनकी माँति भविष्यमें तुम्हारे लिये निश्चय ही हितकर होंगी॥ १३॥ अमात्यानुपधातीतान पितृपैतामहाञ्झुचीन्। दान्तान् कर्मसुपुण्यांश्च पुण्यान् सर्वेषु योजयेः॥ १४॥

'जो जाँचे-वृझे हुए तथा निष्कपटभावसे काम करनेवाले हों, जो पिता-पितामहोंके समयसे काम देखते आ रहे हों तथा जो बाहर-मीतरसे शुद्ध, संयभी और जन्म एवं कमेंसे भी पवित्र हों, ऐसे मन्त्रियोंको ही सन तरहके उत्तरदायित्व पूर्ण कार्योमें नियुक्त करना ॥ १४॥

चारयेथाश्च सततं चारैरविदितः परैः। परीक्षितैर्वहुविधैः खराष्ट्रपतिवासिभिः॥१५॥

'जिनकी किसी अवसरपर परीक्षा कर छी गयी हो और जो अपने ही राज्यके भीतर निवास करनेवाले हों, ऐसे अनेक जाससोंको भेजकर उनके द्वारा शत्रुओंका गुप्त भेद लेते रहना और प्रयत्नपूर्वक ऐसी चेष्टा करना, जिससे शत्रु तुम्हारा भेद/ न जान सर्के ॥ १५ ॥

पुरं च ते सुगुप्तं स्याद् इढप्राकारतोरणम् । अद्याद्वालकसम्बाधं पट्पदं सर्वतोदिशम् ॥ १६॥ विमहोरे नगरकी रक्षाका पूर्ण प्रवन्ध रहना चाहिये। त्राच्या १९ ००० वेली एक द्वार द्वार अवस्य स्टब्स् इति त्रांत्र १ वोल्स्स स्टब्स्य क्षेत्र हेनी अद्यक्तिस्त्रीत स्टब्स राज स्टल्ड स्टब्स्य देवाचीमें द्वार नदान्दीयस्त्रीत

त्राव त्रावतंत्र सर्वतंत्र पर्यातानि वृद्यन्ति च । सर्वतः स्तिक्षणानि पर्योगपवितानि च ॥ १७ ॥ २०१४ वर्षः वर्षात्र विद्याल्यं विद्याल्यं हैं । स्व और १८९१ वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः हैं स्वा उन द्वारीका विभागः १८९१ वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः ।

प्रांत्यकांस्त चिद्निः कुलद्यालितः। भागा म रथपः सत्तर्वे भोजनादिषु भारत ॥ १८॥

भागः ! जित्र भगुष्योदे सुन्न और शील अच्छी तरह भाग हो। अन्ति शुर्गः काम होना चादिये । भोजन आदिके । स्वत्योग स्वात्यो अस्मारशास स्थान देना चाहिये ॥१८॥ । विस्तारा सं सुगुनाः स्युर्गुद्धेरातेरचिष्ठिताः ॥ १९॥ । स्थारविद्याः सुन्तिस्था चिक्कद्वित्राः सुन्तिस्था सुविष्टिर ।

्राप्तिकारित समय तथा माला पदनने। श्रव्यापर सोने और अपन्ति करित केटने हे समय भी तुम्हें सायवानीके साथ एक्टी क्या करित व्यक्ति । सुधिद्धिर ! कुलीन। शिल्यान्। विद्यान कियान एवं एड पुचर्योकी अध्यक्षतामें रखकर सुद्धे अध्यक्षतामें क्यांकी स्थाका सुन्दर प्रयन्थ करना स्वदिति ॥ १९६ ॥

मन्त्रियः नेय क्यींथा हिजान् विद्याविशास्त्रान्॥२०॥ विभीतीय कुळीनांथा धर्मार्थकुराळानुजून् । के मार्च मन्त्रपथास्यं नात्यर्थ बहुमिः सह ॥ २१॥

भगणा ! तुम उन्हीं बायाणीको अपने मन्त्री बनाओं। जो विवास स्टेश (स्वर्याक जुलीन) धर्म और अर्थमें छुदाल स्टार्य स्थाप स्टार्सिट हो। उन्हींके साथ तुम गृत विषयपर स्टिंग स्टेस हिंदु अनिक लोगोंको साथ लेकर देरतक स्टार्य सही हम्सी साहित्। इंट्यूश ॥

समग्रीति च व्यस्तिर्ययदेशेन केनचित्। सुर्वसूनं मन्त्रमुर्वे सम्बं चारहा मन्त्रयेः॥ २२॥

तार्ष्ट्री संत्योंको अध्या उनसेन दोन्एकको किसी इसके दार्थ नाम श्रीको थिर हुए येद कमरेमें या खुटे रेडाको वे शास उनके साथ विसी मृद्र विषयपर विचार इसका अने ह

धरावे निकासके या गाना गानी कथंचन । ४एका परिवाहतीय के मनुष्यानुसारिकाः॥ २३॥ को मन्द्रकृते कार्यों के चालि जन्महृद्यः।

नार्वे अवेशन क्षात्र्य मा साकृतेसात् न हो। ऐसे

जंगलमें भी गुप्त मन्त्रणा की जा सकती है। परंतु रात्रिके समय इन स्वानों में किसी तरह गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिये। मनुष्योंका अनुसरण करनेवाले जो वानर और पक्षी आदि हैं, उन सबको तथा मूर्ख एवं पङ्गु मनुष्योंको भी मन्त्रणा-गृहमें नहीं आने देना चाहिये॥ २३६ ॥ मन्त्रभेदे हि ये दोपा भवन्ति पृथिवीक्षिताम्॥ २४॥ न ते शक्याः समाधानुं कथंचिदिति में मतिः।

'गुप्त मन्त्रणाके दूसरांतर प्रकट हो जानेसे राजाओंको जो संकट प्राप्त होते हैं, उनका किसी तरह समाधान नहीं किया जा सकता—ऐसा मेरा विश्वास है ॥ ﴿ ﴿ ﴾ ॥ दोषांश्च मन्त्रभेदस्य त्र्यास्त्वं मन्त्रिमण्डले ॥ २५॥ अभेदे च गुणा राजन पुनः पुनररिंदम।

'शतुदमन नरेश! गुप्त मन्त्रणा फूट जानेपर जो दोप पैदा होते हैं और न फूटनेसे जो लाभ होते हैं। उनको तुम मन्त्रि-मण्डलके समक्ष वारंवार वतलाते रहना ॥ २५ है।। पौरजानपदानां च शौचाशौंचे युधिष्ठिर ॥ २६॥ यथा स्याद् विदितं राजंस्तथा कार्यं कुरुद्वह ।

्राजन् । कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठर ! नगर और जनपदके लोगों- का हृदय तुम्हारे प्रति शुद्ध है या अशुद्धः इस वातका तुम्हें जैसे भी ज्ञान प्राप्त हो सके। वैसा उपाय करना ॥ रहिष्टे ॥ व्यवहारस्र्य ते राजन् नित्यमाष्तिरिधिष्ठतः ॥ २७ ॥ योज्यस्तुप्टेहिते राजन् नित्यं चारैरजुष्ठितः ।

प्तरेश्वर ! त्याय करनेके कामपर तुम खदा ऐसे ही पुरुषोंको नियुक्त करना जो विश्वासपात्र संतोपी और हितेपी हो तथा गुन्नचरोंके द्वारा सदा उनके कार्योपर दृष्टि रखना ॥ पिरमाणं विदित्वा च दण्डं दण्ड्येषु भारत ॥ २८॥ प्रणयेयुर्यथान्यायं पुरुषास्ते युधिष्ठिर ।-

भरतनन्दन युधिष्टर ! तुम्हें ऐसा विधान बनाना चाहिये। जिससे तुम्हारे नियुक्त किये हुए न्यायाधिकारी पुरुष अवराधियोंके अवराधकी मात्राको भछोभाँति जानकर जो दण्डनीय हों। उन्हें ही उचित दण्ड दें ॥ २८ है ॥

अदानरुचयद्चैव परदाराभिमर्शिनः ॥ २९ ॥ उग्रदण्डप्रधानाश्च मिथ्या व्याहारिणस्तथा । आक्रोष्टारश्च लुझ्याश्च हर्तारः साहसप्रियाः ॥ ३० ॥ सभाविहारभेत्तारो वर्णानां च प्रदूपकाः । हिरण्यदण्ड्या वथ्याश्च कर्तव्या देशकालतः ॥ ३१ ॥

भी दृषरीं वृष हैनेकी चित्र रखते हों, परायी स्त्रियों है जिनका सम्पर्क हों, जो विशेषतः कठोर दण्ड देनेके पक्षपाती हों, धटा फैछल देते हों, जो कहुवादी, होमी, दूसरोंका धन हद्वपनेवाले, हुस्साहसी, सभामवन और उचान शादिको नष्ट करनेवाले तथा सभी वर्णके होगोंको कलद्वित करनेवाले हों, उनन्यायाधिकारियोंको देश-कालका ध्यान रखते हुए सुवर्णदण्ड अथवा प्राणदण्डक द्वारा दण्डित करना चाहिये ॥२९-३१॥ प्रातरेव हि पश्येथा ये कुर्युव्धयक्तर्म ते । अलंकारमथो भोज्यमत उध्वे समाचरेः ॥ ३२॥ प्रातःकाल उठकर (नित्य नियमसे निवृत्त होनेके बाद) पहले तुम्हें उन लोगोंसे मिलना चाहिये, जो तुम्हारे खर्च-वर्चके कामपर नियुक्त हों । उसके बाद आभूषण पहनने या भोजन करनेके कामपर ध्यान देना चाहिये ॥ ३२ ॥ पश्येथाश्च ततो योधान सदा त्वं प्रतिहर्पयन । दूतानां च चराणां च प्रदोषस्ते सदा भवेत् ॥ ३३ ॥

'तत्पश्चात् सैनिकोंका हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए उनसे/ मिलना चाहिये। दुतों और जासूसोंसे मिलनेके लिये तुम्हारे लिये सर्वोत्तम समय संध्याकाल है।। ३३॥

सदा चापररात्रान्ते भवेत् कार्यार्थनिर्णयः। मध्यरात्रे विहारस्ते मध्याहे च सदा भवेत्॥ ३४॥

पहरमर रात बाकी रहते ही उठकर अगले दिनके कार्य-क्रमका निश्चय कर लेना चाहिये। आधी रात और दोपहर-के समय तुम्हें ख्वयं घूम-फिरकर प्रजाकी अवस्थाका निरीक्षण करना उचित है॥ ३४॥

सर्वे त्वौपयिकाः कालाः कार्याणां भरतर्षभ । तथैवालंकृतः काले तिष्ठेथा भूरिदक्षिण ॥ ३५॥

'प्रचुर दक्षिणा देनेवाले भरतश्रेष्ठ ! काम करनेके लिये समी समय उपयोगी हैं तथा तुम्हें समय-समयपर सुन्दर वस्नाभूषणींसे अलंकृत रहना चाहिये ॥ ३५ ॥ चक्रवत् तात कार्याणां पर्यायो दृश्यते सदा । कोशस्य निचये यत्नं कुर्वीथा न्यायतः सदा ॥ ३६ ॥ विविधस्य महाराज विषरीतं विवर्जयेः।

ें तात! चक्रकी भाँति सदा कार्योंका क्रम चलता रहता है, यह देखनेमें आता है। महाराज! नाना प्रकारके कोष-का संग्रह करनेके लिये तुम्हें सदा न्यायानुकूल प्रयत्न करना। चाहिये। इसके विपरीत अन्यायपूर्ण प्रयत्नको त्याग देना चाहिये॥ ३६६ ॥

चारैविंदित्वा राष्ट्रंश्च ये राज्ञामन्तरैषिणः ॥ ३७ ॥ तानाप्तैः पुरुषेर्दूराद् घातयेथा नराधिप ।

'नरेश्वर! जो राजाओं के छिद्र देखा करते हैं, ऐसे राज-विद्रोही शत्रुओं का गुप्तचरीं द्वारा पता लगाकर विश्वसनीय पुरुषों द्वारा उन्हें दूरतेश्व ही मरवा डालना चाहिये॥ १७६॥ कर्म दृष्ट्वाथ भृत्यां स्तवं वरयेथाः कुरुद्वह ॥ ३८॥ कारयेथाश्च कर्माणि युक्तायुक्तैरिधिष्ठितैः।

'कुरुशेष्ठ ! पहले काम देखकर सेवकोंको नियुक्त करना , चाहिये और अपने आश्रित मनुष्य योग्य हों या अयोग्यः । उनसे काम अवश्य लेना चाहिये ॥ ३८१ ॥ सेनाप्रणेता च भवेत् तव तात दृढवतः ॥ ३९॥ शूरः क्लेशसहरूचैव हितो भक्तश्च पृरुषः ।

'तात ! तुम्हारे सेनापतिको दृढ्यतिकः श्रूरवीरः क्लेश सह सक्नेवालाः हितैषीः पुरुषार्थी और स्वामिभक्त होना चाहिये ॥ २९५ ॥

सर्वे जनपदाश्चेव तव कर्माणि पाण्डव ॥ ४० ॥ गोवद्रासभवश्चेव कुर्युर्ये व्यवहारिणः ।

पाण्डुनन्दन ! तुम्हारे राज्यके अंदर रहनेवाले जो कारीगर और शिल्पी तुम्हारा काम करें, तुम्हें उनके भरण-पोषणका प्रवन्ध अवश्य करना चाहिये; जैसे गधीं और वैलोंसे काम लेनेवाले लोग उन्हें खानेको देते हैं ॥ ४०६ ॥ खरन्ध्रं पररन्ध्रं च स्वेषु चैव परेषु च ॥ ४१ ॥ उपलक्ष्यियतव्यं ते नित्यमेव ग्रुधिष्ठिर।

्युधिष्ठर ! तुम्हें सदा ही खजनों और शत्रुओंके छिद्रीं-पर दृष्टि रखनी चाहिये ॥ ४१६ ॥ देशजाश्चेव पुरुषा विकान्ताः स्वेपु कर्मसु ॥ ४२ ॥ यात्राभिरनुरूपाभिरनुत्राह्या हितास्त्वया । गुणार्थिनां गुणः कार्यो विदुषां वै जनाधिप । अविचार्याश्च ते ते स्युर्चला इव नित्यशः ॥ ४३ ॥

जनेश्वर ! अपने देशमें उत्पन्न होनेवाले पुरुपोंमें जो लोग अपने कार्यमें विशेष कुशल और हितेषी हों। उन्हें उनके योग्य आजीविका देकर अनुग्रहपूर्वक अपनाना चाहिये । धिवहान राजाको उचित है कि वह गुणार्थी मनुष्यके गुण बहानेका प्रयत करता रहे। उनके सम्बन्धमें तुम्हें कोई विचार नहीं करना चाहिये। वे तुम्हारे लिये सदा पर्वतके समान अविचल सहायक सिद्ध होंगे। ॥ ४२-४३॥

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि एतराष्ट्रीपदेशे पद्यमोऽध्यायः॥ ५॥

इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें घृतराष्ट्रका उपदेशविषमक पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥

## पष्टोऽध्यायः

# मृतगष्ट्रदारा राजनीतिका उपदेश

The same of the same

मापूर्णित स क्रियाः परिवासत्मनस्त्या । इस्तित्वारणं च मत्यस्मानं च भारत ॥ १ ॥ अप्रमूक्ते कहा—सम्बन्धन ! वृत्ते महुलैकिः अस्ति, वस्तित स्वार्थिते तथा महास्य पुरुषिके मण्डलीका स्वत्यस्त्र स्वर्थिते ॥ १ ॥

यहर्षः अवस्थानां सर्वेषामाततायिनाम्। विषं सःविक्रमिषं च योज्यं तेऽस्विर्दान्॥ २ ॥

अपूर्ण शिक्षां भाग प्रतारके श्रामुओं के और छः प्रशास अपूर्णांकों है भेदीको एवं मित्र और शतुके विकास भी प्रतासमा भाविते ॥ २ ॥

रायामा या जनपरा हुनांणि चिविधानि च । स्टानि च कुन्धेष्ठ भवत्यपां यथेच्छकम् ॥ ३ ॥ ते च क्राएस कौन्नेय राजां चे विषयात्मकाः । मन्त्रिप्रधानाम गुणाः पष्टिक्षंद्द्यं च प्रभो ॥ ४ ॥ एक्स्मान्यसीत्याहराचार्या नीतिकोविद्याः ।

हरियेट ! अगात (गन्त्री), जनपद (देश), गरा प्रस्ति हुई और मेना—रनपर शत्रुओंका यथेष्ट सार गर्ग है (अयः इनकी रक्षाके लिये सदा सायधान ग्राम नाहिए)। प्रभी ! हुन्तीनन्दन ! उपर्युक्त बारह प्रसार गर्भा गराओंके ही मुख्य विषय हैं। मन्त्रीके कारी गर्भा है। प्रस्ति श्रीक वारह प्रसार गर्भा है। कुनी अदि साहै गुण और पूर्वोक्त वारह प्रसार गर्भा है। इन्स्युक्त नीतिश आचार्योने प्रण्डला

सप पार्गुरपायत्तं युधिष्टिर नियोध तत्॥ ५ ॥ पुरिसर्यं। च विरेषें। स्थानं च कुरुसत्तम ।

्रिकि दिन एस मणालको अच्छी तरह जानो। उद्योक स्टार्ग स्टाके संविक्षित्रह आदि छः उनायाँका अभिन असीम इन्द्रीत असीन है। छुक्थेण्ड ! सजाको असिकि वर असीम इकि ध्या और स्वितिका सदा ही अस्त असिकि है।

टिस्तारकं महाबाही ततः पाट्गुण्यला गुणाः॥ ६ ॥ पदा मध्यो दलवान् परपक्तथावलः। रिमुण दायन् केरतेय जेयः सितिपतिस्तदा ॥ ७ ॥

रेट हैं। वर्षि क्षाप मन्याम नहीं मैं। बाप आदि बीम क्षापार के । वर्षियान क्षादि जीवत दोप हैं और मन्त्र आदि क्षापार न है हैं। इस कवता विकासपूर्वत वर्षम पहले जा पूर्व के

महावाही ! पहले राजप्रधान वारह और मिन्त्रप्रधान साठ—इन यहत्तरका ज्ञान प्राप्त करके संधि विग्रह, यान, आसन, देवीमाव और समाश्रय—इन छः गुणोंका यथावसर उपयोग किया जाता है । कुन्तीनन्दन ! जब अपना पक्ष यलवान् तथा शत्रुका पक्ष निर्वल जान पड़े उस समय शत्रुके साथ युद्ध छेड़कर विपक्षी राजाको जीतनेका प्रयत्न करना चाहिये ॥ ६-७ ॥

यदा परे च विलनः खपक्षरचैव दुर्वेलः। सार्धं विद्वांस्तदा क्षीणः परैः संधि समाश्रयेत्॥ ८॥

परंतु जय शत्रु-पक्ष प्रयल और अपना ही पक्ष दुर्वल हो। उस समय क्षीणशक्ति विद्वान् पुरुप शत्रुओं के साथ संधि कर ले॥ दि॥

द्रव्याणां संचयदचैव कर्तव्यः सुमहांस्तथा। यदा समर्थो यानाय नचिरेणैव भारत॥९॥ तदा सर्वे विधेयं स्थात् स्थाने न स विचारयेत्।

भारत ! राजाको सदैव द्रव्योंका महान् संग्रह करते रहना चाहिये । जब वह शीघ्र ही शत्रुपर आक्रमण करनेमें समर्थे हो, उस समय उसका जो कर्तव्य हो, उसे वह स्थिरतापूर्वक भरुीभाँति विचार ले ॥ ९५ ॥

भृमिरलपफला देया विपरीतस्य भारत ॥१०॥ हिरण्यं कुप्यभृयिष्ठं मित्रं क्षीणमधो वलम्।

भारत ! यदि अपनी विपरीत अवस्था हो तो शत्रुको कम उपजाऊ भृमि। योड़ा सा सोना और अधिक मात्रामें जस्ता-पीतल आदि धातु तथा दुर्वल मित्र एवं सेना देकर उसके साथ संधि करे ॥ १० ई ॥

विपरीतान्निगृहीयात् स्वं हि संधिविशारदः॥ ११॥ संध्यर्थे राजपुत्रं वा लिप्सेथा भरतर्पभ। विपरीतं न तच्छ्रेयः पुत्र कस्यांचिदापदि॥ १२॥ तस्याः प्रमोक्षे यत्नं च कुर्याः सोपायमन्त्रवित्।

यदि शत्रुकी विपरीत दशा हो और वह संधिके लिये प्रार्थना करे तो संधिविशारद पुरुप उससे उपजाऊ भूमि, सोना-चाँदी आदि धातु तथा यलवान् मित्र एवं सेना लेकर उसके साथ संधि करे अथवा भरतश्रेण्ठ! प्रतिद्वन्द्वी राजाके राजकुमारको ही अपने यहाँ जमानतके तौरपर रखनेकी चेष्टा करनी चाहिये। इसके विपरीत यतांव करना अच्छा नहीं है। वेटा! यदि कोई आपित आ जाय तो उचित उपाय और मन्त्रणाके शता तुम-जैसे राजाको उससे छूटनेका प्रयत्न करना चाहिये॥ ११-१२३॥

715

1 2 m

क्षित्री स्टब्स

4

in Sec.

1

200

रंहरा

101

3.(4

<del>र्ज इंकि</del>:

मुहेर

501

र गा

वें ह

प्रकृतीनां च राजेन्द्र राजा दीनान् विभावयेत्॥ १३॥ क्रमेण युगपत् सर्वे व्यवसायं महाबलः। पीडनं स्तम्भनं चैव कोशभङ्गस्तथैव च ॥ १४॥

राजेन्ह ! प्रजाजनोंके भीतर जो दीन-दिरद्ध (अन्ध-बिधर आदि ) मनुष्य हों, उनका भी राजा आदर करे । महावली राजा अपने शतुके विपरीत क्रमशः अथवा एक साथ सारा उद्योग आरम्भ कर दे । वह उसे पीड़ा दे । उसकी गित अवरुद्ध करे और उसका खजाना नष्ट कर दे ॥ १३-१४॥

कार्यं यत्नेन शत्रृणां खराज्यं रक्षता खयम्। न च हिंस्योऽभ्युपगतः सामन्तो वृद्धिमिच्छता॥१५॥

अपने राज्यकी रक्षा करनेवाले राजाको यत्नपूर्वक रातुओंके साथ उपर्युक्त वर्ताव करना चाहिये; परंतु अपनी इिंद चाहनेवाले नरेशको शरणमें आये हुए सामन्तका वध कदापि नहीं करना चाहिये ॥ १५॥

कौन्तेय तं न हिंसेत् स यो महीं विजिगीषते। गणानां भेदने योगमीण्सेथाः सह मन्त्रिभिः॥ १६॥

कुन्तीकुमार ! जो समूची पृथ्वीपर विजय पाना चाहता हो, वह तो कदापि उस (सामन्त) की हिंसा न करे। तुम अपने मन्त्रियोंसहित सदा शत्रुगणोंमें फूट डाइलनेकी इच्छा रखना ॥ १६॥

साधुसंग्रहणाच्चैव पापनिग्रहणात् तथा। दुर्वलार्चैव सततं नान्वेष्टन्या वलीयसा॥१७॥ अच्छे पुरुषोंते मेल-जोल वढ़ाये और दुष्टोंको कैंद करके उन्हें दण्ड दे। महावली नरेशको दुर्वल शत्रुके पीछे सदा नहीं पड़े रहना चाहिये ॥ १७॥

तिष्ठेथा राजशार्दूल वैतसीं वृत्तिमास्थितः। यद्येनमभियायाचा वलवान दुर्वलं नृपः॥१८॥ सामादिभिरुपायैस्तं क्रमेण विनिवर्तयेः।

राजिंद ! तुम्हें वेंतकी-सी वृत्ति ( नम्रता ) का आश्रय लेकर रहना चाहिये । यदि किसी दुर्नल राजापर वलवान् राजा आक्रमण करे तो क्रमशः साम आदि उपायोंद्वारा उस नलवान् राजाको लौटानेका प्रयत्न करना चाहिये ॥१८६॥ अशक्तुवंश्च युद्धाय निष्पतेत् सह मन्त्रिभिः ॥ १९॥ कोशेन पौरैर्द्ण्डेन ये चास्य प्रियकारिणः।

यदि अपनेमें युद्धकी शक्ति न हो तो मन्त्रियोंके साथ उस आक्रमणकारी राजाकी शरणमें जाय तथा कोश, पुरवासी मनुष्य, दण्डशक्ति एवं अन्य जो प्रिय कार्य हों, उन सबकों अर्पित करके उस प्रतिद्वन्द्वीको लौटानेकी चेष्टा करे ॥१९६॥ असम्भवे तु सर्वस्य यथा मुख्येन निष्पतेत्। क्रमेणानेन सक्तिः स्याच्छरीरमिति केवलम् ॥ २०॥

े यदि किसी मी उपायसे संधि न हो तो मुख्य साधनको लेकर विपक्षीपर युद्धके लिये टूट पहें। इस क्रमसे शरीर चला जाय तो भी वीर पुरुषकी मुक्ति ही होती है। केवल शरीर दे देना ही उसका मुख्य साधन है॥ २०॥

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि एतराष्ट्रोपदेशे षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें घृतराष्ट्रका उपदेशविषयक छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥

## सप्तमोऽध्यायः

युधिष्ठिरको धृतराष्ट्रके द्वारा राजनीतिका उपदेश

धृतराष्ट्र उवाच

संधिविग्रहमप्यत्र पद्येथा राजसत्तम। द्वियोनि विविधोपायं बहुकत्पं युधिष्ठिर॥१॥

भृतराष्ट्रने कहा—हपश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! तुम्हें संधि और विम्रहपर मी दृष्टि रखनी चाहिये। रात्रु प्रवल हो तो उसके साथ संधि करना और दुर्वल हो तो उसके साथ युद्ध छेड़ना—ये संधि और विम्रहके दो आधार हैं। इनके प्रयोगके उपाय मी नाना प्रकारके हैं और इनके प्रकार मी बहुत हैं ॥ १॥

कौरव्य पर्युपासीथाः स्थित्वा द्वैविध्यमात्मनः। तुष्टपुष्टबरुः शत्रुरात्मवानिति च सरेत्॥ २॥

कुरनन्दन ! अपनी दिविध अवस्था—वलावलका अच्छी तरह विचार करके रात्रुते युद्ध या मेल करना उचित है। यदि रात्रु मनस्वी है और उसके मैनिक हृष्ट-पुष्ट एवं संतुष्ट हैं तो उसपर सहसा धावा न करके उसे परास्त करनेका कोई दूसरा उपाय सोचे ॥ २॥

पर्युपासनकाले तु विपरीतं विधीयते । आमर्दकाले राजेन्द्र व्यपसर्पेत् ततः परम् ॥ ३ ॥ ्राच्या स्टब्स्ट स्टूर्ड विशेष्ट स्टब्स नाहिते। इ.स.च्या १८६ म्हण्याच्या मेहर मही होने नाहिते। १८५१ में इंडिस्ट्रूड अक्षा स्टब्स मर्थन हीनेकी सम्भावना इ.स.च्या वर्षे स्टब्स्ट्रिट होने किया महाती सहण देनी इ.स.च्या १८

१९०% के हो ने इंग्रह्मां कारवेत् नतः। इनेतं कंतरं नेव मुद्दे नेव यनस्यम्॥ ४॥

वर्त तर प्राप्त वरमा चाहिरे कि शबुआँसर कोई १४१ भारत प्राप्त उनमें पुर पद जाया वे श्रीण और प्राप्तिकों अपे शुप्त सुप्रमें उनकी मेना नष्ट हो जाय ॥४॥ प्राप्तिसानों नुपतिस्विविधां परिचिन्तयेत्।

रापुन्न समृद्धं करनेताचे शास्त्रिक्षास्य संज्ञाको अपनी भीर शकुरी विभिन्न शक्तियोत्तर महीभाँति विचार कर रिकास्टिन स्था

भ्यम्बद्धांत्व द्राजीस्य द्राक्ति द्राम्बविद्यास्दः॥ ५ ॥

उत्सारप्रभुशक्तिभयां मन्त्रशक्तया च भारत। उपान्नी नृषी यायाद् विषरीतं च वर्जवेत् ॥ ६ ॥

नाम्य ! वे राजा उत्पाहकातिः प्रभुशक्ति और मन्त्रद् र्वा हो श्वनुक्ष अंग्रेश बद्धान्तद्धा हो। उसे ही आक्रमणकरना, भविते । पाद इनके विषयीत अवस्था हो। तो आक्रमणका, विषय व्याग देश गाहिये॥ ६॥

आद्दीन यहं राजा मीलं भित्रवलं तथा। अदर्थसरं भृतं चैव तथा श्रेणीवलं प्रभो ॥ ७ ॥

प्रभी ! गणाको आसं पास सैनिकबलः घनबलः विचयतः अस्प्ययतः भूत्यवतः और श्रेणीयलका संग्रह करनाः वर्णदेवे १ ७ ॥

राप्त भिषयतं राजन मीलं चैंव विशिष्यते । रोजीवलं भृतं चैंव तुल्ये प्रवेति मे मितः॥ ८॥

सार्थ ! इनमें निषया और धनवल सबसे बढ़कर है। घर्त हा कीर सुरावल-ने दीनों समान ही हैं, ऐसा मेरा विधान है। दें।।

तथा कारपर्व चैव परस्परसमं सुप। कियं कहमांबतु समा काल उपस्थिते॥ ९॥

संग्या ! वारका (इतिहा वल ) मी परस्वर समान होते । राजही सक्य आनेचर अविक अयतसीयर इस तस्व-की राजही रहार पादिन ॥ ९ ॥

भारत्याचि योजस्या यहरूपा नगधिय । अर्थान गाम केरच्य यान्ताः पृयमतः श्रृणु ॥ १० ॥

भगाम । इंग्लिट्स ! स्टास्स आनेवादी अनेक प्रकार भागांत्रको भी होती है। विके जनस साहिये ।

अतः उनका पृथक्-पृथक् वर्णन सुनो ॥ १०॥ विकल्पा बहुधा राजन्नापदां पाण्डुनन्दन । सामादिभिरुपन्यस्य गणयेत् तान् नृपः सदा ॥ ११॥

राजन् ! पाण्डुनन्दन ! उन अपित्तयोंके अनेक प्रकारके विकल्प हैं । राजा साम आदि उपायोंद्वारा उन सबको सामने लाकर सदा गिने ॥ ११ ॥

यात्रां गच्छेद् वलेर्युक्तो राजा सङ्गिः परंतप । युक्तश्च देशकालाभ्यां वलेरात्मगुणैस्तथा ॥ १२॥

परंतप नरेश ! देश-कालकी अनुकूलता होनेपर सैनिक वल तथा राजोचित गुणोंसे युक्त राजा अच्छी हेना साथ लेकर विजयके लिये यात्रा करें ॥ १२ ॥

हृष्टुपुष्टवलो गच्छेद् राजा बृद्धयुद्ये रतः। अकृशक्षाप्ययो यायादनृताविष पाण्डव ॥ १३॥

पाण्डुनन्दन! अपने अभ्युदयके लिये तत्पर रहनेवाला राजा यदि दुर्यल न हो और उसकी सेना हृष्ट-पुष्ट हो तो वह युद्धके अनुकूल मीलम न होनेपर भी शत्रुपर चढ़ाई करे॥ १३॥

त्र्णाइमानं चाजिरथप्रवाहां ध्वजद्वमेः संवृतक्लरोधसम्। पदातिनागैर्वहुकर्दमां नदीं

सपत्ननारो नृपितः प्रयोजयेत् ॥ १४ ॥ शत्रुओंके विनाशके लिये राजा अपनी छेनारूपी नदीका प्रयोग करे । जिसमें तरकस ही प्रस्तरखण्डके समान हैं। घोड़े और रथरूपी प्रवाह शोभा पाते हैं। जिसका कूल-किनारा ध्वजरूपी वृक्षोंसे आच्छादित है तथा पैदल और हाथी जिसके मीतर अगाध पद्धके समान जान पहते हैं ॥ १४ ॥

अधोपपत्या शकटं पद्मचज्रं च भारत। उदाना चेद यच्छास्त्रं तजैतद् चिह्तं चिभो ॥ १५॥

भारत ! युद्धके समय युक्ति करके सेनाका शकट, पद्म अथवा यज्ञ नामक व्यूह बना छे। प्रभो ! शुकाचार्य जिस शास्त्रको जानते हैं, उसमें ऐसा ही विधान मिलता है ॥१५॥

चारियत्वा परवलं कृत्वा खवलदर्शनम्। खभूमी योजयेद् युद्धं परभूमी तथैव च ॥ १६॥

गुप्तचरींद्वारा शत्रुसेनाकी जाँच-पड़ताल करके अपनी सैनिक शक्तिका भी निरीक्षण करे। फिर अपनी या शत्रुकी भृमितर युद्ध आरम्भ करे॥ १६॥

यळं प्रसाद्येद् राजा निक्षिपेद् विलनो नरान् । द्यात्वा स्वविपयं तत्र सामादिभिरुपक्रमेत् ॥ १७ ॥

राजाको चाहिये कि वह पारितोपिक आदिके द्वारा सेनाको मंतुष्ट रखे और उसमें बलवान् मनुष्योंकी मर्ता करे । अपने वलाबलको अच्छी तरह समझकर साम आदि उपायोंके द्वारा संधि या युद्धके लिये उद्योग करे ॥ १७ ॥ सर्वथैव महाराज शरीरं धारयेदिह । प्रेत्य चेह च कर्तव्यमातमिनःश्रेयसं परम् ॥ १८॥

महाराज ! इस जगत्में समी उपायोंद्वारा शरीरकी रक्षा करनी चाहिये और उसके द्वारा इहलोक तथा परलोकमें भी अपने कल्याणका उत्तम साधन करना उचित है ॥ १८॥ प्वमेतन्महाराज राजा सम्यक् समाचरन ।

प्वमेतन्महाराज राजा सम्यक् समाचरन् । प्रेत्य स्वर्गमवाप्नोति प्रजा धर्मेण पालयन् ॥ १९॥ महाराज ! जो राजा इन सब बार्तोका विचार करके

इनके अनुसार ठीक-ठीक आचरण और प्रजाका धर्मपूर्वक पालन करता है, वह मृत्युके पश्चात् स्वर्गलोकमें जाता है ॥ १९ ॥ एवं त्वया कुरुश्रेष्ठ चर्तितव्यं प्रजाहितम् । उभयोर्लोकयोस्तात प्राप्तये नित्यमेव हि ॥ २० ॥

तात ! कुरुश्रेष्ठ ! इस प्रकार तुम्हें इहलोक और परलोकमें सुख पानेके लिये सदा ही प्रजावर्गके हित-साधनमें संलग्न रहना चाहिये ॥ २०॥

भीष्मेण सर्वमुक्तोऽसि कृष्णेन विदुरेण च । मयाप्यवस्यं वक्तव्यं प्रीत्या ते नृपसत्तम ॥ २१ ॥

नृपश्रेष्ठ ! भीष्मजीः भगवान् श्रीकृष्ण तया विदुरने तुम्हें सभी वार्तोका उपदेश कर दिया है। मेरा भी तुम्हारे ऊपर प्रेम है। इसलिये मैंने भी तुम्हें कुछ वताना आवश्यक समझा है॥ २१॥

पतत् सर्वे यथान्यायं कुर्वीथा भूरिदक्षिण। प्रियस्तथा प्रजानां त्वं खर्गे सुखमवाप्स्यसि ॥ २२॥

यज्ञमें प्रचुर दक्षिणा देनेवाले महाराज ! इन सब वार्तीका यथोचित रूपसे पालन करना | इससे तुम प्रजाके प्रिय बनोगे और स्वर्गमें भी सुख पाओगे ॥ २२ ॥

अश्वमेधसहस्रोण यो यजेत् पृथिवीपतिः। पाळयेद् वापि धर्मेण प्रजास्तुल्यं फलं लभेत् ॥ २३॥

जो राजा एक हजार अश्वमेध यशेंका अनुष्ठान करता है अथवा दूसरा जो नरेश धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करता है, उन दोनोंको समान फल प्राप्त होता है ॥ २३॥

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि एतराष्ट्रोपसंवादे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें घृतराष्ट्रका उपसंवादविषयक सातवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७ ॥

## अष्टमोऽध्यायः

धृतराष्ट्रका कुरुजाङ्गलदेशकी प्रजासे वनमें जानेके लिये आज्ञा माँगना

युधिष्ठिर उवाच

प्वमेतत् करिष्यामि यथाऽऽत्थ पृथिवीपते । भूयक्वैवानुशास्योऽहं भवता पार्थिवर्षम ॥ १ ॥

युधिष्ठिर बोले—पृथ्वीनाथ ! नृपश्रेष्ठ ! आप जैसा कहते हैं, वैसा ही कलँगा। अभी आप मुझे कुछ और उपदेश दीजिये ॥ १॥

भीष्मे खर्गम्बुप्राप्ते गते च मधुसूद्दने। विदुरे संजये चैव कोऽन्यो मां वकुमईति॥ २॥

भीष्मजी स्वर्ग सिधारे, भगवान श्रीकृष्ण द्वारका पघारे और विदुर तथा संजय भी आपके साथ ही जा रहे हैं। अब दूसरा कौन रह जाता है, जो मुझे उपदेश दे सके॥ २॥

यत् तु मामनुशास्तीह भवानद्य हिते स्थितः। कर्तास्मि तन्महीपाल निर्वृतो भव पार्थिव॥३॥

भूपाल ! पृथ्वीपते ! आज मेरे हितलाधनमें संलग्न होकर आप मुझे यहाँ जो कुछ उपदेश देते हैं, मैं उसका पालन करूँगा । आप संतुष्ट हों ॥ ३॥

म० स० भा० ३---८. २३---

वैशम्पायन उवाच

एवमुकः स राजविंधर्मराजेन धीमता। कौन्तेयं समनुकातुमियेष भरतर्षभ॥ ४॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—भरतश्रेष्ठ ! बुद्धिमान् घर्मराज युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर राजर्षि धृतराष्ट्रने कुन्तीकुमारसे जानेके लिये अनुमति लेनेकी इच्छा की और कहा—॥ ४॥

पुत्र संशाम्यतां तावन्ममापि वलवान्श्रमः। इत्युक्त्वाप्राविशद्राजा गान्धार्या भवनं तदा॥ ५ ॥

'वेटा ! अव शान्त रहो । मुझे वोलनेमें वड़ा परिश्रम होता है (अब तो मैं जानेकी ही अनुमित चाहता हूँ) ।' ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्रने उस समय गान्धारीके भवनमें प्रवेश किया ॥ ५ ॥

तमासनगतं देवी गान्धारी धर्मचारिणी। उवाच काले कालका प्रजापतिसमं पतिम् ॥ ६ ॥ वहाँ जब वे आसनपर विराजमान हुए, तव समयका

January S

स्वत् वाद्यार्थं प्रतिकाशय श्रामार्थं देवीने इस समय प्रवाद वाद्यार्थं वाद्यार्थं व्यवद्यार्थं प्रतिकार्थं । वाद्यार्थं वाद्यां विक श्रामीत त्यां महिष्या । व्यवद्यार्थं व्यवद्यार्थं समित्यस्ति ॥ ७ ॥ वाद्यार्थं व्यवद्यार्थं व्यवद्यार्थं वाद्यार्थं वाद्या

प्रसद् उपन

राज्यापीरमण्डासः राप्तं पिता महात्मना। प्रतिविश्यानुमने गलास्यि निवसद् वनम्॥८॥

्रम्पार्य पात्र — गत्यारे ! भेरे महातमा विता ११ १० वर्ष ते १९ १८ ४ ४ ४ ४ दी है। सुधिन्त्रिकी भी १८८८ के १५ १६ १ १८ अया अप में अल्दी ही चनको १८८८ १८८॥

वर्ग ि साम्य् सर्वेषां तेषां दुर्घृतदेविनाम् । पुनारतं पान्मिन्छामि वेतभावानुगं वसु ॥ ९ ॥ सर्वेद्रमृतिमानिष्यं कार्यात्वा स्वेदमनि ।

्राप्ति पट्टे में माइस हैं कि समना प्रजाको घरपर इ.स.च अपने को हुए उन ग्रुआरी पुत्रीके उद्देश्यमे उनके पहल्लेकित सम्बद्ध लिये कुछ धन दान कर दूँ ॥ ९६ ॥

#### वैशस्तायन उवाच

इन्तुरुवा धर्मगजाय प्रेययामास वै तदा ॥१०॥ छ च गज्यनाम् सर्वे समानिन्ये महीपतिः।

मैद्राभ्यायमही कर्तने हैं—जनमेजन | ऐसा कहकर राजा भू रेग्यूने भूमेगान सुनिविधने भाग अन्ता विचार कहला भेजा । गारा गृशिकने देने हे कि उनकी आजाके अनुसार वह भद्र कार्य होटी होटा की (भूषमधूने उनका यथायोग्य वितरण कर्मारण ) ॥ १००१ ॥

त्यः प्रतीतमन्ते। प्राप्तणाः कुम्बाद्धलाः॥११॥ स्थियद्भैष पैस्याधः मृद्धाद्भैय समाययुः।

त्या राजासा सदेश कात कुरवाज्ञलदेशके बाह्यणः राज्यिक नेत्र और स्ट्रायझे अपि। उन स्थके स्ट्यमें बड़ी अपना की संस्कृति

तके विकास सुपतिमामादन्तः पुरात् तदा ॥ १२॥ १९३१ वे अने सर्वे सर्वोश प्रकृतीम्नथा।

दर्भन्य भद्रमात भ्राम्य भन्तम्युरमे बाहर निक्छे भीत्रक्षेत्रम्य दशा अस्परकी समस्य प्रवाहे उपस्थित देशकान्यम् भूगाः १ १२१ ॥

गरीतिश रात्मांत पीग्य जनपर्मन्त्या। १३॥

तानागतानभिप्रेष्ट्य समस्तं च सुहज्जनम् । ब्राह्मणांश्च महीपाल नानादेशसमागतान् ॥ १४॥ उचाच मतिमान् राजा धृतराष्ट्रोऽभ्विकासुतः ।

भूगल जनमेजय! राजाने देखा कि समस्त पुरवासी और जनपदके लोग वहाँ आ गये हैं। सम्पूर्ण सुहृद्-वर्गके लोग भी उपिलत हैं और नाना देशोंके ब्राह्मण भी पधारे हैं। तब बुद्धिमान् अभ्विकानन्दन राजा धृतराष्ट्रने उन सबको लक्ष्य करके कहा—॥ १३-१४ई॥

भवन्तः कुरवद्येव चिरकालं सहोपिताः॥१५॥ परस्परस्य सुदृदः परस्परहिते रताः।

'सउजनो ! आप और कौरव चिरकालसे एक साथ रहते आये हैं। आप दोनों एक-दूसरेके सुहृद् हैं और दोनों सदा एक-दूसरेके हितमें तत्पर रहते हैं॥ १५६॥

यदिदानीमहं वृयामिसन् काल उपस्थिते ॥ १६॥ तथा भवद्भिः कर्तव्यमविचार्य वचो मम ।

्इस समय में आपलोगोंसे वर्तमान अवसरपर जो कुछ कहूँ, मेरी उस वातको आपलोग विना विचारे स्वीकार करें; यही मेरी प्रार्थना है ॥ १६५ ॥

थरण्यगमने वुद्धिर्गान्धारीसहितस्य मे ॥ १७ ॥ व्यासस्यानुमते राइस्तथा कुन्तीसुतस्य मे ।

'मैंने गान्यारीके साथ वनमें जानेका निश्चय किया **है।** इसके लिये मुझे महर्षि व्यास तथा कुन्तीनन्दन राजा युविष्टिरकी मी अनुमति मिल गयी है।। १७६ ॥

भवन्तोऽप्यनुजानन्तु मा च वोऽभूद् विचारणा॥१८॥ असाकं भवतां चैव येयं प्रीतिर्हि शाश्वती। न च सान्येषु देशेषु राहामिति मतिर्मम॥१९॥

'अब आपलोग भी मुझे वनमें जानेकी आज्ञा दें। इस विषयमें आपके मनमें कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिये। आपलोगोंका हमारे साथ जो यह प्रेम-सम्बन्ध सदासे चला आ रहा है, ऐसा सम्बन्ध दूसरे देशके राजाओंके साथ वहाँकी प्रजाका नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।। १८-१९॥

शान्तोऽस्मि वयसानेन तथा पुत्रविनाकृतः। उपवासकृशश्चास्मि गान्धारीसहितोऽनधाः॥ २०॥

्निप्पात प्रजाजन ! अब इस बुढ़ापेने गान्धारीसहित सुजको बहुत यका दिया है। पुत्रोंके मारे जानेका दुःख मी बना ही रहता है तथा उपवास करनेके कारण भी इस दोनों अधिक दुर्बेट हो गये हैं॥ २०॥

युविष्टिरनते राज्ये प्राप्तश्चास्मि सुखं महत्। मन्ये दुर्योधनैभ्वयाद् विशिष्टमिति सत्तमाः॥ २१॥ 'सज्जनो ! युधिष्ठिरके राज्यमें मुझे बड़ा सुख मिला है। मैं समझता हूँ कि दुर्योघनके राज्यसे भी वदकर सुख मुझे प्राप्त हुआ है ॥ २१॥

मम चान्धस्य वृद्धस्य हतपुत्रस्य का गतिः। ऋते वनं महाभागास्तन्मानुक्षातुमर्हथ ॥ २२॥

'एक तो मैं जन्मका अन्धा हूँ, दूसरे बूढ़ा हो गया हूँ, तीसरे मेरे सभी पुत्र मारे गये हैं। महाभाग प्रजाजन ! अब आप ही बतायें, बनमें जानेके सिवा मेरे लिये दूसरी कौन-सी गति है ! इसलिये अब आपलोग मुझे जानेकी आज्ञा दें? || २२ || तस्य तद् वचनं श्रुत्वा सर्वे ते कुरुजाङ्गलाः । वाष्पसंदिग्धया वाचा रुरुदुर्भरतर्षम ॥ २३ ॥ भरतश्रेष्ठ ! राजा धृतराष्ट्रकी ये वातं सुनकर वहाँ उपस्थित हुए कुरुजाङ्गलिनवासी सभी मनुष्योंके नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा वह चली और वे फूट-फूटकर रोने लगे ॥ २३ ॥

तानवित्रुवतः किंचित् सर्वाञ्ह्योकपरायणान् । पुनरेव महातेजा धृतराष्ट्रोऽव्रवीदिदम् ॥ २४ ॥

उन सबको शोकमग्न होकर कुछ भी उत्तर न देते देख महातेजस्वी धृतराष्ट्रने पुनः वोलना आरम्भ किया ॥ २४ ॥

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि भाष्रमवासपर्वणि छतराष्ट्रकृतवनगमनप्रार्थनेऽष्टमोऽध्यायः॥ ८॥

इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें घृतराष्ट्रकी वनमें जानेके ितये प्रार्थनाविषयक आठवाँ अध्याय पूरा हुआ।। ८॥

## नवमोऽध्यायः

### प्रजाजनोंसे धृतराष्ट्रकी क्षमा-प्रार्थना

धृतराष्ट्र उवाच

शान्तनुः पालयामास यथावद् वसुधामिमाम् । तथा विचित्रवीर्येश्च भीष्मेण परिपालितः ॥ १ ॥ पालयामास नस्तातो विदितार्थो न संशयः।

भृतराष्ट्र बोले—एजनो ! महाराज शान्तनुने इस पृथ्वीका यथावत् रूपसे पालन किया था । उसके बाद भीष्म-द्वारा सुरक्षित हमारे तत्त्वज्ञ पिता विचित्रवीर्यने इस भूमण्डल-की रक्षा की; इसमें संशय नहीं है ॥ ﴿﴿ ।।

यथा च पाण्डुर्भाता में द्यितो भवतामभूत् ॥ २ ॥ स चापि पाळयामास यथावत् तच वेत्य ह ।

उनके बाद मेरे भाई पाण्डुने इस राज्यका यथावत्रूपि पालन किया । इसे आप सब लोग जानते हैं । अपने प्रजा-पालनरूपी गुणके कारण ही वे आपलोगोंके परम प्रिय हो गये थे ॥ २५ ॥

मया च भवतां सम्यक् शुश्रूषा या कृतानघाः ॥ ३ ॥ असम्यग् वा महाभागास्तत् क्षन्तन्यमतन्द्रितः ।

निष्पाप महामागगण ! पाण्डुके बाद मैंने भी आप-लोगोंकी भली या बुरी सेवा की है, उसमें जो भूल हुई हो, उसके लिये आप आलस्यरहित प्रजाजन मुझे क्षमा करें ॥३५॥ यदा दुर्योधनेनेदं भुक्तं राज्यमकण्टकम् ॥ ४॥ अपि तत्र न वो मन्दो दुर्वुद्धिरपराद्धवान्।

दुर्योघनने जब अकण्टक राज्यका उपमोग किया था। उस समय उस खोटी बुद्धिवाले मूर्ख नरेशने मी आपलोगींका कोई अपराघ नहीं किया था (वह केवल पाण्डवींके साथ अन्याय करता रहा ) ॥ ४२ ॥

तस्यापराधाद् दुर्वुद्धेरभिमानान्महीक्षिताम् ॥ ५ ॥ विमर्दः सुमहानासीदनयात् स्वकृताद्थ । (घातिताः कौरवेयाश्च पृथिवी च विनाशिता । )

उस दुर्नुद्धिके अपने ही किये हुए अन्यायः अपराध और अभिमानसे यहाँ असंख्य राजाओंका महान् संहार हो गया । सारे कौरव मारे गये और पृथ्वीका विनाश हो गया ॥ ५३॥

तन्मया साधु वापीदं यदि वासाधु वै कृतम्॥ ६ ॥ तद् वो हृदि न कर्तव्यं मया बद्धोऽयमञ्जलिः।

उस अवसरपर मुझसे मला या बुरा जो कुछ भी कृत्य हो गया, उसे आपलोग अपने मनमें न लावें । इसके लिये में आपलोगोंसे हाय जोड़कर क्षमा-प्रार्थना करता हूँ ॥६६॥ वृद्धोऽयं हतपुत्रोऽयं दुःखितोऽयं नराधिपः॥ ७॥ पूर्वराज्ञां च पुत्रोऽयमिति कृत्वानुजानय।

थह राजा धृतराष्ट्र बूढ़ा है। इसके पुत्र मारे गये हैं; अतः यह दुःखमें द्वा हुआ है और यह अपने प्राचीन राजाओंका वंशज हैं?—ऐसा समझकर आपलोग मेरे अपराघीं-को क्षमा करते हुए मुझे वनमें जानेकी आज्ञा दें॥ ७६॥ इयं च कृपणा चृद्धा हतपुत्रा तपिखनी॥ ८॥ गान्धारी पुत्रशोकार्ता युष्मान याचित वे मया।

यह वेचारी वृद्धा तपिवनी गान्धारीः जिसके तभी पुत्र

हा नहीं का न एक्ट के एक्ट स्ति है में सम राज्ये का कारण करते ॥ दें ॥ राज्यों को एक्ट रिटिया शुक्ति नया॥ ९॥ सहस्त्रीत नहीं के जवान सम्मं च वः।

रा रेडे इंटर द्वेर सर्वे जानेने हुनी जानकर सारनेत क्वा नार्का प्राप्त दें। आगता क्वारा से । इन राजे प्राप्त कारावे भागे हैं॥ दें॥

इत्तर १८ वर्ष १८ वर्य १८ वर्ष १८ वर्य

े दूर गुल्या द्वारी दुव राजा सुनिध्विर आवलोगीके राज्य हैं। अन्य भीर सुरे सभी समर्थेमें आव सब लोग राज्य १ वर्डी स्टें। १ वर्डी ॥

ग एन् रिस्मं चैव मिष्यति कदाचन ॥ ११ ॥ गालगः मित्रा यम्य भातसे विपुलैक्सः । गोलपानमा गेते सर्वधर्मार्थद्शिनः ॥ १२ ॥ गोलपानमा गेते सर्वधृतजगत्मतिः । (प्रामेय महायाहुर्भामार्जुनयमैर्वृतः । ) गिलिंगे महायेजा भवतः पालविष्यति ॥ १३ ॥

में क्षांती भारतीमों हे प्रति विषममाय नहीं रक्खेंगे। की पार्मी समान महाते जन्मी तथा सम्पूर्ण धर्म और अर्थके मार्थि के चार भाई विनेह सचिन हैं। ने भीमा अर्जुना नकुल चीर महातमें चिर हुए महाबादु महाते जन्मी सुधिष्टिर पार्थि की प्रमाहि कामी भगवान हहाकी भाँति आप-रोगी मार्थी स्वरूप पालन करेंगे, देसे पहलेके लोग करते करों हैं। ११-१३॥

भारपमेष पक्रव्यमिति कृत्वा व्रवीमि वः। एर स्मानी मया दत्तः सर्वेषां यो युधिष्ठिरः॥ १४॥ भारतीऽस्य च यीरमा स्यासमृताः कृता मया। मुझे ये बातें अवस्य कहनी चाहिये। ऐसा सोचकर ही में आपलोगोंसे यह सब कहता हूँ। में इन राजा युधिष्टिर-को घरोहरके रूपमें आप सब लोगोंके हाथ सींप रहा हूँ और आपलोगोंको भी इन बीर नरेशके हाथमें घरोहरकी ही भाँति दे रहा हूँ॥ १४६॥

यदेव तैः कृतं किचिद् व्यलीकं वः सुतैर्मम ॥ १५॥ यद्नेयेन मदीयेन तद्नुशातुमहैथ।

भेरे पुत्रीने तथा मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले और किसीने आपलोगोंका जो कुछ भी अपराध किया हो, उसके लिये मुझे क्षमा करें और जानेकी आज्ञा दें ॥ १५६ ॥ भयद्भिनं हि मे मन्युः कृतपूर्वः कथंचन ॥ १६॥ अत्यन्तगुरुभक्तानामेपोऽञ्जलिरिदं नमः।

आपलोगोंने पहले मुझपर किसी तरह कोई रोप नहीं प्रकट किया है। आपलोग अत्यन्त गुरुभक्त हैं; अतः आपके समने मेरे ये दोनों हाथ जुड़े हुए हैं और मैं आपको यह प्रणाम करता हूँ॥ १६६ ॥

तेपामस्थिरवुद्धीनां लुब्धानां कामचारिणाम् ॥ १७॥ कृते याचेऽद्य वः सर्वान् गान्धारीसहितोऽनघाः।

निष्पाप प्रजाजन ! मेरे पुत्रोंकी बुद्धि चञ्चल थी । वे लोमी और स्वेच्छाचारी थे । उनके अपराघोंके लिये आज गान्धारीसहित में आप सव लोगोंसे धमा-याचना करता हूँ ॥ १७५ ॥

इत्युक्तास्तेन ते सर्वे पौरजानपदा जनाः। नोचुर्याप्पकलाः किंचिद् वीक्षांचक्रः परस्परम्॥ १८॥

धृतराष्ट्रके इस प्रकार कहनेपर नगर और जनपदमें निवास करनेवाले सब लोग नेत्रींसे आँस् बहाते हुए एक-दूसरेका मुँह देखने लगे। किसीने कोई उत्तर नहीं दिया ॥१८॥

इति धौमदाभारते आक्षामवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि धतराष्ट्रप्रार्थने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ इस प्रचार धौनदासस्य आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें घृतराष्ट्रकी प्रार्थनाविषयक नवाँ

अन्याय पूरा हुआ॥९॥ ( दक्षिमारम अधिक पाठका १ श्लोक मिलाकर कुल १९ श्लोक हैं )

# दश्मोऽध्यायः 🔧

प्रजाकी औरसे साम्य नामक बाह्मणका धृतराष्ट्रको सान्त्वनापूर्ण उत्तर देना

वैशन्तवत् उद्यान

प्यान्तास्य में मेन पीरवानपदा जनाः। पूर्णन् रास्य तीरवय नप्रतीया प्रयानवन् ॥ १ ॥

विश्वासकार के पालने हैं—स्पनित्त ! सूदे सहा विश्वाहर हैं। वस्ताहर धारन स्वतीस समा शीर समस्त विश्वाहर के लेख सूत्र के स्वति हो से से सा र ॥ तृष्णीमभूतांस्ततस्तांस्तु वाष्पकण्टान् महीपतिः ।

धृतराष्ट्रो महीपालः पुनरेवाभ्यभापत् ॥ २ ॥

टन सबके कण्ट आँसुओंसे अवस्त् हो गये थे; अतः

ने इष्ट बोट नहीं पाते थे। उन्हें मौन देख महाराज

भृतराष्ट्रने पित्र नहा-॥ २॥

वृद्धं च हतपुत्रं च धर्मपत्या सहानया । विलपन्तं वहुविधं कृपणं चैव सत्तमाः॥ ३॥ पित्रा स्वयमनुकातं कृष्णद्वैपायनेन वै। वनवासाय धर्मका धर्मक्षेन नृपेण ह॥ ४॥ सोऽहं पुनः पुनश्चैव शिरसावनतोऽनधाः। गान्धार्या सहितं तन्मां समनुक्षातुमर्हथ ॥ ५॥

स्डानो ! मैं चूढ़ा हूँ । मेरे सभी पुत्र मार डाले गये हैं । मैं अपनी इस धर्मपत्नीके साथ वारंबार दीनता-पूर्वक विलाप कर रहा हूँ । मेरे पिता स्वयं महर्षि व्यासने मुझे वनमें जानेकी आज्ञा दे दी है । धर्मज पुरुषो ! धर्मके ज्ञाता राजा युधिष्ठिरने भी वनवासके लिये अनुमति दे दी है । वहीं मैं अब पुनः वारंबार आपके सामने मस्तक झकाकर प्रणाम करता हूँ । पुण्यात्मा प्रजाजन ! आपलोग गान्धारी-सहित मुझे वनमें जानेकी आज्ञा दे दें? ॥ ३—५ ॥

#### वैशम्पायन उवाच

तच्छुत्वा कुरुराजस्य वाक्यानि करुणानि ते । रुखदुः सर्वशो राजन् समेताः कुरुजाङ्गलाः ॥ ६ ॥ उत्तरीयैः करैश्चापि संच्छाद्य वद्नानि ते । रुखदुः शोकसंतप्ता मुहूर्ते पितृमातृवत् ॥ ७ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! कुरराजकी ये करणामरी बातें सुनकर वहाँ एकत्र हुए कुरुजाङ्गलदेशके सब लोग दुपट्टों और हाथोंसे अपना-अपना मुँह ढँककर रोने लगे। अपनी संतानको विदा करतेसमय दुःखसे कातर हुए पिता-माताकी भाँति वे दो घड़ीतक शोकसे संतप्त होकर रोते रहे॥ ६-७॥

हृदयैः शून्यभूतैस्ते धृतराष्ट्रप्रवासजम् । दुःखं संधारयन्तो हि नष्टसंज्ञा इवाभवन् ॥ ८॥

उनका हृदय शून्य-सा हो गया था। वे उस स्ने हृदय-से धृतराष्ट्रके प्रवासजनित दुःखको धारण करके अचेत-से हो गये॥ ८॥

ते विनीय तमायासं धृतराष्ट्रवियोगजम् । शनैः शनैस्तदान्योन्यमन्नवन् सम्मतान्युत ॥ ९ ॥

फिर घीरे-धीरे उनके वियोगजनित दुःखको दूर करके उन सबने आपसमें वार्तालाप किया और अपनी सम्मति प्रकट की ॥ ९॥

ततः संधाय ते सर्वे वाक्यान्यथ समासतः । एकस्मिन् ब्राह्मणे राजन् निवेदयोचुर्नराधिपम् ॥ १०॥

राजन् ! तदनन्तर एकमत होकर उन सब लोगोंने थोड़ेमें अपनी सारी वार्ते कहनेका भार एक ब्राह्मणपर रखा। उन ब्राह्मणके शारा ही उन्होंने राजासे अपनी बात कही ॥ १०॥ ततः खाचरणो विप्रः सम्मतोऽर्थविशारदः । साम्वाख्यो वह्वृचो राजन् वक्तुं समुपचक्रमे ॥ ११ ॥ अनुमान्य महाराजं तत् सदः सम्प्रसाद्य च । विप्रः प्रगल्भो मेधावी स राजानमुवाच ह ॥ १२ ॥

वे ब्राह्मण देवता सदाचारी, सबके माननीय और अर्थ-ज्ञानमें निपुण थे, उनका नाम था साम्त्र । वे वेदके विद्वान्, निर्भय होकर बोलनेवाले और बुद्धिमान् थे । वे महाराजको सम्मान देकर सारी समाको प्रसन्न करके बोलनेको उद्यत हुए । उन्होंने राजासे इस प्रकार कहा—॥ ११-१२ ॥ राजन् वाक्यं जनस्यास्य मिय सर्व समर्पितम् । वक्ष्यामि तदहं बीर तज्जुषस्व नराधिप ॥ १३ ॥

'राजन् ! वीर नरेश्वर ! यहाँ उपस्थित हुए समस्त जनसमुदायने अपना मन्तव्य प्रकट करनेका सारा भार मुझे सौंप दिया है; अतः मैं ही इनकी वार्ते आपकी सेवामें निवेदन करूँगा। आप सुननेकी कृपा करें ॥ १३॥

यथा वदसि राजेन्द्र सर्वमेतत् तथा विभी । नात्र मिथ्या वचः किंचित् सुहत्त्वं नः परस्परम्॥१४॥

'राजेन्द्र! प्रभो! आप जो कुछ कहते हैं, वह सव ठीक है। उसमें असत्यका लेश भी नहीं है। वास्तवमें इस राजवंशमें और हमलोगोंमें परस्पर दृदं सौहार्द स्थापित हो चुका है। १४॥

न जात्वस्य च वंशस्य राज्ञां कश्चित् कदाचन । राजाऽऽसीद् यःप्रजापालःप्रजानामप्रियोऽभवत्॥१५॥

'इस राजवंशमें कभी कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ, जो प्रजापालन करते समय समस्त प्रजाओंको प्रिय न रहा हो ॥ पितृवद् आतृवचैव भवन्तः पालयन्ति नः । न च दुर्योधनः किंचिद्युक्तं कृतवान् नृपः ॥ १६॥

भापलोग पिता और बड़े भाईके समान हमारा पालन करते आये हैं। राजा दुर्योधनने भी हमारे साथ कोई अनुचित बर्ताव नहीं किया है।। १६॥

यथा व्रवीति धर्मात्मा मुनिः सत्यवतीसुतः । तथा कुरु महाराज स हि नः परमो गुरुः ॥ १७ ॥

'महाराज ! परम धर्मात्मा सत्यवतीनन्दन महर्षि व्यासजी आपको जैसी सलाह देते हैं, वैसा ही कीजिये; क्योंकि वे हम सव लोगोंके परम गुरु हैं ॥ १७ ॥ त्यक्ता वयं तु भवता दुःखशोकपरायणाः । भविष्यामश्चिरं राजन् भवद्यणशतैर्युताः ॥ १८ ॥

'राजन् ! आप जब इमें त्याग देंगे, हमें छोड़कर चले जायेंगे, तब हम बहुत दिनोंतक दुःख और शोकमें डूबे रहेंगे । आपके सैकड़ों गुणोंकी याद सदा हमें घेरे रहेगी ॥ यथा शान्तजुना गुप्ता राज्ञा चित्राङ्गदेन च । भीषमवीर्योपगृदेन पित्रा तब च पार्थिव ॥ १९॥

्रेग्सन ! आतो पूर्ण कभी थोड़ाना भी अन्याय इन्नेग्रेडिन का गई किया । हमदोग उन राजा दुर्योचनपर भी क्षित्रेत कमान विकास करते थे और उनके राज्यमें बढ़े सुन्ते की मार्चित करते थे । यह बात आरको भी विदित की है । ११३ ॥

तथा गर्ननहरूपाणि कुन्तीपुत्रेण धीमता॥२२॥ पान्यमाना पृतिमता सुग्नं विन्दामहे नृप ।

'नेर्यात ! भगवान् करें कि बुद्धिमान् कुन्तीकुमार राजा कृतित विद्यार करानी वर्षतक हमारा पालन करें और इस इनते सामने सुमाने रहें ॥ २२६ ॥

गङ्गींजां पुगणानां भवतां पुण्यकर्मणाम् ॥ २३ ॥ कृतसंतरणादीनां भरतस्य च घीमतः । पूनं समतुयात्येष धर्मातमा भृरिद्क्षिणः ॥ २४ ॥

भागित वर्षा वादी दक्षिणा प्रदान करनेवाले ये धर्मातमा भाग स्वितिक प्राचीन कालके पुण्यातमा राजिष कुरु और संस्था स्वितिक स्वाचित्र स्वाचित्र स्वाचित्रका भागित स्वतिक स्वाचित्रका स्वतिक स्वाचित्रका

नाय पारुषं मदाराज सुसूर्ममपि विद्यते । उपिताः सा सुरां नित्यं भवता परिपालिताः ॥ २५॥

भारतार दिनमें कोई छोटे-से-छोटा दोष भी नहीं है। इसके राजमें जारते दारा सुरक्षित होकर हमलोग सदा सुरक्षे रही कोई हैं॥ २५॥

सुम्बद्धं स व्यव्धंकं ने समुत्रस्य न विद्यते । यम् तु व्यक्तिमदेऽस्मित्रात्य दुर्योधनं प्रति ॥ २६ ॥ अवसम्बद्धने प्रयोग सुननन्द्रन ।

भ्रम्भारतः ! प्रमितिः भागातः कोई म्हम-छेन्छ्स भागातः भी तमारे देलनेने नहीं आता है। महानारत-एडने ते प्रदेशभागीता ग्रीम हुत्रा है, उसके विषयमें भागों ते हुएँ तमेर भागावधी सन्ती की है। इसके सम्बन्ध-दे तो है भागों हुए निवेदन समेगा।। स्ट्रिश न तद् दुर्योधनकृतं न च तद् भवता कृतम् ॥ २७ ॥ न कर्णसीयहाभ्यां च कुरवो यत् क्षयं गताः।

कौरवींका जो संहार हुआ है। उसमें न दुर्योधनका हाथ है। न आपका। कर्ण और शकुनिने भी इसमें कुछ नहीं किया है।। २७३॥

देवं तत् तु विजानीमो यत्र शक्यं प्रवाधितुम् ॥२८॥ देवं पुरुपकारेण न शक्यमपि वाधितुम्।

े हमारी समझमें तो यह दैवका विधान या। इसे कोई टाल नहीं सकता था। <u>दैवको पुरुपार्थसे मिटा</u> देना अग्रम्भव है ॥ २८६ ॥

अझोहिण्यो महाराज दशाष्ट्री च समागताः ॥ २९॥ अष्टादशाहेन हताः कुरुभियोधपुङ्गवैः । भीष्मद्रोणकृपायेश्च कर्णेन च महात्मना ॥ ३०॥ युयुधानेन वीरेण धृष्टद्युस्नेन चैव ह ।

चतुभिः पाण्डुपुत्रेश्च भीमार्जुनयमैस्तथा ॥ ३१ ॥

'महाराज ! उस युद्धमें अठारह अक्षौहिणी सेनाएँ एकत्र हुई थीं; किंतु कौरवपक्षके प्रधान योद्धा भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि तथा महामना कर्णने एवं पाण्डवदलके प्रमुख वीर सात्यिकि, धृष्टयुम्न, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदिने अठारह दिनोंमें ही सबका संहार कर डाला।

न च क्षयोऽयं नृपते ऋते दैववलाद्भृत् । अवद्यमेव संग्रामे क्षत्रियेण विदोपतः॥३२॥ कर्तव्यं निधनं काले मर्तव्यं क्षत्रवन्धुना ।

'नरेश्वर ! ऐसा विकट संहार दैवीशक्तिके विना कदापि नहीं हो सकता था। अवश्य ही संग्राममें मनुष्यको विशेपतः क्षत्रियको समयानुसार शत्रुओंका संहार एवं प्राणोत्सर्ग करना चाहिये॥ ३२५॥

तैरियं पुरुपव्यात्रैर्विद्यावाहुवलान्वितैः ॥ ३३ ॥ पृथिवी निहता सर्वा सहया सरथद्विपा ।

'उन विद्या और बाहुबलसे सम्पन्न पुरुपसिंहींने रथ, बोड़े और हाथियोंसिहत इस सारी पृथ्वीका नादा कर डाला ॥३३ई॥ न स राह्यां बच्चे सुनुः कारणं ते महात्मनाम् ॥ ३४॥ न भवान् न च ते भृत्या न कर्णो न च सौबलः।

'आपका पुत्र उन महात्मा नरेशोंके वधमें कारण नहीं हुआ है। इसी प्रकार न आप, न आपके सेवक, न कर्ण और न शकुनि ही इसमें कारण हैं॥ २४६॥

यद् विशस्ताः कुरुश्रष्ट राजानश्च सहस्रशः ॥ ३५ ॥ सर्व देवकृतं विद्धि कोऽत्र कि वक्तमहीत ।

'कुरुश्रेष्ठ ! उस युद्धमं जो सहस्रों राजा काट डाले गये हैं। यह सब देवकी ही करत्त समिक्षये । इस विषयमें दूसरा कोई क्या कह सकता है ॥ ३५६ ॥ गुरुर्मतो भवानस्य कृत्स्नस्य जगतः प्रभुः॥ ३६॥ धर्मात्मानमतस्तुभ्यमनुजानीमहे सुतम्।

ं आप इस सम्पूर्ण जगत्के स्वामी हैं; इसिलये हम आपको अपना गुरु मानते हैं और आप धर्मात्मा नरेशको वनमें जानेकी अनुमित देते हैं तथा आपके पुत्र दुर्योधनके लिये हमारा यह कथन है—॥ ३६ है॥

लभतां वीरलोकं स ससहायो नराधिपः॥३७॥ द्विजाग्र्यैः समनुज्ञातस्त्रिदिवे मोदतां सुखम्।

े 'अपने सहायकोंसहित राजा दुर्योधन इन श्रेष्ठ दिजोंके आशीर्वादसे वीरलोक प्राप्त करे और स्वर्गमें सुख एवं आनन्द मोगे ॥ ३७३ ॥

प्राप्सते च भवान् पुण्यं धर्मे च परमां स्थितिम् ॥३८॥ वेद धर्मे च कृत्स्रोन सम्यक् त्वं भव सुव्रतः ।

ं आप भी पुण्य एवं धर्ममें ऊँची स्थिति प्राप्त करें। आप सम्पूर्ण धर्मोंको ठीक-ठीक जानते हैं, इसलिये उत्तम वर्तोंके अनुष्ठानमें लग जाहये॥ ३८६॥

दृष्टिप्रदानमपि ते पाण्डवान् प्रति नो वृथा ॥ ३९॥ समर्थास्त्रिदिवस्यापि पालने किं पुनः क्षितेः ।

ं आप जो हमारी देख-रेख करनेके लिये हमें पाण्डवोंको सौंप रहे हैं, वह सब न्यर्थ है। ये पाण्डव तो स्वर्गका भी पालन करनेमें समर्थ हैं; फिर इस भूमण्डलकी तो बात ही क्या है।। ३९५॥

अनुवर्त्स्यन्ति वा धीमन् समेषु विषमेषु च ॥ ४०॥ प्रजाः कुरुकुळश्रेष्ठ पाण्डवाञ्शीळभूषणान् ।

े 'बुद्धिमान् कुरुकुलश्रेष्ठ ! समस्त पाण्डव शीलरूपी सद्गुणसे विभूषित हैं। अतः भले-बुरे सभी समयोंमें सारी प्रजा निश्चय ही उनका अनुसरण करेगी ॥ ४०३ ॥

व्रह्मदेयाव्रहारांश्च पारिवर्हाश्च पार्थिवः ॥ ४१ ॥ पूर्वराजाभिपन्नांश्च पालयत्येव पाण्डवः ।

'ये पृथ्वीनाथ पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर अपने दिये हुए तथा पहलेके राजाओंद्वारा अर्पित किये गये ब्राह्मणोंके लिये दातच्य अब्रह्मरों (दानमें दिये गये ब्रामों) तथा पारिवहों (पुरस्कारमें दिये गये ब्रामों) की भी रक्षा करते ही हैं ॥ ४१ है ॥ दिविद्शीं मृदुदीन्तः सदा वैश्रवणो यथा ॥ ४२ ॥ अक्षुद्रसचिवश्चायं कुन्तीपुत्रो महामनाः।

भ्ये कुन्तीकुमार सदा कुबेरके समान दीर्घदर्शी, कोमलें स्वभाववाले और जितेन्द्रिय हैं। इनके मन्त्री भी उच विचारके हैं। इनका हृदय बड़ा ही विशाल है।। ४२५ ॥ अप्यमित्रे दयावांश्च शुचिश्च भरतर्षभः॥ ४३॥ त्रमुजुं पश्यति मेधावी पुत्रवत् पाति नः सदा।

ये भरतकुलभूषण युधिष्ठिर शत्रुओंपर भी दया करने-वाले और परम पवित्र हैं। बुद्धिमान् होनेके साथ ही ये सबको सरलभावसे देखनेवाले हैं और हमलोगोंका सदा पुत्रवत् पालन करते हैं॥ ४३ ई॥

विष्रियं च जनस्यास्य संसर्गाद् धर्मजस्य वै ॥ ४४ ॥ न करिष्यन्ति राजर्षे तथा भीमार्जुनाद्यः ।

प्राजर्षे ! इन धमंपुत्र युधिष्ठिरके संसर्गसे भीमसेन और अर्जुन आदि भी इस जनसमुदाय (प्रजावर्ग) का कभी अप्रिय नहीं करेंगे ॥ ४४ ।।

मन्दा मृदुषु कौरव्य तीक्ष्णेष्वाशीविषोपमाः ॥ ४५ ॥ वीर्यवन्तो महात्मानः पौराणां च हिते रताः ।

'कुरुनन्दन! ये पाँचों माई पाण्डव बड़े पराक्रमी। महामनस्वी और पुरवासियोंके हितसाधनमें लगे रहनेवाले हैं। ये कोमल स्वभाववाले सत्पुरुणोंके प्रति मृदुतापूर्ण वर्ताव करते हैं। किंतु तीले स्वभाववाले दुष्टोंके लिये ये विषधर सपोंके समान भयंकर बन जाते हैं॥ ४५३॥

न कुन्ती न च पाञ्चाली न चोलूपी न सात्वती ॥ ४६ ॥ अस्मिन् जने करिष्यन्ति प्रतिकूलानि कर्हिचित्।

'कुन्ती, द्रौपदी, उल्ल्पी और सुमद्रा भी कभी प्रजाजनींके प्रति प्रतिकूल बर्ताव नहीं करेंगी ॥ ४६५ ॥

भवत्कृतिममं स्नेहं युधिष्ठिरिववर्धितम् ॥ ४७ ॥ न पृष्ठतः करिष्यन्ति पौरा जानपदा जनाः ।

'आपका प्रजाके साथ जो स्नेह था, उसे युधिष्ठिरने और भी बढ़ा दिया है। नगर और जनपदके लोग आप-लोगोंके इस प्रजाप्रेमकी कभी अबहेलना नहीं करेंगे॥ ४७६॥ अधर्मिष्ठानिप सतः कुन्तीपुत्रा महारथाः॥ ४८॥ मानवान् पालिथिष्यन्ति भूत्वा धर्मपरायणाः।

'कुन्तीके महारथी पुत्र स्वयं धर्मपरायण रहकर अधर्मी मनुष्योंका भी पालन करेंगे ॥ ४८ ई ॥

स राजन् मानसं दुःसमपनीय युधिष्ठिरात् ॥ ४९ ॥ कुरु कार्याणि धर्म्याणि नमस्ते पुरुषर्पम ।

'अतः पुरुषप्रवर महाराज ! आप युधिष्ठिरकी ओरसे अपने मानसिक दुःखको हटाकर धार्मिक कार्योके अनुष्ठानमें छग जाइये । आपको समस्त प्रजाका नमस्कार है' ॥ ४९ई॥

दैशम्पायन उवाच

तस्य तद्वचनं धर्म्यमनुमान्य गुणोत्तरम् ॥ ५० ॥ साधु साध्विति सर्वः स जनः प्रतिगृहीतवान् ।

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! साम्बके धर्मानुकूल और उत्तम गुणयुक्त वचन सुनकर समस्त प्रजा प्राप्त कर्न अनुस्तान है है कहाँ सुन्त काहिन सम्बद्धि सम्बद्धि स्टाइस्टि सन्तिहरू है इस दिल्ला कर्ने हैं

्रत्यात्रा अव्यक्तवर्गनाया पुनः पुनः॥ ५१ ॥ र्रत्यात्राक्षास्य स्टा प्रवृतीन्तु रागः रानः । सः ने सार्पृतिसं स्टाम दिरोन्सोक्षितस्या ॥ ५२ ॥ स्टान्ते को प्रवृत्य स्टाप्ये वननीती स्वादना की स्वाद्ये स्वाद्ये स्टान्ट्रेस स्वादी विदा कर रिक्ट स्वाद्ये स्वादी द्वादिनी सीदेसा॥ ५१-५२॥ प्राञ्जलिः पूजयामास तं जनं भरतर्षभ । ततो विवेदा भवनं गान्धार्या सहितो निजम् ॥ व्युष्टायां चैव दार्वयां यद्यकार निवोध तत् ॥ ५३॥

भरतभेठ ! तत्मधात् धृतराष्ट्रने हाथ जोड्कर उन माझन देवताका सत्कार किया और गान्धारीके साथ फिर अपने महत्वमें चले गये । जब रात बीती और सबेरा हुआ, तब उन्होंने जो कुछ किया, उसे बता रहा हूँ, सुनो ॥ ५३॥

होत श्री महाभागे आजमार्गमिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि प्रकृतिसान्त्वने दशमोऽध्यायः॥ १०॥ १० १०० भीनदानामः ज्ञानसरिकपरिके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें [मृतराष्ट्रको प्रजाहारा दी गयी सन्तर्गिताह दसर्वे अच्याप पूरा हुआ॥ १०॥

# एकादशोऽध्यायः

### धनराष्ट्रका विदुरके द्वारा युधिष्टिरसे श्राद्धके लिये धन माँगना, अर्जुनकी सहमति और भीमसेनका विरोध

वैशयायन उपाच

रतो रात्यां त्युष्टायां भृतराष्ट्रोऽस्विकास्तरः । विदुर्ग प्रेययामास युधिष्टिरनिवेशनम् ॥ १ ॥

भैतागायनती कहते हैं—राजन् ! तदनतार जब गत भीति और गोरा हुआ। तब अभिकानन्दन राजा १ लाएने ल्हिरजीहो सुविधिरके महत्यों भेजा ॥ १ ॥ गर गाया गाजयाननासुबाचान्युतमीश्वरम् । सुविधिर्ध महानेजाः सर्वसुद्धिमतां चरः॥ २ ॥

राजाकी क्षणाते अपने धर्मने कभी विचलित न होने-को राजा सुविधिरके पान जाकर समल बुद्धिमानीमें श्रेष्ठ महोते को विद्याने इस प्रचार कहा—॥ २॥

भूतराष्ट्री महाराजी चनवासाय दीक्षितः। महिष्यति घनं राजयागतां कार्तिकीमिमाम्॥३॥

'गान्त् ! महायात्र भूतराष्ट्र यनवासकी दीक्षा हे चुके हैं। इसी प्राणिशि प्रतिमाधी जी कि अब निकट आ पहुँची के विवासी प्राप्त करेंगे ॥ २॥

स यहं प्रस्तुत्वेष्ठ किचिद्येमभीप्सति । अव्यक्तिव्यक्ति दातुं स गाहेयस्य महातमनः॥ ४ ॥ द्रोतस्य सेमद्रसम्य याहीकस्य च धीमतः । पुषातं सैव गाउँपां ये नान्ये सुहदो हताः॥ ५ ॥

श्रीवर्षाकोत्र ! उत्त समय वे तुमके कुछ पन लेना भारते वें १ जनके इसका है कि महत्ता मीपन होजाचार्यः वेंजरतन वृद्धित्व वाहरेश और सुदाने मारे गये अपने सदद पूर्वे तथा भारत गुडारेला भारत करें ॥ ४८५ ॥ यदि चाप्यनुज्ञानीपे सैन्धवापसदस्य च ।

ं श्यदि तुम्हारी सम्मति हो तो वे उस नराधम सिन्धुराज जयद्रथका भी श्राद्ध करना चाहते हैं? ॥ ५३॥



एतच्हृत्वा तु वचनं विदुरस्य युधिष्टिरः॥ ६॥ हृष्टः सम्पृजयामास गुडाकेराश्च पाण्डवः।

विदुरकी यह यात सुनकर युधिष्टिर तथा पाण्डुपुत्र अर्डन बढ़े प्रमन्न हुए और उनकी सराहना करने स्मी ॥६५॥

### न च भीमो दृढकोधस्तद्वचो जगृहे तदा॥ ७॥ विदुरस्य महातेजा दुर्योधनकृतं सारन्।

परंतु महातेजस्वी भीमसेनके हृदयमें उनके प्रति अमिट कोध जमा हुआ था। उन्हें दुर्योधनके अत्याचारोंका स्मरण हो आयाः अतः उन्होंने बिदुरजीकी बात नहीं स्वीकार की ॥ ७३॥

### अभिप्रायं विदित्वा तु भीमसेनस्य फाल्गुनः ॥ ८ ॥ किरीटी किंचिदानम्य तमुवाच नरर्षभम्।

भीमसेनके उस अभिप्रायको जानकर किरीटधारी अर्जुन कुछ विनीत हो उन नरश्रेष्ठसे इस प्रकार बोले—॥ ८५ ॥ भीम राजा पिता वृद्धो वनवासाय दीक्षितः॥ ९ ॥ दातुमिच्छति सर्वेषां सुहृदामौध्वंदेहिकम्।

'भैया भीम! राजा धृतराष्ट्र हमारे ताऊ और दृद्ध पुरुष हैं। इस समय वे वनवासकी दीक्षा ले चुके हैं और जानेके पहले वे भीष्म आदि समस्त सुहृदोंका और्ध्वदेहिक श्राद्ध कर लेना चाहते हैं॥ ९३॥ ७

### भवता निर्जितं वित्तं दातुमिच्छति कौरवः॥ १०॥ भीष्मादीनां महावाहो तद्गुज्ञातुमहीस ।

भहाबाहो ! कुरुपति धृतराष्ट्र आपके द्वारा जीते गये धनको आपसे माँगकर उसे भीष्म आदिके लिये देना चाहते हैं; अतः आपको इसके लिये स्वीकृति दे देनी चाहिये॥१०६॥ दिष्टचा त्वद्य महाबाहो धृतराष्ट्रः प्रयाचते ॥ ११॥ याचितो यः पुरास्माभिः पद्य कालस्य पर्ययम् ।

भहाबाहों ! सौभाग्यकी बात है कि आज राजा धृतराष्ट्र हमलोगोंसे धनकी याचना करते हैं। समयका उलट-फिर तो देखिये। पहले हमलोग जिनसे याचना करते थे, आज वे ही हमसे याचना करते हैं। शिश्हें॥

### योऽसौ पृथिव्याः कुत्स्नाया भर्ता भूत्वा नराधिपः॥१२॥ परैविंतिहतामात्यो वनं गन्तुमभीष्सति ।

'एक दिन जो सम्पूर्ण भूमण्डलका भरण-पोषण करनेवाले नरेश थे, उनके सारे मन्त्री और सहायक शत्रुओं द्वारा मार डाले गये और आज वे वनमें जाना चाहते हैं ॥ १२%॥ मा तेऽन्यत् पुरुषव्यात्र दानाद् भवतु दर्शनम्॥ १३॥ अयशस्यमतोऽन्यत् स्याद्धर्मश्च महामुज।

पुरुषसिंह! अतः आप उन्हें धन देनेके सिवा दूसरा कोई दृष्टिकोण न अपनावें। महावाहो! उनकी याचना ठुकरा देनेसे वढ़कर हमारे लिये और कोई कलङ्ककी वात न होगी। उन्हें धन न देनेसे हमें अधर्मका भी भागी होना पड़ेगा। १२३॥

राजानमुपशिक्षस्व ज्येष्ठं आतरमीश्वरम् ॥ १४॥ अर्हस्त्वमपि दातुं वै नादातुं भरतर्षम । 'आपं अपने वड़े भाई ऐश्वर्यशाली महाराज युधिष्ठिरके वर्तावते शिक्षा ग्रहण करें । भरतश्रेष्ठ ! आप भी दूसरोंको देनेके ही योग्य हैं; दूसरोंसे लेनेके योग्य नहीं ।। १४२ ॥ एवं ब्रुवाणं वीभत्सुं धर्मराजोऽप्यपूजयत् ॥ १५॥ भीमसेनस्त सक्रोधः प्रोवाचेदं वचस्तदा ।

ऐसी वात कहते हुए अर्जुनकी धर्मराज युधिष्ठिरने भूरि-भूरि प्रशंसा की । तव भीमसेनने कुपित होकर उनसे यह वात कही--॥ १५३॥

वयं भीष्मस्य दास्यामः प्रेतकार्यं तु फाल्गुन ॥ १६ ॥ सोमदत्तस्य नृपतेर्भूरिश्रवस एव च । वाह्लीकस्य च राजपेंद्रीणस्य च महात्मनः ॥ १७ ॥ अन्येषां चैव सर्वेषां कुन्ती कर्णाय दास्यति ।

'अर्जुन! हमलोग स्वयं ही भीष्मः राजा सोमदत्तः भूरिश्रवाः राजिषं वाह्वीकः महात्मा द्रोणाचार्य तथा अन्य सब सम्बन्धियोंका श्राद्ध करेंगे। हमारी माता कुन्ती कर्णके लिये पिण्डदान करेगी॥ १६-१७३॥

### श्राद्धानि पुरुषव्यात्र मा प्रादात् कौरवो नृपः ॥ १८॥ इति मे वर्तते बुद्धिमी नो निन्दन्तु शत्रवः।

'पुरुषसिंह! भेरा यही विचार है कि कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र उक्त महानुभावोंका श्राद्ध न करें। इसके लिये हमारे शत्रु हमारी निन्दा न करें ॥ १८३ ॥

### कण्रत् कप्रतरं यान्तु सर्वे दुर्योधनाद्यः ॥ १९ ॥ यैरियं पृथिवी कृत्स्ना घातिता कुलपांसनैः ।

ंजिन कुलाङ्गारोंने इस सारी पृथ्वीका विनाश करा डाला, वे दुर्योधन आदि सन लोग भारी-से-भारी कप्टमें पड़ जायँ ॥ १९३॥

### कुतस्त्वमसि विस्मृत्य वैरं द्वादशवार्षिकम् ॥ २०॥ अज्ञातवासं गहनं द्रौपदीशोकवर्धनम्।

'तुम वह पुराना वैर, वह वारह वर्षोंका वनवास और द्रौपदीके शोकको वढ़ानेवाला एक वर्षका गहन अज्ञातवास सहसा भूल कैसे गये ? ॥ २०३ ॥

### क तदा धृतराष्ट्रस्य स्नेहोऽसाद्गोवरो गतः ॥ २१ ॥ कृष्णाजिनोपसंवीतो हृताभरणभूषणः । सार्घं पाञ्चालपुत्र्या त्वं राजानमुपजिमवान् ॥ २२ ॥ कतदाद्रोणभीष्मौतौ सोमदत्तोऽपि वाभवत् ।

'उन दिनों घृतराष्ट्रका हमारे प्रति स्नेह कहाँ चला गया था ? जब तुम्हारे आभरण एवं आभूषण उतार लिये गये और तुम काले मृगचर्मसे अपने शरीरको ढककर द्रौपदीके साथ राजाके समीप गये, उस समय द्रोणाचार्य और भीष्म कहाँ थे ? सोमदत्तजी भी कहाँ चले गये थे ॥ २१-२२ ॥ एक परिवारण की वरीन जीवन ॥ स्ट्रा जनकरण वर्ष वेष्ट्र विद्योगनिर्मासने ।

्रिक्ष कर्म के अपने क्षेत्र कर्म के किया कर्म के स्वाहत है।

कि भे कर विकार कर्ष गोज कुरुपांसनः ॥ २४ ॥ इन्हें जोत्रं कर द्वे कि जिनमित्तुत ।

प्राचीत् कर पृथ्व प्रकारण के स्टा माँ के जब कि **प**र्ट

तुत्ताहार पुर्वदिर भृतराष्ट्र जुआ आरम्भ कराकर विदुरजीसे बारवार पृद्यता था कि 'इस दाँवमें हमलोगोंने क्या जीता है ?' ॥२४%॥

तमेयंवादिनं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः। उचाच वचनं थीमान् जोपमास्चेति भत्स्यम् ॥ २५॥

भीमसेनको ऐसी वातें करते देख बुद्धिमान् कुन्तीपुत्र राजा बुधिविरने उन्हें डॉटकर कहा —'चुप रहो' ॥२५॥

्रीत स्टेस्ट्रानास्त्रे आध्यनवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि एकाद्शोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ १४ १८४ १ १४ १८४ १५ १५५ १५६ १५६ १५६ १५ १५ १५ ॥ १९ ॥

well to

# द्वादशोऽध्यायः

### अर्गुनका भीमको समझाना और युधिष्ठिरका ध्तराष्ट्रको यथेष्ट धन देनेकी स्वीकृति प्रदान करना

प्रश्नेन उपाप

भीत हेती गुर्गी हो नाते।ऽन्यद्वकतुमुत्सहे । भूतराहम्यु अवधिः सर्वथा मानमहीति ॥ १ ॥

र्राट्रेन येथि—भैया भीगर्धन ! आप मेरे केट आता और राज्यन के आह आपोर मामने में इसके सिया और कुछ नहीं कर महारा कि सामि भूतराष्ट्र सर्वया समादरके योक विकास है

न कारस्थपराजांन सार्यन्त सुक्रतान्यपि । ामस्मिणार्थमपोद्धाः सामवः पुरुषात्तमाः॥ २ ॥

िहिते अपे ते भवां शभह नहीं की है। व साधुस्त्रभाव-५ भारति है। द्वारों हे अपगर्थों हो नहीं। उपकारों हो था: वर्षा कि है।

रति तमा पनः शृत्या फाल्युनस्य महात्मनः। विद्यं भार पर्यात्मा कुर्मापुत्री युधिष्ठिरः॥ ३॥

सहास्त वर्णनवी यह पर सुवहर अमोन्मा कुन्तीपुत्र इति उन्हें तिहरीति हल--ता २ ॥

र्षः सङ्ग्नाल् अनः कौरतं तृति पार्थिवम् । सर्गारमण्डिषुवाणां आलंनावत् व्यास्पत्म् ॥ ४ ॥

भाग है। जिस मेरी होरने हीमानेसा पृतसपूरे राज्य का है कि कि के जाने एकेंग्रा आहे करनेके राजे के का का जाती के बहु एक में से दूसा ॥ ४ ॥

भीभारामं च महिनं मुह्यामुप तर्गणाम्। तर्वति वर्गहेर वर्गहमाभुद्भीमः मुद्रमेनाः॥ ५॥ १४८ (४५ ४४) राज्य स्वरणे सुद्रीहर शह करनेके लिये केवल मेरे भण्डारसे धन मिल जायगा । इसके लिये भीमसेन अपने मनमें दुखी न हों' || ५ ||

वैशस्यायन उवाच

इत्युक्त्वा धर्मराजस्तमर्जुनं प्रत्यपूजयत्। भीमसेनः कटाक्षेण बीक्षां चके धनंजयम्॥ ६॥

चैदाम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! ऐसा कहकर धर्मराजने अर्जुनकी बड़ी प्रशंसा की । उस समय भीमसेनने अर्जुनकी ओर कटाक्षपूर्वक देखा ॥ ६॥

ततः स विदुरं धीमान् वाक्यमाह युधिष्टिरः । भीमसेने न कोपं स नृपतिः कतुमहैति ॥ ७ ॥

तव बुद्धिमान् युधिष्ठिरने विदुरसे कहा—'चाचाजी ! राजा धृतराष्ट्रको भीमसेनपर क्रोथ नहीं करना चाहिये ॥ ७ ॥

परिक्तिप्टो हि भीमाऽपि हिमबृष्टवातपादिभिः। दुःखैर्वदृविवेर्घामानरण्ये विदितं तव॥८॥

'आपको तो माङ्म ही है कि वनमें हिम, वर्षा और धूप आदि नाना प्रकारके दुःखोंसे बुद्धिमान् भीमसेनको वड़ा कष्ट उठाना पड़ा है ॥ ८॥

किं तु मद्रचनाद् बृहि राजानं भरतर्पभ । यद् यदिञ्छिस यावच गृह्यतां मद्गृहादिति ॥ ९ ॥

'त्राप मेरी ओरमे राजा धृतराष्ट्रते कहिये कि भरत-श्रेष्ठ! आप जो-जो वस्तु जितनी मात्रामें छेना चाहते हीं। उसे मेरे यस्ते ब्रहण कीजिये। । दिशा

यन्मान्सर्यमयं भीमः करोति भृदादुःखितः। न तन्मनसि कर्तस्यमिति वाच्यः स पार्थिवः॥ १०॥ 'भीमसेन अत्यन्त दुखी होनेके कारण जो कभी ईर्घा प्रकट करते हैं, उसे वे मनमें न टावें। यह बात आप महा-राज़से अवश्य कह दीजियेगा'॥ 🔞 ॥

यन्ममास्ति धर्न किंचिदर्जुनस्य च वेदमनि । तस्य स्वामी महाराज इति वाच्यः स पार्थिवः ॥ ११ ॥

भिरे और अर्जुनके घरमें जो कुछ भी धन है, उस सबके स्वामी महाराज धृतराष्ट्र हैं; यह बात उन्हें बता दीजिये ॥ ११॥ ददातु राजा विषेभ्यो यथेष्टं क्रियतां व्ययः । पुत्राणां सुहृदां चैव गच्छत्वानृण्यमद्य सः ॥ १२॥ भी ब्राह्मणोंको यथेष्ट धन दें। जितना खर्च करना चाहें। करें। आज वे अपने पुत्रों और सुदृदोंके ऋणसे मुक्त हो जायँ॥ १२॥

इदं चापि शरीरं में तवायत्तं जनाधिप।
धनानि चेंति विद्धित्वं न में तत्रास्ति संशयः ॥ १३॥
ि 'उनसे किह्ये, जनेश्वर! मेरा यह शरीर और सारा
धन आपके ही अधीन है। इस वातको आप अच्छी तरह
जान छैं। इस विषयमें मेरे मनमें संशय नहीं है '॥१३॥

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि युधिष्ठिरानुमोदने द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें युधिष्ठिरका अनुमोदनविषयक वारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२ ॥

## त्रयोदशोऽध्यायः 🥤

### विदुरका धृतराष्ट्रको युधिष्टिरका उदारतापूर्ण उत्तर सुनाना

वैशम्पायन उवाच

पवमुक्तस्तु राज्ञा स विदुरो बुद्धिसत्तमः। धृतराष्ट्रमुपेत्यैवं वाक्यमाह महार्थवत्॥१॥

वैशस्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! राजा युधिष्ठिर-के इस प्रकार कहनेपर बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ विदुरजी धृतराष्ट्रके पास जाकर यह महान अर्थसे युक्त बात बोले—॥१॥ उक्तो युधिष्टिरो राजा भवद्यचनमादितः। स च संश्रुत्य वाक्यं ते प्रशशंस महायुतिः॥ २॥

भहाराज ! मैंने महातेजस्वी राजा युधिष्ठिरके यहाँ जाकर आपका संदेश आरम्भते ही कह सुनाया । उसे सुनकर उन्होंने आपकी बड़ी प्रशंसा की ॥ २॥

बीभत्सुश्च महातेजा निवेदयति ते गृहान्। वसु तस्य गृहे यच प्राणानपि च केवलान्॥ ३॥

'महातेजस्वी अर्जुन भी आपको अपना सारा घर सौंपते हैं। उनके घरमें जो कुछ धन है, उसे और अपने प्राणोंको भी वे आपकी सेवामें समर्पित करनेको तैयार हैं॥ ३॥

धर्मराजश्च पुत्रस्ते राज्यं प्राणान् धनानि च । अनुजानाति राजर्षे यच्चान्यदपि किंचन ॥ ४॥

'राजर्षे ! आपके पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर अपना राज्यः प्राणः, धन तथा और जो कुछ उनके पास है। सब आपको दे रहे हैं ॥ ४ ॥

भीमश्च सर्वदुःखानि संस्मृत्य बहुलान्युत । कृच्छ्रादिव महाबाहुरनुजज्ञे विनिःश्वसन् ॥ ५ ॥

परंतु महाबाहु भीमसेनने पहलेके समस्त क्लेशोंकाः जिनकी संख्या अधिक हैं। स्मरण करके लंबी साँस खींचते हुए बड़ी कठिनाईसे धन देनेकी अनुमति दी है ॥ ﴿﴾॥ स राजन धर्मशीलेन राज्ञा वीभत्सुना तथा। अनुनीतो महावाहुः सौहृदे स्थापितोऽपि च ॥ ६ ॥

्राजन् ! धर्मशील राजा युधिष्ठिर तथा अर्जुनने भी महावाहु भीमसेनको भलीभाँति समझाकर उनके हृदयमें भी आपके प्रति सौहार्द उत्पन्न कर दिया है ॥ ६ ॥ व मन्युस्त्वयाकार्य इति त्वां प्राह धर्मराट् । संस्मृत्य भीमस्तद्वेरं यदन्यायवदाचरत् ॥ ७ ॥

'धर्मराजने आपसे कहलाया है कि भीमसेन पूर्व वैरका स्मरण करके जो कभी-कभी आपके साथ अन्याय-सा कर बैठते हैं, उसके लिये आप इनपर क्रोध न कीजियेगा ॥ ७॥

एवं प्रायो हि धर्मोऽयं क्षत्रियाणां नराधिप। युद्धे क्षत्रियधर्मे च निरतोऽयं वृकोदरः॥ ८॥

'नरेश्वर ! क्षत्रियोंका यह धर्म प्रायः ऐसा ही है। भीमसेन युद्ध और क्षत्रिय-धर्ममें प्रायः निरत रहते हैं॥ ८॥

वृकोदरकृते चाहमर्जुनश्च पुनः पुनः। प्रसीद याचे नृपते भवान् प्रसुरिहास्ति यत्॥ ९॥

भीमसेनके कटु वर्तावके लिये मैं और अर्जुन दोनेंं आपसे वार-वार क्षमायाचना करते हैं। नरेश्वर ! आप प्रसन्न हों। मेरे पास जो कुछ भी है, उसके स्वामी आप ही हैं॥९॥ तद् द्दातु भवान् वित्तं यावदिच्छिस पार्थिव।

तद् ददातु भवान् वित्त यावाद् च्छालं पाथव । त्वमीश्वरोऽस्य राज्यस्य प्राणानामपि भारत्॥ १०॥

'पृथ्वीनाथ ! भरतनन्दन ! आप जितना धन दान करना चाहें, करें । आप मेरे राज्य और प्राणोंके भी ईश्वर हें ॥१०॥ व्याद्यावारणीयः व्यादामी विशिष्टम्। १२ १०१२ व्यापेद व्यापित्यम्बद्धविष्टम् ॥ ११ ॥ १९८१ व्यापेद व्यापेद्धाः प्रयम्बद्धाः।

्रिक्ष के क्षेत्र के कि मुनिय साम इस १९०० के इसके इसके विभागमान भागाह के इसके के इसके इसके कि प्राप्त दानियों और के इसके के इसके क्षेत्र के इस वहें ॥ ११९ ॥

र्वत्यव्यक्तां स्थान सन्न तन नुपानया ॥ ६२ ॥ १९४४ व्यक्तां स्थान विदुर कार्य । १९४४ विकासमान्या विभिन्नं पुण्यकं कुरु ॥ ६३ ॥

्रत्य विक्तास्य मृत्य प्रत्यकृती प्रायामे दीनीं। अन्त्री कोत्र कार स्थानिक विक्तानिक स्थानीमें प्रतुर अन्नः रस कोत्र केर केर्य व्यवस्थितिक सुद्दे अनेक धर्मशास्त्रीय बनवाइये तथा गीओं के पानी पीनेके लिये बहुत से पाँसलोंका निर्माण कींको । साम ही दूसरे भी विविध प्रकारके पुण्य कींको ॥ १२-१३॥

इति मामव्रवीद् राजा पार्थद्चेव धनंजयः। यद्त्रानन्तरं कार्यं तद् भवान् वक्तुमहेति॥१४॥

्रम प्रकार राजा युधिष्टिर और अर्जुनने मुझसे वार-वार कहा है। अब इसके वाद जो कार्य करना हो। उसे आप बताइके ॥ १४॥

इत्युक्ते विदुरेणाथ धृतराष्ट्रोऽभिनन्य तान् । मनश्चके महादाने कार्तिक्यां जनमेजय ॥ १५॥

जनमेजय ! विदुरके ऐसा कहनेपर धृतराष्ट्रने पाण्डवोंकी वड़ी प्रशंसा की और कार्तिककी तिथियोंमें बहुत बड़ा दान हैं करनेका निश्चय किया ॥ १५ ॥

्री भीनहाभारो शाधमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि विदुरवाक्ये त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ १० पन्नः भीनदानस्य अञ्चनसरिक्षिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमे विदुरका वाक्यविषयक तेरहाँ अध्याय पूरा हाआ ॥ १३ ॥

# चतुर्दशोऽध्यायः

गजा धनगड़के द्वारा मृत व्यक्तियोंके लिये श्राद्ध एवं विशाल दान-यज्ञका अनुष्ठान

वैशस्त्रयम् उपान

तिर्देशीतमुक्तम्तु धृतराष्ट्री जनाधिपः। धंरिकातनगर राजन् राजी जिल्लोख कर्मणि ॥ १ ॥

र्वहास्यायनकी काले हैं—महाराज जनमेजय ! विद्युक्तिक करोबर संज्ञा पृत्तमण् युधिस्टिर और अर्जुनके वर्षकरका प्रकार सुण्या १ ॥

तरं दिवस्थान भीष्माय बाताणान् विसत्तमान् ।

गुत्राणं मृद्रद्शेय स समीक्ष्य सहस्रद्राः॥ २॥

गुत्राणं मृद्रद्रशेय स समीक्ष्य सहस्रद्राः॥ २॥

गुत्राणं स्वारतानि यानान्याच्छाद्रनानि च ।

गुत्राणं स्वारतानि दासीद्रासमनाविकम् ॥ ३॥

गुत्राणं स्वारतानि प्रामान् सेष्ठं तथाधनम् ।

गुत्राणं स्वारतान्यान् क्रायाद्यंत्र वरस्त्रियः॥ ४॥

गुत्राणं स्वारतान्यान् क्रायाद्यंत्र वरस्त्रे अञ्चलको स्वार्थः स्वार्यः स्वार्थः स्वार्थः स्वार्थः स्वार्थः स्वार्थः स्वार्यः स्वार्थः स्वार्यः स्वार्यः स्वार्थः स्वार्थः स्वर

परिवर्णित्य गर्विनो द्वी स न्यस्तमः। इति सेनेत्रे संस्थान सेमद्रभं समहित्सम्॥ ५॥ दुर्योधनं च राजानं पुत्रांश्चैव पृथक् पृथक् । जयद्रथपुरोगांश्च सुहृदश्चापि सर्वशः॥६॥

तत्यश्चात् उन नृपश्चेष्ठने सम्पूर्ण मृत व्यक्तियोंके उद्देश्यसे एक-एकका नाम लेकर उपर्युक्त वस्तुओंका दान किया । द्रोण, भीष्म, सोमदत्त, वाह्नीक, राजा दुर्योधन तथा अन्य पुत्रोंका और जयद्रथ आदि सभी सगे-सम्बन्धियोंका नामोचारण करके उन सबके निमित्त पृथक्-पृथक् दान किया ॥ ५-६॥

स् श्राद्धयद्यो वद्यते वहुरो धनदक्षिणः। श्रनेकधनरत्नोघो युधिष्टिरमते तदा॥७॥

यह श्राद्धयत्र युधिष्टिरकी सम्मतिके अनुसार बहुत-से धनकी दक्षिणासे सुशोभित हुआ । उसमें नाना प्रकारके धन और रत्रोंकी राशियाँ छटायी गर्यों ॥ ७ ॥

श्रनिशं यत्र पुरुषा गणका लेखकास्तद्। । युधिष्टिरस्य बचनादपुच्छन्त स्म तं नृषम्॥८॥ श्राणपय किमेतेभ्यः प्रदायं दीयतामिति । तदुषस्थितमेबात्र बचनान्ते ददुस्तदा॥९॥

भर्मराज तुधिष्टिरकी आज्ञामे हिसाब लगाने और विखनेवाले बहुतेरे कार्यकर्ता वहाँ निरन्तर उपस्थित रहकर भृतराष्ट्रमे पूछते रहते थे कि बताइये। इन याचकोंको क्या दिया जाय ? यहाँ मब मामग्री उपस्थित ही है। भृतराष्ट्र ह्यों ही कहते त्यों ही उतना धन उन याचकोंको वे कर्मचारी दे देते थे॥ ८-९॥

शतदेये दशशतं सहस्रे चायुतं तथा। दीयते वचनाद् राज्ञः कुन्तीपुत्रस्य धीमतः॥१०॥

बुद्धिमान् कुन्तीयुत्र युधिष्ठिरके आदेशसे जहाँ सौ देना थाः वहाँ हजार द्विया गया और हजारकी जगह दस हजार बाँटा गया है ॥ १० ॥

एवं स वसुधाराभिर्वर्षमाणो नृपाम्बुदः। तर्पयामास विप्रांस्तान् वर्षन् सस्यमिवाम्बुदः॥११॥

जिस प्रकार मेघ पानीकी धारा बहाकर खेतीको हरी-मरी कर देता है, उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्ररूपी मेघने धनरूपी वारिधाराकी वर्षो करके समस्त ब्राह्मणरूपी खेतीको तृप्त एवं हरी-मरी कर दिया ॥ ११ ॥

ततोऽनन्तरमेवात्र सर्ववर्णान् महामते । अन्नपानरसोघेण प्रावयामास पार्थिवः ॥ १२ ॥

महामते ! तदनन्तर सभी वर्णके छोगोंको भाँति-भाँतिके भोजन और पीनेयोग्य रस प्रदान करके राजाने उन सबको संतष्ट कर दिया ॥ १२ ॥

स वस्त्रधनरत्नौघो मृदङ्गनिनदो महान् । गवाश्वमकरावर्तो नानारत्नमहाकरः ॥ १३॥ ग्रामाग्रहारद्वीवाढ्यो मणिहेमजलार्णवः । जगत् सम्प्लावयामास धृतराष्ट्रोडुपोद्धतः ॥ १४॥

वह दानयज्ञ एक उमड़ते हुए महासागरके समान जान पड़ता था। वस्त्र, धन और रत्न—ये ही उसके प्रवाह थे। मृदङ्गोंकी ध्विन उस समुद्रकी गर्जना थी। उसका स्वरूप विशाल था। गाय, बैल और घोड़े उसमें घड़ियालों और भँवरोंके समान जान पड़ते थे। नाना प्रकारके रहोंका वह महान् आकर बना हुआ था। दानमें दिये जानेवाले गाँव और माफी भूमि—ये ही उस समुद्रके द्वीप थे। मणि और सुवर्णमय जलसे वह लवालव भरा था और धृतराष्ट्ररूपी पूर्ण चन्द्रमाको देखकर उसमें, ज्वार-सा उठ गया था। इस प्रकार उस दान-सिन्धुने सम्पूर्ण जगत्को आप्लावित कर दिया था। १३-१४॥

एवं स पुत्रपौत्राणां पितृणामात्मनस्तथा। गान्धार्याश्च महाराज प्रददावौर्ध्वदेहिकम्॥१५॥

महाराज ! इस प्रकार उन्होंने पुत्रों, पौत्रों और पितरोंका तथा अपना एवं गान्धारीका मीश्राद्ध किया॥१९५॥

परिश्रान्तो यदासीत् स ददद् दानान्यनेकशः। निवर्तयामास तदा दानयज्ञं नराधिपः॥१६॥

जन अनेक प्रकारके दान देते-देते राजा धृतराष्ट्र बहुत थक गये, तब उन्होंने उस दान-यज्ञको वंद किया ॥ १६॥ एवं स राजा कौरव्य चक्रे दानमहाक्रतुम्। नटनर्तकळास्याढ्यं चह्नत्ररसदक्षिणम्॥ १७॥

कुरुनन्दन ! इस प्रकार राजा धृतराष्ट्रने दान नामक महान् यज्ञका अनुष्टान किया । उसमें प्रचुर अन्न, रस एवं रे असंख्य दक्षिणाका दान हुआ । उस उत्सवमें नटों और नर्तकोंके नाच-गानका भी आयोजन किया गया था ॥१७॥

दशाहमेवं दानानि दस्वा राजाम्विकासुतः। वभूव पुत्रपौत्राणामनृणो भरतर्षभ॥१८॥

भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार लगातार दस दिनींतक दान देकर अम्विकानन्दन राजा धृतराष्ट्र पुत्री और पौत्रींके ऋण- से मुक्त हो गये ॥ १८॥

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि दानयज्ञे चतुर्दशोऽध्यायः॥ १४॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें दानयज्ञ-विषयक चौदहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४॥

# पञ्चदशोऽध्यायः

## गान्धारीसहित धृतराष्ट्रका वनको प्रस्थान

वैश्रम्यायन उवाच

ततः प्रभाते राजा स घृतराष्ट्रोऽभ्विकासुतः। आहूय पाण्डवान् वीरान् वनवासे कृतक्षणः॥१॥ गान्धारीसहितो धीमानभ्यनन्दद् यथाविधि।

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! तदनन्तर ग्यारहवें दिन प्रातःकाल गान्धारीसहित बुद्धिमान् अम्बिका-

नन्दन घृतराष्ट्रने वनवासकी तैयारी करके वीर पाण्डवोंको वुलाया और उनका यथावत् अभिनन्दन किया ॥ १६॥ कार्तिक्यां कार्यित्वेष्टिं ब्राह्मणैर्वेदपारगैः॥ २॥ अग्निहोत्रं पुरस्कृत्य वलकलाजिनसंवृतः। वध्यजनवृतो राजा निर्ययौ भवनात् ततः॥ ३॥

उस दिन कार्तिककी पूर्णिमा यी। उसमें उन्होंने वेदके

त्र विष्णाः विषया प्रथमं विषयमः विषयमहर्वेष्यमः । अपने काः विष्णासीत् स्थानी

े विषयिष्ट महाती प्रयाति ॥ ४ ॥

के का राज भागान देश प्रकार प्रयान

के कि के कि को कि कि कि विषये सभा की सामाजवंदान

के कि का का को कि को पूर्व । उनके रोनेका

का का का का का समाजवार की पूर्व । उनके रोनेका

त्यं। हार्यः सुमनोभिध्य गजा विभिन्नतिभन्तद् गृतं पृज्ञयित्या । सम्पर्वार्यभेतंत्रवर्षे च सर्वे त्याः समस्मृत्य ययो नरेन्द्रः॥ ५॥

देशीत स्वास प्रत्याहरी छात्रा और भाति-भाँति-रेश कि ना महानाम में प्राप्ती और ममना नेवकवर्गका को मानव को उन्हें महोसे वहाँसे सार्विताहरू।

यतं राजा प्रावित्येषमानो युधिष्टिरः समारं वाष्पकण्ठः। विमृत्येष्यंगानादं वि साधी

ण यानासीत्यपतन् तात भूमी ॥ ६ ॥

ात ! एवं समय सजा सुनिधिर हाय जोड़े हुए को ने १ १ में मुनिध उमक गला भर आया । वे जोर-ने में भवन (प्रांगाद नामी हुए फुटफुटकर रोने छमें । की भवा मन ! प्रारं मुंग छोत्तार कहाँ नले जा रहे हैं।? देना बची तृत्विक ने स्मित्यहें ॥ ६ ॥

स्वाईनस्तिवद्गाभितते । गुण्मैप्तिश्यसम् भारतस्यः । प्रिशितं सेप्रीयशेषमुख्या विष्यायो दीनयत् सीद्मानः ॥ ७ ॥

ता र भव भाग (एकि प्राचाया भीग आईन हरसद सुप्त्य-री र यह दो पर्याचन यहित सीम यहिन्छ नहीं सुनिद्धिसी के ला के प्राची पार तीर प्राचीन न है। एकी ए भी फहकर के देन के विद्यान ते पर इंडर दोन ही सामि निर्मित दीकर के के के कि

> पृष्टेश्यः प्रारम्भवस्य वीर्थः सर्वेष्ट्षे प्रिष्टुरः संतयका।

वेंद्यापुत्रः सहितो गौतमेन धोम्यो विद्याश्चान्वयुर्वाप्पकण्ठाः ॥ ८ ॥ दुन्ती गान्धारीं वद्धनेत्रां वजन्तीं स्कन्धासक्तं हस्तमथोहहन्ती । राजा गान्धार्याः स्कन्धदेशेऽवसल्य

पाणि ययो भृतराष्ट्रः प्रतीतः॥ ९॥
तत्वात् युधिष्टिरसित्त भीमसेन, अर्जुन, वीर माद्रीकुमार, विदुर, संजय, वैश्यापुत्र युयुत्सु, कृपाचार्य, धीम्य
तथा और भी बहुत-से ब्राह्मण आँस, वहाते हुए गद्रदकण्ठ
हांकर उनके पीछे-पीछे चले। आगे-आगे कुन्ती अपने
कंथेपर रक्ले हुए गान्वारीके हाथको पकड़े चल रही थीं।
उनके पीछे आँखोंनर पट्टी वाँधे गान्धारी थीं और राजा
भृतराष्ट्र गान्धारीके कंधेपर हाथ रक्ले निश्चिन्ततापूर्वक
चले जा रहे थे॥ ८-९॥



तथा कृष्णा द्रौपदी सात्वती च वाळापत्या चोत्तरा कोरवी च । चित्राङ्गदा याश्च काश्चित्स्त्रियोऽन्याः सार्घ राज्ञा प्रस्थितास्ता वधृभिः ॥१०॥

हुपदकुमारी ऋष्णा, सुभद्रा, गोदमें नन्हा-सा बालक लिये उत्तरा, कीरव्यनागकी पुत्री उल्ल्पी, बभुवाहनकी माता चित्राह्मदा तथा अन्य जो कोई मी अन्तःपुरकी स्त्रियाँ थीं; वे सब अपनी बहुआंसहित राजा धृतराष्ट्रके साथ चल पदीं ॥ १०॥

तासां नादो रुद्तीनां तदासीद् गजन् दुःमात् कुररीणामिबोचैः। ततो निष्पेतुर्वाह्मणक्षत्रियाणां विद्शूदाणां चैव भार्याः समन्तात् ॥११॥

राजन् ! उस समय वे सब स्त्रियाँ दु:खसे व्याकुल हो कुरियों के समान उच्चखरसे विलाप कर रही थीं । उनके रोनेका कोलाहल सब ओर व्याप्त हो गया था। उसे सुनकर पुरवासी ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैक्यों और श्र्द्रोंकी स्त्रियाँ भी चारों ओरसे घर छोड़कर बाहर निकल आयीं ॥ ११॥

तित्रयाणे दुःखितः पौरवर्गों
गजाह्नये चैव बभूव राजन्।
यथा पूर्वे गच्छतां पाण्डवानां
चूते राजन् कौरवाणां सभायाः॥१२॥
राजन्! जैसे पूर्वकालमें चूतकीड़ाके समय कौरवसभासे

निकलकर वनवासके लिये पाण्डवोंके प्रस्थान करनेपर हिस्तिनापुरके नागरिकोंका समुदाय दुः खमें डूव गया था। उसी प्रकार धृतराष्ट्रके जाते समय भी समस्त पुरवासी शोकसे संतप्त हो उठे थे ॥ १२॥

या नापश्यंश्चन्द्रमसं न सूर्यं रामाः कदाचिद्पि तस्मिन् नरेन्द्रे। महावनं गच्छति कौरवेन्द्रे शोकेनाती राजमार्गं प्रपेद्धः॥१३॥

रनिवासकी जिन रमणियोंने कभी वाहर आकर सूर्य और चन्द्रमाको भी नहीं देखा था, वे ही कौरवराज धृतराष्ट्रके महावनके लिये प्रस्थान करते समय शोकसे व्याकुल होकर खुली सङ्कपर आ गयी थीं ॥ १३॥

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि धतराष्ट्रनिर्याणे पञ्चदशोऽध्यायः॥ १५॥

इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें घृतराष्ट्रका नगरसे निकलनाविषयक पंद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५ ॥

## षोडशोऽध्यायः

## धृतराष्ट्रका पुरवासियोंको लौटाना और पाण्डवोंके अनुरोध करनेपर भी कुन्तीका वनमें जानेसे न रुकना

वैशभ्पायन उवाच

ततः प्रासादहर्म्येषु वसुधायां च पार्थिव। नारीणां च नराणां च निःखनः सुमहानभूत्॥१॥

चैशम्पायनजी कहते हैं-पृथ्वीनाथ! तदनन्तर महलीं और अङ्गलिकाओंमें तथा पृथ्वीपर भी रोते हुए नर-नारियों- का महान् कोलाहल छा गया ॥ १॥

स राजा राजमार्गेण नृनारीसंकुलेन च। कथंचित्रिर्ययौ धोमान् वेपमानः कृताञ्जलिः॥२॥

सारी सड़क पुरुषों और स्त्रियोंकी भीड़से भरी हुई थी। उसपर चलते हुए बुद्धिमान् राजा घृतराष्ट्र बड़ी कठिनाईसे आगे बढ़ पाते थे। उनके दोनों हाथ जुड़े हुए थे और शरीर काँप रहा था॥ २॥

स वर्द्धमानद्वारेण निर्ययौ गजसाह्वयात्। विसर्जयामास च तं जनौघं स मुहुर्मुहुः॥३॥

राजा घृतराष्ट्र वर्धमान नामक द्वारसे होते हुए हिस्तनापुरसे वाहर निकले। वहाँ पहुँचकर उन्होंने वारंबार आग्रह करके अपने साथ आये हुए जनसमूहको विदा किया॥३॥ वनं गन्तुं च विदुरो राज्ञा सह कृतक्षणः। संजयश्च महामात्रः स्तो गावल्गणिस्तथा॥४॥

विदुर और गवलगणकुमार महामात्र सत संजयने राजा-के साथ ही वनमें जानेका निश्चय कर लिया था ॥ ४ ॥ कृषं निवर्तयामास युयुत्सुं च महारथम्। धृतराष्ट्रो महीपालः परिदाप्य युधिष्टिरे॥ ५॥

महाराज धृतराष्ट्रने कृपाचार्य और महारथी युयुत्सुको युधिष्ठिरके हाथों सौंपकर लौटाया ॥ ५ ॥

निवृत्ते पौरवर्गे च राजा सान्तःपुरस्तदा। धृतराष्ट्राभ्यनुज्ञातो निवर्तिनुमियेष ह॥६॥

पुरवासियोंके छैट जानेपर अन्तःपुरकी रानियोंसहित राजा युधिष्ठिरने घृतराष्ट्रकी आज्ञा छेकर छैट जानेका विचार किया ॥ ६॥

सोऽब्रवीन्मातरं कुन्तीं वनं तमनुजग्मुषीम् । अहं राजानमन्विष्ये भवती विनिवर्तताम् ॥ ७ ॥ वधूपरिवृता राज्ञि नगरं गन्तुमहिस । राजा यात्वेष धर्मात्मा तापस्ये कृतनिश्चयः ॥ ८ ॥

उस समय उन्होंने वनकी ओर जाती हुई अपनी माता

्रात १४० (१८) १९) ४७ जस्ते द्वाद्वारीते सम १ १८० १ १८ १८ १८ १४ १८ १ स्टिन्टी आहेगा १८८ १ १८ १८ १८ १८ स्टिन्टी १८ १८

इ पूर्व अवैद्योग सामामाहलते।चना । त्राप्त एक इसी ग्रामानी परिमृत हु ॥९॥ १००० वर्ष के विकास प्रमाने नेनीम आँव १००० वर्ष वर्ष कार्याचीय व्यव पत्रे नलती ही

#### रञ्जुतान

हर्स है स्टायन मामसाई हथाः कवित्। एव स्टाय्ट्रको हि सर्वस्यां वैव सर्वस्य॥१०॥

्रतिराजित हो। यहनीन यहा—महाराज ! तुम १२१ हार १८८ अध्यान में होना । राजन् ! यह छदा मेरे और १८८८ में। भंग स्पता आयारि॥१०॥

क्ष्में संदेशाः सततं संब्रामेप्यपलायिनम्। १५४६वी कि समेर बीरो हुप्यस्या तदा ॥११॥

महत्त्वां कानी चीट स दिवानेवांचे अपने भाई कर्णको मी महा पट्ट स्टान्स क्योंकि मेरी ही हुर्नुद्धिके कारण वह चीट पुत्राने स्टान स्टान्स स्टान्स

अध्ययं १८वं न्तं मन्दाया मम पुत्रक । ययः ग्रंबक्यास्यस्ययः शतधा न विदीयंते ॥ १२ ॥

ेडर है एक अमानिसीका सदय निश्चय **ही लोहेका** करण के देन तभी की अपने सूर्यनस्दन कर्णको न देखकर भी कर्क के की देवड़े सदी की जोता। १२॥

एउं मंत्रे हु कि शक्यं मया कर्तुमरिद्म। सम देखेडमनम्पर्य स्थापिता यन्न सूर्यकः॥ १३॥

क (इंग्डर) दिया देशामें में क्या कर सकती हूँ । यह इस ही बहार देश है कि मैंने सूर्यपुत्र कर्णका सुमलोगोंको इस्ति करों किए ॥ १२ ॥

हां निर्माण महाकाहे। दानं द्यास्यमुक्तमम् । सांच हाल्हां सार्थं सूर्यजन्यारिमद्देन ॥ १४ ॥

महाहारी (जाएमरीन ! गुम आसी भाइबीके साथ सदा रोज प्रिकारणीय कि असी उत्तम दान देवे रहना ॥ १४ ॥

देवन्यका विवे नित्यं स्थानत्यमनिक्दांन । सीमनेनंदर्भनदर्वेष नकृतका सुम्बर्ग ॥ १५ ॥ समनेनकारका सर्वस्वस्थय स्टब्स्वांना ।

राष्ट्रावस है से अहं जीवरीतर भी सदा बिंद करते. राजा १ हर्बर होत्स सीदोलह आहेंग और सहस्यक्षे भी मदा मंतुष्ट रलना । आजते कुरुकुलका भार तुम्हारे ही जनर है ॥ १५६ ॥

श्वश्र्द्वशुरयोः पादान् शुश्रूपन्ती वने त्वहम् ॥ १६॥ गान्धारीसहिता वत्स्ये तापसी मलपद्विनी।

अव में वनमें नात्वारीके साथ शरीरपर मैल एवं कीचड़ धारण किये तयस्विनी वनकर रहूँगी और अपने इन सास-समुरके चरणोंकी सेवामें लगी रहूँगी ॥ १६ है॥

#### वैशम्पायन उवाच

एवमुक्तः स धर्मात्मा भ्रातृभिः सहितो वशी । विपादमगमद् धीमान् न च किंचिडुवाच ह ॥ १७॥

चैदाम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! माताके ऐसा कहनेपर अपने मनको वशमें रखनेवाले धर्मात्मा एवं बुद्धिमान् युधिष्टिर भाइयोंसहित बहुत दुखी हुए । वे अपने मुँहसे कुछ न बोले ॥ १७ ॥

मुहर्तिमिव तु ध्यात्वा धर्मराजो युधिष्टिरः। उवाच मातरं दीनश्चिन्ताशोकपरायणः॥१८॥

दो घड़ीतक कुछ सोच-विचारकर चिन्ता और शोकमें हुने हुए धर्मराज युधिष्ठिरने मातासे दीन होकर कहा—॥१८॥

किमिदं ते व्यवसितं नैवं त्वं वक्तुमईसि। न त्वामभ्यनुजानामि प्रसादं कर्तुमईसि ॥१९॥

भाताजी ! आपने यह क्या निश्चय कर लिया ? आपको ऐसी यात नहीं कहनी चाहिये । में आपको वनमें जानेकी अनुमति नहीं दे सकता । आप सुझपर फ़पा कीजिये ॥ १९॥

पुरोचतान् पुरा ह्यसानुत्साह्य वियद्शेने । विदुलाया वचोभिस्त्वं नासान् संत्यक्मईसि॥ २०॥

'प्रियदर्शने !पहले जब हमलोग नगरसे बाहर जानेको उद्यत ये। आपने विदुलाके वचनोंद्वारा हमें क्षत्रियधर्मके पालनके लिये उत्पाह दिलाया था। अतः आज हमें त्यागकर जाना आपके लिये उचित नहीं है॥ २०॥

निहत्य पृथिवीपालान् राज्यं प्राप्तमिदं मया । तव प्रशामुपश्चत्य वासुदेवान्नरर्पभात् ॥ २१ ॥

'पुरुषोत्तम भगवान् श्रीङ्गणके मुखसे आपका विचार सुनकर ही मैंने बहुत-से राजाओंका संहार करके इस राज्यको प्राप्त किया है ॥ २१॥

क सा बुद्धिरियं चाद्य भवत्या यच्छुतं मया । झत्रधर्मे स्थिति चोक्त्यातस्याइच्यवितुमिच्छसि॥२२॥

'करों आपकी वह बुद्धि और कहाँ आपका यह विचार ? मैंने आपका जो विचार सुना है, उसके अनुसार हमें अत्रिय- धर्ममें स्थित रहनेका उपदेश देकर आप खयं उससे गिरना चाहती हैं ॥ २२ ॥

असानुत्सुज्य राज्यं च स्नुषा हीमा यशिखनि.। कथं चत्स्यसि दुर्गेषु वनेष्वद्य प्रसीद मे ॥ २३ ॥

'यशस्त्रिनी मा ! भला आप हमको, अपनी इन नहुर्ओको और इस राज्यको छोड़कर अब उन दुर्गम वर्नोमें कैसे रह सकेंगो; अतः हमकोगोंपर कृपा करके यहीं रहिये। । २३ ।।

इति बाष्पकला वाचः कुन्ती पुत्रस्य श्रण्वती । सा जगामाश्रुपूर्णाक्षी भीमस्तामिदमववीत् ॥ २४ ॥

अपने पुत्रके ये अशुगद्गद वचन सुनकर कुन्तीके नेत्रोंमें ऑस् उमड़ आये तो भी वे रुक न सकीं। आगे बढ़ती ही गर्यो। तब भीमसेनने उनसे कहा—॥ २४॥

यदा राज्यमिदं कुन्ति भोक्तव्यं पुत्रनिर्जितम् । प्राप्तव्या राजधर्माश्च तदेयं ते कुतो मतिः ॥ २५ ॥

'माताजी ! जब पुत्रोंके जीते हुए इस राज्यके भोगनेका अवसर आया और राजधर्मके पालनकी सुविधा प्राप्त हुई। तब आपको ऐसी बुद्धि कैसे हो गयी ! ॥ २५॥

किं वयं कारिताः पूर्वं भवत्या पृथिवीक्षयम् । कस्य हेतोः परित्यज्य वनं गन्तुमभीष्सिसि ॥ २६॥

'यदि ऐसा ही करना था तो आपने इस भूमण्डलका विनाश क्यों करवाया ? क्या कारण है कि आप हमें छोड़कर वनमें जाना चाहती हैं ? ॥ २६ ॥

वनाचापि किमानीता भवत्या बालका वयम् । दुःखशोकसमाविष्टौ माद्रीपुत्राविमौ तथा॥२७॥ 'जब आपको वनमें ही जाना था। तब आप हमको और दुःख-शोकमें डूचे हुए उन माद्रीकुमारोंको वाल्यावस्थामें वनसे नगरमें क्यों ले आर्यी ?॥ २७॥ प्रसीद मातमी गास्त्वं वनमद्य यशस्विनि। श्रियं यौधिष्ठिरीं मातर्भुङ्क्ष्य तावद् बलार्जिताम्॥२८॥

ंमेरी यशस्त्रिनी मा ! आप प्रसन्न हों । आप हमें छोड़-कर वनमें न जायँ । वलपूर्वक प्राप्त की हुई राजा युधिष्ठिरकी उस राजलक्ष्मीका उपमोग करें' ॥ २८ ॥ इति सा निश्चितवाशु वनवासाय भाविनी । लालप्यतां बहुविधं पुत्राणां नाकरोद् वचः ॥ २९ ॥

गुद्ध हृदयवाली कुन्ती देवी वनमें रहनेका हृद् निश्चय कर चुकी थीं; अतः नाना प्रकारसे विलाप करते हुए अपने पुत्रोंका अनुरोध उन्होंने नहीं माना ॥ २९॥ द्रौपदी चान्वयाच्छ्वश्चं विषण्णवदना तदा। वनवासाय गच्छन्तीं रुदती भद्रया सह॥ ३०॥

लासको इस प्रकार वनवासके लिये जाती देख द्रौपदीके मुखपर भी विवाद छा गया। वह सुभद्राके साथ रोती हुई स्वयं भी कुन्तीके पीछे-पीछे जाने लगी॥ ३०॥ सा पुत्रान् रुद्तः सर्वान् मुहुर्मुहुरवेक्षती। जगामैव महाप्राहा चनाय कृतिनिश्चया॥ ३१॥

कुन्तीकी बुद्धि विशाल थी। वे वनवासका पका निश्चय कर चुकी थीं; इसल्यि अपने रोते हुए समस्त पुत्रोंकी ओर बार-बार देखती हुई वे आगे बढ़ती ही चली गयीं।। ३१॥

अन्वयुः पाण्डवास्तां तु सभृत्यान्तःषुरास्तथा । ततः प्रमृज्य साश्रूणि पुत्रान् वचनमत्रवीत् ॥ ३२ ॥

पाण्डव भी अपने सेवकों और अन्तः पुरकी स्त्रियोंके साथ उनके पीछे-पीछे जाने लगे । तब उन्होंने ऑसू पेंछकर अपने पुत्रोंसे (इस प्रकार कहा ॥ ३२॥

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वीण आश्रमवासपर्वीण कुन्तीवनप्रस्थाने षोडशोऽध्यायः॥ १६॥ इस प्रकार श्रीमहामास्त आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें कुन्तीका वनको प्रस्थानविषयक सोऊहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १६॥

<del>सप्तदशोऽध्यायः</del>

क्रन्तीका पाण्डवोंको उनके अनुरोधका उत्तर

कुन्त्युवाच

एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि पाण्डव । कृतमुद्धर्षणं पूर्वे मया वः सीदतां नृपाः ॥ १ ॥

कुन्ती बोली—महाबाहु पाण्डुनन्दन ! तुम जैसा कहते हो। वही ठीक है । राजाओं । पूर्वकालमें तुम नाना प्रकारके कष्ट उठाकर शिथिल हो गये थे। इसलिये मैंने तुम्हें युद्धके लिये उत्साहित किया था ॥ १ ॥ चूतापहतराज्यानां पतितानां सुखाद्दपि । जातिभिः परिभूतानां कृतमुद्धपेणं मया ॥ २ ॥

जूएमें तुम्हारा राज्य छीन लिया गया था। तुम सुख्से भ्रष्ट हो चुके थे और तुम्हारे ही वन्धु-बान्धव तुम्हारा तिरस्कार करते थे, इसलिये मैंने तुम्हें युद्धके लिये उत्साह प्रदान किया था॥ २॥ भग नाप्ति स्थाप संगीत प्राप्तिमा। पात्रक की ज सर्वाप द्वि सीवस्ति स्थाप । है है एक इसे की एक स्थाप स्थाप का नहीं सीवा दियाँ उपकार के पुना पात्रकों साथ में देने परित्र राज्य के पुना पुना साथ के साथ में देने परित्र

न्दर्शियात् सामा वर्षे रिकानुस्वयात्रामाः । इन स्थाने कृत्येत्राम् स्थेतेत्वं नत् प्रतं स्था ॥ ४ ॥, १८ १८ १८ १८३२ सम्बद्धाः स्थितात्री भीत् देवताभीके १९४८ १९४८ १९४४ १९४४ १९४ इत्योग स्टब्स्ट

तक व्यक्तिक संस्था गाला त्यं बासवीपमः। प्रकृति संदर्भी माम दिल चीलपंगं स्टम्म्॥ ५ ॥

्र बर्ग के कि वेद और इसके समान ऐस्वर्यशाली राज देश पून्य उपाधन करान भोगों। इसी उद्देशको मैंने (सर्द इसे निके उपाधिल किया था।। ५॥

नका मृत्यसम्भाकः तथात्विसम्पौरुषः । स्तरं भीनेद्रस्ययं सम्बद्धदिति चोज्यंगं छतम्॥ ६ ॥ ५ ८० १ १० १९विद्धेने समाम बन्धाती और बिन्धात ५० ५०१ १ ११वर्षः भीमतेन प्राजयको न प्राप्त हो। इसीलिये २० १ ॥ १ १ १ १ १ १ १ १ विद्यान स्थान ॥ ६ ॥

भीतमें ताइयर तम्मधायं वासवीपमः । विज्ञाने नाममीदेन इति चोज्यंणं छतम् ॥ ७ ॥ अभीतमें अदि भाई वे इस्ट्रहस्य प्रक्रमी निजयशील विज्ञानिक हो हर स वैद्यालाके इसीलिये मैंने उत्साह विज्ञान भाग ७॥

सहर सहर्षम् तथमा सुम्बतिनी। ्भाष्यं न सहितामिति चोडर्पणं कृतम्॥ ८॥

्र को ने प्राप्त कि सहसमें लगे रहनेवाले ये दोनों को महत्र और सहित स्पान कहान स्टायेंट इसके लिये को पूर्व के कि कि दिलाम सा ॥ ८॥

रमं त प्रति इपामा तथात्यापतलोचना । भूमा समापले हिला मा भृदिति चनत्कृतम् ॥ ९ ॥

ा है है है है है के क्षेत्र कर की विद्यालयों विद्यालयोग्न मा मेरी बहू इस र नहीं पुरार वर्ष अवस्थित है कि सामान मोगे इसी है कि इस कि इस किया था। १॥

 त्मह रांबती हुई। ज्यूमें हारी गयी, रजखला और निर्दोप भागवाली द्रीनदीको दुःशासनने मूर्खतावश जब दासीकी भागि पसीटा था। तभी मुझे मालूम हो गया था कि अब इस पुरुष्ठा परामय होकर ही रहेगा॥ १०-११॥

नियण्याः कुरवद्वेव तदा मे द्वशुरादयः। सा देवं नाथमिच्छन्ती व्यलपत् कुररीयथा॥ १२॥

मेरे श्रगुर आदि समस्त कौरव चुपचाप बैठे थे और दीवदी अपने लिये रक्षक चाहती हुई भगवान्को पुकार-पुकारकर कुररीकी भाँति विलाप कर रही थी॥ १२॥ केशपक्षे परामृष्टा पापेन हत्वुिह्न्ना। यदा दुःशासनेनेपा तदा मुद्याम्यहं नृपाः॥ १३॥ गुप्मत्तेजोविनुद्ध्यर्थं मया ह्युद्धपणं कृतम्। तदानीं विदुलावाक्येरिति तद्वित्त पुत्रकाः॥ १४॥

राजाओं! जिसकी बुद्धि मारी गयी थीं। उस पापी
दुःशासनने जय मेरी इस यहूका केश पकड़कर खींचा था।
तभी में दुःखसे मोहित हो गयी थी। यही कारण था कि उस
समय विदुलाके वचनोंद्वारा मेंने तुम्हारे तेजकी बुद्धिके लिये
उत्साहवर्धन किया था। पुत्रो ! इस यातको अन्छी तरह
समझ लो।। १३-१४॥

कथं न राजवंशोऽयं नश्येत्प्राप्य सुतान् मम। पाण्डोरिति मया पुत्रास्तसादुद्धर्पणं कृतम् ॥ ५५॥

मेरे और पाण्डुके पुत्रींतक पहुँचकर यह राजवंश किसी तरह नप्ट न हो जाय; इसीलिये मेंने तुम्हारे उत्साहकी वृद्धि की यी।। १५॥

न तस्य पुत्राः पौत्रा वा क्षतवंशस्य पार्थिव । लभन्ते सुकुताँल्लोकान् यसाद् वंदाः प्रणद्यति॥ १६ ॥

राजन् ! जिसका वंदा नष्ट हो जाता है, उस कुलके पुत्र या पीत्र कभी पुण्यलोक नहीं पाते; क्योंकि उस वंदाका तो नादा ही हो जाता है ॥ १६॥

भुक्तं राज्यफलं पुत्रा भर्तुर्मे विषुलं पुरा। महादानानि दत्तानि पीतः सोमो यथाविधि॥१७॥

पुत्रो ! मेंने पूर्वकालमें अपने स्वामी महाराज पाण्डुके विशाल राज्यका सुख भोग लिया है, बड़े-बढ़े दान दिये हैं और यज़में विधिपूर्वक सोमपान भी किया है ॥ १७॥

नाहमात्मफलार्ये वै वासुदेवमचूचुद्म् । विदुलायाः प्रलापेस्तैः पालनार्ये च तत् कृतम् ॥ १८ ॥

मैंने अपने लामके लिये श्रीकृष्णको प्रेरित नहीं किया या। विदुलाके यचन सुनाकर जो उनके द्वारा तुम्होरे पास मंदेश भेजा याः वह सब तुमलोगोंकी रक्षाके उहेश्यसे ही किया या॥ १८॥ नाहं राज्यफलं पुत्राः कामये पुत्रनिर्जितम् । पतिलोकानहं पुण्यान् कामये तपसा विभो ॥ १९॥

पुत्रो ! मैं पुत्रके जीते हुए राज्यका फल भोगना नहीं \ चाहती । प्रभो ! मैं तपस्याद्वारां पुण्यमय पतिलोकमें जानेकी कामना रखती हूँ ॥ १९॥

इवश्चरवशुरयोः कृत्वा शुश्रूषां वनवासिनोः। तपसा शोषयिष्यामि युधिष्ठिर कलेवरम्॥ २०॥

युधिष्ठिर ! अब मैं अपने इन वनवासी सास-ससुरकी \ सेवा करके तपके द्वारा इस शरीरको सुखा डालूँगी ॥ २०॥ निवर्तस्व कुरुश्रेष्ठ भीमसेनादिभिः सह। धर्मे ते घीयतां बुद्धिर्मनस्तु महद्स्तु च ॥ २१ ॥ कुरुश्रेष्ठ ! तुम भीमसेन आदिके साथ लौट जाओ । तुम्हारी बुद्धि धर्ममें लगी रहे और तुम्हारा हृदय विशाल

( अत्यन्त उदार ) हो ॥ २१ ॥

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि कुन्तीवाक्ये सप्तदशोऽध्यायः॥ १७॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें कुन्तीका वाक्यविषयक सत्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७॥

# अष्टादशोऽध्यायः

पाण्डवींका स्त्रियोंसहित निराश लौटना, क्रन्तीसहित गान्धारी और षृतराष्ट्र आदिका मार्गमें गङ्गातटपर निवास करना

वैशम्पायन उवाच कुन्त्यास्तु वचनं श्रुत्वा पाण्डवा राजसत्तम । व्रीडिताः संन्यवर्तन्त पाञ्चाल्या सहिताऽनघाः॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं -- नृपश्रेष्ठ ! कुन्तीकी वात सुनकर निष्पाप पाण्डव वहुत लजित हुए और द्रौपदीके साथ वहाँसे छौटने लगे ॥ १ ॥

ततः राव्दो महानेव सर्वेषामभवत् तदा। अन्तःपुराणां रुदतां दृष्ट्रा कुन्तीं तथागताम् ॥ २ ॥ प्रदक्षिणमथावृत्य राजानं पाण्डवास्तदा। अभिवाद्य न्यवर्तन्त पृथां तामनिवर्त्य वै॥ ३॥

कुन्तीको इस प्रकार वनवासके लिये उद्यत देख रनिवास-की सारी स्त्रियाँ रोने लगीं। उन सबके रोनेका महान् शब्द सव ओर गूँज उठा। उस समय पाण्डव कुन्तीकों लौटानेमें सफल न हो राजा धृतराष्ट्रकी परिक्रमा और अभिवादन करके लौटने लगे II २-३ II

ततोऽब्रवीन्महातेजा धृतराष्ट्रोऽम्बिकासुतः। गान्धारीं विदुरं चैव समाभाष्यावगृद्य च ॥ ४ ॥

तत्र महातेजस्वी अम्त्रिकानन्दन घृतराष्ट्रने गान्धारी और विदुरको सम्बोधित करके उनका हाय पकद्कर कहा-॥४॥ युधिष्ठिरस्य जननी देवी साधु निवर्त्यताम् । यथा युधिष्ठिरः प्राह तत् सर्वं सत्यमेव हि॥ ५॥

े गान्धारी और विदुर! तुमलोग युधिष्ठिरकी माता कुन्तीदेवीको अच्छी तरह समझा-बुझाकर लौटा दो । युघिष्टिर जैसा कह रहे हैं, वह सब ठीक ही है ॥ ५॥

पुत्रैश्वर्यं महदिदमपास्य च महाफलम्। का नु गच्छेद् वनं दुर्गं पुत्रानुत्सुज्य मूढवत्॥ ६ ॥ े (पुत्रोंका महान् फलदायक यह महान् ऐश्वर्य छोड़कर और पुत्रोंका त्याग करके कौन नारी मूढ़की भाँति दुर्गम वनमें जायगी ? ॥ ६ ॥

राज्यस्थया तपस्तप्तुं कर्तुं दानव्रतं महत्। अनया शक्यमेवाद्य श्रीयतां च वचो मम ॥ ७ ॥

े (यह राज्यमें रहकर भी तपस्या कर सकती है और महान् दान-व्रतका अनुष्ठान करनेमें समर्थ हो सकती है; अतः यह आज मेरी बात ध्यान देकर सुने ॥ ७ ॥

गान्धारि परितुष्टोऽसि वध्वाः ग्रुश्रूषणेन वै। तसात् त्वमेनां धर्मशे समनुशातुमहैसि ॥ ८॥

व्धर्मको जाननेवाली गान्धारी ! मैं वहू कुन्तीकी सेवा-शुश्रुषासे बहुत संतुष्ट हूँ; अतः आज तुम इसे घर लौटनेकी आज्ञा दे दों ।। ८ ॥

इत्युक्ता सौबलेयी तु राज्ञा कुन्तीमुवाच ह 🐎 🧼 तत् सर्व राजवचनं स्वं च वाक्यं विशेषवत् ॥ ९ ॥

राजा धृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर सुबलकुमारी गान्धारीने कुन्तीसे राजाकी आज्ञा कह सुनायी और अपनी ओरसे भी उन्हें लौटनेके लिये विशेष जोर दिया ॥ ९॥

न च सा वनवासाय देवी कृतमति तदा शकोत्युपावर्तयितुं कुन्तीं धर्मपरां सतीम् ॥१०॥ े परंतु धर्मपरायणा सती-साध्वी कुन्तीदेवी वनमें रहनेका हद निश्चय कर चुकी थीं। अतः गान्धारी देवी उन्हें अरकी ओर लौटा न सकीं ॥ १०॥

and the second section of the section o

प्रमुक्तित वर्षात् सर्वानीय यप्तु च। वर्षे स्टूल महामानी भूतनात्री यमे तदा॥ १२॥ प्रमुक्ति हुई १५ वर्षे बहुई यह द्वीट गर्मी। तप

क्या व्यवस्ति (देशसमी द्राग्य हो। स्पर्यायणाः । वर्षः वर्षायतिकाः मर्थे पुर्वे प्रविविद्युक्तदा ॥ १२ ॥ १८०० १ वर्षः वर्षाय देश और दुश्य-शोक्ष्में मण् १८०० १ वर्षः वर्षाय वर्षाय देश विवर्गेगदित नगरमें राज्य क्षात्र । १२ १

प्रशासनामार्गः गतान्सयमियाभवत्। सार्गः हार्तनामुगः सम्बीतृत्वकुमारकम् ॥ १४ ॥ १० दिन १८४१ - १४ और विपॉशहत गाग हिन्नापुर १८५ वर्ष और पापन्दर्भ गील तथा उत्तरस्यना हो। १९ १९ १९ ॥

भोदिस्यम् निरम्सामाः पाण्डया जातमन्यवः । प्रमाहिताः सुद्धाराती वत्ता इय विनास्ताः ॥ १५ ॥ अवत्या रवितः उत्पाद नस्ति गया भा । वे दीन ५, १८ हो भोगो । तुन्तीमे विसुद्दर अत्यन्त दुःखसे १५ हो वे विमास्ति वस्तु हो समान व्याद्वल हो सबेथे॥

प्रतिकृति विकासी विष्णु विस्तान त्यां सुन्द्रस्तरम् ।

प्रतिकृति स्ति विकास गर्या सुन्द्रस्तरम् ।

प्रति सार्वाक्तियो नियासम्बरीत् प्रभुः ॥ १६ ॥

प्रति सक्ष प्रतिकृति उत्तर विकास वृत्त दूरतक यात्रा

क्ष विकास गर्या गर्या गर्या नियास किया ॥ १६ ॥

प्रतिकृति क्षा गर्या स्वास्त्रायो वेद्यार्योः ।

प्रतिकृति क्षित्रभेष्टिस्य तत्र त्योवने ॥ १७ ॥

क्षेत्र क्षा गर्यो प्रतिकृति प्रदेशत भेष्ट ब्राव्योनं ब्रह्मैं स्विकृति क्षा भागतित की भी वह बही

भार्त्त्वादिष्यसम् सः सः तृत्ये नस्थिषः। सः प्राचीतः पर्तुपास्य तृत्यास्य विधित्रत्तद्यः॥१८॥ संभागतः । सरसांसुनुपतिष्ठतः । भारतः।

人名法雷尔萨斯特 多多花

१५८६ । १८ मध्य सम्बद्धि भी अभिकी

अहर एवं प्रज्वतित किया। त्रिविध अग्नियोंकी उपासना करके उनमें विविधृत्क आहुति दे राजाने संध्याकालिक सर्वदेवता उपन्यान किया॥ १८६॥ विदुरः संजयद्येव राज्ञः शस्यां कुशैस्ततः॥ १५॥ चक्रतः कुरुवीरस्य गान्धार्याश्चाविदूरतः।

तदनन्तर विदुर और संजयने कुरुप्रवीर राजा धृतराष्ट्रके निये कुशोंकी शय्या विद्या दी। उनके पास ही मान्धारीके निये एक पृथक् आसन लगा दिया ॥१९६॥

गान्धार्याः संनिकर्षे तु निपसाद कुशे सुखम् ॥ २०॥ युधिष्टिरस्य जननी कुन्ती साधुवते स्थिता।

गान्यारीके निकट ही उत्तम वतमें स्थित हुई युधिष्ठिरकी माता कुन्ती भी कुशासनपर सोयों और उसीमें उन्होंने सुरा माना ॥ २०६॥

तेपां संश्रवणे चापि निपेदुर्विदुरादयः॥ २१॥ याजकाश्च यथोदेशं द्विजा ये चानुयायिनः।

विदुर आदि भी राजासे उतनी ही दूरपर सोये, जहाँसे उनकी योली सुनायी दे सके। यह करानेवाले ब्राह्मण तथा राजाके साथ आये हुए अन्य द्विज यथायोग्य स्थानपर सोये॥ प्राधीतद्विजमुख्या सा सम्प्रज्वितपावका॥ २२॥ वभूव तेयां रजनी ब्राह्मीच प्रीतिवधिनी।

उस रातमें मुख्य-मुख्य ब्राह्मण स्वाध्याय करते थे और जहाँ-तहाँ अग्निहोत्रकी आग प्रज्वलित हो रही थी। इसमें वह रजनी उन लोगोंके लिये ब्राह्मी तिशाके समान आनन्द यदानेवाली हो रही थी॥ २२३॥

ततो राज्यां व्यतीतायां कृतपूर्वाह्विकितयाः ॥ २३ ॥ कृत्वाद्गि विधिवत् सर्वे प्रययुस्ते यथाक्रमम् । उदङ्मुखा निरीक्षन्त उपवासपरायणाः ॥ २४ ॥

तत्मश्चात् रात वीतनेपर पूर्वाह्नकालकी किया पूरी करके विधिपूर्वक अग्निमें आहुति देनेके पश्चात् वे सब लोग क्रमशः आगे बढ़ने लगे। उन सबने रात्रिमें उपवास किया था और मभी उत्तर दिशाकी ओर मुँह करके उधर ही देखते हुए चले जा रहे थे।। २३-२४॥

स नेपामतिदुःखोऽभूत्रिवासः प्रथमेऽहिन । शोचतां शोच्यमानानां पौरजानपदैर्जनैः॥ २५॥

नगर और जनपदके लोग जिनके लिये शोक कर रहेथे तथा जो स्वयं भी शोकमश्र थे। उन प्रतराष्ट्र आदिके लिये यह परन्टे दिनका निवास बड़ा ही हु:खदायी प्रतीत हुआ ॥२५॥

्रीत श्रीकदाभारते भाषामासिके पर्वति भाग्रमवास्पर्वेणि श्रष्टाद्वोऽध्यायः॥१८॥

१५ २० १४ वर्ग । स्वर्णकारीक असर्वत् अञ्चलकार्मानी अञ्चरत्वे अञ्चल पुरा हुआ ॥ १८ ॥

# एकोनविंशोऽध्यायः

# धृतराष्ट्र आदिका गङ्गातटपर निवास करके वहाँसे कुरुक्षेत्रमें जाना और शतयुवके आश्रमपर निवास करना

वैशम्पायन उवाच

ततो भागीरथीतीरे मेध्ये पुण्यजनोचिते। निवासमकरोद् राजा विदुरस्य मते स्थितः॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर दूसरा दिन व्यतीत होनेपर राजा घृतराष्ट्रने विदुरजीकी बात मानकर पुण्यात्मा पुरुषोंके रहनेयोग्य भागीरथीके पावन-तटपर निवास किया !! १ !!

तत्रैनं पर्युपातिष्ठन् ब्राह्मणा वनवासिनः। क्षत्रविद्शूद्गसंघाश्च बहवो भरतर्षभ॥२॥

भरतश्रेष्ठ ! वहाँ वनवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बहुत बड़ी संख्यामें एकत्र होकर राजासे मिलनेको आये ॥ २ ॥

स तैः परिवृतो राजा कथाभिः परिनन्द्य तान् । अनुजन्ने सशिष्यान् वै विधिवत् प्रतिपूज्य च ॥ ३ ॥

उन सबसे थिरे हुए राजा धृतराष्ट्रने अनेक प्रकारकी वार्ते करके सबको प्रसन्न किया और शिष्योंसहित ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक पूजन करके उन्हें जानेकी अनुमति दी ॥ ३ ॥

सायाहे स महीपालस्ततो गङ्गामुपेत्य च। चकार विधिवच्छीचं गान्धारी च यशस्त्रिनी ॥ ४ ॥

तत्पश्चात् सायंकालमें राजा तथा यशस्विनी गान्धारी-देवीने गङ्गाजीके जलमें प्रवेश करके विधिपूर्वक स्नान-कार्य सम्पन्न किया ॥ ४॥

ते चैवान्ये पृथक् सर्वे तीर्थेष्वाष्ट्रत्य भारत । चक्रुः सर्वाः कियास्तत्र पुरुषा विदुराद्यः॥ ५ ॥

भरतनन्दन ! वे तथा विदुर आदि पुरुषवर्गके छोग सबने पृथक्-पृथक् घाटोंमें गोता लगाकर संध्योपासन आदि समृक्त ग्रुम कार्य पूर्ण किये ॥ ५॥

कृतशौचं ततो वृद्धं श्वशुरं कुन्तिभोजजा। गान्धारीं च पृथा राजन् गङ्गातीरमुपानयत्॥ ६॥

राजन् ! स्नानादि कर लेनेके पश्चात् अपने बूढ़े श्वशुर धृतराष्ट्र और गान्धारीदेवीको कुन्तीदेवी गङ्गाके किनारे ले आर्या ॥ ६ ॥

राशस्तु याजकैस्तत्र कृतो वेदीपरिस्तरः। जहाव तत्र विक्षं स नृपतिः सत्यसङ्गरः॥ ७॥

वहाँ यश करानेवाले ब्राह्मणींने राजाके लिये एक वेदी तैयार की जिसपर अग्नि-स्थापना करके उस सत्यप्रतिश नरेशने विधिवत् अग्निहोत्र किया ॥ ७ ॥ ततो भागीरथीतीरात् कुरुक्षेत्रं जगाम सः। सानुगो नृपतिर्वृद्धो नियतः संयतेन्द्रियः॥ ८ ॥

इस प्रकार नित्यकर्मसे निवृत्त हो वूढ़े राजा धृतराष्ट्र इन्द्रियसंयमपूर्वक नियमपरायण हो सेवकीसहित गङ्गातटसे चलकर कुरुक्षेत्रमें जा पहुँचे ॥ ८॥

तत्राश्रमपदं धीमानभिगम्य स पार्थिवः। आससादाथ राजविं हातयूपं मनीषिणम्॥ ९॥

वहाँ बुद्धिमान् भूपाल एक आश्रमपर जाकर वहाँके मनीवी राजर्षि शतयूपरे मिले ॥ ९॥

स हि राजा महानासीत् केकयेषु परंतपः। खपुत्रं मनुजैश्वर्ये निवेदय वनमाविशत्॥१०॥

वे परंतप राजा शतयूप कभी केकय देशके महाराज थे। अपने पुत्रको राजसिंहासनपर विठाकर वनमें चले आये थे॥ १०॥

तेनासौं सहितो राजा ययौ न्यासाश्रमं प्रति । तत्रैनं विधिवद् राजा प्रत्यगृह्णात् कुरूद्रहः ॥ ११ ॥

राजा घृतराष्ट्र उन्हें साथ लेकर व्यास-आश्रमपर गये। वहाँ कुरुश्रेष्ठ राजा घृतराष्ट्रने विधिपूर्वक व्यासजीकी पूजा की ॥ ११॥

स दीक्षां तत्र सम्प्राप्य राजा कौरवनन्दनः। शतयूपाश्रमे तस्मिन् निवासमकरोत् तदा ॥१२॥

तत्पश्चात् उन्हींसे वनवासकी दीक्षा लेकर कौरवनन्दन राजा धृतराष्ट्र पूर्वोक्त शतयूपके आश्रममें लौट आये और वहीं निवास करने लगे ॥ १२॥

तस्में सर्वं विधि राह्मे राजाऽऽचख्यो महामितः। आरण्यकं महाराज व्यासस्यानुमते तदा ॥ १३॥

महाराज ! वहाँ परम बुद्धिमान् राजा शतयूपने व्यासजीकी आशासे धृतराष्ट्रको वनमें रहनेकी सम्पूर्ण विधि बतला दी ॥ १३ ॥

पवं स तपसा राजन धृतराष्ट्री महामनाः। योजयामास चात्मानं तांश्राप्यनुचरांस्तदाः॥१८॥

राजन्! इस प्रकार महामनस्वी राजा धृतराष्ट्रने अपने आपको तथा साथ आये हुए लोगोंको भी तपस्यामे लगा दिया॥ १४॥

तथैव देवी गान्धारी वर्वकलाजिनधारिणी। कुन्त्या सह महाराज समानवतचारिणी॥ १५॥

गुना भृतराष्ट्रके शरीरका मांस सूख गया । वे

अस्मिनमीवशिष्टहोकर मस्तकपर जटा और शरीरपर मृगछाला

एवं वन्कल धारण किये महर्पियोंकी भाँति तीव तपस्यामें

प्रदुन हो गये। उनके चित्तका सम्पूर्ण मोह दूर हो गया

ससंजयस्तं नृपति सदारम्।

थर्म और अर्थके शाता तथा उत्तम बुद्धिवाले विदूरजी भी संजयसदित वल्कल और चीरवस्त्र धारण किये गान्धारी

और धृतराष्ट्रकी सेवा करने लगे। वे मनको वशमें करके

तदा कृशो चल्कलचीरवासाः॥१८॥

क्षना च धर्मार्थविद्यवृद्धिः

उपाचरद् घोरतपो जितात्मा

या ॥ १७ ॥

र १८५८ है। <sub>द</sub>्राई क्लाइटर प्रस्मानी 1933年 - 3月 增长特性

8,000 शतक प्राया साह्या सेंच ने सुप l को दर्भ विद्यालयमा किया । प्रमी सपः ॥ १६॥ on the season करियों के कियों के अपने अपीन ्या । १५० में छा भारतिकि द्वारा भी उत्तम त्रास्यामें 3 2 2 2 3 4 4 3

> *ार्टा व्यक्षः परिश्*तामांसी हडाजिनी यह ध्यसंब्ताहः।

स पर्वाचाराज्य नवशाचार 11 29 11 महर्षियसीयमेपतमोहः

अपने दुर्वेल शरीरसे घोर तपस्यामें संलग्न रहते ये ॥ १८ ॥ इति स'बदानारने भाषमयासिके पर्यणि आश्रमवासपर्यणि शतयूपाश्रमनिवासे एकोनविंशोऽध्यायः॥ १९॥ (त. ६०) तेम्हासक्त लासम्बानिकपर्येक अन्तर्गत आश्रमवासपर्येमें पृतराष्ट्रका दातगृषेक आश्रमपर

विंशोऽध्यायः 🗵

निवासनिष्यक उक्तीसर्वे अध्याय पुरा हुआ ॥ २० ॥

राग्दर्शका प्राचीन राजिपयोंकी तपःसिद्धिका दृष्टान्त देकर धृतराष्ट्रकी तपस्याविषयक श्रद्वाको बढ़ाना तथा श्रत्यपके पृछनेपर धृतराष्ट्रको मिलनेवाली गतिका भी वर्णन करना

रीशस्त्रायन उपास

न्यस्य सृतिधेष्ठा राजानं द्रष्ट्रमभ्ययुः। नार : पर्वतर्यय देवलक्ष महातपाः॥ १ ॥ १९९७: स्वीतप्याद्य सिलाह्याच्ये मनीपिणः। राजसिंगूजः द्वायमुप्ता । परमधार्मिकः ॥ २ ॥

र्धनाम्यायन औ पाएन हिं—जनमेजप ! तदनन्तर वहाँ रा १ व सहरे विकास विधे सारदः पर्यंतः महातपस्ती ३३ के कि विवर्धन महिन्देगाम तथा अन्यान्य सिद्धः मनीपीः र्त्तं पूरितः अस्ति उनते साम परम ममीत्मा बुद्ध राजधिः 如何。如何有用 2元 H

तेयां हरता महाराज पूजां चके यथात्रिधि। त नाहि तुतुपुम्तमासायसाः परिचयंया॥ ३॥

र इस्टार ! भुनिविदीने उस सवती प्रयापीस्य पूजा की। िट रही हारि ही हमीनी गेर्स बहुत संतुष्ट हुए।। ३॥

 अस्योः वधालात नमुक्ते परमर्थयः। रमारके महामानं कृतराष्ट्रं जनाधिपम्॥ ४॥ ं इन्हें पर महर्मिंग महाना गता पृत्याष्ट्रका । न कर हैं। दिने अने र प्रकार दी पार्विश कथाएँ क**री।। ८।।**  कथान्तरे तु कसिंशिधद् देवपिर्नारदस्ततः। कथामिमामकथयत् सर्वप्रत्यक्षद्शिवान्

सय कुछ प्रत्यक्ष देखनेवाले देवपि नारदने किसी क्यांक प्रसंगमें यह कथा कहनी आरम्भ की ॥ ५ ॥

नारद उवाच

केकयाधिपतिःश्रीमान् राजाऽऽसीद्कुतांभयः। इत्युक्तः शतयूपिताभद्यः॥ ६॥ सहस्रचित्य

नारदर्जा वोळे—राजन् ! पूर्वकालमें सहस्रचित्य नामसे \ प्रसिद्ध एक तेजस्वी राजा थे। जो केकयदेशकी प्रजाका पाळन करते थे । उन्हें कभी किसीसे भय नहीं होता था । यहाँ जो ये राजर्षि शतयृष विराज रहे हैं, इनके वे पितामह थे ॥ ६ ॥

स पुत्रे राज्यमासज्य ज्येष्ट परमधार्मिके। सहस्रचित्यो धर्मातमा प्रविवेश वनं नृपः॥ ७॥

धर्मातमा राजा सहस्रचित्य अपने परम धर्मातमा उपेष्ट पुत्रको राज्यका भार सींपकर तपस्याके लिये इसी वनमें प्रविष्ट हुए ॥ ७ ॥

स गत्वा तपसः पारं दीतस्य वसुधाधिपः। पुरंदरस्य संस्थानं त्रतिपेद भहाद्यतिः॥ ८॥ वे महातेजस्वी भूपाल अपनी उद्दीत तपस्या पूरी करके इन्द्रलोकको प्राप्त हुए ॥ ८॥

दृष्टपूर्वः स बहुशो राजन् सम्पतता मया। महेन्द्रसद्ने राजा तपसा द्ग्धकिल्बिषः॥ ९॥

तपस्यासे उनके सारे पाप भस्म हो गये थे। राजन् ! इन्द्रलोकमें आते-जाते समय मैंने उन राजर्षिको अनेक बार देखा है॥ ९॥

तथा शैलालयो राजा भगदत्तपितामहः। तपोबलेनैव नृपो महेन्द्रसदनं गतः॥१०॥

इसी प्रकार भगदत्तके पितामहराजा शैलालय भी तपस्था-के बलसे ही इन्द्रलोकको गये हैं ॥ १० ॥ तथा पृषध्रोराजाऽऽसीद्राजन् वज्रधरोपमः। स चापि तपसा लेभे नाकपृष्ठमितो गतः॥ ११॥

महाराज ! राजा पृषध बज्रधारी इन्द्रके समान पराक्रमी थे । उन्होंने भी तपस्थाके बलसे इस लोकसे जानेपर स्वर्गलोक प्राप्त किया था ॥ ११ ॥

असिन्नरण्ये नृपते मान्धातुरपि चात्मजः। पुरुकुत्सो नृपः सिद्धिं महतीं समवाप्तवान् ॥१२॥ भार्या समभवद् यस्य नर्मदा सरितां वरा। सोऽसिन्नरण्ये नृपतिस्तपस्तप्तवा दिवं गतः॥१३॥

नरेश्वर ! मान्घाताके पुत्र पुरुकुत्सने मी, सिरताओं में श्लेष्ठ नर्भदा जिनकी पत्नी हुई थी, इसी वनमें तपस्या करके वहुत बड़ी विद्धि प्राप्त की थी। यहीं तपस्या करके वे नरेश स्वर्गलोकमें गये थे॥ १२-१३॥

शशलोमा च राजाऽऽसीद् राजन् परमधार्मिकः। सम्यगस्मिन् वने तप्त्वा ततो दिवमवाप्तवान् ॥ १५॥

राजन् ! परम धर्मात्मा राजा शशलोमाने भी इसी वनमें उत्तम तपस्या करके स्वर्ग प्राप्त किया था ॥ १४॥ द्वैपायनश्रसादाच्च त्वमपीदं तपोवनम् । राजन्नवाष्य दुष्प्रापां गतिमध्यां गमिष्यस्ति ॥ १५॥

नरेश्वर ! व्यासजीकी कृपाचे तुम भी इसी तपोवनमें आ पहुँचे हो । अब यहाँ तपस्या करके दुर्लभ सिद्धिका आश्रय ले श्रेष्ठ गति प्राप्त कर लोगे ॥ १५॥

त्वं चापि राजशार्दूछ तपसोऽन्ते श्रिया वृतः। गान्धारीसहितो गन्ता गतिं तेषां महात्मनाम्॥ १६॥

नृपश्रेष्ठ ! तुम मी तपस्याके अन्तमें तेजसे सम्पन्न हो गान्धारीके साथ उन्हीं महात्माओंकी गति प्राप्त करोगे ॥१६॥ पाण्डुः स्मरित ते नित्यं वलहन्तुः समीपगः। त्वां सदैव महाराज श्रेयसा स च योक्ष्यति ॥१७॥

महाराज ! तुम्हारे छोटे भाई पाण्डु इन्द्रके पास ही रहते हैं । वे सदा तुम्हें याद करते रहते हैं । निश्चय ही वे तुम्हें कल्याणके भागी बनायेंगे ॥ १७॥ तव शुश्रूषया चैव गान्धार्याश्च यशस्त्रिनी। भर्तुः सलोकतामेषा गमिष्यति वध्रूस्तव॥१८॥ युधिष्ठिरस्य जननी स हि धर्मः सनातनः।

तुम्हारी और गान्धारीदेवीकी सेवा करनेसे यह तुम्हारी यशस्त्रिनी बहू युधिष्ठिरजननी कुन्ती अपने पतिके लोकमें पहुँच जायगी । युधिष्ठिर साक्षात् सनातन धर्मस्वरूप हें (अतः उनकी माता कुन्तीकी सद्गतिमें कोई संदेह ही नहीं है )॥ १८%॥

वयमेतत् प्रपश्यामो नृपते दिन्यचक्षुषा ॥ १९ ॥ प्रवेक्ष्यति महात्मानं विदुरश्च युधिष्ठिरम् । संजयस्तद्गुध्यानादितः स्वर्गमवाष्यति ॥ २० ॥

नरेश्वर ! यह सब इम अपनी दिव्य दृष्टिसे देख रहे हैं। विदुर महात्मा युधिष्ठिरके शरीरमें प्रवेश करेंगे और संजय उन्हींका चिन्तन करनेके कारण यहाँसे सीधे स्वर्गको जायँगे॥ १९-२०॥

वैशस्यायन उवाच पतच्छुत्वा कौरवेन्द्रो महात्मा सार्धे पत्न्या प्रीतिमान सम्बभूव। विद्वान वाक्यं नारदस्य प्रशस्य चक्रे पूजां चातुलां नारदाय॥ २१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं जनमेजय ! यह सुनकर महात्मा कौरवराज धृतराष्ट्र अपनी पत्नीके साथ बहुत प्रसन्न हुए । उन विद्वान् नरेशने नारदजीके वचनोंकी प्रशंसा करके उनकी अनुपम पूजा की ॥ २१॥

ततः सर्वे नारदं विष्रसंघाः सम्पूजयामासुरतीच राजन्। विष्रसंघाः राजन्। विष्रसंघाः राजन्। विष्रसंघाः राजन्। विष्रसंघाः प्रीत्या धृतराष्ट्रस्य ते विष्रसंघाः प्रीत्या धृतराष्ट्रस्य ते विष्रसंघाः प्रीत्या धृतराष्ट्रस्य ते वि

राजन् ! तदनन्तर समस्त ब्राह्मण-समुदायने नारद्यजीका विशेष पूजन किया । राजा धृतराष्ट्रकी प्रसन्नतासे उस समस् उन सब लोगोंको वारंवार हर्ष हो रहा था ॥ २२ ॥ नारदस्य तु तद् वाक्यं शशंसुर्द्धिजसत्तमाः । शतयूपस्तु राजर्षिर्नारदं वाक्यमत्रवीत् ॥ २३ ॥

उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने नारदजीके पूर्वोक्त वस्तकी म्रि-भ्रि प्रशंसा की । तत्पश्चात् राजर्षि शतयूपने नारदेजी से इस प्रकार कहा—॥ २३॥

अहो भगवता श्रद्धा कुरुराजस्य वर्धिता। सर्वस्य च जनस्यास्य मम चैव महाद्युते॥ २४॥

'महातेजस्वी देवर्षे ! बड़े हर्षकी वात है कि आपने कुरुराज घृतराष्ट्रकी, यहाँ आये हुए सब लोगोंकी और

ात्राहिमदमश्रीपं दाकस्य वदतः स्वयम् । पिण पीणि दिाष्टानि राहोऽस्य परमायुपः॥ ३२॥

उन समामें साक्षात् इन्द्रके मुखरे मैंने सुना था कि न राजा भृतराष्ट्रकी आयुकी जो अन्तिम सीमा है। उसके में होनेमें अब केवल तीन वर्ष ही शेप रह गये हैं॥ ३२॥

तः कुवेरभवनं गान्धारीसहितो नृपः।
याता धृतराष्ट्रोऽयं राजराजाभिसत्हतः॥ १३॥
गमगेन विमानेन दिन्याभरणभूषितः।
गृपिपुत्रो महाभागस्तपसा दग्धिकिल्विषः॥ ३४॥
चिरिष्यति लोकांश्च देवगन्धर्वरक्षसाम्।
। च्छन्देनेतिधर्मात्मा यन्मां त्वमनुष्टन्हसि॥ ३५॥

उसके समाप्त होनेपर ये राजा धृतराष्ट्र गान्धारीके साथ वेरके लोकमें जायँगे और वहाँ राजाधिराज कुनेरसे सम्मा-त हो इच्छानुसार चलनेवाले विमानपर वैठकर दिव्य ब्राभ्यणोंसे विभ्यित हो देव, गन्धर्व तथा राक्षसोंके कॉम स्वेच्छानुसार विचरते रहेंगे। ऋषिपुत्र महाभाग गीतमा धृतराष्ट्रके सारे पाप इनकी तपस्याके प्रभावसे भसा जायँगे। राजन्! तुम मुझसे जो बात पूछ रहे थे, उसका तर यही है॥ ३३—३५॥

त्रगुहामिदं प्रीत्या मया वः कथितं सहत्। वन्तो हि श्रुतधनास्तपसा दग्धिकविवयाः॥३६॥

यह देवताओंका अत्यन्त गुप्त विचार है। परंतु आप गाँपर प्रेम होनेके कारण मैंने इसे आपके सामने प्रकट ट दिया है। आपलोग वेदके धनी हैं और तपस्यांग प्राप हो चुके हैं (अतः आपके सामने इस रहस्यकां कट करनेमें कोई हुर्ज नहीं है)॥ ३६॥

वैश्रम्पायन उवाच

ते ते तस्य तच्छुत्वा देवर्पर्मधुरं यदाः। वै सुमनसः प्रीता चभूद्यः स च पार्थिवः॥ ३७॥

चैराम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! देवर्षिके ये मधुर वन सुनकर वे सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजा तराष्ट्रको भी इससे बड़ा इर्ष हुआ ॥ ३७॥

वं कथाभिरन्वास्य धृतराष्ट्रं मनीविणः। प्रजग्मुर्यथाकामं ते सिद्धगतिमास्थिताः॥ ३८॥

इस प्रकार ये मनीषी महर्षिगण अपनी कथाओं से तराष्ट्रको संतुष्ट करके विद्ध गतिका आश्रय ले इच्छानुसार भिन्न स्थानों को चले गये॥ ३८॥

उपर्वीच नारद्वाक्ये विशोऽध्यायः ॥ २०॥

अन्तरीत अध्यनवासपर्वेने नाग्दलीका

पूरा हुआ ।।२०।।

भंतिः

ार के असम्बद्ध सरपरिसीता ( कस्या या वधू ) को **देने योग्य भारतीय** र्नम्कृतिके अनुस्य अन्यतम भेंट ।

# मन्त्र अयोंमं नारीको वास्तविक और आदर्श भारतीय नारीका पाठ सिखानेवाला

# कल्याणंक २२ वं वर्षका विशेषाङ्क नारी-अङ्क

प्रधानंत्रमा ८००. लेख-संख्या ४४९, कविता ३२, संगृहीत ४७, चित्र सुनहरे २, मित्र १ , इसमें १४ तथा लाइन चित्र १९८, मृत्य डाकव्ययसहित ६ रु० १९ नये िते, मीराइ ८। ४४ नवे पेने ।

टन अल्वेसे नार्ग-धमेकी महत्ताः नारी-जगत्का आदर और अधिकार, दर्शन-शास्त्रमें नाम अर्थित नाहात्म्य. अध्यात्मवादकी कसाँटीपर नारीधर्म, नारी-शक्तिका सदुपयोग, नमंतर उन आदर्श, भारतीय नारी क्या करे, नारी-तन्त्र-गौरव, भारतीय नारीमें परा-र्दानः, भारतीय संस्कृतिमें नारीधर्मे, भारतीय नारीका खरूप और उसका दायित्व, नारी-की अलगज्या, वैदिक नाहित्यमें नारी, नारी और वेद, उपनिपदोंमें नारी, स्मृति-यनभेंमें नारी, आधुनिक नारी, आदुर्श नारी, जीवनकी पाठशालामें नारी, हिंदू-विवाहमें कर्मका मनावन स्वान, विवाह-विच्छेद, हिंदू-विवाहकी पवित्रता, नारी-उचिति, सतीत्वका ें हैं है मानसमें नारी. हिंदी काट्यमें नारी, खी-शिक्षा, लड़कियोंकी शिक्षा, वर्तमान स्त्री-किशामें परिवर्तनकी आवस्यकता. 'पतिरेव गुरुः स्त्रीणाम्', लज्जा नारीका भूपण, वीसवीं गर्हामें नाग. भार्याय नारीका कर्त्व्य, नारी त्यागका सर्वोत्तम आदर्श, नारीकी देशसेवा. ं विकेषि रोग और उनकी घरेन्ट्र चिकिन्सा, शिशुरोग, बालकोंकी शिक्षा, नारीके भूषण, नार्वार्थः समस्यार्थः नार्गः और भोजन-निर्माण-कला आदि विविध विपयौंपर सम्माननीया ेर्किको एवं सम्मान्य बहेन्दहे विहानोंके बहुत-से लेख प्रकाशित किये गये हैं।

उनके अविरिक्त इस अञ्जूमें ब्रह्मवादिनी, भक्तिमती, वीराङ्गना, पतिब्रता, सती-राजी परिवासियोंके लगभग सवा तीन सी चरित्र भी प्रकाशित हुए हैं।

व्यवस्थापक-

कल्याणः पो० गीताप्रेम (गोरखपुर)